# संस्कृत-शब्दाथ-कीस्तुस

ष्ट्रार्थात् संस्कृत शब्दों का हिन्दी भाषा में अर्थ वतलाने वाला एक वड़ा कोप

संग्रहकर्ता चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, पम० धार० प० पस०

[ प्रथम संस्करण ]

मकाशक

लाला रायनारायया लाल पन्तिशर श्रीर बुकसेलर

इलाहावाद

१९२८

मूल्य ६ रुपया

### PREFACE

-----

F late years great efforts have been made to raise the standard of education in our schools and universities, and the study of no subject has attracted so much attention as that of the Indian Vernaculars. The educated public, as well as those responsible for our educational institutions, have been taking progressive interest in their teaching and development. Not long ago an academy has been instituted for the purpose of improving the Vernaculars with the moral and material blessings of the Government.

The classics, however, have not been so fortunate. Their studies are in comparative neglect. They have to yield their high place to more utilitarian and modern subjects. The present day tendency in education to subordinate what is purely or mostly cultural, to what is primarily utilitarian has thrown classics in shade.

Of all the classical languages Sanskrit has suffered most. Persian and Arabic are still popular with their admirers, for they (the admirers) have not yet decided to break off more or less completely from their past culture or ancient literature. They would not be satisfied with a second-hand and scrappy knowledge of their old literature through the translations by foreigners in foreign languages.

With the former champion of Sanskrii it is otherwise. A great many of those, who wield influence in the spheres of politics, education or social matters, even hesitate to do lip-service to that language in which the glories of their past are recorded. To them all old things of their country are only fit to be forgotten. Their neglect of Sanskrii has almost verged on hatred. They object even to that style of Hindi, which uses Sanskrii or words derived from it. And these very persons would gladly support the infusion of foreign words and derivatives into Hindi which might sound Hebrew and Greek \*~ an average Hindi-speaking person!

Yet Sanskrit occupies an unique position—not only in the history and culture of Aryavarta—but also among the languages of the world. Dr. Ogilvie and Wilson did not overestimate the importance of Sanskrit when they said:—

"Sanskrit, the ancient language of the Hindoos, has been termed the language of the languages and is even regarded, as the key to all those termed 'Indo-European' including the Teutonic family, French, Italian, Spanish, Sclavonian, Lithuanian, Greek, Latin and Celtic. It is found to bear such a striking resemblance both in its more important words and its grammatical forms to the Indo-European languages, as to lead to the conclusion that all must have sprung from a common source—some primitive language, now lost, of which they are all to be regarded as mere varieties."

It is very painful, for these reasons to find that Sanskrit does not possess an Etymological and Explanatory dictionary worthy of its importance and status. And when we consider the circumstances prevailing among our intelligentsia, it is idle to hope that the study of Sanskrit would receive any very serious impetus for some time to come—at any rate in these Provinces. However, it is our sacred duty to help the praiseworthy efforts of those who are still inclined to study Sanskrit. With this object in view, the present work was undertaken and this very simple compilation is placed before the public. There are two other valuable works on the subject—one by Dr. A. A. MacDonell and the other by the late Principal Vaman Shivaram Apte. But they could be of use to those only who know English.

The great work known as the great *Vachaspatya* is a standard work and is very useful for scholars. But until a well edited edition of the work comes out, it could not be of much help to even an average *Sanskrit* student.

There are three other works, viz., the Padmachandra Kosha, the Chaturvedi Kosha and the Yugal Kosha, which can help a Sanskrit reader, but they are too small for much practical use.

It is, therefore, hoped that the present work will answer the needs of those *Hindi* and *Sanskrit*-knowing students who are studying *Sanskrit* in a college or school or privately. It is designed to be an adequate guide to a knowledge of *Sanskrit* words. It contains as many explanations and details as were permitted by the limited space at the disposal of the compiler.

No doubt the work could be improved and enlarged, but there was a danger of defeating the very object of the compilation by such improvement. For an enlarged volume should have increased the price and thus it should have been out of reach of the Sanskrit students who are the poorest students in this poor country. The compiler is doubtful if the cost and price of the book—low as they are—are not already high for the Sanskrit students.

The compiler acknowledges with thanks the many works he has consulted in preparing this work. They are too numerous to be enumerated in a short preface. He must, however, acknowledge his special gratitude to the late

( iii )

Principal Pandit V. S. Apte for the help he has obtained from his monumental work.

If the work reaches those for whom it is meant, and if it helps them in their study of Sanskrit, the compiler would feel his labours amply repaid. In case the first edition is exhausted in a reasonable time, thus showing a real demand for the work, the compiler proposes to enlarge and improve the work.

DARAGANJ,

Allahabad, The 23rd July, 1928.

C. D. P. S.

|   | _ |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| ~ |   |  |  |
|   |   |  |  |

### संकेत-सूची

१ घ्र० का०—ध्रपादान कारक । २ अन्यया०—अन्ययायाक Indeclinable. ३ घ्रन्व०—ग्रन्वर्थ Literal. ४ ग्रठ वि० — प्रतिश्यार्थवाचन्न Superlative. ४ घ्रां० या घ्रालं०-- घ्रालंकारिक या लाचणिक। हं श्रातमा०—आत्मनेपदी। ७ घ्रं० ग्रा०—ग्रङ्गगास्त्र । = क॰ क॰—कर्मवाचक Accusative. ६ क० का०-करगुकारक संस्वन्धी। १० कर्तृ० का०--कर्तृकारक सम्बन्धी। ११ क० खा०-कर्मधाच्य Passive. १२ कि० ७० या ७०-किया उभयपदी। १३ ( न० ) नपुंसक्तिङ्ग । १४ परसी०-- परसीपदी। १५ प० २:०--वर्तमानकालवेश्वक सदन्त । १६ ( पु० ) पुल्लिङ्ग । १७ भू० क० गृ०—भृतकालवाधककर्मवाच्य स्टब्स्त । १८ स० का०--सद्भावनावाचक कर्मवाच्य रहन्त । १६ सं० वा०-सस्तोधनवाचक ।

२० ( स्त्री० ) स्त्रीलिङ्ग ।

## संस्कृत-शब्दार्थ-कीरतुस

श्र

श्रंगः

ध

श्र-संस्कृत श्रीर हिन्दी वर्णमाला का यह प्रथम शजर हैं। बंगला श्रादि श्रन्य भाषात्रों की वर्णमाला का भी यही प्रादिम वर्ण है। इसका उचारण कएड से होता है ; श्रतः यह वर्ण कग्ट्य कहलाता है। संस्कृत व्याकरण में उचारणभेद से इसके १म भेद दिखलाए गए हैं। प्रथम — हस्य, दीर्घ श्रीर प्लुत। तदुपरान्त—हस्व-उदात्त, हस्य-श्रनुदात्त, हस्त्र-स्वरितः, दीवं-उदात्त, दीर्घ-श्रनुदात्त, दीर्घ-स्वरितः प्लुत उद्देत, प्लुत-श्रनुदास्त, प्लुत-स्वरित । ये ६ प्रकार हुए । फिर घ्यनुनासिक फ्रांर श्रननुनासिक भेद से—इन ६ के दुगुने ६ ४ २=१⊏ भेद हुए। व्यक्षनों के उचारण में इस वर्ण की सहायता अपेचित रहती है। इसीसे संस्कृत या हिन्दी में क प्रादिक वर्ण प्रकार-स्वर-संयुक्त लिखे तथा वोले जाते हैं। नज् तत्पुरुप में भी 'न लोपो नजः ' ( पाणिनि-ग्रष्टाध्यागी—६।३।७३ ) सूत्र से नकार का लोप हो जाने पर ' श्र ' वचता है। नज् – के अर्थ ६ हैं: —

तत्सादृश्यमभावश्च , तद्ग्यत्वं तद्द्पता । ध्रप्राशस्त्यं विरोधश्च, नञर्याः पट्मकीर्तिताः॥ (उदाहरण कम से)

सादरय में—न बाह्यणः (ग्रवाह्यणः ) ग्रभाव में— ग्रपापम् (पापाभावः ) भिज्ञता के ज्ञान में — ग्रघटः (घटभिजः ) श्रप्राशस्त्यभाव में—श्रकालः (श्रप्रशस्तकालः) विरोध में—श्रनादरः (श्रादरविरोधी-तिरस्कार) न-लोप में इतनी विशेषता है कि, स्वरवर्ण परे रहते नुम् का श्रागम हो जाता है। जैसे, "श्रनादरः"। (शर्थ) विष्णु। कहीं कहीं श्रद्ध का श्रर्थ भी

समभा जाता है। पुल्लिङ्ग में हि० वहु० गुक्त० श्री प्रथमा श्राः श्रः हिनीया श्रो श्रं श्रान् नृतीया श्राभ्याम् ऐः एन चतुर्थी एभ्यः श्राय पञ्चर्मा ग्रात्-ग्राद् पष्टी थ्रयोः, श्रानां श्रस्य सप्तमी ऐपु υ

द्यंश् ( धा॰ उ॰ ) [ ध्रंशयित-ग्रंशयते ] १ विभाजित करना । वाँदना । भाग कर के वाँदना । २ पृथक् करना । इसी श्रर्थ में श्रंशापयित भी व्यवहत होता है ।

श्रंशः (पु०) १ भाग। हिस्सा। वाँट। २ भाज्य श्रद्धः।

३ भिन्न की लकीर के ऊपर की संख्या। ४ चौथा
भाग। ४ कला। ६ सोलहवाँ हिस्सा। ७ वृत्त की
परिधि का ३६०वाँ हिस्सा, जिसे इकाई मान कर
कोण या चाप का परिमाण वतलावा जाता है।

= कंधा। ६ वारह श्रादित्यों में से एक।—श्रंशः

प्रंशावनार । एक हिस्ते का हिस्ता ।—प्रंशि (कि॰ वि॰) भागराः । हिस्तेवार ।—प्रवतारः जो पृणांवतार ज हो । यवतार विशेष । जिसमें परमारमा का कुछ ही भाग हो ।—प्रवतरणं (महाभारत के प्रादिपर्व के ६४ वें तथा ६७ वें यध्यायों का नाम ।—भाज्—हर—हारिन् (पु॰ खी॰) उत्तराधिकारी, यथा—" पिरवदों- शहररचेंपां प्वांभावे परः परः "। (याज्ञ॰) —सवर्णानं (न॰) यक्वराख की एक किया विशेष ।—स्वरः (संगीत में) प्रधान स्वरः । प्रंशिकः (पु॰) १ हिस्सेदार । पाँतीदार । साभीदार । स्मंगा । इकड़ा । ३ दिवस । दिन । प्रंशानं (न॰) भाग देने की किया । प्रंगितत् (पु॰) १ विभाजक । वाँटने वाला । २

हिस्सेदार । पाँतीवाला । श्रंशल (वि॰) १ हिस्सा पाने का श्रधिकारी । २ मज़-वृत । ३ सवल । स्वस्थ । दृदकाय । वलवान । मांसल । श्रंशिन् (वि॰) १ साकीदार । समान भाग पाने वाला

प्रारान् (वि॰) १ सामादार । समान माग पान वाला यथा—" सर्वे चा स्युः समांशिनः । (याज्ञ॰) २ हिस्सोंवाला ।

श्रंशु (पु॰) १ किरण । रिश्म । २ चमक । दमक । ३ नोंक । (डोरे का) छोर । ४ पोशाक । सजावट । ४ रफ़्तार । गति । ६ परमाणु ।—जालं—( न॰ ) रिश्मसमुदाय ।—धरः, —भृत्, — पतिः, — वाणः, — भर्तृ, —स्वामी, — हस्तः (पु॰) सूर्य । श्रादित्य ।—पट्टं (न॰) एक प्रकार का रेश्मी वस्त्र । — माला (छी॰) १ प्रकाश की माला । २ सूर्य या चन्द्र का मण्डल ।—मालिन्—माली (पु॰) सूर्य । श्रंशुकं १ वस्त्र विशेष । मिहीन कपड़ा । श्रर्थात् मिहीन रेशमी मलमल । टसर । मिहीन सफेद वस्त्र । २ वह सिला कपड़ा जो सब के उपर या सब के नीचे पहिना जाता है । ३ पत्ता । ४ श्राँच की या रोशनी की मंदी लों या ज्योति ।

द्रंग्रुमत् (वि॰) १—चमकदार। चमकीला। दमकीला। २ मुकीला। नोकदार। -मान् (पु॰) १ सूर्य। २ सूर्यवंशी एक राजा, जो असमक्षस के पुत्र और महाराज सगर के पौत्र तथा महाराज दिलीप के पिताथे।

श्रंश्रमती (ची०) ३ पाँधा विशेष नालवग २ पूर्णमासी । पूर्णिमा । श्रंशुमत्फला (स्वी॰) केले का वृत्त । थ्रंश्रुल ( वि॰ ) चमकीला । दमकीला । श्र्यंश्चलः ( पु॰ ) चाणक्य का दूसरा नाम । द्यंस् ( श्रंसयति, शंसापयति ) देखो " श्रंश् " । श्रंसः १ टुकड़ा।हिस्सा ।२ कंघा। कंघे की हड्डी। श्रंस-फलक।—कूटः ( पु॰ ) साँड के कंधों के वीच का ऊपर को उठा हुआ भाग । क्वड़। कुव्व ।—त्रं (न०) कंधों का कवच विशेष।—फलकः (५०) मेरुदराड का उपरी भाग। भारः (पु०) कंधे पर का बोक या जुयाँ। - भारिक. - भारिन् ( वि॰ ) कंधे पर रख कर बोक्त उठाये हुए अथवा कंधे पर जुद्राँ रखे हुए।--विवर्तिन (वि०) कंधों की ग्रोर मुड़ा हुग्रा।

श्रंसल (वि॰) देखों "श्रंशल"। मज़बूत कंधों वाला। यथा—" युवा युगन्यायत वाहुरंसलः।" श्रंह (धा॰ श्रात्मने॰) [श्रंहते, श्रंहितं, श्रंहितं] जाना। समीप श्राना। श्रारम्भ करना भेजना। चमकना। बोलना।

ग्रंहितिः—ती (स्त्री॰) १ भेंट । उपहार। दान। दैन। स्त्रीरात । २ वोमारी।

श्रंहस् (न०) १ पाप। २ कष्ट। चिन्ता।
श्रंहिः (पु०) १ पैर। २ पेड़ की जड़। ३ चार की
संख्या।—पः (पु०) पादप। जड़ से जल पीने
वाले अर्थात् वृच।—स्कन्पः (पु०) पैर के
तलवे का ऊपरी भाग।

ध्रक् ( धा॰ परस्मै॰ ) [श्रकति, श्रक्ति ] घूमधुमौत्रा चाल चलना । सर्पाकार चलना ।

ध्यकं (न०) १ हर्ष का ग्रभाव। पीड़ा। कष्ट। २ पाप। ध्यकचं (नि०) १ गंजा। जिसके सिर पर वाल न हों। ध्यकचः (पु०) केतु का नाम।

श्चकनिष्ठ (वि॰) १ जो छोटा न हो ।२ श्रेष्टतर । श्चकनिष्ठः (पु॰) गौतमबुद्ध का नाम ।

ध्र्यक्रन्या (स्त्री॰) जिसका कारपन उत्तर चुका हो। ध्रक्तर (वि॰) १ लुंजा। जिसके हाथ न हो।२ ध्रक्तर्मरुय। जो कुछ न करे।३ वह माल जिस पर चुंगीन लगे या वह व्यक्ति जिस पर करन हो। श्रकराएं ( न॰ ) कुछ न करना । क्रिया का श्रभाव । श्रियकाम (वि॰ ) ९ विना कामना का । कामनारहित । अकरिणः (स्त्री०) १ असफलता । नैराश्य । अपूर्णता । २ इसका प्रयोग प्रायः कियी को शाप देने या किसी की श्रमङ्गल-कामना करने में होता है।

श्रकर्ण (वि॰) १ कर्णरहित । जिसके कान न हो । २ वहरा ।

श्रकर्गः ( पु॰ ) सर्ष ।

श्रकर्तन (वि॰) योना । खर्वाकार ।

श्रकर्मन् (वि॰) १ सुना। २ जिसके पास करने की कुछ काम न हो अथवा जो कुछ भी काम न करता हो । ३ श्रयोग्य । ४ पतित । दुष्ट । १ व्याकरण में , श्रकर्मक किया के श्रर्थ में। (न०) ( — मं) १ कार्याभाव। २ श्रनुचित कार्य। बुरा कर्म। निटल्ल्। २ श्रपराधी।—कृत (वि॰) ६ किया से रहित । २ श्रनुचित काम करने वाला ।—भोगः (पु०) कर्मफल से मुक्त होने की स्वतंत्रता का सुखानुभव ।

श्रकर्मक (वि॰) क्रियाविशेष । (स्ती॰) ग्रकर्मिका । श्रकर्मग्य (वि०) १ श्रनुचित । न करने योग्य । २ सुस्त, निकम्मा।

श्रकल (वि॰) १ जो भागों में विभक्तन हो ।२ परव्रत्व की उपाधि विशेष ।

श्रकल्क (वि०) १ विशुद्ध । पवित्र । २ पापशून्य । थ्रकल्का (स्त्री०) चन्द्रमा की चोंद्नी।

श्रकल्प (वि॰) १ श्रनियंत्रित । श्रसंयत । २ निर्वल । श्रयोग्य । ३ तुलनाशून्य | जिसकी तुलना न हो सके ।

ध्रकल्य ( वि॰ ) श्रस्वस्थ्य । भला चंगा नहीं ।

श्रकस्मात् (श्रव्यय०)संयोगवश । सहसा । श्राकस्मिक । श्रकस्मात् श्राया हुश्रा । तत्त्रण । वेठे विठाए। श्रोचक । दैवयोग से । हठात् । श्राप से श्राप । श्रकारण ।

थ्रकांड, थ्रकागड (वि॰)। १ सहसा। इत्ति-फाकिया । श्रोचक । २ जिसमें डंठुल या डाली न हो।—जात (वि॰) सहसा उत्पन्न हुग्रा प्रथवा उत्पन्न किया हुन्ना।—पातजात (वि०) जन्मते ही सर जाने वाला।—ज्ञूलं (न०) वायुगोले का सहसा उठने वाला दर्द ।

ध्यकांडे, अकाग्रहे (क्रि॰ वि॰) अचिन्तित। सहसा।

२ इन्छाश्रुन्य । ३ निस्पृह । ४ विना चाह श्रर्थात् प्रीति का। १ श्रयोध । ६ श्रतर्कित।

ध्यकामतः (कि॰ वि॰ ) १ विना प्रयोजन के। व्यर्थ। २ खेद के सहित । विवश होकर । श्रज्ञानता के कारण से।

श्रकाय (वि॰) विना शरीर का। पाञ्चभौतिक शरीर से रहित। ( पु॰ ) १ राहु का नाम । २ परमात्मा की एक उपाधि ।

श्रकारमा (वि०) १ विना कारण। हेतुरहित। २ स्वेच्छाप्रसूत । श्रयनसम्भृत । स्वतःप्रवृत्त । श्रपने श्राप उत्पन्न ।

प्रकारणम् (कि॰ वि॰) विना कारण के । व्यर्थ । थ्रकार्य (वि॰) थ्रनुचित। --कारिन (वि॰) १ पापी । द्वरा काम करने वाला। २ कर्त्तव्य-पराङ्मुख ।

श्रकार्यम् ( न० ) १ श्रनुचित या बुरा कर्म । २ जुर्म । श्रपराध ।

श्रकात (वि॰) १-श्रनुपयुक्त समय। श्रनवसर। कुसमय। ठीक समय ।से पीछे या पहिले। २ कचा ।—कुसुमं,—पुष्पं ( न० ) कुसमय का फूला हुत्रा पूल ।--क्रुप्माडः ( पु॰ ) कुसमय में फला हुश्रा कुम्हदा ।—ज,—उत्पन्न,—जात (वि॰) कुसमय में उत्पन्न। कन्चा।—जलदोद्यः,—मेघो-द्यः १ कुसमय श्राकाश में वादलों का उमड़ना। २ पाला या कुहरा।---मृत्यु ( पु॰ ) वेसमय की मोत । ग्रसामयिक मृत्यु । ग्रनायास मृत्यु । थोड़ी श्रवस्था में मरना ।--वेत्ना (छी०) कुसमय ।--सह(वि॰) जो विलम्य को श्रथवा समय का नाश न सह सके वेसव।

श्रकिंचन, श्रकिञ्चन (वि०) जिसके पास कुछ न हो। निपट निर्धन। कंगाल। दरिद्र। दीन। ग़रीब। मुहताज।

श्रकिंचिज्झ, श्रकिञ्चिज्झ (वि॰) कुछ भी न जानते हुए । निपट श्रज्ञान । निपट श्रयोध ।

ग्रकिञ्चित्कर (वि॰) १ श्रसमर्घ। जिसका कियाकुछ भीन हो सके। ग्रशक्तः।२ तुच्छ। श्रकुंठ, श्रकुग्ठ (वि॰) १ जो कुण्टित या गोंठल

न हो। तीष्ट्य । चोखा। २ तीव । खरा। तेज़। ३ विना रोकाटोका हुआ । ४ निर्दिष्ट । ४ शस्यधिक।

भ्राकुतः (कि॰ वि॰ ) यह श्रकेला कहीं नहीं प्रयुक्त होता। इसका शर्य है जो कहीं से न हो।

श्राकुतोसय (वि॰) सुरचित । जिसे किसी का भय न हो ।

श्रकुष्यं (न०) १ सुवर्ष । २ चाँदी । ३ कम क्रीमती धातु नहीं ।

घ्राकुश्ता (वि॰) १ जो निपुण न हो। घ्रनादी। २ श्रशुभ। घ्रभागा।

कछुत्रा । यह विशाल कछुत्रा जिसकी पीठ पर पृथिवी टिकी हुई मानी जाती हैं। ४ पत्थर । चट्टान ।

त्र्यक्त्र्च (वि॰) कपटग्र्स्य । शठता रहित । चातुर्य-विहीन । छत्तविवर्जित ।

श्रक्तच्छ्र (वि॰) सरत । सहज ।—म् (न॰) सरतता । श्रासानी ।

श्रकृत (वि०) १ जो न किया गया हो। जो ठीक ठीक न किया गया हो। जिसके करने में भूल की गयी हो। २ अपूर्ण। अंधृरा। जो तैयार न हो। ३ जो रचा न गया हो। ४ जिसने कोई काम न किया हो। ५ अपका कचा। जो पका न हो।--ता (स्त्री०) बेटी होने पर भी जो बेटी न मानी जाय धौर जो पुत्रों के समकत्त मानी जाय । ---तं (न०) १ किसी कार्य को न करना। २ अध्रुतपूर्य कर्म। --- अर्थ (वि॰) ग्रसफल। श्रनुत्तीर्थ।—श्रस्त्र (वि॰) जिसको हथियार चलाने का श्रम्यास न हो।---घ्रात्मन् (वि०) श्रज्ञानी। श्रवोध। मूर्ख। परव्रह्म या परमात्मा से भिन्न । —उद्वाह (वि॰) श्रवि-वाहित।—इत (वि०) १ जो कृतज्ञ न हो। जो किये हुए उपकार को न माने । कृतझ । नाशुकरा । २ ग्रधम । नीच। —धी,—दुद्धि (वि०) ग्रज्ञ । ग्रबोध । मुर्बं ।

श्रकृतिन् (वि॰) कुस्सित । श्रकुशल । श्रसुविधाजनक ।

ब्राकृष्ट (वि॰) ब्रानजुनी हुई। जो न जोनी गयी हो। —पच्य,—रोहिन् (न॰) जो ब्रानजुली ज़मीन में उत्पन्न हुव्रा हो।

थ्रकृपण्कर्मन् (वि॰) निर्दोष । निर्मल ।

थ्रकोट ( पु॰ ) सुपाड़ी का दृस ।

श्रकोविद् (वि॰) मूढ़। श्रपख्डित। मूर्ख।

श्रका (स्त्री॰) माता।

द्यक्त (वि॰) १ जोड़ा हुन्ना। २ गया हुन्ना ३ वाहर तक फैला हुन्ना। ४ तैलादि की मालिश किया हुन्ना।

श्रका, श्रकु ( स्त्री॰ ) रात्रि ।

थ्राकुत्रं ( न॰ ) वर्म । कवच । जिरहवस्तर ।

श्रक्तम (वि॰) गइवड़। श्रंडवंड।

श्चक्रमः (५०) गड़बड़ी। श्रनियमितता।

ग्रकिय (वि॰) सुसा क्रियाशून्य।

द्यक्रिया (स्त्री॰) क्रियाशून्यता । सुस्ती । कर्त्तेन्यपालन में श्रसावधानी ।

प्रक्रूर (वि॰) जो क्रूर या कठोर न हो। जो संगदिल न हो।

ध्रक्रूरः ( ५० ) एक यादव का नाम, जो कृष्ण के चचा श्रीर हितेपी थे।

श्रकोध (वि॰) कोधशून्य।शान्त।

ग्रक्रोधः ( पु॰) शान्त । क्रोधराहित्य ।

श्रक्तिका (स्ती॰) नील का पौधा।

त्र्यक्लिंप्र (वि॰) १ कप्टरहित । विना क्लेश का । २ सुगम । सहज । श्रासान ।

श्रस् (धा॰ परस्मै॰) [ श्रक्ति, श्रक्षोति, श्रक्ति ] १ पहुँचना। २ न्यास होना। ३ घुसना। ४ एकत्र करना। जमा करना।

श्रदाः (पु०) धुरी। किसी गोल वस्तु के बीचों वीच पिरोयी हुई वह लोहें की छुड़ या लकड़ी जिस पर वह गोल वस्तु घूमती है। २ गाड़ी। छुकड़ा। ३ पिह्या। ४ तराजू की खंड़ी। ४ एक किएत स्थिर रेखा जो पृथिवी के भीतरी केन्द्र से होती हुई उसके श्रार पार दोनों धुवों पर निकली है श्रीर जिस पर पृथिवी घूमती हुई मानी जाती है। ६ चौंसर का पाँसा। चौंसर। ५ छद्राच। ५ तौल विरोप जो १६ मारो की होती है श्रीर जिसे कर्ष भी कहते हैं। ६ बहेड़ा। १० सपै। ११ गरुड़। १२ श्रात्मा। १३ ज्ञान १४ मुकदमा। व्यवहार। मामला। १४ जन्मान्य।

म्रद्धं ( स्त्री॰ ) १ इन्द्रिय । २ तृतिया । ३ सोहागा ।

श्रज्ञ + श्रग्नकोलः—श्रज्ञलकः (पु॰) गाड़ी के पहिये में जो कील लगायी जाती है, यह।

श्रज + श्रावपनम् (न॰) चौसर की विद्यांत या वीर्ड। श्रज + श्रावापः (पु॰) जारी।

ब्राज्ञ + कर्गाः (पु॰) समकोण विभुज के सामने की बाह ।

ष्प्रक्कुशल । ष्रक्रशोंड ∫ (वि॰) बुत्रा खेलने में प्रवीण।

श्रक्तकृटः ( पु॰ ) श्रांख की पुतली।

ध्यत्तकोधिद् ) (वि॰) पाँसे या चौसर के खेल में ध्यत्तज े निपुण या उसका ज्ञाता।

ग्रज्ञान्लहः ( पु॰ ) जुत्रा। पाँसे का खेल।

ष्ट्राह्मज्ञं (न॰) १ ज्ञान । श्रवगति । २ वज्र । ३ हीरा । ष्ट्राह्मजः (पु॰ ) विष्णु का नाम विशेष ।

द्यद्वतत्वं (न॰) ो जुत्रा खेलने की कला या विद्या। प्रात्नविद्या (स्त्री॰) ∫

श्रवदेविन् ( पु॰ ) ज्वारी ।

श्रज्ञद्युतं ( न॰ ) जुत्रा । चौसर । पाँसे का खेल ।

श्रद्धधूर्तः ( पु॰ ) ज्वारी ।

श्रक्तधूर्तिलः (पु॰) गादी के जुर्यों में जुता हुत्रा सांद या येल।

ब्राह्मपटलं ( न॰ ) १ न्यायालय । २ वह स्थान या कमरा, जहाँ ब्रादालती काग़ज़ात रखे जाते हों'।

ग्रसपाटः ( पु॰ ) ग्रखाड़ा ।

श्र्यक्तपाटकः ( पु॰ ) श्राईन के ज्ञान में निपुरण । जज । न्यायाधीश ।

**ग्रद्मपातः ( पु॰ ) पाँसे का फिकाव**।

द्यसपादः ( पु॰ ) सोलह पदार्थ वादी न्यायशास के रचयिता गौतमं ऋषि श्रथवा न्यायवादी।

त्रात्तभागः (पु॰) वे रेखाएं जो किसी सानचित्र मं उत्तर से दिचल की श्रोर खिंची हों, अताँशः उन रेखाश्रों का कुछ श्रँश।

श्रद्धाभारः ( पु॰ ) गाड़ी भर वोसा।

त्र्यत्तमाता (स्त्री॰) । रुद्राच की माला। प्रयत्तस्त्रं (न॰) }

प्राक्तराजः ( पु॰ ) वह जिसे जुत्रा खेलने का व्यसन हो ग्रथवा पाँसों में प्रधान ।

श्रज्ञवाटः (पु॰) वह घर जिसमें जुत्रा होता हो। जुत्राहकाना।

ख्रतहद्यं (न॰) जुत्रा के खेल में पूर्ण निपुणता। ख्रतवती (खी॰) चौसर का खेल।

प्रक्रिक (वि॰) इड़। मज़बृत। जो चिणिक या स्थायी न हो।

श्राद्यत (वि०) १ जो चोटिल न हो।२ जो ह्टा न हो। ३ सम्पूर्ण।४ श्रविभक्त। जो विभाजित न हो।

प्रक्रतः (पु॰) १ शिव।२ कृटे हुए या पछोरे हुए चावल, जो धृप में सुखाये गये हों। (बहु-चचन में) १ सम्पूर्ण प्रनाज। २ चावल जो जल से धोये हुए हों ग्रीर पूजन में किसी देवता पर चड़ाने को रखे जाँय।३ यव।

प्राचतं (न०) प्रानाज किसी भी प्रकार का। २ हिजड़ा। नपुंसक। (यह पुश्चिङ्ग भी है)।

श्च्यत्ततयोनिः (स्त्री॰) कन्या जिसका पुरुप से संसर्ग न हुग्रा हो। वह कन्या जिसका विवाह तो हो गया हो, परन्तु पुरुप के साथ संसर्ग न हुग्रा हो।

श्रज्ञता (पु॰) १ कारी। २ धर्मशास्त्रानुसार वह पुनर्मृसी जिसने पुनर्विवाह तक पुरुप से संसर्ग न किया हो। ३ कॉकड़ासिंगी।

श्रक्तम (वि॰) १ श्रसमर्थ। श्रयोग्य । लाचार । श्रशक्त । श्रसहिष्णु । ३ चमारहित । ४ श्रधीर ।

द्यत्तमा (स्ती॰) १ ईर्प्या २ श्रधेर्य। ३ क्रोध। रोप।

श्चन्तय (वि॰) जिसका नारा न हो। श्रविनाशी। श्चनरवर। सदा बना रहने वाला। कभी जो न चुके। २ कल्पान्तस्थायी। कल्प से श्रन्त तक रहने वाला।—तृतीया (छी॰) १ वैशाख शुक्ला ३। श्चाखातीज। २ सतयुग का श्चारम्भ दिवस।

घ्र्यचय्य (वि॰) कभी न चुकने वाला । श्रविनाशी । सदा बना रहने वाला । ब्राह्मर (वि॰) १ श्रन्युत । स्थिर । नित्य । श्रवि-नाशी । —रः १ शिव । २ विष्णु ।—रं श्रकारादिवर्ण । मनुष्य के मुख से निकली हुई ध्वनि को सूचित करने वाले सङ्केत। २ लिखत । टीप । दस्तावेज़ । ३ श्रविनाशी श्रात्मा। ब्रह्म । ४ जल । ४ श्राकारा । ६ परमानन्द । मोत्त । —ग्रार्थ शब्दार्थ । —च ्चुः—चग्रः ( नः ) ( पु० ) लेखक । नकलनवीस । प्रतिलिपि करने वाला । यही अर्थ ध्रत्तरजीवी अथवा अत्तरजीवकः अथवा अत्तर-जीविकः का भी है। —चञ्चु (पु॰) लेखक । क्लार्क।—च्युतकं (न०) किसी ग्रज्ञर के जोड़ देने से किसी शब्द का भिन्न ग्रर्थ करना।--क्रुंद्स् (न०)--वृत्तं (न०) किसी पद्य का एक पाद।—जननी—तूलिका (स्त्री०) नरकुल या सैंटे की क़लम।-- न्यासः (वि०) १ लेख । २ श्रकारादि वर्ण । ३ धर्म-यन्थ । ४ तंत्र की एक किया जिसमें मंत्र के एक एक ग्रज्ञर पढ़ कर हृदय, भ्रँगुलिया, कगठ श्रादि ग्रंगस्पर्श किये जाते हैं।--भूमिका (स्त्री०) पट्टी या काठ का तख़्ता जिस पर लिखा जाय। —मुखः ( पु० ) ३ छात्र । विद्यार्थी । २ विद्वान् । शास्त्री । —विर्जित ग्रपद मूर्खं ।— शिद्धा ( स्त्री॰ ) तांत्रिक-अत्तर-शिचाविशेष । —संस्थानं (न०) १ लेख। २ वर्णमाला। श्राद्धारकं ( न० ) एक स्वर । एक श्रचर । अत्तरशः (कि॰ वि॰) १ अत्तर। अत्तर। शब्द व शब्द। २--विल्कुल, सम्पूर्णतया । अत्तातः । (र्ञा॰) त्रसहिष्णुता । ईर्प्या · डाह । प्राचान्तिः ब्राह्मार (वि॰) जिसमें वनावटी निमकीनपन न हो। ब्राह्मारः (पु॰) असली निमक। ग्रद्धि (न॰) [ अदिग्णी, अद्योगि, अद्या, अद्याः ] १ नेत्र । २ दो की संख्या ।

अतिकस्पः ( पु॰ ) आँख भपकना । अत्तिकुटः (पु॰) अत्तिटकः (पु॰) अत्तिगोलः (पु॰) अत्तितारा (स्री॰) श्रक्तिगत (वि॰) ६ दृष्टिगोचर । २ उपस्थित । वर्तमान । श्राँख में पड़ी हुई (किरिक्सी)। श्राँख का उठना । ३ घृष्णित । यथा—''श्रक्तिगतो-ऽहमस्य हास्यो जातः ।" दशकुमारच॰

श्रक्तिपदमन् । (न॰) वन्हीं। पलकों के किनारों के श्रक्तिलोमन् ∫ ऊपर के वाल।

अत्तिपटलम् (न॰) (१) श्राँख के कोए पर की किल्ली। इसी किल्ली का रोग विशेष।

अित्विक्तिगितं । (न॰) तिरङ्गी नज़र । कनिवयों की अित्विक्तिगितं । देखन ।

श्रक्तिवः | (पु॰ ) पौधा विशेष । (न॰ ) समुद्री श्रक्तीवः ∫ जवर्ण ।

श्रद्भुग्ग् (वि॰) १ श्रभग्न । श्रनट्टा ' समूचा । २ श्रनाड़ी । श्रक्कशत्त । ३ जो परास्त न हुश्रा हो । जो जीता न गया हो । सफलमनोरथ । यथा ''श्रद्धुय्णोनुनयः'' (वेणीसंहार) ४ जो कुचला या कृटा या पीटा गया हो । १ श्रसाधा-रण् । गैरमामूली ।

अन्तेत्र (वि॰) विना खेत वाला । विना जोता योया हुआ। —वाद (वि॰) जिसको आध्यात्मिक ज्ञान न हो।

ब्राच्चेत्र (न०) द्वरा या ख़राब खेत । (ग्रा०) कुशिप्य । श्रयोग्य पात्र ।

अन्ताटः ( ५० ) असरोट।

य्राच्चीभ्य (वि॰) जिस में चोभ न हो। अनुद्वेगी। शान्त । दृढ़। धीर । स्थिर ।

श्रक्तोंहिंगा़ी (स्त्री॰) पूरी चतुरंगिनी सेना।सेना का एक परिमाण। सेना की संख्या विशेष। एक श्रक्तौहिंगी में १०६३४० पैंदल सिपाही, ६४६१० घोड़े, २१८७० रथ और २१८७० हाथी होते हैं।

द्यखंड १ (वि॰) ग्रभग्न । जो ट्रटा न हो । सम्पूर्ण । ग्रम्कग्ड ∫ समूचा । ग्रह्ट । ग्रविछिन्न । लगातार । ग्र्यखंडनम् । (न०) जिसका कोई काट न सके । ग्राखंडनम् ∫ जिसका खण्डन न हो सके ।

ग्रखंडनः } (पु॰)काल। समय। वक्त। श्रखंडित १ (वि॰) जिसके दुकड़े न हुए हों। श्रखंडित ो विभागरहित श्रविव्छिन्न।—ऋतु (पु॰) बह फसल जिस में मामृली फल पुष्प प्रागदः (पु॰) १ श्रीपध उत्पन्न हों। सफल। फलवान। नाश फरने का विज्ञान

ध्रास्तर्व (वि॰) जो बोना न हो, । जो छोटा न हो । वड़ा । "ध्रस्तर्वेण गर्वेण विराजमानः" । —दश-कुमार ।

ध्यस्वान (वि॰) विना चोदा हुन्ना। विना गाए। तथा। विना दफनाया हथा।

द्यातातः (पु॰) । १ विना सोदा हुन्त्रा या रवाभाविक द्र्यस्त्रानं (न॰) । जलायय या भील या सादी । २ किनी मन्दिर के सामने की पुष्करिणी ।

द्यग्विल (वि॰) नम्पूर्ण । नमय । नम्चा । सय । द्यग्विलेन (कि॰ वि॰) ३ सम्पूर्णनः । पूर्ण रूप से । २ गैरस्रावाद । गैर जोशा हुस्रा ।

द्यान्वेटिकः (पु०) १ साधारणतः वृच्च । २ कृता जिसको शिकार खेलना सिखलाया गया हो ।

ध्र्यस्त्र्यातिः (स्त्री॰) बदनामी । अपकीर्ति । निन्दा । (वि॰) निन्दा । बदनाम ।

द्यम् (धा॰ परस्मे॰) [ग्रमित, ग्रामीत, ग्रमिप्यति, ग्रमित ] १ टेढ़ामेंडा, सर्पकी तरह चलना। लहरियादार गति। २ चलना। जाना।

द्यग (वि॰) १ चलने में श्रसमर्थ । २ जिसके पास कोई न पहुँच सके ।—श्रात्मजा (की॰) पर्वत की कन्या। पार्वती देवी।—श्रोकस् (पु॰) १ पर्वत पर बसने वाला। २ (बुचवासी) पर्चा। ३ शरभ जन्तु जिसके श्राट टॉगे वतलायी जाती हैं। ४ शेर। सिंह। (वि॰) पहाड़ों में होकर धूमने फिरने वाला। जंगली।—जं (न॰) शिलाजीन। शैंलज तेल।

ग्र्यगः (पु॰) २ बृक्त । २ पहाउः । ३ सर्प । ४ सूर्य । १ ७ की संख्या।

थ्रगच्छ (वि॰) श्रचल। जो चल न सके।

ग्रगन्तः ( पु॰ ) वृत्त । पेट ।

द्यगितः (स्ती॰) १ उपाय रहित । विना उपाय का । २ ग्रनचवोध ।

श्रमितक ो (वि॰) 'जिसकी कहीं गति न हो'। श्रमितीक ो जिसका कहीं ठिकाना न हो । श्रशरण । श्रमाथ । निराश्रित । निरायलम्य ।

ग्रगद् (वि॰) नीरोग । रोगरहित । स्वस्थ ।

प्रगदः (पु०) ३ ध्रौपध दवा।२ स्वास्थ्य ।३ विप नाश करने का विज्ञान ।

ष्रगद्, ( पु॰ ) चिकित्सक । वैष । ध्रगद्कारः ध्रगदङ्कारः ∫ रोग दृर करने वाला ।

द्यगद्तन्त्रम् ( न॰ ) श्रायुर्वेद का एक श्रंग विशेष। इसमें सांप विच्छ श्रादि के विष उतारने की दवाइयाँ लिखी हैं।

ग्रगम देखो, श्रग।

द्याग∓य (वि॰) १ गमन के ययोग्य। जहाँ कोई न पहुँच सके। २ यज्ञेय। जानने के ययोग्य ।३ विकट। कठिन। ४ यपार। यहुत। यत्यन्त। ४ यथाह, यहुत गहरा।

ध्यगस्या ( छी० ) न गमन करने योग्य । मैथुन करने के ध्रयोग्य छी। एक ध्रस्पृश्य नीच जाति । —गमनं ( न० ) न गमन करने योग्य छी के साथ गमन करना ।—गामिन् । ( वि० ) मैथुन न करने योग्य छी के साथ गमन किये हुए ।

ध्यगर ( न॰ ) ऊद । ध्यगर लकड़ी ।

प्रगस्तिः ) ( पु॰ ) १ कुम्भज । एक ऋषि का नाम।
प्रगस्त्यः ) २ एक नत्तत्र का नाम।३ एक वृत्त का
नाम। —कृष्ट ( पु॰ ) दिच्चिण भारत के मदरास
प्रान्त के एक पर्वत का नाम, जिससे ताम्रपर्णी नदी
निकत्तती हैं।

द्यगाभ्र (वि॰) १ त्रथाह । वहुत गहरा । त्रतल-स्पर्शी । २ त्रसीम । त्रपार । वहुत । त्रधिक । ३ वोधागम्य । दुर्वोध ।

द्यमाधः (पु॰) } छेद् । गड्डा । दसर । द्यमाधं (न॰)

प्रमाभ्रजलः (पु॰) हर्। तालाव। (वि॰) प्रथाह जल वाला।

ग्रगारं (न०) घर मकान।

द्यगिरः (पु॰) स्वर्ग। श्राकाश। —श्रोकस् (वि॰) स्वर्ग में श्रावास करने वाला (देवताश्रों की तरह)। द्यगुगा (वि॰) १ निर्मुण। २ जिसमें कोई सदगुण न हो। निकस्मा।

द्यमुगाः (पु॰) श्रपराध । ख़राबी । ब्रुसई । श्रमुरु ((वि॰) १ हल्का । जो भारी न हो । (छुन्दः शास्त्र में ) छोटा । ३ निगुरा । जिसका कोई गुरु न हो । (न॰ श्रोर पु॰ में भी ) श्रगर । सगन्धित काष्ट विशेष । छागृहः ( पु॰ ) विना घर वाला। ( नट, वनजारा ) यती।

ध्यनाचर (वि॰) इन्द्रियों के प्रत्यच का अविषय। जिसका अनुभव इन्द्रियों को न हो। अप्रत्यच। अप्रकट।

ग्रगोचरम् (न०) ब्रह्म ।

त्र्यग्नायी (स्त्री॰) ३ त्र्यग्निदेव की स्त्री। स्वाहा। २ त्रेतायुग।

भ्राग्नि (पु॰) भ्राग । हवन की भ्राग । यह तीन प्रकार की मानी गई है। यथाः-गाईपत्य, आहवनीय श्रीर दक्तिए। उदर के भीतर जो शक्ति खाद्य पदार्थों को पचाती है, उसको भी अग्नि कहते हैं ग्रौर उसका नामविशेप है ''जठराग्नि'' या "वैश्वानर"। ३ पाँच तत्वों में से एक, जिसे "तेज " कहते हैं। ४ कफ, बात, पित्त में "पित्त" को ग्रग्नि माना है। ५ सुवर्ण। ६ तीन की संख्या। ७ वैदिक तीन प्रधान देवताओं में (श्रानि,वायु श्रौर सूर्य) एक श्रानि भी है। न चित्रक । चीता । ( श्रौपध विशेप ) । १ भिलावा । नीवृ।—श्च (श्वा)गारं—श्च (श्वा) गार:--ग्रालयः, (पु०)--गृहं ( न० ) ग्रन्नि देव का मन्दिर ।---श्रस्त्रं(=श्रग्न्यास्त्रं) (न०) वह ग्रस्न विशेष जो मंत्र द्वारा चलाये जाने पर न्त्राग की वर्षा करता है।--वागाः (पु०) यह भी "ग्रग्न्यास्त्र" ही का ग्रर्थ वाची शब्द है।--ग्राधानं (=ग्राग्न्याधान) ( न० ) १ ग्राग्नि की यथाविधि स्थापना । २ ग्राग्निहोत्र ।-श्राहितः, ---(=ग्राग्न्याहितः) (पु०) जो ग्रपने घर में सदा विधान पूर्वक ग्राग्नि को रखता है।—उत्पातः ( पु॰ ) ग्रग्नि सम्बन्धी उपद्रव विशेष प्रयथवा ग्रग्नि द्वारा सूचित श्रशुभ चिन्ह विशेष । उल्का-पात त्रादि। - उपस्थानं (न०) १ त्रानि का पूजन या श्राराधन। २ वे मंत्र विशेष जिनसे ग्रग्नि का पूजन किया जाता है। - कगाः - स्तोकः ( पु॰ ) श्रॅंगारी । शोला । श्रॅंगारा ।—कार्य,— कमेन् (न०) अग्नि का पूजन। - काप्टं (न०) ग्रगर का वृत्त ।—कुक्टः ( पु॰ ) जलता हुग्रा पयाल का पूला। लूक। लुकारी। - कुराइं (न०)

एक विशोप प्रकार का गढ़ा जिसमें अप्ति प्रज्वित करके हवन किया जाता है। यह कुराड धातु के भी वनाये जाते हैं।-कुमारः-तनयः-सुतः (पु०) १ कार्तिकेय। पड़ानन । २ ऋायुर्वेद के मता-नुसार एक रस विशेष ।--कुलं (न०) चत्रियों का एक वंश विशेष ।—केतुः (पु०) १ धूम। धुय्रा। २ शिव का नाम । ३ रावण की सेना का एक राचस ।—कोगाः (पु०) —दिक पूर्व श्रौर दिचण का कोना जिसके देवता श्रग्नि हैं।—िकिया (स्त्री०) १ शवका श्रग्निदाह । मुर्दाजलाना । २ दागना।—क्रीड़ा (स्त्री०) १ त्रातिशवाज़ी। २ रोशनी। दीपमालिका।—गर्भ (वि०) जिसके भीतर श्राग हो।—गर्भः (पु०) सूर्यकान्तमणि। सूर्यमुखी शीशा।—गर्भ (स्त्री०) १ शमीवृत्त । २ पृथिवी का नाम। चित् (पु०) ग्रग्निहोत्री।—चयः (पु॰)—चयनं (न॰)—चित्या (छी॰) देखो श्रान्याधान ।—ज (वि०) श्राग्नि से उत्पन्न ।—जः —जातः (पु०) १ कार्तिकेय । पडानन । २ विष्णु । —जं—जातं (न०) सुवर्णं I—जिह्वा (स्त्री०) श्राग की लौ। (न०) श्रग्नि की सात जिह्ना मानी गयी हैं। उन सातों के भिन्न भिन्न नाम हैं। ( यथा कराली, धूमिनी, श्वेता, लोहिता, नील-लोहिता, सुवर्ण । पद्मरागा । )—तपस् ( वि॰ ) उत्पन्न होता हुआ। चमकता हुआ या जलता हुग्रा।--त्रयं(न०)--त्रेता (स्त्री०) तीन प्रकार की आग जिनका वर्णन अग्नि के अर्थ के अन्तर्गत किया जा चुका है। —द (वि०) ताकत वढ़ाने वाला। जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला।—दातृ ( पु० ) श्रन्तिम संस्कार श्रर्थात् दाहकर्म करने वाला ।-दीपन (वि॰) जठराग्नि प्रदीसकारी । —दीप्तिः—वृद्धिः (स्त्री) बड़ी हुई पाचन शक्ति । थ्यन्छी भूख।—देवा (खी०) कृत्तिका नत्त्र।— धानं (न०) वह स्थान या पात्र जिसमें पवित्र श्राग रखी जाय। अग्निहोत्री का गृह। —धारगां (न०) अक्षि को घर में सदा रखना। ---परि क्रिया,-परिष्क्रिया (स्त्री॰) अप्ति का पूजन।--परिच्छेदः (पु०) हवन के श्रुवा आज्यस्थली आदि पात्र।-परीद्गा (स्त्री०) जलती हुई श्राग द्वारा

परीचा या जाँच जैंनी कि जानकी जी की लंका में हुई थी।—पर्छनः (पु॰) ज्वालामुखी पहाद। —पुरागं (न०) १ = पुनागों में से एक। इसकी सर्वप्रथम श्रक्षिदेव ने वशिष्ठ जी को श्रवण कराया था; श्रतः वक्ता के नाम पर इसका नाम श्रीन-पुराण पड़ा ।--प्रतिद्वा (गी०) शनि को विधानपूर्वक बेदी पर या कुएट में स्थापना; विशेषकर विवार के समन ।--प्रवंगः ( प्र॰ ) —प्रवेशनं (न॰) किसी पतित्रता का अपने पित के साथ चिता में बैठ कर सती होना।--प्रस्तरः (पु॰) चदामक पत्थर, जिसका टकराने से ज्ञान उत्पन्न होनी हैं।-वाहः ( पु॰ ) धृस । ( पुर्था )।—मं (न०) ३ कृत्तिका नदात्र का नाम । २ सुगर्ण |--भू (न०) ९ जल । २ सुवर्ण ।--भू: ( पु॰ ) श्रम्नि से उत्पत्त । कार्त्तिकेय का नाम । —मािगः (पु०) सूर्यकान्तमिग । चकमक पत्थर ।— मंथः (मन्यः) (पु॰) मंथनं ( मन्यनम् ) (न॰) रगट् से आन उत्पन्न करना ।—मान्द्यं (न०) किन्न-यत । कृपच। अनपच।--प्रस्तः (पु०) १ देवता। २ साधारणतया बाह्मण । ३ खडमल ।--मुखी ( खी॰ ) रसोईघर ।--युग ज्योतिपशास के पाँच पाँच वर्ष के १२ ब्रुगों में से एक ब्रुग का नाम । -रत्ताां श्रानि को घर में बनाये रखना । बुभने न दंना।-रजः (पु॰)-रचस (पु॰) १ इन्ट्रगाप नामक कीटा । बीरबहुटी । २ अग्नि की शक्ति । ३ सुवर्ग ।--राहिग्गी (स्त्री०) रागविशेष। इसमें श्रन्ति के समान भलकते हुए फफोले पड़ जाते हैं :-- लिङ्ग (पु०) श्राग की ली की रंगत श्रीर उसके सुकाव का देख शुभाशुभ वतलाने की विद्याविशेष ।--लोकः (५०) वह लोक जिसमें श्रीन वास करते हैं। यह लोक मेरुपर्वत के शिखर के नीचे है ।--लिङ्गः--वंशः ( पु॰ ) देखो "ग्रन्निकुल" ।—चध्रः स्वाहा, जो दत्त की प्रत्री ग्रीर ग्रम्नि की सी है।-वर्घक (वि०) जठराग्नि को बढ़ाने वाली (दवा : 1-वर्गाः (पु०) इच्वाकुवंशी एक राजा का नाम । यह सुदर्शन का पुत्र श्रीर रघु का पौत्र था।--वल्लभः ( पु॰ ) १ साख्का पेड़ |२ साल का गौंद | ३ राल । धृप ।

—वाहः (१०) १ धृम । धुर्यां । २ वकरा।—विद (पु॰)यग्निहोत्री।-विद्या(खी॰) ग्रग्निहोत्र।ग्रग्नि की उपासना की विधि ।—विद्ववरूप केतुतारों का एक भेद ।-वेशः शायुर्वेद के एक शाचार्य।-वतः (पु०) वेद की एक ऋचा का नाम ।-वीर्य ( न० ) १ श्रिंग की शक्ति या पराकम। (२) सुवर्ण।—शर्गा (न०)—गाला (स्त्री०) -शालं (न०) वह स्थान या गृह जहाँ पवित्र श्रमिन रखी जाय।--शिखः (पु०) ३ दीपक । २ श्राप्तिवास । ३ कुसुम वा वर्रे का फूल । ४ केसर ।—शिखं (न०) १ केसर । २ सोना । — प्ट्रन — प्ट्रम — प्टोम ( ९० ) यज्ञविशेष । –संस्कारः (पु॰) १ तपाना । २ जलाना । ३ शुद्धि के लिये श्रिप्तिस्पर्शसंस्कार का विधान। ३ मृतक के शव को भरम करने के लिये चिता पर श्रिझ रखने की किया। दाहकर्म। ४ श्राद्ध में पिएडवेदी पर श्राग की चिनगारी फिराने की रीति ।--साखः, सहायः (पु०) १ पवन । हवा २ जंगली कवृतर । ३ धूम। धुया ।—सान्निक (वि०) या (कि॰ वि॰ ) श्रप्तिदेवता के सामने संपादित । ग्रिप्त के। साची करना। — सात् ( कि॰ दि॰ ) श्राग में जलाया हुश्रा। भस्म किया हुश्रा।—सेवन श्राग तापना।--स्तत् यज्ञीय कमे का वह भाग जो एक दिन श्रधिक होता है।-स्तोमः (पु०) देखे। "ग्रिझिप्टोमः"। -- प्वान्तः ( पु० । दिच्य पितर । नित्य पितर । पितरों का एक भेद । श्रक्षि, विद्युत् श्रादि विद्य यों का जानने वाला !—होत्रं । न० ) एक यज्ञ । सार्य प्रातः नियम से किये जाने वाला वैदिक कर्म विशेष । — हे।त्रिन् ( वि॰ ) ग्राग्निहोत्र करनेवाला ।

श्राम्नीम्नः ( पु॰ ) ऋत्विक् विशेष । इसका कार्य यज्ञ में श्रानि की रक्ता करना है ।

श्चर्यापोमीयम् (न॰) श्राग्नियाम नामक यज्ञ की हवि। यज्ञ विशेष । इस यज्ञ के देवता श्राग्नि श्रीर सोम माने गये हैं।

द्मप्र (वि॰) १ प्रागे का भाग । ग्रगला हिस्सा । सिरा । नेंक । २ स्मृत्यानुसार भित्ता का परिमाण, जो मोर के ४८ ग्रंडों या सोलह मारो के बरावर होता है । ३ प्रथम । ४ श्रेप्ठ । १ प्रधान । - ग्रानी सं० श० कौ०—२

कः,---ग्राणीकः (पु॰)---ग्रनीकं,---ग्राणीकम् ( न॰ ) सेना के श्रागे श्रागे चलने वाली घुड्सवार सैनिकों की टोली ।—श्रासनं (=ग्रग्रासनं) (न०) प्रधान वैहकी। सब से ऊँची वैठकी।—करः (९०) हाथ का श्रगला भाग या हाथी की सुंड़ की नेंकि। दहिना हाथ। हाथ की उँगुलिया।—गः (पु०) १ नेता। २ रहनुमा । मार्ग-दर्शक ।—गराय (वि०) प्रधान । सुखिया। जिसकी गिनती प्रथम की जाय। बड़ा। श्रेष्ठ। —ज (वि॰) प्रथमउत्पन्न ।—जः (पु॰) बङ्ग भाई । २ ब्राह्मण ।—जा (स्त्री०) बड़ी बहिन ।—जात,—जातक,—जाति,—जन्मन् (५०) १ प्रथम जन्मा हुआ। बड़ा भाई। २ बाह्यए । —जिह्वा (स्त्री॰) जीभ की नेांक —दानिन् (पु०) पतित ब्राह्मण जो मृतक-कर्म में दान लेता है। --दृतः (पु॰) श्रागे जानेवाला दूत । हल्कारा ।--तस ( श्रव्यया० ) सामने । पहित्ते :—नीः या ग्रीः ( पु॰ ) त्रगुत्रा । श्रेष्ठ । प्रधान ।—पादः (पु०) पैर की डँगुलि ।—पागिः (पु०) दहिना हाथ ।—पूजा (स्त्री॰) सर्वोत्कृष्ट सम्मान । —पेर्य ( न० ) पान करने में पूर्ववर्तिता । किसी पेय वस्तु के। पीने में सर्वप्रथमता या प्रधानत्व। ---भागः ( ५० ) १ प्रथम या श्रेष्ठ भाग । २ श्रवशिष्टा शेष । बचा हुश्रा। ३ नोंक । छोर । —भागिन् (वि०) प्रथम पाने वाला।—भूमिः (स्त्री॰) उद्देरय । लच्य !--मांसं (न०) हृदय का माँस । हृत्पिण्ड ।—यायिन् ( वि० ) श्रागे चलने वाला ।—योधिन् (पु०) मुख्य योद्धा । प्रधान लड़ने वाला ।—सन्धानी स्त्री०) यमराज के दफ़्तर का वह खाता जिसमें प्राणियों के पाप पुराय लिखे जाते हैं। —सन्ध्या (स्त्री०) प्रातः सन्ध्या।—सर (वि०) श्रागे चलने वाला।— हः ( पु॰ ) श्रविवाहित । जिसके स्त्री न हो।---हायनः ( पु॰ )--हायगाः (पु॰) वर्ष के श्रारम्भ का मास। मार्गशीर्ष मास। श्रगहन का महीना।--हारः (पु॰) राजा की बाह्यणें के दी हुई भूमि। श्राग्रतः (क्रि॰ वि॰ ) सामने । पूर्व । श्रागे । २ उप-स्थिति में। ३ प्रथम।-सरः (पु०) नेता। पेशवा। श्रमिम (वि॰) १ श्रमाऊ । पेशमी । २ श्रामे श्रामेवाला । सव से श्रामे का । मुख्य । ३ ज्येष्ट । श्रमिमः (पु॰) ज्येष्टभाता । श्रमियः (वि॰) सव से श्रामे वाला । श्रमियः (पु॰) ज्येष्टभाता । श्रमियः (पु॰) ज्येष्टभाता । श्रमियः (पु॰) ज्येष्टभाता । श्रमियः (वि॰) श्रामे होने वाला । मुख्य । श्रम्भुं (सि॰) उँगली । श्रम्भुं (सि॰) उँगली । श्रमे (सिमय श्रीर स्थान सम्बन्धी ।) २ उपस्थिति में । ३ पीछे से । यथा "एवमम्रे कथयति ।" "एवमम्रेऽपि श्रोतन्यं ।" (४) सर्वप्रथम (श्रन्य की श्रपेचा ) । प्रथम । श्रमेराः, श्रमेराः (पु॰) नेता । पेशवा । श्रमेराः स्थान सेर्य स्थान स्थान होत्स्य स्थान स्थान होत्स्य स्थान स्थान होत्रस्य स्थान स्थान होत्स्य स्थान होत्स्य स्थान होत्स्य स्थान होत्स्य स्थान होत्स्य स्थानित स्थान स्थान होत्स्य स्थानित स्थान स्थान होत्स्य स्थानित होत्स्य स्थानित स्थान स्थान होत्स्य स्थानित होत्स्य स्थान होत्स्य स्थानित स्थान स्थानित होत्स्य स्थानित स्थानित होत्स स्थानित होत्स स्थानित होत्य

त्र्यप्रेद्धिपुः, द्र्यप्रेद्धिपूः ( पु॰ ) ब्राह्मण, चित्रय त्रथवा वैश्य जाति का वह मनुष्य जा किसी विवाहिता स्त्री के साथ विवाह करता है।

श्रग्रेदिधिपूः ( स्त्री॰ )

"ज्येष्टायां यद्महृहायां कण्यायामुस्ततेऽनुजा ।

सा चाग्रेदिधिपूर्तेया पूर्वा च दिधिष्टाः स्मृता ॥"

सर्थात् वह स्त्री जिसका स्वयं तो विवाह हो गया
हो, किन्तु उसकी बड़ी बहिन श्रविवाहिता हो ।

द्याग्रेपतिः (पु॰) ऐसी स्त्री का पति । द्राग्रेवनं, द्राग्रेवर्णं (न॰) वन की सीमा। वन का प्रान्त । द्राग्रेसर (वि॰) द्राग्रमी । पुरोगामी । द्रागे चलने वाला ।

भ्राउय ( वि॰ ) सव से भ्रागे । सर्वोत्कृष्ट । सर्वोत्तम । सर्वोच्च । सर्वप्रथम ।

थ्राज्यः ( ९० ) जेष्ट भ्राता । जेठा भाई ।

ष्ट्राघ् प्रंघ् (घा० उ०) भूत करना। पाप करना। त्र्रजुचित करना।

द्यघं (न०) १ पाप।२ दुष्कर्म। क्रपराध । जुर्म। ३ व्यसन ।४ क्रशीच । सूतक। क्रपवित्रता। १ सुख्य। दुःख।

ग्र्यघः ( पु० ) बकासुर श्रौर पृतना के भाई एक श्रसुर का नाम । यह कँस की सेना का प्रधान सेना-ध्यच था ।

ग्रघ + ग्रहः (ग्रहन्) (पु॰) ग्रशौचिदन । श्रपवित्र दिन । ग्रघ + ग्रायुस् ( वि॰ ) पापमय जीवन वाला । श्रघ + नारा, श्रय + नारान (वि०) प्रायश्रितात्मक । पाप दूर करने वाला ।

श्राचर्म (वि॰) ढंढा। जो गर्म न हो। श्राचमर्पग्रम् (न॰) पापनाशक मंत्र विशेष। यह मंत्र . वैदिक सन्स्या में पड़ा जाता है।

द्यविषः ( पु॰ ) सर्प ।

द्यावणंसः (१०) दुष्ट मनुष्य यथा चेर ग्रादि । द्यावणंसिन् (वि०) मुख्यर । दूसरे के पाप कर्म या जुर्म की ( श्रिधकारीयर्ग की ) सूचना देने वाला । द्यावायुः (पु०) पापप्रां । जिसका जीवन पापमय हो ।

द्मत्रोर (वि॰) जेा भयानक न हो ।—रः (पु॰) शिव । महादेव ।—पथः,—मार्गः (पु॰) शैव । शिवपंथी ।—प्रमार्गं (न॰) भयद्भर शपथ या परीचा ।

श्चित्रोरा (स्ती॰) भाद्रमास के कृष्ण पत्त की १४शी। इस तिथि के। शिव जी की पूजा की जाती है। इसीसे इसका नाम "श्चवेारा" पढ़ा है।

श्रवाः सम्बोधनवाची श्रव्यय ।

य्रघोप (वि॰) प्लुतस्वर ।—पः (पु॰) व्यक्षन श्रहरों में से किसी का प्लुत स्वर ।

ब्र्यास्त्यः ( पु॰ ) प्रजापति । पर्वत । ( वि॰ ) मारने के श्रयोग्य !—हन्या ( स्त्री॰ ) सौरमेयी । गौ । जो न मारी जाय या जो न मारे ।

श्रव्रोयम् (न०) १ सूघने के श्रयोग्य । २ मदिरा । शराव ।

श्चंक् , श्चङ्क् (धा० श्चात्मने०) देदामेदा चलना।
[श्चक्क्यिति—श्वद्भयते, श्रद्धयितुं. श्वद्धित] १ चिन्हित
करना। निशान लगाना। २ गणना करना।
३ कलक्कित करना। दागी करना। ४ चलना।
जाना। सगर्व चलना।

श्रंकः, श्रङ्कः (पु० न०) १ गोदी।क्रोट् । २ चिन्ह ।
निशान । ३ संख्या । ४ पार्श्व । श्रोर । तरफ्र । ४
सामीप्य । पहुँच । ६ नाटक का एक भाग । ७ काँटा ।
काँटेदार श्रोजार । म दस प्रकार के रूपकें में से
एक । ६ टेढ़ी रेखा । रेखा ।—श्रवतारः
(=श्रङ्कावतारः) (पु०) किसी नाटक के किसी एक

श्रंक के श्रन्त में श्रगले दूसरे श्रंक के श्रभिनय की सूचना या श्राभास जो पात्रों द्वारा दी जाय ।—तंत्रं ( न० ) श्रद्धगणित या वीजगणित विद्या ।—धारग्ं (न०) धारग्गा (स्त्री०) ३ चिन्हित । २ किसी पुरुप के। पकड़ कर रखने की रीति ।—परिवर्तः (पु०) दूसरी श्रोर उलटना । करवट । २ किसी की श्रालिङ्गन करने के न्तिये करवट वदन्तना।—पात्तिः—पात्ती (स्त्री०) १ प्रालिङ्गन । २ दायी । धाय ।—पाणः ( पु० ) अक्षमित की विधिविशेष ।--भाज (वि०) ा गोद में वैठा हुत्रा ग्रथवा किसी के। ( बच्चे की तरह ) कमर पर रखकर ले जाते हुए। २ सहज में प्राप्त । समीपवर्ती । शीव प्राप्तव्य ।—मुखं या श्रास्यं ( न० ) किसी नाटक का वह स्थल जिसमें उस नाटक के सव दश्यों का ख़ुलासा किया गया हो । —विद्या ( स्त्री॰ )गणितशास्त्र ।

श्रंकनम्, श्रङ्कनम् (न०) १ चिन्ह । चिन्हानी। २ चिन्हित करने की क्रिया।

श्रंकितः, श्रङ्कितः (पु॰) १ पवन । २ श्रक्ति । ३ वस । ४ श्रम्निहोत्री वास्त्रण ।

श्रंकुटः, श्रङ्कुटः ( ५० ) चावी । ताली ।

श्रंकुरः, श्रङ्करः (पु०) १ श्रॅंखुश्रा । नवोद्धिद । गाभ । श्रॅंगुसा । २ डाभ । कल्ला । कनखा । ३ नुकीले चौघड़े दाँतः (श्रालं - ) ४ प्रशाखा । पल्लव । सन्तति । १ जल । ६ रक्त । ७ केश । ५ सूजन । गुमड़ा ।

ष्ट्रंकुरित ( वि॰ ) श्रॅंखुश्रा निकला हुया। उगाँ हुया। जमा हुश्रा।

श्रंकुशः, श्रङ्कशः १ काँटा विशोप, जिससे हाथी हाँका जाता है। २ रोक। थाम ।—ग्रहः ( पु० ) महावत । हाथी चलाने वाजा।—दुर्धरः ( पु० ) मतवाला हाथी।—धारिन् ( पु० ) हाथी स्टाने वाला ग्रथवा जिसके पास हाथी हो।

ग्रंक्षः, श्रङ्कषः देखो "श्रङ्करा"।

श्रंकोटः, श्रंकोटः, श्रंकोलः; श्रङ्कोटः, श्रङ्कोटः श्रङ्कोलः (पु॰) पिश्ते का पेट् । श्रंकोलिका, श्रङ्कोतिका (स्त्री॰) श्रालिङ्गन । (वि॰) दागने योग्य।

एक प्रकार का डोल या मृदङ्ग।

धा॰ परस्मैं॰) [ ग्रंखयित, ग्रंखित ]

धुटनों के बल चलना। २ चिपटना।
। डक्का देना।

धा० परस्मै०) [ ग्रंगति । ग्रङ्गति । ग्रानङ्ग । ग्रंगित । ग्रानङ्ग । ग्रंगित । ग्रंगित

'तृषेन कार्यं भवतीस्वराणां केमङ्ग वाग्हस्तवता मरेण।"

---पञ्चतंत्र ।

तेशकारों ने "श्रङ्गः" शब्द के निम्नाङ्कित ये हैं—

य पुनरर्षे च सङ्गमासूययोस्तया । बोषने चैव हाङ्गशब्दः मयुज्यते ।"

वता। पुनः। सङ्गम। असूया। हर्ष।
अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है।
इं) (न०) १ काय। गात्र। अवयव। २
उपाय। ४ मन। १ छः की संख्या का
गः (ब्राङ्गः) (पु०) एक देश विशेष तथा
।सियों का नाम। यह देश विहार के
।गर के आसपास कहीं पर है। इसकी
परिचय संस्कृतसाहिल में इस प्रकार
है:—

। बनारभ्य भुश्नेयान्तमं थिवे।
।भिनो देशो यात्रायां निह हुप्यति॥"
नाथ-देवघर से लेकर उद्दीसास्थित
।क का देश श्रद्भदेश कहलाता है। इस
ो वीच में जाने का निषेध नहीं है।
ग्रद्भीसावः (पु०) किसी भी शरीरावयव

का जो सम्बन्ध शरीर के साथ होता है, वह अङ्गअङ्गी भाव कहलाता है। गैाख्युख्य भाव । उपकार्योपकारक भाव ।-- ग्रधीपः,--ग्रथीशः (पु०) श्रङ्गदेश का राजा या ग्रधीक्षर ।---प्रह (पु०) ग्रकड़वाई । शरीर की पीड़ा। श्रंगों का श्रकड़ जाना।--ज-जात (बि॰) १ शरीर से उत्पन्न या शरीर पर उत्पन्न । २ सुन्दर । विभूपित ।—जः,—जनुस् ( ५० ) १ पुत्र। बेटा । २ शरीर के लीम । (न०) ३ शेम। कामदेव। ४ नशे का व्यसन । नशा। मद्यपान । १ रोगविशेप । व्याधि ।—जा (स्त्री॰) पुत्री । वेटी ।—जं (न॰) रक्त । खन । लोह ।—द्वीपः (५०) छः द्वीपों में से एक।--न्यासः ( पु॰ ) उपयुक्त मंत्रोचारण पूर्वक हाथ से शरीर के भिन्न भिन्न ग्रङ्गों का स्पर्श। —पालिः ( स्त्री॰ ) त्रातिङ्गन ।—पालिका (देखे। श्रद्धपाति )।—प्रत्यद्भम् (न०) शरीर के छेटि वड़े सव अङ्गा-भू: (पु०) १ पुत्र । २ कामदेव।--भड्डः (पु०) १ किसी शरीरावयव का नाश। २ लकवा का रोग। ३ ऐड़ाई: - मंत्रः (पु०) मंत्र विशेष ।---प्रदः (पु०) शरीर दवानेवाला । २ शरीर दवाने की किया। छाङ्गप्रद्कः छाङ्गपर्दिन् भी इसी अर्थ में व्यवहत है।ते हैं।--मर्पः (पु०) गर्ठिया रोग। - यज्ञः - यागः (पु०) किसी मुख्य यज्ञ के अन्तर्गत कोई गाँग यज्ञीय कर्म विशेप ।---रत्तकः (पु०) शरीर की रत्ता करने वाला। श्रॅंगरेज़ी भाषा में " बाडीगार्ड " ग्रुङ्गरचक ही का परियाय-वाची शब्द है ।--रत्तगाी १ अंगरखी। अंगा। २ उरच्छद्। ३ कवच । वर्म्।—रत्तर्णं (न०) किसी ब्यक्ति का रच्नण।--रागः ( पु॰ ) चन्दन आदि लेप । २ उवटन । ३ उवटन लगाने की किया। - विकल (वि०) १ अङ्गभङ्ग। २ लकवा मारा हुत्रा ।-विकृतिः ( ची॰ ) सूरत बदल जाना। सहसा सर्वाङ्गीन पतन । जीवन शक्ति का निमज्जन । श्रवसाद । — विकारः ( ५० ) शारी-रिक देवि या ब्रुटि।—विद्येषः ( पु॰ ) शारीरिक श्रवयव का सके।इना फैलाना या उनको हिलाना **डुलाना । श्रंगों का मटकाना | कलाबाजी |---विद्या** (स्वी॰) शरीर के चिन्हों की देखकर जीवन की शुभाशुभ घटनात्रों का वतलाने की विद्या। सामु-द्रिक विद्या । २ व्यक्तरण् शास्त्र, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो । वृहद्संदिया का ५१ वॉ श्रथ्याय जिसमें इस विद्या का विस्तार पृत्रंक वर्णन है।--चीरः ( पु॰ ) सुन्य या प्रधान ग्रूर।—चेन्टर्न ( न॰ ) १ ग्रहों की चेश में हदन का भाव बतलाने की किया । २ सिर हिला कर स्वीकृति यतलाने की किया। ३ घोंख मारना। शरीर की बदली हुई सुरत ।-संस्कारः (पु॰)-संस्क्रिया ( ची॰ ) ध्रप्तों की शोभा बड़ाने बाले कर्म।— संहतिः (सी०) सुन्दर यज्ञसंस्थान या यज्ञ विन्यास । भारतीएव । श्रद्भारयङ्ग की श्रेएता या परस्पर ऐक्य । शारीर । शारीर की टढ़ता । सङ्गः ( पु॰ ) ऐक्य । शारीरिक स्पर्श । सङ्गम । सेवकः (पु॰) निज नैाकर।—हारः (पु॰) नृत्य विशेष । श्रंगों की मटकाल ।—हारिः । १ सटकें श्रिल । २ रंगभूमि । ३ नाचने का कमरा। नाचवर ।—हीन ( वि॰ ) श्रपृर्णाङ्ग । लुंजा । लंगदा । विकलाङ ।

र्त्यगन्तम्, स्रङ्गकम् ( न० ) १ शरीर का श्रवयव । २ शरीर ।

ष्ठांगग्रम्, ब्राङ्गग्रम् ( न० ) देखेा "ब्रङ्गनम्" । ष्ठांगितः, ब्रङ्गितः (ए०) १ सवारी । गादी । वच्ची । ब्रान्ति । ३ ब्रह्म । ४ श्रानिहोत्री ब्राह्मण् । स्रांगदम्, स्रङ्गदम् (न०) वाहुभूपण् । जोशन । वाजुवंद ।

त्र्यनदम्, त्रप्नदम् (न०) याहुमूपणा जाराना याण्यदा श्रांगदः, श्रङ्गदः ( ५० ) १ वालि के पुत्र का नाम। २ उर्मिला की केाख से उत्पन्न लप्पमण के एक पुत्र का नाम। इनकी राजधानी का नाम श्रंगदिया था। ३ दक्षिण दिशा के दिगगंज का नाम।

श्रंगनं-श्रंगणं; श्रङ्गनम्-श्रङ्गणम् ( न० ) १ श्राँगन । सहत । चैक । २ सवारी । ३ चलना । टहलना । धूमना ।

श्रंगनां, श्रङ्गनां (खी॰) १ श्रच्छे श्रंगोवाली खी। २ सार्वभौम नामक दिग्गज की हथिनी। ३ (ज्योतिप में) कन्याराशि।—जन (पु॰) खीजाति।—प्रिय (वि॰) खियों का प्रेमी।— प्रियः (पु॰) श्रशोक वृत्त। श्रंगस्, श्रङ्गस् (पु॰) पद्मी।

द्यंगारः (पु॰) द्यंगारं (न॰) ख्रङ्गारः (पु॰) ख्रङ्गारं (न॰) १ जलता हुत्रा या ठंडा, कीयला ।

" प्रकोददति पाङ्गारः शीतः कृष्णस्यते करम्।"

—हितापदेश।

२ मङ्गल ग्रह। (न०) लाल रंग।—धानिका (स्त्री०) श्रंगीठी। वरोसी।—पात्री (स्त्री०) शक्तटी (स्त्री०) श्रंगीठी। वरोसी। वहारी-वह्नी (स्त्री०) कितने ही पैंथों का नाम है। विशेष कर गुआ या घुषची का।

श्रंगारकः ( पु॰ )-श्रंगारकं (न॰) श्रङ्गारकः (पु॰) श्रङ्गारकं ( न॰ ) १ केयला । २ मङ्गलग्रह । ३ भीमवार । ४ चिनगारी ।—मग्गिः ( पु॰ ) र्मगा ।

श्रंगारी—श्रङ्गारी ( ची॰ ) श्रंगीठी । वरोसी । श्रंगारिकत, श्रङ्गारिकत ( वि॰ ) जलाया हुत्या । भूना हुत्या । तला हुत्या ।

छंगारिका, छङ्गारिका (स्त्री॰) १ फ्रॅंगीठी । बरोसी । २ गते का उंटुल । ३ किंग्रुक की कली ।

त्रांगारिग्गी, प्राङ्गारिग्गी ( छी॰ ) १ हे।टी श्रंगीठी । २ येल । लता ।

र्घ्यंगारित, घ्रङ्गारित (वि०) १ जनाया हुया। २ भृना हुया। ३ प्रधजन।

ग्रंगिका, ग्रङ्गिका (सी॰) चोली। ग्रँगिया।

र्थ्यगिन्, ग्राङ्गिन् (वि॰) १ दैहिक । देहभृत । मृर्तिमान् । शरीरधारी । १२ मुख्य । प्रधान । जिसमें उपभाग हो ।

" एक एव भवेदंगी शृक्षारी वीर एव वा ।"
—साहित्यदर्पण ।

द्यंगिरः, द्यंगिरस्, द्यङ्गिरः, द्यङ्गिरस् (पु॰) १ एक प्रजापति का नाम जिनकी गणना दस प्रजापितयों में है। एक वैदिक फर्टिप। ३ बहुवचन में श्रंगिरा के सन्तान। ३ बहुस्पति का नाम। ४ साठ संवस्तरों में से छुठवें का नाम। ४ कतीला (गोंद विशेष)

भ्रंगीकारः, ग्रङ्गीकारः (५०)—स्तिः (स्वी०)-कर्गां (न०) १ स्त्रीकृति । मंजूरी । २ रजामंदी ।
प्रतिज्ञा ।

श्रंगोरुत, श्रङ्गीरुत (वि०) स्वीरुत । मंज्र । श्रङ्गीकार किया हुश्रा। श्रंगीय, श्रङ्गीय ( वि॰ ) शरीर सम्बन्धी । श्रंगुः, श्रङ्गः ( ५० ) हाथ । ब्रगुरिः-ब्रगुरी, ब्रङ्गरि-म्रङ्गरी ( स्त्री॰ ) डँगुली । श्रंगुलः, श्रङ्गलः (पुँ०) १ उँगली २ श्रंगृहा ( न० ) श्रंगुल भेर का नाप, जो श्राठ यव के बरावर माना जाता है। श्रंगुलि:-श्रंगुली-श्रंगुरि:-श्रंगुरी १ उंगली ग्रङ्गुतिः-ग्रङ्गुती-ग्रङ्गुरिः,-ग्रङ्गुरी 🥖 जिनके नाम यथाकमं भ्रंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, भ्रनामिका श्रीर कनिष्ठिका हैं । २ हाथी की सृंद की नोंक। ३ नाप विशेष।—तोरणं (न०) माथे पर चंदन का अर्धचन्द्राकार पुगड़ ( तिलक )। ---त्रं-त्रागां (न०) दस्ताना जो धनुप चलाने वाले **जॅंगुलियों में पहना करते थे ।—मुद्रा,—मुद्रिका** (स्त्री॰) सील मेाहर सहित ग्रंगृही । मोटनं--स्फोटनं (न०) श्रंगुली चटकाना '—संज्ञा (स्त्री॰) उंगली का इशारा या सङ्केत ।—संदेशः उंगलियों के इशारे से मनोगत भावों का प्रदर्शित करना ।—सम्भूतः ( पु॰ ) नख । श्रंगुलिका, श्रङ्गुलिका देवो श्रंगुलिः। अंगुलो, अंगुरा, अंगुलोयं, अंगुरीकं, अंगुरीयकं, ब्रङ्गली, ब्रङ्गरी, ब्रङ्गलीयं, ब्रङ्गरीकं, ब्रङ्गरीयकं (न॰) ग्रंगृठी । इसका प्रयोग पुलिङ में भी होता है। यथा। " काफुरस्यस्यांगुलीयक ।" भट्टी काव्य । ष्रांगुप्रः,श्रङ्गुप्रः ( पु॰ ) १ श्रंगुठा ।—मात्र ( वि॰ ) श्चंगूठे के बराबर (नाप में )। द्र्यंगुष्ठचः, थ्रङ्ग्द्रचः (पु॰) त्रंगृहे का नाख़्न या नख । अंगूपः, ब्रङ्गपः ( ५० ) १ न्येला । २ तीर । श्रंघ, ग्रङ्ग<sup>°</sup>(धा॰ श्रात्मने॰) [ श्रंघते-श्रङ्गते, श्रंघति-ग्रङ्घति | चलना । २ ग्रारम्भ करना । शीघताकरना । ४ डाँटना। डपटना । फटकारना । भलावुरा कहना । श्रंघस्, ग्रङ्घस् ( न॰ ) पाप । ग्रंब्रि, ग्रहिं (ग्रंहि) १ पैर । २ पेड़ को जड़। किसी श्लोक का चौथा चरण । चतुर्थपाद ।---पः (पु०) वृच।—पान (वि०) पैर या पैर की **डँगुली (ल**ड़कों की तरह) चूसने वाला ।—स्कन्धः (पु०) गुल्फ। पुढ़ी या एड़ी ।

ग्राच (धा॰ उभय॰ ) [ श्रचित-ते, श्रंचति, श्रानंच, श्रंचित-श्रक ] १ जाना । २ हिलना हुलना । ३ सम्मान करना । ४ टार्थना करना । ४ माँगना । पूँछना । श्रच ( पु॰ ) व्याकरण शास्त्र में "श्रच" स्वर की संज्ञा है। श्राचक (वि॰) विना पहिये का । न्यापाररहित । मंत्री सेनापति रहित (राजा) । थ्रयच्चुस् (वि०) ग्रंघा । नेत्रहीन । (न०) द्वरी र्घाँख । रोगिल नेत्र । थ्राचंड, थ्राचग्ड ( वि॰ ) शान्त । जो कोधी स्वभाव कान हो। थ्राचंडी, थ्राचग्डी (वि॰) सीधी गा। शान्त छी। ध्यचतुर (वि॰) १ चार संख्या से शून्य । २ धनिपुरा । श्रनाड़ी । प्र्यचल (वि॰)गमन या शक्ति हीन । स्थावर : स्थायी **।** थ्र्यचलः (पु॰) १ पहाड़ । चट्टान । २ कील । कॉंटा I ३ सात स्चक संख्या। घ्रवला ( स्त्री॰ ) पृथिवी । श्रचलं ( न० ) वहा । श्रचल्-कन्यका,-सुता-दुहिता-तनया । (स्त्री॰)। हिमालय की पुत्री । पार्वती । थ्रचलकीला ( ग्री॰ ) पृथिवी । थ्रचलज,-जात ( वि॰ ) पर्वत से उत्पन्न । थ्रचलजा,—जाता ( स्त्री॰ ) पार्वसी का नाम । श्रचलित्प् ( ५० ) केायल । थ्र्यचलद्विप् ( पु० ) पर्वतशत्रु । इन्द्र का नाम जिन्होंने पर्वतों के पंख काट ढाले थे। श्र्यचलपतिः-राष्ट्र ( ५० ) हिमालय पर्वत का नाम । पर्वतों का स्वासी। श्रवापल,-ल्य (वि॰) चञ्चलतारहित । स्थिर । ग्रचापल्यं---( न० ) स्थिरता । श्रचित् (वि॰) (वैदिक) १ जिसमें सममदारी न हो । २ धर्मविचार श्रून्य । जङ् । भ्राचित (वि॰) (वैदिक) १ गया हुआ।

२ ग्रविचारित । ३ एकत्र न किया हुन्या।

विखरा हुआ।

थ्रिचित्त (वि०) विचार में परे। जो समक ही में न थावे।

श्रिनित्य. प्रिचिन्य । (ति॰) ६ मन श्रीर दृष्टि श्रिचितनीय, श्रीचन्तनीय । कं परे। श्रेयोधगम्य । श्रिचेय । कल्पनातीत । २ श्रकृत । श्रेनुल । ६ श्रीशा मे श्रीविक ।

श्रिचिन्यः श्रिचिन्यः ( पु॰ ) नवः । शिव । श्रिचितित, श्रिचिन्तित (वि॰) जिसका चिंतन न किया गया हो । विना मोचा विचारा । श्राकरिमक ।

श्रितिर (न०) श्रन्य । थोड़ा । थोड़ी देर उहरने या रहने याला । शीध । जल्दी ।—श्रंशु,-श्रामा,-श्रुतिः,-प्रमा,-भास्-रोजिस्- (स्त्री०) चपला, विजली । श्रिचिरान् (श्रन्ययात्मक) सुरन्त, शीधता से [श्रिचिरेगा, श्रिचिरस्य भी इसी श्रर्थ में प्रयुक्त होते हैं ।

ध्यचेतन (वि॰) १ चेतनारहित । जद । २ । संज्ञा शून्य । मृच्छिंत । ३ ज्ञानहीन ।

श्राचेतन्यम् ( वि॰ ) चेतनारहित । ज्ञानश्रम्य । जरः ।

प्राच्छ (वि॰) साफ । पनित्र । निशुद्ध ।—च्छः (पु॰) १ स्फटिक । २ रीछ । मालू ।—उदन (=प्रच्छोद) साफजल वाला ।—दं (न॰) फादग्वरी में वर्णित हिमालय पर्वत-स्थित एक फील का नाम ।-अहुः (पु॰) रीछ । मालू ।

ग्राच्छ, ग्राच्छा (बंदिक) (ग्राच्यया॰) ग्रार । तरक।

श्राच्छावाकः (पु॰) श्राह्मनकर्ता । सोमयज्ञ कराने वालों में से एक श्रास्त्रिज जो होता का सहवर्ती रहता है।

ध्राच्छान्दस् १ वह जिसने वेदाध्ययन न किया हो। (यज्ञोपवीत संस्कार होने के पूर्व का वालक) श्रथवा वेदाध्ययन का श्रनधिकारी।श्रद्धः। २ जो पद्यमय न हो।

ग्रन्किद्ध (वि॰) श्रमङ्ग। जो ह्रटा न हो । जो चोटिल न हो । निर्दोष । श्रुटिरहित ।

ध्रक्तिद्धं ( न॰ ) निर्देषि कार्य । निर्देषिता ।

ध्राच्छित्त (वि ) १ श्रविरत । सतत । २ जो खरिडत न हो । ३ श्रविभक्त । जो पृथक् न किया जा सके । ग्रच्होटनम् ( न० ) शिकार । श्राखेट ।

ग्राच्होद्म् (न॰) निर्मल जल वाला सरोवर । देखो यद्ध के श्रन्तर्गत ।

ग्रन्युत (वि॰) जो कभी न गिरे। दद । स्थिर । श्रवि-चल। (पु॰) भगवान् विष्णु का नाम !—ग्रम्रजः (पु॰) वलराम था इन्द्र का नाम !—ग्रम्जः;— पुत्रः;-ग्रात्मजः (पु॰) कामदेव । श्रनंग । कृष्ण श्रीर क्षिमणी के पुत्र का नाम !—ग्रावासः;— घासः (पु॰) श्रश्वध्य ग्रुच । वट वृष ।

ध्रज् (धा॰ परस्मै॰) ( श्रजति, श्रजितवीत) १ चलना।जाना। २ हॉफना। नेतृत्व करना। ३ फॅफना। लुढ़काना। छिटकाना।

ध्रज (वि॰) १ जन्मरहित। ध्रनन्तकाल से वर्तमान।---(पु॰) यह प्रसा की उपाधि हैं। २ विष्णु का शिव का या घ्रह्मा का नाम । ३ जीव । ४ मेदा। वक्ता ४ मेपराशि । ६ श्रम्न विरोप । ७ चन्द्रमा श्रथवा फामदेव का नाम ।-ध्राद्नी (स्त्री॰) एक कटीली वनस्पति। धमासा ।—ग्राविकं ( न॰ ) छोटा पशु ।—श्रार्वं (न०) यकरे । घोड़े ।-एइकं (न०) यकरे । सेढ़े ।-गरः (पु०) एक वड़ा भारी सर्प।-गरी (स्त्री०) एक पौधे का नाम ।---गल 'देखो श्रजागल'।--जीवः-जीविकः ( पु॰ ) वक्तों की ऐद ।-मारः (पु॰) १ कसाई । वृचद । २ एक प्रदेश का नाम जो इन दिनों श्रजमेर के नाम से प्रसिद्ध है । —मीढः ( go ) ३ श्रजमेर का वृसरा नाम । २, युधिष्टिर की उपाधि।—मोदा—मोदिका (स्त्री०) यह एक श्रत्यन्त गुणकारी दवाई के पीधे का नाम है। इसे ग्रोंवा भी कहते हैं।-श्टूड़ी (स्त्री॰) पाँघा विशेष । मेदासिंगी ।

श्रजन (वि॰) चलते हुए। हाँकते हुए।—जः (पु॰) श्रह्मा

थ्रजका, थ्रजिका (स्त्री॰) छोटी वकरी।

ध्रजक्तवः (पु॰), ध्रजक्तवम् (न॰) शिव जी के धनुष का नाम।

थ्रजकावः-(पु॰), ध्रजकावम् (न॰) शिवधनुप । ध्रजगार्वः 'न॰) श्रजगावः (पु॰) पिनाक । शिव जी का धनुप ।

श्रजड (वि॰) जो जद श्रर्थात् मूर्खं न हो।

ग्रजन (वि॰) निर्जन (वियावान)। जहाँ एक भी जन न हो।

ग्रजनाभ (पु॰) भारतवर्ष का प्राचीन नाम ग्रजनाभ था।

थ्रजनिः ( स्त्री॰ ) रास्ता । सड़क ।

श्रजन्मन् (वि॰) श्रनुरपन्न । श्रजन्मा । जीव की उपाधि । (पु॰) श्रन्तिम परमानन्द । मोच ।

श्रजन्य (वि॰) उत्पन्न किये जाने के या होने के श्रयोग्य । मनुष्य जाति के प्रतिकृत ।—म् (न॰) दैनी उत्पात् । दैनी उपद्मय । भूचाल श्रादि ।

द्यज्ञपः ( पु॰ ) १ वह ब्राह्मण जे। सन्ध्ये।पासन यथा-विधि नहीं करता । जप न करने वाला । २ वकरे पालने वाला । वकरे चराने वाला । ३ अस्पष्ट पढ़ने वाला ।

ध्रजपा (स्त्री॰) देवता विशेष। गायत्री। जिसका जपश्चास प्रश्वास के साथ स्वयं होता रहता है।

श्रज्ञपात् (पु॰) १ पूर्वाभाद्रपद नचत्र । २ ग्यारह रुद्रों में से एक का नाम ।

ध्यजभन्न ( पु॰ ) ववूर ।

ध्रजंभ, ध्रजम्भ (वि॰) दन्तरहित ।—म्भः (पु॰) १ मेंद्रक । २ सूर्य । वालक की वह श्रवस्था जव उसके दाँत नहीं रहते ।

ष्र्यज्ञय (वि॰) जेा जीता या सर न किया जा सके। ---यः (पु॰) हार। शिकस्त ।---या (स्त्री॰) भांग।

श्रज्ञय्य (वि॰) श्रजेय। जो जीता न जा सके। श्रज्जर (वि॰) १ जो बृढ़ा न हो। सदैव युवा। २ श्रविनाशी। जिसका कभी नाश न हो। रः (पु॰) देवता।—म् (न॰) परवहा।

ध्यजर्यम् ( न॰ ) मैत्री । देास्ती ।

ब्र्यजस्त्र (वि॰) निरन्तर । सन्तत । सदा । त्रिकाल में स्थितशील ।

श्रज्ञहत्स्वार्था (स्त्री॰) लच्चणाविशेष । इसमें लचक शब्द, श्रुपने वाच्यार्थ की न छे।इकर, कुछ भिन्न श्रुथवा श्रुतिरिक्त श्रुथं प्रकट करता है। इसका उपादानलच्चण भी नाम है। ध्यज्ञहिङ्गम् ( न॰ ) संज्ञाविशेष जो विशेषण की तरह व्यवहत होने पर भी श्रपना लिङ्ग न ववले । ध्यजहा ( स्त्री॰ ) कँवाँछ । कपिकच्छुक । श्रकशिम्बी नामक श्रीषध ।

श्रजा १ संख्यदर्शनानुसार प्रकृति या माया। २ वकरी।

—गलस्तनः (पु०) वकरी के गले के धन।
इनकी उपमा किसी वस्तु की निरर्धकता सूचित
करने में।दी जाती है।—जीवः,—पालकः (पु०)
जिसकी जीविका वकरे वकरियों से है।। वकरों
की हेड़।

श्रजाजि: श्रजाजी (स्त्री०) काला जीरा। सफेद जीरा।
श्रजात (वि०) श्रजुत्पन्न । जी श्रभी तक उत्पन्न न
हुत्रा हो। —ग्रारि, —शृतु (वि०) जिसका कोई शतु
न हो। (पु०) १ युधिष्टिर की उपाधि। २ शिवजी
तथा श्रनेकों की उपाधि। —ककुत्, —द् (पु०)
छेत्री ऊमर का वैल, जिसके कुव्व न निकला हो।
बछुद्रा। बच्छा। —व्यञ्जन (वि०) जिसके स्पष्ट
चिन्ह (डाड़ी मंछ श्रादि) पहिचान के लिये न
हों। —व्यवहारः (पु०) नावालिग़। श्रवयस्क।
श्रजानिः (पु०) रहुश्रा। जिसकी स्त्री न हो। स्त्री
रहित। विधुर।

त्र्यजानिकः ( पु॰ ) वकरों की हेड़ ।

श्रजानेय (वि॰) कुलीन । उत्तम या उच कुल का । निर्भय (जैसे घोड़ा)।

च्यजित ( वि॰ ) अजेय । जेा जीता न जा सके । – तः (प्र॰) विष्णु, शिव तथा बुध की उपाधि विशेप ।

च्रजिनम् ( न० ) १ चीता । शेर । हाथी छादि का
ग्रीर विशेष कर काले हिरन का रोंएदार चमहा, जो
ग्रासन अथवा तपस्वियों के पहिनने के काम ग्राता
था । २ एक प्रकार का चमड़े का थैला या धैंकिनी।
-पञा-त्री-त्रिका (स्त्री०) चिमगादड़ । चिमगीदड़ ।
-यानिः (पु०) हिरन या वारहसिंहा ।—वासिन्
( वि० ) मृगचर्मधारी ।—सन्धः ( पु० )
लोमनिर्मितवस्र-च्यवसायी । पशमीना या शाल
वेचने वाला ।

श्रक्तिर (वि॰) १ तेज़ । फुर्त्तीला । शीव्र ।—सू (न॰) १ श्राँगन । चैक । श्रखाढ़ा । २ शरीर ।

४ मेंदक । श्रजिरा (र्खा॰) १ एक नदी का नाम । २ हुर्गाका -स्रजित्म (दि०) ६ सीधा । २ ईमानदार । ग्राजितः ( पु० ) मेरक । छाजितमा (वि०) अपनी सीध में जाने वाला। ( पु० ) नीर । बाग् । श्रजितः ( पु॰ ) मेंदक । ध्यजीक्द्यं (न०) शिव जी का धनुप। ख्रजीगर्नः ( पु॰ ) २ सर्प । २ उपनिपद् तथा पुरायों । में वर्शिन शुनःशेफ के पिता का नाम। ध्रजीसं (वि०) न पचा हुआ । थ्रजीर्मम् ( न॰ ) थ्रजीर्माः ( स्त्री॰ ) १ अपच 🗟 मन्दान्ति । बद्दुन्नमी । श्रध्ययन । २ वीर्य । शक्ति । पराक्रम । श्रोजस्त्रिता । जीर्णता का धमाव । ष्ट्राजीव ( वि० ) सृत । मरा हुश्रा । सृतक । श्रजीवः ( ५० ) मृत्यु । भीत । श्रजीवनिः ( स्त्री॰) मृत्यु । ( इसका व्यवहार प्रायः श्रकोसने में होता है। यथाः— " प्रजीयनिस्ते गठ भुयात्।" ---सिद्धान्त कीमुदी । श्रजिय (वि०) जो जीता न जा सके। जीतने के श्रयोग्य । श्रक्रिकपाट् ( पु॰ ) ६ पूर्वाभाद्रपद नचत्र । २ रुद्र विशेष की उपाधि। थ्रदजुका । (स्त्री॰) १ (नाटकोक्ति में ) वेश्या। घ्राउज्ञका ∫ २ वड़ी बहिन। श्राउभारतं ( न॰ ) १ ढाल । २ दहकता हुत्रा श्रंगारा । थ्रज्ञ (वि०) जद । श्रनपद । श्रविवेकी । मूर्ख । ज्ञानशून्य । श्रनुभवशून्य । ख्रज्ञात ( वि॰ ) श्रविदित । श्रनजाना <u>ह</u>न्ना । श्रपरि-चित । श्रप्रकट । नमालूम । श्रज्ञान (वि॰) १ ज्ञानश्र्न्य । गँवार । मूर्ख । —प्रभवः ( पु॰ ) श्रज्ञान से उत्पन्न ।—प्रभवी (वि०) मूर्ख । श्रविद्वान् ।

इ इन्द्रियगम्य केार्ट् पदार्थ । ४ पयन । ह्या । ब्रह्मजानम् ( न० ) ज्ञान का श्रभाव । जङ्ता । मूर्खेता । मोह । श्रजानपन । २ श्रविद्या । ध्रज्ञेय (वि॰) जो जाना न जा सके। बोधागम्य। ज्ञानातीत । प्रस्यात् या श्रंस्यात्, श्रक्त या श्रद्धित**] १ मो**ड्ना, उमेंटना । भुकाना । यथा "शिरोंचित्वा ।" ( भर्टीकाच्य ) २ जाना । हिलना दुलना । मिलना । ३ पूजन करना । सम्मान करना । भृषित करना । ४ याचना करना । प्रार्थना करना । श्रभिलापा करना। १ भुनभुनाना । श्रस्पष्ट शब्द कहना । गुनगुनाना ( निज॰ ) प्रकाशित करना। खोलना । र्घ्यंचलः (५९) ध्यक्षतः (पु॰) ( किनारा । छोर । ध्यंचानं (न०) ध्रश्रलम् (न॰) श्रंचित । (वि॰) १ सुदा हुत्रा, कुका हुत्रा। २ सम्मा-प्रश्चित् ∫ नित । प्रतिष्टित । ३ सिला हुया । बुना हुया । र्ध्राजनम् १ (न०) १ कलल । २ सीवीर। द्र्यञ्जनम् ∫ ३ साञ्जन । ४ स्याही । ४ श्रग्नि । ६ रात्रि । ( पु॰ ) दिगगज विशेप । ष्ट्रांजनकेणी । (स्त्री॰) एक सुगन्धद्रच्य विशेष, ष्ट्राञ्जनकेणी । जिसे स्त्रियों वालों में लगाती हैं। इसे हृद्दविलासिनी कहते हैं। ग्रजना (स्त्री०) एक वानरी का नाम । हनुमान ग्रञ्जना जी की माता का नाम 1 । (स्त्री०) काजल से भी यद कर **द्यं**जनाधिका | काला एक कीट विशेष । **ग्र**अनाधिका श्रंजनावती । (खी॰) सुप्रतीक नामक दिग्गज म्राञ्जनायती ने की हथिनी । इसका रंग यहुत काला है। द्यांजनी ) (स्त्री॰) गन्ध पदार्थों की लेपन श्र्यञ्जनी 🔰 करने योग्य स्त्री । कडुक वृत्त । कालाक्षन ।

श्रंजितः ो (पु॰) जुड़े हुए दोनों हाथ। दोनों श्रञ्जितः ∫ हथेतियों को जोड़ कर या मिलाकर

सं० श० कौ०—३

जो यीच में गड्डा सा वनता है उसे श्रंजिल कहते हैं। इस श्रंजिल में जितना श्रावे उतना एक नाप। पिरमाण विशेष।—कर्मन् (न॰) श्रणाम। सम्मानसूचक मुद्रा।—कारिका (खी॰) मिट्टी की गुड़िया। —पुटः (पु॰)—पुटं (न॰) दोनों हथेजियों के मिलाने से बना हुआ संपुट।

श्रंजिका । (स्त्री०) १ सूपिका । चुहिया। श्रञ्जिलिका ∫ छे।टा चूहा।२ श्रर्जुन के एक बाया कानाम।

श्रंजस—श्रंजसी । (वि॰) १ जो टेंड़ा न हो । श्रंजीस—श्रंजोसी ∫ सीधा। २ ईमानदार। सचा। श्रंजसा । (कि॰ वि॰) १ सिधाई से। २ सचाई से। श्रञ्जसा ∫ ३ उचित रीति से। ठीक तौर पर। १ शीव्रता से। तुरन्त ताव से।—कृत (वि॰) विनय से किया हुआ। शीव्रता से किया हुआ।

श्रंजिष्ठः—श्रंजिष्णु } (पु॰) सूर्य । भास्का । श्रञ्जिष्ठः—श्रिक्षणु } भार्त्तेण्ड ।

भ्रंजीरः(पु॰)ग्रंजीरं(न॰) } स्वनामख्यात वृत्त एवं फल श्रञ्जीरः(पु॰)ग्रञ्जीरं(न॰) ∫ विशेष । श्रॅंजीर ।

अद्(धा॰ प॰) (कभी कभी आत्मनेपदी भी होती है) [अटित, अटित] घूमना फिरना!

भ्रट (वि॰) घूमते हुए। भ्रटनं (न॰) घूमता। असण। गमन। भ्रटनिः, भ्रटनी (स्त्री॰) घनुप का अक्तभाग। भ्रटा (स्त्री॰) असण करने का श्रभ्यास (जैसा परिव्राजक किया करते हैं ) असण। पर्यटन।

श्रटरूषः } (पु॰) ग्रह्सा। श्रटरूपः }

घ्राटविः, घ्राटवी (स्त्री०) वन । जंगल ।

भ्रष्टिवकः, भ्राटिवकः ( ५० ) वनरखा। वन में काम करने वाला।

ब्रह् ( घा॰ ग्रा॰ ) १ मारना । २ लांघना । (निज॰) १ कम करना । घटाना । २ ग्रनादर करना ।

ग्रह (वि॰) १ ऊँचा। रवकारी । २ सतत । ३ शुष्क। सूखा रूखा।

भ्रह्म (न॰) भ्रहः (पु॰) १ ग्रदा । ग्रदारी । २ चुदं बुर्ज । ३ भ्राश्रय । ग्राधार । ग्राधार के लिये बनाया हुन्ना प्राकार । गुंबज । ४ हाट । बाजार । मंडी । ४ प्रास्ताद । महल । विशाल . भवन ।

श्रद्भम् (न॰) भोज्य पदार्थ । भात । [ " श्रद्धश्रूला जनपदा " महाभारतः ।—"श्रद्धं श्रज्ञं श्रूलं विकेयं येपां ते" नीलकण्डः । ]

**ग्रप्टकः ( पु॰ ) ग्रदा । महल ।** 

श्रद्धहासः (पु॰) ज़ोर की हँसी । कहकहा। खिल खिलाना।

थ्र**ट्टहासकः (** पु॰ ) कुन्द पुष्प ।

श्रद्धहासिन् ( पु॰ ) शिव जी का नाम ।

ग्रहालः, श्रहालकः ( ५० ) ३ ग्रटा । केान । २ दूसरी मंज़िल । ३ महल । प्रासाद ।

श्रष्टालिका (स्त्री॰) प्रासाद । ऊँचा भवन ।—कारः (पु॰) राज । थवई । मैमार ।

ब्राड् ( धा॰ पर॰ ) उद्यम करना । घ्राडुनं ( न॰ ) ढाल ।

श्रम् ( घा॰ पर॰ ) रव करना । श्वास लेना । श्रम्मक, श्रमक (वि॰) बहुत छोटा । तुच्छ । तिर-स्करमीय । श्रभागा ।

क्र्यागिः (पु॰) १ अर्इ की नोंक । २ पहिये श्र्यागि (श्री॰) ∫ की चाबी । ३ सीमा । हद । ४ घर काकोना ।

श्रिणिमन् ( पु॰ ) श्रिगुता, (स्त्री॰) श्रिगुत्वं ( न॰ ) १ सूच्मता । २ शिवजी की श्राठ सिद्धियों में से एक।

द्यिणिमा (स्त्री॰) १ झोटापन। लघुता।२ अष्ट सिहियों में से एक।

प्राग्रीयस् ( वि॰ ) १ बहुत थोड़ा । २ बहुत छोटा । बहुतर ।

अग्रा (वि॰) [ स्त्री॰—अग्राची ] १ लेश । सूचम । परमाण सम्बन्धी ।

द्यागुः (पु०) १ नैयायिकों द्वारा स्वीकृत पदार्थ विशेष । पदार्थों का मूल कारणः २ चीना नाम से प्रसिद्ध ब्रीहि विशेष । ३ विष्णु का नाम । ४ शिव का नाम ।

त्र्यागुक्त (वि॰) १ अल्पतर । २ बहुत छोटा । बड़ा सुक्त । बहुत मिहीन । ३ सीक्य । ष्ट्रागुभा ( स्त्री॰ ) विसुद् । विजली । ध्रगुमा ( जी॰ ) जिसकी जना स्वरूप और एण-स्थाची हो । विसुत् । विजली ।

प्रगुभा

ष्ट्रागुमानिक (वि०) १ प्रतिदृद्ध । प्रत्यन्त छोटा । २ जीव की संज्ञा।

क्रमारेगाः ( पु॰ ) जनरेगः । भूलकण ।

प्रागुवादः ( ए० ) ६ सिदान्त विशेष जिससे जीव या श्रात्मा श्रयु माना गया है। यह वहाभाचार्य का जिल्लान्त हैं । २ शास्त्रविशेष जिसमें पदार्थी के प्रमा नित्य माने गये हैं। वैशेषिकदर्शन ।

ग्रिणिपृ (वि॰) सूच्मतर । सूच्मतम । ग्रित सूप्म । ग्रंडः (पु॰) ग्राहं (न॰) । १ शगडकोश । २ श्रंडा। ग्राग्डः-प्रग्डं (न०) (३ कस्तृरी। ४ पेशी। ४ शिव का नाम ।—जः (पु॰) १ पद्मी या घँडे से उत्पन्न होने वाले जीव यथा मदली, सर्प, छिपकली थादि। २ वसा ।

श्रंडजा ( र् क्वी॰ ) मुरक । कस्तूरी ।

यंडधरः त्रहथरः | ध्रग्**डथरः** | (पु०) शिव ।

थ्रंडाकार—सृति } (वि॰) थ्रंड की शह का।

थ्रंडालुः } (पु॰) मद्दली । ध्रग्रहालुः

द्र्यंहीरः } ( पु॰ ) पुरुष । यलवान पुरुष । प्रस्तान

श्रत् (धा॰ पर॰) [श्रतनि, श्रत्त-ग्रतित] १ जाना। सद्व चलना । चलना । अमण करना २ ( वेदिक ) प्राप्त करना ३ वॉंधना ।

ध्रतनं (न०) जाना। घूमना।

श्रातनः (पु॰) असण करने वाला । पर्यटक। राहचलत् ।

ग्रतट ( वि॰ ) सीधा ढालवाँ । खड़ा ढालवाँ । म्रातटः ( पु॰ ) प्रपात । पर्वत का ऊपरी भाग । ऊँचा पहाड़ |

श्चतथा ( श्रन्यया० ) ऐसा नहीं ।

प्रातद्र ( प्रव्यया॰ ) श्रनुचित रीति से । प्रवान्त्रित रूप से।

द्यातद्वागः ( पु॰ ) १ श्रलङ्कार विशेष । किसी वर्णनीय पदार्थ के गुरण बहरा करने की सम्भावना रहने पर भी जिसमें गुण ब्रह्ण नहीं किया जा सकता उसे प्रतद्गण प्रजद्वार कहते हैं। २ बहुवीहि समास का एक भेद।

प्रतंत्र (वि॰) चिंा०-प्रातंत्री । विना डोरी का। विना तारों का ( वाजा )। २ श्रसंयत ।

अनन्द्र (वि॰) सतुर्क। सावधान। जागरूक। अतन्द्रित । ञ्चतन्द्रिन् ∫ चौकस । होशियार । श्रतन्द्रिल 🛭

ग्रातपस-ग्रातपस्क (वि॰) वह व्यक्ति जो ग्रापना धार्मिक दृत्य नहीं करता या जो धापने धार्मिक कर्त्तव्यों से विमुख रहता है।

ग्रातर्क (वि०) युक्तिशून्य । तर्क के नियमों के विरुद्ध । ग्रातर्कः (पु॰) जो तर्क के नियमों से श्रनभिज्ञ हो।

ग्रातर्कित (वि॰) १ थाकस्मिक। २ वे सोचा समभा। जो विचार में न श्राया हो।

द्यतर्कितम् (कि॰ वि॰) त्राकस्मिक रूप से।

द्यतन्तर्य (वि॰) १ जिसके विषय में किसी प्रकार की विवेचना न हो सके । २ श्रचिन्त्य । ३ ग्रनिर्वचनीय ।

प्रातल (वि॰) जिसमें तरी या पेंदी न हो। म्रतलम् ( न॰ ) सात श्रधोलोकों श्रर्थात् पातालों में से दुसरा पाताल।

ग्रतलः (पु॰) शिव जी का नाम । —सृश् , -स्पर्ग ( वि॰ ) तलरहित । बहुत गहरा। जिसकी थाह न मिले।

द्यतस् ( प्रव्यया० ) १ इसकी प्रपेत्ता । इससे। २ इससे या इस कारण से । श्रतः । ऐसा या इस लिये। इस शब्द के समानार्थ वाची " यत्" " यस्मात " श्रीर " हि " हैं। ३ श्रतः। इस स्थान से । इसके श्रागे। (समय श्रीर स्थान सम्बन्धी।) इसके समानार्थवाची हैं "ग्रतःपरं" या ''ग्रतकर्षं''। पीछे से ।—ग्रार्थं,—निमित्तं इस कारण । श्रतपुत । इस कारा से ।—पद इसी कारण से ।—उर्ध्व इसके श्रामे । पीछे से ।—परं श्रामे । श्रोर श्रामे । इसके पीछे । इसके परे । इससे भी श्रामे ।

श्रतसः ( पु॰ ) १ पवन । हवा । २ श्रात्ना । जीव । ३ पटसन का बना हुशा वस ।

द्यतसी (स्त्री॰) श्रलसी । सन । पटसन ः—तैंलम् (न॰) श्रलसी का तेल ।

श्चतस्क (वि॰) असंयतेन्द्रिय जो अपनी इन्द्रियों को अपने वश में न रख सके।

स्मित (श्रव्यया॰) यह एक उपसर्ग है जो विशेषणों श्रोर कियाविशेपणों के पहले लगायी जाती हैं। इसका श्रर्थ है—वहुत । बहुत श्रिष्ठक । परिमाण से बहुत श्रिष्ठक । उन्कर्ष । प्रकर्ष । प्रशंसा । किया में जुड़ने पर यह उपसर्ग—उपर, परे का श्रर्थ यतलाती है । जब यह संका या सर्वनास में जुड़ती हैं, तब इसका श्रर्थ होता हैं—परे । बढ़ कर । श्रेष्ठतर । प्रसिद्ध । प्रतिपन्त । उच्चतर । अपर ।

श्रातिकथा (स्त्री॰) बहुत बड़ा कर कहा हुआ वृत्तान्त । २ व्यर्थ की या वेमतलब की वातचीत ।

श्चतिकर्पग्रां ( न॰ ) अत्यन्त पीड़ित । अत्यधिक परिश्रम ।

अतिकश (वि॰)कोड़े को न मानने वाला। घोड़े की तरह हाथ में न श्राने वाला।

अतिकाय (वि॰) दीर्घकाय । असाधारण ढीलढौल का ।

श्रातिसुन्कू (वि॰) बहुत कठिन । वड़ा सुरिकल । श्रातिसुन्कूम् (न॰) श्रातिसुन्कूः (पु॰) १ श्रसाधारण कठिनता । २ एक प्रायश्चित विशोप, जो १२ रात में पूर्ण होता है ।

ग्रातिक्रमः (पु०) १ नियम या मर्यादा उन्नज्जन । विरुद्ध व्यवहार । २ श्रप्रतिष्ठा । श्रसम्मान । वे-इज्ज़ती । ३ चोट । ४ विरोध । ४ (काल का) व्यतीत हो जाना । वीत जाना । दमन करना । पराजित करना । हराना । ६ छोड़ जाना । उपेचा करना । भूल जाना । ७ ज़ोर शोर का चाक्रमण । = चाधिक्य । ६ दुष्पयोग । १० निर्धारणं । स्थापन । चादेश । करसँस्थापन ।

द्यतिक्रस्याम् (न०) उञ्जङ्गन । पार करना । वड़ जाना । सीमा के वाहिर जाना । समय के। व्यतीत करना । ग्राधिक्य । द्रोप । ग्रपराध ।

ष्ट्रातिक्रमर्ग्याय ( न० क० कृ० ) त्रतिक्रमण् करने योग्य। टर्िन करने योग्य। वचा देने के योग्य। होड़ देने के योग्य।

द्यितिकान्त (भू० क० क०) सीमाया मर्यादाका उद्यक्षन किये हुए। यदा हुया। यीता हुया। व्यतीत।

द्यतिस्त्रट्स (वि॰) शय्यारहित । शय्या की त्रावश्यकता को दूर कर देने योग्य ।

श्रतिग (वि॰) श्रत्यधिक । अपेचा कृत । उत्कृष्ट ।

द्यतिगन्ध (वि॰) ऐसी गन्ध जो सब के ऊपर हो। द्यतिगन्धः (पु॰) १ गन्धक। २ भूतृण। ३ चंपा का

त्र्यतिगच (वि॰) १ वड़ा भारी सूर्ख । गण्ड सूर्ख । २ श्रवर्णनीय। श्रकथनीय ।

द्यतिगगुडः (पु०) ज्यातिपशास्त्र वर्णित योग विशेष । (वि०) वड़ा गले वाला ।

द्यतिगुण (वि॰) १ वह जिसमें सर्वोत्कृष्ट अथवा श्रेष्टतर गुण हों। २ गुणश्रून्य । निकम्मा।

श्रतिगुणः (पु॰) श्रेष्ट गुण।

श्रितिगा ( स्ती॰ ) श्रेष्ट गौ । उत्तम गाय ।

द्यतिग्रह (वि॰) जो वेषिगम्य न हो।

श्रातिग्रहः } ( पु॰ ) १ इन्द्रियगम्य । इन्द्रियगोचर । श्रातिग्राहः २ सत्यज्ञान । ३ श्रेष्ठ होने के लिये कर्म या क्रिया ।

द्यतिचम् (वि॰) सेनाओं पर विजय प्राप्त ।

ध्रातिचर (वि॰) बड़ा परिवर्तनशील । श्रनित्य । श्रचिर-स्थायी । चणविध्वंसी । चणिक ।

त्र्यतिचरा (स्त्री॰) स्थलपद्मिनी । पद्मिनी । पद्मचारिखी-लता ।

द्यतिचर्गां ( न० ) श्रत्यधिक श्रभ्यास । श्रधिक काम करना । श्चितिचारः (पु॰) १ उझङ्घन। २ सङ्गुण में श्विति-क्रमण करना। ३ ग्रहों की शीव गति। ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना।

ध्यतिच्छ्न (पु॰) । १ द्याती नाम से प्रसिद्ध एक ध्यतिच्छ्ना (स्त्री॰) । नृष विशेष । २ तालमखाना । ध्यतिच्छ्नका (स्त्री॰) । ३ सुल्फा ।

श्र्यतिजगती (स्त्री॰) छन्द्र विशेष जो १३ श्रन्तरों का होता हैं (वि॰) जगत की डॉकने वाला। ज्ञानी। जीवन्मुक्त।

श्रातिजव (वि॰) यड़े वेग से चलने वाला।

श्रितिजागरः ( पु॰ ) नीलक पत्ती—जो सदा जागता रहता है। (वि॰) जिसको नींद न श्रावे।

म्रातिज्ञात (वि॰) जो श्रावाद न हो।

श्रतिडोनं (न॰) पित्रश्रों का एक श्रसाधारण उड़ान।

श्चितितराम्, श्चितितमां (श्रव्यया॰) १ श्रधिक । उचतर। २ यहुत श्रधिक।

ष्ट्रातितीक्ष्ण (वि॰) श्रत्यन्त कड्वा । मरिचा । भ्रतितीवा (स्त्री॰) गाँठतृत्र ।

द्यतिथिः (पु॰) मनु श्रध्या॰ ३ स्त्रो॰ १०२ के श्रनुसार श्रतिथि की परिभाषा यह हैं:—

> " एउराइं तु नियमन्नतिचित्रीस्रणः श्वृतः । स्रमिखं हि न्यिते यम्बासम्मादतिचित्रध्यते ॥"

१ श्रागन्तुक । घर में श्राया हुग्रा । श्रज्ञाता पूर्वस्यक्ति।—िक्रिया, (वि॰)—सत्कारः (पु॰) सिक्तिया, (स्त्री॰)—सेवा,—सपर्यो (स्त्री॰) श्रातिथि का श्रादर सत्कार । मेहमानदारी । —श्रमः (पु॰) श्रातिथि का सत्कार—यहाः (पु॰) पञ्चमहायज्ञों में से एक । नृयज्ञ । श्रातिथिपूजा । मेहमानदारी ।

श्रतिदानं (न०) श्रत्यधिक दान।

ध्यतिदिष्ट (वि॰) दूसरे के धर्म का दूसरे में श्रारोप। मीमांसा शास्त्र की परिभाषा विशेष।

श्रातिदीप्यः (पु॰) रक्तचित्रक वृत्त । लाल चीता का पेड़ ।

ध्रातिदेशः (पु॰) श्रातिदिष्ट। वह नियम जो श्रपने निर्दिष्ट विपय के श्रातिरिक्त श्रीर निपयों में भी काम दे। श्रितिद्वय (वि॰) १ श्रिहितीय । जिसके समान दूसरा न हो । जो दो से वड़ कर हो । जिसकी तुलना न हो सके । जिसका जोड़ न हो ।

ष्ट्रातिधन्त्रन् (पु॰) वेजोड़ तीरंदाज़ या योद्धा। जिसके जोड़ का दूसरा धनुर्धारी या योद्धा न हो। ष्ट्रातिधृतिः (स्त्री॰) एक छन्द जिसमें प्रत्येक पद में १६ श्रक्तर होते हैं।

प्रतिनिद्ध (वि०) १ श्रत्यधिक निद्रालु । श्रत्यधिक सोने वाला । २ विना निद्रा का । निद्रा रहित । श्रनिद्रम् । निद्रा के समय का श्रतिकम । श्रतिनिद्रा (ग्री०) श्रत्यधिक नींद्र ।

श्रितिनु, श्रितिनो (वि०) नाव से उतारा हुश्रा। नदी या समुद्र के तट पर उतरा हुश्रा।

त्र्यतिपंचा, श्रातिपञ्चा ( खी॰ ) पाँच वर्ष के ऊपर की लड़की।

द्यतिपतनं (न०) निर्दिष्ट सीमा के श्रागे उड़ जाना या निकल जाना। चृक जाना। छोड़ जाना। उन्नरुन करना। मर्यादा के बाहिर जाना।

द्यातिपित्तः ( छी॰ ) श्रसिद्धि । श्रसफलता । सीमा के वाहिर जाना ।

श्रतिपत्रः ( पु॰ ) सागीन का वृत्त ।

द्यतिपर (वि॰) वह व्यक्ति जिसने श्रपने राजुर्थों का नारा कर उाला हो।

ध्रतिपरः ( पु॰ ) बड़ा या श्रेष्ट शत्रु ।

श्रतिपरिचयः ( पु॰ ) श्रत्यधिक मेलमिलाप।

प्र्यतिपातः ( पु॰ ) । १ गुज़रजाना ( समय का ) । नष्ट हो जाना । चूक । भूल । उन्नस्तुन । २ घटना का घटना । ३ दुर्च्यवहार । ग्रसद्व्यवहार । विरोध । प्रातिकृल्य ।

द्यतिपातकं ( न॰ ) एक वड़ाभारी पाप।

श्चितिपातिन् (वि॰) चाल में वदा हुआ। श्रपेका-कृत वेगवान्।

द्यतिपात्य ( सू॰ स॰ कृ॰ ) विलम्ब करने योग्य । स्थिगित करने योग्य ।

ग्रातिप्रवन्धः ( ५० ) श्रत्यन्त निरविच्छन्नता ।

द्यतिप्रगे ( ग्रन्थया० ) बढ़े तदके । बढ़े भार । त्र्यतिप्रश्नः ( पु० ) ऐसा प्रश्न जिसको सुन उद्गेक उत्पन्न हो । खिजाने वाला प्रश्न ।

द्यतिप्रसङ्गः ( पु॰ ) प्रगाइ प्रेम ।

श्रविप्रसक्तिः (स्त्री॰) १ श्रत्यन्त उद्ग्उता । (ब्याक॰) २ श्रविच्याप्तिः । ३ घनिष्टसंसर्ग ।

श्र्यतिप्रौढा (स्त्री॰) स्थानी लड़की, जो विवाह योग्य हो गयी हो।

म्मतिवल (वि॰) वड़ा वलवान या दद।

म्रातिवलः (५०) एक प्रसिद्ध या विख्यात योदा ।

द्मितिवला (स्त्री॰) १ एक विद्याविशेप जिसे विश्वामित्र जी ने श्रीरामचन्द्र जी को वतलाया था। २ एक ग्रीपध विशेष।

श्रातिवाला (स्त्री॰) दो वर्ष की उम्र की गौ।

श्रतिभरः श्रतिभारः ( पु॰ ) बहुत श्रधिक बोकः। श्रतिभारगः ( पु॰ ) खबर।

द्यतिभवः ( पु॰ ) पराजय । विजय ।

द्यतिभावः ( ५० ) श्रेष्टता । उत्हप्टता ।

क्रितिभीः ( ाी॰ ) विद्युत् । विज्ञुली । इन्द्र के वज्र की कड़क या चसक ।

अतिभृतिः (स्त्री॰) १ ज्ञाधिक्य । चरम सीमा पर पहुँच । अत्युच स्थान पर त्रारोहरा । २ साहस । अमर्यादा । ३ ख्याति । श्रेष्टता ।

श्रतिमतिः (स्त्री॰) श्रतिमानः (पु॰) कोध । चिड्चि-डापन । श्रत्यन्त गर्व या श्रभिमान ।

ग्रतिमर्त्यः (पु॰)—ग्रतिमानुप (वि॰) श्रमानुपिक। श्रतौकिक।

श्चितिमात्र (वि॰) मात्रा से श्रधिक। ऋत्यधिक। नितान्त श्रसमर्थनीय।

स्रितिसाय (वि॰) अन्त में मुक्त हुआ। सांसारिक माया से मुक्त।

श्रितिमुक्त १ श्रन्त में दासता से मुक्त। बंधन से मुक्त। २ वन्ध्या। ऊसर। ३ वड़ाव। चड़ाव।

श्र्रतिमुक्तः ) ( पु॰ ) माधवी बता । कुसरी। श्रतिमुक्तकः ) कुसरमागरा। त्र्यतिमुक्तिः (स्त्री॰) मुक्ति । मोच । त्र्यावागमन से सदा के लिये छुटकारा ।

श्रातिरंहस् (वि॰) श्रत्यन्त फुर्तीला। बहुत तेज़।

त्र्यतिरथः ( पु॰ ) ऐसा योदा जिसका कोई प्रति-इन्द्वी न हो धौर जो रथ में बैठ कर खड़े।

श्चतिरभसः ( पु॰ ) बदी रक्ष्तार । उद्दासवेग । हठ । जिह ।

त्रतिराजन् (पु॰) १ त्रसाधारण या उत्तम राजा। २ वह न्यक्ति जो राजा से त्रागे वढ़ जाय।

प्रतिरात्रः ( पु॰ ) ज्योतिष्टोम यज्ञ का एक ऐच्छिक भाग । २ रात्रि की निस्तव्धता ।

त्र्यतिरिक्त (वि॰) १ सिवाय । त्रलावा । २ प्रधिक । बढ़ती । शेप । ३ न्यारा । त्रलग । जुदा । भिन्न ।

द्यतिरेकः द्यतीरेकः ( पु॰ ) १ त्रतिशय । २ सर्वी-रक्षण्टता । सर्वश्रेष्ठस्य । ३ प्रसिद्धि । ४ त्रान्तर । भेद ।

तिरुच ( पु॰ ) घुटना । टहना ।

ध्रतिरुक ( खी॰ ) प्रत्यन्त सुन्दरी स्त्री।

अतिरोमश, अतिलोमश (वि॰) बहुत रोंगटों वाला। बहुत वालों वाला।

द्यतिरोमशः । (पु॰) १ जंगली वकरा । २ त्रतिलोमशः / वृहद्काय वंदर ।

ध्रतिलङ्घनं (न०) १ वहुत श्रधिक उपवास या लंघन। (२) उल्लङ्घन। श्रतिक्रमण।

भ्रतिलङ्क्षिन् ( वि० ) भूल करने वाला । ग़लती करने वाला ।

श्रातिवयस् ( वि॰ ) बहुत बूढ़ा । बड़ी उमर का । श्रातिवर्णाश्रामिन् ( वि॰ ) १ जो वर्णाश्रम के परे हो । श्रातिवर्तनं (न॰) १ चन्य श्रपराध । चन्य दुष्टाचरण । चन्य सामान्य श्रपराध । चमा करने योग्य छुद्र श्रपराध । २ दण्डवर्जित ।

श्रितिवर्तिन् (वि॰) श्रितिक्रम करने वाला। नियम तोड़ कर चलने वाला।

द्र्यतिवादः (वि॰) ग्रत्यन्त कड़ा । वड़ा सख़्त । कुवाच्य युक्त भाषा ।गाली । कुवाच्य । तिरस्कार । निन्दावाद । भर्त्सना । द्यतिवाहनं (न०) १ व्यतीत । खर्च किया हुया । २ यत्यन्त सहनशील या परिश्रमी । यत्यधिक भार । किसी काम से पिंड या पीदा छुटाये हुए ।

श्रितिविकट (वि॰) वड़ा भयद्वर ।

म्रतिविक्तटः ( पु॰ ) दुष्टहाथी ।

द्यतिविपा (स्री॰) एक विपविशेष जो दवाई के काम में ज्ञाता है।

द्यतिचिस्तरः (पु॰) १ दोर्घस्त्रता । २ प्रपंच । यहुरा वक्रभक ।

श्रतिवृत्तिः (स्त्री॰) १ श्रतिक्रमण । उल्लखन । २ श्रतिशयोक्ति ।

ष्ठ्रतिवृष्टिः ( खी॰ ) सूसलघार वर्षा । ६ प्रकार की ईतियों में से एक ।

द्यातिचेल (वि॰) १ श्रत्यधिक । श्रसीम । श्रतिशय। २ श्रमिताचारी ।

द्यतिवेलम् (कि॰ वि॰) १ श्रत्यधिकतया। २ वे समय से। श्रन्ऋतु से।

श्र्यतिव्याप्तिः ( क्ली॰ ) किसी नियम या सिद्धान्त का श्रृतुचित विस्तार । किसी कथन के श्रन्तर्गत उद्देश्य या लंद्य के श्रातिरिक्त श्रन्य विषय के श्रा जाने का दोप । नैयायिकों का एक दोप विशेष । यदि किसी का लच्चा श्रथवा किसी शब्द की या वस्तु की परिभाषा की जाय श्रीर वह लच्चा या परिभाषा श्रपने मुख्य वाच्य को छोड़ कर दूसरे की वोधक हो तो वहाँ श्रितिव्याप्ति दोप माना जाता है ।

द्यतिशयः ( पु॰ ) १ वहुतः । श्रत्यन्तः । सर्वोत्तमता । २ उत्कृप्टता ।—उक्तिः (त्र्यतिशयोक्तिः) (खी॰) श्रतक्कारविशेष, जिसमें लोकसीमा का उल्लक्षन विशेष रूप से दिखलाया जाय ।

श्चितिशयन (वि॰) वड़ा । मुख्य । प्रचुर । वहुतसा । श्चितिशयनम् (न॰) श्चाधिक्य । वहुतायत ।

श्चातिशायनम् (न॰) श्रेष्टत्व । समीचीनत्व । उमदापन । प्रकर्ष ।

द्यतिशायिन् (वि॰) श्रेष्ठ । समीचीन । द्यतिशायिन (पु॰) १ श्रतिक्रमण । २ श्रिधिक । म्रातिशेषः ( पु॰ ) वचत । स्वल्प वचा हुम्रा । म्रातिश्रेयसिः ( पु॰ ) वह पुरुप जो सर्वोत्तम स्त्री से

त्रश्रयसिः ( ५० ) वह ५६५ जाः समापा आ ५ श्रेष्ट हो ।

प्र्यतिरुव (वि॰) १ वल में वड़ा चढ़ा । कुत्ता । २ कुत्ते से निकृष्ट ।—रुवा ( खी ) दासत्व । सेवा ।

प्रतिरुवन् ( पु॰ ) सर्वोत्तम कुत्ता।

ग्रातिसक्तिः (ग्री॰) घनिष्टता । ग्रत्यधिक ग्रनुराग ।

ग्रितसन्धानं ( न॰ ) घोखा । दगा । जाल । कपट ।

द्यतिसरः ( पु॰ ) १ श्रागे वदा हुत्रा। २ नेता।

द्यातिसर्गः (पु॰) १ देना। (पुरस्कार रूप से)। २ श्रतुमति देना। श्राज्ञा देना। ३ प्रथक करना। द्युदाना (नोकरी से)।

श्र्यतिसर्जनम् (न०) १ देना । २ मुक्ति । छुटकारा । ३ वदान्यता । दानशीलता । ४ वध । विछोह । वियोग ।

द्यतिसर्घ (वि॰) सर्वोपरि । सव के जपर । द्यतिसर्घः (पु॰) परमात्मा । परव्रज्ञ ।

ग्रतिसारः } (पु॰) दस्तों की चीमारी। ग्रतीसारः

द्यतिसारिन् १ (पु॰) श्रतीसार रोग जिसमें मल श्रतीसारिन् ∫ वढ़ कर रोगी के उदाराग्नि को मन्द कर देता है श्रीर शरीर के रसों के साथ वरावर निकलता है।

र्घ्यातस्नेहः ( पु॰ ) ग्रत्यधिक ग्रनुराग ।

त्र्यतिस्पर्शः ( पु॰ ) ग्रर्द्धस्वर श्रोर स्वर की एक संज्ञा।

द्यतीत (वि०) ३ गत । वीता हुया । २ मरा हुया । ३ निर्लेप । विरक्त । पृथक । ४ श्रसंख्य यथा "संख्यातीत" ।

श्रतीन्द्रिय (वि॰) जो इन्द्रियों के ज्ञान के वाहिर हो। श्रव्यक्त। श्रमत्यत्त । श्रगोचर।

च्रातीन्द्रियः ( पु॰ ) ( सांख्यशास्त्र में ) जीव या पुरुष । परमात्मा ।

ध्रतीन्द्रियम् ( न॰ ) १ ( सांख्य मतानुसार ) प्रधान या प्रकृति । २ ( वेदान्त में ) मन । द्यतीव ( ग्रन्यया० ) द्यधिक । ग्रतिराय । वहुत । द्यतुल (वि०) ग्रसमान । ग्रनुपम । उपमान रहित ।

<mark>श्रतुलः ( ५० ) तिलक वृत्त</mark> ।

श्चतुल्य (वि॰) जिसकी तुलना या समता न हो। वेजोड़। श्रद्वितीय।

ब्रातुपार ( वि॰ ) जो ठंड़ा न हो । —करः ( पु॰ ) सूर्य ।

ञ्चतृगया ( स्त्री॰ ) थोड़ी सी घास ।

द्यतेजस् (वि॰) १ धुंधला। जो चमकदार न हो। २ निर्वेत । कमज़ोर । ३ तुच्छ ।

श्रत्ता (स्त्री॰) ३ माता । २ वड़ी वहिन । ३ सास । श्रक्तिः (स्त्री॰) श्रक्तिका (स्त्री॰) वड़ी वहिन श्रादि ।

ग्रातः, ग्रातुः ( ५० ) १ हवा । २ सूर्य ।

त्र्यत्यग्निः ( पु॰ ) विकार उत्पन्न करने वाली तीषण पाचन शक्ति ।

श्चात्य<sup>ा</sup>नप्रोमः ( पु॰ ) ज्योतिष्ठोम यज्ञ का कर्म विशेष।

द्र्यत्यङ्क्ष्य (वि०) जो वश में न रह सके। वेकावू (हाथी)।

श्रात्यन्त (वि॰) १ वेहद् । बहुत श्रधिक । श्रतिशय २ सम्पूर्ण । नितान्त । ३ श्रनन्त । सदा सर्वदा रहने वाला ।—श्रभावः (=श्रत्यन्ता-भावः) किसी वस्तु का बिल्कुल न होना । सत्ता की नितान्त श्रून्यता ।—गत (वि॰) सदैव के लिये गया हुआ । जो लौटकर न श्रावे ।—गामिन् (वि॰) बहुत चलने फिरने वाला । बहुत तेज़ चलने वाला ।—वासिन् (पु॰) वह जो सदा श्रपने शिच्चक के साथ झात्रावस्था में रहै ।— संयोगः (पु॰) श्रति सामीप्य । श्रविच्छिन्नता । श्रविच्छेद ।

प्रत्यन्तिक (वि॰) १ वहुत या बहुत तेज़ चलने वाला । २ वहुत समीप । ३ दूर । दूर का ।

ध्रात्यन्तिकम् ( न॰ ) श्रति सामीप्य । विल्कुल मिला हुश्रा । पड़ोस । श्रात्यन्तीन ( वि॰ ) बहुत श्रधिक चलने फिरने वाला बड़ी तेज़ी से चलने वाला ।

द्यत्ययः (पु॰) १ वीत जाना । निकल जाना । २ श्रन्त । उपसंहार । समाप्ति । श्रनुपस्थिति । श्रदर्शन । लोप । तिरोधान् । ३ सृत्यु । नाश । ४ ख़तरा । जोखों । तुराई । ४ दुःख । ६ श्रपराध । दोप । श्रतिक्रमण । ७ श्राक्रमणी

श्चात्ययित (वि॰) १ वड़ा हुया। श्रागे निकला हुया। २, उछ्च किया हुया। श्रत्याचार किया हुया।

अत्ययिन् ( वि॰ ) वड़ा हुआ। श्रागे निकला हुआ। अत्यर्थ ( वि॰ ) श्रत्यधिक। वहुत ज्यादा।

भ्रत्यर्थम् (क्रि॰ वि॰ ) बहुत ग्रधिकता से । ग्रति-शयता से ।

श्रात्यन्ह (वि॰) स्थितिकाल में एक दिन से श्रधिक। श्रात्याकारः (पु॰) तिरस्कार। श्रभिपाप। भर्त्सना। धिकार। २ बड़े डील डील नाला शरीर।

श्रात्याचारः (पु॰) १ श्रन्याय। विरुद्धाचार। दुराचार। श्राचार का श्रतिक्रमण। कोई ऐसा कार्य जो प्रथा से समर्थित न हो। २ उपद्रव। दुःखद काम। श्रधार्मिक कृत्य।

प्रत्यादित्य (वि॰) सूर्यं की चमक को अपनी चमक से दवा देने वाला।

श्चत्यानन्दा (स्त्री॰) स्त्रीसहवास सम्वन्धी त्रानन्दों के प्रति त्रस्वस्थ त्रनास्था।

घ्रत्यायः (पु॰) १ त्रतिक्रमण । उन्नञ्चन । २ त्राधिक्य । ज्ञादती ।

**ग्रत्यारूढ ( वि० ) बहुत ग्रधिक बढ़ा हुग्रा** ।

अत्यारूढम् (न॰)—अत्यारूढिः (स्त्री॰) अत्युन्चपद् । अत्यधिक उन्नति या उत्कर्प।

त्र्यत्याश्रमः ( पु॰ ) १ संन्यासाश्रम । (२) संन्यासी । २ परमहंस । ब्रह्मचर्यादि श्राश्रमधर्मों को पालन करने वाला ।

श्चत्याहितं (न०) १ बड़ी भारी विपत्ति । ख़तरा । महाविपद । दुर्घटना । २ दुस्साहस या जोखों का काम । अत्युक्तिः (स्त्री॰) बहुत वड़ा कर कहा हुत्रा कथन । बड़ा चड़ा कर कहने की शैली। बड़ावा। सुवालिग़ा।

श्रात्युपध (वि॰) विश्वस्त । परीचित ।

श्चत्यूहः (पु॰) १ गम्भीर विचार या ध्यान । ठीक त्रथवा सचा तर्कवितर्क। २ जलकुक्टुट । एक प्रकार का जलपत्ती । कालकरह ।

श्रात्र श्रिष्टिकरणार्थंक श्राच्यय। यहाँ। इसमें।—श्रान्तरे (कि॰ वि॰) इस बीच में। इस श्रसें में। —भवत् (पु॰)—भवान् । श्राच्य। पूज्य। प्रशंसा करने योग्य। श्रंगरेज़ो के Your honour या His Honour के समान। इसी प्रकार Your Ladyship or Her Ladyship के लिये " श्रत्रभवती" का ज्यवहार होता है। यथा।

(१) " अत्रमवान् प्रकृतिगापन्नः "

—शकुन्तला

(२) " वृष्ततेचनादेव परियान्तामत्रभवतीं लक्ष्ये।

---शकुन्तला ।

अत्रत्य (वि॰) १ यहाँ सम्बन्धी । इस स्थल से । २ यहाँ उत्पन्न हुआ । यहाँ प्राप्त । इस स्थान का । स्थानीय ।

अत्रप (वि॰) निर्लंज्ज । दुश्शील । प्रगल्भ । उद्धत । अत्रिः (पु॰) एक ऋषि का नाम ।—जः,—जातः दृग्जः;—नेत्रप्रसूतः,—प्रभवः,—भवः (पु॰) चन्द्रमा ।

खय नवनसमुखं ज्योतिरत्रेरिषद्गीः।"

रघुवंश सर्ग २ श्होः ७१ प्रथ ( अन्यया० ) मङ्गल । आरम्भ । श्रिधिकार । २ तदनन्तर । पीछे से । ३ यदि । कल्पना करिये । यदि श्रव । ऐसी दशा में । किन्तु यदि । ४ और। ऐसा भी । इसी प्रकार । जिस प्रकार । १ इसका प्रयोग किसी विषय की जिज्ञासा करने में तथा कोई प्रश्न आरम्भ करने में होता है । ६ सम्पूर्णता । नितान्तता । ७ सन्देह । संशय । यथा "शब्दों नित्योऽथानित्यः । "—श्रपि, श्रपरञ्च । किञ्च । श्रिपच । पुनः । — किं, श्रीर क्या ? हाँ । ठीक यही । ठीक ऐसा हो । निस्सन्देह । —च श्रिपच । किन्न । इसी प्रकार । ऐसे ही । —चा १ या । २ वरं । श्रिपकतर । या क्यों । या कदाचित् । प्रथम कथन का संशोधन करते हुए ।

प्राथर्वन् (पु॰) १ यज्ञकर्ता विशेष, जो ग्राग्नि ग्रौर सोम का पूजन करता है। २ ब्राह्मण् । (बहुवचन में।) ग्रथर्वन ऋषि के सन्तान। ग्रथर्ववेद की ऋचाएं।

श्रयन्ती, श्रथर्त ( पु॰ न॰ ) श्रथर्नवेद ।—िनिधिः,— विद् ( पु॰ ) श्रथर्नवेद पढ़ने का पात्र या श्रधि-कारी । श्रथर्वेद का ज्ञाता ।

ष्ट्राथर्वाणः ( पु॰ ) श्रथर्ववेद में निष्णात बाह्मण । श्रथवा श्रथर्ववेद में वर्णित कार्यों के कराने में निषुण ।

श्रथर्वागं ( न॰ ) श्रथर्ववेद की श्रनुष्टानपद्धति ।

श्चयवा ( श्रव्यया० ) पत्तान्तर वोधक श्रव्यय ! या । वा । किंवा ।

भ्रायो ( भ्रव्यया० ) भ्रथ।

श्रद् (धा॰ प॰ ) [ श्रत्ति, श्रन्न-जग्ध ] १ खाना। भत्तरण करना। २ नष्ट करना।

श्रद्-श्रद् (वि॰) भोजन करते हुए । भत्तग्य करते हुए । श्रद्ंष्ट्र (वि॰) दस्तरहित ।

ब्र्यदंष्ट्रः ( पु॰ ) सर्प जिसका विपदन्त उखाड़ जिया गया हो ।

श्रद्त्तिस् (वि॰) १ वाँया । २ वह कर्म जिसमें कर्म कराने वाले को द्त्तिसा न मिले । विना द्त्तिसा का । ३ सादा । निर्वेल मन का । निर्वेध । सूढ़ । ४ सौष्टवसून्य । नैपुर्यरहित । चातुर्यविवर्जित । भद्दा । ४ प्रतिकृत ।

थ्रद्गुड्य (वि॰) १ द्गुड देने के घ्रयोग्य २ द्गुड से मुक्त । सज़ा से बरी।

श्रद्त् (वि॰) दन्तरहित । विना दाँतों का ।

श्चदत्त (वि॰) ३ विना दिया हुआ। २ अन्याय पूर्वेक या अनुचित रीति से दिया हुआ। ३ विवाह में न दिया हुआ।

सं० श० को०---४

ध्यद्ता ( सी ) अविवाहित लड्की ।

द्यद्त्तम् (न०) निष्फलदान । — ग्रादायिन् ( ५०) निष्फल दान का ग्रहण करने वाला। वह पुरुप को विना दी हुई वस्तु को उठा ले जाय। उठाई-गीरा। चोर। — पूर्वा ( स्त्री०) विना सम्बन्ध युक्त। जिसकी सगाई पहले न हुई हो।

### " अदत्तपूर्वीत्याशंक्यते "

#### मालतीमाधव। अ० ४

श्चर्त । १ विना दाँतों वाला । २ जिनके अन्त में अदन्त ∫ अत् या अ हो । ३ जोंक । अदंत्य । (वि०) १ दाँत सम्बन्धी नहीं । २ दाँतों के अदस्य ∫ योग्य नहीं । दाँतों के लिये हानिकारक । अदभ्र (वि०) कम नहीं । बहुत । अधिक । विपुल । अदर्भ ( व०) १ अद्दष्ट । अनुपस्थित । २ ( व्याकरण में ) वर्णलोप ।

ब्राद्स् (वि॰) दूर की वस्तु। तत्। दूसरा। अन्य। ये अभी।

ध्यदातृ (वि॰) १ ( लड़की जो ) विवाह में न दी गयो हो । २ श्रवदान्य । कंजूस ।

अदादि (वि॰) जिसके आरम्भ में अद् हो । व्याकरण की रूढि विशेष ।

झदाय (वि०) जो भाग पाने का अधिकारी न हो।

श्चदायाद् (वि॰) १ जो उत्तराधिकारी होने का ग्रिधिकारः न हो | २ उत्तराधिकारी रहित । स्नावारिस ।

द्यदायिक (वि॰) । १ वह वस्तु या सम्पति जिसके द्यदायिको (छी॰) । पाने के उत्तराधिकारी ने द्यपना स्वस्व प्रदर्शित न किया हो। लावारिसी। जिसका कोई वारिस न हो। २ जो पुरतैनी न हो।

श्रदितिः (स्त्री॰) १ प्रथिवी । २ श्रदिति देवी, जो श्रादित्यों की माता है । पुराणों में देवताश्रों की उत्पत्ति श्रदिति ही से बतलायी गयी है । ३ वाणी । ४ गी । म्रद्तिजः । म्रद्तिनन्दनः । (पु॰) देवता।

द्यादुर्ग (वि ) १ जिसमें प्रवेश किया जा सके।
२ दुर्गरहिन ।—विषयः (पु०) ऐसा देश
जिसमें रचा के लिये दुर्ग न हो। श्ररचित देश
या राज्य।

ख्रदूर (वि॰) जो वहुत दूर न हो । समीप (समय श्रीर स्थान सम्बन्धी)।

ग्रदूरम् ( पु॰ ) सामीप्य। पड़ोस ।

ञ्चदूरे, ञ्चदूरं, ञ्चदूरेगा, ञ्चदूरतः ञ्चदूरात् ( त्रन्यया∘ ) (किसी स्थान या समय से) यहुत दूर नहीं ।

द्यद्रश ( वि॰ ) दृष्टिहीन । नेत्रहीन । श्रंधा ।

श्चद्वप्ट (वि॰) १ जो देखा न जाय । श्रनदेखा हुग्रा । जो पहिले न देखा गया हो । २ जेा जाना न गया हो । ३ पूर्व से श्रनदेखा । न देखा या न सोचा हुश्रा । श्रज्ञात । श्रविचारित । ४ श्रस्वीकृत । श्राईन के विरुद्ध ।

श्चद्वप्टम् ( न० ) वह जो देख न पड़े । २

प्रारव्ध । भाग्य । नसीव । किस्मत । पाप या
पुण्य जो दुःख या सुख का कारण है । ४ ऐसी
विपत्ति या ख़तरा जिसका पहले कभी ध्यान
भी न रहा हो । (जैसे श्रग्निकाएड, जलप्लावन )।
— ग्रर्थ ( वि० ) श्रध्यात्मविद्या सम्बन्धी ।
तत्विद्या सम्बन्धी :— कर्मन् ( वि० ) श्रकियात्मक । श्रनुभवशून्य । – फल ( वि० ) वह
जिसका परिणाम दृष्टिगत न हो । — फलं
( न० ) श्रब्हे दुरे कर्मों का भावी फल या
परिणाम ।

ग्रादृष्टिः (स्त्री॰) बुरी दृष्टि।(वि॰) ग्रंघा। ग्रादेय (वि॰) जो देने योग्य न हो या जो दिया न जा सके।

द्यदेयम् ( न॰ ) वह जिसका दिया जाना या देना ठीक नहीं या त्रावश्यक नहीं। इस श्रेणी की वस्तु में स्त्री, पुत्र त्रादि हैं।

श्रदेव (वि॰) १ देव के समान नहीं । २ श्रपवित्र ।

श्रदेवः ( न॰ ) वह जो देवता न हो । राजस । दैत्य श्रसुर ।

ध्रदेशः ( पु॰ ) १ श्रजुपयुक्त स्थान । २ क़ुदेश । वर्जित देश ।—कालः (पु॰) कुदेश श्रौर कुसमय । — स्थ ( वि॰ ) कुठौर का ।

अदोष (वि॰) १ निर्दोष । दोपरहित । बृटिरहित । निरपराध । २ रचना सम्बन्धी दोपों से वर्जित । (रचना के दोप जैसे अश्लीलता; प्राम्यता श्रादि ।)

ग्रदोहः (पु॰) १ वह समय जिसमें गो का दुहना सम्भव नहीं । २ न दुहना ।

श्रद्धा ( श्रन्थया॰ ) सचमुच । वेशक । निस्सन्देह । दरहकीकत । २ प्रस्यच्च रूप से । स्पष्टतया ।

श्रद्भुत (वि॰) १ विलत्तग् । विचित्र श्राश्चर्य-जनक । विस्मयकारक । श्रनीया । श्रजीय । श्रम्ठा । श्रपूर्व । श्रलौकिक । २ काच्य के नौ रसों में से एक ।—सारः (पु॰) श्रद्धत राल । सर्जरस । यत्त्रभूप ।—स्वनः (पु॰) १ श्राश्चर्यशब्द । २ महादेव का नाम ।

श्रद्मिनः ( पु॰ ) ग्राग । ग्र्राग्न । ग्राँच । ग्रद्मर ( वि॰ ) वहुत खाने वाला । भत्तग्र्शील । ग्रद्म (वि॰) खाने योग्य ।

घ्रद्यम् (न०) भोज्यपदार्थ । खाने योग्य कोई वस्तु । ( ग्रव्यया०) ग्राज । ग्राज का दिन । वर्तमान दिवस ।—ग्रापि ( = ग्रद्यापि ) श्राज भी । ग्राज तक । ग्रव भी । ग्रव तक नहीं । —ग्रविघ (=ग्रद्याविघि) १ ग्राज से । ग्राज तक ।—पूर्वे (न०) ग्राज के पहिले । इससे पूर्वे । ग्राज से ग्रागे ।—श्वीना (वि०) वह गर्भिणी खी जो एक ही दो दिन में बचा जनने वाली हो । ग्रासन्नत्रसवा ।

श्रद्यतन (वि॰) ३ श्राज सम्बन्धी । श्राज तक की । २ श्राधुनिक ।

घ्रद्यतनी (स्त्री॰) भूतकाल का परियायवाचक राव्द । घ्रद्यतनीय, घ्रद्यतन १ ग्राज का । २ ग्राधुनिक । घ्रद्रव्यं (न॰) १ वह वस्तु जो किसी भी काम की न हो । निकम्मी वस्तु । २ कुशिष्य । कुपात्र । श्रद्भिः ( पु० ) १ पर्वत । पहाड़ । २ पत्थर । ३ वछ ।
कृतिश । ४ वृत्त । ४ सूर्य । ६ वादलों की घटा ।
वादल । ७ मापविशेष । म सात की संख्या ।
—ईशः,—पितः, - नाथः (पु०) १ पहाड़ों का
राजा। हिमालय । २ कैलासपित महादेव ।—कीला
(की०) पृथिवी ।—कन्या,—तनया, - सुता
(की०) पार्वती।—जं (न०) गेरू मिट्टी।—द्विष,
—भिट् (पु०) पर्वत-शत्रु था पर्वत को विदीर्थ करने
वाला । यह इन्द्र की उपाधि है ।—द्रोगि,
—द्रोगि (स्त्रो०) १ पहाड़ की घाटी । २ नदी
जो पहाड़ से निकलती है।—पितः—राजः (पु०)
पहाड़ों का स्वामी । हिमालय ।—श्रय्यः (पु०)
शिव ।—श्रद्भुम् ( न०) - सानु पर्वत का
शिखर । पहाड़ की चोटी ।—सारः ( पु०) पर्वत
का सारांश । लोहा ।

द्यद्रोहः ( ५० ) विद्वेपसून्यता । विनम्नता । द्यद्वय ( वि० ) १ दो नहीं । २ वेजोड़ । म्रद्वितीय एकमात्र ।

थ्रद्धयः ( ५० ) बुद्धदेव का नाम ।

द्यद्वयं (न०) श्रद्धितीयता । विजातीय श्रौर स्वगतभेद-शून्यता । सर्वोत्हर सत्य । व्रह्म श्रौर विश्व की एकता । जीव श्रौर वाह्य पदार्थों की एकता । — वादिन् ( न० वेदान्ती । वीद्ध । श्रद्धेतवादी । वीद्धविशेप ।

श्रद्वारं (न॰) द्वार नहीं । कोई भी निकलने का रास्ता या द्वार, जो नियमित रूप से दरवाज़ा न हो ।

श्रद्वितीय (वि॰) वेजोड़ । केवल । एकमात्र । जिसके समान दूसरा न हो ।

श्रद्वितीयम् ( न॰ ) परमात्मा । ब्रह्म ।

श्राद्वेत (वि॰) द्वितीयश्रून्य । श्रपरिवर्तनशील । २ श्रनुपम । बेजोढ़ । एकाकी ।

श्राद्वेतम् ( न० ) १ ऐक्य । (विशेष कर ब्रह्म या जीव का ग्रथवा ब्रह्म ग्रीर संसार का ग्रथवा जीव ग्रीर वाह्य पदार्थीं का ।) २ सर्वेत्कृष्ट या सर्वेत-परि सत्य । ब्रह्म ।—वादिन् । ( वि० ) वेदान्ती । ब्रह्म ग्रीर जीव को एक मानने वाला । ग्रधम (वि॰) जुद्र । नीच । दुष्टातिदुष्ट । यहुत दुरा ।
—ग्रङ्गम् (न०) पेर । पाद ।—ग्रर्भ (न०)
शरीर के नीचे का श्राधा श्रद्ध । नाभि के नीचे का
श्रंग ।—ऋग्रः,—ऋग्रिकः (प०) कर्जदार
कहुत्रा । (उत्तमर्थः का उत्तटा)—भृतः,-भृतकः
(पु॰) कुती । मज़दूर । साईस ।

श्रधमः (पु०) जार।
श्रधमा (छी०) दुष्टा मलिकन । दुष्टा स्वामिनी ।
श्रधर (वि०) १ नीचे का। निचला। तले का। २ नीच।
श्रधम । दुष्ट । गुण में कम । श्रश्रेष्ठ ।३ परास्त
किया हुश्रा । पराभूत । चुप किया हुश्रा ।
—उत्तर (वि०) १ नीचला श्रोर अपर का ।
श्रच्छा हुरा ।२ शीव्र या देर से । ३ उल्टा
पत्टा । ग्रंडवंड । श्रस्तव्यस्त । ४ समीप दूर ।
—श्रोष्ठः (पु०) नीचे का होंठ ।—कराठः
(पु०) गरदन के नीचे का भाग।—पानं (न०)
चूमना । चुम्यन करना ।—मधु-श्रमृतं (न०)
श्रोडों का श्रमृत ।—स्वास्तिकं । (न०)
श्रोधीवन्द्र ।

ब्राधरम् (न॰) १ (शरीर के) नीचे का भाग । निचला हिस्सा। २ भाषण । व्याख्यान ।

श्रधरसात् । श्रधरतः श्रधरस्तात् (श्रव्यया॰) नीचे की श्रोर । निचले श्रधरात् भाग में । नीचे के लोक में । श्रधरतात् श्रधरेण

श्रश्वरीकृ (धा॰ उ॰) श्रागे निकल जाना । हरा देना । पराजित कर देना ।

ग्राधरीण (वि॰) १ निचला । २ निन्दित । वदनाम । श्रपकीर्तित । भर्त्सित ।

श्रधरेद्यः ( ग्रज्यया॰ ) किसी पूर्व दिवस । २ परसेां ( बीता हुग्रा )

द्याधर्मः (पु॰) १ पापकर्म। जन्याय। दुप्रता। जन्याय से। जन्यायपूर्वक। २ जन्याय्य कर्म। निपिद्ध कर्म। पाप। धर्म और अधर्म। न्याय में वर्णित २४ गुर्गों में से दो और इनका सम्बन्ध ज्ञात्मा से है। सुख और दुःख के ये ही कारण हैं। ३ एक प्रजा-पति का नाम। सूर्य के एक अनुचर का नाम। श्चर्यमम् (न॰) उपाधिसून्यता । ब्रह्म की उपाधि विशेष ।—श्चात्मन्,—चारिन् (वि॰) दुष्ट । पापी ।

प्रधर्मा ( ची॰ ) मृत्तिमान दुष्टता श्रधवा (छी॰) गेंड्। येवा। जिसका पति सरगया हो। ग्रधस, ग्रयः (प्रव्यया०) नीचे । नीचे के लोक में। नरक में। - ग्रंगुक्तम् (न०) निचला कपड़ा यथा वनियाइन । नीमास्तीन श्रादि । २ घोती । कटिवस्त्र ।--- ग्रन्तज्ञः (पु॰) विष्णु का नाम !--करः( पु॰ ) हाथ का निचला हिस्सा।—करणम् ( न ) पराभव। ग्रधःपात ।---खननम् ( न ० ) गाइना । तोपना ।--गितः (स्त्री॰)--गमनम्, (न॰)-- पातः (५०) नीचे जाना । नीचे गिरना । नीचे उत्तरना । श्रवनित । हास ।—गन्तृ ( पु॰ ) चृहा। मृसा।-चरः ( पु॰ ) चोर ।-जिहिका ( स्त्री॰ ) श्रलि-प्रति-जिह्ना । सुधाश्रवा । तालु-जिह्ना । घरिटका । छोटी जीभ जो तालु के नीचे रहती है।—दिश ( स्त्री॰ ) श्रधाविन्दु । दिचगा दिशा।-द्रप्टिः ( छी० ) नीचे को निगाह ।--प्रस्तर: ( पु॰ ) वह चटाई जिस पर वे लोग जो मातमपुर्सी करने श्राते हैं, विठाये जाते हैं ।-भागः (पु०) नीचे का भाग । भुवनं ( न० ) —लोकः (पु॰) पृथिवी के नीचे के लोक पाता-लादि।--मुख-वदन (वि०) नीचे की श्रोर मुख किये हुए।—लम्बः (पु०) सीसे का गोला। लग्वितरेखा। सीधी खड़ी रेखा।—वायुः (५०) श्रपानवायु । उदराध्मान । पेट का फूलना ।---स्वस्तिकं (न०) ग्रधोविन्दु ।

ग्रधस्तन (वि॰) [स्री॰—ग्रधस्तनी] जो नीचे हो। निचला।

प्रधस्तात् (कि॰ वि॰) (श्रधि॰) नीचे की श्रोर। श्रंदर। भीतर।

द्यधामार्गवः ( पु॰ ) त्रपामार्ग ।

ग्रधारगाक (वि॰) जो लाभदायक न हो। ग्रिधि (अन्यया॰) १ यह क्रियाओं के साथ उपसर्ग की तरह श्राता है। ऊपर। ऊर्ध्व। श्रतीत। श्रधिक। २ प्रधान। मुख्य। विशेष। श्रिधिक (वि॰) १ वहुत।ज्यादा।विशेष। २ श्रितिरिक्त। सिवा। फालत् ! यचा हुन्ना। शेष।

श्रिधिकरण्म् (न०) १ श्राधार । श्रासरा । सहारा । २ सम्बन्ध । ३ (च्याकरण् में) कर्त्ता श्रोर कर्मः हारा किया का श्राधार । स्याकरण् विषयक सम्बन्ध । ४ (दर्शन में) श्राधार विषय । श्रिधिष्टान । मीमांसा श्रोर वेदान्त के श्रनुसार वह प्रकरण् जिसमें किसी सिद्धान्त विशेष की विवेचना की जाय धीर उसमें निम्न पांच श्रवयव हों—१ विषय, २ संशय, ३ पूर्वपक्, ४ उत्तरपक्, ४ निर्णय । यथाः— "विषये विषयप्रचैव हर्वपक्तयोतरं । निर्णयपेति विद्धान्तः शास्त्रेऽधियाण्यं रष्ट्राम्॥" — भोजकः (पु०) जज । निर्णायक । न्यायकर्ता । — मगुद्धपः (पु०) श्रदालत । न्यायालय ।— सिद्धान्तः (पु०) सिद्धान्त विशेष जिसके सिद्ध होने से श्रन्थसिद्धान्त भी स्वयं सिद्ध हो जायँ।

ष्ट्राधिकरिएकः (पु॰) न्यायाधीश । न्यायकर्ता । राज्यन्यवर्ग । पर्यवेत्तक । वह जिसको देखरेख श्रीर प्रवन्ध का काम सौंपा गया हो ।

श्रिधिक्तिमिकः (पु॰) किसी वाज़ार का दरोगा, जिसका काम ज्यापारियों से कर उगाहने का हो।

श्र्यधिकाम (वि०) उम्र श्राकाचार्थों वाला । श्रति-प्रचण्ड । क्रोधाविष्ठ । उत्तेजित । कामासक्त । कामो-दीसिजनक ।

श्रिधिकारः (पु॰) १ कार्यभार । श्राधिपत्य । प्रभुत्व । श्रिधिकार । २ श्रिधिकारयुक्तपद । ३ शासन । ४ प्रकरण । शीर्पक । १ चमना । ६ योग्यता । परिचय । ज्ञान ।—विधि (स्त्री॰) मीमांसा की वह विधिया श्राज्ञा जिससे यह वोध हो कि, किस फल के लिये कौन सा यज्ञानुष्ठान करना चाहिये । श्रिश्चिकारिन् ) (वि०) श्रिधिकारयुक्त । श्रिधिकार श्रिश्चिकारवत् ∫ प्राप्त । २ पाने को हक्दार । प्राप्त करने का श्रिधिकारी । ३ प्राप्त । ४ थोग्य । योग्यता या चमता रखने वाला । काविल । उप-युक्त पात्र ।

र्घ्याधिकारी, द्राधिकारवान् (पु॰) १ श्रक्कसर । पदाधिकारी । दरोगा । २ स्वामी । मालिक । स्वस्वाधिकारी ।

अधिकृत (वि॰) अधिकार में श्राया हुत्रा। हाथ में श्राया हुत्रा। उपलब्ध।

ग्रिविकृतः (पु॰) श्रिधिकारी । श्रध्यच् ।

त्र्यिकृतिः (खी॰) स्वस्य । हक् । मालकाना ।

ग्रिधिकृत्य (प्रत्यया०) सम्बन्ध से । विषयक ।

प्रधिक्रमः (पु॰) । चढ़ाई । आरोहण । चढ़ाव। प्रधिक्रमग् (न॰) ।

श्रिधित्तेषः ( पु॰ ) १ कुवाच्य । गाली । श्राक्तेष । श्रप-सान । च्यंग्य । २ वरखास्तगो । विसर्जन ।

स्रियात ( भू० का० कृ० ) १ प्राप्त । पाया हुन्ना । २ जाना हुन्ना । प्रवगत । ज्ञात । पड़ा हुन्ना ।

ग्रिधिगसः (पु॰) ग्रिधिगमनम् (न॰) प्राप्ति। पाना । ज्ञान । श्रध्ययन । ३ लाभ । सम्पत्ति की प्राप्ति । व्यापारिक सारिशी । ४ स्वीकृति । ४ सङ्गम । संसर्ग । श्रालाप ।

श्रिधिगुर्ण (वि॰्) योग्य। उत्कृष्टगुरण विशिष्ट। गुर्ण-वान्। (कमान पर) भली भाँति रोदा चढ़ाया हुशा। भलीभाँति श्रन्थित।

द्माधिचरगां (न०)किसी वस्तु के ऊपर टहलना या चलना।

ग्राधिजननं (न०) उत्पत्ति ।

श्रिधिजिह्नः (पु०) १ सर्प।

त्र्रधिजिह्ना ) १ उपजिह्ना । २ जिह्ना पर एक त्र्राधिजिह्निका ∫ प्रकार की सूजन । त्र्राधिज्य (वि०) धनुप का रोदा ताने हुए ।

द्यिध्यक्त (स्त्री॰) पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि । ऊँचा पथरीला मैदान । उसका उल्टा " उपत्यका " है ।

द्यिदन्तः ( पु॰ ) एक दाँत के ऊपर दूसरे दाँत की उत्पत्ति ।

द्याधिदेवः (पु॰) } इष्टदेव | कुलदेव | पदार्थों के द्राधिदेवता (स्त्री ) ई प्रधिष्ठाता देवता । रचक देवता । ( न०) किसी वस्तु का श्रविष्टाता द्यधिदैवतम् ∫ देवता । द्यधिनाथः (पु०) परव्रह्म । परमात्मा । सर्वेश्वर । श्रिधिनायः (पु०) गन्ध । महक । द्र्यधिपः ो (पु॰) मालिक। स्वामी । राजा। ग्रिधिपतिः ∫ प्रभु । शासक । प्रधान । वाली । ग्रिधिपुरुषः } ( पु॰ ) परमात्मा । परब्रह्म । व्यिष्टपुरुषः ग्रिधिप्रज (वि॰) बहुसन्तति वाला। ग्रिधिभूतं ( न॰ ) परमात्मा । परव्रह्म । परव्रह्म की सर्वव्यापकता । ग्रिधिमात्र (वि॰) नाप से ग्रिधिक । अत्यधिक। अपरमित । ग्रियज्ञः ( पु॰ ) प्रधान यज्ञ । परमेश्वर । " अधिवज्ञोहमेबात्र देहे देहभूतां वर।" गीता । ग्रिधिरथ (वि०) रथ पर सवार। ब्राधिरथः ( go) १ सारथी । रथवान् । रथ हाँकने वाला। २ कर्ण के पिता का नाम। ग्रिधिराज् } ( g॰ ) चक्रवर्ती । वादशाह । सम्राट् । श्रिधिराजः ग्रधिराज्यं १ (न०) १ साम्राज्य । चक्रवर्ती राज्य । ग्रधिराष्ट्रं रेर राष्ट्र । सम्राट्का ऐरवर्य । ३ एक देश कानाम । श्रिश्रिह्ह ( भू० का० कृ० ) १ सवार । चढ़ा हुआ । २ वड़ाहुआ | उन्नत | द्यधिरोहः ( पु॰ ) १ हाथी का सवार । २ चढ़ाव । श्रिधिरोहर्गं (न॰) चढ़ना। सनार होना । अपर ग्रिधरोष्टिग्गी (स्त्री॰) नसैनी ! सीढ़ी ! ज़ीना । श्रिधिरोहिन् (वि॰) चढ़ा हुन्ना । सवार । ऊपर

उठा हुआ।

द्यिधिलोकं ( श्रन्यथा० ) १ सांसारिक । २ संसार में I व्यधिवचनम् (न०) १ किसी के पत्त में वोलना। वकालत । २ नाम । उपाधि । थ्राधिवासः ( ए० ) १ निवासस्थल । रहने की जगह । (२) हठ पूर्वक तकादा । ३ किसी यज्ञानुष्ठान के श्रारस्भ में किसी प्रतिमा की प्रतिष्ठाकिया विशेष । ४ परिच्छद्विशेष । चुगा । श्रंगा । ४ श्रतर फुलेल या उवटन लगाना । महासुगन्ध । खुशवू । ६ मनु के ग्रनुसार स्त्रियों के ६ दोषों में से एक। ७ दूसरे के घर जाकर रहना। परगृहवास । = श्रधिक ठहरना । श्रधिक देर तक रहना । ग्रिधिवासनम् (न०) १ सुगन्धित पदार्थ से सुवासित करना । सुगंधपदार्थ । २ मूर्ति की श्रारम्भिक प्रतिष्ठा । देवता की किसी मूर्ति में उसकी प्रतिष्ठा करना । ग्रिधिविन्ना (स्त्री०) पतिपरित्यक्ता स्त्री । वह स्त्री जिसके पित ने दूसरा विवाह कर लिया है।। द्यधिवेत् (पु॰) पति जिसने अपनी पहिली पत्नी छोड़ दी है। ग्रिधिवेदः (पु॰) एक ग्रितिरिक्त पत्नी करना। श्रधिवेदनं (न०) एक विवाहित सी के रहते दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना। श्रिधिश्रयः (पु^) १ श्राधार। पात्र। २ उवालना। गर्माना ( आग पर रख कर )। अधिश्रयणं ) अधिश्रपणं र् ( न॰ ) उवालना । गर्माना । श्रिधिश्रयणी } तंदूर । श्रिग्निकुण्ड । चूल्हा । श्रंगीठी । ग्रिधिश्री (वि॰) ग्रत्यधिक धनवान् । सर्वेत्कृष्ट। सर्वोपरि प्रभु या स्वामी। श्रिधिष्ठानम् (न॰) १ समीप खड़े होना । समीप जाना ।

२ स्थिति। ग्राधार । वैठक। स्थान। नगर।

कसवा । ३ स्त्रावासस्थान । रहाइस । ४ स्त्रधिकार ।

राजसत्ता । सत्ता । १ हुकूमत । राज्याधिकार । ६

पहिया । चक । ७ पुर्वटप्टान्त । नज़ीर । निर्दिष्ट नियम । ८ प्राशीर्वाद । मङ्गलकामना ।

श्रिधिष्ठित (भू० का० कृ०) २ ठहरा हुत्रा । स्थापित । यसा हुत्रा । २ नियुक्त । निर्वाचित । ३ रचित । देखरेख में । श्रिधिकार में । प्रभावान्त्रित । श्रातङ्कित ।

श्चर्घाकारः देखों " श्रश्चिकार । " स्वागतं स्वागधोकारानवसंस्य ।

---कुमारसम्भव।

द्याधोतिन् (वि॰) सुपठित । भलीभाँति पदा हुद्या । द्याधोतिः (खी॰) १ द्याध्ययन । पाठ । २ स्मृति । स्मरणराकि । याददास्त ।

घ्राधीन (वि॰) प्राधित । मातहत । वशीभूत ।

द्याधीयानः (वि॰) झात्र । विचार्थी । झात्र जो वेद पदता हो ।

द्यश्चीर (वि॰) १ भीरु । डरपोंक । कायर । २ घवड़ाया हुत्रा । उत्तेजित । उद्दिग्न । व्याकुल । विद्गल । ३ चंचल । श्रस्थिर । वेसव । उतावला ।

क्रमधोरा (स्त्री॰) १ विजली। विद्युत । २ कलह-प्रिया स्त्री।

ध्रधीवासः ( पु॰ ) चुगा । चोगा ।

ब्राधीशः (पु॰) १ स्वामी । मालिक । सरदार । राजा । ब्राधीश्वरः (पु॰) १ मालिक । स्वामी । ८२ ) भूपति । राजा । श्राधिपति ।

भ्रम्बोष्ट (वि ·) श्रवेतनिक । सत्कारपूर्वक किसी व्यापार में नियुक्त । सविनय प्रार्थित ।

ग्राधीष्टः ( पु॰ ) श्रवैतनिक पद या कार्य ।

प्राचुना ( ग्रव्यया॰ ) सम्प्रति । इस समय । ग्रव । श्राजकल ।

श्राधुनातन (वि॰) [ন্ডী॰—श्राधुनातनो] श्राधुनिक। श्रवीचीन।

थ्राधूमकः (वु॰) जलती हुई त्राग जिसमें धुत्रा न हो । श्रधृतिः (स्त्री॰) १ धित का श्रभाव । श्रधीरता । २ श्रमुख ३ चंचलता । दृदता का श्रभाव । घनदाहर । श्रानुरता ।

ग्रभृत्य (वि॰) १ दुर्जेय । जिसके समीप कोई न पहुँच सके । २ शर्मीला । ३ श्रभिमानी । गर्वीला ।

प्रघोऽच } देखो "श्रधस्" प्रघोऽशुक }

ध्रभ्रभेऽज्ञज्ञः ( पु॰ ) १ परमसः। २ विष्णु । ज्ञानी । जीवन्मुक्त ।

द्र्यथ्यत्त (वि॰) १ इन्द्रियगोचर । २ व्यापक । विस्तृत । द्र्यथ्यत्तः (पु॰) १ देखरेख करने वाला । किसी विषय का श्रधिकारी । पर्यवेज्ञक । व्यवस्थापक । २ जीरिका वृज्ञ ।

प्राध्यत्तरं ( न० ) श्रोद्धार ।

श्राध्यश्नि (श्रव्यया॰) विवाह के समय हवन करने के श्रिश्च के समाप या ऊपर। (न॰) स्त्रीधन। वह धन जो यर को श्राप्ति को साची में वधू के माता पिता देते हैं।

श्राध्यधि ( श्रप्यया० ) ऊपर । ऊंचे पर ।

त्र्राध्यधित्तेषः ( पु॰ ) त्रुरी त्रुरी गालियों । श्रत्यन्त कुस्तित कुवाच्य । उग्र भर्ग्यना ।

श्राध्यधीन ( वि॰ ) नितान्त श्रधीन । निपट वशवर्ती । विका हुशा दास । जन्म का दास ।

श्रध्ययः (पुर्) विद्या । श्रध्ययन । स्मरणशक्ति ।

द्याध्ययनम् (न॰) १ पड़ना (विशेष कर वेदों का) श्रर्थ सहित श्रचरों को ग्रहण करना । २ बाह्यणों के शास्त्र विहित पट् कम्मों में से एक ।

ष्ट्राध्यर्ध (वि॰) वह जिसके पास श्रतिरिक्त आधा हो। श्राध्यवसानम् (न॰) उद्योग। निश्चय। (प्रकृत श्रीर श्रप्रकृत की) इस प्रकार की पहचान जिससे यह बोध हो जाय कि एक दूसरे में सम्पूर्णतः लीन हो गया।

ध्रभ्यवसायः (पु॰) १ उद्योग । २ दृढ विचार । सङ्कल्प । २ युद्धि सम्वन्धी व्यापार । ३ किसी पदार्थ का ज्ञान होने के समय रजोगुण ध्रोर तमोगुण की न्यूनता होने पर जो सत्वगुण का प्रादुर्भाव होता है उसे श्रभ्यवसाय कहते हैं । ४ लगातार उद्योग । श्रविश्रान्त परिश्रम । १ उत्साह । निश्चय । प्रतीति ।

ध्रभ्ययसायिन् (न॰) १ लगातार उद्योग करनेवाला । परिश्रमी । उद्योगी । उद्यमी । २ उत्साही ।

ब्राध्यशनं (न॰) अधिक भोजन । एक बार भर पेट खा लेने पर, उसके न पचते पचते पुनः खा लेना । अजीर्था । अनपच ।

द्र्याध्यातम (वि॰) त्र्यातमा सम्वन्धी ।—ज्ञानम् (न॰) त्र्यातमा त्रज्ञातमा का विवेक ।—विद्या (स्त्री॰) त्राध्यात्मतत्व । जीव त्र्यौर ब्रह्म का स्वरूप वतलाने वाही विद्या ।

श्राध्यातमं (न॰) श्रात्मा । देह । मन । "स्वभावोऽध्या-त्ममुच्यते" गीता के इस वाक्यानुसार स्वभाव के। श्रध्यात्म कहते हैं । श्रीधर के मतानुसार प्रत्येक शरीर में परवहा की जो सत्ता या श्रंश वर्तमान रहता है. वही श्रध्यात्म कहलाता है ।

थ्रध्यासिक (वि॰)[स्त्री॰—श्रध्यात्मकी] थ्रध्यात्म सम्बन्धी ।

श्र्यस्यापकः (पु०) शिचक । गुरु । उपाध्याय । पढ़ाने वाला । (विशेषकर वेदों का) विष्णुस्मृति के श्रमुसार श्रध्यापक के देा भेद हैं । एक श्राचार्य जा द्विज वालक का उपनयन संस्कार कर उसे वेद पढ़ने का श्रधिकारो बनाता है श्रीर दूसरा उपाध्याय जा श्रपने छात्र केा वृत्त्यर्थ केाई विद्या पढ़ा देता है ।

ध्रप्रध्यापनम् (न०) पड़ाना । शिचा देना । ब्राह्मखों के पट् कर्त्तन्यों में से एक । स्मृतिकारों के मता-नुसार अध्यापन तीन प्रकार का है । १ धर्मार्थ पड़ाना । २ शुल्क लेकर पड़ाना । ३ सेवा के बदले पड़ाना ।

श्राध्यापियत् (पु॰) शिचक। पढ़ाने वाला। श्राध्यायः (पु॰) १ पाठ। श्रध्ययन (विशेषतः वेदों का)। २ श्रध्ययन का उपयुक्त काल। पाठ। उपदेश। ३ प्रकरण । किसी ग्रन्थ का एक बड़ा भाग। संस्कृतकोशकारों ने श्रध्याय के पश्यियवाची ये शब्द यतलाये हैं:— हर्गी वर्गः परिच्छेदीह्णाताण्याचांकषंग्रहाः। उच्छ्वासः परिचर्तञ्च पटलः काग्रहमाननं॥ स्वानं मकरणं चैव पर्वीत्लासाहिनानि ह। स्कन्धांगी तु पुराणादौ मायगः परिकीर्तिती॥

ष्प्रध्यायिन् (वि॰) पढ़ने वाला। श्रध्ययनशील । श्रध्यारूढ (वि॰) १ चड़ा हुश्रा । म्वार । २ ऊपर उठा हुश्रा । उन्नत पर पहुँचा हुश्रा । ३ ऊँचा । श्रेष्ठ । ४ नीचा । श्रनुत्तम ।

द्राध्यारोपः (पु॰) १ उठाना । ऊँचा करना । २ (वेदान्त मतानुसार) श्रमवश दूसरी वस्तु की दूसरी वस्तु समक्तना यथा रस्सी की साँप सम-कना । ३ मिथ्याज्ञान ।

द्यध्यारोपग्रां (त०) १ उठाना । २ वोना (वीजों का) । द्र्यध्यावापः ( पु० ) ( वीजेां केा ) वोने या वोने के तिये छितराने की क्रिया । २ खेत जिसमें वीज वोये जाँय ।

श्चाध्यावाहिनिकम् (न॰) छः प्रकार के उन खीधनों में से एक जिसे छी ससुराल जाते समय श्रपने माता पिता से पाती है।

"यत् पुनर्लमते नारी नीयमाना तु पैतृकात्। ( रृहात्) स्रध्यावाहनिकम् नाम स्त्रीधनं परिकीर्तितम्"

द्याध्यासः (g॰) १ किसी पर वैठना। (किसी स्थान द्रप्रध्यासनम् न० र्रे को) रोकना या छेकना। त्रध्यच का काम करना। २ वैठकी। स्थान।

भ्राध्यासः (पु॰) देखेा श्रध्यारोप । मिथ्याज्ञान । उपाङ्ग । श्रजुपङ्ग ।

श्रध्याहारः (पु॰) ी १ किसी वाक्य के। पूरा करने श्रध्याहरणाम् (न॰) ∫ के लिये उसमें छूटी हुई वात के। मिला कर उस वाक्या के। पूरा करना । वाक्य के। पूरा करने के लिये उसमें ऊपर से के।ई शब्द मिलाना या जोड़ना। २ तर्क वितर्क। उहावोह । विचार । बहस। विचिकित्सा।

ग्र्यध्युष्ट्रः ( पु॰ ) गाड़ी जिसमें ऊँट ख़ते हों । चौपहिया।

च्रध्यृद्ध ( वि॰ ) अपर को अठा हुआ। उमड़ा हुआ। च्रध्यृद्धः ( पु॰ ) शिव। ध्राध्युढा ( स्त्री॰ ) " श्रधिविन्ना " देखेा । ध्राध्येपसाम् ( न॰ ) प्रार्थना । कोई कार्य्य कराने की प्रार्थना ।

ध्रध्येपसा ( सी॰ ) प्रार्थना । याचना ।

भ्राभ्रुव (वि०) १ सन्दिग्ध । संशयपूर्ण । २ श्रस्थायी । विनरवर । श्रद्ध ' श्रतम किये जाने वाला '

श्राध्रुचं ( न० ) श्रनिरचयता।

श्रम्बन् (पु॰) १ मार्ग । रास्ता । सद्का । नच्त्रों के श्रूमने का मार्ग । २ श्रन्तर । योच । फासला । ३ समय । काल । भृतिंमान काल । ४ श्राकाश । वातावरण । १ विधि । उपाय । प्रक्रिया । ६ श्राक्रमण।

म्राध्वगः ( प्र० ) १ पथिक । राहगीर । मुसाफिर । २ ऊँट । ३ सचर । ४ सूर्य ।

भ्रध्वगा (स्ति ) गङ्गा।—पति (५०) सूर्य।—रथः (५०) १ पालकी गाड़ी। २ हल्कारा।

ष्प्रध्वनीन ) प्रथ्यन्य ) (वि॰) यात्रा करने योग्य ।

ध्रध्वनोतः } (पु॰) तेज चलने वाला यात्री।

थ्राध्वरः ( १० ) यज्ञ । एक धार्मिक कृत्य विशेष । सोमयाग ।

थ्राध्वरम् ( न० ) श्राकाश या श्रन्तरिक्त ।

ग्रध्वरमीमांसा (खो॰) जैमिनि प्रणीत पूर्वमीमांसा का नाम।

श्र्यस्वर्युः ( पु॰ ) २ यज्ञ कराने वाला । भ्रष्टिक । यजुर्वेद का जानने वाला । पुरोहित । २ यजुर्वेद । ---वेदः ( पु॰ ) यजुर्वेद ।

श्रद्याति देखेा "श्रध्वगः"।

ध्यध्वान्तम् ( न० ) प्रदोपकाल । गाधूलियेला । उपा । काकज्योरस्ना । तिमिर । श्रन्धकार । ध्यन् (धातु० पर० ) [श्रनिति, श्रनित] स्वांस लेना ।

प्रम् ( धातु० पर० ) [म्रानिति, म्रानित] स्वांस लेना प्राण धारण करना । हिलना डोलना । जीना ।

**प्रानः** ( पु॰ ) स्वांस ।

भ्रानंश (वि॰) पैतृक सम्पति में भाग न पाने वाला ।

श्चनंशुमत्फला ( खी॰ ) कदलीवृत्त । केले का पेड़ । श्चनकदुन्द्भिः ( पु॰ ) श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की उपाधि ।

ध्यनकट्रन्द्भी ( ची॰ ) ढोल । नगाड़ा I

थ्रनक्त (वि॰) नेत्रहीन। दृष्टिरहित। श्रंधा।

श्चनत्तर (वि॰) १ गृंगा । २ श्चनपढ़ । ३ उचारण करने के श्रयोग्य ।

श्चनत्तरम् ( न॰ ) गाली । कुवाच्य । भर्त्सना । ठाँट उपट ।

श्चनितः ( पु॰ ) १ श्रौतस्मार्तकर्महीन । श्रिज्ञहोत्र रहित । २ श्वन्मर्मिक । श्रपवित्र । ३ वह जे। श्चनपच रोग से पीटित हो । कव्जियत रोग वाला । ४ श्रविवाहित । जिसका व्याह न हुश्रा हो ।

श्चनन्न (वि०) १ पापरहित । निर्दोप । २ नुटि रहित । सुन्दर । ख्वसूरत । ३ सुरचित । श्चनचोटिल । जिसके चोट न लगी हो । ४ विश्रद्ध । कलक्ष रहित ।

द्मनघः ( पु॰ ) ३ सफेद सरसेां या राई। २ विष्णु का नाम । शिव का नाम ।

त्र्यनंदुःग ) (वि॰) १ जो दवाव में न रहे । श्रमङ्कुण ∫ उद्देख । २ कविस्तातंत्र्य ( Poetic License ) का उपभोग करने वाला ।

श्चनंग ( वि॰ ) १ शरीररहित । श्रशरीरी। श्चनङ्गः / —क्षीड़ा (स्त्री॰ ) प्रेमालापमयी क्षीड़ा । विहार : प्रेमी श्रीर प्रेयसी का पारस्परिक प्रेमालाप पूर्वक क्षीडन । —लेखः ( पु॰ ) प्रेमपत्र । — शत्रुः,—श्चसुहृत् (पु॰) शिवजी का नाम ।

ध्यनंगः } ( पु॰ ) कामदेव । ध्यनङ्गः }

श्रानंगम् ) (न०) १ श्राकाश । पवन । एक प्रकार श्रानङ्गम् ) का श्राति सूच्म वायवीय पदार्थं । ईथर । २ मन ।

श्रनंजन (वि॰) विना सुर्मा का।

श्चनंजनम् ) (न॰) १ श्राकाश । न्योम । २ परवरा । श्चनञ्जनम् ) विष्णु या नारायण ।

खनुडुह् (पु॰) ( श्रनड्वान् ) १ वैन । सांह । २ वृपराशि ।

सं० श० कौ---४

त्र्यनडुद्दी } (स्त्री॰) गौ। गाय। त्र्यनड्वाद्दी } ग्रानति ( श्रव्यया॰ ) यहुत श्रधिक नहीं।

ग्रनतिरेकः ( ए० ) श्रभेद।

त्र्यनतिविलम्बिता (स्त्री॰ ) १ विलम्य का ग्रभाव। २ वक्ता का एक गुण । ३४ वागगुण हैं, उनमें से एक ।

श्रनद्यः ( पु॰ ) सफेद सरसों।

ह्मनद्यतन (वि॰) च्याकरण में क्रिया का काल-विशेष-बोधक शब्द।

श्चनद्यतनः ( पु॰ ) श्राज का दिन नहीं।

श्चनधिक (वि०) १ श्रधिक या श्रत्यधिक नहीं । २ श्रसीम । पूर्ण ।

अनधीनः ( पु॰ ) बर्व्ह् जो रोजनदारी पर काम न कर स्वतंत्र अपने लिये ही काम करे।

श्चनध्यत्त (वि॰) १ जो देख न पड़े । श्रगोचर । श्रदृष्ट । २ श्रध्यत्त या नियन्ता वर्जित ।

द्यानध्यायः ( पु॰ ) अध्ययन के तिये अनुपयुक्त समय या दिन । पढ़ने के तिये निषिद्ध काल या दिन । लुट्टी का दिन ।

श्रननम् ( न॰ ) स्वांस लेना । प्राण धारण करना । श्रननुभाञ्चक ( वि॰ ) धारण करने के श्रयोग्य । न समक्ते लायक ।

अनंत । (वि०) अन्तरिहत । निस्तीम। सीमा अनन्त ) रहित । कभी समाप्त न होने वाला ।— तृतीया (स्त्री०) भाद्रपद शुक्का तृतीया । मार्ग-शीर्ष शुक्का तृतीया श्रीर वैशाख शुक्का तृतीया ।— दृष्टिः (पु०) इन्द्र या शिव का नाम ।—देवः (पु०) १ शेपनाग । २ शेपशायी नारायण का नाम ।—पार (वि०) । श्रन्तरिहत चै। इाई या श्रीदृर्ष्ट् । निस्सीम ।—ह्नप १ (वि०) संख्यातीत श्राकार प्रकार का । २ विष्णु भगवान की उपाधि ।— विज्ञयः (पु०) श्रुधिष्टिर के शङ्का नाम ।

श्रनन्तः—(पु॰) १ विष्णुका नाम । शेष जी का नाम । श्रीकृष्ण श्रौर उनके भाई का नाम । शिव का नाम । वासुकी नाग का नाम । २ वादल । ३ एक प्रकार का मस्या खनिज पदार्थ । अअक । ४ श्रनन्ता—जो एक रेशम का देशरा होता है श्रीर जिसमें १४ गांठे लगा कर श्रनन्त चतुर्दशी के दिन दहिनी वाँह पर वाँचा जाता है।

श्चनन्तम् (न०) २ ग्राकाश । च्याम । २ श्वनन्तकाल । ३ निस्तार । उद्धार । श्रन्याहति । पापमोचन । पापक्तमापन । ४ परम्रहा ।

श्चनंतर १ (वि॰) ३ जिसके भीतर स्थान न हो। श्चनन्तर ∫ निस्सीम।२ दृद्द । घन।३ जो यहुत दूर न हो। त्र्यति निकट का। मिला हुआ। सटा हुआ (जदा हुआ) — जः (पु॰) या— जा (स्त्री॰) चित्रय या वैश्य माता के गर्भ तथा झाह्मण वा चित्रय पिता के वीर्य से उत्पन्न।२ छोटा या वदा भाई था वहिन।

भ्रानंतरम्, भ्रानन्तरम् ( न ॰) १ निरन्तरता । २ वहा । भ्रानंतरम्, भ्रानन्तरम् ( श्रन्यया॰) पीछे । पश्चात् । वाद् को ।

श्चनंतरीय } (वि॰) क्रम से एक के वाद दूसरा। श्चनन्तरीय } (वि॰) क्रम से एक के वाद दूसरा। श्चनंतता } (स्त्री॰) १ पृथिवी। २ एक की संख्या। श्चनन्तता } ३ पार्वती का नाम। ४ परब्रह्म। १ कई पौघों के नाम जैसे, दूर्वा, श्चनन्तमूल श्चादि।

श्रानन्य (वि०) १ श्रन्य से सम्बन्ध न रखने वाला । एक-निष्ठ। एक ही में लीन । २ एकरूप । श्रमिल । ३ एकमात्र । अद्वितीय । ३ अविभक्त । —गतिः ( ग्री॰ ) गलन्तर रहित ।--चित्त,--चिन्त--चेतस,-मानस्,-मानस,-हद्य (वि॰) एक ही ग्रोर मन या ध्यान लगाने वाला ।--जः, —जन्मन् (पु॰) कामदेव। ग्रनङ्ग।—पूर्वः (पु॰) जिसकी दूसरी स्त्री न हो।--पूर्वा।--( स्त्री॰ ) कारी । श्रविवाहिता । जिसका पति न हो ।--भाज् (वि॰) स्त्री जो श्रन्य किसी पुरुप में श्रनुराग न रखती है। --विपय (पु०) वह विषय जिसका किसी से सम्बन्ध न है। या जिस पर किसी श्रन्य की सत्ता न हो। - वृत्ति (वि०) १ एक ही स्वभाव का। २ जिसके त्राजीविका का श्रन्य केाई द्वार न हो । ३ एकाग्रचित्त ।—सामान्य, –साधारण (वि०) असाधारण । एक ही में जो श्रनुरागवान हो ।

एक ही से सम्यन्ध रखने वाला ।—सदृश (वि॰)—सदृशी। (स्त्री॰) वेजोट्। श्रद्धितीय। श्रमन्वयः (पु॰) १ श्रन्वयश्र्म्य। सम्यन्ध रहित। २ श्रर्थालङ्कार विशेष जिसमें एक ही उपमान श्रीर एक ही उपमेथ हो।

द्यनप (वि॰ ) जिसमें प्रधिक जल न हो।

श्चनपकारगं (न०) । श्रनुपकारी । श्रपकार न करने श्चनपकर्मन् (न०) । वाला । २ श्रमोचन । ३ श्रदा श्चनपकिया (सी०) । न करना ।

श्चनपकारः (पु॰) वुराई नहीं । भलाई । हित ।— कारिन् (वि॰) निर्दोप । श्रहित शून्य ।

श्चनपत्य (वि॰) सन्तानहीन । सन्ततिवर्जित । जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो ।

श्रनपत्रप (वि॰) निर्त्तजा येहया। येशर्म।

ध्रानपञ्जेश ( पु॰ ) ठीक ठीक वना हुआ शब्द । शब्द जो विकृत रूप में न हो. श्रपने शुद्ध रूप में हो ।

ध्यनपसर (वि॰) जिसमें से निकलने का कोई मार्ग न हो । २ श्रसमर्थित । श्रसम्य ।

द्यनएसरः ( पु॰ ) वल पूर्वक श्रधिकार करने वाला ज्वरदस्ती कटना करने वाला । वरजोरी दख़ल करने वाला ।

ध्यनपाय (वि०) श्रनश्वर । श्रविनाशी ।

द्यनपायः ( पु॰ ) स्थायित्व । स्थितिशीलता । २ शिवजी का नाम ।

श्चनपायिन् (वि॰) श्रविनाशी। दृद । मज़वृत । स्थायी । च्रणभङ्गुर नहीं ।

ग्रानपेत्त । (वि॰) १ ग्रापेचावर्जित । निःस्पृह । ग्रानपेित्तन् ) २ ग्रासावधान ३ स्वतंत्र । जिसे किसी ग्रान्य व्यक्त की परवाह न हो । जिसे किसी वस्तु की ज्ञरूरत न हो । ४ निर्पेत्त । पत्तपात रहित । ४ ग्रासङ्गत ।

श्चनपेत्तम् (क्रि॰ वि॰) स्वतंत्रता से । मनमुखनारी। यथेच्छ । श्चनवधानता से ।

द्यनपेत्ता (स्त्री०) निःस्प्रहता । उपेत्ता । द्यनपेत (वि०) १ दूर न निकला हुत्रा । जो व्यतीत न हुत्रा हो । २ जो विपयगामी न हो । जो प्रथक न हो । ३ जो विहीन न हो । जो वर्जित न हो । [ग्रनभ्यस्त । ग्रमभिज्ञ (वि॰) ग्रज्ञ । ग्रनजान । ग्रविति । ग्रमभ्यात्रृत्तिः (स्ती॰) न दुहराना । गरवार श्रावृत्ति न करना ।

श्चनभ्यास } (वि॰) समीप नहीं। दूर।

प्रानभ्र (वि॰) मेघविवर्जित ।

प्रानमः ( पु॰ ) वह बाह्यण, जो न तो किसी की स्वयं प्रणास करें थ्रीर न किसी की उसके किये हुए प्रणाम के बदले श्राशीर्वाद दे।

ष्ट्रानितंपच (वि॰) कृपणतया। जोभ से।

श्चनंबर ो (वि०) नंगा । जो कपड़े पहिने न हो । श्चनम्बर ो

श्चनंचरः श्चनम्चरः } (पु॰) बौन्द भिप्तुक।

द्र्यनयः ( पु॰ ) ३ दुर्न्यवस्था । श्रसदाचरण् । श्रन्याय । श्रनीचित्य । २ दुर्नीति । कुपथ । ३ विपत्ति । दुःख । ४ दुर्भाग्य । १ जुग्रा ।

प्रानर्गल (वि॰) ३ प्रनियंत्रित । यथेच्छाचारी । २ विना तालेकुंजी का । खुला हुप्रा ।

थ्रानर्घ (वि॰) ध्रमृल्य । वेशक्रीमती ।

म्रानर्घः ( पु॰ ) श्रनुचित मूल्य। श्रयथार्थ मूल्य।

ध्रानर्घ्य (वि०) श्रमूल्य। वदा प्रतिष्टित।

ष्प्रतर्थ (वि॰) १ निकम्मा । किसी काम का नहीं । २ ष्रभागा । दुःखी । ३ हानिकारक । ४ वाहियात । वेमतलय का ।—कर (वि॰)।— करी (छी॰) उपद्रवी । हानिकारी ।

द्यानर्थः (पु०) १ निष्प्रयोजन या विना मूल्यका। २ कोई वस्तु जो कोड़ी काम की न हो। निकम्मी वस्तु । ३ श्रापत्ति । विपत्ति। वद क्रिस्मती। दुर्भाग्य। ४ निरर्थक। श्रर्थश्रून्यता।

ध्यनथर्य (वि०) १ श्रतुपवेगगो । श्रर्थ रहित । ध्यनथंक १ र तुच्छ । ३ वाहियात ४ जो लाभ-दायक नहीं है । हानिकारी ४ श्रभागा । ध्रनध्रम् ) ( न॰ ) वाहियात वातचीत । वेमतलव ध्रनर्थकम् ) की वातचीत ।

ध्यनर्ह (वि॰) १ घ्रयोग्य । घ्रवान्छित । २ कोड़ी कास का नहीं।

ह्मन्तः (पु॰) १ श्राग्ति । २ श्राग्तिदेव । २ भोजन पचाने की शक्ति । ४ पित्त । —द् (वि॰) गर्मी या श्राग्ति नाशक या दूर करने वाला । २ दीपन । पाचन शक्ति वढ़ाने वाला । —िम्निया (स्त्री॰) श्राग्ति की पत्नी स्वाहा । —सादः (पु॰) भूल का न लगना । कुपच रोग ।

द्यनलस् (वि॰) १ श्रालस्य विवर्जित । फुर्तीला । परिश्रमी । २ श्रयोग्य । श्रनुपयुक्त ।

द्यनत्प (वि॰) १ थोड़ा नहीं। बहुता। २ उदार । सज्जन।

द्यनवकाश (वि॰) १ श्रवकाश का श्रभाव । फुरसत का न होना । २ जे। लागू न हो । ३ श्रप्रार्थित । श्रनवग्रह (वि॰) श्रप्रतिरोधनीय । श्रनिवार्य । श्रति प्रवत्त । स्वन्छन्द ।

श्चनविच्छन्न (वि॰) निस्सीम । श्चमर्यादित । श्रचिन्हित । जो काटा गया न हो । जो श्चलहदा न किया गया हो । २ श्चत्यधिक । ३ श्चसंशोधित । जिसकी परिभाषा न दी हो । ४ श्रखिटत । श्चटुट ।

श्चनवद्य ( यि॰ ) निर्दोष । निष्कतङ्क । श्रभर्त्तनीय । —श्चङ्गः,—रूप (वि॰) सुन्दर। खूबसूरत ।—श्चङ्गी ( खी॰ ) वह खी, जिसके शरीर की सुन्दरता में कोई त्रुटि या दोप न हो ।

श्चनवधान (वि॰) श्रसावधान । श्रमनस्क । श्चनवधानता (स्त्री॰) श्वसावधानी । श्रमनस्कता । श्चनवधि (वि॰) निस्सीम । श्चविध रहित । श्चननत । श्चनवम् (वि॰) जो नीच या श्रश्रेष्ठ न हो । श्रेष्ठ । उन्नत ।

ध्यनवरत (वि॰) निरन्तर । सतत । सदैव। रातदिन । लगातार । हमेशा । [समीचीन । ध्यनवरार्ध्य (वि॰) मुख्य । श्रेष्ठ । सर्वेत्तम । ध्यनवज्ञंब, ध्यनवज्ञम्ब ) (वि॰) निराश्रित । ध्यनलम्बन, ध्यनवज्ञम्ब ) जिसका सहारा न हो ।

प्रानवलंबः (पु॰) घ्रानवलंबम् (न॰) स्वातंत्र्य। घ्रानवलम्बः (पु॰) घ्रानवलम्बम् (न॰) स्वातंत्र्य। घ्रानवलोभनम् (न॰) संस्कार विशेष। सीमन्तोनयन के पीछे तीसरे मास में गर्भ का किया जाने वाले संस्कार।

श्रनवसर (वि॰) १ वेमोका । क्रुसमय । १ जिसकी काम काज सं फ़रसत न मिले ।

ग्रनवस्तरः (पु०) १ फुरसरा का श्रभाव । २ कुसमयख् । श्रनवस्कर ( वि० ) मैल से रहित । साफसुयरा । श्रनवस्थ ( वि० ) १ श्रद्रढ ।

द्यनवस्था (स्री०) अस्थिरता । अस्थिर दरा । २ दुरा चाल चलन । ३ तर्क रौली का दोप विशेष ।

श्रनवस्थानः (पु॰) पवन ।

द्यनवस्थानम् (न०) १ नश्वरता । २ चरित्र सम्यन्धी निर्वेजता ।

श्चनवस्थित (वि॰) १ परिवर्तनीय । अस्थिर। २ परिवर्तित । ३ श्वसंयत । श्रनियंत्रित ।

श्चनवेद्मणम् ( न॰ ) ग्रसावधानी । लापरवाही । श्चनशनम् ( न॰ ) उपवास । भूखों मरना ।

श्चनश्वर (वि॰) [स्ती०-ग्चनश्वरी] श्रविनाशी। जो नष्ट न हो। जो नाश की प्राप्त न हो।

द्यानस् (न०) १ गाड़ी। २ भोजन । भात । ३ जन्म । उत्पक्ति । ४ प्राराधारी । ४ रसोईघर ।

श्चनसूय ) (वि॰) डाह से रहित । ईर्प्या से श्चनसूयक ) वर्जित।

श्चनस्या (स्त्री॰) १ ईर्प्या का स्रभाव । २ स्रत्रिमुनि की पत्ती का नाम । ३ उच केटि का पातिवस धर्म ।

श्चनह्न (न०) बुरा दिन । श्रभागा दिन । श्चनाकालः (पु०) १ कुसमय । वेवष्त ।२ श्रकाल । कहत ।—भृतः (पु०) श्रव विना प्राण जाने पर, श्रव के लिये अपने के। दूसरे का दास बनाने वाला।

श्चनाकुल (वि॰) १ शान्त । श्चारमसंयत । २ स्थिर । श्चनागत (वि॰) १ नहीं श्राया हुआ २ अप्राप्त । ३ भविष्यद् ४ श्रमजान । श्रज्ञात ।—श्रवेत्तर्गं (न०) श्रागम देखना । श्रागे का ज्ञान ।— श्रावाधः (पु०) श्राने वाली विपत्ति ।— श्रात्वा (स्त्री०) कारी, जो जवान नहीं हुई ।— विधातः (पु०) वह जो भविष्य के लिये तैयारी करें । परिणामदर्शी । पंचतंत्र की कहानी के एक मत्स्य का नाम ।

द्यनागमः (पु॰) न पहुँचना। न श्राना। २ श्रम्राप्ति। श्रमागस् (वि॰) निर्दोष। निरपराध। निष्कलङ्कः। श्रमाचारः (पु॰) निन्दित श्राचार। शास्त्र विहित श्राचारों के विरुद्ध श्राचरण।

द्यनातप ( दि॰ ) जो उप्ण न हो। ठंडा। द्यनातुर ( वि॰ ) १ जो त्रातुर न हो। जो उद्दिम न हो। २ प्रपरिश्रान्त । जो थका न हो।

श्रनातमन् (वि॰) १ श्रात्मा रहित । २ जो श्रात्मा से सम्बन्ध न रखे । ३ वह जो संयमी न हो जिसने श्रपने को वश में न किया हो । (पु॰) श्रात्मा से भिन्न । श्रन्य । श्रात्मा से केई वस्तु भिन्न ।—झ,—चेदिन् (पु॰) श्रपने श्रापको न पहचानने वाला । मूर्ख । -सम्पन्न (वि॰) सूर्ख ।

श्चनात्मनीन (वि॰) निःस्वार्थी । स्वार्थ रहित । श्चनात्मवत् (वि॰) श्चसंयत । श्वजितेन्द्रिय । श्चनाथ (वि॰) नाथरहित । रचकर्वाजत । गरीव । मातृपितृ रहित । यतीम । विधवा ।

श्रनाथसभा ( स्त्री॰ ) मेाहताजख़ाना । श्रनाथालय । श्रनादर (वि॰ ) निरपेत्त । विचार श्रून्य । श्रनादरः (पु॰ ) श्रप्रतिष्ठा । घृष्णा । श्रसम्मान । श्रनादि (वि॰ ) जिसका श्रुरू न हो । जिसका श्रारम्भ काल श्रज्ञात हो । श्रादिरहित । सनातन । —श्रनन्त,—श्रम्त (वि॰) श्रथ श्रोर इति रहित । श्रारम्भ शोर समाप्ति विवर्जित । सनातन ।— श्रमन्तः (पु॰) भगवान् विष्णु का नाम ।—निश्रम (वि॰ ) जिसकी न श्रादि (श्रारम्भ ) हो श्रोर न श्रन्त (समाप्ति ) । सतत । सनातन ।— मध्यान्त (वि॰) जिसका न तो श्रारम्भ हो न श्रनादीनव (वि०) निदेषि । निरपराध ।
श्रनाद्य (वि०) १ श्रनादि । २ श्रमच्य । वह वस्तु तो साने येग्य न हो ।
श्रनानुपूर्व्य (वि०) जो नियत क्रम में न रहें।
श्रनाप्त (वि०) १ श्रप्राप्त । श्रयोग्य । श्रनिपुर्ण ।
श्रनाप्तः (पु०) श्रनजान । श्रजनयी ।
श्रनामकः (वि०) नाम रहित । ग्रमनाम । वदनाम ।
श्रनामकः (वि०) नामरितः । ग्रमनाम । श्रपकीर्तित । यदनाम । (पु०) १ लोंद मास । श्रिषक मास । २ हाथ की वह उँगली जिसमें श्रमुठी पहनी जाती है । सुगुनिया के पास की श्रमुजी ।

ग्रनामा ) ( ची॰ ) श्रंगृठी पहनने की उँगुली। ग्रनामिका ) छगुनिया के पास वाली उँगुली।

श्रनामय (वि॰) तंदुएल । स्वस्थ । हटाकटा ।

ध्रमामयः ( पु॰ ) तंदुरुम्ती। स्वास्थ्य।

श्रनामयम् ( न॰ ) विष्णु का नाम।

(न०) श्रर्शरोग । यवासीर ।

द्यनायत्त ( वि॰ ) जो परतंत्र न हो । स्वतंत्र । स्वतंत्र । स्वतंत्र

द्र्यनायास (वि॰) विना प्रयास । विना परिश्रम । विना उद्योग । सरल । सहज ।

श्चनारत (वि॰) १ सतत । वरावर । श्रखिरहत । श्रवाधित । २ सनातन ।

ष्प्रनारम्भः ( पु॰ ) श्रननुष्टान । श्रारम्भ का श्रभाव । श्रमार्ज्ञव ( वि॰ ) कुटिल । वेईमान । श्रधार्मिक । श्रमार्ज्ञवस ( न॰ ) १ कुटिलता । जाल । फरेव ।

ध्यनार्जवस् (न॰) १ कुटिलता । जाल । फरेंच। २ रोग।

श्चनार्तव (वि॰) [ ग्री॰—श्चनार्तवी ] वे ऋतु का । श्चनार्तवा (ग्नी॰) वह लड़की जिसका मासिक धर्म न होता हो ।

ग्रमार्थ (वि॰) दुर्जन । दुरशील । श्रधम । दस्यु ! श्रमार्थः (पु॰) १ जो श्रार्य न हो । २ वह देश जिसमें श्रार्थ न यसते हों । ३ श्रूह । ४ म्लेच्छ । १ श्रधम पुरुप ।

भ्रानार्यकं। (न०) १ आर्यावर्त से भिन्न देश । अगुरु काठ । अगर की लकड़ी ।

द्यनार्ष (वि०) जे। ऋषियों का प्रोक्त न हो । ग्रवैदिक।

श्चनार्लंब } (वि॰ ) निराश्चित । विना सहारे का । श्चनार्लम्ब }

श्चनालंबः } (पु॰) सहारे का श्रभाव । श्राधार श्चनालम्बः } राष्ट्रिका श्चभाव । श्राधार श्चन्यता ।

द्यनालंबी } (स्त्री॰) शिवजी की बीखा या स्त्रनालम्बी ∫सारंगी।

श्रनालंबुका, श्रनालम्बुका ) श्रनालंमुका, श्रनालम्मुका )

ध्यनावर्तिन् (वि॰) फिर न होने वाला । फिर न लौटने वाला। [छिदा न हो।

श्चनाविद्ध (वि॰) जे। छेदा न गया हो। जे। श्चनावृत्तिः (स्त्री॰) १ फिर न जन्मना। मोच। श्चपरावर्तन। [विशेप।ईति विशेप।

श्चनातृष्टिः (स्त्री॰) सूखा। वर्षा का अभाव। उपद्रव श्चनाश्चमिन् (पु॰) वह जे। चार श्चाश्रमों में से किसी भी श्राश्रम में न हो। जे। श्चाश्चमी न हो।

" श्रनाश्रमी न तिष्ठेतु घममेकमिष द्विषः।" श्रनाश्रव (वि०) जो किसी का कहना न सुने। या कहने पर कान न दें। [िकया गया हो। श्रमाश्वस् (वि०) श्रनखाया हुआ। जो भोग न श्रमास्था (स्त्री०) १ निरपेत्तता। श्रश्रद्धा। २ श्रनादर। श्रमाहत (वि०) १ नया (कपदा)। केारा कपदा। २ तंत्रशास्त्रानुसार हृदयस्थित द्वादशदल कमल।

३ मध्यम । वाक् । ४ ग्राघात रहित वस्तु । श्रमाहार ( वि० ) उपवास किये हुए ।

**घ्रनाहारः ( पु० ) उ**पवास । कड़ाका । लंघन ।

श्चनाहुतिः (स्त्री॰) अनहचनीय । कोई हवन, जो हवन के नाम से कहलाने के अयोग्य हो । २ अनुचित विल या अर्घ्य ।

श्चनाहूत (वि॰) श्चनिमंत्रित । विना बुलाया हुआ । विना न्योता हुआ ।—उपज्ञित्पन् विना कहे वेालने वाला या शेली ववारने वाला ।—उपविष्ट (वि॰) श्चनिमंत्रित आ कर वैठा हुआ । श्रनिकेत (वि॰) गृहहीन । श्रावारा । जिसके घर न हो श्रोर बेमरालव इधर उघर घूमा करे ।

श्चिनिगीर्ग (वि॰) ९ जे। निगला हुत्रा न हो । श्रभुक्त । २ श्रकथित । ३ जे। छिपा न हो । प्रकट । प्रत्यत्त ।

ध्रानिच्छ | प्रानिच्छक | (वि॰) इच्छा न रखने वाला । श्रन-श्रानिच्छत् | भिलापी । निराकांची । जिसे चाह श्रानिच्छु | प्रानिच्छुका | न हो ।

श्रनित्य ( वि॰ ) १ जे सनातन न हो। २ विनश्य । विनाशी। नाशवान । ३ श्रस्थायी । श्रध्नुव । १ श्रसाधारण । श्रनिमितः १ श्रस्थिर । चञ्चल । ६ सन्दिग्घ । संशयात्मक । दत्तः,—द्त्तकः,— द्त्तिमः ( पु॰ ) पुत्र जो किसी दूसरे के कुछ दिनों के लिये दे दिया जाय ।

श्रमित्यम् (श्रव्यया॰) १ कभी कभी । हठात् । दैवात् । श्रमिद्र (वि॰) निद्रारिहत । जागता हुत्रा (श्राजं॰) जागरूक । सावधान । सतर्क ।

श्रनिन्द्रियं (न॰) १ कारण । २ इन्द्रियों में से कोई इन्द्री नहीं, मन ।

श्रिनिभृत ( वि॰ ) १ सार्वजनिक । खुलंखुद्धा । श्रमिष्ठपा हुआ । २ जजाहीन । वेहया । साहसी । ३ श्रस्थिर । जो दृढ़ न हो । चपल । श्रविनीत ।

द्यनिमकः (पु॰) १ मेंढक । २ कीयल । ३ मधु-मचिका।

ध्रनिमित्त (वि०) ध्रकारण । श्राधाररहित ।—निरा-क्रिया (स्त्री०) द्वरे शकुनों को पलट देने की क्रिया।

श्रनिमित्तम् (न०) १ किसी उपयुक्तकारण या श्रवसर-का श्रभाव । २ श्रपशकुन । बुरा शकुन ।

श्रानिमिप ) (वि०) दृढ़तापूर्वक नियुक्त या नियत। श्रानिमेष ∫ स्पन्दनहीन (नेत्र)—द्वृष्टि,—लोचन (वि०) विना पत्तक क्षपकाये देखना। [श्राचार्य | श्रानिमेषाचार्यः (पु०) गुरु बृहस्पति। देवताश्रों के श्रानिमेषः (पु०) १ देवता। २ सङ्क्ती। ३ विष्णु। श्रानियत (वि०) १ श्रसंयत। २ सन्दिग्ध। श्रानियत । ३ कारणश्रून्य । ४ नश्रर।—आत्मन् (वि०) श्रसंयत।—पुंस्का (वि०) दुश्रारिणी स्त्री।—मृत्ति (वि॰) वह जिसकी श्रामदनी या जीविका वंधी हुई न हो। श्रनियमित श्राय।

ष्प्रनियंत्रम् (वि॰) श्रसंयत । जो नियंत्रम् में न रहे। उच्छङ्क्षल ।

ध्यनियंत्रितः ( पु॰ ) उच्छृङ्खल । नियमविरुद्ध ।

श्रानियमः (पु॰) १ नियम का श्रभाव । नियत श्राज्ञा । २ सन्देह । ३ श्रनुचित श्राचरण ।

श्रमिरुक्त (वि॰) १ स्पष्ट न कहा गया हो।२ भली भाँति व्याख्या न किया हुग्रा। भली भाँति न समकाया हुग्रा।

श्र्यतिरुद्ध (वि॰) अवाधित । मुक्त । श्रनियंत्रित । स्वेच्छाचीरी । जो वश में न श्रासके ।—पर्यं (न॰) १ विना रुका मार्ग । श्राकाश । व्योम ।

ध्रनिरुद्धः (पु॰) १ भेदिया। जासूस। २ प्रदुन्न के पुत्र का नाम जो श्री कृष्ण जी का पौत्र श्रीर जपा का पित्र था। ३ प्रशु श्रादि के वांधने की रस्ती। ४ मन का श्रिष्ठाता।—भाविनी (खी॰) श्रिनरुद्ध की खी। जपा।

द्यनिर्णयः ( पु॰ ) श्रनिश्चितता । निर्णय का श्रभाव । द्यनिर्दश ) ( वि॰ ) मृत्यु श्रथवा जन्म के १० दिन श्रनिर्दशाह ∫ के श्रशौच के भीतर ।

श्चनिर्देशः ( पु॰ ) किसी निश्चित नियम या श्राज्ञा का श्रभाव।

श्र्यनिर्देश्य (वि॰) वह जिसकी परिभाषा का वर्णन न हो सके। श्रवर्णनीय।

श्रनिद्द्रयम् ( न॰ ) परवहा ।

द्यनिर्घारित (वि०) ग्रनिश्चित।

श्र्यनिर्वचनीय (वि०) १ श्रनुचार्य्य । श्रवर्णनीय । २ वर्णन करने के श्रनुपयुक्त ।

श्रनिर्वचनीयम् (न०) १ माया । श्रज्ञान । २ संसार ।

ध्यनिर्वाण (वि०) अनधुला। स्नान न किये हुए।

श्रनिर्वेदः (पु॰) श्रज्ञोभ । उदासीनता था ्यासी का श्रभाव । श्रारमनिर्भरता । साहस ।

ध्रनिर्वृत (वि०) बेचैन। दुर्खा।

म्रानिर्वृतिः ) ( ची ) १ वेचैनी । विकलता । चिन्ता । म्रानिर्वृत्तिः ) २ गरीवी । निर्धनता ।

श्चिनितः (पु॰) १ पवन । २ पवन देव । ३ एक उपदेवता । ४ शरीरस्थ पवन । मानसिक भावों में से एक । १ गठिया रोग या वातजन्य कोई रोग ।—श्चियनं (न॰) पवनमार्ग ।—श्चिशन्,— श्चिशिन् । २ पवनखाना । उपवास ।

श्चात्मजः ( पु॰ ) पवनपुत्र । भीम श्रौर हनुमान ।— श्चामयः ( श्चनित्तामयः ) ( पु॰ ) वातरोग । श्रफरा ।—सखः ( पु॰ ) श्वच्चि ।

ध्रनिलन् ( पु॰ ) सर्प।

ष्प्रतिलोडित (वि॰) भत्ती भाँति श्रविचारित। बुरी तरह निर्णीत।

श्रनिशं ( श्रव्यया॰ ) सदा । श्रविरत । सर्वदा ।

ध्रानिष्ट (वि०) १ ध्रानभीष्ट । स्रवाँ च्छित । प्रतिकृत्त । र स्रक्षम । ३ द्वरा । स्रभागा ४ यज्ञद्वारा ध्रतममानित ।—ध्रापित्तः (छी०)—ध्रापादनं (न०)
स्रवाँ च्छित वस्तु की प्राप्ति । स्रवाँ च्छिर घटना ।—
स्रहः (पु०) पापग्रह । द्वरेग्रह ।—प्रसङ्गः (पु०)
दुर्घटना । स्रस्रम घटना । किसी द्वरी वस्तु, सुक्ति
स्रथवा नियम से सम्बन्ध सुक्त ।—फलं (न०)
दुरा परिणाम ।—सङ्का (स्त्री०) स्रश्रभ का
भय ।—हेतुः (पु०) श्रपशकुन । दुरा शकुन ।

श्रनिष्टम् (न०) १ श्रश्चभ । श्रभाग्य । दुर्भाग्य । विपत्ति । २ श्रमुविधा । हानि ।

ध्रानिष्पत्रम् ( श्रन्यया॰ ) तीर का वह भाग जिसमें पर लगे रहते हैं, जिससे वह दूसरी श्रोर न निकले। °

श्रनिस्तीर्गा (वि॰) १ जिससे पिंड या पीछा न छुटा हो । २ श्रनुत्तरित । श्रखिष्ठत । जिसका खण्डन न हुश्रा हो ।

श्रनीकः (पु॰) १ सेना। फौज। पल्टन। दल।

—स्थः (पु॰) २ सैनिक। योद्धा। ३ पहरेदार। सन्तरी। ४ महावत या हाथी का शिचक।
४ मारूवाजा। ढोल या विगुल। ६ सङ्केत।
चिन्ह।निशानी।

ध्यनीकम् (न०) १ जमाव । मुंद । २ लढ़ाई । ध्रामना-सामना । युद्ध । १ पंक्ति । ध्रवली । ४ सामना । सुख्य । प्रधान ।

प्रानीकिनी (पु॰) १ सेना। दल । फौज। २ तीन चमू या त्राचीहिणी सेना का दसवाँ माग।

श्रनील ( वि॰ ) जो नीला न हो। सफेद :—वाजिन् ( पु॰ ) सफेद घोढ़ों वाला। श्रर्जुन की उपाधि।

श्रनीश (वि॰) ३ सर्वेषिरि। सर्वोच्च। २ जो किसी पर श्रपनी सत्ता श्रा श्रातङ्क न रखता हो। जो स्वामी या मालिक न हो।

ग्रानीशः ( पु॰ ) विष्णु का नाम।

श्रानीश्वर (वि॰) १ श्रसंयत । २ श्रयोग्य । ३ ईश्वर सम्बन्धी नहीं । नास्तिकता वालाः—वादः (पु॰) नास्तिकवाद । नास्तिक ।

श्चनीह (वि॰) निःस्पृह । निरपेच । फलाशारहित श्चनिच्छुक ।

द्यनीहा (स्त्री०) ग्रनिच्छा । निःस्पृहता ।

श्रज्ञ (श्रव्यया०) यह एक उपसर्ग है (इसका प्रयोग संज्ञाश्रों के साथ क्रियाविशेपणास्तक समासों के बनाने में या क्रियाश्रों श्रथवा क्रियाश्रों की धातुश्रों में होता है। १ पीछे। पश्चात्। २ साथ। पास पास । ३ साथ। सम्बन्ध से। ४ श्रश्रेष्ट या श्राश्रित्। १ विशेष सम्बन्ध में था श्रवस्था में। ६ सामा। ७ द्वहराना। ⊏ दिन प्रति दिन। ६ श्रोर । तरफ। १० क्रम से एक के वाद एक। ११ समान। मानों। १२ समर्थनीय। समर्थन करने थेग्य।

श्रमुक (वि॰) ३ लालची । श्रभिलापी । २ कामी । लम्पट । इन्द्रियदास ।

श्रमुकम् ( न० ) वितर्कं । युक्ति ।

श्रमुक्तथनम् ( न॰ ) १ पीछे का वर्णन । २ सम्बन्ध । ३ संवाद । वार्तालाप ।

श्रमुकनीयस् (वि॰) दूसरा सव से छोटा (उम्र में)। श्रमुकम्पक ( वि॰ ) दयालु। दयावान। करुणा-पूर्ण। ध्यनुकंपनम् ) (न०) दया। करुणा। कोमलता। ध्रनुकम्पनम् ) सहानुभृति।

श्रतुकंपा } (स्त्री॰) द्या। करुणा।

श्चनुकंप्य ) ( न॰ का॰ ह़॰ ) द्यापात्र । हृपापात्र । श्चनुकस्प्य ∫ सहानुभृति दिखलाने योग्य । द्यनीय ।

श्रानुकंप्यः ) (पु॰) हत्तकारा । दूत शीघ्र सन्देशा ले श्रानुकाम्प्यः ) जाने वाला ।

श्रमुकरणम् ( न॰ ) ) १ नकल उतारना । २ प्रति-श्रमुकृतिः (स्ती॰ )∫ लिपि । समानता । एक-रूपता ।

त्र्यनुकर्षः ( ५० ) ) १ पीछे घसीटना । २ रथ के श्रमुकर्पणम् ( खी॰ ) ) नीचे रहने वाली लकड़ी जिसके सहारे पहिये रहते हैं ।

श्रमुक्तरुपः ( ९० ) गैाल कल्प । मुख्य के श्रभाव में उसके प्रतिनिधि की कल्पना । प्रतिनिधि ।

श्रमुकामीन (वि॰) स्वेच्छापूर्वक गमन या सहर्पं गमन । स्वेच्छाचारिता ।

**अनुकार देखो " अनुकर**लं " ।

श्रनुकाल (वि॰) सामायिक। मौके का।

अ्रानुकीर्तनम् ( न० ) प्रकाशन या प्रकटन या धापणा करने की किया।

श्रनुकूल ( वि॰ ) ३ पच में । श्रभिमत । मनोज्ञ । मुत्राफिक । २ सदय । दोस्ताना । ३ समर्थनीय ।

श्रनुक्तः ( पु॰ ) विश्वस्त श्रीर द्यालु पति । नायक विशेष ।

श्रानुक्त्तम् ( न॰ ) १ कृपा । श्रानुग्रह । २ सहायता । प्रसन्नता ।

श्रनक्त्रलयति (धा॰ परमै॰ ) मिलाना । श्रपने पत्त में कर लेना । राज़ी कर लेना ।

श्रनुक्रकच ( वि॰ ) श्रारे की तरह दाँतों वाला ।

श्रमुकामः ( पु॰ ) १ सिलसिला । कम । तरतीव । परिपाटी । यथाकम । २ विषयसुची ।

त्रानुकामगां ( न० ) १ सिलसिलेवार वदना । २ श्रनु-गमन ।

ध्रानुक्रम्णी 🔪 ( खी॰ ) १ विषय सूची । परिपाटी श्रानेकप्रशिका 🕽 वतलाने वाली। जिसमें किसी यन्थ में वर्णित विषयों का संत्रेष में पतेवार वर्णन हो । सूची । तालिका । २ कात्यायन के एक प्रन्थ का नाम । इसमें मंत्रों के ऋषि, छन्द, देवता, श्रीर मंत्रों के विनियागों का वर्शन है। ध्रमुकिया देखो "ध्रमुकरणम्" ध्रमुकोशः ( पु० ) दया । रहम । कृपा । श्रनुत्तराम् (श्रव्यया०) प्रत्येक लहुमा । प्रत्येक चुरा । सनत । चरावर । श्रन्सर । चहुधा ।

श्रमुत्तत् (५०) ) दरवान या सारथी का थ्रनुत्तर्ता (सी॰) रहलुया।

अनुत्तेत्रं ( पुं॰ ) पुजारियों की दी जाने पाली वृत्ति या वंधान । ( उड़ीसा के मंदिरों में यह वंधान वंधा हुग्रा है )।

श्रनुख्यातिः ( सी॰ ) किसी गुप्त वात की सूचना देना या उसका प्रकट करना।

श्चनुग ( वि॰ ) श्रनुगत । पीछे जाने वाला । ( मिलान करने पर ) मिलना ।

भ्रनुगः ( पु॰ ) श्रनुयायी । पिद्यलगुश्रा । श्राज्ञाकारी नौकर । साथी । सहचार ।

श्रनुगतिः (स्त्री॰) श्रनुगमन । पीछे चलना । नकल करना । श्रनुकरण करना ।

त्रातुगमः (५०)) १ पीछे चलना । श्रधीन त्रातुगमनम् (न०) होना । सहायक होना । २ सहमरण । किसी छी का श्रपने पति के पीछे मरना । ३ श्रनुकरण करना । श्रनुसरण करना । समीप जाना । ४ श्रनुहार । श्रनुसार ।

श्रमुगजित (वि॰ कृ॰) गर्जन करता हुग्रा। प्रमुगजितम् ( न० ) गर्जन युक्त, प्रतिध्वनि ।

थ्रनुगवीनः ( पु॰ ) गोपाल । ग्वाला । श्रहीर । गौ चराने वाला।

थ्रनुगामिन् ( पु॰ ) ) श्रनुयायी । साधी । श्रनुगामी (वि॰ ) ) श्रनुवर्ती । पीछे चलने वाला।

घ्रजुगुण ( वि॰ ) समान गुण वाला । समान स्वभाव वाला । श्रनुकूल । मनोज्ञ । उपयोगी ।

श्रनुप्रहः (पु॰) ) कृषा । द्यो । श्रनुकंषा । २ श्रनुप्रहण्म् (न॰) ∫ स्वीकारोक्ति । स्वीकृति । ३ प्रधान सैन्यदलका परचातभाग रचक सैन्यदल ।

ध्रनुप्रासकः ( पु॰ ) मुख भर कर प्रर्थात् जितना मुख में भ्रट सके।

श्रनुचरः ( ५० ) दास । सेवक । टहलुया । सहचार ।

श्रनुचरी } ( खी॰ ) टहलुनी। दासी। श्रनुचरा }

ध्यनुचारकः ( पु० ) ध्रनुचर । सेवक ।

अनुचारिका ( खी॰ ) अनुचरी। दासी।

श्रमुचित ( वि॰ ) १ श्रयुक्त । नामुनासिय । २ श्रसाधारण । श्रयोग्य ।

श्रमुचिंता, (खी॰) श्रमुचिंतनम् ( न॰ ) ) विचार । श्रमुँचिन्ता (की॰) श्रमुँचिन्तनम् ( न॰ ) ∫ ध्यान । श्रनुध्यान । उरक्रवठा पूर्वक स्मरण ।

श्रनुच्छादः ( पु॰ ) श्रंगे के नीचे पहिना जाने वाला कपड़ा ! नीमा ।

त्रमुच्छित्तः ( सी॰ ) } त्रमुच्छेदः ( २० ) } त्रमाशकल । त्रमप्टल ।

्रे (वि०) पीछे जन्मा हुग्रा । पिछला । घनुजजात ∫ें छोटा।

थ्रनुजः } ( पु॰ ) छोटा भाई । श्रनुजातः }

घ्यनुजन्मन् ( ए० ) द्योटा भाई ।

श्रनुजीविन् । वि॰ ) परावलम्यी । दूसरे पर ( श्राजी-विका के लिये । निर्भर । नौकर । चाकर ।

श्रनुज्ञा (स्त्री॰)} श्रनुज्ञानं (न॰)} श्रनुमित । श्राज्ञा । हुक्म ।

श्रमुज्ञ।पकः ( पु॰ ) श्राज्ञा देने वाला। हुनम देने वाला ।

प्रमुज्ञापनम् ( न॰ ) ) प्रमुज्ञप्ति ( खी॰ ) )

ध्रमुज्येष्टम् ( थ्रन्यया॰ ) ( वयकम से ) ज्येष्टता या बड़ाई।

ग्रानुतर्षः ( पु॰ ) १ प्यास । २ इच्छा । कामना । ३ पानपात्र । ४ मद्य ।

सं० श० कौ०--- ६

ष्ट्रानुतर्पणं (न०) देखो "श्रनुतर्पः" [हुःख। ष्ट्रानुताएः (पु०) पश्चात्ताप। कर्म करने के श्रनन्तर ष्ट्रानुतिलं (श्रव्यया०) श्रति सूच्मता से। तिल निल करके। तिल के बराबर।

ध्रमुत्क (वि॰) जो ध्रत्यधिक उस्करिटत न हो । जो पश्चाचाप न करे । [कर ।

ष्ट्रानुत्तम ( वि॰ ) सर्वेतिकृष्ट । सर्वश्रेष्ट । सव से वद ष्ट्रानुत्तर ( वि॰ ) १ मुख्य । प्रधान । २ उत्तम । श्रेष्ट । ३ उत्तर विना । चुप । उत्तर देने में श्रस-मर्थ । ४ दद । मज़बृत । १ नीच । श्रश्रेष्ठ । कमीना । चुद्र । ६ दिल्ली । दल्लिण दिशा का ।

श्रमुत्तरम् (न०) कोई उत्तर नहीं। [ वाला। श्रमुत्तरङ्ग (वि०) मज़बृत । दृह । विना लहरों श्रमुत्तरा (ची०) दृष्ठिण दिशा।

घ्रानुत्थानं ( न॰ ) उद्योग का च्रभाव ।

थ्रानुत्सूत्र (वि०) सूत्र के विरुद्ध नहीं।

त्र्यनुत्सेकः ( पु॰ ) क्रोध या श्रभिमान का श्रभाव । शील ।

त्र्यनुत्सेकिन् ( वि॰ ) जो श्रिममान से फूल कर कुप्पा न हो गया हो ।

श्चनुदर ( वि॰ ) कृशोदर । पतला दुवला । श्चनुदर्शनं ( न॰ ) पर्यवेच्ण । सुशायना ।

प्रमुद्धश्व (वि॰) १ जो उदात्त स्वर से उचारणीय न हो । उदात्त स्वर से भिन्न स्वर ।

ध्रमुद्दार (वि॰) १ जे। उदार न हो। जे। कुलीन न हो। २ जिसके उपयुक्त पत्नी हो।

द्यनुदिनम् ) ( श्रव्यया० ) नित्य । हररोज । दिनों श्रनुदिवसम् ) दिन ।

व्र्यनुदेशः ( ५० ) १ पीछे का निर्देश । २ निर्देश । श्राज्ञा।

ध्यनुद्धत (वि॰) जो उदग्रह या श्रभिमानी न हो। श्रमुद्धट (वि॰) १ जो वीर न हो। जो साहसी न हो। केामल स्वभाव वाला। २ जो उन्नत या बहत ऊँचा न हो।

श्रमुद्रुत (वि॰ इ॰ ) पिछ्याया हुआ।२ लौटाया हुआ। वापिस लाया हुआ। श्रमुगामी।

ध्रनुद्रुतम् (न॰) ( संगीत में ) तालविशेष । मात्रा का चौथा भाग ।

श्चनुद्वाहः (पु॰) श्रविवाहावस्था । श्रनृदावस्था । चिर-कोमार्ये ।

श्रमुधावनम् ( न० ) १ पीछे दौड़ना । पीछा करना ।
पिछ्याना । २ किसी पदार्थ के विल्कुल समीप
समीप दौड़ना । श्रमुसन्यान करना । पता
लगाना । तहकीकात करना । ३ श्रप्राप्त होने पर
भी किसी मलकिन या स्वामिनी का पता
लगाना । ४ साफ करना । पिवत्र करना ।

य्रजुध्यानम् (न०) १ श्रजुचिन्तन। बार वार सोचना।२ किसी विषय में तत्पर रहना।३ श्रसक्ति।४ कृपा करना। ४ मङ्गलकामना।

भ्रानुनयः ( पु॰ ) १ विनय । प्रस्पिपात । २ सान्खना । ३ प्रार्थना ।

त्र्यनुनादः ( पु॰ ) शब्द । होहल्लां। शोर । गुल-गपाड़ा । प्रतिध्वनि । काईं ।

घ्रमुनायक (वि॰) १ विनम्र । विनयशील । २ স্বাল্যাকাरी।

ख्रनुनायिक (वि॰) तुष्ट । शान्त । सुप्रसन्न । द्यनुनायिका (खी॰) एक अभिनय पात्री जो किसी त्रभिनय के सुख्य-पात्र (नायिक) की सहायक हो, जैसे धात्री, दासी श्रादि । श्रनुनायिका ये होती हैं:—

> सको प्रव्नजिता दासी मेण्या धात्रेयिका तथा । धन्यादय चिल्पकारिपवी यित्रेया झनुनायिकाः ॥

अनुनासिक (वि॰) नासिका की सहायता से उचारण होने वाले वर्ण ।

त्र्यनुर्निदेशः ( पु॰ ) किसी पूर्ववर्ती वचन या श्राज्ञा का सम्बन्धसूचक दूसरा वचन या श्राज्ञा ।

श्रमुनीतिः देखो " श्रमुनय " ।

श्चनुपद्यातः ( पु॰ ) किसी जोखों या वाधा का अभाव । श्रानुपतनं (न॰) ) १ गणित की न्नैराशिक किया। श्रानुपातः (९०) ) न्नैराशिक गणित । २ पीछे गिरना। पीछा करना। ३ श्रानुगुरुष । एक श्रङ्ग के साथ दूसरे श्रङ्ग का सम्यन्ध।

अनुपथ (वि०) मार्ग का श्रनुसरण।

भ्रानुपथम् ( कि॰ वि॰ ) सड़क के साथ साथ।

प्रानुपद् (वि॰) १ पीछे पीछे। क्रदम क्रदम। २ श्रनन्तर। बाद हो।

श्रमुपद्वी ( खी॰ ) मार्ग । सड्क ।

श्रमुपिन् (वि॰) श्रमुसरित । पीछे लगा हुन्ना । स्रोजने वाला । तलाश करने वाला । जिज्ञास ।

प्रानुपदीना । (स्त्री॰ ) ज्**ता, मोज़ा, खढ़ा**ऊ।

श्चनुपधः (पु॰) उपधा या उपान्त्य शब्दांश का श्रभाव। [जाल साज़ी के।

श्रमुपि ( वि॰ ) प्रवञ्जना रहित । छुलवर्जित । विना श्रमुपन्यासः ( पु॰ ) १ वर्णन न करना । वयान न देना । २ सन्देह । शक । प्रमाण या निश्चय का श्रभाव । श्रसमाधान ।

त्र्यनुपपत्तिः (स्त्री॰) १ उपपति का श्रभाव ! श्रसङ्गति । श्रसिद्धि । २ श्रसम्पन्नता । श्रसमर्थता ।

श्रमुपम (वि॰) उपमारिहत । येजोद येनज़ीर । सर्वोत्तम । सर्वोत्कृष्ट । [हथिनी ।

श्रमुपमा (स्त्री॰) नैत्रात्य कीण के कुमुद दिग्गज की

श्रानुपसेय ) (वि॰) वेजोद । जिसकी तुलना न श्रानुपमित ) हो सके।

श्रमुपलिध्धः (स्त्री॰) । श्रप्राप्ति । न मिलना । श्रस्वी-कृति । प्रत्याभिज्ञान । ( सांख्य ) प्रत्याभिज्ञान ।

ध्यतुपवीतिन् ( ५० ) जो द्विज यज्ञोपवीत धारण न करे।

श्रनुपरायः ( पु॰ ) १ कोई वस्तु या श्रवस्था जो रोग की वृद्धि करे । २ रोगज्ञान के पांच विधानों में से एक । इससे श्राहार विहार के द्वरे परिखाम से रोगी के रोग का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। त्र्यनुपसंहारिन् ( पु॰ ) ( न्याय ) हेत्वाभास । त्र्यनुपसर्गः ( पु॰ ) १ शब्दांश जिसमें उपसर्ग न हो । २ उपसर्ग रहित ।

श्रमुपस्थानम् ( न॰ ) गैरहाज़िरी । श्रमुपस्थिति । समीप न होना । श्रविद्यमानता ।

म्रमुपस्थित (वि॰) ग़ैरहाज़िर । मौजृद्ग नहीं । प्रविद्यमान ।

श्रमुपस्थितिः ( की॰ ) गैरहाज़िरी । श्रविद्यमानता । श्रमुपहृत ( वि॰ ) ३ चोटिल नहीं । २ भ्रन्यवहृत । काम में न लाया हुश्रा । श्रनभ्यस्त । ३ कोरा ( जैसा कपड़ा ) ।

श्रानुपाख्य (वि॰) जो साफ साफ न देख पड़े। जो साफ़ साफ़ समफ़ में न श्रावे।

श्रमुपातकम् (न०) महापातक जैसे चोरी, हत्या, ज्यभिचार श्रादि । विष्णुस्मृति में, इस श्रेणी में, ३४ श्रीर मनुस्मृति में ३० प्रकार के पातकों के। शामिल किया है।

त्र्यनुपानम् (न॰) पदार्थ विशेष जो किसी श्रोपध के साथ या ऊपर से खाया जाय। [प्राज्ञाकारी। श्रमुपालनम् (न॰) रखवाजी । सुरचा। श्रमुपुरुषः (पु॰) श्रमुयायी।

ष्र्यनुपूर्व (वि॰) यथाक्रम । सुविभक्त ! समपरिमित ।
—जः (वि॰) पीड़ी दर पीड़ी । साख व साख ।
--वत्सा (वि॰) गौ जो नियमित रूप से
यच्चे दे । —पूर्वशः,—पूर्वेगा (क्रि॰ वि॰)
क्रमागत रीति से ।

श्रमुपेत (वि॰) जिसका उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार न हुत्रा हो । [प्रयोग। श्रमुप्रयोगः (पु॰) वार वार दुहराना। प्रक्षिरिक्त

त्र्यनुप्रवेशः (पु॰) १ दरवाजे के भीतर जाना। किसी के मन के भीतर घुसना। मन में स्थान करना।

थ्रानुप्रसक्तिः ( खी॰ ) १ घनिष्ट प्रेम । प्रगाद श्रनुराग । २ ( शब्दों का ) श्रत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध । ग्रमुप्रसादनम् (न०) प्रसादन । तोपन । दूसरे को सन्तृष्ट या प्रसन्न करने की किया।

श्रमुप्राप्तिः। (स्त्री०) प्राप्ति। पहुँच।

श्चनुष्तवः ( पु॰ ) श्रनुयायी । नौकर । सहायक । श्रनुगामी ।

द्यनुप्रासः ( पु॰ ) त्रजङ्कार विशेष । इसमें किसी पद में एक ही श्रचर बार वार प्रयुक्त हो कर उस पद के। श्रजङ्कृत करता है । वर्षवृत्ति । वर्षमेत्री । वर्णसास्य ।

श्रनुबद्ध ( व० कृ० ) ३ बंघा हुआ । गसा हुआ । जकड़ा हुआ । २ यथाक्रम श्रनुगमन करने वाला । ३ सम्बन्ध युक्त । ४ सतत । लगातार ।

अनुवंधः ) ( पु० ) ६ वन्धान । सम्बन्ध । युक्त । २ ध्रम्नुबन्धः ) एक के वाद एक क्रमागत । ३ परिणाम । फल । ४ इरादा । उद्देश्य । कारण १ व्याकरण में प्रकृति, प्रत्यय, श्रागम, श्रादेश श्रादि में कार्य के लिये जो वर्ण लगा दिये जाते हैं, वे भी श्रमुवन्ध कहे जाते हैं । ६ माता पिता का श्रमुवर्वन करने वाला पुत्र । प्रारम्भ किये हुए किसी काम का श्रमुवर्वन करना । ७ भावी श्रशुभ परिणाम । फलसाधन । म वेदान्त में एक एक विषय का श्रधिकरण । ६ वात, कफ, पित्त में जी श्रमधान हो । १० लगाव । श्रागा पीछा । ११ होने वाला श्रभ या श्रशुभ ।

ग्रमुवंधनं ग्रमुवन्धनम्

द्यमुर्विष्ठित् ) (वि॰) १ सम्बन्धित । लगाव रखने द्यमुर्विन्धन् ) वाला । सम्बन्धी । परिणाम स्वरूप । २ समृद्वशाली । ३ श्रवाधित ।

ध्रानुबन्ध्य (वि॰) १ सुख्य । प्रधान । २ मारे जाने को । मार डालने को ।

ध्रनुवलं (न॰) मुख्य सेना की रत्ता के लिये उसके पीछे त्राने वाला सैन्यदल । सहायक सैन्यदल । ध्रनुवोधः (पु॰) स्मरण या बोध जो पीछे हो। गन्धोद्दीपन ।

अनुबोधनम् ( न॰ ) प्रबोधन । स्मरख। स्मरख शक्ति।

ध्यनुभवः (पु०) १ साचात् करने से प्राप्त हुत्रा ज्ञान । परीचा द्वारा प्राप्त ज्ञान । उपलब्ध ज्ञान । तजरवा । २ परिणाम । फल ।— सिद्ध (वि०) श्रनुभव या तजरवे से प्रतिपादित ।

द्यनुभावः (पु०) राजसी चमकदमक । चमक दमक । महिमा। बट्टाई । शक्ति । श्रिधिकार । प्रभाव । सामर्थ्य । निरचय । २ हृद्यस्थित भाव को प्रकाशित करने वाली कटाच रोमाञ्चादि चेष्टा । भावप्रकार का भावबोधक । ३ काव्य में रस के चार श्रंगों में से एक । वे गुण श्रौर क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो सके । ४ श्रजुभाव के १ सात्विक २ कायिक ३ मानसिक श्रौर श्राहार्थ्य चार भेद माने जाते हैं । हाव भी इसीके श्रन्तर्गत है ।

श्चनुभावक (वि॰) चोतक । निर्देशक । वतलाने वाला । समभाने वाला ।

प्रमुभावनम् ( न॰ ) चेष्टात्रों द्वारा मानसिक भावों का निर्देश करना प्रर्थात् वतलाना ।

ध्रमुभापाएं (न०) किसी दावे या कथन का दुहरा कर खरडन करना। खगडन करने के लिये किसी दावे या कथन का दुहराना।

द्यनुभूतिः (स्त्री॰) अनुभव। परिज्ञान। श्राधुनिक न्याय के य्रानुसार ये चार प्रकार की मानी गयी है। श्रर्थात् १ प्रत्यत्त । २ श्रनुमिति । ३ उपमिति ४ शब्दवोध।

द्यनुभागः (पु॰) १ वह भूमि जा किसी का किसी काम के वदले माफी में दी जाय । ख़िदमती। २ सुक्षभाग। विलास।

**ग्रनुभ्रातृ ( ५० ) छोटा भाई** ।

श्रनुमत (व॰ कृ) १ श्रनुज्ञात । स्वीकृत । श्रङ्गी-कृत । २ पसंद । प्रिय । प्यारा । कृपापात्र ।

अनुमतः ( पु॰ )अनुरागी । आशिक ।

त्रनुमतम् (न॰) स्वीकृति। रज्ञामंदी। श्रनुमति । श्रनुज्ञा।

त्रजुमतिः (स्त्री॰) १ त्राज्ञा । त्रजुज्ञा । हुन्म । २ पूर्णिमा जिसमें एक कला कम हो । चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमा । — पत्रं (न०) प्रमाणपत्र जिसमें किसी काम की मंजूरी दी गयी हो । थ्रानुमननस् ( न॰ ) स्वीकृति । श्रानुमति । श्राज्ञा । इज्ञाजत । २ स्वतंत्रता । श्रनुमंत्रणम् ( न०) मंत्रों द्वारा श्राह्महन या प्रतिष्टा । भ्रजुमरण्य (न॰) पीछे मरना । किसी पहले गरे हुए के पान्ने मरना । किसी विधवा का पीन्ने सती होना । श्रनुमा ( खी॰ ) श्रनुमिति । श्रनुमान । श्रज्ञमानम् (न०) १ श्रटकल । श्रंदाज़ा । भावना । विचार २ । परिगाम । नतीजा । फल । ३ न्याय-शास्त्रानुसार प्रमाण के चार भेदों में से एक। इससे प्रत्यच साधनों द्वारा श्रप्रत्यच साध्य की 🖡 भावना होती है। श्रनमासः ( ५० ) श्रागे का महीना । प्रानुमासम् ( प्रवयया० ) प्रत्येक मास । श्रानुसितिः (स्त्री०) १ श्रानुमान । २ नव्य न्याय के श्र**तुसार श्रतुभृति के चार भेदों में से एक**। ३ श्रमुभव विशेष । परा भी से उत्पन्न ज्ञान । हेत् या तर्क से किसां वस्तु केा जान लेना। छन्मेय ( स॰ का॰ कु॰ ) अनुमान के याग्य। ध्यनुमेदिनम् ( न॰ ) १ समर्थन । ताईद। श्रिनुयाग । स्वीकृति । ध्यनुयाजः ( पु॰ ) यज्ञ का । श्रद्ध विशेष । श्रन्याज । श्रमुयातृ ( ३० ) श्रनुयायी । ध्रनुयात्रम् ( न० ) ) श्रनुचरवर्ग । परिपदवर्ग । घ्रमुयात्रा (स्री॰) ∫ पारिपारर्व । घ्यनुयात्रिकः ( g० ) घनुचर । नौकर । श्रमुयानं ( न॰ ) श्रनुगमन । पीछे जाना । ध्यनुयायिन् (वि॰) १ पीछे गमन करने वाला I श्रज्ञवर्सी । श्राश्रित । नौकर । २ परिवर्ती घटना । ध्रनुयोक्त ( ५० ) परीचक । जिज्ञासु । शिचक । द्यनुयोगः ( पु॰ ) १ प्रश्न । खोज । परीचा । २ भर्त्सना । डांटडपट । धिकार । ३ याचना । ४ उद्याग । ४ ध्यान । ६ टीकाटिप्पणी ।—कृत ( पु० ) १ प्रश्नकर्ता । २ उपदेशक । शिचक ।

गुरु ।

ध्रमुयोजनम् ( न॰ ) प्रश्न । खोज I श्रम्योज्यः ( पु॰ ) नौका। व्रातुरक्त (व॰ गृ०) १ लाल । रंगीन । २ प्रसन्न । सन्तुष्ट । श्रनुरागवान् । ग्रानुरक्तिः ( खी॰ ) प्रेम । श्रनुराग । भक्ति । स्नेह । ) (वि॰) प्रसन्नतापद । सुखपद । धानुरञ्जक ) श्राहादकर। ) (न०) सन्तोपकारक। प्रसन्नता-**घ्रमुरं**जनं श्रनुरञ्जनम् ∫ प्रद । श्रनुरितः (स्त्री०) प्रेम । स्नेह । ग्रानुरथ्या ( म्ही॰) पगडंदी । उपमार्ग । त्रानुरसः ( पु॰ ) } प्रतिध्वनि । माईं । ग्रानुरमितं ( न॰ ) } थ्रानुरहस (वि०) गुप्त। एकान्त। निज्। द्यनुरागः (१०) १ जलाई । २ भक्ति । प्रेम । स्वामि-भक्ति। अनुरागन् } (वि॰) ग्रेमपूर्ण । श्रमुरागवत् } द्र्य<u>न</u>ुरात्रम् ( श्रव्यया ∙ ) रात्रि में । प्रत्येक रात्रि । प्रति रात्रि । एक रात के वाद दूसरी रात । घ्रनुराधा (स्त्री॰) २० नचत्रों में से १० वाँ।यह सात तारों के मिलने से सर्पाकार है। थ्रानुरूप ( वि॰ ) श्रनुहार । तुल्य । सदश । समान । सरीखा। २ योग्य । श्रनुकृत । उपयुक्त । ध्यनुरूपं ( कि॰ वि॰ ) सादश्य से। श्रन्तहार श्रमुरूपतः **अनु**रूपेगा से । श्रनुसार । श्रनुरूपशः त्र्यनुरोधः (पु॰) ) १ प्रेरणा। उत्तेजना। २ त्र्यनुरोधनम् (न॰) ) त्र्याग्रहः । दवाव। विनय पूर्वक किसी वात के लिये ग्राग्रह। प्रार्थना। याचना । श्रनुवर्तन । थ्रानुरोधिन् 👌 ( वि॰ ) विनयी । विनम्र । वचन-श्रनुरोधक 🔰 ग्राही। घ्रानुलापः ( पु॰ ) बारवार कथन । पुनरुक्ति ।

हिरुक्ति। (न्याय॰) धनर्वाद। श्राम्रेटन।

त्रमुलासः } ( go ) मोर । मयूर । त्रमुलास्यः }

श्रमुलेपः ( पु॰ ) ) किसी तरत वस्तु की तह श्रमुलेपनम् ( न॰ ) ∫ चढ़ाना । सुगंधित वस्तुश्रों को शरीर में लगाना । उयटन करना । २ उयटन । लेप ।

श्रमुलोम (वि॰) १ केश सहित । श्रेणीक्रम । नियमित । श्रमुक्त । २ सङ्कर (जाति ) —श्रर्थ (वि॰) श्रमुक्त कथन । —ज, —जन्मन् (वि॰) यथाक्रम उत्पत्ति । पिता की श्रपेत्ता होनवर्ण माता की सन्तान । वर्णसङ्कर ।

श्चनुलोमम् ( अन्यया० ) यथाकम । स्वाभाविक कम से।

त्र्यतुत्तोमाः (वहुवचन) सङ्करजातियां । दोगत्ती जातियां ।

क्रमुह्वग् (वि॰) १ श्रत्यधिक नहीं। न श्रधिक न कम । २ श्रस्पष्ट । श्रन्यक्त ।

ध्रमुवंशः ( पु॰ ) गोत्रपट । वंशावलीपत्र ।

भ्रमुक्क (वि॰) बहुत टेड़ा।

श्रमुवचनं ( न ) पुनरावृत्ति । पठन । शिच्एा ।

श्र**नु**वत्सरः ( ५० ) वर्ष । संवत्सर ।

श्रमुवर्तनम् (न॰) १ श्रमुगमन। श्राज्ञापालन। समर्थन। २ प्रसन्नता। कृतज्ञता । ३ पसंदगी। ४ परिणान। फल। १ किसी पूर्ववर्ती सूत्र की पूर्ति।

त्र्रमुवश ( वि॰ ) दूसरे का वशवर्ती । दूसरे की इच्छा पर निर्भर । परवश । स्राज्ञाकारी ।

श्चनुवाकः ( पु॰ ) अन्यविभाग । अन्यखण्ड । श्रध्याय या प्रकरण का एक हिस्सा । वेद के श्रध्याय का एक भाग ।

श्चनुवाचनम् (न०) १ पढवाना । पाठ कराना । शिचा दिलाना । २ स्वयं बांचना या पढ़ना ।

अनुवातः ( पु॰ ) हवा का रुख । जिस य्रोर की हवा हो उस य्रोर ।

ध्रमुवादः (पु॰) १ दुरुक्तिः । न्याख्या करने के लिये या उदाहरण देने के लिये श्रथवा पुष्ट करने के तिये किसी घ्रंश का वार वार पढ़ना । किसी ऐसे विषय का जिसका निरूपण हो चुका हो, च्याख्या रूप में या प्रमाण रूप में पुनः पुनः कथन । २ समर्थन । ३ सूचना । घ्रफवाह । ४ भाषान्तर । उल्या । तर्जुमा ।

ष्रानुवादक ) (वि०) ३ उल्याकरने वाला।भाषान्तर ष्रानुवादिन् ) करने वाला। २ प्रार्थवेषिक। न्याल्या-सूचक। सङ्गतिविशिष्ट।

श्रजुवाद्य (स॰ का॰ हः॰ । च्याख्या करने योग्य । उदाहरखीय।

द्यनुवारं ( श्रव्यया॰ ) वार बार । समय समय पर । श्रक्सर ।

त्रमुवासः (पु॰) ) १ सुगन्ध । सीरम । २ धूप त्रमुवासनम् (न॰) ) त्रादि से सुवासित । ३वस्र के होर को त्रांतर से तर कर सुवासित करना !

भनुवासनः ( पु॰ ) पिचकारी।

ग्रनुवासित (वि॰) सुवासित । सुगन्धित ।

घ्रनुवित्तिः ( ची॰ ) प्राप्ति । उपलब्धि ।

श्रजुिक्द (व॰ इ॰) छिदा हुग्रा। सुराख़ किया हुग्रा।वर्मा चलाया हुग्रा।२ फैला हुग्रा। छापा हुग्रा।ग्रोतप्रोत।परिपूर्ण।व्यास। संमिश्रित। ३ सम्बन्धयुक्त।४ जड़ा हुग्रा।

श्रमुविधानं ( न॰ ) १ श्राज्ञापात्तन । २ श्राज्ञानुसार कार्य करना ।

अनुविधायिन् ( वि॰ ) **आज्ञाकारी** ।

च्यनुविनाशः ( पु॰ ) पीछे से विनाश ।

अनुविष्टम्भः ( पु॰ ) परिणाम स्वरूप वाधा में पड़ा हुआ । अन्त में रुद्ध।

ध्रमुबृत्त (व॰ छ॰) त्राज्ञापात्तन । त्रमुवर्तन । २ त्रवाधित । विना रोका टेका हुआ । सतत । ध्रमुबृत्तः (पु॰)। प्रविष्ट । व्याप्त । पालित ।

अनुवृत्तिः (स्त्री०) १ स्वीकृति । श्राज्ञापालन । समर्थन । श्रनुसर्ख । सातत्य । निरवन्छिन्नता । २ पुनरावृत्ति ।

ध्रनुवेलं ( ग्रन्यया॰ ) कभी कभी । यदाकदा । प्राय: । समय समय । सदैव । श्चनुवेशः (पु॰) ) १ श्चनुसरण।पीछे प्रवेश करना। श्चनुवेशनम् (न॰) ) २ ज्येष्ठ के श्वविवाहित रहते कनिष्ठ भाई का विवाह।

त्रमुद्यंजनं ) (न॰) गौण लघण। प्रमुद्यञ्जनम्

त्र्यनुद्याधः } ( पु॰ ) १ चेाट । छेदन । चेधन । इपनुदेधः ∫ २ संभाग। मिलन । ३ फुकन । ४ रोक।

घ्रनुव्याहरणं } १ ९नरावृत्ति । ९नः पुनः उचारण । घ्रनुव्याहारः ∫ २ शाप । घकोसा ।

ध्यनुमजनं (न॰) ) घर श्राये हुए शिष्ट पुरुपों के जाने श्रमुमज्या (स्त्री॰) ) के समय, कुछ दूर तक उनको पहुँचाने के लिये जाना । शिष्टाचारविशेष । श्रमुगमन । पीछे जाना ।

द्यनुव्रत ( वि॰ ) भक्त । भक्तिमान् । श्रनुरक्त । श्रनु-रागवान् ।

श्रनुशतिक (वि॰) साँ के साथ या साँ में खरीदा हुआ।

ब्रमुशयः (पु०) १ पश्चात्ताप । परिताप । दुःख । पोभ । २ भारी वैर । घोर शत्रुता । महाक्रोध । ३ वृष्ण । चनिष्ट सम्बन्ध । चनिष्ट श्रनुराग । ४ किसी वस्तु के खरीवृने के बाद का पोभ । १ दुष्कर्मों का परिष्णम ।

थ्रनश्यान ( वि॰ ) चुन्य । दुःखी ।

ध्रानुशयाना (स्त्री०) परकीया नायिका का एक भेद । वह जा श्रपने प्रिय के मिलने के स्थान के नष्ट होने पर दुःखी हो।

त्र्यनुश्चिन् (वि॰) १ भक्ति के कारण श्रनुरागी। श्रनुरक्त। निष्ठ । २ पश्चात्ताप करने वाला। ३ श्रत्यधिक षृणोरपाट्क।

त्र<u>नुगरः ( पु॰ )</u> राचस ।

य्यनुशासक (वि॰) निर्देशक । शासन करने यनुशासिन् वाला । याज्ञा देने वाला । देश या यनुशास्तु (राज्य का प्रवन्ध करने वाला । यनुशासितु (उपदेष्टा । शिचक ।

श्रमुशासनम् ( न० ) १ उपदेश । शिचा । श्राज्ञा । विधि । श्रादेश । न्याख्यान । विवरण । २ महा-भारत का एक पर्व । त्र्यनुशिष्टिः (सी॰) धादेश । शिच्चण । निर्देश । स्राज्ञा । विचार पूर्वेक कर्तव्याकर्तव्य का निरूपण ।

प्रानुशीलनम् ( न॰ ) वार वार देखना । श्रालोचन । श्रध्ययन विशेष ।

श्चनुशोकः (पु॰) ) शोक। पछतावा। दुःख। श्चनुशोचनम् (न॰) ) खेद।

छन्ष्यवः ( पु॰ ) गुरुपरम्परा से उचारित । जे। केवल सुना जाय । वेट ।

श्चनुपक्त (व॰ क़॰ ) १ सम्यन्धित । चिपका हुन्ना । सटा हुन्ना ।

श्रमुपङ्गः (पु॰) १ श्रितिनिकट सम्बन्ध या विद्यमानता । सम्बन्ध । मेल । संघ । २ एकी भाव । संहति । ३ एक शब्द का दूसरे शब्द से सम्बन्ध । ४ निश्चित परिणाम । १ दया । करुणा । ६ प्रसन्न से एक वाक्य के श्रागे श्रौर वाक्य लगा लेना । ७ (न्याय में ) उपनयन के श्रर्थ की निगमन में ले जाकर व्याना ।

श्चनुपङ्गिक (वि॰) सहभावी । सहवर्ती । सम्बन्धी । श्चनपंगिन् ) (वि॰) १ सम्बन्ध युक्त । सम्बन्धी ! श्चनुपङ्गिन् ) सटा हुश्चा । चिपका हुश्चा । २ ज्यास । श्चनुपेकः ) (पु॰) पानी से बार बार तर करना । श्चनुपेन्चनम् ) (न॰) सोंचना ।

श्रमुप्टुतिः ( स्ती॰ ) स्तुति प्रशंसा । ( ययाकम ) । श्रमुप्टुम् ( स्ती॰ ) १ प्रशंसा से पूर्ण । वाणी । २ सरस्वती । ३ चार पाद का एक छन्द विशेप । इसके प्रत्येक पाठ में श्राठ श्रचर होते हैं।

थ्रानुष्ठातृ } (बि॰) करते हुए। बनाते हुए। प्रानुष्ठायिन्

ध्रनुष्ठानम् (न॰) किसी किया का प्रारम्भ । शास्त्र विहित किसी कर्म को नियम पूर्वक करना । प्रयोग । पुरस्चरण ।

श्रमुष्टापनम् ( न॰ ) केाई काम करवाना । श्रमुष्ण ( वि॰ ) १ जो गर्मं न हो । ठंडा । २ सुस्त । काहिल । निरपेच ।

ग्रानुष्णः (पु॰) ठंडा । शीतन ।

ध्यनुष्णाम् ( न॰ ) नीलकमल । उत्पत्त ।

ध्रमुष्यन्दः ( पु॰ ) पिछ्ता पहिया । ध्रमुसन्धानम् ( न॰ ) खोज । तहकीकात । सूचम निरीचण् या पर्यवेषणः परीचा । जांच । २ चेष्टा ।

प्रयस्त । केशिश । ३ उपयुक्त सम्बन्ध ।

श्रमुसंहित (वि॰ हः॰ ) तहकीकात किया हुत्रा । जाँचा हुत्रा । खोज किया हुत्रा ।

त्र्यनुसंहितम् (श्रव्यया॰) संहिता ( वेद में )संहिता के श्रनुसार ।

त्रमुसमयः ( ५० ) नियमित या उपयुक्त सम्वन्ध जैसा कि शन्दों का ।

थ्रनुसमापनम् ( न॰ ) नियमित समाप्ति ।

थ्रनुसम्बन्ध ( वि॰ ) सम्बन्धयुक्त ।

श्रनुसरः ( पु॰ ) श्रनुचर । श्रनुयायी। सहचर। साथी।

श्रनुसरग्रम् (न ) पीछे पीछे चलना । पीछा करना। पीछे जाना । समर्थन । श्रनुकूल श्राचरग्र।

ध्यनुमर्पः ( q॰ ) पेट के वल रेंगने वाले जन्तु। छिपकली, सर्प श्रादि।

ध्रमुसवनम् ( अन्यया० ) १ यज्ञानन्तर । २ प्रत्येक यज्ञ में । ३ प्रतिच्या ।

ध्रनुसाम (वि॰) त्रनुकूल । मित्रता से।राज़ी। सुप्रसन्न।

श्रनुसायं ( न॰ ) प्रतिसन्ध्या । हर शाम ।

श्रमुसारक ) (वि॰) १ श्रमुसरण । श्रमुकम । श्रमुसारिन् ) २ खेाज । दृढ़ । तलाश । परीचण । जांच । ३ श्रमुसार । समर्थन में ।

श्रनुसारणा ( खी॰ ) पोझे पोझे जाना। पीछा करना। श्रनुसूचक ( वि॰ ) वतलाने वाला । निर्देश करने वाला।

अनुसूचनम् ( न॰ ) निर्देश । वतलाना । प्रकट करना ।

श्रनुसृतिः ( स्त्री - ) पीछे पीछे जाना । पीछे चलना । समर्थन । श्रनुसार । थ्रनुसैन्यं (न॰) किसी सेना का पिछला भाग। मुख्य सेना का सहायक सैन्य दल।

श्रमुस्कन्द्रम् ( श्रव्यया॰ ) यथफाम से उत्तराधिकारी ेहोना । क्रम से किसी वस्तु का मालिक होना ।

'गेइं गेइमनुस्कन्दम्।"

सिद्धान्तकौमुदी ।

श्रतुस्तरग्रम् ( न॰ ) चारों त्र्योर से सीना या गांठना । चारों त्र्योर फैजाना या विछाना।

श्रमुस्तरर्गा ( छी॰ ) गा। वह गौ जे। किसी के मृतक कर्म में उत्सर्ग की जाय।

श्रानुस्मरणम् ( न॰ ) १ स्मरण । याददाश्त । २ वार बार का स्मरण ।

त्र्यनुस्मृतिः ( स्त्री॰ ) १ मन से किया हुन्ना ध्यान । श्रन्य वस्तुत्रों के त्याग एक ही वस्तु का ध्यान करना । ध्यान । श्रनुस्मरण ।

श्चनस्यूत (वि॰) यथित । बुना हुया। निरन्तर संसक्त । खूय मिला हुया । सिला हुया या वँघा हुया।

श्रमुस्वानः ( पु॰ ) काईं । प्रतिध्वनि । एक स्वर के समान दूसरा स्वर ।

अनुस्वारः ( पु॰ ) स्वर के वाद उचारण किया जाने वाला एक अनुनासिक वर्ण । इसका चिन्ह [ ॰ ] है । आश्रयस्थान भागी । स्वर के ऊपर की विंदी ।

श्रमुहरणम् ( न॰ ) ) नक्तल । समानता । समान-श्रमुहारः ( पु॰ ) ) रूपता । श्रमुकरण ।

त्रानुकः ( पु॰ ) ) १ कुदुम्ब । जाति । २ प्रवृत्ति । त्रानुकम् (न॰) ) मिजाज । स्वभाव । चरिन् । शील । जातीय विशेषता ।

अन्चान (वि॰) १ अध्ययनशील । साङ्गोपाङ्गः अन्चानः (पु॰) ईवेद पढ़ा हुआ विद्वान् । वेदों का अर्थ करने वाला । २ विनय युक्त । सविनय । सुशील ।—मानी (वि॰) अपने के। वेदार्थ का ज्ञाता समक्ते वाला।

श्रनूढ (वि॰) १ न ढोया हुग्रा । न ले जाया हुग्रा । २ कारा । श्रविचाहित । —मान (वि॰) लजाशील । लजालु । लजवन्त । लजीला ।—भ्रातृ (श्रनूढ-भ्रातृ) श्रविचाहित पुरुष का भाई । प्रमूढा (स्त्री॰) कारी । श्रविवाहिता ।—भ्रातृ (पु॰) १ श्रविवाहिता स्त्री का भाई । २ राजा की रखेल का भाई ।

ध्रनृद्कम् (न॰) जलाभाव । सूखा । श्रनावृष्टि । ध्रनृदेशः (पु॰) श्रलङ्कार विशेष ।

ध्रानृत (वि॰)। १ श्रस्वल्प । श्रेष्ठ । श्रभावश्रून्य। २ पूर्ण । समस्त । समूचा। यद्गा। यहुत ।

ध्रमृप (वि॰) जलशय । श्रधिक जल वाला। दलदल वाला ।—जं (श्रमृपजम्) (न॰) १ नम । तर । २ श्रदरक । श्रादी ।—प्राय (वि॰) दलदल वाला ।

ध्रमृपः (पु॰) १ श्रधिक जल वाला देश । २ देश विशेष का नाम ।

ध्रमृपाः यहुवचन दलदल । ३ जलाशय । तालाव । ४ (नदी) तट । (पर्वत ) पार्व । १ भैसा ६ मेंडक । ७ तीतर विशेव । = हाथी ।

श्रनुरु ( वि॰ ) जंबा रहित ।

ध्रानूरः (पु॰) सूर्य के सारिथ घरुण देव। उपःकाल । भोर। तदका।

ध्यनूर्जित (वि॰) १ प्रदर । नामज़वृत । निर्वत । सामर्थ्यहीन । २ गर्वरहित ।

ध्रमूपर (वि॰) लोना । ऊसर ।

श्रमृच् ) (वि॰) विना ऋचा का। जो ऋग्वेद न श्रमृच ) पढ़ा हो या न जानता है। । यज्ञोपवीत न होने के कारण जिसे वेदाध्ययन का श्रधिकार न हो।

ष्ठवृधी गाणवदः ।

मुग्धवेाध ।

ध्रमृज्ञ (वि॰) जो सीधा न हो। टेदा। (ध्रालं॰) दुष्ट। येईमान। दुरा।

ध्यनृग् (वि॰) जो कर्ज़दार न हो । जिसके ऊपर ऋषियों, देवों एवं पितरों का ऋण न हो।

ध्रनृत ( वि॰ ) फूठा ।—चद्नं, —भापणं, — श्राख्यानं ( न॰ ) फूठ वेालना । श्रसत्य वेालना ।—चादिन्—वाच् ( वि॰ ) फूठा। —व्रत (वि॰ ) जो श्रपना व्रत फूठा सिद्ध करे। ध्रमृतम् (न॰) ३ फूठ। द्या। धोसा। २ कृपि। श्रानृतुः ( पु॰ ) श्रनुचित समय । चेठीक वक्त ।— कन्या ( खी॰ ) लदकी जिसके। रजस्वलाधर्म न हुश्रा हो।

ध्यनेक (वि॰) १ एक नहीं। एक से श्रधिक । कई एक। भिन्न भिन्न। २ विद्युक्त। विभाजित।

श्रनेकधा ( श्रव्यया० ) श्रनेक प्रकार से ।

ष्प्रनेकग्नः ( श्रव्यया० ) १ कई वार । बहुत वार । श्रक्सर । बहुधा । २ श्रनेक प्रकार से । बहुत तरह से । ३ बहुत बदी संख्या में । बदी तादाद में । घड़े परिमाण में । बदी मिकदार में ।

श्चनेकान्त (वि॰) श्चनियत । श्चनिश्चत । जा एक रूप न हो । जिसके विषय में कुछ निश्चय न हो । चज्रत । चिनदर्शन ।

त्र्यनेकान्तवादः ( पु॰ ) स्यादवाद । श्रार्हतदर्शन ।

प्रातेकान्तवादी (वि॰) वीतः । जैनविशेष । सात पदार्थों की मानने वाले नास्तिक विशेष ।

द्यनेडः (वि॰) मूर्ख श्रादमी । श्रनादी श्रादमी ।— मूक (वि॰) १ गूंगा वहरा । २ श्रँधा । ३ वेर्हमान । ४ दुष्ट ।

ध्यतेनस् ( वि॰ ) पापरहित । कलक्षश्रून्य ।

त्र्यनेहस (पु॰) } त्र्यनेहा (र्षा॰) } समय। काल। वक्त। त्र्यनेहसी

श्रमेंकान्त (वि॰) श्रनिरिचत । चञ्चल । श्रस्थिर । परि-वर्तनीय । कभी कभी । नैमित्तिक । घीच वीच में । श्रनेंकान्तिक (वि॰) [स्रो॰—श्रनेंकान्तिकी] चञ्चल । श्रस्थिर । २ न्याय में हैत्वाभास के पांच प्रकारों में से एक । [इसके तीन भेद हैं । यथा साधारण । श्रसाधारण । श्रनुपसंहारी । सन्यभिचार । ]

ष्प्रनैक्चम् (न॰) एकता का श्रभाव। बहुतायत । २ ऐक्य का श्रभाव। गदवदी। दुर्च्यवस्था।

ध्रमेतिह्यम् (न॰) परम्परागत पद्धति के विरुद्ध ।

भ्रमो (भ्रत्यया॰) नहीं। न । भ्रमोकशायिन् (पु॰) [स्त्री॰—श्रमोकशायी] घर में न सोने घता । भिष्ठक।

सं० श० कौ--७

ष्प्रनेत्कहः ( पु॰ ) वृत्त । श्रमोतित्यं ( न॰ ) श्रयोग्यतः । श्रयुक्तता । श्रमोत्तस्यं ( न॰ ) उत्साह । साहस या वत्त क श्रभाव ।

ष्ट्रनाद्धत्यम् (न०) १ शील । विनम्रता । २ शान्ति । ष्ट्रानारस्स (वि०) शास्त्रविरुद्ध । निजू नहीं । गाद लिया हुआ ( पुत्र ) ।

र्घात, ध्रन्त (वि०) १ समीप । २ श्रख़ीर । ३ सुन्दर । प्यारा । ४ सब से नीचा । सब से गयाबीता । ४ सब से छोटा (उम्र में)।-तः किभी कभी न्पंसक भी (पु॰) १ छोर । सीमा । मर्यादा । २ किनारा । धार । ३ वख का श्राँचल । ४ पड़ोस । सामीप्य । उपस्थिति । १ समाप्ति । ६ मृत्यु । नाश । जीवन की समाप्ति। ७ (न्याकरण में) किसी शब्द का श्रन्तिम श्रचर या शब्दांश। = समासान्त शब्द का ग्रन्तिम शब्द । ६ पिछला भाग या ग्रवशेप भाग जैसे--निशान्त । वेदान्त । ११ प्रकृति । श्रवस्था। प्रकार। जाति। १२ स्वभाव। मिजाज़। सारांश ।-- श्रवशायिन् ( पु॰ ) चारडात ।--श्रवसायिन ( पु॰ ) १ नाई । २ श्रव्हत जाति । चार्यडाल I--कर,-कर्गा, -कारिन् (वि॰ ) नाशक। मारक। मरणशील ।--कर्मन ( न० ) मृत्यु ।—कालः ( पु॰ ) – वेला ( स्त्री॰ ) का समय या मृत्यु की घड़ी | —-ग (वि०) ३ अन्त तक पहुँचा हुआ । २ भली भाँति परिचित। --गति, --गामिन् (वि०) नष्ट। नाशवान् ।—गमनं ( न॰ ) १ समाप्ति। पूर्णता । २ मृत्यु ।--र्दापकं ( न० ) श्रलङ्कार विशेप ।--पालः (पु॰) १ त्रागे का सैन्यदल । २ द्वारपाल ।---लीन ( वि॰ ) छिपा हुआ ।—लोपः ( पु॰ )शब्द केश्रन्तिम अत्तर का श्रभाव ।--वासिन् । (वि०) सीमा पर रहने वाला । समीप रहने वाला। (पु०) १ शिष्य जो सदा श्रपने शिचक के समीप रह कर विधाध्ययन करता है। २ चाएडाल जो गाँव के निकास पर रहता है।-शय्या (वि०) १ भूमि पर का बिद्यौना । मृत्युराय्या । २ कवगाह । फवरस्तान । रमशान ।-सिक्रिया (स्वी॰) दाहकर्म । —सदु ( ५० ) शिष्य। झात्र!

श्रंतक, श्रन्तक (वि॰) जिससे मैात हो। नाश करने वाला ) मेाहलक । मृत्युर्शील ।

श्रंतकः, द्यन्तकः (५०) १ मैात । मृत्यु । २ यमराज ।

श्रंततः, श्रन्ततः (श्रन्ययाः ) १ श्रन्त से । २ श्रन्त में । श्राखिर में । सब से पीछे से । ३ कुछ कुछ । थोदा थोदा । ४ भीतर । श्रन्दर ।

श्रंते, श्रन्ते (श्रव्यया०) श्रन्त में । श्राखिर में। २ भीतर । श्रंदर । ३ सामने । समीप में । पास में ।—वासः (ए०) १ पड़ेासी । साथी । २ शिष्य । ञ्रात्र । शागिर्द ।

श्रंतर, श्रन्तर ( श्रव्यया० ) ( धातु का एक उपसर्ग ) वीचोवीच। मध्य में । श्रन्दर । में ।--श्रियः ( पु॰ ) जठराझि । पेट के श्रंदर की श्राग जा भोजन पचाती है '-- ध्रङ्ग (वि०) भीतरी । भीतर का ।- श्रङ्गम् (न॰) १ भीतरी शंग शर्थात् हृद्य । मन । २ प्रगाद् मित्र । विश्वस्त पुरुप ।—ग्राकाशः (पु०) बहा जी हृदय में वास करता है ।—हृदयाकाश । ग्राकृतं ( न॰ ) गुप्त विचार। मन में छिपा हुआ इरादा।—आत्मन (पु०) १ त्रात्मा । जीव । ग्रान्तरिकभाव । हृदय । २ ( बहुवचन में ) श्रात्मा के भीतर रहने वाला परमात्मा ।---श्रारास (वि०) मन में श्रानन्दा-नुभव ।--इन्द्रियं (न० भीतर की इन्द्रिय। मन । --करणं (न०) हृदय। जीव। रूह। विचार ग्रीर श्रनुभव का स्थान । विचार शक्ति । मन । सत्या-सत्य विवेकशक्ति।—कुटिल (वि.) मन का कपटी । कुटिल ।—कुटिलः (प्०) शङ्ख ।—कोगाः (पु॰) भीतरी कौना ।—कोपः (पु॰) ग्रंदरूनी गुस्सा । भीतरी क्रोध । – गडु (वि०) निकम्मा । च्यर्थ । श्रनुपयोगी ।—गम्,—गत (वि॰ ) देखेा "ग्रन्तर्गम्"।—गर्भ (वि०) गर्भिणी।—गिर,— गिरि (अन्यया०) पहाड़ों में ।—गुडवलय (९०) श्रन्तर्गुदावलय । मलद्वार श्रादि स्वाभाविक छिद्रों के। खोलने मृंदनेवाली गोलाकार पेशी ।-गुढ (वि॰) भीतर छिपा हुग्रा।--गुह् विषः (पु॰) हृद्य में छिपा हुआ विप ।—गृहं,—गेहं,—भवन (ন০) घर के भीतर का कोडा या कमरा ।—ঘয়াঃ

(प्०)-धर्मा । घर के द्वार के सामने का खुला हुआ स्थान ।— छर ( वि ) शरीर में व्याप्त ।— जठरं ( न॰ ) पेट ।—उचलनं ( न॰ ) जलने वाला । सूजन । —ताप (वि०) भीतर की जलन। —तापः ( पु॰ ) भीतरी ज्वर ।—दहनं (न॰) ---दाहः (पु॰) १ भीतरी गर्मी । २ सूजन !---द्वारं (न॰) घर का चोरदरवाज़ा। - परः (पु॰) —पटं (न॰) पर्दा । चिक श्राइ । परिधानम् (वि०) पोशाक के सव से नीचे का वस्त्र।— पुरं (न॰) १ महल के भीतर का कमरा । २ महल के भीतर रहने वाली खियाँ। राजमहिपी। रानी। —वर्ती, जनानी ड्योड़ी का दरोगा ।—पुरिकः ( पु॰ ) जनानखाने का दरोगा।-भेदः (पु॰) भीतरी भगड़े। श्रापसी का भगड़ा, टंटा .--मनस (वि०) उदास। उद्दिम्न ।—यामः (पु०) दम साधना श्रीर कर्यंडस्वर के। रोकना ।—लीन (वि॰) भीतर छिपा हुग्रा।—वह्नी (वि॰) गर्भिणी स्त्री।— वस्त्रं, (न॰) —वासस् (न॰) श्रंगे श्रादि के नीचे पहिनने का वस्त्र । कुर्ता वनियाइन श्रादि ।— वाणि (वि॰) प्रकारडविद्वान ।-विगः (पु॰) श्रंदरूनी बुखार । भीतर की घवड़ाहट । श्रान्तरिक-चिन्ता । - नेदिः, - वेदो ,स्री०) अन्तर्वेद । प्रदेश विशेष । वह प्रदेश जो गंगा और यमुना नदी के वीच में है। - वेश्मन (न॰) घर के भीतर का काठा। भीतर का काठा। - वेशिमकः ( पु॰ ) रनवास का प्रवन्धक ।-शिला (स्त्री०) एक नदी का नाम जो विनध्याचल पर्वत से निकलती है। —सत्त्वा (वि<sup>,</sup>) गर्भिग् स्त्री।—सन्तापः ( पु॰ ) ग्रंदरूनी दुःख, चोभ, खेद ।—सलिल (वि॰) वह जल जो ज़मीन के नीचे वहता है। —सार (वि०) भारी। दृढ़ ।—सेनं (ग्रन्यया०) सेनात्रों के वीच में।—स्थः (ग्रन्तस्थः) ( पु॰ ) स्पर्श श्रीर उप्म के मध्य के वर्ण य, व,र, ल श्रादि। — स्वेदः ( पु॰ ) ( मदमाता ) हाथी । — हासः ( पु॰ ) गृढ़ हास्य ।—हृद्यं ( न॰ ) हृद्य के भीतर का स्थान।

श्रंतर, श्रन्तर (वि॰) १ भीतरी । भीतर की श्रोर । २ समीप । पास में । ३ सम्बन्धवाची । समीपी । प्रिय । ४ समान । १ भिन्न । दूसरा । ६ वाहिरी । वाहिरस्थित । वाहिर पहिना जाने वाला ।— प्रपत्या (वि॰) गर्भवती स्त्री।—ज्ञ (वि॰) भीतर का हाल जानने वाला । दूरदर्शी । परिणाम दर्शी ।—पुरुपः—पूरुपः, (पु॰) जीव । ग्रात्मा । वह देवता जो पुरुप के भीतर वास करता श्रौर उसके शुभाशुभ कर्मों का साफी वना रहता है । —प्रभवः (पु॰) वर्णसङ्कर जाति वालों में से एक । -स्य,—स्थायिन,—स्थित (वि॰) १ भीतर । श्रंदर । स्वाभाविक । सहज । २ बीच में स्थित ।

ग्रंतरम्, ग्रन्तरम् (न०) १ (क) भीतर । भीतरी ।
(ख) स्राख, सन्धि । २ श्रात्मा । रूह । हृदय ।
मन । ३ परमात्मा । ४ कालसन्धि । वीच का समय
या स्थान । श्रवकाश का समय । १ कमरा । स्थान ।
६ द्वार । जाने का रास्ता । प्रवेश द्वार । ७ ( समय
की ) श्रविध । में भीका । श्रवसर । समय ।
६ (दे वस्तुश्रों के बीच ) श्रन्तर । फर्क । १०
(गियत में) भिन्नता । शेप । ११ फर्क । दूसरा ।
परिवर्तित । १२ विशेपता । प्रकार । किस्म ।
१३ निर्वलता । श्रसफलता । ग्रुटि । दोप ।
१४ ज़मानत । दायित्व-स्वीकृति । ११ सर्वश्रेष्ठता
१६ परिधान । वस्त्र । १७ श्रभिप्राय । मतलव ।
१८ प्रितिचिध । एक के स्थान पर दूसरे के स्थापन
की किया । १६ रहित । विना ।

श्रंतरतः, श्रन्तरतः (श्रव्यया॰) १ भीतर । भीतरी । विक्कुल २ वीच से । वीच में । ३ श्रंदर ।

श्रंतरम, श्रन्तरम (वि॰) श्रत्यन्त निकट । भीतरी। पास । श्रत्यन्त विश्वत्त ।

श्रंतरयः श्रन्तरयः ) (पु॰) वाधा । रोक। श्रंतरायः, श्रन्तरायः ∫ श्रह्चन । रुकावट ।

श्चंतरयति, श्चन्तरयति (कि॰) १ वीच में टालना।
दूसरी श्रोर मुड्वाना। स्थगितकरवाना। २ विरोध
करना। ३ हटाना। ढकेलना।

श्रंतरा, ग्रन्तरा ( श्रव्यया॰) १ निकट । २ सध्य । ३ रहित । विना ।—श्रंसः ( पु॰ ) वत्तस्थल । छातो ।—भवदेहः, ( पु॰)—भवसत्वं ( न॰ )

जीव या जीव की वह अवस्था जो मृत्यु और जन्म के वीच के काल में रहती है।—वेदिः (पु॰)— वेदी (खी॰) १ वरंडा। दालान। द्वारमण्डप। २ दीवाल विशेष।—शृद्धं (अव्यया॰)।सींगों के वीच।

श्रंतरालं, श्रन्तरालं ) (न॰) १ श्रम्यन्तर । श्रंतरालकं, श्रन्तरालकं ) मध्य । वीच ।

श्रंतिरत्तं, ध्रन्तिरत्तं ) (न०) श्राकाश । श्रासमान । श्रंतिरीत्तं, श्रन्तिरीत्तं ) व्योम । नभ । —गः, — चरः (पु॰) पत्ती । चिदिया ।—जलं (न०) श्रोस । हिम ।

श्रांतिरत, श्रन्तिरत (व॰ कृ॰) १ वीच में गया हुआ। वीच में पड़ा हुआ। २ श्रन्दर घुसा हुआ। छिपा हुआ। ढ़आ। छपा हुआ। ढका हुआ। पर्दा के भीतर का। दृष्टि के श्रोभल ! ३ रुकावट डाला हुआ। रुद्ध। रुका हुआ। भिन्न किया हुआ। पृथक् किया हुआ। निगाह से छिपा हुआ। श्रद्ध। श्रिमा हुआ। सूका हुआ। सूका हुआ।

श्रांतरीपः, श्रान्तरीपः (पु॰) भूमि का एक हुकड़ा जो किसी समुद्र या खाड़ी के भीतर तक चला गया हो । द्वीप ।

श्चंतरीयम्, श्चन्तरीयम् (न॰) वनियाइन । कुर्ता । नीमास्तीन । नीमा ।

श्र्यंतरेगा, ध्रन्तरेगा (श्रव्यया॰) १ विना। छोड़ कर। सिवाय।.२ मध्य में। बीच में। हृदय से। मन से।

श्रंतर्गतम्, श्रन्तर्गतम् ( वि॰ ) १ त्रन्तर्भूत । भीतर गया हुत्रा । २ विस्मृत । ३ छिपा हुत्रा । ४ त्रदष्ट । ग़ायव । — उपमा ( खी॰ ) गुप्त उपमा ।

अंतर्धा, अन्तर्धा ( पु॰ ) छिपाव। दुराव। दकाव।

श्चंतर्भानम्, श्चन्तर्भानम् ( न॰ ) छिप जाना । गुप्त हो जाना । श्रदृश्य होना ।

श्चंतर्धिः, द्यन्तर्धिः ( स्त्री॰ ) श्रदश्यता । छिपाव । दुराव ।

श्चंतर्भव, श्चन्तर्भव (वि॰) भीतर की श्रोर । भीतरी। शंदरूनी। श्रंतर्भावः, ग्रन्तर्भावः (पु॰) ग्रन्तर्निवेश । सहज प्रवृत्ति । ग्रन्तर्निंगृढ प्रवृत्ति ।

श्रंतर्भावना, श्रन्तर्भावना (स्त्री) श्रन्तर्निवेश । २ मानसिक ध्यान या चिन्ता ।

श्रंतर्य, श्रन्तर्य (वि॰) भीतरी । शंदरूनी । वीच में। मध्य में।

श्चंतर्हित, श्चन्तर्हित १ मध्यस्थित । पृथक् किया हुग्रा । श्रलगाया हुग्रा । छिपा हुग्रा । गृह । २ ग्रहरय । ग़ायव ।—श्चात्मन् ( पु॰ ) शिवजी का नाम ।

शंति, अन्ति ( अन्यया॰ ) को । समीप में ।

ग्रंतिः, ग्रान्तः ( नाटकों में )। बड़ी बहिन।

अंतिक, अन्तिक (वि॰) १ समीप । नज़दीक । २ पहुँच। ३ तक।

श्रंतिकम्, श्रन्तिकम् (न॰) सामीप्य । पदोस । उपस्थिति । मौजूदगी ।

र्घ्यंतिका, घ्रम्तिका (स्ती॰) १ जेठी बहिन।२ च्र्व्हा। ग्रंगीठी ।३ सातलाख्य या शातलाख्य नाम की ग्रोपधि विशेष।

श्रंतिम, श्रन्तिम (वि॰) चरम। सव से पीछे का । श्राग्निरी —ग्राङ्कः (पु॰) नव की संख्या। —ग्रङ्गिलः कनिष्ठिका। न्नुगुनिया।

थ्रांती, अन्ती ( पु॰ ) चूल्हा । श्रेगीठी । श्रलाव ।

श्चंत्य, श्चन्त्य (वि॰) १ श्चन्तिम । चरम् । २ सब से नीचा । सब से छुरा । सब से इल्का । दुष्ट । —श्चवसायिन् (पु॰) (स्त्री॰) नीच जाति का पुरुष या स्त्री । निम्न सात जातियाँ नीच मानी गयी है।

> " चाएडासः थ्यपनः चत्ता मूतो वैदेहसस्तमा । मागपायागवा चैव चन्तैतऽन्त्यावमायिनः ॥

—आहुतिः, —इष्टिः (स्ती॰) —कर्मन्, —किया (स्ती॰) पूर्णाहुति । बिलदान । — ऋगुं (न॰) तीन ऋगों में से अन्तिमऋग् प्रधांत् सन्तानोत्पत्ति । — जः, — जन्मन् (पु॰) १ ग्रद्ध । सात नीच जातियों में से एक । चाण्डाल । — जन्मन्, — जाति, — जातीय (वि॰) १ किसी नीच जाति का । २ श्रूट् । ३ चायडाल ।—भं (न॰)
रेवती नस्त्र ।—युगं (न॰) ग्रन्तिम युग प्रशीत्
किल्युग । —येानि (वि॰) ग्रत्यन्त नीच जाति
का ।—लोपः किसी शब्द के श्रन्तिम श्रस्र का
लुप्त होना ।—सर्गः (पु॰)—चर्गां (स्त्री॰) नीच
जाति का ९रुप या स्त्री । स्त्र स्त्री या स्त्र्द्ध पुरुप ।
श्रंत्यः, ध्रन्त्यः निम्नवर्णं का मनुष्य । शब्द का श्रन्तिम
श्रस्र । ३ (पु॰) श्रन्तिम चान्द्रमास । फाल्गुण
मास । ४ म्लेच्छ ।

श्रांत्यम्, श्रान्त्यम् ( न० ) तंख्याविशेष श्रर्थात् १०००००००००००। मीन राशि। रेवती नचत्र।

श्रांत्यकः, श्रान्त्यकः (पु०) पद्ममवर्णं का मनुष्य। श्रांत्या, श्रान्त्या (स्त्री०) नीच जाति की स्त्री। श्रांत्रं, श्रान्त्रं (न०)श्रांत।—क्रुजः (पु०),—क्रुजनं,— विक्जनं, न-) श्रांत का वोलना। पेट की गुड़-गुड़।—चृद्धिः (स्त्री०) श्रांतं का उत्तरना।— शिला(स्त्री०) विन्ध्याचल से निकलने वाली एक नदी का नाम।—स्रज् (स्त्री०) श्रांतों की माला जिसे नृतिंह भगवान् ने पहिना था।—श्रान्त्रंधिः (स्त्री०) श्रजीर्णं। श्रपच।

श्रंदुः, श्रन्दुः ) (स्त्री॰) हथकड़ी वेड़ी। हाथी के श्रंदुः, श्रन्दुः ) पेर में वाधने की जंजीर। न्पुर।

श्रंदोलनम्, श्रन्दोलनं (न॰) लहराना । हिलना । हिलना दुलना।

श्रंध्, ग्रन्य् (धातु॰ उभय॰) श्रंधा वनाना। श्रंधा हो जाना।

श्रंध, श्रन्ध (वि॰) श्रंधा। दृष्टिहीन ।—कारः (पु॰) श्रंधियारा।—क्रूपः (पु॰) श्रृ कृश्रा जिसका मुख ढपा हो। २ एक नरक का नाम।—तमसं,— तामसं, —श्रन्धातमसम् (न॰) निविद्धः श्रन्थकार।—तामिस्रः या तामिश्रः (पु॰)श्निविद्धः श्रन्थकार।—धी (वि॰) मानसिक श्रंधा।— पूतना (स्त्री॰) एक राचसी जी वालकों में रोग उत्पन्न करने वाली मानी जाती है।

अध्यम्, अन्धम् (न॰) १ श्रंधियारा । श्रन्धकार । २ जल । गंदला जल। ग्रंधकरण, ग्रन्धकरण (वि०) श्रंधा वनाने वाला। ग्रंधंभविष्णु, ग्रन्धंभविष्णु (वि०) श्रंधा हो जाना। ग्रंधसभावुक, ग्रन्धभावुक (वि०) देखो श्रंधमविष्णु। ग्रंधक, ग्रन्धक (वि०) श्रंधा।—ग्रारिः,—रिषुः, ग्रृतुः,—धाती,—ग्रमुहृद् (९०) ग्रन्धक देख के मारने वाले। शिवजी का नाम।—वर्तः (९०) एक पहाद का नाम।—वृज्णिः (९०) (बहुवचन) ग्रन्धक ग्रीर वृष्णि के वंशवाले।

ध्यंधकः, ध्रन्धकः (५०) एक श्रसुर का नाम जे। करयप श्रोर दिति का ५त्र था श्रोर जिसे शिव जी ने मारा था ।

ग्रंथस्, ग्रन्थस् (न॰) भोजन । ग्रंथिका, ग्रन्थिका १ रात्रि । २ खेल विशेप । श्राँखमिचौनी । जुगा । ३ नेत्ररोग विशेष ।

र्थ्यातुः, ध्यन्धुः ( ५० ) कुत्रा । कृप इनारा ।

त्र्यं झः, ग्रम्झः (पु॰ वहुवचन) १ एक जाति का तथा उस जाति के उस देश का नाम जिसमें वह वस्ती है। २ एक राजवंश का नाम। ३ निन्न या वर्णसङ्कर जाति का मनुष्य।

ध्रन्नम् (न०) १ (साधारणतया ) भोजन । भात । २ कचा धान्य, चना, जौ श्रादि।—श्रद्यं (न०) उपयुक्त भोजन । -ग्राच्छाद्नं, - वस्त्रं (न०) भोजन श्रौर वद्य :-कालः ( पु॰ ) भोजन करने का समय । - क्यूट: (पु॰) भात का एक पर्वतोपम ) हेर ।—क्राष्ठकः ( ५० ) १ भड़ेरी । भगढारी । श्रलमारी । २ विष्णु । ३ सूर्य ।—गन्धिः (पु०) दस्तों की वीमारी । श्रतीसार । संग्रहणी ।—जलं ( न० ) रोटी पानी ।—दासः ( पु० ) नौकर । चाकर । वह नौकर जो केवल भाजन पर काम करे।---देवता (खी॰) श्रन्न के श्रधिष्ठातृ देवता ।—दोपः ( पु॰ ) निपिद्ध श्रन्न खाने से उत्पन्न पाप ।— द्वेपः (पु०) श्रन्न से श्ररुचि । श्रफरा रोग ।—पूर्गा (स्त्री०) दुर्गा का एक रूप विशेष।—प्राशः, ( पु॰ )—प्राशनं ( न॰ ) १६ संस्कारों में से एक विशेप संस्कार । इसमें नवजात वालक का प्रथमवार श्रन्न विलाने की विधिवत् क्रिया सम्पा-दन की जाती है। जूठा ।—भुज् (वि॰) १ श्रन्न का खाना। २ शिव की उपाधि।—मलं (न॰) १ विष्टा। मल। पाखाना (२) मदिरा विशेष।

श्रान्नः ( पु॰ ) सूर्य ।

श्रज्ञमय (वि॰) [सी॰—श्रज्ञमयी] श्रज्ञ की बनी हुई।—कोशः,—कोषः (पु॰) स्थूल शरीर। श्रज्ञमयम् (न॰) श्रज्ञ का वाहुल्य। भोज्य पदार्थी की बहुतायत।

श्चन्य (वि०) (श्चन्यत् न०) १ भिन्न । दूसरा । २ वितत्तत्त्व्य । श्वसाधारण् । यथा । ' जन्या जगद्वितमयी मनसः प्रवृत्तिः

—भामिनीविज्ञास ।

३ साधारण। कोई । ४ अतिरिक्त । नया। अधिक। —श्रसाधारण (वि०) जो दूसरों के लिये साधारण न हो । विचित्र । विलक्षा ।—उदर्य (वि॰) दूसरे से उत्पन्न ।—र्यः ( ग्रान्यर्यः पु० ) १ स्रोतेली मा का पुत्र । सौतेला भाई।--र्या (श्रम्यर्या) (स्त्री॰) सौतेली बहिन ।—जहा (वि॰) दूसरे की विवाही हुई। दूसरे की पत्नी।—होत्रं ( न॰ ) १ दूसरा खेत । २ दूसरा राज्य । विदेशी राज्य। ३ दूसरे की स्त्री।—ग,—गामिन् (वि०) ३ दूसरे के पास जाना । २ व्यभिचारी । छिनरा । जार । लंपट । पापी ।—गोत्र ( वि॰ ) दूसरे वंश का।—चित्त (वि०) मनविचेप।—ज,— —जात। (वि०) दूसरी उत्पत्ति का। दूसरी जाति का।--जनमन् (न०) जनमान्तर।--दुर्वह (वि०) दूसरों द्वारा न ढोने या उठाने योग्य।—नाभि (वि०) दूसरे वंश या कुल का।-पर (वि०) १ दूसरों के प्रति भक्ति-मान् । दूसरों से श्रनुरक्त । दूसरी वस्तु (की प्रकट करना या हवाला देना ।—पुष्टः (पु०) —पुरा ( स्री॰ ) —भृतः, ( g॰ ) —भृता (स्त्री॰) दूसरों से पालो दुई । केश्यल । —पूर्वा (स्त्री०) कन्याका जिसकी सगाई दूसरी जगह हो चुकी है।--बीजः,--बीज-

समुद्भवः—समुत्पन्नः (पु०) गोद लिया हुत्रा पुत्र। दत्तक पुत्र।—भृत (पु०) कीया। काक। —मनस्,—मनस्क,—मानस (वि०) चव्चल। जो ध्यान न दे। त्रसावधान।—मातृज्ञः (पु०) सौतेला भाई।—स्प (वि०) परिवर्तित। वदला हुत्रा।—लिङ्गः,—लिङ्गक (वि०) दूसरे शब्द के लिङ्गानुसार।—वापः (पु०) कोयल।—विवर्धित (वि०) कोयल।

घ्यन्यतम् ( वि० ) यहुत में से एक **।** 

श्रान्यतर (वि०) देा में से एक।

धान्यतरतः ( थव्य० ) दे तत्रह में से एक।

द्यान्यतरेद्यः ( अव्यया० ) देा में से किसी एक दिन । एक दिन या दूसरे दिन ।

द्यान्यतः ( अन्य० ) १ दूसरे से । ४ एक ओर । दूसरे आधार पर या दूसरे उद्देश्य से ।

श्चन्यत्र ( श्रन्य॰ ) दूसरी जगह । श्रन्यस्थान। २ ज्यतिरेक। दूसरा।३ विना।

ध्यन्यथा ( अन्य० ) १ प्रकारान्तर । पत्तान्तर । १ मिथ्यापन से । फ्रुंठपन से । ३ अशुद्धता से । भूल से ।—भावः ( पु० ) परिवर्तन । अदलवदल । अन्तर ।—वादिन् (वि० ) प्रकारान्तर से वेलिने वाला । मिथ्यावादी ।—वृत्ति (वि० ) १ परिवर्तित । उत्तेजित । उद्विग्न ।—सिद्धिः ( स्त्री० ) ( न्याय में ) एक दोप विशेप, जिसमें यथार्थ नहीं, प्रत्युत अन्य कोई कारण दिखला कर किसी विषय को सिद्धि की जाय ।—स्त्रोजं ( न० ) व्यंग्य ।

द्यन्यदा ( श्रव्यया० ) १ दूसरे समय । दूसरे श्रवसर पर । श्रन्य किसी दशा में । २ एक बार । कभी एक बार । ३ कभी कभी ।

श्रन्यर्हि ( श्रन्यग्रा० ) दूसरे समय ।

श्रन्याहृत् } (वि॰) परिवर्तित । श्रसाधारण । श्रन्याहृश् श्रन्याहृश्

ध्यन्याय (वि०) श्रनुपयुक्त । वेठीक ।

द्यन्यायः ( पु॰ ) केाई अनुचित या आईन विरुद्ध कार्य । ग्रन्यायिन् ( वि॰ ) श्रनुचित । श्रयथार्थ ।

द्यन्याय्य (वि॰) १ त्रयथार्थ । त्राईन विरुद्ध । २ त्रमुचित । वेडौल । भहा । ३ त्रप्रामाणिक ।

ध्रान्यून (वि॰) समूचा। समस्त।—ग्राङ्ग (वि॰) जिसका कोई श्राह्वकम वद न हो।

भ्रान्येद्युः ( श्रव्यया० ) १ दृसरे दिन या श्रगते दिन । २ एक दिन । एक बार ।

द्यन्योन्य ( श्रव्यया॰ ) १ परस्पर । श्रापस में ।— श्राश्चय ( वि॰ ) परस्पर श्रविलम्बित । - युक्तिः ( स्ती॰ ) वार्तालाप । वार्तचीत्र ।

ग्रान्योन्याभावः ( पु॰ ) पारस्परिक श्रभाव। ग्रान्योन्याश्रयं ( वि॰ ) श्रापस का सहारा। एक वृसरे की श्रपेचा। सापेचज्ञान।

ध्यन्वत्त ( वि॰ ) प्रत्यच । साचात्।

द्यान्वत्तम् ( न॰ ) पीछे से पीछे । तुस्तत ही । पीछे से । तुस्तत । सीधा, किसी के बीच में होकर नहीं।

ध्यन्वक् ( श्रन्यया॰ ) तदनन्तर । पीछे से । श्रनुकृतता से । पीछे ।

ध्यन्वंच् ( वि॰ ) १ पीछे जाना । पहिचाना । श्रनुस-रण ।

ध्रान्वयः (पु॰) ग्रनुयायी । चाकर । २ सम्यन्घ । सङ्गति ।
रिश्तेदारी । ३ व्याकरणानुसार वाषय की शब्द
ये। जना । ४ जाति । वंश । कृता । ६ वंशवाले ।
कृतवाले । ४ न्याय में कार्य करण सम्यन्ध ।—
ध्रागत (वि॰) वंशपरम्परागत ।— जः (पु॰)
वंशावाली जानने वाला ।— व्यतिरेकः (पु॰)
निश्चय पूर्वक हाँ या ना सूचक कथित वाक्य ।
१ नियम ग्रीर ग्रपवाद ।— व्याप्तिः (छी॰)
स्वीकारोक्ति । जहाँ धूम वहाँ ग्रागिन— इस प्रकार
की व्याप्ति ।

द्यन्वर्थ (वि॰) ९ शर्य के श्रनुसार । २ सार्थक । शर्ययुक्त ।

ग्र्यन्ववसर्गः ( पु॰ ) कामचारानुज्ञा । यथेच्छ प्राच-रण की श्रनुमति । यथेच्छाचार ।

ग्रान्ववसित (वि॰) सम्बन्धयुक्त । बंधा हुआ । जकदा हुआ।

म्प्रन्ववायः ( पु॰ ) जाति । वंश । कुल । म्प्रन्ववेत्ता (खी॰) सम्मान । श्रादर ।

घ्रान्वप्रका (स्ती॰) साम्निकों के लिये एकमातृक श्राद्ध, जो श्रप्टका के श्रानन्तर पूस, माघ, फागुन श्रीर श्रारिवन की कृष्णा नवमी के किया जाता हैं।

भ्रान्वप्रमिद्गं (श्रव्यया॰ ) उत्तर पश्चिम के कीय की श्रोर ।

ध्रान्याहं ( श्रव्यया॰ ) प्रति दिन । दिन दिन । ध्रान्यास्व्यानं ( न॰ ) पूर्वकथित विषय की पीछे से व्यारया ।

ष्प्रन्याच्यः ( ५० ) मुख्य कार्य की सिद्धि के साथ साथ श्रप्रधान ( गाँग ) की भी सिद्धि । जैसे एक काम के लिये जाते हुए की, एक दूसरा वैसा ही साधारण काम यतला देना ।

ख्रन्वादिए ( व॰ कृ ) पोछे वर्णित । पुनर्नियुक्त । २ गीस ।उपयोगी ।

द्यान्वादेशः ( पु॰ ) एक श्राज्ञा के बाद दूसरी श्राज्ञा। किसी कथन की हिरुक्ति।

द्यान्वाश्वानं (न॰) हवन की श्रग्नि पर समिधाओं के रखना।

श्चन्वाधिः १ श्रमानत, जो किसी श्रन्य पुरुप की इस लिये सौपी जाय कि, श्रन्त में वह उसे उसके न्यायानुमोदित श्रिष्ठकारी की दे हे । २ दूसरी श्रमा-नत । ३ सतत परिताप, पश्चाताप या पछतावा । श्चन्वाधियं ) (न०) एक प्रकार का सीधन, जी श्चन्वाधियकं रेसी की विवाह के बाद पतिञ्चल या पितृकुल श्वथवा उसके श्चन्य कुटुम्बियों से प्राप्त होता हैं।

श्चन्वारम्भः (पु॰) ) स्पर्शः । किसी विशेष धम्मां-श्चन्वारम्भग्म् (न॰) ) नुष्टान के वाद यजमान का स्पर्शं या पीठ ठोकना यह जताने का कि, उसका कृत्य सुफल हुश्चा ।

ध्रान्वारोह्गां (न०) किसी सती स्त्री का पति के शव के साथ या पीछे भरम होने के लिये चिता पर चढना।

स्रान्वासनम् (न०) सेवा। पूजा। २ एक के चैठने के याद दूसरे का चैठना। ३ दुःख। शोक। प्रान्वाहार्यः ( प्र० ) ) मृत प्रुरुप के उद्देश्य से प्रति प्रान्वाहार्यसम् ( न० ) | ग्रामावास्या के दिन किया ग्रान्वाहार्यकस् ( न० ) | जाने वाला मासिक श्राद्ध । ग्रान्वाहिक ( वि० ) [ स्त्री०—श्रान्वाहिकी ] दैनिक । ग्रान्वित ( व० छ० ) १ ग्रुक्त । सम्बन्धप्राप्त । २ किसी पद्य के शब्द जो वाक्यरचना के नियमानुसार यथास्थान रखे गये हों । ३ साधर्म्य के श्रानुसार भिन्न भिन्न वस्तु जो एक श्रेणी में रखी हुई हों ।

श्चन्वीत्तर्गा (न॰) १ ध्यान से देखना । २ ख़ोज । श्चन्वीत्तर्गा (स्व॰) श्रनुसन्धान । विचार । श्चन्वीत देखो श्चन्वित ।

ध्यन्त्रचं ( श्रव्यया॰ ) पद्य के वाद पद्य ।

ध्यन्वेषक ) (वि॰) खेाजने वाला । तलाश । ध्रन्वेषिन् } करने वाला । ध्रन्वेष्ट्र }

श्चाप् (स्त्री॰) [ इसके बहुवचन ही में रूप होते हैं। श्चापः, श्रपः, श्रद्धिः, श्रद्धयः, श्रपां श्रोर श्रप्सुः, किन्तु वैदिक साहित्य में इसके रूप दोनों वचनों, में एकवचन और वहुबचन में मिलते हैं।] जल । पानी ।—पतिः (पु॰) वरुण का नाम । र समुद्ध।

द्याप ( श्रन्यया० ) जब यह किसी किया में उपसर्ग के रूप में जोड़ा जाता है; तब इसका शर्थ होता है दूर । हट कर । विरोध । श्रस्वीकृति । खगडन । वर्जन । कई स्थलों पर श्रप का शर्थ होता है दुरा । श्रश्रेष्ठ । विगड़ा हुआ । श्रश्रुद्ध । श्रयोग्य ।

भ्रापकर्गा ( न॰ ) १ श्रवुचित रीति से वर्तना । २ बुराई करना । श्रपमान करना । चिड़ाना । दुर्च्यव-हार करना । घायल करना ।

भ्रयकर्तृ (वि॰) सांघातिक। श्रतिष्टकर। श्रप्रीति-कर। (पु॰) शत्रु। श्रपकर्मन् (न०) १ दुष्कर्म । दुराचार । दुष्टाचरण । २ दुष्टता । श्रत्याचार । ज्यादती । ३ कर्ज श्रदा करना । श्रद्या चुकाना । "दत्तस्यानपकर्मच ।" ( मनु० )

श्चपकर्पः (पु॰) नीचे के खींचना । २ घटावा । कसी । उतार । ३ निरादर । श्वपसान । वेकदी ।

श्रपक्तर्पक ( वि॰ ) घटाने वाला । छोटाकरने वाला । नीचे खींचने वाला ।

श्रपक्तर्पत्तम् (न०) १ हटाना। खींच कर नीचे खे जाना। खींचकर निकालना। २ कम करना। ३ किसी के किसी स्थान से हटाकर स्वयं उस पर वैठना।

श्चपकारः (पु॰) १ श्रनिष्टसाधन । ह्रेप । द्रोह । ह्यराई । नुकसान । हानि । श्रनभत । श्रहित । २ दुष्टता । श्वत्याचार । उग्रता । ३ श्रोद्धा या नीच कर्म ।—श्चर्थिन् (वि॰) विद्वेषकारी । श्रनिष्ट-प्रिय । दुराशय । —शब्दः (पु॰) गालियाँ । कुवाच्य । श्रपमानकारक उक्ति ।

श्चपकारक ) (वि॰) १ श्रिनिष्टकर्ता । चित श्चपकारिन् ) पहुँगाचने वाला । हानिकारी । २ विरोधी । देपी ।

द्रप्रदक्तारकः ) (पु॰) श्रपकार करने वाला। बुराई श्रपकारी ) करने वाला।

द्यपङ्खशः ( पु॰ ) दन्तरोग विशेप ।

ध्रपक्तत (वि॰)) श्रपकार किया हुआ। श्रपकारी। ध्रपकृति (स्री॰)) श्रपक्रिया। श्रपकार। स्ति। ध्रपकृष्ट (व॰ कृ॰) १ हटाया हुआ। खींच कर से जाया हुआ। २ नीच। दुष्ट। श्रुद्ध।

ध्रपकृष्टः ( पु॰ ) काक । कौत्रा ।

श्रपकौशली (स्त्री॰) खबर । समाचार । सूचना ।

ध्रपतिः (स्री०) १ कचापन । २ अजीर्ण ।

श्चपक्रमः (पु०) १ पलायन । सन्गद । दौड़ । भागना । २ (समय का ) निकल जाना । (वि०) ग्रस्त-व्यस्त । गड़वड़ ।

श्चपक्तमग्राम् (न॰)) पलायन । (सेना का) पीछे श्चपकासः (पु॰) हटजाना । निकलभागना । भन्नकर निकल जाना । अपक्रोशः (पु॰) गाली । अपशब्द । निन्दन । जुगुप्सन । तिरस्कार ।

ध्रप्रसम् (वि॰) श्रपरियत । नहीं बढ़ा हुआ। कचा।

श्रपत्त (वि०) १ विना पंख का । उड़ने की शक्ति से हीन । २ जो किसी दल विशेष का न हो । ३ जिसका कोई मित्र या श्रनुयायी न हो । ४ विरुद्ध । उल्टा।—पातः (पु०) पत्तपातराहित्य । न्याय । खरापन ।—पातिन् (न०) जो किसी की तरफ़दारी न करें । खरा । न्यायी।

श्चपद्मयः ( ९० ) नाश । श्रधःपात । हास । चय ।

श्रपद्तेपः (पु॰) ) १ फेंकना । पल्टाना । २ श्रपद्तेपग्रम् (न॰) ) गिराना । च्युतकरना । ३ प्रकाशादि का किसी पदार्थ से टकरा कर पलटना । १ (वैशेपिक दर्शनानुसार ) श्राकुञ्चन, प्रसारण श्रादि पांच प्रकार के कमों में से एक ।

भ्रपगराङः ( पु॰ ) वालिग । वयस्क ।

श्रापगमः (पु॰) ) १ प्रस्थान । वियोग । २ पात । श्रापगमनम् (न॰) ) गायव ।

भ्रापगतिः ( छी॰ ) वदिक्तस्मती । दुर्भाग्य । श्रमाग्य । भ्रापगरः १ (पु॰) धिक्कार । डाँटडपट । गालीगलीज । २ गालियाँ देनेवाला या श्रियवचन कहने वाला ।

द्यपगर्जित (वि॰) गर्जनाग्रन्य।

भ्रपगुगाः ( पु॰ ) दोप । अवगुण ।

द्र्यपरोापुर (वि॰) नगरद्वार से ग्रून्य । जिसमें फाटक न हो।

भ्रापघनः (पु॰) देह । शरीर । श्रवयव । शरीरावयव । भ्रापघातः (पु॰) १ हत्या । हिंसा । २ वञ्चना । घोखा । विश्वासघात ।

अपघातिन् (वि॰) विश्वासघाती । हिंसक । हत्या करने वाला ।

भ्रापचः (पु॰) १ रसोई बनाने के श्रयोग्य श्रथवा जा श्रपने लिये रसोई न बनावे । २ गँवार रसोइया । ३ एक प्रकार की गाली ।

द्यपचयः (पु॰) अवनति । हास । सड़न अधः-पात । नारा । २ ऐव । त्रुटि । दोष । असफलता ।

द्यपचरितं (न॰) श्रपराध । भूल । दुष्कर्म । श्रपचारः (पु॰) १ प्रस्थान । मृत्यु । २ श्रभाव । राहित्य । ३ श्रपराध । दुष्कर्म । श्रसदाचरण । जुर्म । ४ श्रपथ्य ।

श्रपन्रारिन् ( वि॰ ) दुष्ट । दुरा । श्रसदाचारी ।

द्यपिन्नतिः (स्त्री॰) हानि । स्रधःपात । नाश । २ व्यय । ३ पाप का प्रायश्चित्त । समन्वय । त्रित-पूरण । ४ सम्मान । पूजन । प्रतिष्ठाप्रदर्शन ।

ग्रयच्छित्र (वि॰) विना छाते का। छाता रहित।

श्चपच्छाय (वि॰) ३ जिसकी परछायी न हो । २ चमक रहित । धुंघला ।

भ्रपच्छायः ( पु॰ ) जिसकी परछाई न हो । देवता ।

श्रपच्छेदः (५०) ) ३ काट ढालना । २ हानि । श्रपच्छेदनम्(न०) ∫ ३ वाधा।

श्रपज्ञयः ( पु॰ ) हार । शिकस्त ।

अपजातः ( पु॰ ) बुरी सन्तान । सन्तान जाे अपने माता पिता के गुर्णों के समान न हाे ।

ग्रपज्ञानं ( न॰ ) ग्रस्वीकृति । छिपाव । दुराव ।

ग्रपञ्चीकृतं ( न॰ ) पदार्थं विशेष जो पाँचतत्वों से न वना हो ।

ग्रपटी (स्त्री॰) १ क़नात । कपड़े की एक प्रकार की विशेष पर्दा । २ पर्दा ।

श्चपटु ( वि॰ ) श्रनिपुण गाउदी । भौंदू । २ वक्तृत्व शक्ति में जे। निपुण न हो । ३ बीमार । रोगी ।

श्चपठ (वि॰) जा पढ़ न सके। जा पढ़ा न हा। श्रधस पाठक।

श्रपिगडित (वि॰) १ जेा विद्वान न हेा । जेा बुद्धिमान न हो । सूर्ख | श्रपढ़ । श्रज्ञानी । २ जिसमें चातुर्य, रुचि श्रौर दूसरों की सराहना करने का श्रभाव हो ।

द्यपग्य (वि॰) जे। विक न सके।

घ्रपतर्पर्गा ( न० ) ( बीमारी में ) कड़ाका । लंघन । ग्रसन्तोष ।

श्रपति । (वि॰) विनास्वामी के। विनापित के। श्रपतिक ∫ श्रविवाहित।

श्चपत्तीक (वि॰) विना स्त्री वाला । पत्नीरहित । श्चपत्यं (न॰) सन्तिति । शिशु । सन्तान । श्रौलाद । —काम (वि॰) पुत्र या पुत्री की इच्छा रखने वाला ।—पथः (पु॰) योनि । भग ।—विक-यिन् (पु॰) सन्तान वेचने वाला ।—शत्रुः (पु॰) ९ केकड़ा । २ साँप ।

द्यपत्रप (वि॰) निर्लज । वेहया ।

भ्रपत्रपण्म् (न॰) र्मा । लजा । लाज । भ्रपत्रपा (स्त्री॰)

श्रपत्रपिष्णु (वि॰) शर्मीला । लजीला ।

श्रपत्रस्त ( व॰ क॰ ) भयभीत । दत्त हुग्रा । भय से थमा हुग्रा । भय से रुका हुग्रा ।

श्रपथ (वि॰) मार्गहीन ।—गामिन् (वि॰) ब्ररी राह चलने वाला । कुमार्गी ।

श्रपथम् (न०) ो द्वरी सङ्क । सङ्क का श्रभाव । श्रपन्था(स्त्री०) ∫ (श्रलं०) द्वरी राह । पाप की राह ।

अपथ्य (वि॰) १ अयोग्य । अनुचित । हानिकारी । ज़हरीला । २ अहितकर । जो गुणकारी न हो । ३ ख़राय । अभागा । – कारिन् (वि॰) अप-राधी । जुर्म करने वाला ।

ध्रपदः (पु॰) उरग । सरीस्प, सर्पं श्रादि ।— ध्रन्तर (वि॰) समीपस्थ । श्रति निकट ।— श्रन्तरम् (न॰) समीप्य । निकटता ।

श्रपद्म् (न॰) १ बुरा स्थान या घर। २ शब्द जो पदवाच्य न हो। ३ न्योम।

ध्यपद्तिगां ( श्रन्यया० ) वाई श्रोर ।

थ्रपद्म (वि॰) श्रसंयमी । विना इन्द्रिय-निग्रह-वान् ।

भ्रपद्श ( वि० ) दस की संख्या से दूर ।

ग्रपदानं ो ( न० ) १ सदाचरण । विद्युद्ध श्राच-श्रपदानकम् ∫रण । २ महान् या उत्तम काम । सर्वेत्तिम कर्म । ३ सम्यक् पूर्ण किया हुश्रा कार्य ।

अपदार्थः ( पु॰ ) १ कुछ नहीं । २ वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हुए हों उनका ग्रर्थ न होना ।

" अपदार्थीप वक्वार्यः चनुतारति "

---कान्यप्रकाश ।

ष्ट्रपदेशः ( पु० ) १ वयान । कथन । उपदेश । वर्णन २ वहांना । व्याज । मिस । २ जच्य । उद्देरय ३ श्रपने स्वरूप का छिपाना । भेप वदलना । १ स्थान । ६ श्रस्त्रीकृति । ७ कीर्ति । नामवरी । । छल । घोखा । द्यायाजी ।

श्रपद्वता ( ज़ी॰ ) भूत । प्रेत । दुष्ट श्रात्मा ।

श्रपद्रव्यं ( न० ) बुरी वस्तु ।

श्चपद्वारं ( न॰ ) वमल का दरवाज़ा । वसली हार ।

श्रपधूम (वि॰) धूमरहित।

प्रपध्यानं ( न॰ ) दुरे विचार । श्रनिष्टचिन्तन । मन ही मन श्रकेासना ।

श्चपध्वंसः ( पु॰ ) श्रघःपात । श्रपमान । वेह्ज़्जती । —जः ( पु॰ )—जा ( खी॰ ) किसी वर्णसङ्कर, श्रधम श्रीर श्रद्धत जाति का व्यक्ति ।

श्रपध्वस्त (व॰ कृ॰) शापित । श्रकोसा हुश्रा । घृणित । २ जो श्रच्छी तरह से न कृटा पीसा गया हो । श्रधकुटा । श्रधकचरा । ३ त्यक्त । त्यागा हुश्रा । छोड़ा हुश्रा ।

द्यपध्वस्तः (पु॰) दुष्ट घ्रभागा । जिसमें सदसद्विवेक शक्ति रह ही न गयी हो ।

श्चपनयः (पु०) १ हटाना । श्रलहदा करना । खण्ड-करना । २ द्वरी नीति । द्वरा चालचलन । ३ उपकार ।

श्रपनयनं (न॰) हटाना। श्रलहदा करना। २ (घाव) पुराना। चंगा करना। ३ उन्नरण करना।

श्रपनस ( वि॰ ) नक्टा । नाक रहित ।

श्रपनितः (स्त्री॰) हटाना । श्रलगाना । श्रल-श्रपनीदः (पु॰) हदा करना । नष्ट करना । श्रपनीदनस् (न॰) श्रायश्चित्त करना । दूर करना । श्रपपाठः (पु॰) द्वरी तरह पाठ करना । ग़लत पाठ करना । पाठ में भूल ।

श्रपपात्र (वि॰) नीच जाति के पात्रों (यरतनों)

को काम में लाने से विद्यत ।

श्चपपात्रितः ( १० ) किसी बढ़े दुष्कर्म करने के कारण जाति से च्युत मजुष्य जो श्रपने सम्बंधियों के साथ एक बरतन में खा पी न सके। श्रपपानं (न०) अपेय । न पीने योग्य पीने की वस्तु । श्रपप्रजाता (स्त्री॰) स्त्री, जिसका गर्भपात हो गया है।। भ्रापप्रदानम् ( न० ) र्वस । रिश्वत । थ्रपभ्य । (वि॰) डर से रहित । निर्भय । श्रपभी 🌖 निःशङ्घ । निडर । श्रपभरणी ( छी० ) शन्तिम तारापुक्ष या नचत्र। भ्रपभापग्य (न०) गालियाँ । मानहानि । थ्रपभ्रंशः (पु॰) १ पतन । गिराव । २ विगाड़ । विकृति । ३ विगड़ा हुआ । श्रपमः ( पु॰ ) ब्राहणिक । ब्रहण या श्रयनमरहल सम्बन्धी । क्रान्ति । श्रपकान्ति । द्मपप्तर्दः ( पु<sup>५</sup> ) धृल गर्दा । जेा बुहारा जाय । थ्रपमर्शः ( पु॰ ) छूना । चराना । श्रपमानः ( पु॰ ) निरादार । वेइज्जती । वदनासी । श्रपमार्गः (पु॰) पगढंडी । वगली रास्ता । वुरी रास्ता । ध्रपमुख ( वि॰ ) वदशकः । वदसूरत । कुरूप । श्चपमूर्धन (वि॰) लापरवाह। श्रपमार्जनम् ( न॰ ) १ धो कर साफ करना । पवित्र करना । २ हजामत वनवाना । श्रपमृत्युः ( पु॰ ) कुमृत्यु । कुसमय को मीतः । विजली गिरने से, विप खाने से, साँप श्रादि के फाटने श्रपसृषित ( वि॰ ) १ जो वेष्यगम्य न हो। जे। सस न पड़े। श्रस्पष्ट । २ श्रसहा । नापसंद । भ्रापयशस् ( न॰ ) । वदनामी । श्रपकीर्ति । भ्रापयशः ( पु॰ ) अपयानम् ( न॰ ) भाग जाना । पीछे लौट जाना । थ्रपर (वि॰) १ जो पर या दूसरा न ा । पहिला। पूर्व का । २ पिछ्ला । जिससे कोई पर न हो ३ । दूसरा । श्रन्य । ग्रौर। भिन्न । ४ श्रपकृष्ट । नीचा । — अक्षि, ( पु॰ ) दिचण श्रौर गाईपत्याक्षि । —श्रपराः,—अपरे,—श्रपराणि, दूसरे दूसरे। कई एक। भिल भिल :--ग्रहः, (पु॰) सीसरे पहर !—इतरा, (स्त्री॰) पूर्व दिशा ।—कालः,

( पु॰ ) पीछे का काल। पिछला समय।

--- जनः, ( पु॰ ) पारचात्य जन । परिचमी देशों के रहने वाले। दित्तगां, (श्रव्यया॰) दित्तगां पश्चिम में।—पत्तः, (पु०) १ कृप्णपच् । २ दूसरी ग्रोर । उल्टी ग्रोर । ३ प्रतिवादी ।—पर, (वि०) कई एक। भिन्न भिन्न। तरह तरह के। -पाणि-नीयाः, (पु॰) पाणिनीके शिष्य जा पश्चिममें रहते हें।—प्रगो्य, ( वि॰ ) सहज में दूसरे द्वारा प्रमा-वान्वित होने वाला।—रात्रः, (पु०) रात का पिछला पहर :--परलोकः, ( पु॰ ) स्वर्ग । - स्वस्तिकं ( न० ) ग्राकाश का पश्चिमी ग्रन्तिम विन्दु ।— हैमन ( वि॰ ) शीतकाल का पिछला भाग । ग्रपरः ( पु॰ ) ३ हाथी का पिछला पैर । २ रात्र । श्रपरम् (न०) १ भविष्य । २ हाथी का पिछला पैर । ( श्रव्यया० ) पुनः । श्रागे । अपरता (स्त्री॰) | दूसरापन। अनगैरीपन। २४ गुणों में द्यपरम्बं (न०) रेसे एक गुण । श्रन्तर । सम्बन्ध । द्यपरत्र ( थन्य० ) थन्यत्र । दूसरी जगह । थ्रपरक्त (वि॰) १ विना रंग का l खूनरहित । पीला l २ श्रसन्तुष्ट । ग्रपरितः ( स्त्रीः ) १ विच्रेद २ श्रसन्तोप । श्रपरवः ( पु॰ ) भगदा । वि तद ( किसी सम्पत्ति के उपभोग के सम्बन्ध में ) २ श्रपकीर्ति । बदनामी। श्रापरस्पर (वि॰) एक के वाद दूसरा। श्रवाधित। लगातार । अ रा (स्त्री॰) पश्चिम का श्रोर । हाथी के पीछे का धड़ । ३ गर्भाराय । भिह्नी । ४ गर्भावस्था में रुका हुन्ना रजाधर्म । अपराग (वि॰) विना रंग का। श्रपुरागः ( पु॰ ) १ श्रसन्तोप । २ शत्रुता । दुश्मनी । श्रपरांच् (वि॰) सम्मुख। सामने। - राक् (श्रपराक) ( श्रन्यया॰ ) सम्मुख । सामने ।—प्रुख, (वि॰) —मुखी, (स्त्री॰) २ मुंह न मोड़ना । ३ साहस के साथ सामना करना। मोर्चा लेना। अपराजित (वि॰) जो हारा न हो। अजेय।

अपराजितः (पु०) १ एक प्रकार का ज़हरीला कीड़ा।

२ विष्णु। ३ शिव।

क्रपराजिता (स्त्री॰) १ दुर्गा देवी जिनका पूजन दशहरा के दिन किया जाता है । २ श्रोपधि विशेष । यह श्रोपधि कत्ताई में यंत्र की तरह वांधी जाती है । ३ ईशान केाग ।

क्रपराद्धिः (स्त्री॰) १ श्रपराध । कसूर । २ पाप । दप्कर्म ।

श्चपराधः ( पु॰ ) १ कसूर । जुर्म । २ पाप । श्चपराधिन् ( वि॰ ) श्रपराध करने वाला । श्रपराधी । श्चपरिश्रह ( वि॰ ) जिसके पास न ते। केाई वस्तु हो श्रोर न केाई नौकर चाकर । निपट मोहताज । निपट रंक ।

थ्रपरिग्रहः (पु०) १ त्रस्वीकृति । नामंज्री । २ त्रभाव । गरीवी ।

श्चपरिच्छद (वि॰) दरिद्र गरीव। मोहताज। श्चपरिच्छित्न (वि॰) १ सतत २ श्रभेद्य। मिला हुश्रा ३ श्रसीम। इयत्तारहित।

द्यपरिगायः ( पु॰ ) श्रनुदावस्था । श्रविवाहित श्रवस्था । चिर-कौमार्य ।

द्यपरिस्तीता (स्त्री॰) श्रविवाहित लड़की । श्रपरिसंख्यानम् (न॰) १ श्रानन्त्य । २ श्रसीम । ३ श्रसंख्यस्व ।

श्रपरीिच्चत (वि॰) १ श्रनजांचा हुत्र्या । श्रसिद्ध । २ क्विवचारित । मूर्खतापृर्ण । श्रविचारित । ३ जो सब प्रकार से सिद्ध या स्थापित न हुत्र्या हो ।

श्चपरुप् (वि॰) क्रोधशून्य।

अपरूप (वि॰) [स्री॰—श्रपरूपा या श्रपरूपी] वदशक्तु । कुरूप । वेढंग । श्रंगभंग ।

द्यपरेद्यः ( अन्यया० ) दूसरे दिन । श्रगले दिन । श्रपरोत्त (वि०) १ श्रदस्य । जो देख न पड़े । इन्द्रियों द्वारा जाना जाने वाला । २ समीप ।

य्रपरोधः ( पु॰ ) वर्जन । मनाई । रोक ।

ग्रपर्गा (वि॰) पत्तारहित।

द्यपर्गा (स्त्री॰) पार्वती या दुर्गा देवी का एक नाम । द्यपर्याप्त (वि॰) १ श्रयधेष्ट । जे। काफ़ी न हो। २ श्रसीम । सीमारहित । ३ श्रशक्त । श्रसमर्थ श्रयोग्य । त्र्यपर्याप्तः ( स्त्री॰ ) १ त्रपूर्णता । कर्मा । त्रृटि । २ त्रयोग्यता । श्रत्तमता ।

द्यपर्याय (वि॰) क्रमरहित । वेसिलसिले ।

भ्रापर्यायः ( पु॰ ) क्रम या विधि का श्रभाव । जिसका कोई क्रम या सिलसिला न हो ।

द्मपर्युपित (वि॰) रात का रखा हुत्रा नहीं। वासी नहीं। ताज़ा। टटका।

द्यपर्वन (वि॰) जिसमें गाँउ न हो । (न॰) १ वेजोड़ श्रथवा जिसमें जोड़ने की जगह न हो । २ वे समय । श्रनऋत ।

द्यपत्त (वि॰) वेमांस का। द्यपत्तम् (न॰) पिन या वोल्ट्ट।

ध्रपलपनम् (न॰) ) १ छिपाव । दुराव । २ ध्रपलापः (पु॰) ) छिपाना । किसी वस्तु की जानकारी के छिपाना । निकास । सत्य वात का, विचार का श्रीर भाव का छिपाना । —द्ग्डः, (पु॰) मिथ्याभाषण के लिये सज़ा ।

श्चपलापिन् (वि॰) इंकार करने वाला। सुकरने वाला। द्विपाने वाला। [प्यास। श्चपलापिका (स्त्री॰) श्चपलासिका (खी॰) वड़ी श्चपलापिन् ) (वि॰) १ प्यासा। २ प्यास या श्चपलापुक ) श्चमिलापा से सुक्त। श्चपवन (वि॰) विना श्राँधी वतास के। पवन से

ग्रपवन ( वि॰ ) विना श्राधा वतास के। पवन स रिचत ।

द्यपवनम् ( न॰ ) नगर के समीप का वाग । उपवन । लताकुक्ष ।

श्रपवरकः ( पु॰ ) ) १ भीतरी कमरा । २ श्रपवारका (स्त्री॰) रे रोशनदान । भरोखा ।

द्यपवरगां ( न० ) १ पर्दा । चिक । २ कपड़ा ।

द्यपवर्गः (पु॰) १ पूर्णता । समाप्ति । किसी कार्य का पूर्ण होना या सुसम्पन्न होना । २ प्रपवाद । विशेप नियम । ३ स्वर्गीय ग्रानन्द । ४ भेंट । पुरस्कार । दैन । ४ त्याग । ६ फेंकना । छे। इना (तीरों का ) ।

श्रपवर्जनम् (न०) १ त्याग । (प्रतिज्ञा की) पूर्ति । उन्धरण होना । २ भेंट । दान । ३ स्वर्गीय श्रानन्द। श्रपवर्तनम् (न०) पलटाव । उलटफेर । २ विश्वत करना । भ्रापवादः ( पु॰ ) १ निन्दा । श्रपकीर्ति । कलङ्कः । २ नियम विशेष जो व्यापक नियम के विरुद्ध हो। ३ त्राज्ञा। निर्देश। ४ खण्डन। प्रतिवाद। ४ विश्वास । इतमीनान । ६ प्रेम । सौहार्द् । सद्भाव । श्रात्मीयता । ७ वेदान्तशास्त्रानुसार श्रध्यारोप का निराकरण।

अपवाद्क ) (वि॰) १ निन्दक । यदनाम करने श्रपवादिन् ) वाला । २ विरोधी । किसी श्राज्ञा को हटाने वाला । वाहिर करने वाला ।

ग्रपवारगाम् (न०) १ छिपाव । उकाव । २ श्रन्तर्थान । ३ रोक। व्यवधान। वीच में पड़ कर आधात से यचाने वाली वस्तु ।

भ्रपवारित (<sup>।</sup>वे॰ कृ॰ ) १ डका हुत्रा । छिपा हुत्रा । २ दूर किया हुआ। हटाया हुआ। ३ तिरोहित। श्रन्तिहंत ।

ग्रपुवारितम् ) (न॰) छिपे हुए या गुप्त तीर श्रपवारितकम् ) तरीके।

ग्रपवाहः (पु॰) } १ दूर करना । हटाना । ग्रपवाहनम् (न॰) ∫ २ कम करना । घटाना ।

ग्रपविञ्ल (वि॰) श्रवाधित । विना रोक टोक का ।

भ्रपविद्ध (व॰ कृ॰) १ ढलकाया हुआ या दूर फैका हुत्रा। २ त्यक्त | त्यागा हुत्रा । छे|ड़ा हुत्रा । श्रस्वी-कृत किया हुन्ना । भूला हुन्ना । स्थानान्तर किया हुग्रा। छुड़ाया हुग्रा। रहित । हीन । २ नीच। चुद्र । श्रोद्धा ।

ध्रपविद्धः (५०) हिन्दूधर्मशास्त्रानुसार वारह प्रकार के पुत्रों में से वह पुत्र जिसे उसके जनक जननी ने त्याग दिया हो ग्रीर ग्रन्य किसी ने उसे गोद ले लिया हो।

श्चपविद्या (स्त्री॰) श्रज्ञता । श्राध्यात्मिक श्रज्ञान । श्रविद्या । माया ।

भ्रपवीण (वि॰) बुरी वीणा रखने वाला या विना वीणाका।

घ्रपवोगा ( स्त्री॰ ) बुरी वीगा ।

श्चपवृक्तिः ( स्त्री० ) पूर्ति । समाप्ति । सम्पूर्णता ।

थ्रपवृतिः (स्त्री०) । खुलाव । जो ढका न हो । भ्रापवृद्धिः (स्त्री॰) समाप्ति । छोर । श्रन्त ।

श्चपवेधः ( पु॰ ) ग़लत छेदना ( मोती श्रादि का )। ठीक स्थान पर न वेधना।

भ्रापच्ययः ( पु॰ ) फिज्रुलख़र्च । निरर्थक च्यय ।

भ्रपगकुनम् ( न० ) वुरा सगुन । श्रसगुन ।

ध्रपशङ्क ( वि० ) निडर । निर्भय । ग्रपशब्दः ( पु० ) १ ग्रशुद्ध शब्द । दूपित शब्द । २ श्रसंबद्ध प्रलाप । ३ गाली । कुवाच्य । ४

श्चपशिर्स् ( वि॰ ) सिररहित । वेसिर का । श्चपशीर्प । भ्रपशीर्पन्

थ्रपशुच् (वि॰) विना शोक। (पु॰) रूह। जीवात्मा ।

थ्रपर्गाकः ( पु० ) त्रशोकवृत्त ।

पाद । गोज़ । श्रपानवाय ।

ध्रपश्चिम (वि॰) जिसके पीछे कोई न हो । २ प्रथम । पूर्व । सब के श्रागे वाला । ३ श्रति । श्रत्यन्त । " श्रपश्चिमा कपृानापदं माप्तवत्यदं।"

—रामायण

घ्रपश्रयः ( पु॰ ) क्किया । वालिश । थ्रपश्री ( वि॰ ) सीन्दर्यरहित । वदसूरत । श्रपष्ठं ( न० ) श्रङ्कश की नोंक।

ध्रपष्ठु (वि॰) १ विरुद्ध । २ प्रतिकृत । ३ वाँया। ( श्रन्य० ) १ विरुद्ध । २ भुठाई से । ३ निर्दोपता से। ४ भली भाँति। ठीक ठीक।

( वि॰ ) उल्टा । विरुद्ध ।

श्रापसदः (पु॰) १ जातिवहिष्कृत । २ श्रधम । नीच । श्रपकृष्ट । ३ नीच जाति विशेष ।

श्चपसरः ( पु॰ ) १ श्रपसरण । हटना । पीछे लौटना । २ युक्तियुक्त कारण । ३ उचित चमाप्रार्थना ।

ग्रपसरणम् (न०) चला जाना । लौट जाना (सेना का)। यच कर निकल जाना।

भ्रापसर्जनम् (न०) १ त्याग । २ भेंट या दान । ३ स्वर्गीय सुख।

( पु॰ ) जासूस । भेदिया ।

श्चयसर्पर्यां ( न॰ ) पीछे हटना या जाना । भेदिया की तरह भेद लोना ।

थ्रपसन्य ) (वि॰) १ दहिना । २ उल्टा । श्रपसन्यक ) विरुद्ध ।

त्रपसन्यम् ( ग्रन्थया॰ ) यज्ञोपवीत का वाँएं कंधे से दहिने कंधे पर करना ।

द्मपसारः ( पु॰ ) १ वाहिर जाना । वहिर्गमन । पीछे लौटना । २ निकास । निकलने का रास्ता ।

द्यपसारताम् (न०)। दूर हटाना। हँका देना। द्यपसारता (स्त्री०) ∫ निकाल देना। रास्ता देना। याजू हो जाना।

श्रपसिद्धान्तः ( पु॰ ) श्रसत् सिद्धान्त ।

ग्रपसृप्तिः ( स्त्री॰ ) गमन ।

ग्रापस्करः (पु॰) पहियों की छोड़ गाड़ी का ग्रन्य कोई भाग।

श्चापस्करम् (न०) १ विष्ठा । २ योनि । भग । ३ गुदा । मलद्वार ।

द्यपस्नानं (न०) १ ष्रशौचस्नान । २ ग्रपवित्र स्नान । ऐसे जल में स्नान करना जिसमें कोई मनुष्य पहिले प्रपना शरीर धो चुका हो ।

श्रपस्पश (वि॰) जिसके पास जासूस न हो। श्रपस्पर्श (वि॰) विचेतन। संज्ञाहीन। श्रनुभव-शक्तिहीन।

ग्रपस्प्रारः (पु॰) ) १ विस्मृति । आन्ति । ग्रपस्मृति (वि॰) ∫ २ मिरगी । वीमारी ।

श्रपस्मारिन् (वि॰) ) भुलक्ष्ड । भूल जाने वाला । श्रपस्तृतिः (स्री॰) ) मिर्गी के रोग वाला ।

श्चपह (वि॰) दूर रखते हुए। स्थानान्तरित करते हुए। नास करते हुए।

श्चपहतपाप्पा ( वि॰) जिसके समस्त पाप दूर हो गये हों । वेदान्त द्वारा जानने योग्य (त्रात्मा) ।

श्चपहतिः (स्त्री॰) हटाना। नष्ट करना। विनास। उच्हेद।

द्यपहननम् (न०) निवारण करना । हटाना । प्रति-चेप करना । पीछे हटाना ।

भ्रपहरसाम् (न०) १ हर ले जाना । स्थानान्तरित करना । र चुराना ।

भ्रपहस्तितं (न॰) । श्रकारण हास । मूर्खतापूर्णं भ्रपहासः (पु॰) । हास । निरर्थंक हास्य । ध्रपह्दस्तित (व॰ क़॰) निरस्त । हराया हुग्रा । गले में हाथ देकर निकाला हुग्रा । रद्दी किया हुग्रा । छोड़ा हुग्रा । त्यागा हुग्रा ।

श्चपद्वानिः (छी०) १ त्याग । विच्छेद । २ श्रन्तर्घान । नारा । वर्जन ।

भ्रपहारः ( पु॰ ) लूट । चोरी । छिपाव । लुटाना । श्रपचय । श्रपहरख । सङ्गोपन ।

म्रपहारक ( वि॰ ) १ म्रपहरख करने वाला । छीनने वाला । वलात् हरने वाला । २ डॉक्ट । चोर लुटेरा ।

भ्रपहारी (वि॰) १ भ्रपहरग्रशील । २ नाश करने बाला । ३ चेार । लुटेरा ।

भ्रपहत (वि॰) छीना हुग्रा। लूटा हुग्रा। चुराया हुग्रा।

द्रप्रपहुंचः (पु॰) छिपाव। दुराव। २ वाग्जाल से सत्य के छिपाना ।३ यहाना । टालमट्टल । ४ स्नेह । प्रेम ।

श्रपहुतिः ( छी॰ ) १ मुकरना । सत्य के। छिपाना । २ काव्यालङ्कार विशेष । इसमें उपमेय का निपेध कर के उपमान स्थापित किया जाता है ।

श्रपहासः ( पु॰ ) घटाव । कमी ।

द्यपाकः (पु॰) १ त्रजीर्ण | ग्रनपच | २ कचापन । ३ त्रवयस्कता ।

श्चपाकरग्राम् ( न० ) ६ निराकरग्र । हटाना । दूर करना । २ 'श्रस्वीकृति । नामंजूरी । खरडन । ३ श्रदायगी । कर्ज की श्रदायगी का प्रवन्ध । ४ व्यवसाय उत्तोजन । किसी कारवार के समेटना । उठा देना ।

भ्रपाकर्मन् (न०) श्रदायमी । परिशोध । भ्रत्य-परिशोध की न्यवस्था । कारवार उठाना ।

श्रपाद्यतिः ( छी॰ ) श्रस्वीकृति । स्थानान्तरित कारण । भय या कोघ से उत्पन्न उङ्गास ।

द्यपाद्म ( वि॰ ) १ विद्यमान । प्रत्यत्त । इन्द्रियप्राह्म । २ नेत्रहीन । दुरे नेत्रों वाला ।

श्रपांक्त ) (वि॰) एक पंक्ति में नहीं । जाति श्रपांक्तिय } वहिष्कृत । जो श्रपनी विरादरी के साथ श्रपांक्तय ) वैठ कर न खा पी सके।

्रे (पु०) १ र्घांख का कीया । २ सम्प्र-भ्रपाङ्गः श्रपाङ्गकः ∫ दाय सूचक माथे पर का चिन्ह । ३ काम-देव ।—दर्शनं, ( न० ) —द्वृष्टिः, ( स्त्री० ) —विलोकितं, (न०)—वीन्तर्गं, (न०) कनिवयों से देखना । श्रांख मारना । श्रपाच् ) (वि॰) १ परचात्भाग में स्थित । पीछे । श्रपांच् ) श्रनखुला । श्रस्पष्ट । ३ पारचात्य । ४ द्चिणी। द्चिण का। श्रपाची ( स्ती॰ ) दिच्या या परिचम दिशा । श्रपाचीन ( वि॰ ) १ पीछे की घुमा हुया । पीछे की मुदा हुन्ना । २ घटस्य।जी न देख पड़े।३ द्विण का। परिचम का। सामने का। उल्टा। ध्रपाच्य (वि॰) दिल्णी या पश्चिमी। भ्रपाणिनीय (वि॰) १ पाणिनी के नियमों के विरुद्ध। २ वह जिसने पाणिनी का व्याकरण भली भाति न पड़ा हो । संस्कृत भाषा का मामूली ज्ञान । श्चपाञ्चं (न०) १ कुपात्र । बुरा वरनन । श्रयोग्यपुरुप । दान देने के लिये प्रयोग्य व्यक्ति । निन्दित । दुराचारी । ध्रपात्रीकरगाम ( न० ) निन्दित कर्म करने वाला। श्रयोग्यता । नै। प्रकार के पापों में से एक। ध्यपादानं १ (न०) हटाना । ध्रलगाव । विभाग । २ व्याकरण में पांचवीं कारक। श्रपाध्वन् ( पु॰ ) घुरा मार्ग । श्रपानः ( पु॰ ) १ शरीर में नीचे रहने वाला पवन । पाँच प्राण वायुत्रों में से एक। यह गुदा मार्ग से निकलता है। २ गुदा। ध्रपानृत (वि॰ ) सत्य । श्रसत्य से मुक्त । **घ्रपाप ) (वि॰) पापरहित । विश्रन्द । पवित्र ।** श्रपापिन् ∫ धर्मात्मा । थ्रपां ( श्रप् का बहुबचन )—ज्योतिम् , (न॰) विजली विद्युत ।—नपात्, सावित्री श्रीर श्रम्नि की उपाधि। —नाधः, ( पु॰ ) पतिः, (पु॰) १ समुद्र । २ वरुण का नाम ।--निधिः, (पु॰) १ ससुद्र। २ विष्णु का नाम ।—पाथम्, ( न० ) भेाजन ।— पित्तं, (न०) भ्रग्नि ।--यानिः, ( पु० ) समुद्र। श्रपामार्गः ( ५० ) चिचडा । श्रजामारा । श्रपामार्जनं (न०) धोना । साफ करना । ( रोग थादि को ) दूर करना।

ध्यपायः ( पु॰ ) ६ प्रस्थान । २ वियोग । श्रलगाव । ३ श्रदृश्यता । तिरोहितता । श्रविद्यमानता । सर्वनाश । ४ हानि । चाद । श्रपार (वि॰) १ पार रहित । २ श्रसीम । सीमा-रिहत । ३ जो कभी चुके ही नहीं । बहुता । ४ पहुँच के बाहिर । १ जिसके पार कठिनता से हन्ना जाय । जिससे पार पाना कठिन हो । प्रापारम (न॰) नदी का दूसरा तट। श्रपार्ग (वि०) १ दूर । फासला । २ समीप । ग्रपार्थ ) ( वि॰ ) निकस्मा । हानिकारी । ग्रपार्थक ∫ निरर्थक। ग्रर्थहीन । श्रयावर्गां (न०) ) १ घेरा । २ छिपाव । दुराव । श्रपावृत्तिः (ग्नी∘) ∫ श्रपाचर्तनम् ( न० ) । १ लैाट जाना । पीछे चला श्रपादृत्तिः (ग्नी०) ∫ जाना । भाग जाना । २ कान्ति । थ्रपाश्रय (वि॰) निरावलम्य । शसहाय । श्रपाश्रयः ( ५० ) १ श्राश्रय । श्राश्रयस्थल । २ चन्दोवा। शामियाना। शीर्ष। श्रपासंगः } (पु॰) तरकस । श्रपासङ्गः } श्रपासनं नि०) १ फॅकदेना । रही कर देना । २ त्याग । परित्याग । ३ नारा । श्रपास्तरगां ( न॰ ) प्रस्थान । हटाना । **घ्यपासु (वि० ) निर्जीव । मृत ।** श्चिपि ( श्रव्यया^ ) सम्भावना । प्रश्न । शङ्का । गर्हा । समुचय । श्रनुज्ञा । श्रवधारण । भी । ही । निश्चय । ठीक । द्यपिगीर्गा (वि०) १ प्रशंसित । प्रसिद्ध । २ । कथित । श्रिपिन्छित ( वि॰ ) गँदला नहीं । स्वच्छ । साफ । भ्रापितृक (वि॰) १ पितारहित । २ पैतृक या पुरतेनी नहीं। श्रपेतृक। ध्र**पि**त्य ( वि० ) पैतृक नहीं । श्चिपिधानं-पिधानं ( न० ) ढकना । श्राच्छादन । म्रपिधिः ( खी॰ ) छिपाव । दुराव । ध्यपिवत (वि॰) किसी धर्मानुष्टान में भाग जेनेवाला। रक्तसम्बन्ध युक्त ।

म्रापिहित—पिहित (व॰ इ॰ ) बंद । मुँदा हुआ । दका हुआ । छिपा हुआ ।

श्चर्पोतिः (स्त्री॰) १ प्रवेश । समीप गमन । २ नाश । हानि । ३ प्रलय ।

श्रापीनसः (पु॰) नाक में खुरकी । ठंडक (सिर में । श्रापुंस्का (खी॰) विना पति की खी ।

श्रपुत्रः ( पु॰ ) पुत्ररहित ।

श्रपुत्रक (वि॰) पुत्र या उत्तराधिकारी रहित । श्रपुत्रिका (स्री॰) पुत्र रहित पिता की लड़की जिसके निज का भी कोई पुत्र न हो ।

श्रपुनर् ( अन्यया० ) फिर नहीं । सदा के लिये । एक बार । सदैव । — श्रान्वय ( वि० ) पुनः न लीटने वाला । मृत । — श्रादानं ( न० ) वापिस न लेना या पुनः न लेना । — श्रावृत्तिः ( स्त्री० ) मोत्त । श्रपुष्ट ( वि० ) १ दुवला । पतला २ थीमा । श्रमसर । कोमल ( स्वर ) ।

ग्रपूपः (पु०) पुत्रा। मालपुत्रा। श्रॅंदरसा।
ग्रपूपां (स्ति०) शालमली वृत्तः। सेमर का पेदः।
ग्रपूर्णं (वि०) श्रध्रा। जो पूर्णं न हो। श्रसमाप्त।
ग्रपूर्वं (वि०) जो पहिले न रहा हो। नया। विलत्त्राः। श्रसाधारणः। श्रद्धतः। ३ श्रपरिचितः।
श्रथम नहीं।—पितः (स्ती०) जिसके पहिले
पित न रहा हो। कारी। श्रविवाहिता।—विधिः
(स्ती०) श्रन्य प्रमाणों से श्रप्राप्त श्रर्थं का विधान
करने वाला।

भ्रपूर्वः ( ५० ) परमात्मा ।

म्रापूर्वम् ( न॰ ) पाप पुण्य, जिसके कारण पीछे सुख दु:ख की प्राप्ति होती है ।

थ्रपृथक् ( ग्रव्यया० ) ग्रलहदा से नहीं । साथ साथ समष्टि रूप से ।

द्यपेत्ता (स्त्री॰) | १ उम्मेद । श्राशा । श्रमिलापा । श्रपेत्तर्गा (न॰) ∫ २ श्रावश्यकता ।श्राकांत्ता ।३ कार्य श्रौर कारण का परस्पर सम्बन्ध । सम्बन्ध । ४ परवाह ।ध्यान । ४ प्रतिष्ठा ।सम्मान ।

ध्रपेद्य ध्रपेद्वितव्य } (वि०)वाञ्छानीय। ध्राकाँचणीय। ध्रपेद्वणीय | अपेवित। ज़रूरी।

ष्ट्रपेक्तितम् ( न॰ ) ख़्वाहिश । इच्छा । सम्मान । सम्बन्धं ।

ध्रपेत (सं० का० कृ०) १ तिरोहित । गया हुआ । २ विरुद्ध । रहित । सुक्त । देापरहित ।—कृत्यः (वि०) कार्यश्रन्य ।

द्यपोगग्रडः (पु०) १ किसी शरीरावयव की श्रिधिकता श्रथवा स्वल्पता। देह के किसी श्रद्ध की कमी या वेशी। २ सोलह वर्ष की श्रवस्था के नीचे नहीं श्रर्थात् कपर। वालिग। वयस्क। ३ वालक। वचा। ४ श्रत्यन्त भीरु। वड़ा डरपोंक। १ (चेहरे की) सकुद्दन वाला।

श्चिपोढ (वि॰) निरस्त । त्यक्त । निकाला हुग्रा । श्चिपोद्दक्त (क्षी॰) शाक विशेष । पूर्ति नामक शाक । श्चिपोहः (पु॰) १ स्थानान्तरित करना। हँका देना। भगा देना । पुरना । २ शङ्का या तर्क का निराकरण । ३ तर्क वितर्क करना । वहस करना । ४ उन सव विषयों का निराकरण जो विचारणीय विषय के वाहिर हो ।

द्यपोहनम् ( न० ) तर्क वितर्क करने की शक्ति । बहस करने की योग्यता ।

ग्रपोह्य । ( स॰का॰क़॰ ) हटाने योग्य। दूर किया ग्रपोहनीय । हुग्रा। निकाला हुग्रा।

ग्रापौरुष १ (वि०) १ कायर । भीरु । २ श्रमानु-ग्रापौरुपेयं ∫ षिक । श्रलौकिक ।

श्चर्पौरुषम् । (न०) ३ भीरुता। डरपोंकपन। कायरता श्चर्पौरुषेयम् ∫। २ श्रलौकिक या श्रमानुषिक शक्ति।

श्रप्तीर्यामः । प्र॰) एक यज्ञ का नाम । सामवेद श्रप्तीर्यामन् । की एक ऋचा का नाम । जा उक्त यज्ञ की समाप्ति में पढ़ी जाती है । ज्योतिष्ठोम यज्ञ का अन्तिम या सप्तम भाग ।

भ्रप्ययः (पु०) १ समीप श्रागमन । मिलन । २ (नदी में से ) उत्तेड़ना । उत्तीचना । ३ प्रवेश । श्रन्तर्धान । श्रदृष्ट होना । मोच होना । ४ नास ।

च्रप्रकर्गा (न॰) मुख्य विषय नहीं । वाहियात विषय । ग्रप्रकाश (वि॰) १ धुँधला । काला । चमक से शून्य । २ स्वप्रकाशमान् । ३ तिरोहित । छिपा हुआ । ग्रप्त । ध्रप्रकाशम् ) (श्रव्यया०) चुपके से । गुपचुप । ध्रप्रकाशे )

श्चप्रकृत (वि॰) श्रमुख्य । श्रप्रधान । नैमितिक। २ विषय से भिन्न। श्रप्रासङ्गिक।

श्चप्रकृतम् (न॰) १ उपमान । श्रस्वाभाविक । वनावटी । २ भूठा ।

श्रप्रगम (वि॰) इतनी तेज़ी से जाने वाला कि श्रन्य लोग पीछे न चल सकें।

द्र्यप्रगल्भ (वि॰ ) १ श्रसाहसी । शर्मीला । शीलवान् २ श्रप्रौढ़ । ३ निरुद्यम । ढीला । सुस्त ।

ध्रप्रगुगा ( वि॰ ) न्याकुल । प्रकृष्ट गुगाहीन ।

श्रप्रज (वि॰) १ सन्तान रहित । सन्ततिहीन । २ त्रजुत्पन्न । ३ जो (स्थान या घर ) वसा न हो । जहाँ वस्ती न हो ।

ग्रप्रजस् ो (वि॰) १ सन्तिति हीन । जिसके कोई ग्रप्रजतो रि ग्रीलाद न हो ।

श्रप्रजाता (स्त्री॰) वन्ध्या स्त्री।

ध्यप्रतिकर्मन् (वि॰) १ ऐसे कर्म करने वाला, जिसकी वरावरी श्रन्य कोई न कर सके। २ श्रनिवार्य। श्रति प्रवल। श्रप्रतिरोधनीय।

श्चप्रतिकार ) (वि॰) १ जिसका कोई उपाय या तद-श्चप्रतिकार ) वीर न हो सके। लाइलाज। श्रसाध्य। २ जिसका कोई वदला न दिया जा सके।

च्रप्रतिघ (वि॰) १ त्र्यभेद्य । श्रजेय । २ जे। नष्ट न किया जासके । जो हटाया न जासके । जो दूर न किया जासके । ३ श्रकोधी । शान्त ।

श्रप्रतिद्वंद्व १ (वि॰) १ जिसका कोई प्रतिद्वन्द्वी न श्रप्रतिद्वन्द्व ∫ हो । श्रजेय । २ वेजोड़ ।

श्चप्रतिपत्त (वि॰) १ श्रप्रतियोगी । विपत्तीशून्य । शतुरहित । २ श्रसदश ।

श्चप्रतिपत्ति (स्त्री॰) १ श्रस्वीकृति । श्रकृति । २ उपेत्ता ।३ समभदारी का श्रभाव ।४ दढ़ विचार श्रून्यता । गढ़वड़ी । विद्वलता ।

श्चप्रतिवन्ध (वि॰) १ रुकावट का न होना । स्वच्छ-न्दता । २ विवादरहित । विना भगड़े का ।

ग्रप्रतिवात (वि॰) श्रजेयशक्तियुक्त । वह मनुष्य जिसके समान वली दूसरा न हो । ष्ट्रप्रतिभ (वि॰) १ शीलवान । लज्जालु । २ प्रतिभाश्र्न्य । उदास । ३ स्फूर्ति रहित । सुस्त । ४ मतिहीन । निर्श्वीद्ध ।

द्यप्रतिभट (वि॰) जिसका सामना करने वाला कोई न हो। वेजोड़।

ग्रप्रतिभटः ( पु॰ ) ऐसा योद्धा जिसके सामने कोई खड़ा न रह सके।

श्रप्रतिम (वि॰) जिसकी तुलना न हो सके । वेजोड़ । श्रसदश । श्रसमान । श्रप्रतिद्वन्द्वी ।

ध्यन्नतिरथ (वि॰) ऐसा वीर योद्धा जिसके समान दूसरा वीर योद्धा न हो। वेजोद वीर योद्धा।

श्रप्रतिरथः ( पु॰ ) विष्णु ।

श्चिप्रतिरथम् (न०) १ युद्ध की यात्रा। २ युद्धार्थं यात्रा के लिये किया गया मङ्गलाचार। ३ सामवेद का एक भाग।

प्रप्रप्रतिरव (वि॰) विवादरहित । जिसके सम्बन्ध में कोई भगड़ा न हो ।

श्रप्रतिरूप (वि॰) जिसके समान रूप वाला कोई न हो। श्रद्धितीय। श्रनुपम। जिसकी तुलना न हो सके।—कथा, (स्त्री॰) ऐसा वचन जिसका उत्तर न हो। उत्तरहीन वचन।

ग्रप्रतिवीर्य (वि०) वह जिसके समान शौर्य या परा-क्रम किसी श्रन्य में न हो। श्रथवा जिसके शौर्य या पराक्रम की समानता श्रन्य न कर सके।

द्यप्रतिशासन (वि०) जिसका शासन में दूसरा कोई प्रतिदृन्द्वी न हो। एक ही शासन में रहने वाला।

श्चप्रतिष्ठ (वि॰) १ श्रस्थायी । विनश्वर । २ जो लाभप्रद न हो । निकम्मा । च्यर्थ । ३ श्रपकीर्तिकर ।

च्रप्रतिष्ठानम् ( न० ) श्रनस्थिरत्व । प्रौडता या टडता का ग्रभाव ।

ग्रप्रतिहत (वि॰) १ श्रवाधित । निर्विन्न । श्रजेय । २ श्राद्यातरहित । ३ वलवान । जो निर्वल न हो । ४ जो हतोत्साह न हो ।—नेत्र (वि॰) जिसके नेत्र निर्वल न हो ।

श्चप्रतीत (वि॰) १ जो प्रसन्न या हर्पित न हो। २ जिसकी वात समक्त में न श्रादे। श्रस्पष्ट। शब्द दोप विशेष।

सं० ग० कौ---६

ग्रप्रमत्ता (स्ती॰) कारी लड़की, जिसका विवाह न हुत्रा हो। या जिसका दान न किया गया हो।

स्रप्रत्यद्ग ( वि॰ ) १ अदष्ट । स्रगोचर । २ अज्ञात । ३ स्रविद्यमान । स्रनुपस्थित ।

द्यप्रत्यय (वि॰) ९ श्रात्मसन्दिग्ध । वेएतवार । जिसको किसी पर विश्वास न हो । २ ज्ञानशून्य । ३ व्याकरण में प्रत्यय रहित ।

म्र्यप्रत्ययः (५०) म्रविश्वास । म्रात्मसंगय । २ जिसका मतलव न समभा गया हो । दुर्वोध । ३ प्रत्यय नहीं ।

श्चप्रदित्तिगां ( श्रव्यया॰ ) वाए से दिहनी श्रोर । श्चप्रधान ( वि॰ ) श्रमुख्य । गौग । श्रन्तवंती ।

श्चप्रधानम् (न॰) १ मातहती की हालत । तावेदारी । श्रधीनताथी । २ गौणकर्म ।

ध्रप्रधृब्य (वि॰) ग्रजेय । जो जीता न जा सके । भ्रप्रभु (वि॰) १ जो बलवान न हो । बलरहित । २ जिसमें शासन करने की शक्ति न हो । अशक्त । असमर्थ । अयोग्य ।

श्रप्रमत्त (वि॰) जो प्रमादी न हो । श्रसावधान न हो । सावधान । बुद्धिमान । सतर्क ।

भ्रप्रमद ( वि॰ ) उत्सवरहित । उदास । हर्परहित । भ्रप्रमा ( स्त्री॰ ) श्रयथार्थ ज्ञान । मिथ्या ज्ञान ।

ध्रप्रमार्गा (वि॰) १ ग्रसीम । अपरिमाण । २ ग्रप्रा-माणिक । ३ जो प्रमाण न माना जाय । श्रवि-श्वस्त ।

श्रप्रमाग्राम् (न) १ ऐसी श्राज्ञा या नियम) जो किसी कार्य में प्रमाण मान कर ग्रहण न किया जाय। २ श्रसङ्गति। श्रप्रासङ्गिकता।

अप्रमाद् (वि ) कतर्क। सावधान।

ध्यप्रमादः ( पु॰ ) सावधानी । सतर्कता

श्रप्रमेय (वि॰) जो नापा न जा सके। श्रसीम । सीमारहित । २ जो यथार्थ रूप से न जाना या समभा जा सके । जाँच के श्रयोग्य ।

श्रप्रमेयम् ( न॰ ) ब्रह्म ।

ष्प्रप्रयाणिः (ची॰) गमन न करने वाला। जो उन्नति न करे। (इसका प्रयोग प्रायः किसी की शाप देने या त्रकोसने में होता है। ग्रप्रयुक्त (वि॰) ग्रन्यवहत । जिसका प्रयोग न किया गया ही या किया जा सके । दुर्ज्यवहत् । ग्रवुचित-रीत्या प्रयुक्त । (ग्र॰) दुर्ज्य । ग्रासाधारण । ग्रप्रम्वृत्तः (स्त्री॰) १ कियाशून्यता । निश्चेष्टता । जडता । उत्तेजन। का ग्रभाव ।

ग्रप्रसङ्गः ( ९० ) १ ग्रनुराग का ग्रभाव। २ सम्बन्ध का ग्रभाव। ३ ग्रनुपयुक्त समय या ग्रवसर।

श्रप्रसिद्ध वि॰) १ श्रज्ञात । तुच्छ । २ श्रसाधारण । श्रप्रस्ताविक (वि॰) [ छी॰—श्रप्रस्ताविकी ] श्रप्रासङ्गिक । श्रसङ्गत ।

श्रप्रस्तुत (वि॰) १ श्रसङ्गत । प्रसङ्ग विरुद्ध । २ वाहियात । श्रर्थ रहित । ३ नैमित्तिक । विजातीय । वहिरङ्ग । श्रप्रधान ४ जो प्रस्तुत या विद्यमान न हो ।—प्रशंसा, (स्त्री॰) वह श्रर्थालङ्कार जिसमें श्रप्रस्तुत के कथन द्वारा प्रस्तुत का बेाध कराया जाय ।

ग्राप्रहत (वि॰) १ ग्रनाहत । २ ग्रनजुती सूमि । ३ कोरा कपड़ा।

श्रप्राकरिएक (वि॰) [स्त्री॰—श्रप्राकरिएको ] जो प्रकरण के या प्रसङ्ग के श्रनुसार न हो।

अप्रमाकृत (वि॰) १ जो प्राकृत न हो । गँवारू । २ जो असली न हो । अस्वाभाविक । ३ असाधारण ४ विशेष ।

श्चप्राप्ट्य (वि०) गौग । श्रधीन । निकृष्ट ।

श्रप्राप्त (वि॰) जो मिल न सके। २ जो न पहुँचा हो, न श्राया हो।३ नियम जो लागू न हो।— श्रवसर,—काल (वि॰) श्रनवसर का। वेमोके। श्रनऋतु का। कुसमय का।—योवन (वि॰) जो युवा न हुश्रा हो।—व्यवहार,— वयस्, (वि॰) नावालिग। श्रवयहक।

द्र्यप्राप्तिः ( स्त्री॰ ) ९ श्रज्ञचिय । २ जो पूर्व में किसी नियम से सिद्ध या प्रतिष्ठित न हुश्रा हो । ३ जो घटित न हो ।

श्रमामाणिक (वि॰) [स्त्री॰—श्रप्रामाणिकी] १ जो मामाणिक न हो । कटपटाँग । २ श्रविरवस्त । जो मातवर न हो । द्यप्रिय (वि॰) १ अरुचिकर । नापसंद । २ जो प्यारा न हो जो मित्र न हो ।

प्राप्रियः ( पु॰ ) शत्रु । वैरी ।

श्रिप्रियम् (न॰) श्रहिचकर काम । नापसंद काम । श्रिप्रीतिः (खी॰) श्रहिच । नापसंदगी । घृणा । श्रमिक्ति। पराङ्गमुखता ।

ग्रप्रोद ( वि॰ ) जो प्रीद प्रर्थात् दृढ़ न हो । २ भीरु । ग्रसाहसी । ३ जो पूरा वदा हुन्ना न हो ।

ग्रप्रौढा (स्त्री ) १ ग्रविवाहित लड़की । २ लड़की जिसका हाल ही में विवाह हुग्रा हो, किन्तु जिसे रजस्वला धर्म न होता हो ।

ग्रप्तुत (वि॰) जो प्लुत न हो । ग्रदीर्घीकृत (म्बर<sup>ि</sup>) । ग्रविलम्बित ।

श्राप्सरस् ) ( छी॰ ) इन्द्र की सभा में नाचने वाली श्राप्सरा } देवाङ्गना, जो गन्धवों की छियाँ कही श्राप्सराः ) जाती हैं। स्वर्गवेश्या।—पतिः, (३०) इन्द्र।

ध्यक्तल (वि॰) फलरहित । वेफलवाला । वन्ध्या । २ जो उर्वर न हो । च्यर्थ । निरर्थक । ३ नपुंसक किया हुआ । खोजा या हिजड़ा बनाया हुआ ।— ध्याकों त्तिन्,—प्रेप्सु, (वि॰) ऐसा पुरुप जो श्रपने परिश्रम का पुरस्कार या पारिश्रमिक न चाहे । निस्स्वार्थी ।

श्रफलाकां सिभियंग्नः क्रियते ब्रह्मवादिभिः।

महाभारत

द्यफ्रेन (वि॰) विना फैन का । फेनरहित । प्रफ्रेनम् (न॰) ग्रकीम ।

प्राबद्धः ) (वि॰) १ विना वंधा हुग्रा । ग्रनरुद्ध । ग्र्यवद्धकः ) स्वतंत्र । २ विना प्रर्थं का । निरर्थंक वाहियात । गुमसुम । विरुद्ध ।—मुख (वि॰) जो मुंह का ग्रपवित्र हो । जो गाली गलौज वका करें ।

भ्रवंधु भ्रवन्धु भ्रवांधव भ्रवांधव भ्रवान्धव

थ्रवल (वि॰) १ निर्वल । कमज़ोर । २ अरचित । श्रवला (खी॰) स्त्री । श्रीरत । ग्र्यदाध्य (वि॰) १ दाधा श्रून्य । श्रवाधित । २ पीड़ा रहित ।

द्यावाधः (पु॰) १ रोक्टोक न होना । २ श्रखण्डन । द्यावाल (वि॰) लट्कपन नहीं । लट्का नहीं । जवान । २ छोटा नहीं । पूरा (जैसा पूर्णिमा का चन्द्र)।

ग्रवाह्य (वि॰) १ वाहिरी नहीं। भीतरी। २ (ग्राल॰) परिचित।

द्यविधनः ) ( ५० ) समुद्र के भीतर रहने वाला द्यविन्धनः ) द्यग्नि । वड्वानल ।

घ्रायुद्ध ( वि० ) बुढ्रू । मूर्ख । वेवकृफ ।

ब्रबुद्धिः (स्री॰) । १ ब्रिह्न का श्रभाव । निर्वृद्धिता ।
२ श्रज्ञान । मूर्खंता ।—पूर्व,—पूर्वक, (वि॰) वेसमभा वृक्षा । श्रनजाना हुत्रा ।—पूर्वं ( श्रवुद्धिपूर्वं)—र्चकं, ( श्रवुद्धिपूर्वकम् ) ( श्रव्यया॰)
श्रज्ञातभाव से । श्रनजानपने से ।

प्रायुध् ) (वि॰) निर्वोध । सूड़ । (पु॰) सूर्वं व्यक्ति । प्रायुध् ) सूड़ व्यक्ति (स्त्री॰) यज्ञानता । दुद्धि का प्रभाव ।

थ्रवोध (वि॰) श्रज्ञानी । मूर्खं। मूढ़ । — गम्य (वि॰) जो समक्ष में न श्रावे ।

ग्र्यवोधः ( पु॰ ) यज्ञता । मूर्खता । मूदता । ज्ञान का श्रभाव ।

ध्रान्ज (वि॰) जल में या जल से उत्पन्न ।—कार्गिका कमल का बीज पुटक ।—जः, —भवः,— भूः,—योनिः, (पु॰) ब्रह्मा के नाम । —वान्ध्रवः, (पु॰) सूर्य ।—वाहनः, (पु॰) शिवजी का नाम ।

ध्रय्जम् (न०) १ कमल । २ संख्याविशेप । सौ करोड़ । ग्ररव । ३ भसीड़ा । ४ शंख । ४ चन्द्रमा । ६ धन्वन्तरि ।

भ्रद्जा (स्त्री॰) सीप।

द्याब्जिनी (स्त्री॰) १ कमलों का समुदाय । २ स्थान जहाँ कमल ही कमल हो ।३ कमल का पैाघा । —पतिः, ( पु॰ ) सूर्य ।

ग्रब्दः (पु॰) १ बादल । वर्ष (पु॰ ग्रौर न०)। २ एक पर्वत का नाम ।—ग्रार्धे, (न०) भाषा वर्ष । इ महीना ।—वाहनः, (पु०) शिव जी का नाम ।—गतं, (न०) शताव्दी । सदी । १०० वर्ष ।—सारः, (पु०) एक प्रकार का कपूर । प्राव्धिः (पु०) १ समुद्र । २ ताल । सरोवर । जलाशय । भील । ३ सान ग्रीर कभी २ चार की संख्या का सक्केत ।—ग्रियः, (पु०) वदवानल ।—कफः, —फेनः (पु०) फैन ।—जः, (पु०) चन्द्रमा । २ शक्क । जा, (स्त्री०) १ वारुणी । मद्य । २ तक्मी देवी ।—द्वीपा, (स्त्री०) पृथिवी । —नगरी, (स्त्री०) द्वारकापुरी ।—नवनीतकः (पु०) चन्द्रमा ।—मग्रह्रकी, (स्त्री०) सीप । —शयनः, (पु०) विष्णु भगवान् । सारः (पु०) एक रत्न ।

भ्राव्रह्मचर्य (वि<sup>,</sup>) ३ अपवित्र । २ जे। ब्रह्मचारी न हो ।

श्राव्रह्मचर्यम् ) ( न० ) १ व्रह्मचर्यं का श्रभाव । श्राव्रह्मचर्यकम् ) २ खीगसङ्ग ।

भ्रव्रह्मस्य ( वि॰ ) व्राह्मण के योग्य नहीं । २ व्राह्मणें के प्रतिकृत ।

भ्रज्ञह्मग्**यम् (न०) ब्राह्मण के श्रयोग्य कर्म ।** भ्रज्ञह्मन् (वि०) ब्राह्मणों से भिन्न या ब्राह्मणों का अभाव ।

श्रमकिः (स्त्री॰) १ श्रद्धा का या श्रनुराग का श्रभाव। २ श्रश्रद्धा।

अभद्य (वि॰) ना खाने योग्य । जिसका खाना निषिद्ध हो।

श्रभद्त्यम् (न॰) वर्जित खाद्य पदार्थ । श्रभग ( वि॰ ) श्रभागा । वदक्रिस्मत । श्रभद्र ( वि॰ ) अश्रभ । बुरा । दुष्ट ।

श्रमद्रम् (न०) १ द्वराई । पाप । द्वष्टता । २ दुःख । श्रमय (वि० ) भय से रहित । निर्भय । निदर । सुरचित । वेखोफ ।—डिग्डिमः, (पु० ) १ सुरचा का ढिढ़ोरा।२सैनिक ढोल ।—द्त्तिगा, —दानं,—प्रदानं, (न०) किसी को भय से सुक्त कर देने की प्रतिज्ञा या वचन का देना ।

श्रभयंकर श्रभयङ्कर श्रभयंकृत श्रभयङ्कृत

(वि॰) १ भयङ्कर या भयावह नहीं । निर्भयपद । २ सुरत्ता करना । द्यमवः (पु॰) १ त्रनस्तित्व २ मोत्त । नैसर्गिक सुख । ३ समाप्ति या नाश ।

श्रभन्य (वि॰) न होने को। श्रनुचित। श्रश्चम। श्रभागा। प्रारव्धहीन।

श्रभाग (वि॰) १ जिसका हिस्सा या पांती न हो । (हिस्सा पैनृक) । २ श्रविभक्त । विना वँटा हुश्रा ।

श्रभावः (पु०) १ श्रसत्ता । न होना । श्रनस्तित्व । नेस्ती । २ श्रविद्यमानता । १ नाश । मृत्यु । ४ श्रदर्शन । यह पांच प्रकार का होता है । (क) प्राग्भव । (ख) प्रध्वंसाभाव । (ग) श्रत्यन्ता-भाव । (घ) श्रन्योन्याभाव । (ङ) संसर्गाभाव । १ श्रुटि । टोटा । घाटा ।

श्रभावना १ (ची॰) निर्णय करने की शक्ति श्रथवा यथार्थ ज्ञान की श्रनुपस्थिति । २ ध्यान का श्रभाव ।

ष्प्रभाषित (वि॰) अकथित। न कहा हुआ।—पुंस्कः, (पु॰) शब्द विशेष जो न तो कभी पुश्चिङ्ग और न नपुंसक लिङ्ग बन सके। जो सदा स्त्रीलिङ्ग ही बना रहे।

द्याभि (ग्रव्यया०) १ उपसर्ग विशेष जो संज्ञावाची श्रोर कियावाची शब्दों में लगाया जाता है। इसका श्रथं है— श्रोर प्रति। तरफ। २ पच में। विपच में ३ पर। ऊपर ४ छिड़कता। बुरकता। १ श्रिथंक। श्रितिका। श्रारपार। जब यह उपसर्ग विशेषणों श्रीर ऐसे संज्ञावाची शब्दों में जो किया से नहीं वने, लगाया जाता है, तब इसका श्रथं होता है— १ घनिष्ठता। श्रत्यन्तता। उत्कृष्टता। २ सामीष्य। सामने। प्रत्यच। ३ प्रथक् प्रथक्। एक के वाद एक।

श्रभिक } (वि॰) कामुक । श्रभिलापी । मरभुका । श्रभीक } (वि॰) कामुक । श्रभिलापा । श्राकांचा । श्रभिकांचा (ची॰) क्वाहिश । श्रभिलापा । श्राकांचा । श्रभिकांचिन् (वि॰) श्रभिलापी । क्वाहिशमंद । श्रभिकाम (वि॰) स्नेहभाजन । प्यारा । श्रभिलापी । कामुक ।

म्राभिकामः ( पु॰ ) १ स्नेट । प्रेम । २ स्वाहिश । श्रमिलापा । श्रिभिक्षमः (पु॰) १ श्रारम्भ । उद्योग । २ चढ़ाई । श्राक्रमण । सांघातिक श्राक्रमण । ३ चढ़ना । सवार होना ।

श्रभिकामगां ( न॰ ) } समीप गमन । चढ़ाई । श्रभिकारित ( स्त्री॰ ) े सिल्लाहट । पुकार । २ गाली । श्रभिकोशः ( पु॰ ) १ सिल्लाहट । पुकार । २ गाली । भर्त्सना । फटकार । डाँटडपट ।

द्यभिकोशकः (पु॰) पुकारने वाला। गाली देने वाला। द्यभिख्या (स्री॰) १ चमक दमक । सौन्दर्थ। कान्ति । २ कथन । घोपणा ३ पुकार । सम्बोधन । ४ नाम (उपाधि) १ शब्द । समानार्थवाची शब्द । ६ कीर्ति । नामवरी । गौरव । प्रसिद्धि ( बुरे नाव में ) । माहात्म्य ।

द्यिभिख्यानं (न०) कीर्ति । गौरव । द्यिभगमः (पु०) ) १ श्रागमन । गमन । मुला-द्यिभगमनम् (स्वी०) ) कात । पहुँचना । २ मैथुन । त्र्यभिगस्य (स० का० कु०) १ समीप श्रागमन या गमन किया हुश्रा । भेटा हुश्रा । खोजा हुश्रा । २ उपगम्य । प्राप्तन्य ।

श्रभिगर्जनं ) ( न॰ ) भयानक दहाड़। भयक्कर गर्ज । श्रभिगर्जितं ) श्रभिगापिन् ( वि॰ ) पास जाने वाला । ( मैधुन सम्बन्धी ) रसज़ब्त रखने वाला ।

श्रिभिगुप्तिः (स्त्री॰) रचण । संरचण । श्रिभिगेष्ठ् (पु॰) रचक । श्रिभभावक । वली । श्रिभिग्रहः (पु॰) १ लूट खसोट । ज़वरदस्ती छीनना । २ श्राक्रमण । चढ़ाई । ३ किसी काम के लिये किसी को ललकारना । ४ शिकायत । फरियाद । १ श्रिधकार । शक्ति ।

च्यिमिग्रहृग्गस् ( न० ) लूट लेना । छीन लेना । च्यिमिघर्षगास् ( न० ) १ घिसन । रगड़ । २ प्रेतावेश । िमर पर भूत का चढ़ना ।

श्रिभिधातः (पु॰) १ चोट देना। मार। प्रहार। ताड़न। त्राक्रमण। हमला। २ सम्पूर्णतः नाश। सर्वनाश। पूर्ण रूप से स्थानान्तरित करने की किया।

श्रभिघातक (वि॰) [स्त्री॰—ग्रमिघातिका] रोक। बचाव।

ग्राभिघातिन (पु॰) शत्रु । बैरी । ग्राभिघारः (पु॰) १ घी । २ हवन में घी ढालना । ग्राभिघारणम् (न॰) घी छिड़ने की किया । ग्राभिचरः (पु॰) ग्रनुचर । नौकर । ग्राभिचरणम् (न॰) किसी बुरे काम के लिये ग्रनुष्ठान; जैसे शत्रु नाश के लिये रयेन याग।

ग्रिभिचारः ( पु॰ ) श्रनुष्टान । मारण उचारण, विद्वे-पण श्रादि के लिये श्रनुष्टान ।—ज्वरः (पु॰) ऐसे श्रनुष्टान से उत्पन्न ज्वर ।

ग्रमिचारक [ स्त्री०—ग्रमिचारिकी ] ) (वि०) ग्रमिचारिन् [ स्त्री०—ग्रमिचारिणी ] ﴿ अनुष्टान । दुटका टेंमना ।

श्रिभिचारकः ) ( पु॰ ) श्रनुष्ठानकर्ता । जादूगर । श्रिभिचारि ) तांत्रिक ।

ग्रिभिजनः ( पु॰ ) १ कुटुंव । कुनवा । जाति । वंश । उत्पत्ति । निकास, वंशपरम्परा । २ कुलीनता । खान-दानीपना । ३ जन्मस्थान । जन्मभूमि । पैतृकस्थान । ४ कीर्ति । प्रसिद्धि । ४ खानदान का सरदार या मुखिया । कुलभूपण । ६ श्रनुचर । चाकरवर्ग ।

श्रभिजनवत् ( वि॰ ) कुलीन वंश का । कुलीन ।

ग्रमिजयः ( पु॰ ) विजय । पुरी पुरी जीत ।

श्रमिजात (व॰ कृ) १ उत्पन्न । श्रन्छे कुल में उत्पन्न । कुलीन । २ शिष्ट । विनम्र । ३ मधुर । श्रमुकूल । ४ योग्य । उचित । उपयुक्त । उत्तम गुणवान । सत्पात्र । ४ सुन्दर । रूपवान । ६ विद्वान् । पण्डित । प्रसिद्ध ।

श्रभिजातिः (स्त्री॰) कुलीन वंश में उत्पत्ति । श्रभिजिन्नग्रां (न॰) स्नेह मदर्शन करने की सिर

(भिश्विद्यस्य ( न० ) स्तह प्रदेशन करन का स्तिर सूंघना ।

ध्रिभिजित् (पु॰) १ विष्णु का नाम । २ नचत्र विशेष । उत्तरापादा के च्रन्तिम १४ द्रु तथा श्रवण के प्रथम चार द्रु च्रिभिजित कहलाता है । ३ दिन का चाठवाँ सुहूर्त्त । दोपहर के पौने बारह बजे से लेकर साढ़े बारह बजे तक का समय । विजय सुंहुर्त्त ।

ग्रमिञ्च (वि॰) १ जानकार । विञ्च । २ निपुण । कुशल । श्रमिज्ञा ( ग्री॰ ) ६ प्रत्याभिज्ञा । पुनर्ज्ञान । प्राथमिक ज्ञान । २ स्मृति । पहिचान ।

श्रभिज्ञानम् (न०) १ प्रत्याभिज्ञा । पुनर्जान । २
समृति । पहिचान । ३ चिन्हानी । ४ चन्द्रमण्डल
का काला भाग ।—श्राभरणम् (न०) गहना
जा किसी वान का स्मरण कराने के लिये उपस्थित
किया जाय । परिचायक । सहदानी ।

श्रभितस् (श्रव्यया॰) १ समीप । निकट । पास । श्रोर।
तरफ । २ श्रत्यन्त समीप । निकट में । पास में ।
समन्त । सामने । श्रत्यन्त में । ३ श्रागे पीछे ।
४ सब श्रोर से । चारो श्रोर । चौतरफा । १
नितान्त । निपट । पूर्णतः । धुराधुर । ६ फुर्ची
से । तेज़ी से ।

म्रिमितापः (पु॰) प्रचर्ग्ड गर्मी (चाहें यह शरीरिक हो चाहे मानसिक)। चीम । उट्टेग । पीड़ा। दु:ख।

ग्रभिताम् (वि॰) बहुत लाल ।

ग्रमिद्तिगाम् ( अन्यया० ) दहिनी ग्रोर या तरफ्र।

श्रभिद्रवः ( पु॰ ) श्रभिद्रवर्णम् ( न॰)

भ्रमिद्रोहः (पु.) १ पड्यंत्र । हानि । निर्देयता । २ गाली । भर्त्सना ।

ग्रिभिभ्रर्पर्गां (न०) १ भूतावेश । भूत का शरीर में ग्रावेश होना । भूताधिवेश । २ ग्रत्याचार ।

द्यभिधा (स्त्री॰) १ नाम । उपाधि । २ वाचक शन्द । ३ शन्दों के वाच्यार्थ का वोधन करने वाली शक्ति । ४ (मीमांसा ) शान्दी भावना ।

द्यसिधानम् (न०) १ कथन । निरूपण । नाम करण । २ भविष्यद्—कथन । निःसन्देह भाव से कथित वाक्य । ३ नाम । उपाधि । लक्कन । पद । ४ भाषण । संवाद । १ शब्दकोश ।—कोशः, (पु०)—माला (स्त्री०) शब्दकोश ।

द्यभिधायक (वि॰) [स्ती॰—स्रभिधायिका] १ सूचक। परिचायक। २ नाम रखने वाला।

ध्रिमधायिन् (वि॰) निरूपक। प्रकाशक। ध्रिमिथावनम् (न॰) श्राक्रमण । हम्ला । पीछा

द्यिमिश्रेय ( सं० का० कृ ) १ वर्णित । कथित । निरू-पित । २ नाम धरने योग्य ।

स्रिप्तियेयम् (न०) १ अर्थ। भाव। तात्पर्य। स्रिभ-गाय। ३ निचेाड़। निष्कर्ष। ३ विवेच्य या स्रालोच्य विषय। प्रकरण। प्रसङ्ग। ४ किसी शब्द का अवकत स्रर्थ।

अभिष्या (स्त्री॰) १ दूसरे की वस्तु पर मन डिगाना। पराई वस्तु की चाह। २ अभिलापा। इच्छा। लालच।

द्यभिनन्दः (पु॰) १ हर्प प्रसन्नता। २ प्रशंसा। श्राघा । सराहना । वदाई। ३ श्रभिलापा। इच्छा। ४ प्रोत्साहन। उत्तेजन।

द्यिभनन्द्नम् (न०) १ त्रानन्द । त्र्यभिवादन । दंदना । स्वागत । २ प्रशंसा । त्र्रमोदन । ३ त्रभितापा । इच्छा ।

श्रभिनन्दनोय | (स॰ का॰ कृ॰ ) १ हर्पपद । द्यभिनन्य ∫२ प्रशंसित | बंदनीय ।

श्रभिनम्र (वि॰) मुका हुआ। नवा हुआ।

द्यभिनयः ( पु॰ ) हृद्य के भाव को प्रकट करने वाली किया । स्वांग । नकल । नाटक का खेल ।

द्यभिनव (वि॰) १ कोरा । विल्कुल नया । ताज़ा । टटका । २ श्रनुभवशून्य ।—योवन,—वयस्क, (वि॰) (श्रवस्था में ) बहुत छोटा । जवान ।

श्रमिनहत्तम् ( न॰ ) ( श्राँखों के जपर वांधने की ) पट्टी । श्रंघा ।

श्रमिनियुक्त (वि॰) काम में लगा हुआ। मशगृल। श्रमिनमुक्त (वि॰) १ छोड़ा हुआ। त्यागा हुआ। २ सूर्यास के समय सोने वाला।

द्यभिनिर्योग्रम् ( न० ) १ क्च । प्रस्थान । २ चढ़ाई । हम्ला । किसी शत्रुसैन्य पर धावा ।

म्रिभिनिविष्ट (व॰ कृ॰) १ पैठा हुम्रा । धसा हुम्रा। गड़ा हुम्रा।२ लिप्त। मग्न।२ कृतसङ्करण। दढ़प्रतिज्ञ।४ हठी। ज़िद्दी। श्राग्रही।४ एक ही स्रोर लगा हुम्रा। श्रनस्य मन से श्रनुरक्त।

ध्यभिनिविप्रता (स्त्री॰) १ दृढ़प्रतिक्ता । सङ्कल्प ! श्रपने स्वार्थ में (किसी वात की भी परवाह न कर ) लिप्त हो जाना। श्रभिनिवृत्तः ( দ্বী॰ ) सम्पादन । सिद्धि । समाप्ति । पूर्णता ।

श्रभिनिवेशः (पु॰) श्रनुरक्ति । लीनता । एकाय-चिन्तन । २ उत्सुकतापूर्णं श्रभिलापा । ३ दद-प्रतिज्ञा । ४ (योगदर्शन में ) पाँच क्लेशों में से श्रन्तिम क्लेश । मृत्यु । शङ्का ।

य्रिभिनिचेशिन् (वि॰) १ य्यनुरक्त । लिप्त । लीन । २ (मन को किसी य्रोर) लगाना । फेरना । ३ दढ़प्रनिज्ञ । कृतसङ्कल्प ।

श्रमिनिष्क्रमण्म् ( न० ) बाहिर का निकास।

श्रमिनिष्ठानः ( पु॰ ) वर्णमाला का एक अत्तर।

श्रमिनिष्पतनस् (न०) वहिर्धावन । बाहिर निकलना । युद्धार्थं धुतवेग से प्रयाग । [ सिद्धि ।

**ग्रमिनिष्पत्तिः (** स्त्री॰ ) समाप्ति । ग्रन्त । पूर्णता ।

अभिनिहुवः ( पु॰ ) श्रस्वीकृति । प्रत्याख्यान । दुराव । छिपाव ।

श्रमिनीत (व० कृ०) १ निकट लाया हुआ। २ श्रमिनय किया हुआ। (नाटक) खेला हुआ। ३ पूर्णता को पहुँचाया हुआ। सर्वोत्कृष्ट। ४ सु-सिजत। ४ योग्य। उचित। उपयुक्त। ६ क्रुद्ध। ७ दयालु। श्रमुकूल। म प्रशान्त चित्त। स्थिर चित्त।

श्रमिनीतिः ( स्त्री॰ ) १ भावभङ्गी । हावभाव । २ कृपा । दयानुता । मैत्री । सन्तोष ।

ग्रसिनेतृ (पु॰) [ स्त्री॰—ग्रिभिनेत्री ] एक्टर । नाटक का पात्र ।

श्रभिनेय । (स॰ का॰ कु॰) श्रभिनय करने श्रभिनेतन्य । योग्य । खेलने योग्य ।

द्यासिन्न (वि॰) १ जो भिन्न या कटा न हो । श्रप्टथक् एकमय । २ श्रपरिवर्तित ।

श्रमिपतनं (न०) १ समीप गमन । २ श्राक्रमण । हम्ला । चढ़ाई । प्रस्थान । कूच । रवानगी ।

श्रिभिपत्तिः (स्त्री॰) १ समीपगमन । समीप वींचना । २ समाप्ति ।

श्रभिपन्न (व॰ कृ॰) १ समीप गया हुआ या आया हुआ। श्रोर या तरफ दौड़ा हुआ। गया हुआ। २ भागा हुआ। भगोड़ा। ३ वश में किया हुआ। पकड़ा हुआ। गिरफ़्तार किया हुआ। ४ अभागा। वदकिस्मत। आपित्त में फँसा हुआ। ४ स्वीकृत। ६ अपराधी।

श्रभिपरिष्तुत (वि॰) १ निमजित । झ्वा हुआ । वूड़ा हुआ । २ हिला हुआ ।

र्घ्याभपूरण् (वि०) अतिप्रवल । विह्नलकारी।

भ्रमिपूर्व ( अन्यया० ) क्रमशः । अनुक्रम से ।

द्यभिप्रणयनम् (न०) पवित्र मंत्रों से संस्कार या प्रतिष्ठा करने की किया।

द्यभिष्रण्यः (पु॰) स्नेह। कृपा। प्रसादन। तृष्टि-साधन। तोपन। [२ लाया हुआ।

अभिप्रणीत (व॰ कृ॰) १ संस्कारित। प्रतिष्ठित।

द्यसिप्रथनस् ( न॰ ) विद्याना, वखेरना या ( ग्रागे ) बढ़ाना । ऊपर से डालना या ढकना ।

श्रमिप्रद्तिगाम् ( अन्यया॰ ) दहिनी श्रोर ।

श्चिभिन्नायः ( पु॰ ) १ श्वाशय । मतलब । तात्पर्यं प्रयोजन । उद्देश्य । विचार । श्वभिलापा । इच्छा । २ सम्मति । राय । विश्वास । ३ सम्बन्ध । हवाला ।

ग्रमिप्रेत (व० भृ०) १ इष्ट । श्रमिलपित । ईप्सित । चाहा हुग्रा । २ पसंद । सम्मत । स्वीकृत । ३ प्रिय । ग्रमुकृत ।

श्रिमेप्री सर्गं ( न॰ ) छिड़काव । छिड़कना ।

श्रमिप्तवः (पु॰) १ दुःख। उपद्रव। २ नि-मज्जन। बृड़ना। [भूति। मग्न। त्राकुलित।

र्थ्याभप्लुत (व॰ कृ॰ ) दमन किया हुआ। अभि-

म्रसिद्धिह्नः ( स्त्री॰ ) बुद्धीन्द्रिय । ज्ञानेन्द्रिय । ( यथा श्राँख, जिह्ना, कान, नाक, त्यचा । )

श्रमिभवः ( पु॰ ) १ हार । शिकलः । वश । कावृ । २ तिरस्कार । श्रनादर । ३ हीनता । दमन । ४ श्राधिक्य । प्रावल्य । उभाड़ । फैलाव । व्यासि । प्रसार ।

श्रभिसवनम् (न॰) दमन । संयम । (स्वयं) वशवर्ती होना श्रमिभावनम् ( न॰ ) दमन करना । वशवर्ती वनाना । विजयी वनाना ।

श्रमिभाविन् ) (वि॰) १ दमन करने वाला । श्रमिभावक } हराने वाला । पराजित करने वाला । श्रमिभाञ्जक ) जीतने वाला । २ लोकोत्तर । श्रेष्ठ ।

श्रमिभाषग्रम् ( न॰ ) व्याख्यान । भाषण ।

श्रमिभूतिः (स्त्री॰) १ सर्वेत्तमता । प्रावल्य । श्राधिक्य । २ विजय । पराजय । वशवर्तीकरण । श्रधीनताई । ३ श्रपमान ।

श्रमिमत (व॰ कृ॰) १ अभीष्ट । प्रिय । प्यारा । अनु-कूल । वाञ्छनीय । २ सम्मत । स्वीकृत । माना हुआ ।

श्रभिमतः ( पु॰ ) माश्रुक । प्यार करने वाला । श्राशिक ।

श्रमिमतम् ( न० ) ख्वाहिश । श्रमिलापा ।

थ्यभिमनस (वि॰) त्रमिलापी । इच्छुका। उत्सुक । त्राशावान् ।

श्रभिमंत्रग्राम् ( न० ) मंत्र विशेषों को पढ़कर (किसी वस्तु को ) पवित्र या संस्कारित करना । २ जादू टोना करना । ३ सम्बोधन करना । न्योता देना । उपदेश करना ।

श्रभिमरः (पु॰) १ नाश । हत्या । २ युद्ध । लड़ाई। ३ विश्वासघात (श्रापस ही के लोगों के साथ) । श्रपने ही लोगों से भय या शङ्का। ४ बन्धन। क़ैद। बेड़ी।

श्रमिमर्दः (पु॰) १ रगड़। २ क्रचलन । ऊजाड़ किया जाना (शत्रुद्वारा किसी देश का) । ३ युद्ध । लड़ाई । ४ मदिरा । शराव ।

श्रमिमर्द्ग (वि॰) १ पीसना । चूर चूर करना। २ घस्सा। रगड़। युद्ध।

श्रभिमर्शः (पु॰)) १ स्पर्शः संसर्गः । २ श्राकः श्रभिमर्थः (पु॰) सम्मोगः । ३मेथुनः। श्रभिमर्पणम् (न॰) सम्मोगः।

श्रमिमर्शेक श्रमिमर्थक श्रमिमर्शिन् श्रमिमर्थिन्

( वि॰ ) छूने वाला । वलात्कार करने वाला । श्रिभिमादः (पु॰) नशा। मद।

द्यभिमानः ( पु० ) १ गर्व । घमग्छ । अहङ्कार । अपने के बड़ा भारी प्रतिष्ठित समस्ता । आत्मरलाघा । २ व्यक्तित्व । ३ स्नेह । प्रेम । ४ ग्र्वाहिश । इच्छा । ७ घाव । चोट ।—शालिन्, ( वि० ) अभिमानी । अहङ्कारी ।—श्रूल्य, ( वि० ) आत्मा-भिमान से रहित । विनम्र।

द्यभिसानिन् (वि॰) श्रभिमानी । घमंडी । श्रपने के। बहुत लगाने वाला।

द्यभिमुख (वि॰) [ छी॰—ग्र्यभिमुखी ] १ सामने । सम्मुख । २ समीप । ३ श्रनुकूल । ४ ऊपर केा मुख किये हुए।

त्र्याभमुखं ) ( अन्यया० ) त्रोर । तरफ । सामने मुंह श्रभिमुखे ∫ किये हुए ।

श्रभियाचनम् ( न॰) } प्रार्थना । माँग । श्रभियाञ्चा( स्त्री॰ ) }

श्रभियात् । (वि॰) समीप श्राया या गया हुआ । श्रभियातिन् ∫ श्राक्रमण करता हुआ ।

श्रभियातिः ) ( पु॰ ) मारपीट के इरादे से समीप श्रमियायिन् } जाना या श्राने की किया । शत्रु । श्रमियातः ) वैरी ।

स्त्रभियानम् (न०) १ समीप स्त्राना या जाना। २ (शत्रुपर) धावा बोल्तने की किया । स्राक्रमण करने की किया।

द्यभियुक्त (व० कृ०) १ व्यस्त । किसी काम में नधा हुआ। २ भली भाँति अभिज्ञ । पारदर्शी। विशारद। ३ विद्वान् । ज्ञानी। ४ प्रतिवादी। जो किसी मुकदमें में फँसा हो। ४ नियुक्त।

श्राभियोक्तृ (वि॰) श्राभियोग उपस्थित करने वाला। (पु॰) १ वादी। फरियादी। २ शञ्जु। बैरी। श्राक्रमणकारी। ३ भूठा दावा करने वाला।

श्रमियोगः (पु०) १ मनेानिवेश । लगन । २ उद्योग । श्रध्यवसाय । ३ किसी वात की जानकारी प्राप्त करने या उसे सीखने के लिये उसमें मनो-निवेश । ४ श्रपराध की योजना । नालिश । श्रर्ज़ी-दावा । ४ चढ़ाई । श्राक्रमण ।

ध्रिभियोगिन् (वि॰) १ मनोनिवेशित । संलग्न। २ त्राक्रमण करने वाला। ३ दोषी ठहराने वाला। (पु॰) मुद्दी। वादी।

श्रभिरत्ता ( स्त्री॰ ) } सर्वविध रत्त्रण । सर्वत्र रत्त्रण । श्रभिरत्तर्ण ( न॰ ) श्रमिरतिः (स्त्री॰) १ त्रानन्द । हर्ष । सन्तोप । श्रनुराग । भक्ति । श्रमिराम (वि०) १ हर्पपूर्ण । मधुर । अनुकृत । २ सुन्दर । मनोहर । रम्य । त्रिय । श्रभिरुचिः (स्री०) श्रभिलाषा । चाह । पसंदगी । प्रवृत्ति । २ यश की चाहना । उचाभिलाषा । श्रभिरुचितः (पु०) प्यार करने वाला । चाहने वाला । श्राशिक । अभिरुतम् ( न॰ ) श्रावाज्ञ । पुकार । शोरगुल । श्रमिरूप (वि॰) १ सदश । श्रनुसार । २ अने।हर । हर्षपूर्ण । ३ प्रिय । प्रेमपात्र । माशूक । ४पिएडत । बुद्धिमान । बुध । — पतिः ( पु० ) १ वह स्त्री जिसका मनोनुकूल पति हो । २ एक व्रत का नाम, जो परलोक में अच्छा पति पाने के लिये, खियों द्वारा किया जाता है। **श्रमिरूपः ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ विष्णु । ३ शिव ।** ४ कामदेव। श्रमिलंघनम् (न॰) कृदकर आरपार चले जाने की क्रिया। नांघ जाना। कूद जाना। श्रमिलपग्रां (न॰) इच्छा । श्रमिलापा । ग्रिभिलिपित ( व० कृ० ) इच्छित । वान्छित । इष्ट । श्रभिर्लाषतम् ( न॰ ) इच्छा । चाह । प्रवृत्ति । ग्रमिलापः ( पु० ) ३ भाषण । कथन । २ प्रकटन । वर्णन । विस्तृत वर्णन । ३ किसी व्रत या धर्मा-नुष्ठान का सङ्कल्प वा प्रतिज्ञा। श्राभिलावः ( पु॰ ) निराई। ( खेत की ) कटाई। श्रभिलाषः । ( पु॰ ) कामना । श्रभिलासः (कभी २) ∫ त्राकांचा । इच्छा । सनेारथ । ग्रमिलाषक श्रभिलापिन् (वि०) इच्छुक् । इच्छा करने वाला । लालची। लोभी। लुब्ध। श्रभिलासिन् श्रमिलाषुक 🕽 श्रमिलिखित ( वि॰ ) लिखा हुआ। खुदा हुआ। श्रमितिखितम् ) (न॰) लेख । लिखावट । खुदा श्रमिलेखनम् ) हुत्रा लेख ।

श्रमिलीन (वि॰) १ संलग्न । चिपटा हुग्रा । सटा हुग्रा । २ आलिङ्गन किये हुए। ग्रिशिल्लुलित (वि॰) १ श्रान्दोलित । गड्बड् किया हुग्रा। २ खिलाड़ी । चञ्चल । श्रमिलता (स्री०) मकड़ी विशेष। अभिवदनम् ( न० ) सम्बोधन । प्रणाम । सलाम । ध्यभिवन्द्नम् ( न० ) सम्मान पुरस्सर प्रणाम । श्रिभवर्षग्रम् ( न० ) वर्षा । वृष्टि । जल की वर्षा । श्रिश्चादः (३०) । सम्मान पुरस्सर प्रणाम। श्रमिवादनम् ( न० ) / प्रणामतीन प्रकार से होता है । प्रथम, प्रत्युत्थान । द्वितीय, पादे।पसंग्रह । नृतीय, स्वगात्र एवं स्वनाम का उच्चारण कर वंदना करना । श्रभिवादक (वि॰) (खी॰---श्रभिवादिका) प्रणाम करने वाला । प्रणाम । विनम्र । सुशील । सम्मान सृचक । नम्र । श्रमिविधिः ( पु॰ ) न्याप्ति । मर्यादा । द्यभिविश्रत (वि॰) जगतप्रसिद्ध । सर्वेश्रेष्ठ । श्रमिवृद्धिः (स्त्री॰) उन्नति। बढ़ती । सफलता । समृद्धि । ग्रिभिटयक्तः (कि॰ वि॰) ३ प्रत्यत्त । प्रगट । घेाषित । २ स्वच्छ । साफ । ध्यभिदयक्तिः ( स्त्री॰ ) प्रकटकरण् । प्रदर्शन । श्रमिट्यञ्जनम् ( न० ) प्रकटन । प्रकाशन । श्रमिव्यापक । (वि०) १ श्रन्छी तरह प्रचलित होने द्यभिद्याांपन ∫ वाला। २ सम्मिलित । शामिल । व्याप्त । श्रन्तर्भुक्त । ग्रिभिच्याप्तिः ( स्त्री० ) सर्वेच्यापकता । ग्रन्तर्भुक्तता। शामिलपन । श्रभिशंसक (वि॰) दोपी ठहराने वाला। श्रपमान श्रभिशंसिन् 🕽 करने वाला । बदनाम करने वाला ग्रभिशंसनम् (न०) १ ग्रारोप । इत्रज्ञाम । २ गाली । ग्रपमान । उद्दर्खता । श्रभिशंका । १ (खी॰) सन्देह। शक। भय। चिन्ता। श्रभिशङ्का । सं० ग० को०--१०

अभिरापनम् (न०) ) १ श्रकोसा । शापः २ संगीन अभिशापः (पु०) ) इतज्ञाम । इतज्ञाम । वद्गा भारी दोष ।—रोप । ३ श्रपनाद । निन्दा । वदनाम । —ज्वरः, (पु०) ऐसा ज्वर जो कि श्रकोसने या शापवश चढ़ श्राया हो ।

ग्रभिशिब्दत (वि॰) घोषित । वर्णित । कथित ।

श्रभिशस्त (व॰ कृ॰) १ वदनाम । तिरस्कृत ! गरियाया हुन्ना । २ चेटिल । घायल । श्राकान्त । नामधरा हुन्ना । ३ शापित । ४ दुष्ट । पापी ।

श्चिमिशस्तक (वि॰) फूठमूठ दोपी ठहराया हुत्रा। बदनाम किया हुत्रा। बदनाम।

श्रिभिशस्तिः ( खी॰ ) १ श्रकेासा । शाप । २ दुर्भाग्य वदिकस्मती । बुराई । विपत्ति ३ भत्सेना । बद्-नामी । श्रतिद्या । ४ याचना । माँग ।

श्रक्षिशापनम् ( न॰ ) श्रकेासना । शाप देना ।

ग्रभिशीत (वि०) इंडा। शीतल।

श्रभिशोचनम् ( न॰ ) वड़ा भारी दुःख, पीड़ा या वर्तेश ।

श्रभिश्रवर्ण ( न॰ ) जाहास श्राह्म करने वैठे उस समय ऋचाओं की पुनरावृत्ति ।

श्रभिषंतः । १ (पु॰) मिलन । एकीभाव । ऐक्य श्रभिषद्गः । २ पराजय दमन किया । ३ लगा हुशा श्रभिसंगः / आवात । धक्ता । दुःख । इंकवइक श्राई श्रभिसङ्गः / हुई विपत्ति । ४ भूतपीड़ा । प्रेतावेश । ४ शपथ । ६ श्रालिङ्गन । सम्भोग । ७ श्रकोसा । शाप । गाली । म भूठी दोप । रोप । भूठी बदनामी । ६ तिरस्कार । श्रसम्मान ।

श्रिभिषवः ( पु॰ ) १ सोमलता के द्वा कर, जससे सोमरस निकालने की क्रिया।२ शराव खींचना। धर्मानुष्ठान करने में प्रवृत्त होने के पूर्व स्नानमार्जन श्रादि की क्रिया।४ स्नान। प्रचालन। श्रवस्थ स्नान।४ बलिकर्म।

श्रभिषवण्यं (न०) स्नान।

द्यभिषिक्त (द॰ छ॰) १ ग्रिभिषेक किया हुन्ना। भींगा हुन्ना। तर। २ राजतित्वक किया हुन्ना। राजसिंहासन पर बैठा हुन्ना। च्यभिषेकः (पु॰) १ जल से सिद्धन । छिड़काव । २ अपर से जल छोड़कर स्नान । ३ राजतिलक । राज-गद्दी । ४ राज्याभिषेक के लिये जल ।

श्रिभिषेचनम् (न०) १ छिड़काव । २ राज्याभिषेक ।

द्यभिषेखनम् (ग॰) किसी शत्रु पर हम्ला करने की प्रस्थान था कृच। शत्रु का सामना करने की किया।

अभिषेण्यति (कि॰) सेना के साथ चढ़ाई करने के। प्रस्थान करना । श्राक्रमण करना । शत्रु सैन्य से सठभेड़ करना ।

ग्रिभिष्टवः (पु॰) प्रशंसा । विरुदावली । तारीफ ।

म्मिभिष्यन्दः । (पु॰) १ वहाव। श्राव। २ नेत्र रोग स्थिभस्यन्दः । विशेष। श्राँख श्राना। ३ श्रत्यधिक बढ़ती।

त्र्यभिष्वङ्गः (पु॰) १ संसर्ग । २ ग्रत्यन्त ग्रनुराग । प्रेम । स्नेह ।

ग्रमिसंश्रयः (५०) शरगः। पनाहः। सावाः।

ध्यभिसंस्तवः (पु॰) वड़ी भारी प्रशंसा या स्तुति ।

द्यभिसन्तापः ( ५०) युद्ध । लड़ाई । विग्रह ।

श्रमिसन्देहः ( ५० ) १ जननेन्द्रिय । २ विनिमय । परिवर्तन । वदलौग्रल ।

श्रभिसन्धः ) (पु॰) १ घोखा देने वाला । कृलिया। श्रभिसन्धकः र्र २ निन्दकः। दोषदर्शी ।

श्रभिसन्धा (स्त्री॰) १ भाषणः। घोषणाः। शब्दः। वयानः।कथनः। प्रतिज्ञाः। २ धोखाः। प्रवञ्चनाः।

श्रभिसन्धानस् ( न॰ ) ३ भायण । शब्द । विचारित घेापणा । प्रतिज्ञा । २ घोखा । दगावाजी ।

प्रभिसन्धिः १ भाषण् । विचारित घोषणा । प्रतिज्ञा । २ इरावा । उद्देश्य । ग्रभिप्राय । जव्य । १ राय । मत । सम्मति । विश्वास । ४ खास इकरारनामा । विशेष प्रतिज्ञापत्र । शर्तें । टहराव ।

ग्रभिसमवायः (पु॰) ऐनय।

श्रभिसम्परायः (५०) भविष्यद्।

अभिसम्पातः ( पु॰ ) १ एकत्रित होना। सङ्गम। २ सुद्ध। लड़ाई। ३ शाप। ऋकोसा।

श्रभिसम्बन्धः ( पु॰ ) १ सम्बन्ध । रिश्ता । जोड़ । सन्धि । २ संसर्ग । मैथुन । म्रभिसम्भुख (वि॰) श्रादरपूर्वक देखना । मुख सामने किये हुए।

श्रभिसरः (पु॰) १ श्रतुचर । श्रतुयायी २ साथी । संगी । सहायक ।

द्याभिसरणाम् (न॰) १ समीपागमन । २ मिलाप । सङ्केतस्थान । प्रेमियों के मिलने का सङ्केतस्थान या ठहराव ।

ग्राभिसर्गः ( पु॰ )सृष्टि । संसार की,रचना । ग्राभिसर्जनम् (न॰) १ भेंट । दान । २ वध । हत्या । ग्राभिसर्पगां ( न॰) समीपागमन ।

द्यभिसान्त्वः। (पु॰) त्रभिशान्त्वः (पु॰) तुष्टिसाधन । सान्त्वना। द्यभिसान्त्वनम् (न॰) प्रवोधः ढाँइसः। धीरजः। द्यभिशान्त्वनम् (न॰)

श्रमिसार्य ( श्रव्यया॰ ) सूर्यास्त के समय। सन्ध्या के लगभग।

श्रासिसारः (पु॰) १ प्रेमी प्रेमिका का मिलने के लिये (सङ्केतस्थान पर) गमन। सङ्केतस्थल। ठहराव। २ प्रेमी प्रेमिका का सङ्केतस्थान या सङ्केत समय। ३ हम्ला। श्राक्रमण।

प्राभिसारिका ( छी० ) नायिका जो सङ्केतस्थल पर ग्रपने प्यारे नायिक से मित्तने स्वयं जाय या उसे चुलाने।

श्रिभिसारिन् (वि॰) भेंट करने की जाने वाला। श्रागे वढ़ने वाला। श्राक्रमणकारी। वढ़े वेग से वाहिर निकलने वाला। [ लापा। श्रिभ्सनेहः (पु॰) श्रनुराग। स्नेह। प्रेम। श्रिभ-श्रिभिस्फ्रिन्त (वि॰) पूर्णरूप से फैला हुश्रा या वढ़ा

हुत्रा : पूर्ण वृद्धि के। प्राप्त ( यथा पुष्प ) : ग्राभिहत ( व० कृ० ) १ ठोंका हुत्रा । २ पीटा हुत्रा । सारा हुत्रा । घायल किया हुत्रा । २ रोका हुत्रा । रुद्ध । ३ ( श्रङ्गाणित ) गुणा किया हुत्रा ।

श्रिभिहतिः (स्त्री॰) १ मार । चोट । २ गुणा। जस्य।

द्यिसिहर्र्ण (न॰) १ समीप लाना । जाकर लाना । २ लूटना । [दान । यज्ञ । द्यिसिहर (पु॰) १ श्राह्मान । श्रामंत्रण । २ विल- द्यभिहारः ( प्र॰ ) लेजाना । लुट लेना । चुरा लेना । २ चाक्रमण । हमला । ३ हथियार लगाना । इथियार लेना ।

प्रभिहासः ( पु॰ ) हँसी दिलगी । मज़ाक । हर्प ।

ध्यभिहित (व॰ कृ॰) १ कथित । कहा हुआ। घोषित । वर्षित । २ सम्वोधित । बुलाया हुआ। पुकारा हुआ। [किया।

श्रभिहोमः ( पु॰ ) श्रप्ति में घी की श्राहुतियाँ देने की श्रभी ( वि॰ ) निडर । निर्भय।

ध्यभीक (वि॰) १ श्रभिलापी । उत्सुक । २ कासुक । विलासी । भोगासक्त । ३ निर्भय । निडर ।

प्रभीरण (वि॰) १ दुहराया हुया । २ सतत। निरन्तर। २ घत्यधिक।

ष्टाभीदगाम् ( न० ) १ श्रनसर । बहुधा । बारंबार २ श्रविच्छनता से । ३ बहुत श्रधिक । श्रत्यन्त श्रविकार्ट्से ।

द्यभीप्सितम् ( न॰ ) श्रभिलापा । मनोरथ ।

श्रभीरः (पु॰) १ श्रहीर । ग्वाला । गाैचराने दाला । —पञ्जी (स्त्री॰) श्रहीरों का एक छोटा सा गाँव ।

ध्रभीशापः ( ५० ) देखेा "ग्रमिशाप"।

ह्यभीष्ट ( व॰ ह॰ ) १ ग्रभिलिवत । ग्रभीप्सित । २ प्रिय । कृपापात्र । प्राणप्यारा ।

ग्रभीप्टः ( ५० ) परम प्यारा ।

ष्ट्रभीष्टम् ( न॰ ) मनोरथ । चाही हुई वस्तु । श्रभि-मत वस्तु ।

श्रभीष्टा (स्त्री॰) स्वामिनी । प्रेयसी ।

म्र्रभुग्न (वि०) १ जो टेंड़ा या मुड़ा या मुका हुआ न हो। सीधा। सतर । ३ प्रच्छा। भला। रोगरहित।

ध्रभुज ( वि॰ ) भुजारहित । लुंजा ।

द्यमुजिन्या ( स्त्री॰ ) स्त्री, जो दासी या टहलनी न हो। स्वतंत्र स्त्री। [का नाम। द्राभूः ( पु॰ ) जो पैदा न हुआ हो। भगवान विष्णु अभूत ( वि॰ ) अनस्तित्व। जो नहीं है या नहीं रहा है। जो यथार्थ या सत्य नहीं है। मिथ्या। अविद्यमान।—पूर्व, ( वि॰) जो पहले कभी नहीं था। बेजोड़। जो किसी पहिली नज़ीर ( उदाहरण ) से समर्थित न हो।—शत्रु, (वि॰) जिसका कोई शत्रु न हो।

द्राभूतिः (स्त्री॰) १ त्रनस्तित्व । त्र्रत्यन्ताभाव । २ निर्धनता ।

श्रभूमिः (स्त्री॰) १ श्रनुपयुक्त स्थान या पदार्थ । २ पृथिवी को छोड़ कर श्रन्य कोई भी पदार्थ ।

द्र्यभृत । (वि॰) १ जो भाड़े पर न हो, या जिस द्र्यभृत्रिम ∫ का भाड़ा न दिया गया हो । ६ ग्रस-मर्थित ।

द्यभेद् (वि॰) त्रविभक्त । २ समान । एकसा । द्यभेदः (पु॰) त्रन्तर या फर्ज़ का त्रभाव । २ त्रिति समानता ।

ब्रभेद्य ) (बि॰) १ जो हुकड़े हुक्ड़े न किया ब्रभेदिक / जासके। जो बेधान जासके।

श्रभेद्यम् ( न० ) हीरा ।

ष्ट्रभोज्य (वि॰) न खाने योग्य । वर्जित भोज्यपदार्थ । ष्ट्रभ्यप्र ( वि॰ ) समीप । निकट । पास । २ ताज़ा । टटका ।

द्यभ्यग्रम् (न॰) सामीप्य । निकटता । द्राभ्यङ्ग (वि॰) हाल ही में चिन्ह किया हुत्रा । नवीन चिन्हित ।

अभ्यङ्गः ( ९० ) शरीर में तेल लगाना । तैलमईन । अभ्यंजनम् ) (न०) शरीर में मालिश करने का तैल अभ्यञ्जनम् ∫या उवटन । २ श्राँल में लगाने का सुर्मा ।

द्यश्यधिक (वि॰) अपेचाकृत अधिक। अत्यधिक। २ गुण या परिमाण में अपेचाकृत अधिक। उचतर। वड़ा। कँचा । ३ अधिक। असाधारण। मुख्य। ग्रभ्यनुज्ञा (स्त्री॰) ) १ श्रजुमित । दी हुई श्रभ्यनुज्ञानम् (न॰)) श्राज्ञा । २ किसी दलील की स्वीकृत ।

द्मभ्यंतर ) (वि॰) १ मध्य । बीच । भीतरी । स्रति स्रभ्यन्तर ∫ समीपी । स्रति निकट सम्बन्धी ३ हाव-भाव प्रकाशन की कजा । गोपनीय कथा ।

श्रभ्यंतरकः } ( पु॰ ) धन्तरङ्गमित्र । श्रभ्यन्तरकः

अभ्यमनम् ( न॰ ) आक्रमण । चोट । २ रोग ।

अभ्यमित (व॰ कृ॰) १ रोगी । वीमार । अभ्यान्त ∫ २ घायल चोटिल ।

अभ्यमित्रं (न०) शत्रुपर आक्रमणः। (अन्य०) शत्रुके विरुद्ध या शत्रुकी ओर।

श्रभ्यमित्रीयाः ) (पु॰) योद्धा जो वीरता पूर्वक श्रपने श्रभ्यमित्रीयः ) शत्रु का सामना करता है।

अभ्ययः (पु॰) १ त्रागमन । पहुँच । २ ( सूर्य के ) अस्त होने की किया ।

ग्रभ्यर्चनम् (न०) ) पूजन । सजावट । श्रङ्गार । ग्रभ्यर्चा (स्ती०) ) सम्मान । ग्रभ्यर्गो (वि०) समीप । निकट ।

त्राभ्यर्थनं (न०) ) ३ विनय । विनती । दरस्वास्त । द्राभ्यर्थना (स्री॰) ऽ २ सम्मानार्थं स्रागे वदकर स्रोता । स्रागवानी ।

ग्रभ्यर्थिन् (वि॰) माँगने वाला । याचना करने वाला । ग्रभ्यर्ह्गा ( स्त्री॰ ) ३ प्ला । २ सम्मान । प्रतिष्ठा । ग्रभ्यर्ह्हित ( वि॰ ) ३ सम्मानित । पूजित । २ योग्य । उपयक्त । भन्य ।

श्रभ्यवकर्षणम् ( न० ) खींच कर वाहिर निकालना । श्रभ्यवकाशः ( पु० ) खुली हुई जगह ।

द्यभ्यवस्कन्दः (पु॰) ) १ वीरता पूर्वक शत्रु के द्यभ्यवस्कन्दनम् (न॰) ) सम्मुख होना २ ऐसी चोट करना जिससे शत्रुवेकाम या निकमा हो जाय । ३ श्राघात ।

द्र्यभ्यवहरण्यम् (न०) १ फेंक देना या गिरा देना। २ भोजन करना। खाना। गले के नीचे उतारना। निगलना। ष्प्रभ्यवहारः (पु॰) १ भोजन करना । खाना खाना । २ भोजन ।

श्रभ्यवहार्यः ( स॰ का॰ कृ॰ ) खाने योग्य । श्रभ्यवहार्यम् (न॰) भोज्य पदार्थ ।

ध्रभ्यसनम् ( न॰ ) दुहराना । पुनरावृत्ति । २ सतत-श्रध्ययन । किसी काम में तन्मयता ।

श्रभ्यस्यक ( वि॰ ) [ ह्यी — अभ्यस्यिका ] डाही। ईर्ण्यां ु। निन्दक

श्रभ्यसूया (स्त्री॰) डाह । ईर्ष्या । क्रोध ।

श्चभ्यस्त ( व॰ कृ॰ ) १ जिसका श्रभ्यास किया गया हो । वार वार किया हुशा । मरक किया हुशा । २ सीखा हुशा । पढ़ा हुशा । ३ गुणा किया हुशा । ४ श्रस्तीकृता ।

श्रभ्याक्तर्पः (पु॰) (पहलवानों की तरह) हथेली से छाती ठोंक कर मानों कुरती लड़ने के लिये ललकारना।

श्रभ्याकांत्रितं (न०) १ सूठा इलज्ञाम । श्रसत्य श्रारोप । २ मनोरथ । श्रमिलापा ।

श्चभ्याख्यानम् (न०) १ सूठा इत्तज्ञाम । श्रसत्य दोपारोपण । श्रपवाद । निन्दा । २ गर्व को खर्व करने की किया ।

प्रभ्यागत (व॰ कृ॰) १ सामने घाया हुग्रा । घर ग्राया हुग्रा । श्रतिथि वना हुग्रा ।

श्रम्यागतः (५०) पाहुना । महमान । श्रतिथि ।

द्यभ्यागमः ( दु॰ ) समीप श्राना या जाना । श्राग-मन । मुलाकात । भेंट । २ सामीप्य । पढ़ेास । ३ भिड़ना । हम्ला करना । ४ युद्ध । लढ़ाई ४ शत्रुता । वैर ।

द्यस्यागमनम् ( न॰ ) समीपागमन । श्रागमन । भेंट। मुलाकात ।

भ्रभ्यागारिकः ( ५० ) वह जो श्रपने कुटुम्व के भरण पोपण में यत्तशील हो।

ग्रभ्याघातः ( पु॰ ) हमला । आक्रमण । श्रभ्यादानं (न॰) श्रारम्भ । प्रारम्भ । प्रथम श्रारम्भ । श्रभ्याघानं ( न॰ ) रखना । डालना ( जैसे श्राग में हुँधन ) प्रभ्याग्त (वि॰) रोगी। वीमार।
प्रभ्यापातः (पु॰) विपत्तिः सङ्घट। वदक्तिसमती
प्रभ्यामर्दः (पु॰)) युद्ध । लड़ाई । भिड़न्त
प्रभ्यामर्दनम् (न॰) हमला।
प्रभ्यारोहः (पु॰) । चड़ना । सवार होना
प्रभ्यारोह्ग (पु॰) । उपर की श्रोर जाना।
प्रभ्यात्रुत्तिः (स्ती॰) प्रनरावृत्तिः । वार वार श्रावृत्तिः ।
प्रभ्याशः (पु॰) १ श्रागमन। व्याप्ति । र पड़ोस
सामीष्य । ३ लाभ। परिणाम। १ लाभ की श्रारे

को श्राशा । प्रत्याशा ।

प्रभ्यासः (पु०) १ वार वार किसी काम के। करने की किया। २ पूर्णता प्राप्त करने के। वारंवार एक ही किया का अवलम्बन। २ आदत। वान। टेव। स्वभाव। ३ रीति। रवाज़। पद्दति। ४ कसरत। कवायद। १ पाठ। अध्ययन। ६ समीप। पड़ोस। ७ अभ्यस्त अंश (निरुक्त में)। (गिणित में) गुणा। (संगीत में) एकतान सङ्गीत। अस्थाई या टेक। —यागः, (पु०) एक अवलम्ब में चित्त के। स्थापित कर देना अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास सहित समाधि।

ध्यभ्यासादनम् ( न० ) शत्रु का सामना करना । शत्रु पर प्राक्रमण करना ।

ध्रभ्याहतनम् ( न० ) ३ मारना । चेाटिल करना । घात करना । २ रोकना । ( रास्ते में ) वाधा डालना ।

ध्र्यभ्याहारः ( पु० ) १ समीप .तानाया किसी ग्रोर ताना । ढोना । २ लूटना ।

ध्र्यस्युक्तर्ण (न०) १ (जल) छिड़कना । तर करना। २ प्रोक्तर्ण । मार्जन ।

ग्राभ्युचित (वि॰) मामूली । साधारण । प्रथातु-रूप । प्रचलित । [ शालीनता । ग्राभ्युच्चयः (पु॰) उन्नति । वदती । २ समृद्धि-

**ग्रभ्युत्कोशनम् ( न॰ ) उचस्वर से चि**ह्नाना ।

श्चभ्युत्थानं ( न० ) १ किसी के सम्मान के लिये श्रासन छेाड़ कर खड़े होने की किया । २ प्रस्थान । रवानगी । ३ उदय । पदोन्नति । समृद्धि । शान । ध्यस्युत्पतनं (न॰) उद्याल । भपट । श्राक्रमण । ध्रस्युद्यः (पु०) १ उन्नति । वृद्धि । २ उदय । (किथी नचत्र का) निकलना । ३ उत्सव । उत्स-वावसर । ४ धारम्भ । प्रारम्भ । [उदाहरण। श्रस्युदाहरणम् (न०) किसी वस्तु का (उत्टा) श्रस्युदित (व० कृ) १ उदय हुश्रा । २ पदीन्नत । ३ सूर्याल के समय सीया हुश्रा ।

श्रभ्युद्गमः ( पु॰ ) ) किसी प्रतिधित व्यक्ति श्रथवा श्रभ्युद्गमनस् ( न॰ ) | महमान का सम्मान करने श्रभ्युद्गतिः ( स्त्री॰ ) ) को त्रागे जा कर उसे लेने की किया। श्रगवानी। उदया। निकास। उत्पत्ति।

श्रभ्युद्यत (व॰ कृ॰) १ वठा हुग्रा । ऊपर उठाया हुग्रा । २ तैयार किया हुग्रा । तैयार । ३ श्रामे गया हुग्रा । उदय हुग्रा । ४ श्रयाचित दिना हुग्रा या लाया हुग्रा ।

श्रभ्युत्रत (वि॰ ) १ उठा हुद्या । ऊँचा किया हुद्या । २ ऊपर के। निकला हुद्या । ग्रत्युच ।

अभ्युत्रतिः ( स्री॰ ) श्रत्यन्त पदेात्रति स्रीर समृद्धि । शालीनता ।

ध्यभ्युपगनः (पु॰) १ समीप ध्रागमन । ध्रागमन । २ मंजूर करना। मान लेना । किसी वात का सत्य समक्त कर मान लेना । (दोप का ) अज्ञीकार करना। ३ वचन । प्रतिज्ञा।

श्रभ्युपगमन-िमद्धाग्तः (पु०) १ न्याय का एक सिद्धान्त विशेष । विना परीचा किये, किसी ऐसी बात को मान कर, जिसका खरडन करना है, फिर उसकी परीचा करने को श्रभ्युपगमसिद्धान्त कहते हैं । २ स्वीकृत प्रस्ताव या सर्वजनगृहीत मूलनीति ।

श्चस्युपपत्तिः ( ची॰ ) १ सहायतार्थं समीप जाने की
किया। दयालु होने की किया। १ श्रनुग्रह। कृपा।
२ सान्त्वना। ढाँड्स । घीरल । ३ संरच्या।
वचाव। रचा। ४ इकरारनामा। प्रतिज्ञापत्र।
स्वीकृति। प्रतिज्ञा। १ ची के। गर्भवती करने की
किया।

श्राभ्युपायः ( पु॰ ) १ प्रतिज्ञा । इकरार । फसाव । २ उपाय । इत्ताज । श्रभ्युपायनम् (न०) १ वृंस । रिरावत । लालच । २ सम्मानप्रदर्शक भेंट ।

श्रभ्युपेत ( श्रव्यया० ) श्राग्रह किये जाने पर । रज़ा-मंद होने पर । ग्रतिज्ञा करने पर ।

श्रान्युपेत्य (वर्क्) १ समीप श्राया हुश्रा । २ प्रति-श्राता । स्वीहृत । श्रद्धीकृत ।

श्रम्युपः ) श्रम्युपः ( पु॰ ) एक प्रकार की रोटी या चपाती । श्रम्यापः )

श्यभ्यूदः ( पु॰ ) १ तर्क । दलील । यादविवाद । २ श्रतुमान । कल्पना ।३ त्रुटि की पुर्ति । ४ बुद्धि । समम्म ।

प्रम् (धा॰ पर॰) [ ग्रश्नति, ग्रानम्र, ग्रश्नित ] जाना, इधर उधर घुमना फिरना।

श्रम्भग् (न॰) १ बादल।२ श्राकाश । त्योम। ३ श्रम्भका ४ (गिएत में ) श्रूत्य । जीरो ।

श्रभ्रंतिह (वि॰ ) वादलों का स्पर्श करनेवाला। (श्रर्थात् वहुत कँच)

श्रम्भंतिहः ( ५० ) पवन ।

ध्यभ्रकम् ( न० ) ध्रम्रक।

ष्रभ्रंकप ( वि॰ ) वादलों के। छुनेवाला । बहुत कँचा । श्रभ्रंकपः ( पु॰ ) १ हवा । पवन । २ पर्वत ।

भ्रम्नमुः (स्त्री॰) पूर्व दिशा के दिग्गज की हथिनी। इन्द्र के ऐरावत हाथी की हथिनी।—िन्नियः, —वस्त्रमः,(पु॰) ऐरावत हाथी।

श्रिभिः ) ( छी॰ ) १ जकड़ी की वनी फरही, जिससे श्रिभीः ) नाव की सफाई की जाती है। काष्ट कुवाल। २ छुदाली। श्रिच्छादित।

श्रम्भित (वि॰) बादल झाये हुए । बादलों से श्रम्भिय (वि॰) बादल सम्बन्धी गा बादलों से उत्पन्न। श्रम्भेषः (पु॰) श्रौचित्य । न्याय्य । न्यायानुमोदित होने का भाव ।

प्रम् ( श्रन्यया० ) १ जल्दी से । फुर्त्ती से । २ ग्रल्प। स्वल्प।

श्रम् (धा॰ पर॰) (ग्रसति, ग्रमितुं, ग्रमित] १ जाना । ग्रोर या तरफ जाना । २ सेवा करना । सम्मान करना । ३ शब्द करना ४ । जाना । ( ग्रासयति ) श्राक्रमण करना । पीड़ा ग्रथवा रोग से दुःखी होना । पीड़ित होना ।

ग्रस ( वि॰ ) कचा।

द्यासः ( पु॰ ) १ गमन । २ बीमारी । नौकर । ३ श्रनुचर । ४ यह । स्वयं ।

श्रमंगल ) श्रमङ्गल ((वि॰)श्रद्यभ । द्यरा । सराव । वद-श्रमंगल्य (किस्सत । श्रमङ्गल्य )

श्रमंगतः } (पु॰) एरएड वृत्त । श्रॅंडी का पेड़ ।

श्चमत (वि ) १ त्रसम्मत । त्रविज्ञात । त्रतर्कित । नहीं जाना हुत्रा । २ नापसंद ।

ष्ट्रमतः ( पु॰ ) १ समय । २ वीमारी । ३ मृत्यु । ष्ट्रमित ( वि॰ ) बुरे दिल का । दुष्ट । चरित्रअष्ट । —पूर्छ, ( वि॰ ) सत्यासत्यविवेकशक्तिहीन । श्रनिच्छाकृत । श्रनभिष्रेत ।

श्चमितः ( पु॰ ) १ वदमाश । दुष्ट । द्यावाज । २ चन्द्रमा । ३ समय । काल । (छी॰) श्रज्ञानता । श्रविवेकता । ज्ञान का, सङ्कल्प का या दीर्घदर्शिता का अभाव ।

श्रमत्त (वि॰) जो सत्त था उन्मत्त न हो। गम्भीर। श्रमञं (न॰) १ बरतन। घड़ा। वासन। २ ताकत। शक्ति।

भ्राप्रनः ( न॰ ) श्रवोघ । निर्वोघ । वाद्य वस्तु के ज्ञान से शून्य । २ श्रमनोयोगी । ( पु॰ ) पर-मात्मा ।

ग्रसनाक् (ग्रन्थया॰) स्वल्प नहीं। अधिकता से। बहुत अधिक। श्रमनुष्य (वि॰) १ सनुष्य नहीं । श्रमानुषिक। २ जहाँ मनुष्यों की वस्ती न हो।

इप्रमुख्यः (पु०) १ सनुष्य नहीं । २ शैतान । रात्तस । इप्रमुख्यः (पु०) १ सनुष्य नहीं । २ शैतान । रात्तस । इप्रमंत्रकः ) वह कर्मानुष्ठान निसमें नेदिक मंत्रों के पढ़ने की आवश्यकता न पढ़े । २ वेद पढ़ने के अनिध-कारी ( शूद्र, स्त्री आदि ) । ३ वेद के। न जानने वाला । ४ वह रोगचिकित्सा निसमें जादू टोना की किया न हो ।

श्रमंद् ) (वि॰) १ जो मंद् या सुस्त न हो । किया-श्रमन्द् ) शील । प्रतिभावान् । २ उत्र । दृढ़ । तेज़ । ३ थोड़ा नहीं । बहुत । श्रत्यधिक । वड़ा । तीव । श्रमम (वि॰) ममतारहित । जिसमें स्वार्थं या सांसारिक वस्तुश्रों का श्रनुराग न हो ।

ध्रममता (स्त्री॰) } स्वार्थराहित्य । स्नासिक्त । स्रममत्त्वं (न०) ∫ उदासीनता ।

प्राप्तर (वि॰) १ जो कभी मरे नहीं। श्रविनाशी। श्रविनश्वर।---श्रङ्गना, -स्त्री, (स्त्री०) अप्सरा।--थ्रद्रिः, (पु॰) देवताओं का पर्वत । सुमेरु पर्वत ।— श्रिधिपः,—इन्द्रः,—ईशः, ईश्वरः,—पतिः,— भर्ता,--राजः, (पु०) १ देवतायों के राजा। इन्द्र। २ विष्णु । ३ शिव । - घ्रान्वार्यः, —गुरु, —इज्यः, ( ए० ) देवतात्रों के गुरु-प्रधीत वृहस्पति। —ग्रापगा,—तदिनी,—सरित्, (सी॰) स्वर्ग की नदी। गङ्गा।—आलयः, (पु०) स्वर्ग। —क्र**ग्टकं,** (न०) श्रमरकण्टक पहाड़ जिस से नर्मदा नदी निकलती है। - कोशः, - कोषः, (पु॰) संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध शब्दकीश का नाम, जो श्रमरसिंह विरचित है। —तरुः, दारुः, ( पु॰ ) इन्द्र के स्वर्ग का एक वृत्त ।—द्विज्ञः, (पु॰) ब्राह्मण जो किसी देवालय में पूजा करे अथवा देवालय का प्रवन्ध करे।—पुर, ( न० ) स्वर्ग। —पुष्पः,-पुष्पकः, ( ५० ) कल्पवृत्त ।— भरूय, —प्रभ, (वि॰) ग्रमर के समान। ग्रविनाशी के समान ।--रह्नं, (न०) स्फटिक पत्थर।--लोकः, ( पु॰ ) स्वर्ग ।--सिंहः; (पु॰ ) संस्कृतं कीपकार ग्रमरसिंह। यह जैन थे श्रीर कहा जाता है कि, विक्रमाजीत के नौरलों में से एक थे।

प्रमरः (पु॰) १ देवता। २ पारा। ३ सुवर्ण। ४ तॅतीस की संख्या। ४ श्रमरसिंह का नाम। ६ हड्डियों का ढेर।

श्रमरता( स्त्री॰ ) ) श्रमरत्वं ( न॰ ) ) श्रविनश्वरता ।

श्रमरा (स्त्री०) १ श्रमरावती पुरी । २ नाभिसूत्र । नाभिनाल । ३ गर्भाशच ।

द्यमरावती ( ची॰ ) इन्द्र की पुरी का नाम। द्यमरी ( खी॰ ) देवता की खी। देवी। इन्द्र की राजधानी।

श्रमर्त्य ( नि॰ ) श्रविनाशो । दैवी । जो कभी नाश न हो ।—श्रापगा, (स्त्री॰ ) गङ्गा का नाम । श्रमर्त्यः ( पु॰ ) देवता ।

श्रमर्मन् (न॰) शरीर का मर्मस्थल नहीं।—वेधिन् (वि॰) मर्मस्थल को न वेधने वाला। केमल। मुलायम।

श्रमर्याद् (वि॰) १ सीमारहित । सीमा के वाहिर । श्रनुचित । श्रसम्मानकारी । २ श्रसीम । श्रसदा-चरण । श्रसम्मान ।

श्रमर्याद्ः ( स्त्री॰ ) उचित सम्मान की श्रवहेला। श्रमर्ष ( वि॰ ) दूसरे का उत्कर्ष न सहने वाला। श्रमर्षः ( पु॰ ) ९ श्रसहनशीलता। श्रधैर्य। ईर्प्या। ईप्यां से उत्पन्न कोध। र क्रोध। केाप।

श्रमर्ष्ण ) (वि॰) १ श्रधैर्यवान् । श्रसहनशील । श्रमर्षित (जो चमा न करें । २ क्रोध । रूठा हुश्रा । श्रमर्षिन् (रोपपरवश । ३ प्रचरड । उम्र । दृह श्रमर्भवत् ) प्रतिज्ञ ।

श्रमल (वि॰) जिसमें मैल न हो । साफ सुथरा।
निष्कलङ्क । वेथव्वा । वेदाग़ । विश्रद्ध । सचा ।
२ सफेद । चमकदार ।—(ता) (छी॰) १ लघ्मी
जी का नाम । २ नाला । नाभिसूत्र । ३ एक वृच का नाम । श्रामला वृच ।—पतित्रन् (पु॰) जंगली हंस ।—रत्नं, (न॰) - मणिः (पु॰) स्फटिक पत्थर ।

· श्रमलम् (न०) १ स्वच्छता २ श्रश्रक । ३ परमात्मा । श्रमलिन (वि०) स्वच्छ । वेदाग । निष्कलङ्क । पवित्र । श्रमसः (पु०) १ रोग । २ मूढ्ता । ३ मूर्ख । ४ समय । द्यमा (वि॰ मापरहित । जो नापा न जा सके । ( ग्रव्यया॰ ) साथ । समीप । पास । (स्त्री॰ ) ग्रमावास्या तिथि । चन्द्र की १६ वीं कला । (पु॰) ग्रात्मा । जीव ।

त्र्यमांस्त (वि॰) १ विना मांस का। जो मांसल न हो। २ द्ववला। पतला। निर्वल।

अप्रांसम् (न०) मांस का छाड़ अन्य काई भी वस्तु। अपात्यः (पु०) दीवान। महामात्र। संत्री। सचिव। अपात्र (वि०) १ असीम। जो नापा न जा सके। २ सम्पूर्ण या समुचा नहीं। ३ अमीलिक।

श्रमात्रः ( ५० ) परमात्मा ।

श्रमाननम् ( न॰ ) श्रमानना ( स्त्री॰ ) } तिरस्कार । श्रपमान । श्रवज्ञा । श्रमानस्यं ( न॰ ) पीड़ा । दर्वं ।

श्रमानिन् (वि॰) निर्राभमान् । विनयी । विनस्र । श्रमानुष (वि॰) [ स्त्री॰—श्रमानुषी ] मनुष्य सम्बन्धी नहीं । श्रमानवी । श्रलीकिक । श्रपौरुपेय ।

श्रमानुष्य (वि०) श्रमानुषी । श्रलौकिक ।

श्रमामसी } (खी॰) श्रमावास्या।

त्र्यमाय (वि॰) १ सचा । निष्कपट। निरछल। २ जो नापान जासके।

श्रमायम् ( न॰ ) बहा।

श्रमाया (ची॰) १ छल या कपट का ग्रभाव । सचाई । ईमानदारी । २ वेदान्त दर्शन में " श्रमाया " से माया या अम से रहित का वेाध होता है । पर-मारमा का ज्ञान ।

श्रमायिक } (वि॰) निश्चुत्त । निष्कपट । ईमानदार । श्रमायिन्

श्रमावस्या (स्त्री॰) श्रमावस । कृष्णपच की श्रमावास्या श्रमावसी श्रमावसी श्रमावसी श्रमावासी श्रमावासी

ध्यमित (वि॰) १ धपरिमित । जिसका परिमाण न हो । वेहद । असीस । २ श्रवज्ञा किया हुआ । तिरस्कृत । ३ श्रज्ञात । ४ श्रशिष्ट ।—ध्यक्तर, (वि॰ ) गद्य-वत् । कवित्व श्रून्य ।—श्राभ, (वि॰ ) श्रसीम कान्तिवान् । — च्योजस्, (वि॰) सर्वशक्तिमान ।— तेजस्, — द्युति, (वि॰) श्रसीम महिमा या कान्ति वाला । विक्रमः, (पु॰) १ ग्रसीम पराक्रमशाली । २ विष्णु का नाम ।

श्रमित्रः ( पु॰ ) जो मित्र न हो । शत्रु । रिष्ठ । वैरी । प्रतिद्वन्द्वी । सामना करने वाला ।

श्रमिथ्या ( श्रव्यया० ) कुठाई से नहीं । सचाई से । श्रमिन् ( वि० ) वीमार । रोगी ।

श्रमिषं (न०) १ सांसारिक भाग पदार्थ। विलास। २ ईमानदारी। सचाई । ३ मांस। गारत।

त्र्यमीवाम् (न०) कष्ट । क्लेश । पीड़ा । चेाट । त्र्यमीवा (स्त्री०) ९ रोग । वीमारी । २ तकलीफ । कष्ट । गय ।

श्रमुक (सर्वनामीय विशेषण) फलां। ऐसा ऐसा। जब किसी वस्तु विशेष या न्यक्ति विशेष का नाम लेना श्रभीष्ट नहीं होता श्रौर उसकी निर्दिष्ट किये विना काम भी नहीं चलता, तव उस वस्तु या न्यक्ति का नाम न लेकर उसके बजाय इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।

श्रमुक्त (वि॰) जो सुक्त न हो । वँधा हुश्रा । वंधन में पड़ा हुश्रा । जिसे छुटकारा न मिला हो । वद्द । —हस्त (वि॰) लोभी । कंज्स । किफायतशार । श्रमुक्तम् (न॰) हथियार (यथा तलवार, छुरी जो फेंक्कर न चलाया जाय । हाथ में पकड़े ही पकड़े चलाया जाय ।) [मोच का न मिलना । श्रमुक्तिः (छी॰) स्वतंत्रता या मोच का श्रमाव । श्रमुक्तः (श्रन्यया॰) १ वहाँ से । वहाँ । २ उस स्थान से । ऊपर से । ३ परलोक में । श्रगले जन्म में । ४ वहाँ ।

श्रमुथा ( श्रव्यया० ) इस प्रकार । यों । उस प्रकार । श्रमुष्य ( सम्बन्ध कारक श्रद्भ् ) एक ऐसे का । —कुल, ( वि० ) एक ऐसे कुल का ।—कुलम्, ( न० ) एक प्रसिद्ध कुल था वंश का ।—पुत्रः, (पु०)—पुत्री, ( स्त्री० ) श्रन्के या प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न पुत्र या पुत्री ।

श्रम्द्रश् श्रम्द्रशे श्रमद्रन ग्रमूर्त (वि॰) ग्राकारशून्य । ग्रशरीरी । शरीर रहित ।—गुगाः (पु॰) वैशेषिकदर्शन में गुण केा ग्रशरीरी माना है । यथा धर्म ग्रधर्म ।

श्रमूर्तः (पु॰) ९ श्रवयव रहित । २ वायु । श्रन्तरिच । श्राकाश । ३ काल । ४ दिशा । ४ श्रात्मा । ६ शिव ।

ग्रामूर्ति (वि॰) श्राकाररहित । जिसकी केाई शक्त न हो ।

श्रमूर्तिः ( पु॰ ) विष्णु । (स्त्री॰ ) श्रमूर्तिता । शक्त का या श्राकार का न होना ।

श्रमूल (वि॰) वेजड़ । निर्मूल । श्रसत्य । श्रमूलक मिथ्या । श्रमाणश्रूत्य । जिसका केाई प्रमाण या श्राचार न हो ।

ध्रमूल्य (वि॰) ध्रनमोल । वेशक्रीमती । बहुमूल्य । ध्रमृगालम् (न॰) एक सुगन्धित घास विशेष । नलद् । उशीर । खस ।

ध्यमृत (वि०) १ जो मृत न हो।२ ग्रमर**।** ३ त्रविनाशी । त्रविनश्वर ।—श्रंशः,—करः,— द्धितिः,—द्युतिः,—रिहमः, ( पु॰ ) चन्द्रमा की उपियाँ।—ग्रान्थस्, —ग्रशनः,—ग्राशिन्, (पु०) जिसका भाजन श्रमृत हो । देवता । श्रवि-नाशी।-- अगहरसाः, (पु०) गरुड का नाम।--उत्पन्ना, ( स्त्री॰ ) मक्सी ।—उत्पन्नम्, उद्भवम् (न॰) एक प्रकार का सुर्मा '—कुग्रडम्, (न॰) पात्र जिसमें श्रमृत है।—गर्भः (पु॰ ) १ व्यक्ति-गत भ्रात्मा । २ परमात्मा । —तरङ्गिग्गी, (स्त्री०) चाँदनी । जुन्हाई ।—द्भव, ( वि० ) अमृत वहाने या चुत्राने वाला। - द्रवः. (पु०) श्रमृत की धार। —धारा, (स्त्री०) १ छन्दविशेष । वृत्त विशेष । इस वृत्त में चार चरण होते हैं श्रीर प्रथम पद में २०, दूसरे में १२, तीसरे में १६ ग्रौर चैाथे में ८ ग्रत्तर होते हैं। २ ग्रमृत की धारा ।--पः (पु०) १ देवता । २ विष्णु का नाम । ३ शराब पीने वाला।--फला, (स्त्री०) द्राचा का गुच्छा।---बन्द्यः, (पु०) १ देवता । २ घोड़ा या चन्द्रमा । —भुज्, ( पु॰ ) ग्रमर। देवता।—भू, ( वि॰ ) जन्म मरण से मुक्तः—मन्थनम्, ( न० ) श्रमृत निकालने के लिये समुद्र का मंथन।—रसः, सं० श० कौ-११

```
( पु॰ ) १ श्रमृत । २ ब्रह्म॥—लता,—लतिका,
     (खी०) वह लता जिससे श्रमृत निकले ।—सारः,
     (पु॰) घी।—सूः,—सूतिः, (पु॰) १ चन्द्रमा।
     २। देवताओं की जननी। — सोदरः ( पु॰) उच्चै-
     श्रवा घेाड़ा ।
                                        िनाम ।
श्रमृतः ( पु॰ ) १ देवता । श्रमर । २ धनवन्तरि का
 श्चमृतम् (न०) १ श्रमरता। मो । स्वर्ग। ४ श्रमृत
     रस । १ सोमरस । ६ विप का मारक । ७ यज्ञरोप ।
     म अयाचित भिद्या । ६ जल । १० ग्रासव
     विशेप । १२ घी । १२ दूध । १३ भोज्य पदार्थ
     (कोई भी) । १४ भात । १४ कोई मधुर प्यारा या
    मनेाहर पदार्थ । १६ सुवर्ग । १७ पारा ।
     १८ विष । १६ ब्रह्म ।
श्रमृतकम् (न०) श्रमरत्व प्रदायक रस विशेष ।
श्रम्तता
            श्रमरता ।
श्रम्तत्वं
श्रमुता १ एक प्रकार की मदिरा । गिलोय, गुर्च ग्रादि
    कई ग्रोपधियाँ।
                                सोने वाले 🕕
श्रमृतेशयः (पु॰) विष्णु का नाम । (जल मॅ
श्रमुषा ( अन्यया ० ) भुठाई से नहीं । सन्चाई से ।
श्रमुष्ट (वि०) १ विना मला हुन्ना। २ विना साफ
    किया हुआ।
                                     [ पतला ।
अमेद्स्क (वि॰) जिसके चर्वी न हो। दुर्वल । लटा।
श्रमेश्रस (वि०) मुर्ख । मूढ़ । बुद्धिहीन ।
श्रमेध्य (वि०) १ जो यज्ञ या हवन करने योग्य न हो।
    २ यज्ञ के श्रयोग्य । ३ श्रपवित्र । श्रशुद्ध । मैला ।
    गंदा । श्रस्वच्छ ।
द्यमेध्यम् (न०) १ विष्ठा । मल । २ प्रशकुन ।
श्चमेय (वि॰) असीम । सीमारहित । श्रपार ।
    २ श्रचिन्त्य। जो जाना न जा सके। श्रज्ञेय।
    —- स्रात्मन्, ( पु० ) विष्णु का नाम ।
अमोघ (वि०) १ अचूक । निशाने पर ठीक पहुँचने
    वाला । २ श्रव्यर्थ । —द्ग्डः, (पु॰)। १ जी
    दग्ड देने में कभी न चूके । २ शिव का नाम।
श्रमोघः (पु०) १ जे। कभी व्यर्थन जाय या न
    चूके। २ विष्णुकानाम ।
       )(धा०पर०) १ जाना।२ (ग्रात्म०)
श्रम्ब् ∫ शब्द करना।
```

```
|श्रंब
           (ग्रन्यया॰) ग्रन्छा । हाँ।
         {(पु०) पिता।
 श्रम्बः
           (न०) १ जल । पानी । २ नेत्र । त्राँख ।
 श्रम्बमे 🕽
 अपना
थ्रम्बकम् } (न०) १ नेग्र। २ पिता।
         ो ( न० ) १ श्रन्तरिच । श्राकाश । च्योम ।
 श्रम्बरम् / २ कपड़ा । वस्त्र | पोशाक । परिच्छद ।
     ३ केसर । ४ अअक । १ सुगन्धित पदार्थ विशेष ।
     श्रम्बरी।—श्रोकस्, ( पु॰ ) स्वर्गवासी। देवता।
     —दम्, ( न० ) कपास । रुई ।—मिगाः, (पु०)
     सूर्य। —लेखिन्, (वि०) ग्राकाशस्पर्शी।
श्रंबरीपं १ (न०) १ कड़ाई। २ खेद। सन्ताप।
श्रम्बरोपम् ∫३ युद्ध । लड़ाई । ४ नरक विशेष ।
     ४ किसी जानवर का वचा। वछुड़ा। किशोर।
     ६ सूर्य । ७ विष्णु का नाम । ८ शिव का नाम ।
श्रेंबरीपः ) ( पु॰ ) राजा विशेष यह महाराज
श्चम्बरीपः र्मान्धाता के पुत्र थे श्रौर परम भागवत थे।
श्रम्बष्टः ∫ की श्रौलाद । २ महावत । ३ ( बहुवचन
    में ) देश का तथा उस देश के वसने वालों का
    नाम ।
प्रंवष्ठा े (स्त्री०) गणिका, यूथिका श्रादि कितने ही
श्रम्बष्ठा ∫ पौधों का नाम । ( जुही, पाठा, पहाड़मूल,
    चुका श्रंबाड़ा श्रादि पौधे )
श्रंवा (स्त्री॰) (सम्बोधनकारक में "श्रम्बे"
श्रम्बा 🗸 वैदिक साहित्य में ) १ माता । २ शिवपत्नी
    दुर्गा का नाम। ३ राजा पाग्डु की माता का
म्रांवाड़ा
श्रम्बाडा
             ( छी॰ ) माता । जननी । मा ।
श्रेवाला
श्रम्बाला ।
श्रंबालिका ( स्त्री॰ ) १ माता। भद्रमहिला। २
श्रम्बालिका ∫ एकपौधे का नाम । ३ राजाविचित्रवीर्य
    की रानी का नाम, जो काशिराज की सब से
    छोटी कन्याथी।
```

श्रंबिका ) (स्रों) १ माता भद्रमहिला । २ पार्धती श्रम्बिका ) का नाम । ३ राजा विचित्रवीर्य की पट-रानी का नाम । यह काशिराज की ममली वेटी थी ।—पतिः —भत्तां, (पु०) शिव का नाम । —पुत्रः, —सुतः, (पु०) धतराष्ट्र का नाम ।

त्र्यंविकेयः श्रम्बिकेयः ( पु॰ ) १ गणेश जी का, २ कार्तिकेय श्रंविकेयकः ( का, ३ ध्तराष्ट्र का नाम । श्रम्बिकेयकः)

ष्ट्रांचु ो (न०) १ पानी २ जल का भाग जा रक्त में ध्यम्बु रहता है। -क्स्याः, (पु०) जल की बूंद।--कराटकः, ( पु॰ ) ग्राह । घड़ियाल । मगर ।— किरातः, (पु॰) घड़ियाल । मगर ।—कीशः,— क़ुमें:, (पु॰) सूंस । शिश्चमार ।—केंगरः, (पु॰) नीव का पेड़। — किया, ( छी० ) पितरों को जलदान । तर्पण ।—ग,—चर,—चारिन, (वि०) जल में रहने वाले जीवजन्तु ।---धनः, ( पु॰ ) श्रोला - चत्वरं, (न०) भील। ज, (वि०) जल में उत्पन्न।—जः, (पु०) १ चन्द्रमा। २ कपुर । ३ सारस पत्ती । ४ शङ्घ ।—जम्, (न०) १ कमल । २ इन्द्र का वज्र ।—जन्मन्, ( न० ) कमल । (पु॰) १ चन्द्रमा । २ शङ्ख । ३ सारस । —तस्करः, ( go ) जल का चोर । सूर्यं -द, (वि॰) जल देने वाला या जिससे जल निकले ः—दः ( पु॰ ) वादल ।—धरः ( पु॰ ) १ वादल। सेघ। २ अभ्रक।—धिः, (पु०) १ जल का कोई पात्र। जैसे घड़ा, कलसा श्रादि। २ समुद्र। ३ चार की संख्या ।—निधिः, ( पु॰ ) समुद्र ।—प, ( वि॰ ) जल पीने वाला । —पः (पु॰) १ समुद्र । २ वरुण ।—पातः (पु०) धारा। जलप्रपात । जलप्रवाह । जलश्रोत । —प्रसादः, (पु॰)—प्रसादनम्, ( न॰ कतक निर्मली का पेड़। (जिससे जल साफ होता है) —भवम् ( न॰ ) कमल ।—भृत्, ( पु॰ ) १ जलवाहक । वादल । २ समुद्र । ३ श्रभ्रक । —मात्रज, (वि०) जो केवल जल ही में उत्पन्न हो।—मात्रज्ञः,( ५० ) शङ्ख ।—मुच्, (५०) बादल ।—राजः, ( ५० ) समुद्र । वरुण ।— राशिः, ( पु० ) समुद्र ।—हह, (न०) १ कमत | २ सारस ।—रुहः, (११)—रुहं, (न०) कमल ।
—रोहिणी, (स्री०) कमल ।—वाहः, (पु०)
१ वादल २ भील । ३ पानी ढोने वाला ।—
वाहिन, (न०) पानी ढोने वाला । (पु०) वादल ।
वाहिनी, (स्री०) कठेली या काठ का ढोल ।—
विद्वारः, (पु०) जलकीड़ा ।—येतसः, (पु०) नरकुल जो जल में उत्पन्न होता है ।—सरणं (न०)
जल की धारा या जल का बहाव ।—सिप्णी,
(स्री०) जोंक ।

अंबुमत् } अम्बुमत् ∫ (वि॰) पनीला। जिसमें जल हो। **श्रं**युमतो ( खी॰ ) एक नदी का नाम। श्रम्ब्रमती श्रंबृकृत (वि॰) श्रोंट बंद कर के गुन गुनाया श्रंम्बृकृत ∫हुत्रा । ऐसे वोला हुत्रा जिससे थूक उड़े। श्रंम् (धा० ग्रात्म०) [ श्रंभते, ग्रंभित ] शब्द करना । श्रंभस (न०) १ जल । २ श्राकाश । ३ लग्न से चौथी राशि। - ज, (वि०) पानी का। - जः, ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ सारसपत्ती ।—जं, (न०) कमल ।-जनमन्, ( पु॰ ) बहा की उपाधि। (न०) कमल ।—दः, धरः, (पु०) वादल । —धिः,—निधिः,—राशिः, (पु॰)समुद्र। –रुह् (न०)—हर्हं (न०) कमल । (५०) सारस।— सारं (न०) मोती।—सूः (पु०) धुत्रा। वदरी वाला । वादल का ।

श्रमोजिनी ( खी० ) १ कमल का पौधा या उसके श्रमभाजिनी ∫ फूल । २ कमल के फूलों का समृह । ३ स्थान जहाँ कमल के फूलों का वाहुल्य हो । श्रम्मय (वि०) [ खी०—श्रम्मयी ] पनीली या पानो की बनी हुई ।

श्रम्भ देखो श्राम्र ।

श्रम्ल (वि॰) खट्टा ।—श्रक्त, (वि॰) खट्टा ।

—उद्गारः, (पु॰) खट्टी डकार ।—केशरः,
(पु॰) चकोतरा या वीजपूरक का पेड़ ।—
निम्बकः, (पु॰) नीवृ का पेड़ । - फलः, (पु॰)
इम्ली का वृत्त । - फलं, (न॰) इम्ली फल ।—
वृत्तः, (पु॰) इम्ली का पेड़ ।—सारः, (पु॰)
नीवृ का वृत्त ।

द्याग्तः (पु०) १ खट्टापन । २ सिरका । ३ विभिन्न प्रकार के ग्रम्लरस तरु । ४ चकेतरा का दृच । १ डकार ।

श्चम्त्रकः ( पु॰ ) एक बृच का नाम । लकूचा। श्चम्त्रान ( वि॰ ) १ जो कुम्हलाया न हो । जो पुर-क्षाया हुश्चा न हो । २ साफ । स्वच्छ । चमकीला। पवित्र । विना वादलों का ।

भ्रम्लानि (वि॰) सतेज । सवल । [हरियाली । भ्रम्लानिः (छी॰) १ सतेजता । सवलता । २ ताजगी । भ्रम्लानिन् (वि॰) साफ । स्वच्छ ।

ग्रम्लिका ) (छी॰) १ मुँह का खद्दापन। खद्दी ग्रम्लीका ) डाकर। २ इम्ली का वृत्त ।

ग्रम्लिमन् (पु॰) खट्टापन। ग्रय् (धा॰ ग्रात्म॰) [कभी कभी यह परस्मैपदी भी होती है, विशेष कर "उद्" के संयोग से) [ ग्रयते, ग्रयांचके, ग्रयितुं, ग्रायित ] जाना। गमन करना।

ग्रयस्मं ( न॰ ) निरोगता । तंदुरुस्ती । श्रयज्ञः ( पु॰ ) द्वरा यज्ञ । यज्ञ नहीं । श्रयज्ञिय (वि॰) १ यज्ञ के श्रयोग्य ( जैसे उर्द ) ।

थाझ्य (14०) १ यज्ञ क अयाग्य (जस उद् )। २ यज्ञ करने के अयोग्य (जैसे अनुपवीत वालक ) ३ गँवारु । दूपित ।

भ्रयत्त (वि॰) जिसमें यत न करना पड़े।

श्रयतः ( पु॰ ) यत का श्रभाव । सहज । सरत । श्रयथा ( श्रन्यया॰ ) जे। ज्यें का त्यें न हो । ठीक-ठीक न हो । भूल से । ग़लती से । श्रनुचित । श्रयोग्य ।—वत्, (श्रन्यया॰) ग़लती से । श्रनुचित रीति से ।

ष्प्रयथार्थानुभवः (५०) अनुचित या मिथ्या अनुभव । श्रन्य वस्तु में श्रन्य वस्तु का ज्ञान ।

ष्प्रयनं (न०) १ गमन । २ मार्ग । रास्ता । (सूर्य को) गति । ( यह गति उत्तर या दिन्य होती है।) ३ स्थान । श्रावसस्थल । ४ न्यूह का मार्ग या द्वार । ४ दिन्यायनं । उत्तरायस्य । त्र्ययंत्रित (वि०) येकावू । जो वश में न हो । मन-मुखी । स्वेच्छाचारी ।

द्ययसित (वि॰) १ श्रनियंत्रित । वेकावू । २ विना सम्हाला हुत्रा । विना सजाया हुत्रा ।

श्रयशः ( पु॰ ) कलङ्क । श्रपवाद ।—कर,—करी, ( वि॰ ) श्रपकीर्तिकारी । वदनामी कराने वाला । श्रयशस् ( वि॰ ) श्रपकीर्तित । वदनाम । कलङ्कित । श्रयशस्य ( वि॰ ) वदनाम । कलङ्कित ।

अयस् (न॰) १ लोहा। २ ईसपात। ३ सुवर्ण। ४ कोई भी धातु। ४ अगर की लकड़ी। (पु०) अग्नि। आग।—अग्रं,—अग्रकम्, (न॰) हथे। इं। मूसल।—काग्रङः, (पु०) १ ले। हे का तीर। २ उत्तम ले। हा। ३ ले। हे का हेर।—कान्तः, (अग्रक्षान्तः) (पु०) १ चुंवक पत्थर। २ मूल्यवान् पत्थर। मिण।—कारः, (पु०) छहार।—कोटं, (न०) ले। हे का मोर्चा —मलं, (न०) ले। हे का सल।—मुखः (पु०) ले। हे की नोंक का तीर। - राङ्कुः (पु०) १ माला। २ कील। ३ परेग।—ग्रुलं, (न०) १ ले। हे का माला। २ तीचण उपाय।—हृद्य, (वि॰) कड़ा हृदय। निर्वृंगी।

भ्रयस्मय (न॰) ) [स्ती॰—श्रयोमयी] लेहि श्रयोमय (न॰) ) की या श्रन्य किसी धातु की बनी हुई।

ध्रयाचित (वि॰) विना माँगी हुई।—व्रतिः, (पु॰) —व्रतम् (न॰) विना माँगी भीख पर जीवन व्यतीत करना।

द्र्ययाचितम् ( न॰ ) विना माँगी भीख । द्र्ययाज्य ( वि॰ ) वात्य । पतित । वह व्यक्ति जिसके। यज्ञ नहीं कराया जा सकता ।

द्ययात (वि॰) नहीं गया हुआ।—याम, (वि॰) रात की रखी या वासी नहीं। ताज़ी। टटकी। श्रयथार्थिक (वि॰) [ खी॰—ग्रयथार्थिकी ] १ श्रसत्य। ऋठी। श्रतुचित। ठीक नहीं। २ श्रसत्ती नहीं। श्रसङ्गत। श्रसंतग्न। श्रक्ति-विरुद्ध।

अयथार्थ्य (त॰) १ अयोग्य । अग्रिह । २ अस-इति । असंज्ञम्ता । भ्रयानं ( न॰ ) न चलना । न हिलना डुलना । ठह-रना । गतिरोध । श्रवस्थिति ।

द्यायि (श्रव्यया०) (किसी से प्यार से बोलते समय सम्बोधन करने का शब्द।) श्रोह। हो। ए।

श्रयुक्त (वि०) १ जो गाड़ी के जुएँ में जुता न हो या जिस पर ज़ीन न कम्मा हो । २ जो मिला न हो । जुड़ा न हो । सिला हुग्रा । सम्बन्धयुक्त । ३ श्रभक्तिमान् । श्रधार्मिक । श्रमनस्क । श्रसावधान ४ श्रनभ्यस्त । जो किसी काम में न लगा हो । १ श्रयोग्य । श्रनुपयुक्त । श्रनुचित । ६ सूठा । श्रसत्य ।

श्रयुग ( वि० ) १ पृथक । इकेला । इकेहरा । श्रयुगल ) हे श्रविभाज्य ।—श्रिचिस्, (पु०) श्रिवित । श्राग । नेत्रः, —नयनः, (पु० ) शिवित्री का नाम ।—शरः, (पु०ः) कामदेव का नाम ।— सितः (पु०) सात घोडों वाला । सूर्य ।

भ्रयुज् (वि॰) ग्रविभाज्य ।—इपुः,—वागाः,—शरः, (पु॰) कामदेव का नाम। (कामदेव के पास १ वाण वतलाये जाते हैं)—नेत्र, लोचन,— श्रज्ञ,—शक्ति। शिव जी का नाम।

श्रयुत् (वि॰) जो मिला न हो । श्रसंयुक्त । श्रसंबद्ध ।—श्रयुतम् (न॰) दस हज़ार की संख्या ।—श्रध्यापद्धः, (पु॰) एक श्रच्छा शिचक । —सिद्धिः, (स्त्री॰) दोई कोई वस्तुएँ या विचार श्रभिन्न हें—इस वात को प्रमाणित करने की क्रिया ।

श्रयुतम् ( न॰ ) दस हज़ार की संख्या। श्रये ( अन्यया॰ ) देखेा "श्रयि।" यह कोध, श्राश्चर्य, विपाद चोतक सम्वोधन वाची ग्रव्यय है।

त्र्ययोगः (पु०) १ वियोग । श्रतगाव । श्रन्तरात । श्रवकाश । २ श्रयोग्यता । श्रसंतग्नता । ३ श्रनु-चित मेल । ४ विधुर । रहुश्रा । ४ हथौड़ा । ६ श्रहचि । नापसंदगी ।

अयोगवः ( ५०) [ क्षी० —स्रयोगवा, अयोगवी ] देखा स्रायोगव। सूद्र पिता और वैश्या माता का प्रत्र।

ष्ट्रायाग्य (वि॰) १ जो थाग्य न हो । श्रनुपयुक्त । बेकार । निकस्मा । श्रपात्र । द्यायेष्य (वि॰) जो श्रावःमण करने येग्य न हो । श्रप्रतिरोधनीय । श्रतिप्रवन्न ।

ध्रयोध्या (स्त्री॰) सूर्यवंशी राजात्रों की राजधानी जो सरयू के तट पर वसी हुई है।

ध्रायानि (वि॰) ध्रजन्मा । नित्य ।—ज,—जन्मन् (वि॰) जो गर्भ से उत्पन्न न हुत्रा हा ।—जा, —सम्भवा, । (स्री॰) जनकदुहिता सीता ।

श्रयोनिः (स्त्री॰) गर्भाशय नहीं । ब्रह्म की उपाधि । श्रयोगपद्यं (न॰) समकालीनता का श्रभाव ।

भ्रमोगिक (वि॰) [ंखी॰ -श्रमोगिकी ] शब्दसाधन-विधि से जिसकी उत्पत्ति न हो ।

ध्रारः ( १० ) पहिये की नाभि श्रीर नेमि के बीच की तकड़ी !—ग्रम्तर, ( बहु० ) श्रारों के बीच की खाली जगह !—घट्टः,—घट्टक, ( पु० ) रहट ! कुए से पानी निकालने का यंत्र विशेष ! २ गहरा कृष !

ध्ररजस् ) (वि॰) १ धूलगर्दा से रहित । साफ । ध्ररज > २ खलासिक से वर्जित । ध्ररजस्क

श्ररजस्का ( स्त्री॰ ) जिसका मासिक धर्म न हो।

श्ररजाः ( खी॰ ) रजोधर्म होने के पूर्व की श्रवस्था की लड़की।

प्र्यरज्ज्ञु (वि॰) विना रसियों का। (न॰) कारा-गृह । जेल ।

श्चरिताः (स्त्री॰ पु॰) विदेश्चर की लकड़ी जिसकी श्चरिताः ) रगड़ने से श्रम्नि निकलता है। यज्ञ के लिये श्चाग इसकी लकड़ियों को रगड़ कर ही निकाली जाती थी।

ग्ररिगः (पु॰) १ सूर्यं। २ ग्रम्नि। ३ चकमक पत्थर।
ग्ररिग्यं (न॰ कभी कभी पु॰ भी) जंगल। वन।
—ग्रध्यत्तः (पु॰) वन का निगरांकार। वन की
देखरेल करने वाला। फारेस्टरेंजर।—ग्रयनं,—
यानं, (न॰) वनगमन। तपस्वी वनना।—
ग्रोकस्न,—सद्, (वि॰) १ वनवास। २ वनवासी। वाणप्रस्थ या संन्यासी —चिन्द्रिका,
(ग्रन्व॰) वन में चांदनी। (ग्रालं॰) ग्रथा का
गृङ्गार।—नृपतिः, —राज्, —राट्, —राज,
(पु॰) सिंह। चीता। परिडतः (पु॰) वन का

पिरुदत । (ग्रलं ) मूर्खं मनुष्य ।— रवन् (पु०) भेड़िया ।

घररायकम् ( न० ) वन । जंगल ।

श्चरग्**यानिः** ) श्चरग्**यानी** ) (स्त्री०) एक वड़ा लंवा चौड़ा वन ।

अरत (वि॰) १ सुस्त । काहिल । २ असन्तुष्ट । विरुद्ध —अप, (वि॰) जो रमण करने में जजावे नहीं ।—अपः (पु॰) कुत्ता (जो गली में कुतिया के साथ रमण करने में जज्जित नहीं होता ।

अरतं ( न० ) अरमणकार्य ।

द्यरित (वि॰) १ असन्तुष्ट । २ सुस्त । काहिल । चेष्टाहीन ।

श्चरतिः (स्ती - ) १ भोग विलास का श्रभाव । २ कष्ट । पीड़ा । दुःल । दर्द । ३ चिन्ता । शोक । विकलता । घवड़ाहट । ४ श्रसन्तुष्टता । श्रसन्तोप । ४ चेष्टाहीनता सुस्ती । काहिली । ६ उदरम्याघि ।

ध्ररितः ( पु० या० स्त्री० ) १ मुट्टी । सूका । घूंसा । २ एक हाथ ( का नाम ) । कोहिनी से छुगुनियां की नोक तक ।

भ्ररितकः ( पु॰ ) कोहनी । हाथ श्रौर वाँह के बीच का जोड़ ।

अरं (अन्यया॰) १ तेज़ी से । समीप । पास । विद्य-मान । २ तत्परता से ।

भ्रारमण ) (वि॰) १ श्रप्रसन्नताकारक। प्रतिकृत । भ्रारममाण ) नापसंद । २ सतत ।

ग्रररं (न•) ) १ कपाट । किवाड़ । २ गिलाफ । ग्रररो (खी॰) ∫ स्थान । डक्कन ।

थ्राररः ( पु॰ ) राँपी ( चमार का एक थ्रौज़ार )।

त्र्यारे ( ज्रन्यया॰ ) ज्रतिशीव्रता अथवा घृणा व्यक्षक सम्बोधनवाची अन्यय ।

अर्रावेदः ) ( पु॰ ) ३ सारस । २ तांवा ।—अज्ञ अर्विन्दः ∫ (अर्विन्दाः हा) (वि॰) कमलनयन । विष्णु का विशेषण् या उपाधि ।—दत्तप्रभम् (न॰) तांवा —नाभिः नाभः, ( पु॰ )विष्णु का नाम ।—सद् (पु॰) बह्या का नाम ।

श्राप्तिंदं ) (न॰) १ कमल । रक्त या नीले कमल श्रापिन्दम् ) का फूल । द्यरिविन्दिनी (स्त्री॰) १ कसल का पौधा।२ कमल पुष्पों का समूह।३ वह स्थान जहाँ कमलों का बाहुल्य हो।

द्र्यरस (वि०) १ रसहीन । नीरस । फीका । २ निस्तेज । मंद । ३ निर्वेत <sup>,</sup> बलहीन । त्र्युग्य-कारी ।

श्चरिसिक (वि॰) १ रूखा। जो रसिक न हो। २ कविता के मर्म को न जानने वाला।

ध्यराजक (वि॰) राजारहित । जहाँ राजा न हो।
ध्यराजन् (पु॰) राजा नहीं ।—भागीन (वि॰)
राजा के काम लायक नहीं ।—स्थापित (वि॰)
जो राजा द्वारा प्रतिष्ठित न हो; ग्राईन विरुद्ध ।
ध्यरातिः (पु॰) १ शत्रु । वैरी । २ छः की संख्या ।
—भङ्गः (पु॰) शत्रु श्रों का नाश ।

ष्रराल (वि॰) टेड़ा मेड़ा। मुड़ा हुन्रा।—केशी (खी॰) वह स्त्री जिसके घुदुराले वाल हों।— पद्मन् (वि॰) टेड़ी मेड़ी वित्रयों वाला।

श्चरालः ( पु॰ ) १ टेड़ी या भुकी हुई वाँह । २ मद-माता हाथी ।

श्रराता ( खी॰ ) वेश्या । पुंश्वती । रंडी । श्ररिः ( पु॰ ) १ शत्रु । वैरी । २ मनुष्य जाति के छः शत्रु, काम, कोध, तोभ, मोह श्रादि जो मनुष्य के मन की व्याकुत किया करते हैं ।

> कामः क्रोपस्तया लीभी मदमाही च मत्सरः । कृतारिषड्धर्गगयेन--॥

किरातार्जुनीय ।

३ छः की संख्या। ४ गाड़ी का कोई भाग।

४ पहिया ।—कर्षगा, (वि०) शत्रुजयी

या शत्रु को अपने वश में करने वाला।—कुलं,
(न०) १ वहुत से शत्रु । शत्रु समुदाय। २ शत्रु ।

—झः, (पु०) शत्रु का नाश करने वाला।
—विन्तनं, (न०) चिन्ता (स्त्री०) वैदेशिक
शासन विभाग। शत्रु का मस्वन्धी व्यवस्था।—
नन्दन, (वि०) शत्रु की प्रसन्तता। शत्रु को
विजय दिलाने वाला।—भद्रः (पु०) सब से बड़ा

या मुख्य शत्रु ।——सूद्नः, हन्,—हिंसकः,
(पु०) शत्रुहन्ता। शत्रु को मारने वाला।

श्रिरिन्दम (वि॰) शत्रु की वश में करने वाला। विजयी। विजय प्राप्त।

श्रिरिक्यभाज् ) (वि॰) ऐसा व्यक्ति जो पैतृक श्रिरिक्थीय े ∫सम्पत्ति पाने का श्रिधिकारी न हो (हिजड़ा श्रादि होने के कारण)।

श्रिरित्रम् (न०) १ ले। हे की चूर । कचा ले। हा। २ नाव का डाँड़।

श्ररिपं (न०) मूसलधार जलकी वर्पा।

अरिपः ( पु॰ ) ववासीर । गुदा का रोग विशेष ।

श्रारिष्ट (वि॰) अनचुटीला। पूर्ण। अविनाशी। सुरिनत।

—गृहम्, (न॰) सौरी। सूतिकागृह। ताति
(वि॰) शुभ।—तातिः, (स्त्री॰) सतत हर्प।

—मथर्मः, (पु॰) विष्णु या शिवका नाम।

—शस्याः (सी॰) वीमार। रोगी।—सूद्रनः,—
हन् (पु॰) अरिष्ट नामक देख के मारने वाले

श्चरिष्टः (पु॰) १ गीध । २ कंक । कौवा । ३ शत्रु । ४ धनेक पौधों का नाम । रीठा का वृष्ठ । नीव का वृत्त । १ लहसुन ।

श्चरिप्रम् (न०) १ बुरी प्रारच्ध । यदिकस्मती । २ श्रनिष्टसूचक उत्पात । ३ बुरे लच्चा या बुरे शक्कन जो मौत श्राने के सूचक माने गये हैं । मरखकारक येगा । ४ सौभाग्य । खुशकिस्मती । हर्ष । ४ सौरी । सूतिकागृह । ६ माठा । ७ शराव । श्चरुचिः (ग्त्री०) १ श्रनिच्छा । २ श्रप्तिमान्य रोग । ३ घृणा । नफरत । ४ सन्तोपजनक समाधान का श्रभाव ।

ष्र्यरुचिर ) (वि॰ ) जे। मनेाहर न हो । श्रय़ुभ । श्र्यरुच्य ∫श्रमङ्गलक ।

प्रकत् ( वि॰ ) भला चंगा । तंदुरुस्त । नीरोग । प्रक्ज ( वि॰ ) भला चंगा । तंदुरुस्त ।

श्ररुण (वि॰) [स्वी॰ — श्ररुणा, श्ररुणा] १ लाल ।
रक्त । २ व्याकुल । घवड़ाया हुत्रा । ३ गूंगा। सूक ।
— श्रनुजः, — श्रवरजः (पु॰) श्ररुण देव के
छोटे भाई गरुड जी का नाम ।— श्रर्विस्
(पु॰) सूर्य । — श्रात्मजः (पु॰) १ श्ररुण पुत्र
जटायु का नाम । २ शनि, सावर्णिमनु, कर्ण,

सुप्रीव, यम श्रीर दोनों श्रिश्चनीकुमारों के नाम।
—श्रात्मज्ञा, (श्ली०) यमुना श्रीर तापती
निद्यों का नाम।—ईन्नगा, (वि०) लालनेन्न
वाला।—उद्यः, (पु०) भोर। प्रातःकाल।
—उपलः, (पु०) सुन्नी रक।—कमलं (न०)
लाल रंग का कमल।—उयोतिस् (पु०) शिव का
नाम।—प्रियः (पु०) सूर्य का नाम।—प्रिया
(श्ली०) १ सूर्यपत्नी। २ छाया।—लोचनः,
(पु०) क्वृतर। परेवा।—सारिथः, (पु०) सूर्य।
श्रम्भाः (पु०) १ लाल रंग। २ प्रातःकालीन पूर्वाकाश
की रक्तमयी श्राभा। ३ सूर्यदेव के सारिथी।
श्र सूर्य।

श्रारुग्। ( न॰ ) १ लाल रंग । २ सुवर्ण । स्रोना। ३ केंसर।

श्ररुणित (वि॰) लाल रंग का । लाल श्ररुणीकृत रंगा हुत्रा । श्ररुंतुद (वि॰) १ मर्मस्थलों को काटना या श्ररुंतुद ∫ घायल करना । पीढ़ा

कारक तीव्र या तीच्य | दाहकारक । " व्यक्तुदिगदालानमिर्वाणस्य दिन्तमः । " स्युदंश ।

२ उत्र प्रकृति वाला । तीषण स्वभाव युक्त ।

प्राकंधती ) ( स्त्री ) १ वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम ।

प्राकंधती ) २ इस नाम का एक तारा, सप्तर्षि मण्डल

में सब से छे।टा प्राठवीं एक तारा, जो वशिष्ठ जी के

समीप रहता है । प्रस्न्धती तारा के नाम से प्रसिद्ध

है । यह तारा उन लोगों की नहीं दिखलाई

पड़ता जिनका मृत्यु ग्रतिनिकट होता है।—जानिः,

नाथः,—पतिः, ( पु॰ ) वसिष्ठ जी का नाम ।

थ्ररुप् ) (वि॰)स्ठा हुत्रा नहीं । शान्त । थ्ररुप् }

भ्ररुप (वि॰) १ मृदु नहीं । रुठा हुया नहीं । २ चमकदार । चमकीला ।

श्ररुस् (वि॰) घायल। दारुण। कप्टजनक।— कर, (वि॰) घायल या चोटिल करना।

ग्रारुः (१०) १ श्रकेात्रा । मदार । २ रक्त खदिर । लाल कत्था । (न०) १ मर्मस्थल । २ घाव । करुठ । श्रारूप (वि०) १ रूपरहित । श्राकारसून्य । २ वदशक्त । कुरूप । भीड़ा । ३ श्रसमान । श्रस-दश ।—हार्य, (वि०) जो सीन्दर्य से श्राकर्पित या वश में न किया जा सके ।

श्रारूपम् ( न० ) १ बदश्र हु का । २ सांख्यदर्शन का प्रधान और वेदान्त दर्शन का ब्रह्म ।

श्रारूपकः ( पु॰ ) १ वैद्ध दर्शनानुसार योगियों की एक भूमि अथवा श्रवस्था। निर्वोजसमाधि। (वि॰) विना रूपक का। श्रन्वर्थ। श्रविकतः।

श्चरे (ग्रन्थया०) एक सम्बोधनार्थक ग्रन्थय। ए। ग्रो। जब कोई वड़ा किसी छेाटे केा सम्बोधन करता है; तब इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोधावेश में "ग्ररे" कहा जाता है।

> "खरे महाराज मित कुतः चत्रियाः।" उत्तररामचरित्र।

यह ग्रन्यय ईप्यांबोधक भी है । ग्र्यरेपस् (वि॰) १ निष्पाप। निष्कलङ्ग । २ स्वच्छ । निर्मल । पवित्र ।

ध्रारेरे ( अन्यया० ) एक सम्बोधनार्थक अन्यय। इसका प्रयोग कोध की दशा में या किसी का तिरस्कार करने के लिये किया जाता है।

त्र्यरोक (वि॰) धुँधला। वैचमक का। श्रयरोग (वि॰) नीरोग। रोग से शून्य। तंदुरुस्त। मज़बृत भला। चंगा।—श्रयरोगः (वि॰)

अरोगिन अरोग्य } (वि॰) तंदुरुख । भला । चंगा ।

श्रन्छा । स्वस्थ्य ।

श्ररोचक (वि०) [स्त्री०—श्ररोचिका] १ जो चमक-दार या चमकीला न हो। २ एक रोग विशेष जिसमें श्रत्न श्रादि का स्वाद मुँह में नहीं मिलता। ३ श्ररुचिकर। जो रुचे नहीं।

श्ररोचकः ( पु॰ ) भूल का नाश या भूल न लगना। घृणा । श्रतिघृणा।

श्रर्क (धा० पु०) १ उष्ण करना । गर्माना । २ स्तुति करना ।

श्रर्कः (पु॰) १ प्रकाश की किरन। विजली की चमक या कैं। १ सूर्य । ३ श्रिक्त । ४ स्फटिक । ४ सावा। ७ रविवार। ७ श्रर्केन्च । मदार। श्रकेता ॥।

म आकन्द वृत्त । ६ इन्द्र का नाम । १० वारह की संख्या। – ग्राश्मन्, (पु०) — उपलः, (पु०) सूर्यकान्त मणि । - इन्द्रसङ्गमः, ( पु० ) दर्श । ग्रमावास्या । वह समय जब चन्द्र ग्रौर सूर्य मिलते हैं।—कान्ता, ( स्त्री० ) सूर्यपत्नी ।—चन्द्नः (पु०) लाल चंदन ।—जः (पु०) कर्ण । सुग्रीव ग्रौर यम की उपाधि ।—जौ ( पु॰ ) देवताओं के चिकित्सक अश्विनीकुमार ।--तनयः ( पु॰ ) सूर्यपुत्र । कर्ण, यम श्रीर शनि की उपाधि ।--तनया, (स्त्री०) यमुना ग्रीर तापती नदियों के नाम ।-- त्विप् (स्त्री॰) सूर्य का प्रकाश। —दिनं, (न०) वासरः, (पु०) रविवार इतवार। नन्दनः-पुत्रः,-सुतः,-सुनुः, (पु०) शनि, कर्ण या यम के नाम । —वन्धुः, —वान्धवः (पु०) कसल।--मग्डलम् (न०) सूर्य का घेरा । —विवाहः (पु॰) सदार के पेड़ के साथ विवाह । तिसरा विवाह करने के पूर्व लोग अर्क के पेड़ से विवाह करते हैं । यथाः---

चतुर्यादिविवाहार्थं तृतीयेऽर्कं समुद्वदेत् ।

## काश्यप ।]

श्चर्मताः (पु॰) ) १ बौंडा, बिल्ली, किल्ली, सिट-श्चर्मता (स्वी॰) (कनी ये किवाड़ बंद करने के काठ श्चर्मती (स्वी॰) (के यंत्र हैं। २ लहर। तर्ग। श्चर्मताम् (न॰) ) ३ (पु॰) दुर्गा पाठ के श्चन्तर्गत एक स्रोत्र विशेष।

श्चर्गालिका (स्त्री॰) छोटा वैंदा जो किवाड़ों की बंद करने के लिये उनमें श्रदकाया जाता है। चटखनी। श्रद्य (धा॰ प॰) [ श्रर्धात, श्रिधंत ] दाम लगाना। मेाल लेना।

> परीक्षका यत्र ग चन्ति देशे नार्घन्ति रत्नानि समुद्रजानि ।

## सुभापित ।

द्यर्घः (पु०) १ मूल्य । दाम । क्रीमत । भाव ।
२ पूजा की सामग्री । पोडशोपचार पूजन में से
एक उपचार । इस उपचार में जल, दूध, कुशाग्र,
दही, सरसों, चावल श्रीर यव मिला कर देवता की
श्रर्पण करते हैं । जलदान । सामने जल गिराना ।
—ग्रर्ह (वि०) सम्मानसूचक भेंट करने
योग्य ।—वलावलं (न०) भाव । उचित

मूल्य । मूल्य में तारतम्य या उतार चढ़ाव या मूल्य का कमवेशी होना।—संख्यानम्— संस्थापनम्, (न०) दाम कृतने की क्रिया। क़ीमत लगाना। भ्रार्घीशः (पु०) शिव जी का नाम। द्यार्घ्य (वि०) १ क़ीमती । सूल्यवान । २ पुज्य । ध्रार्ध्यम् (न०) किसी देवता या प्रतिष्ठित च्यक्ति को सम्मान प्रदर्शक भेंट । ग्रर्च् (धा॰ उभय॰ ) [ अर्चति — श्रर्चिते, श्रर्चित ] १ पूजा करना। श्रङ्गार करना। प्रणाम करना। सम्मान पूर्वक स्वागत करना । २ वैदिक साहित्य में ) स्तुति करना । श्रर्चिक (वि॰) पूजा करने वाला । श्रङ्गार करने वाला । सजाने वाला । ब्रार्चकः ( पु० ) पुजारी । श्रङ्गारिया । ध्यर्चन (वि०) पूजन करते हुए। स्तुति करते हुए। श्चर्यनम् (न॰) }पूजा।पूजन। श्रादर। सत्कार। श्चर्यना (स्त्री॰) भ्रार्चनीय ((स० का० क०) प्जनीय। श्रङ्गार करने 🧪 🗲 योग्य । पुज्य । मान्य । प्रतिष्ठित । [ सूर्ति या प्रतिमा । ध्यर्चा (स्त्री०) १ पूजा। श्रङ्गार । २ पूजन करने की ध्रर्चिः ( स्त्री० ) किरन । श्रंगारा । चमक **।** ष्ट्रचिंप्मत् } ( पु॰ ) सूर्य । त्राग्नि । ग्राचिंप्मान् } झर्चिस् (न०) ) १ त्राग<sub>्</sub>का शोला या श्रंगारा। श्रक्तिः (पु॰) ∫ बभक। किरन। २ दीप्ति। श्राभा।

करना। कमाना। अर्जक (वि॰) [स्त्री॰—अर्जिका] प्राप्त करने वाला। उपार्जन करने वाला।

थ्रार्चिसत् (वि॰) चमकीला। (पु॰) १ ग्राग्नि।

ध्यर्ज (धा० प०) [ अर्जति, अर्जित ] १ उपार्जन

ि २ सूर्ये।

( पु० ) किरन । ३ श्रप्ति ।

च्रर्जकः ( वि॰ ) वृत्त विशेष । वावुई वृत्त, जिसके सूतों से रस्सी बटी जाती है ।

र्य्यानम् (न॰) प्राप्त करना । उपलब्धि । प्राप्ति । प्र्यर्जुन (वि॰) [स्त्री॰—ग्र्यर्जुना, प्र्यर्जुनी] १ सफेद । स्वच्छ । चमकीला । दिन के प्रकाश की तरह । यथा— '' पिशंगमीञ्जीयुजमजुमच्छवि ।"

–शिशुपालवध ।

२ रुपहला।

श्चर्जुनः (पु०) १ सफेद रंग। २ मोर । मयूर। ६ वृत्त विशेष जिसकी छाल बड़ी गुणदायक है। ४ महाराज शुधिष्टिर के छोटे भाई। इनका वृत्तान्त महाभारत में विस्तार से लिखा हुत्रा है। १ कार्त-वीर्य राजा का नाम, जिसकी परशुराम जी ने सारा था। ६ इकलौता पुत्र।—ध्वजः (पु०) सफेद ध्वजा वाला। हनुमान जी का नाम।

श्चर्जुनी (स्त्री०) १ कुटनी। २ गै। १३ करतोया नदीका दूसरा नाम।

छर्जुनम् ( न० ) घास ।

ध्रर्जुनोपमः ( पु॰ ) साख् का वृत्त । सागान का पेव या सगीन ।

द्र्यर्गः ( पु॰ ) १ साखु, या सागौन का वृत्त । २ [वर्गः-माला का ] एक वर्गः ।

ध्यर्णवः ( पु॰ ) १ ( फैनों से युक्त ) समुद्र ।— उद्भवः, (पु॰ ) चन्द्रसा ।—उद्भवा, ( स्ती॰ ) लक्ष्मी ।—उद्भवं, ( न॰ ) श्रमृत । —पोत, (पु॰ ),—यानस्, ( न॰ )—मन्दिरः (पु॰ ) १ वरुण । २ जमुद्रवासी । ३ विष्णु ।

ष्ट्रार्गस् (न॰) जल।—दः, (ष्ट्रार्गदः) (पु॰) बादल।—भवः (पु॰) शङ्ख।

च्रर्ग्स्वत् (वि॰) जिसमें बहुत जल हो।

श्चर्णस्वत् ( ५० ) समुद्र । सागर ।

श्रर्तनम् (न॰) धिकार । फिटकार । गाली ।

श्चर्तिः (स्त्री॰) १ पीड़ा । दुःख । खेद । २ धनुष की नोंक ।

द्यर्तिका (स्त्री॰) (नाट्य साहित्य में ) वड़ी बहिन। ध्रर्थ् (धा॰ आत्म॰) [ध्रर्थयते, अर्थित ] १ माँगना। याचना करना। प्रार्थना करना। विनती करना। २ वाज्छा करना। अभिलापा करना।

भ्रर्थः (पु॰) १ उद्देश्य । प्रयोजन । श्रिभिलापा । २ कारण । हेतु । भाव । श्राधार । ज़रिया । ३ विष्णु का नाम ।—श्रिधिकारः, ( पु॰) खजानची का श्रोहदा ।—श्रिधिकारिन्, (पु॰) सं० श० कौ—१२

खजानची । कोपाध्यच ।—ग्रान्तरम् ( न०) ( ग्रर्थान्तरम् ) १ भिन्न ग्रर्थयानी मानी। २ भिन्न उद्देश्य या हेतु । ३ नया मामला। नयीपरिस्थिति ।---न्यासः (पु०) ( =ग्रर्थान्तर-न्यासः ) कान्यालङ्कार विशेष जिसमें प्रकृति अर्थ की सिद्धि के लिये अन्य अर्थ लाना पड़ता है। श्रर्थालङ्कार का एक भेद। २ (न्याय दर्शन में ) (वि०) १ धनी। सम्पत्ति वाला । २ गूडार्थ प्रकाशक । गुरुतर ।—ग्रर्थिन्, (=ग्रर्थार्थिन् ) (वि॰) वह जो धन प्राप्त करना चाहे या जो कोई ग्रपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहे ।---थ्रलङ्कारः, (= ध्रर्थालङ्कारः) (पु॰) वह श्रलंकार जिसमें श्रर्थ का चमत्कार दिखाया जाय। श्रागमः, (= श्रर्थागमः) (५०) १ श्राय। श्रामदनी। धन की प्राप्ति । २ किसी शब्द के श्रभिप्राय के। सूचना करना ।--ग्रापत्तिः, ( = ग्रर्थापत्तिः) ( स्त्री॰ ) १ ग्रर्थालङ्कार जिसमें एक बात के कहने से दूसरी बात की सिद्धि हो। २ मीमांसाशास्त्रानुसार प्रमाण विशेष। जिसमें एक वात कहने से दूसरी वात की सिद्धि श्रपने श्राप हो जाय । —उत्पत्तिः, ( = झर्थेत्पितः ) (स्त्री) धनोपार्जन । धनप्राप्ति ।—उपन्नेपकः। (=अर्थोपचेपकः) ( ५०) नाटक का ग्रारम्भिक दृश्य विशेष । यथा---

" अधेपित्तेपकाः पञ्च । "

साहित्यदर्पेग ।

उपमा, (= ष्रार्थोपमा) (ही:) उपमा विशेष जिसका सम्बन्ध शब्दार्थ या शब्द के भाव से रहसा है ।—उपमन्, (=ध्रार्थोप्मन्) (पु॰) धन की गर्मी।—

" ऋषेष्मिणा विरिद्धतः पुरुषः स एव ।

भागवत ।

—ग्रोघः, (=ग्रथींघः) ( ५० ) या—राशिः, (=ग्रर्थराशिः)(५०) खजाना या धन का ढेर ।— रुत ( वि०) १ धनी बनानेवाला । २ उपयोगी । लाभकारी ।—काम, ( वि० ) धनाकांची ।— रुच्छू, (न० ) १ कठिन विषय । २ धन सम्बन्धी

सङ्कट । - कृत्यं (न०) धन का लाभ कराने वाले किसी कारोवार ।—गौरवं, (न०) श्रर्थ की गम्भीरता !--- झ्न, ( वि॰ ) फ़िजूल खर्च। श्रपन्ययी।--जात, (वि०) श्रर्थं से परिपूर्ण।--जातम्, ( न॰ ) १ वस्तुत्रों का संग्रह । धन की वड़ी भारी रक्तम । वड़ी सम्पत्ति ।-तारवं, (न०) १ यथार्थं सत्य । ग्रसली वात । २ किसी वस्तु का यथार्थ कारण या स्वभाव ।--द, (वि॰) १ धनप्रद । २ उपयोगी लाभदायी।--इपराम् १ फ्रिजुलखर्ची । श्रपन्ययिता। २ श्रन्याय पूर्वक किसी की सम्पत्ति छीन लेना या किसी का पावना (रुपया या धन ) न देना। ३ ( किसी पद या शब्द के ) अर्थ में दोप निकालना ।--निवंधन, (वि॰) धन पर निर्भरता।--पतिः, ( पु॰ ) १ धन का श्रिधिष्ठाता । राजा । २ कुवेर की उपाधि।-पर, - लुब्ध, (;वि०) १ धन प्राप्ति के लिये तुला हुया। लालची । लोभी। २ कृपण। व्ययकुण्ठ ।—प्रयोगः, ( पु॰ ) व्यान । सृद । कुसीद । – वृद्धि (वि॰) स्वार्थी । – मात्रं, (न॰) —मात्रा, (स्त्री॰) सम्पत्ति । धन दौलत।— लोभः (पु॰) लालच।—वादः, (पु॰) १ किसी उद्देश्य या त्रभिप्राय की घोपणा। २ प्रशंसा । स्तुति । तारीफ ।-विकटपः, ( पु॰ ) सत्य से डिगने की, किया। सत्य वात को वदलने की किया। अपलाप।—चृद्धिः, (स्त्री॰) धन को जोड्ना।— व्ययः, ( पु॰ ) खर्च ।—शास्त्रं, ( न॰ ) सम्पत्ति शास्त्र । धन सम्बन्धी नीति को वताने वाला शास्त्र । — शौचं, (न॰) रुपये के दैन लैन के मामले में सफाई या ईमानदारी ।—संवन्धः, (प्र०) किसी शब्द से उसके अर्थ का सम्बन्ध ।—सारः, (g. ) वहुत सा धन।—सिद्धिः, (स्त्री॰) सफलता। मनोरथ का पूरा होना।

त्र्यर्थतः ( घ्रन्यया० ) १ घ्रर्थगौरव । २ द्रहकीकत । सचमुच । यर्थार्थतः । ३ घन प्राप्ति लाभ या फायदे के लिये । ४ इस कारण से ।

त्र्यर्थना (स्त्री॰) प्रार्थना । विनय । विनती । २ प्रार्थना-पत्र । स्रज्ञी । द्र्यर्थवत् (वि॰) १ धनी । २ गृढार्थं प्रकाशक । ३ जिसका द्र्यर्थ हो । किसी प्रयोजन का । सफल । उपयोगी ।

ग्रर्थवत्ता ( ची॰ ) धन सम्पत्ति । धन दौलत ।

प्रयात् ( ग्रन्थया॰ ) या । ग्रथवा । प्रिर्थिकः ( पु॰ ) १ !चोकीदार । २ वैतालिक भाट। ३ भिद्यक । भिखारी । मैंगता ।

अर्थित (व॰ ह॰) प्रार्थना किया हुआ। प्रिमेलिपित। अर्थितम् (न॰) १ अभिलापा। इच्छा। २ प्रार्थना-

द्यर्थिता े १ याचना । प्रार्थना । २ इच्छा । स्रर्थित्वं ∫ श्रभिलापा ।

ध्यर्थिन् (वि॰) १ याचक । भिच्चक । मँगता। भिखारी । २ सेवक । सहायक । धनी । ४ वादी । १ धनरहित । ६ श्रभिलापी । मने।रथ रखने वाला।

ध्रप्रथ्म (वि॰) १ मॉंगने योग्य । प्रार्थनीय । २ योग्य । उचित । ३ गृढार्थ प्रकाशक । समुचित । ४ धनी । धनवान् । ४ परिडत । बुद्धिमान ।

घ्रार्थ्यम् ( न॰ ) लाल खड़िया । गेरू ।

द्याद् (धा० प०) १ पीड़ा देना । श्रत्याचार करना । चोट मारना । चोटिल करना । वध करना । २ मॉंगना । प्रार्थना करना । याचना करना ।

श्चर्न (वि॰) पीड़ाकारक। क्लेशदायी।

द्यर्दनम् (न॰) पीड़ा। कष्ट। चिन्ता। घवड़ाहट। व्याक्रलता।

श्चर्यना (स्त्री०) १ मॉॅंग। भित्ता। २ वध। चोट। पीड़ाकारक।

श्चर्य ) (वि॰) श्राधा । खरह। दुकड़ा।— श्चर्य ) श्चित्त, (न॰) क्रनिखया। सैन मारना। —श्चंशिन्, (वि॰) श्चाधे का भागीदार।— श्चर्यः, (पु॰)—श्चर्यं (न॰) श्चाधे का श्चाधा। चौथाई।—श्चवभेदकः, (पु॰) श्चाधे सिर की पीढ़ा। श्चधासीसी।—गङ्गा, (खी॰) कावेरी नदी का नाम। (कावेरी के स्नान करने से गङ्गास्नानका श्चाधा फल श्रास हो जाता है)—चन्द्रः, (पु॰) १ चन्द्रार्ध। श्रष्टमी का चन्द्रमा। श्चाधे चन्द्रमा के श्चाकार का नख का थाव। गरदनिया। गलहस्त। ३ सानुनासिक चिन्ह विशेष (ँ)। ४ मोर के परों पर की चिन्द्रका। १ चन्द्राकार वाण ।— चोलकः ( पु० ) ग्रॅंगिया। वाँहकटी ।— नारीशः,—नारीश्चरः, (पु०) महादेव का नाम। शिव पार्वती की मूर्ति विशेष। हरगौरी रूप शिव। — पञ्चाशत्, ( स्त्री० ) २१ पचीस।—भागः ( पु० ) १ ग्राधा हिस्सा पाने का श्रिष्ठकारी। २ साथी। सामीदार।

ग्रर्धक (वि०) श्राधा।

द्यर्थिक (वि॰) [स्री॰—ग्रर्धिकी] १ श्राधा नापने वाला। २ जो त्राधा हिस्सा पाने का हकदार हो।

ध्यर्थिकः ( पु॰ ) वर्णसङ्कर, जिसकी परिभाषा पाराशर स्मृति में इस प्रकार हैं:—

विख्यकन्यासनुरपञ्जी बाह्मणेन तु संस्कृतः । ग्रिधिकः म तु चित्रेयो भाज्यो विमेन संययः ॥

ध्यर्थिन् (वि॰) ग्राधे हिस्से का हक़दार।

प्रधिद्यः । (पु॰) योगिवशिष । यह योग तव प्राद्धीद्यः । समभा जाता है, जब श्रवण नत्तत्र श्रीर व्यतीपात हो । श्रमावस तिथि ।

द्यपिस्म् ( न० ) १ भेंट | नज़र | स्याग । यथा— " स्वदेदार्पणनिष्क्रयेख ।"

रघुवंश ।

२ वापिसी । ३ छेदना I तीस्णतुष्टार्पणैशीवां

भ्रार्पिसः ( ५० ) हृदय का मांस !

द्यव् (धा॰ परस्मै) [ श्रवंति, श्रानर्व, श्रवंतुं ] १ एक श्रोर जाना । २ हनन करना । वध करना ।

श्चर्युद्रः श्चर्युद्दः (पु०)) १ स्जन । गुमहा। २ दस श्चर्युद्म् श्चर्युद्म् (न०) करोड़ की संख्या। ३ श्चातृ पहाड़ का नाम। ४ सर्प। १ वादल। ६ देव्य विशेष जिसे इन्द्र ने मारा था। ७ मांस का डेर।

ष्र्यर्भक (वि॰) १ द्योटा । सूच्म । हस्व । २ निर्वेत । दुवला । ३ मूढ़ । सूर्ख । ४ युवा । १ वालकपन ।

द्यर्भकः (पु॰) १ वालक । वचा । २ किसी पशु का वचा । ३ मूर्ख । मूढ़ ।

द्यर्घ (वि॰) १ सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । प्रतिष्टित । कुलीन । ध्यर्यः (पु०) १ मालिक। प्रभु। २ वैश्य। - वर्यः ( पु॰ ) प्रतिष्ठित वैश्य । िकी स्त्री। ध्यर्या (स्त्री०) १ मलिकन । २ वैश्या । वैश्य जाति श्रयंमन् (पु॰) १ सूर्य । २ पितरों के मुखिया । ३ मदार । श्रांक । श्रकीश्रा । ४ द्वादश श्रादित्यों में से एक । ५ उत्तराफाल्गुनी नचन्न का स्वामी देवत । ६ परम प्रियमित्र । साथ खेलने वाला ।

भ्र्यर्यस्यः ( पु॰ ) सूर्य । प्रागोपम मित्र । भ्रायोग्री (की॰) वैश्य जाति की खी । वैश्या । बनीनी।

श्चर्वन् (पु०) १ घोड़ा। २ चन्द्रमा के १० घोड़ों में से एक । ३ इन्द्र । ४ माप विशेष जी गाय के कान के बरावर का होता है।—ती (स्त्री॰) १ घोड़ी। २ कुटनी।

श्रवीच (वि०) १ इस श्रोर श्राते हुए। २ (किसी) त्रोर घूमा हुआ । किसी से मिलने को त्राता हुआ। ३ इस श्रोर को। ४ (समय या स्थान में) नीचे या पीछे। १ वाद का। पीछे का। पिछला। <del>---का, ( अन्यया० ) १ इस ओर । इस तरफ।</del> २ किसी चिन्दु विशेष से । किसी स्थान विशेष से। ३ पूर्व का। पहला ( समय सम्बन्धी या स्थान तम्बन्धी ) ४ नीचे की छोर । पिछाड़ी । निचला । १ परचात् । पीछे से । ६ श्रन्तर्गत । िविरुद्ध । घ्रवीचीन (वि॰) १ श्राधुनिक। हालका । २ उल्टा। द्यवीचीनम् ( अन्यया० ) १ इस चौर का । २ अपेचा कृत पीछे का। सीर रोग नाशक। ग्र्यर्शस ( न० ) ववासीर रोग ।—न्न, ( वि० ) ववा-श्रर्शस (वि॰) बवासीर रोग से पीड़ित। ब्रार्ह ( धा॰ पर॰ ) श्रिर्हति, ग्रर्हतुं, श्रानर्ह,

श्रिहिंस | श्रार्ध प्रयोग । यथा ।

रावला नाईते पूनां"--

रामायग । १ योग्य होना ! २ श्रिधिकारी होना ।२ कोई काम करने के योग्य होना। ३ सदश या समान होना ।

ब्रार्ह (वि०) १ प्रतिष्ठित । मान्य । २ योग्य । ३ भव्य । उपयुक्त । ४ मूल्यवान् ।

श्र्यर्हः (पु०) १ इन्द्रका नाम । विष्णु का नाम । ३ मूल्य । श्रही ( स्त्री॰ ) प्जन । श्राराधन । उपासना ।

थ्रहुंगां (न०)) (वि०) पूजन । उपासना **।** द्यहिंगा (स्त्री॰) रे सम्मान । प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार । र्ब्याह्तत् ( वि० ) १ उपयुक्त । योग्य । श्राराधनीय । उपास्य । ( पु॰ ) १ बौद्धों में सर्वेाच१द । २ जैनियों के एक पूज्य देवता।

द्यर्हेन्त (वि०) उपयुक्त । येाग्य । व्यर्हन्तः ( पु० ) १ वौद्ध । २ बौद्धभिन्नुकः । श्रर्हन्ती (स्त्री॰) पूजने, उपासना या सम्मान किये जाने के लिये अपेचित गुण।

श्रह्में (स॰ का॰ कु॰) १ उपयुक्त । साननीय । प्रतिष्ठित । २ स्तुति योग्य ।

ग्रल् ( धा॰ उभ॰ ) [ त्रलति—श्रलते , श्रलितुं , श्रिलित ] ९ सजाना । २ येग्य होना । ३ रोकना । बचाना ।

ष्प्रलं (न०) १ विच्छू की पूंछ का ढंक । २ पीला-हरताल । ( अब्यया० ) काफी।

श्रालकः ( ५० ) १ घ्रघराले वाल । २ जुल्फें ।३ केसर का शरीर पर उपटन । ४ उन्मत कुत्ता ।

ग्रालकम् (न०) व्यर्थ । निरर्थक ।

श्रलका (स्त्री॰) (१) म श्रीर १० वरस के भीतर उम्र की।लड्की । २ कुवेर की राजधानी का नाम । 👌 ( ५० ) कतिपय वृत्तों की लाल छाल श्रालक्तकः ∫ या वकला । लाचारस । लाख का रंग । महावर ( जे। खियाँ पैरों में लगाती हैं )। श्रालदाग् (वि॰) १ जिसमें कोई चिन्ह या निशान न हो। २ अप्रसिद्ध। जिसके लक्त्य निर्दिष्ट न हों।३ श्रश्चभ।

ध्रालदाराम् (न०) १ त्रशुभ शकुन या चिन्ह। २ जिसकी परिभाषा न हो, या बुरी परिभाषा हो । ध्रालक्तित (वि॰) घ्रदृष्ट । घ्रप्रकट । गायव ।

श्रलदमीः ( स्त्री॰ ) दरिद्रता । श्रभागापन । दुर्दिष्ट । श्रालच्य (वि॰ ) १ त्रदृष्ट । त्रप्रकर । त्रज्ञात । २ श्रचिन्हित । ३ विशेष चिन्हरहित । ४ देखने में तुच्छ । ४ जिसका कोई बहाना न हो । धोखे से वर्जित । - गति (वि०) ऐसे चलना कि कोई देख न सके ।—जन्मना (वि॰) श्रज्ञात उत्पत्ति । श्रस्पष्ट उत्पत्ति । श्रव्यार्यः (पु॰) पानी का साँप ।

श्चलघु (वि॰) [सी॰—श्चलघ्वी ] १ जी हल्का न हो। भारी । वड़ा। २ जी छेटा न हो। लंवा । ३ संगीन । गम्भीर । ४ बहुत वड़ा। श्रत्यन्त । प्रचरड । प्रवल ।—उपलः, (पु॰) चट्टान ।

द्यतंकरण्म् । ( न॰ ) १ सजावट । शङ्कार । द्यलङ्करण्म् ∫ २ त्राभूषण । गहना । "पुन्वरस्ममलंकरणम् भ्रवः"

भन्द्रहिरः

द्यालंकरिया (वि॰) १ गहनें का शोकीन । द्यालङ्करिया र सजावटी । सजाने में निषुण । द्यालंकारः (पु॰) सजावट । ध्यक्तार । २ द्याभूपण । द्यालङ्कारः । गहना । ३ साहित्य शास्त्र का एक द्यांग । ४ स्रालक्षार शास्त्र ।

ध्यलंकारकः } ( पु॰ ) गहना । सजावट । घ्रालङ्कारकः }

ध्रतंद्वातः ) ( खी॰ ) १ सजावट । २ ध्राभूपण द्यतःहृतिः ∫ ( कर्णातंकृति ध्रमर ) ३ साहित्य शास्त्र का एक ध्राभूपण ।

घ्रालंकिया } ( ची॰ ) सजावट । श्रङ्गार । घ्रालङ्किया }

द्यालं बनीय (वि०) पहुँच के वाहिर । श्रनतिक्रम-प्रालङ्गनीय ∫ णीय । दुरतिकम । श्रनुलङ्घय ।

ध्यलजः ( पु॰ ) पत्ती विरोप ।

प्रातंजरः, ग्रातञ्जरः । ( पु॰ ) घदा । मिट्टी का प्रातंजुरः, ग्रातञ्जुरः । घदा ।

ध्रलम् ( श्रन्यया॰ ) ( वि॰ ) काफी । पर्याप्त । यथेा-चित । उपयुक्त ।—कर्मीगा .( वि॰ ) निपुण । छुशल ।—धूमः ( पु॰ ) सघन धुश्राँ । श्रत्य-धिक धुश्रा ।—पुरुपोगा ( वि॰ ) मनुष्योचित । मनुष्य के लिये पर्याप्त ।—भूष्गा ( वि॰ ) योग्य । कुशल ।

द्यालंपट ) (वि॰) जे लंपट या विपयी न हो। द्यालम्पट ∫ शुद्ध चरित्र वाला।

द्यालंपटः द्यालम्पटः } (पु॰) ज़नाना कमरा। ज़नानखाना। त्रालंबुपः (पु०) १ वमन । छुर्दि । के । श्रोकी ! श्रालम्बुपः र खुले हुए हाथ की हथेली । ३ रावण के एक राचस सैनिक का नाम । ४ एक राचस जिसे महाभारत के शुद्ध में घटोत्कच ने मारा था । श्रालंबुपा (र्छा०) १ मुंडी । गोरखसुचढी । श्रालम्बुपा र स्वर्ग की एक श्रप्सरा । ३ दूसरे का श्राना रोकने के लिये खींची गयी लकीर । ४ छुई-सुई । लजालू पौघा ।

प्रातंत्रुसा } (खी॰) एक देश का नाम। प्रातम्बुसा } प्रातम्बुसा } प्रातम्बुसा का प्रात्तम्बुसा का प्रात्तम्ब (वि॰) १ गृहहीन। प्रावासा। २ जो कभी नाश का प्राप्त नहीं हो। प्राविनधर।

प्रालयः ( पु॰ ) १ स्थायितः । २ उत्पत्ति । पैदायशः । प्रालर्कः ( पु॰ ) १ पागल कुत्ता । २ सफेद मदार या प्रकाया । ३ एक राजा का नाम ।

च्रालते ( घ्रव्यया॰ ) पैशाची भाषा का शब्द जो नाटकों में घहुधा व्यवहत होता है।

प्रयतवातं ( न० ) पेड़ की जर का खोद्धग्रा या थाला, जिसमें जल भर, दिया जाता है।

श्रालस् (वि॰) जो चमकीला न हो या जो चमके नहीं। श्रालस्न (देवि॰) १ श्राक्रियाशील । जिसके शरीर में फुर्ती न हो। सुस्त। काहिल। २ श्रान्त। यका हुत्रा। ३ मृदु। केामल। ४ मन्द। चेप्राहीन। श्रालसक (वि॰) श्रक्मीयय। काहिल। सुस्त।

भ्रालातः ( पु॰ ) ) भ्राधनला काठ या लकड़ी । भ्रालातम् ( न॰ ) ) जलता हुत्रा काठ या लकड़ी ।

श्रालादुः (की॰) ) तुम्बी। लावृ। तुमिहिया।—बु श्रालादुः (न॰) ) तुमही का वना वरतन। तुमही का फल।—कटं, (न॰) तुमही की रज। श्रालारं (न॰) दरवाज़ा।

द्यक्तिः ( पु॰ ) १ भौरा । २ विच्छ् । ३ काक । कोन्रा । ४ केायल । १ मदिरा ।—कुलम्, ( न॰ ) भौरों का कुंड ।—प्रियः, ( पु॰ ) कमल ।—विरावः, ( पु॰ )—कृतं, ( न॰ ) भौरों का गुक्षार ।

त्र्यत्तिकं ( न०ः) माथा । त्र्यत्तिन् ( पु० ) १ विच्छू । २ शहद की मक्खी । त्र्यत्तिनी ( स्त्री० ) शहद की मक्खियों का समुदाय । त्र्यत्तिगर्दः ( पु० ) सर्पं विशेष । र्घ्यालंग ) (वि॰) १ जिसके कोई विशिष्ठ चिन्ह न श्र्यालङ्ग ) हो । जिसके केोई चिन्ह न हो । २ बुरे चिन्हों वाला । ३ (ब्याकरण में ) जिसका कोई लिङ्ग न हो ।

त्र्रातिंजरः } ( पु॰ ) पानी का घड़ा । त्र्रातिञ्जरः }

श्रातिदः । (पु॰) घर के द्वार के सामने का चवृतरा श्रातिन्द ∫या चौतरा।

त्र्यालिपकः (पु॰) १ के।यल ] २ शहद की मक्खी। २ इक्ता। [२ मिथ्या।

य्रालीक (वि॰) १ श्रप्रसन्नकर । श्रक्तिकर । श्रालीकं (न॰) १ माथा । २ भूठ । श्रस्तय । [द्गा । श्रालीकिन् (वि॰) श्रक्तिकर । श्रप्रसन्नकर । २ भूठ । श्रालुः (पु॰) एक छोटा जलपात्र ।

श्रलुत्त (वि॰) कोमल। नम्र।

चालें ) ( अन्यया० ) अर्थश्रन्य शब्द जो नाटकों चालेले ) के उस दश्य में जहाँ पिशाचों का संवाद होता है, प्रयुक्त किया जाता है।

भ्रालेपक (वि०) निष्कलङ्का।

श्रलेपकः ( पु॰ ) ब्रह्म की उपाधि।

श्रालोक (वि॰) १ श्रदश्य । जो देख न पड़े। २ जिसमें कोई श्रादमी भी न हो। ३ ऐसा जीव जो मरने के बाद श्रन्य किसी लोक में न जाय।

श्रालोकः (पु॰) ) १ लोक नहीं । २ लोक का नाश श्रालोकम् (न॰) ) मनुष्यों का श्रभाव ।—सामान्य (वि॰) श्रसाधारण ।

<mark>घ्यत्नोकनम् ( न० )</mark> त्रदरयता ।

द्यालोल (वि॰) ३ स्थिर । टिका हुया । २ दृढ़ । मज़बृत । ३ श्रचञ्चल । ४ जो प्यासा न हो । इच्छा से रहित ⊦कामनाशून्य ।

श्रलोलुप (वि॰) १ कामनाश्र्न्य । जो लालची न हो । लोलुप न हो ।

श्रलौकिक (वि॰) [स्त्री॰—ध्रलौकिकी ] १ इस लोक का नहीं । चमत्कारी ।

श्रदप (वि॰) १ तुच्छ । २ थोड़ा । ज़रासा । ३ विनाशी । थोड़े दिनों का । ४ दुर्जभ ।

म्रहपक (वि॰) [स्त्री॰—म्राल्पिका] १ कम। थोड़ा २ सुद्र। घृषायोग्य।

ध्रवपंपचः ( ५० ) कंजूस । लोभी । लालची ।

श्रारुपशः ( श्रव्यया॰ ) थोड़े श्रंश में । थोड़ा । श्रारुपीक्त ( ध्रा॰ उभय॰ ) छोटा करना । घटाना । संख्या में कम करना । [ छोटा या कम । श्रारुपीयस् ( वि॰ ) श्रपेत्ताकृत कम या छोटा । बहुत श्राह्यः ( छी॰ ) माता । (सम्बोधनकारक में "श्राह्यः") ।

श्रव् (धा॰ परस्मै॰) [ श्रवित, श्रवित, या कत ]
१ वचाना । रत्ता करना । सहारा देना २ प्रसन्न
करना । सन्तुष्ट करना । श्रानन्द देना । ३ पसंद
करना । इन्छा करना । श्रमिलापा करना । ७ छपा
करना । श्रनुग्रह करना । उन्नित करना । [ यद्यपि
धातुरूपावली में इस धातु के श्रीर भी बहुत से
श्रर्थ दिये हैं; किन्तु उन श्रथों में इस धातु का
प्रयोग वर्तमान संस्कृतसाहित्य में बहुत कम
होता है ।]

ग्रिव (ग्रन्थया०) १ तूर । फासले पर । नीचे । २ (जब यह किसी क्रिया में ''उपसर्ग'' होता है तब ये निम्न भाव प्रकट करता हैं :—) १ संङ्कल्प । विचार । २ फैलाव । यहाव । विस्तार । ३ ग्रवचा । ग्रवहेला । ४ स्वल्पता । ४ ग्रवलम्ब । ६ शोधन । शुद्धता । निर्मलता ।

भ्रवकट (वि॰) १ नीचे की श्रोर । पीछे की श्रोर । २ प्रतिकृत । विरुद्ध ।

भ्रवकटम् ( न॰ ) विरुद्धता । प्रतिकृतता ।

श्रवकरः (५०) धृत । बुहारन ।

श्चवकर्तः ( पु॰ ) दुकड़ा । धजी । कतरन ।

श्रवकर्तनम् ( न० ) काटन । कतरन ।

भ्रवकर्पण्य (न॰) १ वाहिर निकालने या खींचकर वाहिर निकालने की क्रिया | २ वहिष्करण ।

श्रवकलित (वि॰) १ देखा हुआ । अवलोकन किया हुआ । २ जाना हुआ । ३ लिया हुआ । यहण किया हुआ । प्राप्त ।

द्र्यवकाशः (पु०) १ श्रवसर । मौका । २ खाली वक्त । फुर्सत । छुटी । ३ स्थान । जगह । ४ सून्य जगह । ४ दूरी । श्रन्तर । फासला ।

श्रवकीर्िंगि (वि॰) व्रत से च्युत । धर्म से नष्ट । श्रवकीर्गी (पु॰) वह व्रह्मचारी जिसने श्रपना व्रह्मचर्य व्रत भङ्ग कर दिया हो । ञ्चन्तुचन } ( न० ) सुकाय । देशपन । खिचाय । श्रवकुञ्चनम् ) ( न० ) ६ विराव । द्विकाव । ध्रवकुँग्**टनम्** ∫ २ खिचाव । ध्रवकंटित ) (वि॰) हेका हुन्ना । दिका हुन्ना या श्रवङ्गीरोठत ∫ घेरा हुया। खिचा हुया। **श्चवकृष्ट ( व॰ कृ॰ ) ३ नोचे गिराया हुधा ।** २ स्थानान्तरित किया हुद्या । ३ निकाला हुया । ४ श्रपकृष्ट । नीचा । श्रधःपतित । जातिवहिष्कृत । श्चवकृष्टः ( पु॰ ) नौकर जो नीच काम करता हो । ध्यवञ्चितः ( खी॰ ) ३ सम्भावना । २ उपयुक्तता । ष्ट्रावकेशिन् (वि॰) यंजर । (वृज्ञ ) जिसमें केाई फल न लगे। ध्रवकोकिल ( वि॰ ) केकिल द्वारा गिराया हुआ । िसचा। मातवर। कोकिल द्वारा तिरस्कृत। द्र्यवक्र (वि०) जे⊨ देदा न हो I ( श्रालं ) ईमानदार I श्रवक्रन्द् (वि॰ ) धीरे धीरे रोता हुआ । गर्जता हुया । हिनहिनाता हुया । श्रवज्ञन्दनम् ( न० ) रोने की किया । जोरः से रोने की किया। श्रवक्रमः ( पु॰ ) उतार । ढाल । निचान । छावक्रयः ( पु० ) १ मृत्य । क़ीमत । २ मज़दूरी । भादा । किराया । ठेका । इजारा । पट्टा । चक-नामा। ३ भाड़े पर उठाने की किया । पट्टे पर देने की क्रिया । ४ कर या राजस्व । राजमाय द्रच्य । द्मवक्रान्तिः ( स्त्री॰ ) ३ उतार । २ समीप श्रागमन । ध्यविक्रया ( खी॰ ) छूट। चुक। भूल। थ्रवकोशः ( पु० ) १ वेसुरा कोलाहल । २ श्रकोसा । शाप । ३ गाली । भिड़की । फटकार । श्चवक्केशः ( पु॰ ) १ वृँद वृँद टपकने की किया । २ कचलोहु । घाव का पानी । पंछा । थ्रवत्तयः ( पु॰ ) नारा । सड़ाव । गलन । हानि । भ्रवद्धेपः ( पु॰ ) दोपारोपण । २ श्रापत्ति । थ्रवद्गेपर्गं ( न॰ ) १ गिराव । श्रधःपात । नीचे फैकने की किया । २ तिरस्कार । घृणा । ३ फटकार । भर्त्सना । दोपारोपण । ४ वशवर्त्ती करंग् । घ्रवद्वेपणी (स्त्री॰ ) लगाम । रास ।

ष्प्रवाद्यस्डनं (न०) विभक्त करने की क्रिया। नष्ट करने की किया। ध्यवखातम् ( न॰ ) गहरा गड़ा। ग्रावगगानं ( न० ) ३ श्रवज्ञा । तिरस्कार । श्रवहेला । २ फटकार । दोपारोपण । ३ श्रपमान । ध्रवगराडः ( g॰ ) गुहासा या फुंसी जो चेहरे पर या गाल पर होती है। द्र्यागतिः (स्त्री॰) निरचयात्मक ज्ञान । समक l प्रविगमः (पु०) १ समीप गमन । जपर से ष्ट्रावगमनम् (न०) ∫ नीचे उत्तरने की किया। २ समक । धारणा । ज्ञान । ध्यवगाद ( व॰ कृ॰ ) १ वृदा हुया । घुसा हुया। द्वा हुन्ना। २ ढीला | नीचा | गहरा । ३ जमा हुया। पका बना हुया। प्राचगाहः (पु॰)) १ स्नान । २ निमजन प्राचगाहनम् (न॰) ) ( श्रालं॰ ) निष्णात होने की किया । पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की किया। श्रवगीत (व॰ कृ॰ ) १ वेसुरा गाया हुआ । दुरा गाया हुत्रा । २ श्रकोसा हुश्रा । धिकारा हुश्रा । ३ दुष्ट । पापी । ( न॰ ) जनापवाद । निन्दा । ध्यभिशाप । थ्रवगुगाः ( पु॰ ) दोष । त्रुटि । कमी । ष्प्रवगंडनं ) (न०) डकने की किया। छिपाने ष्प्रवर्गेग्ठनम् ∫ की किया । २ पर्दा । घू घट । बुर्का । ष्प्रवगंठनवत् ) (वि॰) [छी॰—श्रवगुगठनवती] । ष्र्यवगुगठनवत् ) घृ घट से ढका हुत्रा । श्रवगुंटिका } ( स्त्री॰ ) वॄघट । पर्झ । श्रवगुरिहिका } थ्रवगृंदित ) ( व॰ क़॰ ) ढका हुत्रा । घृंघट काढ़े भ्रवगृंगिटत ) हुए । छिपा हुत्रा । े (न॰) मार डालने के उद्देश्य द्मवर्गारणम् ∫ से हमला करने की। किया। हथियार से ऱ्याक्रमण करने की किया । **श्रवगूहनम् ( न॰ ) १ द्विपाव। दुराव। २** श्रालिङ्गन करने की किया। श्रवग्रहः ( पु॰ ) १ ( न्याकरण में ) सन्धिविन्छेद। २ लुप्त प्रकार जिसका चिन्ह ( ऽ ) है । ३ श्रनावृष्टि । सूखा । ४ रुकावट । श्रदचन । रोक ।

वाधा । ४ गज समूह । हाथी का माथा।

स्वभाव । प्रकृति । प्रद्युष्ठ । सङ्गा । शाप ।
श्रवेशा । [श्रवहेला ।
श्रवग्रह्मम् (न०) १ रुकावट । श्रव्यन । २ श्रपमान ।
श्रवग्राहः (पु०) १ टूटन । विलगाव । श्रलगाव ।
श्रव्याहः (पु०) १ सूमि का विल । गुक्ता । गुहा ।
श्रवाज पीसने की चक्की । ३ गहुवहु करने की किया । हिलाकर गहुबहु करने की किया ।

ध्यवधर्पग्रम् (न०) १ रगड्न । मालिश । पीसने की क्रिया । (सूला रङ्ग आदि) मल कर काड्ने की क्रिया । (लगे रंग की) मल कर छुटाना । ३ पीसना ।

श्रवघातः (पु॰) १ धान श्रादि का ताइन । २ चोट । प्रहार । वध । हत्या । ३ श्रपसृत्यु ।

ग्रवप्रूर्णेनम् ( न॰ ) धुमरी । चक्कर । श्रवघोपणम् ( न॰ ) श्रवघोपणा ( स्त्री॰ ) है १ दिंढोरा । २ राजसूचना ।

थ्रवद्रागाम् ( न० ) सूघने की क्रिया।

थ्रवचन (वि॰) न वोलने वाला । चुप । खामेाश । वाणी रहित ।

द्यवचनम् (न०) १ वचन या कथन का श्रभाव । चुप्पी । मोनत्वा । २ फटकार । डॉटडपट । देापा-रोपण । भिड़की ।

द्मवचनीय (वि॰) जी कहा न जा सके। जे। वोला न जा सके। त्राष्ठील या भद्दी (वात या भाषा) २ किंदुकी के श्रयोग्य। भर्त्सना सै रहित।

ग्र्यवचयः ) ( पु॰ ) सञ्चय । ( जैसे फल फूल ग्रावचायः ) ग्रादि का )

श्रावचारण्य् (न०) किसी काम में लगाने की किया। श्रागे वढ़ने का तरीका। वरताव या जुगत का लगाना।

द्मवन्यूडः ) (पु॰) तथ का उघार किसी कंड़े द्मवन्यूजः ) की सजावट के लिये लटकाये हुए चौरी-चुमा गुन्छे।

श्रवचूर्ण्नं (न॰) पीसना। कृटना। पीस कर चूर्णं कर डालना। २ चूर्णं तुरकाना। विशेष कर केाई सुखी दवा किसी घाव पर तुरकाना। श्रवचूलकः ( पु॰ ) । चौरी ( जिससे मिन्स्यां श्रवचूलकम् ( न॰ ) । उड़ायी जाती हैं )।

श्रवच्छ्रदः । (पु॰) ढक्कन। केाई वस्तु जिससे दूसरी श्रवच्छादः । वस्तु ढकी जा सके।

ध्यविच्छिन्न (व॰ कृ॰) १ काट कर श्रलग किया हुआ। २ विभाजित। पृथक् किया हुआ। छुड़ाया हुआ। ३ जिसका किसी श्रवच्छेदक पदार्थं से श्रवच्छेद किया गया हो। ४ छेका हुआ। घेरा हुआ। सम्हाला या संशोधित किया हुआ। निश्चित किया हुआ।

द्यवच्छुरित (वि॰) मिश्रित । मिला हुआ। द्यवच्छुरितम् (न॰) खिलखिलाहट । श्रटटहास । टहाका ।

श्रवच्छेदः (पु॰) १ दुकड़ा। भाग । २ सीमा । हद् । ३ वियोग । ४ विशेपता । ४ निश्चय । निर्णय । ६ लच्चण (जिससे केाई वस्तु निर्श्नान्त रूप से पहचानी जा सके । सीमावद्धकरण । परिभापाकरण ।

श्रावच्छेद्दर्स (वि॰) १ भेदकारी । श्रत्वग करने वाता। २ विशेषण। ३ गुण रूप शब्द । ४ श्रौरों से श्रत्वग करने वाता।

भ्रवजयः ( ५० ) हार ।

ध्यवितितः (स्त्री॰) जय। विजय।

**ग्रावज्ञानम् ( न० ) श्रवहेला । श्रपमान** ।

श्रवदः ( पु० ) १ छेद । रन्ध्र । गुफा । २ गहा ।
गड्डा । ३ कृप । ४ खाल । खाड़ी । शरीर का
कोई भी नीचा या दबा हुआ श्रवयव या भाग ।
—क्कच्छ्रपः (अन्यय०) गढ़े का कहुआ। (आलं०)
श्रनुभव श्रन्य । वह जिसने संसार का कुछ भी
ज्ञान सम्पादन नहीं किया।

ग्रविटः ) (ची०)ः १ छेद । रन्ध्र । २ कृप । ग्रविटी ∫ कुत्रा।

ध्यवटीट (वि॰) चपटी नाक वाला।

ध्रवटुः ( पु॰ ) १ भूमि का विल । २ कृप । ३ गरदन के पीछे का भाग । शरीर का दवा हुआ भाग । ( स्त्री॰ ') गरदन का उठा हुआ भाग ।

थ्रवटु (न०) स्राख । छेद । खोंप । दरार ।

हावडीनं (न॰ ) पर्ची का उड़ान । नीचे की श्रोर उड़ान ।

श्चवतंसः ( पु॰ ) ) ६ हार । गजना । माला । २ कान श्चवतंसम् ( न॰ ) ) की वाली । वार्लानुमा एक श्राम्-पर्ण । ३ मस्तक पर पहिनने का गहना । मुद्ध । साज । [ श्वाभूषण ।

ग्रवतंसकः (पु॰) कान का श्राभूपण । कोई भी ग्रवतंसयित (कि॰) वाली की तरह इस्तेमाल परना । याली बनाना ।

ध्यवतिः ( खी॰ ) फैलाव । पमार । बदाव । ध्रवतम ( व॰ कृ॰ ) १ गर्मांगा हुद्या । गरन किया हुद्या । २ प्रकाशित । उजागर ।

ष्ट्रावनससं ( न॰ ) १ सुदपुटा थोहा ग्रन्थकार । २ ग्रंथकार । ग्रंथियाला ।

ध्रवतरः ( पु॰ ) उतार । गिराव ।

ध्रवतरसाम् ( न० ) १ स्नानार्थ पानी में उत्तरने की क्रिया ! २ श्रवतार । प्राहुर्भाव । जन्म-प्रहण-फरण । बारण करण । ३ पार होना । उत्तरना । ४ पवित्र स्थान जहाँ स्नान किया जा सके । १ श्रनुवाद । भृतिका । दीवाचा । ६ उद्धरण । नकल । प्रतिकृति ।

द्मवतरिंग्का (स्त्री॰) यन्य की भूमिका । उपादात । द्मवतरिंग्। (स्त्री॰) देखो ग्रवतरिंगका ।

द्यवतर्पग्रम् ( न० ) शान्त करनेवाला उपाय ।

द्यवताइनम् (न०) कुचलन । रू'धना । कुचरना । २ सारण् । श्राधातकरण् ।

प्रावतानः ( पु॰ ) १ फैलाव । २ भुके हुए धनुप के। सीधा करने की किया । ३ डक्कन या पर्दा ।

द्यवतारः ( पु॰ ) १ उतार । द्यवाई । द्यागमन । २ त्याकार । ३ प्रादुर्भाव । किसी देवता का पृथिवी पर जन्मग्रहण करण । ४ घाट । ४ स्नान करने का पवित्र स्थान । ६ त्यनुवाद । ७ तालाव । म भूमिका । दीवाचा ।

श्चवतारक (वि॰) [ग्री॰—श्चवतारिका ] प्रादुर्भृत । श्चवतरित ।

ष्ट्रावतारगं (न०) उत्तरवाने की क्रिया। २ श्रनुवाद। ३ किसी भूत प्रेत का श्रावेश। ४ पूजन। श्रङ्गार। ४ भूमिका। उपोद्धात। झयतीर्ग (व० ग्र०) १ उत्तरा हुया। नीचे श्राया हुया। २ स्नान किया हुया। ३ पार किया हुया। गुजरा हुया।

व्यवतोका (छी॰) खी या गाँ जिसका कारण विशेष वश गर्भश्राव हो गया हो ।

प्रवितन् (वि॰) विभाजित करने वाला।

द्मवद्ंशः ( पु॰ ) ऐसा भोज्य पदार्थ जिसके खाने से प्यास बढ़े। यलदर्दक पदार्थ।

प्र्यवदान्नः (पु॰) १ डण्णता । २ गर्मी की घरतु । ग्र्यवदान (वि॰) १ ख्वसूरत । सुन्दर २ साफ । रयच्छ । वेदान । चिकनाया हुत्रा । ३ पुरुवास्सा ४ पीला ।

ध्यवद्गतः (पु॰) चितरंगा। सफ़ेद या पीला रंग। ध्रवद्गतं (न॰) १ पवित्र या शास्त्र विहित वृत्ति। २ सम्पादितकार्य। ३ श्रुरता या गौरवपूर्ण केाई कार्य। श्रुरता। वीरता। ४ हुकड़े हुकड़े करने की किया। ४ किसी अनौखी कहानी का कोई दृश्य।

ध्रवदारगाम् ( न० ) १ चीरन । फाइन । विभाजित करग । खुदाई । टुकड़े टुकड़े करने की किया । २ इदाल । लकदी का फावड़ा ।

ग्रवदाहः (पु॰) गर्मी । उप्णता । जलन ।

द्यवदीर्गा (व० कृ०) विमुक्त । ह्टा हुया । भग्न । २ पिचला हुया । ३ हड्वड़ाया हुया । भटका हुया ।

श्रवदाहः (पु॰) ३ दोहन । दुहना । २ दूध । श्रवद्य (वि॰) १ श्रधम । पापी । निन्दा । २ गहिंत । त्याच्य । निकृष्ट । कुल्सित ।

द्यवर्द्ध (न॰) ९ श्रपराध । दोप । त्रुटि । २ पाप । द्रुष्टकर्म । ३ कलंक । भन्संना ।

ध्यवद्योतनम् ( न॰ ) प्रकारा ।

द्यवधानम् ( न॰ ) ६ मने।योग । २ मनोयोगता । संजग्नता । सावधानी ।

ध्रवधारः (पु॰) ठीक ठीक निश्चय । वंधेज । वंदिश । ध्रवधारण (वि॰) १ सीमा वह करने वाला । वंधेज बाँधने वाला ।

ध्रवधारण्म् (न॰) १ निश्चय । २ दृढकरण । प्रमाण । सं० श० कौ॰—१३

ध्रवधिः ( स्त्री॰ ) १ सीमा । हद् । पराकाष्टा । २ निर्धारित समय । मियाद । काल । ग्रटकाच । ४ नियुक्ति । ४ किस्मत । डिवीज़न । ज़िला । विभाग । ६ रन्ध्र । गढ़ा । करना । श्रवधीर (धा॰ पर०) श्रवहेला करना । वेइजल श्रवधीरगम् (न०) श्रवज्ञापूर्वक वर्ताव करने की क्रिया। श्रवधीरणा ( स्त्री॰ ) बेइजाती । श्रसम्मान । हार । श्रवधूत ( व॰ क्रि॰ ) १ हिलाता हुन्रा । लहराता हुआ। २ खारिज किया हुआ। ऋस्वीकृत। घृ**णा किया हु**श्रा । ३ श्रपमानित किया हुश्रा । नीचा दिखलाया हुआ। ध्रवधूतः (प्र॰) त्यागी। संन्यासी। थ्रवधूननं (न॰) १ हिलाने की किया। लहराने की क्रिया । २ घवड़ाहट । कपकपी । श्रवध्य ( वि॰ ) पवित्र ! मौत से वरी । थ्रवध्वंसः ( पु॰ ) १ त्याग । उत्सर्ग । २ चूर्ण । धूल । ३ श्रसम्मान । भर्सना । कलङ्क । ४ बुरकाने की किया। ध्रवनं (न•) १ रच्या । बचाव । २ प्रसन्नकारक । हर्पप्रद । ३ इच्छा । कामना । ४ हर्ष । सन्तोष । थ्रवनत (व० छ० ) १ मुका हुआ । मुकाये हुए । थ्रवनित (स्त्री॰) भुकाव। २ श्रस्त होने की किया। ३ प्रणाम । डंडोत । ४ ( धनुप की तरह ) सुकने की किया। १ नम्रता। शील। भ्रवनद्ध (व॰ कृ॰) १ वना हुआ। २ खुर्सा हुआ। गड़ा हुआ । वना हुआ । वंधा हुआ । जुड़ा हुआ । श्रवनद्धम् (न॰) ढेाल। थ्रवनम्र (वि॰) भुका हुआ। नवा हुआ। द्यावनयः ) (पु॰) नीचे को गिराने की किया। द्यवनायः ∫ २ नीचे उत्तरने की क्रिया। श्रधःपात करने की किया। भ्रवनाट (वि॰) चपटी नाक वाला। थ्रवनामः ( पु॰ ) भुकाव। पैरों पड्ने की क्रिया। २ भुकाने की किया। ) (स्वी॰) १ भूमि। पृथवी। ज़मीन। े २ नदी ।—ईशः,—ईश्वरः,—नाथः, ध्रवनी —पतिः,—पालः, (पु॰) राजा । नरेश । भूपाल । —चर, (वि॰) पृथिवी पर अमण करने वाला।

श्रावारा । तलं, (न•) ज़मीन की सतह। धरातल।--मग्डलं, (न०) भूगोल।--ःहः,--ट्, ( पु॰ ) वृत्त । पेड़ । श्रवनेजनं ( न॰ ) १ प्रचालन । मार्जन की वेदी पर बिछे हुए क़ुशों पर जल सींचने का संस्कार। ३ पाद्य। पैर धोने के लिये जल धोने के लिये जल। अवंतिः, अवन्तिः ) ( स्त्री॰ ) २ उज्जियनी या श्रवंती, श्रवन्ती ∫ उज्जैन का नाम । २ एक नदी का नाम । ( पु॰ ) ग्रौर वहुवचन में ) मालवा प्रदेश का तथा उस देश के निवासियों का नाम। ) (वि०) उर्दर। उपजाऊ। जो ऊसर श्रवन्ध्य ∫ नहो। श्रवपतनम् ( न० ) नीचे गिरने की क्रिया। उत्तरने की किया। श्चवपाक ( वि० ) द्वरी तरह पकाया हुश्चा । श्रवपातः ( पु॰ ) नीचे गिरने की किया । अधःपात । २ उतार । ३ छिद्र । गढ़ा । ४ विशेष कर वह गढ़ा जो हाथियों को पकड़ने के लिये खोदा जाता है। थ्रवपातनम् (न०) ठोकर लग कर गिरने की क्रिया। डुकराना। नीचे गिराने की किया। अधपात। श्रवपत्रित (वि॰) जातिअष्ट । जाति विराद्री से खारिज। श्रवपीडः ( पु॰ ) १ दवाव । २ एक प्रकार की दवाई जिसे सूघने से छींकें श्राती हैं। [ वाली वस्तु। श्रवपीडनं (न॰) खाने की किया। २ छींक लाने थ्रवपीडना ( स्त्री॰ ) उत्पात । खरडन । भक्षन । श्रवबोधः ( पु॰ ) १ जागना । जाग उठना । २ ज्ञान । ३ सूच्म विवेचना । विवेक । मतामत । ४ उपदेश । स्रचना । श्रवबोधक ( न॰ ) वाह्यवस्तु का ज्ञान ! ज्ञान । ध्यवबोधकः १ सूर्यं । २ भाट । वंदीजन । ३ शिचक । अवबोधनम् ( न॰ ) ज्ञान । प्रतीति । श्रवभंगः ) ( पु॰ ) नीचा दिखलाने की किया । श्रवभङ्गः ∫ जीतने की क्रिया । परास्तकरण । श्रवभासः (पु॰) १ चमक दमक। प्रकाश । २ ज्ञान। श्रवबोध । ३ दर्शन । प्राकट्य । ३ दैवज्ञान ।

४ स्थान । पहुँच । १ मिथ्या ज्ञान । अम ।

ख्रवभासक (वि॰) तेजोमय।
ख्रवभासकम् (न॰) परमात्मा। परम्यः। [टेझ।
ख्रवभुग्न (वि॰ कृ॰) मुका हुया। मुद्दा हुया।
ख्रवभुग्न (पि॰ कृ॰) भक्ता हुया। मुद्दा हुया।
ख्रवभुग्दा (पु॰) १ यज्ञान्न स्नान। २ मार्जन के
लिये जल । ३ यज्ञानुष्ठान विशेष, जो प्रधान
यज्ञ की जुटियों की शान्ति के प्रथं किया जाता
है।—स्नानम् (न॰) यज्ञान्त स्नान।

श्रवमः ( पु॰ ) वलपूर्वक या चुरा छिपा कर ( किसी मनुष्य का ) हरण । भगा ले जाने की क्रिया ।

थ्रवस्र (वि॰) चपरी नाक वाला।

श्रवम् (बि॰) १ पापी । २ तिरस्करणीय । चुद्र । ३ कमीना । श्रधःपतित । श्रपकृष्ट । ४ श्रगता । परमघनिष्ट । सम्पूर्ण । ४ श्रन्तिम । (उम्र में ) सय से छोटा ।

श्रवमत (व॰ कृ॰) श्रसम्मानित किया हुश्रा। श्रवहात । श्रवमानित । निन्दित ।—श्रह्भुगः (५०) मदमत्त हाथी जो श्रह्भुश को कुछ भी न माने।

श्रवमितः (खी॰) १ श्रवमानना । श्रवज्ञा । श्रवहेला । २ घृगा । श्रवाङ्गमुखता ।

प्रवमर्दः (पु॰) १ कुचलन । २ वर्वादी । नारा । जुल्म । प्रत्याचार ।

श्रवमर्शः ( पु॰ ) स्पर्श । संसर्ग ।

श्रवमर्पः (पु॰) १ विचार । श्रन्वेपण । खोज। २ किसी नाटक के १ प्रधान भागों या सन्धियों में से एक। विमर्श।

> " यत्र मुख्यफलोपाय उद्गिन्ने। गर्भतोऽधिकः । भाषाद्यीः सान्तराषम् सेऽयमर्प दति स्पृतः ॥ —साहित्यदर्पेण ३६६

३ श्राक्रमण करने की किया।

श्रवमर्पणम् (न॰) १ श्रसहिष्णुता । श्रसहन शीलता । २ मिटाने की किया । स्मृति से नष्ट कर देने की किया ।

श्रवमानः (पु॰) श्रसम्मान । तिरस्कार । श्रवहेला । श्रवमाननम् (न॰) श्रवमानना (स्ती॰) श्रसम्मान । वेह्ज़्जती । श्रवमानिन् (वि॰) श्रवहेलना किया हुश्रा । श्रसम्मानित । वेह्ज़्त । श्रवमुर्श्वन् (वि॰) सिर मुकाये हुए।—शय, (वि॰) श्रोंधा मुँह कर लेटा हुश्रा।

श्रवमोचनम् (न०) मुक्तकरण । रिहा करने की किया। स्वतंत्र करने की किया। छोड़ देने की किया। डीला कर देने की किया।

प्रावयवः ( पु॰ ) १ शरीर का एक श्रंग । २ श्रंश । भाग । हिस्सा । ३ न्यायशास्त्रानुसार वाक्य का एक श्रंश । ऐसे श्रंश पांच माने गये हैं [ यथा १ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय श्रौर १ निगमन । ] ४ शरीर । १ उपादानीभूत ।

श्रवयवराः (वि॰) (श्रव्यया॰) हिस्सा हिस्सा कर के श्रवग श्रवग । दुकड़ा दुकड़ा । [वाता । श्रवयविन् (वि॰) श्रवयव वाता । श्रंशों या भागों श्रवयवी (वि॰) १ सम्पूर्ण । समष्टि । समूचा । श्रंगी । जिसके श्रोर यहुत से श्रवयव हो ।

थ्रवर (वि॰) १ ( श्रवस्था या उम्र में ) छोटा। (समय में ) पिछला, वाद का। पिछाड़ी का। २ एक के बाद दूसरा । ३ नीचे। श्रपेचाकृत निचला। श्रपकृष्ट। हीन । ४ तुच्छ । गयावीता । श्रधमाधम । १ ( प्रथम का उल्टा ) श्रन्तिम । ६ सव से कम (परिमाण में)। ७ पारचात्य। —ग्रर्थः, ( पु॰ ) १ कम से कम भाग। कम से कम । २ दो समान भागों में से पिछला आधा भाग । ३ शरीर का पिछला भाग ।— ध्रवर, (वि॰) सब से नीच। सब से ग्रपकृष्ट।--उक्त, (वि॰) श्रन्तिमवर्णित।—ज, (वि॰) (उम्र में ) श्रपेचारुत छोटा ।—जः, ( पु॰ ) छोटा भाई। -जा, (खी०) छोटी वहिन।-वर्णा, (वि॰) हीन जाति वाला।—वर्गः, (पु॰) १ ग्रद्ध । २ चतुर्थ या प्रन्तिम वर्ण ।—वर्णकः,— वर्णजः, ( पु॰ ) श्रद्ध ।--व्रतः, ( पु॰ ) सूर्य । --शैलः, (पु॰) परिचम का पहाड़ जिसके पीछे सुर्य श्रस्त होता है। श्रस्ताचल।

श्रवरम् (न॰) हाथी की जांघ का पिछ्लां भाग। श्रवरतः (श्रव्यया॰) पीछे। पीछे की श्रोर। पीछे का। पिछ्ला। [विश्राम। श्रवरतिः (स्नी॰) १ विराम। समाप्ति। २ शाराम। ध्रवरीण् (वि॰) गिरा हुया। य्रधः पतितः । घृणितः ।

निन्दाः [वीसार।
ध्रवरुग्ण् (वि॰) १ ह्टा हुया। फटा हुया। २ रोगी।
ध्रवरुद्धः (स्त्री॰) १ रोकः । थामः । रुकावटः ।
२ विराउ। ३ उपलन्धिः । प्राप्तिः
ध्रवरुपः (वि॰) वदशकः । वदस्र्रतः । कुरूपः ।
ध्रवरोचन्दः (पु॰) भूखं का नाशः ।
ध्रवरोचः (पु॰) १ रुकावटः । २ समयः । ३ अन्तःपुरः ।
हरमः । जनानखानाः । ४ समष्टिरूपः से किसी
राजां की रानियाँ । यथा—

ख़वरोधे महत्यपि "

रामायण ।

१ घेरा । हाता । बंदीगृह । ६ छेक । मुहासिरा ।

७ उढोना । म कटहरा । ६ लेखनी । क्रलम ।

१० चौकीदार । ११ खुखला । गह्यर ।

प्रवरोधक (वि०) रोकने वाला । घेरा डालने वाला ।

प्रवरोधकः (प्र०) पहरेवाला । रचक ।

प्रवरोधकम् (न०) प्रतिवन्धक । घेरा । हाता ।

प्रवरोधनम् (न०) १ छेक । मुहासिरा । २ एका
वट । ३ ग्रहचन । रोक । ४ ग्रन्तःपुर ।

जनानखाना ।

श्रवरोधिक (वि॰) रुकावट डालने वाला। श्रवरोधिकः (पु॰) जनानी ड्योदी का दरवान। श्रवरोधिका (खी॰) श्रन्तःपुरवासिनी महिला। श्रवरोधिन् (वि॰) १ श्रद्धन डालने वाला। रुकावट डालने वाला। २ घेरा डालने वाला। श्रवरोपग् (न॰) उखाइडालने की क्रिया। २ नीचे

अवराप्ता ( निष् ) उलाड़ डालन का किया। र नाच उतारने की किया। ३ ले जाने की क्रिया। बज्जित करने की किया। घटाना।

ब्यवरोहः (पु॰) उतार । ढाल । २ बेल जो वृत्त की जड़ से फुनगी तक लिपटी होती है। ३ स्वर्ग। श्राकाश । १ वट की डाली।

श्रवरोहराम् (न॰) १ उतार। गिराव। पतन। २ चढ़ाव। श्रवर्ण (वि॰) १ रंग रहित। २ बुरा। कमीना। श्रवर्णः (पु॰) १ वदनामी। कलङ्कः। धव्वा। श्रारोप। इलज्ञाम। धिक्कार।

श्रवलत्त्व (वि॰) सफेद। उज्ज्वल। इसी शर्थ में "वलत्त्व" भी श्राता है। श्रवलक्तः (पु॰) सफेद रंग। [हुआ। श्रवलग्नः (वि॰) चिपटा हुश्रा। स्टा हुश्रा। स्ट्रता श्रवलग्नः (पु॰) कमर। कटि। देह का सध्यभाग। श्रवलग्नः (वि॰) १ नीचे को लटकता हुश्रा। २ श्राश्रित। ३ श्राश्रव। शरगा। १ श्रुनिकया सहारा देने वाली लकड़ी।

द्मयलम्बनम् ( न० ) १ थुनिकया। सहारा। २ सहा-यता। मदद। [ हुआ। सना हुआ। यवितस (व० कृ०) १ श्रिममानी। कोषी। २ पोता प्रवलीट (व० कृ०) १ खाया हुआ। चवाया हुआ। २ चाटा हुआ। छुआ हुआ ३ भिनत। नष्ट किया हुआ।

द्यवलीला (खी॰) १ खेलकूद । हर्ष । २ श्रवमानना । श्रवहेला । तिरस्कार । (वि॰) श्रनायास । श्रासानी ।

त्रावलुंचनम् ) (न ) १ काट डालने की किया। उखाड़ प्रावलुञ्चनम् ) डालने की किया। नोंच डालने की किया। २ जड़ से उखाड़ डालने की किया।

भ्रवलुंडनम् १ (न०) १ ज़सीनं पर लुड़कन या भ्रवलुगुडनम् १ लोटने की क्रिया । २ लूट ।

श्रवलेखः ( पु० ) १ तोड़न । २ खरोचन । छीलन । श्रवलेखा ( स्त्री० ) १ रगड़न । २ किसी व्यक्ति को सुसन्जित करने की किया ।

अवलेपः (पु॰) १ अभिमान । क्रोध ।२ जबर-दस्ती । वरजोरी आक्रमण । अपमान । ३ पोतने की क्रिया । ४ आभूपण । १ ऐक्य । सङ्ग ।

द्र्यवलेपनम् (न॰) १ पोतने की किया। सानना। २ तैल । तेल। उघटन। ३ ऐक्य। मेल। ४ त्रभिमान।

द्यवलेहः ( पु॰ ) चाटने की किया । २ (सोम जैसा ) श्रकं । चटनी । माजून ।

ब्र्यवलोकः ( पु० ) १ देखन । २ नज़र । दृष्टि । श्र्यवलोकनम् ( न० ) १ देखने की क्रिया । देखभाल । २ जाँच पड़ताल । निरीचण । ३ दृष्टि । नेत्र । ४ चितवन । छुटा ।

त्र्यवलोकित ( व॰ कृ॰ ) देखा हुआ । ग्रयवलोकितम् ( न॰ ) दष्टि । चितवन । छुटा । ग्रयवयरकः ( पु॰ ) १ छिद्र । रन्ध्र । २ खिदकी । ३ प्रवहेतना । अपमान । ४ समर्थन । दचाद । १ बद्नामी । ६ श्राङ्गा

श्रवनक्षः ( पु॰ ) गपाची । चिर्छा । किरच । श्रवज (वि॰) ६ स्ततंत्र : सुक्त । २ जो पाळत् रु हो । श्रवद्यकारी । नाफरमादरदार । मनगुरी । भोगपुर चारी। ३ जो किसी का वगवर्ती न हो। १ प्रसं-यमी । इन्द्रिगदास । १ परनंत्र । रान्तितेन । िस्वेन्द्राचारी ।

श्चवशंगयः ( पु॰ ) जो तृसरे के कहने में न हो । ष्ट्रावशानन्यू (ग०) नाराकरण्। काट गिराने की किया। २ सुरमाने की किया | सूप्त जाने की निया ।

श्चवर्रापः ( पु॰ ) १ वचा हुआ । शेप । याकी । २ ननात ।

ख्रबर्य (वि॰) ६ जो वश में होने याग्य न हो । प्रशास-! नीय । २ अवश्यम्भावी । ३ अनिवाय । आयश्यक । 🖔 —पुत्रः (पुर्) ऐसा पुत्र जिसको पदाना या श्रपने वश में रखना सम्भव न हो ।

ष्प्रवश्यं ( प्रव्यया० ) सर्वथा । जरुर । निस्तन्देह । निरचय पर के। -भाविन् ( वि॰ ) जरूर होने याना । जो रन्त न सके ।

द्यावर्यक ( वि॰ ) खावरयक । खनिवार्य । [ सुगर । द्मवश्या ( र्खा॰ ) कोहर । पाला । श्रोस । हिम ।

द्मबङ्यायः ( पु॰ ) १ कोहास । श्रोस । पाला । <sup>हि</sup>म तुपार । २ श्रभिमान । घनंड ।

श्रवश्रयणम् ( न॰ ) किसी भी वस्तु को श्राग से निकालने की फिया।

ब्रावपृच्ध (व० कृ०) श्रवलग्वित । पकदा हुश्रा ! घिरा हुआ। २ जपर लटकता हुआ। ३ समीप। निकट । पास । ४ रुका हुया । भुका हुया । २ वंधा हुन्ना। गसा हुन्ना।

श्रवप्रभाः ( पु॰ ) कुकने की किया । सहारा लेने की किया। २ सहारा। ३ कोध । वर्मं ७। ४ खंभा। र सुवर्ण । ६ श्रारम्भ । प्रारम्भ । ७ ठहरने की किया। रुकजाने की किया। म साहस। इड़ सङ्कल्प । ६ लकवा । मृद्र्या । श्रचेतना ।

ध्रवष्टमभनम् (न०) १ सहारा लेने की क्रिया। २ सहारा देने की किया । ३ खंभा ।

प्रविधादः ( पु॰ ) १ भर्ष्वना । २ विधात । भरोसा । <sup>।</sup> प्रविद्यम्भमय ( वि॰ ) [ र् छी॰—प्रविद्यम्भमयी ] सुनदली ! सुनदला । सोने का बना श्रथवा यंभे के वरावर लंबा। [२ संग । संस्पशित ] श्रयसक्त (य॰ कृ॰) ६ लटकना हुआ । स्थापित । द्यादसदियद्या ( सी० ) १ - श्ररदावन । श्रद्वाइन । २ पिटुरियों शौर झुटनों में बांधने की पट्टी। ३ पटटी ।

> ख्य**मं**टीनं 🕠 (न०) पित्रयों का गिरोह याँघ कर ध्रवानग्डीनम् ) अपर से एक साथ नीचे की श्रोर डड़ने <u>हुए</u> श्राना I

> प्रवस्त्रयः (पु॰) १ वासा । हेरा । श्रावादी । २ गाँव । ३ पाठशाला । विद्यालय 🕡

श्रवमथ्यः ( पु · ) विद्यालय । पाठशाला ।

ख्रवन्तन ( प॰ कु॰ ) ४ निमन्तित । श्रवनत । २ समाप्त । ३ रहित । सोबा हुणा ।

रावस्तरः (पु॰) ६ मीका । समय । २ घ्रवकारा । फुर-सन । ३ वर्ष । ४ वृष्टि । २ उतार । ६ निजीरूप ने परामर्श लेने की किया।

ष्ट्रावस्तगः ( ५० ) १ डीलापन । दङ्गव । २ स्वेन्द्रा-नुसारकार्य करने की धनुमति देने की किया। ३ स्वतंत्रना ।

ध्यवसर्पः ( पु॰ ) जासृत । भेदिया । एलची । राज-प्रतिनिधि ।

ध्रवसूपर्गा (न०) नीचे उतारने की किया ! धधोगरान । श्रवसादः ( पु॰ ) ३ निमज्जन । मृच्छां । वैठना । २ नारा । मिनि । ३ समाप्ति । ४ थकावट । १ हार । श्रवसादक ( वि॰ ) मुन्छित करने वाला । श्रसफल करने वाला । उदास करने वाला । थकाने वाला । श्रवसादनम् ( न० ) १ श्रवनति । हानि । २ श्रत्या-चार । ३ समाप्ति ।

ध्रवसानम् ( न॰ ) १ रकावट । २ समाति । उप-संहार । ३ मृत्यु । रोग । ४ सीमा । हट । ४ विराम । ठहराव । ६ स्थान । विश्रामस्थान । श्रावासस्थान ।

ग्रवसायः ( ५० ) १ श्रन्त । समाप्ति । २ श्रवशिष्ट । ३ सम्पूर्णता । ४ सङ्गल्प । निर्णय ।

प्रवसित (व॰ कु॰) १ समाप्त । पूर्ण । २ ज्ञात । जाना हुआ। समभा हुआ। ३ निश्चित किया

हुआ। दर्याप्रत किया हुआ। ४ एकत्र किया हुआ। जमा किया हुआ। ४ नत्थी किया हुआ। वंधा हुआ।

श्रवसेकः ( पु॰ ) छिड़काव । सिंचन । श्रवसेचनम् (न॰) १ सींचने की किया । पानी देने की किया । २ रोगी के शरीर से पसीना निकालने की किया । ३ रक्त निकालने की किया ।

ध्रवस्कन्दः (पु०) १ श्राक्रमण । हमला । २ श्रवस्कन्दनम् (न०) ई जपर से नीचे उतरने की क्रिया । ३ शिविर । झावनी । [करते हुए । ध्रवस्कन्दिन् (वि०) श्राक्रमण करते हुए । बलात्कार ध्रवस्करः (पु०) १ विद्या । २ गुह्याङ्ग (यथा लिङ्ग गुदा, योनि) ३ बुहारन । बटोरन ।

थ्रवस्तरणम् ( न० ) विद्यौना ।

क्रवस्तात् ( ग्रन्थया॰ ) १ नीचे । नीचे से । नीचे की ग्रोर । २ तले ।

श्रवस्तारः (पु॰) १ पर्दा । २ कनात । ३ चटाई । श्रवस्तु (न॰) १ तुच्छ वस्तु । २ श्रसलियत नृहीं । श्रवास्त्रवता ।

श्रवस्था (स्त्री०) १ दशा। हालत। श्रवस्थिति । समय। काल। २ स्थिति। ३ श्रायु। उन्न । — चतुप्यम्, (न०) सनुष्य जीवन की दशाये— [ यथा—१ बाल्य, २ कौमार, ३ यौवन, ४ वार्धक्य।]—त्रयं, (न०) वेदान्तदर्शन के श्रनुसार मनुष्य की तीन दशाएं [ यथा—१ जागृत, २ स्वम, ३ सुपुप्ति।]—ह्रयं, (न०) जीवन की दो दशाएँ (यथा—सुख श्रौर दुःख)

ब्रवस्थानं (न॰) १ स्थिति । रहायस । २ स्थान । ३ श्रावसस्थल । बसने का स्थान ४ ठहरने की श्रविध ।

द्र्यवस्थायिन् ( वि॰ ) ठहरने वाला । वसने वाला । रहने वाला ।

म्रावस्थित (व॰ छ॰) १ रहा हुया। उहरा हुया। २ इद। ३ अवलम्बित। टिका हुया।

ग्रवस्थितः ( स्त्री॰ ) १ वर्तमानता । रहाइस । २ डेरा । बासा ।

श्रवस्पद्नम् (न०) शरण । चूने की क्रिया । गिरने की क्रिया । त्र्यवस्त्रंसनम् ( न॰ ) नीचे गिरने की क्रिया। पात। पतन।

थ्रवहतिः ( खी॰ ) कृटना । कुचरना । थ्रवहननम् ( न॰ ) १ बिज़्लका निकालने को धानों का कृटने की किया । २ फैफड़े ।

> "वषा यसाव इननम्" ।—यान्तवस्यः । " खददननम् = फुप्फुसः—मितासरा ।

द्यवहरण्म् (न०) १ हरण करण । स्थानान्तरित करण । २ फेंक देने की किया । ३ चीरी । लुट । ४ सपुर्दगी । ४ कुळ काल के लिये युद्ध कार्य वंद कर देने की किया । श्रस्थायी सन्धि ।

श्रवहस्तः ( पु॰ ) हाथ की पीठ ।

श्रवहानिः ( स्त्री॰ ) हानि । घाटा । नुकसान ।

ग्रवहारः ( पु॰ ) १ चोर । २ शार्क मछ्ली । ३ श्रस्थायी सन्धि । ४ श्रामंत्रण । समन । बुलावा । १ स्वधर्मत्याग । ६ फिर मोल ले लेने की क्रिया ।

घ्रवहारकः ( पु० ) शार्क मच्छली ।

श्रवहार्य ( स० का० कृ० ) १ ले जाने को । स्थानान्तरित किये जाने को । २ अर्थदरखनीय । दरखनीय । ३ फिर मोल लेने योग्य ।

थ्रवहालिका (स्त्री०) दीवाल।

त्र्यवहासः ( पु॰ ) १ मुसक्यान । २ हँसी दिल्लगी । उपहास ।

त्र्यविह्या, प्रविह्या (म्री॰) ) मानसिक भाव का प्रविह्यं, प्रविह्यम् (न॰) ऽ दुराव । इसकी गणना "संचारी" या व्यभिचारी भाव में है। प्राकारगुप्ति ।

श्रवहेलः (पु॰) ) श्रवज्ञा। श्रपमान । तिर-श्रवहेला (स्त्री॰) ∫ स्कार।

श्रवहेलनं (न॰) ) श्रवज्ञा। श्रपमान । तिर• श्रवहेलना (स्त्री॰) । स्कार।

श्रवाक् ( श्रव्यया० ) १ नीचे की श्रोर । २ दिच्णी । दिच्च की श्रोर ।—झानं, ( न० ) श्रपमान ।— भव, ( वि० ) दिच्ची ।—मुख, ( वि० ) [ स्त्री०—मुखी ] नीचे की श्रोर देखते हुए । २ सिर के बल ।—शिरस्, (वि०) नीचे की श्रोर सिर लटकाये हुए ।

श्रवात्त (वि॰) ग्रभिभावक । रखवाला । श्रवात्र (वि॰) कुका हुया । प्रणाम करता हुया ।

श्रवाच् (वि०) गुंगा । मूक्र । ( न० ) ब्रह्म । श्रवांच ) (वि॰) १ नीचे की श्रोर कुका हुया। श्रवार्र्च ∫ २ श्रपेराकृत नीचा । ३ सिर के यत । ४ द्धिणी। ( पु० श्रीर न० ) बहा। ध्यवाची १ द्विण । २ नीचे का लोक । श्रवाचीन (वि॰) १ नीचे की शोर । सिर के बल। २ दक्षिणी । ३ उतरा हुआ । श्रयाच्य (वि०) ३ जो कहने योग्य न हो । २ वुरा । ३ ठीक ठीक या स्पष्ट न कहा हुआ। जो शब्दों हारा प्रकट न किया जा सके।—देशः, (पु॰) भग। योनि । ध्रवांचित ) (वि०) मुका हुप्रा । नीचा । ष्यवाञ्चित ∫ श्रवानः ( पु॰ ) श्वास प्रश्वाम । ख्रवांतर ) (वि ) १ मध्यवर्ती । २ श्रनागंत । श्रवान्तर ) शामिल । ३ गाँग । ४ फालत्। ष्प्रवाप्तिः ( स्त्री॰ ) प्राप्ति । उपलव्धि । श्रवात्र ( स॰ का॰ कु॰ ) प्राप्त करने याग्य । ष्ट्रवारः ( प॰ ) ) १ समीप का नदीतट। निकट ष्प्रवारं (न०) ∫ वर्ती नदीतट।२ उस धोर । - पारः, ( पु॰) समुद्र ।-पारोग्ग, ( वि॰ ) १ समुद्र का या समुद्र से सम्बन्ध रखने वाला। २ नदी पार करने वाला। श्रवारीग्। (वि॰) नदी पार करने वाला। श्रवावटः ( पु॰ ) उस सी का पुत्र जो उस स्त्री की जाति के किसी पुरुष के (पित की छोड़) वीर्य से उत्पन्न हुन्ना हो। हितीयेन तु यः पित्रा गवर्णायां प्रजायते । "श्रवावट" इति रायातः शृद्धधर्मा म जातितः॥ श्रवावन् ( पु॰ ) चोर । सुराकर ले जाने वाला। श्रवासस् ( वि॰ ) नंगा । जो कपड़े पहिने हुए न हो । ( पु॰ ) बुद्धदेव का नाम । थ्रवास्तव (वि॰) जिल्ला श्रवास्तवी १ जो श्रसली न हो । २ निराधार । श्रयौक्तिक । द्यविः(स्त्री०) १ भेड़। (५०) २ सूर्य। ३ पर्वत । ४ पवन । वायु । ४ ऊनी कंवल । शाल । ६ दीवाल । छार दीवाली । ७ चृहा । (स्त्री०) १ भेड़। २ रजस्वलाखी। - कटः, (पु०) भेड़ों का गिरोह ।—कटोरगाः, (पु०) एक प्रकार का

राजकर जिसमें भेटें दी जाती हैं।—दुग्धं,— दृत्नं,-मरीसं,-साढ़ं, (न०) भेदी का दूध। —पटः, ( पु० ) भेदी का चाम । ऊनी वस्तु । —पादः, ( पु० ) गड़रिया ।—स्थलं, ( न० ) भेटों की जगह । एक नगर का नाम । "द्यविस्थलं" पृषान्यलं भाषान्दी पारकावतम्"

–महाभारत। श्रविकः ( ५० ) भेड़ । श्रविका ( खी॰ ) भेदी। र्घ्यावकम् ( न० ) हीरा । श्रविता ( खी ) भेद । भेदी । श्रविकत्थ (वि॰) जो शैखी न मारता हो, जो श्रभि-मान न करता हो । जो श्रकट्ता न हो । [न हो । ष्प्रविकत्थनम् (वि॰) जो घमंटी न हो, जो श्रकद्वाज प्रविकल (वि०) १ सम्चा। सम्पूर्ण । पूरा। तमाम । सव । ज्यों का त्यों । २ नियमित । क्रम से । गड़बड़ नहीं 1 श्र्यविकरूप ( वि॰ ) श्रपरिवर्तनशील । प्रविकट्यः ( पु॰) १ सन्देह का श्रभाव । २ निरचया-रमक निर्देश या प्राज्ञा । ष्ट्रविकरुपम् ( श्रव्यया० ) निस्सन्देह् । निस्सङ्कोच ।

श्रविकार (वि॰) जिसमें विकार न हो । जो श्रपरि-वर्तनशील हो।

ष्ट्राविकारः ( पु॰ ) श्रपरिवर्तनशीलता ।

श्र्यविकृतिः ( खी॰ ) परिवर्तन का श्रभाव । विकार का श्रभाव।२ (सांख्य दर्शन में ) प्रकृति जो इस संसार का कारण मानी जाती है।

श्रिषिकम (वि॰) शक्तिहीन । निर्वल । ष्प्रविक्रमः ( पु॰ ) भीरुता । उरपोंकपना । कादरता । द्मचिकिय (वि॰) श्रपरिवर्तनशील। ष्ट्राविकियम् ( न॰ ) वस । ध्यवित्तत (वि॰) जो कम नहीं हुआ। समृचा। द्मविग्रह ( वि॰ ) शरीर रहित । श्रदेहिक । श्रश्रीरी । व्रह्म की उपाधि ।

ग्रविग्रहः ( पु॰ ) ( व्याकरण का ) नित्य समास । द्मविद्यात ( वि॰ ) वेरोक टोक । विना श्र**डचन का** । द्यविझ (वि॰) विना विद्यवाधा का।

त्र्यविद्मम् ( न॰ ) विप्नवाधा से रहित या विञ्चत । ( यह शब्द नपुंसक है, हालाँ कि 'विव्न'' पुलिङ्ग हैं )

" वाषयाम्यद्दनविष्नगरतु ते "

—रह्यदंश । प्रविद्तमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरि धुत्रिणां । — रह्यदंश ।

द्यविचार (वि॰) विचार ग्रून्यता । कुविचार । द्यविचारः (पु॰) निर्णय का ग्रभाव । ग्रविवेक । द्यविचारित (वि॰) विना विचारा हुग्रा । जिसके विषय में विचारा न गया हो ।—निर्णयः (पु॰) पत्तपात । पत्तपातपूर्ण सम्मति ।

ग्रविचारिन् (वि॰) १ लापरवाह । श्रसावधान । शविवेकी । २ फुर्चीला ।

ग्रविज्ञातृ ( वि॰ ) अनजानते हुए । ग्रविज्ञातृता ( पु॰ ) परमेश्वर ।

ग्रविडोनं (वि॰) पितयों का सीधा उदान।

ग्र्यवितथ्य (वि०) १ भूठा नहीं। सचा। २ कार्य में परिणत किया हुन्रा। फलरहित नहीं।

द्यावितर्थ (न॰) सत्य । [ श्रनुसार । श्रवितर्थ (श्रव्यथा॰) भुठाई से नहीं । सचाई के

अवितय ( अञ्चवा ) चुनार सं गर्हा । झवित्यज्ञः ( पु॰ ) ) झवित्यज्ञम् ( न॰ ) )

ग्रावित्वज्ञाम् ( न॰ ) ) ग्राविदूर ( वि॰ ) दूर नहीं । समीप । निकट । पास ।

ग्राविदृरं (न०) निकटता । सामीप्य । (ग्रन्यया०) (किसी स्थान से) दूर नहीं । (किसी स्थान के) निकट ।

ग्रविद्य (वि॰) ग्रशिचित । श्रपद । मूर्खे ।

द्यविद्या (स्त्री॰) १ अज्ञानता । मूर्खता । शिचा का अभाव । २ आध्यात्मिक यज्ञान । ३ माया ।—सय, (वि॰) अज्ञान से उत्पन्न । माया से उत्पन्न ।

अविभवा (स्त्री॰) जो विधवान हो। विवाहिता। स्त्री जिसका पति जीवित हो।

द्याविधा (अन्यया०) लम्बोधनात्मक होने पर " सहा-यता करो, सहायता करो " कहने के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

ग्र्यविश्वेय (वि॰) जो ग्रपने मान का या कावृ का न हो। न करने योग्य। प्रतिकृतः। द्यविनय ( वि॰ ) ष्टष्ट । ढ़ीठ । उद्द्यड । श्र्यविनयः (पु॰) १ विनय का ग्रभाव । ष्टप्टता । ढ़िठाई । उद्द्युडता । २ श्रपराध । जुर्म । दोप । ३ श्रमि-मान । श्रकड ।

श्रविनाभावः (पु॰) १ श्रवियोग । श्रविद्योह । २ ऐसा सम्बन्ध जो कभी छूट न सके । ३ सम्बन्ध ।

ध्यविनीत ( रि॰ ) १ दुर्दान्त । सरकश । २ उइएड । गँवार । [ श्रमङ्ग । समूचा । ध्यविभक्त ( वि॰ ) १ श्रविभाजित । सम्मिलित । २ ध्यविभाग (वि॰) जो वँटा हुश्रा न हो । श्रविभक्त । ध्रविभागः ( पु॰ ) जो वट न सके । २ ऐसी पुरतैनी सम्पत्ति जो वँट न सके ।

श्रविभाज्य (वि॰) जो बँट न सके।

द्मिवभाज्यं (न॰) वे चीज़ें जो बटवारे के समय बाँटी नहीं जाती। यथा

> वसं पात्रमसङ्घारं कृताझमुदकं स्त्रियः । योगद्वेमं प्रचारं च न विशान्यं प्रचतेत ॥

> > मनु घ्र॰ ६ श्लो॰ २१६

ग्राविरत (वि॰) १ निरन्तर। विरामशून्य । २ त्रनिवृत्त । लगा हुग्रा । [ प्रजितेन्द्रियस्व ।

श्रविरति (वि॰) निरन्तर । सतत । (स्त्री॰)
त सातत्व । निरन्तरता । २ असंयतता ।
श्रविरत्त (वि॰) १ घना । सघन । अन्यविच्छित्र ।
र संसक्त । अन्यविहत । ३ स्थूल । सीटा । ऊबड़खावड़ । सारवान । ४ निरन्तर ।

अविरत्तं ( अव्यया० ) १ ध्यान से । निरन्तरता से । अविरोधः ( पु० ) १ विरोध का श्रभाव । श्रनुकृतता । २ सुसङ्गति ।

श्रविलस्व ( वि॰ ) तुरन्त । फौरन । [ फुर्ती । ग्र्यविलम्बः ( पु॰ ) विलम्ब का श्रभाव । शीघता । ग्र्यविलम्बम् ( न॰ ) विना विलम्ब के । तुरतफुरत ।

( ग्रब्यया० ) शीव्रता से ।

ग्र्यविलस्वित (वि॰) विना विलस्य के। शीघ्र । तुरन्त ।

ग्रविलस्त्रितम् ( ग्रन्यया० ) शीव्रता से ।

ग्रविला (खी॰) मेड़ी।

श्र्यविविक्तित (वि॰) १ जिसके विषय में इरादा न किया गया हो या जो श्रपना उदिष्ट न हो। २ जो बोलने या कहे जाने को न हो।

श्रविविक्त (वि॰) जिसकी खोज न की गयी हो। जो भली भाँति विचारा न गया हो। श्रविचारित। विवेचनाशून्य । गड्बड् । श्रविवेक ( वि॰ ) श्रविचारी । नादान । विचारहीन । श्रविवेकः ( ९० ) १ विचार का श्रभाव । नाटानी । श्रज्ञान । २ जल्द्याजी । उतायलापन । श्रविशृङ्ग (वि॰ ) निर्भव । निटर । ष्ट्रविशृङ्का ( खी॰ ) भय का श्रभाव । सन्देह का श्रभाव । विश्वास । भरोसा । श्रविशङ्कम् ( न॰ ) ) विना सन्देष्ट या सङ्घीच श्रविशङ्क्ति (श्रव्यया०) ∫ के। म्प्रविशङ्कित (वि॰) १ निःशङ्का। निइर। येखीफ। २ निस्सन्देह । निश्चय । श्रविशेष (वि०) विना किसी श्रन्तर या फ़र्क के। समान । वरावर । सदश । श्रविशेषः (पु॰)) श्रन्तर या भेद का श्रभाव। श्रविशेषं ( न॰ ) र समानता । सादरय । ध्यविशेपज्ञ (वि॰) जो भेद या श्रन्तर न जानता हो। श्रविप ( वि॰ ) जो ज़हरीला न हो । जो विप न हो । श्रविपः ( पु॰ ) १ समुद्र । २ राजा । श्रविषी (स्त्री॰) १ नदी । २ पृथिवी । ३ स्वर्ग । ध्रविपय (वि०) १ श्रगोचर । २ श्रप्रतिपाय । श्रनि-र्वचनीय । ३ विपयशून्य । ग्रविपयः ( पु॰ ) १ श्रनुपस्थिति । श्रविद्यमानता । २ परे। पहुँच के वाहिर। ध्रवी ( ज़ी॰ ) रजस्वला छी। ध्रवीचि ( वि॰ ) लहरों से रहित । श्रवीचिः ( ए० ) नरक विशेष । श्रवोर (वि॰) १ जो वीर न हो । कायर । दरपोंक । २ जिसके कोई पुत्र न हो। श्रवीरा ( ची॰ ) वह ची जिसके न कोई पुत्र ही हो श्रीर न पति ही हो। श्रवृत्ति (वि०) १ जिसका श्रक्तित्व न हो। जो हो ही न | जिसकी कोई जीविका न हो ।

थ्रवृत्तिः (स्त्री॰) १ वृत्ति का श्रभाव । जीविका का

कोई वसीला न होना । २ मज़दूरी का धभाव ।

श्रव्या ( श्रव्यया॰ ) जो वृथा न हो । सफलतापूर्वक । —श्रर्थ ( वि॰ ) सफल । श्रवृष्टि ( वि॰ ) सृपा। प्रवृष्टिः (र्र्शा०) मेह का श्रभाव । श्रनादृष्टि । सूखा । प्रकाल । अवैज्ञक ( वि॰ ) निरीचक । द्रोगा । इंस्पेक्टर । श्रवेत्तर्ग (न०) १ किसी श्रोर देखना । २ पहरा देना । रखवाली करना । निरीच्या । ३ ध्यान । ख़बरदारी। प्रवेत्तर्गाय ( स॰ का॰ कु॰ ) १ देखने येगय। निरीएण के योग्य। २ जींच के योग्य। परीचा के याग्य । िविचार । श्रवेत्ता ( छी॰ ) १ देखना २ ध्यान । ख़बरदारी । ष्ट्रावद्य (वि०) १ जो जानने योग्य नहीं। गोप्य। २ जा प्राप्त न हो सके। श्रवेद्यः ( पु॰ ) बद्धदा । [२ कुसमय का ] प्रयंत (वि॰) १ श्रसीम । जिसकी सीमा न हो। श्चर्यतः ( पु॰ ) ज्ञान का दुराव । ध्यवेला (स्त्री॰ ) प्रतिकृत समय। श्चर्वध (वि॰) [सी॰ -श्चवेधी] १ श्रनियमित । नियम या प्राईन के विरुद्ध । २ शार्खावरुद्ध । ं घ्रवेमत्यम् ( न० ) ऐक्य । एकता । श्रवाद्मण्म् (न०) हाथ टेड़ा कर पानी छिड़कना। उत्तानिनेय ६ स्तेन मोधणं परिकीर्तिनम्। न्यञ्जताभ्युचपं मीत्तं तिरद्याचीतलं क्षृतम् ॥" ध्रवादः ( १० ) छिएकाव । नम करने की किया । भ्राव्यक्त (वि०) १ श्रस्पष्ट । जो प्रत्यच्च न हो। श्रगोचर । भज्ञेय । ३ श्रचिन्त्य । ४ श्रज्ञात । श्रनुत्पन्न । १ ( बीजगियत में ) श्रनवगत राशि । — क्रिया ( स्त्री॰ ) बीजगिएत की एक क्रिया। ---पद (वि॰) वह पद जा ताल्वादि प्रयत्नों से न योला जा सके। जैसे जीव जन्तुश्रों की योली।---राग, (वि॰) लाल रंग। रागः, (पु॰) श्ररुण रंग ।—राशिः, ( वीजगणित में ) श्रनव-गत राशि ।-- ज्यक्तः, ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि । थ्रव्यक्तः ( पु॰ ) १ विष्णु का नाम। २ शिव का नाम । ३ कामदेव । ४ प्रधान । प्रकृति । ४ सूर्व । सं॰ श॰ को॰--१४

अध्यक्षनः ((पु॰) एसा पश्च । जसका उम्र क । वचार अध्यक्रन र्रस सींग होने चाहिये, किन्तु सींग हों न।

श्रद्यथ (वि॰) पीड़ा से मुक्त।

श्रव्यथः ( पु॰ ) सर्प । साँप ।

श्रव्यथिषः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ समुद्र ।

श्रव्यथिषी (स्त्री॰) १ पृथिवी । २ श्रर्धरात्रि । रात्रि । श्रव्यभिचारः । ( पु॰ ) १ श्रविच्हेद । श्रविह्लोह । श्रव्यभीचारः । श्रपार्थक्य । २ वफादारी । निमक-हत्ताली ।

द्र्यत्यभिचारिन् (वि०) १ श्रनुकृत । २ सव प्रकार से सत्य । ३ धर्मात्मा । पवित्र । ४ स्थायी । १ वफादार ।

ध्यव्यय (वि॰) १ श्रपश्चित्तनशील। जे। कभी नष्ट न हो। सदा एक रस रहने वाला। २ जे। ध्यय न किया गया हो। ३ मितव्ययी। ४ ऐसे फल देने वाला जे। कभी नष्ट न हो

ध्रज्ययः (पु॰) १ विष्णु का नाम । २ शिव का नाम **।** 

ध्राव्ययम् (न०) १ ब्रह्म । २ व्याकरण का वह शब्द जिसका सब लिङ्गों, सब विभक्तियों धौर सब बचनों में समान रूप से प्रयोग हो ।

**ञ्चन्ययात्मा ( स्त्री० ) जीव । श्रात्मा ।** 

श्राव्ययोभावः (पु॰) १ समास विशेष । यह समास प्रायः पूर्वपद्मधान होता है । यह या तो विशेषण् या कियाविशेषण होता है । २ श्रनप्रता । श्रनाशता । ३ व्यय या खर्च का श्रभाव । (धनहीनता वश ) [कूल । प्रिय । श्रव्यतीक (वि॰) १ सूठा नहीं । सञ्चा । २ श्रनु श्रव्यवधान (वि॰) ९ समीप का । पास का । सीधा । २ खुला हुश्रा । ३ वेढका हुश्रा । नंगा । ४ श्रसावधान । श्रमनोयोगी ।

ध्रव्यवधानम् (न०) ग्रसावधानता । श्रमनोयोगिता । ग्रव्यवस्य (वि०) १ जो (एक स्थान पर) नियत न हो । हिलने डुलने वाला । श्रनवस्थित । चञ्चल । ग्रचिरस्थायी । २ श्रनियमित ।

ध्रव्यवस्था (स्त्री॰) १ ग्रानियमितता । निर्धारित नियम के विरुद्ध श्राचरण । २ किसी धार्मिक विषय पर या दीवानी मामले में दी हुई श्रनुचित सम्मति ।

द्र्यत्यवस्थित (वि॰) १ शास्त्र या पद्धति के विरुद्ध । २ चञ्चल । श्रस्थिर । ३ क्रम में नहीं । विधिपूर्वक नहीं ।

ध्यव्यवहार्य (वि॰) १ जो श्रपनी जाति वालों के साथ खाने पीने श्रीर उठने वैठने का श्रधिकारी न हो। जाति वहिष्कृत २ जिस पर मुकद्मा न चलाया जा सके।

भ्रव्यवहित (वि॰) साथ । लगा हुन्ना ।

ध्राव्याकृत (वि०) १ श्राप्रकट २ कारणरूप।

ग्राव्याकृतं (न०) १ वेदानत में ग्रप्रकट वीज रूप जगरकारण ग्रज्ञान २ सांख्यदर्शन में प्रधान।

घ्यन्याजः (पु॰) ) १ ईमानदारी । २ सादगी । घ्रान्याजम् (न॰) }

द्याव्यापक (वि॰) जो न्यापी न है। जो सब जगह न पाया जाय। १ श्रक्षधारणक्म।

द्र्यव्यापार (वि॰) जिसका कोई व्यापार न हो । विना व्यवसाय धंधे का । वेकास । निटाला ।

श्रव्यापारः (पु॰) १ कार्यं से निवृत्ति। २ ऐसा व्यापार जी न तो किया जाय श्रौर न समक्ष में श्रावे। ३ निज का धंधा नहीं।

द्याव्याप्ति (स्त्री॰) ज्याप्ति का स्रभाव।२ नन्य न्याया-नुसार लक्ष्य पर लच्चण के न घटने का दोप । "लक्ष्यैकदेशे लच्छास्यावर्तनसर्व्याधिः।"

त्र्राज्याहत (वि॰) १ वेरोकटोक का । श्रप्रतिरुद्ध । २ जो खरिडत न हो । सत्य ।

**श्रद्युत्पन (**वि॰ . श्रनभिज्ञ । श्रनादो । श्रकुशल । २ स्याकरण के मतानुसार वह शब्द जिसकी स्युत्पत्ति श्रथवा सिद्धि न हो सके। श्रद्युत्पन्नः ( पु॰ ) व्याकरणज्ञानग्रून्य । श्रवत (वि॰) जे। निर्दिष्ट धर्मानुष्टान वतोपवाय न करता हो । ब्राश ( घा० चात्म० ) [ घरनुने, घशित-सप्ट ] १ न्याप्त होना । घुसना । परिपूर्ण होना । २ पर्हुचना । जाना या श्राना । ३ प्राप्त करना । पाना । द्यासिल करना । उपभोग करना । ४ श्रनुभव प्राप्त करना । १ खाना । श्रशकुनः (पुः) ) श्रसगुन । बुरा शकुन । श्रमङ्ग्न (ग॰) ∫ अगक्तिः ( खी॰ ) १ कमज़ोरी । निर्वेतता । श्रसम-र्धता । २ घयोग्यता । श्रपात्रता । ध्रशक्य (वि॰) श्रसम्भव । श्रसाध्य । অগ্রু, অগ্রু ्रे (वि॰) १ निंडर । निर्भय । श्रशंकिन, श्रशंङ्कित ∫ २ जिसके। किसी प्रकार का सन्देह न हो। श्रागनम् (न०) १ व्याप्ति । फैलाव । २ भोजन करने की क्रिया। खिलाना। ३ चलना। उपभोग करना। ४ भोजन । थ्रशना (स्त्री०) भोजनेच्छा । भूख । ध्यश्नाया (स्त्री०) भूख। घ्रशनायित ) ( वि॰ ) भूखा । घ्रशनायुक ∫ श्र्यश्निः (पु० स्त्री०) १ इन्द्र का बद्र । २ विजली का कोंधा। ३ फैक कर मारने का श्रस्त । भाला, वरछी त्रादि । ४ ऐसे अस्त्र की नोंक । ( पु० ) ९ इन्द्र । २ त्र्राग्नि । ३ विजली से उत्पन्न प्राग्नि । श्चराद्धं (न॰) १ ब्रह्म । २ (सांख्य में ) प्रधान । व्र्यशर्गा ( वि० ) श्रनाथ । निराश्रय । वेपनाह । द्मशरीरः ( पु० ) १ परमारमा । ब्रह्म । २ कामदेव । ३ संन्यासी । भ्राशरोरिन् (वि०) श्रशरीरी । श्रतीकिक । भ्राशास्त्र (वि॰) १ धर्मशास्त्र के विरुद्ध । २ नास्तिक दर्शन वाला।

घ्रशास्त्रीय (वि॰) शास्त्रविरुद्ध ।

प्रशित (व॰ क़॰ ) खाया हुग्रा । सन्तुष्ट । उपभुक्त **।** प्राणिनंगदीन ) १ प्रीमें मवेशियों या पशुत्रों हारा श्रिशितङ्गवं।न ∫ चरा हुश्रा । २ पशुश्रों के चरने का स्थान । चरागाह। ग्रिगित्रः ( पु० ) १ चोर ।२ चाँवल की वलि । ग्रिशिरः (पु०) १ श्रिरेन । २ सूर्य । २ इवा । ४ राचस। श्रिगिरं ( न॰ ) हीरा । [धड़ | कबन्ध । द्यागिरस् (वि॰) शिरहीन। (पु॰) बेसिर का। ग्र्याश्च (वि०) १ श्रमङ्गलक । श्रमङ्गलकारी । श्रशुभ । २ प्रभागा । बद्किस्मत । श्चिशिवं ( न० ) १ श्रभाग्य । वद्किस्मती। २ उपद्रव । ग्राशिष्ट (वि॰) ६ ग्रसाधु । दुःशील । ग्रविनीत । उज्ञष्ट । वेहुदा । २ शास्त्रग्रसम्मत । ३ किसी प्रामाणिक प्रन्थ में न पाया जाने वाला। प्राणीत (वि॰) जो इंडा न हो । गर्म। उप्ण।--करः,---रिमः, (पु॰) सूर्ये । ध्रग्रीतिः ( खी॰ ) श्रस्सी । ८०। ध्रशोर्षक (वि०) देखो श्रशिरस । थ्रशृचि (वि॰) १ जो साफ न हो ! मैला । गंदा । श्रशुद्ध । मृतकसूतक । २ काला । श्रशुचिः (खी०) ६ श्रपवित्रता । सूतक । २ श्रधःपात । ग्र्यगुद्ध (वि०) १ श्रपवित्र । गलत । घ्राज़िद्ध ( वि॰ ) १ घ्रपवित्र । गंदा । २ दुष्ट । ग्रप्रद्धिः ( स्त्री० ) श्रपवित्रता । गंदगी । घ्राग्रम (वि०) १ श्रमङ्गलकारी । श्रकल्याणकर । २ ग्रपवित्र । गंदा । ३ श्रभागा । विपत्ति । श्रशुभाग् ( न० ) १ श्रमङ्गल । २ पाप । ३ श्रभाग्य । च्र्यग्रून्य (वि॰) १ जो ख़ाली या रीता न हेा।२ परि-पूर्ण। पूर्ण किया हुआ। थ्राशृत (वि॰) विना पकाया हुआ। कचा। श्रनपका। द्र्यशेष (वि॰) जिसमें कुछ भी न वर्चे । पूर्ण I समूचा । समस्त । परिपृर्ण । ग्रशेपं, ( ग्रन्यया ० ) सम्पूर्णतः । घ्रशेषेगा, ध्रशोक (वि॰) शोक रहित ।—श्ररिः, (पु॰) कदंव वृत्त ।—श्रष्टमी, (स्त्री॰) चैत्र की कृष्णा

श्रष्टमी । -तरुः,-नगः, वृत्तः, (५०) श्रशोक वृत्त ।-शिरात्रः,-(५०) त्रिरात्रम्, (न०) तीन रात न्यापी वत या उत्सव विशेष ।

भ्राशोकः (पु॰) १ वृत्त विशेष । २ विष्णु । ३ मौर्य राजवंश का एक प्रसिद्ध राजा।

ध्यशे।कम् ( न॰ ) १ श्रशे।क वृत्त का फूल जे। कामदेव के पांच सरों में से एक माना जाता है। २ पारा। पारद।

प्रशीच्य (वि॰) शोच करने या शोकान्त्रित होने के प्रयोग्य | जिसके लिये शोक करना उचित नहीं | प्रशीचं (न॰) १ प्रपवित्रता | गंदगी | मैलापन | २ जनन या मरण का सूतक ।

ष्प्रश्नया ( ची॰ ) भूख । बुभुत्ता ।

श्चरनीतिपवता (स्त्री॰) न्याता जिसमें श्रामंत्रित जन स्त्रिताये पिलाये जाते हैं।

" अदन तिपियतीयन्ती मनुता रगरकर्मणि।"

—भट्टीकाव्य ।

श्रारमकः ( बहुवचन ) ( पु॰ ) १ दिच्य के एक देश विशेष का नाम। २ उक्तदेशवासी।

ख्रश्मन् (पु०) १ पत्थर । २ चकमकपत्थर । ३ वादल । ४ कुलिश । वज्र ।—उत्थं, ( न० ) राल ।—कुट्ट.—कुट्टक, (वि०) पत्थर पर फोटो हुई (कोई भी चीज़ ) !—गर्भः, (पु०),—गर्भं, (न०)—गर्भंः, (पु०)—गर्भंः,—(न०) येनिः, (पु०) पत्ना ।—जः, (पु०)—जम्, ( न० ) १ गेरु । २ लेहा ।—जनु,—जनुकं, ( न० ) राल । –जातिः, (पु०) पत्ना ।—दारणः, (पु०) हथीं हा जिससे पत्थर तोदे जाते हैं । —पुष्पं, (न०) राल । – भालं, (न०) पत्थर या लोहे का इमामदस्ता या खरल ।—सार, (वि०) पत्थर या लोहे की तरह ।—सारं, (न०)—सारः, (पु०) १ लेहा । २ पुखराज । नीलमणि ।

स्राप्ततं ) (न०) १ श्रलाउ। वह स्थान जहाँ श्राग स्राप्तमन्तम् ) जलाकर रखी जाय। २ चेत्र । मैदान। . ३ मृत्यु।

थ्रारमंतकः, श्रारमन्तकः (पु॰) ) श्रजाउ। ध्रारमंतकम्, श्रारमन्तकम् (न॰) ) श्रग्नि- कुण्ड। (पु॰) एक पौधे का नाम जिसके रेशों से बाह्मणों का कटिसूत्र बनाया जाता है।

प्राष्ट्रमरी ( सी॰ ) पथरी का रोग ।

श्रश्रः ( पु॰ ) कौना ।

द्यश्चं (न०) श्रांस्। २ रक्त। -पः, (पु०) रक्त-पायी। खन पीने वाला।

श्रश्रवण् ( वि॰ ) यहरा । जिसके कान न हों । श्रश्रवण्: ( पु॰ ) सर्प । सोंप ।

प्रश्राद्धभाजिन् ( वि॰ ) ऐसा बाह्मण जिसने श्राद्धात न खाने का बत धारण किया हो।

द्रप्रश्नान्त (वि॰) १ जो थका हुन्रा न हो । प्रथक । २ त्तगातार । निरन्तर । (श्रव्यया॰) लगातार रीस्या । निरन्तर रीस्या ।

श्रिश्चः ) ( स्त्री॰ ) १ कोना । कोए । २ किसी श्रिश्ची ) हथियार का यह किनारा जा पैना होता हैं। किसी भी वस्तु का पैना किनारा ।

ध्यश्रीक ) (वि॰) १ जिसमें चमक या सौन्दर्यं न ध्रश्रील ) हो। पीला। २ ध्रभागा। जो समृद्धि-शाली न हो।

श्रश्रु (न॰) श्राँस् ।—उपहत, (वि॰) श्राँस्थ्रां से भरा हुत्रा ।—कला, (की॰) श्राँस् की बृंद ।—पिरिप्लुत, (वि॰) श्राँसुत्रों से तर । श्राँसुश्रों से नहाया हुंश्रा ।—पातः, (पु॰) श्राँस्थ्रों का वहना ।— लोचन, नेत्र, (वि॰) श्राँसों में श्राँस् भरे हुए।

ग्राश्रुत (वि॰) १ जो सुना न गया हो । जे। सुनाई न पड़े । २ मूर्ख । श्रशित्तित ।

ग्राश्रौत ( वि॰ ) वेदविरुद्ध ।

द्राश्चेयस् ( वि॰ ) श्रपेत्ताकृत जो उत्कृष्ट न हो । श्रपकृष्टतर । ( न॰ ) उपदव । दुःख ।

प्राहरील (वि ) १ प्रिया । कुरूप । २ गँवारू । फूहर । भद्दा । प्रसभ्य । ३ कुवाच्य । [गलीज । प्राहरीलम् (न०) फूहर वोलचाल । द्वरी गाली प्राहलेपा (खी०) १ नवाँ नचत्र । २ प्रनमिल । प्रानेक्य ।—जः,—भूः,—भवः, (पु०) केतुमह का नाम ।

ग्राप्रवः ( g॰ ) १ घोड़ा । २ सात की संख्या । ३ मानवी जाति विशेष ( जिसमें घोड़े जितना वल

होता है)।—ग्रजनो, (ची०) चावुक। केाड़ा। —भ्रिधिक, (वि०) जे। धुड्सवारों की सेना में हो। जिसके पास घोड़े श्रधिक हों।---श्रम्यत्तः,(पु०) घुदसवारों की सेना का कमाग्खर । —ध्रनीकम्. ( न० ) बुट्सवारों की सेना । —म्यरिः, (पु॰) भैसा।—म्यायुर्वेदः, (पु॰) साल-होत्र ।—श्रारोद्दः ( ५० ) बुड़सवार । उरस, (वि॰) घोड़े की तरह चौड़ी द्वाती वाला।— कर्गाः, --कर्गाकः ( पु॰ ) १ वृत्तविशेष । २ घोड़े का कान ।—कुटी, (स्त्री॰) श्रस्तवल। कुशल,—क्रोविट्, ( वि॰ ) घोड़ों के। वश में करने की कला में कुशल।—खरतः, (पु०) खचर ।---ख़ुरः, ( पु॰ ) घोड़े का खुर । गेाष्टं, (न०) श्रस्तवल !-- घ्रासः, (पु०) घे। हे का चारा । —चलनशाला,(खो॰) घोड़े घुमाने कास्थान। —चिकित्सकः,—वैद्यः, (पु॰) सालहोत्री।— चिकित्सा, (न्त्री०) सालहोत्र।—जञनः, (पु०) पौराणिक ग्रर्द्घोटकाकृति ग्रद्धत मनुष्य ।--नायः, (पु॰) घोड़ों का समूह । घोड़ों को चराने वाला ।- निर्विधिकः, (पु॰) साईस --पालः, ---पालकः, -- रत्तः, (पु०) घोडे का साईस ।--वन्धः, (पु॰) साईस ।—भा, (स्ती॰) विजुली —मिहिपिका, (स्ती॰) घोड़े श्रीर भैसे की स्वाभा-विकशत्रुता ।--मुख, (वि०) घोड़ेजैसा मुख या सिर वाला।—मुखः, (पु॰) किन्नर।—मुखी, (स्त्री॰) किन्नरी। - मेधः, (पु०) यज्ञ विशेष जिसमें घोड़े का बलिदान दिया जाता है। - मेधिक, ---मेधीय, (वि॰) श्रक्षमेध यज्ञ के थोग्य या उससे सम्बन्ध रखने वाला ।—युज, (वि०) ( गाड़ी ) जिसमें घोड़े जुते हों । - रपः ( पु॰ ) घोदे का सवार या साईस ।-रथा (स्ती०) गन्धमादन पर्वत के निकट बहने वाली एक नदी का नाम ।--रतं, (न०)--राजः, (पु०) सर्वोत्तम घोड़ा । घोड़ों का राजा ।—जाला ( स्त्री॰ ) सर्पं विशेष ।—वक्त्रः, (पु॰) किन्नर या गन्धर्व ।--वडवं, (न०) तवेला। ग्रस्तवल, जहाँ घोड़े घोड़ी रखी जाँय।—घहः, (पु∘) घुड़सवार। —चारः, -- वारकः, ( पु॰ ) चाबुकसवार ।

साईस ।—वाहः,—वाहकः, (पु०) घुड़सवार ।
—विट्, (वि०) घोड़ों को पालने श्रीर उनको चाल श्रादि सिखाने की कला में कुशल । (पु०) १ घोड़ों का सोदागर । २ राजा नल की उपाधि ।
—चुपः, (पु०) बीज का घोड़ा । वह घोड़ा जो घोड़ियों को ग्याभन करता हो ।—वैद्यः, (पु०) सालहोत्री ।—शाला, (स्त्री०) श्रस्तवल । तवेला ।
—गावः, (पु०) घोड़ी का बछेड़ा ।—शास्त्रं (न०) सालहोत्र विद्या ।—श्टगालिका, (स्त्री०) स्यार श्रोर घोड़े की स्वाभाविक दुश्मनी ।—सादः, —सादिन् (पु०) घुड़सवार । सैनिक घुड़सवार —सार्थ्यं (न०) रथवानी । सारथीपन ।—स्थान, (वि०) श्रस्तवल में उत्पन्न —स्थानं, (न०) श्र घोड़े की इच्छा या इरादा । २ शहसवारी ।

द्यार्वक (वि०) घोड़े की तरह । द्यार्वकः (पु०) १ टट्ट् । भाड़े का टट्ट् । २ बुरा घोड़ा । ३ साधरणतः घोड़ा ।

ध्यश्विक्तनी ( छी॰ ) श्रश्विनी नचत्र। ध्रश्वतरः ( पु॰ ) [ स्त्री॰—ध्रश्वतरी ] खचर। ध्रश्वत्यः ( पु॰ ) पीपल का पेह।

प्र्यर्वित्यामन् (पु॰) यह द्रोण का पुत्र था। इसकी माता का नाम कृषी था। महाभारत के युद्ध में यह कौरवों की श्रोर से पाग्डवों से लड़ा था। यह सप्तचिरजिवियों में से एक हैं।

श्राश्वस्तन ) (वि०) १ श्राने वाले कल का नहीं । श्राश्वस्तनिक्क ) श्राज का । २ एक दिन के व्यवहार के लिये श्रज्ञादि संग्रह करने वाला ।

म्राध्विक (वि॰) घोड़ों से खींचा जाने वाला। म्राध्विन (पु॰) चातुक सवार —नौ, (द्विवचन) देवताओं के वैद्यों का नाम।

द्यारिवनी (स्त्री॰) २७ नचत्रों में प्रथम । एक श्रप्सरा जो सूर्य की पत्नी मानी गयी है श्रीर जिसने घोड़ी वनकर सूर्य के साथ मैथुन करवाया था।—झुमारौ, —पुत्रो,—सुतौ, (द्विवचन) सूर्यपत्नी श्रश्विनी के दो जुलहे पुत्र।

ग्राश्वीय (वि॰) घोड़ों का । घोड़ों से सम्बन्ध रखने वाला । घोड़ों के श्रतुकूल । श्चश्चीयं ( न॰ ) बुड़सनारों का एक दस्ता । श्चपडत्तीसा ( वि॰ ) छः नेत्रों से न देखा हुआ । श्चर्यात् जिसे केवल दो पुरुगों ने जाना हो या जिस पर केवल दो पुरुषों ने विचार कर कुछ निरचय किया हो ।

त्र्यषडत्तीसम् ( न॰ ) गोप्य । गुप्त स्रपाढः ( पु॰ ) त्रपाढ मास । त्राप्रक ( वि॰ ) त्राठ भागों वाला । त्रठगुना ।

श्रप्रकः (पु॰) जिसने पाणिनी न्याकरण के श्राठ अन्थ पढ़े हों।

अप्रक्रम् (न॰) १ त्राठ भागों से बनी हुई समूची कोई वस्तु । २ पाणिनो के सूत्रों के त्राठ ऋध्यात्र । ३ ऋग्वेद का भाग विशेष । ४ किन्हीं त्राठ वस्तुत्रों का एक समुदाय । ४ त्राठ की संख्या ।

श्रप्रका (स्त्री॰) १ तीन दिवसों का समुदाय, ७मी, म्मी, ६मी। २ पीप, माघ श्रीर फागुन की कृष्णाष्टमी। ३ श्राद्ध जो उक्त तिथियों को किया जाता है।

त्रप्राङ्गः (पु॰) } चौपड़ की विद्यांत । श्रप्राङ्गम् (न॰) }

ग्रप्टन् (वि॰) ग्राठ संख्या ।—ग्रह्,—ग्रह्न. (वि॰) ग्राठ दिन तक होने वाला।—कर्माः, (वि॰) ग्राठ कानों वाला। ब्रह्मा की उपाधि।—कर्मन्, (पु॰) —गतिकः, (पु॰) राजा जिसे म प्रकार के कर्त्तक्यों का पालन करना पड़ता है वे न्नाठ कर्म यह हैं:—

श्रादाने व विषयें व तथा मैपनियेषवीः ।
पञ्चने वार्धवचने व्यवहारस्य वेषणे ।
दग्हगुद्धचीः पदा रक्तरतेनापृगतिको नृषः ॥
—कृत्वस् ( श्रव्यया० ) श्राठगुना ।—कोग्गः,
(पु०) श्राठ पहल् या श्राठकोना ।—गुगा, (वि०)
श्राठगुना ।—गुगाम्, (न०) श्राठ प्रकार के गुगःजी
बाह्मण में होने चाहिये । वे श्राठगुण ये हैं :—
दया पर्वभूतेषु षंतिः, श्रम्भूया, भौजं,
धनायाषः, मङ्गलम्, श्रकार्पण्यम्, ध्रम्पूदा, चेति॥
—गौतम ।

—चत्वारिंगत्, (खी॰) (= ऋष्टचत्वारिंशत्) ४८ । ऋइतालीस ।—तय, (वि॰) ऋरगुना । — ज़िंशत्, (वि॰) ३८ । ग्रइतीस । — त्रिकं, (न॰) २४ की संख्या । — द्लं, (न॰) ग्राठदल का कमल । — दि्श्, (खी॰) ग्राठ दिशाएं। — द्क्पालाः, (पु॰) ग्राठों दिशाग्रों के प्रधिष्ठाता । ग्राठ दिकपाल ये हैं : —

धन्द्रो वन्द्रः पिठ्रुणतिः नैत्र्यतो वस्कोमस्त्।
कुवर ईग्रः पत्रयः पूर्वादीमां दिश्रां क्रमात्॥
धातुः (पु०) सोना, चाँदी, तांवा, रांगा, सीसा,
लोहा, यशद रस (पारा)!—पदः, (ग्रप्टापदः)
(पु०) १ मकद्दी। २ शरम। ३ कील। कांटा।
१ कैलास पर्वत ।—पदं, (—ग्राटापदम्)
(न०) १ सुवर्णः। २ वस्र विशेष । -मङ्गलः,
(पु०) घे द्वा जिसका मुख, पृंछ, त्र्रयाल, छाती
श्रोर खुर सफेद हों। —मङ्गलस् (न०) आठ
माङ्गलिक द्रव्यों का समुदाय। वे शाठ
ये हें:—

मृगराजी वृषो नागः कलगो व्यजनं तथा। वैजयन्ती तथा भेरी दीप दृश्यपृभङ्गलम्।

स्थानान्तरे—

लोकेऽस्मिन्मङ्गलान्यशे वाहालो गोर्हतायनः।
हिरद्यं वर्षिरादित्व छापो राजा तथापृमः॥
—सूर्तिः, (पु०) शिवजी की उपाधि ।—रह्गः,
त्राठरत्न।—रसाः, (वहुव०) नाट्य शास्त्र के
प्राठरस्त । यथा।

मृहारहास्य करणरीद्र वीर मयानकाः। वीभरताहुतसंत्री वैश्यष्टी नाट्ये रसाः स्मृताः॥ —विभ्र, (वि०) ग्राठप्रकार ।—विंशतिः, (स्री०) २८ । ग्रष्टाह्स ।—श्रवगाः,—श्रवस् (पु०) चारमुख ग्रीर ग्राठकानों वाले ब्रह्मा जी।

त्रप्रतय ( वि॰ ) त्राठ भाग या त्राठ त्रवयव वाला । त्रप्रतयम् ( न॰ ) त्राठ का श्रीसत ।

श्रप्रधा ( अन्यया० ) आठ गुना । आठ बार । आठ प्रकार से । आठ भाग में ।

श्रप्टम (वि०) त्राठवाँ।

श्राप्टमः ( पु॰ ) ग्राठवाँ भाग

अप्रमी ( छी॰ ) चान्द्रमास का आठवाँ दिवस । पच की आठवीं तिथि ।

श्रप्टमक (वि॰) ग्राठवाँ।

योगमप्रमकं हरेत्। योगवरक्य ॥

---हेमाद्री

श्राष्ट्रमिका ( खी॰ ) चार तोले की तौल विशेष ।

श्राप्ट्रात् (वि॰ ) श्राह ।—उपपुराण्म् (न॰ )

श्राद्ध उपपुराण् जिनके नाम ये हैं —

श्राद्ध सनरकुमारोक्तं नारिंदिगतः परं ।

तृतीयं नारद मोक्तं कुमारेण तु मापितम् ।

चतुर्य शिवचमिष्ठं पाद्याननन्दीय मापितम् ।

दुर्वामेषेक्तमायचर्य नारदोक्तमतः परम् ।

दापिलं नानवं चैव तवेयोगनमेरितं ।

वद्ध पहं वायलं पाय कालिकामवर्णेण प ।

माद्य तथा यांवं सीरं सर्वाधमञ्चम् ।

परायरोक्तं वयरं तथा भागवतद्वय ।

द्वमप्टादयं मोक्तं पुराणं कीर्मगंचितं ।

पतुर्था मंस्यतं पुष्यं संदितानां मभेदतः ।

—पुरागां, (न०) १८ पुराण जिनके नाम ये हैं:—
१ ब्राह्म, २ पाद्म, ३ विष्णु, ४ शिव, ४ भागवत,
६ नारदीय, ७ मार्कगडेय, ८ ब्राह्म, ६ भविष्य,
१० ब्रह्मवंवर्त ११ जिङ्ग १२ वराह, १३ स्कन्द,
१४ वानन, १४ कोर्म, १६ मत्स्य, १७ गरुड़।
१८ ब्रह्माएड।—विद्या, (स्त्रो०) १८ प्रकार की
विद्याएं या कलाएं। यथा—

श्चंगानि वेदाश्वत्वारो मोमांसा न्यायविक्तरः । पर्मशारां पुराणं च विद्या स्मेताश्वतुंद्रश । श्वायुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धवंश्वेति ते त्रयः श्वर्षशास्त्रं चतुर्धं तु विद्या स्मृशा दथव तु ।

फ्राव्टिः (स्त्री॰) १ खेल का पांसा।२ सेालह की संख्या।३ योज ।४ छिलका। छाल।

द्र्यप्टीला (स्त्री॰) १ कोई गोल वस्तु । २ गोल पत्थर या स्फटिक । ३ स्त्रिलका । झाल । ४ वीज का ग्रनाज ।

श्चस् (धा॰ परं) [ श्चित्तं, श्चातितं, श्चत्तं, स्यात् ] होना, जिंदा रहना। (कोई वात का) पैदा होना। जेना। जाना। [ वद न हो। श्चसंयत (वि॰) संयम रहित। क्रमश्चन्य। जो नियम श्चसंयमः (पु॰) संयम का श्चमाव। रोक का न होना। यह इन्द्रियों के विपय में प्रयुक्त होता है। श्चसंश्चय (वि॰) संश्चरहित। निश्चित। [न पड़े। श्चसंश्चय (वि॰) जो सुनने के परे हो। जो सुनाई श्रसंख्य (वि॰) जो मिश्रित न हो। जो संलग्न न हो। वटवारा होने के वाद फिर जो शामिलात में न रहें।

श्रासंस्कृत (वि॰) १ विना सुधारा हुत्रा। श्रपरि मार्जित। २ जिसका संस्कार न हुत्रा हो। बात्य। श्रयसंस्कृतः (पु॰) व्याकरण के संस्कार से श्रून्य। श्रपशब्द। विगड़ा हुत्रा शब्द।

श्चर्संस्तुत (वि॰) १ ग्रज़ात । श्रपरिचित । २ श्रसा-धारण । विलचण ।

श्चरांस्थानं (न०) १ संयोग का श्रभाव। २ गदवदी ३ श्रभाव। कमी।

द्यसंस्थित (वि॰) १ जो च्यवस्थित न हो। श्रनिय-मित। २ एकत्रित नहीं।

ध्रसंस्थितिः (स्री०) गदवड़ी । घालमेल । श्रमंहत (वि॰) जो जुड़ा न हो। जो मिला न हो। विखरा हुआ। याजीव। श्रमंहतः ( पु॰ ) सांख्य दर्शन के श्रनुसार पुरुप श्चासकृत ( श्रव्यया० ) एक वार नहीं । वारंवार । श्रक्सर।--समाधिः वारंवार की समाधि या ध्यान ।-गर्भवासः ( पु॰ ) वारंवार जन्म । ग्रसक्त (वि०) १ जो किसी में सक्त न हो। २ फला-भिलाप से रहित । सांसारिक पदाथों से विरक्त । श्रासक्त ( श्रन्यया० ) १ किसी में विशेष श्रनुराग न रखते हुए। २ निरन्तर। सतत। ग्रसक्य (वि०) जिसके जंघान हो। **ब्रम्सिः ( स्री० ) रात्रु । विरोधी ।** श्रसोगत्र (वि॰) जो एक गोत्र या कुल का न हो। श्रसंकल । १ (वि०) जहाँ वहुत भीड़ भाड़ न हो।

ध्रसंकुलः । (पु॰) चोड़ा मार्ग । ध्रसंख्य (वि॰) गणना के परे जिसकी गणना न हो सके । [ संख्याचाला । ध्रसंख्यात (वि॰) अगणित । संख्यातीत । अनन्त ध्रसंख्येय (वि॰) अगणित । संख्यातीत । ध्रसंख्येय (पु॰) शिव जी की उपाधि विशेप ।

श्रसङ्कल ∫ २ खुला हुत्रा। साफ। चौड़ा (मार्ग)

श्रसंख्या (३०) १ श्रनजुरक्त । सांसारिक या लौकिक श्रसङ्ग ∫बंधनों से मुक्त । २ श्रनवरुद्ध । जो मौथरा न हो । ३ त्रानमिल | ४ एकान्त त्राक्रमणे न किया हुन्रा । जैसर ।

श्रसंगः । (पु॰) १ वैराग्य । २ पुरुप या जीव । श्रसङ्गः । (वि॰) १ श्रयुक्त । सङ्गविवर्जित । श्रसङ्गत । २ श्रभावनीय । विषम । ३ गँवार । श्रसिष्ट ।

श्रसंगति ) (स्ती॰) १ सङ्गति विहीन। २ मेल श्रसङ्गति ) का न होना । श्रसंबन्ध । वेसिलसिला-पन । ३ श्रनुपयुक्तता । ४ एक कान्यालङ्कार । इसमें कार्य कारण के बीच देश काल सम्बन्धी श्रयथार्थता दिखलाई जाती है ।

श्रास्तो (स्त्री॰) जो सती या पतिवता न हो ।— श्राध्येतु (वि॰) शाखारच्ड व्राह्मण्। जो श्रपने वेद की शाखा के। छोड़ श्रन्य वेद की शाखा पड़े।

> स्वयाखां यः परित्यन्य स्नन्यत्र कुरुते स्नम् । शाखारपडः स विवेशी वर्जयेतं कियासु स ॥

— ग्रागमः, (पु॰) १ विरुद्ध मतावलम्बी । २ वेईमानी से (धन को) हथियाना । ३ वेईमानी ।— ग्राचार, (वि॰) बुरे श्राचरण वाला । दुष्ट ।— ग्राचारः, (पु॰) दुष्ट ।पतित । कर्मन्, — किया, (ची॰) १ बुरा काम । २ दुर्च्यवहार । — ग्रहः, — ग्राहः, (पु॰) १ बुरी चालवाजी । २ बुरी राय । पचपात । ३ वचों जैसी ग्रभिलापा । — चेष्टितम्, (न॰) हानि । चेष्ट ।— दूश,

( वि॰ ) बुरे नेत्रों वाला । बुरी दृष्टि वाला !— परिश्रहः, (पु॰ ) बुरे मार्ग का श्रहण ।— प्रतिश्रहः, (पु॰) कुदान । बुरा दान । जैसे तेल तिल श्रादि ।— भावः. (पु॰ ) १ श्रविद्य-मानता। श्रसत्ता। २ हुप्ट सम्मति । दुप्ट स्वभाव । —चृत्तिः (स्त्री॰ ) १ नीच कर्म या पेशा। २ दुप्टता।—संसर्गः (पु॰ ) बुरी संगत।

असतायो (स्री॰) दुष्टना ।

श्रसत्ता ( खी॰ ) १ श्रनस्तित्व । २ श्रसत्य । ३ दुप्टता । बुराई ।

श्रसत्त्व (वि॰) शक्तिहीन सत्ता रहित । श्रसत्त्वं (न॰) १ श्रनवस्थान । २ श्रवास्तविकता । श्रसत्य ।

श्रसत्य (वि॰) १ क्रूठा । २ कल्पित । श्रवास्तविक ।
--सन्ध, (वि॰) श्रपने वचन की पूरा न करने
वाला । क्रूठा । दग़ाबाज़ । धोखेवाज़ ।

असग्यः ( पु॰ ) मिथ्यावादी । फूठ बोत्तने वाला । अस्तर्य ( न॰ ) फूठ । मिथ्या ।

त्रसदृश (वि॰ [स्री॰—ग्रसदृशी] १ श्रसमान । वेमेल । २ त्रयोग्य । श्रतुचित ।

श्रसद्यस् (अन्यया॰) तुरन्त नहीं । देर करके । देरी से । श्रसन् ( पु॰ ) इन्द्र । ( न॰ ) रक्त । खून । श्रसन् ( वि॰ ) फैकते हुए । छुड़ाते हुए।

श्रसन्दिग्ध (वि०) १ सन्देह रहित। निस्सन्देह । स्पष्ट । साफ । २ विश्वस्त ।

श्रसन्दिग्धम् ( श्रन्यया० ) निश्चय । निस्सन्देह । श्रसन्धि ( वि० ) १ जे। मिले या जुड़े (शब्द ) न हो । २ जे। बन्धन में न हो । स्वतंत्र।

श्रसंनद्ध (वि॰) १ जो हथियारों से सुसज्जित न हो । २ पण्डितंमन्य।

असंनिकर्षः (पु॰) १ दूरी । २ समक्ष के वाहिर । असंनिवृत्तिः (स्ती॰) न लै। टीश्रल । न लै। टने की क्रिया ।

असिपिगुड (वि॰) जो सिपिग्ड न हो । जो अपने वंश या कुल का न हो । जो अपने हाथ का दिया पिंड पाने का अधिकारी न हो ।

श्रसभ्य (वि॰) गँवार । उजडु । नाशाइस्ता । श्रसम (वि॰) १ विपम । २ श्रसमान । वेजाेद ।

--सायकः ( पु॰ ) कामदेव की उपाधि । काम देव के पास पांच वागों का होना माना गया है। —लोचन, —नयन, —नेच (वि॰) १ विपम-संस्यक नेत्रों वाले । २ शिव जी की उपाधि । ) (वि॰) १ घस्पष्ट । प्रदोधगन्त । ∫ २ घर्मुचित । घसज्ञत । ३ वाहि-यात । मूर्वतापूर्ण । श्रसमचायिन् (वि॰) जो सम्बन्ध युक्त वा परंपग-गत न हो । श्राकस्मिक । प्रथक् होने योग्य ।— कारणम्, (न०) न्याय दर्शन के श्रनुसार वह कारण जा द्रव्य न हो, गुल वा कर्म हो। श्रसमस्त (वि॰) १ श्रसम्पूर्ण । थोदा सा । पूरा नहीं। २ ( व्याकरण में ) जे। समासान्त न हो। ३ प्रथक् । अलहदा । असम्बद्ध । श्चसमाप्त (वि॰) जे। समाप्त न हे। । श्वपृर्ण । श्रसमीच्य (वि॰) विना विचारा हुआ।—कारिन्, (वि॰) विना विचारे काम करने वाला। द्यसम्पत्ति (वि॰) गरीव । धनहीन । श्रसम्पत्तिः ( खी॰ ) १ धनहीनता । ग़रीवी । २ दुर्भाग्य । बद्किस्मती । ३ श्रसफलता । श्रसम्पूर्णता । श्रसम्पूर्ण (वि०) १ जो पूरा न हो । श्रवृरा । २ समूचा नहीं । ३ थोड़ा थोड़ा । कुछ कुछ । श्रसम्बद्ध (वि॰) १ जो परस्पर सम्बन्ध युक्त न हो । येमेल । २ येहूदा । वाहियात । जिसका कुछ अर्थ न हो। ३ अनुचित। ग़लत। ध्यसम्बन्ध ( वि॰ ) वेमेल । सम्बन्ध रहित । श्रसम्याध (वि॰) १ जे सङ्घीर्ण न हो । प्रशस्त । चैदा। २ जो मनुष्यों की भीड़भाड़ से भरा न हो। एकान्त । ३ खुला हुन्ना। जहाँ हरेक की श्रसम्भव (वि॰) जो सम्भव न हो । जो हो न सके। नामुमकिन। श्रसम्भव्य ) (वि०) १ नामुमिकन । श्रस-

श्रसम्भाविन् ∫ म्भव। २ श्रवोधगम्य।

श्रभवितन्यता । श्रनहोनापन ।

श्रसम्भावना ( छी॰ ) सम्भावना का श्रभाव ।

( ११३ ) ध्यसम्मृत ( वि॰ ) १ जा वनावटी उपायों से न लाया गया हो। जो बनावटी न हो। नैसर्गिक । श्रकु-जिस । सदज । २ जे। भली भाँति पाला पोसा न [२ श्रनभिमत । विरुद्व । श्चनस्मन (वि ) १ जो पसंद न हो । नापसंद । द्यासमातः (पु॰) वैरी । विरोधी । (धनुदेपिरसम्मतान् ) -- प्रादायिन्, (वि०) चार। प्रात्मानिः ( खी॰ ) १ सम्मति का श्रभाव । विरुद्ध मत या राय । २ नापसंदगी । श्ररुचि । ध्यसम्माहः ( पु॰ ) १ मोह का या श्रम का ध्रमाव । २ इट्टता । शान्ति । चित्त की स्थिरता । ३ वास्त-विक ज्ञान । द्यसम्यच् ( वि<sup>,</sup> ) [ खी॰—ग्रसमोची ] १ गराय । कुल्सित । श्रनुचित । श्रशुद्ध । २ यसम्पूर्ण । यभूरा । असलस् (न०) १ लेहा । २ किसी अस को होत्ते समय पढ़ा जाने वाला मंत्र विशेष । ३ हथियार । **घ्यसचर्मा ( वि॰ ) भिन्न जाति या वर्ण का ।** श्रासह (वि॰) श्रसण । जो सहा न जाय । जो यरदाश्तन हो। िईर्प्यी । त्रसहन (वि॰) श्रसहिष्णु । **ई**र्प्यालु । **दा**ही । ध्यसहनः ( पु॰ ) शत्रु । वैरी । घ्रसद्दनम् ( न॰ ) श्रसहनशोलता । श्रसन्तोप । श्रसहनीय जो सहन न किया जा सके। **ध्यसहित**न्य द्यसहाय (वि॰) १ मित्रशृत्य । एकान्ती । श्रकेला । २ विना साथी संगी या सहायक का । श्रिगोचर। श्चमात्तात् ( प्रव्यया० ) जो नेत्रों के सामने न हो । श्रसात्तिक (वि॰ ) [खी०—श्रसात्तिकी ] जिसका कोई गवाह न हो । ध्रासान्तिन् (वि॰) १ जो चरमदीद गवाह न हो। २ जिसकी गवाही प्रमाण स्वरूप ग्रहण न की जाय। ३ जो किसी प्रामाणिक पत्र की प्रामाणित करने का श्रधिकारी न हो। ग्रासाधनीय ) (वि॰) १ जो साध्य न हो। जिस-ग्रासाध्य ∫ पर वश न चले । सिद्ध न होाने योग्य। २ जो ठीक न हो।

सं० श० कौ०-१४

ग्रसाधारम् ( वि॰ ) ग्रसामान्य । ग्रपूर्व । विलच्स । ध्रासाधारगः (पु॰) न्याय में सपत्त और विपत्त । ध्यसाधु (वि॰) १ जो साधु न हो। श्रिपय । २ दुष्ट । ३ ग्रसचरित्र । ४ ग्रपभ्रंश । ग्रशुद्ध । श्रसामयिक (वि॰) [ ची॰—श्रसामयिकी, ] वे श्रवसर का । बिना समय छा । बेवक्त का । ग्रसामान्य (वि॰) ग्रासाधारण । विलच्ण । श्रपूर्व । द्यसामान्यं ( न॰ ) विलच्च या विशेष सम्पत्ति । श्रसास्प्रत (वि॰) अयोग्य । श्रनुचित । श्रयुक्त । [ अयोग्यता से । कालान्तर। **घ्रासारप्रतम् (** श्रन्यया० ) श्रनुचित रूप से । श्रसार (वि॰) ३ सारहीन । २ व्यर्थ । निकम्मा । ३ जो जासदायक न हो । ४ निर्वल । कमज़ोर। ध्रसारः (पु॰)) १ वेज़रूरी हिस्सा। अनाव-झसारं (व०) ∫ श्यक श्रंश । २ रेंड़ी का पेड़ । ३ **अद या शगर की लकड़ी।** 

श्चसारता (ची॰) ९ सारहीनता । निस्सारता । राच-ग्रूच्यता । २ निरर्थकता । तुच्छता । ३ मिथ्यात्व । श्चसाहसं (न॰) वेग या प्रचण्डता का अभाव । सुग्रीनता ।

श्रम्सः ( पु॰ ) १ तलवार । २ छुरी जो जानवरों के हलाल करने के लिये इस्तेमाल की जाती है। —गगडः, ( पु॰ ) छ्रोटा तकिया जो गालें। के नीचे रखा जाता है।-जीविन्, (वि॰) तल-वार के कर्म से त्राजीविका करने वाला ।—दंष्ट्रः, —दंष्ट्रदः, ( पु॰ ) मगर । घड़ियाल ।—द्न्तः, ( पु॰ ) मगर । घड़ियाल । नक्र ।—धारा-( स्त्री॰ ) तलवार की धार ।—धाराव्रतं, (न०) १ किसी किसी के मतानुसार एक व्रत विशेष, जिसमें तलवार की धार पर खड़ा होना पड़ता है। २ अन्य मतानुसार अनती स्त्री के साथ सदैव रह कर भी उसके साथ मैथुन करने की इच्छा की रोकना।(त्रालं०) कोई भी त्रसाध्य या असम्भव कार्य।—धावः,—धावकः, (५०) सिगलीगर । हथियार साफ करने वाला ।—धेनुः, —धेनुका, (ची०) दुरी। दुरा। - पत्रः,(पु०) १ अस्व। ईस्त। गजा। २ वृत्त विशेष जो श्रधी-

लोकों में उत्पन्न होता है।—प्ञं, (न०) तलवार की धार।—पुन्छः,—पुन्छ्कः, (पु०) सूँ स संगमाही।—पुत्रिका,—पुत्रो, (स्नी०) छुरी।
—मेदः, (पु०) सड़ा हुआ खिदर।—हत्यं, (न०) छुरी या तलवार की लड़ाई।—हितः, (पु०) तलवार चलाने वाला। तलवार वहा- दुर। [का भाग। अस्तिकं (न०) निचले छोठ और छुड़ी के बीच छासिकी (स्नी०) १ अन्तःपुर की युवती परिचारिका या दासी। २ पंजाब की एक नदी का नाम।

श्रसिकका (खी॰) युवती दासी।
श्रसित (वि॰) जो सफेद न हो। काला।—श्रस्तुजं,
—उत्पन्तं, (न॰) नील कमल।—श्रिक्त्यं,
(पु॰) श्रप्ति।—श्रश्मन्, (पु॰)—उपलः,
(पु॰) कालोंहानीला पत्थर।—केशा, (खी॰)
काले वालों वालो।—निरिः, (सी॰)—नगः,
(पु॰) नीलपर्वत । पर्वत विशेष।—श्रीव,
(वि॰) काली गर्दन वाला।—श्रीवः, (पु॰)
श्रप्ति।—नयन, (वि॰) काले नेत्रों वाली।—
पत्तः, (पु॰) श्रंषियारा पाल।—फलं, (न॰)
सीठा नारियल।—सुगः, (पु॰) काला हिरन।
कृष्णमृग।

म्रस्तिः ( पु॰ ) १ काला या नीला रंग। २ कृष्ण पत्त । ३ शनिम्रहा ४ काला साँप।

ध्यसिता ( र्ह्यो० ) १ नील का पौधा। २ कन्या जो अन्तः धुर में रहती है ( और जिसके वाल अधिक होने पर भी सफेद नहीं होते)। ३ यमुना नदी। ग्रसिद्ध (वि०) १ जो सिद्ध अर्थात् पूरा न हुआ हो। २ अधुरा। अपूर्ण। ३ अप्रमाणित। ४ कचा। अनपका। ४ जिसका परिणाम कुछ न हो।

द्यसिद्धः ( पु॰ ) न्यायानुसार हेतु के तीन दोष । वे तीन दोप ये हैं—-ग्राश्रयासिद्ध । स्वरूपासिद्ध । न्याप्यतासिद्ध ।

झसिद्धिः ( स्त्रो॰ ) १ अप्राप्ति । त्रनिष्पत्ति । २ कचा-पन । कचाई । ३ अपूर्णता ।

श्रसिरः (पु॰) १ किरण । २ तीर । ३ चटलनी । श्रसु (न॰) दुःल । शोक ।—भङ्गः, (पु॰) १ जीवन का नाश । २ जीवन की श्राशङ्का या भय ।—भुत्, ( पु॰ ) जीवधारी । प्राणी ।— सम, ( वि॰ ) प्राणोपम ।—समः ( पु॰ ) पति । प्रेमी ।

ष्प्रसुः ( पु॰ ) १ स्वांस । जीवन । श्राप्यात्मिक जीवन । २ मृतात्माश्रों का जीवन । ३ ( वहुबच-नान्त ) प्राणादि पांच वायु ।

श्चसुमत (वि॰) जीवित। स्वांसयुक्त। (५०) १ प्राराधारी। जीवधारी। २ जीवन।

द्र्यसुख ( वि॰ ) १ दुःखी । शोकाङ्कत । २ ( जिसका पाना ) सहज नहीं । कठिन ।

श्रमुखम् (न॰) दुःख । घोक । पीदा ।—जीविका, ( स्ती॰ ) दुःखमय जीवन ।

श्रसुखिन् (वि॰) दुःखी। शोकाकुल। [न हो। श्रसुत (वि॰) वेश्रोद्धाद। जिसके कोई वाल कचा श्रसुरः (पु॰) १ देत्य। राचस। दानय। २ भूत। भ्रत। ३ सूर्य। ४ हायी। १ राहु की उपाधि। ६ यादल।—श्रिथिः,—राजः,—राजः, (पु॰) १ श्रसुरों के राजा। २ श्रह्माद के पौत्र राजा चिल की उपाधि।—श्राचार्यः,—ग्रुहः, (पु॰) १ श्रकाचर्यः। २ श्रक्कश्रहः।—श्राह्मं, (न॰) टीन श्रीर ताँचे को मिला कर वनायी हुई धातु विशेष।— द्विप्, (पु॰) श्रसुरों के वैरी। श्रर्थात् देवता।— रिपुः,—सृदनः, (पु॰) श्रसुरों का नाग करने वाले। विष्णु भगवान की उपाधि। हन्, (पु॰) श्रसुरों को मारने वाला। २ श्राह्मं, इन्द्र की उपाधि। ३ विष्णु का नाम।

ब्रासुरा (ची॰) ३ रात्रि । २ राशिचक सम्बन्धी एक राति । ३ देश्या ।

थ्रासुरी (वि॰) दानवी। राज्सी। श्रसुर की सी। श्रसुर्य (वि॰) श्रसुरों का। श्रासुरी।

असुरसा (स्त्री॰) पौधे का नाम। तुलसीवृत्त की अनेक जातियाँ।

ध्रासुलभ (वि॰) जो सहज में न मिल सके। ध्रासुस् (पु॰) तीर। वाण। ध्रासुहद् (पु॰) शत्रु। वैरी। ध्रासुल्लाण्म् (न॰) वेहज्जती। श्रप्रतिष्ठा। [ वंजर। ध्रासुल्लाण्म् (वि॰) जिसमें कुछ भी नहीं। वांक। ध्यस्तिः (सी०) १ वामस्पन । वंजरपन । २ श्रङ्चन । स्थानान्तरितकरण ।

ग्रास्यित (कि॰ परस्मै॰) १ डाह करना । ईर्प्या करना । २ श्रयसक होना । नाराज़ होना । तिरस्कार करना ।

घ्रस्ययः (वि॰) १ ईर्प्यातु । डाही । प्रपदादरत । इत्साधीत । २ घ्रसन्तुष्ट । घ्रशसन्त ।

श्रास्त्र्यसम् (न०) निन्दा । श्रपवाद । २ ईप्याँ । डाह । श्रास्या ( खी० ) १ डाह । ईप्याँ । श्रसहिष्णुता । २ निन्दा । श्रपवाद । ३ क्रोध । रोप ।

घ्रस्युः ( पु॰ ) १ डाही । ईर्प्यालु । २ श्रप्रसन्न । ঘ্যনূর্য ( वि॰ ) सूर्वरहित ।

ध्यस्र्यंपस्य (वि॰) जो सूर्य को भी न देखे। ध्यस्र्यंपस्या (खी॰) १ सती पतिवता खी। २ राज-प्रसाद की खियाँ। रनवास की रानियाँ, जिन्हें सूर्य तक के दर्शन मिलना दुर्लभ है।

घ्यस्त (न०) १ खून। रक्त। लोहू। २ मङ्गलग्रह। ३ केसर।—सरः, (पु०) रस।—धरा, (स्त्री०) वर्म। चमड़ा।—धारा, (स्त्री०) लोहू की धार।
—पः,—पाः, (पु०) रासस। रक्त पीने वाला।
—वहा, (स्त्री०) रक्तप्रगनी। नाड़ी।—विमोक्रग्णं (न०) रक्त का बहना।—श्रावः,—स्रावः
(पु०) रक्त का बहना।

श्रासेन्थन ) (वि॰) श्रत्यन्त प्रिय। जिसे देखते श्रासेन्यनक ∫देखते कभी जी न भरे।

ध्यसौष्ठव (वि॰) १ सौन्दर्य या मनोहरता का ध्रभाव । २ यदसुरत । विकलाङ्ग ।

श्रसौष्ठवम् ( न॰ ) १ निकम्मापन । गुणाभाव । २ विकलाङ्गता । यदसुरती ।

ष्प्रस्खिति (दि॰) १ जो हिले नहीं । स्थिर। स्थायी । २ वेचुटीला । ३ सावधान ।

ध्रस्त (व॰ ह॰ ) १ फेंका हुआ। डाला हुआ। त्यागा हुआ। छोड़ा हुआ। २ समाप्त। ३ भेजा हुआ।—करुगा, (वि॰) दयाहीन। निटुर।— धी, (वि॰) मूर्ज ।—व्यस्त, (वि॰) हभर उधर गड़वड़।—संस्ट्य, (वि॰) असंख्य।

ध्यरतः ( पु॰ ) १ श्रस्ताचल पर्वत । परिचमाचल । २ सूर्यं का छिपना । ३ छिपना । तिरोहित होना । पात । हास ।—गमनं, (न०) १ श्रस्त होना । श्रदृष्ट होना । २ मृत्यु । जीवन रूपी सूर्य का श्रस्त होना ।

ग्रस्तमनं ( न० ) ( सूर्य का ) डूबना ।

श्रम्तमयः (पु॰) १ (सूर्यं का) इवना । २ नाश । श्रन्त । हास । हानि । ३ पात । वशत्व । ४ प्रसित होना।

म्प्रस्ति ( श्रव्यया॰ ) है। स्थिति । विद्यमानता । रहना ।—नास्ति ( श्रव्यया॰ ) सन्दिग्ध । कुछ सही कुछ ग़तत ।

श्रस्तिरवं ( न० ) विद्यमानता । सत्ता । श्रस्तियं ( न० ) चोरी न करना । श्रचौर्य । श्रस्त्यानम् ( न० ) कलङ्ग । श्रपवाद ।

श्रस्त्रं (न०) फैंक के मारे जाने वाला हथियार, तलवार, वरछी भाला। वाण श्रादि।—ग्रागारं,—ग्रागरं, (न०) सिलहखाना। हथियारों का भाग्डार।-कगटकः, ( पु॰ ) तीर । वाण ।--चिकित्सकः, ( ५० ) जर्राह ।—चिकित्सा, (स्री०) जर्राही । —जीवः,—जीविन्, (पु॰)—धारिन्, (पु॰) सिपाही ।—निवारगां, ( न० ) श्रस्न के वार को रोकना ।-मंत्रः, ( पु॰ ) किसी श्रख के छोड़ने या लौटाने के समय पढ़ा जाने वाला मंत्र विशेष । —यार्जः,—मार्जकः, ( पु॰ ) सिगलीगर ।— युद्धं, ( न॰ ) हथियारों की लड़ाई।—लाघवं, (न०) ग्रस्त चलाने का कौशल।—विद, (वि०) ग्रस्रविद्या का जानने वाला।—विद्या, (स्त्री॰) —शास्त्रं, ( न॰ )—वेदः. ( पु॰ ) ग्रखविद्या । —वृष्टिः, ( खी॰ ) अखों की वर्षा ।—शित्ता, (स्त्री०) सैनिक श्रभ्यास ।

च्रास्त्रिन् (वि॰) यस्त्रों से लड़ने वाला। धनुधर्र। प्रास्त्री (सी॰) १ स्त्री नहीं। २ व्याकरण में पुह्निङ्ग चौर नपुंसक लिङ्ग।

थ्रस्थान (वि०) श्रति गहरा।

श्रम्थानं (न॰) १ वरी या ग़लत जगह । २ श्रनुचित स्थान । श्रनुचित वस्तु । श्रनुचित श्रवसर । वेमौका ।

द्यस्थाने ( श्रव्यया॰ ) वेमोक्ने । कुठौर । ठीक स्थान पर नहीं । श्रदोग्य पदार्थ । श्रस्थावर (वि॰) चर। हिलने डुलने वाला। जे। श्रचर न हो। जङ्गम।

श्रस्थि (न०) १ हड्डी ।२ फल का छिलका या गुठली।—कृत,—तेजस्, ( पु॰ ) ;—सम्भवः, —सारः,—स्नेहः, (पु०) गूदा ।—जः, (पु०) १ गृदा । २ वज्र ।—तुग्रडः, (पु०) पत्ती । चिड़िया ।—धन्वन्, ( पु॰ ) शिव जी का नाम ।--पञ्जर, ( पु० ) १ हड्डियों का पिंजरा । ठठरी । कंकाल ।—प्रद्मेपः, ( पु० ) हड्डियों के। गङ्गा या अन्य किसी तीर्थ के जल में डालने की किया ।—भक्तः, (पु॰) भुक्, हड्डी खाने वाला। कुत्ता । भङ्गः (पु॰) हड्डी का टूट जाना !--माला, (स्री०) १ हड्डियों की साला। २ हड्डियों की पंक्ति। - मालिन्, ( पु०) शिव जी का नाम ।—शेप, ( वि॰ ) लटकर हड़ी मात्र रह जाना ।—सञ्चयः, (पु०) १ शवदाह के वाद जली हुई हड्डियों के। बटोरना । २ हड्डियों का ढेर ।—सन्धिः, (स्त्री॰) नेाड़ । प्रन्थि-संयोग । पर्व । —समर्पेणं (न०) हड्डियों का गङ्गाप्रवाह । — स्थूग्राः, ( पु॰ ) शरीर ।

द्यस्थितिः (स्त्री॰) दृदता का अभाव। (आ्रालं॰) शिष्ठता का अभाव। अच्छे चालचलन का अभाव।

ग्र्यस्थिर (वि॰) जो स्थायी या दृढ़ न हो । चञ्चल । ग्र्यस्पर्शनं (न॰) श्रसंसर्ग । किसी वस्तु का स्पर्श वचाना ।

ग्रस्पप्ट (वि॰) १ जे। साफ़ (समभने या देखने योग्य ) न हो । २ सन्दिग्ध । [पतित । ग्रस्पुरा (वि॰) जे। छूने येग्य न हो । २ ग्रपवित्र । ग्रस्फुट (वि॰) ग्रस्पप्ट । सन्दिग्ध ।

द्यस्फुटं (न॰ ) सन्दिग्ध भाषण ।—फलं, (न॰) सन्दिग्ध या ग्रस्पष्ट परिणाम ।

श्चरमद् (वि॰) श्चात्मवाची सर्वनाम । देहाभिमानी जीव । मैं । हम ।

श्चस्मदीय ( वि॰ ) हमारा। हम लोगों का। श्चस्माकं ( सर्व॰ ) हमारा।

अस्मार्त (वि॰) १ जो स्मरण के भीतर न हो। स्मरणातीत कालवाची। २ श्राईन विरुद्ध। धर्म शास्त्र धर्यात् स्मृतियों के विरुद्ध । जो स्मार्त-सम्प्रदाय का न हो । [ भुलक्षड्रपन । ग्रस्मृतिः (छो॰) स्मरण शक्ति का श्रभाव । विस्मृति । श्रस्मि (श्रव्यया॰) में ।

श्रिस्तिता ( ची॰ ) १ श्रहङ्कार । २ योगशाचानुसार पाँच प्रकार के होशों में से एक । द्रक . द्रष्टा श्रीर दर्शनशक्ति के। एक मानना श्रथवा पुरुष (श्रात्मा) श्रीर बुद्धि में श्रभेद मानना । ३ सांख्य में इसे मोह श्रीर वेदान्त में इसे हृदयग्रन्थि कहते हैं।

ष्प्रसः ( पु॰ ) १ कोना । कोण । २ सिर के बाल ।
—कराटः ( पु॰ ) नीर ।—जं (न॰ ) मांस ।
गोरत ।—पः, ( पु॰ ) खून पीने वाला राचस ।
—पा, ( खी॰ ) जोंक ।—मातृका, (खी॰)
थन्नरस । श्रर्द्धजीर्ण भुक्तदृन्य ।

प्रस्नं (न०) १ प्राँस् । २ रक्त । .ख्न ।

प्रस्व (वि०) १ जीवनोपाय विहीन । प्रकिल्चन ।

निर्धन । ग्रिश्च । २ निज का नहीं । [घरय ।

प्रस्वतंत्र (वि०) १ प्राधित । पराधीन । २ नम्र ।

प्रस्वप्त (वि०) जागता हुया । श्रनिदित ।

प्रस्वप्तः (पु०) देवता । [२ न्यक्षन ।

प्रस्वरः (पु०) १ मन्दस्वर । धीमी श्रावाज़ ।

प्रस्वरं (य्रव्यया०) ज़ोर से नहीं । धीमी श्रावाज़ में ।

प्रस्वर्ण्य (वि०) जिससे स्वर्ण की प्राप्ति न हो ।

प्रस्वाच्यायः (पु०) १ जिसने वेदाध्ययन श्रारम्भ न

किया हो । जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न हुशा

हो । २ श्रध्ययन में रुकावट ।

श्रस्वस्थ (वि॰) वीमार । रोगी । भला चंगा नहीं । श्रस्वामिन् (वि॰) जेा किसी वस्तु का स्वामी या मालिक न हो ।—विक्रयः, (पु॰) बिना मालिक की विक्री ।

ध्यस्बैरिन् (वि॰) परतंत्र । पराधीन ।

भ्रह (धा॰ श्रात्म॰) १ मिल कर गाना। २ वनाना। सङ्कलन करना। ३ जाना। ४ चमकना।

द्यह ( य्रव्यया० ) प्रशंसा ; वियोग; दृद सङ्कल्प, श्रस्वीकृति ; भेजना; पद्धति का त्याग, योधक श्रन्यय ।

ग्रहंयु (वि॰) श्रभिमानी । कोधी । स्वार्थी ।

ष्ट्राहत (वि॰) १ जो इत या चोटिल न हो । केारा≀। श्रनधुला हुश्रा । नवीन ।

थ्रहतं ( न॰ ) केारा या श्रनधुला वस्त्र ।

प्रहन् ( न॰ ) [ कर्ता—ग्रहः, ग्रह्वी—ग्रहनी, ग्रहानि , ग्रह्वा, ग्रह्वाभ्यां ग्रादि ]

१ दिवस ( जिसमें रात भी शामिल है )
२ दिवस-काल। (समास के अन्त में अहन् का
प्राहः; अहं, या अन्ह, हो जाता है। इसी प्रकार
समास के आदि में इसके रूप अहम्, या
प्रहरः, होते हें जैसे अहःपित या अहपिति, ]
—करः, (पु॰) सूर्य।—गगः, (पु॰) १ दिनों
का समूह। २ तीस दिन का मास।—दिवं,
(अव्यया॰) नित्य प्रति। प्रति दिन। दिनों
दिन।—निशं, (अव्यया॰) दिन रात।—
पितः, (पु॰) सूर्य।—वान्धवः, (स्ती॰)
—मणिः, (स्ती॰) सूर्य।—मुखं, (न॰)
दिन का आरम्भ। सवेरा।—शेपः, (पु॰)—शेषं,
(न॰) सार्यकाल। सांभ। शाम।

श्रहम् ( सर्वनाम ) १ में । श्रात्मसम्यन्धी । २ श्रभि-मान । घमंड । ग्रहङ्कार ।—ग्राविका, (स्त्री०) श्रेष्टता के लिये होड़ । प्रतिद्वनद्वता ।—श्रहमह-मिका, (स्री०) १ प्रतिद्वन्द्वता । स्पर्दा । ईर्ष्या । २ श्रहङ्कार । ३ सैनिक स्पर्दाकारी।—कारः, (पु॰) १ श्रहङ्कार । श्रात्मश्लाघा । २ श्रभिमान । क्रोध। - कारिन्, (वि०) श्रभिमानी। श्रात्मा-भिमानी । श्रात्मरलाघी ।—कृतिः, (स्त्री॰) श्रहङ्कार । श्रभिमान ।--पूर्व, (वि॰) प्रथम होने की श्रमिलापा वाला। - पूर्विका, --—प्रथमिका, (वि॰) १ स्पर्दा । प्रतिद्वनद्वता । २ श्रात्मश्राघा । भद्रं, (न०) श्रात्मश्राघा ।— भावः, ( पु॰ ) ग्रभिमान । श्रहङ्कार ।— मितः ( स्त्री॰ ) १ श्रविद्या । श्रज्ञान । श्रन्य में ग्रन्य के धर्म के। दिखाने वाला ज्ञान । २ श्राघा । श्रभिमान । श्रहङ्कार ।

द्र्यहरागीय १ (वि॰) १ जे। चुराया न जा सके। द्र्यहार्य ∫ जे। स्थानान्तरित न किया जा सके। जे। ले जाया न जा सके। २ भक्त। ३ दृढ । श्रसं-के।ची। स्थिर प्रतिज्ञ। श्रहल्य (वि॰) श्रनजुता हुआ।

ध्रहल्या ( स्त्री॰ ) गौतम की पत्नी । इसके इसके पति के शाप से भगवान् श्रीरामचन्द्र जी ने मुक्त किया था।—जारः, ( पु॰ ) इन्द्र ।—नन्दनः, ( पु॰ ) सतानन्द ग्रापि।

द्याहरह ( श्रव्यया॰ ) विस्मय, एवं खेद व्यक्षक सम्बोधन।

घ्राहार्यः ( ५० ) पर्वत । पहाड़ ।

श्राहिः (पु०) १ सर्पं। सांप। २ सूर्य। ३ राहुप्रह । ४ वृत्रासुर । ४ धेाखेनाज़ । दग़ानाज । ६ सेघ । वादल । ७ सीसक । म मोगी । ६ नीच। १० अश्लेपा नत्तत्र । ११ दुष्ट मनुष्य । १२ जल । १३ प्रथिवी । १४ दुधार गै। १४ नाभि।— कान्तः, ( पु॰ ) पवन । हवा ।—कीषः, (पु॰) साँप की कैचुली।—इज्जसं, ( न० ) कुकुरसुता। — जित्, ( पु॰) १ श्री कृष्ण का नाम । २ इन्द्र का नाम !—तुगिडकः, (पु०) सांप पकड़ने वाला कालवेलिया । । महुश्रर वजाने वाला । जादूगर । बाजीगर ।—द्विष्, —द्वृह्, –मार, —रिपु, विद्यिष, (पु॰) १गरुड जी का नाम । २ न्योला । ३ मेार ।—नञ्जलिका, (स्त्री॰) सर्प ग्रीर न्योले की स्वाभाविक शत्रुता ।—निर्मोकः, (पु०) साँप की कैचुली ।--पितः, ( पु॰ ) १ सर्पराज । वासुकी । २ कोई भी बढ़ा सर्प। पुत्रकः, ( पु॰ ) नाव विशेष। जो सर्प के ग्राकार की होती है।—फ्रेनः (पु०)—फ्रेनम्, (न०) अफीम ।—भयं, (न०) १ किसी छिपे सर्प का भय। २ दुगा या विश्वासघात का भय सिन्न से भय।—भुज्. ( पु० ) १ गरुड का नाम। २ मोर। ३ न्योला। नकुल ।—भृत् (पु०)

र्घ्यार्हेसा ( स्त्री॰ ) मन, वच, कर्म से किसी प्राग्री केा पीड़ा न देना।

ग्राहिंस (वि॰) श्रहिंसक। जो हिंसा न करे। निर्दोष। श्रहिकः (पु॰) श्रंधा सर्प। द्रप्रहित (वि॰) १ जो रखा न गया हो। जो नियत न हो । २ श्रयोग्य। श्रनुचित । ३ हानिकारी । श्रहितकर । ४ प्रतिकृत । ४ वैरी । विरोधी ।

ग्रहितः ( ५० ) शत्रु । वैरी ।

थ्राहितम् ( न॰ ) हानि । नुकसान । चति ।

श्रहिम (वि॰) जो ठंडा न हो । गर्म ।—श्रंशु, —करः,—तेजस्, चृतिः,—रुचिः (पु॰) सूर्य ।

च्रहीन (वि॰) ३ समूचा। सम्पूर्ण। अन्यून। २ वड़ा। जो छोटा न हो। ३ श्रिधिकार में रखने वाला। जेा किसी वस्तु से विज्ञित न हो। ४ जे। जातिच्युत या पतित न हो।

श्राहीनः (पु∘) ∤ एक यज्ञ जो कई दिनों तक होता है । श्राहीनं (ग॰) ∫

भ्राहीरः ( पु० ) ग्वाला । गौ चराने वाला । ग्रहीर ।

थ्रहीरिण ( ५० ) कुचलेड़ । दुमुंहा साँप ।

घ्रद्दीश्रुवः (पु०) शत्रु । वैरी ।

घ्रहु (वि०) सङ्गीर्ग । <del>च्याप्त</del> ।

श्रहृत (वि०) जे हवन न किया गया हो।

भ्रहुतः ( पु॰ ) ध्यान । स्तव । स्वाध्याय ।

ह्महें ( त्रान्यया॰ ) धिक्कार, खेद और वियोग सूचक श्रन्यय ।

श्रहेतुः ( वि० ) त्रकारण । स्वेच्छापूर्वक । मनमाना ।

श्राहेतुक ) (वि ) १ विना कारण के। २ फल की श्राहेतुक ) इच्छा से रहित । ३ विना किसी तालर्य के।

द्यहो ( श्रन्यया० ) एक श्रन्यय जेा निम्न भावों का द्योतक है:— श्राश्चर्य, शोक, खेद प्रशंसा, स्पर्द्धा, ईर्ष्या, सन्तोष, धकावट, सम्बोधन, तिरस्कार।

य्यन्हाय ( श्रन्यया॰ ) तुरन्त । तेज़ी से । फुर्ती से । य्रह्मय, ) (वि॰ ) निर्त्तज्ज । श्रभिमानी । य्रह्मयागा )

त्र्यह्नि (वि०) १ मेाटा।२ विषयी।३ बुद्धिमान। ४ कवि।

ग्रहीक (वि०) निर्लज्ज ।

ग्रहोकः (वि०) बौद्ध भिचुक।

## श्रा

श्रा वर्ण माला का दूसरा श्रक्तर तथा स्वर । यह 'श्र' का दीर्घ रूप है। श्राहाँ । श्रनुमति । सचमुच । इसका प्रयोग अनुकंपा, द्या, वाक्य, समुचय, थोड़ा, सोमा, व्याप्ति, ग्रविध से ग्रौर तक के प्रर्थ में होता है। जब यह किया श्रथवा संख्यावाचक शब्दों के पूर्व लगाया जाता है, तब यह समीप, सम्मुख, चारों श्रोर से श्रादि श्रर्थ को वतलाता है। वैदिक भाषा में "श्रा" सप्तम्यन्त शब्द के पहले-में श्रीर श्रादि का श्रर्थ बतलाता है। थ्याः ( पु० ) महादेव। ( स्त्री० ) लच्मी। श्राकत्थनम् ( न० ) डींग । शेखी । वड़ाई । च्याकम्पः (पु०) १ थोड़ा हिलाना डुलाना । २ हिलाना भ्राकस्पित (वि०) कम्पयुक्त, काँपता हुआ। ∫ यादोलित । आक्रम्प िकिया। भ्याकत्यं (न०) किसी वस्तु को अपवित्र कर डालने की ब्राकरः ( पु॰ ) १ खान । २ समूह । ३ सर्वोत्कृष्ट । सर्वोत्तम । िद्वारा नियुक्त राजपुरुप । ब्राकरिकः ( पु॰ ) खान की निगरानी के लिये राजा द्याकरिन ( वि॰ ) १ खान से निकला हुन्रा । खनिज पदार्थ । २ कुलीन । श्राकर्णनम् ( न० ) सुनना । कान करना । ष्ट्राकर्षः ( पु॰ ) ३ खिचाव । २ दूर खींच ले जाना । ३ ( धनुप को ) तानना । ४ वशीकरण । ४ पाँसे का खेल । ६ पाँसा । ७ चौपड़ की बिछाँत । ८ ज्ञानेन्द्रिय । ६ कसौटी । श्राकर्पक (वि॰) खींचने वाला। श्राकर्पण करने **ञ्चाकर्षकः ( वि० ) चु**ग्वक पत्थर । च्याकर्पणम् (न०) १ खिंचाव। २ तंत्र शास्त्र का एक प्रयोग विशेष । श्राकर्षणी (स्त्री॰) लग्गी। कँचाई से फलफूल पत्ती

तोड़ने की लंबी और नोंक पर मुड़ी हुई लकड़ी

श्राकिषक (वि॰) [स्त्री॰—श्राकिषको] १ चुम्बक या श्रयस्कान्त पत्थर का । २ खींचने वाला ।

विशेष।

श्राकर्षिन् (वि०) खींचने वाला। थ्राकलनम् ( न० ) ३ पकड़ । २ गणना । गिनती । ३ इच्छा । अभिलाषा । ४ पूंछतांछ । ४ समभ ञ्चाकरुपः ( पु॰ ) १ श्राभूपण् । श्रङ्गार । सजावट। २ पोशाक। परिच्छद ३ रोग। बीमारी। ध्राक्तरुपकः ( पु॰ ) ३ खेद पूर्वक सरग । २ सून्छी । ३ हर्ष या प्रसन्नसा । ४ अन्धकार । ४ गाँठ या जोड । ध्याकपः ( पु॰ ) कसौटी । 🛘 ( कसौटी पर ) श्राकिषक (वि॰) जाँचना । परीचा ग्राकस्मिक (वि॰)[स्री॰—श्राकस्मिकीं] १ श्रचानचक । श्रकस्मात् । सहसा । श्राशातीत । २ श्रकारण । ष्ट्राकांता (स्त्री०) १ ग्रमिलापा। इच्छा। बांछा। चाह । २ ग्राभिपाय । तात्पर्य । इरादा ३ श्रनुसन्धान । ४ श्रपेत्ता । ग्राकायः ( पु० ) ३ चिता की ग्रग्नि । २ चिता । श्राकारः (पु०) १ शक्क । स्वरूप । श्राकृति । सूरत । २ डीलडौल | क़द्। ३ बनावट । संगठन । ४ चेष्टा । १ सङ्केत । श्राकरण १ श्रामंत्रण । २ ललकार । श्राकारग श्राकरणा श्राकारणा ष्ट्राकालः ( ए० ) ठीक समय । आकालिक (वि॰) [ छी॰—आकालिकी ] १ च्यिक। शीघ्र नष्ट होने वाली। २ वेफसल की (वस्तु)। श्राकालिकी ( खी॰ ) विजली । श्चाकाशः (पु॰) रे श्रासमान । गगन । न्योम । श्चाकारां (न०) र श्राकारा तत्व। ३ सून्य स्थान । शून्यता । ४ स्थान । ५ ब्रह्म । ६ प्रकाश । स्वच्छता ।—ईशः, ( पु॰ ) १ इन्द्र । २ कोई भी श्रनाथ व्यक्ति जैसे स्त्री, वालक | जिसके पास श्राकाश के। छोड़ अन्य कोई सम्पत्ति ही न हो।---कत्ता, (स्री॰) चितिज।—कत्पः, (पु॰) ब्रह्म।--गः, (पु०) पत्ती ।--गा, (स्त्री०) याकाशगंगा। - चमसः, (पु॰) चन्द्रमाः -जनिन्. ( go ) खिड़की । भरोखा । दीपः,-प्रदीपः, ( पु॰ ) ऊँची बल्ली पर लटका कर जो दीपक कार्त्तिक मास में भगवान लश्मी-नारायण की प्रसन्नता सम्पादनार्थ जलाया जाता है उसे ग्राकाशदीप कहते हैं।--भाषितं, (न०) किसी नाटक के श्रभिनय में कोई पात्र जब विना किसी प्रश्नकर्ता के ग्राकाश की ग्रोर देख कर, ग्राप ही श्राप प्रश्नकर्ता श्रीर श्राप ही उसका उत्तर देता है ; तव ऐसे परनोत्तर को श्राकाशभाषित कहते हैं। —यानं, (न०) च्योययान । विमान । ऐरोप्लेन । —-रित्तन्, राजप्रसाद की छार दीवाली पर का चौकीदार ।--वाणी, (स्त्री॰) देववाणी । वह वाणी जिसका बोलने वाला न देख पड़े। -मग्डलं (न॰) नभमग्डल ।—स्कटिकः, (पु॰) श्रोले।

ष्राकिञ्चनं ष्राकिञ्चनं ष्राकिञ्चनं ष्राकिञ्चन्यं ष्राकिञ्चन्यं

श्राकीर्ग (व॰ कृ॰ ) विखरा हुत्रा। फैला हुत्रा। स्याप्त।

श्राकुञ्चनम् ( न० ) सिकोड्न । मोड्न समेटन । फैले हुए के। एकत्र करने की क्रिया ।

श्राकुल (वि०) १ न्यास । सङ्कल । भरा हुन्ना । परिपूर्ण । २ न्यत्र । न्यस्त । ३ उद्विझ । चुन्ध । ४ विह्नल । कातर । श्रस्वस्थ ।

घ्राकुलं ( न॰ ) ग्राबादी । ग्रावाद जगह ।

श्राकुलित (वि॰) दुःखी । न्यम । उद्दिग्न । विद्वल ।

श्राकुणित (वि॰) छन्न छन्न सकुदा हुग्रा । छन्न छन्न सिमटा हुग्रा ।

श्राकृतं (न०) १ त्राराय । ग्रमिप्राय । २ भाव । ३ त्रारचर्य । ४ इन्छा । वान्छा ।

श्राकृतिः (स्त्री॰) १ वनावट । गठन । ढांचा । श्रवयव । विभाग । २ मूर्त्ति । रूप । ३ चेहरा । मुख । ४ चेष्टा । ४ २२ श्रचरों का एक वर्णवृत्त । श्राकृतिकृता (स्त्री॰) धौसा नाम की एक लता । ध्राकृष्टिः (स्त्री॰) १ खिँचाव । त्राकर्षेण । २ माध्या कर्षेण । ३ (धनुष का) टानना ।

**ञ्चाकेकर ( वि॰ ) अधमुँदा ।** 

श्रकोकेरः ( ५० ) मकर राशि ।

श्राक्रन्दः (पु०) १ स्दन । रोना । चींखना । २ खुलाना श्राह्वान करना । ३ शब्द । चीख़ । ४ मित्र । त्राणकर्ता । १ भाई । ६ घोर संग्राम । युद्ध ७ रोने का स्थान । म कोई राजा जो श्रपने मित्र राजा को श्रन्य राजा की सहायता करने से रोके ।

श्राक्रन्दनम् ( न० ) १ विलाप । रुदन । २ वुलाहट । श्राक्रन्दिक ( वि० ) रोने का शब्द सुन रोने के स्थान पर जाने वाला ।

श्राकिन्दित (व॰ कृ॰ ) १ गर्जता हुग्रा । फूट फूट कर रोता हुआ । २ श्राह्माहन किया हुआ ।

श्राक्रन्दितम् (न०) चिद्वाहट । गर्जन । दहाड़ । नाद ।

श्राक्रमः (पु॰) । १ समीप श्रागमन। हम्ला। श्राक्रमग्राम् (न॰) ई श्राक्रमणः । ३ घेरना । कब्ज़ा करना। ४ प्राप्त करना। पकड़ लेना। ४ छाप लेना। छा लेना। ६ भारी बोक्त से लाद देने की क्रिया।

श्राकान्त (व॰ कृ॰ ) १ पकड़ा हुआ । अधिकार में लिया हुआ । २ पराजित । हराया हुआ । छिका हुआ । असित । ३ प्राप्त । अधिकारभुक्त ।

श्चाक्रान्तिः (स्त्री॰) १ पदार्पण | रूधना । ऊपर रखना । स्रेकना | २ दबाव । जदाव | पकड़न । ३ चढ़न | श्चागे निकल जाने की क्रिया । ४ शक्ति । सामर्थ्य । बल । [करने वाला ।

श्राक्रमकः ( पु॰ ) श्राक्रमण करने वाला । हम्ला श्राक्रीडः ( पु॰ ) ) १ खेल । दिलवहलाव । श्राक्रीडम् ( न॰ ) / श्रानन्द । २ प्रमोद-कानन ।

क्रीड़ावन । लीलायान । रमना ।

श्राकुष्ट ( व॰ क़॰ ) १ तिरस्कृत । डाँटा डपटा हुश्रा । निन्दा किया हुश्रा । धिक्कारा हुश्रा । २ श्रकोसा हुश्रा । शापित । ३ चिल्लाया हुश्रा । गर्जना किया हुश्रा ।

श्राकुष्टम् ( न॰ ) १ वुलावा । वुलाहट । २ प्रखर शब्द । गाली गलाज भरी हुई (वकृता या कथन । श्राक्रोशः ( पु॰ ) ) १ पुकार । चिल्लाहट । २ त्र्याक्रोशनम् ( न॰ ) ∫ धिकार । कलङ्क । भर्त्सना । गाली । ३ शाप । श्रकेासा । ४ शपथ । सीगंद । च्याक्<mark>चेदः ( पु० ) नमी । तरी ।</mark> छिड्काव । श्राच्चयतिक (वि॰) [स्त्री॰—श्राच्चयतिकी ] जुए से समाप्त किया हुआ। जुए से उत्पन्न । ( विरोध या वैर ) भ्रात्तपणम् ( न॰ ) वत । उपवास । द्योदावारी । श्रात्तपाटिकः ( पु०) १ जुए खाने का प्रवन्ध कर्ता । जुए की हार जीत का निर्णायक । २ न्यायकर्ता। निर्णायक। घ्यात्तपाद् ( वि॰ ) [ स्त्री॰—ग्रात्तपादी ] श्र**चपा**द या गीतम का सिखलाया हुआ। श्राक्तपादः ( ५० ) न्यायशास्त्रवादी । नैयायिक । श्रात्तारः (पु॰) स्रारोप । श्रपवाद दोपारोप । (विशेष कर व्यभिचार का) त्रात्तारसम् (न॰)) कलङ्क। श्रपवाद। (व्यभि-श्रात्तारसा (स्री॰)) चार के लिये) दोपा रोपण । ध्याचारित (व० कृ० ) १ कलक्कित । वदनाम किया हुआ। २ दोपी / अपराधी। श्राद्तिक (वि॰) [स्त्री॰---ग्राद्तिको ] १ पांसों से जुग्रा खेलने वाला। २ जुए से सम्बन्ध युक्त। श्राद्तिकम् (न०) ३ जुए में प्राप्त धन । २ जुए में किया हुआ ऋण । श्राद्मितिका ( स्त्री॰ ) तान या राग विशेष जो किसी श्रभिनयपात्र द्वारा उस समय गाया जाय, जिस समय वह रंगमञ्ज के समीप पहुँचे। श्राक्तीव (वि॰) १ थोड़ा नशा पिये हुए । २ मद-माता । नशे में चूर । श्रान्तेपः ( पु० ) १ दूर का फिकाव । उछाल । खिंचाव श्रपहरण । २ कटूक्ति । धिक्कार । कलङ्क । गाली । ताना । प्रगल्भ भर्त्सना । ३ चित्त विचेप । प्रलो-भन । प्ररोचन । ४ लगाव । चढ़ाना (रंग जैसे) । ४ किसी श्रोर सङ्केत करण।(किसी शब्द का श्रर्थ) मान लेना । ६ परिणाम निकाल लेना। ७ श्रमानत । जमा । धरोहर । 🖛 श्रापत्ति । सन्देह । ६ ध्वनि । व्यंग्य ।

श्राद्योपकः ( पु॰ ) १ फैकने वाला । २ चित्त विचेप-कारक। ३ श्राचेप करने वाला। दोपी ठहराने वाला । ३ शिकारी । ष्प्रान्तेपग्पम् ( न० ) फैकाव । उछाल । त्राक्षेटः ) श्राचाडः ) (पु॰) श्रखरोट का वृत्त। भ्रात्नाडनम् ( न० ) शिकार । भ्राखः, ग्राखनः (पु०) कुदाली । लकदी की फावदी । भ्राखराडलः ( पु॰ ) इन्द्र । थ्राखनिकः (पु॰ ) १ वेलदार । खानि खोदने वाला । २ चूहा । ३ सूत्रा । शूकर । ४ चार । ४ कुदाल । भ्राखरः (पु॰) १ कुदाल । २ वेलदार । खानि खोदने वाला। ष्ट्राखातः ( g॰ ) ) १ भील । ऐसा जलाशय जो ष्ट्राखातम् ( न॰ ) ∫ किसी मनुष्य का बनाया हुश्रा न हो। भ्राखानः (पु॰) १ वह जो चारो श्रोर खोदे। २ कुदाल । ३ वेलदार । भ्राखुः ( ५० ) १ चूहा । वृंस । छ्टूँदर । २ चेार । ३ शूकर । ४ कुदाल । ४ कंजूस ।— उत्करः, ( पु॰ ) वल्मीकि । मृतिकाकूट । — उत्थं, ( न० ) चूहों का समुदाय ।—गः,—पत्रः,— रथः,—वाहनः, ( पु॰ ) श्रीगर्णेश जी की उपाधि; जिनका वाहन चूहा है।—घातः, (पु॰) शूद्ध । डोम ।—पापाग्गः, (पु॰) चुम्वक पत्थर ।—भुज,—भुजः, ( पु॰ ) विल्ला। विलार। थ्राखिटकः ( पु० ) शिकार । श्रहेर ।-शिर्षकं, (न०) १ चिकना फर्शया ज़मीन । २ खान । विवर । गुफ्रा । ष्राखेटक (वि॰)) श्राखेटकम् (न॰)) ध्याखेटकः ( पु० ) शिकारी **।** घ्राखोदः ( ५० ) अखरोट का वृत्त । श्चाख्या (स्त्री॰) १ नाम । उपाधि । **ब्राख्यात (व० कृ०) ३ कथित । कहा हु**ग्रा । उक्त। २ गिना हुआ। पढ़ा हुआ। ३ जाना सं॰ श॰ कौ॰---१६

हुत्रा । ज्ञात । ४ ( व्याकरण में ) साधन किया हुत्रा । धातुत्रों के रूप बनाये हुए । प्राख्यातं ( न० ) किया । "भावम्यानगख्यातं ।"

निरुक्त ।

क्राख्यातिः (स्त्री॰) १ कथन सूचना । विज्ञप्ति । २ नामवरी । कीर्ति । ३ नाम ।

त्र्राख्यानम् ( न॰ ) १ कथन । घोषणा । विज्ञप्ति । सूचना । २ पूर्ववृत्तोक्ति । ३ कहानी । क्रिस्सा । ४ उत्तर ( "प्रश्नाख्यानयोः" पाणिनी श्रष्टा-ध्यायी । )

भ्राख्यानकम् (न०) किस्सा । छोटी कहानी । कथानक । उपाख्यान ।

भ्राख्यायक (वि०) कहने वाला।

श्राख्यायकः (पु॰) १ हल्कारा । २ राजकीय घोपणा करने वाला या उत्सवादि की व्यवस्था करने वाला । श्राख्यायिका (की॰) एक प्रकार की गद्यमयी रचना । कहानी । [साहित्यज्ञों ने गद्य रचना के दो भेद वतलाये हैं । अर्थात् कथा और श्राख्या-यिका । वाण के "हर्पचिरित" को ऐसे लोग "श्राख्यायिका" मानते हैं श्रीर कादम्बरी को कथा । यद्यपि दिष्डन् के मतानुसार इन दोनों में भेद कुछ भी नहीं है ।

तरकणस्यायिकेत्येका नातिः संनाद्वयाङ्किता ।

कान्यादर्श ।]

द्याख्यायिन् (वि॰) कहने वाला। जताने वाला। द्याख्येय (स॰ का॰ कु॰) कहने योग्य। वतलाने योग्य। जताने योग्य।

द्यागितः (स्त्री॰) १ श्रागमन । २ प्राप्ति । उप-लब्धि । ३ प्रत्यावर्तन । ४ उत्पत्ति ।

द्यागन्तु (वि॰) १ आया हुआ। पहुँचा हुआ। वाहिर से आया हुआ। वाहिरी।३ प्राकस्मिक ४ भूता भटका। पथआन्त।

ध्रागन्तुः ( पु॰ ) १ नवागत । श्रपरिचित । महमान । ध्रागन्तुक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—ध्रागन्तुका,—ध्राग-न्तुकी ] १ श्रपनी इच्छा से श्राया हुश्रा । विना धुलाये श्राया हुश्रा । भूला भटका या घूमता फिरता श्राया हुश्रा । २ श्राकस्मिक । ४ प्रचिप्त । भ्रागन्तुकः (पु०) १ अनाहृत प्रवेशक । विना बुलाये श्राया हुन्रा । ग्रनधिकार प्रवेश करने वाला व्यक्ति । २ श्रपरिचित । महमान । श्रतिथि । नवागन्तुक । श्रागमः (पु॰) १ अवाई । श्रागमन । श्रामद । २ उपलब्धि । प्राप्ति । ३ जन्म । उत्पत्ति । उत्पत्ति-स्थाना ४ योजना । (धन की) प्राप्ति । ४ वहाव । धार (पानी की)।६ लिखित प्रमार्ग । ७ ज्ञान । ८ श्रामदनी । श्राय । राजस्व । ह वैध उपाय से प्राप्त कोई वस्तु । १० सम्पत्ति की चृद्धि। ११ परम्परागत सिद्धान्त या विधि। शास्त्र । १२ शास्त्राध्ययन । पवित्रज्ञान । १३ विज्ञान । १४ वेद । १४ (न्याय के ) चार प्रकार के प्रमाणों में से अन्तिम प्रमाण। १६ उप-सर्ग. विभक्ति या प्रत्यय । १७ किसी अचर का संयोग या मिलावट । १८ संस्कृत भाषा में, क्रियापदों के त्रादि में युक्त स्वरवर्ष । १६ उपपत्ति । सिद्धान्त ।-- वृद्ध, (वि॰) प्रकारड विद्वान। यथा। "मतीप इत्यागमदृद्धसेयी।"

----रघुवंश ।

द्यागमनम् (न॰) १ त्रागमन । त्रवाई । श्रामद । २ प्रत्यावर्तन । ३ उपलब्धि । प्राप्ति । ४ सम्भोग के लिये किसी स्त्री के समीप गमन ।

आगमिन् १ (वि॰) १ आने वाला। भविष्य का। आगामिन् ∫ २ आसन्न । आने वाला।

त्र्यागम् ( न० ) १ कसूर । त्रपराध । २ पाप ।— इत्, ( वि० ) त्रपराध करने वाला । त्रपराधी । दोषी ।

**ञ्चागस्ती ( स्री॰ ) दित्तग दिशा ।** 

भ्रागस्त्य ( वि॰ ) दत्तिणी।

त्र्यागाध (वि॰) ग्रत्यन्त गहरा । ग्रथाह ।

त्र्यागामिक (वि॰) [स्त्री॰—ग्रागामिकी] भविष्य काल सम्बन्धी । २ त्राने वाला । त्रासन्न ।

द्यागामुक (वि॰) १ त्राने वाला । २ भविष्य का । द्यागारं (न॰) घर । त्रावस-स्थान । [प्रतिज्ञा । द्यागुर् (स्त्री॰) स्वीकारोक्ति । हाँमी । स्वीकृति ।

त्रागुर्गा } (न॰) गुप्त प्रस्ताव या सूचना । त्रागुरगाम् } त्रागुः (स्त्री॰) इकरार । प्रतिज्ञा । श्राप्तिक (वि॰) [स्त्री॰—श्राप्तिकी] श्राग सम्यन्धी । यज्ञीय श्रप्ति सम्यन्धी ।

श्राक्षीत्रं ( न॰ ) वह स्थान जहाँ श्रक्षिहोत्र का श्रक्षि जलाया जाता है।

श्राप्तीघः (पु॰) १ हवन करने वाला । २ मनुवंशोद्धव महाराज प्रियवत का पुत्र ।

स्राग्नेय (वि॰) [ स्त्री॰—झाग्नेयी ] १ श्रप्ति सम्बन्धी। श्रागिया। २ श्रप्ति को चड़ाया हुशा। श्राग्नेयः (पु॰) कार्तिकेय या स्कन्द की उपाधि। श्राग्नेयी (स्त्री॰) १ श्रप्ति की पनी। २ पूर्व श्रीर दिल्ल के बीच वाली दिशा।

भ्राग्नेयम् (न०) १ कृत्तिका नक्तत्र । २ सुवर्ण । ३ खून । रक्त । ४ घी । १ श्राग्नेयास्त्र ।

त्र्याग्न्याधानिकी (स्त्री०) दृत्तिणा विशेष जो बाह्यण को दी जाती है।

त्र्यात्रभोजनिकः ( पु॰ ) बाहाण जो प्रत्येक भोज में सब के जागे या प्रथम बैठने का श्रधिकारी है।

द्याप्रयगाम् ( न॰ ) श्राहिताग्नियों का नवशस्येष्टि । नवान विधान । [श्राहुति ।

भ्राप्रयगाः (पु॰) भ्रिप्तिष्टोम में सोम की प्रथम

श्रान्नहः ( पु॰ ) १ पकड़ । ग्रहण । २ श्राक्रमण । ३ सङ्कल्प | प्रगाद श्रनुराग । कृपा । श्रनुग्रह । संरक्तता ।

द्यात्रहायणः ( ५० ) मार्गशीर्षं मास ।

प्र्यायहायिगो (स्त्री॰) १ मार्गशीर्ष मास की परिंगमा । श्रमहनी पूनो । २ मगशिरा नचत्र का नाम ।

ष्ट्राग्रहायग्राकः ) ( पु॰ ) मार्गशीर्ष या श्रगहन श्राग्रहायग्रिकः ) मास ।

च्रात्रहारिक (वि॰) [स्त्री॰—च्याग्रहारिकी] नियमा-नुसार प्रथम भाग पाने वाला। प्रथम भाग पाने योग्य। बाह्यए। श्रेष्ठ बाह्यए।

ग्राघट्टना (स्त्री॰) १ हिलाना । कम्पन । ताड़न । २ रगड । संसर्ग ।

भ्राघर्षः ( पु॰ ) भ्राघर्षग्म् ( न॰ ) } रगड़ । मालिश । ताड़न ।

श्राघाटः ( पु॰ ) सीमा। हद् ।

श्चा: प्रा: (पु॰) १ -ताइन । मारण । २ चोट । प्रहार ।

घाव । ३ दुर्भाग्य । वदिकस्मती । विपत्ति । ४ कसाईखाना । वधस्थान ।

-- "प्राचातं नीवमानस्य।"

--हितोपदेश।

प्राघारः (पु॰) १ छिड़काव। २ विशेष कर हवन के समय प्राप्त पर घी का छिड़काव। ३ घी। प्राप्त्र्णमं (न॰) लोटना। उछाल। चक्कर। तैरना। प्राप्त्रोपः (पु॰) छुलावट। प्रामंत्रण। प्राह्मानकरण। प्राप्त्रोपणम् (न॰) १ हिंहोरा। राजाज्ञा की प्राप्त्रापणा (स्त्री॰) १ स्वाप्ता। २ प्रधाना। सन्तुष्ट प्रांगारं

थ्रागार थ्राङ्गारम् } ( न॰ ) थ्रंगारों का ढेर ।

प्रांगिक ) (वि॰) [स्री॰—ग्रांगिकी, प्राङ्गिकी ] प्राङ्गिक ) १ शारीरिक। देहिक। २ हाव भाव युक्त।

थ्रांगिकः } (पु॰) तयलची या मृदंगची। य्राङ्गिकः }

र्घ्यांगिरसः } (५०) वृहस्पति का नाम । श्रंगिरस का र्घ्याङ्गिरसः ∫ ५त्र ।

श्राचत्तुस् ( पु॰ ) । विद्वान् । परिदत । श्राचमः ( पु॰ ) कुल्ला । श्राचमन ।

द्याचमनम् (न॰) जल से मुख साफ करने की किया। किसी धर्मानुष्टान के द्यारम्भ में दहिने हाथ की हथेली में जल रख कर पीने की किया।

द्याचमनकम् ( न० ) १ पीकदानी ।

श्राचयः ( पु॰ ) १ जमाव । भीड़ । २ ढेर 1 समूह । श्राचरणम् ( न॰ ) १ श्रनुष्ठान । व्यवहार । वर्ताव । २ चालचलन । ३ चलन । प्रचलन । पद्धति । ४ स्मृति ।

थ्राचांत ) ( वि॰ ) १ श्राचमन या कुहा किये हुए। थ्राचान्त ∫ २ श्राचमन करने योग्य।

घ्राचामः (पु०) १ श्राचमन । कुही । २ जल या गर्मजल का उफान ।

श्राचारः ( पु० ) १ चालचलन । चरित्र । चाल-ढाल । २ रीतिरिवाज़ । चलन । पद्धति । ३ सदा-चार । ४ शील । . ४ रस्म ।—भ्रष्ट, — पतित, ( वि० ) दुराचारी । श्रशिष्ट !—पूत, ( वि० ) सदाचार के श्रनुष्ठान से पवित्र ।—लाज, ( पु० बहुव० ) खीलें जो राजा या किसी

प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर वरसायी जाती हैं- (उसके प्रति सम्मान प्रदर्शनार्थ।) - वेदी, (स्त्री॰) िसे समर्थित । श्रार्यावर्त देश का नाम। भ्राचारिक (वि॰) प्रामाणिक। पद्धति या नियम श्राचार्यः (पु०) १ (साधारणतः) शित्तक या गुरु। २ उपनयनसंस्कार के समय गायत्री मंत्र का उपदेश देने वाला । ३ गुरु । वेद पढ़ाने वाला । ४ जब यह किसी के नाम के पूर्व लगता है (यथा श्राचार्य वासुदेव ) तब इसका श्रर्थ होता है, विद्वान, परिडत । श्रंगरेज़ी के "डाक्टर" शब्द का यह प्रायः समानार्थवाची शब्द भी है।—मिश्र, ( वि० ) माननीय । पूज्य । भ्राचार्यकं (न॰) १ शिक्ता । पाठन । पढ़ाना ।

२ श्राध्यात्मिक गुरु का गुरूव।

ध्याचार्यानी (स्त्री०) श्रचार्य की पत्नी।

भ्राचित ( व॰ क़॰ ) १ परिपूरित । भरा हुआ । लदा हुआ। दक्ता हुआ। २ वेधा हुआ। श्रोतप्रोत। ३ सञ्चित । एकत्रित किया हुआ ।

थ्राचितः (पु०) गाड़ी भर वोमः (न० भी है)। दस गाड़ी भर की तौल, श्रर्थात् ८० हज़ार [ सिंघी लगाना । तोला ।

भ्रान्यूषर्गा (न०) १ चूसना । २ चूस कर उगल देना । भ्राच्छादः ( पु० ) कपड़े । सिले कपड़े ।

थ्राच्छाद्नं ( न० ) १ ढकने वाली वस्तु । चादर । चद्दर। २ कपड़े। सित्ते कपड़े। छत में लगी हुई लकड़ी की छत्त। [जलन पैदा करता हुआ। ध्राच्छुरित (वि॰) १ मिश्रित । २ खुरचा हुआ। ध्राच्छुरितं ( न० ) नखनाद्य । नखों को एक दूसरे पर रगड़ कर वाजे की तरह वजाने की किया । २ श्रदृहास्य ।

थ्राच्छुरितकम् ( न० ) १ नाख़ून का खरोंचा । नोंह की खरोच। २ श्रद्वहास्य।

म्राच्छेदः (५०)) १ काटना । नरतर लगाना । म्राच्छेदनम् (न०)) २ ज़रा सा काटना । थ्राच्छे।टनम् ( न० ) उँगलियाँ चटकाना । श्राच्छोदनम् ( न० ) शिकार । श्राखेट । सृगया । श्राजकं ( न० ) वकरों का सुंह। श्राजगवम् ( न॰ ) शिव जी का धनुष ।

श्राजननम् ( न॰ ) कुलीनता । उचवंशोद्भवता प्रसिद्ध कुल या वंश।

थ्राजानः ( पु॰ ) उत्पत्ति । जन्म ।

श्राजानम् ( न० ) उत्पत्ति-स्थान । जन्मस्थान ।

श्राजानेय (वि॰) [स्त्री॰—श्राजानेयी ] श्रन्छी जाति का (जैसे घोड़ा)। २ निर्भीक। निर्भय।

थ्राजानेयः (पु॰ ) श्रन्छी जाति का घोड़ा I

श्राजिः ( पु॰ ) १ युद्ध । लड़ाई । २ रणचेत्र ।

ग्राजीवः ( पु॰ ) } ग्राजीवनम्( न॰ ) ∫ १ ऋाजीविका । २ पेशा।

भ्राजीवः ( पु॰ ) जैनी भिज्ञक ।

थ्राजीविका (न०) पेशा । श्राजीविका का उपाय । थ्राजुर, थ्राजू (स्त्री॰) १ विना पारिश्रमिक काम करना । २ नौकर जा वेतन लिये विना काम करे ।

नरक ही में रहना जिसके भाग्य में बदा है।

भ्राज्ञितः ( स्त्री॰ ) श्राज्ञा । श्रादेश । हुक्म ।

भ्राज्ञा (स्त्री०) १ श्रादेश । हुक्म । २ श्रनुमति इज्ञाजत ।—श्रनुग,—श्रनुगामिन्, —श्रनुया-यिन, -- श्रनुवर्तिन्, -- श्रनुसारिन्, - सम्पा-द्क, - वह (वि॰) श्राज्ञाकारी। फर्मावर्दार।

भ्राज्ञापनम् (न०) १ श्राज्ञा । हुक्म । २ प्रकट-

भ्राज्यं ( न॰ ) घी ।-पात्रं, ( न॰ ) स्थालीं, (स्त्री॰) वर्तन जिसमें घी रखा जाय। - भुज् (पु०) ३ अग्निकानाम । २ देवता।

द्यांचनम् ( न० ) शरीर से कांटे या तीर केा थोड़ा सा खींच कर निकालने की क्रिया।

थ्रांकु (धा॰ प॰) [ श्रांकुति, श्रांकित ) १ तंबा करना । बढ़ाना । २ ठीक करना । बैठाना । ( जैसे हड़ी का )

र्थ्यांक्रनम् (न॰) (हड्डी या टांग के) वरावर या ठीक करना या बैठाना।

श्रांजनम् ( न० ) श्रंजन ।

थ्रांजनः ) (पु॰) हतुमान जी का नाम। भ्रांजनेयः )

ब्राटविकः ( पु॰ ) १ बनरग्ग । २ त्रव्रगन्ता ।

ब्राटिः ( पु॰ छी॰ ) पत्ती विशेष । शरारि । [इसका "श्रादि" भी रूप होता है।]

**ग्राटीकनं ( न० )** वछ्डे की उछ्लकृद । श्राटीकरः ( पु॰ ) वैल । साँद । त्र्याटोपः ( पु॰ ) १ ग्रभिमान । ग्रात्मश्चावा । २ सूजन । फैलाव । यदाव । फुलाव । **ष्ट्राडम्बरः ( ५० ) १** श्रमिमान । मद् । श्रीद्वय । २ दिखावट। वाह्य उपाञ्चा ३ विगुल या तुरही की श्रावाज, जो श्राक्रमण की सूचक हो। ४ थारम्भ । शुरूयात । १ रोप । क्रोध । ६ हर्प । श्रानन्द । ७ वादलों की गर्जन । हाथियों की चिघार । 🗕 लड़ाई में बजाया जाने वाला डोल। ६ युद्ध का केालाहल या गर्जन तर्जन । श्राडम्बरिन् ( न॰ ) मदमत्त । श्रभिमान में चूर । श्राडकः (पु॰) } श्राडकम् (न॰) } द्रोग नामक तौल का चतुर्थाश। द्याद्ध्य (वि॰) १ धनी / धनवान । २ सम्पन्न ३ यहुतायत से । विपुल ।—चर, ( पु॰ )—चरो, ( ज़ी॰ ) जो एक बार धनी हो। छाट्यंकरण (वि॰) धनवान करने वाला। ध्राढ्यंकरग्म् ( न० ) धन । सम्पत्ति । द्याग्यक (वि०) नीच । स्रोद्या । दुष्ट । ष्ट्रागाकम् ( न० ) मैधुन करने का ग्रासन विशेष । द्याग्य (वि॰) [ स्त्री॰—ग्राग्यवी ] बहुत ही द्<u>रो</u>टा । भ्रागावं ( न० ) वहुत ही छोटापन या श्रत्यन्त सृदमता । थ्रागिः ( पु० म्झी० ) १ गादी की धुरी की चाबी या पिन । २ घुटने के ऊपर का जांच का भाग। ३ सीमा । हद्द । ४ तलवार की धार । र्थ्यांड १ (वि०) अर्डज । वे जीव जो श्रंडे से श्रागड ∫ उत्पन्न होते हैं। त्रांडः } १ (पु॰) हिरण्यगर्भ या बहात की उपाधि। त्र्यांडम् ) ( न॰ ) १ श्रॅंडों का ढेर । क्रोल । व्यॉत । श्राग्डम् ) २ श्रग्डकोश की थैली । श्रांडीर 🕽 ( वि॰ ) १ वहुत से श्रॅंडों वाला । २ वड़ा श्राग्डीर ) हुआ पूर्णवयप्राप्त । ( जैसे सांड ) ध्यातंकः । (पु०) १ रोग। शारीरिक रोग। २ प्रातङ्कः ∫ पीडा । मानसिक कष्ट । दारुण व्यथा । ३ भय । डर । शङ्का । ४ ढोल या तवले का शब्द ।

भ्रातंचनम् ) ( न० ) १ दही । २ जमा हुन्रा भ्रातञ्चनम् ) दूध । ३ एक प्रकार का तोड़ या पद्या । ४ प्रसन्न करना । सन्तुष्ट करना । १ भय । ख़तरा । श्रापत्ति । सङ्घट । ६ रफ़्तार । गति । ध्यातत (वि॰) १ फैला हुआ। विद्या हुआ। छाया हुग्रा। वड़ा हुग्रा। २ ताना हुग्रा (जैसे धनुप की प्रत्यंचा ) ध्याततायिन् (पु॰) १ महापापी । २ शस्त्र उठा कर किसी का वध करने को उद्यत। शुक्र नीति में द्यः प्रकार के प्राततायी वतलाये गये हैं। यथा-ग्राग लगाने वाला। विपखिलाने वाला। शस्र हाय में लिये किसी का वध करने को उद्यत । धन का चोर । खेत का हरने वाला श्रौर स्त्रीचोर । " अभिदो गरदर्भव गस्रोन्मत्ती पनापदः। त्रेत्रदारहरश्चेतान् पह् विद्यादाततायिनः ॥" ध्रातपः (पु॰) १ सूर्य अथवा श्राग की गर्मी । घाम । २ प्रकाश । - उद्कं, ( न० ) स्गतृष्णा ।--त्रं,—( न॰ )—न्नकं, (न॰) छाता । छन्न ।— लंघनं, (न०) लपट का लगना ।—वारगां, (न०) छाता ।—शुब्क, (वि०) ध्प में सुखाया हुआ। ग्रातपनः ( पु० ) शिव जी का नाम । भ्रातरः ) (पु॰) नाव की उतराई या पुल का भ्रातारः ) महसूल। मार्गेन्यय। भाड़ा। ध्रातर्पर्ग ( न० ) १ सन्तोप । २ प्रसन्नता । सन्तुष्ट-करण । ३ दीवाल पर सफेदी पोतना। फर्श लीपना । ष्रातापिन् । (न०) पत्ती विशेष। चील। ष्रातायिन्∫ श्रातिथेय (वि॰ ) [ स्त्री॰—श्रातिथेयी ] १ श्रतिथों का सत्कार । २ श्रतिथि के याग्य । श्रतिथि के लिये उपयुक्त । भ्रातिथेयं (न०) महमानदारी । श्रतिथि का सत्कार । **छातिथ्य ( वि० )** पहुनई के येाग्य । भ्रातिथ्यः ( पु॰ ) पाहुना । महमान । श्रतिथि । ध्यातिथ्यं ( न० ) पहुनई । महमानदारी । ध्रातिदेशिक (वि॰) [ छी॰—भ्रातिदेशिकी ] ( व्याकरण में ) श्रतिदेश से सम्बन्ध रखने वाला।

श्चातिरेक्यं । ( न॰ ) विपुलता । फालतुपन । श्चातिरेक्यम् ∫ श्चिति श्चाधिक्यता । श्रधिकाई । श्चातिशस्यम् (न॰) श्चाधिक्य । बहुतायत । ज़्यादती । श्चातुः ( पु॰ ) लकड़ी या लट्टों का वेड़ा । घरनई या चौघड़ा ।

श्रातुर (वि॰) १ चोटिल । घायल । २ रोगी । दुःखी । पीड़ित । ३ शरीर या मन का रोगी । ४ उत्सुक । श्रधीर वेचैन । १ निर्वल । कमज़ीर ।---शाला, (स्त्री॰) श्रस्पताल ।

त्रातुरः ( पु॰ ) बीमार । मरीज़ ।

श्रातोद्यं ) (न०) वाद्य विशेष । एक प्रकार श्रातोद्यकम् ∫ का बाजा।

त्र्यात्त (व० क्र०) १ लिया हुआ। प्राप्त । स्वीकार किया हुआ। माना हुआ। २ इकरार किया हुआ। ३ आकर्षण किया हुआ। ४ निकाला हुआ। सींच कर वाहर निकाला हुआ। —गन्ध्र, (वि०) १ शत्रु ने जिसके अहङ्कार को दूर कर डाला हो। शत्रु से पराजित । २ सूंघा हुआ।—
—गर्व, (वि०) नीचा दिखलाया हुआ। तिरस्कृत। अधःपितत।

ध्यात्मक (वि॰) वना हुआ। ढंग का या स्वभाव ध्यात्मकीय ) (वि॰) अपना। अपने से सम्बन्ध ध्यात्मीय ) युक्त।

त्र्यात्मन् ( पु॰ ) १ त्रात्मा । जीव । २ परमात्मा । ६ मन । ४ बुद्धि । ४ मननशक्ति । ६ स्फूर्ति । ७ मूर्ति । शक्क । म्रुप्त ।

''श्रारमा वै पुत्रनामासि"।

६ उद्योग । सावधानी । १० मुर्च । ११ ग्रानि । १२ पवन । १३ सार । १४ विशेपता । लक्ष्ण । १४ स्वभाव । प्रकृति । १६ पुरुष या समस्त शरीर ।—ग्राधीन, (वि०) स्वावलम्बी । स्वन्तंत्र ।—ग्राधीनः, (पु०) १ पुत्र । २ भोजाई । ३ विद्युषक । मसज़रा ।—ग्रामुगमनम्, व्यक्तिगत उपस्थिति या विद्यमानता ।—ग्राप्ताम, (व०) १ ज्ञान-प्राप्ति का प्रयासी । ग्राप्ताम, (व०) १ ज्ञान-प्राप्ति का प्रयासी । ग्राप्तास विद्या का खोजी । २ ग्रापने श्रारमा में प्रसन्न रहने वाला ।—ग्राशिन्, (पु०) मह्न्ती जो ग्रापने वचों के। खा जाया करती है ।—

थ्राश्रयः, (पु॰) श्रपने उपर निर्भर रहने वाला । —उद्भवः, (पु॰) १ पुत्र । कामदेव ।—उद्भवा, (स्त्री०) पुत्री।—उपजीविन्,(पु०) १ त्रपने परि-श्रम से उपार्जित श्राय पर रहने वाला । २ दिन में काम करने वाला मज़दूर । ३ श्रपनी पत्नी की कमाई खाने वाला । ४ नाटक का पात्र । सार्व-जनिय अभिनेतृ।—काम, (वि ) १ आत्मा-भिमानी । श्रहङ्कारी । २ केवल । ब्रह्म या पर-मात्मा की भक्ति करने वाला।-गुप्तिः, (स्त्री॰) गुफा। मांद।---प्राहिन् (वि०) स्वार्थी। लालची ।—घातः, (पु०) १ श्रात्महत्या । २ धर्मविरोध।--- घातिन्, ( पु॰ )-- घातक, (पु॰) ग्रात्महत्या। २ धर्मविरोधी।—घोषः, (पु०) १ सुर्गा। कुक्टा२ काक। कै।वा।— जः, ( पु॰ )—जन्मन्, ( पु॰ )—जातः, ( पु॰ )—प्रभवः ( पु॰ )—सम्भवः, ( पु॰ ) १ पुत्र । २ कामदेव । — जा (स्त्री०) १ पुत्री । २ तर्कशक्ति । समक्ते की शक्ति या समक । बुद्धि।--जयः, (पु॰) श्रपने श्रापके। जीतना। जितेन्द्रियत्व ।--ज्ञः,--विद्र, ( पु॰ ) श्रात्म-ज्ञानी। ऋषि।—ज्ञानं, (न०) श्रात्मा श्रीर परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान । २ सत्यज्ञान । -- तत्त्वं, ( न० ) जीव या श्रात्मा का अथवा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान ।—त्यागः, ( पु॰ ) १ श्रात्मोत्सर्ग । २ श्रात्मनाश । श्रात्मधात ।---त्यागिन्, ( पु॰ ) १ श्रात्मघात । श्रात्महत्या । २ स्वधर्मत्याग । — त्रागां, (न०) १ त्रात्म-रत्ता । २ शरीररत्तक । बाड़ी-गार्ड ।—दर्शः, ( पु॰ ) दर्पण । त्राईना ।—दर्शनम्, ( न॰ ) १ श्रपना दर्शन करना । श्रात्मज्ञान । सत्य ज्ञान । —द्रोहिन् ( वि॰ ) अपने अंपर अत्याचार करने वाला । २ श्रात्मघाती ।—नित्य, (वि०) श्रत्यन्त प्रिय।—निवेदनम्, (न०) अपने आपको समर्पण करना । श्रात्मसमर्पण ।- निष्ठ, ( वि॰ ) सदैव त्रात्मविद्या की खेाज में रहने वाला l—प्रशंसा. (स्त्री०) त्रात्मरलाघा । त्रपनी वदाई ।--वन्धुः, —वान्धवः, (पु॰) श्रपने नातेदार । धिर्मशास्त्र में नातेदारों के अन्तर्गत इतने लोगों की गणान है।

आत्मनातुः स्वमुः पुत्रा आत्मिष्तुः स्वमुः मुताः । खारममातुषपुत्रादच विशेषा ह्यारमयान्यवाः॥ अर्थात् मासी का पुत्र । दुन्ना का पुत्र श्रीर मामा का पुत्र । ] - बोधः, ( पु॰ ) श्रात्मज्ञान । २ श्राध्यात्मिकज्ञान ।—भृः,—श्रानिः, ( ९० ) १ ३ ब्रह्माकानाम । २ विष्णुकानाम । ३ शिव का नाम। ४ कामदेव। ४ पुत्र।—भूः, (र्न्जा०) ९ पुत्री । २ प्रतिमा । ३ बुद्धि ।—मात्रा, (स्त्री०) परमात्मा का एक श्रंश :--गानिन्. ( वि० ) १ श्रारमसम्मान रचने वाला । २ श्रभिमानी ।--याजिन, (वि०) जो श्रपने लिये या श्रपने की यत्ति दे। (पु॰) सब में अपने की देखने वाला। श्रात्मदर्शी विद्वान्।—लाभः, ( पु॰ ) जन्म । उत्पत्ति पेदायश ।—वञ्चक, (वि०) श्रपने श्रापके। धोग्बा देने वाला ।—बधः,—बध्या, ---हत्या, ( स्त्री॰ ) श्रात्मवात । --वशः, ( पु॰ ) च्रात्मसंयम । च्रात्मशासन ।—विद, ( पु॰ ) बुढ़िमान पुरुप । ज्ञानी । —विद्या ( र्छो ॰ ) श्राध्यात्मिक विद्या :—वीरः ( पु॰ ) १ पुत्र । २ पत्नी का भाई । साला । ३ ( नाट्य-शात्र में ) विदूपक ।—-वृत्तिः, ( स्त्री॰ ) १ हदय की परिस्थिति। —शक्तिः, (स्री०) श्रपनी सामर्थ्य । —ऱ्ताघा,—स्तुतिः, (स्त्री॰) श्रपनी वड़ाई। शेन्वी । डींग ।—संयतः, ( पु॰ ) श्रात्मवशत्व । —सम्भवः, —समुद्भवः ( पु॰ ) १ पुत्र । २ कामदेव । ३ व्रह्मा । विष्णु । शिव की उपाधि । —मम्भवा, —समुद्भवा (स्त्री०) १ पुत्री । २ बुद्धि।—सम्पन्न, (वि॰) स्वस्थ। धीरचेता । संयत । धतात्मा । २ बुद्धिमान । प्रतिभाशाली । —हननं, (न॰)—हत्या (स्त्री॰) त्रात्म-घात । खुदकुशो ।—हित, ( वि॰ ) श्रपना लाभ। श्रपना फायदा।

भ्रात्मना ( श्रन्यया॰ ) स्वयमर्थक रूप से उसका प्रयोग होता हैं । यथा—

श्रय चास्तमिता त्वमात्मगा ।

रामायण । श्र्यात्मनीन (वि॰) १ निज से सम्बन्ध रखने वाला । निज का । श्रपना । २ श्रात्महितकर । द्यात्मनीनः ( पु॰ ) १ पुत्र । २ साला । ३ विदृपक । द्यात्मनेपदं ( न॰ ) १ संस्कृत व्याकरण में धातु में लगने वाले दो तरह के प्रत्ययों में से एक । २ त्यात्मनेपद प्रत्यय के लगने से वनी हुई किया । द्यात्मनेपरि ) १ जो श्रकेला श्रपने के। पाले । २ द्यात्मन्भरि ) जो विना देवता पितर श्रौर श्रतिथि के। निवेदन किये भोजन करे । ३ उदरं-भरि । पेटू । स्वार्थी । लालची।

प्रात्मवत् (वि॰) १ धतात्मा। संयतः। धीरचेता।
२ बुद्धिमानः [संयमः। बुद्धिमत्ताः।
ध्यात्मवत्ताः (खी॰) धीरताः। धतात्मताः। श्रात्मदात् (श्रव्यया॰) श्रपने श्रधिकारं में। श्रपने
वशः में।

श्चान्यंतिक ( वि॰ ) [ स्नी॰—श्चात्यंतिकी, श्चान्यन्तिक ) श्चात्यन्तिकी] १ लगातार । श्रवि-रत । श्चनन्त । स्थायो । श्रविनाशी । २ वहुत । श्रतिशय । सर्वाधिक । ३ परम । प्रधान । महान् । सम्पूर्ण । विल्कुल ।

श्रान्यियक (वि॰) [स्त्री॰ — श्रात्यियकी ] १ नारा कारी । विपत्तिकारी । पीड़ाकारी । दुःखद । २ श्रमाङ्गलिक । श्रश्चम । ३ जरूरी । श्रत्यन्त श्रावश्यक ।

श्रात्रेय (वि॰) श्रत्रि के वंश का। श्रत्रिका। श्रत्रि से उत्पन्न। [की पत्नी। ३ रजस्वला स्त्री। श्रात्रेयी (खी॰) १ श्रत्रि के वंश में उत्पन्न स्त्री। २ श्रत्रि श्रात्रेयिका (स्त्री॰) रजस्वला स्त्री।

त्राथर्वण (वि॰) [ स्त्री॰—प्राथर्वणी ] स्रथ-वंवेद से निक्ता हुत्रा या प्रथर्ववेद का।

श्राथर्वगाः (पु॰) १ श्रथर्वण वेद को जानने वाजा ।

बाह्मण । २ श्रथर्वण वेद । ३ गृहचिकित्सक ।

पुरोहित । [बाह्मण ।

श्राथर्विणिकः (पु॰) श्रथर्वण वेद पदा हुग्रा

श्रादंशः (पु॰) १ दाँत । २ काटने की किया । काटने

से पैदा हुत्रा घाव ।

श्चादरः (पु॰) १ सम्मान । प्रतिष्ठा । मान । इंज़्जत । २ ध्यान । मनेयोग । मनेविशेश । ३ उत्सुकता । श्वभिलापा । ४ उद्योग । प्रयत्न । ४ श्वारम्भ । शुरूश्चात । ६ प्रेम । श्रनुराग । श्राद्र्यां (न०) श्राद्र सत्कार । श्राद्र्यः (पु०) १ दर्पण । श्राईना । २ मूल अन्थ जिससे नक् की जाय । नमुना । बानगी । ३ प्रतित्तिपि । ४ टिप्पणी टीका । भाष्य । विवरण । श्रर्थे ।

त्र्यादर्शकः ( ५० ) दर्पण । त्र्याईना । शीशा । त्र्यादर्शनम् ( न० ) १ दिखावट दिखाने के लिये सजावट । २ दर्पण ।

श्रादहनम् ( न० ) १ जलन । २ चोट । ३ हनन । ३ तिरस्कार । गरियाना । ४ कवरस्तान । ४ रमशान। श्राद्गानं (न०) १ यहण । स्वीकृति । पकड़ । २ श्रार्जन । प्राप्ति । ३ ( रोग का ) लच्चण ।

द्र्याद्[यिन् ( वि॰ ) लेना । प्राप्त करना । द्र्यादि ( वि॰ ) १ प्रथम । प्रारम्भिक । त्र्यादि कालीन ।

२ मुख्य। प्रधान। प्रसिद्ध। ३ त्रादिकाल का। —-श्रन्त ( वि० ) जिसका त्रारम्भ त्रौर समाप्ति हो । शुरू ग्रौर श्रखीर वाला ।—ग्रान्तं, ( न० ) श्रारम्भ श्रौर समाप्ति । करः, —कर्त्, —कृत्, (पु॰) सृष्टिकर्त्ता । ब्रह्म की उपाधि विशेष ।— कविः, (पु०) ब्रह्म और वाल्मीकि की उपाधि विशेष ।--काग्रङं, (न०) वाल्मीकि रामायण का प्रथम अर्थात् बालकारह। --कारणं, (न०) सृष्टि का मूलकारण सांख्यवाले प्रकृति की श्रीर नैयायिक पुरुप की त्रादिकारण मानते हैं। - काव्यं ( न० ) वाल्मीकि रामायण ।—देवः ( पु॰ ) १ नारायण या विष्णु । २ सूर्य । ३ शिव ।—दैत्यः ( पु० ) हिरएयकशिपु की उपाधि।—पर्वन् (न०) महाभारत के प्रथमपर्व का नाम । ---पुरुषः, या — पूरुषः, (पु॰) विष्णु । नारायण् ।—बलं, ( ন০ ) जनन शक्ति ।—भवः ( पु० ) १ ब्रह्मा की उपाधि । २ विष्णु का नाम । ३ ज्येष्ठ भ्राता।--मृतं, ( न० ) त्रादिकारण।--दराहः ( पु॰ ) विष्णु भगवान की उपाधि ।— शक्तिः (स्त्री॰) माया की सामर्थ। दुर्गा की उपाधि। —सर्गः ( पु॰ ) प्रथम सृष्टि ।

श्रादितः ) ( अन्यया॰) प्रथमतः । अन्वलन । श्रादी ) श्रादितेयः ( पु॰ ) ९ अदिति के सन्तान । २ देवता । श्रादित्यः ( पु० ) १ श्रदिति-पुत्र । देवता । २ द्वादश श्रादित्य । ३ सूर्य । भास्कार । ४ विष्णु का पांचवा श्रवतार ।— मगुडलं, (नः) सूर्य का घेरा ।— सुनुः, ( पु०) १ सूर्यपुत्र । २ सुत्रीव का नाम । ३ यम । ४ शनियह । ४ कर्ण का नाम । ६ सावर्ण नाम के मनु । ७ वैवस्वत मनु ।

श्राद्निवः ( पु॰ ) ) श्राद्गिनवः ( पु॰ ) ( १ दुर्भाग्य। वद्किस्मती। विपत्ति। श्राद्गिवम्( न॰ ) ( २ श्रपराध। द्राप। श्राद्गिवम्( न॰ ) )

त्रादिम (वि॰) प्रथम। त्रादिकालीन। श्रसली। श्रादीपनम् (न॰) १ त्राग में जलाना। २ सड़काना। ३ किसी उत्सव के श्रवसर पर दीवाल की पुताई श्रीर फ़र्श की लिपाई।

घ्राहृत (व॰ रू॰) सम्मानित । त्राद्र किया गया । घ्रादेवनम् (न॰) १ जुत्रा । २ जुत्रा का पांसा । ३ चौसर की विछात । ४ जुत्राघर ।

श्रादेशः ( पु॰ ) १ श्राज्ञा । हुक्म । २ निर्देश । नियम। २ वर्णन । सूचना । विज्ञप्ति । ४ भविष्यद्वाणी । ४ व्याकरण में श्रज्ञरपरिवर्तन ।

श्चादेशिन् (वि॰) १ श्राज्ञा देने वाला । हुक्म देने वाला । २ उभाइने वाला । उकसाने वाला । ( पु॰ ) १ श्राज्ञा देने वाला । सेनापति । २ ज्योतिपी ।

श्राद्य (वि॰) १ प्रथम । प्राथमिक । २ सर्वप्रधान । मुख्य । श्रुगुग्रा ।—कविः (पु॰) वाल्मीकि ।

ष्राद्या (स्त्री॰) १ दुर्गा की उपाधि । २ मास की प्रथम तिथि।

ष्ट्राद्यं (न॰) १ त्रारम्भ । २ श्रनाज । भोज्य पदार्थं । श्राद्युन (वि॰) १ निर्लंज्जता पूर्वक । वेशर्मी से । २ पेटू । मरभुका । भूखा । बुभुत्ति ।

थ्राद्योतः ( ५० ) प्रकाश । चमक ।

आधमनम् ( न॰ ) १ श्रमानत । बंधक । २ विक्री के माल की बनावटी चढ़ी हुई दर।

घ्याधर्मग्यं ( न० ) कर्ज़दारी।

आधर्मिक (वि०) वेईमान । अन्यायी।

ग्राधर्षः (पु०) १ तिरस्कार ।२ वरजोरी की हुई चोट । श्राधर्षग्रम् ( न० ) १ सज्ञा । दरह । २ खरडन ।

३ चोटिल करना।

श्राप्रिपित (व० कृ०) १ चोटिल किया हुआ। २ वहस में हराया हुआ । ३ सज़ायाप्रता।

श्राधानम् ( न० ) १ रखना । ऊपर रखना । २ सेना । प्राप्त करना । फिर से लेना । वापिस लेना । ३ हवन के श्रग्नि को स्थापित करना । ४ करना । बनाना । १ भीतर टालना । देना । ६ पैदा करना । नैयार करना । ७ वंधक । धरोहर । श्रमानत ।

श्राधानिकः ( पु॰ ) गर्भाधान संस्कार ।

थ्राधारः (पु॰) १ श्राश्रय । शासरा | सहारा शवलंब | २ व्याकरण में श्रक्षिकरण कारक। ३ थाला। ध्रालयाल । ४ पात्र । ४ नीव । बुनियाद । मूल । ६ ( गोगशास्त्र में वर्षित ) मुलाधार । ७ वॉध । र्यथ । = नहर ।

द्याधिः (पु॰) १ मन की पीड़ा । २ शाप । श्रकोसा । विपनि । ३ वंधक । धरोहर । ४ स्थान । शावास-स्थान । १ टिकाना । स्थान । ६ कुटुम्य के भरग् पोपण के जिये चिन्तित मनुष्य ।—झ, (वि॰) पीड़ित।-भोगः ( पु॰ ) भोगवंधक।-स्तेनः ( पु॰ ) बंधक धरी हुई वस्तु का, विना वस्तु के मालिक की श्रनुमित के भोग करने वाला।

ब्राधिकरिएकः ( पु॰ ) न्यायाधीश। जज। श्राधिकारिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—ग्राधिकारिको ] ९ सर्वप्रधान । सर्वेरिकृष्ट । २ सरकारी दफ़्तर सम्बन्धी ।

द्याधिक्यं ( न॰ ) १ बहुतायत । **प्रधिकता** । ज्यादती । २ सवेांक्ष्टता । सर्वोपरिता ।

श्राधिदैविक (पु॰) [ की॰-श्राधिदैविकी ] १ देवताकृत । देवतायां द्वारा प्रेरित । यत्त, देवता, भूत, प्रेत श्रादि द्वारा होने वाला । २ प्रारन्ध से उत्पन्न ।

श्राधिपत्यं ( न॰ ) १ प्रभुत्व । स्वामित्व । श्रधिकार । २ राजा के कर्त्तव्य । यथा ।

''पापहोः पुत्रं प्रजुद्दवाधिपत्ये।"

महाभारत ।

ग्राधिमौतिक (वि॰) [स्री॰-ग्राधिमौतिकी] च्याघ्र सर्पादि जीवों द्वारा कृत (पीड़ा)। जीव

श्रयवा शरीर धारियों द्वारा प्राप्त । तखों से उत्पन्न । प्राणि सन्यन्धी। प्राधिराज्यं ( न० ) राजकीय । श्राधिपत्य । सर्वेश्रेष्ठ प्राधिवेद्निकं (न॰) सम्पत्ति। प्रथम स्त्री का धन जो पुरुप द्वारा दूसरी खी से विवाह करने पर उसे दिया जाय। विष्णु स्मृति में लिखा है यम द्वितीयविवादार्चिना पूर्वितिये पारितोषिकं भनं दत्तं तदाधिवदनिकं॥

थ्राधुनिक (वि॰) [ खी॰ -- थ्राधुनिकी ] श्रव का। हाल का। श्राजकल का। साम्प्रतिक । नवीन। वत्तेमान काल का । इदानीन्तन ।

ष्ट्राश्चीरगः ( ५० ) हाथीसवार श्रथवा महावत । प्राध्मानम् (न०) १ घौकनी से घौकना। फूकना। ( प्रालं ० ) वाड़ । २ शेखी । डींग । ३ घौकनी । ४ पेट का फलना । जलंघर रोग ।

म्राध्याभिक (वि॰) [ खो॰—ग्राध्यात्मिकी ] अहमासम्बन्धी। पवित्र । २ परमात्मा । ३ शात्मलम्बन्धी । ४ मन से उत्पन्न (दुःख, शोक) श्राध्यानम् (न०) १ चिन्ता । फिक । २ शोकमय स्मृति । ३ ध्यान ।

ग्राध्यापकः ( पु॰ ) शिचक । दीचागुरु । श्राध्यासिक (वि॰) [ स्त्री॰--श्राध्यासिकी ] श्रध्यास से उत्पन्न ।

प्राध्यनिक (वि॰) [ स्त्री॰—ध्राध्वनिकी ] यात्री। यात्रा करने में चतुर । यात्रा करने वाला ।

श्राध्वर्यव (वि॰) [स्री॰—श्राध्वर्यवी] श्रध्वर्युं सम्बन्धी श्रथवा यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने वाला।

म्राध्यर्ययम् (न॰) १ यज्ञ में कार्यविशेष । २ विशेषतः घ्रध्वर्यु का कार्य करने वाला गाह्मण । ३ यजुर्वेद जानने वाला।

थ्रानः (पु॰) १ स्वांस लेना । वायु को भीतर खींचना । २ फूंकना ।

थ्रानकः ( पु॰ ) १ नगाड़ा । यहा डोल । २ गरजने वाला वादल।—दुन्द्भिः ( पु॰ ) श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव जी की उपाधि।—दुन्द्भि या —दुन्दभी, (स्त्री०) वड़ा ढोल । नगाड़ा ।

ग्रानितः (स्त्री॰) सुकना। नीचा होना। प्रणाम। ३ सम्मान । श्रातिथ्य । श्रतिथि सत्कार ।

सं० श० कौ०-१७

श्रानद्ध (वि०) १ वंधा हुन्ना । गसा हुन्ना । २ मल-धारण करना। श्चानद्धः (पु॰) १ ढोल । २ पोशाक । परिच्छद श्चाननम् (न०) १ मुँह । चेहरा । २ श्रध्याय । परिच्छेद । श्चानन्तर्यम् (न०) श्रनन्तर । श्रन्तर । समीप । निकट । ञ्चानन्त्यम् ( न० ) ३ असीमत्व । २ अनन्तत्व । ३ ग्रमरत्व । ४ ऊर्ध्वलोक | स्वर्ग । भावीसुख । भ्रानन्दः ( पु० ) १ हर्षे । सुख । प्रसन्नता । २ ईश्वर । वहा। शिव का नाम।--काननम्, - घनं (न०) काशीपुरी । बाराणसीपुरी ।--पटः ( पु० ) वर के वस्र । -पूर्मा (वि०) परमानन्द से भरा हुत्रा । -पूर्गाः ( पु० ) परवहा ।-प्रभवः, ( पु॰ ) वीर्य । धातु । श्रानन्द्थु (वि॰) प्रसन्नता । हर्पपूर्ण । श्चानन्द्थुः ( ५० ) प्रसन्नता । हर्ष । भ्रानन्दन (वि॰) प्रसन्न करते हुए । श्रानन्दित करते हुए। ञ्चानन्दनम् ( न॰ ) १ प्रसन्न करना । श्रानन्दित करना। २ प्रणाम करना। नमस्कार करना। ३ त्राते जाते समय मित्रों का शिष्टोचित कुशल प्रश्नादि पूंछ कर उपचार करना। श्रानन्दमय (वि॰) हर्पप्रित । सुख से पूर्ण 🛏 कोपः ( पु॰ ) शरीर के पाँच कोपों में से एक । ग्रानन्द्रमयः ( पु० ) परब्रह्म । श्रानन्दिः ( पु० ) १ प्रसन्नता । हर्ष । २ कौतूहल । श्चानन्दिन् (वि॰) १ प्रसन्न। हर्पित । २ प्रसन्नकर । ञ्चानर्तः ( पु॰ ) १ नाचघर । नृत्यशाला । रंगभूमि । २ युद्ध । लड़ाई । ३ सौराष्ट्र देश का दूसरा नाम अर्थात् काठियावाड् । ४ सूर्यवंशी एक राजा का नाम, जो राजा शर्याति का पुत्र था। श्रानर्थक्यं (न०) १ निरर्थंकता । वेकारपन । २ श्रयोग्यता । ग्रानायः ( पु॰ ) जाल। भ्रानायिन् ( पु॰ ) मलुग्रा । धीवर । मल्लाह । ध्यानाय्यः ( पु॰ ) दत्तिणाझि । ग्रानाहः (पु०) १ वंधन । २ कोष्टबद्धता । कव्जियत । ३ (वस्र की) चौड़ाई या थ्रर्ज।

भ्रानिल (वि॰) [स्री॰-प्रानिली] वायु से उत्पन्न । वातल । य्रानिलः । ( पु॰ ) हत्तुमान या भीम का नाम। श्रानितिः । भ्रानील ( वि॰ ) कार्लौहा। हल्का नीला। भ्रानीलः ( पु॰ ) काला घोड़ा । थ्रानुकृतिक (वि॰) [ स्त्री॰ – श्रानुकृतिकी ] उपयुक्त । सुविधाजनक । एकसा । ग्रानुकूल्यं ( न॰ ) १ श्रनुकूतता । उपयुक्तता । २ अनुम्रह । कृपा । ग्रानुगत्यम् ( न० ) परिचय । जानपहचान । हेलमेल । थ्रानुगुग्यम् ( न० ) श्रनुकृतता । उपयुक्तता । दिहाती । ग्रामीण । समानता । बरावरी । थ्रानुत्रामिक (वि॰) [ खी॰—ग्रानुत्रामिकी ] द्यानुनासिक्यम् ( न० ) **त्रनुनासिकता** । थ्रानुपदिक (वि॰) [ खी॰—ग्रानुपदिकी ] १ पीछा करते हुए । श्रनुगमन करते हुए। २ श्रध्ययन करते हुए । आनुपूद (न॰) । १ शैली । परिपाटी । कम । घ्रानुपूर्वम् (न॰) । रीति । २ वर्णकम । घ्रानुपूर्वो (खी॰) घानुपूर्व ( श्रन्यया० ) एक के वाद दूसरा। श्रानुपूर्वे्ग यथाक्रम । **थ्रानुपू**व्य श्रानुपूक्यंग थ्रानुमानिक ( वि॰ ) [ छी०—थ्रानुमानकी ] **अनुमान प्रमाण से सम्बन्ध रखने वाला ।** श्रनुमानलभ्य । ३ संख्या । श्रटकल पन्चू **। भ्रानुमानिकम् (न०) सां**ख्य शास्त्र में कहा गया प्रधान । भ्रानुयात्रिकः ( पु० ) भ्रनुयायी । चाकर । श्रानुरक्तिः ( स्त्री० ) प्रीति । श्रनुराग । थ्रानुलोमिक (वि॰) [ खी॰-−श्रानुलोमिकी ] १ क्रमानुयायी।क्रम से काम करने वाला । २ **अनुकूल** । श्रानुलोस्यम् (न०) १ स्वाभाविक क्रम । ठीक क्रम । २ कमानुगत कम।३ श्रनुकूलता। श्रानुवेश्यः (५०) श्रपने घर के समीप ही रहने वाला

भ्रानुश्रविक (वि॰) जिसकी परंपरा से सुनते चले

श्राये हो। िवैदिक कर्मानुष्ठान । ग्रानुश्रविकः (पु॰) वेद में विधान किया हुआ । यानुपंगिक ) (वि॰) [ ची॰—यानुपंगिकी, श्रानुपङ्गिक ∫ श्रानुपङ्गिकी ] १ साथ साथ होने वाला। २ ग्रनिवार्य। ग्रावश्यक। ३ गाए। ४ श्रनुरक्त। शौकीन । १ विपयक । सम्बन्धी । यथे।चित । सुन्यवस्थित । ६ ग्रंडाकार । ७ अन्तर्भुक्त । उपलब्ध । श्रानृप ( वि॰ ) [स्त्री॰—ग्रानृपी] १ पानी वाला । दलदली। नम । २ दल दल में उत्पन्न हुआ। प्रानृपः ( पु॰ ) वह जीव जिसे दल दल या जल में रहना पसंद हो ( जैसे भैंसा, भैस। ) थ्रानृग्यम् ( न० ) श्रऋणता। कर्ज्ञ से वेबाक होना। 🔵 ( वि॰ ) कृपालु । दयावान । ध्यनृशंस्य ∫ रहमदिल 🖟 थ्रानृश्ंसम् । १ रहमदिली। २ कृपालुता । ३ ञ्चानृशस्यम् ∫ दया। रहम। तरस। धानैपुर्ग } (न॰) श्रकुशनता । सूदता । धानेपुरायं } द्यांत 🕽 (वि॰) [ स्त्री॰—द्यांति, द्यान्ति ] श्चान्त ∫ श्रन्तिम । श्रन्त का । र्घातम् । ( ग्रन्यया० ) पूर्णतः । श्रन्ततः । ध्यान्तम् 📗 र्थ्यांतर । (वि०) १ भीतरी । गुप्त । छिपा हुत्रा । ध्यान्तर ∫ २ ग्रत्यन्त भीतरी । भीतर का । श्रांतरम् ( न० ) अभ्यन्तरीण स्वभाव। श्रान्तरम् र्थ्यातरिक्त ) ( वि॰ ) १ व्याम सम्बन्धा । श्रान्तरिक्त ( श्राकारी <u>।</u> स्वर्गीय । नैसर्गिक । २ ्रातराद्य । स्वर्गीय । त्रातराद्य जिल्ला । त्रान्तरीद्य जिल्ला े (न०) आकाश । आसमान । श्रान्तरिक्तम् ∫ पृथिवी श्रौर श्राकाश के वीच का स्थान । आत्रगाणक } (वि०)शामिल। सम्मिलित । स्रान्तर्गाणिक } ष्ट्रांतर्गेहिक ) (वि॰) घर के भीतर होने वाला ष्ट्रान्तर्गेहिक ) या उत्पन्न । ध्रांतिका, ग्रान्तिका (स्त्री०) बड़ी बहिन। (धा०प०) दोलयती, ष्रांदोल, ग्रान्दोल

दोलित ] १ भूलना ! इधर उधर डोलना । २ हिलना। काँपना। श्रांदोलः (पु०) १ भूलना । भूला । २ कंपकपी । श्रांधसः ( पु॰ ) आत का माँड़ या माँड़ी । श्रान्धसः 🐧 💡 ( पु॰ ) रसोइया । पाचक । **थ्रान्धसिकः** र्घ्यां विष्यं } (न०) ग्रंधापन । श्रांघ ) (वि०) ग्रान्ध्र देशीय । तिलंगाना िदेश का। ग्रान्त्र श्रांध्रः ( पु० ) तिलंगाना देश। भ्रान्वयिक (वि॰) [स्त्री॰--भ्रान्वयिकी] १ कुलीन । **अच्छे कुल में उत्पन्न । अच्छी जाति का। २** सुन्यवस्थित । नियमित । थ्रान्वाहिक (वि०) [स्त्री०--ग्रान्वाहिकी ] नित्य होने वाला ( कुल्य ) । नित्य ( कर्म )। अन्वीत्तिकी ( छी०) १ तर्कशास्त्र । न्याय दर्शन । २ श्रात्मविद्या । ब्राप् (धा॰प॰) [ श्राप्तोति । श्राप्त ] १ श्रप्त करना । पाना । २ पहुँचना । मिलना । ( श्रागे गये हुए के। पीछे जा कर ) पकड़ लेना। ३ व्यास होना । छेक लेना । ४ अनुमति देना । द्यापकर (वि॰) िस्त्री॰—ग्रापकरी ] ग्रप्नी-तिकर । उपद्रवकारी । श्चापक (वि०) कचा । अधिसका । ध्यापक्षम् ( न० ) रोटी । चपाती । घ्रापगा (स्त्री०) नदी । सरिता। भ्रापगेयः ( पु॰ ) नदीपुत्र । भीष्म या कृष्ण की उपाधि । श्चापर्गाः (पु०) दूकान । हाट । वाज़ार । श्रापिएक (वि॰) [स्त्री॰—श्रापिएकी ] व्यापार सम्बन्धी । वाणिज्य सम्बन्धी । िविकेता। भ्रापिंगकः (५०) दूकानदार। न्यापारी। न्यवसायी। भ्रापतनं (न०) १ श्रागमन । समीप श्रागमन । २ घटना । हादसा । ३ प्राप्ति । उपलन्धि । ४ ज्ञान ।

४ स्वाभाविक परिणाम।

भ्रापीनम् ( न॰ ) सन के ऊपर की धुंडी। थन। ऐन। | ग्राप्य ( वि॰ ) ३ जल सम्बन्धी। २ प्राप्य।

थ्रापतिक (वि॰) [स्त्री॰-ग्रापतिकी] इत्तिका-किया। अचानक । देवी। ध्यापतिकः ( पु॰ ) बाज पत्ती। श्रापतिः (स्त्री॰) १ परिवर्तन । २ प्राप्ति । ३ सङ्घट। श्राफत । विपत्ति । ४ ( दर्शन में ) श्रनिष्ट प्रसङ्ग । श्रापद् ( स्त्री॰ ) विपत्ति। सङ्कट ।—कालः, ( पु॰ ) सङ्कट का समय। कष्ट का समय।—गत,— थ्रस्त,—प्राप्त, (वि॰) १ विपत्ति में फँसा हुआ। २ ग्रभागा । कमबढ़त । —धर्मः, ( पु० ) वे कृत्य जो साधारण समय में शास्त्रविरुद्ध होने पर भी विपत्ति काल में किये जा सकते हैं। श्रापदा ( स्त्री० ) विपत्ति । सङ्कट । थ्रापनिकः (५०) १ पन्ना । नीलम । पुखराज । २ भ्रापन्न (व॰ कृ॰ ) १ प्राप्त । उपलब्ध २ गिरा हुत्रा । सुवतिला। —सत्त्वा, (स्त्री०) गर्भवत्ती स्त्री। भ्रापमित्यक (वि०) वदले में पाया हुन्ना। श्रापराह्विक (वि॰) [स्त्री॰-श्रापराह्विकी] देापहर श्रापस् (न०) १ जल। पानी । २ पाप । ध्यापातः (पु॰) १ अर्रांकर गिरना । आक्रमण । उतार । (सवारी से) उत्तरना। २ गिरना। पटकना। श्रधःपात । ३ किसी घटना का श्रचानक होना । द्यापाततः ( श्रन्यया० ) श्रकस्मात् । श्रचानक । २ अन्त की। आख़िरकार। श्रापादः ( पु॰ ) १ प्राप्ति । उपलब्धि । २ पुरस्कार । इनाम । पारिश्रमिक । ष्प्रापाद्नम् ( न० ) पहुँचना। लाना। की शराव की दूकान। श्रापातिः ( ५० ) जूं । चीत्तर । जुर्शां । चितुए । श्रापीडः ( ५० ) १ तंग करना । घायल करना । २ दबाना । निचोदना । ३ सीसफूल । ४ हार । माला । श्रापीन (व॰ रू०) मौटा ताज़ा। मज़बूत। श्रापीनः ( ५० ) कृप । कुश्राँ । ईनारा ।

श्रापूपिक (वि॰) [स्त्री॰—श्रापूपिकी ] १ श्रन्छे पुए वनाने वाला। २ पुत्रा खाने का श्रादी। श्रापृपिकः ( पु॰ ) रसेाइया । नानवाई । हलवाई । ध्यापूपिकं ( न० ) पुत्रों का ढेर । धापूष्यः ( ५० ) १ श्राटा । चून । मांडा हुश्रा मीठा श्राटा जिससे पुत्रा बनाये जाय । २ सत्तू । आपूरः ( ५० ) १ वहाव । घार । प्रवाद । २ पूर्ण करना । भरना । **ष्ट्रापूर्**सम् ( न० ) पूर्ण करना । भरना । श्रापूर्षं ( न॰ ) धातु विशेष । रांगा या टीन । श्रापृच्छा १ वार्तालाप। २ विदाई। श्रन्तिम रवानगी। ३ कै।तुहल । श्रापोशनः, (पु॰) मंत्र विशेष जो भोजन करने के पूर्व और पीछे पढ़े जाते हैं। वे ये हैं। भोजन के श्रारम्भ में पढ़ा जाने वाला मंत्र ---"श्रमृतो पस्तरणमसि स्वाद्दा"। भोजने।परान्त का मंत्र-अपृतापिधानमि स्वाहा। श्राप्त (व० छ० ) १ प्राप्त । पाया हुत्रा । हासिल । हासिल किया हुश्रा । २ पहुँचा हुश्रा । ३ विश्वास । ४ ग्रन्तरंग।गोप्य। सचा ( मनुष्य )। ४ घनिष्ट। परिचित । ६ युक्तियुक्त । समभदार ।--काम, (वि॰) पूर्णकाम । जिसकी सव कामनाएँ पूरी हो चुकी हों।—कामः, ( पु॰ ·) परब्रह्म । —गर्भा, (स्त्री॰) गर्भवती स्त्री।—वचनम्, (न०) विश्वस्त पुरुष के वचन ।-वाच, (वि०) विश्वास करने योग्य। ऐसा पुरुष जिसके वचन प्रामाणिक माने जा सकें। (स्त्री०) १ विश्वस्तया मातवर पुरुप की सलाह । २ वेद या श्रुति । स्मृति । इतिहास । पुराण ।—श्रुतिः ( स्त्री॰ ) १ वेद । २ स्मृति। श्राप्तः ( पु॰ ) १ विश्वस्त पुरुप । इतमीनान का श्रादमी । उपयुक्त पुरुष । २ सम्बन्धी । रिश्तेदार । मित्र। ि २ संसार त्यागी। श्राप्तम् ( न॰ ) १ भाज्य फल । बांट फल । लब्ध । थ्राप्तिः (स्त्री॰) १ प्राप्ति। उपलब्धि। २ पहुँच । मिलनभेंट। ३ योग्यता। सम्मान । ४ समाप्ति । परिपूर्णता ।

श्राप्यान ( व॰ कृ॰ ) १ मोटा । तगदा । रोयीला । मज़बृत । २ प्रसन्न । सन्तुष्ट । श्चाप्यानम् ( न० ) १ प्रीति । २ घाइ । बदती । श्चाप्यायनम् (न०)) १ पूर्ण करने या मीटा करने श्राप्यायना (स्त्री०) ∫ की किया । २ सन्तुष्ट करना । र श्रघाना । ३ श्रागे बट्ना ! उत्तति करना। ४ मुटाव । मोटापन । ५ पे।ष्टिक द्वाई । श्राप्रच्छनम् (न०) १ विदा मींगना । गमन के समय जाने की श्रमुमति लेना । २ स्वागत करना । ३ वधाई देना। आप्रपदीन ( वि॰ ) पैर तक लटकता हुआ (थ्रॅगा)। श्राप्तवः (पु०)) १ स्नान । हुवकी । गाता । ध्राप्तवनम् (न॰) ∫ २ चारो ध्रोर पानी का हिड्फाव।—बतिन, या—ध्याप्लुतवतिन् (पु०) गृहस्य जिसने ब्रह्मचर्याश्रम से निकल गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया हो । स्नातक । 🏻 🕻 वाढ़ । बृड़ा । प्राप्तावः ( पु॰ ) १ स्नान । मार्जन । २ जल की श्चाफृकं ( न० ) श्रकीम । श्चायद्ध ( व० कृ० ) १ वंधा हुग्रा । जकड़ा हुग्रा । २ गदा हुआ। ३ वना हुआ। ४ पाया हुआ। ४ रका हुआ। श्रावद्रम्(न०) १ वॉंधना। जोदना। २ जुर्या। प्रावदः ( पु॰ ) ∫ ३ त्राभूपण । ४ स्नेह । घ्रावंधः, घ्रावन्धः ( g॰ ) ्रे १ वंधन । वॉंधने श्रावंधनम्, श्रावन्धनम् ( न॰ )∫ की रस्सी । २ जुए का जेात । ३ गहना । शुङ्गार । ४ स्नेह ! थ्रावहः ( पु॰ ) १ चीर ढालना या खींच लेना । २ मार ढालना। भ्रावाधः ( पु॰ ) क्लेश । कष्ट । सन्ताप । हानि । ष्ट्रावाधा (स्त्री०) १ चोट। पीड़ा। कष्ट । २ मान-सिक छेश या सन्ताप । [सूचना । थ्रावोधनम् ( न० ) १ ज्ञान । समक्त । २ शिच्या । **ध्राव्द ( वि॰ ) वादल सम्वन्धी या बादल का ।** थ्राब्दिक ( वि० ) वार्षिक । सालाना । श्चाभरमां ( न० ) १ गहना । ज़ेवर । श्वज्ञार । २ पालन पोपण की क्रिया। श्राभा (स्त्री०) १ चमक । दमक । कान्ति । २ रूप । रंग । सौन्दर्य । ३ सादश्य । समानता । ४ छाया-चित्र । छाया । परछांई । प्रतिविम्व ।

श्राभागाकः ( ५० ) कहावत । श्राभापः (पु०) ३ सम्बोधन । २ उपोद्धात । भूमिका । ध्याभाषगाम् ( न० ) परस्पर कथोपकथन । बातचीत । प्राभासः ( go ) १ चमक । दमक । श्राव । २ निदि-ध्यासन । भावना । ३ समानता । सादश्य । ४ भलक । सिथ्याज्ञान । ४ तात्पर्य । श्रभिप्राय । ग्राभासुर } ग्राभास्वर } (वि॰) चमकीला । सुन्दर। ष्ट्राभासुरः ) ष्ट्राभास्वरः ) ( पु॰ ) चीसठ देवगण का समृह । थाभिचारिक (वि॰) [स्री॰-ध्राभिचारिकी] १ ऐन्द्रजालिक । याजीगर । श्रमानुपिक २ शापित । श्रभिपापित । श्रकोसा हुन्ना । श्राभिजन (वि॰) [ स्त्री॰—श्राभिजनी ] जन्म सम्बन्धी । ध्याभिजनम् ( न॰ ) कुलीनता । सत्कुलोद्भवता । प्राभिजात्यम् (न॰) १ कुलोनता । २ पद । ३ विद्वत्ता । ४ सौन्दर्थ । ष्ट्राभिधा (स्त्री०) १ शब्द । स्वर । २ नाम । श्राभिश्रानिक (वि॰) जो किसी कोप में हो। थ्राभिधानिकः ( पु॰ ) कोपकार । श्राभिमुख्यं (न०) १ श्रोर । तरफ । २ सामने होना । श्रामने सामने । ३ श्रानुकृल्य । त्राभिरूपकः ( ५० ) } सौन्दर्थ । सुन्दरता । त्राभिरूप्यम् ( न० ) } थ्राभिषेचनक (वि॰) [ छी॰—श्राभिषेचनकी ] श्रभिपेक सम्बन्धी । श्राभिहारिक (वि॰) [ खी॰-श्रभिहारिकी ] भेंट करने योग्य । चड़ाने योग्य । ध्याभिहारिकम् ( न० ) भेंट । चढावा । भ्राभीद्रायम् ( न॰ ) निरन्तर श्रावृत्ति । श्राभीरः ( पु॰ ) १ श्रहीर । ( बहुबचन में ) एक देश का नाम तथा उस देश के निवासी।---पहिलः,-पल्ली (स्त्री॰) श्रहीरों का गाँव। ध्याभीरी (स्त्री०) श्रहीरिन। श्राभील (वि॰) भयानक । भयप्रद । दरानेवाला । श्राभीलं ( न० ) चोट । शारीरिक पीड़ा । ध्राभुप्त (वि॰) जरासा मुदा हुआ। थोदा टेदा।

४ ग्रनुमति । ६ वार्तालाप । ७ सम्बोधन कारक ।

थ्रामंत्रणम् (न॰) ) १ बुलावा । न्योता । श्रामंत्रणा (स्त्री॰) ) २ विदाई । ३ वधाई ।

ग्राभागः ( पु॰ ) १ गोलाई । चक्कर । वृद्धि । सीमा । चौहद्दी । २ डीलडौल । ग्राकार । विस्तार । लंबाई चौड़ाई। ३ उद्योग। ४ सांप का फैला हुत्रा फन । १ भोगविलास । तृप्ति । थ्राभ्यंतर ) (वि॰) [स्त्री॰—ग्राभ्यन्तरी] भीतरी। ध्राभ्यन्तर ∫ श्रंदर का। भीतर की श्रोर। थ्राभ्यवहारिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—थ्राभ्यवहारिको ] खानेयोग्य । ग्राभ्यासिक (वि॰) १ ग्रभ्यास से उत्पन्न या श्रभ्यास का फल । २ श्रभ्यास । श्रावृत्ति । ३ समीपी। पड़ोस का। श्रभ्यासिक। ग्राभ्यद्यिक (वि॰) [स्री॰—ग्रभ्युद्यिकी] १ शुभक्तमें की वृद्धि के लिये । २ उच । शुभ। श्रावश्यक । श्राभ्युद्यिकम् ( न० ) किसी मङ्गल कार्य में पितरों के उद्देश्य से किया गया श्राद कर्म। भ्राम् ( अञ्यया० ) स्वीकारोक्तवाची अन्यय। भ्राम (वि॰) १ कचा। अधिसका। अनसम्हला। २ ग्रनपका।३ ग्रनसिका।४ ग्रनपचा।— च्याशयः, ( पु॰ ) पेट की वह थैली जिसमें खाया हुन्ना त्रन्न रहता है। पेट का ऊपरी भाग।--कुस्भः, (पु॰) कचा घड़ा। - गन्धि, (न॰) कच्चे माँस की या मुदें के जलने की गनिध।-उवरः, ( पु॰ ) एक प्रकार का ज्वर । -- त्वच (वि॰) कोमल चाम का।--रक्त, (न०) दस्तों की वीमारी जिसमें श्राँव गिरे।--रसः, ( पु॰ ) ग्रर्धजीर्ण भुक्तद्रव्य ।--वातः ( पु॰ ) श्रजीर्ग । श्रनपच ।—श्रूलः, ( पु॰ ) वायगोले का दर्द । आँव सुरेड़ का रोग । श्चामः ( पु॰ ) १ रोग । वीमारी । २ श्रजीर्ण । कोष्ट-बद्धता । ३ भुसी अलगाया हुआ अनाज ।

ध्रामंज्र । (वि॰) मनोहर । प्यारा । पेट की ध्रामञ्जु । मरोड़ ।

थ्रामंडः } (पु॰) रग्डवृत्त । रेंडी का रूख । थ्रामग्डः

श्रामनरयं } ( न॰ ) पीड़ा । शेकि । श्रामानरयं }

भ्रामंद्र ) (वि॰ ) गम्भीर स्वरवाला । गुड़गुड़ा-श्रामन्द्र ∫हटका। द्यामंद्रः । ( पु॰ ) हल्का गम्भीर स्वर । गुड़गुड़ा-श्रामन्द्रः∫ हट। श्रामयः ( पु॰ ) १ रोग । वीमारी । ग्रस्वस्था । २ चिति। चोट। भ्रामयाविन् (वि॰) वीमार । कव्जियत वाला । जिसको अनपच का रोग हो। श्रामरणांत (वि॰) [स्त्री॰—ग्रामरणा-श्रामरणान्त न्तिकी ] मृत्यु तक रहने नाला। श्रामरणांतिक ञानर्यातिक श्रामर्गान्तिक यावजीवन रहने वाला । श्रामदेः ( ५० ) कुचलना । पीस डालना । रगड़ डालना । थ्रामर्शः ( पु० ) ३ स्पर्शं करना । रगड़ना । २ परा-मर्श । सलाह । मशवरा । श्रामर्पः ( पु॰ ) ) क्रोध । कोप। रोप। गुस्सा। ञ्चामर्पणम् ( न०) ∫ श्रधीरता । श्रामलकः (पु॰) } श्राँवले का पेड़ । श्रामलकी (स्त्री॰) ष्ट्रामलकम् ( न० ) श्राँवले का फल । श्रामात्यः ( पु० ) दीवान । वज़ीर । मुसाहिब । म्रामानस्यं (न०) पीड़ा । शोक । श्रामित्ता (स्त्री॰) मठा। छांछ। तक। ग्रामिषं (न०) १ गोश्त । माँस । २ (त्रालं०) शिकार। श्राखेट। भोग्य वस्तु । ३ भोजन । चारा । दाना । ४ रिश्वत । उत्कोच । घुंस । ४ ग्रभिलापा । कामेच्छा । ६ भोगविलास । प्रिय या मनोहर भ्रामीलनम् (न०) नेत्रों का बंद करना या सूँदना। भ्रामुक्तिः ( स्त्री० ) पहनना । धारण करना । ( पोशाक याकवच।) ध्रामुखं ( न॰ ) १ ग्रारम्भ । २ ( नाट्य साहित्य में ) प्रस्तावना । ( अन्यया० ) सामने । आगे । थ्रामुष्मिक (वि॰) [स्त्री॰—ध्रामुष्मिकी] पर-लोक से सम्बन्ध रखने वाला । परलोक का ।

श्चामुप्यायम् ( वि॰ ) । [स्त्री॰ – श्चामुप्यायमी] श्रामुँप्यायगः ( पु० ) ∫ संकुलोद्भव । किसी प्रसिद्ध पुरुष का पुत्र। श्रामोचनम् ( न० ) १ खोल देना । टील देना । छोड़ देना । २ गिराना । निकालना । उडे़लना । २ वॉंघ रखना । भ्रामोटनम् ( न० ) कुचलना । पीस रालना । श्रामोदः (पु॰) १ हर्ष । श्रानन्द । प्रसन्ता । २ सुगन्धि । सुवास । श्रामे।दन ( वि॰ ) प्रसद्यकारक । हर्पप्रद । श्रामाद्नं (न०) ६ प्रसन्नता । हर्ष । २ सुवासित करना । सौरभान्वित करना । श्रामादिन् ( वि॰ ) प्रसन्न । हर्षित । सुवासित । श्रामापः ( पु॰ ) चोरी । डॉका । **घ्यामेापिन् ( पु० ) चोर** । श्रास्नात (व॰ ह॰) १ विचारित । २ यथीत । पुनरावृत्त । ३ स्मरण किया हुआ । ४ परंपरागत मास । ध्यासानं ( न० ) ग्रध्ययन । श्राम्लायः ( पु॰ ) १ ( बाह्मण, उपनिपद श्रोर श्रार-रयकों सहित ) वेद । २ वंशपरम्परागत परिपाटी । कुल की रीतिभौति। ३ विश्वासम्लक उपदेश। गुरोपदिष्ट शिचा । ४ परामर्श मंत्रणा या उपदेश । ष्ट्रांचिकेयः ) ( पु॰ ) ध्तराष्ट्र श्रीर कार्तिकेय की द्यास्विकेयः ∫ उपाधि । श्राम्मासिक ∫ेपनीला । रसीला । श्रांभासिकः }( पु॰ ) मत्स्य । माही । श्राम्भासिकः भ्राम्नः ( पु॰ ) थ्राम का पेड़ । –कृटः ( पु॰ ) एक पर्वत का नाम ।—पेशी (स्त्री०) श्रमावट। श्राम का रस जो जमा कर सुखा लिया जाता है। ---वर्गा (न०) श्राम का कुञ्जवन। श्राम की उद्यानवीथिका । श्राम्नं ( न० ) श्राम के वृत्त का फल । च्राम्नातः ( पु० ) **घ्रामा**ड़ा का पेड़ I

भ्राम्नातम ( न० ) त्रामड़ा के पेड़ का फल ।

प्राम्नातकः ( प०) १ श्रामहा का वत्त । २ श्रमावट ।

भ्राम्रेडनम् ( न॰ ) पुनरावृत्तिः । दुहराना । फेरना । श्रामुख़्ता करना । ध्याम्रेडितम् ( न० ) किसी शब्द या स्वर का वार वार दुहराया जाना । व्याकरण की एक संज्ञा । ग्राम्ला (ग्री॰) } इमली का पेद । ध्याम्तनं ( न० ) १ खटाई । तुर्शी । श्राम्लिका ( खी॰ ) इमली का वृत्त । ध्यास्तीका द्यायः ( पु॰ ) १ त्रागमन । त्राना । २ धनशासि । धनागम । ३ त्राय । त्रामदनी । प्राप्ति । ४ लाभ । फायदा । नफ्रा । २ जनानखाने का रचक ।— व्ययों, ( द्विवचन ) श्रामदनी खर्च । द्यायःशृतिक (वि॰) [स्त्री॰—ग्रायःश्रुतिकी, ] कार्यतत्पर । परिश्रमी : श्रक्तिष्ठ । श्रध्यवसायी । न्त्रायःगृतिकः ( पु॰ ) श्रपनी उद्देश्य सिद्धि के लिये ज़ोरदार उपायों से काम लेने वाला पुरुप । ष्ट्रायत ( व॰ क़॰ ) १ लंबा । २ विस्तृत । परिन्याप्त। ३ यदा । ४ श्राकर्पित । ईचा हुश्रा । ४ सुदा हुआ । रुद्ध । - भ्रज्ञ, -- ( वि॰ ) श्रज्ञी, ( स्त्री॰ )—ईज्ञण,—नेत्र,—लाचन, ( वि॰ ) यड़े नेत्रों वाला या यड़े नेत्रों वाली । — प्रापाङ्ग यदे केाए वाली घाँखे।—ग्रायितः, (स्त्री०) वहुत दिनों वाद श्राने वाला भविष्यकाल ।— **छ्या, ( स्री० ) केले का पेड़ । कदली वृ**च ।— लेख, (वि॰) यहुत मुझ हुन्ना ।—स्तूः, ( पु॰ ) भाट । स्तुतिवादक । द्यायतः ( पु॰ ) चौटाई की श्रपेचा लंबा श्रधिक । द्यायतनम् १ ( न॰ ) १ स्थान । निवासस्थान । घर । हेरा । २ श्राग्निवेदी । श्राग्निकुएड । ३ देवालय । मन्दिर । ४ घर का स्थान । श्रायतिः ( स्त्री॰ ) १ लंबाई । विस्तार । २ भविष्यद् काल । भविष्य । ३ भावी फल । ४ राजश्री । प्रताप। महिमा। ५ हाथ बढ़ाना । स्वीकृति । प्राप्ति । ६ कर्म । ग्रायत्त (व॰ कृ॰) १ श्रवलम्वित । पराधीन । परतंत्र ।

२ शिचणीय । वश्य । नम्र ।

श्चायत्तिः (स्त्री॰) १ परवशता। वश्यता। २ स्नेह। ३ सामर्थ्य । ४ सीमा । मर्याद । ४ सुविधा-जनक । ६ प्रताप महिमा । ७ चरित्र की दृदता । श्रायधातथ्यं (न० ) अयोग्यता । श्रनुपयुक्तता । श्रनै।चित्य । श्रायमनम् ( न० ) १ लंबाई। विस्तार । २ संयम । वंधन । ३ ( धनुष के। ) तानना । ि लालसा । श्चायल्लकः ( पु॰ ) श्रधैर्य । श्रधीरन । उतावलापन । त्र्यायस (वि॰) लेहि का बना । लोहा । धातु का **।** द्यायसं ( न॰ ) १ लोहा । २ लोहे की वनी केाई भी वस्तु। ३ हथियार । **द्यायसी ( स्री० ) कवच**। **भ्रायस्त (व० कृ०) १ पीड़ित । कष्ठित । दुः**खी । २ चोटिल । ३ क़ुद्ध । ४ तीप्रण । द्यायातम् ( न॰ ) ग्रागमन । स्वभाव । मिजाज । त्र्यायामः ( पु॰ ) १ लंबाई । २ विस्तार । फैलाव । ३ पसारना । श्रागे बढ़ना । ४ संयम<sup>©</sup>। दमन । बंद करना। श्रायामवत् (न०) बड़ा हुआ। लंबा। भ्रायासः ( ५० ) १ उद्योग । २ थकावट । भ्रायासिन् ( वि० ) १ थका हुन्रा । श्रान्त । २ परिश्रम करने वाला। उद्योग करने वाला। श्रायुक्त (व० इ०) १ नियुक्त । नियत । २ संयुक्त । सहायक । श्रायुक्तः ( पु॰ ) मंत्री । मिनिस्टर । गुमारता । थ्रायुधः (पु॰) ) श्रस्त । हथियार । ढाल । हथियार थ्रायुधं (न॰) ∫ तीन प्रकार के होते हैं । एक "प्रहरण" जैसे तलवार । दूसरा "हस्तमुक्त" जैसे चक्र, भाला, बरछी श्रादि। तीसरा "यंत्रमुक्त" यथा तीर, वन्दूक, तोप। ख्रगारं, — ख्रागारं, (न०) हथियारों का भागडारगृह ।—जीविन (वि०) हथियार से जीवन निर्वाह करने वाला। ( पु॰ ) योद्धा । सिपाही । भ्रायुधिक ( वि॰ ) श्रायुध सम्बन्धी । ध्रायुधिकः ( पु॰ ) योद्धा । सिपाही । म्रायुधिन् ) (वि॰) हथियार धारण करने वाला म्रायुधीय ∫ म्रथवा हथियार से काम जेने वाला।

त्र्यायुष्मत् (वि॰) १ जीवित । ज़िन्दा । २ दीर्घजीवी । |

थ्रायुष्य-(वि॰) श्रायु बढ़ाने वाला। जीवन की रचा करने वाला । जीवनरचक । भ्रायुष्यं ( न० ) जीवनी शक्ति । ग्रायुस् (न०) १ जीवन । जीवन की श्रवधि । २ जीवनी शक्ति। ३ भोजन । [समास में स का ष हो जाता है। जब स् किसी दीर्घ व्यक्षन के पूर्व श्रावेतव हस्व व्यक्षन के पूर्वस्कार्हो जाता है।]—कर, (वि०) उम्र बढ़ाने वाला।—द्रव्यं, (न०) घी । — वेदः, (पु०) चिकित्सा शास्त्र । —वेदद्रश,—वेदिक,—वेदिन, (वि०) ग्रोपधि सम्बन्धी । ( पु॰ ) वैद्य । चिकित्सक ।—शेपः, (पु०) १ वचा हुआ जीवन । २ जीवन का अन्त । ३ श्राय का हास।—स्तोमः, ( = श्रायुव्टोमः ) ( पु॰ ) यज्ञ जो दीर्घजीवन की प्राप्ति के लिये किया जाता है। द्याये ( ग्रन्ययः ) स्नेहन्यक्षक सम्बोधनात्मक ग्रन्यय । श्चायोगः (पु०) १ नियुक्ति । २ क्रिया ।३ पुष्प-हार । सुवासित द्रन्य । ४ समुद्रतट या किनारा । द्यायागवः (पु०) [स्ती०--ग्रायोगवी] वैरया के गर्भ श्रीर शूद्ध के बीर्थ से उत्पन्न सन्तान । वढ़ई । द्यायोजनम् (न०) १ जोड्ना । २ ग्रहण करना। लेना। ३ उद्योग। प्रयत्न। ग्रायोधनम् (न०) १ युद्ध । लढ़ाई । संप्राम । २ रगभूमि । द्यारः (पु॰) ११ पीतल । २ लोह विशेप । ३ कोण । द्यारं (न॰) ईकोना ।—क्कटः (पु॰) कूटम् (न॰) श्चारः ( पु० ) १ सङ्गलग्रह । २ शनिग्रह । द्यारा (स्रो०) १ मोची की राँपी । २ चाकू। थ्रारत्त ( वि० ) रचित । थ्रारत्तः (पु०)) १ वचाव । पालन । रत्तर्य । ग्रारत्ता (खी॰) र कुम्भसन्धि। ३ सेना। थ्रारज्ञकः । ( पु॰ ) १ चौकीदार। संतरी । २ देहाती श्रारित्तकः ∫ न्यायाधीश । पुलिस । मैजिस्ट्रेट । ग्रारटः ( पु॰ ) नट । ग्रभिनेता । नाटक का पात्र । पुक्टर । ध्रारिणः ( पु॰ ) वंबदर । उत्त्य बहाव । द्यारग्य (वि॰) [ छी॰—श्रारग्या, श्रारग्यो ] जंगली । जंगल में उत्पन्न ।

स्रारत्यक (वि॰) जंगली । जंगल में उत्पन्न । स्रारत्यकः (पु॰) वनस्या जंगली मनुष्य । जंगल का रहने वाला । स्रारत्यकम् (न॰) वेद के जात्मणों के स्नम्तर्गत एक भाग जो या तो वन में वेट पर रचे गये थे या जिनको वन में जाकर पदना चाहिये । |सर्प्यक्रम्यनास्त्रण सारत्यदम् । स्रार्थक्ष्ययमादेव सार्प्यक्षद्वाएनम् । | स्रार्थक्ष्ययमादेव सार्प्यक्षद्वाएनम् । |

स्रारनालं ( न॰ ) माँड । घाँवल का पसाव । स्रारभ्येः ( की॰ ) श्रारम्भ । शरम्भ । स्रारभटः ( ५० ) उद्योगी पुरुष । उत्साही पुरुष । स्रारभटः ( ५० ) साहस । विश्वास । (की॰) वृत्ति ।

स्रारमर्टा ( खी॰ ) विशेष प्रकार का नृत्य । स्रारंभः ) (पु॰) १ श्रारम्भ । शुरूत्रात । २ भृमिका स्रारम्भः ) ३ कमे । कार्य । ४ शीवना । नेजी । ४

उद्योग । चेष्टा । प्रयत्त । ६ टर्य ; ७ वध । हनग । ग्र्यारभर्मा ( न॰ ) ६ पकड्ना । कायु में करना । २ पकड़ । दस्ता । वेंट । हेंदिल ।

स्रारवः ) १ प्रावाज । २ चिल्लाहट । गुर्राहट । भींक स्रारावः ) ( कुत्ते भेदिये प्रादि की वोली ) । स्रारस्यं (न०) श्रस्वादिष्टता । जिसमें ज्ञायका न हो । स्रारात् ( श्रव्यया० ) १ समीप । पदोस में । २ दूर । फासले पर । ३ दूर से । दूरी से ।

श्रारातिः ( ५० ) रात्रु । वैरी । श्रारातीय ( वि० ) १ समीप । न

ष्प्रारातीय (वि॰) १ समीप। नज़दीक। २ दूर। ष्ट्राराविकम् (न॰) भगवान के विग्रह की श्रास्ती करना।

त्राराधनम् (न०) १ प्रसन्नता । सन्तोप । २ पूजन । सेवा । श्व्यार । ३ प्रसन्न करने का उपाय । १ सम्मान । प्रतिष्ठा । १ पाचनिक्रया । ६ सम्पन्नता । सफलता ।

श्राराश्रना ( ५० ) पूजन । सेवा ।

श्राराधनी (स्त्री॰) पूजन। श्रद्धार । तुष्टिसाधन। प्रसादन (देवता का)।

श्राराधयितृ (वि॰) पुजारी। पुजन करने वाला। विनम्र सेवक। [२ वाग़ वग़ीचा। श्रारामः (पु॰) १ हर्ष। प्रसन्नता । श्राल्हाद ।

न्यारामिकः ( पु॰ ) साली । ध्यारातिकः ( पु॰ ) रसोद्द्या । ध्यारः ( पु॰ ) १ सूत्रर । २ कर्कट । केकड़ा । ध्यान्त ( वि॰ ) भूरे या सांवते रंग का । ध्यान्तट ( व॰ कृ॰ ) सवार । चढ़ा हुन्ना । वैठा हुन्ना । ध्यान्तिः ( खी॰ ) चढ़ाई । उठान । उचान । ध्यांग्यः ( पु॰ ) १ साली करना । २ कुळन । सिकडुन ।

प्रारेचित ( वि॰ ) कृत्रित । सिकुड़ा हुया । प्रारोग्यं ( न॰ ) सुस्वास्य । यन्छी तंदुरुसी ।

स्रारोपः (पु॰) १ संस्थापन । २ कल्पना । ३ एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की कल्पना करना ।

ष्ट्रारोपसम् (न०) स्थापन । लगाना । महना। २ कियी पीघे को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह लगाना। रोपना। वैठाना। ३ किसी वस्तु के गुस्त को दूसरी वस्तु में मान लेना। ४ मिथ्या ज्ञान। अस। १ धतुष पर रोदा चढ़ाना।

ष्ट्रारोहः ( पु॰ ) १ सवार । २ चढ़ाई । ( घोढ़े की ) सवारी । उठी हुई जगह । उचान । ऊँचाई । १ श्रहंकार । श्रभिमान । १ पहाय । ढेर । ६ (स्त्री की कमर ) नितंत्र । चूतर । ७ माप विशेष । म स्त्रान ।

श्रारोहकः ( पु॰ ) सवार । चढ़ने वाला ।

प्रारोहगम् (न०) १ सवार होने की या उपर चढ़ने की किया। २ घोड़े पर चढ़ना। ३ ज़ीना। सीढ़ी। प्रार्किः (ए०) प्रकं का पुत्र प्रथात्—१ यम।

शनिग्रह । ३ राजा कर्ग । ४ सुग्रीव । ४ वैवस्वत मनु ।

श्रार्क्त (वि॰) [की॰—श्रार्क्ती] नाषत्रिक। तारका सम्यन्धी। [शहद् की मक्ली।

द्यार्घा (स्ती॰) जाति विशेष श्रथवा पीले रंग की स्प्रार्थ्य (न॰) जंगली शहद।

यार्च (वि॰) [स्रो॰-प्यार्ची] श्रर्चा करने वाला।
पूजा करने वाला प्रजारी।

थ्रार्चिक (वि॰) ऋग्वेद सम्बन्धी। श्रार्चिकं (न॰) सामवेद की उपाधि।

सं० श० को०--१=

श्राजंबम् (न०) १ सिधाई । २ सीधापन । स्पष्ट-वादिता । ईमानदारी । सचाई । झटिलता का श्रभाव ।

ष्रार्जुनिः ( पु॰ ) श्रर्जुनपुत्र । श्रमिमन्यु । श्रार्त्त ( वि॰ ) श्रस्वस्थ । पीदित । कष्ट माप्त । श्रार्त्तव ( वि॰ ) [स्त्री॰—श्रार्त्वा, श्रार्त्वी ] १ श्रम्तु सम्बन्धी । २ मौसमी । श्रम्तु में उत्पन्न । सामयिक । ३ स्त्री धर्म का ।

श्रार्तवः ( पु॰ ) वर्षे ।

ष्प्रार्तवम् (न॰) १ रज जो स्त्रियों की योनि से प्रति मास निकलता है। २ रजस्वला होने के पीछे कित-पय दिवस, जो गर्भाधान के लिये श्रेष्ठ होते हैं। ३ पुष्प।

भ्रार्त्वी (स्त्री॰) घोड़ी।

ष्प्रार्तवेयी (स्त्री॰) रजस्वला स्त्री।

द्र्यार्तिः ( स्त्री० ) १ दुःख । ह्रेश । पीड़ा । (शारीरिक या मानसिक) । २ मानसिक चिन्ता । ३ बीमारी । रोग । ४ धनुप की नोंक । १ नाश । विनाश ।

ष्प्रार्विजीन (वि॰) ऋविज।

भ्रात्विज्यं (न०) भ्रत्विज का पद।

भ्रार्थ (वि॰) [स्त्री॰—भ्रार्थी ] किसी वस्तु या पदार्थ से सम्बन्ध युक्त ।

श्रार्थिक (वि॰) [स्त्री॰—ग्रार्थिकी ] १ त्रर्थंयुक्त । २ द्वद्धिमानू । ३ सारवान । वासविक ।

ध्रार्द्ग (वि॰) १ नम । तर । भींगा हुआ । २ हरा । रसीला । ३ ताज़ा । टटका । नया । ४ कोमल । मुलायम ।—काष्ठं, (न॰) हरी लकड़ी ।—पृष्ठ, (वि॰) सींचा हुआ । तरोताज़ा ।—शाकः, (पु॰) अदरक । आदी ।

ध्रार्द्धा (स्त्री॰) नचत्र विशेष । छठवाँ नचत्र ।

श्रार्द्रकं ( न० ) श्रदरक । श्रादी ।

थ्रार्द्रयति (कि॰) भिगाना । नमकरना ।

श्चार्घ (वि॰) श्राधा।

त्र्यार्धिक (वि॰) [स्त्री॰—ग्रार्धिकी ] त्राधे से संवन्ध रखने वाता। श्राधा वँटवाने वाता।

संबन्ध रखने वाला। श्राधा वँटवाने वाला। श्रार्थिकः (पु॰) १ वह जोता, जो खेत की श्राधी है। २ वैश्या का पुत्र, जिसे व्राह्मण ने पाला पोसाःहो।

ह्यार्थ (वि॰) १ श्रेष्ट श्रार्थ के योग्य। २ श्रेष्ठ । प्रति-ष्टित । कुलीन । उच्च । ३ उत्तम । समीचीन । सर्वेत्कृष्ट ।—गृह्य (वि०) १ श्रेष्टों द्वारा सम्मानित । २ श्रेष्ठ का मित्र । श्रेष्ठ पुरुपों हारा उपगम्य । ३ सम्मानित । ४ ऋजु । सरत । —हेशः (पु०) द्यार्यों के रहने का देश। —-पुत्रः (पु०) १ प्रतिष्टित जन का पुत्र । २ दीचा गुरु का पुत्र। ३ बढ़े भाई का पुत्र। ४ सम्मान जनक संज्ञा। इसी प्रकार पति के लिये पती का श्रथवा श्रपने राजा के लिये उसके सेनापति की सम्मानजनक संज्ञा । १ ससुर का पुत्र (साला) । —प्राय, ( वि॰) ग्रायों द्वारा ग्रावाद । श्रेष्ठ जनों से परिपूर्ण।—मिश्र, (वि०) प्रतिष्ठित । सम्मानित । विख्यात । - मिश्रः, (पु०) १ अद्रपुरुप। २ सम्मान सम्बोधन ।—लिङ्गिन्, ( पु॰ ) धर्म । —भ्रष्ट, ( पु॰)। शह। धृर्त। भगड।—बृत्त, (वि॰) नेक। भला।—वेज, (वि॰) भली प्रकार परिच्छद पहिने हुए।—सत्यं, (न०) महानू सत्य । श्रेष्ठ सत्य ।—हद्य, ( वि॰ ) श्रेष्ठों द्वारा पसंद किया हुन्ना ।

द्यार्थः (पु०) १ हिन्दुओं श्रीर ईरानियों का नाम । २ श्रपने धर्म श्रीर शास्त्र को मानने वाला । ३ प्रथम तीन वर्षे । वाह्मण । चित्रय । वैश्य । ४ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति । १ कुलीन । ६ कुलीनोचित श्राचरण का व्यक्ति । ७ स्वामी । मालिक । ८ गुरु । शिच्चक । ६ मित्र । १० वैश्य । ११ ससुर । १२ बुद्धदेव ।

द्यार्या (स्त्री॰) १ सास । २ श्रेष्ठ स्त्री । ३ छन्द विशेष ।— द्यावर्तः, (पु॰) श्रेष्ठ पुरुपों का द्यावास स्थान । देश विशेष जो पूर्व ख्रौर पश्चिम में समुद्रों द्वारा ख्रौर उत्तर दिन्या में हिमालय ख्रौर विन्ध्यगिरि द्वारा सीमावद्व है ।

> श्रारमुद्रात्तु वै प्रविदासमुद्राद्य पश्चिमात् । तयोरेवान्तरं निर्योः श्रीयावर्तं विदुर्वुषाः ॥

> > —मनुस्मृति ।

पैदानार ले लेने की शर्त पर खेत जोतता बोता | छार्यकः ( ५० ) १ भद्रपुरुष । २ पितामह ।

```
थार्युका १ (स्त्री॰) श्रेष्ठा स्त्री। कुलीन।
म्रार्प (वि॰) [स्त्री॰-म्य्रार्पी ] कैवल ऋषियों
     द्वारा प्रयुक्त होने वाला या वाली । ऋपियों की ।
     वैदिक । पवित्र । पुनीस । श्रलौकिक ।
द्यार्पः ( पु॰ ) ऋषित्रोक्त ज्ञाठ प्रकार के विवाहों में से
     एक। जिसमें कन्या के पिता को, वरपच से एक
     या दो गौएँ दी जाती है।
                श्रादायार्परतु गोक्षयम् ।
                                        याज्ञवल्क्य ।
द्यापे ( न० ) ऋषिप्रणीत शास्त्र । वेद ।
म्राप्रेयः ( पु॰ ) वल्रुड़ा जो इतना वड़ा हो कि काम
     में लाया जासके या साड़ वना कर छोड़ा जासके।
द्यार्पेय (वि॰) [स्त्री—ग्रार्पेयी] १ ऋपि का।
     ऋषि सम्बन्धी । २ योग्य । मान्य । प्रतिष्ठित ।
थ्रार्हत (वि॰) चिं। — श्रार्हती] जैन-सिद्धान्त-वादी।
भ्रार्हतः ( पु० ) जैनी !
ध्याईतम् ( न० ) जैनियों का सिद्धान्त ।
द्यार्हन्ती (पु॰) } योग्यता।
द्यार्हन्त्यम् (न॰)
ष्प्रातः (पु॰)) १ मछ्जी श्रादि के श्रंदे। २
श्रातं (न॰)) पीतसंखिया। हरताल।
छालगर्दः ( ५० ) पनिया साँप ।
घ्रालभनम् ( न॰ ) १ पकड्ना । २ स्पर्श करना । ३
     मार डालना !
 श्रालम्बः ∫ २ सहारा । रच्या
श्रालंबनम् । ( न॰ ) १ श्रवलम्ब । श्राधय। २
 श्रालम्बनम् / सहारा । ३ श्राधार । श्रवस्थान । ४
     कारण । हेतु । १ रस में विभाग विशेष । उसके
     श्रवलम्ब से रस की उत्पत्ति होती है।
 भ्रालंबिन् ) (वि०) १ लटकता हुआ। सुका हुआ।
 ष्ट्रालिम्बिन् ∫ सहारा । लिये हुए । २ समर्थित । ३
     पहिने हुए। धारण किए हुए।
              (पु०)) १ पकड़ना । स्पर्श करना ।
 थ्रालंभः
 श्रालम्भः (पु॰) र चीरना। फाइना । ३
श्रालंगनम् (न॰) यज्ञ में बिलदान के लिये पशु
श्रालम्भनम् (न॰) का वध करना। यथा "श्रश्वा-
      लम्भं गवालम्भम्।"
```

त्र्यालयः (पु॰) ) १ घर । गृह । २ स्राधार । ध्रालयं (न॰) ) ३ स्थान । जगह । ब्रालर्क (वि॰ **)** पागल कुत्ता सम्बन्धी या पागल कुत्ते के कारण हुआ। प्रात्तवरायं (न॰) १ जिसमें निमक न हो। जिसमें स्वाद न हो। २ जिसमें कुछ लुनाई न हो। बदसूरत। कुरूप। द्यातवालं ( न॰ ) खोडुग्रा । थाला । ग्रालस (वि॰) [ग्री॰—भ्रालसी] सुसा काहिल। प्रालस्य (वि॰) त्रालसी। सामर्थ्य होने पर भी त्रावश्यक कर्त्तव्य का पालन न करने वाला l श्रकर्मण्य । उदासीन । ि उदासीनता । त्र्यालस्यम् ( न० ) सुस्ती । काहिली । श्रकर्मे**य्यता** । भ्रालातम् (न०) जकड़ी जिसका एक छोर जलता हो। लुग्राठी । लुक। ध्यालानम् (न॰) १ हाथी बाँधने का खंभा या खुंटा | हाथी के बांधने का रस्सा | २ बेड़ी । ३ जंजीर । सकड़ी । रस्सा । ४ वंधन । [ वाला । ब्रालानिक (वि॰) हाथी बांधने के खंभे का काम देने भ्रालापः ( ५० ) १ वार्तालाप । बातचीत । कथोप-कथन । सम्भापण । २ वर्णन । कथन । ३ तान । सङ्गीत के सप्त स्वरों का साधन। श्रालापनम् ( न० ) वार्तालाप । कथोपकथन । ( स्त्री०) कुम्हड़ा । कुहँड़ा । कूप्माग्छ । श्रालावर्तम् ( न० ) कपडे़ का बना पंखा । [सचा । द्यािल (वि०) १ निकम्मा । सुस्त । २ ईमानदार । छालिः ( पु॰ ) १ विच्छु । २ मधुमत्तिका । श्राली (स्री०) १ सखी। सहेली । २ कतार। श्रवलि । ३ पंक्ति । लकीर । रेखा । ४ पुल । सेतु । ४ वांघ । भ्रालिगनं ) ( न॰ ) चिपटाना । गले लगाना । भ्रालिङ्गनम् ) परिरम्भण । श्राक्तिंगिन् ) (वि॰ ) चिपटाये हुए । श्राक्तिङ्गिन् ) चालिंगी (बी॰)) द्यालिङ्गी (बी॰)( द्यालिङ्गचः(५॰)( द्यालिङ्गचः(५॰)) यवाकार । छोटा ।

```
( पु॰ ) मही का मटका या वड़ा घड़ा।
ग्रालिश्चरः ो
ग्रालिदः
                 ( पु॰ ) १ चबूतरा ! चौतरा ।
ञ्चालिन्दः
ञ्चालिद्कः
घ्यालिन्द्कः
ञ्चालिएनं
                  ( पु॰) पुताई। लिपाई।
श्रातिम्पनम्
भ्रात्तीहम् (न०) दहिना घुटना मोड़ कर वैठना। वैठने
     का श्रासन विशेष ।
श्रात्त (न॰) घन्नौटी। बेहा।
ग्रात्तः (पु०) १ उल्लू । घुष्यू । २ श्रावन्स ।
     काले श्रावनूस की लकदी।
श्रात्तः (स्त्री०) घड़ा।
ब्रालंजनम् ) (न०) नोंच कर उखाड़ना । चीर फाड़
श्राल्अनम् ∫ कर दुकड़े ढुकड़े कर डालना ।
श्रालुल (वि॰) १ हिलने डुलने वाला। २ निर्वेत ।
द्यालेखनम् (न०) १ लेख । २ चित्रण । ३ खरोंचन ।
     खसोटन ।
श्रालेखनी ( स्त्री॰ ) कूंची। क़लम।
द्यालेख्यम् ( न॰ ) १ हाथ से बनायी हुई तसवीर I
     तसवीर। चित्र। २ लेख । — शेष, (वि०)
     सिवाय चित्र के जिसका कुछ भी न बचा हो
     ग्रर्थात् मृत । मरा हुआ ।
ग्रालेपः ( पु॰ ) १ मालिश । उपटन । लेप ।
श्रालेपनम् ( न॰ ) ४ २ पलस्तर ।
भ्रालोकः (पु॰)) १ चितवन । श्रवलोकन ।
भ्रालोकनम् (न॰)) २ दृश्य । दर्शन । ३भकाश ।
     ४ ग्राव । कान्ति । १ वधाई ।
ग्रालोचक (वि॰) देखने वाला। जाँचने वाला।
थ्रालोक्स ( न॰ ) देखने की शक्ति । देखने का हेतु
     या कारण।
म्रालोचनम् ( न॰ ) ) देखना । पहचानना । गुण-
म्रालोचना ( स्त्री॰ ) ) दोप-निरूपण । विवेचना ।
ग्रालोडनम् ( न॰ ) ) १ हिलाना । गहुबहु
श्रालोडना ( स्त्री॰ ) र्रे करना । हिलाना दुलाना ।
      २ मिश्रण करना । मिलाना ।
 त्रालोल (वि॰) १ ज़रा ज़रा हिलता हुआ।
     कॉॅंपता हुआ। घूमता हुआ। २ हिलता हुआ।
      श्रान्दोलित ।
```

भ्रावनेयः ( ५० ) भृसुत । मङ्गलग्रह । भ्रावंत्य 🖟 (वि॰ ) ग्रवन्ती । ( उज्जैन ) से श्राया भ्रावन्त्य ∫ हुन्ना या श्रवन्ती से सम्बन्ध युक्त । द्यावंत्यः ) (पु०) १ श्रवन्ती का राजा या निवासी । भ्राचन्त्य: ∫ पतितं नाह्यण की सन्तान । ष्ट्रावपनम् ( न॰ ) १ वीज वोने वखेरने या फैँकने की क्रिया। २ बीज बोना | ६ मुंडन । हजामत ४ पात्र । घड़ा । श्रारी । करवा । लोटा । ध्रावरकं ( न॰ ) हक्त । पर्दा । बुंघट । ध्यावरणम् ( न० ) १ ढाँकना । छिपाना । संदना । २ बंद करना। घेरना। ६ डक्कन। पर्दा। ४ रोक । श्रड़चन । १ वेरा । हाता । द्वारदीवाली । ६ वस्त्र । कपड़ा । ७ ढाल ।---श्रक्तिः, (स्त्री॰) श्रात्मा व चैतन्य की दृष्टि पर परदा डालने वाली शक्ति । श्र्यावर्तः ( पु॰ ) १ धुमाव । चक्कर । २ वृबंदर । भँवर । ३ विचार । विवेचन । ४ हुँ घराले वाल । १ घनी वस्ती । ६ रत्न विशेप । लाजा-वर्त । ७ सोनामक्ली । 🗕 चिन्ता । ६ बादल जो पानी न वरसार्वे । श्रावर्तकः ( पु॰ ) १ वादल विशेष। २ ववंडर । ३ चक्कर । फेरा । ४ घुँघराले बाल । ग्रावर्तनः ( पु० ) विष्णु । भ्रावर्तनम् ( न॰ ) १ धुमाव । चक्कर । २ श्रावर्तन । घूर्णन । ३ ( धातुर्थ्रों का) गलाना ः ४ त्रावृत्ति । **४ दही या दूध का रखना ।** ध्रावर्तनी ( ची॰ ) घरिया; जिसमें रख कर सुनार लोग सोना चाँदी गलाते हैं। थ्रावितः । (स्त्री०) १ रेखा । पंक्ति २ श्रेग्णी । श्रावली ∫ कतार। प्रावलित ( वि॰ ) थोड़ा सा <u>सु</u>ड़ा हुन्ना । ग्रावश्यक ( वि॰ ) [स्री॰—ग्रावश्यकी] १ ज़रूरी । सापेच्य । २ प्रयोजनीय जिसके विना काम न चले । भ्रावश्यकम् ( न० ) भ्रावश्यकता । ऐसा कर्म या कर्त्तन्य जिसके विना काम न चले । श्रनिवार्य परिकास । ग्रावस्तिः (स्री०) रात । श्राधी रात ।

श्रावस्यः ( पु॰ ) १ ग्रावसस्यान । मकान । वर । २ विश्रासगृह। ३ छात्रालय। मठ। कुटी। ४ वृत्त विशेष ।

ध्रावसञ्च (वि॰) घर वाला । घर के भीतर । प्रावसथ्यः ( पु॰ ) श्रग्निहोत्र का त्रग्नि जो घर में । छाविस् ( श्रव्यया॰ ) सामने । नेत्रों के श्रागे । खुलं-रखा जाता है।

श्रावसम्बन् (न॰) १ छात्रावास । छात्रनिलय । २ मठ । कुटी । ३ घर । मकान ।

ख्याविस्त (वि॰) १ समाप्त । सम्पूर्ण । २ निर्णात । निश्चित । निर्धारित ।

भ्रावसितम् ( न॰ ) पका हुशा श्रनाज । िहुए। भ्रावह (वि॰) उत्पन्न करते हुए । पथ दिखलाते श्रावापः (पु०) १ वीज वोना। २ वखेरना। ३ श्राल-वाला । ४ वरतन । अनाज । श्रनाज रखने का वर्तन । १ पेय पदार्थ विशेष । ६ कंकण । ७ ऊवड़ खावट ज़मीन।

द्यावापकः ( पु॰ ) कंकण । पहुँची ।

श्रावापनम् ( न॰ ) करघा ।

श्राचातं ( न॰ ) थाला । खोहुग्रा ।

श्रावासः (पु॰) १ घर । मकान । वस्ती । २

द्याचाहनम् (न०) १ बुलावा। न्योता। श्रामंत्रस् । २ देवता का भ्राह्मन । ३ श्राग्न में श्राहुति देना । ष्याविक (वि॰) [ स्री॰—श्राविको ] १ मेड़ सम्बन्धी । २ जनी ।

ञ्चाविकम् ( न० ) जनी कपदा।

श्राधिग्न (वि॰)हु:खी। विषद्यस्त । मुसीवतज्ञदा। भ्राविद्ध ( व॰ कृ॰ ) १ द्विदा हुया। विधा हुया। २ टेड़ा । सुका हुआ । ३ ज़ोर से फैंका हुआ । चलाया हुआ। २ श्रवतार । ष्ट्राविर्मावः ( पु॰ ) १ प्रकाश । प्राकट्य । उत्पत्ति ।

द्याचिल (वि॰) १ मटीला । गंदला ! मैला । गंदा । २ अपवित्र । अष्ट । ३ काले रंग का । कलौंहा । ४ धुंघला । मंद ।

भ्राविलयति ( कि॰ पर० ) धव्या लगाना । कलङ्कित करना ।

म्राविष्करणम् ( न॰ ) ९ प्राकट्य । प्रकारा | श्राविष्कारः (पु॰) ∫ साचात्करण ।

श्राविष्ट ( व० कृ० ) १ प्रविष्ट । घुसा हुया । २ श्रावे-शित (भृत प्रेत द्वारा) | ३ मरा हुआ । वश में किया हुआ। ४ सर्दशास किया हुआ। घेरा हुआ। रत । सचेष्ट ।

खुल्ला । साफ तौर पर । स्पष्टतः ।

य्यावीतं (न॰) श्रपसन्य। दहिने कँधे पर जनेक रखने की किया।

आबुद्धः ( पु॰ ) ( नाटक की भाषा में ) पिता। प्रावुत्तः ( पु॰ ) भिगनीपति । वहनोई ।

प्रावृत् (गी॰) १ किसी और मुका या मुड़ा। प्रवेश । २ कम । विधि । तरीका । ३ रास्ते का मोड़ । रास्ता । दिशा । ४ प्रायश्चित्त विशेष । श्रावृत्त (व॰ छ॰) १ वूमा हुआ। चक्कर खाया हुआ। लीटा हुग्रा । २ हुहराया हुग्रा । ३ ऋभ्यस्त । पढ़ा हुत्रा । सीखा हुन्ना । अधीत ।

ध्यादृत्तिः ( स्त्री॰ ) १ प्रत्यानर्तन । लौटना । २ पल-टाव। (सेना का पीछे ) हटाव। ३ परिक्रमा । चक्कर । ४ घूमकर या चक्कर काट कर पुनः उसी स्थान पर श्राना जहाँ से खाना हुश्रा हो । १ वारं-वार जन्म श्रीर मरग । लौकिक जीवन । ७ वार-वार किसी वात का अभ्यास । ७ पुनरावृत्ति । दुहराना ।

श्रावृष्टिः ( सी० ) वर्षा । फुश्रार ।

ष्ट्राविगः (पु॰) वेचैनी । चिन्ता । उद्दिग्नता । घवरा-हट । व्यस्तता । चित्तचाञ्चल्य । २ घवराहट । उतावली ।

ष्यावेदनम् ( न० ) १ सूचना । इत्तिला : २ प्रति-स्मरण । वर्णन । ३ श्रपनी दशा की सूचित करना । श्रजी । ४ श्रजीदावा ।

ष्ट्रावेशः (पु॰) १ व्याप्ति । सन्चार । प्रवेश ! २ थुनुरिक । ३ थ्रिभमान । श्रहङ्कार । ४ चित्तचा जल्य । कोध । रोप । १ भूतावेश । किसी प्रेत का किसी हे शरीर पर श्रधिकार होना । भूतप्रेतवाधा । सृगी की मूर्छा ।

भ्राविशनम् ( न० ) १ प्रवेश । द्वार । २ भूत प्रेत की वाधा । ३ क्रीध । रोप । ४ कारखाना । ४ घर ।

श्रावेशिक ( वि॰ ) [ ची॰—श्रावेशिकी ] । विल-चर्ण। निज का। २ पुश्तेनी। थ्रावेशिकः (पु॰) महमान । ग्रतिथि । श्रभ्यागत । भ्रावेष्टकः ( ५० ) दीवाल । घेरा । हाता । ष्ट्रावेष्टनम् (न·) १ वेठन । बन्धन । २ लिफाफा । रैपर । ३ दीवाल । हाता । घेरा । थ्राश (वि॰) खानेवाला। भत्तक। ग्र्याशः ( ५० ) भोजन । श्राशंसनम् ( न० ) १ प्रतीत्ता । श्रभितापा । २ कथन । घोषणा। िघोपणा । श्राशंसा (स्त्री॰) १ ग्रभिनापा । श्राशा । २ भाषण । द्याशंसु (वि॰) ग्रभिलापी । त्राशावान । भ्रारांका । (छी॰) १ भय। हर । २ सन्देह। भ्राराङ्का । श्रनिरिचतता। ३ श्रविरवास। शक। द्यारोक्तित । ( व॰ कृ॰ ) भयभीत । दरा हुन्ना । ष्प्राशङ्कित ∫ श्राशंकितं १ (न्०) १ डर । भय । २ सन्देह । शक । श्राशङ्कितम् 🕽 भनिश्चितता । श्राशयः ( पु॰ ) १ शयनगृह । विश्रामस्थत । २ श्रावसगृह । श्राश्रयस्थत । ३ स्थान । श्राधार । खात । गढ़ा । ४ श्रामाशय । पेट । मेदा । ४ श्रभिप्राय । तात्पर्य । ६ मन । हृद्य । ७ समृद्धि । ८ खत्ती। वखारी । ६ इच्छा । मर्ज़ी । १० प्रारव्य । भाग्य। ११ पशु पकड़ने का खात या गढ़ा। श्राशः ( पु० ) श्रग्नि । श्राग । श्राशरः ( पु॰ ) १ श्रग्नि । २ राज्ञस । दैत्य । ३

आशवम् (न०) १ तेजी । फुर्तो । २ श्रासव । श्रर्क । श्राशा (स्रो०) १ किसी श्रशास वस्तु के प्राप्त करने की स्रभिकापा और उसकी प्राप्ति का कुछ कुछ निश्चय । २ श्रमिकापा । इच्छा । ३ मिथ्या श्रभिकापा । ४ दिशा । श्रञ्जत । श्रवकाश ।—श्रन्वित, —जनन, (वि०) श्राशावान । श्राशाकारक ।— शजः, (पु०) दिग्गज ।—तिन्तुः, (पु०) बहुत कम श्राशा ।—पालः, (पु०) दिग्गज ।—पिशाचिका, (स्रो०) श्राशाराचिता । सरोसा । श्राशा । ३ मकड़ी का

जाला।--भङ्गः, (पु॰) श्राशा का दूरना।---ष्टीन, (वि०) हतोत्साह। उदास। श्रापादः ( पु॰ ) श्रापाद का महीना। ध्याशास्य (स॰ का॰ कु॰) वर द्वारा प्राप्तव्य। २ श्रभिलिपत । अश्यास्यं ( न० ) १ श्राशा । इच्छा । श्रभिनापा । २ श्राशीर्वाद । बरदान । दुश्रा । ष्ट्राशिंजित ) (वि॰ ) भनकारता हुथा। ग्राशिङ्जित ∫ श्राशित (वि०) १ खाया हुन्ना । खाने की दिया हुया। २ अघाया हुत्रा। नृप्त। ष्ट्राशितम ( न० ) भोजन। आशितंगवीन । ( वि॰ ) पशुत्रों द्वारा पहिले चरा ध्याशितङ्गवीन ∫ हुत्रा । ष्याणितंभव 🚶 (वि॰) श्रवाया । तृप्त हुआ । घ्याशित∓भव ∫ द्याशितंभवम् ) ( न० ) १ मोजन । भोज्य पदार्थं। धाशितम्भवः रे तृष्ति। ( पु॰ भी होता है। ) घ्याशिर ( वि० ) पेट्स । भोजनभट्ट । श्राशिरः (पु॰) १ श्रग्नि । २ सूर्य । ३ दैल । राजस । म्राशिस् (स्रो०) १ ग्राशीर्वाद । दुत्रा । मङ्गलकामना । २ प्रार्थना । श्रभिलापा । कामना । ३ सर्प का विपदन्त ।---चादः, ( पु॰ )---चचनं, ( न॰ ) मङ्गला कामना सूचक वचन। दुया। यसीस। —वियः, ( ग्राशीर्विपः ) (पु॰) सर्ष । साँप । द्यागी (स्त्री॰) १ सर्प का विपदन्त । २ विप । गरत । ३ घ्राशीर्वाद । दुग्रा ।—विपः, ( पु० ) १ सर्प । २ एक विशेष प्रकार का सर्प । प्राप्त (वि॰) तेज । फुर्त्तीला ।—कारिन्, (अन्यया॰) —ক্রন, (वि॰) कोई भी काम हो, शांघ्र करनेवाला। —क्रापिन्, (वि॰) चिड्चिड्। तुनुक मिजाज। —ग, (वि॰) तेज़। फुर्तीला।—गः. (पु॰) १ हवा। २ सूर्य। ३ तीर। —तीप, (पु०) शिव जी की उपाधि।—ब्रीहिः, ( पु॰ ) चावल जो वरसात ही में पक जाते हैं। थ्राशुः (पु॰) ग्राशु (न॰) चाँवल, जो वर्षाऋत ही में पक जाते हैं।

श्राशुश्चत्ताग्रिः ( पु॰ ) १ हवा। २ त्राग।

आशेकुटिन् ( पु॰ ) पहाड़ । ध्राशोपर्एं ( न॰ ) सुखाना । भ्राशान्तं (न॰) श्रपविज्ञता । ( जनन मरण के समय होने वाला सृतक।) भ्राश्चर्य ( वि० ) श्रद्धत । विस्मयकारी । श्रसामान्य । ष्ट्रार्चर्यम् (न०) १ चमत्कार । जाद् । २ विजय-यता । विचित्रता । श्रारचोतनम् 👌 ( न० ) १ निन्दावाद । प्रोप्स्य । २ श्मारच्यातनम् रे पलकों पर वी शादि लगाना। भ्रार्म (वि॰) [स्त्री॰—ग्रार्मी ] पत्थर का बना हुआ। पथरीला। िकायना हुआ । भ्रान्मन (वि०) [स्री०-भ्राहमनी ] पथरीला। पत्थर श्राप्टमनः ( पु॰ ) ३ पत्यर की वनी कोई वस्तु । २ सूर्य के सारयी घरुण का नाम। ध्राश्मिक (वि॰) [र्खा॰—ग्राहिमकी ] १ पत्थर का वना । २ पत्थर ढोनेवाला या ले जाने वाला । भ्रास्यान ( व॰ २० ) १ कड़ा। जमा हुया। २ कुछ कुछ सूखा हुआ। घ्राधं (न०) र्थास्। िक्रिया । श्चाश्रपग्म् (न०) पाचन की या उवालने की भ्राश्रमः ( पु॰ ) ) १ साधुत्रों के रहने का स्थान। थ्राश्रमम् (न०) ∫ कुटी । गुफा । २ बात्मण के जीवन की चार अवस्थाओं में से कोई एक । [चार श्रवस्याएँ--- ब्रह्मचर्च, गाईस्थ्य, संन्यास । चित्रय थाँर वैश्य के। साधरणतः उक्त प्रथम तीन श्राश्रमों में प्रवेश करने का अधिकार है. किन्तु किसी किसी धर्मशासकार के मतानुसार ये दोनों वर्ण चतुर्थ श्राश्रम में भी प्रवेश कर सकते हैं ] ३ विद्यालय । पाठशाला । ४ वन । उपवन । — गुरुः, (पु॰) प्रधानाध्यापक। प्रिसपल ।-धर्मः, १ प्रत्येक प्राश्रम के कर्त्तच्य कर्म । २ संन्यासाश्रम के कर्त्तन्य। - पदं,-मग्रङलं, (न०) तपोवन।-भ्रष्ट, ( वि॰) श्राश्रम धर्म से पतित।—वासिन्, —भ्रालयः—सद्, ( पु॰ ) तपस्वी । संन्यासी । ध्राश्रमिक ) (वि॰) चार ग्राश्रमों में से किसी एक श्राश्रमिन् ∫ श्राश्रम का।

द्याश्रयः ( ५० ) १ त्रासरा । सहारा । त्राधार ।

विश्रामस्थल । त्राश्रयस्थल । २ रारण । पनाह ।

३ भरोता। ७ घर। १ राजा के ६ गुर्यों में से पुका ६ तरकस । ७ श्रिधकार । स्वीकृति । म सन्धन्धः । सङ्गति । ष्राध्रयकः } (पु॰) श्रग्नि । ग्राध्रयमः } छाश्रयमाम् (न०) १ सहारा जेने की किया। २ स्तीकृत करना। पसन्द करना। ३ पनाह। श्राश्रय। ष्ट्राश्चियन् (चि॰) १ श्राश्चित । श्राश्चय नेनेवाना । २ सम्बन्ध युक्त । भ्राश्रव ( वि॰ ) याज्ञाकारी । याज्ञानुवती । श्चान्त्रवः ( पु॰ ) ३ सरिता । नदी । वरमा । सोता । २ प्रतिज्ञा । वादा । प्रतिश्रुति । ३ दोप । श्रपराध्र । श्राश्रिः (स्त्री॰) तलवार की धार छाधित ( व॰ छ॰ ) १ शरगागत । २ श्रासरे पर रहने ष्ट्राधितः ( पु० ) चाकर । नौकर । श्रनुयायी । ध्याश्रृत (व० रु०) ३ सुना हुन्ना । २ प्रतिज्ञात । स्वीकृत । मंज्रु किया हुआ । म्राश्रतस् ( न॰ ) इस प्रकार पुकारना जो सुन पड़े। प्रार्थितः (स्त्री॰) १ श्रवण । २ स्त्रीकृति । घ्राष्ट्रतेपः (पु॰) १ **घ्रालिङ्गन। चिपटाना । लिपटाना** । गले लगाना । २ घनिष्ट सम्बन्ध । सम्बन्ध । घ्याञ्लेपा ( खी॰ ) नर्वों नरुत्र । िसम्बन्धी । म्रास्य (वि॰) [सी॰—ग्रास्वी ] घोड़े का। घोड़ा प्राप्त्वं ( न० ) वहुत से घोड़े । घोड़ेंा का समुदाय । ध्याप्रवत्य (वि०) [स्वी०—ध्याप्रवत्थी ] पीपल का वना हुत्रा या पीपल का या पीपल सम्बन्धी। ध्यार्वत्यम् ( न॰ ) पीपल वृत्त के फल । थ्रार्वयुज् (वि॰) [स्त्री॰—ध्रार्वयुज्जी ] भ्रारिवन मास से सम्बन्ध रखने वाला। श्राप्रवयुजः ( पु॰ ) श्राश्विन मास । कार का [पूर्णिमा । महीना । च्यारवयुजी (स्त्री॰) म्राश्विन मास की पूर्णमासी वा ध्राश्वलत्त्रणिकः ( ५० ) १ घोड़ों के नाल जड़ने वाला । २ श्ररववेद्य । सालहोग्री ३ साईस । च्यारवासः ( पु॰ ) १ स्वतंत्र रीत्या सांस लेना ।

२ सान्त्वना । प्रसन्नता । श्रभयदान । ३ निवृत्ति ।

त्र्यवसान । ४ किसी पुस्तक का परिच्छेद या कागढ ।

श्राप्रवासनम् ( न॰ ) दिलासा । तसन्नी । ढाँढस । धीरन । त्राशाप्रदान ।

थ्राश्विकः ( ५० ) घुढ़सवार ।

ध्याश्विनः ( ५० ) कार का महीना ।

त्र्याश्विनेयौ (द्विवचन) दो ग्राश्विनी कुमार । ये दोनों देवतायों के चिकित्सक कहे जाते हैं।

ष्र्याश्विन (वि॰) [स्ती॰—ध्राश्विनी] घोड़े पर सवार हो यात्रा करने वाला।

द्यापाढ ( पु॰ ) १ वर्षाऋतु के प्रथम मास का नाम। २ पलास का दगढ़।

ख्रापाढा (स्त्री॰) २० वाँ और २१ वाँ नक्त्र। पूर्वापाढा थ्रोर उत्तरापाढा। [ मासी।

श्रापाड़ी (र्खा॰) जापाड़ मास की पूर्णिमा या पूरन-श्राप्टमः (पु॰) श्राठवाँ भाग या श्रंश ।

श्रास्, ध्राः ( श्रव्यया॰ ) स्मृति, क्रोध, पीड़ा, श्रपा-करण, खेद, शोक-धोतक श्रव्यय ।

ध्यास् (धा० थ्रा०) [ ग्रास्ते, ग्रासित ] १ चैठना। लेटना। विश्राम करना। २ रहना। वसना। ३ चुपचाप वैठना। बेकार वैठना। ४ होना। जीवित रहना। ४ श्रन्तर्गत होना। ६ जाने देना। छोड़ देना। ७ एक श्रोर रख देना।

ष्ट्रासः (पु॰) ) १ वैठक । २ कमान । ष्ट्रासम् (न॰) ) 'श्व साधिः शशुद्धाः चावः ।"— —किरातार्जुनीय ।

भ्रासक्त (व॰ इ॰ ) ३ अनुरक्त । लीन । निस । २ नुरुष । सुर्थ । मोहिस । आशिक ।

ग्रासिक्तः (ग्री॰) १ श्रमुरिक्तः । लिसता । २ लगन । चाह । प्रेम । ३ इरकः ।

ष्ट्रासंगः ) (पु०) १ श्रनुराग । श्रभिनिवेश । २ संगति, श्रासङ्गः ∫ ( सोहवत । मिलन । ३ वंधन ।

भ्रासंगिनी ) (स्त्री॰) ववंडर । भ्रासङ्गिनी >

श्रासंजनम् १ (न॰) १ वांघना । लपेटना । (शरीर-श्रासञ्जनम् र्रपर) धारण करना । २ फंसजाना । चिपट जाना । ३ श्रनुराग । भक्ति ।

भ्रासत्तिः ( स्त्री॰ ) १ संसर्गे । मेलमिलाप । २ घनिष्ट ऐक्य । ३ लाभ । फायदा । ४ सामीप्य । निक- टता । १ अर्थवोधार्थ विना व्यवधान के परस्पर सम्बन्ध युक्त दो पदों या शब्दों का समीप रहना ।

श्रासन् ( न॰ ) मुख।

श्र्यासनम् ( न० ) १ धेठ जाना । २ वेठक । वेठकी । तिपाई । ३ वेठने का ढंग विशेष । श्रासन विशेष । ४ वेट जाना या रुक जाना । ४ मैधुन करने की कोई भी विशेष विधि । ६ छः प्रकार की राजनीति में से एक । वे थे हैं:—

"चनियमी यिग्रदी याननामनं द्वैषमात्रयः।"

श्रमस्कोप ।

रात्रु के सामना करने पर भी किसी स्थान पर हटे रहना। ७ हाथी का कंधा।

त्र्यासना ( स्त्री॰ ) बैठक । तिपाई । टिकाव । श्रासनी ( स्त्री॰ ) छोटी बैठकी ।

श्रासंदी ) कोच। तकिया दार लंबी वैंच जिस पर श्रासन्दी ) गडा मड़ा हो।

श्रासम्न (व॰ कृ॰) समीपस्थ। निकट का। उप-स्थित।—कालः, (पु॰) १ मृत्यु की घड़ी। २ जिसकी मृत्यु समीप हो।—परिचारकः, (पु॰) —चारिका, (खी॰) व्यक्तिगत चाकर। शरीर-रचक। वाडीगार्ड।

द्र्यासंवाध (वि॰) वंद किया हुत्रा । रोका हुत्रा । चारो त्र्रोर से रुका हुत्रा ।

खारांवाधा भविषयन्ति पन्यामः श्ररवृधिभिः ।
—रामायण ।

श्र्यास्तवः (पु॰) १ श्रर्क। २ काढ़ा । ३ हर प्रकार का मद्य । [मण।

श्रासादनम् (न०) १ उपलव्धि । प्राप्ति । २ त्राक्त-श्रासारः (५०) १ मूसलधार वृष्टि । २ रात्रु को धेरना । ३ त्राक्रमण । हम्ला । चढ़ाई । ४ मित्र राजा की सैन्य । ४ रसद । भोज्यपदार्थ ।

श्रासिकः ( पु॰ ) तलवारवहादुर । तलवारवंद सिपाही।

श्रासिधारम् ( न॰ ) वत विशेष।

ष्ट्रासुतिः ( स्त्री॰ ) १ परिश्रवण । निःसरण । क्ररण । स्त्रिंचाय । टपकाय । चुत्राय । २ फाँट । क्राथ । काढ़ा । ख्रास्तुर (वि०) [ खी०—ग्रास्तुरी ] १ श्रमुरों का । श्रमुर सम्बन्धी । २ रागसी । नारकी । श्रथम । श्रास्तुरः (पु०) १ श्रमुर । २ श्राट प्रकार के विवाहों में से एक । इसमें वर श्रपने लिये वध् को मूल्य देकर वधृ के पिता या श्रम्य किसी सम्बन्धी से ख़रीदता है ।

च्यासुरी (की॰) १ जर्राही । चीरा फाड़ी का इलाज । २राचसी या प्रसुर की की ।

ब्रास्त्रित ( वि॰ ) ६ पुष्य माला वनाना था पहि-नना । २ घोतघोत । गुया हुया ।

श्रासेकः ( पु॰ ) सिचन । जल से सींचना । तर करना या भिगोना । उट्टेलना । [छिद्दक्ता । श्रासेननम् ( न॰ ) उट्टेलना । डालना । तर करना । श्रासेधः ( पु॰ ) गिरफ़्तारी । हवालात । पकट् रखना ।

गिरफ़्तारी चार प्रकार की होती है स्था— "स्वाननेपः दानकृतः ग्रवागात करिएलस्य ।"

—नारद् ।

ध्रासेवा (ची॰)) १ उत्साह युक्त अभ्यास । द्यासेवनम् (न०) ∫ उत्साह पृर्वक किसी कर्म को यार वार करने की प्रवृत्ति। २ पुनरावृत्ति।

श्रास्कन्दः (पु०)) १ श्राकमण् । चडाई । श्रास्कन्दनम् (न०)) हम्ला । २ चडना । सवार होना।सीडी पर चडना । ३ धिकार । भन्धना । ४ घोडे की एक चाल । ४ सुन्द । लडाई ।

ख्रास्किन्दितम् ) (न॰) घोडे की चाल विशेष। ख्रास्किन्दितकम् ) तेज दुलकी।

ध्यास्क्रन्दिर् (वि॰) कृतने हुए । फर्लोंगने हुए । हम्ला करते हुए । ध्याक्रमण करते हुए ।

भ्रास्तरः ( पु० ) १ चादर । चद्दर । २ कालीन । गुलीचा । विस्तरा । चटाई । ३ विछावन ।

द्यास्तरग्राम् (न०) १ विद्योना । चादर । २ शस्या । ३ गद्दा । तोपक । चादर । ६ गलीचा । १ हाथी की भूल ।

श्रास्तारः (पु॰) विद्याना । ढाँकना । वखेरना ।

द्यास्तिक (वि॰) [स्रो॰—ग्रास्तिकी] १ परलोक ग्रीर ईश्वर में विश्वास रखने वाला । २ वेदों पर ग्रास्था रखने वाला । ३ पवित्र । सन्चा । विश्वासी । ध्यास्तिकता (जी॰)) ३ ईरवर ध्रीर परलीक ध्यास्तिक्यम् (न॰) में विश्वास । २ वेद में ध्यास्तिकत्वम् (न॰)) विश्वास । ३ सचाई । विश्वास । श्रद्धा । ईश्वरभक्ति । धर्मानुराग ।

ग्रास्तीकः (पु॰) एक प्राचीन मृष्यि का नाम । यह जरकार के पुत्र थे। इन्होंके बीच में पड़ने से महाराज जनमेजय ने सर्पयज्ञ बंद किया था।

प्रास्था (स्त्री॰) १ श्रद्धा। प्ल्यमुद्धि । २ स्त्रीका-रोक्ति । प्रतिज्ञा । ३ सहारा । प्राश्रय । प्राधार । ४ त्राशा । भरोसा । १ उद्योग । प्रयत्न । ६ दशा । हालत । परिस्थिति । ७ समारोह ।

प्रास्थानम् ( न॰ ) १ स्थान । जगह । २ श्राधार । श्राधारस्थल । ३ समारोह । ४ श्रद्धा । पूज्य बुद्धि । १ सभा-भवन । दरवार । दर्शकों के वैठने के लिये विशाल भवन । ६ विश्रामस्थान ।

द्यास्थित ( व॰ क़॰ ) निवास किया। ठहरा। रहा। पहुँचा। मान गया। वट्टे प्रयत्न से किसी काम में संजन्न। विरा हुन्ना। फैला हुन्ना।

न्त्रास्पदम् ( पु० ) १ स्थान । जगह । वैठक । कमरा । २ ( त्रलं० ) स्रावसस्थान । ३ पद । मर्यादा । ४ प्रताप । स्रधिकार । १ मामला । ६ सहारा । ७ लग्न से दसवाँ स्थान ।

ग्रास्पंदनं ) ( न० ) सिसकन । काँपन । थर-ग्रास्पन्दनम् ) थराहट । धड़कन । [ होड़ी । ग्रास्पर्या ( स्त्री० ) स्पर्या । यरावरी । हिर्स । होड़ा-ग्रास्कालः (पु०) १ धीरे । धीरे चलाना या हुलाना । २ फटफटाना । ३ विशेष कर हाथी के कानों का फटफटाना ।

द्यास्कालनम् ( न॰ ) १ रगट्ना । मलना । चलाना । द्याना । पहाट्ना । २ गर्व । श्रहङ्कार ।

द्यास्फोटः (पु॰) १ मदार का पीधा । २ ताल ठोंकना ।

ध्रास्फोटनम् ( न० ) १ फटफटाना । २ थर थर कॉपना । ३ फ्रॅंकना । फुलाना । ४ सकोड़ना । मूँदना । १ ताल ठोंकना ।

ग्रास्कोटा (स्त्री॰) नवमल्लिका का पेथा। चसेली की भिन्न भिन्न जातियाँ।

थ्रास्माक } (स्त्री॰—श्रास्माकी ] हमारा । थ्रास्माकीन } हमारे ।

सं॰ श॰ कौ॰--१६

श्रास्यं ( न॰ ) १ मुख । ड़ाढ़ें । २ चेहरा । ३ मुख का वह भाग जिससे वर्ण का उचारण किया जाता है। ४ छेद। - घ्रासवः, ( पु॰ ) थूक। खकार।--पत्रं, ( न॰ ) कमल ।—लाङ्गलः, ( पु॰ ) ९ कुत्ता । २ शूकर ।—सोमन्, (न०) डाड़ी । श्रम्यन्द्नम् ( न० ) बहना । टपकना । श्रास्यंधय (वि०) चूमा । चुम्वन । श्रास्तं ( न० ) खून । लोहू । रक्त । भ्रास्त्रंपः ( पु॰ ) रक्त पीने वाला । राचस । श्रास्त्रवः (पु॰) १ पीड़ा। कष्ट। दुःख। २ वहाव । दौड़। ३ निकास। ४ श्रपराध। रोप। ४ चुरते िकष्ट । हुए चावल का फेन । ग्राश्रादः (पु॰) १ घान । २ वहान । थूक । ४ पीड़ा । द्यास्वादः (पु॰) १ चखना। खाना। २ सुस्वाद । थ्रास्वाद्नम् ( न० ) चलना । लाना ।

ध्रास्वादनम् ( न० ) चलना । लाना । घ्राह ( ग्रन्यया० ) भर्त्सना । उग्रता । प्रभुत्वसूचक ग्रन्ययात्मक सम्बोधन ।

ष्ट्राह्त (व० कृ०) १ पिटा हुग्रा । चोट खाया हुग्रा । २ कुचला हुग्रा । ३ चोटिल । मरा हुग्रा । ४ (ग्रङ्कगणित में) गुणा किया हुग्रा । ४ (पाँसा) फेँका हुग्रा । ६ मिथ्या उचारित ।

ष्ट्राहतः (पु॰) ढोल । [ श्रसम्भव कथन । श्राहतम् (न॰) १ कोरा कपड़ा । २ वेहूदा कथन । श्राहतिः (स्त्री॰) १ श्राघात । २ प्रहार । ३ तह । डंडा । [ वाला ।

भ्राहर (वि॰) लाने वाला। जाकर लाने वाला। लेने भ्राहर: (पु॰) १ श्रहरा । पकड़ । २ परिपूर्णता। किसी कार्य को करने की क्रिया। ३ बलिदान।

द्याहरणं (न०) ९ छीनना । हरलेना । स्थानान्तरित करना । स्रपनयन । २ म्रहण । लेना । ४ विवाह में दिया जानेवाला दहेज़ ।

" सत्वानुरूपाइरणी कृतश्रीः।

रघुवंश ।

ग्राहवः (पु॰) १ युद्ध । लड़ाई ।२ ललकार । चुनौती । १ यज्ञ । होम । ग्राहवनम् (न॰) यज्ञ । होम । ग्राहवनीय (स॰ का॰ कु॰) हवन करने योग्य । द्याह्वनीयः (पु०) गार्हपत्याग्नि से लिया हुया ध्याम्मित्रित ध्राग्नि, जो यज्ञ करने के लिये यज्ञ-मण्डप में पूर्व दिशा में स्थापित किया जाता है। ख्राहारः (पु०) १ लाना । हरलाना । २ भोजन करना । ३ भोजन ।—पाकः, (पु०) भोजन की पाचन किया।—विरहः, (पु०) फाँका। कड़ाका । लँघन ।—सम्भवः, (पु०) खाये हुए पदार्थों का रस।

स्राहार्य (स॰ का॰ क़॰) १ स्राहरणीय । २ पकड़ कर पास लाने थे। य । ३ कृत्रिम । वाहिरी । ४ चार प्रकार के स्राभिनयों में से एक ।

भ्राह्यः ( पु॰ ) १ ढोरों को जल पिलाने के लिये कुए के पास का है।द । २ युद्ध । लढ़ाई । ३ भ्राह्मन । भ्रामंत्रण । ४ श्राग ।

ष्राहिंडिकः ) ( पु० ) वर्णसङ्कर विशेष । निपाद प्राहिंगिडकः ) पिता और वेदेहि माता से उत्पन्न । प्राहित ( व० कृ० ) १ स्थापित । रखा हुआ । जमा किया हुआ । श्रमानतन रखा हुआ । टिकाया हुआ । डाला हुआ । किया हुआ । २ संस्कारित । — श्रग्नित, (पु०) श्रग्निहोत्री ।—श्रङ्क, ( वि० ) चिन्हित । धन्यादार ।

द्याहितुगिडकः ( पु॰ ) सपेरा । मदारी । द्याहितः ( स्त्री॰ ) १ होम । हवन । किसी देवता के उद्देश्य से उसका मन्त्र पढ़ कर श्रीन में साकल्य का डालना । २ साकल्य की वह मात्रा जो एक वार हवनकुण्ड में छोड़ी जाय।

ग्राहेयः ( पु॰ ) सर्प । सर्प का विप ।

द्याहो ( त्रव्यया० ) सन्देह, विकल्प, प्रश्नव्यञ्जक त्रव्ययात्मक सम्बोधन ।

भ्राहिषुरुपिका (स्त्री॰) १ वड़ी भारी श्रहंमन्यता । २ शेखी । श्रपनी शक्ति का बखान ।—स्वित् (श्रव्यया॰) १ विकल्प । सन्देह । प्रश्न । २ जानने की श्रभिलापा । ३ दैनिक ।

भ्रान्हं ( न० ) बहुत दिवस ।

म्रानि (वि॰) [स्री॰—म्रान्हिकी] प्रति दिन का। दैनिक , प्रति होनेवाला काम। ध्रान्हिकं (न०) स्तान, सन्ध्या, तर्पण, भोजनादि नित्य के कृत्य । श्राव्हादः (पु०) हर्ष । श्रानन्द । श्रसकता । श्राह्म (वि०) युकानेवाला । चिल्नानेवाला । श्राह्म (ची०) १ पुकार । चिल्लाहट । २ नाम । संज्ञा । यथा 'श्रमृताह्मः, शताह्मः ।''

भ्राह्यः (पु॰) १ नाम संज्ञा । २ ग्रुग्रा । जानवरों की लट़ाई से उत्पन्न हुज्ञा मामला. सुकदमा । " पगप्टर्वदा पश्चिमेपादियाधनंश्रादयः।"

—राघवानन्द ।

श्राह्मयनम् ( न॰ ) नाम। संज्ञा।
श्राह्मनं ( न॰ ) १ निमन्त्रण् । बुलावा। न्याता । २
श्राह्मनत की बुलाहः । ३ किसी देवता का
श्राह्मन । ४ ललकार । चिनौती । १ नाम ।
संज्ञा। [संज्ञा।

ह्याह्मयः ( पु॰ ) १ ग्रदालत का छलावा । २ नाम त्र्यादायकः ( पु॰ ) हल्कारा । डाँकिया ।

5

इ संस्कृत ग्रथ्या देवनागरी वर्णमाला में स्वर के श्रन्तर्गत नीसरा वर्ण । इसका स्थान तालुदेश श्रौर प्रयरन विश्वत हैं ।

इः (पु॰) कामदेव का नाम । (ग्रस्यया॰) क्रोध, द्या. भर्त्यना, ग्रारचर्च श्रोर सम्बोधनवाची श्रस्य ।

इ (धा॰ पर॰ ) (एति, इति ) १ जाना । श्राना । पहुँचना । पाना टपस्थित होना । हाजिर होना । दौदना । घृमना । तेजी से या वारंवार जाना ।

इक् ( प्रत्यय ) याद करना । स्मरण करना । इकटा ( स्त्री॰ ) बास विशेष जिससे चटाई घुनी जाती हैं ।

इक्तवातः (पु॰) ज्योतिप में वर्षफलं के सोलह योगों में से एक योग। सम्पत्ति।

इत्तवः ( पु० ) गन्ना । जन्न ।

इन्तः (पु॰) गन्ना कल। पाँदा। -काग्रहः, (पु॰)
—काग्रहम्, (ग॰) दो जाित के गन्नों के नाम।
—कुह्कः, (पु॰) गन्ना एकत्रित करने वाला।
—दा, (स्त्री॰) एक नदी का नाम।—पाकः,
(पु॰) शीरा। गुद्द। ज्सी। चोटा। राव।
भित्तका, (स्त्री॰) राव ध्रौर चीनी का यना
हुत्रा भोज्य पदार्थ विशेष। मती,—मािलनी.
—मालवी, (स्त्री॰) नदी विशेष।—मेहः,
(पु॰) प्रमेह विशेष। इसमें पेशाव के साथ
मधु या शक्रर निकलती है। मधुमेह। इन्त प्रमेह।
—रसः, (पु॰) गन्ने का रस या शीरा!—वर्णं,
(न॰) गन्नों का वन या जंगल।—विकारः,

(पु॰) चीनी । गुड़ । शीरा । राव ।—सारः, (पु॰) शीरा । चीनी । गुड़ ।

इन्तुरः ( पु० ) गन्ना ।

इच्चाकुः (पु॰) १ सूर्यवंशी एक राजा विशेष । इनके पिया का नाम वैवस्वत मनु था । २ महाराज इप्चाकु का वंशज । ३ कड्बी त्वी । तितलौकी । इच्चात्निका (स्त्री॰) काँस । काही ।

इख़् ) (धा॰ प॰ )[ एखति, इंखति ] जाना । इंख् ) हिलना हुलना ।

इंग्रें। (धा॰ उभय॰) [इंगति, इंगते, इंगित] हिलना इङ्ग्रें। टोलना।

इंगे ) (वि०) १ हिलने वाला । २ श्रद्भुत । इङ्गर्भ

इंगः ) ( पु॰ ) १ इशारा । सङ्केत । २ हावभाव द्वारा इङ्गः ) मानसिक भाव का द्योतन ।

इंगनम् ) ( न॰ ) ३ हिलाना । डोलाना । २ ज्ञान । इङ्गनम् )

इंगितम् । (न०) १ धड़कन । डोलन । २ मानसिक इङ्गितम् । विचार । ३ इशारा । सक्षेत । सेन ।— काविद्,—इ, (वि०) इशारे वाज़ी में कुशल । मनोभाव को प्रकाश करने वाला । हाव भावों को जानने वाला ।

इंगुदः, इङ्गुदः (पु॰) ) १ हिंगोट का वृद्ध । इंगुद्दी, इङ्गुद्दी (स्त्री॰) ) २ ज्योतिमति तृत । ३ मालकँगनी ।

इंगुदम् ) ( वि॰ ) हिंगोट वृत्त का फल । इङ्गदम् )

इचिक्तिलः (पु॰) १ कचा तालाव । २ कीचड़ ।

इञ्चाकः ( पु॰ ) जलवृश्चिक । पनवीछी । इच्छलः ( पु॰ ) एक छोटा पीधा विशेष, जो जल के समीप उत्पन्न होता है । हिउजल ।

इच्छा (स्त्री॰) १ श्रभिलापा । वान्छा । चाह । २ (श्रंकगियत में ) प्रश्न । कठिन प्रश्न ।—दानं, (न॰) सुहमाँगा दान ।—तिचृत्तिः (स्त्री॰) सांसारिक कामनाश्रों की श्रोर से उदासीनता । वासनाश्रों का त्याग।—फत्तं, (न॰) किसी प्रश्न का उत्तर।—रतं, (न॰) मनचाहा खेल कृद ।—वसुः, (पु॰) कुवेर का नाम ।—संपद्ः, (स्त्री॰) मनोकामना का पूरी होना ।

इज्य (वि॰) पूज्य । [यर्ग । परमात्मा । इज्यः (पु॰) १ गुरु । २ देवगुरु वृहस्पति । ३ नारा-इज्या (स्त्री॰) १ यज्ञ । २ दान । पुरस्कार । ३ मूर्ति प्रतिमा । ४ कुटिनी । ४ गै। — शीलः, (पु॰) सदा यज्ञ करने वाला ।

इटः ( पु॰ ) १ एक प्रकार की घास । २ चटाई । इटचरः ( पु॰) साँड या बारहर्सिहा जो चरने के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया जाय।

इड् (स्त्री॰) [ वैदिक प्रयोग ] १ इल् । २ विल । ३ प्रार्थना । ४ धारा प्रवाह वक्तृता । ४ प्रथिवी । ६ भोजन । ७ सामग्री । प्रवर्णऋतु ६ पद्मप्रयोगों में से तीसरा प्रयोग । [ इडोयजित ] १० वहा ।

इडस्पतिः ( पु॰ ) विष्णु का नाम ।

इडः (पु॰) ग्रग्निका नाम।

इडा ) (स्त्री०) १ पृथिवी। २ वाणी। ३ इडाला ) अन्न। हिवे। ४ गौ। ४ (इला०) देवी का नाम। मनु की वेटी। यह बुध की स्त्री और राजा पुरूरवा की माता थी। ६ स्वर्ग। ७ शरीर की एक नाड़ी जो दिहने अंग में रहती है। मुदुर्गा। १ अम्बिका। ११ पार्वती। १२ स्तुति। १३ एक यज्ञपात्र। १४ आहुति जो प्रयाजा और अनुयाजा के वीच दी जाती है। १४ आसोमपा नामक एक अप्रिय देवता। १६ नय देवता।

इडाचिका (स्त्री०) वर्र । वर्रेया । इडिका (स्त्री०) घरती । पृथिवी । इडिकः (पु०) जंगली वकरा । इस्स (क्रि०) जाना । इत (वि॰) १ गत। गया हुआ। २ स्मरण किया हुआ। २ प्राप्त।

इतर ( ंसर्वनाम ) (वि॰) [स्त्री॰—इतरा, इतरत् ] १ दूसरा । श्रन्य । भिन्न । २ पामर । निम्न श्रेणी का ।

इतरतः । ( ग्रव्यया॰ ) १ ग्रन्यथा । नहीं ते । २ इतरत्र ) ग्रन्यत्र । ३ भिन्नत्व ।

इतरथा ( श्रन्यया॰ ) २ श्रन्य प्रकार से । श्रीर तरह से । २ प्रतिकृतरीत्या । श्रन्यथा । ३ कुटिल भाव से । ४ दूसरी श्रोर ।

इतरेतर (वि॰) श्रन्यान्य । परस्पर । श्रापस में । इतरेद्यः (श्रव्यया॰) श्रन्यदिवस । दूसरे दिन ।

इतस् ( ग्रेब्यय०) १ यहाँ से । यहाँ । २ इस प्ररूप से । मुक्तसे । ३ इस ग्रोर । मेरी ग्रोर । ४ इस संसार से । १ इस समय से ।

इतस्ततः (इतः इतः) (श्रव्या०) इधर उधर । इसमें। उसमें।

इति ( अस्यया॰ ) १ समाप्ति । २ हेतु । ३ निदर्शन । ४ निकटता । ६ अत्यच । ७ श्रवधारण । म् व्यवस्था । ६ मान । १० परामर्श । ११ शब्द के यथार्थ रूप को प्रकट करने वाला । १२ वाक्य का अर्थप्रकाशक ।—ध्रर्थः, (पु०) साराँश ।—क्तथा, (स्त्री०) बाहियात वातचीत ।—करणीय, (वि०) किन्हीं नियमें। के श्रनुसार करने शेग्य ।—माञ, (वि०) श्रमुक परिमाण का । वृतं, (न०) पुरावृत्त । पुरानी कथा । कहानी ।

इतिकर्त्तंच्यता (स्त्री॰) श्रवश्य करने येग्य । काम करने का क्रम, जिसके श्रनुसार एक काम के श्रनन्तर दूसरा काम किया जाय ।

इतिमध्ये ( अन्य० ) इतने में ।

इतिह् (ग्रन्य०) १ उपदेश परंपरा। २ देर से सुना जाने वाला उपदेश। ३ सुना सुनाया ग्रन्छा वचन।

इतिहासः ( पु॰ ) १ पुस्तक जिसमें वीते हुए काल की प्रसिद्ध घटनात्रों श्रीर तत्कालीन प्रसिद्ध पुरुपों का वर्णन हो । २ वह ग्रन्थ जिसमें धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर मोच का उपदेश प्राचीन कथानकों से युक्त हो । तवारीख । [ संस्कृत साहित्य में इतिहास प्रन्थों में दो ही प्रन्थों की गणाना है—यथा श्री महाल्मीकि रामायण श्रीर महाभारत।

इत्यं (श्रव्यया०) इस प्रकार । इस तरह । ऐसे ।—कारं, (न०) इस प्रकार से ।—कारं, (श्रव्यया०) इस प्रकार से । इस ढंग से ।—भृत, (वि०) १ ऐसी दशा में । ऐसी हालत में । र सर्या । ज्यों की त्यों (जैसे कथा, या कहानी) ।—विश्व, (वि०) १ इस प्रकार का । २ ऐसे गुणों वाला ।—प्रात्मः, (पु०) ज्योतिष में वर्षफल के तीनरे योग का नाम ।

इत्य (वि०) प्राप्य । पहुँचने योग्य । लाने योग्य । इत्या (की०) १ गमन । मार्ग । २ टोली । पाल्की । इत्यर (वि०) [क्षी०—इत्यरी ] १ गमन । यात्रा । यात्री । २ निष्ठुर । निठुर । २ पामर । श्रथम नीच । ४ निरस्कृत । श्रपमानित । १ निर्धन । गरीय ।

इत्वरः ( पु॰ ) हिजड़ा । नपुंसक । खोजा । इत्वरो ( स्त्री॰ ) १ श्रभिसारिका । २ व्यभिचारिखी । कुलटा खी ।

इद्म् ( सर्वनाम०—वि० ) [ पु०-ग्रयं । स्त्री०-इयं । न०-इदं ] किसी ऐसी वस्तु को वतलाने वाला, जो वतलाने वाले के निकट हो । यह । यहाँ ।

इदानों (अव्य॰) सम्प्रति । अत्र । इस समय । श्रभी । श्रमी भी ।

इदार्नातन (वि॰) १ इस समय का । श्रभी का । श्राधु-निक । २ नवीन ! नया ।

इद्ध ( व॰ ग़॰ ) जलता हुया। प्रदीस।

इद्धं (न॰) १ घृष । घाम । गर्मी । २ दीप्ति । चमक । ३ श्राश्चर्य । ४ वृद्धा । निर्मल । साफ्त ।

इध्मः ( पु॰ ) ) ईंधन । समिधा जो हवन में जलायी इध्मं ( न॰ ) ) जाती है ।—जिह्नः।( पु॰ ) श्राग । श्रानि ।—प्रविञ्चनः (पु॰ ) कुल्हाड़ी । [करना ।

इध्या (र्ह्या॰) प्रज्वलन करना । जलाना । प्रकाश इन (वि॰) १ योग्य । शक्तिमान् । वलवान । २ साहसी ।

इनः ( पु॰ ) १ प्रभु । स्वामी । २ राजा । इदिंदिरः ) ( पु॰ ) बड़ी मधु मज्ञिका । श्रमर । इन्दिदिरः ) भौरा । इंदिरा । (स्त्री॰) लघ्मी देवी। विष्णु पत्नी ।— इन्दिरा । श्रालयम् (न॰) लघ्मी का निवास स्थल । नील कमल ।—मन्दिरः, (पु॰) विष्णु भगवान की उपाधि । मन्दिरम्, (न॰) नील कमल ।

इंदीव $\sqrt{\xi}$ रणी  $\chi$  (स्त्री॰) नील कमलों का समृह । इन्दीव $\chi$ रणी  $\chi$ 

इंदीवारः ) (पु॰) नील कमल। इन्द्रीवारः )

र्द्यः ) (पु०) १ चन्द्रमा । २ एक की संख्या । ३ इन्दुः ) कप्र । -- कमत्त, ( न॰ ) सफेद कमल ।---कला, (स्त्री॰) चन्द्रमा की एक कला । ३ -कालका, (स्त्री०) १ केत की। २ चन्द्रकला। २--कान्तः, ( पु० ) चन्द्रकान्त मिए । [ यह मिंग चन्द्रमा के सामने रखने से पसीजती है। ] —कान्ता, (स्त्री०) रात।—च्चयः, ( पु०) चन्द्रमा की चीखता । प्रतिपदा ।-- जः,--पुत्रः, ( पु॰ ) बुधग्रह । पुत्रजा,—जा, ( स्त्री॰ ) नर्मदा या रेवा नदी का नाम।-जनकः, ( पु॰) समुद्र ।-- द्लः, ( पु॰ ) कला । अर्धचन्द्र ।---भा. (स्त्री॰) कमोदिनी ।-भृत्,-शेखरः, —मोलिः ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि ।— मिशाः, ( ५० ) चन्द्रकान्तमिश ।--मगडलं. (न०) चन्द्रमा का घेरा।--रत्नं, ( न० ) माती । सामलता ।--लेखा,-रेखा, ( स्त्री॰ ) चन्द्रकला।-ताहकं,-लौहं (न०) चाँदी।-वदना, (स्त्री॰) इन्द्विशेप ।--वासरः, ( पु॰ ) सामवार ।

इंदुमती । (स्त्री॰) १ पूर्णिमा। २ श्रज की पत्नी इन्दुमती / श्रोर भोज की भगिनी का नाम।

इंट्रूरः ) इन्ट्रूरः ∫ (पु॰) चूहा । मूसा ।

इंद्र ) (वि॰) १ ऐश्वर्यवान । विभृतिसम्पन्न । २ श्रेष्ठ । इन्द्र ) बड़ा ।

इंद्रः ) (पु०) १ देवताओं के राजा । २ मेघों के इन्द्रः ) राजा। दृष्टि के राजा । दृष्टि । ३ स्वामी । प्रभु । शासक । ४ वेदिक देवता विशेष । इसका चाहन ऐरावत हाथी और श्रस्त विश्र हैं। इसकी रानी का नाम शची और पुत्र का नाम जयन्त हैं। इसकी सभा का नाम ''सुधर्मां' है। इसकी राजधानी का नाम अमरावती है । वहीं "नन्दन" नाम का उद्यान है, जिसमें पारिजात वृत्तों का प्राधान्य है श्रीर वहीं कल्पवृत्त है । इसके घोड़े का नाम उच्चै:-श्रवा है श्रौर सारथी का नाम मातलि है । यह ज्येष्टा नचत्र और पूर्व दिशा का स्वामी है।— ञ्चनुजः, ( = इन्द्रानुजः, ) (पु॰)—ञ्चवरजः, (=इन्द्रावरजः,) ( पु॰ ) विष्णु या नारायण की उपाधि ।—ग्रारिः, ( पु० ) दैल या दानव ।— श्रायुर्घं ( = इन्द्रायुधम्, ) ( न० ) इन्द्र का हथियार । इन्द्रधनुष ।—कीलः, ( पु॰ ) १ मन्दराचल पर्वत का नाम । २ चट्टान ।---कोलम्, ( न० ) इन्द्र की ध्वजा ।—कुञ्जरः, ( पु॰ ) ऐरावत हाथी।--क्नुटः, ( पु॰ ) पर्वत विशेष।—कोशः,—कोषः,—कोषकः, (पु०) १ कोच । सोफा । (Sofa) २ चवृतरा । ३ खूंटी जो दीवाल में गाड़ी जाती है। नागदुन्त।— गिरिः, (५०) महेन्द्राचल ।—गुरुः, —ग्राचायेः, ( पु॰ ) बृहस्पति ।—गोपः,—गोपकः, ( पु॰ ) बीर बहूटी नाम का एक कीड़ा।—चाएं ( न० )—धनुसः, ( न० ) सात रंगों का बना हुआ एक अर्धवृत्त जो वर्पाकाल में सूर्य के सामने की दिशा में कभी कभी त्राकाश में देख पड़ता है।—जालं, (न०) १ एक ग्रस्त्र जिसका प्रयोग ऋर्जुन ने िकया था। २ माया कर्म। जादू-गरी। तिलस्म।—जालिक, (वि०) धोस्रे॰ बाज़ । बनावटी । मायावी ।---जालिकः ( पु॰ ) जादूगर । इन्द्रजाल करने वाला ।-- जित्त, (पु०) इन्द्र को जीतने वाला। मेधनाद (जो रावण का पुत्र था ग्रीर ) जिसे लप्मण जी ने मारा था।—जित्विजयिन्. ( पु॰ ) लक्ष्मण।—तुलं —तूलकं, ( न० ) रुई का ढेर ।—दारुः, ( पु॰ ) देवदारु वृत्त ।--नीलः, ( पु॰ ) नील-मणि ।—नीलः,—नीलकः, (पु॰ ) मर-कत मिण । पन्ना ।—पत्नो, (स्त्री॰ ) शची देवी।—पुरोहितः, ( पु॰ ) वृहस्पति देव । प्रस्थं, (न०) आधुनिक दिल्ली नगरी।— प्रहर्रां, (न०) वज्र ।--भेषजम्, (न०) सोंठ।— महः, (पु॰) १ इन्द्रोग्सव। २ वर्षाम्रतु। लोकः, (पु॰) स्वर्ग।—वंशा,—वज्रा, (स्वी॰) दो छन्दों के नाम। शत्रुः, (पु॰) १ इन्द्र का यैरी। २ वह जिसका शत्रु इन्द्र हो। —शलभः, (पु॰) वीरवहूटी नाम का कीड़ा। —सुतः,—छनुः, (पु॰) इन्द्र का पुत्र (क) जयन्त। (स्व) श्रर्जुन। (ग) वालि।— सेनानीः, (पु॰) कार्तिकेय की उपाधि।

इंद्रकं } इन्द्रकं } ( न० ) सभाभवन । कमेटी घर ।

इंद्राणी ) (स्त्री०) १ शची देवी । २ इन्द्रायन वृत्त । इन्द्रागा ∫ २ वड़ी इलायची । ४ बाँई ग्राँख की पुतली । १ संभालु । सिन्धुवार वृत्त । निरगुरुडी । इंद्रियं ) (न०) ३ वल । जोर । २ शरीर के वे अव-इन्द्रियं 🗸 यव, जिनसे वाहिरी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये देा प्रकार के होते हैं। यथा कर्मेन्द्रिय श्रीर ज्ञानेन्द्रिय । श्रथवा ब्रद्धीन्द्रिय । ६ शारीरिक शक्ति। ४ वीर्य। ४ पाँच की सँख्या का सङ्केत। — अगोचर, (वि॰) जो दिखलायी न दे। —भ्राथेः, (पु॰) इन्द्रियों का विषय । विषय जिनका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो। यि विपय हैं —रूप, शब्द. गन्ध, रस स्पर्श । ]—ग्रामः, — वर्गः ( पु॰ ) इन्द्रियों का समूह ।--ज्ञानं, ( न॰ ) सत्यासत्यविवेकशक्ति ,--निग्रहः, ( पु॰ ) इन्द्रियों का दमन ।--वधः ( पु॰ ) अज्ञानता । अचेतना । मुच्छा ।—विप्रतिपत्तिः (स्त्री॰) इन्द्रियों का उत्पथगमन ।—स्वापः, ( पु० ) मूर्च्छा । श्रचेतना । बेहोशी ।

इंघ् ) (धा० त्रा०) [ इद्धे या इंधे, इद्घ ] जलाना । इन्ध् ) प्रकाशित करना । त्राग लगाना ।

इंघः } ( पु॰ ) इंधन । जलाने की लकड़ी ।

इंधनम् ) ( न॰ ) १ जलाना । उजाला २ इन्धनम् ) इंधन । लकड़ी ।

इसः ( पु॰ ) हाथी ।—छारिः ( पु॰ ) सेर ।— छाननः, ( पु॰ ) गर्गेश जी का नाम । गजा-नन ।—निमीलिका, (स्त्री॰) चातुर्य । बुद्धिमत्ता । चालाकी । होशियारी ।—पालकः, ( पु॰ ) महावत ।—पोटा, (स्त्री॰ ) हाथी की मादा छोटी सन्तान ।—पोतः, (पु॰) हाथी का वचा।—युवितः, (छी॰) हथिनी।

इभी ( खी॰ ) हथिनी।

इभ्य (वि०) धनी । धनवान ।

इभ्यः ( पु० ) १ राजा । २ महावत !

इभ्यक (वि०) धनी । धनवान ।

इभ्या ( खी॰ ) हथिनी।

इयत् (वि॰) इतना । इतना बढ़ा । इतने विस्तार का । इयत्ता( छी॰ ) ) सीमा । परिमाण । माप ।

इयर्खं (न॰)}

इरगां (न॰) ३ ऊसर भूमि । लुनई ज़मीन ।२ वियावान । उजाउ ।

इरंमदः ( पु॰ ) १ विजली की कड़क या कोंघा। वह ग्राग जो विजली गिरने पर प्रकट होती हैं। बज्राग्नि २ बड़वानल।

इरा (स्त्री॰) २ प्रथिवी। २ वाणी। ३ वाणी की य्यधिष्ठाची देवी। सरस्वती। ४ जल । ४ भेाज्य पदार्थ। ६ मदिरा।—ईग्राः, (प्र॰) वरुण। विष्णु। गणेश।—चरं, (न॰) श्रोला। पत्थर जो वादल से वरसते हैं।

इरावत् ( ५० ) समुद्र । सागर ।

इरिग् ( न० ) लुनही ज़र्मान ।

इर्चारः } (वि॰) नाशक। हिंसक।

इर्वारः } ( पु॰ स्त्री॰ ) ककड़ी । कर्कटी । इर्वालुः }

इल् (धा० पर० ) [ इलिति, इलिति ] १ चलना । डोलना । हिलना । २ सेाना । ३ फेंकना । भेजना । डाल देना ।

इला (स्त्री॰) १ पृथिवी।२ गौ।३ वाणी।—
—गोलः. (पु॰)—गोलं. (न॰)पृथिवी।
भूगोल।—धरः. (पु॰) पहाड़।

इलिका (स्त्री॰) पृथिवी।

इल्वकाः ) ( बहुवचन ) मृगशिरस् नत्तत्र । इल्वलाः )

इच ( ग्रन्थया॰ ) १ जैसा। २ गोया। ३ कुछ थोड़ा। कुछ कुछ । शायद । कदाचित्।

ह्प् (धा॰ पर॰) [ इच्छति, इष्ट ] १ चाहना। कामना करना। २ चुनना। पसंद करना। ३ प्राप्त करने के लिये प्रयत्नयान होना । ४ श्रमुकूल होना । रज़ामन्द होना । सहमत होना । इपः (पु॰) १ शक्तिशाली । यलवान् । २ श्राधिनमास ।

इपिका ) ( स्त्री० ) १ नरकुल । सींक । २ वाग । इपीका )

इपिरः ( पु॰ ) श्रप्ति ।

इपुः (पु०) १ तीर । २ पांच की संख्या का सक्केत ।
— ग्रायं,— ग्रानीकं (न०) तीर की नोक ।—
ग्रासनं, श्रास्त्रं, (न०) कमान । धनुप । —
ग्रासः, (पु०) १ धनुप । २ धनुपधर ।
३ योद्धा ।— कारः,— ग्रुत्. (पु०) धनुप
यनाने वाला !— धरः, भृत्, (पु०) धनुर्धर ।
पथः,— विचेपः, (पु०) तीर छोदना ।
तीर की शिश्त ।— प्रयोगः, (पु०) तीर

इपृधिः ( पु॰ ) तरकस । तूर्णीर ।

इप् ( व० कृ० ) ३ श्रिभिलिपित । चाहा गया । २ प्रिय । प्यारा । प्रेमपात्र । कृपापात्र । ३ प्र्य । मान्य । ४ यज्ञ किया हुश्रा । यज्ञ में प्रजन किया हुश्रा ।

इप्टः ( पु॰ ) प्रेमी । श्राशिक । पति ।

इप्टम् (न०) १ कामना । श्रमिलापा । चाह । २ संस्कार । ३ यज्ञादि कर्मानुष्टान । (श्रव्यया०) श्रपने इच्छा से । श्रपने श्राप । स्वेच्छतया ।

इप्रका ( खी॰ ) इँट । खपरेल ।—न्यासः, ( पु॰ ) नींव रखना ।—पथः, ( पु॰ ) ईटों की बनी सड़क ।

इप्टदेवः ( पु॰ ) } श्चपना देवता विशेष । इप्टदेवता (ची॰) } श्चपना देवता विशेष । इप्टा ( ची॰ ) शर्मा वृत्त । छेंकुर का पेड़ । इप्टार्थः ( पु॰ ) श्वभित्तपित पदार्थ ।

इप्रापत्तिः ( छी॰ ) ग्रमिलपित कार्य का होना। प्रतिवादी के श्रनुकृल वादी का कथन या ययान। यथा---

'' इप्टापत्ती दोषान्तर माइ।''

इप्टापूर्तम् ( न॰ ) यज्ञादि श्रनुष्टान । कृप, वावली खुदवाना, वृत्तादि रोपण करना, ( धर्मशालादि, परोपकारी कार्य करना ।) "व्ष्णपूर्विचिधः स्वरन्यमानात्।"
इिंछः (स्त्री॰) १ ग्रिमेलापा । कामना । २ प्रवृत्ति !
३ यज्ञ । दर्शपौर्यमाल । ४ व्याकरण् में भाष्यकार्
की वह सम्मति, जिसके विषय में सूत्रकार ने कुछ न लिखा हो । सूत्र और वार्तिक से भिन्न व्याकरण् का नियम विशेष । -- पज्ञः, (पु॰) कंज्स ।--पश्चः, (पु॰) विलदान के लिये पश्च । इंग्यिका (स्त्री॰) ईंट । खपरेल । इंग्यः (पु॰) १ कामदेव । २ वसन्त भ्रम्तु । इंग्यः (पु॰) वसन्त भ्रम्तु । इस् ( श्रन्यया०) क्रोध, पीड़ा एवं शोक व्यक्षक श्रन्ययात्मक सम्बोधन।

इह ( श्रव्यया॰ ) यहाँ । इस समय । इस स्थान में । श्रव ।—श्रमुत्र, ( = इहामुत्र ) (श्रव्यया॰) इस लोक श्रोर परलोक में । यहाँ श्रोर वहाँ । —लोकः, ( पु॰ ) इस दुनिया में या इस जन्म में ।—स्थ, ( बि॰ ) यहाँ खड़ा दुश्रा । ।

इहत्य (वि॰) यहाँ का । इस स्थान का । इस लोक का । इहताः ( पु॰ ) चेदि देश का नाम ।

ई

ई ( पु॰ ) संस्कृत या नागरी वर्णमाला का चौथा ग्रक्र । यह ' इ'' का दीर्घ रूप है । तालु इसका उच्चारण स्थान है ।

ई (धा॰ श्रात्म॰) [ईयते ] १ जाना । (परस्मै॰) चमकना । २ च्याप्त होना । ३ श्रिमेलापा करना । ४ फॅकना । १ जाना । ६ रवाना होना । ७ माँगना (धात्म॰) । म गर्भवती होना ।

ईः (पु॰) कामदेव का नाम। (ग्रव्यया॰) उदासी, पीड़ा. क्रोध, शोक, अनुकम्पा, सम्वोधन ग्रौर विवेक न्यक्षक श्रन्यथात्मक सम्बोधन।

ईत्त् (धा॰ ग्रात्म॰) [-ईत्तते, ईत्तित ] १ देखना। ताकता । जानना । ग्रालोचना करना। घूरना। २ सम्मान करना। ३ परवाह करना। ४ सोचना। विचारना। ४ खोजना । हृइना। श्रनुसन्धान। करना।

ईक्तकः (पु०) दर्शक । देखने वाला । [ग्राँख । ईक्तां (न०) १ देखना । २ दृष्टि । चितवन । ३ नेत्र । ईक्तां (न०) १ देखना । २ दृष्टि । चितवन । ३ नेत्र । ईक्तां (पु०) चितवन । दृष्टि । १ विवेचना । ईक्तां (खी०) १ चितवन । दृष्टि । २ विवेचना । ईक्तिका (खी०) १ नेत्र । २ क्लक । ईक्तित (व० कृ०) देखा हुग्रा । विचारा हुग्रा । ईक्तितम् (न०) १ चितवन । निगाह । २ नेत्र । ग्राँख । ईक्तिम् (प०) १ चितवन । निगाह । २ नेत्र । ग्राँख । ईक्ति । (धा० पर०) [ईखति, ईखित ] १ जाना । ईक्ते । हिलना । सरकना । मूमना । ग्रागे पीछे

होना । २ डुलाना । हिलाना । फुलाना । लटकाना ।

ईज् ) (धा० स्रात्म० ) १ जाना । २ दोप लगाना । ईज् ) कलङ्क लगाना ।

ईड ( धा॰ ग्रात्म॰ ) [ इट्ट, ईदित ] स्तुति करना । प्रशंसा करना ।

ईडा (स्त्री॰) प्रशंसा । स्तुति । **ब**ढ़ाई ।

ईड्य (स॰ का॰ छ॰) प्रशंसनीय । श्लाघनीय । प्रशंस्य । श्लाघ्य ।

ईतिः ( स्त्री॰) १ प्लेग। श्रापत्ति । २ फसल सम्बन्धी उपद्रव । ऐसे उपद्रव ६ प्रकार के होते हैं । यथा, —श्रतिवृष्टि । श्रनावृष्टि । टीढियों का श्रागमन । चूहों का उपद्रव । तोतो का उपद्रव । राजाश्रों की चढ़ाई या उनका दौरा ।

> स्रतिष्टृष्टिरनावृद्धिः मलभा सूपद्धाः ग्रुद्धाः । प्रत्यामञ्जारच राजानः पहेता ईतयः स्पृताः ॥

३ संक्रामक रोग । ४ विदेशों में अमण या यात्रा । १ दंगा । मारपीट ।

ईद्धक्ता ( स्त्री॰ ) [ इयत्ता का उल्टा । ] मात्रा । ईद्भक्त ) ( वि॰ ) [ स्त्री॰—ईद्भक्ती, ईद्भशी ] इसका ईद्भश ) ईद्भश्. भी रूप होता है । ऐसा । इस प्रकार का । इसके सदश । इसके वरावर । इस

ईप्सा ( स्त्री॰ ) ३ अपेत्रा । २ चाह । अभिलापा ।

प्रकार के गुर्णों वाला ।

ईप्सित (वि॰) श्रभितिपत । चाहा हुत्रा । प्रिय । प्यारा ।

ईप्सितं ( न० ) ग्रमिलापा। चाह।

ईप्तु (वि॰) प्राप्ति की कामना । किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये परिश्रम करने वाला ।

ईर् (धा॰ श्रात्म॰) [ इतें., ईरांचके, ऐरिष्ट, ईरितुं ईर्ण् ] [परस्मै॰ में ईरित] १ जाना । हिलाना । दुलाना । २ फेंकना । दालना । छुड़ाना । सहसा निलेप करना । ३ कहना । उचारण करना । दुह-राना । गतिशील करना ४ काम में लगाना । प्रयुक्त करना । काम में लाना ।

ईर**गाः ( पु० )** हवा ।

ईर**र्ण ( न० ) १ श्रान्दोलन । २ गमन** ।

ईरिगा ( वि॰ ) जसर । ऊजाड़ ।

ईरिगाम् ( न॰ ) ऊजाड़ स्थान । ऊसर ज़मीन ।

ई<del>र्</del>स्य ( क्रि॰ ) ढाह करना । होड़ करना ।

ईर्मम् (न०) घाव।

ईर्या (स्त्री॰) इधर उधर घूमना फिरना (साधु की तरह)।

ईर्वारुः ( पु० स्त्री० ) ककड़ी ।

इंपा । ईर्प्या । (पु॰) डाह । परोत्कर्प-श्रसहिष्णुता ।

 $\hat{\xi}$ र्ष्य  $\hat{\xi}$  ( धा॰ परस्मै॰ ) ढाह करना। दूसरे की  $\hat{\xi}$ स्र्य  $\hat{\xi}$  बढ़ती न देख सकना।

ईर्प्य इंप्युं } ( वि॰ ) डाही । ईर्प्यालु ।

ईर्ष्या ) (स्त्री॰) हास । इसद । दूसरे की वहती देख ईर्पा ) जो जलन पैदा हाती है उसे ईर्प्या कहते हैं ।

ईर्ज्याल्ल ) ईर्षाल्ल ( (वि॰ ) डाही । हसद रखने वाला । ईर्पु ( श्रसन्ते।पी । ईर्प्यु )

ईलिः (पु॰) [छी॰—ईलो ] हथियार विशेष। साटा । छोटी राजवार ।

ईश् (धा॰ श्रात्म॰) [ ईप्टे, ईशित] १ शासन करना। मालिक होना। हुन्द्रमत करना। २ योग्य होना। श्रिधकार करना। कठज़ा करना।

ईश (वि॰) १ अधिकार में किये हुए।

ईशः (पु॰) १ प्रसु। मालिक । २ पति । ३ ग्यारह की संख्या । ४ शिय का नाम ।

ईशा (खी॰) १ दुर्गा का नाम । २ धनवती खी ।—
केरागः, (पु॰) ईशान दिशा । उत्तर धौर पूर्व की
दिशाधों के बीच का केराना —पुरो,—नगरी,
(खां॰) काशीपुरी । बनारस नगर ।—सखः,
(पु॰) कुबेर की उपाधि ।

ईग्रानः (पु॰) १ शासक । श्रिधिष्ठाता । मालिक । प्रभु । २ शिव जी का नाम । ३ विष्णु का नाम । ४ सूर्य ।

ईगानी (स्त्री॰) दुर्गा देवी का नाम।

ईशिता (स्त्री॰) ) उरक्षप्रता । महत्व । श्राठ सिद्धियों ईशित्वं (न॰) ) में से एक । [जिसकी ईशिता की सिद्धि प्राप्त हो जाय, वह सब पर शासन कर सकता हैं । ]

ह्रंद्रचर (चि॰) [स्त्री॰—ईरवरा, ह्रंरवरी] शक्तिशाली । १ ताकतवर । यलवान । येग्य । उपयुक्त । २ धनी । धनवान् ।—निपेधः, (पु॰) ह्रंरवर के श्रस्तित्व के। न मानना । नास्तिकता । —पूजक, (वि॰) ह्रंरवर की पुजा करने वाला । ह्रंरवर में श्रास्थावान् । ह्रंरवरभक्त ।—सद्मन्, (न॰) देवालय । मन्दिर । —सभम्, (न॰) राजदरवार । राजसभा ।

ईप्रचर: (पु॰) १ प्रभु । मालिक । २ राजा । शासक ।
१ थनी या चढ़ा श्रादमी । यथा— 'भा प्रयच्छेरवरे
भनम्'' । ४ पति । १ परमात्मा । परब्रह्म । परमेरवर । ६ शिव का नाम । ७ विष्णु का नाम । म
कामदेव ।

ईप्रवरा ) (स्त्री०) दुर्गा का नाम ।

ईप् (धा॰ उभय) [ईपित-ईपिते, ईपित] १ उड़जाना। भाग जाना। २ देखना । ३ देना। ४ मार डाजना।

ईषः (पु॰) श्रारिवन मास ।

ईपत् ( श्रन्यया० ) हल्कासा । थोड़ासा । —उप्ण, (वि०) गुनगुना ।—कर, (वि०) १ थोड़ा करने वाला २ सहज में होने वाला । —जलं, (न०) उथला पानी ।—पाराडुः (वि०) हल्का सफेद या पीला ! —पुरुषः (पु०) श्रधम या तिरस्कार सं० श० कौ०—२० करने योग्य मनुष्य।—रक्त, (वि॰) पिलौहालाल। नारंगी।—लभ,—प्रलभ, (वि॰) थोड़े में मिलने वाला।—हासः, (पु॰) मुसक्यान। मुसकुराहट। ईपा (स्ती॰) गाड़ी का यम या हल का वाँस। ईपिका (स्ती॰) १ हाथी की ग्राँख की पुतली। २ रंगसाज़ की कूँची। ३ हथियार। तीर। नेज़ा। ईपिरः (पु॰) ग्रागिन। ग्राग। ईपीका (स्ती॰) रंगसाज़ की फूची। (साने या चांदी की) छुड़, ईंट, सलाका या उला। ईपाः } (पु॰) १ कामदेव। २ वसन्तऋतु ईह् (धा० श्रात्म०) [ईहते, ईहित] १ इच्छा करना श्रमिलापा रखना । २ किसी वस्तु के पाने के लिये प्रयत्न करना । ३ उद्योग करना । प्रयत्न करना । ईहा (स्त्री०) १ ख्वाहिश । चाह । २ उद्योग । क्रिया-शीलता । ईहामृगः (ए०) १ भेड़िया । २ नाटक का एक परिच्छेद जिसमें चार दृश्य हों ।

इहात्रुकः (पु॰) भेदिया। [हुग्रा। ईहित (च॰ छ॰) वान्छित। ग्रिभलपित। चाहा ईहितं (न॰) १ वान्छा। ग्रिभलापा। चाह। २ उद्योग प्रयत्न। ३ कर्म। कार्य।

उ

उ—नागरी वर्णमाला का पाँचवा श्रहर । इसका उचारण शोष्ट की सहायता से होता है । इसकी गणना मुख्य तीन स्वरों में है । हस्व दीई, सुत, सानुनासिक एवं निरनुनासिक – इस प्रकार इसके १० भेद हैं । उ, की गुण करने से ''श्रो'' श्रीर वृद्धि करने से ''श्रो'' होता है ।

उ: (पु॰) १ शिव जी का नाम । २ ब्रह्म का नाम । ३ चन्द्रमा का विम्य । ४ थ्रोम् का दूसरा श्रचर । (श्रव्यया॰)पुकारने का, क्रोध श्रनुग्रह, श्रादेश, स्वीकृति, एवं प्रश्न व्यक्षक श्रव्ययात्मक सम्वोधन ।

उं (धा॰) १ राव्द करना। के।लाहल मचाना। गर-जना। २ धोंकना। ३ माँगना। तगादा करना। उकानहः ( पु॰ ) लाल श्रीर पीले रंग का घोड़ा। उकुगाः ( पु॰ ) खटमल। खटकीरा।

उक्त (व॰ कृ॰) १ कहा हुग्रा । कथित । २ बोला हुग्रा । बतलाया हुग्रा । ३ सम्वोधित । ४ वर्षित । उक्तं (व॰) वाणी । शब्दराशि । कथित ।—ग्रमुक्त, (वि॰) कहा ग्रौर श्रनकहा हुग्रा ।—उपसंहारः, (पु॰) संचिस वर्णन । सिंहावलोकन । सारांग्रः।

—निर्वाहः, (पु॰) कथनकासमर्थन । —प्रत्युक्तं, (न॰) कथन श्रौर उत्तर । संवाद ।

उक्तिः (स्त्री॰) १ कथन । वचन ।२ वाक्य ।३ (मानसिक भाव) व्यक्त करने की शक्ति । यथा "एक ये।पत्या पुप्पवन्ती दिवाकर निशाकरी।" — श्रमरकीश उक्यं (न॰) १ कथन । वाक्य । स्त्रोत्र । २ स्तुति । प्रशंसा । ३ सामवेद का नाम ।

उत्त् (धा० उभय०) [ उत्तति, उत्तित ] १ छड़कना । तर करना । नम करना । उढेलना । २ निकालना । छोड़ना ।

उत्तर्गं (न॰) छिड़काव । प्रोत्तरा या मार्जन ।

उत्तन् ( पु॰ ) वैता साँइ। —तरः, ( पु॰ ) द्रोटा साँइ। [सर्वोत्तम।

उत्ताल (वि॰) १ तेज । भयानक । २ ऊँचा, वड़ा । उत्तालः (पु॰) वंदर । वानर ।

उख ) ( धा॰ पर॰ ) [श्रोखित, उंखित, श्रोखित, उंख्रें ) उंखित] चलना । हिलना । डोलना ।

उखा (स्त्री॰) वटलोई। डेगची।

उच्य (वि॰) वटलोई में उवाला हुया।

उग्र (वि० १ निष्ठुर । हिंसक । जंगली । २ भयानक ।
भयद्भर । भयपद । ३ वलवान । शक्तिशाली।
प्रवल । प्रचण्ड । ४ तीषण् । तेज़ । पैना । १
उच । कुलीन ।—काराडः, (पु०) करेला ।—
गन्धः, (पु०) १ चम्पा का गृच । चमेली ।
२ लशुन । लहक्षन । हींग ।—गन्ध,
(वि०) तेज़ महक्ष्वाला ।—चारिण्णी, —चगुडा,
(स्त्री०) दुर्गा का नाम । ज्ञाति, (वि०) नीच
जाति में उत्पन्न ।—दर्शन,—क्ष्प, (वि०)
भयानक शक्क वाला ।—धन्वन्न, (वि०) मज़बुत
धनुपधारी । (पु०) शिव जी का नाम । इन्द्र का

नाम। —शेखरा, (खी॰) गङ्गाजी का नाम। —श्रवस्, (पु॰) रोमहर्षण का पुत्र। (वि॰) सुनी बात की तुरन्त याद कर लेने वाला। —सेनः, (पु॰) कंस के पिता का नाम।

उत्रः (पु०) १ शिव या रुद्र का नाम । २ वर्णसङ्कर जाति विशेष । चित्रय िपता से ग्रुद्धा माता में उत्पन्न सन्तान । ३ केरल देश । मालावार देश । ४ रौद्धरस । [वीभत्स्य । उत्रंपश्य (वि०) भयानक शक्क वाला । भयानक । उच्च (धा० पर०) [उच्यति, उचित या उग्र ।] १ जमा करना । इकट्ठा करना । २ श्रानुरागी होना । प्रसन्न होना । ३ उपयुक्त होना । ४ श्रादी होना । श्रभ्यस्त होना ।

उचित (व॰ कृ॰) १ योग्य । ठीक । सुनासिव । वाजिव । २ सामान्य । साधारण । प्रथानुरूप । प्रचलित । ३ श्रभ्यस्त । श्रादी । ४ श्वाच्य । प्रशंसनीय

उच्च (वि॰) १ ऊचा । २ श्रेष्ठ । महान । उत्तम ।

—तरुः, (पु॰) नारियल का वृत्त । —तालः,
(पु॰) मधरााला का सङ्गीत नृत्य ग्रादि ।—
नोच, (वि॰) १ ऊँचा नीचा । उतार चड़ाव ।
२ विविध । बहुप्रकार । —ललाटा,—ललाटिका, (छी॰) चौड़े माथे वाली छी ।—संश्रय,
(वि॰) उच्च स्थानीय । (उच्च मह के लिये)

उच्चकेः (ग्रन्यया॰) ३ ऊँचा । ऊपर । लंबा । २ तार । रवकारी ।

उच्चक्तुस् (वि०) १ ऊपर देखने वाला । ऊपर की स्रोर निगाह किये हुए । २ श्रंधा दृष्टिहीन ।

उच्चंड ) (वि॰) १ भयानक। भयक्वर । २ तेज़। उच्चगड ) फुर्तीला। ३ उचस्वर वाला। ४ कुद्ध । कुपित।

उच्चंद्रः } ( पु॰ ) रात का श्रन्तिम पहर । उच्चन्द्रः }

उच्चयः (पु॰) १ संग्रह । ढेर । समूह । २ समुदाय । ३ स्त्री के हुपट्टे की ग्रन्थि । ४ समृद्धि । ग्रभ्युदय । उच्चरणम् (न॰) १ ऊपर या बाहिर जाना । २

उच्चल (वि॰) हिलने वाला। सरकने वाला। उच्चलम् (न॰) मन।

उचारण । कथन ।

उच्चलनस् (न॰) निकलना। चला जाना। उच्चलित (व॰ छ॰) चलने को तैयार।जाने को उचत।

उच्चाटनस् (न०) १ विश्लेषण् । निकासः । २ वियोगः । विद्योहः । ३ उखाइना (वृत्तः काः) । ४ तांत्रिक पट् कर्मां में से एक । ४ चित्त काः न लगनाः ।

उच्चारः (पु॰) १ कथन । वर्णन उच्चारण । २ मल । ३ विष्टा । " मातुरुचार एव सः ।" ३ विसर्जन । छोड़ना ।

उच्चारगां ( न० ) १ उच्चारण । कथन । २ निरूपण । उच्चावच (वि० ) १ ऊँचा नीचा। श्रनियमित । ऊबड़ खावड़ । २ भिन्न भिन्न ।

उच्छुड़ः } (पु०) ध्वजा का फहरेरा। पताका। ध्वजा। उच्छुतः उच्चेः (ग्रव्य०) १ ऊँचा। ऊपर। ऊपर की ग्रोर। २ ज़ोर की ग्रावाज़ के साथ। बड़े शोर के साथ। ३ वहुत ग्रिधक। बहुतायत। — घुष्टं, (न०) १ शेरगुल। कोलाहल। २ उच्च स्वर से पढ़ी गयी घेापणा। — वादः, (पु०) प्रशंसा। — शिरस्, (वि०) उच्चाराय। उदारायय। उदारचेता। — श्रवस्, — श्रवस्, — श्रवस्, (वि०) १ बड़े बड़े कानों वाला। २ वहरा। (पु०) इन्द्र के घेाड़े का नाम।

उन्चैस्तमां (श्रव्यया०) १ श्रत्युच्च । बहुत ही श्रधिक ऊँचा । २ वडे ज़ोर से । श्रत्युच्च स्वर से ॥

उच्चेस्तरं ) ( न॰ ) त्रत्युचस्वर का ।२ बहुत उच्चेस्तरां ∫ प्रधिक लंबा या ऊँचा।

उच्छन्न (वि॰) १ विनष्ट । नष्ट किया हुत्रा काट कर गिराया हुत्रा । २ लुप्त ।

उच्चलत् (वि॰) १ प्रकाशित । दीप्त । इधर उधर डोलने वाला । २ गतिशील । ३ उड़ जाने वाला या ऊपर उड़ने वाला । ४ वहुत ऊँचा जाने वाला ।

उच्छलनम् (न॰) ऊपर को जाने वाला या सरकने वाला। [फुबेल की मालिश करना।

उच्छादनम् (न०) १ ढकना । २ शरीर में तेल

उच्छासन (वि॰) नियम या श्रादेश के श्रनुसार न चलने वाला । श्रदम्य । दुरन्त । दुष्ट ।

उच्छास्त्र (वि॰) १ शास्त्रविरुद्ध । २ धर्मशास्त्र का त्रातिक्रम करना । उच्छिख ( वि० ) १ चुटियादार । २ श्रद्धिशिखायुक्त ।

भभकता हुआ। उच्छित्तिः (स्त्री०) नाश । मूलोच्छेदन । जड़ से नाश उच्छिन्न (व॰ ऋ॰) १ मूलोच्छेद किया हुया। २ नष्ट किया हुआ। नीच। हीन। उच्छिरस (वि॰) १ गर्दन उठाये हुए। २ कुलीन। उच्छिलींब } उच्छिलीन्ब } ( वि० ) कुकुरमुतों से परिपुर्ण । **उ**च्छिलींब्रं उच्छिलीन्ध्रम् } ( न॰ ) कुकुरसुत्ता । उच्छिप्ट (व० कृ० ) १ वचा हुआ । जुठा । छूटा हुआ। २ अस्वीकृत किया हुआ। त्यागा हुआ। ३ वासा । तिवासा ।--सेादनम्, ( न० ) मेांम । उच्छिप्टं ( न॰ ) जुरुन । उच्छीर्षक ( पु॰ ) १ तकिया । २ सिर। उच्छुष्क (वि०) स्ला हुआ। मुरकाया हुआ। उच्छृत (वि०) १ फूला हुन्रा । सूजा हुन्रा। २ मैाटा। ३ ऊँचा। महान्। उच्छुड्जल (वि०) १ वेलगाम का। जो वश या कावृ में न हो। असंयत। असंयमी । २ स्वेच्छाचारी। ३ डॉवाडोल । उच्छेदः (पु॰)) १ उस्ताद्युखादः । २ खग्डनः । उच्छेदनम् (न॰) र्िनाशः । ३ नश्तरः । तगाने की किया। ग्रवशिष्ट । बचा हुग्रा । शेप । उच्छेपग्रम्(न०) र् उच्छोपण (वि॰) १ सुखाने वाला । कुम्हलाने वाला । २ जलन करने वाला। उच्छोषसाम् ( न० ) सुखाव । कुम्हलाव । मुरमाव । उच्छ्यः ) (पु०) १ किसी ग्रह का उदय। २ उठान । उच्छोयः ∫ (इमारत का) खड़ा करना । ३ उँचाई । उठान । ४ बाढ़ । उन्नति । सघनता । ४ अभि-मान । घर्मंड । उच्छ्यसास् ( न० ) उठान । अंचाई । उच्छित ( व॰ ह॰ ) १ उठा हुआ। उचा किया हुआ। २ ऊपर गया हुग्रा । उदित । ३ ऊचाई । लंबा । वड़ा। उन्नतिभूता ४ उत्पन्न किया हुआ। उत्पन्न हुआ। १ समृद्धशाली। उन्नत। वदा हुन्ना। ६ ध्रभिमानी !

उच्छुसनम् ( न॰ ) १ सांस लेना । श्राह भरना । उच्छ्रेंसित (व॰ इ॰ ) ३ त्राह भरता हुत्रा। सांस जेता हुआ। २ तरोताज़ा। ३ पुरा फूला हुआ। खुला हुग्रा। ४ विश्राम लिये हुए । सान्त्वित । उच्कुस्तितम् (न०) १ स्वांस । प्राणवायु । २ प्रफुन्नता । सांस से फुलाना। ३ स्वांस भीतर खींचना। डभार । उठाना (छाती का) फुलाव । सिसकना । ४ शरीर व्यापी पांच प्राणवायु । उच्छ्वासः १ जपर के। खींची हुई स्वांस । २ उसांस । . श्राह । ३ सान्त्वना । ढाँढ़स । उत्साह । ४ वायुरन्ध्र । *५* अन्थ का प्रकरण विभाग । उच्छासिन् (वि॰) १ सांस लेते हुए। २ उसांस लेते हुए। श्राह भरते हुए। ३ श्रदृश्य हेाते हुए । कुम्हलाते हुए । उद्घ (घा० प० ) १ बांधना । २ समाप्त करना । त्याग देना । छोड़ देना । उज्जयिनी } (स्त्री०) उज्जैन नगरी। उज्ज्यनी 📗 उउज्ञासनम् ( न० ) मार डालना । मारण । घात । उद्गितहान (वि॰) १ उठना । उदय होना। २ प्रस्थान । विदाई । उज्जृंभ ) (वि॰) १ फुलाया हुम्रा। वदाया उज्जृम्मः, · ) हुम्रा। २ खुला हुम्रा। उज्जंभः 👌 (पु॰) १ खिलना । फूलना । विकास । उज्जूम्भः ∫ २ विद्याह । जुदाई । उज्जुंभा ( स्त्री॰ ) उज्जुम्भा (खी॰) १ जमुहाई । २ उद्धारन । उज्जें भगम् ( न० ) ३ फैलाव । नदसी । उज्जूरम्याम् ( न० ) 🛭 उज्ज्य (वि॰) खुली हुई डोरी का धनुष रखने वाला। उज्ज्वल (वि॰) १ चमकीला। चमकदार। श्राभा वाला । सफेद । २ सनोहर । सुन्दर । फूला हुआ । बढ़ा हुआ। ४ ऋसंयमी । उज्ज्वलः ( पु॰ ) प्रेस । अनुराग । उज्जवलम् ( न० ) सुवर्ण । सेाना । कान्ति । उज्ज्वलनम् ( न० ) प्रदीप्त । चमकीला । चमक । उज्मू (धा॰ प०) [उज्मति, उज्मित ] १ त्यागना । छे।ड़ना । २ बचा जाना । निकल भागना । ३ वाहिर निकालना । निकाल डालना ।

रडमारकः (पु॰) १ वादल । २ भक्त । उज्भानम् (न०) त्याग । स्थानन्तरकरण् । छोड् देना । उंच्च । (धा० पर०) [उंद्वति, उंद्वित ] खेत में उच्छे ) सिल उठ जाने बाद के पड़े हुए श्रनाज के दाने बीनना । एकन्न करना । उंद्यः ) (पु॰) श्रनाज के दानें। का संग्रह करने उङ्कः ∫ की किया ।—बृत्ति,—शील, (वि०) खेत में छुटे हुए ध्रनाज के कर्णों को बीन कर पेट भरने वाला। उंद्यनम् । ( न० ) श्रनाज की मंदी या गंज में उङ्खनम् ∫ पडे धनाज के दानों के। एकत्र करने ⊨ की किया। उद्दं (न०) १ पत्र।पत्ता।२ वास तृग्।—जः, ( पु० ) ज्ञाम्, ( न० ) भोषड़ी । कुर्टा । उडुः ( स्त्री० ) ) १ नत्तत्र । तारा । २ जल । उड्डे (न०) ∫ —चक्रं, (न०) राशिचक। ---पः, ( ७० )---पभ्, ( न० ) बड़ी घरनई। —पः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।—पतिः ( पु॰ ) — राज्, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।—पथः—( पु॰ ) श्राकाश । न्योम । श्रन्तरित्त । उडुवरः ) (पु॰) १ गृत्तर का पेड़ । २ घर की उडुस्दरः ) डवोड़ी । ३ हिजड़ा । नपुंसक : ४ कोड विशेष । ( यह नपुंसक लिंग भी होता है ) उडुंनरम् } (न०) १ गृलर का फल । २ तांवा। उडुम्यरम् उड़यनम् ( न० ) उदान ( पत्तियों का ) । भीिम । उड्डामर (वि॰) १ मनोहर । समीचीन । सर्वेक्तिम । २ भयानक। उड्डीन ( व॰ कृ॰ ) उड़ता हुग्रा । अपर उड़ता हुग्रा । उड़ीनम् ( न॰ ) उड़ान । चिढ़ियों का विशेप प्रकार का उदान । उड्डीयनम् ( न० ) उड़ान । उद्घीशः (पु॰) शिवजी का नाम। उंडः ( पु॰ ) उड़ीसा प्रान्त का प्राचीन नाम । 🔵 ( पु० ) श्राटे का लढडू । रोट । उंडेरकः सि्चक श्रव्यय । उत् ( श्रव्यय० ) सन्देह, प्रश्न, विचार श्रीर प्रचरहता, उत ( श्रव्यया० ) सन्देह, श्रनिश्चितता, श्रनुमान, ग्रथवा, या, श्रीर, सङ्गति सूचक श्रव्यय ।

उतथ्यः (पु०) श्रंगिरस के एक युग का नाम जो यह-स्पति के ज्येष्ट आता थे ।--- अनुजः,---अनु-जन्मन् ( पु॰ ) देवाचार्य वृहस्पति उत्क (वि॰) १ श्रभिलापी । चाह रखने वाला । २ टुःर्वा। उदास । शोकान्त्रित । ३ श्रमनस्क । अन्द्रं चुक 🚶 (वि॰) विना श्रंगिया या कञ्जूकी धारण उत्कञ्चुक ∫ किये हुए । उत्कट (वि॰) १ वदा । लंबा चौड़ा । २ बलवान् । राक्तिशाली । भयद्वर । ३ श्रत्यधिक । श्रधिक । ४ बहुतायत से । श्रत्यधिक । सम्पन्न । १ नशे में चूर । मदमाता । पागल । मदोत्कट । ६ श्रेष्ट । उच्च । ७ विपम । उत्कटः ( पु॰ ) १ हाथी का मद । २ मदमाता हाथी । उन्कंट ) ( वि॰ ) १ उपर को गर्दन उठाये हुए। उत्कराठ ∫ उदग्रीय ( पु० ) २ तत्पर । उत्सुक । उन्द्रंटः ) [ म्ब्री०--उत्कंटा ] मैथुन करने का ढंग उत्दाराज्यः ) विरोप । उत्कंटा 🕽 ( छी० ) १ प्रयत्न इच्छा । लालसा । उत्क्रगुठा 🔰 व्याकुलता । २ किसी प्यारे पुरुप की प्रिय वस्तु के मिलने की प्रवत्त इच्छा। ३ खेद। शोक। उत्कंटित ) (व॰ कृ॰) उत्सुक । चिन्तित । उत्क्रिसिटत ∫ शोकान्वित । किसी प्यारे पुरुप या प्रिय∙ वस्तु के मिलने की प्रवल इच्छा। उत्कंटिता ) ( ची॰ ) सङ्गेत स्थान पर प्यारे के न उत्किशिटता ∫ श्राने पर तर्क वितर्क करने वाली नायिका । श्राठ प्रकार की नायिकाश्रों में से एक । उत्कंघर (वि०) र्गर्नन उठाए हुए। डत्कन्धर (वि०)∫ उत्कंप (वि॰)) कॉपते हुए। उत्कम्प (वि॰)} उत्कंपः ( पु० ) किंपकपी । सिहुरन उत्करपः (पु०) उत्कंपनं (न०) उत्कम्पनम् (न०) उत्करः ( पु॰ ) १ ढेर । समूह । २ टाल । गोला । ३ कुड़ाकर्कट। उत्कक्रेरः ( पु॰ ) ) १ वाद्य यंत्र विशेष । एक प्रकार उत्कर्तनम्(न॰) र् का वाजा । २ तराश । चीरना फाड़ना ! ३ जड़ से उखाड़ना ।

उत्कर्पः (पु॰) १ उखाइना । उचेलना । ऊपर खींच लेना। २ उन्नति । बढ़ती। प्रसिद्धि। उदय। समृद्धि । ३ श्राधिक्य । श्रधिकाई । ४ सवेरिकृष्टता उत्तमात्तम गुण । महिमा । १ श्रहङ्कार । श्रभिमान । ६ हर्षे । प्रसन्नता । उचेल लेना। उत्कर्षस्य (न०) १ जपर खींचना । २ उखाड़ लेना । उत्कलः ( पु॰ ) १ उड़ीसा प्रान्त का नाम । २ वहे-लिया । चिड़ीमार । ३ कुली । उत्कताप (वि॰) पूँछ उठाये ग्रौर फैलाये हुए। उत्कलिका (स्त्री॰) १ उत्करठा । चिन्ता । विकलता । २ हेला। क्रीड़ा विशेष। ३ कली। ४ लहर। ४ -- प्रायं (न०) ऐसी गद्य रचना जिनमें कर्णकडुत्रचरों श्रीर लंबे लंबे समासों की भर-मार हो। "भवेदुरक्षिकामायं गंगासाद्यं दृढासरं ।" उत्कष्यां (न०) १ फाड़ना। खींचना। २ जोतना। हल चलाना । ३ मलना । रगड़ना । उत्कारः (पु॰) १ श्रनाज फटकना। २ श्रनाज की ढेरी लगाना । ३ श्रनाज वोने वाला । उत्कासः (५०)) १ खखारना । खांसना। उत्कासनं (न०)} २ गले का कक्र साफ २ गले का कफ़ साफ उत्कासिका (सी०) करना। उत्किर (वि॰) गुफना की तरह घुमाया हुन्रा। हवा में उड़ाया हुन्ना । उत्कीर्तनम् ( न० ) प्रशंसा । स्तुति । कीर्तन । उत्कुटम् ( न॰ ) उत्तान लेटना । चित्त लेटना । उत्कुराः ( पु॰ ) खटमल । खटकीरा । चिलुग्रा । [नाम करने वाला । उत्कुता (वि०) पतित । अष्ट । अपने कुल की बद-उत्कृतः ( ५० ) केकिल की कूक। उत्कृटः ( पु॰ ) द्वाता । द्वतरी । उत्कूर्दनम् ( न० ) उद्घाल । कुलांच । फलांग । उत्कृत्त (वि॰) तट की नाँघ कर वहने वाली। उत्कृतित (वि॰) तटवर्तिनी। उत्कृप्ट (व॰ कृ॰) १ ऊपर उठाया हुआ। उठा हुआ। उन्नत । २ सर्वोत्तम । उत्तम । श्रेष्टतम । उच्चतम । ३ जुता हुआ। हल चलाया हुआ।

उत्कोचः ( पु॰ ) बूंस । रिश्वत ।

उत्कोचकः ( पु॰ ) १ घूंस । २ घूसख़ोर । रिश्वती । उत्क्रमः ( ५० ) १ प्रस्थान । २ उन्नतिशील । उन्नत । ३ नियमविरुद्धता। विरुद्धाचरण। ४ उछाल। फलांग । उत्क्रमर्गा ( न० ) १ उछाल । निकास । प्रस्थान । २ मृत्यु । जीव का शरीर से वियोग । [२ मृत्यु । उत्कान्तिः (स्त्री॰) १ उद्याल । वहिर्निष्क्रमण् । उत्कानः ( पु॰ ) ऊपर या वाहिर जाना । प्रस्थान । २ श्रतिक्रमण । ३ विरुद्धता । नियम का भंग उत्कोशः ( पु॰ ) १ चिल्लपों । शोरगुल । कोलाहल । २ घोषणा । दिढोरा । ३ कुररी । उत्होदः ( पु॰ ) तर होना । भींगना । उन्ह्रोशः ( पु॰ ) १ घवड़ाहट । श्रशान्ति । दिकलता । २ विचारों की गड़बड़ी। ३ रोग । बीमारी। विशेप कर समुद्री वीमारी । उत्त्विप्त (व॰ कृ॰) १ उछाला हुआ। लुकाया हुआ। ऊपर उठाया हुआ। २ रोका हुआ या रुका हुआ। अवलिम्वस । ३ पकड़ा हुआ । ४ ढाया हुआ । गिराया हुआ। उजाड़ा हुआ। उत्तिप्तः ( पु॰ ) धत्रे का पौधा। उत्तिप्तिका (स्त्री०) श्राभूपण विशेप जो कान के ऊपरी भाग में पहिना जाता है। वाला। उत्द्तेपः ( पु॰ ) १ उछाल । लुकान । २ ऊपर उछाली हुई वस्तु । ३ प्रेपण । रवानगी । ४ वसन । उत्त्तेपक (वि॰) उद्यालने वाला या वह वस्तु जो उछाली जाय । उछाली हुई वस्तु । उत्दोपकः (पु०) १ कपड़ों का चोर।२ भेजने वाला। श्राज्ञा देने वाला। उत्द्वेपर्गं (न०) १ उछाल । लुकान । २ वमन । उछांट। ३ रवानगी। प्रेषण। ४ सूप। पंखा। उत्खचित (वि॰) घोलमेल । स्रोतप्रोत । जड़ा हुया । बैठाया हुन्ना । विशेष। उत्खत्ता (स्त्री॰) सुगन्धि विशेष । खुशबृदार वस्तु उरखात ( व॰ ऋ॰ ) १ खोदा हुग्रा। उखाड़ा हुग्रा। २ खींच कर बाहिर निकाला हुआ। ३ जड़ से उखाड़ा हुग्रा। जड़ तोड़ कर निकाला हुन्रा।

—केतिः, (खी॰) कीदा के लिये सींग या हाथी के दाँत से जमीन का खोदना। [जमीन। उत्सातं (न॰) १ रन्ध्र। गुफा। २ ऊपट सायद उत्सातिन् (वि॰) विषम। केंची नीची। ग्रसम। उत्तं (वि॰) भींगा हुन्ना। नम। तर। उत्तंसः (पु॰) १ शिखा। चोटी। सीसफूल। २ कान की वाली या भुमका। उत्तंसित (वि॰) कानों में वाली पितने हुए। चोटी पर रखे या पितने हुए। [(नद या नदी) उत्तर (वि॰) तटों के उपर निकल कर/बाले वाला। उत्तर (वि॰) जला हुन्ना। गर्म। सूच्या। शुक्क। उत्तमम् (न॰) सूखा मांस।

उत्तम (वि॰) १ सर्वोत्हष्ट । सववे शब्दा । २ सव के न्नाने । सब के ऊपर । सब से ऊँचा | ३ न्नासुच । मुख्य । प्रधान । ४ सब से बढ़ा । प्रथम ।— ब्रहुम्, ( न॰ ) शिर । सिर ।—ध्रधम्, ( वि॰ ) केंचा नीचा ।—ध्यर्धः. ( पु॰ ) सय से श्रन्छा श्राधा भाग । २ श्रन्तिम श्रर्धभाग । — घ्राहुः, ( पु॰ ) श्रन्तिम या पिछला दिवस । सुदिन । शुभ दिन ।—ऋग्गः,—ऋगिुकः, ( उत्तमर्गः ) ( पु॰ ) महाजन । कर्ज देने पुरुषः,-पुरुषः, (पु०) १ ( व्याकरण में ) ९ कर्ता । २ परमेधर । ३ सब से श्रन्द्वा श्रादमी । —ऋोक, ( वि॰ ) सर्वोत्ऋष्ठ कीर्त्तिसम्पन्न । श्रादर्श । महिमान्वित । प्रसिद्ध ।—साहसः, ( पु॰ )—साहसम्, ( न॰ ) सव से श्रधिक ज़र्माना या श्रर्थदुगढ्ः। एक इज़ार ( श्रीर किसी किसी के मतानुसार ) श्रस्सी हज़ार पण का िप्ररूप । जुर्माना ।

उत्तमः (पु॰) १ विष्णु भगवान का नाम । २ श्रन्त्य-उत्तमा ( खी॰) सब से श्रन्छी खी। उत्तमीय ( वि॰) सब से ऊपर । सब से ऊँचा। सर्वोत्तम । मुख्य । प्रधान।

उत्तंभः (पु॰) १ सहारा । रोक । थाम । उत्तम्भः (पु॰) २ धुनुकिया । ३ रोक । उत्तंभनम् (न॰) पकद । उत्तम्भनम् (न॰) उत्तर (वि०) ३ उत्तर दिशा का । उत्तर दिशा में उत्पत्त। २ उचनर । श्रपेका कृत कॅचा । ३ पिछला। याद् का। पीछे का। श्रमला । श्रमत का । ४ वींया । २ उस्तृष्ट । सुस्य । सर्वीतम । ६ श्रधिकतर । ७ सम्पन्न । युक्त । श्रन्वित । 🖛 पार होने को । पार उतारने को ।—श्रश्चर, ( वि॰ ) उत्रतर। नीचतर। — प्राधिकारः, ( पु॰ )—ग्रधिकारिता ( ग्री॰ )—ग्रधि-कारित्वं, ( न० ) सम्पत्ति पाने का हक्ष । वारि-मपन ।—ग्राधिकारिन्, ( पु॰ ) उत्तराधिकारी । वारिस ।—प्रायनं, ( न॰ ) उत्तरी मार्ग । वे 😜 मास जिनमें सूर्य की गति उत्तर की 'प्रोर भुकी हुई होती है। मकर से मिथुन के सूर्य तक का हुः सास का समय ।—श्रश्चें, (न०) १ शरीर का नाभि के उपर का श्राधा भाग । २ उत्तरी भाग । ३ पूर्वार्ध का उल्टा । पितला भाग ।—श्रहः, (पु०) शगला दिन । श्राने वाला कल ।— द्याभासः, ( पु॰ ) भ्रम पूर्ण उत्तर या जवाव । —ग्राशाः ( ग्री॰ ) उत्तर दिशा ।—ग्राशा-भ्रिपतिः,—म्रागापतिः, ( ए॰ ) इत्येर । —- प्रापादा, (स्त्री॰ ) २१ वॉ नरात्र I— थ्रारमङ्गः, ( पु॰ ) उपर पहिनने का वस्र I— इतर. (वि०) द्षिण । द्षिण का ।— इतरा, ( ग्री॰ ) द्विग दिशा । —उत्तर, ( वि॰ ) श्रधिक श्रधिक। सदा बढ़ने वाला।---उत्तरं, (न॰) जवाव।--ध्रोष्टः, (=उत्तरोष्टः या उत्तरोष्टः, ) (पु०) अपर का श्रोठ ।—काग्डम् (न०) श्री महाल्मीकि रामायण का सातर्वा कान्छ ।--कायः, (पु०) शरीर का अपरी भाग । -कालः, ( पु॰ ) श्रागे श्राने वाला समय।-क्कुरु, (पु॰) (बहुवचन ) पृथिवी के नो सम्हों में से एक । उत्तरकुरु का प्रदेश ।-कांसलाः, (पु॰ वहुवचन ) श्रयोध्या के श्रास पास का देश ।---किया, ( छी॰ ) शबदाह के श्रनन्तर मृतदा के निमित्त होने वाला कर्म । - छदः, ( पु॰ ) चादर। चद्दर। पलंगपोश ।--ज्योतिपाः, ( पु॰ वहु ) पश्चिम दिशा का एक देश । - दायक, ( वि॰ ) श्रवज्ञाकारी । नाफर्मावरदार ।

गुस्ताख़ । डीठ । - दिशु, (खी० ) उत्तर दिशा —ईशः,—पालः, (=े डत्तरदिकपालः (पु०) कुनेर । - एकः, (पु०) १ कृष्णपत्त । श्रंधेरा पाख । २ पूर्वपक्त का उल्टा । शास्त्रार्थ में वह सिद्धान्त जा विवाद्यस्त विषय का खगडन करे।— पदं (न०) किसी यौगिक शब्द का ग्रन्तिम शब्द । —पादः, ( पु॰ ) अर्जीदावे का दूसरा हिस्सा। —प्रच्छदः, ( पु॰ ) रज़ाई । लिहाफ । तोशक । —प्रत्युत्तरं ( न० ) १ बाद विबाद । वहस । २ किसी मुकदमें में वकालत ।—फल्गुनो,— फाल्गुनी, (स्त्री॰ ) १२ वां नत्तत्र । -भाद्रपद्, —भाद्रपदा २६ वां नत्त्र ।—मोमांसा, (स्त्री॰ ) वेदान्त दर्शन :-वयसं,-वयस्, ( न॰ ) बुढ़ापा ।—वस्त्रं,—वासस्, ( न॰ ) ऊपर का वस्त्र । सुग़ा । लवादा । श्रोबर केाट । — वाद्नि. ( पु॰ ) प्रतिवादी । मुद्दालह । प्रति-पत्ती।—साधकः, ( पु॰ ) सहायक।

उत्तरः ( पु॰ ) १ श्रागे श्राने वाला समय । भविष्यत काल । २ विष्णु का नाम । ३ शिव का नाम । ४ विराट के पुत्र का नाम ।

उत्तरा ( स्त्री॰ ) १ उत्तर दिशा । २ नचत्र विशेष ३ विराट की कन्या का नाम, जो ग्रभिमन्यु के। न्याही गई थी ।

उत्तरंग ) (वि॰) १ लहरों से ड्वा हुया। घोया उत्तरङ्गः ) हुया। कंपायमान । लहराती हुई लहरों से युक्त।

उत्तरतः ) ( ग्रन्थया० ) उत्तर से उत्तर दिशा तक। उत्तरात् ) बाई ग्रोर । पीछे । बाद को ।

उत्तरत्र ( अन्यया॰ ) पीछे से । वाद को । आगे को । नीचे । अन्त में ।

उत्तराहि ( अन्यया०) उत्तर दिशा की ग्रोर ।

उत्तरीय } (न॰) ऊपर पहिनने का कपड़ा।

उत्तरेगा ( श्रव्या॰ ) उत्तर की श्रोर । उत्तर दिशा की तरफ़ ! श्रिमने वाले कल के बाद ।

उत्तरेद्युः ( अन्यया० ) त्र्याते दिन के बाद । परसों उत्तर्जनम् ( न० ) भयद्वर । उरावना ।

उत्तान (वि॰) १ फैला हुग्रा । विछा हुग्रा । वड़ा हुग्रा । प्रसारित । २ चित्त पड़ा हुग्रा । सीधा । सतर । ३ साफ दिल का । स्पष्ट वक्ता । ४ उथला ।

-- पादः, ( ५० ) एक पौराणिक राजा का नाम
जिनका पुत्र भक्तशिरोमणि ध्रुव था ।

पादजः, (५०) ध्रुव कानाम।—शय (वि०) चिक्त
पड़ा हुआ।—शयः, ( ५० )—शयाः, (स्त्री०)
स्तनंभय । तूथ पीता हुआ ह्रोटा शिशु या वचा ।

उत्तापः ( पु॰ ) १ वड़ी गर्मी । तपन । २ पीड़ा । कष्ट सन्ताप । ३ घवड़ाहट ।

उत्तारः (पु॰) १ उतारा । २ दुलाई । नाव पर लदे माल का उतारना । ३ पिंड छुटना । ४ वमन । उछांट ।

उत्तारकः ( पु॰ ) रचक । विपत्ति से छुड़ाने वाला । उत्तारग्राम् ( न॰ ) नाव पर से सट पर उतारने की किया । छुड़ाने की किया ।

उत्तारणः ( पु॰ ) विष्णु का नाम ।

उत्ताल (वि ) १ वड़ा । मज़बूत । २ उम्र । तेज़ । ३ भयानक । भयद्धर । ४ दुरूह । कठिन । जवा । लंबा ।

उत्तालः ( ५० ) लंगूर ।

उत्तुंग ) ( वि० ) ऊँचा । लंबा । बड़ा । उत्तुङ्ग /

उत्तुषः ( पु॰ ) भुसी निकाला हुन्ना त्रज्ञ । भुना हुन्ना । त्रनाज ।

ङत्तेजक (वि॰) १ उभाड़ने वाला । वहाने वाला । उकसाने वाला । प्रेरक । २ वेगों को तीव करने वाला ।

उत्तेजनं (न०) । १ घवड़ाह्ट । विकलता । २ उत्तेजना(की०) । वड़ावा । शोत्साह । ३ तेज़ करने वाला । ४ भड़काने वाला भापण । १ प्रलोभन । उत्तोरमा (वि०) ऊँची या सीधी महरावों से सुसिबत । उत्तोलनम् (न०) उठाना । जपर उठाना ।

उत्त्यागः ( पु॰ ) १ त्याग । वैराग्य । उत्सर्ग । २ उञ्जाल । लुकान । ३ संसार से वैराग्य ।

उत्त्रासः ( पु॰ ) वड़ा भारी भय या डर ।

डस्थ (वि॰) १ उत्पन्न हुआ। पैदा हुआ। निकला। २ खड़ा हुआ। आगे आया हुआ।

उत्थानम् (न०) १ उठने या खडे़ होने की क्रिया। २ उदय । ३ उत्पत्ति । ४ समाधि से पुनरुथान । १ उद्योग प्रयव । क्रियाशीलता । ६ शक्ति । रुर्होते । ७ हर्ष । श्रानन्द । म् युद्ध । ६ सेना । १० श्रोंगन । यह मण्डप जहाँ चिलदान दिया जाय । ११ सीमा । मर्यादा । हद १२ सजग होना । जाग उटना ।—एकाद्गी । ( खो० ) कार्तिक श्रक्ता ११ । इस दिन भगवान चार मास से। चुकने के बाद जागते हैं । इसके। प्रवोधिनी-एकादशी भी कहने हैं ।

उत्थापनम् (न॰) १ उठाना। राज्ञ करना। २ ऊँचा उठाना। ३ भदकाना । उत्तेजित करना। ४ जगाना। १ यमन । छोट।

डिश्वित (व० ह०) १ डठा हुया। २ पहा हुया। ३ उत्पन्न । पेदा हुया। निकला हुया। उदय हुया। ४ वदा हुया। १ मर्यादित। सीमावद्द। ६ फैला हुया। पसरा हुया।—ग्रंगुिलः (पु०) पसारा हुया हाथ। खुला हुया हाथ। फैलाया हुया हाथ।

उत्यितिः (की॰) उत्तमन । उत्यता । उदान । उत्पद्ममन् (यि॰) उल्टे पल्कों वाला । उत्पतः (पु॰) पत्ती । चिड़िया । उत्पतनम् (न॰) १ उदान । फलांग । उदाल

उत्पतनम् ( न॰ ) १ उदान । फलांग । उदाल । कुदान । २ अपर चढ़ना । घढ़ना ।

उत्पताक (वि॰) मंदा उठाये हुए।

उत्पतिपा (वि॰) दहता हुया। उपर जाता हुया।
उत्पत्तिः (खी॰) १ जन्म। २ उत्पादन। ३ उत्पत्ति
स्थान । उद्गमस्थान । ४ उद्ग्य होना। उपर
चढ़ना। दृष्टिगोचर होना। १ लाभ। मुनाफा।
—व्यञ्जकः, (पु॰) १ दृसरा जन्म। [उपनयनसंस्कार दृसरा जन्म कहलाता है। क्योंकि दिजन्मा
संज्ञा उपनयन संस्कार के बाद ही होती है।]
२ द्विजन्मा का चिन्ह।

उत्पर्थः ( पु॰ ) श्रसन्मार्गः । खराव रास्ता । उत्पर्थं ( न॰ ) विपथ गमन ।

उत्पन्न (व० क०) १ पैदा हुन्ना। निकला हुन्ना। २ उद्य हुन्ना। उगा हुन्ना। ऊपर गया हुन्ना। ३ प्राप्त किया हुन्ना।

उत्पत्त ( वि॰ ) माँसरिहत । दुवला पतला। लटा।

—श्रज्ञः — च हुस् (वि०) कमलनयन । — प्रत्रं (न०) १ कमल का पत्ता । २ छी के नख की गरोंच से उत्पन्न घाय । नख एत । नख चिन्ह् । उत्पलम् (न०) २ नील कमल । कमोदिनी । २ केाई भी पोंघा ।

उत्पत्तिन् ( यि॰ ) यहु-कमल-पुष्प-सम्पन्न । उत्पत्तिनी ( सी॰ ) १ कमल पुष्पों का ढेर । २ कमल का पौधा जिसमें कमल के फुल लगे हों ।

उत्पावनम् ( न॰ ) साफ करना । पिषत्र करना । उत्पाटः ( पु॰ ) १ उत्पादना । उचेनना । २ जद दाली सहित नष्ट करना । कान के भीतर का रोग विशेष । [डाली सहित नष्ट कर डालना ।

उत्पाटनम् ( न॰ ) जद से उत्पाद वालना । जद उत्पाटिका (गी॰ ) वृत्त की द्याल ।

उत्पादिन् ( वि० ) उचेनना । उन्मृनन । उत्पादन । उत्पादः ( पु० ) १ उद्घान । कुर्नाच , उद्गान । २ प्रति-रुप । उटान । उभाद । अधुभस्चक शकुन । ४ अहरण भूकरप आदि अशुभ स्चक घटनाएँ ।— पवनः,—यातः, — वातातिः ( पु० ) वर्षस । वकान ।

डत्पाद् (चि॰) जपर की पैर किये हुये । श्रयः— श्रयनः (पु॰) १ शिष्टा । २ तीतर विशेष । उत्पादः (पु॰) उत्पत्ति । श्राकटा । श्रादुर्भाव । उत्पाद्क (चि॰) [ र्छा॰— उत्पाद्का ] पेदा करने-याला । श्रभावीत्पादक । पूरा करने याला । उत्पाद्कः (पु॰) पेदा करनेवाला । उत्पन्न करनेवाला । जनक । पिता ।

उत्पाद्कम् (न॰) उप्नम रागन । कारण । हेतु । उत्पादनम् ( न॰ ) उत्पत्ति । पेदाह्या । [हुया । उत्पादिन् ( वि॰ ) उत्पत्त किया हुया । पेदा किया उत्पादिका ( खी॰ ) १ कीट विशेष । दीमक । २ जननी । माता । पेदा करने वाली ।

उत्पाली ( खी॰ ) तंदुरुनी । स्वास्थ्य ।

उत्पिजर उत्पिक्षर (वि∗) १ जो पिंजड़े में बन्द न हो । उत्पिजल (२ गड़-बड़ । श्रत्यन्त घवड़ाया हुश्रा । उत्पिक्षल

उत्पीडः (पु॰) १ द्याव । २ प्रवल या प्रचण्ड यहाव । ३ फेन । भाग ।

सं० श० कौ---२१

उत्पीड़नम् ( न॰ ) दबाव । ताड़न ।
उत्पुच्छ ( वि॰ ) पूछ उठाये हुए ।
उत्पुच्छ ( वि॰ ) १ रोमाक्षित । जिसके रोगटे खड़े
हों । २ प्रस्त्र । हिंपत ।
उत्प्रभ ( वि॰ ) चमकीला । प्रकाशमान ।
उत्प्रभः (पु॰ ) चहकती हुई श्राग ।
उत्प्रभः (पु॰ ) गर्भपात चा गर्भश्राव ।
उत्प्रसः (पु॰ ) १ ज़ोर से फैंकना। २ हँसी
उत्प्रस्तम् ( न॰ ) / मज़ाक । ३ श्रद्धहास । १
उपहास । मज़ाक । जीट । ताना । व्यक्ष्य ।

उत्प्रेक्तां ( न० ) १ चितवन । श्रवलोकन । पहचान । २ ऊपर की धोर ताकना । ३ श्रनुमान । कल्पना । ४ तुलना ।

उत्प्रेक्ता (स्वी॰) १ श्रनुमान । करपना । क्रयास । २ श्रसावधानी । उदासीनता । ३ श्रथीलङ्कार विशेप । इसमें भेदज्ञानपूर्वक उपमेय में उपमान की प्रतीति होती हैं ।

उरप्लवः ( पु॰ ) उछाल । छुदान । फलाँग । छुलांग । उरप्लवा ( स्त्री॰ ) बोट । नाव । किश्ती । उरप्लवनम् ( न॰ ) छुद । छुलाँग । फलांग । उछाल । उरफलं ( न॰ ) उत्तम फल ।

उत्फालः ( पु॰ ) १ उछाल । छलांग । फलाँग । वेगवान गति । २ कूदने की उद्यत होने का एक ढंग विशेष ।

उत्फुल्ल (व॰ इ॰) १ खिला हुया। २ विलक्तल खुला हुया। फैला हुया। ३ फूला हुया। याकार में बढ़ा हुया। ४ उतान लेटा हुया।

उत्फुल्लम् (न०) खी की योनि । [स्थान | उत्सः (पु०) चश्मा। सोता। श्रोत । जल का उत्संगः ) (पु०) १ गोद । श्रङ्ग । २ श्रालिङ्गन । उत्सङ्गः ) लिपटाना । चिपटाना । ३ श्राभ्यान्तरिक । सामीप्य । पड़ोस । ४ सतह । तल । श्रोर । द्याल । नितंव । ६ उपरी भाग । चोटी । पहाड़ की चढ़ाई । मधर की छत्त ।

उत्संगित (वि॰) १ सम्मिलित । समूह । २ गोद में उत्सङ्गित ∫ लिया हुम्रा । गोद का ।

उत्संजनम् । (न॰) उछाल या लुकान । ऊपर की उत्सञ्जनम् । ऊठाने की किया । उत्सन्न (व० कृ०) १ सड़ा हुन्ना।२ नष्ट किया हुन्ना। उजाड़ा हुन्ना। जड़ सें उंखाड़ा हुन्ना। त्यागा हुन्ना।३ त्र्यकेसा हुन्ना। शापित। ४ त्रमचिति। लुप्त।

उत्सर्गः (पु०) १ त्याग । न्यास । २ उड़ेलना । गिराना । ३ मेंट । दान । अर्पेण (करना) । दे डालना । ४ च्यय करना । १ छोड देना । [ जैसे घृपोस्सर्ग में ] विलदान । ७ विष्ठा या पुरीप का त्याग । (अध्ययन या किसी व्रत की) समाप्ति । म साधारण नियम (अपवाद का उल्टा) १० योनि । भग ।

उत्सर्जनम् (न०) १ त्याग । न्यास । परित्याग । २ भेंट । पुरस्कार । दान । ३ ( वैदिक ) श्रध्ययन के। स्थगित करना । ४ वैदिक श्रध्ययन वंद करने के उपलच्य में गृहकर्म विशोप । यह वर्ष में दो वार श्रर्थात् पूस श्रीर श्रावण में किया जाता है ।

उत्सर्पः (पु॰) । १ ऊपर जाना या ऊपर सरकना । उत्सर्पग्रम्(न॰) ∫ २ फुलाना ३ साँस लेना ।

उत्सवः ( पु॰ ) १ मङ्गलकार्य । उद्याह । २ त्रानन्द । हर्प । ३ उचाई । उच्चस्थान । ४ क्रोध । रोप । १ इन्द्रा । इच्छा का उत्पन्न होना ।—सङ्केतः ( बहु-बचन, पु॰ ) हिमालय पर्वत में रहने वाली एक मनुष्य जाति ।

उत्सादः (पु॰) १ नाश । विनाश । २ उजड़न । हानि । उत्सादनम् (न॰) १ नाश् । २ सुगन्धि । ३ घाव को पुरना या उसका श्रन्छा होना । ४ चड़ना । उठना । ४ ऊपर उठाना । ऊँचा करना । ६ दो वार किसी खेत को श्रन्छी तरह जोतना ।

उत्सारकः ( पु० ) १ पुलिस का सिपाही । २ चौकी-दार । ३ दुरवान । द्वारपाल ।

उत्सारणम् (न०) ५ दूर हटाना । हटाना । गस्ते से दूर करना । २ श्रितिथि का सस्कार । महमान-दारी ें।

उत्साहः (पु॰) १ साहस । हिम्मत ।२ उमङ्ग । उद्घाह । जोश । हौसला । ३ दृढ अध्यवम्प्य । ४ दृढ सङ्कल्प । ४ शक्ति । सामर्थ्य । ६ दृढता । पराक्रम । वल ।—वर्धनः, (पु॰) वीर रस । —वर्धनम् ( न॰ ) वीरता।—ग्रक्तिः, ( खी॰ ) दृदता। उद्याह।

उत्साहनम् (न०) १ उद्योग । प्रयस्त । २ श्रध्यवसाय । दद प्रयस्तराीलता । ३ - उत्साहनृद्धि । होसला वैंधांना । उभाइना ।

डित्सिक्त (व॰ कृ॰) १ छिड़का हुत्र्या । २ प्रिभमानी । क्रोधी । प्रकड़वाज़ । ३ जल की वाड़ से बट़ा हुत्र्या । प्रसंधिक । ४ चंचल । विकल ।

उरसुक्त (वि॰) १ श्रत्यन्त इच्छावान् । उरकरिटत । चाह से श्राकुल । २ येचैन । उद्दिग्न । व्याकुल । ३ श्रमुरक्त । ४ शोकान्वित ।

उत्सूत्र (वि॰) १ डोरी से न वंधा हुग्रा। टीला । वंधनमुक्त<sup>।</sup>, २ श्रनियमित । गड़वड़ । ३ व्याकरण के नियम के विरुद्ध ।

उत्सूरः ( पु॰ ) सन्ध्याकाल । भुटपुटा । उत्सेकः ( पु॰ ) १ छिड्काव । उड़ेलना । २ उमड़न । वड़ती । ग्रत्यधिकता । ३ ग्रमिमान । शेखी ।

उत्सेकिन् (वि॰) १ उमझ हुत्र्या । वझ हुत्र्या । २ श्रमिमानी । कोधी । श्रकड्वाज़ ।

उत्सेचनम् ( न० ) जल का छिड़काव या जल को उछालने की किया। [माटापन । ३ शरीर । उत्सेधः (पु०) १ उच्चस्थान । उचा स्थान । २ मुटाई । उत्सेधम् ( न० ) हनन । मारण । घात ।

उत्समयः (पु॰) मुसक्यान।

उत्स्वन (वि॰) उच्चरवकारी । दीर्घ स्वर वाला ।

उत्स्वनः (पु॰) उच्चरव। दीर्यस्वर।

उत्स्वप्नायते (किया) सेति में वर्राना।

उद् ( ग्रन्थया॰ ) यह एक उपसर्ग हैं जो कियाग्रों ग्रीर संज्ञाश्रों में लगाया जाता है, ग्रर्थ होता है; १ ऊपर । वाहिर । २ श्रलग । पृथक । ३ उपा-र्जन । लाभ । ४ लोकप्रसिद्धि । १ कै।तृहल । चिन्ता । ६ मुक्ति । ७ श्रनुपस्थिति । म फुलाना । वदाना । खोलना । ६ मुख्यता । शक्ति ।

उद्कु ( श्रव्यया॰ ) उत्तर दिशा की श्रोर।

उद्कम् ( न॰ ) पानी ।—ग्रान्तः, ( पु॰ ) तट । किनारा । समुद्रतट ।—ग्रार्थिन्, (नि॰) प्यासा । —ग्राधारः, ( पु॰ ) कुण्ड । होट ।—उद्ञ्जनः, (पु॰) लोटा। कल्सा ।—उद्गं, (न॰) जलंधर रोग। —कर्मन्. (न०) —कार्य, (न०) —िकया, (न्त्री०) —दानं, (न०) पितरों की नृप्ति के लिये जल से तर्पण !—कुरुभः, (पु०) जल का घड़ा या कल्सा !—गाहः, (पु०)स्नान !—प्रहग्गं, (न०) पीने का जल !—द्.—दातृ.—दायिन्.—दानिक, (वि०) जलदाता ! जल देने वाला !—दः, (पु०) १ तर्पण करने वाला ! २ वंश वाला ! उत्तराधिकारी !—धरः, (पु०) वादल !—वजूः, (पु०) श्रोलों की वृष्टि !—शान्तिः, (स्त्री०) मार्जनिक्रया !—हारः, (पु०) पानी होने वाला !

उद्कल ) (वि॰) पनीला । पानी का भाग उद्कल ) जिसमें विशेष हो।

उद्केवरः (पु॰) जलजन्तु। पानी में रहने वाला जीव जन्तु।

उद्क्त (वि॰) ऊपर उठा हुग्रा । उद्क्य (वि॰) जल की श्रपेचा रखने वाला ।

उद्क्या (स्त्री॰) रजस्वला सी।

उद्प्र ( यि॰ ) १ कचा । उन्नत । उठा हुम्रा । वाहिर निकला हुम्या या वाहिर की म्रोर वहा हुम्रा । २ वहा । चौदा । प्रशस्त । वहुत वहा । ३ वृहा । ४ मुख्य । प्रसिद्ध । गारवान्वित । ४ प्रचण्ड । म्रस्त्र । ६ भयानक । उरावना । ७ कराल । उद्विग्न । म परमानन्दित ।

उद्ंकः ) (पु॰) चमड़े की वनी (तेल या घी उद्ङुः ) रखने की ) कुप्पी या कुप्पा।

उद्च् ) (वि॰) [(पु॰)—उद्ङः (न॰)— उद्च् } उद्क्. (सी॰)—उद्येचो ] १ अपर की उद्भ् ) श्रोर घूमा हुया या जाता हुया। २ अपर का। उच्चतर। ३ उत्तरी या उत्तर की ग्रोर घूमा हुया। ४ पिछ्ला।—ग्राद्रिः, (पु॰) हिमालय पर्वत। —ग्रयनम्, (न॰) उत्तरायण।—ग्राद्यतिः, (स्त्री॰) उत्तर से लेटिने की किया।—पथः, (पु॰) उत्तर का एक देश।—प्रचण, (वि॰) उत्तर की श्रोर सुका हुया या ढालुया।—मुख, (वि॰) उत्तर की श्रोर मुख किये हुए।

उद्चनम् । (न॰) १ डोल । वाल्टी जिससे कुए उद्भनम् । से जल निकाला जाय । २ चढ़ाव । उठाव । उठान । ३ ढक्कन । उकना । उदंजिति ) (वि॰) दोनेंं हाथों से सम्पुट सा उदञ्जिति ) बनाये श्रीर उंगुलियों के उपर किये हुए हाथों की सुद्रा विशेष ।

उद्ंडपातः } ( पु॰) १ मत्स्य । २ सर्पं विशेष । उद्घडपातः } ( पु॰) १ मत्स्य । २ सर्पं विशेष । उद्घिः (पु॰) १ घट । घड़ा । जलपात्र । २ समुद्र । ३ भील । सरोवर । ४ घड़ा । कल्सा ।

उद्न् ( न० ) जल । पानी । श्रिन्य शब्दों के साथ जव इसका योग किया जाता है, तब इसके "न्" का लोप हे। जाता है । जिसे--उद्धिः, ]--कुम्भः, ( पु॰ ) घड़ा । कलसा ।—ज्ञ, ( वि॰ ) पानी का ।—धानः, (पु०) १ पानी का घड़ा। २ वादल ।-धिकन्या, (स्री०) ३ लक्मी। २ द्वार-कापुरी । -पात्रं, (न०)-पात्री, (स्त्री०) जल भरने का वर्तन ।—पानः, (पु०)—पानस (न०) १ कुए के समीप की हैं। वि कृप।--पेपं, (न०) लेही । चिपकाने की वस्तु ।-विन्दुः, (पु०) जल की बूंद । - भारः, (पु०) जल ढोने वाला अर्थात् वादल। - सन्थः ( पु॰ ) यवागू या जब का विशेष रीत्या बनाया हुआ जल, जो रोगी की पथ्य में दिया जाता है।।—मानः, ( पु॰ )— मानम्, (न०) श्राढक का पचासवाँ भाग। राौल विशेष ।—सेघः, (पु० ) वृष्टि करने वाला बादल । - चजूः, (पु०) १ ग्रोलों की वर्षा। २ फुत्रगरा ।--वासः, ( पु॰ ) जल में रहना या जल में खड़ा रहना।—वाह, (वि०) जल लाने वाला ।—वाहः, ( पु॰ ) मेघ ।—वाहनं, (न०) जलपात्र !—शरावः, (पु०) जल से भरा घड़ा।-- श्वित्, (न०) छाछ या मठा जिस में १ हिस्सा जल ग्रीर २ हिस्सा माठा हो । —हरराः, ( पु॰ ) पानी निकालने का पात्र ।

उर्दत ) (पु॰) १ समाचार । ख़बर । वर्णन । उद्ग्तः ) इतिहास । २ साधु पुरुष ।

उद्तिकः उद्न्तकः } ( पु॰ ) समाचार । ख़वर । उद्निका ) ( न्हे ) को कि

उद्गितका } (स्त्री॰) सन्तोप। तृप्ति। उद्गितका } प्यासा। तृपित। उद्न्या (स्त्री॰ ) प्यास । तृपा । उद्न्वत् ( पु॰ ) समुद्र । सागर ।

उद्यः ( पु॰ ) १ उगना । उठना । ऊँचा होना । २ श्रागमन ( जैसे धनोदयः ) उपज ( जेसे फलो-दय) । ३ सृष्टि । ४ उदयगिरि । ४ उन्नति । ग्रभ्यु-दय । ६ पदोन्नति । ७ परिगाम । ८ पूर्णता । परि-पूर्णता । ६ लाभ । नफा । १० ग्रामदनी । ग्राय । मालगुज़ारी । ११ दयाज । सूद् । १२ कान्ति । चमक ।—श्रवलः, —र्ग्नाद्रः,—गिरिः, — पर्वतः,--शैलः, ( पु॰ ) उदयाचल नामक पर्वत जो पूर्व दिशा में है।—प्रस्थः, ( पु॰ ) उदयाचल की ग्रधित्यका। [२ परिणाम । उद्यनम् (न ) १ उगना । निकलना । ऊपर चढ़ना । उदयनः ( पु॰ ) १ श्रगस्य जी का नाम । २ चन्द्र-वंशी एक राजा का नाम । यह वत्सराज के नाम से प्रसिद्ध था श्रौर कौशाम्बी इसकी राज-धानी थी।

उदरं (न०) १ पेट। २ किसी वस्तु का भीतरी
भाग। खोखलापन। पोलापन। ३ जलोदर रोग
के कारण पेट का फुलाव। ४ हनन। वात।
हत्या।—ग्राध्मानः, (पु०) पेट का फुलना।
—ग्राम्यः, (पु०) ग्रतीसार। संग्रहणी। दस्तों
की वीमारी।—ग्रावर्तः, (पु०) नामि का।—
ग्राविष्टः, (पु०) फीता जैसा कीड़ा।—त्राणं,
(न०) १ कवच। वद्धतर। २ पेटी। पेट पर वांधने
की पट्टी। पिशान्त्र, (वि०) बहुत खाने वाला।
भोजनभट ।—सर्वस्वः, (पु०) भोजन भट या
जिसे केवल पेट भरने ही की चिन्ता हो।

उदर्थिः ( ५० ) १ समुद्र । २ सूर्य ।

उद्रंभिर ) (वि॰) १ श्रपने पेट का भरण पोपण उद्रुक्भिर ) करने वाला । स्वार्थी । २ भोजनभट्ट।

उद्खत् ) (वि॰) वृङ्गिट्हू । बहे पेट वाला । उद्गिक } तोंदिल । मोंटा । उद्गिक }

उद्रिम् ( न॰ ) बड़े पेट या सोंद वाला। मौटा । उद्रिगो ( खी॰ ) गर्भवती खी। उद्केः ( पु॰ ) १ समाप्ति । श्रन्त । उपसंहार । २ परिणाम । फल । किसी कर्म का भावी परिणाम। ३ त्राने वाला काल । भविष्यन् काल ।

उद्र्चिस् ( वि॰ ) चमकीला । कान्तिमान । दृइकता हुआ।—(पु०) १ ऋग्नि। २ कामदेव। ३ शिव। उदवसितं ( न० ) घर। वासा। देरा ।

उद्श्रु (वि॰) जो फूट फूट कर रोता हो । जिसकी श्राँखोँ से श्रविरत प्रश्रुधारा प्रवाहित हो।

उद्सनम् ( न॰ ) १ फॅकना । उठाना । वनाकर खड़ा करना । २ निकालना ।

उदात्त (वि॰) १ ऊँचा। उठा हुग्रा। २ कुलीन । महिमान्वित । ३ उदार । दानशील । ४ प्रख्यात । श्रादर्श । महान् । १ प्रिय । प्यारा । माश्रूक । ६ ऊँचे स्वर से उचारण किया हुआ।

उदात्तः ( पु॰ ) १ दान । भेंट । ३ वाच यंत्र विशेष । एक प्रकार का वाजा। ढेाल।

उदात्तम्, (न०) प्रलङ्कार विशेष । इसमें सम्भाव्य विभृति का वर्णन खूव चढ़ा वढ़ा कर किया जाता है।

उदानः ( पु॰ ) १ शरीरस्य पाँच वायु में से एक । यह कएठ में रहती है। इसकी चाल हदय से कएठ श्रीर तालू तक तथा सिर से अमध्य तक मानी गयी है। दकार श्रोर छींक इसीसे श्राती है। २ नाफ। नाभि। दुदी।

उदायुध (वि॰) हथियार उठाये हुए। उदार (वि॰) १ दाता । दानशील । २ महान्। श्रेष्ठ । कुलीन । ३ ऊँचे दिल का । श्रसद्वीर्ग । ४ ईमानदार । सचा ! धर्मात्मा । १ श्रच्छा । भला । उत्तम । ६ वाग्मी । ७ विशाल । कान्तियुक्त । चम-कीला। 🗕 यदिया पेाशाक पहिनने वाला। ६ सुन्दर । मनेाहर । मनेामुग्धकारी । प्रिय ।---थ्रात्मन्,—चेतस्,—चरित,—मनस्,—सत्व, (वि॰) उन्नतचेता । महानुभाव । महामना । महात्मा । महामति ।—धी, (वि ) श्रत्युच प्रति-भावान् । —दर्शन, (वि०) सुन्दर । खूवसूरत । उदारता (स्त्री॰) १ दानशीलता । फैयाज़ी । २ धनी-पना । श्रमीरी । [३ खिन्नचित्त । दुःखी । उदास (वि०) १ विरक्त । २ निरपेच । तटस्थ । उदासः ) (पु०) १ विषय-विरागी-व्यक्ति । दार्शनिक उदासिन् ∫ पर्णिंडत । २ विरक्त । निरपेच ।

उदासीन (व॰ क़॰) १ विरक्त । २ प्रपञ्चशून्य।

उदास्तीनः ( पु॰ ) १ तटस्थ । निरपेच । जे। विरोधी पनों में से किसी की श्रोर न हो। २ श्रपरिचित। ३ सामान्य रूप से सब से परिचित ।

उदास्थितः (पु०) १ पर्यवेचक । दरोगा । सुपरेंटेंबेंट । २ हारपाल । दरवान । ३ जासुस । भेदिया । वत-भङ्ग यती।

उदाहरसाम् (न०) १ वर्सन । कथन । २ निरूपस । पाठ करना । वार्तालाप श्रारम्भ करना । ३ दृष्टान्त। मिलाल । प्रत्यन्तर । पटतर । ४ ( न्यायदर्शन ) वाक्य के पाँच श्रवयवों में से तीसरा । इसमें साध्य के साथ साधर्म्य वा वैधर्म होता है। १ ग्रर्थान्तर [ श्रारम्भिक भाग । न्यास श्रलद्वार ।

उदाहारः ( पु॰ )१ दृष्टान्त । मिसाल । २ भाषण का उदित ( य० कृ० ) १ उगाहुत्रा । ऊपर चढ़ा हुत्रा । २ ऊंचा। लंबा। ३ बढ़ा हुया। ४ उत्पन्न हुया। 

उद्गित्तग्रम् (न०) १ खोज। तलाश। चितवन। श्रवलोकन ।

उद्दीची ( स्त्री॰ ) उत्तर दिशा । [२ उत्तरका। उर्दोचीन (वि॰)१ उत्तर की ग्रोर भुका या मुड़ा हुग्रा । उद्गिच्य (वि॰) दृत्तिण दिशा वासी।

उद्गेच्यः ( पूर ) सरस्वती नदी के उत्तर-पश्चिम वाला देश । (यहुवचन में) उक्त देश निवासी ।

उद्दीच्यं ( न० ) एक प्रकार की सुगन्धित वस्तु । उद्गीपः ( पु॰ ) जल की वाद । वृदा ।

उदोरग्म् (न०) १ कथन । उच्चारण । प्रकटन । २ बोलना। कहना। ३ फेंकना। पठाना । विदा करना ।

उदीर्म् (व० कृ०) १ वड़ा हुया । उगा हुया। उत्पन्न हुत्रा। २ फूला हुत्रा। उठा हुत्रा। ३ तना हुग्रा। खिंचा हुग्रा।

उटुम्बरः ( पु॰ ) गूलर का पेड़ ।

उदूखलं ( न० ) उत्तृखल । उखरी ।

उदूढा ( स्त्री॰ ) विवाहित स्त्री। [२ भयङ्गर । उदेजय (वि॰) १ कॉंपता हुशा या हिलने वाला।

उप्नतिः (स्त्री॰) १ उठान । उगना । चढ़ान । चढ़ाई । २ निकास । उद्गमस्थान । ३ वमन । छाँट । उद्गन्धि (वि०) १ खुशबृदार । २ उम्रगन्ध वाला । उद्गमः ( पु॰ ) १ उदय। श्राविर्भाव । २ उत्पत्ति का स्थान । निकास । २ सीधे खड़े हींना जैसे रोमोद्गमः । ३ वाहिर जाना । प्रस्थान । ४ उत्पत्ति-सृष्टि। ५ उचाई। उच्च स्थान। ६ पैाघे का श्रॅंखुत्रा । ७ वमन । छुांट । उगलन । उद्गमनम् (न०) उदय। श्राविर्भाव। उद्गमनीय (वि॰) चढ़ा हुआ । ऊपर गया हुआ । उद्गमनीयम् ( न॰ ) धुले हुए कपड़े का जाेड़ा। उद्गाढ़ (वि॰) गहरा । सघन । श्रत्यन्त । वहुत । उद्गाय ( न० ) अत्यन्त अधिकता । (ग्रन्य० ) अधिकाई से। ग्रतानतता से। िकरने वाला। उद्गातृ ( ५० ) उद्गाता । यज्ञ में सामवेद का गान उद्गारः ( पु॰ ) १ उबाल । उफान । २ वसन । छाँट ३ थूक । खखार । ४ डकार । उद्गारिन् (वि॰) १ ऊपर गया हुग्रा । उठा हुग्रा । २ निकला हुआ। वाहिर श्राया हुआ। उद्गरगम् (न०) १ छांट। वमन । २ लार। राल । ३ डकार । ४ उखाड़ पछाड़ । उद्गीतिः (स्त्री०) १ उचस्वर का गान । २ सामगान । ३ छन्द विशेप। [३ श्रोंकार ! परवहा । उद्गीथः (पु०) १ सामगान । २ सामवेद का दूसरा भाग। उद्गीर्गा ( वि॰ ) १ वमन किया हुग्रा। उगला हुग्रा २ उडेला हुत्रा । बाहिर निकाला हुत्रा । उद्गुर्गा (वि॰) उठा हुआ अपर उठाया हुआ। उद्गृंथः } उद्गुन्थः } ( पु॰ ) श्रध्याय । परिच्छेद । उद्देशि } (वि०) सम्मिलित । मिला हुआ । जुड़ा हुआ । उद्गरिथ उद्गृहः (५०) ) १ उठाना। ऊपर करना। २ उद्गृह्याम् (न॰) ) ऐसा कार्य की धर्मानुष्ठान श्रथवा श्रन्य किसी श्रनुष्ठान से पूरा हो सके। ३ डकार। [ प्रतिवाद । उद्गाहः (पु॰) १ उन्नयन । उठालेना । २ प्रत्युत्तर । उद्गाहिंगिका (स्त्री॰) वादी का जवाव। प्रतिवाद। उद्गाहित (व॰ इ॰ ) १ उठाया हुन्रा। ऊपर किया

हुआ। २ ले जाया हुआ। ३ सर्वोत्तम। ४ रखा हुग्रा। सौंपा हुन्रा। ४ वंधा हुन्रा। कसा हुन्रा। ७ स्मरण किया हुआ। ( वि॰ ) गर्दन उठाए हुए । उद्घः ( पु॰ ) १ उत्तमता । प्रधानता । २ प्रसन्नता । हर्प । ३ श्रन्जुलि । ४ श्रग्नि । ४ श्रादर्श । नमूना ६ शरीरस्थित वायु विशेष्। उद्धनः ( पु॰ ) वर्ह् का पीढ़ा। उद्घटनम् ( न॰ ) ) उद्घ<u>ट</u>ना ( स्त्री॰ <u>)</u> } रगड़ । ताड़न । उद्वर्षणम् (न॰) १ रगड़न । २ सेाठा । ढंडा । लट्ट । उद्घाटः ( पु॰ ) चैाकी । वह स्थान जहाँ चैाकी रहे । उद्घाटकः ( ५० ) ) १ चावी । ज़ुंजी । २ कुए पर उद्घाटकम् ( न० ) ∫ की रस्सी श्रौर डोल । उद्घाटन ( वि॰ ) खोलना । ताला खोलना । उद्घाटनम् ( न० ) १ खोलना । उधारना । २ प्रकट करना। प्रकाशित करना। ३ उठाना। ४ चाबी। कुंजी । कुएँ की रस्सी श्रौर डेाल । गिरी । चरखी । उद्घातः ( ५० ) १ श्रारम्भ । शरम्भ । २ हवाला । सङ्केत । ३ ताड्न । चोटिल करना । ४ प्रहार । घाव । १ हिलन डुलन । भटका; जो गाड़ी में बैठने पर लगता है। ६ उठान। उचान। ७ लाठी। मृंगरी। = हथियार। ६ ग्रध्याय। सर्ग। उद्घोपः (५०) १ घोपण । घोपणा । ढिंढोरा । २ सार्व-जनिक रिपार्ट । उद्दंशः (पु०) १ खटमल । २ चिलुआ । ३ मच्छर । उद्दर्ख ( वि॰ ) १ डेंंडुल सहित । २ डंडा उठाए हुए । भयानक ।—पालः, (पु०) द्रगडविधानकर्त्ता या दर्ग्ड देने वाला । २ मत्स्य विशेष । ३ सर्प विशेष । उद्दंतुर १ (वि॰) ३ वड़े दाँतों वाला या वह जिसके उद्देन्तुर ∫ दाँत श्रागे निकले हों। २ अचा। लंबा । ३ भयङ्कर । उद्दांत 👌 ( वि॰ ) १ वीर्यवान । प्रवत्त । विनीत । उद्दानम् ( न० ) १ बंधन । बन्दीग्रह । २ पालतृ

बनाना। वश में करना। ३ मध्यभाग । कटि।

कसर । ४ अग्निकुएड । १ वादवानल ।

उद्दाम (वि०) १ वन्धनरहित । मुक्त । स्वतंत्र । २ वलवान । शक्तिशाली । मद में चुर । मदमाता । नरो में चूर । ३ भयानक । ४ स्वेच्छाचारी। ४ यहुत बढ़ने वाला । बढ़ा । महान् । श्रत्यधिक । उद्दामः ( ५० ) वरुणदेन का नाम । उद्दामं (श्रव्यय०) मज़वृती से । भवद्भतता से । उद्दालकम् (न०) एक प्रकार का मधु या शहद । उद्दित (वि०) वंधनयुक्त । वंधा हुया । उद्दिप्टम् (व॰ फ़॰) १ वर्गित । कथित । २ विशेष रूप से कहा हुआ। ३ च्याख्या किया हुआ । मिसलाया हुश्रा । उद्दीपः ( पु॰ ) १ दहन । जलन । प्रकाशन । २ दहन-कारी। जुलानेवाला। प्रकाशक । उद्दीपक ( वि० ) १ भड़काने वाला । २ दहनकारी । उद्दीपनम् (न०) १ उत्तेजित करने की क्रिया। २ उत्तेजित करने वाला पदार्थ । ३ श्रमद्वार भाग्य के वे विभाव जो रम की उत्तेजिय करते हैं। ४ रोशनी करना। प्रकाश करना। १ देह की भस्म करना या जनाना। उद्दीप्र (वि॰) दहकता हुया । जलता हुया । उद्दूप्त (वि॰) श्रभिमानी । घमंडी । उद्देशः (न॰) १ वर्णन । सविशेष विवरण । ३ उदाहरण। दष्टान्त द्वारा प्रदर्शन । व्याख्या । ४ खोज । श्रनुसन्धान । तहकीकात । १ संधित विव-रखा६ निर्देशपत्रा७ शर्ताइकरारा≍ हेनु। कारण । ६ स्थान । जगह । १० मतलव । श्रिभ-भाय । उद्देशकः ( ५० ) १ उदाहरण । २ ( श्रद्धांगियत में ) प्रश्न । कठिन प्रश्न । कृट प्रश्न । उद्देश्य ( स० का० कृ० ) व्याख्यान करने।काे । सद्देश्यं (न०) १ श्रिभिन्नेत श्रर्थं। वह वस्तु जिसकी लच्य में रख कर कोई वात कही जाय। वह वस्तु जो किसी कार्य में प्रवृत्त करें । २ विधेय का उल्टा । भाग । श्रध्याय । पर्व | कारख । उदद्योतः (पु॰) १ चमक। श्राय । २ यन्य का उदुद्रावः ( पु० ) पीछे हटना । भागना ।

उद्धत (व० कृ०) १ उठा हुया । उठाया हुया । २

श्रस्रधिक । बहुत श्रधिक । ३ श्रहङ्कारी । घमंडी |

श्रकदबाज्ञ । ४ सरुत । ४ च्याकुल ! उद्दिग्न । ६ विशाल । महान । गौरव युक्त । गंवारू । वद-तमीज ।--मनस् --मनस्क (वि॰) उचाराय । श्रवपद् । उद्भृतः ( पु॰ ) राजा का पहलवान । राजमल्ल ! उद्धृतिः ( खी॰ ) १ ऊंचाई। २ श्रभिमान । धमंड। ३ गीरव । ४ श्राघात । प्रहार । दिम फूलना। उद्मः ( पु० ) ३ वजाना । फ्रुंकना । २ सांस लेना । उद्धरमाम् (न०) १ खींचना । उतारना । २ खींच कर निकालना | ३ छुदाना | ४ नामोनिशान मिटाना । १ जपर उठाना । ६ वमन करना । ७ मुक्ति । मोच । म ऋण से उत्रय होना । उद्धर्तृ ) (वि॰) ३ ऊपर उठानेवाला । ऊंचा फरने उद्धारक ∫ वाला । २ भागीदार | सामीदार । उद्धर्प ( वि॰ ) हर्षित । प्रसन्न **।** उद्मर्पः (पु०) १ वड़ी भारी प्रसन्नता । २ किसी कार्य को श्रारम्भ करने का साइस । ३ त्योहार । पर्व । उद्धर्पमाम् ( न॰ ) उत्साहवर्द्दन । जान टालना । २ रोमाञ्ज । शरीर के रोंगटों का खढ़ा होना । उद्भवः ( पु॰ ) १ यज्ञाग्नि । २ उत्सव । पर्व । ३ एक यादव का नाम जो श्रीकृष्ण का मित्र था। उद्धरन ( वि॰ ) हाथ बदाये या उठाये हुए। [छॉट। उद्धानम् (न०) १ यज्ञकुरह । २ उगाल । वमन । उद्धांत ) ( वि॰ ) उगला हुया। छींट किया हुया। उद्धांतः ) ( पु॰ ) हायी जिसका मद चूना वन्द हो उद्धान्तः ∫ उद्धारः (पु॰) १ मुक्ति । छुटकारा । त्राण । विस्तार । २ ऊपर उठाना । ३ सम्पत्ति का वह भाग, जो बरा-वर वॉटने के लिये श्रलग कर लिया जाय । ४ युद्ध की लुट का ६वों भाग जा राजा का होता है। १ भृष्य । ६ सम्पत्ति की पुनः भ्राप्ति । ७ मोज् । नैसर्गिक श्रानन्द । उद्धारग्रम् ( न॰ ) १ निकालना । अपर उठाना । २ यचाना (किसी सङ्गट से ) उचारना।

उद्भुर (वि॰) १ श्रसंयत । श्रनरुद्ध । स्वतंत्र । २ दद ।

४ योग्य ।

निडर । ३ भारी । परिपूर्ण । ४ गाड़ा । सघन ।

उद्भृत (व॰ कृ॰) १ हिला हुआ। गिरा हुआ। उठाया हुग्रा । ऊपर फैला हुग्रा । २ उन्नत । उन्नत [हिलाना। किया हुआ। उद्धतनम् ( न॰ ) १ ऊपर फैंकना । ऊपर उठाना । २ चिर्ण बुरकाना । उद्ध्यनम् (न०) ध्य देना । उद्धलनम् (न०) चूर्णं करना। पीसना । धूल या उद्भूषग्रम् ( न॰ ) शरीर के रोंगटों का खड़ा होना । उद्भृत (व० ऋ०) १ निकाला हुग्रा। ऊपर खींचा हुग्रा। जादूसे उखाड़ा हुग्रा। नष्ट किया हुग्रा। ३ ग्रन्य स्थान से ज्यों का त्यों लिया हुग्रा। उद्धृतिः (स्त्री॰) १खींचना । खींचकर वाहर निकालना । २ किसी ग्रन्थ का केई ग्रंश उतार लेना । ३ बचाना । छुड़ाना । ४ पाप से छुटाना । उद्ध्यानम् ( न० ) घङ्गीठी । घलाव । उद्ध्यः (पु॰) एक नदी का नाम। उद्घंघ १ (वि०) दीला। उद्घन्ध ∫ उद्गंधः (g。) (पु॰) | वांधना । लटकाना । स्वयं लट-उद्गन्धः उद्वेधनम् (न०) काना । उद्घनधनम् (न०) उद्घंधकः ) (पु॰) जाति विशेष जा घोवी का काम उद्वन्धकः ∫ करती है । उद्वल ( वि० ) भज़बृत । ताकतवर । उद्घाष्प ( वि० ) त्रांसुग्रों से परिपूर्ण । उद्घाहु (वि० ) वाहें उठाये हुए । उद्यद्ध (व० कृ० ) १ जागा हुग्रा । उत्तेजित । २ खुला हुग्रा। ३ स्मरण कराया हुग्रा। ४ स्मरण किया हुआ। उद्घोधः ( पु॰ ) ) जागृति । स्मृति । याद करना । उद्घोधनम् (न॰) ) उठ वैठना । उद्घोधक (वि०) १ बोध कराने वाला । याद कराने वाला। चेताने वाला। ख्याल कराने वाला । २ उद्दीस कराने वाला । उद्घोधकः ( पु॰ ) सूर्ये का नाम । उद्भट (वि०) १ सर्वोत्तम । सुख्य । २ प्रवत । प्रचएड । उद्भटः (पु०) १ सूप । २ कछुत्रा । कच्छप । उद्भवः (पु॰) १ उत्पत्ति । सृष्टि । जन्म । निकास । २ उद्गमस्थान । ३ विष्णुकानाम ।

ङद्भावः (पु॰) १ उत्पत्ति । प्रादुर्भाव । २ विशासता । ङद्भावनम् (न०) १ सोचना। मन में लाना।२ उत्पत्ति । रचना । पैदायश । ३ श्रमनस्कता । श्रसावधानी । ४ तिरस्कार । उद्भासः ( पु॰ ) चमक । ग्राभा । कान्ति । ग्राव । उद्गासिन् } ( वि॰ ) चमकदार । चमकीला । उत्तम । उद्गासुर उद्गिद् ( वि॰ ) श्रंकुरित । श्रॅंखुश्रों वाला । ( वि० ) श्रंकुरित । उद्भिदः (पु॰) १ ग्रंकुर । भ्रँ लुग्रा । २ पीघा । ३ श्रोत । चरमा । फव्चारा । उद्भिद-विद्या (स्त्री॰) वनस्पति विज्ञान । ङङ्गूत ( व० कृ० ) १ उत्पन्न हुत्रा। पैदा किया हुन्ना। २ विशाल । ३ इन्द्रियगोचर । उद्गतिः ( स्त्री॰ ) १ डत्पत्ति । पैदायश । २ समृद्धि । उद्भेदः (५०) १ वेधना । २ फोड़ कर निकत्तना । उद्भेदनम्( न० ) ∫ दिखलाई पड़ना । प्रादुर्भाव । प्रकटन । बाइ । ३ फन्बारा । श्रोत । चरमा । ४ रोंगटों का खड़ा होना। उद्गमः (पु०) १ घूमरी । घतौटा । २ (तलवार को) धुमाना । ३ घूमना फिरना । ४ खेद । उद्गमगां (न०) १ घूमना फिरना । २ उठना । निक-उद्यत ( व० कृ० ) १ उठा हुग्रा। ऊपर उठा हुग्रा। २ निरन्तर उद्योगकारी । परिश्रमी । क्रियावान् । ३ भुकाहुत्र्या। ताना हुत्र्या। ४ तत्पर। उत्सुक। तुला हुश्रा । उद्यमः (-पु॰ ) ९ उत्थान । उज्जयन । २ सत्य उद्योग । श्रध्यवसाय । ३ तत्परता ।तैयारी ।—मृत्, (वि०) कठिन परिश्रम करने वाला । उद्यमनम् ( न० ) उत्थान । उन्नमन । उद्यमिन् (वि॰) परिश्रमी । अध्यवसायी उद्यानम् (न०) १ गमन । वहिर्गमन । २ उपवन । पार्क। बाग़ । स्थानन्दवाटिका । ३ स्रभिप्राय। हेतु । कारण ।---पालः, रत्तकः, (पु॰) माली । उद्यानकस् ( न० ) वाग । पार्क । उद्यापनम् ( न॰ ) समाप्ति। अवसान । उद्योगः (पु॰) १ प्रयत्न । प्रयास । मिहनत । २ उद्यम । उद्योगिन् (वि॰) क्रियाशील । श्रध्यवसायी । परि- उद्गः ( पु॰ ) जलजन्तुत्रों का राजा । [सुर्गो । उद्रथः ( पु० ) १ रथ की धुरी की कील या पिन । २ उद्रावः ( पु॰ ) शोरगुल । होहल्ला । कोलाहल । उद्गिक्त ( व॰ कु॰ ) १ वड़ा हुग्रा । ग्रत्यधिक। विपुत्त । २ स्पष्ट । साफ्त । उद्भुज ( वि० ) नारा करना । गुपचुप नष्ट करना । उद्रेकः (पु॰) १ वृद्धि । वृद्धी । श्रधिकता । विपु-लता । २ काच्यालङ्कार विशेप । उद्घत्सरः ( पु॰ ) वर्ष । साल । [ञ्जलकाना। उद्घपनम् (न०) १ भेंट । दान । २ उड़ेलना । उद्घमनम् ( न॰ ) ) उद्घांतिः ( स्त्री॰ ) } वमन । उवकाई । उद्घान्तिः ( स्त्री॰ ) } उद्धतेः ( पु॰ ) १ वचत । फालतूपन । २ श्रधिकता । भाराधिक्य । ३ शरीर में तेल फुलेल की मालिश या उवटन । उद्घतेनम् (न०) १ जपर जाना । उठना । २ निकलना । वाड़ ( पोधों की ) । ३ समृद्धि । उन्नयन । करवटें लेना । उठ खड़े होना । १ पीसना । कूटना । ६ उवटन लगाना । तेल फुलेल की मालिश । उद्घर्धनम् (न०) १ उन्नति । २ छिपाकर या धीरे धीरे हँसना । [चौथा पत्र । ३ विवाह । उद्घहः (पु०) १ पुत्र । २ पवन के सप्त पथों में से उद्गहा (स्त्री॰) वेटी। पुत्री। उद्वह्नम् (न०) १ विवाह । २ सहारा । ऊपर उठाना । ले जाना । २ सवारी करना ! उद्घान (वि॰) उगला हुआ। श्रोका हुआ। उद्घानम् ( न० ) १ वमन । उगाल । २ श्रंगीठी । उद्घांत (वि॰) ३ श्रोका हुश्रा । २ मदरहित । उद्घान्त ∫ उद्घापः (पु॰) १ निकास । बहिर्निचेप । २ हजामत । चौरकर्म । उद्वासः ( पु॰ ) १ देश निकाला। २ त्याग। ३ वध। ४ यज्ञीय संस्कार विशेष । उद्वारनं (न०) १ निकालना । देश निकाला देना । २ त्यागना। ३ निकाल लेना या निकाल कर ले जाना (श्रागसे )। ४ वध करना। उद्घाहः ( ५० ) १ सहारा । २ विवाह । परिग्रय

उद्घाहनम् ( न० ) १ ऊपर ले जाना। ऊपर चढ़ाना। उठाना । २ विवाह । उद्घाहनो ( खी० ) १ रस्सी । डोरी । २ कौड़ी । उद्घाहिक (वि॰) १ विवाह सम्बन्धी । विवाहिस । उद्घाहिन् (वि॰) १ उठा हुआ। अपर खींचा हुआ। २ उद्घाहिनी ( खी॰ ) रस्सी । डोर । उद्दिय्न ( व॰ ऋ॰ ) दुःखी । सन्तप्त । शोकप्तुत । उदास । नित्र । उद्घीत्तर्गा ( न० ) १ ऊपर की श्रोर देखना । २ दृष्टि । उद्घीजनम् ( न० ) पंखा करना । उद्घृहराम् ( न० ) बदती। वाद। उद्भृत ( व॰ इ॰ ) १ उठा हुग्रा। ऊँचा किया हुग्रा। २ उमड़ कर वहा हुआ। उद्वेगः ( पु॰ ) १ कंपना । थरथराना । थर्राना । २ घवड़ाहट। विकलता । ३ भय । श्राशङ्का । ४ चिन्ता । खेद । शोक । १ श्राश्चर्य । सारजुव । उद्वेगम् ( न॰ ) सुपारी । उद्वेजनम् ( न० ) १ विकलता । न्याकुलता । २ पीड़ा। कष्ट। सन्ताप। ३ खेद। उद्वेदि (वि॰) सिंहासन से युक्त । श्रथवा उच्चस्थान उद्वेपः ( पु० ) काँपना । थरथराना । श्रत्यधिक [ मर्यादा का ऋतिक्रम किये हुए । प्रकम्प । उद्देल (वि॰) (जलका) उमद कर वहा हुआ। न्द्वेह्नित ( व॰ कृ॰ ) कांपा हु**त्रा । उ**द्धाला हुत्रा । उद्वेल्लितम् ( न॰ ) हिलना डुलना । उद्देप्टन ( वि॰ ) १ ढीला किया हुआ। खुला हुआ। २ मुक्त । वंधन से छूटा हुआ । वंधन रहित । उद्वेप्टनम ( न० ) ३ चारों श्रोर से घेरने या ढकने की किया। २ घेरा। हाता। ३ पीठ या नितंव की पीड़ा । उद्घोढ़ ( पु॰ ) पति । खसम । खार्विद । उधस् (न०) दूध देने वाले पशुत्रों का ऐन । लेवा। उंद् ) ( धा॰ पा॰ ) [ उन्नत्ति, उत्त—उन्न ] उन्दें र्रिमोना । तर करना । नम करना । स्नान जं**द्नम्** } (न०) नमी। तरी।

सं॰ श॰ कौ०---२२

उंद्रः , उन्द्रः ` उंदुरुः, उन्दुरः ( ( पु॰ ) चूहा। धूँस। उद्देश, उन्दुंशः उंद्रुंकः; उन्द्रुंकः 🕽

उन्नत (व॰ कृ॰) १ उठा हुग्रा। अपर उठा हुग्रा। २ ऊंचा | लंबा | बड़ा | विख्यात । ३ मीटा । भरा हुग्रा। - भ्रानत, (वि०) विपम। ऊचा नीचा। फूला पिचका। - चरण, (वि०) वेरोक बढ़ने श्रीर फैलने वाला । प्रवल । पिछले पैरों पर खड़ा।-शिरस्, (वि०) वड़ा श्रभिमानी।

उन्नतः ( पु० ) ग्रजगर । उन्नतम ( न॰ ) ऊंचाई। चढ़ाव। चढ़ाई। उन्नतिः ( स्त्री॰ ) १ ऊँचाई । चढ़ाव । २ वृद्धि

समृद्धि । तरकी । वदती ।--ईशः. (पु०) गरुड़ जी िहुया। मीटा। भरा हुया। उन्नतिमत् ( वि॰ ) उठा हुग्रा । वाहिर निकला उन्नमनं (न०) १ जपर उठाना। जंचा चढ़ाना। २ ऊंचाई ।

ওন্ধ ( वि॰ ) १ सीधा । सतर । २ विशाल । ऊंचा । उन्नयः । (पु॰) १ जपर चढ़ना । जपर उठना । २ उन्नायः 🛭 जचाई। चढ़ाई। ३ सादश्य । समता। ४ ग्रदकल ।

उन्नयनम् ( न॰ ) ३ जपर उठाना । २ जपर खींचकर पानी निकालना । ३ विचार । विवाद । ४ श्रटकल

उन्नस (वि॰) मौटी या ऊँची नाक वाला। उन्नादः (पु॰) चिल्लाहट। गर्ज। गुआर। पिचयों की चहक या कुजन । (मिक्खयों की) भिनभिन्नाहट। उन्नाभ (वि०) तुंदीला। वहे पेट का। जिसकी नाभि -ऊंची उठी हो ।

उन्नाहः ( पु० )१ नोंक । गुमड़ा । २ वंधन । उन्नाहम् ( न० ) चाँवल से बना हुत्रा पदार्थ विशेष । उन्निद्र (वि॰) १ निदारहित । जागता हुन्रा । २ फैला हुआ। पूरा फूला हुआ। कलियों से युक्त। उन्नेतृ (वि॰) उठा हुया। (पु॰) सोलह प्रकार के यज्ञ कराने वालों में से एक ।

उन्मज्जनम् ( न० ) पानी से वाहर निकलना । उन्मत्त (वि० कृ०) १ मदमाता । नशे में चूर । २ पागल । सिड़ी । ३ श्रकड़ा हुश्रा । फूला हुश्रा । | उन्मादन (वि॰) पागल । नशे में चूर ।

बहमी । उचङ्गी । प्रेतावेशित।—कीर्तिः,—वेशः, (पु०) शिव जी का नाम । — गङ्गम् (न०) वह प्रदेश विशेष जहाँ गङ्गाजी का हरहराना प्रवत्त रूप से होता है ।—दर्शन,—रूप, (वि०) देखने में या शक्ल से पागल ।—प्रलिपत (वि॰) नशे के कोंक में यातचीत। प्रलिपतम (न०) पागल का कथन ।

उन्मत्तः ( पु॰ ) धतूरा ।

उन्मथनं (न०) १ हिलाना हुलाना। पटक देना। गिरा देना । २ मारण । यध । हत्या ।

उन्मद् (वि॰) १ नशे में चुर । मद्मत्त । २ पागल । मतवाला । श्रापे से चाहिर । डाँवाडोल ।

उन्मदः ( पु॰ ) १ पागलपन । २ नशा । उन्मदन (वि॰) प्रेमासक्त । प्रेम में विह्नल । उन्मदिष्णु (वि॰) १ पागल । २ मदमाता । नशे में चूर ।

उन्मनस् ) (वि०) १ उद्दिग्न । विकल । न्याकुल । वंचैन । २ मित्रविद्धेाह से संतप्त ।

३ उत्सुक । लालायित । श्रधीरजी । उन्मनायते (कि॰ ) वेचैन होना । मन का व्याकुल उन्मंथः ) (पु॰) १ विकलता । २ हत्या । वध । उन्मन्यः )

उन्मंथनम् ) (न०) १ हत्या । यथ । चोटिल उन्मन्थनम् ) करना । २ लकड़ी से पीटना। ३ ज्ञोभ । उद्वेग ।

उन्मयुख (वि॰) चमकीला । चमकदार । [ उबटना । उन्मर्दनं (न०) १ मलना। रगड्ना। द्वाना। २ उन्माथः (पु०) १ पीड़ा। कष्टा २ चोभ। उद्देग। ३ हत्या। वध। ४ जाला फंदा।

उन्माद (वि॰) १ पागल । सिड़ी । २ डाँवाडोल । उन्मादः (पु॰) १ पागलपन । सिड़ीपन । २ वड़ी भाँभ या क्रोध । ३ मानसिक रोग विशेप जिससे मन श्रौर बुद्धि का कार्यक्रम श्रस्तव्यस्त हो जाता है। ( न० ) इसके ३३ सञ्चारी भावों में से एक जिसमें वियोगादि के कारण चित्त ठिकाने नहीं ग्हता। १ खिलना । प्रस्फुटन । यथा--

> ''उन्मादं बीस्य पद्यानाम् " साहित्यदर्पण ।

उन्माद्नः ( ९० ) कामदेव के पांच शरों में से एक।

उन्मानं (न०) ३ तील । नाप । २ मृत्य । कीमत । उन्मागे (वि॰) त्रसन्मार्ग में जानेवाला । कुपथगामी । उन्मार्गः ( पु० ) १ कुपंथ । २ निकृष्ट श्राचरण । बुरा दङ्ग । बुरी चाल । भाइना । उन्माजनम् (न०) रगड़ । मलिश । पोछना । उन्मितिः ( खो० ) नाप । मूल्य । उन्मिश्र (वि॰) मिश्रित । मिलावटी । उमिपित (व० क०) १ खुली हुई (ग्राँखे) । जागता हुआ। २ खुला हुआ। ३ ताना हुआ। उन्मिपितम् ( न० ) दिष्ट । नज़र । निगाह । उन्मीतः (पु॰) (नेत्रों का) खेालना । जागना । उन्मोलनम् ( न०) 🗸 बंदाना । तानना । उन्मुख (वि॰) १ ऊपर मुँह किये । ऊपर के। ताकता हुआ। २ उत्करका से देखता हुआ । ३ उत्करिकत। उत्सुक । ४ उद्यत । तैयार । उन्प्रखर (वि०) [ स्त्री०—उन्प्रखी ] कीलाहल मचाने वाला । शोर गुल करने वाला । उन्मुद्र (वि॰) १ विना मोहर या सील का । २ खुला हुआ। फूंक कर बढ़ाया हुआ या फुलाया हुआ। ताना हुन्ना। खींच कर बढ़ाया हुन्ना। [करना। उन्मृलनम् (न०) जड़ से उखाड़ना। समूल नष्ट उन्मेदा ( न्वी० ) मुटाई । मोटापन । उन्मेपः ( पु॰ ) ) (नेत्रों को) १ खुलन । आंख मट-उन्मेपर्मा (न॰) बिज्ञल । सैनामानी । २ बढ़ाव। फुलाव । ३ रोशनी । प्रकाश । चमक । ४ जागृति । दृश्य होने की किया । नज़र श्राना । प्रादुर्भाव । प्राकट्य । िकिया। उन्माचनम् (न०) खोलने की किया। दीला करने की उप ( श्रन्यया० ) यह उपसर्ग जब किसी किया या संज्ञावाची शब्द के पूर्व लगाया नाता है, तब यह निम्न ग्रथों का बोधक होता है:- १ सामाप्य। सानिध्य २ शक्ति। योग्यता।३ व्याप्ति।४ उपदेश । ४ मृत्यु । नाश । ६ त्रुटि । दोप । ७ प्रदान क्रिया। उद्योग | ६ त्रारम्भ | १० ग्रध्ययन । ११ सम्मान । पुजन । १२ सादृश्य । १३ वशस्त्र । १४ ग्रश्रेष्ठस्त्र ।

```
(पु॰) ) १ सामीप्य । सान्निध्य । पड़ोस ।
           (पु॰) ( २ किसी याम या यामसीमा
(न॰) ( के समीपकास्थान।(ग्रव्यया॰)
उपकग्ठः ( पु०)
उपकराठम् (न॰) ) गर्दन के ऊपर, गले के पास ।
    २ पास में । पड़ोस में ।
उपकथा (स्त्री०) छोटी कहानी। गल्प।
उपक्रितिष्टिका (स्त्री॰) कनिष्ठिका के पास की
    उँगली । श्रनामिका ।
उपकरणम् ( न० ) १ श्रनुग्रह । सहायता ।
    २ सामान । सामग्री । श्रौज़ार । हथियार । यन्त्र ।
    उपस्कर । ३ त्राजीविका का द्वार । जीवनोपयाेेेगी
    कोई वस्तु । ४ राजचिन्ह ( छुत्र, दर्ग्ड, चंवर
उपकर्णनम् ( न० ) श्रवण । सुनना ।
उपकर्णिका (स्त्री०) अफवाह।
उपकर्त (वि०) उपयोगी । श्रनुकूल ।
उपकल्पनम् (न०) १ श सामान । २ रचना ।
उपकल्पना (स्त्री॰) मिथ्या रचना । बनावटीपन ।
उपकारः ( पु॰ ) १ परिचर्या । सहायता । मदद ।
     २ त्रनुप्रह । कृपा । ३ त्राभूषण । श्रङ्गार ।
उपकारो (स्त्री०) १ शाही ख़ीमा । राजप्रसाद । २
    पान्थनिवास । सराय । धर्मशाला ।
उपकार्या (स्त्री॰) राजप्रसाद । महल ।
उपऋंचिः
              (yo)
उपकुञ्जिः
            ( go )
                          छोटी इलायची ।
उपकंचिका (स्वी०)
उपकुञ्चिका ( ग्री॰ )
उपकंभ (वि०)) १ समीप । निकट । २ एकान्त ।
उपकुँम्भ ( वि॰ ) ∫
                              [इच्छा रखता हो।
उपकुर्वागः ( पु॰ ) ब्रह्मचारी, जो गृहस्य होने की
उपकुल्या ( स्त्री० ) नहर । खाईं ।
उपक्र्पं }
उपक्रुपे }
           ( ग्रन्यया० ) कुए के समीप।
उपकृतिः
उपक्रिया
         (स्त्री०) ग्रनुग्रह । कृपा ।
उपक्रमः ( पु॰ ) ३ श्रारम्भ । २ श्रनुष्टान । उठान ।
    ३ रोगी की परिचर्या । ४ ईमानदारी की परीचा।
    ५ चिक्तिसा । इलाज । ६ सामोप्य ।
उपक्रमणं (न०) १ समीपागमन । २ अनुष्ठान ।
    ३ ग्रारम्भ । ४ चिकित्सा ।
```

उपक्रमणिका ( खी॰ ) भूमिका । दीवाचा । उपक्रीडा (छी॰) चौगान । खेलने के लिये मैदान । उपकोशः ( पु॰ ) ) फटकार । डाँटडपट उपकोशनम् ( न॰ ) ) भर्सना । उपक्रोब्ट (पु॰) (रॅकता हुआ ) गधा। ( न० ) वीणा की सनकार। उपकाराम डपद्मयः ( पु॰ ) १ श्रवनति । कमी । हास । घटती। २ व्यय । उपत्तेपः ( पु० ) १ घुमाना । फिराना । २ धमकी । श्रात्तेष । ३ श्रमिनय के श्रारम्भ में श्रभिनय का संचिप्त वृत्तान्त-कथन । उपन्तेपग्रम (न०) १ नीचे फैंकना या गिराना । २ दोपारोपित करना । जुर्म श्रायद करना । उपग (वि॰) १ समीप श्राया हुआ। पीछे लगा हुआ। सम्मिलित । २ प्राप्त हुश्रा । उपगणः ( पु॰ ) छोटी या श्रन्तर्गत श्रेणी। उपगत (व० कृ०) १ गया हुआ । समीप श्राया हुआ । २ घटित । ३ प्राप्त । अनुभूत । ४ प्रति-उपगतिः (स्त्री॰) १ समीपागमन । ज्ञान । परि-चय । ३ स्वीकृति । ४ प्राप्ति । उपलब्धि । उपगमः (पु०)) १ गमन । समीप गमन । २ उपगमनम ( न० ) 🕽 ज्ञान । परिचय । ३ प्राप्ति । उपलब्धि। ३ समागम ( खी पुरुप का ) ४ संगत। सोहबत । ६ सहिष्णुता । श्रनुभव। ७ स्वीकृति । म प्रतिज्ञा । इकरार । ( ग्रन्यया० ) पर्वत के समीप। उपगिरम उपगिरिः ( पु॰ ) उत्तर दिशा में पर्वत के समीप श्रव-स्थित एक प्रदेश का नाम। उपगु ( भ्रन्यया० ) गा के समीप। उपगुः (पु॰) ग्वाला। गोप। उपगुरुः ( पु॰ ) सहायक शिचक । नायव मुदर्रिस । उपगृढ (व॰ कृ॰) १ छिपा हुआ। २ आलिङ्गन किया हुआ। उपगृहनम ( न० )१ छिपात्र । दुराव । २ श्रलिङ्गन । ३ श्रारचर्य । श्रचंभा । उपग्रहः ( पु॰ ) १ क़ैद । पकड़ । गिरफ़्तारी । २

लन । १ श्रनुग्रह । प्रोत्साहन । ६ छोटा ग्रह [राहु केतु आदि] । उपग्रहराम् (न॰) १ नीचे से पकड़ना । गिरफ़्तारी । वंदी बनाना । ३ सहारा । उन्नयन । ४ वेदाध्ययन । उपग्राहः ( ५० ) १ भेंट देना । २ भेंट। उपग्राह्यः (न०) भेंट । नैवेद्य । नज़राना, । उपचातः ( पु॰ ) १ प्रहार । श्राचात । २ तिरस्कार । ३ नारा। ४ स्पर्श। संसर्ग। ४ त्राक्रमण। ६ रोग। ७ पाप। उपघोषणम् (न०) प्रकटन । प्रकाशन । ढिंढोरा । उपन्नः (पु॰) १ सहारा । २ संरच्य । पनाह । उपचकः ( ५० ) लाल रङ्ग का हंस विशेप। उपचत्नुस् (न०) चश्मा । ऐनक । उपचयः ( पु॰ ) १ सञ्जय । २ वृद्धि । उन्नति । वड़ती । ३ परिमाण । ढेर । ४ समृद्धि । उन्नयन । ४ कुण्डली में लग्न से तीसरा, छुठवाँ ग्रीर ग्यारहवाँ स्थान। उपचरः ( पु॰ ) चिकित्सा । इलाज । उपचरणम् ( न॰ ) समीपगमन । उपचाय्यः ( पु॰ ) यज्ञीयाग्नि विशेष । उपचारः ( पु॰ ) १ सेवा । परिचर्या । पूजन सत्कार । २ विनम्रता । सभ्योचित व्यवहार । ३ चापलूसी । चाहुता । ४ नमस्कार । प्रणाम करने का विधान विशेष । १ दिखावट । दिखावटी रीतिरस्म । ६ चिकित्सा । इलाज । ७ व्यवस्था । प्रवन्ध । ८ धर्मानुष्ठान । ६ न्यवहार । १० घूंस । रिश्यवत । ११ वहाना । प्रार्थना । १२ विसर्ग के स्थान में सु और प्का प्रयोग । उपचितिः ( स्त्री॰ ) संग्रह । बढ़ती । उन्नति । उपचूलनं (न०) गर्माने की क्रिया। जलाना उपन्छदः ( पु० ) ढक्कन । ढकना । उपच्छंदनम् ) (न) १ सीठी मीठी वार्ते कह कर उपच्छन्द्नम् ∫ श्रपना काम निकालने की क्रिया। प्रलोभित करना। २ श्रामन्त्रण देना। न्योता । हार । पराजय । ३ कैदी : वंदी । ४-थोग । सम्से- | उपजनः ( पु० ) १ वदती । उन्ति । २ पुंछला । ३

उपजल्पनम् । (न॰) वार्तालाप । उपजलिपतम् । उपजापः ( पु॰ ) १ चुपचाप कान में कहना या बत-लाना । २ वैरो के मित्र के साथ सन्धि के गुपचुप पैगाम । राजकान्ति के लिये श्रयन्तोप का वीज वपन । ३ त्र्यनेक्य । विच्छेद । उपजीवक ) ( ५० ) दूसरे के श्राधार पर रहने-उपजीवन् ) वाला । परतंत्र । श्रनुचर । उपजीवनम् (न॰) १ श नोविका । रोज़ो । २ उपजीविका (छी॰) ई निर्वाह । ३ जीविका का साधन, सम्पत्ति श्रादि । उपर्जाट्य (स॰ का॰ कु॰) ३ जीविका देने वाला । २ संरचकता प्रदान करते हुए। ३ लिखने के लिये सामग्री प्रदान करने वाला। ''मर्वेषां कविमुख्यानामुपजीच्यो भविष्यति ।'' ---महाभारत । उपजीव्यः ( पु॰ ) १ संरत्तक । २ श्राधार या प्रमाण जिससे केई लेखक श्रपने लेख की सामग्री पावे। उपजोपः ( पु॰ ) ) १ स्नेह । २ भोगविलास । उपजोपग्म् (न॰) } उपज्ञा (स्त्री०) १ वह ज्ञान जो स्वयं प्राप्त किया हो, परम्परा से प्राप्त न हुन्ना हो । २ ऐसे कार्य का अनुष्टान जो पूर्व में कभी न किया गया हो। उपढोकनम् ( न० ) नजर । भेंट। उपहार । उपतापः (पु॰) ३ गर्नी । २ उप्णता । वलेश । पीदा । शोक। ३ सङ्घट। विपत्ति। ४ रोग। बीमारी। ४ शोधता । हड्वड़ी । किष्ट देना। उपतापनम (न०) १ गर्माना। २ सन्तप्त करना। उपतापिन् (वि॰) १ गर्माया हुन्ना । गर्म । उप्ण । २ सन्तप्त । पीड़ित । वीमार । [नचत्र का नाम । उपतिष्यं ( न॰ ) अरलेपा नचत्र का नाम। पुनर्वस्र उपत्यका (स्त्री०) पर्वत के नीचे की भूमि। पहाड़ की तलहटी। पहाड़ की तराई। उपदंशः (पु॰) १ वह वस्तु जो प्यास या भूख के। भड़कावे। २ डसना। डंक मारना । गर्मी की वीमारी । आतिशक ।

उपद्शः ( वि० ) [ वहुवचन ] लगभग दस । उपदर्शकः ( पु० ) १ पथप्रदर्शक । २ द्वारपाल । ३

साची । गवाह ।

उपदा (स्त्री०) १ नज़राना । भेंट । २ घूंस । रिशवत । े (न०) १ वलि । चढ़ावा । २ दान । उपदानकम ∫ रिशवत । उपद्गिग् ( ची॰ ) । अ अपदिशा । दिशास्रों उपिद्शों (सी॰ ) हे के काए । २ ऐशानी । श्राग्नेयी नैऋ ती। वायवी। उपद्ेवः (पु॰) } उपद्यता (स्त्री॰) } छोटा देवता। निकृष्ट देवता। उपदेशः (पु०) १ शिचा । नसीहत । हित की वात । कथन । २ दीचागुरुमन्त्र । ३ सविशेष विवर्ण । विवरण । ३ च्याज । वहाना । मिस । उपदेशक (वि॰) शिचा देने वाला। नसीहत करने-वाला । उपदेशकः ( पु० ) शिचक । पथप्रदर्शक । दीचागुरु । उपदेशनं (न०) शिचा । नसीहत । सीख । उपदेशिन् ( वि॰ ) उपदेष्टा । नसीहत देने वाला । उपदेष्ट्र ( पु० ) शिचक । गुरु । दीचागुरु । उपदेहः ( पु० ) १ मलहम । २ ढकना । उपदेशहः ( पु० ) १ गाय का स्तन । स्तन के ऊपर की घुँ डी । २ दोहनी । पात्र जिसमें दूध दुहा जाय । उपद्रवः (पु॰)१ उत्पात । श्राकस्मिक वाधा । सङ्कट । २ चेटफेंट | विपत्ति | श्राफत । ३ ऊधम | गड़-वड़ । दंगा फसाद । गदर । रोग का लच्छा । उपभ्रमः (पु॰) गौए धर्म या नियम। उपधा (स्त्री०) १ छल। प्रवञ्चना। जाल । फरेब। २ सत्यता या ईमानदारी की परीचा।-भृतः, (पु॰) वह नौकर जिसके ऊपर वेईमानी का इल-ज्ञाम लगाया गया हो ।—श्रुचि, (वि॰ ) परी-चित्त। जाँचा हुग्रा। उपधातुः ( पु॰ ) १ निकृष्ट घातु अथवा प्रधान धातुत्रों के समान । धातु वे ये हैं :---चन्नोपधातवः स्वर्णं मा विकं तारमाधिकं। तुत्वं कांस्यं च रीतियच मिन्हरं च शिला जतु ।। २ शरीर के रस रक्तादि सात धातुत्रों से बने हुए द्ध, पसीना, चर्ची श्रादि । वे ये हैं:---रतन्यं रजी बमा रवेदी दन्ताः फेशास्तयेष च। श्रीजस्यं रूप्तधातूनां क्रमारसप्तीपधातयः ॥ उपधानं (न०) १ जिस पर रख कर सहारा लिया

जाय । २ तकिया । २ विशेषता । व्यक्तित्व । ४

करना ।

स्नेह । कृपा । १ धार्मिक श्रनुष्टान । ६ सर्वोत्तम गुण विशिष्टता । ७ विष । ज़हर ।

उपधानीयं ( न० ) तिकया।

डपधारग्रां (न॰) १ विचार । त्रालोचना । २ किसी ऊपर रखी या लगी हुई चीज़ को लग्गी में अटका कर खींच लेने की क्रिया।

उपिधः ( पु॰ ) १ जालसाज़ी । वेईमानी । २ सस्य का श्रपलाप । जान बूक्त कर सत्य कें। छिपाना । ३ ३ भय । धमकी । विवशता । कपट । छुल । ४ पहिया या पहिया का स्थान विशेष ।

उपधिकः ( ९० ) दगावाज । घोखेवाज । प्रयञ्चक । ञ्चली । कपटी ।

उपधूपित (वि॰) ३ सुवासित । वफारा दिया हुन्रा । २ मरणासन्न । ३ ऋत्यन्त पीड़ित ।

उपधूपितः ( ए० ) मृत्यु ।

उपधृतिः (स्त्री॰) प्रकाश का एक किरण ।

उपध्मानः ( पु॰ ) होठ। ग्रोठ।

उपध्मानम् ( न० ) फूँक । सांस ।

उपनत्तत्रम् ( न० ) सहकारी नत्तत्र । गौण नत्तत्र । ऐसे नत्त्रतों की संख्या ७२६ कही जाती है ।

उपनगरं (न॰) नगर। प्रांत। उपपुर। नगर का वाहिरी भाग।

उपनितः (स्त्री॰) १ समीप त्रागमन । २ भुकाव । उपनयः (पु॰) १ समीप लाना । जाकर लाना । २ प्राप्ति । उपलिध । लगन । ३ उपनयन संस्कार । ४ न्याय में वाक्य के चौथे श्रवयव का नाम ।

उपनयनम् (न०) १ निकालना । पास ले जाना । २ भेंट करने की क्रिया । चढ़ाचा । ३ यज्ञोपवीत धारण कराना । वतवंध । जनेऊ ।

उपनागरिका (स्त्री॰) ग्रलङ्कार में वृत्ति श्रनुप्रास का एक भेद विशेष । इसमें कर्णमधुर वर्णों का प्रयोग किया जाता है।

उपनायकः (पु॰) १ नाटकों में या किसी साहित्य यन्थ में प्रधान नायक का साथी था सहकारी। [जैसे रामायण में लक्ष्मण।] २ श्राशिक। उपपति। प्रेमी। उपनायिका ( छी॰ ) नाटकों में प्रधान नायिका की सखी या सहेली। [ जैसे मालतीमाधव में मद-यन्तिका।— ]

उपनाहः (पु॰) १ बीटा। वंडल । २ घाव या फोड़े पर लगाने की मलहम या लेप । ३ सितार की खूंटी। उपनाहनम् (न॰) १ मलहम या लेप लगाने की किया। २ प्लासटर लगाने की किया।। उबटन

उपनिक्तेपः (पु॰) ग्रमानत । धरोहर । [ऐसी घरोहर जिसकी संख्या, तौल ग्रादि धरोहर रखने वाले को वतला कर दिखला दी जाय । मिताचराकार ने ऐसी धरोहर की यह परिभाषा दी हैं:—

"उपनिष्ठेपो नाम क्रपसंख्याप्रदर्शनने रक्षणार्थं परस्य इस्ते निहितं द्रव्यं "]

उपनिधानम् (न०) १ समीप रखना । २ धरोहर रखना । ३ धरोहर । ग्रमानत ।

उपनिधिः (पु०) सील मेाहर लगा कर श्रौर बंद कर के रखी हुई श्रमानत । धरोहर । गिरवी रखी हुई वस्तु । बंधक रखी हुई दृज्य ।

उपनिपातः (पु॰) १ समीप गमन । समीप आगमन । २ श्रचानक घटित घटना या आक्रमण ।

उपनिपातिन् ( वि॰ ) त्राता हुत्रा। त्रागत ।

उपनिवंधनम् (न०)१ किसी कार्य के सुसम्पन्न करने का साधन। २वंधन। वस्ता । पुस्तक के ऊपर की ज़िल्द।

उपनिमंत्रणस् (न॰) श्रामंत्रणः । प्रतिष्ठाः । श्रभिपेकः । उपनिवेशितः ( वि॰ ) स्थापितः । दूसरे स्थानः से श्राकरं वसा हुशाः ।

उपनिषद् (स्त्री०) १ वेद की शाखाओं के ब्राह्मणों के वे अन्तिम भाग जिनमें आत्मा और परमात्मा आदि का वर्णन किया गया है। २ वेद के गुप्तार्थ प्रकाशक ग्रन्थ। ३ ब्रह्मविद्या। ब्रह्मसम्बन्धी सत्य-ज्ञान। ४ वेदान्त दर्शन। ४ रहस्य। एकान्त। ६ समीप या पड़ोस का भवन। ७ समीप उपवेशन। ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये गुरु के निकट उपवेशन।

उपनिष्करः ( ५० ) गली । राजमार्ग । मुख्य मार्ग । प्रधान रास्ता । डपिनिष्क्रमण्म् ( न० ) १ दाहिर निकलना । निकलना । र संस्कार विशेष । सब सं प्रथम नवजात वालक के। वाहिर लाने के समय का संस्कार विशेष । यह संस्कार चैाये माम किया जाता है । १ मुख्यमार्ग ।

उपनृत्यं (न॰) नृत्यशाला था नाचने की जगह। उपनेतृ (वि॰) पास लाने वाला। जाकर लाने वाला। उपनेतृता (जी॰) उपनयन संस्कार कराने वाला धार्चार्य।

उपन्यासः (पु॰) १ पात लाना । २ घरोहर । श्रमानत । यंधक । ३ प्रस्ताव । सूचना । विवरण । भृमिका । प्रन्थपरिचय । हवाला ॥४ नीतिवाक्य । श्राईन । उपपतिः (पु॰) जार । श्राशिक ।

उपपित्तः ( स्त्री॰) १ प्राप्ति । सिद्धि । प्रतिपादन । हेतु द्वारा किसी पदार्थ की स्थिति का निश्चय । श्वटना । चिरतार्थ होना । ३ मेलमिलना । सङ्गति । १ युक्ति । हेतु । १ प्रमाण । उपपादन । ६ प्राप्ति । उपलिट्य ।

उपपद्म् (न॰) १ पास या पीछे बोला गया या लगाया गया पदः २ उपाधि । शिक्ता सम्बन्धी योग्यता प्रदर्शक पदवी। प्रतिष्ठासूचक सम्योधनवाची शब्द; जैसे ' ग्रार्थ'' ! "शर्मन '!

उपपन्न ( व॰ कृ॰ ) १ लब्ध । प्राप्त । पाया हुआ । मिला हुआ । २ ठीक । योग्य । उपयुक्त । उचित । ३ युक्तियुक्त । यथार्थ । ४ पास आया हुआ । पहुँचा हुआ । ४ शरणागत ।

उपपरोत्ता (स्त्री॰) वाँचपड़ताल । श्रनुसन्धान । उपपरोत्तराम् (न॰)

उपपातः ( पु० ) ३ इत्तिफाकिया घटना । २ विपत्ति । सङ्घट । घटना ।

उपपातकम् ( न॰ ) छोटा पाप। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है।

> सद्दापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु। तानि पातकसंदानि तन्न्यूनसुपपातकम्॥

उपपादनम् (न०) १ करना । पूरा करना । २ देना । सौंपना । हवाले करना । भेंट करना । ३ सिन्द करना । सावित करना । ठहराना । युक्ति पूर्वक किसी विपय के। समकाना । ४ परीचण । श्रवगति । उपपार्श्व (न०)) १ कंधा। वगल । तरफ । ३ उपजार्श्वः (पु०) र सामने की ग्रोर या तरफ । उपपीडनम् (न०) १ नष्ट करना । उजादना । २ पीड़ित करना । घाग्रल करना । ३ पीड़ा । कष्ट । उपपुरम् (न०) नगर प्रान्त । नगर के समीप की वस्ती।

उपपुरासाम् ( न०) श्रठारह प्रधान पुरासों के श्रिति-रिक्त श्रम्य छोटे पुरास । पुरासों के बाद बनाये गये पुरास । इनके नाम ये हैं— १ सनत्कुमार । २ नार्रासह ३ नारदीय ४ शिव, १ दुर्वासा, ६ कपिल, ७ मानव, म् श्रीशनस, ६ वरुस, १० कालिका ११ शाँव, १२ नन्दा, १३ सार, १४ पराशर, १४ श्रादित्य, १६ माहेश्वर, १० मार्गव, १म वासिष्ठ ।

उपपुष्पिका ( ची॰ ) जमुहाई । उपप्रदर्शनम् ( न॰) वतलाना । निर्देश करना । उपप्रदानम् ( न॰) १ सौंपना । हवाले करना । २ रिशनत । घृँस । नज़र । ३ राजस्व । खिराज । उपप्रलोभनम् ( न॰ ) १ फुसलाहट । लोभन । लालच । २ घृंस । रिशवत । प्रलोभन ।

उपप्रेत्तर्ग ( न॰ ) उपेन्ना । तिरस्कार । उपप्रेपः ( पु॰ ) निमंत्रण । बुलावा ।

उपप्तवः (पु॰) १ विपत्ति । सङ्कट । छेश । दुःख । २ श्रग्रुभ घटना । ३ श्रत्याचार । तंग करना । कष्ट देना । ४ भय । श्रातङ्क । ४ श्रग्रुभस्चक दैवी उपद्रव । ६ चन्द्र या सूर्य श्रह्ण । उल्कापात । ७ राहु उपग्रह का नाम । म राज्यकान्ति । ६ विद्य । वाधा । [से सताया हुश्रा । उपप्रविन् (वि॰) १ सन्तर । पीड़ित । २ श्रत्याचार उपवन्धः (पु॰) १ सम्बन्ध । २ उपसर्ग । ३ रित किया का श्रासन विशेष ।

उपवर्हः ( पु॰ ) } तकिया । वालिश । उपवर्हणम् ( न॰ ) } उपबहु ( वि॰ ) थेाड़ा । कुछ ।

उपवाहुः ( पु॰ ) नीचे की याँह ।

उमभङ्गः ( पु॰ ) भाग जाना । पीछे भागना । उपभाषा ( स्त्री॰ ) गाँग वालचाल की भाषा ।

उपभृत् ( स्त्री॰ ) यज्ञीय पात्र विशेष ।

उपभोगः ( पु॰ ) १ ग्रानन्द । भोजन । ग्रास्वादन । २ भाग विलास । स्त्री के साथ सहवास । व्यवहार का सुख उठाने वाला । ४ सन्ते।प । ग्राल्हाद । उपमंत्रणस् ( न० ) सम्बोधन करने, निमंत्रण देने श्रीर बुलाने की क्रिया। उममंथनी ) (स्त्री॰) ग्राग उक्साने की एक लकड़ी उपमन्थनी र्िविशेष। उपमर्दः (पु॰) १ रगड़ । घिट्टन । निचाड़ । कुचलन । २नाश । वध । हत्या ।३ धिकार । भर्त्सना। गाली । तिरस्कार युक्त वाक्य। ४ भुसी ग्रलगाना । ४ किसी लगाये हुए दोष का प्रतिवाद या खरडन। उपमा (छी॰) १ समानता । सादश्य । तुलना । २ पटतर। मिलान । ३ त्रर्थालङ्कार निसमें दो वस्तुयों में भेद रहते भी उनकी समानता दिख-लाई जाती है। उपमातृ ( स्त्री॰) १ धाय । दूधिपलाने वाली दाई । २ विल्कुल निकट का सम्बन्ध रखने वाली स्त्री। उपमानम् (न०) १ वह वस्तु जिससे उपमा दी जाय। संसानता सूचक। २ न्याय में चार प्रमाणों में से एक । उपमितिः (स्त्री॰) १ समानता । तुलना । सादृश्य । २ उपमा या सादश्य से होने वाला ज्ञान । उपमेय (स॰ का॰ कु॰) वर्ण्य । वर्णनीय । तुलना करने योग्य। उपमेयं (न॰) उपमा के थोग्य। जिसकी उपमा दी उपयंत्र (पु॰)पति। उपयंत्रम् ( न० ) जर्राही कर्म का एक छोटा श्रोजार । उपयमः ( पु॰ ) विवाह । परिण्य । उपयमनम् (न०) १ विवाह करना। २ रोकना। संयम करना । ३ अग्निस्थापन । उपयण्ट् ( पु॰ ) १६ यज्ञ कराने वाले बाह्यणों में से उपयाचक (वि॰) माँगने नाला। मँगता। प्रार्थी। उपयाचनम् (न०) याचना । प्रार्थना । स्रावेदन । उपयाचित ( व॰ कृ॰ ) याचित । प्रार्थित । उपयाचितम् (न०) १ प्रार्थना । निवेदन । २ मनै।ती। मानता। ३ किसी कार्य की सिद्धी के लिये देवी देवता से प्रार्थना करना।

उपयाजः (.पु॰ ) यज्ञ का ग्रतिरिक्त विधान। उपयानम् ( न॰ ) समीप श्रागमन । समीप श्राना । उपयुक्त (व॰ इ॰) १ अटका हुआ।२ थेग्य। ठीक । उपयुक्त । उचित । ३ उपयोगी । काम का। उपयोगः ( पु॰ ) १ काम । व्यवहार । इस्तेमाल । प्रयोग । २ श्रीपधापचार या दवाइयों का वनाना । ३ योग्यता । उपयुक्तता । ग्रौचित्य । ४ सामीप्य । उपयोगिन् (वि॰) व्यवहार में लाया हुआ । २ व्यवहार में लाने योग्य । उपयोगी ॥ ३ योग्य । उचित । उपरक्त (वृ॰ कृ॰) १ पीड़ित । सन्तप्त । २ अस्त । ३ रंगीन । रंगा हुआ । उपरक्तः ( पु॰ ) राहु-केतु-यस्त चन्द्र सूर्य । उपरक्तः ( पु० ) शरीररक्तक । उपरक्तग्रम् ( न० ) रचक । चै।की । उपरत (व॰ क़॰) १ वंद किया हुआ। २ मरा हुआ। - कर्मन्, (वि॰) सांसारिक कर्मों पर भरोसा न करने वाला । -- स्पृह ( वि० ) समस्त काम-नात्रों से शून्य। संसार से विरुद्ध। उपरतिः (स्त्री॰) १ विरति । त्याग । विषय से विराग । २ स्त्रीसम्भोग से श्रहिच । ४ उदासी-नता। १ सृत्यु। उपरत्नं ( न०) साधारणरत्न । अश्रेष्टरत्न । घटियारत्न । उपरमः १ ( पु॰ ) १ निवृत्ति । वैराग्य । त्याग । ३ उपरामः ∫ मृत्यु । विराम ! उपरमण्म् (न०) ३ स्त्रीसम्भोग से विरति । २ उपरसः ( पु॰ ) १ वैद्यक में पारे के समान गुरण करने वाले रस । २ स्वाद-विशेप । गाग स्वाद । उपरागः ( पु॰ ) १ सूर्यं चन्द्र का ब्रह्ण । २ राहु । ३ ललाई। लाल रंग। रंग। ४ विपत्ति। सङ्कट। १ धिकार । भर्त्सना । कुवाच्य । उपराजः ( पु॰ ) राजप्रतिनिधि । वाइसराय । उपरि ( ग्रन्य॰ ) ऊपर । •-चर, ( वि॰ ) ऊपर चलने वाला (जैसे पत्ती ।)—तन,—स्थ, (वि०) ऊपर का, ऊँचा।—भागः, ( पु॰) ऊपरी हिस्सा उपर की श्रोर । —भूमिः, (स्त्री॰) उपर की ज़मीन ।

ंडपरिष्ठात् ( अन्यय० ) ऊपर। ऊँचे पर। स्रागे । बाद

का। पीछे से। पीछे।

उपरीतकः ( पु॰ ) रतिक्रिया का ग्रासन या विधि प्रकार का नाटक। उपरूपकम् ( न०) अठारह प्रकार के नाटकों में घटिया उपरोधः ( पु॰ ) १ रोकटोक । वाधा । श्रद्धन । २ उत्पात । हे।हल्ला । त्राफत । ३ त्राड़ । पर्दा । रोक । ४ रचा । श्रनुब्रह । उपरोधक (वि॰) १ रोकने वाला। २ ढकने वाला। श्राइ करने वाला । घेरने वाला । उपरोधकम् (न०) भीतर का केाठा। निजका कमरा। उपरोधनम् ( न०) रोकटोक। वाधा। अङ्चन। उपलः ( पु॰ ) १ पत्थर । चट्टान । २ रत । उपलकः ( पु॰ ) पत्थर । उपला (स्त्री॰) १ वालू । रेत । २ साफ की हुई चीनी । उपलक्तग्राम् (न०) १ श्रवलोकन । निहारण । चिन्ह करण । २ चिन्ह । पहचान । विशिष्टता । ३ पदवी । ४ एक प्रकार की ग्रजहत्स्वार्थ लच्छा । उपलिन्धः ( स्त्री॰) १ प्राप्ति । २ श्रालोचन । बोध । ज्ञान । बुद्धि । मति । ४ श्रनुमान । कल्पना । उपलंभः । (५०) १ प्राप्ति । उपलब्धि । २ उपलम्भः 🕽 पहचान । श्रवगति । खोज । तलाश । उपलालनम् ( न॰ ) त्रियपात्र । लाङ्ला । दुलारा । उपलालिका (स्त्री॰) प्यास । तृषा । उपतिङ्गम् ( न० ) दुर्निमित्त । अशकुन । उपलिप्सा ( स्त्री०) कामना । श्रमिलापा । उपलेपः ( पु॰ ) १ लेप । मालिश । उवटन । २ लीपना । पेातना । ३ रोक । सुन्न पड़ जाना । उपलेपनम् ( न॰ ) ३ मालिश, लेप या उवटन करने की क्रिया। २ लेप । उवटन । मलहम । उपवनं (न॰) वाग़। उद्यान। उपवर्णः ( पु॰ ) विस्तृत विवरण । उपवर्णनं ( न० ) विस्तृत विवरण ! उपर्वतनम् ( न० ) १ अखाड़ा । कसरत करने का स्थान । २ ज़िला या परगना । ३ राज्य। ४ दलदल। उपवसयः ( ५० ) ग्राम । गाँव । उपवस्तम् ( न॰ ) उपवास । कड़ाका । वत । उपवासः ( ५० ) १ वत । उपापण । निराहार रहना । २ यज्ञीय श्रक्षि का प्रज्वलित करना ।

उपवाहनस् ( न॰ ) ले जाना । समीप जाना । उपवाह्यः ( पु॰ ) उपवाह्या ( खी॰ ) } राजा की सवारी । उपविद्या (स्त्री•) लौकिक विद्या। घटिया ज्ञान। उपविषः (पु॰) ) ३ बनावटी ज़हर । २ घटिया ज़हर । उपविषम्(न॰) र्मादक विषः, यथा अफीम। धतुरा। उपचीणयति (कि॰) वीणा वजाना । उपचीतं (न०) उपनयन संस्कार। उपर्वृह्माम् ( न० ) बढ़ती । वृद्धि । सञ्जय । उपवेदः ( पु॰ ) वे विद्याएँ जिनका मूल वेद में है। ये चार हैं। यथा धनुर्वेद, गन्धर्ववेद, श्रायुर्वेद, स्थापत्य । धनुर्वेद विद्या का मूल यजुर्वेद में, गन्धर्व विद्या का सामवेद में, श्रायुर्वेद विद्या का श्रयवेद में श्रीर स्थापत्य विद्याका श्रथर्ववेद में है। ) ( न० ) बैठना । जमना । स्थित उपवेशनम् ∫ होना । उपवैगावं ( न० ) दिन के तीन काल, प्रातः, मध्यान्ह श्रीर सायं । त्रिसन्ध्या । उपन्याख्यानम् (न०) पीछे से लगायी या जोड़ी हुई न्याख्या या टीका। उपव्याघ्रः (पु॰) चीता। उपशमः ( पु॰ ) १ निस्तन्ध हो जाना। शान्त हो जाना । २ विराम । श्रवसान । ३ निवृत्ति । इन्द्रियनियह । शान्ति । ४ निवारण का उपाय । इलाज। चारा। उपशमनम् ( न० ) ३ निस्तब्धता । शान्ति । विरति। २ हास । ३ विलोप । श्रवसान । उपशयः ( वि० ) १ दाव । घात । माँद । बनैले पशुत्रों के रहने का स्थान । २ बगल में लेटना । उपश्रत्यं ( न॰ ) प्रान्त । मैदान । उपशाखा (खी॰) छोटी डाली या छोटी शाख। उपशान्तिः (स्त्री॰) १ विराम । श्रन्त । शान्ति । हास । २ बुभाना। (जैसे भूख की या प्यास की) कम करना। उपशायः ( पु॰ ) वारी वारी से सोना । उपशालं ( न॰ ) भवन के पास का छोटा घर ! मकान के सामने का घेरा या हाता। (श्रव्य०) घर के समीप या पास । उपशास्त्रं ( न० ) छोटी पुस्तक या केाई छोटी कला। सं० श० कौ०---२३

उपशिक्ता (स्त्री॰)) स्रध्ययन। श्रध्यापन। पदना। उपशिक्तसम् (न॰) ) पदाना। उपशिष्यः ( पु॰ ) शागिर्द का शागिर्द । उपशोभनम् (न॰) उपशोभा( स्त्री॰) उपशोषसम् ( न० ) सूख जाना । मुरक्ता जाना । उपश्रतिः ( स्त्री॰ ) १ सुनना । श्रवण करना । वह दूरी जहाँ सुन पड़े। २ प्रतिज्ञा। स्वीकृति। उपश्लेषः (पु॰) } १ संसर्ग । २ श्रालिङ्गन । उपश्लेषग्रम्(न॰) } उपरलोक्तयति ( कि॰ ) श्लोक वना कर प्रशंसा उपसंयमः ( पु॰ ) १ दमन करना। रोकना। वश-वर्त्ती करना। बांधना। २ प्रलय। संसार का उपसंयोगः ( पु॰ ) १ गौण सम्बन्ध । २ सुधार । उपसंरोहः ( पु॰ ) साथ साथ उगना या किसी के ऊपर उगना । उपसंवादः (पु॰) इकरारनामा । प्रतिज्ञापत्र । उपसंद्यानम् ( न॰ ) भीतर त्रर्थात् कपड़े के भीतर पहिना जाने वाला कपड़ा । कुर्त्ता, वनियाइन उपसंहारणम् (न०) १ वापिस ले लेना । फेर लेना । छीन लेना।२ रोक रखना।३ छेक देना।४ श्राक्रमण करना | हम्ला करना | उपसंहारः (पु०) १ मिला देना । संयोग कर देना २ वापिस लेना या रोक रखना । ३ समारोह। संग्रह।समाप्त करना। खत्म करना । समाप्ति। ४ भाषण का श्रन्तिम भाग जिसमें व्याख्यानदाता श्रपने व्याख्यान का प्रभाव सहित संचेप वर्णन करता है। ५ सारांश। सारसंग्रह। ६ संचिप्तता ७ पूर्णता । म नाश । मृत्यु । ६ हम्ला ।

उपसंत्तेपः ( पु॰ ) सार । संनेप । सारांश । उपसंख्यानस् (न॰) १जोड़ । जमा। २श्रतिरिक्त योग या बृद्धि । यह शब्द प्रायः कात्यायन के वार्तिक के लिये प्रयुक्त होता है, जिसमें पाणिनी की छूटों की पुर्ति की गई है ।

श्राक्रमण्।

उपसंग्रहः (पु॰) ) १ श्रानन्दित रखना । निर्वाह उपसंग्रहण्यम् (न॰) ) करना । किसी को खाने पीने श्रादि की श्रावश्यकताश्रों का प्रवन्ध कर देना । २ प्रणाम । वाश्रद्व सलाम । प्रणाम के लिए चरणस्पर्श । ३ श्रंगीकार करण । ४ विनन्न श्रावेदन । विनय । १ एकत्र करण । जमा करना । संयोग करना । मिलाना । ६ ग्रहण करना । उपकरण ।

उपसत्तः ( स्त्री॰ ) १ संयोग । सम्बन्ध । २ सेवा ।
पूजा । परिचर्या । ३ दान । चढ़ावा । मेंट ।
उपसदः (पु॰) १ समीप गमन । २ दान । मेंट ।
उपसदनम् ( न॰ ) १ समीप जाना । समीपवर्त्ती
होना । २ गुरु के चरणों में बैठना । शिष्य वनना
२ पड़ोस । सेवा ।

डपसंतानः (पु॰) । विकट सम्बन्ध । २ सन्तान । डपसंन्तानः(पु॰) । मिलावट । जोड़ । डपसंघानम् (न॰) । मिलावट । जोड़ । डपसंघानम् (न॰) । [ देना । छपसंन्यासः (पु॰) रख देना । त्याग देना । छोड़ डपसहाधानम् (न॰) जमा करना । ढेर करना । डपसंपत्तिः (छी॰) ) १ समीप श्रागमन । २ शर्च उपसंपत्तिः (छी॰) ) करना । ठहराव ठहराना । डपसंपन्नः (पु॰) ) १ प्राप्त । २ श्राया हुश्रा । उपसंपन्नः (पु॰) ) श्रागत । ३ स्वत्व प्राप्त । ४ वित्त में मारा हुश्रा (प्रशु) । उपसंपन्नम् (न॰) ) मसाला । छोंक । बघार ।

उपसम्पन्नम् ( न॰ ) ) उपसंभाषः ( पु॰ ) ) उपसम्भाषः ( पु॰ ) ( १ वार्तालाप । २ प्ररोचना । उपसंभाषा( खी॰ ) ( प्रवर्तना । उपसम्भाषा (खी॰)

उपसरः (पु०) १ समीप जाना । २ गौ का प्रथम
गर्भ । "गवासुपसरः ।" [ होना ।
उपसरग्रम् (न०) १ तरफ जाना । २ शरणागत
उपसर्गः (पु०) १ वीमारी । रोग । वीमारी के
कारण शारीरिक परिवर्तन । २ विपत्ति । संकट ।
चोट । चित्ते । ३ अशकुन । उपद्मव । दैवी
उत्पात । अहण । ४ मृत्यु का पूर्व लच्चण । वह
शब्द या श्रव्यय जो केवल किसी शब्द के पूर्व

लगता है और उसमें कियी धर्य की विशेषता करता है। जैसे अनु, उप, अन बादि।

उपसर्जनम् ( न॰ ) १ डडेलना । २ विपत्ति । दैवी उत्पात । ३ विसर्जन । ४ ब्रह्म । १ कोई व्यक्ति या वस्तु जो दूसरे के श्रधीन हो ।

डपसपः ( पु॰ ) समीप जाना ।

उपसर्पग्म् (न०) समीप जाना। श्रागे वहना। उपसर्या (स्त्री०) सांड़ के योग्य गाय। [पुक श्रसुर। उपसुन्दः (पु०) निक्रम्भ का पुत्र श्रोर सुन्द का भाई उपसूर्यक्रम् (न०) सूर्यमण्डल।

उपस्रष्ट (व० क०) १ मिला हुआ। जुड़ा हुआ। सहित । २ आवेशित । ३ सन्तप्त । पीड़ित । ४ यस्त । २ उपसर्ग से युक्त ।

उपस्टप्टः ( पु॰ ) राहु केतु प्रसित सूर्य या चन्द्र । उपस्टप्टम् (न॰) स्त्रीमेश्वन । स्त्रीसम्भोग ।

उपसेन्तरम् (न०) १ उड़ेलना। विड्कना। पानी उपसेकः (पु०) से तर करना । २ गीली चीज़। रस।

उपसेचर्ना (स्त्री॰) कटोरा । चमची । कलछी । उपसेवतम् (न॰) १ पूजन । श्रची । श्रद्धार । २ सेवा उपसेवा (स्त्री॰) (किसो वस्तु का) श्रादी होना । श्रभ्यस्त होना । ४ वर्तना । इस्तेमाल करना । उपभोग करना (स्त्री का) ।

उपस्तरः ( पु॰ ) १ श्रंग श्रधांत् जिसके विना कोई वस्तु श्रभूरी रहे । ३ मसाला । ३ सामान । श्रस-वाव । उपकरण । ४ गृहस्थी के लिए उपयोगी सामान जैसे बहारी, सूप, चलनी श्रादि । ४ श्राभूषण । ६ कलङ्क । दोष । भर्त्सना ।

उपस्करण्यम् (न०) १ वध । हत्या । चोटिल करना । २ संग्रह । ३ परिवर्तन । संशोधन । ४ छूट । ग्रुटि । ४ कलंक । दोप ।

उपस्कारः ( पु॰ ) १ परिशिष्ट । २ न्यूनता पूरक । ३ सीन्दर्यवान वनाना । सजावट । ४ ग्राभूपण । ४ श्राघात । प्रहार । ६ संग्रह ।

उपस्कृत (व॰ कृ॰) १ तैयार किया हुया । बनाया हुया । २ संप्रहीत । ३ सेनन्दर्यवान वनाया हुया। सजाया हुया । भूपित किया हुया । ४ न्यूनता की पूर्ति किया हुया । ४ संशोधित किया हुया । उपस्कृतिः ( स्ती॰ ) परिशिष्ट ।

उपस्तम्भः (पु॰)) १ सहारा । २ उत्साह । उपस्तम्भनम् (न॰)) उत्तेजना । सहायता । ३ श्राधार ।

उपस्तरगाम् (न०) १ फैलाना । विखेरना । २ चादर ।३ विछोना । शय्या । ४ कोई वस्तु जेा विछायी जाय ।

उपस्त्री ( खी॰ ) रंडी ।

डपस्थः ( पु॰ ) १ गोद । २ मध्यभाग ।

डपस्थम् (न०) ३ छी की योनि । २ पुरुष का लिङ्ग । ३ कूल्हा ।—निग्रहः, ( पु० ) इन्द्रिय-निग्रह । बंधेज ।—पत्रः,—द्लः ( पु० ) पीपल का बृत्त ।

डपस्थानम् (न॰) १ निकट त्राना । सामने त्राना । २ त्रव्यर्थना या पूजा के लिये निकट त्राना । ३ रहने की जगह । ढेरा । वासा (४ तीर्थ या देवा-लय । १ स्मृति । याददारत ।

उपस्थापनम् (न॰) १ पास रखना । सत्पर होना । तथार होना । २ स्मृति की नया करना । याद-दारत का ताज़ा करना । ३ परिचर्या । सेवा ।

उपस्थायकः ( पु॰ ) सेवक ।

उपस्थितिः (वि०) १ निकटता । २ विद्यमानता । ६ प्राप्त करना । पाना । ४ पूरा करना । कार्या-न्वित करना । ४ स्मृति । याददाश्त । ६ परि-चर्या । सेवा ।

उपस्नेहः ( पु॰ ) नम करना । तर करना।

उपस्पर्शः (पु०) ) १ स्पर्शं करना । छूना । संसर्ग उपस्पर्शनम् (न०) होना । २ स्नान । प्रचालन । मार्जन । ३ छल्ला करना । मुह साफ करना । ग्राचमन करना ।

उपस्मृतिः (स्त्री॰) धर्मशास्त्र के द्वेाटे प्रन्थ । इनकी संख्या १म है।

उपस्तवर्णं (न॰) १ रजस्वला धर्म । २ वहाव । उपसत्वं (न॰) राजस्व । लाभ, जो भूमि की श्राय

से श्रथवा पूँजी से होता है।

उपस्वेदः ( पु॰ ) तरी । पसीना ।

उपहत (व॰ छ॰) १ ग्राहत । निर्वल । पीड़ित । २ प्रभावान्वित किया हुग्रा । पीटा हुन्रा । हराया हुआ। ३ श्रवश्य नष्ट होने वाला। ४ धिक्कारित। १ विगाड़ा हुआ। अपवित्र किया हुआ। श्रात्मन्, (वि०) उद्विग्न चित्त।—दूरा, (वि०) चौधियाया हुआ। श्रंधा।—धी, (वि०) मृद्ध। उपहतक (वि०) अभागा। वदिकस्मत । उपहति (खी०) १ प्रहार। चोट। २ वध। हत्या। उपहत्या (खी०) श्राँखों का चौधियाना। उपहत्या (न०) १ लाना। जाकर लाना। २ प्रहण्ण करना। पकड़ना। ३ नज़र करना। मेंट देना। ४ विलपशु चढ़ाना। १ भोजन परोसना या वांटना। उपहस्ति (व० कृ०) चिद्धाया हुआ। मज़ाक उढ़ाया हुआ। उपहस्ति (न०) कटाच शुक्त हँसी। [ रहता है। उपहस्ति (न०) कटाच शुक्त हँसी। [ रहता है। उपहस्ति (स्त्री०) वटुआ जिसमें पान का सामान उपहार: (पु०) १ भेंट। चढ़ाव। २ दान। पुरस्कार। २ विलपशु। यज्ञ। किसी देवता का चढ़ावा।

४ नज़राना । दिचिया । १ सम्मान । ६ लड़ाई का हर्जाना । ७ महमानों के वाँटा हुआ भोजन । उपहालकः ( पु० ) कुन्तल देश का नाम । उपहासः ( पु० ) १ हँसी । ठट्टा । दिल्लगी । २ निन्दा । दुराई ।

उपहास-पात्रम् (न०)) हँसी उदाने लायक । उपहासास्पदम् (न०) निन्दनीय । उपहासक (वि०) दूसरों की दिल्लगी उदाने वाला । उपहासक: (पु०) मसख़रा । उपहास्य (स०का० कृ०) हँसने थेग्य । उपहित (वि०) स्थापित । रखा हुआ । उपहृति: (स्त्री०) आह्वान । वुलौआ । बोला । उपहृतः (पु०) १ एकान्त स्थल । २ उतार । किरना । उपह्वानम् (न०) वुलाना । न्योतना । मंत्रों से आह्वान उपांशु (अव्यया०) १ कानाफूंसी । मन्दस्वर से धीमी आवाज से । २ खुपके खुपके ।

उपांशुः ( पु॰ ) मंत्र जपने की विधि विशेष । ऐसे जपना जिससे श्रन्य केाई जाप्य मंत्र केा सुन न सके ।

उपाक्तरग्राम् (न०) ३ योजना । उपक्रम । तैयारी । श्रनुष्ठान । २ यज्ञ में वेदपाठ । ३ यज्ञीय पश्च का संस्कार विशेष । उपाकर्मन् ( न० ) ३ तैयारो। श्रारम्म । प्रारम्म । २ श्रावणी कर्म ।

उपाञ्चत (व॰ ऋ॰) १ समीप लाया हुआ ।२ विलदान किया हुआ । ३ आरम्भ किया हुआ ।

उपान्तं ( थ्रव्यया॰ ) नेत्रों के सामने । विद्यमानता में । उपारूयानम् ( न॰ ) । ३ पुरानी कथा । पुराना उपारूयानन्तम् ( न॰ ) ) वृत्तान्त । २ किसी कथा के स्रन्तर्गत कोई स्रन्य कथा ।

उपागमः ( पु॰ ) १ समीप श्रागमन । पहुँचना । २ घटित होना । ३ प्रतिज्ञा । इकरार । ४ स्वीकृति । उपाग्रम् ( न॰ ) १ छोर के पास का भाग । २ गौर्ण श्रवयव । [पीछे वेदाध्ययन करना । उपाग्रह्णम् ( न॰ ) वेदाध्ययन का श्रधिकारी हुए उपांगम् ) ( न॰ ) १ श्रन्तर्गत भाग । श्रॅंग का उपाङ्गम् ) भाग । श्रवयव । २ श्रुटिप्रक का प्रक। मुख्य का साहाय्य ।

उपाचारः ( पु॰ ) १ स्थान । २ पद्धति । उपाजे ( अन्यया॰ ) यह केवल कृ धातु के साथ ही ज्यवहत होता है । सहारे । सहारे से ।

उपांजनं ) (न॰) तेल मलना। लीपना। उपाञ्जनम्

उपात्ययः (पु॰) श्राज्ञा उल्लङ्घन । मर्यादा भङ्ग करना।

उपादानं १ (न०) श्रहण करना । जेना । श्राप्त करना । २ वर्णन करना । वखान करना । ३ सम्मिलिस करना । शामिल करना । ४ सांसारिक पदार्थों से इन्द्रियों के। हटाना । ४ कारण । हेतु । ६ वे पदार्थ जिनसे कोई वस्तु बनी हो । ७ स़ांख्य की चार श्राध्यास्मिक तुष्टियों में से एक ।

उपाधिः (पु०) १ घोखा । जाल । चालाकी । २ अम । कपट । ३ वह जिसके संयोग से कोई पदार्थ और का और दिखलाई पड़े । ४ विशेषता ४ प्रतिष्ठासूचक पद । पदवी । विगाड़ा हुआ नाम । ६ परिस्थिति । ६ वह पुरुष जो अपने कुटुम्ब के भरणपोपण में सावधान रहता है । ७ धर्मचिन्ता । कर्त्तंच्य का विचार । ६ उत्पात । उपद्वव ।

उपाधिक (वि॰,) श्रत्यधिक । नियमित संख्या से श्रधिक । वेशी । श्रतिरिक्त ।

उपाध्यायः ( पु० ) १ श्रध्यापक । शित्तक । गुरु । २ वेदवेदाङ्ग का पढ़ाने वाला । उपाध्याया ) (स्त्री॰) पड़ानेवाली श्रध्यापिका । उपाध्यायी ) (स्त्री॰) गुरुपत्नी । श्रध्यापिका । उपाध्यायानी ( स्त्री॰ ) गुरु की पत्नी । उपानह ( स्रो॰ ) जुता। खड़ाऊ। उपांतः । (पु॰) १ किनारा । वाड़। धार । हाशिया । उपान्तः मार्ता सिसा। ३ श्रांख की कोर । ३ पड़ोस । सन्निकट । ४ नितम्व । उपांतिक } (वि॰) समीपवर्त्ती । पदोस का । उपांतिकं उपान्तिकम् } (न॰) पढ़ोस । पास । समीप । उपांत्य } उपान्त्य } (वि॰) श्रन्तिम के पूर्व का एक। उपांत्यः } ( पु॰ ) श्राँख की कोर। डपांत्यं डपान्त्यम् } ( न॰ ) पङ्गेस । समीप । निकट । उपायः (५०) १ साधना । युक्ति । तदवीर । साधन । युद्ध में शत्रु की धोखा देना। २ श्रारम्भ । प्रारम्भ । उपक्रम । ३ उद्योग । प्रयत्न । ४ शत्रु को परास्त करने की युक्ति। यथा साम, दान, भेद, द्यंड । १ उपायम । ६ श्टङ्कार के दो साधन । - चतुप्रयम्, ( न॰ ) शत्रु के। वस में करने के चार उपाय । साम, दान, भेद, द्राड । चतु युयझ, (वि०) इन चार साधनों का जानकार या इन साधनों का व्यवहार करने में चतुर -तुरीयः, (पु०) चौया उपाय ग्रर्थात् दरह । उपायनम् ( न० ) १ समीपगमन । २ शिष्य वनना । धर्मानुष्ठान में लगना । ३ भेंट । चढ़ावा । उपारंभः } ( ५० ) त्रारम्भ । प्रारम्भ । उपार्जनम्( न॰ ) उपार्जना ( खी॰ ) } प्राप्ति । उपलव्धि । कमाई । उपार्थ (वि०) कम मूल्य का। घटिया। उपालंभः (पु॰) । त्र त्रोलहना । शिकायत । उपालम्भः (पु॰) ( निन्दा । २ विलम्ब करना । उपालंभम् (न॰) ( मुलतबी करना । स्थगित उपालम्भम्(न॰) ) करना ।

उपावर्तनम् (न०) १ लौट श्राना । लौट जाना । वापिस श्राना या जाना । २ चक्कर खाना । घूमना । ३ समीप श्राना। उपाश्रयः ( ५० ) १ सहायता प्राप्त करने का वसीला । ध्राधार । सहारा । पानेवाला पात्र । ३ भिक्त । श्रनुयायी । ३ श्रद्ध । उपासकः (पु॰) १ उपासना करने वाला । २ सेवक । उपासनम् (न॰) ) १ सेवा । परिचर्या । सेवा उपासना (ची॰) ) में उपस्थित रहना । २ पूजन । सम्मान । ३ तीरन्दाज़ी का श्रभ्यास । ४ ध्यान । ४ गाईपत्याग्नि । ३ ध्यान। उपासा ( छी॰ ) १ सेवा । परिचर्या । २ पूजन । उपास्तमनम् ( न० ) सूर्यास्त । उपास्तिः (स्त्री॰) १ चाकरी । सैवा में उपस्थित रहना। २ पूजन। श्रर्चन। उपास्त्रं ( न० ) गौण श्रस्त्र । छोटा हथियार । उपाहारः ( पु॰ ) हल्का जलपान। उपाहित (व॰ कृ॰) १ स्थापित । जमा कराया हुःग्रा । २ सम्बन्धयुक्त । संयोजित । हित्रा सर्वनाश । उपाहितः ( पु॰ ) श्रग्निभय या श्रग्नि का किया उपेत्ता (स्त्री॰) १ लापरवाही । उदासीनता । २ विरक्ति । चित्त का हटना । २ घृणा । तिरस्कार । उपेत (व० कृ०) ३ समीप श्राना । २ उपस्थित । ३ युक्त। सम्पन्न । का छोटा भाई। उपेन्द्रः ( पु॰ ) वामन या विष्णु भगवान । इन्द्र उपेय (स॰ का॰ कृ॰) १ समीप जाने का । २ पाने का । किसी उपाय से होने का । उपोढ (व० कृ०) १ संग्रह किया हुन्रा । जमा किया हुन्ना । राशीकृत । २ समीप लाया हुन्ना । समीप । ३ युद्ध के लिये क्रमबद्ध किया हुन्ना। १ विवाहिस । उपोत्तम (वि०) श्रन्तिम से पूर्व का एक। उपोद्यातः (पु०) १ श्रारम्भ । २ भूमिका । दीवाचा । ३ उदाहरण । किसी के कथन के विपरीत युक्ति । ४ श्रवसर । माध्यम । द्वारा । ज़रिया । ४ पृथ-

उपोद्वलक (वि॰) समर्थित । द्वीकृत ।

उपोपणम् ) (न०) उपवास । ब्रतः । फांका । उपोपितम् ) कड़ाका । उप्तिः (स्त्री०) बीज बोना। उद्ज्ञु ( धा० पर० ) [ उद्ज्ञति, उद्ग्जित ] १ दवाना । वश में करना। २ सीधा करना। उभू ) (धा० पर०) [ उभित, उभित, उभित, उंस् ) उंभित ] १ केंद्र करना। रदो की मिलाना। ३ परिपूर्ण करना । ४ ढांकना । उभ (सर्वनाम) (वि०) दोनों। उभय ( सर्वनाम ) ( वि॰ ) दोनों ।—खर ( वि॰ ) जल थल में रहने वाला।—विद्या, ( स्त्री०) ग्राध्यात्मिक ज्ञान श्रीर लौकिक ज्ञान । --वेतन, ( वि० ) दोनों ग्रोर से वेतन पाने वाला । दऱाा-बाज ।—ज्यञ्जन, (वि०) स्त्री श्रीर पुरुप दोनों के चिन्ह रखने वाला।—संभवः,—सम्भवः, (पु०) दुविधा। भ्रम। उभयतः (ग्रव्यया०) १ दोनों श्रोर से । दोनों श्रोर । २ दोनों दशाओं में। ३ दोनों प्रकार से।---दत,-दन्त, (वि॰) दाँतों की दुहरी पंक्तियों वाला ।--मुख, (वि॰) दोनों ग्रोर देखने वाला । दुमुँहा।—मुली, (स्त्री०) गै।। उभयत्र (ग्रव्यया०) १ दोनों जगह । २ दोनों तरफ । ३ दोनो दशात्रों में। दिशायों में। उभयथा ( अव्यया० ) १ दोनों प्रकार से । २ दोनों उभयद्यस् ) (श्रव्यया०) १ दोनों दिवस । २ दोनों उभयद्यस् ) पिछले दिनों । उभ ( अन्यया० ) कोध, प्रश्न, प्रतिज्ञा, स्वीकारोक्ति, सचाई व्यक्षक ग्रन्यय विशेष । उमा (स्त्री॰) १ शिव जी की पत्नी, जो हिमालय की पुत्री थी। २ कान्ति। सौन्दर्य।३ यश । कीर्ति । ४ निस्तब्धता । शान्ति । ५रात्रि । ६ हल्दी । ७ सन । —गुरुः, ( पु॰ ) —जनकः, (पु॰) हिमालय पर्वतः। —पतिः, (पु॰) शिव जी । — सुतः, (पु०) कार्तिकेय या गर्णेश जी।

( पु॰ ) चै।खट की ऊपर वाली लकड़ी।

उंबरः

**उ**डवरः

उंद्युरः उम्बुरः

उरः ( पु॰ ) भेड़ । उरगः [स्त्री० - उरगी ] १ साँप : सर्प । २ नाग । ३ सीसा ।—श्रशनः,—श्रत्रः, (पु०) १ साँप का शत्रु। २ गरुड़।३ मोर।४ न्योला। —इन्द्रः, ( पु॰ ) —राज्ञः, ( पु॰ ) वासुकी या शेप जी का नाम। —प्रतिस्तर, (वि॰) परिणया-ङ्गलीयक के लिये सर्प रखने वाला ।—भूपगाः, ( पु॰ ) शिव जी का नाम। —सारचन्द्नः, ( ५० )---सारचन्द्नम्, ( न० ) एक प्रकार के चन्दन का काष्ट ।—स्थानं, ( ५०) पाताल, जहाँ सर्प रहते हैं । उरगः **उरङ्गः** ( पु॰ ) सर्प । साँप । उर्गमः ( उरङ्गमः 🕽 उरगा (स्त्री०) एक नगरी का नाम। उरगाः ( पु॰ ) [ ची॰ —उरगाी, ] १ मेदा । मेप। भेड़ । २ एक दैत्य, जिसे इन्द्र ने मारा था । उरएकः ( पु० ) १ मेप । २ वादल । उरग्गी (स्त्री०) भेड़ी। मेपी। उरभ्रः ( पु॰ ) भेड़ । मेप । उररो (अन्यया०) स्वीकारोक्ति, प्रवेश श्रौर सम्मति न्यक्षक ग्रन्यय । उरस ( ५० ) ( उरः ) छाती । वत्तस्थल । — इतं, (न०) छाती का घाव। —ग्रहः,—घातः, (पु०) फेफड़े का रोग । — इदः, — त्राग्गं, (न०) छाती के रचा के लिये वर्म विशेष । —जः, —भूः,— उरसिजः,—उरसिरुहः, (पु०) खियों की छाती। -सूत्रिका, (म्त्री०) मोती का हार जो वचस्थल पर पड़ा हो। —स्थलं, (न०) छाती। वत्तस्थल उरस्य ( वि॰ ) १ श्रीरस सन्तान (पुत्र या कन्या)। २ वचस्थल का । ३ सर्वेतकृष्ट । **उरस्यः ( पु०** ) पुत्र । उरस्वत् } ( वि॰ ) चैाड़ी छाती वाला । उरसिल उरी ( ग्रन्यया० ) देखेा उररी। उरु ( वि॰ ) [स्त्री॰ टरु और उरुवीं ] १ र्थ्योदा। लंबा चैादा। प्रशस्त। २ वदा। लेवा।

श्रधिक । श्रस्यधिक । विपुता । ४ वहुमूल्यदान ।

वेशकीमती ।—क्तिर्ति, (वि०) प्रसिद्ध । सुपरिचित ।—क्रमः, (पु०) विष्णु भगवान की उपाधि (वामनावतार की) —गाय, (वि०) महान लोगों से प्रशंसित ।—गार्गः, (पु०) लंबा मार्ग ।—विक्रम, (वि०) पराक्रमी । वलवान ।—स्वन, (वि०) प्रतिङच रव। गम्भीर रव। तार स्वर।—हारः, (पु०) मुल्यवान हार।

उर्गानाभः (पु॰) सकड़ी । उर्गा (स्त्री॰) १ ऊन । नमदा । २ दोनों भोंवों के

वीच का केशमण्डल । देखे 'कर्णां''। उर्वटः (पु॰) १ वछुड़ा । २ वर्ष । [ भूमि। उर्वरा (र्छा॰) १ वरणाळ भूमि। २ (सामन्यतः ) उर्वशी (स्त्री॰) १ विषम वासना । उरकट ग्रमिलापा । २ स्वर्गवासिनी इन्द्र की एक प्रसिद्ध ग्रप्सरा । —रमगः,—सहायः,—वह्नभः, (पु॰)पुरूरवा का नाम ।

उर्वारः (पु॰) १ एक प्रकार की ककड़ी। २ खरव्ज़ा।
उर्वी (स्ती॰) १ मृमि । २ पृथिवी । ३ मैदान।
—ईशः,ईश्वरः,—पतिः,—धवः, (पु॰) राजा।
—धरः, (पु॰) १ पर्वत । २ शेपनाग।—भृत्,
(पु॰) १ राजा। २ पहाड़।—एहः, (पु॰)
वृत्त । पेड़।

उत्तपः (पु॰) १ वेत । तता । २ कोमत तृर्ण । उत्तृकः (पु॰) १ उत्त्तु । घुघू । २ इन्द्र का नाम । उत्तृखलं (न॰) उत्तरी ।

उलूखलकम् ( न॰ ) खल। इमामदस्ता।

उलुखिलक (वि॰) खल में कृटा हुत्रा।

उलृतः ( पु॰ ) श्रजगर सर्पं ।

उलूपी ( स्त्री॰ ) नागराज एक कुमारी का नाम, जो श्रर्जुन के। ज्याही थी श्रोर श्रर्जुन के श्रोरस श्रोर उलूपी के गर्भ से वश्रुवाहन नामक एक वीर उत्पन्न हुश्रा था, जिसने श्रुधिष्टर के राजसूययज्ञ की दिग्विजय यात्रा में श्रर्जुन के। परास्त किया था।

उल्का (स्त्री॰) १ प्रकाश । तेज । २ लुक । लुआठा। श्राकाश से दूट कर गिरा हुआ तारा । ३ मशाल । १ श्रम्नि । श्रंगारा । —धारिन्, (वि॰) मशा- लची। —पातः, (पु०) —मुखः, (पु०)
एक राचस। एक देख [लकड़ी।
उल्कुपी (स्त्री०) १ राचसी। दानवी। २ श्रधजली
उल्वं ) (न०) १ गर्भपिरड। गर्भवासी कचा वचा।
उत्वं ) २ भग। योनि। ३ गर्भाराय।

डल्बरा } (वि॰) १ गाड़ा । गांठोंदार । २ श्रिषिक । डल्बरा ∫ विपुत्त । ३ दृढ़ । मज़बुत । बढ़ा । ४ शादु-भृत । प्रत्यच ।

उल्मुकः ( पु॰ ) १ श्रधजली लकड़ी । २ मशाल । उल्लंघनम् (न॰) ) १ लाँघना । डाँकना । २ श्रति-उल्लंब्स्नम् (न॰) ) क्रमण । ३ विरुद्धाचरण । उल्लं ( वि॰ ) १ हिलने डुलने वाला । २ घने वालों वाला ।

उल्लसनम् ( न० ) १ हर्ष । त्राल्हाद । २ रोमाञ्च । उल्लिस्त ( व० कृ० ) १ चमकीला । दमकदार । प्रभावान् । कान्तिवान । २ प्रसन्न । त्रानन्दित । उल्लाघ (वि०) १ रोग से छुटा हुत्रा । रोग छुटने पर किञ्चित् प्राप्त वल । २ निपुण । पट्ठ । चालाक । ३ विशुद्ध । ४ हर्षित । प्रसन्न ।

उह्यापः ( पु॰ ) १ वाणी । शब्द । २ श्रपमानकारक शब्द । श्राचेपयुक्त भाषणः । श्राचेप । ३ तार स्वर से पुकारना या बुलाना । ४ वीमारी या भावावेश के कारणः परिवर्तित कण्ठस्वर । ४ सङ्गेत । इशारा सूचना ।

उह्णाप्यम् ( न० ) एक प्रकार का नाटक । उह्णासः ( पु० ) १ हर्ष । श्रानन्द । २ चमक। श्रामा । दीप्ति । ३ एक श्रलङ्कार, जिसमें एक गुण या दीप से दूसरे के गुण या दीप दिखलाये जाते हैं । इसके चार भेद माने गये हैं । ४ श्रन्थ का एक भाग । पर्च । काएड ।

उल्लासनम् (न०) दीप्ति । चमक । ग्रामा । उल्लिङ्गित (वि०) प्रसिद्ध । प्रख्यात । मशहूर । परिचित । [हुग्रा । उल्लोढः (वि०) चिकनाया हुग्रा । सवा हुग्रा । रगदा उल्लाचनम् (न०) १ तोड्ना । कटना । २ वाल के। खींचना या उखाड्ना ।

उल्लुग्रुटनम् ( न॰ ) । रत्तेपवाक्य । व्यङ्गयवाक्य । उल्लुग्रुटा ( स्त्री॰ ) । व्यङ्गयोक्ति । विपरीतार्थः वाक्य ।

उल्लेखः (पु॰) १वर्णन। चर्चा। जिक्र। २ लिखना लेख । ३ एक काव्यालङ्कार विशेष । इसमें एक ही वस्त का श्रनेक रूपों में दिखलाई पड़ना वर्णन किया जाता है । ४ ख़रचना । छीलना । रगड़न । उल्लेखनं ( न॰ ) १ खुरचन । छीलन । रगड़ । २ खुदाई । ३ वमन । छुर्दि । ४ वर्णन । चर्चा। *५* लेखाचित्रण। उल्लोचः ( पु॰ ) राजछुत्र । मण्डप । चन्द्रातप चँदेवा। शामियाना। उल्लोलः ( पु॰ ) लहर । तरङ्ग । हिलोरा । उल्व } देखेा "उल्व, उल्वण " उल्वण } उशनस् (पु॰) शुक्र का नाम । शुक्र ग्रह का अधि-ष्ठात देवता। वैदिक साहित्य में इनका कवि की उपाधि है। इनके नाम से एक स्पृति भी है। उशी (स्त्री॰) इच्छा। श्रभिलापा। उशीरः (पु॰) खस। ग़ँड्डे की उषीरः ( पु<sub>?</sub> ) उशीरं, उपीरं (न०) जद । वीरनमूल । उशीरकम्, उपीरकम् ( न॰ ) 🕽 उष ( घ० पर० [ ग्रोपति, ग्रोपित—उपित—उष्ट ] १ जलना। भस्म होजाना। २ दर्ख देना । ३ मार डालना । घायल करना । उपः (पु॰) १ प्रातःकाल । वड़ा सवेरा । २ कामी पुरुष। ३ लुनिया भूमि। उपग्रम् (न०) १ काली मिर्च । २ अदरक । आदी । उषपः (पु०) ३ श्रम्नि । २ सूर्ये । उपस् (स्त्री॰) १ तड़का । भुराहा । गजरदम । २ प्रातःकाल का प्रकाश । ३ प्रातः सार्यं सन्ध्यात्रों की अधिष्ठात्री देवी।—बुधः, ( पु॰ ) अग्नि। उपसी ( स्त्री॰ ) दिन का अवसान । सायंकाल । उषा ( स्त्री॰ ) तड्का । भार । २ प्रातः कालीन प्रकाश । ३ भूट पुटा । ४ लुनियाही भूमि । वटलोई । ६ वाणासुर की पुत्री का नाम। -- कालः, ( पु॰ ) मुर्गा ।--पतिः,--रमगः,--ईशः, ( पु॰ ) ग्रनिरुद्ध जी का नाम। उषित (वि॰) १ वसा हुआ। २ जला हुआ। उष्टुः ( पु॰ ) १ ऊंट । २ भैसा। ३ साँड़ । [ स्त्री॰--उष्टी ]

उष्ट्रिका (स्त्री०) १ उटनी । २ मिही का बना ऊँट की शक्क का मदिरा पात्र। उद्या (वि०) १ गरम । ताता । २ पैना । तीच्या । सख्त । क्रियाशील । ३ तासीर में गरम । ४ तेज़। चालाक । ४ हेज़ा सम्बन्धी । उष्णः (पु०) १ गर्मी।ताप गर्माई। २ श्रीष्म-उष्णम् (न॰) रे ऋतु। ३ सूर्याताप । धाम । ( पु० ) पियाज ।—श्र्यंशुः,—करः,—गुः,— दीधितिः, - रश्मिः. - रुचिः, ( पु॰ ) सूर्य । —श्रभिगमः,—श्रागमः,—उपगमः, ( ५० ) श्रीष्मऋतु ।—उद्कं, ( न० ) गर्मेजल । ताता पानी।-कालः, -गः. (वि॰) ग्रीप्मऋतु।-वाष्पः, (पु०) १ श्राँसु । २ गर्म भाफ ।— वारगाः, (पु॰)—वारगाम्, (न॰) छाता । छत्र । उप्णाक (वि०) १ तीष्ण । चालाक । क्रियाशील । २ ज्वर पीढित । पीढित । ३ गर्माना। गर्म करना । उष्णाकः ( पु॰ ) १ ज्वर । २ श्रीष्मऋतु । गर्मी का मासम । सि न्याकुल । घमाया हुआ । उष्णाल्ल (वि॰) गर्म्मी की सह सकने वाला। गर्म्मी उष्णिका (स्त्री॰) भात की माँडी। उष्णिमन् ( ५० ) गर्मी ।

उप्णीपः (पु॰) ) १ फेंटा । साफा । २ पगड़ो । उप्णीपम् (न॰) ) मुकुट । ३ पहचान का चिन्ह । उप्णीपिन् (वि॰) मुकुटधारी । (पु॰) शिव जी का नाम ।

उष्मः ) (पु॰) १ गर्मी । २ जीष्मऋतु । ३ उष्मकः ) क्रोध । स्वभाव की गर्माई । गरम मिजाज़ । ४ उत्सुकता । उत्करका ।—द्यन्वित, (वि॰) कुद्ध । क्रोध में भरा ।—भास्, (पु॰) सूर्य । —स्वेदः, (पु॰) वकारा । भाक्ष से स्नान ।

उष्मन् ( पु॰ ) १ गर्मी । गर्माहट । २ भाफ । वाष्प । ३ ग्रीष्मञ्जूतु । ४ उत्सुकता । उत्कटा । ४ श्, प्, स् श्रीर इ ये श्रचर न्याकरण में उप्मन् माने गये हैं ।

उस्रः (पु॰) ३ किरन । २ साँड २ देवता । उस्रा । (स्री॰) १ प्रातःकाल । भार । तड़का । २ उस्तिः । प्रकाश । ३ गौ ।—कः, ( उस्तिकः, ) (पु॰) नाटा वैल । उह् ( धा॰ पर॰ ) [ स्रोहति, उहित ] १ पीढ़ित करना । घायल करना । २ नाश करना । उह ) (श्रव्यया०) बुलाने में प्रयोग किया जाने उहह ) वाला श्रव्यय। उहः (पु०) साँउ।

ऊ

उत्त संस्कृत या नागरी वर्णमाला का ६वां ग्रचर । उच्चारण स्थान त्रोठ है। दो मात्रात्रों से दीर्घ त्रीर तीन मात्रात्रों से यह प्रयत होता है। श्रनुना-सिक-भेद से इसके भी दो दो भेद हैं।

ऊ: (पु०) १ शिव जी का नाम । २ चन्द्रमा । (ग्रव्यया०) १ श्रारम्भ-सूचक ग्रव्यय । २ श्राह्मान, श्रनुकंपा श्रीर रच्चण या रच्चा व्यक्षक श्रव्यय विशेष ।

ऊढ (वि॰) १ ढोया गया। ढोकर ले जाया गया। २ लिया गया। ३ विवाहित । विवाह किया हुन्रा । ऊढ़ः (पु॰) विवाहित पुरुप। व्याहा हुन्रापुरुप। ऊढ़ा (खी॰) लड़की जिसका विवाह हो चुका हो । ऊढिः (स्त्री॰) विवाह। परिणय। शादी।

ऊतिः (स्त्री॰) १ द्यनना । सीना । २ रचा । संरच्या । ३ भोगविलास । ४ क्रीड़ा । खेल ।

ऊधस् (न॰) गौ का या भैस का ऐन । वह थेली जिसमें दूध भरा रहता है।

ऊधर्यं (न०)} दूध। चीर। ऊधस्यं (न०)}

ऊन (वि०) १ कम । न्यून । २ अध्रा । अपर्यात । ३ (संख्या, आकार या घँश में ) कम । ४ निर्वत । अपकृष्ट । घटिया । ४ हीन ।

ऊप्तृ ( ग्रन्यया॰ ) प्रश्न, क्रोध, भर्स्तना, गर्ने, ईर्प्या न्यक्षक ग्रन्यय विशोप ।

ऊय् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ जयते, ऊत ] बुनना । सीना । ऊररी देखो ''उररी'' ।

अरब्यः ( पु॰ ) [ खी॰—अरब्या ] वैश्य, जिसकी
उत्पत्ति वेद में ब्रह्म की जँघा से बतलायी गयी है।
उद्यः ( पु॰ ) १ जाँघ। जंघा।—ध्रप्रीषं ( न॰ )
जांघ ग्रीर घुटना।—उद्भव, (वि॰ ) जंघा से
निकला या उत्पत्न हुग्रा। —ज, —जन्मन्,
—सम्भव, (वि॰ ) जंघा से निकला हुग्रा।

(पु॰) वैश्य । —द्घ्न, —द्घ्यस, —मात्र, (वि॰) घुटने तक या घुटने तक ऊँचा। घुटने के बराबर गहरा । —पर्वन्, (पु॰न॰) घुटना । —फलक्म (न॰) जाँघ की हड्डी। एट्टा या कुल्हे की हड्डी।

अरुरो देखे। "उररी।" [ पदार्थ। अर्ज (स्त्री०) १ शक्ति। यल। २ रस। ३ भेाज्य अर्जः (स्त्री०) १ कार्तिक मास का नाम। २ स्पूर्ति। शक्ति। ३ यल । ताक्रतः । ४ उत्पन्न करने की शक्ति ४ जीवन। स्वांस।

ऊर्जस (न०) १ वल । शक्ति । २ भोजन । ऊर्जस्वत् (वि०) १ रसीला । जिसमें भोज्य पदार्थं का श्रंश श्रत्यधिक हो । २ शक्तिशाली । वलवान । ऊर्जस्वल (वि०) वड़ा । वलवान् । मज़वृत । शक्तिशाली ।

ऊर्जिस्वन् (वि॰) शक्तिवान् । दृढ़ । विशाल । ऊर्जो (खी॰) १ भोजन । २ शक्ति । ३ ताकत । वल ४ वढ़ती या वृद्धि ।

ऊर्जित (वि॰) १ वलवान । सज़वृत । शक्तिसम्पन्न । २ प्रसिद्ध । उरकृष्ट । श्रेष्ठ । सुन्दर । ३ उदात्त । कुलीन । सतेज । तेजस्वी । ज़िन्दादिल । [फुर्ती । ऊर्जितम् (न॰) १ शक्ति । वलवृता । २ पौरूप । ऊर्णम् (न॰) १ ऊन । २ ऊनी कपड़ा । —नाभः, – पटः, —नाभः, (पु॰) मकड़ी ।—प्रद, —दस् (वि॰) ऊन की तरह कोमल।

ऊर्गा (स्त्री॰) १ कन। परम। २ भोंत्रों के मध्य का केशमण्डल। — पिगडः, (पु॰) कन का गोला या पिंडी।

ऊर्मायु (वि॰) जनी। [ कंवल। ऊर्मायु: (पु॰) १ मेप। मेड़ा २ मकड़ी। ३ जनी ऊर्म्मु (ध॰ उभय॰) [ ऊर्मोति-उर्मोति, कर्मित ढकना। घेरना। छुपाना। ऊर्ध्व (वि०) १ सतर।सीधा। ऊपर का । २ उठा हुआ । उभड़ा हुआ । सीधा खड़ा हुआ । ३ ऊच । उत्कृष्ट । उचतर । ४ खड़ा हुन्ना ( वैठे हुए का उल्टा ) ४ टूटा हुआ। —कच,—केश,( वि॰ ) २ खड़े वालों वाला। —कचः, ( पु॰ ) केतु का नाम। - कर्मन्, (न०) - क्रिया, (स्त्री०) ऊपर की श्रोर की गति। २ उचा स्थान प्राप्त करने के लिये किया गया कर्म। (पु०) विष्णु का नाम। कायः, ( ९० ) —कायम्, ( न० ) शरीर का जपर का भाग । —ग, —गामिन्, (वि०) अपर गमन । चढ़ना । ऊँचा उठना। --गित, (वि॰) जपर गमन । —गतिः, (स्त्री॰) —गमः, —गमनं,(न०) १ चढाई। ऊँचा । २ स्वर्ग गमन। - चरण, - पाद, (वि०) शरभ।-जानु,--ज्ञ,--ज्ञु। (वि०) जकरू बैठा हुया। धुटनों के वल वैठा हुआ।—दृष्टि, —नेत्र, (वि०) ऊपर देखने वाला । ( श्रतं० ) उच्चाभिलापी । ---द्वि:, ( स्त्री० ) येागदर्शन के अनुसार दृष्टि केा भौंत्रों के मध्य भाग में टिकाने की किया।--देह:, ( ५० ) मृतक कर्म । —पातनम्, (न० ) (जैसे पारे का ) शोधना । परिष्कार । — पात्रम्, (न०) यज्ञीयपात्र । —मुख, (वि०) ऊपर के। मुख किये हुए। —मोहर्तिक, (वि॰) कुछ देर वाद होने वाला । —रेतस्न, (वि०) अपने वीर्य के। कभी न गिराने वाला । स्त्री सम्भोग कभी न करने वाला। (पु०) १ शिव। २ भीष्मः — ले।कः, ( पु॰ ) ऊपर का लोक । स्वर्ग । —वर्सन्, ( पु॰ ) श्रन्तरित्त । —वातः,—वायुः, ( पु॰ ) शरीर के ऊपरी भाग में रहने वाला पवन । ---शायिन्, (वि॰) चित्त सोने वाला। (पु॰) शिव का नाम। - शोधनम्, (न०) वमन करने की क्रिया ।—श्वासः,( पु॰ ) मृत्यु के। प्राप्त होना ।—हिथतिः, ( ग्री॰ ) १ घोड़ा पालना। २ घे।डे़ की पीठ। ३ उन्नयन। सर्वेक्षिप्रता ।

ऊर्ध्वम् (न०) उचान । उचाई । ( अन्यया०) १ जपर की ओर । २ अन्त में । ३ तार स्वर में । ४ पीछे से । बाद का । कर्मिः (पु॰ खी॰) १ लहर । तरङ्ग । २ धार।
प्रवाह । ३ प्रकाश । ४ गति । गति की द्रुतता । ४
तह या किसी सिले कपढ़े की प्लेट। पंक्ति । श्रवली
रेखा । ७ दुःख । वेचैनी । चिन्ता । — प्रालिन,
तरंगमालाश्रों से विभूपित (पु॰) समुद्र ।

अर्मिका (खो॰) १ तरङ्ग । २ श्रॅंगूठी । ३ खेद । शोक (जेा किसी वस्तु के खोने से उत्पन्न हो । ४ शहद की मक्खी या भौरे का गुंजार । १ तह या प्लेट किसी सिले हुए वस्त्र की ।

ऊर्व ( वि॰ ) विस्तृत । विशाल ।

ऊर्वः ( पु॰ ) वड़वानल ।

ऊर्बरा ( खी॰ ) उपजाक भूमि ।

ऊल्लिपिन् ( न॰ ) सूंस । शिश्रमार ।

ऊप् (धा॰ पर॰ ) [ जपित, ऊपित ] रोगी होना। गदयड़ होना। वीमार होना।

ऊपः (पु॰) १ लुनही ज़मीन । २ चार । ३ द्रार । किरी । सन्धि । ४ कान के भीतर का पोला भाग ४ मलयागिरि । ६ प्रातःकाल । प्रभात ।

ऊपकस् ( न॰ ) प्रभात । तङ्का । भोर ।

ऊपग्राम् (न॰) ) १ काली मिर्च । २ श्रदरक । ऊपग्रा (स्री॰) } श्रादी ।

ऊपर (वि॰) निमक या लोना मिला हुआ।

ऊषरः ( पु॰ ) ऊषरम् ( न॰ ) } ऊसर भूखरड जे। लुनहा हो।

ऊपवत् देखे। " ऊपर ।"

ऊष्मः ( पु॰ ) १ गर्मी । २ त्रीप्मऋतु ।

ऊष्मग्र } (वि॰) गर्म।

उत्मन् ( पु॰ ) १ वर्मी । क्रोध । २ श्रीप्मऋतु । ३ भाफ । वाष्पोद्भम । ( सुँ ह से ) भाफ निकालना । ४ उत्ताप । क्रोध । श्रत्यासक्ति । उत्रता । ज़बरदस्ती । १ स, ध्, स् श्रीर ह्। — उपमसः, ( पु॰ ) १ श्रीप्मऋतु का श्रागमन । — पः, ( पु॰ ) १ श्रद्धि । २ पितृगण विशेष ।

ऊह् (धा॰ उमय॰)[ कहति उहते, ऊहित] १ टीपना । चिन्हित करना । श्रालोचना करना । २ श्रहुमान करना । श्रटकल लगाना । ३ समम्भना । जानना । पहचानना ।
श्राशा करना । ४ वहस करना । विचार करना ।
ऊहः ( पु॰ ) १ श्रनुमान । श्रटकल । २ परीच्या श्रीर
निश्चय करण । ३ समम्म । ४ युक्तिता । युक्तिप्रदर्शन । १ छूट की पूरा करने वाला । श्रुटिप्रक ।
— श्रपोहः, (=ऊहापोहः, ) तर्क वितर्क । सोच

ऊहनम् ( न० ) श्रनुमान । श्रय्यकत । ऊहनी ( स्त्री० ) भाडू । बुहारी । ऊहनत् ( वि० ) बुद्धिमान । तीव । [ करना । ऊहा ( स्त्री० ) श्रध्याहार । वाक्य में त्रुटि के पूरा ऊहिन् ( वि० ) कीन श्रीर क्या की वहस कर श्रय्यकत लगाने वाला । [ फीज । ऊहिनी ( स्त्री० ) १ समुद्दा । २ सेना ।

स

त्रमृ संस्कृत या नागरी वर्णमाला का सातवाँ वर्ण ! यह
भी एक स्वर हे श्रीर इसका उचारण-स्थान मूर्द्धा
है। हस्व, रीर्घ श्रीर प्लुत के श्रनुसार इसके तीन
भेद हैं। इन भेदों में भी उदात्त, श्रनुदात्त श्रीर
प्लुत के श्रनुसार प्रत्येक के तीन भेद हैं। फिर इन
नीं भेदों में भी प्रत्येक के श्रनुनासिक श्रीर
निरनुनासिक दो दो भेद हैं। इस प्रकार सब मिला
कर श्रद के श्रदारह भेद हैं।

भृ ( ग्रन्यया॰ ) ग्राह्वान, उपहास ग्रीर निन्दाव्यक्षक ग्रन्यय विशेष ।

श्रम् (धा० पर०) [ श्रम्च्छ्रति, श्रम्त ] १ जाना।
२ हिलाना। ३ प्राप्त करना, पहुँचना। मिलना।
४ उत्तेजित करना। (परस्मै०) [श्रम्णोति, श्रम्ण]
१ घायल करना। २ श्राक्रमण करना। (निजन्त)
[ श्रप्यति, श्रपित] १ फेंकना। जड़ना। रोपना।
२ | रखना। लगाना। टकटकी बांधना। ३ देना।
४ हवाले करना। सोंपना।

झ् (म्बी०) १ देवमाता । श्रदिति । २ निन्दा । बुराई । झुक् (म्बी० ) १ श्रद्धा । वेदमंत्र । २ श्रप्वेद । झुक्सा (वि० ) घायल । चेाटिल । चुटीला ।

अनुक्यं (न०) १ सम्पत्ति । २ विशेषकर मरने पर छोड़ी हुई सम्पत्ति ! सामान । ३ सुवर्ण । सोना । — ग्रह्माम्, (न०) सम्पत्तिका प्राप्त करना । — ग्राहः (पु०) वारिस । उत्तराधिकारी । — भागः, १ वटवारा । हिस्सा । वाँट । २ हिस्सा । भाग । पैतृक सम्पत्ति । — भागिन्, — हर, — हारिन् (पु०) १ उत्तराधिकारी । २ श्रन्यतम उत्तराधि-कारी । ऋ्त (वि॰) गंजा।

त्रमुद्धः (पु०) १ रीछ । भालू । २ एक पर्वत का नाम ।

(न० पु०) १ नचत्र । तारा । राशि । २ राशिचक
की एक राशि । — चक्रं, (न०) राशिचक ।

नाथः - ईप्रः, (पु०) चन्द्रमा । — नेमिः,

(पु०) विष्णु का नाम । — राज् , — राजः,

(पु०) १ चन्द्रमा । २ जम्बुवत । जाम्यवान ।

रीछों के राजा । — हरीश्वरः, (पु०) रीछों श्रीर
लंगुरों के राजा ।

भृता (पु॰ बहुवचन) सप्तर्षि के सात तारे।
भृताः (स्त्री॰) उत्तर दिशा।
भृत्तोः (स्त्री॰) मादा भालू।
भृत्ताः (पु॰) १ भृत्विज। २ काँटा। पर्वतः।
भृत्तवत् (पु॰) नरमदा नदी का समीपवर्ती एक
भृत्वद् (धा॰ परस्मै॰) [भृत्वितः] १ भृशंसा करना।
२ ढकना। पर्दा डालना। ३ भ्रकाशित होना।
चमकना।

सृन् (स्त्री॰) १ भ्राचा। २ भ्राय्वेद की भ्राचा। ३ भ्रायेद । ४ चमक । दमक । १ प्रशंसा। ६ प्रजा । —विधानं, (न॰) कतिपय वैदिक कर्मों का विधान, जो भ्राय्वेद के मंत्रों को पढ़ कर किये जाते हैं।—वेदः, (पु॰) भ्राय्वेद ।—संहिता, (स्त्री॰) भ्राय्वेद । [ के पिता थे। स्राचेद । [ के पिता थे। स्राचिकः (पु॰) भ्राय्वंशीय एक भ्रापि । यह जसद्गिन स्राचीपः (पु॰) नरक । [की सीठी। ३ सीठी। स्राचीपम् (न॰) १ कड़ाही। तसला। २ सोमलता स्राच्छ (पा॰ पर॰) [स्थान्छति] १ कड़ा होना ।

सरत होना । २ जाना । ३ चमता का न रहना

अनुन्द्रका (स्त्री०) इच्छा। कामना। ऋज (धा॰ ग्रात्म॰ ) [ ग्रर्जते, ऋजित ] १ जाना । २ प्राप्त करना। पाना। ३ खड़े रहना या इड़ होना । ४ स्वस्थ होना या मज़बूत होना । ४ उपा-र्जन करना।

ऋजीप देखो ऋचीप।

े (वि॰)[छी॰—ऋजु,या ऋज्वी] १ ऋजुंक ∫ सीधा।२ ईमानदार।सचा।३ श्रनु-कृल । नेक । ४ सरल । सहज ।-गः. ( पु० ) १ व्यवहार में ईमानदार या सचा । २ तीर । वाण ।-रोहितं, (न०) इन्द्र का लाल और सीधा धनुप । िविशेष । ऋज्वी (स्त्री०) १ ईमानदार स्त्री । २ नत्तत्रपथ ऋग्रां (न०) १ कर्ज । उधार । २ दुर्ग । किला। ३ जल । ४ भूमि । १ देव, भरपि श्रीर पितरों के उद्देश्य से किया हुआ यथाक्रम यज्ञ । ६ वेदाध्ययन श्रीर सन्तानोत्पत्ति नामक श्रावश्यक कर्त्तव्य कर्म ।—ग्रान्तकः, ( पु॰ ) मङ्गल यह ।—ग्राप-( न० )—मुक्तिः,—मोत्तः.( पु० ) - शोधनम् (वि०) कर्ज़ की श्रदायगी। ऋग्रशोध। कर्ज चुकाना। —्यादानं,(न०)ऋण में दिये हुए रुपयों का वापिस मिलना ।-- ऋगां, (ऋणाणं) कर्ज के ऊपर कर्ज़ । एक कर्ज चुकाने को जो दूसरा कर्ज़ काढ़ा जाय -ग्रहः, (पु०) १ कर्ज़ा लेना । २ कर्ज़ लेने वाला । —दातृ,—दायिन्, (वि॰) कर्ज़ देने वाला। -दासः, ( पु॰ ) कर्ज़ा चुका देने के बदले कर्ज़ा चुकाने वाले का बना हुआ दास ।— मत्कुगाः, —मार्गर्याः, ( पु॰ ) ज़मानत ।—मुक्तः, ( वि॰ ) कर्ज से छुटकारा पाया हुआ।—मुक्तिः, (स्त्री॰) कर्ज से झुटकारा पाना ।-लेख्यं, ( न० ) दस्तावेज़ । टीप ।

ऋगिकः ( ५० ) कर्जदार । ऋणिन् (वि॰) कर्जदार । ऋणी।

अमृत (वि॰) १ उचित । ठीक । २ ईमानदार । सच्चा। २ प्जित । सम्मानित । - धामन्, ( वि॰ ) सचा या पवित्र स्वभाव वाला । ( पु॰ ) विष्णु भगवान का नाम।

ऋतपर्गाः (पु०) श्रयोध्या के एक राजा, जो राजा नल के मित्र थे श्रौर पाँसा खेलने में बढ़े निपुण थे। ऋतपेयः ( पु॰ ) एकाह यज्ञ जो छोटे छोटे पापों केा नष्ट करने के लिये किया जाता है।

अनुतम् ( अन्यया० ) ठीक रीति से । ठीक तौर पर । ऋतम् (न॰) १ निश्चित नियम या श्राईन । २ धार्मिक प्रया। यज्ञ । ३ श्रत्नौकिक नियम । श्रत्नौ-किक सत्य । ४ जल । ४ सत्य । जो कायिक वाचिक एवं मानसिक हो । ६ उन्छवृत्ति । बाह्यण की उपजीव्य वृत्ति। ७ कर्म का फल।

ऋत∓भरा ( **खी॰ ) योगशाखानुसार स**त्य केा धारण श्रीर पुष्ट करने वाली चित्तवृत्ति विशेष । ऋतिः (स्त्री॰) १ गति । २ स्पर्धा । २ निन्दा । ४ मार्ग। ४ मङ्गल । कल्याण ।

अनुतीया (स्त्री०) धिक्कार । भर्त्तना । ऋतुः ( पु॰ ) १ मौसम । वसन्तादि छः ऋतुएं । २ अव्द-प्रवर्तक-काल । ३ रजोदर्शन । ४ रजोदर्शन के उपरान्त का समय जो गर्भाधान के लिये उप-युक्त काल है। १ उपयुक्त यां ठीक समय । ६ प्रकाश । चमक । ७ छः की संख्या का सङ्घेत ।--कालः,—समयः, (पु॰) - वेला, (छी॰) रजो-दर्शन के पीछे १६ रात्रि पर्यन्त गर्भाधान का उपयुक्त काल । ऋतु-मौसम का श्रवधि काल । —गणः, (पु॰) ऋतुओं का समुदाय । —गामिन्, (वि०) ऋतुकाल में स्त्री के पाश जाने वाला ।-पर्गाः, (पु०) श्रयोध्या के इच्चाकुवंशीय एक राजा का नाम—। पर्यायः,— चृत्तिः, (पु॰) मौसम का श्राना जाना ।--मुखं, (न०) किसी ऋतु का प्रथम दिवस ।—राजः, ( पु॰ ) ऋतुओं का राजा अर्थात् वसन्त ।---लिङ्गम्, (न०) १ ऋतुत्रों का मिलान ।— सिन्धः, (स्त्री॰) वह स्त्री जी रजीदर्शन हैाने के वाद स्नान कर चुकी है। श्रीर सम्भोग के थोग्य हो गई हो।—स्नाता ( खी० ) रजेदर्शन के वाद का स्नान। [पुप्पवती ।

ऋतमती (स्त्री॰) रजस्वला। मासिक धर्मयुक्ता । ऋते ( ग्रन्थया॰ ) विना । सिवाय । ऋतेजा ( पु॰ ) नियमानकृत रहना ।

ऋतेरत्तस् ( न॰ ) भूत प्रेतों का भगाना । ऋतोक्ति ( स्त्री॰ ) सत्य वचन ।

त्रमृत्वन्तः ( पु० ) १ ऋतुका श्रन्त । २ स्त्रीके रजे। दर्शन से १६ वीं रात्रि ।

ऋितज् (पु॰) यज्ञ करने वाला ! साधारणतया प्रत्येक यज्ञ में चार ऋितज् हुत्रा करते हैं। त्रर्थात् हेातृ, उदातृ, ग्रध्वर्य, ब्रह्मन् । किन्तु बढ़े यज्ञ में इनकी संख्या १६ होती है।

ऋित्वय (वि॰) १ नियमानुसार । निरन्तर । ऋित्वक कर्म का ज्ञाता । १ सम्पन्न ।

ऋद्ध (व॰ कृ॰) १ समृद्धशाली । सम्पत्तिशाली । २ वर्धमान । यहने वाला । ३ जमा किया हुआ ।

ऋद्धः ( पु॰ ) विष्णु भगवान का नाम।

ऋद्भम् (न॰) १ वदती । २ प्रत्यत्ती भृत प्रणाम । सिद्धान्त ।

ऋद्धिः (स्त्री॰) १ वड़ती । वृद्धि । २ सफलता । समृद्धि । धनदीलत । ३ परिमाण । ४ श्रलौकिक शक्ति । ४ पूर्णता ।

ऋध (धा० पर०) [ ऋष्यति, रिध्नोति, ऋदः ] १ फलना फूलना । सफल सनेतरथ होना । २ बढ़ना । बढ़नी होना । ३ सन्तुष्ट करना । प्रसन्न करना ।

त्रमधक (कि॰) १ देना। २ सारना। ३ निन्दा करना। ४ लड्ना।

त्रमुभुः (पु॰) १ देव । देवता । स्वर्ग में उत्पन्न । ग्रदित से उत्पन्न ।

त्रमुद्धाः (पु॰) १ इन्द्र का नाम । २ स्वर्ग । ३ वज्र ।

ऋभु चिन् ( ए॰ ) इन्द्र का नाम।

ऋम्बन् (वि॰) पटु। दच । निपुण ।

ऋ्लिक ( पु॰ ) वाद्ययंत्र या वाजा वजाने वाला ।

ऋश्यः ( पु॰ ) सफेद पैरों का बारहसिंघा।

ऋश्यम् ( न॰ ) वध । हत्या !

ऋष्यकेतुः ) (पु॰) १ प्रद्युम्न के पुत्र ग्रानिरुद्ध का ऋष्यकेतनः ) नाम । २ कामदेव का नाम ।

ऋप् (धा॰ पर॰) [ऋपति, ऋप्ट] १ जाना समीप जाना । २ मार डालना । (श्रपंति ) १ बहना । २ फिसलना ।

ऋपभः (पु॰) १ साँद । २ सर्वेत्कृष्ट । सर्वेत्तम । (जैसे पुरुपर्पभः) ३ संगीत के सप्तस्वरों में से द्सरा । ४ सुग्रर की पृँछ । १ मगर की पृँछ । ६ जैनियों के मान्य ग्रवतार विशेष ।— इत्टः, (पु॰) पर्वत विशेष ।— ध्वजः, (पु॰) शिव जी का नाम।

त्रमृपसी (स्त्री॰) १ छी जा पुरुप के रूप रंग की हो । २ गी। २ विधवा छी।

त्रमृपिः (पु०) १ वैदिक-मंत्र-द्रप्टा । २ श्रमुष्टानादि । कर्म वतलाने वाले सूत्रों के रचयिता । गोत्र, प्रवर, प्रवंतक । ३ प्रकाश की किरन । ४ मत्स्य-विशेष ।—कुल्या. (स्त्री०) एक नदी का नाम जिसका उल्लेख महाभारत के तीर्थयात्रा पर्व में हैं।—तर्पग्,ं (न०) ऋषियों की तृप्ति के लिये जलदान विशेष ।—पञ्चमी, (स्त्री०) भादमास की शुक्ता १ सी ।—लोकः, (पु०) ऋषियों का लोक ।—स्तामः, (पु०) १ ऋषियों की प्रशंसा । २ यज्ञ विशेष जो एक ही दिन में पूरा होता है ।

ऋ्षुः ( पु॰ ) १ गर्मी । २ श्रॅंगारा । शोला । ऋष्टिः (पु॰ स्त्री॰ ) १दुधारा खाँड़ा । २ तलवार । ३ भाला वर्झी श्रादि कोई सा हथियार ।

ऋष्य (पु०) सृगभेद ।—प्राङ्कः,-कितनः,-केतुः,
(पु०) श्रनिरुद्ध का नाम ।—मूकः, (पु०)
पर्वत विशेष जो पंपासरोवर के निकट है ।—
श्रङ्गः, (पु०) विभागडक ऋषि के पुत्र का नाम ।
ऋष्यकः (पु०) चित्रित या सफेद पैरों वाला हिरन ।
ऋष्यकः (वि०) वहा । ऊँचा । श्रच्छा । देखने योग्य
(पु०) इन्द्र श्रोर श्रग्नि का नाम ।

溷

ऋृ संस्कृत या नागरी वर्णमाला का श्राठवाँ वर्ण । इसका उचारणस्थान मृद्धी है ।

ऋृ (ग्रव्यया॰) भय, बचाव या रोक, भर्त्सना, धिक्कार, श्रनुकम्पा ग्रथवा स्मृतिन्यञ्जक ग्रव्यय विशेष ।

आपृः ( पु० ) १ भैरव का नाम । २ एक दानव या दैत्य का नाम ।

ऋृ ( ध॰ पर॰ ) [ ऋगाति ईर्गा ] जाना । हिलना।

लें नोटः--वर्णमाला में तर, श्रीर तरु, भी हैं, किन्तु इनसे कोई शब्द श्रारम्भ नहीं होता।

ए

ए संस्कृत वर्णमाला का नवाँ वर्ण । शिचा में इसे सन्ध्यचर माना है । इसका उचारण-स्थान करक श्रीर तालु हैं । संस्कृत में मात्रानुसार इसके दीर्घ श्रीर प्लुत दो ही भेद हैं ।

ए: (पु॰) विष्णु का नाम । (श्रव्यया॰) स्मरण, ईर्ग्या, द्या, श्राह्मान, तिरस्कार श्रथ्या धिकार वोधक श्रव्यय विशेष ।

एक ( सर्वनास० वि० ) १ एक । इकहरा । अकेला । केवल । २ जिसके साथ ग्रन्य कोई न हो । ३ वही । उसी जैसा । समान । ४ दढ़ । ग्रपरिवर्तित । ५ म्रद्वितीय । ६ मुख्य । प्रधान । एकमेव । ७ वेजोड़। म वहुतों में या दो में से एक।—अज्ञ, (वि॰) १ एक धुरी वाला । २ काना ।--- य्रत्तः, (पु॰) १ काक । २ शिवजी का नाम। -- प्रक्ररः (वि॰) एक अत्तर का ।—अत्तरं, (न॰) ग्रोंकार।--ग्राग्र, (वि॰) १ एक ही ग्रोर ध्यान लगाये हुए । २ ध्यानावस्थित । ३ श्रचञ्चल । —ग्रारयं १ (न०)ध्यानावस्थित।—ग्राङ्गः, (पु०) शरीररत्तक । १ बुद्ध या मङ्गल यह ।----श्रनुदिव्हं, (न०) एक पितृ के उद्देश्य से किया हुआ सृत कर्म (श्राद्ध)।—श्रन्त, (वि॰) १ सुनसान। २ एक ग्रोर। ग्रलहदा। पृथक्। ३ एक ग्रोर ध्यान लगाये हुए। ४ ग्रत्यधिक। विशाल। ४ नितान्त । निपट । निसन्देह । निरन्तर ।--- श्रान्तः ( पु॰ ) सुनसान स्थान ।—ग्रन्तं,—ग्रन्तेन,— ग्रन्तरः,—ग्रन्ते (ग्रन्यया०) १ ग्रकेला। विशाल। नित्य । सदैव । २ ग्रधिकता से । नितान्त । समूचा। —ग्रन्तिक, (वि॰) ग्रन्तिम।—ग्रयन, (वि॰) ऐसा रास्ता जिस पर केवल एक ही चलने की पग-दरखी हो।—भ्रायनम्, ( न० ) १ एकाग्रचित्त। २ निरालास्थान । ३ ग्रङ्घा । मिलने की जगह । ४ एकेरवरवाद ।--- प्रार्थः, (पु०) १ एक ही वस्तु। २ एक ही अर्थ । समान अर्थ।--- प्रहन्, -- प्रहः, (पु०) १ एक दिन की स्याद। २ एक ही दिन में पूरा होने वाला यज्ञ।—ध्यातपत्र (वि०) एकछत्रराज्य। ( साम्राज्य सूचक चिन्ह ) एकछत्र ।—आदेशः दो या अधिक अक्रों के स्थान पर एक अक्र का प्रयोग ।—ग्रावत्तिः,—ग्रावली, (स्त्री॰) १-इक-हरी मोती की माला।२ कान्यालङ्कार विशेप।— उदकः (पु॰) सम्बन्धी । सगोत्री। - उद्गः,(पु॰) --- उद्रा. (स्त्री०) सगा । भाई । सगी । वहिन :---उदिष्टम्, एकोद्दिष्टम् (न०) एक के उद्देश्य से किया हग्रा श्राद्ध। वार्षिक श्राद्ध।—ऊन,(वि॰) एक कम। --- एक, (वि॰) एक एक करके। -- एकं (न॰) — एकेका: ( अन्यया०) एक एक करके। अलग ग्रलग ।—ग्रोघः, ( पु॰ ) श्रविच्छिन प्रवाह । --कर, (वि॰) एक ही काम करने वाला। —करा (वि॰) १ एक हाथ वाला। २ एक किरन वाला।—कार्य, (वि०) मिल कर काम करने वाला । सहयोगी ।—कार्यम्, ( न० ) एक ही काम । एक ही व्यवसाय ।--कालः, ( पु॰ ) एक समय। एक ही समय।—कालिक,— कालीन, (वि॰) १ एक ही बार होने वाला । २ सहयोगी । समवयस्क ।—कुराडलः, ( पु॰ ) १ कुबेर-का नाम । २ वलभद्र जी का नाम । ३ शेप जी का नाम।—गुरु,—गुरुक, (वि॰) एक ही

गुरु वाले।-गुरुः,-गुरुक्तः ( पु॰ ) गुरुभाई। —चम, (वि॰) एकपहिया वाला।—चकः ( पु॰ ) सूर्य का रथ। - चत्वारिशत ( खी॰ ) ४१। इकतालीस। - चर (वि०) १ शकेला चुमने या रहने वाला । २ वह जिसके पास एक ही चाकर हो । ३ विना सहायता लिये रहने वाला । —चारिन् (वि॰) श्रकेला ।—चारिगा, (स्ती॰) पतिवता स्त्री।—चित्त. (वि॰) केवल एक ही यात को सोचने वाला ।—चित्तं, (न०) एकमत्य । एकराय —चेतस्, —मनसः (वि॰) सर्वसम्मत। --जनमन्, (पु॰) १ राजा । २ शृद्ध ।—जात, (वि॰) एक ही साता पिता, से उत्पन्न ।-जातिः, (ग्री॰) शृह ।-जातीय, (वि॰) एक ही वंश या कुल का ।-- ज्योतिस, (पु॰) शिव जी का नाम। — तान, (वि॰) श्रसन्त दत्तचित्त ।—तालः, ( पु॰ ) ऐन्य । सम-स्वर । गान, नृत्य श्रीर वाद्य की सज़ति । तीर्यत्रिक —तीर्थिन, (वि॰) एक ही तीर्थ में स्नान करने वाले । एक ही सम्प्रदायके। (पु॰) सहपाठी। गुरुमाई। - त्रिंशत्, (ची॰) ३१। इकतीस। —हंपू:, — इन्तः. (पु॰) एक दाँत वाला अर्थात् गर्णेश जी।-द्शिडन्, (पु॰) संन्यासी या भिज्ञ विशेष । [ हारीतस्मृति में इनके चार भेद वतलाये गये हैं। १ क़ुटीचक २ वहुदक। ३ हंस श्रीर ४ परमहंस । इनमें उत्तरीत्तर श्रेष्टतर माने गये हैं।]--दूश्.--तृष्टिः, (पु०) १ काना काक। २ शिव जी। ३ दार्शनिक । - देव:, (पु॰) परवहा । - ढेज्:, (पु०) १ एक स्थान या जगह। २ एक भाग या श्रंश । एक तरफ ।-- धर्मन्,--धर्मिन्, (वि॰) एक ही प्रकार के। एक ही वस्तु के बने हुए। एक सम्प्रदाय वाले।—धुर, – भुरावह,-भुरीस, (वि०) १ केवल एक ही काम करने योग्य । २ एक ही जुए में जोते जाने योग्य।--नटः, ( पु॰ ) किसी श्रभिनय का मुख्य पात्र । सूत्रधार !-- नवतिः, ( र्छा० ) ६१ । इक्या-नवे।--पत्तः, (पु०) एक दल। एक श्रोर। —पत्नी, (स्त्री॰) ३ सची पत्नी। पतित्रता पत्नी। २ सौत।—पदी, (स्त्री॰) पगडंडी।—पदे,

( अध्यया॰ ) सहसा । श्रचानक ।-पादः, ( पु० ) एक पैर । विष्णु श्रीर शिव जी का नाम ।-- पिङ्गः,-- पिङ्गत्तः, ( पु॰ ) कुवैर का नाम ।--पिगड, (वि०) सपिगड ।--भार्या, ( स्त्री॰ ) पतिव्रता स्त्री ।—भार्यः, ( पु॰ ) केवल एक पत्नी रखने वाला ।—भाव, (वि०) सचा भक्त । ईसानदार ।-यिष्टः,( ५० ) —यप्रिका, (ग्री॰) इकलरा मातीहार।—योनि, (वि०) गर्भाशय सम्यन्धी एक ही वंश या जाति का। —रस:, ( पु॰ ) समान । एक ढङ्ग का । केवल एक रस। - राज्ञ, -- राजः, (पु०) एक छत्र राजा।—रात्रः, (पु०) ऐसी रस्म जो केवल एक ही रात में समाप्त हो जाय।—रिक्थिन्, ( पु॰ ) समान स्वत्वाधिकारी । - रूप, ( वि॰ ) १ समान श्राकृति वाला । १ एक ही रङ्ग दङ्ग का ।—लिङ्गः, वह शब्द जो समान लिङ्गवाची हो । २ कुवेर का नाम। - वचनं, ( न० ) एक संख्यावाची। —चर्माः ( प्र॰ ) एक जाति का।—वर्षिका, ( स्ती॰ ) एक वर्ष की बिह्नया।—वाक्यता, ( स्त्री॰ ) सामक्षस्य !--वारं,--वारे, ( पु॰ ) (ग्रव्यया०) १ केवल एक वार । २ तुरन्त । श्रचानक । सहसा । ३ एक वार । एक मरतवा । —विंगतिः, (स्त्री०) इक्षीस । २१ ।— विलोचन, (वि ) एक प्रांत का। काना।--विपधिन्, ( १० ) प्रतिद्वन्दी - वीरः, ( ५० ) एक प्रसिद्ध योद्धा ।—पेशिः,—वेशी, ( स्टी॰ ) एक चोटी । जिब पतिवता खियाँ पति से श्रलग हो जाती हैं. तब वे केशविन्यास न कर, सब केशों को जोड बटोर कर उन सब की एक चोटी बना लेती हैं।] - शुफः, (पु॰) एक सुम वाले जानवर जैसे घोड़ा गधा प्रादि।-->रङ्गः, (वि०) एक सींग वाला ।—श्टङ्गः ( पु॰ ) १ गेदा । २ विष्णु का नाम ।--शेषः, ( पु॰ ) इन्द्र समास का एक भेद, जिसमें दो या तीन श्रथवा श्रधिक शब्दों का लोप कर एक ही शब्द रहे श्रीर वह श्रर्थ उन सब शब्दों का दे। जैसे पितरी । यहाँ पितरी से अर्थ माता और पिता दोंनों से है। - श्रुत, ( वि॰ ) एक बार सुना हुआ ।—श्रुतिः, (स्त्री॰)

एकस्वरी । वेद पाठ करने का क्रम विरोप, जिसमें उदात्तादि स्वरों का विचार न किया जाय।— सप्ततिः ( खी० ) । ७१ इक्हत्तर ।—सर्ग (वि०) दत्तचित्त ।—साह्निक (वि०) एक का देखा हुआ ।—हायन (वि०) एक वर्षका पुराना या एक वर्ष की उम्र का । - हायनी (स्त्री०) एक वर्ष की विद्या। एकक (वि०) १ अकेला । २ समान सदश। एकतम (वि॰) वहतों में से एक। एकतर (वि॰) १ दो में से एक । २ दूसरा । भिन्न । ३ बहुतों में से एक। एकतस् ( अन्यया० ) १ एक भ्रोर से । एक भ्रोर। २ त्रकेला। एक एक कर के। एकतः-ग्रन्थतः (अव्या०) १ एक तरफ । २ दूसरी तरफ। एकत्र (अन्यय०) १ एक स्थान पर । २ साथ साथ । सव एक साथ। िही समय में। एकदा (अन्यया०) १ एक बार । २ एक ही बार । एक एकधा (अव्यया०) १ एक प्रकार । २ अकेले । ३ तुरन्त । एक ही समय में । ४ एक साथ । एकल (वि०) श्रकेला। एकान्त। एकशस् (अन्यया०) एक एक करके। एकाकिन् (वि०) श्रकेला । एकान्त । [११। ग्यारह । एकाद्शन् ( वि॰ ) संख्यावाची विशेषण्। एकाद्श (वि॰) [स्री॰--एकाद्शी] भ्यारहवाँ।---द्वारं ( न० ) शरीर के ११ छेद या दरवाज़े।— रुद्राः ( बहुबचन ) ग्यारह रुद्र । एकादशी (स्त्री०) चन्द्रसा के प्रत्येक पत्त की ग्यारहवीं तिथि । विष्णु भक्तों के उपवास का दिवस । यह विष्णु सम्बन्धी उपवासदिवस है । एकीभावः ( पु॰ ) संमिश्रण । एकत्व । ऐक्य । एकीय (वि०) एक का या एक से। एकीयः ( पु॰ ) एक का सहायक। एक पत्त का। एज् ( धा० पर० ) [ एजते, एजित ] १ कांपना। २ हिलना । हिलोरना । ३ चमकना । एजक (वि॰) हिलता हुआ। काँपता हुआ। हिलने-वाला काँपनेवाला।

एजनं (न०) कम्प । कापना ।

एठ (धा० ग्रात्म०) [ एठते, एठित ] चिढ़ाना। सामना करना। एड (वि॰) वहरा ।—मूक (वि॰) १ वहरा गूंगा। २ एडः ( पु॰ ) एक प्रकार की भेड़। एडकः (पु०) १ भेड़ा । २ जङ्गली वकरा । एडका (खी॰) भेड़ी। े ( ५० ) काला मृग।—श्रजिनम् (न०) एंग्रांकः 🕽 सृगचर्म ।—तिलकः,—सृत्, ( पु॰ ) चन्द्रमा।—दूश् (वि०) हिरन जैसे नेत्रोंवाला। ( पु० ) मकर राशि । एग्गो (स्त्री॰) काली हिरनी। एत (वि॰) [स्त्री॰--एता, एती] रंगविरंगा। चमकीला। एतः ( पु॰ ) हिरन । वारहसिंहा । एतद (सर्वनाम॰ वि॰) [ पु॰ एपः । स्त्री॰—एपा । न० एतद । ] यह । यहाँ । सामने । एतदीय (वि॰) इसका । इससे सम्बन्ध युक्त । एतनः ( पु० ) स्वांस । स्वांस त्याग । एतर्हि (अन्यया०) अव । इस समय । वर्तमान समय में। एनदृश ) (वि॰) [स्री॰—एतादृशी, एतादृत्ती ] पताद्वरते 🕽 १ ऐसा । इसकी तरह । २ इस तरह का । एतावत् (वि०) १ इतना श्रधिक । इतना वड़ा । इतने श्रधिक । इतने परिमाण का । इतना लम्वा चौड़ा। इतना दूर । इस प्रकार का । इस किस्म का । एध (धा॰ श्रात्म॰) [ एधते, एधित ] १ बढ़ना । बड़ा होना । २ श्राराम से रहना । समृद्धिशाली होना । (निजन्त) वढ़ाना । वधाई देना । सम्मान करना । एधः ( पु० ) ईंधन । जलाने के लिये लकड़ी। एधतुः ( ५० ) १ सानव । २ श्रम्नि । एधस ( न॰ ) ईंधन । एधा (स्त्री॰) समृद्धि । हर्ष । ग्रानन्द । एधित (व० कृ०) १ वृद्धि युक्त । वदा हुआ । २ पाला पोसा हुआ। एनस् (न०) १ पाप । अपराध । दोप । २ उत्पात । जुर्म । ३ क्लेश । ४ भर्त्सना । कल्रह । (वि०) दुष्ट। पापी।

एना (भ्रव्यया॰) यहाँ वहाँ। पनी ( सी० ) बारहसिंघी। एमन् (पु॰) रास्ता । मार्ग । एरका (स्त्री॰) तृग विशेष। एक प्रकार की घास परंडः } (पु॰) ग्ररंडी का पौधा। परगुडः पर्वास्तक ( पु० ) खरवूजा । ककड़ी । पलकः ( पु॰ ) मेड़ा । ) (न०) कैथा की छाल। सुवासित एलवालुकम् ∫ द्रन्य विशेष । एलविलः ( पु॰ ) कुवेर का नाम । [दाने। एला (स्त्री॰) १ इलायची का पौधा। २ इलायची के प्लापिर्गि (स्त्री॰) लज्जावन्ती जाति का एक गुल्म। एलीका ( छी० ) छोटी इलायची । एव ( श्रन्यय० ) सादृश्य । समानता । परिभव । तिरस्कार । निश्चय । ही । भी । एवं (श्रव्यय०) इस प्रकार। श्रीर। स्वीकार। प्रश्न। निश्चय।-- अवस्थ (वि०) ऐसी परिस्थिति में। - ध्रादि - ध्राद्य (वि०) ऐसा । और इस प्रकार का । - कार (श्रव्यया०) इस प्रकार से । - गुण् (वि०) इस प्रकार के गुणों वाला। - प्रकार, - प्राय (वि०) इस तरह का । इस किस्म का । - भूत (वि०) इस प्रकार के गुण- वाला । इस रकम का । ऐसा । - रूप (वि०) इस किस्म का । इस शक्ल का । - विध (वि०) इस प्रकार का । ऐसा । (धा० उभय०) [ एपति एपते, एपते ] १

एप् (धा॰ उभय॰) [एपति एपते, एपित ] १ जाना । समीप जाना । २ किसी श्रोर शीघ्रता से जाना ।

एपगाः (पु०) लोहे का वाग ।
एपगाम् (न०) इच्छा । कामना । खोज ।
एपगा (स्त्री०) इच्छा । ऋभिलापा ।
एपगिक्ता (स्त्री०) सुनार का कांटा (तौलने का ) ।
एपा (स्त्री०) कामना । इच्छा ।
एपा (वि०) इच्छा करनेवाला । कामना करने

## ऐ

पे-संस्कृत वर्णमाला या नागरी वर्णमाला का दसवां वर्ण । इसका उच्चारण कण्ठ श्रौर तालु से होता है। ऐ: (पु०) शिव जी का नाम। ( अव्यया० ) स्मरण, वुलावा, सम्बोधन व्यक्षक श्रव्यय विशेष । ऐक्हद्यम् (ग्रन्य०) तुरन्त । फौरन । ऐक्रध्यं ( न॰ ) समय या घटना विशेष का एकस्व । ऐकपत्यं ( न॰ ) सर्वोपरि प्रधानस्व इकछ्त्रराज्य । पेकपदिक (वि०) [स्त्री०-- पेकपदिकी ] एक पद से सम्बन्ध रखनेवाला। ऐकपद्यं (न०) १ शब्दों का येगा । २ एक शब्द में वना हुआ। वाक्यता । पक्तमत्यं (न०) एक मता एक श्राशय। एक-ऐकागारिकः (पु०) १ चोर । २ एक घर का मालिक । पेकारयं ( न० ) एक ही वस्तु पर ध्यान लगाना ।

ऐकांगः (पु॰) } शरीररचक दल का एक सिपाही। ऐकाङ्गः (पु॰) } ऐकात्म्यं (न०) १ एकता । ऐक्य । श्रास्मा का ऐक्य । २ एकरूपता । समता । ३ वहा के साथ एकरव होना । ऐकाधिकरायं (न०) १ सम्बन्ध का एकत्व । २ एक कालिकत्व । समकालीन विद्यमानता । पेकांतिक ) (वि॰) ३ सम्पूर्ण । विल्कुल । नितान्त । ऐकान्तिक ∫ २ निश्चित । ३ सिवाय । अतिरिक्त । ऐकान्यिकः ( पु॰ ) वह शिष्य जी वेद पढ़ने में एक भूल करे। ऐकार्थ्ये (न०) समान उद्देश्य वाला। अर्थ की सङ्गति। ऐकाहिक (वि०) [स्ती० - ऐकाहिकी ] एक दिन में होने वाला। एक दिन का । प्रति दिन का । ऐक्यं (न०) १ एकत्व । मेल । एकता । २ एकमत्य । ३ समानता । सादश्य । ४ जाेेे । योग । सं० श० कौ०---२५

```
ऐत्तव (वि०) गन्ने का। गन्ने से बना हुआ। गन्ने से
    निकला हुआ।
ऐत्तवं ( न॰ ) १ चीनी । खांड़ । २ मदिरा विशेष ।
पेत्तव्य (वि०) गन्ने से बना हुन्ना।
ऐक्लुक (वि०) गन्ने के लिये उपयुक्त ।
पेज्ञुकः ( पु० ) गन्ना ढोने वाला ।
ऐज्ञुभारिक (वि०) गन्ने का गट्टर ढोने वाला।
ऐत्त्वाक (वि॰) इप्ताकुका।
ऐत्वाकः ) (पु०) १ ईच्वाकु का वंशधर । २ इप्वाकु
पेच्वाङुः ∫ के वंशधर का राज्य ।
पेंगुद ) ( वि॰ ) [ स्त्री॰—पेंगुदी, पेङ्गुदी ]
पेङ्गुद ) हिंगेट बृच से उत्पन्न ।
ऐंगुदं ) (न०) हिंगोट वृत्त का फल।
पेन्विकक (वि०) [स्त्री०—पेन्विक्की] १ इच्छानु-
     वर्ती । इच्छानुसार । २ स्वेच्छित । ग्रनियमित ।
ऐडक ( वि॰ ) [स्त्री॰--ऐडकी ] भेड़ का।
पेडकः ( ५० ) भेड़ की एक जाति ।
पेडविडः )
पेलविलः )
             ( पु॰ ) कुवेर का नाम।
पेरा। (वि॰) [स्त्री॰—ऐसी ] हिरन का (चर्म या
    ऊन )।
पेग़ीय (वि०) [स्त्री०—पेग़ीयी] काले हिरन से उत्पन्न ।
    ग्रथवा काले हिरन की किसी वस्तु से उत्पन्न।
पेग्रोयः ( पु० ) काला वारहसिंघा ।
ऐसीयं ( न० ) रतिवन्ध ।
                                 िविशिष्टता युक्त ।
ऐतदात्म्यं ( न ) इस प्रकार का विशेष गुरण या
पेतरेयिन् ( ५० ) ऐतरेय ब्राह्मण का पढ़ने वाला।
पेतिहासिक ( वि॰ ) [स्त्री॰—पेतिहासिकी ]
     इतिहास सम्बन्धी । परम्परागत । [जानने वाल ।
पेतिहासिकः ( पु॰ ) इतिहास लेखक। इतिहास का
ऐतिहां (न०) परम्परागत उपदेश । पैाराणिक वृत्तान्त ।
ऐदंपर्ये (न०) मूलाधार । ग्रमित्राय । उद्देश्य। ग्राशय ।
ऐनसं ( न० ) पाप।
ऐंद्व } ( वि॰ ) चन्द्रमा सम्बन्धी ।
ऐन्द्व
ऐंदवः }
ऐन्द्वः } ( पु॰ ) चान्द्र मास ।
ऐंद्र'
फेन्ट } ( वि॰ ) [ स्त्री॰—फेन्द्री ] इन्द्र सम्बन्धी ।
```

```
ऐंद्र: }
ऐन्द्र: } ( पु॰ ) श्रर्जुन श्रोर वालि का नाम ।
ऐंद्रजालिक ) (वि॰) [स्त्री॰ ऐन्द्रजालिकी]
ऐन्द्रजालिक ) १ मायावी । धोखे में डालने वाला ।
     अमोत्पादक । २ लाटू जानने वाला ।
ऐंद्रजालिकः }
ऐन्द्रजालिकः } ( पु॰ ) मायावी । मदारी ।
ऐंद्रलुप्तिक ) (वि०) गंज के रोग से पीड़ित।
पेन्द्रल्लिसिक ∫िसर का गंजापन ।
पेंद्रिशिरः }
पेन्द्रिशिरः } (पु०)हाथियों की एक जाति ।
ऍद्रिः १ ( पु॰ ) १ इन्द्रपुत्र जयन्त, श्रर्जुन, वालि ।
ऐन्द्रिः ∫ २ काक।
ऐंद्रिय, ऐन्द्रिय ) (वि०) १ इन्द्रियों से सम्बन्ध
ऐंद्रियक, ऐन्द्रियक ) रखने वाला । विषयभागी ।
      २ विद्यमान इन्द्रियगोचर।
 ऐंद्री ) (स्त्री०) १ एक वैदिक मंत्र विशेष जिसमें
पेन्द्री रे इन्द्र की प्रार्थना है। २ पूर्व दिशा।३
     विपत्ति। सङ्कट। ४ दुर्गादेवी की उपाधि। ४ छोटी
     इलायची ।
र्पेंधन } ( वि॰ ) [स्त्री॰ – ऐंधनी ] ईंधन का ।
ऐन्धन
           ( पु॰ ) सूर्य का नाम।
ऐयत्यंः ( न० ) परिमाण । संख्या ।
पेरावगाः ( पु० ) इन्द्र का हाथी।
पेरावतः ( पु॰ ) १ इन्द्र के हाथी का नाम। २ श्रेष्ठ
     हाथी। ३ पातालवासी नागों के नेताओं में से
     एक नेता। ४ पूर्व दिशा का दिक्कु अर । ४ एक
     प्रकार का इन्द्रधनुप ।
ऐरावती (स्त्री०) १ ऐरावत हाथी की हथिनी। २
     बिजली । ३ पञ्जाव की रावी नदी का नाम । इरा-
     वती नदी ।
ऐरेर्य (न०) १ मद्य । शराव । २ मङ्गल प्रह । [नाम ।
पेलः ( पु॰) इला ग्रौर बुध से उत्पन्न पुरूरवा का
पेलवालुकः ( पु॰ ) एक सुगन्धि-द्रव्य का नाम।
पेलविलः ( पु० ) १ कुवेर का नाम । २ मङ्गलग्रह ।
ऐलोयः ( पु॰ ) १ एक सुगन्धि-द्रच्य २ मङ्गलग्रह ।
पेश (वि०) [स्त्री०—पेशी] १ शिव जी का। २
     सर्वोपरि । राजकीय । राजोचित ।
```

पेशास (वि०) शिव जो का।
पेशासी(श्वी०) १ ईशास उपदिशा। २ दुर्गा का नाम।
पेश्वर (वि०) [स्त्री०—पेश्वरी] १ विशास। २
वस्त्रान्। शक्तिशासी। ३ शिव जी का। ४ सर्वे।
परि। राजकीय ४ देवी।

पेऱ्चरी (स्त्री॰) दुर्गादेवी का नाम।
पेर्वर्म् (न॰) १ प्रभुत्व। श्राधिपत्य। २ शक्ति।
यतः। शासनः। श्रिधकारः। ३ राज्य। ४ धनः।
सम्पत्ति। विभवः। ४ भगवानं की सर्वन्यापकताः
की शक्ति। सर्वस्थापकताः।

ऐज्ञमस्य (अव्यया०) इस वर्ष के भीतर । इस वर्ष में ।

ऐपमस्तन ) (वि॰) १ वर्त्तमान वर्ष का। चालू ऐपमत्स्य ) साल का।

पेप्रिक (वि॰) [स्त्री॰—पेप्रिकी] यज्ञीय । संस्कारा-त्मक । शिष्टाचार सम्वन्धी ।—पूर्तिक, (वि॰) इप्टाप्त (यज्ञ और धर्मादे) से सम्बन्ध युक्त ।

ऐहलोंकिक (वि॰) [स्त्री॰—ऐहलींकिकी ] इस लोक का । सांसारिक । दुनियवी ।

ऐहिक (वि॰) [स्त्री॰—ऐहिकी] १ इस लोक या स्थान का । सांसारिक । दुनियवी । २ स्थानीय ।

ऐहिकं (न०) (इस दुनिया का) धंधा व्यवसाय।

## श्रो

श्री—संस्कृत वर्गमाला या नागरी वर्णमाला का । ग्यारहवाँ वर्ण । इसका उचारण श्रोष्ठ श्रौर कण्ठ | से होता है । इसके उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरित तथा | सानुनासिक भेद होते हैं ।

प्रो (पु॰) बहा का नाम। ( अव्यया॰) स्रोह का संचिप्त रूप। पुकारने. याद करने और दया प्रदर्शित करने के काम में प्रयुक्त होने वाला अव्यय विशेष। प्रोद्धः (पु॰) १ घर। मकान। २ छाया। रचा। यचाव। श्राह। शरण। आश्रय । ३ पनी। ४ भटा।

थ्रोक्तग्ः } ( पु॰ ) खटमल । खटकीरा । श्रोकग्तिः

भ्रोकस् (न॰) १ गृह । मकान । २ श्राश्रय । शरण । भ्रोख् (धा॰ पर॰) [ श्रोखित, श्रोखित ] १ सूख जाना २ योग्य होना । पर्याप्त होना । ३ शोभा बढ़ाना । सजाना । ४ श्रस्वीकृत करना । १ रोकना । श्राड़ करना ।

श्रोघः ( पु॰ ) १ जल की बाद । जल की धार । जल का प्रवाह । २ वूड़ा । ३ ढेर । समुदाय । ४ सम्पूर्ण । समूचा । ४ श्रविच्छित्रता । सातत्य । ६ परम्परा । परम्परागत उपदेश । ७ नटराज ।

भ्रोंकारः ) ( पु॰ ) १ एक पवित्र पद जा वेदाध्ययन भ्रोङ्कारः ) के पूर्व भ्रोर अन्त में कहा जाता है। २

श्रव्ययात्मक रूप में इसका श्रर्थ होता है। सम्मानपूर्ण स्वीकृति, गम्भीर समर्थन । हाँ । बहुत श्रन्छा।
मङ्गल। स्थानान्तकरण। बनाव। ३ ब्रह्म। प्रणव।
ध्योज् (धा० उभय०) [श्रोजित, श्रोजयित, श्रोजित]
बलवान होना। योग्य होना।

श्रोज (वि॰) विषम। ऊँचा।

श्रोजस् (न॰) १ प्राणवल । सामर्थ शक्ति। २ उत्पादनशक्ति । ३ चमक । दीप्ति । ४ कान्यालङ्कार विशेष । ४ जल । ६ घातु जैसी श्रामा ।

थ्रोजसीन थ्रोजस्य } (वि॰) मज़बृत । शक्तिशाली ।

ञ्रोजस्वत् } (वि०) मज़वृत । शक्तिशाली । ष्टोजस्विन् }

ख्रोडू: ( पु॰ ) [ बहुवचन ] उड़ीसा प्रदेश श्रीर उड़ीसा प्रदेश वासी।

च्रोड्रम् ( न॰ ) जवाकुसुम । [ छेार तक सिला हुन्या । च्र्योत ( वि॰ ) द्वना हुन्या । सूत से एक छेार से दूसरे च्र्योतप्रीत ( वि॰ ) १ च्रन्तर्न्याप्त । एक में एक हुना हुन्ना । गुथा हुन्या । परस्पर सागा और उलका हुन्ना । २ सब च्रोर फैला हुन्ना ।

भ्रोतः ( पु॰ ) विह्नी ।

द्योद्नः ( पु॰ ) ) भात । भेाज्य पदार्थ । भिंगोया द्योदनम् ( न॰ ) ∫ श्रौर दूध से रांधा हुश्रा शत्र । श्रों, श्रोम् (श्रृन्यवा०) देखें। श्रोङ्कार ।
श्रोरंफः ) (पु०) गहरी खरोच।
श्रोरंफः )
श्रोल (वि० , भींगा। नम। तर।
श्रोलंड् ) (धा० पर०) [श्रोलच्छति, श्रोलच्छिति,
श्रोलचंड् ) श्रोलच्छत ] ऊपर की श्रोर फेंकना।
उद्यालना ।
श्रोह्ण (वि०) नम। तर।
श्रोह्णः (पु०) शरीर वंधक। प्रतिभू। ज्ञामिन।
ग्रोषः (पु०) जलन। दाह।
श्रोषणः (पु०) चरपराहट। तीच्णता।
श्रोषणः ) (स्त्री०) १ रुखरी। गुल्म। २ काष्टादि
श्रोषधी ) द्वाह्याँ। वसौंड पीधा विशेष जो पकने

पर सूख जाता है । —ईशः, —गर्भः, —नाथः, (पु॰) चन्द्रमा।—ज, (वि॰) पै।धों से उत्पन्न।— धरः,—पतिः (पु॰) १ दवाइयाँ वेचने वाला। २ वैद्य। हकीम। ३ चन्द्रमा —प्रस्थः, (पु॰) हिमालय की राजधानी।

श्रोष्ठः ( पु॰ ) होंठ । श्रधर ।—श्रधरौ,—रं (न॰) कपर श्रोर नीचे का श्रोट । —पुटं, ( न॰ ) मुँह खोलने से जो मुँह में खाली स्थान वन जाता है वह ।

ब्र्योष्ठ्य (वि॰) १ श्रोठों का । २ श्रोठों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण । श्रर्थात् उ, ऊ, प, फ, व, भ, म।

भ्रोप्स (वि॰) गुनगुना। थोड़ा गर्म।

## श्रौ

च्यो संस्कृत वर्णमाला का वारहवाँ वर्ण । इसका | उच्चारगस्थान कगठ ग्रौर श्रोष्ठ है। यह स्वर श्र + श्रो के मिलाने से बनता है। द्यौ (ग्रन्य॰) ग्राह्मान, सम्बोधन, विरोध, श्रौर सङ्कल्प द्योतक श्रव्यय विशेप । भ्रोक्ट्यं (न०) पढ़ने की विलक्स विधि ! भ्रौक्थिक्यं ( न० ) उक्थ संहिता। ग्रौत्तकम् ग्रौत्तम् } ( न॰ ) वैलों की हेड़ यावैलों का मुंड। थ्रीद्यं ( न॰ ) उत्रता । भयानकता । निष्ठुरता । भ्रोद्यः ( पु॰ ) बृड़ा । जल की बाद । योग्यसा । लौलीनसा । भ्रोचित्यम् (न॰ ) ो श्रौचिती (सी०) । उपयुक्तता । न्यायत्व । भ्रौच्चैःश्रवसः ( पु॰ ) इन्द्र के घोड़े का नाम। भ्रौजसिक ( वि॰ ) शक्तिशाली । बलवान । भ्रौजस्य (वि॰) शक्ति श्रौर वल के लिये लाभदायक। थ्रीहार्स्यं ( न॰ ) शक्ति । जीवनी शक्ति । थ्रौज्ज्वल्यम् ( न० ) चमक । कान्ति । ब्र्यौड्रपिक ( वि॰ ) नाव से नदी पार करना । म्र्यौडपिकः ( पु० ) नाव या वेड़ा का यात्री । भ्रोडम्बर योदुम्बर । गुलर ।

श्रोड्: (पु॰) उड़ीसा प्रान्त का रहने वाला या वहाँ का राजा। [चिन्ता | श्रोत्कर्यं, श्रोत्कर्यं (न॰) १ श्रभिलाषा । श्रोत्कर्यंम् (न॰) सर्वश्रेष्ठता । उरकुष्टता । श्रोत्तिमः (पु॰) १४ मनुश्रों में से एक मनु का नाम । श्रोत्तर (वि॰) उत्तरी । उत्तर दिशा का । श्रोत्तरेयः (पु॰) परीचित राजा का नाम, जिनका जन्म उत्तरा के गर्भ से हुश्रा था । श्रोत्तानपादः ) (पु॰) १ श्रुव जी का नाम । २ श्रुव श्रोत्तानपादः ) (पु॰) १ श्रुव जी का नाम । २ श्रुव श्रोत्तानपादः ) नाम का सितारा जो सदा उत्तर दिशा में देख पड़ता है । श्रोत्पत्तिक (वि॰) १ श्राकृतिक । श्रकृति सम्बन्धी । सहज । २ एक ही समय में उत्पत्त । श्रोत्पातिक (वि॰) श्रमाङ्गलिक । विपत्तिकारक । श्रक्त्याण्कारक ।

द्यौत्पातिकम् (न॰) श्रपशकुन । श्रमङ्गल । द्यौत्सङ्गिक (वि॰) कुल्हे पर रख कर ढोया हुश्रा या कुल्हे पर रखा हुश्रा । स्पौत्सर्गिकः (वि॰) १ सामान्य विधि के योज्य । २

ष्पौत्सर्गिक (वि॰) १ सामान्य विधि के योग्य। २ त्याज्य। छोदने योग्य। ३ प्राकृतिक। स्वाभाविक। ४ श्रोत्पत्तिक।

ध्रौत्सुक्यं ( न॰ ) १ चिन्ता । वेचैनी च्याकुलता । २ उत्करठा । उत्सुकता । ध्रौद्क (वि॰) जलोद्भव । जल से उत्पन्न होने वाला। रसीला। जल सम्बन्धी। श्रोदचन (वि॰) वाल्टी या घड़े में रखा हुग्रा। श्रीदनिकः ( ५० ) रसोइया । थ्रौदरिक (वि॰) पेटू। मरभूका। भोजनभट। थ्रौद्ये (वि॰) १ गर्भस्थित । २ गर्भ में प्रविष्ट । थ्रौदश्चितं ( न॰) माठा जिसमें वरावर का पानी मिला ि २ श्रर्थसम्पत्ति । थ्रौदार्यम् ( न॰ ) १ उदारता । कुलीनता । वदण्पन । भ्रोदासीन्यम् ( न॰ ) ) १ उपेचा । उदासीनता । भ्रोदास्यम् <sup>|</sup> ( न॰ ) } निरपेचता । २ एकान्तता । ३ वैराग्य । थ्रौदुम्बर (वि०) गुलर की लकड़ी का बना हुआ। ध्रौदुम्बरः ( पु॰ ) वह प्रदेश जहाँ गृलर के वृत्तों का श्राधिक्य हो । थ्रोदुम्वरी (स्री०) गूलर के वृत्त की ढाली। थ्रौदुम्बरम् (न०) १ गूलर के वृत्त की लकड़ी। २ गूलर के फल। ताँवा। ध्यौद्गात्रम् ( न० ) उद्गाता का पद । श्रोद्वालकम् ( न०) कड्टग्रा एवं चरपरा पदार्थ विशेष । थ्रौदेशिक (वि॰)[स्त्री॰—थ्रौदेशिकी] प्रकट करने वाला । निर्देश करने वाला । भ्रोद्धत्यं ( न० ) १ उद्गढता । श्रवखड्पन । उत्रता उजदूपन । २ घष्टता । विठाई । ३ साहस । थ्रोद्धारिक (वि०) [स्त्री०—थ्रोद्धारिको ] पैतृक सम्पत्ति से लिया हुआ। वँटनारे के योग्य। भ्रोद्भिद्म् (न०) १ श्रोत का जल । २ सेंधा निमक । थ्रौद्वाहिक (वि॰) [स्त्री॰—ग्रौद्वाहिकी] १ विवाह के समय मिली हुई वस्तु । २ विवाह सम्बन्धी । भ्रौद्वाहिकम् ( न० ) स्त्री के। विवाह के श्रवसर पर मिली हुई वस्तु। श्रोधस्यं ( न० ) थन से निकला हुश्रा दूध । थ्रोन्नत्यं ( न० ) उचाई । उचान । श्रौपकर्णिक (वि॰) [ स्त्री॰—श्रौ कर्णिकी ] कान के समीप वाला। ञ्रौपकार्यम् ( न॰ ) ) श्रौपकार्या ( खी॰ ) } १ वासा । २ खीमा । तंवु ।

ष्ट्रोपप्रस्तिकः ) ( ५० ) १ प्रहण । २ चन्द्र या सूर्य ष्ट्रोपप्रहिकः ) प्रहण । श्रोपचारिक (वि०)[स्त्री०-श्रोपचारिकी ] उपचार सम्बन्धी ' जो केवल कहने सुनने के लिये हो। योलचाल का। जो यथार्थन हो। गौए। [घुटनों के समीप का। थ्रोपजानुक (वि॰) [ स्त्री॰--श्रोपजानुकी ] श्रोपदेशिक (वि॰) [स्त्री॰—श्रोपदेशिकी] १ जो उपदेश से जीविका करता हो । जो पढ़ा कर श्रपना निर्वाह करता हो । २ उपदेश से प्राप्त । ष्ट्रोपधर्म्य (न०) १ मिध्या सिद्धान्त । मतान्तर । २ श्रपरूप्ट धर्म । श्रधर्म-धर्म-सिद्धान्त । थ्रौपाधिक (वि॰) [स्त्री॰—श्रौपाधिकी] प्रपत्नी। धोखेवाज। छुली। कपटी। भ्रौपश्चेयं ( न० ) स्थ का पहिया । स्थाङ्ग। श्रोपनायनिक (वि०) [स्त्री०—श्रोपनायनिकी] उपनयन सम्बन्धी। [धरोहर सम्बन्धी। थ्रोपनिधिक (वि॰) [स्त्री॰—श्रोपनिधिकी] थ्रौपनिधिकम् ( न० ) धरोहर । श्रमानत । वंधक । ध्यौपनिपद् (वि०) [स्त्री०—ग्रौपनिपदी] १ उपनिषदीं द्वारा जानने योग्य । वैदिक । ब्रह्मविद्या सम्बन्धी । २ उपनिपदों पर श्रवलिश्वत । उपनिपदों से निकला हुआ। भ्रोपनिपदः ( पु॰ ) १ वहा । २ उपनिपदों के सिद्धान्त का श्रतुयायी या मानने वाला। भ्रौपनीविक ( वि॰ ) [स्त्री॰—भ्रौपनीविकी] नीवि के पास का। भोतो की गाँउ के पास लगा हुआ। भ्रौपपत्तिक (वि॰) [स्त्री॰--भ्रौपपत्तिकी ] १ तैयार । पहुँच के भीतर । २ योग्य । उपयुक्त । ३ कल्पनात्मक । वाचनिक । श्रौपमिक (वि॰) [स्त्री॰—श्रौपमिकी] ३ उपमा के योग्य । तुलना के योग्य । २ उपमा से प्रदर्शित । थ्रौपम्यम् ( वि॰ ) तुलना । समानता । सादृश्य । श्रौपियक (वि॰) [स्त्री॰—ग्रौपियकी] १ उपयुक्त । योग्य । उचित । २ प्रयोग द्वारा प्राप्त । भ्रौपियकः ( पु॰ ) } उपाय । सदुपाय । प्रतीकार । भ्रौपियकम् (न॰ ) } भ्रौपरिए (वि॰) [स्त्री॰—ग्रौपरिएी ] उपर का।

श्रौपरोधिक (वि॰)) १ कृपा या श्रनुग्रह सम्बन्धी। श्रोपरौधिक (वि॰) ∫ २ रोक डालने सामना करने वाला । थ्रौपरोधिकः । (५०) पील इत की लकड़ी का श्रीपरौधिकः ∫ ढंढा । पित्थर का। श्रोपल (वि॰) [स्त्री०—श्रोपली ] पथरीला। भ्रौपवस्तं ( न० ) कड़ाका । उपवास । ध्रोपवस्त्रम् ( न॰ ) १ उपवासोपयुक्त भोजन । फला-हार । २ उपवास । श्रोपवास्यम् ( न० ) उपवास । श्रौपवाह्य (वि०) सवारी करने येग्य। श्रौपवाह्यः ( पु॰ ) १ गजराज । २ राज-यान । शाही सवारी। श्रौपवेशिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—ग्रौपवेशिकी ] सारा समय लगा कर सेवा वृत्ति द्वार त्राजीविका उपार्जन करने वाला । भ्रोपसंख्यानिक (वि॰) [स्त्री॰—ग्रोपसंख्या-निकी न्यूनतापूरक। यौगिक। भ्रौपसर्गिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—श्रौपसर्गिकी ] १ उपसर्ग सम्बन्धी। २ विपत्ति का सामना करने की यो।यता से सम्पन्न । ३ भावी श्रमङ्गलसूचक । ४ वातादि सन्निपात से उत्पन्न । श्रौपास्थिक (वि॰) व्यभिचार से पेट पालने वाला। ञ्जोपस्थ्यं ( न० ) मैथुन । स्त्रीसहवास । श्रौपहारिक (वि॰) [स्त्री॰--श्रौपहारिकी ] भेंट या चढ़ावा सम्बन्धी। श्रीपाकरग्रम् ( न० ) वेदाध्ययन का श्रारम्भ । श्रौपधिक ( वि॰ ) १ सापेच । २ उपाधि सम्बन्धी । श्रौपाध्यायक (वि॰) [स्त्री॰-श्रौपाध्यायकी] ग्रध्यापक से प्राप्त । [सम्बन्धी । श्रौपासन ( वि॰ ) [ स्त्री०—श्रौपासनी ] गृह्यानि भ्रोपासनः ( ५० ) गृह्याग्नि । श्रौम् ( अन्यया० ) श्रूद्रों के उच्चारणार्थ प्रणव का

रूप विशेष । वियोंकि शहों के लिये ह्यों का

मौटा जनी कंबल ।

श्रौरभ्र (वि॰) [स्त्री०—श्रौरभ्री ] भेड़ से उत्पन्न

थ्रौरभ्रम् (न०) १ भेड़ का माँस। २ जनीवस्त्र।

उचारण वर्जित है।

या भेड़ सम्बन्धी।

च्योरभ्रकम् (न०) भेड़ों का फ़ंड। भ्रौरभ्रिकः ( पु० ) गड़रिया। मेषपाल। थ्रौरस (वि॰) [स्त्री॰--ग्रौरसी ] १ द्याती से उत्पन्न । श्रपने वास्तविक पिता के वीर्य से उत्पन्न । २ न्याय । वैध । विहित । श्राईनसङ्गत । श्रौरसः ( पु० ) विहित पुत्र । थ्रौरसी ( सी०) विहित पुत्री । श्रोरस्य देखो, श्रीरस । थ्रौर्ण [स्त्री०—भ्रौर्णी] े (वि०) उनी। उनसे श्रीर्णक [स्त्री॰--श्रीर्णकी ] वनी। **ञ्जौर्णिक** [स्त्री॰—ञ्जौर्णिकी] ग्रौर्ध्वकालिक (वि०) [स्त्री०—ग्रौर्ध्वकालिकी] पीछे की । पिछले समय की। श्रीर्ध्वदेहम् ( न०) प्रेतिकया । दसगात्र । सपिएडदार श्रोंक्व्हेंहिक ) (वि०) मृत पुरुष से सम्बन्ध युक्त द्यों व्वदेहिक ∫ प्रेतकर्म सम्बन्धी । श्रीः वृद्दिकम् । ( न० ) प्रेतकर्म । अन्त्येष्टिकर्म । श्रीध्वदैहिकम् 🗸 मरने के बाद किये जाने वाले कर्म जिङ्घा से उत्पन्न। भ्रौर्व (वि॰) स्त्री॰—भ्रौर्वी ] १ श्रौर्व सम्बन्धी । २ त्र्योर्वः ( पु॰ ) १ स्मुवंशीय एक प्रसिद्ध ऋषि। २ बाड्वानल । ३ नौना मिट्टी का निमक। ४ पैाराणिक भूगोल का दक्षिण भाग, जहाँ देखों का निवास है। १ पञ्चप्रवर मुनियों में से एक। ध्यौलूकं ( न० ) उल्लुखों का समूह। श्रौलुक्यः ( पु॰ ) कणाद का नाम जो वैशेपिक दर्शन के प्रचारक थे। श्रोल्वग्यं (न०) श्रधिकता । श्रत्याधिक्य । विषमता । सोवता । श्रति तीच्यता । थ्रौशन } (वि॰)[स्त्री॰—ग्रौशनी, थ्रौशनसी] ग्रौशनस ∫ उशना सम्बन्धी या उशना से उत्पन्न अथवा उशना से अधीत । श्रौशनसम् ( न० ) उशना कृत स्मृति या धर्मशास्त्र। श्रौशीनरः ( पु० ) उशीनर का पुत्र । थ्यौशीनरी (स्त्री०) पुरूरवा की रानी का नाम। श्रोशीरं (न०) १ पंखा या चौरी की डंडी । २ शय्या । ३ बैठकी जैसे कुर्सी मुदा त्रादि । ४ खस पड़ा हुआ उबटना विशेष । १ खस की जड़ । ६ पङ्घा । ष्ट्रौषण्यम् ( न० ) १ चरपराहट । २ काली मिर्च ।

द्योपधम् (न०) १ जड़ी वृटीयां। २ दवाई । ३ खनिज पदार्थ ।

प्रौपिधः १ (स्त्री०) १ जड़ी बृटी । २ काष्टादि भ्रौपधी 🕽 चिकित्सा के पदार्थ । ३ वृटी जिससे श्रग्नि निकलता है। यथा

"विरनन्ति न ज्वलितुकीपधयः।"

किरातार्जुनीय।

द्यौपधीय (वि॰) दवा सम्बन्धी। वह दवा जिसमें जड़ी बृटी पड़ी हो।

( न॰ ) सेंधा निमक।

भ्रौपस (वि॰) [स्त्री॰--श्रौपसी ] प्रातःकाल । ध्रौष्णाम् (न॰) गर्मी। गरमाहट। सम्बन्धी। सबेरे का

थ्रौपसो ( सी॰ ) तड़के । वड़े सवेरे ।

थ्रौपुसिक १ ( वि॰ ) [स्त्री॰—्थ्रौपसिकी, भ्रौपिक े भ्रौपिकी ] भ्रेसहे या तड़के का उत्पन्न। म्रौपू ( वि॰ ) [ स्त्री॰—म्रौपूरी ] १ ऊँट सम्बन्धी या

**ऊँट से उत्पन्न । २ ऊटों के वाहु**ल्य से युक्त ।

ग्रीष्ट्रं (न॰) कँटनी का दूध।

प्यौप्रकम् ( न० ) कँटों का समुदाय। द्योंप्ट्य (वि॰) ग्रोट सम्बन्धी । श्रोट से उचारित होने वाला।-वर्गाः, ( पु॰ ) ग्रोठ से उचारित होने वाले वर्ण प्रर्थात् उ, ऊ, प्, क्. व्. भ्, म्, त्, द्,।—स्थान, (वि॰) ग्रोडों से उचारित।

—स्वरः ( पु॰ ) श्रोठ से उच्चारित स्वर ।

(न०) गर्मी ।

क

क-संस्कृत ग्रथवा नागरी वर्णमाला का प्रथम व्यक्षन l इसका उच्चारणस्थान कराठ है। इसकी स्पर्शवर्ण भी कहते हैं। ख, ग, घ, ङ, इसके सवर्ण है।

कः (पु०) १ ब्रह्म । २ विष्णु । ३ कामदेव । ४ ग्रग्नि। १ हवा। पवन। ६ यम। ७ सूर्य। प जीव। ६ राजा। १० गाँठ या जोड़। ११ मोर। मयूर । १२ पत्तियों का राजा । १३ पत्ती । १४ मन । १४ शरीर । १६ काल । समय । १७ वादल । मेच। १८ शब्द स्वर। १६ वाल। केश।

कम् (न॰) १ प्रसन्नता। हर्प। २ जल। ३ शिर । कंसः ( पु॰ ) ) १ जल पीने का पात्र । गिलास । कंसम् ( खी॰ ) ) घंटी । कटोरा । २ काँसा । ३ परिमाण विशेष, जिसे श्रादक कहते हैं ।

कंसः ( पु॰) उग्रसेन के पुत्र कंस का नाम। यह मधुरा का राजा था ग्रौर वड़ा ग्रत्याचारी था। इसे श्रीकृष्ण ने मधुरा ही में मारा था।—ग्रारिः,— ग्ररातिः--जित्,--कृष्,--द्विष्,--हन्,(वि॰) कंस का मारने वाला। अर्थात् श्रीकृष्ण भगवान। –ग्रस्थि. ( न० ) काँसा ।---कारः, ( पु० ) एक वर्गसङ्कर जाति । कसेरा ।

वंसकारणङ्खकारी वाह्यणारखंबभूषतुः। -----शब्दकल्पद्गम । कंसकम् ( न० ) काँसा ।

कक (धा॰ ग्रात्म॰) [ककते, किकत ] १ चाहना। श्रमिलापा करना । ३ घमंड करना । ४ चंचल होना ।

ककुंजलः } (पु॰) चातक पत्ती। ककुञ्जलः }

ककुट् (स्त्री॰) १ चोटी । शिखर । २ मुख्य । प्रधान । ३ वैल का कुव्य । ४ सींग । राजकीय चिन्ह (जैसे ञ्चन चमर श्रादि)।—स्थः, ( पु॰ ) राजा पुर-अय की उपाधि । सूर्यवंशी राजा विशेष । यह इच्चाकु के वंश में उत्पन्न हुए थे।

ककुदः (पु॰) । १ पहाड़ की चोटी । पर्वत ककुद्मु (न॰) । शिखर । २ केहान । कुव । ३ मुख्य । प्रधान । ४ राजचिन्छ ।

ककुदात (वि॰) कुन्य वाला। (पु॰) ( शिखर वाला ) १ पहाड़ । २ ( कैसा भी ) पहाड़ ।

ककुदाती (स्त्री०) कमर। कुल्हा।

कंकुद्मिन् (वि॰) १ शिखावाला। कुन्य वाला (पु॰) बैल । २ पहाइ । ३ रैवतक राजा का नाम ।

ककुद्धत् ( पु॰ ) कुव्व वाला भैसा । ककुन्द्रम् (न०) जघन कृप। कृप का ख्रुग। राँन । ककुभ् (स्त्री॰) १ दिशा। २ कान्ति सीन्दर्थः। ३ चम्पा के फूलों की माला। ४ धर्मशास्त्र । ४ चोटी । शिखर । श्चिजुन वृत्त ककुभः (पु॰) १ वीणा की सुकी हुई लकड़ी । २ क्रकुमं (न०) कृटज वृत्त का फूल। ककुलः (पु०) वकुल गृत्त । ककोलः (पु॰)) शीतलचीनी । गन्धद्रव्य । ककोली(स्त्री॰)) वनकपुर। [हँसीका। क्षकुखट (वि०) १ सख्त । कड़ा । ठोस । २ हास्य । कक्खटी (स्त्री॰) चाक। खढ़िया मिट्टी। कत्तः ( पु॰ ) १ छिपने की जगह । २ छोर उस वस्त्र का जो सब वस्त्रों के नीचे पहिना जाता है। धोती का छोर । ३ लता या वेल विशेष । ४ घास । सुखी घास । १ सूखे वृत्तों का वन । ६ बगल । काँख । ७ राजा का अन्तःपुर । द जंगल का भीतरी भाग । ६ भीत । पाखा । १० भैसा । ११ फाटक । १२ दलदल वाली ज़मीन।

कर्त्तं (न॰) १ तारा । २ पाप ।

कत्ता (सी॰) १ कँखोरी । २ हाथी बाँधने की जंजीर या रस्सी । ३ कमरवंद । इज़ारबंद । ४ छारदीवारी । दीवाल । ५ कमर । मध्यभाग । ६ ग्राँगन । सहन । ७ हाता । = घर के भीतर काकमराया कोठा। निज, कमरा। केाठा। अन्तःपुर। १० सादृश्य । ११ उत्तरीय वस्त्र। हुपद्दा । १२ त्रापत्ति । एतराज्ञ। प्रतिवाद । १३ प्रतिद्वन्द्वता । हिर्स हेाड़। १४ कॉसोटा (कमर में वॉधने का वस्न विशेष) १४ पटका । कमरबंद । १६ पहुँचा ।---थ्राग्निः, ( पु॰ ) दावानत । -श्रन्तरम्, ( न॰) भीतर का या नीज कमरा। - अवेत्तकः. (पु॰) ९ ज़नानी ड्योड़ी का दरोगा। २ राजकीय उद्यान का अफसर। ३ द्वारपाल । ४ कवि । शायर। 🕹 लम्पट। ६ ख़िलाड़ी । चितेरा । ७ श्रमिनयपात्र । म प्रेमी । त्राशिक ।—धरं, (न०) कंधे का जोड़ ।—पः, ( पु॰ , कछ्वा ।—पटः, (पु॰ ) लंगोट।—पुटः, (पु०) काँख । वगल !—

शायः, शायुः, (पु०) कृत्ता। श्वान ।

कच्या (र्खा०) १ हाथी या घोड़े का जेवरवन्द । २

स्त्री का कमरबंद या नारा। ३ उत्तरीय वस्त्र ।

हुपटा। उपन्ना। ४ झँगे स्रादि की गोट। मग्नी। ४

स्रन्तःपुर का कमरा। ६ दीवाल। हाता। ७ सादश्य।

कख्या (स्त्री०) हाता। घेरा। बड़े भवन का खगढ।

कंकः. कङ्कः (पु०) १ वृहत वक विशेष। २ स्रामों की

जातियाँ ३ यमराज का नाम। ४ चित्रय। ४

वनावटी बाह्मण। ६ विराट के यहाँ स्रज्ञातवास
की स्रविध में सुधिष्ठिर ने स्रपना नाम कङ्क ही रखा

था।—पत्र, (वि०) वक विशेष के पखों से

सम्पन्न —पत्रः, (पु०) तीर। वाण।—पत्रिन्,
(पु०) (=कङ्कपत्रः)—मुखः (पु०) चीमटा।

—शायः (पु०) कृत्ता।

कंकटः, कङ्कटः (पु०) १ कवच। सैनिक कंकटकः, कङ्कटकः (पु०) उपस्कर। २ श्रङ्कुश। कंकणः, कङ्करणः (पु०) १ कलाई में पहिनने कंकणं, कङ्करणम् (न०) का श्राभूषण विशेष। २ कड़ा। पहुँची। ककना। ३ विवाहसूत्र। कैतिकः सूत्र। ४ साधारणतः केई भी श्राभूषण। ४ चोटी। कलगी।

कंकगाः } (पु) पानी की फुहार । यथा ।— कङ्कगाः } नितम्बे प्राराक्षी नयनग्रुगते कङ्कणभरम् ।

कंकणी, कङ्कणी (छी॰) १ घँघुरू। २ वजने कंकणिका कङ्कणिका(छी॰) वाला श्राभूपण। कंकतः, कङ्कतः (पु॰) कंकतं, कङ्कतम् (न॰) (कंघी। वाल कारने कंकतो, कङ्कतिम् (न॰) (की कंघी या कंघा। कंकतिका कङ्कतिका(छी॰) कंकरं । कङ्करम् (न॰) मठा जिसमें जल मिला हो। कंकालः, कङ्कालः (पु॰)। ठठरी। हड्डियों का कंकालं, कङ्कालम् (न॰) । हाँचा। श्रस्थिपञ्चर। —पालिन् (पु॰) शिव जी का नाम।—शेष, (वि॰) जिसके शरीर में केवल हड्डियाँ हड्डियाँ ही रह गयी हों।

कंकालयः } कङ्कालयः } ( पु॰ ) शरीर । देह । जिस्म ।

```
कंकेल्लः, कङ्केल्लः ) ( ५० ) प्रशोक वृत्त ।
कंकेल्लिः, कङ्केल्लिः ∫
कंकेाली, } देखो ककोली।
कड्डोली
कंगुलः ) (पु॰) हाथ ।
कडुलः )
कच् (धा॰ परस्मै॰) [कचित, कचित ] शब्द करना ।
    चिल्लाना । शोर मचाना । (उभय०) १ वाँधना ।
    नत्थी करना । २ चमकाना ।
कचः ( ५० ) १ केश (विशेष कर सिर के) २ । सूखा
    श्रीर पुरा हुत्रा घाव । गृत । ३ वंधन । ४ वस्र
    की गोट या संजाफ । १ वादल । ६ वृहस्पति के
    पत्रका नाम। - श्रयं, (न०) वालों का घुघ-
    रालापन ।—ध्राचित, ( वि॰ ) खुले या विखरे
    बालों वाला।—ब्रह्मः, ( पु॰ ) बाल पकड़ने
                                                  कच्चिकत
    वाला ।—सालः, स्त्री॰) धृम । धुर्या ।
कचंगनं ) (न०) वह मण्डी जहाँ विकने के लिये
कचङ्गनं रे श्राये हुए माल पर कोई कर वसूल न
    किया जाय।
कवंगलः ) ( ५० ) समुद्र।
कचङ्गलः ∫
कचा ( खी॰ ) हथिनी।
कचाकचि ( घ्रव्यया० ) एक दूसरे के वाल पकड़
    कर खींचना श्रीर लड़ना।
कन्नादुरः ( पु॰ ) जलकुक्ट।
कचर (वि॰) १ बुरा। मैला। २ दुष्ट। नीच ।
    श्रधःपतित ।
                                 श्रिव्यय विशेष ।
कचित् ( अन्यया० ) प्रश्न, हर्प, श्रौर मङ्गल न्यक्षक
कच्छः (पु॰)) १ तट। हाशिया। सीमा। सीमा-
कच्छम् (न०)) वर्ती देश। २ दलदल। ३ गोट।
    मग्ज़ी। ४ नाव का एक हिस्सा। ४ कछुए का
                                                      उपाधि ।
    शरीराङ्ग विशेष ।---ध्यन्तः, ( पु॰ ) किसी नदी
    या भील का तट। -- पः, (पु॰) कलुत्रा।--
    पी, (स्त्री॰) १ कछ्वी । २ वीणा विशेष ।—भूः,
    (स्त्री०) दलदल।
कच्छिटका
कच्छारिका
                   स्त्री० ) भगा की चुन्नट ।
```

कच्छा (स्त्री०) भींगुर। भिल्ली।

```
कच्छुः( स्त्री॰ ) )
कच्छू ( स्त्री॰ ) } खाज । खुजली ।
कच्छुर ( वि॰ ) १ खजुहा । २ लम्पट । विपयी ।
कञालं ( न० ) १ काजल । २ सुर्मा । स्याही ।
    मसी।--ध्वज्ञः, (पु॰) दीपक । लेंप ।--
    रोचकः, (पु॰) --रोचकम, (न॰) डीवट।
    पतीलस्रोत ।
कच् ( घा० श्रात्म० ) २ वाँघना । २ चमकाना ।
कंचारः } (पु॰) १ सूर्य । मदार का पौधा ।
कँचुकः १ (पु॰) १ कवच । २ सर्पचर्म
कञ्चुकः ∫ केंचुली । ३ पोशाक । परिच्छद । ७४
    चुन्त पोशाक । ४ श्रंगिया । चोली । जाकट ।
সদ্বনাপ্ত: } ( पु॰ ) सर्प । साँप ।
कञ्चकालुः }
           ) (वि०) १ कवच धारण किये हुए ।
कञ्चुकित रे पोशाक पहिने हुए।
कंचुकिन् ) (वि॰) १ कवचधारी। (पु॰) १
कञ्चुकिन् ) जनानी ढ्योड़ी का रखवाला। शयन-
    गृह की परिचारिक। २ लम्पट। व्यभिचारी । ३
    सर्प । ४ द्वारपाल । ५ यव । जी । श्रन्न विशेष ।
कंचुलिका,कञ्चुलिका } (खी॰ ) चोली । श्रॅंगिया ।
कंचली, कञ्चुली
कंजः (पु॰) १ वाल । २ वहा का नाम ।—नामः,
कञ्जः ∫ (पु०) विष्णु का नाम।
कंजकः, कञ्जकः ( ५० )
कंजकी, कञ्जकी ( स्त्री॰ )
                        रुची विशेष ।
कंजनः, कञ्जनः ( पु० ) १ कामदेव । २ पत्ती विशेष ।
कंजरः, कञ्जरः ) ( ५० ) १ सूर्य । २ हाथी ।
कंजारः,कञ्जारः ) ३ उदरं । पेट । ४ वहा की
कजलः ) ( पु॰ ) पत्ती विशेष ।
कट (धा० पर०) [कटति, कटित ] १ जाना ।
    २ ढकना।
कटः (पु०) १ चटाई । २ क्ल्हा । ३ क्ल्हा श्रीर
    कमर । ४ हाथी की कनपटी । १ घास विशेप । ६
    शव। लाश। ७ शव-वाहन-शिविका । समाधि
                           सं० श० को०---२६
```

मग्डप। प्रपाँसों के फेंकने का विशेष प्रकार। ६ श्रतिरिक्तः ग्राधिक्यः। १० तीरः। वार्षः । ११ रवाज़ रीति । १६ कवरस्तान ।—ग्र्यद्गः, ( पु॰ ) भाजक । कनिखयों देखना । — उदकं ( न० ) १ तर्पण का जल । २ हाथी का मद । ३ वर्णसङ्खर जाति विशेष । श्रिद्धायां वैश्यतश्चौर्यात् कटकार ईित स्मृतः--उशना ।] २ चटाई वनाने वाला । धक्कार । —कोलः, ( पु॰ ) खखारदान । पीक दान। —खादकः, (पु०) १ स्यार। गीदङ्। २ काक । ३ कांच का पात्र ।—घोपः, (५०) गड़रियों का पुरवा ।--पूतनः, (पु॰) - पूतना, ( स्त्री॰) एक प्रकार के प्रेतात्मा । —-प्रूः, (पु॰) ९ शिव ।२ चुद्रभूत या पिशाच । ३ कीट । कीड़ा । —प्रोधः, ( पु॰ ) —प्रोथं, ( न॰ ) चूतड़। नितंव । —मालिनी, (स्त्री०) मदिरा । शराव । कटकः (पु०) ) १ पहुँची । कड़ा । २ मेखला। कटकम् (न॰) ) कमरवन्द । ३ डोरी । ४ जंजीर की कड़ी। १ चढ़ाई। ६ सेंधा निसक। ७ पर्वत पार्ख। = उपत्यका। ६ सेना। १० राजधानी। ११ घर। मकान । १२ चक । पहिया। वृत्त । कटिकन् ( ५० ) पर्वत । पहाड़ ।

कटांकन् (पु॰) पवत । पहाड़ । कटंकटः ) (पु॰) १ त्राग । २ सोना । ३ गणेश कटङ्कटः ) जी का नाम ।

कटनम् (न॰) मकान की छत. खपरैल या छप्पर। कटाहः (पु॰) १ कड़ाह। बड़ी कड़ाही २ खप्पर। ३ कृप। हीला।

किटः ) ( खी॰ ) १ कमर । २ नितम्ब । ३ हाथी किटी ) का गण्डस्थल । —तटं, ( न॰ ) किरहा । किरहाँव । — त्रं ( न॰ ) कमरवन्द । कमर में वाँघने का कपड़ा । —प्रोथः, ( पु॰ ) चूतड़ । —मालिका, ( खी॰ ) खियों का इज़ार वन्द । नारा । —रोहकः, ( पु॰ ) हाथी का सवार । हाथी पर सवारी करने वाला । —शीर्षकः, ( पु॰ ) कृल्हा । किरहाँव ।—श्रद्धुत्ता, ( खी॰ ) वजनी करधनी । —सूत्रं, ( न॰ ) कमरवन्द । इज़ारवन्द ।

कटिका ( खी॰ ) फूल्हा । करिहाँव । कटोरः कटोरम् कटोरकं (न०) १ शरीर का पिछला भाग । २ पुट्टा । चूतड़ ।

कटु (वि०) [स्त्री०—कटु, कट्टी] १ चरपरा ।
तीता । पटरसों में से एक [छः प्रकार के रस ये हैं
—1 मधुर २ कटु ३ अम्ल. ४ तिक्त. ४ कपाय
और ६ लवण । ] ३ सुवासित । सुगन्धित । ४
दुर्गन्धित १ उत्र । तीचण । प्रतिकृत । ध्रप्रीतिकर ।
६ ईप्यां छ । ० तेज़ । प्रचण्ड ।—(न०) अनुचित
कर्म । २ अपमान । धिक्कार । फटकार ।—कीटः,
—कीटकः, (पु०) डाँस । मच्छ्ड ।—काणः,
(पु०) टिटिभ पची । —प्रन्थि, (न०) सेंठ ।
—निष्प्तावः, (पु०) वह अनाज जो जल की
वाढ़ में जलमग्न न हुआ हो । —में।दं, (न०)
सुगन्धित द्रन्य विशेष ।—रवः, (पु०) मैड्क ।
मण्डूक ।

कटुः (पु॰) चरपराहट । तीतापन । कटुक (वि॰) १ तीच्य । चरपरा । २ प्रचण्ड । तेज़ ३ श्राग्रीतिकर । श्राग्रय ।

कटुकः ( ५० ) चरपराहट । तीतापन । [ गँवारपन । कटुकता ( स्त्री॰ ) श्वशिष्ट व्यवहार । श्रशिष्टता । कटुरं ( न॰ ) जलमिश्रित छाछ या माठा ।

कटोरं ( न॰ ) मृर्ग्मयपात्र । मिट्टा का वर्तन । कटोलः ( पु॰ ) १ चरपरा स्वाद । २ निम्नवर्ण का पुरुप जैसे चारडाल ।

कठ् ( धा० परस्मै० ) कष्ट में रहना ।

कठः (पु॰) एक ऋषि का नाम । यह वैद्यम्पायन के शिष्य थे। यजुर्वेद के पढ़ाने वाले यजुर्वेद की एक शाखा इन्हींके नाम से प्रसिद्ध है। —श्वर्तः, (पु॰) कठशाखा में निष्णात बाहाय। —श्रोजियः, (पु॰) यजुर्वेद की कठशाखा में पारङ्गत बाहाय।

कठसर्द्ः ( ५० ) शिव जी का नाम।

कठर (वि॰) कड़ा। सख्त।

कठाः ( पु॰ ) कठऋषि के अनुयायी।

कठिका (स्री०) खड़िया। चाक।

कठिन (वि॰) १ कड़ा । सद्भत । कठिन । कठेार । २ निष्ठुर हृदय । संगदिल । निर्दयी । ३ नम्र न होने वाला । ग्रनाई । ४ टघ । प्रचरड । ४ पीड़ा-फारक ।

कठिनः ( पु॰ ) वन । बेहड़ ।

कठिना (स्त्री॰) १ मिशी या वृरे की वनी मिठाई विशेष । २ मिठी की हरिया।

किंटिनिका १ (स्ती॰) १ चाक । सदिया मिटी । २ किंटिकी जे छगुनिया । कनिष्टिका ।

कटोर (वि॰) १ कड़ा। ठोस । २ निर्दयी। कठोर-हदय। दयाहीन । ३ पैना । तेज्ञ । ४ पृरा । पूरा वड़ा हुन्ना। सम्पूर्ण । ४ (चालं॰) पक्का। मंस्कारित । साफ़ किया हुन्ना।

कड् देखां करड्। [मूर्ल। कड (वि॰) १ गूंगा। २ रूखा स्वर। ३ श्रज्ञान। कडंगरः कडङ्गरः ) (पु॰) तृषा। तिनका। कडंकरः कडङ्गरः )

कडंकरीय, कडड़रीय ) (वि॰) तृण खाने वाला। कडंगरीय, कडड़रीय ) (गा, भैस ग्रादि)। कडगं (न॰) पात्र विशेष। एक प्रकार का वर्तन। कडंदिका, कडन्दिका (खी॰) कलिएडका। विज्ञान। कडंवः, कडम्बः (पु॰) । इंदुल। इंटा। कलंवः, कलम्बः (पु॰)

कडार (वि॰) १ साँवला । घौला । २ ठगना । ३ कोधी । श्रहंकारी । घमंडी । श्रकड़वाज़ ।

कडारः ( पु॰ ) १ सांवला या घीला रंग । २ नौकर। कडितुतः ( पु॰ ) तलवार । खांड़ा ।

क्तग् ( धा॰ परस्मे॰ ) [कणित, किणित] १ कराहना। सिसकना २ द्योटा होना।३ जाना।४ श्राँख कपना। पत्तकों से श्राँखें सृँदना।

क्तगः (पु॰) १ श्रनाज । २ श्रणः । ३ स्वल्प परिमाणः । ४ रत्तीभर गर्दं या धूल । ४ पानी की वृंद या फुहार । ६ श्रनाज की वाल । ७ श्राग का श्रक्षारा। —श्रदः, —भक्तः, —भुज्, (पु॰) श्रणुवाद श्रर्थात् वैशेषिक दर्शन के श्राविर्भावकर्त्ता काकुत्सित् नाम।—जीरकम्, (न॰) जीरा ।—भक्तकः, (पु॰) पत्ती विशेष ।—लाभः, (पु॰) भँवर ।

करणपः (पु॰) भाला या साँग। [करण । करण्यः (अन्यया॰) थोड़ा थोड़ा। वृंद शृंद । करण करिएकः (पु॰) १ श्रमाज का दाना। २ श्रम्ण। ३ श्रनाज की याल । ४ भुने हुए गेहुँश्रों का भोज्य पदार्थ विशेष।

किंगिका (स्त्री॰) १ त्रग्ण । द्वीटे से द्वीटा पदार्थ ।२ जलविन्दु । ३ त्रमाज विशेष ।

कशिशः ( पु॰ ) कमिणम्( न॰ ) } त्रनाज की वाल ।

क्रम्भिक ( वि॰ ) छोटा । नन्हा ।

करो। ( ग्रन्यया० ) कामना पूर्ति न्यक्षक ग्रन्यय ।

करोंगा } (ची०) १ हथिनी । २ रंडी । वेश्या । करोोठः } पतुरिया ।

कंटकः, कराटकः (पु०)) १ काँटा। २ डंक। ३ कंटकःम्, कराटकम् (न०) (प्रालं०) १शासन या राज्य का करटक रूप व्यक्ति। ४ व्याधि। ववाल । ४ रोमाञ्च। ६ नल । नोंह । ७ मन दुलाने वाला भापण। (पु०) १ वाँस। २ कारखाना ।— घ्रशनः, —भन्नकः, (पु०)—भुज्, (पु०) जंट। —उद्धरण्यम्. (न०) काँटा निकालना। (त्रालं०) प्रित्रय या उत्पातकारी व्यक्ति या वस्तु को दूर करना।—प्रभुः, (पु०) १ काँटा। काङ़ी। २ शालमली वृत्त ।—प्रर्द्नं, (न०) उपद्रव दमन। -विशोधनस् (न०) प्रत्येक दुःख-दाई श्रोत को नष्ट कर डालना।

कंटिकत् } (वि॰) १ कटीला । २ रोमाञ्चित । कर्टिकत् । (वि॰) १ कटीला । २ दुःखदायी ।— कर्टिकत् । फलः, (पु॰) कट्टल का वृत्त । कंटिकलः } (पु॰) कटीला वाँस ।

सखेद स्मरण करना।

कंटः,क्रग्रुटः (पु॰)) १ गला । २ गर्दंन । ३ कंटग्र,क्रग्रुटम् (न॰)) स्वर ! श्रावाज । ४ पात्र का किनारा या गर्दन । ४ सामीप्य । पड़ोस — श्राभरण्यस्, (न॰) कंठा । पाटिया । तिलरी श्रादि गले का गहना ।—क्रिण्का, (स्री॰) वीणा । सारंगी ।—गत, (वि॰) गले में प्राप्त । गले में स्थित । गले में श्राया

या त्ररका हुत्रा ।—तटः, —तटं, —तटी, (स्त्री) गर्दन की श्रगल वगल का स्थान ।— दञ्ग, (वि॰) गरदन तक।--नीडकः, (पु॰) चील ।--नीलकः, ( पु॰ ) मसाल । लुका । पलीता ।-पाशकः, ( पु॰ ) हाथी की गर्दन का रस्सा।—भ्रपा, ( स्त्री० ) होटी गुंज ।— मग्रिः, (स्त्री॰) रत्न जी गले में पहिना जाय । - लता, ( खी॰ ) १ पट्टा । कालर । २ वाग-डोर । ऋगाड़ी ।—शोपः, ( पु॰ ) गला सूखना । -- स्थ, (वि०) गले वाला । गले से उचारण किये जाने वाले वर्ण। ) (ग्रन्यया०) १ गले से । २ स्पष्टतः । क्रग्रहतः ∫ साफ साफ । \rceil ( पु० ) १ नाव | २ वेलचा | कुदाली। कग्ठालः ∫३ युद्ध । ४ ऊँट । ) (स्त्री०) वर्तन जिसमें दही या दूध कराठाला 🔰 विलोया जाय। कंठिका 👌 ( स्त्री० ) एकलरा हार या गुंज । कशिठका कंठी ) (स्री०) १ गर्दन। गला । २ गुंज। कस्ठी ) गोप। कालर। पट्टा। ३ घोडे की गर्दन में बाँघने की रस्सी।—रचः, (पु०) १ शेर । सिंह। २ मदमाता हाथी। २ कवृतर । ४ स्पष्ट घोपणा या उल्लेख । ( पु॰ ) ऊँट । उष्ट्र । कगठीलः कंठेकालः { (पु०) शिव जी का नाम। कगरेकालः कंठ्य ( वि॰ ) १ गले से उत्पन्न । २ जिसका कराठ्य ) उचारण गले से हो।--वर्णाः (पु०)कराठ से उचारित होने वाले अत्तर । यथा अ, आ, क्, ख, ग़, घ्, ङ् श्रौर ह्।—स्वरः, ( पु॰ ) श्र श्रौर श्रा श्रहर । कंड ) (धा॰ उभय॰ ) १ प्रसन्न होना । सन्तुष्ट करोड़ 🕽 होना। २ गर्व करना। ३ फटकना। कृट कर भूसी भ्रलगाना । ४ वचाव करना । रचा

कंडनम् ) (न॰) १ भूसी से अनाज के। अलगाने

क्रगुडनम् ∫ की क्रिया। फटकना । पछोरना । २

भूसी ।

```
कंडनी }
कग्डनी∫
           ( स्त्री॰ ) उंखली । खरल । खल ।
कंडरा } (स्त्री॰) नस ।
कग्रडरा }
कंडिका <sub>मेसुर</sub>(की॰) १ होटे से होटा विभाग। २श्रक्ट-
किएडका ) यजुर्वेद का भाग विशेप ।
कंडुः 🗋 ( ए० स्त्री० ) १ खुजलाहट । खुजली ।
कराइ: जिला
कंट्ट :
           (स्त्री०) खुजली । स्नाज ।
कग्डुः
कंड़तिः }
कग्रहतिः }
           (स्त्री०) खाज। खुजली।
कंड्रयति, कराड्रयति । (क्रि॰ उ॰ ) खुजलाना । धीरे
कंड्रयते, कराड्रयते । धीरे मलना ।
कंड्रयनम
               ( न० ) मलना । खुजलानाः ी
कगृह्यनम्
कंड्रयनकः ) (पु॰) गुद गुदाने वाला । सुरसुरी
कगुड्रयनकः ) पैदा करने वाला ।
कंड्रया
            (स्त्री॰) खाज। खुजली।
कगङ्गया
          ्रे (वि॰्) सुरसुरी, जिसके होने से खुज-
कंड्रल
कराइल ) लाने को जी चाहे।
कंडालः )
कगडोलः )
             (पु०) डलिया। टोकरी । भौत्रा ।
कंडोपः
              (पु०) काँका। कीड़ा। कीट।
कराडोपः े
करावः, (पु॰) एक ऋषि का नाम जिन्हेंने शकु-
     न्तता का पालन पोपण किया था—दुहित्,—
     सुता, (स्त्री०) शक्रन्तला ।
        ) निर्मली का वृत्त जिसके फल से जल साफ
कतकः ∫ कियाजाता है।
              (न०) निर्मली बृक्त काफल ।
कतम ( सर्वनाम वि॰ ) कौन । कौनसा ।
कतर ( सर्वनाम वि॰ ) कौन। दो में से कौन सा ।
कतम्रालः ( पु॰ ) अग्नि । आग ।
कति (सर्वनाम वि॰) १ कितने । २ कुछ ।
कतिकृत्वम् ( श्रन्यया॰ ) कितने बार । कितने दफा ।
 कतिधा (ग्रज्यया०) १ कितनी बार । २ कितने स्थानों
     पर । कितने भागेां में ।
कतिपय (वि॰) १ कुछ । थोड़े से । कुछेक ।
```

कितिविध (वि॰) कितने प्रकार के। कितिशस् (श्रव्यया॰) एक दफे में कितने। कित्य (धा॰ श्रात्म॰) [कत्यते, किथत ] १ डींगे हाँकना। शेखी वधारना। २ प्रशंसा करना। प्रसिद्ध करना। ३ गाली देना।

कत्थनम् (न०) } कत्थना (स्त्री०) } वखान करना । डींगे हाँकना । कत्सवरं ( न० ) कंघा ।

कथ् (धा॰ उभय॰) [कथयित, कथित ] १ कहना। वतलाना । २ वर्णन करना । ३ वार्तालाप करना । ४ निर्देश करना । खोलदेना । दिखला देना । ४ विस्प्रिंग करना । ६ सूचना देना । खवर देना । शिकायत करना ।

कथक (वि॰) कहने वाला। निरूपण करने वाला। कथकः (पु॰) १ किसी श्रिभनय का प्रधान पात्र। २ वादी। ३ किस्सा कहने वाला।

कथनम् (न०) वर्णन । निरूपण । विवरण । कथम् (ग्रव्यया०) १ केसे । किस प्रकार । किस तरह से । कहाँ से । २ यह श्राश्चर्य व्यक्षक भी हैं — कथिकः (पु०) जिज्ञासु । खोजी '—कारं, (ग्रव्यया०) किस रीति से । केसे ।—प्रमाण, (वि०) किस नाप का ।—भूत, (वि०) किस प्रकार का कैसा !—क्सप, (वि०) किस स्रत

कथंता } (स्ती॰) किस प्रकार का । किस ढंग का ।

कथा ( छी॰ ) १ कहानी । किस्सा । २ किएत कहानी । ३ वृत्तान्त । वर्णन । ४ वार्तालाप । कथो-पकथन । ४ श्राख्यायिका के ढंग का गद्यमय निवन्ध ।— ध्रनुरागः, (पु॰) वार्तालाप करने में हर्षित होने वाला पुरुप ।—ध्रन्तरम्, ( न॰ ) १ वातचीत के सिलसिले में । २ दूसरी कहानी । —ध्रारम्भः, (पु॰) कहानी का प्रारम्भ ।— उद्यः, (पु॰) कहानी का प्रारम्भ ।—उद्धातः (पु॰) पाँच प्रकार की प्रस्तावनाधों में से दूसरे प्रकार की प्रस्तावना। २ किसी कहानी के वर्णन का ध्रारम्भ ।—उपाख्यानम्, ( न॰ ) वर्णन। निरूपण ।— ह्यतं, (न॰) किएत कहानी का रूप रंग। २ मिथ्यावर्णन ।—नायकः,—
पुरुपः, (पु०) किसी कहानी का मुख्यपात्र ।
—पीठं. (न०) किसी कहानी का त्रारम्भिक
भाग।—प्रवन्धः. (पु०) कहानी। किस्सा।—
प्रसङ्गः, (पु०) १ वार्तालाप । वातचीत का
सिलसिला। २ विपवेद्य ।—प्रागाः, (पु०)
नाटक का पात्र।—सुखं, (न०) कथापीठ।
किसी कहानी का श्रारम्भिक श्रंश।—योगः,(पु०)
वार्तालाप का सिलसिला। - विपर्यासः. (पु०)
किसी कहानी का वदला हुश्रा ढंग।—ग्रोपः,—
प्रवशेपः, (वि०) वह पुरुप जिसका केवल वृत्तान्त
वच रहे श्रयांत् मृत। मृतक। मरा हुश्रा।—ग्रेपः,
—श्रवशेपः, (पु०) कहानी का शेप श्रंश या
वचा हुश्रा भाग।

कथानकम् ( न॰ ) छेाटी कहानी जैसे वेताल-पच्चीसी।

किथित (व॰ क़॰ ) १ कहा हुआ । वर्णित । निरू-पित । २ वाच्य ।—पर्ट् ( न॰ ) पुनरुक्ति । [यह निवन्ध रचना में रचना सम्बन्धी दोप माना गया है ।] वाक्या से सम्बन्ध रखने वाला । वाक्य सम्बन्धी ।

कद् (धा॰ ग्रात्म॰) [कद्यते] घवड़ा जाना। सन का चद्यत होना। (ग्रात्म॰ [कदते] १ रोना। ग्राँसू वहाना। २ दुःखी होना। ३ द्यलाना। पुका-रना। ४ सार डालना या चोटिल करना।

कट् ( श्रव्यया० ) यह कु ' का परियायवाची है श्रोर व्रराई, स्वल्पता, हास, श्रनुपयोगिता, श्रुटिपूर्णता श्रादि के भावों के। प्रकट करता है।— श्रक्तरं (न०) व्वरे श्रक्तर । व्यक्तरं (न०) व्वरो श्रामां ।—श्रद्धां (न०) व्वरा भोजन।—श्रपत्यं (न०) व्वरा भोजन।—श्रपत्यं (न०) व्वरा भोजन।—श्रपत्यं (न०) व्वरा यावान। कुटेव।—श्र्यं (वि०) निर्यंक। श्र्यंत्र या वान। कुटेव।—श्र्यं (वि०) निर्यंक। श्र्यंत्र या वान। कुटेव।—श्र्यं (वि०) निर्यंक। श्र्यंत्र या वान। कुटेव।—श्र्यं (वि०) निर्यंक। स्थंत्र । स्थंत्र । तुच्छं समभना। २ पीड़ित करना। श्रत्याचार करना। —श्र्यंत्र (वि०) १ तिरस्कृत। श्रत्याचार करना। - श्रांत्र (वि०) १ तिरस्कृत। श्रिकाया हुश्रा। कृत। २ श्रत्याचार पीड़ित। सिजाया हुश्रा।

चिड़ाया हुआ। ३ तुच्छ । कमीना। ४ वद। दुए।
— अर्थः (पु०) लोभी । लालची।— अर्थभावः
( = कद्र्यभावः) लोभ। लालच। कंज्सी। प्रलोभन। सूमता। कंज्सपना।— अर्थः, (पु०) दुए
घोड़ा।— आकार (वि०) भौड़ा। वदशकः।
अपरूप।— आचारः (पु०) वदचालचलन।—
अप्रः (पु०) दुरा कंटः— उप्पा, (वि०)
गुनगुन!— उप्पाम् (न०) गुनगुनापन।— रथः
(पु०) दुरा रथ या गाड़ी।— वद् (वि०)
१ दुरी बात करने वाला। अस्पष्ट बोलने वाला
अथवा ठीक ठीक वात न कहने वाला। २ दुए।
तिरस्करगीय।

कद्कं (न॰) चँदवा । मण्डप । शासियाना । कद्नम् (न॰) १ नाश । यरवादी । हत्या । २ युद्ध । ३ पाप ।

कदंवः, कद्म्वः ) (पु०) १ स्वनामख्यात कदंवकः, कद्म्वकः ) वृत्तविशेष । इसके वारे में कहा जाता है कि, जब वादल गर्जते हैं, तब इसमें किलयां लगती हैं। २ घास विशेष । ३ हल्दी।—ध्यनिलः (पु०) १ कदम्य के पुष्पों की सुवास से सुवासित पवन । २ वसन्त घरतु।—वायुः (पु०) सुवासित पवन ।

कदंवकं ) (५०) १ श्रारा । श्रारी । २ शंकुश । कदम्बकम् ) श्रांकुस ।

कदरः ( न॰ ) जमा हुआ दूध। दही।

कद्रं (न॰) १ समारोह। २ कदम्य वृत्त के फूल । कद्ताः } कद्ताः } (पु॰) केले का पेड़। कदली वृत्त । कद्तां (स्त्री॰) १ केले का पेड़। २ मृग विशेष । ३ ध्वजा जो हाथी की पीठ पर लेकर स्त्रागे वड़ाई जाती है । ४ ध्वजा या मंडा ।

कदा ( अन्यया० ) कब किस समय।

कदु (वि॰) ) धौला। भूरा। कद्म (खी॰) ) (खी॰) कश्यप ऋषि की पत्नी और नागों की माता।—पुत्रः,—सुतः (पु॰) साँप।

सर्प।

कनकं ( न॰ ) सोवा।

कनकः (पु॰) १ पलास वृत्त । २ धत्रे का वृत्त । ३ तिंदुक ।— झंगदम् (पु॰) सोने का वाजु ।— प्रचलः —प्रद्रिः —गिरिः , —गैलः , (पु॰)
सुसेरु पर्वत । —प्रालुद्धा, (स्त्री॰) सुवर्ण,
कलस या सोने का फूलदान । —ग्राह्म्यः , (पु॰)
धतुरे का वृच । —टङ्कः , (पु॰) सुनहली कुल्हादी ।
—पत्रं , (न॰) सोने का वना कान का गहना ।
—परागः , (पु॰) सोने की रज। —रसः , (पु॰)
१ हरताल। २ गला हुग्रा सोना। —स्त्रं (न॰)
सोने की गुंज। प्राभूपण विशेष। —स्थली , (स्त्री॰)
सोने की खान।

कनकमय (वि॰) सोने का यना हुआ। सुनहत्ता। कनखलं (न०) हरिद्वार के समीप का एक तीर्थ विशेष।

कनग (वि॰) काना एक श्राँख का। कनयति (कि॰) कम करना। श्राकार में घटाना। छोटा करना।

किन्छ (वि॰) १ सब से छोटा। सब से कम। २ उम्र में सब से छोटा। [उँगुली। किन्छा (खी॰) छगुनिया। हाथ की सब से छोटी किनोनिका) १ छगुनिया। हाथ की सब से छोटी किनोनी ऽ उँगुली। २ श्राँख की पुत्तली। किनोयस (वि॰) १ श्रिपेचा छत कम। श्रिपेचा छत

छोटा। २ वय में अपेदा कृत छोटा।

कनेरा (स्त्री॰) १ रगडी। वेश्या। २ हथिनी। कंतुः । (पु॰) १ काम। २ हृद्य (जो विचार कन्तुः । श्रोर श्रनुभव का स्थान है।) ४ खत्ती या खी जिसमें श्रनाज भरा जाता है।

क्रंथा ) (स्त्री॰) कथड़ी । कथरी।—धारिग्रम कन्था ) (न॰) कथड़ी पहिनना ।—धारिन् (पु॰) योगी। भिज्ञक।

कंदः (पु०) कन्दः पु०) १ एक प्रकार की जह कंद्म् (न०) कन्द्म्(न०) जो खायी जाती है। २ तहसन। ३ गाँउ। गुमदी।—मूलम् (न०) मूली'—सारं (न०) इन्द्र का उद्यान। (पु०) वादल।

कदृष्टं (न॰) सफेद कमल । कमोदिनी । कंद्रः (पु॰) कन्द्रः (पु॰) } गुफा । घाटी (पु॰) कंद्रम् (न॰) कन्द्रम् (न॰) ई खंकुश । श्राँकुस । कंद्रा } (स्त्री॰) कंद्री, कन्द्री (स्त्री॰) कन्द्रा } गुफा । खुखाल । घाटी । कंदराकारः )
कंद्राकारः )
कंद्र्यकारः )
कंद्र्यकारः )
कंद्र्यक्तारः )
कंद्र्यः, कन्द्र्यः (पु०) १ कासदेव । २ प्रेम ।—
कृपः (पु०) १ क्कस या कुशा (२) योनि ।
भग ।—उवरः, (पु०) कानज्वर ।—द्रह्नः, (पु०)
शिव जो का नाम ।—सुपनः,—सुसकः, (पु०)
पुरुप को जनेन्द्रिय । लिक्क ।—श्टब्रुल, (पु०)
रिवयन्य ।
कंद्रलः, कन्द्रलः (पु०)) १ शंख्या । शंकर । २

कंदलः, कन्दलः ( पु० ) ) १ श्रंखुश्रा । श्रंकुर । २ कंदलस्, कन्दलम् (न०) ) लानत । मलामत । भर्ग्सना । ३ गाल अथवा गाल श्रीर कनपुटी । ४ श्रशकुन । कुलक्षण । ४ मधुर स्वर । ६ केले का गृज । ( पु० ) १ सुवर्ण । २ युद्ध । लड़ाई । ३ वादानुवाद । वहस । (न०) पुष्प विशेष ।

कंदली, कन्दली ( खी॰ ) १ केले का छुल। २ एक जाति का हिरन। ३ फंडा। ४ कमलगङ्घ। या कमल का गींग।— कुसुमम् (न॰) कुछ्रसुता। कंटुः ) ( पु॰) (खी॰) १ वस्लोई। पतीली। कन्दुः ) २ तंद्र चूत्हा।

कंदुकः , कन्दुकः (५०) ) गेंद । वाल : —लीला कंदुकः स् , कन्दुकम् (न०) ) (५०) गेंद वल्ले का खेल ।

कंदोटः, कन्दोटः (पु॰) ) १ कमोदिनी या सफेद कंदोटः, कन्दोटः (पु॰) ) कमल का फूल । २ नील कमल ।

कंधरः } (पु॰) १ गरदन । २ वादल । कन्धरः } कंधरा ) कन्धरा } (स्त्री॰) गरदन ।

कंधिः } (स्त्री०) १ सम्रुद्ध । २ गर्दन । कन्धिः

कन्नम् (न०) १ पाप । २ मूर्च्छां । बेहोशी ।

कन्यका ( छी॰) १ लड़की । २ श्रविवाहिता लड़की ।
३ दस वर्ष की लड़की की संज्ञा विशेष । साहित्यालद्धार में कई प्रकार की नायिकायों में से एक ।
श्रविवाहिता लड़की, जेा किसी पद्यमय कान्य की
प्रधान नायिका हो । ४ कन्याराशि ।—कृतः (पु॰)
वहकावा । दम । काँसा । फुसलाहट । —जनः,
( पु॰) कुँ वारी कन्या । श्रनविवाहिता लड़की ।

—जातः, ( पु॰ ) त्रविवाहिता लड़की से उत्पन्न पुत्र । कानीन ।

कन्यसः ( पु॰ ) सय से लहुरा भाई । कन्यसा ( खी॰ ) सव से छोटी उँगुली । कन्यसी ( खी॰ ) सव से छोटी वहिन ।

क्तन्या (स्त्री०) १ ग्रमविदाहिता लड्की या पुत्री । २ द्स वर्ष की उम्र की लड़की। ३ कारी लड़की। ४ साधारणतः कोई भी स्त्री । ४ कन्या राशि। ६ दुर्गा का नाम । ७ वड़ी इलायची । - ध्रान्तःपुरं, (न०) ज़नानखाना । श्रन्तःपुर ।—श्राट, (वि०) युवती लड़कियों की खाजमें रहने वाला।--भ्राटः, ( पु॰ ) ३ लड़िकयों के रहने का स्थान । २ वह पुरुप जो युवतियों का शिकार करे अथवा उनकी योज में रहे ।—कुटनः, (पु०) कन्नीज नामक नगर --- गतम्, (न०) कन्या राशि पर गया हुत्रा ग्रह। — अह्याम्, (न०) विवाह में कन्या के। ब्रह्म दारना या लेना ।—दानम्, (पु॰) विवाह में कन्या की देना।—दे।पः. (पु०) कन्यात्रों के ऐव, जैसे रोग, ग्रज्ञन्यूनता ग्रादि ।—धनम (न०) दहेज । योतुक ।—पतिः, (पु०) दामाद । जामाता ।—पुत्रः, ( पु॰ ) श्रविवाहिता लड़की से उत्पन्न लड़का जिसे कानीन कहते हैं। —पुरं, ( न० ) जनानखाना।—भर्तृ, ( पु०) ९ दामाद । जमाई । २ कार्तिकेय का नाम । - रत्नं, (स्त्री०) श्रत्यन्त सुन्दरी कन्या । —राशिः, (पु०) कन्याराशि ।—वेदिन्, ( पु॰ ) जमाई।—शुरुक्तं, ( न॰ ) वह धन जो कन्याका मृल्य स्वरूप कन्या के पिता की दिया जाता है ।—स्वयंवर:. ( ५० ) कारी कन्या द्वारा श्रपने लिये पति का वरण करने का विधान विशोप । -- हर्रां, (न०) कन्या के भगा ले जाना ।

कल्यका ) (स्री॰) १ युवती लड़की। २ कारी कल्यिका ) लड़की।

कन्यामथ (वि०) युवती कन्या के रूप में।
कन्यामयम् (न०) जनानखाना । यन्तःपुर।
(जिसमें अधिक संख्या लड़िकयों ही की हो)।

कपटः ( पु॰ ) ) धोखा । छुल । कपट ।--तापसः, कपटम् ( न॰ ) ) पालगडी साधु । वना हुग्रा तपस्वी । -- पटु, ( वि॰ ) घोखा देने में निपुर्ण । —प्रवन्धः,( पु॰) कपटपुर्ण चाल । —लेख्यम्, (न०) जाली दस्ताबेज़ या टीप। -वचनम्, (न०) धोखें की बात।—चेश, (वि०) बह-रूपिया । शक्त वदले हुए । कपटिकः ( पु॰ ) छली । कपटी दृगाबाज । । (पु०) १ कै। इी। २ जटा। विशेष कर कपर्दकः ∫ शिव जी का जटाजूट। कपर्दिका (स्त्री०) कै। ही। कपर्दिन् (पु॰) शिव जी का नाम। कपाटः ( पु॰ ) १ किवाड़ । २ द्वार । दुरवाज़ा । कपाटम्  $( स्त्री॰) \int$  — उद्घाटनम् ( न॰) किवाङ् खोलना । —ञ्चः (पु०) सेंध फोड़ने वाला । चोर । कपालः ( पु॰ ) ) १ खेापड़ी शखप्पर । ३ समारोह कपालं (न०) ∫ संग्रह। ४ भित्तापात्र। ४ प्याला याकटोरा।६ ढक्कन। ढकना। — पाणिः, -भृत्, - मालिन्, - शिरस्, ( पु॰ ) शिव जी की उपाधियाँ। —मालिनी, (स्त्री॰) दुर्गादेवी का नाम। कपालिका (स्त्री०) खपरा । खप्पर । ठिकड़ा ।

कपालिका (स्त्री॰) खपरा । खप्पर । ठिकड़ा । कपालिन् (वि॰) १ खोपड़ी रखने वाला । २ खोप-ड़ियों की (माला) पहिनने वाला । (पु॰) १ शिव जी की उपाधि । २ नीच जाति का आदमी, जो ब्राह्मणी साता और मह्मवाहा पिता से उत्पन्न हुआ हो ।

किपः (पु॰) १ वंदर । लङ्ग्र । २ हाथी ।—आख्याः
सुगन्धिद्रच्य । धूप । धृना । — इउद्यः, (पु॰)
श्रीरामचन्द्र , श्रौर सुग्रीव की उपाधि ।—इन्द्रः,
(पु॰) १ हनुमानजी की उपाधि । २ सुग्रीव की
उपाधि । जाम्ववान की उपाधि ।—कन्छुः, (स्त्री॰)
एक पैधि का नाम ।—केतनः,—ध्वजः, (पु॰)
श्रर्जुन का नाम । —जः, —तेलं, —नामन्,
(न॰) १ शीलाजीत । २ लोबान ।—प्रभुः, (पु॰)
श्रीरामचन्द्रजी की उपाधि । —लोहं, (न॰)
पीतल ।

कपिंजलः } (पु॰) १ चातक पत्ती । २ तीतर पत्ती ।

किपित्थः (पु॰) कैथा का पेड़ । — ग्रास्यः (पु॰) वानर विशेष ।
किपित्थम् (न॰) कैथा के पेड़ का फल ।
किपित्थम् (न॰) कैथा के पेड़ का फल ।
किपित्थम् (न॰) कैथा के पेड़ का फल ।
किपित्थम् (वि॰) १ भूरा । धुमैला । २ भूरे वालों वाला ।
किपिलधित (चि॰) भूर्य ।
किपिलस्मृति (खी॰) किपिल रचित सांख्य सूत्र ।
किपिलः (पु॰) १ एक महिंप का नाम, जिन्होंने सगर राजा के ६० हज़ार ५ त्रों की कृपित हो, भस्म कर डाला था । इन्होंने सांख्यदर्शन का ग्राविष्कार किया था । २ कुत्ता । ३ लोवान । ४ धृष । ४ एक प्रकार की ग्राग । ६ भूरा या धुमैला रंग ।
किपिला (स्त्री॰) १ भूरे रंग की गाय । २ एक प्रकार का सुगन्धिदृत्य ३ लकड़ी का लट्टा । ४ जोंक ।

जलौका।
किपिलाश्वः (पु०) इन्द्र की उपाधि।
किपिश (वि०) १ भूरा। सुनहला। २ ललौंहा।
किपिशः (वि०) १ भूरा या सुनहला रंग। २ शिलाजीत
या लोवान। [नाम।
किपिशा (स्त्री०) १ माधवीलता। २ एक नदी का
किपिशित (वि०) सुनहला या भूरे रंग का।
किपुञ्चलं (न०)) १ चूड़ाकरण संस्कार। २ देानों
किपुष्टिका (स्त्री०) कनपटियों के अपर के केशगुच्छ।
किपूय (वि०) निकम्मा। हेय। नीच।
किपातः (पु०) १ पिड़की। फाका। कवृतर। २
(साधरणतः) पची।—श्रान्द्राः, (पु०) सुगन्धि

द्रच्य विशेष ।—ग्रञ्जनम्, (न०) सुर्मा।
—ग्रारिः (पु०) वाज पत्ती।—चरणा, (स्ती०)
सुगन्धिद्रच्य विशेष। —पालिका, —पाली,
(स्त्री०) कानुक । स्रृष्टी।—राजः, (पु०)
कवृतरों का राजा।—सारं, (न०) सुर्मा।—
स्हस्तः, (पु०) हाथ जोड़ने की विधि विशेष
भय या प्रार्थना व्यञ्जक होती है।

कपोतकः ( पु॰ ) छोटा कवृतर । कपोतकम् ( न॰ ) सुर्मा । कपोलः ( पु॰ ) गाल । —फलकः, ( पु॰ ) चौड़े गाल । —भित्ति, ( स्त्री॰ ) कनपटी श्रीर गाल । —रागः, ( पु॰ ) गालों का गुलावी रंग । क्रफः ( पु॰ ) श्लेप्मा । बल्यम । — ग्रारिः, ( पु॰ ) सेंहि। —क्रुचिका, (खी०) धृका खलार ।— त्तयः, (पु॰) चय रोग । — ञ्च, — नाशन, —हर, ( वि॰ ) कफनाशक । — उवरः, ( पु॰ ) कक की गृद्धि या कफ के विकार में उत्पत ज्वर 1 कफ़त्त (वि०) कफ प्रकृति का। कितन् (वि॰) बिशे —किप्तनी कप की वृद्धि से पीड़ित । कफीला । कफिणः । कफोगिः (सी॰) कुहनी। कर्वथः — क्वन्थः (पु॰) ) सिर रहित धरः। कर्वथम् —क्वन्थम् (न०) ∫ (विशेष कर वह धड़ जिनमें प्राण वाकी हों।) (पु॰) १ पेट। २ बादल । ३ धूमकेतु । ४ राहुका नाम । ४ जल । ६ श्रीमहाल्मीकि रामायण में वर्णित राज्ञस विशेष, जिसे श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था। कवित्थः ( ए० ) कैथा का पेड़ । कम् ( घा० श्रात्मा० ) [कामयते, कामित, कान्त ] १ प्यार करना । श्रासक्त होना । २ उत्किष्ठित होना । श्रभिलापा करना । इच्छा करना । कमटः (पु॰) १ कब्रुया । २ र्यास ।३ घड़ा। --पितः, ( पु॰ ) कछुवों का राजा। कमठी ( ची॰ १ कछुई या छोटा कछुवा। कमग्डल कमग्डलः ( पु॰ ) मिट्टी या लकड़ी का जलपात्र। —धरः (पु०) शिवजी का नाम। कमन (वि०) १ विषयी । लम्पटं । २ सुन्दर। मने।हर। कमनः ( पु० ) ३ कामदेव । २ श्रशोक वृत्त । ३ व्या कमनीय (वि॰) १ वाञ्छनीय । २ मनेाहर । सुन्दर । करर (वि०) कामासक्त । उत्सुक । कमलं (न०) १ कमल । २ जल । ३ ताँवा । ४ ग्रर्कविशेष । द्वाविशेष । १ सारस पत्ती । ६ मूत्रस्थलो । — ग्रासी (स्त्री०) कमल जैसे नेत्रों वाली स्त्री। -- ग्राकरः, (पु॰) १ कमल संमृह। २ कमल परिपूर्ण सरोवर । —ग्रालया, ( छी०) लक्मी जी का नाम। ग्रासनः (पु॰) ब्रह्मा

का नाम। — ईत्ताणा, (वि०) कमल जैसे नेत्रों वाली ( स्ती )।—उत्तरं, ( न० ) क़सुम पुष्प । — खराडम् ( न॰) कमल समृह !—जः, (पु॰) १ बहाा की उपाधि । २ रोहिली नचत्र।--जन्मन्, ( पु॰ ) —भवः —यानिः, —सम्भवः, (पु॰) व्रह्मा की उपाधियाँ क्समलः ( पु॰ ) १ सारस पत्ती । २ हिरन विशेप । कमलकम (न॰) एक छोटा कमल। कमला जी०) १ लघ्मीजी की उपाधि । २ सर्वेत्तिम स्त्री ।—पतिः,<del>—स्</del>स्यः (पु०) विष्णु की उपाधि । कमिलनी (स्त्री॰) १ कमल का पैाधा। २ कमल समृह । ३ वह स्थान जहाँ कमलों का बाहुल्य हो । कमा (खी०) सौन्दर्य । कमनीयता । कामित ( वि॰ ) कामासक्त । कामुक । कंप ) ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ कंपते, कंपित ] हिलना । कम्प् र् काँपना । थरथराना । घूमना फिरना । कंपः कम्पः (पु॰) ) थरथरी । कपकपी ।—ग्रान्वित, कंपा,कम्पा (स्त्री०) ∫ (वि०) थरथराने वाला। श्रान्देा-लित । उद्दिश ।—लच्मन् ( पु॰) वायु । पवन । कंपन ) (वि॰) थरथराने वाला। काँपने वाला। कम्पन 🗲 हिलने वाला। कंपनः 🕠 (पु०) शिशिरऋतु । नवंबर श्रौर दिसंबर 🛭 का कम्पनाः मास । कंपनम् ) ( न० ) १ थरथरी । कंपकपी । २ उचारण कम्पनम् ) विशेष । गिटकिरी । कंपाकः । (पु॰) वायु। पवन। कम्पाकः कंप्र ) (वि॰) कांपने वाला। हिलने वाला। कंव् ) । धा० परस्मैं०) [ कंवति, कंवित ] जाना। कम्ब् 🕽 हिलना। कवर } (वि॰) चित्रविचित्र। रंगविरंगा। कम्वर कंचरः १ (५०) रंगविरंग रंग का । चितकवरे रंग कम्बर ∫ का । कंवलः (पु॰) १ उनी कंवल । २ गलध्था । गा की कम्बलः र्गरदन के नीचे का लटकता हुआ मांस । हेंगा। ३ हिरन विशेष। ४ ऊनी वस्र जे। ऊपर से पहिना जाय। १ दीवाल ।—वाह्यकं (न०) बहली जिस पर ऊनी पर्दा पड़ा हो।

सं० गु० की० - २७

कंवलम् }(न०) जल।

कंवितिका ) (श्वी॰) द्याय कंवत । (पु॰) वैत । कम्वितिका ) साँद ।—घाह्यकं (न॰) कंवत के उघार की वैतगाड़ी ।

कंबी, कंबी } (स्त्री॰) कलछी या चमचा। कम्बी

कंब्र, कम्यु ) (वि०) [स्री०—कम्यु —कंबृ ] कंबी, कम्बी ) चिकीदार । घट्यादार रंगविरंगा । (पु० न०) शङ्घ । (पु०) १ हाथी २ गरदन । ३ रंगविरंगा रंग । ४ शरीरस्थ एक रंग । १ कंकरा । पहुँची । ६ नलीतुमा हड्डी । —कग्रुठी, (स्री०) शंख जैसी गरदन वाली स्त्री

कंबोजः ) (पु॰) १ शहा । २ हाथी विशेष। कम्बोजः ) ३ (बहुबचन) एक देश विशेष तथा वहाँ के रहने वाले ।

—ग्रीवा (स्त्री॰) देखो कंबुकरही।

कन्न (वि॰) मनोहर । सुन्दर ।

करः (पु॰) [स्री॰-करा, या करी, ] १ हाथ। २ रोशनी की किरन। ३ हाथी की संूड़। ४ कर। चुँगी। क़िराज। ४ श्रोला। ६ २४ श्रॅंगुल का माप विशेष। ७ हस्त नत्तत्र ।—ग्राग्रं. ( न० ) हाथ का श्रगला भाग २ हाथी की सूँद की नोंक।—ग्राधातः, ( पु॰ ) हाथ का श्राघात । —ग्रारोटः, (पु॰) धँगृठी।—ग्रालंवः, (पु॰) हाय का सहारा देना ।—श्रास्फीटः,, (पु॰) १ छाती। २ हाथ का श्राघात। - कराटकः, (पु॰) —कराटकप, (न०) हाथ की **डँगु**की का नाख़न। —कमलं,—पङ्काम्,—पद्मं, ( न॰ ) कमल जैसा हाय । सुन्दर हाथ ।—कलगः, ( पु॰ )— कलगम्, (न॰) हाथ की भ्राँनली ।—किसलयः, ( ५० )—किसलयम्, ( न० ) १ कोमल कर। २ र्घ्रगुली ।—कोपः, ( ९० ) हाथ की उँगुली । — ग्रहः, ( पु॰ )—ग्रहगाम्, ( न॰ ) १ कर लगाना । २ पाणिप्रहरण करना । ३ विवाहः ।— ग्राहः, (पु॰) १ पति । २ कर उगाहने वाला ।— जः, ( पु॰ ) हाय की ऊँगुली का नख ।—जम ( न॰ ) सुगन्धि द्रव्य विशेष । जातं, ( न॰ ) प्रकाश की धारा।—तलः ( पु॰ ) हथेली ।—

तालः, (पु॰) — तालकम. (पु॰) १ ताली वजाना। करताल नाम का वाजा विशेष ।---तालिका,—ताली, (स्त्री॰) ताली । —तोया (स्त्री॰) एक नदी का नाम। -दः, (वि॰) १ कर श्रदा करते हुए। २ करद या कर देने वाला । --पत्रं, (न०) श्रारा । श्रारी । पत्रिका, (स्त्री॰) जल में क्रीड़ा करते समय पानी को उद्या-लना।--पल्लवः, (पु॰) १ कोमल हस्त । २ उँगुली।-पालिका (स्त्री०) १ तलवार । २ फाँवड़ा । कुटाली । -- पीडनम्. ( न० ) विवाह । ---पुटः, ( वि॰ ) डँगुली । - पृष्ठं, ( न<sup>^</sup> ) हाथ की पीठ। वालः,--वालः, (पु०) १ तलवार। २ डॅंगुली का नख -भारः, ( पु॰ ) ग्रत्यन्त श्रधिक कर ।-- भूः ( पु० ) उँगुली का नख ।---भूपर्गां, ( न॰ ) पहुँची । कड़ा ।—मालः, (पु॰) धुत्रा ।-- मुक्तं. (न०) हथियारों में सरताज ।---रुहः, ( पु॰ ) नख । नाख़ून ।—वीरः,—वीरकः, (पु॰) १ तलवार | खाँड़ा । २ कवरगाह । ३ एक देश विशेष का नाम। ४ वृत्त विशेष।—शाखा, ( ह्यी॰ ) उँगुली।--शोकरः, ( पु॰ ) हाथी की सृँद से फेँका हुआ जल।— श्रुकः, ( ९० ) उँगुली का नाख़्न ।—सारः, ( पु॰ ) किरनों के प्रकाश का मंदा पड़ जाना !-- सूत्रं, ( न० ) सुत्र जो विवाह के समय कलाई पर याँधा जाता है।—स्थालिन्, ( पु॰ ) शिव का नाम ।— स्वनः, ( पु॰ ) ताली बजाना ।

करकः (पु०)) कमण्डलु। साधु का जलपात्र। करकम् (न०)) — ग्रंभस्, (पु०) नारियल का वृत्त।—ग्रासारः, (पु०) श्रोलों की फुश्रार या वर्षा।—जम्, (पु०) पानी।—पात्रिका, (स्वी०) साधु का कमण्डलु।

करङ्कः (पु॰) १ हिंहुयों की ठठरी । २ खोपड़ी । ३ नरेरी । नारियल का बना पात्र । पिटारी । संदृक्षची ।

करंजः } (पु॰) भिलावे का पेड़।

करटः (पु॰) १ हाथी का गाल । २ कुर्तुभ । ३ काक । ४ नास्तिक । श्रविधासी । १ पतित बाखण । करदन्तः (पु॰) १ काक । २ चोरी की कला का विन्तार करने वाले कर्णोरथ का नाम । ३ हितोपदेश श्रोर पज्ञतंत्र में वर्णित एक शृगाल का नाम । करदिन् (पु॰) हाथी ।

करटुः ) (५०) सारस पद्मी का भेद । करेटुः )

करगाम् ( न० ) ३ करना । सम्पन्न करना । २ क्रिया
३ धार्मिक श्रमुष्टान । ४ व्यवसाय । व्यापार ।
इन्द्रिय । ६ शरीर । ७ क्रिया का साधन ।
कारग् । हेतु । ६ टीप । दस्तावेज । लिखित
प्रमाण । ३० संगीत विद्या में ताली से ताल देना ।
१३ व्योतिष में दिन विभाग विशेष ।—श्रिधिपः,
( पु० ) नीव ।—श्रामः, ( पु० ) इन्द्रियों की
समिष्ट ।—त्रागं, ( न० ) सिर ।

करंडः । (पु०) १ संदूकची या छोटी उलिया । करगुडः । २ शहद की मक्बी का छुत्ता । ३ तलवार । ४ कारगडव (जल) पची ।

करंडिका, करगिडका } (स्त्री॰) वाँस की पिटारी। करंडी, करगडी

करंघय (वि॰) हाथ चूमते हुए।

करभः ( ए० ) १ कलाई से लेकर उँगुली के नख तक के हाथ का पृष्ठभाग । २ स्ंृड़ । ३ जवान हाथी । ४ जवान ऊँट । ४ ऊँट । ६ सुगन्धि द्रन्य विशेष । ——ऊरूः, ( स्त्री० ) हाथी की स्ंृड़ जैसी जँघायों वाली स्त्री ।

करभकः ( पु॰ ) केंट ।

करमिन् ( पु॰ ) हाथी।

करंब, करम्ब ) (वि॰) १ मिश्रित । मिला-फरंबित, करम्बित ) जुला । रंगविरंगा । २ जड़ा हुआ । वैठाया हुआ ।

करंभः, करम्भ ) (पु॰) १ श्राटा या श्रन्य करंबः करम्बः ) भोज्यपदार्थं जिसमें दही मिला हो।२ कीचड़। यथा—

## करंभवालुकातापान् ।

## मनु ।

करहाटः (पु॰) एक देश। सम्भवतः सतारा जिले का श्रापुनिक करहाद। कमल का ढंडुल या कमल-नाल। कमल की जढ से निकलने वाले रेशे। करालः (वि॰) १ भयानक । खोफनाक । २ फटा-हुत्रा । चौट़ा खुला हुत्रा । ३ वड़ा । लंवा । ऊँचा । ४ ग्रसम । विषम । नुकीला ।—दंप्रः (वि॰) भयानक हाढ़ों वाला ।—वदना, (स्त्री॰) हुर्गा का नाम ।

करालिकः ( ५० ) १ वृत्त । २ तत्तवार । करिका ( स्त्री॰ ) सरोंच । नस्तावात । करिग्रों ( स्त्री॰ ) हथिनी ।

करिन् ( पु० ) १ हाथी। २ ष्राठ की संख्या ।—

इन्द्रः,—ईर्वरः,—वरः, ( पु०) विशाल हाथी।
गजराज।—कुम्भः, (पु०) हाथी के मस्तक का
वह भाग जो ऊंचा उठा हुश्रा हो।—गर्जितं,
( न० ) हाथी की चिंघाड़। - दन्तः, ( पु० )
हाथीदाँत।—पः, (पु०) महावत।—पोतः—
गावः,—गावकः ( पु० ) हाथी का वचा।—
वंभः, (पु०) हाथी का ख्ँय।—माचलः, (पु०)
सिंह। मुखः, (पु०) गणेश जी।—वैजयन्ती,
(वि० ) हाथी की पीठ पर रखा हुश्रा भंड़ा।—
स्कन्थः, (वि०) हाथियों का समृह।

करोरः (पु॰) १ वाँस का श्रॅंखुश्रा। २ श्रॅंखुश्रा। ३ करील नाम का कटीला एक काइ। ४ जलकुम्भ। करीपः (पु॰) ) सूखा गोवर।—ग्राग्नः, करीपम् (न॰) ऽ (पु॰) श्रन्ने कंडों की श्राग। करीपंकपा (खी॰) प्रचण्ड पवन या श्राँधी। करीपिग्री (खी॰) सम्पत्ति की श्रिष्ठात्री देवी।

करुग ( वि॰ ) कोमल । करुग हृदय । दयापात्र । दया प्रदर्शित करने योग्य । दयोत्पादक । शोका-न्वित ।—मख्ली, ( खी॰ ) मल्लिका का पौधा । २ सहित्यालङ्कार में वियोग-जन्य प्रेम का भाव ।

करुगः (पु॰) १ रहम । दया । श्रनुकम्पा । कोम-जता । २ द्वःख । शोक ।

करुणा (स्त्री॰) श्रनुकम्पा। रहम। द्या।—श्रार्द्र (वि॰) कोमलहृद्य।—निधिः, द्या का भारतार।—पर, – मय, (वि॰) श्रत्यन्त द्यालु। —विमुख, (वि॰) निष्ठुर। सङ्गदिल।

करेटः ( पु॰) उँगुली का नख।

करेगाः (पु॰) १ हाथी । २ कर्णिकार । कठचंपा या वनचंपा का पेड ।—भूः,—सुनः, (पु॰)

हस्ती-विज्ञान के श्राविभीवकर्ता पालकाप्य का िका नाम । क्तरेगाः (स्त्री॰) १ हथिनी । २ पालकाप्य की माता करोटं (न०) । १ खोपड़ी । २ कटोरा या करोटिः (स्त्री॰) । पात्र । ) (ूपु॰)ू भकरा । २ राशिचक की कर्कटकः ∫ चौथी राशि ।३ ऋग्नि । ४ जलपात्र । १ त्राईना। दर्पण । ६ सफेद रंग का घोड़ा। कर्कुटः रे (पु॰) १ केंकड़ा। २ कर्कराशि। ३ कर्कटकः 🖯 घेरा । चक्कर । कर्कटिः } (स्त्री॰ ) ककड़ी विशेष । कर्कुन्धुः ( स्त्री० ) उन्नाव या ईरानी वैर का पेड़ कर्कन्धः 🗦 श्रीर उसके फल । कर्कर (वि॰) १ कड़ा। ठोस । पोढ़ा । - श्रद्धाः, ( पु॰ )—ग्राङ्गः, ( पु॰ ) खक्षनपत्ती । भ्रन्धुकः, ( पु॰ ) अन्धा कुत्रा । अन्धकूप । ककरः (पु॰) १ हथौड़ा । घन । २ दर्पण । श्राईना । ३ हड्डी । खोपड़ी की हड्डी का टूटा हुआ दुकड़ा। कर्कराट्ः ( पु० ) दीर्घं तिरछी दृष्टि । दूर तक देखने-वाली तिरछी चितवन । भलक । कर्कराला ( छी० ) घुँ घराले बाल । कर्करो (स्त्री॰) ऐसा जलपात्र जिसकी पैदी में चलनी की तरह छिद्र हों। कर्कश (वि॰) १ कड़ा। सख्त । रूखा। २ निष्टुर । द्याशून्य ।३ प्रचरड। दृढ़ । ग्रत्यधिक। ४ उद्रग्ड । १ ग्रसदाचरणी । ग्रसती । ग्रपतिव्रता । (स्त्री०) ६ समभाने में कठिन । समभा में न ञ्चाने योग्य 1 कर्कशः (पु०) १ तलवार । खद्म । २ करञ्जा । ३ गन्ना । कर्कशिका (स्त्री॰) वनज द्रन्य विशेष। कर्किः ( पु० ) कर्क राशि । ककीटः । ( पु॰ ) १ श्राठ् मुख्य सर्पी में से एक । किकीरकः रे यह एक बड़ा विपैला सर्प होता है। यहाँ तक कि, इसके देख देने ही से देखे जाने वाले पर सर्पविष का ग्रसर पैदा हो जाता है। २ गन्ना। ३ वेल का पेड़। कचूरः (पु०) १ कचूर । २ एक सुगन्ध-द्रव्य विशेष ।

कर्चूराम् ( न० ) १ सुवर्णं । २ हरताल । मैनफल ।

र्ह्मर्ग् (धा॰ उभय॰ ) [कर्ण्यति, कर्णित ] छेदना सूराख करना । वेधना । २ सुनना ।

कर्ताः (पु॰) १ कान । २ कड़ादार गंगाल या जंगाल श्रादि वर्तन के कड़े या कान । दस्ता। वेंट । ४ डॉंड़ । पतवार । ५ समकेाण त्रिभुज की वह रेखा जो समकाेेेंग् के सामने होती है। ६ महाभारत में वर्णित कौरव पत्तीय एक प्रसिद्ध योद्धा राजा [यह सूर्यपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था. तथा बड़ा प्रसिद्ध दानी था । कुन्ती जब क्वारी थी, तब उसके गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसीसे यह ''कानीन''भी कहलाता था। कुरुचेत्र के युद्ध में इसने कौरवों की श्रोर से पारडवों से युद्ध किया था । अन्त में श्रर्जुन द्वारा यह मारा गया था। ]--श्रञ्जलिः, ( स्त्री॰ ) कान का भाग विशेष ग्रथवा वह सुख्य . भाग जिससे सुनाई पड़ता है ।—श्रनुजः, (पु०) युधिष्ठिर।—ग्रान्तिक, ( वि०) कान के समीप। —-- ध्रान्दुः,-श्रान्दुः, (स्त्री०) कान की वाली या वाला।--श्रर्पण्म्, (न०) सुनना। कान देना। —ग्रास्फालः, (पु॰) हाथी का कान फट-फटाना।—उत्तंसः, (पु०) कान में धारण किया जानेवाला ग्राभूपण विशेष ग्रथवा ग्राभूपण ।— उपकर्शिका, (स्त्री०) अफवाह । किम्बद्न्ती !---च्चें ः, (पु∘) कान में सतत श्रावाज़ का होना।—गोचर, (वि०) जो सुन पढ़े।— ब्राहः, ( पु॰ ) पतवारी ।—जप, ( वि॰ ) (कर्गोज्ञप भी रूप होता है) गुप्त बात कहने वाला । मुखबिर । जपः, जापः, ( पु॰ ) निन्दक । निन्दा करनेवाला ।--जाहः, ( पु० ) कान की जड़ ।--जित् ( पु॰ ) कर्ण के। हराने-वाला । म्रर्जुन की उपाधि । - तालः, (पु॰) हाथी के कानों की फटफट का शब्द ।—धारः, ( पु०) पतवारी।-धारिगाी,(स्त्री०)हथिनी।-परमपरः, (स्त्री॰) सुनी सुनाई वात । श्रफवाह ।—पालिः, (स्त्री०)कान का नीचे लटकता हुआ हिस्सा। पाशः, (पु॰ ) सुन्दर कान ।---पूरः, (पु॰) १ कर्गफूल | करनफूल । कान का श्राभूपण विशेष । २ श्रशोक का वृत्त ।—पूरकः, ( ५० ) १ करन-

फूल । बाली । २ कदम्ब का पेट्र । ३ श्रशेक का पेर । ४ नील कमल ।—प्रान्तः, (पु०) कर्णपालि '' देखो । --भूपण, (न०) --भूपा, (स्त्री०) कान का गहना ।— मृत्नं, (न०) कान के नीचे का भाग ।—पोटं', (स्त्री०) हुर्गा का एक रूप।—वंशः, (पु॰) मीस वल्ली से वना मचान ।—वर्जित, (वि॰ ) कानरहित ।— वजिनः, ( पु०) सर्प ।-विवरं, ( न० ) कान का देद ।-विप्, (स्त्री०) कान का मेल या ठेठ ।--वेधः, (पु॰) संस्कार विशेष जिसमें कान छेदे जाते हैं। दिदाउन ।—वेष्टः, (पु॰)—वेष्टनम्, (न०) कान की वालियों ।—शप्तुन्त्री, (स्त्री०) कान का वहिर्माय ।—जूलः, (पु॰)—जूलं, (न॰) कान का दर्द।—श्रव (वि०) केंची श्रावाज से कहा गया । स्न पड़ने योग्य ।--श्रावः,--संध्रवः, ( पु॰ ) कान का बहना । कान का रोग विशेष ।—सः, ( स्त्री०) कर्ण की जननी क़न्ती। —होन, (वि॰) कर्णविवर्जित !—होनः, (पु॰) नर्प ।

क्तगांक्तिर्गा (वि॰) कानों कान । कागांटः (बहुबचन) भारत के दिख्णी प्रायःहीप का एक भूखराड विशेष ।

कर्माटी (मी॰) कर्माट देश की स्त्री।
कर्मिक (वि॰) १ कानों वाला। २ पतवार वाला।
कर्मिकः (पु॰) मार्का। पतविष्या। पतवारी।
कर्मिकः (स्त्री॰) १ कानों की वाली। गुमड़ी। गूमड़ा।
२ पत्रवीन केष । ४ मृंची या चित्रकार की
लेखनी। १ मध्यमा उँगुली। ६ फल का उंटल।
७ हाथी की सूट की नोंक। = चाक मिट्टी।
खिद्या। [२ पत्रकेषप्वीन।
कर्मिकारः (पु॰) १ वनचम्पा या कठचम्पा का पेड़।
कर्मिकारम् (न॰) कर्मिकार वृत्त का फूल जिसमें
सुगन्धि विलक्जल नहीं होती।

किर्मिन् (वि॰) १ कानों वाला । २ यड़े यड़े कानों वाला । शरपच युक्त । (पु॰) १ गधा । २ पतवारी । ३ गाठोंदार वार्ग ।

कर्गा (स्त्री॰) १ पुङ्खदार विशेष यनावट का याए। २ मूलदेव की माता का नाम । यह मूलदेव चौर्यकला विद्यान के प्राहुर्भाव कर्ता थे।—रथः
(पु॰) पर्दा पटा हुन्ना रथ।—सुनः (पु॰) मूलदेव
जो नुराने की कला के श्राविष्कारकर्ता वतलाये
जाते हैं। [२ रुई या सूत कातना।
कर्तनम् (न॰) १ काटना । तराशना । कुतरना।
कर्तनी (सी॰) १ केंची। २ चक् । ३ छोटी तलवार।
कर्त्तनी (स० वा॰ कु०) १ करने योग्य। २ काटने
या नाश करने योग्य।

कर्त्र (वि॰) १ कर्त्ता। करने वाला।२ परव्रह्म। ३ व्रक्त की एक उपाधि।४ विष्णु श्रौर शिव की उपाधि।

कर्त्ता (स्त्री॰) १ छुरी २ कतरनी। कैची। कर्दः ) (पु॰) कीचढ़ कॉदा। कर्दकः )

कर्द्मः ( पु॰ ) १ कीचड़ । कीच । काँदा । २ मैल । कृदा । २ ( श्रालंका॰) पाप ।—श्राटकः, (पु॰) कृदाखाना ।

कर्ट्मम् ( न॰ ) मांस । गेारत ।

कर्पटः (पु॰) । १ पुराना या पैवंद लगा हुत्रा कर्पटम् (न॰) / कपड़ा । २ कपड़े की धज्जी । ३

गेरुया रंग का कपड़ा। दगीला कपड़ा। कर्पटिक ) (वि॰) चिथड़े लपेटे हुए। कर्पटिन् )

कर्पगाः ( पु॰ ) एक प्रकार का शस्त्र ।

कर्परः (पु॰) १ कट्राही । कड़ाह । २ पात्र । वर्तन । ३ ठीकरा । ४ खेापड़ी । ४ एक प्रकार का इथियार ।

कर्पासः ( पु॰ ) ) कर्पासम्( न॰ ) } कपास का वृद्य । रुई का पेड़ । कर्पामो (स्त्री॰) }

कर्परः ) (पु॰) कप्र । काफ़र । कप्रम् ) (न॰)—खाउ, (पु॰) १ कप्र का स्रोत । २ कप्र की दली ।—तेलं, (न॰) कप्र का तेल ।

कर्फरः (पु॰) दर्पण । श्राईना । कर्चु (वि ) रंग विरंगा । चितकवरा । कर्चुर (वि॰) १ रंग विरंगा । चितकवरा । २ भृरा । धुमैला। (पु॰) १ क्वृतर के रंग का । चितकवरा रंग! २ पाप । ३ मेत । शैतान । ४ धतुरे का पेट । कर्बुरम् (न०) १ सोना । २ जल । कर्बुरित (च० कृ०) रंगविरंगा । कर्मठ (वि०) १ कार्यकुराल । कियाकुराल । काम करने में निपुण । २ परिश्रम से कामकरने वाला । ३ केवल धार्मिक श्रनुष्ठानों के करने ही में लव-लीन ।

कर्मरः (पु॰) यज्ञ कराने वाला । कर्मग्य (वि॰) चतुर । निषुण कर्मग्या (स्त्री॰) मज़दूरी । उजरत । पारिश्रमिक । कर्मग्यम् (न॰) क्रियाशीलता ।

कर्मन् ( न॰ ) १किया । कर्म । चरित्र । २ सम्पादन । ३ च्यवसाय । कर्त्तच्य । ४ धार्मिक कृत्य । ४ धर्मानुष्टान का सम्पादन । ६ धर्म विरोप । नैतिक कर्त्तव्य । ७ परिणाम । फल । 🖛 कर्मविपाक । पूर्व जन्म में किये हुए शुभाशुभ कमी का फला-फल । प्रारव्य । —प्राक्तम्, (वि०) कोई भी काम करने के योग्य। ध्रांगम्, (न०) यज्ञ कर्म का एक भाग विशेष ।—श्रश्चिकारः (पु०) धार्मिक कृत्य या किया करने का श्रधिकार । श्रानुरूप, (वि॰) १ कर्मानुसार । २ पूर्वजन्म में किये हुए कर्मों के श्रनुसार ।—श्रन्तः, ( पु॰ ) १ किसी कार्य या किया का श्रवसान । २ च्यापार । च्यवसाय । कर्म का सम्पादन । ३ खत्ती। खों। श्रनाज का भाग्डार। ४ जुती हुई जमीन ।---- प्रान्तरं, (न०) १ किया में भेद। २ प्रायश्चित्त । पापनिवृत्ति । ३ किसी धर्मानुष्टान का स्थगित करना ।---ग्रन्थिक, (वि०) ग्रन्तिम ।---श्रन्तिकः, (५०) नौकर । कारीगर ।—श्राजीवः (पु०) कारीगर ।—इन्द्रियम्, ( न० ) वे इन्द्रियाँ जो कर्म करें। जैसे हाथ पैर, श्राँख कान श्रादि।--—उदारं, (न०) महानुभावता । उच्चाशयता । - उद्यक्त, (वि॰) मशगृल । लवलीन । क्रिया-शील । स्पर्दावान् । --करः, ( पु॰ ) १ राजन्दारी पर काम करने वाला मज़दूर । २ यमराज ।--कर्तृ, (पु०) व्याकरण में कर्त्ताकारक।—कागुडः, (पु०) काग्डम्, (न०) वेद का वह श्रंश जिसमें यज्ञानुष्टानादि कर्मी का तथा उनके माहात्म्य का वर्णन है। --कारः, ( पु॰ ) वह मनुष्य जो कोई भी काम करें। कारीगर । उजरत लेकर काम करने वाला । ३ लुहार । ४ साँइ ।—कारिन्, (पु॰) मज़द्र । कारीगर ।—कार्मुकः, (पु॰) —कार्मु कम्, (न॰) सुद्द धनुप ।— कीलकः, (पु॰) धोथी ।—जंजं, (न॰) वह भूमि जहाँ धार्मिक कर्मानुष्ठान किया जाय । [ भारतगर्प कर्मभूमि कहलाता हैं।]—गृहीत, (यि॰) किसी कार्य करते समय पकड़ा हुत्रा। (जैसे चोरी करते समय चोर)—यातः (पु॰) काम वंद कर देना। काम छोए वैठना। चगुडालः,—चागुडालः, (पु॰) १ नीच काम करने वाला। वशिष्ट जी ने पांच प्रकार के कर्मचायडाल यतलाये हैं:—

ष्ठम्चकः पिशुनदय कृतप्ती दीर्घरीयकः परवारः कर्मवाषदःल जन्मनदवापि पञ्चगः॥

२ दुस्साहस पूर्ण या निष्टुर काम करने वाला । ३ राहु का नाम ।--चांद्ना. ( स्ती० ) १ वह हेतु या कारण जिससे प्रेरित हो कोई यज्ञानुष्ठान कर्म करे । २ शाख की वह स्पष्ट श्राज्ञा या निर्देश, जिसमें किसी धार्मिक श्रनुष्ठान करने का श्रवस्य करणीय विधान वर्गित हो ।—ज्ञः, (पु॰) धर्मानुष्टान का विधान जानने वाला ।--त्यागः, ( पु॰ ) लोकिक कमों का त्याग। - दुष्ट्र (वि०) श्रसदा-चारी। द्रष्ट। लंपट। तिरस्करणीय ।--द्रोपः, (पु०) १ पाप २ भृता चुका बृद्धा ग़लती। ३ मानवोचित कर्मीं का शोच्य परिणाम। ४ श्रयशस्कर श्राचरण।—धारयः, ( पु॰ ) एक प्रकार का समास । ध्वंसः, (पु॰) किसी धर्मा-नुष्टान कर्म के फल का नाश । २ हतोत्साह |--नाशा, (स्त्री॰) एक नदी का नाम ।---—निष्ठ, (वि॰) धार्मिक कृत्यों के करने **में** संलग्न ।--पथः, (पु॰) कर्मयोग । कर्ममार्ग ( ज्ञानमार्ग का उल्टा )-पाकः, ( पु॰ ) पूर्व जन्म में किये हुए कर्मों के फल की प्राप्ति का समय। -- फलं (न०) पूर्वजन्म में किये हुए शुभाशुभ कर्मी का शुभाशुभ फल । -बंधः,-वंधनम्, (न०) श्रावागमन, श्रथवा जन्म मरण का बंधन। —भूः, भूमिः (स्त्री॰ ) भारतवर्ष ।—मीर्मांसा,

(स्त्री॰) कर्मकाराड सम्बन्धी चेदभाग पर विचार करने वाला जैमिनि द्वारा रचित ग्रन्थ विशेष ।— मूलं, (न॰) कुश । १— युगम्. (न॰) कलियुग । -- योगः, (पु॰) कर्ममार्ग ।--विपाक, देखो कर्मपाक ।—शाला, (खी०) दूकान । कारखाना । —शील,—शूर, (वि॰) परिश्रमी । क्रियाशील। सङ्गः, (पु॰) लौकिक कमों धौर उनके फलों में श्रासिक ।---सिचिवः, ( पु॰ ) दीवान । मिनिस्टर । वजीर ।—संन्यासिदाः,—संन्यासिन्, (पु॰) संन्यासी जिसने समन्त लौकिक कर्मी का स्याग कर दिया हो। ऐसा तपस्त्री जो धार्मिक श्रन्रष्टान तो करे, किन्तु उनके फलों की कामना न करे। - साचिन्, (पु॰) १ प्रत्यचदर्शी साची। २ वे साफी जो जीवधारियों के शुभाशुभ कमों को साफ़ी बन फर देखते हों - ऐसे नौ माफ़ी माने गये हैं। यथाः---

मूर्यः भोगो यमः कानी महाभूतानि पत्र्य प ।
एत गुभागुभम्येद कर्मको गय माशिकः ॥]
—सिद्धिः, (स्त्री) सफलता । मनोरथ का
साफल्य ।—स्थानं, (न०) दक्षतर । श्राफिस ।
स्यापार करने का स्थान ।

कर्मदिन् (पु॰) मंन्यासी । साधु

कर्मारः (पु॰) लुहार ।

कर्मिन् (वि॰) १ कियाशील । कार्यतत्पर । २ वर् पुरुष जो फल प्राप्ति की श्रमिलापा से धर्मानुष्ठान करता हो। (पु॰) कारीगर । कलाकुशल । कर्मिष्ठ (वि॰) चतुर । परिश्रमी । व्यापारपट्ट ।

कामष्ट ( वि० ) चतुर । पारश्रमा । व्यापारपट्ट । कर्वटः (पु०) मराडी श्रयवा किसी प्रान्त का ऐसा मुख्य नगर जिसके श्रन्तर्गत कम से कम २०० से ४०० तक ग्राम हों।

कर्पः (पु॰) १ तनाव । खिंचाव । २ श्राकर्पण । ३ खेत की जुताई । ४ खाई । लंबी नाली । १ खरोंच । कर्पः (पु॰। } १६ माशा की सोने चाँदी की तौल । कर्पम् (न॰)

कर्पक (वि॰) खींचने वाला।

कर्पग्रम् (न०) १ खींचना । तानना । २ जोतना । हल चलाना । ३ चोटिल करना । पीड़न । चीग्रता ।

कर्षिर्गा (सी०) लगान।

कर्पः (स्त्री॰) १ खाई। लंबी नाली।२ नदी।३ नहर। (पु॰) १ श्रत्ने कंडों की श्राग।२ खेती। ३ श्राजीविका।

कर्हिचित्, ( श्रव्यया० ) किसी समय।

कत्न् ( धा॰ प्रारम् ) [कलने, कलित] १ गिनना । २ यज्ञाना । (उभय॰) [कलयति, कलयते, कलित] १ पकड्ना । धामना । २ गिनना । ३ लेना । रखना । ४ जानना समक्षना ।

कल (वि॰) १ श्रस्पए मधुर धीमी श्रीर कोमल । २ निर्वल । ३ फचा। श्रनपचा हुश्रा। श्रपका ४ मन्मुन का शब्द करने वाला । — श्रंकुरः ( ९० ) सारसपत्ती ।—ध्यनुनादिन् ( ५० ) १ गौरं या पत्ती। २ मधुमज्ञिका। ३ चटक पत्ती।---त्र्यविकलः, (पु॰) गौरैया पत्ती ।—स्रालापः, (पु॰ १ धीमी कोमल गुनगुनाहट। २ मधुर एवं त्रिय सम्भापण्। ३ मधुमचिका ।--उत्ताल, (चि॰) ऊंचा। तीष्ण। पैना ।--कस्ट, (वि॰) मपुर कराउस्वर वाला।— कराउः.(पु॰)—कराठी, (म्बी०) १ फोयल । २ हंस । ३ क्यूतर ।—कलः, (प्०) १ जन समुदाय का कोलाहल । २ श्रस्पष्ट ग्रीर ग्रंडवंड शोरगुल। ३ शिव जी का नाम। —क्रुजिका —क्रुगिका, (सी०) निर्लंबा स्त्री। श्रमती छी। - घोपः (पु॰) कोयल ।-तृत्विका, ( खी॰ ) निर्लंजा या रसीली खी। —धौतं (न०) १ चाँदी २ सोना। धौत-तिपिः, (स्त्री॰) सुनहत्ते श्रवरों की लिखावट ।— ध्यनिः, (स्त्री॰) १ मधुर धीमा स्वर । । २ कवु-तर । ३ मीर । मयूर । ४ कीयल । -- नादः, (पु॰) मथुर धीमा स्वर।-भाषाां. (न०) वालकों की ताराली वाली।-रचः, (पु॰) मधुर धीमा स्वर। – हुंसः, (पु॰) १ हंस । राजहंस । २ वक्तक । ३ परमात्मा ।

कलः (पु॰) धीमा केामल एवं ग्रस्पष्ट स्तर । कलं (न॰) वीर्य । धातु ।

कलंकः ) (पु॰) १ घच्या । काला दाग । चिन्ह । २ कलङ्कः ) (श्रलङ्का॰) श्रपयश । यदनामी । श्रपकीर्ति । ३ दोप । श्रुटि । ४ लोहे का मीर्चा ।

कलंकपः ) (५०) [ छी०—कलंकपी, कलङ्कपी ] कलङ्कपः ) सिंह। कलंकित ) कलङ्कित ) (वि॰) बदनाम । दगीला । कलंकुरः ) ( पु॰ ) भँवर । वगूला । उल्टी धारा। कलङ्करः ) उल्टा बहाव । कलं जैं: ﴿ (पु॰) १ पत्ती। २ विष् बुक्ते प्रस्त्र से कलञ्जः ∫ मारा हुन्रा हिरन न्यादि जीवधारी । कलंजम् ) ( न॰ ) विप में बुभे श्रस्न से मारे हुए पशु कलंञ्जम् ) का मांस । कलत्रम् (न०) १ पत्नी २ कमर । कृल्हा । ३ शाही गढ़ । कलनम् (न०) १ धव्वा । दाग्र । २ त्रुटि । अपराध । दोप । ३ ग्रहरा । ग्रास । पकड़ । ४ श्रवगति । समभा । ४ रव । शब्द । कलना (स्त्री॰) १पकड़। यास। यहए। २ किया। ३ वशवर्त्तित्व । मुती । ४ समभा । ४ धारण करना । पहिनना । कर्लादिका } (स्त्री॰) बुद्धि। प्रतिभा। कर्लान्दिका कलभः (पु॰) १ हाथी का बचा । २ तीस वर्ष कलभी (सी॰) की उम्र का हाथी। ३ ऊँट का या श्रम्य किसी जानवर का वचा। कलमः ( पु॰ ) १ वे धान जो मई श्रीर जून में वोये जाते श्रीर दिसंवर में पकते हैं । २ लेखनी । नरकुल जिसकी क़लम वनती है। ३ चोर। ४ गुंडा । बदमाश । दुष्ट । कलंबः } कलम्बः } (पु०) १ तीर । २ कदम्व वृत्त । कलंबुटम् कलम्बुटम् कलालः (पु॰)} योनि। गर्भ की फिल्ली। कललम् (नः) कलविङ्कः ) ( ५० ) १ गौरैया पत्ती । २ इन्द्रजौ । कलविङ्कः ) १ धव्या । दारा । कलशः (पु॰) १ वड़ा । कलसा । २ चौतीस सेर कलसः का माप विशेष । — जन्मन्, — कलशम् (न॰) उद्भवः, (पु॰) श्रगस्य जी कलसम् कलशी (स्त्री॰)) घड़ा । कलसा ।—सुतः, कलसी (पु॰) रिश्रास्य ऋषि का नाम ।

कलहः (पु०) ) १ मनगड़ा । लड़ाई भिड़ाई । कलहम् (न०) / २ युद्ध ! जंग । ३ दाँवपेंच । धोखाधड़ी । सूठ । छल । ४ प्रचयदता । श्राघात । प्रहार । मार । —श्रन्तिरता, (छी०) प्रेमी से मनगड़ा हो जाने के कारण श्रपने प्रेमी से वियुक्त छी । —श्रपहृत. (वि०) यरजोरी हरा हुश्रा । छीना हुश्रा । प्रिय, (वि०) ब्रह व्यक्ति जिसे लड़ाई मगड़ा श्रच्छा लगता हो ।

कलहः ( पु॰ ) नारद जी की उपाधि।

कला ( स्त्री॰ ) १ किसी वस्तु का छोटा श्रंश ।

हुकड़ा । २ चन्द्रमण्डल का १६वाँ श्रंश । ३
च्याज । सूद । १ समयविभाग । १ राशि के
तीसवें भाग का ६० वां भाग । कोई धंधा । ऐसी
कलाएं चौसठ होती हैं । यथा गाना वजाना
श्रादि । ७ चातुर्य । प्रतिभा । म कपट । छल ।
६ नौका । १० रजोदर्शन ।—ध्रम्तरं, (न॰ )
श्रन्य श्रंश । २ च्याज । सूद । जाम ।—श्रयनः,
(पु॰) तलवार की धार पर मृत्य करने वाला ।
—श्राकुलम्, (न॰) हलाहल विप ।—केलि,
(वि॰) हपित । श्राल्हादित । रसीला ।—केलिः,
(पु॰) कामदेव की उपाधि ।—चयः, (पु॰)
चन्द्र का हास —धरः, निधः,—पूर्णः।
(पु॰) चन्द्रमा ।—भृत्, (पु॰) चन्द्रमा ।

कलादः कलाद्कः } ( पु॰ ) सुनार ।

कलापः (पु०) १ गट्ठा । गठड़ी । २ समुदाय । वस्तुओं का संग्रह । ३ मयूरपुच्छ । ४ स्त्री का इज़ारवंद या करधनी । ४ आभूपण । ६ हाथी की गरदन की रस्ती । ७ तरकस । तृणीर । प्र तीर । वाण । ६ चन्द्रमा । १० बुद्धिमान एवं चतुर मनुष्य । ११ एक ही छन्द में लिखी हुई पद्य रचना । १२ संस्कृत का न्याकरण विशेष ।

कलापी (स्त्री॰) घास का गहा।

कलापकम् (न॰) १ चार रलोकों का समूह जो किसी एक ही विपय के वर्णन में हो श्रौर जिनका एक ही श्रन्वयहो। २ श्र्हण जिसकी श्रदायी उस समय हो जिस समय मोर श्रपनी पृंछ फैलावे। कलापकः ( ए० ) ६ गष्टा । गष्ट । २ मोतियों की माला । ३ हाथी के गले मी रम्सी । १ कर्षनी या कमर्यंद । १ माथे पर का तिलक विशेष । कलायिन् ( ए० ) ६ मोर । २ कोयाः । ३ वटत्व । कलायः ( ए० ) यीव विशेष । कलायः ( ए० ) यीव विशेष । कलायः ( ए० ) सुगी । कलायः ( ए० ) करिली । एक प्रकार का मुँह से स्वारा जाने वाला याजा । कलाः ( ए० ) ६ स्वारा । जाही । २ वटा । जंग । ३

कतिः ( पु॰ ) ६ समाग्न । लाग्त् । २ सुद् । जंग । ६
पीया सुन यानी कलियुन । [कलियुन ४६२०००
यर्ग या होता है । यह ६६०२ सी० प्० वर्ष की म वीं प्रत्यरी की लगा था ।] १ मृत्ति धारी कलियुन जिसने राजा नल की सताया था । ६ किसी श्रेणी का सर्वनिकृष्ट । ७ विभीतिका गुज । यहेड़ा का पेट् । म पीने का यह पहल जिस पर १ श्रीकित हो । म बीर । शून । हतीर । वाण (स्त्री०)कली । — कारः,—कारकः,—कियः, ( पु॰ ) नारद जी की उपाधि ।— हुमः,— चृत्तः, (पु॰) यहेड् का पेट ।— युगं, ( न० ) कलियुग ।

कितिका ) (स्त्री॰) १ श्रमितिला फूल । बीड़ी । २ कितः ) कता । धारी । श्रंश । इकाई । कितिगाः ) (पु॰—बहुवचन ) देश विशेष श्रीर कितिहाः ) उसमें बसने वाले लोग । वाममार्ग में इसकी सीमा का उल्लेख इस प्रकार पासा जाता है। अववाबारमणस्था कुणावीसन्तमः मिये। कित्रिकाः मस्मोक्तीवाममार्यवसावणः ॥

कालिजः )
कालिजः )
कालिजः )
कालिजः )
कालिजः )
कालिजः )
कालिजः (वि॰) गृहीत । पकटा हुत्या । लिया हुत्रा
कालिदः ) (पु॰) १ पर्वत जिससे यमुना नदी निककालिन्दः ) लती है । २ सूर्य ।—कन्या,—जा,—
तनया,--निद्नी, (स्त्री॰) यमुना नदी की
उपाधियाँ। –िगरः, (पु॰) स्वनाम प्रसिद्ध पर्वत ।
कालिल (वि॰) १ डका हुत्रा । भरा हुत्रा । २
मिला हुत्रा । ३ प्रभावान्वित । वशवर्ती । ग्रभेद्य ।
कालिल (वि॰) १ मटीला । गंदला । मैला । खराव ।

२ छिलकादार । दवा हुन्रा । भद्दा । ३ भरा

हुन्या । ४ द्भुद्ध । श्रवसद्धा । उत्तेजित । १ द्भुष्ट । पापी । तुरा । ६ निष्टुर । तिरस्करणीय । ७ काला । धुंभला । मेला । = सुस्त । काहिल । श्रकमंग्य ।—श्रानिज, (वि०) वर्णसङ्कर ।

कलुपः ( पु॰ ) भैसा । महिष ।

कलुपं(न०) १ मेल । कृदा करकट । कीचड़ । २ पाप । ३ कोध । रोप ।

फलेवरः (पु॰) ) शरीर । देष्ट । तन । जिस्म । कलेवरम् (न॰) )

करकः (पु॰)) १ घी या तेल की तजद्य । काँइट । करकम् (न॰) १ कीट । २ लेही या लेही की तरह । चिपकने वाला काई पदार्थ । ३ मैल । कृदा । ४ विष्ठा । १ नीचता । कपट । दम्भ । ६ पाप । ७ पीला हुआ चूर्ण ।

करकफ़लः ( पु॰ ) श्रनार का पेट्र।

कहकर्ष ( न॰ ) दलना । प्रयम्ना । मिथ्या । क्रुठ । किट्छः । (पु॰ ) भगवान् विष्णु का दसर्वो श्रथवा किटकन् ) श्रन्तिम श्रवतार ।

करुप (वि॰) १ साध्य । होने योग्य । सम्भव । २ उचित । ठीक । योग्य । २ निपुरण । दत्त ।

करुपः ( ५० ) १ धर्मशास्त्र की श्राज्ञा । श्राईन । थादेश । २ निर्दिष्ट नियम । ऐच्छिक नियम । ३ प्रस्ताव । सूचना । निरत्तय । सङ्कल्प । ४ पद्धति । टंग। तरीका। विधान। १ प्रलय। ६ व्रह्मा जी का एक दिवस श्रथवा १००० युगव्यापी काल । ० यीमार की चिकित्या । = छः वेदाङ्गों में से वेद का एक श्रह ।—श्रन्तः, (=कल्पान्तः) (पु॰) प्रलय फाल । नाश ।---ध्यादिः, (=करुपादिः, ) (पु॰) स्टिके धारम्भ काल में सब वस्तुओं का पुनः निर्माण।—कारः, (पु०) कल्पसृत्र के निर्माता । — त्तयः, ( पु॰ ) शलय । सर्वनाश ।—नरुः,— द्रुसः.—पाद्षः,—बृत्तः, ( पु॰ ) स्यगे का एक वृत्त विशेष । ( श्रातं > ) उदार वस्तु पालः, (पु॰) मच विकेता ।—लता,—लितका, (स्रो॰)स्वर्गीय लता विशेष ।—सृत्रं, (न॰) ग्रन्थ विशेष जिसमें पितृतियों का निरूपण है।

कल्पकः, (पु॰) १ रीति । शास्त्रीक्त कर्म । २ नाई । नापित ।

सं० श० कौ०---२८

कल्पनम् (न०) १ घनाना । सजाना । सुन्यवस्थित करना । २ पूरा करना । कार्य में परिखत करना । ३ कतरना । काटना । ४ गाड़ना । ४ सजाने के लिये तर ऊपर रखना ।

कल्पना ( स्त्री० ) १ वनाना । करना । २ तरतीव में लाना । ३ सजाना । ४ रचना करना । ४ आविष्कार करना । ६ विचार । मानसिक कल्पना । ७ जाल । जालसाज़ी । प्र रीतिभाँति । युक्ति ।

करुपनी (स्त्री०)कैची।

किंदिपत (वि॰) सुन्यवस्थित । निर्मित । सिन्जित । किंदमप (वि॰) १ पापी । दुष्ट । २ मैला कुचैला । गंदा ।

करुमणं (न०) } १ धव्या। मैल । २ पाप । करुमणः (पु०) }

कत्माप (वि॰) [ स्त्री॰—कत्मापी, ] १ रंग-विरंगा। चितकवरा। २ सफेद श्रौर काला मिला हुआ।—कग्रुटः, (पु॰) शिवजी की उपाधि। कत्मापः (पु॰) १ चितकवरा रंग। २ सफेद श्रौर काले रंगों का संमिश्रण। ३ दैल्य। दानव।

कल्माषी (स्त्री॰) यमुना नदी का नाम । कल्य (वि॰) १ स्वस्थ । रोगरहित । तंदुरुस्त । २ तैयार । तत्पर । ३ चतर । ४ श्रम । ग्रमकल । ४

तैयार । तत्पर । ३ चतुर । ४ श्रुम । श्रमुकूल । ४ बहरा गूँगा । ६ शिक्ताप्रद ।—ग्राशः,—जिभ्धः, (स्त्री०) कलेवा । सवेरे का भोजन ।—पालः —पालकः (पु०) कलार । कलवार । शराव खींचने वाला।—वर्तः, (पु०) कलेवा । जलपान । —वर्तम्, (न०) तुच्छ । हल्का । श्रनावश्यक ।

करुयं, ( न॰ ) १ तड़का। सबेरा। २ श्राने वाला। श्रगला दिन। ३ मदिरा। ४ बधाई । श्रुभ कामना। श्राशीर्वाद। १ श्रुभ संवाद।

कल्या (स्त्री॰) १ मदिरा । २ वधाई।—पालः,— पालकः, (पु॰) कलाल । कलवार ।

कल्याण (वि॰) [स्त्री॰—कल्याणा,—कल्याणी, ] (न॰) १ ग्रुभ। सुखी। भाग्यवान । सौमाग्य-शाली। २ सुन्दर। त्रिय। मर्नोहर। ३ सर्वोत्तम। गौरवान्वित। ४ मङ्गलकारी । भला।— कृत, (वि॰) १ लाभदायक । ग्रुभ। २ मङ्गल- कारी । शुभप्रद । ३ पुरुयात्मा ।—धर्मन्, (वि०) पुरुयात्मा ।—वचनं, ( न० ) साहार्द्रव्यक्षक भाषण । शुभ कामनाएं ।

कल्याणं (न०) १ सै।भाग्य । खुशकिस्मती। स्नानन्द । भलाई । समृद्धि । २ पुरुष । ३ उत्सव । ४ सुवर्ण । १ स्वर्ग ।

कत्याण्क (वि॰) [स्त्री॰—कत्याणिका, ] १ शुभ । समृद्धिशाली । धन्य ।

कल्याणिन् (वि॰)[स्त्री॰—कल्याणिनी,] १ सुखी।। भरापूरा। २ भाग्यशालो। धन्य। ३ शुभ। मङ्गलकारी।

कल्यागाी (स्त्री०) गौ। गाय।

कल्ल (वि०) बहरा। बधिर।

कहत्तोलः ( ५० ) १ विशाल तहर । २ शत्रु । ३ प्रसन्नता । हर्प ।

कल्लोलिनी (स्त्री॰) नदी। सरिता।

कव् (धा० त्रात्म०) [कवते, कवित ) १ प्रशंसा करना। २ वर्णन करना। रचना (पद्यका)। ३ चित्रण करना। चित्र बनाना।

कवकः (पु॰) मुँह भर ।

कवकम् (न०) कुकुरमुत्ता । कठफूल ।

कवचः (पु०) १ वर्म। जिरहवस्तर । २ तावीज। कवचम्(न०) ई यंत्र। ३ ढोल ।—पत्रः, (पु०) भोजपत्र।—हर, (वि०) १ वर्म धारण किये हुए। २ कवच धारण करने के लिये श्रति बृद्ध।

कवटी (स्त्री॰) चौखट (द्वार की ) या (तसवीर का) चौखटा।

कवर, कवर (वि॰) [ छी॰—कवरा या कवरी, कवरा या कवरी ] १ सिश्रित । मिलाजुला । २ जड़ा हुश्रा । रंगविरंगा ।

कवरः,कवरः (पु०) ो १ निमक। २ खटाई या कवरम्,कबरम् (न०) जिद्दापन । चोटीबंद । चुटीला। बाल बांधने का फीता।

क्वरी-कवरी (स्त्री॰) गुथी हुई चोटी। चेाटीवन्द।

कवलः (पु॰) कवलम् (न॰) द्मचित्रम (वि॰) १ साया हुया । निगला हुया । २ चवार्या हुया । ३ ब्रह्म किया हुया । पकड़ा हुया ।

कपाट (देवो कपाट)

व.वि (वि॰) १ सर्वज्ञ । सर्ववित् । २ तृद्धिमान । चतुर । प्रतिभावान । ३ विचारवान । ४ प्रशंस-नीय । रज्ञान्य ।

कविः (पु०) १ बुद्धिमान पुरुष । विचारवान । पण्डित । पण्यस्चना करनेवाला । शायर । ३ ण्रमुराचार्य । गुक्रदेव की उपाधि । ४ श्रादिकवि वाल्मीकि । १ व्राप्त । च्रिकेट वाल्मीकि । १ व्राप्त । स्वर्य । (र्खा०) लगाम ।—उमेष्टः, (पु०) वाल्मीकि जी की उपाधि ।—पुत्रः, (पु०) गुक्र जी की उपाधि ।—राज्ञः, (पु०) १ वदा शायर । २ एक कवि का नाम । एक पद्य का रच-यिता जो राववपाएडवीय के नाम से प्रसिद्ध है ।

कविकः ( पु॰ ) ) कविका (र्का॰ ) )

कविता ( म्ब्री० ) पद्यरचना ।

कवियं } कवीयं } (न०) लगाम।

कवोषा (वि॰) गुनगुना । कुछ कुछ गर्म ।

कब्बं (न॰) पितरों के लिए तैयार किया हुआ श्रन कब्ब श्रीर देवताश्रों के लिये तैयार किया हुआ श्रत तथ्य कहलाता है ।—वाह् (पु॰)—वाहः —चाहनः (पु॰) श्रग्नि ।

कव्यः (पु०) पितर विशेष ।

कशः ( ५० ) केाड़ा । चातुक ।

फ़ग़ा (स्त्री॰) १ चारुक। कोड़ा। २ कोड़े मारना। ३ डोरी। रस्सी।

कशिषु (पु॰ या न॰) १ चटाई। २ तिकया। २ विस्तर। शय्या। [भोजन वस्त। कशिषुः (पु॰) १ भोजन। २ परिच्छद । वस्त्र। ३ कशेर ) (पु॰) (न॰) १ मेरद्युड-श्रस्थ। पीठ के कसेर ) वीच की हड़ी । २ तृण विशेष । जल में उत्पन्न होने वाला फल विशेष जिसे कसेरू कहते हैं। इसल (वि॰) गंदा। मेला। लज्जाकर। पृणित।

क्ष्रमत्त (वि॰) गंदा । मेला । लज्जाकर । घृषित । क्षरमत्तं (न॰) १ मन की उदासो । २ मेाह । ३ पाप । ४ मुर्छा । कहानिरः ( पु॰ वहुवचन ) देश विशेष । तंत्र अन्था-नुसार इस देश की सीमा यह है । जारदानटगारभ्य कुद्रुमाद्वितटान्तवः ।

तायरकदमीर देगः स्वात् पञ्चागद्यीजनात्मकः॥ जः.-जं,-जन्मन् (पु० न० ) केसर । जाफान ।

फर्य (वि०) चायुक लगाने योग्य।

करुयं ( न॰ ) शराव । मदिरा । मद्य । करुयपः (पु॰) १ कछुत्रा । २ श्रदिति श्रौर दिति के पति, एक भ्रापि का नाम ।

कप्(धा॰ उभय॰) [कपति, कपते, कपित ] १ मलना । खरीचना । छीलना । २ जाँचना । परीचा लेना । (कसोटी पर रगड़ कर ) परीचा लेना । ३ घायल करना । नष्ट करना । ४ खुजलाना ।

कप ( वि॰ ) रगड़ा हुन्रा । खुरचा हुन्रा । कपः (पु॰ १३ रगड़ । २ कसीटी का पत्थर ।

कप्रगम् (न॰) १ रगड़न । चिन्हकरण । छीलना । २ कसौटी पर से सुवर्ण की परख ।

कपा देखेा 'कशा'।

कपायः (वि॰) १ कडुग्रा । कसैला । २ सुगन्धित । ३ लाल । कलोंहा लाल । ४ मधुरस्वर वाला । ४ भूरा । ६ श्रनुतित । मैला ।

कपायः (पु॰)) १ कसैला या कहुवा स्वाद या रस। कपायम् (न॰) १ २ लाल रङ्ग । ३ काड़ा । ४ लेप । उवटन । ४ तेल । फुलेल लगाकर शरीर का सुवासित करना । ६ गेांद्र । राल । ७ मेल । मैलापन मस्ती । मृहता ६ साँसारिक पदार्थों में श्रनुराग या श्रनुरक्ति । (पु॰) १ श्रत्यासक्ति । श्रनुराग २ कलियुग ।

कपायित (वि॰) १ रंगीन । रंजित । रक्तरञ्जित । २ भावान्तरित । विग्रुत ।

कपि (वि॰) हानिकर। श्रनिष्टकर। चतिजनक।

कपेरुका ) (खी॰) पीठ के बीच की हड़ी। मेर्-कसेरुका ) द्राउ।

कप्ट (वि॰) १ द्युरा । खराव । द्युष्ट । गलत । २ पीट्रा-कारक । सन्तापकारी । ३ क्विप्ट । कठिनाई से वश में होने वाला । ४ उपद्रवी । श्रनिष्टकारी । चित्त-जनक । श्र्यागे होने वाला । श्रयुभ बतलाने वाला। —ध्रागत, (वि॰) किंठनाई से प्राप्त या किंठनाई से याया हुया ।—कर, (वि॰) पीड़ाकारक। दुःखदायी।—तपस्, (वि॰) कठोर तप करनेवाला।—साध्य, (वि॰) कठिनाई से पूरा होनेवाला।—स्थानं, (न॰) दूपित जगह। कठिनाई का या अप्रिय या प्रतिकृत्व स्थान।

कष्टं (न०) १ दुष्ट । कठिनाई । विपत्ति । पीड़ा। दर्द। २ पाप । दुष्टता। ३ श्रद्धचन ।

कएं ( अन्यया० ) हा कच्छ । हा धिक ।

कष्टि (स्त्री॰) १ जाँच । परीचा । २ पीड़ा । दुःख । कस्म् ( धा॰ प॰) [कसति, कसित् ] हिलना । जाना । (ग्रात्मने॰) [कस्ते या कंस्ते ] १ जाना । २ नारा करना ।

कस्तुरिका ) (खी॰) मुश्क । कस्तूरी ।—मृगः (पु॰) कस्तूरिका } वह हिरन जिसकी नामि से कस्तूरी कस्तूरी

कल्हारं (न०) सफेद कमल ।

कह्नः (पु॰) एक प्रकार का बेत ।

कांसीयं (न०) कांसा। फूल। धातु।

कांस्य (वि॰) काँसे या फूल का बना हुआ।—कारः, (पु॰) कसेरा। काँसे का वरतन बनाने वाला।— तालः (पु॰) काँक। मजीरा। भाजनम् (न॰) पीतल का पात्र।—मलं, (न॰) कसाव। ताँवे का मोर्चा। पितराई।

कांस्यम् (न॰) । १ फूल । काँसा । २ काँसे का कांस्यः (पु॰) । घड़ियाल । ३ पीतल का वना जल कांस्यम् (न॰) । पीने का पात्र । गिलास ।

काकः (पु०) १ कौवा । २ (श्रालं०) तुच्छ जन । नीच, निर्लं ज या उद्धत पुरुप । ३ लंगड़ा श्रादमी । ४ जल में केवल सिर भिंगो कर (काक की तरह) स्नान करना ।—श्र्यात्तिगोलक न्याय, (पु०) कौए की एक ही श्राँख की पुतली दोनों नेत्रों में चली जाती है। इसी प्रकार उभय सम्बन्धी दृष्टान्त । —श्र्यारः, (पु०) उल्लू । उल्लूक।—उद्ररः, (पु०) साँप।—उल्किका,—उल्कीयं, (न०) काक श्रोर उल्क का स्वाभाविक वैर । पंचतंत्र के तीसरे तंत्र का नाम "काकोल्कीयम्" है।—चिश्चा. (स्री०) गुआ या शुंघची का माड़।—क्र्दः,—

छदिः, (पु०) १ खंजन पत्ती । २ जुल्फ । त्रज्ञक । —जातः ( पु॰ ) कोकिल ।—तालीय, (वि॰) श्रचानक या इत्तिफाकिया होने वाली घटना ।---तालकिन्, (वि॰) तिरस्करणीय। दुष्ट।-दन्त:, (पु॰) कैए के दाँत। ( त्रालं॰) केाई वस्तु जिसका श्रस्तित्व श्रसम्भव हो । श्रनहोनी वात । —द्न्तगवेपण्म्, ( न॰ ) ऐसी बात की खेाज जो सर्वथा असम्भव हो। स्यर्थ का काम । ऐसा काम जिसके करने में कुछ भी लाभ न हो ।--ध्वजः, ( पु॰ ) वाड्बानल ।—निद्रा, ( स्त्री॰ ) अपकी। जो तुरन्त दूर हो जाय ।--पत्तः,--पत्तकः, ( पु॰ ) एक प्रकार की जुल्फें । पह । बालकों की दोनों कनपुटियों के लंबे बालों को काकपत्त कहते हैं। -- पदं, (न०) छूट का यह (ू) चिन्ह। [हस्तलिखित पुस्तक या किसी लेख में जहाँ यह चिन्ह लगा हो वहाँ समक्त ले कि यहाँ कुछ छूट गया है। ]--दः, ( पु॰ ) छी-समागम का विधान विशेष । —पुन्जः, —पुष्टः, (पु०) कोकिल। केाइल। - पेय, (वि०) छिछ्ला। उथला।—भीरः, ( पु॰ ) उल्लू। उल्क ।--यवः, ( पु॰ ) श्रनाज की वाल जिसमें दाना न हो । - रुतं, ( न० ) कैए की काँव काँव जिससे भविष्यद के शुभाशुभ का ज्ञान होता है। -वन्ध्या, (स्त्री०) वह स्त्री जिसके केवल एक ही सन्तान होता है। - स्वरः, ( पु॰ ) कीए की कर्णकर्कश वोली।

काकं ( न॰ ) काकसमुदाय । काको ( स्त्री॰ ) मादा कै।ग्रा । कै।ग्रटिया ।

काकलः } (पु॰) पहाड़ी केंग्रा। काला काक। काकालः } (पु॰) पहाड़ी केंग्रा। काला काक। काकालम् } (न॰) रत्नविशेष जो गर्दन में पहिना काकालम् } जाता है। काकालः } (स्त्री॰) १ धीमा मधुर स्वर। २ सीठी काकलो } जिससे चोर यह जानने का यत्न किया करते हैं कि, लोग जगते हैं या सेति हैं। ३ कैची। ४ गुझा का भाड़।—रवः, (पु॰) केंगिलन

काकिएों ) (स्त्री॰) १ कौड़ी । २ सिक्का काकििएका ) विशेष जो चौथाई पए या २० दौड़ियों के वरावर होता है। ३ चौथाई माशा । ४ माप का एक खंश विशेष । १ तराज् की इंडी। ६ घठारह हुंच या खाखगण ।

काकिनी (स्त्री॰) ३ चौथाई पण । २ माप विशेष का चतुर्थारा । ३ कोड़ी ।

क्ताकुः (स्त्री०) १ वक्षोक्ति । भय, कोध, रोक के श्रावेश में स्वर की विद्यति या परिवर्तन । २ श्रस्त्रीकारोक्ति को इस उब से कब्ना कि, सुनने बाले के। वह स्त्रीकारोक्ति जान पड़े । २ शुनगुना-हुट । ४ जिह्म ।

काञ्चन्द्रयः (पु॰) ककुत्स्य राजा के वंशधर । सूर्य-वंशी राजायों की उपाधि विशेष ।

काकुट्ं ( नः ) तालू । तलुत्रा । जिह्ना का श्राश्रयस्थान ।

काकोलः (पु॰) २ काला कोया । पहाड़ी काक। २ सर्प। ३ ग्रुकर । ४ कुम्हार । १ नरक भेद । कान्तः (पु॰) २ तिरछी चितवन । कनखिया देखना। कान्तम् (न॰) ऐसे देखना जिससे ग्रान्तरिक ग्रप्र-सन्नता प्रकट हो। टेंडी चितवन ।

कागः (पु०) काक ।

काँच् (धा॰ परस्मं॰) [काँचित, काँचित ] १ इच्छा करना। चाहना। २ श्राशा करना । प्रतीचा करना।

कांत्ता (स्त्री॰) ३ कामना । इच्छा । २ प्रवृत्ति । भूख जैसे ''भक्तकाँचा' ।

कांक्तिन् (वि॰) [स्त्री॰—कांक्तिग्गो ] इच्छा करने वाला। श्रमिलापी।

काचः ( पु॰ ) १ काच । शीशा । स्फटिक । २ फाँसा ।
फंदा । लटकने वाली श्रलमारी का खाना । जुएँ
की रस्सी । ३ नेत्र रोग विशेष । ४ मोम । ४ खारीमिट्टी ।—घटी, (स्त्री॰) कारी । लोटा जो काच
का वना हो ।—-भाजनं, ( न॰ ) शीशे का पात्र ।
—मिणिः, ( पु॰ ) स्फटिक ।—मर्लं,—लवर्णं,
—सम्भवम् ( न॰ ) काला निमक था सोडा ।

काचनम् । (न॰) डोरी या फीता जो बंडल काचनकम्। लपेटने या कागज़ों को नध्यी करने के काम में श्रावे। कांचनिक्षन् (पु०) हस्तिलिप । लिपि । लिखंत । कान्युकः (पु०) १ सुगां । २ चक्रवाक । चक्रई चक्रवा । काज्यम् (न०) १ स्वल्प जल । २ दूपित जल । कांचन । (वि०) [स्त्री०—काञ्चनी ] सुनहला काञ्चन । या सोने का बना हुआ ।—प्राङ्गी, (स्त्री०) सुनहले रंग की खी । यर्थात् पीले रंग की खी —कन्द्रः, (पु०) सोने की खान ।—गिरिः, (पु०) सुमेरु पर्वत । अपूः, (खी०) १ पीली मिट्टी वाली जमीन । २ सुवर्णरज ।—सिन्धः, (स्त्री०) दो पन्नों के बीच हुई ऐसी सिन्ध या सुलह जिसमें उभय पन्न के लिये समान शर्तें हों । कांचनम् ) (न०) १ सोना । सुवर्ण । २ चमक । कमल का रेशा ।

कांचनः ) (पु॰) १ धतुरा का पौधा । २ घम्पा का काञ्चनः ∫ पौधा ।

कांचनारः ( पु॰ ) केविदार या कचनार का कांचनालः ( पेड़। काञ्चनालः )

कांचिः ) ( छी॰ ) १ करधनी जिसमें रोंनें या घूँ वर कांच्यः ( लगे हों । यजनी करधनी । २ दिश्चण कांच्ये ( भारत की स्वनाम प्रसिद्ध एक नगरी जिसकी कांच्ये) गणना सह मोचपुरियों में है । प्राप्तिक कोंजीवरम् नगर।—पदं (न॰) कुल्हा ग्रीर कमर।

कांजिकम् ) (न॰) खद्दी महेरी । खाद्यपदार्थं काञ्जिकम् ) विशेष जो खद्दा हो । काटुकं (न॰) खटाई । खद्दापन ।

काटः (पु॰) चट्टान । पत्थर ।

काठिनम् ) (न॰) १ कड़ाई । कड़ापन । २ निष्ठरता काठिन्यम् ) कठोरता । निष्ठरहृदयता ।

कार्गा (वि॰) १ काना । २ छेद किया हुत्रा । फ़री (कोंड़ी) । यथा—

मातः काणवराटकाेचि न नया हृष्लेऽधुना मुझ्य मां। "

कार्गोयः ) (पु॰) कानी स्त्री का पुत्र। कार्गोरः )

कागोली (स्त्री॰) १ ग्रसती या व्यभिचारिगी स्त्री। २ ग्रविवाहिता स्त्री।—मातृ, (पु॰) ग्रविवाहिता स्त्री का पुत्र।

कांडः, काएडः ( पु॰ ) । १ भाग । श्रंश । २ कांडम्, काएडम् (न॰ ) । एक पोरुए से दूसरे पोरुए तक का किसी पोरुएदार पौधे का भाग। ३ तना। डंठुल। डाली। शाखा। ४ किसी ग्रंथ का एक भाग । ५ प्रथक विभाग । ६ गुच्छा । समूह। गट्ठा। ७ तीर । ८ लंबी हड्डी। ६ वेत।नरकुला१० छड़ी।डंडा। ११ जल। पानी । १२ श्रवसर । मौका । १३ खास जगह । रहस्य स्थान । १४ दुष्ट । पापी । — कारः, ( पु॰ ) तीर बनाने वाला ।-गोचरः, (पु॰) लोहे का तीर।-पटः,-पटकः, (पु॰) कनात । पर्दा ।—पातः, ( पु॰ ) तीर का उड़ान या वह स्थान जहाँ तक तीर जा सके। -- पृष्ठः, (पु०) १ सैनिकवृत्ति विशेष । सिपाही । २ वैश्या स्त्री का पति । ३ दत्तकपुत्र या श्रीरसपुत्र से भिन्न कोई पुत्र (यह गाली देने में प्रयुक्त होता है। ) कमीना । निमकहराम । महावीर चरित्र में जामदग्न्य की शतानन्द ने काण्वपृष्ठ कहा है।

"र्ह्वफुलं पृष्ठतः कृत्वा वा वे परकुलं व्रजेत् । तेन दुश्वितिनामी काष्डपृष्ठ इति रष्टतः ॥

—भङ्गः, (पु॰) हड्डी का टूटना या किसी शरीरा-वयव का भङ्ग होना ।—वाग्गी, (स्त्री॰) चाण्डाल की वीणा ।—सन्धि, (स्त्री॰) गाँठ ।—स्पृष्टः, (पु॰) योद्धा । सिपाही

कांडवत् कागुडवत् } (पु०) धनुपधारी ।

कांडीरः } (पु०) धनुपधारी । कागुडीरः }

कांडोलः } नरकुल की वनी डलिया या टोकरी। काराडोलः }

कात् (ंग्रन्यया०) गाली, तिरस्कार न्यक्षक श्रन्यय । कातर (वि०) १ भीरु । उरपोंक । उत्साहहीन । २ दुःखित । शोकान्वित । भीत । ३ घवड़ाया हुआ । विकल । न्याकुल । ४ भय से विह्नल या भय के

कारण थरथराता हुआ।

कातये (न॰) भीरुता । डरपोंकपना । कात्यायनः (पु॰) १ प्रसिद्ध व्याकरणी जिन्होंने पाणिनी के सुत्रों की पूर्ण करने के लिये वार्तिक की रचना की । वररुचि नामक ज्याकरण का वार्तिक वनानेवाले । २ कात्यायनसूत्र नामक एक धर्मशास्त्र के निर्माता ।

कात्यायनी (स्त्री॰) १ एक वृद्धी या श्रधेड़ स्त्री (जो लाल वस्त्र पहिनती हो )। २ पार्वती का नाम। —ुपुत्रः, —सुतः (पु॰) कार्तिकेय का नाम।

कायंचित्क ) (वि॰) [स्री॰—कायंचित्की] जो काथश्चिरक ) कठिनाई से पूर्ण हुया हो।

काथिकः (न०) कहानी कहनेवाला।

कादंबः ) ( पु० । १ कलहंस । २ तीर । ३ गन्ना । कादम्बः ∫ ४ कदम्ब का पेढ़ ।

काद्वम् } ( न० ) कदम्य के फूल । काद्म्वम् }

कादंबरम् } (न॰) कदम्ब के फूलों की शराव।

कादंवरी ) (स्त्री०) ३ कदम्य के फूलों से खींची हुई कादम्बरी ) मदिरा। २ मदिरा। शराव। ३ हाथी की कनपुटी से चूनेवाला मद। ४ सरस्वती देवी की उपाधि। ४ मादा केकिल।

कार्द्विनी ) (स्त्री॰) मेघमाला। कार्द्भिवनी )

कादाचित्क (वि०) इत्तिफाकिया।

काद्रवेयः ( ए० ) सर्पं विशेष।

काननम् ( न॰ ) १ जङ्गल । वन । २ घर । मकान ।
—म्यग्निः, (पु॰) दावानल ।—म्योकस्न्, (पु॰)
१ वनवासी । २ वानर ।

कानिष्ठिकम् ( न॰ ) छगुनिया । सब से छोटी हाथ की उँगुली ।

कानिष्ठिनेयः ( पु॰ ) ) सब से छोटे वच्चे की कानिष्ठिनेयी ( छी॰ ) ऽ सन्तान ।

कानीनः (पु॰) १ त्रविवाहितास्त्री से उत्पन्न पुत्र । २ व्यास । ३ कर्ष ।

कांत ) (वि॰) १ प्रियः । इष्ट । प्यारा । २ मनोहर । कान्त ) श्रनुकूत । सुन्दर ।—पत्तिन् ( पु॰ ) मेार । मयूर ।—लोहं ( न॰ ) चुम्बक पत्थर ।

कांतः ) (पु०) १ प्रेमी । श्राशिक । २ पति । ३ प्रेम-कान्तः ) पात्र । माशूक । ४ चन्द्रमा । १ वसन्तऋतु । ६ एक प्रकार का लोहा । ७ रत्नविशेष । म कार्ति-केय की उपाधि । कांतम् ) (न०) केसर । जाकान ! कान्तम् ) (की०) १ माश्रवा ना प्रेमपात्री सुन्दरी कान्ता ) स्त्री । २ एसी । भार्मा । ३ प्रियहु बेल । ४ यदी इलायची । १ प्रथिवी ।—-श्रंत्रिद्वेह्दः (ए०) श्रशोकहृष्ठ ।

कांतार, कान्तारः (पु०) १ ३ विशाल वियायात । कांतारं, कान्तारं (न०) । निर्जन वन । २ सराव सङ्क । ३ रन्ध्र । खुवाल । छेद । सन्वि । (पु०) काल रङ्ग के गर्जा की घनेक जातियां । तिन्दुक । पहाड़ी घायनुस ।

कांतिः ) (स्त्री०) १ मने।हरता । सौन्दर्य । २ प्रामा । कान्तिः ) दीति । प्राय । ६ व्यक्तिगत श्वद्भार । १ कामना । इच्छा । चाह । १ प्रालद्भार शास्त्र में प्रेम से बड़ी हुई सुन्दरता । साहित्यदर्पणकार ने, "कान्ति" शोभा' श्रीर 'दीक्षि' में इस प्रकार श्रन्तर यतलाया है:—

"फपर्योवन नामित्यं भोगाद्येर द्वभूषणम् ।

गोभात्रोक्ता चंव कान्तिर्भन्नयाप्यायिता द्युतिः ।

द्यान्तिरेवातिविक्तीर्णा दीप्तिरित्यभिषीयते ॥"

द मनोहर मनोनीत स्त्री । ७ हुर्गा की उपाधि ।

—द्वर, (वि॰) सौन्दर्य लानेवाला । शोभा वदानेवाला ।—द्, (वि॰) सौन्दर्यप्रद । शोभा
वत्त ।—दं, (न॰) १ पित्त । २ धी ।—

द्यायक,—द्यायन्, (वि॰) शोभा देनेवाला ।—

भृत्. (पु॰) चन्द्रमा ।

कांतिमत् ) (वि॰) मनोहर । सुन्दर । सवैतिमा। कान्तिमत् ) (पु॰) चन्द्रमा ।

कांद्वम् ) (न॰) लोहे की कराई या चूल्हे में भुनी कान्द्वम् ) हुई केाई वस्तु।

कांदिविकः } ( पु॰ ) नानवाई । हलवाई । कान्द्विकः }

कांदिशीक ) (वि॰) १ भगोड़ा । भाग जानेवाला । कान्दिशीक ) २ भयभीत । उस हुया । [ब्राह्मण । कान्यकुट्जः ( पु॰ ) एक देश का नाम । कन्नोज । २ कापटिक (वि॰) [स्त्री—कापटिकी] १ धोखेवाज़ ।

जालसाज । वेईमान । २ दुष्ट ।

कापिटकः (पु॰) चापल्स । खुशामदी । कापट्यं (न॰) दुष्टता । जालसाज़ी । घोखा । छल । कपट । कापथ ( पु॰ ) खराव सङ्क ।

कापालः ) (पु॰) १ शेव सम्प्रदाय के श्रन्तर्गत कापालिकः ) एक उपसम्प्रदाय। इस सम्प्रदाय के लोग श्रपने पास खोपड़ी रखते हैं श्रोर उसी में रींध कर या रख कर खाते हैं। वामाचारी। २ एक प्रकार की कोड़।

कापालिन् (पु॰) शिवजी का नाम।

कापिक (वि॰) [ छी॰—कापिकी ] वानर जैसी शक्त का या वानर कीतरह श्राधरण करने वाला । कापिल (वि॰) [ छी॰—कापिली ] १ कपिल का या कपिल सम्बन्धी। २ कपिल द्वारा पड़ाया हुश्रा या कपिल से निकला हुश्रा।

कापितः (पु॰) १ कपिल के सांख्यदर्शन का मानने वाला या उसका श्रमुयायी । २ भूरा रंग ।

कापुरुपः (पु॰) नीच या श्रोंझा जन । दरपोंक या दुष्ट जन।

कापेयं (न॰) १ वानर की जाति का। २ वानर जैसी चेष्टा करने वाला। ३ वानरी हथकंड़े।

कापोत (वि॰) स्त्री॰ - कापोती] भूरे धुमैले सफेद रंग का।

कापोतं ( न० ) १ कवृतरों का गिरोह । २ सुर्मा । — श्रञ्जनम् ( न० ) श्रोंख में लगाने का सुर्मा । कापोतः ( पु० ) भूरा रंग ।

काम् ( श्रव्यया॰ ) किसी को बुलाने में प्रयोग होने बाला श्रव्यय ।

कामः (पु०) १ कामना । श्रमिलापा । २ श्रमिलिपत वस्तु । ३ स्नेह । प्रेम । ४ पुरुपार्थ विशेष । स्त्री-सम्भोग की कामना या खीसम्भोग का श्रनुराग । ४ कामुकता । भैथुनेच्छा । ६ कामदेव । ७ प्रस्पुन्न का नाम । = वलराम का नाम । ६ एक प्रकार का श्राम का पेड़ ।

कामं (न०) १इप्टवस्तु । श्रभीष्ट पदार्थ । २ वीर्य । धातु ।

—ध्यिन्तः, (पु०) प्रेम की धाग या सरगर्मा ।

• —ध्राङ्क्ष्यः. (पु०) १ नख । नाख्न । २ जननेनिद्रय । लिङ्ग । —ध्रङ्गः (पु०) श्राम का पेढ़ ।

- ध्रान्धः, (पु०) कोकिल । —ध्रान्धा, (खी०)
कस्तूरी । —ध्रान्निन् (वि०) सनोभिलपित
भोजन जव चाहे तव पाने वाला ।—श्राभिकाम,

(वि०) कामुक। लंपट। —ग्रप्रायं, (न०) (= कामारिः) (पु॰) शिवजी।—ध्यर्थिन्,(वि॰) कामुक ।--- प्रवतारः, ( पु॰ ) प्रद्युन्न का नाम । थ्रवसायः, ( पु॰ ) –दुःख सुख की श्रोर से उदासीनता । —ग्र्यशनं, ( न० ) ३ इच्छानुसार खाने वाला । २ ग्रसंयत भोग विनास ।—ग्रातुर, (वि०) प्रेम के कारण वीमार । प्रेमरोगाकान्त । कामातुर ।-- त्र्यातमजः, (५०) प्रद्युष्न पुत्र प्रनिरुद्ध को उपाधि — भ्रात्मन्, (वि०) कामुक । कामा-सक्त । श्राशिक । - श्रायुधं, ( न० ) १ कामदेव के बाण । २ जननेन्द्रिय ।—ग्रायुधः, ( पु० ) श्राम का पेड़। —श्रायुस्, (पु०) १ गीध। गिद्ध। २ गरुड़। — ध्रार्त, (पु॰। कामपीड़ित। प्रेमविह्नल ।—श्रासक्त, (वि॰) कामी। कामुक। प्रेम में, विद्वल ।—ईप्सु, (वि०) श्रभीष्ट वस्तु श्रादि के लिये प्रयत्नवान्। —ईश्वरः, ( पु॰ ) १ कुवेर की उपाधि । २ परवहा ।--उद्कं, (न०) १ स्वेच्छापूर्वक जलदान। २ सगोत्र या जो तर्पण के श्रधिकारी हैं, उनसे भिन्न किसी का जलतर्पण करना। — उपहत, (वि०) कम पीड़ित ।---कला, (स्त्री॰) काम की स्त्री रति का नाम। —क्रुटः, (पु॰) १ वेश्या का प्रेमी। २ वेश्यापना । केलि, (वि०) कामरत । कामुक । कामी । - केलिः, (पु॰) १ श्राशिक। प्रेमी । २ मैथुन।—चर, चार, (वि०) वेरोकटोक। असंवत । —चरः,—चारः, (पु०) १ वेरोक टोक गति । २ स्वेन्छाचारिता । ३ स्वेन्छाचार । ४ कामासक्तता । मैथुनेच्छा । १ स्वार्थपरता।—चारिन्, (वि०) १ श्रसंयत गतिशील। २ कामी। कामुक।३ स्वेन्छाचारी (पु०) १ गरुड़। २ गौरैया।— जित्, (वि॰) काम की जीतने वाला। (पु॰) १ शिव जी की उपाधि। २ स्कन्द की उपाधि।--तालः, (पु॰) कोकिल।—द, (वि॰) श्रभिर्लापा पूर्ण करनेवाला ।--दा. (स्त्री०) कामधेनु ।--दर्शन, (वि०) मनोहर रूप वाला ।—दुघा, दुह्, ( स्त्री॰ ) कामधेनु ।—दूती, ( स्त्री॰ ) कोकिला ।-देवः, (पु॰) प्रेम के अधिष्ठाता देवता ।—धेनुः, (स्त्री०) स्वर्ग की गौ विशेष ।— ध्वंसिन्, ( पु॰ ) शिव जी का नाम ।—पत्नी, (स्त्री॰) रति । कामदेव की स्त्री ।—एालः, (पु॰) वलराम का नाम ।—प्रवेदनं, ( न<sup>,</sup> ) श्रपनी इच्छा प्रकट करना ।—प्रश्नः, ( पु॰ ) मनमाना प्रश्न या सवाल।—फलः, ( पु॰ ) ग्राम के पेड़ों की जाति विशेष ।—भोगाः,(बहुवचन) मैथुनेच्छा की पूर्ति । - महः, (पु०) कामदेव सम्बन्धी उत्सव विशेष जो चैत्रमास की पूर्णिमा की मनाया जाता है।--मूढ़,--माहित्, (वि०) प्रेम से बुदि गँवाये हुए । कामान्ध ।—रसः, (पु०) वीर्यपात । —रसिक, (वि॰) कामुक । कामी।—ह्रप, (वि०) १ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला। '२ सुन्दर । खूबसूरत ।—रूपाः,(बहुबचन) गोहाटी का प्रांत कामरूप देश के नाम से प्रसिद्ध है।-रेख़ा,—लेखा, ( स्त्री॰ ) वेश्या । रंढी । पतु-रिया ।--लोल, (वि॰) कामपीड़ित ।--वरः (पु॰) मुँहमाँगा चरदान ।--वहत्तभः, (पु॰) १ वसन्तऋतु । २ श्राम का पेड़ । - वहलभा ( स्त्री॰) जुन्हाई । चन्द्रमा की चाँदनी।---वश, (वि॰) प्रेमासक्त ।—वशः, (पु॰) प्रेमा-सक्ति। - वादः ( पु० ) मनमाना कहना । जो जी में ग्रावे से। कहना।—विहंतु, (वि॰) ग्रसफल मनोरथ । - चृत्त, ( वि०) कामुक । ऐयाश । --वृत्ति, (वि॰) स्वेन्छाचारी । स्वतंत्र । - वृत्तिः, ( स्त्री॰ ) स्वतन्त्रता। स्वेन्छाचारिता ।--बृद्धिः, ( ची॰ ) कामेच्छा की वृद्धि ।—शरः, ( पु॰ ) १ प्रेम का वाए । २ ग्राम का पेड़ ।--शास्त्रः, ( पु०) प्रख्यात्मक विज्ञान ।—संयोगः, ( पु० ) श्रभीष्ट पदार्थ की उपलब्धि या प्राप्ति ।--सिख:, ( पु॰ ) वसन्तऋतु ।—सू, ( वि॰ ) किसी भी श्रभिलापा का पूरा करनेदाला। —सूत्रम्, (न०) वास्यायन सूत्र जिसमें कामशास्त्र का प्रतिपादन है।—हैतुक, (वि०) विना किसी कारण के। केवल इच्छामात्र से उत्पन्न ।

िकमतः (श्रव्यया०) १ स्वेच्छतः । मनमाना । रज्ञामन्दी से । जानवृक्ष कर । इरादतन । ३ कामुकवत् । रसिकता से । ४ स्वेच्छानुसार । श्रसंयत रूप से । वेरोकटोक । नामन् (वि॰) रिसया। ऐयान् ।

कामनम् (न॰) खाहिश । चार् । प्रभिलापा।

कामना (खी॰) प्रभिलापा। इन्छा । चार् ।

कामनीयम् (न॰) कमनीय । सुन्दर । मनीर्र ।

कामन्यमिन् ) (पु॰) कसेरा। ठटेरा ।

कामन्यमिन् )

कामम् (अव्यया॰) १ इन्छा या प्रशृत्ति के प्रमुसार ।

२ इन्छानुक्त । ३ प्रसुपता से । रज़ासन्दी से ।

१ दीक । यहुत ठीक । स्वीकारोक्तिसूचक प्रव्यय ।

६ माना हुन्ना। स्वीकार किया हुन्ना। ७निस्तन्देह ।

सुन्दुच । वस्तुतः । म यहत्तर । विक ।

कामयमान ) कामयान - (वि॰) रसिया । ऐयाश । लम्पट । कमयितृ )

कामल (वि॰) रसिया। ऐयारा। लग्पट। कामलः (पु॰) १ वसन्तऋतु। २ मरुभूमि। रेगन्तान।

कामितका ( त्री॰ ) मित्रा । शराव । कामवत् ( वि॰ ) १ श्रमिलापी । चाह रखने वाला । २ रसिक । ऐयाश ।

फामिन् (वि॰) [ खी॰—कामिनी] १ कामी।
रित्तक । ऐयारा। २ श्रमिलापी । (पु॰) १
प्रेमी। श्राशिक। कामी। ऐयारा । २ म्त्रेण।
स्त्रीनिर्जित पुरुष । ३ चक्रवाक । ४ गौरैया।
१ शिव जी की उपाधि। ६ चन्द्रमा। ७ कवृतर।
कामिनी (खी॰) १ प्यार करनेवाली स्त्री। २ मनोहर
या नुन्दरी स्त्री। ३ स्त्री। श्रीरत । ४ भीर
स्त्री। १ शराव। मिन्तरा।

कामुक (वि॰) [स्त्री॰—कामुका या कामुकी ] १ श्रमिलापी । चाह रखने वाला । २ रसिक । लग्पट । ऐयाश ।

कामुकः ( पु॰ ) १ प्रेमी । श्राशिक । ऐयारा श्रादमी । २ गौरैया पची । ३ श्रशोक वृत्त ।

कामुका ( स्त्री० ) धन की कामना रखनेवाली स्त्री। जरपरस्त श्रीरत।

कामु की (स्त्री॰) छिनाल या ऐयाश श्रीरत।
कांपिटलः, काम्पिटलः) गुण्डारोचना नामक लता।
कांपीलः, काम्पीलः [ढकी हुई गाड़ी।
कांचलः, काम्बलः (पु॰) कंवल या कनी वस्त्र से

कांबिकिः, काम्यविकः ( पु॰ ) शङ्ख या सीप के बने प्राभृपण वैचने वाला दृकानदार । शङ्ख का च्यापारी।

कांबोजः, कास्बोजः ( पु॰ ) १ कम्बोज (कंबोडिया) देशवासी । २ कम्बोज देश का राजा । ३ पुत्राग युच । ४ कम्बोज देश में उत्पन्न होने वाले घोड़ों की एक जाति विशेष ।

काम्य (वि॰) १ वाव्छ्नीय । २ किसी विशेष कामना के लिए किया हुया कर्मानुष्ठान । ३ सुन्दर । मनोहर । कमनीय ।—ध्रिभिप्रायः, (पु॰) स्वार्थवश किया हुया कर्म । जिसका हेतु या कारण स्वार्थ हो ।—कर्मन्, (पु॰) धर्मानुष्ठान जो किसी उद्देश्यः विशेष के लिये किया गया हो ग्रोर जिससे भविष्य में फल प्राप्ति की इन्छा हो ।—िगर् (स्त्री॰) यानुकृल कथन या भाषण ।—दानस्, (न॰) ऐसा दान या भेंट जो स्वीकार करने योग्य हो । स्वेच्छानुसार दी हुई भेंट या ध्रपनी इच्छा के ध्रनुसार दिया हुया दान । —मर्गां, (न॰) इच्छा मृत्यु । ध्रात्महत्या।— व्रतं, (न॰) ध्रपनी इच्छा से रखा हुया वत ।

काम्या (स्त्री०) श्रभिलापा । इच्छा । प्रार्थना । काम्ल (वि॰) नाममात्र की खट्टा। कमखट्टा। कायः ) १ शरीर।देह। तन।२ पेड़ का धड़ या कायम् 🕽 तना। ३ तारों को छोड़ कर वीणा का समस्त काठ का ढांचा। ४ समुदाय। समारोह। संग्रह । १ पूर्जी । मूलधन । ६ घर । वासा । देरा । ७ चिन्ह । ८ स्त्रभाव ।—ग्राग्निः, ( पु० ) ।—क्वेशः, ( पु॰ ) शरीर सम्बन्धी कष्ट ।--चिकित्सा, (स्त्री०) श्रायु-र्धेंद्र के श्राठ विभागों में तीसरा विभाग श्रर्थात् उन रोगों की चिकित्सा या इलाज जो समस्त शरीर में ब्याप्त हों।-मानं, (न०) शरीर का माप |-वलनम्, (न०) कवच । वर्म ।--स्यः. (पु॰) १ मुंशी जाति, जिसकी उत्पत्ति चत्रिय पिता श्रौर श्रद्धा स्त्री से हुई हो। २ कायथ जाति का एक मनुष्य ।—स्था, (स्त्री०) १ कैथानी । कायथ की स्त्री। २ वहेड़ा, हर्रा, श्राँवला का

सं० श० कौ०---२६

पेद । —स्थी, (स्ती॰) कायथ की स्त्री । —स्थित, (वि॰) शारीरिक। देह सम्बन्धी। कायः, (पु॰) प्राजापत्य विवाह। श्राठ प्रकार के। विवाहों में से एक प्रकार का विवाह।

कायम्, (न॰) प्राजापतितीर्थं। उँगुलियों की जड़ के पास का हाथ का भाग। विशेष कर कनिष्ठिका का मूलभाग।

कायक, (वि॰) ) शरीर सम्बन्धी। — वृद्धिः, कायिक (वि॰) ( स्त्री॰) वह व्याज या सूट कायिका (वि॰) ( जो किसी धरोहर रखे हुए कायिकी (वि॰) ) जानवर का उपयोग करने के बढ़ते मुजरा दिया जाय।

कायका ) (स्त्री॰) व्याज सूद। कायिका )

कार (वि॰) [स्त्री॰—कारी.] समासान्त शब्द का अन्तिम शब्द होकर जब यह श्राता है, तब इसका श्रर्थ होता है; करने वाला, बनाने वाला, सम्पादन करने वाला । यथा—कुम्भकार, श्रन्थकार, श्रादि । —श्रवरः, (पु॰) एक वर्णसङ्कर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति निपाद पिता श्रीर वैदेही जाति की माता से हो । —कर, (वि॰) ग्रुमाश्ता या श्राममुख्तार की जगह काम करने वाला ।—भूः, (पु॰) सुंगी उद्याने की जगह । कर वसुलकरने का स्थान।

कारः (पु०) १ कार्य। कर्म (यथा पुरुपकार)। २ उद्योग। प्रयत्न। चेप्टा। ३ धार्मिक तप। ४ पति। स्वामी। मालिक। ४ सङ्कल्प । दृदनिश्चय। ६ शक्ति। सामर्थ्य। ताकत। ७ कर या चुंगी। ⊏ बर्फ़ का ढेर। ६ हिमालय पर्वत।

कारक (वि॰) [स्त्री॰—कारिका] १ करने वाला वनाने वाला । २ प्रतिनिधि । कारिन्दा । मुनीम । —दीपकम्, (न॰) श्रलङ्कार शास्त्र का श्रर्था-लङ्कार भेद । —हेतुः, (पु॰) ज्ञापक हेतु का उल्टा । क्रियात्मक हेतु ।

कारकम् (न०) ज्याकरण में कारक उसे कहते हैं जिसका किया से सम्बन्ध होता है। कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, श्रपादान, श्रधिकरण, संग्वध —ये सात कारक हैं। २ ज्याकरण का वह भाग जिसमें कारकों का वर्णन है।

कारणम् ( न० ) १ हेतु । २ जिसके विना कार्य की उत्पत्ति न हो सके। ३ साधन। ज़रिया। ४ उत्पा-दक्र।कर्त्ता।जनक। ५ तत्व। ६ किसी नाटक की मूल घटना । ७ इन्द्रिय । म शरीर । ६ चिन्ह । टीप । दस्तावेज प्रमाण । श्रधिकार । १०वह श्राधार जिस पर कोई मत या निर्णय प्रवलम्वित हो। --- उत्तरं, ( न॰ ) १ मन में कुछ श्रभिषाय रख कर उत्तर देना। २ वादी की कही वात को कह कर पीछे उसका खरडन करना । ि जैसे—में यह स्वीकार करता हूँ कि यह घर गोविन्द का है; किन्तु गोविन्द ने सुक्ते यह दान में दे दिया है।] —भूत, (वि॰) कारण वना हुआ। हेतु बना हुआ। —माला, (स्त्री॰) कान्यालङ्कार विशेष। —वादिन, (पु॰) वादी। मुद्दई। —वारि, (न०) वह जल जो सृष्टि की श्रादि में उत्पन्न किया गया था। — विहीन (वि॰) हेतुरहित। कारणरहित । वेवजह । -शरीरम, (न०) नैमि-त्तिक शरीर ।

कारण (स्त्री॰) १ पीड़ा । क्लेश । २ नरक में डाला जाना । जिक ।

कारिएक (वि॰) १ परीचक । न्यायकर्ता । २ नैमि-कारंडवः ) (पु॰) एक प्रकार की वतक । कारगढवः }

कारंघिमिन् (पु॰) १ कसेरा । ठठेरा । २ खनिज-कारन्धिमिन् ) विद्यावित् ।

कारवः ( पु॰ ) काक। कौत्रा।

कारस्करः (पु॰) किंपाक नामक वृत्त ।

कारा (स्त्री०) १ जेलख़ाना । वंदीगृह । २ वीणा का भाग विशेष या तूंची । ३ पीढ़ा । कष्ट । क्लेश । ४ दूती । ४ सुनारिन । ६ वीणा की गूँज को कम करने का श्रीज़ार ।—श्रागारं,—गृदं,—वेश्मन्, (न०) जेलख़ाना । क़ैदलाना ।—गुप्तः,(पु०) कैदी । वंदी । वँधुश्रा ।—पालः, (पु०) जेलख़ाने का दरोगा ।

कारिः (स्त्री॰) क्रिया। कर्म। (पु॰) या (स्त्री॰) कलाकुशल। दस्तकार।

कारिका (स्त्री०) १ नाचने वाली स्त्री। २ कारो-बार। व्यापार । व्यवसाय।३ काव्य, दर्शन, व्या-करण, विज्ञान सम्बन्धी प्रसिद्ध पद्यात्मक केोई रचना। [तेमे सांस्यकारिका] । ४ प्रत्याचार । ज़ल्म । ४ व्याज । मृद्र । ६ प्रान्याचरमुक्त ग्रीर यहुग्रर्थवाची स्रोक ।

कारीगं (न०) श्रन्ने कंडों का टेर।

द्धारु (वि०) [स्त्री०—कास्, ] १ कर्ना । करने याला । प्रतिनिधि । कारिंदा । नाकर । २ कला-कुशल । कारीगर । कारीगरों में गणना इतनों की हैं ।

"तदा च तंत्रपायद्य नापिता रनष्माया ।
पर्यमुद्दर्यक्षारद्य कार्यः चिविषमी मतः॥"
— चोरः, (पु॰) पॅट्रा लगाने वाला । स्घ फोड्ने
वाला । टांकृ ।—जः, (पु॰) १ कल से वनी
केहिं वस्तु । कल का कोई भाग या कोई कल । २
युवा हायी या हाथी का वचा । ३ टीला । पहाड़ी ।
४ फेन । १ गेरु । ६ तिल । मस्सा ।

फारुगिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—कारुगिकी ] द्यालु। कृपालु।

कारुत्यम् ( न॰ ) दया । रहम । श्रतुकम्पा । कार्कर्यम् ( न॰ ) १ सक्ती । कठोरता । उदगडता । २ दक्ता । ३ ठोंसपना । ४ हृदय की कठोरता । संगदिली ।

कार्तवीर्यः (पु॰) हेहयराज कृतवीर्यं का पुत्र । उसकी राजधानी माहिप्मती नगरी थी । इसकी सहस्रवाहु या महस्त्रार्जुन भी कहते हैं ।

कार्त्तस्वरम् ( न॰ ) सोना । सुवर्ण ।

कार्तातिकः } ( पु॰ ) ज्योतिषी । भविष्यद्वका ।

कार्तिक (वि॰) [स्त्री॰—कार्तिकी, ] कार्तिक मास सम्बन्धी।

कार्तिकः ( ५० ) १एक मास का नाम जिसकी पूर्ण-मासी के दिन चन्द्रमा कृत्तिका नचन्न में होता है। ग्रथवा जिसकी पूर्णमासी के दिन कृत्तिका नचन्न होता है। २ स्कन्द की उपाधि।

कार्तिकी (स्त्री॰) कार्तिक मास की पूर्णमासी । कार्तिकेयः (९॰) शिवपुत्र । स्कन्द । स्वामिकार्तिक । —प्रस्ः, (स्त्री॰) पार्वती देवी । स्कन्द की जननी । कार्स्न्ये (न॰) सम्पूर्णता । समूचापन । कार्द्म (वि०) [स्त्री०-कार्द्मी] १ कीचड युक्त । कीचड में भरा या उससे सना । २ कर्दम प्रजा-पति सम्बन्धी ।

कार्पटः ( पु॰ ) १ श्रावेदनकर्ता । श्रज़ी देने वाला । प्रार्थी । उम्मेदवार । २ चिथदा । लत्ता ।

कार्पटिकः (पु॰) १ तीर्थयात्री । २ तीर्थजलों को डो कर प्राजीविका करने वाला । ३ तीर्थयात्रियों का एक दल । ४ घनुभवी मनुष्य । ४ पिछलग्रू । खुरामदी ।

कार्पग्यस् (न०) १ धन्हीनता । गरीवी । २ श्रनु-कम्पा । द्या । रहम । ३ कंज्सी । सूमपना । शकि-हीनता । निर्वेतता । ४ हल्कापन । श्रोद्धापन । मन का हल्कापन ।

कार्पास (वि॰) [स्त्री॰—कार्पसी ] रहें का बना हुआ।—श्रस्थि, (न॰) विनौता। कपास का बीज।—नासिका, (स्त्री॰) तकुश्रा। तकता। —सोत्रिक, (वि॰) कपास के सूत से बना हुआ। कार्पासं (पु॰) । १ कोई वस्तु ज़ो रहें से बनी कार्पासः (न॰) हो। २ काराज़।

कार्पासिक (वि॰) [स्त्री॰—कार्पासिकी ] रुई का बना हुआ या कपास से उत्पन्न।

कार्पासिका ) (स्त्री॰) कपास का पौधा। कार्पासी

कार्मण (वि॰) [स्त्री॰ - कार्मणी, ] किसी कार्य को प्रा करना। किसी कार्य के। सुचार रूप से करना।

कार्मग्रं (न०) जादू। तंत्र विद्या ।

कार्मिक (वि॰) [ स्त्री॰—कार्मिकी, ] १ निर्मित । बना हुया । २ जरी का काम किया हुया । रंगविरंगे सूतों से बिना हुया । ३ रंग विरंगा ।

कार्मुक (वि॰) [ छी०—कार्मुकी, ] काम के योग्य। काम करने लायक। किसी कार्य के सुचार रूप से पूर्ण करने वाला।

कार्मुकम् (न०) १ धनुष । कमान । २ वाँस ।

कार्य (सं० का० क्र०) यना हुआ। किया हुआ जो किया जाना चाहिये।—श्रद्धम, (वि०) जो अपने कर्त्तन्य कार्य करने में असमर्थ हो। श्रयोग्य।

—ध्यकार्यविचारः, (पु०)किसी विषय की सपच विपच युक्तियों पर वादानुवाद। किसी कार्य के श्रोचित्य श्रनौचित्य पर वादानुवाद । — श्रिधिपः, (पु॰) कार्याध्यत्त । २ ज्योतिप में वह यह जिसकी परिस्थिति देखकर किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाय ।—ग्न्यर्थः, ( प्र० ) १ उद्देश्य । प्रयोजन । २ नौकरी पाने के लिये प्रावेदनपत्र । — प्रर्थिन्, ( न०) १ प्रार्थी । २ किसी पदार्थ की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील । ३ पदप्रार्थी । नौकरी चाहने वाला । ४ श्रदालत में किसी दावे के लिये वकालत करने वाला । श्रदालत का श्राश्रय ग्रहण करने वाला ।—आसनं, (न०) वह स्थान नहीं लैन दैन या खरीद फरोख़्त होती हो। दूकान। गद्दी।-ईत्तर्गं (न०) सार्वजनिक कार्यों की देख रेख।—उद्धारः,( पु० ) कर्त्तव्यपालन ।—कर, (न०) गुणकारी ।—कारगो, (द्विवचन) कारगे। कार्य किया। - कालः, (पु०) १ काम करने का समय । भरतु । मौसम । उपयुक्त समय या श्रवसर।--गैारतं, ( न॰ ) विषय का महत्व। —चिन्तक, (वि॰ ) परिणामदर्शी । विचार-वान । विवेकी ।—चिन्तकः, ( पु॰ ) किसी कार्य या कार्यालय का प्रवन्धकर्ता या व्यवस्थापक। —च्युत, (वि०) वेकार। जो कहीं नौकर चाकर न हो। ठलुया। किसी पद से हटाया या निकाला हुआ।--दर्शनं, (न०) १ श्रवेत्तरण। मुख्रायना। पर्यवेत्तरम् । २ श्रनुसन्धान । सहकीकात ।---—निर्मायः, (पु॰) किसी काम का निपटारा ।— पुटः, ( पु० ) १ निरर्थक काम करने वाला । २ पागल। चिलतचित्त। भक्ती। ३ निठल्ला। ठलुद्या ।—प्रद्वेषः, ( पु॰ ) श्रकर्मेण्यता । काहिली । सुस्ती । -प्रेप्यः, (पु॰) प्रतिनिधि । कारिंदा । सुनीम । दूत । कासिद ।-विपत्ति, ( पु॰ ) श्रसफलता । दुर्भाग्य ।--शेष:, ( पु॰ ) ९ किसी कार्य का श्रवशिष्ठ श्रंश । २ किसी कार्य की सम्पन्नता । पूर्णता ।—सिद्धिः, ( छी० ) सफलता । कामयावी ।—स्थानं, (न०) दफ़तर । श्राफिस। कोठी। दूकान।—हंतृ, (वि॰) दूसरे के काम में बाधा डाल ने वाला । विपन्ती ।

कार्यम (न०) १ काम । व्यवसाय । २ कर्त्तेच्य कर्म । ३ पेशा । उद्योग । व्यापार । त्रति त्रावश्यक कारोवार । ४ धार्मिक अनुष्ठान । १ हेतु । कारण । प्रयोजन । ६ श्रावश्यकता । श्रपेजा। ७ श्राचरण । ८ श्रभियोग । मुकदमा । ६ कत्तेव्य कार्य। १० नाटक का शेप श्रङ्क। ११ उत्पत्ति-स्थान ।

कार्यतः ( अन्यया० ) किसी प्रयोजन या उद्देश्य से। श्रन्ततोगत्वा । लिहाजा । श्रतएव ।

कार्र्य (न०) १ लटापन । दुवलापन । पतलापन । २ कामी । स्वल्पता । थोडापन ।

कार्पः (१) किसान । खेतिहर।

कार्पापणः (पु॰) ) भिन्न वज्न और मूल्यके कार्पापणम् (न॰) } सिक्के। कार्पापणकः (पु॰)

कार्पापसम् (न०) रुपया।

कार्पापिएक (वि॰) िस्त्री—कार्पापिएकी ी एक कार्पापण के मूहय का। जिसका मूल्य एक कार्पापण हो।

कार्पिक देखेा "कार्पापण"

कार्प्मा (वि०) [स्री०—कार्प्मा ] श्रीविष्य या श्रीकृष्ण से सम्बन्ध रखने वाला या वाली। २ व्यास का या की । ३ कृष्ण मृग का या की । कार्ष्णायस (वि०) [स्री-कार्ष्णायसी] काले लेाहे। का वना हुआ या हुई।

कार्प्णायसम् ( न० ) लेाहा। कार्षिर्गाः (पु०) कामदेव की उपाधि।

काल (वि०) [स्री०-काली ] काले रंग का।-थ्रयसं, (न०)-लोहा ।-श्रत्तरिकः, ( पु० ) पढ़ा लिखा। साचर।—ग्रगरुः, (पु॰)चंदन वृत्त विशेष। (न०) चंदन की लकड़ी। - श्राग्निः,--श्रानलः, ( पु॰ ) शलय के समय की श्राग।—श्रजिनं, ( न० ) काले सृग का चर्म ।-ग्रञ्जनम्, ( न० ) एक प्रकार का श्रंजन ।—श्रग्रहजः ( पु॰ ) को-किल ।—श्रतिपातः,—श्रतिरेकः, ( ५० ) ३ विलम्व । देरी । समय गँमाना । २ अवधि या स्याद बीत जाने के कारण होने वाली हानि।-- श्रध्यत्तः, ( पु॰ ) १ सूर्य देवता । २ परमात्मा ।---ध्रानु-

नादिन्, (पु॰) १ मणुमजिता । २ गौरेंगा पची। ३ चानक पन्नी।—ग्रान्तव्हाः (५०)नसय, जो मृत्यु का अधिष्ठात्र देवता और समस्य पदायों का नारा र माना जाता है।—छन्तः, (न०) ४ बीच फा समय । २ समय की प्रविध । ३ णन्य करण या श्रन्य प्रवसर !-- झभू:, (५०) काला, पतीला बादल !-- स्रबधिः, ( पु॰ ) निर्दिष्ट रामय । —ग्रम्मद्भिः, ( गी॰ ) स्यापे या ग्रीक मनाने जी घवधि जन्म प्रथवा मरग धर्याच या सुनक। —ग्रायसं ( न० ) लोता। —ंडप्त, (वि०) ठीक मीनम में वाया हुया। -- कञ्जम, (न०) नील-कमल ।—फटङ्गटः, (पु॰) ७ शिवजी का नाम । पन्नी। ३ शिवजी की उपाधि। करणाम् ( न० ) समय नियम करना । — फ्रीर्शका, — फर्गी, ( न्त्री॰ ) बद्किस्मती । विपत्ति । दुर्भाग्न ।— कर्मन्, ( न० ) मृत्यु । मीत ।—क्षीलः, ( पु॰ ) केलाहल ।— वृत्र्यः, ( पु॰ ) यमराज । धर्मराज ।--क्नुटः, ( पु॰ )--क्रटम्, (न०) हलाहल विप। वह विप जो नमुद्र मन्यन के समय निकला था जिसे शिवंजी ने घ्रपने कराउ में रख लिया था। - हत्. ( पु॰ ) १ सर्व । २ मयुर । मोर । ३ परमात्मा । — कामः, (पु॰) समय का बीत जाना ।—किया, ( ग्री॰ ) ९ समय का नियत करना। २ मृत्यु !-- शेपः, ( पु॰ ) विलम्य । देरी । समय का नारा । २ समय चिताना । — खराडम् ( न० ) यकृत । लीवर ।—गङ्गा, (स्ती॰) यमुनानदी । —प्रन्थिः, (पु०) वर्ष। — चक्तं, (न०) १ समय का पहिया। २ युग । २ (श्रालं०) भाग्यचक । जीवन के उतार चड़ाव।—िचिन्हं, ( न० ) मृत्यु निकट श्राने के लच्चा ।—चोदित, (वि०) वह जिसके सिर पर काल या मृत्युदेव खेल रहे हों। - इ, (वि॰) उचित समय या उचित ध्यवसर जानने वाला। —झः, (पु॰) १ ज्योतिपी। २ सुर्गा। — त्रयम, (न॰) भूत, वर्तमान, भविष्यद्। —दगु इः, (पु॰) मृत्यु। मौत। —धर्मः, — धर्मन्, ( पु॰ ) १ ऐसे श्राचरण जो किसी

भी समय के लिये उपयुक्त हों। २ मृखुकाल। मृत्यु । —धारमा, ( खी॰ ) काल की मृद्धि । —निरुपगाम, ( न० ) समय जानने की विद्या । कालनिरुपण शादा। —नेमिः, (सी॰) १ कालरूपी पहिने के आरे। २ रावण के चाचा का नाम, जिसे रावण ने हनुमान को मार डालने का काम सौंपा था, किन्तु पीछे वह स्वयं हनुमानजी द्वारा मार डाला गया था। ३ हिरण्यकशिषु का पुत्र । ४ एक श्रन्य राज्य, जिसके ३०० पुत्र थे जीर जिसे विष्णु ने मारा था। --पाणः, ( पु०) यस का पाश या फॉसी। -पाशिकः, (पु॰) जल्हाद् । वह श्रादमी जो सृत्युद्गड प्राप्त लोगों को फॉमी लगाना हो। - पृष्ठं, (न०) १ हिरनों की जानि विशेष । २ कद्वपन्ती । - पृष्ट कम् ( न० ) १ कर्ण के धनुप का नाम । २ धनुप । -- प्रभातं, ( न० ) शरद ऋतु । —भत्तः, ( पु० ) शिवजी । —मुखः, ( पु॰ ) लंगृरों की एक जाति । — मेपी, (स्त्री॰) मंजिष्ठा नाम के पौधा। — ययनः, ( ९० ) यवन जातीय राजा, जिसने श्री कृष्ण पर मथुरा में, जरासन्ध के कहने से चढ़ाई की थी ग्रौर जो श्रीकृष्ण की युक्ति से राजा मुचुकुन्द द्वारा भस्म किया गया था। --योगः, ( पु॰ ) भाग्य । क़िस्मत । — यागिन, ( पु॰ ) शिवजी की उपाधि। —रात्रिः, —रात्री (स्त्री०) १ श्रंधेरीरात । प्रलयकाल की रात । कल्पान्त-रात । कार्तिकी श्रमा की रात । — लोहं, (न०) ईसपातलोहा ।—विप्रकर्पः, ( पु॰ ) समय की वृद्धि ।-- बृद्धिः, (स्त्री०) व्याज या सृद जो नियत रूप से किनी निर्निष्ट समय पर श्रदा किया जाय। --वेरता. (स्त्री०) शनिग्रह का समय । दिन में श्राधे पहर यह समय नित्य प्याता है। इस समय में शुभ कार्य करना वर्जित है। --सद्रग, (वि०) १ समय से । श्रवसर साधकर ।-सर्पः, (पु०) काला श्रीर महाविषेता साँप । —सारः (पु॰) काले रंग का मृग। — सृत्रं, – सृत्रकं, (न०) १ समय या मृत्यु का डोरा। २ नरक विशेष। — स्कन्धः, (पु॰) तमालग्रच - स्वरूप, (वि॰) सृत्यु की तरह

भयद्वर । — ह्नरः, (पु०) शिवजी का नाम ।
— ह्नरणं, (न०) समय का नाश । विलम्य ।
— ह्नानिः, (खी०) विलम्य । कालातिकमण ।
कालं (न०) १ लोहा । २ सुगन्ध द्वस्य विशेष ।
कालः (पु०) १ काला रंग । २ समय । ३
उपयुक्त समय या ध्रवसर । ४ समय के
विभाग जैसे घंटा, मिनिट ध्रादि ! १ मीसम ।
वैशेषिक दर्शन के ध्रनुसार नी दृष्यों में से काल
एक द्वस्य माना गया है । ७ परमातमा का वह
रूप जो संहारकारी है । म समराज । ६ प्रारच्ध ।
भाग्य । किस्मत । १० नेत्र का काला भाग ।
गोलक । ११ कोकिल । १२ शनिग्रह । १३ शिव
जी । १४ समय का माप । १४ कलवार । कलार ।
१६ विभाग । भाग ।

फालकं, ( न॰ ) यक्तत । कलेजा । जिगर । कालकः ( पु॰ ) १ तिल । मस्ता । लहसन । २ पनिया साँप<sup>ा</sup>। ३ श्राँख का गोल श्रीर काला भाग ।

कालंजरः ) ( पु॰ ) १ पर्वत तथा उस पर्वत के कालञ्जरः ) समीप का भूखण्ड । २ साधु समारोह । ३ शिव जी की उपाधि ।

फालेशयं (न०) माठा । छाछ ।

फाला (स्त्री॰) दुर्गादेवी की उपाधि।

फालापः ( पु॰ ) १ सिर के केश । २ साँप का फन । ३ कलाप व्याकरण पढ़ने वाला । ४ इस व्याकरण का जानने वाला ४ राजस । देख । दानव ।

कालापकम् (न॰) १ कलाप-त्याकरणज्ञ-विद्वानों का समुदाय । २ कलाप के सिद्धांत या उसकी शिचा । कालिक (वि॰) [सी॰—कालिकी] १ समय सम्बन्धी । २ समय पर निर्भर । ३ समयानुसार । समय से ।

कालिकः ( ५० ) १ सारस । २ वगला । कालिकम् (न०) कृष्णचन्दन ।

कालिका ( खी॰ ) १ कालारंग । कालोंच ।२ स्याही । काली स्याही । ३ किसी वस्तु का मूल्य जो किश्तवन्दी कर के चुकाया जाय । ४ छः माही या तिमाही सृद जो निर्दिष्ट समय पर छदा किया जाय । १ वादलों का समूह । ६ यहा। यह धातु जे। सोने में मिलाई जाती है। ७ कलेजा। यकृत। म कोंग्रा की मादा। ह विच्छू। ३० मदिरा। शराय। ११ दुर्गा देवी का नाम।

कार्लिंग ) (वि॰)[स्त्री॰—क्रार्लिंगी] फर्लिंग देश कार्तिङ्ग र्जे में उत्पन्न या उस देश का।

कालिंगः । (पु॰) १ कलिज देश का राजा। २ कालिङ्गः । कलिङ देश का सर्प। ३ हाथी। ४ राज-कर्कदी। एक प्रकार की ककही।

कालिंगाः } (पु०) (यहुवचन) एक देश का नाम । कालिङ्गाः }

कालिंगम् ) ( न॰ ) तस्त्रज्ञ । हिंगवाना । कर्लीदा ।

कालिंद् ) (वि॰)[स्त्री॰—कालिंद्री] कलिन्द्र पर्वत से कालिन्द्र निकला या श्राया हुत्रा। यमुनानदी।

—क्तर्पगाः, —भेद्नः, (पु॰) वलराम जी की उपाधि। —सुः, (खी॰) सूर्यपत्नी संज्ञा। — सेव्हरः, (पु॰) यमराज।

फालिमन् ( पु॰ ) कालींच । कालापन ।

काित्रियः (पु॰) एक यहा भारी सर्प जो यमुना में रहता था श्रोर जिसे श्रीकृष्ण ने दमन कर वृन्दावन से भगाया था।—दमनः,—मर्दनः, (पु॰) श्री-कृष्ण की उपाधि।

काली (खी॰) १ कालिमा। कालाँच । २ स्याही।
मसी। ३ पार्वेनी की उपाधि। ४ कृष्ण मेवमाला।
१ काले रंग की स्त्री। ६ न्यास माता सत्यवती
का नाम। ७ रात्रि।—तनयः, (पु॰) भैसा।
कालीकः (पु॰) वगुला।

कालाकः ( ५० ) वगुला । [ विक | कालीन (वि॰) १ किसी विशेष समय का । २ साम-कालियं ) ( ७० ) — — — —

कालीयकं } (न०) एक प्रकार का चन्दन।

फालुष्यम् ( न० ) १ गन्दगी । मैलाकुचैलापन । गँदलापना । २ मलीनता । श्रस्वच्छता ।३ श्रनैक्य ।

कालेय (वि॰) कलियुग का। [३ केसर। जाफान्। कालेयम् (न॰) १ यकृत। कलेजा। २ कृष्णचन्दन। कालेयरुः (पु॰) १ कुत्ता। २ हल्दी। ३ चन्दनविग्रेप। काल्पनिक्ष (वि॰) [स्त्री॰—काल्पनिकी] १ वना-वटी। फर्ज़ी। २ जाली। काल्य (वि॰) १ समय से । सामयिक । श्रवसरानुसार । २ प्रिय । श्रनुकूत । श्रुम । कल्याणकारी । काल्यम् ( न॰ ) तड़का । सबेरा । भोर । प्रभात । काल्यग् कम् ( न॰ ) कल्याण करनेवाला । श्रुम । कावचिक ( वि॰ ) [ खी॰—कावचिकी ] कडच वा वर्म सम्बन्धी ।

कावचिकस् (न०) कवचधारी पुरुषों का समृह । कावृक्षः (पु०) १ सुगो । २ चकवा चकवी । कावेरम् (न०) केसर । जाफान ।

कावेरी ( ची॰ ) १ दिच्या भारत की एक नदी का नाम । २ रंडी । वेश्या ।

काव्य (वि०) १ वह पुरुष जिसमें कवि अथवा पिएडत के लच्या विद्यमान हों। २ भविष्य । ईरवरी प्रेरणा से लिखा हुआ । पद्यमय । — अर्थः, (पु०) पद्यमय विचार । पद्य सम्बन्धी भाव । — चौरः. (पु०) दूसरे की कविता चुरानेवाला । — रिस क, (वि०) वह पुरुप जो कविता के। पसंद करता हो और उसकी विशेषताओं और सौन्दर्य की सराहना कर सकें । — लिङ्गम्, (न०) अलङ्कार विशेष । काव्यं (न०) १ पद्यमयी रचना । २ शायरी । कविता । ३ प्रसन्नता । नीरोगता । ४ दुद्धि ।

१ ईरत्तरी प्रेरणा । स्फूर्ति । काव्यः ( पु॰ ) १ शुकाचार्यं का नाम । यह श्रसुरों के गुरु थे ।

काव्या (खि॰) १ प्रांतमा । २ सखी सहेली । काज्ञ (धा॰ श्रात्म॰) [काराते, काश्यते; काशित ] चमकता । चमकदार देख पड़ना । सुन्दर दिख-लाई पड़ना । प्रकट होना ।

काशः (पु॰) । एक प्रकार की घास जो छत छाने काशम् (न॰) । श्रीर चटाई बनाने के काम में श्राती है। (न॰) १ उस घास का फूल। नृरापुण्प। २ फेफड़े का रोग।

काशि (पु॰) [बहुवचन] एक प्रदेश का नाम।
काशिः । (ची॰) सप्त मोचपुरियों में से एक। आधुकाशी । निक बनारस नगर। —पः, (पु॰) शिव
जी की उपाधि।—राजः, (पु॰) काशी के एक
राजा का नाम जा अम्बा, अम्बिका और अम्बाजिका का पिता था।

काशिन् (वि॰) [स्त्री॰—काशिनी] १ चमकीला । २ सदश । समान [यथा जितकाशिन् अर्थात् जो विजयी के समान श्राचरण करे । ]

काशी (ची॰) देखेा 'काशाः'।—नाथः, (पु॰) शिव जी।—यात्रा, (ची॰) काशी की तीर्थयात्रा। काश्मरी (स्त्री॰) एक पौघा जिसे गाँभारी कहते हैं। काश्मीर (वि॰) [स्त्री॰—काश्मीरी] काश्मीर देश में उत्पन्न। काश्मीर देश का। काश्मीर से श्राया हुश्चा।—जं, (न॰)—जन्मन्, (न॰) केसर। जाफान।

काश्मीरं (न०) केसर । जाफान । [रहनेवाले । काश्मीराः (वहुवचन) देश विशेष श्रथवा उस देश के काश्यं (न०) मदिरा । शराव । मद्य ।—पम् (न०) माँस । गोशत ।

कारयपः (पु०) १ एक प्रसिद्ध ऋषि । २ कणाद का नाम ।— नन्दनः (पु०) १ गरुड़ की उपाधि । २ श्ररुण का नाम ।

काश्यिपः ( पु॰) गरुड़ श्रौर श्ररुण की उपाधि । काश्यपी (स्त्री॰) पृथ्वी ।

काषः ( पु॰ ) रगइन । खरोंच ।

काषाय (वि॰) [स्त्री॰—काषायी] जोगिया या गेरुया रङ्ग का।

कापायम् ( न०) जोगिया था गेरुत्रा रङ्ग का वस्त्र । काष्टं (न०) १ लकड़ी का दुकड़ा। २ शहनीर। लट्टा।३ लकड़ी। छड़ी। ४ नापने का एक श्रोज्ञार ।—ग्रागारः, (५०)—श्रागरम्, (न०) लकड़ी का बना मकान या घेरा।—श्रम्बुवाहिनी, ( स्त्री० ) बाल्टी । डोलची ।—ऋद्त्ती, (स्त्री०) जंगली केला। - कीटः, ( पु०) लकड़ी का घुन। —कुट्टः — कूटः, (पु॰) कठफुड़वा। हुदहुद् । खुटबढ़ई । पत्ती विशेष ।—कुद्दालः, ( पु॰ ) कठौता।—तत्त्, (पु॰)—तत्त्वनः, (पु॰) वढ़ई। - तन्तुः, ( पु॰ ) शहतीरों में रहने वाला एक छोटा कीड़ा ।—दारुः, ( पु॰ ) देवदारु का पेड़। पलाश का पेड़ ।—भारिकः, ( पु॰ ) लकड़हारा । लकड़ी ढोने वाला ।—मठी, (वि०) चिता।—मह्त्वः, (पु॰ ) टडरी जिस पर रख कर मुर्दा जे जाया जाता है ।---लेखक:.

( पु॰ ) लकड़ी में रहने वाला एक छोटा कीड़ा । —वाट, (पु॰) ~वाटं, (न॰) लकड़ी की दीवाल। काष्ट्रकम् ( न० ) ऊद । अगर । काष्ट्रा (स्त्री॰) १ दिशा । २ सीमा । ३ चरम सीमा । ४ घुड़ दौड़ का मैदान । ४ चिन्ह । घुड़ दौड़ का पाला । ६ त्राकाशस्थित पवन वा वायु का मार्ग। समय का परिमाण । कला का तीसवाँ भाग । काधिकः ( पु॰ ) लकड़ी ढोने वाला। काष्ट्रिका (स्त्री०) लकड़ी का एक छोटा दुकड़ा । काष्ट्रीला (स्त्री॰) कदली वृत्त । केले का पेड़ । कास ( धा॰ ग्रात्म॰ ) िकासते॰ कासित । ३ चम-कना । २ खखारना । खाँसना । कहरना । कासः ) १ खाँसी । जुक़ाम । २ छींक । — कुग्ठ, कासा (वि॰) खाँसी से पीड़ित।—घ्न, - हत, (वि०) खाँसी दूर करने वाला। कफ निकालने वाला । कासरः ( पु० ) भैसा । [ स्त्री०---क्रासरी,] भैंस । कासारः (पु॰)) तालाव । पुष्करिणी । कासारम् (न॰)) तलैया।भील।सरोवर । कासू । (स्त्री॰) १ एक प्रकार का भाला। २ अस्पष्ट काश्री मापण । ३ दीक्षि । दमक । श्राव । ४ रोग । १ भक्ति । कास्त्रति ( स्त्री० ) पगडंडी । गुप्तमार्ग । काहल (वि०) १ सूखा । मुर्फाया हुआ । २ उत्पाती । ३ ग्रत्यधिक। प्रशस्त । वड़ा। काहलः ( पु० ) १ विल्ली । २ मुर्गा । ३ काक । ४ रव । श्रावाज़ । काहलम् ( न० ) ग्रस्पष्ट भापण् । काहला (स्त्री०) वड़ा ढोल। काहली (स्त्री०) युवती स्त्री। र्किवत् (वि०) ग़रीव । तुच्छ । बापुरा । किंगारः (पु॰) १ धान की बाल । २ बगुला । कङ्कपची । ३ तीर । किंग्रकं (पु॰) पलाश बृत्त । ढाक का पेड़ । किंशुकः ( न० ) पलाश पुष्प । किशुलकः ( पु॰ ) पलाश वृत्त । किर्किः (पु॰) १ नारियल का पेड़। २ नीलकएठ पत्ती। ३ चातक पत्ती।

किक्साी (स्त्री०) घृंघरू। रोना । छोटी किङ्ग्रणी कि कि **शिका** छोटी घंटियाँ । किङ्किशिका 🕽 किकिरः । (पु०) १ घोड़ा । २ केकिल । ३ किङ्किरः ∫ भौरा। ४ कामदेव । ४ लाल रंग । किकरा ) (स्त्री०) खून। रक्त। ले। हू। किङ्किरा ∫ किकुरातः ) ( पु० ) १ ते।ता । २ के।किल । ३ किङ्किरातः र्े कामदेव । ४ त्रशोक वृत्त । किंजल: किञ्जलः (पु॰) कमल पुष्प का रेशा या कमल का किजल्कः । फूल । किसी वृत्त का फूल या उसका किञ्जलकः 📗 रेशा । किटिः ( पु० ) शूकर । सुत्रर । िक्टिभः ( पु॰ ) खटमल । जुर्त्राँ । चील्हर i किहं ) (न०) कीट। काँइट। मैल। तलछट किट्टक ∫ छानन। किट्टालः (पु०) १ ताँवे का पात्र। २ लोहे का मोर्चा। किएः ( पु॰ ) १ ठेठ। घट्टा। चट्टा। गूत। फोड़े या घाव का निशान । २ तिल । मस्सा । ३ लकड़ी काधुन। किंगवं (न०) पाप। किंग्वं (पु॰) ) मदिरा का खमीर उठाने या उसमें किंगवः (न॰) े उफान लाने वाली द्रव्य विशेष । कित् (धा० परस्मै०) (केतिति) १ इच्छा करना । २ जीवित रहना । ३ इलाज करना । चंगा करना । श्राराम करना । कितवः ( पु॰ ) ि छी० — कितवो, ] १ वदमाश । गुंडा । लवार । कपटी । २ धतूरे का पाैधा । ३ सुगन्ध द्रव्य विशेष । किंघिन् } ( पु०) घोड़ा । श्रश्व । किन्घिन् } किन्नरः (पु०) देवतात्रों के गायक । इनका मुख घेाड़े जैसा श्रौर शरीर मनुष्य जैसा होता है। किन्नरेश ( पु० ) कुवेर । धनाधिप । किम् ( श्रव्यया॰ ) समासान्त शब्दों में यह प्रथम क की जगह प्रयुक्त होता है श्रीर इसके श्रर्थ यह होते हैं – ख़रावी, हास, रोव. कलङ्क या धिक्कार।

यथा—िकसखा, श्रर्थात् द्वष्ट या बुरा मित्र।

किय खान्दान का। — च, (श्रव्यय॰) श्रतिरिक्त उपरान्त । — चन, ( ग्रव्यय० ) कुछ प्रशं में । थोदा सा। — चित् ( थव्यय० ) कुछ थरां में। पुछ कुछ । थोएा सा। —चितज्ञ, ( वि० ) थोदा जानने वाला । यकवादी — चित्कर, (वि०) नुहु करने वाला। उपयोगी । —चित्कालः, (पु॰) कभी कभी। कुछ समय। - चित्र्याण, (वि॰) थोदा जीवन वाला । —चिन्मात्र ( वि॰ ) बहुत थोड़ा।—हुंद्सु ( वि॰ ) किस वेद को जानने वाला -तिर्ह, (श्रव्ययः) फिर क्यों कर। किन्तु । तथापि । कितना ही । फिर भी इसके उपरान्त ।-- तु, (श्रव्यया०) किन्तु। ताहम। तो भी। तथापि।—देवत, (वि॰) किस देवता का। -नामधेय,-नामन् (वि॰) वित्य नाम का। —िनिमित्त, (वि॰) किस प्रयो-जन का। - निमित्तम्, (श्रव्यया॰) क्यों। क्यों पर । जिस लिये । इस लिये । जिस कारण से । — नु. ( श्रव्यया०) १ श्राया। या। श्रथवा। २ श्रत्यधिक । श्रत्यरूप । ३ प्या । — नु. — खल, ( श्रव्यया०) १ ऐसा क्यों कर । क्यों कर सम्भव । क्यों। निश्रय ही। २ श्रस्तु। ऐसा ही सही।— पन्न,-पन्नान, (वि॰) कंनृस। सूम। लालची। मन्त्रीचृत । -पराक्रम, (वि॰) किस शक्ति या विक्रम वाला । —पुनर, (श्रव्यया०) किराना श्रीर श्रधिक या कितना श्रीर कम । - प्रकार, किस ढंग से। किस तरह। -प्रभाव, (वि०) किस चलाय का । किस रतये का । -भूत, ( वि॰ ) किस तरह का या किस स्वभाव का। —ह्रप, (वि॰) किस शक्त का । —चद्दित,

स्वभाव का । —िस्वत्, (श्रव्यया०) या। श्राया ।

कियत् (वि०) [ कर्ता एकवचन ए०—िकयान्, छी०
—िकयती; न० कियत्] १ कितना वड़ा । कितनी
दूर । कितना । कितने । कितने प्रकार का । किन
सं० श० कौ०—३०

—चद्न्ती, ( खी॰ ) · अफवाह । —चराटकः

( पु॰ ) श्रपव्ययीपुरुष । फ़ज़्ल सर्च करने वाला

श्रादमी। —चा, (श्रन्यया०) प्रक्षवाची श्रन्यय।

—विदु, (वि०) क्या जानने वाला। —च्यापार,

(वि॰) किस पेशे का। —शील, (वि॰) कैसे

किन्नर, ध्रयांत् चुरा मनुष्य या ध्रक्त भक्त मनुष्य ग्रादि । श्रागे के समासान्त शब्द देखा । —दास्तः ( पु० ) चुरा नौकर ।—नरः ( पु० ) १ दुष्ट या चिकृत पुरुष । २ देखगायक जाति विशेष ।—नरो, ( ग्री० ) १ किन्नर की नी । १ विशेष ।—नरो, ( ग्री० ) १ किन्नर की नी या निरस्तरणीय पुरुष । २ किन्नर ।—पुरुषेष्ठ्यरः, ( पु० ) कुवेर ।—प्रभुः, ( पु० ) चुरा स्वामी या चुरा राजा ।—राजन् ( वि० ) चुरा राजा वाला। —सिद्ध ( पु० ) ( एकवचन कर्त्ता कारक में किन्नवा रूप होता है ) दुष्ट पुत्र । यथा । "व किन्या गापु न गान्ति वार्यण्यं।"

—िकरातार्गुनीय।

किम् ( सर्वनाम० श्रद्य० ) [ कत्तां एकत्रचन ( पु० )
— कः, (गी०) का, ( न० ) किम् ] १ केन ।

क्या । केनन्या । — श्रिप्, ( श्रद्य० ) १ कुछ

कुछ । २ बहुत श्रिधिक । श्रकथनीय । श्रवर्णनीय ।

३ बहुन श्रिधिक । कहीं ज्यादा । — श्र्य्यं, ( वि० )

किस प्रयोजन से । किस उद्देश्य से । — श्र्य्यं,
( श्रद्यय० ) क्यों । क्यों कर । — श्राख्य,
( वि० ) किस नाम का । किस नाम वाला । —

इति, (श्रद्यया०) काहे को । क्यों कर । किस काम

के लिये । — उ, — उत, ( श्रद्यया० ) १ या ।

श्रथवा । वा । ( सन्देहात्मक ) २ क्यों । ३ कितना
श्रार श्रधिक । कितना श्रीर कम् । — करः,
( पु० ) नौकर । दास । गुलाम ।

"श्रथिह मां किद्धरमण्डक्षतेंः"

— रघुवंश

—करा, (स्त्री॰) दासी। नोंकरानी। चाकरानी।

—करी, (स्त्रो॰) नोंकर की पत्नी।—कर्तव्यता,

—कार्यता, (स्त्रो॰) किंकर्तव्यमूड्ता। श्रर्थात्
ऐसी परिस्थिति में पहुँचना जब श्रपने मन में
स्वयं यह प्रश्न उठे कि श्रव मुक्ते क्या करना चाहिये।
परेशानी।—कारण, (बि॰) क्यों कर। किस
कारण से।—किंता, (श्रव्यय॰) एक श्रव्यय जो
श्रप्रसन्नता या श्रसन्तोप प्रकट कर्ता है।—

द्याण, (बि॰) श्रकर्मण्य, जो समय का मूल्य
नहीं समक्षता —गोन्न, (बि॰) किस वंश का।

गुणों वाला । २ निकम्मा ३ कुछ । थोड़ा सा । अलपसंख्यक । थोड़ा । —एतिका, ( स्त्री० ) उद्योग । चिर गम्भीर उद्योग । —शालम्, ( अञ्यया० ) १ कितने समय का । २ कुछ थोड़े समय का । —िचरं, ( अञ्यया० ) १ कितनी कितने समय तक ।—दूरं, (अञ्यया०) १ कितनी दूर । कितने फासिले पर । कितना लंबा । २ कुछ समय के लिये । कुछ दूर पर ।

किरः ( पु॰ ) शूकर । सुत्रर ।

किरकः (पु॰) १ लेखक। २ सुग्रर का वच्चा। घेंटा। किरणः (पु॰) प्रकाश की किरन। (सूर्य, चन्द्र प्रथवा किसी प्रकाशयुक्त पदार्थं की) किरन। २ रजकण।—मालिन, (पु॰) सूर्य।

किरातः (पु॰) १ एक पतित पहाड़ी जंगली जाति, जो वनजन्तुओं के। मार कर उनके माँस पर अपना निर्वाह करती है।

वैयाकरणिकरातादपयव्दमृगाः क्व यान्तु संज्ञस्ताः।
यदि मटगणकिविक्षित्वकवैतासिके बदनकंदरा न स्युः॥
२ जंगली । वर्षर । ३ बौना । वामन । ४ साईस ।
धुइसवार । १ किरात का रूप धारण करने वाले
शिव जी का नाम ।—ताः, (बहुवचन) एक प्रदेश
का नाम ।—ध्राशिन्, ( पु० ) गरुइ जी की
उपाधि ।

किराती (स्त्री॰) १ किरात जाति की एक स्त्री। २ चौरी दुलाने वाली स्त्री। ३ कुटनी। ४ किराती का रूप धारण करने वाली पार्वती। ४ श्राकाश-गंगा।

किरिः ( पु॰ ) १ शूकर । सुत्रर । २ बादल ।

किरीटः (पु॰) ) १ मुकुट । ताज । कलँगी । २ किरीटम् (न॰) ) व्यापारी ।—भ्रारिन्, (पु॰) राजा –मालिन्, (पु॰) श्रर्जुन की उपाधि ।

क्तिरोटिन् (वि॰) सुकुट धारण करने वाला। (पु॰) श्रर्जुन का नाम।

किर्मीर (वि॰) धब्वेदार । चित्तेदार । रंग विरंगा ।
— जित्,—निपूद्नः,—सूद्नः, (पु॰) भीम की
उपाधि ।

किर्मीरः ( पु॰ ) एक राचस का नाम, जिसे भीम ने मारा था। किल (ग्रन्यय० ) १ निश्चय । श्रवश्य । २ सत्य सत्य । यथावत । ज्यों का त्यों । ३ श्रालीक कार्य । ग्राशा । सम्भावना । ४ श्रसन्तोप । श्रक्चि । ६ तिरस्कार । ७ हेतु । कारण ।

किलः (पु॰) खेल । तुच्छ ।—किञ्चितम्, (न॰) कामप्रयोदित उद्दिग्नता । एदन । हास्य । प्रेमी के सामने मचलना, रूठना, क्रोध करना थ्रादि ।

किलकिलः (पु॰) ) एक प्रकार का हर्पसूचक किलकिला (स्त्री॰) ) शब्द विशेष । वानरों की किलकारी।

किर्तिजं ) (न०) १ चटाई। २ हरी लकड़ी का किलिअम् ∫ पतला तख़्ता। तख़्ता।

किल्वित् ( पु॰ ) घोड़ा।

किं िवपं (न॰) १ पाप। २ श्रपराध । दोप । छुर्म । ३ रोग । वीमारी ।

किशनयः ( पु॰ ) ) श्रङ्कर । श्रँखुश्रा । पहन । किशलयम् ( न॰ ) ∫ पत्ता ।

किशोरः (पु॰) १ वछेदा । वचा । किसी जानवर का बच्चा । २ वालक । वच्चा । छोकदा । ११ वर्ष की उम्र से कम का वालक । नावालिग । श्रवयस्क श्रप्राप्त व्यवहार श्रर्थात् मैनर । ३ सूर्य ।

किशोरी (स्त्री॰) युवती स्त्री।

किष्किन्धः ) ( पु॰ ) १ एक प्रदेश का नाम । २ किष्किन्ध्यः ) उस प्रदेशस्थित एक पर्वत का नाम । किष्किन्ध्या ) (स्त्री॰ ) किष्किन्ध्या प्रदेश की राज-किष्किन्ध्या ) धानी का नाम ।

किष्कु (वि॰) दुष्ट । तिरस्करणीय । बुरा ।

किष्कुः (पु॰) (स्त्री॰) १ बाँह । २ वारह श्रॅंगुल का माप।

किसलः ( ५० ) किसलम् ( न० ) ) नवपञ्चव । किसलयः ( ५० )किसलयम् ( न० ) ) कोमल-पत्र । अङ्कुर । अँखुआ ।

कोकट (वि॰) [स्त्री॰—कीकटो] १ गरीव । बपुरा । २ कंजुस ।

कीकटः ( पु॰ ) एक देश का नाम । श्राधुनिक विहार प्रान्त । "कीकटेषु गया पुरुषा ।"

कीकस (वि॰) कड़ा। दृढ़। मज़बृत। कीकसम् (न॰) हुड़ी। श्रस्थि। कीचिकः ( पु॰ ) १ त्योखला दांस पोला वांस । २ वांस जो हवा चलने पर रम्प्यदाता हो प्रथवा हवा के चलने से उत्पन्न वांस की सनसनाहर । ३ एक जानि का नाम । १ विगर राजा का साला चौर उसकी सेना का प्रधान सेनापित । इसे भीम ने सारा था । क्योंकि इसने द्रोपदी के साथ प्रजु-चित कर्म करना चाहा था । — जिन्, (पु॰ ) भीम की उपाधि ।

कीटः ( पु॰ ) कीड़ा। तिरस्कार या हिकारत में इस शब्द का प्रयोग समासान्त शब्दों में किया जाता है जैसे द्विप टीटः, श्रयांत् दुष्टहायीः, पत्तिकीटः, श्रयांत दुष्टपत्ती श्रादि ।—झः, ( पु॰ ) गन्धक । —जं, ( न॰ ) रेशम ।—जा, ( खी॰ ) लाख । यपदा ।—मिगाः, ( पु॰ ) जुगुन । खद्योत । कीटकः ( पु॰ ) १ कीड़ा । २ मागध जाति का बंदी-

कीद्रग कीदृग किस प्रकार का । कैसा । किस कीदृगी (ची॰) स्वभाव का । कीदृच कीटृची(स्त्री॰)

जन।

हीनाण (वि०) १ भृमि जीतने वाला । २ गरीव । धन-हीन । ३ कंज्स । स्वल्प । थोड़ा । [विशेष । कीनाणः (पु०) १ यमराज की उपाधि । २ वानर कीरः (पु०) तोता । सुग्गा ।—इष्टः, (पु०) ग्राम का वृत्त ।—वर्ग्यकस्, (न०) सुगन्ध द्रव्यों का सरताज ।

कीरम् (न०) गोरत । माँस । [ रहने वाले । कीराः ( बहुवचन ) करमीर देश श्रीर उस देश के कीर्या ( वि० ) १ गुथा हुश्रा । फैला हुश्रा । पड़ा हुश्रा । विखरा हुश्रा । २ ढका हुश्रा । भरा हुश्रा । ३ रखा हुश्रा । ४ घायल । चोटिल ।

कीर्िं (स्त्री॰) १ वखेरना । २ ढकना । छिपाना । ३ घायल करना । [ देवालयः। कीर्तनम् (न॰) १ कहना । वर्णन करना । २ मन्दिर । कीर्तना (स्त्री॰) १ वर्णन । कथन । पाठ । २ कीर्त्ति । महिमा ।

कीर्तिः (स्त्री०) १ प्रसिद्धि । प्रख्याति । महिमा । यरा । २ प्रशंसा । सराहना । श्रनुग्रह । ३ कीचढ़ । कृता । ४ वदाव । फेलाव । पसार । १ प्रकारा ।
कान्ति । श्राभा । ६ श्रावाज़ ।—भाज्, (वि०)
प्रसिद्ध । प्रव्यात । मशहूर । (पु०) द्रोगाचार्य
की उपाधि ।—ग्रेपः, (पु०) जिसकी ख्याति के
समय कुछ भी पीछे न रह जाय । मृत्यु । मीत ।
कील् ( धा० परस्मै० ) १ वॉधना । २ खोंसना ।
कील्ना । श्रर्थात् वंद कर देना । कील ठोंकना ।
सहारा देना । टेक लगाना । दाव लगाना ।

कीताः (पु॰) १ कील । पिन । २ वर्छी । ३ खंभा । प्टा । ४ हथियार । ४ केहिनी । ६ केहिनी का प्रहार । ७ लौ । मसूचम श्रिणु । ६ शिवजी का नाम ।

कीलकः ( पु॰ ) १ पचर । खूंटी | मेख । कील । २ रतमा । स्तृप ।

कीतालः ( पु॰ ) १ श्रमृत के समान स्वर्गीय पेय पदार्थ। २ शहद। ३ हेवान । जानवर।—धिः, (पु॰) समुद्र।—पः, (पु॰) राचस। दानव। देखा।

कीलालकम् ( न॰ ) रक्त । ख्न । कीलिका ( खी॰ ) धुरी की कील । कीलित ( वि॰ ) १ विधा हुग्रा । २ गड़ा हुग्रा । कील से जड़ा हुग्रा ।

कीश (वि०) नंगा। कीयाः ( पु॰ ) १ वानर । लंगूर् । २ सूर्य । ३ पत्ती । कु ( श्रन्यया० ) हास, खराबी, कमी, घिसावट, पाप, विकार, स्वल्पता, श्रावश्यकता श्रीर ब्रुटि व्यक्षक श्रव्यय विशेष । इसके विविध परियायवाची शब्द हैं-१"कद्", २ "कव", ३ "का" ग्रीर ४ "कि"। [ उदाहरण-१ कद्रव । २ कवोष्ण । ३ कोष्णा । १ किंप्रभुः । ]—पुत्रः ( पु॰ ) मङ्गल यह ।—कर्मन्, (न०) श्रोद्धा काम । बुरा काम ।—ग्रहः, ( पु॰ ) श्रशुभग्रह ।— त्रामः, (पु॰) पुरवा । छोटा ग्राम ।---चेल, (पु॰) चिथड़े पहिने हुए। - चर्या, ( खी॰) दुष्टता । दुष्टाचरण ।-जन्मन्, (वि॰ ) प्रकुलीन। नीच।—तनु, (वि०) कुरूप। विक-लाङ्ग ।—तनुः, (पु॰) कुवेर की उपाधि ।—तंत्री, (स्त्री॰) द्वरी वीए। ।—तीर्थ, (न॰) द्वरा

शिचक ।—दिनं, (न०) श्रशुभ दिवस ।—द्वृष्टिः, (स्त्री०) १ बुरी निगह। २ क्रमज़ोर निगाह। ३ वेद विरुद्ध सम्मति ।-देशः, ( पु॰ ) बुरा देश या स्थान। ऐसा देश जहाँ जीवनोपयोगी पदार्थ अप्राप्त हों या जहाँ का राजा अच्छा न हो श्रीर श्रस्याचारी हो।—देह, (वि०) कुरूप। विकलाङ्ग ।—देहः, ( पु० ) क्ववेर की उपाधि । —धी, (वि०) १ मूर्ख । मूढ़ । वेवकृफ । २ दुष्ट ।—नटः, ( पु० ) बुरा ग्रभिनय पात्र । —नदिका, (स्त्री॰) छोटी नदी या नाला। —नाथः, (पु॰) द्वष्ट स्वामी या मालिक । नामन्, (पु॰) कंजूस । —पथः, (पु॰) कुमार्ग । —पुत्रः, (पु॰) दुष्ट पुत्र या वेटा । —पुरुषः, ( पु॰ ) नीच ग्रादमी ।—पुरा, ( वि॰ ) नीच । श्रोद्धा । तिरस्करणीय । —प्रिय, (वि॰ ) श्रिप्रिय । तिरस्करणीय । नीच । श्रोद्धा ।---स्रवः, ( पु॰ ) द्वरी नाव ।---व्रह्म:, —नहान्, (पु॰) पतित न्नाहाण ।—मंत्रः, (पु॰) बुरी सलाह । --योगः, ( पु॰ ) ब्रहों का बुरा या ग्रश्चभ संयोग ।--रसः, (पु॰) मदिरा विशेष।—रूप, (वि०) वदशक्क । भद्दा । —रूप्यं, ( न० ) टीन । जस्ता ।—वंगः (पु०) सीसा ।--वचस्, --वाक्यम्, (न०) गाली-गलोज। --वर्षः, ( पु० ) श्रचानक या प्रचंड वर्षा ।—विवाहः, ( पु• ) विवाह की बुरी पद्धति । —वृत्तिः, (स्त्री०) बुरा ग्राचरण वदचालचलन ।—वैद्यः, ( पु०) खरा वैद्य । नीम हकीम ।---शील, (वि०) उज्जह । ग्रसभ्य। दुष्ट । बदसमीज । अशिष्ट । दुष्टस्वभाव ।-- प्रलम्, ( न॰ ) द्वरा स्थान ।—सरित्, ( स्त्री॰ ) होटी नदी या नाला ।--सृतिः, (स्री॰) १ दुष्टाचरण । दुष्टता। इंद्रजाल। २ बदमाशी ।--स्त्री, (स्त्री०) दुष्टा स्त्री ।

कुः

कुः (स्त्री॰) १ पृथिवी । २ त्रिभुज का ग्राधार । कुकसम् (न॰) एक प्रकार की शराव ।

कु ( धा॰ ग्रात्म॰) [ कवते ] शब्द करना । वजाना । [ कुवते ] १ कराहना । कहरना । २ चिल्लाना । ( परस्मै॰ ) [ कौति ] भिनभिनाना । कु कीलः ( पु॰ ) पहाड़ । पर्वत । कुकुदः ) विवाह में उपयुक्त पात्र को उचित श्रद्धार कुकुदः ) सहित एवं शास्त्रीय विधानानुसार कन्या

देने वाला।

कुर्कुदरः कुकुन्दरः ) (पु०) जघन कृप। कुर्कुदुरः कुकुन्दुरः }

कुँकुँराः (बहुँवचन ) दशाई देश का नामान्तर । कुक्तूलः ( पु॰ ) ) १ भूसी । चोकर । २ चोकर की कुक्तलम् ( न॰) ४ श्राग । (न॰) १ सुराख । छेद । गढ़ा । गर्त । २ कवच । वर्म ।

कुक्कुटः (पु॰) १ सुर्गा । २ लुशाट । श्रधजली लकड़ी। ३ चिनगारी । श्रंगारा । [स्त्री॰ — कुक्कुटी] सुर्गी। कुक्कुटिः ) (स्त्री॰) दम्भ । स्वार्थसिद्धी के लिये कुक्कुटी ) किया गया धर्मानुष्टान ।

कुक्कुभः (पु॰) १ जंगली सुर्गा। २ सुर्गा ३ वारनिश । लुक। रोगन ।

कुक्कुरः (पु॰)[स्त्री॰—कुक्कुरी ] कुत्ता।—वाच्, (पु॰)हिरनों की एक जाति।

कुत्तः (पु०)पेट।

कुत्तिः (पु०) १ पेट । २ गर्भाशय । पेट का वह भाग जिसमें गर्भ की फिल्ली रहती है। ३ किसी भी वस्तु का भीतरी भाग । ४ रन्ध्र । ४ गुफा । गुहा । ६ म्यान । ७ खाड़ी ।—श्रृ्तः, (पु०) पेट का दर्द ।

कु(द्तंभरि (वि०) पेटू । पल्ले दर्जे का स्वार्थी। मरभुका। भोजनभट ।

कुंकमम् । (न०) । केसर । जाफांन ।—श्राद्भिः,(ए०) कुङ्कमम् । एक पर्वत का नाम ।

कुच् (ध॰ परस्मै॰) (कुचित, कुचित) १ पत्ती की बोली विशेष बोलना।२ जाना।३ चिकनाना। ४ सकोड़ना।४ भुकाना। सिकुड़जाना। ६ रोकना। श्रटकाना।७ लिखना या लिखे को मिटाना।

कुचः (पु॰) छाती। चूची। चूची के ऊपर की घुंडी। —ग्रयं,—मुखं, (न॰) चूची के उपर की घुंडी। —फलः, (पु॰) अनार का वृत्त।

कुचर (वि॰) [स्त्री॰—कुचरा, कुचरी] १ रेंगने वाला। २ दुष्ट। नीच । पापी । ३ निन्दक । (पु॰) स्थिर अह । कुच्छं (न॰) कमल की जाति विशेष ।

्र कुजः (पु॰) १ वृत्त । २ मङ्गलयह । राज्ञस विशेष ।

—जा, (स्त्री॰) सीताजी का नाम ।

कुजंभनः,कुजम्भनः ) (पु॰) घर् में संघ लगाने कुजंभिलः,कुजम्भिलः ) वाला चोर ।

कुञ्सिटिः, ) कुञ्मिटिका } ( स्त्री॰ ) कुहासा । नीहार । पाला । कुञ्मिटी ) कुहरा ।

कुंच् कुञ्च् } देलो कुच्''।

कुंचनम् } (न॰) । भुकाना । सकोटना । कुञ्चनम्

कुँचिः, े ( पु॰ ) श्राठ श्रंजुली या पसों का माप कुँझिः, े विरोप ।

कंचित ) (वि॰) सिकुदा हुया । मुदा हुया । कुञ्चित ) कुका हुया ।

क्ंजः (पु॰) कुञ्जः (पु॰) १ लता वृत्तों से परिवे-कुंजम् (न॰)कुञ्जम् (न॰) र्रित स्थान । लतागृह । लतावितान ।

''चन चित्र कुक्क गतिमिरपुक्क भीषय नीसनिद्योसं।'' —गीतगोविन्द

२ हाथी के दाँत ।—कुटीरः, (पु०) लतागृह।
कुंजरः १ (पु०) १ हाथी। २ श्रेष्ठार्थवाचक । [श्रमर
कुंजरः १ कोपकार ने निम्न शब्द श्रेष्ठार्थवाचक
यतलाये हैं—ज्यात्र, पुज्ज, वर्षभ, कुक्षर, सिंह,
शादृंल, नाग।] ३ श्रश्वस्य वृच्च। ४ हस्त नचत्र।
—ध्रनीकं, (न०) सेना का ध्रंग विशेष
जिसमें हाथीसवारों की टोली हो।—ध्रशनः,
(पु०) पीपल का वृच्च।—ध्रस्पतिः, (पु०) १
शेर। २ शरभ।—ग्रहः, (पु०) हाथी
पकड्ने वाला।

कुट् (धा॰ पर॰) (कुटित, कुटित) १ मुड़वाना। कुकवाना। २ मोड़ना। मुकाना। ३ बेईमानी करना। धोखा देना। छलना। (कुट्यित) दुकड़े दुकड़े कर डालना। कूटना। विभाजित करना। चीरना।

कुटः (पु॰) ) जलपात्र । कलसा । घड़ा । (पु॰) | कुटोरम् (न॰) } कुटम्(न॰) ) १ दुर्ग । गढ़ । २ हथौड़ा । घन । | कुटोरकः(पु॰) )

३ वृत्त । ४ घर । ४ पर्वत ।—जः, (पु॰) १ एक वृत्त का नाम । २ श्रगस्त जी का नाम । ३ द्रोगाचार्य का नाम ।—हरिका, (खी॰) दाती । चाकरानी ।

कुटकं (न॰) हल जिसमें वाँस लगा न हो।

कुटंकः कुटङ्कः } (पु॰) इत्त । झावनी ।

कुटंगकः कुटङकः } (पु॰) महेया । कौपड़ी ।

कुटपः (पु॰) १ माप विशेष । तौल विशेष । २ गृहउद्यान । घर के निकट का वाग । ३ ऋषि ।

कुटपम् (न॰) कमल । कुटरः (पु॰) खंभा जिसमें मथानी की रस्ती लपेटी जाय ।

कुटलं (न०) इत्त । इप्पर ।

कुटिः (पु॰) १ शरीर । २ वृत्त । (खी॰) १ कौपड़ी । २ मोड़ । सुकाव । —चरः, (पु॰) सूस । शिशु-मार ।

कृटिरं (न०) कुटीर । कुटी । स्तीपड़ी ।

कुटिल (वि॰) १ टेढ़ा । सुका हुया । सुढ़ा हुया ।

ग्रूमधुमाव का । घूमा हुया । २ दुःखदायी । ३ फूठा ।

यनावटी । कपटी । वेईमान ।—प्र्याग्य, (वि॰)

हुप्ट नियत का । दुष्टात्मा । —पह्मन्, (वि॰)

सुके हुए पलकों वाला।—स्वभाव, (वि॰) कपटी।

हुली । धोसेवाज ।

कुटिलिक्षा (खी॰) १ पैर दवा कर चलने वाला (जैसे शिकारी चलते हैं)। २ लुहार की भट्टी। लोहसाही। छुटी (स्त्री॰) १ मोद। २ मोपदी। ३ छुटनी। ४ —च मः, (पु॰) चार प्रकार के संन्यासियों में से एक।

चतुर्चिधा भित्तयस्ते फुटीघकयहुदकी। इंग परगइंगञ्ज यो यः पद्मात् च उत्तमः।।

-- महाभारत ।

—चरः, (पु॰) वह संन्यासी जो श्रपनी गृहस्थी का भार श्रपने पुत्र को सौंप स्वयं तप श्रार धर्मानुष्ठान में लग जाता है।

् कुटीरः (पु॰) ) | कुटीरम् (न॰) } फ्तैपड़ी | कुटी | मड़ैया । | कटीरकः(पु॰) / क़ुटुनी (स्त्री॰) क़ुटनी । जो लंपटों को छिनाल श्रीरतें ला कर दे ।

कुटंबं, कुटुम्बं ) (न०) १ गृहस्थ। नातेदार। कुटंबंत म्, कुटुम्बकम् ) रिश्तेदार। २ गृहस्थी सम्बन्धी चिन्ता और कर्त्तंच्य। (पु० न०) १ सन्तान। सन्तति। श्रीलाद। २ नाम। ३ जाति। — कज्ञहः, (पु०) कलहम्, (न०) घरेलू कगड़ा। घरू विवाद।—भरः, (पु०) गृहस्थी का भार।—ज्यापृत, (वि०) वह पुरुष जो गृहस्थी का पालन पोषण करे श्रीर उनकी सम्हाल रखे। कुटुंबिकः कुटुम्बिकः ) (प्र०) १ गृहस्थ। वाल बच्चों कुटुंबिन कुटुम्बिन् ) वाला। किसी कुटुम्ब का एक व्यक्ति।

कुटुंबिनी ) (खी०) १ गृहस्थ की खी। २ गृहिखी। कुटुंिबनी ∫३ खी।

कुष्ट (धा॰ उभय॰) [दृष्ट्यति, कुष्टित] १ काटना। विभाजित करना। २ पीसना। चूर्ण करना। कृटना। २ कलङ्क लगाना। दोप लगाना। धिका-रना। ४ वृद्धि करना।

कुट्टकः (पु॰) पीसने वाला । कूटने वाला । कुट्टनम् (न॰) १ काटना । कतरना । २ पीसना । कुटना । ३ गाली देना । धिकारना ।

कुट्टनी कुट्टिनी (स्त्री॰) कुटनी । दल्लाला।

कुट्टिमितं ( न॰ ) त्रियतम के साथ मिलने की आन्त-रिक इच्छा रहते भी, न मानने के लिये हाथ या सिर हिलाकर, इशारे से इंकार करना।

कुट्टाक (वि॰) [ स्त्री॰—कुट्टाकी, ] जो जाटता या विभाजित करता है या जो काटा या विभाजित किया जाता है।

कुट्टारः (पु॰) पहाड़ । [अकेलापन। कुट्टारं (न॰) १ स्त्रीमैथुन। २ ऊनी कंवल । ३ कुट्टिमः (पु॰) ) १ पत्थर जड़ा हुत्या फर्रा । कुट्टिमम् (न॰) ऽ २ ठोंक पीट कर मकान वानने के लिये तैयार की गयी नीव। ३ रस्तों की खान। ४ श्रनार। ४ सौपड़ी।

कुष्टिहारिका (स्त्री॰) दासी। खरीदी हुई दासी। कुठः (पु॰) वृत्त। कुठर देखे कुटर। कुठारः ( पु॰ ) [ स्त्री॰—कुठारी, ] कुल्हांड़ी । परसा ।

कुठारिकः (पु॰ ) लक्ब्हारा । लक्क्नी काटने वाला । कुठारिका ( स्त्री॰ ) झेटी कुल्हाड़ी ।

कुठारः ( पु॰ ) १ वृत्त । पेड़ । २ लंगूर । वंदर । कुठिः ( पु॰ ) १ वृत्त । २ पहाड़ ।

ङ्गडंगः } ( पु॰ ) नताकुञ्ज । नतागृह । कुडङः }

कुडवः ) (पु॰) त्रनान की एक तील जो १२ श्रंजुलि कुडपः ऽ भर त्रथवा प्रस्थ के वरावर हे।ती है । कुड्मल (वि॰) खुला हुया। खिला हुया। फैला हुया। कुड्मलः (पु॰) खिलावट। कली।

कुड्मलम् ( न॰ ) नरक विशेष ।

कुड्मिलित (वि॰) १ क्लीदार । जिसमें किलयाँ आगयी हैं। फूला हुआ। २ प्रसन्न । हँसमुख । कुड्यं (न॰) १ दीवाल। २ प्रस्तरकारी। ३ उत्सु-कता। कैतहल ।—क्वेदिन् (पु॰) सेंध लगाने वाला। चोर।—क्वेदाः, (पु॰) खेदने वाला। वेलदार।—क्वेदाम्, (न॰) गर्तं। गदा। दरार। कुग् (धा॰ परस्मै॰) [कुग्लित, कुग्लित] १ सहारा

कुण् (धा० परस्मै०) [कुण्ति, कुण्ति] १ सहारा देना । समर्थन करना । सहायता देना । २ शब्द करना । बजाना । [बचा ।

कुगाकः (पु॰) हाल का उत्पन्न हुत्रा जानवर का कुगाप (वि॰) [स्त्री॰—कुगापी] मुर्दा जैसी सड़ा-इन वाला। सडाँइन।

कुगाप (वि॰) ) मुर्दा। शव। (पु॰) १ भाला। कुगापम् (न॰) ) वर्छी। २ दुर्गन्धि। सडाँइन। कुगाः (पु॰) १ विसहरी। फोड़ा जे। हाथ की श्रँगुलियों के नाखुनों के किनारे होता है। २ लुक्षा, जिसकी एक वाँह सूख गयी हो।

कुंटक ) (वि॰) [ स्त्री॰—कुग्रटकी ] मैाटा । कुग्रटक ) स्थूल ।

कुंड् (धा॰ परस्मै॰) [क़ुगुड़ित क़ुग्छित) १ मैाथरा पढ़ जाना। २ लंगड़ा होजाना या ग्रॅंगहीन हो जाना। ३ मूर्ख वनना। सुस्त पढ़ जाना। ४ ढीला करना। (निजन्त) छिपाना।

कुंठ } (वि॰) १ मैाथरा। सुस्त। ढीला। २ श्रझ । द्वर्साट र्रे श्रमाड़ी । सूड् । ३ सुस्त । काहिल श्रकर्मण्य। ४ निर्धल ।

कंठकः ) (पु०) मृर्ष । देवगुष्ठ । कुर्डकः ∫ (पु०) मृर्ष । देवगुष्ठ । कुर्डकः ∫ (व० छ०) ६ मेथका । नोवित्त । २ कुर्डित ) सृर्ष । ३ विकलाङ । कुंडः, कुराडः (पु०) ) ६ कुला । गृरी । २ केवी । कुंडः, कुराडम् (न०) ∫ चरी । ३ सम्मूचापन । ७ छुर्च । गृप । ४ प्राप्यर । भिनापाञ । (पु०) दिनाले का लड्का । दिनाला कराने से पेंदा हुमा यालका । प्रिजीवित रहते हुए श्रम्य पुरुप से उत्पन्न सन्तान । [स्त्री० --कुंडी कुराडो ] 'पर्का जीवित वुष्ठः न्यात ।" —मनु०।

प्राणिन, ( go ) भतुवा । कुटना ।— ऊधस्, [— कु गहो। दो । देश से ऐन भरी हुई गो। २ स्त्री जिसके कुच पूरे निकल चुके हे। ।— कीटः, (पु०) १ चकला वाला । व्यभिचारिणी स्त्रियों का प्रदे वाला । २ चारवाक मतावलम्बी । नास्तिक । ३ छिनाले में उत्पन्न बाह्यण ।— कीलः, ( पु० ) कमीना या प्रथम पुरुष ।— गोलं, — गोलकस्, ( न० ) १ महेरी । पसाव । पीच । माँड । धोनरा । २ कुण्ड धोर गोलकका समुदाय ।

कुंडलः,ग्रुगडलः (पु॰ ) १ कान का श्राभूपण २ कुंडलम्,ग्रुगडलम्(न॰ ) रहुँची । ३ रस्सी की गद्री । ऐंद्रन ।

कुंडलना ) ( खी॰ ) एक गोल चिन्ह जो उस शब्द कुग्उलना ∫ पर लगाया जाता है, जिसको पढ़ते गमय, विचारते समय श्रथ्या नक्कल करते समय छोड़ देना चाहिये। यह चिन्ह गोलाकार होता है। कुंडलिन् (वि॰) [स्त्री॰—कुग्र्डलिनी] १ कुग्र्डलों से भृपित। २ गोलाकार। ३ ऐंडनदार। उमेंठा हुश्रा। (पु॰) १सर्थ। २ मोर। ३ वक्कण की उपाधि।

कुंडिका,कुग्डिका ) (स्त्री॰) १ घड़ा । कमण्डलु कुंडिन्,कुग्डिन् ) (पु॰) (ब्रह्मचारी का) । शिव जी की उपाधि ।

फुंडिनम् ) (न॰)एक नगर का नाम। विदर्भें। की कुंग्डिनम् ) राजधानी।

कुंडिर,कुगिडर } (वि॰ ) मज़बृत । इड़ । कुंडीर,कुगडीर } कृंडिरः कृंगिडरः } कुंडीरः,कृंगडीरः } ( ५० ) मनुष्य ।

हुत्तपः (पु०) १ बाह्मण । २ हिजन्मा । ३ सूर्य । थ श्रिम । ४ महमान । ६ वेल । साँड । ७ दोहिश । घोड्ता । लङ्की का लड्का । म भाँजा । वहिन का लङ्का । ६ श्रनाज । १० दिन का श्राटवाँ मुहूर्त । छुत्तपन् (ग०) १ छुश । दुर्भ । २ एक प्रकार का कंवल ।

फ़ुनस् (श्रव्यया०) १ कहाँ से । किथर से । २ कहाँ । श्रम्यत्र कहाँ । किस स्थान पर । ३ वयाँ । किस-लिये । इसलिए। किस कारण से। किस उद्देश्य से । ४ क्योंकर । किस शकार । १ श्रत्यधिक । श्रत्यल्प । ६ क्योंकि । यतः । [हुश्रा । इ.तस्य (वि०) १ कहाँ से श्राया हुश्रा । २ कैसे दुनुकम् (न०) १ श्रमिलापा । कामना । प्रवृत्ति । २ कीतुक । ३ उत्कर्यटा ।

कुतृह्त्त ( वि० ) १ श्रज्जुत । विलच्चा । २ सर्वेत्तिम । सर्वश्रेष्ठ । ३ रलाव्य । प्रसिद्ध ।

क्त्तृह्त्तस्(न०) १ श्रभिलापा।कोतुक। २ उत्सुकता। उत्करण्या। ३ कोई पदार्थ जो प्रिय या रुचिकर हो। कोतृहल।

ङुन (श्रव्यया०) कहाँ ।

कुत्रत्य (वि॰) फहाँ रहनेवाला । फहाँ वसनेवाला । कुत्स् (धा॰ ग्रात्म॰) [ कुत्सयते, कुत्सित ] गाली देना । घिकारना । फम्कारना । दोपी ठहराना ।

ङुन्खनम् (न॰) ) गाली । तिरस्कार । निन्दा । ङुत्सा (छी॰) ऽ श्रपशब्द ।

कुत्स्तित (वि०) १ तिरस्कार करने ये।ग्य । २ नीच । कमीना । दुप्ट ।

कुथः ( ५० ) कुरा। दर्भ।

छुथः (पु॰) ) १ हाथी की भूल । २ कालीन । कुथम् (न॰) } गलीचा । कुथा(ची॰) }

कुद्दारः ) (पु॰) १ं कुदाली । २ फाँवड़ा । ३ कुद्दालः } कचनार का वृत्त । काळन वृत्त । कुद्दालकः }

कुद्मलं (न०) देखो कुड्मलं।

```
कुद्रकः,कुद्रङ्कः
                   (पु०) १ चौकीदार का घर
                   या चौकी या मचान पर बनी
कुद्रंगः,कुद्रङ्गेः
                    सदैया ।
कुनकः (५०) काक । कौया।
कुंतः ) ( पु॰ ) १ प्रास् नामक राख्य । भाला ।
क्रॅन्तः ∫ संपत्त तीर । २ छोटा कीड़ा | कीट |
कुतलः ) (पु०) श सिर के केश। जलपान करने
क्रुन्तलः रे का कटोरा या प्याला। ३ हल । ४ जी।
    ४ सुगन्ध द्रव्य । ( बहुवचन ) देश विशेष श्रीर
    उसके निवासी।
क्रुन्तयः ∫ विशेप श्रौर उसके वाशिंदे 🛚
कुंतिः } ( पु॰ ) राजा कथ के पुत्र का नाम।—
कुँन्तिः ∫ भोज, ( पु० ) एक यादव वंशी राजा का
    नाम (इसके कोई सन्तान न थी श्रतः इसने क्रन्ती
    को गोद लिया था।)
कुंती ) (स्त्री॰) शूरसेन राजा की ग्रौरसी प्रत्री
कुँन्ती / जिसका नाम पृथा था ग्रौर कुन्तिभोज ने
    इसे गोद लिया था। यह राजा पाग्डु की पटरानी
    थी और इसीके गर्भ से कर्ण, युधिष्ठिर, भीम
    श्रीर श्रर्जुन का जन्म हुश्रा था।
कुंथ (घा॰ परस्मै॰ ) [ कुंथित, कुथ्नाति, कुंथित ]
    १ पीड़ित होना । २ चिपटना । ३ गले लगाना ।
    ४ घायल करना I
कुंदः — कुन्दः ( पु० ) ) चमेली की जाति का एक
कुँदं—हुन्द्रम् (न॰) र्रे पौधा।
कुद्
कुन्दम् } (न०) कुन्द का फूल।
कुंदः । (पु॰) १ विष्णु की उपाधि । २ खराद ।
कुन्दः ∫ ३ कुवेर के नौ धनागारों में से एक । ४
    करवीर बृच् ।
कुंदमः } ( पु॰ ) विल्ली।
कुन्दमः }
कुंदिनी }
कुन्दिनी }
          (स्त्री॰) कमलों का समूह।
        ( पु॰ ) चुहा। मूसा।
कुप् ( धा॰ परस्सै॰ ) [कुप्यति, कुपित ] १ क्रोध
     करना । २ भड़क उठना ।
कुपिंद् ट्रेखो कुविंद या कुविन्द।
```

कुपिन्द ∫

कुपिनिन् ( पु॰ ) धीवर । मञ्जूषा । माहीगीर ! कुपिनी (स्त्री॰) छोटी मछलियाँ फँसाने का एक [ घृणित । प्रकार का जाल। कुपूय (वि॰) दुष्टाचरणवाला । नीच । श्रकुलीन । बु.प्यम् (न०) १ उपधातु । २ चाँदी श्रीर सेाने को छोड़ कर श्रन्य केाई भी धातुं। कुबैरः ) धनाध्यत्त देवता का नाम जो उत्तर दिशा कुवेरः ∫ के मालिक हैं ।—श्रद्भिः,—श्रचलः, (५०) कैलास पर्वत का नाम ।—दिश्; ( स्त्री० ) उत्तर दिशा । कुब्ज (विः) कुबड़ा | कुका हुआ। कुट्जः (पु०) १ खङ्ग विशेष। २ कृवड़ ।३ थोड़ी काेमलता वाला ४ श्रपामार्ग। कुटजा (स्त्री॰) राजा कंस की एक जवान कुवड़ी दासी का नाम । इसका कुबड़ापन श्रीकृष्ण ने मिटाया था। कुञ्जरः ( ५० ) एक वृत्त का नाम । कुञ्जिका (स्त्री॰) आठ वर्ष की अविवाहिता लड़की। कुभृत् ( ५० ) पर्वत । पहाड़ । क़ुमारः १ (पु०) पुत्र । वालक । पाँच वर्ष के नीचे की उम्र का वालक । ३ युवराज । राजकुमार । ४ कार्तिकेयका नाम । ५ अग्नि का नाम । ६ तोता। ७ सिन्धुनद का नाम । --पालनः, (पु०) १ वह पुरुष जो वालकों की देखभाल करे। २ शालिवाहन राजा का नाम।—भृत्य, (स्त्री०) १ लड़कों की देखभाल । २ धातृपना । दाई का काम। जचा स्त्री की परिचर्या।—वाहिन् —वाहनः, (पु॰) मोर । मयूर ।—सूः, (स्त्री॰) पार्वती का नाम। २ गर्णेश जी का नाम। कुमारकः (पु॰) १ वचा । वालक । २ ग्राँख की पुतली । क्रमारयति ( कि॰ ) वालकों की तरह कीड़ा करना। कुमारिक (वि०) [स्त्री०—कुमारिकी] े लड़िक्यों कुमारिन् [स्री० - कुमारिगी ∫ के बाहल्य वाला । कुमारिका ) १(स्त्री०) जवान लड़की। १० श्रीर १२ क्रमारी ) वर्ष के वीच की उम्र की लड़की । र

श्रविवाहिता । क्वारी । ३ लड़की | पुत्री । ४ दुर्गी

का नाम । १ कई एक पौधों का नाम । ६ सीना । ७ वही इलावची । = भारतवर्ष की दक्तिणी सीमा का एक अन्तरीप । ६ श्यामा पत्ती । १० नव-मिल्लिका । १३ घृतकुमारी । १२ नदी विशेष । —पुत्रः, (पु॰) कानीन । अधिवाहिना का पुत्र I —ऱ्यस्रः, ( पु॰ ) विवाह होने से पहिले मनीख में अप्ट हुई लट्की का ससुर । छुमुट् (वि॰) । घडुपालु । श्रमित्र । २ लालची । (न०) १ तुमुद्रनी काफूल । २ लाल कमल दुःमुदः (पु॰) ) १ सफेद कमल जो चन्द्रमा उदय कुःमुदम् (न॰)) होने पर खिलता है।२ लाल कमल। (न०) चांदी। (पु०) १ विष्णुकी उपाधि। २ दक्षिण दिशा के दिगाज का नाम जिसने श्रपनी होटी पहिन कुमुद्रती का विवाह श्रीशमपुत्र कुश के साथ किया था ।—ग्राभित्वयं, (न०) चाँदी। —ग्राहरः,—ग्रावासः,(पु॰) सरोवर जो कमलों ने भरी हो ।—ईंग:, (पु ) चन्द्रमा ।— खराडम्, (न॰) कमल समृह ।--नाथः, पतिः,--वन्धुः, —चान्ध्रवः, - सुहृदु, (पु॰) चन्द्रमा। कुमुद्वती (स्त्री०) कमल का पौधा। कुमृदिनो (ग्री॰) १ सफेद कमल जिसमें सफेद कमल के फूल लगते हैं। २ कमलों का संग्रह। ३ वह स्थान जहाँ कमलों का वाहुल्य हो i--नायकः, — प्तिः, (पु॰) चन्द्रमा । कुमोद्कः ( १० ) विष्णु की उपाधि । कुत्रा ) ( म्ही॰ ) यज्ञस्थान का हाता या घेरा । कुम्बा )कंसः ) (पु॰) १ घड़ा। जलपात्र। कलसा । २ कुँस्सः ) हाथी के माथे के दो माँसपिएड । ३ कुम्भ राशि । ४ चौसठ सेर या २० द्रोग की तौल । ४ प्राणायाम का एक ग्रंग जिसमें स्वाँस खीचने के बाद रोकी जाती है। ६ वेश्यापित । ७ कुम्भकर्ण का पुत्र । म गुग्गुल । —कर्गाः, ( पु॰ ) रावण का छोटा भाई। —कारः, ( पु॰ ) १ छम्हार। २ वर्णसङ्कर जाति । उशना के मतानुसार ।

''वेद्रयायां विप्रतद्यीयति फुम्भकारः स उप्यते । "

ं मालाकाराटकर्मकर्या फुम्भक्षारी व्यजायत। "

पराशर जो के मतानुसार—

— बांपः, (पु॰) एक प्राचीन कस्त्रे का नाम ।—
जः, — जन्मन्, (पु॰) — योनिः, — सम्भवः,
(पु॰) ३ श्रगस्त्र्य जी की उपाधियाँ । २ द्रोणाचार्य
की उपाधि । २ विशिष्ठ जी की उपाधि । — दासी,
(र्ज्ञा॰) कुटनी । — मग्डुकः, (पु॰) घढ़े का
मिङ्का । (श्रालं॰) श्रनुभवश्रून्य मनुष्य । —
स्विन्द्यः, (पु॰) हाथी के माथे पर के दो माँसपिएडों के बीच का गढ़ा ।

कंस कः । (पु०) १ स्तम्भ का श्राधार । श्राणायाम कुम्भकः । विशेष । कुमा । (ची०) छिनाल छी । नौची । रंडी । कुम्भका । (छी०) १ कलसिया । २ रंडी । वेश्या । कुम्भिका । (पु०) १ हाथी । २ नक । मगर । चित्र्याल । कुम्भिन् ) (पु०) १ हाथी । २ नक । मगर । चित्र्याल । कुम्भिन् ) १ मछली । ४ एक प्रकार का विषेला कीड़ा । १ गुगुल । —मदः, (पु०) हाथी का मद । कुम्भिलः ) (पु०) १ घर में सेंध फोड़ने वाला चोर । कुम्भिलः ) २ प्रन्थचोर । लेखचोर । स्रोकार्थ चुराने वाला । ३ साला । ४ गर्भ पूर्ण होने के पूर्व ही उत्पन्न हुग्रा वालक ।

कुंभी ( स्त्री॰ ) १ कलसिया । छोटा जलपात्र । कुंभी र मिटी के वरतन । ३ श्रनाज की तौल का एक वाट । वटखरा । १ श्रनेक पौधों का नाम । — नसः, ( पु॰ ) एक प्रकार का विपेला साँप । — पाकः, ( एकवचन या बहुवचन ) ( पु॰ ) नरक विशेष जहाँ पापी, कुम्हार के वरतनों की तरह श्रवा में पकाये जाते हैं ।

कुंभीकः ) (पु०) १ पुनाग वृत्त । २ गाडू । — कुम्भोकः ) मित्तका, (खो०) एक प्रकार की मक्खी । कुम्भोरः } (पु०) एक जलजन्तु विशेष । कुम्भोरः ; —कुम्भोरकः, ) (प्र०) ६ नोर । २

कुंभीरकः, —कुम्भीरकः, (पु॰) १ चोर । २ कुंभीलः, —कुम्भीलः मगर । नक । कुंभीलकः, —कुम्भीलकः,

कुर—(धा॰ परस्मै॰) [क़रति, क़ुरित] शब्द करना । वजाना ।

कुरंकरः,कुरङ्करः, } ( पु॰ ) सारस पत्ती । कुरंकुरः,कुरङ्कुरः, } सं० श० कौ०—३१

```
कुरंगः ) ( पु॰ ) [स्री॰—धुरङ्गीः] १ जान रंग का
 कुरङ्गः ∫ हिरन।
            " सवंभी फुरङ्गी दृगङ्गी करोतु।"
                                     –जगन्नाथ ।
     २ हिरनों की जाति विशेष।—श्रद्मी,—नयना,
   - - नयनी, - नेन्ना, (स्त्री॰) हिरन जैसी
     श्रांखों वाली स्त्री । ---नाभिः,
                                     (स्त्री०)
     कस्तूरी । सुरक ।
कुरंगमः } ( पु॰ ) देखो कुरङ्गः।
                                       [कर्कराशि।
 फ़ुरचिक्तः (पु०) १ कैकड़ा। २ बनैते सेव।३
 कुरटः ( पु॰ ) मोची । चमार ।
 कुरंटः.कुरग्रटः, ( १० )
                                ) पीले रंग का
 कुरंटकः,क्रग्टकः, ( पु॰ )
                                  सदाबहार
 कुरंटिङ ।,कुरियटका, (स्त्री०)) कलगा । गुल-
     केस । गुलशादाव ।
 कृरंडः ) ( पु॰ ) घ्रवहकांशबृद्धि रोग। एक रोग
 कुरसहः ) जिसमें पोते वद जाते हैं।
 कुरतः } ( पु॰ ) उकोश पदी। चकवा।
 कुररी (स्त्री॰) १ चकवी । चकई । २ भेड । मेपी ।
      —गुगाः, ( ५० ) चकवी पद्मियों का कुं ह।
 करवः ( ५० )
                           ) गुलकेस । गुलशादाव ।
 क्र्रपः ( पु॰ )
                              गुलशादाव
 कुँरवर्क, कुरबंकम् (न०) ) फुल। [विशेष।
 कुरोरं (नं ) कियों के सिर पर भोड़ने का वस्त्र
 कुरुः (बहुवचन) १ श्राधुनिक दिल्ली के श्रास पास
     का प्रदेश । २ उस देश के राजा ।
 क्षुरः (पु॰)[एकवचन] १ पुरोहित। २ मात।
      — द्वेत्रं ( न०) दिक्ती के पश्चिम एक तीर्यस्थान,
     जहाँ कौरव भ्रौर पाँगडवों का लोकवयकारी इति-
     हासमसिद युद्ध हुन्ना था।—जांगलम्, (न॰)
     कुरुचेत्र !—राज्, ( पु॰ ) राजः, ( पु॰ )  राजा
     हुर्योघन ।—विस्रः, (पु०) चार तोखे की सौने की
      तील ।—चृद्धः, ( पु॰ ) भीष्म की उपाधि ।
 क्ररंटः }
क्रुरत्त्रः }
          (५०) जान रंग का गुनशादाव।
            (स्री॰) काठ की पुतवी।
```

फ़ुराजः (५०) साथे के अपर के बाजा।

```
कुरुर्विदः, कुरुषिन्दः (पु०) ) लाल । रत (न०) १
कुरुर्विदम्, कुरुविन्दम् (न०) ∫ कालानिमक । २
     दर्पेष । आईना ।
कुकुटः ( ५० ) १ मुर्गी। २ कूड़ाकर्कट।
कुर्कुरः (५०)कृता।
कुर्चिका (स्त्री॰) कृर्चिका। कुँची।
          देखो कुई-कूईन।
कुर्परः }
कूर्परः }
           १ घुटना। २ कोहनी।
कुर्पासः
क्रपोसः
               ( पु॰ ) स्त्रियों के पहिनने की
कुपोसकः
              एक प्रकार की चोली या धाँगिया ।
कूर्पासकः
फुर्वत् (व० क०) करता हुआ। (पु०) १ नौकर।
     २ मोची । चमार ।
```

कुर्ल (न०) १ वंश।घराना । स्थान । २ घर । मकान | ३ कुलीन या उच्च घंशीय। ४ कुंड । शिरोह। दब समूह। समुदाय । ४ (ब्रुरे ऋर्थु में ) गिरोह । ६ देश । ७ शरीर । मध्रगला भाग ।—श्रक्तुल, (वि॰) अच्छा बुरे कुल का।—श्रंगना, (स्त्री॰) वच कुलोद्रवा स्त्री !—ग्राङ्गारः, (पु॰) कुलकलङ्क । —श्रचलः—श्रद्धिः, पर्वतः,—शैलः, (पु॰) प्रसिद्ध सप्त पर्वतों में से-एक।---ध्रन्वित, (वि॰) वत्तम कुलोरपन्न । श्रमिमान, (पु॰) श्रपने कुल का अहङ्कार।—स्त्राचारः, (पु॰) ऋपने वंश का पर-भ्परागत श्राचार ।--श्राचार्यः, (पु॰)१ कुलपुरोहित २ वंशावली रखनेवाला।—श्रलंत्रिन् (वि॰ )कुल रखने वाजा।—ई्रवरः, ( पु॰ ) १ कुटुस्य का मुखिया। २ शिव जी का नाम। — डत्कट, (वि॰) वच कुलोजन--उत्कटः, (पु॰) श्रच्छी नस्त का घोड़ा ।---उत्पन्न,--- उद्भव, (वि॰) **भ**च्छे वंश में **उत्पन्न । उद्वहः, ( ५० ) स्नान्दान** का मुखिया।—उपदेशः, (पु॰) खान्दानी नाम।—कउजलः, (पु॰) फुलक्लंक। कुलाङ्गार। ---कग्टकः, (पु॰) अपने कुल के लिये दुःखदायी । क्षन्यका, –कन्या, (स्त्री॰ )कुतीन खड़की। —करः, ( पु॰ ) कुल का श्रादिपुरुष ।—कर्मन्, ( न॰) अपने कुंब या खानदान की खास रस्म

ण्यदा विशेष रीति ।—कार्त्सः, ( पु॰ ) अपने गानदान में धव्या लगाने वाला । — सतः, ( ५०) १ वंश का नाश । २ ग्व्टकी घरवादी। —गिरिः, · भूभृत्, (पु॰)।—पर्वनः,—गैनः, ( पु॰ ) प्रधान सप्त पर्वतों में ये एक । यूना-चल।---न्न, (नि॰) यंत्र की बरनाय करने याला।—ज्ञ,—ज्ञान, (वि०) १ कुर्नान। श्रद्धे न्यानदान का।स्तानदानी।२ पैनृक। याप दादों का। पुरन्तों का - जनः, ( पु॰ ) न्वान्दानी । कुत्तीन । —तन्तुः, (पु०)श्रपने कुन का कारम रापने वाला।—नियाः, (पु॰ स्त्री॰) **५चनुर्शी, श्रष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी। वह तिथि जिस** दिन ज्लदेवता का पूजन होता है।—तिलकः, (पृ॰) प्रपने यंश के। उजागर करने वाला।वंशउजा• गर। दोपः,—दोपकः, ( पु॰ ) पुलडजागर। — दुहिन्टू, (म्त्री०) कुलकन्या।—देवता, (म्त्री०) ग्वानदानी देवता । वह देवता जिनका पूजन श्रपने कुन में सदा से होता चला श्राता हो।—धर्मः, वंशपरम्परा से प्रचलित धर्म । श्रपने खान्दान की पहानि या रीतिरस्म ।—धारकः, (पु॰) पुत्र । — धुर्यः ( पु॰ ) वह पुत्र जो श्रपने घर वालों का भरणपोपण कर सकता हो। वयस्क पुत्र । — नन्द्न, (वि॰) श्रपने कुल का प्रतिष्ठा दहानं वाला।-नायिका, (स्त्री॰) वह लड़की जियकी पूजा वाममागी ताँत्रिक भैरवीचक में किया करते में।--नारी, (ग्री॰) कुलीन घीर सती छी ।—नाशः, (५०) १ खान्दान का नाश या यरवादी । २ जातिच्युत । पंक्तिवहिष्कृत । ३ कॅंट। -परम्परा, (स्त्री॰) वंशावली। पतिः, ( पु॰ ) १० हज़ार शिष्यों का भरण पोपण कर, उनके। पढ़ाने वाला ब्रह्मर्पि ।

मुनीनां दशवादस्तं योऽत्रदामादियोषणात्।
प्रत्यापयितं विमर्पिरवी फुलपितः दश्तः॥
—पांसुका, (की॰) कुल्टा स्त्री।—पितः,—
पालिका,—पाली, (स्त्री॰) सती या कुजीन स्त्री।
—पुत्रः, (पु॰) उत्तम कुज में उत्पन्न जदका।—
पुरुपः, (पु॰) १ कुजीन पुरुप। सान्दानी
प्रादमी। २ पुरुषा। बुजुर्ग।—पूर्वगः, (पु॰)

पुरखा । गुजुर्ग । - भार्या, ( स्त्री॰ ) पतिव्रता या सती छी ।--भृत्या, ( छी० ) गर्भवती छी की परिचर्या करने वाली।—मर्यादा, (स्त्री०) कुल की प्रतिष्ठा। खान्दानी इज्जृत ।—मार्गः, ( पु॰ ) खान्दानी रस्म।—योपित्,—वधू, (स्त्री॰) कुलीन श्रीर श्रन्छे श्राचरण वाली स्त्री।—वारः, (पु०) सुल्य दिवस ऋर्यात् मंगलवार थीर शुक्रवार ।--विद्या, (स्त्री॰) वह ज्ञान जो विसी घर में परम्परा से प्राप्त होता 'प्राया हो ।--विप्रः, ( पु॰ ) पुरोहित ।--वृद्धः, (पु॰) कुल का वृद्ध श्रीर श्रनुभवी पुरुष ।—व्रतः, — **मतम्. ( न० ) खान्दानी व्रत ।—श्रेप्टिन्**, ( पु॰ ) १ किसी वंश का प्रधान। २ कुलीन घराने का कारीगर।—संख्या, (स्त्री०)१ खान्दानी टुज़त । २ सम्मानित घरानों में गणना।---सन्दितः, (स्त्री॰) प्राविष्रीवाद। —सम्भव, ( वि॰ ) कुलीन घराने का ।—सेवकः, ( पु॰ ) उत्कृष्ट नौकर ।--स्त्री, (स्त्री॰) ग्रन्छे घराने की ग्रीरत । नेक श्रीरत ।—स्थितः, ( खी॰ ) घराने की प्राचीनता या समृद्धि ।

कुलक (वि॰) कुलीन।

द्युत्नकः (पु॰) १ किसी जस्या का मुखिया। किसी थोक का प्रधान। २ किसी प्रसिद्ध घराने का कलाकेविद। ३ वाँबी।

कुलकम् (न॰) १ समृह । समुदाय । २ ऐसे ४ से १४ तक के श्लोकों का समूह जा एकवाक्य यनाते हों या एकान्वयी हों।

कुलटा ( स्त्री॰ ) छिनाल श्रीरत । व्यभिचारिगी स्त्री । —पतिः ( पु॰ ) हुटना । मछुंदर ।

कुलतः ( श्रव्यया० ) जन्म से ।

कुलत्थः ( पु॰ ) कुलथी । एक प्रकार का श्रनाज।

कुलंधर । (वि॰) श्रपने कुल या वंश की कायम कुलन्धर ∫ रखने वाला।

कुलंभरः, कुलम्भरः } (पु॰) चोर। कुलंभलः, कुलम्भलः }

कुलवत् (वि॰) कुलीन।

कुलायः (पु॰)) १ पत्ती का घोंसना । २ कुलायम् (न॰)) शरीर । ३ स्थान । जगह । ४ जाता । बुना हुया वस्त्र । १ किसी वस्तु के रखने

का घर या खाना। पात्र।—निलायः (पु०) घोंसले में वैठना। श्रंडे सेना।—स्थः (पु०) िश्रटारी । पत्तीशाला । कलायिका (स्त्री०) पिंजड़ा। पत्तियों के बैठने की क्तातः ( पु॰ ) १ क्तमहार । २ जंगली सुर्गा । कुलिः ( पु० ) हाथ । कुलिक (वि॰) कुलीन ।—वेला, (स्त्री०) दिन का वह विशेष भाग जिसमें शुभ कार्य करने का निपेध है। कुलिकः (पु॰) १ सगोत्री । २ घराने या वंश का मुखिया । ३ कुलीन । कलाकेविद । ङ्कलिंगः } कुलिङ्गः } (५०) १ पत्ती । २ गौरैया । कुँलिन् (वि॰) [ स्त्री॰—कुँलिनी ] कुलीन । ( पु॰ ) पर्वत । पहाड़ । कुलिदः १ (वहु०) एक देश विशेष श्रीर उसके कुँ लिन्दः रेशासक । कुलिरः (पु॰) } १ केंकड़ा २ कर्कराशि । कुलिरम् (न॰) कुलिशः—कुलीशः (५०) ो १ इन्द्र का बज्र। कुलिशम् – कुलीशम् (न०) ∫ नोंक ।—धरः, —पाणिः, (५०) इद्र ।-नायकः, (५०) स्त्रीमैथुन का श्रासन विशेष । रतिवन्ध । फ़ुली (स्त्री) वड़ी साली । सरहज । क्लीन (वि०) श्रच्छे खान्दान का। कुलीनः (पु॰) अच्छी नस्ल का घोड़ा । कुलीनसम् (न०) पानी । कलीरः { (पु०) १ केंकड़ा। २ कर्क राशि । कॅलोरकः कॅलुकगुञ्जा (स्त्री०) श्रधनली लकड़ी । लुत्राट । कुलूतः ( ५० ) ( बहुवचन ) एक देश विशेष श्रीर उसके राजा। कुलमार्षं (न०) पीची । माँड । कुटमापः (पु०) अन्न त्रिशेष । कुल्य (वि॰) १ कुल का । वंश सम्बन्धी । २ कुलीन । क्ट्यः (पु॰) कुलीन पुरुष । करुयं (न०) १ मित्रभाव से घरेलू वातों के सम्बन्ध में प्रश्न । (समवेदना । सहानुभूति । वधाई श्रादि) २ हड्डी। ३ साँस। ४ सूप।

कुल्या (स्त्री॰) १ सती स्त्री। २ नहर। नाला। छोटी नदी ३ गढ़ा। गर्ते। खाई। ४ अनाज की तौल विशेष, जो म द्रोण के वरावर होती है। कुवं (न०) १ फूल । २ कमल । कुवलं (न०) १ कमल विशेष । २ मोती । ३ जल । कुवलयम् (न॰) १ नील कमल विशेष । २ पृथिवी (पु॰ भी) कुवलियनी (स्त्री॰) १ नील कमल विशेष का पौधा। २ कमल समूह । ३ वह स्थान जहाँ कमलों की बहुतायत हो । कमल का पौधा। कुवाद् (वि॰) १ बदनाम । तुच्छ । हल्का । निन्दक । दोप हड़ने वाला । २ नीच | कमीना । हुन्द्र । कुविकः (५०) (यहुवचन) एक देश विशेष का नाम । कविंदः कुविंदः \ ( पु॰ ) १ जुलाहा ।कोरी। २ र्थे पिदः, कुपिन्दः ∫ केारी की जाति का नाम । क्वेग्गी (स्त्री०) १ पकड़ी हुई महालियों को रखने की टोकरी। २ धुरी वंधी हुई सिर की चोटी। कुवेलं (न०) कमल । कुश (वि॰) १ पापी। २ मतवाला। कशं (न०) जल। कुशः (५०) १ दर्भ । पवित्र तृरा विशेष । २ श्री रामचन्द्र जी के ज्येष्ठपुत्र । ३ द्वीप विशेष । कशल (वि॰) १ ठीक। उचित। ग्रन्छा। शुभ। २ प्रसन्न । समृद्धशाली । २ योग्य । निपुण । पट्ट । दच ।—काम, (वि॰) सुख प्राप्ति का श्रमिलापी। प्रश्नः, (पु॰) राजीखुशी पूँछना ।—वुद्धि, (वि॰) बुद्धिमान । कुशाय बुद्धि । प्रतिभाशाली । क्शलं (न०) १ कल्याण । मङ्गल । २ गुण । धर्म । ३ निपुराता । चतुराई । कुरालिन् ( वि॰) [ची॰—कुरालिनी] प्रसन्न । ग्रन्छी दशा में । भरा पूरा । क्शस्थलं (न०) कन्नौज। क्रास्थली (खी॰) १ द्वारका पुरी। क्रा (स्त्री०) १ रस्सी । २ लगाम । कुशावती ( स्त्री॰ ) श्रीरामचन्द्र जी के पुत्र कुश की राजधानी का नाम। क्षात्र (वि॰) बहुत महीन । कुश की नौंक के समान ।

—बुद्धि, (वि॰) तीरण बुद्धिवाला।

क्नुगारिगाः. (५०) दुर्वासा ऋषि ह गिक ( वि॰ ) गुँचाताना । भैंदा । कुशिकः ( प्० ) १ विश्वामित्र के पिता का नाम । २ एक की फाल । नसी । कुसी । फाना । ३ तेल की तलछुर । क्षुर्जी (गी०) इल की फाल। ह्वागीलवः ( पु॰ ) १ साट । चारण । गर्वेत्रा । २ ग्रभिनय या नाटक का पात्र वनने वाला । नट। नचैया । ३ ख़बर फैलाने वाला । ४ वाल्मीकि की उपाधि । ि कमग्डलु । कुर्णभः, दुःशुस्भः ( ५० ) संन्यासी का जलपात्र। कुशृलः (५०) ३ श्रन्न भरने का के। ठार । भवडारी । २ धान की भूसी की श्राग। कुशेश्य (न०) १ कमत । कुग्रेशयः (पु०) ३ सारस । २ कनैर का पेड़ । कुप् (घा० परस्मै०) [कुब्साति, कुपित] १ फाइना । र्खींच कर निकालना । खींचना । २ परीचा करना । जाँचना । पड़सालना । ३ चमकना । क्षुपा हुः ( पु॰ ) १ पुत्र । २ श्रद्मि । ३ लंगूर । कुष्टः ( पु॰ ) } केाद रोग !—ग्रारिः, ( पु॰ ) १ कुष्टम्( न॰ ) } गन्धक। २ कत्या। ३ पर्वत। ४ कितने हो पोंघों के नाम।—केतुः, ( पु॰ ) खेखसा का साग।—गन्धिनी, (स्त्री॰) श्रसगन्ध। कुण्डिन् } ( वि॰ ) [स्त्री॰ कुण्डिनो] केादी । कुष्माग्रहः ( पु॰ ) १ कुम्हदा । २ सूठा गर्स । ३ शिव का एक गरा। क्षुपाग्डकः (५०) कुम्हदा। क्कस् (धा॰ परस्मै॰ ) [कुस्यति, कुसित] १ श्रालिङ्गन करना । २ घेरना । कुसितः ( पु॰ ) १ श्रावाद देश । २ व्याज या सुद पर निर्वाह करने वाला। कुसिदः ) ( ५० ) इसके। कुशीद या कुषीद मी कुसीदः ) बिखते हैं। महाजन । सूदक्षीर । क्तुसीद्म् (न०) १कर्जा जा सूद सहित श्रदा किया जाय। २ रुपये उधार देना। व्याजख़ोरी । व्याज का भन्धा ।—पथः, (५०) स्दक्षोरी । स्याज । सूद ।

४ सैकड़े से श्रधिक भाव का सूद।—मृद्धिः, (सी॰) रुपयों पर च्यान । कुसीदा (सी॰) व्याजख़ोर सी । कुसोदायी (स्त्री॰) व्याजख़ोर की पत्नी। क्रमीदिकः ) इसीदिन ( पु॰) व्याजख़ोर । सूद खाने वाला । कुसुमं (न०) १ फूल । २ रजोदर्शन ३ फल।— प्रञ्जनस्, (न॰) पीतल की भस्म जो श्रञ्जन की जगह इस्तेमाल की जाती है।—श्रञ्जलिः, (g॰) पुष्पा-রূলি।—শ্লেधিपः,—শ্লেधिराज्, (पु॰) चम्पा का पेड़ ।—ध्रवचायः.(पु०) फूल एकत्र करना ।— श्रवतंसकं.(न०)सेहरा । सरपेच । हारा—श्रस्त्रः, —म्रायुधः,—इपुः,—वाग्गः,—शरः, ( पु॰) १ कुसुम वागः । पुष्पशर । फूल का तीर । ३ काम-देव का नाम ।—धाक्तरः, (पु०) १ बाग, यगीचा। पुष्पोद्यान । २ गुलदस्ता । ३ वसन्त भरतु ।— ग्रात्मकं, ( न० ) केसर । जामान ।---ग्र्यासवं, (न०) १ शहद । मधु । २ मदिरा विशेष । —डज्वल, (वि॰) पुष्पों से प्रकाशित । —कार्मुकः, चापः,-धन्वन्, (पु०) कामदेव ।-चित्त, (वि०) पुष्पों के ढेर का ।—पुरं, (न०) पटना । पाटलिपुत्र ।—लना (स्त्री॰) फुली हुई वेल ।— **गयनम्.** (न०) फूलों की सेज —स्तवकः, (पु॰) गुलदस्ता। कुसुमवती ( खी॰ ) रजस्वला स्त्री। क्सुमित (वि॰) फ़्ला हुग्रा। पुष्पित। कुसुमालः ( ५० ) चोर । कुसुंभः कुसुम्भः (पु॰) ) १ कुसुंभ । २ केसर । ३ कुसुंभं, कुसुम्भम् (न॰) ) संन्यासी का जलपात्र । ( ५० ) दिखावटी स्नेह । (न०) सुपर्य । सीना । कुस्लः (पु॰) बत्ती । खेां । श्रन्न का भागदार गृह । कुछ्तिः (स्त्री॰) छन्। जानः। कपटा धीखा प्रवञ्चना । कुस्तुभः (पु०) १ विष्णु २ समुद्र । कुहः ( पु० ) धनाधिप कुबेर । कुह्कः ( ५० ) छली । प्रवश्यकः । जालसाज्ञः ।

मदारी। ऐन्द्रजालिक।

कुह्कम् (न॰) वालसाज़ी। इन्द्रजाल। —कार, कुह्का (स्त्री॰) ∫ (वि॰) ऐन्द्रजालिक। जालसाज़। छुलिया। –चिकित, (वि॰) संशयात्मा। शक्की। सतर्क। धाले से डरा हुआं।—स्वनः, —स्वरः, (पु॰) सुर्गा।

कुहनः ( पु॰ ) १ मूसा । २ साँप । कुहनम् (न॰) क्षेटा मिट्टी का पात्र । २ शीरो का पात्र । कुहना े (स्त्री॰) दंभ । कुहनिका े (स्त्री॰)

कुहरं (न०) १ रन्ध्र । छिद्र । गुफा । विल । २ कान । ३ गला । ४ सामीप्य । ४ मैथुन । समागम । कहरितं (न० ) १ यावाज । २ केकिल की कक । ३

कुहिरितं (न॰) १ स्रावाज्ञ।२ कोकिल की कूक।३ मैथुन के समय की सिसकारी।

कुहुः । (स्त्री०) १ श्रमावस्य । श्रमावस्य । १ इसफुहूः । तिथि का देवत । १ केकिल की क्का-मुग्रुग्रुः
—मुखः,—रवः,—शब्दः, (पु०) केथल ।
कू (धा० श्रात्म०) [कवते, कुवते ] १ शब्द करना ।
शोर करना । २ दुःख में चिल्लाना । कहरना ।
कूः (खी०) चुड़ैल । दुष्टा खी । [वाहिता खी की ।
कूवः (पु०) चूची । विशेष कर युवती श्रथवा श्रविकृचिका । (खी०) १ कृची । वुश । पॅसिल ।

कूँची  $\int २ ताली ।$ कुज् (धा॰ परस्मै॰) [कुजित —कुजित, ] भिनभिनाना । गुक्षार करना । कुजना ।

क्रुजः (पु०) ) क्रुजनं (न०) । १ क्रुकः । चहचहाहट ।२ पहियों क्रुजितं (न०) । की खदखढ़ाहट या चूँचाँ । क्रुट (वि०) १ मिथ्या । २ श्रचलः । दृदः ।

क्तूटः (पु०) १ कपट। छल। माया। धोखा । २ क्ट्रम् (न०) र चालाकी। जालसाज़ी । ३ विपम प्रश्न । परेशान करने वाला सवाल । क्रिष्ट रचना । ४ फ्र्ड । मिथ्या । ४ पर्वत की चेाटी या शिखर । ६ निकास । ऊँचाई । उभाइ। ७ माथे की हड्डी। शिखा। म् सींग । ६ केाना। छोर। १० प्रधान। मुख्य । ११ डेर । समूह। १२ हथे। इगान। १३ हल की फाल । कुशी। १४ हिरन फसाने का जाल। १४ गुप्ती । १६ कलसा। घड़ा। (पु०) १ घर । आवास-स्थल। ३ श्रगस्य जी का नाम ।—श्रद्धः, (पु०)

**भूठा पाँसा ।—ग्रागारं, ( न० ) श्र**टारी । त्रदा ।—**ञ्चर्थः, (पु॰) सन्दिग्ध श्चर्थ** ।—उपायः, ( पु॰ ) जालसाज़ी । ठगविद्या ।—कारः,( पु॰) जालसाज़ । उग । मूठा गवाह ।—ऋत्, (वि०) १ जाली दस्तावेज वनाने वाला । ३ घृंस देने वाला।(पु०) १ कायस्थ । २ शिव जी का नाम। -खड्गः, (पु॰) गुप्ती (तलवार)। --ञ्चन्, (पु॰) कपटी। छतिया। ठग।---तुला, (स्रो०) मूठी तराज ।।—धर्म, (वि०) मिथ्या भाषण जहाँ कर्त्तेन्य समका जाय ।---पाक्रलः, ( पु॰) हाथी का वातज्वर ।--पालकः, ( पु० ) कुम्हार । कुम्हार का श्रवा ।—पाशः, —वन्धः, ( पु० ) फंदा । जाल ।—मानं,(न०) **भूठी तौल ।—माहनः (पु०) स्कन्द की उपाधि ।** —यंत्रम्, (न०) फंदा। जाल, जिसमें पत्ती या हिरन फँसाये जाते हैं।---युद्धं, ( न० ) धाेखे घड़ी का युद्ध ।—शाहमलिः, ( पु० स्त्री० ) १ शाल्मली । वृत्त विशेष । २ नरक में दण्ड देने का यंत्र विशेष ।-शासनं, ( न० ) बनावटी डिव्री । भूटी डिव्री ।—सान्तिन्, (न०) भूठा गवाह।-स्थ, (वि॰) शिखर या चेाटी पर श्रवस्थित या खड़ा हुआ। सर्वोच पद पर अधि-ष्टित । सर्वोपरि । ~स्थः, ( पु॰ ) १ परमात्मा । २ श्राकाशादितत्व । ३ व्याघ्रनख नाम का सुगन्ध-द्रच्य विशेष ।—स्वर्गो ( न० ) वनावटी या **भूठा से।ना । मुलम्मा ।** 

कूटकं (न०) १ छल । घोखा । जाल । २ श्रेष्टल्व । उन्नयन । ३ हल की नोंक । कुशी ।—घ्राख्यानं, (न०) बनावटी कहानी ।

क्टूटशः ( ग्रन्यया० ) ढेर में । समूह में । क्रूग्ग् (धा० उभय०) [क्रुग्ग्यति—क्रुग्ग्यते, क्रुग्गित ] १ वोत्तना । वातचीत करना । २ सकोड़ना । वंद करना ।

कृ्गिका (स्त्री॰) ३ सींग । २ वीया की खूँटी । कृ्गितं (वि॰) वंद । मुँदा हुआ । कृ्दातः (पु॰) पहाड़ी आवन्स । कृपः (पु॰) १ कृप । इनारा । ३ छेद । रन्ध्र । गुफा । वित्त । पोलापन । सन्धि । ३ कुप्पी । कुप्पा । ४ मस्तृत ।—ब्रह्मः,—ब्रह्मः, (पु०) रोमात्र। रोगटे गर्ने होना । —कच्छुपः, —गगह्नः, (पु०) । —क्रमह्नको, (स्त्री०) कुप जा कन्छप या मेंद्रक । (श्रानं०) श्रनुभवश्रून्यमनुष्य ।—ग्रंहम्, (न०) पानी निकानने का रहट ।

क्रुपकः (पु०) १ प्रस्मायीयाकचाकुर्जा। २ गफा। यिल । २ जांबों के दीच कास्मान । ४ जडाज़ का सस्मूल । १ चिता। ६ चिना के नीचे के रन्ध । ७ कुप्पी कुप्पा। मनदी के बीच की घटान या जुए।

कृपारः ) कृवारः ) ( पु॰ ) समुद्र ।

कूपी (री॰) १ फुइयां। छोटा कृप । २ योतल । फरावा। ३ नाभि ।

क्वर ) (वि॰) [ग्नी॰—कृत्वरी क्वरी] १ सुन्दर। कृवर ) मनोहर। २कुवदा।

क्रूबरः ) (पु॰) १ वह वॉल जिसमें तुर को फँसाने कृवरः ∫ हैं । २ कुथदा श्रादमी ।

क्वरी ) (स्त्रीं ) १ कंवल या कपड़े से दकी गाड़ी। क्वरी ) २ वह वांस या लंबी लकड़ी जिसमें जुर्श्रा लगाया जाता है।

कूरं ( न॰ ) } भांजन । भात । कूरः ( पु॰ )

कूर्नः (पु०) ) १ मृठा। सुदरी। गष्टर। २ सुद्धी कृर्न्नम् (न०) ) भर जुरा। ३ मोरपंत्र। ४ दार्श। १ सुदर्शा। ६ दोनों भीहां का मध्यमाग। ७ कूची। द जाल। द्याल। कपट। ६ दोंगे मारना। प्रक-दना। १० दम्म। दोंग। (पु०) १ सिर। २ भरदारी। — जीर्पः, — जोखरः, (पु०) नारियल का यृच।

कृचिंका (स्त्री॰) १ चित्र तिखने की कूंचीया पेंसित । २ कुंजी । ताली । ३ कजी । फूल । ४ दुग्धविकार । ४ सुईं । [ कूदना । उछलना । कूर्द ( धा॰ उमय॰ ) [ कूर्दित, फूर्दित] १

कूर्दनम् ( न॰ ) १ छनांग । २ खेल । कीटा । कूर्दनी ( स्त्री॰ ) १ चेत्री पूर्णिमा को कामदेव सम्बन्धी

उत्सव विशेष । २ चैत्री पूर्णिमा । कूर्पः ( पु॰ ) दोनों मोहों के बीच का स्थान । कूर्परः ( पु॰ ) १ कोंहनी । २ घुटना । कृत्रं ( पु॰ ) १ कह्या । २ कच्छावतार । — प्रयतारः, ( पु॰ ) विष्णुभगवान् का कच्छपावतार । — पृष्ठं, — पृष्ठकं, ( न॰ ) १ कछवे की पीठ । २ दक्ता । — राजः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान् श्रपने दूसरे श्रवतार के रूप में ।

ृत्तं ( न॰ ) १ समुद्रतट । नदोतट । २ ढाल ।

उतार । ३ श्रंचल । छोर । किनारा । सामीप्य । ४

नालाव । ४ सेना का पिछला भाग । ६ ढेर ।
दीला । —वर, (वि॰) नदीतट पर चरने

पाला या रहने वाला । —भूः (स्त्री॰) तट की

भूगि । —हगुडकः—हुगुडकः, (पु॰) जलभैवर ।

कुलंकपः, कुलङ्कपः ( पु॰ ) नदी की धार । कुलंकपा कुनङ्कपा (स्त्री॰ ) नदी । सरिता । कृलंधय, कुलन्धय (वि॰) नदी तटवर्ती । नदीतट के पास का ।

कृतमुद्रुज (वि॰) तट वहाने वाला। कृतमुद्धह् (वि॰) नदीतट की वहाने वाला। ले जाने वाला।

क्तूपांडः, क्रूप्माग्रडः ( पु॰ , क्रम्हदा । कृहा ( खी॰ ) कुहासा । कुहरा ।

**रु (धा॰ उभय॰) [ऋगोति ऋगुते] चोटिल करना** करोति, घायल करना । मार डालना कुरुते, ऋत ] १ करना । २ वनाना । ३ किसी वस्तु के। बनाकर तियार फरना । ४ मकान उठाना । सृष्टि करना । ধ उरपन्न करना । ६ तैयार करना । क्रम में करना । ७ लिखना । रचना करना । 🗕 श्रनुष्ठान करना। ६ कहना। निरूपण करना। १० पालन करना । श्राज्ञा का पालन करना । तामील करना । ११ पूरा करना । समाप्त करना । १२ फॅकना । निकाल देना। उदेल देना। १३ धारण करना। नेना। १४ योलना। उचारण करना। १४ जपर रखना । १६ सोंपना । १७ भोजन घनाना । १८ सोचना। विचारना। ध्यान देना। १६ लेना। ग्रह्या करना। २० शब्द करना। २१ व्यतीत करना। विताना। २२ फेरना। ध्यान किसी घोर श्राकर्पित करना। २३ वृसरे के लिये केाई काम

करना । २४ इस्तेमाल करना । व्यवहार में लाना । २४ विभाजित करना । वाँटना । २६ किसी दशा विशेष में लाकर डाल देना ।

कुकः ( पु० ) गता ।

क्रक्तगः } (पु॰) तीतर।

कृकलासः } ( पु॰ ) छिपकली । गिरगट । कृकुलासः }

क्रकुवाकुः (पु॰) १ मुर्गा । २ मोर । ३ छिपकली । विस्तुह्या ।—ध्वज्ञः, ( पु॰ ) कार्तिकेय की उपाधि ।

कुकाटिका ( खी०) १ गरदन का उठा हुआ भाग। २ गरदन का पिछ्ला भाग ' घट्टी।

कुच्क्रू (वि०) १ कप्टकर । पीड़ाकारी । २ वुरा । विपत्तिकारी । दुष्ट । ३ पापी । ४ सङ्कट में फसा दुआ ।—प्राग्ग, (वि०) जिसके प्राण सङ्कट में हों । २ कष्टपूर्वक स्वांस लेने वाला । ३ किनाई से जीवन निर्वाह करने वाला ।—साध्य, (वि०) (रोगी) जो किठनाई से श्रव्हा हो सके । २ कठिनाई से पुर्ण किया हुआ ।

कुच्छः (पु॰) ) १ कठिनाई। कष्ट। पीड़ा। सङ्घट। कुच्छूम् (न॰) ) विपत्ति। २ शारीरिक कष्ट। तप। प्रायश्चित्त।

सुन्छे गा } वड़ी कठिनाई से । कप्टपूर्वक । सुन्छोत्

कृत् (धा० परस्मै०) [ कृतिति, कृत ] १ काटना। काट कर श्रलग कर डालना। विभाजित कर डालना। चीर डालना। फार डालना। दुकड़े दुकड़े कर डालना। नष्ट कर डालना। कियाित, कृत्त, ] १ कातना। २ घेर लेना।

कृत (वि॰) करने वाला, कर्ता। वनाने वाला। रचने वाला। (पु॰) एक प्रकार के उपसर्ग।

कृतं ( न० ) १ कर्म। कार्य । क्रिया। २ सेवा। लाभ । ३ परिगाम। फल । ४ उद्देश्य। प्रयोजन । ४ पाँसे का वह पहल जिसपर ४ बिंदु बने हों । ६ चार युगों में से प्रथम युग जिसमें मतुष्यों के १,२८००० वर्ष होते हैं। (मतु० प्र० १ रलो० ६६ श्रीर इस पर कुल्लूकमट की ज्याख्या।] किन्तु महा भारत के श्रनुसार कृतयुग में मतुब्यों के ४८००

वर्षी के जपर वर्ष होते हैं। ७ चार की संख्या।-च्रकृत, ( वि॰ ) किया **घ्रौर घ्रनकिया प्र**र्थात् श्रधूरा ।—ग्रद्धु, ( वि॰ ) चिन्हित । दागा हुग्रा । २ गिनती किया हुआ।—श्रद्धः. ( ५० ) पाँसे का वह पहल जिसपर चार विंदकी वनी हों।— श्रञ्जलि, (वि॰) हाथ जोड़े हुए। श्रनुकर, (वि॰)। उत्तर साधक। सहायक। श्रधीन।— **थ्रानुसारः, ( पु॰ ) रीति । रस्म । रीति भाँ**ति । —-ग्रन्तः, (पु०) १ यमराज। २ प्रारन्ध। क्तिस्मत ३ सिद्धान्त । ४ पापकर्म । दुष्टकर्म । ४ शनिग्रह । ६ शनिवार ।---ग्रान्तजनकः, ( पु॰ ) सूर्य ।-- ग्रान्नं. ( न० ) १ पकाया हुन्ना खाना । २ पचा हुया स्रन । ३ विष्ठा ।--- स्रपराध, (वि०) कसूरवार । ऋपराधी । दोषी !—श्रभय, ( वि॰ ) किसी सङ्कट या भय से वचाया हुआ -- ग्राभि-पेक, ( वि॰ ) राजगद्दी पर वैठाया हुन्ना । राज-तिलक किया हुआ ।—ग्रम्यास, ( वि॰ ) ग्रभ्यस्त ।—ग्रर्थ, (वि०) १सफल । २ सन्तुष्ट । प्रसन्न। ३ चतुर। — ध्रवधान, (वि०) होशि-यार । सावधान ।—श्रवधि, (वि०) निर्दारित । नियत । २ सीमावद्ध । मर्यादित ।-- प्रावस्थ, (वि॰) बुलाया हुन्ना। २ स्थिर। बसा हुन्ना। विद्या में निवुशा । -- ध्यागम, ( पु॰ ) परमात्मा । च्यात्मन्, (वि०) १ इन्द्रीजित । संयमी । २ पवित्र मन वाला।—श्राभरण, (वि॰) भूपित। —- ग्रायास, (वि॰) पीड़ित ।—श्राह्वान, ( वि॰ ) ललकारा हुआ। चुनौंती दिया हुआ। —उद्घाह, (वि॰) विवाहित । ऊपर की वांहे उठा कर तप करने वाला।—उपकार, (वि०) श्रनुग्रहीत ।—कर्मन्, ( वि० ) चतुर । नि९णः। ( पु॰ ) ९ परमात्मा । २ संन्यासी ।—काम, (वि॰) वह जिसकी कामनाएँ पूरी हो चुकी हों। —काल, (वि॰) १ निश्चित समय का । २ वह जिसने कुछ काल तक प्रतीचा की है। --कालः, ( पु॰ ) निश्चित समय। — कृत्य, ( वि॰ ) १ वह जिसकी उद्देश्य सिद्धि हो चुकी हो। २ सन्तुष्ट। श्रघाया हुआ। ३ कर्त्तन्य पालन किये

हुए। — क्रयः, (पु॰) गरीददार। गाहक। — स्तग्, (वि॰) १ घदी भर वदी उत्तुक्ता के साथ प्रतीचा करने वाला। २ प्रवस्तरप्राप्तः — द्यः, (वि॰) प्रतुष्कारी। पहस्तान फरामीशः। करे देश न मानने वाला। पूर्व के समस्त उपायों के विषक्त करने वाला। — चूडः, (पु॰) वह वालक जिसका चूढ़ाकरण संस्कार हो चुका हो। — द्यं, (वि॰) उपकृत। मशकुर।

कृत (वि॰) १ किया हुआ। चनाया हुआ। पूर्ण किया हुआ। उपकार की मानने वाला। २ सदाचरणी। —ឆঃ, (पु॰) कृत्ता ।—तीर्थ, (वि॰) ६ जे। सब तीर्य कर श्राया हो। २ जे। किसी श्रध्यापक के पास श्रध्ययन करता हो । ३ उपायें। के। श्रव्ही तरह जानने वाला । ४ पयप्रदर्शक ।—दास्तः, ( पु॰ ) वेतनभोगी नौकर । पन्द्रह प्रकार के दायों में से एक। -धी, (वि०) १ विचारवान । युद्धिमान २ शिचित । विद्वान ।—निर्माजनः. ( पु॰ ) परचाताप करने वाला। पापी।--निर्चय, (वि०) निदारित । निरचय किया हुत्र्या ।--पुट्स, ( वि०) धनुर्विचा में निपुण ।- पूर्व, (वि॰) पहले किया हुया ।—प्रतिकृतं, (न० ) श्राक्रमण श्रीर यचाव। ---प्रतिज्ञ, (वि॰) १ वह जी किसी के साथ कोई प्रतिज्ञा या ठहराव कर चुका हो। २ श्रपनी प्रतिज्ञा के। पूर्ण किये हुए। — बुद्धि, (वि०) शिक्ति। द्युद्धिमान । —लद्मगा, ( वि॰ ) १ चिन्हित । मोहर लगा हुया। २ दागा हुया। ३ सर्वोत्तम। श्रेष्ट । सर्वप्रिय । ४ छटा । वीना हुन्ना । निरूपित । --- वर्मन्. ( पु॰ ) कैरिय पत्तीय एक योधा जे। सात्यकी द्वारा मारा गया था।—विद्य. (वि०) शिचित । श्रधीत । — वेतन, (वि०) भादे का । वेतनभोगी।—वेदिन्, ( वि॰ ) कृतज्ञ ।— वेश, (वि॰) भूपित। – शोभ, (वि॰) १ सुन्दर । २ उत्तम ।३ चतुर ।। कुराल ।— शास्त्र, (वि॰) पवित्र। शुद्ध ।-श्रमः,-परिश्रमः, ( पु॰ ) श्रधीत । पढ़ा लिखा । शिचित ।----सङ्कल्प, (वि०) निश्चित किया हुन्रा।--संज्ञ, (वि॰) १ सचेत । मृन्छ्यं से जागा हुआ।

२ जागा हुप्रा । सन्नाह, (वि॰) कवच पहिने हुए ।—सपितका, (वि॰) वह स्त्री जिसके मात हो । हस्त,—हस्तक, (वि॰) १ निपुण । कुशल । पट्ट । २ धनुर्विधा में पट्ट । परत्र शस्त्र चलाने की विधा में निपुण ।

छत्तक ( वि॰ ) १ किया हुआ। बनाया हुआ। तैयार किया हुआ। २ कृत्रिम। बनावटी। ध्रवास्तविक। ३ मिथ्या। फ्रुटा। बनाया हुआ। ४ गोट्ट लिया हुआ।

रुतं ( घ्रव्या॰ ) पर्याप्त । काफी । घ्रधिक नहीं ।
रुतिः ( ग्यी॰ ) १ करतृत । २ पुरुपार्थ । ३ वीस
ध्रवर के चरण वाला श्लोक विशेप । ४ जादू ।
इन्द्रजाल । १ चोट । वध । ६ वीस की संख्या ।
—करः ( पु॰) रावण की उपाधि ।

रुतिन्, (वि०) १ सन्तुष्ट । श्रवाया हुश्रा । श्रपनी साध पूरी किये हुए । २ भारयवान् । धन्य । कृतकृत्य । ३ चनुर । योग्य । पट्ट । निषुण । ४ नेक । धर्मात्मा । पवित्र । ४ श्रनुगमन । श्रनुसरण । श्राज्ञा-पालन । श्राज्ञानुसार करने वाला ।

रुत् १ ( श्रव्यया॰ ) लिये । निमित्त । ववजह । रुत्तन ∫ इसलिये ।

रुत्तिः ( गी॰ ) १ घर्म । चमदा । २ मृगदाला । ३ भोजपत्र । ४ कृत्तिका नचत्र ।—वास,—वासस्, ( पु॰ ) शिव जी ।

रुत्तिका ( बहुवचन ) २७ नज्ञां में से तीसरा ।— तनयः,—पुत्रः,—सुतः, ( पु॰ ) १ कार्तिकेय । भवः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।

छन्तु (वि॰) १ भली भाँति करने वाला। काम करने की योग्यता रखने वाला। शक्तिमान। २ चतुर। चालाक। निपुरा।

कृत्नुः ( पु॰ ) कारीगर । शिल्पी ।

कृत्य (वि॰) १ वह जो किया जाना चाहिये। उपयुक्त। ठीक । २ सम्भव । साध्य । ३ विश्वासघाती ।

कृत्यं (न०) १ कर्त्तंच्य । कर्म । २ कार्य । ग्रवश्य करणीय कार्य । ३ उद्देश्य । प्रयोजन ।

कृत्यः "तन्य", "श्रनीयं" 'य' श्रीर 'एलिम', ये विभ-

सं० श० कौ०--३२

कृत्या (स्त्री॰) १ कार्य । क्रिया । २ जादू । टोना । ३ देवी विशेष, जो मारण कर्म के लिये विशेष रूप से बलिदानादि से पूजी जाती है ।

कृत्रिम ( वि॰ ) १ वनावटी । नकली । कल्पित । २ गोद लिया हुआ ।—धूपः,—धूपकः,( पु॰ ) राल, लोवान, गूगूल आदि के। मिलाने से वनी हुई धृप । - पुत्रकः, ( पु॰ ) गुड्डा । गुड़िया । पुतली ।

कृत्रिमः (पु॰) १२ प्रकार के पुत्रों में से एक । जो वयस्क हो श्रीर श्रपने जनक जननी की श्रनुमति विना किसी का पुत्र वन वैठा हो।

"कुत्रमः स्यात्स्वयं दत्तः।"

—याज्ञवल्क्य ।

कृत्रिमम् ( न॰ ) १ एक प्रकार का निमक । २ एक सुगन्ध पदार्थ ।

कुत्सं ( न० ) १ जल । २ समूह ।

कृत्सः ( ५० ) पाप ।

फ़्त्स्न (वि॰) समस्त । समूचा । सम्पूर्ण ।

कृंतत्रं ( न० ) हल ।

कृंतनं (न॰)) काटना । फाड़ना । नौचना । कृन्तनम् (न॰) ∫ कुतरना ।

कृपः ( पु॰ ) श्ररवत्थामा के मामा का नाम । सप्त चिरजीवियों में से एक ।

कृपण (वि॰) १ गृरीव । दयापात्र । श्रभागा । साहाय्यहीन । २ सत्यासत्य-विवेक-शून्य । श्रक-र्मस्य । ३ नीच । श्रोद्धा । दुष्ट । ४ कंजूस । लालची :—धी,—बुद्धि, (वि॰) नीचमना । —वत्सल, (वि॰) दीनों पर दया करने वाला । दीनदयालु ।

क्तपणः ( पु० ) कंजुस । कृपणम् ( न० ) कंजूसी । दरिद्रता । कृपा ( स्त्री० ) रहम । दया । अनुकम्पा ।

कृपाग्गः ( पु॰ ) १ तलवार । २ छुरी । कृपाग्गिका ( स्त्री॰ ) खंजर । छुरी ।

कृपाग्गी (स्त्री॰) १ केंची । २ खाँड़ा । खंजर ।

कृपालु (वि॰) दयालु । कृपापूर्ण ।

कृपी (स्त्री॰) कृपाचार्य की बहिन श्रीर दोगाचार्य की पत्नी ।—पतिः, (पु॰) दोगाचार्य।—सुतः, (पु॰) श्रश्वत्थामा।

कृपीटम् (न०) १ जङ्गल । वन । २ ईंधन । ३ जल । ४ पेट । — पालः, (पु०) १ पतवार । २ समुद्र । ३ पवन । हवा ।— ये।निः, (पु०) श्रम्नि ।

कृमि (वि॰) कीड़ों से भरा हुन्ना ।—कीशः,
—कीपः, (पु॰) रेशम के कीड़े का खोल।
रेशम का कीया !—कीशउत्थं (न॰)
रेशमी वस्त्र !—जं,—जग्धं, (न॰) न्नगर की
लकड़ी !—जा, (स्त्री॰) लहा। लाख।—जलजः,
—वारिरुहः, (पु॰) घोंघा। शङ्क का कीड़ा।—
पर्वतः,—शैलः, (पु॰) ढेहुर । वाग्वी।—फलः,
(पु॰) उदुम्बुर या गूलर का पेड़।—शङ्कः, (पु॰)
शङ्क का कीड़ा।—श्रुक्तिः, (स्त्री॰) १ घोंघा।
सीप। २ कीड़ा जो इनमें रहे। ३ दोपट्टा शङ्क ।
कृमिः (पु॰) १ कीड़ा। रोग के कीटाखु। ३ गधा।
४ मकड़ी। ४ लाख।

रुमिण } (वि॰) कीड़ेदार। कीड़ों से पूर्ण।

कृमिला (स्त्री॰) बहुत बच्चे जनने वाली श्रौरत।

कुश् (धा॰ पर॰) [ क्रश्यिति,कुश ] १ दुबला होना । लटना । २ चीख पड़ना (चन्द्रमा की तरह)।

कुश (वि॰) १ पतला। दुवला । लटा। निर्वल। २ छोटा। थोड़ा। महीन । ३ तुच्छ । निर्धन। —श्रद्धाः, (पु॰) मकड़ी।—श्रद्धाः, (वि॰) दुवला। लटा।—श्रद्धां, (स्त्री॰) १ छरछरे शरीर की स्त्री। २ प्रियंगु लता।—उद्र, (वि॰) पतली कमरवाली।

कुशाना (स्त्री॰) सिर के वाल । [ उपाधि । कुशानु (पु॰) त्राग ।— रेतस् (पु॰) शिव जी की कुशादिवन् (पु॰) नाटक का पात्र । एक्टर ।

कृष् (धा॰ उभय॰) [कृषति, कृषते, कृष्ट] १ जोतना। हल चलाना। [क्रषेति—कृष्ट] १ खींचना। घसी-टना। कड़ोरना। २ श्राकर्षण करना। ३ सेना। की तरह परिचालन करना। ४ कुकाना (कमान की तरह) ४ मालिक बनना। वशवर्त्ती करना। दवा लेना। ६ जोतना। ७ प्राप्त करना। म छीन ले जाना। विसक्त करना। कृपागः } (पु॰) हलवाहा । किसान । कृपिकः }

कृषिः ( स्त्री॰ ) १ जुताई । २ कृषि । किसानी ।— कर्मन् (न॰) खेती ।—जीविन्. ( वि॰ ) किसानी पेशा । खेती करके निर्वाह करनेवाला । फलं, (न॰) खेतीकी पेदाबार ।—सेवा, (स्त्री॰) किसानी । खेतिहरपन ।

कृषीवलः (पु॰) किसान। कारतकार। खेतिहर।
कृष्करः (पु॰) शिव जी। [हुआ।
कृष्ट (वि॰) १ खींचा हुआ। श्राकृष्ट । २ जोता
कृष्टिः (स्त्री॰) विद्वान श्रादमी। (स्त्री॰) १ खिंचाव।
श्राकर्षण् । २ जुताई।

कृष्ण (वि॰) १ काला । २ दुष्ट । बुरा ।

कृष्णः (ए०) १ काला रङ्ग । २ काला सृग । ३ काक ४ केकिल । १ कृष्णपत्त । ग्रॅंघेरा पाख । ६ कलियुग । ७ भगवान विष्णु का श्राठवाँ श्रवतार जा कंसादि दुर्दान्त दैत्यों के नाश के लिये मधुरा में हुत्रा था श्रौर जिनके चरित्रों से भागवतादि पुराण श्रीर महाभारतादि इतिहास पूर्ण हैं। प महाभारत के रचयिता कृष्णहैपायन व्यास। ६ त्रर्जुन का नाम । १० त्रगर की लकड़ी।— प्रागुर, (न॰) एकप्रकार के चन्दन की लकड़ी।--थ्रद्यतः,(पु०) रैवतक पहाड़ का नाम।—अजिनं, ( न॰ ) काले सृग का चर्म ।--ग्रयस्, ( न॰ ) श्रयसं, - श्रामिपम्, ( न० ) लोहा । कान्ति-सार लोहा ।—ग्रध्वन्,—ग्रचिंस, (पु॰) त्राग । —प्राप्ताी, (स्त्री॰) भाद कृष्ण श्रष्टमी, जो श्रीकृष्ण जी के जन्म की तिथि है।—श्रावासः, ( पु॰ ) ग्रञ्जीर या बरगद का पेड़ ।--उद्रः, (पु०) एक प्रकार का सर्प। - कन्दं, (न०) लाल कमल ।--कर्मन्, ( वि॰ ) श्रसदाचरणी । पापी । दोपी । दुष्ट । श्रपराधी ।—काकः, (५०) जंगली काक या पहाड़ी कौत्रा। -- कागः, ( ५० ) भैसा।-कोहलः, ( पु॰ ) जुम्रारी।-गतिः, ( पु॰ ) ग्राग ।—ग्रीवः, ( पु॰ ) शिव ।— तारः, (पु॰) मृग विशेष।—देहः, (पु॰) भौंरा। भ्रमर । - धनं, ( न० ) बुरे दङ्ग से या वेईमानी करके कमाया हुआ धन ।—द्वैपायनः, (पु॰) ब्यास जी का नाम !—पत्तः, (पु॰) श्रॅं वियारा पाछ। बदी।—सृगः, (पु॰) काला हिरन।—सृखः, —वक्तः, —वदनः, (पु॰) काले मुख का वानर।—यजुर्वेदः, (पु॰) तैतरीय या कृष्ण यजुर्वेद।—लोहः, (पु॰) चुम्बक पत्थर। वर्णः, (पु॰) १ काला रङ्ग। २ राहुम्रह। ३ श्रद्ध। —वर्त्यन्, (पु॰) १ श्र्यनि। २ राहुम्रह। ३ श्रोञ्चा श्रादमी।—वेगाा, (स्त्री॰) एक नदी का नाम। —शकुनिः, (पु॰) काक। कौमा।—सारः, (पु॰) वित्तीदार हिरन।—श्रद्धः, (पु॰) भैंसा।—सखः, —सारथः, (पु॰) श्रीकृष्ण।

कृष्णाम् ( न० ) १ कालापन । कालिख । ग्रॅंधियारी । २ लोहा । ३ सुर्मा । ४ ग्रॉंख की पुतली । ५ काली मिर्च या गोल मिर्च । ६ सोसा ।

कृष्णक्रम् (न॰) काले हिरन का चमड़ा। कृष्णतं (न॰) धुँघची। कृष्णतः (पु॰) धुँघची का पौधा।

कुष्णा (स्त्री॰) १ द्रौपदी।२ दक्षिण भारत की एक नदी का नाम।

कृष्णिका ( स्त्री॰ ) राई । कृष्णिमन् (पु॰) कग्लापन । कृष्णी (स्त्री॰) ध्रॅंषियारी रात ।

क् (धा० परस्मै०) [किरित —कीर्ग ] १ बखेरना। छितराना। उड़ेलना। फेंकना। २भगा देना। ३ ढकना। भर देना। छिपा देना।

कृत् (धा॰ उभ॰) [कीर्तयति—कीर्तयते, कीर्तित] १ उत्तेख करना । पुनरावृत्ति करना । उच्चारण करना । २ कहना । पढ़ना । घोपित करना । सूचना देना । ३ नाम लेना । पुकारना । ४ स्तव करना । प्रशंसा करना । महत्व वढ़ाना । स्मरण रखना ।

क्कप् (धा० श्रात्म०) [किटपने, क्ल्ह्स् १ योग्य होना। उपयुक्त होना। रज़ामन्द करनाः पूर्ण करना। पैदा करना। २ भज़ीभाँति व्यवस्थित होना। सफल होना। ३ होनाः घटित होना। ४ तैयार होना। ४ श्रमुकूल होना। ३ शरीक होना। [निजन्स] १ तैयार करना। व्यवस्था करना। जड़ना। २ स्थिर करना । नियत करना।३ बाँटना।४ सम्पन्न करना।४ विचारना।

क्रृप्त ( व॰ क़॰ ) १ रचित । वनाया हुग्रा । सजा हुग्रा । इकड़े किया हुग्रा । काटा हुग्रा । ३ उत्पन्न किया हुग्रा । ४ स्थिर किया हुग्रा । ते किया हुग्रा । ४ ग्राविष्कृत । विचारा हुग्रा ।— कीता, (स्त्री॰ ) किवाला । एक प्रकार की दस्सावेज़ ।

क्रृप्तिः (स्त्री०) १ पूर्णता । सम्पूर्णता । सफलता । कामियाबी । २ त्राविष्कार । सुन्यवस्था ।

क्कृप्तिक (वि॰) खरीदा हुआ । क्रीत । [निवासी । केकयः (पु॰) (बहुवचन ) देश विशेष और उसके केकर (वि॰) [स्त्री॰—केकरी] ऐचाताना । भेंड़ी आँख वाला । भेंड़ा ।

केकरं (न०) भैंडापन।

केका (स्त्री॰) मार की वोली।

केकावलः ) केकिकः } ( ५० ) मार । मयूर । केकिन्

केंगिका ( स्त्री॰ ) ख़ीमा। तंवू। कनात।

केतः (पु॰) १ मकान । २ श्रावादी । वस्ती । ३ मंडा । पताका । ४ सङ्कल्प । इरादा । श्रीमलापा । केतकं (न॰) केतकी का फूल ।

कतक (न०) कतका का फूल। जेन्स्स (गट्ट ) १ एक और जेस्ट्र जाए

कोतकः ( पु॰ ) १ एक पौधे कानाम । २ क्तंदा। पताका।

केतकी ( छी० ) १ एक पौधा विशेष । २ केतकी का फूल ।

केतनम् ( न० ) १ घर । मकान । २ श्रामंत्रण । बुलावा । ३ जगह । स्थान । ४ भंडा । पताका । १ चिन्हानी । चिन्ह । ६ श्रनिवार्य कर्म ।

केतित (वि॰) ३ श्रामंत्रित । वुलाया हुश्रा । २ वसने वाला । यसा हुश्रा ।

केतुः ( पु॰ ) १ भंडा । पताका । २ प्रधान ।
मुखिया । नेता । ३ प्रच्छलतारा । धूमकेतु । ४
चिन्हानी।निशान । ४ चमक । सफाई । ६ प्रकाश
की किरन । ७ उपग्रह विशेष । केतुग्रह ।—
ग्रहः, ( पु॰ ) केतुग्रह ।—भः, ( पु॰ ) वादल ।
—यष्टिः, ( खी॰ ) पताका का वाँस ।—रत्नं,

( न॰ ) वैडूर्य ।—वसनं, ( न॰ ) कपड़े की पताका ।

केदारः ( पु॰ ) १ पानी भरे खेत । चराग़ाह । २ थाला । खोडुआ । ३ पर्वत । ४ केदार पर्वत । ४ शिवजी का रूप विशेप ।—खराडम्, (न॰ ) मेंड् । वाँघ ।—नाथः, (पु॰) शिवजी का रूप विशेप ।

केनारः (पु॰) १ सिर। शीश । २ खोपड़ी । ३ जाल । ४ गाँठ । जोड़ ।

केनिपातः ( पु॰ ) पतवार । डाँड् ।

केन्द्रम् (न०) १ वृत्त का मध्य भाग । २ वृत्त का प्रमाख । ३ जन्मपत्र के लग्न, चतुर्थ, सप्तम श्रीर दशम स्थान । ४ मुख्यस्थान । मध्यस्थल ।

केयूरः (पु॰) } केयूरम् (न॰) } वाजृवंद । जोशन । तावीज़ ।

केरलः ( पु॰ वहुवचन ) मालावार देश श्रीर वहाँ के श्रिधवासी।

केरंली (स्त्री॰) ३ मालावार की स्त्री । २ ज्योति-र्विज्ञान ।

केल् ( घा॰ परस्मै॰ ) [ केलित, केलित ] १ हिलाना । २ क्रीड़ा करना । क्रीडोत्सुक होना ।

केलकः ( पु॰ ) नचैया । नाचने वाला ।

केलासः ( पु॰ ) स्फटिक पत्थर ।

केलिः ( पु॰ छी॰) १ खेल । क्रीड़ा । २ श्रामेाद शमोद । ३ हँसी मज़ाक । दिल्लगी । हुएँ, ।— कला । ( छी॰) १ रितकला । २ सरस्वती देवी की वीखा !— किला ( पु॰ ) विदूपक । मसखरा ।— किलावती, ( छी॰ ) कामदेव की पत्नी । रित देवी ।— कीर्याः, (पु॰) ऊंट ।— कुञ्चिका, (वि॰ ) छोटी साली ।— कुपित, (वि॰ ) खेल में कुछ ।— कीपः, (पु॰) श्रमिनय-पात्र । नवैया ।— गृहं, — निकेतनम्, — मन्दिरं, — सद्नम्, ( न॰ ) प्रमोद भवन ।— नागरः, (पु॰) कामासक । कामुक १ ऐयाश ।— पर, (वि॰ ) खिलाड़ी । श्रामोद अमोद । — मुखः, (पु॰) हँसी । खेल । श्रामोद प्रमोद । — मुखः, (पु॰) हँसी । खेल । श्रामोद प्रमोद । — मुखः, (पु॰) कदम्ब वृत्त विशेष ।— श्रयनं,

(न॰) सेज ।—ग्रुपिः, ( खी॰) पृथिवी। —सचिवः, (पु॰) श्रमित्र मित्र।

केतिः ( खी॰ ) पृथिवी ।

केलिकः (पुर्) अशोक वृत्त ।

केली (स्त्री॰) १ खेल । क्रीड़ा । २ श्रामोद प्रमोद ।

—िपिकः (पु॰) श्रामोद के लिये पाली हुई
केकिला ।—चनी, (स्त्री॰) प्रमोद वन —
शुकः (पु॰) श्रामोद के लिये पाला गया तोता ।
केवल (वि॰) १ विशिष्ठ । श्रसाधारण । २ श्रकेला ।

मात्र । एकमात्र । वेजोड़ । ३ समस्त । सम्भूचा ।

नितान्त । सम्पूर्ण । ४ श्रनावृत । विना उका
हुआ । ४ श्रद्ध । साफ । श्रमिश्रित ।

केवलं ( प्रन्यय॰ ) सिर्फ । एकमात्र । केवलतस् ( प्रन्य॰ ) नितान्तता से । विशुद्धता से । केविलिन् ( वि॰ ) [ छी॰—केविलिनी ] १ प्रकेला । सिर्फ । एकमात्र । २ वहा के साथ एकत्व के सिद्धान्त पर पूर्ण श्रद्धावान् ।

केशः (पु०) १ वाल । २ विशेष कर सिर के केश । ३ घोड़ा या सिंह के गरदन के वाल । श्रयाल । ४ प्रकाश की किरण। १ वरुण की उपाधि। ६ सुग-न्धद्रन्य विशेष।—ग्रान्तः, (पु॰) १ वाल की नोंक । २ जटा । लट । चोटी । ३ चूड़ाकरण संस्कार ।— उच्चयः ( ५० ) बहुत या सुन्दर याल ।- कर्मन्, ( पु॰ ) यालों के। सम्हालना या कादना। माँग पट्टी यनाना।—कलापः,(पु०) वालों का ढेर :--कीट:, (पु॰) जूँ । वालों में रहने वाले कीट विशेष।—गर्भः, (पु॰) वेणी। चोटी ।--चित्रदु. ( पु॰ ) नाई । हज्जाम।---जाहः, (पु०) वालों की जड़ ।---पत्तः,---पाशः, हस्तः, (पु॰ ) बहुत श्रधिक वाल । — वन्धः। ( पु॰ ) चुटीला। वाल वाँधने का फीता।--भूः, भूमिः, (स्त्री॰) सिर या शरीर का श्रन्य केई भाग जिस पर केश उगे ।-प्रसाधनी, (स्त्री॰ ---मार्जकं, मार्जनं, (न०) कंघा। कंघी।-रचना, (म्ली॰) वाल सम्हालना ।—वेशः, ( पु॰ ) चुटीला । फीता ।

केशटः ( पु॰ ) १ वकरा । २ विष्णु का नाम । ३ खटमल । ४ भाई । केणव (वि॰) बहुत अथवा सुन्दर केशों वाला ।— श्रायुधः, (पु॰) श्राम का पेड़ ।—श्रायुधम्, (न॰) विष्णु का शस्त्र ।—श्रालयः,—श्रावासः, (पु॰) पीपल का पेड़ ।

केंग्रवः (पु॰) १ विष्णु का नाम को ब्रह्म रुद्रादिकों पर द्या करते हैं। केशी देख का मारने वाले। केशाकेशि (श्रव्य॰) परस्पर वाल खींच कर (लड़ने

केशिक (वि॰) [ छी॰—केशिको ] सुन्दर वार्लो वाला।

केशिन् (पु॰) १ सिंह। २ श्री कृष्ण के हाथ से मरे हुए एक राज्ञस का नाम। ३ देवसेना का हरण करने वाला श्रीर इन्द्र द्वारा मारा गया एक दूसरे राज्ञस का नाम। ४ श्री कृष्ण की उपाधि। ४ श्रज्ञे यालों वाला। — निपृद्नः, — मथनः, (पु॰) श्रीकृष्ण की उपाधियां।

क्तेशिनी ( स्त्री॰ ) १ सुन्दर वेशी वाली स्त्री । २ विश्रवस की पत्नी श्रीर रावण की माता का नाम ।

केसरः, केशरः (पु॰) १ सिंह की गरदन के केसरम्, केशरम् (न॰) वाल । अयाल । २ फूल का रेशा या सूत । ३ वकुल वृत्त । ४ पुनाग वृत्त । ४ (आमफल का) रेशा । (न॰) वकुलपुष्प । —-अन्यतः, (पु॰) मेरु पर्वत । —वरं (न॰) केसर । जाफान् ।

केसरिन् ) ( पु॰ ) १ सिंह। २ श्रपनी श्रेणी का सर्वी-केशरिन् ) त्कृष्ट या सर्वोत्तम। ६ घोड़ा। ४ नीवृ श्रथवा चकोतरा श्रथवा विजीरे का पेड़। ४ पुंजाग वृत्त ६ हनुमानजी के पिता का नाम।—सुत: ( पु॰ ) हनुमान जी।

कै (भा॰ परस्मै॰) [कायति ] श्रावाज करना।

केशुकम् (न०) किंशुक का फूल।

केंक्यः ( पु॰ ) केंकय देश का राजा।

कैंकसः (पु॰) एक राचस । एक दैला।

क्षेकेयः ( पु॰ ) केकय देश का राजा या राजकुमार । क्षेकेयी ( स्त्री॰ ) महाराज दशरथ की छोटी रानी श्रीर भरत की जननी ।

कैटभः ( पु॰ ) एक दैत्य जो विष्णु के हाथ से मारा गया था।--ग्रारिः, --जित्, --रिपुः, --हुन्. (पु०) विष्णु। कैतकं (न०) केतकी का फूल। कैतनं (न०) ९ जुत्राकादाँव । २ ५र्त । जुत्रा। भूठ । कपट । छल । जाल । ठगी । चालाकी । कैतवः (पु०) १ ठग। छलिया । २ जुत्रारी ३ घतुरा । कैतवप्रयोगः ( पु० ) चालाकी। ठगी। कैतचवादः ( पु॰ ) छल । प्रवञ्चना । जाल । केंदारः ( ५० ) चावल । श्रन्न । कैदारम् ( न० ) खेतों का समुदाय। कैमुतिकः ( ५० ) न्याय विशेष। केरवः ( पु० ) १ ज्वारी । ठग । प्रवञ्चक । २ शत्रु । —वंधुः ( ५० ) चन्द्रमा । कैरवम् ( न॰ ) कोकावेली । सफेद कमल जो चन्द्रमा की चाँदनी में खिलता है। कैरविन् ( ५० ) चन्द्रमा । कैरविणी (स्त्री॰) १ कमल का पौधा जिसमें सफेद कमल के फूल लगे हों। २ सरोवर जिसमें सफेद कमल के फ़ुलों का वाहुल्य हो। ३ सफेद कमलों का कैरवी ( स्री० ) चन्द्रमा की चाँदनी । जुन्हाई । कैलासः ( पु॰ ) हिमालय पर्वत का शिखर विशेष । —नाथः, ( पु॰ ) १ शिवजी । २ कुवेरजी । कैवर्तः ( पु॰ ) मल्लाह । मञ्जूत्रा । माहीगीर । कैवर्ल्य ( न॰ ) १ एकत्व । एकान्तता । २ व्यक्तित्व । ३ मो इ विशेष ! कैशिक ( वि॰ ) [ छी० - कैशिकी ] केशों जैसा । वालों की तरह मिहीन। कैशिकं ( न० ) वालों का परिमाण । कैशिकः ( पु० ) प्रेमभाव । कामुकता । ृ वृत्ति । कैशिकी (खि॰) कौशिकी। नाट्य शास्त्र की एक कैशोरं ( न० ) किशोर अवस्था जो १ से १४ वर्ष तक रहती है। कैश्यं ( न० ) सम्पूर्णकेश । कोकः (पु०) १ भेड़िया । २ चक्रवाक । ३ कोकिल । ४ मेंडक । ४ विष्णु । —देवः, ( पु॰ ) कवृतर । —बुधः ( ५० ) सूर्य ।

कोकनदं ( न० ) लाल कमल । कोकाहः ( पु॰ ) सफेद कमल । कोक्तिलः (पु॰) १ कोयल । २ श्रधजली लकड़ी ! —म्रावासः, — उत्सवः, (पु॰) ग्राम का वृत्त । कोंकः, कोङ्कः ) (पु॰। (बहुवचन ) सह पर्वत कोंकराः, कोङ्कागः ) श्रीर समुद्र के बीच का भूखरड प्रदेश विशेष । कोंकणा, कोङ्कणा(स्त्री०) जमदग्नि की पत्नी रेणुका का नाम। - सुतः, (पु॰) परशुराम। कोजागरः (पु०) श्राधिनी पूर्णिमा के दिवस का उत्सव विशेष । कोटः ( पु॰ ) १ गइ। किला। २ शाला। कोंपड़ी। ३ वांकापन । ४ दादी । क्रोटरः (पु॰) वृत्त का खोदर। कोटरम् (न०) र् (स्त्री०) १ वाणासुर की माता। २ वालग्रह। कोटरी ) (स्त्री॰) नंगीस्त्री। र दुर्गा देवी । कोटबी ) कोटिः 🔪 (स्त्री॰) १ कमान की मुदी हुई नोंक । कोटी ∫ २ नोंक। छे।र । ३ श्रस्त्र की नोंक या धार । ४ चरम विन्दु । श्राधिक्य । सर्वोत्कृष्टता । १ चन्द्रकला । ६ कड़ेार की संख्या । ७ समकाेेेे स त्रिभुज की एक भुजा। म श्रेणी। कचा। विभाग। ६ राज्य । सल्तनत । १० विवादयस्त प्रश्न का एक पत्त । ईश्वरः, (पु॰) करोड़पति ।—जित्, (वि॰) कालिदास की उपाधि। -पात्रं, (न॰) पतवार ।--पालः, ( पु॰ ) दुर्गरचक ।--वेधिन्, (वि॰) क्विप्टकर्मा । वड़ा कठिन काम करने वाला । कोटिक (वि॰) श्रत्यन्त उच काम करने वाला। कोटिरः ( पु॰ ) १ साधुत्रों के सिर के वालों की चोटी जिसे वे माथे के ऊपर बाँध लेते हैं श्रीर जो सींग की तरह जान पड़ती है। २ न्योला। ३ इन्द्र । कोटिशः } (पु॰) हेंगा । पाटा । कोटीशः } कोटिशः ( श्रन्यया० ) करोडे़ां । श्रसंख्य । कोटीरः ( पु० ) १ सुकुट । ताज । २ कलॅंगी । चेाटी । ३ साधुत्रों के सिर की चेाटी जिसे वे सींग की

शक्ल में माथे के ऊपर बाँघ लिया करते हैं।

कोटः (पु॰) कोट। गट्ट। किला । महल । राज-प्रासादः

कोट्टची ( खी॰ ) श्याल योले नंगी स्त्री । २ दुर्गा-देवी । ३ वाणासुर की माता का नाम ।

कोट्टारः (पु॰) ६ किला या किले के भीतर का ग्राम । २ तालाब की सीढ़ियाँ । ३ कृप । तदाग । ४ लम्पट या दुराचारी पुरुष ।

कोगाः (पु॰) १ कोना । २ सारंगी या वेला वजाने का गज । २ तलवार श्रादि हथियारों की पैनी धार । १ द्वदी । इंडा । इंका या ठोल वजाने की लकदी । ६ मंगल ग्रह । ७ शनि ग्रह । म जन्म कुगउली में लग्न से नवम श्रीर पञ्चम स्थान ।— दुगाः, (पु॰) खटमल ।

कोणपः (पु॰) देखें। कैग्णप । कोदंडः कोदग्रहः, (पु॰)} कमान । धनुप । कोदंडम्, कोदग्रहम् (न॰) / (पु॰) भों। कोद्रवः (पु॰) कोंदों श्रनाज ।

कोपः (पु॰) १ कोघ । कोप । रोप । गुस्ता । २ (पित्तः) कोप (वातः) कोप श्रादि शारीरिक श्रस्वस्थता ।—श्राकुल,—श्राविष्ट, (वि॰) कृद्ध । कृपित ।—पदं, (न॰) १ कोघ का कारण । २ वनावटी कोघ ।—चशः, (पु॰) कोघ के वशवर्ती होना ।

कोपन (वि॰) १ कोधी । २ कुद करना ।
कोपनम् (न॰) कुद्ध हो जाना । [स्त्री ।
कोपना (खी॰) १ विगदैन औरत । कोधी स्वभाव की
कोपिन् (वि॰) १ कुद्ध । २ कोध उत्पन्न करने
वाला । ३ शरीरस्थ रसों का उपद्रव उत्पन्न करने

कोमल (वि॰) १ मुलायम । नरम । २ धीमा । मंद । त्रिय । मधुर । ३ मनोहर । सुन्दर ।

कोमलकम् (न॰) कमल नाल के सूत या रेशे। कोयप्टिः । (पु॰) शिखरी। एक पची जी पानी कोयप्टिकः । के उपर उड़ा करता है।

कोरकः (पु॰) । १ कली । २ कमलनाल सूत्र । कोरकम् (न॰) । ४ सुगन्ध द्रन्य विशेष ।

कीरदूषः ( पु॰ ) देखेा कीदवः।

केरित (वि०) क्ष्मलीदार । श्रद्धरित । २ चूर्ण किया हुआ । पिसा हुआ । कुटा हुआ । २ दुकड़े दुकड़े किया हुआ ।

कोलं (न॰) १ एक तोला भर की तौल ।। २ गोल या काली मिर्च । ३ एक प्रकार का वेर ।—श्रञ्जः, (पु॰) कलिङ्ग देश ।—पुरुद्धः, (पु॰) वगला । वृटीमार ।

कीत्तः ( पु० ) १ ग्रूकर । सुग्रर । २ नाव । वैडा । ३ यत्तस्थल । ४ कृयड़ । कुव्य । कूव्हा । गीद । १ प्रालिङ्गन । ६ शनिग्रह । ७ जातिच्युत । पतित जाति का । ८ वर्षर । जंगली जाति का ।

केलिंवकः } ( पु॰ ) वीया का ढाँचा । कोलस्वकः }

कोला ) कोलिः ( खी॰ ) देखे बदरी। केली

कोलाहलं (न०) } चिल्लाहट ।शोरगुल । केलाहलः (पु०) } चिल्लाहट ।शोरगुल । केविट् (वि०) परिडत । श्रनुभवी । चतुर । बुद्धि-सान । थोग्य ।

केाविदारं ( न॰ ) ) एक वृत्त विरोप का नाम । केाविदारः ( पु॰ ) } लाल कचनार ।

कोशः ( पु॰ ) केोशम् ( न॰ ) ) १ कठौती . कोपः ( पु॰ ) कोपम् ( न॰ ) } दोहनी । २ वाल्टी । ढोलची । ३ कोई भी पात्र । ४ संदूक । श्रलमारी । दराज । ट्रंक । १ म्यान । ६ ढक्कन । खोल।चादर। ७ ढेर । ⋍ भाग्डारगृह । ६ खजाना । धनागार । ३० धन सम्पत्ति । दौलत । रुपया पैसा । ११ सोना चाँदी । १२ शब्दार्थ संग्रह । राज्दार्थ संग्रहावली । १३ कली । अन-खिलाफुल । १४ फल की गुठली । १५ छीमी । फली । बोंड़ी । डोंडा। १६ जायफल। सुपादी । १७ रेशम का के।का । ३८ योनि । गर्भाशय । १६ श्रग्रहकोश । २० श्रंहा । २१ लिंग । पुरुप जनने निद्रय । २२ गोला | गैंद | २३ वेदान्त में वर्णित पाँच प्रकार के काश यथा श्रत्नमयकाश, प्राणमयकोशादि । २४ [ धर्मशास्त्र में ] एक प्रकार की श्रपराधी के श्रपराध की कठोर परीचा । —भ्राधिपतिः,—भ्राध्यत्तः, (पु॰) १ खजानची।

( २५६ )

[ श्राधुनिक] अर्थसचिव । २ कुवेर । — श्रमारः, ( पु॰ ) धनागार । खजाना ।--कारः, ( पु॰ ) ३ म्यान या परतला बनाने वाला । २ डिक्शनरी वनाने वाला। ३ केाका के भीतर का रेशमी कीड़ा। ४ केाशावस्था । केाशवासो । तित्तली श्रादि जिनके पर न श्राये हों। --कारकः, ( पु॰) रेशम का कोड़ा।—ऋत्, ( पु॰ ) गन्ना।—गृहं, ( न॰ ) खजाना। —चञ्चुः, ( पु॰ ) सारस । —नायकः,—पातः, ( पु॰ ) खनानची । भंडारी।--पटकः, --पेटकम्, (न॰) तिनारी। काफर ।-वासिन्, ( पु॰ ) केाशस्थ जीव ।-वृद्धि, (स्त्री॰) १ धन की वृद्धि। २ अगडकोश की वृद्धि।—शायिका, ( स्त्री० ) म्यान में रक्खी छुरी।—स्थ, (वि०) स्थान वाली ।—स्थः, (पु॰) केाशवासी जीव।—हीन, (वि॰) गरीव । धनहीन ।

केशिलिकं (न०) घूस। रिखत। केशातिकन् (पु॰) १ न्यापार। न्यवसाय। तिजारत। २ व्यापारी । सौदागर । ३ बाइवानल ।

केाशिन् } (पु॰) श्राम का पेड़। केापिन् }

केा छं (न०) १ घेरे की दीवाल। हाते की दीवाल। ज्ञारिदवारी। २ ज्ञिलका या खाेेेे खा

काष्टः ( पु० ) १ शरीर का काेई भाग जैसे हृदय, फेँफड़ा, ग्रादि । २ मेदा । पेडू । ३ भीतर का कमरा । ४ अन्नभाग्डार ।—ग्रागारं, ( न० ) भाग्डार । भग्डरो ।—ग्राग्नि, (पु०) ग्रन्न पचाने वाली शक्ति।—पालः, (पु०) १ खजानची। भंडारी । २ चैकीदार ।

काप्रकं (न०) ईंट चूने का बना हौद जिसमें पशु पानी पीवे।

कोष्टिकः ( पु॰ ) १ श्रनाज का भाग्डार । भंडारी । २ हाते की दीवाल । छारदीवाली ।

कोष्ण (वि०) गुनगुना । कुनकुना । थोड़ागरम । तत्ता के दिर्गा(न०) गर्मी। उप्मा।

के।सतः ) ( पु॰ ) ( बहुवचन ) देश विशेष ग्रौर के।शतः ) वहाँ के श्रधिवासी ।

(स्त्री०) श्रयोध्या नगरी ।

के।हलः (स्त्री॰) १ काहिली । वाद्य विशेप । २ शराव । कौकंटिकः (पु॰) १ चिड़ीमार । २ वह साधु जा चलते समय ज़मीन की श्रोर दृष्टि रखता है जिससे कोई जीव उसके पैर से न क़चले। ३ दम्भी । पाखरडी ।

कौन्न ( वि० ) [स्त्री०—कौन्नी ] पेडू की । कुच की । कौद्तेय ( वि॰ ) [ स्त्री॰—कौद्तेयी ] कुत्तवाला । पेट वाला । २ म्यान वाला ।

कौद्तेयकः ( पु॰ ) तलवार । खाँड़ा ।

) (पु॰्) कोङ्कण देश श्रौर कौकः—कौङ्कः । ( ५० ) कोङ्कण दे कौंकणः – कोङ्कणः ) वहाँ के श्रिधवासी । कौट (वि०) [स्त्री०—कीटी] १ स्वतन्त्र । मुक्त । २

घरेलू। ३ बेईमान । छली । ४ जल में फंसा हुया।—जः, (पु॰) कुटुज वृत्त ।—तत्तः, (पु॰) स्वतन्त्र वदई (ग्रामतत्तः का उल्टा)।—साद्गिन्, (पु॰) मूठा गवाह ।—साद्यं (न॰) भूठी या जाली गवाही।

कौटः ( पु० ) १ जाल । छल । भूठ । २ भूठी गवाही कौटिककः ) (पु०) बहेलिया । चिड़ीमार। फन्दे में कौटिकः ∫ फंसानेवाला। जाल में पकड़ने वाला।

चिड़ीमार । कसाई । वधिक ।

कोटिलिकः ( पु॰ ) १ शिकारी । व्याध । २ लुहार । कौदिल्यं (न०) १ कुटिलता । २ दुएता । ३ वेईमानी । जाल । छुल । कौटिस्यः ( पु॰ ) चार्णक्य का नाम । एक प्रसिद्ध कौटुंव ) ( वि॰ ) [ स्त्री॰—कौटुम्बी ] गृहस्थोप-कौट्रम्ब ∫ येागी । गृहोपयाेगी ।

कौटुंवं कौटुम्वस् } (न०) पारिवारिक सम्बन्ध । रिश्तेदारी । कौटुंविक ो (्वि॰्) [्स्त्री० – कै।टुम्बिकी ] कौट्टॅबिक ∫ पारिवारिक । परिवार सम्बन्धी ।

कौटुंविकः ) ( पु॰ ) पिता या घर का बड़ा बृढ़ा । कौटुम्विकः े

कौर्णपः ( पु॰ ) राचस । दानव । दैस्य । -- दन्तः (पु०) भीष्म।

कौतुकं (न०) १ श्रमिलापा । कुत्हल । इच्छा । २ कौतृहलोत्पादक कोई वस्तु । ४ विवाहसूत्र जो कलाई पर बाँघा जाता है । १ विवाह में एक विधि विशेष । ६ उत्सव । महोत्सव । विवाहादि शुभ उत्सव ।, महर्ष । श्राल्हाद । ६ कीड़ा । श्रामोद्रममोद । १० गान । नृत्य । दश्य । तमाशा ११ हँसी । मज़ाक । १२ वधाई । प्रणाम । श्रागारः, —श्रागारं, —गृहं (न०) प्रमोद भवन ।—क्रिया (खी०)—प्रङ्गलं, (न०)विवाहे । त्राराः, (पु०)—तोरणम् (न०) मङ्गल- सूचक महरावदार द्वार, जो विवाहादि उत्सवों के श्रवसर पर वनाये जाते हैं ।

कोत्हलं ) (न०) १ श्रिमलापा । जिज्ञासा । कोत्हल्यं ) २ श्रीत्सुक्य । ३ श्राश्चर्य । विस्मय । कोतिकः (पु०) भालावरदार ।

कोतिय ) ( पु॰ ) कुन्ती का पुत्र । युधिष्टिर, भीम, कोन्तियः ) त्रीर त्रर्जुन ।

कीप (वि॰) [स्त्री॰—कौपी) कृप सम्बन्धी या कृप से निकला हुग्रा।

कौपीनम् (न॰) १ लंगोटी । २ गुप्तांग । ३ चिथडा । ४ पाप या ग्रमुचित कर्म ।

कौञ्ज्यं ( न॰ ) देहापन । कुबड़ापन ।

कोमार (वि॰) [स्त्री॰—कौमारी ] १ कारी । २ कोमल । मुलायम ।—भृत्यं, (न॰) वालक का पालन पोपण और चिकित्सा ।

कोमारं (न०) १ जन्म से पाँच वर्ष तक की अवस्था । २ कुत्राँरापना—( १६ वर्ष की अवस्था तक की लड़की का कुत्रारापना माना गया है )।

कौमारकम् (न॰) लड्कपन । कमउम्रपना । कौमारिकः (पु॰) लड्कियों का पिता । कौमारिकेयः (पु॰) ग्रनन्याही स्त्री का पुत्र । कौमदः (पु॰) कार्तिक मास ।

कौमुदी (स्त्री०) १ चाँदनी । जुन्हाई । व्याकरण का एक अन्थ । ३ कार्तिकी पृथिमा । ४ आश्विनी पूर्यिमा । ४ उत्सव । ६ विशेष कर वह उत्सव जिसके घरों श्रीर देवालयों में दीपमालिका की जाय । ७ च्याख्या ।—पतिः, ( पु० ) चन्द्रमा । —मृद्धः, (पु०) डीवट । पतीलसोत ।

कोमादकी ) (स्त्री॰) अगवान विष्णु की गदा का कोमादी ) नाम।

कौरव (वि॰) [ स्त्री॰—कौरवी ] कुरुत्रों से सम्बन्ध रखने वाला।

कौरवः (६०) १ राजा कुरु की सन्तान । २ कुरुश्रों का राजा या शासक

कौरव्यः (पु॰) ९ कुरु की सन्तान । २ कुरुत्रों का राजा या शासक ।

कौर्यः (पु॰) वृश्चिक राशि ।

कौल (वि॰) [स्त्री॰—कौली ] १ पैतृक। मौरूसी। २ कुलीन। अच्छे खान्दान का।

कोलः (पु॰) १ वाममार्गी तांत्रिक । २ ब्रह्मज्ञानी । कोलं (पु॰) वाममार्ग का सिद्धान्त ग्रौर उसके श्रनु-कान ।

कोलकेयः (पु॰) वर्णसङ्कर । छिनाल का लड़का । कोलटिनेयः (पु॰) १ सती भिखारिन का लड़का । २ वर्णसङ्कर ।

कौलटेयः (पु॰) १ सती या त्रसती भिखारिन का पुत्र । वर्णसङ्कर । दोगला।

कोलिक (वि॰) [स्ती॰—कोलिकी] कुल सम्बन्धी। २ कुल में प्रचलित। पैतृक। पुरतेनी। मौर्स्स.

कौलिकः (पु॰) १ केरी । जुलाहा । २ पालंडी । दम्भी । ३ वाममार्गी ।

कोलीन (वि०) कुलीन । खान्दानी । [मार्गी । दोलीनः (पु०) १ भिखारिन का लड़का । २ वाम-कोलीनम् (न०) १ लोकापवाद । कुत्सा । निन्दा । ग्रसदाचरण । कुकर्म । ३ पशुत्रों की लड़ाई । ४ मुर्गों की लड़ाई । युद्ध । लड़ाई । ६ कुलीनता । ७ ल्रिपाने योग्य । ग्रह्माङ्ग । वाद ।

कौलीन्यः ( न॰ ) १ कुलीनता । २ पारिवारिक श्रप-कौलृतः (पु॰) कौल्तों का राजा ।

'क्षैत्विष्ण्यवर्मा ।' मुद्रार'ष्ठ । कौलकेयः ( पु० ) कुत्ता । ताज़ी कुत्ता । शिकारी कुत्ता ।

कौल्य (वि०) कुलीन।

कौबेर ) (वि॰) [स्री॰—कौबेरी कौबेरी ] कुबेर कौबेर ) सम्बन्धी।

कौवेरी } (स्त्री०) उत्तर दिशा। कौवेरी }

कौश (वि॰) [स्त्री॰—कौशो ] १ रेशमी । २ कुश को बना ।

कौशलं ) (न०) १ प्रसन्नता । समृद्धि । २ निपु-कौशल्यं ) णाई । निपुणता । चतुराई ।

सं० श० कौ०---३३

कौशिलकं ( न॰ ) घूँस । रिश्वत । कौशिलका, कौशिली (स्त्री॰) १ भेट । चड़ावा । २ कुशलप्रस्न । बधाई ।

कौशलेयः ( पु॰ ) कौशल्यानन्दन श्रीरामचन्द्र जी । कौशल्या ) (स्त्री॰ ) महाराज दशरथ की महारानी कौसल्या ∫ श्रीर श्रीरामचन्द्र जी की जननी ।

कौशल्यायनिः (पु॰) कौसल्यानन्दन श्रीराम । कौशांबो ( स्त्री॰ ) दुत्राव में श्रवस्थित एक प्राचीन नगरी का नाम ।

कौशिक (वि॰) [ची॰—कौशिकी] १ म्यानदार।
म्पान में रखा हुआ ! २ रेशमी । —ध्यरातिः, —
ग्रारिः, (पु॰) काक। कौआ। —फलः, (पु॰)
नारियल का पेड़। —प्रियः, (पु॰) श्री रामचन्द्र
जी की उपाधि।

कौशिकः (पु॰) १ विश्वामित्र । २ उल्लू । ३ केशि-कार । ४ गृदा । मिगी । सत । सार । ४ गृगल । ६ न्योला । ७ सपैला । साँप पकड़नेवाला । म श्रङ्कार । ६ गुप्त धन जाननेवाला । १० इन्द्र ।

कौशिका (स्त्री०) कटोरा। प्याला।

कोशिकी (छी०) १ विहार की एक नदी का नाम। दुर्गादेवी का नाम। ३ चार प्रकार की नाट्यशास्त्र की वृत्तियों में से एक वृत्ति।

सुकुमारार्थसन्दर्भ की शिक्षी तासु कथ्यते।

--साहित्यदर्पण।

कौशेयम् ) (न०) ३ रेशम। २ रेशमी वछ । ३ कौषेयम् ) लहुँगा।

कौसीद्यं (न०) सूदखोरी। २ सुस्ती। श्रकमंग्यता। काहिली। परिश्रम से श्ररुचि।

कौसृतिकः ( पु॰ ) १ छलिया । घोखेवाज्ञ । बद-माश । १ मदारी । ऐन्द्रजालिक ।

कौस्तुभः ( पु॰ ) समुद्रमन्थन के समय प्राप्त एक मणि, जिसे भगवान विष्णु श्रपने वस्त्रस्थल पर धारण करते हैं।—लक्तागः,—वक्तस्, ( पु॰ ) —हृद्यः, (पु॰) विष्णु भगवान की उपाधियाँ। क्रूय् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [क्रयते] १ कर कर शब्द करना। २ डूवना। ३ भींगना।

क्रक्कः ( पु॰ ) श्रारा ।—च्छदः, ( पु॰ ) केतकी वृत्त ।—पत्रः, ( पु॰ ) साल का वृत्त ।—पाद्, ( पु॰ )—पादः, (पु॰) विस्तुइधा । छिपकली । क्रकरः ( पु० ) १ तीतर । २ चारा । ३ निर्धन मनुष्य । ४ रोग । बीमारी ।

कतुः (पु॰) १ यज्ञ । २ विष्णु की उपाधि । ३ दस प्रजापतियों में से एक । ४ प्रतिभा । ४ शक्ति । योग्यता ।—उत्तमः, (पु॰) राजस्य यज्ञ ।— द्रुह, —द्विष् (पु॰) राजस । देत्य ।—ध्वंसिन्. (पु॰) शिवजी की उपाधि ।—पतिः, (पु॰) यज्ञकर्त्ता । —पुरुषः, (पु॰) विष्णु की उपाधि । —भुज्, (पु॰) ईश्वर ।—राज् (पु॰) १ यज्ञों के प्रभु । २ राजस्य यज्ञ ।

कथ् ( धा॰ परस्मै॰ ) [कथित, कथित ] घायल करना । चोटिल करना । मार डालना ।

कथकेशिकः ( पु॰ वहुवचन ) एक देश का नाम । ''श्रचेश्यरंण क्रपकेशिकानं''।

रघुवंश ।

क्रथनम् ( न० ) हत्या । क्रत्तत्राम ।

क्रथनकः ( पु॰ ) ऊँट।

कंद् ) ( धा॰ परस्मै॰ ) [क्रन्द्ति,क्रन्दित] १ रोना । क्रन्दु र्रे श्राँस् बहाना । २ बुलाना । पुकारना ।

कंदनम् ( (न॰) १ रोदन । रोना । विलाप । २ कंदितं ( पास्परिक ललकार । कन्दितं

क्रम् (धा॰ उभय॰) पर [क्रामित, क्रामित, व्याप्ति, क्रामित, व्याप्ति, व्

क्रमः (पु०) १ पग, कदम । २ पैर । ३ गमन ।

श्रद्धगमन । मार्ग । ४ श्रुनुष्ठान । श्रारम्म । ४
सिलसिला । ६ तरीका । ढव । ७ पकड़ । म जानवर की एक प्रकार की उस समय की बैठक
विशेष, जब वह उछल कर किसी पर श्राक्रमण
करना चाहता है। दबकन । ६ तैयारी । तत्परता ।
१० भारी काम । जोखों का काम । ११ कर्म ।

ार्ष । १२ वेद पठने की शैली विशेष । १३ शक्ति । नाकत ।—ग्रमुम्पारः ( क्लामानुसारः ] (ए०) ग्रान्ययः [क्लामान्ययः] (ए०) ठीक सिल-निलेबार । यथावस्थित ।—ग्रागत,—ग्रायात, । वि० ) पेतृक । पुरतेगी ।—ज्या, (ग्री०) चय । व्हर्ना ।—भङ्गः ( ए० ) ग्रानियमिनता ।

क्रम्यः (वि॰ ) कमानुसार । क्रम्यः । पहाति के यनुसार । यथानियम । [पूरा करे । क्रम्यः (पु॰ ) वह विधार्था जो क्रमशः पाठ्यक्रम क्रम्यः (न॰) १ पर्ग । कदम । २ चलना य चाल । श्यक्रगमन । ४ उल्लंबन । भङ्गः ।

क्रमगः ( पु० ) १ पैर । १ घोड़ा ।

क्रमतः ( प्रव्यया० ) धीरे धीरे । क्रम से ।

क्रमणः ( प्रययक ) १ सिलसिलेवार । क्रमानुसार। २ धीरे धीरे । एक के बाद एक।

क्रमिक (वि॰) १ क्रमागत । एक के बाद एक । सिल-सिलेबार । २ पेनुक । पुरतेनी ।

क्रमुः, क्रमुकः ( ए० ) सुपारी का पेट । क्रमेलः )

क्षमलः ∤ ( पु॰ ) डँट। क्रमेलकः }

क्रयः ( पु॰ ) ज़रीद् । लिवाली ।—ग्रारोहः, ( पु॰)
वाज़ार । हाट । पेंठ ।—क्रीत, ( वि॰ ) ज़रीदा ।
हुया । मेाल लिया हुया ।—लेख्यम्, ( न॰ )
वेचीनामा । दानपत्र । बृहस्पति जी त्रेचीनामे
की व्याग्या इस प्रकार करते हैं—
एर नेजिटिंग्स् जारवा द्वाय कृत्यावरान्वितम् ।
पर्न प्रारचते यमु क्रवलेखं तद्दुष्पते ।
—विक्रयौ, ( हिवचन॰ ) व्यापार । व्यवसाय ।
खरीद फरोहत ।—विक्रयिकः, ( पु॰ ) व्यापारी ।

क्रयग्रं (न०) खरीद । लेवाली ।

सीदागर ।

क्रियिकः (पु॰) १ व्यापारी । सौदागर । २ खरी-दार । गाहक ।

क्रय्य (वि॰) विक्री के लिये। विकाऊ।

क्तव्यं ( न० ) कच्चा मांस ।—घ्रद्, च्य्रद्, मुज ( वि॰ ) कच्चामाँस खाने वाला । ( पु॰ ) १ शेर, चीता घ्रादि माँस भन्नी जीवजन्तु। २ राज्ञस । पिशाच । क्रिंगिमन् ( ए॰ ) द्वयत्तापन । त्रदापन । त्रीणता । क्राकिनकः ( ए॰ ) त्राराकश । त्रारा चलाने वाला ।

कात ) (वि॰) गया हुआ। गत

क्षांतः ) (पु॰) १ घोड़ा । २ पैर । पद ।—दर्शिन्, कान्तः ) (वि॰ ) सर्वज्ञ ।

कांतिः ) ( स्त्री॰ ) १ गति । श्रय्रगति । २ पग । कान्तिः ) कदम । ३ श्रय्रगमन । ४ श्राक्रमण । वशवर्ती करण । ४ विपुवरेखा से किसी ग्रहमण्डल की दूरी । ६ श्रायनिक । — कत्तः, (पु॰) — मण्डलं, — वृत्तं, (न॰) श्रयनवृत्त या मण्डल । पृथिवी का अमण्पथ ।

क्रायकः ) ( पु॰ ) १ खरीदार । गाहक । लेवालिया । क्रायिकः ) २ व्यापारी ।

किमिः (पु॰) १ कीड़ा। २ छोटा कीड़ा।

तिया (छी०) १ सम्पादन । कार्य । कृति । सफलता । २ कर्म । उद्योग । उद्यम । ३ परिश्रम । ४ शिच्यण १ गानवाद्यादि किसी कला की श्रभिज्ञता या जान-कारी । ६ श्रभ्यास । ७ साहित्यिक रचना । यथा मृजुत मनोभिरपदितैः क्रियानिगौ कालिदासस्य ।

—विक्रमोर्वशी।

कालिदासस्य क्रियायां क्षयं परिषदी यहुमानः।

---मालविकाग्निम्न।

म प्रायाश्चित्त कर्म । श्रनुष्ठान । पद्धति । ६ प्रायाश्चित्त । १० श्राद्धकर्म । मृतसंस्कार । दाह कर्मादि । ११ पुजन । १२ चिकित्सा । इलाज । १२ गति । इरकत ।—ग्रान्वित, (वि०) कर्मकारढी ।— ग्राप्वर्गः, (पु०) १ किसी कार्य का सम्पादन या सुसम्पन्नता । २ कर्मकारढ से छुटकारा ।—ग्राभ्युप्पामः, (पु०) विशेष प्रतिज्ञापत्र । इकरारनामा । —ग्राचसन्न, (वि०) वह पुरुष जो श्रपने गवाहों के वयान के कारण श्रपना मुकदमा हारता है । —कलापः, (वि०) १ वह समस्त कर्मकारछ जो एक सनातनधर्मी को करना चाहिये । २ किसी व्यवसाय का श्राचन्त विस्तृत विवरण ।—कारः, (वि०) १ ग्रुमारता ! मुख्तार । मुनीम । २ ने।सिखुश्रा । ३ इकरारनामा । प्रतिज्ञापत्र ।— होसिखुश्रा । ३ इकरारनामा । प्रतिज्ञापत्र ।— होसिन, (पु०) जिसकी श्रोर गवाही दे उसके

मामले का अपनी गवाही से हराने वाला। (पाँच-प्रकार के गवाहों में से एक)—निर्देशः, ( पु॰ ) गवाही । साची । -- पटु, (वि०) क्रियाकुशल । कार्यंनिपुरण।--पथः, (पु०) चिकित्सा प्रसाली। ---पर, (वि०) ग्रपने कर्त्तन्य पालन में परि-श्रम करने वाला ।---पादः, (पु॰) साची। लिखित प्रमाण तथा अन्य प्रमाण जो वादी की श्रोर से श्रपने अर्ज़ी दावे में पेश किये गये हों। —येागः, (पु०) १ क्रिया से सम्बन्ध । २ उपायों का प्रयोग ।—लोपः, ( पु॰ ) किसी त्रावश्यक श्रनुष्ठेय कर्म का त्याग।—वाचक,—वाचिन्, (वि॰) अन्यय जो क्रिया के ढङ्ग का वर्णन करे। - वादिन, ( पु० ) वादी। मुद्दई। - विधिः ( पु॰ ) किसी कर्म का विधान ।—विशेषगां, (न०) निर्देशकारक विशेषण । —संक्रान्तिः, (स्त्री॰) शिचण। ज्ञानोपदेश।—सप्तिमहारः, ( पु० ) किसी कर्म की पुनरावृत्ति । [ श्रभ्यासी । कियावत् (वि॰) अभ्यस्त । किसी कार्य को करने का क्री (धा॰ उभय) क्रीसाति, क्रीसीते, क्रीत ] १ ख़रीदना। मोल लेना। २ अदल बदल करना। विनियम करना ।

क्रीड् (धा॰ परस्मै॰) [क्रीडित, क्रीडित ] १ खेलना। श्रपना दिल बहलाना। २ जुश्रा खेलना। ३ हँसी करना। उपहास करना। मसखरी करना। [दिल्लगी। क्रीडः (पु॰) १ खेल। श्रामोद प्रमोद। २ हँसी क्रीडनम् (न॰) १ खेल। श्रामोद प्रमोद। २ खिलौना।

क्रीडनकः (पु॰) क्रीडनकम् (न०) क्रीडनीयम् (न०) क्रीडनीयकम् (न०)

क्रीडा (स्त्री॰) १ खेल । श्रामोद प्रमोद । २ हँसी दिल्लगी ।—गृहं, (न॰) प्रमोदभवन । क्रीड़ा-भवन ।—ग्रेलः, (पु॰) क्रित्रम पहाड़ । प्रमोद शैल ।—नारी, (स्त्री॰) रंडी ।—क्रीपः, (पु॰) भूठा क्रोध । वतावटी क्रोप ।—ग्रयूरः, (पु॰) मनवहलाव के लिये रखा हुश्रा मोर ।—रत्नं, (न॰) रमणकार्थ । मैधुन ।

क्रीडापस्करम् ( न० ) खेल का सामान । क्रीत ( वि॰ ) खरीदा हुआ। मोल लिया हुआ। क्रीतः ( पु॰ ) धर्मशास्त्र में वर्शित वारह प्रकार के पुत्रों में से एक प्रकार का खरीदा हुआ पुत्र।-अनुशयः, (पु०) किसी चीज़ की खरीदने के लिये पारचात्ताप । मेाल ली हुई वस्तु की वापिस करना । क्रुंच, क्रुञ्च ( पु॰ ) } १ वगला । क्रींचपची क्रुंचः, क्रुञ्चः( पु॰ ) } क्रुध (धा॰ परस्मै ) [क्रुध्यति, क्रुद्ध] कुपित होना। नाराज़ होना। कुर्घ् (स्त्री०)क्रोध । गुस्सा । कुष् ( स्त्री॰ परस्मै॰ ) [ क्रोशिति, कुष्ठ ] १ रोना। विलाप करना । २ चीखना । चिल्लाना । कृष्ट (वि॰) बुलाया हुग्रा। क्रुप्टम् ( न॰ ) बुलाना । चिल्लाना । चीलना । क्रूर (वि०) १ निष्दुर । निर्देयी : दयाशून्य । नृशंस । २ सङ्ह्या । रूखा । ३ भयङ्कर । भयानक । भयप्रद् । ४ उपद्रवी । उत्पाती । वरवाद करने वाला । ४ घायल । चोटिल। ६ खूनी । ७ कचा। 🛱 मज़बृत । १ गर्म । तीष्ण । श्रप्रिय ।—श्राकृति, ( वि॰ ) भयङ्कर रूप वाला ।—ग्राचार, ( वि॰) निष्ठुर व्यवहार करने वाला ।—ग्राशय, (वि०) १ जिसमें भयक्कर जीव हों ( जैसे नदी ) २ नृशंस स्वभाव वाला ।—कर्मन्, (न०) १ खूनी काम। २ केाई भी कठोर परिश्रम का काम।---कृत् (वि॰) भयानक। खूखार। निर्दयी। - कोन्ठ, (वि०) दस्तावर दवा यानी जुलाव देने पर भी जिसका दस्त न भ्रावें ऐसे काठे वाला। कविजयत रोग से पीड़ित ।--गन्धः, (पु०) गंधक। —दूरा, (वि॰) १ कुद्दिः वाला । बुरी निगाह डालने वाला । २ उत्पाती । दुष्ट ।—राविन्, (पु॰) पहाड़ी काक । -लोचनः, (पु॰) शनिग्रह ।

क्रूरं (न॰) १ घाव । २ हत्या । निर्देयता । क्रूरः (पु॰) याज । शिकरा । बहरी । बगुला । क्रेतृ (पु॰) खरीदनेवाला । गाहक । क्रोंचः )

क्रोंचः } ( पु॰ ) एक पर्वत का नाम।

कोड: (पु०) १ मूकर ।२ वृष् का खोड्र । ३ वत्तस्थल । ४ किली वस्तु का मध्यभाग । ४ शिन-ग्रह !—ग्रङ्कः, —ग्रंभिः, —पादः (पु०) कञ्चवा । — पन्नं, (न०) १ हाशिये का लेख । २ पत्र की समाप्ति करने के बाद लिखा हुत्रा लेख । २ न्यूनना पुरक । ४ दानपत्र का ग्रनुबन्ध ।

कोडम् (न॰) ) १ वज्रस्थल । छाती । २ किसी कोडा (स्त्री॰) / वस्तु का भीतरी भाग । रन्छ । खोखलापन । पोलापन ।

कोडीकरगाम् ( न० ) श्रालिङ्गन । झाती से लगाना । कोडीमुखः ( पु० ) गेंडा ।

क्रोधः ( पु॰ ) ३ क्रोध । रोप । २ रौद्रस्स का भाव । —रुङ्क्स ( वि॰ ) क्रोधरहित । ठंडा । शान्स । —मृङ्क्ति, ( वि॰ ) गुस्से में भरा हुआ । कुपित ।

कोधन (वि॰) कोध में भरा हुआ। कृद्ध। कोधनं (न॰) कोधी। कोध।

कोधालु (वि०) कोधी। गुस्सैल।

क्रोगः ( पु॰ ) १ चीख । चीक्कार । चिल्लाहट । केोलाहल । २ केोस । ३ मील ।—तालः,— ध्वनिः, (पु॰) वड़ा ढोल ।

क्रोशन (वि॰) चीत्कार करने वाला। क्रोशनं (न॰)चीत्कार। चीख।

कोप्टु (पु॰) [स्त्री॰—क्रोष्ट्री ] गीदद । शृगाल ।
कोंचः—क्रोंचः—क्रोंचः (पु॰) १ इत्तर पत्ती । पर्वत विशेष ।
यह हिमालय पर्वत का नाती है और कार्तिकेय
तथा परश्चराम ने इसे वेधा था ।—ध्यद्नं, (न॰)
कमलनाल के रेशे । —ध्यरातिः । —ध्यरिः,—
रिपुः, (पु॰) १ कार्तिकेय का नाम । २ परश्चराम
का नाम । —दारगाः,—सूद्नः, (पु॰) १
कार्तिकेय । परश्चराम ।

क्रोर्च (न०) क्रूरता। निष्ठुरता। निर्दथीपन।
छंद् ) (धा० परस्मै०) [छंदित, छंदित] १
छन्द् ) पुकारना। बुलाना। २ चिछाना। विलाप
करना। (आत्मने०) [छंदते, छदते ] परेशान
होना। घदड़ा जाना। — छुम् (धा० परस्मै०)
[छामति, छाम्यति, छान्त] थक जाना। उदास
हो जाना।

ह्मम् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ क्वामिति, क्वाम्यिति, क्वान्त ] थक जाना । उदास हो जाना ।

क्तमः क्तमथः ( पु॰ ) थकावट । थकाई ।

हांत (वि॰) १ थका हुआ। परिश्रान्त। २ कुम्हलाया हान्त हुआ। मुर्माया हुआ। ३ लटा निर्वल।

ह्यांति ) ( स्त्री॰ ) थकावट । श्रम ।—ह्यिद् ( वि॰ ) ह्यान्ति ) थकावट दूर करने वाला ।

हिन्द् (धाः परस्मै॰) [हिन्दाति, हिन्न ] भींग जाना । नम होना । तर होना । (निजन्त) भिंगोन नर करना ।

हिन्न (वि॰) भींगा । तर ।—ध्यक्त, (वि॰) चुंधा । किचड़ाहा।

हिर्ग् (धा॰ श्रात्म॰ ) [ किसी किसी के मतानुसार यह परस्मै॰ भी है [ हिरुयते, किष्ठ, श्रथवा हिर्णित] १ सताया जाना । पीढ़ित किया जाना । २ सताना । तंग करना । (परस्मै॰) [हिरुनाति, हिर्ण्, हिरित ] १ सताना पीढ़ित करना । तंग करना । दुःखदेना ।

क्रिशित ) (वि॰) १ पीड़ित | दुःखी | सन्तस | २ क्रिप्ट ) सताया हुआ | ३ सुर्माया हुआ | ४ विरोधी | असङ्गत | [जैसे मेरी माता वन्ध्या है | ] १ कृत्रिम । ६ लजित ।

हिः प्रिः (स्त्री॰) १ सन्ताप । पीड़ा । दुःख । २ नौकरी । चाकरी । सेवा

छीव । (वि॰) १ नपुंसक । हिजड़ा । २ भीरू । छीव । निर्वता ३ श्रोछा । नीच । ४ सुरू । काहिल । ४ नपुंसक लिङ्गका ।

क्कीवः, क्कीवः ( ए॰ ) । १ नपुंसक । हिजड़ा । क्कीवम्, क्कीवम् ( न॰ ) / खोजा ।

> ग भूत्रं फेनिलं यस्य विधा चाण्सु निमण्जति । मेळू चोन्नादशुकाभ्यां हीनं स्तीयः च उच्यते ।

> > —कात्यायन ।

२ नपुंसक लिङ्ग ।

क्केंदः (पु॰) १ नमी । तरी । सील । २ फोड़े का बहाव । ३ कष्ट । दुःख । पीड़ा ।

क्लेंगः ( पु० ) १ पीड़ा। कष्ट । क्रोघ । ३ सांसारिक क्षंमट ।——ज्ञम, (वि० ) कष्ट सहन करने योग्य ।

हिंद्यं ) ( न॰ ) १ नपुंसकता । २ श्रमानुपता । हिंद्यं ) भीरूता । ३ निरर्थकता । श्रपुंसकत्व । होमं (न०) कैकड़ा। फुसफुस। क ( थ्रान्यवा० ) कहाँ । किधर । कचित् क्रचित् (वि॰) कहीं। एक जगह। इसी जगह । यहाँ यहाँ। अभी अभी। कर्ण (धा० परस्मै०) [क्रगाति क्रागित] भंकार करना । घुं घुरू जैसा शब्द करना । चहकना । श्रस्पष्टगाना । क्रगाः ( ५० ) क्षणनं (न०) १ शब्द। २ किसी भी बाजे का क्रिएतं (न०) शब्द । कागाः ( पु॰ ) क्कत्य (वि॰) किस स्थान का। कहाँ का। कथ ( घा॰ परस्मै ) [कथित कथित] १ उबालना। काढ़ा बनाना २ जीर्श करना । पचाना । कथः } काथः } (पु॰) काढा। काचित्क (वि॰) [ छी॰—काचित्की ] दुर्लभ । श्रसाधारण । द्यः ( पु० ) १ नाश । २ अन्तर्धान । अदर्शन । हानि । ३ विद्युत्त । ४ चेत्र । ४ किसान । ६ विष्णु का चौथा या नृसिंहावतार । ७ राचस । न्नाम् ) (धा॰ उभय॰) [ न्नामेति, न्नामुते, न्नन्त ] १ त्तन् ∫ घायल करना। २ भङ्ग करना। द्माराः (पु॰) रे १ लहमा। पल । ६ सेकण्ड । न्नग्रम् (न०) ∫ २ त्रवकाश । फुर्सत । श्रहमपि सञ्धस्याः स्वगेहं गच्छामि ।

'मालविकामिमित्र ।
३ उपयुक्त चर्ण । अवसर । ४ श्रुभ चर्ण । ४
उत्सव हर्ष । ६ परतंत्रता । दासता । ७ मध्यविन्दु । मध्य ।—श्रन्तरे. (अन्यया०) अगला पल ।
कुछ ही देर बाद ।—स्तेपः, (पु०) चर्ण भर का
विलम्ब ।—दः, (पु०) ज्योतिणी ।—दम्, (न०)
पानी । जल ।—दा, (स्त्री०) १ रात्रि । २ हल्दी ।—
दाकरः,—पतिः, (पु०) चन्द्रमा !—द्युतिः,
(स्ति०)—प्रकाश, —प्रभा, (स्त्री०) विद्युत ।
विजली ।—निःश्वासः, (पु०) सूंस । शिशुमार ।
—भङ्गुन, (वि०) नष्ट हो जाने वाला । नश्वर ।
निर्वल ।—मात्रं, (अव्यया०) एक चर्ण के लिये ।
—रामिन् (पु०)क्वृतर । परेवा ।—विध्वंसिन्,
(वि०) एक चर्ण में नष्ट होने वाला । (पु०)
एक श्रेणी के नास्तिक दार्शनिक विशेष ।

त्तरणतुः (पु॰) घाव। फोड़ा। [डालगा। त्तरणतम् (न॰) घाव करना। चोटिल करना। मार त्तरिक (पु॰) चर्णभर का। दमभर का। त्तरिका (खी॰) विद्युत्त। विजली। त्तरिण्त् (वि॰) [खी॰—त्तरिण्ति] १ अवकाश स्खने वाला। २ दमभर का। चर्णिक। त्तरिण्ती (खी॰) रात। रजनी। त्तर्त् (वि॰) घायल। काटा हुआ। भंग किया हुआ।

सत् (वि॰) घायल । काटा हुआ । मंग किया हुआ ।
तोड़ा हुआ । चीरा हुआ । फाड़ा हुआ । — अरि,
(वि॰) विजयी । फतहयाव ।— उद्रं, (न॰)
दस्तों को बीमारी ।— कास्मः (पु॰) खाँसी
जो चोटफेंट से उत्पन्न हुई हो ।— जं, (न॰) १ रक्त ।
लोहू । खून । २ पीप । पसेव । राल ।— योनिः,
(छी॰) उपयुक्त छी । वह छी जो पुरुप के
साथ सम्भोग करा चुकी हो ।— विज्ञत,
(वि॰) जिसका शरीर घावों से भरा हो ।
चृत्तिः, (छी॰) आजीविका रहित ।— जतः,
(पु॰) बहाचारी । बतभङ्ग करने वाला बहाचारी ।
स्तं (न॰) १ खरोच । २ घाव । चेंाट । ३ ख़तरा ।
जोखों । नाश । भय ।

त्तिः (स्त्री॰) १ चेटि । घाव । २ विनाश । काट । चीरा । चीरफाड़ । ३ बरवादी । हानि । नुक-सान । ४ हास । कमी । चय ।

द्वात्तु (पु॰) १ वह जो काटता या मेाड़ता है। २ चाकरं। द्वारपाल । दरवान । ३ केाचवान । घेाड़ागाड़ी हाँकने वाला । सारथी । ४ शूद्ध पुरुष ग्रौर चित्रया स्त्री से उत्पन्न पुरुष । १ दासीपुत्र । ६ ब्रह्मा । ७ मछ्ली ।

स्त्रः (न०) १ श्रिषकार । प्रभुता । प्रधानता । स्त्रम् (पु०) । राक्ति । २ स्त्रिय जाति का पुरुप या स्त्रिय जाति ।—श्रान्तकः, (पु०) परश्रुराम ।—धर्मः. (पु०) १ बहादुरी । वीरता । सैनिक ग्रूरता । २ स्त्रिय के श्रवश्य कर्त्तंच्य कर्म ।—पः, (पु०) शासक । मण्डलेश्वर । स्वेदार ।—बन्धुः, (पु०) १ जाति का स्त्रिय । २ केवल स्त्रिय । दुष्ट या पापी स्त्रिय । (यह गाली है ) जैसे ब्रह्मबन्धु । स्त्रियः (पु०) दूसरे वर्ण का पुरुप । राजपूत ।—ह्गाः, (पु०) परश्रुराम ।

जित्रियका ) ( फी॰ ) १ पित्रिय वर्ग की छी । २

४ श्रार्थिक हानि । १ (भावका) गिराव। ६ स्थाना-

न्तरिन करण । ७ प्रलय । म स्तयी का रोग । ६

क्षत्रिया च्ित्रयकी पत्नी। चित्रियका ) चत्रियासी (सी॰) १ एत्रिय दर्ग की टी । २ एत्रिय की पत्नी। क्तत्रियी (न्त्री०) चत्रिय की पत्नी। चंतृ ) (वि०) [क्वी०—चन्त्री, ] धेर्यवात् । सान क्तन्तु ) शील । विनयी । चप् ( धा॰ उभय॰ ) [चपति—चपते, चिति] संघन करना । (निजन्त ) [च्चपयति-च्चपयते, चिपत] ६ फींक देना। भेजदेना। च्युत कर देना । २ चृक त्तपगाः ( पु॰ ) योद्ध सम्प्रदाय का भिज्ञक। त्तपग्रम् ( न० ) १ श्रशेषच । सूतक । श्रशुद्धि । २ नारा । निर्वासन । त्तपग्कः ( पु॰ ) बीद या जैन भिष्ठक। द्मपर्गा (सी०) १ जङ् । २ जाल । त्तपरायुः ( पु॰ ) श्रपराध । जुर्म । क्तपा ( स्त्री० ) ३ रात । रजनी । २ इल्दी ।—ध्रटः, ( पु॰ ) ९ रात में घूमने वाला । २ राग्स । पिशाच। -- करः, -- नाथः, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा। २ कपूर । ।-धनः, (पु०) काला मेघ ।-चरः, ( पु॰ ) राज्स । पिशाच । द्मम् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ चमते, चम्यति, चान्त ] या क्तमित] १ श्रनुज्ञा देना । परवानगी देना । २ चमा करना। माफ करना। धेर्य रखना । शान्त होना । प्रतीज्ञा करना । ४ सहलेना । निर्वाह करना । १ सामना करना । मुकाविला करना । ६ ( किसी काम करने ) योग्य होना ।

द्मम (वि॰) १ धेर्यवान् । २ सहनशील । विनयी ।

त्तमा (सी०) १ धेर्य। सहनशक्ति । माफी । २

त्तमितृ (वि॰) [स्री॰—त्तमित्री ] । धैर्यवान्, । त्तमिन् (वि॰) [स्री॰—त्तमिनी ] । सहनशील ।

त्तयः ( पु॰ ) ३ घर । मकान । २ हानि । घटी ।

खरावी। हास। कमी। ३ श्रन्त। नाश। समाप्ति

ग्रह।—भुज,—भुजः, ( पु॰ ) राजा ।

योग्य । सह लेने योग्य । ६ श्रनुकृत ।

३ उपयुक्त । योग्य । ४ उचित । ठीक । ४ सहने

पृथिवी । ३ दुर्गा देवी !—जः, ( ५० ) मङ्गल

साधारणतः ।कोई भी रोग । १० वीजगणित म प्रत्या या वाकी I—कर, (वि॰) नाशक । नाश करने वाला।-कालः, (पु॰) १प्रलय का समय। २ घटतो का समय ।—कासः. (पु॰) चयी से उत्पत्त वाँसी।—पत्तः, (पु॰) धाँधियारा पाख ।—युक्तिः, ( खी॰)—यागः, (पु॰) नाश करने का श्रवसर ।--रोगः, ( पु॰ ) चयी का रोग ।—वायुः, ( पु॰) प्रलय कालीन पवन ।— संपट्, (स्त्री॰) नितान्त हानि । सम्पर्णतः हानि । सर्वनाश । त्त्रयथुः (पु॰) घय रोग या उसकी खाँसी। क्तयिन् (वि॰) [स्वी॰--क्तयिगो) १ विनासक। नाशक । २ जयरोगश्रस्त । ३ विनश्वर । ( पु॰ ) चन्द्रमा । द्मयिया। (वि॰) १ नाश करने वाला । ास करने २ विनश्वर । ट्टरने फूटने वाला । चर् (धा॰ पर॰) [ चरति, चरित] यह सकर्मक श्रीर श्रकर्मक दोनों प्रकार से प्रयुक्त होली है। १ यहना। फिसलना। २ भेजना। उड़ेलना। निका-त्तना । ३ टपकना । चूना । रिसना । ४ नष्ट होना। १ वेकार हो जाना। ६ श्रलग किया जाना । विद्यत किया जाना। (निजन्त)[द्यारयित] दोपी ठएराना । नश्वर । नारावान् । द्वार (वि॰) १ पिघला हुआ । २ अङ्गम । चर। चरं (न०) १ पानी । २ शरीर I स्तरः (पु॰) वादल । द्मरगाम् (न॰) १ वहने की, चूने की, टपकने की, रिसने की किया। २ पसीना लाने की किया। त्तरिन् (पु॰) वर्षा भरतु। च्चल (धा॰ उभय॰) [चालयनि—चालयने चालित] ९ घोना । साफ्र कर देना । शुद्ध करना । घोना । माँजना। २ पोंच यालना। (पु॰) १ छींक। खाँसी।

त्तात्र (वि॰ ) [स्री॰—त्तात्री ] एत्रिय सम्बन्धी या

चित्रिय का।

त्तात्रम् (न०) १ चित्रय जाति । चित्रिय के कर्म । क्षांत ) (व० कृ०) १ धैर्यवान । सहनशील । चमा-त्तान्त ) वान् । २ माफ किया हुत्रा ।

त्तांता } (स्त्री॰) पृथिवी । ज्ञान्ता }

चांतु } (वि०) धैर्यवान् । सहनशील । चान्तु

न्नांतुः } (पु॰) पिसाः जनकः। बापः।

त्ताम (वि॰) १ फुलसा हुआ। जला हुआ। २ घटा हुआ। पतला। नष्ट किया हुआ। जटा हुआ। दुवला। ३ हल्का। थोड़ा। छोटा। ४ निर्वल। वलहीन।

त्तार (वि॰) काट करनेवाला । जलानेवाला । तेज़ ।
तीच्ला । खारा । नमकीन ।—ध्राच्छं, (न॰)
समुद्री निमक ।—ध्राञ्जनम्, (न॰) खारी ग्रञ्जन
या लेप ।—ध्रम्मु, (न॰) खारी रस ।—उदः,
—उदकः,—उद्धिः,—समुद्रः, (पु॰) खारी
समुद्र ।—त्रयं,—त्रितयम् (न॰) सज्जी, शोरा
श्रीर जवाखार (या सोहागा)।—नदी, (स्त्री॰)
नरक की खारी पानी की नदी विशेष ।—भूमिः
(स्त्री॰)—मृत्तिका, (स्त्री॰) जुनिया ज़मीन।—
मेलकः, (पु॰) खारी पदार्थ।—रसः, (पु॰)
खारी रस।

ह्मारं (न०) १ काला निमक। २ पानी। जल। ह्मारः (पु०) १ रस। सार। २ शीरा। चोटा। राव। जूसी। ३ कोई भी तीष्ण पदार्थ। ४ शीशा। १ वदमाश। लुच्चा। ठग।

त्तारकः (पु॰) १ खार । २ रस । सार । ३ पिंजड़ा । टोकरी या जाल जिसमें पत्ती रखे जाते हैं । ४ धोवी । ४ फूल । कली ।

त्ताररणम् (न॰) } श्रमिशाप । श्रमिशेग । विशेष त्ताररणा (स्त्री॰) ∫ कर व्यभिचार या तम्पटता का । त्तारिका (स्त्री॰) भूख ।

त्तारित (वि॰) १ खारी पदार्थ से छुड़ाया हुआ। २ जम्पटता का भूठा दोप लगाया हुआ।

त्तालनं (न०) १ धोना । साफ करना । पखारना । २ छिड़केंना । त्तात्तित (वि०) १ धुला हुया । साफ किया हुया । श्रद्ध किया हुया । २ पौंछा हुया । माड़ा हुया ।

चि (धा॰ परस्मै॰) [ च्चयति, च्चित या च्चीसा ] १
गलना। नष्ट होना। २ शासन करना। हुकूमत
करना। श्रधिकार जमाना।—[च्चयति, च्चिसाित,
च्चिसाित ] १ नाश करना। घरवाद करना।
विगाइना। २ घटाना। ३ मार ढालना, चोटिल
करना। (निजन्त) [ च्चययति या च्चपयित ) १
नाश करना। स्थानान्तरित करना। समाप्त
करना। २ व्यतीत करना।

द्गितिः (खी॰) १ पृथिबी । २ गृह । श्रावासस्थान । मकान । ३ हानि । नाश । ४ प्रलय । -- ईशः, ---ईर्वरः, ( पु॰ ) राजा ।—कग्गः, (पु॰) धृत । रज।--कम्पः, (पु०) भूचाल। भूडोल।--नित्, (पु०) राजा। राजकुमार।--जः, (पु०) १ वृत्त। २ केचुया। ३ मङ्गलगृह। ४ नरकासुर। -- जम् (न०) श्रन्तरित्त ।—जा, (स्त्री०) सीता जी ।— तलं, (न०) पृथिवी तल । ज़मीन की सतह ।--देवः, (पु॰) बाह्यस्य ।—धरः, (पु॰) पहाड् ।— नाथः,—पः,—पतिः,—पालः,—भुज, (पु॰ ) रित्तन्, (पु॰) राजा । सम्राट्।-पुत्रः, (पु॰) मङ्गलग्रह । —प्रतिष्ठ, (वि॰) धरती पर वसनेवाला ---भृत्, ( पु॰ ) पर्वत । पहाड़ ।---मग्डलम्, ( न० ) भूमण्डल भूगोलक। — रन्ध्रम् (न०) गढ़ा । गर्त ।—ऋह, (पु०) पेड़ । वृत्ता ।—वर्धनः, (पु०) शव। सुदी। सृतकशरीर। लाश।--वृत्तिः, (स्त्री॰) धैर्ययुक्त व्यवहार या श्राचरण । पृथिवी की गति ।--व्युदासः, ( पु॰ ) विल ।

क्तिद्रः (पु॰) १ रोग। २ सूर्य। ३ सींग।

चिप (घा॰ उभय) [िकन्तु जब इसके पूर्व अभि, प्रति, श्रीर यति जोड़े जाते हैं तब ही यह परस्मै॰ होती हैं।] परस्मै॰ चिपति—चिपते, चिप्यति, चिप्ता १ फेंकना। पटकना। भेजना। रवाना करना। छोड़ना। मुक्त कर देना। रखना। स्थापित करना। ३ लगाना। अपित करना। ४ फेंक देना। १ छीन लेना। नाश कर डालना। ६ खारिज कर देना। श्रस्वीकृत कर देना। घृणा करना। ७ श्रपमान करना । गाली देना । तिरस्कार करना । फटकारना ।

विषयम् (न॰) १ भेजना । पठाना । फेंकना । २ गाती गलोज ।

तिपिंग् ) (स्त्री॰) १ डॉंड । २ जान । ३ तिपर्गो ) हथियार ।

क्तिपगिः (स्त्री०) श्राचात । चोट । प्रहार ।

क्तिपरायुः ( पु॰ ) १ शरीर । २ वसन्तनः ।

न्निपा (स्त्री०) १ रात । २ पठौनी । पटक । गिराव ।

चिस (व॰ छ॰) ३ फेंका हुया। छितराया हुया। घुमाया हुया। पटका हुया। २ त्यागा हुया। ३ श्रनाहत ४ स्थापित। १ पागल। सिड़ी। - कुक्कुरः, (पु॰) पागल कुता।—चित्त, (वि॰) चञ्चलचित्त (वि॰) विकल।—देह, (वि॰) लेटा हुया। पसरा हुया।

ावकत ।—-दह, (वि०) तटा हुग्रा । पर द्विप्तं (न०) गोली का घाव ।

चिप्तिः (स्त्री॰) कृटार्थ । पहेली का श्रर्थ ।

चित्र (वि॰) [नुलनात्मक—चेपीयस् । चेपिष्ट] फुर्तीला । —कारिन्, (वि॰) फुर्तीला ।

चिप्रं (यन्य॰) तेजी से | फुर्ती से | जल्दी से |

क्तिया (स्त्री॰) १ हानि । नाश । वरवादी । हास । २ श्रसभ्यता । श्राचारभेद ।

त्तीजनम् (न॰) पोले नरकुलों में से निकली हुई सर-सराहट की श्रावाज ।

त्तीग (वि॰) १ दुवला। पतला। लटा हुआ। घटा हुआ। खर्च कर ढाला गया। २ नाज़ुक। पतला। ३ स्वल्प। थोड़ा। कम। १४ धनहीन। गरीव। १ शक्तिहीन। निर्वल।—चन्द्रः, (पु॰) कृष्णपच का चन्द्रमा।—धन, (वि॰) निर्धन। गरीव। —पाप, (वि॰) पाप का फल भोगने के पीछे उस पाप से रहित।—पुग्य, (वि॰) जिसका सञ्चित पुर्यम्फल पूरा हो चुका हो श्रीर जिसे श्रगले जन्म के लिये पुनः पुर्यम्फल सञ्चय करना चाहिये।—मध्य, (वि॰) पत्रली कमर वाला।—विकान्त, (वि॰) साहस या शक्ति से रहित।—
चृत्ति, (वि॰) श्राजीविका से रहित।

चीत्र, चीव देखो चीत्र, चीव।

ह्मीरं (न॰) ) १ दूध। २ किसी वृत्त का दूध ह्मीरः (पु॰) े जैसा रस। २ जल ।—श्रदः,

( पु॰ ) वन्चा । शिशु ।—श्रविधः, ( पु॰ ) द्ध का समुद्र ।—ग्राब्धिजः, ( पु॰) १ चन्द्रमा । २ मेाती ।—ग्रन्धिजा,—ग्रन्धितनया, (स्री०) लप्मी।—श्राहः, (पु॰) सनीवर का वृत्त।— उदः, (पु॰) दूध का समुद्र ।—ऊर्मिः, (स्त्री॰) द्ध के समुद्र की लहर ।—श्रोदनः, ( पु॰ ) दूध में उवले हुए चावल । - कग्रहः, ( पु॰ ) बच्चा । शिशु ।—जं, (न०) जमौत्रा द्ध । जमा हुत्रा दूध।—द्भुमः, (पु॰) श्रश्वत्य वृत्त । वरगद का पेड़।-धात्री, (सी०) दूध पिलाने वाली दासी। —धिः,—निधिः, ( पु॰ ) दूध का समुद्र ।— घेनुः, ( स्त्री० ) दुधार गाय ।—नीरं, ( न० ) १ पानी ग्रौर दूध । २ दूध सदश जल । ३ घोल-मेल । मिलावट ।—पः, ( पु॰ ) दूध पीने वाला यच्या।--वारिः,--वारिधिः, ( पु॰ ) दूध का समुद्र।—विकृतिः, जमा हुश्रा दूध ।—वृत्तः, ( पु॰ ) न्यय्रोध, उदुम्बर, श्रश्वत्य श्रीर मधूक नाम के बृत्त ।--शरः, (पु०) १ मलाई। २ दूध का क्ताग या फेन ।—समुद्रः, (पु०) दूध का समुद्र । —सारः, ( ५० ) मक्तन।—हिराडीरः, (५०) व्धकाफेन।

त्तीरिका (स्त्री॰) खीर। दूध से बना खाद्य पदार्थ। ज्ञीरिन् (बि॰) दुधार। दूध देने वाला।

त्त्तीव् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ त्तीवति, त्तीव्यति ] १ नशा में होना । मदिरा पान करना । २ थूकना । सुँह से निकालना ।

द्तीव (वि॰) उत्तेजित । नशे में चूर ।

न्नु (धा० परस्मै०)[त्त्तौति, ज्ञुत ] १ छींकना । २ खाँसना । खखारना ।

च्चुग्र्ग्ण ( व० कृ०) १ कुचला हुग्रा। कृटा हुग्रा। २ ग्रम्यस्त । ग्रनुगत । ३ चूर्ण किया हुग्रा। —सनस् (वि०) परचात्ताप करने वाला।

ज्ञुत् ( ची॰ ) ) ज्ञुतं ( न॰ ) } इंकि। ज्ञुता ( स्त्री॰ )

ज्ञुद् ( धा॰ उभय॰ ) [ ज्ञुग्ग्ति, ज्ञुते, ज्ञुग्ग्ग ] अ कुचलना । पैरों से रूंधना । पटकना।

सं० श० को०—३४

कुचल ढालना । पीस ढालना । २ हिलना । उत्तेजित होना ।

क्तुद्र (वि०) १ विल्कुल छोटा। छोटा। ठिंगना। २ श्रोछा। कमीना। दुष्ट। नीच। ३ उद्द्यः । ४ निष्ठुर। ४ ग़रीव । ६ कंजूस।

ज्ञुद्रल (वि॰) मिहीन। छोटा । (पशुत्रों श्रौर रोगों के लिये इस शब्द का प्रयोग विशेप रूप से होता है।)

क्तुद्रा (स्त्री०) १ मधुमत्तिका । २ कर्कशा स्त्री। ३ लंजी घ्रौरत । ४ वेरया । रंडी।--- घ्रञ्जनम्, (न०) रोग विशेप में व्यवहार किये जाने वाला सुर्मा ।—श्रंत्रः, (पु०) हृदय के भीतर का छोटासा रन्ध । — उलूकः, (पु॰) उल्लू । — कम्बुः, (पु॰) छोटा शङ्खा ।—कुष्ठं, ( न०) एक प्रकार की हल्की केाढ़ ।—घगिटका, (स्त्री०) १ घुंघरू । रोंना । २ वजनी करधनी ।--चन्द्नम्, (न०) लाल-चन्दन की लकड़ी।—जन्तुः, (पु०) कोई भी चुद्र जीव ।—दंशिका, (स्त्री०) डाँस । गोम-चिका।—बुद्धि, (वि०) श्रोद्धी बुद्धि का। कमीना ।-रसः, (पु॰) शहद ।-रोगः, (पु॰) मामूली वीमारी। श्रायुर्वेद में इस प्रकार की ४४ बीमारियाँ गिनायी गयी हैं ।--शङ्काः (पु॰) छोटा घोंघा ।—सुवर्ण, ( न० ) खोटा या हल्का सोना ।

ज्जुध् ( धा॰ पर॰ ) [ज्जुध्यति, ज्जुधित] भूला होना । भूल लगना ।

द्ध्य ) ( स्त्री॰ ) भूख ।—घ्रार्त,—घ्राविट, द्ध्या ) ( वि॰ ) भूख से पीढ़ित ।—द्गाम, ( वि॰ ) भूखे रहते रहते दुवला हो जाना ।— पिपासित, ( वि॰ ) भूखा प्यासा ।—निचुत्तिः, ( खी॰ ) भूख का दूर होना । पेट भरना ।

ज्जुधालु (वि०) भूखा।

ज्ञुधित (वि॰) भूखा।

त्तुपः ( पु॰ ) भादी। भाद।

ज्ञुभ् (धा० श्रात्म०) [ त्तोभते, ज्ञुभ्यति, ज्ञुभ्नाति, ज्ञुभित—ज्ञुब्ध] १ काँपना । थरथराना । उत्तेजित होना । विकल होना । २ श्रस्थिर होना । ठोकर खाना । च्चिभित (वि॰) १ कॉॅंपता हुद्या। च्याकुल ।२ भयभीत ।३ क़ुद्ध ।

ज्ञुब्ध (वि॰) १ उत्तेजित । विकल । २ घवडाया हुस्रा । ३ भयभीत ।

ज्ञुब्धः ( पु॰ ) १ मथानी । स्त्रीमैथुन का विधान विशेष ।

त्तुमा (स्त्री॰) श्रलसी। एक प्रकार का सन।

ज्ञुर् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ ज्ञुरित, ज्ञुरित ] १ काटना । खरोचना । २ हल से खेत में रेखाएँ सी खींचना । रेखा खींचना ।

ज्ञुरः ( पु॰ ) १ छुरा । अस्तुरा । २ छुरेनुमा शरपत्त ।

३ गी का खुर । घोड़े का सुम । ४ तीर । - कर्मन्,
( न॰ ) —िक्तया, (ची॰) हजामत ।—चतुप्रयं,
( न॰ ) हजामत के लिये आवश्यक चार वस्तुएँ ।
—धानं,—भागुडम्, ( न॰ ) उस्तरे का घर ।
नाऊ की पेटी ।—धार, ( वि॰ ) छुरे की तरह
पैना ।—प्रः, ( पु॰ ) १ घोड़े के सुम के आकार
की नोंक वाला तीर । २ कुदाली । फावड़ी ।—
मर्दिन्,—मुगिडन्, ( पु॰ ) नाई । हज्जाम ।

ह्यरिका; ह्यरी ( स्त्री० ) १ चक्क् । ह्यरी । कटार । २ ह्येटा श्रस्तुरा ।

च्चिरिंगो ( च्चि॰) हज्जामं की परनी । नाईन । नाउन । च्चिरिन् ( पु॰) हज्जाम । नाऊ । नाई । च्चल्ल ( वि॰) छोटा । कम । स्वल्प ।

च्चुरुलक (वि॰) १ थोड़ा । छोटा । विहीन । २ नीच । पापी । ३ तुच्छ । ४ निर्धन । ६ दुप्ट । कलुपित हृदय का । युवा ।

स्तेत्रं (न०) १ खेत । २ स्थावर सम्पत्ति । भूमि । ३ स्थान । प्रान्त । गोदाम । ४ तीर्थस्थान । ४ चारों श्रोर से घेरा हुश्रा चौगान । ६ उर्वरा भूमि । जरखेज़ ज़मीन । ७ उत्पत्तिस्थान । ८ भार्यो । ६ शरीर । १० मन । ११ घर । कसवा । १२ चेत्र । रेखागियत की एक शक्त । [नैसे त्रिभुज ।]२३ श्रद्धित चेत्र । चित्र ।—श्रधिदेवता, (स्त्री०) किसी पवित्र स्थल का श्रधिष्ठातृ या रचक देवता ।—श्राजीवः, (पु०)—करः, (पु०)किसान । खेतिहर ।—गियतं, (न०) चेत्ररेखा । गियत ।—गत (वि०) रेखागियत सम्बन्धी या भूमि की नापजोख सम्बन्धी ।

—ज, (वि०) ६ केन्रोत्पत्त । २ गरीरोत्पत्त । - जः, (पु॰) १२ प्रकार के पुत्रों में ने एक । नियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र ।—जात, ( वि॰ ) तृसरे की भार्या में उत्पन्न किया हुआ पुत्र ।—ज, (वि०) १ स्थलों का जानकार । २ चतुर । दच ।— जः. (ए०) १ जीवातमा । २ परमात्मा । ३ श्रवमी । दुराचारी मनमौजी । ४ किसान ।--पतिः, ( पु॰ ) जमीन-दार ।-पदं, (पु॰) किसी देवता के उद्देश्य ने उत्सर्ग किया हुआ पवित्र स्वत ।—पालः, (५०) ३ खेत का रखेया या रखवाला । २ देवता निरोप जो खेत की रखवाली कर**ता** है। ३ शिव जी की उपाधि।—फलं, ( न॰ ) खेत की लंबाई चौलाई का माँप।-भक्तिः, (सी०) खेत का विमाग ।--भूमिः, ( स्त्री॰ ) भूमि जिसमें संती की जाती है। - विदु, (वि॰) चेत्रज्ञ। (पु॰) ३ किसान । २ श्राध्यात्मिक ज्ञान सम्पद्म विद्वान। ३ जीवारमा।—स्थ, ( वि॰ ) पवित्र स्थल में रहने वाला ।

च्चेत्रिक (वि०) [स्री०—च्चेत्रिकी] चेत्रसम्बन्धी। चेत्रिकः (पु०) १ किसान । २ जोता।

चेत्रिन् ( पु॰ ) १ क्रपक । २ (नाममात्र का ) जोता । ३ जीवात्मा । ४ परमात्मा ।

केबिय (वि०) १ खेत सम्बन्धी । २ श्रसाध्य । केबियम (न०) १ श्राभ्यन्तरिक रोग । २ चरागाह । गोचरमृनि ।

क्तेत्रियः (पु॰) लम्पट । व्यभिचारी ।
क्तेपः (पु॰) १ उद्यालना । फॅकना । पटकना ।
धूमना । प्रवयवों का चालन । २ फेक । पटक । ३
भेजना । रवाना करना । ४ दे पटकना । ४ भक्त

करना । (नियम ) तोट्ना । ६ न्यतीत कर डालना । ७ विलम्य । दीर्घसूत्रता । प्रतिरस्कार श्रपशब्द । ६ श्रपमान । श्रप्रतिष्ठा । ३० श्रभिमान ।

वमगढ । ११ गुलदस्ता ।

द्तेपक (वि॰) १ फैकने वाला । भेजने वाला । २ मिलावटी । वीच में घुसेड़ा हुआ । ३ श्रपमान-कारक । गालीगलीज वाला ।

द्तेपकः (पु॰) मिलावटी या वनावटी भाग। किसी अन्य का वह भ्राँश जो मूलग्रन्थकार का न हो कर श्रन्य किसी ने मूलग्रन्थकार के नाम से स्वयं बना कर ग्रन्थ में जोड़ दिया हो । पुस्तक में ऊपर से मिलाया हुत्रा पाठ।

होपग्रम् ( न० ) १ फॅकना । डालना । भेजना । वत-लाना । २ व्यतीत करना । ३ छोड़ जाना । ४ गाली देना । ४ गुफना या गोफन नामक एक यंत्र जिसमें रख कर कक्षण दूर तक फेंका जाता है ।

दोपिंगः ) ( छी० ) १ डाँइ। २ मछली पकड़ने का दोपिंगी ) जाल। २ गोफ या गुफना जिससे कंकण दूर तक फेंके जाते हैं।

नंम (वि॰) १ सुरचित । प्रसन्न । २ सुखी । नीरोग ।
नंमः (पु॰) ) १ शान्ति । प्रसन्नता । चैन । सुख ।
नेमम् (न॰) ४ नीरोगता । २ प्रमामय । निर्विद्यता ।
रचा । ३ रचित । सुरचित । ४ जो वस्तु पास है
उसका रच्छ । ४ मोच । प्रमन्तसुख । (पु॰)
एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य ।—कर, ( = न्तेमंकर)
(वि॰) शुभ । मङ्गलकारी ।

न्नेमिन् (वि॰) [स्री॰—द्गेमिग्गी] सुरचित। श्रानन्दित।

ह्में ( धा॰ परस्मै॰ ) [ ह्मायति, ह्माम ] वरवाद करना। दुर्वल होना। नष्ट करना।

ह्मेस्यं (न०) १ नास । २ द्वयलापन ।

त्तेत्रं ( न॰ ) १ खेतों का समूह । २ खेत । त्तेरेय (वि॰) [स्त्री॰—त्तेरेयी] १ दुधार । दूध वाला । २ दूध सम्बन्धी ।

न्ताडः (पु॰) हाथी बाँघने का खूँटा।

चोिा है (स्त्री०) १ भूमि। २ एक की संख्या।

चेति (पु॰) मूसल । वहा । घन ।

द्तादः ( पु॰ ) १ बुटाई । पिसाई । २ सिल या उसली । ३ रज । धृल । कण ।— द्ताम्, ( वि॰ ) जाँच, श्रनुसन्धान या परीचा में ठहरने येाग्य ।

द्गोदिमन् ( ५० ) सूच्मता।

स्तोभः (पु॰) १ हिलाना । चलना । उझालना । २ महका देना । ३ उत्तेजना । घबड़ाहट । उत्पात । उचंग ।

द्धाभगां ( न॰ ) उत्तेजना । भड़क । द्धाभगाः ( पु॰ ) कामदेव के पाँच वाणों में से एक ।

त्तोमः ( ५० ) } त्तामम् ( न० ) } <sup>श्रदारी</sup>।श्रदा। न्तै।ग्रिः । (स्त्री॰ ) ३ भूमि । २ एक की संख्या। न्नीर्गो 🕽 —प्राचीरः ( ५०) समुद्र ।—भुज्, (५०) राजा ।--भृत्, ( पु॰ ) पहाड़ । पर्वत । चौद्गं (न०) ३ थोड़ापन । २ श्रोछापन । नीचता ३ शहद। मधु। ४ पानी। ४ रजकण। -- जं, (न०) मोम। द्वीद्रः ( पु॰ ) चम्पा का वृत्त । द्वीद्धेयं ( न० ) मेाम । ह्मामं ( न॰ ) ) १ रेशमी वस्त्र । बुना हुत्रा रेशम । ह्मामः ( पु॰ ) ऽ २ हवादार अटा या अटारी । ३ मकान का पिछ्वाड़ा। (न॰) ४ श्रस्तर। लेनिन। ५ श्रवसी । द्वीमी ( पु॰ ) सन । पटसन । द्गीरं ( न० ) हजामत । द्वीरिकः ( ५० ) हजाम। नाई। ह्या ( घ० परस्मे ) [ ह्याीति, ह्यात ] पैनाना । तेज करना ।

हमा ( स्त्री० ) १ ज़मीन । २ एक की संख्या ।—जः, ( ५० ) मङ्गलग्रह ।—पः, पतिः,—भुज्, (५०) राजा ।—भृत्, ( पु॰ ) राजा या पहाड़ । ह्माय् ( घ० श्रात्म० ) [ ह्मायते, ह्मायित ] हिलना । कॉपना । दिवड् ( धा॰ उभय॰ ) [च्चेडति-च्चेडते, च्चेट या च्चेडित ] गुनगुनाना । गर्जना । सीटी वजाना । गुर्राना । भनभनाना । वर्राना । दिवड ( ध० श्रात्म० ) दिचद ( धा० परस्मै० ) [चिचद्यति, च्चेदितः च्चिग्गा] १भींगना । २(वृत्त का) दूध निकालना। मवाद का वहना। जव इसमें प्र लगता है तब इसका ग्रर्थ होता है भिन-भिनाना, वरवराना । च्वेडः ( पु॰ ) १ श्रावाज । शोर । जहरीले जानवरों का ज़हर । विप । ३ नमी । ४ त्याग । च्वेड़ा (स्त्री॰) सिंहगर्जना । २ रनगुहार । रण में

योद्धाओं की ललकार । ३ वाँस । वल्ली ।

च्वेला (स्त्री०) खेल। कीड़ा। हँसी। मज़ाक।

च्चेडितम् ( न॰ ) सिहनाद ।

ख

ख संस्कृत श्रथवा नागरी वर्णमाला का दूसरा व्यक्षन श्रथवा कवर्ग का दूसरा वर्ण। इसका उचारण स्थान करठ है। इसको स्पर्शवर्ण कहते हैं।

खः ( ५० ) सूर्य ।

खम् (न०) १ ष्राकाश । २ स्वर्ग । ३ इन्द्रिय । ४ नगर । ४ खेत । ६ शून्य । ७ अनुस्वार । न रन्ध्र । दरार । पोलाई । ६ शरीर के छेद या निकास यथा मुँह, कान, आँखे, नथुने, गुदा और इन्द्रिय । १० घाव । ११ असजता । आनन्द । १२ अवरक । भोडल । १३ किया । १४ ज्ञाह्म । १४ ज्ञाह्म । न्थ्रयः ( पु० ) [ खेऽटः ] १ अह । २ राहु । — आपगा, (खी०) गङ्गा का नाम । — उल्कः, ( पु०) १ धूमकेतु । २ अह । — उल्मुकः, ( पु० ) मङ्गलमह । — कामिनी, ( खी० ) दुर्गा। —

कुन्तलः, (पु॰) शिव का नाम ।—गः, (पु॰) १ चिडिया। पन्नी। २ पवन। ३ सूर्य। ४ प्रह। ४ विड्ठा। वेट । ६ देवता। ७ वाया। तीर। —गाधिपः, (पु॰) गरुड़।—गान्तकः, (पु॰) वाज। गीध।—गामिराम, (पु॰) शिव।—गासनः, (पु॰) १ उदयाचलपर्वत। २ विप्यु।—गेन्द्रः, —गेश्वरः, (पु॰) गरुड़ की उपाधियाँ।—गवती, (स्त्री॰) पृथिवी।—गस्थानम्, (न॰) १ वृच का कोटर या खोड़र। २ घोंसला।—गङ्गा, (स्त्री॰) प्राकाशगङ्गा।—गतिः, (स्री॰) उदान।—गमः, (पु॰) पन्नी।—गोलः, (पु॰) प्राकाशगण्डल।—गोलिविद्या, (स्त्री॰) ज्योतिर्विद्या।—समसः, (पु॰) चन्द्रमा। —सरः, (पु॰) [ इसके खचर, श्रौर खेचर,

हो रूर होते हैं ] १ पची । २ सूर्ग । ३ यादल । १ हवा । १ राग्रस ।—चरी ( रहचरो, खेचरी ) (गी०) १ डड़ने वाली अप्सरा । २ तुर्गादेवी की उपाधि ।—जलं, ( न० ) श्रोस । वर्षा का जल कोहर । कुगला ।—स्योतिस् ( पु० ) उगृत । —तमालः ( पु० ) १ वादल । २ धुश्रा ।—योतः, ( पु० ) १ जुगुत् । २ सूर्य ।—धोतः, ( पु० ) १ जुगुत् । २ सूर्य ।—धोतः, ( पु० ) क्रियाण । —परागः, ( पु० ) श्रम्थकार । —पुष्पं, ( न० ) धाकार का फूल । [ इस शब्द का प्रयोग उस समय निया जाता है, जब श्रासम्भवता दिखलानी होती है ।]

निम्न श्रोक्त में चार श्रसम्भवताएँ प्रदर्शित की गयी हैं एगतृष्टांभणि स्वातः श्रमगृत्वपुर्धरः । एप यन्ध्यामुतोयाति खपुष्पकृतयेखरः ॥

खक्खर (वि॰) सान्त। होस।

खक्खटः ( पु॰ ) खड़िया मिही।

खंकरः } (४०) श्रलक। लट। काकुल।

खच् ( घा॰ परस्मै॰) [खचित, खच्नाति, खचित]
१ प्रकट होना । सामने घाना। २ पुनर्जन्म होना।
३ पवित्र करना। ( उभय॰ ) बाँघना। जड़ना।
जपेटना।

खित (्वि॰) १ जड़ा हुआ। मरा हुआ। मिला हुआ। २ गढ़ा हुआ। गड़बड़ करना। ३ जड़ा हुआ। खड़् (धा॰ परस्मै॰) [खड़ति, खड़ित] मथना। गृह्यटु घरना। घालमेल करना।

खजः } (पु॰ ) मथानी । मयने की लकड़ी खजकः ∫ विशेप ।

ख जपम् (न॰) घी। घृत।

खजाफः ( पु॰ ) पत्ती । चिद्दिया । म्टजाजिका (स्त्री॰ ) कत्तद्वी । चमचा ।

त्तंज् ) (घा० परस्मै०) [खञ्जति ] तंग करना । खञ्जे ) लंगड़ा कर चलना। रुक जाना।

खंड } (वि॰) लंगहा । रका हुग्रा ।—खेटः, खडा } (पु॰) १ खेल । २ खक्षन पची ।

खंजनः } (पु॰) खझन पची की जाति विशेष । खझनः }

खंजनम् ) (न॰) जँगदी चाल । जंगदा कर चलने खञ्जनम् ) की चाल ।

खंजना, खञ्जना ) (स्त्री॰) खञ्जन पत्ती की खंजनिका,खञ्जनिका हे जाति विशेष ।

खंजरीटः,खश्चरीटः ) खंजटकः,खञ्जटकः (पु॰) खंजन पत्नी । खंजलेखः, खञ्जलेखः )

खटः (पु॰) १ कफ। २ श्रंधा कृप। ३ टाँकी । ४ इल। १ घास। — कटाहकः, (पु॰) पीकदान। —खादकः, (पु॰) १ गीदद् । शृगाल। २ काक। कै।श्रा। ३ जन्तु। ४ शीरो का पात्र।

खटकः (पु॰) १ सगाई कराने का घंघा करने वाला। २ श्रधमुँ दा हाय। [विशेष परिस्थिति। खटकामुखं (न॰) गोली चलाने के समय हाय की खटिका(ची॰) १ खटिया। २ कान का वाहिरी भाग।

खटिकिका } (स्त्री॰) खिड़की। खडिकिका

खटिनी हिन्ती (स्त्री॰) खदी। खिदया मिट्टी।

खट्टन ( वि॰ ) वीने श्राकार का। कदाकार।

खट्टनः ( पु॰ ) बीना । कदाकार मनुष्य । [ घास । खट्टा ( स्त्री॰ ) १ खाट । चारपाई । २ एक प्रकार की

खट्टिः ( पु॰, स्त्री॰ ) श्रर्थो । विवान ।

खटिकः (पु॰) १ खटिक। खटीक। चिदीमार । बहेनिया। शिकारी। २ कसाई।

- And A Court and the

खट्टेरक (वि॰) ठिंगना। कदाकार।

खट्टा ( स्त्री० १ खाट। चारपाई। सेज । पलका। २ हिंडोला। सूला। सूलन खटोला।—प्राङ्गिनः, (पु०) १ लकड़ी या डंडा जिसकी मूँठ में खोपड़ी जड़ी हो। यह शिव जी का हथियार समका जाता है और उनके अनुयायी गुँसाई साधु उसे अपने पास रखते हैं। २ दिलीप राजा का दूसरा नाम।— श्रंगधर,—श्रंगभृत्, ( पु० ) शिव जी की उपाधियाँ।—श्राप्लुत,—श्राक्ट, ( वि० ) १ नीच। पापी। २ परिलक्त। दुष्ट। ३ मूढ़। मूर्लं।

खद्गका ) खद्गिका ) खड़ः (पु॰) तोड़ना। विभाजित करना। खड़िका ) (खी॰) खड़िया चाक। मिट्टी। खड़ी

खङ्गं ( न० ) तोहा ।

खड्गः (पु॰) १ तलवार । २ गैड़े का सींग । २ गैड़ा ।—ध्राघातः, (पु॰) तलवार का घाव । —ध्राधरः, (पु॰) म्यान । परतला ।—ध्रामिषं, (न॰) मैसे का मांस ।—ध्राह्वः, (पु॰) गैड़ा ।—कोशः, (पु॰) म्यान । परतला ।—धरः, (पु॰) तलवार चलाने वाला योद्धा ।—ध्रेनुः,—ध्रेनुका, (खी॰) १ छोटी तलवार । २ गेंड़े की मादा ।—पत्रं, (न॰) तलवार की धार ।—पिधानं,—पिधानकम्, (न॰) म्यान । परतला ।—पुत्रिका, (खी॰) छुरी । चाक् । छोटी तलवार ।—प्रहारः, (पु॰) तलवार का खावात ।—फलं, (न॰) तलवार की धार ।

खड़्गवत् (वि॰) तलवार से सज्जित । खड़्गिकः (पु॰) १ तलवार से लड़ने वाला योद्धा । तलवारवंद सिपाही । २ कसाई । वूचड़ । खड़्गिन् (वि॰) [खी॰—खड़्गिनी] तलवारवंद । (पु॰) गैंड़ा ।

खड्गीकं (न॰) हंसिया। दराँती। खंड् ) (धा॰ परस्मै॰) [खग्रडयति, खग्रिडत] १ खग्रड् ) तोदना। काटना। चीरना। फादना। डुकड़े डुकड़े कर डालना। चूर्ण कर डालना। २भली भाँति

हरा देना। नाश करना । ३ हलाश करना

विफल करना । ४ गड़बढ़ करना । उपद्रव मचाना । १ ठगना । धोखा देना ।

खंडं, खराडम् (न०) ) १ ऐड़ा । नकव । दरार । खंडः, खराडः (प्र०) र साँस । सन्धि । छूट । हड्डी का टूटना । २ डुकड़ा । भाग । हिस्सा । धुँश । ३ ध्रध्याय । सर्ग । ४ समूह । समुदाय । फुंड । (पु०) १ खाँड । चीनी । २ रत्न का दोप । (न०) १ एक प्रकार का निमक । २ एक प्रकार का गन्ना ।—ग्रम्भं, (न०) १ विखरे हुए वाट्ल । २ भोगविलास में लगा हुग्रा । दांतों से काटने का निशान ।—ग्रालिः, (खी०) १ तेल का एक नाँप । २ सरोवर या मील । ३ खी जिसका पित नमकहरामी के लिये ध्रपराधी ठहराया गया है। 1 —कथा, (स्त्री०) छोटी कहानी ।—काव्यं, (न०) छोटा पद्यात्मक ग्रन्थ जैसे मेघदूत । खरडकाच्य की परिभाषा साहित्यदर्पण्कार ने यह दी है ।—

खपढकाव्यं भयेत् काष्यस्यैकदेशानुसारि च॥
— जः, (पु०) एक प्रकार की चीनी ।—धारा, (स्त्री०) कैची। कतरनी। कतन्ती।—परशुः, (पु०) १ शिव जी की उपाधि। २ परशुराम जी की उपाधि।—पर्शुः, १ शिव। २ परशुराम जी की उपाधि।—पर्शुः, १ शिव। २ परशुराम जी की उपाधि।—पर्शुः, १ शिव। २ परशुराम जो की उपाधि।—पर्शुः, १ शिव। २ परशुराम जो को उपाधि।—पाल, (पु०) हलवाई।—प्रत्यः, (पु०) छोटी प्रत्य जिसमें स्वर्ग के नीचे के समस्त लोक नष्ट हो जाते हैं।—मोदकः, (पु०) श्रोले। लड्डू।—लवग्रां, (न०) निमक विशेष।—विकारः, (पु०) खाँइ। चीनी।—शर्करा, (खी०) वरा। मिश्री।—शोजा, (खी०) पृंश्रली छो। छिनाल श्रीरत। व्यभिचारिणी पत्नी।

खंडकः (पु॰) ) हुकड़ा । थ्रंग्रा । भाग । खाएडकः (पु॰) १ शक्कर । खंडकं, खाएडकम् (न॰) ) खांड़ । २ नखरहित । खंडन, खाएडक (वि॰) १ तोड़ा हुआ । ह्टा हुआ । कटा हुआ । विभाजित । २ नष्ट किया हुआ । खंडनं, खाएडनम् (न॰) १ तोड़ना । टुकड़े हुकड़े करना । काट डालना । २ काटना । चोटिल करना । घायल करना । ३ हताश करना । च्यर्थ

कर देता। ४ बाधा डालना। ५ घोला देना। ६ किसी की दलीलों को काट देना। ७ बिप्लव। विरोध। = विसर्जन। वरसास्तरी।

षं इतः. स्वग्रह्मः ( पु॰ ) } संदन्तं, रूग्रह्मम् ( न॰ ) } दुक्हा ।

खंडगस्, न्याडशस् ( अन्यया॰ ) हुकड़े हुकड़े। हुकड़ों में।

खंडित, खंगिडत ( व० छ० ) १ कटा हुआ।
हुकटे हुकडे किया हुआ। २ नष्ट किया हुआ। ३
( वहस में ) इसवा हुआ। ( वहस में ) उत्तर
दिया हुआ। ४ विप्लव किया हुआ। विगदा
हुआ।—िश्रह, (वि०) श्रंगहीन। श्रंगभग।
— खुत्त, (वि०) श्रसदाचारी। दुराचारी। श्रष्ट।
खंडिता ) ( खी०) वह खी जिसका पति श्रन्यत्र
खंगिडता) रात विताता हो। श्राठ मुख्य नायिकाश्रों
में से एक।

खंडिनो, खरिडनी ( स्त्री॰ ) पृथिवी । खंदिकाः, किन्दिकाः ( बहुवचन ) भुना हुत्रा या तता हुत्रा त्रनाज ।

ग्झिद्दिः ( पु॰ ) १ करवा का वृत्त । २ इन्द्र । ३ चन्द्रमा ।

खन् ( धा॰ उ॰ ) [खनित-खनते, खात, खन्यते, या खायते ) खोदना ।

खनकः ( पु॰ ) १ खोदने वाला। २ सेंघ फोएने वाला। ३ मूला (४ खाना।

खननम् ( न० ) १ खुदाई । २ गाड़ना ।

खनिः ) ग्झनो ) (स्त्री०) खान ।

खनित्रं (न०) फॉवड़ा। कुदाली।

खपुरः ( पु॰ ) सुपाड़ी का पेड़ ।

खर (वि०) मृदु, रलक्ष्य, द्रव का उल्टा। १ कड़ा। रूखा। ठोस । २ तेज़। तीक्ष्ण । कठोर । ३ खट्टा। तीता। ४ सघन। घना। ४ हानिकारक। यवगुर्णकारी। ६ तेज़ धार वाला। ७ गरम। उप्ण। म निष्ठुर। नृशंस।—ग्रंग्रुः,—करः,—रिमः, (पु०) सूर्य।—क्रुटी, (स्त्री०) १ गधों का श्रस्तवल। २ नाई की दूकान।—कीणः,—क्राग्रः, ५७) तीतर विशेष।—कीमलः, (पु०)

ज्येष्टमास ।—गृहं,—गेहं, (न०) गथों के लिये घात्रवल।—दग्डम्, (न०) कमल।—ध्वंसिन्, (पु०) श्रीराम जी की उपाधि।—नादः, (पु०) गधा की रेंक।—नालः, (पु०) कमल।—पात्रं, (न०) जेगहे का वर्तन।—पालः, (पु०) कम्त्रतर।—पानं, (न०) गधे की गाड़ी यानी गाड़ी जिसमें गधे जुते हों।—शब्दः, (पु०) गधे का रेंकना। र तमुद्री गिद्ध। लग्धड़।—शाला, (स्त्री०) गधों का श्रस्तवल।—स्वरा, (स्ति०) जंगली चमेली।

खरः (पु०) १ गधा। २ खचर। ३ काक। ४ एक राज्ञस का नाम जे। राद्रण का भाई था।

खरिका (क्षी॰) पिसी हुई मुश्क या कस्तूरी। खरिधम — खरिन्धम ) (वि॰) गधी का दूध खरिधय — खरिन्धय ) पीने वाला। खरी (क्षी॰) गधी। — जधः, (पु॰) शिवजी की

खरा ( का॰ ) गधा — जधः, ( पु॰ ) त्रवजा का उपाधि ।—वृषः, ( पु॰ ) गधा । मूर्खं ।

खरु (वि॰) १ सफेद । २ मूर्ख । मूढ । ३ निर्दयी। ४ वर्जित वस्तुयों का श्रमिलापी।

खरुः (पु॰) १ घोड़ा। २ दाँत। ३ घमंड। ४ काम-देव। १ शिव। (स्त्री॰) वह लड़की जो श्रपना पत्ति स्वयं पसंद करे।

खर्ज (धा॰ परस्मे॰) [खर्जित, खर्जित ] १ कप्ट देना। वेचेन करना। २ चर्राना। थर्राना। चूँचूँ करना।

खर्जनम् ( न॰ ) खरोचना । छीलना । खर्जिका ( खी॰ ) १ जननेदिय सम्बन्धी रोग विशेष । २ चाट । चसका ।

खर्जुः (स्वी०) १ खरोचन । झीलन । २ खजुर का पेड़ । ३ धत्रे का भाड़ ।

खर्जुरं (न०) १ चाँदी । २ हरताल ।

खर्जूः ( ची॰ ) खाज । खुजली ।

खर्जूरं ( न० ) १ चाँदी । २ हरताल ।

खर्जूरः ( पु० ) १ खजूर का वृत्त । २ विच्छ ।

खर्जूरी ( ग्री॰ ) खजुर का पेड़ ।

खर्परः (पु॰) १ चोर। २ गुंडा। ठग। ३ खप्पर। खोपड़ी। ४ खपरा। ६ छाता।

खर्परिका, खर्परी (स्त्री०) एक प्रकार का सुर्मा।

खर्ब-खर्ब (कि॰) [खर्वति, खर्वित ] १ जाना। हरकत करना। २ श्रकड़ना। खर्ब—खर्वः ( वि॰ ) १ ग्रंगभंग । ग्रपुर्णं । २ ठिंगना । कदाकार । नीचा । छोटा । ( क़द में ) खर्वः—खर्वः (पु॰) ) दस ग्ररव की संख्या । खर्वे—खर्वे (न॰) } — शाख, (वि॰) ठिंगना । कदाकार । वोना । खर्वटः ( पु॰ ) ) १ हाट। पेँठ। २ पहाड़ की तराई खर्वटम् ( न॰ ) ∫ का श्राम । खल् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ खलति, खलित ] १ हिलना काँपना। २ एकत्र करना। इकट्ठा करना। खलः (पु॰) ) १ खलिहान । २ ज़मीन । स्थल । ३ खलम् (न॰) रिथान। जंगह । ४ धूल का ढेर। १ सलछ्ट । नीचे यैठी हुई कीचड़। (पु०) दुष्ट मनुष्य।—उक्तिः, (स्त्री०) गाली।— धान्यं, (न०) खलिहान।—पूः, ( पु० स्त्री० ) मेहतर । बटोरने वाला ।—मूर्तिः, (पु०) पारा । संसर्गः, (पु॰) दुष्ट की सङ्गति । खलकः ( पु॰ ) घड़ा। खति (वि०) गंजा। खलतिकः ( पु॰ ) पहाड़ । खितः ) ( खी॰ ) तेल की तलछुट । कीट । काइट । खिता ) खरी । खितनः—खलीनः ( ५० ) } खितनम्—खलीनम् ( न० ) } लगाम । रास । खिलनी (स्त्री॰ ) खितहानों का समूह । खलीकारः ( पु॰ ) ) १ चोटिल करना । घायल खलीकृतिः ( खी॰) ∫ करना ।२ द्वरा व्यवहार करना । ३ दुष्टता। उत्पात । खह्य ( भ्रन्यया० ) १ निश्चय, वास्तविकता, श्रीर यथार्थता बोधक अन्यय । २ मिन्नत । आर्ज़ू। प्रार्थना । विनय । ३ श्रनुसंधान । ४ वर्जन । मनाई । निपेध । १ हेतु । [कभी कभी यह वाक्यालङ्कार की तरह भी न्यवहार में लाया जाता है। खलुज् ( ५० ) अधियारा । अधिरा ।

खलूरिका ( खी॰ ) परेड मैदान जहाँ सैनिक लोग

खल्या (स्त्री॰ ) खलिहानों का समूह ।

क्रवाइद करें तथा अखप्रयोग का अभ्यास करें।

खहाः ( पु॰ ) १ खरल जिसमें ढाल कर कोई वस्तु कृटी जाय। चक्की। २ खड्डा। गढ़ा।३ चमड़ा। ४ चातक पत्ती । १ मसक । खिल्लका (स्री०) कड़ाई। खिलट खल्लीट }(वि॰) गंना। खल्वाट (वि०) गंजा। खशः ( बहुवचन० पु० ) उत्तर भारत में पहाड़ी एक देश और उस देश के अधिवासी। खशीरः ( बहुवचन० पु० ) देश विशेष श्रीर उसके अधिवासी । खप्पः ( पु॰ ) १ क्रोध । २ निष्टुरता । नृशंसता । इसः (पु) १ खाज । खुजली । २ देश विशेप । खसूचिः ( पु॰ स्त्री॰ ) निन्दान्यञ्जक शन्द यथा '' वैयाकरण्खसूचिः ''। वैयाकरण् जो व्याकरण् को भूल गया हो। ज्याकरण के। भली भाँति न जानने वाला । खस्खसः ( पु॰ ) पोस्ते के दाने ।-रसः, ( पु॰ ) श्रफीम । श्रहिफेन । खाजिकः ( पु॰ ) भुना हुन्रा त्रनाज । खाट्-खात् (श्रन्यया०) गता साफ करते समय का शब्द । खखार । खाटः ( ५० ) 🎙 ग्रर्थी। टिक्ठी जिस पर रख खाटा (खी॰) कर मुर्दे के। रमशान पर जे जाते हैं। खाटिका (स्त्री॰) खाटी (स्त्री॰) खांडवः—खाग्डवः ( पु॰ ) मिश्री । कंद । खांडचम् - खाग्डवम् ( न० ) इन्द्र के एक वन का नाम जो कुरुचेत्र के समीप था श्रीर जिसे श्रर्जुन श्रीर श्रीकृप्ण की सहायता से श्रग्निदेव ने भस्म किया था ।--प्रस्थः ( पु० ) एक नगर का नाम । खांडविकः—खाग्रडविकः } ( पु॰ ) इत्रवाई। खांडिकः—खाग्रिडकः } खात (वि॰) १ खुदा हुआ। २ फटा हुआ। टूटा फूटा । खातम् (न०) १ गदा। गर्त। २ रन्ध्र। सूराख। छैद।३ खनन। खुदाई।४ तालावजो लंबा श्रधिक श्रौर चौड़ा कम हो।--भूः, (स्त्री०) नगर के या क़िले के चारों त्रोर जल से भरी खाई ।

कातकः (२०) १ बोदने वाला। वेलदार। २ क्युया / कर्जदार । खातकं (न०) खाई। गढ़ा। गर्न! म्बाना ( स्त्री० ) कृत्रिम तालाव । <sup>एगतिः</sup> ( सी० ) खुदाई । ग्बाबं (न०) १ फदुमा। कुदाली। २ लंबा श्रधिक र्जीर चौड़ा कम सालाव। ३ छोता। ४ वन। जंगल। १ भय। स्ताद् (धा० परस्मे०) [खाद्ति, खाद्ति] खाना। भदाग् करना , शिकार करना । काटना । खाद्या (वि०) [स्त्री०—खादिका] लाने वाला। निवटाने वाला । खाद्यः ( ५०) कर्जदार । ऋषी । कहुश्रा । खाद्नं (न०) १ खाना । चवाना । २ भोज्य पदार्थ । खादनः ( ५० ) दांत । दन्त । ि उपद्रवी । खादुक्त (वि॰) [स्री॰-खादुक्ती] उत्पाती। खाद्यम् ( न० ) भोज्यपदार्थ । खाना । ग्वादिर (वि०) [स्त्री—खादिरी, ] खदिर यानी कत्या के वृत्त से वना हुआ या तत् वृत्त सम्बन्धी । खानं (न०) ३ खुदाई। २ चोट।—उद्कः, (पु०) नारियल का बृच। खानक (वि॰) [स्री॰—स्रानिका] सेादने वाला। वेलदार । खान खोदने वाला । खानिः (स्त्री०) खानि। लानिकं (न०) ) कृप का छेद । कृप की दरार खानिकः (स्त्री० ) या सन्धि । म्बानिलः ( पु॰ ) घर में सेंध लगाने वाला चेार । े (छी०) १२ मन ३२ सेर की घनाज खारिः खारी ) की तौल विशेष। खार्वा ( खी॰ ) न्नेता युग । खिंखिरः—खिङ्किरः ( पु॰ ) १ लौमड़ी। २ चारपाई मचवा या पाया।

खिद् ( घा० परस्मै० ) [खिद्दति, खिन्न ] ठोंकना ।

हो जाना । डराना । भय दिखाना ।

द्वाना। दुःख देना। सताना। ( श्रात्मने० )

[ खिद्यते, खिन्ने, खिन्न, ] सन्तप्त होना।

पीड़ित होना। थक जाना। सुस्त या उदास

खिदिरः ( पु॰ ) १ संन्यासी। फकीर । २ मेाहताज। भिखमंगा। ३ चन्द्रमा। िपीड़ित । खिन्न (व॰ कृ॰) सन्तप्त । उदास । गमगीन । दुःखी । खिलं ( न॰ ) । १ वंजर ज़मीन का टुकड़ा । मरु-खिलः ( पु॰ ) ऽ भृमि का एक खत्ता । २ श्रतिरिक्त भजन जो मूलभजनसंग्रह में न श्राया हो।३ ब्रुटिप्रक।परिशिष्ट भाग । ४ संग्रह । ४ शून्यता । खोखलापन । खुंगाहः,—खुङ्गाहः ( प० ) काला टहुत्रा या घोड़ा । च्वुरः (पु०) १ (गाय श्रादिका) खुर । २ सुगन्य द्रन्य विशेष । ३ छुरा । श्रस्तुरा । ४ खाट का पाया ।—भ्राघातः,—द्वेपः, ( पु॰ ) लात । —ग्रास, —ग्रास, (वि०) चपटी नाक वाला। —पद्वी, (स्त्री०) घेाडे के पैरों के चिन्ह।— प्र:, (पु॰) तीर निसकी नोंक या फल ग्राई चन्द्राकार हो। खुरत्ती (स्त्री०) सैनिक कवायद या श्रख-चालन का श्रभ्यास । खुरालकः ( पु॰ ) लेाहे का तीर। खुरालिकः (पु०) १ छुरा रखने का घर या केस । २ लोहे का तीर। ३ तकिया। खुल्ल (वि॰) होटा। कम। नीच। श्रोछा।— तातः, (पु॰) पिता का छे।टा भाई । छे।टा चाचा । खेन्द्रर देखे। खचर । खेटः (पु०) १ गाँव। २ कफ। २ वलराम का मूसल । ४ घोड़ा । खेटितानः ) (पु०) वैतालिक जो श्रपने मालिक की गा केटितालः ) वजा कर जगावे। खेटिन् ( ५० ) मनमौजी । ऋए । खेदः ( पु॰ ) १ उदासी । शिथिलता । सुस्ती । २ थकावट ३ पीड़ा । शोक । खेयं ( न० ) गड़ा । खाई । खेयः ( पु॰ ) पुत्त । खेल् (धा॰ परस्मै॰) [खेलति. खेलित] १ हिलाना। इधर उधर घूमना । २ कॉपना । खेलना । खेल (वि॰) खिलाड़ी। कामी। कामुक। खेलनं (न०) १ हिलना डुलना। २ खेल। श्रमोद-प्रमोद । ३ श्रभिनय ।

सं० श० कौ०--३४

खेला (खी॰) कीड़ा। खेल।
खेलिः (खी॰) १ कीड़ा। खेल। २ तीर।
खोटिः (खी॰) चालाक या नटखट खी।
खोड (वि॰) लंगड़ा। लूला।
खेतर ) (वि॰) लंगड़ा। लूला।
खेतर ) (वि॰) लंगड़ा। लूला।
खेतक ) (वि॰) त्रंगड़ा। नूला।
खेतक (पु॰) १ पुरवा। गाँव। २ वाँवी। ३ सुपाड़ी
का छिलका। ४ डेगची विशेष।
खेतिः (पु॰) तरकस।
ख्या (धा॰ परस्मै॰) [ ख्याति, ख्यात ] कहना।
बतलाना। बखान करना।[ख्यायते] प्रसिद्ध होना
[(निजन्त) ख्यापयति-ख्यापयते] १ प्रसिद्ध

करना । ३ उद्घोषित करना । २ कहना । वर्णन करना । तारीफ करना । प्रशंसा करना ।

ख्यात (व॰ छ॰) १ जाना हुग्रा। २ उक्त। कहा हुग्रा। ३ प्रसिद्ध। मशहूर । बदनाम।—गर्हग्रा, (वि॰) बदनाम।

ख्यातिः (स्त्री॰) १ प्रसिद्धि । शोहरतः । गौरव । कीर्ति । २ संज्ञा । पदवी । उपाधि । ३ वर्णन । ४ प्रशंसा । ४ (दर्शन में ) ज्ञान ।

ख्यापनम् (न०) ३ वर्णन । प्रकाशन । व्यक्तकरण । प्रकट करना । २ प्रसिद्ध करना । कीर्ति फैलाना ।

ग

ग संस्कृत या नागरी वर्णमाला का तीसरा व्यञ्जन । कवर्ग का तीसरा वर्ण । इसका उचारणस्थान करस्य है । इसको स्पर्शवर्ण कहते हैं ।

ग (वि॰)केवल समास में पीछे त्राता है त्रीर वहाँ इसका त्रर्थ होता है कौन, कौन जाता है, हिलने वाला । जाने वाला । होने वाला । ठहरने वाला । रहने वाला । मैथुन करने वाला ।

गं (न०) गीत । भजन ।

गः (पु०) १ गन्धर्व । गर्णेश जी । छुन्दः शास्त्र में गुरु श्रचर के लिये चिन्ह ।

गगनम् ) (न॰) [िकसी किसी के मतानुसार गगणम् ) गगणम् रूप श्रशुद्ध है।

फाल्गुने गगने फेने सत्विमिष्छन्ति वर्वराः।

त्रर्थात् फाल्गुन, गगन श्रीर फेन शब्दों में जङ्गली लोग न की जगह ए लगाते हैं ] १ श्राकाश । श्रन्तरिच । २ श्रून्य । सिफर । ३ स्वर्ग । —श्रग्रं, (न०) सब से ऊँचे ऊर्ध्वलोक । —श्रंगना, (स्त्री०) श्रप्तरा । परी । किन्नरी । —श्रध्वगः, (पु०) १ सूर्य । २ श्रह । ३ स्वर्गीय जीव । —श्रम्बु, (न०) वृष्टिजल । — उत्स्मुकः, (पु०) मङ्गलग्रह । —कुसुमं, —पुष्पं, (न०) श्राकाश का

फूल (असम्भान्य वस्तु)।—गतिः, (पु०) १ देवता । २ स्वर्गीय जीव । ३ प्रह।—चर, (गगनेचर भी) (वि०) ग्राकाश में चलने वाला।—चरः, (पु०) १ पत्ती । २ प्रह । ३ स्वर्गीय ग्रात्मा ।—ध्वजः, (पु०) १ सूर्य । २ वादल ।—सद्, (पु०) ग्राकाशवासी या ग्रन्तरिच में वसने वाला । (पु०) स्वर्गीय जीव ।—सिन्धु, (खी०) गङ्गाजी की उपाधि ।—स्थ, —स्थित, (वि०) ग्राकाश में दिका हुग्रा ।—स्पर्शनः, (पु०) १ पवन । हवा । २ श्रष्ट मास्तों में से एक का नाम ।

गंगा ) ( खी॰ ) भारतवर्ष की पुण्यतीया प्रसिद्ध गङ्गा ) नदी।—ग्रम्यु,—ग्रम्भस्, (न॰) १गङ्गाजल। २ ग्राश्विन मास की वृष्टि का निर्मल जल।—ग्रवतारः, (पु॰) १ गङ्गाजी का भूलोक में ग्रागमन। २ तीर्थस्थलिवरोप।—उद्भेदः, (पु॰) गङ्गाजी के निकलने का स्थान। गङ्गोत्री।—नेत्रं, (न॰) गङ्गाजी ग्रीर उसके दोनों तटों से दो दे कोस का स्थान।—जः (पु॰) २ कार्तिकेय।— दत्तः, (पु॰) भीष्मिपतामह।—द्वारं, (न॰) वह स्थान जहाँ गङ्गाजी पहाड़ छोड़ मैदान में ग्राती हैं। हरिद्वार —धरः, (पु॰) १ शिवजी। २ समुद।—पुत्रः, (पु॰) १ भीष्म। २ कार्तिकेय।

३ दोगला। वर्णसङ्कर विशेष। इस जाति के पुरुष सुदें होया करते हैं। १ गङ्गा के घाटों पर बैठ कर वात्रियों से पुजवाने वाले। घाटिया।—भृत्. (पु॰) १ शिव ! २ समुद्र ।—यात्रा. (म्री॰) १ गङ्गाजी को जाना। २ मरणायत्र पुरुष को मरने के लिये गङ्गात्र पर लेजाना ।—सागरः, (पु॰) वह स्थान, जहाँ गङ्गाजी समुद्र में गिरती हैं।—गुप्तः, (पु॰) १ भीष्म। २ कार्तिकेय।—हुद्रः, (पु॰) एक तीर्थ का नाम।

गंगाका, गङ्गाका गंगका, गङ्गका (स्त्री) श्री गङ्गाजी। गंगिका, गङ्गिका ) गंगातः, गङ्गोतः (पु०) रत विशेष जिसे गोमेद भी कहते हैं।

गच्छः ( पु॰ ) १ युच । २ श्रक्षगिति का पारिभा-पिक शब्द विशेष ।

गज् (धा॰ परस्मै॰) [गजति, गजित] १ शोर करना। गर्जना ।२ नशे में होना। घवड़ा जाना।

गजः ( पु॰ ) १ हाथी । २ श्राठ की संख्या। ३ लंबाई नापने का माप विशेष जो दो हाथ का होता है। "भाषारजनरांगृहया त्रिंग्यदंग्रनको गजः।"

४ राज्य जिसे शिव जी ने मारा था ।—श्रयाही, ( ५० ) १ सर्वोत्तम हाथी । २ ऐरावत —-ग्रप्यत्तः, ( पु॰ ) हाथियों का दारोगा। —ञ्चपसदः, ( ५० ) दुष्ट हाथी।—ञ्चशनः, ( पु॰ ) ग्रश्वत्य वृत्त ।—म्रागनं, ( न॰ ) कमल की जड़।—ग्रारिः, (पु०) १ सिंह। २ गज नामी राचस के मारने वाले शिवजी।-श्राजीवः, ( पु॰ ) महावत !—ग्राननःः ग्रास्यः. ( पु॰ ) गर्णेश जी। - भ्रायुर्वेदः, ( पु॰ ) हाथियों की चिकित्सा का शास्त्र ।—श्रारोहः, (पु०) महावत । —्ञ्याह्नं, —्ञ्याह्वयम्, (न०) हस्तिनापुर नगर का नाम।—इन्द्रः, ( पु॰ ) १ गजराज। २ ऐरावत ।--इन्द्रकर्गाः, ( पु॰ ) शिव जी ।--कूर्माणिन, (पु॰) गरुड़ जी।--गतिः, (स्त्री॰) १ हाथी जैसी चाल । मदमाती चाल । २ गज-गामनी स्त्री ।—गामिनी, (स्त्री०) हाथी जैसी

चाल से चलनेवाली खी।—द्ग्न,—द्वयस, (वि॰) हाथी जितना लाँवा या ऊँचा। दन्तः, (पु॰) १ हाथी का दाँत।—२ गर्णेश जी। ३ हाथी-दींत का । ४ खूंटी । कील या बेकेट (जा दीवाल पर लटका दिया जाता है) !-दन्तमय, (वि॰) हाथी दाँत का वना हुआ।—दानं, (न०) १ हाथीका मद। २ हाथीकादान। —नासा, (स्त्री॰) हाथी की कनपटी। पतिः, (पु०) १ हाथी का स्वामी । २ वड़ा ऊँचा गजराज। ३ सर्वोत्तमहाथी ।—पुङ्गवः, (पु०) गजराज ।— पुरं, (न) हिस्तनापुर नगर।—बंधनी,— वंधिनी. (स्त्री॰) गजशाला ।--भन्नकः. (पु॰) श्ररवत्य वृत्त ।--मग्डनम्, ( न॰ ) हाथी के माथे पर वनाई हुईं रङ्ग विरङ्गी रेखाएँ। हाथी का श्दनार ।— मगुडलिका, — मगुडली, (स्त्री॰) हाथियों की मण्डली ।--माचलः, ( पु॰ ) सिंह।—मुक्ता ( स्त्री॰ )—मौक्तिकं, ( न० ) गज के मस्तक से निकलने वाला मोती ।--मुखः,--वक्त्रः,--वद्नः ( पु॰ ) गणेश जी ।-भाटनः (पु०) सिंह । शेर । --यृथं, (न०) हाथियों का मुंड। --योधिन, (वि॰) हाथी की पीठ पर वैठ कर लड़ने वाला। —राजः, (पु॰) हाथियों में सर्वोत्कृष्ट हाथी। —व्रज्ञः, ( पु॰ ) हाथियों की एक टोली।— साह्वयम्, (न॰) हस्तिनापुर । -स्नानम्, (न॰) हाथी का स्नान । ( त्रालं ०) व्यर्ध का काम । जिस प्रकार हाथी स्नान कर पुनः सूड़ में भर सूखी मिटी श्रपने ऊपर डाल कर स्नान न्यर्थ कर डालता है; उसी प्रकार केाई काम करके पुनः वह खराव कर डाला जाय, तो उस कार्य के। गजस्नानवत् कार्य कहते हैं।

गजता (स्त्री॰) हाथियों का समृह। गजवत् (वि॰) १ हाथी की तरह। २ हाथी रखने-वाला।

गंज् ) (धा॰ परस्मै॰) [गञ्जति] विरोप रूप गञ्ज ) से शब्द करना।

गंजः १ खान । २ खजाना । ३ गोशाला । ४ गञ्जः ∫ गञ्ज । श्रनाज की मर्ग्डी । ४ श्रवज्ञा । तिर-

स्कार ।—जा, (स्त्री०) १ भौपड़ी । महैया। छुप्पर । २ मदिरा की दूकान । ३ मदिरापात्र । गंजन ) वि०) १ अत्यधिक धृणित। लिज्जित किया गञ्जन ∫ हुद्या । २ विजयो । गंजा ) (स्त्री०) १ भौंपड़ी । २ कलारी । शराव की गञ्जा ∫ दूकान । ३ पानपात्र । गंजिका } (स्त्री॰) कलारी। शराब की दूकान। गड् (धा॰ परस्मै॰) [ गडति, गडित] १ चुत्राना । २ खींचना । रस निकालना । गडः (पु॰) १ पर्दा । टही । २ हाता । ३ खाई । ४ रोकथाम । ग्रटकाव । ४ सुनहत्ते रङ्ग की मञ्जली । --- उत्थं, -- देशजं, -- त्वर्णं, ( न॰ ) सेंधा निमक। गडयंतः गडयतः ) गडयुन्तः { (पु॰) वादल । मेघ । गडयितुः 🕽 गडिः (न०) १ वछ्डा । २ सुस्त बैल । गडु (वि०) कुबड़ा। गद्धः (पु०) १ कूबड़ । २ वर्छी । भाला । साँग । ३ निरर्थक वस्तु। गडुक (पु०) १ भारी। लोटा। जलपात्र। २ घ्रंगृठी। गडुर } (वि०) कुवड़ा । सुका हुआ । गडेरः (पु०) बादल । मेघ । गडोलः ( पु०) १ मुँह भर। २ कची खाँड। गडुरः } गडुतः } (पु॰) भेड़। मेष। गडुरिका (स्त्री०) १ भेड़ों की कतार। २ श्रविच्छन

गडुरिका (स्त्री॰) १ भेड़ों की कतार। २ त्रविच्छन्न रेखा। धार।

गडुकः (पु०) सेाने का गड्ग्रा या पात्र विशेष ।
गर्म् (धा० उभय०) [गर्मायति-गड्यते, गर्मित ]
१ गिनना । गर्मना करना । गिन्ती करना । २
जोड्ना । हिसाव लगाना । ३ तख्नमीना करना ।
श्रन्दाज्ञा लगाना । ४ श्रेमीवार रखना । ४ ख्याल
करना । ६ लगाना । (दोप) ७ ध्यान देना ।

गगाः ( पु॰ ) १ कुण्ड । गिरोह । समूह। हेड़। दोली। दल । २ श्रेणी । कत्ता। ३ नौकरों की दोली। ४ शिव जी के गण । १ एक उद्देश्य के

लिये बनी हुई मनुष्यों की संस्था। ६ एक सम्प्र-दाय । ७ सैनिकों की एक छोटी टोली । म संख्या। ६ पाद (कविता में) । १० व्याकरण में एक श्रेणी को धातुएँ यथा भ्वादिगण । ११ गर्णेश जी का नाम।--ग्रव्रणी, (पु॰) गर्णेश जी ।--ग्रचलः, ( पु॰ ) कैलास पर्वत का नाम ।--- प्रिधिपः,---प्रिधिपतिः, ( पु॰ ) १ शिव जी। २ गणेश जी। ३ सेनापति । गुरु । यूथप या यूथपति ।—श्रन्नं, (न०) कई श्रादमियों के खाने योग्य बनाया हुश्रा भोज्य पदार्थ।—ग्रम्भयन्तर, (वि०) दल या समुदाय में से एक ।—ग्रभ्यन्तरः, ( पु॰ ) किसी धार्मिक संस्था का नेता या मुखिया। —ईशः, ( पु॰ ) १ गर्णेश, —ईशानः,— ईश्वरः, (पु०) १ गणेश । २ शिव ।—उत्साहः, (पु०) गेंडा ।--कारः,(पु०) १ श्रेणीवद्ध करने वाला । २ भीष्म की उपाधि । -- चक्रकं, ( न॰ ) धर्मात्मात्र्यों की पंक्ति या ज्योनार ।—तिथ, (वि॰) दल या टोली वनाने वाला ।-देवताः, ( पु० ) देव समूह । ग्रमरकेशशकार ने इनकी गणना यह वतलायी है:--

श्चादित्यविश्वववस्वस्तुषिता भास्टरानिसाः। भड़ाराजिकसाध्यादच रुद्व"रव गलदेवताः॥

श्रथांत १२ श्रादित्य, १० विश्वदेव, ८ वसु, ४६ वायु १२ साध्य, ११ रुद्ध, ३६ तुपित, ६४ श्रभास्वा, २२० महाराजिक।—द्रह्यं, (न०) सार्वजिनक सम्पत्ति।—धरः, (पु०) १ एक श्रेणी या संख्याका सुखिया। २ पाठशालीय श्रध्यापक।—नाथः,—नायकः, (पु०) १ गणेश जी। २ शिव जी।—नायिका, (खी०) दुर्गादेवी।—पः, —पिठकः, (न०) शिव जी श्रथवा गणेशजी।—पीठकः, (न०) वत्तस्थल। छाती।—पुङ्कवः, (पु०) १ जाति का या श्रेणी का सुखिया। (बहुववन) एक देश श्रीर उसके श्रधवासो।—पूर्वः, (पु०) किसी जाति या श्रेणी का सुखिया।—भर्तः, (पु०) १ शिव जी का नाम। २ गणेश जी का नाम। ३ श्रेणी का सुखिया।—भर्तः, (पु०) १ शिव जी का नाम। २ गणेश जी का नाम। ३ श्रेणी का सुखिया।—भर्तः, (न०) पंगति। ज्येगार। भोज।—राज्यं, (न०)

हिराण की एक रियासत का नाम ।— इासः, हासकः, (पु॰ : सुगन्य ह्वय विशेष ।

गण्क (वि॰ , [स्त्री॰ -गणिका] दश मृल्य देकर चरीदा हुशा।

राम्हः (पु० १ श्रद्धगरियत का जाननेवाला । २ ज्योतिषी । देवज ।

गगानी (खी०) ज्योतिपी की सी।

गगानं (न०) १ गिनती । हिन्ताव किताव । २ जोट् । । ३ कल्पना । विचार । ४ विश्वास ।

गमाना (स्त्री॰) गिनती । किताय ।—महामात्रः (पु॰) अर्थसचिव । किस में । गमाग्राम्स (प्रदाया॰) समृह में । दोली में । श्रेगी के

गिष्णिः ( ची॰ ) गिनर्ता । गणना । [ पुष्प विशेष । गिष्णिका ( ची॰ ) १ रच्छी । वेश्या । २ हथिनी । ३ गिष्णित ( वि॰ ) १ गिना हुग्रा । संख्या डाला हुग्रा । जोड़ा घटाण हुग्रा । २ ध्यान दिया हुग्रा ।

गिर्मातं (न॰) १ नस्ता। गिनती। २ श्रद्धगिरात, जिसके शन्तर्गत पाटीगिर्मात या व्यक्तगिर्मात, वीजगिर्मात, श्रीर रेखागिर्मात सिमालित हैं। २ जोड ।

गिंगितिन् (पु०) १ जिसने गणना की हो। २ श्रङ्ग-गिंगित का जानने वाला।

गिंगिन् (वि॰) [स्वी॰—गिंगिनी,] किसी का मुंड या दल रलनेवाला। (पु॰) श्रध्यापक। शिचक। गांगिय (वि॰) गिनती करने योग्य। गिनने योग्य। गांगिरः (पु॰) कर्णिकार वृत्त। (खी॰) १ रंडी। २ हथिनी।

गणेहका (स्त्री०) १ कुटनी । २ चाकरानी । दासी ।
गंडः ) (१०) १ गाल । २ हाथी की कनपुटी ।
गग्डः ) ३ वृदबुद । ववृत्ता । वृत्ता । ४ फोड़ा ।
गिल्टी । गुमड़ा । मुंहासा । चूजन । ४ घेंचा ।
गरदन की वीमारी विशेष । ६ गाँठ । जोड़ । ७
चिन्ह । दाग । घव्या । म गैंड़ा । ६ मूत्रस्थती ।
१० वीर । योद्धा । ११ घोड़े के साज का ग्रँश विशेष ।—ग्रंगः, (पु०) गैंडा ।—उपधानं, (न०) तिकया । मसनद ।—कुसुमं, (न०) हाथी का मद ।—कृषः, (पु०) पर्वतशिखर पर का कृष या कुग्राँ ।—देशः,—प्रदेशः (पु०) गाल ।—

फलकं, (न०) चौड़ा गाल ।—मालः, (पु०)
—माला, (ची०) रोग विशेष। वह रोग जिसमें
गरदन में माला की तरह गिल्टियाँ निकलती हैं।
—मूर्ख, वि०) वज्रमूर्ख। महामूर्ख।—शिला,
(स्त्री०) १ एक वड़ी भारी चट्टान जिसे भूडोल
गा नूफान ने नीचे गिरा दिया हो। २ माथा।—
साह्या. (स्त्री०) गण्डकी नदी का नाम।
स्थलं, (न०)—स्थली, (ची०) १ गाल। २
हाथी की कनपुटी।

गंडकः ) (पु०) ३ गैदा । २ रोक । अड्चन । नग्डकः ) वाधा । ३ गाँठ । अन्य । ४ चिन्ह । धव्या । दाग । १ फोड़ा । गुमड़ा । गुमड़ी । मुंरासा । ६ वियोग । विरह । ७ चार कौड़ी के मूल्य का सिक्का विशेष ।—वती. (खी०) गग्डकी नदी ।

गंडका ) ( स्त्री ) डला । डली । मेला। गराउका ) मेली। लौदा। चक्का। ढोंका। ढेला। गंडको ) (खी॰) एक नदी का नाम जा गङ्गा में गराड ही ) गिरती है।—पुत्रः, ( पु॰ ),—शिला,

(स्त्री०) शालग्राम शिला।

गंडितिन् } (पु॰) शिव जी का नाम । गग्डितिन्

गंडिः ) (पु॰) पेड़ का तना या घड़। जड़ से ले गिरिङः ) कर उस स्थान तक का भाग जहाँ से डालियों का निकलना श्रारम्म होता है।

गंडिका । (ची॰) पत्थर विशेप। गरिडका )

गंडीरः } (पु॰) श्रूरवीर । गगुड़ीरः }

गंडू: १ (पु॰ ची॰) १ तिकया । ३ जेाड़ । गाँठ। गग्डू: १ प्रन्थि ।—पदः, (पु॰) कीट विशेष । गंडूपः, गग्डूपः १ (छी॰) १ मुँह भर । २ प्रक्षती

गडूपः, राग्छूपः / रखार्ग् / मुहु सरा र श्रुजसा गंडूपा, गग्डूपा ∫ भर । ३ हाथी की सुड़ की नोंक।

गंडोलः } (पु०) १ कची शक्कर । २ मुँहमर । गगडोलः }

गत (व॰ फ़॰ ( गम् का ) १ गया हुआ । सदेव के लिये गया हुआ । २ वीता हुआ । गुजरा हुआ । ३ मृत । मरा हुआ । ४ आया हुआ । पहुँचा हुआ । ४ अवस्थित । स्थापित । अव- लिम्बत । ६ गिरा हुआ । कम किया हुआ । ७ सम्बन्धी । विषय का ।---ग्रदा, (वि०) श्रन्धा । नेन्नहीन । – ग्रध्वस्, १ वह जिसने श्रपनी यात्रा पूरी कर डाली हो । २ श्रभिज्ञ । **अवगत । ( स्त्री० ) चतुर्दशी युक्त श्रमावस्या ।** — अनुगतं, ( न० ) किसी रीति या रस्म का अनुयायी या माननेवाला।—श्रनुगतिक, (वि॰) ग्रॅंधग्रनुयायी ।—ग्रान्तः, (वि॰) वह जिसकी समाप्ति ग्रा पहुँची हो।—ग्रर्थ, (वि०) १ निर्धन । गरीव । २ श्रर्थहीन ।-श्रसु, — जीविन,—प्राग्ग, (वि॰) मृत । मरा हुग्रा । —-ग्राधि, (वि॰) निश्चिन्त । प्रसन्न ।--ग्रायुस, (वि॰) वृदा । अपाहज । अशक्त ।—आतंचा, (स्त्री॰) जच्चा।—उत्साह, (वि॰) शिथिल। उदास । उत्साहहीन ।—क्तलमप, (वि०) पाप या दोप से मुक्त । पवित्र ।---क्रुम, (वि०) तरोताज़ा। चेतन, (वि०) मूर्छित। वेहेाश।— दिनं (अन्यया॰) बीता हुआ कल्ल ।—प्रत्यागत, (वि॰) जाकर लौटा हुआ।—प्रभ, (वि॰) मंदा। धुंधला । कुम्हलाया हुत्रा ।—प्रागा, (वि॰) मृत । मरा हुआ।—प्राय, (वि०) लगभग गुजरा हुआ। मरा हुआ ।--भन्देका, (स्त्री०) विधवा। राँद । प्रोपित भन् का। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो।--लद्मीक, (वि०) प्रभाहीन। चमक रहित । धुंधला । कुम्हलाया हुग्रा ।--वयस्कं, (वि०) बूढ़ा।—वर्षः, (पु०)—वर्षे (न०) वीता हुआ वर्ष ।--- चैर, (वि०) मेल मिलाप किये हुए । सन्धि किये हुए । - ब्यथ, (वि०) पीड़ा रहित। – सत्व, (वि०) १मृत । मरा हुआ। २ नीच । श्रोद्धा ।—सन्नरः, (वि०) हाथी जिसके मद न चूता हो ।--स्पृष्ट, (वि०) साँसारिक श्रनुराग से रहित ।

गतिः (स्त्री०) १ चाल । हरकत । गमन । २ प्रवेश । इसमाई । जगह । विस्तार । ४ पथ । मार्ग । रास्ता । १ गमन । पहुँचना । प्राप्ति । ७ फल । परिखाम । महालक । दशा । परिस्थिति । ६ उपाय । ज़रिया । १० पहुँच । शरण स्थान । बचाव । ११ उरपत्ति स्थान । निकास । १२ मार्ग । पथ । १३ जलूस । यात्रा । १४ कर्मफल । नतीजा । १४ माग्य । प्रारूथ । १६ नचत्र पथ । १० नचत्र की चाल विशेष । १८ नासूर । घाव । मगंदर । १६ ज्ञान । बुद्धि । २० पुनर्जन्म । २१ श्रायु की भिन्न दशाएँ । यथा—शैशन, यीवन, बुद्धापा श्रादि ।—श्रनुसरः, (पु०) दूसरे के पीछे चलना । दूसरे के मार्ग पर गमन करना ।—भङ्गः, (पु०) निवृत्ति । निवारण । प्रतिवन्ध ।—हीन, (वि०) वेवस । श्रसहाय । श्रनाथ ।

गत्वर (वि०) [स्त्री० – गत्वरी] १चर। जङ्गम । चलने-वाला । २ नश्वर । नाशवान ।

गद् ( धा॰ परस्मै॰ ) [गद्ति, गदित] १ ऐसे वोलना जिससे समभ पड़े । २ गखना करना ।

गदं (न०) एक प्रकार का रोग।

गदः (पु॰) १भापण । वक्तृता । २ वाक्य । ३ रोग । ४ गर्ज । गङ्गड़ाहट । -श्रगदो, ( द्विवचन ) श्रश्विनीकुमार ।—श्रश्रणी, (स्त्री॰) सव रोगों का सरदार श्रर्थात् चय रोग ।—श्रम्बरः, (पु॰) वादल !—श्ररातिः, (पु॰) दवा ।

गद्यित्नु (वि॰) १ वातूनिया । वकवादी । २ कामी । लम्पट ।

गद्यित्तुः (५०) कामदेव का नाम ।

गदा (स्त्री॰) काठ या लोहे का श्रस्त विशेष।—
श्रग्रज्ञः, (पु॰) श्रीकृष्ण का नाम।—श्रग्रपाणि, (वि॰) दिहने हाथ में गदा लेनेवाला।
—धरः, (पु॰) विष्णु भगवान की उपाधि।—
भृत्, (पु॰) गदा से युद्ध करने वाला। (पु॰)
विष्णु भगवान की उपाधि।—युद्धं, (न॰) गदा
की लड़ाई।—हस्त, (वि॰) गदास्त्र से सजित।
गदिन (वि॰) [स्त्री॰—गदिनी,] १ गदा लिये हुए।

२ रोगी। वीमार। ( पु॰ ) विष्णु की उपाधि। गद्गद् (वि॰) हकता। रुक रुक कर घोलने वाला। — स्वरः, (पु॰) १ हकलाने की बोली। २ मैसा।

गद्गदः (पु॰) हकलाना । तुतलाना ।

गद्गदं (न॰) हकला कर बोलना । गद्य (स॰ का कु॰) बोलने को । कहने को ।

गद्यं (न०) पद्य नहीं। वार्तिक। वह रचना जिसमें कवितायापद्य नहों। गद्यान्यकः । गद्यान्यकः । (पु०)४१ बुंघची यारती भरकी तौल । गद्यात्यकः । गत्रु । (वि ) [क्षी०—गन्त्री, ]१ जाने वाला । गन्रु । २ ली के साथ मधुन करने वाला ।

गंत्री  $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$  वेलगादी ।

गंघ ) (घा० श्रात्म०) [गन्ध्रयते] १ घायल करना। गन्ध्रे र मॉनना। ३ जाना।

गंधः १ (पु०)। १ वृ। यास। २ सुनन्ध्र पदार्थं। ३ गन्धः ∫ गन्धक । ४ विसा हुत्रा चन्दन । ४ सन्बन्ध । रिस्ता। पद्रोसी। ६ धमराड। श्रकड़।—श्रम्ता, (ন্রী০) जंगली नीव का वृत्त ।—ग्रारमन्, (पु॰) गन्धक।—म्राखु, (पु०) इस्ट्रन्दर।—म्राख्यः, ( ५० ) नारंगी का पेड़ ।—भ्रात्त्र्यम्, (न०) चन्द्न काष्ट।--इन्द्रियं, (न०) नाक । नासिका । —इभः,—गजः,—द्विपः,—हस्तिन्, ( पु॰ ) सर्वेक्तिम हाथी ।—उत्तमा, (स्त्री॰) शराव। मदिरा।—ग्रोतुः. ( पु० ) गन्धगोकुला । जीव-विशेष ।--कालिका,-कालो, (स्त्री॰) वेद च्यासजी की माता का नाम ।—केलिका,— चेलिका, (स्त्री०) कस्तुरी । मुरक ।—सी, ( स्त्री० ) नाक ।—धूलिः, ( स्त्री० ) कस्तृरी । —नकुलः. ( पु॰ ) छष्टुन्दर । —नालिका, – नालो, ( स्त्री॰ ) नाक । नासिका ।— निलया, (र्चा०) एक प्रकार की चमेली।--पः, ( पु॰ ) पितृगण विशेष ।—पलाशिका, ( र्खी॰ ) हल्दी ।—पापागाः, ( पु॰ ) गन्धक । —पुष्पा, (स्त्री०) नील का पौघा । —पृतना, ( स्त्री॰ ) वालग्रह विशेप ।— फली, (स्त्री॰) १ प्रियङ्गुलता। २ चम्पा के वृत्त की फली । - चन्धुः, (पु॰) श्रामका पेड़। मादनः, (पु॰) १भौरा । २ गन्धक ।---मादनम्, ( न॰ ) मेरु पर्वत के पूर्व एक पर्वत जिसमें महक-दार घनेक वन हैं।—मादनी, (स्त्री०) शराव। —मादिनी, १ (स्त्री०) लाख । चपड़ा ।— मार्जारः, (पु॰) मुश्कविलाई ।—मुखा,— मूजिकः, (पु०)--मूजी, (स्त्री०) छछ्रंदर। — मृगः, (पु०) १ मुश्कविलाई । २ मुश्कहिरन । कस्त्रीमृग ।—मेथुनः, (पु०) साँड । वैल ।
—मोद्दनः, (पु०) गन्धक ।—मोद्दिनी, (स्त्री०)
चंपा की कली ।—राजः, (पु०) चमेली ।—
राजम्, (न०) चन्दन ।—लता, (स्त्री०)
पियजु की येल ।—लोलुपा, (स्त्री०) अमर ।
मपुमचिका ।—वहः, (पु०) पवन । हवा ।—
वहा, (स्त्री०) नासिका । नाक । वाहकः,
(पु०) १ पवन । हवा । २ कस्तुरीमृग ।—
वाही, (स्त्री०) नाक ।—विह्वलः, (पु०)
गेहूँ।--वृद्धः, (पु०) साल का पेढ़ ।—व्याकुलं,
(न०) कक्षोल ।—शुपिडनी, (स्त्री०) छट्टंदरी।
—शेखरः, (पु०) सुरक । कस्तुरी।—सेामं,
(न०) सफेद कमोदिनी।

गंधकः गन्धकः } ( पु॰ ) गन्धक ।

गंधनम् ) (न०) १ श्रध्यवसाय । सततचेष्टा । गन्धनम् ) २ चोट । घाव । ३ प्राकट्य । प्रकाशन । ४ सूचना । सङ्केत । इशारा ।

गंधवती ) (स्त्री॰) १ भूमि । पृथिवी । २ शराव । ३ गन्धवती ) व्यास माता सत्यवती । ४ चमेली की जातियाँ ।

गंधर्वः ) (पु॰) १ देवतात्रों के गवैया। २ गवैया।
गन्धर्वः ) ३ घोड़ा । ४ मुरकिहरन। कस्त्रीमृग।
१ मृत्यु के वाद श्रोर जन्म के पूर्व की जीव की
दशा। ६ काली कोयल।—नगरं,—पुरं, (न॰)
गन्धर्वों की पुरी।—राजः, (पु॰) गन्धर्वों के
राजा चित्रस्थ।—विद्या, (स्त्री॰) सङ्गीत
विद्या।—विवाहः, (पु॰) श्राठ प्रकार के विवाहों
में से एक। इस प्रकार का विवाह युवक श्रौर
युवती के पारस्परिक प्रेमवंधन पर ही निर्भय है।
युवक युवती को न तो श्रपने किसी सगे सम्बन्धी
से श्रनुमित लेने की श्रावश्यकता पड़ती है श्रौर न
कोई रीतिरसा श्रदा करने की ज़रूरत ही होती है।
—वेदः, (पु॰) चार उपवेदों में से एक। यह
सामवेद का उपवेद है।—हस्तः, (पु॰)—
हस्तकः, (पु॰) श्रंडी या रेड़ी का रूख।

गंधारः ) (पु॰) [ बहुवचन ] १ देश विशेष गन्धारः ) श्रीर उसके श्रधिवासी । २ राग विशेष । ३ सिन्दूर । गन्धाली ) (स्त्री॰ ) १ वरेंया । २ सतत सुगन्ध गंधाली ) देने वाला पदार्थ विशेष ।—गर्भः (पु॰) छोटी इलायची ।

गंधालु } ( वि॰ ) सुवासित । सुगंधित । गन्धालु

गांधिक ) (वि०) १ सुगन्धियुक्त । २ श्रल्प परि-गन्धिक ) माण का ।

गंधिकः } ( पु॰ ) १ गन्धी । इत्रफरोरा । २ गन्धक । गन्धिकः

गभस्ति (पु॰ स्त्री॰) १ प्रकाश की किरण । २ चन्द्रमा या सूर्य की किरण ।—करः,—पाणिः,—हस्तः, (पु॰) सूर्य ।

गभस्तिः (पु॰) सूर्य। स्त्री। श्रग्निपत्नी स्वाहा की उपाधि।

गभस्तिमत् (पु॰) सूर्य। (न॰) पाताल के सप्त विभागों में से एक।

गभीर (वि॰) १ गहन । गहरा । २ गुप्त । रहस्यमय । ४ दुर्वोघ । १ गाड़ा । सघन । घना ।—द्यादमन्, (पु॰ न॰) परमहा ।—वेध, (वि॰) वेघकारी । गभीरिका (स्त्री॰) वड़ा ढोल जिसमें बड़ा गंभीर शब्द हो ।

गमोलिकः ( पु॰ ) गोल छोटा तकिया । गम् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ गच्छिति, शत ( निजन्त ) गम्रयति । श्रारम॰ जिगासते ] १ जाना । २ प्रस्थान करना । खाना होना । ३ पहुँचना । समीपागमन । ४ गुजरना । व्यतीत होना । ४

गम ( वि॰ ) [ समास के श्रन्त में जोड़ा जाता है जैसे "हृदयङ्गम" "पुरोगमा" श्रादि श्रीर तव इसका श्रर्थ होता है ] जाते हुए। पहुँचते हुए। प्राप्त होते हुए।—श्रागमः, (पु॰) जाना श्राना।

होना ।

गमः ( पु॰ ) १ गमन २ प्रस्थान । ३ श्राक्रमणुकारी का कृच । ४ मार्ग । रास्ता । ४ श्रविवेक । ६ कम समभः पाना । ७ छीमैथुन । ८ चौपड़ का खेल ।

गमक (वि॰) [स्त्री—गमिका ] १ सूचक । सङ्केत-कारी । स्वारक । २ विश्वासेत्यादक ।

गमनम् (न॰) १ गमन । चाल । गति । २ समीपा-गमन । ३ श्राक्रमणकारी का कृच । ४ भोगना । ४ प्राप्ति । उपलब्धि । ६ स्त्रीमैथुन । गिसन् (वि॰) जाने वाला। जाने की इच्छा रखने वाला। गमनेच्छु। (पु॰) यात्री।

गमनीय, गम्य ( स॰ का॰ कृ॰ ) १ समीप जाने योग्ये। २ योधगम्य । सहज में सममने योग्य । ३ उपलचित । प्रन्तर्भुक्त । ध्वनित । तात्पर्य द्वारा प्रागत । ४ उपयुक्त । वान्छनीय। योग्य । ४ मैथुन के नोग्य । ६ प्रारोग्य होने योग्य ।

गंभारिका, गम्भारिका ) (स्त्री॰) एक वृत्त का गंभारी, गम्भारी ) नाम।

गंभीर, ) (वि॰) १ (हरेक प्रर्थ में ) गहरा। २ गम्भीर, ) गम्भीर शब्द वाला (जैसे ढोल)। ३ गाइ।। सवन । घना ('जैसे जंगल) । ४ प्रगाद। प्रगाध। विचल्ला । १ संगीन । गुरुतर । वास-विक। इद। गुप्त। रहस्यमय । ७ हुरभिगम्य। कठिनता से सममने योग्य वेदिन्, (वि॰) विकल। येचैन।

गंभीरः ) ( पु० ) १ कमल । २ नीवृ । चकोतरा । गम्भीरः ∫ विजोरा ।

गंभीरा—गम्भीरा। ) (स्त्री॰) एक नदी का गंभीरिका—गम्भीरिका / नाम।

गयः ( पु॰ ) १ गया प्रदेश श्रौर उसके निवासी । २ पुक श्रमुर का नाम ।

गया ( स्त्री॰ ) विहार प्रान्त के एक नगर का नाम, जहाँ सनातनधर्मी श्रस्यन्त प्राचीन काल से श्रपने पितरों का उद्धार करने का जाते हैं।

गरः ( प० ) १ पेय । शरवत । २ रोग । वीमारी । ३ निगलना । लीलना ।

गरं (पु०) ) १ ज़हर । विप । २ प्रतिपेधक । विप-गरः (न०) > नाशक वस्तु । ज़हरमे।हरा । (न०) तर करना । भिंगाना ।

गरगं ( न० ) १ निगलने की क्रिया। २ छिड़काव। ३ ज़हर । दिप।

गरभः ( पु॰ ) १ वचादानी । गर्भाशय ।

गरलं (न०) ) १ विष । हलाहतः । गहर । २ साँप का गरलः (पु०) ) विष । घास का गट्टा । — अरिः, (पु०) पता । हरे रंग की मिण विशेष ।

पद्मा । हर रंग का माण विश्व ।
गरित (वि॰) विष मिला हुआ । विष दिया हुआ ।
गरिसन् (पु॰) १ भार । गुरुता । २ मद्रव्य । विशेपता । गोरव । ३ उत्तमता । ४ शिवकी की प्रष्टसिहियों में ने एक जिसके अनुसार वे स्वेच्छाएवंक
प्रपत्ने शरीर को जितना चाहे उतना बदा या भारी
वना सकते हैं । [महत्व पूर्ण ।
गरिष्ठ (वि॰) १ सब से अधिक भारी । २ सर्वाधिक
गरीयस् (वि॰) अपेक्षा कृत भारी । अपेक्षाकृत महत्व
पूर्ण ।

गरुडः ( पु॰ ) १ पित्राज । २ गरुडाकार भवन । २ गरुड़ के याकार का ब्यूह ।—य्रय्रजः, ( पु॰ ) श्रुरुण जो गरुड जी के बढ़े भाई श्रीर सूर्य के सारयी हैं।—श्र्यङ्कः, ( पु॰ ) विष्णु का नाम । —श्राङ्कितम्,—श्रुरमन्,—ध्वजः, ( पु॰ ) विष्णु की उपाधि ।—ज्यूहः, (पु॰) विशेष प्रकार से युद्ध के लिये सेना को खड़ा करना।

गरुत् (पु॰) १ पत्ती का पर । २ भोजन करना । निगलना ।—योधिन्, (पु॰) लवा । बटेर । गरुतः (पु॰) पित्तराज गरुइ ।

गर्गः (पु०) १ वहा के पुत्रों में से एक पुत्र । मुनि विशेष । २ साँड़ । ३ केचुत्रा । (बहुवचन०) गर्ग के चंशधर । गर्गगोत्री ।—स्रोतस्, (न०) एक तीर्थ का नाम ।

गर्गरः (पु॰) १ भँवर । २ वाजा विरोप । ३ मछली विशेष । ४ मथानी ।

गर्गरी (स्त्री०) मयानी। गगरी।

गर्गाटः (पु॰) एक प्रकार की मछली।

गर्ज (धा॰ परस्मै॰) [गर्जिति, गर्जियति—गर्जियते, गर्जित ] १ गर्जना । गुर्राना । धुरधुराना । २ सिंहनाद करना । कड़कना ।

गर्जनं (न०) १ गर्ज । चिंघार । गड्गड़ाहट । घुर-घुराहट । २ रव । चीत्कार । शोरगुल । केालाहल । ३ रोप । क्रोध । ४ युद्ध । जड़ाई । ४ भर्त्सना । धिक्कार । फिटकार । गर्जः ( पु॰ ) १ हाथी की चिंघार । २ वादलों की गड़-गड़ाहट ।

गर्जा (स्ती॰)  $\left. \begin{array}{c} 1 & \text{प्राप्त } \\ 1 & \text{प्राप्त } \end{array} \right)$  चादलों की गरजन ।

गर्जित् (वि॰) गरजता हुआ। सिंहनाद करता हुआ।
गर्जितम् (न॰) भदमाता श्रीर चिंघारता हुआ हाथी।
गर्ति (न॰) ) पोल। छेद। गुफा। (पु॰) १ कमर
गर्तः (पु॰) ) या ऋल्हा का भाग विशोप। २
रोग विशोप। ३ त्रगर्त देश का प्रान्त विशोप।—
श्राश्रयः, (पु॰) चृहे की तरह भूमि में विल
वना कर रहनेवाला जन्तु।

गर्तिका (स्त्री॰) जुलाहे का कारखाना।
गर्द् (धा॰ परस्मै॰) [गर्दति, गर्दयति -- गर्दयते]
गरजना। स्व करना।

गर्दमं ( न० ) सफेद कुमोदिनी ।

गर्दभः (पु॰) [स्त्री॰—गर्दभी ] १ गधा । २ गंध। वास।—ग्रग्रडः,—ग्रग्रडकः, (पु॰) १ वृष्ठ विशेष। २ वृत्त ।—ग्राह्मयं, (न॰) सफेद कमल।—गदः, (पु॰) चर्मरोग विशेष।

गर्भः ( पु॰ ) १ कामना । हच्छा । उत्सुकता । २ लालचीपन । लालच ।

गर्थन् } (वि॰) लालची। लोभी। गर्थित

गर्धिन् (वि॰) [सी-गर्धिनी ] १ श्रमिलापी। इच्छुक । लालची । २ उत्सुकता पूर्वक श्रनुसरण । गर्भः (पु०) गर्भाशय । पेट । २ गर्भाशय की भिल्ली । गर्भाधान । ३ गर्भाधान का समय I ४ गर्भकावचा। ४ वचाया पत्तिशावक। ६ भीतर का भाग । मध्यभाग । श्रभ्यन्तरीण भाग । ७ ग्राकाशोत्पन्न पदार्थ जैसे कोहासा। श्रोस। हिम = प्रसृतिकागृह । ६ केाठे के भीतर की कोठरी १० छेद। ११ श्रम्नि । १२ भोजन। १३ पनस-कंटक। कटहर का छिकला । १४ नदी की भराडारी।—श्रङ्कः, ( पु॰ ) (गर्भेऽङ्कः भी होता है।) श्रभिनय के किसी दश्य के श्रन्तर्गर कोई दृश्य ।—श्रवकान्ति, ( स्त्री० ) गर्भस्थित बालक के शरीर में जीव का पड़ना।—-श्रङ्गारम्, (न०) १ गर्भस्थान।वच्चेदानी। २ जनानखाना। सं० श० कौ०-३६

ग्रन्तःपुरः । प्रसुतिकागृह । ४ मन्दिर में वह स्थान जहाँ मूर्ति स्थापित हो। गर्भमन्दिर।--श्राधानं, (न०) १ गर्भस्थापन । २ संस्कार विशेष ।—श्राशयः, ( ए० ) गर्भस्थान । गर्भ की भिल्ली ।—ग्रास्त्रावः, ( पु॰ ) गर्भ का कच्ची श्रवस्था में गिर जाना । —ईप्टवर:,`( पु॰ ) जन्म से धनी होना ।—उत्पत्तिः, ( स्त्री॰ ) गर्भपिएड का बनना ।--उपघातः, ('पु० ) गर्भ का गिर पदना।—कालः (पु॰ ) गर्भस्थापन का समय। —कोशः,—केषः, (पु०) गर्भाशय ।—क्रेशः, (पु०) गर्भस्थ वालक के वाहिर निकलने के समय को पीड़ा जा गर्भधारिगी स्त्री का हाती है।--त्तयः, (५०) गर्भ का नाश। —गृहं, —भवनं, — चेश्मन्, (न०) १ भवन का मुख्य कमरा । २ प्रसू-तिका गृह । ३ गर्भमन्दिर या वह कमरा जिसमें मूर्ति स्थापित हो ।—प्रहुगां, (न०) गर्मस्थापना । गर्भ रह जाना । - घातिन्, (वि॰) गर्भ गिराने वाला।-चलनं (न०) गर्भ का हिलना डुलना या स्थानच्युत होना ।—च्युतिः, (स्त्री॰) १जन्म । उत्पत्ति । २ कचा गर्भ गिर पड़ना ।--दासः, ( पु॰ )--दासी, ( स्त्री॰ ) जन्म से गुलाम या जन्म से दासी ।—दुह, ( वि॰ ) पेट गिराना ।— धरा, (खी॰) गर्भिणी । —धारणम्, धारणा, — (स्री०) गर्भ में सन्तान का रखना ।-ध्वंसः, (पु०) गर्भश्राव।--पाकिन, (पु०) ६० दिन में पकने वाले चावल ।—पातः, (पु०) गर्भश्राव। --पोषण्म,-भर्मन्, (न०) गर्भस्थ वालक का पालन पोपर्ण।—मराडपः, ( पु॰ ) जन्नाघर । प्रसृतिका-गृह ।-मासः, (पु०) गर्भस्थापन का महीना ।--माचनम्, (न०) उत्त्वति । जन्म ।--याषा, (स्त्री०) १ गर्भिणी स्त्री। २ तटों के। नाँघ कर वहनेवाली गङ्गा।—रूपः,—रूपकः, (पु०) शिशु । बच्चा ।—लद्धाराम्, ( न० ) गर्भ धारण के चिन्ह ।—लंभनम्, ( न० ) संस्कार विशेष । --वसित, (स्त्री॰) वासः, ( पु॰ ) गर्भाशय। - विच्युतिः, (स्त्री०) गर्भाधान के ग्रारम्भ ही में गर्भपात ।-वेदना, (स्त्री॰) बालक उत्पन्न होने के समय का खी के। कष्ट ।--व्याकर्गा, (न०)गर्भपिएड की रचना।—शङ्कः, (पु०) गर्भस्थित मृतवालक की निकालने का श्रोज़ार।
—सस्भवः,—सम्भूतिः, (स्त्री०) गर्भस्थापन।
गर्भ रह जाना।—स्थ, (वि०) १ गर्भ का। २
श्राभ्यान्तरिक। भीतरी।—स्नावः, (पु०)
गर्भपात।

गर्भकं (न॰) दो रात्रि, (जिसके बीच में एक दिन हो) की श्रवधि।

गर्भकः (पु॰) पुणों का गुच्छा जा वालों में खोंसा जाता है।

गर्भग्रङः (पु॰) गर्भवृद्धि के कारण पेट का वढ़ जाना। गर्भवती (स्त्री॰) जिसके पेट में गर्भ हो।

गर्भिणी (स्त्री॰) गर्भवती स्त्री।—म्रवेद्गणां, (न॰) धातृपना। दाई का काम।—दौहदं (न॰) गर्भिणी स्त्री की इच्छाएँ या रुचि।—व्याकरणम्, —व्याकृतिः, (स्त्री॰) गर्भवृद्धि का विज्ञान विश्रेप। श्रायुर्वेद का प्रसङ्ग विश्रेप।

गर्भित (वि॰) गर्भवाली। जिसके पेट में गर्भ हो। गर्भेतृत (वि॰) १ गर्भ में बालक होने से तृत। २ भेाजन एवं सन्तान की श्रोर से निश्चिन्त। ३ कामचोर। श्रालसी।

गर्मुत (स्त्री॰) १ एक प्रकार की घास । २ एक प्रकार का नरकुल । ३ सुवर्ण । सोना ।

गर्व (धा॰ परस्मै॰) [ गर्वति, गर्वित ] गर्वीला, धमराडी श्रथवा श्रभिमानी होना ।

गव<sup>र</sup>: (पु॰) श्रभिमान । घमएड । ऐंठ । श्रकड़ ।

गर्वाटः ( पु॰ ) द्वारपाल । दरवान । चौकीदार ।

गर्ह (धा० श्रात्म०) कभी कभी पर० भी। [गर्हते, गर्हयते, गर्हित] १ दोप लगाना। दोषी ठहराना धिक्कारना। फटकारना। २ श्रभिषाप लगाना। खेद प्रकट करना।

गर्हणं (न०) ) भर्त्सना। कलङ्का धिकार। फिट-गर्हणा (स्त्री०) / कार।

गर्हा (स्त्री०) गाली। भत्सीना।

गर्ह्य (वि०) भरर्त्तनीय । धिक्कारने योग्य । निन्छ ।
—चादिन, (वि०) निन्दक । श्रपशब्द कहनेवाला ।

गल् (पा॰ परस्मे॰) [ गलित, पिलत ] १ टपकाना । चुत्राना । र गिर पड़ना । गिर जाना । ३ छ्रदश्य हो जाना । गायव हो जाना । स्थानान्तरित हो जाना । खाना । निगलना । लीलना ।

गलः (५०) १ गला । २ गर्दन । २ साल वृत्र कीराल । ३ वाद्ययंत्र या वाजा विशेष।—श्रद्धरः; (पु०) गले का रोग विशेष ।—उद्भवः, (पुँ०) घोड़े के घयाल ।--ध्रोधः, (ए०) गुमड़ा जी गले में ही - कंवल:, (पु॰) वैल या गाय के गरदन की खाल जे। लटकती रहती है।-गएड: (पु॰) वेदा। गले का रोग विशेष ।—ग्रहः, (पु०) —प्रह्मां ( न० ) १ गरदिनयाना । गर्दन में हाथ लगा कर पकड़ना । २ रोग विशेष । ३ कृष्णपत्त की धर्थी, ७मी, ममी ६मी. १३शी, श्रमावस्या । ४ ऐसा दिवस जिसमें श्रध्ययन श्रारन्भ हो, किन्तु श्रगले दिन ही श्रन-भ्याय हो । ५ श्रपने श्राप विसाई विपत्ति । ६ मङ्ली की चटनी ।—चर्मन्, (न०) गला। नरेटी । नली । नरखड़ा ।--द्वारं, (न०) सुख । —मेखला, (स्त्री॰) गुञ्ज। हार। करठा।— षार्त, (वि॰) १ स्वस्थ्य । तन्दुरुत्त । २ मुफ्त-खोर । खुशामदी टट्टू ।—बतः, (पु॰ ) मयूर । मोर। — शुरिडका, (स्त्री०) कवा । — शुराडी, (स्त्री०) गरदन की गिल्टियेाँ की सूजन।—स्तनी, (गलेस्तनी) (स्त्री०) वकरी ।— हस्तः, ( पु० ) ऽ श्रर्धचन्द्र । गलहत्था । गरदनिया । २ श्रर्धचन्द्र वाग ।--हिस्तत, (वि०) गले में हाथ डाल कर पकड़ना।

गलकः (पु॰) १ गला। गरदन। २ एक प्रकार की मञ्जी।

गलनं (न०) चूना। टपकना । रिसना।

गलंतिका—गलन्तिका ) (स्त्री०) १ कलसिया। गलंती—गलन्ती ) छोटा कलसा। छोटा घड़ा। २ छोटा घड़ा जिसकी पेदी में छेद करके शिव जी के ऊपर टाँग देते हैं, जिससे उस छेद से वरावर शिव जी पर जल टपका करे।

गुलिः (पु॰) पुष्ट किन्तु कामचोर वैल ।

गिलित (व० छ०) शिगरा हुआ। टपका हुआ। २ पिघला हुआ। ३ चुआ हुआ। बहा हुआ। ४ खोया हुआ। एथक् किया हुआ। नज़र से छिपा हुआ। १ संयुक्त। ढीला। ६ रीता। खाली। टपक टपक कर खाली हुआ। ७ साफ किया हुआ। चीर्ण। निर्वल।—कुष्टं, (न०) के। इके रोग की वह दशा जब श्रॅंगुलियाँ गल गल कर गिर पड़ती हैं। —दन्त, (वि०) दन्तहीन!!—नयन, (वि०) श्रॅंथा।

गलितिकः (पु॰) नृत्य विशेष । गलेगंडः ) (पु॰) एक पत्ती विशेष जिसकी गर-गलेगगुडः ) दन में खाल की थैली सी लटका करती है ।

गर्टम् (धा॰ श्रात्म॰) [ गर्टमते, गर्टिमत ] साहसी होना । श्रात्म निर्भर होना ।

गरुभ (वि॰) साहसी। हिम्मती।

गल्या (स्त्री॰) गलों का समूह।

गल्तः ( पु॰ ) गाल । विशेष कर मुख के दोनों श्रोर के पास का भाग।—चातुरी, (स्त्री॰) छेटा गोल सिक्या जो गाल के नीचे रखा जाता है!

गल्लकः ( पु॰ ) १ पानपात्र । जाँम । मदिरा पीने का वरतन । २ नीलमिण । पुखराज ।

गल्लक्तः ( पु॰ ) शराव पीने का प्याला । गल्वर्कः ( पु॰ ) १ स्फटिक मिए । २ लाजवर्दं । ३ गिलास । मदिरा-पान-पात्र ।

गल्ह (धा॰ श्रात्म॰) [ गल्हते-गल्हित ] क्लङ्क लगाना। इलज्ञाम लगाना। भन्सना करना।

गद [ किसी किसी समासान्त पद के पहिले लगाया जानेवाला ''गो'' का परियाय] ।—ध्यत्तः, (पु०) रोशनदान। भरोखा।—ध्यत्तित्, (वि०) खिद-कियोंदार।—ध्यग्नं, (न०) गांग्रों का मुंड। रौहर (गाऽग्नं, गांध्यग्नं, गांध्यं)—ध्यद्गं, (न०) चरागाह। गांचरभूमि।—ध्यद्गी, (स्त्री०) १ गांचरभूमि। २ नाँद जिसमें गांग्रों का सानी खिलायी जाती है।—ध्यधिका, (स्त्री०) लाख। लाचा।—ध्यर्ह्नं, (वि०) गां के मूल्य का।— ध्यविकं, (न०) पौहे और भेड़।—ध्रशनः, (पु०) १ चमार। मोची। २ जातिच्युत।—ध्रश्वं, (न०) साँड श्रौर घेाड़े।—श्राकृति, (वि०) गोमुखी ।
गो की श्राकृति की।—श्रान्हिकं (व०) नाप
जिसके श्रनुसार रोज गा का चारा दिया जाय।
—इन्द्रः (पु०) १ गा का माजिक। २ उत्तम
साँड ।—उद्धः, (पु०) उत्तम साँड या गाय।

गवयः ( पु॰ ) बैल की जगति विशेष।

गवलः ( पु॰ ) जङ्गली भैंसा ।

गवालुकः (पु॰) (देखे गवय।)

गविनी ( स्त्री॰ ) गै।श्रों की हेड । रौहर।

गव्य (वि॰) १ गाँ या मवेशियों से युक्त । २ गाँ से ऊरपन्न यथा दूध, दही, मक्खन त्रादि । ३ मवेशियों के योग्य या उनके लिये उपयुक्त ।

गव्यं (न०) १ मवेशी। गैत्रों की हेड या रौहर। २ गोचरभूमि। ३ गै। का दूध। ४ पीला रङ्ग या रोगन।

गड्यः (स्त्री॰) १ गैन्त्रों की हेड़ या रौहर । २ माप विशेष, जो देा केस या ४ मील के वरावर होता है । ३ रोदा । कमान की डोरी । ४ पीला पदार्थ विशेष या पीला रङ्ग श्रथवा रोगन ।

गच्या (स्त्री॰) १ गै। श्रों की हैड़। २ दो केंस्स की दूरी का माप । ३ रोदा । धनुप की डोरी। ४ हरताल।

गव्यूतम् (न०) १ माप विशेष जो एक केास या गव्यूतिः (स्त्री०) ई दो मील के वरावर होता है। २ माप जो दो कोश या चार मील के वरावर होता है।

गवेडुः ( पु॰ ) ) मवेशियों के खाने योग्य घास या गवेभुः ( पु॰ ) } तृण विशेष । गवेभुका (खी॰) )

गवेरुकं (न०) गेरु। लाल खड़िया।

गवेष् (धा॰ ग्रात्म॰) [गवेषते, गवेषयति, गवेषित] १ तलाश करना । खोजना । ढूंड़ना । २ उद्योग करना । कड़ा परिश्रम करना ।

गवेष (वि०) ढूंढ़ने का ।

गवेषः ( पु॰ ) हैं इना । खोज । तलारा ।

गवेषणा } किसी वस्तु की खेाज या तलाश। गवेषणा

गवपणा ) गवेषित (वि॰) ढूंढा हुत्रा । तलाश किया हुन्रा । त्रजुसन्धान किया हुत्रा । गह् (घा० उभय०) [गहयति-गहयते] १ ( वन की तरह) घना होना । सधन होना । श्रप्रवेश्य या श्रप्रवेशनीय होना । २ गम्भीरतापूर्वक प्रवेश करना या वैठना ।

गहन (वि॰) १ गहरा । सघन । गाढ़ा । घना । २ श्रप्र-वेश्य जिसमें कोई घुस या पैठ न सके । श्रगम्य । ३ छिप्टता पूर्वक समक्तने थाग्य । दुरिधगम्य । दुर्वीघ । रहस्यमय । ४ छिप्ट । श्रसरल । कठिन । पीढ़ा यांदुःख देने वाला । १ गम्भीर । प्रखर। प्रचण्ड ।

गहुनम् (न॰) १ श्रगाध गर्त । गहराई । २ वन । ऐसा सवन वन जिसमें केाई घुस न सके । ३ छिपने की जगह । ४ गुफा । ४ पीडा । कष्ट ।

गह्नर (वि॰) [स्त्री॰—गह्नरा, गह्नरी, ] स्त्रप्रेय । गह्नरं (न॰) १ स्रतत्तरप्रशंगर्त । २ गहराई । २ वन । जङ्गत्त । गुफा । ४ स्रगम्य स्थान । ४ छिपने का स्थान । ६ पहेली । ७ दम्भ । पाखंड । म रोदन । कंदन ।

गह्नरः (पु॰) तता मयडप । निकुक्ष । गह्नरी (स्री॰) गुफा । कन्दरा ।

गा (स्त्री०) गीत । भजन ।

गांग ) (वि॰) [स्ती॰—गाङ्गी ] गङ्गा का या गाङ्ग ) गङ्गा से । गङ्गा से उत्पन्न या गङ्गा का ।

गांगं ) (न०) १ श्राकाश गङ्गा का जल । [लोगों गांङ्गं ) के विश्वास है कि जब सूर्य के देखते देखते जल की वृष्टि होती है तब वह श्राकाश गंगा का जल होता है २ सुवर्ष । सोना ।

गांगः ) (पु॰) १ भीष्म की उपाधि। २ कार्तिकेय गाङ्गः ) की उपाधि।

गांगटः, गाङ्गटः } गांगटेयः, गङ्गटेयः } (पु॰) स्रोंगा मछली ।

गांगायनि ) (वि॰) १ भीष्म । २ कार्तिकेय । गाङ्गायनि ऽ

गांगेय ) (वि॰) [स्त्री॰—गाङ्गेयी ] गङ्गा का या गाङ्गेय ) गङ्गा में।

गांगेयं } (न०) सुवर्ण । सोना । गाङ्गियं

गांगेयः } (पु०) १ भीष्म । २ कार्तिकेय ।

गार्करं (२०) गजर । गाजर ।

गिजां कायः (पु०) लया । यदेर ।

गार (व० छ०) ६ व्या हुआ । गोना लगाये हुए ।

स्तान किये हुए । गहरा घुसा हुआ । त्रमदन यसा

हुआ । ३ शत्यन्त भिचा या दबा हुआ । मृदा हुण ।

यन्द । पहा । कसा हुआ । ६ सवन । धना । ६

गहरा । धगम्य । ६ सव्यन । दह । उम्र ।

प्रचर । प्रगाह । श्रत्यन्त । धनिशय । निष्ट ।

श्रपरिमित ।—मुष्टि. ( वि० ) बहसुष्टि ।

गाढं ( 'प्रव्यवा॰ ) घतिशयता से । गुरुता से, दड़ता में ।

तलवार ।

कभृस । मक्वीचूम ।—मृष्टिः, ( स्त्री० )

गागापत (वि॰) [सी॰—गागापती ] किसी दल के दलपति से सम्बन्ध रखने वाला। २ गगोश सम्बन्धी।

गाग्णपत्यं ( न० ) गणेश जी की पूजा या धारा-धना । यूपपतित्व । सरदारी । [मानने वाला । गाग्णपत्यः ( पु० ) गणेश की ध्रपना धाराध्य देव गाग्णिन्यं ( न॰ ) वेश्या या रंडियों का समूह । गाग्णेशः ( पु० ) गणेश का पूजने वाला ।

गांडियः, गागिडवः (पु॰) १ प्रार्जुन के गांडीवः, गागिडवम् (न॰) (प्रसल में यह गांडीवम्, गागिडवम् (न॰) (प्रसल में यह गांडीवम्, गागिडीयम् (न॰) (प्रसल में यह गांडीवम्, गागिडीयम् (न॰) (प्रसल में यह विश्व था। विश्व को प्रीरं वहण ने प्रमिन के दिया था। वाग्डववन दाह के समय यह प्रार्जुन के प्रिप्त हारा प्राप्त हुत्रा था। २ धनुप। —धन्वन्, (पु॰) प्रार्जुन की उपाधि।

गांडीविन् गाग्डीविन् } ( पु॰ ) श्रर्जुन ।

गातागितक (वि॰) श्राने जाने के कारण उत्पन्न। गातानुगतिक (वि॰) [स्ती॰—गातानुगतिकी] श्रन्थ श्रनुयायी या पुरानी लकीर का फकीर वनने के कारण पैदा हुश्रा।

गातु ( पु॰ ) १ भजन । ज़ीत । २ गवैया । ३ गन्धर्व । ४ के।यल । ४ भौरा ।

गातुः ( पु॰ ) [ छी—गात्री ] १ गवैया । गन्धर्व । गाञम् ( न० ) १ शरीर । २ शरीर श्रवयव । ३ हाथी के शागे के पेर की जांव ।— श्रनुलेपनी (की०) उवटना ।— श्रावरणम्, ( न० ) ढाल ।— उत्सादनं, (न०) तेल उवटन लगा कर शरीर को साफ करना ।— कर्पण्, (वि०) निर्वल या दुर्वल शरीर वाला !— मार्जनी, ( स्त्री० ) तोलिया । श्रंगोदा !— यष्टिः, (स्वी०) लटा दुवला शरीर । — रुहं, (न०) रोंगटे । लोम ।— लता, (स्ती०) दुहरा वदन । छिरछिरी देह ।— सङ्कोचिन, (पु०) खेलर । ऊदविलाव के समान पश्च विशेष ।— सम्स्रवः, ( पु०) एक छोटा पन्नी । गोताखोर ।

नाथः ( पु॰ ) गीत । भजन । गाथकः ) ( पु॰ ) १ गवैया । २ पुराणों या धर्म गाथिकः ) कथात्रों को गाकर पढ़ने वाला ।

गाथा (स्त्री०) १ छन्द । २ वेद से भिन्न छन्द । ३ गीत । शोक । ४ प्राकृत भाषा का छन्द ।—कारः

( ५० ) प्राकृत छन्द निर्माता ।

गाथिका (स्त्री०) गीत । भजन ।

गाध् (धा॰ श्रात्म॰) [गाध्रते, गाधित] १ स्थागित होना । रुक जाना । ठहरजाना । यच रहना । २ रवाना होना । द्यसना । ग्रुड़की लगाना । गोता लगाना । ३ हड़ना । खोजना । तलाश करना । १ यटोर जोड़ कर एकत्र करना । डोरे से वाँधना या द्यनना । गूथना ।

गाध (वि॰) पार होने योग्य । उथला । गम्य । गाधम् (न॰) १उथली जगह । वह जगह जहाँ जल कम हो छोर पैदल ही लोग पार है। जायँ । घाट ! २ स्थल । ३ लाभेन्छा । लिप्सा । कामा-भिलाप । ४ तली । तल ।

गाधिः ) ( पु॰ ) विश्वामित्र जी के पिता का नाम। गाधिन् ) — जः, — नन्दनः, — पुत्रः, (पु॰) विश्वा-मित्र। — नगर, — पुरं, ( न॰ ) श्राधुनिक क्लोज या कान्यकुळ्च देश का नाम।

गाधेयः ( पु॰ ) विश्वामित्र का नाम ।

गानं (न०) गीत। भजन।

गांत्री (सी०) वैलगाड़ी।

गांदिनी ) (स्त्री०) १ गङ्गा। २ स्वफल्क की माता गान्दिगी रिश्रीर श्रक्रूर की पत्नी का नाम। — सुतः,

( पु॰ ) १ भीष्म । २ कार्तिकेय । ३ श्रकूर ।

गांधर्व--गान्धर्व (वि०) [स्त्री०--गान्धर्वी ] गन्धर्वे सम्बन्धी । गांधर्व । (न॰) गन्धर्वो की कला विशेष । जैसे गान्धर्व े सेङ्गीतं श्रादि ।—शाला, (स्त्री॰) सङ्गीतालय । गांधर्वः १ ( पु० ) १ गवैया । गन्धर्व । देवगायक । गान्धर्वः ) रे त्राठ प्रकार के विवाहों में से एक । ३ उपवेद जो सामवेद के अन्तर्गत माना गया है। ४ घोड़ा । श्रश्व । गांधर्वकः—गान्धर्वकः गांधार्विकः—गान्धर्विकः } ( पु॰ ) गवैया । गांधारः ) (पु॰) १ सङ्गीत के सप्तस्वरों में गान्धारः ) से तीसरा। सरगम (सारे गम प) का तीसरा वर्ण । २ गेरू । ३ भारतवर्ष श्रीर फारस के वीच का देश। श्राधुनिक कंधार। कंघार देश का शासक या श्रधिवासी । गांधारिः ) (पु॰) दुर्योधन के मामा शकुनि की गान्धारिः ∫ उपाधि । गांधारो ) (स्त्री॰) धतराष्ट्र की पत्नी श्रौर दुर्योधनादि गान्धारी ) कीरवों की जननी। गांधारेयः } ( पु॰ ) दुर्योधन की उपाधि। गांधिकः । (पु०) १ गंधी। प्रतर फुलेल वेचने गान्धिकः ∫ वाला । २ लेखक । मुहरिर । वलाकी । गांधिकम् } (न॰) श्रतर फुलेल श्रादि सुगन्ध द्रव्य। गामिन् (वि॰) [समास के थन्त में थाने वाला] १ जाने वाला । घूमने वाला । २ सवार होने वाला । ३ सम्बन्धी । सम्बन्ध रखने वाला । गांभीयेम् गास्भीयम् } ( न॰ ) गहराई । गंभीरता । गायः ( पु॰ ) गान । गीत । भजन । गायकः ( पु॰ ) गवैया । गाने वाला । गायत्रः (न०) ) १ वैदिक छन्द विशेष जिसमें गायत्रम् (न०) ) २४ श्रचर होते हैं। २ एक परम पवित्र एवं ब्राह्मणों द्वारा उपास्य वैदिक मंत्र, जिसकी उपासना किये विना ब्राह्मण में ब्राह्म-णत्व ही नहीं ग्राता। गायत्रिन् (वि॰) [ स्त्री॰—गायत्रिणी ] सामवेद के मंत्रों के। गाने वाला।

गायत्री (छी०) ऋचा या गान। गायनः (पु॰) [स्त्री॰-गायनी] १ गवैया । २ श्राजी-विका के लिये गानविद्यां का श्रभ्यास करना । गारुड ( वि॰ ) [ स्त्री॰—गारुडी ] १ गरुइ के श्राकार का । २ गरुड़ सम्बन्धी । गरुडोत्पन्न । गारुडः (पु०) ) १ पन्ना । २ सर्पों के। वशीभृत गारुडम् (न॰) ) करने का मंत्र विशेष । ३ गरुड़ मंत्र से श्रभिमंत्रित श्रस्त । ४ सोना । सुवर्ण । गारुडिकः ( ५० ) ऐन्द्रजालिक । जादूगर । जहर-मोहरा वेचने वाला । विपवेद्य । गारुत्मत् (वि॰ ) [ स्त्री॰—गारुत्मती ] १ गरुड़ के श्राकार का। २ गरुड़ के मंत्र से श्रिभमंत्रित ( ग्रस्र )। गारुत्मतं ( न० ) पन्ना । गार्दभ (वि॰) [स्ती॰--गार्दभी] गधे का या गधे गाहुर्च म् (न०) लालच। लोभ। गार्घ (वि०) [ स्त्री०—गार्घी ] गीध से उत्पन्न। गार्भः (पु०) १ लोभ। लालच। २ तीर। वाण। —पत्तः,— वासस्. (५०) गीध के परों से युक्त तीर । गार्भू (वि॰ू) [स्त्री॰ गार्भी] गार्भिक (वि॰ ) [स्त्री॰—गार्भिकी ] ﴾ सम्यन्धी। श्रृण सम्वन्धी । श्रन्तसत्वावस्था सम्बन्धी । ( न० ) कई एक गर्भवती स्त्रियाँ। गार्भिगयम 🕤 गार्हपतं ( न॰ ) गृहस्थ का पद श्रौर उसका गौरव। गाईपत्यः (पु॰) १ श्रग्निहोत्र का श्रग्नि । तीन प्रकार के श्रानियों में से एक । २ वह स्थान जहाँ यह पवित्र श्रग्नि रखा जाय । गार्हपत्यं ( न० ) गृहस्थ का पद श्रौर गौरव। गाईमेध (वि०) [स्त्री०--गाईमेधी] गृहस्य के योग्य या गृहस्थ के उपयुक्त । गाहमेधः ( पु॰ ) गृहस्थ के नित्य श्रनुष्ठेय पञ्चयज्ञ । गालनम् (न०) १ (किसी पनीली वस्तु को) छानना । २ पिघलाना ।

गालवः (पु॰) १ लोध तृत्त । २ त्रावनृस विशेष । ३ विश्वामित्र के एक शिष्य का नाम । ४ एक ऋषि का नाम ।

गालिः ( स्त्री॰ ) गाली । श्रपशब्द । कृवास्य । गालित (वि॰ ) १ द्वाना हुया । २ सुप्राया हुया । ( श्रक्तं की तरह ) सीचा हुश्रा । ३ पिवनाया हुश्रा ।

गालेड्यं ( न॰ ) कमलगटा या कमल का बीज। गावलागिः ( स्त्री॰ ) सञ्जय की उपाधि। गवल्गण का पुत्र।

गाह् (धा॰ श्रात्म॰) [गाहते, गाढ या गाहित ]
श्रेगोता लगाना। डूबना। दुबकी लगाना। स्नान
करना। २ धुसना। पैठना। घूमना फिरना। ३
गदबड़ करना। चलाना। उथल पुषल करना।
मथना। हिलाना दुलाना। ४ मग्न हो जाना।
लीन होना। नन्मय होना १ श्र्यपने के। द्विपाना।
६ नष्ट करना।

गाहः (पु॰) १ तुवकी । गोता । स्तान । २ गहराई ।

श्रभ्यन्तरीण । श्रन्तर्देश । [स्तान ।
गाहनं (न॰) गोतां या द्ववकी लगाने की क्रिया ।
गाहित (वि॰) १ स्तान किया हुश्रा । द्ववकी लगाये
हुए । २ घुसा हुश्रा । प्रवेशित ।

गिंदुकः ) १ (पु०) १ खेलने की गेंद्र । २ गेंदुक गिन्दुकः ∫ नामक दृच विशेष ।

गिर ( सी॰ ) नाणी। सन्द । भाषा। स्तव। संपार। गीत। भजन। ३ विद्या की श्रिधिष्ठात्री देवी श्रीमरस्वती जी ।—पितः, ( पु॰ ) [ गीःपितः, गोष्पितः, श्रोर गोपितः, ] १ वृहस्पित श्रयांत् देवाचार्य। २ विद्वान्। पिडत। —रथः, [=गीरथः,] वृहस्पित का नाम।—वाणः,—वाणः, (पु॰) [=गीर्वाणः,] देवता।

गिरा ( स्त्री॰ ) वास्पी । भाषस्य । भाषा । श्रावाज ।
गिरि ( वि॰ ) प्रतिष्ठित । सम्मानित । माननीय ।
—इन्द्रः, ( पु॰ ) ३ ऊँचा पहाड़ । शिव जी ।
३ हिमालय पर्वत ।—ईशः, ( पु॰ ) १ हिमालय
पर्वत । २ शिव जी ।—क्रच्छपः, ( पु॰ ) पहाड़ी
कछुत्रा ।—कग्रटकः, ( पु॰ ) इन्द्र का बज्र ।
—कदम्बः, ( पु॰ )—कदम्बकः, ( पु॰ )

कदम्य तुक्त की जाति विशेष ।--कन्दरः, (पु॰) गुफा ।—कर्गिकः, (स्त्री॰) पृथिवी ।—कागाः (पु॰) काना।—का**ननं**, (न॰) पहाड़ की श्रमराई। पहानी छोटा वन ।--कूटं, (न०) पर्वतशिखर।--गङ्गा, (स्त्री॰) नदी विशेष। —गुनः, (पु॰) गेंद् । गोला ।—गुहा, (स्त्री॰) पटादी गुफा या कंदरा।—चरः, ( पु० ) चोर। —ज, (वि॰) पहाड़ से उत्पन्न ।—जम्, (न॰) १ श्रयरक। २ गेरू।३ लोवान । ४ राल । नफ़ता। १ लोहा।—जा, ( स्ती॰ ) १ पार्वती देवी। २ पार्वती कदली। पहाड़ी केला। ३ मल्लिका लता । ४ गङ्गा जी। - जातनयः, —जानन्द्नः,--जासुतः, (पु॰) १ कार्तिकेय। २ गरोश जी।—जापतिः, (पु०) शिव जी। —जामलं, ( न॰ ) श्रवरक । भोढर ।—जालं. (न०) पहाड़ की पंक्ति या सिलसिला।—उत्ररः, ( पु॰ ) इन्द्र का वज्र ।—दुर्ग, ( न॰ ) पहाडी क़िला ।—द्वारं, ( न॰ ) घाटी।—धातुः, ( पु॰ ) गेरू।—ध्वजं, ( न॰ ) इन्द्र का वज्र। —नगरं, (न०) दिच्छिपथ के एक नगर का नाम । — गादी, (स्त्री॰) (नदी) पहाड़ी चरमा ।—ग्रद्ध, ( नद्ध ) ( वि॰ ) पहाडों से गिरा हुआ !--निद्नी, (स्त्री॰) १ पार्वती। २ गङ्गा । ३ कोई भी (पहाड़ी) नदी। यथा—"फलिन्दगिरिमन्दिनीतटसुरद्रमांलिम्बनी।"

## भामिनीविलास ।

— गितम्बः, (नितम्बः) (पु०) पहाड़ का उत्तल ।—पोत्तुः, (पु०) फलदार वृच विशेष ।—पुष्पकं, (न०) राल ।—पृष्ठः, (पु०) पहाड़ की चोटी ।—प्रपातः, (पु०) पहाड़ की चोटी ।—प्रपातः, (पु०) पहाड़ की खोटी ।—प्रपातः, (पु०) पहाड़ की अधित्यका।—भिद्, (पु०) इन्द्र ।—भू, (वि०) पहाड़ से उत्पन्न ।—भूः, (स्वी०) १ श्री गङ्गा । २ पार्वती ।—मिह्लका, (स्वी०) कुटजवृच् । —मानः, (पु०) विशाल श्रीर श्रतिविल्ष्ठ हाथी ।—मृद्,—मृद्भवम्, (न०) गेरु ।— राज्, (पु०) १ ऊँचा पर्वत । २ हिमालय । —राजः, (पु०) हिमालय ।—व्यजम्, (न०)

मगध के एक नगर का नाम ।—शालः, (पु॰)
पन्नी विशेष ।—श्टङ्गः, (पु॰) गर्णेश जी की
उपाधि ।—श्टङ्गम्, (न॰) पर्वत शिखर ।—
पद्, (सद्) (पु॰) शिव ।—सानु, (न॰)
श्रधित्यका ।—सारः, (पु॰) १ जोहा । २
जस्ता । ३ मजयपर्वत की उपाधि ।—सुतः,
(पु॰) मैनाक पर्वत ।—सुता, (स्त्री॰) पार्वती ।
—स्रवा, (स्त्री॰) पहाड़ी जलप्रवाह । पहाड़ी
चरमा जो वड़े वेग से वहे ।

शिरिः (पु॰) १ पहाड़ । पर्वत । टीला । २ वड़ी भारी
चदान । ३ नेत्र रोग विशेष । ४ दस प्रकार के
गुंसाहयों में से एक श्रेगी के गुसाइयों की
उपाधि । १ प्राठ की संख्या । ६ वालकों के
खेलने की गेंद । (स्त्री॰) १ निगलना । लीलना ।
२ चूहा । मूसा ।

गिरिकः ) गिरियकः } ( पु॰ ) खेलने की ग़ेंद । गिरियाकः )

गिरिका (स्त्री॰) चुहिया। छोटा चूहा।

गिरिशः (पु॰) शिवजी की उपाधि ।

गिल् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ गिल्ति, गिलित ] निगलना। लीलना।

गिलः ( पु० ) नीवृ का वृत्त ।

गिलगिलः । (पु॰) मगर । नक्र । घडि़याल । समुद्री गिलग्राहः । जन्तु विशेष ।

गिलनम् ( न॰ ) गिलिः ( पु॰ ) } निगलना । खा ढालना ।

गिलयुः ( पु॰ ) गले की कड़ी गिल्टी।

गिलित } ( वि॰ ) खाया हुआ । निगला हुआ । गिरित

गिब्साः—गेब्साः (पु॰) १ गवैया । सामवेद गाने वाला ब्राह्मण ।

गीतकं (न०) गान।

गीता (खी॰) कतिपय संस्कृत के पद्यमय धार्मिक ग्रन्थों के नाम। जैसे रामगीता । भगवद्गीता। शिवगीता श्रादि। [नाम।

गीतिः (स्त्री॰) १ भजन। गीतः । २ एक छन्द का गीतिका (स्त्री॰) १ छोटा भजन। २ गान।

गीतिन् (वि॰) [स्त्री॰—गोतिनी ] जो गाने की ध्वनि में पढ़ता हो । ऐसा पढ़ने वाला श्रधम माना गया है । यथा ।

गीति गोती शिरः कंपी तया सिखितपाठकः।

शिचा ।

गीर्म्म (वि॰) १ निगला हुत्रा। खाया हुत्रा। २ प्रशंसित।

गीर्ग्याः (स्त्री०) १ प्रशंसा । २ कीर्ति । ३ भच्रण । निगचना ।

गु (धा, परस्मै॰) [गुवित, गृत ] १ विष्ठासून्य होना । २ कच्चा बचा निकालना ।

गुग्गुलः ) (पु॰) एक प्रकार का सुगन्ध पदार्थ। गुग्गुलः ) गूगुल।

गुच्छः (पु०) शगुच्छा । २ फूलों का गुच्छा । गुलदस्ता ।

३ मयूरपंख । ४ मुक्ताहार । ४ ३२ या ७० लरों

की मोतियों की माला । — द्यप्रधः, (पु०) २४

लरों की मोतियों की माला । — द्यर्धः, (पु०)

— द्यर्धम्, (न०) श्राधागुच्छा । — किस्सिंगः,
(पु०) श्रज्ञविशेष । — पत्रः, (पु०) खज्र का
पेढ़ । ताढ़ का पेढ़ । — फलाः, (पु०) १ श्रंग्र ।

२ केले का पेढ़ ।

गुच्छकः ( पु॰ ) गुच्छा ।

गुज् (धा॰ परस्मै॰) [गोजिति] प्रायः गुञ्ज भी होता है । [गुंजिति, गुंजित, गुजित] गुँजना । गुञ्जार करना । गुनगुनाना ।

गुज्ञः (पु॰) १ गुनगुनाहट । भिनभिनाहट । २ पुष्प-गुन्छ । गुलदस्ता ।—कृतः, (पु॰) भौरा ।

गुंजनं गुञ्जनम् } (न॰) धीरे धीरे वोलना । गुनगुनाना ।

गुंजा ) (स्ती॰) १ घुंघची का मतड़। २ धीमी गुञ्जा ) त्रावाज । गुनगुनाहट। ४ ढोल । ४ मदिरा की दूकान । ६ ध्यान ।

गुंजिका } (स्त्री॰) घुंचची का दाना। गुजिका गुंजितं } (न०) गुंजार । गुनगुनाहट ।
गुंजितं } (न०) गुंजार । गुनगुनाहट ।
गुंठिका (खी०) १ गोली । २ गोल स्फटिक । स्फटिक
का गुरिया । गोला या गेंद । ३ रेशम का केया ।
४ मोती । — प्रज्ञनं, (न०) सुमां विशेप ।
गुंटी (खो०) देखो गुटिका ।
गुंड़: (पु०) १ गुंड़ । शीरा । राय । चेंाटा । २ गोला ।

इडः (पु०) १ गुड़ । शीरा । राय । चाया । २ गाला । ३ गेंद । ४ खेलने की गेंद । ४ कोर । कपर । ६ हाथी का कपच या जिरहपर तर । —उदकं, (न०) शीरे का शरवत । —उद्भ्वा, (खी०) चीनी । शकर ।—प्रोदनम्, (न०) मीठा भात ।—तृगाम्, (न०)—दारुः, (पु०)—दारुं, (न०) गता । छख । पिष्ठ । (न०) मिठाई विशेष । — फतः (पु०) पीलू का पेढ़ ।—शर्करा, (स्त्री०) चीनी ।— १८ङ्गम् (न०) गुम्मट । कलश । – हरीनको, (स्ती०) शीरे में पड़ी हुई हर्र प्रथांत हर्र का मुख्या ।

गुडकः (पु॰) १ गेंद । २ कीर । गस्ता । ३ शीरा से सीचा हुत्रा एक प्रकार का श्रर्क ।

गुड़त्तं (न०) मदिरा। शराव। वह शराव जो शीरे से खींची गयी हो।

गुडा (स्त्री॰) ३ कपास का पौधा । २ गोली । गुडाका (स्त्री) ३ सुम्ती । २ निद्रा ।

गुडाकेणः (पु॰) १ नींद को वश में करने वाला । २ श्रर्जुन । ३ शिव ।

गुडगुडायनम् (न॰) खखारना । गुडेरः (पु॰) १ गॅद । गोला । २ कॉर । गस्सा । गुण् ( घ॰ उभय॰ ) [ गुण्यति, गुण्यते, गुण्ति ] १ गुण् करना । २ सलाह देना । ३ श्रामन्त्रण देना । न्योतना ।

गुगाः (पु॰) १ सिकत (श्रच्छी या त्रुरी) । २ भलाई ।
सुकृति । उत्तमता । श्रेष्ठता । नामवरी । ख्याति ।
३ उपयोग । लाभ । श्रच्छाई । ४ प्रभाव । परिग्याम । शुभ परिणाम । १ दोरा । दोरी । रस्सा ।
६ धनुष की प्रत्यञ्चा । ७ वाजे की दोरी । म नस ।
१ लच्चण । १० रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ।
म्वभाव । ११ सूत की वत्ती । तन्तु । १२ इन्द्रिय
जन्य विषय (कर्म यथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श श्रोर
शब्द । ) १३ पुनरावृत्ति । गुना । यथा-दसगुना

बार नथा इस बार । १४ गीए । १४ छाधिक्य । विषुलता । छातिहास्य । १६ विशेषण । इ, उ, भ्रष्ट के स्थान में ए, छो, छा, छौर छल का छादेश । १७ कान्यालकार शास्त्र में मम्मट ने गुण की परिभाषा यह दी हैं:—

ये रमस्यानिनो भर्माः शीर्यादय द्वयात्मनः। प्रश्चर्यतेषयस्ते स्युरमशान्यितयो सुणाः॥ ३≒ नीनि में राजा के लिए, ६ गुगा वतलाये हैं। यथा—सन्धि, विग्रह, यान, स्थान, श्रासन, संश्रय र्फ़ोर हैंघ या हैंधीभाव। १६ तीन की संख्या। २ : नृतांश की प्रान्तद्वय संयोजक सरल रेखा। २३ ज्ञानेन्द्रिय । २२ पाचक । २३ भीम की उपाधि । २४ त्याग । विराग ।—कारः, ( ५० ) १ कुशल रसोद्या जे। हर प्रकार के व्यक्षन बना सके। २ भीम की उपाधि।—ग्रामः, ( ५० ) सद्गृणों का समूद् ।—त्रयं,—त्रियतम्, (न॰) यत्व, रजस्, तमस । — लयनिका, — लयनी, (स्त्री॰) तम्मू। खीमा।—वृत्तः,—वृत्तकः, ( पु॰) मस्तूल या वह खंभा जिससे जहाज या नाव बाँघ दी जाती हैं।—शब्दः, (पु॰) निरोपण । – सागरः, (पु॰) १ थन्छे गुणों का समुद्र। ग्रत्यन्त गुगावान् पुरुष । २ घटा । परमात्मा । गुगाकः ( ५० ) १ हिसाय जोड्ने वाला या लगाने वाला । २ वह राशि जिसके साथ गुणा जाता है । गुगानं (न॰) १ गुणा । २ गिनती । ३ किसी के सद्-

गुगानिका ( ग्री॰ ) १ श्रध्ययन । पुनरावृत्ति । २ नृत्य या नृत्यकला । ३ ( नाटक की ) प्रस्तावना । १ माला । हार । १ श्रून्य । सिफर ।

गुर्णो का बखान ।

गुगानीय (वि॰) १ गुगा करने योग्य । २ गिनने योग्य । ३ परामर्श देने योग्य ।

गुर्णनीयः (पु॰) श्रध्ययन । श्रभ्यास । गुर्णवत् (वि॰) गुर्णवान् । श्रेष्ठ । उत्तम । नेक । सुकृत ।

गुिंग्यिका (स्त्री॰) गुमड़ी । गिल्टी । गुिंग्यित (व॰ कृ॰) १ गुणा किया हुआ । २ छेर लगाया हुआ । एकत्र किया हुआ । जमा किया हुआ । ३ गिना हुआ ।

सं० श० कौ०-३७

गुणिन् (वि०) १ गुणवान् । सराहनीय । उत्कृष्ट । २
नेक । श्रम । ३ किसी के गुणों से परिचित । ४
गुणों से युक्त । ४ मुख्य ।
गुणोंभूत (वि०) महत्वपूर्ण अर्थ से विज्ञत । २
गौण गुणों से युक्त । [मध्यम काव्य ।
गुणींभूत व्यङ्गचम् (न०) अलङ्कार में कहा हुआ
गुंठ् ) (धा०उभय०)[गुण्ठयति, गुण्ठयते, गुण्ठित]
गुण्ठ् । धरना । चारों आर से होक लेना । लपेटना ।
वकना ।

गुंठनम् ) (न॰) १ ढकना । छिपाना । २ (शरीर में)
गुग्ठनम् ) मलना जैसे शरीर में भस्म मलना ।
गुंठित ) (वि॰) १ घिरा हुआ । ढका हुआ । २ पिसा
गुग्ठित ) हुआ । छुटा हुआ । चूर्ण किया हुआ ।
गुंड् ) (धा॰ परस्मै॰) [गुग्डयित गुग्डित, ]
गुग्ड् ) १ ढकना । छिपाना । २ पोसना । चूर्ण करना ।

गुंडकः ) ( पु॰ ) १ रज । चूर्ण । २ तैलभाग्ड । ३ गुगुडकः ) धीमा मधुर स्वर ।

गुंडिकः } (५०) श्राटा । भोजन । चूर्ण । गुंग्डिकः }

गुंडित ) (वि॰) १ पिसा हुआ । चूरा किया हुआ । गुरिडत ) २ धूलधूसरित ।

गुग्य (वि॰) १ गुग्गी । गुग्गवान् । २ वखानने योग्य । ३ प्रशंसनीय । श्लाम्य । ४ गुग्गा करने योग्य ।

गुत्सकः ( पु॰ ) १ गट्टा । गट्टर । वंडल । गुच्छा । २ गुलदस्ता । ३ चौरी । चंवर । ४ श्रध्याय । सर्ग ।

गुद् (धा॰ श्रा॰) [ गेाद्ते, गुद्ति ] खेलना। क्रीड़ा करना।

गुदं (न०) गुदा । मलत्याग स्थान ।—श्रङ्करः, (पु०) बवासीर ।—श्रावर्तः, (पु०) केण्ट-बद्धता ।—उद्भवः, (पु०) ववासीर ।—श्रोष्टः, (पु०) गुदा का छेद ।—कीलः,--कीलकः, (पु०) ववासीर ।—श्रहः, (पु०) कविज्ञियत । केष्टबद्धता ।—पाकः, (पु०) गुदा की सूजन । —वर्त्मन, (न०) गुदा । मलद्वार ।—स्तम्भः, (पु०) केष्टबद्धता ।

गुध् (धा॰ परस्मै॰) [गुध्यति, गुधित ] लपेटना। ढकना। कपड़े पहनना। [गुझाति] क्रोध करना। [गोधते] खेलना। गुंदलः } (पु॰) ढोल विशेष का शब्द। गुन्दलः

गुंदालः—गुन्दालः } गुंद्रालः—गुन्द्रालः } (पु॰) चातक पत्ती ।

गुप् (धा॰ परस्मै॰) [गापायित, गापायित या गुप्त] १ वचाना। रचा करना। शत्रु के श्राक्रमण से वचना। पहरा देना। २ छिपना। ३ घृणा करना। भर्द्यना करना। तिरस्कार करना।

गुपिलः (पु॰) १ राजा । त्राता । परित्राण करता ।

गुप्त (वि॰) [व॰ कृ॰] १ रिचत । सुरिचत । रखवाली किया हुआ । २ छिपा हुआ । गोप्य । छिपाने लायक । ३ श्रद्धश्य । श्राखों के श्रोमल । ४ जुड़ा हुआ या जोड़ा हुआ ।—कथा (स्त्री॰) गुप्त सूचना । ऐसी सूचना जो प्रकट करने योग्य नहीं है।—गितः, (स्त्री॰) जासूस । भेदिया।—चरः. (पु॰) १ वलराम । २ जासूस । – दानं, (न॰) श्रमकट दान । - वेशः, (पु॰) वनावटी वेश ।

गुप्तं (यन्यय०) चुपके चुपके। गुप्तः (पु०) वैश्य की उपाधि। गुप्तकः (पु०) रचक।

गुप्ता (स्त्री॰) कान्य की मुख्य नायिका । परकीया नायिका ।

गुप्तिः (स्त्री॰) १ रचण । संरचण । २ छिपाव । दुराव । ३ ढकना । ४ गुफा । बिल । ४ जमीन में गढ़ा खोदना । ६ रचा का उपाय । किलावन्दी । धुस । परकोटा । गढ़की भीत । ७ बन्दीगृह । जेलखाना । मनाव का निचला तला । ६ रोकथाम ।

गुफ् } ( धा॰ परस्मै॰ ) [ गुफति, गुंफति, गुंफ,गुम्फ् ∫ गुफित, गुंफित] १गृथना । २(श्रालं॰) लिखना । रचना ।

गुिफत ) (व॰ कृ॰) गुथा हुआ। बाँधा गुिफत, गुिफत हुआ। बुना हुआ।

गुंफः ) (पु॰) १ बन्धन । तथन । २ एकन्नकरण ।
गुम्फः रचना । क्रमबद्ध करण । ३ पहुँची । करभूषण
विशेष । ४ गलमुच्छा । मुँछ ।

गुंफना ) (स्त्री०) १ गूंथना । २ कमबद्ध करना । गुम्फना ) रचना । यथारीत्या शब्दये।जना करना । श्रच्छा निबन्ध । गुर् ( पर पार) [गुरते, गृर्व, गृर्व] प्रयान करना। विद्या प्रया। [गृर्व]। १ प्रोटिन करना। मार प्रानना। २ जाना।

गुर्गाम् (२०) प्रयत्न । सतन चेषा ।

गुरु (वि॰) । [ तुल्नायम्य-सरीययः गरिः ] : गुरुवी (वि०) 🕽 भारी । वौभिन्न । २ महारा 🚉 दीवं।४ महत्वपूर्ण। १ हिष्ट। (ध्रयता)। ६ प्रचल्छ। ७ सम्मानित । म गरिष्ठ जो मीब्र न पर्ने । ह उत्तम । सर्वेटिकृष्ट । ३० प्यास । प्रेमपात्र । ३३ घटद्वारी । चमराधी ।—ग्रर्थः, (पु॰) घ्रध्यापन का गुलक। पहाई की फीस।—उत्तमः, (पु०) परमात्मा ।— कारः, (पु०) पूजन । सम्मान ।— क्षमः, (पु॰) परम्परागत प्राप्त शिक्षा ।—जनः, (पु॰) बड़ा बृड़ा कोई भी ब्यक्ति।—तहपः (पु॰) गुरु की शस्या ।—तरुपगः,—तन्पिन्, (पु॰) १ गुरुपःनी के साथ व्यभिचार करनेवाला । पाँच महापातकियों में से एक । २ सीतेली माता के नाथ मैथुन करने वाला ।—दत्तिगा, (र्छा०) वह शुल्क जो गुरु को दिया जाय।—देवतः, ( पु॰ ) पुष्पनस्य ।—पाक, (वि०) गरिष्ट (पदार्थ) जो कटिनता से पचे। —भ्रं, (न०) ३ पुष्प नचत्र । २ कमान । धनुष । — मर्द्रलः, (पु॰) ढोलक या मृदङ्ग । — रन्नं, (न०) पुष्पराज । —वतिन्,—वासिन्, (पु॰) बहाचारी। विद्यार्थी, जो गुरु के पास या घर में रहें।- ब्रृत्तिः, (सी०) ब्रह्मचारी का श्रपने गुरु के प्रति ब्यवहार ।

गुरुः (पु०) १ पिता । २ वृदा । ३ शिचक । श्रध्या-पक । ४ मन्त्रदाता । दीघा देने वाला । १ प्रभु । श्रध्यच । शासक । ६ देवाचार्य । शृहस्पति । ७ शृहस्पति ग्रह । ⊏ किसी नये सिद्धान्त का प्रचा-रक । ६ पुष्प नचत्र । १० द्रोगाचार्य । ११ मीमांसकों में सिद्धान्त विशेष के प्रवर्तक प्रभाकर ।

गुरुक (वि॰) [स्त्री:—गुरुकी] १ कुछ थोड़ा हल्का । २ छुन्दोशास्त्र में गुरु वर्ष ।

गुर्जरः } (पु॰) गुजरात प्रान्त ।

गुर्विणी } (स्त्री॰) गर्भवती स्त्री।

गुलः ( पु॰ ) शीस । सब । घोटा । गुलुच्हः )

<u> गुल</u>च्छः / (पु॰) दस्ता । गुच्छा । गुलुच्छः /

गुल्फः (पु॰) गद्धा । गिद्धश्या । पावों की गांठे । गुल्फं (न॰) ) १ काड़ी । वृष्णें का कुरसुट । वन । गुल्फं (पु॰) ) जङ्गल । २ प्रधान पुरुषों से युक्त रचकदल, जिसमें ६ हाथी, ६ रथ, २७ तुल्सवार श्रीर ४४ पेंदल होते हैं । ३ दुर्ग । जिला । ४ भ्रीहा । ४ भ्रीहावृद्धि । ६ देहाती पुलिस की चौकी । ७ घाट ।

गुरुममृतम् (न॰) श्रदस्क । श्रादी । गुरुमत्तना ( स्ती॰ ) सोमवल्ती । स्रोतान (ति॰) [ स्ती॰ - स्रोतान (ति॰) [

गुर्तिमन् (वि॰) [स्त्री॰ -गुर्तिमनी ] १ काए वाँघ कर उसने वाला । २ भ्लीहासृद्धि का रोगी ।

गुर्ट्मा र्छा०) खीमा। तंबु।

गुवाकः । गुवाकः ) (पु०) सुपादी का पेद।

गुह् (धा॰ उभय॰) [ मृह्ति, मृहते, मृह ] संवरण करना । छिपाना । डकना ।

गुहः (पु॰) १ कार्तिकेय । २ घोड़ा । ३ शृह्मचेरपुर के निपादों का राजा ग्रीर श्रीरामचन्द्र जी का मित्र । ४ विष्णु ।

गुहा (सी०) १ गुफा। २ छिपाव। दुराव। ३ गड़ा। विल। ४ हदय।—ग्राहित, (वि०) हदयस्थित। चरं. (न०) बाह्यए। —मुख, (वि०) खुला हुत्रा मुख वाला। —शयः, (पु०) १ चूहा। २ शेर। चीता। ३ परमात्मा। ४ श्रज्ञान।

गुहिनं (न०) वन । जंगल ।
गुहिनः (पु०) १ श्रिभभावक । सरंचक । २ लुहार ।
गुह्य (स० का० कृ० ) १ छिपाने के योग्य । गुप्त । २
एकान्त । ३ रहस्य ।—दीपकः, (पु०) जुगुन् ।
—निष्यन्दः, (पु०) पेशाव । मूत्र ।—भाषितं,
(न०) १ रहस्यमयी वार्ता या वार्तालाप । २
रहस्य ।—मयः, (पु०) कार्तिकेय ।

गुहां, (न०) रहस्य । गुप्तत्व ।

गुह्यः (पु॰) १ पाखगड । दम्भ । २ कल्वा ।

गुह्यकः (उ॰) देवयोनि विशेष । यह भी उपेर के किन्नरों की तरह प्रजा हैं श्रीर धनागार की रचा का काम इनके सुपुर्द है ।

गूः (खी॰) १ कृडा करकट । २ विष्ठा । मल ।
गूढ (व॰ क़॰) १ गुप्त । छिपा हुआ । २ ढका हुआ ।
३ गहन । ४ एकान्त । ध्राङ्गः, (पु॰) कछ्वा ।
—म्रांत्रिः, (पु॰) साँप ।—म्रात्सन्, (गृटोत्मन्)
परमात्मा ।—डत्पन्नः,—जः. (पु॰) धर्माशाखों
के मतानुसार १२ प्रकार के पुत्रों में से एक ।
म्रज्ञातनामा पिता का पुत्र, जिसकी उत्पत्ति
गुपचुप हुई हो ।

गृहे प्रष्ठन्न उत्पन्नो ग्रदमस्तु सुतः रष्टतः।' ——याज्ञवल्क्य।

—नीड़:, (पु०) खक्षन पची।—पथ:, (पु०) १
गुप्तमार्ग। २ पगढंडी। ३ मन। सममः। प्रतिभा।
—पाद्,—पादः, (पु०) सर्प। साँप।—पुरुपः,
(पु०) भेदिया। जासूस। —पुष्पकः, (पु०)
चक्कल वृच।—मार्गः, (पु०) सुरक्षी रास्ता।—
मैथुनः, (पु०) काक। कौत्रा।—वर्चस्, (पु०)
मैदक।—साद्तिन्, (न०) प्रपञ्ची गवाह। ऐसा
गवहा जो छिप कर अन्य गवाहों की गवाही
सुन के और तदनुसार स्वयं गवाही दे।

गूर्यं (न०) } विष्ठा। मल। गूर्यः (पु०) } विष्ठा। मल। गूपगा (स्त्री०) प्राँखों की वह प्राकृति जो मोर के पंखों में होती है।

गृ ( धा॰ परस्मै॰ ) [गरति] छिड़कना । तर करना । नम करना ।

गृंज् } (धा० परस्मै०) [गर्ज्ञति, या गृंज्ञति ] गृञ्ज् ∫नाद करना।गर्जना। धुरधुराना। गुर्रोना।

गृंजनः } (पु॰) १ गाजर । २ शलगम । ३ गाँजा ।

गुंजनम् ) (व॰) विपैत्ते तीरों से वध किये हुए गुञ्जनम् ) पद्य का माँस ।

गृडिवः ो (पु॰) श्र्याल विशेष। स्यारों की एक गृडीवः ∫ जाति।

गृध् (धा॰ परस्मै॰) [गृध्यति,—गृद्ध ] कामना करना। लोभ करना। जालच दिखाना।

गृधु (वि॰) लंपट । कामी ।

गृघुः ( पु॰ ) कामदेव।

गृध्य (वि॰) १ लालची। लोभी। २ उत्सुक। स्रभिलापी। गृध्यं (न०) } श्रभिलापा। लालचा लोभ।
गृध्या(खी०) } श्रभिलापा। लालचा लोभ।
गृध्र (वि०) लालची। लोभी।—क्नूटः, (पु०)
एक पर्वत का नाम जो राजगृह के समीप है।—
पतिः,— राजः, (पु०) जटायु की उपाधि।—
वाज,—वाजित, (वि०) गीध के परों से युक्त
(वाए)।

गृध्नं ( न॰ ) गृध्नः ( पु॰ ) } गीध । गिद्ध ।

गृष्टिः ( स्त्री॰ ) १ एक प्रस्ता गौ । एक न्यान की गौ । वह गौ जो केवल एक वार ही न्यायी हो । २ कोई भी जवान मादा जानवर ।

गृहं (न०) १ घर | भवन | २ पत्नी | "न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणो गृह मुख्यते।"

—पंचतन्त्र ।

३ गृहस्थ का जीवन । ४ नाम । यह शब्द जब एक घर के लिये प्रयुक्त किया जाता है, तव नपुंसक लिङ्ग श्रौर जब एक से श्रधिक घरों के लिये तव पुल्लिङ्ग होता है। यथा मेदद्ते—'' तत्रागारं धनपति-गृहान्।"]।—गृहः, (वा॰ पु॰) १ घर।--ग्रज्ञः (पु०) छेद। स्राख़। खिड़की (विशेष)।—भ्राधिषः,—ईशः,—ईश्वरः, (पु॰) गृहस्य।—भ्रायनिकः, ( पु॰ ) गृहस्य।—भ्रार्थः, ( ५० ) गृहस्थी के मामले।—ग्रम्लं, ( न० ) काँजी । खद्दामाँड ।—श्रवग्रहर्गी, (स्त्री॰) देहरी। दहलीज़ (पु०) २ पाट। सिल।— आरामः, (पु॰) घर के श्रासपास का बाग। —ग्राश्रमः, (पु॰) गृहस्थ।—ग्राश्रमिन्, (पु॰) गृहस्थ। -- उपक्षरमां, ( न० ) गृहस्थी के लिये उपयोगी पात्र श्रथवा श्रन्य कोई वस्तु !--कपोतः, -कपोतकः, ( पु॰ ) पालतू कवृतर । - वः रगां, ( न० ) घर गृहस्थी के मामले। भवन या घर की इमारत ।--कमन, (न०) गृहस्थी के धंधे ।—कलहः, (पु॰) घरेलू क्तगड़े।— कारकः, ( पु० ) थवई । राज । मैमार ।--कार्य, घर गृहस्थी के काम।—चुल्ली, (स्त्री॰) घर, जिसमें पास पास दो कमरे हों, किन्तु इनमें से एक का मुख पूर्व श्रीर दूसरे का पश्चिम की श्रीर हो।

— क्रिंद्रम्, ( न॰ ) गृहस्थित । घर गृहस्थी की कमज़ोरियाँ या कलङ्क। २ पारिवारिक भगड़े। —जः,—जातः, ( ९० ) वह दास जो वहीं या उसी घर में जन्मा हो जिसमें वह नौकर हो।--जालिका, (स्त्री०) धोखा । कपट । द्युल । कपट वेश । —ज्ञानिन् —[गृहेज्ञानिन्, भी रूप होता है।](वि०) श्रनुभवश्रून्य । मूर्ख । मूर्द । वेवकृषः।—तटीः (स्त्री॰) चतृतरा । चौतरा ।— देवता, (ची॰) घर का देवता । कुलदेवता।— देहली, ( स्नी० ) दहलीज़ । दहरी ।--नमनम्, (न॰) पवन । हवा ।—नाशनः, ( पु॰ ) जंगली क्वृतर ।—नीडः, (पु॰) गैारैया ।-पतिः, (पु॰) १ गृहस्थ । २ यज्ञ करने वाला । घर का स्वामी । गृहस्य के श्रनुष्ठेय कर्म, यथा श्रातिय्य ।---पालः, (पु॰) १ घर का मालिक । २ घर का कुत्ता । — पोतकः, ( पु॰ ) वह स्थल जिसके जपर मकान खड़ा हो ग्रौर उससे सम्बन्ध रखने वाली उसके ग्रास पास की ज़मीन ।—प्रवेशः ( पु॰ ) नये वने मकान में जाने के पूर्व कितपय शास्त्रीय कर्मानुष्ठान ।—चभ्रुः, ( पु॰ ) पालतु न्योला । —वितः, (स्त्री॰) श्रवशिष्ट श्रन से सव प्राणियों के। श्राहारदान । जैसे पशु पत्ती, गृहदेवता श्रादि के। -- भङ्गः, ( पु॰ ) १ घर से निर्वासित। २ घर के। नाश करना। ३ घर फोड़ना। ४ श्रसफलता। किसी दूकान या घर की वरवादी। - भेदिन्, (वि०) १ घर का भेद। घर का भेदुत्रा । २ घर में फगड़े उत्पन्न कराने वाला । —मिगाः, (पु॰) दीपक। लेंप। —माचिका, (स्त्री॰) चमगादड़।--मृगः (पु॰) कुत्ता। —मेधः, (पु॰) गृहस्य ।—यंत्रं, (न॰) ढंडा या बाँस जिस पर उत्सव के श्रवसरों पर ध्वजा फहरायी जाय ।—वित्तः, ( पु॰ ) घर का मालिक ।—शुकः, ( पु॰ ) श्रामोद प्रमोद के लिये पाला गया तोता।—संवेशकः, ( पु॰ ) थवई। राज। मैमार।—स्थः, ( पु० ) गृहस्थ। वालवचों वाला ।

मृह्याय्यः ( पु॰ ) मृहस्थ । वालवचों वाला । 

गृहिग्गी (स्त्री०) घरवाली । पत्नी ।—पदं, (न०) घरत्वामिनी की नर्यादा।

मृहिन् ( पु॰ ) मृहस्थ । याल वन्ने वाला । गृहीत (व॰ ऋ॰) १ बहरण किया हुआ। २ स्वीकृत। ३ प्राप्त । उपलब्ध । ४ पहिना हुन्ना । धारग किया हुआ। १ लूटा हुआ या लुटा हुआ। ६ सीखा हुया। पड़ा हुया। समभा हुया।--गर्भा, ( स्त्रो॰ ) गर्भवती स्त्री ।-दिशु, ( नि॰ ) १ भगड़ा। २ ग़ायव। लापता।

गृहीतिन् (वि॰) [ ची-गृहीतिनी ] वह व्यक्ति जिसने कोई वात समभ ली हो।

गृहोतिनर्हिन् ( पु॰ ) घर में डींगे मारने वाला श्रीर घर के वाहिर युद्ध में पीठ दिखाने वाला। कायर। उरपांक ।

गृहा (वि०) १ शाकर्पणीय । प्रसन्न करने योग्य । २ घरेल् । ३ परतंत्र । परमुखापेची । ४ पाल्तू । ४ वाहिर श्रवस्थित । ६ मल-द्वार ।---श्राग्नि, ( पु० ) श्रग्निहोत्र की श्राग ।

गृह्यः (पु०) १ घर में वसने वाला । २ पालतू जानवर । गृह्या ( स्त्री॰ ) नगर के श्रासपास का गाँव :

गृ (धा॰ परस्मै॰ ) [गृगाति, गूर्ण ] १ वोलना। पुकारना । बुलाना । श्रामंत्रण करना । उद्गोपित करना । २ वर्णन करना । ३ प्रशंसा करना । स्तव करना ।

र्गेडुकः } ( पु॰ ) गेंद । गद्दा । गेंटुकः }

गेय ( वि० ) १ गाने वाला । गवैया । २ गाने थे।ग्य । गेप् (धा॰ श्रात्म॰) [गेपते, गेष्णा,] तलाश करना । खेाजना । द्वदना । श्रनुसंधान करना ।

गेहम् ( न० ) घर । मकान । वस्ती ।

गेहेश्वेडिन् ( वि० ) भीरु । कायर । डरपॉक । गेहेदाहिन् ( वि० ) भीरु । कायर । डरपोंक ।

गेहेनर्दिन (वि०) डरपोंक। पर्दे का मुर्गा। गोवर के ढेर पर वैठा हुआ सुर्गा।

गेहेमेहिन् (वि०) घर में मूतने वाला। कामचोर। गेहेट्याडः ( पु॰ ) अन्नड्वाज़ । डींगें हाँकने वाला । श्रभिमानी।

गेहिन् (वि॰) [ स्ती॰—गेहिनी, ] देखो गृहिन्, ।
गेहिनी (की॰) पत्ती । गृहिषी । घर की मलकिन ।
गै (धा॰ पर) [ गायति,—गीत, ] १ गाना । गीत
गाना । २ गाने के स्वर में पढ़ना था बोलना । ३
वर्णन करना । निरुपण करना । ४ पद्य द्वारा
वर्णन करना था किवसा बनाकर प्रसिद्ध करना ।
गैर (वि॰) [ स्ती॰—गैरी ] पहाड़ पर उत्पन्न ।
गैरिक (वि॰) [ स्ती॰—गैरिकी ] पहाड़ पर उत्पन्न ।
गैरिकं (न॰) हे गैरू । (न॰) सुवर्ण । सोना ।
गैरिकं (न॰) राल । नफ़ता।

गा (पु० स्ती०) [कर्त्ता—गाः] १ पद्य । मवेशी (यहुवचन में) । २ गासे उत्पन्न कोई भी वस्तु जैसे दूध, चमदा म्रादि । ३ नस्त्र । ४ म्राकास । ४ इन्द्र का वस्र । ६ किरण । ७ हीरा । ८ स्वर्ग । ६ तीर ।

गा (स्त्री०) १ गा।२ प्रथिवी।३ वाणी।४ सर-स्वती देवी। ४ माता। ६ दिशा। ७ जर्ल। = नेग्र।

गो ( पु॰ ) १ साँड। वैल । २ रोम । लोम । ३ इन्द्रिय । ४ वृषराशि । ४ सूर्य । ६ नौ की संख्या । ७ चन्द्रमा। प घोड़ा ।--कस्टकः, (पु॰)--कर्दकम्, ( न॰ ) वैलों से खूंदा हुआ मार्ग या स्थान जो दूसरों के जाने येग्य न रह गया हो। २ गाय का खर। ३ गा के खुर की नोंक।--कर्गाः, (go) १ गाय का कान । २ खचर । ३ साँप । ४ बालिश्त । वित्ता । माप विशेष । ५ श्रवध प्रान्त का तीर्थं विशेष जो गोकरननाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ६ बाखविशेष ।—किराटा,— किराटिका, ( स्त्री॰ ) मैना पत्ती।—किलः, — कीलः, (पु॰) १ इल । २ खल्ल । --कुलं, (न॰) १गी की रौहर। गौओं का समूह। २ गोशाला। ३ गोकुत गाँव जहाँ श्रीकृष्ण पात्ते पोसे गये थे।---कुलिक, (वि॰) १ दलदल में फंसी गा की निकालने में सहायता न देने वाला । २ ऐचाताना । मेंबा।—कृतं, ( न० ) गाबर।—क्वीरं, ( न० ) गाय का दूध |--- गृष्टिः, ( स्त्री॰ ) एक बार की ब्यायी गाय।-गोयुगं, (न०) वैलों की एक जोड़ी ।--गोष्ठं, (न०) गोशाला ।--प्रन्थिः, (स्त्री॰) १ कंडे | उपरी । २ गोशाला ।---ब्रहः. ( पु॰ ) मवेशी पकड़ना ।—ब्रासः, (पु॰) भोजन करने के पूर्व निकाला हुआ हिस्सा ।---घुतं, (न०) १ वृष्टिका जल । २ घी । गाका घी।--चन्दनम्, (न०) एक प्रकार का चन्दन। ---चर, (वि॰) ३ गै। का चरा हुआ। २ प्रथिवी पर घूमने वाला। ३ लच्य के भीवर । - चरः, (पु०) १ गोचरभूमि । चरागाह । २ ज़िला । प्रान्त । विभाग । प्रदेश । ३ इन्द्रियों की पहुँच के भीतर । इन्द्रियों के विषय । ४ पहुँच । लक्य के भीतर। १ पकड़। शक्ति। प्रभाव। काबृ। ६ दिङ्गमग्रहल । दिगन्तवृत्त । श्राकाशमग्रहल । — चर्मन्, (न०) श गाय का चमदा । २ सतह नापने का माप विशेष, जिसकी परिभाषा वशिष्ठ जी ने इस प्रकार दी है---

दशहरतेन वंशेन दशवंशात् छनन्ततः पञ्च पाभ्यपिकान् ददादेतद्गीवर्ष घोष्यते ॥

—चर्मवसनः, ( पु॰ ) शिवजी ।—चारकः, ( पु॰ ) ग्वाला । श्रहीर ।—जरः, ( पु॰ ) बूढ़ा साँद या वैल ।—जलं, ( ५० ) गोमूत्र ।— जागरिकं, ( न॰ ) श्रानन्द । उल्लास । उक्राह । मङ्गरा ।--तल्जजः, ( पु॰ ) उत्तम साँद या गाय।—तीर्थं, (न०) गेाशाला।—प्रं, (न०) १ गेशाला । २ वंश । कुल । ३ नाम । संजा। ४ समूह। ५ बृद्धि। ६ वन। ७ खेत। ८ मार्ग। ६ सम्पत्ति । १० छन्न । छाता । ११ भविप्यज्ञान । १२ श्रेगी । जाति । वर्ग ।—त्रः, ( ५० ) पर्वत । पहाड़ ।---अकीला, (स्त्री॰ ) पृथिवी । —त्रपटः, ( पु॰ ) वंशावली ।—त्रमिदः, ( प्र॰ ) पहाड़ों के। फोड़ने वाला । इन्द्र।---त्रस्खलनम्, ( न॰ )—त्रस्खलितम्, ( न॰ ) गवत नाम से प्रकारना । — त्रा, (खी०) १ गैाओं की हेड़। २ प्रथिवी।—द्नतम्, (न०) हरताल। ---दा, (स्त्री०) गोदावरी नदी ।--दानम्, (न०) बाल काटने का दान। यथा रघुवंशे—"गोदान विवेरनन्तरम् । "- दारगां, ( न० ) १ इल । २

1

कुदाली। फॉॅंबडा।—दाववरी, (स्त्री॰) नदी विशेप।—दुह्, ( ५० )—दुहः, (५० ) १ ग्वाला । श्रहीर । गाय दुहने वाला । २ गाय दुहने का समय।--दोह्नम्, १ गाय दुहने का समय। २ गाय दुहना।—दोहिनी, (स्त्री०) वासन जिसमें दूध दुहा जाय ।—द्रवः, ( पु॰ ) गोमूत्र ।—धरः, ( पु॰ ) पर्वत ।—ध्रुमः,— धूमः, ( पु॰ ) १ गेहूँ । २ नारंगी । शंतरा ।— धूलिः, (पु॰) वह समय जव गोचरभूमि से गौए चर कर लीटे।-धेनुः, (स्त्री॰) गाय जो दृध देती हो श्रौर जिसके नीचे वछड़ा हो।—ध्रः, ( पु॰ ) पर्वत । पहाद ।--नन्दी, ( स्त्री॰ ) मादा सारस । —नर्दः, ( पु॰ ) १ सारस । २ देश विशेप ।— नर्दीयः, (पु॰) महामाप्यकार पतञ्जलि ।--नसः, —नासः ( पु॰ ) १ सर्पं विशेष । २ रत्नविशेष । —नाथः, ( पु॰ ) १ यैल । साँड । २ ज़मीदार । ३ ग्वाला। ४ गौ का धनी।--निप्यन्द्रः, ( ५०) गोमूत्र।-पः, ( पु॰ ) १ गोप । म्वाला। २ गोशालाका प्रधान।३ गाँव का दारांगा।४ राजा । १ संरचक । श्रमिभावक ।--पी. (स्त्री०) गोप की स्त्री।—पीध्यत्तः, ( पु॰ )—पेन्द्रः,— पेशः, (पु॰) श्री कृष्ण ।—पीद्जः, (पु॰) सुपारी का बृच । — पतिः, (पु॰) १ गौ का धनी। २ साँद । ३ मुखिया । प्रधान । ४ सूर्य । ४ इन्द्र । ६ कृत्या। ७ शिव। ८ वरुण। ७ राजा।— पशुः, (पु॰) यज्ञीय पशु ।—पानसी, (स्त्री•) क्रप्पर की धुनिकया।---पालः ( पु॰ ) १ ग्वाला। श्रहीर । २ श्रीकृप्य । ३ राजा ।---्पालकः, ( पु॰ ) १ घहीर । ग्वाबा । २ शिव । —पालिका,—पालो, ( स्त्री॰ ) श्रहीरिन । ग्वाला की स्त्री।-पीतः, (पु॰) खंजन पची विशेष।—पुच्छः ( पु॰ ) १ वानर विशेष। २ हार विशेष जिसमें दो, चार या ३४ जरे हों ।-पुटिकम्, ( न॰ ) शिव जी के नाविया का सिर। —पुत्रः ( वि॰ ) बछ्नदा ।—पुरं (न॰) १ नगर-द्वार । २ मुख्य द्वार । ३ मंदिर का सजा हुन्ना द्वार।—पुरीषं, ( न॰ ) गोबर ।—प्रकाराडम्, ( न॰ ) विशाल बैल ।—प्रचारः, ( पु॰ ) गोचर

भूमि।--प्रवेणः, ( पु॰ ) गौग्रों के चरकर लीटने का समय, सूर्यास्त काल ।---भृत्, ( ५० ) पहाइ।—मत्तिक, वग्घी। डाँस।—मगुडलम्, (न०) १ भूगोल । २ गौर्थ्रो का मुंड।— मतल्तिका (स्त्री॰ ) वह गाय जे। काबुर्मे लायी जा सके। सीधी गाय । उत्तम गाय।---मथः, ( पु॰ ) ग्वाला ।—मायुः, ( पु॰ ) १ सृगाल । २ मैदक । एक गन्धर्च का नाम ।— मुखः, -मुखम्, (न॰) वाद्य यंत्र विशेप।---मुखः, ( पु॰ ) १ मगर। घड़ियाल । नक्र। २ चोरों का किया हुत्रा विशेप प्रकार का दीवार में स्रात ।—मुखं, (न॰)—मुखी, (स्ती॰) जप करने की थैली।--मृद्ध (वि॰) वैल की तरह मूढ । मूत्रं, ( न० ) गाय का मूत्र ।---मृगः, ( पु॰ ) एक प्रकार का वैल ।—मेदः, (पु०) मिथा विशेष ।—यातम्, ( न ) बैल-गाड़ी। बहली। रथ।—रत्तः, (पु॰) १ गोपाल। ग्वाला । २ नारंगी ।—रङ्कः, (पु०) १ जलपनी । केदी । बंदी । ३ नग्ना स्त्री । परमहंस ।— रसः, ( पु॰) १ गाय का वूध । २ दही। ३ मक्खन।--राजः, (पु॰) सर्वीत्तम बैल।---रुतं, (न०) दो केास याचार मील का माप । —राटिका,—राटी, (स्त्री॰) मैना पत्ती। - रोचना (स्त्री०) गाँ के मस्तक से निकला हुन्ना पीला पदार्थं । - तत्वर्णं ( न॰ ) माप विशेप जिसके श्रनुसार गाय के। निमक दिया जाता है । — लांगुलः, लांगूलः, ( पु॰ ) वानर विशेष ।—क्रामी (स्त्री॰) वेश्या । रंढी । – वत्सः, ( पु॰ ) वद्यदा ।—वत्सग्रादिन्, ( पु॰ ) भेढ़िया ।—वर्धनः ( पु॰ ) मधुरा ज़िले का एक पर्वंत ग्रौर तीर्थस्थान :--वर्धन-धरः,—वर्धन्धारिन्, ( पु॰ ) श्रीकृष्ण । — षशा, ( स्त्री॰ ) वॉॅंम गाय ।—वाटं,—वासः, (पु॰) गोशाला।—विदः, (पु॰) १ सु<sup>र्य</sup> ग्वाला। त्रहीरों का सुिखया। २ श्रीकृष्या। ३ विष्, (स्त्री०)—विष्ठा, (स्त्री०) गाबर।-विसर्गः, ( पु॰ ) प्रातःकाल का वह समय जब चरने के जिये गाएं ढीजी जाती हैं।--- चीर्यं, (न०) दूध का सूत्य।-त्रृंदम्, (न०)मवेशियों की हेड़ या रौहर ।--इंदारकः, ( पु॰ ) सर्वोत्तम बैल या गा ।--वृपः, (पु॰) उत्तम साँड़।--वृषध्वजः, ( पु॰ ) शिवनी ।—व्रजः, ( पु॰ ) १ गोशाला। २ गैाश्रों का फुंड। ३ चरागाह जहाँ गाएं चरे।-शकृत, ( न० ) गावर ।--शालं, (न०)—शाला, (स्त्री०) वह छाया हुग्रा घर, जिसमें गाए रक्खी जाय।—पङ्गवम्, (न०) बैलों की सीन जे।ड़िया ।—ष्टः, ( पु० ) गोशाला ।—संख्यः, ( पु॰ ) ग्वाला । ग्रहीर । —सर्गः, ( पु॰ ) प्रातःकाल ।—सूत्रिका, ( स्त्री॰ ) गाय वाँधने की रस्सी ।-- स्तनः, ( पु॰ ) शगाय का ऐन या थन । २ गुलदस्ता। चौलड़ा सेाती का हार ।—स्तना,—स्तनी, (स्त्री॰) ग्रॅंगूरों का गुच्छा :-स्थानं, (न०) गोशाला । - स्वामिन्, (पु॰) १ गाय का धनी । २ भिच्चक विशेष । ३ उपाधि विशेष ।— हत्या, ( स्त्री० ) गावध। -- हनस्, ( न० ) गोवर ।—हित, (वि०) गाँ की रचा करने वाला।

गोडुम्बः ( पु॰ ) कलींदा । हिंगवाना । तरवृज़ । गोाग्गी (स्त्री॰) १ गोन । वेारा । २ एक द्रोण के वरा-बर की तौल । ३ चिथड़ा । गृदुड़ ।

गोंडः १ (पु॰) १ मांसल नाभि । २ नीच जाति गोग्डः र विशेष । विशेष कर नर्वदा श्रीर कृष्णानदी के वीच विन्ध्याचल के पूर्वी भाग में वसने वाली जाति के लोग ।

गातमः ( पु॰ ) सतानन्द के पिता और अहिल्या के पति एवं कॅंगिरस गोत्री एक ऋषि विशेष ।

गातमी (छी॰) गातम की खी ग्रहल्या।—पुत्रः, (पु॰) सतानन्द।

गाधा (स्त्री०) १ चमड़े का पट्टा जो वाई भुजा पर धनुष की रगड़ वचाने की बांघा जाता है। २ नाका। मगर। घड़ियाल। ३ ताँत। डोरी।

गोधिः (पु॰) १ माथा। २ गङ्गा का नकः। गोधिका (स्त्री॰) गोहः। एक प्रकार का जन्तु विशेषः। गोपः (पु॰) स्त्री॰—गेःपी । १ रचकः। २ छिपावः। चुराव। ३ गाली । कुवाच्य । ४ उत्तेजना । त्रान्दो लन । ४ दीप्ति । चमक । कान्ति । गे।पायनं ( न० ) रच्या । वचाव । गे।पायित ( वि० ) रच्यि ।

गोप्तृ (वि॰) [ स्त्री॰—गोप्त्री ] रचा करने वाला। छिपाने वाला। दुराने वाला।

गे। मत् (वि॰) गोधन वाला।

गामती (स्त्री०) नदी विशेष।

गामयं (न०) } गाबर। गामयः (पु०) } गाबर।

का नाम।

शे।सयक्त्रत्रं } ( न० ) कठफूला। कुकुरमुत्ता।

ने। सिन् (पु०) १ मवेशी का धनी । २ स्यार । श्रमाल । ३ श्रर्चक । ४ बुद्धदेव का सेवक । [चेष्टा । नेगर्स्मा ( न० ) स्फूर्ति । सतत प्रयत्न । श्रविच्छिन्न

गेर्ड्स् (न०) मस्तिष्क । दिमाग । गेर्डालः (पु०) १ गेंद्र । गोला । गद्दा । २ भूगोल । ३ नभमण्डल । ४ विधवा का पुत्र । वेश्यापुत्र । हरामी । ४ एक राशि पर कई प्रहों का समागम । गेर्डाला (खी०) १ लड्कों के खेलने की काठ की गेंद्र । २ जल रखने का मटका । कूडा । ३ सिंगरफ । लाल संखिया । ४ स्याही । मसी । ४ सखी । सहेली । ६ दुर्गा का नाम । गोदावरी नदी

गालकः (पु०) १ गेंद। गाला। २ लकड़ी की गेंद। ६ मिट्टी का बड़ा घड़ा। ४ विधवापुत्र। ४ एक राशि पर ६ या अधिक यहों का योग। ६ शीरा। राव। ७ मदन का पेड़।

गाष्ट्र (धा॰ त्रा॰) [गोष्ठते ] एकत्र होना। जमा होना। देर लगाना।

गेष्टः (पु॰) ) १ गेश्शाला । २ ग्रहीरों का श्रड्डा । गेष्टं (न०) ऽ (पु॰) जमाव ।

शेष्टिः ) (स्त्री॰) १ जमाव । समा । मीटिंग । २ शेष्टि ो संस्था । ३ वार्तालाप । वातचीत । संवाद । ४ समूह । समुदाय । ४ सम्बन्ध । नाता । ६ नाटक की रचना विशेष ।

गेाष्पदं (न०) १ गाै का खुर। २ धृत में गाय के खुर का चिन्ह। ३ उस खुरचिन्ह में समा जाने

वाला जल । ४ गाँ के खुर में समावे उतना जल । १ स्थान जहाँ गाँगुंप्रायः श्राया जाया करें। गाह्य (वि॰) छिपाने योग्य । गाप्य ।

गेांजिकः गे।ञ्जिकः } ( पु॰ ) सुनार ।

गाडः ( पु॰ ) १ एक प्रान्त विशेष का नाम । स्कन्द-पुराण में इस देश का परिचय इस प्रकार दिया गया है:—

> वंगदेशः ममारभ्य भुवनेशान्तगः शिवे। गीद्धदेशः सम्भारम्यातः मर्वविद्याः विशारदः।

२ वाह्मणों की जाति विशेष।

गे।डाः ( पु॰ वहु॰) गे।ढ देश के श्वधिवासी । गे।डी ( स्त्री॰ ) १ शीरा या गुड़ की शराव । २ रागिनी विशेष । ३ झन्दःशास्त्र की रीति या वृत्ति विशेष ।

गीडिकः ( पु॰ ) गन्ना । ऊख ।

गै। ए ( वि॰ ) [ जी॰ -- गे। गाँ ] १ श्रमुख्य । श्रप्रधान । २ व्याकरण में प्रधान का उल्टा । ३ गुणवाचक । गुण वतलाने वाला ।

गै। एयं (न०) मातहती। प्रधीन होकर रहना। प्रप-रूप्ट पद।

गोतमः (पु॰) १ (क) भरद्वाज ऋषि का नाम। (ख) सतानन्द मुनि का नाम। (ग) ऋषाचार्य का नाम, जो द्रोणाचार्य के साले थे। (घ) युद्ध-देव का नाम। (ङ) न्यायशास्त्र प्रवर्तक का नाम। सम्भवा, (स्ती॰) गोदावरी नदी।

गीतमी (स्त्री॰) १ द्रोणाचार्य की स्त्री कृपी का नाम। २ गोदावरी नदी की उपाधि। ३ बुद्धदेव की शित्ता या उपदेश। ४ गातम द्वारा प्रवर्तित न्याय दर्शन। ४ हल्दी। ६ गोरोचन। ७ कण्व मुनि की वहिन।

गोधिमीनं (न॰) खेत जिसमें गेहूँ उत्पन्न होते हैं। गोनर्दः (पु॰) महाभाष्य प्रणेता पतञ्जलि की उपाधि।

गै।पिकः (पु॰) गोपी या गोप की स्त्री का वालक या पुत्र ।

गै।प्तेयः ( पु॰ ) वैश्या का पुत्र ।

गीर (वि॰)[स्त्री॰—गीरा या गीरी] १ सफेद ।२ पिलोंहाँ । प्रीन या जाज ।३। ललोंहा । ४ चमकीला । दीसियुक्त । १ विशुद्ध । स्वच्छ । मने।हर ।

गीरः ( पु० ) १ सफेट रंग । २ पिलोंहाँ रंग । ३ ललोंहों रंग । ४ सफेट राई । १ चन्द्रमा । ६ भैसा विशेष । ७ एक प्रकार का हिरन ।

गोरं (न०) १ कमल-नाल-तन्तु । २ केसर । जाफ्रान । ३ सुवर्ण । सोना ।

गीरसर्पपः ( पु॰ ) सफेद राई।

गोरास्यः ( पु॰ ) एक प्रकार का काले रंग का वानर जिसका मुख सफेद होता है।

भारह्यं (न०) म्वाला या भाश्रों की रखवाली करने वाले का पद।

गारियम् (न०) १ वजन । भारीपन । प्रयोजनीयता । ३ ज़रूरीपन । ४ सम्मान । प्रतिष्ठा । ४ कुलीनता पदमर्यादा । वड्ण्पन । ६ भारीपन । गुरूव ।— श्रास्तर्न (न०) सम्मान की वैठक ।—इरित, (वि०) प्रशंसित । कीर्तिवान । ख्याति सम्पत्त ।

गारिवति (वि०) श्रत्यन्त सम्मानीय।

गै।रिका ( स्त्री॰ ) क्वारी । युवर्ती लड़की । जवान लड़की ।

मारितः (पु॰) १ सफेदराई । २ लोहे या ईस्पात लोहे की चूर या धृल ।

गें।री ( की॰ ) १ पारवती का नाम । २ श्राठवर्ष की कन्या । ३ क्वारी । रजीधर्म जिस लड़की को न हुआ हो वह लड़की । ४ गोरी या गेहुआ रंग की लड़की । १ प्रथिवी । ६ हल्टी । ७ गोरोचन । ५ वरण की सी । ६ मल्लिका की लता । १० तुलसी का पौधा । १३ मिल्लिका की लता । १० तुलसी का पौधा । १३ मिल्लिका की लता । १० तुलसी का पौधा । १३ मिल्लिका की लता । १० तुलसी का पौधा । १३ मिल्लिका की लता । १० तुलसी का पौधा । १३ मिल्लिका की एवर्का ।—गुरुः, ( पु॰ ) हिमालय पर्वत ।—जः, ( पु॰ ) कार्तिकेय ।—जम्, ( न॰ ) श्रायरक ।—पट्टः, (पु॰ ) वह योनिरूपी श्राव्यं जिसमें शिवलिङ, स्थापित किया जाता है ।—पुत्रः, ( पु॰ ) कार्तिकेय । निर्मा सी स्थापित किया जाता है । भीरोचन । पुतः ( पु॰ ) ३ कार्तिकेय । २ ऐसी सी का पुत्र जिसका विवाह श्राठ वर्ष की श्रवस्था में हुआ है। ।

सं० श० कौ०--३५

गौरतिहिपकः, ( पु॰ ) गुरुपत्नी के साथ गमन 'करने वाला या गुरु की शस्या के। श्रष्ट करने वाला। गौलक्तिश्चिकः, ( पु॰ ) गै। के शुभाशुभ लक्त्यों के। जानने वाला।

गौत्प्रिकः, ( पु॰ ) किसी सैनिक दल का एक स्विपाही।

गौशतिक (वि॰) [स्त्री॰—गैशितिकी] १०० गायें पालने वाला।

ग्मा (स्त्री०) पृथिवी।

त्रथ् या त्रन्थ् ( घा० ज्ञात्मने० ) [ त्रथते, द्रन्थते ] १ टेढ़ा करना । तिरछा करना । कुकाना २ गृथना । रचना ।

प्रथनम् (न०) १ गाड़ा करना । जमाना । २ गूँथना । ३ पुस्तक की रचना करना । लिखना । [अथना, भी अन्तिम दो अर्थों का वाची है ।] प्रथना (पु०) गुच्छा ।

ग्रिधित (व० क्र०) १ गूँथा हुग्रा।२ रचा हुग्रा।३ श्रेणीवद्ध किया हुग्रा। यथाकम किया हुग्रा। ४ जमाया हुग्रा। गाड़ा किया हुग्रा। १ गाँठ गठीला।

अन्य (घा॰ परस्मै॰) [ अन्थित, अथनाति, अन्थयित-अन्थयते, अथित, और अथते भी रूप होते हैं ] १ बाँधना । गूंथना । यथाक्रम करना । श्रेणी बद्ध करना । २ जिखना । रचना करना । ३ बनाना पैदा करना ।

प्रन्थः (पु०) १ वांधना। गाँठ लगाना। २ रचना।
प्रन्थ। पुस्तक। साहित्यिक रचना। ३ धन।
सम्पत्ति। ४ अनुष्टुप छुन्द वाला पद्य।—हारः,
—कृत, (पु०) अन्थरचिता। लेखक।—
दु.टी,—कृटी, (स्त्री०) १ पुस्तकालय। २ दफ़्तर जहाँ काम किया जाय।—विस्तरः, (पु०) वृहदकारता। प्रकाण्डता। प्रगल्भ शैली। ~
सन्धिः, (स्त्री०) काएड। अध्याय। सर्ग।

ग्रन्थनम् } देखो ग्रथन । ग्रन्थना

य्रन्थिः (स्री॰) १ गिल्टी। गुमड़ा। गुमड़ी। २ रस्ती की गाँठ। ३ कपड़े के य्राँचल की गाँठ, जिसमें पैसे रुपये गठियाये जाते हैं। ४ बेंत या नरकुल के पोरुयों की गाँठ या जोड़। ६ टेड़ा-पन। भद्दापन। ग्रसत्य। ७ सूजना या फूलना। —छेद्दकः, —भेदः,—मोचकः, (पु॰) गँठकटा। जेव कत्तरने वाला।—पर्गाः, (पु॰)—पर्गाम्, (न॰) १ एक सुगन्ध दृज। २ एक सुगन्ध पदार्थ।—वन्धनम्, (न॰) १ विवाह के समय दूरहा दुलहिन का गठजोड़ा। २ पदी।—हरः, (पु॰) सचिव। दीवान।

श्रंधिकः ) ( पु॰ ) १ दैवज्ञ । ज्योतिषी । २ श्रज्ञात-श्रन्थिकः ) वास के समय राजा विराट के यहाँ रहते समय नकुल ने श्रपना नाम श्रन्थिक ही रखा था ।

ग्रंथित । ग्रन्थित । (वि॰ ) देखो ग्रथित।

ग्रंथिल } ( वि॰ ) गाँउ गठीला ग्रन्थिल }

श्रस् (धा॰ श्रात्म॰) [श्रस्तते,श्रस्ते ] १ निगलना । जील लेना । निघटाना । वर्त डालना । २ पकड़ना । ३ श्रहण डालना । ४ शब्दों पर चिन्ह या दाग़ लगाना । ४ नष्ट करना । (उभय॰) [श्रस्ति, श्रास्यति,—श्रास्यते ] जा डालना भन्नण कर जाना ।

ग्रसनम् ( न॰ )१ निगलना। खाना। २ पकड़ना। ३ चन्द्र श्रौर सूर्य का अपूर्ण श्रास।

प्रस्त (वं० कृ०) १ खाया हुग्रा। भच्चण किया हुन्रा।
२ पकड़ा हुग्रा। ग्रधिकृत किया हुन्रा। प्रभाव
पड़ा हुग्रा। ३ ग्रह्म लगा हुग्रा।—ग्रस्तं (न०)
श्रह्म सहित सूर्यं या चन्द्रमा का ग्रस्त होना।—
उद्यः, (पु०) श्रह्म लगे हुए चन्द्रमा सूर्यं का
उद्य होना।

त्रस्तम् ( न॰ ) अर्द्धोचारित शब्द या वाक्य **।** 

श्रह् ( घा० उभय० ) वैदिक साहित्य में प्रभ्, [गृह्णाति, गृहीत, ( निजन्त ) श्राहयति, जिञ्च-स्रति ] १ पकड़ना। लेना। श्रह्ण करना। २ पाना। श्राप्त करना। श्रङ्गीकार करना। वस्तुल करना। उगाहना। ३ गिरफ़्तार करना। वंदी वनाना। ४ रोकना। थामना। पकड़ना। ४

आर्णित रस्ता। पर्यनी पोर गींचना। ६ जीवना । एक पन में उन तेन्त । 🧸 प्रयन करना । राग जना । = श्रिष्ठिक्षाः में प्रशास ग्रमावान्वित क्ता । र घारण करना । ४० मीरामा । पानना परिचारता । सनकता । ११ विस्ताल उस्ता । ज़यार जना । **१**२ हिन्द्रांगीचर करना । १३ वागवर्वी बरना १४ मनुमान वरना। परिनाम निजलना । ६५ वरान जन्ना । वर्णन करना । १६ गरीदना । सोल लेना । १७ विज्ञित करना । हीर लेना । लूट लेना । ३८ धारण करना । र्णीय लेखा। १६ पटचान लेखा। २० ( बता ) पाना । २६ ब्रस लेना । २२ हाथ में (किसी) पार्य के लेना । निजन्त । शलेना । प्रहरण करना । पहलुना । स्वीकार करना । २ विवाह में दान कर डायना । ३ सिखलाना । यतलाना ।

ब्रहः ( पु॰ ) १ पउड्ना । हाथ साफ करना । २ पञ्च। लेना । प्राप्त करना । श्रद्धीकार वरना । उपलब्धि । ३ चोरी । डाँका । ४ लूट का माल । १ क्रांग (चन्द्रमा सुर्य का)। ७ व्रह । = वर्गन । निरम्परा । दुहराना । ६ ब्राह । नक । मगर । घरियात । ३० भूत । पिचाश । ३३ वचों की वष्ट देने वाली द्वष्ट योनि विशेष । १२ ज्ञान । रोध । १६ ज्ञानेन्द्रिय । १४ मतत चेप्टा । निरन्तर भगव । ११ अभिष्राय । मंशा । मनोस्थ । १६ नंरचकता। यनुब्रह ।—ब्राधीन, (वि०) ब्रहों के शुभागुभ फलों के जपर निर्भर ।—श्रवसर्दनः ( पु॰ ) राहु का नाम। — अवसर्दनम् ( न॰ ) बहों की टहार।—प्रश्रीशः, ( पु॰ ) सूर्य। —ग्राधारः, —ग्राश्रयः, ( पु॰ ) ध्र्व वृत्त सम्बन्धी नच्छ । मेरु सम्बन्धी नच्छ ।—श्रामयः, ( ५० ) १ मिर्गी । २ भूतावेश ।-- प्रालुञ्चनम्, ( न० ) शिकार पर भपटना ग्रौर उसके दुकड़े द्वकड़े कर डालना। — ई्शः, (पु०) सूर्य। — कल्लोलः ( पु॰ ) राहु।—गतिः, ( स्त्री॰ ) ग्रहों की चाल ।—चिन्तकः, (पु॰) ज्योतिपी । दैवज् ।---दशा, (स्त्री०) यह की दशा।---नायकः, ( पु॰ ) १ सूर्य । २ शनि।—विग्रहौ, (वचन) इनाम श्रौर दग्ड ।- नेमि, चन्द्रमा । -

पतिः, (पु॰) १ सूर्य । २ चन्द्रमा ।—पोडनस्, —पीडा, (रत्री०) १ ब्रह के कारण दुःख या वलेश । २ चन्द्र सूर्य का ब्रह्म ।--राजः, (पु०) १ सूर्य । २ चन्द्र । ३ वृहस्पति ।—मगुडलं, (न०) मस्डली, (स्त्री॰) प्रहों का वृत्त ।--युतिः, (रबी०) ब्रहों का योग ।-वर्षः, (पु०) वर्षफल । —वित्रः (पु॰) ज्योतिषी ।—ग्रान्तिः, (स्त्री॰) जपदानादि से श्रशुभ महों के श्रशुभ फल की दूर करना। - संगमम्, ( न० ) यहां का योग। प्रप्तग्। (न०) ३ पकड़ना । ब्रह्म करना । २ पाना । प्राप्ति। प्राज्ञीकार करना । ३ वर्णन करना । कहना ।

४ पहनना । धारण करना । १ चन्द्र ग्रीर सूर्य का ब्रह्मम् । ६ बुद्धि । समभ । ७ ज्ञान । ८ प्रतिध्वनि र्फोर्ट्रे १ स्टाथ । १० इन्द्रिय ।

य्रहर्गगः ) (स्त्री॰ ) संयहणी का रोग । दस्तों की ब्रह्मारी ) बीमारी ।

इतित्व (वि०) १ लिया हुआ। स्वीकृत । २ अविनयी। हठी। ज़िही।

अहीतृ [ स्त्री • - प्रहीत्री ] १ पाने वाला । स्वीकार करने वाला । २ जान लेने वाला । पहिचान लेने वाला । देखने वाला । ३ कर्जदार । ऋणिया ।

ं शमः (५०) १ गाँव । पुरवा । पुरा । २जाति । समाज । ३ समूह | समुदाय । ४ सरगम | स्वर । राग | प्रिविष्ठतः, — ग्रन्यत्तः,—ईशः,—ईश्वरः, (५०) गाँव का मुलिया। चौधरी।—ग्रन्तः, ( पु॰ ) त्राम की सीमा। त्राम के समीप की जगह। —ग्रन्तरं, ( न॰ ) ग्रन्य धाम।—ग्रन्तिकम्, ( न० ) श्राम का पड़ोस या सामीप्य। — श्राचारः, ( पु॰ ) गाँव की ( रस्म ) ।-- प्राधानं, ( न॰) शिकार ।—उपाध्यायः, ( पु॰ ) य्रानयाजक।— कराटकः, (पु॰) चुगलखोर । पिशुन ।-कुमारः, ( पु॰ ) देहाती लड़का।—कुटः, (पु॰) १ श्राम का सर्वोत्तम पुरुष। २शूद्ध।—धातः, (पु०) गाँव की लूट करने वाला ।—घोषिन्, ( पु॰ ) इन्द्र ।—चर्या, ( स्त्री॰ ) स्त्रीमैथुन ।—जालं, (न०) कई एक यामों का समूह ।—ग्राीः, (स्त्री०) ९ गाँव या समाज का मुखिया या चौधरी। २ नेता । मुखिया । ३ नाई । ४ कामीपुरुष । (स्ती०)

१ रंडी । वेश्या । २ नील का पौधा ।—तत्तः, (पु०) वर्ड्ड जो गाँव में काम करे ।—धर्मः, (पु०) किसी याम के समाज का संदेश ले जाने और ले आने वाला । — मदुरिका, (खी०) आम का कगड़ा या उत्पात । उपद्रव । — मुखः, (पु०) हाट । वाजार ।— मृगः, (पु०) कृत्ता ।— याजकः, (पु०)— याजिन्, (पु०) १ आम का उपाध्याय । २ पुजारी । अर्चक ।— पंडः, (पु०) नपुंसक पुरुप । हिजड़ा ।— संघः, (पु०) आमीण संस्था । — सिंहः, (पु०) कृत्ता ।— स्थ, (वि०) १ आम में रहने वाला । २ एक ही आम का वसने वाला साथी ।—ह।सकः, (पु०) वहनोई।

ग्रामिटका ( स्त्री॰ ) श्रभागा गाँव । दरिद्र गाँव । ग्रामिक ( वि॰ ) [ स्त्रो॰ — ग्रामिको ] १ ग्रामीण । गँवारू । २ गँवार ।

श्रामिकः ( ु॰ ) श्राम का चौधरी वा मुिखया। श्रामीणः (पु॰) १ गाँव में रहने वाला। २ कुत्ता। ३ काक । ४ शुक्तर ।

श्रामेय (वि॰) गाँव में उत्पन्न । गँवार । श्रामेयी (स्त्री॰) रंडी । वेरया ।

श्राम्य (वि०) गाँव सम्बन्धी । १ गाँव का । २ श्राम-वासी । ३ पालतू । हिला हुआ । ४ जुता हुआ । नीच । श्रशिष्ट । कमीना । ४ श्रश्लील ।—श्रश्चः, (पु०) गधा ।—कर्मन्, (न०) श्रामवासी का पेशा था रोज़गार ।—कुङ्कमं, (न०) केसर । —धर्मः, (पु०) १ श्रामवासी का कर्तव्य । २ मैधुनं। स्त्रीप्रसङ्ग ।—पश्चः, (पु०) पालू जानवर । —वहुभा (चि०) श्रज्ञानी । हंसोइ । मसखरा । —वहुभा (स्त्री०) रंडी । वेश्या ।—सुखं, (न०) मैधुन ।

ग्राम्यः ( पु॰ ) पालतूकुत्ता ।

ग्रास्यं (न०) १ गवारु वोलचाल । २ ग्राम में तैयार किया गया भोजन । ३ स्त्रीमैथुन ।

श्रावन् (पु॰) १ पत्थर । चट्टान । २ पहाइ । ३ बादल ।

ग्रासः (पु॰) १ कवर । कौर । गस्सा । मुंह भर माप । २ भोजन । पालन पोपण का उपस्कर । ३ राह या केतु ग्रस्त चन्द्र या सूर्य का एक भाग । — भ्राच्छादनम्, ( न० ) भोजन कपड़ा ।—शल्यं, ( न० ) गले में श्रदकी कोई भी वस्तु ।

ग्राह (वि॰) पकड़ा हु**त्रा**।

ब्राहः (पु०) १ पकड़। २ नक्र। ब्राह । मगर ३ बंदी । कैदी । ४ स्वीकृति । ४ समक्त । ज्ञान । ६ श्रदलता । दृढ़ता । श्रत्यानुरोध । ७ दृढ़ प्रति-ज्ञता । सङ्कल्प । निश्चय । ⊏ रोग । बीमारी ।

त्राहक ( वि॰ ) ख़रीदार । पाने वाला **।** 

त्राहकः ( पु॰ ) १ वाज । राजपत्ती । २ विपवैद्य । ३ ख़रीददार ४ पुलिस श्रफसर ।

त्रीवा (स्त्री) गरदन। घंटा, (स्त्री०) घोड़े के गले की घंटी या धुंघरू।

ग्रीवालिका देखा ग्रीवा।

ग्रीविन् ( ए० ) जंट।

ग्रीष्म (वि०) गर्म ।

ग्रोष्मः (पु॰) १ गर्मी की ऋतु । ज्येष्ठ ग्रौर ग्रापांद के मास । २ गर्मी । ३ उप्णता ।—उद्भवा, (स्त्री॰) —जा, (स्त्री॰) नवमहिका लता।

ग्रैव (वि॰) [स्त्री॰--ग्रैवो ] ग्रैवेय (वि॰) [स्त्री॰--ग्रैवेयो] } गरदन सम्बन्धी।

थ्रैवं थ्रैवेयं } (न॰) १ गले का पट्टा या कंटा । २ हाथी के गले की जंजीर ।

ग्रैवेयकम् ( न॰ ) १ हार । कंठा । २ हाथी के गले की जंज़ीर ।

ग्रैष्मक (वि॰) [स्ती॰—ग्रैष्मिका] १ गर्मी में बोया हुआ । २ गर्मी की ऋतु में श्रदा करने योग्य ।

ग्लपनम् (न०) १ सुर्फाना । सूखना । कुम्हलाना । २ पर्यवसान ।

ग्लस् (धा॰ श्रात्म॰) [ग्लसते, ग्लस्त] खा जाना । भत्तरण कर जाना ।

ग्लहः ( धा॰ उभय॰ ) [ ग्लहति—ग्लहते, ग्लाहयति,—ग्लाहयते] १ जुत्रा खेलना। जुत्रा में जीतना । २ पाना । प्राप्त करना । ग्लहः (पु॰) १ जुत्रारी। २ दाँव। ३ पाँसा। ४ जुत्रा। ग्रुत। २ बीमार । रोगी ।

न्ताति (र्गा०) १ यकान । २ ग्रास्य । ३ निर्वनया । दीमारी । ४ पृशा । अमृद्धि ।

ग्लास्टु ( ति० ) यहा हुपा । श्रान्त ।

रकास ( द० छ० ) १ थरा हुए। । परिधान्त । ग्लेंच् ( धा० प० ) [ ग्लोचिति, ग्लुक्त ] १ जाना । २ चुराना । लूटना । ३ छीन लेना ।

> , ग्लें ( धा॰ प॰ ) [ ग्लायति,—ग्लान ] १ <u>घ</u>णा करना । २ थक जाना । ३ हिरास होना । उदास ज्ञोना । ४ मृर्द्छित होना ।

सतो ( ए० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर ।

घ

घ मंग्यत वर्णमाला या नागरी वर्णमाला का बीसवी दर्ग और लक्षनों में से कवर्ग का चौथा व्यक्षन । इसका ब्यारण जिह्नमूल या करूठ से होता है। यह स्पर्श वर्ण हैं। इसमें घोप, नाद, संवार श्रीर महाश्राण प्रयत होते हैं।

च ( वि॰ ) या समास में पीछे जुएता है और इसका घर्थ होता है मारने वाला: हत्या करने वाला जैसे पाणिय, राजव ।

घः ( ए० ) १ घंटा । २ घर्घरराज्द ।

घट् ( पा॰ शायम॰ ) [ घटते,—घटित ] यत्न करना । प्रयस्न करना । घटित होना । होना ।

ब्रटः ( ए॰ ) १ वटा । २ कुम्भराशि । ३ हाथी का माया । ४ हुम्भक प्राणायाम । ५ २० द्रोग के न्यमान होल । ६ स्तम्भ का एक भाग ।---ध्याटोवः ( पु॰ ) वन्वी या गादी का उघार । -उद्भवः,—ज्ञः, -यानिः,—सम्भवः, ( ५० ) श्रगस्य जी।—ऊबस्, ( खी॰ ) (= घटोच्ची ) दूध से परिपूर्ण ऐन वाली गा।—कर्परः, (पु०) असंस्कृत साहित्य के कवि विशेष । २ खपरा ।— कारः, कृत्, ( पु॰ ) कुम्हार ।—प्रहः, (पु॰) कहार । धीमर । पनभरा ।—दासी, ( स्त्री॰ ) कुटनी ।—पर्यसनम् ( न० ) जो श्रपने जीवन-काल में पुन: श्रपनी जाति में शामिल होने को रज़ामंद न हुन्रा हो ऐसे जातिच्युत का श्रौर्द देहिक कृत्य।-भेदनकम् ( न० ) कुम्हार का एक श्रीज़ार जो वरतन बनाने के काम में श्राता है।--राजः, (पु०) श्राँवा में पकाया हुश्रा मिटी का घटा ।— स्थापनम्, (न०) घदा रखकर उसमें देव विशेष का श्राह्महन पूर्वक पूजन।

घटक ( वि० ) ३ प्रयत्नवान् । चेष्टा करने वाला । २ सन्पन्न करने चाला । २ मीलिक । श्रावश्यक सास्था-निक । प्रधान । वास्तविक ।

घटकः (पु॰) १ एक वृत्त जिसमें फूल न लग कर फल ही लगते हैं। २ दियासलाई बनाने वाला। ३ सगाई कराने वाला । विचवानिया । ४ वंशावली जानने वाला ।

घटनं (न०) ) १ प्रयत । उद्योग । २ घटना । वाके घटना (न॰) ) होना। ३ सम्पन्नता। पूर्णता । ४ मेल । ऐक्य । संसर्ग । सम्बन्ध । १ वनाना । गङ्ना । तैयार करना ।

घटा (सी०) १ उद्योग । प्रयत्न | चेष्टा | २ संख्या | दल । जमाव । ३ संनिक कार्य के लिये जमा हुए हाथियों का समूह । ४ समूह । ( वादलों का )

घटिकं (न०) कुल्हा।

घटिकः ( पु॰ ) पानी पिलाने वाला ।

घटिका (खी॰) १ दोटा मिटी का घड़ा। २ वाल्टी। दोल। मिट्टी का छोटा वर्तन। ३ २४ मिनिट की एक घड़ी । ४ जलघड़ी । ५ गट्टा । टराना | पुर्ज़ी ।

घटिन् ( पु० ) कुम्भ राशि ।

घटिंधम् ो (न॰) जो घड़ा भर (जल) पी जाय। घटिन्धम ∫ घटी (स्त्री॰) १ छोटा घड़ा। २ २४ मिनिट का काल । ३ जलघदी ।—कारः, (पु०) कुम्हार ।— ग्रह,—ग्राह (वि॰) पनभरा। पानी ढोनेवाला। —-यंत्रं (न०) ३ ढेकी। एक यंत्र विशेष जो पानी उलीचने के काम में प्राता है। २ ंजलघड़ी ।

घटोत्कचः ( पु॰ ) हिडिम्बा राचसी के गर्भ से उत्पन्न भीम का पुत्र।

घट्टू ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ घट्टते ] –( उभय॰ ) [घष्ट्रयत्ति-घष्ट्रयते, घष्टित] १ हिलाना हुलाना । गड्डबड्ड करना। २ स्पर्श करना । मलना । हाथों का मलना । ३ चिकनाना । चोट मारना । ४ निन्दा करना । १ उखाड़ पछाड़ करना ।

न्नष्टः ( पु॰ ) १ घाट । महसूल उगाहने का स्थान । —कुटी, । महसूल उगाहने की चौकी ।— जीविन्, (पु॰) १ मल्लाह । नाव खेने वाला । २ दोगला, जाति विशेष । (यथा '' वैश्यायां रजकाज्जातः " ) ।

घट्टना (स्त्री०) १ हिलाना । गड्डवड्ड करना । २ मलना । च्यवसाय । पेशा ।

धटः । (पु॰) एक प्रकार की चटनी विशेष । घराटः । बंदा 🚶 (स्त्री॰) १ वंदा । विड़ियाल ।--- प्रागारं, घग्टा ∫ (न०) घंटाघर । — फलकः, (पु०) --फलकम्. (न०) ढाल जिसमें घूघर जड़े हों ।--ताडः, (पु॰) घंटा बजाने वाला।-नादः ( पु॰ ) घंटा का नाद !--पथः, ( पु॰ ) किसी ग्राम की मुख्य सड़क। यथा

> दश्यवन्यन्तरी राजमार्गी घंटा वयः रष्टतः । कौटिल्य ।

—- शब्दः, ( पु० ) १ काँसा । फूल । २ घंटे की श्रावाज ।

घटिका (स्त्री॰) घंटी। छोटा घंटा।

( पु॰ ) १ हाथी की छाती के ग्रार पार वाँघने की रस्सी जिसमें घंटे श्रदके हों। २ उप्णता। प्रकाश।

घंडः ( पु॰ ) } घराडः ( पु॰ ) } मधुमचिका।

धन (वि०) १ कसा हुआ। दढ़। कड़ा। ठोस। २ गाढा। घना। सघन । ३ पूर्ण । पूर्णता के। प्राप्त । ४ गृहरा । ४ स्थायी । वेरोकटोक । ६ ग्रभेंद्य । ७ महान् । प्रतिशय् । तीच्या । म | घरट्टः ( पु० ) चिकया।

सम्पूर्ण । ६ शुभ । सौभाग्य सम्पन्न ।— श्रात्ययः, ( पु॰ )—ग्रन्तः, ( पु॰ ) शरद ऋतु ।— भ्रम्बु ( न० ) वर्षा ।—भ्राकरः, ( पु० ) वर्षा ऋतु ।—ग्रागमः, (पु०) वर्षाऋतु ।—ग्रामयः, (पु॰) छुहारे का वृत्त ।—ग्राश्रयः, (पु॰) श्राकारा, श्रन्तरित्त ।—उपलः, (पु०) श्रोले ।— त्रोबः, (पु॰) वादलों का समूह I—कफः, ( पु॰ ) ग्रोले । विनौले ।—कालः, ( पु॰ ) वर्षाकाल।--गर्जितं, ( न० ) वादलों की गड़-गड़ाहट।—गोलकः, ( पु॰ ) चाँदी, सोने की मिलीनी । खोटी धातु ।—जम्वातः, ( ५० ) गाड़ी कीचड़ या काँदो ।—तालः, ( पु॰) पत्ती विशेष। सारङ्ग पत्ती —तोलः ( ५० ) चातक पत्ती।—नाभिः, ( पु० ) धूम । धुआ । —नीहारः, (पु॰) सवन केाहासा । केाहरा । — पद्वी, (स्त्री०) ग्राकाश । श्रन्तरित्त ।—पापग्रडः, ( पु॰ ) मयूर । मोर ।—मूलं, ( न॰ ) घनवर्ग । —रसः ( पु॰ ) १ गाढा रस । २ सार । काड़ा । २ कपूर । ४ पानी । जल । - वर्त्मन्, ( न०) ग्राकाश।—विल्लिका, —विल्ली, ( खी॰ ) विजली। वासः, ( पु॰ ) केंहिड़ा। केंला। काशीफल । — वाहनः, ( पु० ) १ शिव। २ इन्द्र ।— इयाम, (वि०) श्रत्यन्त काला । — र्यामः, ( पु॰ ) १ श्रीरामचन्द्र । २ श्री कृष्ण चन्द्र की उपाधि। समयः, ( पु॰ ) वर्षाऋतु। सारः, ( पु॰ ) १ कपूर । २ पारा । पारद । ३ जल। पानी।---स्वनः, (पु०) वादलों की गड़-गड़ाहट |

घनः (पु॰) १ वादल । २ गदा । वड़ा हथौड़ा या घन । ३ शरीर । ४ समूह । समुदाय । ४ श्रवरक ।

घनम् (न०) १ भांभा। मजीरा । घंटा । घड़ियाल । २ लोहा। ३ टीन। ४ चर्म। छाल। छिलका।

घनाघनः (.पु॰) १ इन्द्र । २ दुष्ट हाथी । २ मदमत्त हाथी। ३ नशे में चूर हाथी। ४ पानी से भरा काला बादल ।

घर्घर (वि०) १ ग्रस्पष्ट । २ वर्राता हुआ । ३ (वादल की तरह) घर्रघर्र। घर्चरः ( पु० ) १ वरवराहट । २ कोलाहल । ३ द्वार । फाटक ! ४ हास्य । श्रानन्दोल्लास । ४ उल्लू । ६ तुपाग्नि । धर्घरा ) (स्री०) १ वुंघरू या रोंने । २ घूँघरों धर्घरी ∫ की यावाज़ । ३ गङ्गा । ४ वीणा विशेष । घर्घरिका (स्त्री॰) रोने। बूँघरू । वाद्ययंत्र विशेष। एक प्रकार का वाजा। घर्घरितं ( न॰ ) श्र्कर की घुरघुराहट। घर्मः ( ५० ) गर्मी । उष्णता । २ त्रीष्म ऋतु । ३ पसीना । स्वेद । ४ कड़ा । वड़ी कढ़ाई । हंडा ।— अंशुः, ( पु॰ ) सूर्य ।—ग्रान्तः, ( पु॰ ) वर्षा-ऋतु। — ग्रम्तु, - ग्रम्भस्, ( न॰ ) पसीना। स्वेद । चर्चिका, (स्त्री॰) ग्रन्हरियाँ। अन्होरी।--दिधितिः, ( ५० ) सूर्य ।-- द्युतिः, सूर्य ।--पयस्, ( न० ) पसीना । स्वेद । घर्षः (पु॰)) १ रगड्न । रगड् । २ कूटना । घर्षग्रम् (न॰) र्रिसना । वस् ( धा॰ प॰ ) [ वसति, वस्ति, वस्त, ] खाना। भत्तरण करना। घस्मर (विं) १ मरभुखा । खाऊ । पेटू । २ भचक । 'नाशक। बस्न (वि॰) चोट पहुँचाने वाला। हानिकारक। घस्नं ( न० ) केसर । ज़ाफ्रान । घस्रः ( पु॰ ) १ एक दिन । २ सूर्य । घाटः ( पु॰ ) } घाटा ( खी॰ ) } गर्दन का पृष्ठ भाग। यांटिकः ) ( पु॰ ) १ घंटा वजाने वाला । वंदी-घारिटकः ∫ जन। भाट। ३ घतुरा का पौधा। घातः (पु॰) १ प्रहार । चोट । २ हत्या । ३ तीर । ४ गुरानफल ।—चन्द्रः, ( पु॰ ) ( श्रशुभ राशि स्थित ) चन्द्रमा।—तिथिः, (स्री०) श्रशुभ चान्द्र तिथि। - नत्तत्रम्, ( न० ) श्रशुभ नचत्र। —वार: ( पु॰ ) श्रशुभ वार।—स्थानं, ( न॰ ) कसाईखाना । फाँसीवर ।

वि०

हत्यारा । जल्लाद ।

घातनम् (न०) १ हत्याकरण । श्राघात । २ ( यज्ञ में पशु की तरह ) हनन। घातिन् (वि॰) [स्री॰—घातिनी ] १ प्रहार करने वाला। मारने वाला। २ पकड़ने वाला। मार डालने वाला । ३ नाशक ।—पत्तिन् — विह्नाः, ( पु॰ ) बाज पत्ती। घातुक (वि॰) [ स्त्री॰—घातुकी ] १ हिंसक। २ कूर । निष्ठुर । नृशंस । घात्य (वि॰) मार डालने योग्य। घारः ( ३० ) सिंचन । छिड़काव । तर करना । घार्तिकः (पु॰) घी में सिकी प्ड़ी या माल पुत्रा, विशेष कर जिसमें अनेक छिद्र से होते हैं। घासः ( पु॰ ) १ चारा। २ चरागाह । गोचरभूमि। —कुन्द्म्,—स्थानं, ( न॰ ) चरागाह । घु ( धा॰ ग्रात्म॰ ) [ घवते, घुत, ] ग्रस्पष्ट शब्द करना । ऐसा शब्द करना जिसका ग्रर्थ समभ में न ग्रावे। घुः ( पु॰ ) कवृतर की कृदुरगूँ । गुटुरगूँ । घुट्ट ( धा॰ प॰ ) [ घुटति, घुटित ] १ पुनः श्राघात करना । वदला लेना । रोकना । २ प्रतिवाद करना। (घोटते) लौटना। ३ सौदा करना । वद्लौत्रल करना । घुटः ( खी॰ ) [स्त्री॰—घुटिक, —घुटिका, ] घुटिः टेखना। एड़ी। घुग् ( घा॰ प॰ ) [ घेाग्यते, घुग्याति, घुग्यित, ] लोटना । डगमगाना । घूमना । लौटना । घूम कर लौट श्राना । चक्कर देना । ( श्रात्म० ) लेना । श्राप्त करना । घुणः (पु॰ ) घुन । छोटा कीड़ा विशेष । – ग्रात्तरं,— लिपि. (स्त्री॰) लकड़ी या कागज़ में घुनों की वनाई ग्रचरनुमा ग्राकृतियाँ। घुंटः घुगुटः ( पु॰ ) घुंटकः घुगुटकः ( पु॰ ) घुंटिका घुगिटका (स्त्री॰ ) घुंड:—घुग्रडः ( पु॰ ) भौरा। अमर। चुर् ( धा॰ प॰ ) [ घुरति, घुरित, ] शब्द करना । º करना । सोने के समय

घुरी (स्त्री०) नथना। (विशेष कर शूकर के) घुर्घुरः ( पु॰ ) १ कीट विशेष । घुर्राना । २ गुर्राना । घुर्घुरी (स्त्री०) श्रुकर का शब्द विशेष। घुलघुलारवः ( पु॰ ) एक प्रकार का कन्नुतर । घुष् ( घा॰ प॰ ) [ घेाषति, घेाषयति,— घेाषयते, घुषित, घुष्ट. या घेाषित ] १ शब्द करना । श्रावाज़ करना । शोर करना । २ घोषणा करना । घुस्तृग्रां (न०) केसर। जाफ्रान। घ्रकः (५०) उल्लू। धुग्वू।—ध्रारिः, (५०) कौग्रा । घूर्ण ( घा॰ श्रा॰ ) [ घूर्णते, घूर्णति, घूर्णित, ] इधर उधर घूमना या मारे मारे फिरना। चक्कर लगाना । हिलना । घूम कर पीछे पलटना । घूर्ण (वि॰) इधर उधर घूमने वाला।—वायुः, (पु०) ववग्डर । घूर्णुनम् (न॰) ) हिलाना । घूमना । चक्कर घूर्णुना (स्त्री॰) ) काटना । घृ ( धा॰ प॰ ) [ घरति, घृत ] छिड़काव करना । ( उभय॰ ) [ घारयति, -- घारयते, घारित ] नम करना। तर करना। छिड़कना सींचना । घृगा (धा०प०) [घृगोति,—घृग्गा ] जलना। घुणा (स्त्री०) १ त्ररुचि । घिन । द्या । रहम । २ तिरस्कार । ३ भर्त्सना । धिक्कार । घृणाल्ल (वि॰) दयालु । कोमल हृदय । कृपालु । घृिगाः (स्त्री०) १ गर्मी । धूप । २ किरन । ३ सूर्य । ४ लहर। (न०) जल।—निधिः, (पु०) सूर्य । घृतं (न०) १ घी। २ मक्खन। ३ पानी।— ग्राप्तः, -श्रर्चिस्. (५०) दहकती हुई श्राग ।-श्राहुतिः, (स्त्री०) घी की त्राहुति। ग्राह्वः, (पु०)

वृत्त विशेष।— उदः. (पु०) घी का समुद्र।

—श्रोदनः, (पु॰) घी मिश्रित भात। —कुल्या,

(स्त्री॰) घी की नदी।—दीधितिः, (पु॰)

श्राग।-धारः, (स्त्री०) श्रविच्छिन घी की

धार।--पूरः,--वरः, ( पु० ) मिष्ठान्न विशेष।

—लेखनी, (स्त्री०) कलकी या चमचा घी डाला या निकाला जाय। घृताची ( खी ) १ रात । २ सरस्वती देवी ३ श्रप्सरा विशेप ।--गर्भसम्भवा, ( खी॰) वड़ी इलायची। घृप् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ घर्षति, घृष्ट, ] १ रगड़ना । मलना। प्रहार करना। २ भाड़ना। पालिश करना। चिकनाना। चमकाना। ३ पीसना। कृटना । कुचरना । ४ स्पर्धा करना । हिर्स करना । डाह करना। घृष्टिः ( पु० ) ग्रूकर । ( स्त्री० ) १ पीसना । कूटना । मलना। २ प्रतिद्वन्द्वता। स्पर्धा। घोटः ( पु॰ ) ) घोड़ा । ऋध ।—ऋरिः, ( पु॰ ) घाटकः ( पु॰ ) ∫ भैसा । घेाटी घेाटिका } ( स्त्री॰ ) घोड़ी । घेाण्**सः** } ( पु॰ ) रेंगने वाला जन्तु विशेष । घेानसः } घे।ए। (स्त्री०) १ नासिका। नाक। २ घे।डे़ का नथुना। ग्रूकर का थूथन। घे। णिन् ( ५० ) ग्रूकर। घोंदा } (स्त्री॰) वृत्त विशेष। सुपाड़ी का पेड़। घोर (वि०) १ भयङ्कर । भयानक । २ प्रचरड । उत्र ।—म्राकृति,—दर्शन, (वि०) भयानक शक्ल का।-धुष्यं. १ न० ) काँसा। फूल ।-रासनः, (५०) - रासिन्,-वागनः,-वागिन्, (पु॰) श्रगाल । स्यार ।—रूपः, (पु॰) शिव । घे।रं (न०) १ भय। डर। २ ज़हर। घोरः ( पु० ) शिव । घेारा (खी०) रात। घेालः ( पु॰ ) घेालं ( न॰ ) } माठा । खाँछ । घोषं ( न० ) काँसा धातु । घोषः (पु०) १ शोर गुल । २ बादल की गड़गड़ाहट । ३ घोपणा । ढिंढोरा । ४ श्रफवाह । किंवदन्ती । १ ग्वाला । गोप । ६ गाँव । पुरवा । ७ कायस्थ ।

घोषण्यम् ( न॰ ) } ढिंढोरा । राजाज्ञा । फरमान । त्रोषणा ( स्त्री॰ ) } क्राप्रियम्: (पु॰) १ जिल्लामे बाला । भाट । धंदी- । ल्लामा (प॰ कु॰) संघा हुत्रा।—इन्द्रियं, (वि॰) बन । २ झालण् । ३ थेरिका ।

ञ्च ( বি॰ ) [ ची॰—भ्री, ] मारने वाला। हत्या करने बाला। नाशक। विनाशक।

ब्रा ( धा॰ प॰ ) [ जिब्रति, ब्राटः,—ब्राण्] इ सुंबना । सुंघ फर जान लेना । ३ चुंबन वरना । श्रांखों का गंधा किन्तु नाक से सृंघ सृंघ कर जान लेने वाला। - तर्पण, (वि०) नासिकापिय। --- तर्पगाम्, ( न० ) सुगन्धि ।

ह्राम् ( न॰ ) १ सूंघना । २ मन्धि । सुमन्धि । ब्रातिः (स्ती०) १ सूंघने की किया । २ नाक।

₹:

## नोट- इ से प्रारम्भ होने वाला संस्कृत में कोई शब्द नहीं है।

=

धक्र धौर छठों व्यञ्चन श्रीर दूसरे वर्ग चवर्ग का प्रथम धन्तर । यह भी न्यक्षन है । इसका उचारण न्यान तालु हैं । यह रपर्शवर्ण है श्रीर इसके उजारण में स्वास, विवार, घोप श्रीर श्रल्पशाण प्रयम लगते हैं।

न्यः (पु०) १ चन्द्रमा । २ कछवा । ३ चोर । (जन्दग०) श्रीर। पादपुर्णक।

चक् (धा॰ डम॰) [चक्ति, -चक्ते, चिक्ति] श्रवाना । श्रकरना । सन्तुष्ट होना । रोकना । धारना ।

चकास् ( घा॰ परस्मे॰ किन्तु कदाचित् श्रात्मने॰ भी) [ चकास्ति,—चकास्ते, चकासित,] चमकना चमकीला होना । २ ( श्रालं० ) प्रसन्न होना श्रीर समृद्धशाली होना । (निजन्त) चमकाना। प्रकाशित करना ।

चिकत (वि॰) (भय के कारण) १ थरथर काँपता हुग्रा। २ भयभीत । चौंका हुग्रा । ३ भीरु । डर-पोंक। राङ्कान्वित। राङ्कित। ( न० ) एक छन्द जिसके प्रत्येक पाद में १६ श्रज्ञर होते हैं।

चकारः ( पु॰ ) तीतर की जाति का एक पहाड़ी पची जो कि चन्द्रमा को देख बहुत प्रसन्न होता है।

च संस्कृत वर्णमाला या नागरीवर्णमाला का २२ वॉं चक्तं (न०) १ पहिया। २ कुम्हार का चाक।३ तेली का कोल्हु । ४ भगवान विष्णु का श्रायुध विशेष । १ वृत्त । मगडल । ६ दल । समूह । समुदाय । ७ राष्ट्र । राज्य । ८ प्रान्त । सूबा । ज़िला। य्रामों का समुदाय l ६ सैनिक **च्यू**ह। १० युग । ११ थन्तरिच । श्राकाशमगडल । १२ सेना। भीदभाद। १३ य्रन्थ का श्रध्याय। १४ भेंचर । ११ नदी का घूमघुमाव ।—भ्राङ्गः, (पु०) १ राजहंस। २ गाड़ी। ३ चकवाक। — श्रयटः, ( पु॰ ) १ मदारी । सपेरा । २ गुंडा । बदमाश । ठग । ३ दीनार या सिका विशेप ।—ग्राकार,~ श्राकृति, (वि॰) गोलाकार। गोल।—श्रायुधः, (पु॰) श्रीविष्णु ।—श्रावतेः, (पु॰) भैवर जैसी या चक्तरदार गति ।—भ्राह्यः, ( पु॰ )—भ्राह्वयः, ( पु॰ ) चक्रवाक ।—ई्र्चरः, (पु॰) १ विष्णु । २ जिले का श्राला श्रफसर या सर्वोच श्रधिकारी। —उपजीविन्, (पु॰) तेली ।—कारकं, (न॰) १ नाखून। नख। २ सुगन्ध-द्रव्य विशेष।--- राग्टः, (पु॰) गोल तकिया।—गतिः, (स्ती॰) चक्कर । चक्करदार चाल या गति ।—गुच्छः, (पु॰) त्रशोक वृत्त ।—प्रहर्गा, (न०) [स्त्री०—प्रहर्गा] परकोटा । खाई ।—चर, (वि०) मण्डल में सं० श० कौ०---३६

धूमने वाला ।--चूडामणिः, (पु०) मुकुटमणि । —जीवकः,—जीविन्, (पु॰) कुम्हार।— तीर्थ, (न०) नैमिपारख्य का तीर्थ विशेष !---धरः, (पु०) १ विष्णुकानाम । २ राजा। सूबेदार । प्रान्त का शासक । ३ देहाती कलावाज नट । जादूगर । मदारी ।-धारा, (स्त्री०) पहिचे की परिधि या उसका घेरा। - नाभिः, (पु॰) पहिये की नाह। —नामन्. (पु०) १ चक्रशक। २ लेाहभस्म ।--नायकः, (पु॰) १ सैनिक टोली का नायक । ३ सुगन्ध द्रव्य विशेष।— नेिमः, पहिये की परिधि या उसका घेरा।—पाग्तिः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान ।---पादः,--पाद्कः, ( पु॰ ) १ गाड़ी। र हाथी।—पालः, ( पु॰ ) १ सूवेदार या प्रान्त का शासक। २ एक सैनिक विभाग का अधिकारी । ३ आकाशमण्डल !--वन्धु,—वान्धवः, ( पु॰ ) सूर्य ।— वालः.— वालः,—बाडः,—वाङः,—वालं, —वालं, — वाडं,-वाडं, (न०) १ मण्डल । वृत्त । समुदाय । समृह । ३ श्राकाश मण्डल । (पु०) १ पौराणिक पर्वत माला जो पृथिवी की परिधि को दीवाल की तरह घेरे हुए है और जो प्रकाश ग्रौर ग्रन्थकार की सीमा समभी जाती है। २ चक्रवाक। -- शृत्, ( ५० ) १ चक्रधारी । २ विष्णु - भेद्निनी, (स्री०) रात । निशा ।—भ्रमः, —भ्रमिः, (स्री०) चक्की ( श्राटा पीसने की )।—सग्रहालिन् (९०) सर्प विशेष।—मुखः, (पु०) शूकर,— यानम्, ( न० ) गाड़ी।—रद्, ( पु० ) ग्रूकर। —वर्तिन्, ( ५० ) श्रासमुद्रचितीश । सम्राट् । —वाकः, (पु॰) चकवा चकवी ।—वाटः, ( पु॰ ) १ सीमा । सरहद्द् । २ डीवट । पतील-सोत । ३ किसी कार्य में न्याप्ति । - वातः, (पु॰) तुफान। वंबड्र । श्राँघी।—वृद्धिः, (स्त्री०) सूद दर सूद ।—द्यृहः, (पु०) मण्डलाकार सैनिक संस्थापना।—संज्ञं, ( न॰ ) टीन।— संज्ञः, ( पु॰ ) चक्रवाक ।--साह्वयः, ( पु॰ ) चक्रवाक ।--हस्तः ( पु० ) विष्णु ।

चकः (५०) १ चकवाक । २ समुदाय । समूह । दल । चक्रक (वि०) चन्द्राकार। गोल।

चक्रकः ( ५०) तर्क विशेष। चक्रवत् (वि०)) १ पहियादार या जिसमें पहिये लगे हों। २ गोल। (पु०) १ तेली। २ सम्राट्।

चक्रांकी } चक्राङ्की } ( स्त्री॰ ) रागहंस ।

३ विष्णुकानाम।

चिकिका (स्त्री०) ३ ढेर । दल । टोली । २ धोखा । दगावाज़ी । ३ घुटना ।

चिकिन् (पु०) १ विष्णु । २ कुम्हार । ३ तेली । ४ सम्राट् । १ सूबेदार । प्रान्त का शासक। ६ गधा। ७ चक्रवाक। म सुखविर। सूचना देने वाला । ६ सर्प ! १० काक । ११ मदारी । नट । चिकिय (वि॰) यात्रा करने वाला । गाड़ी में वैठने वाला। चकीवत् ) चकीवन्तः ) ( पु॰ ) गधा। रासभ। खर।

चत्त् ( धा० ग्रात्म० ) [ चध्टे ] १ देखना । ताकना । पहचानना । २ बोलना । कहना । बतलाना ।

च जुस् ( पु॰ ) १ शिचक । दी चागुरु । श्रध्यातम विद्या सम्बन्धी विद्या पढ़ाने वाला । २ देवगुरु बृहस्पति । चज्जुन्य (वि॰) १ सुन्दर । खूबसूरत । मनोहर । २ श्राँखें। के लिये भला।

चत्तुष्या ( स्त्री० ) सुन्दरी स्त्री।

च जुस् ( न० ) १ नेत्र । श्राँखे । २ दृष्टि । दक्शक्ति । देखने की शक्ति।-गोचर, (वि॰) दिखलाई पड़ने वाला। - द्वानं, (न०) मूर्ति प्रतिष्ठा के श्रन्तर्गत नेत्रोन्मीलन कृत्य ।—पथः, (पु॰) दृष्टि की पहुँच । अन्तरिचः मालं, ( न॰ ) कीचड़ । श्राँखें का मैल ।—रागः, (≔चलूरागः) (पु०) त्राँखें की सुर्खी । श्राँखभिड़ौश्रल ।—रोगः, ( = चलूरोगः ) ( पु॰ ) नेत्ररोग विशेष।— विपयः, ( पु॰ ) १ दृष्टिगाचरत्व । २ चिन्हानी । देखने से प्राप्त हुआ ज्ञान अथवा देखने से प्राप्त होने वाला ज्ञान। ३ कोई भी पदार्थ जो दिख-[ श्रच्छे या स्वच्छ नेत्रों वाला । लाई पड़े । चक्तुष्मत् (वि०) १ देखने की शक्ति से सम्पन्न । २ सवारी।

चंकुराः, चङ्कुराः (५०) ) १ वृत्त । पेद । २ नाड़ी । चंकुरः, चङ्कुरः (५०) ) ३ कोई भी पहियादार

```
चंक्रमग्रम् ) (न०) १ घृमना फिरना । टहलना । २
 चङ्कमगम् 🖯 धीरे धीरे चलना ।
 चञ्च ( धा॰ प॰ ) [ चञ्चति, चञ्चित ] १ हिलमा ।
     लहराना । कॉपना । २ दोदूल्यमान होना ।
     क्मना ।
चंचः । ( पु॰ ) १ टोकनी । डलिया । २ पद्माङ्गल-
चञ्चः ∫ मान। पांच श्रंगुल का नाप।
चंचरिन् )
चञ्चरिन् ) (पु॰ ) भ्रमर । भौरा ।
चंचरीकः } ( पु॰ ) भ्रमर । भौरा ।
चञ्चरीकः }
चंचल ) (वि०) १ कॅंपकपा । थरथराने वाला।
चञ्चल ∫ कॉंपने वाला । २ श्रस्थिर । एकसा न
     रहने वाला।
र्घंचलः ) (पु०) १ पवन । २ प्रेमी । श्राशिक ।
चञ्चलः ∫ ३ मनमौजी । लम्पट ।
चंचला ) (खी॰) १ विद्युत । विजली । २ धन की चञ्चला ) प्रविष्ठात्री देवी लक्सी जी।
चंचा ( वि॰ ) १ वेत का यना हुया। २ गुड्डा।
चञ्चा 🕽 गुदिया। पुतला।
चंचु \ (वि॰) १ प्रसिद्ध । प्रख्यात । परिचित ।
चञ्चु ) २ चतुर ।—प्रहार, ( ५० ) चोंच की
    चोट। - भृत्, (पु॰) - कत्, (पु॰) पत्ती।
चंचुः
चञ्चः } ( पु॰ ) हिरन।
चंच्
चञ्चू } ( स्त्री॰ ) चोंच।
चंचुर
चञ्चुर } ( वि० ) चतुर । पटु ।
चट् ( घा॰ प॰ ) [चटति, चटित ] कृटना ।
    गिरना । श्रलग होना । [चाटयति—चाट्यते ]
     १ वध करना । २ घायल करना । ३ पैठना ।
    घुसना । तोड़ना ।
चटकः ( ५० ) गैरिया ।
चटका } ( खी॰ ) मादा गीरैया ।
चटुं ( न॰ ) }
चटुः ( पु॰ ) } चापलूसी भरे शंदद । पेट ।
चटुल (वि॰) १ कँपकपा। काँपने वाला। श्रस्थिर।
    श्रदृ । २ चञ्चल 🎞 ३ मने।हर । सुन्दर । प्रिय ।
चटुला (स्त्री॰) विजली । विद्युत ।
```

चटुत्तो्ल ) (वि०) १ कंपकपा । २ मनोहर । चट्टरलोल ∫ युन्दर । ३ मधुरभाषी । चग् ( वि॰ ) प्रसिद्ध । प्रख्यात । निपुण । चगाः ( पुं० ) मटर विशेष । चराकः ( ५० ) चना। मटर। चंड (वि०) १ भयानक। उत्र। क़ुद्ध । क्रोध चराड र्रे युक्त । २ गर्म । उप्ण । ३ फुर्तीला । कर्मठ । ४ भालदार । १ चूक । — ग्रंशुः, — दीधितिः,—भानुः, ( १० ) सूर्य ।—ईरवरः, ( ५० ) शिव का रूप विशेष ।—सुराडा, ( ⊨चामुग्रडा ) ( स्त्री० ) दुर्गा का रूप विशेष । —सृगः, ( पु॰ ) वन्य जन्तु विशेष ।— विकास, (वि॰) श्रत्यन्त पराक्रमी। र्चंटं १ (न०) १ गर्मा। उप्णता। २ क्रोध। चग्डम् 🕽 रोप । चंडा, चग्डा (ची॰)) १ हुर्गा देवी । २ क्रोधन चंडी, चग्डी 'ची॰) रिस्माय की स्त्री। र्घंडातः } ( पु॰ ) सुगन्ध युक्त कनेर । चग्डातः } चंडातकः, चग्डातकः (५०) ) छुर्ती । चंडातकम्, चग्डातकम् (न०) । छोटाकेट । चंडाज ) (वि॰) दुष्ट। निष्दुर । नृशंसकर्मा । चराडाल र्रे कृरकर्मन ।—वरुलकी, (स्त्री॰) चरडाल की वीरण। चंडालः १ ( ५० ) १ श्रत्यन्त नीच एवं घृगित एक चराडालः 🕽 वर्णसङ्कर जाति का नाम जिसकी उत्पति माहाण पिता श्रौर श्रूदा स्त्री से हुई है। २ इस जाति का मनुष्य । जातिच्युत पुरुष । चंडालिका } (स्त्री॰) चारडाल की पीसा। चंडिका } (स्त्री॰) दुर्गा का नाम। चिरिडका चंडिमन् १ (५०) १ कोध । रोप । उम्रता। चिंगिडमन् रिगमी। उप्णता। चंडिल } ( पु॰ ) नाई । हज्जाम । चरिडलः चतुर् ( वि॰ ) [ संख्यावाची—सदा यहुवचनान्त यथा—(पु॰) चत्वार ; (स्त्री॰) चतस्त्रः ; (न॰) चत्वारि ] चार।—ग्रंशः, (पु॰) चतुर्थं भाग। ब्राङ्गस्, ( न० ) १ जिसके चार श्रंग हों । हाथी, घोड़े, रथ श्रौर पैदल सिपाहियों से सज्जित सेना ।

२ एक प्रकार की शतरक्ष। - घ्रन्तः, ( ५० ) चारों स्रोर से स्रावेष्ठित ।—स्रान्ता, (स्त्री०) पृथिवी ।-- प्रशीत, (वि०) ५४वाँ ।--थ्रशीति, (वि॰) ८४। चौरासी।—थ्रश्र,— प्रस्न, (वि॰ ) १ चार केानेंा वाला । चतुष्केाण । २ सव प्रकार से सुन्दर । सुढोल ।—ग्रहं, (न०) चार दिवस की श्रवधि।—श्राननः, (पु॰) ब्रह्मा जी।—ग्राश्रमं, (न॰) ब्राह्मण् के जीवन के चार भाग । - कर्गा, (वि०) ( = चतुष्कर्णा) केवल दो श्रादमियों का सुना हुआ। —गतिः, (पु॰) १ परमात्मा । २ कछ्वा ।—गुण, ( वि॰ ) चारगुना। चैापाया ।—चत्वारिशत्, (= चतुरचरवारिंशत्) ( वि० ) ४४ । चौवालीस । —दन्तः ( पु॰ ) इन्द्र के हाथी ऐरावत की उपाधि।—दश, (वि०) १४वाँ।—दशन्. ( वि॰ ) १४। चौदह!—द्सरतानि, ( वहु-वचन ) चौदह रत्न जा समुद्रमन्थन के समय निकत्ते थे। यथा ---

लक्ष्मीः क्षीस्तुभपारिजातक्षपुरा घनवन्तरिप्रवन्द्रमा गावो कामद्रुपाः सुरेप्रथरगजी रम्भादिदेवाङ्गमाः। स्रष्टव सप्तमुखा विषं दरिषद्यः ग्रंखाऽसृतं पांयुधे रस्नामीह चतुर्दय प्रतिदिनं फुर्युः चदा मङ्गलम्।

—द्शिवद्या, (स्त्री॰) [ बहुवचन ] चौदह विद्याएँ। वे ये हैं :—

पबङ्गिमिश्रिता येदा घर्मशास्त्रं पुराणकं। मोर्मांसा तर्कमपि च एता विद्यासुतुर्दशः॥

—द्शी, (स्त्री॰) चौदस !—दिशं, (न॰) चारों दिशाओं का समृह । (अन्यया॰) चारों दिशाओं की ओर । सब तरफ से ।—दोजः, (पु॰) दोलम्, (न॰) तामकाम । राजकीय पालकी । —नवति, (वि॰) या (स्त्री॰) ६४ । चौरानवे । —पंच, (वि॰) [चतुःपञ्च या चतुष्पञ्च] चार या पाँच ।—पञ्चाशत् (स्त्री॰) [=चतुः पञ्चाशत् या चतुष्पञ्च । पञ्चाशत् या चतुष्पञ्च । पञ्चाशत् या चतुष्पञ्च । पञ्चः, (पु॰) [=चतुःपथः या चतुष्पथः अथवा चतुष्पथम् ] चौराहा । (पु॰) व्राह्मण् ।—पद, (वि॰) [=चतुष्पदः] १ चार पैरों वाला । २

चार श्रवयवों वाला ।—पदः, ( पु॰ ) चौपाया । - पदी ( स्त्री॰ ) चार पदों वाला श्लोक, जिसमें ३२ श्रवर होते हैं।—पाठी, ( स्त्री॰) [ चतु-ब्पाठी ] ब्राह्मणों की पाठशाला जिसमें चारों वेद पड़ाये जाँय।—पाणिः, ( पु॰ ) [ = चतु-ष्पाणिः ] विष्णु भगवान ।—पादु,—पाद, [= चतुःपाद या चतुःपाद ] ( वि॰ ) चार पदों वाला, चार भागेाँ या श्रवयवों वाला। चौपाया ।--वाहुः, ( पु॰ ) विष्णु ।—बाहुं, (न०) चतुष्कोण ।—भद्रं, ( न० ) पुरुषों के चार पुरुषार्थ श्रर्थात् धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर मोत्त ।—भागः, ( पु॰ ) चतुर्थाश । चौथा हिस्सा । चौथाई । - भुज़ (वि०) चार भुजा वाला। ( पु० ) विष्णु। (न०) चतुष्कोण। —मासं ( न॰ ) चार मास की श्रविधे। ्रियापाद मास की शुक्का ११ से कार्तिक शुक्का ११ तक की श्रवधि ]-- मुख, (वि॰ ) चार मुखों वाला।—मुखः, ( पु॰ ) ब्रह्मा जी।—मुखम्, (न०) १ चार मुख । २ चार द्वारों वाला घर । —्युगं ( न॰ ) चारयुग । —वक्त्रः, ( ए॰ ) व्रह्मा जी।-वर्गः ( पु॰ ) चार पुरुपार्थं धमे, श्चर्थ, काम श्रौर मेाच।—वर्ग्यः, (पु॰) चार जातियाँ यथा ब्राह्मण्, चित्रय, वैश्य श्रीर शुद्ध ।— वार्षिका (स्त्री॰) चारवर्ष की उम्र की गौ।--विंश (वि॰) २४ चौवीस ।-विंशति (वि॰ या स्त्री॰ ) २४। चौवीस ।—विद्य, (वि॰ ) चारो वेदों के। जानने वाला।—विद्या (स्त्री॰) चारो वेद।—विध, (वि०) चार प्रकार का। चैागुना ।—वेद, ( वि० ) चारो वेदों से परि-चितं ।—वेदः, ( पु॰ ) परब्रह्म ।—स्यूहः, (पु॰) विष्णु भगवान का नामान्तर ।—व्यृहम् ( न॰ ) वैद्यक शास्त्र ।—षष्टि ( वि॰ या स्त्री॰ ) चौसठ । ६४।--सप्तित (वि॰ या स्त्री॰) ७४ । चौह-त्तर ।—हायन,—हायग्, (वि०) चार वर्ष की उम्रका।

सतुर (वि॰) १ होशियार । स्याना । निषुण । पट्ट । २ तीच्य बुद्धि सम्पन्न । फुर्तीला । तेज़ ।३ मनोहर । सुन्दर । प्रिय । श्रतुकृत । चतुरं (न०) १ चातुर्य । पटुता । निपुणता । २ [ ( पु॰ ) संन्यासाश्रम । चतुर्थ (वि॰) [स्त्री॰—चतुर्थी] चौथा।—ग्राश्रमः, चतुर्थे ( न॰ ) चौथाई । चतुर्थांश । चतुर्थक ( वि॰ ) चौथा । चतुर्थकः ( पु॰ ) चौथिया ज्वर । चतुर्थी ( स्नी॰ ) १.चौथितिथि । २ कारक विशेप ।--कर्मन्, (न॰) विवाह में एक कर्म विशेष जो चतुर्थ दिवस किया जाता है। चतुर्घा ( थ्रव्यया॰ ) चार प्रकार से । चार गुना । चतुष्कम् ( न॰ ) १ चार का समृह । २ चौराहा । ३ चौकोन श्राँगन । चार खंभों पर टिका हुश्रा बड़ा कमरा । चौद्वारी । चतुष्की (स्त्री॰) १ चौकोन वडी पुष्करिणी । २ मसहरी । मच्छरदानी । चतुप्रय ( वि॰ ) [ छी०-चतुप्रयी ] चारगुना । चतुष्ट्यम् ( न० ) १ चार का समूह । २ चौकोन । चत्वरं ( न० ) १ चवृतरा । श्राँगन । २ चौराहा । ३ समथर भूमि जो यज्ञ के लिये तैयार की गयी हो। चत्वारिंशत् ( खी॰ ) चालीस । ४० । चत्वालः ( पु॰ ) १ हवनकुगढ । २ कुरा । ३ गर्भाशय ! चदु ( धा॰ उभय॰ ) [ चद्ति, चद्ते ] माँगना। याचना करना। चिद्रः ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ कप्र । ३ हाथी । ४ सर्प। चन ( ग्रव्यया० ) [ च + न ] ग्रीर नहीं । ्रे ( धा॰ परस्मै॰ ) [्चन्द्रति, चन्द्रित ] १ चन्दे ∫ चमकना। २ प्रसन्न होना। ( पु॰ ) १ चन्द्रमा। २ कपूर। 🔵 (पु॰) चन्दन । सुगन्धद्रव्य विशेप |---चंद्नः ( अचलः,—गिरिः,—अद्रिः, ( ५० ) चंदनम् मलयपर्वत । उदकं, (न०) चन्दनम् चन्दन मिश्रित जल। - पुष्पं (न०) लवँग। लौंग। ( पु० ) १ हाथी । २ चन्द्रमा । चंद्रः । (पु०) १चन्द्रमा। चाँद्। २ चन्द्रग्रह। ३ चन्द्रः ) कपूर । मयूरपंख में की चन्द्रिकाएँ । ४

जल । ६ सुवर्ण । िचन्द्र जय समासान्त शब्दों के श्रन्त में श्राता है, तव इसका श्रर्थ प्रख्यात या श्रादर्श होता है। यथा ९रूपचन्द्रः श्रर्थात् सर्वी-रकृष्ट या श्रादर्श पुरुष ]—श्रंशुः, (पु०) चन्द्र की किरए। - श्रर्थः, ( पु॰ ) श्राधा चन्द्रमा। – थ्रात्मजः —थ्रौरसः, —जः, —जातः,— तनयः,—नन्दनः, — पुत्रः, ( पु॰ ) बुध ग्रह । —्य्राननः, ( पु॰ ) कार्तिकेय ।—्य्रापीडः, ( पु॰ ) शिव ।—ग्राह्यः, ( पु॰ ) कपूर ।— इष्टा, (स्त्री॰) कमल का पौधा। कमोदिनी के पुष्पों का समृह ।—उपलः, ( पु॰ ) चन्द्र-कान्त मिए ।--कान्तः, ( पु॰ ) चन्द्रकान्त मणि । — कला, ( छी० ) चनः मा का एक र्थंश ।—कान्ता, ( ग्री० ) १ रात । २ चाँदनी। --कान्तिः, ( छी० ) चाँदनी। ( न० ) चोंदी ।— त्तराः, ( पु॰ ) श्रमावास्या ।—गोलः, ( पु॰ ) चन्द्रलोक । । गोलिका ( स्त्री॰ ) चाँदनी ।-- प्रहेशाम्, ( न० ) चन्द्रमा का प्रहेशा । —चञ्चला, (खी०) एक प्रकार की द्यारी मद्युती । —चूडः—मे।लिः – शेखरः, (पु॰) शिवजी की उपाधियाँ । —दाराः, (पु॰ वहुवचन) २७ नत्तत्र जो दत्त की कन्याएं हैं, चन्द्रमा की स्त्रियाँ हें।---द्यतिः, (पु०) चन्दन काष्ठ।(स्त्री०) चाँदनी । —नामन्, ( पु॰ ) कपूर। —पादः, ( पु॰ ) चन्द्र किरण ।—प्रभा, (स्त्री॰) चाँदनी ।--वात्ता, (स्त्री०) १ वड़ी इलायची । २ चाँदनी । – विन्दुः, (पु॰) चिन्ह विशेष (ँ)। – भस्मन्, (न०) कपूर। – भागा, ( छी० ) दिचिया भारत की एक नदी का नाम। -भासः, ( पु॰ ) तलवार I- भूति, ( न॰ ) वाँदी।-मिणः, (पु०) चन्द्रकान्त मिण ।-रेखा, - लेखा, ( खी॰ ) चन्द्रमा की कला।-रेगाुः, ( पु॰ ) ग्रन्थचोर । लेखचोर ।—लोकः, (पु॰) चन्द्रमा का लोक ।-लोहकं,-लोहं,-लौहकं, ( न० ) चाँदी ।—चंशः, ( पु० ) भारतीय प्राचीन प्रसिद्ध राजवंशों में से एक। चन्द्रवंश ।—वद्न, (वि०) चन्द्रमा जैसे मुख वाला।---व्रतं, ( न० ) एक प्रकार का व्रत ।

—शाला, (खी॰) १ श्रयारी । श्रया । २ चाँदनी । —शालिका, (खी॰) श्रया । श्रयारी ।—शिला, (खी॰) चन्द्रकान्त मिण ।—संझः, (पु॰) कपूर ।—सम्भवः, (पु॰) त्रथ यह ।—सम्भवा, (खी॰) छोटी हलायची ।—सालोक्यं, (न॰) चन्द्रलोक की प्राप्ति।—हन्, (न॰) राहु को उपाधि !—हासः, (पु॰) १ चमचमाती तलवार । २ रावण की तलवार का नाम । ३ केरल के राजा सुधार्मिक का पुत्र चन्द्रहास था।

चन्द्रकः ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ मयूर के पंखों की चन्द्रिका । ३ नख । ४ चन्द्र के ग्राकार का मगडल (जो जल में तैल विन्दु डालने से वन जाता है।)

चन्द्रिक् ( पु॰ ) मयूर । मोर।

चन्द्रकस् ( ५० ) चन्द्रमा।

चिन्द्रका ( छी॰ ) १ चाँदनी । २ व्याख्या । टीका । ३ रोशनी । ४ वड़ी इलायची । १ चन्द्रभागानदी ६ मल्लिका लता ।—ग्रस्युजं, ( न॰ ) सफेद कमल जो चन्द्रमा के उदय होने पर खिलता है । —द्रावः, ( पु॰ ) चन्द्रकान्त मिण ।—पायिन्, ( पु॰ ) चकोर पची ।

चिन्द्रितः (पु॰) १ नाई । २ शिव । चप् (धा॰ परस्मै॰) [चपति, ] सान्त्वना प्रदान करना। ढाँढस वँधाना। (उभय॰) [चपयित, —चपयते, ] पीसना। छूटना। गूंथना। सानना।

चपटः ( ५० ) देखो चपेट।

चपत (वि॰) १ काँपने वाला। हिलाने वाला। थर-थराने वाला। २ श्रस्थिर। चंचल । श्रनियमित। ढाँवाडोल। ३ निर्वल। नश्वर। ४ फुर्तीला। उतावला। ४ श्रविचारी। श्रविवेकी।

चपतः (पु॰) १ मछली । २ पारा । पारद । ३ चातक पत्ती । ४ सुगन्ध द्रव्य विशेष ।

चपता (घी॰) १ विजली । २ कुलटा स्त्री । ३ मदिरा । ४ लप्त्मी । ४ जिह्ना ।—जनः, ( पु॰ ) चंचल या ग्रस्थिर स्वभाव की स्त्री ।

चपेटः (पु॰) १ थप्पड़। २ फैले हुए हाथ की हथेली।

चपेट, चपेटिका (स्त्री॰) थप्पड़ । सापड़ । चम् (धा॰ परस्मै॰) [चमित, चान्त, ] १ पीना । चसकना । पीडालना । २ खाना । चमरः (पु॰) एक प्रकार का हिरन । चमरः (पु॰) कन्तु विशेष की पूँछ का बना चँवर । चमरम् (न॰) जन्तु विशेष की पूँछ का बना चँवर । चमरी (स्त्री॰) सुरागाय । चमर की मादा । पुच्छं, (न॰) चमर की पूंछ जो चँवर की तरह इस्ते-

माल की जाती है ।—पुच्छः, ( पु॰ ) गिलेहरी । चमरिकः ( पु॰ ) कोविदार वृत्त ।

चमसः (पु॰) वज्ञों में सोमवल्ली का रस पीने चमसम् (न॰) का पात्र विशेष।

चमूः (स्त्री०) सेना (फौज) सैन्यदल जिसमें ७२६ हाथी, ७२६ ही स्य, २१८७ घुड़सवार ग्रौर ३६४४ पैदल होते हैं।—चरः, (पु०) योद्धा। सिपाही।
—नाथः,—पः,—पतिः, (पु०) सेनानायक।
जनस्ल। कमाँडर।

चमूर ( पु॰ ) एक प्रकार का हिरन । चम्प् ( धा॰ उभय॰) [चंपयति,—चपयते] जाना । हिलना ।

चम्पकः ( पु॰ ) १ चंपा का वृत्त । २ सुगन्धिद्रव्य विशेष ।

चम्पकं (न०) चम्पा का फूल ।—माला, (स्त्री०) १ चंपाकली । श्राभूपण विशेष । २ चम्पा के फूलों का हार । ३ छन्द विशेष । रम्भा, (स्त्री०) कदली विशेष ।

चम्पकालुः (पु०) कटहर का पेढ़ ।
चम्पकावती ) (स्त्री०) गंगातट पर श्रवस्थित एक
चम्पा प्राचीन नगर का नाम । इस पुरी का
चम्पावती श्रीष्ठिक नाम भागलपुर है ।
चम्पालुः (पु०) देखो " चम्पकालु" ।
चम्पू (स्त्री०) गद्यपद्य मिश्रित काव्य विशेष ।
गद्यपद्यन्यं काव्यं चम्पूरित्यभिषीयते ।

—साहित्यदर्पण।

चय् (धा० श्रात्म०) [चयते] श्रोर जाना। चयः (पु०) १ समूह। समुदाय। ढेर। २ टीला। ३ धुरस। ४ परकोटा। १ दुर्गद्वार। ६ वैठकी। ७ इमारत। भवन। ८ लकड़ी की टाल। चयनम् ( न॰ ) १ पुष्पादिक को बीन कर एकब करने की किया। २ टेर ।

चर् (धा॰ पर॰ ) [चरित, चरित ] १ चलना ।
फिरना । इधर उधर घूमना । अमण करना । २
श्रभ्यास करना । देखना । ३ चरना । ४ ग्याना ।
निवदाना । १ किसी काम में लगना । ६ रहना ।
किसी दशा में रहना । [निजन्त ] [चारयित,]
१ चलाना । भेजना । २ भगा देना । ४ श्रभ्यास
करवाना ।

चर (वि॰) [स्त्री॰—चरी, ] १ कॉपता हुया। थर थराता हुया। २ जंगम। चलने वाला। ३ जान-दार। जीवधारी।—ग्रचर, (पु॰) स्थावर जद्गम।—ग्रचरम्, (न॰) १ संसार। २ थाकारा । यन्तरिच।—द्रव्यं, (न॰) हिलाने दुलाने। वाला पदार्थ।—मूर्तिः, (पु॰) उरसव मूर्ति।

चरः (पु॰) १ जास्या । भेदिया ! दृत । २ खंजन पर्यो । ३ जुन्ना । ४ कीड़ी । ४ मजलग्रह । ६ मजलवार ।

चरकः ( पु॰ ) १ जासूस । २ रमता भिष्ठक । ३ श्रायुर्वेद विशेष । ४ पापद ।

चरहः ( पु॰ ) सञ्जन पन्नी ।

चरगाः (पु॰)) १ पैर । २ सहारा । खंभा । धुन-चरगाम् (न॰) ) किया । ३ वृज्ञ मृल । ४ स्लोक का एक पाद । ५ चौथाई । ६ चेद की शास्ता । ७ जाति । नस्त । (न०) घृमना । फिरना । अमण । २ सम्पादन । श्रभ्यास । ३ चालचलन । वर्ताव । ४ सम्पन्नता । ४ भच्य ।—ग्रामृतं, -उद्कं, ( न॰ ) जल । जिससे वाद्याय या किसी देव मृर्ति के पैर धोये गये हों। पैर का धोवन।--थ्रारविन्दं, - कमलं, - पन्नं, (न०) कमल जैसे पैर ।—श्रायुधः, (५०) सुर्गा ।—श्रास्कन्द्नम्, (न०) कुचरना। पैरों से रूँधना .-- प्रन्थिः, ( पु॰ )-पर्वन्, ( न॰ ) टखना।-न्यासः, ( पु॰ ) कदम। — पः, ( पु॰ ) वृत्त । — पतनम्, (न०) पैरों पड़ना।—पतित, (पु०) पैरों पड़ना । पैर लगना ।—शुश्रूपा,—सेवा, (स्त्री०) **९ ड**ग्डवत । नकघिसनी | २ सेवा । भक्ति । घरम (वि०) १ श्रन्तिम । श्राख़री । २ पिछुला । ३

वृहा । पुराना । ४ विल्कुल वाहिरी । १ पश्चिमी । ६ सब से नीचा या कम ।—ग्राचलः,—ग्रार्द्रः, —हमाभृत्, (पु॰) श्रम्ताचल पर्वत ।— श्रवस्था, (स्त्री॰) बृद्धावस्था । बुदापा ।— स्नालः, (पु॰) मृत्यु की घदी ।

चरमम् ( श्रव्यया॰ ) श्रन्त में । श्राक्तिर में । चरिः ( पु॰ ) जन्तु ।

सन्तुष्ट। ३ पूरा किया हुन्ना।

चरित (भू॰ रु॰) १ अमण किया हुया। घृमा हुया। २ प्रा किया हुया। घभ्यास किया हुया। ३ टपलच्घ किया हुया। ४ जाना हुया। १ भेंट किया हुया।— द्वर्थ, (वि॰) १ सफ्त। २

जहम । — झचरम्, (न०) १ संसार । २ थाकारा । चिरतम् ( न०) १ गमन । मार्ग । श्रभ्यास । चाल-श्रन्तरिच । — द्रव्यं, ( न०) हिलाने दुलाने । चलन । श्राचरण । ३ जीवनचरित्र । स्वयं लिखित वाला पदार्थ । — मूर्तिः, ( पु०) उरसव मूर्ति । श्रपनी जीवनी । इतिहास ( कथा ) ।

> चरिद्यम् ( न० ) १ श्राचरण । श्रादत् । यान । टेव । चाल-चलन । करतव । २ सम्पादन । पिर्वाह । पालन । रचा । श्रमुष्टान । ३ इतिहास । जीवनी स्वरम्न लिखित जीवनी । वृत्तान्त । साहसिककार्य । श्रारचर्य घटना स्वभाव । मिज्ञाज । १ कर्तव्य । निर्दिष्ट श्रमुष्टान ।

> चरिप्गु (वि॰) दोलने वाला । क्रियाशील। अमणकारी।

चकः (पु॰) कत्य विशेष । ह्व्य विशेष ।

चर्च (धा॰ उभय॰) [चर्चयति,—चर्चयते, चर्चित] एउना। सीखना। श्रध्ययन करना। [परसै॰ चर्चिति, चर्चित] १ गाली देना। धिकारना। निन्दा करना। २ वहस करना। विचार करना।

चर्चनं (न॰) १ श्रध्ययन । पुनरावृत्ति। वारवार पड़ना । २ शरीर में उचटन या लेप करना ।

चर्चरिका ) (स्त्री॰) १ गीत विशेष । २ ताल देना । चर्चरी ) पिरुतों का पाठ । ३ उत्सव के समय के खेल । उत्सव का उद्खास । ४ उत्सव । ६ चाप-लूसी । ७ घुँ घराले वाल ।

चर्चा ) ( स्ती० ) १ पाठ। पुनरावृत्ति । श्रध्ययन । चर्चिका ) यार वार पढ़ना । २ वहस । स्त्रोज । श्रनु-संधान । तहक्रीकात । ३ निदिष्यासन । ४ शरीर में चन्दनादि का लेप । चर्चिक्यम् (न०) शरीर में चन्दनादि लगाना । लेप ।

चित्तेत (व० कृ०) १ लगा हुआ। लेप किया हुआ २ विचारित । श्रनुसन्धान किया हुश्रा ।

चर्पदः ( पु॰ ) चपेट। थप्पड़। चापड़।

चर्पटी ( स्वी० ) चपाती । रोटी ।

चर्मटः ( पु॰ ) ककड़ी।

िककड़ी। चभेटी (स्त्री०) १ स्रानन्द के।लाहल । हर्परव । २ चर्मम् (न०) ढाल।

चर्मग्वती (स्त्री०) चंबल नदी। यह नदी इटावे के पास यमुना में गिरती है।

चर्मन् (न०) १ चाम। २ चमड़ा । ३ स्पर्शज्ञान। ४ ढाल ।---श्रम्भस, ( न० ) शरीर का स्वच्छ तरल पदार्थ । रस ।—ग्रवकर्तनं, ( न॰ ) चमड़े का कारोवार। - अवकर्तिन्, - अवकर्त् (न०) मोची । जूता बनाने वाला । चमार ।--कारः, - कारिन्, (पु॰) मोची। चमार। —कीलः,—कीलं, ( न० ) मस्सा । टेंटर I— चित्रकं, (न०) सफेद केाड़।—जं, (न०) ३ बाल । २ ख़ून ।—तरङ्गः, (५०) क्रुरी । शिकन । —द्गडः. (पु॰)—नालिका, ( स्त्री॰ ) केहा। −द्रमः,—बृत्तः, (पु० )भोजपत्र का वृत्त ।— पट्टिका, ( स्त्री॰ ) पाँसे फैंकने का चमड़े का चौरस टुकड़ा ।—पत्रा, ( स्त्री०) चिमगीदड़ । – पाटुका, ( स्त्री॰ ) जुता । —प्रभेदिका, (स्त्री०) चमार की राँपी :-- प्रसेवधः (पु०)---प्रसेविका, ( स्त्री० ) घोंकनी ।—बंधः, ( पु० ) चमड़े का तस्मा।—मुगुडा, (स्त्री॰) दुर्गा का नाम। यष्टिः, (स्त्रीः ) चाबुक । — वसनः. ( पु॰ ) शिवजी ।--वाद्य, ( न॰ ) दोल। ढोलक । तवला ग्रादि ।—सम्भवा, (स्त्री०) बड़ी इलायची ।--सारः, (पु०) शरीर का स्वच्छ तरल पदार्थ या रस ।

चर्ममय (वि०) चमड़े का।

चर्मरः } (पु॰) माची चमार।

चर्मिक (वि०) ढालवारी।

चर्मिन् (वि०) श्वालधारी। २ चमडे का। (पु०)

ढालधारी सिपाही । २ केला । ३ भूर्जपत्र कापेड़।

चर्या (स्त्री॰) १ गति । चाल । २ चालचलन । व्यवहार । श्राचरण । ३ श्रभ्यास । श्रनुष्ठान । निर्वाह । रचा । ५ नियमित श्रनुष्ठान । ६ भच्ए । ७ रस्म । रीति ।

चव् ( धा॰ पर॰ ) [ चर्वति, चर्वयति, चर्वयते, चर्चित ] १ चवाना । खाना । कुतरना । दुनगना । २ चूसना । चसकना । ३ चखना ।

चर्वुगाम् (न०) ) १ चवाना । खाना । २चसकना । चर्वण (स्त्री॰) र चलना। चर्वा ( स्त्री॰ ) थप्पड़-का प्रहार ।

चविंत (भू० छ०) १ चवलाया हुया। कुतरा हुआ। खाया हुआ। चक्खा हुआ।—चर्वगाम्, (न०) चवाये हुए की चवाना। एक ही विपय की शब्दान्तर में पुनरुक्ति ।--पात्रं ( न० ) पीकदानी।

चल ( धा॰ पर॰ ) [ चलति, चलते, चलित ] हिलना। कॉंपना। थर्राना। धड़कना । उथल पुथल होना।

चल् ( वि० ) १ डोलताहुत्रा। कॉॅंपताहुत्रा। २ श्रस्थिर । ढीला । ३ निर्वल | कमज़ोर । नाशवान । ४ घवड़ाया हुग्रा ।—ग्रम्चल, (वि०) १ स्थावर जंगम । २ चंचल । नाशवान ।—श्रचलः, (पु॰) काक।---भ्रान्तकः, (पु॰) गठिया।--भ्रात्मन्, ( वि॰ ) चञ्चल ।—इन्द्रिय, ( वि॰ ) १ इन्द्रिय सम्बन्धी । इन्द्रियसेन्य । २ सहज में परिवर्त-नीय।-इपुः, (पु॰) वह तीरंदाज़ जिसका तीर लक्यच्युत हो जाय।—कर्गाः (पु०) किसी यह का पृथिवी से ठीक ठीक श्रन्तर ।-- चञ्चः, ( पु॰ ) चकोर पत्ती।—चित्त, ( वि० ) चञ्चल मना।— द्तः,—पत्रः, ( पु॰ ) ग्रश्वत्थ वृत्त ।

चलः ( पु॰ ) १ कंपकपी । घवड़ाहट । विकलता । २ पवन । ३ पारद ।

चला (स्री०) १ लच्मी । २ सुगन्धद्रव्य विशेष । चलन (वि॰) हिलने वाला। काँपने वाला। चलनः ( ५० ) १ पैर । २ हिरन ।

चलनी ( खी॰ ) १ खियों की कुर्त्ती। २ हाथी वाँघने का रस्सा।

चलनकं ( न॰ ) नीच जाति की खियों के पहिनने की कुर्त्ती ।

चित्तिः ( पु० ) चाद्र । ग्रोदनी ।

चलित ( व॰ कृ॰ ) १ चला हुआ। हिला हुआ। श्रान्दोलित । २ गया हुत्रा । प्रस्थानित । ३ प्राप्त । ४ जाना हुआ। समभा हुआ।

चलितं ( न० ) नृत्य विशेष ।

चलुः ( ५० ) मुखभर जल ।

चलुकः ( पु॰ ) १ कुल्ला करने की हथेली में जल लेना। २ मुट्टीभर या मुँह भर जल।

चप् ( धा॰ उभय॰ ) [ चपति, चपते ] लाना । [( पर०) चप्रति]

चपकः (पु॰) ) मदिरा पीने का वरतन। (न॰) चपकम् (न०) ) १ मदिरा । २ शहद ।

चपनिः (स्त्री॰) १ भोजन । २ हत्या । २ निर्वलता । हास । गलाव ।

चयातः ( पु॰ ) १ यज्ञीयस्तम्भ के ऊपर लगाने का काठका छल्ला। २ छता।

चह ( धा० परस्मै० ) [चहति, चहयति—चहयते] दुष्टता करना । २ छलना । घोखा देना ) श्रभिमान करना।

चाकचन्यं (न०) चमक दमक।

चाक (वि॰) १ गोल । २ पहिया सम्बन्धी ।

चाकिकः ( पु॰ ) १ क्महार । २ तेली । ३ गाड़ीवान ।

चाकिएाः ( पु॰ ) कुम्हार या तेली का पुत्र ।

चाल्लप (वि०) १ नेत्र सम्बन्धी । २ दृष्टिगीचर ।

न्याञ्जपः ( पु॰ ) छुठवें मनु ।

चांगः 🚶 (पु॰) १ खट्टा शाक् विशेष । २ दान्तों की चाङ्गः ∫ सफेदी या उनका साैन्दर्य ।

े (न्०) १ अस्थिरता। २ चंचलता। चाञ्चल्यम् ∫ ३ विनश्वरता।

चाटः ( ५० ) ठग । वटमार । वदमाश । सेउड़ा । [ चाटः ऐसे ठग के। कहते हैं' जे। त्रारम्भ में श्रपनी श्रोर से उस मनुष्य के मन में पूर्ण विश्वास उत्पन्न कर लेता है, जिसे वह धोखा देना चाहता है।

"प्रतारमाः विद्यास्य ये पर्धनगपहर्मित ।"

— मिताचरा ी

चाटुं ( न॰ ) ) १ चापलूसी । खुशामद । रक्तर-चाटुः ( पु॰ ) ) खुहाती । २ स्पष्टकथन ।—उक्तिः (स्त्री॰) चापल्सी की वात ।—:ल्लोल,— कार (वि॰) चापल्स। खुशामदी टहू।---पटु (वि॰) चापलूसी करने में निपुण। - पटुः, ( पु॰ ) मसख़रा । भाँड । विदूपक ।

चाराक्यः ( पु॰ ) विष्णु गुप्त या कौटिल्य भी चाराक्य का नाम था। इन्हेंाने नीति विषयक एक उत्कृष्ट यन्थ की रचना की है।

चार्ग्युरः ( पु॰ ) कंस का एक सेवक दैत्य, जिसे मल्ल-युद्ध में श्रीकृष्ण ने पछाड़ा था।

चाराडालः ( पु॰ ) [ स्त्री॰--चाराडाली ] पतित जाति । देखेा " चरडाल।"

चातकः ( पु॰ ) एक पत्ती विशेष जी वर्षाजल में स्वांत की बृंद से बड़ा प्रसन्न होता है । पपीहा।---भ्रानन्दनः, ( ५० ) १ वर्षाऋतु । २ वादल । [ स्त्री॰ —चातकी ]।

चातनं ( न० ) १ स्थानान्तरण । २ चेाटिल करना । चातुर (वि॰) १ चार संख्या सम्बन्धी । २ चतुर । योग्य । स्याना । ३ सुचारु भाषी । चापलूस । ४ दृश्य । दृष्टिगोचर ।

चातुरं ( न० : चार पहिये की गाड़ी।

चातुरो ( स्त्री॰ ) निषुणता । चतुराई । चतुरता। पदुता ।

चात्रतः ( न॰ ) चैापड़ के या पाँसे के खेल में चार संख्या चिन्हित पाँसे का पड़ना। चार का दाव ग्राना ।

चात्ररत्तः ( पु० ) छोटा गोल तकिया ।

चातुराश्रमिक ) ( वि॰ ) [ स्त्री॰—चातुरा-चातुराश्रमिन् ) श्रमकी ] [ स्त्री॰—चातुरा-श्रमणी ] वह बाह्मण जो चार श्राश्रमों में से किसी एक श्राश्रम में है। ।

चातुराश्रम्यम् ( न॰ ) बाह्यण के जीवन की चार श्रवस्थाएं ।

सं० ग० को०--४०

```
चातुरिक ) ( वि॰ ) चौथिया । चैाथे दिन होने
               वाला ।
 चतुर्थिक )
 चातुर्थिकः ( ५० ) चैाथिया बुख़ार ।
 चातुर्थान्हिक ( वि० ) चैाथे दिन का ।
 चातुर्देशं ( न॰ ) राचस ।
 चातुर्देशिकः ( ए० ) चतुर्दशी के दिन ग्रनाध्याय
     दिवस होता है। जो इस अनाध्याय के दिवस
     अध्ययन करता है उसे चातुर्दशिकः कहते हैं।
चातुर्मासिक (वि॰) [ खी॰—चातुर्मासिका ]
     चातुर्मास्य यज्ञ करने वाला ।
 चातुर्मास्यं ( न॰ ) यज्ञ विशेष जा प्रत्येक चार मास
     वाद प्रर्थात् कार्तिक, फाल्गुन ध्रौर स्रापाड़ के
     थारम्भ में किया जाता है।
चातुर्थे ( न॰ ) १ निपुणता । चतुराई । २ मनेा-
     हरता । सान्दर्य ।
चातुवंगर्यं ( न० ) १ हिन्दुओं की चार वर्ण की
     च्यवस्था। २ इन चारों वर्णी के श्रनुष्ठेय कर्म।
चातुर्विध्यम् (न०) चार प्रकार । चार तरह । [कुशा ।
चात्वालः ( ५० ) १ चेाकेार ग्राग्निकुरङ । २ दर्भ ।
चांद्निक । १ चन्दन सम्बन्धी या चन्दन से उत्पन्न।
चान्द्निक 🕽 २ चन्दन के तेल या लेप से सुवासित।
चांद्र } चन्द्रमा सम्बन्धी।—भागा, ( स्त्री॰ )
चान्द्र } चन्द्रभागा नदी।—मासः, (पु॰) महीना
     जिसकी गणना चन्द्र तिथियों के अनुसार की
     जाती है।--व्रतिकः, (पु॰) चान्द्रायण-व्रत-धारी।
चांद्रः ) (५०) १ चन्द्रतिथियों से गणित मास ।
चान्द्रः ) २ शुक्रपच । ३ चन्द्रकान्त मणि ।
चांद्रम्
             ( न० ) चान्द्रायण बत्र ।
चान्द्रम्
चांद्रकम्
चान्द्रकम्
              (न०) सोंठ।
चांद्रमस
               (वि०) चन्द्रमा सम्बन्धी।
चान्द्रमस
चांद्रमसं }
चान्द्रमसं }
              ( न० ) सृगशिरस नमृत्र ।
चांद्रमसायनः
चान्द्रमसायनः
                     (पु०) बुधयह ।
चांद्रमसायनिः
चान्द्रमसायनिः
```

```
चांद्रायणम्
                  ( ५० ) चान्द्रयण व्रत ।
 चान्द्रायणम्
 चांद्रायणिक } (वि०) चान्द्रयण-व्रत-धारी।
चान्द्रायणिक }
 चापं (न०) १ धनुष । कमान । २ इन्द्रधनुष । ३
     वृत्तांश । ४ धनुप राशि ।
 चापलं १ (न०) १ चपलता । चञ्चलता । फुर्त्ती ।
चापल्यं १ ३ फुर्तीलापन । ग्रस्थिरता । नश्वरता ।
      ३ श्रविचारित कर्म। जल्दवाज़ी। जल्दवाज़ी का
     काम । वेचैनी । विकलता।
 चामरः ( ५० ) ) चॅंबर । चेारी ।—ग्राहः,—
चामरम् ( न० ) । ग्राहिन्, ( ५० ) चॅंबर डुजाने
     वाला । चँवरवरदार ।—ग्राहिर्गा, (स्त्री०)
     दासी जा राजा के ऊपर चँवर हुलावे ।--पुष्पः,
     ( न॰ )—पुष्पकः ( पु॰ ) १ सुपाड़ी का पेड़ ।
     २ केतकी का पेड़। ३ श्राम का पेड़।
 चामरिन् ( पु॰ ) घोड़ा । श्रश्व ।
 चामीकरं ( न० ) १ सुवर्ण । सेाना । २ घतूरा ।
     प्रख्य, (वि॰) सुवर्ण की तरह।
चामुंडा ) (स्त्री॰) दुर्गा देवी का एक भयानक
चामुग्डा / रूप।
चाम्पिला ( स्त्री॰ ) चंपा अथवा आधुनिक नदी
चाम्पेयः ( पु॰ ) १ चंपा वृत्त । २ नागकेसर वृत्त ।
चम्पेयम् ( न॰ ) १ कमल नाल का सूत्त या रेशा।
     २ सुवर्ण । ३ धतूरे का पोधा ।
चाय (धा॰ उभय॰) [चायति चायते] १ देखना।
     सूमना। २ पूजन करना।
चारः ( पु॰ ) १ गमन । चहलकदमी । गति । चाल ।
     श्रमण । २जासूस । भेदिया । ३ श्रभ्यास । श्रनुष्टान ।
     ४ वँदीगृह । ४ वेड़ी । जंज़ीर ।—श्रान्तरितः,
     ( पु॰ ) जास्स ।—ईज्ञ्गाः, ( पु॰ )—चज्जुस
     (पु०) राजा जो चरों के द्वारा देखता है।--
     चर्गा, (वि॰)—चङ्चु, (वि॰) सुन्दर चाल
     या गति वाला ।—पथः, (पु॰) चौराहा।
     भटः, ( पु॰ ) बीर । योद्धा ।—वायुः, ( पु॰ )
    श्रीप्म ऋतु में बहने वाला पवन। पछ्छैयाँ हवा।
     पछ्चिाव ।
चारम् ( न० ) एक कृत्रिम विष ।
```

चारकः ( पु॰ ) १ भेदिया । जासूस । २ गड़रिया । गोपाल । ३ नेता । लीडर । ४ हाँकने वाला । गाड़ी चलाने वाला । सारथी । ४ साईस । घुड़सवार । ६ वन्दगृह ।

चारणः ( पु॰ ) १ अमणकारी । पर्यटक । तीर्थ-यात्री । २ घूमने फिरने वाला नट या गायक, वंदीजन, भाट । ३ गन्धर्व । ४ पुराण पाटक । १ जासूस । भेदिया ।

चारिका ( छी॰ ) दासी । परिचारिका । चारितार्थ्य ( न॰ ) सफलता । कामियावी ।

चारित्रम् (न०) या चारित्र्यं, (न०) १ श्राच-रण । चालचलन । २ सुकीर्त्ति । नामवरी । ख्याति । खरापन । सत्यता । साधुता । ३ (स्त्री०) सतीत्व । ४ स्वभाव । निर्वाह ।—कषच, (वि०) सतीत्व रूपी कवच धारिणी ।

चारु (वि॰) [स्री॰—चारुवीं] १ सुखागत । प्रिय । थ्यनुकूल । प्रेमपात्र (माश्रूक) । २ मनोहर । सुन्दर । सुढौल । सुस्वरूप ।—श्रङ्गी, (स्त्री॰) सुबरुपा खी ।—घोण, ( वि॰ ) सुन्दर नासिका वाला।—दर्शन, (वि०) सूवसूरत। मनोहर ।-धारा, ( पु॰ ) इन्द्राणी। शची।-नेत्र, ( न० ) — लोचन, ( वि० ) सुन्दर नेत्रों वाला।—नेत्रः, ( पु॰ )—लोचनः, ( पु॰ ) हिरन । सृग ।—फला, ( स्त्री० ) श्रंगुर । द्वाचा । —लोचना, (स्त्री॰) सुन्दर नेत्रों वाली स्त्री। —वक्र, (वि॰) खूबसुरत चेहरे वाला।— वधंनाः ( स्त्री॰ ) स्त्री । श्रीरत ।—व्रता, (स्त्री॰) मास भर वत रखने वाली स्त्री।--शिला, (स्त्री॰) रत्न । जवाहरात ।—शील, (वि॰) ग्रन्छे स्वभाव का ।—हासिन्, (वि॰) मधुर हास करने वाला।

चारु ( न॰ ) केसर । जाफाँन् । चारुः ( पु॰ ) बृहस्पति । देवाचार्थ ।

चार्चिक्यं (न॰) १ शरीर केा सुवासित करना । शरीर में उवटन लगाना । २ उबटन ।

चार्म (वि॰) [छी॰—चार्मी] १ चमड़े का। २ चमड़े से ढका हुआ। ३ ढालधारी । चार्मग्र (वि॰) [स्त्री॰—चार्मग्री] चर्मया चाम से ढका हुत्रा।

चार्मग्रम् (न॰) चमड़ा या ढालों का समृह । चार्मिक (वि॰) [स्ती॰—चार्मिकी] चमड़े का वना हुआ।

चार्मि ग्रं (न॰) ढाल धारी मनुष्यों की टोली। चार्वाकः (पु॰) १ नास्तिकवादी। २ महाभारत में उल्लिखित एक राचस जा दुर्योधन का मित्र श्रौर पायडवों का शत्रु था।

चार्वी (स्त्री०) १ सुन्दरी स्त्री । २ चाँदनी । ३ प्रतिभा । ४ चमक । श्राव । कान्ति । १ कुवेर की पत्नी का नास ।

चातः ( पु॰ ) १ घर की छत्त या छवनई । २ नील-करठ पद्यो । ३ प्रकम्प । ४ चर । जंगम ।

चालकः ( पु॰ ) चञ्चल या वेचैन हाथी।

चालनं ( न॰ ) (पूंछ का ) हिलाना या हुलाना। चलमी में रखकर छानना।

चालनी ( ग्री० ) चलनी।

चापः } ( पु॰ ) नीलकएठ पत्ती।

चि ( उभय॰ ) [चिनांति, चिनुते, चित । (निजन्त) चाययित, चापयिति, या चययिति, चपयिति । (सनन्त ) चिचोपिति, चिकोपिति ] १ एकन्न करना । २ देर लगाना । पंक्तिवद्ध करना । ३ जड़ना । भरना ।

चिकित्सकः (पु॰) वैद्य । हकीम । डाक्टर । चिकित्सा (छी॰) ग्रौपधोपचार । इलाज । मालजा । चिकित्स्य (वि॰) साध्य रोगी । इलाज करने याग्य वीमार ।

चिकिलः ( पु॰ ) कीचड़। काँदा।

चिकीर्पा ( खी॰ ) श्रमिलापा । कामना ।

चिकीर्पित (वि॰) श्रमिलपित।

चिकीर्षितम् (वि॰) श्रमिशाय । प्रयोजन । मतलव ।

चिकीर्षु (वि॰) अभिलापी। इच्छुक।

चिक्करः (पु॰) १ सिर के केश । २ पर्वत । ३ सर्प या रेंगने वाला कोई भी जीव ।— उच्चभः,

कलापः,— निकरंः— पत्तः, — पाशः,-भारः, - हस्तः, ( पु॰ ) बालों की चेटी या चूड़ा ।

चिकूरः (पु०) केश । बाल ।

चिकः ( ५० ) छ्छू दर ।

चिक्क्ग्ण (वि०) १ चिकना। चमकीला। २ फिस-लाहट वाला। ३ केामल । स्निग्ध। ४ निलहा। तैलाक्त ।

चिक्कग्रः ( पु॰ ) सुपारी का वृत्त ।

चिक्कणम् ( न॰ ) सुपारी फल।

चिक्तसः ( पु॰ ) यवागू । यव का वना भोज्य पथ्य विशेष ।

चिका ( घी॰ ) देखो चिक्रण ।

चिक्किरः ( न० ) चूहा ।

चि ऋदं ( न० ) नमी । तरी । ताज़गी । टटकापन ।

चिचिडं ( न० ) कुम्हड़ा या कद्दू ।

चिच्छिताः ( पु॰ बहुवचन ) देश विशेष श्रीर उसके रहने वाले।

चिंचा ( स्त्री॰ ) १ इमली का पेड़ । इमली। चि≳्ञा∫ २ बुंघचीकापौधा।

चिट् ( धा॰ पर॰ ) [ चेटति, चेटयति, चेटयते ] पठाना । वाहिर भेजना ।

चित् (धा॰ पर॰) [चेतित, चेतयते, चेतित] १ पहचानना । चीन्हना । देखना । २ समभना । जान लेना। ३ सचेत होना । होश में श्राना। ४ प्रकट होना । प्रदीस होना ।

चित् (स्त्रो०) १ विवेक । ज्ञान । बोध । २ बुद्धि । प्रतिभा । समभा । ३ हृदय । मन । श्रात्मा । जीवारमा । रूह । ४ वहा ।—श्रातमन्, (पु॰) १ विवेक शक्ति । विचार शक्ति । विशुद्ध ज्ञान । परव्रह्म ।--ग्रात्मकं, ( न॰ ) संज्ञा । चैतन्य । श्राभासः, ( पु॰ ) जीव ।—उल्लासः, (पु॰) जीवात्माओं के मन की प्रसन्न करने वाला।--घनः, ( पु॰ ) परमात्मा या ब्रह्म।-प्रवृत्ति, (स्त्री॰) सेाच विचार ।—शक्तिः, (स्त्री॰) वेाध शक्ति ।—स्वरूपं, ( न० ) परमात्मा । चित् ( भू० कु० ) १ एकत्रित किया हुन्ना। हेर हुग्रा। वैठाया हुग्रा।

लगाया हुन्रा । २ प्राप्त । उपलब्ध । ३ जड़ा

चितं ( न० ) भवन । इमारत ।

चिता (स्त्री॰) शव जलाने के लिये तर उत्पर रखा हुश्रा काष्ठ का ढेर ।—चूड़कम्, ( न० ) चिता । चितिः ( स्त्री० ) १ एकत्रीकरण । २ ढेर । समूह । परिमाण । ३ तह।पर्त । ४ चिता।१ घी। बुद्धि ।

चितिका (स्त्री०) १ चिता । २ टाल । गोला। गंज। ढेर। ३ करधनी।

चित्त (वि०) १ देखा हुग्रा । पहिचाना हुग्रा । २ विचारित । मनन किया हुआ । ३ निर्दारित । ४ इच्छित ।-- श्रनुवर्तिन्, (वि०) मन के श्रनुसार। —श्रपहारकः, (वि॰) —श्रपहारिन्, ( वि॰ ) त्राकर्षक । मन चुराने वाला ।— श्राभोगः, (पु०) किसी वस्तु के प्रति अनन्य अनुराग ।—भ्रासङ्गः, ( ५० ) अनुराग । प्रेम । —उद्रेकः, (पु॰) श्रभिमान । श्रहङ्कार ।— ऐक्य, (वि० ) मतैक्य । एकदिली ।—उन्नतिः, — समुन्नतिः, ( स्त्री॰ ) १ उदारता । उचारायता । २ श्रहङ्कार । श्रभिमान ।—चारिन्, (वि॰) दूसरे की इच्छानुसार चलने वाला। जः, ( ५० ) जन्मन्, ( ५० ) — भूः, ( ५० ) यानिः, (पु॰) १ प्रेम । अनुराग । २ काम-देव । -- ज्ञ, (वि०) दूसरे के मन की बात जानने वाला । — नाशः, (पु॰) विवेकहीनता । — निर्वृतिः, (स्त्री०) सन्तोष । प्रसन्नता।---प्रथमः (वि॰) शान्त । स्वस्थ ।—प्रशमः, ( पु॰ ) मन की शान्ति।--प्रसन्नता, ( स्त्री॰ ) हर्पः -- भेदः, ( ९० ) १ मत-श्रनैक्य। २ त्रसङ्गति।—मोहः, ( पु॰ ) चित्तविश्रम ।— विकारः, ( पु॰ ) विचार या भावना का परि-वर्तन ।---विद्धोपः, ( पु० ) चित्तमेाह ।---विप्तवः, (पु॰)—विभ्रमः, (पु॰) वित्ति-सता । सिड़ीपन । पागलपन ।—विश्लेषः, (पु०) मैत्रीभङ्गः ।—वृत्तिः, (स्त्री०) १ प्रवृत्ति । भुकाव । २ म्रान्तरिक म्रिमप्राय । उमङ्ग ।---वेदना, (स्त्री०) कष्ट । विपत्ति । चिन्ता ।—

चैं ₹रुयं, (न०) बावलापन । सिदीपन ।—हारिन्, (वि०) मनोहर । श्राकर्पक । मनोमुग्धकारी । प्रिय ।

चित्तं (न०) १ विचार । २ मनोयोग । इच्छा । ३ उद्देश्य । ४ मन । १ हृद्य । ६ युक्ति । हेतु । ७ प्रतिभा । विचारशक्ति । तर्कनाशक्ति ।

चित्तवत् (वि॰) १ युक्तियुक्तः । सहेतुकः । तर्कना-शक्ति सम्पन्नः । २ दयालु हृदयः । मनभावनः । सर्वेप्रियः ।

चित्यं ( न॰ ) वह स्थान जहाँ शव भस्म किया जाय। रमशान।

चित्या (ची॰) चिता।

चित्र (वि॰) १ चमकीला । स्पष्ट । साफ । २ रंग-विरंगा।३ रुचिकर । प्रिय ।४ भिन्न भिन्न । तरह तरह का । १ श्राश्चर्यकारी । श्रद्धत । ---श्रज्ञी, ( पु॰ ) — नेत्रा, --लोचना, ( खी॰ ) सारिका । मैना पत्ती ।---- घ्राङ्ग, (वि॰) धारियोंदार । धन्वेदार ।--- ध्रङ्गम्, ( न० ) संदुर । इंगुर ।—य्रार्पित, ( वि॰ ) चित्रित ।— थ्रारुतिः, ( स्त्री॰ ) हाथ की वनी तसवीर ।— थ्रायसम्, ( न॰ ) ईसपात लोहा।—श्रारम्भः, ( पु॰ ) तसवीर का ख़ाका ।—उक्तिः, (स्त्री॰ ) १ श्राकारावाणी। २ श्रारचर्यप्रद कहानी ।— छोद्नः, ( पु॰ ) पीला भात ।—कग्रुटः, (पु॰) क्वृतर । परेवा ।—कवलः, ( पु॰ ) रंगविरंगी हाथी की क्ला। २ रंग विरंगा ग़लीचा ।—करः, ( पु॰ ) चित्रकार । नाटक का पात्र । --कर्मन् (न०) १ श्रम्रधारण कार्य। २ श्रङ्गार सजा-वट । ३ तसबीर । ४ जादू। ३ चितेरा । २ जादूगर । —कामः, (पु॰) चीता । वाघ। --कारः, ( पु॰ ) चितेरा । सङ्गर वर्ण विशेष । "स्वपतेरिय गान्धिक्यां वित्रकारी ज्यजायत।"

---पराशर

—क्रुटः, (पु॰) तीर्थंचेत्र विशेष जो बाँदा (बुन्देलखगड़) में है।—क्रुत् (पु॰) चितेरा। —क्रिया, (खी॰) चित्रणकला।—ग, (वि॰) —गत, (वि॰) चित्रितः—गंधम्, (न॰) हरताल।—गुप्तः, (पु॰) यमराज के पेशकार

जो जीवधारियों के पाप पुरुयों का लेखा रखते हैं। कायथों के कुलदेवता ।--जल्पः, (पु॰ ) नाना विषयों पर श्रस्तव्यस्त विचार ।-- त्वच, ( पु॰ ) भाजपत्र ।---द्ग्हकः, (पु॰ ) कपास का पौधा ।—न्यस्त, (वि॰) चित्रित ।— पत्तः, ( पु॰ ) तीतर विशेष :--पटः, ( पु॰ ) पट्टः, ( पु॰ ) १ चित्र । २ रंगीन श्रीर खानेदार कपड़ा ।—पद, (ृवि॰ ) श्रनेक भागों में विभक्त । श्रन्छे या सुन्दर भावों से भरा हुश्रा । पादा, ( स्त्री॰ ) मैना पत्ती ।--पिच्छ्कः, ( पु॰ ) मार ।--पङ्कः, ( पु॰ ) एक प्रकार का तीर ।- पृष्ठः, ( पु॰ ) गौरैया पची ।-फलकं, (न०) तस्ता या पट्टी जिस पर रखकर चित्र खींचा जाय।-वर्हः, ( पु॰ ) मयूर।--भानुः, ( पु० ) १ आग । २ सूर्य । ३ भैरव । मदार का पौधा।—मग्डलः, (पु॰) सर्प विशेष।— मृगः, ( पु॰ ) चीतल । हिरन ।—मेखलः, (पु॰) मयूर। - याधिन्, (पु॰) अर्जुन का नाम। - रथः, ( पु॰ ) १ सूर्य। २ गन्धर्वी के एक सरदार का नाम । मुनि नाम्नी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न कश्यप ऋषि के सोलह पुत्रों में से एक का नाम ।—लेखा, ( स्त्री॰ ) उपा की एक सहेली का नाम ।—लेखकः, ( पु॰ ) चितेरा । लेखनिहा, (छी०) चितेरे की कूची।---विचित्र, (वि॰) रंग बिरंगा। -विद्या, (स्त्री॰) चित्रकला । – शाला, (स्त्री॰ ) चितेरे का कार्यालय। - शिखगिडन् ( पु॰ ) सप्तर्पियों की उपाधि ।—संस्थ, ( वि॰ ) चित्रित ।—हस्तः, ( पु॰ ) युद्ध के समय हाथ की विशिष्ट स्थिति ।

चित्रं (न०) १ तसबीर ।२ हाथ की खींची हुई तसवीर । ढाँचा । ख़ाका । ३ चमकीला श्राभू-पण । गहना । ४ विज्ञच्या दर्शन । श्रारचर्य । १ साम्प्रदायिक तिज्ञक । ६ स्वर्ग । श्राकाश । ७ घव्बा । दाग़ । म केढ़ रोग विशेष ।

चित्रः (पु॰) १ कई प्रकार के रंग के समूह का एक रंग। रंग विरंगा रंग। २ श्रशोक वृत्त।

चित्रं ( अन्यया० ) आहा औहा कैसा आरचर्य। कैसा विस्मय।

```
चित्रकं (न॰) माथे का साम्प्रदायिक चिन्ह स्वरूप
तिलक।
```

चित्रकः ( पु॰ ) १ चित्रकार । चितेरा । २ चीता । ३ वृत्र विशेष ।

चित्रल (वि०) रंग विरंगा। धब्वेदार।

चित्रलः ( पु॰ ) रंग विरंगा रंग।

चित्रा ( खी॰ ) चैादहवाँ नचन्न ।—ग्रहीरः, (पु॰) —ईशः, (पु॰ ) चन्दमा ।

चित्रिकः ( पु॰ ) चैत्र मास ।

चित्रिग्गो (स्त्री॰) चार प्रकार की ( अर्थात् पश्चिनी, चित्रिग्गी, शांखिनी और हस्तिनी अथवा करिग्गी) स्त्रियों में से एक। रतिमक्तरीकार ने चित्रिग्गी के जन्मण यह लिखे हैं:—

> भवति रितरम्द्या नाति खर्वा न दीर्घा, तिलक्षुतुमसुनाचा रिनग्य नीलोत्पन्नाची। घम कठिन कृचाट्या सुन्दरी बहुयाला. स्कलगुण विचित्रा चित्रिणी चित्रसत्ता॥

चित्रित (वि॰) १ रंग विरंगा । धब्बेटार । २ रंगा हुआ ।

चित्रिन् (वि॰) [स्त्री॰ – चित्रिग्गी ] १ श्रद्धत । २ रंग विरंगा।

चित्रीयते (कि॰) ग्राश्चर्य करना । ग्राश्चर्य का कारण बनना।

चिंत् ) (धा॰ उभय॰) [चिन्तयित, चिन्तयिते, चिन्त् ∫चिन्तित ] १ सोचना । विचारना । २ ध्यान देना । ख्याल करना । ३ स्मरण करना । याद करना । ४ द्वृढ़ निक्रालना । खोज निकालना । १ सम्मान करना । ७ तोलना । ग्रन्छे वुरे का विचार करना । ८ वहस करना ।

चिंतनम् चिन्तनम् (न॰) ) १ सोचना । विचा-चिंतना, चिन्तना (स्त्री॰) ) रना । २ सोच विचार में पढ़ जाना ।

चिंता ) (स्त्री॰) १ विचार। सोच। २ चिन्ता। चिन्ता ) फिक़िर। सोच। दुःखदायी विचार।—
ग्राकुल, (वि॰) फिकिर से विकत। उत्सुक।
फर्मन, (न॰) सोच फिकिर।—पर, (वि॰) विचारवान्। उत्सुक।—मिगाः, (पु॰) विचारते ही श्रभिल्पित वस्तु को देने वाला रुन

विशेष । —वेश्मन्, (न॰) विचार-भवन । सभाभवन ।

चिंतिडी } ( स्त्री॰ ) इमली का पेड़ चिन्तिडी }

चितित } (वि॰) विचारा हुत्रा । सेाचा हुत्रा ।

चितितिः ) चिन्तितिः ( चितिया (स्त्री॰) सोच । विचार । ख्यान । चिन्तिया )

चिंत्य ) ( स॰ का॰ छ॰ ) १ सोचने येग्य । विचारने चिन्त्य ) लायक । २ द्वड़ने लायक । पता लगाने येग्य । ३ सन्दिग्ध । विचारने येग्य ।

चिन्मय (वि॰) श्राध्यात्मिक । चैतन्यमय ईश्वर । चिन्मयम् (न॰) १ विशुद्ध ज्ञान । २ परवहा ।

चिपट (वि॰) चपटी नाक का।

चिपटः (पु॰) चाँवल या श्रनाज जो चपटा किया गया हो।

चिपिटः ( पु॰ ) देखो चिपट ।—ग्रोव, ( वि॰ ) कोतलगर्दन ।—नासं, ( न॰ )—नासिक, ( वि॰ ) चपटी नाक वाला ।

चिपिटकः ) ( न० ) चपटे या कुटे चाँवल । च्योरा । चिपुटः 🔰 चिउरा ।

चिबुकं } ( न॰ ) ठोड़ी। चिबुकं }

चिमिः (पु॰) तोता।

चिर (वि॰) दीर्घ। दीर्घ काल व्यापी। बहुत दिनों का । पुराना ।—श्रायुस्, (वि॰) बहुत दिनों का या वही उम्र का । (पु॰) देवता ।—म्रारोधः, (पु॰) बहुत दिनों से डाला हुम्रा घेरा ।— उत्थ, (वि॰) बहुत दिनों से डाला हुम्रा घेरा ।— उत्थ, (वि॰) हीर्घ-काल-च्यापी ।—कार, (वि॰) —कारिक, —(वि॰) —कारिन, (वि॰) —किय, (वि॰) धीरे धीरे कार्य करने वाला । विलंब करने वाला । दीर्घसूत्री ।— कालः, (पु॰) दीर्घकाल ।—कालिक, —कालीन (वि॰) बहुत दिनों का । बहुत पुराना ।—जात, (वि॰) बहुत दिनों पूर्व उत्पन्न । बहुत पुराना ।—जीविन, (वि॰) दीर्घ-जीवी। चिरजीवियों में सात की गणना है । यथा—

श्वरवत्याना विन्वर्गामे एनुमार विश्विषणः।
कृषः परग्रुरामर ग्रुते किरली िकः॥
—पाकिन्, (वि०) देर में पकने वाला।—
पुष्पः, (पु०) वकुल वृष्णः।—मित्रं, (न०)
पुराना दोलः।—मेहिन्, (पु०) गधा। रासभ।
लर।—रात्रं, (न०) कई रात्रियों की श्रविध
का कालः। दीर्धकालः।—विश्वोपित, (वि०)
दीर्धकाल से निर्वासित। दीर्घ कालीन प्रवासी।
—स्ता, (न०)—स्तिका, (स्त्री०)
वह गा जिसके श्रनेक वछड़े उत्पन्न हुए हों।—
—सेवकः, (पु०) पुराना नौकर।—स्थः,
(न०)—स्थायिन, (पु॰)—स्थित (वि०)
टिकाकः। वहुत दिनों चलने वाला।

चिरं (न०) दीर्घ काल।

चिरंजीव (वि॰) दीर्घं जीवी।

चिरञ्जीवः ( पु॰ ) कामदेव की उपाधि।

चिरटी (स्त्री॰) यह विवाहित अथवा अवि-चिरिटी वाहित स्त्री जो जवान होने पर भी चिरिग्टी दीर्घकाल तक अपने पिता के घर ही में रहें।

चिरत्त (वि॰) [स्त्री॰—चिरत्नी ] प्राचीनकालीन। वहुत पुरानी।

चिरंतन } (वि॰ ) प्राचीन । वहुत पुरानी । चिरन्तन

चिरयति ) (क्रि॰ ) देर करना । विलंब करना । चिरायते ) श्रटकाना ।

चिरिः ( पु॰ ) तोता ।

चिरुः ( पु॰ ) कंधे के जोड़।

चिर्भटी (स्त्री॰) ककड़ी विशेष ।

चिल् (धा० प०) [चिलित ] कपड़ा धारन करना। चिलिमिलिका ) (स्त्री०) १ एक प्रकार की गुंज चिलमीलिका ) या सोने की सकड़ी। २ जुगुनू। ३ विजली।

चिल्लं ( धा॰ परस्मै॰ ) [चिल्लित, चिल्लित]

चिट्लः ( ५० ) ) चील ।—्य्रामः, ( ५० ) जेव-चिट्ला (स्त्री॰) / कट । चेार । गिरहकट ।

चिल्लिका } (स्त्री॰) गेंद बल्ले का खेल। चिल्लीका }

चिविः ( पु॰ ) ठोड़ी।

चिन्हं (न॰) १ निशान । दाग़ । मेाहर । निशानी । त्वल्या । चपरास । विल्ला । २ चिन्हानी । ३ राशि । ४ लक्य । दिशा ।—कारिन्, (पु॰) १ चिन्ह । दाग़ । २ हनन । घायल करना । चेाटिल कान । ३ भयप्रद । धिनौना ।

चिन्हित (वि॰) १ निशान किया हुआ । मोहर लगा हुआ । विल्लाधारी । चपड़ासधारी । २ दागा हुआ । ३ परिचितः।

चीत्कारः (पु०) हाथी की चिंघार या गधे की रेंक। चीनः (पु०) १ चीनदेश। २ हिरन विशेष। ३ वस्त्र विशेष।—ग्रंशुकम्, —वासस्, (न०) रेशमी वस्त्र। —कर्पूरः, (पु०) कपूर विशेष।—जं, (न०) ईस्पात लोहा।—पिण्ठं, (न०)१ सिन्दूर। इंगुर। २ सीसा — वङ्गम्, (न०) सीसा। चीनम् (न०) १ मंडा। पताका। २ श्राँखों के कोयों के लिये पट्टी विशेष। ३ सीसा।

चीनाः ( पु॰ ) (बहुवचन ) चीन का राजा या चीन देशवासी ।

चीनाकः ( पु॰ ) कपूर विशेष ।

चीरं (न०) १ चिथड़ा। धज्जी। २ छाल। ३ वस्त्र। ४ चौलड़ा मोती का हार। १ धारी। लकीर। लेखन का विधान विशेष। खुदाई। नक्काशी। ७ सीसा।—परिग्रह,—वासिन्, (वि०) १ छाल को (वस्त्र के स्थान पर) पहिने हुए। २ चिथड़े पहिने हुए।

चीरिः (स्त्री॰) १ श्राँख ढाँपने का घूंघट विशेष । २ गैंद बल्ला का खेल । २ भीतर पहिनने वाले कपड़े की संजाप या गोट ।

चीरिका } (स्त्री॰) गेंद बल्ले का खेल। चीरुका

चीर्गा (वि॰) १ किया हुआ। कृत। २ श्रधीत। पाठ किया हुआ। ३ विभाजित। चिरा हुआ। फटा हुआ।—पर्गाः (पु॰) खजुर।

चीलिका (स्त्री॰) गेंद बल्ले का खेल।

चीव (धा० डभय०) [चीवित, चीवते] १ पहनना । धारण । करना । ढकना । २ पाना । ३ घेरा ढालना । चारों स्रोर से रुद्ध करना । कथड़ी।

चीवरं (न०) १ वस्त्र। फटा कपड़ा। चिथड़ा। २

```
चीवरिन ( पु०) १ बौद्ध या जैन भिन्नुक। २ भिन्नुक।
चुकारः ( पु० ) सिंह की दहाड़ या गर्जन ।
चुकः (पु॰) ग्रमलवेत या खद्दा साग विशेष । २
     खद्दापन । खटाई ।—फलं ( न॰ ) इमली का
     फल । —वास्तुकं ( न॰ ) सद्दा साग
    विशेष ।
चुकुम् ( न० ) खटाई । खटापन ।
चुका ( स्त्री० ) इमली का पेड़ ।
चुिकसन् ( पु॰ ) खटापन ।
चुचुकः ( पु॰ ) )
चुचुकम् ( न॰ ) } चूची के ऊपर की घुंडी ।
चुचूकम् ( न॰ ) }
चुंचु
चुञ्चु } (वि॰) प्रख्यात । प्रसिद्ध । निपुर्ण ।
चंटा, चुग्टा } (स्त्री॰) कुइया। छोटा तालाव।
चुंडा, चुग्डा }
चुत् ( धा० पर० ) चृना । रिसना । टपकना ।
चुतः ( पु० ) भग । येानि । स्त्री का गुप्ताङ्ग ।
चुद ( धा॰ उभय॰ ) [ चेाद्यति, चेाद्यते, चेाद्ति]
     १ भेजना । निर्देश करना । त्रागे फैकना । त्रागे
    बढ़ाना। २ सुभाना । मन में डालना । प्रेरणा
    करना। उसकाना। भड़काना। जाल डालना।
    सजीव करना। प्रवृत्त करना। पथ प्रदर्शन करना।
     ३ फुर्त्तीकरना। शीघ्रता करना। ४ प्रश्नकरना।
    पूछना । १ दवाना । प्रार्थना द्वारा दवाव डालना ।
    ६ उपस्थित करना । पेश करना ।
चंदी (स्त्री०) कुटनी।
चुप् ( धा॰ पर॰) [ स्त्री॰—चेापति, ] धीरे धीरे
    चलना । रैंगना । पैर द्वा कर चलना ।
चुबुकः ( पु० ) ठोड़ी ।
मिट्टी जेना । धीरे से स्पर्श करना । चराना ।
चुंवः, चुम्वः (पु॰)
चुंवा, चुम्वा (स्त्री॰) } चूमा । वोसा । मिट्टी ।
```

चुंबकः ) ( पु॰ ) १ चृमा लेने वाला । २ लम्पट । चुम्बकः ) वेश्यागामी । रसिया । ३ गुंडा । ठग । ४

```
लेउड् परिडत । पल्लवग्राही परिडत । १ चुम्बक
     पत्थर । मक्नातीसी पत्थर ।
          ्रे (न॰) चूमा । वोसा । मिट्टी ।
चुम्बनम् ∫
चुर् ( घा॰ उभय ) [ चेारयति, चेारयते, चेारित ]
     १लूटना । चुराना । २ रखना । अधिकार करना ।
चुरा ( स्त्री॰ ) चेारी ।
चुरिः } (स्त्री॰ ) छोटा कूप । कुइया ।
चुलुकः ( पु० ) १ गहरी कीचड़ । २ मुँहभर जल
    या अञ्जली। ३ छोटा वरतन ।
चुलुकिन् ( ५० ) सूंस । शिशुमार । जलजन्तु
    विशेष ।
चुलुंप् ( घा० पर० )[ स्त्री० —चुलुम्पति ] मूलना ।
    इधर उधर हिलना । ग्रान्दोलन करना ।
चुलुम्पः ( पु॰ ) दुलारे बालक ।
चुलुम्पा ( स्त्री० ) वकरी ।
चुरल (धा॰ प॰) [चुरलित ] खेलना । क्रीड़ा
    करना । प्रेम सूचक भाव प्रदर्शित करना ।
चुिलः (स्त्री०) चूल्हा ।
चूचुकं } ( न॰ ) चूची के ऊपर की घुँडी।
चूचूकम्
चूडकः ( ५० ) कूप । कुत्रा । इनारा ।
चूडा (स्त्री०) १ चेाटी । चुटिया । चूडा । २ चूडा-
    करण संस्कार । ३ मुर्गाया मोर के सिर की
    कलँगी । १ सिर । ६ चोटी । शिखर । ७ श्रटारी ।
    ग्रटा । म कूप । ६ कलाई का ग्राभूपण ।—कर्गां,
    —कर्मन्, ( न॰ ) सुयडन संस्कार ।—पाशः,
    (पु०) केश समूह।—मणिः,(पु०)—रत्नं, (न०)
    ९ सीसफूल या सीस में धारण करने के लिये मणि
    जटित श्राभूपण क्रिशेष । २ सर्वोत्तम । सर्वोत्कृष्ट ।
च्युडार 🔪 ( वि॰ ) चोटीदार । कलगीदार । चोटी ।
चूँडाल 🕽 चुड़ा ।
न्यूतः ( पु० ) श्राम्रवृत्त । श्राम का पेड़ ।
च्यूतम् ( न० ) भग । ये।नि । स्त्री का गुप्ताङ्ग ।
चूर्गा ( धा॰ उभय॰ ) [ चूर्णयति, चूर्णयते-
    च्चर्रित ] १ कूट कर यापीस कर श्राटा कर
    डालना । २ ऋटना । कुचरना ।
```

चूर्माः (पु०) ) ३ चूर्ष । २ श्राटा । ३ घृल । ४ चूर्माम् (न०) ४ विसा हुश्रा चंदन । खुशबृदार चूर्ण । (पु०) १ खिह्या । २ चूना ।— कार. (पु०) चूना फूँकने वाला ।— हुन्तलः (पु०) धुँवराले वाल । — खगुडम्, (न०) रोहा । कंकड़ । गिट्टी । -- पारदः, (पु०) सिद्र । हंग्र । लालरंग । — योगः, (पु०) सुगन्धित चूर्ण ।

चूर्गाकः ( पु॰ ) भुना श्रीर पिसा हुश्रा श्रनाज चूर्गाकम् ( न॰ ) १ सुगन्धयुक्त चूर्ण । २ सरल गद्य-मय निवन्ध । यथा ।

> "बक्दोरावरं रवल्पसमासं चूर्णकं विदुः॥" —छुन्दोसञ्जरी ।

चूर्मानं (न०) चूर्णं करना । चूर्णं । चूर्माः ) ( स्त्री०) अचूर्णं । २ स्त्री केदियों का चूर्मा ) योगया जोड़ । चूर्मिका (स्त्री०) असुना स्रीर पिसा स्रनाज । २

भूताका (आर्थ) में शुना आर प्रसा अगागा र गद्य रचना की रोली विशेष ।

च्यूर्गित ( वि॰ ) कृटा हुत्रा। पीसा हुत्रा। टुकड़े टुकड़े किया हुत्रा।

न्युत्तः ( पु० ) वाल ।

च्यूला (स्त्री०) ३ ऊपर के खन का कमरा। २ चोटी, कर्लगी। ३ ५च्छल <mark>सारे की चो</mark>टी।

च्युलिका (स्त्री॰) १ मुर्गेकी कलगी।२ हाथीका कर्णमूल । नाटक में वह कथन जो पर्देकी श्राड़ से कहा जाता है। यथा —

> जन्मर्जविषकासंरधेः सूचनार्घस्यप्नतिका । साहित्यदर्पण् ।

च्यूप् ( धा० पर० ) [ च्यूपति, च्यूपित ] चूसना । पीना ।

च्यूपा (खी॰) (हाथी के लिये) १ चमड़े का तंग। २ चूसना । ३ तंग। पेटी।

च्यूप्यं ( न॰ ) कोई भोज्य पदार्थ जो चूस कर खाने योग्य हो: ग्राम ग्रादि ।

चृत् ( धा० पर०) [स्ती०—चृतित ] १ चेाटिल करना। मार डालना । २ बाँध लेना। श्रापस में जोड़ कर मिला देना। ३ जलाना। प्रकाश करना। चेकितानः (पु॰) २ शिवजी । २ यादव वंशी राजा जो महाभारत के युद्ध में पाग्डवों की श्रोर से लडा था ।

चेटिका, चेडिका } (स्त्री॰) दासी। टहलनी। चेटि, चेडी } (स्त्री॰) दासी। टहलनी। चेतन (वि॰) १ सजीव। जीवित। जीवधारी। प्राय-धारी। २ दृश्यमान। दृष्टिगोचर।

चेतनः (पु॰) १ जीव । प्राणी । २ जीवारमा । रूह । मन । ३ परमारमा ।

चेतना (स्त्री॰) १ संज्ञा । वोध । २ रामक । धी । ३ जीवन । सजीवता । जान । ४ वुद्धि । विवेक । चेतस् (न ) १ विवेक । २ चित्त । मन । श्रात्मा । ३ तर्कना शक्ति । विचारशक्ति ।—जन्मन्,—भवः,-भूः, (पु॰) १ प्रेम । श्रनुराग । २ काम-देव ।—विकारः, (पु॰) मन की विकलता ।

चेतोमत् ( वि॰ ) जीवित । सजीव ।

चेट् ( प्रव्यया० ) प्रगर । वशर्ते कि । यद्यपि ।

चेदिः (पु॰, बहुवचन) एक देश का नाम। उस देश के श्रिधकारी।—पितिः,—भूभृतः, (पु॰)—राज, (पु॰)—राजः (पु॰) शिश्यपाल का नाम। यह दमघोप राजा का पुत्र था श्रीर श्रीकृष्ण के हाथ से युधिष्टिर के राजसूययज्ञ में श्रीकृष्ण का श्रपमान करने के लिये मारा गया था।

चेय (वि॰) ढेर करने येाग्य । जमा करने येाग्य । चेल् (धा॰ परस्मै॰) [स्त्री॰ — चेलिति ] १ चलना । जाना । २ हिलना । कॉपना । थरथराना ।

चेलम् ( न॰ ) कपड़ा।—प्रज्ञालकः, (पु॰) धोवी। चेलिका (स्री॰) श्रॅंगिया। चेली।

चेप् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ चेप्रते, चेप्रित ] १ डेालना ।

धूमना । जीवन के चिन्ह दिखाना । सजीव होने के

लच्च प्रदर्शित करना । २ उद्योग करना । ३ पूर्य करना । ४ श्राचरण करना ।

चेप्रकः ( पु॰ ) स्त्रीप्रसङ्ग का श्रासन या विधान विशेष । रतिवन्ध ।

चेप्रनम् ( न० ) उद्योग । चेष्टा । प्रयत ।

चेप्रा ( ञी० ) १ यत । उद्योग । २ हावभाव । ३ श्राचरण ।—नाशः, ( पु० ) प्रलय ।—निरू-सं० श० कौ०—४१

```
प्रां, ( न० ) किसी व्यक्ति विशेष के श्राचरणों
     पर दृष्टि रखना ।
 चेपित (व० कृ०) चेष्टा किया हुग्रा। प्रयत्न किया
 चैतन्यम् ( न० ) १ चेतना । जीवन । बोध । सजीवता ।
     २ परमात्मा ।
 चैतिक ( वि॰ ) बुद्धि सम्बन्धी । मानसिक ।
 चैत्यः (पु०) । १ पत्थरों का ढेर । २ स्मारक । कवर
चैत्यं (न०) ∫ का पत्थर जिस पर सुर्दे के जीवनकाल
     श्रादिका परिचय रहता है 🛭 यज्ञमग्डप । ४र्मान्दर ।
     दंवालय। धार्मिक अनुष्ठान करने का स्थान । ४ देवा-
     लय । ६ बुध याजैन मंदिर । ७ गूलर का बृज्ञ ।
     रथ्यावृत्त ।—तरुः —दुमः, वृत्तः, (पु॰) किसी
     पवित्र स्थान पर जमा हुन्ना गूलर का पेड़।—
    पालः, ( पु॰ ) किसी देवालय का पुजारी।--
    मुखः, ( पु॰ ) साधु का कमगडलु ।
चैत्रः ( पु० ) १ चैत मास । २ वौद्ध भिन्नुक ।
चैत्रस् ( न० ) १ मंदिर । मृतपुरुप का स्मारक।
     थ्राविलः ( स्त्री० ) चैत्र की पूर्णमासी।—सखः,
     (पु०) कामदेव।
चैत्ररथं )
चैत्ररथ्यं }
           ( न० ) कुत्रेर के बाग़ का नाम।
चैत्रिकः 🖟
           ( पु॰ ) चैत्र मास या चैत का महीना।
चैत्रिन्
चैत्री (स्त्री०) चैत्री पूर्णमासी।
चैद्यः ( पु॰ ) शिशुपाल ।
                                       [ घोबी ।
चैलं ( न० ) १ कपहे का दुकड़ा।—धावः, ( पु० )
चोत्त (वि॰) १ साफ सुथरा। शुद्ध । २ ईमानदार ।
    सच्चा। ३ चतुर । निपुग्गः। ३ पटुः। ४ प्रियः।
    मनोहर । प्रसन्नकारक ।
चे।चं ( न० ) १ छाल । वक्ला । २ चर्म । खाल । ३
    नारियल !
चेाटी (स्त्री०) कुर्त्ती। छोटा केाट।
चेाडः ( पु० ) चोत्ती । श्रॅंगिया ।
चेादना ( स्त्री०) १ प्रेरणा । ३ उत्साह । ४ उपदेश ।
    --गुडः, ( पु॰ ) गेंद् । गद्दा ।
चे। दित ( व० छ०) १ भेजा हुआ ! २ उत्तेजित ।
    जीवन डाला हुआ। ४ युक्ति या कारण प्रदर्शित
    करने के लिये पेश किया हुआ।
```

```
चे।चम् ( न॰ ) १ एतराज या प्रश्न करना । २ एतराज
     करना । ३ ग्राश्चर्य ।
चारः { ( पु० ) चोर । ठग । डाँकू ।
चे।रिका } चेारी । लूट ।
चे।रिका }
 चेारित ( वि० ) चुराया हुद्या । लूटा हुन्रा ।
चे।रित क्षम् ( न० ) १ छे।टी चोरी । अपहरण ।
     २ चुराई हुई कोई भी वस्तु।
चेालः ( पु॰ वहुवचन ) ग्राधुनिक तंजीर प्रान्त
     प्राचीन काल में चेाल देश के नाम से प्रसिद्ध था।
     इस देश के अधिवासी।
चेालः ( पु॰ )
चाली ( ची॰ ) } चोली । श्रॅंगिया ।
चे।लकः ( पु॰ ) १ छाल की वनी पोशाक। बल्कल-
    वस्त्र । २ ग्रॅंगिया । चोली । ३ चपरास । पेटी ।
चे।लिकिन् (५०) १ योद्धा जे। पेटी लगाये हो। २
    शंतरे का पेड़। ३ कलाई।
चेालंडुकः, चेाल्ग्डुकः
                       े ( पु॰ ) पगड़ी।
वालांडुकः, चालागडुकः 🚶 साफा । मुकुट ।
    कलगी।
चोषः ( ५० ) १ चूसन । २ सृजन ।
        े (वि०) १ कलँगीदार । २ केश सम्बन्धी ।
        ∫ ( न० ) चूड़ाकरण संस्कार ।
चैार्थ (न॰) १ चोरी। ठगी। २ रहस्य। – रतं, (न॰)
    गुपचुप स्त्रीसम्भोग।—वृत्तिः, ( स्त्री॰ ) डाँका
    डालने की बान।
च्यवनम् ( न॰ ) १ गति । गतिशीलता । २ राहित्य ।
    श्र्न्यता। हीनता।३ मरण । नाश । बहाव।
    चुत्राव । २ टपकाव ।
च्यु ( धा॰ त्रात्म॰ ) [ च्यवते, च्युत, ] १ गिरना ।
    टपकना । चूना । फिसलना । डूबना । २ बाहिर
    निकलना । बहनिकलना । रसना ।३ अलग
    होना । रहित होना । त्यागना ।
च्युत् (धा॰ प॰) [स्त्री॰—च्यातित ] १ बहना।
    टपकना । २ फिसलना । रपटना ।
च्युत ( व० कृ० ) १ गिरा हुआ । फिसला हुआ । २
    स्थानान्तरित । वहिष्कृत । ३ भटका हुन्रा । भूला
    हुआ।—अधिकार, (वि॰) बर्खास्त । नौकरी
```

मे हुड़ाया हुया। — घात्मन्. (वि०) दुष्टात्मा । च्युनिः ( खी॰ ) १ पतन । २ अजगाव । ३ टपकना । | च्यूतः ( पु॰ ) आम का पेड़ ।

वहनिकलना। ४ ग्रदश्य होना। नष्ट होना। ४ योनि । भग । ६ मलद्वार । गुदा ।

नु

ह्य संस्कृत या नागरी वर्णमाला के स्पर्श नामक भेद के ग्रन्तर्गत चवर्ग का दूसरा वर्ण । यह न्यक्षन है । इसके उचारण का न्थान तालु है। इसके उचारण घदोष और महाप्राण नामक प्रयत्न लगते हैं।

ह्यः ( पु० ) १ माग । ध्रॅंश । टुकड़ा । (वि० ) १ स्वच्छ । २ छेदक । ३ चञ्चल ।

ञ्चनः ( पु॰ ) [ स्त्री॰—ञ्चनाः ] बकरा ।

ञ्चग तः ( पु॰ ) [ खी॰ — ञ्चगली ] वकरा। ञ्चगत्तं (न ) नीला कपड़ा।

क्रुगलकः ( पु॰ ) वकरा ।

ক্তবা (ন্ত্রী০) १ समृह । समुदाय । जमाव । २ प्रकाश की किरणों का समृह । चमक । कान्ति । दीप्ति । ३ ग्रविच्छित्र पंक्ति ।—ग्राभा, ( स्त्री० ) विजली । विद्युत ।—फलः, ( पु० ) सुपाड़ी का वृत्त ।

ह्यत्रं ( न॰ ) द्याता । द्यतरी ।—धरः, धारः, ( पु॰ ) द्याता तान कर ( किसी के पीछे पीछे ) चलने वाला भृत्य ।—धारणम् ( न० ) ६ छाता लेकर चलना । २ राजचिन्ह छत्र ( चंवर ग्रादि ) सं भृपित होना ।—पितः, (पु०) १ सम्राट् । चक्र-वर्सी । २ जम्डुद्वीप के एक प्राचीन राजा का नाम । —भङ्ग. ( पु॰ ) १ राज्यनाश । राजसिंहासन से च्युति । २ पारतन्त्र्य ः परवशता । ३ रज्ञासंदी । ४ वैधव्य ।

क्रुत्रः ( पु० ) कुकुरमुता । कटफूल । क्चत्रकं ( न० ) कठफूल । कुकुरमुता । क्रुत्रकः ( ५० ) शिवालय ।

क्र्या ( खी॰ ) क्रुत्राकः ( पु॰ ) कठफूल । कुकुरमुता ।

ऋत्रिकः ( पु॰ ) वह नौकर जा छाता तान कर चले। ञ्जिन् (वि॰) [ स्त्री॰—ञ्जित्रागी ] झाता रखने याला या छाता ले जाने वाला।—( पु॰ ) नाई। हजाम ।

ञ्चरः ( पु॰ ) १ घर । २ कुञ्ज । लहामगडप । इंद् (धा॰ उभय॰) [ ऋदति-ऋदते, छाद्यति. ङ्गदयते, ङ्गन्न, ऋादित ] १ ढफना । छालेना । २ फैलाना । ३ छिपाना । यसना ।

छ्दः (५०) ) १ उद्यार । चादर । २ डैना । छद्नस् (न०) ∫ बाज़ू। २ पत्ता। ३ म्यान ।

छ्दिः (स्त्री॰) } १ गाड़ी की छत्त । २ घर की छ्दिस् (न॰) ∫ छत्त या छावनी ।

क्रुद्मन् ( न० ) १ कपटवेश । २ व्याज । बहाना । ३ ठगी । धोखेवाज़ी । वेईसानी । बाल ।— तापसः, ( ५० ) पाखरडी । धर्म की श्रोट में शिकार खेलने वाला। दस्भी -- रुपेगा, (अव्यया०) भेप बदले हुए। कपटवेशी।—वेशिन्, (पु०) धोखेबाज़ । ठग । कपट वेशधारी ।

छुझिन् (वि०) १ कपटी । दग़ायाज । २ कपट वेशधारी । ক্রনস্কুন্ ( অন্যযাত ) बनावटी আबाज या छुनछुनाहट की ग्रादाज़ ।

ञ्चन्दु ( घा० उभय० ) [ क्चन्द्यति, ञ्चन्द्यते,-ह्निद्त ] १ प्रसन्न करना । खुश करना । २ प्रवृत्त करना । ३ ढकना । ४ प्रसन्न होना ।

क्रुन्दः (पु०) १ इच्छा । कामना । श्रभिलापा । स्वेच्छा । २ वश में करना। कावू में करना। ३ ग्रभिप्राय। इरादा । मंशा । १ विप । जहर ।

क्रुन्द्स् (न०) १ कामना । अभिलापा । २ स्वेच्छा-चार । ३ उद्देश्य । ग्रभिप्राय । मंशा । ४ चालाकी । धोखा। १ वेद । ६ वृत्त । पद्य । ७ छन्दःशास्त्र । —कृतं ( न॰ ) वेद का कोई सा भाग ।—गः, (= क्रुन्दोगः) १ सामवेद गाने वाला बाह्यण । २

छन्द पढ़ने वाला ।—भङ्गः ( पु॰ ) छन्दशास्त्र

```
के नियमों के। उल्लङ्घन करने वाला।
ञ्चन्न (वि०) १ ढका हुआ। २ छिपा हुआ। रहस्यमय
क्रमग्डः ( पु॰ ) मातृपितृहीन ।
इद् (धा॰ उभय॰ ) [ इद्यति, इद्दित ] वमन
    करना । कै करना ।
         ( go )
छ्दंनम् (न०)
         (स्त्री०)
                       वसन। कै। रोग।
कुर्दि∓ा (स्री०)
छ्दिंन् (स्त्री॰)
छ्लः (५०) ) १ द्गा। चालाकी । धोखा। २ छ्लम् (न०) ) धोखावाजी । बदमाशी । ३
    वहाना। ४ मंशा। ग्रिभप्राय। ५ दुष्टता । ६
    भुलावा । ७ वंदिश । ग्रभिप्राय ।
ञ्चलयति (कि॰) जुलता है। धोखा देता है।
कुलनं ( न॰ ) } धोखा देना । ठगना ।
छलना (स्त्री॰ )
ञ्जलिकं (न०) नाटक या नृत्य विशेष।
छुलिन् ( पु॰ ) धे।खेवाज़ । बदमारा ।
छ्िल } ( स्त्री॰ ) १ छाल । बकला । २ लता
छुती ∮ विशेष । ३ सन्तान । श्रौलाद ।
छ्बिः ( स्त्री० ) १ रग। चमड़े की रंगत । २
    सौन्दर्य। कान्ति। ४ दमक। ग्राव । १ चमड़ा
छ।ग (वि॰) वकरा, सम्बन्धी ।--भाजन, (पु॰)
    भेड़िया।—मुखः, ( पु॰ ) कार्तिकेय।—रथः,
    वाहनः, ( पु॰ ) अग्निदेव ।
ह्यागः (पु॰) [स्त्री॰--ह्यागी] १ वकरा । २ मेपराशि ।
ह्यागम् (न ) बकरीका दूध।
ह्यागणः ( पु॰ ) अन्ने कंडों की आग।
ञ्चागल (वि॰) [स्त्री॰ — ञ्चागली] वकरा सम्बन्धी।
छागलः ( ५० ) बकरा ।
ক্রান (वि॰) १ कटा हुआ। विभाजित। २ निर्बल।
    दुवला । लटा हुग्रा ।
क्यात्रः ( पु॰ ) शिष्य । चेला ।—दर्शनम्, ( न॰ )
    एक दिन रखे हुए दूध का ताज़ा मक्खन।—
```

व्यंसकः, ( ५० ) 'कुन्दज्ञहन तालिवह्लम ।

मैाथरी बुद्धि का विद्यार्थी।

ञ्चात्रम् ( न० ) एक प्रकार का शहद। ञ्चादम् (न०) छप्पर । छत्त । ञ्चादनम् (न०) १ पर्दा। आड़। चिक। २ छिपाव। लुकाव । ३ पत्ता । ४ वस्त्र । क्राझिकः ( पु॰ ) बदमाश । गुंडा ! ञ्चान्दस् (वि॰) १ वैदिक । २ वेदाधीत । ३ पद्यमय । क्रान्दसः (५०) वेदज्ञ बाह्यण । ह्याया (स्त्री॰) १ साया । परकाहीं । २ प्रतिविम्व । ३ समानता । सादृश्य । ४ भ्रम । घोखा । माया । काँसा । ४ रंगो को गड़वड़ी । ३ चमक । स्राव । ७ रंग । म चेहरे की रंगत । ६ सौन्दर्य । १० रचा। हिफ़ाजत। १६ पंक्ति। पांति । १२ श्रंधकार । **१३घूंस । रिश्वत । १४ दुर्गादेवी । १६ सूर्यप**त्नी का नाम ।—ग्रङ्कः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।—ग्रह्नः, ( पु॰ ) शीशा । दर्पण ।—तनयः,— सुतः, ( पु॰ ) शनिग्रह ।—तरुः, (पु॰ ) छायादार पेड़ । द्वितीय, (वि॰) ग्रकेला ।—पथः, (पु॰) श्रन्तरित्त । श्राकाशमण्डल ।— भृत्, ( ५० ) चन्द्रमा ।--- मानम्, (न०) छाया का माप ।---मित्रम्, (न॰) छाता ।—सृगधरः, (पु॰) चन्द्रमा ।—यंत्रं, ( न० ) धृपघड़ी । ञ्चायामय ( वि॰ ) सायादार । प्रतिविभ्वित् । क्तिः (स्त्री॰) गाली । धिक्कार । क्रिका (स्री०) द्वींक। क्रित्तिः (स्त्री॰) कटन । विभाजन । क्रिवर (वि॰) १ काटने लायक । २ छली । कपटी। धोखेबाज्ञ । बदमाश । ক্রিবু ( धा॰ उमय॰ ) [ ক্রিनत्ति, ক্রিন্ট, ক্রিন্ন ] १ काटना । चीरना । लुनना । सोड़ना । २ वाघा डालना। २ स्थानान्तरित करना। हटाना। नाश करना । शान्त करना । नष्ट करना या कर डालना । क्चिद्कं (न०) १ इन्द्र का वज्र । २ हीरा । ञ्चिदा (स्त्री॰) काटना। विभाजित करना। क्रिदिः (स्त्री०) १ कुल्हाड़ी। २ इन्द्र का वज्र। क्रिदिर: (पु॰) १ कुल्हाड़ी। २ शब्द। ३ श्रम्नि। ४ रस्सा ।

छिदुर (वि०) १ काटनेवाला। विभाजित करनेवाला।
२ सहज में तोड़ा जाने वाला। ३ ह्टा हुआ।
श्रव्यवस्थित। ४ विपरीति। ४ गुंडा। वदमाशा।
छिद्र (वि०) छिपा हुआ। छेददार।—श्रमुजीविन्,
—श्रमुसन्धानिन्,—श्रमुसारिन्,—श्रन्वेपिन्,
(वि०) होपत्रही। निन्दक।—ग्रन्तरः, (पु०) वेत।
नरकुल।—ग्रात्मन्, (वि०) जो श्रपनी निर्वलता
वतला कर दूसरों को श्रपने ऊपर श्राक्षमण करने
का श्रवसर दे।— कर्ण, (वि०) दोपप्रदर्शक।
४ दोपान्वेपी।

छिद्रं (न०) १ सूराख । छेद । सन्धि । दरार । २ त्रुटिः । दोष । भूल । ३ निर्वल स्थान । निर्वल पत्त । श्रसम्पूर्णता ।

हिद्गित (वि॰) १ छेदोंवाला। २ स्ररास किया हुआ। पास पास छोटे छोटे छिद्गों से युक्त।

हिन्न (व० ह०) १ कटा हुआ। चिरा हुआ। अलगाया हुआ। २ नष्ट किया हुआ। स्थानान्तरित
किया हुआ। - केश, (वि०) मुण्डित। सुड़ा
हुआ।—दुमः, (पु०) कटा हुआ पेड़।—द्वेध,
(वि०) सन्देह निराकृत। - नासिक, (वि०)
नकटा।—भिन्न, (वि०) आरपार चिरा हुआ।
—मस्त,—मस्तक, (वि०) सिर कटा हुआ।
—मूत, (वि०) जड़ से कटा हुआ।—र्वासः,
(पु०) एक प्रकार का दमे का रोग। - संशय,
(वि०)) संशयहीन। सन्देह रहित।

कुकुन्दरः (पु॰) ब्रब्रूंदर जन्तु । कुप् (धा॰ प॰) [ क्रुपति ] छूना । कुपः (पु॰) १ स्पर्श । २ काड़ी । ३ युद्ध । लड़ाई । कुद् (धा॰ प॰) [ क्रोरति, क्रुरति ] १ काटना । चीरना । २ खोदना । नक्स बनाना । क्रुर्गां (न॰) मालिश । उबटन । छुरा (स्त्री०) चूना । कलई । सफेदी !
छुरिका (स्त्री०) छुरी । चाकृ ।
छुरित (व० क्र॰) १ जड़ा हुआ । २ फैलाया हुआ ।
ढका हुआ । २ गड़वड्ड किया हुआ । घोलमाल
किया हुआ ।

हुरी, हूरिका, (स्त्री॰) चाकू। हूरी

कृद् (ध॰ प॰) [र्क्क्वति क्र्व्यति, र्क्क्यते] १जलाना। सुलगाना। (उभय) [क्र्मिन्ति, क्रुन्न] १ खेलना। २ चमकना। ३ के करना।

ह्रेक (वि॰) १ पालत् । हिला हुआ । २ शहरुआ।
नागरिक। ३ धूर्त ।—अनुभासः, (पु॰) अनुप्रास विशेष। शब्द सम्बन्धी अलङ्कार।—उक्तिः,
(स्त्री॰) श्लेपकारी । कौशलपूर्वक दूसरे का
अनुग्रह प्राप्त करने वाला।

छेदः (पु०) १ काटना । काटकर गिराना । तोड़ कर गिराना । श्रलगाना । वाँटना । २ सिद्धि । सफाई । स्थानान्तरकरण । ३ नाश . वाधा । ४ श्रवसान । श्रन्त । समाप्ति । ४ हुकड़ा । हुँक ।

होदनं (न॰) १ काटना । फाड़ना । चीरना । श्रलगाना । २ विभाग । श्रंश । भाग । दुकड़ा । २ नाश । स्थानान्तरकरण ।

छेदि. (स्त्री॰) बढ़ई।

क्रेंप्रग्रहः (पु॰) मातृपितृहीन वालक ।

क्रुतिकः (पु०) वकरा ।

ञैदिकः (पु०) बेत ।

क्रों (धा॰ पर॰ ) [क्रुयति, क्राति, या क्रित] (निजन्त) [क्रापयित ] काटना । (खेत की ) कटाई।

क्रोटिका (स्त्री०) सुटकी। क्रोरगां (न०) त्याग। ज संस्कृत या नागरी वर्णमाला का एक व्यक्षन ख्रौर चवर्ग का तीसरा वर्ण है। यह स्पर्श वर्ण है। इसका बाह्य प्रयत्न संवार ख्रौर नाद घाप है। यह अल्पप्राण माना जाता है। इसका उच्चारण-स्थान तालु है।

ज जब "ज" समास के श्रन्त में श्राता है। तब इसका श्रर्थ होता है—उससे या इससे उत्पन्न हुश्रा । जैसे पक्क नं ज=पक्क्ष्ण । श्रर्थात् कीचड़ से उत्पन्न।

ज्ञः (पु०) १ पिता। जनका २ उत्पत्ति। जन्म। ३ ज़हरा ४ पिशाचाश् विजयी।६ फान्ति। श्राभा।श्रावा६ विष्यु।

जकुटः ( पु॰ ) १ मलय पर्वत । २ कुत्ता । जत्त् ( घा० परस्मै॰ ) [ र्जात्तति, जित्तत, या जग्य] रवाना । नाश करना । निघटाना ।

जन्नग्<u>यम् (</u>न॰) } जिन्नः (स्त्री॰) <sup>}</sup> खा डालना । निघटा डालना ।

जगत् (वि॰) चर । चलने वाले। (पु॰) हवा। पवन । ( न० ) संसार ।—ग्रंवा,—ग्रस्विका, ( स्त्री॰ ) दुर्गा ।—ध्यात्मन्, (पु॰) परमात्मा । म्रादिजः, (पु॰) शिव।—म्राधारः, ( पु॰ ) १ काल । २ पवन ।—श्रायुः, -श्रायुस्. ( ५० ) पवन । हवा ।-ईशः,--पितः, (पु॰) परमात्मा । —उद्धारः, (पु॰) संसार की मोच ।— कर्तृ,— धात, ( पु॰ ) सप्टिकर्ता ।--च सुस् ( पु॰ ) सूर्य।—नाथः,(पु०) सृष्टिस्वामी।—निवासः, (पु०) १ परमारमा । २ विष्णु । ३ साँसारिक स्थिति ।—प्राग्गः,—वतः ( पु॰ ) पवन ।-योनिः (पु॰) १ परमात्मा। २ विष्णु । ३ शिव । ४ ब्रह्मा। (स्त्री॰) पृथिवी ।--वहा (स्त्री॰) पृथिवी ।—साद्तिन्,(पु०) १ परमात्मा । २ सूर्य । जगती (स्त्री॰) १ पृथिवी । २ मानवजाति । लोग । ३ गी । ४ छन्द विशेष जिसके प्रत्येक पद में १२

चचर होते हैं :—म्राधीश्वरः,—ईश्वरः, ( पु॰)

राजा।—रुह्, ( पु॰ ) बृत्त ।

जगनुः } (पु०) १ श्रमि । २ कीट । ३ जानवर। जगन्नुः } (पु०) १ श्रमि । २ कीट । ३ जानवर। जगरः (पु०) कवच । वनखतर । जगल (वि०) १ गुग्छा । वदमारा । कपटी । जगलं (न०) १ गोवर । २ कवच । ३ मदिरा । श्रम्तिम दो श्रथों में इस शब्द का प्रयोग पुल्लिङ्ग में भी होता है । जग्ध (वि०) खाया हुत्या ।

जग्ध ( वि॰ ) खाया हुआ । जग्धिः ( स्त्री॰ ) १ भोजन । भोज्य पदार्थं । जग्मिः ( पु॰ ) पचन ।

ज्ञघनं (न॰) १ कूल्हा। कमर। नितंव। २ सेना जो वचत में रक्ली जाय।—चपला (स्त्री॰) ग्रसतीस्त्री।

जधन्य (वि॰) १ सव से पीछे का। पिछला। ग्रन्तिम। सब से गया बीता। निकृष्ट। नीच। तिरस्करणीय। २ श्रकुलीन 1—जः, ( पु॰ ) १ छोटा भाई। २ श्रुद्ध।

जघन्यः ( ५० ) श्रद्ध ।

जिद्धाः ( पु॰ ) ( श्राक्रमण करने का एक ) श्रख । जञ्ज ( वि॰ ) मारने वाला । मार डालने वाला ।

जंगम ) (वि॰) चर। जीवधारी। चलने फिरने जङ्गम ) वाले।—इतर, (वि॰) ग्रचल। स्थावर। जो चलफिर न सके।—कुटी, (स्त्री॰) छाता।

जंगमम् } (न॰) चलने फिरने वाला पदार्थ। जङ्गमम्

जंगलम् ) (न॰) १ वन । ग्ररगय । निर्जन स्थान । जङ्गलम् ) परती भूमि । २ उपवन । बेहद । ३ एकान्त जगह ।

जंगालः } ( पु॰ ) खेत की मेंड़। जङ्गालः }

जंगुलम् } ( न० ) जहर । विष । जङ्गुलम्

जंघा ) (स्त्री॰) जाँघ। एड़ी से घुटनों तक का जड्डा ) भाग।—स्त्रारः,—कारिकः, ( पु॰ ) हत्कारा। डाकिया। चर । दै।ड़ैया।—त्राणं, (न॰) टागों के लिये कवच। जंबाल } (बि॰) तेज़ दौटने वाला। जंबालः ) (पु॰) ३ हल्हारा। २ हिरन। वारह-जंबालः ) (वि॰) तेज़ दौटने वाला। तेज़। जंबिल ) (वि॰) तेज़ दौटने वाला। तेज़। जंब्लि ) फुर्तीला। जज़् ) (धा॰ पर०) [ जंजिति, या जञ्जिति,] जंज् ∫ लट्ना। युद्ध करना।

जद्(धा॰ पर॰) [र्छा॰—जटित ] जमना। थद्धा होना। यंधना। एकत्र होना। उलभ जाना। (यालों की जटा यांधना।

जटा (र्तीः) १ जूड़ा । २ जटामॉसी । ३ जड़ या मृल ।
१ शाखा । १शतावरी । ६ शेर के ग्रयाल । ७ वेद
का पाठ धिशेप ।— चोर:,—टङ्ग —टीरः,—धरः,
( पु० ) शिव जी की उपाधियाँ।—जूटः, (पु०)
१ जटाग्रों का समुदाय । २ शिवजी के सिर के
उमठे हुए वाल —ज्वालः, ( पु० ) दीपक ।
लेंप ।—धर, ( वि० ) जटाजूट धारण करने
वाला ।

जटायु (वि॰) वदी श्रायु वाला। जटायुः (पु॰) १ पत्ती विशेष। इसने सीता जी के लिये रावण से युद्ध कर श्रपने प्राण गँवाये थे। २ गृगल।

जटाल (वि०) १ जटाज्ह्धारी २ एकत्री भूत । जटालः (ए०) गृलर का वृत्त । जिटः ) (सी०) १ गूलर का वृत्त । २ जटाज्ह । जटो ∫ ३ जमाव । जटिन् (वि०) [स्त्री०—≃िटनी ] १ जटाज्ह्धारी

ाटन् ( ।व॰ ) [ स्त्रा॰—वीटना ] १ जटाजूटघारा ( पु॰ ) शिवजी का नाम । २ प्रच वृच ।

जटिन्न (वि॰) १ जटाज्ट्घारी । २ उलमन डालने वाला । पेचीला । ३ सघन । श्रमम्य ।

जटिलः ( पु॰ ) १ सिंह। शेर। २ वकरा।

जटर (वि॰) कठोर । दृढ़ । मज़वृत ।
जटरं (न॰) ) १ पेट । मेदा । कुच्चि । २ गर्भाजटरः (पु॰) ) शय । ३ किसी भी वस्तु का
ग्रॅंदरूनी भाग ।—ग्राग्निः (पु॰) पेट के भीतर
खाये हुए पदार्थों को पचाने वाली श्राग । पाकस्थली का पाचक-रस ।—ग्रामयः, (पु॰) उदर

सम्बन्धी रोग । जलोदर रोग ।—ज्वाला,—

ब्यथा, (की॰) पेट की पीड़ा। पेट की ब्यथा। वायगोले का दर्द। — यंत्रणा, — यातना, (स्त्री॰) गर्भ में रहते समय का कष्ट।

ज्ञङ (वि०) १ ठंडा । शीतल । २ निर्जीव । तेज-स्विताहीन । गितहीन । लकवा मारा हुआ । ३ ३ मृढ़ । बुद्धिहीन । विवेकहीन । श्रज्ञान । ४ श्रच्छे छुरे ज्ञान से शून्य । ४ सुन्न । श्रकड़ा हुआ । टिटुरा हुआ । ६ गूंगा । ७ वेदाध्ययन करने में श्रसमर्थ । किय, (वि०) सुस्त । दीर्घसूत्री । - भरतः (पु०) विलुख्ला । गाउदी । श्रनाड़ी ।

ज्ञडम् (न०) जल । सीसा । जडता (स्त्री०) १ १ सुस्ती । २ श्रज्ञानता । ३ जडत्वम् (न०) / मूर्वता ।

जिंडिगर् (पु॰) १ शीतलता २ विवेकहीनता । ३ सुस्ती । काहिली । मुदादिली । ४ ठिडुरन । सुन्न । जिंतु (न॰) लाख ।—श्रश्मकम्, (न॰) खनिज विप विशेष ।—रसः (पु॰) लाख ।

जतुर्क (न॰) लाख। जनका (न॰) १ लाख। २ र्त

जन्का ) भारतीय । जन्का । जन्का । जन्म ( पु॰ ) हँसली की हड्डी ।

जन् (धा॰ श्रात्म॰) [जायते, जात, जन्यते, या जायते ] १ उत्पन्न होना । पैदा होना । २ उदय होना । निकलना । ३ होना । घटित होना । (निजन्त ) [स्त्री॰—जन्यित ] उत्पन्न करना । पैदा करना ।

जनः (पु०) १ जीवधारी । प्राण्धारी । २ व्यक्ति ।
(पुरुप या स्त्री) (समूहार्थ में ) पुरुप गण ।
लोग । संसार । ३ जाति महलेंकि के श्रागे
का लोक — ग्रातिग, (वि०) श्रसाधारण ।
श्रसामान्य । श्रलोंकिक । - ग्राधिपः, — ग्राधिनाथः, (पु०) राजा । — ग्रान्तः (पु०) १ऐसा
स्थान जहाँ वस्ती न हो । २ श्रञ्जल । प्रदेश । यम
की उपाधि । — ग्रान्तिकं, (न०) कानाफ़्सी ।
खुसफुस । — ग्रार्द्नः (पु०) विष्णु या गृष्ण ।
— ग्रार्शनः, (पु०) मेड़िया । — ग्राचारः, (पु०)
रस्म । रिवाज़ । — ग्राश्रमः, (पु०) सराय । धर्मशाला । उतारा । — ग्राश्रयः, (पु०) थोड़े

समय के लिये निर्मित वासस्थान। मण्डप तंव । चाँदनी । चन्द्रातप : — इन्द्रः, —ईशः, — ईश्वरः, (पु०) राजा ।—इष्ट, (वि०) लोगों द्वारा वाच्छित या पसंद ।—इग्रः, ( पु॰ ) एक प्रकार की चमेली ।∼उदाहरराम्,(न०)महिमा । कीर्ति । —श्रोधः(पु<sup>,</sup>) मनुष्यों का जमाव या समूह ।— कारिन, ( पु॰ ) लाख ।— चन्नुस, (न॰) लोगों की ग्राँख। सूर्य। - त्रा, (स्त्री०) छतरी। छाता ।- देवः, ( पु॰ ) राजा ।- पदः, (पु॰) १ जाति । समाज । किसी राज्य का प्रजा समृह । वंश वर्ण । २ राज्ये । राष्ट्र । प्रदेश जिसमें लोगों की वस्ती हो। ३ नगरी। ४ लोग। प्रजा। ४ मानव जाति । पदिन् (पु॰) किसी देश या समाज का शासक।—प्रवादः, (पु०) १ किंब-दन्ती । अफवाह । इक्तिला । २ कलङ्क । अपवाद । — भ्रियः (वि ) १ परोपकारी । सर्वोपकारपरायण । २सर्वजनप्रिय .-मर्यादा,(स्त्री०)प्रचलित पद्धति । —रञ्जनम्, (न०) सार्वजनिक ग्रनुग्रह प्राप्त करने वाला।—रवः, (पु०) १ किंवदन्ती। ग्रफवाह। २ श्रपवाद । कलङ्क । — लोकः, ( पु॰ ) महर्लीक के ऊपर का लोक विशेष ।—वादः (जानेवादः भी) १ समाचार । ख़बर । श्रफ-वाह । २ ग्रपवाद । क्लङ्क ।—न्यवहारः ( पु० ) लोकाचार।--श्रृत, ( वि॰ ) सुप्रसिद्ध ।--श्रृतिः, (स्त्री॰) श्रफवाह । किंवदन्ती । इत्तिला — संवाध, (वि॰) सघन वसी हुई (वस्ती) स्थानं, ( न० ) दण्डकत्रन । दण्डकारण्य जहाँ खर श्रौर दूपण की चैाकी थी।

जनक (वि॰) [स्त्री॰-जनिका] पैदा करने वाला। उत्पन्न करने वाला। कारणीभूत।

जनकः ( पु॰ ) १ पिता। २ जन्म देने वाला। २ विदेह या मिथिला के एक प्रसिद्ध राजा का नाम जो सीता जी के पोष्यपिसा थे।— झात्मजा, (स्त्री॰) सीता जी।—तनया,— नन्दिनी,— सुता, (स्त्री॰) सीता जी। जानकी जी।

जनंगमः ) (पु॰) चागडाल । [समूह। जनङ्गमः ) (पु॰) चागडाल । [समूह। जनता (स्त्री) १ उत्पत्ति । २ मानवजाति । जन-जनन (वि॰) कारणीभूत । उत्पादक । जननम् (न॰) १ उत्पत्ति । जन्म । २ सृष्टि । ३ प्रादु-र्भाव । ४ जीवन । श्रस्तित्व । १ वंश । कुल । वर्षा ।

जननिः (स्त्री॰) १ माता । १ जन्म । उत्पत्ति । जननी (स्त्री॰) १ माता । २ दया रहम । श्रनु-कम्पा । रहमदिली । ३ चिमगादड़ । ४ लाख ।

जनमेजयः (पु॰) चन्द्रवंशी एक प्रसिद्ध राजा।
यह महाराज परीचित का पुत्र था त्र्यौर त्र्यपने
पिता को उसने वाले तत्त्क से वदला लेने के लिये
इसने सर्पयज्ञ किया था। पीछे त्र्यास्तिक ऋषि के
समकाने पर सर्पयज्ञ वंद किया गया था।

जनियतुः वि०) [स्त्री०—जनियत्रो ] उत्पादक। सृष्टिकर्त्ता । यनानेवाला । (पु० ) पिता ।

जनयित्रो (स्त्री॰) माता।

जनस् (न०) जन देखो।

जीनः ) १ उत्पत्ति । सृष्टि । पैदावार २ स्त्री । जनि ) ३ माता । ४ भार्यो । बहू । पुत्रवधू ।

जनित (वि॰) ३ उत्पन्न करने वाला । २ उत्पन्न किया हुआ । पैदा किया हुआ । कारग्रीभूत ।

जनितृ(पु॰) पिता ।

র্জনিরি ( দ্বী৹ ) माता।

जनुः } जनुः } ( स्त्री॰ ) उत्पत्ति । पैदावार । पैदायश ।

जनुस् (न॰) १ उत्पत्ति । जन्म । २ सृष्टि । ३ जीवन । ग्रेस्तित्व ।—जनुषान्धः, ( पु॰ ) जन्मान्ध । पैदायशी ग्रंघा ।

जंतुः ) (पु॰) १ जीव । प्रायाधारी । मनुष्य । २ जन्तुः ) (व्यक्तिगत) आत्मा । ३ च्चद्र जाति का प्रायाधारी — कम्बुः, (पु॰) घोंघा।—फलः, (पु॰) गूलर का वृत्त ।

जंतुका } (स्त्री॰) लाख। जन्तुका }

जंतुमती । जन्तुमती ∫ (स्त्री॰) पृथिवी।

जन्मं ( न॰ ) उत्पत्ति।

जन्मन् (न०) १जन्म । उत्पत्ति । पैदायश । २ निकास । उद्गम । प्रादुर्भाव । प्राकट्य । सृष्टि । ३ जीवन । श्रस्तित्व । जन्मस्थान । १ पैदायश ।— श्रिधिपः, (पु०) १शिव । २जन्म नचत्र ।—श्रन्तरम्, (न०)

दृतरा जन्म।—ग्रान्तरीय, (वि०) दृसरे जन्म का। जन्मान्तरकृत । – ग्रान्ध, (वि०) जन्म से ग्रंधा । — श्रप्टर्मा, (स्त्री॰) भादकृष्ण श्रप्टमी। जिस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था ।— धुगडली, (स्त्री०) एक चक्र विशेष जिसमें जन्म-समय के यहाँ की स्थिति का उल्लेख किया जाता है ।—ऋत्, (पु०) पिता।—सेत्रं,(न०) उत्पत्तिस्थान । — तिथिः, ( पु॰ स्त्री॰ ) — दिनम्, (न॰) — दिवसः, (पु॰) जन्म-दिवस ।-दः, (पु॰) पिता ।---नत्तत्रं,---भं, (न०) वह नत्तत्र जो जन्म के समय हो !--नामन्. ( न० ) जन्म होने के १२ वें दिवस रखा गया नाम जो राशि के श्रनुसार शाद्य श्रज्य संयुक्त होता है।--पत्रं, (न०)--पत्रिका, (स्त्री॰) जन्मकुएडली। - प्रतिष्ठा,(स्त्री॰) ३ जन्मस्थान । २ माता ।—भाज्, (पु॰) प्राणी । जीवधारी ।--भाषा, ( खी॰ ) मातृभाषा ।--भृप्ति, (स्ती॰) जनमस्थान ।—योगः, (पु॰) जन्म-कुरविता ।-रोगिन्, (वि०) पैदायशी वीमार । लग्नं, ( न० ) वह लग्न जो जन्म के समय हो। -वर्त्मन्. (न०) भग। योनि।-शोधनं, (न०) जन्म होने पर, तत्सम्बन्धी कर्त्तव्यों का यथा-विधि पालन ।—साफल्यं, (न०) जीवन के उद्देश्यों की सिद्धि।—स्थानं, (न०) १ जन्म-स्यान । २ गर्भाशय ।

जिन्मन् ( पु॰ ) प्राणी। जीवधारी।
जन्म (वि॰) १ उत्पन्न हुम्मा। पैदा हुम्मा। (समासान्त
में इतका म्रर्थ होता है )। २ किसी कुल या वंश
का म्रथवा किसी कुल या वंश सम्बन्धी। ३
( ग्रमुक से ) उत्पन्न । १ गँवारू । म्रामीण।
साधारण। ६ राष्ट्रीय।

जन्यः (पु॰) १ पिता । २ मित्र । २ वर (दृल्हा) का नातेदार । मित्र । टहलुत्रा । ३ साधारण जन । १ किंवदन्ती । श्रफवाह । १ उत्पत्ति । सृष्टि । पैदायश । उत्पन्न । सृष्टि की हुई वस्तु । कर्म (क्रिया का फल ) ३ शरीर । १ जन्म के समय होने वाला श्रशकुन । १ हार । पैंड । मैला । ७ युद्ध । लड़ाई ७ भर्त्सना । फटकार ।

जन्या (स्त्री॰) १ माता का मित्र। २ वधू के नतैत।

वध् की सहेली । ३ हर्ष । श्राह्लाद । ४ स्नेह । प्रीति । [श्रित्र । ४ सृष्टिकर्त्ता या व्रह्मा । जन्युः (पु०) ३ उत्पत्ति । २ प्राग्गी । जीवधारी । ३ जप् (धा० परस्मे०) [जपति, जपित, जप्त ] मन ही मन किसी (मंत्र को) वारं वार कहना । जप करना ।

जपः (3°) मंत्र जो ग्रत्यन्त धीमे स्वर से वार वार पढ़े जाँय। —परायगाः, (वि॰) जपनिरत। — माला, (स्त्री॰) माला जिस पर जप किया जाय।

जपा (स्वी॰) सदागुलाव का फूल या पोधा। जप्यं (न॰) जप्यः (पु॰) } मंत्र जो जपा जाय।

जम् । (धा॰ पर॰ ) [जभित, जंभित ] सङ्गम जंभ् ∫ करना। रमण करना। (श्रात्म॰) [जभित, जम्भते | जमुहाई लेना। उवासी लेना।

जम् (ध॰ परस्मै॰) [जमित ] खाना।
जमद्गिनः (पु॰)। भृगुवंशीय एक ऋषि जो परश्चराम
के पिता थे। इनके पिता का नाम ऋचीक श्रीर
माता का नाम सत्यवती था। जमद्गिन बड़े

अध्ययन शील थे श्रीर कहा जाता है इन्होंने वेदा-ध्ययन भली भाँति किया था। इनकी मामी का नाम रेख था। जिसके गर्भ से इनके पाँच पुत्र हुए थे।

जपंती ) (पु॰) [ हिवचन ] पति पत्नी । दम्पती श्रौर जपन्ती ) जायापति ।

जंवालः } (पु०) १ कीचढ़ । २ काइ । सिवार । जम्बालः ∫ ३ केतक पौधा ।

जंदालिनी जम्बालिनी } (स्री॰) नदी।

जंबीरं जम्बीरम् } (न॰) जभीरी का फल।

जंबीरः } (पु॰) जभीरी का वृत्त ।

जंबु, जम्बु ) (खी॰) जामुन का फल श्रीर जामुन का जंबू, जम्बू ) पेड़ ।—खाड़:,—द्वीप:, (पु॰) सात द्वीपों में से एक, जो मेरु पर्वत की घेरे हुए हैं।

जंबुकः, जम्बुकः ) (पु०) १ श्रगाल । गीदह २ जंबूकः, जम्बूकः ) नीच मनुष्य । ३ जामुन का फल ।

सं० श० कौ०--४२

जंबूलः } (पु॰) वृत्त विशेष।
जम्बूलः } (पु॰) वृत्त विशेष।
जम्भः } (पु॰) १ दाँत। २ जाँवड़ा । ३ भत्तण।
जम्भः } ४ कुतरना। काटकर दुकड़े दुकड़े कर डालना।
४ भाग। श्रॅंश। ६ तरकस। तूणीर। ७ ठोड़ी।
जमुहाई। ६ इन्द्र द्वारा हत एक दैल्य। १॰ नीवृ

न जमुहाई। १ इन्द्र द्वारा हत एक देख। १० नीवृ या जंभीरी का पेड़।—श्चरातिः,—द्विष्,— भेदिन् रिपुः, (वि०) इन्द्र।—श्चरिः, (पु०) १ श्चाग। २ इन्द्र का वज्र। ३ इन्द्र।

जंभका, जम्भका ) जंभा, जम्भा (स्त्री॰) जमुहाई । उवासी । जंभिका, जम्भिका )

जंभरः, जम्भरः (पु॰) नीवृ या जंभीरी का वृत्त । जंभोरः, जम्भोरः ∫ जयः (पु॰ ) विजय । सफलता । जीत [ युद्ध या जुर्आं या मुकद्दमे में) । २ संयम । निग्रह । ३सूर्य । ४ इन्द्रपुत्र जयन्त । ४ युधिष्टिर । ६ विष्णु के द्वार पालों में से एक । ७ त्रर्जुन की उपाधि । म पताका विशेष। ४ मार्ग । ५ ज्योतिष में ३ या । प्रमी। १३ शी तिथियां। — ग्रावह, ( वि॰) विजयदायी । विजय देने वाला ।—उद्धर (वि०) विजय प्राप्ति के च्रानन्द में नृत्य करने वाला ।—कोलाहलः, ( पु० ) १ जयजयकार । २ पाँसों का खेल विशेष।—घोषः,—घोषग्रां, (न०) घोपगा, (स्त्री०) विजय का ढिंढोरा। --ढका (स्त्री०) विजयसूचक ढोल का शब्द। —पत्रं, (न०) विजय का लेखा ।—पालः, (पु०) १ राजा । २ वहा। ३ — पुत्रकः, (पु०) एक प्रकार का पाँसा।—मङ्गलः, (९०) शाही हाथी । २ ज्वर की दवा।—वाहिनी, (स्त्री०) शची देवी की उपाधि ।—शब्दः, ( पु० ) १ जयजयकार । २ जय ।---स्तम्मः ( पु० ) विजय का स्मारक स्वरूप स्तम्भ ।

जयनम् ( न॰) १ जीत । विजय । २ घुड़सवारों तथा हाथी सवारों त्रादि का कवच ।—युज्, ( वि॰ ) १ विजयी । २ बहुमूल्य साज सामान से सजा हुआ घोड़ा श्रादि ।

जयन्तः (पु॰) १ इन्द्रपुत्र। २ शिव। ३ चन्द्रमा। ─पत्रम् (न॰) जज का लिखा हुत्रा फैसला। श्रश्वमेधीय घोड़े के माथे पर वँधा हुत्रा विजय पत्र । [दुर्गा का नाम | जयन्ती (खी॰) १ पताका | ध्वजा | २ इन्द्रपुत्री । ३ जयद्रथः (पु॰) दुर्योधन का वहनोई जो सिन्धु देश का राजा था । यह दुःशला का पति था । श्रर्जुन के हाथ से यह महाभारत के युद्ध में मारा गया था ।

जया (स्त्री॰) १ दुर्गा की परिचारिका का नाम। जयिन (वि॰) १ विजयी। सफल। मुकदमा जीतने वाला । ३ मने।हर । मन के। वश में कर लेने वाला। (पु॰) विजयी। जयी।

जय्य (वि॰) जीतने योग्या जो जीता जा सके। जरठ (वि॰) १ सख्त कड़ा। ठोसा बृढ़ा। ३ जर्जरित । निर्वल । ४ प्रावड़ा हुआ । पक्का। पका हुआ। ४ निष्ठुर । नृशंस।

जरठः ( पु॰ ) पाग्डु राजा का नाम । जरग्रा ( वि॰ ) बूढ़ा । जर्जरित । निर्वल ।

जरत् (वि॰) १ बृढ़ा । पुरिनया । २ कमज़ोर । जर्जरित ।—कारुः, (पु॰) एक महर्षि का नाम जिसने वासुकी की वहिन के साथ शादी की थी । —गवः, (पु॰) बृढ़ा बैल ।

जरती (खी॰) वूड़ी खी। बुड़िया। जरन्तः (पु॰) १ बूड़ा श्रादमी। २ भैंसा।

जरा (स्नी॰) १ बुढ़ापा। २ निर्वलता। बुढ़ाई। ३ पाचनशक्ति। ४ एक राचिती का नाम जिसने जरासंघ के शरीर के दो डुकड़ेंं की जोड़ा था। — श्रवस्था, (स्नी॰) वार्डक्य। जीर्णता।— जीर्ण, (वि॰) बुढ़ापे के कारण निर्वल। कमज़ीर।—सन्धः, (पु॰) यह बृहद्वथ का पुत्र था श्रीर मगघ देश का राजा था। इसकी वेटी कंस की ज्याही थी। जब उसने सुना कि, श्री कृष्ण ने इसके दामाद की मार डाला हैं; तब इसने १८ वार मथुरा पर चढ़ाई की। इसकी चढ़ाइयों से तंग श्राकर यादवों को मथुरा त्यागनी पढ़ी श्रीर वे मथुरा से सुदूर श्रीर समुद्रस्थित द्वारकापुरी में जा बसे थे। श्रन्त में महाराज श्रुधिष्टिर के राजस्य यज्ञ में श्रीकृष्णचन्द्र जी की दुरिससिन्ध से भीम ने इसका वध किया था।

जरायिगः (पु॰) जरासन्य का नाम ।
जरायु (न॰) ३ कैचली । २ गर्भाशय की ऊपर की
'भिल्ली । ३ गर्भाशय । भग ।—ज, (वि॰)
वे प्राची जो जरा से युक्त उत्पत्त होते हैं । यथा
मनुष्य । सुग श्रादि ।
जरित (वि॰) ६ वृश । श्रिधक उस्र का । २ निर्वल ।

जीर्ग । [उन्न का | जरिन् (वि॰) [स्त्री॰--जरिग्गी ] वृद्धा । श्रधिक जरूथम् (न॰) माँस ।

जर्जर (वि॰) १ वृद्धा । जीर्स्स । कमज़ोर । २ विसा हुआ । फटा हुआ । इकड़े इकड़े किया हुआ । विभक्त । चीरा हुआ । ३ घायल । चोटिल । ४ पोला ।

जर्जरम् (न०) इन्द्रभ्वजा। जर्जरित (वि०) १ वृहा। पुराना। जीर्ण। निर्वेत। २ विसा हुश्चा। हुकड़े हुकड़े किया हुश्चा। हुकड़े दुकड़े हो कर विखरा हुश्चा। ३ निकम्मा किया हुश्चा। श्रवशा।

जर्जरीक (वि॰) १ पुराना ।—जीर्गा, (पु॰) २ हिंद्रों से परिपूर्ण । छिद्रान्वित ।

जर्तुः ( ५० ) १ भग । योनि । २ हाथी । जल (वि॰) सुस्त । शीतल । ठंडा :—ग्रञ्जलं, (न॰) १ चश्मा। सोता। २ प्राकृतिक जल-गवात् । ३ काई । सिवार ।-- श्रक्ष लिः, ( पु० ) श्रञ्जलीभर जल । २ जलतर्पेण ।—श्र**टनः,** (पु०) वगुला ।—श्रदनी, (स्त्री०) जोंक। जलोका ।---श्रग्टकः (न०) शार्क नाम का मत्स्य । — झत्ययः, ( ५० ) शरद्ऋतु ।— स्रधिदैवतः, ( ५० ) — द्यधिदैवतम्, ( न० ) वरुण । पूर्वापाड़ा नत्तत्र ।--ग्रिधिपः, ( पु॰ ) वरुण । ग्रस्विका, (स्त्री॰) कृप । कुत्रा। - ध्रकीः ( पु॰ ) जल में सूर्यमगडल का प्रतिविम्व ।---व्यर्गवः, ( पु० ) १ वर्षाऋतु । २ मीठे जल का समुद्र ।—ग्रथिन्, ( वि॰ ) प्यासा ।—ग्रव-तारः, (पु॰) नदी का घाट । – श्रप्टीला, ( पु॰ ) एक वृहद् चौकार तालाव। -- श्रसुका, ( स्त्री॰ ) जोंक ।--- आकारः, ( न॰ ) चश्मा।

फुग्रास । फव्यास । कृप ।—ग्राकांत्तः, ( पु० )

कांत्तः, — कांत्रिन, ( पु॰ ) हाथी ! — श्राखुः, (वि०) उद्दिवलाव जो मछ्ली खाता है।—प्रात्मिका, ( स्त्री० ) जौंक।—स्राधारः, ( पु॰ ) तालाव । सरोवर । जलाशय ।--श्रायुका, ( खी॰ ) जींक ।—श्रार्द्र, ( वि॰ ) भींगा । तर ।—ग्रार्द्रम्, ( न० ) भींगे कपड़े । श्राद्र्री, ( स्त्री॰ ) पानी से तर पंखा।— —म्यालोका, (स्त्री॰) जैंक।—म्यावर्तः, (पु॰) भँवर । —ग्राशयः, ( पु॰ ) १ तालाव । सरोवर २ मदली । ३ समुद्र ।—श्राश्रयः, (पु॰) १ तालाव। २ जलभवन ।—भ्राह्वयं, (न०) कमल ।—इन्द्रः, (पु०) १ वरुए। २ समुद्र । —इन्धनः, (न॰) वादवानल ।—इभः, ( पु॰ ) सृंस । शिशुमार । — ईशः, — ईप्रवरः, ( पु॰ ) १ वरुण । २ समुद्र ।— उच्छासः, ( पु॰ ) १ परीवाह । नहर । नाली । २ नदी की याद ।--उद्रं, ( न० ) जलोदर ।--उर्गा, (स्त्री॰) — ग्रोकस्, (पु॰) ग्रोकसः, जोंक ।--क्रग्टकः, ( पु॰ ) नक्र। नाका। घड़ियाल ।--कपिः, ( पु॰ ) गंगा जी की सँस । —कपोतः, ( पु॰ ) जलकवृतर ।—करङ्कः, ( ५० ) १ राङ्घ । २ नारियल । ३ वादल । ४ लहर । १ कमल । — कल्कः. ( पु॰ ) कीचड़ । क्राकः, ( पु॰ ) पानी का कौया । पानकौड़ी। ─कान्तारः, ( पु॰ ) वरुण । – किराटः, ( पु॰ ) शार्क मछली ।--कुक्क्टः, ( पु॰ ) जलमुर्ग । मुरगावी । कुलंज ।—कुन्तलः, ( न०) —कोशः, ( वि॰ ) सिवार ।—कूपी, ( स्त्री॰ ) १ चरमा । होता । कृप । २ तालाव । पोखरा । ३ भँवर । — क्तर्मः, (पु॰) संूस । — केलिः, ( पु॰ ) या —क्रीडा, ( स्त्री॰ ) जल में का खेल जैसे एक दृसरे पर पानी उली-चना । - किया, (स्त्री०) जलतर्पण।--गुल्मः, ( पु॰ ) १ कञ्जुया । २ चौक्ँटा तालाव । ३ भँवर। - चर (वि०) (जलेचर, भी रूप होता है ) जल का ।—चरजीवः, —चर 🕂 श्राजीवः, ( पु॰ ) मछ्वा । धीमर । माही-गीर।--चारिन्, ( पु॰ ) १ जल में रहने वाला

जन्तु। २ मद्यली।—ज (वि०) जल में पैदा होने वाला। जल में रहने वाला।--जः, ( पु॰ ) १ जलजन्तु । २ मद्यली । ३ सिवार । काई । ४ चन्द्रमा ।-- जः, ( पु॰ )--जम्, ( न॰ ) १ शंख। २ घोंघा। कमल । जन्तः, (पु०) १ मछली। २ कोई भी जल में रहने वाला जीव। - जन्तुका, (स्री०) जोंक !--जनमन्, (न०) कमल ।—जिह्नः, (पु०) मगर। नाका।— जीविन्, ( पु॰ ) धीवर । माहीगीर । मछवाहा । —तरङ्गः, ( पु॰ ) १ लहर । २ जलतरंग । वाद्ययंत्र विशेष ।—न्ना, (स्त्री॰) छाता ।---श्रासः, ( पु॰ ) जलातङ्क । पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न पागलपन ।—दः, ( पु॰ ) १ वादल । २ कपूर ।—ग्राशनः, (पु०) साल वृत्त ।— प्रागमः, ( पु॰ ) वर्षाऋतु ।--दुर्दुरः, ( पु॰ ) वाद्ययंत्र विशेष ।—देवता, ( स्त्री॰ ) जलपरी । —द्रोग्गो, ( स्त्री॰ ) वाल्टी I डोलची I—धरः, ( पु॰ ) १ वादल । २ समुद्र ।—धि, (पु॰) १ समुद्र । २ संख्या विशेष । ३ चार की संख्या । — नकुलः, ( पु॰ ) अद्विलाव ।—नरः, (पु॰) जलमानुस ।—निधिः, (पु॰ ) १ समुद्र । २ चार की संख्या ।—निगेमः, ( पु॰ ) १ नाली । पानी निकलने का मार्ग। २ जलप्रपात। – नीलिः, ( स्त्री० ) सिवार । काई ।--पटलं, ( न० ) वादल।—पतिः, ( पु॰ ) १ समुद्र। २ वरुए। —पथः, ( ५० ) समुद्री यात्रा।—पारावतः, (पु०) जलपत्ती विशेष । —पुष्पम्, (न०) जल में उत्पन्न होने वाला फूल ।—पूरः, ( पु॰ ) १ जल की वाद । २ जल से परिपूर्ण चश्मा ।-- पृष्ठजा, (स्त्री॰) काई। सिवार ।—प्रदानं, (न०) तर्पेण ।—प्रलयः (पु॰) जल द्वारा नाश । —प्रान्तः, (पु॰) नदीतट ।—प्रायं, ( न॰ ) वह देश जिसमें जल का याहुल्य हो। - प्रियः, (पु०) १ चातक पत्ती । २ मछली। — सव, (पु॰) उद्विलाव ।-स्रावनम्, (न॰) जलप्रलय । वृहा।—वन्धुः, ( ५० ) मछ्ली ।—वालकः, (पु॰)--वालकः, (पु॰) विनध्यागिरि। —वालिका, (स्त्री॰ ) विजली !—विडालः, ।

( पु॰ ) जद्विलाव ।--विम्वः, ( पु॰ )--विम्वम्, (न०) वबूला। — विल्वः, (पु०) १ मील । सरोवर । २ कछवा । ३ कैंकड़ा ।— —भू:, (पु॰) १ वादल । २ जलसञ्चय का स्थान । ३ कपूर विशेष ।--भूत, (पु॰) १ वादल । २ घड़ा । ३ कपूर ।—मित्तका, (स्त्री०) जल का कीड़ा।--मग्डूकं, (न०) जलदर्रि। एक प्रकार का वाजा।-मार्गः, ( पु॰ ) नाली। पनाला। पानी निकलने का रास्ता। नहर।--मुच्, (पु०) १ वादल । २ कपूर विशेष ।--मूर्तिः, (पु॰) शिव जी की उपाधि विशेष। —मूर्तिका, (स्त्री॰) ग्रोला।—यंत्रम्, (न॰) १ फव्वारा। २ जल खींचने की कल ।-यात्रा, (स्त्री॰) जलमार्ग से गमन ।—यानं, (न॰) जहाज़। नौका।--रगुडः, (वि॰)-रगुडः, ( पु० ) १ भवर । २ फुश्रार ३ बूंद । ४ सर्प । —रसः, (पु॰) निमक । लवण।—राशिः. ( पु॰ ) समुद्र ।—हहः, (पु॰) रुष्टं, ( न॰ ) कमल ।—रह्नपः, (पु०) मगर। घहियाल। नक ।-लता, (स्री॰) लहर ।-वायसः, ( पु॰ ) जलपत्ती विशेष । सुर्गावी । —वाहः, ( पु॰ ) बादल ।—वाहनो, ( स्त्री॰ ) नाली। परनाला । नहर । वंबा ।-- वृश्चिकः, ( पु॰ ) भींगा मञ्जली ।—इयातः, ( पु॰ ) पनिहाँ साँप । —शयः, ( न॰ ) शयनः,—( ५०)—शायिन्. (पु०) विष्णु । - श्रुकं. (न०) सिवार । काई।--श्रुकरः, ( पु० ) नक्र। मगर । घदि-याल ।—शोपः, ( पु॰ ) सूखा । श्रनावृष्टि ।— सर्पिग़ी, (स्त्री०) जोंक। – स्रचिः, (स्त्री०) १ सुंइस । शिशुमार । २ मछ्ली विशेष । ३ काक। ४ जैांक।—स्थानं, ( न० )—स्थायः, ( पु॰ ) सरोवर । भील । तालाव ।--हम्, ( न॰ ) घर जिसमें जगह जगह फव्वारे लगे हों । ग्रीध्मभवन ।—हस्तिन्, (पु॰) जल-हाथी। —हारिग्री, (स्त्री॰) नाली । पनाला। -हासः, ( पु॰ ) फेन । भाग । समुद्रफेन ।

जलम् (न॰) १ पानी । २ एक सुगन्ध द्रव्य विशेष । ३ शीतलत्व । ४ पूर्वापाड़ा नचत्र ।

```
जलंगमः )
जलङ्गमः 🖯 (पु॰ ) चार्यंति ।
जलमसिः ( पु॰ ) १ वादल । २ कप्र ।
जलाका
जलालुका
              (स्त्री०) जैांक।
जलिका
जलुका
जलुका
जलेजं
जलजातम् }( न॰ ) कमल।
जलेशयः ( पु॰ ) १ मद्युती । २ विष्णु ।
जल्प (धा॰ परस्मै॰) [जल्पति, जल्पित] १ बोलना ।
    बातचीत करना । २ वर्राना । श्रस्पष्ट बोलना ।
    ३ तोतलाना ।
अल्पः ( पु॰ ) ६ वातचीत । वार्तालाप । २ संवाद ।
    ३ गपसप । ४ वादविवाद । दूसरे की वात काट
    कर श्रपनी यात रखने वाला।
         👌 ( वि॰ ) [ स्त्री॰—जिंएका ]
जल्पाक 🔰 बातृनी । वक्की ।
जव ( वि॰ ) तेज़। फुर्तीला।—ग्रिधिकः, ( पु॰ )
    वेगवन्त घोड़ा। युद्ध की शिचा प्राप्त घोड़ा ।—
    द्यनितः, ( पु॰ ) श्राँधी । तुफान ।
जवः ( पु० ) १ तेज़ी । फुर्त्ती । जल्दी । २ वेग ।
जवन (वि॰) [स्त्री: —जवनी ] तेज़। फुर्त्तीला।
जवनः ( ५० ) १ युद्ध की शिचा प्राप्त घोड़ा । २
    वेगवन्त घोड़ा।
जवनम् (न॰) तेज़ी । फुर्ती । वेग ।
जवनिका } (स्त्री॰) १ कनात । २ पर्दा । चिक ।
जवसः ( पु॰ ) चरागाह ।
जवा (स्त्री०) जवा कुसुम ।
जप् ( उभय॰ धा॰ ) [ जपित, जपते ] घायल
    करना। चोटिल करना।
जस (धा॰ पर॰ ) [जस्यति ] मुक्त करना ।
    छोड़ देना [ जसति, जासयति ] मारना।
    वायल करना । चोटिल करना । २ तिरस्कार
    करना । श्रपमान करना ।
जहकः ( पु॰ ) १ समय । काल । २ वज्ञा । ३ साँप
    की केंचली।
```

```
जहत् ( वि॰ ) [स्त्री॰ - जहती ] स्यक्त । परित्यक्त ।
जहानकः ( पु॰ ) कल्पान्त प्रलय ।
जहुः ( ५० ) किसी भी पशु का बचा।
जन्हुः ( पु॰ ) सुहोत्र राजा का पुत्र जिसने गङ्गा के।
    श्रपना दत्तक बनाया था।
जागरः (पु॰) १ जागृति । २ जागृत श्रवस्था का
    दश्य । ३ कवच । जरहबद्धतर ।
जागरणम् ( न॰ ) १ जागृति । जागना । २ साव-
    धानी । सतर्कता ।
जागरा ( स्त्री॰ ) देखो जागरणम् ।
जागरित ( वि॰ ) १ जागा हुन्रा ।२ सतर्क।
जागरितम् ( न० ) जागृति । जागरण ।
जागरितृ ( वि॰ ) [स्त्री॰ - जागरित्री] १ जागृत ।
जागरूक 🌖 निदा का श्रभाव । २ सावधान । सतर्क ।
जागितः )
जागयों 🗦
           ( स्त्री० ) जागते रहना ।
जाविया )
जगुडम् (न०) केसर । जाफान ।
जागृ [ धा॰ पर॰ जागर्ति, जाग्रित ] १
    जागते रहना । सावधान रहना । २ रात भर
    वैठ रहना । ३ नींद में जगाया जाना । ४
    पहिले से देखना।
जाघनी (स्त्री०) १ पृंछ । दुम । ३ जंघा ।
जांगल ) ( वि॰ ) [ स्त्री॰—जाङ्गली ] १
जाङ्गल ∫ देहाती । चित्रवत् सुदर्शन । नयनरञ्जन ।
    रम्य । सुन्दर । २ जंगली । ३ वहशी । वर्वर ।
    ४ उजाड़ । सुना ।
जांगलः
           (पु॰) तीतर विशेष । कपिञ्चल पची ।
जाङ्गलः ∫
जांगलं ) (न०) १ मांस । २ हिरन का मांस ।
जाङ्गलम् ∫ ३ कुरुदेश का समीपवर्ती देश विशेष ।
जांगुलं १ (न॰) जहर । सर्प थ्रादि विपैले जान-
जाङ्गलम् ∫ वरों का जहर।
जांग्रेलिः
जाङ्गत्तिः
           } ( पु० ) विपवैद्य ।
जांगुलिकः
जाङ्गलिकः
जांधिकः )
जाङ्गिकः } ( पु॰ ) १ घावक। हलकारा । २ उंट।
जाजिन् (पु॰) योद्धा । लड्ने वाला ।
```

जाठर (वि॰) [स्त्री॰-जाठरी ] पेट सम्बन्धी या पेट का।

जाठरः ( पु॰ ) पाचन शक्ति ।

जाड्यं (न०) १ ठिठुरन । इठन । २ सुस्ती । श्रकर्म-ययता । ३ मूर्खता । जड़ता । ४ जिह्ना का स्वाद राहित्य ।

जात (व० कृ०) १ उत्पन्न । पैदा हुआ । २ निकला हुआ। बढ़ा हुआ। ३ कारणीभूत ४ द्रवित। दुःखी ।—ञ्चपत्या, ( स्त्री॰ ) माता ।—ञ्चमर्ष, (वि॰) कुद्ध । रोपित ।—ग्रश्न, (वि॰) श्राँस् बहाता हुश्रा । रोता हुश्रा ।—इप्टिः, (स्त्री॰) पुत्रोत्पन्न के समय किया जाने वाला धर्मऋत्य विशेष ।—उत्तः, ( पु॰ ) जवान बैल । —कर्मन्, ( न० ) वालक उत्पन्न होने के समय किया जाने वाला कर्म विशेष ।--कलाप, (वि०) पुंछ वाला (जैसे मेार)।—काम, (वि०) मोहित । लट्टू । लवलीन ।—पत्त, (वि०) पंखोंवाला।—पाश, (वि०) बेड़ी पड़ा हुन्ना। —प्रत्यय, ( वि॰ ) विश्वास दिलाया हुत्रा ।— मनमथ, (वि॰) प्रेमासक्त ।—मात्र, (वि॰) हाल का जन्मा हुआ।—रूप, ( वि० ) सुन्दर । कान्तिमान ।—-रूपम्, ( न० ) सुवर्ण । सेाना । —वेदस्, ( पु॰ ) श्रग्नि।

जातक (वि॰) उत्पन्न।

जातकं (पु॰) १ सद्योजात वालक। २ भिन्नुक। जातकः (न॰) १ जातकर्म। वालक के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला कर्म। २ जन्मकुगडली। ३ समान वस्तुत्रों का जोड़ या ढेर।

जातिः ( स्त्री॰ ) १ उत्पत्ति । जन्म । २ जन्म से
निश्चित होने वाली जाति । ३ वर्ण । जाति ।
वंश । कुल । ४ जाति । १ श्रेणी । कत्ता । किसी
वस्तु या जीव की पिहचान का चिन्ह
या विशेपता विशेष । ७ श्रीनकुण्ड । म जायफल । ( चमेली के फूल या पौधा । १० श्रव्यवहार्य उत्तर (न्याय में) । ११ सरगम । सा रे ग म
पा धा नी सा । १२ छन्द विशेष ।—श्रेधः,(पु॰)
जन्म से श्राधा ।—कोशः,—कोषः, ( पु॰ )
केषपम्, ( न॰ ) जायफल ।—कोशी,—कोषी,

(स्री०) जायफल का छिलका ।—धर्मः, (पु०) १ वर्ण धर्म । २ जातीय गुण ।—ध्वंसः, (पु०) वर्णच्युति या वर्णाधिकार से विहिष्कृति ।—पत्री, (स्री०) जायफल का जपरी छिलका ।—ब्राह्मणः, (पु०) केवल जन्म से ब्राह्मण किन्तु कर्म से नहीं । श्रपद ब्राह्मण ।—भ्रुशः, (पु०) जाति-श्रप्टता ।—लक्त्मणं, (न०) जातीय पिहचान ।—चेरं, (न०) स्वाभाविक शत्रुता । चेरिन, (पु०) स्वाभाविक वैरी ।—शब्दः, (पु०) संज्ञा —सङ्करः, (पु०) दोगला । वर्णसङ्कर ।—सम्पन्न, (वि०) कुलीन । उत्तम कुल का । सारं, (न०) जायफल ।—स्मर, (वि०) पिछले जन्म का वृत्तान्त स्मरण रखने वाला ।—होन, (वि०) नीच जाति का । जातिच्युत ।

जातिमत् (वि॰) कुलीन । उत्तम कुल का । जातु (ग्रव्यय॰) १ समस्त । नितान्त । किसी समय। सम्भवतः । २ कदाचित् । कभी कभी । ३ एक वार । किसी समय । किसी दिन ।

जातुधानः (पु॰) राचस । दैत्य । पिशाच । जातुष (वि॰) [स्त्री॰—जातुषी] १ लाख का बना या लाख से ढका हुग्रा । २ चिपचिपा । चिप-कने वाला ।

जात्य (वि॰) १ एक ही कुल वाला। २ कुलीन। ३ मनोहर। प्रिय। प्रसन्नकर।

जानकी (स्त्री॰) श्रीरामचन्द्र जी की पत्नी सीता। जानपदः (पु॰) १ यामवासी । यामीए। गँवार। किसान। २ देहात। ३ प्रजा।

ज्ञानु ( न॰ ) घुटना ।—-द्ग्न, ( वि॰ ) घुटनों तक । घुटनों जितना गहरा ।—फन्नकम्, ( न॰ )— मग्रङलम्, ( न॰ ) खुरिया । चपनी ।

जापः ( पु॰) १ जप । फुसफुसाहट । गुनगुनाहट । बर-बराना । २ मंत्र का जप ।

जावालः ( पु॰ ) वकरों का समूह।

जामद्ग्न्यः ( पु॰ ) परशुराम का नाम ।

जामा (स्त्री०) १ लड़की । २ बहू । वधू ।

जामातृ ( ५० ) १ दामाद । २ प्रभु । स्वामी । ३ स्रजमुखी ।

जामिः (स्त्री॰) १ बहिन। २ लड़की। ३ वधू।

पुत्रवध् । ४ निकट की स्त्री नातेदारीग । १ सती साध्वी की । जामिन्नं (न०) लग्न से सातर्वो घर या जन्मलग्न से ७ वीं लग्न ।

आमेयः ( पु॰ ) भाँजा । वहिन का पुत्र । जारुवयम् (न॰) ६ सुवर्षे । साना २ जासुन-फल । जांत्रयं ) ( पु॰) रीट्टों के राजा, जिन्होंने लंका पर जारुवयत् ) धाकमण करने में श्रीरामचन्द्र जी की सहायता की थी ।

ज्ञास्त्रीरम् } १ जभीरी । नीवृ विशेष ।

ज्ञास्ट्नदं (न०) १ सुवर्ण । सोना । २ सोने का प्राभूषण । ३ धतूरा का पौधा ।

जाया ( न्द्री० ) स्त्री । स्त्री की जाया कहने का कारण मनुस्मृतिकार ने इस प्रकार वतलाया है — पतिर्भागं तन्प्रविषय गर्भी भूत्वेद वायते । जावायान्तदि जायात्वं यदन्यां जायते पुनः ॥

-- प्रानुजीविन्, (पु॰)-प्राजीवः, -- मनुः (पु॰) १ नट । नर्चेया । २ रख्डी का पति । ३ भिचुक । मेहताज ।

जायिन् (वि॰) [स्त्री॰—जायिनी] जीतने वाला। यशवर्ती करने वाला।

जायुः ( ५० ) १ दवाई । २ वैद्य ।

जारः (पु॰) श्राशिक। वीर। प्रेमी।—जः,—जन्मन्. —जातः, (पु॰) दोगला।—भरा, (स्त्री॰) द्यिनाल श्रीरत।

जारिग्री ( म्ही॰ ) द्विनात श्रीरत ।

जालं (न०) १ जाल । फंदा । २ मकड़ी का जाल । ३ कवच । ४ रोशनदान । खिड़की । १ संग्रह । संख्या । समुदाय । ६ जादू । ७ माया । अम । ८ प्रनिखला फूल ।—प्रद्याः, (पु०) स्राख । छेद । —कर्मन् [न०] मछली पकड़ने का धंधा या पेशा ।—कारकः,(पु०) १ जाल बनाने वाला । २ मकड़ी ।—गाणिका, (स्त्री०)—मथानो, — पादु,—पादः, (पु०) हँस ।—प्राया, (स्त्री०) कवच । जरहयख्तर ।

जालकं (न०) १ जाल । २ समूह । संग्रह । ३ मरोखा । खिड़की । ४ कली । श्रनखिला फूल । ४ चूड़ामिया । श्राभरण विशेषः । ६ घोंसला । ७ माया । अम । धोखा ।—मालिन् ( वि॰ ) श्रवगुरिटत । वृंघर ।

ज्ञालिकिन् ( पु॰ ) वादल ।

जालकिनी (स्त्री॰) भेड़।

जािकः (पु०) १ माहीगीर । मछुत्रा । २ वहे-लिया । चिड़ीमार । ३ मकड़ी । ४ सूबेदार । ४ यदमाश । गुंडा ।

जालिका (स्त्री०) १ जाल । २ कवच । ३ मकड़ी । ४ जोंक । १ विधवा । ६ लोहा । ७ घृंघट । ऊनी वस्त्र ।

जातिनी (स्त्री॰) तसवीरों से सुसजित कमरा।
जात्म (वि॰) [स्त्री॰—जात्मी ] १ निष्ठुर
नृशंस । कड़ा । सख़्त । २ दुस्साहसी । श्रविवेकी ।
जात्मः (पु॰) १ वदमाश । गुंडा । २ धनहीन । नीच ।

जारुमक (वि॰) [स्त्री॰—जारिसका] पृणित। नीच।कमीना।

जावन्यं (न॰) ३ गति । रफ़्तार । तेज़ी । २ शीव्रता । हड्वही ।

जाह्ववी (स्त्री) श्री गङ्गा जी।

जि (धा॰ परस्मै॰) [जयित,—जित ] १ जीतना। हराना। वशदर्ती करना। २ श्रागे वड़ जाना। ३ जीतना (वाज़ी या दाव)। ४ निग्रह करना। १ विजयी होना।

जिः ( पु॰ ) पिशाच !

जिगत्नुः ( पु॰ ) स्वाँस । जीवन ।

जिगीपा (स्त्री॰) १ जीतने की ग्रभिलापा । २ स्पर्धा । ३ प्रतिष्ठा । सान । ४ पेशा ।

जिगीपु (वि॰) विजयी होने का श्रमिलापी।

जिघत्सा (वि०) १ भूखा । २ प्रयत्तरील । ३ सन्तुष्ट । जिघत्सु ( वि० ) भृखा ।

जिघांसा (स्त्री॰) वध करने का श्रमिलापी।

जिघांसुः ( ५० ) शत्र । वैरी ।

जिघुत्ता (स्त्री॰) यहण करने या पकड़ने का ग्रिभिलापी। [ग्रंदाजन।

जिञ्च (वि॰) महकदार । श्रानुमानिक । श्रंदाज़िया । जिज्ञासा (स्त्री॰) (किसी वात के ) जानने की इच्छा । जिज्ञासु (वि॰) १ किसी वात के। जानने का ग्रिभ-लापी। २ सुसुद्ध।

जित् (वि॰) [यह समासान्त शब्द के अन्त में आता है। यथा कामजित्] जीतने वाला। वशवर्ती करने वाला। काबू में करने वाला।

जित (व० छ०) १ जीता हुआ। वशवर्ती किया हुआ।
संयत । २ जीत कर हस्तगत किया हुआ। प्राप्त ।
३ श्रितशयित । ४ वशवर्ती किया हुआ।—श्रद्धार,
(व०) भलीमाँति पढ़ा हुआ। सुपठित ।—
श्रिमित्र, (वि०) वह मनुष्य जिसने अपने वैरियों
के। परास्त कर दिया हो। विजयी।—श्रिरं, (वि०)
शत्रु के। जीत जेने वाला।—श्रिरं, (पु०)
श्रु के। जीत जेने वाला।—श्रिरं, (वि०)
श्रारमसंयमी।—श्राह्वा (वि०) विजयी।—
इन्द्रिय, (वि०) जितेन्द्रिय। श्रपनी इन्द्रियों के।
कावृ में रखने वाला। जितेन्द्रिय की परिभाषा
यह है:—

शुरवा स्पृष्टाय दृष्टा च भुक्तवा प्रास्वा च यो नरः।
महस्यित, रकायित वा च विज्ञेयो जितिन्द्रियः॥
—कािश्चन्, (वि॰) विजयी होने का श्रिभमानी।
विजयी होने की शान दिखानेवाला।-कीिप,-कीध,
(वि॰) क्रोध की जीतने वाला। उद्विग्न न होने
वाला।—नेिप्नः, (पु॰) पीपल की लकड़ी का
वना मंडा।—श्रम, (वि॰) परिश्रमी। न थकने
वाला।—स्वर्गः, पु॰) मरने के वाद श्रभकमीं
द्वारा स्वर्ग में जाने वाला।

जितिः ( स्त्री॰ ) जीत । विजय ।

जितुभः ) ( पु॰ ) मिथुन राशि । द्वादश राशियों में जित्तमः ∫ तीसरी राशि ।

जित्वर ( वि॰ ) [ स्त्री॰—जित्वरी ] विजयी। फतहयाव।

जिन (वि॰) १ विजयी। फतहयाव। २ वहुत पुराना या बुद्दा।—इन्द्रः,—ईश्वरः, (पु॰) प्रधान वौद्ध भिज्ञक। जैनियों का श्रह्त ।—सद्मन्, (न॰) जैनियों का मन्दिर।

जिनः (पु॰) १ बौद्ध या जैन साष्ट्र।२ जैनी ऋर्हतों की उपाधि।३ विष्णु। जिवाजिवः (पु॰) चकोर पची। जिप्सु (वि॰) १ विजयी। फतहयाव।२ जीतने वाला। प्राप्त करने वाला।

जिल्णुः (पु०) १ सूर्य । २ इन्द्र ३ विष्णु । ४ घ्रजुंन । जिह्म (वि०) १ तिरछा । देहा । वाँका । २ भेंहा । ऐंचाताना । ३ प्रनियमित चलने वाला । ४ नैतिक । कौटिल्य । वेईमान । दुष्ट । ४ धुंधला । प्रॅंबियारा । पीले रंग का । ६ सुस्त । काहिल । — ग्रम्त, (वि०) भेंडी ग्राँख वाला । मेंडा । — गः, (पु०) सर्प । — गति, (वि०) टेडा मेडा चलने वाला । — मेहनः, (पु०) भेंडक । — योधिन. (वि०) वेईमानी से युद्ध करने वाला । — शल्यः, (वि०) खदिर वृत्त । — जिह्वः, (पु०) जिह्वा । जीम ।

जिह्मं ( न० ) वेईमानी । भूठ।

जिह्नन (वि॰) मरसुका। पेटू। लालची। तृष्णालु।
जिह्ना (ची॰) १ जवान। जीम। २ ग्रम्नि की जिह्ना
ग्रथीत् ग्राग की लौ।—ग्रास्वादः, (पु॰)
चाटना। लपलपाना।—उल्लेखनी,—उल्लेखनिका,(स्त्री॰)—निर्लेखनम्, (न॰)जिह्ना का मैल
साफ करने वाली वस्तु। जिमी।—पः, (पु॰) १
कुत्ता। २ विल्ली। ३ चीता। वाघ। ४ लकड़वग्वा।
४ रीजु।—मूलं, (न॰) जिह्ना की जड़।—
मूलीय (वि॰) वर्ण विशेष। वर्ण जिनके
उच्चारण के लिये जिह्नामूल से सहायता ली जाती
है।—रदः, (पु॰) पत्ती विशेष।—लिह्, (पु॰)
कुत्ता।—लील्यं, (न॰) लालच। चटोरापन।—
ग्रल्यः, (पु॰) खदिर का पेड़।

जीन (वि॰) वृढ़ा । पुराना । घिसा हुत्रा । चीख । जीनः ( पु॰ ) चमड़े का थैला ।

जीमूतः (पु॰) १ वादल । २ इन्द्र ।—क्स्टः (पु॰) पहाइ । पर्वत ।—वाहनः (पु॰) १ इन्द्र । २ विद्याधरों के एक राजा का नाम। नागानन्द नाटक का प्रधान पात्र ।—वाहिन्, (पु॰) धूम । धुश्रां।

जीरः (पु०) १ तलवार । २ जीरा ।

जीरकः, } ( पु॰ ) जीसा

जीर्ग (वि॰) १ पुराना । प्राचीन । २ घिसा हुआ । इस्तेमाली । नष्ट किया हुआ । फटा हुआ । ३ पचा द्धुत्रा।—उद्धारः, (पु०) मरम्मष । रफू।— उद्यानं, (न०) उजड़ा हुत्रा यगीचा।—उवरः, पुराना बुखार। बहुत दिनों का ज्वर।—पर्गाः, (पु०) कदम्ब वृत्त ।—वाटिका (स्त्री०) उजड़ी हुई विगया या मकान।—वद्भं (न०) रत्न विशेष।

जीर्गा (न०) १ लोवान । २ बुढ़ापा । जीर्गाः (पु०) १ वृढ़ा श्रादमी । २ दृच । जीर्गाक (वि०) सूखा हुत्रा । मुर्भाया हुश्रा । जीर्गिः (स्त्री०) १ बुढ़ापा । निर्वेत्तता । २ पाचन शक्ति ।

जीव (धा॰ श्रात्म॰ ) [जीवति, जीवित] १ जीवित रहना । २ पुनरुजीवित करना । ३ किसी वस्तु के सहारे निर्वाह करना ।

जीव (वि०) १ जीना । ग्रस्तित्व कायम रखना ।— जीवः, (पु॰) १ प्राण । श्रन्तरात्मा । २ जीवात्मा । ३ जीवन । ग्रस्तित्व । ४ प्राग्णी । प्राण्धारी । ४ श्राजीविका। पेशा। ६ कर्स का नाम। ७ मरुतों का नाम । द पुष्य नत्तन्त्र ।-- ग्रान्तकः, (पु०) चिड़ीमार । २ जल्लाद । हत्यारा ।—श्रात्मन्, (पु॰) जीवात्मा जे। शरीर के भीतर रहता है। — थ्रादानं, (न०) रक्तश्राव।—ग्राधानम्, (न०) प्राण की या जीवन की रचा।—ग्राधारः, (पु॰) हृदय।-इन्धनं, ( न० ) दहकती हुई लकड़ी। लुम्राट । — उत्सर्गः, ( पु॰ ) इच्छा पूर्वक जान देना। श्रात्महत्या।—उर्गा (स्त्री०) जीवित पशु की ऊन।—गृहं,—मन्दिरं, (न०) शरीर। देह।— त्राहः, (पु॰) जीवित पकड़ा हुन्ना क़ैदी।-जीवः, (जीवजीवः भी) (पु०) चकोर पत्ती ।— दः, (पु॰) १ वैद्य । २ शत्रु ।—द्शा, (स्त्री॰) मृत्युशीलत्व । नाशवान् । श्रस्तित्व -धनं, (न०) पशु धन। गाय, वैल त्र्यादि।—धानी, (स्त्री॰) पृथिवी ।—एतिः, (स्त्री॰ )—एत्ती (स्त्री॰) स्त्री जिसका पति जीवित हो ।--पुत्रा,--वत्सा, ( खो॰ ) बच्चे वाली स्त्री ।—मातृका, (स्त्री॰) सप्तमातृका जिनके नाम ये हैं-

> कुमारी धन्दा नंदा विसन्ता महसा वसा। पद्मा चैति च विख्याताः सप्तेता जीवमानृद्धाः।

एक्तम्, ( न॰ ) रजीधर्म द्या रक्त या लोहू।
—लोकः, ( पु० ) १ सर्त्यंलोकः। भूलोकः । २
प्राणी । प्राणधारी । जीव। मानव जाति।—
वृत्तिः, (स्त्री०) पद्य का। पालने का पेशा!—
शेष, ( वि० ) वह जिसके पास अपने प्राण को
छोड़ और कुछ भी न रह गया हो।—संक्रमण्रम्,
( न० ) जीव का जन्मग्रहण और शरीरत्याग।
प्रावागमन।—साधनम्, (न०) श्रनाज। श्रन्न ।
—साफ्ह्यं, ( न० ) जन्मधारण करने की
सफलता।—स्ः, (खी०) स्त्री जिसके सन्तान
जीवित हो।—स्थानं, ( न० ) जोड़। गिरह।
गाँठ। मेल।

जीविकः (पु॰) १ जीवधारी । २ नौका । बौधिभिच्चक । भीख पर निर्भर रहने वाला कोई भी भिच्चक । ४ सृद्ख़ोर । ४ सँपेला । साँप पकड़ने वाला । कालवेलिया । ६ वृच्च । पेड़ ।

जीवत् (वि॰) [स्त्री०—जीवन्ती ] ज़िंदा । सजीव ।
—तोका, (स्त्री॰) वह श्रीरत जिसके बच्चे
जीवित हों ।—पितः, (स्त्री॰) — पह्नी, (स्त्री॰)
स्त्री जितका पित जीवित हो । सधवा !—मुक्त,
(वि॰) परमात्मा का साम्रात्कार करने वाला ।
सांसारिक कर्मबन्धन से छुटा हुश्रा ।—मृत,
(वि॰) ज़िंदा मरा हुश्रा; धर्थात् जिंदा होने पर
भी मुर्दे की तरह बेकार ।

जीवथः (पु०) १ जीवन । श्रस्तित्व । २ कछ्वा । १ मोर । ४ वादल ।

जीवन (वि॰) [स्त्री॰—जीवनी] जीवनप्रद । जीवनी शक्ति देने वाला ।—ग्रान्तः, (पु॰) मृत्य । मौत ।—ग्राघातं. (न॰) विष ।—ग्रावासः, (पु॰) १ वरुण देव । २ शरीर । देह । तनु ।—उपायः, (पु॰) भ्राजीविका ।—ग्राप्यम्, (न॰) १ श्रमृत । २ सञ्जीवनी दना ।

जीवनं (न॰) ा जीवन। श्रस्तित्व। २ सञ्जीवनी शक्ति। ३ जल। पानी। ४ पेशा। ४ एक दिन का वासा सक्खन जो दूध से निकाला गया हो।

जीवनः ( पु॰ ) १ प्राण्धारी । २ पवन । ३ पुत्र । जीवनकम् ( नं॰ ) भोजन ।

सं० श० कौ०--४३

जीवनीयम् (न॰) १ पानी । २ ताज्ञा या टटका दूध । जीवन्तः (पु॰) १ जिंदगी । श्रस्तित्व । २ दवाई । जीवन्तिकः (पु०) चिड्मार । वहेलिया । जीवा (स्त्री॰) १ जल । २ पृथिवी । ३ कमान की डोरी। ४ वृतांश के दोनों प्रान्तों की मिलाने वाली सरल रेखा। ४ श्राजीविका के साधन। ६ गहनों की संकार का शब्द । ७ वचा। पौधा

जीवात् ( पु॰ न॰ ) १ भोजन । २ जीवन । ग्रस्तित्व । ३ पुनरुज्जीवन । ४ मुर्दे को जिलाने वाली दवा । जीविका (स्त्री०) जीविका का साधन । यृत्ति । रोजी । श्राजीविका ।

विशेष ।

जीवित (वि०) १ जिंदा । २ पुनरुजीवित किया हुआ । ३ सजीव।---भ्रान्तकः, ( पु॰ ) शिव।--ईशः, (पु०) १ प्रेमी। पति। २ यम। ३ सूर्ये ४ चन्द्रमा। —कालः, ( पु॰ ) जीवन काल । या जीवन की श्रविध ।—ল্লা, (ন্দ্মী৹) नाड़ी । धमनी । रग ।— व्ययः, ( पु॰ ) जीवनोत्सर्ग ।—संशयः, (पु॰) प्राणसङ्घर ।

जीवतम ( न० ) १ जीवन। श्रस्तित्व। २ जीवन की श्रविध । ३ श्राजीविका । ४ प्राराधारी । जीव ।

जोविन् (वि॰) [स्त्री॰ -जीविनी] १ जीवित । जिंदा । ( पु॰ ) प्राग्धारी।

जीव्या (स्त्री०) त्र्याजीविका का साधन ।

जुगुप्सनम् (न॰) ) १ भर्त्सना फटकार । धिक्वार । जुगुप्सा (स्त्री॰) र श्रवचि । घृणा । नफरत । ३ निदा।

जुष् ( घा॰ श्रास्म॰ ) [ जुपते जुप् ] १ प्रसन्न या सन्तुष्ट होना। श्रनुकृत होना। २ पसंद करना। मुश्ताक होना । उपयोग करना । ३ श्रनुरक्त होना । अभ्यास करना । ४ अनुसंधान करना । ४ चुनना । ६ तर्क करना।

जुप्र ( व॰ रू॰) १ प्रसन्त । त्राल्हादित । २ त्रभ्यस्त । सेवित । ३ सम्पन्न ।

जुहुः ( स्त्री० ) १ श्रुवा । त्राहुति देने का चमचा । जुहोतिः (पु०) यज्ञीयकर्म सम्बन्धो पारिभाषिक शब्द विशेष ।

जूः (स्त्री०) १ गति । तेज़ चाल । २ वायुमरहल । ३ राचसी । ४ सरस्वती ।

जुकः (पु॰) तुला राशि । जूटः ( पु॰) जटा । सिर के लंबे ग्रौर ग्रापस में चिपटे

हुए वाल। जूटकं ( न० ) जटा।

जूतिः ( स्त्री०) वेग । तेज् रफ़्तार ।

जूर् ( घा० श्रात्म० ) [ जूर्थते, जूर्म् ] १ चे।टिल करना । यध करना । २ नाराज़ होना । ३ वदना । जूर्तिः ( स्त्री० ) ज्वर ।

जु ( धा० परस्मै०) [जरित ] नीचा दिखाना। तिरस्कार करना।

जृभ्, जृम्भ् (घा० श्रात्म०) [जृभते जृभते,जृम्भित, जंृब्ध ] १ जमुहाई लेना । २ खोलना । फैलाना । ३ वड़ाना। छृ। देना। सर्वत्र व्याप्त कर देना। ४ प्रकट करना । ५ श्राराम करना । ६ पल्टाखाना । लौटना ।

जुभः, जुम्भः ( ५० ) जुंभं जुम्भं (न०) जमुहाई। खिलना। जुँ भगं, जुम्भगं (न०) प्रस्फुटन । फैलाव। ू..., पूरमा (स्री०) कुं भिका, जुम्मका(स्री०) कु ज (धार एट) श्रंगों का फैलाव।

जृ (धा॰ प॰ ) [जरति, जीर्यति, जुणाति, जारयति-जारयते, जीर्गा या जारित ] पुराना पढ़ जाना । घिस जाना । कुम्हला जाना । सड़ जाना । नष्ट हो जाना । घुल जाना । पच जाना ।

जेतृ (पु०) १जेता । विजयी । २ विष्णु ।

जिंताकः (पु॰) गर्म कोटरी जिसमें वैठकर शरीर से जेन्ताकः ∫ पसीना निकाला जाय ≀

जेमनम् ( न० ) १ भोजन करना । खाना । २ भोज्य

जैत्र ( वि॰ ) [ स्त्री॰ — जैत्री ] १ विजयी । सफल । विजयप्रद । २ उत्कृष्ट ।

ज्जैत्रं (न०) १ विजय । जीत । २ उत्कृष्टता।

जैन्नः (पु॰) १ विजयी । फतहयाव । २ पारा । पारद ।

जैनः ( पु० ) जैनी । जैन मतावलम्बी ।

जैमिनिः ( पु॰ ) मीमांसादर्शनकार महपि विशेष । जैवातृक (वि॰) [स्त्री॰ -जैवातृकी ] दीर्घजीवी। जैवातृकः (पु०) १ चन्द्रमा । २ कपुर । ३ पुत्र । ४

दवा। १ किसान।

जैवेयः ( पु० ) बृहस्पतिपुत्र कच की उपाधि ।

डेक्सचं ( न० ) टेक्सपन । कुटिनता । श्रसत्य । जागटः (पु॰) गर्भवती स्त्री की रुचि या इच्छायें। जे।टिंगः ) जे।टिङ्गः ) (पु०) शिव का नाम। जे।पः ( पु॰) १ सन्तोष । उपभोग । प्रसन्नता । हप । २ प्रामोशी । शान्ति । जे।पं ( श्रव्यया० ) १ श्रपनी इच्छानुसार । सहज में । २ चुपचार । ज़ेापा } ( स्वी॰) श्रौरत । स्वी । जोपित } जे।पिका (स्त्री०) १ कलियों का गुच्छा । २ स्त्री । জ ( वि॰ ) समासान्त शन्द के श्रन्त में जुड़ता है। १ ज्ञाता । श्रवगत । परिचित । बुद्धिमान । इः ( पु॰ ) १ बुद्धिमान एवं विद्वान मनुष्य । २ बोधसम थात्मा । ३ व्यथमह । ४ मङ्गलमह । ५ महा। ज्ञपित ) (वि॰) श्रवगत । जाना हुया । सिखाया ∫ हुन्रा । य्याख्या किया हुन्रा । জিরি: ( स्त्री॰) १ समक्त । २ बुद्धि । ३ प्रकटन

ज्ञा ( घा॰ उभय॰ ) [ जानाति, जानीते, ज्ञात ] १ जानना । परिचित होना । २ हूँ द निकालना । पता लगा लेना । श्रनुसन्धान करना । ३ समक लेना । १ जोंचना । परीचा करना । १ पहचान लेना । ६ सोचना विचारना । किसी काम में लगना ।— ( निजन्त )—[ ज्ञापयिति, ज्ञपयिति ] १ सूचना देना । प्रकट करना । २ प्रार्थना करना ।

झात (वि॰) जाना हुया। दर्याप्तत किया हुया। समका हुया। सीखा हुया।—सिद्धान्तः, (पु॰) वह मनुष्य जो किसी भी शास्त्र की पूर्ण रूप से जानकारी रखता हो।

ह्यातिः ( पु॰ ) पैतृक सम्बन्ध । पिता । भाई त्रादि । सपिगढ । विरादरी ।—भावः, (पु॰) विरादरी । रिश्तेदारी । नातेदारी ।—भेदः, (पु॰) नातेदारी में मतानेक्य । मतभेद ।—विद्, ( वि॰ ) नगीची नातेदारी करने वाला ।

ज्ञातेयं ( न॰ ) नातेदारी।

ज्ञातृ (पु॰) १ बुद्धिमान ग्रादमी । २ परिचित । ३ ज़मानत । प्रतिभू।

ज्ञानं ( न० ) ६ जानकारी । समभदारी । दत्तता । निपुणता । २ योध । विद्वत्ता । ३ विवेक । ४ श्रात्मज्ञान । १ ज्ञानेन्द्रिय ।—श्रमुत्पादः, (पु॰) श्रज्ञानता । मुर्खता ।—श्रात्मन्, (वि॰ ) सर्व-विद् । बुद्धिमान ।—इन्द्रियं, ( न० ) ज्ञानेन्द्रिय जो पाँच हें (यथा स्वच, रसना, चन्नुस, कर्ण, नासिका । - काग्रडम्, ( न० ) वेद का भाग विशेष, जिसमें श्रात्मा श्रीर परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान हे ।—कृत, ( वि० ) जानवृक्त कर किया हुश्रा । —गम्य, (वि॰) ज्ञान से जानने योग्य। —चत्तुस्, ( पु॰ ) बुद्धिमान । विद्वान ।— तत्वं, ( न॰ ) सत्यज्ञान । बह्यज्ञान । —तपस्, ( न० ) तपस्या जो सत्यज्ञान सम्पादनार्थ की जाय।—दः, (पु॰) गुरु। —दा, (स्त्री॰) सरस्वती । - दुर्वल, (वि०) ज्ञान श्रून्य।--निष्ठ, ( वि॰ ) सत्य श्रथवा श्राध्यास्मिक ज्ञान सम्पादन में तत्पर । -- यझः, ( पु॰ ) दार्शनिक । —ग्रास्त्रं, ( न० ) भविष्य कथन का विज्ञान। भाग्य में लिखे की वताने की विधा। - साधनम्, (न०) ज्ञानेन्द्रिय।

झानतः ( श्रन्यया० ) जान वृक्त कर । इरादतन । झानमय ( वि० ) श्राध्यात्मिक । ज्ञान सम्पन्न । झानमयः ( पु० ) १ परवसः । २ शिव । झानिन् ( वि० ) [स्त्री० – झानिनो ] बुद्धिमान । प्रतिभावान । ( पु० ) १ज्योतिपी । भविष्यद्वक्ता । २ श्रुपि । मुनि ।

झापक (वि॰) जतलाने वाला। वतलाने वाला। झापकं (न॰) जतलाना। प्रकटन। सूचन। झापकः (पु॰) १ शिचक। २ श्राज्ञा देने वाला। प्रभु।

ज्ञापित (वि॰) जाना हुन्ना। सृचित किया हुन्ना। ज्ञाप्ता (खी॰) जानने की श्रिभिलापा। ज्या (खी॰) १ कमान की डोरी। प्रस्यञ्चा। रोटा

ज्या ( छी॰ ) १ कमान की डेारी । प्रस्यन्चा । रोटा । २ वृत्ताँश की सरल रेखा । ३ पृथिवी । ४ जननी । माता ।

उयानिः (स्त्री॰) १ बुढ़ापा । जीर्ग्यता । २ स्याग । विराग । ३ नदी स्रोत । चश्मा ।

ज्यायस् ( वि॰ ) [ स्त्री॰ - ज्यायसी ] १ मक्तला।

वीच का । पुराना । २ सर्वेत्कृष्ट । सर्वोत्तम । ३ प्रिष्ठिकतर वड़ा । ४ प्रिष्ठिकतर वयस्क । वालित । उपेष्ठ (वि०) १ जेठा । सव से वड़ा । २ सर्वोत्तम । ३ सुख्य । प्रधान । प्रथम :—प्रंप्राः, (पु०) १ वड़े भाई का हिस्सा । २ पैतृक सम्पत्ति का वह विशेष हक्क जो सव से वड़े भाई को (सव से वड़ा होने-के कारण) प्राप्त होता है । ३ सर्वोत्तम भाग । —प्रंचु, (न०) १ पानी जिसमें प्रनाज धोया गया हो । २ माँव । भात का पसावन ।—प्राप्न्यमः, (पु०) १ सर्वोत्तम प्रथांत् गृहस्थ प्राप्नम । २ गृहस्थ ।—तातः, (पु०) ताऊ । पिता का वड़ा भाई ।—वर्णाः, (पु०) सव से ऊँची जाति प्रयांत् वाह्मण जाति ।—वृत्तिः, (पु०) वड़ों का कर्त्तव्य । —रवश्रूः, (स्त्री०) १ भार्या की वड़ी वहिन । वड़ी सरैज या साली।

ज्येष्टः ( पु॰ ) १ जेठाभाई । सब से बढ़ा भाई । २ ज्येष्ठ मास ।

ज्येष्ठा (छी॰) ३ सय से बड़ी बहिन। २ १८ वाँ नचत्र । ३ मध्यसा श्राँगुली । ४ छपकली । बिस्तुह्या। ४ गङ्गाकानाम।

डयेष्टः (पु॰) चान्द्र मास विशेष । जेठ मास । डयेष्टी (ची॰) १ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा २ छपकली । विस्तुह्या ।

उपैष्ठचं (न॰) ३ जेठापन । २ मुख्यता । प्रधानता । ज्या (धा॰ श्रात्म॰) [स्त्री॰—ज्यवते ] १ परामर्श देना । निर्देश देना । २ वत रखना ।

ज्यातिर्मय (वि॰) ताराश्रों से सम्बन्ध युक्त। नक्त्रों का।

ज्यातिप ( वि॰ ) ( गण्ति या फलित ) ज्योतिप सम्यन्धी।—विद्या, ( स्त्री॰ ) नचत्रविद्या।

ज्योतियः ( पु॰ ) १ छः वेदाङ्गों में से एक । अहादि की गति, स्थिति, षादि जानने वाला।

ज्योतिषी } (पु॰) नचत्र। सारा। ज्योतिष्कः }

ज्योतिष्मस् (वि॰) १ चमकदार । चमकीला । २ स्वंगीय। (पु॰) सूर्ये।

ज्योष्मिती (स्त्री॰) १ रात । २ मन की शान्ति ।

ज्योतिस् (न०) १ प्रकाश । प्रभा । चमकीला ।
(प्र०) सूर्य ।—इङ्गः,—इङ्ग्ग्णः, (प्र०)
ज्ञगन् ।—कग्णः, (प्र०) त्राग की चिनगारी ।
—गणः, (प्र०) नचन्न या ग्रह समूह ।—
चक्रं, (न०) राशिचक ।—इः, (प्र०) ज्योतिपी ।
—मग्डलस् (न०) श्रवसारा ।—विद्, (प्र०)
ज्योतिपी ।—विद्या, (च्री०)—शास्त्रं, (न०) ग्रह
नचन्नादि की गति श्रौर स्वरूप का निश्चय
कराने वाला शास्त्र ।—स्तोमः, (प्र०) यज्ञ
विशेष जिसे सम्पन्न करने के लिये १६ कर्मकारही
विद्वानों की श्रावश्यकता होती है ।

ज्येात्स्ना ( छी॰ ) १ जुन्हाई । २ प्रकाश । चाँदनी ।
—ईशः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।—प्रियः, ( पु॰ )
चकोर पत्ती ।—चृत्तः, ( पु॰ ) १ शमादान ।
डीबट । २ मोमवत्ती ।

ज्युंत्स्नी (स्त्री॰) चाँदनी रात ।

ज्योः ( पु॰ ) बृहस्पति ब्रह । ज्योतिषिकः ( पु॰ ) दैवज्ञ । गणक । ज्योतिषी ।

ज्योत्स्तः ( पु॰ ) शुक्त पच । ज्वर् ( धा॰ प॰ ) [ज्वरित, जूर्ण, ] १ ज्वर ज्ञाना। २ रोगी होना । बीमार होना ।

ज्वरः (पुर) १ बुखार । ताप । २ मानसिक व्यथा ।
पीड़ा । क्लेश ।—ग्राग्निः, (पु०) ज्वर का
चढ़ाव ।—ग्राङ्कुशः, (पु०) ज्वरान्तक दवा ।—
प्रनीकारः, (पु०) ज्वर की दवा या ज्वर दूर
करने का उपाय ।

ज्वरित् ) ( वि॰ ) ज्वर चढ़ा हुआ । ज्वर से ज्वरिन् ∫ श्राकान्त ।

ज्वल् (घा॰ प॰) [ ज्वलति, ज्वलित, ] १ दहकना । २ जलजाना । ३ ज्सुक होना ।

ज्वलन (वि॰) १ दाहकारी । दहकता हुग्रा । २ जल उठने वाला ।

उवल**नं ( न॰ )** जलन। दहकन। भभक।

उवस्तनः ( पु० ) १ त्राग । २ तीन की संख्या ।

ज्वलित (वि॰) जला हुआ। प्रकाशमान।

ज्वालः ( पु॰ ) १ प्रकाश । शोला । २ मशाल ।

ज्याला ( खी॰ ) स्रोला । प्रकास ।—जिद्धः, | —चॐन्नः, ( पु॰ ) शिवजी की उपाधि (पु॰) —ध्वज्ञः, (पु॰) श्राग ।—मुखी, | विशेष । श्रातिशी पहाड़ । पहाड़ जिससे श्राग निक्ले । | ज्वालिन् (पु॰) शिवजी की उपाधि ।

भ

संस्कृत श्रथवा देवनागरी वर्णमाला का नवां श्रीर चवर्ग का चौथा वर्ण । यह स्पर्श है श्रीर इसके उचारण में संवार, नाद श्रोर घोप प्रयत्न होते हैं। च, छ, ज श्रीर ज इसके सवर्ण कहे जाते हैं। इसका उच्चा-रण-स्थान तालु है। भः (पु०) १ ध्वनि । सुनसुन की श्रावाज । २ भंसा-वात । ३ वृहस्पति । सनम्तायति ( कि॰ ) चमकना । जल उठना । भागति } भागिति } ( श्रन्य॰ ) शीव्रता से । फुर्त्ता से । *फं*कारः ( पु॰ ) सङ्कारः ( पु॰ ) भंकतम् ( न॰ ) १ भौरे की गूँज। भङ्कतम् ( न॰ भंकारिणी } गङ्गा नदी। भङ्कारिणो भांकृतिः । ( स्त्री॰ ) धातु के वने श्राभूपणों के सङ्गितिः 🕽 यंजने का राज्द विशेष । भंकार । भ्रम्भनम् ) ( न० ) धातु के वने श्राभूपणों का भुक्रमनम् ) शब्द या मंकार । भंभा । (छी०) १ पवन के चलने या जलवृष्टि का भाज्ञभा ∫ शब्द । २ श्राँधी पानी । तूफान । ३ मान भान शब्द ।—ग्रानिलः, ( ५० )—मरुत्,-वातः, ( पु॰ ) ग्रांधी पानी । तृफान । भाटिति ( ग्रन्यया० ) तुरन्त । फुर्त्ती से । फौरन । भत्मभूगं (न॰) } र्फंकार । कनकन का शब्द । भागभागायित (वि०) भंकार शब्द करने वाला। भत्त्यात्कारः ) (पु॰) नृपुर, कङ्करण त्रादि के वजने ∫ का शब्द । **भनत्कारः** भंपः, भन्पः (पु०) । कूदना । कुर्लोच । उछाल । र्भापा, भारपा (स्त्री०) ∫ भापटा

रतपाकः भग्पाकः र्भापारः अम्पारः बदर । लंगूर । भौपेन् अस्पिन् भरः ( ५० ) भरः ( पु॰ ) ) भरा ( र्खा॰ ) } भरना । जलप्रपात । चरमा। भरो ( र्खा॰ ) ) सोता। भक्तेरः (पु०) १ डोल । २ कलियुग। ३ वेत की छुड़ी। ४ क्साँकः। मजीरा। भार्स्तरा ( ची० ) वेश्या । रंडी । भार्भारिन् ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि। भक्ता (स्ती०) १ लढ़की । पुत्री । २ धृप । बाम । श्रातप । भ्रत्भिला ( वि॰ ) टपकने का या हाथी के कॉनों के फड़फड़ाने का शब्द। भाहः ( पु॰ ) १ पुरस्कार प्राप्ति के लिये लढ़ने वाले। २ नीच जातियों में से एक। भास्त्री (स्त्री॰ ) ढोल विशेष । भाक्षकं ( न॰ ) } भाक्षको ( खी॰ ) } भाँभा । मजीरा । भाह्यकराठः ( पु० ) कन्नुतर । परेवा । भ्रह्मरी (ची०) फॉफ। भिक्तिका (स्त्री०) १ उवटन लगाने से छूटा हुन्ना शरीर का मैल। २ प्रकाश। चमक। इसक। भ्रत्पं ( न० ) रेगस्तान । वियादान वन । भापः ( ५० ) १ मछली । २ वड़ी मछली । ३ मीन राशि । ४ गर्मी । ताप ।—ग्रङ्कः,—केतनः,— केतुः,—ध्वजः, ( पु० ) कामदेव के नाम।— ग्रशनः, ( ५० ) सूंस । सुइस ।—उद्री, (स्त्री॰) न्यासमाता सत्यवती का नाम। भांकृतम् । (न०) १ पायजेव । भाँभन । २ जल भाङ्गतम् ∫ गिरने का शब्द।

भाटः (पु॰) १ लताच्छादित स्थान। कुञ्ज। २ वन । उपवन । भिंदिः भिर्तिएटः } (स्त्री॰) एक प्रकार की माड़ी। भिरिका (स्त्री०) भींगुर। भिक्तिः (स्त्री०) १ भींगुर । २ लेंप की बत्ती । ३ रोशनी । प्रकाश । चमक । — कस्टः, (पु॰) पालतू कन्नुतर ।

भित्होः (स्त्री॰) भींगुर। वाद्ययंत्र विशेष । वाजा विशेष । िक्ति (स्त्री॰) कींगुर । धूप या घाम का प्रकाश । चमक । भीरका (स्त्री०) भींगुर। (पु०) १ वृत्तः । २ काड़ी । भोडः ( पु॰ ) सुपारी का पेड़ ।

#### ञ

संस्कृत नागरी वर्णमाला का दसवाँ व्यक्षन जो चवर्ग | ञः ( पु॰ ) १ वैल । २ शुक्र । ३ ऐंड़ी वेंड़ी चाल । का पाँचवाँ वर्ग है । इसका उच्चारण-स्थान तालु श्रौर नासिका है । इसका प्रयत्न स्पर्श, घोप अल्पप्रास्त है।

४ सङ्गीत । गान । १ घर्घर शब्द ।

### ਣ

ट संस्कृत वा नागरी वर्णमाला का ग्हारहवाँ व्यञ्जन श्रौर टवर्ग का प्रथम श्रचर । इसका उच्चारण-स्थान मूर्द्धा है। इसके उच्चारण में तालू से जीभ लगानी पदर्ता है। टः ( पु॰ ) १ धनुप की टंकार । २ चतुर्थांश । ३ शपथ । ४ पृथिवी । ५ नारियल की नरेरी । ६ यौना । टंक् (धा॰ उभय) [टङ्कयति, टङ्कयते, टङ्कित ] १ बाँधना । लपेटना । कसना । २ ढकना । श्राच्छादित करना। टंकः, टङ्कः (पु॰) । १ कुदाली । कुल्हाड़ी । कुैनी । टंकः, टङ्कःम् (न॰) / २ तलवार । ३ तलवार की म्यान । ४ पहाड़ी का ढाल । १ क्रोध । ६ ग्रह-ङ्कार । ७ टांग । टंका } (स्त्री॰) टांग। टङ्का टंककः ( पु॰ ) चांदी का सिक्का जिस पर ठप्पा लगा

हो ।—पतिः, (पु॰) टकसाल का प्रधाना-ध्यत्त ।--शालाः ( स्त्री० ) टकसालघर । टंकर्ण, टङ्करणम् } ( न॰ ) सुहागा। टंकनं, टङ्कनम् } टंकगाः, टङ्कगाः ) ( पु॰ ) १ घोड़े की जाति विशेष । टंकनः, टङ्कनः ) २ जाति विशेष के मनुष्य ।— त्तारः, ( पु॰ ) सुहागा ।—टङ्कारः, ( पु॰ ) १ रोदे के टंकार की श्रावाज़ । २ हाऊ हाऊ शब्द । चिल्लाहट । चीत्कार । टंकारिन् । (वि॰) [स्त्री॰—टङ्कारिगाी] टंकेारने टङ्कारिन् जिस्तर् टंकिका } ( स्त्री० ) कुल्हाड़ी । टङ्किका 🗍 टंगः, टङ्गः ( पु॰ ) ) टंगं, टङ्गम् ( न॰ ) } फावड़ा । कुदाली । कुरुहाड़ी । टंगसः, टङ्गसः ( ५० ) } टंगसं टङ्गसम् ( न० ) } सुहागा।

टंगा ( स्त्री॰ ) टॉग । टङ्गा ( स्त्री॰ ) १ वाद्ययंत्र या वाजा विशेष । २ मज़ाक । हँसी । दिल्लगी । टांकारः ) ( पु॰ ) भंकार । गुंजार । टाङ्कारः ) टिक् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ टेकते ] जाना । सरकना । हिलना दुलना । टिटिमः ) (पु॰) [च्छी॰ — टिटिभी या टिहिभी]
टिहिभः ऽ टिटहरी चिड़िया।
टिप्पणी } (च्छी॰) व्याख्या। टीका।
टिप्पनी र्डीक् (घा॰ ग्राहम॰) [टीक्तते] जाना। हिलना।
टीका (स्त्री॰) किन पर्धों का सरल ग्रथं। भाषान्तर।
टुंटुक । (वि॰) १ छोटा। थोड़ा। २ निष्ठुर।
टुंटुक । नृशंस। ३ सख़्त। कड़ा।

# ठ

संस्कृत या नागरी वर्णमाला का बारहवाँ व्यक्षन ग्रौर टवर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उचारण-स्थान मूर्छा है । इसका उचारण करते समय जीभ का सध्य-भाग तालू में लगाना पड़ता है ।

टः (पु॰) १ स्व । २ चन्द्र श्रथवा सूर्य मगडल । २ वृत्त । ४ शून्य । १ पवित्र स्थान । ६ सूर्ति । ७ देव । म शिव जी का नाम । ठक्कुरः ( पु॰ ) १ देव प्रतिमा । प्रतिष्टासूचक एक उपाधि । ३ कान्यप्रदीप के रचयिता का नाम ।

टार ( पु॰ ) पाला । वरफ । टालिनी ( स्त्री॰ ) पटका । कमरवंद ।

## ₹

संस्कृत वा नागरी वर्णमाला का तेरहवाँ व्यक्तन । टवर्ग का तीसरा वर्ण । इसका उच्चारण श्राभ्यन्तर प्रयत्न द्वारा तथा जिह्नामध्य के। मूर्झ् में लगाने से किया जाता है।

हः (पु०) १ शब्द विशेष । २ एक प्रकार का ढोल या मृदङ्ग । २ वाडवान्ति । समुद्र की श्राग । ४ भय । ४ शिव । ६ पत्ती विशेष ।

डक्कारी (स्त्री॰) ३ चाण्डाल का वाजा। २ वीणा। सारंगी। तंबुरा।

डप् ( कि॰ ) एकत्र करना । एकट्ठा करना ।

डम् (क्रि॰) शब्द करना। बजाना।

डमः (पु॰) डोम। नीच जाति।

डमरं ( न॰ ) डर कर भाग निकलना।

हमरः ( पु० ) १ गदर । विप्लव । २ शत्रु को भाव भङ्गी श्रौर जलकार से डराना । डमरः (पु॰) एक प्रकार का वाजा जो शिव जो को वहा प्रिय है। कापालिक शैवों का वाययंत्र। डंच । (घा॰ उम॰) [ डम्बयित, डम्बयते ] १ डम्ब । फेंकना। मेजना। २ श्राज्ञा देना। ३ देखना। डंबरे । (वि॰) प्रसिद्ध। विख्यात। डम्बरे । (पु॰) १ जमाव। जमवट। समृह। डम्बरः । समुदाय। २ दिखवाट। चटक भड़क। ३ साहश्य। समानता। ४ श्रीभमान। श्रहक्षार। इम्भे । (घा॰ उम॰) [ डम्भयित, डम्भयते ] डम्भे । एकत्र करना। डयम् (न॰) १ उड़ान। २ पाल्की। ढोली। डल्लकं या डलकम्, (न॰) डिलिया या दला। डिलियः (पु॰) काठ का वारहिसंहा। डाकिनी (खी॰) काली देवी की एक सहचरी। डाकिनी (खी॰) काली देवी की एक सहचरी। डाकिनी: । काकिनी । चेटे का नाद। मालर का शब्द। डाक्कृतिः ।

डामर (वि॰) १ भयानक । भयङ्कर । २ विध्नवकारी । उपद्रवी । ३ मनोहर । सुस्वरूप । डामरः ( पु॰ ) १ कोलाहल । चीत्कार । उपद्रव । २ किसी उरसव या लड़ाई भगड़े के समय होने वाला चीत्कार या कोलाहल । डालिमः ( पु॰ ) दाडिम । ग्रनार । डाह्लः ( वहु॰ पु॰ ) एक देश विशेष ग्रीर उस देश के श्रंधिवासी। डिगरः ﴿ ( पु॰ ) १ नौकर । चाकर । टहलुआ । डिङ्गरः ∫ २ गुरुडा । वदमाश । धोखेवाज् । ३ नीच जाति का आदमी। डिंडिमः } (पु॰) ढोलक । ढोलकी । डिग्रिडमः } डिंगिः, डिंङ्गिः, डिंडिरः } ( पु॰ ) समुद्रफेन । डिंडीरः,डिग्लिरः डिग्र्डीरः } डियः ( पु॰ ) दस प्रकार के नाटकों में से एक। गायेन्द्रजालसंग्राम क्रोधादुधान्तादिचेप्रिरेः। उपरागद्य भूयिष्ठी हिमः स्यातीऽतिवृत्तनः॥ डिद्यः ( पु॰ ) १ सगड़ा । टंटा । २ भयभीत होने डिस्बः ∫ परं किया हुन्ना शब्द । ३ बचा । ४ त्रग्रहा । १ गोला या गेंद ।—आहवः, ( पु॰ )—युद्धम्, ( न० ) भूठा युद्ध । विना हथियारों की लड़ाई ।

डिंविका } (स्त्री॰) १ क्षिनाल ग्रौरत । २ ववृला । डिम्बिका } र्डिभ ) ( ५० ) १ वचा। २ जानवर का वचा। ३ डिम्भः ∫ मूर्खे । मूढ । डिभकः । ( पु॰ ) [स्त्री॰—डिम्मिका] । वछवा । डिस्भकः र जानवर का वचा। डी ( धा॰ ग्रात्म॰ ) [डयते, डियते, डीन ] १ उड्ना। २ जाना। डीन (व० छ०) उड़ा हुआ। डीनम् ( न० ) पत्ती का उड़ान । पत्तियों के उड़ान १०१ प्रकार के होते हैं। इन उड़ानों के भेदों के द्योतक उपसर्ग डीन में लगाने से उस उस उड़ान का वोध होता है। यथा:-- " अवडीनं ", '' उड्डीनं '', '' प्रडीनम् '', ' श्रमिडीनम्'', "विडोनम्", "परिडीनं" "पराडीनं" आदि । डुंडुसः डुराडुसः } ( पु॰ ) निर्दिष सर्वं विशेष । डुितः ( ग्री० ) छोटा कछ्वा।

₹

संस्कृत वा नागरी वर्णमाला का चौदहवाँ ज्यक्षन।

टवर्ग का चौथा वर्ण। इसका उच्चारण स्थान

मूर्द्धा है।

ढक्का (ची॰) वड़ा ढोल।

ढामरा (ची॰) हंस।
ढालं (न॰) ढाल।
ढालिन् (पु॰) ढालधारी योद्धा।

हुंहिः } (पु॰) गयेश जी।
हुंगिहः } (पु॰) गयेश जी।
हौतः (पु॰) वड़ा होल।
हौक् (धा॰ ग्रात्म॰) [हौकते, हौकित] जाना।
समीप जाना।
हौकनं (न॰) १ भेंट। चहौती। २ घूंस।

हेमः ( पु॰ ) होम। ग्रत्यन्त नीच जाति का ग्रादसी।

### गा

संस्कृत वा नागरी वर्णमाला का पन्द्रहवों व्यञ्जन

टवर्ग का पद्धम वर्ण । इसका उच्चारण-स्थान

मूर्द्धा हैं। इसके उच्चारण में श्राभ्यन्तर प्रयल

स्पष्ट श्रीर सानुनासिक हैं । वाल प्रयल, संवार

नाद, घोप श्रीर श्रल्पप्राण हैं । इसका संयोग

मूर्द्धन्य वर्ण, श्रन्तस्य तथा 'म' श्रीर ''ह'' के

साथ होता है।

संस्कृतभाषा में ए से श्रारम्भ होने वाले शब्दों का श्रभाव हैं; किन्तु धातुपाठ में कुछ धातु ऐसी हैं जिनका प्रथम श्रचर ए हैं। वास्तव में यह "ए". 'न" स्थानीय हैं। इनके 'ए" से लिखे जाने का कारण यह हैं कि, इससे यह सूचित होता है कि, 'न" कितपय उपसगाँ के पूर्व श्राने से 'ए" के साथ भी परिवर्तित होता है। ऐसी धातुश्रों की सूची कीश के श्रन्त में दी गयी हैं।

ਰ

सं रहत या नागरी वर्णमालाका सोलहवाँ व्यक्षन। तवर्ग का प्रथम वर्ण। इसका उचारण-स्थान दन्त है। इसके उच्चारण में विवाद स्वास छोर छघोप प्रयन लगाये जाते हैं। इसके उचारण में छाधी मात्रा का समय लगता है।

तः ( पु०) १ पूँछ। २ गीदद की पूँछ। ३ छाती।
४ गर्भाशय। ४ टेहुनी। ६ योद्धा। ७ चोर। =
दुष्टजन। = जातिच्युत। १० वर्वर। ११ वाँद्ध।
१२ रतः। १३ श्रमृत। १४ छन्द में गण विशेष।
तक् (कि०) १ दुःखी होना। उदना। कपटना।
३ हँसना। ४ चिदाना। ४ सहन करना।

तिकत (वि॰) छली। कपटी। मुतफन्नी। तर्क (न॰) मठा। छाछ—प्रयटः, (पु॰) रई।— सारं, (न॰) ताज़ा मक्खन।

तत्त् (धा॰ प॰) [तत्त्तित, तत्त्र्गो।ित, तप्ट] १काट डालना । छेनी से काटना । चीरना । टुकड़े टुकड़े करना । २ सँभारना । ३ चनाना । सिरजना । ४ घायल करना । १ श्रविष्कार करना । ६ मन में कल्पना करना ।

तत्तकः (पु॰) १ वर्व्ह । लक्ष्हारा । २ सूत्रधार । ३ देवतात्रों का कारीगर । ४ पातालंवासी मुख्य नागों में से एक का नाम । तत्त्तागुं (न॰) काटना ।

तत्तन् (पु॰) वद्ई। लक्द्हारा। (जाति से हो या पेरो से हो )

तगरः ( पु॰ ) पौधा विशेष । तंक् ( धा॰ प॰ ) [तङ्कृति, तङ्कित ] १ सहन करना । २ हँसना । ३ कष्ट में रहना ।

तंक ) ( पु॰ ) १ कष्टमय जीवन । २. प्रियजन . के तङ्कः ) वियोग से उत्पन्न कष्ट । ३ भय । उर । ४ संगतराश की छेनी ।

तंकनं } (न०) कप्टमय जीवन । दुःखी जीवन । तंगू ो (धा०प०) [तंगित तंगित] १ जाना । तङ्ग र्वे चलना । २ कांपना । थरथराना । ३ ठोकर खाना ।

तंच् ) (धा॰ प॰ ) [तनिक्त, तंचित] सकोइना। तञ्च् ) पीछे हटना।

तटः ( पु॰) ढालू स्थान । रपट । श्राकाश ।

तटः (पु०) १ नदी का किनारा। २ शरीर के तटा छी०) विकतिपय श्रवयवों की संज्ञा यथा तटी (छी०) विचतट, कटितट, कुचतट श्रादि। तटं (न०) वित ।

तटस्थ (वि॰) तट का या किनारे पर का। (ग्रात॰) उदासीन।

तटाकः (पु॰) } तटाकम् (न॰) } ताजाव। तटिनी (घी॰) नदी।

सं० श० कौ०-- ४४

तड ( धा॰ उभय॰ ) [ ताङ्यंति-ताङ्यते, ताडित ] मारना । सितार श्रादि के तारों के बजाना । तंडगः (वि०) देखो तड़ाग। तडागः ( पु॰ ) तालाव । गहरी पुष्करिखी । तडाघातः (पु॰) तटाघात । तटों में टक्करों का लगना । तडित् (स्त्री॰) विजली । विद्युत ।—गर्भः, (पु॰) बादल । — लता, (स्त्री॰) दो शाखों में विभक्त विद्त रेखा।--लेखा, (स्त्री॰)विजली की रेखा। तडित्वत् ( वि॰ ) विजली वाला । (पु॰) बादल । तिंडन्मय (वि०) बिजली से सम्पन्न। तंड् ) ( धा॰ ग्रा॰) [ तराडते, तरािडत ] तराड् ) मारना। तंडकः है ( पु॰ ) खञ्जन पत्ती। तंडुलः ) (पु॰) छिलका निकले हुए चावल । श्रनाज तगुडुलः ) के चार रूप हैं - यथा शस्य, धान्य, तगबुल श्रीर श्रन्न । चारों की श्रलग श्रलग परिभापा इस प्रकार हैं:---ग्रस्यं छेत्रगतं मीत्तं सतुपं धान्यमुष्यते। निस्तुपः तपडुलः मोक्तः स्विज्ञमञ्जनुदाहतं। तत ( व॰ कृ॰) फैला हुआ। बढ़ा हुआ। ढका हुआ। ततम् ( न॰ ) तारों वाला वाजा। ततस् (ततः) (अन्यया॰) १ उससे। तव से। २ वहाँ। वहाँ से । ३ तब । जिसके पीछे । पश्चात् । पीछे से । ४ श्रहएव । श्रन्तहोगत्वा । इसिंतये । ४ ऐसी हालत में । ६ उसके परे । श्रागे । श्रीर श्रागे । ७ तदपेत्ता । उसके श्रलावा या श्रतिरिक्त । ततस्त्य (वि॰) वहाँ से आया हुआ। तित ( अन्यया॰ ) १ इतने अधिक । २ संख्या। दल। समूह। ३ यज्ञकर्म। तत्त्वं ( न॰ ) ( "तत्वं" भी लिखा जाता है ) १ वास्तविक दशा या परिस्थिति। २ वास्तविक या सत्यरूप । ३ सचाई । ४ निष्कर्ष । १ यथार्थं रूप । ६ परमात्मा । ब्रह्मत्व । ७ यथार्थ सिद्धान्त । ८ मन । ६ नृत्य विशेष । १० वस्तु । ११ सांख्य के मतानुसार पचीस पदार्थ।

तत्त्वतः ( त्रन्यया० ) यथार्थतः । वस्तुतः ।

श्रवसर पर । तव ।

तत्र ( श्रन्यया० ) १ वहाँ । उस स्थान पर । २ उस

तदानांतन तन्नत्य, ( ग्रव्यया० ) वहाँ होने वाला । वहाँ की वस्तु।-भवत, (वि०) पूज्य। पूजनीय। तत्पर (वि॰) तैयार । सन्नद्ध । तत्परायण (वि॰) तदासकः। उसीमें लगा हुत्रा। तत्पुरुषः (पु॰) १ परमात्मा । २ समास विशेष । तथा ( श्रव्यया॰ ) साम्य । वैसे ही । निश्चय ।-- च, (श्रव्यया०) जैसा कि ।—हि, (श्रव्यय०) दृष्टान्त । उदाहरण । तथापि ( अन्यया० ) तोभी । ताहम । तथैव ( अञ्यया॰ ) तिस पर भी । ठीक वैसा ही । —च, ( श्रव्यया॰ ) इसी तरह। उसी तरह। तथात्वं ( न॰ ) १ ऐसा होने पर । ऐसी दशा में । २ सत्य। तथ्य (वि॰) सत्य। वास्तविक। ग्रसली। तथ्यम् (न०) सचाई । वास्तविकता । श्रसलियत । तदु (सर्व॰) पूर्वकथित । पहिले कहा हुआ ।---श्चनन्तरं, ( अन्य॰ ) ठीक उसके पीछे । उसके बाद ।—श्रमु, (श्रव्यया०) उसके वाद ! पीछे से । —- ग्रन्त, (वि॰) इस प्रकार समाप्ति।—ग्रर्थ,— अर्थीय, (वि॰) यह अर्थ रखते हुए। -- अविध, ( अन्यया० ) १ यहाँ तक। इस समय तक। तब तक । २ तब से । उस समय से । – एकचित्त, (वि॰) श्रपने मन की नितान्ततया उस पर लगाये हुए।--कालः, ( पु॰ ) वर्तमान चरण । वर्तमान समय।—कालं, ( श्रन्यया॰ ) तुरन्त। फौरन ।—द्मर्गं,—द्मगात, ( ग्रन्यया० ) तुरन्स फौरन ।—क्रिय, (वि॰) बिना मजुदूरी लिये काम करने वाला । -- ज्ञः, (पु॰) बुद्धिमान जन । विद्वान ।—तृतीय, (वि॰) तीसरी वार वह कार्य करने वाला। -धन, (वि०) कंजूस। लालची ।--पर, (वि॰) उसके पीछे का। उसके बाद का। ग्रवकृष्ट ।

तदा (अन्य॰) १ तव । उस समय । २ उस दशा में ।
—मुख, (वि॰) श्रारम्भ किया हुआ । प्रारम्भ ।
किया हुआ ।—मुखं, (न॰) आरम्भ । प्रारम्भ ।
तद्ात्वं (न॰) उस समय में । वर्तमान समय ।
तद्ानीम् (अन्य॰) तव । उस समय ।
तदानींतन (वि॰) उस समय का । समकालीन ।

नर्दाय ( वि॰ ) उसका । उनदा ! तहन (वि॰) उसके समान । नमानना से । तन्. (धा॰ उभय॰ ) [ ननोति,—तनुते, तत, । नन्यतेः तायते । तितंस्ति, निनांस्ति, तित-निपति 🛾 ६ फेलाना । पसारना । लंबा करना । २ दक्ता । परिपूर्ण करना । ३ पूरा करना । ४ रचना करना । लिखना । ४ सुकाना ( धनुष का ) तनयः ( ए० ) ६ पुत्र । २ नर ग्रीलाद । ननया (स्त्री०) लएकी । पुत्री । निसम् ( पु॰ ) छुटाई। सृष्मता। पतलापन। तन् (वि॰) [र्या॰—तनु, तन्वी] १ पतला । दुवला । लटा हुन्ना। २ कोमल । मुलायम । ३ मिहीन । ४ छोटा।योना। कम । थोड़ा । परिमित**ा** ५ तुच्छ । ६ छिछला । पायाव ( नदी ) । ( स्त्री॰ ) **१ शरीर । देह | २ ( वाहिरी ) रूप ।** श्राकार । ३ स्वभाव । ४ चर्म । चाम ।—ग्राङ्ग, (वि०) दुवला पतला । कामल ।—ग्राङ्गी, (ग्री॰) दुवली पतली र्खा ! नज़ाकत वाली श्रीरत ।—क्नुपः, ( पु॰ ) रोमों के छेद ।—हुदः, ( पु॰ ) कवच। जरह-यक्त्यतर । - जः, ( पु॰ ) पुत्र ।--जा, ( खी॰ ) पुत्री ।--त्यज्ञ, (वि॰) १ श्रपने प्राणों की खतरे में डालने वाला । मरने वाला ।--त्याग, ( वि० ) थोड़ा थोड़ा खर्च करने वाला । कंज्स । —र्ज,—त्रागां, ( न० ) कवच :—भवः, (पु०) पुत्र ।—भवा, ( खी॰ ) पुत्री ।— भस्त्रा, ( र्ग्ना॰ ) नाक ।—भृत्, ( पु॰ ) जीवधारी । प्राग्णधारी ।--मध्य, ( वि॰ ) पतली कमर वाला ।--रसः, ( पु॰ ) पसीना । पसेव ।--रुह, रुहं, (न०) शरीर के रोम। -वारं, (न०) कवच।—व्रागः, (पु॰) मुहासे।—सञ्चारिणी,

गुदा । मलद्वार । तनुल ( वि॰ ) फैला हुग्रा । वढ़ा हुग्रा । तनुस् ( न॰ ) शरीर ।

तन् ( सी॰ ) शरीर ।—ऊद्भवः,—जः, ( पु॰ ) पुत्र ।—ऊद्भवा,—जा, ( स्ती॰ ) पुत्री ।— नपं, ( न॰ ) घी ।—नपात्, ( पु॰ ) श्राग ।

(स्त्री॰) दस वर्ष की उम्र की लड़की। युवती

स्ती।—सरः, ( पु॰ ) पसीना।—हृदः, ( पु॰ )

— रुष्टुं, (न०) श्रोम । लोम (पु० भी होता हैं) । २ पर । — रुष्टुः, (पु०) पुत्र । तितः ) (सी०) १ रेखा । वृत्तांश की सरल रेखा । तितः ) डोरी । २ पंक्ति । श्रवली । — पालः, (पु०) गौश्रों की हेट्रों का रखवाला । २ विराट् राज के यहां रहते समय सहदेव ने श्रपना बनावटी नाम

तिनतपाल ही रखा था।

तंतुः । (पु॰) १ डोरा । सृत । तार । डोरी । धारी । तन्तुः । २ मकड़ी का जाला । ३ तांत । ४ सन्तान । य्रांलाट । जाति । ४ जलजन्तु विशेष । ६ परब्रह्म । —कीटः, (पु॰) रेशम का कीड़ा ।—नागः, (पु॰) बृह्द् जलजन्तु विशेष । निर्यासः, (पु॰) बृह्द् जलजन्तु विशेष । निर्यासः, (पु॰) वृह्य विशेष ।—नाभः, (पु॰) मकड़ी । —भः, (पु॰) १ राई के दाने । २ बळ्ड़ा ।—वाद्यं, (न॰) वाजा जिसमें तार या डोरी लगी हों ।—वानं, (न॰) वुनावट ।—वापः, (पु॰) १ जुलाहा । कोरी । २ करघा । ३ बुनाई ।—विग्रहा, (खी॰) केला ।—शाला, (खी॰) कपदा विनने का घर ।—सन्तत, (वि॰) विना हुआ । सिला हुआ ।—सारः, (पु॰) सुणारी का वृष्ण ।

तंतुकः } (पु॰) राई के दाने ।
तंतुकः } (पु॰) राई के दाने ।
तंतुनः, तन्तुनः } (पु॰) जलजन्तु विरोप । शार्कं
तंतुगः, तन्तुगः } मत्स्य ।
तंतुरं, तन्तुरं } (न॰) कमलनाल का रेशा ।
तंतुलं, तन्तुलं } (न॰) कमलनाल का रेशा ।
तंत्र् ) (धा॰ उभय॰) [ तंत्रयति;—तंत्रयते,—
तन्त्र ) तंत्रित] १ संयम में करना । शासन करना ।
हुकूमत करना । २ परवरिश करना । पालन पोपण
करना ।

तंत्रं ( (न०) १करघा । २ स्तृ । ३ ताना । ४ वंश । तन्त्रम् ) १ श्रविच्छित्र ( वंश ) परंपरा । ६ कर्मकाराड पद्धति । ७ सुख्य विषय । म सिद्धान्त । नियम । कल्पना । विज्ञान । ७ परतंत्रता । पराधीनता । १० विज्ञान शास्त्र । ११ श्रध्याय । पर्व । १२ तंत्र शास्त्र । १३ मंत्र तंत्र । १४ सुख्य या प्रधान तंत्र । ११ द्याई । १६ शपथ । १७ पोशाक । १६ किसी कार्य के करने को ठीक ठीक पद्धति । १६ राजकीय परिवार । दरवारी । २० प्रान्त । प्रदेश ।

ष्प्रधिकार । ३१ राज्य । शासन । हुकूमत । २२ सेना । २३ ढेर । समूह । २४ घर । २४ सजावट । १८क्षार । २६ धन सम्पत्ति । २७ श्राल्हाद — घायः,—वापं, (न०) १ (कपड़े ) विनना । २ करघा ।—घायः, (पु०) १ मकड़ी । २ जुलाहा । केरि ।

तंत्रकः } ( ५० ) केारा कपड़ा ।

तंत्र्र्यां ) ( न॰ ) हुक्मत क़ायम रखना । शान्ति तन्त्रग्राम् ∫ वनाये रखना ।

तंत्रिः, तन्त्रः ) ( खी॰ ) १ डोरी। डोर। २ रोदा। तंत्री, तन्त्री ) ३ वीणा के सार। ४ नसे । ४ पूँछ । तंद्रा ) ( खी॰ ) १ शिथिलता । थकावट । २ तन्द्रा ) श्रींघाई। सुस्ती।

तंद्रालु ) (वि॰) १ थका हुआ। २ निदालु। सोने तन्द्रालु ) की इच्छा रखने वाला।

तन्द्रीः, तन्द्रीः } (स्त्री॰) श्रौंघाई । सुस्ती । तंद्री, तन्द्री

तन्मय (वि॰) उसीमें निवेशित चित्त वाला। उसी में लगा हुआ। उसीमें लीन हो जाने वाला।

तन्वी (स्त्री॰) कृशाङ्गी । कोमलाङ्गी।

तप् (धा॰ श्रात्म॰) [तपित—तप्त ] १ चमकना। जलना। गर्माना। तपना। गर्मी पैदा करना। सन्तप्त होना। तपस्या करना। २ गर्म करना। जलाना। चोटिल करना। नुकसान पहुँचाना। खराव करना।

तप (वि॰) १ गर्म । उष्ण । जलता हुआ । २ सन्ताप-दायी । दुःखदायी ।— झत्ययः, — झन्तः (पु॰) श्रीष्म ऋतु का श्रवसान श्रीर वर्षा ऋतु का श्रारम्भ । [४ तपस्या ।

तपः (पु॰) १ गर्मी । श्राग । २ सूर्य । ३ श्रीष्म श्रतु । तपती (स्त्री॰ ) तापती नदी ।

तपनः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ म्रीप्म भ्रतु । २ सूर्यंकान्त मिया । ४ नरक विशेष । १ शिव । ६ मदार या म्राक का पौधा ।—म्रात्मजः,— तनयः (पु॰) यम । कर्ण । सुन्नीव ।—म्रात्मजः,—तनया (स्त्री॰ ) यमुना । गोदावरी ।—म्रुं, ( न॰ । तांवा ।— उपलः,—मियाः, ( पु॰ ) सूर्यंकान्ति मिया !—म्रुदः, ( पु॰ ) सूर्यमुखी । तपनी (स्त्री॰) गादावरी या तापती नदी। तपनीयं (न॰) सुवर्ण। सोना।

तपस् (न०) १ उप्णता। गर्मी। श्राग २ पीड़ा। कष्ट।३ तप । धार्मिक श्रनुष्ठान।४ ध्यान। श्रालोचन । १ पुरुयकर्म । ६ श्रपने वर्ग या श्राश्रम का शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान । ७ जन-लोक के ऊपर का लोक। (पु॰) १ माघ मास। (पु०न०) शिशिरऋतु।२ हेमन्त ऋतु।३ ग्रीष्म ऋतु । - ग्रानुभावः, ( पु०) धार्मिक कर्मा-नुष्ठान का प्रभाव। —थ्रावटः, ( पु॰ ) ब्रह्मावर्ते प्रदेश।—क्रुंशः, ( पु॰ ) तपस्या के कप्ट।— चरगां,--चर्या, (स्त्री॰) तपस्या ।--तत्तः, ( पु॰ ) इन्द्र।—धनः, ( पु॰ ) तपस्वी। संन्यासी ।—निधिः, ( पु॰ ) तपस्वी । संन्यासी । —प्रभावः, (पु॰)—वलं, ( न॰ ) तपस्या द्वारा उपार्जित शक्ति । - राशिः, ( पु॰ ) संन्यासी ।--लोकः, ( पु॰ ) जनलोक के उपर का . लोक । — घनं, (न०) वन, जहाँ तपस्वी तप करें।--वृद्ध, (वि॰) बहुत तप कर चुकने वाला।—विशेषः, ( पु॰ ) सर्वेत्कृष्ट भक्ति । प्रधान धर्मानुष्ठान ।— स्थली, (स्त्री०) काशी।

तपसः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ चन्द्रमा । ३ पत्ती । तपस्यः ( पु॰ ) फाल्गुण मास ।

तपस्या (वि॰) तप। व्रतचर्या।

तपस्विन् (वि॰) १ तपस्वी । २ वापुरा । साहाय्य-हीन । दयापात्र । (पु॰) तपस्वी ।—पत्रं, (न॰) सूर्यमुखी का फूल ।

तप्त (व० छ०) १ गर्माया हुआ। जला हुआ। २ श्रंगारे की तरह लाल। श्रति गर्म। ३ पिघला हुआ। ४ सन्तप्त । पीडित। ४ तपस्या करने वाला। काञ्चनम्, (न०) स्रोना।—— कुच्छ्रं, (न०) तप विशेष। चतचर्या विशेष।—— रूपकं, (न०) विश्रद्ध चाँदी।

तम् (धा॰ परस्मै॰) [ताम्यति, तांत ] १ (गला। घोंटना । २ थक जाना । शान्त होना । ३ मन में सन्तस होना । विकल होना ।

तमं (न॰) १ अन्धकार । २ पैर की नोंक। तमः (पु॰) १ राहु। २ तमाल वृत्त । तमस् ( न॰ ) श्रन्धकार । २ नरक का श्रंधकार । ३ अरम । ४ तमोगुर्ण । ५ क्लेश । दुःख । ६ पाप ( पु॰ न॰ ) राहु । – घ्रापह, ( पु॰ वि॰ ) अम दुर करने वाला । श्रज्ञान हटाने वाला ।—श्रपहः; ( पु० ) १ सूर्य। २ चन्द्रमा । ३ श्रग्नि।— काराडः. (पु०) – काराडं. ( न० ) घेार या गाइ श्रन्धकार ।--गुगाः, (पु॰) तमोगुण ।-- घ्रः, (पु०) १ सूर्य। २ चन्द्र। ३ श्रग्नि। ४ विष्णु। ४ शिव । ६ ज्ञान । ७ बुद्धदेव ।—उयोतिस, ( पु॰ ) जुगन्। खद्योत ।—तांतः ( पु॰ ) श्रन्धकार द्वाने वाला । —नुदुः, (पु०) १ नजत्र । २ सूर्य। ३ चन्द्रमा । ४ श्रिग्नि । १ दीपक। — नुदः, ( पु॰ ) १ सूर्य । २ चन्द्रमा I—भिट्, —मिगाः, (पु॰) जुगन् ।—विकारः, (पु॰) वीमारी। - हन, - हर, (वि०) श्रन्धकार दूर करने वाला। (पु०) १ सूर्य। २ चन्द्रमा। तमसः ( पु॰ ) १ श्रन्धकार । २ कृप । (र्का०) रात । रजनी । तमालः ( पु॰ ) १ वृच विशेप जिसकी छाल यड़ी काली होती है। २ माथे पर लगाने का साम्प-दायिक चिन्ह या तिलक विशेष । ३ तलवार । र्वोदा।--पत्रं, (न०) १ तिलक विशेष। २ तमिः ) (ची०) १ रात, विशेष कर कृष्णपच की। तमी ∫ २ मूर्छा। वेहोशी। ३ हर्ल्डी। तमिन्त्र ( वि॰ ) श्रंधियारा । कृष्ण । काला । तमिन्द्रं (न॰) ९ छंधियारी । अन्धकार । २ भ्रम । ३ क्रोधः -- पद्गः, (पुर ) कृष्णपत्र । तिमिस्ता ( छी० ) १ कृष्ण पच की रात । २ प्रगाढ़ श्रन्धकार । तमोमयः ( पु॰ ) राहु। तंवा, तम्वा ) तंविका, तम्विका ) (स्त्री०) गै। गाय। तय् (धा० थ्रा०) [तयते ] १ चलना । जाना । २ रचा करना। तरः ( पु॰ ) १ ग्रनुप्रस्थ-गमन । चौराहा । मार्ग । २ भाड़ा । ३ सड़क । ४ उतारा ।—पग्यम्, ( न० ) भाड़ा ।--स्थानं, ( न॰ ) घाट ।

तरत्तः ) ( पु॰ ) सेई । जन्तु जिसके वदन में काँटे तरज्ञः ∫ होते हैं। तरंगः ) ( पु० ) १ तहर । २ (ग्रन्थ का) ग्रध्याय । तरङ्गः 🕽 ३ फर्लाग । ४ वस्त्र । तरंगिगाी (स्ती०) नदी। तरङ्गिगारी ∫ तरंगित (न०) १ तरंगों वाली । २ वाढ़ । ३ शक्कित । तरर्गा ( न०) १ पार करना । २ विजय । जीत । ३ ढाँड । तरगाः ( पु॰ ) १ नाव । वेदा । २ स्वर्ग । तरिगाः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ प्रकाश की किरण । तरिंगः ) (स्त्री॰) नाव । वेदा । घन्नोती ।—रत्नं, तरागी 🤰 (न॰) लाल । तरंडः तरगडः (पु॰) १ नाव । २ वेडा । तरंडं, तरग्डम् (न॰) ) घन्नौती। ३ डाँड् ।— पादा, (स्त्री॰) एक प्रकार की नाव। तरंडी तरगडी (स्त्री॰) नाव। वेड़ा। घन्नौती। तरद तरंती, तरन्ती तरंतः ) ( पु॰ ) १ समुद्र । २ प्रचण्ड जलवृष्टि । ३ तरन्तः ∫ मेंडक। ४ देल या राचस। तरत (वि॰) १ थरथराने वाला । कॉंपने वाला । २ चंचल । श्रद्ध । विनश्वर । ३ उत्तम । चमकीला । चमकदार । ४ पनीला । १ लंपट । तरतः ( पु॰ ) १ हार के बीचों वीच की मुख्यमणि। २ हार । ३ समतल सप्तह । ४ तली । गहराई । १ हीरा । ६ लोहा । तरता (स्त्री॰) मॉइ। उयले हुए चॉवलों का जल विशेष । लस्सो । तरतयित (कि॰) हिलाना । इधर उधर घुमाना । तरलायते (कि॰) काँपना । हिलना । इधर उधर घूमना । तरलियत ( न० ) बड़ी लहर। तरवारिः ( पु॰ ) तलवार । खङ्ग । तरस् (न०) १ रफ़्तार । वेग । २ विक्रम । शक्ति । स्फूर्ति । २ तीर । किनारा । चौराहा । ३ येडा । घन्नौटी । तरसम् (नि०) गोश्त । मांस । तरसानः ( पु॰ ) नाव।

तरस्विन (वि॰) [स्री॰—तरस्विनी] १ तेज़।
पुतीला । २ मज़वृत । शक्तिमान । साहसी।
बलवान । १ हल्कारा । २ वीर । ३ पवन । वायु ।
४ गरुद ।
तरांधुः
तरान्धुः
(पु॰) बढ़ी श्रीर चपटी तली की नाव ।
तराद्धः
तराहुः
तरिः १ (स्त्री॰) १ नाव । २ कपढ़े रखने का
तरी } संदूक । ३ कपढ़े का छोर या किनारा ।

तरिकः ) तरिकिन् ) (पु॰) मल्लाह । नाव खेवने वाला । तरिका (खी॰))

रथः, ( पु॰ ) चेपियो । डाँड् ।

तिरत्रं (न॰) ( तिरत्री (स्ती॰) (नाव।पोत। जहाज़। तिरिणी (स्ती॰)

तरीषः (पु॰) १ नाव । वेड़ा । २ समुद्र । ३ योग्य पुरुष । ४ स्वर्ग । ४ कार्य । ज्यापार । पेशा ।

तरः (पु०) वृत्त ।—खगुडः, (पु०),—खगुडं, (न०),—पगुडंः, (पु०), पगुडम्, (न०) वृत्त समूह ।—जीवनम् (न०) पेड़ की जड़ । —तलं, (न०) वृत्त की जड़ के समीप की भूमि।—नखः, (पु०) काँदा।—मृगः, (पु०) वानर ।—रागः, (पु०) १ कली या फूल । २ श्रॅंखुश्रा। कल्ला। श्रङ्कर ।—राजः, (पु०) तालवृत्त ।—रहा, (स्त्री०) वह वृत्त जो दूसरे वृत्त पर जमे या फैले।—विलासिनी, (स्त्री०) नवमित्रका लता।—शायिन्, (पु०) पन्नी।

तरुण (वि॰) १ जवान । युवा । २ छोटा । हाल का पैदा हुआ । केामल । मुलायम । हाल ही का उगा हुआ । ३ नवीन । ताज़ा । टटका । ४ ज़िन्दा-दिल ।—उवरः, (पु॰) वह ज्वर जो एक सप्ताह तक न उतरे ।—दिध, (न॰) पाँच दिन का रखा हुआ दही ।—पीतिका, (स्त्री॰) इंगुर । विप विशेष ।

तरुषः ( पु॰ ) युवा पुरुष । जवान श्रादमी । तरुषी ( स्त्री॰ ) युवती स्त्री । जवान श्रीरत । तरुश ( वि॰ ) वृत्तों का बाहुल्य श्रथवा वृत्तों से परिपूर्ण । तक् (धा॰ उभय॰) [तर्कयति—तर्कयते, तर्कित ]
१कल्पना करना। श्रनुमान करना। सन्देह करना।
विश्वास करना। २ परिणाम पर पहुँचना। ३
वहस करना। विचारना। ४ सोचना। इरादा
करना। १ खोजना। द्वदना। ६ चमकना। ७
वोलना।

तर्कः (पु॰) १ कल्पना । श्रनुमान । क्रयास । श्रटकल । २ युक्ति । वादविवाद । ३ सन्देह । ४ न्याय शास्त्र । तर्क शास्त्र । १ त्र्याँकाचा । ६ कारण । हेतु ।—विद्या, (स्त्री॰) न्याय शास्त्र ।

तर्ककः ( पु॰ ) १ उम्मेदशर । जिज्ञासु । प्रार्थी । र न्याय शास्त्र का जानने वाला ।

तर्कुः (पु॰ स्त्री॰) तकुश्रा जिस पर चर्लें में सूत लिपटता जाता है। —िपिगुडः,-पीठी, (न॰) तकुश्रा के निचले छोर पर का गोला।

तर्त्तुः ( पु॰ ) सेई । जन्तु विशेष ।

तर्च्यः ( ५० ) शोरा ।

तर्ज (धा॰ परस्मै॰) [तर्जाति, तर्जयति— तर्जयते, तर्जित ] १ दरवाना । भयभीत करना । २ फट कारना । गरियाना । डाँटना । भरर्सना करना । कलक्ष लगाना । ३ चिढ़ाना । चिंगाना ।

तर्जनं (न०) ) १ भयभीत करना। डरवाना। तर्जना (स्त्री०) र भर्सना। तर्जनी (स्त्री०) श्रॅंगुठे के पास की श्रॅंगुली।

तर्गाः } ( ५० ) बछुड़ा । बछुवा ।

तिर्गाकः) १ विद्या । २ सूर्य ।

तर्द् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ तर्दति ] १ घायल करना । चोटिल करना । २ वध करना । काट गिराना ।

तर्पर्णाम् (न०) १ प्रसन्न करना । सन्तुष्ट करना । २ सन्तोष । प्रसन्नता । ३ त्रान्हिक पाँच कर्त्तन्यानु-धानों में से एक । पितृयज्ञ विशेष । ४ समिधा । हवन के लिये इंधन ।— इच्छुः. (पु०) भीष्म पितामह की उपाधि ।

तर्मन् (न०) यज्ञीयस्तम्भ का शिरोभाग। तर्षः (पु०) १ प्यास । २ कामना। इच्छा। ३ समुद्र। सागर। ४ नाव। १ सूर्य। तर्पग्राम् (न०) प्यास। तृषा। तर्पन } (वि॰) ३ प्यासा । प्रभिलार्पा । इच्छुक । नहिं ( शब्य॰ ) ६ उस समय । २ उस दशा में ।— यदा तार्हे, (वि०) जब तव ।-- चिद्निर्हि, (न०) यदि तय। — इथं-तर्हि, ( न० ) तव कैमे ? तत्तं (न॰) ) १ सतह। २ हथेली । ३ तन्त्र्या । तत्तः (पु॰)) ४ योह । २ थप्पद । ६ नीचना । पद की श्रपक्तप्रता । ७ तलदेश । निस देश । राली । पेंदी ।-- प्राङ्गातिः, (सी०) पेर की र्डंगुर्ती । – प्रतत्नं, ( न० ) सात नाटकों में से एक ।—ईत्तराः, ( पु॰ ) सुध्रर ।—उदा, (र्ह्मा॰) नदी ।—धातः, (पु॰) थप्पड़। चपेटा ।—तालः, ( पु॰ ) वाज् विशेष ।—त्रं, —शानं — वारगं, ( न० ) धनुर्धरों का चमड़े का दस्ताना ।— प्रहारें:, ( पु॰ ) थप्पद ।— स्तारकं, ( न॰ ) ज़ेरवंद । तंग । अधोवंधन । तलकं (न०) बटा तालाव। तलतः ( श्रन्यया० ) पेदी से । तलाची (स्त्री०) चटाई। तिलिका ( स्त्री० ) ज़ेरवंद । तंग । श्रधोवंधन । तितनं ( न॰ ) तला हुशा माँस । तिलिन (वि०) १ पतला। दुवला। लटा। २ कम। थोटा। ३ साफ। स्वच्छ । ४ नीचे का १ पृथक। तिलन्दं ( न॰ ) विस्तरा । चारपाई । पलंग । कोच । तिलमं ( न० ) ३ पत्थर जदा हुन्ना फर्श । २ चारपाई। खाट। ३ पाल । तिरपाल । चँदोवा । ४ लंबी तलवार या खुरी। नतृन: ( ५० ) हवा । पवन सरदर्भ ( न० ) जंगल । तरुपं ( न॰ ) ) १ चारपाई । पलंग । सेज । २ तरुपः ( पु॰ ) ﴾ स्त्री । भार्या ( यथा गुरुतल्पग ) ३ गार्री में वैठने का स्थान । ४ मकान के ऊपर की मंज़िल । गुम्मठ । तहपकः ( पु॰ ) वह नौकर जिसका काम चारपाई विद्याने का हो। तहलजः ( पु॰ ) उत्तमता । सर्वेत्कृष्टता । प्रसन्नता । यथा—गोतल्लजा, कुमारीतल्लजा। तिल्लिका ( पु॰ ) ताली। तल्ली ( स्त्री॰ ) जवान स्त्री ।

तप्ट (वि॰) ३ चिरा हुया। कटा हुया । छैनी से द्यीला हुया । २ सम्हारा हुया । तप् ( पु॰ ) १ वर्ड् । २ विश्वकर्मन । तस्करः ( पु० ) चोर । डॉक् । तस्यरो ( सी॰ ) व्यसनो स्रो । तस्थु ( वि॰ ) श्रचल । स्थिर । ताचगयः } ( पु॰ ) वर्द्ध का पुत्र। ताच्छीतिकः ( ५० ) विशेष प्रवृत्ति, भुकाव या स्वभाव सृचक प्रत्यय विशेष । ताटंकः ) ताटङ्कः ) (पु॰ ) कान का वाला । श्राभूपण विशेष । ताटस्थ्यम् (न०) १ सामीप्य । २ श्रनासिक्त । उदासीनता । उपेचा । ताडः ( पु॰ ) १ प्रहार । ठोकर । २ केंालाहल । ३ स्थान । परतला । ४ पर्वत । पहाड़ । ताडका ( ग्री॰ ) एक राचसी जिसे श्रीरामचन्द्र जी ने विश्वामित्र के यज्ञ की रचा करते समय जान से मारा था। वह सुकेतु की चेटी, सुन्दर की भार्या श्रीर मारीच की माता थी। ताडकेयः (पु॰) तादका का पुत्र । मारीच की उपाधि । ताडनं (न०) मारना । कोड् मारना । कोड्। लगाना । ताडनी (सी०) कोड़ा। चाबुक। तािंडः (पु॰) ) १ एक प्रकार का खजूर बृच। २ तांडी (खी॰) ई प्राभूपण विशेष। ताङयमान (वि॰) पिटा हुआ। ताङ्यमानः ( पु॰ ) वाद्ययंत्र विशेष । एक प्रकार का याजा, जो लकड़ी से वजाया जाय। जैसे ढोल। तांडवः, ताग्रडवः ( पु॰ ) ) १ नृत्य । नाच । तांडवम्, ताग्डवम् (न॰) रे विशेष कर, शिव जी का नृत्य विशेष । ३ नाचने की कला । ४ एक प्रकार की घास।—प्रियः, ( पु॰ ) शिव जी। तातः ( पु॰ ) पिता । श्रपने से उम्र में छोटों के लिये सम्बोधन का शब्द विशेष। यह शब्द श्रपने से बड़ों को भी प्रतिष्ठा सुचक सम्बोधन की तरह प्रयुक्त कियां जाता है।--गु, (वि॰) पिता के श्रनुकूल । — गुः, ( पु॰ ) ताऊ । चाचा ।

तातनः ( ५० ) खक्षन प्रची। तातलः ( पु॰ ) १ रोग । २ लोहे का डंडा । लोहे की तेज़ नोंक की कील । ३ रसेाई वनाना । पकाना । ४ गर्मी । तातिः ( ए० ) श्रौलाद । (स्त्री० ) सातत्य । पारम्पर्य । वंशानुक्रम । तात्कालिक (वि॰) [स्त्री॰—तात्कालिकी] १ समकालीन । २ समीप का । उसी समय का । तात्पर्यम् (न०) ग्राशय । निष्कर्ष । ग्रिभिप्राय । तात्विक (वि॰) सत्य । ग्रसली । वास्तविक । परमावश्यक । तादात्म्यम् (न०) एक ही स्वभाव का। समान। ताहृज्ञ (वि॰) [ स्त्री॰—ताहृज्ञी] ) वैसा । ताहृश् (वि॰) [ स्त्री॰—ताहृशी] ) उसकी तरह। तानं (न०) १ तनाव । फैलाव । २ ज्ञानेन्द्रिय । तानः ( पु॰) १ सुत । रेशा । २ ( गान में ) तान । तानवं ( न० ) दुवलापन । स्वल्पता । तान्रः ( पु॰ ) भँवर । तांत ) (वि॰) १ थका हुआ। शिथिल । परिश्रान्त । तान्त ∫ पीड़ित । सन्तस । ३ सुर्भाया हुन्ना । कुम्हलाया हुआ । । (न०) १ कातना । विनना । २ मकड़ी तान्तवम् 📗 का जाला । ३ बुना हुन्ना कपड़ा । तांत्रिक ( वि॰ ) [स्त्री॰—तान्त्रिकी ] १ किसी तान्त्रिक ∫ कला या सिद्धान्त में भली भाँति सुपरिचित । २ तंत्र सम्बन्धी । ३ तंत्रों में सुपठित । तांत्रिकः  $\left\{ \left( \mathbf{y}_{2}\right) \right\}$  तंत्रों को मानने वाला । तान्त्रिकः तापः ( पु॰ ) १ गर्मी । भभक । धधक । २ पीड़ा । कष्ट। ३ शोक। दुःख।—त्रयं, (न०) तीन प्रकार के कष्ट (यथा श्राध्यात्मिक, श्राधिदैविक श्रौर श्राधिभौतिक ) —हर, (वि॰ ) शान्ति-

तापनः ( ५० ) १ सूर्यं । २ ग्रीष्मऋतु । ३ सूर्य-

तापनम् (न०) १ जलन। २ कष्ट। ३ द्रखः।

कान्तिमणि । ४ कामदेव के वाणों में से एक वाण

दायी।

का नाम।

तापस (वि॰) [ छी॰-तापसी ] १ तपस्या या तपस्वी सम्बन्धी । २ साधु । धर्मनिष्ट । भक्ति पूर्गा तापसः ( पु॰ ) [ स्त्री॰-तापसी ] साधु । संन्यासी । तपस्वी ।—इप्रा, (स्त्री॰) द्रात्ता । दाख। श्रंगूर।—तरुः,—द्रुमः, ( पु॰ ) इङ्गदी तापस्यं (न०) तपस्या। व्रतचर्या। तापिच्छः (पु०) तमालवृत्त । यथवा इस वृत्त के तापी (स्त्री०) १ तापती नदी । २ यमुना नदी । तामः ( पु॰ ) १ भयप्रद वस्तु । २ कसूर । श्रपराध । दोष। भूल। त्रुटि। ३ चिन्ता। कष्ट । ४ त्राभि-लापा । तामरम् (न०) १ जल। २ मक्खन। तामरसं (न॰) १ लालकमल। २ सोना। तांवा। तामरसी ( खी॰ ) तालाव जिसमें कमल हो। तामस (वि॰) [छी॰—तामसी] १ कृष्ण। काला। २ तमोगुणी। ३ अज्ञानी। ४ दुए। तामसं ( न० ) ग्रन्धकार । तामसः ( ५० ) १ दुष्टजन । श्रधमजन । श्रम्निद् । २ सॉप । ३ घुघ्यू । उल्लू । तामसी (स्वी॰) १ कृष्णपत्त की रात । २ निदा। ३ दुर्गाकी उपाधि। तामसिक (वि॰) [स्त्री॰—तामसिकी] श्रॅंधि-यारा। तमस् सम्बन्धी । तमस् से उत्पन्न या निकला तामिस्तः ( पु॰ ) नरक विशेष ! तांबूलं १ (न॰) पान ।—करंकः,—पेटिका, ताम्बूलम् रे (स्त्री॰) पानदान । विल्हरा ।—दः,— धरः,—वाहकः, ( पु॰ ) नौकर जे। श्रपने मालिक के साथ पानदान लिये हुए डोले ग्रौर जहाँ ज़रूरत पढ़े वहाँ पान खिलावे । - वहारे, (स्त्री॰) पान की बेल। तांबू जिकः ) ताम्बू जिकः ) ( ५० ) तंबोली। तांबूली } (स्त्री॰) पान का पौधा।

ताम्र (वि॰) तांवे जैसे लाल रंग का ।—ग्रदाः, (पु॰)

१ काक । २ कोयल । — ग्रर्घः, ( पु० ) काँसा ।

ान । — ग्रार्मन्, ( पु॰ ) पत्ररागमणि । — उपसीविन् (पु॰) ताँदे नी चीज़े बनाने वाना !-- प्रोतुः ( पु॰ ) जाला गोंठी वाना । —कारः,—कुट्टः. ( पु॰ ) कसेन । ठठेस । -इमिः ( ५० ) इन्द्रगोप कीट । वीरक्टी ।— गर्भम, (न०। तृतिया ।—सृष्ठः, (ष्ठ०) मुर्गा। - त्रपुजं, (न०) पीतल। द्रः, (पु०) लालचन्द्रन ।—पट्टः, (पु०)-पत्रं, (न०) नाग्रपत्र जिन पर दान दी हुई बस्तुओं के नाम दानदाता का नाम और दानब्रहीता का नाम खोदा जाता था। पर्गी, (स्त्री ) मलयाचल से निकलने याली एक नदी का नाम ।-पहुचः, (पु॰) पर्याकपृच ।—लिप्तः, ( पु॰ ) एक प्रदेश का नाम । — त्निप्ताः, ( पु॰ ) ( बहु॰ ) ताम्रलिप्त देश का राजा या इस देश के श्रधिवासी।---बृत्तः, (पुर्) चन्द्रन विशेष ।

ताम्रिक (वि॰) [स्त्री॰ ताम्रिकी] ताँवे का यना हुया।

नाजिकः ( पु॰ ) ब्हेरा । कसेरा ।

ताय् (धा॰ शात्म॰ ) [तायते. तायित] १ फेलाना । बदाना । श्रविहित्न पंक्ति में श्रागे बदना । २ २ रणा करना । बचाना ।

नार (नि॰) ३ ऊँचा । २ उच्चस्वर । ३ चमकदार
चमकीला । ३ उत्तम । श्रेष्ठ । १ स्वादिष्ट । — ग्राभाः,
— ग्रादिः. (पु॰) लोहभस्म जो द्वा के काम में
गावे । -पतनं, (न॰) नजन्नपात । उल्कापात ।
— पुन्पः, (पु॰) कुन्द या चमेली की चेल ।
— वायुः, (पु॰) सन् सन् करती हुई ह्वा ।
ग्राद्धिकरं, (न॰) सीसा । सीसक । — स्वर,
(बि॰) खर प्रावाज वाला । — हारः, (पु॰)
१ गोती का हार । २ दमकता हुशा हार ।

तारः (पु॰) १ नदीतट । २ मोती की श्राव । ३ सुन्दर या बढ़ा मोती । ४ उचस्वर ।

तारं (न०) १ ग्रह या नचत्र । २ कपूर । (न०) तारः (पु०) १ चाँदी । २ ग्राँख की पुतली (यह पुलिङ्ग भी है) । ३ मोती । (यह स्ती-लिङ्ग भी है)। तारक (वि॰) [र्री॰ --तारिका] १ ले जाने वाला। पारकरेया । २ रचक । बंचाने वाला । उछारक ।

तारकः (पु॰) १ विवेया । राहवतया । २ वचाने वाला । सुदाने वाला । ३ एक दानव जिसे कार्तिकेय ने मारा था । (पु॰ न॰) वेदा । घर्मेटी । (न॰) १ प्रमंख की पुराली । २ प्रमंख । —ग्रासिः, —जित्, (पु॰) कार्तिकेय का नाम ।

तारका (खी॰) १ सितारा । नचत्र । २ भूमकेतु । ३ त्रांस की पुतली ।

तारिकगा (की॰) रात जिसमें श्राकाश के तारे देख पहें।

तारिकत (वि॰) नक्त्रों वाला । नक्त्र विजिद्ति । तारमः (पु॰) नोका । वेदा ।

नारमं ( न॰ ) १ पार होना । २ वचाना । छुड़ाना ।

तार्गाः । (पु॰) येदा। नाव।

तारतम्यं ( न॰ ) न्यृनाधिक्य । कमज्यादा । थोड़ा यहुत । भेद । श्रन्तर ।

तारतः ( पु॰ ) लंपट मनुष्य । कामुक ।

तारा (खी॰) १ तारा या नचग्र। २ स्थिर नचग्र। ३ व्यांख की पुतली। ४ मोती। १ वालि की खी का नाम। इत्युष्ट्यपित की खी का नाम। इप्रिध्यः, — प्रापीडः, — पतिः, (पु॰) चन्द्रमा। — पथः, (पु॰) प्राकाशमण्डल। प्राकाश। — भूपा, (र्जा॰) रात। - मगुडलं, (न॰) १ खगोल। २ प्रांख की पुतली। — मृगः, (पु॰) मृगशिरस नच्न्र।

तारिकं (न॰) भाड़ा। किराया। उतराई। तारुग्यम् (न॰) १ जवानी। युवाबस्या। २ ताज्गी। टटकापन।

तारेयः (पु॰) १ बुधम्रह । २ वालिपुत्र श्रद्भन्द की उपाधि।

तार्किकः (पु०) १ न्यायदर्शनवेता । २ विद्वान् । तार्च्यः (पु०) १ गरुङ् । २ श्ररुण । ३ गादी । ४ घोदा । ४ सर्प । ६ पत्ती ।—ध्वजः, (पु०) विष्णु ।—नायकः, (पु०) गरुङ् । सं० श० को०-४४

```
तार्तीय (वि॰) तीसरा।
तार्तीयीक (वि०) सीसरा।
तालः (पु॰) १ तालवृत्त । २ ताली वजाना । ३ फड़-
    फड़ाना। ४ हाथी के कानों की फड़फड़ाहट।
    ४ सङ्गीत की प्रक्रिया विशेष । ६ मँजीरा । ७
    हथेली। = ताला। चटख़नी । ६ तलवार की
    मूँठ।—ग्रङ्कः, ( पु० ) १ वलराम । २ ताल-
    पत्र जो लिखने के काम त्राते हैं। ३ पुस्तक।
    ४ ञारा ।--ग्रवचरः, ( पु॰ ) नचैया । नाचने
    वाला। नाटक का पात्र।—केतुः, (पु०)
    भीष्मिपतामह।--द्वीरकं, (न०) --गर्भः,
    ( ५० ) ताड़ वृत्त का रस ।—ध्वजः,—भृत्,
    ( ५० ) १ वलराम का नाम । २ कर्णभूषण
    विशेप ।—मर्द्त्तः, ( पु॰ ) बाजा विशेष ।
    यंत्रं, (न॰) जर्राही का श्रौजार।--रेचनकः,
    ( पु॰ ) नृत्यकरने वाला । नाटक खेलने वाला ।
    — लद्तागः, ( पु॰ ) वलराम ।--चनं, ( न॰ )
    वृत्तों का समूह । उपवन ।--वृन्तं, (न०)
तालं (न०) १ ताड़ बृत्त का फल। २ हड़साल।
तालकं (न॰) १ हब्ताल । २ चटखनी । ताला ।
तालकः ( पु॰ ) कर्णभूषण विशेष ।
तालव्य (वि॰) तालू से सम्बन्ध रखने वाला।-
    वर्णः, ( पु॰ ) वे अचर जो तालू की सहायता
    से बोले जाँय। ऐसे अत्तर ये हैं- इ, ई, च, छ,
    ज, म, ज श्रीर य्
तालिकः ( ५० ) १ हथेली । २ ताली ।
तालितं (न०) १ रंगीन कपड़ा । २ डोरा । डोरी ।
ताली (स्त्री०) १ पहाड़ी ताड़ के पेड़। २ ताड़ी बृच।
    ३ महकदार मिटी । ४ एक प्रकार की कुंजी ।
    वनं, ( न० ) ताड़ के वृत्तों का भुरमुट।
ताल्ल ( न॰ ) ताल् ।—जिह्वः, ( पु॰) मगर । नक्र ।
तालूरः ( पु॰) भँवर । ज्वार । वाढ़ ।
तालुपकं (न॰) तालू।
तावक (वि॰) तेरा। तुम्हारा।
तावत् } ( वि॰ ) इतना । उतना ।
तपतिक
```

```
तावत्क (वि०) इतने मुल्य का। इतने दामों का।
 ताञ्जरिः ( पु॰ ) वृप राशि
 तिक्त (वि॰) तीता। कडुग्रा।—गन्धा, (स्त्री॰)
      राई।—धातुः, ( पु॰ ) पित्त।—फलः (पु॰ )
     —मरिन्नः, (पु॰) निर्मेली । - सारः, (पु॰)
     खदिर बृद्ध ।
 तिक्तः ( ५० ) १ कहुश्रापन । कहुश्रा स्वाद । २ कुटज
     वृच । ३ तीतापन । चरपराहट । ४ गन्धि ।
 तिग्म (वि०) १ तीव । पैना । नौंकदार ( हथियार )।
      २ उत्र । प्रचरह । । भभकता हुन्ना । जलता हुन्ना
     ३ तीसा । कडुआ । ४ घोर । क्रोधी । अंशुः,
     ( ५० ) १ सूर्य । २ अग्नि । ३ शिव ।--करः,
     —दीधितिः,—रिहमः,( पु॰ ) सूर्य ।
 तिग्मम् ( न० ) १ गर्मी । २ तीतापन ।
 तिज् ( धा॰ ग्रात्म॰ ) [तितिचते. तितिचिते] सहन
     करना। सहना। गवारा करना।
तितउः ( पु॰ ) चलनी । ( न॰ ) छाता ।
तितिचा (स्त्री०) १ सहनशीलता । सत्र । त्याग ।
तितिन्तु ( वि० ) धैर्यवान । सहनशील ।
तितिभः ( ५०) १ जुगनू । खद्योतः २ इन्द्रगोपः।
     वीरवहटी ।
तितिरः } ( पु॰ ) तीतर विशेष।
तित्तिरः }
तित्तिरिः ( पु॰ ) १ तीतर । २ एक ऋषि का नाम
     जिन्होंने कृष्णयजुर्वेद का सब से प्रथम पढ़ाया।
तिथः ( पु० ) १ त्राग । २ प्रेम । ३ समय । ४वर्षा या
     शरद ऋतु ।
तिथि ( पु॰ स्त्री॰ ) १ चान्द्र दिवस । २ पन्द्रह की
     संख्या ।-- त्तयः, ( पु॰ ) अमावास्या तिथि का
     हास।—पत्री, (स्त्री०) पञ्चाङ्ग। पत्रा।
तिनिशः ( ५० ) वृत्त विशेष ।
तितिङः तिन्तिङः (पु॰)
तितिडी, तिन्तिडी (स्त्री॰) | इमली का
तितिडिका, तिन्तिडिका (स्त्री॰) | वृत्त । इमली ।
तितिडीकः, तिन्तिडीकः (पु॰) |
तिंदुः, तिन्दुः
तिंदुकः, तिन्दुकः
तिंदुकः, तिन्दुकः
```

तिम् (धा॰ पर॰) [तेमति, निमित] नम करना।
गीला करना।

तिमिः ( पु॰ ) १ समुद्र । २ मल्यविशेष । —कोषः, ( पु॰ ) समुद्र । —ध्यज्ञः. ( पु॰ ) एक देख जिसे इन्द्र ने महाराज दशस्य की सहायता सं मारा था ।

निर्मिगिजः ) (पु॰) एक विशाल मस्त्य को निर्मिन तिमिङ्गिजः ) मस्त्र के भी का ठालगा है। निर्मिन (बि॰) १ गतिहीन। स्थिर। श्रवल । २ गीला। नम। तर।

तिगिरम् (न॰) े लोहे का मोर्चा।—श्रारिः,— नुद्र, (पु॰) - रिपुः, (३०) सूर्य।

तिर्ज्ञा (स्त्री॰) किसी जानवर, पत्ती या जन्तु की मादा।

तिरहचीन ( वि॰ ) देहा । तिरछा ।

तिरस् (ग्रव्यया॰) १ तिरहेपन से । टेढ़ेपन से । २ विना । रहित । ३ गुप्तरीत्या। ग्रहश्य रूप से ।

तिरयति (कि॰) १ छिपाना । गुप्त रखना । २ रोकना । श्रुपुचन डालना । वाधा देना । ३ जीत खेना ।

तिर्यक ( ग्रव्य० ) देहेपन से ।

तिर्यच् (वि॰) [ तिरङ्ची—तिर्यची ] १ टेड़ा ।

निरद्धा । यांका । २ सुड़ा हुआ । सुका हुआ ।

(पु॰ न॰) पणु । पत्ती ।—ध्रम्तरं, (न॰)

यत्ते । चौदाई । -ध्रयनं, (न॰) सूर्य की

वार्षिक्यानि ।—ईच्च, (वि॰) भेंद्रा । ऐंचाताना ।

—जानिः, (पु॰) पण्छ जाति ।—प्रमार्गां, (न॰)
चौदाई ।—प्रेक्तगां, (न॰) कनित्यों देखना ।

तिरद्धी धाँख कर देखना ।—चै।निः, (स्त्री)

पण्छ पत्ती जाति ।—स्त्रोतस्, (पु॰) पण्छ सुष्टि ।

तिलः ( पु॰ ) १ तिल का पौधा । २ तिल वीज । ३
शरीर पर का तिल या मस्सा । ४ तिल के समान
छोटा इकड़ा ।— झम्झु,— उद्कं, (न॰) तिल
मिश्रिर जल, जो तर्पण के काम में श्राता है।—
उत्तमा, ( स्त्री॰ ) एक श्रप्सरा का नाम ।—
झोदनः, ( पु॰ )—झोदनं (न॰) तिल चावल
की खीर !—कालकः, ( पु॰ ) मस्सा । तिल ।

—िक्ट हं, — खिलाः, — खत्तो, (खी॰) या चूर्गी, (न॰) खल जी पशुत्रों के खिलायी जाती है। तेलं, (न॰) तिली का तेल !—पर्गाः, (पु॰) तारपीन !— पर्गाम् (न॰) चन्दन ।—पर्गीं, (खी॰) १ चन्दन का वृष्त । २ तारपीन । — रसः, (पु॰) तिली का तेल !— स्नेहः, (पु॰) तिली का तेल ।—होमः, (पु॰) तिल की श्राहुति ।

निलंतुद्ः } (पु॰) तेली । निलुन्तुदः }

तिलमः ( ग्रन्य॰ ) ग्रत्यन्त ग्रल्प परिमाण में । तिल्वः (पु॰) लोध का वृत्त ।

तिलकं ( न॰ ) १ मृत्रस्थली । २ फुफुस । फेंफड़ा । ३ लवण विशेष ।—ग्राश्रयः, ( पु॰ ) माथा ।

तिलकः (पु॰) १ वृत्त विशेष । २ शरीर पर का छोटा सा काला चिन्ह विशेष । (पु॰) मस्तक पर का तिलक या टीका ।

तिलका ( स्त्री॰ ) गुंज।

तिलित्सः (पु॰) वड़ा सर्प।

तिष्टद्गु ( घट्यया० ) वह समय जब दूध देने की गौ खदी होती है। सन्ध्या के घंटा या डेढ़ घंटे वाद का समय।

तिप्यः (पु॰) १ पुष्य नचन्न ।२७ नचत्रों में से श्राटवाँ नचत्र ।२ पीप मास ।

तिष्यम् (न॰) क्लियुग।

तीक् (ध्रा॰ श्रात्म॰ ) [तीकते ] जाना । चलना ।
तीक् (वि०) १ पैना । तीव । २ गर्म । ताता । ३ उम ।
प्रचण्ड । ४ कड़ा । ज़ोरदार । दृढ़ १ कर्कश ।
टेढ़ा : ६ कठोर । ७हानिकर । श्रग्रुम । विपेला । म
कुशाम्र । ६ बुद्धिमान । चतुर । १० द्वाही । ११
त्यागी । मक्त । श्रंग्रुः, (पु॰ ) १ सूर्य । २
श्रिन । श्रायसं (न॰ ) ईस्पात लोहा ।—
उपायः, (पु॰) उम्रताधन ।—कन्दः, (५०)
लहसन ।—कर्मन्, (वि॰ ) कियाग्रील ।
स्पर्धामान् । –दंपू, (पु॰) चीता ।—धारः,
(पु॰) तलवार ।—पुष्पं, (न॰) लोंग ।—पुष्पा,
(स्वि॰) १ लोंग का पौधा । २ केतकी का पौधा ।
—सुद्धि, (वि॰) तेज़ श्रक्क का । चतुर।—रिमाः

(पु॰) सूर्य ।—रसः, (पु॰) ३ शोरा । २ विपैला तरल पदार्थ ।—लौहं, (न॰) ईस्पात ।—श्रूकः, (पु॰) जौ ।

तीच्याः (पु॰) १ शोरा । २ लालमिर्च । ३ कालीमिर्च । ४ राई ।

तीच्गां (न०) १ लोहा । २ ईस्पात । ३ गर्मी । तीतापन । ४ युद्ध । ४ विष । ६ मृत्यु । ७ हथियार । म समुद्री निमक । ६ शीवता ।

तीम् (धा॰ परस्मै॰) [तीम्यति ] भींगना । नम होना ।

तीरं (न॰) ३ तट । किनारा। २ हाँशिया। छोर। किनारा।

तीरः ( पु॰ ) १ नाग । २ सीसा । ३ टीन । जस्ता । तीरित ( वि॰ ) तै किया हुआ । निर्णीत । साची के श्रनुसार फैसला किया हुआ ।

तीरितम् (न०) किसी कार्यं की समाप्ति या श्रवसान । तीर्ग्ग (वि०) १ पार किया हुत्रा । गुज़रा हुत्रा । २ फैला हुत्रा । वड़ा हुत्रा । ३ सव से श्रागे निकला हुत्रा । सर्वेत्तम ।

तीर्थम् (न०) १रास्ता । मार्ग । घाट । उतारा । २ घाट । ३ जलस्थान । ४ पवित्रस्थान । ४ द्वारा । ज़रिया । माध्यम । ६ उपाय!। ७ पवित्र या पुरुषप्रद् च्यक्ति । योग्य पुरुष । प्रतिष्ठा योग्य पदार्थ । उपयुक्त पात्र । ८ गुरु । श्राचार्य । ७ उद्गम स्थान । १० यज्ञ । ११ सचिव। १२ उपदेश । निर्देश । १३ उपयुक्त स्थान या काल । १४ उपयुक्त या साधारण पद्धति । १४ हाथ के कई भाग जो देव श्रीर पितृ कार्य के क्तिये पवित्र माने जाते हैं। १६ दार्शनिक सिद्धान्त विशेष । १७ स्त्रियों का रज । १८ ब्राह्मण । १६ अग्नि ।—उद्कम्, ( न० ) पवित्र जल।—करः, (पु०) १ जैनग्रर्हत । २ संन्यासी । ३ नवीन दर्शन-कार । ४ विष्णु का नाम ।—काकः,—ध्वांसः, वायसः, (पु॰) लोलुप।--भूत, (वि॰) पवित्र। विशुद्ध।—यात्रा, (स्त्री॰) पुरवप्रद स्थानों सें गमन।--राजः, (पु॰) प्रयाग का नाम।--राजिः,—राजी, (स्त्री॰) बनारस । काशी। —वाकः, ( पु॰ ) सिर के बाल ।—विधि,

(स्त्री॰) तीर्थ में जाकर वहाँ कर्म विशेष करने की पद्धति ।—सेविन्, (वि॰) तीर्थयात्री । (पु॰) सारस ।

तीर्थ (न॰) संन्यासियों की एक उपाधि । तीर्थिकः (पु॰) तीर्थयात्री । ब्राह्मण साधु ।

तीवरः (पु॰) १ समुद्र । २ शिकारी । ३ राज पृतिन की वर्णसङ्कर श्रीजाद ।

तीव्र (वि॰) १ उम्र । प्रचरह । २ गर्म । उप्सा । ३ चमकीला । ४ व्यापक । ४ प्रनन्त । ग्रसीम । ६ भयानक ।—ग्रानन्दः, (पु॰) शिव जी — —गति, (वि॰) तेज़ । फुर्तीला ।— पौरुपं. (न॰) १ दुस्साहस पूर्ण वीरता । २ वीरता ।— संवेग, (वि॰) १ दृढ़ विचार सम्पन्न । २ ग्रिति प्रचरह ।

तीवं (न॰) १ उप्याता। गर्मी। २ तट। ३ लोहा। तु ( त्रज्यया॰) १ किन्तु। प्रत्युत । २ त्रौर। प्रव । इस सम्बन्ध में १४ भेदस्चक भी है।

तुष्तारः ( (पु०) विन्ध्याचल वासी जातियों तृषारः ) में से एक जाति के लोगों का नाम। तृग ) (वि०) १ ऊँचा। उन्नत। लंवा। प्रधान। २ तुङ्ग ) प्रलंव। ३ मेहरावदार। ४ मुख्य। १ दृढ़।— वीजः, (पु०) पारा।—भद्रः, (पु०) मदमाता हाथी।—भद्रा, (खी०) एक नदी का नाम जो कृष्णा नदी में गिरती हैं।—वेगा, (स्त्री०) एक नदी का नाम।—शेखरः, (पु०)

तुंगः ) (पु॰) १ ऊँचाई । उठान । २ पर्वत । ३चोटी ।
तुङ्गः ) ४ बुधयह । ४ गेंडा । ६ नारियल का वृच ।
तुंगी ) (खी॰) १ रात्रि । २ हल्दी ।— ई्षाः, (पु॰)
तुङ्गी ) १ चन्द्रमा । २ सूर्य । ३ शिव । ४ कृष्ण ।—
पतिः, (पु॰) चन्द्रमा ।

तुच्छ (वि॰) १ ख़ाली। रहित। व्यर्थ। हल्का। २ छोटा। थोड़ा। न कुछ । ३ त्यक्त। त्यागा हुआ। ४ नीच। कमीना। श्रकिञ्चिक्कर । तिरस्करणीय। निकम्मा। ६ गरीव। श्रभागा। दुखिया।—द्रः, (पु॰) एरण्ड वृच।—धान्यः, —धान्यकः, (पु॰) फ़्स। पुत्राल।

तुच्छं ( न॰ ) भूसी।

पर्वत ।

तुङ्जः ( पु॰ ) इन्द्र का वज्र। तुट्टमः ( ५० ) मूसा । चृहा । तुग् ( घा॰ पर॰ ) [तुग्।ति] १भुकाना। टेड़ा करना। २ घोखा देना । रुगना ्र (न०) १ मुख । चेहरा। चोंच । <u>थ</u>ृथन नुँगडम् ∫ (ग्रुकर का) । २ हाथी की संूट् । ३ ग्रीज़ार की नोंक। तुंडिः १ (पु॰) १ चेहरा । मुख । २ चोंच । (स्त्री॰) तुंगिडः १ दुई। । नाभि । तुंडिन् } (पु॰) शिव के वृपभ का नाम।
तुंगिडन् तुंडित ) (वि॰) १ वात्नी । गप्पी । २ थोंदिल । ३ तुरिडल ) करुभाषी । तुत्थः ( पु॰ ) १ ग्रन्नि । २ पत्थर ।—ग्रञ्जनं, ( न॰ ) श्राँख में लगाने की दवाई विशेष। तुत्यं (न०) नृतिया। तुरथा ( स्त्री० ) १ छोटी इलायची । २ नील का पौधा। तुट् (धा॰ परस्मै॰) [तुद्ति, तुन्न ] १ मारना। घायल करना । २ चुमोना । गड़ाना । ३ पीड़ित करना। सताना। दुःख देना । ्रे (न०) पेट्। थोंद।—क्स्पिका,—क्स्पी, तुँन्द्म् ) ( ख़ी॰ ) नाभि।—परिमार्ज, परिमेंज, —मृज, ( वि॰ ) काहिल । सुस्त । दीर्घसूत्री तुंदवत् } ( वि॰ ) मौटा । थुंदीला । तुन्दवत् तुंद्दिक, तुन्दिक ) (वि०) १ थोदीला। वडे पेट तुंदिन्, तुन्दिन् (का। मटका जैसे पेट वाला। तुद्भि, तुन्दिम २ श्रत्यन्त मीटा । ३ भरा तुद्भि, तुन्दिम इश्रायन्त मीटा । ३ भरा तुद्धि, तुन्दिल इश्राया लदा हुश्रा। तुम्न (वि॰) १ चोटिल । टकराया हुम्रा । घायल । २ सताया हुआ। वायः, (पु॰) दर्ज़ी। तुभ् (धा॰ परस्मै॰) [तुभ्यति, तुस्नाति ] चोटिल तुमुल (वि॰) १ शोर गुल मचाने वाला । २ भया-नक । क्रोधी । ३ उद्घिग्न । न्याकुल । ४ परेशान । घवड़ाया हुश्रा । (पु॰ न॰) १ केालाहल। शोरगुल । २ श्रस्तन्यस्त द्दन्द्रयुद्ध । तुबः } (पु॰) तूंबी। तुम्बः }

तुंबरः } ( पु॰ ) एक गन्धर्व का नाम । तुम्बरः } तुंचरं } ( न० ) वाद्ययंत्र विशेष । वाजा । तुम्त्ररम् } तुंचा } (स्त्री०) १ तॄंचा । २ दुधार गौ । तुम्चा } तुंजिः, तुम्जिः } ( स्त्री॰ ) तूंबी । तोमड़ी । तुंबी, तुम्बो } त्वुरुः, तुम्बुरुः } ( पु॰ ) एक गन्धर्व का नाम । त्वरुः, तुम्बरुः तुरगः (पु॰) १ घोड़ा । २ मन । विचार ।— थ्रारोहः, ( पु॰ ) घुड़सवार ।—उपचारकः, ( पु॰ ) साईस ।—प्रियः, ( पु॰ )—प्रियं, (न॰) यव। जौ। ब्रह्मचर्य, (न॰) स्त्री के ग्रभाव में विवश हो ब्रह्मचर्य धारण करना । तुरगिन् ( पु॰ ) घुड़सवार। तुरगी ( स्त्री॰ ) घोड़ी । तुरंगः १ (पु॰) १ घोड़ा —ग्र्यारः, ( पु॰ ) भैसा । नुरङ्गः र —द्विषाणी, (स्त्री ॰) भैंस ।—प्रियः, —प्रियं, ( न० ) यव । जो ।—मेधः, ( पु० ) श्रश्वमेध यज्ञ ।—यायिन्,—सादिन्, ( पु॰ ) घुड़सवार । —चक्त्रः,—चद्नः, ( पु॰ ) किन्नर।—शाला, (स्री०) स्थानम्, (न०) ग्रस्तवल । घुड्-साल ।—स्कन्धः, ( पु॰ ) रिसाला । घुड़सवारों की टोली। तुरंगं } ( नर्ं ) मन । विचार । तुरङ्गम् } तुरंगमः } ( पु॰ ) घोड़ा। तुरङ्गमः } तुरंगी े ( खी॰ ) घोड़ी। तुरङ्गी े तुरायणम् (न०) १ श्रसंग । श्रनासक्ति । २ यज्ञ विशेष । तुरासाह ( पु॰ ) ( कर्त्ता एकवचन तुराषाट् या तुराषाड् ] इन्द्र का नाम । तुरी (स्त्री॰) १ जुलाहों का एक प्रकार का श्रीजार। हरकी । नारी । माखो । ३ चित्रकार की कृची । तुरीय ( वि॰ ) चौथा ।—वर्णः, (पु॰) ग्रुद्ध । तुरीय ( न॰ ) चौथाई । चौथा हिस्सा । चौथा ।

तुरुष्कः (पु०) तुर्कं लोग।
तुर्य (वि०) चौथा।
तुर्यम् (न०) चौथाई। चौथा हिस्सा।
तुर्ल् (धा० पर०) [तोलति, तोलयति—तोलयते,
तुल्यति—तुलयते भी ] १ तोलना। २ से।चना
विचारना। ३ उठाना। ऊँचा करना। ४ पकड़ना।
पकड़े रहना। ४ तुलना करना। ६ वरावरी
करना। ७ तिरस्कार करना। ६ सन्देह करना।
६ परीचा लेना।

तुलनं (न॰) १ तौल । २ उठान । तुलना । तुलना (स्त्री॰) १ समानता । २ मौत । ३ तख़-मीना । ४ उठाना । ऊपर करना । परीचा करना । तुलसी (ची॰) वृच्च विशेष जो विष्णु की परम प्रिय है ।

तुला (स्त्री॰) १ तराजु । तख़री । २ नाप । वाँट । —क्रुटः, ( पु० ) पासंगी । तराजू ।—केाटिः, कोटी, (स्त्री०) नृपुर ।—कोशः,—कोषः, ( पु॰ ) परीचा विशेष ।—दानं, ( न॰ ) श्रपने शरीर के वज़न के वरावर सुवर्ण त्रादि वस्तुएँ तौल कर उन्हें दान कर देना तुलादान कहलाता है। —धटः, ( पु॰ ) बटखरा ।—धरः, ( पु॰ ) १ व्यापारी । सौदागर । २ तुलाराशि । -- धारः, ( पु॰ ) व्यवसायी । सौदागर । —परीत्ता, (स्त्री॰) तुला द्वारा परीचा का विधान विशेष। —पुरुषः, ( पु॰ ) सोलह प्रकार के महादानों में से एक दान ।—प्रग्रहः, प्रश्राहः, (पु०) तराजू की डोरी या डंडी ।—यानं, ( न० )— यप्टिः, ( पु॰ ) तराज की डंडी ।—वीजं, (न॰) घुँघची के दाने ।—सूत्रं, (न०) तराज की डोरी ।

तुिलत (व॰ कृ॰) १ तोला हुत्रा । २ मिलान किया हुत्रा।

तुत्य (वि॰) १ एक ही प्रकार का या एक ही श्रेगी का। वरावर का। समान। सदश । २ उपयुक्त। एक सा। श्रभिन्न।—दर्शन, (वि॰) समान दृष्टि से देखना।—पानं, (न॰) एक साथ पीना। —रूप, (वि॰) समान। सदश।

तुवर (वि॰) १ कसैले स्वाद का। २ दाढ़ी रहित।

तुष ( धा॰ परस्मै॰ ) [तुष्यति, तुष्ट ] प्रसन्न होना । सन्तुष्ट होना । सन्तोप करना ।

तुषः ( पु॰ ) सुसी । —ग्रियः, —ग्रमलः, ( पु॰ ) भूसी या चोकर की श्राग ।—ग्रम्बु, ( न॰ ) —उदकं, (न॰) खहा जवागू। खहा चाँवल का माँड ।—ग्रहः,—सारः, ( पु॰ ) श्रम्नि ।

तुषार (वि०) ठंडा । कुहरे का। श्रोस का !—
श्रद्धिः,—गिरिः,—पर्वतः, (पु०) हिमालय
पर्वतः।—कर्णः, (पु०) कोहरा या पाले की
वृंदः। श्रोसकणः।—कालः, (पु०) जाड़े
का मौसमः।—किरणः,—रश्मिः, (पु०)
चन्द्रमाः। गौर, (वि०) वर्षं की तरह सफेदः।
वर्षः के कारणः सफेदः। (पु०) १ कप्रः।

तुपारः (पु॰) १ केाहरा । सर्दी । २ वर्फ । ३ श्रोस । ४ पाला । वौद्धार ।

तुषिताः (वहु० पु०) उपदेवता जिनकी संख्या ३२ या ३६ वर्तजायी जाती है।

तुष्टः (व॰ कृ॰) १ प्रसन्न । सन्तुष्ट । २ जो, प्राप्त हो उससे सन्तुष्ट श्रीर श्रप्राप्त प्रत्येक वस्तु से विश्क्त । तुष्टिः (श्री॰) सन्तोष । प्रसन्नता । श्रानन्द ।

तुष्टिः ( स्त्री॰ ) सन्तीप । प्रसन्नता । श्रानन्द तुष्टुः ( पु॰ ) कान में पहिनने का रत्न ।

तुहिन (वि॰) शीत। अकड़न। ऐंडन। (शीत के कारण)—अंगुः, (पु॰)—करः,—किरणः,
—द्युतिः,—रिश्मः, (पु॰) श्चन्द्रमा। २ कप्र।
—श्रवलः. (पु॰)—श्रद्धिः, (पु॰)—शैलः, (पु॰) हिमालय पर्वत।—कणः, (पु॰)
श्रोस की बृंद ।—शर्करा, (स्री॰) वर्फः।

त्मा (धा॰ उभय॰) [त्मायति, त्मायते] सकोड़ना। [ तूमायते ] भरना। परिपूर्ण करना।

त्र्गः (पु॰) त्र्गीर । तरकस ।—धारः, (पु॰) धनुषधारी ।

त्र्गी }( स्त्री॰ ) तरकस । त्रगीर }

त्यरः (पु॰) १ दाढ़ी रहित पुरुष । २ विना सींग का वैता १३ कसैता ज़ायका । ४ हिजड़ा ।

तूर् ( घा॰ श्रात्म॰ ) [तूर्यते, तूर्गा] १ तेज़ी से जाना । जल्दी करना । २ चोटिल करना । वध करना ।

तूरं ( न॰ ) तुरही । एक प्रकार का वाजा ।

त्र्मं (ि ) ३ तेज । बेगवान । २ स्वरावाला ।
स्वित्रमामी । फुर्तीला ।
त्र्मं (श्रव्यया०) नेज़ी से । फुर्ती से । शीवता से ।
त्र्मं (श्रुष्ट ) शीवता । फुर्ती ।
त्र्मं (व०) ) वाख्यंत्र विशेष ।—ह्योद्यः, (पु०)
त्र्यः (पु०) ऽ श्रीजारों का समूह ।
त्र्मं (व०) ) ३ र्छ् । २ श्रन्तरिच । श्राकाश । वायुत्र्मः (पु०) ) मगडल ।—कार्मुचं, (व०) श्रमुस्,
(व०) र्छ् ।—शर्करा, (ग्री०) ३ विनीला ।
२ वास का गहा । ३ शहनृत् ।

त्तृतवां ( न० ) रई ।

त्ता (क्ब्रि॰) १ कपास का पेट्रा २ दियाकी यनी।

तृ्ती (स्त्री॰) १ रुई । २ वत्ती । ३ जुलाहे की कृंची । ४ नील का पौधा। तृ्तिः (स्त्रीः) चिनेरे की कृंची ।

तृिलिका (स्त्री॰) १ चितेरे की कूंची । पैसिंता।
२ सृती वर्ता। ३ रुई भरा गद्दा। ४ वर्मा। छेद
करने का शोज़ार।

त्प्णीक (वि०) लामोश । चुपचाप । त्प्णीं (श्रव्यवा०) गुप्त रूप से । चुपचाप । विना बोले या शोरगुल किये ।—भावः, (पु०) खामोशी । मुकत्व ।—शील, (वि०) खामोश । त्स्तं (न०) १ जदा । २ थूल । ३ पाप । ४ परि-मास्य । जर्रा ।

तुंह् ( धा॰ परस्मे॰ ) [तुंहति ] वध करना । घायल करना ।

तुगां (न०) १ घाम। २ नरकुल। सरपत। ३ घास
फूसकी बनी कोई चीज़।—ग्रिझिः, (पु०)
१ फूस या भूसी की आग। २ आग जो जल्द बुक्क
जाय।—ग्रञ्जनः, (पु०) गिरगट।—
ग्रटवी (सी०) वन जिसमें घास बहुत हो।—
ग्रावर्तः, (पु०) १ हवा का बवंदर। २ एक
दंत्य का नाम जिसे श्री कृष्ण ने मारा था।—
ग्रास्तुं, (न०)—कुङ्कुमम्, (न०)—गौरं,
(न०) भिन्न भिन्न प्रकार के सुगन्ध-द्रच्य।—
इन्द्रः, (पु०) खजूर का पेड़।—उल्का, (स्री०)

चास की बनी मसाल। फूस का लुआट। श्रध-जला फूस का मुंठा ।---ध्रोकस, (न०) फूस की कॉपड़ी ।-काग्रडः, (पु०)-काग्रडम्, (न०) घास का टेर ।—कुटी. (मी०)—कुटीरकं. (न०) घास फ़्स की कुटिया। - केतुः, (पु०) खजूर का पेट ।—गोधा, (स्त्री०) एक प्रकार का गिरगट। गोह ।—त्राहिन्, ( पु॰ ) नीलम । पुखराज ।— चरः, ( पु॰ ) गामेद मिण ।—जलायुका,— जलूका, ( खी॰ ) फॉफा। कमला । कीड़ा।— द्रमः, ( पु॰ ) १ नारियल । २ ताल । ३ खजुर । ४ केतक यृज् । **४ छुहारे का यृ**ज्ञ ।— **धान्यं**, ( न० ) विना जोती वोई भूमि में उत्पन्न धान्य । नीवार । धान्य विशेष ।—ध्वजः, ( पु॰ ) १ताल युच । २ वाँस । पीडं, (न०) हायापाई।— पून्ती, ( सी॰ ) चटाई । नरकुल की वनी दैठको ।—प्रायः ( वि० ) निकम्मा । तुच्छ ।— विन्दुः, ( पु० ) एक ऋषि का नाम ।—सर्गाः, ( पु॰ ) रत्न विशेष ।--राजः, (५०) १ नारियल कापेट । २ वॉस । ३ ईख । ४ तालवृत्त ।—— चृत्तः, (पु०) खज्र का पेड़। छुहारे का पेड़। नारियल का पेट '--शितं, (न०) एक प्रकार की महकदार वास । सारा, ( खी॰ ) केले का पेट ।—सिंहः, ( पु॰ ) कुल्हाड़ी'।—हर्म्यः, ( पु॰ ) फ़्स का कौपड़ा।

तृराया (स्त्री॰) घास या फूस का ढेर । तृतीय (वि॰) तीसरा ।—प्रकृतिः, (पु॰ या खी॰) हिजड़ा । नपुंसक ।

तृतीयं (न॰) तिहाई। तीसरा हिस्सा।
तृतीयक (वि॰) १ तिजारी। तीसरे दिन श्राने

वाला ज्वर ।

तृतीया ( ख्री॰ ) १ तिथि तीज । २ कारक विशेष ।

—हत, ( वि॰ ) तीन वार जोता हुत्रा खेत ।—
प्रकृतिः, ( पु॰ खी॰ ) हिजदा । नपुंसक ।
तृतीयिन् ( वि॰ ) तीसरा भाग पाने का श्रिषकारी ।
तृद् ( धा॰ परस्मैं॰ ) [तर्द्ति, तृग्य्ति, तृप्ते, तृग्य्ण्]
१चीरना । फाइना । छेद करना २ मार डालना
नष्ट कर डालना । उजाइ देना । ३ छोड़ दंना ।
मुक्त कर देना । ४ तिरस्कार करना ।

तृप् ( घा॰ परस्मै॰ ) [तृष्यति, तृप्रोति, तृपति,-तृप्त ] १ सन्तुष्ट होना । २ प्रसन्न करना । तृप्त ( वि॰ ) सन्तुष्ट । अफरा हुआ । अघाया हुआ । तृप्ति (स्त्री॰) १सन्तोष । २ झकाई । अघाई । अनिच्छा ३ प्रसन्नता । आल्हाद ।

तृष् (धा॰ पर॰) [तृष्यति, तृषित ] १ प्यासा होना । २चाटना । ३उत्सुक होना । लालच करना । तृष् (खी॰) [कर्ता एकवचन ।—तृट्, तृड्] १ प्यास । २ उत्कट अभिलापा । उत्सुकता । तृषा (स्त्री॰) प्यास ।—आर्त, (वि॰) १ प्यासा । —हं, (न॰) पानी ।

तृषित (व०कृ०) भ्रष्यासा। २ लोलुप। लाभ का लोभी। तृष्णुज् (वि०) भ्रलालची। लोभी। २ प्यास लगाने वाला।

तृष्णा (स्त्री॰) १ प्यास । २ श्रमिलापा । लालच ।

— त्त्रयः (पु॰) मन की शान्ति । सन्तोप ।

तृष्णाल्ल (वि॰) १ बहुत प्यासा । २ वड़ा लालची ।

तृष्ट् (धा॰ परस्मै॰) [तृणेढि, तर्ह्यति, तर्ह्यते,

तृढ ] धायल करना । मार डालना । टकराना ।

तृ (धा॰ परस्मै॰) [तरित, तीर्णो १ पार होना २
(मार्ग) तै करना । ३ तैरना । उतराना । ४
(किटनाई को) पार करना । वश में करना । १

सम्पूर्णतः श्रपने श्रिधकार में कर लेना । ६ पूरा

करना । समाप्त करना । ७ झुटकारा पाना । छूट

जाना ।

तेजनम् (न०) १ वाँस । २ पैनाना । तेज्ञ करना । ३ जलाना । ४ चमकाना । ४ पालिश करना । ६ नरकुल । ७ वास्य की नोंक । महिथिय।र की धार ।

तेजलः ( पु॰ ) एक प्रकार का तीतर।

तेजस् (न०) १ तेज़ी | २ (चाकू की) तेज़धार | ३ श्राग की शिखा | ४ गर्मी | भमकू । धधक | चकाचौंध | १ चमक । श्राव | ६ पांचतत्वों | में से एक । ७ सौन्दर्य | म पराक्रम । ६ विक्रम । १० स्कूर्ति । ११ चिरत्रवत्त | १२ सर्वोत्कृष्ट श्रामा । १३ वीर्य । सुख्य लच्च । १४ सार । ११ श्राध्यात्मिक शक्ति | १६ श्राग्नि । ११ गृदा । मिगी । १म पित्त । १६ घोड़े का वेग । २० ताज़ा मक्खन । २१ सुवर्य । २२ ब्रह्म । २३ सत्वगुग्य । (सांख्यमतानुसार)। कर, (वि०) १ चमक पैदा करने वाला। २ वलप्रद। — भङ्गः, (पु०) श्रपमान। माननाशक। श्रनुस्साह। — मगुडलं, (न०) प्रकाश का घेरा। — मृर्तिः, (पु०) सूर्य। — रूपः, (पु०) ब्रह्म। परमात्मा।

तेजस्वत् ) (वि॰) १ चमकीला । २ तेज । तीष्ण । तेजीवत् ) ३ वीर । ४ कियाशील ।

तेजस्विन् (वि॰) [क्षी॰—तेजस्विनी] १ चमकीला। चमकदार। २ शक्तिमान। वीर। दृढ़। ३ कुलीन। ४ प्रसिद्ध। ४ प्रचरुढ । ६ क्रोधी। ७ श्राईन के श्रमुसार।

तेजित् (वि॰) १ पैनाया हुआ। २ उत्तेजित। भड़-काया हुआ।

तेजीयस् (वि॰) तेज वाला ।

तेजोामय (वि॰) १ महत्वपूर्ण । २ चमकीला । ज्योति-र्मय । प्रकाशमय । प्रधान तेज वाला ।

तेजे।मात्रा (स्त्री॰ ) सचगुण का ग्रंश । इन्द्रिय समृह ।

तेष् (कि०) कॉंपना । गिरना।

तेमः ( पु॰ ) श्राद्दी भाव । गीला होना ।

तेमनम् (न॰) १ गीला होना । भींगना । २ गीला । ३ चटनी । मसाला ।

तेवनं (न॰) १ खेल । श्रामोद प्रमोद । २ क्रीड़ास्थल । बिहार भूमि ।

तैज्ञस (वि॰) [स्त्री॰—तैज्ञसी] १ चमकीला । २ ज्योतिर्मय । तेजोमय । ३ घातु का । ४ विपयी । ५ विक्रमी । क्रियात्मक । ६ शक्तिमान । बलिष्ठ । —श्रावर्तनी, (स्त्री॰) घड़िया । कुल्हिया ।

तैजसं (न०) घी।

तैतित्त ( वि॰ ) [ स्त्री॰—तैितत्ती ] सहनशील ।

तैतिरः ( पु॰ ) तीतर । वटेर ।

तैतिलः ( पु॰ ) १ गेंड़ा। २ देवता।

तैत्तिरः ( पु॰ ) १ तीतर । २ गैंड़ा ।

तैत्तिरं ( न० ) तीतरों का समूह।

तैत्तिरीय ( पु॰ बहु॰ ) यजुर्वेद की तैतिरीय शाखा वाले ।

तैत्तिरीयः ( पु॰ ) कृष्ण यजुर्वेद ।

तैमिरः ( पु॰ ) श्राँख के धुंधलापने का रोग।

रेटिंक (वि०) पवित्र । शुरू । ों जिंदों (न०) पवित्रज्ञल । किसी पुगय नदी या सरोबर का जल। तिधिकः (पु॰) १ संन्यासी । साधु २ नवीन दार्शनिक निटान्त जा प्राविकार करने वाला । नरीन सत ना सम्प्राय का प्रदर्नक । र्तिन्तं (न०) ६ तेल । २ ५प । लोबान ।— प्राटी, ( न्वी० ) वर्षेया ।—ग्राभ्यङ्गः, ( पु० ) शरीर में तेल की मालिश ।—कहकजः, ( पु॰ ) चली । -पर्शिका,-पर्गी, (गी०) १ चन्दन २ भृष । इ नार्गान ।-- पिञ्जः ( पु॰ ) सफेद तिल ।---दिपीन्तिका, (ग्री॰) छोटी लाल चींटी ।— फलः, ( ए० ) इंगुदी वृत्त ।—भाविनी, ( खी० ) चमेली।--- झाली, (खी० दीपक की बत्ती।--यंत्रं, (न०) कोल्ह ।—स्फटिकः, ( पु० ) रत्म विशेष । तितन्तः ( ५० ) घाधुनिक कर्नाटक प्रदेशः। तिलङ्काः ( पु० बहु० ) कर्नाटक प्रदेश के श्रिधवासी । हैतिकः ) देनिन् ) ( पु॰ ) तेली । तितिनी ( ग्री० ) यत्ती। तिलीनं (न॰) निल का खेत । तेपः ( पु॰ ) पीप मास । तोकं (न०) श्रीलाद् । यद्या । तोककः ( पु॰ ) चातक पत्ती । तोडनम् (न०) १ चीरना। विभाजिस करना। २ फाइना । ३ चोटिल करना । तोत्र्वं (न०) श्रङ्गश या कीलदार चाबुक। तोदः ( पु॰ ) पीड़ा । सन्ताप । तोदनं (न०) १ पीड़ा।कष्टा २ त्र्यङ्क्ष्या १ सुख। तुरह । तोमरं (न॰) ) १ लोहे का ढंढा । २वर्छी । साँग । तोमरः (पु॰) ऽ —धरः, (पु॰) अग्निदेव । तोयं ( न॰ ) पानी ।—ग्रधिवासिनी, (स्री॰) पुष्प विशेष ।--- प्राधारः,--प्राशयः, (पु०) सरोवर।

> कृप । जलाराय ।—ध्यालयः, ( पु॰ ) ससुद्र ।---ईशः, ( पु॰ ) वरुण की उपाधि । --ईशं, ( न॰)

> पुर्वापादानस्त्र ।—उत्सर्गः, (पु०) जल-वृष्टि ।—

कर्मन्, (न०) १ शरीर के भिन्न भिन्न श्रवयवों के जल से मार्जित करना। २ जलतर्पण । गृज्कूः, ( पु॰ )--कृच्कृम्, ( न॰ ) व्रतचर्या विशेष जिसमें केवल जल पीकर ही निर्दिष्ट काल तक रहना पड़ता है।-क्रीड़ा. (छी०) जलविहार । --गर्भः, (पु॰) नारियल |--चरः, (पु॰) जलजीव --डिम्बः,--डिम्मः, (पु॰) छोला। —दः, ( पु॰ ) वादल ।—धरः, (पु॰) वादल । — धिः,—निधिः, ( ५० ) समुद्र ।—नीवी, (स्त्री॰) पृथिवी ।—प्रसादनम्, (न॰)) नारियल को साफ करना ।--मलं, (न०) रामुद्रफेन ।--मुच, (पु॰) वाद्ल ।—यंत्रं, (न॰) १ जलघड़ी । २ फव्वारा । राज्,---राशिः, ( पु॰ ) समुद्र । चला, (स्त्री॰) समुद्रतट । -- व्यतिकरः, ( पु॰ ) ( नदियों का ) सङ्गम ।—शुक्तिका, (स्त्री॰) सीपी। सपिका, (स्त्री॰)—सुचकः, ( पु० ) मेंदक । नोरगं (न॰)) १ मेहरावदार द्वार । २ वरसाती। तोरगः (पु॰) र फाटक। ३ श्रस्थायी रूप से वनाया हुआ फाटक । ४ महराबदार स्नानागार के समीप का चनृतरा। ( न० ) गर्दन। गला। तांतं (न॰) ) १ तील जो तराजू में तील कर ताल: (पु॰) ∫ जानी गयी हो। २ १२ मारो की तील। एक तीला। नोपः ( पु॰ ) सन्तोप । प्रसन्नता । तोपर्गा (न०) सन्तोप । प्रसन्नता । तोपलं (न०) मूसल । तोक्तिकः ( पु० ) नुलाराशि । तोतिकं ( न० ) मोती । तोतिकः ( पु० ) सीपी जिसमें से मोती निकलता है। तौर्य ( न॰ ) तुरही का शब्द ।— त्रिकं, ( न॰ ) नृत्य र्थार सङ्गीत । गान, वाद्य शौर नृत्य तीनों की संगति । तौलं ( न॰ ) तराजू । तातिकः } ( पु॰ ) चित्रकार । चितेरा । तौतिककः

त्यक्त (व॰ कृ॰) १ त्यागा हुया। छोड़ा हुया। २ त्यागी।—ध्रग्निः, (पु॰) बाह्यए जिसने प्रग्नि-

सं० श० कौ०--- ४६

होत्र करना त्याग दिया हो ।—जीवित,—प्राग्ग, (वि॰) किसी भी प्रकार की जोखों में श्रपने के। डालने के लिये उद्यत प्राग्ण त्यागने के। तैयार।— लज्ज, (वि॰) वेहया। वेशर्म।

त्यज् (धा॰ परस्मै॰) (त्यजिति, त्यक्त ) १ त्यागना ।
छोड़ना। श्रलहदा हो जाना। २ विदा करना।
छोड़ देना। निकाल देना । ३ विरक्त होना।
४ वच निकलना। कनियाना। कतरा जाना।
४ छुटी पाना। पीछा छुड़ाना। ६ एक छोर कर
देना। ७ ध्यान न देना। छोड़ना। जाने देना।

= वाँटना।

त्यागः (पु॰) १ छोड्ना । श्रलहदा हो जाना । वियोग । २ विराग । ३ भेंट । दान । धर्मादा । ४ उदारता । १ पसेव । शरीर का मल ।—युत, —शील, (वि॰) उदार ।

त्यागिन् (वि॰) १ त्यागने वाला । छोड़ देने वाला । २ दे डालने वाला । दानी । ३ वीर । यहादुर । ४ कर्मानुष्टान के फल की आशा न रखने वाला । त्रप् (धा॰ आत्म॰) [ त्रपतें, त्रिपत ] शर्माना । लजित होना ।

त्रपा (स्त्री॰) १ लाज । शर्म । सङ्कोच । २ व्हिनाल स्त्री । ३ व्याति । प्रसिद्धि ।—निरस्त,—हीन, (वि॰) निर्लेज । वेहया । वेशर्म ।—रगुडा, (स्त्री॰) वेश्या । रंडी ।

त्रिषष्ट (वि॰) श्रत्यन्त सन्तुष्ट । [सन्तुष्ट । त्रपीयस् (वि॰) [स्त्री॰—त्रपीयसी ] श्रिधिकतर त्रपु (न॰) टीन । जस्ता ।

त्रपुषम् त्रपुषम् त्रपुस् त्रपुस्म्

त्रप्स्यं ( न॰ ) माठा या घोला हुन्ना दही। त्रय ( वि॰ [स्त्री॰ - त्रयी ] तिहरा । तीन गुना । तीन प्रकार के तीन भागों में विभाजित।

त्रयं (न०) तिगड्डा। तीन का समूह।
त्रयस् (कर्ता० वहु० पु०) तीन।—चत्वारिंश, (वि०)
तेतालीसवां।—चत्वारिंशत, (वि०) तेतालीस।
—त्रिंश, (व०) ३३वाँ।-त्रिंशति, (वि० या स्त्री०)
तेतीस।—दश, (वि०) १ तेरहवाँ।—दशन्,

(वि० वहु०) १३ वाँ। - द्र्शी, (खी०) तेरस ।
— नवितः, (खी०) ६३। — पंचाशत्, (खी०)
१३ । त्रेपन । — विंश्, (वि०) २३वाँ। —
विंशतिः, (खी०) २३। तेइस। — पिष्टः, (खी०)
६३ त्रेसठ। — सप्ततिः, (खी०) ७३। तिहत्तर ।
त्रथी (खी०) १ तीन वेदों का समूह । २ त्रिगङ्घा।
त्रिमूर्ति । त्रिपटा । ३ सधवा खी जिसका पित
श्रीर वाल वन्चे जीवित हो । ४ द्विह । प्रतिभा ।
— तमुः, (पु०) १ सूर्य । २ शिव । — धर्मः,
(पु०) तीनों वेदों में कथित धर्म । — मुखः,
(पु०) त्राह्मण ।

त्रस् ( घा॰ परस्मै॰ ) [त्रसति, त्रस्यति, त्रस्त] १ काँपना । थरथराना ।

त्रस (वि॰) चल । जंगम । गतिशील ।—रेगुः, (पु॰) १ सूर्य की किरण में न्याप्त परमाख का छुठवाँ ग्रँश । २ सूर्य की स्त्री का नाम ।

त्रसं ( न॰ ) १ वन । जंगल । २ जानवर । त्रसः (पु॰) हृद्य ।

त्रसरः ( पु॰ ) जुलाहे की ढरकी । नारी । माखा ।

त्रसुर / (वि॰) भयविह्नल । डरपोंक । कापने वाला । त्रस्तु / (वि॰) भयविह्नल । डरपोंक । कापने वाला । त्रस्त (व॰ छ॰) १ डरा हुआ । भयभीत । डरपोंक । भयविह्नला । २ जल्दी । त्वरा ।

त्रागा (व॰ क़॰) संरचित । रत्ता किया हुआ । वचाया हुआ ।

त्राग्तं (न॰) १ रचा । वचाव । २ पनाह । सहायता । त्रात (व॰ कृ॰) सुरचित । रचित ।

त्रापुष (वि॰) [स्त्री॰—त्रापुषी] टीन का वना हुआ । त्रास (वि॰) १ गतिशील । २ भय ।

त्रासः (पु॰) १ डर । भय । शङ्का । २ रत का ऐव ।

त्रासन (वि॰) भयप्रद । भयावह । त्रासनम् (न॰) भयभीत करने की क्रिया । त्रासित (वि॰) डरा हुत्रा । भंयभीत ।

त्रि संख्यावाची विशेषण [ इसके रूप केवल बहुवचन में होते हैं। कर्ता पु॰ — त्रयः, (स्त्री॰) त्रिस्नः, (न॰) त्रीणि, ] तीन ।— स्त्रंशः, (पु॰) १ तिहरा हिस्सा । तिगुना हिस्सा। २ तिहाई हिस्सा। — स्रद्धाः, स्रात्तकः. (पु॰) शिव जी।

—ध्यत्तरः, (पु०) १ पों गर । प्रण्य। २ २ घटक । स्त्री पुरुष की जोई। मिलाने दाता।-ब्रह्मटम्,—ब्रह्मटम्, (न०) १ वर्तनी । कामर । २ एक प्रकार का सुरमा या प्रशंत !-- प्रशंत, ( न॰ ) — ग्रह्मति, (सी॰) तीन श्रंबर्टी ।— अधिठानः, ( पु॰ ) जीवात्मा ।—अध्वना,— मार्गमा.-वर्तमा, (स्त्री॰ ) गद्गा जी की उपाधियाँ ।—श्चम्बद्धः, ( पु॰ ) तीन नेत्रों वाला घर्यान शिव जी।—घ्यस्यका. । स्त्री० ) पार्वती जी ।—प्रध्य, (वि॰) तीन साल का ।—प्रव्यं, ( न॰ ) नीन वर्षों का समूद्र ।-- ग्राजीत, (वि॰) न३ वॉ ।—प्रहन् ( वि॰ ) चौवीस ।—प्रश्नः – द्याय, (वि॰ ) तिकोना ।—द्यश्र —प्रस्प्र, ग्रस्त्रं, (न॰) त्रिकोग ।—श्रहः. (पु॰) तीन दिवस का काल । - ग्राहितः, (पु०) तीन दिन में पूरा हुया या नीन दिन में उत्पन्न हुया । तिजारी। —मृनं, (६०) (तृचं भी) (न०) तीन प्रत्यायों की समष्टि ।—ककुदु, ( go ) १ त्रिकृटाचल का नाम । २ विष्णु या कृष्ण ।— कर्मन्, (पु॰) ब्राह्मण के तीन मुख्य कर्त्तव्य। श्रर्थात् यज्ञ करना, वेदों का पढ़ना श्रीर दान देना। ( पु॰ ) इन तीन कर्मों के। करने वाला बाव्यण । —कायः, (पु॰) बुद्ध का नाम।—कात्नं, (न०) नीनों काल प्रथीत् भूत, भविष्यद् घौर वर्तनान । या प्रातः, मध्यान्ह श्रीर सायं।—कृटः, ( पु॰ ) एक पर्वन का नाम जो लंका में है श्रीर जिसकी चोटी पर लंका नगरी वसी हुई थी '--क्रर्चकं, ( न॰ ) त्रिफला चाकृ ।—कोएा, (वि०) तिकोना ।—कोगाः, ( पु० ) १ त्रिकोस । २ ये।नि । भग।—गसः, ( पु॰ ) धर्म ग्रर्थ ग्रौर काम । गत, ( वि॰ ) १ तिहरा। २ तीन दिन में किया हुआ ।—गर्ताः, ( वहु० ) १ देश विशेष, पंजाय का श्राधुनिक जालंघर नगर । इस देश के शासक प्रथवा प्रधिवासी। — गर्ता, (सी०) छिनाल श्रीरत।—गुगा, (वि०)१ डेारों वाला। २ तिवारा कहा हुआ। तिवारा। तिगुना। ३ तीन गुणों वाला ग्रर्थात् सत्व, रजस् श्रीर तमस् गुर्णों वाला । - गुर्णा, (स्ती०) १

माया । २ दुर्गा ।--चत्तुस्, ( पु॰ ) शिव। — चतुर, (वि॰) (वहु॰) तीन या चार।— चन्वारिंग, (वि॰) ४३वाँ ।—चत्वारिंशत्, (ग्री॰) ४३। - जगत् (न॰) - जगती, (न०) ३ त्रिलोक । जुमीन, श्रास्मान श्रौर पाताल । २ श्राकाश, स्वर्ग श्रीर भूलोक ।-- जटः, (पु॰) शिव जी का नाम ।--जटा, (खी॰) शशोक वाटिका में सीता जी के साथ रहने वाली राजसियों में से एक राजसी का नाम !-- णता, ( स्त्री॰ ) धनुप ।--गाव --गावन्, ( वि॰ यहु॰ ) तीन वार । ६ ग्रर्थात् २७ ।—तत्तं, — तत्ती, (पु॰) तीन वदृह्यों का समुदाय।--द्गडम्, ( न॰ ) संन्यासियों का दगढ विशेष। —द्गिडन् ( पु० ) १ तीन द्गडों के। वींध कर उसे दृहिने हाथ में धारण करने वाले श्रीवैष्णव संन्यासी । २ वह जिसने श्रपने मन, वाणी श्रीर शरीर के। श्रपने वश में कर लिया है। ।

याग्दगन्तीउच भनोदगमः सायदण्डस्तर्यय घ । यन्वते निचिता युद्धी शिदपष्टीति म उप्यते ॥

---मनुस्मृति ।

— दृणाः, ( बहु॰ ) १ तीस २ तेतीस देवता । दशः, (पु॰) शिव ।—दोषं, (ंन॰) वात, वित्त ग्रीर कफ-इन तीनों का व्यतिकम !--धारा, ( स्त्री॰ ) गंगा ।--ग्रायनः, ( नयनः )--नेत्रः, —लोचनः, (पु॰) शिव जी।—नवत, (वि॰) ६३वाँ । तिरानवेवाँ ।—पञ्च, (वि०) पन्द्रह ।— पंत्रारा (वि०) १३ वाँ। -पंचाशत्, (स्त्री०) १३ ।—पट्टः, ( पु॰ ) काँच । शीशा ।— पताकः, ( पु॰ ) तीन उंगली उठाये हुए फैला हुग्रा हाथ। २ माथे का ऊर्ध्वपुगढ़। सिलक 1-पत्रकं, (न०) पलाश वृत्त । -पथं, (न०) १ तीन मार्गों का समृह । २ भूमि, स्वर्ग, श्राकाश या ग्राकाश, भूमि पाताल । ३ तिराहा ।— पथगा, (स्त्री॰) गङ्गा ।--पर्दं --पदिका, ( स्त्री॰ ) तिपाई। -- पदी, ( स्त्री॰ ) शहाथी का ज़ेरवंद। २ गायत्री छन्द। ३ तिपाई। गोधा-पधी नाम का पौधा।-पर्गाः, (पु॰) किंशुक बृच ।-पाद, (वि०) १ तीन पैरों वाला।

२ तीन हिस्सों वाला। ३ तीन चौथाई वाला। ४ विष्णु । – पुट, ( वि॰ ) तिकौना ।—पुटः, (वि॰) तिकौना। —पुटः, (पु॰) १ वास। २ हथेली। ३ एक हाथ या प्राधा गज। ४ नदी-तर या समुद्रतर ।—पुटकः, ( पु॰ ) त्रिके।स । -- पुटा, (स्त्री०) हुर्गा का नाम ।-- पुराडूम्,--पुराइकम्. (न०) माथे पर का तीन श्राही रेखाओं वाला टीका।--पुरं, ( न० ) तीन नगरों का समूह । पृथिवी, श्रन्तरिच श्रीर श्राकाश में चाँदी, सोने श्रीर लोहे की तीन पुरियां, मयदानन ने राचसों के लिये बनायी थीं, जिनका देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर, शिव जी ने नष्ट कर ढाला था।—पुरः, (पु०) एक दानव का नाम जो इन नगरों का श्रधिपति था। - पुरान्तकः, -थ्ररिः,—व्नः,—दहन्ः,—द्विष्, (पु०)—हरः, (go) महादेव जी के नामान्तर ।—पुरी, (स्त्रीo) १ जवलपुर के पास का एक नगर। २एक प्रदेश का नाम ।—पौरुप, (वि०) तीन पीड़ी तक का । —प्रस्नुतः, ( पु॰ ) मदमाता हाथी । —फला, ( स्त्री॰ ) हर्र । बहेरा, र्घांवला ।— विलः,— वली,—वलिः,—वली, ( स्त्री॰ ) नाभि के जपर तीन सिमिटनें। ये स्त्री के सौन्दर्य का चिन्ह मानी गयी हैं ।—भद्रं, (न०) खीप्रसङ्ग । खी-मैधुन ।--भुजं, (न०) त्रिकाेण ।--भुवनं, (न०) तीनलोक ।--भूमः, (पु०) तीन खना महल । मार्गा, (स्त्री०) श्रीगंगा जी। —मुकुटः, ( ए० ) त्रिकृटाचल ।—मुखः, (पु॰) बुध देव की उपाधि । - मूर्ति. (पु॰) ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महादेव जी की मूर्ति । यप्टिः, ( पु॰ ) तिलड़ाहार।—यामा, ( स्त्री॰ ) तीन पहर की।-योनिः, (पु॰) मुकदमा । श्रमि-योग । मुकदमा दायर करने के साधरणतः तीन कारण होते हैं। यथा—क्रोध, लोभ श्रौर बुद्धि विपर्यय। - रात्रं, (न०) तीन रात की ग्रवधि। रेखः, ( पु॰ ) शङ्ख । -लिङ्ग, ( वि॰ ) सीन निङ्गों वाना अर्थात् विशेषण् ।—निङ्गः, ( पु॰ ) तैलङ्ग देश।—लोकं, ( न० ) तीन लोक।— लोकेशः, ( पु॰ ) सूर्य ।--लोकनाथः, ( पु॰ )

१इन्द्र । २विष्णु । ३शिव ।—वर्गः, (पु०) १धर्म श्रीर काम। २ चय, स्थान श्रीर वृद्धि।—वर्ण्यं, बाह्मण, चत्रिय और वैश्य ।-वारं, (श्रव्यया०) तिवारा । तीन मर्तवा ।--विक्रमः, ( पु॰) वामनावतार ।--विद्यः, ( पु॰ ) तीनों वेदों का जानने वाला।—विध, (वि०) तीन प्रकार का। तिगुना ।—विष्टपं,—पिष्टपं, ( पु॰ ) स्वर्ग ।— वेगािः,—वेगाी, (स्त्री०) प्रयाग का वह स्थान जहाँ गङ्गा. सरस्वती श्रीर यमुना का सङ्गम है।—वेदः, ( पु॰ ) तीनों वेदों के। जानने वाला बाहाए ।— शङ्कः, ( पु॰ ) १ सूर्यवंशी एक राजा का नाम। यह हरिश्चन्द्र राजा का पिता श्रीर श्रयोध्या का राजा था । २ चातक पद्मी । ३ पतंगा। ४ विल्ली । मित्र।—शत, (वि॰) तीन सी ।—शतम्, (न०) १. १०३ । २ तीन सौ ।—शिखं, (न०) तीन कर्नंगी का मुकुट ।—शिरस्, (पु०) राचस जिसे श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था।—श्रुलं, श्रस्र विशेप । —श्रूल**ञ्रङ्गः, —श्रूलधारिन्**, (पु॰) शिव की उपाधि ।—श्रुलिन्, (पु॰) शिव जी । – श्टङ्गः, ( पु॰ ) त्रिकृटाचल । — पिष्ठः, ( खी॰ ) ६३ । सन्ध्यं, ( न॰ ) सन्ध्यी, ( छी० ) प्रातः, मध्यान्ह ग्रौर सार्यं काल ।—सन्ध्यं, ( श्रव्यया० ) तीन सन्ध्यात्रों का समय ।---सप्तत, (वि०) ७३वाँ ।---सप्ततिः, ( स्त्री॰ ) ७३।—सप्तन्—सप्तः ( वि॰ बहु० ) २१। इक्कीस ।—साम्यं, ( न० ) तीनों गुणों की समानता।—स्थली, (स्री०) तीन तीन तीर्थ स्थान श्रर्थात् काशी, प्रयाग श्रीर गया। —स्रोतस्, (स्री॰) गंगा।—सीत्थ,—हत्य, ( वि॰ ) तीन बार जुता हुआ ( खेत ) —हायण, (वि०) तीन वर्षका।

त्रिंश (वि॰) १ [स्त्री॰—त्रिंशी ] १ तीसवाँ। २ तीसवाता। ३ तीस से जुड़ा हुआ जैसे त्रिंशशतं प्रर्थात् १३०।

त्रिंशक (वि॰) १ तीस वाला । २ तीस में खरीदा हुआ या तीस के मूल्य का ।

त्रिंगत् ( स्ती॰ ) तीस ।--पत्रं, (न॰ ) चन्द्रमा के उदय पर खिलने वाला कमत । विशन्कम् ( न० ) नीस का जोए। विश्वतिः ( र्खा॰ ) नीस । शिकः ( बि॰ ) ९ तिहरा । निगुना । २ तीन शत । त्रिकम् ( न॰ ) १ त्रिमृति । २ तिराद्या । ३ कृत्या । ४ मुट्डों के बीच का स्थान । ५ जिकुट या नीन त्रिका ( खी॰ ) घरहट । कुएँ से पानी निकालने का यंत्र विशेष । त्रितय (वि॰) [जी॰ - त्रितयी] तीन भागीं वाला। निगुना । तिह्रा । त्रितयम् (न० तीन का समृह । त्रिधा ( घष्यया॰ ) तीन प्रकार से या तीन भागों में। त्रिस् ( घव्यया० ) तिवारा । तीन वार । त्रुट् ( धा॰ परसँभ॰ ) [ त्रुट्यति, त्रुटति, त्रुटित ] चीरना । तोउना । মৃঠি: ) (सी०) १काटना। तोड़ना। फाड़ना। २ छोटा बॅटो ∫ हिस्सा। श्रगु। ३ चग या लव। ४ सन्देह। संशय। १ हानि । नाश । ६ छोटी इलायची (कार्पोधा)। त्रेता (र्छा०) १ नीन का समूह । २ तीन प्रकार के हव-नाग्नि का ससूह । ३ पाँसे में तीन का दाँव फेंकना। चार युगों में से दूसरा युग । त्रिश्चा ( घ्रन्य० ) तीन प्रकार से । तीन भागों से । त्रे ( घा० त्रात्म०़ ) [ त्रायते, त्रात, त्राम् ] रत्ता करना । यचाना । बेंकालि र (वि०) [सी० —बेंकालिकी] तीन काल से सम्बन्ध रखने वाला । प्रश्नीत् वीते हुए, श्रागे श्राने वाले श्रीर वर्तमान कालों से सम्बन्धयुक्त। बैकारुएं (न०) तीन काल । भूत, भविष्यद् श्रौर वर्त-मान । त्रैगुग्गिक ( वि॰ ) तिहरा । तीन गुना । त्रेगुग्यम् ( न० ) १ तीन गुर्खों का । २ तिहरापन । ३ सत्व, रजस् शौर तमस्। भेपुरः ( पु० ) १ त्रिपुर प्रदेश । २ उस देश का शासक या रहने वाला। त्रमातुरः ( पु॰ ) लक्ष्मण का नाम ।

घेमासिक (वि॰) [ची॰—श्रेमासिकी] तीन मास का। प्रत्येक तीसरे मास होने या निकलने वाला। त्रेराशिक ( न॰ ) गिएत की किया विशेष । ञेलोक्यं ( न० ) तीन लोकों का समृह । भंचरिंगक (वि०) [ स्वी०—त्रेवर्णिकी ] प्रथम तीन वर्गों से सम्बन्ध रखने वाला । त्रविका: ( वि० ) विष्णु या वामनावतार का । त्रंबिद्यं (न०) १ तीन वेदा । २ तीन वेदां का श्रध्ययन । ३ तीन विज्ञान । विद्यः ( न० ) तीनो वेदों का ज्ञाता बाहास। ज्ञविष्टणः } त्रविरुपेयः ∫ (पु०) देवता। त्रेशङ्कवः (पु॰) त्रिशङ्क के पुत्र राजा हरिश्चन्द्र की उपाधि । त्राटक (न०) नाटक विशेष । जैसे कालिदास की विक्रमोर्चेशी त्रोटिः ( खी॰ ) चोंच ।—हस्तः, ( पु॰ ) पत्ती । ञीर्न ( न० ) श्रद्धरा । चाबुक । त्वन् ( धा॰ पर॰ ) [त्वन्नति, त्वप् ] तराशना । छोटना । कतरना छीलना । त्वंकारः ) त्वङ्गारः ∫ ( पु॰ ) तृकार । ध्यविष्ठाकारक सम्बोधन । त्वंग ) ( घा॰ पर॰ ) [त्वंगति] १ जाना। हिलना। त्वङ्गे ) २ कृदना। मध्पट दौएना। ३ कॉपना। त्वच् ( र्यो० ) १ चमड़ा ( मनुष्य, सर्प श्रादि का )। २चर्म (गाय, हिरन प्रादि का) । ३ छाल । गृदा । ४ कोई चीज़ जो ढकने वाली हो । १ स्पर्श ज्ञान। —-प्राङ्करः (पु॰) रोमाञ्च । रोंगटे खड़े होना ।— इन्द्रियँम् (न०) स्पर्शेन्द्रिय ।—क्राडुरः (पु०) फोदा । याव । नासूर ।—गन्धः, ( पु॰ ) नारंगी । शन्तरा ।—हेंद्रः, (पु०) चर्म का घाव । खरीच ।—जं, ( न० ) १ ख्न । लोहू । २ रोम । लोम ।--तरङ्गकः, (पु॰) सुर्गे। सकुड़न ।---त्रं, ( न० ) कवच ।---द्रोपः, (पु०) चर्मरोग । केाइ ।-पारुष्यं, (न०) चर्म का रूखापन । -- पुष्पः, ( पु॰ ) रोमाञ्च ।-- सारः, (५०) [त्वचिसारः, ] वाँस ।—सुगन्धः, ( पु० ) नारंगी । त्वचा (स्त्री॰) देखो।त्वच ।

त्वदीय (वि॰) तुम्हारा। तेरा।
त्वद् (सर्व॰) तेरा। तुम्हारा।
त्वद्विध्र (वि॰) तेरी तरह। तुम्हारी तरह।
त्वर् (धा॰ ध्रात्म॰) [त्वरते, त्वरित ] सीव्रता
करना।
त्वरा ) ( कि ) सीव्यस्त स्वरी । तेस्स

त्वरा } (स्त्री॰) शीघता। जल्दी। वेग।
त्वरिः } (स्त्री॰) शीघता। जल्दी। वेग।
त्वरित (वि॰) तेज़। फुर्तीला १ वेगवान।
त्वरितं (न॰) जल्दी। तेज़ी। (ग्रन्यया॰) जल्दी से।
त्वष्ट्र (पु॰) १ वढ़ई। मैमार। कारीगर। २
विश्वकर्मा।

त्वाद्रश ) (वि॰ ) [स्त्री॰—त्वाद्रशी ] तेरी तरह। त्वाद्रशे ) तुम्हारी तरह। तेरी जाति का।

त्विष् (धा॰ उभय॰ ) [त्वेषति—त्वेषते] चमकना । प्रदीप्त होना ।

त्विष् (स्त्री॰) १ रोशनी । प्रकाश । ग्राभा । चमक । २ सौन्दर्थ । ३ प्रधिकार । वजन । ४ ग्रिमिलापा । कामना । ४ रीतिरस्म । ६ प्रचरडता । ७ वासी । —ईश्रः, (त्विषांपतिः भी) (पु॰) सूर्य ।

त्विषिः ( पु॰ ) प्रकाश की किरन।

त्सरः ( पु॰ ) ९ रेंग कर चलने वाला कोई भी जान-वर । २ तलवार की माँठ या श्रन्य किसी हथि-यार की माँठ ।

थ

थ संस्कृत या नागरी वर्णमाला का सत्रहवाँ व्यक्षन ग्रौर तवर्ग का दूसरा वर्ण । इसका उच्चारण-स्थान दन्त है ।

थः ( पु॰ ) पहाद ।

थम् ( न० ) १ रत्ता। रत्त्रण। २ भय। छर। ३ शुभस्य। मङ्गल।

थुड्र् (धा॰ परस्मै॰ ) [थुडिति ] १ ढकना । पर्दा-डालना । २ छिपाना । थुडनम् (न०) ढक्कन । लपेटन । थुत्कारः (पु०) थूकते समय जो शब्दं किया जाता है । थुर्व (धा० पर०) [थूर्वति ] चोटिल करना । थूर्कारः (पु०)) थूत शब्द जो थूकने के समय थूरकृतं (न०)) किया जाता है । थै (ग्रन्थ०) मृत्य के समय मृदङ्ग के बोल ।

4

₹

द संस्कृत या नागरी वर्णमाला का अठारहवाँ व्यक्षन श्रीर तवर्ग का तीसरा वर्ण । इसका जचारण-स्थान दन्तमूल है दन्तमूल में जिह्ना के अगले भाग के स्पर्श से इसका उच्चारण होता है। यह श्रत्पप्राण है श्रीर इसमें संवार, नाद श्रीर घोप वाह्यप्रयत्न होते हैं।

द (वि॰) [यह समास के पीछे श्राता है ] देना। उत्पन्न करना । काटना । नष्ट करना। श्रलग करना । जैसे धनद, अन्नद, गरद, तोयद, अनलद आदि । दं(न०) भार्या । पत्नी । दः (पु०) १ दान । पुरस्कार । २ पहाड़ । दा (स्त्री०) १ गर्मी । २ परचात्ताप । परिताप । दंश् (धा० परस्मै०) [दशित, दृष्ट ] काटना । डंकमारना । डसना । दंशः (पु०) १ : डसना । काटना । डंक मारना । २ सर्प का विपदन्त । वह स्थान जहाँ डसा दंगकः (पु॰) १ क्रता । २ गोमक्खी । डाँस । मत्त्वी ।

द्ंग्रनम् (न॰) १ टसने या काटने की क्रिया । कवच । दंगित (वि॰) १ काटा हुया । २ कवच धारण क्रिये हुए ।

दंगिन् (पु॰) देखो द्ंशकः।

दंगी (स्त्री०) छोटी गोमक्ली।

दंग्ना (म्त्री॰) वदा दाँत। हाथी का दाँत। डंक। विषद्नतः । —श्रास्तः, —श्रासुधः, ( पु॰) जंगली शुक्तः ।—ऋरातः, ( वि॰) भयानक दाँतों वाला।—विषः, ( पु॰) एक प्रकार का विषेता सर्प।

द्प्राल (वि॰) बड़े बड़े दाँतों वाला । द्प्रिका (वि॰) देखो ''दंष्रा''

दंप्रिन् (ए०) १ वनेला श्रूकर । २ सर्प । ३ सेई । दृन्न (वि०) १ योग्य । निष्णात । विशेषच्च । चतुर । निष्णा । २ उपयुक्त । उपयोगी । ३ तत्पर । सावधान । मनोयोगी । फुर्तीला । ४ सचा । ईमानदार — ग्राध्वरध्वंसकः, —ऋतुध्वंसिन्, (ए०) शिव जी।— कन्या,— जा,— तनया, (स्त्री०) १ दुर्गा की उपाधि । २ ग्रश्विनी ग्रादि नचन्न ।—सृतः, (ए०) देवता ।

दृक्तः ( पु॰ ) एक प्रसिद्ध प्रजापति का नाम । दृक्तारयः ( पु॰ ) १ गीध । २ गहड् की उपाधि ।

द्तिग् ( वि॰ ) १ योग्य । निपुण । कारीगर । निष्णात । चतुर । २ दहिना । (वाम का उल्टा)। दिन्ण ग्रोर श्रवस्थित । ६ सचा । सीधा । ईमान-दार । निर्पंच । ७ प्रिय । मधुर । मिश्र । सम्य । भद्र । ६ ग्राज्ञाकारी । श्रतुगत । विनीत । १० श्रवलम्वित । पराधीन ।—श्राग्नः, ( पु॰ ) श्रन्वाहार्यपचन । यज्ञाग्नि जो दिन्ण दिशा में स्थापित की जाती है।—श्राश्र, (वि॰) दिन्ण की श्रोर निकला हुआ ।—श्रवलः, (पु॰) दिन्णी पर्वतमाला श्रर्थात् मलयाचल ।—श्राभि-

मुख, (वि॰) दत्तिण दिशा की ग्रोर मुख किये हुए । दक्तिए की ग्रोर ।—ग्रायनं (न०) द्चिणायन । सूर्य की गति विशेष । कर्क की संक्रान्ति से मकर की संक्रान्ति पर्यन्त जिस मार्ग पर सूर्य चलते हैं वह दित्तणायन कहलाता है। इस पथ पर सूर्य ६ मास रहते हैं।-- अर्धः, ( पु॰ ) १ दहिना हाथ । २ दहिनी या दिचल दिशा की श्रोर। - श्राचार, (वि०) १ ईमान-दार । अच्छे आचारण का । २ शक्तिपूजक ।--ञ्चाशा, (स्त्री॰) दत्तिण दिशा।—श्चाशापतिः, (पु॰) यमराज। धर्मराज। — इतर, (वि॰) १ वाम । वायां । २ उत्तरी । उत्तरादी । –इतरा, ( स्त्री॰ ) उत्तर दिशा ।—उत्तर, (वि॰ ) दिच्ण से उत्तर की श्रोर भुकी हुई। - उत्तरवृत्तं, ( न॰ ) मध्यान्हरेखा ।--पश्चात्, ( अन्यया॰) द्जिए परिचम की ग्रोर।-पश्चिम, (वि॰) द्त्रिण पश्चिमी .- पश्चिया, (स्त्री॰ ) दत्तिण-परिचम । —पूर्व —प्राच्, (वि०) दिचण-पूर्व ।--पूर्वा,--प्राची, (स्त्री०) दिचण-पूर्व का कार्य। --समुद्रः, (पु॰) दत्तियी ससुद्ग ।—स्थः, ( पु॰ ) रथवान । सारथी ।

द्त्तिगाः (पु०) १ दहिना हाथ या वाँह । २ भद्र या सभ्य जन । नायक विशेष । ३ विष्णु या शिव की, उपाधि ।

द्तिगातः ( अन्यया॰) १ दहिनी श्रोर से या दिचिण दिशा की श्रोर से । २ दिचिण हाथ की श्रोर। ३ दिचिण दिशा की श्रोर या दहिनी श्रोर।

द्तिगा (श्रव्यया० १दहिनी श्रोर का या दिलग दिशा
में।—श्रर्ह, (वि०) दिलगा या दान देने येग्य।
—श्रावर्त, १ दिहिनी श्रोर मुड़ा हुश्रा। २
दिलग दिशा की श्रोर मुड़ा हुश्रा।—कालः,
(पु०) दिलगा लेने का समय।—पथः, (पु०)
दिलगीभारत।—प्रवग्ग, (वि०) दिलगा की
श्रोर मुका हुश्रा।

द्तिगा (स्त्री०) १ ब्राह्मण की देने योग्य धन। २ द्तिग प्रजापित की पुत्री श्रीर यज्ञ रूपी पुरुप की पत्नी समभी जाती है। ३ दान। भेंट।

पुरस्कार । पारिश्रमिक । ४ दुधार गौ । ४ दिचण दिशा ६ दक्खिनी भारत। द्तिगणिहि ( अन्यया० ) १ दहिनी स्रोर दूर । २ दिचण दिशा में दूर। दहिनी श्रोर। दित्तिणीय ) (वि०) दित्तिणा पाने थे।या । दित्तिगय ) दक्तिगोन ( ग्रन्य० ) दहिनी ग्रोर का। द्ग्ध्र (व० कृ०) १ जला हुन्रा । श्रग्नि में भस्म हुग्रा।२ ( ग्रालं० ) सन्तप्त। पीड़िस । सताया हुग्रा।३ भूखों मराहुश्रा। ग्रकाल का मारा। ४ घ्राशुभ । ग्रमङ्गलकारी । ४ शुष्क । स्वादरहित । फीका । त्रलौना । ६ श्रभागा । शापित । दुष्ट । दिश्विका ( सी॰ ) भुने हुए चाँवल । द्भ (वि॰) [स्त्री॰—द्भी ] तक। उतना गहरा या ऊँचा। दंड ) (धा॰ डमय॰) [ द्राडयति -द्राडयते, द्रांड् रे द्रिडत ] दर्गड देना । सज़ा देना । जुर्माना द्ंडः, द्राडः ( पु० ) ) १ तकड़ी । डंडा। गदा। दंडं, द्राडम् ( न० ) } स्रोठा। २ राजदग्ड। ग्रात्त-द्गड। ३ दगड जो द्विजों के। उपनयन संस्कार के समय ग्रहण कराया जाता है। ४ संन्यासी द्वारा ग्रहण किया जाने वाला दण्ड । ४ हाथी का दाँत **।** ६ इंठुल। कमलदगढ । ७ नाव के डाँड । म मथानी । रई । ६ अर्थदगढ । जुर्माना । १०शरीरिक द्राड । ११ केंद्र । कारागृह-वास । १२ श्राक्रमण । ज़्यादती ! सजा । १३ सेना । १४ व्यूह । १४ वश-वर्त्तीकरणः। संयमः। १६ चार हाथ का नाँप विशेषः। १७ लिङ्गः। १८ ग्रहङ्कारः। ग्रभिमानः। १६ शरीरः। २० यम की उपाधि। २१ विष्णु का नाम २२ शिव जी। २३ सूर्य का सहचर । २४ फोड़ा। ( पु॰ )—ग्राजिनं, ( न०) दगढ श्रीर मृगचर्म ! २ (ञ्रालं०) दम्भ ग्रौर छल या प्रवञ्चना ।---ग्रिधिपः, ( पु॰ ) सुख्य न्यायाधीश ।—ग्रनीकं. ( न॰ ) सेना की एक टोली।—श्रर्ह, ( वि॰ ) सना पाने येाग्य। —ग्रलिसका, (स्त्री॰) हैना।

—-ग्राज्ञा, (स्त्री०) फौजदारी से सजा । —

आहातं, (न०) मीठा । छाछ । — कर्मन्,

(न०) दगडविधान।—काकः, (पु०) द्रोग-

काक ।—काष्टं, ( न० ) इंठा । सेाठा ।-ग्रहर्णं, (न०) संन्यासी होना ।—जुद्नं, ( न० ) भाग्डार जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वर्तन रखे जाते हैं।—ढक्का, (स्त्री॰) एक प्रकार का ढोल !--दासः, (पु॰) ऋग न चुकाने के कारण बना हुत्रा दास । – देचकुत्तं, (न०) न्यायात्तय । कचहरी।—धर, (वि॰)—धार, (वि॰) १त्रासा ले चलने वाला । २ दण्ड देने वाला ।—धरः, — धारः, (पु०) १ राजा। २ यम। ३ न्याया-धीश ।—नायकः, (पु॰) १ न्यायाधीश । पुलिस का श्रफसर । मैजिस्ट्रेट । २ सेनानायक । —नीतिः, (দ্রী॰) १ न्यायविधान। २ नागरिक श्रौर सैनिक शासन पद्धति । ३ राजनीति **।** शासन ध्यतस्था ।—नेतृ, (९०) राजा ।—पातः, (पु०) १ छुड़ी का गिरना। २ द्रग्डविधान । —पः, (पु॰) राजा । पांशुलः, (पु॰) द्वारपाल । दरवान । — पाशाः, ( पु॰ ) यमराज । —पातनं, ( न० ) दगडविधान करना ।— पारुष्यं. ( न॰ ) १ श्राक्रमण । ज़ोर जवरदस्ती। प्रचरहता । २ कठोर दरहिवधान ।--पालः,--पालकः, ( पु॰ ) १ सुख्य या प्रधान न्यायकर्त्ता । २ द्वारपाल । दरवान ।—पोग्गः, ( पु॰ ) सूठ-दार चलनी।—प्रणामः, ( ५० ) ३ शरीर की भुकाये विना नमस्कार करना। प्रणाम करते समय ढंडे की तरह सतर खड़े रहना। २ प्रणाम करते समय लकड़ी की तरह पृथिवी पर गिर पड़ना । —वालधिः, ( पु॰ ) हाथी ।—भङ्गः, ( पु॰ ) दराडविधान को भङ्ग कर देना .--भृत्, ( पु॰ ) १कुम्हार । २ यम ।—माग्गवः,—मानवः, (पु॰) १ त्रासाधारी । २ दरहधारी संन्यासी ।—माथः, ( पु॰ ) राजमार्ग ।—यात्रा, ( स्त्री॰ ) ३ वरात का जलूस । २ चढ़ाई । राज्य की जीतलेना ।— यामः, (पु॰)१ यमराज । २ श्रगस्य । ३ दिवस । —वादिन,—वासिन् ( ए॰ ) द्वारपाल । रत्तक । —बाहिन्, ( पु० ) पुतिस का उच्च पदा-धिकारी।—विधिः, ( पु॰ ) १ दण्डविधान के नियम । २ फीज्दारी कानून ।—विष्कम्भः, (५०) वह खंभा जिसके सहारे रई फेरी जाती है। — ल्यूनः, ( पृ० ) विरोष रंग सं सेना की खड़े करने की त्यवस्या ।—ग्राम्बं, ( न० ) त्रव्यविधान की पड़िन । की श्वारी कान्न ।—ग्रन्तः, ( की० ) र हारपाल । व्रवान । २ यमराज ।

द्रेन्द्रसः } (प्र०) १ द्रुडी । उंडा । २ पंकि । द्रुट्दाः } प्रयत्ती । ३ द्रुत्द्र का नाम । द्रुद्धाः, द्र्युद्धाः (प्र०) ) १ नर्मद्रा श्रीर गोदावरी द्रुद्धाः, द्र्युद्धाः (स्त्री०) } के बीच द्रिष्ण भारत द्रुद्धान्, द्र्युद्धसम् (ग०) ) का एक प्रसिद्ध प्रान्त । श्री रामचन्द्र जी के समय में यह प्रान्त उजाद प्रशासा ।

दंडनं ) (न०) सज़। जुर्माना। प्रथंदगढ। द्राडनम् ) (न०) सज़। जुर्माना। प्रथंदगढ। द्राडनम् ) (प्रव्यया०) लट्ठों की लड़ाई। द्राडादग्डि ) (प्रव्यया०) लट्ठों की लड़ाई। द्राडारः । (पु०) १ गाड़ी। २ कुम्हार का चाक। द्राडारः ) ३ नाव। वेड़ा। ४ मस्त हाधी। द्राडकः ) (पु०) प्रासाधारी। द्राडकः ) (प्रि०) १ जड़ी। २ पंक्ति। प्रवत्ती। द्राइकः ) ३ मोती का हार। हार। ४ रस्सा। द्राइन् ) ३ डाँड चलाने वाला। खेवट। ४ जैनी साध। १ यम। ६ राजा। ७ काव्यादर्श तथा द्रा गुमारचरित्र का रचयिता।

दंत । ( ए॰ ) दांत ।—ज्ञदः, — (दच्छ्दः) ( ए० )

दन्त् ( य० कृ०) १ दिया हुआ। दे डाला हुआ। भेंट क्या हुआ। २ सोंपा हुआ। हवाले किया हुआ। ३ रक्या हुआ। पसारा हुआ। —ध्रमप-कर्मन् —अप्रदानिकं, ( न०) दी हुई वस्तु के। न देना। हिन्दूधर्म शास्त्र में वर्षित वारह प्रकार के स्वत्वाधिकारों में से एक। —ध्रवधान, ( वि०) मनोयोगी। —ध्राञ्चेयः, ( पु०) एक ऋपि का नाम जी अत्रि और अनुसूया से उत्पन्न हुए थे और जा बहाा विष्णु और महेश का मिश्रित श्रवतार माने जाते हैं। —ध्रादर, ( वि०) सम्मान प्रदर्शित करने वाला। श्रादर करने वाला। —ध्रुल्का, ( स्त्री०) दुलहिन जिसके लिये दहेज़ दिया गया हो। —हस्त, ( वि०) हाथ का सहारा देने वाला। हाथ का सहारा पाये हुए। दृत्तः ( ए० ) ६ हिन्दू धर्म शास्त्रानुसार १२ प्रकार के पुत्रों में से एक । २ वैश्य की उपाधि विशेष । ३ वृत्तात्रेयी ।

दत्तकः (पु॰) गोद लिया हुत्रा पुत्र। दद् (धा॰ श्रात्म॰) [द्दते ] देना। नज़र करना। दद् (बि॰) देते हुए। नज़र करते हुए। दद्वं (न॰) दान। भेंट।

द्व (धा॰ थ्रा॰) [द्धते) १ ग्रहण करना। २ रखना। थ्रधिकार में कर लेना। ३ देना। नज़र करना। भेंट करना।

द्धि (न०) १ जमेश्या दूध । जमेश्या माठा । २ तारपीन । ३ वस ।—ग्रजं,—ग्रोदनं, (न०) दही मिला हुत्रा माठा ।—उत्तर,—उत्तरकं, —उत्तरगं, (न०) दही का तोड़ ।—उदः,—उद्कः, (प०) दिधसागर ।—क्सिका, (ग्री०) दही मिश्रित भात ।—चारः, (प०) रई ।—जं, (न०) ताज्ञा मक्सन ।—फलः, (प०) केथा ।—मग्रुः,—वारि, (न०) दही का तोड़ । —मंथन, (न०) दही का विलोना ।—शोग्यः, (प०) वंदर ।—सतः, (प० वहु०) जव का भोज्य पदार्थ जिसमें दही मिला हुत्रा हो ।—सारः,—स्नेहः, (प०) ताज्ञा मक्सन ।—स्वेदः, (प०) माठा ।

द्धित्यः (पु०) कैया। किपत्थ। द्धीन्यः (पु०) एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम जिन्होंने वज्र बनाने के लिये श्रपने शरीर के हाड़ दे दियेथे। —श्रस्थि, (न०) १ इन्द्र का वज्र। २ हीरा।

द्नुः ( स्ती॰ ) दानवों की माता जो दत्त की लड़की ग्रीर कश्यप की पत्नी थी । — जः, — पुत्रः, — सम्भवः, — सूनुः, (पु॰) दैत्य। दानव। — द्विष्, (पु॰) दैवता।

दन्तः (पु०) १ दाँत । काँप । विपदन्त । २ हाथी का दाँत । २ वाण की नोंक । ४ पर्वत की चोटी । ४ कुझ ।—श्रग्नं, (न०) दाँत का श्रग्नभाग । —श्रन्तरं, (न०) दाँत के वीच का हिस्सा । —ग्रन्तरं, (पु०) दाँत निकालना ।—श्रलूख-लिकः (पु०)—खालिन्, (पु०) जो दातों से उखरी मूसल का काम ले। तपस्वी विशेष । सं० श्र० कों०—४७

—कर्पग्रः, ( पु॰ ) नीवु का वृत्त ।—कारः, (पु॰) हाथी के दाँत की चीज़े बनाने वाला कारीगर। -काष्टं, (न०) दतवन। मुखारी। —क्रुरः, ( पु॰ ) लड़ाई।—ग्राहिन्, ( वि॰ ) दाँतों को खराब करने वाला।-- धर्षः, (पु॰) दाँतों की कटकटाना।—चालः, (पु॰) ढीला दाँत। दाँत जो हिल उठा हो।—इदः, ( पु॰) श्रोठ ।—जात, ( वि० ) [ वचा जिसके ] दाँत निकलते हों।—जाहं, (न०) दाँत की जड़ । —धावनं, (न०) १ मुखारी करना । २ मुखारी। दत्तवन । भ्रावनः,, (पु॰) वकुल का पेड़ । - पत्रं (न०) कर्णभूषण विशेष ।--पत्रकं, (न०) १ कर्णभूषण विशेष: २ कुन्द का फूल । —पत्रि हा, (स्त्री०) १ कर्णभूषण विशेष । २ कुन्द। - पवन, (वि०) १ दाँत साफ करने की कृची। २ दाँत स्नाफ करना :—पातः, ( पु० ) दाँतों का पतन।—चाली, (स्त्री०) १ दाँत की नोंक । २ मसूड़ा।—पुष्पं, (न०) ३ कुन्द का फूल । २ कतकफूल ।—प्रज्ञालनं, ( न० ) दाँतों का घोना।--भागः, (पु॰) हाथी के माथे का त्रगला भाग।—मलं, ( न॰ ) दाँतों का मैल।—मांसं,—मूलं,—वल्कं, ( न० ) मसूड़ा ।—मूर्त्वीया, ( वहु० ) दाँत की सहायता से उचारण किये जाने वाले श्रचर। — यथा ल, त्, थ, द. घ, न्, श्रौर स्। — रोगः, (पु०) दाँत की पोड़ा। —वस्त्रं, – वासस्, (न॰) ग्रोठ। – बोजः, चोजः, —वीजकः,-वीजकः, ( पु॰ ) **अनार का वृत्त ।—वी**ग्णा, (स्त्री०) १ वाद्य यंत्र विशेष। २ दाँतों की कट् कट्।—वैदर्भः, (वि०) वाहिरी चोट से दाँतों का हिल उठना।-- इयसनं, (न॰) दाँत का टूट जाना । — शठ, (वि॰) खद्दा ।-- शठः, (पु०) नीवू का पेड़ ।-- शर्करा, (स्त्री॰) दाँत की पपड़ी ।—शासाः, (पु॰) दन्तमञ्जन।—श्रुत्तं, (न०)—श्रुत्तः,(पु०) दाँत का दर्द । - शोधनिः, (स्त्री॰) खर्का। - शोथः, ( पु॰ ) मसूड़ों की सूजन।-हर्षकः, (पु०) नीवूका पेड़ा

वंतकः ) (पु॰) १ चोटी । शिखर । २ बेकेट । दन्तकः ) दीवाल में लगी खूंटी ।

दंतादंति ) ( श्रन्य॰ ) परस्पर काटाकृटी । दन्तादन्ति } दंतावलः, दग्तावलः ( पु॰ ) } दंतिन्, दन्तिन् (पु॰ ) } हाथी। दंतुर ﴿ (वि॰) १ वड़े वड़े या त्रागे निकले हुए दाँतों दन्तुर ∫ वाला । २ दाँतेदार । खुरदरे किनारे वाला । ३ लहरियादार । ४ खड़ा होना (जैसे रोंगटों का) —- ऋदः, (पु०) नीबूका पेड़ । दंतुरित । (वि०) वड़े या निकले हुए दाँतों दन्तुरित ∫ वाला । दंत्य } ( वि॰ ) दातों का । दन्त्य } दंत्यः १ ( ५० ) दाँतों की सहायता से उच्चारण होने दन्त्यः 🕽 वाल श्रचर । दन्तमृलीय । दंदशः दन्दशः } ( ५० ) दाँत । दन्दशूक ∫ उत्पाती । दन्दशूकः ) राचस । दम्, दम्म (धा० पर०) दिभति, दम्भोति दब्ध ] १ चोटिल करना।२ छलना।धोला देना । ३ जाना । ४ त्रागे बढ़ाना । त्रागे हाँकना । दभ्र ( वि॰ ) थोड़ा । छोटा । दभ्रं ( प्रन्यया॰ ) थोड़ा सा। हल्का सा। कुछ कुछ । दभ्रः ( ए० ) समुद्र । दम् (धा॰ पर॰) [दाम्यति, दमित, दान्तः] १ पालने योग्य । २ शान्त होने योग्य । ३ पालना । वशवर्ती करना । जीतना । रोकना । ४ शान्त करना।

दमः ( पु॰ ) १ पालना । वशवर्ती करना । २ बाहिर की वृत्तियों का रोकना। ३ बुरे कामों से मन की हटाना । ४ मन की दृढ़ता । १ सज़ा । द्राड । ६ कीचड़ ।

पनयः } ( पु॰ ) १ श्रात्मसंयम । २ सज्ञा । द्मश्रुः }

दमन (वि०) [ स्वी०-दमनी ] वशवर्ती। पालतू । विजयी ।

द्मनं (न०) १ पालना । वशवर्ती करना । संयम

```
हैं रखना। २ सज़ा देना। एएट देना। ३ श्रात्म
  द्मर्यती ो (स्त्री०) विदर्भ के नजा भीम की राज-
  द्मचन्ती ) इमारी । इसका द्मयन्ती नाग इस लिये
       पड़ा था कि, इसने अपने अनुपम सौन्दर्य से
      वंनार की समस्त रूपवदी नियों का ग्रिससान
       द्र कर दिया था।
  द्रमियनु (वि०) १ पालने वाला। वशवर्ती करने
      बाला । २ दगड देने वाला । ३ विष्णु का नाम ।
  द्मित (वि॰) १ पालतू । शान्त । २ विजित ।
      संयत । दल में किया हुआ । हराया हुआ।
 दमुनस्त् ।
दमुनन्त् ) ( पु० ) श्रग्नि ।
 दंपती ) (पु॰ ) (हिवचन) [समाः जाया + पति]
 दम्पती र्रातपती।
 दॅभः ) ( ५० ) १ पालगढ । छल । प्रवञ्चना । २
 द्स्भः ∫ धार्मिक पाखरख । ३ श्रमिमान । श्रहङ्कार । ४
      पाप । दुष्टता । ५ इन्द्र का वज्र ।
 र्सनं } ( न॰ ) छल । प्रवञ्चना । दगा । घोखा ।
रम्भनम्
 इंभिन् } ( पु॰ ) पालरुढी। इलिया।
इम्भिन् }
 दंभोििलः }
दम्भोििलः } ( पु॰ ) इन्द्र का वज्र ।
 दस्य ( ि॰ ) १ पालने योग्य । कावृ में लाने चीग्य ।
     २ दुराउनीय ।
द्ग्यः (पु॰) १ नया वैल । विना निकाला हुत्रा
द्य् (घा॰ धारम॰ ) [ द्यते, द्यित ] १ द्या
     श्राना । रहम खाना । सहानुभूति प्रदर्शित करना ।
     २ प्यार करना। पसंद करना । श्रासक्त होना।
     ३ रचा करना । ४ जाना । ४ देना । बाँटना ।
    हिस्ते में डालना । ६ घायल करना ।
द्या ( छी० ) रहम। किसी की दुःख में देख उसके
    दुःख को दूर करने की इच्छा। - क्रूटः, - क्रूर्चः,
    ( पु॰ ) बुद्धदेव की उपाधि ।
द्यालु (वि॰) दयावाला । कृपालु ।
ट्यित (व॰ क़॰) प्यारा । श्रभिलपित । चाहा हुत्रा ।
द्यितः ( पु० ) पति । प्रेमी । प्रेमपात्र ।
द्यिता (स्ती०) पत्ती । प्रेयसी ।
```

द्र ( वि॰ ) फटा हुआ। चिरा हुआ। द्रं ( न० )) १ गुफा । रन्ध्र । विल । भीटा। दरः (५०)) २ सङ्घ। (५०) १ भय। उर। द्रम ( थ्रव्यया० ) तनकसा। हल्का सा। द्रगां ( न॰ ) तोड़ना। चीरना। फाड़ना। दरिंगः ( ५० ) ) १ भँवर । चक्र । २ धार । ३ दरगा (ची०) रे समुद्र का हिलोरा या लहर। द्ररटु (सी०) १ हृदय। २ भय। इर। ३ पर्वता। पहाड़ । ४ बाँघ । टीला । द्रदाः ( पु० बहु० ) काश्मीर का सीमावर्ती एक देश । द्रद् ( न० ) सिंदूर । इंगुर । द्रदः ( पु० ) भय । डर । द्रिः ) द्री ∫ (स्त्री०) गुफा। गह्रर। घाटी। द्रित् (वि॰) ग़रीव। मोहताज द्रिता (स्त्री०) निर्धनता। दरिहा (स्त्री॰) (धा॰ परस्मै॰) [दरिद्वाति, दरिदित (निज॰) दरिद्रयति ] निर्धन होना। २ कप्ट में होना । ३ लटा दुवला होना। दरोद्रः ( पु॰ ) १ जुत्रारी । २ जुए का दाव । द्रोद्रः (न०) १ जुआ। २ पाँसा। दर्दरः ( पु॰ ) १ पहाड़ । २ कुछ ट्रदा हुन्ना घड़ा । द्द्रीकं (न०) वाजा। दर्दरीकः ( पु० ) १ मेंढ़क । ३ वादल । ३ वाजा । दर्दुरः ( पु॰ ) १ मैंड़क। २ बादल । ३ शहनाई। ४ पर्वत । १ दिचण भारत का एक पर्वत । दर्दुः } ( पु॰ ) दाद । एक प्रकार का चर्मरोग । दर्पः ( पु॰ ) १ श्रहङ्कार । श्रभिमान । तुनकमिजाज़ी । २ दुस्साहस । ३ गर्व । घमगढ । ४ चिदचिड़ापन । ४ गर्सी । ६ मुरक । मृगमद ।---ध्राध्मात, (वि॰) श्रभिमान से फ़्ला हुआ।—हिद्दु,— हर, ( वि॰ ) दर्पेखर्वकारी । नीचा दिखाने वाला। द्र्पकः ( पु॰ ) कामदेव का नाम। द्र्पर्गा (न०) १ श्राँख । र जलाने वाला । फुलाने दर्पणः ( पु॰ ) श्राईना । बहा । शीशा ।

द्पित ( वि॰ ) [ छी॰—द्पिगो ] श्रभिमानी। द्पिन् 🗸 अहं कारी । चिड्चिड़ा ।

दर्भः ( ५० ) कुशा। एक प्रकार की पवित्र घास। —-श्रनूपः, ( पु॰ ) जलप्रचुर देश जहाँ कुश बहुतायत से लगे हों।—धाह्नयः, (पु॰) मूंज। दर्भटं ( न० ) निज का कमरा।

दर्वः ( ५० ) १ हिंस्र जन । उपद्रवी श्रादमी । २ राचस । दैत्य । ३ कलछी ।

दर्वटः ( पु० ) १ चौकीदार (गाम का) । २ दरवान । द्वारपाल ।

दर्घरिकः (पु०) १ इन्द्र । २ वाजा विशेष । ३ पवन । वायु ।

द्विका (स्त्री०) कलछी। चमचा।

द्र्वी (स्त्री०) १ कलछी । चमचा। २ सर्पका द्विः ∫ फन।—करः, (पु०) साँप। सर्प।

दर्शः ( पु० ) १ दश्य । तमाशा । दर्शन । २ ग्रमा-वास्या । ३ यज्ञ विशेष ।—पः, ( पु॰ ) देवता । —यामिनी, ( स्त्री० ) श्रमावास्या की रात ।— विपदु, ( ५० ) चन्द्रमा ।

दर्शक (वि०) १ देखने वाला । २ दिखलाने वाला । वतलाने वाला।

दशेकः (पु॰) १ दिखाने वाला या दिखाने के लिये सामने रखने वाला। २ द्वारपाल । दरवान। पहरेदार । ३ निपुराजन । कारीगर ।

द्र्शनम् (न०) १ देखना । २ जानना । समभना । पहचानना । ३ दृश्य । ४ श्राँख । ४ पर्यवेच्या । मुश्रायना । ६ भेंट करना । ७ उपस्थित होना । म्र रूप। वर्ण। श्राकार। ६ स्वग्न। १० समभा। परख । बुद्धि । ११ फैसला । निर्णय । धारणा । १२ धर्म सम्बन्धी ज्ञान । १३ दार्शनिक सिद्धान्त । १४ दर्शन । १४ श्राईना। दर्पण । १४ गुर्ण । नैतिक विशेषता । १६ यज्ञ ।—इप्सु, (वि०) देखने का श्रभिलापी।—प्रतिभूः, (पु०) उपस्थित होने के लिये ज़मानत।

दर्शनीय (वि०) १ देखने योग्य । पहचानने योग्य । २ देखने याग्य। मनोहर। सुन्दर। ग्रदालत में उपस्थित करने के लिये।

द्शियतु ( ५० ) १ रखवाला । द्वारपाल । २ पथ-प्रदर्शक ।

दर्शित (वि०) १ दिखलाया हुआ । प्रकट हुआ। प्रादुर्भूत । २ देखा हुत्रा । समभा हुत्रा । ३ समभाया हुग्रा । सिद्ध किया हुग्रा । ४ स्पष्ट । दर्शिन् (वि॰) [ स्त्री॰—दर्शिनी ] देखने वाला। ्रपहचानने वाला । जानने वाला । समभने वाला । दल् ( धा॰ परस्मै॰) [दलति, द्लित] १ फटपड़ना । चीरना । दरार करना । तड़काना । फोड़ना । २ फैलाना | खिलाना ।

दलं (न०) १ दुकड़ा। हिस्सा । २ ग्रंश । ३ देलः (पु॰)) श्राधा । ४ म्यान । परतला । ४ छोटा ग्रङ्कर । कोंपल । पत्ता । ६ किसी हथियार का फल । ७ ढेर । समूह । परिमाण । ८ सेना की दुकड़ी ।—श्राढकः, ( पु॰ ) १ फेन । फेना । २ समुद्री मत्स्य विशेष की हड्डी। ३ खाई। गढ़ा। ४ आँधी । तृफान । १ गेरू।—कोषः, ( पु॰ ) कुन्द की वेल ।--निर्मीकः, ( पु॰ ) भूजें वृत्त ।--पुष्पा, (स्त्री०) केतक वृत्त ।---स्चिः, स्ची, (स्त्री०) काँटा। स्नसा, (स्त्री॰) पत्ते का रेशा या नस।

दलनम् ( न॰ ) फटना । तोड़ना । काटना । हिस्से करना । कुचलना । पीसना । चीरना ।

द्लनी } ( पु॰ स्त्री॰) मही का ढेला।

दलपः ( पु० ) १ हथियार । २ सुवर्ण ।३ शास्त्र । द्लशः ( अन्य० ) दुकड़े दुकड़े करके ।

द्तित (व० कृ०) दूटा हुआ। फटा हुआ। चिरा हुआ। फटा हुआ। खुला हुआ। फैला हुआ।

द्लभः ( ५० ) १ पहिया । २ जाल । बेईमानी । ३ पाप ।

द्वः (पु०) १ जंगल । वन । २ दावाग्नि । वनदहन । ३ ऋग्नि । गर्मी । ४ ज्वर । पीड़ा ।—श्चिप्तः,-दहनः, ( पु॰ ) वन की श्राग । दावानल ।

दवथुः ( ५०) १ त्राग्नि । गर्मी । २ पीड़ा । चिन्ता । दुःख । ३ श्राँख का फूलना।

द्विष्ठ (वि॰) दूरसम। सब से अधिक दूर। दवीयस् (वि॰) १ दूरसर । २ बहुत परे ।

द्शक ( वि॰ ) दस युक्त । दसगुना ।

दशकम् ( न० ) दस का समूह।

द्यातः ) (ची॰) इस आयम्म । द्यादं ।

दशन् ( वि॰ ) इस ।—श्रङ्कुन्तं. ( न॰ ) इस श्रंगुल लंबा ।—श्रर्वं, (वि॰) पाँच ।—श्रर्वः, (पु॰ ) त्यदेष ।—ग्रवतारः, (पु॰ बहु॰) विष्णु के द्रम प्रक्तार ।—ध्यर्वः, ( ५० ) नन्द्रमा।— घाननः,—घास्यः, (पु०) रावण् ।—घामयः, (६०) भद्र !—ईशः, (५०) १० गाँव का दरोगा । — एकाद्गिक, ( वि॰ ) वह शादमी जो १० देव और १३ वसूल करें । अर्थात् १० सैकड़ा सृद लैंने बाला।—कग्रडः,—कन्धरः, (पु०) रावण। — गुगा, (वि०) दसगुना। दस गुना श्रधिक यहा। -- प्रामिन्। (पु॰) -- पः, (पु॰) ३० गांव का दरोगा ।—ग्रीवः, (पु॰) रावण।— पारमिता,—धरः, (पु॰) दस सिद्धियों का रखने वाला । ब्रुधदेव की उपाधि ।—पूरः, (पु०) राजा रन्तिदेव की राजधानी ।—वलः, –भृमिगः, ( पु॰ ) युधदेव ।—मालिकाः, ( पु॰ बहु॰ ) एक देश का नाम ।—मारह्य (वि०) १दस मास का। २ दस मास का गर्भ में रहा हुआ।—मुखः, ( पु॰ ) रायण । -मुखरिषुः, ( पु॰ ) श्री राम-चन्द्र ।--रथः, ( पु॰ ) महाराज श्रज के पुत्र श्रीरामचन्द्र के पिता महाराज दशरथ !— रहिम्छातः ( पु॰ ) सूर्य ।-रात्रं, ( न॰ ) दस रात का काल।—रात्रः, (पु॰) दस दिन में पूर्ण होने वाला यज्ञ — रूपभृत, (पु॰) विष्णु ।—दक्त्रः,—वद्नः, (पु॰ ) रावण ।— वाजिन्, (पु॰) चन्द्रमा ।—वार्षिक, (वि॰) दस वर्ष वाद होने वाला या दस वर्ष तक रहने वाला ।—विध ( वि॰ ) दस प्रकार का ।—शतं, (न०) १ एक हज़ार । २ ११० । — शत-रिहमः, ( पु॰ ) सूर्य ।—शती, ( स्त्री॰ ) एक हज़ार। —साहस्त्रं, (न०) दस हज़ार। — हरा, (स्त्री०) १ गंगा जी की उपाधि। २ ज्येष्ठा शुक्ता १० के। होने वाला गङ्गोत्सव। ३ दुर्गा जी का उत्सव जो श्राश्विन शुक्का १० के। होता है। िका। दस गुना। दशतय (वि॰) [स्त्री॰-दशतयो] दस हिस्सों द्राधा (अव्य०) १ दस प्रकार से । २ दस भागों में । द्रानं (न०) ) १ दाँत । २ काटना । द्रानः (पु०) ) १ दाँत । २ काटना । द्रानः (पु०) कवच ।—धंग्राः, (पु०) दाँतों की दमक ।—आङ्कः, (पु०) १ प्रोठ । २ चुम्वन । व्यन्तः ।—अच्छिः, (पु०) १ प्रोठ । २ चुम्वन । ३ प्रातः ।—उदः, वासस्, (न०) १ प्रोठ । २ चुमा ।—पदं, (न०) दन्तज्ञत । काटने का निशान ।—वोजः (पु०) प्रनार का वृज्ञ । द्रानः (पु०) पर्वत शिखर । द्राम (वि०) [स्वी०—दशमी] दसवाँ ।

द्शम (वि०) [ स्त्री०—द्शमी ] दसवाँ। द्शमिन् (वि०) [स्त्री० द्शमिनी] १ दसमी तिथि। २ जीवन का दसवाँ वर्ष। ३ शताब्दी के श्रन्तिम दस वर्ष। – स्थ, – दशमीगत, (वि०) ६० वर्ष से ऊपर की उम्र का।

द्पृ (वि०) काटा हुग्रा। उसा हुग्रा।

द्रगा (स्ती०) १ कपड़े की भालर । २ वत्ती ३ उम्र या जीवन की दरा। १ श्रवस्था । १ काल । श्रवधि ६ परिस्थिति । हालत । ७ मन की दरा। म प्रारव्ध । कमीं का फल । ६ प्रहों की स्थिति । ( जन्म काल में ) ।—श्रन्तः, ( पु० ) १ वत्ती का छोर । २ जीधन का श्रन्त ।—इन्ध्रनः, (पु०) दीपक । लेंप ।—कर्पः, (पु०) कपड़े का किनारा । २ दीपक ।—पाकः,—निपाकः, (पु०) प्रारव्धा-नुसार फल । जीवन की दशा में परिवर्तन ।

द्शार्ग्यः (पु॰ वहु॰) १ एक प्रदेश का नाम। २ उक्त देश के ग्रधिवासी।

द्गिन् (वि॰) [स्त्री॰—द्शिनी] दस वाला। (पु॰) दस गांवों का व्यवस्थापक।

दशेर (वि॰) कट्टर । उत्पाती । हानिकर । दशेरः (पु॰) उपद्रवी या विषेला जानवर ।

द्शेरकः } (पु॰) ऊंट का वचा।

दस्युः ( पु॰ ) १ एक दुष्ट जाति के जीवों की संज्ञा जिनका, देवतात्रों के शत्रु होने के कारण इन्द्र ने मारा था । २ जातिच्युत । पतित । बाल । संस्कार-अष्ट । ३ चोर । डाँकू । लुटेरा । ४ दुष्ट । उद्दण्ड । पापात्मा । ४ श्रत्याचारी । दस्त्र (वि॰) बहशी। भयक्षर। नाशक।
दस्त्री (पु॰ द्वि॰) दोनों श्रश्विनीकुमार।
दस्त्री (पु॰ द्वि॰) श गर्दभ। गधा। २ श्रश्विनी नचत्र।
दस्तुः (खी॰) सूर्यपत्नी श्रीर श्रश्विनीकुमारों की
माता।
दह (धा॰ परस्मै॰) [द्वित, दग्धः, दिधत्तिति]
१ जलाना। दंग्ध करना। २ नाश करना। भस्म
करना। ३ सन्तस करना। पीढ़ित करना। भस्म
दागना। जुल देना।
दहन् (वि॰) १ जलन वाला। श्रग्नि द्वारा भस्म होने
वाला। २ नाशक। हानिकारक।—ध्रारातिः
(पु॰) जल। पानी।—उपलः, (पु॰) सूर्य-

(पु॰) जल। पानी ।—उपलः, (पु॰) सूर्यकान्तिमिषा ।—उल्काः, (खी॰) लुश्राट।
श्रधजली लकड़ी।—केतनः, (पु॰) धूम।—
धुश्राँ।—प्रियां, (खी॰) स्वाहा। श्रग्नि की
खी।—सार्थाः, (पु॰) पवन।
दहनं (न॰) १ जलना। श्राग में भस्म होना।
दहनः (पु॰) १ श्राग्नि, २ कवृतर । ३ तीन की

द्दनः ( ३० ) । आनः, २ अवतः । इतान का संख्या । ४ कुत्सितजन । ४ भिलावे का पौधा । दहर (वि०) १ छोटा । पतला । पतील । २ कमउम्र । दहरः ( पु० ) १ वचा । शिश्च । २ जानवर का घचा । ३ छोटा भाई । ४ हृदयगहुर या हृदय । १ चृहा या घूँस ।

दहः (पु॰) १ त्रागि । २ दावाग्नि । दावानल । दा ( धा॰ परस्मै॰ ) [ यञ्क्रति, दत्त ] देना ।

दात्तायणी (स्त्री॰) १ २७ नचत्र में से कोई भी। २ करयपपती दिति का नाम। ३ पार्वती। ४ रेवती नचत्र। ४ कद्रू या विनता । ६ दन्ती का पौधा। —पतिः, (पु॰) १ शिव। २ चन्द्रमा।—पुत्रः, (पु॰) देवता।

दात्ताट्यः (पु०) गीध । गृद्ध ।
दात्तिस्य (वि०) [ स्त्री०—दात्तिस्यो ] १ यज्ञ की
दिचिस्या सम्बन्धी । २ दिचस्य दिशा सम्बन्धी ।
दात्तिस्यां (न०) यज्ञीय दिचस्या की वस्तुत्रों का समुचय।
दात्तिस्यात्य (वि०) दिचस्य प्रदेश वासी ।
दात्तिस्यात्यः (पु०) १ दिन्छन का रहने वाला
व्यादमो । २ नारियन्न ।

दात्तिणिक (वि॰) [स्त्री॰—दात्तिणिकी ] यज्ञीय दत्तिणा सम्बन्धी।

दात्त्रिग्यम् (न॰) १ नम्रता । शिष्टता । २ कृपालुता । प्रेमी का चनावटी या ग्रस्यन्त शिष्टाचार । ३ ऐक्य । ऐकमस्य । १ प्रतिथा । चातुरी ।

दात्ती (स्त्री॰) १ दत्त की कन्या । २ पाणिनी की माता का नाम।—पुत्रः, (पु॰) पाणिनी का नाम।

दास्यं ( न॰ ) १ चातुरी । निषुणता । येायग्ता । २ सत्यता । ईमानदारो ।

द्ाघः ( पु॰ ) जलन ।

दाडकः ( पु॰ ) दाँत । हाथी का दाँत ।

दाडिमः (पु॰) । १ ग्रनार का पेड़। २ छोटी दालिमः (पु॰) | इलायची।—प्रियः,—भक्तणः दाडिम (स्त्री॰) (पु॰) तोता। शुक। दालिमा (स्त्री॰)

दाडिमं (न०) श्रनार फल।

दाडिम्बः ( ५० ) श्रनार का पेड़ ।

दाढा (स्त्री॰) १ वड़ा दाँत । २ समूह । ३ इच्छा । कामना ।

दाहिका (स्त्री०) दाड़ी। रमश्रु।

दांडाजिनिक ो (वि॰) [स्त्रो॰—दाग्डाजिनिकी] दाग्डाजिनिक ∫ दग्ड ग्रीर मृगचर्म धारण करने

दांडाजिनिकः ) (पु॰) घोखे वाज । छलिया · कपटी दाग्डाजिनिकः ) पाखरुढी । दम्भी ।

दांडिकः } (पु॰) द्रण्डदाता । सजा देने वाला । दागिडकः }

दात (वि॰) १ विभाजित । कटा हुग्रा । २ घेाया हुग्रा । साफ किया हुग्रा । ३ पका हुग्रा ।

दातिः (स्त्री०) १ देना । २ काटना । नाश करना । ३ वितरण । वाँट ।

दातृ ( वि॰ ) [ स्त्री॰—दात्री ] १ दाता । २ उदार । (पु॰ ) ।

दाता (स्त्री॰) १ देने वाला। २ दाता। ३ महाजन। कर्ज देने वाला। ४ शिस्त्रक।

दात्यूहः ( पु॰ ) १ पत्ती विशेष । २ चातक पत्ती । ३ वादल । ४ जलकाक ।

दात्रं ( न॰ ) हंसिया । काटने का श्रौज़ार ।

दग्दः पु०) दान । मेंट |—हः ( २०) दाता । दग्द् ( दा० उभय ) [ दानिनि—दानते ] १ काटना विभाजित करना ।

दार्च (न॰) १ देना। सीपना (हवाले फरना ) ३ दान । भेंट । एन्कार । ४ उदान्ता । धर्मादा । ५ टार्था रा नरजन । ६ वृंस । चार रपायों में से एक, जिनले 🤚 राबु के। अपने में मिलाया जाता है । ७ कॉटना । घाटना । ७ स्वच्छता । सफाई । ६ रसा । गचाय । ে বঁটক। সামন ।—ফুল্যা, ( ক্রী০ ) চার্থা की जनवटी से मदजल का बहना।—धर्मः, ( ए॰ ) धर्मादा । धर्मार्थ दान ।-पतिः. (पु॰) ः प्राप्तन्त उदार पुरुष । २ श्राकृर जो कृष्ण के मित्र भे ।—एजं. ( न० ) दस्तावेज़ जिसमें किसी वस्तु का दान िर्मा के नाम लिखा गया है। --पानं, (न॰) दान लेने के योग्य व्यक्ति। ब्राह्मण जिसे दान दिया जा सके।—प्रातिभाव्यं. ( न॰ ) भ्टरण भवा करने की ज़मानत ।-भिन्न, (वि॰) जो धुंस दे कर विरुद्द बना दिया गया हो।-वीरः, ( पु॰ ) श्रत्यन्त उदार पुरुष ।—श्रील,—श्रूर, शेंहिः (वि०) श्रत्यन्त दानी या उदार पुरुष । द्गनकं ( न० ) धुद्रदान ।

द्दानयः ( पु॰ ) राचस । —ध्रारिः, ( पु॰ ) देवता । २ विष्णु ।—गुरुः, (पु॰ ) शुक्र का नाम । द्दानवेयः देगे दानवः ।

दांत ) (य॰ छ॰) १ पला हुआ। वश में किया हुआ। दान्त ) लगाम का मानने वाला। २ पालतू। सीधा। २ न्यकः। ४ उदार।

दांनः ) (पु॰) १ पालतृ वेल । सीधा वेल । २ दान्तः ) दाता । २ दमनक वृत्त ।

द्ांतिः } ( स्त्री॰) श्रात्मसंयम । वश में करना ।

दांतिक } (वि॰) हाथी दाँत का वना हुआ।

द्रापित (वि॰) १ दिलाया हुन्ना। २ जुर्माना किया हुन्ना। २ दिया हुन्ना। ४ निवटाया हुन्ना। फैसल किया हुन्ना।

दामन् (वि॰) १ डारा । सूत । रस्ता । २ कमर-पेटी। पहुका । कंमरवंद । २ (विद्युत्) रेखा । धारी । लफीर । ४ वदी पट्टी या वंधन ।—ग्रञ्चलं, —ग्रञ्जनं,( न॰ ) घोढ़े की पिछाड़ी वाँधने की रस्मो ।—उदरः, (पु॰ ) श्रीकृष्ण । दामनी (ग्री॰) पैर वांधने की रस्सी । दामिनी (ज्ञी॰) विजली । दांपन्यम् ) (न॰ ) विवाह । वैवाहिक सम्बन्ध ।

दांभिक ) (वि०) [स्ती०—दाम्भिकी] १ घोखेवाज । दाम्भिक ) छलिया । कपटी । २ श्रमिमानी । तड्-कीला भट्कीजा । यनावटी ।

दायः ( पु० ) १ दान । भेंट । नज़र । २ यौतुक । दहेज । ३ हिस्सा । भाग । शेयर । ४ सोंपना । हवाले करना। ६ वॉंटना। तकसीम करना। म हानि । नारा । ८ दुर्भाग्य । ६ जगह । — घ्रप-घर्ननं, ( न॰ ) पैतृक सम्पत्ति का श्रपहरण या ज़ब्नी '—ग्रार्ह, (वि॰) पैनृक सम्पत्ति पाने का दावा पेश करना । - घ्रादः, ( पु॰ ) १ उत्तराधि कारी। २ पुत्र। ३ रिश्तेदार । भाईवन्धु । कुटुन्त्री । ४ दूर का नातेदार । ধ पावनादार ।---थ्रादा, --ध्रादी, (स्त्री॰) १ उत्तराधिकारिगी। २ कन्या। पुत्री।—श्र्याद्यं, (न०) १ पैतृक। २ उत्तराधिकारी होने की श्रवस्था ।--कालः, (पु०) पैतृक सम्पत्ति के वटवारे का समय।—न्नन्धुः, (पु॰) १ पैतृक सम्पत्ति का भागीदार । २ माई । -भागः ( पु॰ ) उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति का वटवारा । वटवारा । [बरकाने वाला।

दायक ( वि॰ ) [ खी॰—दायिका ] देने वाजा। दारः (पु॰) १ दरार । सन्धि । छेद । सूराख । २ जुता हुश्रा खेत ।—ग्राधीन, ( वि॰ ) खी पर श्रवज्ञ-म्वित ।— उपसंत्रहः. —ग्रहः, —परिग्रहः,— ग्रह्मां. ( न॰ ) विवाह । शादी ।—कर्मन्, ( न॰ ) किया । विवाह । परिण्य ।

दारक (वि॰) [स्त्री॰ —दारिका ] तोदने वाला। फाइने वाला। चीरने वाला।

दारकः (पु॰) १ जड़का। पुत्र। २ वचा। शिश्य । ३ कोई भी जानवर का वच्चा। ४ ग्राम।

दारम्मं ( न॰ ) चीरना । फाड़ना । खोजना । दरार करना ।

दारदः ( पु॰ ) १ पारद । पारा । २ समुद्र । ( पु॰ ) ( न॰ ) सिन्दूर । इँगृर । दाराः ( बहु॰ ) भार्या । पत्नी । दारका (स्त्री०) १ लड़की । २ रंडी । वेश्या । दारित ( वि॰ ) फटा हुआ । विभाजित । कटा हुआ । चिरा हुआ। दारिद्रचं (न०) निर्धनता । ग़रीबी । दारो (स्त्री॰) १ दरार । विवाँई । २ रोग विशेष । दारु (वि॰) फाड़ने वाला। चीरने वाला। दारुं (न॰) १ काठ। काठका टुकड़ा। शहनीर। २ कुन्दा । ढेकली । उठंगन । टेकन । डंडी । ४ चट-खनी । १ देवदारु वृत्त । ६ कचा लोहा । ७ पीतल ।—श्रग्रहः, ( पु॰ ) मार । मयूर ।— द्याघाटः, (पु॰) कठफुड्वा।—गर्भा, (स्त्री॰) कठपुतली।--जः, (पु॰) ढोल विशेष।--पात्रं, ( न० ) काठका पात्र । कठोता ।—पुत्रिका, पुत्री, (स्त्री॰) काठ की गुड़िया। मुख्याह्नया— मुख्याह्वा, (स्त्री॰) इपकली ।—ग्रंत्रं, (न०) १कठपुतिलयाँ जो तार के वल नचायी जाती हैं। २ काठ की केाई भी कल ।—वधू:, (पु॰) कठपुतली या काठ की गुड़िया।—सारः, (पु॰) चन्दन। —हस्तकः, ( पु॰ ) काठ का चमचा। दारुः (पु०) १ उदार पुरुप । २ चित्रकार । दारुकः (पु॰) १ देवदारु वृत्त । २ कृष्ण के सारथी का नाम। दारुका (स्त्री॰) १ पुतली। २ काठ की वनी किसी की शक्तु। दारुग (वि०) १ कड़ा। रूखा। २ कठोर। निप्दुर। करुणशून्य । ३ भयानक । भयद्वर । ४ भारी । प्रचराड । १ तीरुए । तीव । ६ निदारुए । ७ दिल दहलाने वाला। दारुगां ( न० ) सख़्ती । निष्दुरता । दारुणः ( पु॰ ) भयानक रस का भाव । दार्ट्य (न०) १ सस्ती । इड़ता । २ विश्वास-जनक प्रमाण । समर्थन दार्दुरं ( न॰ ) । शंख (दाहिनावर्ती)। २ जल । दार्दुरः ( पु॰ ) दार्भ (वि॰) [स्त्री॰—दार्भी] कुश का बना हुआ।

दार्व (वि॰) [स्त्री॰--दार्ची] लकड़ी का। काठ का। दार्वर्टं ( न॰ ) केासिलघर । न्यायालय । श्रदालत । दार्शनिकः ( ५० ) दर्शन शास्त्रों से सुपरिचित । दार्पद् (वि॰) [स्त्री॰—दार्पदी ] १ पत्थर का । खनिज । चपटे पत्थर पर का फर्स । दार्धेात । (वि॰) [स्त्री॰--दार्धान्ती] दृष्टान्त देकर दार्शन्त रे सेमर्भायां हुग्रा। दार्लिमः ( पु॰ ) इन्द्र का नाम । दावः ( पु॰ ) देखो दाव ।—ग्राग्नः,—ग्रानलः, (पु॰)--दहनः, (पु॰) दावानल। वन की ग्राग। दाशः ( पु॰ ) मङ्गहा । धीमर । मल्लाह ।—ग्रामः, ( ५० ) याम, जिसमें श्रधिकाँश मञ्जूए रहते हों। —नन्दिनो, (स्त्री॰) सत्यवती, जो व्यास की माता थीं । दाशरथः ) ( पु॰ ) दशरथ का पुत्र । साधारणतः दाशरथि ) श्री राम तथा उनके तीनों भाइयों का नाम, किन्तु विशेषतः श्रीरामचन्द्र का नाम । दाशार्हाः ( बहु० ) दार्शाह के वंशज श्रर्थात् यादव गण। दारोरः (पु॰) १ मछुए का पुत्र । २ मच्छुत्रा । ३ ऊंट । दाशेरकः ( ५० ) मालवा प्रदेश । दाशेरकाः ( पु॰ वहु॰ ) मालवा प्रदेश के शासक श्रीर श्रधिवासी । दासः ( पु॰ ) १ दास । गुलाम । सेवक । २ मछवा । ३ सद्ध । चतुर्थ वर्ण का धादमी । ४ सद्ध के नाम के पीछे लगाया जाने वाला शब्द विशेष ।--- अनु-दासाः ( पु॰ ) गुलाम का गुलाम।-जनः ( पु॰ ) सेवक या दास। दासी (स्त्री) १ स्त्रीगुलाम । चाकरनी । २ महुए की पत्नी।३ शुद्ध की पत्नी। ४ रंडी। वेश्या। —पुत्रः,—सुतः, ( ५० ) दासी का पुत्र या वेटा ।-सभं, ( न॰ ) दासियों का समूह। दासेरः ) (पु०) दासी का पुत्र । २ ग्रुद्ध । ३ दासेरकः ) मञ्जुत्रा । ४ ऊँट । दास्यं ( न० ) गुलामी । चाकरी । नौकरी । बन्धन । दाहः ( पु॰ ) १ जलन । श्राग । २ लालिमा (जैसे-श्राकाश की )।३ जलन। ४ ज्वराँश।— थ्रगुरु ( न॰ ) — काष्टं ( न॰ ) काष्ट विशेप ।—ग्रात्मक, ( वि॰ ) जल उठने

वाला । भभकने वाला ।—उवरः, ( पु० ) ज्वर जिसके चढ़ने पर शरोर में जलन सी उत्पन्न हो जाय ।—सरः, ( पु० )—सरस्, ( न० ) —स्थलं, ( न० ) रमशान । मरघट । कन्नगाह । —हर, ( वि० ) गर्मी नष्ट करने वाला । -हरं, ( न० ) उशोर । जस ।

दाहक (वि॰) [स्त्री॰—दाहिका,] १ जलने वाला। सुलगने वाला। २ श्राग लगाने वाला। ३ दागने वाला। जुल देने वाला।

द्(ह्य (वि॰) जलाने ये।ग्य । भभक उठने ये।ग्य । दिक्कः (पु॰) करभ । जवान हाथी, जिसकी उम्र २० वर्ष की हो ।

दिग्ध, (वि॰) १ लिसा हुआ लिपा हुआ। २ तिलहा।
नष्ट किया हुआ। ३ ज़हर में बुमा हुआ।
दिग्धः (पु॰) १ तेल। मलहम। २ उवटन। ३
अगि। ४ आग में बुमातीर। ४ कहानी। [सची

या कल्पित ]

दिंडिः, दिगिडः } (पु॰) एक प्रकार का वाजा। दिंडिरः, दिगिडरः }

दित (वि॰) फटा हुश्रा। फटा हुश्रा। चिरा हुश्रा। विभाजित।

दि्तिः (स्त्री॰) १ उदारता । २ काटफाँस । ३ दत्त की एक कन्या का नाम जो कश्यप को न्याही थी श्रीर जो दैत्यों की माता थी ।—जः,—तनयः, (पु॰) राचस । दैत्य ।

दित्यः ( पु॰ ) दैत्य ।

दित्सा ( स्वी० ) देने की इच्छा।

दिद्रता (स्त्री०) देखने की इच्छा।

दिद्रन्तु (वि॰) देखने के लिये इच्छुक।

दि्धिपु: (पु॰) १ एक स्त्री का दूसरा पति । २ अज्ञत योनि विधवा जिसका पुनर्विवाह हुआ हो ।

दिधिषुः ) (स्त्री॰) दो बार न्याही हुई स्त्री। वह दिधीषुः ) श्रविचाहिता स्त्री जिसकी छोटी वहिन का विचाह होगया हो।—पतिः, (पु॰) वह मनुष्य सहित २४ घंटे का है।—श्रग्रहं, (न०) श्रन्ध कार।—श्रत्ययः,—श्रन्तः,—श्रवसानं, (न०) सन्ध्या। सूर्यास्त का समय।—श्रश्रीशः, (पु॰) सूर्य।—ईश्वरञ्चात्मजः, (पु॰) १ शनिश्रह। २ सुग्रीव।—करः,—कर्त्, —कृत्, (पु॰) सूर्य।—त्रेशरः,—वः, (पु॰) श्रन्धकार।—त्तयः, (पु॰) सन्ध्या काल।— स्वर्यां, (स्वी००) नित्य का धंधा। नित्य का कार्यक्रम।—उयातिसं, (न॰) धृप।—दुःखित, (पु॰) चक्रवाक। चक्रवा चक्रई। पः,—पितः,—बन्धुः,—मिणः,—मयूखः,—रत्नं, (न॰) सूर्य।—मुखं, (न॰) प्रातःकाल।—सूर्वन् (पु॰) उदयाचल पर्वत।—योवनं, (न०) दोपहर। मध्याह काल।

दिनिका (स्त्री०) एक दिन की मज़दूरी।

दिरिपकः (पु॰) खेलने की गैंद।

दित्तीपः ( पु॰ ) सूर्यवंशी एक राजा जो राज अंश्चमत के पुत्र ग्रौर भागीरथ के पिता थे। किन्तु कालि-दास ने इनके रघु का पिता बतलाया है।

दिव् (धा॰ परस्मै॰) [दीत्र्यित, द्यूत, या द्यूनः, ]
१ चमकना । २ फेंकना । पटकना । २ जुआ
खेलना । पांसों से खेलना । क्रीड़ा करना । १
हँसी मज़ाक करना । ६ दांव लगाना । ७ बेचना ।
८ फज़ल खर्ची करना । उड़ाना । १ प्रशंसा
करना । १० प्रसन्न होना । ११ पागल होना ।
नशे में चुर होना । १२ सोना । १३ श्रमिलाषा
करना । दिव्ति, देव्यित,—देव्यते.] १ विलाप
करना । २ तंग कराना । सतवाना ।

दिव् ( स्त्री॰ ) [ कर्ता एकवचन—द्यौः] १ स्वर्ग । २ श्राकाश । ३ दिवस । ४ प्रकाश । चमक ।— पतिः, (दिवस्पतिः) (पु॰ ) इन्द्र ।—स्पृथिव्यौ (दिवस्पृथिव्यौ) पृथिवी श्राकाश ।—दिविजः, —दिविष्टः,—दिविस्थः,—दिविसद्, (पु॰ ) निवि पु॰ ) दिवोकस, (पु॰) दिवैकस्

दिवसं (न०) ) दिन ।—ईश्वरः —करः ( प्र० ) दिवसः (पु॰) ∫ सूर्य। – मुखं, (न॰) प्रातःकाल। —विगमः, ( पु॰ ) सन्ध्याकाल । सूर्यास्तकाल । दिवा ( भ्रन्यया ० ) दिन से । दिनके समय में ।--थ्रटनः, ( पु॰ ) १ काक । — ग्रन्धः, ( ५० ) उल्लू । — ग्रन्धकी, — ग्रन्धिका (्स्री॰ ) छछूंदर ।—क्तरः, (पु॰ ) सूर्य । २ काक । ३ सूरजमुखी फूल ।—क्रीर्तिः, (पु॰) १ चाग्डाल । नीच जाति का श्रादमी । २ नाई । ३ उल्लू।—निशं, ( श्रव्य० ) दिन रात।— प्रदोपः, (पु॰) दिन का दीपक । दुर्वोध मनुष्य।—भोतः,—भोतिः, ( पु॰ ) १ उल्लू। २ चोर । सेंघ लगाने वाला ।— मध्यं, (न०) दोपहर ।--रात्रं, ( श्रव्य० ) दिन रात ।-- वसुः, ( पु॰ ) पुत्र ।--शयं, ( वि॰ ) दिन में सोने वाला ।—स्वप्नः,—स्वापः, (पु॰) दिन म या दिन सम्बन्धी। दिवातन (वि॰) [स्त्री॰-दिवातनी ] दिन का दिविः ( छी॰ ) चाप पत्ती ।

दिन्य (वि॰) १ देवी। स्वर्गीय । नैसर्गिक । २ अलोकिक । अद्भुत । ३ चमकीला । दमकदार । ४ मनोहर । सुन्दर । श्रांशुः, ( पु० ) सूर्य । —ग्रङ्गना, —नारी, —स्त्री, ( स्त्री॰ ) थ्रप्सरा, - थ्रादिव्य, (वि॰) लौकिक तथा श्रलौकिक (वीर) जैसे श्रर्जुन। -- उद्कं, (न०) वृष्टि का जल ।—कारिन्, (वि०) शपथ खाने वाला। सत्यासत्य की परीचा देने वाला .--गायनः, ( पु॰ ) गन्धर्व ।—चत्रुस, ( वि॰ ) १ दिव्य दृष्टि वाला । २ श्रंधा । (पु०) १ वानर । २ श्रलौकिक दृष्टि ।—ज्ञानं, (न०) श्रलौकिक ज्ञान । नैसर्गिक ज्ञान । -- द्रश, (पु०) ज्योतिषी । दैवज्ञ ।—प्रश्नः, ( पु॰ ) शकुन विचार ।— रत्नं, (न ) चिन्तामणि ।--रथः, (पु॰) देवविमान जो श्राकाश में चलता है। - रसः, ( पु॰ ) पारद । पारा । -- बस्त्र, ( वि॰ ) नैस-र्शिक परिच्छद सम्पन्न ।—चस्त्रः, ( पु० ) १ धृप । घाम। २ सूरजमुखी फूल :--सिरत्, (स्त्री०) श्राकाशगङ्गा ।—सारः, ( पु॰ ) सात वृत्त ।

दिञ्यं ( न० ) १ नैसर्गिक स्वभाव । दैवी ।२ श्राकाश । ३ (श्रग्न्यादि द्वारा) परीचा । ४ शपथ । किरिया । गम्भीर घोपणा । ४ जोंग । ६ चन्दन विशेष ।

दिव्यः (पु०) १ यलांकिक पुरुष । स्वर्गीय जीव।
२ यव। जवा। ३ यम। ४ मत्ववेत्ता। दार्शनिक।
दिश्(धा० उभय०) [दिशति—दिशते, दि.ट.]
१ वतलाना। दिखलाना । सामने रखना । २
निर्देष्ट करना। ३ देना । सोंपना । ४ यदा
करना। १ राजी होना । य्रङ्गीकार करना। ६
याज्ञा देना। हुक्म देना । ७ य्रमुमित देना।
परवानगी देना।

दिश (स्त्री॰) [ कत्तां एकवचन । —दिक्, दिग्, ] १ दिशा । २ निर्देश । सङ्केत । ३ श्रञ्जल । प्रदेश । ४ विदेशी श्रञ्जल । ४ दृष्टिकोण । ६ श्राज्ञा। श्रादेश । ७ सात की संख्या । ५ पच या दल । ६ काटने की गृत या चिन्ह ।—श्चन्तः,(पु॰) दूरवर्ती स्थान । - ग्रान्तरं, (न॰) १ दृसरी ग्रोर । २ मध्यवर्ती स्थान । श्रन्तरिच । ३ सुदुरवर्ती स्थान विशेष ।—ग्राम्बर, (वि०) नितंग नंगा । मादरजात नंगा। - ध्रम्बरः, ( पु॰ ) १ नागा। जैन या बौद्ध धर्म का। २ भिद्यक । संन्यासी। ३ शिव । ४ श्रन्धकार ।—ईग्रः, —ईश्वरः, ( पु॰ ) दिकपाल ।—करः, ( पु० ) १ युवक । युवा-पुरुप । २ शिव जी ।—कारिका,—करी, (स्त्री॰) युवती लड़की या स्त्री । - कारिन्-गज्ः,--दन्तिन्,—वारणः, ( पु॰ ) श्रष्टदिगाजों में से एक —चकं. (न०) श्रष्टाकाश मण्डल । २ समूचा संसार।-जयः,-विजयः, ( पु॰ ) संसार का विजय। --- दर्शनं, (न०) केवल दिशा निर्देश। -- नागः, (पु॰) १ दिग्गज। २ कालिदास का समकालीन एक कवि । मुखं, (न०) श्राकाश का कोई स्थान या भाग ।- मोहः, ( पु॰ ) दिग्श्रम।-चस्त्र, (वि॰) नितंग नंगा। नागा। — वस्त्रः (प्र॰) १ दिगम्बरी साधु । २ शिव जी । —विभावितः (वि॰) जगत्प्रसिद्ध।

दिशा ( स्ती॰ ) दिशा । सिम्त । श्रञ्जल । प्रान्त ।— गजः,—पालः, ( पु॰ ) दिग्गन । दिक्पाल । दिष्ट ( वि० ) १ दिखलाया हुआ। निर्दिष्ट। २ वर्णित। ३ निश्चित। ४ ग्रानिष्ट।—धन्तः, (पु०) मृत्यु। दिष्टम् ( न० ) १ ग्रंश। भाग। २ प्रारब्ध। ग्राज्ञा। ग्रादेश। निर्देश। ४ उद्देश्य।

दिष्टिः (स्त्री॰) १ श्रंश । भाग । २ निर्देश । श्रादेश। नियम । श्राज्ञा । ३ भाग्य । प्रारव्ध । ४ सौभाग्य । हर्ष । श्रुभ कार्य ।

दिश्र्या ( श्रव्यया० ) सौभाग्य से । भाग्यवश । दिह् ( धा० उभय० ) [ देग्धि, दिग्धे, दिग्धः ] १ लेप करना । उपटन करना । प्लास्टर करना । फैलाना । २ ख़राव करना । श्रष्ट करना । श्रपवित्र करना ।

दी (धा॰ श्रात्म॰) [दीयते, दीन, ] नष्ट होना। मर जाना।

दीत् (धा० ग्रात्म०) दित्तिते, दीत्तित ] १ यज्ञ करने की योग्यता प्रदान करना । २ ग्रात्मसमर्पण करना । ३ शिष्य बनाना । ४ उपनयन संस्कार करना । १ यज्ञ करना । ६ ग्रात्मसंयम का ग्रभ्यास करना ।

दी च्राक्तः (पु॰) दीचा गुरु। दी च्राणं (न॰) शिचादान । दीचादान। दीच्यां (च्री॰) १ संस्कार। २ यज्ञारम्भ के पूर्व का कर्म विशेष। ३ उपनयन संस्कार। ४ किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिये ग्रात्मसमर्पण करना।

दीित्तात (व० क्र०) १ दीचाप्राप्त । मंत्रोपदिष्ट । २ यज्ञ करने के लिये तैयार । ३ व्रत धारण किये हुए । दीित्तातः (पु०) १ दीचा में संलग्न यज्ञ कराने वाला । २ शिष्य । ज्योतिष्टोम ग्रादि बड़े बड़े यज्ञ करने वालों की सन्तान ।

दीदिविः ( पु॰ ) १ भात । २ स्वर्ग । दीधितिः (स्त्री॰) १ प्रकाश की किरण । २ चमक । ३ कान्ति । शारीरिक स्फूर्ति ।

दीधितिमत् (वि०) चमकीला। (पु०) सूर्य। दीधी (घा० ग्रात्म०) [दीधीते] १ चमकना। २ मालूम पदना। प्रकट होना।

दीन (वि॰) १ गरीव । निर्धन । निष्किञ्चन । २ सन्तप्त । पीड़ित । श्रभागा । ३ दुःखी । उदास । ४ द्यालु. (वि॰) —वत्सल, (वि॰) दीनों पर कुपा करने वाला।—वन्धुः. (पु॰) दीनों का मित्र।

दीनः (पु०) निर्धन मनुष्य। पीड़ित मनुष्य।
दीनारः (पु०) १ एक प्रकार का प्राचीन कालीन
सौने का सिक्का। २ सिक्का। ३ सुवर्ण भूषण।
दीप् (धा० ग्रात्म०) [दीप्यते, दीत, देदीप्यते] १
चमकना। भभकना। २ जलना। ३ धधकना। ४
क्रोधाविष्ट होना। ४ ज्योतिर्भय होना।

दीपः (पु॰) दीपक । चिराग । लेंप ।—अन्विता, (ची॰) अमावास्या ।—आर्राधनं, (न॰) अप्ति करना । —आतिः,—आति,—आवि,—आविती, —उत्स्वः, (पु॰) दीपकों की माला या पंकि। दिवाली का उत्सव जो कार्तिकी अमावास्या को किया जाता है।—किलिका, (स्त्री॰) दीपक का फूल । चिराग का गुल ।—किट्टम्, (न॰) काजल ।—कूपी,—खरी, (खी॰) दीपक की वत्ती । पलीता ।—पादपः,—चृत्तः, (पु॰) खीवट । काइ । शमादान । —पुष्पः, (पु॰) चम्पक वृत्त । —आजनं, (न॰) लेंप ।—माला, (खी॰) रोशनी ।—शञ्जः, (पु॰) पर्तिगा । पंखी ।— शिखा, (स्त्री॰) दीपक की लौ ।—श्रृङ्खला, (खी॰) दीपकों की पंक्ति । रोशनी ।

हीएक (वि०) [ स्त्री०—दीपिका ] १ जलता हुआ। प्रकाशमान । २ चमकता हुआ । सुन्दर बनाने वाला। ३ भड़काने वाला। उभाड़ने वाला। ४ बलप्रद्व। पाचनशक्ति बढ़ाने वाला।

द्ीपकं (न॰) १ केसर । जाफ्राँन । २ अर्थालङ्कार विशेष ।

दीपकः (पु॰) १ रोशनी । चिराग़ । दीपक । २ बाज पत्ती । ३ कासदेव की उपाधि । -

दीपनम् (न॰) १ जलानेवाला । प्रकाश करने वाला । २ वलप्रद । पाचनशक्ति को वदाने वाला । ३ स्फूर्ति उत्पन्न करने वाला । ४ केसर । जाफ्रॉन । दीपिका (स्त्री॰) पलीता । ससाल ।

दीपित १ (वि॰) १ त्राग लगा हुन्ना। २ जलता हुन्ना। ३ प्रकार करता हुन्ना। ४ प्रकट किया

दीस १ (व० कृ० १ जला हुआ। प्रकाशमान। २ धधकता हुग्रा। चमकीला । ३ वला हुग्रा। ४ भड़का हुन्रा । उत्तेजित किया हुन्रा । —ग्रंशुः, ( पु॰ ) सूर्य ।—ग्रद्यः, ( पु॰ ) विलार। — ग्राग्नि, (वि०) ्जलसा हुग्रा। — श्रिग्निः, (पु॰) १ धधकती हुई श्राग । २ श्रगस्त्य जी का नाम ।—श्राङ्गः, ( पु॰ ) मयूर । मोर ।--- प्रातमन्. (वि०) क्रोधन स्वभाव का। —उपत्तः, ( पु० ) सूर्यकान्त मणि। - किरणः, ( पु० ) सूर्य । - कोर्तिः, ( पु० ) कार्तिकेय का नाम ।—जिह्वा, ( स्त्री॰ ) लोमड़ी । [यह प्रायः किसी बदमिजाज या कलहिपया स्त्री के लिये त्रालङ्कारिक रूप से प्रयुक्त होता है।] —तपस्, (वि०) तपस्या में निरत ।— पिङ्गलः, ( ५०) सिंह ।-रसः, ( ५० ) केंचुवा । -लोचनः, (पु॰) विल्ली।—लोहं, ( न॰ ) पीतल। काँसा ।

दीप्तं (न०) सुवर्ण। सोना। दीप्तः (पु०) १ सिंह। २ नीवृ या विनौरे का पेड़। दीप्तिः (स्त्री०) १ चमक। श्रामा। कान्ति। २ श्रत्यन्त मनोहरता। ३ लाख। चपड़ी। ४ पीतल।

द्रीप्र (वि॰) चमकीला। भड़कीला। द्रीप्रः (पु॰) ग्रग्नि। त्राग।

द्रीर्घ (वि॰) [ तुलना करने में द्राघीयस् Compar.
—दान्निष्ट, Superl.] श्लंवा (समय श्रोर स्थान सम्यन्धी) बहुत दूर तक पहुँचने या च्यास होने वाला। २ दीर्घकालीन। बहुत समय का। श्रव्हिच उत्पन्न करने वाला। ३ गम्भीर। ४ दीर्घ (जैसे स्वर) ४ ऊंचा। लंवा।— ग्रध्वगः, (पु॰) हल्कारा। कासिद।—श्रह्न, (पु॰) ग्रीप्मश्चतु।— श्राकार, (वि॰) लंवा श्रधिक, चौड़ा कम।— श्रायु, —श्रायुस्, (वि॰) दीर्घजीवी।— श्रायुपः, (पु॰) १ माला। २ वर्झी श्रादि कोई भी लंवा हथियार। ३ श्रुकर।—श्रास्यः, (पु॰) हाथी।—कराठः,—कराठकः,— कन्धरः (पु॰) सारस पन्नी।—काय (वि॰) ज़द में लंबा।—केशः, (पु॰) रीष्ट्र।—गतिः,

—य्रोवः,—घाटिकः,—जंघः, ( पु॰ ) ऊँट । —िक्रिह्वः, ( पु॰ ) सर्प ।—तपस्, (पु॰) श्रहल्या के पति गौतम का नाम ; -तरुः, -द्राडः, ( पु॰ ) ताद वृत्त ।—तुग्डो, ( स्त्री॰ ) छ्छू -दर।—दृशिन्, (वि०) १ दूर देखने वाला। श्रागा पीछा सेाचने वाला । विवेकी । समकदार । २ बुद्धिमान । मतिमान । (पु०) १ रीछ । २ उल्लू। - नाद्. (वि०) निरन्तर श्रति केाला-हल करने वाला।—नादः, (पु०) १ कुत्ता। २ मुर्गा । ३ शङ्ख ।—िनद्रा, (स्त्री॰ ) दीर्घकालीन नींद । मृत्यु ।—पत्रः, ( पु॰ ) ताइ का वृत्त । पादः, ( ५० ) वगुला । वृटीमार ।---पादपः, ( पु॰ ) १ नारियल का पेड़ । सुपाड़ी का पेड़ । ३ ताढ़ का पेड़ ।—पृष्टः, (पु०) सर्प।— वाला, ( स्त्री॰ ) मृग विशेष। चमरी।— मारुतः, ( पु॰ ) हाथी ।—रतः, (पु॰) कुत्ता । रदः, ( पु॰ ) शूकर ।—रसनः, (पु॰) सर्प । रोमन्, (पु॰) ग्रुकर ।—वक्त्रः, (पु॰) हाथी । —सक्य, (वि॰) बड़ी बड़ी जांघों वाला।— सत्रं, ( न॰ ) दीर्घ-काल-न्यापी सामयाग ।---सत्रः, ( पु॰ ) ऐसा यज्ञ करने वाला।—सूत्र, —सूत्रिन्, (वि०) धीरे काम करने वाला। धीमा । सुस्त । दीर्घसूत्री ।

दीर्घ ( श्रव्यया॰ ) १ श्रर्से का । श्रसें तक । २ गह-राई से । गम्भीरता से । ३ दूर । सुदूर ।

दीर्घः ( पु॰ ) १ जंट । २ दीर्घ स्वर ।

दोर्घिका (स्त्री॰) १ दिग्घी। लंबी क्मील। २ क्मील या कृप।

दीर्गा (वि॰) १ फटा हुन्ना। चिरा हुन्ना। २ भय-भीत। दरा हुन्ना।

द्ध (धा॰ परस्मै॰) [दुनोति, दूत या दून] १ जलाना। भस्म कर डालना। २ सताना। सन्तप्त करना। तंग करना। ३ पीड़ित करना। दुःखी करना।

दुःख (वि०) १ पीड़ाकारक । श्रप्रिय । प्रतिकृत । २ कठिन । श्रसरत ।—श्रतीत, (वि०) दुःखों से मुक्त ।—श्रन्तः, (पु०) मोच ।—कर, (वि०) पीड़ादायी । कष्टदायी ।—श्रामः, (पु०) सांसारिक श्रस्तित्व । दुःखदायी दश्य ।

```
पिंगला 🕽 (स्त्री०) १ उल्लू विशेष । २ शिंशपा
पिङ्गला 🕽 वृत्त । ३ घातु विशेष । ४ शरीरस्थ
     नाड़ी विशेष । ४ एक पुराग्धप्रख्यात वेश्या का
पिंगलिका ) (स्त्री॰) १ सारस पत्ती। २ उत्तू
पिङ्गलिका 🗸 पंची।
पिगा ) (स्त्री०) १ हल्दी। २ केसर ! ३ हरताल ।
पिङ्गा ∫ ४ चरिडका देवी।
पिगाशं }
पिङ्गाशस्∫
             ( न० ) चोखा सोना।
पिंगाशः । ( ५० ) गाँव का सुखिया या ज़मींदार ।
फिङ्गाशः । २ मञ्जूली विशेष ।
पिंगाशी } (स्त्री॰) नील का पौधा।
पिङ्गाशी }
पिचंडः, पिचगुडः ( पु॰़्र)
पिचंड, पिचग्रहम् ( न॰ )
पिचंडः, पिचग्रहः ( पु॰ )
पिचंडम्, पिचिग्रहम्(न॰)
                              पेट । उदर ।
पिचंडकः }
पिचगुडकः} ( पु० ) श्रौदरिक । पेटू । मरभुखा ।
पिचिडकः
               ( पु० ) टाँग की पिडुरी।
पिचिंडिल ) (वि॰) बंड़े पेट का । बड़ी तोंद
पिचिरिडल े वाला ।
पिचुः ( पु०) १ रुई। २ दो तोले के वरावर की तौल
     जिसे कर्ष कहते हैं। ३ केाढ़ रोग विशेष ।—तलं,
     ( न०) रुई।--मन्दः,--मर्दः, ( पु० ) नीम का
     पेड ।
पिचुलः ( पु॰ ) १ रुई । २ विभिन्न प्रकार के पत्तियों
     का साधारण नाम ।
पिच्चट (वि॰) वंदमुही।
पिचटः ( पु॰ ) आँख की सूजन।
पिंचरम् ( न० ) १ जस्ता । सीसा ।
पिचा (स्री॰) १६ मोती की लड़, जिसका ख़ास
     वज़न होता है।
पिच्छं (न०) १ मयूर का पुंछ का पर। २ मयूर की
     पृंछ । ३ वाण में लगे पर । ४ हैना । वाजू । ४
     कलँगी। चोटी।
```

पिच्छः ( पु॰ ) पुंछ ।

समूह। १ मोचरस | ६ केला। ७ कवच | ८ टाँग की पिहुरी। ६ साँप का विष। १० सुपाड़ी। ---बाग्गः ( पु० ) वाज पत्ती । पिच्छल (वि॰) चिकना। रपटन वाला। पिच्छिका ( स्त्री० ) सयूर पत्तों का मोरछल । पिच्छिल (वि॰) १ चिकना। रपटन वाला। २ पुँछ पिन्किलः ( ५० ) िस्त्री०—पिन्किला ]— पिच्छितं, (न०) १ भात का माँड़ । २ एक प्रकार की चटनी । ३ दही जिसके जपर छाली हो । —त्वच् ( पु० ) नॉरगी का पेड़ । पिंज ) ( घा० ग्रात्म० ) [ पिंक्ते ] १रंगना । २ स्पर्श पिञ्जे करना। ३ सर्जाना । (उभय० ) [पिञ्जयति, पिञ्जयते ] १ देना। २ लेना। ३ चमकना। ४ शक्तिवान् होना । १ रहना। वसना । ६ वध करना । चोटिल करना । (न०) ताकत । शक्ति । र्षिजः ) (पु०) १ चन्द्रमा। २ कपूर । ३ वध । पिजः ) हत्या । ४ ढेर । र्षिजा । (स्त्री०) १ चोट। श्रनिष्ट। २ हल्दी। ३ पिञ्जा र्रिह । विजदः } ( पु॰ ) त्राँख का कीचड़। पिंजनम् } ( न०) धुना की धनुही जिससे रुई धुनकी पिञ्जनम् ∫ जाती है । पिंजर } (वि॰) सुनहला। भूरा। पिंजरं 👌 ( न० ) १ सोना । २ हरताल । ३ ग्रस्थि-पिञ्जरम् ∫ पंजर । ४ पिंजड़ा । पिंजरः 🚶 ( पु॰ ) १ सुनहत्ता या भूरा रंग । २ पीला पिञ्जरः ∫ रंग । विजरकं विश्वरकम् र् ( न० ) हरताल । पिंजरित } पिञ्जरित ∫ (वि०) पीले रंग का। भूरे रंग का। र्पिजल ( वि॰ ) १ बहुत घवड़ाया हुम्रा या परेशान ।

२ भयभीत ।

(वि॰) कठिनाई से प्रसन्न होने वाला या मनाया जाने वाला । -- त्र्यारोह, (वि०) कठिनाई से चढ़ने योग्य ।--- प्रारोहः, (पु॰) १ नारियल का पेड़। २ नाड़का बृत्त । ३ छुहारे का पेड़।---द्यालापः, ( पु॰ ) १ श्रकेासा । शाप । २ गाली गलौज।--ग्रालोक, (वि॰) १ कठिनाई से देखने या पहचानने योग्य । २ चकाचौंध वाला ।---ग्रावार, (वि॰) कठिनाई से ढकने योग्य। कठिनाई से काव में याने वाला :- याशय, (वि॰) द्रष्ट मन वाला। द्रुष्टात्मा । मलिनचित्त का ।-- आशा, (की०) बुरी या दुष्ट अभि-लापा। ग्राशा जिसका पूरा होना कठिन है। --द्यासद, (वि०) १ अजेय । जिस पर आक्रमण न किया जा सके। २ कठिनाई से मिलने वाला। ३ ग्रसमान। ग्रसदश।--इत, (वि०) १ कठिन। २ पापपूर्ण ।-इतम्, (न०) १ बुरा मार्ग । २ दुष्टता । कठिनाई । ख़तरा । भय । ३ सुसीवत । विपत्ति । —इप्टं, ( न० ) १ अकेासा । शाप । २ अनुष्ठान जो दूसरे के। हानि पहुँचाने के लिये किया जाय। —ईशः, (पु॰) बुरा स्वामी। दुष्ट मालिक। —ईपग्गा, – एपग्गा, (स्त्री०) श्रकेासा । शाप । —उक्तं,—उक्तिः, (स्त्री०) ऐसा कथन जो बुरा लगे। गाली। भर्त्सना। धिकार। फटकार। -- उत्तर, (वि०) जो उत्तर देने योग्य न हो। — उदाहर, (वि॰) कठिनाई से उचारण करने योग्य ।--- उद्वह, (वि॰ ) श्रसहा ।--- ऊह, (वि०) निगृह । दुर्व्योध । - ग, (वि०) १ कठिनाई से प्रवेश करने योग्य । श्रगम्य । २ अप्रा-सन्य। ३ जो समभ में न ग्रासके। गः, (पु०) - गम्. (न०) किसी वन, नदी या पर्वत के ऊपर का मार्ग जो कठिनाई से तै किया जा सके। १ सङ्कीर्ण मार्ग । २ गढ़ी । गढ़ । क़िला । महल । ३ जबद-खावद भूमि । ४ कठिनाई। विपत्ति। मुसीवत । कष्ट । भय । ख़तरा !--गी, (=दुर्गी) (स्त्री॰) पार्वती का नाम विशेष ।--गत, (वि०) १ श्रभागा । दुरवस्था की प्राप्त। २ श्रकिञ्चन । निर्धन । ३ दुःखी । मुसीवतज्ञदा ।— गतिः, (छी०) १श्रभाग्य । वदिकस्मती । श्रभाव ।

कष्ट । २कठिन अवस्था या मार्ग । ३नरक ।-गन्ध, (वि०) दुर्गनिध युक्त ।—गन्धः, (पु०) १ बदवू | बास । सड़ाइन । २ प्याज़ | ३ श्राम का पेड़ ।—गन्धि,—गन्धिन्, ( वि॰ ) वदवू वाला । —गम, (वि॰) १ श्रगम्य । न जाने योग्य। २ त्रप्राप्तच्य। ३ समभने में कठिन । —गाड,—गाध,—गाह्य, (वि०) थाह लेने में कठिन । अथाह । जिसका अनुसन्धान न हो सके ।--- ग्रह, (वि॰) १ कठिनाई से प्राप्तव्य या सम्पन्न करने योग्य । २ कठिनाई से जीतने या काबू में करने योग्य । ३ कठिनाई से समम में श्राने योग्य।--श्रहः (पु॰ ) मरोड़। ऐंठन । जकड़ । श्रकड़बाई ।--घट, (वि॰ ) १ कठिन । २ श्रसम्भव ।--घोषः, (पु०) १ चीख़ । चिल्लाहट । २ रीछ ।—जन, (वि०) १ दुष्ट । बुरा । ख़राव । २ मलिन चित्त का । उपद्रवी । —जनः, ( पु॰) दुष्ट श्रादमी । उत्पाती श्रादमी । —जय, (वि०) अजेय।—जर, (वि०) १ सदैव युवा रहने वाला । २कड़ा (खाद्य पदार्थ) । १ सहज में न पचने योग्य। २ कठिनाई से उपभोग करने थे।ग्यः--जात, (वि०) १ दुःखी । श्रभागा । २ दुष्ट स्वभाव का । बुरा। दुष्ट । ३ सिध्या । वनावटी ।—जातम्, ( न० ) दुर्भाग्य । वद-क्रिस्मती। विपत्ति।—जाति, (वि०) १ दुष्ट स्वभाव । दुष्ट । बुरा । २ जाति वहिष्कृत । --जातिः, (स्री॰) विपत्ति । दुर्वस्था।--झान,--ज्ञेय, (वि०) जो वोधगम्य न हो। जो जाना न जा सके।---ग्रयः,---नयः, ( पु० ) दुष्टाचरण । २ श्रनौचित्य ३ श्रन्याय । - ग्राजन, - नामन, ( वि०) बुरा नाम वाला ।--दम,-दमन,-दस्य, (वि॰) कठिनाई से वस में ग्राने योग्य। — दर्श, (वि०) १ कठिनाई से दिखलायी पड़ने वाला । २ चकाचौंध वाला ।—दान्त, (वि०) अधमी । उपद्रवी l—दान्तः, ( पु॰ ) १ वछुड़ा । -२ ऋगड़ा । ऊधम ।—दि्नं, (न०) १ दुरा दिन । २ दिन जिसमें श्राकाश मेघाच्छादित रहै । ३ वृष्टि (किसी मी चीज़ की) । ४ गाढ़ श्रंधकार । —द्रष्ट, ( वि॰) श्रनुचित रीत्या निर्णीत ।—दैवं,

१ र ः ो गुर्मारम् । यदक्तिम्मरी ।—प्रान्ते, ( न० ) कर एवं '—हुसः, ( हु- ) प्रता । श्रदः, (विश्व) जिसे धोरण करना ना पान रणना | पटिन हो ।—धरः, ( पु॰ ) णरा। पर्छ।— धर्ण, ( रि॰ ) १ जिसका गिरमान न है: यो । जीवराक्त अस्ति। २ लगस्य । ३ भयावर । राण्डराय । ४ कोधन सामाय का ।—श्वी, (वि०) म् ' सूर्य । नामकः (पु॰) पर्शनेग । क्यार्कः हे मस्मे ।—निग्रहः, ( पि॰ ) जी द्याया र जा सहे । जिस पर शासन न दिया जा मर्गः । जंगली ।—निमितः ( वि॰ ) घटादटानी से भूमि पर रखा हुन्ना । निमित्तं, ( । ) भाषराकुन । २ अनुचित बहाना ।---निवार,---नियार्य, (वि०) फठिनाई से रोकने या यचाने कान्य । कार्य ।—नीतं, (न०) दुश्चरण । दुर्नीत । युग चान चलन ।—नीतिः, (स्त्री०) नुस शायन ।—बल (वि०) १ निर्वल । धमज़ीर २ उत्पादर्शन । ३ छोटा । थोदा । कम ।—बाल, (वि॰) गंता । खल्याट । – बुद्धि, (वि॰) ८ सृग्रं। सृत् । २ दुष्ट चित्तका। दुष्टारमा। योध. (वि०) जो समक में न था सके। घथाह। —भग, (वि॰) श्रभागा।—भगा, (म्त्री॰) ९ पत्ता जिने उसका पति नापसंद करता हो । २ हुए न्यनाम नी।-भर, (नि॰) जिसका पालन पोपमा न रिया जा सके। - भाग्य, (वि०) श्रभागः । त्रदक्तिस्मत ।--भाग्यं, (न०) श्रभाग्य । वर्शिक्सरी ।—भिन्नं, (न०) श्रकाल । ऋहत ।— भूत्यः ( ५० ) युरा नीवर । भ्रातृ, ( ५० ) गुरा भाई। - मित, (वि॰) १ मूर्खं। मूदा श्रजान । २ दुष्ट ।—मद, (वि॰) शराबी। पागल। भयानक।---मनस्. (वि॰) मन में दुःखी । श्रनुस्साहित । उदास । दुःखी ।--- मनुष्यः, ( ५० ) द्वरा श्रादमी ।—मंत्रः,—मंत्रितम् (न०) धुरा परामर्था । बुरी सलाह । — मरगाम्. (न०) त्रकाल मृत्यु।—मर्याद, (वि०) दुरशील । दुष्ट ।—मल्लिका,—मल्लीः, (स्त्री॰) छोटा नाटक । सुखान्त । नक़ल । — मित्रः, ( पु॰ ) 🤋 द्युरा दोस्त । २ शत्रु ।---मुख़, (वि॰ ) १ कुरूप।

यदशकः । २ वद्भवान ।—मृख्य, (वि०) महँगा । तेज । — सेथम्. (वि०) मूर्ख । मूद । कुन्द । ( ५० ) मूर् । बुद्ध ।--योध,--योधनः (वि०) णजेन । जो जीता न जा सके ।-- योधनः, (पु॰) ध्यग्रम् का ज्येष्ठ पुत्र ।—योनि (वि०) नीच ज्ञानि में उत्पन्न।—लच्य. ( वि॰ ) कठिनाई से देग परने वाला।--स्तम, (वि॰ १ फठिनाई से प्राप्त होने योग्य या मिलने योग्य । २ सर्वेत्तम । प्रसिन्त । ३ प्रिय 🖟 प्रेमपात्र । ४ मृत्यवान ।---लितित, (वि०) १ लाद प्यार से विगदा हुआ। हुलार से गराय किया हुआ। २ नटखट। उपद्रवी दुष्ट । -लेग्व्यं. ( न०) जाली दस्तावेज ।-- वन्न, ( वि॰ ) श्रवर्णनीय । - वर्चं ( न॰ ) गाली । दुर्दान्य । - घनम्, (न० ) गाली । बुत्रास्य ।— बर्गा, (वि०) बुरे रंग का ।—बर्गी, (न०) नोंदी। वसतिः (स्त्री॰) ऐसा श्रावसस्थान जर्ग रहने में कष्ट हो।—यह, (वि॰) भारी। —चाच्य, (वि॰) १ योलने या फहने में कठिन । २ कुबाच्य युक्तः। ३ कठोरः। निष्दुरः।—द्याच्यं, (न०) १ गाली । फरकार । धिक्तार । श्यदनामी । ग्रपवाद म्—वादः. (पुo) मानहानि । धदनामी । —घार,—वारगा, (वि॰) श्रसहा।—घासना, १ ग्रुरी थ्रभिनापा । २थ्रजीक कड्पना । श्रसारवस्तु —वामसः (वि॰) १ बुरी तरह पोशाक पहिने हुए।२ नंगा। (पु०) श्रत्रि श्रीर श्रनुसूया के पुत्र एक ऋषि का नाम।-विगाह, विगाहा, (वि॰) श्रथाह्। — विन्निन्त्य, (वि॰) जी समक में न या सके।—विद्ग्ध, (वि०) १ श्रपट्ट। कचा । सूर्य । सूद । २ नितान्त या निपट श्रजान । ३ मूर्खतावश श्रभिमान से फूला हुश्रा । वृथा-भिमानी ।— विध, (वि०) ३ कमीना २ दुए। ३ त्रिकिञ्जन । ४ मृर्ज़ ।--विनयः, ( पु० ) बुरा चालचलन ।-- विनीत, (वि॰) ढीठ। हठी। ज़िद्दी। — विपाकः, बुरा परिणाम या फला । २ इ.स. जन्म या पूर्वजन्म में किये हुए कर्मी का बुरा फल । — विलसितं, ( न० ) उद्दरस्ता । नटखटी ।--- वृत्त, ( वि० ) १ दुष्ट । बदमाश । श्रसदाचरवी । २ गुवदा ।—वृत्तम्,

(न०) श्रंसदाचरण । बुरा चाल चलन ।—बृष्टिः, (खी०) सूला । श्रकाल । —श्र्यवहारः, (पु०) श्रमुचित निर्णय या फैसला । - ब्रत, (वि०) श्रवज्ञाकारी । नियम-विरुद्ध करने वाला ।—हुतं, (न०) विधि-विरुद्ध हवन किया हुश्रा ।—हृद्, (वि०) दुष्ट हृद्य । (पु०) कोई भी शत्रु ।—हृद्य, (वि०) दुष्ट हृद्य । बुरा ह्रादा रखने वाला। दुष्ट ।

दुरोद्दरं (न०) जुद्रा । पाँसे का खेल । दुरोद्दरः ( पु० ) १ ज्वाड़ी । जुत्रा खेलने वाला । २ पाँसे रखने की पेटी ३ दाँव ।

दुल् (घा॰ उभ॰ ) [दोलयति—दोलयते, दोलित] भूलना ।

दुिलः (स्त्री॰) झोटी कहुई या कहनी। दुष् (भा॰ परस्मै॰) [दुष्यति, दुष्ट] १ हानि उठाना। खराब होना। धब्बा लगना। श्रपवित्र होना। छूत लगना। ३ पाप करना। भूल करना।

गलती करना। ४ असती होना। निमकहरामी करना। दुप्ट (व॰ कृ॰) १ खराव किया हुआ। वरवाद किया हुआ। चोटिल किया हुआ। नष्ट किया हुआ। २ अष्ट किया हुआ। कलिङ्कत किया हुआ। ३

र अष्ट किया हुआ। कलिक्ष्त किया हुआ। ३ बिगाड़ा हुआ। ४ दुष्ट । ४ अपराघी। जुर्म करने वाला । ६ नीच । श्रोङा। ७ दोपपूर्ण । त्रुटि युक्त । म् कष्टदायी। ६ निकम्मा ।—श्रात्मन्,— श्राशय, (वि०) दुष्ट चित्त । दुराशय।—गजः. (पु०) ख्नी हाथी।—चेतस् —धी बुद्धि, (वि०) मलिन चित्त । खराव तिवयत का ।— मृषः, (पु०) ख़राव या श्रिड्यल बैल।

दुष्टिः ( स्त्री॰ ) चरित्रअंश । अष्टावस्था । दःष्ट्र (ग्रन्थया॰) १ वरा । खराव । २ ग्रनचित स्व

दुष्टु (श्रन्यया०) १ बुरा । ख़राव । २ श्रनुचित रूपसे । भूत से । ग़लती से ।

दुष्यंतः ) ( पु॰ ) सूर्यंवंशी एक राजा जो पुरुवंशी दुष्यन्तः ) थे । इनका गन्धर्व-विवाह शकुन्तला के साथ हुआ था ।

दुस् (यह एक उपसर्ग है जो संज्ञावाची श्रीर कभी कभी कियावाची शब्दों में लगायी जाती है। इसका प्रयोग ''बुरा, दुम्ट, श्रपकृष्ट, कठोर या

कठिन" के अर्थी में किया जाता है। -- करम्, (न०) १ कठिन श्रौर पीड़ादायी कार्य। कठि-नाई। २ श्रन्तरित्त। श्राकाश। — कर्मन्, (पु॰) पापकर्म । श्रपराध । जुर्म ।—कालः, ( ९० ) १ बुरा समय। २ प्रलय काल। ३ शिवजी की उपाधि ।—-कुलं, ( न० ) त्रकुलीन कुल । — कुलोन, (वि॰) नीच वंशोत्पन्न।—कृत्, (पु॰) दुष्ट जन। — कृतं, — कृतिः, (स्त्री॰) पापकर्म। श्रसद्कर्म ।—क्रम्, (वि०) श्रस्तव्यस्त । गङ् बड़।—चर, (वि०) १ कठिनाई से पुरा होने वाला । कठिन काम । २ श्रप्रवेश्य । श्रप्राप्तस्य । ३ श्रसदाचरणी ।—चरः, ( पु० ) १ रीछ । २ शङ्ख विशेष ।—चरित, ( वि॰ ) दुष्ट । बुरे श्राचरण वाला ।—चिकित्स्य, (वि०) श्रसाध्य । श्रारोग्य न होने वाला। -- च्यवनः, ( पु॰ ) इन्द्र। --च्यावः (पु॰) शिवजी ।—तर, (वि॰) (= दुष्ट्र, या दुस्तर,) १ कठिनाई से पार किये जाने वाला । २ कठिनाई से वश में किये जाने वाला। त्र्रजेय ---तकः, (पु॰)मिथ्या वादविवाद।-पच, ( = दुष्पच) (वि॰) कठिनाई से पचने येाग्य ।—पतनं, (न०) बुरी तरह गिरने वाला । ( श्रपशब्द )-परिग्रह, (वि०) कठिनाई से पकड़ा जानेवाला ।—परित्रह:, (पु०) दुष्टास्त्री या भार्या ।-- पूर, (वि०) मुश्किल से भरा जाने वाला या श्रघाने वाला। -- प्रकाश, ( वि॰ ) ग्रॅंधियारा । धुंधला ।—प्रकृति, ( वि॰ ) बुरे स्वभाव का । चिड़चिड़ा ।— प्रजसू, ( वि० ) बुरी श्रौलाद वाला ।—प्रज्ञ, (= दुप्प्रज्ञ) (वि०) मूढ । निर्वत चित्त का —प्रध्रष,—प्रधृष्य, (वि॰) दुर्धर्प। जिसपर हम्ला न हो सके ।-प्रवादः, ( पु० ) कलङ्क । श्रपकीति । श्रपवाद ।—प्रवृत्तिः, (स्त्री०) बुरी खबर। श्रमङ्गलजनक संवाद।---प्रसह, [= दुष्प्रसह ] १ भयङ्कर । २ श्रसहा ।— प्राप,-प्रापग्, (वि०) अप्राप्तन्य । कठिनता से मिलने योग्य ।— शकुनं ( न० ) अपशकुन । बुरा सगुन ।—शला, (स्त्री०) धतराष्ट्र की एकमात्र पुत्री का नाम । यह जयद्रथ को ब्याही गयी थी । -शासन, (वि०) कठिनाई से कावृ में आने वाला ।—शासनः, (पु०) धतराष्ट्र के १०० पुत्रों

में से उनके एक पुत्र का नाम । इसीने महारानी द्रीपदी का भरी सभा में चीर खींच कर, श्रप-मान किया था। इस अपमान का यदला भीमसेन ने कुरुचेत्र की लट़ाई में इसके कलेजे का गर्मागर्म लोह पीकर लिया था ।--शील, [ = हुरुशील ] ( वि॰ ) पापिष्ट । हुराचारी । धर्मश्रष्ट ।--सम, [ = इसम या दुस्सम] (वि॰) १ ग्रसम । ग्रसदश । जो बरावर या समान न हो। २ श्रभागा । ३ दुष्ट । कुत्सित । श्रनुचित ।—समं, ( ग्रत्यया॰ ) दुष्ट । दुष्टता से ।—सत्वं, ( न॰ ) दुष्ट व्यक्ति :—सन्धान,—सन्धेय, (वि०) कठि-नाई से मिलने वाले या श्रापस में मेल कर लेने वाले ।--सह, [= दुस्सह ] ( वि॰ ) श्रसहा । श्रममर्थनीय।—साद्तिन्, (पु॰) मूठा साची। मृठा गवाह। —साध, साध्य, (वि०) १ कठिनाई से पूरा होने वाला या व्यवस्थित होने वाला। २ असाध्य (रोग) । ३ कठिनाई से वश में होने वाला । —स्य. --स्थित. [ = दुस्य, श्रीर दुस्थित ] १ युरा । श्रकिञन । निर्धन । श्रभागा । २ पीडित । द्रुःखी । ३ श्रस्वस्य । वीमार । ४ चज्रल । श्रशान्त । १ मूर्त । प्रज्ञान ।—स्थम्, ( प्रव्यय० ) दुरी तरह।-स्थितिः, ( खी॰ ) ब्ररी दशा। ब्ररी हालत ।—स्पृष्टं [ = दुस्पृष्टं] ९ थोड़ा सा छुत्राव या लगाव ।--समर, (वि०) कठिनाई से स्मरण किया जाने वाला या जिसे स्मरण करने से पीड़ा हो ।-- स्वप्नः, ( पु॰ ) खराव सपना ।

हुह् (धा॰ उभय) [ दोग्धि, हुग्धे, हुग्ध ] १ हुहना या दवा कर निचोड़ लेना। निकाल लेना। खींच लेना। २ एक के भीतर से दूसरी चीज़ निकालना। ३ लाभ उठाना। ४ (किसी ध्रपेचित वस्तु के।) देना। ४ उपभोग करना।

दुह्तितृ ( स्त्री॰ ) वेटी । पुत्री ।—पतिः, या दुह्तितुः-पतिः, ( पु॰ ) दामाद । जमाई ।

टू (धा॰ ग्रात्म॰) [ दूयते दृन ] १ सन्तस होना । पीड़ित होना । दुःखी होना । २ दुःखी करना । पीडित करना ।

दूतः ) (पु॰) क़ासिद । संदेश ले जाने वाला । दूतकः ) पेगाम ले जाने वाला । इधर की वात उधर ग्रीर उधर की वात इधर पहुँचाने वाला । दृतिका ) (र्छा०) कुटनी। [कभी कभी दूती, का दूती ∫ 'ती" हस्त्र भी हो जाता है।] दूर्य (न०) १ द्तपना। २ संदेश। पैग़ाम। दुन (वि०) पीड़ित। दुःखी।

टुर (वि॰) [द्वीयस Comp. द्विष्ठ, Super.] दृरवर्ती । फ्रासले पर । - घ्रन्तरित, (वि॰ ) दूर होने के कारण विलगाया हुआ ।—श्रापातः, ( पु॰ ) दुर से निशानावाज़ी करना ।—ग्राप्ताव, ( वि॰ ) दूर से फर्लांगना या कृदना !-- आरुढ़, (वि॰) ऊँचा चड़ा हुग्रा । यहुत ग्रागे यड़ा हुग्रा I —ईरितेज्ञग् ( वि॰ ) भेंटा । एँचाताना । — गत, (वि॰) दूर स्थानान्तरित किया हुआ। दूर गया हुत्र्या ।-प्रहर्मा, (न०) दूरस्य वस्तुत्र्यों की देखने की श्रलौकिक शक्ति।-दर्शनः, (पु० १ गीध। २ विद्वान पुरुष । परिडत ।-द्र्शिन (वि॰) दूरदर्शी । विवेकी । विचारवान । (पु०) ३ गीध । २ परिंडत । ३ देवदृत । पेंगम्बर । ऋषि ।—द्वृष्टिः, (स्त्री०) १ दुर तक देख सकने की शक्ति। २ विवेक ।--पातः, (पु॰) १ बहुत ऊँचाई से गिरना । २ दूर का उट्टान । । - पार, ( वि० ) १ यहुत चौड़ा ( या चौड़े फॉट की नदी )। २ कठिनाई से पार होने योग्य ।—वंयु, ( वि॰ ) भार्या तथा भाई वन्धुर्यो से दूर किया हुया । - भाज, (वि०) दूरी। फासला । वर्तिन, (वि॰) दूर पर मौजृद होना फॉसले पर होना।—चस्त्रक, (वि॰) नंगा :— विलिम्बिन, (वि॰) बहुत नीचा लटकने वाला। —वेधिन, (वि॰) दृर से छेद करने वाला या घुसने वाला —संस्था (वि०) वहुत दूरी पर मीजृद् ।

दूरतः ( श्रव्यया॰ ) यहुत दूर से । फॉसले से ।
दूरेरग्र ( वि० ) दूरी पर । दूर से श्राना ।
दूर्यम् ( न॰ ) मल । गाद । विष्ठा ।
दूर्वा ( छी॰ ) एक प्रकार की घास जो यहुत फैलती
है श्रीर देव तथा पितृ एजन के काम श्राती है । यह
घोडों के। खिलायी जाती है श्रीर घोड़े इसे बड़े

दूतिका } (ची॰) नील का पीधा। दूती } सं० रा० कौ०—४६

प्रेप्न से खाते हैं।

दूप (वि॰) ग्रपवित्र करने वाला । खराव करने वाला यथा "पंक्तिदूप" ।

दूपक (वि॰) [ स्त्री॰ —दूषिका ] अष्ट करने वाला। नष्ट करने वाला। २ पापी ॰

दूषकः ( पु॰ ) १ कुपथ में प्रवृत्त करने वाला । स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाला । २ वदनाम मनुष्य ।

दूष्यां (न॰) १ दोष । २ हानिकारक । ३ गाली । कुवाच्य । ४ ग्रपवाद । ग्रपकीर्ति ।

ढूष्याः ( पु॰ ) रावण पत्तीय एक प्रधान रात्तस जिसे जनस्थान में श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था ।

दूषिः } दृषी } (स्त्री॰) श्राँख का कीचड़।

टूपिका (स्त्री॰) १ पैंसिल । चित्रकार की कूची । २ चाँवल विशेष । ३ त्राँख का कीचड़ ।

दूपित ( वि॰ ) १ अष्ट । नष्ट । विगड़ा हुन्रा । २ चोटिल । ३ टूटा फूटा । चरित्रअष्ट । ४ अपकी-र्तित । कलङ्कित । १ मिथ्या दोपारोपित । बदनाम किया हुन्रा ।

दूष्य (वि०) अष्ट होने योग्य। कलङ्क लगाने योग्य। दूष्यं (न०) १ पीप। राल। २ विप। ३ रुई। ४ वस्त्र। कपड़ा। ४ शामियाना। तंबू।

दूष्या (स्त्री॰) हाथी का चमड़े का जेरवंद । हु (धा॰ ग्रात्म॰) [द्रियते,—द्भत,—दिद्रियते ] सम्मान करना । ग्रादर करना । पूजा करना ।

द्वंह् (धा॰ परस्मै॰) [द्वंहित ढ्वंहित] १ मजबृत करना। दद करना। २ दद होना। ३ वदना। प्रधिक होना।

हुंहित (व॰ कृ॰) १ मजबूत किया हुआ । दङ किया हुआ । २ बड़ा हुआ ।

द्रकं (न०) छिद्र। रन्ध्र। छेद।

द्वुढ (वि॰) १ मजबृत । अचल । अथक । २ पोढ़ा । ठोस । ३ स्थापित । ४ अचल्चल । ४ दृढता से वँधा हुआ । ६ कसा हुआ । ७ घना । म् बड़ा । अत्यधिक शक्तिशाली । कठोर । ताकत वाला । ६चिमड़ा । १० ऐसा कड़ा जो कठिनाई से लचाया जा सके । ११ ठहरने वाला । चलाऊ । १२ विश्वल । १३ निश्चित । अवश्य । । — अग्रंग, (वि॰)

शरीर का पुष्ट ।—ग्रङ्गम्, (न०) हीरा।—इपुधि (वि॰ ) मज्वृत तरकस रखने वाला।—काग्रडः, –प्रन्थिः, (पु०) याँस ।–प्राहिन्, (वि०) मज्वृती से पकड़ने वाला। - दंशकः, (पु०) शार्क नामक समुद्री जन्तु विशेष ।—द्वार, (वि॰) मज़वृती से द्वार की वंद रखने वाला। -धनः (पु०) बुध देव की उपाधि ।—धन्वन्,—धन्विन्, (पु०) अच्छा तीरन्दाज़ ।—निश्चय, ( वि० ) १ दृढ़ सङ्कल्प । ~−नोरः,—फत्तः, (स्त्री० ) नारियल का वृत्त ।— प्रतिज्ञं, (न०) वचन या प्रतिज्ञाका पक्का।— प्ररोहः, (पु०) गूलर का पेड़ । - प्रहारिन्. (वि०) १ कस कर प्रहार करने वाला । २ ठीक लच्य वेधने वाला।--भक्ति, (वि०) निमकहलाल। सचा। —मति, (वि०) श्रपने विचार का पक्का ।—मुष्टि, (वि०) १ सुम । कंजूस । २ मज़वृती से सुट्टी वाँधने वाला ।---सुष्टिः, (स्त्री॰) तलवार ।---मूलः, (पु॰) नारियल का पेड़। - लोमन्, (पु॰) जंगली सुत्रर ा-चैरिन्, ( पु॰ ) करुणाशून्य शत्रु। बेरहम दुश्मन।—व्रत, (वि०) १ धर्मा नुष्ठान में दद । रश्रचल । सच्चा । रश्रध्यवसायी । — सन्धि, (वि॰) १ मज़वृती से मिले हुए। २ श्रन्छी तरह जुड़े हुए।—सौहृद्, (वि०) मैत्री में श्रचल या दृढ़।

दृतिः (पु॰ छी॰) १ पानी भरने का चमड़े का डोल । २ मछली । ३ चर्म । खाल । ४ घोंकनी ।—हरिः, (पु॰) कुत्ता ।

द्वन्फूः (स्त्री०) १ साँपिन । २ वज्र ।

द्वन्भूः (स्त्री॰) १ इन्द्रका वज्र । २ सूर्य । ३ राजा । ४ यम ।

द्वप् (धा॰ परस्मै॰) [दर्पति, दर्पयति, दर्पयते] प्रकाश करना । जलाना । बालना । [द्वष्यति,—द्वप्त ] १ श्रभिमान करना । श्रकड्ना । २ श्रत्यन्त प्रसन्न होना । ३ श्रापे में न रहना ।

द्वप्त (वि॰) १ श्रभिमानी । श्रकड्वाज् । २ पागल । मदमाता । श्राततायी ।

दूप (वि॰) अभिमानी । अकड्बाज् । मजबूत । दृढ ।

द्वश् (धा॰ परस्मै॰) [पश्यति,—द्वप्ट ] देखना । निहा-रना । श्रवलोकन करना । पहचानना । दूश् (स्त्री॰) १ दृष्टि । निगाह । २ श्राँख । ३ वोध । ज्ञान । ४ दो की संख्या । १ ग्रह की गति ।— श्रध्यक्तः, (पु॰) सूर्य । —कर्गः, (पु॰) सर्प ।— क्यः, (पु॰) धुंधला दिखलाई पदना । देखने की शक्ति का कम हो जाना ।—जलं, (न॰) श्राँस् । — पातः, (पु॰) निगाह । नज़र । चितवन ।— प्रिया, (स्त्री॰) सौन्दर्य श्रामा —मिक्तः, (स्त्री॰) प्रेम भरी चितवन । चिपः, (पु॰) सर्प । - श्रुतिः (पु॰) सर्प । साँप ।

द्वग्द } (स्त्री॰) पत्थर। द्वपट्ट }

दूराा (खी॰) त्राँख।—ग्राकांच्यं, (न॰) कमल।— उपसं (न॰) सफेद कमल।

द्वशानः (पु॰) १ दीचा गुरु । २ ब्राह्मण । ३ लोकपाल । द्वशानं ( न॰ ) प्रकाश । चमक ।

द्रशिः } (स्त्री॰) १ ग्राँख। २ शास्त्र।

दृश्य १ देखने का । दिखलाई पड़ने वाला । २ मनो-हर । सुन्दर ।

दूर्यं (न०) दिखलाई पड़ने वाली वस्तु ।

दृश्वन् (वि॰) जानने वाला । देखने वाला । (त्रालं॰) जानकार ।

हूपट् (स्त्री॰) १ चट्टान । २ चक्की का पाट । ३ सिल, जिस पर मसाले ग्रादि पीसे जाते हैं ।— उपलः, (पु॰) चक्की का पाट जिस पर मसाले पीसे जाते हैं।

द्वपद्धत् (वि०) पथरीला । चट्टानदार ।

द्वपद्धती (स्त्री॰) त्रार्यावर्त देश की पूर्वी सीमा की एक नदी जो सरस्वती नदी में गिरती है।

द्वपदिमापकः ( पु॰ ) कर जो चक्की चलाने वालों पर लगाया जाय ।

द्वप्ट ( व॰ कृ॰) १ देखा हुग्रा । जाना हुग्रा । समका हुग्रा । २ पाया हुग्रा । मिला हुग्रा । ३ प्रकट । प्रादुर्भृत । ४ निश्चित किया हुग्रा । निर्णीत ।— ग्रम्तः,—ग्रम्तभ्, ( न॰ ) १ मिसाल । उदा-हरण । नज़ीर । २ शास्त्र । विज्ञान । ६ मृत्यु । —ग्रर्थ, ( वि॰ ) स्पष्टम्रर्थ-चोधक ।—कप्ट,— हुःख, ( वि॰ ) कप्टसहिष्णु । हुःख केले हुए । — क्ह्रट्राय्, (न०) कठिन प्रश्न । पहेली । बुक्ती-थल । — दोप, (बि॰) १ दोपयुक्त देखा हुआ । २ दुष्ट । ३ पकड़ा हुआ । — प्रत्यय, (बि॰) १ विरवस्त । २ विश्वास दिलाया हुआ । — रजस्, (स्त्री॰) युवावस्था की प्राप्त लड़की । - व्यति-सर, (बि॰) १ मुसीवतें केले हुए । २ श्रनिष्ट की पहिले ही से जान लेने वाला ।

द्रप्टं (न०) डकेतों का भय।

हृिष्टः (स्त्री॰) १ निगाह । नज़र । २ हिये की श्राँखों से देखना । ३ ज्ञान । जानकारी । ४ श्राँख । देखने की शक्ति । निगाह । १ चितवन । ६ वृद्धि । — कृत, — कृतं, (न॰) स्थलपद्म । — स्त्रेपः, (पु॰) नज़र ।— गुग्गः, (पु॰) तीरन्दाज़ों का निशाना या लच्य ।— गोस्चर, (वि॰) नजर के सामने ।— पूत, (वि॰) हिष्ट रख कर पवित्र रखना । रखवाली करना कि, श्रपवित्र न होने पावे।— चन्धु, (पु॰) जुगुनू। — चिशोपः, (पु॰) कनिखयों से देखना।— विद्या, (स्त्री॰) नेत्रविद्या । चान्नसी विद्या। — विद्या, (पु॰) सर्प। साँप।

हृह् ) (धा॰ परस्मै॰ ) [दंईति, दंइति,] १ इद द्वंह ) होना । २ बदना । उगना । ३ समृद्धिवान होना ४ कस कर वाँधना ।

दृ( धा॰ परस्मै॰) [दीर्घति, द्वाणाति, दीर्ग्ण, ] १ चिर कर खुल जाना। २ चिरवा डालना। फड़वा डालना। दुकड़े दुकड़े करवा डालना।

दे (धा॰ परस्मै॰) [दयते, दात,] रक्ता करना। वचाना।

देदीप्यमान ( वि० ) चमकदार । दहकता हुया ।

देय (वि०) १ देने को। भेंट करने को । चढ़ाने को। देने योग्य। भेंट करने योग्य। ३ लोटा देने को। फेर देने को।

देव (धा॰ श्रात्म॰) [देवते ] १ खेलना । क्रीड़ा करना । जुश्रा खेलना । २ विलाप करना । ३ चमकना ।

देव (वि॰) [ खी॰—देवी, ] देवी । नैसर्गिक स्वर्गीय । ख्रंशः, (पु॰) भगवान का ध्रँशावतार । —श्रगारः, (पु॰) ग्रगारं, (न॰) मन्दिर ।— श्रङ्गना, (स्त्री०) स्वर्गीय श्रप्सरा। – ग्रातिदेवः,-श्रिधिदेवः, ( पु॰ ) सर्वोच्च देवता । शिव ।---ग्रधिपः, ( पु॰ ) इन्द्र ।—ग्रन्धस, ( न॰ ) — अन्नं, (न०) देवताओं का यन्। कन्य। अभोष्ट, (वि॰) देवताओं के। प्रिय। देवता के। चढ़ा हुन्रा ।—ग्रभीष्टा, (स्त्री०) १ नफीरी बजाने वाला । २ पान । ताम्बूल ।--- भ्रारायं, ( न० ) बाग़ ।-- ग्रारिः, ( पु॰ ) दानव ।--ग्रार्चनं (न०)—ग्राचेना, (स्त्री०) देवतात्रों का पुजन ।---श्रवस्रथः, ( पु॰ ) देवालय । मन्दिर । —-ग्रहवः, ( पु॰ ) इन्द्र का घोड़ा उच्चैःश्रवा । — भ्राक्रीड़:, ( पु॰ ) देवतात्रों का नन्दन वन । —ग्राजीवः, (पु॰)—ग्राजीविन् (पु॰) पुजारी । देवलक ।—श्रात्मन्, (पु०) गृलर का वृत्त । —ग्रायतनम्, ( न० ) मन्दिर ।—ग्रायुर्धं, ( न० ) १ देवतात्रों का हथियार । २ इन्द्रधनुप । —ञ्चालयः, ( ५० ) १ स्वर्ग । २ मन्दिर ।— द्यावासः, ( पु॰ ) १ स्वर्ग । २ श्रश्वत्थ वृत्त । ३ मन्दिर । ४ सुमेरु पर्वत ।—श्राहारः,. ( ३० ) श्रमृत ।—इज्, (वि०) [ कर्ता एकवचन देवेट, या देवेड, ] देवतात्रों की पूजा।—इज्यः, ( पु॰ ) बृहस्पति ।--इन्द्रः,--ईशः, ( पु॰ ) १ इन्द्र। २ शिव।—उद्यानस्, (न०) १ नन्दनवन । २ मन्दिर के समीप का बाग । - ऋषिः, [ = देवर्षिः, ] ( पु० ) १ म्रत्रि, भृगु, पुलस्त्य, श्रंगिरस श्रादि देवर्षि हैं। २ नारद की उपाधि। — भ्रोकस, (न०) सुमेरु पर्वत।—कन्या, (स्री०) अप्सरा। —कमेन्, (न०) —कार्यं, (न०) १ धार्मिक कृत्य या त्र्यनुष्ठान । २ देवा-र्चन ।—काष्ठं, ( न० ) देवदारु वृत्त । —कुगुडं, (न०) कुद्रती तालाव।—कुलं, (न०) १ मन्दिर। २ देव जाति । ३ देवताश्रों का समूह। --कुल्या, (स्त्री०) स्वर्ग गङ्गा।--कुसुमं, (न०) लवङ्ग । लौंग ।—खातं,—खातकं, १ घाटी। ३ किसी मनुष्य का न बनाया हुआ तालाव या जलाशय। ३ मन्दिर के समीप का जलाशय। —गगाः, (पु॰) देवतायों की एक श्रेणी I— गणिका, (खी०) श्रप्सरा ।—गर्जनं, (न०)

बादल की गढ़गड़ाहट ।--गायनः, (पु०) गन्धर्व।--गिरिः, (पु०) एक पर्वत का नाम। —गुरुः, ( पु॰ ) १ करयप । बृहस्पति ।—गुही, (स्त्री॰) सरस्वती की उपाधि या उसके समीप के स्थान की उपाधि।—गृहं, ( न० ) १ मन्दिर। २ राजपासाद । महल ।—चर्या, (स्त्री०) देवा-र्चन । देवपूजन ।—चिकित्सको, (वि०) श्ररिवनी कुमारद्वय ।—कुन्दः, ( पु॰ ) सौलड़ा मोती का हार ।—तरुः, ( पु॰ ) १ ग्रश्वत्थ वृत्त । २ मदारवृत्त । ३पारिजात वृत्त । ४सन्तान वृत्त । ४ कल्पयृत्त । ६हरिचन्दन वृत्त ।–ताङः, (पु०) १त्रुगिन २ राहु। - दत्तः, ( पु०) अर्जुन के शङ्ख का नाम —दारु, ( पु० ) एक प्रकार का सनोवर का वृत्त । दासः, (पु॰) मन्दिर का नौकर।—दासी, ( स्त्री॰ ) मन्दिरों में रहने वाली खियाँ, जिनका उनके घर वालों ने देवता का चढ़ा दिया हो। नृत्यकी । वेश्या ।--दीपः, ( पु॰ ) ग्राँख ।--दूतः, ( पु० ) फरिश्ता । देवदूत ।---दुन्दुभिः, (पु०) १ देवतात्रों का ढोल या नगाड़ा। २ श्यामा तुलसी जिसमें लाल मक्षरी लगती है। —देवः, (पु०) १ ब्रह्मा। २ शिव। ३ विष्णु। द्रोग्गी, (स्त्री॰) देवमूर्ति का जुलूस। - धर्मः, (पु०) धार्मिक अनुष्ठान।--नदी, (स्त्री०) १ गङ्गा। २ कोई भी पवित्र नदी। — नन्दिन्, ( पु॰ ) इन्द्र के द्वारपाल का नाम ।--नागरी, ( स्त्री॰ ) वह लिपि जिसमें संस्कृत भापा लिखी जाती है। -निकायः, (पु०) स्वर्ग !-निन्दकः, (पु॰) नास्तिक ।-निर्मित, प्राकृतिक ।-पितः, ( पु॰ ) इन्द्र।--पथः, ( पु॰ ) १ त्राकाशमार्ग । २ त्राकाश-गङ्गा । छायापथ ।--पशुः, ( पु॰ ) देवता को चढ़ाया हुआ केाई भी जानवर --पुर,-पुरी, (स्त्री०) अमरावती पुरी।-पूज्यः, ( पु॰ ) बृहस्पति ।—प्रतिकृतिः, (स्त्री॰) प्रतिमा, (स्त्री॰) मूर्ति । विग्रह ।--प्रश्नः, (पु॰) ज्योतिष।—प्रियः, (पु॰) शिव। (देवानांप्रियः। यह श्रनियमित समास है। इसका त्र्यर्थ होता है) १ वकरा । २ मूर्ख । पशु के समान मूह।—बत्तिः, ( पु॰ ) देवतात्रों की बितदान

— ब्रह्मन् ( पु॰ ) नारद् ।— ब्राह्मग्एः, ( पु॰ ) ब्राह्मण जो मन्दिर की चढ़त पर निर्वाह करता हो। २ प्रतिप्ठित बाह्यए ।—भवनं, (न०) १ स्वर्ग । २ मन्दिर । ३ श्रश्वतथ वृत्त । — भूमिः, ( स्त्री० ) स्वर्ग । – भूतिः, ( स्त्री० ) गङ्गा ।—भूयं, (न०) देवत्व । देवसायुज्य ।--भृतु, ( पु॰ ) ६ विष्णु । २ इन्द्र। – मगिः, (पु०) १ कौस्तुभ मणि। २ सूर्य। - मातृक, (वि०) वह देश जो, नदी नहर के जल पर नहीं, किन्तु सर्वधा बृध्टि जल पर ही निभर है।--मानकः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान की कौस्तुभ मिण ।—मुनिः, ( पु॰ ) देवर्षि ।— यजनं, ( न० ) यज्ञभूमि । यज्ञस्थली । - यात्रा, ( स्त्री ८ ) उत्सव विशेष ।—युगं, ( न० ) कृत युग ।--ये।निः, (स्त्री०) देवतात्रों के श्रंश से उत्पन्न विद्याधर श्रादि नौ योनियां प्रधान हैं। ियथा विद्याधर । श्रप्सरा । यद्य । राचस । गन्धर्व किन्नर । पिशाच । गुलक श्रौर सिद्ध ]—ये।पा, (स्त्री०) श्रप्सरा।--रहस्यं, (न०) देवी रहस्य ।—राज्,—राजः, (पु०) इन्द्र ।—लता, ( स्त्री० ) नवमल्लिका ।—लिङ्गं, ( न० ) किसी देवता की मूर्ति ।—लोकः, ′ पु०) स्वर्ग ।---वक्रं, (न०) श्रग्नि।—वर्मन्. (न०) श्राकाश ।—वर्धकः,—शिह्पन्, (प्र०) विधकर्मा ।- चार्गी, (स्त्री॰) श्राकाशवाणी। —चाहुनः, (न०) श्रग्नि।—व्रतं. (न०) धार्मिक वतः, ( पु॰ ) १ भीष्म । २ कार्तिकेय। —शत्रः, ( पु॰ ) दैत्य ।—श्रुनी, ( स्ती॰ ) देव-तात्रों की कुतिया सर्मा की उपाधि।—शेपं, (न०) यज्ञ का श्रवशिष्ट भाग।—श्रतः, (पु॰) १ विष्णु । २ नारद । ३ वेदसंहिता । ४ देवता । -सभा, (स्त्री॰) १ देवतात्रों का सभाभवन जिसका नाम हे सुधर्मन् । २ जुत्राखाना।— सभ्यः, ( पु॰ ) १ ज्वारी । २ जुश्राखाने में रहने वाला। ३ देवताका सेवक।--सायुज्यं, (न०) देवत्व प्राप्ति । देवता के साथ एकासन होने की योग्यता ।--सेना, ( स्त्री० ) १ देवतात्रों की फीज । २ स्कन्द की स्त्री पण्ठी, सोलह मातृकार्थ्यों में से एक।—स्वं, ( न० ) देवतार्थ्यों

की सम्पत्ति । देवनिर्माल्यधन । वह सम्पत्ति जो केवल धर्मकृत्यां ही मं लगायी जा सके ।—हिवस्, (न॰) यज्ञ में देवतायों के उद्देश्य से उत्सर्ग किया हुया पर्य ।—दृति, (खी॰) कर्दम मुनि की खी। कपिल की माता।

देंचः (पु॰) १ देवता। २ इन्द्र । ३ व्याहाणां की राजा। शासक (जैसे मनुष्यदेव) १ व्याहाणों की उपाधि। (यथा पुरुपोत्तम देव)। ६ नाटकों में राजायों के। सम्बोधन करने का शब्द विशेष।—देवकी (गी॰) देवक की कन्या का नाम जो वसुदेव के। व्याही थी थ्रोर जिसके गर्भ से श्री हुण्ण का जन्म हुया था।—नन्दनः, (पु॰) – पुत्रः,—मातृ,—गुनुः, (पु॰) श्रीहृष्ण।

देवटः ( पु॰ ) कारीगर ।

देवता ( छी० ) १ इन्झादि देवता । २ देवसूर्ति ।

प्रतिमा । ४ इन्झिय ।—ध्रागारः, ( पु० )—

ध्रागारं, (न०)—ध्रागारः.—ध्रागारं,—गृहः,

( न० ) देवालय । देवमन्दिर ।—ध्रिधिपः, (पु०)

इन्झ् ।—ध्रभ्यर्चनम्, ( न० ) देवार्चन ।—

ध्रायतनं,—ध्रात्तयः,—वेश्मन्, (न०) मन्दिर ।

—प्रतिमा, ( खी० ) किसी देवता की मूर्ति ।

स्नानं, ( न० ) मूर्ति का स्नान ।

देवद्यं च् (वि०) देवता का श्वहार । देवन् (पु०) पति का छोटा भाई । देवर । देवनं (न०) १ सौन्दर्य । चमक । श्राभा । २ पाँसे का खेल । जुत्रा । ३ श्रामोद प्रमोद । कीड़ा । खेल । ४ वाग । वाटिका । १ कमल । ६ स्पर्छा । ७ व्यापार । कामकाज । ५ प्रशंसा ।

देवनः ( पु॰ ) पाँसा ।

देवना (सी०) जुत्रा। चाँसर।

देवयानी ( स्त्री॰ ) शुक्र की कन्या का नाम।

देवरः ) (पु॰) पति का बदा या छोटा भाई। देवर देवृ ) या जेठ।

देवलः (पु॰) निम्न केटि का बाह्मण जो देवता की चढ़त पर श्रपना निर्वाह करता है।

देवसात् ( श्रव्यय० ) देवता की प्रकृति या स्वभाव । देविक (वि०) ) [ छी०—देविकी, ]१ देव सम्बन्धी। देविल (वि०) ) २ देवता से उत्पन्न । देवी ( स्त्री० ) १ देवपक्षी । २ दुर्गा का नाम । ३ सरस्वती का नाम । ४ अग्रमहिषी । पटरानी । ४ फुज या प्रतिष्ठित स्त्रियों की उपाधि ।

देशः (पु०) १ स्थान । भाग । भूमण्डल का कोई स्थान । २ प्रान्त । ३ विभाग । हिस्सा । ४ कायदा नियम ।—ग्रातिथिः, (पु०) विदेशी ।—ग्रान्तरम्, (न०) अन्य देश ।—ग्रान्तरिन्, (पु०) विदेशी ।—ग्राचारः,—धर्मः, (पु०) स्थानीय रस्म या श्राईन । किसी देश का श्राचार । —कालझं, (वि०) उचित समय श्रीर स्थान का ज्ञाता ।—ज्ञ,—ज्ञात, (वि०) १ देशी । २ दिसावरी । ३ विशुद्ध सन्तित ।—भाषा, (स्त्री०) किसी देश की वोलचाल की भाषा ।—ह्यं, (न०) थोग्यता । उपयुक्तता ।—न्यवहारः, (पु०) स्थानीय श्राचार ।

देशकः ( ५० ) १ शासक । स्वेदार । २ उपदेशक । शिचक । गुरु । ३ पथप्रदर्शक । रहनुमा ।

देशना (स्त्री०) त्रादेश। निर्देश।

देशिक (वि॰) स्थानीय । किसी देश विशेष सम्बन्धी । देशिकः (पु॰) १ ख्राध्यात्मिक गुरु । २ यात्री । पथ प्रदर्शक । ४ ख्यानों से परिचय रखने वाला ।

प्रदेशका व स्थाना स परिचय रखन वाला। देशिनी (स्त्री०) तर्जनी। श्रंगूटेके पास वाली श्रॅंगुली। देशी (स्त्री०) प्राकृतिक भाषाश्रों में से कोई एक। देशीय (वि०) १ किसी प्रान्त का। प्रान्तीय। २ देश सम्बन्धी। स्थानीय।

देश्य (वि॰) १ जो बतलाने को हो या जो सिद्ध करने को हो । २ प्रान्तीय । स्थानीय । ३ तत् देश जात। विश्रद्ध उत्पत्तिका । ४ प्रायः ।

देश्यः ( पु॰ ) १ प्रत्यचदर्शी । २ किसी देश का श्रिध-वासी ।

देश्यं ( न॰ ) पूर्व पत्त । प्रथम सम्मित ।

देहं (न०) ) शरीर ।—झन्तरं, (न०) भ्रन्य। देहः (पु०) रिश्तरा । —झन्तरप्राप्तिः, (स्त्री०) जन्मग्रहण । — झात्मवादः, (पु०) चार्वाक का मत । नास्तिकवाद ।— झात्मवादिन्, (पु०) चार्वाकसिद्धान्तानुयायी ।— झावरण, (न०) कत्रच । पोशाक । — ईश्वरः, (पु०) जीव । — उद्भव,— उद्भृत, (वि०) शरीर में उरुपन । — कर्त्न, (पु०) १ सूर्य । २ परमात्मा । ३

पिता। - कीपः, ( पु० ) १ शरीर को आच्छादन करने वाली वस्तु । २ पर । डैना । ३ चमड़ा ।— त्तयः, (पु०) १ शरीर का नाश । २ वीमारी । रोग । यत. (वि०) ग्रवतार । शरीर में प्राप्त । — जः, ( पु॰ ) पुत्र ।---जा, ( स्त्री॰ ) पुत्री । —त्यागः, ( ५० ) मृत्यु । इन्छा मृत्यु ।—दः, ( पु॰ ) पारा ।-दीपः, ( पु॰ ) नेत्र ।-धर्मः, शरीर के आवश्यक कृत्य। -- धारकं, (न०) हड्डी । —धारगां, ( न० ) जीवन ।—धिः, (पु०) वाजू । हैना ।—ध्रृष, (पु॰) पवन । वास । —बद्ध. (वि॰) शरीरधारी।—भाज, (पु॰) शरीरधारी कोई भी जीव। विशेप कर मनुष्य। —भूज्, (पु॰) १ जीव । २ सूर्य ।—भृत्, (पु॰) ९ जीवधारी विशेष कर मनुष्य । २ शिव जी । ३ जीवन । जीवनी शक्ति।—यात्रा, (स्त्री०) १ मरण । मृत्यु । २ शरीर की रत्ता का साधन । ३ याजीविका । - लद्गां, ( न० ) चर्म के अपर का तिल या मस्सा ।—वायुः, ( पु॰ ) शरीर स्थित पाँच पवन ।--सारः, ( पु॰ ) मजा।

देहंभर (वि०) मरभुखा । पेटू । देहवत् (वि०) शरीरधारी । (पु०) १ मनुष्य । २ जीव । रूह ।

देहला (स्त्री०) शराव । मदिरा ।
देहला (स्त्री०) ड्योदी । दहलीज । दहरी !—
देहली ईदीपः, (पु०) ड्योदी का दीपक ।
देहिन् (वि०) [स्त्री०—देहिनी] शरीरधारी ।
(पु०) १जीवधारी विशेषतया मनुष्य । २ जीव ।
स्ह ।

देहिनी (स्त्री०) पृथिवी।

दें ( दायति, दात ) १ पवित्र करना । साफ करना । २ पवित्र होना । ३ घचाना । रत्ना करना ।

दैतेयः (पु॰) दिति के पुत्र। राज्ञस। दैल।— इउयः,—गुरुः,—पुरोधस्, (पु॰) पूज्यः, (पु॰) श्रकाचार्य।—निष्द्नः, (पु॰) विष्णु।—मातृ,(स्त्री॰) दिति। दैत्यों की माता। —मेदज्ञा, (स्त्री॰) प्रथिवी।

दैत्यः ( पु॰ ) दिति के पुत्र अर्थात् दैत्य।—ग्रास्ः, ( पु॰ ) १ देवता । २ विष्णु।—देवः, ( पु॰ )

१ विष्णु । २ पवन ।—पत्तिः, ( पु० ) हिरगय-कशिपु । दैत्या ( स्त्री० ) १ श्रोपधविशेप । २ मदिरा । दैन (वि०) [ स्त्री०—दैनी] देन (विज) [स्त्राज—ऐना] देनदिन (विज) [स्त्रीज—देनदिनो] ( प्रतिदिन देनन्दिन (विज) [स्त्रीज—देनन्दिनो] (का। देनिक। देंनिक (वि॰) [स्त्री॰—देनिकी ] दैनिकी (स्त्री०) दैनिक मज़दूरी। दिन भर की लंबाई। द्दैनं ) ( न० ) १ निर्धनता । ग़रीबी । २ शोक । देन्यं ) उदासी । रंज । ३ निर्वलता । ४ फमीनापन । देव (विवा) स्त्री०-देवी ] १ देवता सम्बन्धी। नैसर्गिक। स्वर्गीय। २ राजकीय। — य्यत्ययः, ( पु॰ ) श्रसाधारण श्रश्राकृतिक घटना से उत्पन्न उपद्व ।—श्रधीन,—श्रायत्त, ( वि॰ ) भाग्या-धीन ।—ग्रहोरात्रः, ( पु॰ ) देवतायों का एक दिन रात । श्रर्थात् मनुष्यों का एक वर्ष ।—उपहत, (वि॰) श्रभागा।—कर्मन्, (न॰) देवतार्थो को भेंट चढ़ाने का कर्म। - केाचिट, - चिन्तकः, —झः, (पु॰) ज्योतिषी। दैवज्ञ।—गतिः, (स्त्री०) भाग्य का पल्टा। भाग्य का फेर। —तंत्र (वि०) भाग्याधीन ।—दीपः ( पु० ) नेत्र।—दुर्विपाद्धः, १ ( पु॰ ) भाग्य की निष्ठु-रता।—दोपः, ( न० ) भाग्य का द्युरापन ।— पर, (वि॰) भाग्य पर भरोसा करने वाला । भाग्यवादी ।—प्रश्नः, (पु॰) ज्योतिष ।—युगं, (न०)देवतात्रों का युग जिसमें देवतात्रों के १२००० वर्ष हुन्ना करते हैं।-योगः, (पु०) भाग्य से किसी घटना का श्रतकिंत भाव से होना ।— योगात्, (ग्रन्यया०) देववशात्।—लेखकः (पु०) देवज्ञ ।—वशः, (पु०) —वशं, (न०) भाग्य की शक्ति।--वाणी, (स्त्री०) श्राकाशवाणी। २ संस्कृत भाषा ।—हीन, ( वि० ) भाग्यहीन। प्रारब्ध का फूटा । श्रभागा । देवं ( न० ) भाग्य । प्रारच्ध । किस्मत । द्वैवः ( पु॰ ) ग्राठ प्रकार के विवाहों में से एक । देवकः ( ५० ) देवता ।

देवत (वि॰) [ची॰--देवती ] देवी। देवत ( न॰ ) १ देवता । २ देव समूह । देवता मात्र । ३ मूर्ति । दैवतस् ( ग्रन्यया० ) दैवात् । इत्तिफाकिया । सीभाग्य से । देवत्य (वि०) देवता सम्बन्धी । े (पु॰) हुप्ट (मृत) श्रात्मा का सेवक । देवलकः ∫ भूत प्रेत उपासक। देवारिपः ( पु॰ ) शङ्घ । देवासुरं (न०) देवता श्रीर देखां का स्वाभाविक वैर । देंविक (स्त्री॰) [छी॰—देंविकी ] देवता सम्बन्धी । द्वी । देंविकम् (न०) श्रनिवार्य घरना । देविन् ( पु॰ ) ज्येातिषी । देवज्ञ । देव्य [ छी०—देव्या देव्यी ] देवी । द्दैट्यं (न०) १ भाग्य। प्रारव्ध। २ देवी शक्ति । देशिक (वि०) [स्त्री०—देशिकी ] १ स्थानीय । प्रान्तीय। २ जातीय। समूचे देश से सम्बन्ध रखने वाला । ३ स्थान सम्बन्धी । स्थान से सम्बन्धयुक्त । ४ किसी स्थान से परिचित । ४ शिच्या। प्रदर्शन। देशिकः ( पु०) ः शिचक । गुरु । २ पथप्रदर्शक । दें प्रिक (वि॰) [स्त्री॰ — दें प्रिकी ] भाग्य में लिखा हुग्रा। दैवनिर्दिष्ट। दैष्टिकः (पु०) भाग्यवादी । दैहिक (वि॰) [स्त्री॰—दैहिकी] शारीरिक । शरीर सम्बन्धी । देह्य (वि०) शरीर सम्बन्धी । देह्यः ( पु॰ ) जीवात्मा । रुह । दो ( धा॰ पा॰ ) [द्यित, दित ] १ काटना । विभक्त-करना । २ श्रमाज काटना । पकाना । द्रोग्धृ ( ५० ) १ ग्वाला । श्रहीर । २ वछड़ा । ३ भाड़े का कवि । वह पुरुप जो श्रपने स्वार्थ के लिये ही कोई कार्य करता हो। द्गेग्झी (स्त्री॰) १ दुधार गा। २ दूध पिलाने वाली दाई। द्रोधः (पु॰) बछड़ा । दोरः ( पु॰ ) रस्सा । रज्जु ।

दोलः (पु॰) १ भूला । हिंडोला । २ उत्सव विशेष । होली का उत्सव ।

दोला ) (स्त्री०) १ डोली। पाल्की। २ हिंडोला। दोलिका ) ३ उतार चढ़ाव। घटा वढ़ी। ४ सन्देह। श्रमिरचय।—ग्राधिरूढ,—ग्रारुढ, (वि०) फूले पर चढ़ा हुआ।—युद्ध, (न०) सफलता में सन्देह। युद्ध जिसमें हार जीत का कुछ निश्चय न हो।

दोलायते (कि॰) १ भुलाना । २ विकल होना ।
दोपः (पु॰) १ ब्रुटि। कलङ्क । भर्त्सना । ऐव ! निर्वलता ।
भूल । ग़लती । २ जुमें । अपराध । ३ खरावी ।
४ हानि । जुराई । ४ दुष्पिरिणाम । ६ रोग । ७
त्रिदोप । म आलङ्कारिक त्रुटि । ६ वछ्डा । १०
खण्डन ।—आरोपः (पु॰) इल्ज़ाम लगाना ।
जुमें फर्द लगाना ।—एक्ट्रइ्स्, (पु॰) दोपदर्शी ।
—कर,—कृत, (वि॰) हानिकारक ।—प्रस्त, (वि॰) दोपी । दोप या चुटि से पूर्ण । आहिन्, (वि॰) १ मलिन चित्त । दुष्ट हृद्य । २ भर्त्सनासमक ।—झ, (वि॰) दोप जनाने वाला ।—झः, (पु॰) १ बुद्धिमान पुरुप । २ हकीम । वैद्य ।—
त्रुप्तं, (न०) वात पित्त और कफ का व्यतिक्रम ।
—द्विष्टि, (वि॰) निन्दक । दोप द्वरने वाला ।
—भाज्, (वि॰) दोपी । अपराधी ।

दोषणं ( न० ) त्रारोप ।
दोषलं ( वि० ) दोषी । त्रुटिपूर्णं । खोटा । लंपट ।
दोषलं ( स्त्री०) रात । ( न० ) ग्रन्थकार ।
देशषा ( ग्रन्थया० ) रात्र को । ( स्त्री० ) १ वाँह ।
२ रात का ग्रन्थकार । रात । — ग्रास्यः —
तिलकः, ( पु० ) दीपक ।—करः, ( पु० )
चन्द्रमा ।

देशपातन (वि॰) [स्त्री॰—देशपातनी,] रात सम्बन्धी । देशिक (वि॰) [स्त्री॰—देशिकी,] दोषी । ख़राव । त्रृटिपुर्यो ।

देशिवकः ( पु॰ ) वीमारी । रोग ।

देशिवन् ( वि॰ ) [स्त्री॰—देशिवणी ] १ अपवित्र ।

अष्ट । २ दोषपूर्ण । अपराधी । दुण्ट । खोटा ।

देश्म् (पु॰ न॰ ) १ वाँह । भुजा । २ महाराव का
भाग ।—गडु, दिश्गें डु ] (वि॰) टेढ़ी भुजा ।—

श्रह, [=देगर्यह] (वि०) शक्तिमान। ताकतवर। -ग्रहः, (पु०) भुजपीड़ा। -द्रग्रुडः, [=देग्द्र्ग्युडः] मजवृत भुजा। डंडा जैसी भुजा। -म्मूजं, [=देग्मूंजं] (न०) वगल। काँख। -ग्रुडं, [=देग्युंडं,] द्वन्द्व युद्ध। -शालिन्, [देगःशालिन्] वहादुर। वीर। -शिखरं, [देगःशिखरं.] (न०) कंघा। -सहस्रभृत् [=देगः-सहस्रभृत्] (पु०) २ वाणासुर की उपाधि। सहस्रभृत्] (पु०) २ वाणासुर की उपाधि। सहस्राजुंन की उपाधि। -स्थः, [=देग्स्थः,] १भृत्य। नै। करी। २ सेवा। चाकरी। ३ खिलाड़ी। ४ खेल। कीडा।

देाहः ( पु॰ ) १ दुहना। २ दूध। ३ दूध दुहने का पात्र। — ग्रापनयः, (पु॰) — जं, (न॰) दूध। दोहदं (न॰) १ गर्भवती स्त्री की कि रुचि। २ गर्भ। देाहदः (पु॰) } ३ दुचों की ग्रमिलापा, जो उनके मन

व्दर् (ड॰) ) इष्ट्रधा का श्रामखाया, जा उनक मन में फूल खिलने के समय होती है। [यथा श्रशोक वृत्त चाहता है कि, युवतियाँ उसे ठुकरावें। वकुल चाहता है कि, लोग मुँह में भरकर शराब के उस पर कुल्ले करें।] ४ प्रवल श्रमिलापा। स्श्रमिलापा। कामना। —लत्त्त्त्त्र्यां, (न०) गर्भाशय की किल्ली।

दें।हद्वती (खी॰) गर्भवती स्त्री जो किसी वस्तु पर मन चलावे।

देशहनं (न०) १ दुहना। २ दुधैड़ी।

दोहन (वि॰) १ दुहना । २ देनेवाला । (श्रमीष्ट वस्तु) दोहनो (स्त्री॰) दुधैड़ी । दूघ दुहने का पात्र ।

दे।हलः (पु॰) देखे। दोहद्।

देश्हली (पु॰) अशोक वृत्त।

दोह्य (वि॰) दुहने योग्य।

दोह्यं (न०) दूध ।

दैौःशील्यम् ( न॰ ) बुरा मिजाज । दुष्टता । दुष्ट स्वभाव । स्थापक ।

दैाःसाधिकः (पु॰) १ द्वारपाल । २ प्राम का व्यव-देशकूलः } (पु॰) गादी जिस पर रेशमी उघार या दौगूलः ∫ पर्दा पढ़ी हो ।

दौकूलं (न॰) } महीन रेशमी वस्त्र । दै।गूलं (न॰) }

दौरर्यं (न०) संदेसा। पैगाम। [पना। दौरात्म्यं (न०) १ दुष्टता। दुष्ट स्वभाव। २ उपद्रव-दै।र्गत्यं (न०) १ धनहीनता श्रभाव। मुहताजपना। २ दुःख। श्रभागापन।

दौर्गिध्यं } (न०) बुरी या श्रप्रिय गन्ध । दै।र्गन्ध्यं } दौजन्यं (न०) दुर्जन्ता । दुष्टता । दौर्जीवित्यं (न०) दुःख पूर्ण जीवन । दौर्बरुपं (न०) निर्वलता । नपुंसकता । कमजोरी । दौर्भागनेयः ( पु॰ ) उस स्त्री का पुत्र जिसकी अपने पति के साथ खटपट रहती हो दौर्भाग्यं ( न० ) श्रभाग्य । वदकिस्मती । दौर्मात्रं (न०) भाई भाई में भगड़ा। दौर्मनस्यं ( न० ) मानसिक पीड़ा। दौर्मश्यं ) दौर्मन्त्र्यम् ) ( न० ) श्रसद् परामर्श । दौर्वचस्यम् ( न० ) ग्रसद् भापण् । दौर्हदं र्े (न०) १ शत्रुता । मन का विकार । दौर्हदम् र्र २ गर्भ । ३ गर्भवती स्त्री की रुचि । ४ श्रभिलापा । दौल्मिः ( पु॰ ) इन्द्र । दौवारिकः (९०) [स्त्री०-दौवारिकी ] द्वारपाल । दरवान । पहरेदार । दौश्चर्य (न०) ग्रसद् ग्राचरण । दुष्टता । ग्रसत्कार्य । दौष्कुल (वि॰)[ छी॰—दौष्कुली] ) तुन्छ दौष्कुलेय (वि॰)[ छी॰—दौष्कुलेयी] ) कुल में उत्पन्न । नीच घर में उत्पन्न । दौप्रवं ( न॰ ) बुरापन । खोटापन । दुष्टता । दौष्यंतिः दौष्यन्तिः ) (पु॰) दुष्यन्त या दुष्मन्त दौष्मंतिः दौष्मन्तिः ) का पुत्र। दौहित्रं (न०) तिल। िनवासा । दौहित्रः (पु॰) पुत्री का पुत्र। घोइता । नाती। दौहित्रायगाः (पु०) धोइते का पुत्र। नवासे का पुत्र। दौहित्री ( स्त्री० ) पुत्री की पुत्री । घोइती । दौहदिनों (स्त्री०) गर्भवती स्त्री। द्यु ( धा० पर०) [ द्यौति ] किसी श्रोर श्रागे बढ़ना । श्राक्रमण करना । चढ़ाई करना । हम्ला करना ।

द्यु ( न॰ ) १ दिवस । २ त्राकाश । ३ चसक । ४ स्वर्ग । ( पु॰ ) अग्नि ।—गः, ( पु॰ ) पत्ती ।—

चरः, ( पु॰ ) १ ग्रह । २ पत्ती ।—जयः, (पु॰)

स्वर्गप्राप्ति।—धुनिः, (स्त्री०)—नदी, (स्त्री०) स्वर्गीय गंगा। — निवासः, ( पु॰ ) देवता। —

पतिः, ( पु॰ ) १ सूर्य । २ इन्द्र ।---मग्गिः,

( पु॰ ) सूर्य ।--लोकः, ( पु॰ ) स्वर्ग ।--पद्, —सदु, (पु॰) १ देवता। २ ग्रह।—सरित्, (स्त्री०) श्रीगङ्गा। द्युक्तः ( पु॰ ) उल्लू ।—ग्रारिः (पु॰) काक । कौवा । द्युत् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ द्योतते, द्युतित या-द्योतित ] चमकना । चमकीला होना । द्युतिः (स्त्री०) १ चमक । चमकीलापन । सौन्दर्य । आभा। २ प्रकाश । प्रकाश की किरण । ३ गौरव । महत्व । द्यतित (वि॰) प्रकाशमान । चमकता हुत्रा । चम-यूम्नं (न०) १ चमक। श्रामा। २ स्फूर्ति। शक्ति। विक्रम । ३ धन । सम्पत्ति । ४ प्रत्यादेश । देवज्ञान । द्युवन् ( पु॰ ) सूर्य। र्चूतं (न०) ) १ क्रीड़ा। खेल । चौंपड़ का खेल । द्यूतः (पु०) र जीता हुआ इनाम या पुर-स्कार।—धिकारिन् ( पु॰ ) जुआखाने का मालिक।-करः,-कृत्, (पु०) जुत्रारी। जुत्रा खाना रखने वाला । —कारः, —कारकः, (पु॰) जुत्राखाना रखने वाला । २ जुत्रारी ।—क्रीडा, ( स्त्री॰ ) पाँसे का खेल । जुग्रा ।—पूर्णिमा,— पौर्णिमा, (स्त्री०) केाजागरी पूरनमासी । त्राश्विन मास की पूरनमासी। - वीजं, (न०) कौड़ी। —चृत्तिः, ( पु॰ ) १ पेशेवर ज्वारी । २ जुञ्रार-खाने का रखने वाला या चलाने वाला !--मभा, —समाजः, (पु॰) १ जुश्राखाना । २ ज्वारियों का समुदाय । द्यै ( धा० पर० ) [ स्त्री०—द्यायति ] १ तिरस्कार करना । तुच्छ समभ कर च्यवहार करना । २ बद-शक्ल करना। द्यो ( स्त्री॰) [कर्त्ता एक०—द्यौः] स्वर्ग । इन्द्रलोक । श्राकाश ।--भूमिः, (स्त्री०) पत्ती । चिड़िया । —सदु, [= द्यौषदु ] देवता ।

द्योतः (पु॰) १ प्रकाश । ग्राभा । चमक । २ सूर्य की धूप ! ३ गर्मी।

द्योतक (वि॰) १ चमकदार । २ प्रकाश । ३ स्पष्टी करंग करने वाला । समकाने वाला । बतलाने वाला ।

सं० श० कौ०-- ४०

द्योतिस् (न॰) १ प्रकास । चमक । खामा । २ नत्तत्र । सितास ।—ईगगाः, [ = द्योतिरिंगगाः ] ( पु॰ ) खद्योत । जुगुनू ।

द्रत्तर्गं(न०) तौल विशेष। नाप विशेष । एक तोला । द्रहयति (कि०) मज़बृत करना । दृढ करना । द्रहिमन् (पु०) १ मज़बृती । दृढता । २ समर्थन । ३ वयान । ४ वोक्त । भार ।

द्रप्सं ( न॰ ) माठा । तक्र । छाछ । दम ( धाः पर॰ ) ि स्टी०—टमिट ो टीटन

द्रम् (धा॰ पर०) [ स्त्री०-द्रमिति ] दौड़ना। इधर उधर जाना। इधर उधर भागते फिश्ना।

द्रमं } ( न॰ ) तौल या नाप विशेष । द्रम्मं }

द्रव ( वि॰ ) १ दौड़ने वाला ( घोड़े की तरह ) । २ चूने वाला । टपकने वाला । तर । ३ वहने वाला । पनीला । ४ तरल । ४ पिघला हुआ ।—आधारः, (पु॰) छोटा वरतन । चुल्लू ।—जः, (पु॰) शीरा । चोटा । राव ।—द्राट्यं, ( न॰ ) तरल पदार्थं । — रसा, ( स्त्री॰ ) १ लाख । २ गोंद ।

द्रघः (पु०) १ गमन । श्रमण । गति । २ टपकना । चूना । उफनना । चूजाना । ३ पीछे भाग श्राना । भाग जान । ४ खेल । श्रामोद । बिहार । १ पनीलापन । ६ पनीला पदार्थ । तरल पदार्थ । ७ रस । सार । म्हाथ । काहा । ६ वेग ।

द्रवंती } (स्त्री॰) नदी।

द्रविडः ( पु॰ ) १ दिचिया भारत का प्रान्त विशेष। २ उस प्रान्त का निवासी। ४ एक नीच जाति का नाम।

द्रविर्मा ( न॰ ) १ धन । रुपया पैसा । सम्पत्ति । २ सुवर्मो । ४ पराक्रम । विक्रम । १ वस्तु । पदार्थ । सामग्री ।—ग्राधिपतिः,—ईश्वरः, ( पु॰ ) कुवेर की उपाधि ।

द्रव्यं ( न॰ ) १ वस्तु । पदार्थ । २ उपादान सामग्री । उपयुक्त या योग्य पदार्थ । २ वह पदार्थ जो किया और गुग्ग अथवा केवल गुग्ग का आश्रय हो । ३ वैशेषिकदर्शन के दृब्य जो ६ माने गये हैं । ४ कोई भी अधिकृत वस्तु जैसे धन, सम्पत्ति, सामान आदि । श्रीषधि विशेष । ४ शील । ६ काँसा । फूल । ७ मदिरा :— महोड़ । दाँव । — धर्मनं, — वृद्धिः, — सिद्धिः, (स्त्री०) धन की प्राप्ति । — ध्रोघः, (पु०) धन का वाहुल्य । — परिप्रहः, (पु०) धन या सम्पत्ति का श्रधिकार । — प्रकृतिः, (स्त्री०) पदार्थ का स्वभाव । संस्कारः, पु०) यज्ञीय वस्तुत्रों की ध्रुद्धि । — वाचकं, (न०) सत्तावाचक । स्वाधीन । मूलतत्व सम्बन्धी । स्थायी ।

द्रव्यवत् ( वि॰ ) धनी । श्रमीर ।

द्रपृष्ट्य (वि॰) १ देखने को । देखने योग्य । २ मनो-हर । प्रिय । सुन्दर ।

द्रष्टु (पु॰) १ ऋषि । ध्यान द्वारा देखने वाला । २ न्यायाधीश ।

द्रहः ( पु० ) गहरी भील।

द्रा (धा॰ पर॰) [द्राति, द्रायित ] १ सोना । २ भागना । शीव्रता करना । भाग जाना । उड्जाना । द्राक् ( अन्यया॰ ) शीव्रता से । तुरन्त । फौरन ।— भृतकं, (न॰) टटका पानी । कुएँ से तुरन्त निकाला हुआ जल ।

द्वात्ता (स्त्री०) दाख । मुनका । श्रॅगूर । — रसः, (पु०) श्रंगूर का रस । शराव । श्रंगूरी शराव । द्वाघयित (कि०) १ लंबा करना । बढ़ाना । पसारना । श्रामे करना । २ वृद्धि करना । घनीभूत करना । ३ विलम्ब करना ।

द्राधिमन् ( पु॰ ) १ लंबाई । २ ऋताँश स्चित रेखा का श्रंश ।

द्राधिष्ट (वि॰) सब से अधिक लंबा। बहुत लंबा। [यह दीर्घ का Super. है।]

द्राघियस् ( वि॰ ) [ स्त्री॰—द्राघियसी ] लंबा । बहुत लंबा।

द्राग् (वि॰) १ वहा हुत्रा । भागा हुत्रा । २ सोने वाला । निंदासा ।

द्राग्तं (न०) १ भागना । भग्गड़ । २ नींद । द्रापः (पु०) १ कीचड़ । काँदा । २ स्वर्ग । श्राकाश ।

् ३ मूर्ख। मूढ़। ४ शिव। ४ छोटा शङ्ख।

द्रामितः (पु॰) चाणक्य का नाम। द्रावः (पु॰) १ पतायन। २ वेग।३ बहाव।४ गर्मी। ताप। ४ पिघताव।

द्रावकः ( पु॰ ) १ दव रूप में करने वाला पदार्थ। ठोस चीज़ को तरल करने वाला। २ वहाने वाला। ३ गलाने वाला । ४ पिघलाने वाला । ४ चन्द्रकान्स मिण । ६ चोर । ७ चतुर घ्रादमी । ८ सुहागा । ६ चुम्यक पत्थर । १० लंपट । द्रावकं ( न॰ ) माम। द्रावरम् ( न॰ ) १ भगा देना। २ पिवलाना। ३ ( अर्क की तरह ) खींचना । ४ रीठा । द्राविडः ( ५० ) द्रविड् देश दासी । द्राविडी (स्त्री॰ ) इलायची । द्राविडकं ( न॰ ) काला निमक। द्राविडकः ( ५० ) श्राँवा हल्दी । हु (धा॰ पर॰) [ द्रवित, द्रुत ] १ भागना । वहना । २ श्राक्रमण करना । ३ तरल होना । घुल जाना । पिघलना । उमड़कर बहना । द्ध ( ५० न० ) १ लकड़ी। २ लकड़ी का बना कोई भी श्रीज्ञार । ( पु॰ ) १ वृत्त । २ साखा । टाली। —िकिलिमं, (न०) देवदारु वृत्त । घर्णः, (पु॰) १ काठ की हथोड़ी। २ घड़ई की हथौड़ी जैसा लोहे का बना हथियार । ३ कुल्हाड़ी । ४ मह्मा ।—झी, (स्त्री॰) कुल्हादी ।—नखः, (पु॰) काँटा ।—नस, (वि॰) — ग्रास् (वि०) लँवी नाक वाला ।—नहः,—गाहः, (पु॰) मियान । परतला ।—सल्तकः, (पु॰) वृत्त विशेष । पियालवृत्त । द्वर्ण ( न० ) धनुप की टोरी। द्वुगाः ( पु॰ ) १ विच्छू । २ भृंगी की इा । ३ वदमाश । द्विंगिः } (स्त्री॰) १ छोटाया मादा कल्लुवा २। हुँग्गी 🔰 बाल्टी । ढोल । ३ कनखजुरा । काँतर । द्रुत ( व॰ कृ॰ ) १ तेज़। फुर्त्तीला। वेगवान। २ वहा हुग्रा। भागा हुग्रा। वच कर निकला हुन्रा । ३ ४ पिचला हुश्रा । तरल हुश्रा । घुला हुश्रा । द्भृतं ( श्रव्यया० ) तेज़ी से । फुर्त्ती से । द्भुतः ( ५० ) १ विच्छ् । २ बृत्तः । द्भुतविलस्वितम् ( न० ) एक छन्द का नाम। द्गुतिः ( स्त्री॰ ) पिघलना । घुलना । जाना । भाग जाना ।

द्रुपदः ( पु॰ ) पाञाल देश के एक राजा का नाम। इस ही को येटी का नाम द्रोपदी था। द्रुमः ( पु॰ ) १ वृत्त । २ स्वर्ग का एक वृत्त ।---श्रारिः, (पु॰) हाथी।—श्रामयः, (पु॰) लाख। गोंद ।—ग्राश्रयः, ( पु॰ ) छिपकली ।— ईश्वरः ( पु॰ ) ताङ का पेड़ ।—**उत्प**त्तः, ( पु॰ ) कर्णीकार वृत्त ।-नखः,-मरः, ( पु॰ ) काँदा। — व्याधिः, ( पु॰ ) जाख। गोंद।—श्रेष्टः, ( पु॰ ) साड़ का पेड़ ।— पग्डम्, ( न० ) पेड़ों का समूह । द्रुसिग्गी ( खी॰ ) वृत्तों का समूह। द्रुवयः ( पु॰ ) माप । मान । हुँह (धा॰ पर॰ ) [ दुद्यति, द्रुग्ध ] घृणा या नफरत करना । हानि चहुँचाने का श्रवसर द्रदना। बदला लेने के लिये पद्यंत्र रचना । उपद्रव करने का मंसूवा वाँधना। द्रुह ( वि॰ ) घायल करने वाला। चोटिल करने वाला। द्रोह करने वाला। (स्त्री०) हानि। चोट। द्रहः( ५० ) १ ५त्र । २ मील । ( पु॰ ) बह्या या शिव का नाम। द्रः ( ५० ) सुवर्ष । द्रृष्याः ( पु॰ ) हथौड़ा । घन । लोहे की गदा । द्रग्रेः ( ५०) विच्छु । द्रोगाः ( पु॰ ) १ चार सौ वाँस लँवी भील । २ जल से भरा बादल । ३ वनकाक । ४ विच्छू । ४ वृत्त । ६ सफ़ेद फ़्लों का पेड़। ७ कौरव श्रीर पाएडवों के गुरु द्रोणाचार्य।—काकः ( पु० ) जंगली काक। —क्तीरा,--चा, —दुग्धा,--दुघा, ( स्ती॰ ) एक दोण दूध। दूध देने वाली गाय।--मुखं, ( न० ) ४०० ग्रामों की राजधानी । द्रोगं (न०) १ तौल विशेष जो १६ या ३२ सेर द्रोंगाः (पुर्ं) र्किहोती है। (न०) १ कठौता। कठौती। २ टव । द्रोंगिः । ( स्त्री॰ ) १ काठकी वाल्टी । २ जलाधार । द्रोंगा ) ३ नाँद (४ १२८ सेर की तौल । ४ घाटी। —द्रलः, ( पु० ) केतक वृत्त । द्रोहः (पु॰) १उत्पात । उपद्रव। २ प्रतिहिंसा का भाव।

वैर । द्वेप । ३ विश्वासघात । ४ विद्रोह । ४

श्रपराध ।—ग्रदः, (पु॰) १ दम्भी । पापगडी । २ शिकारी । ३ भूठा श्रादमी ।—चिन्तनम्, (न॰) बुरा विचार ।—बुद्धि, (वि॰) उपदव करने के तुला हुश्रा ।—बुद्धिः, (स्त्री॰) दुष्ट विचार ।

द्रौणायनः ) द्रौणायनः } ( पु॰ ) द्रोणपुत्र श्रश्वस्थामा । द्रौणिः

द्रौपदी ( स्त्री॰ ) द्रुपद की पुत्री जो पाग्डवों के व्याही गयी थी श्रीर जिसका कौरवों द्वारा भरी सभा में श्रपमान, कुरुचेत्र के इतिहासप्रसिद्ध महायुद्धं के कारणों में से एक है।

द्रौपदेयः ( पु॰ ) द्रौपदी का पुत्र ।

द्वन्द्वं (न०) १ जोड़ा । २ जानवरों का जुट । ३ किसी का भी जोड़ा । ४ कगड़ा । टंटा । १ मल्ल युद्ध । ६ सन्देह । श्रनिश्चय । ७ गड़ी । गड़ । म गुप्तभेद ।—चर,—चारिन, (वि०) जुट रहने वाले चकवाक । चकवा चकई ।—भावः, (पु०) विरोध । श्रनवन ।—भिन्नं, (न०) नर श्रीर मादा का विछोह ।—भूत, (वि०) १ जोड़ा वाँधना । २ सन्दिग्ध ।—युद्धं, (न०) दो का पारस्परिक युद्ध ।

द्वन्द्वः ( पु॰ ) घड़ियाल जिस पर घंटा वजाया जाता है । समास भेद विशेष ।

द्वंद्धशः } (श्रव्यय०) दो दो करके। जुद्द में। जोड़े में। द्वन्द्धशः } (श्रव्यय०) दो दो करके। जुद्द में। जोड़े में। द्वरद्य (वि०) [स्त्री०—द्वयी] दुगुना। दुहरा। दो प्रकार का।—श्रात्मक, (वि०) रजस् श्रोर तमस् से रहित जिसका मन हो। श्र्यपि -श्रात्मक, (वि०) दो प्रकार के स्वभाव का।—वादिन, (वि०) दुजिह्न। कपटी।

ह्रयं (न०) १ जेव्हा। जुटा २ दो प्रकार का स्वभाव। ३ मिथ्यापन।

द्वयी (स्त्री॰ ) जेाड़ । जुट ।

द्वापरं (न०)) १ तीसरे युग का नाम। पाँसे का वह द्वापरः (पु०) / पहल जिस पर दो खुदे हों। ३ सन्देह। पशोपेश। श्रनिश्चय।

द्वार (स्त्री॰) १ दरवाज़ा । फाटक । २ साधन ।---

स्थः,—स्थितः, (पु॰) [=द्वाःस्थः, द्वास्थः, द्वाःस्थितः द्वास्थितः ] हारपाल । दरवान । द्वारं (न॰) १ दरवाजा । फाटक । २ रास्ता । निकास मानव शरीर के नौ छिद्र । ३ मार्ग । माध्यम । साधन ।—ग्रिधिपः (पु॰) दरवान । कग्रटकः, (पु॰) चटख़नी । वेंदा ।—कपाटः, (पु॰)—कपाटं, (न॰) किवाद । पल्ला । गोपः, (पु॰) – नायकः (पु॰)—पः, (पु॰)—पालः, (पु॰)—पालकः, (पु॰) हारपाल । दरवान । —दारुः, (पु॰) शिकवाद । रदरवाजे की पर्दा ।—पिश्वानः, (पु॰) दरवाजे की चटखनी ।—पिश्वानः, (पु॰) काक । २ गौरैया ।—वाहुः, (पु॰) पाला । —यंत्रं, (न॰) ताला । चटखनी ।—स्थः, (पु॰) दरवान ।

द्वारका ) ( स्त्री॰ ) गुजरात प्रान्त स्थित श्रीकृष्ण की द्वारिका र राजधानी का नाम।—ईशः, ( पु॰ ) श्रीकृष्ण।

द्वारवती ) (स्त्री॰) द्वारका । श्रीकृष्ण की राजधानी द्वारावती ) का नाम ।

द्वारिकः  $\left. \left\{ \begin{array}{l} (g_{\circ}) \end{array} \right\}$  द्वारपाल । दरवान ।

हि (वि॰) [ कर्ता हिवचन—हो, (पु॰)—हे.(स्वी॰) हे (न॰) दो । दोनों ।—ग्रस्त, (वि॰) दो ग्राँखों वाला ।—ग्रस्तर, (वि॰) दो ग्राँखों वाला ।—ग्रस्तर, (वि॰) दो ग्राँखों वाला ।—ग्रस्तर, (वि॰) दो ग्रस्ते वाला ।—ग्रस्तुलं, (वि॰) दो ग्रस्तुलं, (वि॰) दो ग्रस्तुलं, (वि॰) १ दो ग्रर्थ का । हिर्थक । २ जटिल । ३ दो लक्ष्यों वाला ।—ग्रशीत, (वि॰) ८२ वाँ ।—ग्रशीतः (स्वी॰) ६२ । वयासी ।—ग्रप्टं, (न॰) ताँवा ।—ग्रहः, (पु॰) दो दिवस की ग्रविघ ।—ग्रात्मकः (वि॰) दो प्रकार का स्वभाव वाला । दो ।—ग्रास्तुलं जनक का दूसरे दत्तक पिता का ।—ग्रम्बं, (हुचं या हर्यचं) ग्रस्ताओं का संग्रह ।—कः, —ककारः (पु॰) १ काक । कौवा ।—ककुदः,

(पु०) फॅंट ।-- गु, (वि०) दो गाय के वदले में प्राप्त ।--गुः, ( पु॰ ) तत्पुरुप समास का एक श्रवान्तर भेट जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची होता है।-गुगा, (वि०) दूना। दुगना।-गुगाित, १ दूना किया हुआ। दो से गुगा किया हुआ। २ दुहराया हुआ। दो पत्तों में किया हुआ। ३ लपेटा हुआ। ४ दूना वहाया हुआ। दुगुना किया हुआ। —चरगा, (वि॰) दो पैरों वाला ।—चत्वारिंश, (वि॰) [= द्विचत्वारिंग, या द्वाचत्वारिंश, ] ४२ वाँ ।—चत्वारिशत्. (स्त्री०)(द्विचत्वारिशत्. या द्वाचत्वारिंशत्,) ( स्त्री॰ ) ४२ । वयातिस । — जः, (पु॰ ) १ दो वार उत्पन्न हुन्ना। बाह्मण चित्रय 'ग्रौर वैश्य । बाह्मण जिसमें समस्त संस्कार हों। २ पत्ती। सर्प। मछली श्रादि के।ई भी श्रग्डन नन्तु । ३ दाँत ।-जराजः, (पु०) १ चन्द्रमा २ गरुइ । ३ कपूर । -राजब्रवः,--राजवन्धुः, (पु०) १ केवल जन्म का ब्राह्मण किन्तु ब्राह्मणी-चित्त कर्मों से रहित । २ ब्राह्मण वनने का दावा रखने वाला मनुष्य । बनावटी ब्राह्मण ।—जन्मन्. —जाति:, (पु॰) १ प्रथम तीन वर्णों में तसे केाई भी हिन्दू। २ ब्राह्मण। ३ चिड़िया। ४ दाँत।--जातीय, (वि॰) प्रथम तीन वर्णों से सम्बन्ध युक्त। — जिह्नः, (पु॰) १ सर्प। २ चुगलखेर । कहानी कहने वाला । ३ कपटी मनुष्य ।-- त्रिश, ( द्वा-त्रिंश,) (न०) १३२ वाँ। २ वत्तीस का ।— त्रिशत्, [ द्वात्रिशत्,] ( स्त्री॰) ३२। –दगिड, ( ग्रन्यया॰ ) ढंडे से ढंडा ।—द्त्, ( वि॰ ) दो दाँतों वाला।—दश, (वि०) २०। वीस।— दश, (वि॰)[द्वादश] १ वारहवाँ । २ वारह से वना हुआ। --दशन्, [द्वादशन्.] (वि० वहुव० ] १२ वारह।—श्रंशुः, ( पु॰ ) १ व्रुध । २ वृहस्पति । —श्रायुस, ( पु॰ ) कुत्ता ।—दशी, [द्वादशी] तिथि विशेप ।—देवतं, (न०) विशाखा नत्तत्र ।— देह:. ( पु०) गर्णेश ।—धातः, (पु०) गर्णेश । —नवतः (वि०) ६२ वे । - नवतिः, ( स्त्री० ) ६२ ।---पः, (पु०) हाथी ।---पत्तः, (पु०) १चिड़िया। २मास ।—पंचाश, (वि०) ४२वाँ।— पश्चाशत्, (स्री०) ४२।—पर्थं, (न०) दो मार्ग ।

- पदः, (पु॰) दो पैर का श्रादमी।-पादिका, —पदी, (स्त्री०) छन्द विशेष ।—पाटु,—पादः, १ दो पेर का श्रादमी। २ पत्ती। ३ देवता ।— पाद्यः,-पाद्यं, ( न० ) दुहरी सजा ।-पायिन्, (पु॰) हाथी।-विन्दुः, (पु॰) विसर्ग।-भुजः, ( पु॰ ) कीए। - भूम, (वि॰) दोमंजला।-भातृ,--मातृतः, (पु०) १ गणेश । २ जरासन्ध राजा।—मार्गी, (स्त्री॰) चौराहा ।—मुखा, (स्त्री०) जोंक ।--रः, (पु०) भौंरा ।--रदः, ( पु॰ ) हाथी। --रसनः, (पु॰ ) सर्प।--रात्रं, (न०) दो रात ।—रूप, (वि०) १ दो रूप वाला। २ दो रंग का। -रेतस्, (पु०) खचर । -रेफः, (पु०) भौरा । – वजुकः. (पु०) १६ केाने का या सेालह पहल का घर विशेष ।—वाहिका, (स्त्री॰) —हिंडोला, ।—विंश, [ द्वाविंश, ] ( वि॰ ) वाइसवाँ। -विश्तिः, [द्वाविश्तिः,] (स्त्री०) वाइस।--विध, (वि०) दो प्रकार का ।--वेशरा, (स्त्री०) एक प्रकार की हल्की गाड़ी जिसमें खच्चर जोते जाते हैं।-शतं, (न०) १ दो सौ। २ एक सौ दो।—शत्य, (वि०) दो सौ मूल्य का या दो सौ में ख़रीदा गया ।-शफ, ( वि०) चिरा हुन्रा सुम या खुर ।--शफः, (पु०) ख़र वाला केाई भी जानवर ।—शीपे<sup>.</sup> ( पु० ) श्रग्नि ।—पप, ( वि॰ ) दो वार ६, यानी १२ | ---पप्ट, [ = द्विपप्ट, द्वापप्ट ] वासठवाँ ।-- पप्टि ( स्त्री॰ ) [ + द्विपष्टिः, द्वापष्टिः, ] बासङ । — सप्तत,[+द्विद्वा,—सप्तर्गत,](वि॰) वहत्तरवाँ। ---सप्ततिः, ( स्री॰) [ + द्वि, –द्वा - सप्ततिः, वहत्तर।-सप्ताहः, (पु॰) एक पत्त या पखवारा। — सहस्र —साहस्र, ( वि०) २००० से युक्त । सहस्रं,—साहस्रं, (न०) दो हजार ।—सीत्य, —हत्य, (वि॰) दो प्रकार से जोता हुआ। श्रर्थात प्रथम लंबान में दूसरी वार चैाड़ान में ।-सुवर्गा, (वि०) दो मोहरों में खरीदा हुआ या दो मोहरों के मूल्य का ।-हन्, ( पु॰ ) हाथी ।-हायन्, -वर्ष, (वि०) दो वर्ष पुराना या दो वर्ष की उम्र का ।—हीन, (वि॰) नपुंसक लिङ्ग

का।—हद्या (स्त्री॰) गर्भवती स्त्री।—होतृ, (पु॰) त्रग्नि।

हिरु (वि॰) १ दुहरा। खट्टदार। दो से युक्त । २ दूसरा। ३ दूसरी बार होने वाला। ४ दो से बढ़ा हुआ। दो सैकड़ा ।

द्वितय (वि॰) [[स्त्री—द्वितयी] दो से युक्त श्रथवा दो में विभक्त । दूना । दूसरा ।

हितयं, (न॰) जेाड़ा । जुट ।

द्वितीय (वि॰) दूसरा।—म्राश्रमः, (पु॰) गृहस्थाश्रम गार्हस्थ्य ।

द्वितीयः ( पु॰) १ ज्जुटुम्ब में दूसरा । पुत्र । २ साथी । साभीदार । पत्तीदार । मित्र ।

द्वितीया (स्त्री॰) १ चान्द्र मास की दूसरी तिथि । २ परनी । साथी । साभीदार । ३ विभक्ति विशेष । द्वितीयक्त (वि॰) दूसरा ।

हितीयाकृत (वि॰) दो बार जुता हुआ।

द्वितीयिन् (व॰) ची॰ —द्वितीयिनी] दूसरे स्थान को प्रिधिकृत किये हुए ।

द्विध (वि॰) दो भागों में विभक्त।

द्विधा (श्रव्यया॰) १दो भागों में । २ दोप्रकार से। — करगां, (न॰) दो भागों में विभक्त करना ।— गतिः, (पु॰) १ कैकड़ा। २ मगर। नक्र। ३ जल-थल-चर जन्तु।

द्विशस् (ग्रन्यया०) दो दो करके ।

हिष् (घा॰ उभय॰ ) [द्वेष्टि, द्विष्टे द्विष्ट, ] नफ़रत करना । घृणा करना ।

द्विष् (वि॰) विरोधी । घृणा करने वाला । (पु॰) शत्रु । द्विषः (पु॰) शत्रु ।

द्विपत् (पु॰) शत्रु । वैरी । दुरमन ।

द्विष्ट (वि॰) १ वैरी । श्रश्चभिचन्तक । २ श्ररुचिकर । घृरय ।

हिप्टं (न०) ताँवा।

हिस् (श्रव्या०) दुवारा।—श्रागमनम्, [=हिराग-मनम्] (न०) गोना।—श्रापः, [हिरापः] (पु०) हाथी।—उक्त, (नि॰) [हिरुक्त] १ दो बार कहा हुआ। दुहराया हुआ। २ फालतः। श्रधिक।— उक्तिः, (खी०) [हिरुक्तिः,] १ पुनरावृत्ति। दुहराना। २ फालतुपना। व्यर्थत्व।— ऊटा, ( द्विरुढा) (खो॰) स्त्री जिसका दो वार विवाह हुत्रा है। - भावः, (पु॰) - वचनं, (न॰) दुहराव।

द्वीपं (न०) । १ टाप् । २ पनाह । पैदावार ।— द्वीपः(पु०) । कर्पूरः, (पु०) चीन का कप्र । द्वीपधत (वि०) द्वीपों से परिपृर्ण ।—(पु०) समुद्र । द्वीपधती (स्वी०) पृथिवी ।

द्वीपिन् (पु॰) १ चीता । २ लकड़वग्वा ।—नखः, —नखं. (न॰) १ चीते के नाखून । २ सुगन्ध द्रव्य विशेष ।

द्वेधा ( श्रव्यया० ) दो भागों में । दो प्रकार से । द्वारा । विर । द्वेषः ( पु० ) १ घृणा । श्रक्ति । नफ़रत । २ शत्रुता । द्वेपण ( वि० ) नफरत करने वाला । नापसन्द करने वाला ।

द्वेपर्गं.( न० ) घृणा । ग्ररुचि । नफरत ।

द्वेषसः ( पु॰ ) शत्रु । वैरी ।

द्वेषिन् ) (वि॰) पृशा करने वाला । वैर करने द्वेष्टु ) वाला।(पु॰) शत्रु ।

द्वेष्य ( स॰ का॰ कु॰ ) १ घृणा करने योग्य । घृण्य । श्रिय ।

ह्रेप्यः ( पु॰ ) शत्रु । वैरी ।

हैंगुणिकः (पु॰) वह न्याजलेत जो सौ पर सौ ही सूद लेता है।

द्वेगुग्यं (न०) १ दूनी रक्तम। दूना मृहय या दूना नाप। २ द्वेघ। ३ तीन गुणों में से दो गुणों की विद्यमानता (तीनगुण-सत्व, रजस् ग्रीर तमस्)।

द्वैतं ( न॰ ) १ दुई । २ द्वैतवाद । -चनं, (न॰) वन विशेष ।—चादिन्, ( पु॰ ) द्वैत सिद्धान्त मानने वाला ।

द्वैतिन् (पु॰) द्वैतीयोक, (वि॰) [छी॰—द्वैतीयीको] १ द्वैतवादी । २ दूसरा।

द्वेध (वि॰) [ स्त्री॰—द्वेधी ) दुहरा। दूना।

द्वैधं ( न॰ ) १ दुहरापन । दो प्रकार का स्वभाव या अवस्था । २ दो भागों में अलग किया हुआ । ३ अन्तर । फ़र्क । ४ सन्देह । शक । ४ दो प्रकार का ज्यवहार । दुहरापन । भीतर कुछ और बाहर कुछ । राजनीति के पड गुर्यों में से एक । इसमें पारस्परिक व्यवहार में दो प्रकार का स्वभाव रखना पड़ता है। श्रर्थात् मुख्य उद्देश्य को छिपा कर गोण उद्देश्य प्रकट किया जाता है।

हैंथीसावः ( पु॰ ) १ हिषाभाव । श्रनिश्चय । २ भीतर कुछ वाहिर कुछ ।

हैं ध्यं (न०) १ यन्त । फर्क । २ छलवल । कपट । हैप (वि०) [स्त्री०—हेपी ] १ हीप सम्बन्धी । टाप् में रहने वाला । २ चीते का । व्याद्याग्यर से दका हुया या वना हुया ।

हैपः ( पु॰ ) व्याव्र की चाम से मड़ा हुन्ना रथ या गाड़ी।

द्वैपत्तं ( न० ) दो दल।

हैंपायनः (पु॰) टापू में उत्पन्न । न्यास जी का नाम । हैप्य (वि॰) [स्त्री॰—हैंप्या या हेप्सी] टापू में रहने वाला या टापू से सम्बन्ध रखने वाला । हैमातुर (वि॰) दो मातात्रों वाला। एक जननी दूसरी सौतेली माता।

द्वेमातुरः (पु॰) १ गणेश । २ जरासन्य ।
द्वेमातृक (वि॰) [स्त्री॰—द्वेमातृकी ] वह भूमि
जो वृष्टि के जल श्रीर नदी के जल पर निर्भर हो।
द्वेरस्यं (न॰) दो स्थों पर सवार । दो योद्धाश्रों का पारस्परिक युद्ध ।

हेरथः ( पु॰ ) सत्रु । वैरी । हेराज्यं (न॰) वह राज्य जो दो राजायों में वँटा है। हेवार्षिक ( वि॰ ) दुसाला ।

हैंबिध्यं ( न॰ ) १ दुहरापन । दो प्रकार का स्वभाव । २ भिज्ञता । ग्रन्तर । फर्क ।

ध

ध नागरी या संस्कृत वर्णमाला का उन्नीसवाँ व्यक्षन श्रार तवर्ग का चौथा वर्ण । इसका उचारण स्थान दन्तमृल है । इसके उचारण में श्राभ्यन्तर प्रयत्न की श्रावश्यकता होती है, श्रीर जिहा का श्रय-भाग दांतों के मूल में लगाना पड़ता है । वास प्रयत्न संवार, नाद, घोप महाप्राण हैं।

ध (वि॰) १ धारण करने वाला। २ ग्रहण करने वाला। पकड़ने वाला।

धं ( न० ) धनदौलत । सम्पत्ति ।

धः (पु॰) १ ब्रह्मा। २ कुवेर। ३ धर्म। सद्गुरण। सदाचार।

धक् (पु॰) क्रोध में निकलने वाला शब्द विशेष। धक्क (धा॰ उभय॰) [धक्कयति, धक्कयते] नाश करना।

धटः ( पु॰ ) १ तराज् । २ तराज् द्वारा कठोर परीचा । ३ तुला राशि ।

धटकः ( पु॰ ) ४२ रत्ती के वज़न की तौल विशेष ।

धटिका ) १ पुराना वस्त । चिथड़ा । २ कोपीन । धटिन् (पु॰) १ शिव जी । २ तुला राशि । ध्रम् (धा॰ परस्मै॰) [ध्रम्ति ] शब्द करना । धन्तरः । धन्तरेकाः । धन्तरका । धन्तरका । धन्तरका । धन्तरका ।

धन् (धा० परस्म० ) धनित ] शब्द करना ।
भनम् (न०) १ सम्पत्ति । दोलत । खजाना । रुपैया ।
२ प्रियतम कोई भी वस्तु । वहुमूल्य कोई भी
वस्तु । ३ पूँजी । लुटका माल । शिकार । ४
खिलाड़ी को, जो खेल में जीता हो, दिया जाने
वाला पुरस्कार । ६ पुरस्कार प्राप्त करने के लिये
भिडन्त । ७ अङ्क गिलत में जोड़ का चिन्ह (+)
— अधिकारः, (पु०) पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार पाने का हक । — अधिकारिन्, — अधिवृत्तः,
(पु०) १ खजानची के।पाध्यच । २ उत्तराधिकारी । — अधिमोधृ, — अधिपः, — अधिपतिः,
— अध्यक्तः, (पु०) १ कुवेर । २ के।पाध्यच ।

— ग्रपहारः, (पु०) १ जुर्माना । २ लूट । — श्राचित, (वि॰) १ धन के दान से सम्मानित। मूल्यवान भेंट देकर सन्तुष्ट रखा हुआ। २ धनी। श्रमीर । – श्रर्थिन्, (वि०) लालची । कंज्स । —ग्राद्य, (वि०) धनी । धनवान् । श्रमीर । — आधारः, ( पु॰ ) खजाना । कीपागार । — ई्शः,—ई्श्वरः, ( पु० ) खजानची । कुवेर ।— उष्मन्, (पु॰) (= श्रर्थोष्मन, ) धन की गर्माहट या गर्मी । ऐपिन्, (पु॰) महाजन जो अपना रूपया माँगे ।—केत्तिः, ( पु॰ ) कुवेर । — त्तयः, (पु॰) धन का नाश।—गर्व,— गर्वित, (वि॰) पास रुपयों के तोड़े होने के कारण अभिमानी ।—जातं, (न०) सम्पत्ति । सव प्रकार की सूल्यवान् अधिकृत सामग्री। - दः, ( पु० ) १ उदार पुरुष । दानी पुरुष । २ झुबेर की उपाधि । ३ त्रग्नि का नाम ।—दग्डः, (पु०) प्रर्थदग्ड । जुर्माना ।--दायिन्, ( पु॰ ) श्रग्नि ।--पतिः, ( पु॰ ) कुयेर ।--पालः, ( पु॰ ) १ खजानची । २ कुवेर ।--पिशाचिका,--पिशाची, ( स्त्री० ) धन का लालच । धनलिप्सा । — प्रयागः, (पु०) अधिक च्याज ।—सूलं, (न०) पूंजी। सूल-धन ।---लोभः, ( ९० ) लालच ।---च्ययः, 、。) १ ख़र्च। २ फजूलख़र्ची। श्रपव्यय। स्थानं, ( न० ) कोषागार ।—हरः, ( पु० ) १ उत्तराधिकारी । २ चोर । ३ गन्धविशेष ।

धनकः } ( पु॰ ) लालच । लोभ । धनाया } ( पु॰ ) श अर्जुन का नाम । २ अग्नि की धनअयः ) उपाधि । धनवत् ( वि॰ ) धनी । धनवान् । धनिकः ( पु॰ ) १ धनी पुरुष । २ महाजन । उत्तमर्ण । ३ पति । ४ ईमानदार ज्यापारी । ४ प्रियङ वज्ञ ।

३ पति । ४ ईमानदार न्यापारी । १ प्रियङ्गु वृत्त । धनिन् (वि॰) [ स्त्री॰—धनिनी ] श्रमीर । धनवान् । ( पु॰ ) १ धनी श्रादमी । २ महाजन ।

धनिष्ठ ( वि॰ ) वड़ा धनवान् । धनिष्ठा ( खी॰ ) २३ वां नचत्र । धनो धनोका े (खी॰) जवान स्त्री या लड़की । धनुः ( पु० ) कमान ।

धनुस् (वि०) कमानधारी।(न०) १ कमान। २ नाप विशेष जो ४ हाथ के वरावर का होता है। ३ यृत्त की गुलाई । ४ धनुप राशि । १ घीरान । —कर, (=धनुष्कर ) ( वि० ) धनुर्धारी । —करः, (पु॰) कमान वनाने वाला **।**— काग्रडम्, ( =धनुःकाग्रडम् ) तीर कमान। —खर्डम्, (=धनुः खर्डम्, ) कमान का एक भाग ।—गुणः, ( ५० ) (=धनुर्गुणः, ) रोदा । कमान की डोरी।—ग्रहः, ( पु॰ ) (=धनुर्ग्रहः) तीरन्दाज़ ।—उया, (छी०) (=ध्रनुउर्या) क्मान की डोरी।—द्रुमः, (पु॰) (=धनुद्गुः मः ) वाँस। – धरः, – भृतः, (पु॰) (=धनुर्धरः) त्तीरन्दाज़ ।--पाणिः, (वि०) (=धनुष्पाणिः) धनुप लिये हुए ।—मागेः, (पु॰) (=धनुर्मागेः ) धनुपाकार रेखा।—विद्या, (खो०) (=धनुविद्या) धनुष चलाने की विद्या।—वृक्तः (=धनुवृक्तः ) (पु०) १ वाँस। २ श्रश्वतथ वृत्त ।—वेदः, (=धनुर्वेदः) ( पु॰ ) श्रथर्ववेद के श्रन्तर्गत एक उपवेद जिसमें बाण चलाने की विद्या का वर्णन है । धन् (स्त्री०) कमान।

धन्य (वि॰) १ धन देने वाला । जिससे धन प्राप्त हो । २ धनवान । ३ भाग्यवान । सुकृती । सुस्ती । ४ सर्वेक्किण्ट । सर्वोत्तम । पुण्यात्मा ।—वाद्ः, (पु॰) १ शावाशी । प्रशंसा । वाह वाह । ग्रुक्रिया । २ कृतज्ञताखोतक शब्द ।

धन्यं ( न॰ ) सम्पत्ति । धनदौलत ।

धन्यः ( पु॰ ) १ भाग्यवान या सुकृती जन । २ नास्तिकः । निमकहरामः । ३ एक जादूका नामः ।

धन्या (खी॰) १ उपमाता । २ वनदेवी । ३ मनु की एक कन्या जो ध्रुव के। व्याही थी । ४ श्रामलकी । छोटा श्राँवला । ४ धनिया । [वाला । धन्यंमन्य (वि॰) श्रपने के। धन्य या भाग्यवान मानने धन्याकं (न॰) धनिया । धनिया का पौधा ।

धन्वं ( न॰ ) कमान ।—धिः, ( पु॰ ) कमान रखने का वक्स ।

धन्वन् ( पु॰ न॰ ) खुरक ज़मीन । रेगस्तान । पदती

जमीन । समुद्रतट । कड़ी जमीन ।—दुर्गेम् ( न० ) चारो श्रोर रेगस्तान होने से श्रगम्य दुर्ग। भन्वंतरं } (न॰) चार हाथ या दो गज़ का नाप। भ्वन्यंतरिः } (पु॰) देववैद्य । देवतात्रों के चिकित्सक । धन्विन् (वि॰) [स्री॰-धन्विनी] कमान से सजितत । (पु०) १ तीरन्दाज्। २ घर्जुन की उपाधि। ३ शिव की उपाधि। ४ धनुप राशि। धन्यनः ( पु॰ ) शूकर। धम (वि॰) छि।॰—धमा, धमी । श शेंकने वाला। २ विघलाने वाला। ध्रमः ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । कृष्ण की उपाधि । ३ यम । ४ ब्रह्मा ' धमकः ( ५० ) लुहार । धमध्यमा (खी०) धम धम का शब्द। श्वाग्न (वि०) १ धाँकने वाला । २ निष्टुर । भ्रमनः ( पु॰ ) एक प्रकार का नरकुल। धमनिः ( स्त्री॰ ) १ नरकुल् । पाइप । २ नाड़ी । धमनी 🕽 शिरा। ३ गला। ग्रीवा। धिमः (स्ती०) धीकने की किया। धम्मलः ) ( पु॰ ) स्त्री के सिर के वालों का जुड़ा धम्मिलः ) जिसमें मोती श्रोर फूल श्रादि गुथे हों। श्रय (वि॰) पीने वाला । चूसने वाला। यिथा स्तनंधय। धर (वि०) चि०-धरा-धरी ] पकड़ने वाला। धारण करने वाला । [यथा गङ्गाधर ।]

श्वरः (पु०) १ पहाड़। २ रुई का ढेरा३ विट। कुटना। ४ कच्छावतार। ४ वसुर्थों में से एक का नाम।

श्ररण (वि॰) [स्त्री॰—धरणी] धारण करने वाला।रचा करने वाला। वहन करने वाला। धरणं (न॰) १ सहारा देने वाला। धारण करने वाला।२ कब्ज़े में रखने वाला। खाने वाला।३ सहारा। खंभा।४ दस पल के समान की एक तील। १ जमानत।

धरगाः (पु॰) १ वांध । पुल । २ संसार । ३ सूर्य । ४ स्त्री के कुच । ४ चाँवल । धान्य । ६ हिमालय । धरिणः ) (स्त्री॰) १ पृथिवी । २ भूमि । ज़मीन । धरिणा ) ३ छत्त की धन्न । ४ शिरा । धमनी । —ईश्वरः, (पु॰) १ राजा । विष्णु । ३ शिव । कीलकः, १ (पु॰) पहाइ ।—जः,—पुत्रः,— सुतः, (पु॰) १ मङ्गल ग्रह । २ नरकासुर ।— जा,—पुत्री,—सुता, (स्री॰) जनक दुलारी जानकी ।—धरः, (पु॰) १ शेप । २ विष्णु । ३ पर्वत । ४ कच्छप । १ राजा । ६ दिग्गज ।—धृत, (पु॰) १ पर्वत । २ विष्णु । ३ शेप ।

धरा (स्त्री॰) १ पृथिवी । २ शिरा । ३ गर्भाशय ।
योनि । ४ गृदा । मिंगी ।—ग्रिधिपः, (पु॰)
राजा ।—ग्रमरः,—देवः,—सुरः, (पु॰)
त्राह्मण ।—ग्रात्मज्ञः,—पुत्रः,—स्नुः, (पु॰)
१ मङ्गल ग्रह । नरकासुर ।—ग्रात्मजा, (स्त्री॰)
सीता जी ।—धरः, (पु॰) १ पर्वत । २ इप्ण्या विष्णु । ३ शेप जी ।—पितः, (पु॰) १ राजा । २ विष्णु ।—भुज्ञ्, (पु॰) राजा ।—
भृत्, (पु॰) पर्वत । पहाइ ।

धरित्रों ( स्त्री॰ ) १ प्रथिवी । २ जमीन । भूमि । धरिमन् ( पु॰ ) तराज् । तखरी । धर्तूरः ( पु॰ ) धतुरे का पौधा ।

भ्रर्जे (न०) १ मकान । घर । २ थुनिकया । खम्भा । ३ यज्ञ । ४ पुरुष । सदाचार ।

धमेः ( पु॰ ) वह कर्म जिसके करने से करने वाले का इस लोंक में श्रभ्युदय हो श्रीर परलोक में मोच की प्राप्ति हो । २ श्राईन । कान्न । प्रचलन । पद्धति । ३ कर्त्तव्य ४ न्याय । समानता । पत्तपात । ४ किसी वस्तु या व्यक्ति की वह वृत्ति जो उसमें सदा रहे श्रीर उससे कभी पृथक न हो। ६ नेम ईश्वरभक्ति । छवि । फवन । ७ कर्त्तब्याकर्त्तस्य श्रवधारण विपयक शास्त्र । म समानता । सादृश्य । ६ यज्ञ । १० सत्सङ्ग । धर्मात्मा पुरुषों का सह-वास । ११ भक्ति । १२ तौर तरीक़ा । १३ उप-निपद। १३ युधिष्ठिर का नाम। १४ यम का नाम ।--- ग्रङ्गः ( पु॰ ) -- ग्रङ्गा, ( ची॰ ) सारस । - ग्राधर्मी ( पु॰ द्विवचन ) शुभ ग्रीर श्रशुभ । उचित श्रौर श्रनुचित । धर्म श्रौर श्रधर्म । श्रिधकरण्य, ( न० ) श्राईन के श्रनुसार सं० श० को०--- ५१

शासन । श्राईन का प्रयोग करना ।--श्रिधिकर-णिन्, ( पु॰ ) न्यायाधीश। — ऋधिकार:. (पु॰) १ धार्मिक कृत्यों की व्यवस्था। २ न्याय का प्रयोग । ३ न्यायाधीश का पद । — ग्राधिप्रानं. (न०) न्यायालय ।—ग्रध्यत्तः, (पु०) १ न्याया-धोश । २ विष्णु ।—ग्रानुष्ठानं, ( न० ) धर्मानु-सार न्यवहार करना । सदाचरण ।-- भ्रपेत, (वि०) सत्कर्म से श्रलग होना। श्रधार्मिक।---श्चपेतं, ( न० ) पाप । श्रसत्कर्म । श्रन्याय । —श्चरग्यं, ( न० ) तपोभूमि । ऋष्याश्रम । — श्रलीक, (वि॰) श्रसदाचरणी ।—श्रागमः, ( पु॰ ) धर्मशास्त्र ।—श्राचार्थः, ( पु॰ ) १ धर्म की शिचा देने वाला। २ धर्म शास्त्र का ग्रध्यापक। —श्रात्मजः, ( पु॰ ) युधिष्ठिर । - श्रात्मन्. (वि॰) उचित । ठीक । सत् । पुरायमय। पवित्र ।—श्रासनं ( न॰ ) न्याय का सिंहासन । ---इन्द्रः, ( पु॰ ) युधिष्टिर ।--ईशः (पु॰) यम-राज।—उत्तर, (वि०) न्याय करने श्रीर पत्तपात श्रून्य होने में प्रसिद्ध ।—उपदेशः, ( पु॰ ) १ धर्मशास्त्र की शिचा । २ धर्मशास्त्रों का समुचय । —कर्मन् (न०) —कार्य, (न०) — किया, ( खी० ) १ कोई भी धार्मिक कृत्य। कोई भी धर्मानुष्टान। कोई भी धार्मिक विधि या विधान। २ सदाचरण ।--कथाद्रिदः, ( पु॰ ) कलियुग । —कायः, ( पु॰ ) बुधदेव ।—कीलः. ( पु॰ ) राजा की ग्रोर से दानपत्र या दान देने की ग्राज्ञा। —केतुः, (पु॰) बुद्धदेव।—केश्शः,—केश्यः ( पु॰ ) धर्मशास्त्रों का समूह या कर्त्तन्य कर्मी का समुचय ।—दोत्रं, (न०) १ भारतवर्ष । २ दिल्ली के पास का एक स्थान विशेष । कुरुत्तेत्र ।---घटः, (पु॰) वैशाख मास में (ब्राह्मण के। दिया जाने वाला ) सुगन्धयुक्त जल से पूर्ण घड़ा।—चक्रभृत्, (पु०) बौध या जैन।— चरगां. ( न० )—चर्या, (छी०) धर्मशास्त्रानुसार श्राचरण । धार्मिक कर्त्तव्यों का नियमित श्रनुष्ठान । —चारिन्, ( वि॰ ) पुरुयात्मा । धर्मात्मा । ( पु॰ ) संन्यासी ।--चारिग्गी ( छी॰ ) १ पत्नी । २ सती स्त्री।—न्त्रिन्तनं,—चिन्ता,

(स्री॰) धार्मिक चर्या की चिन्ता ।—जः, (पु॰) १ श्रीरस सन्तान । २ युधिष्टिर का नाम । जन्मन्, ( पु॰ ) युधिष्ठिर का नाम ।--जिज्ञासा, ( स्त्री॰ ) धर्म सम्बन्धी वातें जानने की इच्छा । —जीवन, (वि०) वह पुरुप जो श्रपने वर्ण के धर्मानुसार श्राचरण करता है।—ज्ञ, (वि०) १ उचिस प्रमुचिस जानने वाला। २ उचित । पुरुयात्मा । ऋषिकल्प ।-त्यागः (पु०) धर्मत्यागी । —दाराः, ( पु० वहुवचन ) धर्मपत्नी ।—द्रोहिन् ( पु॰ ) राचस ।—धातुः, ( पु॰ ) बुध की उपाधि।—ध्वजः,—ध्वजिन् ( पु॰ ) पाखरही। दम्भी ।—नन्दनः, ( पु० ) युधिष्ठिर ।—नाधः, ( ५० ) धर्मानुसार स्वामी या मालिक ।—नाभः, ( पु॰ ) विष्णु ।—निवेशः, ( पु॰ ) धर्म के प्रति भक्ति ।--निष्पत्तिः, (स्त्री०) कर्त्तव्यपालन । ---पत्नी, (स्त्री०) शास्त्र विधि से परिणीत पत्नी। —पर, (वि॰) धर्मात्मा। पुरुवात्मा। सुकृती। —पाठकः, ( पु॰ ) धर्मशास्त्र पढ़ाने वाला ।— पालः, ( पु॰ ) धर्मशास्त्र रत्तक ।--पोडा. ( स्त्री॰ ) धर्मशास्त्र के विरुद्ध ग्राचरण ।--पूत्रः, (पु०) १ वह सन्तान जो कर्त्तव्य समभ कर उत्पन्न की जाय न कि सुखभोग के उद्देश्य से। २ युधिष्टिर की उपाधि। -प्रवक्तृ, ( पु॰ ) १ धर्म शास्त्र का व्याख्याता । श्राईनी मशवराकार । धर्मन्यवस्थादाता । २ धर्मोपदेष्टा । धर्मोपदेशक । —प्रवचनम्, (न०) १ कर्त्तव्य सम्बन्धी विज्ञान । २ धर्मशास्त्र का व्याख्याता ।—प्रवचनः, ( पु० ) बुधदेव की उपाधि।—द्याणिजिकः,—वाणि-जिकः, ( पु॰ ) वह मनुष्य जो धार्मिक कृत्यों को इसलिये करता है कि उसे उनसे कुछ लाभ उसी प्रकार हो जिस प्रकार विनये को व्यापार करने से होता है। - भगिनी; (स्त्री०) १ धर्मवहिन। २ धर्मगुरु की पुत्री । ३ समान धर्मपालन करने वाली।-भागिनी, (स्त्री०) सती भार्या। पतिव्रसा पत्नी ।--भागाकः, (पु॰) पुराग पाठक । कथावाचक ।—भ्रात, ( पु॰ ) गुरुभाई । सहपाठी । -- महामात्रः, सचिव जिसके हाथ में धर्मादा विभाग हो।-मूलं, (न०) वेद। - युगं,

( न॰ ) इतयुग।—युपः, ( पु॰ ) विष्णु।— रति, (वि०) धर्मात्मा । पुरुवात्मा । सुरुती ।— राज्, (पु०) १ यमराज। २ जिन । ३ युधिष्टिर । थ राजा।—रोधिन् (वि०) धर्मशास्त्र विरुद्ध । श्रवार्मिक। धर्मविरुद्द । २ श्रसदाचरणी।—लन्नर्गां, (न०) १ धर्म की पहचान । २ वेद । -- ल स्तागा, (स्त्री॰) मीमांसा दर्शन ।—लोपः, (पु॰) धर्माचरण का नाश । असदाचरण । कर्तव्यपराङ्ग-मुलता — बत्सनः, (वि॰) धर्मात्मा।—बर्तिनः, (वि०) पुरायातमा न्यायवान् ।--वासरः, ( पु॰ ) पूर्णमासी । वाहनः, ( पु॰ ) १ शिव। २ भैसा ( धर्मराज का वाहन )—विदु, ( वि० ) धर्मशास्त्र का जानने वाला ।—विस्रवः, ( पु॰ ) श्रसदाचरण।—वैतंसिकः, ( पु॰ ) श्रन्याय से डपार्जित धन का दान करने वाला । इस ग्राशा से कि लोग उसे उदार या दानी मानें । — शाला, (स्त्री०) १ न्यायालय।२ कोई भी धार्मिक संस्था।--ग्रासनम्, ; न०)-ग्रास्त्रं, ( न०) कर्त्तस्याकर्तस्य का यथार्थ उपदेशक शास्त्र। मनु-स्मृति श्रादि धर्मशास्त्र ।—शोल, ( वि॰ ) धार्मिक।—संहिता, (स्त्री०) मनु-याज्ञवल्क्यादि स्मृतियाँ।--सङ्गः, ( पु॰ ) १ न्याय या सुकर्म के प्रति श्रनुराग । २ दम्भ । पाखरह ।—सभा, ( स्त्री॰ ) न्यायात्तय।—सहायः, ( पु॰ ) किसी धार्सिक कृत्य के श्रमुष्ठान में भाग लेने वाला या महायता पहुँचाने वाला।

धर्मतः ( श्रव्यया० ) नियम या धर्म शास्त्रानुसार । धर्मयु (वि०) धर्मात्मा । न्यायी । ईमानदार । सचा । धर्मिन् (वि०) १ धर्मात्मा । न्यायी । सचा । २ श्रपना कर्त्तव्य जानने वाला । ३ धर्म शास्त्रानुसार चलने वाला । ४ विशोप जन्मणाकान्त । (पु०) विष्णु ।

धर्मापुत्रः ( पु॰ ) नाटक का पात्र । एक्टर । नट । धर्म्प ( वि॰ ) १ धर्मानुसार । २ धार्मिक । ३ न्याय-वान । ईमानदार । सचा । ४ मामूली । साधारण । विशेष गुण सम्पन्न ।

धर्पः ( पु॰) ग्रविनय । श्रविनीत न्यवहार । धष्टता । २ श्रभिमान । ग्रहङ्कार ।३ ग्रधैर्य ।४ संयम । रोक । ६ सतीत्व हरण । ६ श्रपमान । गुस्ताखी । हतक । ७ हिजड़ा । नपुंसक ।—कारिग्गी, (स्त्री०) स्त्री जिसका सतीत्व हरण हो चुका हो ।

धर्पक (वि॰) १ खाने वाला । इमन करने वाला । २ सतीत्व हरण करने वाला । ३ श्रसहनशील । धर्पकः (पु॰) १ सतीत्व-हरणकारी । व्यभिचारी । २ श्रभिनय-कर्ता । नट । नर्तक ।

धर्पस्म (न०) १ श्रवज्ञा । श्रपमान । २ श्राक-धर्पस्मा (स्त्री॰) र्रमस्मो । स्तीत्वहरस्स । ४ सम्मोग । रति । १ कुवाच्य । गाली ।

भर्पणिः } ( स्वी॰ ) रंडी । वेश्या ।

धर्पित (वि॰) १ दवाया या दमन किया हुआ। २ सतीत्व हरण की हुई। ३ श्रसद व्यवहार किया हुआ। गाली दिया हुआ। श्रपमानित किया हुआ। धर्पितम् (न॰) १ श्रमिमान। २ मेश्रुन। सम्भोग। धर्पिता (स्त्री॰) वेरया। श्रसती स्त्री।

धर्पिन् (वि॰) १ श्रिभमानी । श्रकड़वाज़ । श्रापे से याहिर । २ सतीत्व-हरण करने वाला । ३ श्रपमान करने वाला । श्रवज्ञा करने वाला । ४ मैधुन करने वाला ।

धर्पिणी ( स्ती० ) रंडी । वेश्या । कुलटा स्त्री । धदाः ( पु० ) १ कंपन । थरथराना । २ मनुष्य । ३ पति ( जैसे विधवा ) । ४ स्वामी । मासिक । १ गुंडा । बदमारा । धोखेवाज़ ।

धवल (वि॰) १ सफेद । २ सुन्दर । ३ साफ । विश्रुद्ध ।

—उत्पर्ल, (न॰) सफेद कमल या कमेदिनी जो
चन्द्रमा के उदय होने पर खिलती हैं।—गिरिः,
(पु॰) हिमालय की सर्वीच चोटी।—गृहं, (न॰)
चूने से पुता घर । राजप्रासाद ।—पद्मः, (पु॰)
हंस । चान्द्रमास का शुक्लपच ।—मृत्तिका,
(ची॰) खड़िया मटी। चाक।

धवलं ( न॰ ) सफेद कागज़।

धवलः (पु॰) १ सफेद रंग। २ श्रेष्ठ बैल। ३ चीन का कप्र। ४ एक बृत्त का नाम। धव।

धवला ( स्त्री॰ ) गोरे रंग की स्त्री।

धवली ( स्त्री॰ ) सफेद रंग की गाय।

धवितत (वि०) सफेद किया हुआ।

भ्रविलिमन् (न०) १ सफेदी । सफेद रंग । २ पीलापन ।

धिवित्रं (न०) स्मचर्म का वना पंखा।
धा (धा० उम०) [ द्याति,—धत्ते,—हित,—
धीयते. (निजन्त) धापयिति,—धापयते,
—धित्सिति,—धित्सते, ] १ रखना। स्थापित
करना। जड़ना। बैठाना। २ गाड़ना। निर्देश
करना। ३ पान करना। ४ थामना। थामाना। १
पकड़ना। त्रहण करना। ६ पहनना। धारण
करना। इ दिखाना। प्रदर्शित करना। ७ वहन
करना। सहन करना। द समर्थन करना। सहारा
लगाना। ६ स्ट करना। उरपन्न करना। १०
भेलना। भोगना। ११ करना।

धाकः (पु॰) १ बैल २ पात्र । श्राधार । ३ मोज्य पदार्थ । माल । ४ खंभा । स्तम्भ ।

भाटी ( खी॰ ) श्राक्रमण । हमला । भागुकः ( पु॰ ) सोने का सिक्का ।

धातः ( पु॰ ) १ श्रावश्यक । प्रधान । साधक । २ मूलउपादान । तत्व जैसे पृथिवी, जल, तेज, वायु श्रीर श्राकाश । ३ निःसृतरस (यथा मल मूत्र पसीना ग्रादि)। ४ वात, पित श्रौर कफ । ५ खनिज पदार्थ । ६ किया सम्बन्धी धातु । ७ जीवारमा । ८ परमात्मा । ६ इन्द्रिय । १० इन्द्रियजन्य कर्म यथा रूप रस गन्ध प्रादि। ११ हड्डी।--उपतः, ( पु॰ ) खिंदया मिद्दी।—काशीणं,— कासीसं, ( न० ) कसीस ।--कुशल, ( वि० ) लोहा पीतल श्रादि से वस्तु वनाने में पट्ट।---क्रियाः (स्त्री॰ ) खनिजविद्या । भातुतस्त्र । — च्तयः, ( पु॰ ) शारीरिक रोग विशेष। चयी का रोग। प्रमेह का रोग।—द्रावदाः, ( पु॰ ) सोहागा।-भृत्, (पु॰) पर्वत । पहाड़।-मलं, (न०) वैद्यक के अनुसार वात्. पित्त, कफ पसीना, नाख्न, वाल, श्राँख या कान का मैल त्रादि, जिनकी सुष्टि शरीरस्थ किसी धातु के परिपक हो जाने पर उसके बचे हुए निरर्थक धाँश या मल से होती है। २ सीसा ।—माद्तिक, (न०) १ सेानामक्खी नाम की उपधातु। २ खनिज पदार्थ विशेष ।—मारिन्, (पु॰) गन्धक । —राजकः, (पु॰) वीर्य । —वहलमं, (न॰) सेहागा। —वादः, (पु॰) स्निज विद्या। धातुत्व —वादिन्, (पु॰) रसायनी। कीमियागर। —वेरिन्, (पु॰) गन्धक। —शेखरं. (न॰) कसीस। २ सीसा। —शेधनं, —सम्भवम्, (न॰) सीसा। —साम्यम्, (न॰) सुस्वास्थ्य। प्रन्ती तंदुरुती।

भ्रातुप्तत्, ( वि॰ ) धातु की विपुत्तता ।

श्रात्य (पु॰) १ धाता । बनाने वाला । स्टिक्त्तां । सम्पादक । २ वाहक । रचक । समर्थक । ३ व्रहा की उपाधि । ४ विष्णु । ४ जीव ६ सप्तर्पियों का नाम । ७ विवाहिता स्त्री का प्रेमी या ग्राशिक । ज्यभिचारी ।

धार्त्रं (न०) पात्र जिसमें कोई चीज़ रखी जा सके।
धात्रों (सी०) १ दाई। धाय। पालने वाली माता।
उपमाता। २ माता। ३ पृथिवी। ४ याँवले का
वृत्तः — पुत्र, (पु०) धाय का लड़का। २
नट। ग्रभिनयकर्त्ता। फर्लं, (न०) ग्राँवला।
धात्रेंयिका ) (स्री०) १ धाय की लड़की। २
धात्रेयी ) धाय। धात्री।

धानं (न०) १ वह जो धारण करे । वह जिसमें धानी (खी०) कोई वस्तु रखी जाय । पात्र । २ स्थान । जगह । जैसे मसीधानी । राजधानी ।

धानाः (स्त्री० बहुबचन०) १ भुने हुए जौ या चाँबल । २ भुना हुया केाई भी श्रनाज । ३ श्रनाज । ४ ूक्ली । श्रॅंकुर ।

धानुर्दगिडकः } ( पु॰ ) धनुर्धर । तीरन्दाज । धानुष्कः

**धानुष्यः ( ५० )** वाँस ।

धांधा } ( स्त्री॰ ) इतायची । एता । धान्धा }

धान्यं (न०) १ य्रनान । नान । चाँवल । २ धनिया ।
—ग्रर्थः, (पु०) त्रनान ही निसका धन है ।
—ग्रम्लं, (न०) माँड का बना हुत्रा खहा
पदार्थ ।—ग्रस्थि, (न०) भूसी । चोकर ।
—ग्रस्थ (व०) त्रनानों में उत्तम अर्थात्
चाँवल ।—कहकं, (न०) १ भूसी । २ प्रयान ।
—कोशः, (पु०)-के।ण्डकं, (न०) खत्ती ग्रनान

का भागडार ।—त्तेत्रं, (न०) श्रनाज का खेत ।
— न्रमसः. (पु०) विशेष किया से तैयार किया
हुश्रा चाँवल । चृड़ा । चौरा ।—त्वच्, (स्त्री०)
श्रनाज की भृसी ।—मायः, (पु०) श्रनाज का
न्यापारी ।—रातः, (पु०) जौ ।—वर्धनं,
(न०) ज्याज पर श्रनाज उधार देना ।
—वीजं, — बीजं, (न०) धनिया।
—चीरः, (पु०) उर्नु । साप ।—श्रीर्पक्तं,
(न०) श्रनाज की नाल ।—श्रूकं, (न०) श्रल
की वाल या भुट्टा ।—सारः, (पु०) कुटा हुश्रा
श्रनाज ।

धान्या (स्त्री॰) } धान्याकं (न॰) } धनिया।

धान्वन् (वि॰) [स्त्री॰—धान्वनी] रेगस्तान में श्रवस्थित । धन्वन् ।

श्वासकः (पु॰) माँसा। एक प्रकार की तौल।
श्वासन् (न॰) १ श्रावसस्थान । निवासस्थान।
देरा। २ स्थान । श्राश्रयस्थल । ३ किसी घर
के निवासी। किसी कुटुग्व के सदस्य। ४ प्रकाश
की किरण। ४ प्रकाश। चसक। महिमा। ६
यल। पराक्रम। प्रताप। च उत्पत्ति। ६ शरीर।
१० (सैन्य) दल। समूह। ११ दशा। परिस्थिति।
—केंग्रिन,—निधिः, (पु॰) सूर्य।

भ्रामनिका } ( ची॰ ) धमनी । नाड़ी ।शिरा । भ्रामनी

धार (वि॰) २ ग्रहण करने वाला । वहन करने वाला । सहारा देने वाला । २ यहने वाला ।

धारः (पु॰) १ विष्णु । २ श्रचानक मूसलाधार जलवृष्टि । ३ श्रोले । ४ गहरी जगह । ४ ऋण । ६ सीमा ।

भारकः ( पु॰ ) धारण करने वाला । वर्तन । वक्स । ट्रंक ग्रादि ।

धारण (वि॰) [स्त्री॰—धारणी] धारण करने वाला या वाली।

थारगाकः ( पु॰ ) कर्जदार । ऋगी ।

धारणा ( छी॰ ) १ धारण करने की किया या भाव।
२ वह शक्ति जिसमें केाई बात मन में धारण
की जाती है। बुद्धि। ससका। ३ दृढ़ निश्चय।
पक्ता विचार। ४ मर्यादा। ४ थोग के श्राठ श्रॅंगों में

से एक । ६ विश्वास । निश्चय ।—्शक्तिः, (स्त्री॰) याद रखने की ताकत ।

धारणी (की॰) १ पंक्ति। रेखा २ शिरा। धारियत्री (की॰) पृथिवी। ज़मीन।

धारा (खी॰) १ जल का प्रवाह । धार । २ घढ़े का छेद जिससे पानी या श्रन्य केाई तरल पदार्थ वहे। ४ घोड़े की चाल । ६ सिरा । याद । धार । ७ पहाड़ का किनारा। 🖛 पहिया। वाग़ की दीवाल या घेरा। ६ सेना का श्रय्रभाग । सर्वोचस्थान। उत्तमता। १० समूह। ११ कीर्ति। १२ राता। १३ हल्दी। १४ समानता। १४ कान का श्रयभाग ।—श्रम्भं, (पु॰) तीर का चौड़ा फल । -श्रद्धारः, ( पु॰ ) १ द्यव्टिजल की वृँद। २ श्रोलां । ३ शत्रुसैन्य के सम्मुख श्रागे (पु०) चातक पत्ती। २ घोड़ा। ३ वादल। ४ मदमाता हाथी। - ध्राधिरूढ, (वि०) सर्वोच स्थान पर चढ़ा हुआ। (—श्र ) वनिः, ( स्त्री॰ ) वायु। हवा।—ग्रश्रु, (न०) ग्राँसुग्रों का प्रवाह। - भ्रासारः, ( पु॰ ) मूसलधार जल-वृष्टि।--उप्ण, (धन से निकला हुआ) गर्म। ताता । - गृहं, ( न० ) स्नानागार जिसमें फुहारा लगा हो । - धरः, (पु०) १ वादल । २ तलवार । —निपातः,—पातः. (पु०) १ जलवृष्टि । २ जलभवाह । — यंत्रम्, ( न० ) फुहारा । फव्वारा —वर्षः, (पु॰) वर्षम्. (न॰ —सम्पातः, ( पु॰ ) मूसलधार या लगातार जलवृष्टि।— वाहिन्. (वि॰) सतत। लगातार।- विष, टेड़ी तलवार ।

भ्रारिग्गी (स्त्री॰ ) पृथिवी ।

धारिन् (वि॰) [स्री॰—धारिग्री] १ ले जाने वाला। धारण करने वाला।२ याद रखना। स्मरण रखना।

भार्तराष्ट्रः ( पु॰ ) १ धतराष्ट्र का पुत्र । २ हंस विशेष जिसके पैर श्रीर चोंच काली होती है ।

भ्रार्मिक (वि०) [स्त्री०—भ्रार्मिकी ] १ धर्मात्मा । पुरुवात्मा । ईमानदार । सज्ञा । २ न्यायप्रिय । सत्यप्रिय । सत्य पर निर्भर ।३ धर्मिण्ट ।

धार्मिशम् ( न॰ ) धार्मिक लोगों का समूह। धाएचं (न०) श्रिभमान । ढिटाई । धाव् (धा॰ परस्मै॰) [धावति, धावित ] १ भागना । श्रागे वदना । २ भाग जाना । श्रावकः (पु॰) १ धोवी । २ संस्कृत भाषा के एक कविकानामः। भावनं ( न॰ ) १ पलायन । सरपट दौड़ । २ बहाव । ३ श्राक्रमण्। ४ सफाई। ४ किसी वस्तु से रगडना । श्रावल्यं (न०) १ सफेदी । २ पोलापन । धि ( घा० पर० ) [ श्रियति ] ग्रहण करना । घरना । पकड्ना । धिः ( पु॰ ) धारण करने वाला । भाग्डार । धिक् ( अन्यया० ) धिक्कार । फटकार । —कारः, — क्रिया, ( छी० ) भर्त्सना । तिरस्कार ।— द्गुडः, ( पु० ) फडकार । सर्सना । - पारुष्यं, (न०) कुवाच्य। गाली। धिप्सु (वि०) घोखा देने का श्रमिलापी। घोखे-वाज़। धिन्व् देखे। धि । धिषर्गं ( न० ) श्रावासस्थान । रहने की जगह । धिषगाः ( पु॰ ) वृहस्पति का नाम । श्चिपणा (स्त्री॰) १ वाणी। वकृता । २ प्रशंसा। गीत। ३ बुद्धि। प्रतिभा। समभा। ४ प्याला। कटोरा । कमरडलु । धिष्स्यं (न०) १ वैठक । स्थान । मकान । २ धूम-केतु । हूटता हुआ तारा । लूक । उल्का । ३ थ्रग्नि । ४ नचत्र । सितारा । धिष्मयः ( पु॰ ) १ वह स्थान जहाँ यज्ञीय ग्रग्नि स्थापन किया जाय। २ दैत्यगुरु शुकाचार्य। ३

स्थापन किया जाय। २ दैत्यगुरु शुक्राचार्य। ३
शुक्रग्रह। ४ पराक्रम । यल।
धीः (स्त्री॰) १ बुद्धि । समक्ष । मन । २ ख्याल। धीरं (धीरं (धीरं (धीरं ।
विचार । कल्पना । ३ इरादा । मंसूवा । ४ भक्ति ।
प्रार्थना । ४ यज्ञ ।—इन्द्रियं, (न॰) ज्ञानेन्द्रिय ।
धीरता
—गुगाः, (बहु॰) बुद्धि सम्बन्धी गुग । [वे
गुग ये हैं—

गुजूष त्रवर्णं चैव ग्रहणं धारणं तथा। कहापोहर्ग्यविज्ञानं तत्वज्ञानां च घीगुणाः ॥ —कामन्दकः। —पतिः [=िश्यांपितिः ] वृहस्पति ।—मंत्रिन्, (पु॰) —सिव्वः, (पु॰) कर्मसिविव का उत्टा। त्रर्थात् वह मंत्री जो केवल परामर्श दे । २ बुद्धिमान परामर्शदाता ।—शक्तिः, (स्त्री॰) बुद्धि सम्यन्धी विशिष्टता ।—सस्तः; (पु॰) परामर्श-दाता । सिवव । मंत्री ।

भ्वीमत् ( वि॰ ) ब्रुद्धिमान । प्रतिभाशाली । पण्डित । ( पु॰ ) बृहस्पति की उपाधि ।

भ्रीत (वि॰) पिया हुजा। चृसा हुआ। भ्रीतिः (स्त्री॰) १ पीना। चृसना। २ प्यास।

धीर (वि॰) १ वीर । साहसी । हिम्मतवर । २ इइ। टिकाऊ। सातित्य। ३ इइ मन का। इइ प्रतिज्ञ । पक्के विचार का । ४ शान्त । ४ गम्भीर । संजीदा । ६ मज़बूत । उत्साहवान । ७ बुद्धिमान । समभदार । विवेकी । परिदत । चतुर । प्त गहरा । गम्भीर । उच्च (स्वर) १ केामल । मुलायम । श्रनुकृल । प्रिय । १० सुस्त्र । काहिल । ११ दुस्साहसी । १२ उजडू । ज़िद्दी |--उदात्तः, ( पु० ) किसी कान्य या कविता का प्रधानपात्र जो वीर श्रौर उदात्त विचारों का हो।—उद्धतः, ( पु० ) किसी काव्य या कविता का प्रधान पात्र जो वीर ते। है। किन्तु साथ ही तुनक मिज़ाज भी हो ।—चेतस्, (वि०) इद । इदमनस्क। साहसी । हिम्मतवर ।--- प्रशान्तः, ( पु० ) किसी काव्य या कविता का प्रधानपात्र जो वीर होने के साथ ही साथ शान्त प्रकृति का भी हो।--लिलितः, ( पु० ) किसी कान्य या कविता का प्रधानपात्र जो दढ़ ग्रौर वीर तो हो, किन्तु साथ ही आमोदिप्रय और लापरवाह भी हो।-स्कन्धः ( पु० ) भैंसा।

धीरं (न०) केसर। कुड्रुम। धीरं (अन्यया०) साहसपूर्वक। दृदता से। धीरः (पु०) १ समुद्र। २ वालि का नामान्तर। धीरता (स्त्री०) १ सहनशीलता। सहिष्णुता। मन की दृदता। २ स्पर्द्धा श्रादि मानसिक वेगों का शमन। ३ गाम्भीर्य। संजीदगी।

धीरा (किसी काव्य का या किव की कृति की युख्य-पात्री, जा श्रपने पति या प्रेमी के प्रति श्रपने मन में इंट्यांपरायण हो, किन्तु श्रपने इस मानसिक भाव के। वास सङ्केतों से श्रपने पित या प्रेमी के सामने प्रकट न होने दे।

घोलिटः } ( ची॰ ) पुत्री । घोलटो

धीवरं ( न॰ ) लोहा।

भ्रीवरः ( पु॰ ) महुप्रा । माहीगीर । महाह ।

भोवरो ( म्ब्रो॰ ) १ मछुवा की स्त्री । २ मछुली रखने की उलिया ।

भु (भा॰ उभय॰) [भुनोति, भुनते, भुन ] देखें। भृं।

धुत् (धा॰ श्रात्म॰) [धुत्तते, धुत्तित ] १ जलना भभकना।२ रहना।३ थकना।

भुत ( वि॰ ) १हिला हुया । २ त्यक्त । त्यागा हुया । भुनिः भुनी } ( स्त्री॰ ) नदी ।— नाधः ( पु॰ ) समुद्र ।

भुर्[कर्ताएकवचन भ्रूः] १ खुत्रा। २ खुए का वह भाग जो जानवर के कंधे पर रहता है। ३ धुरी के छारों की कीलें जो पहियों को निकलने से रोकती हैं। ४ वंव। ४ वोमा। भार। दायित्व। कर्त्तच्य । वेगार । ६ सब से त्रागे का या सब से कॅंचा भाग। चोटी। सिर।—गत, (= धूर्गत ] (वि०) १ रथ के वाँस पर खड़ा हुआ। २ मुख्य । प्रधान । च्यगुत्रा । जिटः, ( धूजेटिः, ) ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि।—( धर, = धूर्धर भुरत्वर)(वि०)१ जुग्राँ ढोने वाला ।२ जोतने योग्य । ४ सदुर्गों से सम्पन्न । त्रावश्यक कर्त्तच्यों के भार से भारान्वित । ४ प्रधान । मुखिया। नेता।—धरः, (पु०) १ वोक ढोने वाला जानवर । २ काम धंधे में संलग्न मनुष्य । ३ प्रधान । नेता । मुखिया ।--वह, (= भुर्वह ) (वि०) १ वोभ ढोने वाला । २ व्यवस्थापक :---वहः, (पु॰) बोक्त ढोने वाला जानवर।— धूर्वीद्ध भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है।

धुरा (स्त्री॰) वोक्ष । भार । धुरीग्रा ) (वि॰) १ वोक्ष ढोने येग्य । भार धुरीय ) उठाने येग्य । १ (गाड़ी या हल में ) जोतने योग्य । ३ उत्तरदायी कर्त्तव्यों से सम्पन्न ।

भुरीगः । (पु॰) १ योक्ष ढोने वाला । २ जान-भुरीयः । वर । ३ कामधन्धे में लिप्त मनुष्य । ४ सुखिया । प्रधान । नेता ।

भुर्य ( वि॰ ) १ वोक्त ढोने योग्य । वोक्त उठाने योग्य २ उत्तरदायी कर्त्तव्यों का भार सौंपने येगय ।

धुर्यः ( ए० ) १ वोक्ता ढोने वाला जानवर । २ घोड़ा या येल जो गाड़ी या रथ में जुता हुया हो । ३ वोक्त ढोने वाला । ४० प्रधान । सुखिया । नेता । १ सचिव । दीवान । मंत्री ।

'जुस्तुरः } ( पु॰ ) धतुरे का पौधा । 'जुस्तुरः

भ्रु ( धा॰ पर॰ ) [ भ्रुवित, भ्रवित, भ्रवित, भ्रुनोति, भ्रुमुते, भ्रुनोति, भ्रुनोते, भ्रूनयित भ्रूनयते, भ्रूत भ्रूत, ] १ हिलाना । श्रान्दोलन करना। २ दृर कर देना।

धूः ( ग्री॰ ) हिलने वाली । कॉपने वाली । श्रान्दोलन करने वाली ।

धूत (व॰ क़॰) १ हिला हुग्रा। २ महा हुग्रा। ३
स्थानान्तरित किया हुग्रा। ३ हवा किया हुग्रा।
४ त्यक्त। त्यागा हुग्रा। भागा हुग्रा। १ धिकारा
हुग्रा। ६ जाँचा हुग्रा। ७ तिरस्कृत किया हुग्रा।
८ श्रनुमान किया हुग्रा।—कल्मप, —पाप,
(वि॰) पापों से शुक्त।

धून ( व॰ कृ॰ ) कँपा हुआ । श्रान्दोलित ।

धूप् (धा॰ पर०) [ भ्रूपायित भ्रूपायित ] १ गर्माना या गर्म होना । २ धृप देना । ३ चमकना । ४ बोलना ।

धूपः (पु०) एक प्रकार का द्रव्य विशेष जिसे आग पर डालने से सुगन्ध युक्त धुआँ निकलता है। इसके पञ्चाङ्ग. दशाङ्ग, पोड्शाङ्ग आदि अनेक भेद हैं। ग्रङ्गः, (पु०) १ तारपीन। २ सरल नामक वृत्त। ३—ग्रर्ह्मं, (न०) गुग्गुल।—पात्रं, (न०) भूपदानी।

धुपनं न०) धूप देना। श्रिगयारी देना।

भूपित (वि॰) भूप दिया हुआ। गर्माया हुआ। सुगन्ध युक्त किया हुआ।

धूमः (पु॰) १ धुत्राँ । २ कुहरा । ३ हल्का । ४ वादल । १ डकार । ६ विशेष प्रकार का धुत्राँ जिसका रोग विशेष में सेवन कराया जाता है।—

प्राम, (वि॰) धूम की रंगत। धुमैले रंग का।

—उर्गा, (खी॰) यमपत्नी का नाम।—केतनः,

केतुः, (पु॰) १ श्रिश्च। श्राग। २ उल्का।
धूमकेतु । पुच्छलतारा। ३ केतु ग्रह।—जः,
(पु॰) वादल।—ध्वजः, (पु॰) श्रिग्न।—

पानं, (न॰) हुका पीना।—ये।निः, (पु॰)
वादल।

धूमल (वि॰) धुमैला। धुए के रंग का। वेंगनी। धूमायति ) (कि॰ं) धुएँ से भर जाना या ढक धूमायते / जाना।

भूमिका ( खी॰ ) बाष्प । केाहरा । कुहासा । भूमित ( वि॰ ) धुए के कारण छिपा हुत्रा । ग्रन्ध-कारमय ।

धूम्या ( खो॰ ) ५ए की घटा। प्रगाड़ धूम।
धूम्र ( वि॰ ) १ धुमेले रंग का। भूरा। २ ललोहा
काला। ३ ग्रंधकार। ४ वैंगनी।—ग्रटः, (पु॰)
धूम्यार पत्ती। भृङ्गराज।—हत्त्व् ( वि॰ ) वैंगनी
रंग का।—लोचनः, ( पु॰ ) कमृतर।—
लोहित, ( वि॰ ) गहरा वैंगनी।—लोहितः,
( पु॰ ) शिवजी।—ग्रुक्तः, (पु॰ ) ऊंट।

धूम्रं (न॰) १ पाप । गुनाह । दुष्टता । धूम्रः (पु॰) १लाल ग्रौर काले का मिश्रण । २धृप । ३ राम की सेना का एक भालू ।

धूम्रकः (पु॰) ऊँट। उष्ट्र। क्रमेलक।

धूर्त (वि॰) १ मायावी । छली । कपटी । २ वंचक । प्रतारक । दगावाज़ । घोखा देने वाला । ३ उत्पात्ती । उपद्रवी ।—कृत, (वि॰) चालाक । वेईमान । मुत्फन्नी । (पु॰) धतुरे का पौधा ।— जन्तुः, (पु॰) मनुष्य ।—रचना, (स्त्री॰) वदमाशी । गुंडापन ।

धूर्तः ( पु॰ ) १ घोखा देने वाला । दगाबाज़ । २ जुआरो । २ दांवपेच करने वाला आदमी । ४ घतुरा । ५ चोर नामक गन्धद्वस्य । ६ साहित्य में शठनायक का एक भेद ।

भूर्तकः ( पु॰ ) १ शृगाल । २ धृर्त । ३ जुत्रारी । ४ कौरन्य कुल का नाग । [ वंव । भूर्वी (स्त्री॰ ) गाड़ी का श्रगला हिस्सा । गाड़ी का

धूलकं (न०) जहर।

धूलिः (पु०) १ धृल । गर्वा । २ चूर्ण ।— धूली (खी०) ई कुट्टिमं, (न०)—केदारः, (पु०) १ टीला किले का धुरत । २ जुता हुत्रा खेत ।—ध्वजः, (पु०) पवन ।—पटलः, (पु०) धृल का वादल ।—पुण्पिका,—पुष्पो (खी०) केतकी का पौधा ।

भूलिका (स्त्री॰ ) केाहरा । कोहासा । भूसर ( वि॰ ) धुमैत्ने रंग का ।

धूसरः (पु॰) १ भूरा रंग। २ गधा। ३ ऊँट । ४ कबूतर । ४ तेली।

घृ ( घा॰ श्रात्म॰ ) [ घ्रियते, घृत ] १ होना । जीना । जीवित बना रहना । २ पाला पोसा जाना । ३ दढ़ निश्चय करना ।

भृत ( व० इ० ) १ पकड़ा हुआ। श्राया हुआ। लेजाया हुआ। वहन किया हुआ। समर्थित ।३ श्रधिकृत किया हुश्रा । ३ रखाहुश्रा । वचाया हुश्रा ४ पकड़ा हुआ। ४ घिसा हुआ। इस्तेमाली। ६ धरा हुग्रा। जमा किया हुग्रा। ७ ग्रभ्यास किया हुत्रा। देखा हुग्रा। म तौला हुग्रा।—ग्राह्मन्, दृढ़ मनवाला।—द्रगुद्ध, ( वि० ) व सज़ा देने वाला। २ सज़ापाने वाला।—पट, (वि०) कपड़े से लपटा हुग्रा।—राजन्, (वि०) ग्राच्छे राजा द्वारा शासन किया हुआ।— राष्ट्रः, ( पु॰ ) (= धृतराष्ट्रः) विचित्रवीर्यं की विधवा रानी के गर्भ से न्यास के साथ नियोग कराकर उत्पन्न हुन्रा पुत्र । यह दुर्योधन का पिसा था। - वर्मन्, (वि०) कवचघारी ।—धृतिः, ( स्त्री० ) १ पकड़ने वाला। थामने वाला । २ श्रिधिकृत करने वाला । ३ सम-र्थन करने वाला । ४ दढ़ता । मज़बूती । १ मन की दृढता । स्फूर्ति । दृढ़ सङ्कल्प । ६ सन्तोप । श्रानन्द् । प्रसन्नता ।

भृतिमत् ( वि॰ ) १ दृढ़ । मज़बृत । दृढ़ सङ्कल्प वाला । २ सन्तुष्ट । प्रसन्न । हर्षित ।

भृत्वन् (पु॰) १ विष्णु । २ वहाा । ३ पुरुय । सुकृत । ४ त्राकाश । ४ समुद्र ६ चालाक त्रादमी । भृष् ( धा॰ पर॰ ) [ धर्षति—धर्पित ] १साथ साथ

े आना । २ घायल करना । धृष्ट (वि॰) १ डीठ। साहसी। हिम्मत वाला। २ ग्रशिष्ट । वेहया । निर्लंडन । ३ श्रिभमानी । प्रगल्भ। ४ लंपट। कुकर्मी। परित्यक्त ।—द्युम्नः, (पु॰) द्रुपद राजा का वेटा।—धी,—मानिम् (वि॰) श्रिभमानी।

धृष्टः ( पु॰ ) वेबफा पति या प्रेमी ।

धृष्णाज् (वि०) १ साहसी। २ निर्लंज्ज । वेहया।

भृष्णिः (स्त्री०) प्रकाश की किरण।

धृत्या (वि॰) १ साहसी। हिम्मत वाला। यहादुर। शक्तिमान। २ निर्लंब्ज। येहया।

धे ( धा॰ पर॰ ) [धयतिः धोत] १ चूसना । पीना । धेनः ( पु॰ ) १ समुद्र । २ नद्र ।

श्रेतुः ( स्त्री॰) १ गौ । २ दुधार गाय । ३ किसी भी पुरुपवाची शब्द के पीछे यह शब्द लगाने से यह शब्द स्त्रीवाची हो जाता है। यथा खड्गधेतुः, वडवधेतुः । ४ प्रथिवी।

भ्रोनुकः ( पु॰ ) वलराम द्वारा मारे गये एक देश्य का नाम ।—सूद्वनः, ( पु॰ ) वलराम ।

भ्रेनुका (क्षी॰) १ हथिनी । २ दुधार गौ। भ्रेनुप्या (क्षी॰) वह गाय जिसका दूध वंधक रखा हो। भ्रेनुकं (न॰) १ गौथ्रों का समूह। २ रतिवंध

र्घेटर्यस् ( न० ) १ घीरज । घीरता । चित्त की ् स्थिरता । २ शान्ति । ३ गाम्भीर्य । ४ साहस ।

धैवतः (पु॰) सङ्गीत के सप्तस्वरों में से एक स्वर।

ध्रेवत्यं (न०) चालाकी । चातुर्य । ध्रीर् (धा० पर०) [स्त्री०—ध्रीरिति ] १ तेज़ी से जाना । २ निपुण होना ।

धोरग्राम् (न॰) १ वाहन । सवारी । २ तेज़ी से या चारु रूप से जाने वाला । ३ घोड़े की क़दम चाल ।

धोरिणः } (स्त्री॰) १ श्रेगी । २ परम्परा । धोरिणो

श्रीरितं (न०) १ चोट पहुँचाना । चोटिल करना । २ गमन । गति । ३ घोडे की कदम ।

धीत (व॰ कृ॰) १ घोया हुआ। साफ किया हुआ।
२ चिकनाया हुआ। चमकाया हुआ। ३ चमकीला। सफेद।—कटः, (पु॰) मीटे कपड़े का
थैला।—कोषजं,—कोषेयं, (न॰) कलफ किया
हुआ रेश्मी कपड़ा।

धैातम् ( न० ) चाँदी ।

भ्राम्मः (पु॰) १ भूरापन । २ भवन के लिये स्थान जो विशेष रीत्या बनाया गया हो ।

धै।रितकं ( न० ) घोड़े की कदम चाल ।

धीरेय ( वि॰ ) [स्ती॰—धौरेयो ] वोक्त ढोने येग्य । धीरेयः (पु॰) १ वोक्त ढोने वाला जानवर । २ घोड़ा ।

भ्रीर्त्कं ) (न०) कपट । छल । वेईमानी । भ्रीर्तिकं } वदमाशी ।

ध्मा (धा० पर०) [धमिति, ध्मात ] १ फ्र्ंकना। फ्रूंक मारना । स्वाँस जेना। २ श्राग फ्र्कना। धौंक कर कोई वस्तु बनाना।

ध्माकारः ( पु॰ ) लुहार।

धर्माद्यः याध्वांद्यः (पु॰) १ काक । २ वगला । ६ फकीर । ४ घर ।

ध्मात (व० कृ०) १ वजाया हुआ । २ फर्ं्का हुआ । ३ फुलाया हुआ ।

ध्मापित (वि॰) जलाकर भस्म किया हुग्रा।

ध्यात ( वि॰ ) विचारित । विचार किया हुआ ।

ध्यानं (न०) १ प्रगाद चिन्ता। २ वाद्ध इन्द्रियों के प्रयोग के विना केवल मन में लाने की किया या भाव। ३ श्रन्तः करण में उपस्थित करने की किया या भाव। ४ मानसिक प्रत्यच।—गस्य, (वि०) केवल ध्यान द्वारा प्राप्तच्य।—तत्पर,—निष्ठ,— पर, (वि०) ध्यान में मग्न।—मात्रं, (न०) केवल ध्यान या विचार।—योगः, प्रशान्त ध्यान।—स्थ, (वि०) ध्यान में निरत होने के कारण श्रात्मविस्मृत।

ध्यानिक (वि॰) ध्यान द्वारा पाया हुग्रा या खोजा हुग्रा।

ध्याम (वि॰) श्रपरिष्कृत । मैला कुचैला । काला कलुटा । दाग़ दगीला ।

ध्यामन् (पु॰) १ मात्रा । परिणाम । माप । २ प्रकाश । (न॰) ध्यान ।

ध्ये (धा॰ पर॰ ) [ध्यायति,ध्यात ]ध्यान करना । विचार करना ।

भ्राडिः ( ए॰ ) पुष्प एकत्र करने वाला । भ्रुव ( वि॰ ) १ स्थिर । अचल । सदा एक ही स्थान सं० श० कौ०—५२ पर रहने वाला। इधर उधर न हटने वाला। २ सदा एक ही अवस्था में रहने वाला। ३ नित्य। ४ निश्चित। दृढ़। ठीक। पक्का!—अक्तरः, (पु॰) विष्णु।—आवर्तः, (पु॰) वालों का भौरा या भौरा।—तारा, (स्त्री॰) —तारकं, (न॰) ध्रुव तारा।

भ्रुवः (पु०) १ भ्रुव तारा । २ पृथिवी का श्रचदेश ।
४ वट वृत्त । बरगद । ४ खंभा । थृन । स्थालु । ६
वृत्त का तना । ७ टेक (गीतकी) । ८ समय ।
युग । ज्ञमाना । १ ब्रह्मा । १० विष्णु । ११
शिव । १२ उत्तानपाद राजा के एक पुत्र का
नाम जिसने पिता द्वारा श्रपमानित हो, तपःप्रभाव
से राज्य सम्पादन किया था ।

भ्रुवकः (पु०) १ (किसी गीत की )टेक । २ (वृत्त का)तना। ३ खंभा।

भ्रीद्यं ( न॰ ) १ दृदता । ग्रचलत्व । स्थिरता । २ ग्रवस्थान । स्थिति । स्थितिकाल । ३ निश्चय ।

ध्वंस् (धा॰ ग्रात्म॰) [ध्वंस्ते, ध्यस्त ] १ नीचे गिरना।गिर कर टुकड़े टुकड़े हो जाना। २ गिर पड़ना। डूब जाना। उदास होना। ३ नष्ट होना।सड़जाना।४ ग्रस्त होना। (निजन्त) नाश करना।

ध्वंसः (पु॰) १ विनाश । नाश । गिरकर चूर ध्वंसनं (न॰) ई चूर होना । (किसी मकान का सहसा बैठ जाना । २ हानि । नाश ।

ध्वंसिः ( पु०) एक सुहूर्त का शर्तांश ।

ध्वजः (पु०) १ मंडा । राजिचन्ह । २ प्रसिद्ध पुरुष।
मंडे का बाँस या दण्डः । ३ चिन्ह । राजिचन्ह । ४
देवचिन्ह । १ सराय का चिन्ह । ६ ट्रेडमार्क । ७
पुरुष या स्त्रीचिन्ह । म कलवार (मिदरा बेचने
वाला)। ६ किसी वस्तु के पूर्व ग्रवस्थित मकान ।
१० ग्रभिमान । ११ दम्भ ।—ग्रंशुक्तम्,—पटः,
—पटं, (न०) मंडा । ग्राहृत, (वि०) समरचेत्र में पकड़ा हुन्ना।—गृहं, (न०) घर जिसमें
मंडे रखे जाते हैं ।—द्रुमः, (पु०) ताइ का वृच ।
—प्रह्रुस्णः, (पु०) पवन ।—यंत्रं, (न०)
मंडा खड़ा करने का यंत्र !—यष्टिः, (स्त्री०) मंडे
का वाँस ।

ध्वज्ञवत् (वि०) १ फंडों से सुस्रिज्जित । २ चिन्ह युक्त । ३ किसी श्रपराध के लिये दागा हुआ । दाग कर चिन्हित किया हुआ । ( पु० ) फंडावरदार । २ शराय येचने वाला ।

ध्वजिन् (वि०)[स्त्री०—ध्वजिनी] भंडावरदार । २ चिन्ह रखने वाला । सुराभाजन चिन्ह । (फ्त०) भंडावरदार । कलवार । शराव बेचने ग्रौर खींचने वाला : ३ गाड़ी । फिटन । रथ । ४ पर्वंत । ४ सर्प । ६ मयूर । मोर । ७ वोड़ा । म बाह्यण ।

ध्वजिनी (स्त्री॰) सेना। पल्टन।

ध्वजीकरर्गा (न०) भंडा खड़ा करना। भंडा फह-राना।

ध्वन् (धा॰ पर॰ ) [ध्वनित, ध्वनित, ] ध्वन करना। शब्द करना। भिनभिनाना। प्रतिध्वनि करना। गर्जना। दहाइना।

ध्वननं (न०) १ शब्द करना। २ सङ्केत करना। ३ श्रर्थ लगाना।

ध्वनः (पु॰) १ शब्द । स्वर । २ भिनभिन श्रावाज़ ।
ध्वनिः (स्त्री॰) १ श्रावाज़ । नाद । २ बाजे की लय ।
३ बादल की गड़गड़ाहट । ४ खाली शब्द । ४
शब्द । ६ साहित्य में ध्विन उस विशेषता को कहते
हैं, जो काव्य में शब्दों के नियत श्र्यों के योग से
सूचित होने वाले श्र्यं की श्रपेत्ता प्रसङ्ग से निकलने वाले श्र्यं में होती हैं। — ग्रहः, (पु॰) १
कान । २ श्रवण करना । ३ श्रवण करने का भाव ।
— नाला, (स्त्री॰) एक प्रकार की तुरही । २
बीणा । ३ बाँसुरी । — विकारः, (पु॰) भय या
शोक के कारण परिवर्तित हुआ करक्त्वर ।

ध्वनित (व० कृ०) १ शन्दित । २ व्यक्षित । ३ वजाया हुआ । वादित ।

ध्वस्तिः (स्त्री॰) नाश । वरवादी ।

ध्वांत्तः (पु॰) १ काक । २ मिन्नक । ३ निर्लंब्ज मनुष्य । ४ सारस ।—ग्रारातिः, (पु॰ ) उत्लू । घुष्ट्य ।—पुष्टः, (पु॰ ) कोयल ।

ध्वानः, (पु०) १ शब्द । २ भिनभिनाहट । गुञ्जार । वरवराना । ध्वान्तम् (न०) श्रन्थकार । — उन्मेपः, — वित्तः, (पु०) जुगुन्। — शात्रवः, (पु०) १ सूर्य । २ चन्द्रमा । ३ श्रग्नि । ४ सफेद्रंग । ध्वान्तारिः ( पु० ) १ सूर्य ।२ श्राक का पौधा । ३ चन्द्रमा । श्राग । ध्वु (धा० पर०)[ध्वरति] १ भुकाना ।२ मार डालना।

ਜ਼

न संरक्षत या नागरी वर्णमाला का बीसवाँ व्यक्षन श्रीर | तवर्ग का पाँचवाँ वर्ण । इसका उच्चारणस्थान दन्त हैं । इसका उच्चारण करते समय श्राभ्यस्तर | प्रयन्न श्रीर जीभ के श्रग्रभाग का दन्तमूल से | स्पर्श होता है श्रीर वाह्य प्रयत्न, संवार, नाद, घोष | श्रीर श्रुल्प प्राण है ।

न (वि॰) १ पतला। फालतृ। २ ख़ाली। रीता। ३ वही। समान। ४ श्रविभक्त।

नः (पु॰) १ मोती। २ गणेश का नाम। ३ दौलत। |
सम्पत्ति। ४ दल। ४ युद्ध। (श्रव्य०) नहीं। न। ।
— श्रासन्यौ, (पु बहु॰) श्रश्विनी कुमार।— |
एक, (वि॰) एक नहीं। एक से श्रिधिक। कई
एक। भिन्न भिन्न।— किञ्चन, (वि॰) श्रास्यन्त
धनहीन। भिखारीपन से।

नकुटं (न०) नाक। नासिका।
नकुटं (न०) १ न्योला। २ चैाथे पाण्डव का नाम।
नक्तम् (न०) १ रात। २ रात को भोजन करना।
(एक प्रकार का बत)—ध्रम्थ, (वि०) रात की
ध्रंथा। जो रात में न देख सके।—चर्या, (खी०)
रात में श्रमण करने वाला। - चारिन्, (पु०)
१ उदल्। २ विल्ली। ३ चेार। ४ राचस। दैत्य।
—भोजनं, (न०) रात का भोजन। व्याल्।—
माताः, (पु०) एक वृच्च का नाम।—मुखा,
(खी०) सन्ध्या।—वतं, (न०) दिन में उपवास
ध्रीर रात में भोजन। कोई भी वत जो रात में
किया जाय।

नक्तं ( श्रव्यय० ) रात में । रात के समय ।—चरः, ( पु० ) १ कोई भी रात में घूमने वाला प्राण-धारी । २ चोर ।—चारिन्, ( पु० ) रात में घूमने फिरने वाला।—दिनं, ( न० ) दिन रात । —दिवं,—दिनं, (श्रव्यया०) रात श्रीर दिन में । नक्तकः (पु) मेले चिथड़े । मेले फटे कपड़े । नक्तं (न॰) १ चौखट का ऊपर का काठ । २ नासिका । नाक ।

नकः ( पु॰ ) सगर । घड़ियाल । नका ( ची॰ ) १ नाक । २ शहद की मक्लियों या वरों का समृह ।

नक्तत्रं (न॰) १ तारा । २ ग्रह । ३ मोती । — ईशः,
— ईश्वरः, — नाथः, — पः, — पितः, — राजः,
( पु॰) चन्द्रमा । — चकः, (न॰) १ नक्तत्रः
मण्डल । २ राशिचक । — दर्गः, (पु॰) फलित
ज्योतिपी । गण्क ज्योतिपी । — नेमिः, (पु॰)
१ चन्द्रमा । २ ध्रुवतारा । ३ विष्णु । (खी॰)
रेवती नक्तत्र । — पथः (पु॰) नक्तत्र मण्डित
ग्राकाश । — पाठकः, (पु॰) ज्योतिपी । २७
मोतियों की माला या हार । ३ हाथी के गले का
कठला । — योगः, (पु॰) चन्द्रमा के साथ नक्त्रों
का योग । — वर्त्मन्, (पु॰) ग्राकाश । — विद्या।
(स्त्री॰) खगोल विद्या । ज्योतिप विद्या । —
चृष्टिः, (स्त्री॰) उल्कापात । तारे का स्ट्रवा । —
स्चकः, (पु॰) क्रिस्तित ज्योतिपी ।

नक्तिन् (पु॰) १ चन्द्रमा ।२ विष्णु ।
नखं ) १ हाथ या पैर का नाख्न । पंजा । चंगुल ।
नखः ) २ वीस की संख्या ।—खः, (पु॰) हिस्सा ।
भाग ।— श्रङ्कः, (पु॰) खरींच । नखचिन्ह ।
श्राघातः, (पु॰) खरींच । नखचत ।—
श्राघ्यधः, (पु॰) १ चीता । २ सिंह । ३ सुर्गा ।
—ग्राशिन्, (पु॰) उल्लू ।—छुट्टः, (पु॰)
नाई । जाहं, (न॰) नखमूल ।—दारणः;
(पु॰) वाज । गीध !—दारणं, (न॰) नाख्न काटने
की कैची ।—निटंतनं—रंजनी, (स्त्री॰) नाख्न

व्रगः, (पु॰) नखचत । खरौच ।—मुचः, (पु॰) कमान। — लेखा, (स्त्री०) १ नखचिन्ह। २ नख के। रंगना ।—विष्किरः, ( पु॰ ) शिकारी चिदिया ।—शङ्कः, ( पु॰ ) छोटा शंख ।

नखंपच (वि०) नख की खरौंच।

नखरं ( न॰ ) ) हाथ का नाख्त । पंजा । चंगुल । नखरः (पु॰) ) —श्रायुधः, (पु॰ ) १ चीता । २ सिंह। ३ मुर्गा।—भ्राह्वः, ( पु० ) करवीर।

नखानिख ( श्रन्य॰ ) नख के लिये नख।

निखन् (वि॰) १ पंजा या नखायुध सम्पन्न । २ कटीला। (पु०) पंजे वाला जन्तु। यथा चीता सिंह।

नगः (पु०) १ पर्वतः । पहाड़ । २ वृत्तः । ३ पौधा । ४ सूर्य । १ साँप । ६ सात की संख्या ।—ग्राटनः, ( ५० ) बंदर ।—ग्राधिपः,—ग्राधिराजः, --इन्द्रः, ( पु॰ ) १ हिमालय । २ सुमेरु पर्वत । श्ररिः, (पु॰) इन्द्र ।—उच्छ्रायः, (पु॰) पर्वत की उचाई।—भ्रोकस्. ( पु॰ ) १ पत्ती। २ काक। ३ सिंह। ४ शरभ।—ज, (वि०) पर्वतोत्पन्न ।--जः, ( पु॰ ) हाथी ।--जा,--नन्दिनी (स्त्री॰) पार्वती ।-पतिः, (पु॰) १ हिमालय पर्वत । २ चन्द्रमा ।--भिद्, (पु०) १ कुल्हाङ्गी। २ इन्द्र।—मूर्ध्वन्, (पु०) पर्वत-शिखर।—रन्ध्रकरः, ( पु॰ ) कार्तिकेय।

नगरं ( न॰ ) कसवा । शहर ।—ग्रिथकृतः,— श्रिधिपः,—ग्रध्यत्तः, (पु॰) १ पुलिस का मुख्य अधिकारी । ज़िला मैजिस्ट्रेट । २ किसी कसवे का शासक ।---उपान्तः, ( पु॰ ) नगर के समीप की श्रावादी ।—श्रोकस् ( पु॰ ) नागरिक । नगरनिवासी ।--काकः, ( पु॰ ) शहरुत्रा कौत्रा। तिरस्कार का शब्द।—घातः, (पु॰) हाथी।--जनः, (पु०) १ गाँव के लोग । २ नागरिक ।—प्रद्त्तिग्गा, ( स्त्री॰ ) जलूस में मूर्ति के। नगर के चारों थ्रोर ले जाना।—प्रान्तः, (पु०) उपपुर । वाहिरी भाग ।—मार्गः, ( पु॰ ) मुख्यमार्ग ।--रत्ता, (पु०) किसी ग्राम या नगर की व्यवस्था या शासन ।—स्थः, ( पु॰ ) ग्राम-वासी । नगरनिवासी ।

नगरी (स्त्री॰) पुरी।—काकः, (पु॰) सारस।— वकः, (पु०) काक। कौत्रा।

नम्न (वि॰) १ नंगा । विवस्त्र । उद्यारा । २ विना जुता हुआ। जो श्रावाद न हो। सुनसान।---थ्रटः,--ग्रटकः, ( पु॰) १ जो नंगा घूमे फिरे। २ दिगंवर जैन या बौध देव ।

नग्नः ( पु० ) १ नंगा भित्तुक । नागा । २ चपण्क । बौद्ध भिन्नक। ३ दम्भी । पाखरही । ४ सेना के साथ रहने वाला कवि । अमण करने वाला कवि ।

नग्ना (स्त्री॰) १ नंगी स्त्री । वेहया स्त्री । २ दारह वर्ष या दशवर्ष से कम उम्र की वालिका, जिसके। रजोधर्म न हुआ हो।

नग्नक (वि॰) [स्री॰--नियका] नंगा। दिगँवर। नस्रका ) १ नंगी या निर्लज्ज स्त्री । २ रजोधर्म निम्नका ∫ होने के पूर्व की अवस्था वाली लड़की। नग्नंकरण्यम् ( न० ) नंगा करना ।

नग्नंभविष्णु ) नग्नंभावुक } ( वि॰ ) नग्न होने वाला।

नंगः } ( पु॰ ) प्रेमी । त्र्राशिक । नङ्गः }

नचिकेतस् ( ५० ) अग्नि।

नचिर (वि०) श्रचिर।

नञ् ( ग्रब्य० ) न । नहीं ।

नट् (धा० पर०) [नटित ] १ नाचना । २ अभि-नय करना । ३ घायल करना । (निजन्त) नाटयति—नाटयते । अभिनय करना । भाव प्रदर्शित करना । २ अनुकरण करना । नक़ल करना। ३ गिरना। टपकना। २ चमकना। ३ घायल करना ।

नटः ( पु॰ ) १ नचैया । श्रभिनयपात्र । ३ निम्न श्रेणी के चत्रिय का पुत्र । ४ श्रशोक वृत्त । ४ एक अकार का नरकुल ।—श्रन्तिका, (स्त्री०) शर्म । लज्जा । —ईश्वरः, (पु०) शिव । — चर्या. (पु०) नाटक के पात्र द्वारा किया हुआ अभिनय।--भूषगाः,--मगडनः, ( ५० ) हरताल ।--रङ्गः, ( पु॰ ) अभिनयशाला।—वरः, ( पु॰ ) सूत्र-धार।—संज्ञकम, ( न० ) हरतांल ।—संज्ञकः, ( पु० ) नाटक का पात्र । नचैया ।

नटनम् (न॰) १ नृत्य । नाच । २ नाटकीय श्रभि-नय । हात्रभाव प्रवृर्शन ।

नट्टी (स्त्री॰) १ नट की स्त्री । २ नाचने वाली स्त्री। ३ श्रिभनय करने वाली स्त्री।४ श्रिभनय करने वाले नट की स्त्री।४ वेश्या।— सुतः, (पु॰) नर्तकी का पुत्र।

नट्या (स्त्री॰) श्रभिनय करने वाले नटों का समुदाय।
नडं १ (पु॰) १ एक जाति का सरपत ।—श्रमारं,
नडः १ —श्रारारं, (न॰) नरकुल की कोंपड़ी।-श्रायः (वि॰) सरपत के वाहुल्य से सम्पत्त।
—वनं, (स्त्री॰) सरपत का वन।—संहतिः,
(स्त्री॰) सरपत का समूह।

नडरा (वि॰) [स्त्री॰—नडणी] सरपतों से ढका हुया।

नडिनी (स्त्री॰) वह नदी जिसमें सरपत द्राविक हों। नडिल (वि॰)) [स्त्री॰—नडिती, नडुती] नडुत (वि॰) र् सरपतों की विपुलता। सरपतों से दका हुद्या। सरपतों का।

नड्या ( स्त्री० ) सरपतों का मूढा । नड्डल ( वि० ) सरपतों की श्रधिकता ।

नत (व० ह०) १ मुका हुया। प्रणाम करता हुया।
विनीत। २ वृहा हुया। उदास। ३ टेड़ा।—
प्राराः, (पु०) वह वृत्त जिसका केन्द्र भूकेन्द्र पर
हो थ्रोर जो विपुवत रेखा पर लंब हो। इस वृत्त का उपयोग प्रहों की स्थिति निश्चित करते समय होता हैं।—ध्रङ्गः, (वि०) १ वदन मुकाये हुए। २ प्रगाम करने वाला।—ध्रङ्गी, (स्त्री०) थ्रोरत (स्त्री०)—नास्तिक, (वि०) चपटी नाक का।—भ्रृः, टेढी भीं वाली स्त्री।

नतं (न॰) मध्यान्हरेखा से किसी भी ग्रह का फासला। नितः (स्त्री॰) १ भुकाव। ग्रणाम। २ टेदापन। घुमाव। प्रणाम करने के लिये शरीर भुकाना।

नद् ( धा॰ पर॰ ) [नद्ति, नद्ति] १ शब्द करना। गर्जना। प्रतिध्वनि करना। २ बोलना। चिल्लाना। दहाइना। थरथराना।

नदः ( पु॰ ) १ वड़ी नदी । २ जलप्रवाह । नाला । ३ समुद्र ।—राजःं, ( पु॰ ) समुद्र । नदशः (पु॰) १ शोर । गर्जना । २ वैत का दहाइना । नदी (स्री०) नदी ।—ईनः, —ईगः, —कान्तः, (पु०) समुद्र ।—कुलिप्रियः, (पु०) एक प्रकार का नरकुल ।—ज, (वि०) जलोरात्र । —जः, (पु०) भीष्म ।—जं, (न०) कमल । —तरस्थानं, (न०) उत्तरने का स्थान । घाट । —दोहः, (पु०) भावा । उत्तराई । किराया । —धरः, (पु०) शिव ।—पितः, (पु०) ९ समुद्र । २ वरुण ।—पूरः, (पु०) उमदी हुई नदी ।—भवं, (न०) नदी-लवण ।—मातृकः, (न०) नदी के जल या नहर के जल से सींचा जाने वाला देश ।—रयः, (पु०) नदी की धार ।—वंकः, (पु०) १ नदीजल में स्नान । २ नदी के खतरनाक स्थानों को जानने वाला । ३ अनुभवी । चतुर ।—सर्जः, (पु०) प्रज्नंन वृत्त ।

नद्ध (व॰ छ॰) १ वंधा हुया। घटका हुया। चारों योर से लपेटा हुया। पहनाया हुया। २ ढका हुया। जड़ा हुया। गुथा हुया। जुड़ा हुया। मिला हुया।

नद्रम् ( न॰ ) वंधन। पट्टी। गाँठ।
नद्भी ( खी॰ ) चमड़े का तस्मा।
ननंद्र, ननन्द्र } ( स्त्री॰ ) पति की वहिन। नन्द्र।
ननांद्र, ननान्द्र } ( स्त्री॰ ) पति की वहिन। नन्द्र।
ननांद्रपतिः, ननान्द्रपतिः ) ( पु॰ ) पति की वहिन
ननांद्रपतिः, ननान्द्रपतिः ∫ का पति। नन्दोई।

ननु ( श्रन्य० ) एक श्रन्यय जिसका व्यवहार केाई वात पृंछने, सन्देह प्रकट करने या वाक्य के श्रारम्भ में किया जाता है ।

नंद् } (धा॰ पर॰) [नन्दति, नन्दित] प्रसन्न होना । नंदः } (पु॰) १ प्रसन्नता । हर्ष । प्राह्माद । २ नन्दः } (ग्यारहहंच लंबी ) बीणा विशेष । ३ मेंडक । ४ विष्णु । ४ यशोदा के पित का नाम ।— ध्यात्म नः,—नन्दनः, (पु॰) श्रीकृष्ण ।—पालः, (पु॰) वरुण ।

नंदक । (वि०) १ प्रसन्न करने वाला । २ कुटुम्ब की नन्दक ∫ प्रसन्न करने वाला ।

नंदकः ) ( पु॰ ) १ मेंहक । २ कृष्ण की तलवार का नन्दकः ) नाम । ३ कोई भी तलवार । ४ प्रसन्नता ।

नंदिकिन् } ( पु॰ ) विप्णु । नन्दिकिन् } नंदथुः } नःदथुः } ( ५० ) प्रसन्नता । त्यानन्द । खुशी । नंदन ) (वि॰) प्रसन्नताकारक ।—जं, ( न॰ ) पीले नन्दन ) चन्दन की लकड़ी । हरिचन्दन । नंदनः } (पु॰) १ पुत्र । २ मेंडक । ३ विष्णु । शिव । नन्दनः नंदं । (न०) १ इन्द्र के उद्यान का नाम। २ नन्दम् ∫ प्रसन्न होना। ३ हर्ष। नदंतः, नदन्तः } ( पु॰ ) पुत्र । नदयतः, नन्दयन्तः, } नंदा ) (स्त्री॰) १ प्रसन्नता। हर्प। २ धनदौलत। नन्दा ∫ सम्पत्ति । छोटा मिही का घड़ा । ३ नन्द । ४ शुक्ल पत्त की ये तिथियां शुभ मानी गयी हैं। प्रतिपदा, छठ ग्रौर ११शी तिथियां। नंदिः ) ( पु० की० ) प्रसन्नता । हर्ष ।—ईशः, नन्दिः ) ईश्वरः, (पु॰) १ शिव । २ शिव जी के प्रधान गण का नाम ।—∙ग्रामः, ( पु॰ ) उस ग्राम का नाम जहाँ श्रीराम के वनोवासकाल में भरत जी रहे थे।---घोपः, ( पु० ) त्रर्जुन के रथ का नाम। वर्धनः, ( पु॰ ) शिव का नाम। मित्र। चान्द पत्त का अवसान । ग्रमावास्या । नंदिकः ) (पु०) १हर्प। २ घह्निया। छोटा घड़ा। निह्दकः ∫ ३ शिव का एक गर्ण ।— ईशः.- ईश्वरः, (पु०) १ शिव जी के एक प्रधान गए का नाम। २ शिवकानाम। नंदिन् । (वि०) १ श्रान्दित । श्राह्मादित । २ प्रस-नन्दिन् ∫ न्नताकारक। (पु०) १ पुत्र। २ नाटक में श्राशीर्घादात्मक वचन कहने वाला । ३ शिव के द्वारपाल का नाम। शिव के वाहन का नाम। नंदिनी ) (स्त्री०) १ लड़की। २ नन्द। ननद। नन्दिनी 🕽 पति की वहिन । ३ सुरभी गौ की लड़की । कामधेनु । ४ श्री गङ्गा जी । ५ श्यामा तुलसी । नपात् (पु॰) नाती पौत्र। यह वैदिक प्रयोग है यथा 'तनूनपात्।" नपुंस् } ( पु॰ ) हिजदा । जनाना । नपुंसकः ( न॰ ) ) १ न स्त्री श्रीर न पुरुष । नपुंसकः ( पु॰ ) > हिजड़ा । २ भीरु । डरपोंक । —( न॰ ) न्प्ंसकवाची शब्द । न्पुंसकलिङ्ग ।

नप्तृ (पु०) नाती । पौत्र । नभः ( पु॰ ) श्रावण मास । नभम् ( न० ) १ त्राकाश । वायुमग्डल । २ मेघ । ३ के|हरा | वाष्प | ४ जल | ५ वय । उम्र । ( पु॰ ) १ जलवृष्टि । २ वर्षाऋतु । ३ नासिका । ४ गन्ध । १ श्रावणमास ।—ग्राम्बुपः, ( पु॰ ) चातक पत्ती।—कान्तिन्, (पु०) सिंह।— —गजः, ( पु॰ ) बादल ।—चत्तुस्, ( पु॰ ) सूर्य। - चमसः, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ जादू।--चर, (वि०) श्राकाशगामी। - चरः, ( पु० ) १ देवता । किन्नर श्रादि । २ पत्ती।— दुहः, ( पु॰ ) मेघ ।—हूर्छि, (वि॰) १ श्रंघा । श्राकाश की श्रोर देखने वाला । द्वीपः,—धूमः, ( पु॰ ) मेघ । वादल । — नदी, (स्त्री॰) श्रीगङ्गा।— प्रागाः, (पु॰) वायु । पवन ।—मिगाः, ( पु॰ ) सूर्य। —मग्डलं, ( न॰ ) श्राकाश । वायुमरहत्त । रज्ञस् (पु॰) अन्धकार। - रेगुः, (स्त्री॰) केाहरा । तुपार ।—लयः, (पु॰) धृम ।—लिह्, (वि०) त्राकाश चाटने वाला। महोच । बहुत ऊँचा ।—सदु, ( पु॰ ) देवता ।—सरित्, (स्त्री॰) स्राकाशगङ्गा ।—स्थली, (स्त्री॰) आकाश I—-स्पृश, (वि०) श्राकाश के। छूने नभसः ( पु॰ ) १ त्राकाश । २ वर्षाऋतु । ३ समुद्द । नभसंगमः ) नभसङ्गमः ) (पु०)पची। नभस्यः ( पु॰ ) भाद्रपद मास । नभस्वत् (वि॰) वाष्पीय । कुहरा का । (पु॰) ्पवन । वायु । नभाकः ( ५० ) १ अन्धकार । २ राहु उपग्रह । नभ्राज् (पु॰) काली वय या काला वादल। नम् (धा॰ पर॰) [नमति-नमते, नत, (निजन्त) नमयति--नमयते ] नवना । प्रणाम करना । भुकना । निम्न गमन करना । भुक कर टेढ़ा होना । नमत (वि०) भुका हुआ। टेदामेदा। नमृतः (पु०) १ श्रमिनय-कर्त्ता-नट । २ धूम । ३ स्वामी । प्रभु । ४ मेघ । वादल ।

नमनं (न०) १ क्रुकना । २ प्रणाम । नमस्कार । नमस् ( अव्यया० ) प्रणाम । सलाम ।—क्रारः, (पु०) प्रणाम ।—क्रुतिः (स्त्री०)—कर-णम्, (न०) नमस्कार करना ।—क्रुत, (वि०) प्रणाम किया हुन्ना । पूज्य । मान्य ।—गुरुः, (पु०) दीचा गुरु ।—वाकं, (अव्यया०) नमस् शब्द कहने वाला ।

नमस (वि॰) अनुकृत । महरवान ।
नमसित (वि॰) प्रणम्य । सम्माननीय । पूज्य ।
नमस्यत (वि॰) पूजा करना । प्रणाम करना ।
नमस्य (वि॰) १ प्रणाम करने योग्य । २
सम्माननीय ।

नमस्या (स्त्री॰) पूजन। सम्मान। प्रणाम।
नमुचिः (पु॰) १ एक दैत्य का नाम जिसका हन्द्र ने
वध किया था। २ कामदेव का नाम।
नमेरुः (पु॰) रुद्राच या सुरपत्रग वृच्च।

नम्न (वि॰) १ नत । भुका हुग्रा । २ विनयावनत । ३ टेड़ा । ४ पुजा करने वाला । १ भक्त ।

नय् (धा॰ श्रात्म॰) [नयते] १ जाना। रचा करना।

नयः ( पु० ) १ पथप्रदर्शक । रहनुमा । न्यवहार । वर्ताव ।३ दूरदर्शिता विवेक । ४ नीति । राजनैतिक प्रतिभा । मुल्कीशासन । राज्य की नीति । ४ न्याय । नीतिविद्या । समानता । श्रार्जव । सत्यशीलता । ६ न्यवस्था । कल्पना । ७ सारकथा । मूलवाक्य । तत्वकथा । सिद्धान्त । ८ विधि । तौर तरीका । मार्ग । ६ मत । राय । १० दार्शनिक सिद्धान्त ।—कोविद्ग,—ज्ञ, (वि०) नीति कुशल । — चन्तुस्, (पु०) राजनैतिक दूरदर्शिता ।— नेतृ. (पु०) राजनैतिक नेता ।— विद्ग, (पु०) — विशारदः, (पु०) राजनैतिक नेता । — शास्त्रम्, (न०) १ राजनैतिक शास्त्र । २ नीति सम्बन्धी कोई शास्त्र ।—शालिन्. (वि०) ईमानदार ।

नयनम् (न०) १ लेजाना । रहनुमा करना । व्यवस्था करना । २ लेलेना । पास लाना । खींचना । ३ शासन करना । हुकूमत करना । ४ प्राप्त करना । ४ नेत्र । श्राँख ।—श्रभिराम, (वि०) देखने में मनोहर ।—ग्रिभिरामः, (पु०) चन्द्रमा।— उत्सवः, (पु०) १ दीपक। २ कोई भी मनो-हर वस्तु।—उपान्तः, (पु०) नेत्रों के काये।— गोचर, (वि०) दिखलाई पड़ने वाला। समन्। —छदः, (पु०) पलक। - पथः, (पु०) दिट के भीतर —पुटं, (न०) ग्राँख के गढ़े या गोलक। — सलिलं, (न०) ग्राँसू।

नरः ( पु॰ ) १ मनुष्य । २ पुमान् । ३ शतरंज का प्यादा । ४ धृपवड़ी की कील । ५ परव्रह्म । ६ एक शाचीन ऋषि का नास । ७ ऋर्जुन का नास । —ग्रधिपः, ( पु॰ )— ईशः, ( पु॰ )—ईश्वरः, ( पु॰ ) - देवः, ( पु॰ )-पतिः, ( पु॰ )-पालः, ( पु॰ ) राजा ।—ग्रन्तकः, (पु॰) मृत्यु । —ग्रयणः, ( पु॰ ) विष्णु ।—ग्रंशः, ( पु॰ ) दैस्य । राचस ।—इन्द्रः, ( पु० ) १ राजा । २ वैद्य । हकीम । चिकिस्सक । ३विपवैद्य ।—उत्तमः. (पु॰) विष्णु ।-ऋषभः, (पु॰) राजा । नरपति। —क्तपालः, ( पु॰ ) मनुष्य की खेापड़ी ।— कीजकः, ( पु॰ ) गुरुहन्ता । दीचा गुरु की हत्या करने वाला। - केशरिन्, (पु०) नृसिंहावतार। —द्विष्, ( पु॰ ) दैत्य । दानव ।—नारायणः, ( पु॰ ) कृष्ण का नाम । -पशुः, ( पु॰ ) मनु-प्याकृति का जानवर।—पुङ्गवः, ( पु॰ ) पुरुष-श्रेष्ठ । —मानिका, —मानिनी, —मालिनी, ( स्त्री॰ ) मर्दानी श्रौरत जिसके दाड़ी हो ।----मेधः, ( पु॰ ) यज्ञ विशेष जिसमें मनुष्य की वित दी जाय।—यंत्रम्, (न०) धूपघड़ी।— यानं, (न०)—रथः, (पु०)—वाहनम्, (न०) पाल्की। पीनस। तामकाम। ठेला। रिकचा। कोई सवारी जिसे त्रादमी ढकेल कर या उठा कर ले चलें। -- लोकः, (पु॰) १ वह लोक जिसमें मनुष्य रहै। २ मानव जाति ।—घाहनः, ( पु॰ ) क्त्रवेर।--वीरः, (पु॰) बहादुर श्रादमी। न्याद्रः,-शार्दूलः, ( पु॰ ) प्रसिद्ध पुरुष ।-शृङ्गम्. (न०) मनुष्य के सींग। एक असम्भव कल्पना ।—संसर्गः, ( पु॰ ) मनुष्य समुदाय । - सिंहः,-हिरः, ( पु॰ ) नृसिंहावतार ।-स्कन्धः, ( पु॰ ) मनुष्यों का समूह या दल।

नरकं (न॰) नरक। दोजख। वह स्थान जहाँ नरकः (पु॰) मरने के बाद जीवों की जीवित श्रवस्था में किये हुए पापों का द्रुख दिया जाता है। नरक २१ हैं। इनकी थातनाश्रों में तारतम्य है।

नरकः ( पु० ) एक अक्षुर का नाम । यह आगज्योतिपपुर का अधिपति था । यह अदिति के
कानों के कुण्डल ले भागा था । अतः देवताओं के
प्रार्थना करने पर श्रीकृष्ण ने अकेले ही उसे मार
गिराया था ।—अन्तकः,—अरिः,—जित् (पु०)
श्रीकृष्ण ।—आप्रयः, (पु०) १ मरने के वाद
जीव का सूच्म शरीर । २ भूत । प्रेतात्मा ।—
कुराडम्, ( न० ) नरक का एक गर्त जिसमें
पापियों को नरकयातना दी जाती है।—स्था,
( द्धी० ) वैतरिणी नदी ।

नरंगं, नरङ्गम् ( न॰ ) ) पुरुष की जननेन्द्रिय। नरांगः नराङ्गः ( पु॰ ) ऽ लिङ्ग ।

नरंधिः ) ( स्त्री॰ ) सांसारिक जीवन । सांसारिक नरन्धिः ) श्रिस्तित्व ।

नरी (स्त्री) औरत ।स्त्री।

नर्कुटकम् (न०) नाक।

नर्तः ( ५० ) नृत्य। नाच।

नर्तकः (पु॰) १ नाचने वाला । नृत्यक । २ नाटक का श्रभिनय करने वाला एक पात्र । ३ भाट । जगा । नकीव । ४ हाथी । १ राजा । ६ मयूर । मोर ।

नर्तको (स्रो॰) १ नाचने वाली। २ हथिनी । ३ मयूरनी।

नर्तनं (न॰) हावभाव । नाच । नृत्य ।—गृहं, (न॰)—शाला, (स्त्री॰) नाचघर ।— प्रियः, (पु॰) शिव जी ।

नर्तनः ( ५० ) नाचने वाला ।

नर्तित (वि॰) नाचा हुआ। नचाया हुआ।

नर्द् (धा॰ पर॰) [ नर्दति, नर्द्दित ] १ गर्जना । श्रावाज करना । भीषण शब्द करना । २ जाना ।

नर्द (वि॰) १ डकारने वाला । रंभाने वाला । दहा-इने वाला ।

नर्दनं ( न॰ ) ३ डकारना । रंभाना । २ उच्चस्वर । प्रशंसा करना । निर्दितः ( पु॰ ) एक प्रकार के पाँसे या पाँसे का विशेष रूप से एक फिकाव।

नर्दितम् (न०) शब्द । दहाड़ । डकार । रंभाना । नर्मटः (पु०) १ ठिकरा । खप्पर । २ सूर्य ।

नर्मठः (पु॰) १ विदूषक । भाँड । २ कामुक । लंपट । ऐउगारा । ३ खेल । श्रामोद प्रमोद । मनोरक्षन । ४ मैथुन । सम्भोग । ४ ठोड़ी । ६ चूची के ऊपर की काली घुंडी । चूचुक ।

नर्मन् (न०) १ कीड़ा । मनोरञ्जन । मनबहलाव ।

ग्रामाद ग्रमोद। २ हसी-मज़ाक । दिल्लगी । ३
३ मसखरा । हसोड़ा ।—कीलः, (पु०) पति ।

—गर्भ, (वि०) हसोड़ा । पुरमज़ाक । हाज़िर जवाव । -गर्भः, (पु०) ग्रुप्त प्रेमी । छिपा हुन्ना ग्राशिक । ग्राशिक । ग्रालहादक ।—दः, (वि०) प्रसक्तकारक । ग्रालहादक ।—दः, (पु०) मसख्तारक । ग्रालहादक ।—दः, (पु०) मसख्तारक । स्त्री०) नदी विशेष जो विन्ध्य-गिरि से निकल कर खंभात की खाड़ी में गिरती है ।—द्युति, (वि०) प्रसन्न । हर्षयुक्त ।—द्युतिः (खी०) किसी हँसी की वात सुन प्रसन्न होना ।

—सच्चिवः,—सुहृद्, (पु०) विदूपक । वह मनुष्य जो किसी राजा के पास उसे हँसाने के लिये रहे।

नर्मरा (स्त्री॰) १ पहाड़ी घाटी। २ धौंकनी । ३ वृद्धा स्त्री जिसको रजीधर्म न होता हो। ४ सरस वृत्त ।

नत्तं (न०) कमल ।

नलः ( पु॰ ) १ एक प्रकार का नरकुल । २ दमयन्ती के पति राजा नल । ३ श्रीरामजी की सेना का एक प्रसिद्ध वानरयूथपित, जिसने समुद्द पर पुल बाँधने के काम में मुख्य साहाय्य प्रदान किया था।—कीलः, (पु॰) घुटना। टेंहुना।—कूवरः, (पु॰) —कूवरः, (पु॰) जुबेर के एक पुत्र का नाम।—द्म्, (न॰) उशीर। खस।—पट्टिका, (खी॰) चटाई।—मीनः, (पु॰) भींगा मळली।

नलकं (न॰) शरीरकी केहि भी लंबी हड्डी। गोला-कार वह हड्डी जिसके भीतर मज्जा है। नली के श्राकार की हड़ी २ कालदेवल के भतीजे का नाम, जिसे बुद्ध ने उपदेश दिया था। नलिकनी (स्त्री०) १ जंघा जांघ। २ टांग। निलनं (न०) १ कमल का फूल। २ जल। ३ नील का पौधा। ''निलिनेश्यः'' विष्णु की उपाधि है।

निलनः ( पु॰ ) सारस । नितनी (स्त्री॰) १ कमलिनी। कमल। २ कमल का ढेर । ३ वह स्थान या तालाव जहाँ कमल वहुता-यत से उत्पन्न होते हें। — खराडम्, पराइम, ( न० ) कमलों का ढेर ।-- रुहः, ( न० ) ब्रह्मा की उपाधि। - रुहं, ( न० ) कमलनाल । कमल के नाल के भीतर के सूत। [हाथ का होता है। नत्वः (पु०) भूमि नापने का एक नाप जो ४०० - नव (वि०) १ नया। ताज़ा। टटका। हाल का। २ श्राधुनिक।—ग्रम्नं, ( न० ) ताज्ञा श्रनाज। —ग्रम्बुः, ( पु॰ ) ताज़ा पानी ।—ग्रहः, (पु॰) पत्त का प्रथम दिवस ।—इतर, ( वि॰ ) पुराना । — उद्धतं, ( न॰ ) टरका मक्खन । उद्धा,— पाणित्रहणा, (स्त्री॰) हाल की न्याही दुलहिन। —कारिका,—कालिका,-फलिका, (स्त्री॰) **१** हाल की न्याही श्रीरत। २ छी जो थोड़े ही दिनों पूर्व प्रथम वार रजस्वला हुई हो।—न्ह्यात्रः, (पु०) हाल में दाखिल हुआ विद्यार्थी।--नी, ( खी॰ ) —नीतं, ( न॰ ) ताज़ा मक्खन ।—नीतकं, (न०) १ घी। २ टटका मक्खन।—पाठकः, ( ५० ) नया शिचक ।--मल्लिका,--मालिका, (स्त्री॰) चमेली का एक भेद ।---यज्ञः, (पु॰) नये अन्न या फल से अग्नि में आहुति देने की किया विशेष। -यौवनं, (न०) ताज़ी जवानी या युवावस्था।-रजस, (स्त्री॰) लड़की जिसको हाल ही में रजोदर्शन हुआ हो ।-वधूः,-वरिका, (स्री०) हाल की ध्याही लड़की। —वल्लभम्, ( न॰ ) एक प्रकार का चन्दन। ---वस्त्रं, (न०) केारा या नया कपड़ा।--शशिभृत्. (पु॰) शिव जी का नाम।— — सुतिः,—सुतिका, ( स्त्री॰ ) १ दुधार गौ । २ जच्चास्त्री।

नवन् नवं ( न० श्रव्यया० ) टटका । हालका । बहुत देर का नहीं । नवः ( पु॰ ) काक । कौग्रा। नवकं (न०) नौ का जोड़। नवत (वि॰) [स्ती॰—नवती ] नब्वेवाँ। नवतः ( पु॰ ) हाथी की भूल जिस पर चित्रकारी हो। २ ऊनी वस्र । कंवल । २ भूल । उघार । पर्दा । नवतिः (स्त्री०) नव्वे । नवतिका (स्त्री॰) १ नब्वे। २ चित्रकार की कूची। नवन् (वि॰) नो। १।—ग्रशीतिः, (स्री॰) ५१ नवासी।—श्रर्चिस, (पु॰)—दीधितिः, (पु॰) मङ्गल ग्रह ।—कृत्वस, ( श्रव्यया॰ ) नोगुना ।— —प्रहाः, ( पु॰ ) बहुवचन, नवप्रह ।— चत्वारिंशः, (वि॰) ४६ वा उनचासवाँ।--चत्वारिंशत् (स्त्री॰) ४६ । उनचास ।—

नहापयञ्च पद्मञ्च यङ्को नकर कच्छपी।

गुफुन्दकुन्द नीलाञ्च खर्घञ्च निषयो मथ।।
पञ्चाशत, (वि०) १६ उनसठवां।—पञ्चाशत्,
(खी०) १६। उनसठ। —रत्नं, (न०) नौ बहुमूल्य
रत्न। २ विक्रमादित्य की सभा के नौ कविरत्न—

" पन्वतरिषपणकानर सिंहयङ्ग—

क्रिद्रं, — द्वारं, (न०) शरीर जिसमें ६ छेद हैं।

—त्रिंश, (वि०) ३६ वाँ।—द्श, (वि०)

१६ वाँ। उनीसवाँ।—नवितः, (स्त्री॰) ६६। निन्यानवे।—निधिः, (पु॰ बहु॰) कुबेर की

नौ निधियाँ यथा---

वेतालभट्ट घटकप्रकालिदासाः। ख्याता वराइनिहिरो हपतेः सभायाम् रस्नानि यै वरनविर्नवविक्रमस्य॥

—रसाः. (पु॰ वहु॰) कान्य के नवरस यथा—
१ श्रङ्कार, २ करुणा, ३ हास्य, ४ रौद्र, ४ वीर, ६
७ वीभत्स । म श्रद्धत श्रीर । ६ शान्त ।—
रात्रं, (न॰) नौ दिन । चैत्र श्रुक्ला प्रतिपद से नवमी तक श्रीर श्राश्विन श्रुक्ला प्रतिपदा से
६ मी तक के नौ दिन, जिनमें लोग धर्मानुष्ठान
किया करते हैं।—विंश, (वि॰) २६ ॥ उनतीस
—विध, (पु॰) नौ गुना या नौ प्रकार का ।
—शतं, (न॰) १ १०६ । एक सौ नौ । २ नौ
सं० श॰ कौ॰ — ४३ सौ ।—पप्टिः, (स्त्री०) ६६। उनहत्तर।— सप्ततिः, (स्त्री०) ७६। उनासी ।

नवधा ( घन्यया० ) नौ प्रकार से । नौगुना ।

नवम (वि॰) [स्त्री॰—नवमी ] नवाँ । ध्वाँ । नवशः (श्रम्यया॰) नौसे ।

नचीन (वि०) १ नया। ताज़ा। टटका। हाल नब्य ∫का। २ श्राधुनिक।

नश् (धा॰ परस्मै॰) [नश्यिति, नष्टः, ] १ खोजना २ नष्ट हो जाना। नाश हो जाना। भाग जाना। उड़ जाना। ४ श्रसफल हो जाना। नाकामयाव हो जाना।

नश् (स्त्री॰) नशः (पु॰) नशनं (न॰)

नश्वर (वि॰) [स्त्री॰—नश्वरी] १ नाशवान्। जो नाश हो जाय।जे। ज्यों का स्यों न रहे।२ नाशक। उपद्रवकारी।

नष्ट (व० छ०) १ खोया हुआ। २ की अदृश्य हो। जो दिखाई न दे। ३ जिसका नाश हो गया हो। के मृत। मरा हो। जो वरवाद हो गया हो। ४ मृत। मरा हुआ। १ खराव किया हुआ। ६ विञ्चत। मुक्त। —ध्यर्थ, (वि०) गरीव बनाया हुआ।—ध्यातंकम्, (अव्य०) विना भय या शङ्का। —ध्यातंकम्, (न०) लूट का माल। लूट। —ध्याशङ्कः, (वि०) निडर। निर्भय।—इन्दुकला, (स्त्री०) पूर्णिमा।—इन्द्रिय, (वि०) इन्द्रिय-रहित।—चेतन,—चेप्ट,—संज्ञ, (पु०) वेहोश मूर्छित।—चेप्रता, (स्त्री०) सार्वदेशिक नाश। प्रत्यय।—अन्मन्, (पु०) वर्णसङ्कर। दोगला। नस् (स्त्री०) नाक।—चुद्र, (न०) छोटी नाक वाला।।

नस्तरम् ( भ्रन्यय० ) नाक से ।

नसा (स्त्री०) नाक।

नस्तः (पु॰) नाक।—ऊतः, (पु॰) नाथ से थामा हुआ वैल।

नस्तं ( न० ) सुघनी । हुलास ।

नस्ता (स्त्री॰) पशुत्रों के नाक का छेद जिसमें नाथ वाँधी जाती है।—ऊतः, (पु॰) नथा हुत्रा वैज। नस्तित (वि॰) नाथा हुआ। नाक में छेद कर रस्सी डाला हुआ।

नस्य (वि०) नासिका सम्बन्धी।

नस्यं ( न॰ ) १ नाक के भीतर के नाल । २ हुलास। सुघनी।

नस्या (स्त्री॰) १ नाक। २ जानवर की नाक का छेद जिसमें रस्सी पिन्होई जाती है।

नह् (धा॰ उभय॰ ) [ नहाति — नहाते, नद्ध ] १ बाँधना । लपेटना । २ पहिनना । धारण करना । नहि (श्रव्यया॰ ) नहीं । न । किसी प्रकार नहीं । बिल्कुल नहीं ।

नहुषः (पु॰) चन्द्रवंशी पुरुखा राजा का पीत्र श्रीर राजा ययाति का पिता।

ना ( श्रव्यया ) नहीं । न ।

नाकः ( पु॰ ) १ स्वर्ग । २ श्राकाशमण्डल ।—चरः, (पु॰ ) देवता । २ किन्नर ।—नाथः,—नायकः, (पु॰ ) इन्द्र ।—विनता, (स्त्री॰ ) ग्रप्सरा । —सदु, (पु॰ ) देवता ।

नाकिन् ( पु० ) देवता ।

नाकुः ( पु॰ ) १ दीमक की मिट्टी का द्वह । वल्मीक । २ पर्वत ।

नात्तत्र, (वि॰) [स्त्री॰—नात्तत्री ] नचत्र युक्त । नात्तत्रं (न॰) ६० घड़ी के दिन से ३० दिवस का मास । नाचत्र मास । जितने दिनों में चन्द्रमा २७ नचत्रों पर १ वार घूम जाता है उसे नाचत्र मास कहते हैं।

नात्तत्रकिः ( पु॰ ) नाचत्र मास । देखो नाचत्रं ।

नागः ( पु॰ ) १ सर्प । २ सर्प जाति विशेप जिनका ऊपरी शरीर मनुष्याकृति का ग्रीर नीचे का धह सर्प शरीराकृति का होता है। ३ हाथी। ४ जल जीव विशेप । शार्क । ४ निष्ठुर या संगदिल ग्रादमी । ६ कोई भी प्रसिद्ध पुरुप ("यथा पुरुपनाग" ) । ७ वादल । म खूंटी । ६ नागकेसर । नागरमीथा । १० शरीरस्थ पाँच वायुत्रों में से नाग वायु वह है, जिसके द्वारा ढकारें श्राती है। ११ ग्यारह की संख्या । —ग्रंगना, (खी॰ ) १ हथिनी। २ हाथी की सुँड ।—ग्रञ्जना, (स्ती॰) हथिनी।—ग्राधिपः, नागः

राजः, (पु॰) शेप जी।—लता,—बहलरी— चहली, (स्त्री॰) पान की लता। पान।— लोकः, (पु॰) नागों के रहने का लोक। पाताल लोक।—चारिकः, (पु॰) १ राजा की सवारी का हाथी। २ महावत। ३ मयूर। मोर। ४ गरुड़। १ हाथियों के यूथ का यूथपति। ६ किसी सभा का प्रधान पुरुष:—सम्भवम्,—सम्भूतं, (न॰) सिन्दूर।—साह्नयं (न॰) हस्तिनापुर।

नागर (वि॰) [ स्त्री॰—नागरी ] १ नगर में उत्पन्न हुग्रा। शहरुग्रा। २ नगर सम्बन्धी । ३ नगर में बोली जाने वाली। ४ शिष्ट । ४ चतुर। चालाक। ६ द्वरा। वह प्ररूप जिसमें नगर की दुराह्याँ श्रागयी हों।

नागरः (पु॰) १ पौर । पुरवासी । २ देवर । ३ व्याख्यान । ४ नारंगी । १ थकावट । परिश्रम । ६ किसी वात की जानकारी से इंकार ।

नागरक ) (वि०) १ नगर में उत्पन्न । शहरुश्रा । नागरिक ) २ शिष्ट । सभ्य । ३ चालाक । चतुर । विदम्घ ।

नागरकः ) (पु०) १ नगर में रहने वाला। २ नागरिकः ) शिष्ट मनुष्य। १ वह जिसमें नगर के समस्त दोप श्रागये हों। ६ चोर। ७ कारीगर। म पुलिस का प्रधानाध्यक्त।

नागरी (स्त्री॰) १ वह वर्णमाला जिसमें संस्कृत लिखी जाती है। २ कपट से भरी चालाक श्रौरत। ३ स्तुही का पौधा। शृहर।

नागवीटः ) १ लम्पट । व्यभिचारी । २ प्रेमी । नागरीटः ) श्राशिक । ३ जार ।

नागरुकः (पु॰) नारंगी।

नागर्य ( न० ) चालाकी।

नाचिकेतः ( पु॰ ) श्राग ।

नाटः ( पु॰ ) १ नाच । ग्रभिनय करने की क्रिया । २ करनाटक देश का नाम ।

नाटकं ( न॰ ) ड्रामा । दरयकान्य । श्रमिनय ग्रन्थ । नाटकः ( पु॰ ) श्रमिनय करने वाला । नट ।

नाटकीय (वि०) नाटक सम्बन्धी।

नाटारः ( पु॰ ) नटी का पुत्र।

नाटिका (स्त्री॰) छोटा नाटक जिसमें चार श्रङ्क होते हैं, किन्तु इसकी कथा कल्पित होती है। इसमें स्त्री पात्रों का श्राधिक्य होता है।

नाटितकं (न०) हाव भाव।

नाटेयः ( पु॰ ) } नटी या नर्तकी का पुत्र।

नाट्यं (न॰) नृत्य गीत श्रीर वाद्य । नटों का काम । नाट्यः (पु॰) नट । श्रभिनय करने वाला पुरुपपात्र । —श्राचार्यः, (पु॰) नाचने की तालीम देने वाला । नृत्य शिलक ।—उक्तिः, (स्त्री॰) विशेष

वाला । मृत्य शिचक ।—उक्तिः, (स्त्री॰) विशेष विशेष सम्बोधन सूचक शव्द जो विशेष विशेष व्यक्तियों के लिये नाटक अन्थों में व्यवहृत किये जाते हैं ।--धर्मिका, (स्त्री॰) —धर्मी, (छी॰) नाटक सम्बन्धी नियम ।—प्रियः, (पु॰) शिवजी । —शाल, (स्त्री॰) १ नाचघर । २ नाटकघर । —शास्त्रं (न॰) नृत्य, गीत श्रीर श्रभिनय की विद्या।

नाडिः ) (स्त्री॰ ) १ किसी कमल का पोला नाल। नाडी ∫ २ तृण का पोला ढंड़ल । ३ नली । शरीर के भीतर की वे नलियाँ जिनमें होकर लोह वहा करता है। विशेष कर वे निलयाँ जिनमें हृदय से शुद्ध रक्त वन कर प्रत्येक चण सारे शरीर में जाया करता है। धमनी। ४ वंशी। वीर्णा। १ भगन्दर। ६ कलाई पर की नाड़ी। ७ २४ मिनिट के वरा-वर का काल । म श्रधं मुहुर्त्त काल । १ ऐन्द्रजालिक कर्तव । —चरगाः, ( पु॰ ) पत्ती ।—चीरं, (न॰) एक छोटी नरकुल ।—जंघः, ( पु॰ ) काक ।— परीत्ता, (ची॰) नाड़ी देखना।--मगडलं, ( न० ) विपुवदेखा ।—व्याः, ( पु० ) फोड़ा । नासूर । भगन्दर । [मिनट का काल। नाडिका (स्त्री०) १ नाड़ी। धमनी। २ घड़ी (२४ नार्डिधम, नाडिन्धम ) (वि०) १ नली के फूँकने नाडींधम, नाडीन्धम र्वाला। रनाडियों की हिलाने

नार्डिधमः, नार्डिन्धमः } (पु॰) सुनार । स्वर्णकार । नार्डिधमः, नडीन्धमः । कोई चीज़ जिस पर कोई ठप्पा लगा हो ।

वाला । ३ रवास के। जल्दी चलाने वाला । हँफाने

नातिचर (वि॰) बहुत काल का नहीं बहुत लंबा। नातिदूर (वि॰) बहुत दूर नहीं।

नातिवादः ( पु॰ ) कुवाच्यों की वचाने वाला।

नाथ् (धा॰ पर॰) [नाथिति] १ माँगना। याचना करना।२ मालिक वनना। प्रभावान्वित करना।३ कष्ट देना। ४ श्राशीर्वाद देना।

नाथः (पु॰) १ मालिक। स्वामी। प्रभु। रक्तक। मार्गप्रदर्शक। नेता। २ पति। ३ नटखट यैल की नाक में डाला हुत्रा रस्ता।—हरिः (पु॰) पद्य। हैवान।

नाथवत् (वि॰) १ सनाथ । जिसका कोई रक्तक या रक्ता करने वाला हो । ३ परतंत्र । दूसरे पर निर्भर । परवशवर्ती ।

नादः ( पु० ) १ शब्द । ध्वनि । श्रावाज्ञ । २ गर्जन । चिरुलाहट । चीत्कार । ३ वर्णों का श्रव्यक्त मूलरूप । ४ सानुनासिक स्वर जो 'ँ' श्रर्द्धचन्द्र से व्यक्त होता है ।

नादिन् (वि॰) शब्द करने वाला। नाद करने वाला राँभने वाला। दहाइने वाला।

नादेय (वि॰) [स्ती॰—नादेयी] जलोत्पन्न । नदी में होने वाला । नदी सम्बन्धी ।

नादेयं ( न॰ ) सेंधा निमक।

नाना (श्रंव्यया०) १ भिन्न भिन्न स्थानों में । भिन्न भिन्न प्रकार से । विविध । (२) श्रनेक । बहुत ।— श्रात्यय, (वि०) १ श्रानेक प्रकार का ।—श्रार्थ, भिन्न भिन्न उद्देश्य श्रौर लच्य वाला । २ श्रानेकार्य वाची ।—कार, (श्रव्यया०) श्रानेक प्रकार से किया हुत्र्या ।—रस्त, (वि०) भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादों वाला ।—रूप, (वि०) श्रानेक रंगों का ।—विध, (वि०) विविध प्रकार का ।—विधं, (श्रव्यया०) श्रानेक प्रकार से ।

नानांद्रः } ( पु॰ ) ननद का पुत्र ।

नांत } (वि॰) श्रन्तरहित। श्रसीम।

नांतरीयक ) (वि॰ ) जो प्रथक न हो सके। घनिष्ठ नान्तरीयक र्र सम्बन्ध रखने वाला। नांत्रम् } (न०) प्रशंसा । विस्टावली । नान्त्रम् } (न०) प्रशंसा । विस्टावली । नांदिकरः, नान्दिकरः (पु०) ) प्रशीवांद देने वाला । नांदिन्, नान्दिन् (पु०) ) नाटक में नांदी का कथन ।

नांदी ( खी॰ ) १ -प्रसन्नता। हर्ष। सन्तोप। २ नान्दी / सन्दि। ३ देवस्तुति। ४ नाटक के पूर्व प्राशीयांदात्मक स्तुति।—करः, (पु॰) शव्द करने
वाला। नाद करने वाला।—निनादः, (पु॰)
हर्षनाद।—पटः, (पु॰) कृप का ढकना।—
मुख, (वि॰) पितृ जिनके लिये नान्दीमुख
श्राद्ध किया जाता है।—मुख्शाद्धं. (न॰)
श्राभ्युद्धिक श्राद्ध। श्राद्ध जो किसी श्रुभ कार्य की
श्रारम्भ करने के पूर्व किया जाता है।—मुखः,
(पु॰) कृप का ढकना।—वादिन्, (पु॰) १
नाटक में मङ्गलाचरण करने वाला। २ ढोल
यजाने वाला।

नांगितः ( पु॰ ) नाई । हज्जाम । नांगिरंयं ( न॰ ) नाई का धंधा ।

नाभिः (पु० खी०) १ नाह। नाफ। हुड़ी। २ चक-मध्य। पहिये का मध्यभाग। ३ प्रधान। नेता। सुखिया। ४ समीप की नातेदारी। १ सम्राट। ६ समीपी नातेदार। ७ चत्रिय। घर। (खी०) सुरक। कस्त्री।—म्रावर्तः, (पु०) हुड़ी का गढ़ा।—जः,—जन्मन्, (पु०)—भूः. (पु०) ब्रह्माः—वाडी, (खी०)—नालं, (न०) नारा।

नाभिल (वि॰) १ नाभि सम्बन्धी। २ उभरी हुई नाभि वाला।

नाभीलम् (न०) १ हुई। का गदा। २ पीड़ा। कष्ट। ३ भङ्गनाभि। ४ स्त्रियों के कटि के नीचे का भाग। उरुसन्धि।

नाभ्य (वि॰) नाभि सम्वन्धी

नाभ्यः ( पु॰ ) शिव जी।

नामन् (ंन०) १ शब्द जिससे किसी वस्तु. व्यक्ति या समूह का ज्ञान प्राप्त हो। किसी वस्तु या व्यक्ति का निर्देश करने वाला शब्द। संज्ञा। श्राख्या। श्रमिख्या। श्राह्व। २ — श्रङ्क, (वि०) नाम से चिन्हित।—श्रनुशासनम्, (न०)—श्रमिधानं,

( न० ) १ श्रपना नाम वतलाना । २ शब्दकोश । —श्रपराधः, (पु॰) नाम लेकर गाली देना। नाम निकालना यानी बदनामीकरना ।—ध्यावली, (छी०) नामों की तालिका ।--कर्गां,-कर्मन्, ( न॰ ) नामकरणसंस्कार ।—ग्रहः, ( पु॰ ) नाम लेकर सम्बोधन करना।—धारक,-धारिन्, (वि०) नाम मात्र रखने वाला। नाम के लिये। सिर्फ नाम मात्र का। - धेयं, ( न० ) नाम। निर्देशः, ( पु॰ ) नाम लेकर वतलाना ।--मात्र (वि॰) केवल नाम के लिये।—माला, (स्त्री॰) -- संग्रहः, (पु॰) नामों की तालिका।—सुद्रा, (खी॰) मोहर वाली श्रँगूठी।—वर्जित, (वि॰) १ नाम रहित । २ मूर्ख । मूढ़ । — वाचक, (वि०) नाम वतलाने वाला । वाचकम्, (न०) व्यक्ति या वस्तु का निज नाम।—शेष, ( वि॰) जिसका केवल नाम वच रहा हो । मृतक । मरा हुन्ना ।

नामिः (स्त्री॰) विष्णु।

नामित (वि॰) मुकाया हुआ।

नास्य ( वि॰ ) लचीला । भुकाने येाग्य ।

नायः (पु॰) १ नेता । मुखिया।२ नेतृत्व।३ नीति।४ साधन।

नाय कः ( पु॰ ) १ नेता । चलाने वाला । २ प्रधान ।
प्रभु । ३ मुख्य या प्रसिद्ध पुरुष । ४ सेनानायक ।
चम्पति । ४ किसी काव्य का चरितनायक । ६
हार के बीच का रत । ७ मुख्य दृष्टान्त ।—
ग्राधिपः, ( पु॰ ) राजा ।

नायिका (स्त्री॰) १ स्त्रामिनी। २ भार्या। ३ किसी कान्य की प्रधानपात्री।

नारः ( पु॰ ) जल ।—जीवनं, ( न॰ ) स्वर्ण । नारं ( न॰ ) जनसमूह । नरों का समुदाय ।

नारक (वि॰) [स्त्री॰—नारकी] भनरक सम्बन्धी।

नारकः ( पु० ) १ नरक। दोज्ञख। २ नरकवासी।

नारिकक ) नारिकन् ) (वि०) नरक का। (पु०) नरकवासी। नारिकीय

नारंगः ) ( पु॰ ) १ नारंगी का पेड़ । २ लंपट । नारङ्गः ) ऐयाश । ३ जीवधारी । ४ जुलही जुलहा । यमजपासी ।

नारंगं, नारङ्गम् (न०) ) १ नारंगीका फल। नारंगकं, नारङ्गकम् (न०) ) २ गाजर। नारदः (पु॰) एक प्रसिद्ध देवर्षि । ब्रह्मा के दस मानस पुत्रों में से यह एक हैं। नारसिंह (वि०) नरसिंह सम्बन्धी। नारसिंहः ( पु॰ ) विष्णु की उपाधि ।, नाराचः (पु॰) १ लोहे का तीर। २ तीर। ३ जलहस्ती । शिशुमार । सुइस । नाराचिका (स्त्री॰) सुनार का काँटा। नारायणः (पु॰) १ विष्णु भगवान । इस शब्द की च्युरपत्ति इस प्रकार मनु ने बतलायी है:---"छापो गारा इति मोक्ता छापो वै नरसूनवः। ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्पृतः ॥" २ एक ऋषि का नाम जो नर के साथी थे श्रीर जिनकी जंघा से उर्वशी की उत्पत्ति हुई थी। यथा "कस्त्रवा नरसखस्य सुनेः सुरम्त्री।" नारायणी (स्त्री॰) १ लक्मी देवी। २ दुर्गा देवी। नारिकेरः ( पु० ) नारियल । नारिकेलः नारी ( स्त्री॰ ) १ स्त्री । श्रीरत ।—तरङ्गकः. ( पु॰ ) प्रेमी। त्राशिक। लंपट। व्याभिचारी। — दूषाां, (न०) स्त्रियों के पाप जिनका उल्लेख मनु ने इस प्रकार किया है :— पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽष्टनं। स्वन्नोऽन्यगृहवासश्च नारीणां दूपणानि पट्॥ —प्रसङ्गः, ( पु॰) लंपटता । व्यभिचार ।—रत्नं (न०) उत्तम स्त्री। नार्यभः } ( पु॰ ) नारंगी का पेड़ । नाल (वि०) नरकुल का वना हुआ। नालम् ( न॰ ) ६ पोला डंठुल । कमल का डंठुल । (पु॰) नाड़ी। धमनी। ३ हरताल । ४ मूठ। दस्ता । वेंट । नालः ( ५० ) नहर । नाली । नालंबी (स्त्री०) शिव की वीखा। नाला (स्त्री०) पोलाडंडुल । विशेप कर कमल का । नालिः 🔪 (स्त्री०) १ धमनी । नाड़ी । २ कमल का नाली हे नाल। इंघड़ी। २४ मिनट का काल।

हाथी का कान छेदने का श्रीजार । १ नाली । नहर । ६ कमल का फूल । नालिकः ( पु॰ ) भैंसा । नालिका (स्त्री०) १ कमलनाल । २ नली । ३ हाथी का कान छेदने का श्रीजार। नालिकं (न०) १ कमल का फूंल । २ वंसी । वाँसुरी । नालिके र नालिकेलि नारियल। नालिकेली नालकेरी नालीकः (पु॰) १ तीर । २ एक प्रकार का छोटा वाण जो नली में रख कर छोड़ा जाता है। ३ कमल । ४ सूतदार कमलनाल । ४ कमल के फूल का सूतदार डंडुल । नालिकिनी (स्री०) १ कमल के फूलों का समूह। २ कमल का तालाव। नाविकः ( पु॰ ) १ मल्लाह । २ जल में यात्रा करने वाले। ३ जहाज का यात्री। नाविन् ( पु॰ ) मल्लाह । नाव्य, (वि०) १ नाव से जाने येाग्य । २ प्रशंसार्ह । नाव्यं ( न॰ ) नवीनपन । नयापन । नाशः (पु॰) १ अदृश्यता । ग्रसफलता। नारा। बरवादी । हानि । २ दुर्भाग्य । वदिकस्मती । विपत्ति। ३ त्याग । ४ भाग जाना । नाशक (वि०) नाश करने वाला । बरवाद करने नाशन (वि॰ ) [स्त्री॰-नाशनी] नाश करने नाशनं (न०) १ नाश । बरबादी । २ स्थानान्तरकरण । ३ मृत्यु । नाशिन् (वि॰) [स्त्री॰—नाशिनी] नाशक। नाश योग्य । नाश होने वाला । नाप्रिकः (पु॰) किसी खोई हुई वस्तु का मालिक या रखने वाला। नासा (स्त्री०) १ नाक । २ सुँ इ । ३ चोखट का ऊपर का बाजू।—श्राग्रं, ( न० ) नाक की नोंक। —िक्द्रं,—रन्ध्रं,—विवरं, (न०) नकुना ।

नथुना।—दारु, (न०) चौखटका ऊपर का

बाज्। दुः (पु०)—पुटं, (न०) नथुना ।

नकुना।—चंराः, ( पु॰ ) नाक के उपर बीचो बीच वाली पतली हट्टी । नाक का पाँसा। — न्यावः, ( पु॰ ) नाक का एक रोग जिसमें नाक से सफेद ख़ौर पीला मवाद निकला करता है।

नासिकत्यय ( वि॰ ) नाक में होकर पीना । नासिका ( स्त्री॰ ) नाक ।—मलः, ( पु॰ ) रॅहट । नासिक्य ( वि॰ ) नासिका से उत्पन्न ।

नासिक्यं (न०) नाक।

नासिक्यः ( पु॰ ) नासिक शब्द ।

नासीरं (न॰) किसी शत्रु के सामने जाना या श्रामने सामने जड़ना।

नास्तीरः (पु॰) १ (सेना का ) त्र्रगला भाग। २ सेनानायक के त्र्यागे चलने वाला दल जो जयनाद करता जाता है।

नास्ति ( श्रव्यया॰ ) नहीं ।—वादः, ( पु॰ ) वह सिद्धान्त, जिसमें ईश्वर का होना नहीं माना जाता है।

नास्तिक (वि॰) ) वेद ग्रौर ईश्वर की न मानने नास्तिकः (पु॰) ∫ वाला। ईश्वर को जगत् का उपादान कारण न मानने वाला।

नास्तिक्यं ( न॰ ) नास्तिकता । ईश्वर परलोक ग्रादि में श्रविश्वास ।

नास्तिदः ( पु॰ ) श्रामका पेड़ । नास्यं ( न॰ ) वैत की नाथ !

नाहः ( पु॰ ) १ वाँधने वाला । वंद करने वाला । २ फंदा । लासा । जाला । ३ कवज़ियत । बद्धकोष्टता ।

नाहुपः } ( पु॰ ) ययाति राजा की उपाधि।

नि ( श्रव्यया० ) यह एक उपसर्ग है जो संज्ञावाचक श्रीर कियावाचक राव्द में लगायी जाती है श्रीर निम्नय्रथों में प्रयुक्त होती है। १ नीचापन। नीचे की श्रीर की गति; जैसे 'निपत्''। २ समूह। समुदाय; जैसे 'निकत''। "निकाय। '' ३ श्राधिक्य; यथा "निकास।" ४ श्राज्ञा, श्रादेश; यथा "निर्देश"। १ सातत्य, स्थिरस्व; यथा निविशन। ६ पृद्धता; यथा निपुण् । ७ रोक, वंधन; यथा 'निवन्ध''। म सम्मिजन, संयोग। यथा "निपीतमुदकं"। ६ सामीप्य; यथा—

"निकट" । १० तिरस्कार , हानि ; यथा "निकृति" । "निकाय ।" ११ दिखावट ; यथा निदर्शन । १२ ग्रवसान , यथा — "निवृत्" । १३ ग्राश्रय, यथा "निलय" । १४ सन्देह । १४ निश्रय । १६ स्वीकृति । १७ फैकदेना । दान ।

निःचेपः (पु०) १ फैंकदेना। भेज देना। २ खर्च कर ढालन।

निःश्रयणो } (स्त्री॰) नसैनी। सीढ़ी! जीना।

निःप्रवासः ) ( पु॰ ) १ वाहिर स्वाँस निकालना । निःपारवासः ) साँस लेना । २ त्राह भरना । ऊँची साँस लेना ।

निःसरणम् ( न० ) १ वाहिर निकलना । वाहिर निकलने का रास्ता । २ द्वार । दरवाजा । ३ महायात्रा । मृत्यु । ४ उपाय । साधन । १ निर्वाण । मोत्त ।

निःसह (वि॰) १ श्रसहा। २ शक्तिहीन। ३ जो वरदाश्त न हो सके ।

निःसरग्रम् ( न॰ ) १ निकालना । २ बाहिर कर देना । ३ घर का द्वार ।

निःस्रवः ( पु॰ ) शेप । वचत । श्रधिक ।

निःस्रावः ( पु॰ ) १ न्यय । खर्च । २ उबले हुए चाँवलों का जल या माँडी ।

निकट (वि॰) समीप। पास।

निकटं ( न॰ ) } सामीप्य । निकटः ( पु॰ ) }

निकारः (पु०) १ ढेर । २ गल्ला । मुंढ । समूह । ३ गहुर । गहुा । वंडल । ४ सार । ४ उचित पुरस्कार या भेट । मानार्थ स्वेच्छाप्रदत्त चेतन । ६ द्रव्यकोप ।

निकर्तनम् ( न० ) काटकर नीचे गिराने की किया। निकर्पग्रम् ( न० ) १ मैदान । खुली जगह । चौगान जो नगर के निकट हो । २ घर के द्वार के सामने की खुली जगह । ३ पड़ोस । ४ श्रनदुई श्रनजुती जुमीन का दुकड़ा।

निकपः (पु॰) १ कसौटी। २ हथियारों पर सान रखने का पत्थर । सिक्ली । ३ कसौटी पर की सोने की रेखा । —उपलाः, (पु॰)—ग्रावन्, (पु॰)—पाषागाः, (पु॰) कसौटी । सिक्ली ।

निकपा (स्त्री०) १ रावण की माता का नाम । २ प्रेतनी । पिशाचिन । ( श्रन्यया॰ ) समीप ।---थ्रात्मजः, ( ३० ) राचस । निकाम (वि०) १ विपुल । वहुत । श्रत्यधिक । २ अभिनापी ! निकामं (न०) कामना । श्रभिलापा निकामः (पु॰) 🕽 ( ग्रन्यय॰ ) १ इच्छानुसार । २ श्रपने सन्तोपार्थं। मन भरने के। १३ श्रताधिक। निकायः ( पु० ) १ ढेर । समूह । श्रेणी । दल । फ्लंड । २ सभा। समाज। स्कृत । संस्था । ३ घर। श्रावादी । श्रावासस्थान । ४ शरीर । ४ निशाना । लच्य । ६ परमात्मा । निकाय्यः ( पु० ) घर । त्रावादी । भवन । निकारः ( पु॰ ) १ श्रनाज फटकना । २ ऊपर उठाना । ३ वध । हत्या । ४ नीचा दिखाना । वशवर्ती करना । १ तिरस्कार । हतक । मानहानि । ६ गाली । कुवाच्य । श्रपमान । ७ दुष्टता । ८ विरोध । खण्डन । निकारणम् ( न० ) वध । हत्या । निकाशः ) ( पु० ) १ दृष्टि । प्रत्यत्तः । २ त्र्याकाशः । निकासः ∫ ३ सामीप्य । पड़ोस । ४ समानता । सादृश्य । निकापः ( पु० ) रगड़ । खरोंच । निकुंचनः ( ५० ) तौल विशेष जो म तोले के निकुँञ्चनः ∫ बराबर होती है। निकुंज, निकुञ्जः ( पु॰ ) ) ततागृह । ततामण्डप । निकुंजं, निकुञ्जम् (न॰ ) ऽ ऐसा स्थान जो घनी लातात्रों श्रौर घने बृत्तों से ढका है। निकुंभः ) (पु॰) १ शिव के एक अनुचर का नाम। निकुम्भः ) २ सुन्द श्रौर उपसुन्द के पिता का नाम। निकुरंघं (न०) ) निकुरम्बम्(न०) ( गल्ला । मुंड । समृह । निकुरुंबं (न०) गिरोह । निकुरुम्बम्( न० ) निकुलीनिका (स्त्री०) कोई भी दस्तकारी या कला जो किसी के घर में परम्परागत होती चली आती निकृत (व॰ कृ॰) १ नीचा देखे हुए। ग्रपमानित । २ तिरस्कृत । ३ प्रविज्ञत । धोखा खाये हुए । ४

स्थानान्तरित किया हुआ । १ दुःखी । घायल । ६ दुष्ट । वेईमान । ७ कमीना । नीच । पापी । निरुति (वि॰) नीच । वेईमान । दुष्ट ।--प्रज्ञ, (वि०) दुष्ट । दुष्ट हृदय । निकृतिः (स्त्री॰) १ नीचता । दुप्टता । २ बेईमानी । दगा । कपट । ३ मानहानि । श्रपमान । ४ क्रवाच्य गाली । श्रस्वीकृति । स्थानान्तर करण । ४ धन-हीनता । ग्रीबी । निकृतन ( वि॰ ) [स्त्री॰—निकृन्तनी ] काटकर निकुन्तन र् नीचे गिराने वाला। निक्तंतनं ) ( न० ) १ काटना । नाश करना । २ निकुन्तनम् 🗸 काटने का ग्रौज़ार । निरुष्ट (वि०) १नीच । कमीना । पाजी । २जातिच्युत । घृणित । ३ गँवार । निकेतः ( पु॰ ) मकान । श्रावसस्थान । भवन । घर । निकेतनं (न०) मकान । घर। निकेतनः ( पु० ) पतागडु । प्याज् । निकोचनम् ( न० ) संकुचन । सिकोड । सिमटाव । निक्रमाः ) (पु०) १ साङ्गीतिक स्वर । २ स्वर । ३ निकार्णः ∫ वीणा की भनकार । ४ किन्नरों का शब्द । निद्धा (स्त्री०) जूंका ग्रयखाः। निक्तिस (व० कृ०) १ फैका हुया । नीचे पटका हुआ। २ घरोहर रखा हुआ। जमा कराया हुआ। गिरवी रखा हुआ। ३ भेजा हुआ। ४ नापसंद किया हुआ। स्यागा हुआ। निद्रोपः (पु॰) १ फेंकने वा डालने की क्रिया या भाव। २ चलाने की किया या भाव। ३ गिरवी। धरोहर । ४ कोई चीज़ बिना सील माहर लगाये खुली जमा करा देना। ४ पोंछने या सुखाने की किया । निद्तेपग्णम् ( न०) १ फेंकना । डालना । २ छे।ड़ना । चलाना । ३ त्यागना । ४ कोई भी उपाय जिसके द्वारा कोई वस्तु रखी जाय। निखननम् ( न॰ ) खनना । खोदना । गाड़ना । निखर्च (वि॰) बोना। खर्वाकार। निखवं ( न॰ ) दस हजार करोड़ । दस सहस्र करोड़ । निखात (व॰ कृ॰) १ खोदा हुआ। खोदकर निकाला हुआ। २ खेाद कर लगाया हुआ या जमाया

हुआ । ३ खोदकर गाड़ा हुआ।

निव्हित्त (वि॰) सम्पूर्ण । समृचा । तमाम । सव । निगडं (न॰) ) १ लोहे की जंज़ीर जो हाथी के निगडः (पु॰) ऽ पैर में याँथी जाती है। २ वेड़ी। जंज़ीर । निगडित (वि॰) वेडी पड़ा हुआ । जंजीर से वंधा

निगडित (वि॰) वेड़ी पड़ा हुआ। अंज़ीर से बंधा हुआ।

निगगः ( पु॰ ) बज्ञीय धूम ।

निगदः । (पु॰) १ स्तुति-पाठ । स्त्रोत्रपाठ । २ निगादः । स्यास्यान । संदाद । ३ श्रर्थ सीखना । ४ वर्गन ।

निगदिनम् (न०) संवाद। कथोपकथन। व्याख्यान।
निगमः (पु०) वेद । वेदसंहिसा। २ वेद का काई
ग्रंश या ग्रवतरण। ३ वेदभाष्य। ग्राप्तवचन। ४
धातु । १ निश्चय । विश्वास । ६ न्याय। ७
व्यापार। व्यवसाय । महाट। मंडी। बाज़ार।
पेंठ। मेला। ६ वनजारा। फेरी वाला सौदागर।
१० मार्ग। वाज़ार का रास्ता। ११ नगर।

निगमनाम् (न०) १ वेद का अवतरण । २ न्याय में अनुमान के पाँच अवयवों में से एक । परिणाम । नतीजा।

निगरः ) (पु॰) निगलने की या भक्तण करने की निगारः ) किया।

निगरग्गम् (न०) निगलना । लीलना । खा डालना । निगरग्गः (पु०) १ गला । २ यज्ञीय श्रप्ति या यज्ञीय जले हुए पदार्थ का धुश्रा ।

निगलः ) (पु॰) १ निगलना । लीलना । ला निगालः ) डालना । २ घोड़े का गला या गर्दन । —चत्, (पु॰) घोड़ा ।

निगोर्ग् (व॰ क॰) १ निगला हुआ। लीला हुआ। (यालं॰) २ छिपा हुआ। सम्पूर्णतया सीखा हुआ या खाया हुआ।

निगृद्ध (वि॰) १ छिपा हुआ। २ अत्यन्त गुप्त। निगृद्धम् (अन्यया॰) गोप्य। रहस्यमय। निगृहनम् (न॰) छिपाना। दुराना

नियंथनं } ( न॰ ) हत्या । वध ।

निग्रहः (पु॰) १ रोक । अवरोध । २ दमन । ३ पकड़ना । गिरफ़्तार करना । ४ पकड़ कर बंद कर देना । क़ैंद कर लेना । १ पराभव । पराजय । ६ नाश । विनाश । ७ चिकित्सा । रोग की रोकथाम । मद्रुख । सज़ा । ६ भत्सेना । डाँट । फटकार । १० श्रुरुचि । घृणा । ११ (न्याय में ) तर्क सम्बन्धी दोप विशेप । १२ दस्ता । वेंट ।-१३ सीमा । हद ।

निम्रह्ण (वि॰) रोकने वाला। दबाने वाला। निम्रह्णम् (न॰) १ रोकने का कार्य। दबाने का कार्य। २ गिरफ़्तारी। पकड़। ३ दण्ड। सज़ा। ४ पराजय। हार।

निय्राहः ( पु॰ ) १ सज़ा । २ शाप । त्राक्रोश । निघ ( वि॰ ) जितना लंवा उतना ही चौड़ा । निघः ( पु॰ ) १ गैंद । २ पाप ।

नियंदुः ) ( पु॰ ) १ वैदिक केशरा । यास्क ने निघग्दु नियग्दुः ) की जो न्याख्या लिखी है वह निरुक्त के नाम से प्रसिद्ध है । २ शब्दसंग्रह मात्र, जैसे वैद्यक का निवग्द ।

निघर्षः (पु॰) } रगड़। मथन।

निघसः (पु॰) ३ खाने की क्रिया। भोजन करने की क्रिया। २ भोजन। खाने की सामग्री।

निघातः ( पु॰ ) १ प्रहार । घात । २ उच्चारण के लहज़े का ग्रभाव।

निघातिः (स्त्री०) १ लेहि की गदा। लैहिद्युड। २ निहाई।

निघुष्टं (न०) शब्द। शोरगुल। कोलाहल। निघ्न (वि०) १ अधीन। त्रादत्त। वशीभूत। त्राज्ञा-कारी। २ नम्र। वश्य। शिच्चणीय। ३ गुणित। गुणा किया हुआ।

निझः ( पु॰ ) १ सूर्य व्रंशीय राजा त्रनरण्य का पुत्र । २ एक राजा जो त्रनिमत्र का पुत्र था ।

निचयः ( पु॰ ) १ ढेर । समूह । समुदाय । २ सञ्चय । ३ निश्चय ।

निचिकिः (देखो नैचिकी)।

निचायः ( पु॰ ) हेर ।

निचित (व॰ इ॰ ) १ ढका हुया। फैलाहुया। २ पूरित। भराहुया। ३ उठाहुया।

निचुलः ( पु० ) १ वेतं । २ कालिदास के एक कविमित्र । ३ ऊपर से शरीर ढाँकने का कपड़ा ।

निचुलकं ( न॰ ) उरस्त्राण । वर्म विशेष ।

सं० श० कौ०-- ५४

निचोलः (पु॰) १ चादर । श्रोड़नी । घूंघट । ब्ररका । २ पलंगपोश । ३ डोली का परदा । निचोलकः ( पु ) १ जाकैट । श्रंगिया । २ उरस्त्राण । निच्छविः ( स्त्री० ) तीर युक्ति देश । तिरहुत । निच्छिद्धिः (पु॰) एक प्रकार के वात्य चत्रिय । सवर्णा स्त्री से उत्पन्न बात्य चित्रय की सन्तान। निज ( धा॰ उभय॰ ) िनेनेक्ति, नेनिक्ते, प्रऐनोक्ति, निक्त, १९ धोना । साफ करना । पवित्र करना । २ श्रपने शरीर के। घोना या पवित्र करना। २ पोपण करना। निज (वि॰) १ जन्म से। स्वाभाविक। प्राकृतिक। २ श्रपना । ३ विलच्चण । ४ सदैव बना रहने निटलं 👌 ( न॰ ) सत्था। माथा।—ग्रद्धाः, (पु॰) निटिलं ∫ शिव जी का नाम। निडीनम् ( न० ) पित्रयों का नीचे की ग्रोर उड़ना या नितंबः ) (पु०) १चृतइ।कमर का पिछला उभरा हुआ नितम्बः ) भाग । (विशेषत: स्त्रियों का) । २ ढालुवाँ किनारा (पर्वत का ) ३ नदी का ढलुवाँ तट। ४ कंधा। ४ खड़ी चट्टान — विस्व, (वि०) गोल कमर का पिछला भाग। नितंबवत् } ( वि॰ ) सुन्दर कमर वाला। नितम्बवत् } नितंबवती ) ( वि॰ ) सुन्दर कमर वाली । नितम्बवती ) नितंबिन् } ( वि॰ ) ग्रच्छे नितम्बों वाली । नितम्बिन् } निर्तिवनी ) (स्त्री॰ ) १ वड़े श्रौर सुन्दर नितस्वों नितम्बिनी र्वाली स्त्री । २ स्त्री । नितरां ( अव्यया० ) १ सदैव | हमेशा । २ समूचा । सम्पूर्ण । तमाम । ३ अत्यधिक । अत्यन्त । बहुत श्रधिक। ४ निश्चय रूप से । श्रवश्य। नितलं ( न॰ ) सात पातालों में से एक। नितांत ( वि॰ ) ग्रसाधारण । ग्रस्यधिक । नितान्त ∫ ग्रंतिशय। नितांतं ) (न०) वहुत ग्रधिक । ग्रत्यन्त ग्रधिकता नितान्तम् ∫ से ।

नित्य (वि०) को सब दिन रहे। जिसका कभी नाश न हो। शाश्वत। श्रविनाशी। त्रिकालच्यापी।— कर्मन्,—(न०)—कृत्यं,—(न०)—िकिया, (स्त्री०) प्रतिदिन का काम। नित्य को क्रिया जैसे सन्ध्या, तर्पण श्रिप्तहोत्रादि।—गृत्तिः, (पु०)वायु। पवन।—दानं, (न०) नित्यदान देने की क्रिया। —नियमः, (पु०) प्रतिदिन का वंधा हुश्रा काम। —नैमित्तकम्, (न०) पर्वश्राद्ध प्रायश्चित्तादि कर्म।--प्रत्नयः (पु०) नींद। निद्रा।—युक्तः (पु०) परमात्मा। श्रीरामानुज सिद्धान्तानुसार. विष्वक्सेनादि सूरिगण जिनके विषय में वेदों में लिखा है —

तिहृष्णोः परमं पदं सदा प्रथमित सूरवः।
—योवना, (स्त्री०) सदैव युवती बनी रहने
वाली त्रथवा जिसका थोवन बरावर या बहुत काल
तक स्थिर रहै।—प्राङ्कित, (वि०) सदैव सशिक्षत
रहने वाला।—सामासः, ( पु० ) समास
विशेष।

नित्यता (स्त्री॰) ) १ अनश्वरता । नित्य होने का नित्यत्वं (न॰) ) भाव । २ आवश्यकता । नित्यदा (अन्यया॰) सर्वदा । हमेशा । नित्यशस्म (अन्यय॰) सदैव । हमेशा । सर्वदा । निद्दुः (पु॰) मनुष्य । मानव । निद्दुः (वि॰) १ देखने वाला । २ जानने वाला । पहचानने वाला । ३ वतलाने वाला । निर्देश करने वाला ।

निद्र्शनभ् (न॰) १ दिखाने का कार्य। प्रदर्शित करने का कार्य। प्रकट करने का कार्य। २ सदृहा । साची । ३ उदाहरण । नज़ीर । ४ शकुन । शुभ सूचना । ४ श्राप्तवचन । श्रादेश ।

निदाघः ( पु॰ ) १ गर्मी । ऊष्मा । २ श्रीष्मऋतु । २ पसीना ।—करः, (पु॰) सूर्य ।—कातः, (पु॰) श्रीष्मऋतु ।

निदानं (न०) १ वँधना । रस्सी । वागडोर । २ वछ्रदा वाँधने की रस्सी । ३ श्रादिकारण । कारण । ४ रोगलच्रण । रोगनिर्णय । रोग की पहचान । १ श्रन्त । छोर । ६ पवित्रता । छुद्धि ।

निदिग्ध (व० कृ०) १ छोपा हुआ । लेप किया हुआ । २ जमा किया हुआ । बढ़ाया हुआ । निदिग्या ( ची॰ ) द्वेटी इलायची । निद्ध्यासनं ( न॰ ) ) वारंवार स्मरण । वारंवार निद्ध्यासः (पु॰)) ध्यान में लाना । निद्ंशः ( पु॰ ) १ शासन । श्राज्ञा । हुक्म । २ कथन । वर्णन । वार्तालाप । ३ पट्रास । नैकट्य । ४ ४ पात्र । वर्तन । यज्ञीयपात्र । निटेशिन् (वि॰) निर्देश करने वाला । वल्लाने वाला । निदेशिनी (खी०) ३ दिशा। २ देश। निन्द्रा (स्त्री०) १ नींद्र। २ सुस्ती । ३ सुकलित श्रवस्था।—शङ्काः, (पु॰) जागरति । जागरण । —बृज्ञः, ( पु॰ ) अन्धकार ।—सञ्जननं, (न॰) कफ । रत्तेष्मा । (कफ की वृद्धि से नींद अधिक आनी हैं ) निद्रार्ग ( न॰ ) सेानेवाला । उंघासा I निद्रालु (वि॰) सेनिवाला। निदाशील। निद्रित (वि॰) साया हुआ। निधन (वि०) ग्रीव । धनहीन । निधनं (न०) १ नाश । २ सरण । ३ समाप्ति । निधनः ( पु॰) ∫ श्रवसान । ४ कुटुम्व । जाति । निधानम् ( न० ) १ नीचे रखना । तरतीववार जमा करना। २ सुरचित रखना। वचा कर रखना। ३ वह स्थान जहाँ कोई वस्तु रखी जाय । ४ द्रव्य-केारा । ५ जमा । जखीरा । सम्पत्ति । धन । निधिः ( ए० ) १ घर श्राधार । २ भाग्डार। ख़जाना। ३ सम्पत्ति। कुवेर के नौ प्रकार के ख़जाने हैं। (यथा-पद्म । महापद्म, शङ्क । मकर । कच्छप । सुकुन्द । कुन्द । नील श्रीर वर्च्च )। ४ समुद्र। १ विप्यु। ६ अनेक सदुर्यों से भूपित पुरुष ।—ई्गः, -नाथः, ( पु० ) कुवेर । निधुवनं (न०) १ त्रान्दोलन । कंप । २ मैथुन । ३ त्रानन्द् । उपभोग । क्रीड़ा । निध्यानं (न०) १ दर्शन । देखना । २ निर्देशन । निध्वानः ( पु॰ ) नाद । श्रावाज् । निनंद्ध (वि॰) १मरने का श्रमिलाषी । २ निकल भागने की इच्छा रखने वाला। निनदः } ( पु॰ ) नाद । ध्वनि । केोलाहल । २ निनादः } गुञ्जार । भिनमिन शब्द । निनयनं (न०) १ किसी कार्य के। पूर्ण करने की

क्रिया। २ उड़ेलना।

विंदु ( भा॰ पर॰ ) [ निन्दति, — निन्दत,-निन्दे ) प्रेगिन्द्ति, किलङ्क लगाना । धिक्कारना । ढाँटना । फटकारना । निंद्क ) (वि॰) निन्दा करने वाला । गाली देने निन्दक ∫ वाला । यदनाम करने वाला । निंदनं, निन्दनम् (न०) १ कलक्षः । कुवाच्य । निंदा, निन्दा (स्त्री०) वदनामी । २ दुष्टता। हानि। -- स्तृतिः, ( छी० ) न्याजस्तुति। स्तुति के रूप में निन्दा। निदित ( व॰ कृ॰ ) कलक्कित । यदनाम किया निन्दित ∫ हुआ । कुवाच्य कहा हुआ । निंदुः } ( स्त्री॰ ) जिसके पास मरा हुत्रा वच्चा है। । निन्दुः निंद्य } (वि॰) । निन्दनीय । २ वर्जित । निषिद्ध । निन्द्य निपः } (पु॰) } जल का घड़ा। निपम् } (न॰) निपः ( पु० ) कदम्ब का पेड़ । निपटः } ( पु॰ ) पड़ना । पाठ करना । श्रध्ययन निपाठः } करना । निपतनम् (न०) नीचे गिरने की किया। नीचे उतरने की किया। निपत्या (स्त्री॰) १ ज़मीन जहाँ विचलाहट या फिसलन हो। २ रणचेत्र। निपाकः (पु॰) पकाने की क्रिया। (जैसे कच्चे फल को )। निपातः ( पु॰ ) १ पतन । गिराव । पात । २ श्रधः-पतन । ३ विनाश । ४ मृत्यु । चय । नाश । २ ४ व्याकरण के मतानुसार वह शब्द जिसके वनने के नियम का पता न हो या जो व्याकरण के नियमों से सिद्ध न हो। निपातनम् (न०) १ गिराने का कार्य। २ नाश। चय । ध्वंस । ३ वध । हत्या । ४ नियमविरुद शब्द का रूप । निपानं (न०) १ पीने की किया। २ तालाव। ३ कृप के समीप का हौद जिसमें पशुत्रों के पीने का जल भरा जाय। ४ कूप। ४ दूघ दुहने का पात्र। निपोडनम् (न०) १ दवा कर निकालने की किया

२ घायल करने की क्रिया।

निर्पाडना (स्त्री०) ग्रत्याचार । चोट । निषुण (वि०) १ चतुर । तीव्र । पटु । २ योग्य । काविल । ३ श्रनुभवी । ४ दयालु वा मेत्री भाव रखने वाला । १ तीष्ण । सूष्म । कोमल । ६ सम्पूर्ण । पूरा । ठीक ठीक ।

निपुराम् । ( श्रव्य० ) १ निपुराता से । पद्धता से । निपुरोन । चतुराई से । २ सम्पूर्णतया । ३ ज्यों का त्यों । टीक ठीक ।

नियद्ध (व॰) १ वन्धन में पड़ा हुआ। वेड़ी में पड़ा हुआ। रोका हुआ। वेंद किया हुआ। २ सम्बन्ध रखे हुए। ३ वना हुआ। ४ जड़ा हुआ। भू-साची देने के बुलाया हुआ।

निवंधः ) ( पु० ) १ वंधन । २ ( मकान ) वनाना । निवन्धः ) ३ रोक थाम । ४ वंधन । वेड़ी । ४ पट्टी। सहारा। श्रवलम्य । ६ श्रधीनता । सम्बन्ध । ७ कारण। उपादान कारण। श्राधार । उद्देश्य । नीव । मध्यान । श्राधार । इर्वेश्य । नीव । मध्यान । श्राधार । ६ रचना । प्रवन्ध । व्यवस्था । १० साहित्यिक रचना । निवन्ध । ११ सद्वृत्ति । १२ वीणा की खूँटी । १३ वाक्यरचना । १४ टीका ।

निवंधनी ( स्त्री॰ ) वंधन । रस्ती । वेड़ी । निवन्धनी

निवर्ह्म् } ( वि॰ ) नाशक । विनाशक । शत्रु । निवर्ह्म्

निवर्हणम् ) निवर्हणम् ) (न॰) वध । हत्या । नाश । विनाश ।

निविड (वि॰) १ घना । घनघोर । २ गहरा । ३ दवी या चपटी नाक वाला ।

निभ (वि॰) समान । तुल्य । बरावर । सदश ।

निभं (न॰) ) १ प्राकट्य । प्रादुर्भाव । २ मिस । निभः (पु॰)) वहाना । ३ चालाकी । घोला ।

निभालनम् ( न॰ ) देखना । पहचानना ।

निभूत (वि॰) १ श्रत्यन्त भीतः । २ गया गुजरा । वीता हत्रा ।

निभृत, (वि॰) रखा हुश्रा। जमा किया हुश्रा। नीचा किया हुश्रा। २ परिपूर्ण। ३ छिपा हुश्रा। ४ गुप्त। १ शान्त । चुप। खामाश्र। दृद्र। श्रचज्ञल। श्रचल गतिहीन। ६ नम्र। कीमल। ७ विनीतः। विनम्र। म दृदसङ्कलप का। दृद्धिचार का। ६ एकान्ती। अरुकेला। १० यद्। सुँदा हुआ।

निभृतम् ( ग्रव्यया॰ ) चुपचाप । गुपचुप । गुप्त रीति से । विना जनाये हुए ।

निमग्न (व॰ छ॰) १ ड्वा हुद्या । सना हुद्या । तिस । २ नीचे वैठा हुद्या । त्रस्त हुद्या । ३ व्हिपा हुद्या । ४ दवा हुद्या । त्रप्रधान ।

निमज्जथुः (पु॰) १ इ्यने की किया। २ सोना। सेज पर पड़ कर सोना।

निमज्जनम् ( न॰ ) स्नान । श्रवगाहनस्नान । इवना ।

निमंत्रसम् (न॰) १ बुलावा । २ हाज़िर होने की श्राज्ञा ३ उपस्थित होने का श्राज्ञापत्र ।

निमयः (पु॰) श्रदलायदली । एक चीज़ के मृत्य में दे कर, दूसरी चीज़ खरीदना ।

निमानं (न०) १ भाव। २ मूल्य।

निमिः (पु॰) १ ( श्राँख) भपकाना । मटकाना । २ इष्वाक्कवंशीय एक राजा का नाम जो मिथिला राजवंश का पूर्वपुरुष था।

निमित्तं ( न० ) १ हेतु । कारण । २ चिन्ह । लच्छा ।

३ शकुन । सगुन । ४ उद्देश्य । फल की तरफ
लच्य ।—ध्रावृत्तिः, ( खी० ) किसी विशेष
कारण पर निर्भर ।—कारणं, ( न० )—हेतुः,
(पु०) वह कारण जिसकी सहायता या कर्नृ स्व से
कोई वस्तु वने । - कृत् (पु०) काक।कौथ्रा ।—
धर्मः, (पु०) प्रायश्चित्त । धार्मिक विधि जो कभी
कभी की जाय।—विद्. ( वि० ) शकुनों का
शुभाशुभा फल जानने वाला (पु० ) ज्योतिपी ।

निमित्तं ) निमित्तेन विवनह। क्योंकि। निमित्तात्)

निमिपः (पु॰) १ श्राँख भपकाने की किया। श्राँखें बंद करने की किया। २ पलक मारने भर का समय। पल। चण। ३ फूलों के मुंदने की किया। ४ पलकों के खुलने श्रीर बंद होने की किया। ४ विष्णु।

निमीलनम् (न॰) १ पलक कपकाना । २ निमेप । २ मरण । ३ सर्वेशास ग्रहण । निर्मीला ) (नी०) १ प्रांतों की भपकी । २ निर्मालिका ) स्पान । छल ।

निमुलं ( प्रव्यया० ) जड़ के नीचे नक।

निमेपः ( पु॰ ) पनक का गिरना । घण । पन ।—

कृत्, ( र्जा॰ ) विजली । विधृन ।—रुख,
( पु॰ ) जुगन् ।

निम्न (वि॰) १ गहरा । २ नीचा । द्या हुपा ।
—उद्मन, (वि॰) ऊँचा नीचा । ऊवर्गावर ।
प्रसम ।—गतं. (न॰) नीची जगहा - ना,
(गी॰) नदी । पहादी नीता ।

निस्ते (न०) १ गहराई। नीची जमीन । २ टान । उनार । ३ दरार । ४ निश्लामा ।

निंदः } (पु॰) नीम का पेट्। निम्दः }

निम्लानः ( पु॰ ) सूर्यास्त ।

नियत (वा॰ ८०) ६ नियम हारा स्थिर। यंधा हुला। परिमित्र । संयत । वह । पार्वेद । २ टहराया हुला। स्थिर। ठीक किया हुला। निश्चित। ३ नियोजित । स्थापित । प्रतिष्ठित ।

नियतं ( प्रत्यया० ) १ सदेव । हमेशा । २ निश्चित रूप से । प्रवस्य ।

नियतिः ( की॰ ) १ नियत होने का भाव। यंधेज। यह होने का भाव। २ ठहराव। स्थिरता। ३ भाव। वैद्य। प्रदस्य। ४ नियत वात। प्रवस्य होने वाली वात। प्रवेकृत कर्म का परिणाम जो प्रनिवार्य हैं। ( जैन ) ६ जद प्रकृति।

नियंत् ) ( पु॰ ) १ सारधी । रथवान । गादीवान । नियन्तु ) २ शासक । नृयेदार । परिचालक । मालिक । ३ दगढ देने वाला । सज़ा देने वाला ।

नियंत्रगां, नियन्त्रगां (न०) १ रोकथाम । २ नियंत्रगां, नियन्त्रगां (खी०) रेखाभाली । ३ व्यवस्था ।

नियंत्रित ) (व॰ कृ॰ ) नियम से वंधा हुन्रा। नियन्त्रित ) प्रतिबद्ध। जिस पर किसी प्रकार की रोकथाम हो।

नियमः (पु॰) १ परिमित । रोक । पावंदी । नियंत्रण । २ द्याव । शासन । ३ वंधा हुत्रा कम । प्रचलित विधान । परम्परा । दस्त्रर । ४ ठहराई हुई रीति या विधि । व्यवस्था । पद्धति । ४ शर्त । ठहराव ६ प्रतिज्ञा । ७ प्रथांनद्वार विशेष । म विष्णु । ६ महादेव !—निष्ठा, ( ग्ली॰ ) नियमानुसार काम करने की श्रद्धा ।—पत्रं, ( न॰ ) इक्तार-नामा । प्रतिज्ञापत्र ।—स्थितिः, ( ग्ली॰ ) संन्यास ।

नियमनं ( न॰ ) १ रोक्टोक । दगरुविधान । वशस्व । २ श्रवरोध । सीमावन्यन । वाधा । तमादी । ३ दीनता । ४ श्रादेश । १ निश्चित नियम ।

नियमधनी (स्त्री॰) खी जो मासिक धर्म से हुत्रा करनी हो।

नियमित ( व॰ छ॰ ) १ रोका हुया। थामा हुया।
२ शासन किया हुया। रहनुमा किया हुया। ३
निर्दिष्ट किया हुया। वतलाया हुया। ४ इकरार
किया हुया। प्रतिज्ञावद ।

नियामः (पु॰) १ रोक। श्रवरोध। २ धर्म सम्बन्धी

नियाननम् (न॰) देखो " निपातनम् "
नियामक (न॰) [ खी॰ नियामिका ] १ रोकने
वाला । श्रवरोध करने वाला । २ वश में करने
वाला । कानृ में लाने वाला । ददाने वाला ।
स्पष्टतया परिभाषा करने वाला । ४ पथप्रदर्शक।

शासक ।

नियामकः ( पु॰ ) १ मालिक । स्वामी । शासक । २ सारथी । रथ होंकने याला । ३ नाव खेने वाला । मल्लाह । ४ माभी । कर्णधार । चालक ।

नियुक्त ( वा ॰ छ ॰ ) श्रादिष्ट । निर्देश किया हुश्रा । श्राज्ञ्स । श्राज्ञा दिया हुश्रा । २ नियत किया हुश्रा नियोजित श्रिधिकार दिया हुश्रा । ३ प्रश्न करने के लिये श्रनुमति दिया हुश्रा । ४ लगा हुश्रा । संलग्न । १ वंधा हुश्रा । ६ दर्याप्त किया हुश्रा ।

नियुक्तिः (स्त्री॰) १ श्राज्ञा । श्रादेश । २ तैनाती । सर्करी ।

नियुतम् ( न० ) १ एक लाख । लच । २ दस लाख । १०० प्रयुत । दसहज्ञार करोड़ ।

नियुद्ध (वि॰) १ पैदल युद्ध करने वाला । २ व्यक्ति-गत भगड़ा । ३ वाहुयुद्ध । हाथावाहीं । कुश्ती ।

नियागः ( पु॰ ) १ किसी काम में लगाना । तैनाती । २ उपयोग । ३ श्राज्ञा । ४ वंधन । संलग्नता । १ श्रावरयकता। एहसान। ६ उद्योग। प्रयत। ७ निश्चय। प्राचीन श्रायों की एक प्रथा जिसके श्रनुसार निःसन्तान छी को श्रधिकार था कि वह परपुरुष से संयोग कर सन्तान उत्पन्न कराले। किन्तु किल्युग में यह प्रथा वर्जित है।

नियागिन् ( पु॰ ) त्रफसर । सचिव । कर्मचारी । नियोग्यः ( पु॰ ) स्वामी । प्रमु ।

नियोजनम् ( न० ) १ वंधन । अटकाव । २ आज्ञा । श्रादेश । ३ अनुरोध । आग्रह । ४ नियुक्ति ।

नियाज्यः (पु॰) अधिकारी। अफसर। कर्मचारी। कारकुन। नौकर।

नियोद्धः ( पु॰ ) पहलवान | कुरती लड़ने वाला | मल्ल योद्धा ।

निर ( अन्यया० ) निस का पर्यायवाची । इसका अर्थ है बाहिर । दूर । विना। रहित ।—श्रंश, ( वि०) १समूचा । सम्पूर्ण । २वह जो पैतृक सम्पत्ति सें से कुछ भी भाग पाने का श्रधिकारी न हो।---श्रद्धः, ( पु॰ ) ऐसी जगह जहाँ विस्तार करने का स्थान न हो ।—ग्राग्नि, (वि०) ग्रग्निहोत्र को श्राग के। श्रसावधानी से बुक्त जाने देने वाला। — ग्रङ्क्**श, (वि०) विना रोक टोक का । वश** में न रहने वाला। काबू में न ग्राने वाला। स्वा-धीन । स्वतंत्र ।—ग्रङ्ग, (वि०) जिसमें भाग न हो । २ उपायशुन्य । उपायवर्जित । - अजिन्, (वि०) १ विना सुर्में का । २ वेदाग़ । निष्कलङ्क । ३ मिथ्या से रहित । ४ सीधा सादा । चालाकी न जानने वाला।—ग्रञ्जनः, ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि ।—ग्रञ्जना, (स्त्री०) पूर्णिमा ।— श्रतिशय, (=िनरितशय ) (वि॰ ) हद दुर्जे का।—ग्रत्ययः, (वि०) १ ख़तरे से महफूज् । सुरचित । २ दोषशून्य । निस्वार्थी । हर प्रकार से सफल काम ।--- आध्व, (वि०) गुमराह । वह जो सार्ग भूल गया हो । —ग्रमुकोश, (वि०) निर्दयी । संगदिल। निष्दुर हृदय ।---श्रनुक्रोशः, ( ५० ) निष्दुरता । — श्रनुग, ( वि०) जिसके कोई श्रनुयायी न हो। —श्रनुनासिक, (वि॰) जिसका उचारण नाक से न हो। - अनुरोध, (वि०) १ प्रतिकृत। २ त्रकृपालु ।—ध्यन्तर, ( वि० ) १ त्रविच्छिन । २ जिसके वीच में अन्तर या फासला नहो। ३ निविद्य | घना । गिमन । ४ वडे आकार का । ४ वफादार । ईमानदार । सच्चा । ६ जो अन्तर्ध्यान न हो। जो दृष्टि से श्रोक्तल न हो। ७ समान। एक सा ।—ग्रान्तरम्, ( ग्रन्य० ) ग्रविच्छित । बराबर होने वाला। ग्रखिएडत ।—ग्रान्तराल, (वि०) १ सटा हुग्रा । २ सङ्कीर्ग ।—श्रन्वय, (वि०) ३ निस्सन्तान । वेत्रौलाद । २ जिसका कोई सम्बन्ध न हो । ३ मूल से भिन्न । ४ दृष्टि से श्रोकत । १ नौकर चाकरों से रहित । - श्रपत्रप, (वि॰) १ निर्लज्ज । वेहया । २ साहसी ।—श्रप-राध, ( वि॰ ) कलङ्करहित । वेकसूर ।— श्रपाय, (वि॰) १ दुष्टता से रहित । श्रप कार शून्य । २ अविनाशी । ३ अआन्त । अमीघ । अन्यर्थ। - अपेत, (वि०) १ जिसे किसी वात की चाह न हो । २ लापरवाह । श्रसावधान । ३ कामनाशून्य। ४ जिसे किसी साँसारिक पदार्थ से त्रज़राग न हो । १ निस्स्वार्थी । ६ तटस्थ ।— घ्रपेता, (स्त्री॰) १ श्रपेत्रा या चाह का श्रभाव। २ लगाव का न होना। ३ अवज्ञा। परवाह न होना। - ग्रमिभव, (वि०) जे। ग्रपमान का पात्र न हो ।-- ग्राभिमान, ( वि॰ ) ग्रहङ्कार से रहित । श्रभिमानशून्य ।—श्रभिलाष, (वि०) इच्छारहित ।--- श्रभू, (वि०) वादल-शून्य।--ग्रमर्ष, (वि०) क्रोधरहित। धैर्यधारी। — ग्राउबु, (वि॰) १ जल से बचने या परहेज़ करने वाला । २ जलरहित । पानी का मेाहताज । — ग्रर्गल, (वि०) विना चटख़नी या साकल कुंडे का । बेरोक टोक ।—श्चर्गत्तम्, ( अव्यया० ) स्वतंत्रता से ।—श्चर्थ, (वि०) धनहीन । ग़रीव । निर्धन। २ ऋर्थरहित। ३ वाहियात। ४ व्यर्थ। निष्प्रयोजन । जिसका केाई काम का मतलव न निकले ।—ग्रर्थक, ( वि० ) १ व्यर्थ । हानिकर । २ विना अर्थ का । वाहियात ।-- प्रार्थकम्, (न०) पादपूरक। पूरा करने वाला। - श्रव-काश, (वि०) १ विनास्वतंत्र स्थानका। २ जिसका फुर्सत न हो। - ग्रवग्रह, (वि०) १

वेरोक्टोक । वेजातृ । २सानंद्र । गुद्मुन्यस्यार । ३ मनमीजी । ज़िद्दी ।—ब्रब्ध, ( ति ) कलङ्ख रदिव । दोपरदित । जो पापिजनक न हो ।— अपधि, ( वि॰ ) श्रसीम । मीमारित <del>। —</del> ष्ट्रावयव (वि॰) जिसमें हिस्से ग हों। पाइसा। ३ जिसमें प्रवरव ( श्रंग-डपाङ्ग ) न हों ।—डाय-स्तस्य, (वि॰) प्रसमधित । दिना सहारे का । २ जो सहारा न दे ।—अवर्गप, (वि०) समृचा। पूर्ण ।—हादशेषेमा, ( पञ्चया० ) सम्पूर्णवया । विल्हुल ।—ग्राशन, (वि०) भोजन से परहेक करने वाला ।—श्रामनं, ( न० ) कहाका । लंबन । फाङा ।—ध्रस्त्र, ( वि॰ ) हथियारशून्य । चार्ना ग्राथ । — प्रस्ति, (वि॰) जिसके हुनी न हों।—प्रहृहार,—य्रहंग्रुति, (वि॰) प्रभिमान रहित । गर्वशृत्य ।—श्राकांत्र, (वि०) जिसे श्राकांका न हो । कामनाश्चन्य । इच्छारहित । — ध्याकार, (वि॰) १ जिसका केर्ड् थाकार या शरू सुरत न हो । जिसके श्राकार की भावना न हो । २ २ यद्शकः । यद्मुरतः । कुरूपः । भद्या । २ कपट देशी । ४ विनम्र । लजालु ।—श्राकारः, (पु०) उ सर्पव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा । २विष्णु । ३ शिव ।—आकृति, (वि॰ ) १ श्राकार रहित । जिसकी कोई शक्त न हो। २ बदशक्त । बदसूरत । -ब्राइतिः, ( वि॰ ) ६ स्वाध्याय रहित विद्यार्थी । वेदपाट रिंदत ब्रह्मचारी । २ वेदिक कर्मानुष्टान प्रज गद्यायज्ञादि कर्म से रहित ।—श्राकुल, (वि०) १ जो चिक्ल न हो । घनुद्विम । २शान्त । दइ । ३ स्पष्ट । साफ ।—ध्याक्षोत्र, (वि॰) जो दोपी न टहराया गया हो।—श्रागसः ( वि॰ ) दोप रहित । पापशून्य ।—श्राचार, (वि०) श्राचार रहित ।—म्राडम्बर, (वि०) १ विना डोल का। ढोलों से रहित। – भ्रातङ्क, (वि०) १ निर्भय। निदर । २ विना किसी पोड़ा के । स्वस्थ्य । तंद्र-रुस्त । — ग्रातप, (वि०) गर्मी से रचित । छायादार। जहाँ सूर्य की रशिमयाँ प्रवेश न कर सकें। - धातपा, (ची०) रजनी। रात। -थ्यादर, ( वि॰ ) श्रपमान । येइज्ज़ती I---श्चाधार, ( वि॰ ) श्रवलम्व या श्राश्रय रहित ।

—म्राम्त्र, (वि॰) सुरचित । चिन्ताशून्य ।--द्यापट, (वि॰) जिसे कोई श्रापदा न हो।— प्रावाधः (वि॰) ३ उपदवों से रहित। २ विना वाधा का । ३ जो उपद्रव न करे । - श्रामयः १ रोगरिकतः। स्वस्थ्यः। २ निष्कलञ्जाः। शुद्धः । २ योपगुन्य । ३ कताह्न या ऐवों से रहित । ४ पूर्ण । मरम्भं। १ प्रचका अधानत ।—श्रामयं,— (न॰)—भ्राप्तयः, (पु॰) रोग से रहित। भला । चंगा ।-- द्यामयः, ( पु॰ ) १ जंगली वक्ता । २ ग्रुकर ।— ध्रामिप, (वि०) ६ जिसमें मोय न हो । मोंस रहित । २ जिसमें मैथून करने की इच्छान हो। जो लालची न हो। ३ जिसे पारिश्रमिक या मज़दुरी न मिले ।-- श्राय, (वि॰) जियसे कुछ भी लाभ न हो । जिसमे कुछ भी प्राप्त या धामदनी न है। ।—झायास, (वि०) यग्न । सहज ।—श्रायध, (वि०) विना हथियार के। छाली हाथ ।—श्रात्मम, (वि०) विना सहारे का । निराधार निराश्रय । स्वावलम्बी । एकाकी ।-- आलोक, मित्रशून्य ı (वि०) जो देख न सके। दृष्टिहीन। प्रकाशशून्य। थन्धकार।--प्रमाग, ( वि॰ ) श्राशारहित ।--प्राणकु, (वि॰) निउर। निर्भय । -- श्राणिस, ( वि॰ ) श्राशीर्वाद या वर रहित । विना किसी इच्छा का । तदस्य ।—भ्राश्चय, ( वि॰ ) निराव-नम्ब । निराधार । साहाय्यश्रून्य । एकाकी ।---श्रास्वाद, (वि॰) जिसमें कुछ भी स्वाद या ज्ञायका न हो । सीटा ।—ग्राहार, (वि०) भाजन, (वि०) विना भाजन का।—श्राहरः, ( पु॰ ) कदाका । लंघन ।—इन्ज्य, ( वि॰ ) विना इच्छा का। जिसका किसी में श्रनुराग न हो।-इन्द्रिय, (वि०) १ जिसके शरीर का कोई र्श्रंगरहान हो याबेकाम हो गया हो।२ श्रङ्ग-हीन। ३ निर्वल ।--- इन्धन, (न०) हुँधन का श्रभाव।—इति, (वि०) श्रतु के कप्टों से मुक्त। —ईप्रवर, (वि०) नास्तिक ।—ईपं, (न०) हल ।—ईट्, (वि॰ ) १ कामनारहित । इच्छा-श्रन्य। २ श्रक्रियाशील ।--- उच्छास, (वि०) स्वास रहित ।—उत्तर, ( वि॰ ) १नाजवाव । २

त्रपने से श्रेष्ठतर न्यक्ति से रहित ।--उत्सव, (वि॰) विना उत्सवों का :--- उत्साह, (वि॰) काहिल । सुस्त ।—उत्सुक्त, ( वि॰ ) १ उत्सुकता-हीन। २ शान्त। - उदक, (वि॰) जलरहित। -- उद्यम, - उद्योग, (वि॰) जिसके पास केाई उद्यम न हो । बेकाम । वेकार । — उद्वेग, ( वि० ) उद्देग से रहित निश्चित। - उपक्रम, (वि॰) उपक्रमरहित । ग्रारम्भ शून्य । — उपद्रव, ( वि॰ ) १ ग्राफ़त विपत्ति से रहित । भाग्यवान् । प्रारव्धी । २ शान्तिप्रिय । सुरत्तित ।—उपाधि, (वि॰) ईमानदार ।--उपपत्ति, (वि॰) त्रयोग्य । त्रनुपयुक्त ।—उपपद, (वि०) विना-किसी उपाधि या खिताव का। -- उपण्जव, (वि॰) उपद्रव से रहित ।—उपम, (वि॰) जिसकी उपमा न हो । उपमा रहित । वेजोड़ ।-—उपसर्ग, श्रपशकुनों से रहित :—उपारूय, ( वि॰ ) १ जो श्रसली न हो। बनावटी । जिसका श्रस्तित्व ही न हो (जैसे वन्ध्यापुत्र ) २ तुच्छ । ३ ग्रदृश्य ।—उपाय, ( वि॰ ) उपायरहित । —उपेत्त, (वि॰ ) घोखा या छल से रहित । जो असावधान न हा ।--उप्मन्, (वि०) गर्मी रहित । ठंडा । – गन्ध्र (वि॰) जिसमें वृ न हो।—गर्न, (वि॰) ग्रहः ङ्कार श्रून्य ।—गवात्त, (वि०) जिसमें खिड्की या भरोखा न हो।—गुगा, (वि०) १ जिसमें डोरी न हो । २ बुरा । खराव । निकम्मा । ३ गुग्रसून्य। निरुपाधि। ४ विना नाम का ।---गुर्साः, ( पु॰ ) परमात्मा ।—गृह्, ( वि॰ ) जिसके घर द्वार न हो।—गौरव, ( वि॰ ) जिस का गौरव न हो।—ग्रन्थः, (वि०) १ समस्त बँघनों और बाधाओं से रहित । २ ग्रीब । अकि-ञ्चन। भिच्चक। ३ एकाकी। श्रसहाय।—प्रन्थिः, (पु॰) १ मूर्ख । मूड़ । २ ज्वारी । २ संसारत्यागी साधु जिसने संसार का मीह त्याग दिया ही ग्रौर जो भगवान में श्रनुरागवान हो। परमहंस । — ग्रन्थिक, (वि॰) १ चतुर। चालाक। २ जिसके साथ कोई न हो। एकाकी। ३ त्यक्त । त्यागा हत्रा । ४ फत्तरहित :—ग्रन्थिकः, ( पु॰ ) १ नाग । दिगम्बरी जैन साधु ।—घटम्, ( न॰ )

वाज़ार जहाँ बड़ी भीड़ लगी हो। सब के लिये खुला हुआ वाजार ।—घृगा, (वि०) १ निष्ठर । संगदिल । वेरहम । २ निर्लज्ज । बेहया ।---जन, (वि॰) जो त्रावाद न हो। सुनसान।—जनम्, (न०) एकान्त स्थान । वियावान् । — जर, (वि०) १ जवान । ताज़ा । २ ग्रविनश्वर । जो नष्ट न हो।—जरं, ( न० ) श्रमृत ।—जरः, ( पु० ) देवता । -- जल, (वि०) जलरहित । रेगस्तान । २ जिसमें पानी न मिलता हो। - जलः, ( पु॰ ) उजाड़ । रेगस्तान । — जिह्नः, (पु॰ ) मेंहक । मेघा ।- जीव, (वि॰) मरा हुन्ना । मृत । मुर्दा । — उचर, (वि०) जिसका ज्वर न हो।--दग्रह, (वि॰) ग्रह ।—दय, (वि॰) १ निष्दर । संगदिल । २ कोधी । २ ग्रत्यन्तदृ । घनिष्ठ । श्रत्यधिक। दयं, (श्रव्यया॰) निष्ठ्रता से । वेरहमी से।—दश, ( वि॰ ) दस दिन से श्रधिक का ।—दशन, (वि०) जिसके दाँत न हों । पुपला । — दुःख, (वि०) पीड़ा रहित । जिससे पीड़ा न हो ।-दोष, (वि॰) निरपराधी । ब्रुटि रहित । — द्रव्य, (वि०) ग़रीव । निर्धन । —द्रोह, (वि०) द्रोह या विद्वेष रहित । द्वन्द्व, (वि०) १ जिसका कोई द्वन्द्वी न हो। जो राग, हेप, मान, अपमान ग्रादि इन्हों से (जुटों से) परे या रहित हो । २ स्वच्छन्द ! विना वाधा का । —धन, (वि॰) सम्पत्तिहीन । निर्धन । ग़रीव । --धनः, (पु॰) बृढा वैल।--धर्म (वि॰) वेईमान । अष्ट ।—धूम, ( वि॰ ) धूमरहित । —नर, (वि०) श जिसका मनुष्यों ने त्याग दिया हो।--नाथ, (वि०) ग्रनाथ। ग्रसहाय। जिसका कोई नाथ न हो ।—निद्र, (वि॰) जागता हुआ। जो सेाता न हो।—निमित्त, ( पु॰ ) कारण रहित।—निमेष, (वि॰) जो भापके नहीं।--बन्धु, (वि०) जिसका जाति बिरादरी वाला न हो । मित्रवर्जित । — बल, (वि॰) त्रशक्त । बलरहित । कमज़ोर ।—बाध, (वि॰ ) वेरोकटोक । एकाकी ।—बुद्धि, (वि०) मूर्खं। वेवकृफ ।—बुष,—बुस्, ( वि॰ ) जिसकी भूसी न निकाली गयी हो !--भय, (वि०) निडर ।

भयरहित । सुरचित ।--भर, (वि०) १ श्रत्यधिक उम्र । प्रचरट । २ उत्सुकः । धनिष्ठ । ३ गम्भीर । ४ परिपूर्ण ।—भाग्य (वि०) श्रभागा । बद्धिस्मत ।-भृति, (वि०) जिनका रोजनदारी यानी मज़रूरी न मिली हो ।--मज़िक, (वि०) मिललयों से रहित । एकाको । एकान्त !—मन्दर, (वि॰) ईप्यांरित ।--मत्स्य, (वि॰) मछ-लियों से शून्य। -- मद्. (वि०) जो नशे में न हो । जो श्रभिमानी न हो ।—मनुज,—मनुष्य, (वि॰) ग़ैरव्यावाद । जहाँ कोई मनुष्य न रहता हो।--मन्यु, (वि॰) सांसारिक सम्यन्धों से मुक्त । निस्स्वार्थी । निरपेष ।—मर्याद, (वि०) प्रातीम :--मल, (वि॰) १ जिसमें मैल न हो । साफ । स्वच्छ । २ चमकीला । ३ पापरहित । —मत्नं, ( न० ) १ श्रश्रक । २ निर्मली । देवता के। समर्पित पदार्थ का श्रवशेष ।—मशक, (वि०) मच्छरों से रहित ।—मांसः ( वि॰ ) मोंस से रहित ।—मानुप, (वि०) गैरश्रावाद । उजाइ। —मार्ग, (वि॰) पथशून्य। —मुटः, (पु॰) ९ सूर्य । २ वदमारा । गुंडा ।—मुटं, (न०) वहा दाज़ार या बढ़ी पेंठ।—मूल, ( वि॰ ) जड़हीन। २ श्राधारहीन । ३ मिटाचा हुश्रा ।—मेघ, (वि०) विना बादलों का ।—मोह, (वि०) मूर्ख । मूर् । -माह, (वि०) निर्ञान्त। श्रम्रान्त।-यहा, (वि०) घ्रक्रियाशील । सुस्त **। —यंत्रगा ( वि० ) जिसकी** कोई रोकटोक न हो। जो वश में न रह सके 1 हुटी । जिद्दी ।—यंत्रणम्, ( न० ) स्वाधीनता । मनमाजीपन। -- यगस्क, (वि॰) श्रकीर्तिकर।--यूथ, (वि॰) फुंड से छूटा हुया।--रक्त (=नीरक, वे रंग का। फीका।--रज,--रजस्क, (वि०) (=नीरज्ञ, नीरजस्क,) १ जिसमें गर्द गुवार न हो। (स्त्री॰) स्त्री जो रजस्वला न हो।--रन्ध्र, ( =नीरन्द्र, ) ( वि॰) १ विना छेदों या सूराखों का। २ सघन । घना। ३ मीटा। जाड़ा ।—रव, (=नीरव) (वि०) जो शोर न करे। जो केालाहल न करे। --रस, (=नीरस-) (वि०) १ जिसमें रस न हो। रसहीन। सूखा। शुप्क। २ फीका। जिसमें कोई स्वाद न हो। ३ जिसमें कोई श्रानन्द

न मिले। जिससे मनोरंजन न हो। जैसे नीरस काव्य । ४ श्रविय । १ निष्टर । वेरहम ।--रसः. ( =नीरसः, ) ( पु॰) श्रनार। -रसन (वि॰ ) (=नीरसन ) विना कमरवंद का ।--रच, (वि॰) (=नीरुच्) मंद्र। धुंधला जिसमें चमक न हो ।-- रुज्,-- रुज, ( =नीरुज्, ) (वि॰) नीरोग। जो रोगी न हो।—हप, (= र्नाम्त्य, ) ( वि॰ ) श्राकारश्रून्य । जिसकी केई शरु न हो ।—रोग, (=नीरोग,) (वि॰) स्वस्थ । चंगा । तंदुरुस्त ।--लत्त्तगा, (वि०) १ जिसके शरीर में केाई शुभ चिन्ह न हो। २ जिसकी कोई पर्चान न पावे । ३ तुच्छु । ४ जिसमें कोई धव्या न हो। -- लज्ज, (वि॰) येहया। येशर्म।--लिङ्ग, (पु॰) जिसकी पहचान के लिये कोई चिन्ह न हो। - लोप, (वि॰) १ विषयों से श्रलग रहने वाला । निर्लिप्त । २ जो लीपा पोता न गया हो । ३ पापरहित । कलक्क्यून्य । – लोभ, (वि०) जो लोभो न हो। जो लालची न हो। एच्छा रहिता। - लोमन्, (वि॰) जिसके वाल न हों।-- घंश, (वि०) सन्तानहीन ।-- वर्ण, — घन, (वि॰) जंगल के वाहिर। जहाँ जंगल न हो। खुला हुया । उसर।—वसु. (वि०) निर्धन । ग्रीय । — घात, (वि०) जहाँ पवन न हो। शान्त।-चातः, (पु०) ऐसा स्थान जो पवन के उपद्रवों से रिएत हो। - वानरा, (वि॰) जहाँ वंदर न हों ।--वायस, (वि॰) जहाँ कौए न हों । —विकल्प, —विकल्पक, (वि०) १ जो निकल्प, परिवर्तन या प्रभेदों से रहित हो। २ जो इद विचार वाला न हो। ३ जो पारस्परिक सम्बन्ध न रख सके। —विकार, (वि॰) १ श्रपरिवर्तित । जो वदले नहीं। २ जिसका कोई स्वार्थ न हो - विकास, (वि॰) श्रनिखला हुत्रा ।—विघ्न, (वि॰) विना विघ्न वाधा के । विघ्न वाधात्रों से मुक्त । —विव्नम्, ( न॰ ) विव्रों का श्रभाव ।— विचार, (वि॰) श्रविचारी। जो किसी वात पर विचार न करे । श्रविवेकी ।-विचिकित्स, (वि०) वह जो सन्देह या शङ्का न करे। सं० श० कौ०--- ४४

--विचेष्ट, (वि०) गतिहिन। संज्ञाहीन।--विनोद, (वि॰) श्रामोद प्रमोद से रहित ।--विनध्या, (वि॰) विनध्याचल से निकलने वाली एक नदी का नाम। - विमर्श, (वि०) विचार हीन । अविवेकी । - विवर, (वि०) १ जिसमें कोई रन्ध्र या छिद्र न हो । २ जिसमें ग्रन्तर न हो। घनिष्ठ I— विवाद, (वि०) मतभेद का श्रभाव। ३ सर्वसम्मतः।—विवेकः, (वि०) मूर्खः। जिसमें श्रच्छाई बुराई का विचार करने की शक्ति न हो। —वि गङ्क, (वि॰) निडर । निर्भय ।—विशेप, (वि०) वह जो किसी में भेदभाव न करे ।--विशेषः, (पु॰) परवहा । परमात्मा ।—विशेषण, (वि॰) विना उपाधियों के ।—विप. (वि॰) विपहीन । जिसमें ज़हर न हो ।—विपय, ( वि०) १ घर से निकाला हुआ। २ जिसकी काम करने के लिये कोई भी स्थान न हो। ३ जिसको विपय (स्त्री मैथुनादि) वासना न हो ।—विपाग, (वि०) जिसके सींग न हो।—विहार (वि०) जिसके लिये श्रानन्द का श्रभाव हो ।-वीज,-बीज, (वि०) १ वीजरहित । २ नपुंसक । ३ कारणरहित ।—वोर, ( वि० ) ३ वीरहीन । २ भीरुता से । —वीरा, (वि०) वह स्त्री जिसका पति श्रीर लड़केवाले मर चुके हों । - वीर्य, (वि॰) शक्तिहीन । निर्वेल । ग्रमानुपिक । नपुंसक ।—बृद्ध, ( वि० ) वृद्धों से रहित ।— ब्रुष, (वि०) वैल रहित ।—वेग, (वि०) स्थिर । जिसमें वेग या गति न हो ।-वेतन, ( वि० ) श्रवैतनिक ।—वेट**न**स्, ( न० ) जुलाहे की ढरकी।—चैर, (वि०) शान्तिप्रिय। जिसका कोई शत्रुन हे। —चैरं, ( न० ) शत्रुता का ग्रभाव। -- व्यञ्जन, (वि०) १ सरल । साफ। निष्कपट। २ विना मसालों का ।-- ज्यञ्जने. (ग्रव्यया०) साफ तैार से । सरलता से ।-- इयय, (वि०) १ पोड़ारहित । २ शान्त ।--द्यपेत्त, ( वि॰ ) तटस्थ । उदासीन ।—व्यलीक, (वि०)९ जे। किसीको कष्टन दे । २ पीड़ा-रहित। ३ कोई भी कार्य है। मन लगा कर या रज़ामंदी से करने वाला । ४ सचा । निष्कपट ।---

व्याव्र, (वि॰) वह स्थान जहाँ चीतों का उत्पात न हो। — व्याज, (वि॰) १ ईमानदार। सचा। साफ भन का। २ निष्कपट। छलशून्य।— व्यापार, (वि॰) जी कहीं नौकर न हो। जिसके पास कोई काम धंधा न हो।—त्राग, (वि॰) जिसके कोई घाव न हो। चीरफाड़ रहित।—व्रत, (वि॰) जी व्रत न रखता हो।—हिमं, (न॰) जाड़े का श्रवसान। हेमन्त ऋतु की समाप्ति।— हति, (वि॰) हथियार रहित।—हेतु, (वि॰) कारण रहित।—होक, (वि॰) १ निर्लंज्ज। वेहया वेशर्म। २ साहसी।

निरत (वि॰) १ किसी कार्य में लगा हुआ । तत्पर । लीन । मशगृल । २ प्रसन्न । श्रानन्दित । ४ वंद । निरितः (स्त्री॰) १ श्रत्यन्त रित । श्रत्यधिक प्रीति । २ लिस या लीन होने का भाव ।

निरयः (छी०) नरक । दोज़ख़ ।

निरवहानिका (स्त्री॰) ) घेरा। वाड़ा । घेरे की निरवहालिका (स्त्री॰) ऽ दीवाल ।

निरस (वि०) स्वादहीन । फीका । शुष्क ।

निरसः (पु॰) १ स्वादहीनता । २ फीकापन । ३ जिसमें रस न हो । शुण्कता । ४ विरक्ति ।

निरसन (वि॰) [स्त्री॰—निरसनी ] १ निराकरण । परिहार । २ फैकना । टूर करना । हटाना । ३ वसन करना । कै करना । थूकना ।

निरस्न (व० क्र०) १ फेंका हुआ। छोड़ा हुआ।

भगाया हुआ। देशा निकाला हुआ। २ नष्ट

किया हुआ। ३ त्यामा हुआ। अलग किया हुआ।

१ हराया हुआ। रिहन किया हुआ। १ छोड़ा
हुआ। (जैसे तीर) ६ खरहन किया हुआ।

७ उनला हुआ। थृका हुआ। = अस्पष्ट रूप से

जर्ल्। जर्ल्ी गेला हुआ। १ काड़ा याचीरा हुआ।

१० त्वाया हुआ। रेका हुआ। ११ तोड़ा
हुआ। (जैसे के।ई प्रतिका)।—भेद, (वि०)

समस्त भेनों के। दूर व्विये हुए। सनान। एक

सा।—राग, (वि०) संसारत्यागी। सांसारिक
समस्त वासनाओं के। त्यागे हुए।

निराकः ( पु॰ ) १ पंचम क्रिया । २ पसीना । ३ पाप का परिणाम ।

निराकरणस् (न०) १ छुँदिन । प्रलग करना।
२ हदाना। दूर करना। २ सिप्तना । रह करना।
१ शमन । निवारण । घटितर । १ स्वयद्भाग ६ देश निर्वासन । ७ निरस्कार । मुल्य यज्ञीय कर्मों की प्रवक्ष्तना। विस्मृति।

निरान्स(रेप्सा (वि॰) ३ स्थाना । युर करना । निकात हैना । २ ताधक । रोग्य टीक वाने वाला । २ किसी के किसी वस्तु से विश्वत करने वाला ।

निराकुल (बि॰) १ परिदर्ण । भरा पुत्रा । टका हुमा । २ पीदित ।

निराकृतिः ) (स्त्री०) १ निराकःस्म । प्रश्लिकः । २ निराक्तिमा ∫ शस्त्रीकृति । ह्कार । रोक देक । बाधा । १ विरोध ।

निराग ( वि॰ ) राग रहित । श्रनुराग शृत्य । निराहिष्ट ( वि॰ ) कर्ज चुकाया हुश्रा ।

निरासालुः ( पु॰ ) कैया ।

निरास्तः ( पु० ) १ निकास । निराकत्ण । स्थानान्तर-कर्ण । २ उगलना । ३ खगढन । ४ प्रतिवाद । विरोध ।

निरिंगिगो, निरिङ्गिगो } ( सी॰ ) वृंबर । निरिंगिनो, निरिङ्गिनी

निरोत्तगाम् (न०) ) १ चितवन । २ दृष्टि । ३ निरोत्ता (स्त्री०) रियोज । तलाश । ४ से।व विचार । सान मयोदा । १ श्राशा । उरमेट । ६ श्रहों का योग या स्थिति । जन्म काल में ।

निरीष्टां ( न० ) ) निरीष्टां ( न० ) )

निरुक्त (वि॰) १ प्रकट किया हुन्ना। कहा हुन्ना। सममाया हुन्ना। व्याख्या किया हुन्ना। २ उच्च-स्वर से। स्पष्ट।

निरुक्तं (न०) १ व्याख्या। न्युत्पत्ति। २ वेद के छः श्रंगों में से एक, जिसमें श्रप्रचलित राज्दों की ज्याख्या की गयी है। ३ एक ग्रसिद्ध क्याख्या का नाम, जो यास्क द्वारा निवस्द्ध पर की गयी है।

निमिक्तः (स्त्री०) १ निस्क्तकी रीतिं से निर्वेचन । किसी पद या वास्य की ऐसी न्यास्या जिसमें न्युत्पत्ति श्रादि श्रम्की तरह समकायी गयी हो । २ एक कान्यालद्वार जिसमें प्रर्थ ते। मनमाना किया जाय, भिन्तु है। संयुक्तिक।

निकत्त्वु रु ( वि० ) ३ श्रस्यन्त उत्सुक । २ उदासीन । तदस्य ।

निस्त ( प॰ छ॰ ) १ रोका टोका हुआ। वाधा दिया हुआ। कानू में लाया हुआ। वश में किया हुआ। रुका हुआ। वंधा हुआ। २ क्षेद्र किया हुआ।— कर्ट. ( पि॰ ) दम घुटा हुआ। - गुद्रः, (वि॰) मलानरेख।

निरुद्ध (नि॰) १ प्रसिद्ध । दिन्यात । प्रचितत । २ प्रविवाहित । — लक्तगा, (हन्नी॰) लक्तगा निरुप निसमें गृतीत प्रार्थ स्दर हो गया है। प्रयान वह प्रार्थ केवल प्रसङ्घ या प्रयोजनवश ही प्रहण न किया गया है।।

निस्तः ( पु॰ ) ज्यापण्ता ।

निर्काटः (ग्रो०) १ ख्याति । प्रसिद्धि । कीर्ति । २ हेलमेल । परिचय । ३ हड़ीकरण । विश्वास जनक । प्रामाणिक ।

निरुपम् (न॰)) १ श्राकार । शक्त । सूरत । निरुपम् (स्त्री॰) > २ दष्टि । चितवन । ३ मलाश । स्रोज । ४ श्रमुसन्यान । निश्चय । ४ परिभाषा ।

निरुपित (व॰ कृ॰) १ देखा हुया। पता लगाया हुया। चिन्हित। २ नियुक्त किया हुया। चुना हुया। पसंद किया हुया। ३ तौला हुया। विचारा हुया। ४ खोजा हुया। दर्याप्त किया हुया। निरुचय किया हुया।

निक्हः (पु०) १ वस्ति किया। २ तर्क। विवाद। ३ निरचय। खेजि। ४ वानय जिसमें कुछ छूटा न हे। पूर्ण वाक्य।

निर्ऋितः ( छी० ) १ नाश । विनाश । २ विपत्ति । ३ शाप । श्रकेंासा । ४ नैर्ऋत केाण की स्वामिनी । ४ ऋत्यु ।

निरोधं (न॰)) १ एकावट । यंधन । २ घेरा। निरोधः (पु॰) घेर लेना। ३ संयम । रोक। द्वाना। ४ वाधा। विरोध। ४ चोटिल करना। सज़ा देना। ६ नाश। विनाश। ७ श्रक्तचि। नाप-संदगी। महत्वाश। श्राशा का दूटना।

निर्गः ( पु॰ ) देश । प्रान्त । स्थान । ।नगूधन निगन्धनम् } ( न० ) वध । हत्या । निगंमः ५०) १ फौरन रवानगी। तुरन्त गमन। २ प्रस्थान । श्रदृश्य है।ना। ३ द्वार । निकलने का मार्ग। निर्गमनम् (न०) निकलने की किया। निकास। निर्गृढः (पु॰) वृत्त का केटर। ानूचन } (न०) हस्या । वध । निम्रन्थनम् निर्प्रथन निर्घटः, निर्घगटः (पु॰)) १ शब्दों ग्रौर उनके निर्घटं, निर्घगटम् (न॰)) श्रथों की तालिका। २ विपयसूची । निर्घर्षणम् ( न॰ ) रगड़। निर्घातः ( पु० ) १ नाश । २ ववरदर । श्राँधी का मोका । श्राँधी । तुफान । ३ हवा की सनसनाहट । ४ भूचाल । १ वज्रपात । विजली की कड़क I निर्घातनम् (न०) ज्ञवरदस्ती वाहिर करना । वाहिर निकाल लाना। निर्देशिः ( पु॰ ) १ शब्द । श्रावाज । २ वडे ज़ोरों का कोलाहल । निर्ज्ञयः (पु॰) } पूर्णतया विजय । पूरी जीत । निर्ज्जितिः (स्त्री॰) } निर्भारं (न०) १ सेता। चरमा। भरना। जल-निर्भरः (पु॰) रपात । पहादी नाला । (पु॰) १ चेकर जलाने वाला। २ सूर्य का एक घोड़ा। ३ हाथी। निर्मारिन् ( पु॰ ) पर्वत । पहाड़ । निर्क्तरिंगो ) ( स्त्री॰ ) नदी । पर्वंत से निकला हुत्रा निर्क्तरों 🔰 पानी का भरना । निर्मायः ( पु॰ ) फैसला ।—प्रायः, ( पु॰ ) द्रव्ह विधान । डिग्री । तजबीज । निर्णायक (वि॰) निर्णय करने वाला। तै करने वाला । फैसला देने वाला । निर्णायनम् ( न० ) १ निश्चय करना । २ हाथी के

कान का बाहिरी भाग विशेष।

स्वच्छ किया हुआ।

निर्मिक्त ( व॰ कृ॰ ) धुला हुआ । साफ किया हुआ ।

निर्मिक्तिः (स्त्री॰) १ धुलाई। सफाई । स्वन्छता। २ प्रायश्चित्त । निर्मोक्तः ( पु॰ ) १ धुलाई । सफाई । २ स्नान । मार्जन । ३ प्रायश्चित । निर्गोजकः ( ५० ) धोवी । निर्गोजनम् ( न॰ ) १ मार्जन । २ प्रायश्चित ( किसी पाप का ) निर्गोदः ( पु० ) स्थानान्तर करण । देश निकाला । निर्देष्ट ) ( वि॰ ) १ निष्ठुर । नृशंस । २ दूसरों के निर्देड 🕽 दोपों पर पसन्न होने वाला । ३ डाही। ई्रेर्यालु । ४ वदज्ञवान । गाली गलौज करने वाला । ५ व्यर्थ । श्रनावरयक । ६ उग्र । प्रचरह । ७ उन्मत्त । नशे में चूर । निर्दरः } ( पु॰ ) गुक्ता । गह्तर । निर्दलनम् ( न० ) भग्नकरण । नष्टकरण । निर्देहनम् ( न० ) भस्मकरण । जलाना । निर्दातृ ( पु॰ ) १ वेकाम के घास फूस की खोदने वाला। २ दानी । ३ किसान । पका ग्रनाज काटने वाला । निर्दारित (वि॰) १ फटा हुया। चीरफाड़ किया हुआ। २ खुला हुआ। फाड़ कर खेाला हुआ। निर्दिग्ध (व० कृ०) १ लेप किया हुआ । (तेल ) लगाया हुआ। २ खूव खिलाया पिलाया हुआ। मेदा ताजा। निर्दिए (व० ५०) १ जिसका निर्देश हो चुका हो। वतलाया या नियत किया हुआ । २ श्राज्ञस। श्राज्ञादिया हुश्रा।३ वर्षित ।४ तलाश या द्याप्तत किया हुआ। निश्चित किया हुआ। ४ प्रकट किया हुआ। निर्देशः ( ५० ) १ वतलाना । २ श्रादेश । ३ उपदेश । ४ कथन । प्रकटन । ४ उल्लेख । जिक्र । ६ सामीप्य। नैकट्य। पास। निर्धारः ( ५० ) ) १ निरचय । निर्णय । २ कितनी निर्धारणम् ( न० ) / ही वस्तुत्रों में से एक के। अल-

गाना या वतलाना । ३ निश्चय । निर्णय ।

निर्घारित ( व॰ कृ॰ ) निश्चित किया हुआ। जिसका

निर्धारण हो चुका हो। ठहराया हुआ।

निर्धूत (व॰ छ॰) १ हिलाया हुया। हटाया हुया। २ त्यागा हुया। श्रस्वीकृत। ३ वज्रित किया हुया। ४ वचाया हुया। ४ खराउन किया हुया। ६ नष्ट किया हुया।

निर्वित (व० छ॰) १ घोया हुग्रा। २ चमकाया हुग्रा। चिकनाया हुग्रा।

निर्वेधः ) (पु॰) १ ज़िद्दाहरु। २ कड़ी मींग। निर्वन्धः ) श्रावश्यकता । ३ दुराग्रह । ४ दोपारोपणः । ४ भगदा । विवाद ।

निर्वर्ह्मण (देखेा निवर्ह्मण)

निर्भट (वि॰) दृढ़ । मज़बृत । सज़्त ।

निर्भृत्सनम् (न॰) ) १ धमकी। डॉट उपट । २ निर्भित्सना (खी॰) ) कुवाच्य । गाली। कलक्ष । वदनामी । ३ विद्वेप युद्धि । द्वोद्य भाव । ४ लाल रंग । लाख ।

निर्भेदः (पु॰) १ फट पड़ना। विभक्त होना। ( बीच से ) चिरना! २ चीरना! फाड़ना। ३ स्पष्ट कथन। ४ नदीगर्भ। १ किसी बात का इड़ निरचय।

निर्मृथः (पु॰)
निर्मृथनं (न॰)
निर्मृथनं (न॰)
निर्मृथः—निर्मन्थः (पु॰)
निर्मृथः—निर्मन्थः (पु॰)
निर्मृथनम्—निर्मन्थनम् (न॰)
प्रकट करने को या मथने को दो काष्ठों को श्रापस
में रगदना ।

निर्मृथ्यम् । ( न॰ ) श्राग पेंदा करने के लिये श्ररणी निर्मन्थ्यम् । ( काठ की लकड़ियाँ )

निर्माग्तं (न०) १ नापने की किया । २ नाप।
पहुँच। विस्तार। ३ उत्पन्नकरण । यनाने की
किया। गढ़ने या ढालने की किया। ४ सृष्टि।
४ शक्ल। श्राकार। यनावट। ६ इमारस।

निर्माणा ( स्त्री॰ ) योग्यता । उपयुक्तता । सुघड़ता । निर्माल्यम् ( न॰ ) १ श्रुद्धता । स्वच्छता । वेदाग़-पन । २ देवता को चढ़ायी हुई वस्तु । देवार्पित वस्तु । ३ चढ़े हुए फ़्ल । देवता पर से उतारे हुए फूल । कुम्हलाये हुए फूल । ४ श्रवशेप । वचत । निर्मितिः (स्ती॰) उत्पत्ति । पैदावार । यनावट । केाई भी कारीगरी की वस्तु ।

निर्मुक्त (व॰ छ॰) १ छोड़ा हुग्रा। मुक्त किया हुग्रा। श्राज़ाद किया हुग्रा। २ सांसारिक मेाह ममता से छूटा हुग्रा। ३ पृथक् किया हुग्रा।

निर्मुक्तः ( पु॰ ) वह साँप जिसने हाल ही में कैचुली त्यागी हो। [नाश करना। निर्मृजनम् ( न॰ ) जद से उखाइ डालना। जद से

निर्मृष्य (व॰ छ॰) घोया या पोंछा हुन्ना। स्वह स साफ किया हुन्ना।

निर्माकः (पु०) १ मुक्तकरण । श्राज़ाद कर देने की किया । २ चमड़ा । चर्म । ख़ाल । केंचुली । कवच । ४ श्राकाश । १ वायुमगढन ।

निर्मोत्तः ( पु॰ ) पूर्ण मोच जिसमें एक भी संस्कार न यच रहे।

निर्माचनम् (न॰) मुक्ति। मीछ।
निर्यागम् (न॰) १ याहर निकलना। २ यात्रा।
रवानगी। प्रस्थान। १ वह सदक जो किसी नगर
के वाहर की श्रोर जाती हो। ४ श्रदश्य होना।
गायव होना। १ शरीर से श्रारमा का निकलना।
मृत्यु। ६ मोछ। मुक्ति। परमानंद्र। ७ हाथी के
श्रींख का वाहिरी कोना। म पशुशों के पैरों में

निर्यातनम् (न०) यदला चुकाना। (धरोहर का धनी को) पुनः सौपना। २ ऋण चुकाना। ३ दान। भेंट। ४ प्रतीकार। यदला । वैरनिर्यातन। १ हत्या। वध। [मौत।

वाँधने की रस्सी।

निर्यातिः ( स्ती॰ ) १ वहिर्गमन । प्रस्थान । २ मृखु । निर्यामः (पु॰) मल्लाह । कर्यधार । नाव खेने वाला । निर्यासं ( न॰ ) ) १ वृत्तों का चिपचिपा रस । निर्यासः ( पु॰ ) ऽ गीद । राल । २ सार । काढ़ा । साथ । ३ कोई गाड़ी तरल वस्तु ।

निर्यूहः ( पु॰ ) १ कलस । छज्जा । गौख । २ मुक्ट । कलगी । शिरोभूपण । ३ खुटी । ४ द्वार । फाटक । १ रस । काथ ।

निर्लु चनम् निर्लु अनम् निर्लुं टनम् ) ( न॰ ) १ लूट खसोट । २ चीर-निर्लुगटनम् ) फाड ।

निर्लेखनम् (न०) १ खरोचना । ( लिखे हुए को ) छोलना । २ खरोचने का ग्रौज़ार । खरोचा ।

निर्द्वयनी ( स्त्री० ) साँप की कैचुल।

निर्वचनम् (न॰) १ कथन । उच्चारस्य । २ कहनावतः । कहावतः । लोकोक्ति । ३ शब्दसाधनः । ४ शब्द-सूची । विषयसूची ।

निर्वष्याम् ( न॰ ) १ भेंट करना । २ पियडदान । ३ पुरस्कारप्रदान । ४ दान । भेंट ।

निर्वर्णनम् ( न॰ ) १ देखना । २ सायधानी से देखना ।

निर्वर्तक (वि॰) [ छी॰—निर्वर्तिका ] पूरा करने वाला। पूरा करने वाला।

निर्वर्तनम् (न०) १ कर्मको पूर्णकरनेकी क्रिया। निर्वष्ट्यास् (न०) १ समाप्ति । पूर्णता । २ ग्रन्तको पहुँचानायानी समाप्तया पूराकरना । ३ नाशः।

विनाश ।

निर्वाग् (व॰ कृ॰) १ फ्रॅंक कर वाहिर निकाला हुआ। (दीपक) बुकाया हुआ। २ खाया हुआ। अदृश्य हुआ। ३ मारा हुआ। मृत। ४ जीवन से मुक्त। १ झूबा हुआ। अस्त हुआ। ६ खुप किया हुआ।

निर्वाग्रम् (न०) १ बुक्तने की क्रिया । २ त्र्यन्तर्धान । त्रब्रह्मयता । ३ मृत्यु । ४ मोच । ४ बौद्धों की मोच का नाम निर्वाण प्राप्ति है ।

निर्दृत्त (व॰ ग़॰) पूरा किया हुआ। जो पूरा हो गया हो। जिसकी निष्पत्ति हो चुकी हो।

निर्दृत्तिः ( स्त्री॰ ) निष्पत्ति । समाप्ति ।

निर्वेदः ( पु॰ ) १ वैराग्य । २ द्धःख । खेद । ३ श्रनु-ताप । ४ श्रपमान ।

निर्वेशः ( पु॰ ) १ लाभ । प्राप्ति । २ मज़दूरीः भाड़ा । नौकरी । ३ भोजन । उपभोग । उपयोग । ४ रक्तम की वापिसी । १ प्रायश्चित्त । ६ दिवाह । ७ मृच्छा । बेहोशी ।

निर्व्यथनम् ( न० ) १ वड़ा दर्दं । २ तीव पीड़ा से मुक्ति । ३ रन्ध्र । छेद । सुराख । निर्द्यूढ (व० इ०) १ समाप्त किया हुआ। पूरा किया हुआ। २ वड़ा हुआ। वृद्धि को प्राप्त। ३ पूर्ण-तया देखा हुआ। सत्यसिद्ध किया हुआ। सत्यता से अन्सतक पहुँचाया हुआ अर्थात् समाप्त किया हुआ। ४ त्यक्त। छोड़ा हुआ।

निर्ट्यूदः (खी॰) १ समाप्ति । श्रन्त । २ चोटी । सर्वोच्च स्थत ।

निर्व्यूहः ( पु० ) १ द्योटा दुर्जा। २ शिरस्त्राणः । कलगी। ३ द्वार । फाटकः । ४ खूँटी। बैकट । १ काथ । कादा ।

निर्हरगाम् (न०) १ शव को जलाने के लिये ले जाना। २ शव को जलाने के लिये चिता पर रखना। ३ लेजाना। निकाल लाना। खींच कर निकाल लेना। हटाना। ४ जड़ से उखाड़ डालना।

निर्हादः ( पु॰ ) मन । विद्या।

निहिर्ः (पु॰) १ (तीर के ) निकालने की क्रिया। ३ मलमूत्रादि का त्यागना। छोड़ना। ६ इच्छा-नुसार लगाना। ७ निज की सम्पत्ति या धन दौलत का सञ्चय करना।

निर्होरिन् (वि०) १ (शव को जलाने के लिये) ले जाने वाला। २ फैलाने वाला। प्रचार करने वाला। २ सुगन्ध वस्तु।

निर्हतिः (स्त्री॰) हटाना । रास्ता साफ्त करना ।

निर्हादः ( पु० ) शब्द ।

निलयः (पु०) १ छिपने का स्थान । जानवरों का विल या भीटा । चिड़ियोँ का घोंसला । २ श्रावस-स्थान । घर । मृह ।

निलयनम् ( न॰ ) १ उतरना । किसी स्थान में वस जाना । २ श्रावासस्थान । घर ।

निर्तिपः ) ( पु॰ ) १ देवता । २ मरुतों का दल । निर्तिस्पः ) —निर्मारी, ( खी॰ ) त्राकारागंगा ।

निर्लिपा, निलिम्पा निर्लिपिका, निलिम्पिका } ( स्त्री॰ ) गौ ।

निन्तीन (व॰ क़॰) १ पिघला हुआ। २ वंद या लपेटा हुआ। छिपा हुआ। ३ घिरा हुआ। ४ नष्ट किया हुआ। नाश किया हुआ। ४ वदला हुआ।

निवचने ( अब्य॰ ) ज्ञवानवंद करना । न बोलना ।

. निवपनम् ( न० ) १वखेरना । उउलना । ढालना । २ वोना। ३ पितरों के नास पर किसी वस्तु को देना। निवरा ( सी॰ ) कारी कन्या । श्रविवाहिता सी । निवर्तक (वि॰) १ लौटाने वाला । वापिस लाने वाला। २ वंद करने वाला । पकड़ने वाला । ३ मिटा देने वाला । निकाल देने वाला । हटा देने वाला । ४ लौटा कर लाने वाला ।

निवर्तन (वि०) १लीटाने वाला । २ पीछे हटाने वाला । बंद करने वाला।

निवर्तनम् ( न॰ ) १ वापिसी । २ वंदी । ३ विरक्ति । ४ श्रकमेण्यता । १ ला कर पीछे देने की या लीटाने की किया । ६ परचात्ताप । ७ उन्नति करने की श्रभिलापा। म सौ वर्ग गज भृभि। श्रथवा २० वाँस लंबी जगह ।

निवसतिः ( स्त्री॰ ) घर । मकान । डेरा । रहाइस । निवस्तथः ( पु॰ ) त्राम । गाँव।

निवसनम् ( न० ) १ घर । मकान । देरा । २ वस्त्र । भीतर पहिनने का कपड़ा।

सात पवनों में से एक पवन का नाम।

· निवात (वि॰) १ वह स्थान जहाँ पवन न हो २ शान्त । श्रवाध । ३ सुरचित । ४ कवच धारण दिवे हुए।

निवातं (न०) १ वह स्थान जो पवन से रचित हो। २ जहाँ पवन न हो । ३ सुरचित स्थान । ४ सुद्द

निवातः ( पु॰ ) १ श्राश्रयस्थल । श्राश्रम । २ श्रभेद्य कवच ।

निवापः ( पु॰ ) १ यीज । दाना । श्रनाज जो यीज के काम में यावे। २ पितरों के उद्देश्य से या उनके नाम पर किसी वस्तु का दान । श्राद्ध में तर्पण-किया। ३ भेंट। नज़र।

निवारः (पु॰) १ रोक । वचाव । हटाने निवारगाम् (न॰) र्वारोकने की किया । २ वर्जन । निपेधकरण । ३ वाधा । रुकावट ।

निवासः ( पु॰ ) १ रहन । रहाइस । २ घर । ढेरा । विश्राम-स्थल । ३-रात विताना । ४ पोशाक का कोई वस्र।

निवासनम् (न०) १ प्रावसस्थल । २ टिकाव । ३ सन्ययापन ।

निवासिन् ( वि॰ ) १ रहने वाला । निवासी । वासी । २ वस्र पहनने वाला । वस्र धारण करने वाला । ( पु॰ ) ३ वाशिन्दा । रहने वाला ।

निविष्ठ ) (वि०) १ घना। घनघेरु । २ गहरा। निचित्र 🕽 ३ दृढ़। श्रभेद्य । ४ मौद्या बढ़ा। ६ चपटी या टेड़ी नाक का।

निविरोस ( वि॰ ) १ घना । सघन । मौटा । जाड़ा । ३ देड़ी नाक वाला ।

निचिञेप ( वि॰ ) ग्रिभिन्न । एकसा । समान । सदश । निविशेषः ( पु॰ ) भिन्नता का श्रभाव । श्रसमानता

निविष्ट ( व॰ क़॰ ) १ वैठा हुआ। स्थित । ठहरा हुया। २ जो एकाय्रचित्त किये हो। एकाय। ३ नपेटा हुया। ४ घुसा या घुसाया हुया। ४ वाँघा हुन्ना। ६ दीचा दिया हुन्ना । ७ सुन्यवस्थित । क्रम में रखा हुआ।

निवह: ( पु॰ ) १ समूह । समुदाय । राशि । हर । २ : निवीत ( न॰ ) १ जनेऊ को गले में माला की तरह डालना । २ इस प्रकार पहना हुत्र्या जनेक ।

निवीतं ( न॰ ) } घृंघट । बुरका । निवीतः ( पु॰ ) }

निचृत ( व॰ कृ॰ ) घेरा हुआ। लपेटा हुआ।

निवृतः ( न॰ ! ) निवृतः (पु॰) } घूँघट । तुरक्षा । चादर । पिछौरा ।

तिवृतिः ( खी॰ ) श्रोदनी । चादर ।

निवृत्त ( व॰ इ॰ ) १ लौटा हुग्रा । वापिस श्राया हुश्रा । २ गया हुश्रा । प्रस्थान किये हुए। ३ रुका हुया। बंद किया हुया। ४ विरक्त। ५ ग्रसदाचरण के लिये परचात्ताप किये हुए। ६ समाप्त किया हुया।—ध्यातमन्, ( पु॰ ) १ भरपि । २ विष्णु ।—कार**ग्**, (वि०) विना किसी भ्रन्य हेतु या उद्देश्य के ।-कारणः, (पु०) धर्मात्मा मनुष्य । वह मनुष्य जिसमें साँसारिक वासनाएं न रह गयी हों।—मांस, ( वि॰ ) जिसने मांस खाना स्याग दिया हो।—राग, ( वि॰ ) जितेन्द्रिय । जिसने घ्रपनी इन्द्रियों के। वश में कर लिया हो।—चृत्ति, (वि०) किसी पेशे को त्यागना ।—हृदय, ( वि॰ ) वह जो श्रपने मन में पश्चात्ताप करता हो। मन में पछताने वाला।

निवृत्तं ( न० ) वापिसी ।

निवृत्तिः (स्त्री॰) १ वापिसी। २ श्रन्तद्धान । श्रव-सान । समाप्ति । १ कर्मत्याग । विरक्ति । श्वैराग्य । १ त्याग । ६ शान्ति । सांसारिक भंकटों से उपराम । ७ श्राराम । विश्राम । म परमानन्द । १ संन्यास । १० रोक ।

निवेदनस् ( न॰ ) १ घोपणा । विज्ञप्ति । सूचना । वर्णन । २ सौंपना । हवाले करना । ३ उत्सर्ग करना । ४ प्रतिनिधि । ४ भेंट ।

निवेद्यं (न०) किसी देवमूर्ति के लिये भाग । नैवेद्य । निवेदाः (पु०) १ प्रवेश । द्वार । २ शिविर । छेरा । ३ पड़ाव । ४ घर । मकान । घेरा । १ घरोहर । सपुर्दगी । ७ विवाह । म प्रतिलिपि । श्रङ्कन । नक्श । ६ सैनिक छावनी । १० भूपण । सजावट । निवेशनम् (न०) १ प्रवेश । द्वार । २ पड़ाव । छेरा । ३ विवाह । ४ लिखापढ़ी । १ घर । मकान । ६ तंद्र । ७ कस्बा या नगर । म घोंसला ।

निवेष्टः (पु०) चादर या बेठन । निवेष्टनम् (न०) चादर या बेठन । निश् (स्त्री०) १ रात । २ हल्दी । निश्ममं (न०) १ चितवन । दृष्टि । २ दृश्य । ३ अवस्य । ४ जानकारी ।

निशर्गा । (न॰) वध । हत्या।

निशा (खी॰) १ रात । २ हल्दी ।—ग्रटः, — ग्रटनः, (पु॰) १ उल्लू । र राचस । भूत । दानव ।—ग्रतिक्रमः, —ग्रत्ययः, —ग्रन्तः, — ग्रवसानं, (पु॰) १ रात का बीत जाना । २ प्रातःकाल :—ग्रन्धः, (वि॰) जो रात को ग्रँधा हो जाय ।—ग्रधीशः, —ईशः, —नाथः.—पतिः, —मिणः.—र्लं, (न॰) चन्द्रमा ।—ग्रधिकालः, (पु॰) रात्रि का प्रथम भाग ।—ग्रधिकालः, (पु॰) रात्रि का प्रथम भाग ।—ग्राह्या, (ग्रु॰) सन्ध्याकाल । सूर्यास्त के वाद का समय । उत्सर्गः, (पु॰) रात्रि का ग्रवसान । प्रातःकाल । —करः, (पु॰) रात्रि का ग्रवसान । प्रातःकाल ।

—गृहं, (न॰) सेाने का कमरा।—चर. (वि॰) [स्त्री॰ —चरा, —चरी ] रात की इधर उधर घूमने वाला।-चरः, (पु०) १ निशाचर। राज्स। दुष्टात्मा। २ शिव जीकी उपाधि । ३ गीदइः । शृगाल । ४ उल्लू । १ सर्प । ६ चकवाक । ७ चोर ।—चरपतिः, ( पु०) १ शिव । २ रावण । चंरी, (स्त्री॰) १ राचसी। २ वह स्त्री जो पुर्व निश्चय के अनुसार रात में अपने प्रेमी से मिलने जाय । ३ वेश्या । कुलटा स्त्री ।-- चर्मन्, ( पु॰ ) ग्रॅंधकार ।—जलं, ( न॰ ) श्रोस । कुहरा।—दर्शिन्, ( ए० ) उल्लू ।—निशं, प्रतिरात । सदैव । पुष्पं, ( न० ) १ कमीदनी जो रात के खिलती या फूलती हो। २ त्रोस । कुहरा। कुहासा।—मुखं, ( न० ) रात का त्रारम्भ ।--मृगः, ( पु० ) शुगाल । गीद्द । —वनः, ( पु॰) सन । शग । - विहारः, (पु॰) राचस। दानव। – वेदिन्, (पु०) सुर्गा। – —हसः, ( पु॰ ) कमोदिनी ।

निशात ( व॰ कृ॰ ) १ पैनाया हुग्रा । तीष्ण । २ चिकनाया हुग्रा । बारनिस किया हुग्रा । चम-कीला।

निशानं (न॰) तीष्रणीकरण । तेज्ञकरना । शान रखना ।बाढ़ रखना ।

निशांत } (व॰ कृ॰ ) नीरव।शान्त। चुपचाप। निशांतम् } (न॰ ) मकान।घर।डेरा। बासा। निशान्तम् } (न॰ ) मकान।घर।डेरा। बासा। निशामः (पु॰) देखना। पहचानना। श्रवलोकन करना।

निशामनम् ( न॰ ) १ चितवन । श्रवलोकन । २ दश्य । ३ श्रवण करना । ४ बार वार श्रवलोकन । ४ परजुाँही । प्रतिविग्व ।

निशित (वि॰) १ तेज़ । शान पर चढ़ा हुआ । २ ठहराव किया हुआ ।

निशीथः ( पु॰ ) १ ऋर्धरात्रि । ऋाधीरात । २ सेाने का समय । रात ।

निशोथिनि ) निशोथ्या } (स्त्री॰) रात । निशुंभः ) (पु॰) १ हत्या। वध। २ मग्नकरण। निशुम्भः ) २ कुकाने (धनुप के ) की किया। ३ एक दैत्य का नाम जिसे हुगां देवी ने वध किया था।—मथनी, (खी॰)—मर्दनी, (म्त्री॰) हुगां देवी की उपाधि।

निर्णुभनम् ) निर्शुम्भनम् )

निश्चयः (पु॰) १ श्रजुसन्धान । खोज । २ निरिचत । सम्मति । दद विश्वास । ३ दद सङ्कलप । ४ यकीन। विश्वास । ४ पूरा इरादा । पक्का विचार ।

निश्चल (वि॰) १ श्रवल । स्थिर । श्रटल । २ जो तनक भी न हिले दुले । २ श्रपरिवर्तनीय जो कभी वदले नहीं । – श्रांग, (वि॰) मज्वल शरीर । — श्रांगः, (पु॰) १ सारस विशेष २ चद्वान या पर्वत ।

निश्चला ( छी॰ ) पृथिवी ।

निष्ट्यायक (वि॰) वह जो किसी वात का निर्णय या निरचय करता हो । निर्णायक।

निश्चारकम् (न०) १ प्रवाहिका नामक रोग । यह श्रतिसार का एक भेद है। २ वायु। हवा । ३ हठ। मनमौजीपना।

निश्चित (.व॰ कृ॰ ) निर्णीत । तैशुदा ।

निश्चितं (श्रन्यया०) ददा पद्धा । जिसमें कोई फेर-फार न हो ।

निश्चितिः (स्त्री॰) १ खोज । श्रनुसम्धान । निर्णय । २ सङ्कल्प । पक्षा विचार ।

निश्रमः ( पु॰ ) १ श्रध्यवसाय । किसी कार्य के यतते करते न घवड़ाना या ऊवना ।

निश्चयणी ) निश्चेणि } ( छी॰ ) सीड़ी । नसैनी निश्चेणी }

निश्वासः ( पु॰ ) स्वाँस लेना । ग्राह भरना ।

निषंगः ) (पु॰) १ श्रालिङ्गन । २ ऐक्य । मेल । ३ निपङ्गः ) तरकस । त्यीर ।

निपंगिथः ) ( पु॰ ) १ त्रालिङ्गन । २ धनुर्धर । तीरं-निपङ्गिथः ) दाजु । ३ सारथी । ४ रथ ।

नियंगिन् ) (वि॰) १ श्रालिङ्गन करने वाला । २ तर-निपङ्गिन् ) कस रखने वाला ।—(पु॰) १ तीरन्दाज । धनुर्धर । २ तृषीर । तरकस । ३ तलवार धारी । निपर्गग् ( व॰ कृ॰ ) १ वैठा हुन्ना । श्राराम करता हुन्ना । सहारा लिये हुए ।२ जिसका सहारा मिला हुन्ना हा । ३ प्रस्थानित । गमन किया हुन्ना । ४ उदास । पीड़ित । नीची गर्दन किये हुए ।

निपरागाक्षम् ( न॰ ) बैठक । बैठकी । श्रासन । निपद्या ( खी॰ ) १ छोटी खाट । २ व्यापारी व

निपद्या ( खी॰ ) १ छ्वेटी खाट । २ व्यापारी की दुकान या गद्दी । ३ मंडी । हाट । वाज़ार ।

निपहरः ( ५० ) १ कीचढ़ । २ कामदेव । निपहरी ( स्री० ) रात्रि ।

निप्रधः (पु॰ यहु॰) १ देश विशेष श्रीर वहाँ के श्रिधवासी जहाँ राजानल राज्य किया करते थे। २

निपध देश का राजा ३ एक पर्वत का नाम ।
निपादः (पु॰) १ भारतवर्ष की एक श्रति प्राचीन
श्रनायं जाति । इस जाति के लोगों ही में चिड़ीमार माहीगीर श्रादि निन्दित कर्म करने वाले हुश्रा
करने हैं । २ वर्णसङ्कर जाति विशेष । चारडाल ।
विशेष कर बाह्यण पिता श्रीर श्रुदा माता से
उत्पन रान्तति । ३ सङ्गीत के सप्तस्वरों में श्रन्तिम
श्रीर ऊँचा स्वर । इसका सरगम में संचिप्त रूप
"नि" है।

निपादित (वि॰) १ वैठाया हुन्ना । २ पीड़ित । सन्तरः।

निपादिन् ( व॰ क़॰) नीचे वैठा हुत्रा या लेटा हुन्ना। ( पु॰ ) महावत।

निपिद्ध (वि०) वर्जित। मना किया हुग्रा।

निपिद्धिः (स्त्री॰) निपेध । मनाई ।

निपूद्नं ( न० ) वध । हत्या ।

निपृद्नः ( पु॰ ) वध करने वाला ।

निपेकः (पु॰) १ छिद्कान । युरकान । २ चुत्रान । करान । चूते हुए तेल की एक वृंद । ४ बहान । ढरकान । रिसान । १ नीर्यपात । १ सिज्ञन । श्रानपाशी । ६ धोने के लिये जल । ७ नीर्यपात सम्पन्धी श्रपवित्रता । म मैला पानी ।

निपेधः ( पु॰ ) १ वर्जन । मनाई । रोक । २ श्रस्ती-कृति । इंकार । ३ निपेधवाची नियम । ४ नियम का श्रपवाद ।

निषेवक (वि॰) १ श्रभ्यास करने वाला । श्रनुसरय करने वाला । भक्त । श्रनुरागी । २ रहने वाला । सं० श० कौ०—४६ वास करने वाला । ३ उपभोग करने वाला । मज़ा लूटने वाला ।

निषेत्रणम् (न०)) १ सेवा। चाकरी। २ पूजा। निषेदा (स्ना०) ) ३ श्रभ्यास । श्रभिनय। ४ श्रनुराग। श्रासक्ति। १ निवास। ६ परिचय। उपयोग।

निष्क् (धा॰ श्रात्म॰ ) [निष्कयते ] १ तौलना । नापना ।

निष्कं (न॰) १ तोने का सिक्का जो एक कर्प या निष्कः (पु॰) १६ माशे का होता है। २ सोने की तौल विशेष । ३ कंठा या हार जा सुवर्ण का बना हुआ हो। ४ सुवर्ण । (पु॰) चार्यडाल । निष्कर्षः (पु॰) १ निचे। द्वार । सारांश । २ नाप । ४ निश्चय ।

निष्कर्षणम् ( न॰ ) १ खिंचाव । खींच कर निका-लना । २ ( नतीजा ) निकालना ।

निष्कालनम् (न०) १ (पशुत्रों को ) हँका देना। २ मरण।

निष्कासः ) (पु०) १ वाहिर निकालने का रास्ता। निष्काशः ) २ वर्साती। गृहद्वार के आगे पटा हुआ या छायादार स्थान। ३ प्रभात। ४ अन्तर्धाना।

निष्कासित (व० इ०) १ निकाला हुआ। याहिर किया हुआ। २ रखा हुआ। स्थापित । जमा कराया हुआ। ४ नियत किया हुआ। मुकर्रर किया हुआ। ४ खोला हुआ। फूंका हुआ। बढ़ाया हुआ। ६ मर्स्सना किया हुआ। फटकारा हुआ। गरियाया हुआ।

निष्कास्तिनी (स्त्री॰) चाकरानी जो श्रपने मालिक के काबू में न हो।

निच्कुटः (पु॰) १ नज़रवाग । पाई वाग । घर के समीप का बाग़ । २ खेत । ३ जनानखाना । रनवास । ४ द्वार । ४ वृत्त का केटर ।

निष्कुटिः  $\left\{ \left( \begin{array}{c} \overline{q} \end{array} \right) = \overline{q} \end{array} \right\} \left( \begin{array}{c} \overline{q} \end{array} \right) = \overline{q} \end{array} = \overline{q} = \overline{q}$ 

निष्कुपित (व० इ०) १ फटा हुआ । वलपूर्वक खींच कर निकाला हुआ । २ बाहिर किया हुआ । निष्कुहः (पु०) वृत्त केटरं । निष्कृत ( व॰ कृ॰ ) १ मुक्त । छूटा हुआ । स्वतंत्र । रनिश्चित । ३हटाया हुआ । ४ चमा किया हुआ । निष्कृतं ( न॰ ) १ प्रायश्चित ।

निष्कृतिः (स्त्री॰) १ प्रायश्चित्त । २ छुटकारा । उपकार या म्रह्मण से उद्धार । ३ स्थानान्तर-करम्। ४ नीरोगता प्राप्ति । त्र्याराम होना । १ यचाव । ६ स्रसावधानी । ७ बुरा-चाल चलन । बदमाशी । गँडापन ।

निष्कृष्ट ( व॰ कृ॰ ) १ निकाला गया । खींचा गया । २ सारांश । निचेाड़ ।

निष्क्रीपः ( पु॰ ) ) १ चीरना । निकालना । भीतर निष्क्रीपग्राम् (न॰) ) से निकालना । खींच कर निकालना । २ भूंसी या चेकर श्रलगाना ।

निष्कोषग्राकम् ( न॰ ) दाँत साफ करने का तिनका या खरका।

निष्क्रमः ( पु॰ ) १ निष्क्रमण की रीति । बाहिर निक-लना । २ वैदिक हिन्दुओं में बच्चे का एक संस्कार । इसमें बालक जब चार मास का होता है तब उसे बाहिर लाकर सूर्य का दर्शन कराते हैं । ३ जाति-अंशता । पतित होना । ४ मन की वृत्ति ।

निष्क्रमण्यम् (न०) बाहर निकलना । देखेा निष्क्रमः । निष्क्रमण्यिका ( स्त्री० ) देखेा 'निष्क्रमः'।

निष्क्रयः (पु॰) १ छुटकारा । उद्धार । वह द्रन्य जो छुड़ाने के हेतु दिया जाय । २ पुरस्कार । इनाम । ३ भाड़ा । उजरत । मज़दूरी । ४ वापिसी । मुक्ति । ४ बदला । विनिमय ।

निष्क्रयग्रम् (न०) छुटकारा । उद्धार । वह द्रव्य जो छुड़ाने के हेतु दिया जाय ।

निष्काथः (पु०) १ काड़ा । २ रसा । भोर । शोरुवा । वह पानी जिसमें मांस राँघा गया हो ।

निष्टपनम् ( न० ) जलाना ।

निष्ठ (वि॰) १ स्थित । ठहरा हुआ । २ तरपर । लगा हुआ । ३ जिसमें किसी के प्रति भक्ति या श्रद्धा हो । ४ पद्घ । निपुर्ण । ४ विश्वासी ।

निष्ठा (स्त्री॰) १ स्थिति । प्रतिष्ठा । ठहराव । २ भक्ति । श्रद्धा । प्रगाइ श्रनुराग । ३ विश्वास । पूज्य बुद्धि । दृढ श्रनुरक्ति । ४ उरकृष्टता । निपु- णता। योग्यता। सर्वां प्रश्ंता। १ समाप्ति । ६ किसी ड्रामा या नाटक का दुःखान्त। ७ नाश। मृत्यु। किसी निश्चित समय पर इस संसार से श्रम्तर्थान होना । ५ निश्चय । निश्चयासमक ज्ञान। ६ याचना। १० कष्ट। पीट्टा। सन्ताप। चिन्ता।

निष्टानम् ( न॰ ) चटनी । ससाला ।

निष्टीवं (न०) निष्टीवः (पु०)

निष्टेवः (पु॰) धृकः।२ एक दवा जिसके निष्टेषं (न॰) सेवन से रोगी का कफ निष्टोबनम् (न॰) निकलने लगता है।

निष्टंबनम् (न॰) | निष्टोवितं (न॰) |

निष्टुर (वि॰) १ कठिन । कड़ा । सम्त । २ तीव । तीष्ण । उम्र । २ नृशंस । कड़े जी का । संगदिल । ४ येलगाम । निर्लंजन । यदयोला ।

निष्ठ्यत (व॰ छ॰) धूका हुआ । उगला हुआ। फैका हुआ।

निष्ठयुतिः ( सी॰ ) थृक । सकार ।

निष्णा (वि॰) १ कुशल । निष्ठुण । पट्ट । निष्णात ∫ होशियार । विशेषज्ञ । किसी विषय का बहुत श्रन्छा ज्ञाता या जानकार । विज्ञ । पारङ्गत । २ सुचार रूप से सम्पन्न किया हुश्रा । ३ श्रेष्टतर । निष्पञ्च (वि॰) १ काङा निकाला हुश्रा । श्रोटाया हुश्रा । द्याला हुश्रा । भली भाँ ति राँधा हुश्रा ।

विष्यतनं (न॰) १ मत्पट कर निकलना । शीघ्र वाह्य याना ।

निष्पत्तिः (र्खा॰) १ जन्म । पैदावार । २ पका-वस्था । परिपाक । ३ समाप्ति । श्रन्त । ४निपटेरा । निष्पन्न (व॰ कु॰) १ उत्पन्न हुश्रा । पैदा हुश्रा । निकला हुश्रा । २ पूर्ण । समाप्त । सिन्द । ३ तस्पर ।

निष्पवनम् ( न० ) फटकना ।

निष्पादनम् ( न० ) १ पूर्णता । समाप्ति । सिन्दि । २ निष्पत्ति करना । सम्पादन करना । पूर्ण करना । निष्पावः (पु०) १ फटक कर श्रनाज के। साफ करना । २ सूप से निकली हुई हवा । ३ पवन ।

निष्पीडितः ( च० छ० ) निचोड़ा हुन्ना । दो की एकत्र कर दवाया हुन्ना । निष्पेपः (पु॰) ) मिलाकर रगदना । पीसना । निष्पेपगम् (न॰) ) कूटना । कुचलना । चूर्ण करना ।

निप्रवागम् } (न॰) कोरा वस्त्र।

निस् ( प्रव्यया० ) निपेध । सफलता । निरचय । पूर्णता । उपभोग । तरण । भग्न करण । वाहिर । दूर। नहीं । विना। रहित । [समासों में निस् के 'स्'का 'र' हो जाता है ।—ऋग्रटक, (=निष्कग्रटक (बि०) १ कॉंटों से रहित । २ शत्रुत्रों से शून्य । ३ भय से रहित ।—कन्द, (=निष्कन्द्) (वि०) फंद से रहित ।--कपट, ( = निष्कपट,) (वि०) फपट या छल सेरहित ।—कम्प, (= निष्कस्प) (विष्) गतिहीन । स्थिर। दर । अटल । अचल ।—करुग्, (= निष्करुग्) ( वि॰ ) करुणाश्चन्य । निष्टूर । कृर ।—कल, (= निष्कत,) (वि०) १ विना हिस्सें। का। समूचा । २ हस्वाकार । छे।टा किया हुआ । ३ नप्ंसक । यांक । ४श्रंगभङ्ग किया हुत्रा । विकलाङ्ग । —कलः ( = निष्कलः ) ( पु॰ ) ३ श्राधार । २ वहा का नाम । —कला, (स्त्री०) —कली, ( स्त्री॰ ) बृद्दी श्रीरत जिसके वालवच्चे होने की सम्भावना न रही हो श्रथवा जिसका रजस्वला धर्म से है।ना यंद हो गया हो । - कलङ्क (= निष्कलङ्क ) (वि०) निर्दोप । कलङ्क से रहित ।---कपाय, ( = निष्कपाय ) (वि०) १ भैल से रहित । साफ । २ दुष्ट वासनात्रों से शून्य । —काम, (= निष्काम ) (वि॰ ) कामनाश्रों या इच्छात्रों से रहित । २ समस्त सांसारिक वासनात्रों से रहित ।—कामं, ( = निष्कामम् ) ( श्रव्यया० ) येमर्ज़ा । श्रनिच्छापूर्वक ।— कारग्, (=निष्कारग्) (वि॰) १ श्रनावश्यक। २ निस्स्वार्थभाव से । स्वार्थ से रहित । ३ निराधार ।—कालकः, ( = निष्कालकः ) (पु॰) वह प्रायश्चित्ती जिसका मुग्डन हुग्रा हो । श्रीर जो शरीर में घी लगाये हा । - कालिक, (= निष्कालिक) ( वि॰ ) जिसका जीवन काल समाप्त होने पर हो। जिसके जीवन के दिन इने गिने रह गये हैं। अजेय। अजय्य। — किञ्चन,

(= निष्किञ्चन) (वि॰) जिसके पास एक पाई भी न हो । धनहीन । निर्धन ।--कुल, (= निष्कुल,) (वि०) जिसके कुल में कोई न रह गया हो ।—कुलीन, ( = निष्कुलीन, ) (वि॰) नीच। – क्रुट, (= निष्क्रुट, ) (वि॰) जो कपटी न हो । ईमानदार । सचा ।--कूप, (= निष्क्रप) (वि०) निष्ठुर। कर। वेरहम। —कैवल्य, ( = निष्कैवल्य ) (वि॰) १ नितान्त। निपट । बिल्कुल । २ मोच हीन ।—क्रिय, (= निष्क्रिय) (वि०) १ निश्चेष्ट । वेकार। कुछ न करने वाला।— त्तत्र ( = निःत्तत्र )— क्तत्रिय (= निःक्तत्रिय ) (वि०) चत्रिय जाति से रहित या शून्य । — द्वोपः, ( = निः द्वोप:, ) ( पु॰ ) १ फेंकने या डालने की किया का भाव-त्याग । २ धरोहर । श्रमानत । थाती ।—चत्नुस, (= निश्चत्तुस्) (वि॰) श्रंधा। नेत्रहीन। —चत्वारिंश (= निश्चत्वारिंश) (वि॰) चालीस के ऊपर ।--चिन्त, ( = निश्चिन्त) १ चिन्ता से रहित । वेफ़िक । २ श्रविवेकी । विचार-हीन। - चेतन, (= निश्चेतन ) मूर्छित। वे-होश ।—चेतस्, (= निश्चेतस् ) ( वि॰ ) वह जिसके हेाश हवास दुरुस्त न हो ।-चेप्ट, (= निःचेष्ट, (वि॰) गतिहीन । शक्तिहीन । · च्छन्दस् ( = निश्छन्दस ) ( वि॰ ) वेदों का अध्ययन न करने वाला ।—क्रिद्र, ( = निश्किद्र ) १ विना किसी देाप या त्रुटि का। २ विना छेदों का। ३ श्रवाधित। वेरोक टोक। विना चोटफेंट का।—तन्तु, (वि०) सन्तानहीन।—तन्द्र. (वि०) जो काहिल या सुस्त न हो । ताज़ा। तंदुरुस्त । भला चंगा ।--तमस्क,--तिमिर, (वि॰) १ श्रंधकारशून्य । प्रकाश । २ पाप या दुराचरण से रहित '—तर्क्य, (वि॰) विचार से परे। -तल, (वि०) १ गोल। मण्डलाकार या गोलाकार । २ गतिशील । कम्पित । ३ जिसमें तली न हो। -- तुष, (बि०) जिसमें भूसी न हो । २ साफ किया हुआ । सरल किया हुआ । —तेजस् (वि०) ३ ग्रग्निहीन । उष्णताशून्य । नपुंसक । २ सुस्त । काहिल । एहदी । ३ धुंधला ।

ग्रस्पष्ट ।—त्रप, (वि॰) वेहया । निर्लज्ज ।— त्रिंश (वि०) १ तीस से ऊपर । २ वेरहम । नृशंस । क्र ।—त्रिंशः, ( ५० ) तलवार ।—त्रैगुग्य, (वि०) सत्व, रजस श्रीर समस् से रहित ।---पङ्क, ( = निष्पङ्क, ) (वि० ) जिसमें कीचड़ श्रादि न लगा हो । स्वच्छ । निर्मल । साफ । सुथरा ।—पताक, ( = निष्पताक, ) ( वि॰ ) जिसके पास भंडा भंडी न हो ।-पित, - सुता, (= निष्पतिसुता) (वि॰) वह स्त्री जिसका न पति हो न पुत्र हो ।—पत्र, ( ≂निष्पत्र ) (वि०) १पत्रों से रहित। २ पररहित। जिसके पंख न हों। —पद, ( =निष्पद ) ( वि∘ ) विना पैरों का । —पदं, (न०) यान जा विना पहियों के चले। —परिकर, (=निष्परिकर ) (वि॰ ) विना तैयारी के। विना सरंजाम के ।--परिग्रह (= निष्परिग्रह ) (वि॰ ) जिसके पास कुछ भी सम्पत्ति न हो ।--पिराप्रहः ( पु॰ ) संन्यासी जिसके वंश में कोई न रह गया हो।-परिच्छद, (= निष्परिच्छद् ) (वि०) जिसके पिछलगुए न हों । जिसके अनुचर न हो । परीन्न, ( = निष्परीत्त ) (विष् ) जो भलीभाँति परी-चित न किया गया हो। जिसकी श्रच्छी तरह से जाँच पड़ताल न की गयी हो ।-परीहार, (= निष्परीहार ) (वि०) जो चेतावनी की पर-वाह न करे।—पर्यन्त, ( = निष्पर्यन्त ) (वि०) ─पार, ( = निष्पार ) (वि॰) असीम। सीमारहित । जिसकी हद्द न हो। बेहद् ।--पाप, (= निष्पाप) (वि०) पापशून्य। निरपराध। साफ। शुद्ध।—पुत्र (= निष्पुत्र) (वि०) सन्तानहीन। —पुरुष (= निष्पुरुष) (वि०) उजाड़। १ बेग्राबाद। २ पुत्रसन्तान रहित। ३ पुलिङ नहीं; स्त्रीलिङ, नपुंसक लिङ ।—पुरुषः ( पु० ) १ हिजड़ा । जनाना । ३ भीरु । डरपोंक । --पुलाक, (=निष्पुलाक) (वि०) भूसी निकाला हुआ। विना भूसी का ।—पौरुष, ( = निष्पौरुष ) ( वि॰ ) श्रमानुषिक ।— प्रकरप, (= निष्प्रकरप) (वि०) दृह् । **अटल । गतिहीन ।—प्रकारक, ( = निष्प्रका-**

रक ) (वि॰ ) विवरण रहित । विना शर्त या क़ैंद के।—प्रकाश, (= निष्प्रकाश) (वि०) धुं घला । साफ नहीं । श्रंधकारमय ।- प्रचार, (=निष्प्रचार) (वि॰) १ न हिलने उलने वाला । एक स्थान पर रहने वाला । २ एकाग्र ।---प्रतिकार, -प्रतोकार, (= निष्प्रति (ती) कार )-प्रतिक्रिय. (वि०) १ श्रसाध्य । २श्रवा-धित । वेरोक टोक । — प्रतिच. ( = निष्प्रतिच ) ( थि॰ ) येरोक्टोक । शवाधित । - प्रतिद्वन्द्व, (=निष्प्रतिद्वरह् ) (वि॰) १ प्रजात शत्र। जिसका कोई विरोधी न हो । २ वेजोए । - प्रतिभ, (= निष्प्रतिभ ) ( वि॰ ) १ प्रतिभाहीन । चमक जिसमें न हो। २ जिसके प्रतिभा का श्रभाव हो । जो हाज़िरजवाव या प्रत्युत्पन्नमति न हो । कु द ज़हन । मृद । ३ विरक्त । उदासीन । --प्रतिभान, ( = निष्प्रतिभान ) ( वि॰ ) १ भीरु । उरपोंक ।—प्रतीप, ( = निष्प्रतीप ) (वि॰) सामने देखने वाला । पीछे न मुद्रने वाला ।—प्रत्यह, ( = निष्प्रत्यह ) (वि॰ ) श्रवाधित । वेरोकटोक ।--प्रपञ्च, ( =निष्प्रपञ्च ) ( वि॰ ) जो प्रपत्नी या छुली न हो। ईमानदार। —प्रभः, (निष्प्रभ या निःप्रभ ) (वि॰ ) १ जिसमें श्राय या चमक न हो । २ श्रशक्त । ३ उदास । श्रस्पष्ट । श्रन्धकारमय।---प्रमागाक, ( = निष्प्रमागाक ) ( वि॰ ) विना श्रिधिकार या प्रमाण के । - प्रयोजन, ( = निष्प्रयोजन ) (वि०) १ विना प्रयोजन के । २ निराधार । निष्कारण । ३ निरर्थक । वैकाम । ४ श्रनावश्यक । वेज़रूरत ।—प्रयोजनम्, (= निष्प्रयोजनम्) (श्रव्यया०) विना कारण । श्रकारण । विना किसी उद्देश्य के।—प्रागा, (= निष्प्रागा ) (वि०) मृत । मरा हुग्रा ।—फल, ( =निष्फल ) (वि०) जिसका कोई फल न हो। फलहीन। ( श्रलंका०) १ श्रसफल । नाकामियाव । २ निरर्थक । व्यर्थ । ३ वाँम । जिसमें फल न लगे । ४ श्रर्थश्रन्य । ४ वीज रहित । नपुंसक ।- फला, -फली, (=निष्फला, निष्फली) (स्री०) स्त्री जिसकी उम्र गर्भ धारण करने याग्य न रही हो ।--फेन.

( = निएफेन ) ( बि॰ ) फेना रहित ।—शब्द, ( = निःशब्द् ) ( वि॰ ) जो शब्दों द्वारा प्रकट न करे । जो सुनाई न पड़े । ( निःशई रोदि-तुमारेभे")—शुलाक, (निःशलाक) (वि॰) एकाकी । श्रकेला । एकान्ती । 'श्रारग्ये निःशलाके वा मंत्रयेदविभावितः ।"—शेप, (=निःशेप) शलाकं, (=निःशलाकं) ( न॰ ) एकान्त स्थल । सुनसान जगह ।—शेष, (=निःशेष) ( वि॰ ) विना वचत के। सम्पूर्ण। पूरा। समूचा। नितान्त ।—शोध्य, / निःशोध्य ) ( वि॰ ) धोया हुन्ना । साफ किया हुन्ना ।—संशय, (=नि:संग्रय) (वि॰) १ निश्चित । विलाशक । २ निस्सन्देह । जो श्राशंका न करे। -- सङ्गः ( नि:सङ्ग, ) (वि०) १ जो किसी में श्रनुरक्त न हो । उदासीन । २ संन्यासी । श्रसम्बद्ध । पृथक किया हथा । ४थ्रवाधित । वाधा शून्य ।— सङ्गम्, (=नि:सङ्गम्) निस्त्वार्थ भाव से ।—संझ, (निःसंज्ञ) ( वि॰ ) वेहोश । मूर्दित ।— सत्व (=निःसत्त्व) (वि०) १ स्फूर्ति हीन। निर्वल । २ नपुंसक । ३नीच । श्रोद्या । कमीना । ४ श्रम्तित्वहीन । ४ प्राणधारियों से रहित ।---सन्तति, (=निःसन्तति )—सन्तान, (=निः-सुन्तान ) (वि॰) वे श्रौलाद । जिसके कोई सन्तान न हो ।—सन्दिग्ध, (=निःसन्दिग्ध,) -- सन्देह ( =निःसन्देह ) ( वि॰ ) निस्तंशय I जिसको सन्देह या शक न हो । - सन्धिः (=निः-सन्धि, निस्सन्धि ) ( वि॰ ) जिसमें ऐसी कोई ब्रन्थि या गाँठ न हो जो दिखलायी पड़े। गभन। सघन ।—सपत्न. (=िनःसपत्न)(वि०) १ जिसका कोई शत्र या प्रतिद्वन्द्वीन हो। २ जो सर्वथा एक ही का हो। ३ श्रजात रात्र। -समं, (=निस्समं) ( ग्रव्यय० ) १ वे भरतु का । ठीक समय पर नहीं । २ दुष्टता से ।—संपात, (=निःसंपात) (वि०) मार्ग न देने वाला। श्रवरुद्व मार्ग ।—सम्पातः ( =िनःसम्पातः ) ( पु॰ ) श्रर्द्धरात्रि का श्रन्धकार । श्राधीरात की श्रंधियारी। घनान्धकार । -संवाध, (= निः-संबाध ) (वि॰ ) सङ्घीर्ण नहीं । प्रशस्त । वदा ।

संसार (=िनःसंसार)(वि०) १ रसहीन। निस्सार । २ निकम्मा ।—सीम, ( =िनःसीम ) —सीमन्, (=निःसीमन् ) (वि॰ ) जी नापा न जा सके । सीमारहित । श्रसीम । स्नेह, (= निःस्नेह) (वि०) १ शुष्क। २ तटस्थ। उदासीन। ३ जिससे कोई प्यार न करता हो। जिसकी कोई देखरेख न रखता हो ।— स्पन्द, (= निःस्पन्द ) ( वि० ) गतिहीन । इढ़ ।— स्पृहः, ( = निःस्पृहः ) १ कामनाशून्य। २ लापरवाह । तटस्थ । ३ सन्तुष्ट । जो स्पृहावान या ईर्घ्यालु न हो। ४ साँसारिक बंधनों से मुक्त ।— स्व, ( = निःस्व ) (वि॰ ) निर्धन । ग़रीब । —स्वादु, ( = निःस्वादु ) ( वि॰ ) फीका । निसर्गः ( पु॰ ) १ वक्शना । दान देना । भेंट करना । देखालना। २ दान । ३ मलमूत्र । ४ त्याग। त्र्रिधिकार त्याग । ४ रचना । सृष्टि —ज,— सिद्ध, (वि॰) जन्म से। स्वाभाविक ।-भिन्न, ( वि॰ ) स्वभाव से प्रथक ।—विनीत, ( वि॰ ) १ स्वभाव से विवेकी । बुद्धिमान् या दूरदर्शी । २ स्वभाव से सदाचारी। निसर्गुतः ( पु॰ ) स्वभाव से । स्वाभाविक । निसर्गेण ( श्रव्ययः ) ∫ निसारः ( पु॰ ) समूह । निस्दन (व॰ इ॰ ) } हिसा करना। वध करना। निस्स्टप्ट (व० कृ०) १ सौपा हुत्रा। दिया हुन्रा। वक्शा हुग्रा। २ त्यागा हुग्रा। छोड़ा हुग्रा। ३ निकाला हुऋा । विदा किया हुऋा । ४ श्राज्ञा दिया हुग्रा। १ मध्य। वीचोवीच ।—ग्रर्थ, (वि०) वह जिसे किसी विषय का प्रवन्ध सौंपा गया हो। —-स्रर्थः, (पु०) १ एलची । एक राजा का प्रति-निधि जो दूसरे राजा के दरवार में रहै। २ दूत। गुमारता । श्राममुख्तार ।

निस्तरणम् ( न० ) १ निस्तार । छुटकारा । उद्धार । २ पार जाने की क्रिया।३ उपाय। निस्तर्हेर्ग (न०) वध । हत्या । निस्तारः ( पु॰ ) १ पार होने की किया। २ पिंड छुड़ाने की क्रिया। छुटकारा। बचाव।३ मोत्तः। ४ ऋग से छुटकारां। ४ उपाय । ज़रिया ।

निस्तीर्ग् (व० क०) १ छूटा हुआ । मुक्त । २ जो तै या पार कर चुका हो। निस्तोदः ( पु० ) १ डंक । काँटा । २ पीड़ा । व्यथा । निस्पन्दः ( पु० ) प्रकम्पन । गति । धड्कन । निस्यन्दः ) ( पु० ) १ चृना । टपकना । वहना । निष्यन्दः ∫ उमड़ कर बहना। २ रस । ३ वहाव। टपकने वाला रस । निस्यदिन् ) ( वि॰ ) टपकने वाला । उमड़ कर बहने निस्यन्दिन् ∫ वाला । निस्नवः ) ( पु॰ ) १ चश्मा । सोता । २ चाँवलों निस्नावः ∫ का माँड़। ( पु॰ ) केालाहल । शोर । निस्वानः 🐧 निह्त ( व॰ कृ॰ ) १ मारा हुत्रा । वध किया हुन्रा । २ जमा हुत्रा । गड़ा हुत्रा । ३ भक्तमान । श्रनुरागी । निहननं ( न० ) वध । हत्या । निहवः ( पु॰ ) बुलाहट । पुकार । निहार देखे। नीहार। निहिसनम् ( न० ) हत्या । वध । निहित (व॰ कृ॰) १ स्थापित । रखा हुआ। जमा किया हुआ। लगाया हुआ। ४ वीच में घुसेड़ा हुआ। गड़ा हुआ। ४ भारखार में जमा किया हुआ। ६ गम्भीर स्वर से कहा हुआ। ७ पकड़ा हुआ। ८ रखा हुआ। निहीन (वि०) कमीना। नीच। पापी। निहीनः ( पु॰ ) नीच मनुष्य। कमीना त्रादमी। नीच कुलोत्पन्न मनुष्य। इंकार । २ रहस्य । ३ श्रविश्वास । सन्देह ।

निह्नवः ( ५० ) १ छिपाव । दुराव । ऋस्वीकृति । सन्दिग्धता । ४ दुष्टता । १ प्रायश्चित्त । ७ वहाना । मिस ।

निहृतिः (स्त्री॰) १ इंकार। किसी बात की जान-कारी को छिपा डालना । २ कपटाचरण । ३ छिपाव । दुराव ।

नी (धा॰डभय॰) [नयति—नयते, नीत ] १ ले जाना । मार्ग प्रदर्शन करना । लाना । पहँचानाः

लेना । करवाना । २ रहनुमा करना । निर्देश देना । शासन करना ।

नो (पु॰) नेता । पयप्रदर्शक । जैसे सेनानी । श्रमणी । श्रामणी ''श्रादि ।

नीका (स्ती॰) सेतों की सिचाई के लिये पानी का यंवा या नहर ।

नीकाश (वि०) देखो ।—"निकाशः"।
नीच (वि०) १ नीचा । छोटा । योहा । कम ।
खर्याकार । योना । र निक्तवर्ता । निक्तपद्दग्य । इ
संद । गम्भीर । (स्वर ) ४ कमीना । छट ।
नीच । दुष्ट । सब से गगा बीता । १ निकम्मा ।
तुच्छ ।—गा, (स्वी०) नदी ।—भोज्यः, (पु०)
पलायदु ॥ प्याज ।—योनिन्, (वि०) श्रकुलीन ।
निक्त जाति में उत्पन्न ।—यजूः, (पु०)—यजू ,
(न०) वैकान्त नामक रत्न ।

नीचका (स्रो०) सर्वोत्तम गौ। नीचिकी

नीचिक्तिन् ( पु॰ ) १ किसी वस्तु का सर्वोचभाग । २ चैल का सिर । ३ श्रद्धी गा का रखेया ।

नीचा (स्त्री॰) सर्वोत्तम गौ।

नीचकेस् ) ( अव्यया० ) १ नीचा। नीचे की श्रोरं। नीचेस् ) तते। भीतर । २ सुक्कर प्रणाम। ३ कोमलता से। धीरे से। ४ मन्द्र स्वर से। द्यी ज्वान से। १ छोटा। इस्व। योना। ( ए० ) एक पर्वत का नाम।—गतिः, ( खी० ) धीमा कदम। मंद्र चाल।—मुख, ( वि० ) नीचे मुख किये हुए।

नोडः (पु॰) १ पनी का घोंसला। २ यय्या। नोडम् (न॰) ४ पतंग। ३ भीटा। माँद। गुफा। ४ किसी गादी का श्रंदरूनी हिस्सा। ४ स्थान। जगह। रहने का स्थान। विश्राम स्थल।— उद्भवः, (पु॰) —जः, (पु॰) पद्यी।

नीडकः ( ५० ) १ पत्ती । २ घोँसला ।

नीत ( व॰ कृ॰ ) १ लाया गया । पहुँचाया गया । २ पाया गया । प्राप्त हुग्रा । उपलब्ध । ३ व्यय किया गया । गुज़रा हुन्रा । वीता हुग्रा । ४ भली भाँति प्राचरित किया हुन्रा ।

नीरं (न०) १ धनदौलत । २ थनाज । नाज । नीतिः ( की॰ ) १ पथप्रदर्शन । परिचालन। शनुशासन । २ चालचलन । श्रपना निज का चालचलन । ३ शील । भन्यता । ग्रौचित्य । ्डपयुक्तता । समीचीनता । ४ राजनीति । विज्ञता । विमृश्यकारिता । सन्मार्ग । ५ पद्धति । धारा । युक्ति । उपाय । हिकमत । ६ राजनीति । राज्य की रचा के लिये काम में लायी जाने वाली युक्ति। राजाश्रों की चाल जो वे राज्य की प्राप्ति श्रथवा रज्ञा के लिये चलते हैं। ७ श्राचारपद्धति । लोक या समाज के कल्याण के लिये निर्दिष्ट किया हुन्ना। श्राचार व्यवहार । ⊏ प्राप्ति । उपलब्धि । ६ दान । भंद । चदावा । १० सम्बन्ध । सहारा ।—कुशल, (वि॰) —इ, (वि॰) —निष्ण, (वि॰) — विट, (वि॰) राजनीति का जानने वाला। -- ग्रांपः, ( पु॰ ) बृहस्पति की गादी का नाम। -दोपः, ( पु॰ ) नीति सम्बन्धी त्रुटि या भूत । वोजं, (न०) पद्यंत्र का उद्गमस्थल।-व्यतिक्रमः, (पु॰) १ राजनीति या सामाजिक नीति के नियमों की तोट्ना । २ श्राचार पद्धति में भूल । नीति में भूल ।—शास्त्रं, ( न० ) . १ वह शास्त्र जिसमें देश काल श्रीर पात्र के श्रनुरूप व्यवहार करने के नियमों का निरूपण किया गया हो । २ वह शास्त्र जिसमें मनुष्यसमाज के हित के लिये देश काल श्रीर पात्र के श्रनुसार श्राचार व्यहार तथा प्रवन्ध एवं शासन का विधान हो ।

नीम्नम् ) (न॰) १ छप्पर या छत्त की श्रोलती । २ नीमम् ) वन । जंगल । ३ पहिये का न्यास या चक्कर । ४ चन्द्रमा । ४ रेवती नचत्र ।

नीपः ( पु॰ ) ३ पहाड़ की तलही । २ कदम्ब बृत्त । ३ श्रमोक बृत्त । ४ राजवंश विशेष ।

नीपं ( न॰ ) कदम्ब पुष्प ।

नीरम् (न॰) १ जल। पानी। २ रस। श्रकं। केाई
दव पदार्थ।—जम्, (न॰) १ कमल। २ मोती।
३ जलजीव।—इः, (पु॰) यादल।—चिः,—
निधः, (पु॰) समुद्र।—हः, (न॰) कमल।
नीराजन ) (छी॰) श्रस्त्रों का मार्जन। यह एक
नीराजना ) सैनिक एवं धार्मिक हत्य था, जिसे राजा
लोग, रात्रु पर चढ़ाई करने के एवं श्राधिन साम में

किया करते थे । २ किसी देवता की श्रारती उतारना । दीवदान । श्रारती ।

नील (वि॰) जिल्लीला,नीली 🛚 १ नीला । २ नील से रंगा हुश्रा ।—श्रङ्गः, ( पु॰ ) सारस पची।—ग्रञ्जनम्, ( न० ) सुर्मा ।—ग्रञ्जना, —ग्रञ्जसा, (स्त्री॰) विजली । विद्युत ।— श्रव्तं,-श्रम्बुजं,-श्रम्बुजन्मन्, (न०) -उत्पत्तं, ( न० ) नील कमल ।—श्रभः, ( पु० ) कालीघटा । — भ्रम्बर, (वि०) नीलवस्त्र पहिने हुए।—ग्रम्त्ररः, (पु॰) १ राचस। दानव। २ शनिग्रह । ३ वलराम ।---श्रारुगाः, (पु॰) तङ्का । भोर।--ग्रश्मन्, ( पु॰ ) नीलम रतन ।--कराठः, (पु०) १ मयूर। मोर। २ शिव । ३ नीलकएठ। ४ जलकुक्कुट विशेष। ४ खञ्जन पत्ती। ६ गैारैया। ७ मधुमत्तिका ।—केशी, (स्त्री०) नील का पैाधा।—ग्रीवः, ( पु० ) शिव जी।— क्रुदः, ( पु० ) १ झुहारे का पेड़। २ गरुड़।— तरुः, ( पु॰ ) ताङ्बृच ।—तात्तः, ( पु॰ ) तमाल वृत्त ।—पङ्कः, ( ५० ) —पङ्कम्, (न०) श्रन्धकार।-पटलं (न०) काली परदा या काला उघार । श्रंधे की श्राँख पर का काला जाला । —पिच्छः, ( पु॰ ) बान पत्ती ।—पुष्पिका, (स्त्री०) १ नील कापै। । २ ऋलसी । भः, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ वादल । ३ मधुमत्तिका । -- मिणः, -- रतनं, ( न॰ ) नीलम। —मीलिकः, (पु॰) जुगनू । खद्योत ।— मृत्तिका, (न०) पुष्पकसीस । । कालीसिटी । —राजिः, ( स्त्री० ) कालिमा की रेखा । घनान्धकार । — लोहितः, ( पु॰ ) शिव जी

नीलकं (न०) १ काला नोंन । २ नीला ईस्पात लोहा । वर्त्तलौह । चीदरी लोहा । ३ नीलाथोथा । तृतिया ।

नीलकः ( ५० ) काले रंग का घोड़ा।

नीतंगुः, नीलङ्गः (पु॰) } एक कीट विशेष। नीलागुः, नीलाङ्गः (पु॰) } नीलिका (ची॰) १ नील का पैाधा। नीलिमन् (पु॰) नीला रंग। कालापन। नीलापन। नीली ( खी॰ ) १ नील का पैाधा। २ नीले रंग की मक्खी। ३ रोग विशेष ! - राग, ( वि॰ ) श्रत्रांग में इद । - रागः, (पु॰) १ प्रेम जो नील के रंग की तरह पका हो या जो कभी न छूटे। श्रटल प्रेम। २ पक्तेमित्र। - सन्धानं, (न॰) नील का खमीर।

नीवरः ( पु॰ ) १ व्यवसाय । व्यापार । २ व्यवसायी । ३ साधू । संन्यासी । ४ कीचड़ ।

नीवरं ( न० ) कीचड़।

नीवाकः (पु॰) १ मँहगी के समय श्रनाज की वदी हुई माँग । ३ श्रकाल । दुष्काल ।

नीवारः (पु॰) वे चावल जो विना जोते वोये अपने आप उत्पन्न हों। पसाई के चाँवल। तिन्नी के चावल। मुन्यन्न। मुनियों के खाने का अनाज विशेष।

नीविः ) (स्त्री॰) कमर में लपेटी हुई घोती की वह नीवी र्र गाँठ जिसे खियाँ पेट के नीचे सूत की डोरी से या योंहीं बाँघती हैं। फुफुंदी। नारा। इज़ार-वंद। २ पूंजी। वारदाना। ३ होड़। दाँव।

नीवृत् ( पु॰ ) कोई भी श्रावाद स्थान।

नीव (वि०) देखेा नीध ।

नीशारः (पु॰) १ गर्मकपड़ा। कंत्रल । २ मसहरी। ३ कनात।

नीहारः ( ५० ) १ कोहरा । कुहासा । श्रोस । पाला । २ काहा । मलमूत्र ।

नु ( अन्यया॰ ) सन्देह । अनिश्चितता-सूचक श्रन्यय । यह सम्भावना श्रीर श्रवश्य के त्रर्थ में भी प्रयुक्त होता है ।

नु (धा॰ पर॰) [नौति, प्रग्गौति, नुत, ] प्रशंसा करना । सराहना करना । तारीफ करना ।

नुतिः (स्त्री॰) १ प्रशंसा । सारीफ । विरदावली । २ पुजन श्रचा ।

नुद् (धा॰ उभ॰ ) (नुद्ति, नुद्ते—नुत्त या नुन्न, प्रग्रुद्ति) १ धक्का देना । हाँकना । रेलना । ठेलना । र उत्तेजित करना । वतलाना । श्राग्रह करना । ३ हयाना । भगा देना । फेंक देना । ४ भेजना । डालना ।

मृतः ) (वि॰) १ नया । २ ताजा । जवान । २ मृतः ∫ वर्तमान । प्रचलित । ४ तस्य का । ४ हाल का । धाधुनिक । ध्रद्भुद । विलयम । ध्रनीखा । प्रार्थ ।

नृनं ( प्रव्यया० ) १ शबस्य । दुस्त्कीकत । सचसुच । २ यहाम कर के

न् पुरं ( न॰ ) ) न् पुरः ( पु॰ ) } नेवर । विहिया।

नृ ( ५०) ६ नर । मनुष्य । २ मनुष्य जाति । ३ शत-रंज की गाट या गुटी। ४ सूर्य घड़ी की कील। ४ पुल्लिक शब्द ।—श्रस्थिमालिन्, ( पु॰ ) शिव र्जा ।—कपालं, ( न॰ ) मनुष्य की खेापड़ी ।— कंसरिन्, ( पु०) नृसिंहावतार ।—जलं, (वि०) मनुष्य का सूत्र।—देवः, (पु०) राजा।—धर्मन्, ( पु॰) क़ुबेर ।—मिथुनं, ( न॰ ) मिथुन राशि । —मेधः, ( पु॰ ) नरमेध यज्ञ। वह यज्ञ जिसम मनुष्य का यलिदान दिया जाता है ।—यज्ञः, ( पु॰ ) पत्रयज्ञों में से एक।—लोकः, (पु॰ ) भृलोक । मर्त्यलोक ।—धराहः, ( पु॰ ) विष्यु का बराह अवतार। —वाहनः, ( पु॰ ) कुवेर । —वेप्रनः, ( पु॰ ) शिव ।—श्टङ्गं, ( न॰ ) ग्रसम्भावना के उदाहरण के लिये सनुष्य के सींग। — सिंहः, ( पु॰ ) १ मनुष्यों में शेर या उत्तम पुरुत । २ विष्णु भगवान का चौथा नृसिंहावतार। --- सेनं, ( न॰ )--- सेना, ( स्ती॰ ) मनुष्यों की फोन। -सेमः, ( पु॰ ) श्रादर्श मनुष्य । वदा घादनी।

नृगः (पु॰) वैवस्वतमनु के पुत्र महाराज नृग जिन्हें
एक ब्राह्मण के शाप से गिरगट होना पढ़ा था ।
नृत् (धा॰ पर॰) [नृत्यति, प्रग्रुत्यति, नृत्त ]
१ नाचना । इधर उधर घूमना । २ रंगमञ्ज पर
श्रिभनय करना । ३ हावभाव दर्साना । मटकना ।
खेलना ।

नृतिः (स्त्री०) नाच । नृत्य ।

नृत्तं ) (न०) नाच। श्रभिनय। मूक श्रभिनय। नृत्यं ) भँड्ई। श्रङ्ग विचेप। मटकना।—प्रियः, १५०) शिव।—शाला, (स्त्री०) नृत्यशाला। नाच-घर।—स्थानं, (न०) रंगभूमि। श्रभिनयस्थान। स्टेज। नृप ) ( पु॰ ) राजा ।— नृपश्रध्वरः, ( पु॰ )
नृपति } राजसूय यद्य । — श्रात्मजः, ( = नृपात्मनृपातः ) जः, ) । पु॰ ) राजकुमार । — नृपश्राभीरं,
(न॰) — नृपमानं, ( न॰ ) वह सङ्गीत जो राजा
के भोजन करते समय होता है ।— नृपगृहं, (न॰)
राजप्रासाद । महल :— नृपनीतिः, (स्त्री॰) राजनीति । — नृपप्रियः, (पु॰) श्राम का यृच । — नृपतद्मन्, (न॰) — नृपितङ्गम्, (न॰) राजचिन्ह ।
विशेष कर सफेद छाता । — नृपशासनं, (न॰)
राजाज्ञा । — नृपस्मम्, ( न॰ ) — नृपस्मा,
( स्त्री॰ ) राजाश्रों का समारोह ।

नृशंस (वि॰) दुष्ट । मलिनचित्त । क्रूर । उपद्रवी । कमीना ।

नेजकः ( पु॰ ) धोवी।

नेजनम् ( न० ) धुलाई । सफाई ।

नेतृ (पु॰) १ नेता । श्रगुश्रा । सञ्चालक । व्यवस्था-पक । श्रयगन्ता । २ श्राज्ञा देने वाला । गुरु । ३ प्रयान । मालिक । मुखिया । ४ दण्ड देने वाला । १ मालिक । स्वामी । ६ किसी श्रभिनय का मुख्यपात्र ।

नेत्रं ( न॰ ) १ श्रगुत्रापन । सज्ञालन । २ नेम्र । ३ मथानी की रस्ती। ४ वना हुआ रेशमी वस्त्र । मिहीन रेशमी कपड़ा । ५ एक वृत्त की जड़ । ६ वाद्ययंत्र। वाजा। ७गाड़ी | सवारी। घदो की संख्या ६ नेहा । १० नचत्र । तारा ।—ग्रञ्जनम्, (न०) श्राँखों का सुर्मा।—श्रन्तः, ( पु॰ ) श्राँख के कोने का वाहरी भाग ।—ग्रम्बु,—ग्रम्भस्; ( न॰ ) घाँस् ।—धामयः, ( ५० ) नेत्ररोग विशेष।—उत्सवः ( पु॰ ) कोई भी मनोहर वस्तु ।--उपमं, ( न०) बादाम ।--कनीनिका, ( स्त्री॰ ) श्राँख की पुराली !—कोपः, ( पु॰ ) १ श्राँख का ढेला । २ फूल की कली ।—गोचर, (वि०) दृष्टि के भीतर ।—इदः, ( पु० ) पलक । —जं,—जलं,—वारि, (न०) श्राँसू ।—पर्यन्तः, ( पु॰ ) श्राँख का केाया या केाना ।—पिग्रडः, (पु०) १ नेत्रगोलक। प्राँख का देल । २ बिल्ली।—मलं, ( न० ) र्थ्यांख का कीचड़ ।— योनिः, ( प्र०) १ इन्द्र । २ चन्द्रमा ।—रञ्जनम्, सं० श० के।०-- ४७

(न०) सुर्मा। - रोमन्, (न०) श्राँख की विरनी या वन्ही ।—वस्त्रं, (न०) घुँघट विशेष । —स्तम्भः, ( पु॰ ) त्राँखों का पथरा जाना l श्राँखों का हिलना इलना बंद हो जाना। नेत्रिकम् (न०) १ पाइप । नली । २ कलछी । नेत्री (र्छा०) १ नदी । २ धमनी । ३ स्त्रीनेता । ४ त्तस्मी देवी। नेदिप्र (वि॰) ग्रत्यन्त निकट। निकटतम्। नेदीयस (वि०) [ छी०--नेदीयसी ] निकटतर। नेपः ( पु॰ ) घर का पुरोहित । नेपथ्यम् (न०) ३ शृङ्गार । भूपण । २ पोशाक । परिच्छद । ३ श्रभिनयकर्त्ता की पोशाक । ४ वह स्थान जहाँ नाटक के पात्र श्रपना रूप भरते हैं। १ पर्दे के पीछे का स्थान।—विधानं, (न०) उस स्थान की व्यवस्था जहाँ श्रभिनयकर्ता श्रपना रूप भरते हैं। नेपालं (न०) साँबा। नेपाल: ( पु॰ ) भारतवर्ष के उत्तर में स्थित स्वनाम-ख्यास राज्य विशेष । नेपालजा हे सिंगरफ। नेपालजाता नेपालाः ( पु॰ ) नेपाल देश के श्रधिवासी। नेपालिका ( स्त्री॰ ) सिंगरफ। फिल । नेपाली (स्त्री॰) जंगली छुहारे का वृत्त या उसके नेम (वि०) [ कर्ता बहुवचन-नेमे,-नेमाः] श्राधा । नेमः ( पु० ) १ हिस्सा । २ समय । समय की अवधि । ऋतु । ३ सीमा । हद । ४ हाता । बाङा । ४ दीवाल की नींव । ६ छल । कपट । दगा । ७ सन्ध्या। शाम । ८ गढ़ा । सुराखः । ६ जड़ । नेमिः ( स्त्री॰ ) १ चक्रपरिधि । २ किनारा । नेमी ∫ बाढ़। ३ न्यास। चक्कर १४ वज्र। पृथिवी। नेमिः ( पु॰ ) तिनिश वृत्त । तिनास । तिनसुना । नेष्ट ( पु॰ ) सामयाग में यज्ञ कराने वाले, जिनकी संख्या १६ होती है। नेप्टुः ( पु॰ ) मही का ढेला। नैःश्रेयस (वि॰) [स्री॰—नैःश्रेयसी मोत्त नैःश्रेयसिक ( वि॰) [स्त्री॰—नैःश्रेयसिकी] 🛭

नैस्वं } (न०) धनहीनता । गृरीबी । सुहताजी । नैःस्व्यं } नैक (वि॰) नि + एक ो एक नहीं।—श्रातमन्, ( पु॰ )—ह्तपः, ( पु॰ )—श्रङ्गः, ( पु॰ ) पर-वहा । नैकटिक (वि॰) [ स्त्री॰—नैकटिकी ] पड़ेास का। पास का । समीपी । नैकटिकः ( पु० ) साधु । भिज्जक । नैकट्यं ( न० ) सामीप्य । समीपता ! नैकषेयः ( पु० ) राचस । दानव । नैकृतिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰ —नैकृतिकी ] १ वेईमान । भूठा।२ कमीना।नीच । दुष्ट ।३ घुना। नेगम ( वि॰ ) [ स्त्रो॰ — नैगमी, ] वेद सम्बन्धी । नैगमः ( पु॰ ) १ वेद का न्याख्याकार या टीकाकार। २ उपनिषद् । ३ युक्ति । उपाय । ४ विवेकपूर्ण श्राचरण । १ नागरिक । व्यापारी । सादागर । महाजन । नैघंटुकम् । (न०) १ वेद का शब्दकोष। वैदिक नैघराट्कम् । शब्दों का कीष । २ शब्दकीष । नैचिकं (न०) वैल का सिर ( नैचिकी (स्त्री०) एक उत्तम गौ। नैतर्ल ( न० ) नरक । पाताल ।—सद्मन्, ( ५० ) नैत्यं ( न० ) ग्रनन्तता । सातत्य । नैत्यक (वि॰) [ स्त्री॰—नैत्यकी ] ) १ सदैव नैत्यिक(वि॰) [ स्त्री॰—नैत्यिकी ] ﴾ श्रतुण्डेय । नियमित रूप से श्रनुष्ठेय । ३ श्रनिवार्य । जो टल न सकै। नैदाघः ( पु॰ ) ग्रीष्म ऋतु । गर्मी का मैासम । नैदानः ( पु० ) शब्द । व्युत्पत्ति-तत्त्व । नैदानिकः ( पु॰ ) निदान शास्त्र विशारद । नैदेशिकः ( ५०) श्राज्ञापालन करने वाला । नौकर । नैपातिक (वि॰) [स्त्री॰ --नैपातिकी ] श्रकस्मात् या दैवसंयोग से वर्णन करने वाला। नेपुरायम् (न०) १ निपुर्णता । पद्धता । चातुर्य । योग्यता । २ नाजुक मामला । । ४ सम्पूर्णता । नैभृत्यं (न०) १लाज । सङ्कोच । विनम्रता । २ रहस्य ।

```
नैसंगगकम् ( न० ) भोज । दायत ।
 र्नेमयः ( पु॰ ) स्त्रापारी । स्प्रनमायी ।
 नैमिक्तिक ( वि॰ ) [ग्री॰ -नैमिक्तिकी] १ जो किसी
      कारण विशेष वश किया जाय । जो निमित्त
      या बारण उपन्तित होने पर या दियी विशेष
      प्रयोजन की सिद्धि के लिये हो। २ प्रसाधारण।
     णर्भा कभी होने वाला।
 निमिन्तिकम् (न०) ३ कारण । २ कभी कभी होने
     याला शाखीतः कर्म ।
 नैमित्तिरुः ( पु॰ ) ज्येतियी । फरिश्ता । ईश्वरदृत ।
 नैमिष्ट ( वि॰ ) [ सी॰ —नैमिषी ] एक निमिष या
     भग रहने वाला। प्रसिक। विनश्वर।
 निमित्रं ( न॰ ) नैमिपारख्य तीर्थं ।
 नैमेयः ( पु॰ ) विनिमय । यदलीश्रल ।
 नैयग्रोष्टं (न०) गृलरकाफल। गूलरका वृत्त।
नैयत्यं ( न॰ ) संयम । जितेन्द्रियत्व ।
 नेयमिक (वि॰) [ ग्ली॰ नेयमिकी ] निर्यामत ।
     नियमानुसार ।
 नेयमिकं ( न० ) नियमानुसारता ।
 नैग्रायिदः ( ५० ) न्यायशास्त्र का जानने वाला।
     न्यायवेत्रा ।
 नरनय
              ( न॰ ) निरन्तरत्व । श्रविच्छेदत्व ।
नरपेच्यम् (न०) निरपेचता । तटस्यता । उदासीनता।
नैरयिकः ( पु॰ ) नरकवासी ।
निर्ध्यम् ( न० ) निरर्धकता । कटपटाँग । वाहियाद ।
नराष्ट्रयम् ( न० ) १ नाडम्मेदी । निराशा का भाव ।
     २ घाशा या हुच्छा का श्रभाव।
नैरुक्तः ( पु० ) शब्द-च्युरपत्ति-तत्वज्ञ ।
नैरुज्यम् ( न॰ ) स्वास्थ्य । तंदुरुस्ती ।
नैऋ्तः ( ५० ) राचस । देख ।
नैऋंती (स्रो०) १ दुर्गादेवी । २ दिस्रण-पश्चिम का
    कोना । उपदिशा विशेप ।
नैर्गुएयम् ( न॰ ) १ गुर्णो का श्रभाव । २ उत्तमता
    का श्रमाव । श्रन्छे गुर्णो का श्रमाव ।
नैर्घृग्यम् ( न॰ ) निष्डुरता । नृशंसता । क्रूरता ।
नैर्मव्यम् ( न० ) सफाई । ग्रुद्धता । निष्कतङ्कता ।
```

नैर्ज्जज्यम् ( द० ) निर्ज्जना । वेशर्मी ।

नेल्यम् ( न० ) नीलापन । नीलारंग । १ ( ५० ) सामीप्य । नेविडयम् ∫ घनिष्ठता । घनापन । नवेद्यम् ( न॰ ) भोज्य पदार्थं जो किसी देवता घर्षेण किया जाय। ने्ग (वि॰)[खी॰—नैशीू] निशिद्ध (वि॰ ) [स्त्री॰—निशिक्षी ] र्रे सम्बन्धी। २ रात में दिखलाई पड़ने वाला। नेर्चल्यं ( न॰ ) श्रटलता । श्रचलता । निश्चित्यम् ( न॰ ) १ दद विचार । पक्का इरादा । निरचय ! २ निश्चित कृत्य या रत्म । नैपश्चः ( पु॰ ) १ निपध देश का राजा । २ यह उपाधि इस देश के राजाश्रों में से राजा नज की थी । ३ निपध-देश-घासी । नैप्कर्म्ये (न०) १ सुस्ती । श्रक्मीययता। २ कर्मीया कर्मफर्लों से छेका हुआ या मुसतसना। ३ समाधि द्वारा प्राप्त मोच। नैप्किक (न०) [स्त्री०—नैप्किकी] वस्तु निसका मूल्य एक निप्क हो। नेष्किकः ( पु॰ ) १ टकसालघर का न्यवस्थापक। नैष्टिक (वि॰ ) [स्री॰—नैष्ठिकी ] १ श्रन्तिम । श्राखीर । २ निर्यात । स्पष्ट । पक्षा । ३ निर्विष्ट । द्र । सतत । ४ सर्व्योच । पूर्य । १ पूर्यंतया परिचित या श्रवगत । ६ सदैव के लिये स्थागने श्रीर शुद्ध रहने का व्रत धारण करने वाला । नेष्ठिकः ( पु॰) वह ब्रह्मचारी जिसने श्राजन्म के जिये महाचर्यवत धारण किया हो श्रीर जो श्रपने गुरुदेव की सेवा में रहें। नेप्टुर्यम् ( न॰ ) क्र्रता । नृशंसता । निप्हरता । नैष्टयं (न०) दृदता । मजुवृती । स्थिरता । स्थिरत्व । नैसर्गिक (वि॰) [ स्त्री॰—नेसर्गिकी ]स्वामा-विक । प्रकृतिजन्य । परंपरागत । नैस्त्रिंशकः ( पु॰ ) तत्तवाखहादुर । खङ्गधारी । नो ( अञ्यया० ) ( न 🕂 उ ] नहीं । न । नोचेत् ( थ्रव्यया० ) नहीं तो । श्रन्यथा । नोदनम् ( न०) प्रचोदना ' प्रेरणा । गोदना । चलाने या हाँकने का काम। नोधा ( श्रन्यया॰ ) नै। हिस्सों में । नौगुना ।

नौः ( छी॰ ) १ जहाज । पोत । नौका । नाव । वेदा । २ एक नचत्र का नाम ।—ग्रारोहः, [ = नावारोहः] (पु॰) १नाव का यात्री । २माभी ।—कर्गाधारः, (पु॰) ढाँड खेने वाला ।—कर्मन्, (न॰) माभी का पेशा ।—चरः,—जीविकः, (पु॰) मल्लाह । माभी । —तार्य, (वि॰) जहाज या नाव में वेठ कर जाने योग्य ।—द्गुडः, (पु॰) ढाँड ।—यायिन्, (वि॰) यात्री । चाहः, (पु॰) नाव चलाने वाला । जहाज का वड़ा श्रफसर या कपतान ।—त्र्यसनं, (न॰) जहाज़ का नष्ट होना । जहाज़ का नाश ।—साधनं, (न॰) अहाज़ी बेड़ा । नैसिना । जलसेना । नौका (खी॰) छोटी नाव । वोट ।—दगुडः, (पु॰) ढाँड ।

न्यक् ( अन्यया॰ ) एक अन्यय जो तिरस्कार, अधः-पात, अपमान का अर्थवाची है ।—कारगां, ( न॰ )—कारः, ( पु॰ ) अधःपात । अपमान । हतक ।—भावः, ( पु॰ ) अधःपात । तिरस्कार । अपकृष्ट बनाने वाला । अधीनताई । मातहती ।—भावित, ( वि॰ ) १ तुच्छ । अधः-पतित । अपमानित । २ अप्रधानीकृत ।

न्यत्त (वि॰) नीच । श्रपकृष्ट । दुष्ट । कमीना । न्यत्तं (न॰) सूराख ।

न्यत्तः ( पु॰ ) १ भैंसा । २ परश्रुराम ।

न्यग्रोधः ( पु॰ ) १ वटवृत्त । वरगद का पेड़ । २ लंबाई का एक नाप । उतनी लंबाई जितनी कि दोनों हाथों के फैलाने से होती है । पुरसा ।— परिमग्रङ्का, (स्त्री॰) उत्तमास्त्री का लच्चण इस प्रकार हैं:—

> स्तनी सुर्फ्तांठमी यस्या मिपम्बे च विद्यासता । मध्ये छोणा भवेद्या सा न्ययोधपरिमण्डला । स्रान्यच्च

"हर्वाकायहँगिव ययामा नयशेषपरिमयहका।" न्यङ्कः (पु॰) वारहसिंहा विशेष। न्यंच् ) (वि॰) [स्त्री॰—नीची] १ नीचे फेंका या न्यञ्च् ) सुदा हुआ। २ मुंह के बल पड़ा हुआ। ३ नीच। तुच्छ । कमीना । दुष्ट। ४ सुस्त। काहिल। ४ समूचा। समस्त। न्यंचनम् ) (न॰) १ मोड़ । घुमाव । २ लुकने का न्यञ्चनम् ) स्थान । छिपने की जगह । ३ खुखाल । गुफा ।

न्ययः ( पु॰ ) १ हानि । नाश । २ वरवादी । न्यसनम् ( न॰ ) १ धरोहर । न्यास । २ सौंपना । दे देना ।

न्यस्त (व० कृ०) १ नीचे फॅंका हुआ । फेंका हुआ । डाला हुआ । र रखा हुआ । धरा हुआ । इस्थापित किया हुआ । वैठाया या जमाया हुआ । ४ चुन कर सजाया हुआ । १ घरोहर रखा हुआ । श्रमानत रखा हुआ । इस्तान्तरित किया हुआ । इस्तान्तरित किया हुआ । ६ छोड़ा हुआ । ह्या हुआ । त्यागा हुआ ।—दग्डः (वि०) सजा से वरी किया हुआ ।—दग्डः (पु०) संन्यासी ।—देह, (पु०) मृत । मरा हुआ ।—शस्त्र, (वि०) १ वह जिसने अपने हथियार रख दिये हों । २ निरख । जिसके पास अपने बचाव के लिये कुछ भी न हो । ३ जो हानिकारक न हो ।

न्याक्यं, ( न॰ ) भुना हुन्रा चावल । न्यादः ( पु॰ ) भोजन । श्राहार ।

न्यायः ( पु॰ ) १ पद्धति । तौरतरीका । रीति । नियम । ढब । २ येग्यता । श्रौचित्य । उपयुक्तता । ३ श्राईन । इंसाफ । पुरुष । खरापन । धार्मि-कता।। ईमानदारी। ४ मुकदमा। कान्नी कार्र-वाई । ४ फौजदारी | कानून के श्रनुसार सज़ा । ६ राजनीति । पालिसी । सुशासन । ७ सादृश्य । समानता । ८ प्रसिद्ध नीतिवाक्य । प्रसिद्ध कहा-वत'। फबती हुई नज़ीर । उपयुक्त उदाहरण । उदाहरण । ६ वैदिकस्वर विशेष । १० सार्व-जनिक नियम । ११ हिन्दूपडदर्शनों में से एक, जिसके त्राविष्कारकर्ता गौतम ऋषि थे । १२ न्यायशास्त्र । १३ सवयव तर्क जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रीर निगमन ये पाँच श्रवयव होते हैं । १४ विष्णु ।—पथः, ( पु॰ ) मीमाँसा शास्त्र ।—वर्तिन्, ( वि॰ ) सदाचारी ।— वादिन्. (वि॰) वह जो ठीक श्रौर न्यायोचित बात कहता है।—वृत्तं, ( न॰ ) श्रव्छा चात्त-चलन । पुरव । सदुर्ण ।—शास्त्रं, (न०) न्याय दर्शन । २ न्याय दर्शन का विज्ञान ।— सारिणी । उचित अथवा उपयुक्त आचरण या स्ववहार ।—सूत्रं (न०) न्याय शास्त के सूत्र । न्यायतः (अव्यया०) १ न्याय से । ईमान से । ठीक ठीक रीति से । धर्म और नीति के अनुसार । २ न्यायपूर्वक । सचाई से । न्यायिन् (वि०) १ योग्य । उचित । ठीक । २ युक्तिसिद्ध । न्यायसङ्गत । युक्तियुक्त । सङ्गत । न्याय्य (वि०) १ ठीक । उचित । उपयुक्त । न्याय-सन्नत । २ साधारण चलन के अनुसार । न्यास्त ) (वि०) न्यस्त के अन्तर्गत देखो । न्यास्त ) न्यास्त ) (वि०) १ मनमोहक । मनोहर । न्यांस, न्युङ्ख ) प्रिय । सुन्दर । २ उचित । ठीक ।

न्याचनी (स्ती॰) चाकरानी । टहलुनी । न्युट्ज् (धा॰ परस्मै॰) मोड़ना । दवाना । फॅकना । न्यट्ज (वि॰) १ नीचे को मोड़ा या क्रुकाया हुआ ।

न्युच् ( धा० पर० ) १ स्वीकार करना। राज़ी

होना ।

होना। रज़ामंद होना। २ हर्पित होना। प्रसन्न

मुँह के वल पड़ा हुआ। श्रोंघा पड़ा हुआ। २ मुका हुआ। टेड़ा। ३ कुर्मपृष्ठवत्। ४ कुबड़ा।— खड़ुः, (पु०) खाँड़ा। एक प्रकार की तलवार। न्युटड़ां (न०) १ पात्र विशेष जो श्राद्धकर्म के काम में श्राता है। २ कमरख फल।

न्युब्जः ( पु॰ ) १ न्यत्रोधवृत्त । बरगद का पेड । २ कुशनिर्मित श्रुवा ।

न्यून (वि०) १ कम । थोड़ा। श्रल्प। २ दाग़ी। घटिया। मुहताज़। ३ कमी। ४ ऐबी (श्रंग से) १ नीच। श्रोछा। कमीना दुष्ट।—श्रङ्ग, (वि०) विकलाङ्ग। श्रङ्गहीन।—श्रधिक, (वि०) कमो वेश। श्रसमान —धो, (वि०) श्रज्ञानी मुर्ख।

न्यूनं ( श्रव्यया॰ ) कम । थोड़े श्रंश में । न्यूनयित } (कि॰ ) कम करना । घटाना । न्यूनीकुः } (वि॰ ) [ वैदिक ] दिव्यधाम में रहने वाला ।

न्युट्ज (वि॰) १ नीचे को मोड़ा या भुकाया हुआ। नियोजस् (वि॰) टेड़ा। (श्रालं॰) दुष्ट। बदमाश।

प

प, संस्कृत या नागरी वर्णमाला का इक्कीसवाँ व्यक्तन है

श्रीर श्रन्तिम वर्ग का प्रथम वर्ण है। इसका उचारण श्रोठ से होता है। श्रतएव शिचाकार ने इसे
श्रोप्ट्य माना है। इसके उचारण में दोनों श्रोठ
मिल जाते हैं; श्रतएव यह स्पर्शवर्ण है। इसके
उचारण के लिये विवार, श्वास, घोष श्रीर श्रवपप्राण नामक प्रयत्न का व्यवहार किया जाता है।

प (वि॰) १ पीने वाला। जैस "पादप"। २ रचक।
शासक। श्रमिभावक। यथा गोप, नृप, चितिप।
प: (पु॰) १ वायु। पवन। २ पत्र। पत्ता। ३ श्रंडा।
पक्तगः (पु॰) चायडाल या वर्वर का मोंपड़ा।
पित्त

पक्कशः (पु॰) एक वर्षर जाति का नाम । चाण्डाल । पत्त् (धा॰ पर॰) [ पत्ति, पत्तयति—पत्तयते ] श्लेना । पक्क्ष्ना । श्लोकार करना । ३ तरफदारी करना । पत्त्पात करना ।

पत्तः [ पत्त + घ्राच् ] १ वाज् । डाना । २ तीर के दोनों ग्रोर लगे हुए पर । ३ कंधा । ४ केख । १ सेना का एक बाज् । ६ किसी वस्तु का ग्राधा । ७पख-वारा जो ११ दिन का होता है । म दल । तरफ । ग्रोर । वंश । कुल । ६ किसी दल का श्रनुयायी । १० श्रेणी । समूह । समुदाय । श्रनुयायियों की कोई भी संख्या । ११ वादविवाद का एक पच । १२ कल्पना । १३ विवादग्रस्त विषय । १४दो की संख्या का वाची शब्द । ११ पची । १६ परि-स्थिति । हालत । १७ शरीर । १म शरीरावयव ।

१६ राजा के चढ़ने का हाथी। २० सेना। २१ दीवाल । २२ विरोध । २३ प्रत्युत्तर । उत्तर का उत्तर । जवाब का जवाब । २४ मिकदार। प्रमार्ग । मात्रा । २४ पद । स्थान । २६ धारणा । ख्याल । २७ अग्निकुएड का वह स्थान जहाँ राख जमा हो । २८ सामीप्य । पड़ोस । २६ कोष्टक । ३० शुद्धता । सर्वोङ्ग पूर्णिता । ३१ घर । सकान । —ग्रन्तः, (पु०) १ कृष्ण या शुक्त पत्त का पन्द्र-हवाँ दिन । पूर्णिमा । अमावास्या । २ सेना के पत्तों के छोर।---श्रन्तरं, (वि०) १ दूसरी तरफ। २ पत्त । ३ भिन्न कल्पना ।—ग्रावसरः, (पु०) पचान्त ।—ग्राघातः, (पु०) १पचाघात । लकवा ने। एक ऋँग को मारे। २ युक्ति का खरहन।---श्राभासः, (पु॰) १ सिद्धान्ताभास । २ भूठा श्रजीदावा।—श्राहारः, (पु०) वह न्यक्ति जो पच ( अर्थात् १४ दिवस ) में केवल एक दिवस भोजन करें।—उदाहिन्, (वि०) पत्तपात करने वाला ।—गम्, (वि०) उड़ने वाला।—ग्रह-ग्राम्, (न०) किसी भी पत्त का है। जाना।---घातः, ( = पत्ताघातः ) देखे। श्राघातः, ।— चरः, ( पु॰ ) १ हाथी जो अपने गिरोह से वहक गया हो । २ चन्द्रमा । ३ टहलुश्रा । चाकर । — ञ्चिद्, ( पु॰ ) इन्द्र ।—जः, ( पु॰ ) चन्द्रमा । द्वयं, ( न॰ ) श्वहस के दोनों पहलू । २ युग्मपत्त अर्थात् एक मास ।—द्वारं, ( न० ) अप्रधान द्वार । निज दरवाज़ा ।-धर, (वि०) पंखें वाला। पच विशेष में रहने वाला। किसी भी दल विशेष का पत्तपाती या तरफदार ।-धरः, (पु०) १ पत्तो । २ चन्द्रमा। ३ पत्तपाती। दलवाला । ४ अपने मुंड से बहका हुआ हाथी । —नाड़ी, (वि०) पर की क़लम ।—पातः, ( पु॰ ) १ किसी भी पत्त की सरफ़दारी। २ रुचि। श्रभिलापा। श्रनुराग। स्नेह। ३ किसी पत्त से श्रनुराग । तरफदारी । ४ परों का पतन । ४ पत्त-पाती। तरफदार।-पातिता,(स्त्री०)-पातित्वं (न०) १पचपात । तरफदारी । २ मैत्री । तीर्थंत्व । सहपाठित्व। ३ परों का चालन ।---पालिः, (वि॰) १ पत्तपाती । तरफदार । २ सहानुभृति

रखने वाला । ३ श्रनुयायी ।—पुटः, ( पु॰ ) १ प्राइवेट दरवाज़ा । २ वाजू । द्वाना ।—पोपणाः ( पु॰ ) कलहवृद्धि ।—विन्दुः, (पु॰ ) कंक पची।—वाहनः, (पु॰) पची।—व्यापिन्, (वि॰) समूचे तर्कं में व्याप्त होने वाला या समूचे तर्कं के प्रहण करने वाला ।—हत, (वि॰) शरीर का एक श्रंश लकवा से मारा हुआ ।—हरः, (पु॰ ) पची।—होमः, (पु॰ ) एक पखवारे तक होने वाला यज्ञ । धार्मिक विधि या कृत्य जो प्रति पच किया जाय।

पत्तकः (पु॰) १ खिड्की । २ पक्ला । ३ साथी । सहवर्ती ।

पत्तता ( छी॰ ) १ तरफदारी । मेल मिलाप । २ किसी एक पत्त में हो जाना । ३ किसी पत्त या किसी तर्फ़ के। प्रहर्ण कर लेना । ४ किसी का एक छंग वन जाना । ४ किसी पत्त का समर्थन करना ।

पत्तिः (स्त्री॰) १ डाने की जड़। २ शुक्का प्रतिपदा।
पत्तस् (न॰) १ डाना। वाजु। २ किसी गाड़ी के एक
वाजुका भाग। ३ किवाड़ का घर। ४ सेना की
एक दुकड़ी। ४ श्रर्द्धमास। ६ नदीतट। ७ तरफ।
श्रीर।

पत्तालुः ( पु॰ ) पत्ती ।

पत्तिग्गी (स्त्री॰) १ मादा पत्ती । चिड़िया । २ दो दिन श्रीर एक रात का समय । ३ पूर्णिमा ।

पित्तन् (वि०) [स्री०—पित्तगा] १ पंखोंवाला। २ पत्तों से सम्पन्न। ३ पत्तपाती। तरफदार। (पु०) १ पत्ती। २ तीर। ३ शिव जी।—इन्द्रः,—प्रवरः,—राज्, (पु०) —राजः,—सिंहः,—स्वामिन्, (पु०) गरुइ जी।—कीटः, (पु०) जुन्छ पत्ती।—पितः, (पु०) सम्पाति गिद्ध।—पानीयशालिका, (स्त्री०) कठोता या कुरुड जिसमें पित्तयों के लिए जल भरा रहे।—पुङ्गवः, (पु०) जटायु।—वालकः,—शावकः, (पु०) पत्ती का वचा। पित्तशावक।—शाला, (स्त्री०) घोंसला। चिड़ियाघर।

पित्तालः (पु॰) वास्त्यायन सुनि का नाम । पत्तीय (वि॰) किसी पत्त या दल से सम्बन्ध ग्खने वाला । पटमन् (न०) [ पत्त + मानिन् ] १ वरौनी । घाँए की बन्दी । २ पुष्प की पत्तुरी । ३ मिहीन ठोरा ! घोरे का छोर । ४ बाज् । टाना । १ फूल का एक पत्ता ।—कीपः,—प्रकीपः. ( पु०) वरौनी के श्रांस में चले जाने से उत्पन्न हुई पाँख की जलन ।

पन्मल (वि॰) १ सुन्दर वरीनी वाला । २ वालों वाला । बालदार ।

पच्च (वि॰) [ पचेभवः, यत्, ] १ एक पाख में उत्पन्न होने वाला । २ ण्चपाती । ३ एकतरकी । एक लंग का । ४ प्रत्येक पच में बदलने वाला ।

पच्यः (ए०) पचपाती । इकतरका । श्रनुयायी । मित्र । सब्योगी।

प्कः, पट्टः (ए०) १ कीचड़। कॉंदा । २ वड़ी पैंक,पङ्कम् (न॰) रे मात्रा में । ३ दलदल । ४ पाप। १ मलहम । उचरन ।—कर्चटः, ( पु॰ ) नदी की बाद से आई हुई मिट्टी ।—कीरः, ( पु॰ ) टिटिहरी नान की चिड़िया ।—क्रीडः, - क्रीड-नकः, ( पु॰ ) शूकर । सुत्रर ।—श्राहः, ( पु॰ ) मकर या मगर । नक । घड़ियाल ।—हिन्दु, (पु०) रीठा का युच । निर्मली का युच ।—जं, ( न० ) कमल।--जः, ( पु॰ ) सारस पत्ती।--जनमन्, ( न॰ ) कमल । ( पु॰ ) सारस-पत्ती।---दिग्ध, ( বি॰ ) कीचड़ में सना हुत्रा।—भाज, (वि॰) कीचर में हुवा हुआ।---भारक, (वि०) कीच-दहा।—मराडुकः, ( ५० ) दुपटा शङ्घ ।— —रुह, (न०) — रुहं, (न०) कमल ।—वासः, ( पु० ) मकरा ।--- शूरणः,--- सूरणः, ( पु० ) कमल की जड़ । भसीड़ा ।

पंकजिनी ) (स्त्री०) १ कमल का पौधा।२ कमल पङ्कजिनी ) के पौधां का समूह। ३ स्थान जहाँ पुष्पों की बहुतायत हो। ४ कमीदिनी का लचीला दण्ड या उंद्रल।

पंकारः ) (पु॰) १ काई । सिवार । २ वाँघ । मेंड़। पङ्कारः ) पुश्ता । धुस । ३ जीना । सीड़ी । नसैनी । पंकिन ) (वि॰) कीचड़ से भरा हुआ। कीचड़ से पङ्किन ) सना हुआ।

पंक्रिल } गंदला। मैला। फीचड़हा।

पंकितः } (पु॰) नाव । किरती ।
पंकितः } (न॰) कमल ।
पंकेरह् (न॰) पङ्केरह् } कमल ।
पंकेरह्म् (न॰) पङ्केरह्म् } कमल ।
पंकेरह्म् (न॰) पङ्केरह्म् } कमल ।
पंकेरहः } (पु॰) सारस पत्ती ।
पंकेराः } (पि॰) १ कीचड़ में रहने वाला ।
पंकेराः } (पु॰) चाख्डाल का कोपड़ा ।
पंकराः }

पंक्ति ( खी॰ ) [पञ्च विस्तारे किन्, ] १ रेखा । पतनार । श्रवली । २ समूह । समुदाय । दल । गिरोह। ३ ( एक ही जाति के ) श्रादमियों की कतार । एक जाति के मनुष्यों की पंगति । ४ वर्तमान या जीवित पीड़ी । ५ पृथिवी । ६ कीर्ति । प्रसिद्ध । ७ पाँच का समूह या पाँच की संख्या । दस की संख्या या "पंक्तिस्थ" पंक्तिग्रीव । ६ पाचन किया। पकाने की किया। १०एक ही जाति के लोगों का समृह ।—कगुटकः, ( ९० ) पंक्ति-दूपक ।---ग्रीवः, ( पु॰ ) रावण का नाम ।---चरः, ( पु॰ ) समुद्री गिद्ध । – दूपः,—दूपकः, ( पु॰ ) जातिवहिष्कृत पुरुप जिसके साथ पंक्ति में वैठ कर केाई भेाजन न करे या जिसके साथ घैठ कर भोजन करने से भोजन करने वाले पतित हो जाँय ।— पावनः, ( पु॰ ) वह ब्राह्मण जिसके। यज्ञादि में बुलाना, भोजन कराना श्रौर दान देना श्रेष्ट माना गया है। ऐसा बाह्यण पंक्ति के। पवित्र करता है।--रथः, ( पु॰ ) दशरथ का नाम।

पंक्तिका (स्त्री॰) पंक्ति । पतनार । पंगत ।

पंगु ) (वि॰) [स्री॰—पंगु या पग्वी ] लंगड़ा । पङ्गु ) लूला । एकटंगा । पंगुल । श्रपाहज ।

पंगुः ) ( पु॰ ) १ लंगड़ा श्रादमी । २ शनिब्रह ।— पङ्गः ) ब्राहः (पु॰) १ मकर । नक्र । २ मकरराशि ।

पंगुक } (वि॰) लंगड़ा। लूला।

पंगुल पङ्ग्ल } ( वि॰ ) लंगदा । लूला । पंगुलः } (पु॰) चाँदी की तरह सफेद रंग का ।
पञ्जः } (पु॰) चाँदी की तरह सफेद रंग का ।
पञ्जः (धा॰ उभय॰) [ पचेति—पचते, पपाच,
पेचे,—प्रपात्तीत—ग्रयक्त-पत्त्यित—पत्त्यते,
पक्तु,—पक ] १ पकाना। भूनना। साफ करना।
(भोजन बनाने के पदार्थों को ) २ (ईंटो कें।)
पकाना। जलाना। ३ पचाना (भोजन कें।) थ
पकाना (फलादि कें।) ४ पूर्णता कें। प्राप्त करना।
६ गलना (धातुत्रों का) ७ श्रपने लिये भोजन
बनाना।

पिक (स्त्री॰) (पच्, भावे—िक्तन) १ रसोई बनाने की क्रिया। २ भेजन पचाने की क्रिया। ३ पक जाना। ४ कीर्ति। ख्याति। १ भेजन पचने का स्थान। ६ भेज्य पदार्थ से भरी थाली।— श्रूलं, (न॰) वायुश्रूल। श्रपच से उत्पन्न पेट का दर्द।

पक्तृ (वि॰) १ रसोई बनाने की किया। २ पेट में भोजन पचने की किया। ३ (फलादि) पकने की किया।—(पु॰) १ जठराग्नि। वैधानर। २पाचक। रसोइया।

पक्तं (न०) १ अग्निहोत्री गृहस्थ । २ अग्निहोत्र की आग ।

पिक्त्रिम (वि॰) १ पका । पका हुआ । २ पूर्णता के। प्राप्त । ३ पकाया हुआ । ४ (समुद्र का जल श्रीटा कर निकाला हुआ ) निमक ।

पक (वि०) १ पका हुआ। भुना हुआ। उवला हुआ। २ हज्म किया हुआ। ३ सेका हुआ। जलाया हुआ। २ हज्म किया हुआ। ३ (फलादि) पका हुआ। १ एर्ण गृद्धि के प्राप्त। सम्पूर्ण। ६ अनुभवी। ७ पका हुआ। (फीड़ा) म् भूरा। ६ नष्ट हुआ। नाश होने वाला।—अतिसारः, (पु०) दस्तों की पुरानी वीमारी। — आन्न, (न०) पकाया हुआ अन्न या अन्न से वने भोज्य पदार्थ। —आधानं (न०) —आशयः, (पु०) पेट। मेदा। तरेट।—इएका, (खी०) पकी हुई ईट।—इएका चितम्, (न०) पकी ईटों की वनी इमारत।—इत्, (वि०) १ पका हुआ। २ पूर्णता के प्राप्त। (पु०)

नीम का पेड़। -केश, (वि०) भूरे वालों वाला —रसः, ( पु॰ ) शराव या श्रासव ।—वारि, (न०) कॉंजी। चावल का खटा मॉंड। पकता (स्त्री०) पकने की या पूर्ण वृद्धि की क्रिया। पद्ग्या (वि०) पका हुत्रा। पच् (वि०)पका हुआ । सेका हुआ । पच (वि०) १ पकाना । भूनना । २ (पेट में) पचाना । पचः ( ५० ) पचा (बी॰) } श्रन्नादि का पचाना। पचकः ( पु० ) रसेाइया । पचत (वि०) १ पकाया हुआ । २ पका हुआ । पचतः ( ५० ) १ श्रम्नि । २ सूर्य । ३ इन्द्र । पचतं ( न॰ ) बना हुश्रा भोजन ।—भृजज्ञता, (न॰) वरावर भूंजना व सेकना। पचन ( वि॰ ) [ पच्—करगे ह्युट् ] पकाना । साफ करना । पचनम् (न०) १ रसेाई। २ रसेाई बनाने का साधन। वरतन । ईंधन । ३ पकजाना । पाल में पकजाना । पचपचः ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि। पचा (स्त्री०) पकाने की क्रिया। पचिः ( ५० ) १ श्रग्नि । २ रसोई बनाने की प्रक्रिया । पचेलिम (वि॰) १ शीघ्र पकाना । २ पक्रने लायक । पकने योग्य। फलादिं का पकना, श्रपने श्राप या कृत्रिम ढंग से ।

पचेलिमः (पु॰) १ श्रमिन । २ सूर्य ।
पचेलुकः (पु॰) रसोइया । पाचक ।
पंभिटिका (स्री॰) छोटी घंटी (वजने की)।
पज्ञ (वि॰) [वैदिक] १ ताकतवर । मज़बृत । २ धनवान । धनी ।
पज्ञः (पु॰) श्रमिरस की उपाधि ।
पंचथुः (पु॰) १ काल । समय । २ कोयल ।
पंचथुः (वि॰) फैला हुश्रा । वहा हुश्रा ।
पञ्च (वि॰) फैला हुश्रा । वहा हुश्रा ।
पञ्च (संख्यावाची विशेषणा इसका प्रयोग पञ्च , सदैव बहुवचन में होता है । पाँच — श्रम्यः,
(पु॰) १ पाँच श्रमिन का समूह । २ पंचािन का

रसहाय । ( हज़िल, नार्गात, पाहबनीय, सम्य पाँत प्रावसपा वे बजीय जोवों पनियों के नाम हैं हे परिनदोत्री गृहस्य । २ मरीस्थ चेश्रसन दिरोप । ३ इन प्रश्नियों के जिलान्य का जानने दाला ।-- प्रांग, (दि०) पाँच प्रंगों काला ।--र्यंगः, (५०) १ फह्या । २ प्रचक्रत्यास बीहा ।— इंगी, (मी०) बेट्रे की लगाम । - इंगम्, ( २० ) ६ पांच भागों का समुदाय । २ पुजन के पाँच महार । पत्चोपचार । ३वृच की पाँच बन्तुए । ि हाल २ पत्ते ३ फूल ४ जट़ १ फल ] ४ टिजिए । (जिसमें ये पाँच बानें हों ) यथा-( : तिथि २ बार ३ नच्य ४ योग श्रीर ४ फरण ) -- प्रदिनाम, ( वि॰ ) पाँच श्रवयवां वाला ।--इंगल, (वि॰) [ची॰—श्रंगुला, श्रंगुली ] पाँच घंगुल बदा।—श्रंगुलः, ( पु॰ ) रेटी का राय ।—श्रजं,—श्राजं. ( न० ) वकरे के शरीर की पाँच वन्तुर्ए।—ग्राप्सरस्, ( न० ) एक कील का नाम जिसे माण्डकर्णी ने बनाया था।---घमृत, (वि॰) १ पदार्थों से बना हुन्ना।— ग्रसृतं, ( न॰ ) पाँच श्रयों का समूह । पाँच मीठी वन्तुयों का समुदाय जो देवपूजन में प्रयुक्त होती हैं। द्विष्यं च शर्करा चैव गृतं, दिध तथा मतु ]—प्राचिस, ( पु॰ ) बुधवह ।—प्रावस्थः, ( पु॰ ) लाग ।—ग्रविकं, ( न॰ ) भेट के शरीर की पोच चीड़ो ।—श्रशीतिः, ( सी॰) ५१ पचार्या। - श्रहः, ( पु० ) पींच दिन का काल। —ग्रातए, (वि०) पंचाग्नि तापना। (चार-श्रीन श्रीर १ सूर्य ) एक प्रकार का तप ।- श्रहः, ( पु॰ ) पाँच दिवस का काल । - ध्रात्मक, (वि॰) पांच तत्वों का वना हुन्ना। (शरीर र्जसे )—श्राननः,—ग्रास्यः,—मुखः,—चक्त्रः, (पु॰) १ शिव । २ शेर । ३ सिंहराशि ।---थ्राननी, (स्त्री॰) हुर्गा देवी ।—श्रास्नायः ( पु॰ बहुवचन ) पाँचशास्त्र जा शिवजी के पाँच मुखों से निकले वतलाये जाते हैं। - इन्द्रियं, ( न० ) पाँच इन्द्रियों का समुदाय ।—इपुः.— वागाः, --शरः, (पु॰) कामदेव। (कामदेव के पाँच वाग ये हैं।--

रारिदेदरकेष्तं च प्रतं च नयमितिका । पीर्योत्त्वर्गं च चंपेते चंचवानस्य सायकाः ।"

श्रम्यन

नम्मोदनीनगरनी च शोषणस्तापनस्ता।
नम्मनद्रनि जामस्य पश्चणणाः मक्षीतिताः।
—उप्मन्, (पु० बहु०) शरीरस्थ पाँच श्रम्मि ।
—कपाल, (वि०) पाँच प्यालों में बनाया
हुश्रा या भेंट किया हुश्रा ।—कर्मा, (वि०)
(जानवरों के) कान पर पाँच की संख्या द्रागना।
—कर्मन्, (न०) पाँच प्रकार की चिकित्सा।
[१ वमन, २ रेचन, ३ नस्य, ४ श्रमुवासन्, ४ निरुह ]—हत्वस्त्, (श्रव्यया०) पाँचवार।
पाँच मरतवा।—कीगाः, (पु०) पचकाना।—कीगाः, (पु०) पचकाना।—कीगाः, (पु० वहु०) शरीरस्थ १ कोप। [पाँच केप ये। श्रम्मयकोप। २ प्राण्मयकोप। ३

मनामयकोष । ४ विज्ञानमयकोष । १ श्रानन्द-मयकाप । ] -- क्रोशी, (सी०) १ पाँच केारा का श्रन्तर । २ वनारस का नाम ।— खट्टं,— खट्टो, (स्री॰) पींच साटों का समुदाय ।— गर्व, (न०) पींच गीयों का समुदाय ।--गर्व्यं, (न०) गो से उत्पन्न पाँच पदार्थ। [ १ दूध, २ दही, ३ घी, ४ मूत्र, ४ गोवर ]--गु ( वि० ) पांच गो देकर खरीदा हुआ ।-गुगा, (वि०) पाँच गुना ।- गुगाः, ( पु॰ ) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श श्रीर शब्द ।--गुर्गा, ( खी॰ ) ज़मीन ।---गृप्तः, ( पु॰ ) १ कद्यवा । २ चार्वाकमत ।---चन्वारिंग, ( वि॰ ) पैतालीसवाँ ।—जनः, ( पु॰ ) १ मनुष्य । मानवजारा । २ एक दैत्य, जिसे कृष्ण भगवान ने मारा था । ३ जीवारमा । ४ पाँच प्रकार के जीव श्रिर्थात् १ देवता, २ मानव, ३ गन्धर्व, ४ नाग श्रीर ४ पितृ । । ४ पाँच वर्ष थया बाह्मण, चित्रय, घेरय, शृद्ध शीर श्रंत्यज ।---जनः, (पु॰) श्रभिनयकत्तां। विद्यकः। मसम्परा । ज्ञानः, ( पु॰ ) ३ बुद्धदेव की उपाधि । २ पायुपय सिद्धान्तों का जानकार पुरुप ।-तत्तं, ( न० )-तत्ती (वि॰) पाँच वड़इयों का समूह। -- तत्त्वं, ( न० ) १ पाँच तत्वों का समृह । पाँचतत्व-१ पृथ्वी, २ जल, ३ तेजस्, ४ वायु श्रीर ५ श्राकाश ] सं० श० कौ०-- ४८

र पंचमकार ( तांत्रिकों के ) [ यथा मद्य, माँस, मत्स्य, मुद्रा ग्रौर मैथुन !)—तंत्रम्, ( न० ) एक नीति विपयक संस्कृत का ग्रन्थ जिसमें पाँच श्रध्याय है ग्रौर जिसमें पाँच नैतिक विपयों का उल्लेख किया गया है ।—तन्मात्रम्, ( न० ) इन्द्रियों से ग्रह्म किये जाने वाले पाँच विपय; यथा शब्द, रस, स्पर्श, रूप ग्रौर गन्ध ।—तपस्, ( पु० ) वह साधु जो ग्रीष्मध्रतु में सूर्याताप में ग्रपने चारों ग्रौर चार जगहों में ग्राग जला तथा पाँचवें सूर्य के ग्रातप से पंचानिन तापता है ।—तय, ( वि० ) पाँचगुना । —तयः, ( पु० ) पञ्चक । पञ्चवन्धन ।—तिक्तं, ( न० ) पांच कड़वी द्वाइयां—

[ निवामृताष्ट्रपटोक्तनिदिग्पिकाञ्च ।"
— त्रिंशः, ( पु० ) ३१वाँ ।— त्रिंशत्,—
त्रिशतिः, (स्ति० ) ३१ । पैतीस ।—दश,
(वि० ) ११वाँ । ११ से वड़ा हुआ अर्थात् पन्द्रस्
अधिक। यथा पञ्चशतं दशं यानी १११।—द्शन्,
(वि० ) ( बहु ) ११ । पन्द्रस् ।— दशिन्,
(वि० ) ११ से बना हुआ ।—दशी, (स्ति० )
पूर्णिमासी ।—दीर्घ, (न० ) शरीर के पांच दीर्घ
भागः, अर्थात्

याहू नेत्रद्वयं फुसिर्द्वेतुनासे तथेव च स्तनयारन्तरम् चैव पञ्चदीर्घ प्रवस्ते॥" —देवताः, ( पु० ) पाँच देवता यथा ष्प्रादित्यं गणनायं च देवीं रुद्रंच केशवम्। पञ्चदैवतिमायुक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत् —नखः, ( पु० ) १ पांच नखों वाले केाई जीव । २ हाथी। ३ कळ्वा। ४ सिंह याचीता।—नदः, ( पु॰ ) पंजाब जहाँ पाँच नदियाँ है। शितद्र, विपाशा, इरावती, चन्द्रभागा, श्रौर वितस्था। इनके श्राधुनिक नाम है । सतलज, व्यास, रावी, चिनाव श्रौर भेलम —नदाः, ( पु॰ बहु॰ ) पंजाव प्रान्त वासी।—नवतिः, ( छी० ) ६४।—नीराजनं. ( न० ) किसी देवविग्रह के सामने पाँच वस्तुश्रों का घुमाना यथा, दीपक, कमल, वस्न, श्राम श्रीर पान ।--पञ्चाश, (वि०) पचपनवां । ११वाँ । —पञ्चाशत्, (स्त्री॰) ४४। पचपन ।—पदी, (स्त्री॰) पाँच कदम ।--पर्वन, (न० बहु०) पाँच पर्व यथा-

चतुर्दश्यपृभी चैव श्रमावास्या च पूर्णिमा।
पर्वापयेतानि राजेन्द्र रिवसंक्रांतिरेवच।"
—पाद्, (वि०) पाँच पैरों का ।—(पु०)
संवत्सर । - पात्रं, (न०) पाँच बरतनों का
समूह। २ श्राद्ध विशेष जिसमें पाँच पात्रों में रख
कर भोग लगाया जाता है।—पितृ, (पु०
बहु०) पाँच पिता यथा।

''जनकरनोपनेता च यच कन्यां प्रयच्छति। श्रव्भदाता भवत्राता पश्चेते पितरः स्पृताः ॥" —प्राग्गाः, ( पु॰ वहुवचन ) शरीरस्थ पांच प्राणवायु । ियथा—प्राण, श्रपान, उदान ग्रौर समान ।]—प्रसादः, ( पु॰ ) विशेष ढंग का मन्दिर जिसमें चार कौनों पर चार कलस श्रीर लाट या धीरहरा हो ।—बंधः, (पु०) श्रर्थदगड विशेष जे। चेारी गयी या खायी हुई वस्तु से या उसके मूल्य का पाँचवाँ भाग होता है। वाणः, - वाणः, - शरः, ( पु॰ ) कामदेव ।--वाहुः, ( पु॰ ) शिव ।—भद्र, ( वि॰ ) १ पाँच गुर्णो वाला। २ पाँच मसाले की चटनी।३ पाँच ग्रुभ लत्त्रणों वाला (घोड़ा)। ४ द्रष्ट।— भुज, (वि॰) पाँच भुजा की शक्क । पच-कुनिया। – भुजः, (पु॰) पचकीना । — भूतं, (न०) पाँच तत्व।—मकारं, (न०) वाम-मार्गियों के मतानुसार मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा श्रोर मैथुन ।—महापातकम्, (न०) मनुस्मृति के श्रनुसार बहाहत्या, सुरापान, चोरी, गुरु-स्नी-गमन श्रौर इन पातकों के करने वाले का सहवास; पाँच महापातक माने गये हैं।--महायज्ञाः, ( पु॰ वहु० ) स्मृतियों श्रीर गृह्यसूत्रों के श्रनुसार पाँच कृत्य जिनका नित्य करना गृहस्थ के लिये श्रावश्यक है। वे पाँच कृत्य ये हैं:--

१---- श्रध्यापन---- इसे ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। सन्ध्या-वंदन इसीके श्रन्तर्गत है।

२-पितृतर्पण-इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं।

३ - हवन-इसका देवयज्ञ कहते हैं।

४--वितवेशवदेव--इसे भृतयज्ञ कहते हैं।

४--- त्रतिथिपूजन-- इसे नृयज्ञ कहते हैं।

−माषक, या −माषिक, (वि०) ग्रर्थद्**ग्ड जिसमें** पाँच माशा ( सुवर्ष ) श्रपराधी के। देना पदता

।—मान्स्य, (वि॰) त पाँचवे महीने होने याला ।—मुग्यः, (पु०) पाँच गोंको वाला बारा।--मुद्रा, (सी०) तंबानुत्यर पूजन में र्पोच प्रकार की मुद्राएं दिग्यना प्रायम्बरु है। दे पोंच मुद्रा ये हैं -- १ प्रायाननी । २ रागपनी । <sup>३</sup> मजिबापनी । ४ मंबोधिनी । ४ मन्युगी कर्मा ।--यामः, ( पु॰ ) दिन ।--रस्नं, (न॰) फंच जाबाहिर । ( १ ) ३ नीलम । २ हीरा । ३ पजनग । ४ मोती प्याँर मृंगा । ( २ ) ६ सोना । २ र्नोदी । ३ मोती । ४ लाजावर्न ( रावटी ) २ मंगा । (६) असुवर्ण, रहीरा, ६ नीलम, ४ पण-गग गाँर १ मोती । २ महाभारत के पांच प्रसिद्ध इदान्यान ।—रसा, (खी०) र्थावला ।— राइं, (न॰) पाँच रात का समय।--राशिकं, ( न॰ ) गनिय का एक प्रकार का हिसाय जिसमें चार ज्ञात राशियों के हारा पाँचवी श्रज्ञात राशि या पता लगाया जाता है।—लज्ञाग्म्, (न०) पुराण, जियमें पांच लच्चण होते हैं। वि लच्चण ये हैं — ? सृष्टि की उत्पत्ति, २ प्रणय, ३ देव-राजों की उत्तरित श्रीर वंशपरम्परा । ४ मन्बन्तर प्रीर १ मनु के वंश का विस्तार। त्नवर्गा, ( २० ) पाँच प्रकार के निमक [१ काँच । सँघा। २ सामुद्र, ४ विट श्रीर सोंचर ] —लाङ्गलकम्, (न॰) महादान । श्रयीत् उतनी भूमि का दान जिसरा पाँच इल जात सर्के । स्ताहं, (न०) पाँच धानु ६ तांवा । २ पीनल । ३ रांगा ४ सीसा चौर लोहा । (मतान्तरे) । ६ सोना । २ चौंदी । ३ तांवा । ४ सीसा श्रीर रांगा।—लोहकम्, (न०) पाँच प्रकार का लोहा। यथा—१ वज्रलोह । २ कान्तलीह । ३ पिण्डलीह । ४ क्रींचलीह । ४ -- बटः, ( पु॰ ) यज्ञोपवीत । जनेऊ ।-- वटी, ( पु॰ ) पाँच वृत्तों का समूह। पाँचवृत्त। १ श्ररवःथ । २ विल्व । ३ वट । ४ श्राँवला । ४ श्रशोक ]। २ दण्डकारण्य के श्रन्तर्गत स्थान विशेष । यह स्थान गोदावरी नदी के तट पर नातिक में है। सीताहरण यहीं हुन्ना था।--वर्गः, ( पु० ) पाँच वस्तुर्ग्रो का समूह । यथा पाँच तत्व, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच महायज्ञ।—

वर्प देशीय, (वि॰) लगभग पाँच वर्ष का!--वर्पीय, (वि॰) पाँच वर्प का । वल्कलं, (न०) पाँच बुगों की छाल का समुदाय। (वे र्पोच वृत्त ये हैं- बरगद, गृलर, पीपल, पाकर भौर वेत या सिरिसि ।]—वार्पिक, (वि०) प्रति पाँचवे वर्ष होने वाला। - वाहिन्, (वि०) ( सवारी जिसमें पांच घोड़े जुते हों। —विंश, ( वि॰ ) २१वाँ ।—विंशतिः, ( छी॰ ) २१ । पर्चास ।—विंगनिका, (सी॰) २१ (कहा-नियों का ) संग्रह । यथा वैतालपचीसी ।— विध. (वि॰) पाँच प्रकार का । पचगुना--नृत्,—चृतं, ( न० ) ( श्रव्य० ) पचगुना ।— शत, (वि॰) जिसका जेाड़ ४०० हो।—शतं, ( न॰ ) १ १०१ । २ पाँचसौ ।—गास्तः, ( पु॰ ) १ हाथ। २ हाथी।— शिखः. ( पु॰ ) ोर । सिंह । प, (वि०) (वहु०) पाँच या छः ।—पष्ट, ( वि॰ ) ६४ वाँ ।—पष्टिः, ( छी० ) ६१। — सप्तत, ( वि० ) ७१वाँ। — सप्ततिः, ( ची॰ ) ७४।—सुगन्धकं ( न॰ ) पाँच प्रकार के सुगन्ध द्रव्य । यथा ।

कर्प रक्षयकोललयङ्गधुरपगुयाकतातोपलपञ्चकेत । मर्माणभागेन प वाजितेन मने।इरं पंगमुण्यकं स्यात् ।

ल्नाः, ( स्ती॰ ) पाँच प्रकार की हिंसा जो गृहस्थों से, घर के कामधंधों में हुआ करती हैं। वे पाँच हिंसाएं जिन कमों से होती हैं वे ये हैं।—१ चूल्हा जलाना। २ श्राटा पीसना। ३ माइ देना। ४ सृटना। ४ पानी का घड़ा रखना।—हायन, ( वि॰ ) पाँच वर्ष का।

पंचक ) (वि॰) १ पाँच से सम्पन्न । पाँचसम्बन्धी । पञ्चक ) २ पाँच से बना हुआ । १ पाँच से ख़रीदा हुआ । १ पाँच फी सदी लेने वाला ।

पंचकं, पञ्चकम् ( न॰ ) ) पाँच का जोड़ या पाँच पंचकः, पञ्चकः ( पु॰ ) ) का समृह ।

पंचता, पञ्चता ) (न०) १ पचगुनी हालत । २ पंचत्वं, पञ्चत्वम् ) पाँच का समूह । ३ पाँच तत्वों का समुदाय । ४ मृत्यु । नाश ।

पंचयति } ( वि॰ ) पचगुना । पञ्चयति }

```
पंचधा । ( श्रव्यया० ) १ पाँच भागों में । २ पाँच
पञ्चधा ∫ प्रकार से।
पंचनी ) (स्त्री॰) शतरंज जैसे खेल विशेष की विद्यांत
पञ्चनी∫ काकपड़ा।
पंचम ) (वि॰ ) [ ची॰--पश्चम् ] १ पाँचवाँ।
पञ्चम र पाँचवाँ भाग। दत्त। निपुण । रुचिर।
     सन्दर।—ग्रास्यः, ( पु॰ ) केकिल ।
पंचमः १ ( पु॰ ) १ सप्तस्वरों में से पाँचवाँ स्वर ।
पञ्चमः रे यह स्वर पिक या केकिल के कण्ठस्वर
     के समान माना गया है। २ राग विशेप । ३
     मैथ्रन ।
           ( ग्रन्यया० ) पाँचवी बार ।
पश्चमम ।
पंचमी । (सी॰) १ पाँचे । पाख की पाँचवी
पञ्चमी ∫ तिथि। २ व्याकरण में पचमी विभक्ति।
     ३ द्रौपदी । ४ खेल विशेष की विछाँत ।
पंचशः } ( ग्रन्यया० ) पाँच ग्रौर पाँच ! पाँच से ।
पञ्चशः }
पंचिमिन् } (वि॰) पाँचवे वर्ष की उम्र में।
पञ्चिमिन्
पंचाश } [ स्वी॰—पञ्चाशी ] ( वि॰ ) पचासवाँ ।
पञ्चाश
पंचाशत्, पञ्चाशत् ( ५० ) )
पंचाशतिः,पञ्चाशतिः (ची॰) )
पंचाशिका ) ( छी० ) पचास का समूह । पचास
पञ्चाशिका 🖯 पद्यों का संग्रह । यथा चैरपञ्चाशिका ।
पंचिका ) ( खी॰ ) १ ऐतरेय ब्राह्मण । २ पाँच
पञ्चिका ) श्रध्यायों व खरडों का समूह । ३ पाँच
     पाँसों से खेला जाने वाला खेल विशेष।
पंचालः } ( पु॰ ) पञ्चाल देश का राजा।
पंचालाः (पु॰)) (पु॰ वहु॰) एक देश विशेष
पञ्चालाः (पु॰)) श्रीर उस देश के श्रिधवासी।
पंचालिका } ( स्त्री॰ ) गुड़िया । पुतली ।
पञ्चालिका }
पंचाली ( खी॰ ) १ गुड़िया । पुतली । २ राग
पञ्चाली बिशेप। ३ शतरंज या ग्रन्य उसी प्रकार
     के एक खेल की बिछाँत। (पंचारी का अर्थ भी
पंचावटः ) ( ५० ) यज्ञीय सूत्र जो कंधे के श्रारपार
 पञ्चावटः 🖯 पहिना जाता है । जनेऊ ।
```

पंजरं ) (न॰) पिंजदा । चिदियाखाना ।---पञ्जरम् र्रे ग्राखेटः, (पु॰) मद्यली पकड़ने का जाल या न्लिया विशेष ।—शुकः, (पु॰) पिजड़े में बंद तोता। पंजरं, पञ्जरम् (न॰) ) १ पसली । २ ठाँठर । पंजरः, पञ्जरः (९॰) ) (९०) १ शरीर । २ कलियुग । ३ गाै का एक संस्कार विशेष । पंजरकं, पञ्जरकम् ( न॰ ) पंजरकः, पञ्जरकः ( पु॰ ) पंजिः,पञ्जिः ) (स्त्री०) १ रुई का गोलाकार गाला पंजी, पञ्जी ∫ जिससे सूत काता जाता है । २ त्तेला। वही । रेजिस्टर । ३ पत्ता । तिथिपत्र ।---कारः, - कारकः, (पु०) १ लेखक। क्लार्क। २ पत्रा बनाने वाला ! पंजिका १ (स्त्री॰) १ टीका । व्याख्या । २ यमराज पश्चिका ) की वह लेखावही जिसमें मनुष्यों के शुभा-शुभ कार्यों का लेखा लिखा जाता है। ३ रोकड़-वही, जिसमें श्रामदनी श्रीर ख़र्च लिखा जाता है। -कारकः, (पु॰) लेखक। मुनीम । कायथ जाति का पुरुष । पट् ( धा॰ पर॰ ) ( पटति ) जाना । पटम् ( नं॰ ) १ कपड़ा । वस्त्र । वस्त्र का पटः ( पु॰ ) ∫ दुकड़ा। २ मिहीन कपड़ा। ३ पर्दा। घुँघट । ४ पटरी या कपड़े का दुकड़ा, जिस पर चित्र लिखे जाँय। (पु०) कोई वस्तु जा श्रच्छे प्रकार वंनी हो। (न०) छत । छावन या छप्पर। —उटर्ज, (न॰) तंवु । क्नात ।—कमेन्, (न०) १ जुलाहे का काम। बुनाई। --कारः, (पु॰) १ जुलाहा । २ चित्रकार । — कुटी, (स्त्री॰)—मग्डपः, (पु॰)—वापः, (पु॰)— वेश्मन्, (न॰) खीमा ।—वासः, ( पु॰) १ ख़ीमा। २ वंड़ी । कुर्ती । ३ सुगन्धिपूर्ण चूर्ण । —वासकः, ( पु॰ ) सुगन्धिपूर्ण चूर्ण । पटकः (पु॰) १ शिविर । तंतृ । खेमा । २ सूती कपड़ा। ३ श्राधार्गांव। पटमय (वि॰) कपड़े का बना। पटमयः ( पु॰ ) खेमा । तंवु । पटचरं ( न॰ ) चिथड़ा । फटा पुराना कपड़ा ।

पटचरः ( पु॰ ) चोर।

पटनाः (पु०) चोर ।
पटपटा (अन्यया०) पटपट की लावान् ।
पटलं (न०) १ छत । छान । एएल । २ उद्यार ।
पत्ने । घायरण् । घृंबट । छरका । ३ लींग ठकने का
घृंबट । ४ होर । समृह । घंबार । ४ टोकनी । ६
लावन्यकर । नवान्नमा । ० मार्थ पर का ला गरीर
के घन्य किसी प्रंग का चिन्ह । = ग्रन्य का

पटलः ( पु॰ ) । १ वृज्ञ । पेट् । २ इंडुल । पटली ( र्ली॰ ) ) पटलप्रान्तः ( पु॰ ) इत्त का किनास ।

पटतः ( ए० ) १ टोल । सृदंग । तवला । दुन्दभी । नगादा । उंका । २ श्रारम्भ करने वाला । ३ वध करने वाला ।—घोपकाः ( ए० ) ट्योदी पीटने वाला । टिटोरा पीटने वाला ।—भूमगां ( न० ) लोगों को जमा करने के लिये द्धर उधर घृम कर डोल वजाने वाला ।

पटाक्तः ( ए० ) पत्ती । चिदिया । पटालुक्ता ( र्सी० ) जोंक । जलीका । पटिः ) ( स्ती० ) १ रंगशाला का पर्दा । २ वस्त्र । पटी ) ३ मीटा कपदा । ४ कनात । ४ रंगीन वस्त्र ।

— त्तेपः, ( पु॰ ) रंगमंच की पदां डाजना ।

पटिका ( खी॰ ) बुना हुन्ना वस्त्र।

पटिमन् ( पु॰ ) १ निषुणता । चातुरी । २ तीवता । ३ फारपन । ४ कड़ाई । सक्ती । रूपापन । ४ प्रचरदता । उपता ।

पटीर (वि॰) सुन्दर। रूपवान। लंबा। ऊँचा।— जनमन्, (पु॰) चन्दन का वृत्त।

पटीरः (पु॰) १ गेंद । गोली ( खेलने की)। २ चन्दन । ३ कामदेव ।

पटीरं (न०) १ कत्था। २ चलनी । ३ पेट । ४ स्रेत । १ बादल । ६ उचाई ७ मूली । मगठिया। ६ मोतिया विन्दु ।

पटु (वि॰) [स्त्री॰—पटु, या पट्टी] १ चतुर । निपुर्ण । योग्य । २ चरपरा । तीता । ३ कुशाय बुद्धि । ४ प्रचरह । उत्र । १ चीख । स्पष्ट । चीखने वाला । ६ उद्देश्योपयोगी । स्वभावतः उन्मुख । प्रवर्ण । ७ सग्नत । निष्ठुर । नृशंस हृदय । म चालाक । पितरती । धृतं । मक्कार । छितियां । ६ स्वस्य । तंतुरुन्त । १० कियाशील । मशगृल । ११ वातृनी । १२ फूँका हुआ । वदाया या फुलाया हुआ । १३ सङ्दा । भयद्वर । १४ वद्वीला । वेलगाम ।

पटं (न॰)) छत्रा। कुकुरमुत्ता। धरती का फूल। पटुः (पु॰)) साँप की टोपी। गगनधृत । खूखरी। टेकनस । खुंभी।

पटु ( न॰ ) निमक ।—कहप,—देशीय, ( वि॰ ) चालाक । साधारण चतुर ।—हूप, (वि॰) श्रत्यन्त चतुर ।

पटुना ( स्ती॰ ) ) १ चतुराई । २ चातुर्य । निपुणता पटुन्वं ( न॰ ) 🌖 योग्यता । ३ कार्यकारिणी शक्ति । पट्नोतः ( पु॰ ) परवर । परवल ।

पटोलकः ( पु॰ ) घोंघा । सीपी ।

पट्टं (न॰) 🕽 १ पट्टी । तग्न्ती । लिखने की पट्टः (पु॰) ∫ पटिया। २ ताँचे प्रादि धातुत्रों की चिपटी पट्टी जिसके ऊपर राजाज्ञा या दान थादि की सनद खोदी जाती थी । ३ मुकुट । किरीट। कलँगी। ४ धउजी। १ रेशम। १ मिहीन या रंगीन वस्त्र : वस्त्र । ७ सव कपढ़ों के ऊपर पहिनने का बरत्र। = पगड़ी। साफा। मंडील। ह राजसिंहासन । तख्त । १० कुर्सी । काठ का मूढ़ा। ११ डाल । १२ चक्की का पाट । १३ चौराहा । १४ नगर। कस्वा। ११ घाव या चोट पर वाँघने की पट्टी। —श्रभिपेकः, (पु॰) मुकुटधारण की किया ।— थ्रहाँ, (स्त्री०) पटरानी।—उपाध्यायः ( प्र०) राजा की श्राज्ञाश्रों को लिखने वाला मुख्य लेखक। ख़ास क़लम ।---जं, (न॰) एक प्रकार का कपड़ा।-देवी,-महिपी,-राज्ञी, (स्त्री०) पटरानी ।-चस्त्र,--धास्तस्, (वि०) वने हुए रेशमी वस्त्र श्रथवा रंगीन वस्त्र धारण करने वाला -- सूत्रकारः ( पु॰ ) रेशमी वस्त्र धुनने वाला श्रादमी।

पट्टकः (पु॰) १ धातु की चपटी पट्टी जिसपर राजकीय श्राज्ञा या दान श्रादि की सनद खोदी जाय। २ चोट या घाव की पट्टी। २ कागज़ात। प्रमाण-पत्र। पहनम् (न०) } नगर। शहर।
पहनी (स्त्री०) } नगर। शहर।
पहनी (स्त्री०) मण्डल। ज़िला। समाज।
पहिका (स्त्री०) १ पट्टी। तज़्ती। २ प्रमाण्पत्र।
सनद। ३ वस्त्रखण्ड। कपड़े का दुकड़ा। ४ रेश्मी
वस्त्र का दुकड़ा। १ घाव या चोट की पट्टी।—
वायकः, (पु०) रेशमी वस्त्र बनाने वाला
जुलाहा या केारी।

पहिशः—पहिसः ) (पु॰) एक प्रकार का वड़ी पट्टीशः—पट्टीसः ) पैनी नोंक का भाला।

पट्टी ( स्त्री॰ ) ३ माथे का त्राभूपण विशेप । खौर । २ घोड़े का ज़ेरवंद या तंग ।

पट्टोिलिका ( छी॰) १ पटा । जो भूमि जेतने का जेते को दिया जाता है । २ लिखित कान्नी च्यवस्था । पट् ( धा॰ परस्मै॰ ) ( पठित, पठित ) १पड़ना । वार वार दुहराना । पाठ करना । २ श्रध्ययन करना । ३ उद्धृत करना । वर्णन करना । ४ प्रकट करना । बोपणा करना । १ पड़ाना । ६ सीखना । पड़ना ।

पठकः ( पु॰ ) पदने वाला । पठनं (न॰) १पदना । पाठ करना । २ उल्लेख करना । ३ श्रध्ययन करना ।

पिठः ( स्त्री॰ ) पढ़ना । श्रध्ययन करना ।

पठित (व० छ०) १ पड़ा हुआ। पाठ किया हुआ। दुहराया हुआ। २ ऋधीत।

पर्गा (धा॰ श्रात्म) [पर्गाते, पिगाति ] ख्रीदना । श्रदलबदल करना। २ मील भाव करना। ३ दाँव लगाना। होड़ बदना। ४ जीखी उठाना। ४ खेल में जीतना।

पर्णः ( पु० ) १ पाँसे से खेलना या दाँव लगाकर खेलना। २ कोई खेल जी दाँव लगाकर या होड़ वदकर खेला जाय। ३ दाँव पर रखी हुई वस्तु। ४ धर्ता। ठहराव। इकरार। ४ मज़दूरी। भाड़ा। ६ धरस्कार। इनाम। ७ रक्नम जी किसी सिक्के में हो या कौड़ियों में। म सिक्का विशेष जी म्कौड़ियों का होता था। ६ मूंल्य। दाम। १० धनदौलत। सम्पत्ति। ११ विक्री के लिये वस्तु। १२ न्यवसाय विन्ज । लैन दैन। १३ दूकान। १४ फेरीवाला।

१२ शराव खींचने वाला । १६ मकान । घर । १७ सेना की चढ़ाई का खुर्च । १८ सुट्टी भर कोई भी वस्तु । १६ विण्यु ।—ध्रंगना,—स्त्री (स्त्री०) वेश्या । रंडी । कसवी ।—द्र्यपंग्रम् (न०) ठेका ।—द्रान्थः (पु०) मंडी । पेंठ ।—वन्धः, (पु०) १ सन्धि । २ इकरारनामा । शर्तनामा । ता (स्री०)

पण्ता ( खी॰ ) ) क्षीमत । मूल्य । दाम । पण्तां ( न॰ ) ) क्षीमत । मूल्य । दाम । पण्नम् (न॰) १ खरीदना । मोललेना । विनिमय । २ दाँव । ३ विकी । व्यवसाय ।

पणसः ( पु॰ ) विक्री की वस्तु।

पर्णाया (स्त्री॰) १ लैन दैन। व्यवसाय। २ वाज़ार। ३ व्यापार का लाभ। ४ जुत्रा। ४ प्रशंसा ।

पर्णायित ( वि॰ ) १ प्रशंसित । २ खरीदा हुया । वेचा हुया । मेालभाव किया हुया ।

पिंगः ( स्त्री॰) वाजार । मंडी । ( पु॰) १ लोभी । कृपण । कंजूस । २ पापी जन ।

पिंगिक (वि०) ४० पण का (जुर्माना)।

पिंगत (व॰ कृ॰) श्रमोल भाव किया हुआ। २ दाँव पर लगाया हुआ।

पिंगतं (न॰) दाँव । होड़।

पणितृ ( पु॰ ) व्यवसायी। सीदागर ।

पराय (वि०) १ विक्षी के लिये। २ मोल भाव करने के लिए।—ग्रंगना, (खी०)—योपित्, (खी०)
—विलासिनीः—खों, (खी०) रंडी। वेश्या। कसवी।—ग्राजीरं, (न०) गाँव।—ग्राजीवः, (पु०) ज्यापारी।—ग्राजीवकम्, (न०) मंडी। पेंठ।—पितः, (पु०) वड़ा न्यापारी।—फलत्वं (न०) ज्यापार का लाभ।—भूमिः, (खी०) मालगोदाम।—वीथिका,—वीथी, —ग्राला, (खी०) विक्षी के लिये कोई भी चीज या सामान। २ न्यापार। सौदागरी। विन्ज । ३ मृत्य।

पग्रवः ( पु॰ ) ढोल । ढोलक । तबला । पग्रविन् ( पु॰ ) शिव जी का नाम । णंड ) ( धा॰ श्रात्मने॰ ) [ प्रग्रहते, प्रशिडत ] एत्हु ) लाना । हिलना । टोलना । ( उभय॰ ) संग्रहकरना । देर लगाना । जमा करना । पंडः } ( पु॰ ) हिजड़ा । नपंसक । पग्डः } पंडा । (सी०) १ बुद्धि। समकदारी । २ विद्या। पग्डा | विज्ञान्।—अपूर्वं, ( न॰ ) ग्रद्धः फल की श्रश्राति। भान्य में जा लिखा हो उसका न होना। पंडावत् ) (्वि॰) बुद्धिमान्।( पु॰) विहान । पग्डाबत् रे परिटत्। पंडित ) (वि॰) १ विहान्। बुद्धिमान्। २ चतुर। पशिहत े निपुरा योग्य । पंडितः ) (पु॰) १ विद्वान् । २ धृप । लोवान प्रािडतः ) ग्रादि । ३ विशेपच्च ।—जातीय, (वि॰) हुद्ध कुद्ध चतुर।—मगुडलं, ( न० )—सभा, ( ह्यी॰ ) विद्वानों का समुदाय । — मानिक, — मानिन्, (पु॰) ग्रपने की पिएडत मानने वाला। वादिन, (वि॰) अपने की बुद्धिमान् समभने का दावा रखने वाला । ( वि० ) बुद्धिमान् । श्रवलमंद । पशिडतक पंडितकः ) परिडतकः ) ( पु॰ ) विद्वान श्रादमी । पंडितिमन् } (पु॰) ज्ञान । बुद्धिमानी । विद्वता । पिग्डितिमन् पत् ( धा॰ पर॰ ) [ पतित,—पतित ] १ गिरना । नीचे घ्राना । नीचे उतरना । गिर पड्ना । नीचे उत्तरना । २ उदना । श्राकाश में उदना । पत (वि॰) पुष्ट । भलीभाँति खिलाया पिलाया हुआ । पतः ( पु॰) १ उड़ान । २ गमन । पतन । उतार।---गः, ( पु॰ ) पची । पतक (वि॰) गिरने वाला। नीचे उतरने वाला । पतकः ( पु॰ ) ज्यातिष सम्बन्धी सारिगी। पतंगम् } पतङ्गम् } (न०) १ पारा । पारद । २ चन्दन विशेष । पतंगः । (पु॰) १ चिड़िया ।२ सूर्ये । टिड्डी । ४ पतङ्गः ∫ मधुमत्तिका । १ गेंद । ६ शोला । ७ शैतान। = पारा। पारद। ६ कृष्य। ( न० ) १ चिढ़िया । २ पतंगा ।

पतंगिका ) ( सी॰ ) छोटी चिड़िया । छोटी पतङ्गिका ) महुक। पतंगिन् ) पतङ्गिन् ) (पु॰ ) पत्ती। पतंजितः । ( पु॰ ) महाभाष्य के प्रसिद्ध रचयिता। पतञ्जितः ) योग दर्शन के निर्माता। पतत् (वि॰) [स्त्री-पतन्ती] उड्ने वाला। उत-रने वाला। ( पु॰ ) पत्ती।—ग्रहः, (पु॰ ) सेना जो वचत में रखी जाय। २ पीकदान ।-भोरुः, (पु०) बाज पत्ती। शिकरा। पतञ्रम् ( न॰ ) १ हैना । २ पर । ३ सवारी । पत्रत्रिः ( पु० ) पत्ती । पतित्रम् (पु०) १ पत्ती। तीर । ३ घोड़ा। (न०) ( द्विव॰ ) चिदिक | दिन श्रौर रात । - केतनः, ( पु॰ ) विष्णु ।—राजः, ( पु॰ ) गरुड़ । पतनम् (न०) [पत्-भावे त्युट् ] १उड़ने की क्रिया। नीचे श्राने की किया। २ श्रस्त होना। डूबना। ३ नरक में गिरना। ४ स्वधर्म त्याग । गौरवा-न्त्रित पद से पतन । पात । नाश । हास । ७ मृत्यु । म लटकपड़ना । ६ ( गर्भ ) पात । १० ( ग्रङ्कगिएत में ) वाक़ी । ११ ग्रह का विस्तार। —धर्मिन्, (वि०) नाशवान्। नश्वर। पतनीय (वि॰) जातिश्रष्ट करने वाला । पतन करने वाला । पतनीयं ( न० ) जातिश्रष्टकर पाप । पतयः } १ (पु॰) १ चन्द्रमा। २ पत्ती। ३ टिड्डा। पतसः } पतयाल्ल ( वि॰ ) गिरने येाग्य । पतनशील । [गमन । पतापत (वि०) १ गमनशील । पतनशील । २ प्रायः । पतित (व० कृ०) ३ गिरा हुआ। नीचे उतरा हुआ। २ टपका हुआ।३ ( नैतिक) श्रधःपात हुआ। ४ धर्म त्यागने वाले । श्रध:पतित । जातिश्रष्ट । ६ युद्ध में गिरा हुआ। हारा हुआ। पराजित। ७ श्रन्तर्गत । ८ रखा हुआ । स्थापित ।---उत्पन्न, (वि॰) जातिभ्रष्ट से उत्पन्न ।—सावित्रीकः, ( पु॰ ) वह द्विजाति जिसका उपनयन संस्कार यातो हुआ ही न हो अथवा हुआ भी हो तो

विधिपूर्वक नहीं ।

पतितं ( न० ) उड़ान ।

पतेर (वि॰) १ उड़ाकू । उड़ने वाला । २ गमन करने वाला ।

पतेरः (पु॰) १ पत्ती। २ रन्ध्र या गड़ा। ३ माप विशेष। श्राहक।

पत्मन् } (न०)[ बैदिक ] उड़ान । पत्वन्

पतंत्रिका )(स्त्री॰)धनुप का रोदा । प्रसङ्चा । पतञ्चिका ঠ कमान की ढोरी ।

पताका ( खी॰ ) १ मंडी । मंडा । २ मंडे का ढंडा । ३ चिन्ह । राजचिन्ह । ४ नाटक की कोई ऐति-हासिक घटना । १ माङ्गलिक । सौभाग्य ।— श्रंशुकं ( न॰ ) मंडा ।—स्थानकं, इसकी परि-भाषा इस प्रकार है ।—

यचार्ये विन्तितऽन्यस्मिंस्तिलिङ्गोऽन्यः मयुञ्यते। प्रागनतुकेन भावेन पताकास्यानकं तु तत्॥"

— साहित्यदर्पण ।

पताकिक (वि॰) मंडावरदार।

पताकिन् (वि॰) भंडा ले जाने वाला। भंडियों से भूपित या सजाया हुत्रा। (पु॰) १ राजचिन्ह। राजचिन्ह सूचक भंडा ले जाने वाला। २ भंडा। पताकिनी (स्त्री॰) सेना। फौज।

पतिः ( पु॰ ) स्वामी । प्रभु । ( यथा गृहपतिः ) २ मालिक । श्रध्यत्त । ३ शासक । सूबेदार । श्रधि-ष्टाता । ४ भर्ता । १ जड़ । ६ गमन । गति । उड़ान। (स्री०) स्वामिनी। ग्रिधिष्टात्री।---धातिनो, (स्री०)—म्नी, (स्री०) १ स्री जो पतिघातिनी हो, जिसने अपने पति की हत्या की हो। २ हाथ की रेखा जिसका फल यह है कि जिस स्त्री के वह रेखा हो वह ग्रपने पति के साथ विश्वासघात करे ।—देवता,—देवा, (स्त्री॰) वह स्त्री जो श्रपने पति को देवतातुल्य पृज्य एवं मान्य समभे। सती या साध्वी छी।—धर्मः, ( पु० ) पत्नी का श्रपने पति के प्रति कर्त्तव्य ।---प्राणा, (स्त्री॰) सती स्त्री। त्तडूनम्, (न॰) पुनर्विवाह करके प्रथम पति की श्रवहेलना करने वाली स्त्री ।—वेद्नः, ( पु॰ ) शिवजी।— वेदनम्, ( न॰ ) मंत्र तंत्र से पति को प्राप्त करने पाली !-लाकः, ( पु॰ ) मरने के वाद उसलोक

की प्राप्ति जिसमें पति हो।—वता, (स्ती०) सती स्त्री।—सेवा, (स्त्री०) पतिभक्ति। पर्तिवरा (स्त्री०) वह स्त्री जो स्रपने जिये पति वरने

वाली हो ।

पतित्वं ) (न॰) [ वैदिक ] १ प्रभुत्व । स्वामित्व ।

पतित्वनं ) २ गठजोड़ा । विवाह ।

पतिवती ( छो॰ ) [चैदिक ] सधवा । जीवित पति वाली।

पतिवत्नी ( छी॰ ) भार्या जिसका पति जीवित हो । पतीयति ( कि॰ ) पति की कामना करना ।

पतीयंती ) ( स्त्री॰ ) पति कामना वाली स्त्री श्रथवा पतीयन्ती ) पति के योग्य पत्नी ।

पत्नी ( खी॰ ) १ भार्या । २ गृहिणी ।—श्राटः. ( पु॰ ) जनानखाना । अन्तःपुर ।—शाला, (खी॰) भोपड़ा । तंत्र । पत्नी के रहने श्रोर गृहस्थी के योग्य कमरा । ( २ ) यज्ञशाला में वह घर जो यजमान पत्नी के लिये बनाया जाता है । यह घर यज्ञशाला से पश्चिम की श्रोर होता है ।—संनहनम्, ( न॰ ) पत्नी की कमर में कमरबंद वाँधना । पत्नी का कमरबंद ।

पतित ( व॰ छ॰ ) १ निरा हुग्रा । ऊपर से नीचे श्राया हुग्रा । २ श्राचार, नीति या धर्म से गिरा हुग्रा । श्राचारच्युत । नीतिश्रष्ट । धर्मत्यागी । ३ महापापी । श्रतिपातकी । नारकीय । ४ जातियहि-छिति । समाज से निकाला हुग्रा । जाति या विरा-दरी से खारिज ।

पत्तनम् ( न० ) १ नगर । कस्वा । २ मृदङ्ग ।

पत्तिः (पु०) १ पैदल । पैदल सैनिक । २ पैदल चलने वाला । ३ वीर । शूर । — (स्त्री०) १ फौज का एक छोटा दस्ता जिसमें एक रथ, एक हाथी, तीन घुड़सवार श्रौर पाँच पैदल सिपाही होते हैं । २ गमन । पाद । चरण ।—कायः, (पु०) पैदल सिपाहियों की पल्टन ।—गग्यकः, (पु०) वह सैनिक श्रधिकारी जिसका काम पैदल सैनिकों को एकत्र करना हो ।—संहतिः, (स्त्री०) सैनिक सिपाहियों की पल्टन ।

पत्तिक (वि॰) पैदल गमन करने वाला । पत्तिन् (पु॰) पैदल सैनिक। पर्न ( २० ) [पन्—पृत् ] : एक का पत्ता । २ पुष्प की पतुरी । फमन की पौर्की । ३ कागज़ । **४ पत्र** दमादेत । १ सुवर्ष या पम्प्र विसी भातु का पत्र । जिसक कुछ सोदा जाय । ६ ईना । पर। तीर दे पर र सवारी (जैसे गानी, दोना, उँद )। = सुर में चन्द्रन या शान्य कोई सुरान्द्र पदार्प ना सनना । ६ सलवार या धरी की धार । १० पुर्त । कटार ।—श्रङ्घम् ( न० ) भोजपत्र का पे । २ लालचन्द्रन । ३ यमलगद्दा । ४ पर्नर । बद्रम ।—ग्रङ्गुलिः, ( पु॰ ) माथे पर किन्मम् नवाना ।—ग्रञ्जनस् ( न० ) ३ स्याही । - प्रात्नियः पातना।—ग्राख्यं, ( न॰ ) पीपला-सन । २ 'र्चिततृष् । ३ तृषाक्य । ४ पर्तंग । यक्तम । १ नरसल । ६ तालीस पत्र ।—ग्राचितः ( र्ग्यो० ) १ सिन्दृर । २ पत्र रचना । पत्तियों की पग्नार । ३ शरीर पर चन्द्रनादि से विशेष रूप से लकीरं कर शर्रार का शक्कार करना ।---श्राचली, पत्रों की पंक्तिया श्रेणी । पीपल के कामल पत्रों का, जब श्रीर शहद के साथ संमि-श्रग् ।--ग्राहारः, (पु॰) पत्तों को खाकर निर्वाह यन्ना ।—ज्ञाम् (न०) रेश्मी वस्र ।—उह्यासः, ( पु॰ ) कत्ती या र्थंसुत्रा । — काइला, ( म्ब्री : ) बह शोर जा पत्नी के परों की फन्फन्नट श्रथवा पत्तों से हो ।—कुच्छूम्, ( न॰ ) एक व्रत जिसमें केवल पत्तों का कादा पीकर रहना पदता है।—घना, (स्त्री॰) पौधा जियमें सवन पत्ते हों। - सङ्कारः, ( पु॰ ) नदी की भार। दारकः, (पु॰) भारा।—नाडिका, (स्त्री॰) पत्ते की नसें ।--परशुः, (पु॰) पुँनी।—पालः, ( पु॰ ) बड़ी कटार । लंबी हुरी।-पाली, (स्त्री॰) १ वाग का वह भाग जिसमें पर लगे हों। २ क्रेची।—पाश्या, (खी०) माथे का श्राभूपण विशेप।—पुटं, (न०) दौना यापत्तेकायना कोई पात्र।—पुष्पा,(स्त्री०) छोटे पत्ते की तुलसी।—वन्धः, ( पु॰ ) पुष्पों फी सनावट।—वालः,—चालः, ( पु॰ ) ढाँ**इ** । —मङ्गः,—मङ्गिः,—भंगी, (स्त्री ) वे चित्र या रेखा जो सौन्दर्यवृद्धि के ठद्देश्य से स्नियाँ 🛭

करनूरी केसर मारि के लेप श्रथवा सुनहले, रुपहले पत्तरों ( कटोरियों ) से भाज, कपोल श्रादि पर वनाती हैं। सारी। २ पत्रभङ्ग बनाने की क्रिया। --- यौवनं, ( न० ) कोपत्त ।--रञ्जनम्, ( न० ) पृष्ट की सजावट । पन्ने का श्रद्धार ।—रथः, (५०) पक्ती । रथइन्द्रः, ( पु० ) गरुइ ।--रथइन्द्र-वे.तु:. ( पु॰ ) विष्णु ।—लना, ( स्त्री॰ ) तंबी हुरी, विदुषा या कटार।—रेखा,-लेखा,-वहुरी, —वह्यिः —चह्यी, ( ग्री॰ ) देखेा पत्रभङ्ग ।— वाज, (वि॰) (वाग ) जो परों से सम्पन्न हो। —ञाहः. (पु०) १ पत्ती । २ तीर । ३ हल्कारा । डॉकियाँ । चिट्ठीरसा ।—चिशेपकः, (पु॰) देरो। पत्रभङ्ग ।—वेष्टः, ( पु॰ ) एक प्रकार का फर्गभूपण। - शाकः, (पु॰) पत्तों की भाजी। —शिरा, ( खी॰ ) पत्ते की नसें ।—श्रेष्ठः, (पु॰) विल्ववृत्त । वेल का पेड़।—सूचिः, ( खो॰ ) कॉंटा।—हिमं, ( न॰ ) हेमन्त ऋतु। पत्रकम् ( न० ) १ पत्ता । २ शरीर का सौन्दर्य चढ़ाने को शरीर पर चनायी गयी रेखाएँ विशेष ।

पत्रगा ( खी॰ ) १ देखेा पत्रभङ्गा २ तीर की परों से सम्पन्न करने की क्रिया।

पत्रिका (स्त्री॰) १ पक्षा। कागज्ञ का प्रष्ट। २ चिट्ठी या दस्तावेज ।

पत्रिन् (वि॰) [स्त्री॰—पत्रिग्गी ] परोंदार। जिसमें पत्र या पत्ने हों। (पु॰) १ तीर। २ पत्नी । ३ वाज पत्नी। ४ पर्वत । ४ रथ। ६ वृत्तः। - वाहः, (पु॰) पत्नी।

पत्रिग्गी ( ची॰ ) श्रेंखुश्रों । श्रङ्कर ।

पत्तो ( ग्री॰ ) लेख।

पत्नी ( छी॰ ) भार्या । जोडू ।

पत्सलः ( पु॰ ) मार्ग । रास्ता ।

पथ् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ पथिति ] १ गमन करना । गतिशील होना । २ फॅंकना । टपकाना ।

पथः ( पु॰ ) मार्गः । सदकः । रास्ताः ।—ग्रितिर्थिः, ( पु॰ ) यात्री । राहगीरः ।—कल्पना, ( छी॰ ) इन्द्रजालः । जाद् का खेलः ।—दर्शकः, ( पु॰ ) रास्ता वतनाने वानाः । रहनुमाः ।

सं० श० कौ०—४६

पथकः ( पु॰ ) १ रास्ता जानने वाला । २ मार्ग वत-लाने वाला ।

पथत् ( पु॰ ) मार्ग । सड़क ।

पथिकः (पु॰) १ यात्री । २ पथप्रदर्शक । - झाश्रयः, (पु॰) सराय<sup>-</sup>। धर्मशाला । - सन्तितः, -संहतिः, (स्री॰) - सार्थः, (पु॰) यात्रियों का दल।

पथिका (स्त्री॰) मुनक्का।

पथिन् (पु॰) १ राह। मार्ग। सड़क। २ यात्रा। ३
पहुँच। ४ वर्ताव का ढंग। १ पंथ। सम्प्रदाय।
सिद्धान्स। ६ नरक का विभाग।—कृत, (पु॰)
[वैदिक] १ पथप्रदर्शक। २ ग्रग्नि का नाम।—
देयं, (न॰) सार्वजनिक सड़कें। पर लगाया
गया राजकर।—द्भुमः, (पु॰) कत्था का पेड़।
—प्रज्ञ, (वि॰) रास्तों का जानकार।—वाहक,
(वि॰) निष्ठुर।—वाहकः, (पु॰) १
शिकारी। चिड़ीमार। वहेलिया। २ बोमा ढोने
वाला। कुली।

पिथिलः ( पु॰ ) यात्री । राहगीर । मुसाफिर । पथ्य ( वि॰ ) १ लाभदायक । गुणकारी । २ येग्य । उपयुक्त । उचित ।—श्रपथ्यम्, ( न॰ ) हित-कारी श्रीर श्रहितकारी वस्तुएं ।

पश्यम् (न॰) १ रोगी के लिये हितकर वस्तु या श्राहार । २ नीरोगता ।

पथ्या ( छी० ) मार्ग । रास्ता ।

पट्ट् (धा० श्रात्म०) [पद्यते] जाना । चलना फिरना ।
( निजन्त ) १ जाना । २ समीपगमन । ३ प्राप्त
करना । ४ श्रभ्यास करना । श्रनुष्ठान में लाना ।
१ [ वैदिक ] थक कर गिर पड़ना । ६ [ वैदिक ]
नाश करना ।

पद (पु॰) १ पैर । २ चतुर्थ भाग । चौथाई हिस्सा ।
—काषिन, (वि॰) पैर मलने या खरोचने
वाला । २ पैदल जाने वाला । (पु॰) पैदल
चलने वाला ।—गः, (= पद्गः) (पु॰) पैदल
सिपाही ।—ज, (= जजः) १पैदल चलने वाला ।
२ शूद्र ।—नद्धा,—नध्नो, (खी॰) मुंडा ज्ला ।
शू । वृट ।—निष्कः, (पु॰) निष्कं सिके का
चतुर्थाश ।—रथः, (= पद्मथः) (पु॰) पैदल

सिपाही।---शब्दः, ( पु॰ ) पैर की श्राहट।---हतिः,—हती, (स्त्री॰) [= पद्धतिः, पद्धती ] १ मार्ग। सड़क । रास्ता । २ पंक्ति । श्रेणी । ग्रवली। ३ उपनाम। उपाधि। पदवी। जाति सूचक उपाधि । [यथा शर्म वर्म गुप्त ऋौर दास ।] ४ एक श्रेणी के लेखों का नाम ।—हिमं, (=पद्धिमं ) पैरा की ठंडक ।—श्रङ्कः, ( पु॰ ) —चिन्हम्, ( न० ) पैर का निशान ।—श्रँ**गु**ष्ठः, ( पु॰ ) पैर का श्रॅंगूठा !—श्रध्ययनम्, ( न॰ ) पिंचयाना । पीछे लगना ।—ग्रानुगः, ( ५० ) श्रनुयायी। पिछलग्रा ।—श्रमुरागः, (पु॰) १ चाकर । नौकर । २ सेना ।—ग्रज़ुशासनम्, व्याकरण।—ग्रमुपंगः, (पु०) कोई वस्तु जो पद में जोड़ दी जाय।—श्चन्तः ( पु॰ ) १ किसी वाक्यखरड की पंक्ति की समाप्ति। २ शब्द का भ्रन्त।—भ्रान्तरं, (न०) श्रीर एक पग। एक पग का श्रन्तर।—ग्रन्त्य, (वि०) श्रन्तिम — थ्रन्जं, - श्रम्भोजम्, —श्ररविन्दम्, —कमलं, पङ्कजम्,—पद्मं, (न०) कमल जैसे पैर ।—ग्रर्थः, ( पु॰ ) ३ शब्दार्थं । २ पदार्थं । वस्तु । ३ श्रमि-धेय।—श्राघातः, ( पु॰ ) नात ।—श्राजिः, ( पु॰ ) पैदल सिपाही ।—न्त्र्यादिः, ( पु॰ ) १ वाक्यखराड के त्रारम्भ की पंक्ति । २किसी शब्द का श्रादि या प्रथम श्रन्र ।---विद्, (पु०) कुशिष्य । बुरा शागिर्द ।— उत्तमता, (स्त्री॰ ) जूती ।— भ्रावली, (स्त्री॰) शब्दों की श्रेणी।—श्रासनं, ( न० ) पैर रखने की काठ की चौकी विशेष ।— ग्राहृत, (वि०) लतियाया हुन्ना l─कारः,─कृत्. (पु०) पद्पाठ का रचयिता । — क्रमः,(पु०)चलना । गमन ।—गः, (पु० ) पैदल सिपाही ।—गतिः, ( स्त्री॰ ) चाल ।—छेदः,—विच्छेदः, ( ५० ) —वित्रहः, ( पु० ) शब्दों का पार्थक्य । — च्युत, (वि०)स्थान यापदसेपृथक् किया जाना। मुत्रत्तत्ती ।—न्यासः, ( ५० ) १ कदम रखना । २ पदचिन्ह। ३ विशेष ढंग से पैर का रखना। ४ गोत्तंर । गोखरू । ५ रत्नोकपाद तिखना ।---पंक्तिः, (स्त्री०) १ पटचिन्हों की श्रेगी। २ शब्दा-

ानी । ३ ईट । सूली ईट । एएका ।—पाठः. ( पु॰ ) येद पन्ने का क्रम दिनेता - पातः,-शिक्तेपः, (पु॰ ) ऋदम । पग ।—श्रन्त्रः, ( पु॰ ) प्ता । कृत्म ।—सञ्जनम्, (न०) शब्दों का पृथम्क्त्ग । - भश्चिका, (गी॰) शंज जिसमें इच्हों की सन्धियों और शब्हों के समानों पर शुधिक अम किया गया हो । २ यही । रहिन्छ । १ पन्नाः ।--भ्रंगः, (पु०) पद्युति । मुगत्तनी । माला, ( नी॰ ) ढांत्रिक भंग ।--योपनं (न॰) चेति । [ वैदिक ] ।—वायः, ( ५० ) [ वैदिक ] नेगा। पंगवा। - श्रिप्टस्सः, ( पु॰ ) पग। क्रद्रम! —शृद्धि, ( स्ती॰ ) दो शब्दों भी सन्धि। र्धाना ।—संघानः,—संघाटः, (५०) ३ संहिता कं उन राज्हों का मिलान जा प्रथक हैं। २ टीका-कार । व्याक्या करने वाला ।-स्य, (वि॰) १पैदल चक्षने वाला। २ श्रधिकारी या उधपदस्य।---स्थानं, ( न॰ ) पदचिन्ह ।

पहं (न०) १ पैर । २ इस्तम । पग । ६ पदिचन्छ । पैर का निज्ञान । ४ खोज । पता । चिन्छ । छाप । १ १ १पान । स्थिति । अयस्थान । ६ मिहिमा । मर्गादा । पद । ७ कारण । गुणादि का आधार । = प्राथासस्थान । घर । मफान । पदार्थ । गाधान । ६ १कोकयाद । १० विभक्ति शुक्त या पूर्ण ग्रद्ध । ११ यहाना । १२ वर्षमूल । १६ (किमी धाक्य का) स्रव्छ या भीता । —१४ मृज्याई नापने का माँप । १४ मृज्याद । मृज्या वा सर्व्छ परिधि का चतुर्थाग्र । ६ किसी अयी का प्रान्सम भाग । १७ मृज्युर ।

पदः (पु॰) प्रकाश की क्रियः ।
पदकं (न॰) पग । कदम । परिस्थिति । पद ।
पदकः (पु॰) १ हार । यक्षे का सामृप्यः । २ पद्पाठ
का झाता । ३ निष्कः । स्वयं की तीक्ष विशेष ।
पद्चिः ) (क्षी॰) १ नार्गः । सक्षाः २ पद ।
पद्ची र्रस्थान । स्थान । ३ बनहः । ४ सदाबर्खः ।

पदाताः, ) ( प्र॰ ) १ पैदल सिपादी । २ पैदल । पदातिः, ) चलने वाला । भ्राष्ट्रपद्मः, (प्र॰ ) पैदल सेना का चसूपति । पद्दानिज् ( वि॰ ) १ पेदल सेना रखने वाला । १ पंदान वलने यालां । (पु॰ ) पेदल सिपाही । पद्दातीयः } (पु॰ ) पेदल । सिपाही । व्रवान । पद्दारः (पु॰ ) पेर की भूता । गद्दिः [वैदिक ] १ पेदल चलने वाला । २ एक पाद संवा । ३ केवल पुक वल वा विभाग वाला ।

स्वा। इ कवल पुक दल या विभाग वाका पद्दिकः ( पु॰ ) पैदल सिपाही। पद्दिकः ( पु॰ ) या पत्ती। पद्देशः ( पु॰ ) या पत्ती। पद्देशः ( पु॰ ) मार्गे। सस्ता। पद्दु

पझ (४० १० ) १ गिरा हुमा । दूवा हुमा । नीचे उतरा हुमा । २ गया हुमा ।

पञ्चम् ( न॰ ) १नीचे की चोर गति । उतार । पतन । २ रॅगना ।

पद्मगः ( ५० ) सर्ग । साँप ।

पद्म.( वि॰ ) कमक्ष के रंग का .—ग्रन्त, ( वि॰ ) फमल सदय नेत्र बाला ।—श्रदाः, ( ५० ) विष्णु का मामान्तर।-ग्रदाम्, (न०) कमकगद्या । --- प्रान्तरम्, ( न॰ ) -- प्रान्तरः ( प्र॰ ) कमज्ञपत्र।—ग्राकरः, ( प्र॰ ) । यहा संखाय जिसमें कमक की बहुतायत हो । २ सकपूर्व सरोवर या तालाव । ३ कमच का वास्तव । ४ कमत समूह।—ग्राजयः, ( पु॰ ) सृष्टिकतां प्रशा का नामान्तर । प्रालया, ( प्री॰ ) १ लक्सी देवी का नामान्तर । २ केवद्व । र्सींग ।— ग्रासनं, (न०) कमल की बैठको। ध्यान करने के लिये पैठने वालों का ग्रासन विशेप निसर्मे पालयी मार कर सीघे धंडते हैं ।—ध्रासनः, (पु॰) १ सृष्टिकत्तां ब्रह्मा का नामान्तर । २ शिष का नामान्तर । ३ सूर्य का नामान्तर । — प्राह्मप्, ( न॰ ) सवङ्ग । सींग ।--- उद्भवः, ( पु॰ ) यसा का नामान्तर।—कर,—इस्त, ( वि॰ ) गट बिसके हाथ में कमल हो ।—करः,—एस्तः, ( पु॰ ) १ विष्णु का नामान्तर । २ कमक सटरा हाथ । ३ सूर्यं का नामान्तर ।--करा,--हस्ता,

(स्त्री॰) लम्मी का नामान्तर ।—कर्णिका, ( छी॰ ) १ कमल का बीजकेाप । २ कमलब्यूह वना कर खड़ी हुई सेना का मध्यवर्ती माग ।— कलिका, (स्री०) कमल की कली। श्रनखिला कमल का फूल ।—काप्टम्, ( न० ) पद्माल । दवा विशेष । केशरम्, ( न० ) केशरः, ( पु॰ ) कमल की तिरी । -क्रीशः,--क्रीपः, ( पु॰ ) १ कमल का सम्पुट। कमल के बीच का छत्ता जिसमें बीज होते हैं। २ करसुदा विशेप। खराडम्,—षराडम्, ( न० ) कमल समूह ।— गन्ध,—गन्धि, (वि॰) कमल जैसी ख़ुशबू वाला।—गन्धम्, ( न० ) —गन्धिः, ( न० ) पद्मकाष्ठ । पद्माख ।—गर्भः, (पु॰) १ ब्रह्मा का नामान्तर। २ विष्णु का नामान्तर। ३ शिव का नामान्तर । ४ सूर्य का नामान्तर । ५ कमलपुष्प का भीतरी या मध्यभाग ।---गुगा, ---गृहा, (स्री०) १ धन की अधिष्ठात्री देवी लक्सी का नामान्तर । २ जवङ्ग । जौंग ।—जः,—जातः, —भवः,—भूः,—योनिः,—सम्भवः, ( ५० ) 🤋 कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी का नामान्तर ।— तन्तुः, ( पु॰ ) कमलनाल ।—नाभिः,—नाभः, (पु०) विष्णु का नामान्तर।—नालं, (न०) कमल नाल।—निधिः, (पु०) कुवेर की नवनिधियों में से एक।---एाग्रिः, (पु॰) १ ब्रह्मा का नामान्तर। २ ब्रुधदेव का नामान्तर । ३ सूर्य का नामान्तर । ४ विष्णु का नामान्तर।—पुष्पंः, (पु०) कनेर का पेड़। —बन्धः, (पु॰) एक प्रकार का चित्र-कान्य जिसमें श्रवरों की ऐसे कम से जिसते हैं, जिससे कमल का श्राकार बन जाता है।— —वन्धुः, (पु०) । सूर्ये । २ मधुमिका ।— बीजं, (न०) कमल के वीज !--भासः, (पु०) शिव जी का नामान्तर। -- मालिनी, (स्ती०) धन की श्राधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी ।--रागः, (५०) —रागम्, (न०) मानिक या जाल नामक रत्न ।---रूपा, (स्त्री॰ ) सन्सी देवी का नामान्तर । -रेखा, (स्त्री॰) सामुद्रिक शास्त्रा-नुसार हथेली की कमलाकार रेखा । जाष्ट्यनः, (पु०) १ ब्रह्मा।२ कुवेर । ३ सूर्य । ४ राजा । |

— जाञ्क्रना, ( खी॰ ) १ लच्मी देवी का नामान्तर ! २ सरस्वती देवी का नामान्तर ! ३ तारा का नामान्तर !—वासा, ( खी॰ ) बच्मी का नामान्तर !—समासनः, ( पु॰ ) ब्रह्मा का नामान्तर !—स्तुषा, ( खी॰ ) १ गङ्गा का नामान्तर २ जच्मी का नामान्तर । ३ दुर्गा का नामान्तर .—हासः, (पु॰) विष्णु का नामान्तर । पर्वा ( न॰ ) १ कमल ! (पु॰ ) यथा—

" पवापत्रस्थितं तीर्यं धत्ते मुक्ताफत त्रियम्।"
२ कमल सहरा आमृषय विशेष । ३ कमल की
आकृति या श्राकार । ४ कमल की जह । १ हाथी
के चेहरे श्रीर सूँद पर की रंगामेज़ी या चित्रकारी
जो उसे सजाने का प्रायः लोग किया करते हैं । ६
कमलब्यूह । ७ संख्या विशेष । म सीसा। राखा ।
६ शरीर स्थित श्रद्धंचन्द्र । १० मानव शरीर के
चिन्ह विशेष । तिल । मस्सा। ११ दाग । धब्वा ।
पद्मः (पु०) १ मन्दिर विशेष । २ हाथी । ३ सर्प
जाति विशेष । ४ श्रीरामचन्द्र की उपाधि । १
कुयेर की नवनिधियों में से एक । स्त्रीमैश्चन का
एक आसन विशेष । र्शतवन्ध ।

पद्मकं (न०) १ पद्मन्यूह । कमल न्युह । २ हाथी के चेहरे और संूड़ पर के रंगीन दाग़ । ३ वैठने का आसन विशेष ।

पद्मिक्त् (पु०) १ हाथी। २ मोजपन्न का पेड़। पद्मा (स्त्री०) १ श्रीविष्णुपत्नी जन्मी जीका नामान्तर। २ लवंग। लौंग।

पद्मावती (स्त्री॰) १ लक्ष्मीका नामान्तर । २ एक नदी विशेष का नाम ।

प्रद्मिन् (वि॰) १ कमल रखने वाला । २ धव्वेदार । (पु॰) १ हाथी । २ विष्णु का नामान्तर ।

पिद्यानी (खी॰) १ कमल का पै। । १ कमलसमुद्ग्य । ३ वह सरोवर या साल जिसमें कमलों की बहुतायत हो । ४ कमलनाल । १ हिंगी। ६ केकिशास्त्र के श्रनुसार कियों की चार जातियों में से सर्वोत्तम जाति। इस जाति की छी श्रस्यन्त केमलाङ्गी सुशीला रूपवती श्रीर पितन् नता होती है । पथकः ( पु॰ ) १ रास्ता जानने वाला । २ मार्ग वत-लाने वाला ।

पथत् ( पु० ) मार्ग । सड़क । ः

पथिकः (पु॰) १ यात्री । २ पथप्रदर्शक । - आश्रयः, (पु॰) सराय । धर्मशाला । - सन्तितः, - संहितिः, (स्त्री॰) - सार्थः, (पु॰) यात्रियों का दल।

पथिका (स्त्री॰) मुनका।

पथिन् (पु॰) १ राह । मार्ग । सड़क । २ यात्रा । ३
पहुँच । ४ वर्ताव का ढंग । ४ पंथ । सम्प्रदाय ।
सिद्धान्त । ६ नरक का विभाग ।—कृत, (पु॰)
[वैदिक ] १ पथप्रदर्शक । २ श्रग्नि का नाम । —
देयं, (न॰) सार्वजनिक सड़कें। पर लगाया
गया राजकर ।—द्रुप्तः, (पु॰) कत्था का पेड़ ।
—प्रज्ञ, (वि॰) रास्तों का जानकार ।—वाहक,
(वि॰) निष्टुर ।—वाहकः, (पु॰) १
शिकारी । चिड़ीमार । वहेलिया । २ बोका ढोने
वाला । कुली ।

पथितः ( पु॰ ) यात्री। राहगीर । मुसाफिर।
पथ्य (वि॰ ) १ लाभदायक । गुग्यकारी । २ योग्य।
उपयुक्त । उचित ।—श्रपथ्यम्, (न॰ ) हितकारी श्रीर श्रहितकारी वस्तुएं ।

पथ्यम् (न॰) १ रोगी के लिये हिसकर वस्तु या . श्राहार । २ नीरोगता ।

पथ्या ( स्त्री॰ ) मार्ग । रास्ता ।

पट् (धा॰ श्रात्म॰) [पद्यते] जाना । चलना फिरना ।
( निजन्त ) १ जाना । २ समीपगमन । ३ प्राप्त
करना । ४ श्रभ्यास करना । श्रनुष्ठान में लाना ।
१ विदिक ] थक कर गिर पड़ना । ६ [वैदिक ]
नाश करना ।

पद (पु॰) १ पैर । २ चतुर्थ भाग । चौथाई हिस्सा ।
—काषिन, (वि॰) पैर मलने या खरोचने
वाला । २ पैदल जाने वाला । (पु॰) पैदल

सिपाही।--शब्दः, ( पु० ) पैर की श्राहट।--हतिः.—हती, (स्त्री॰) [= पद्धतिः, पद्धती ] १ मार्ग। सड़क । रास्ता । २ पंक्ति । श्रेणी । ग्रवली । ३ उपनाम । उपाधि । पदवी । जाति सूचक उपाधि । [यथा शर्म वर्म गुप्त ग्रीर दास ।] ४ एक श्रेणी के लेखों का नाम ।—हिमं, (=पद्मिमं) पैरा की ठंडक।—म्राङ्कः, ( पु॰) —चिन्हम्, ( न० ) पैर का निशान ।—ग्रँ**गु**ष्टः, ( पु॰ ) पैर का भ्रँगूठा ।—श्रध्ययनम्, ( नु॰ ) पदपाठ के श्रनुसार वेदाध्ययन ।—श्रनुगं, पछ्याना । पीछे लगना ।—ग्रानुगः, ( ५० ) त्रनुयायी। पिछलग्गृ।—श्रनुरागः, ( पु॰् ) १ चाकर । नौकर । २ सेना ।—ग्रजुशासनम्, व्याकरण।—ग्रमुषंगः, ( पु० ) कोई वस्तु जो पद में जोड़ दी जाय।—श्रान्तः ( पु॰ ) १ किसी वाक्यखरड की पंक्ति की समाप्ति। २ शब्दु का , अन्त।—अन्तरं, (न०) और एक पग। एक पग का अन्तर।—अप्रत्य, (वि०) अन्तिम — थ्रब्जं, - थ्रम्भोजप्, — अरविन्द्म्, —कमलं, पङ्कजम्,—पद्मं, (न०) कमल जैसे पैर ।—श्रर्थः, ( पु० ) १ शब्दार्थ । २ पदार्थ । वस्तु । ३ ग्रमि-धेय।—ग्राघातः, ( पु॰ ) लात ।—ग्राजिः, ( पु॰ ) पैदल सिपाही ।—ग्रादिः, ( पु॰ ) १ वाक्यखराड के त्रारम्भ की पंक्ति। शक्ति शब्द का श्रादि या प्रथम श्रचर ।—विद्, (पु॰) कुशिष्य । बुरा शागिर्द ।— उत्तमता, (स्त्री॰ ) जूती।— श्रावली, (स्त्री॰) शब्दों की श्रेंगी।—श्रासनं, ( न० ) पैर रखने की काठ की चौकी विशेष ।--ब्राहृत, (वि॰) लितयाया हुत्रा ।—कारः,<del>—कृत्</del>, (पु०) पदपाठ का रचयिता। — क्रमः,(पु०)चलना। गमन ।—गः, (पु॰ ) पैदल सिपाही ।**—गतिः**, ( खी॰ ) चाल ।—छेदः,—विच्छेदः, ( पु॰ ) —विब्रहः. ( पु० ) शब्दों का पार्थक्य । – च्युत,

पयस्विनी (स्त्री॰) १ दुधार गौ २ नदी । ३ वकरी । ४ रात । पयोधिक (न॰) १ समुद्रफेन । पयोरः (पु॰) कत्ये का वृत्त । पयोष्णी (स्त्री॰) एक नदी का नाम जे। विन्ध्याचल से निकलती है श्रीर चित्रकृट के नीचे बहती हुई जाती है ।

पर (वि०) १ दूसरा ! भिन्न । ग्रौर । स्वातिरिक्त । २ दूर । श्रलग । ३ परे । उस श्रोर । ४ पीछे का । बाद का। दूसरा। श्रागे का। बाद। पश्चात्। 🤄 उचतर । उत्कृष्टतम् । ६ सन्वीच । सब से बड़ा । सब से ग्रधिक प्रसिद्ध। विख्यात। मुख्य। श्रेष्ठ। प्रधान । ७ त्रपरिचित । ग़ेर । त्रजनवी । ८ वैरी । शत्रु । दुश्मन । विरोधी । ६ वढ़ती । वचत । छूटा हुआ। बचा हुआ। १० अन्तिम । आखीर का। श्रन्त का। ११ प्रवृत्त। लीन। तत्पर।— — अङ्गम्, ( न॰ ) शरीर का पिछला भाग ।— श्रङ्गद्म, (न०) शिव जी का नामान्तर ।— श्रदनम् ( न० ) फारस या ऋरब का घेाड़ा ।— श्रधिकारचर्चा (स्त्री०) त्रनधिकार हस्तत्तेप। बेंडबाड़ ।—ग्रन्तः, ( पु॰ ) मृत्यु ।—भ्रान्ताः, ( पु॰ बहु॰ ) एक मानव जाति विशेष । – ग्रन्तकः, ( पु०) शिव जी का नामान्तर ।— श्रन्न, (वि॰) दूसरे के श्रन्न पर निर्वाह करने वाला।--थ्रन्नम्, (न०) दूसरे का श्रन्न।—ध्रपर, (वि०) दूर श्रौर निकट । दूर श्रौर समीप । २ पहिला श्रौर पिछला । ३ पूर्व श्रौर परे । ४ सबेरी श्रौर श्रवेरी। १ ऊँच श्रीर नीच। ६ श्रेष्ठ श्रीर निकृष्ट। —-- प्रपरः, ( पु॰ ) मध्यम श्रेणी का गुरु।---श्रमृतं, ( न॰ ) वर्षा । मेह ।—श्रयण, (वि॰) —ग्रयन, (वि०) १ भक्त । ग्रनुरक्त । २ निर्भर । श्रधीन । ३ लीन । डूबा हुश्रा । ४ सम्बन्धयुक्त । ४ सहायक।---श्रयण्यम्, (न०) १ श्रन्तिम उपाय। मुख्य उद्देश्य । सर्व्वोच्च लच्य । २ सार । (वैदिक) दृढ़ भक्ति। - ग्रार्थ, (वि०) १ ग्रन्य उद्देश्य। या प्रर्थवाला। २ दूसरे के लिये किया हुआ।। —म्रार्थः ( पु॰) १ सर्वाधिक लाभ २ परमार्थः। ३. मुख्य सब से बढ़ कर ऋर्थ। ४ सव से बढ़ कर |

पदार्थं त्रर्थात् स्त्रीप्रसङ्ग ।—ग्रर्थम्, ( न० )— श्चर्थे ( ग्रन्यया॰ ) दूसरे के लिये ।—ग्चर्धे, ( न॰ ) १ दूंसरा भाग । उत्तरार्द्ध । २ सर्व्वीच्च संख्या विशेष ।—ग्रार्ध्य, (वि०) १ श्रीर श्रागे की श्रोर का। संख्या में बहुत श्रागे का। २ सर्व-श्रेष्ठ । सर्व्वोत्तम । ३ ग्रत्यन्त मूल्यवान । ४ सब से श्रधिक सुन्दर। अध्यम्, (न०) १ श्रधिक से श्रधिक। २ श्रनन्त या श्रसीम संख्या ।—श्रवर, (वि०) १ दूर श्रौर नज़दीक। २ सबेरी श्रौर अवेरी । ३ पहले श्रौर पीछे । ४ ऊँचा श्रौर नीचा। ४ परम्परागत । ६ सब शामिल किये हुए ।---थ्रवरा, (स्त्री॰) सन्तति। श्रौलाद।—श्रवरं, (न०) १ कार्य और कारण । २ विचार का समूचा विस्तार । ३ संसार । ४ पूर्णता ।—ग्राहः, ( पु॰ ) दूसरे दिन ।-- ग्राह्मः, ( पु॰ ) दीपहर के बाद। दिन का उत्तरार्द्ध काल ।—श्रागमः, ( ५० ) शत्रु का हमला।—श्राचित, (वि० ) दूसरे द्वारा पाला पोसा हुत्रा। - घ्राचितः, (पु०) गुलाम । दास ।—भ्रात्मन्, ( पु०) परवहा ।— —श्रायत्तं, ( वि॰ ) श्रधीन । परमुखापेत्ती । दूसरे पर निर्भर । - आयुस्, ( न० ) ब्रह्म का नामान्तर।—ग्राविद्धः, ( पु० ) १ कुवेर का नामान्तर । २ विष्णु का नामान्तर ।--श्राश्रय, ( वि॰ ) दूसरे पर निर्भर ।—ग्राश्रयः, ( पु॰ ) ९ पराधीन । २ शत्रु का प्रतिनिवर्तन । लौटना । —- ग्राश्रया, (स्त्री॰) वह वृत्त जो दूसरे वृत्त पर उगे । वंदा !--- श्रासङ्गः, ( पु॰ ) पराधीन । दूसरे पर निर्भर ।—ग्रास्कंदिन्, ( पु० ) चोर । डाँकृ।—इतर, (वि०) १ कृपालु । २ निज का । —-ईशं, ( न० ) १ ब्रह्म की उपाधि । २ विष्णु का नामान्तर ।--इष्टिः, ( पु०) ब्रह्म ।--उत्कर्षः ( पु॰ ) दूसरे की समृद्धि।—उपकारः, ( पु॰) दूसरों की भलाई।—उपकारिन्, (वि०) उप-कारी । दूसरों पर दया करने वाला । -- उपजापः, ( ५० ) रात्रुत्रों में भेदभाव उत्पन्न करने वाला । – उपदेशः, ( पु॰ ) दूसरों के। शिक्ता या नसी-हत ।—उपरुद्ध, ( वि०) शत्रु द्वारा घेरा हुन्ना। —ऊढा, (स्त्री॰ ) दूसरे की स्त्री ।—एधित,

(चि॰) दूसरे द्वारा पाना पोन्म हुआ।—मुश्चितः ( पु॰ ) १ नीस्र । २ हेश्यन : - दल्लई, (न०) दूसरे जी सी।—कारी, (न॰) तसरे का काम या भंधा ।---होबं, ( न० ) १ तुमरे का गरीर । २ मुम्परं का रोत । ३ इसरं थी नी ।--गामिन्, ( वि॰ ) ३ हुमरे के साग राज्ने वास्ता । ः जुमरे के माम पर्हुचाने पाला ।—शुगा, ( दि॰) तृस्ये केः लाभदायी ।—प्रस्थिः, ( ५० ) बार । र्गोंड। - न्लानिः. (सी॰) श्रष्ट्र के पशीसूत क ने की किया।—श्रद्धां. (न०) १ श्रायुर्सन्य । = : प्रत्यत्र की दृतियों में से एक । शब्द्वहारा 'याप्रमण । ३ वैरी राजा ।--- क्रुन्य, (वि॰ ) ार्थान ।--ह्यन्दः, ( पु॰ ) १ वृसरे की इच्छा । » पराधीनना ।—हिन्नुं, ( न॰ ) दूसरे की कम-क्रोरी या निर्धलता।—ज्ञ. ( वि•) प्रजनवी।— जनः. ( पु॰ ) प्रबनवी । गीर ।--- ज्ञात, ( वि॰) १ दूसरे से उत्परा । २ ब्राजीविका के सिये दूसरे पर निर्भर रहने वासा ।—जातः, ( ५०) नीवर । — ज़ित, ( बि॰ ) १ वृसरे से बीता <u>इ</u>या । हारा हुना। २ वृसरे के सहारे रहने वाला ।—जितः, कांगल पर्या।—तंत्र, (वि॰) पराश्रित । दूसरे कं महारे रहने वासा । पराचीन । परमुकापेपी । -- हाराः (पु॰ बहु॰) वृसरे की खी।---दारिम्, ( पु॰ । व्यक्तिचारी । संपट । - हुअसं. ( न॰ ) ह्मरे का हु:व या शेक —देवता, ( सी॰ ) पन्नान्भा । परवहा !—हेशः, ( पु॰ ) विदेश स्वदेशानिरिक्त देश ।--- देशिन्, ( ५०) विदेशी । —होहिन्.—हेपिन्. (वि॰ ) द्**सरों से प्**या करने वासा । यरी । विद्वेपी ।—धनं, ( म॰ ) इसरे की सम्पत्ति।—धर्मः, ( प्र॰ ) १ दूसरे का धर्म । २ दूसरे का कर्तन्य या घंघा । ३ दूसरी बाति के क्ररांज्य ।--- ज्यानम्, ( न॰ ) ज्यान । समाबि।—पद्मः, (५०) शतु पत्र वा शतु का दब ।—पद्म्, (न॰ ) १ सर्वोच पद् । प्राधान्य । २ मोच ।--पाकरत, (वि॰) पेट के विवे बूसरे की रसोई बनाने बाखा । किन्तु पाक बनाने के पूर्व निर्विष्य प्रमुखादि करने वासा ।---

पञ्चय व् ग्यां कृत्या पराञ्चयकीवति । नगतं मात्रमधाय परशक्रतन्तु कः ॥

---- पिराष्टः, ( प्र॰) वृसरे का दिवा हुवा भावन। वृसरे का भाजन।--पुरञ्जयः, ( ५० ) यूर । पिनयी।—पुरुपः, ( ५० ) १ वैर । श्रवस्वी । प्रपरिचित । २ परमस । विष्यु । ३ वृसरी सी का पनि ।--पुर, ( वि॰ ) दूसरे द्वारा पाका पोसा गगा ।--पुष्टः, ( प्र॰ ) केवस ।--पुष्टा, (सी॰) १ केवल परी । २ पीक्षा विशेष । ३ वेरवा । रंडी ।--पूर्वा, (स्त्री॰) वह स्त्री को अपने मथम पति की द्वाद बूसरा पति करे ।--प्रेक्यः, ( ५० ) नीकर । चाकर ।—प्रह्मन्. ( न० ) पर-महा | परमाध्मा ।---भागः. ( ५० ) १ वृसरे का हिस्सा । २ उरहम्ब्यार गुवा । ३ सीमान्य । समृद्धि । ४ ( भ॰ ) सर्वोत्तमता । सर्वप्रधानता । सर्वोत्क-प्रता ! (इ॰) घत्यविवृत्तान्त । विपुत्तता । उचता। डचाई। २ अन्तिम माग । शेषा भाषा, (बी॰) विदेशी भाषा।—भुक्त, (वि॰ ) चन्य द्वारा उपयुक्त या व्यवद्वत फिया हुचा ।—भृत्. ( ५०) फाक। क्षीया।—भृतः, (वि॰) दूसरे द्वारा पाका पोसा हुमा । —भूतः ( १० )--भृता, ( नी॰ ) केायश पची ।—मतं, ( न॰ ) 🤋 दूसरे की राव । २ मिस्र राव या सिद्धान्त ।---मर्मेझ, (बि॰) ब्सरे की ग्रुस वार्ते बानने वाका। —सृत्युः ( प्र॰ ) काक । कीवा । रमयः, ( प्र॰) किसी विवाहित की का प्रेमी या चारिक। —लोकः, (पु॰ ) दूसरा खेक ।—वश,— य<u>ज्</u>य, ( वि॰ ) पराभीन । पराभित । वाच्यं, ( न॰ ) दोप । ग्रुटि !—वाग्रिः, ( ५० ) १ जन । म्यायकर्ता । २ वर्षे । सास्त । ३ कार्तिकेय के वाहन सबूर का नाम ।—वादः, ( प्रु॰ ) १ चफवाद् । किम्यदम्ती । २ चापत्ति । एतराज् । बादविवाद !---वादिन्, (५०) सुरै । वादी । बादबिबाद करने बाखा ।--वेश्मन्, ( न॰ ) पर-महा का कावासस्थान ! – मितः, ( प्र॰ ) एतः राष्ट्र का नामान्तर ।—श्वस्, ( अव्यवा॰ ) धाने-बाखे कव के बाद का बूसरा दिन । परसों ।— सञ्चत, ( वि॰ ) १ दूसरे के साय रहवे वासा ।

२ दूसरे से लड़ने वाला ।—संज्ञकः, ( पु० ) जीव । रूह ।—सात् ( ग्रव्यया० ) दूसरे के हाथ में गया हुआ ।—सेवा. ( छी० ) दूसरे की चाकरी ।—स्त्री, ( छी० ) दूसरे की भार्या !—स्वं, ( न०) दूसरे का मालमता ।—हन्. (वि०) शत्रुहन्ता ।—हित, ( वि० ) शत्रुभचिन्तक । परोपकारी । शीलवन्त । २ दूसरे के लिये लाभकारक !—हितं, ( न० ) दूसरे का कुशल । दूसरे की भलाई ।

परं ( न० ) १ सर्वोच्च शिखर । सब से ऊँचा सिरा । २ परब्रह्म । ३ मोच्च । ४ किसी शब्द का गै। खार्थ । परः ( पु० ) १ अन्यपुरुष । गैर । अजनवी । विदेशी शत्रु । । बैरी । विरोधी ।

परकीय (वि॰) १ दूसरे का। पराया । २ श्रपरि-चित । द्वेषी ।

परकीया (खी॰) दूसरे की भार्या। खी जो त्रपनी न हो। सुख्य तीन नायिकाओं में से एक।

परंजनः परञ्जनः । (पु०) वरुण का नामान्तर । परंजय,परञ्जयः । १ दूसरे से । २ शत्रु से । ३ श्रागे । (श्रपेचाकृत) श्रधिक । परे । पीछे । ऊपर । ४ श्रन्यथा । नहीं तो । १ मिन्न प्रकार से । ६ वाद के । श्रौर श्रागे ।

परत्वं (न०) १ पर होने का भाव। पूर्व या पहले होने का भाव २ भेद। पहिचान। २ दूरी। ४ परिखाम। नतीजा। १ शत्रुता वैर। ६ समय या स्थान की पूर्वता। वैशेषिक दर्शनानुसार द्रव्य के २४ गुर्ख।

परत्र (श्रव्यया॰) १ दूसरे लोक में। श्रगले जन्म में। २ परिणाम में।श्रागे या पीछे से। ३ उसके वाद। भविष्य में।—भोरुः (पु॰) वह जो परलोक से भयभीत हो। धर्मारमा श्रादमी।

परत्रम् (न॰) मरने के बाद मिलने वाला लोक । परतप ) (वि॰) दूसरों के सताने वाला। शत्रु परन्तप ) के अपने वश में करने वाला।

परंतपः ) परन्तपः ) ( पु॰ ) श्रूरवीर । वहादुर । विजयी। परम (वि॰) १ श्रुति दूरवर्ती । श्रन्तिम । २ सर्व्वोच । उत्तम । सर्वश्रेष्ठ । सज् से बड़ा । ३सुख्य । प्रधान ।

श्रारम्भिक। सब से बढ़ कर श्रेष्ठ। ४ श्रति । ४ पर्याप्त। काफी । ६ सब से गया बीता । ६ श्रपेत्ता-कृत । श्रेष्ठ ।— ग्राङ्गना, ( स्त्री० ) सर्वोत्हृष्ट स्त्री । —ग्रग्राः, (पु॰) श्रत्यन्त सूच्म श्रग्र ।—ग्रद्धेतं, ( न० ) १ परब्रह्म या परमात्मा 👫 २ नितान्त भेद विकल्प रहितवाद । जोव ग्रौर ब्रह्म ने अभेद की करुपना करने वाला वेदान्त सिद्धान्त विशेष । —श्रन्नम्, (न०) खीर । दूध में पके हुए चाँवल । —श्रथेः, ( पु॰ ) १ सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट सत्य । सस्य श्रात्मज्ञान । जीव श्रौर ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान । २ सत्य। कोई भी उत्तम ग्रीर ग्रावश्यक वस्तु । ४ उत्तम भाव । १ उत्तम प्रकार की सम्पत्ति ।--श्चर्यतः, ( ग्रन्यया० ) सचमुच । वास्तव में । ज्यों का त्यों। ठीक ठीक ।—श्रहः, ( पु० ) उत्तम दिवस ।--ग्रात्मन्, (पु॰) ब्रह्म । पर-मात्मा ।--ग्रानन्दः, ( पु॰ ) वहुत वड़ा सुख । व्रह्म के श्रनुभव का सुख । व्रह्मानन्द । परमारमा । ---श्रापंद, ख़ी॰) सब से वड़ी विपत्ति या मुसी-वत ।—ईशः. ( पु०) विष्णु ।—ईप्रवरः. (पु०) १ विष्णु का नामान्तर । २ इन्द्र का नामान्तर । ३ शिव का नामान्तर । ४ सर्वशक्तिमान परब्रह्म । परमात्मा । ४ वहा। का नामान्तर । ६ संसार का श्रधीरवर । दुनिया का श्रधिष्ठाता ।-- ऋषिः, ( पु॰ ) महर्षि ।—ऐश्वर्यम्. ( न॰ ) प्रभुत्व । ─गतिः, (स्त्री०) मेाच । मुक्ति । - गवः, ( पु॰ ) उत्तम बैल । साँड या गाय ।--पद्म्, (न॰) १ सर्वोत्तम पद। सर्वोच्च पदवी। २ मोच। —पुरुषः,—पूरुषः, ( पु॰ ) परमात्मा । पर-वहा ।—प्रख्य. ( वि॰ ) प्रसिद्ध । प्रख्यात ।— व्रह्मन्. ( न॰ ) परमात्मा । ─ रसः, ( पु॰ ) पानी मिला माठा । —हंसः, (पु०) वह संन्यासी जो ज्ञान की परमावस्था के। प्राप्त कर चुका हो । कुटीचक । बहुदक । हंस श्रौर परमहंस नाम से संन्यासियों के चार भेद स्मृतिकारों ने किये हैं । इनमें परमहंस सर्वश्रेष्ठ माना गया है ।

परमक (वि॰) सर्वोच्च । सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । परमतः (श्रव्यया॰) श्रत्यधिकता से बहुत श्रधिक । परमता (स्त्री॰) १ सर्वोच्च । २ सर्वोच्च लच्य ।

परीद् ) (न०) १ वैप्रुटधाम । दिस्यधास । एरप्रदेश ) र सब से श्रेष्ठ पर व स्थान । ३ मीच । मिन्स । परमञ्जेड ( दि० ) संब से बहुना । छंकृतस्य परवर्धे उम् ( ए० ) १ ब्रह्मा का नामान्तर । २ विष्णु ार नारगन्दर । ३ शिक का नामान्तर । ४ देनता । देनता । परमष्टिन् ( पु॰ ) १ वहा। २ विष्णु । ३. शिव । ४ गरह । १ प्रस्ति । ६ कोई भी प्राध्यात्मिक गुरा 📭 ( जैनियों का ) यहीत । परंपर ) (बि॰) १ एक के बाद दूसरा । २ सिल-परस्पर ( निनेवार । क्रमशः । परंपरः 🔾 ( पु॰ ) ६ परपोता । पात्र का पुत्र । परम्परः । र िरनं विशेष । परमपरम् ∫ (न॰) क्रमशः। सिलसिलेबार । परंपरा ) (र्जाः) १ श्रविच्छित्र क्रमः। सिल्सिला परम्परा ) जा हुटे नहीं । २ पंक्ति । श्रवली । समृह। तसुद्राय । ३ कम । विधि । यथार्थ न्यास्या ४ वंश । कुल । ४ वध । नाश । परंपराक 🚶 र वि॰ )्यज्ञ में पशु का वध करने परम्पराक ∫्याला । परंपर्शम ) (बि ) १ पैतृक। वंशपरम्परा से प्राप्त। परमपरीमा 🕽 २ खानदानी। परवन् (वि०) ६ पराधीन । श्राज्ञाकारी । २ वलरहित । शक्तिरीन किया हुआ । सम्पूर्णतः परवश । ४ थनुरक । भक्त । परवन्ता (र्र्मा॰) परवशता । पराधीनता । परजं } ( न० ) इन्द्र की तलवार । परञ्जम् परंजः १ ( ५० ) १ कोल्हू । २ तलवार की धार । परञ्जः ∫३ फेन । परशः ( ५० ) १ पारस पत्थर । स्पर्शमिश । पर्णुः (पु॰) १ एक ग्रस्त्र जिसमें एक ढंढे के सिरे पर

एक श्रदंचन्द्राकार लोहे का फल लगा रहता

है । कुल्हादी विशेष । तबर । २ वज्र ।—धरः, ( ५० ) १ परश्चराम । २ गग्गेश । ३ परश्चषारी

सिपाही।—्रामः, ( ५०) जमदन्नि के पुत्र।—

---वनं, ( न० ) नरक विशेष ।

परश्वधः ) ( ५० ) परसाः । तबसः । तबसः । परस् ( श्रव्यया०) १ परे। श्रागे। श्रपेनाकृत श्रधिक। २ दूसरी तरफ । ३ श्रत्यन्त दूसरा । ४ छ्रीड कर । १ (वंदिक) भनिष्यत् में । पीछे से । - कृष्णा, ( वि॰ ) श्रतिकाल ।—पुंसा, (स्री॰) [वैदिक] वह मी जा श्रपने पति से सन्तुष्ट न होकर (ग्राशिक या प्रेमी) की तलाश में हो। - पुरुष, (वि॰) सनुष्य से बढ़ कर।—ग्रत, (वि॰) मा मे श्रधिक ।-- श्वस्त (श्रव्यया० ) श्राने वाले कल के बाद का दिन । परसेां ।— सहस्र, (वि॰) एक एज़ार से अधिक। परस्तान् ( ग्रस्यसा॰ ) १ परे। दृसरी तरफ या श्रीर । श्रीर श्रागे । २ इसके वाद । पीछे से । ३ े श्रपेजाकृत कँचा । उच्चतर । ४ ( वेदिक ) इपर सं । १ त्रज्ञा । दूर । प्रथक । परस्पर (वि॰) प्रापस में।-इः, (पु॰) मित्र। परस्मपद्रम् ( न० ) ) संस्कृत में कियाएँ दो प्रकार परसमिमापा (खी॰) की होती हैं। उनमें से एक। इससे दूसरे के लिये फल का ज्ञान होता है। न्याकरण में कथित तिए आदि। परा ( श्रव्यया० ) यह एक श्रव्यय है। दूर, पीछे, एक तरफ़, स्रोर के सर्थ में यह प्रयुक्त होता है । यथा परागत । पराकान्त । पराधीन श्रादि । पराक (बि॰) छोटा । पराकः ( पु० ) । विलिदान देने की तलवार । ्र प्रायश्चित्त विशेष । ३ रोग विशेष । पराकाशः ( ५० ) वहुत दूर की श्राशा या उम्मेद् । पराकृ ( कि॰ ) खारिज कर देना । श्रस्त्रीकृत कर देना तिरस्कार करना । ध्यान देना । पराकरण्य (न॰) अस्वीकृत कर देने की किया। तिरस्कार 🚯 पराके (श्रव्यया०) फॉसले पर । श्रन्तर पर (बैदिक)। पराक्रम् (कि॰) १ हिम्मत दिखाना । वहादुरी दिखाना। २ लौट जाना । पीठ फेरना । ३ श्राक्रमस् । करना । ४ श्रामे बढ़ना

सं० श० को०-६०

पराक्रमः ( पु॰ ) १ बहादुरी । साहस । ताक़त । २ श्राक्रमण । ३ प्रयत्त । उद्योग । ४ विष्णु का नामान्तर ।

पराक्रमिन् (वि॰) पराक्रमी। साहसी। वहादुर। वीर। विक्रमशाली। हिम्मत वाला।

पराक्तान्त ( व० कृ० ) १ वत्तवान । वत्तिष्ट । वीर । बहादुर । २ श्राक्रमण किया हुन्ना । ३ पीछे भगाया हुन्ना ।

परागः ( पु० ) १ पुष्परज । वह रज व धूल जो फूलों के बीच लंबे केसरों पर जमा रहती है । २ धृल । रज । ३ एक प्रकार का सुगन्ध-चूर्ण जो स्नानेा-परान्त शरीर में मला जाता है । ४ चन्द्रन । ५ चन्द्रमा सूर्य का प्रहण । ६ कीर्ति । ख्याति । ७ स्वाधीनता । मनमाजीपन ।

परागम् (कि॰) १ लौटना । २ घेरना । छेकना । घुसना । ३ प्रस्थान करना । ४ मर जाना ।

परागत (व॰ क़॰) १ मृत। मरा हुआ। २ टका हुआ। घिरा हुआ। ३ फैला हुआ। वड़ा हुआ।

परांगवः } ससुद्र। पराङ्गवः } ससुद्र।

पराच् } (वि॰) [ छी॰—पराची या परांच्-पराञ्च् } पराञ्ची ] १ दूसरी श्रोर स्थित। २ पराङ्मुख। मुँह फेरे हुए। ३ प्रतिकृत। विरोधी। १ फाँसले पर। १ वाहिर की श्रोर घृमा हुश्रा। वाह्योन्मुख। ६ मगाया हुश्रा। लौटाया हुश्रा। ७ उल्टा चलने वाला।—मुख, (= पराङ्मुख) १ विमुख। मुँह फेरे हुए। २ उदासीन। ३ विरुद्ध।—मुखः, (पु॰) ताँत्रिक मंत्र जो शत्रु के चलाये श्रस्त्र की लौटाने के लिये पड़ा जाता है।

पराचीन (वि॰) १ सामने की खोर भगाया हुआ। २ ध्यान न देने वाला। ३ उत्तरकालभव। पीछे हुआ। दूसरी खोर खबस्थित।

पराचीनं (न॰) दूर। परे। अपेत्ताकृत अधिक। अधिकता।

पराजि (कि॰) १ हराना । शिकस्त देना । जीतना । वशवर्ती करना । मुती करना । २ खेाना । हाथ से निकाल देना । ३ जीत लिया जाना । पराजित होना। ४ (किसी वस्तु के।) श्रसस्य जानना। ४ ४ वशीभूत हो जाना।

पराजयः ( पु॰ ) विजय। हार।

पराजित (व॰ कृ॰) जीता हुत्रा। हराया हुन्ना।

पराजिप्सु (वि॰) १ विजयी । २ जीता हुग्रा । हराया हुग्रा ।

परांजः } (पु॰) १ केल्हू (तेल का)। २ फैन। पराञ्जः ∫ फैना। ३ तलवार या छुरी की वाड़।

पराग्रात्तिः (छी०) भगा देने की क्रिया। हटा देने की क्रिया।

परात्परः ( पु॰ ) परमात्मा । परन्नहा ।

परादा (कि॰) [वैदिक] १ सौंप देना। हवाले कर देना। २ फैंक देना। वरबाद कर डालना। ३ दे डालना। वदल लेना। ४ बाहिर कर देना।

परादानं (न॰) १ दे डालना । त्याग देना । २ बदलौश्रल ।

पराधिः (पु॰) १ शिकार । त्राखेट । २ त्रात्यन्त मानसिक पीड़ा ।

परानसा । (स्त्री॰) वैद्यक चिकित्सा। चिकित्सा पराग्रसा । की किया।

परापत् (कि॰) १ पहुँचना । समीप जाना । २लैाटना । ३ वच जाना । ४ प्रस्थान करना । ५ गिर पड़ना । ६ ग्रसफल होना । ( निज॰ ) भगा देना ।

पराभू (कि॰) १ हराना । शिकस्त देना । नाश करना । जीतना । २ घायल करना । चिढ़ाना । छेड़छाड़ करना । ३ अन्तर्धान होना । ४ नष्ट होना । खोजाना । ४ वशवर्ती होजाना । आत्म-समर्पण कर देना ।

पराभवः ( पु॰ ) १ हार । पराजय । २ तिरस्कार । श्रपमान ३ नाश । ४ श्रन्तर्धान । वियोग ।

पराभूत (व॰ कृ॰) १ हराया हुआ जीता हुआ। २ तिरस्कृत । अपमानित ।

पराभूतिः ( स्त्री॰ ) देखो पराभवः।

परामृत (वि॰) वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो । सुक्त ।

परामृश् (कि॰) १ छूना। रगड़ना। धीरे धीरे चोट मारना। २ हाथ लगाना। त्राक्षमण करना। घेरा डालना। ३ अष्ट करना। ४ विचार करना। े जना ! श्रमन ही मह रोप्तरा विचारना । ६ सन्ता नेता ।

एक्सर्स्यः (१०) १ पक्तवृता । रानिका । तैसे "केशप-गर्यसः" । २ ( धनुप के ) सुगता या नानता । ३ प्रचरता । जाक्रमण । ४ होत्स्यता । राजवट । ४ स्थरण दस्ता । ६ विचार । मनन । ७ फेस्ट्या । निर्माण । स द्यार्थ । थपथपाना । १ रोग से पीट्रिय रोगा ।

पराप्तर्गनम् (न॰) १ याददास्त । स्मृति । २ विचार । न्यान विचार ।

परास्तु (त. ५०) १ स्पर्श किया हुया । खुथा तृता । परुदा हुथा । ससा हुया । २ खुरी तस्स त्यार कुया । हुया । भद्ग किया हुया । १ दियार हुया । निर्णय किया हुया । १ सम्बन्ध किया हुया । १ रोगाकान्त ।

परारि ( पत्यया० ) गतवर्ष के पूर्व का वर्ष । पराद्ममा ( वि॰ ) १ गत । गया हुया । २ निरत । प्रमुत्त । लीन । तत्पर - लगा हुया ।

परामः ( पु॰ ) कारवेल्ल । करेला ।

एरामकः ( ५० ) पत्थर या चट्टान ।

परावाकः ( पु॰ ) [ चैदिक ] खरडन । प्रतिवाद ।

पराविद्धः ( पु॰ ) कुवेर का नामान्तर।

पराचनः ( प्रव्यया० ) [ बैदिक ] फोसले पर ।

परायृन् ( कि॰ ) लौटना । लौटजाना ।

प्राह्मर्: ( पु॰ ) १ प्रत्यावर्तन । पलटने का भाव । पनदाव । २ वदलीयल । लेनदेन । श्रदलवदल । विनिसय । ६ पित से पाने की क्रिया । पुनःप्राप्ति । ४ सजा का यदल जाना ।

परावृत्त (व० इ० ) १ पत्तटाया या पत्तटाया हुन्ना । २ फेरा हुन्ना । ३ वदला हुन्ना । ४ लोटा कर दिया हुन्ना ।

परावृत्तिः (स्त्री॰) १ पत्तटने या पत्तटाने का भाव । पत्तटाव । २ मुकदमे का किर से विचार या फैसला ।

पराद्याधः (पु॰) इतना फाँसला जितने में फेंका हुत्या परथर जा कर गिरे। परागरः ( ए० ) एक प्रसिद्ध ऋषि जो सहर्षि हैपायन वेदस्यास के पुत्र थे।

परागरिन् ( पु॰ ) भिद्युक । भिलारी ।

परास् (कि॰) १ त्यागना । छोदना । २ निकालना । ३ प्रस्तीकृत करना । खरडन करना । नामंजूर करना । खारिज करना ।

पगरनं ( न० ) टीन । राँगा ।

परासनम् ( न॰ ) वध् । हत्या ।

परान्यु (वि॰) प्राण्यस्ति । सृत ।

परास्त ( व॰ क़॰ ) १ फॅंका हुआ । यहाया हुआ । २ निकाल वाहर किया हुआ । निकाला हुआ । ३ त्यक्त । त्यागा हुआ । ४ खरडन किया हुआ । ४ प्रस्तीकृत किया हुआ । नामंजूर किया हुआ । ४ परारत किया हुआ ।

पराहत ( व॰ छ॰ ) १ श्राकान्त । ध्वस्त । २ दूर िया हुश्रा । भगाया हुश्रा ।

पराहृतम् ( न॰ ) श्राघात । चोट ।

परि ( श्रव्यया॰ ) एक उपसर्ग जिसके श्रन्य शब्दों में जोड़ने से निम्न श्रयों की उपलब्धि होती है । १ सर्वतोभाव । श्रन्छी तरह । २ श्रतिशय । ३ पूर्णता । ४ दोपाख्यान जैसे परिहास । परिवाद । १ नियम । करा । ६ चारों श्रोर ।

परिक्तथा ( खी॰ ) एक कहानी के श्रन्तर्गत उसीके सम्बन्ध की दूसरी कहानी।

परिकर्पः ) (पु॰) १ महान । भयक्षर कपकपी ।

परिकरः ( पु० ) १ जवाज्ञमा । श्रन्तुगत सहचर । २ समूह । संग्रह । भीद । ३ श्रारम्म । श्रुरूश्रात । ४ कमरवंद । कमरपदी । पहुका । ४ पर्येद्व । ६ एक श्रर्थालद्वार जिसमें श्रमित्रायपूर्ण विशेषणों के साथ विशेष्य श्राना है । ७ फंसला । निर्णय ।

परिकर्मन् (पु॰) नौकर। (न॰) १ देः में चन्दन केसर श्रादि लगाना । उवटन करना। २ पेंग्र में महावर लगाना। ३ तैयारी। ४ प्जन। श्राचंत्र। १ पवित्रीकरण। ६ श्राह्मशाख की किया विशेष।

परिकर्त्य (पु॰) पुरोहित जो प्रनिवाहित ज्येष्ट श्राता के रहते छे।टे भाई का विवाह कराव । परिकर्षः (पु॰) ) खींचने की किया। खींच परिकर्षण्म् (न॰) ऽ कर निकालने की किया। उखाइने की किया। परिकल्कनम् (न॰) धोखा। छुल। कपट। बदमाशी।

परिकल्कनम् (न०) धोखा । छल । कपट । बदमाशी । परिकल्पनम् (न०) ) १ तै करना । निश्चित परिकल्पना (छी०) ) करना । २ बनावट । रचना । ग्राविष्कार । ३ सम्पन्नकरण । ४ विभक्त-करण । बंटवारा ।

परिकांत्तितः ( पु॰ ) भक्त । साधु । संन्यासी । परिकीर्गः ( व॰ कृ॰ ) १ फैला हुआ । विखरा हुआ । २ घिरा हुआ । भीड़भाड़ से युक्त । परिपूर्ण ।

परिकृटं (न०) धुस्स । खाई ।

परिकापः ( पु॰ ) महान् क्रोध। रोप।

परिक्रमः (पु॰) १ टहलना। २ फेरी देना । चारो छोर घूमना। ३ क्रमः । सिलसिला। ४ एक के पीछे एक दूसरे का छाना। ७ प्रविष्ट होने वाला। घुसने वाला।—सहः (पु॰) वकराः।

परिक्रयः (पु०) १ मज़दूरी । भाड़ा । २ परिक्रियणम् (न०) ४ मज़दूरी पर काम में लगाना । ३ क्रय । खरीद । ४ विनिसय । पलटौ- श्रल । श्रद्दलावद्दली । ४ सन्धि जो रुपये देकर की गयी हो ।

परिक्रिया (स्त्री॰) १ खाई से घेरना। २ घेरना। परिक्रान्त (व॰ ऋ॰) थका हुत्रा। परिश्रान्त। परिक्रेदः (पु॰) तरी। नमी। सील।

परिक्लेशः ( पु॰ ) थकाई । थकावट । कष्ट । कड़ाई । परित्तयः ( पु॰ ) १ नाश । गलाव । २ श्रदृश्य हो जाने की किया । समाप्त होने की किया । वरवादी । हानि । घाटा । श्रसफलता ।

परिज्ञाम (वि॰) दुवला । लटा हुन्ना । परिज्ञालनम् (न॰) १ धुलाई । सफाई । २ धोने ।

परित्तालनम् ( न० ) १ धुलाई । सफाई । २ धोने के लिये जल ।

परिक्तिप्त (व॰ कृ॰ ) १ खाई त्रादि से घेरा हुत्रा। २ विखरा हुत्रा।३ घेरा हुत्रा।४ विछा हुत्रा। ४ त्यागा हुत्रा। छोड़ा हुत्रा।

परित्तीस (व० क०) १ नष्ट हुआ। अन्तर्धान हुआ। २ नष्ट किया हुआ। चीस किया हुआ। ३ दुवला या लटा हुआ। विसा हुआ। विसा हुआ। ४ सीया हुआ।

विनष्ट किया हुग्रा । ६ छोटा किया हुग्रा । घटाया हुग्रा । ७ दिवाला निकाले हुए ।

परिक्तीव (वि॰) नशे में बिल्कुल चूर।

परित्त्तेषः ( पु० ) १ इधर उधर श्रमण करना । टह-लना । २ फैलाना । बलेरना । ३ बेरना । छेकना । ४ बेरने की सीमा या बेरा ।

परिखा ( छी० ) खाई । किसी नगर या गढ़ के वाहिर की नहर जो नगर या गढ़ की रत्ता के लिये खोदी जाती हैं। खंदक।

परिखातम् ( न० ) १ खाईं । खंदक । २ हल । पहिये से बनी लीक या लकीर । ३ खुदाई ।

परिखेदः ( पु॰ ) थकावट । श्रान्ति ।

परिख्यातिः (स्त्री॰) कीति । नामवरी । प्रसिद्धि । परिगणनम् (न॰) ) भलीभाँति गिनना । पूरा परिगणना (स्त्री॰) ) पूरा गिनना । ठीक ठीक वयान या कथन ।

परिगत (व० कृ०) १ घेरा हुआ। २ चारो घोर छाया हुआ। ३ जाना हुआ। सममा हुआ। ४ भरा हुआ। ढका हुआ। १ प्राप्त किया हुआ। पाया हुआ। ६ स्मरण किया हुआ।

परिगलित (व॰ कृ॰) १ ड्वा हुआ। २ टक्ताया हुआ। गिरा हुआ। ३ अदृश्यता को प्राप्त। ४ पिघलाया गला हुआ। ४ वहा हुआ।

परिगर्हण्म् (न०) बड़ा भारी कलङ्क या दोपारोपण। परिगृह ( न० कृ० ) १ नितान्तगुप्त। २ जो समभ ही में न आवे। बड़ी कठिनाई से समभ में आने वाला।

परिगृहीत (व० कृ०) १ पकड़ा हुआ । काँपे में आया हुआ । २ म्रालिङ्गन किया हुआ । छाती से लगाया हुआ । चिपटाया हुआ । घेरा हुआ । ४ स्वीकृत किया हुआ । लिया हुआ । पाया हुआ । ४ माना हुआ । १ आश्रय दिया हुआ । अनुप्रह किया हुआ । ६ अनुसरण किया हुआ । आज्ञा का पालन किया हुआ । ७ विरोध किया हुआ ।

परिगृह्या (स्त्री॰) निवाहिता स्त्री।

परिप्रहः ( पु॰ ) १ पकड़ । २ छिकाव । घिगव । ३ पहनाव उढ़ाव । ४ प्राप्ति । उपलब्धि । ४ स्वीकृति ६ सम्पत्ति । धनदौलत । ७ विवाह में पाना । विवाह । मार्या । पत्ती । १ अपनी संरक्तता में लेना । अनुप्रह करना । १० चाहर । टहलुआ । ११ गृहस्त । परिवार । परिवार के लोग । १२ अन्तःपुर । रनवास । १३ जड़ । उत्पतिस्थान । १४ चन्द्रप्रहण । सूर्यप्रहण । १४ शपथ । १६ सेना का पिछला भाग । १७ विष्णु का नामान्तर । १म पूर्णता ।

परित्रहोत् (पु॰) पति । [ विरत् । परिकान (व॰ ह॰) १ थका हुआ । परिश्रान्त । २ परिवः (पु॰) १ अर्गेल । २ वाधा । रुकावट । ३ मृठ पर लोहा जड़ा हुआ डंडा या छड़ी । ४ लोहे का टंड़ा १ घड़ा । कलसा । ६ शीशे का घड़ा । ७ घर । म वध । नाश । ६ चोट ।

परिश्रष्टनम् ( न० ) १ त्राघात । २ खलवलाना । घोलनेल करना ।

परिद्यातः (९०) ) १ वध । हत्या । हनन । परिद्यातनम् (न०) ) स्थानान्तरकरण । पिगड द्युडाना । २ उंडा । लुहाँगी ।

परित्रोपः (पु॰) १ शोर । होहल्ला के।लाहल । २ अनुचित कथन । ३ मेधगर्जन ।

परिचतुर्दशनम् ( न० ) पूरा चौदह ।

परिचयः (पु०) १ ढेर । संग्रह । २ जानकारी । ग्रिभिन्ता । घनिष्टता । ग्रवगति । ३ परीचा । ग्रथ्यान । ग्रभ्यास । उद्धरणी । ४ ज्ञान । १ पहचान ।

परिचरः (पु०) १ नौकर । श्रनुयायी । सेवक । २ शरीररचक । ३ रचक । चौकीदार । ४ सेवा । ख़िदमत ।

परिचरणः ( पु॰ ) नौकर । सेवक । सहायक ।
परिचरणम् ( न॰ ) १ चलना फिरना । २ सेवा ।
परिचर्या ( स्त्री॰ ) सेवा । उपस्थिति ।
परिचारयः ( पु॰ ) यज्ञीय त्राग्नि ।
परिचारकः )
परिचारिकः )

परिचितिः (स्त्री॰) १ परिचय। जानकारी। घनिष्ठता।
परिच्छ्रद् (स्त्री॰) १ राजा आदि के साथ सदैव रहने
वाले नौकर । अनुचर । २ लवाज़मा । ३
असवाव। सामान।

परिच्छ्यः (पु॰) १ पट । कपड़ा जो किसी वस्तु को ढक या छिपा सके । श्राच्छादन । २ वस्त्र । पोशाक । २ श्रनुचर । सेवक । श्राश्रितों का मण्डल । ४ छत्र चमर श्रादि सामान । १ सामान श्रस्रवाव । ( वरतानादि ) ६ यात्रोपयोगी सामान ।

परिच्छंदः ) (पु॰) अनुचर । सेवक । टहलुआ । परिच्छंदः } (पु॰) अनुचर । सेवक । टहलुआ । परिच्छं प्र (व॰ छ॰) १ ढका हुआ । लपटा हुआ । कपड़ा पहिने हुए । वस्त्र धारण किये हुए । २ छाया हुआ । ३ धिरा हुआ । ४ छिपा हुआ । परिच्छित्तिः (स्त्री॰) १ सीमा । अविध । इयत्ता । २ वटवारा । अलगाव ।

परिच्छिन्न (व॰ क॰) १ यलगाया हुया। विभाजित।
२ भली भाँति परिभापा दिया हुया। निश्चित
किया हुया। दर्याफत किया हुया। ३ सीमावह ।
परिच्छितिः (पु॰) १ यलगाव। वंटवारा। विवेक
(श्रच्छे बरे का) २ लच्छा। निर्णय।३
पहचान। फैसला। ४ सीमा। श्रवधि। इयत्ता।
१ यध्याय। प्रकरण।

परिच्छेद्य (वि॰) १ गिनने नापने या तौलने योग्य। विलगाने योग्य। ३ वॉंटने योग्य। विभाज्य।

परिजनः (पु॰) १ अनुचर । अनुयायी । विछ्लगुग्रा। सदा साथ रहने वाले नौकर । २ आश्रित जन जैसे छी पुत्रादि । ३ नौकर ।

परिजिटिपतं ( न० ) ऐसा गृह कथन जिससे श्रपनी श्रेष्टता श्रौर निपुणता प्रकट हो श्रौर ( श्रपने स्वामी ) की निष्ठ्रता, परिवञ्चना तथा श्रन्य ऐसे ही दुर्गुण प्रकट हों।

परिज्ञप्तिः (पु॰) १ वार्तालाप । संवाद । २ पहिचान । परिज्ञानम् (न॰) पूर्णज्ञान । पूर्णपरिचय । सम्यक् ज्ञान ।

परिहानम् (न॰) पित्तयों का चक्कर खाते हुए उड़ान। पिरिह्य (व॰ कृ॰) १ चारों ग्रोर से ढका या वंधा हुग्रा। २ चौड़ा। लंबा।

परिगात (व॰ कृ॰) १ क्क्रका हुआ। नवा हुआ। २ उतरता हुआ (जैसे उतरती उम्र) ३ पका हुआ। पूर्णवृद्धि को प्राप्त । ४ पूर्णरूप से वड़ा हुआ। त्रागे वड़ा हुत्रा। पूर्णता की प्राप्त १ पचा हुत्रा। ६ रूपान्तरित। वदला हुत्रा। ७ समाप्त परिगातः (५०) वह हाथी जो दाँतों का प्रहार करने की भुका हुत्रा हो।

परिग्रातिः ( स्त्री॰) १ नवन । भुक्ताव । २ पकावट । पक्ता । वृद्धि । ३ रूपान्तरित्व । श्रवस्थान्तरित्व । ४ पूर्णता । १ परिग्राम । नतीजा । ६ श्रन्त । समाप्ति । श्रवसान । ७ जीवन का श्रवसान । वृद्धा-वस्था । प्रपरिपाक । पचन ।

परिग्गयः (पु॰)) विवाह। शादी। परिग्गयनम् (न॰)

परिगाहन (वि०) चारों श्रोर से लपेटा हुश्रा या बाँधा हुआ।

परिग्रामः ) (पु०) १ परिवर्तन । श्रदलवदल । परीग्रामः ) रूपान्तरकरण । २ पाचन शक्ति । ३ नतीजा । फल । ४ वृद्धि । पक्रता । १ श्रन्त । समाप्ति । श्रवसान । ६ वृद्धावस्था । वृद्धापा । ७ चेप (काल का ) । समय विताना । म् श्र्यांलङ्कार विशेष, जिसमें उपमेय के कार्य का उपमान द्वारा किया जाना श्रथवा श्रयकृत ( उपमान ) को प्रकृत ( उपमान ) को प्रकृत ( उपमान ) को प्रकृत ( उपमान ) के प्रकृत ( उपमान ) कहा जाय ।—इ्गिन्, (वि०) दूरदर्शी । विवेकी ।—द्वृप्टिः, (ची०) विस्थरयकारिता । विज्ञता । पूर्वविधान । भावी काल की ज्यवस्था ।—पथ्य, (वि०) श्रन्त में गुणकारी ।—श्रूत्लं, (न०) वायगोले का दर्व ।

परिगायः ) (पु॰) शतरंज की चाल । शतरंज परीगायः ) की गोट की चाल ।

परिगायकः (पु॰) १ नेता । पेशवा । २ पति । परिगाहः ) (पु॰) १ वेरा । विस्तार । २ चौड़ाई । परीगाहः ) अर्ज ।

परिगाहवत् (वि॰) बड़ा। लंबा। बड़ा हुआ। फैला हुआ।

परिगाहिन् (वि०) लंबा। बड़ा।

परिंग्णिमक (वि॰) १ खाने वाला । चखने वाला । २ चुंवन करने येगय ।

परिग्णिष्ठा (स्त्री॰) पूर्ण निपुणता ।

परिगाति ( व॰ कु॰ ) विवाहित ।

परिगाता ( छी० ) विवाहिता स्त्री।

परिगोतृ ( पु॰ ) पति । ख़सम ।

परितर्पण्म् ( न॰ ) प्रसन्नता । सन्तोप ।

परितस् ( अन्य० ) १ चारो श्रोर। सब तरफ। सर्वत्र। सब जगह। २ श्रोर। तरफ।

परितापः (पु०) १ वड़ी भारी गर्मी । उत्कट उष्णता । २ कष्ट । पोड़ा । ३ विलाप । ४ कम्प । भय ।

परितुष्ट (व॰ कृ॰ ) १ भली भाँति सन्तुष्ट । २ श्राह्मादित । हर्षित ।

परितुष्टिः (स्त्री॰) १ सन्तोप । पूर्ण सन्तोष । २ हर्प । स्राह्नाद ।

परितोषः ( पु॰ ) १ सन्तोष । वासना या किसी वस्तु की प्राप्त की श्रभिलाषा का श्रभाव । २ पूर्ण सन्तोष । प्रसन्नता । ३ श्राह्वाद । हर्ष ।

परितोपण (वि॰) सन्तोपी। हर्पित।

परितोषग्रम् ( न० ) सन्तोप । सन्तुष्टि।

परित्यक्त ( व० कृ० ) १ त्यागा हुग्रा । छोड़ा हुग्रा । २ रहित किया हुग्रा । ३ छोड़ा हुग्रा (जैसे तीर) । ४ ग्रावश्यकता ।

परित्यागः (पु॰) १ त्याग त्यागने का भाव। २ विराग। वैराग्य। ३ श्रसावधानी। छूट। ४ उदा-रता। वदान्यता। ४ घाटा। हानि।

परित्रार्ण (न०) रज्ञा । वचाव । रज्ञ्ण । छुटकारा । मुक्ति ।

परित्रासः ( पु॰ ) भय । त्रातङ्क । डर ।

परिदंशित (वि॰) कवच से भलीभाँति श्रापादमस्तक ढका हुश्रा । जिरहपोश ।

परिदानं (न०) १ विनमय । अदल वदल । २ भक्ति । अनुरक्ति । ३ धरोहर को धरोहर रखने वाले को सौंपना ।

परिदायिन् ( पु॰ ) परिवेतृ वह पिता जो श्रपनी लड़की को ऐसे मनुष्य को विवाह में दे डाले जिसका वड़ा भाई कारा हो।

परिदाहः (पु॰) ) १ जलन । २ पीड़ा । परिताप । परीदाहः (पु॰) } दाह । ३ शोक । विलाप । परिदेवः (पु॰) ) रोदन । ररिदेशमें (म०) ः निवार। उत्तहना । २ परिदे(बना (ेक्स॰) पद्याचा । सोक । गरिद्धनम् (न०) परिनेदन (वि०) शोकान्वित । उदाय । हुःगी । पन्द्रिष्ट्र ( ५० ) तमाशदीन । दर्शक । परिकरियम् ( न० ) १ ब्राह्मसम् । जन्दै । यनगण्या । २ हतक । घ्रयसान । सुशन्य । ३ दुर्क्तवहार | धुरा वर्ताव | परिश्रानम् ) (न०) १ पोशाक पहनना । यख परीघातम् ∫ धारणं करना । २ वसः । नीमा । परिधानीयम् (न०) नीमा । र्थ्यंगे के नीचे पहिनने --- वरः <u>।</u> परिद्रापः (पु०) १ नीकर । श्रनुचर । २ श्राधार । प्राप्रय । ३ पिछला भाग । चृतड्, पुट्टा श्रादि । परिधिः ( गु॰ ) १ दीवाल । हाता । में इ । घेरा । २ सर्वमराज्ल का घेरा। ३ श्राकाशमय घेरा या व्रकारा का घेरा। ४ श्राकाशमगढल का घेरा । ४ पहिंदे दा बेरा। श्रानिकुगढ के चारो श्रोर गोला-कार रणी हुई पलाश श्रादि की लकड़ी।--पति, ( ५० ) १ रखवाला । चौकीदार । २ रथ श्रीर र्ग्या का रचक एक सैनिक या सैनिकदल। परिधृपित (वि॰) यहुत सुगन्धि याला । यहुत पुणवृदार । परिश्वम्पर (वि०) विल्कुल भूरा। परिवेयम् (न॰) कुर्ता । नीमा । वनियाइन । परित्यंग्नः (५०) ३ कष्ट । विपत्ति । श्राफत । वर-यादी । २ सफलता | नाश । ४ जातिश्रंशता । परिध्वंसिन ( वि० ) १ गिराने वाला । २ नाश करने परिनिर्वाग (वि॰) विल्कुल बुक्ता हुन्ना। परिनिर्वाग्म् ( न॰ ) पूर्ण निर्वाण । मोच । परिनिर्वृतिः (स्त्री॰) पूर्ण मेाच । परिनिष्टा ( छी० ) १ पूर्ण ज्ञान । पूर्ण परिचय । २ सर्वोङ्ग पूर्णता । ३ चरम सीमा या श्रवस्था । परिनिष्टित ( व॰ कृ॰ ) पूर्ण रूप से निपुणता प्राप्त । पूर्वाकुशल । पूर्वाग्रभ्यस्त ।

परिषक्ष (व० फ़०) १ भलीभाँति पकाया हुद्या । २ भलीभाँति सेका हुन्ना। ३ विल्कुल पका हुन्ना। ४ वड़ा चतुर या चालाक । १ भलीभाँति पचा हुया । ६ नप्ट होने वाला श्रथवा मरने वाला । पारपण } (न०) पूँजी। मूल धन। वारदाना। परिप्राानम् ( न० ) वचन हारना । प्रतिज्ञा । वादा । परिपिशात (व॰ कृ॰) वचन हारा हुआ । प्रतिज्ञात । परिपंथकः । (पु॰) विरोधी । शत्रु । बैरी । विद्वेपी । परिपन्थकः ∫ दुश्मन । परिएंथिन् ) (वि॰) मार्ग रोकने वाला । मार्गाव-परिपन्थिन् रेरोधक। ( पु॰ ) १ शहु । वैरी । प्रति-योगी । विरोधी । दुश्मन । २ ढाकू । जुटेरा । ठग । परिपाकः ) (पु॰) १ मलीमाँति पकाया हुन्ना। परीयाकः ∫ २ पाचनशक्ति । ३ पका को प्राप्त होना । परिपूर्णता । ४ फल । परिणाम । नतीजा । १ चातुर्य । चालाकी । निपुणता । परिपाटल (वि॰) पिलोंहालाल। परिपाटिः ) (स्त्रीः) १ क्रम । शैली । सिलसिला । परिपाटी ∫ २ प्रणाली। तरीका। चाल। ढंग। परिपाठः ( पु॰ ) पूर्ण वर्णन । विगत । परिपार्श्व (वि॰ । समीप । श्रोर । तरफ । सटा हुया। मिला हुया। परिपालनम् (न॰) १ रचा । वचाव । २ पालन पोपण्। परिपिप्रकम् ( न० ) सीसा । परिपीडनम् ( न० ) दवाना । दवा कर निचोदना । सताना । श्रनिष्ट करना । हानि पहुँचाना । परिपुटनम् ( न० ) ६ हटाना । प्रथक्करण । २ जाल या चाम को श्रलग करना। परिपूजनं ( न॰ ) सम्मान करना । श्रर्चन करना । परिपूजा (स्त्री॰) पूजा करना । परिपृत (व॰ छ॰) साफ किया हुन्ना। नितान्त स्वच्छ । फटका हुत्रा । छाना हुत्रा । भूसी से श्रतगाया हुश्रा । परिपूर्याम् (न०) ख्व भरा हुआ। पृरा करना। परिपूर्ण (व॰ कृ॰) ३ विल्कुल भरा हुन्ना। लवा-लव । २ श्रघाया हुआ । सन्तुष्ट । परिपूर्तिः (स्त्री॰) सम्पूर्णता । परिपूर्णता ।

परिपृच्छा (स्त्री॰) सवाल । प्रश्न ।
परिपेलव (वि॰) अत्यन्त कोमल । अति सुकुमार ।
परिपोटः ) कान का एक रोग । इसमें लौक का
परिपोटकः ) चमड़ा सूज कर स्याही लिये हुए लाल
रंग का हो जाता है और उसमें दर्द होता है ।
परिपोपग्म् (न॰) खिलाना पिलाना । पालन
पोपग् । बढ़ाना । वृद्धि ।
परिप्रहनः (पु॰) तहकीकात । अनुसन्धान । प्रश्न ।
सवाल ।

परिप्राप्तिः ( स्त्री॰ ) प्राप्ति । उपलब्धि । परिप्रेष्यः ( पु॰ ) नौकर ।

परिप्तव (वि॰) १ हिलता हुन्ना। कॉंपता हुन्ना।२ उतराता हुन्ना।३ चञ्चल। ग्रस्थिर।

परिप्तवः (पु॰) १ वृड़ा। वाढ़। प्लावन। २ नाव। ३ श्रत्याचार। ज़ुल्म। ४ गीला। भींगा।

परिप्तुत (व॰ कृ॰ ) १ जल की बाढ़ में डूबा हुआ। प्रावित । २ स्थान किये हुए।भींगा हुआ। गीला।

परिप्छुतम् ( न॰ ) कुदान । उझाल । फलाँग । झलाँग ।

परिष्तुता (स्त्री॰) शराव । मिंदरा । मद्य ।
परिष्तुप् (व॰ कृ॰) जला हुन्ना । मुलसा हुन्ना ।
परिवर्द्दः ) (पु॰) १ लवाज़मा । नौकर चाकर ।
परिवर्द्दः ) र राजा के छुत्र चँवर च्रादि राजचिन्ह ।
३ सजावट का सामान । ४ सम्पत्ति । धनदौलत ।
परिवर्द्द्रग्राम् ) (न॰) १ ज्रमुचरवर्ग । २ शृङ्गार ।
परिवर्द्द्रग्राम् ) सजावट । ३वढ़ती । ४ प्जा । उपासना ।
परिवाधा (स्त्री॰) १ कष्ट । पीड़ा । चिड़ । २ थकावट । कठिनाई ।

परिचृंहराम् ) (न०) १ समृद्धि । सकुशलता । २ परिचृंहराम् ) किसी अन्थ के अङ्ग स्वरूप अन्य अन्य । वह अन्य अथवा शास्त्र जो किसी अन्य अन्य या शास्त्र की पृतिं या पुष्टि करता हो जैसे ब्राह्मरा अन्य वेद के परिचृंहरा हैं।

परिचृंहित ) (व॰ क़॰) १ उन्नत । वड़ा हुत्रा । २ परिचृंहित ) समृद्ध । फलता फूलता हुत्रा । ३ किसी से जुड़ा या मिला हुत्रा । युक्त । क्रॅंगीभूत ।

परिभङ्गः ( पु॰ ) हुकड़े हुकड़े होकर टूटना । हुकड़े दुकड़े हो जाना। परिभर्त्सनम् (न०) डाँट । डपट । धिक्कार । फटकार । परिभवः ) (पु०) १ श्रनादर । तिरस्कार । श्रप-परीभवः ) मान ।—श्रास्पदं (न०)—पदं (न०) १ तिरस्करणीय वस्तु । तिरस्कार के येग्य पदार्थं । २ श्रपमान या श्रपमानाई परिस्थिति ।—विधिः, (पु०) श्रपमान ।

परिभविन (वि॰) [ छी॰—परिभविनी ] १ अप-मानकारक। तिरस्कार या अपमान करने वाला। २ अपमानित।

परिभावः ( पु॰ ) देखो "परिभवः"

परिभाविन् (वि॰) [स्त्री॰—परिभाविनो ] १श्रप-मानकारक। तिरस्कार करने वाला व्यवहार करने वाला। २ लजित करने वाला। २ तुच्छ समभने वाला। सामना करने वाला। चिनौती देने वाला।

परिभाषग्रम् ( न॰ ) १ वार्तालाप । संवाद । कथोपकथन । गप्पसप्प । वातचीत । २ निन्दा करते हुए उलहना । किसी की दोप देते हुए या लानत मलामत करते हुए उसके कार्य पर अप्रसन्नता प्रकट करना । लानत मलामत । फट-कार । भर्सना । ३ नियम । श्राज्ञा । श्रादेश ।

परिभाषाः (पु०) १ परिष्कृत भाषण । स्पष्ट कथन ।
संशय रहित कथन । २ भर्ग्यना । फटकार ।
निन्दा । गाली । कलङ्क । ३ पारिभाषिक शब्दावली । ४ किसी यन्थ में ब्यवहत सङ्केतों की
सूची ।

परिभुक्त (व० छ०) १ खाया हुआ। व्यवहत । काम में आया हुआ । २ उपयुक्त । ३ श्रिधकृत ।

परिभुग्न (वि०) क्रुका हुआ । टेढ़ा । मुड़ा हुआ । परिभूतिः (स्त्री०) तिरस्कार । इतक । श्रपमान । अनादर ।

परिभूषणः ( पु॰ ) वह सन्धि या शान्ति जो किसी विशेष प्रदेश या भूखण्ड का समस्त राजस्व देकर स्थापित की गयी हो।

परिभोगः (पु०) १ भोग । उपभोग । २ मैधुन । स्त्री-प्रसङ्ग । ३ अनिधिकार किसी वस्तु को काम में जाना ।

परिभ्रंशः ( ५० ) १ छुटकारा । निकास । २ गिराव । पतन । च्युति । स्वलन । परिस्त (ए०) ६ इधर उपन कालना । घूमना।
प्रमण । पर्यटन । २ धुमा फिरा पर काला । सीधे
न कर पर फेरफार से कहना । २ भूल । भ्रम ।
परिस्त्रमान् (न०) १ पर्यटन । भ्रमण । मध्रगहत ।
२ श्रमना । चक्कर स्नगना । ३ व्याम : प्रेम ।
परिस्त्र (प० कु०) १ पतिन । गिरा हुआ । च्युन ।

परिद्रष्ट (य॰ कु॰) १ पतिन । गिरा हुआ । न्युन । रण्यानत । २ निकना हुआ । निकल कर भागा हुआ । ३ प्रथःपतित । ४ रहित किये हुन । दिन्द किया हुआ । १ शसावधानी किया हुआ ।

परिमंतर ) परिम्यादन ( वि॰) गोलाकार । गोल । चक्करदार ।

·परिमंदलम् ो ( न० ) १ गोला । २ गैंद - ३ वृत्त । परिमगदलम् ) परिधि ।

परिमंधर १ (वि॰) श्रत्यन्तसुस्त । परुते दर्जे का परिमन्धर ) दीवंसूत्री या विसदा ।

परिमंद् ) (वि॰) १ श्रत्यन्त धुंघला । शस्पष्ट । २ परिमन्द्र ) बहुत सुन्त । ३ वहुत थका हुत्रा या कम-जोग । ४ यहुत थोदा।

परिमरः ( ५० ) नास ।

परिमर्दः (पु०)) १ रगड़ना। पीसना। २ कुच-परिमर्दनं (न०)) जना। पीस डाजना। ३ नारा। ४ श्रनिष्ट। ४ कौरियाना। दवाना।

परिमर्पः ( पु॰ ) १ डाह । ईप्यों । घृगा । श्ररुचि । = श्रोपः । रोप । गुस्सा ।

परिमलः ( ए॰ ) १ सुवास । उत्तमगन्ध । खुरावृ ।

र न्युरावृदार चीज़ों का चूर्ण करना या मलना ।

३ न्युरावृदार चीज़। ४ सहवास । मैथुन । संभाग ।

४ पग्डितों का समुदाय । ६ घट्या । कलङ्का ।

परिमिलित (वि॰) १ सुवासित । खुशवृदार । २ अष्ट । सौन्दर्यश्रष्ट ।

परिमार्ग ) (न०) १ नाप। नपनाः। (शक्ति या परीमार्ग् ) ताक्रत का। ) २ तील । संख्या। मूल्य।

परिमार्गः (पु०) १ तलाश । खोल । अनु-परिमार्गग् (न०) ४ सन्धान । रस्पर्शे । संसर्गे । परिमार्जनं (न०) १ घोने या माँजने का काम । कादने पाँछने का काम । २ एक प्रकार की मिठाई जो घी मिश्रित शहद के शीरे में हुवोई हुई होती है। परिमित (वि॰) १ न श्रधिक श्रौर न कम। २ सीमा संख्या श्रादि से वद । ३ नपा तुला हुन्या। ४ हिसाव या श्रंदाज़ से उचित मात्रा था परिमाय में ।—श्राभरण, (वि॰) श्रंदाज़े से श्राभ्एण धारण किये हुए । थोड़े गहने पहिने हुए।—श्रायुस्, (वि॰) श्रल्पायु। थोड़े दिनों जीने वाला ।—श्राहार,—भोजन, (वि॰) कम भोजन करने वाला।—कथ, (वि॰) कम योलने वाला। नये तुले शब्द कहने वाला।

परिमितिः (स्त्री॰) १ नाप । परिमाया । सीमा । परिमितनम् (न॰) १ स्पर्शे । संसर्गे । २ संयोग । मेल ।

परिमुखं ( श्रव्यया० ) चेहरे के निकट । किसी पुरुष के ) इहं गिर्व । चारों तरफ ।

परिमु<sup>ग्</sup>त्र (वि॰) १ मनोहर तथापि सादा । २ मन-मोहक किन्तु मूर्ख ।

परिस्टिट्त (वि॰ इ॰) १ क्कचला हुया । पैरों से स्तंदा हुया । २ श्रालिङ्गन किया हुया । कौरियाया हुया । ३ रगढ़ा हुया । पीसा हुया ।

परिमृष्ट (व॰ इ॰ ) १ साफ किया हुआ। घोया हुआ। पवित्र किया हुआ। २ रगदा हुआ। सम्हाला हुआ। थपथपाया हुआ। ३ श्रालिङ्गन किया हुआ। ४ फैला हुआ। ज्यास। परिपूरित।

परिमेय (वि॰) १ थोड़ा। ससीम। २ जो नापा या सोना जा सके। जो गयाना किया जा सके। जो गिना जा सके। ३ परिच्छित्र। जिसकी सीमा हो।

परिमोत्तः ( पु० ) १ स्थानान्तरकरण । मुक्तकरण । २ मुक्ति । छुटकारा । ३ मलपरित्याग । ४ निकास । १ निर्वाण । मोच ।

परिमात्तर्गा (न०) १ छुटकारा । मुक्ति । २ बन्धन-राहित्य ।

परिमोपः ( पु॰ ) चेारी । टाँकाजनी । ल्ट् । परिमोपिन् ( पु॰ ) चेार । डाँक् ।

परिमोहनम् (पु॰) किसी के मन या उसकी गुड़ि को पूर्ण रूप से घपने वश में कर लेना। सम्यक् वशीकरण।

परिस्तान (व॰ कृ॰) १ कुम्हलाया हुन्या । मुरमाया हुन्ना । उदास । २ मलीन । इतप्रम । निस्तेन । सं० श० की०—ई१ ३ निर्वेत । कमज़ोर । घटा हुआ । ४ धव्या खाया हुआ । कलङ्कित ।

परिरक्तकः ( पु० ) रचक । श्रभिभावक । परिरक्तग्रम् ( न० ) ) सब प्रकार या सब तरह से परिरक्ता (स्त्री०) ऽ रचा । स्त्रुटकारा । निस्तार । परिरथ्या (स्त्री० ) गली । राह ।

परिरंभ, परीरंभ (पु॰)) ग्रालिङ्गन करने परिरम्भ, परीरम्भः (पु॰) की किया। परिरंभण्य, परिरम्भण्य्(न॰) की किया। परिराटिन् (वि॰) चिल्लाने वाला। चीख्न मारने वाला।

परिलघु (वि॰) १ बहुत हल्का। (जैसे वस्त्र) २ बहुत हल्का या पचने में सुलभ (जैसे भोजन का कोई पदार्थ)। ३ बहुत छोटा।

परिलुप्त ( व॰ कु॰ ) १ वाधा दिया हुआ। घवडाया हुआ। घटाया हुआ। २ खोया हुआ। लुप्त।

परिलेखः (पु०) १ चित्र का ख़ाका । चित्र का स्थूल रूप । ढाँचा । ख़ाका । २ चित्र । [छूट । परिलोपः (पु०) १ चित्र । हानि । २ विलोप । परिवत्सरः (पु०) एक समूचा वर्ष । एक पूरा साल । परिवर्जनम् (न०) १ त्याग । परित्याग । २ तजना । छोड़ना । ३ वध । हत्या ।

परिवर्तः ) ( पु० ) १ फिराव । फेरा । घुमाव । परीवर्तः ) चक्कर । २ विवर्तन । ग्रावृत्ति । ३ श्रविध । श्रविध की समाप्ति । ४ ग्रुग की समाप्ति । १ परिवर्तन । तबदीली । ६ भग्गड़ । पलायन । स्थानत्याग । ७ वर्ष । ६ पुनर्जन्म । ६ विनिमय । श्रद्श बदल । बदला । १० पुनरागमन । ११ श्रावासस्थल । घर । १२ परिच्छेद । श्रध्याय । १३ भगवान विष्णु का दूसरा श्रवतार । कच्छपा-वतार ।।

परिवर्तक (वि०) १ धुमाने वाला । फिराने वाला । चक्कर देने वाला । २ वदलने वाला । विनिमय करने वाला ।

परिवर्तनं (न०) १ घुमाव। फेरा । चक्कर । २ श्रदला बदली । हेरफेर । तबादला ३ दशान्तर । स्थित्यन्तर । ४ किसी काल या युग की समाप्ति । ४ जो किसी वस्तु के बदले में लिया या दिया जाय । विनिमय । परिवर्तिका ( स्त्री॰) एक रोग जिसमें प्रधिक खुज-लाने, दवाने या रगड़ लगने से लिङ्ग का चर्म उत्तर कर सूज जाता है।

परिवर्तिन् (वि॰) १ घूमने वाला । चकर लगाने वाला । २ वार वार घूम कर ग्राने या होने वाला । ३ परिवर्तनशील । ४ समीपवर्ती । पास रहने वाला । चारों ग्रोर फिरने वाला । ४ भागने वाला । ६ वदलने वाला । ७ त्यागने वाला । म डाँड् देने वाला । द्रग्ड भरने वाला ।

परिवर्धनम् (न०) संख्या, गुण त्रादि में किसी पदार्थ की वृद्धि । परिवृद्धि ।

परिवसथः ( पु॰ ) ग्राम । गाँव ।

परिवहः (पु॰) सात पवनमार्गों में से छठवाँ पवन-मार्ग । इसी मार्ग में आकाशगंगा वहती हैं और सप्तर्षि चला करते हैं।

परिवादः १ (पु०) १ निन्दा । त्रपवाद । द्युराई । परीवादः / २ कलङ्कः । श्रपकीर्ति । वदनामी । ३ दोप । दोपारोपण । ४ मिजराव जिससे पहन कर वीणा या सितार वजाया जाता है ।

परिवाद्कः ( पु॰ ) १ वादी । सुद्ई । दावागीर । २ सितार या वीणा वंजाने वाला ।

परिवादिन् (वि॰) १ निन्दक । निन्दा करने वाला । गाली देने वाला । श्रनीति फैलाने वाला २ दोपी ठहराने वाला । ३ चीलुने वाला । चिल्लाने वाला । ४ भर्दिसत । फटकारा हुश्रा । डाँटा हुश्रा । बदनाम किया हुश्रा । (पु॰) दोपारोपण करने वाला । दावागीर ।

परिवादिनो (स्त्री॰) वीणा जिसमें सात तार होते हैं।

परिवापः ) ( पु॰ ) १ मुग्डन । २ बुश्राई । वबनी । परीवापः ) ३ जनाशय । तानाव । कुग्ड । ४ सामान । ४ श्रनुचरवर्ग ।

परिवापित (वि॰) मुदा हुश्रा । जिसका सिर मुदा हो ।

परिवारः ) (पु॰) १ अनुचरवर्ग । २ ढक्क्त । परीवारः } श्रावरण । परिच्छुद । ३ म्यान । परतता । परिवासः (पु॰) बासा । डेरा । थोड़े दिन का निवास । परिवाहः ) (पु॰) ऐसा जलप्रवाह जिसके कारण परीवाहः ) पानी ताल, तालाव श्रादि की समाई से बसदा हो बाय और बॉय ने बस्म से बहने लगे। २ जनमार्ग । जन बहरे की माली, बंबा या नहरू।

परिवाहित् (वि॰) समाई से व्यक्षित जल के आने से वॉथ के जपर से जल का कारकार।

परिजियमः ) प्रक्रिद्धाः ( ( पु॰ ) प्रविवाहित ज्येष्ट भाता, जिसका प्रविद्धाः ( - द्वाटा भाई विवाहित हो । प्रसिद्धिः )

परिविद्यः ( ए॰ ) कुवेर का नामान्तर । परिविद्यः, परिविन्द्यः । ( पु॰ ) वह छोटा भाई, परिविद्यः, परिविन्द्यं । जिसका विदाह ज्येष्ट स्थता जा विवाह होने से पूर्व हो चुका हो।

परिजित्तरः ( पु॰ ) श्रानन्दार्थ इधर उधर अमण । परिजित्त (वि॰ ) बहुत धबड़ाया हुश्रा । नितान्त उहित्त ।

परिवारमाम् ( न० ) १ ढक्कन । श्रावरण । परिच्छद । २ श्रमुचरवर्ग । ३ रोकना । वचाना ।

परिवारित (व॰ क़॰ ) ३ घेरा हुआ । छेका हुआ । २ व्याप्त । फेला हुआ । पसरा हुआ ।

परिवारितं ( न० ) ब्रह्मा का धनुप । परिचृद्धः ( ए० ) स्वामी । प्रभु । श्रिधिपति । प्रधान । परिचृत्वः ( २० ०० ) ९ वेस त्वस्य । २ विकास्यक्ताः।

परिदृत ( व॰ क़॰ ) १ घेरा हुआ। २ छिपा हुआ।
इत्यात । छाया हुआ। १ परिचित । जाना हुआ।
परिकृत्त ( व॰ क़॰ ) १ धुमाया हुआ। उत्तटा पलटा
हुआ: २ भगाया हुआ। खदेड़ा हुआ। ३
समाप्त किया हुआ। खरम किया हुआ। १

परिवृत्तम् ( न॰ ) त्रालिङ्गन ।

परिवृक्तिः ( सी० ) १ घुमाव । चक्कर । २ वापिसी । पलटाव । ३ विनमय । वदलीयल । ४ समाप्ति । यग्तान । ४ घिराव । ६ किसी स्थल पर टिकना या वसना । ७ एक अर्थालङ्कार जिसमें एक वस्तु को देकर दूसरी के लेने अर्थात् अदल वदल का कथन होता है । = एक शब्द के वदले दूसरे शब्द को वैठाना ।

परिवृद्धिः (स्त्री॰ ) वदती । उपज ।

परिवेतृ ( पु॰ ) परिवेदक । वह छोटा भाई, जिसका विवाह बड़े भाई का विवाह होने के पूर्व हुस्रा हो । परिवेदनम् (न०) १ वड़े भाई के श्रविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह । २ विवाह । ३ फूर्णज्ञान । ४ प्राप्ति । उपलब्धि । ४ श्रम्याधान । ६ विद्य-मानता । मौजुदुगी ।

परिवेदना ( स्ती० ) तीष्य बुद्धिमानी । विदग्धता । चतुराई ।

परिवेदनीया ) (स्त्री॰) उस छोटे भाई की स्त्री, परिवेदिनी ) जिसका विवाह ज्येष्ठ आताओं के पूर्व हो सुका हो।

परिवेशः, परीवेशः, ) ( पु॰ ) १ परसना या परो-परिवेषः, परीवेषः ) सना । २ घेरा । परिधि ३ सूर्य या चन्द्र का पार्श्व या घेरा । ४ चन्द्रमण्डल । सूर्यमण्डल । १ कोई ऐसी वस्तु जो चारों श्रोर से वेर कर किसी वस्तु की रत्ता करती हो ।

पश्चिपकः ( ५० ) परोसने वाला ।

परिवेपमां (न॰) १ परेसिना । २ घेरना । घेरा । ३ चन्द्रमा या सूर्य का पार्श्व या घेरा । ३ परिधि । परिवेपनम् (न॰) १ चारों त्रोर से घेरना या वेपन करना । २ क्रिपाने, ढकने या लपेटने वाली चीज़ । ग्राच्छादन । ३ परिधि ।

परिचेप्ट्ट ( पु० ) परसैया । भोजन परोसने वाला । परिच्ययः ( पु० ) १ मृह्य । २ मसाला ।

परिव्याधः ( पु॰ ) सरपत या नरकुल की एक जाति ।
परित्रज्या ( छी॰ ) १ श्रमण । जगह जगह घूमते
फिरना । एकान्तवास ( संन्यासी की तरह )
संसार की माह ममता का त्याग। तपस्या। संन्यास।

परिवाज (पु॰) वह संन्यासी जो सदा परिवाजः (पु॰) अमण करतारहै।संन्यासी। परिवाजकः (पु॰) यती।परमहंस।

परिशाश्वत (वि॰) [ छी॰—परिशाश्वती ] सदा एकसी ।

परिणिए (वि॰) छूटा हुआ। वचा हुआ।

परिशिष्टम् ( न॰ ) किसी ब्रन्थ या पुम्तक का पीछे जोड़ा हुत्र्या श्रंश ।

परिशोलनम् (न॰) १ स्पर्श । संसर्ग । २ सदंब का संसर्ग । ३ श्रध्ययन् । [मनन पूर्वक ]।

परिश्चिद्धः (स्त्री॰) १ पूर्णं रूप से पवित्रना । २ हुट-कारा । रिहाई ।

परिशुक्त (व० कृ०) १ भली भाँति सुखा हुआ। २ कुम्हलाय हुन्रा । ऋत्यन्त रसहीन । पोला । खेाखला । परिश्रद्धं (न०) एक प्रकार का तला हुआ माँस। परिज्ञून्य (वि॰) १ बिल्कुल खाली । २ नितान्त ख़ाकीन । पूर्णतः विज्ञत या रहित । परिश्वतः ( पु॰ ) उत्सुक श्रात्माएं। परिरेपाः । (पु०) १ बचा हुत्रा । अवशिष्ट । २ परीरेषाः 🕽 श्रवसान । समाप्ति । सम्पूर्णता । ३ श्रतिरिक्तस्व । परिशोधः ( पु॰ ) ) १ सफाई। स्वच्छता । ३ परिशोधनं ( न॰ ) ई लागना। छुड़ाना । चुकता िकिया। करना । परिशोधः ( पु० ) सम्पूर्ण रूप से सुखाने या भूनने की परिश्रमः (पु०) १थकावट । क्लेश । पीड़ा । २ उद्यम । श्रायास । श्रम । महनत । परिश्रमः ( ए॰ ) १ सभा । २ त्राश्रम । त्राश्रयस्थल । परिश्रयः (पु॰) १ समा। परिपद्। २ त्राश्रम। रत्ता-स्थान । परिश्रांतिः ) (स्त्री॰) १ थकावट । स्रायास । परिश्रम । परिश्रान्ति: र् हेश । मेहनत । उद्योग । परिश्लेषः ( पु० ) त्रालिङ्गन । परिपदु ( छी॰ ) १ सभा । मजलिस । २ धर्मसभा । परिषदः १ ( पु॰ ) सभासद। परिषद्यः ∫ परिषेद्धः (पु॰) } छिड्कना । नम करना । परिषेद्यनम् (न॰) परिष्क्रगा 💡 ( वि० ) दूसरे का पाला पेासा हुग्रा । परिष्कन्न परिष्कराणः ) ( पु॰ ) पोष्यपुत्र । वह वालक जिसे परिष्कन्नः ) किसी अपरिचित मनुष्य ने पाला पोसा परिष्कं } (न०) दूसरे का पाला हुआ। परिष्कन्दः ( पु० ) १ पेप्यपुत्र । २ नौकर । परिष्करः ( पु॰ ) १ श्रङ्गार । सजावट । श्राभूषण । २ पाचन किया। ३संस्कार। श्रारम्भिक संस्कारों द्वारा पवित्र करने की क्रिया। ४ सामान (सजवाट का) परिष्कृत (व० कृ०) १ शुङ्गारित । सजा हुन्रा । २ पकाया हुआ । ३ श्रारम्भिक संस्कारों से शुद्ध किया हुऋा ।

परिष्क्रिया ( स्त्री॰ ) सजावट । श्रङ्गार । शोधन । परिप्रोमः । ( पु॰ ) १ हाथी की रंगीन मूल । २ परिस्तोमः । श्राच्छादन। परिष्यंदः परिष्यन्दः ) ( पु॰') १ श्रनुचरवर्ग । परिरूपंदः परिरूपन्दः ) २ पुष्पों से केशों का श्वज्जार । ३ त्राभूपण या सजावट का कोई भी उपस्कर। ४ घड़कन । सिसकन । गति । १ रसद । ६ कूटना । कुचलना । परिष्वक्त (व० कृ० ) चिपटाया हुग्रा । गर्ले लगाया हुआ। स्रालिङ्गन किया हुआ। परिष्वंगः ) ( पु० ) ३ त्रालिङ्गन । २ स्पर्श । मेल । परिष्वङ्गः ∫ परिसंवत्सर ( वि० ) पूरे एक वर्ष का । परिसंवत्सर ( पु॰) एक पूरा वर्ष । परिसंख्या (स्त्री०) १ गणना । गिनती । २ जोड़ । मीजान । कुल । संख्या । ३ एक ग्रथीलङ्कार विशेष । परिसंख्यात (व॰ कृ॰) गिना हुत्रा। गणना किया हुआ। विशेष रूप से वतलाया हुआ। परिसंख्यानम् ( न० ) १ गणना । गिनती । शुमार । जोड़। संख्या। २ विशेष निर्देश । ३ यथार्थ निर्णय । उचित श्रनुमान या तख़मीना । परिसंचरः } ( पु॰ ) महाप्रलय । परिसञ्चरः } परिसमापन ) परिसमाप्तिः ) (स्त्री०) सामाप्ति । ख़ातमा । परिसमूहनं (न०) १ ढेर। विशेष ढंग से श्रग्नि के चारों ग्रोर का जल का छिड़काव। परिसरः (पु॰) १ किनारा । सीमा । सामीप्य । २ पड़ोस । नैकट्य । स्थान । ३ चौड़ाई । अर्ज़ । ४ मृत्य । १ नियम । श्राज्ञा। परिसारणम् ( न० ) इधर उधर धूमना फिरना । परिसर्पः ( पु० ) १ इधर उधर जाना या घूमना । २ तलाश में/जाना । श्रनुसरण करना । पीछा करना । ३ घेरा । हाता । परिसर्पग्रम् ( न० ) ३ हिलना । रेंगना । २ इधर उधर दौड़ना। इधर उधर भागना। चलते फिरते

रहना ।

```
परिनर्भा (गी०
दर्शसद्धं ( स्त्रीव
                   ९ इधर उपर चमना फिरना।
ान्सरः ( ५०
                   २ फेरी |
 परीम्नारः <sup>(</sup> पुर
परिस्तरसम् (न०) ३ चारों होर फैलाना या
    विद्यादा । यथेरना । २ श्यवस्य । प्रावतादन ।
परिस्तुद्ध (वि०) ६ विल्कुल साफ , प्रायदागीचा ।
    ः न्यन्तर्वोचन । पूर्णनृद्धि । पूरा फूला हुना । पूरा
    बदा तुया।
                                   [गिलाना |
परिस्कुरमास् (न०) १ कंप । थरथराहट । ३
परिस्यन्दः (पु०)चना । टपकना । रिसना । २ वहाव ।
    धारा | ३ रानुचरवर्ग ।
परिन्यः (ए०) १ वहाव । धार । २ फिसलाहट ।
    ३ नदी ।
परिन्त्रादः ( पु॰ ) वहाव । प्रवाह । फूटना । निकास ।
परिन्नत् । (स्ती०) १ मदिरा विशेष । २ टपकना ।
परिक्रुता 🖯 चुना । बहना ।
परिहत (वि०) टीला।
परिहरमां ( ५० ) १ त्याग । परिस्याग । २ वचाव ।
    निवारण । ३ खरडन । ४ पकड्ना । ले जाना ।
परिहारः ) ( ए० ) १ तजना । त्यागना । छोदना ।
परीहारः ∫ २ इटाना । श्रत्नग करना । दूर करना ।
    ३ निगकरण। खरडन । ४ वर्णन न करना।
    एट। होए जाना। ६ दुराव। द्विपाव। ७ श्राम
    ठे नर्माप का भूमिखराड या परती ज़मीन जो
    सय ग्रामवालों की समभी जाय। = श्रपमान।
    विरस्भार । घ्रापत्ति । पुतराज् ।
परिहािगः ) (ग्री॰) १ कमी । घटती । घाटा ।
परिहानिः ∫ हानि । २ घटाव । श्रधःपतन ।
परिद्वायं (वि॰) त्याज्य । जिसका परिद्वार किया जा
    सके। जिससे यचा जा सके।
परिद्वार्थः ( पु॰ ) कङ्क्ष्य । ककना ।
परिहासः ) ( पु॰ ) १ हसी । मज्ञाक । दिल्लगी ।
परीहासः ∫ ठट्टा। २ क्रीड़ा। खेला। ३ चिड़ाना।
    —चेदिनः ( पु॰ ) विदूपक । भाँद । मसखरा ।
परिहत (व॰ कृ॰) १ त्यागा हुआ। छोदा हुआ।
    २ खरहन किया हुआ। ३ पकड़ा हुआ। थामा
   हुआ। ४ पवित्र। भ्रष्ट । त्याज्य ।
```

```
परीत्रकः ( पु॰ ) परीका लेने वाला । श्रनुसन्धान
     करने वाला । न्यायकर्ता ।
 परीक्तगम् (न०) जाँच । परीचा ।
 परोत्ता (स्त्री०) जाँच। पदताल । श्राजमाइश ।
     इम्तहान ।
परीचित् (पु॰) अर्जुन के पौत्र और श्रमिमन्यु के
     पुत्र का नाम।
परीक्तितं (न० व० कृ०) जाँचा हुआ। पड़ताला
     हुया ।
 परोन (व० कृ०) १ घिरा हुआ। २ दीता हुआ।
     गृज़राहुन्ना। ३ जमाहुन्ना। ४ पकदाहुन्ना।
     यधिकृत किया हुद्या।
परीताप
परीपाक /
 परीवार 🕽
            देखो परिताप।
परीवाह
परीहास -
परोप्सा (स्त्री०) १ किसी वस्तु की प्राप्ति की
    दामना। २ शीव्रता। स्वरा।
परीरं ( न० ) फल ।
परीरग्रम् (न०) १ कछवा। २ छड़ी। ३ पट्टशाटक।
    वस विशेप।
परीप्टिः (स्त्री०) १ श्रनुसन्धान । खोज । तहकी-
    कात । २ सेवा । चाकरी । उपस्थिति । ३ मान ।
    पूजा । सम्मानप्रदर्शन ।
परः (पु०) १ गाँठ। जोड़। २ लंग । हचक । ३
    श्रवसर । ४ स्वर्ग । ५ पहाड़ । पर्वत ।
परुत् ( भ्रन्यया॰ ) गतवर्ष ।
परुद्वारः ( पु॰ ) घोड़ा।
परुप (वि०) १ कड़ा । कठोर । कर्कश । सप्तत । श्रत्यन्त
    रूखा या रसहीन । २ श्रप्रिय । द्वरा लगने वाला ।
    ३ निप्दुर । निर्दय । ४ तीच्या । प्रचगढ । उग्र ।
    तीव । १ घामइ । गाउदी । सुम्न । श्रालसी । ६
    मेला कुचैला।—इतर, ( वि॰ ) मुलागम ।
    कोमन ।--- 3किः,--- वचनं, ( न॰ ) कुवाच्य या
    सग्रतकलामी ।
परुपम् ( न॰ ) कठोर शब्द या कथन । कुवाच्य ।
परुत् (न०) १ पोरुष्र । गाँउ । जोद । २ श्रवयव ।
    शरीरावयव ।
```

परेत (व॰ छ॰) मृत। मरा हुग्रा। सदा के जिये गया हुग्रा।

परेतः (पु॰) प्रेत भूत ।—भर्तः,—राज्, (पु॰) यम ।—भूमिः, (खी॰)—वासः, (पु॰) श्मशान । क्यरस्तान ।

परेद्यवि } परेद्यस् } (श्रन्यया॰) श्रन्यदिवस । दूसरे दिन ।

परेप्टुः ( स्ती॰) कई वार की न्यायी हुई गाय। परेप्टुकाः ( स्ती॰) कई वार की न्यायी हुई गाय। परोत्त (वि॰) १ दृष्टि से वाहिर। श्रगोत्तर। श्रनुपस्थित। र गुत। श्रमजान। श्रपरिचित।—भोगः, (पु॰) वस्तु के मालिक की श्रनुपस्थिति में उसकी वस्तु का उपभोग।—मृत्ति, (वि॰) दृष्टि के श्रोमल रहने वाला।

परोज्ञं (न०) १ श्रनुपस्थिति । श्रगोचरत्व । २ ज्याकरण में भूतकाल ।

परोत्तः ( पु॰ ) संन्यासी । साधु ।

परोण्टिः } (स्त्री॰) तिलचहा । सींगुर ।

पर्जन्यः (पु०) १ वादल जो पानी वरसावे । वादल जो गर्जना करें । वादल । २ वृष्टि । मेह । ३ इन्द्र । पर्गा (धा० उभय०) [पर्गायति, पर्गायते ] सब्ज़ करना । हरा भरा करना ।

पर्सी (न०) १ ढैना। वाज़ू। २ वास में लगे पंख। ३ पत्ता । ४ पान । ताम्यृत्त ।—श्राशनं, ( न० ) पत्ते खा कर रहना। -उटजं, ( न० ) पत्तों की भोंपड़ी। पर्यक्टी।—कारः, (पु॰) तमाली। पान वेचने वाला। टिका, (स्त्री॰)--कुटी, (स्त्री॰) मोंपड़ी जा पत्तों से छायी गयी हो। — कृच्छूः, ( पु॰ ) एक प्रकार का प्रायक्षित्त जिसमें प्रायिश्वती को पाँच दिन पत्तों का काड़ा श्रीर कुश खाकर रहना होता है।—खगुडः, (पु॰) विना फलों का वृत्त । —खराडं ( न॰ ) पत्तों का समूह ।—चीरपटः, ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर ।—चोरकः, ( पु॰ ) एक प्रकार का गन्धद्रव्य । - नरः, (पु॰) पत्तों का पुतला जो श्रप्राप्त शव के स्थान में रख कर फूंक दिया जाता है।—मेदिनी, (स्त्री॰) प्रियङ्गलता ।—भोजनः, ( पु॰ ) यक्ता ।—गुच्नु, ( पु॰ ) शिशिरऋतु ।—मृगः, ( पु॰ ) कोई | पशु जो वृत्तों के मुरमुट में रहे। – रुह्, (पु॰) वसन्तऋतु। — तता, (खी॰) पान की वेल। — वीटिका, (स्त्री॰) सुपारी के डुकड़े जो पान की वीड़ी में रखे जाते हैं। — शय्या, (खी॰) पत्तों का विद्योग। — शाला, (खी॰) पर्यक्टी। पत्तों की वनी भ्रोंपड़ी।

पर्णः ( पु॰ ) पनाश वृत्त ।

पर्याल (वि॰) जहाँ पत्तों का वाहुल्य हो। पत्तों की इफरात वाला।

पर्गास्तः (पु॰) १ जलविहार-भवन । घर जा पानी के बीच में बना हो । २ कमल । ३ शाक । ४ श्टङ्गार । उबटन ।

पर्णिन् ( पु० ) वृत्त ।

पर्णिल् (वि॰) देखे। पर्णल ।

पर्द् ( धा॰ श्रास्म॰) [ पर्दते ] पादना । श्रपान वायु ् छे।इना ।

पर्दः ( पु॰ ) १ केशसमूह । घने वाल । २ श्रपानवायु । पाद । गोजु ।

पर्पः ( पु॰ ) १ छोटी घास । २ पङ्गुपीठ । लंगडों के रहने का स्थान । एक पहिये की गाड़ी जिसके सहारे पङ्ग चले । ३ मकान ।

पर्परीकः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ त्रानि । ३ तालाव । जलाशय ।

पर्यक् ( श्रन्यया० ) चारो थ्रोर । हर थ्रोर ।

पर्यंकः ) (पु०) १ पर्लग । परका । खाट । चारपाई । पर्यंक्षः ) २ श्रवसिवयका । कमर पीठ श्रीर घुटने में लपे-टने की वस्तु विशेष । ३ योगासन विशेष ।— वन्धः, (पु०) वीरासन विशेष ।-—भोगिन, (पु०) सर्ष विशेष ।

पर्यटनम् ) (न॰) अमण। इधर उधर की मटरगरत ।

पर्येनुयोगः ( पु॰ ) दूपणार्थं जिज्ञासा । किसी विषय का खण्डन करने के लिये पूँछताँछ या श्रनुसन्धान ।

पर्यंत, } (वि॰) तक। तलक। लों।

पर्येतः ) (पु॰) १ परिधि । व्यास । ३ सीमा । पर्यन्तः ) किनारा । बाद । द्वीर । १ पारर्व । वगत । तरफ्र । ४ समाप्ति । श्रवसान । ख्रातमा ।—देशः, ( ३० ) — हूः, —श्रृधिः, (म्त्री॰ ) पहेस ्टा जिला, नगर, कसवा या स्थान ।

एकंतिका ) एकंतिका ∫ (स्त्री॰ ) सदुकों की ताति च सभाव । एकंदर (ए॰) १ विषयंत्र । सत्त्राती । र प्रतितर्वत । स्वर

पर्ययः (ए॰) २ विषयेय । सङ्ग्रजी । २ परिवर्तन । तय-र्वाको । ४ कर्त्तव्य-पराङ्गुसन्ता । ४ विरोध ।

पर्ययम्म् ( न॰ ) ३ च्यर लगाना । परिक्रमा करना । चार्ने पोर घुमना । २ घोरे का जीन ।

पयददान ( वि॰ ) निसान्त विसुद्ध या स्वच्छ । पर्वव्सेप्पः ( पु॰ ) सेक । श्रटकाव ।

पर्यवस्तानं ( न० ) १ समाप्ति । श्रन्त । खात्मा । २ टरादाः निरुचय ।

पर्यवस्तित ( २० ७० ) १ समाप्त । पूरा किया हुन्ना । रास्त क्तिया हुन्ना । २ नष्ट हुन्ना । खोया हुन्ना । ३ निरिचत किया हुन्ना ।

पर्यवस्था (स्त्री॰) । १ विरोध । समुहाना । पर्यवस्थानम् (न॰) । रुकावट । २ सग्दन । पर्यथ् (नि॰) असिं में श्रीस् भरे हुए ।

पर्यस्तिम् ( न॰ ) १ निचेष । फैकना । २ भेज देना । ४ मुलतबी करना । स्थगित करना ।

पर्यस्त (व० क्र॰) १ विखरा हुआ। छितराया हुआ। २ विषरा हुआ। ३ उल्टा पल्टा हुआ। श्रस्त व्यस्त किया हुआ। उलटा सीधा किया हुआ। विसर्जन किया हुआ। निकाला हुआ। १ चोटिल किया हुआ। दाउन किया हुआ। मार डाला हुआ।

पर्यक्तिः ( र्ह्मा॰ )  $\}$  वीरासन । श्रासन विशेष । पर्यक्तिकः ( स्त्री॰ )  $\}$ 

पर्याञ्चन्त (वि॰) १ गॅव्ला (जैसे पानी)। २ वहुत श्रीपेक विकल । वहुत घयड़ाया हुश्रा । ३ गड़बड़ किया हुश्रा । श्रस्तव्यस्त किया हुश्रा । ४ सम्पन्न । पूर्ण ।

पर्याण्म् (न०) ज़ीन कसा हुत्रा। काठी कसा हुत्रा।

पर्याप्त (व० कृ०) १ प्राप्त । हासिल किया हुया । २ समाप्त किया हुया । पूर्ण किया हुया । ३ पूरा । समूचा । तमाम । सव । ४ योग्य । काविल । उपयुक्त । १ काफी । श्रावश्यकता-नुसार । यथेष्ट । पर्याप्तं (न॰) ३ रज़ामन्दी से । तत्परता से । २ तृप्ति । सन्तोप । प्रजुरता। यथेष्ट होने का भाव ।

पर्याप्तः ( स्त्री० ) १ उपलब्धि । २ समाप्ति । श्रव-सान । श्रन्त । : काफी । पूर्णता । थथेप्टता । ४ श्रवाना । सन्तोष । १ प्रहार को रोकने की किया । ६ योग्यता । कावलियत ।

पयायः (पु॰) १ समानार्थवाची शब्द । समानार्थक राब्द । २ क्रम । सिलसिला । परंपरा । ३ प्रकार । टंग । तरह । ४ मौका । श्रवसर । १ वनाने का कास । निर्माण । ६ द्रव्य का धर्म । ७ श्रर्थालक्कार विशेप । ८ एक ही कुल में उत्पन्न होने के कारण किन्हीं दो व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध ।

पर्यान्ती ( श्रव्यया० ) एक उपसर्ग जिसका श्रर्थ होता है हिंसन, श्रनिष्ट ।

पर्यालोचनम् (न०) ) १ श्रच्छी तरह देखभाल । पर्यालोचना (स्त्री०) समीचा । प्री जाँच पड़-ताल । २ जानकारी परिचय ।

पर्यावर्तः (पु॰) क्षीटना। लीटकर त्राना। पर्यावर्तनस् (न॰) क्षीटना। लीटकर त्राना। पर्याविल (वि॰) बड़ा मेंला या गंदला। (पानी) जिसमें मिटी मिली हो।

पर्यासः ( पु॰ ) १ समाप्ति । खातमा । श्रवसान । २ चछर । ३ परिवर्तित क्रम । उल्टा या श्रोंधा । पर्याहारः ( पु॰ ) १ कंधों पर जुश्राँ रख कर किसी वोक्ती हुई गाड़ी को खींचना । २ दुलाई । ३ वोक्ता । भार । ४ मट्टी का घड़ा । १ नाज को जमा करने की किया ।

पर्युक्तग्राम् ( न॰ ) धाद्व । होम या पूजन श्रादि के समय विना किसी मंत्रोचारण के चारों श्रोर जल खिड़कना ।

पर्युत्थानम् ( न० ) खड़ा हो जाना । पर्युत्सुकः ( वि० ) १ दुःखी । शोकान्त्रित । उदास । २ ग्रत्यन्त उत्सुकः ।

पर्युदचनं (न०) १ ऋण । कर्जा । २ उद्धार ।

पार्युदस्त (व॰ कृ॰) १ निवारित । रोका गया। हटाया गया। २ निकाला हुत्रा। छेका हुत्रा।

पर्युदासः ( ५० ) श्रपवाद । किसी नियम या श्राज्ञा का श्रपवाद । पर्युपस्थानम् ( न॰ ) सेवा । टहल । उपस्थिति । पर्युपासनम् ( न॰ ) १ पूजा । ऋर्चन । मान । सम्मान । सेवा । २ मैत्री । सौ जन्म । चारों श्रोर श्रासीन ।

पर्युप्तिः ( स्त्री॰ ) दोने की किया। पर्युषण्मम् ( न॰ ) पूजन। त्रर्चन। सेवा।

पर्युपित (व०) १ वासी। एक दिन पहले का। जो ताज़ा न हो। २ फीका। ३ मूर्ख। ४ व्यर्थ। पर्येषगाम् (न०) ) १ तर्क द्वारा अनुसन्धान। २ पर्येषगा (स्त्री०) ) खोज। तहकीकात। ३ सम्मा-नप्रदर्शन। पूजन।

पर्योप्टिः ( स्त्री॰ ) स्रोज । तलाश । श्रनुसन्धान । पर्वर्कः ( न॰ ) घटना ।

पर्वणी (स्त्री०) १ पूर्णिमा। पूर्णमासी। २ उत्सव। ३ त्र्राँख की सन्धि में होने वाला एक रोग विशेष।

पर्वतः (पु०) १ पहाइ । २ चहान । ३ कृतिम पर्वत । ४ सात की संख्या । ४ वृत्त ।—ध्रारिः, (पु०) इन्द्र का नामान्तर ।—झात्मज्ञः, (पु०) मैनाक पर्वत का नामान्तर ।—झात्मज्ञा, (खी०) पार्वती देवी ।—झाधारा, (खी०) पृथिवी ।— झाश्यरः, (पु०) बादल ।—झाश्रयः, (पु०) शरम नामक जन्तु विशेष ।—काकः, (पु०) जंगली कौन्ना ।—जाः, (खी०) केला विशेष ।—राजः, (द्या०) - राजः, (पु०) १ विशाल पर्वत । २ पर्वतों का स्वामी श्रर्थात् हिमालय पर्वत ।—स्थ, (वि०) पर्वतवासी या पहाइी ।

पर्वन् (न०) १ प्रनिथ । जोड़ । गाँठ । २ शरीरा-वयव । अङ्ग । ३ ग्रंश । भाग । टुकड़ा । विभाग । ४ पुस्तक का भाग । जैसे महाभारत में १८ भाग या पर्व हैं । ४ ज़ीने की सीढ़ी । ६ श्रवधि । निर्दिष्ट काल । विशेष कर प्रतिपत्त की ८भी और चतुर्दशी तथा पूर्णिमा एवं श्रमावस्था । ७ यज्ञ विशेष । ८ पूर्णिमा श्रमावास्या और संक्रान्ति । ६ चन्द्र या सूर्य प्रहण । १० उत्सव । पुरायकाल । ११ श्रवसर ।—कालः, (पु०) चतुर्दशी, श्रष्टमी, पूर्णिमा, श्रमावास्या और संक्रान्ति ।—कारिन् (पु॰) वह बाह्यण जो ग्रमावास्या ग्रादिपर्व दिवसों में किया जाने वाला धर्मानुष्टानिवरोप, व्यक्तिगत लाभ के लोभ में फँस, किसी भी दिन कर ढाले।—गामिन्, (पु॰) पर्व के दिन खीप्रसङ्ग करने वाला (पर्व के दिन खीप्रसङ्ग करना वर्जित है।)—धिः, (पु॰) चन्द्रमा।—योनिः, (पु॰) नरकुलः सरपत या वेत।—रुह्, (पु॰) श्रनार का पेड़।—सन्धिः, (वि॰) १ पूर्णिमा श्रथवा श्रमावास्या श्रीर प्रतिपदा के बीच का समय। वह समय जब कि पूर्णिमा या श्रमावास्या का श्रन्त हो चुका हो श्रीर प्रतिपदा श्रारम्भ होती हो। २ चन्द्र या सूर्यप्रहणकाल।

पर्शुः ( पु॰ ) १ कुल्हांड़ी । तवल । २ हथियार ।— पाग्गिः, ( पु॰ ) १ गखेश जी । २ परशुराम ।

पर्शुका (स्त्री०) पसली।

पर्र्वधः ( पु॰ ) देखो प्रश्वध ।

पर्षद् (स्त्री०) देखो परिपद् ।

पलः ( पु॰ ) पुत्रमल । भूसी ।

पज्ञम् (न०) १ माँस। गोरत। २ एक तोल जो ४ कर्ष के बराबर होती है। ३ तरल पदार्थों का माँप विशेष। — श्रक्षिः, (पु०) पित्त। — श्रद्धः, (पु०) कळ्वा। — श्रद्धः, — श्रशः, (पु०) कळ्वा। — श्रदः, — श्रशः, (पु०) तोषस। — त्रारः, (पु०) त्र्वा। — गग्रहः, (पु०) लेपक। मिट्टी का पलस्तर करने वाला। राज। थवई। — श्रियः, (पु०) १ राचस। २ वनकाक। — भा, (खी०) धूप घड़ी के शङ्कु (कील) की तस्कालीन छाया जब मेपसंक्रान्ति के मध्यान्हकाल में सूर्य ठीक विषुवत् रेखा पर होता है।

पलंकट } (वि०) भीरु । डरपोंक । बुज्दिल ।

पलंकरः } ( पु॰ ) पित्त । पलङ्करः }

पलंकपः } पलङ्कपः } ( पु॰ ) १ राचस । प्रेत । पिशाच ।

पलंक षम् ) ( न॰ ) १ माँस । २ कीचड़ । ३ तिल-पलङ्कषम् ) कुट या तिल श्रीर चीनी की बनी मिठाई । — ज्वरः, ( पु॰ ) पित्तज्वर । पित्त ।— प्रियः, ( पु॰ ) १ वनकाक । २ राचस । पन दः ( पु॰ ) एक प्रकार या जाल जिससे मञ्जूलियाँ पनदी जाती हैं।

पत्नांहु । ( पु॰ न॰ ) प्याज्। पत्नास्टु ।

पत्नापः (पु॰) ३ हाथी की कनपटी । संघन । रन्ता। [भाव।

पत्नायनम् (न०) भागना । भागने की क्रिया पा पत्नायित (च० छ०) भागा हुया । जा हृद्र कर भाग गया हो ।

पत्नातः ( पु॰ ) ) पुत्रातः । भूसी । चोकरः ।— पत्नात्नन ( न॰ ) ई सहदः, ( पु॰ ) श्रामः का चृजः। पत्नात्नः ( पु॰ ) माँस का टेरः ।

पलागः ( पु॰ ) एक वृत्त का नाम जिसका दूसरा नाम किंगुरु भी है। डाक। देसू।

पताशन् (न०) १ पताश वृत्त के फूल । २ पत्ता । ३ तरारंग ।

पलागिन् ( ५० ) वृत्त ।

पिलिकि (रब्री॰) ६ वृदी स्त्री जिसके बाल पक गये हों।
२ नाय जो प्रथम बार न्यायी हो। बालगर्भिणी।
पिलिबः ( पु॰) १ शीशे का बड़ा। कोंच का बरतन।
२ दीवाल। परकेटि की दीवाल। ३ लोहे का
टंडा। ४ गोशाला।

पितित (वि॰) पका हुन्ना । बुड्डा । सफेद (वाल) । पितितम् (न॰) १ सफेद वाल । केरा । बुड़ापे के कारण वालों का सफेद होना । श्रत्यधिक या सम्हाले हुए केरा ।

पनिनंदरमा } ( वि॰ ) सफेद कर देने वाला ।

पित्रतंभविष्णु (वि॰) सफेद हो जाने वाला।

पल्यंकः } ( पु॰ ) पत्तंग । खाट । पल्यङ्कः }

पत्ययसम् (न०) १ जीन । काँठी । २ लगाम । रास ।

पट्छः (पु०) एक वड़ा श्रनाज का भाग्खार या खत्ती।
पछ्छवः (पु०) १ श्रङ्क्षुर । श्रॅंखुश्रा । कोंपल ।
पछ्छवम् (न०) ऽ कह्ना । २ कली । फूल । ३
विस्तार । पसार । फैलाव । ४ श्रलक । (श्राल०)
लाल रंग । ४ वल । ताकत । ६ तृगा।
. घास की पत्ती । ७ कड़ा या कंकण या बाजुबंद ।

न प्रेम। क्रीड़ा। ६ चपलता। चाञ्चल्य। (पु०)
प्रथमी । दुराचारी।—प्राङ्करः, (पु०)—
प्राधारः, (पु०) शाखा। दाली।—प्रास्त्रः,
(पु०) कामदेव।—हुः, (पु०) प्रशोक वृत्त।
पह्नवन्तः (पु०) १ त्रधर्मी । दुराचारी। २ वह
वालक जो प्रशाकृतिक मैथुन करवावे। ग्रस्वाभाविक प्रभिगमन के लिये रखा हुग्रा वालक। ३
रंडी का प्रेमी या प्राशिक। ४ प्रशोक वृत्त। ४
एक प्रकार की मछली। ६ कहा। प्राँखुग्रा।

पछिविकः ( पु॰ ) १ नास्तिक । दुराचारी । २ वहा-दुर । साहसी । ३ गाड़ू ।

पहाचिन (वि॰) [सी॰ —पहाविनी] कोंपल या कल्ले वाला (युच)। (पु॰) वृच। पेड़।

पिल्लः ) (स्ती॰) १ गाँवदा । छोटा त्राम । २ कोंपदी । पिल्ली ) २ मकान । स्थान । टिकासरा । ४ नगर या कस्त्रा । ४ छिपकली । विस्तुद्या ।

पहिन्दा ( स्त्री॰ ) १ गाँवड़ा । टिकासरा । ठहरने का स्यान । २ छिपकली । विस्तुह्या ।

परवन्तं ( न॰ ) छोटा तालाव ।—श्रावासः, ( पु॰ ) कळ्वा ।—पङ्कः, ( पु॰ ) कीचड़ (तालाव की) पद्मः ( पु॰ ) १ पवन । हवा । २ श्रुद्धता । ३ श्रनाज

को फटकना या पछोरना । पवम् ( न० ) गोवर ।

पवनः ( पु॰ ) हवा। वयार।

पवनम् (न०) १ सफाई । २ पछोरना । फटकना । ३ चलनी । ४ जल । ४ छुम्हार का श्रॅंबा । (पु० भी हैं)—ग्रहानः,—भुज्, (पु०) साँप ।—ग्राम्पजः, (पु०) १ हनुमान । २ भीम । ३ श्राह्म ।—ग्रागः, (पु०) सर्प ।—नाशः, (पु०) १ गरु । २ मयूर —तनयः, (पु०)—सुतः, (पु०) १ हनुमान । २ भीम ।—न्याधिः, (पु०) १ हुम्पान । २ भीम ।—न्याधिः, (पु०) १ हुम्पान । इत्व या उद्यो । २ गठिया का रोग ।

पवमानः (पु॰) १ पवन । हवा । २ यशीय छाति पवाका (सी॰) तूफान । वयरहर ।

पिवः ( पु॰ ) इन्द्र का वज्र । [हुआ । पिवत ( वि॰ ) स्वच्छ किया हुआ । साफ किया पिवतं ( न॰ ) काली मिर्च । गोल मिर्च ।

सं० श० कौ०—६२

पवित्र (वि॰) १ शुद्ध । पापरहितः । २ निर्मेतः । साफ । ३ यज्ञादि द्वारा शुद्ध हुत्रा ।

पवित्रं (न०) १ चलनी श्रादि साफ करने का साधन।
२ कुरा जो यज्ञ में घी के। छिड़कने या शुद्ध
करने में ज्यवहृत होता है। ३ कुरा की पवित्री।
४ यज्ञोपवीत। जनेऊ। ४ ताँबा। ६ जलवृष्टि।
७ जल। म मलना। साफ करना। ६ श्रर्घा। १०
घी। ११ शहद।—श्रारोपण्यम्, (न०)
श्रारोहण्यम् (न०) उपनयन संस्कार।—पाणि,
(वि०) हाथ में कुरा ग्रहण किये हुए।—

पवित्रकं (न०) सनिया या सूती रस्सा या जाल। पशब्य (वि०) १ पशु के येग्य। २ पशु सम्बन्धी। ३ पशुसापूर्ण। पशु जैसा।

पशुः ( पु॰ ) १ मवेशी । जानवर । लाङ्गल विशिष्ट चतुष्पद जन्तु । २ बलि के उपर्युक्त पशु जैसे बकरा । ३ हैवान । जानवर । ४ शिव जी का गण।-- भ्रवदानं, (न०) पशुवत्ति।- क्रिया, (स्त्री०) १ पशुवितदान की क्रिया। २ सम्भोग। मैथुन ।—गायत्री, (स्त्री॰) मंत्र विशेष जो श्रासन्न मृत्यु वाले पशु के कान में पढ़ा जाता है। विह मंत्र यह है :---पशुपाशाय विद्यहे शिरच्छेदाय ( विश्वकर्मणे) धीमही। तन्नो जीवः प्रचोदयात्।] —घातः, (पु॰) यज्ञ में पशुवध ।—चर्या, ( ची॰ ) मैथुन । -- धर्मः, ( पु॰ ) १ पशु-न्यवहार । ३ स्वच्छन्द मैथुन । ४ विधवा विवाह । —नाथः, (पु॰)शिव।—पः, (पु॰) पशुपाल।— पतिः, (पु॰) १ शिव। २ पशुपाल। पशु पालने या रखने वाला। ३ एक सिद्धान्त का नाम जो सिद्धान्त का प्रचारक है ।--पालः,--पालकः, ( पु॰ ) ग्वाला । गड़रिया ।—पालनं,—रज्ञागं, (न०) पशुत्रों का पालना या रखना।— पाशकः, (पु॰) मैथुन विशेष ।—प्रेरणम्, (न०) पशु हाँकना । - मारं, (अन्यया०) पशुवध की प्रणाली के श्रनुसार ।--- यज्ञः,---यागः, ( पु॰ )—द्रव्यं, ( न॰ ) पशुवित ।— रज्जुः, (स्त्री०) पशु बाँधने की रस्सी।— राजः, (पु॰) शेर। सिंह।

पश्चात् ( श्रन्यया० ) १ पीछे से । पिछ्वाड़े से । २ पीछे । वाद । तदुपरान्त । तव । १ श्रन्त में । श्रम्ततोगत्वा । ४ पश्चिम दिशा से । १ पश्चिम की श्रोर । पश्चिमी ।—कृत, ( वि० ) पीछे छूटा हुश्रा । पीछे छोड़ा हुश्रा ।—तापः, ( पु० ) पछतावा ।

पश्चार्धः (पु॰) १ (शरीर का) पिछ्ला भाग। २ (समय या स्थान सम्बन्धी) श्रन्तिम ।३ पश्चिमी। पश्चिम की श्रोर से।—श्रर्धः, (पु॰) १ पिछाड़ी का श्राधा। २ रात का श्रन्तिम श्राधा भाग।

पश्चिमा (स्त्री॰) परिचम ।—उत्तरा, (स्त्री॰) उत्तर-परिचम।

पश्यत् (वि॰) [स्त्री॰—पश्यन्ती] देखने वाला। श्रवलोकन करने वाला।

पश्यतोहरः ( पु॰ ) चोर । डाकृ । सुनार ।

पश्यंती ) (स्त्री॰) १ रंडी । वेश्या । २ स्वर विशेष । पश्यन्ती )

पस्त्यम् ( न० ) घर । श्रावादी । बस्ती । डेरा ।

पस्पराः (पु॰) १ पतञ्जलि महासाष्य के प्रथम श्रध्याय के प्रथम श्रान्हिक का नाम। २ उपो-द्वात । श्रारम्भिक वक्तव्य ।

पह्नवाः—पह्नवाः ( पु॰ )—पान्हकाः ( पु॰ बहु-वचन ) एक जाति के लोगों का नाम । सम्भवतः फारस वाले ।

पा (धा॰ परस्मै॰) [पिन्नति, पीत ] १ पीना। २ रज्ञा करना।

पा (वि॰) १ पीने वाला । यथा "सोमपाः" । २ रचा करने वाला । यथा "गोपा"

पांसन (वि॰) [ स्त्री॰—पांसनी, पांशनी] १ पांशन (वि॰) ई अपमानकारक । अप्रतिष्ठाकारक। २ नष्टकारी । अष्टकारी । ३ दुष्ट । तिरस्करणीय। ४ बदनाम । अपकीर्तित ।

पांसव ) (वि॰) १ धूल का। गर्दे का। २धूल। रेखु। पांशव ) ३ विष्ठा। पाँस। ४ कर्पूर विशेष।—-कासीसं, (न॰) कसीस।—क्नुलं,—कुली, (स्री॰) मार्ग। रास्ता। (न॰) १ धूल का ढेर। २ ऐसा प्रमायपत्र या दस्ता-वेज्ञ जो किसी के नाम से न हो। निरा-

ा-गरम् ।—कृत, (िः । भाः मे दका हथा । —जारं, ( नर )—जम्, (र०) निमक विशेष । —रुक्दरं, ( न०) सोटा ।—रुद्धाः, ( पु० ) शिव की का नाम ।—नामरः, (प्०) १ पुल का नेर । २ मीना । क्यू । ३ वॉघना (नरी) तट को दय राज ने दक्त हो । ४ प्रशंना I—जादिकः <sup>।</sup> (पुर्व) विकार का नामान्तर ।--पटलं, ( गव् ) । पाकलः ( पुरु ) १ श्रम्ति । २ हवा । ३ हाथी का भन की तर या पर्त ।—मर्द्गः. ( ५० ) धेर के तारों प्रोर मोद कर मोदशा यनाना जिसमें जल भर दिया जाय। प्रानवात ।

पांस्टरः । (ए०) १ टॉम । गोमक्सी । २ लुंजा जो । पाँतिः । गानी में बैठ कर घूमें ।

पांन्त्र । ( वि० ) १ धृलधृसरित । धृल से लस्त-र्णाञ्चल । परम । गंदला किया हुया । अष्ट किया हुत्रा । दुर्गाला । दासदार | ३ अष्ट करने वाला । श्रपमान धरने वाला ।

पांन्हुलः ) ( ५० ) १ लंपट मनुष्य । प्रधर्मी मनुष्य । पाँद्युलः ) नोत्निकं मनुष्य । श्रीय जी का नामान्तर । पांन्टुला ) (न्वी०) १ रजस्वलास्त्री । २ द्विनाल पांजुला 🕽 धारत । ३ ज़मीन । भूमि ।

पानः (पु॰) १ भोजन बनाने की किया । २ पकाने र्का जैसे एँट श्रादि की किया। ३ पचन (भोजन) र्न्स दित्या । इज्जन करने की क्रिया । ४ प्रकृत । ३ मुर्गेता । ६ परिखाम । फल । ननीजा । ७ किये हुए प्रमा का विपाक। कर्मविपाक। म श्रनाज। नाज । १ (घान या फोड़ेका) पक जाना । १० ( द्यालीं का पक कर बृहावस्था के कारण ) सफेद होन्ह । १९ गार्हपत्याग्नि । १२ उल्लू । १३ यस्या। १४ एक देख का नाम जिसे इन्द्र ने मारा था।—ग्रमारः, ( ५०)—ग्रमारं, (न०) —ग्रागारः, ( पु॰ )—ग्रागारं, ( न॰ ) शाला, ( स्त्री॰ ) —स्यानं, ( न॰ ) रसाईघर । —श्रतीसारः, ( पु॰ ) पुरानी दस्तेां की घीमारी। —ग्रमिमुख, (वि॰) १ गहर। पकने को तैयार । २ श्रनुकृत है।ने वाले । — जं, (न०) १ काला निमक। फचिया निमक। २ श्रफरा। ---पात्रं, (न०) रसोई के धरतन । —पुटी, (स्त्री॰) कुम्हार का ध्राँवा।—यझः, ( पु॰ ) पद्म महायज्ञ में ब्रह्मयज्ञ को छोद श्रन्य

घार यज्ञ । तृपोःसर्ग श्रीर गृहप्रतिष्ठा श्रादि कार्यौ मं किया जाने वाला खीर का एवन।—शुक्का, (सी॰) चड़िया मिटी । —शासनः, (पु॰) इन्द्र का नामान्तर ।—शास्त्रनिः, ( पु॰ ) १ इन्द्रपुत्र जयन्त का नाम । २ वालि का नाम । ७३ विकासाम । पान्तिम (वि॰) १ राँधा हुन्ना । पकाया हुन्ना । माफ किया हुआ। २ पकाया हुआ। ( डार का या पाल का )। ३ उवाल कर उपलब्ध ( यथानि-

( ५० ) रमोइया । पाकुँकः 🕽

पाक्य (वि॰) र्राधने के योग्य। साफ करने योग्य। पकाने योग्य।

पान्त्रः ( पु॰ ) सेारा ।

पात्त (वि॰) [स्वी॰-पात्ती] १ शुक्ल पर का। पाज्ञिक । पखवारे का । २ किसी दल से सम्बन्ध रखने वाला ।

पात्तिक (वि॰) [स्त्री॰-पात्तिकी] १ किसी पखवारे से सम्बन्ध युक्त। पखवारे का। २ पद्मी सम्यन्धी । ३ विस्ती दल का परापात करने वाला । ४ युक्ति सम्यन्धी । ४ पे्र्युक ।

पाद्मिकः ( पु॰ ) बहेलिया । चिट्टीमार ।

पाखंडः } पाखरडः } ( पु॰ ) नास्तिक।

पागल (वि॰) विचिस । निसका दिमाग़ ठीक न हो । पानीय, ) ( वि॰ ) भोजन की पंगति में एक साथ पांकत्य ∫ चैठने योग्य । संसर्ग करने योग्य ।

पाचक (वि॰ ) १ र्राधने वाला । भोज्य पदार्थ वनाने वाला। सेकने वाला। २ पका हुआ। ३ (भोजन. को ) पचाने वाला ।

पाचकं (न॰) पित्त।—स्त्रो (स्त्री॰) १ रयोई वनाने वाली।

पाचकः (पु॰) १ रसोइया । २ श्रग्नि ।

पाचन (वि॰) [स्त्री॰--पाचनी] १ पचारे वाला। हाजिम । २ किसी वस्तु के धर्जीर्य को नाश करने वाली (न्नोपिघ)।३ (फल न्नादिका) पकाने वाला।

पाचनः (पु०) १ श्रिनः । २ खद्टापनः । खद्टारसः । पाचनं (न०) १ पचाने या पकाने की क्रिया । २ (फल को) पकाने की क्रिया । ३ वह दवा जो श्राम या श्रपक्षदोप को पचावे । ४ धाव को मुँद देने वाला । ४ शायश्चित्तः ।

पाचालं (न०) १ रसोई बनने की किया । २ फलादि पकाने की किया।

पाचालः ( पु० ) ३ रसेाइया । २ श्रग्नि । ३ हवा । पाचा ( स्त्री० ) पकाना ।

पांचकपाल } पाञ्चकपाल } (वि॰)[स्री॰—पाञ्चकपाली]

पाँच कटोरों में रखे हुए नैवैद्य सम्बन्धी।
पांचजन्यः ) श्रीकृष्ण के शङ्ख का नाम ।—धरः,
पाञ्चजन्यः ∫ (पु॰) श्री कृष्ण का नामान्तर।

पांचद्श, ) (वि॰) [ची॰—पाञ्चद्शी] पन्द्रह पाञ्चद्श र्विथ सम्बन्धी।

पांचदश्यम् } ( न॰ ) पन्द्रह का समूह । पाञ्चदश्यम्

पांचनद } (वि०) पञ्जाव में प्रचलित। पाञ्चनद

पांचभौतिक ) (वि॰) [ छी॰—पाञ्चभौतिकी] पाञ्चभौतिक ) पाँचतत्वों से वनी हुई।

पांचवार्षिक, । (वि॰) [स्री॰—पाञ्चवार्षिकी] पाञ्चवार्षिक । पाँच वर्ष की।

पांचशिद्कम्, ) (न॰) पाँच प्रकार का सङ्गी। पाञ्चशिद्कम् ) २ वाद्ययंत्र। वाजे।

पांचा न, ) (वि॰) [स्त्री॰—पाञ्चाली ] पाञ्चाल पाञ्चाल ) देश सम्बन्धी । श्रथवा पाञ्चाल देशाधि-पति सम्बन्धी ।

पांचालः, ) ( पु॰ ) १ पाञ्चालदेश । २ पाँचाल देश पाञ्चालः ) का राजा।

पाँचालाः, ) ( पु॰ बहुव॰ ) पाञ्चालदेश के रहने पाञ्चालाः ∫ वाले ।

पांचालिका, पाञ्चालिका } ( स्त्री॰) गुड़िया। पुतली।

पांचाली, ) (स्त्री॰) १ पाँचाल देश की स्त्री या पाञ्चाली ) रानी। २ द्रौपदी का नाम। ३ गुड़िया। पुत्तली। ४ साहित्य में एक प्रकार की रचनाशैली विशेप, जिसमें वड़े वड़े पाँच, छः समासों से युक्त श्रीर कान्तिपूर्ण पदावली होती है। कोई कोई गाड़ी श्रीर वैदर्भी के संमिश्रण को पाञ्चाली मानते हैं।

पाट् ( श्रव्यया ) एक श्रव्यय जे। सम्बोधन श्रयवा पुकारने के लिये प्रयुक्त होता है।

पाटकः (पु॰) १ चीरने वाला । विभाजित करने वाला । २ ग्राम का एक भाग । ३ ग्राम का श्रर्द्धं भाग । ४ वाजा विशेष । ४ नदीतट । समुद्रतट । ६ घाट की पैड़ियाँ । ७ मूलधन या पूंजी का घाटा । म वालिश्त । वित्ता । ६ चौसर के पासों की फिकावट ।

पाटचरः ( पु॰ ) चोर । लुटेरा । डाँकू । पाटनं ( न॰ ) चीरने की, फाइने की, तोड़ने की श्रौर नष्ट करने की किया ।

पाटल (वि॰) पिलौंहा लाल । गुलाबी रंग का ।— उपलः, (पु॰) माणिक रत्न ।—द्रुमः (पु॰) पाइर या पाटला का पेड़ ।

पाटलं (न०) १ पाड़र वृत्त का फूल । २ एक प्रकार का चाँवल जो वर्षा ऋतु में तैयार होता है। ३ केसर।

पाटलः ( पु॰ ) १ पिलौहाँ-लाल या गुलावी रंग । २ पाद्र या पाद्र वृत्त ।

पाटला (स्त्री॰) १ लाललोध्र । २ पाटला या पाटर का पेड़ या इस पेड़ के फूल । ३ दुर्गा का नामान्तर ।

पाटितः ( स्त्री॰ ) पाटला का वृत्त ।—पुत्रं, ( न॰ ) श्राधुनिक पटना नगर का प्राचीन नाम । इसके नामान्तर पुष्पपुर या कुसुमपुर भी है।

पाटलिकः ( ५० ) शिष्य। शागिर्द।

पाटिलमन् ( ५० ) पिलौंहाँ लाल रंग ।

पाटलं ( स्वी॰ ) पाटल वृत्त के फूलों का समुदाय।

पाटवं ( न॰ ) १ पदुता । चतुराई । चालाकी । कुश-लता । २ स्फूर्ति । ३ फुर्ती ।

पाठविक (वि॰) [स्त्री॰—पाठविकी] १ चतुर। होशियार। निपुष । २ मुत्फन्नी। चालाक। धोखे-बाज।

पाटित ( व॰ कृ॰) १ फटां हुआ । चिरा हुआ । दरार-दार । टूटा हुआ । २ विधा हुआ । छेदा हुआ । काटा हुआ । पाटो (स्त्री॰) यङ्गनियन । - गिननं, ( न॰ ) यज्ञनियत ।

पार्टीरः (पु॰) १ चन्द्रम । २ गेता २ जस्ता । ४ बादल । १ चलनी ।

पाठः (पु०) १ पहाई। २ ब्रह्मवत् पर्धान वेदपाठ।
प्रत्मनावनों में ने एक । १ जो कृद्ध प्राया
नावा । १ पुस्तक का एक ग्रंश।—क्रम्परं,
(ग०) तृयस पाठ।—क्रिट्सः, (पु०) कलाव।
विनम। श्रम्तर । विसर्ग। - द्रोपः, (पु०) प्रशुद्ध
पाठ।—निद्धवः, (पु०) किसी पुस्तक के किसी
गंग पर मनन कर उसके श्रामीदि का निश्चय
कना।—मञ्जरी,—जालिनी, (स्त्री०) भेना
वा मान्कि। पद्धी।—शाला, (स्त्री०) घटशाला।
महन्ता। सहन्ता।

पाठकः ( पु॰ ) २ पटाने वाला । शिचक गुरु । २ प्रराणयाचकः। कथावाचकः। ३दीद्यागुरुः ४ शिष्यः। द्वाराः। निवार्थाः।

पाठनं ( न॰ ) पदाना। थध्यापन कर्म। पाठित ( प॰ रु॰ ) सिखलाया हुया। पदाया हुया। पाठित् ( वि॰ ) यह जिसने किसी विषय का श्रध्ययन किता हो। २ जानकार। परिचित।

पार्ठानः ( पु॰ ) २ पुरागों की कथा सुनाने वाला । २ महर्ली विशेष ।

पामः ( ५० ) १ व्यापार । व्यवसाय । २ व्यापारी ! ३ केंन्न । मेन्ना । ४ चेन्न का दाँव । १ इकरार-नामा । ६ प्रशंसा । ७ हाथ ।

पाक्तिः ( पु॰ ) हाथ ।

पागिः (स्त्री॰) मंडी ।। हाट । याजार ।—गृहीती, (र्त्री॰) भार्या । पत्नी ।—प्रहः,—प्रह्मण्म्, (न॰) विवाह । शादी ।—प्रहीत् (पु॰)— प्राहः, (पु॰) वर । पति ।—धः, (पु॰) १ ढोल यजाने वाला । २ मजदूर । ३ कारीगर ।—घातः, (पु॰) हाथ का श्राचात या प्रहार ।—घातः, (पु॰) हाथ की उंगलियों के नाख़ून ।—तलं, (न॰) हथेली । गदोरी ।—धर्मः, (पु॰) विवाह की विधि या किया । पीडनं, (न॰) विवाह । प्राय्विनी, (स्त्री॰) मार्यो।—वन्धः, (पु॰) विवाह । श्राय्वी। -सुज्, (पु॰) श्रम्थस्य

या वट गृष ।—मुक्तं, ( न० ) हाथ से फैंका टेला ।—मह्. ( पु० )—मृहः, ( पु० ) नख । नारम् ।—धादः, ( पु० ) १ ताली पीटना । २ छोलक यजाना ।—सम्यां, ( स्त्री० ) रस्सा ।— पामिनिः ( पु० ) संस्कृत भाषा के एक स्वनाम-ग्यात व्याकरणी विद्यान का नाम । पामिनीय ( वि० ) पाणिनी सम्बन्धी या पाणिनी का

पाणिनीय (वि॰) पाणिनी सम्बन्धी या पाणिनी का यनाया हुत्रा।

पाणिनीयं (न०) पाणिनि का चनाया व्याकरण। पाणिनीयः (पु०) पाणिनी का श्रनुगायी। पाणिधम, पाणिन्यम ) (वि०) हाथ ने धौंकने पाणिध्यः पाणिन्ययं ) वाला।

पांडर पाग्डर } (वि॰) १ सफेद । पिर्बोहीं-सफेद ।

पाइरम्, । (न॰) १ गेरु। २ चमेली का फूल। । पांडवः । (पु॰) राजा पायद्व की श्रीलाद।— पाग्डवः । ध्राभीलः, (पु॰) श्रीरुप्ण का नाम। —श्रेष्ठः, (पु॰) सुधिष्ठर।

पांडवीय, ) (वि॰) पायडवीं का। पागुडवीय ।

पाडित्यम् ) (न॰) १ विज्ञता । परिष्ठताई । २ पाग्रिडन्यम् ) चतुराई । चालाकी । निदृशका ।

पाग्टु ( वि॰ ) सफेदी माइल पीला।

पाग्डः (पु॰) १ सफेदी माइल पीला रंग। २ एक
रोग विशेप जिसमें रक्त के दूपित होने से शरीर
के चमड़े का रंग पीला हो जाता है। ३ सफेद
हाथी। ४ पायडवों के पिता का नाम।—ग्रामयः,
(पु॰) पायदुरोग।—कस्त्रलः, (पु॰) १
सफेद कंवल। २ ऊपर पहिनने का गर्म कपदा।
३ राजा के हाथी की फूल।—पुत्रः, (पु॰)
पाँच पायडवों में से केर्ह भी फ़्रा।—मृत्तिका,
परोल मिट्टी। पंट्र मट्टी। - रागः, (पु॰)
सफेदी।—रोगः, (पु॰) रोग विशेप।—
लेखः, (पु॰) मसविदा। खाका।—ग्रामिला,
(खी॰) द्रीपदी का नामान्तर।—सापाकः,
(पु॰) एक वर्णसङ्कर जाति।

पांडुर ) (वि॰) १ पीला। ज़र्वं। २ सफेद्।— पागडुर र इत्तुः, (५०) गन्ना या पौदा।

पांडुरम् } ( न० ) सफेद केढ़ रोग । पाग्डुरम् पांड्यः ) ( ५० ) देश विशेष का श्रधिपति या पागुड्यः ∫ेराजा । पांड्याः ) ( पु॰ बहु॰ ) देश विशेप श्रीर उसके पागुड्याः ) श्रिधवासी । पात ( वि॰ ) रचित । रखवाली किया हुआ । बचाया पातः ( पु॰ ) १ उड़ान । पलायन । २ नीचे उतरना । (सवारी से) उतरना । ३ पतन । गिराव । ४ नाश । बरबादी । ५ प्रहार । ग्राघात । ६ बहना (जैसे श्राँसुश्रों का ) ७ (तीर या गोली श्रादिका) छूटना । ८ श्राक्रमण । हमला। ६ होना। (किसी घटना का) घटना। १० चूकना । ११ राहु का नामान्तर । पातकं (न॰)} पाप। गुनाह। पातकः (पु॰) पातंगिः ( पु॰ ) १ शनित्रह । २ यमराज । ३ पातङ्गिः रे कर्ण । ४ सुग्रीव । पातंजल ( वि॰ ) [पातञ्जली ] पतंजलि का पातञ्जल ∫ बनाया हुआ । पातंजलम् ) ( न॰ ) पतंजलि विरचित योग दर्शन । पातञ्जलम् ) पातनम् (न०) १ गिराने की क्रिया । २ नीचा दिखाने की किया। ३ स्थानान्तरित या हटाने की क्रिया । पातालं ( न॰ ) १ नीचे के सप्त लोकों में से अन्तिम लोक का नाम । फिहा जाता है; इस लोक में नाग रहते हैं। नीचे के सात लोकों के नाम थे हैं:— १ श्रतल, २ वितल, ३ सुतल, ४ रसातल, ४

रहते हैं। नीचे के सात लोकों के नाम ये हैं:—
१ श्रतल, २ वितल, ३ सुतल, ४ रसातल, १ तलातल, ६ महातल श्रोर ७ पाताल]। २ नीचे का कोई भी लोक। ३ गड़ा या सूराख। वाड़-वानल।—गङ्गा, (छी०) नीचे के लोक में वहने वाली गङ्गा।—श्रोकस्, (पु०)—नित्यः, (पु०)—निरासः, (पु०)—वासिन, (पु०) १ राचस। २ नाग।

गितकः (पु०) सुहस। शिश्यमार।

नीचे गिरा हुआ। २ नीचा दिखाया हुआ। ३ (पदं में) नीचा किया हुआ।

पातित्यं (न०) पद या जाति की अंशता।
पातिन् (वि०) [ स्त्री०—पातिनी ] १ गमनकारी।
२ नीचे उतरने वाला । ३ गिरने वाला। द्ववने
वाला । ४ सम्मिलित होने वाला। गिराने या
फॅकने वाला । ४ उद्देलने वाला। निकालने
वाला। छोड़ने वाला।

पातित्ती ( खी॰ ) १ जाल । फंदा । २ हाँड़ी । पातुक ( वि॰ ) [ खी॰—पातुकी ] जो प्राथः या श्रवसर गिरा करें । पतनशील ।

पातुकः ( पु॰ ) १ पहाड़ का उतार । २ सुइस । शिशुमार ।

पार्ज (न०) १ पानी पीने का वर्तन । प्याला । घड़ा। २ के हैं भी वर्तन । ३ किसी वस्तु का श्राधार । १ जलाशय । १ दान पाने के येगय व्यक्ति । ६ श्रमिनय करनेवाला । श्रमिनेता । नट । ७ श्रामात्य । राजसचिव । ८ नदी के उभय तटों के वीच का स्थान । ६ योग्यता । श्रोचित्य । १० श्राज्ञा । श्रादेश ।—उपकरणम्, (न०) श्रपकृष्ट श्रेणी को सजावट ।—पालः, (पु०) १ डाँड या खेवा । २ तराजु की डंडी । संस्कारः (पु०) वरतनें की सफाई २ नदी का प्रवाह । पात्रिक (व०) [ खी०—पात्रिकी ] १ श्राडक से नापा हुआ । २ योग्य । पर्याप्त । उचित ।

पात्रिकं (न०) बरतन । प्याला । तश्तरी ।
पात्रिय (वि०) भोजन में शरीक होने योग्य।
पात्र्य (न०) सुवा त्रादि यज्ञीय पात्र।
पात्रीरः (न०) नैवेद्य । चढ़ावा । भेंट ।
पात्रीरम् (पु०) (पु०) जुठनखेर । पतरीचाट ।

पात्रेबहुलः ) ( पु॰ ) जुठनखेार। पतरीचाट। पात्रेसिमितः ) मुफ्तखेार। खुशामदीटह्र्। २ दग़ा-बाज्ञ श्रादमी। कण्टी या दम्भी मनुष्य।

)

पारेशं, रक्षे १ पेशा । याता में सम्मे के लिये । संग्रह । २ जन्मा शक्ति ।

प्रदः (ए०) १ पैर । २ किला । रारवाई या ुर्सी पादि रापाया। ४ त्र की जगा ୬ पन्तु र्ग पर्लर्ध । ६ चतुर्थसा । ७ स्टोक हे 👉 पार्ने 🕹 में से एउं। = जिसी पुस्तक है। यध्याय का किंग्य र्पंत । ६ र्पंत । भाग । हिस्सा । ६० र्पंसा । ग्यम । - छार्ग, ( न० ) पैर का मन से लागे का भग ।--- अहुः, (पु॰) पदचिन्छ । पैर का निगार।—प्राप्तद्म्, ( न० ) श्रह्नदो, (स्त्री०) रार।—प्राङ्गग्रः ( ५० ) पैर का शंग्रहा — इन्दरः, (पु॰) पैर का श्रन्तिम भाग ı— 'प्रेंनर, ( न॰ ) पर । पेंड़ । क़द्म ।—ग्रास्यू, (न॰) साटा जिसमें एक चौथाहै जल मिला हो।—ग्रंभम, (न०) पैर का धोवन । जल जिसमें पंर भावे गये हैं। - श्ररविन्दं - कसलं, —पृन्जः —एद्यं, ( न॰ ) कमल जैसे चरण । —श्रितिन्दी, (स्त्री०) नाव । नीका ।—श्रव-सेचनम्, ( न॰ ) १ पैर धोना । २ जल जिससे र्षंग् धाये गये हीं ।—श्राघातः, (पु॰) ठोकर। लात ।---ग्रानन, ( वि॰ ) पैरों में पदा हुया या गिग हुत्रा ।---भ्रावर्तः, ( पु॰ ) कृष् से जल र्नि जनने वाला, यंत्र या पहिया, जो पैर से चलाया ातः ै। --ध्रासनं, (न०) पैर रखने का पीदा । थ्रास्कालनम्, (न॰) पैरों का चलाना :—श्राहत, ( वि॰ ) लितयाया हुन्ना। - उद्कं,-जलं, (न०) पैर भाने का जल या वह जल जिसमें किसी पुज्य व्यक्ति के पर धाये गये ही।-उद्रः (पु०) र्सोप।—कटकः, ( पु॰ ) कटकं, ( न॰ ) — क्षोलिका, (स्त्री॰) नृपुर ।—क्षेपः, (पु॰) क़दम । परा ।--- ग्रन्थिः, (पु॰) एड़ी ।--- ग्रह-ग्राम्, ( न० ) पादस्पर्श । पैरछूना (प्रया-मार्थ )—चतुरः, —चत्वरः ( पु॰ ) श्निन्दक। चुगुलख़ोर । खुशामदी । २ वकरा । वालू का भीटा । ३ श्रोता ।—चारः ( पु॰ ) पैदल चलने वाला।—ञारिन्, (वि॰) पैदल चलने या लड़ने वाला। (पु०) १ पैदल। २ प्यादा सिपाही ।—जः, ( पु॰ ) श्रृद्ध ।—जाहं.

(न०) पृत्री या पृत्री की गाँठ। – तलं, (न०) पेर का तलवा।—न्नः, ( go ) त्रा, (स्त्री • ) ञार्मा, (न०)ज्ता ।—पः,(पु०) बृद्ध। —पव्यसङः, ( ५० ) पखडराम्, ( न० ) जंगल ।--पालिका, (स्त्री०) पैर का गहना ।--पागः, ( पु॰ ) पशु के पैर में घाँधने की रस्सी। —पाणी, (स्ती) १ वेडी । २ चटाई । ३ नना । वेल ।--पीटः, ( पु॰ ) —पीर्टं. ( न॰) पर रखने का पीदा ।—पूरर्गां, ( न॰ ) पादपूर्ति । कियी रलोक या कविता के किसी चरण को लेकर उस चरण के भाव को नष्ट न करते हुए पूरा श्लोक यना देना।--प्रज्ञालनम्, (न०) पैर धोना। ----प्रतिष्ठानं. ( न० ) पेर का पीढ़ा ।---प्रहारः, ( पु० ) पर की ठोकर या लात ।--- चनधनम्, ( न० ) वेड़ी। - मुद्रा, ( खी० ) पदिचन्ह । पंरका निशान।—मूलं, (न॰) १ एदी या एर्ट़ाकी गाँठ। २ पैर का तलवा। ३ पर्वत की तर्लंटी। ४ किसी मनुष्य के वारे में नम्रता सूचक कथन।—रजस. ( न॰ ) पैर की धृल।—रज्जुः, (पु॰) हाथी के पैर के लिये चमड़ा ।-रधी, ( खी॰ ) खड़ाक । जूता ।—रोहः, ( पु॰ ) — रोह्गाः. ( पु॰ ) वटवृत्त ।—घंदनं, ( न॰ ) घरणों में प्रणाम।—विरज्ञस्, ( न० ) जूता। ( ९० ) देवता ।— -शाखा, (स्त्री॰ ) पेर की शंगुली।-शंलः, ( १० ) किसी पर्वत की तलेटी की पहादी ।—गोथः, ( पु॰ ) पैर की सूजन। --- ग्रीचं, (न·) पैर धोना --सेवनं, (न·) —सेवा, (स्री०) १ चरणस्पर्श कर प्रतिष्ठा करना । २ सेवा । -स्फॉटः, (पु॰) पैरचटकाना । —हत, (वि॰) त्रतियाया हुन्ना ।

पाद्विकः ( पु॰ ) यात्री ।
पादात् ( पु॰ ) प्यादा सिपाही । पैदल ।
पादातः ( न॰ ) पैदल सिपाहियों की सेना ।
पादातिः 
पादाविकः 
( पु॰ ) पैदल सिपाही ।
पाद्विक ( पु॰ ) [ स्त्री॰—पाद्विकी ] एक चौथाई ।
पाद्विकः ( पु॰ ) चतुर्याय ।

पादुक (वि॰) [ स्त्री—पादुकी ] पैदल जाने वाला । पादुका ( स्त्री॰ ) खड़ाऊँ।—कारः, ( पु॰ ) मोची। जुता बनाने वाला । पादू ( स्त्री॰ ) जुती ।—कृत, ( पु॰ ) मोची। पाद्य ( वि॰ ) पैर का । पाद्यम् ( न॰ ) पैर घोने के लिये जल । पानं (न॰) १ पान करना।पीना। श्रथर को चूमना। २ शराब पीना। ३ शरवत पीना। ४ पानपात्र। ४ पैनाना। तेज़ करना। ६ रक्षा। बचाव।

पानः (पु०) कलवार । शराव खींचने वाला ।—

श्रागारः,—श्रागारः, (पु०) —श्रागरं, (न०)

मिद्रागृह ।—श्रत्ययः, (पु०) श्रत्यधिक मिद्रिः।

पान ।—गोष्ठिका,—गोष्ठी, (स्त्री०) १

शरावियों की होली । २ होलक या होल की

दूकान । मिद्रागृह । शराव की दूकान ।—प,

(वि०) शराव पीने वाला । पात्रं, —भा अनं

(न०) — भागुइं, (न०) पानपात्र । शराव

पीने का प्याला —भूः, —भूमिः, —शूमी,

(स्ती०) पानशाला ।—मङ्गलं, (न०) मिद्र
रापान करने वालों की गेष्ठी ।—रत, (वि०)

शराव पीने का लियल !—विश्रमः, (पु०) नशा ।

—शौगुइः, (पु०) वड़ा शरावी ।

पांथः ) पान्थः ) (पु॰) बटोही। यात्री। पाप (वि॰) १ दुष्ट। २ हानिकारी । श्रनिष्टकर। ३ नीच । ४ श्रशुम । — श्रधम, (वि॰) पापियों में भी नीच या गया बीता। — श्रपनुत्तिः, (स्त्री॰) प्रायश्चित्त । -- आहः, (पु॰) दुर्दिन । बुरा दिन ।

पापं ( न॰ ) १ दुर्भाग्य । २ पाप । गुनाह । ऋपराध । पापः ( पु॰ ) दुष्टात्मा । पापात्मा । पापी श्रादमी । —भ्राचार, (वि॰) बुरी राह चलने वाला।-श्चात्मन्. (वि॰ ) दुष्ट हृदय । पापपरायण । दुष्ट । ( पु॰ ) पापी । पापकर्म करने वाला i— ब्राशय,—चेतस्, (वि॰) दुरे इरादे रखने वाला । दुष्टहदय ।--कर,--कारिन्,--कृत, (वि॰) पापपूरित । पापी । वदमाश । — द्वयः, (पु॰) पाप का नारा । - ब्रहः, (पु॰) दुष्ट प्रह। ( यथा, मंगल, शनि, राहु श्रौर ( केतु ) झ, (वि॰) पापनाशक ।—चर्यः, (पु॰) १ पापो। २ राचस ।—द्वृष्टि, (वि०) बुरी निगाह वाला । -धी, ( वि॰ ) दुष्ट हृदय । दुष्ट।—नापितः, ( पु॰ ) चालाक नाई।— नाशनः, ( वि॰ ) पापनाशक ।—पतिः, (पु॰) प्रेमी । त्राशिक ।—पुरुषः, ( पु॰ ) दुष्ट मनुष्य । फल, – (वि०) दुष्ट। त्रशुभ ।—बुद्धि,— भाव,—मति, ( वि॰ ) दुष्ट हृदय। दुष्ट। धूर्त । -भाज्, (वि०) पापपूर्ण । पापी ।— मुक्त, (वि॰) पाप से छूटा हुआ। पवित्र।— मोचनं,-विनाशनम्, ( न॰ ) पापनाशक। पाप छुड़ाने वाला।—योनि, (वि०) कमीना। अकुलीन । -- योनिः, (स्त्री॰) अपकृष्ट दशा में उत्पत्ति।--रोगः, (पु०) १ बुरा रोग। २ चेचक ।—शील, (वि०) पापकर्मी की करने की प्रवृत्ति रखने वाला ।—सङ्कट्र, (वि॰) पापी हृदय का । दुष्ट।—सङ्कल्पः, (पु॰) दुष्ट विचार ।

पापर्द्धिः, (पु॰) शिकार। त्राखेट।
पापत्त (वि॰) पाप देने वाला। पापकर।
पापिन् (वि॰) [ स्त्री॰—पापिनी ] पापपृरित।
दुष्ट। खराब। (पु॰) पापी। पापिष्ठ।
पापिष्ठ (वि॰) वङ्गा भारी पापी या दुष्ट।
पापीयस् (वि॰) [ स्त्री॰—पापीयसी] अपेद्या
इत ख़राब।

पणतम् (पु॰) पाप । गुनातः । एतं । पुण्ताः । प्रपताधः । पासन्, (ए॰) पर्स् सेग विभेतः । स्पातः । न्हाः, (ए॰) गन्यतः ।

पानर ( वि० ) [ सी०—पामरा, पामरी ] १ राजुरा । २ हुष्ट । सल । २ जनीना । पार्ता । ४ सूर्य । सूर । ४ निर्धन । ग्रारीव । निस्सदाय ।

पानरः ( तुरु ) ६ मृर्गः । वेवयकः । २ पार्का गा यमीना प्रादमी । ३ वद् मनुष्य जो प्रत्यन्तः नीच यमे या र्थमा करता हो ।

पासा (गी॰) यात्र । देवा पामन् ।

पायना र्री०) १ पिलाना । २ सिजन । नम एरना ! ३ पैनाना । तेज्ञ करना ।

पायन (वि॰) [सी॰ -पायसी ] दूध या जल ा वना हुए।

पायसं (न०) ) १ स्त्रीर । दूध में चाँवल ग़ल कर पायमः (ए०) र्रोधा हुया भोज्य पदार्थ विशेष । २ तारपीन । (न०) हुध ।

पायिकः ( ए॰ ) पेंदल सिपाही ।

पायुः ( पु॰ ) गुदा । मलद्वार ।

पारुर्य (न०) १ जल । २ पेय पदार्थ । ३ संरच्या । १ परिमास ।

पारः (पु॰) १ नदी या समुद्र का सामने वाला गाः दमरा नट।

पारं ( तः ) २ किसी वस्तु की श्रागे की या सामने की फ्रांर। ३ श्रपरतट या सीमा। ४ किसी वस्तु का प्रधिक से श्रधिक परिमाय।—रः, ( पु॰ ) पागः—श्रपारं, ( न॰ )—श्रवारं, ( न॰ ) दोनों रुट। तृर्नर श्रार समीपतर तट।—पारः, ( पु॰ ) समुद्र।—श्रयग्रं, ( न॰ ) १ पारगमन। २ श्रस्यन्त पदना। भली माँति किया हुश्रा श्रध्ययन। ३ सम्पूर्ण । सम्पूर्णता। समूचापन।—श्रयग्री। (स्त्री॰) १ सरस्वती का नामान्तर। २ ध्यान। विचार। ३ किया। कर्म। ४ प्रकाश।—काम, ( वि॰ ) दूसरे छोर पर जाने का श्रमिलापी।—ग, ( वि॰ ) १ पार बाने वाला। २ श्रन्त तक पहुँचने वाला। ३ किसी विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेने वाला। ४ प्रकायड विद्वान।—गत,—गामिन्,

(वि॰) पल्लेपार गया हुया।—दर्शक, (वि॰)
पत्ता पार देगाने वाला। जिसके भीतर से होफर
प्रकाश की किरनों के जा सकने के कारण उस
पार की वस्तुएँ दिखलाई दें।—द्वश्वन्, (वि॰)
१ तूरदर्शी। विवेकी। घुद्धिमान। २ पूर्ण रूप
से जान फर।

पारक (वि०) [स्त्री०—पारकी ] १ पार करने याला । २ वचाने याला । मुक्त करने वाला । उद्धार करने वाला । प्रसन्न करने वाला । सन्तुष्ट करने वाला ।

पारक्य (वि॰) १ पराया। परकीय । दूसरे का। २ विरोधी।

पारक्यं ( न॰ ) पुरयकार्यं जो परलोक सुधारता है। परलोकसाधन।

पारग्रामिक (वि॰) [स्त्री॰—पारग्रामिकी] पगवा। विदेशी। विरोधी।

पारज् ( ५० ) साना । सुवर्ष ।

पारजायिकः (पु॰) लम्पट पुरुष । व्यभिचारी श्रादमी । पारटीटः )

पारटीटः } ( पु॰ ) परवर या चहान ।

पारगा (वि॰) १ पार करने वाला । २ उद्धार करने वाला । उचारने वाला ।

पारमां ( पु॰ ) १ समाप्ति । खातमा । २ किसी पुराखादि धर्मग्रन्थ का नियमित रूप से नित्य पाठ । ३ किसी बत या उपवास के दूसरे दिन किया जाने वाला पहला भोजन श्रीर तस्सन्वन्धी कृस्य ।

पारगाः ( पु० ) १ वादल । २ सन्तोप । नृप्ति ।

पारताा (सी॰) १ वत समाप्ति पर भोजन । २ भोजन करना।

पारतः ( ५० ) पारा ।

पारतन्त्र्यं ( न॰ ) पराधीनता । परनंत्रता ।

पारित्रक (वि॰) [स्त्री॰—पारित्रकी ] १ परलोक का। २ कर्म जिससे परलोक वने। मरने के बाद उत्तम गतिप्रदाता।

पारदः ( ५० ) पारा ।

पारदारिकः ( ५० ) परस्त्री से मैधुन करने वाला । व्यभिचारी ।

पारदार्थे ( न॰ ) न्यभिचार । जम्पटता ।

सं० श० कौ०—६३

पारदेशिक (वि॰) [स्त्री॰—पारदेशिकी ] विदेश

श्रन्य देश। पारदेशिकः ( पु॰ ) १ विदेश का रहने वाला। २ यात्री। पारदेश्य (वि०) िस्त्री०—पारदेश्यी विदेश का। विदेशी। पारदेश्यः ( पु॰ ) १ परदेशी । विदेश का रहने वाला। २ यात्री। पारमृतं ( न॰ ) [ इसका शुद्ध रूप प्राभृत जान पड़ता है ] भेंट | पुरस्कार । पारमहंस्यम् ( न॰ ) सर्वेत्कृष्ट संन्यास या ध्यान । पारमार्थिक ( नि॰ ) [ स्त्री॰—पारमार्थिकी ] १ परमार्थं सम्बन्धी । श्रध्यातम ज्ञान सम्बन्धी । २ श्रसली । वास्तविक । सत्यस्थित । यथार्थ में विद्यमान । ३ सत्यप्रिय । न्यायप्रिय । ४ सर्वोत्तम । सर्वोत्कृष्ट । सर्वश्रेष्ठ । पारमिक (वि॰) [स्त्री॰—पारमिकी] सर्वीत्कृष्ट । श्रेष्ठ । सुख्य । प्रधान । पारमित ( वि॰ ) १ परुलेपार गया हुआ। २ आरपार गया हुआ। चढ़ बढ़ कर। पारसेष्ट्रचम् (न०) १ सर्वोचता। सन्त्रीचपद। २ राजचिन्ह । पारंपरीस } (वि०) [ स्त्री०-पारस्परीसी ] पारस्परीगा ∫ परम्परागत । एक के वाद दूसरा, क्रम से बराबर चला ग्राता हुग्रा। पारंपरीय ) पारम्परीय ) ( वि॰ ) परम्परागत । पारंपर्य $_{\perp}$  ) ( न $\circ$  ) परम्परागत । लगातार जारी पारम्पर्ये रहेना। पारियन्त्यु (वि॰) ३ प्रसन्नकर । २ पार जाने के योग्य किसी काम की पूरा करने योग्य। पारलौकिक (वि॰) [स्त्री॰—पारलौकिकी ] १ परलोक सम्बन्धी। २ परलोक में शुभफल देने वाला । पारचतः ( पु॰ ) कबृतर । परेवा । पारवश्यम् ( न॰ ) पराधीनता । परतंत्रता । पारशव (वि०) छि।०—पारशवी ] १ लोहे का बना हुआ। २ कुल्हाड़ी सम्बन्धी।

पारशवः (' पु॰ ) १ लोहा। २ वर्णसङ्कर जाति विशेष । बाह्यण पिता श्रीर श्रुदा माता से उत्पन्न जाति । ३ हरामी । देशाला । पारश्वधः ्रन्यः ) पारश्वधिकः ) ( पु॰ ) परसाधारी । पारस ( वि॰ ) [ स्त्री॰—पारसी ] १ पारस देश वासी । परशियन । पारसिकः ( पु॰ ) ) १ फारसदेश । २ फारसदेश पारसीक्षः ( पु० ) ∫ का घोड़ा । षारसी (स्त्री०) फारसी भाषा। पारसीकाः ( पु० वहु० ) फारसदेशवासी। पारस्त्रेगियः ( पु॰ ) हरामी । देागला । पारहंस्य (वि॰) जितेन्द्रिय संन्यासी सम्वन्धी। पारा (स्त्री०) एक नदी का नाम। पारापतः (पु०) कबूतर । परेवा । पारायिशिकः ( पु॰ ) १ व्याख्यानदाता । पुराण-पाठक । २ शिष्य । छात्र । पारावतः ( पु० ) १ कबृतर । २ बंदर । ३ पर्वत । - र्घाघः,-विच्छः, ( पु॰ ) कबूतर विशेष । पारारुकः ( पु० ) पत्थर । चट्टान । पाराचारीण (वि॰) दोनों तटों पर आने जाने वाला। २ पूर्ण रूप से परिचित पाराशरः ) (पु॰) पराशरपुत्र न्यास जी का पाराशयः 🗲 नामान्तर । पाराशिरः ( पु॰ ) १ शुकदेव जी का नामान्तर। २ च्यास जी का नाम। पाराशरिन् ( ५०) संन्यासी विशेष कर वे जो व्यास रचित शारीर सूत्र पढ़ें'। पारिकांचिन् (पु॰) ध्यानमग्न रहने वाला संन्यासी। पारिक्ततः ( पु० ) जन्मेजय का नाम । पारिखेय ( वि॰ ) [ स्त्री॰ - पारखेयी ] परखा या खाई से घिरा हुआ। पारिजातः ) ( पु॰ ) स्वर्गिस्थित पाँच वृत्तों में से पारिजातकः ∫ एक। यह समुद्रमन्थन के समय निकला था श्रीर इन्द्र की मिला था। श्रीकृष्ण ने इन्द्र से छीन कर इसे सत्यभामा के वाग में लगाया था। २ मूरो का पेड़। ३ सुगन्धि । पारिणाय्य (वि॰) [ स्त्री॰—पारिणाय्यी ] विवाह सम्बन्धी । विवाह में प्राप्त ।

्रिकारमञ्जू ( न॰ ) विकास <sup>के</sup> राज्य सित्ती हुई सी नी सम्पत्ति। २ विज्ञात-निर्णाः। पारिकारतः ( न० ) घरेल् नामान जोर प्रस्तन । पारितयत्र ( ली॰ ) निर्में मुंधने के लेलिंगे की 1 गरियोणिक ( वि॰ ) [ सी॰—पास्तिविकी] यन्त्रदक्षां। मसबकाराः। परिनोधिकं ( नः ) पुरस्कार । इनाम । 🏻 वाला । पान्ध्वितः ( पु॰ ) भंदायरदार । भंदा ले चलने पार्टिझः ) पान्न्झः ) ( ५० ) सिंह । पाहिन्द्रिकः गहिन्द्रिकः । ( ५० ) बाँक् । लुटेसा । पारिपाट्यं ( न० ) १ ढंग । रीति । प्रकार । परिपाटी । २ निगमितदा । पारिपारर्रेष् ( वि॰ ) अनुचर वर्ग । अनुवाबी । पारिपारविदः ) ( ५० ) ३ नोकर । अर्द्शी । २ णरिणर्त्तिवन्तः 🖯 ( नाटक में ) स्थापक का शनुचर । पारिपार्श्वका (स्त्री॰) सदा साथ रहने वाली दासी गा चाकरानी। पारिसद (वि०) १ द्धर उधर धूमने वाला । चंचल । प्रस्थित । २ तैरने वाला । उत्तराने वाला । ३ इदिस । घवदाया हुन्ना । गारिकारं / नः ) चजलता। श्रस्थिरता । विकलता । पारिप्रयः ( ३० ) नौका । नाव । पारित्राव्यं ( न० ) १ परेशानी । विकलता । २ उद्यिनगा। ३ कस्प । प्रकस्प । पारिसाच्यः ( पु॰ ) हंस । पारिवर्हः ( पु॰ ) विवाह के समय की भेंट। पारिभद्रः ( ५० ) १ मूं गे का पेट् । २ देवदारुवृत्त । ३ सरत बृच । ४ नीम का पेड़ । पारिभार्च्यं ( न॰ ) जमानत । जामिनी । पारिभापिक (वि॰) [स्त्री॰-पारिभाषिकी] १ जिसका श्रर्थ परिभापा द्वारा सूचित किया जाय। जिसका व्यवहार किसी विशेष श्रर्थ के सङ्केत के रूप में किया जाय । २ प्रचलित | मामूली । पारिमागुडल्यम् ( न॰ ) श्रयु या परमायु का परिमाया ।

पारिमृश्चिक (वि॰) [खी॰-पारिमृखिकी ] मुँह दे सामने दा । समीपवर्ती । पास का । पारिसुरुदं ( २० ) उपस्थिति । मैाजूदगी । पारियातः ) ( ५० ) सस कुल पर्वतों में से एक जो पारियात्रः 🔰 विनध्य के श्रन्तगत है। पारियात्रिकः ) ( प्र ॰ ) १ पारियात्र पर्वत पर रहने पारिपानिकः ) वाला । २ पारियात्र पर्वत । पारियानिकः ( ५०) गाड़ी। बग्घी। णरिरिक्तिकः ( ए० ) तपस्वी । साधु । पारिवित्त्यं ) (न०) श्रविवाहित। वह श्रविवाहित पारिवेटयम् 🕽 ज्येष्ठ श्राता, जिसका छोटा भाई विवाहिस है। पारित्राजकार् ) (न०) १ परिवाजक का कर्म। पारित्राज्यम् ) श्रमण । २ संन्यास । पारिजी नः ( पु॰ ) एक प्रकार का प्रश्ना या माल-पार्टियां (न०) यचत । यचा हुआ। पारिपद (वि॰) [ स्रो॰--पारिपदी ] परिपद सम्यन्धी । पारिपदः ( पु॰ ) १ परिपद में उपस्थित पुरुप । परि-पद का सदस्य | पंच । २ राजा का पासवान । पारिपदाः ( पु० वहु०) देवता के श्रनुयागि वर्ग । पारिपद्यः ( पु॰ ) दर्शक । परिपद में उपस्थित जन । पारिहारिको (स्त्री०) एक प्रकार की पहेली। पारिहार्यः ( पु॰ ) कड़ा । फंगन । वलय । पारिहार्यम् (न०) परिहारत्व । शहरा । पकद । पारिहास्यं ( न० ) मज़ाक । दिल्लगी । हंसी ठट्ठा । पारी (स्त्री॰) १ हायी के पैर का रस्सा। २ जल परिमारा । ३ पानपात्र । पानी का घड़ा । प्याला । ४ दुधेदी । पारीमा (वि०) १ विरुद्ध पच वाला । पूर्ण परिचित । पारीमहां (न॰) गृहस्थी का सामान या प्रस्तन। पारींद्रः } ( पु॰ ) १ सिंह । २ श्रजगर सर्प । पारीरगः ( पु॰ ) १ कछवा। २ छड़ी। टंडा। पारुः ( पु० ) १ सूर्य । २ ऋग्ति । पारुष्यं ( न॰ ) १ कठोरता । रूखापन । २ कडुश्रा-पन | नृशंसता । श्रदयालुता | ३गाली । कुवाच्य |

श्रपमान । ४ उग्रता (वचन या कर्म में)। **४ इन्द्र** का उद्यान । ६ ग्रगर । पारुष्यः ( पु० ) बृहस्पति का नामान्तर । परोवयंम् ( न० ) परम्परा । पार्घेटम् ( न० ) धूल या राख। पार्जन्य (वि०) जलवृष्टि सम्बन्धी । पार्ग (वि॰)[स्त्री॰-पार्गी] १ पत्ता सम्बन्धी। पत्तों का बना हुआ। पत्तोंदार। २पत्तों पर वैठाया हुआ। ( जैसे कर ) पार्थः ( पु॰ ) १ कुन्ती का दूसरा नाम पृथा था। श्रतएव युधिष्ठिर, भीम श्रीर श्रर्जुन को पार्थ कहते थे, किन्तु विशेपतया श्रर्जुन की पार्थ संज्ञा थी । २ राजा । पृथ्वीपति ।—सारिधः, ( पु॰ ) श्रीकृष्ण । पार्थक्यं ( न० ) पृथक् होने का भाव। भेद। अलह-दगी । पार्थवं ( न० ) बड़ाई । बड़प्पन । बाहुल्य । चैाड़ाई ।

पार्थवं (न०) बड़ाई। बड़प्पन। बाहुल्य। चैड़ाई।
पार्थिव (वि०) [स्त्री०—पार्थिवो] १ मिट्टी का।
पृथिवी का। पृथिवी सम्बन्धी। २ पृथिवी पर
शासन करने वाला। ३ राजसी। शाही।—
नन्दनः,—सुतः, (पु०) राजकुमार।—कन्या,
—नन्दिनी,—सुता, (स्त्री०) राजकुमारी।
पार्थिवः (पु०) १ पृथिवी पर रहने वाला। २ शाहंशाह। राजा। ३ मिट्टी का बरसन।

पार्थिवी (स्त्री०) १ सीता का नामान्तर । २ लक्मी जी का नामान्तर ।

पार्परः ( पु॰ ) १ मुट्टी भर चाँवल । २ चयरोग । पार्येतिक ) ( न॰ ) [ स्त्री॰—पार्यन्तिकी ] १ पर्व पार्यन्तिक ) सम्बन्धी या पर्व का । २ बुद्धिमान् । बढ़ने वाला ( जैसे चन्द्रमा ) ।

पार्वण्यम् (न०) पितृश्राद्ध जो किसी पर्व में किया जाय। इस श्राद्ध में पिता पितामहादि समस्त मातृ-कुल और पितृकुल के पितरों के। पिण्डदान दिया जाता है।

पार्घत (वि॰) [स्त्री॰—पार्घती] पहाड़ पर रहने वाला। पर्वत पर उत्पन्न या पर्वत से आया हुआ। ३ पहाड़ी। पार्वतिकं (न०) पहाड़ों का समूह या सिलसिला।
पार्वती (स्त्री०) १ दुर्गादेवी । २ व्वालिन । ३
द्रौपदी । ४ पहाड़ी नदी । ४ सुगन्धयुक्त मृतिका
विशेष ।—नन्दनः, (पु०) १ गर्णेश । २
कार्तिकेय ।

पार्वतीय (वि॰) [स्त्री —पार्वतीयी ] पर्वत पर रहने वाला।

पार्वतीयः ( पु॰ ) १ पर्वतवासी । पहाड़ी श्रादमी। २ एक विशेष पहाड़ी जाति का नाम।

पार्वतेय (वि॰) [स्त्री॰—पार्वतेयी ] पर्वत पर उत्पन्न।

पार्वतेयं ( पु॰ ) सुमी । श्रक्षन । पार्शवः ( पु॰ ) परशुधारी योद्धा ।

पार्र्वे (न०) १ शरीर का बगुलों के नीचे का पार्र्चः ( पु॰ ) 🔰 भाग, जहाँ पसिलयाँ है। कन्नक। श्रधाभाग । २ बगल । श्रोर | तरफ | पास | । निकटता । सामीप्य । ( पु० ) पारसनाथ का नामान्तर। (न०) १ पसलियां का समूह। २ बेईमान का काम | कुटिल उपाय । टेढ़ी चाल । श्रमुचरः, ( पु॰ ) त्रर्दली । पासवान नैाकर ।— द्यस्थि, (न०) पसली—ग्रायात, (वि०) अतिनिकटवर्ती।—आमन्न, (वि०) वगल में खड़ा हुआ।--उद्रप्रियः, (पु०) मकड़ा।--गः, ( ५० ) त्रर्देली ।--गत, ( वि॰ ) पासवान । शरणागत ।--चरः, (पु॰) नै।का ।--दः, ( पु॰ ) श्रर्देली । नैाकर । — देशः, (पु॰) वग़ल । कुत्ति । —परिवर्तनम्, (न०)१(खाट पर पडे पडे) करवट वदलना। २ भाद्रशुक्त ११ जिसका नाम पारवैंकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं।-भागः, ( पु॰ ) बगल ।-वर्तिन, (वि०) १ वगल का रहने वाला। ऋर्दली। २ लगा हुत्रा। मिला हुन्ना । समीपी ।—शय, (वि॰) १ करवट साने वाला । २ बग़ल में साने वाला ।—श्रुलः,—श्रुलं, ( न० ) पसली का ददं ।—सूत्रकः, (पु॰) श्राभूषण विशेष।— स्थ, ( पु॰ ) समीपवर्ती । निकटस्थ ।—स्थः, (पु॰) साथी । सहचर । पास खड़ा रहने वाला । श्रभिनय के नटों में से एक।

णार्यकः (ए॰) [ स्त्री॰—पार्ह्यिकी ] कृष्टिन उपायों से धन कमाने वाला । चार ।

पार्ट्यतस्य ( घव्यय ) समीप । पास । रगत में । पार्टिक ( वि॰ ) [ रग्नी॰--पार्टिकी ] नगल सम्बन्धी ।

णदिकः ( ६० ) १ परपाती जन । नरपदार आदसी । २ सत्त्वर । साथी । ३ ऐन्द्रजालिक । जातृगर । पार्यत (वि० ) [स्ती०—पार्यती] चित्रक हिस्न सर्यस्थी ।

पार्यतः ( ए॰ ) १ राजा द्रुपद श्रीर उसके राजकुमार । २ ४९ पुरन का नामान्तर ।

पार्ट्न ( स्त्री॰ ) १ द्रौपदी । २ दुर्गादेवी ।

पार्पट् ( र्छी०) सभा। समाज।

पार्घदः ( ६० ) १ साथी । संगी । त्रर्वत्ती २ त्रजु-चर वर्ग । ३ सभा में उपस्थित जन । दर्शक । पंच ।

पार्यचः ( ५०) सभा का सदस्य । पंच।

पार्किमः (पु॰ स्त्री॰) १ ऐड़ी । २ सेना का पिछला
भाग। पीठ। पीछे। ४ लात। ठोकर। (स्त्री॰)
छिनाल स्त्री। २ छन्ती का नामान्तर।—त्रहः,
(पु॰) अनुवायी।—प्रहणाम्, (न॰) आक्रमण।
पिछाड़ी की छोर पड़े शत्रु के धमकाना।—प्राहः,
(पु॰) १ पीछे पड़ा हुआ शत्रु। २ सेनापित जो
पीछे रहने वाली सेना का नायक हो। ३
मिश्रराजा जो अपने मित्रराजा को सहायता दे।
—यानः, (पु॰) लात। ठोकर।—मं, (न॰)
पीछे रहने वाली सेना।—वाहः, (पु॰) वाहिरी
घोड़ा। द्सरे का घोड़ा।

पातः, (पु॰) १ रत्तक। रखवाला। २ ग्वाल। ग्रहीर। गड़रिया। ३ राजा। ४ पीकदानी।— ग्नः, (पु॰) कुकुरमुत्ता। कठफूल। छत्रक।

पालकः ( पु॰ ) १ रचक । २ राजा । शासक । ३ साईस । भटियारा । ४ घोड़ा । ४ चित्रक दृच । ६ पोष्य पिता ।

पात्नकाप्यः ( पु० ) ऋषि विशेष का नाम । करेणु ऋषि; इन्हींने सब से प्रथम हाथियों के सम्बन्ध का विज्ञान लोगों को सिखलाया था । पालकाप्यं (न॰) हाथियों के सम्यन्ध का विज्ञान। पालकाः, १ (पु॰) १ पालक का शाक । ३वाज-पालकुः १ पत्ती।

पालंकी } (खी॰) कुंदरू नामक गन्ध द्रन्य विशेष ।
पालंक्या (पु॰) [स्ती॰—पालङ्क्या] गन्ध द्रन्य
विशेष ।

पालन (वि०) जीवनरचाकारी।

पालनम् (न॰) १भरण पोपण । रच्चण । परवरिश । २ भंग न करना । न टालना । ३ हाल की न्यायी गा का दूध ।

पालियतृ (पु॰) रचक । रचा करने वाला ।

पालाण (वि॰) [स्ती॰—पालाशी ] भ्यलाश वृत्त का । उससे उत्पन्न । २ पतास की तकड़ी का यना तुत्रा । ३ सब्ज़ । हरा ।—खगडः,—पगडः, (पु॰) मगध देश ।

पालाशः ( धु॰ ) हरा रंग।

पानिः ) (स्त्री०) १ कान का स्रम्रभाग । २ नोंक । पाली ) किनारा । कोर । सीमा । हाशिया । ३ किसी स्रस्त्र की बाद या धार । ४ सीमा । हद । १ पंक्ति । स्रवली । ६ घट्या । दागृ । ७ पुल । द्र स्रम्भ । गोदी । कोड़ । ६ तालाव जे। लंबा स्रधिक स्रोर चौड़ा कम हो । १० स्त्रावस्था में गुरु द्वारा द्वात्र का भरण पोपण । ११ जूँ । चीलर । १२ प्रशंसा । यड़ाई । १३ डड़ियल स्रोरत ।

पालिका (स्त्री॰) १ कान का श्रत्रभाग। २ तलवार की तेज़ वाड़। ३ छुरी विशेष।

पालित (य॰ छ॰ ) १ रचित । २ पाला हुआ। (जो कहा सो) किया हुआ।

पालित्यं (न०) वृद्धावस्था के करण वालों की सफेदी। पाव्यल (वि०) [ स्त्री०—पाव्यली ] तलैया सम्बन्धी। तलैया में।

पाचकः ( पु॰ ) १ श्रग्नि । श्राग । २ श्रग्नि देव । ३ तेज । ताप । ४ चित्रक बृच । ४ तीन की संन्या । —श्रात्मज्ञः, ( पु॰ ) १ कार्तिकेय । २ सुदर्शन ऋषि ।

पाविकः ( पु॰ ) कार्तिकेय । पावन ( वि॰ ) [ छी॰ —पावनी ] १ पाप से झुड़ाने ( ५०२ )

वाला । २ पवित्र । विशुद्ध ।—ध्वनिः, ( ५० ) पावनं (न॰) १ पवित्र करने की किया। पवित्रता। २ तप । जल । ४ गोवर । १ माथे का तिलक । पावनः (पु०) १ ग्रग्नि। २ धृप। ३ सिद्ध। ३ च्यास देव । पावनी ( स्त्री॰ ) १ तुलसी । २ गौ । ३ गङ्गा नदी । पावमानी ( स्ती॰ ) वेद की एक ऋचा का नाम। पाचरः (पु॰) १ पाँसे का वह पहलू जिस पर दो की संख्या श्रंकित हो। पाँसे का विशेष रूप से फैकना। पाशः (पु॰) १ रस्सा । जंजीर । वेडी । फंदा । २ जाल (पकड़ने का) । ३ पाश । वरुए का ग्रस्त्र विशेप । ४पाँसा । १ किसी बुनी हुई वस्त्र की बाढ़ या उस का किनारा ।—ग्रान्तः, ( पु॰ ) कपड़े की उल्टी ग्रोर।—क्रीड़ा, (स्त्री॰) जुग्रा। चूत कर्म।— धरः,-पागाः, (पु॰) वरुण देव का नामान्तर । —बन्धः, (पु॰) फंदा । जाल ।—बन्धकः, ( पु॰ ) चिड़ीमार । बहेलिया ।-भृत्, (पु॰ ) वरुण का नामान्तर ।—रज्जुः, ( ग्री॰ ) वड़ी रस्सी। -हरूतः, (पु॰) वरुण का नामान्तर। पाशकः ( पु॰ ) पाँसा ।--पीर्टं, ( न॰ ) पोड़ा जिस पर जुग्रा खेला जाता है। पाशनम् ( न० ) १ फंदा । जाल । २ रस्सा । ३ जाल में फसाना | जाल से पकड़ना । पाशव ( वि॰ ) [ स्त्री॰—पाशवी ] पशु से सम्बन्ध युक्त या पशुसे उत्पन्न । पाश्चं (न॰ ) कुंड। गल्ला । गिरोह ।—पालनं, ( न॰ ) चरागाह या वहाँ की घास । पाशित (वि॰) वंघा हुआ। फंदे में फँसा हुआ। वेड़ी पड़ा हुआ । पाशिन (पु०) १ वरुण । २ यम । ३ बहेलिया। चिडीमार । पाञ्चपत (वि॰) [स्त्री॰—पाञ्चपती ] पशुपति सम्बन्धी । शिवसम्बन्धी ।—ग्रन्त्रं, ( न० ) शिव जी का एक ग्रस्त्र विशेष। पाश्चपतं ( न॰ ) पाश्चपत सिद्धान्त ।

पाञ्चपतः ( पु॰ ) १ शैव । २ पश्चपित के सिद्धान्तों

को मानने वाला।

पाश्चपाल्यं ( न० ) ग्वाले या गड़रिये का घंधा ! पाश्चात्य (वि०) १ पीछे का। पिछला । २ पीछे होने वाला । ३ वाद का । पाश्चात्यं ( न० ) पीछे का भाग। पाश्या (स्त्री॰) १ जाल । २ रस्सों का । संग्रह । पाशकः ( पु॰ ) पेर का ग्राभूपण विशेष । पाषंडकः, पाषग्रहकः ( ५० ) ) वेदविरुद्ध श्राचरण पापंडिन्, पाषगिडन् ( पु॰ ) र्र करने वाला । नास्तिक । पापाग्गः ( पु॰ ) पत्थर । – दारकः, ( पु॰ ) – दारगाः, ( पु॰ ) संगतराश की छैनी।—सन्धि, ( पु॰ ) चट्टान में बनी गुफा ।--हृद्य, ( वि॰ ) नृशंस हृद्य । पापाग्गी (स्त्री॰) होटा पत्थर जो वटखरे की तरह कास में लाया जाय। पि ( धा॰ परमै॰ ) [ पिर्यति ] जाना । पिकः ( पु॰ ) कोयल पत्ती ।—ग्रानन्दः, ( पु॰ )— वान्धवः, (९०) वसन्तऋतु ।-वन्धुः,-रागाः, — बह्यभः, (पु०) श्राम का पेड़। पिकाः (पु॰) १ वीस वर्ष का हाथी । २ जवान हाथी । पिंग । (वि॰) पीला। पीलापन लिये हुए। भूरा। पिङ्क ∫ — ग्रज्ञ, ( वि॰ ) भूरेरंग की शाँखों वाला।---- ध्रद्धः (पु०) १ लंगूर । २ शिव जी का नामान्तर ।--ईन्तगाः, (पु०) शिव ।--ईशः (पु॰) ग्रसिदेव । —क्रिपशा, (स्त्री॰) तेलच्हा।—चन्नुसा (पु०) कैकड़ा। मकरा। —जदः (पु॰) शिव ।—सारः, (पु॰) हरताल। - स्फटिकः, ( पु॰ ) गोमेद रत्न। पिंगः ) (पु॰) १ पीला या पीलापन लिये हुए पिङ्गः र भूरारंग। २ भैंसा। ३ चुहा। पिंगल ) (वि॰) भूरापन लिये लाल । तामड़ा । पिङ्गल ) —श्रद्धाः, ( पु॰ ) शिव। ापगल } ( न॰ ) १ पीतल । २ हरताल । पिङ्गलम् र्षिगत्तः ) (पु०) १ भूरा रंग। २ त्राग। २ बंदर। पिङ्गलः ∫ ४ न्योला । ४ छोटा उल्लू । ६ सपं निशेप । ७ सूर्य का एक गरा। मा क़बेर की नवनिधियों में से एक। ६ छन्दशास्त्रकार संस्कृत के एक

विद्वानुका नाम।

पिंगला । (स्त्री॰) १ उल्लु विशेष। २ शिंशपा पिङ्गला 🕽 वृत्त । ३ घातु विशेष । ४ शरीरस्थ नाड़ी विशेष । ४ एक पुराग्पप्रख्यात वेश्या का पिंगलिका ) (स्त्री॰) १ सारस पची। २ उल्लु पिङ्गलिका ∫ पत्ती। पिंगा ) (स्त्री०) १ हत्दी। २ केसर। ३ हरताल। पिङ्गा 🕽 ४ चरिडका देवी। पिंगाशं } ( न॰ ) चोखा सेाना । पिङ्गाशम् } पिंगाशः । ( पु॰ ) गाँव का सुखिया या ज़र्सीदार । फिङ्गाशः । २ मच्चली विशेष । पिंगाशी } (स्त्री॰) नीत का पौघा। पिङ्गाशी } पिचंडः, पिचगुडः ( ५०) पिचंड, पिचग्डम् ( न॰ ) पेट । उदर । पिर्विडः, पिचियडः (५०) पिचिडम्, पिचिग्डम्(न०) पिचंडकः } पिचंडकः } ( पु॰ ) श्रौदरिक । पेटू । सरभुखा । पिचिडकः } पिचिग्रडकः } ( ५० ) टाँग की पिडुरी । पिचिंडिल रे (वि॰) बंड़े पेट का । बड़ी तोंद पिचिरिडल 🗲 वाला। पिचुः ( पु॰) १ रुईं। २ दो तोले के वरावर की तौल जिसे कर्ष कहते हैं। ३ं केाढ़ रोग विशेष।—तर्जं, ( न०) रुई। -- मन्दः, -- मर्दः, ( पु० ) नीम का पिचुलः ( पु॰ ) १ रुईं। २ विभिन्न प्रकार के पिचयों का साधारण नाम। पिचट (वि॰) बंदस्टी। पिचटः ( ५० ) श्राँख की स्वन । पिंचरम् ( न॰ ) १ जस्ता । सीसा । पिचा (स्त्री॰) १६ मोती की जड़, जिसका ख़ास वज़न होता है। पिच्छं ( न॰ ) १ मयूर का पुंछ का पर । २ मयूर की पुंछ । ३ बाया में लगे पर । ४ हैना । बाजू । ४ कर्जंगी । चोटी i पिच्छः ( पु॰ ) पुंछ । ङ्गाः (स्त्री०) १ म्यान । गिलाफ । खोल । २ | पिंजलं } (न०) १ हरताल । २ कुश की पत्ती । चाँवल का माँद । ३ पंक्ति । अवली । ४ ढेर । । पिञ्जलम् पिच्छाः (स्त्री॰) १ म्यान। गिलाफ । खोल। २

समूह। १ मोचरस | ६ केला। ७ कवच | ८ टाँग की पिद्धरी। ६ साँप का विष । १० सुपाड़ी । ---बागाः ( पु॰ ) वाज पची **।** पिच्छल (वि०) चिकना। रपटन वाला। पिच्छिका (स्त्री॰) मयूर पत्तों का मोरछल । पिच्छिल (वि॰) १ चिकना । रपटन वाला । २ ५ छ वाला । पिच्छिलः ( पु॰ ) िस्त्री॰—पिच्छिला ]— पिच्छितं, (न०) १ सात का माँड । २ एक प्रकार की चटनी। ३ दही जिसके ऊपर छाली हो । —स्वस् ( पु॰ ) नाँरगी का पेड़ । पिंज ) (धा॰श्रात्म॰ ) [पिंक्ते] १रंगना । र स्पर्श पिञ्जे रेकरना । ३ सजाना । (उभय॰ ) [पिञ्जयति, पिञ्जयते ] १ देना। २ लेना। ३ चमकना। ४ शक्तिवान् होना । ४ रहना । वसना । ६ वध करना । चोटिल करना । विजं } विज्ञम् ऽ (न॰) ताकत। शक्ति। र्पिजः ) (पु०) १ चन्द्रसा। २ कप्र।३ वध । पिञ्जः ∫ हत्या । ४ ढेर । पिंजा (स्त्री०) १ चोट । श्रनिष्ट । २ इल्दी । ३. पिञ्जा ∫ रहें। र्षिजदः } पिञ्जदः } (पु॰) ग्राँल का कीचद् । पिंजनम् ) ( न॰) धुना की धनुही जिससे रुई धुनकी विञ्जनम् ) जाती है। पिंजर } (वि॰) सुनहता। भूरा। पिञ्जर } पिंजरं ) (न०) १ सोना । २ हरताल । ३ श्रस्थि-पिञ्जरम् ∫ पंजर । ४ पिंजड़ा । र्पिजरः ) (पु॰) १ सुनहत्ना या भूरा रंग । २ पीना पिञ्जरः ) रंग । पिंजरकं } ( न॰ ) हरताल । पिञ्जरकम् पिंजरित } (वि॰) पीले रंग का । सूरे रंग का । पिञ्जरित } र्पिजल ( वि॰ ) १ बहुत घबड़ाया हुन्रा या परेशान । २ भयभीत ।

पिंजालं } पिञ्जालं } ( न० ) सुवर्ण । पिंजिका ( स्त्री॰ ) धुनी रुई की पोली बत्ती, पिञ्जिका निससे कातने पर बढ़ बढ़ कर सूत निकलते हैं। विज्ञषः पिञ्जूषः } ( स्त्री॰ ) कान का मैल या ठेठ। ( पु॰ ) कींचड़ या श्रॉल का मैल। पिंजोला } पिञ्जोला } ( स्त्री॰ ) पत्तों की खरभर । पिटं (न०) १ घर। भीटा। २ छत्त। पिटः ( पु॰ ) बक्स । पेटी । टोकरी । पिटकं (न०) १ पेटी। टोकरी। २ अन्न की विटकः (पु॰) ∫ भग्डारी। ३ मुहाँसा। फुंसी। ४ इन्द्र के भंडे पर का भूपण विशेष। पिटक्या (स्त्री) पेटियों का ढेर। पिटाकः ( ५० ) टोकरा । पेटी । पिष्टकं (न०) दाँत का मैल। पिठरं ( न॰ ) ) ३ बरतन । कढ़ाई । वटलोई । पिठरः ( पु॰ ) ऽ ( न॰ ) मथानी । रई । पिठरकं ( न॰ ) ) बरतन । कड़ाई ।—कपालः, पिठरकः ( ६० ) ऽ ( ५० ) —कपालं, ( न॰ ) खप्पर कमग्डल । पिडकः (पु॰) े छोटा फोड़ा। फुड़िया। मुहाँसा। पिडका (खी॰) े फुंसी। कर गोला वनाना। २ जोड़ना। मिलाना। ३ ढेर लगाना । इकट्टा करना । पिड े (वि) [स्त्री० — पिगडी ] १ वेस । २ पिगड ∫ घेना (संघन। पिंडं, पिग्रडम् ( न० ) ) १ गोला । २ डेला । ३ पिंडः, पिग्रडः ( पु० ) ∫ कौर । कंत्रर । ४ सीर का पिरुड जो पितरों के लिये होता है। १ भोजन। ६जीविका । ७खैरात । धर्मादा । प्र गोरत । माँस । ६ शरीर । काया । १० ढेर । संग्रह । समूह । ११ टाँगों की पिडुली। १२ हाथी का माथा। १३ दरवाज़े के सामने का छप्पर । १४ धूप या

सुगन्धित द्रव्य विशेष । १४ ( श्रंकगणित में )

जोड़ । मीज़ान । जमा । १७ (रेखागिएत में ) सुटाई ।

पिंडं े (न॰) १ ताकत । वले। शक्ति। २ पिग्डम् ∫ लोहा । २ साजा मक्खन । ४ सेना । — श्रन्वाहार्य, (वि॰) पितरों का पिएडदान दे चुकने के वाद खाने योग्य। — अन्वाहार्यकम्, ( न॰ ) पित्तरों के उद्देश्य से दिया हुआ भोजन ।--- अस्रं, (न०) त्रोला ।—ग्रयसं, (न०) फौलाद। थ्रलक्तकः, (५०) नानरंग।—श्रशनः -ग्राशः, −ग्राशकः,-ग्राशिन्, (पु॰) भिन्नुकं। भिखारी। -उदकितया, (स्त्री॰) पितरों के। पिरहदान तथा जलदान । श्राद्ध ग्रौर तर्पण।—उद्धरणम्, (न०) श्राद्ध सम्बन्धी कृत्य में भाग लेना ।—गोसः, (पु॰) गोंद । लोवान ।—तैलं, (न॰)—तैलकः, ( पु॰ ) शिलारस ।—द्, ( न॰ ) १ भोजन देने वाला । पितरों के। पिराइदान देने का श्रधिकारी।-दः, (पु०) १ पुरुप नातेदारों में पिएड देने का ग्रधिकारी। २ मालिक। संरत्तक। -दानं, (न०) पिराडदान । पितरों की पिराड देना। —निर्वपण्यम्, (न०) पितरों को पिएडदान देना । —पातः (पु॰)खैरात वाटने वाला । धर्मादा वाँटने वाला।-पातिकः, ( पु॰ ) खैरात पर या धर्मादे पर गुज़र बसर या निर्वाह करने वाला।--पादः, —पाद्यः, (पु॰) हाथी। - पुष्पं, (न॰) १ ग्रशोक वृत्त । १ गुलाब विशेष । ३ श्रनार । —पुष्पः (पु॰) १ श्रशोक या गुलाब का फूल। २ कमल । —भाज, (वि०) पिरडों में भाग पाने का श्रधिकारी । (पु॰ बहुवचन में ) पितरगण।-भृतिः, (स्त्री॰) निर्वाह । गुज़र वसर त्राजीविका का उपाय।—मूलं,—मूलकं (न०) गाजर । शलजम ।—यज्ञः, (पु०) श्राद्ध कर्म ।— लेपः, (पु॰) हाथ में लगी हुई पिगड की खीर ।— लोपः ( पु॰ ) श्राद्ध कर्म का लोप ।—संबन्धः, ( पु॰ ) मृत पुरुपों में श्रीर जीवितों में वह सम्बन्ध जिससे जीवित लोग मृतों का पिएड दे सकें।

पिंडकं, पिगडकं (न॰)) १ गोला। २ गूमड़ा। पिंडकः, पिगडकः (पु॰) र्गमड़ी । ३ भोज्य पदार्थं का गोलाकार कौर। ४ टाँग की पिंडुरी।

क्रीकरः। गुनल । ६ वारा । (पु०) पिशाच। स्राच्या । पिटनं ) (पुरु ) पियड बनाना । र्वित्रकः ) (पु॰) १ पुल । २ टीला । रिनारकः ) र्षिड्यः } ( ५० ) मिद्युक्त । फकीर । र्षिडानः } पिग्डानः } ( ५० ) खोबान । गृगल । र्गिडारः 🕽 ( ५० ) १ साधु । मिखारी । २ गाय गिगदार ∫ चराने वाला । ग्वाला । ३ भसे चराने नाना । विकंकत वृत्त । १ एक प्रकार की धिक्का-नन्मक नृबना । पिडिः, पिनिडः ( सी० ) १ गोला। गैंद। २ पिंडी, पिगडी रे लुगदी । ३ पहिये के बीच का भाग । चक्रनाभि । ३ टाँग की पिद्वरी । ४ ग्रशोक तृच । ४ ताए विशेष ।—पुष्पः, ( पु॰ ) श्रशोक वृत्तः ।--- ग्राूरः, ( पु॰ ) १ घर में चैठे ही चैठे दहादुरी दिखाने वाला । २ पेट्ट । पिंडिन्सा 🕽 ( ची॰ ) ९ माँस की गोलाकार सूजन। पिशिटका ∫ २ पिंडली। पिंडिन ) (वि॰ ) १ पिंडी बनाया हुन्ना । २ पिशिइत ∫ सघन। घन। ३ ढेर किया हुआ। संग्र-र्रात । ४ मिश्रित । १ जुड़ा हुआ । गुया किया हुआ । ६ गिना हुआ । शुमार किया हुआ । पिंडिन १ (दि०) श्राद्ध के पियडों की पाने वाला। वित्तिहरू ∮ (पु॰ ) १ भिद्धक । २ पितरों की पियड देने याला । र्पिडिलः 🤰 ( पु॰ ) १ पुल । टीला । २ ज्योतिपी । विशिद्धतः र गएक । पिंडीर } (वि॰) रसहीन । फीका । सूखा । पिग्डोर } पिंडीरः ो (५०) १ श्रनार का वृत्त । २ ससुद्र-पिगड़ीरः ∫ फेन। ३ समुद्र का फैन। र्पिडं।िलः पिराडं।िलः } ( स्त्री॰ ) जुडन । पिग्याकं । १ तिल या सरसों की खली। २ शिला-पिग्याकः 🕽 जीत । ३ सिंहत्तक । शिलारस । ४ केसर । जाफान् । ५ हींग ।

पितामहः ( ए॰ ) [ श्री॰—पितामहि ] १ वाबा। याप का वाप । २ ब्रह्मा जी का नामान्तर । पितृ ( पु॰ ) पिता । पितरों ( द्विवचन ) पिता माता । वालदैन । पितरः ( पु॰ बहुवचन) १ पूर्वपुरुप । पुरखा । पिता । २ पिनृकुत के पितर । ३ पिनृगया। -- भ्राजित, (वि०) पिता द्वारा पैदा किया हुन्ना। पैतृक ( सम्पत्ति )।—कर्मन्, ( पु॰ )—कार्यं, (न॰) —कृत्यं, (न०)—क्रिया, (स्त्री०) श्राद्ध कर्म ।--काननम्, (न०) कत्रगाहं । श्मशान घाट। — कुल्या, (स्त्री॰) मत्तय से निकत्तने वाली एक नदी।--गगाः, ( पु॰ ) पितृगगा । --गृहं, (न०) १ पिता का घर । मायका। २ रमशान | कव्रगाह | कवस्तान । घातकः,— वातिन्, ( पु॰ ) पितृहत्यारा । पिता की मारने वाला।—तर्पर्गं, ( न० ) १ पितरों की जलदान। २ तिला।—तिथिः, (स्त्री॰) म्रमावास्या ।— तीये, (न०) १ गया तीर्थ । २ घँगुठे घौर तर्जनी के बीच का हथेली का स्थान। - दानं, (न०) पितरों का श्राद्ध या श्राद्ध सम्बन्धी दान ।—दायः, ( पु॰ ) वपौती । पिता से प्राप्त सम्पत्ति या धन ।--दिनं, ( न॰ ) श्रमावास्या । —देव, (वि॰) पितरों के श्रधिष्ठाता देवता। ध्रग्नेप्वातादि पितृगय । - देवाः, ( पु॰ ) पितृ-देव। - दैवत, (वि॰) पितरों के श्रधिष्ठाता देवता।—देवतं, ( न॰ ) मघा नचत्र ।—द्रव्यं, ( न॰ ) वपौती । पिता से प्राप्त सम्पत्ति ।---पत्तः, (पु॰) १ पितर की श्रोर के लोग। पिता के सम्बन्धी। पितृकुत । २श्राश्विन का कृष्ण पच ।—पतिः, (पु०) यमराज का नामान्तर ।— पदं, ( न॰ ) पितृलोक ।--पितृ, ( पु॰ ) बाप का वाप। बाबा।—पुत्री, (हि॰) पिता ग्रीर पुत्र ।--पूजनं, (न०) पितरों की श्रर्चा।--पैतामह्, (वि॰) [ छी॰—पैतामही ] पंतृकः। परम्परागत । — पैतामहाः, ( बहुवचन ) पुरखे । —प्रसूः, (स्त्री॰) १ दादी । वाप की सा। पितामही । २ सम्ब्या ।—प्राप्त, (वि०) ३ १ पिता से प्राप्त । पुरुखों से प्राप्त ।--- बन्धुः, सं० श० की०—६४

(पु०) पिता के नातेदार। पितृकुल के लोग। —भक्त, (वि॰) पिता का श्राज्ञाकारी।—भक्तिः, (पु॰) पिता की भक्ति। पिता में पुज्य बुद्धि।— भोजनम्, (न॰) १ पितरों के। श्रर्पण किया हुत्रा भोजन । २ उरद ।—भ्रातः, ( ५० ) चाचा। ताऊ।—मन्दिरं, (न०) १ पिता का घर। २ रमशान । कबस्तान ।—सेधः, ( ५० ) वैदिक अन्त्येष्टि कर्म का भेद विशेष।—यज्ञः, ( पु॰ ) तर्पणादि । पितृतर्पण । -राज्, (पु॰) —राजः, ( पु॰ ) राजन्, ( पु॰ ) यमराज । —रूपः, (पु॰) शिव ।—लोकः, (पु॰) वह लोक जिसमें पितृगण रहते हैं। - चंशः, ( पु॰ ) पिता का कुल ।—चनं, (न॰) कबस्तान । श्मशान ।—वस्तिः, (स्त्री॰)— सदान्, (न०) कवस्तान। रमशान । — श्रान्हं, ( न०) पितृश्राद्ध ।---स्वस्, ( स्त्री० ) बुग्रा ।---ष्वस्त्रीयः, ( पु॰ ) चचेरा भाई। फुफेरा भाई। —सन्निम, (वि॰) १ पैतृक। सन्ध्या काल। —स्थानीयः, ( पु॰ ) अभिभावक। पितृ ह्यानीय।—हन्,—हत्या, (स्त्री॰) पिता की हत्या करने वाला।

पितृक (वि॰) १ पिता सम्बन्धी । पुरखों का। पुरतेनी । २ ग्रन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी।

पितृट्यः (पु॰) १ पिता का भाई। चाचा । चचा। २ कोई भी पुरुष जातीय वयोवृद्ध नातेदार।

पित्तं (न॰) एक तरल पदार्थ जो शरीर के भीतर यकुत में, बनता है।—श्रतीसारः, (पु॰) पित्त के प्रकाप से उत्पन्न दस्तों का रोग।— उपहत, (वि॰) पित्त प्रकाप से पीड़ित।— के।पः, (पु॰) पित्त का प्रकाप।—जोभः, (पु॰) पित्त का प्रकाप।—उवरः, (पु॰) पित्त के प्रकाप से उत्पन्न उवर।—प्रकापः, (पु॰) पित्त का विकार।—रक्तं, (न॰) रक्त पित्त। रक्ता- चिक्य।—विद्य्ध, (वि॰) पित्त विकार से निर्वत्त किया गया।—शमन्,—हर, (वि॰) पित्त के विकारों के। दूर करने वाला।

पित्तल (वि॰) पित्त को उमाड़ने वाला । पित्तकारी । पित्तलं (न॰) १ पीतल । घातु विशेष । २ भेाजपत्र ।

पिज्य (वि॰) १ पैतृक । पिता सम्बन्धी । पुरखों का । पुरतेनी । २ मृत पितरों से त्सम्बन्ध रखने वाला ।

पिज्यं (न॰) १ मधा नस्त्र । तर्जनी और श्रॅंगृठे के बीच का हथेली का भाग।

पिञ्यः ( पु॰ ) १ ज्येष्ट भ्राता। २ माघ मास।

पिञ्या (स्त्री॰ ) १ मदा नचत्र । २ पूर्णिमा । श्रमावास्या ।

पित्सत् ( पु॰ ) पत्ती।

पित्सलः ( पु॰ ) मार्ग । रास्ता । सड़फ । राह । पिधानं ( न॰ ) १ श्राच्छादन । छिपाना । २ म्यान । ३ लवादा । चादर । ४ ढक्कन । ढकना ।

पिधानकम् ( न० ) १ ग्यान । परतला । २ ढकना । पिधायक ( वि० ) छिपाने वाला । ढकने वाला ।

पिनद्ध (व॰ हः॰) १ वंधा हुआ। पहना हुआ। २ पोशाक की तरह धारण किया हुआ। ३ छिपा हुआ। ४ छिदा हुआ। घुसा हुआ। ४ लपेटा हुआ। ढका हुआ।

पिनाकं (न०)) १ शिव जी का घनुप २ पिनाकः (पु०)) त्रिश्र्ल। २ धनुप। ४ डंडा या छड़ी। ४ धूल की वृष्टि।—गोप्त,—धूक,— धूत,—पाणिः, (पु०) शिव जी के नामान्तर।

िनाकिन् ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर ।

थिपतिषत् ( पु॰ ) पद्मी । चिडिया ।

पिपतिषु ( वि॰ ) पतनशील । गिरने वाला ।

थिपतिषुः ( ५० ) चिड़िया।

पिपासा ( खी॰ ) प्यास । तृपा ।

पिपासित ) पिपासिन् } ( वि॰ ) प्यासा । पिपासु

पिपीलः ( पु॰ ) पिपीली ( स्त्री॰ )

पिपीलकः (पु॰) चेंदा । चींदी ।

पियीलिकं (न०) सुवर्ण विशेष।

पिपीलिकः ( ५० ) चींटी।

पिपीलिका (स्त्री॰) मादा चींटी ।—परिसर्पणम्। (न॰) चीटियों का इधर उधर असण ।

पिप्पत्तः (पु॰) १ वट वृत्तं । २ स्थन की देपनी । कुर्तीया जाकेट की श्रास्तीन । पिष्यलं (न॰) १ पीपल का फल । २ केाई भी बिना गुठलीकाफल । ३ मेथुन । ४ जल ।

विष्पत्तिः } (स्त्री॰) वड़ी पीपत्त । विष्पत्ती }

पिष्पिका ( ची॰ ) दाँत का मल।

विप्तुः ( पु॰ ) निशान । तिल । मस्सा ।

वियालः ( पु॰ ) वृत्त विरोप । चिरोंजी का पेड़ । पियालं ( न० ) चिरोंजी ।

विल् (धा॰ पर॰) [ पेलयति—पेलयते ] १ फेंकना । पटकता । २ भेजना । यतलाना । ३ उत्तेजना देना । वतलाना ।

पिलुः ( पु॰ ) देखो "पीलू"।

पिह्न (वि॰) ऐंचा ताना। भेंड़ा।

पिटलं (न०) भेंदी ग्राँख।

विल्लका (स्री०) हथिनी।

पिश् ( धा॰ उभय॰ ) [ पिश्ति—पिशते ] १ वनाना । सम्हालना । २ संघटन करना । ३ प्रकाश करना । उजाला करना । चमकाना ।

विशंग } पिशङ्ग } (वि०) ललौंहा । भूरे रंग का ।

विशंगः } ( पु॰ ) भूरा रंग । विशङ्कः }

पिशंगकः ) ( पु॰ ) विष्णु श्रौर उनके श्रनुचर का पिशङ्गकः ∫ नामान्तर ।

पिशाचः ( पु॰ ) राज्ञस । देत्य । दानव । पिशाच । शैतान ।--द्रः, ( पु॰ ) वृत्त विशेष ।--वाधा, (स्त्री॰) — सञ्चारः, ( पु॰ ) पिशाच का श्रावेश। —भापा, (स्री॰) भाषा विशेष ।—सभं. (न०) पिशाचों की सभा।

विशान्त्रिन् ( पु॰ ) क्ववेर का नामान्तर ।

पिशाचिका ( खी॰ ) १ पिशाची। २ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये पिशाच की तरह उत्सुकता। ३ लड़ने की पैशाचिक श्रभिलापा ।

पिशितं ( न॰ ) माँस ।—ध्रशनः, ( पु॰ )— ग्राशः, ( पु॰ )—ग्राशिन्, ( पु॰ )—भुज, (पु॰) १ माँसभन्ती । गोरतखोर । राचस। पिशाच । २ मनुष्य भन्ती । ग्रादमी खाने वाला ।

पिश्चन (वि॰) १ बतलाने वाला । निर्देश करने वाला । प्रकट करने वाला । दिखाने वाला ।

द्योतक । २ एक की द्यराई दूसरे से करंंभेद डालने वाला । चुग़लखेार । इधर की उधर लगाने वौला।३ दुर्जन । खला । ४ कमीना । नीच । चुद्र । तिरस्करणीय । १ मूर्ख । मूढ़ । वेव-कूफ।—चचनं,—वाक्यं, ( न० ) चुग्ली। निन्दा । बुराई ।

पिश्चनः ( पु॰ ) १ निन्दक । जुग्लखेार । २ रुई । ३ नारद का नामान्तर । ४ काक । कीत्रा ।

विषु (धा०पर०) [ विनष्टि, विष्ट ] १ कृटना । पीसना । चूर्ण करना । मसलना । कुचलना । २ चोटिल करना। नष्ट करना। वध करना।

पिष्ट ( व० कृ० ) १ पिसा हुग्रा । चूर्ण किया हुग्रा । २ रगड़ा हुन्ना। निचोड़ा हुन्ना। दोनों हाथों से पकड़ कर दवाया हुन्ना ।

षिष्टं (न०) १ पिसी हुई कोई भी वस्तु। २ श्राटा। पीठी । ३ सीसा। -- उद्कं, ( न० ) श्राटा में मिला <u>ह</u>ुत्रा जल :—पचनं, ( न० ) श्राटा भूँ जने की कड़ाई।—पशुः, ( न० ) श्राटा का वनाया हुत्रा पशु का खिलाेना ।—पिगुडः, (पु०) श्राटा का लढडू या पूड़ी ।—पूरः, ( पु॰ ) पूड़ी । —पेपः, ( पु॰ ) —पेपण्म्, ( न॰ ) श्राटा पीसना। पिसे को पीसना। न्यर्थ का काम करना। —मेहः, ( पु॰) प्रमेह रोग के भिन्न भिन्न प्रकारों में से एक प्रकार का प्रमेह रोग । —वर्तिः, (न० ) छोटा लड्डू जो जवा, दाल की पीठी या चावल के ग्राटा का बनाया जाता है। - सौरभं, (न०) धिसा हुआ चन्दन।

पिप्रकं (न०) ) १ पूढ़ी जो किसी अन्न के आटे पिप्रकः (पु०) ऽ की बनायी गयी हो । २ रोटी । पूड़ी (न०) पिसे हुए तिल।

पिष्टपं ( न॰ ) ) ब्रह्माग्ड का विभाग विशेप । पिष्टपः, ( पु॰ ) ऽ लोक । सुचन ।

विष्टातः, ( पु० ) खुराबृदार चूर्ण ।

पिएकः ( पु॰ ) चाँवलों की बनी हुई तवाखीर या बंसलोचन ।

पिष्टिकः ( पु॰ ) चाँवल के श्राटे की पूड़ी विशेष । श्रंदरसा ।

पिस् (ध॰ पर॰) [ पेसिति ] जाना (उभय०) [ पेसियिति—पेसियते ] १ जाना । २ बलवान होना । ३ वसना । ४ जुल्मी कर्रना । अनिष्ट करना । ४ देना या लेना ।

पिहित (व॰ क॰) १ वंद किया हुआ । मूंदा हुआ । सेका हुआ । वंधा हुआ । २ ढका हुआ । छिपा हुआ । छिपाया हुआ । ३ भरा हुआ या आच्छादित ।

पी ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ पीयते ] पीना । पीचं ( न॰ ) ठोड़ी ।

पीठं (न०) १ पीढ़ा। २ कुशासन । ३ मूर्ति का वह श्राधारवत् स्थान जिस पर वह खड़ी रहती हैं। वेदी। ४ किसी वस्तु के रहने का स्थान । श्रधिष्ठान ( यथा विद्यापीठ ) । ४ राजसिंहासन । तग्नत । ६ वह स्थान जहाँ ससी के शरीर का कोई ऋंग श्रथवा श्राभूपण भगवान् विष्णु के चक्र से कट कर गिरा हो। ७ वैठने का एक विशेप ढंग । एक भ्रासव विशेष ।—केेलिः, ( पु॰ ) श्रधर्मी । पीठमर्द नायक ।--गर्भः, ( पु॰ ) वह गड्डा जो वेदी पर सूर्ति को जमाने के लिये खोद कर बनाया जाता है।—नायिका, (स्ती०) १४ वर्ष की कन्या जो दुर्गोत्सव में दुर्गा की प्रतिनिधि मानी जाती है। —भूः, ( पु॰ ) प्राचीर के आसपास का भूभाग। —मर्दः, ( पु॰ ) श्नायिक के चार सखाओं में से एक जो श्रपनी वचनचातुरी से नायिका का मान-सोचन करने में समर्थ हो। २ नर्तिकी वेश्या को नृत्य सिखाने वाला उस्ताद ।—सर्प, ( वि॰ ) लंगड़ा। लुंजा।

पीठिका (स्री०) १ पीड़ा । २ मूर्ति या खंभे का मूल या आधार । ३ पुस्तक का ग्रंश या अध्याय । पीड़ (धा० उभ०) [पीड़यति—पीड़यते, पीड़ित] १ कष्ट देना । सताना । अत्याचार करना । चोटिल करना । अनिष्ट करना । छेड़खानी करना । चिद्राना । र सामना करना । ई (किसी नगर पर) घेरा डालना । १ द्याना । निचोड़ना । चुटकी काटना । १ द्याना । नाश करना । ६ चूक जाना । जापरवाही करना । किसी अमाङ्गलिक वस्तु से टकना । म अहुण डालना ।

पीडकः ( पु० ) श्रत्याचारी । जालिम ।

पीडनम् ( न० ) १ दावने की किया । चाँपना ।

श्रत्याचार करना । पीड़ा देना । २ निचोढ़ना ।
दवाना । ३ दवाने का यंत्र विशेष । ४ पकड़ना ।
श्रह्य करना । १ वरवाद करना । नष्ट करना ।
६ पीट पीट कर श्रनाज ( वालों से ) निकालना ।
७ सूर्य चन्द्र का श्रह्य : म तिरोभाव । लोष ।
पीडा ( स्त्री० ) १ दर्द । कष्ट । तकलीफ । व्याधि । २
श्रनिष्ट । हानि । घाटा । ३ उच्छेद । नाश । १४
श्रतिक्रमण । नियमभङ्ग करण । १ रोक थाम । ६
दया । रहम । ७ सूर्यचन्द्र श्रह्ण । म शिरोमाला ।
सिर में लपेटी हुई माला । ६ सरल वृच्च ।—कर,

पीडित (व॰ कृ॰) १ पीड़ायुक्त । दुःखित । क्रेगयुक्त । २ निचोड़ा हुआ । दवाया हुआ । ३ थामा हुआ । पकड़ा हुआ । ४ भङ्ग किया हुआ । तोड़ा हुआ । १ उच्छित । नष्ट किया हुआ । ६ यहण लगा हुआ । ७ वंघा हुआ । गसा हुआ ।

(वि०) कप्टदायी। दुःखदायी।

पीडितं ( न० ) १पीड़ा युक्त । क्लेशयुक्त । दुःखित । ३ मैथुन का श्रासन विशेष। पीडितम् (श्रव्यया०) १ पक्का । घनिष्ठता से । २ दढ़ता पीत (वि०) १ पिया हुआ । २ तर । भींगा हुआ । ३ पीला।—श्राब्धः, ( पु॰ ) श्रगस्य ऋषि का नामान्तर ।—श्रम्बरः, ( पु॰ ) १ विष्णु भगवान का नामान्तर। २ नट। श्रभिनयकर्त्ता। ३ कापाय वस्त्रधारी संन्यासी ।—ग्रहण, ( वि॰ ) पिलौंहा लाल।—श्रष्टमन्, ( पु॰ ) पुखराज रत्न। — कद्ली, (स्त्री०) केले का भेद विशेष। – करदं, ( न० ) गाजर । शलजम ।—कावेरं, (न०) १ केसर । २ पीतल ।—काष्ट्रं, (न०) पीला चन्दन । पद्माख ।—गन्ध्रम्, ( न॰ ) पीला चन्दन ।—चन्दनं, ( न० ) १ हरिचन्दन। पीले रंगका चन्दन । २ केसर । ३ हल्दी ।— चम्पकः ( पु॰ ) १ दिया । चिराग । प्रदीप ।---तुग्डः, ( पु॰ ) कारगडव या वया पत्ती ।---दारु, (न॰) सरत वृत्त ।—दुग्धा, (स्त्री॰) दुधार गौ।--द्रः, ( पु॰ ) सरल वृत्त ।--पादा, (स्त्री॰) मैना पत्ती जिसके पैर पीले होते हैं।

गुलगुलिया ।— मिणः, ( पु॰ ) पुखराज ।— साद्तिकं, ( न॰ ) सेानासाखी ।— सृत्तकं, (न॰) गाजर । शलजम ।— रक्त, (वि॰) नारंगी रंगका । — रक्तं, (न॰) पुखराज ।— रागः, (पु॰) श्पीला रंग । २ मेाम । ३ पद्मकेसर ।— वालुका, (स्त्री॰) हल्दी ।— वासस्, (पु॰) कृष्ण का नामान्तर । — सारः, (पु॰) श पुखराज । २ चन्दन वृत्त । — सारं, ( न॰ ) पीलाचन्दन ।— सारिः, ( न॰ ) सुर्मा ।— स्कन्धः, (पु॰) शूकर ।— — स्फटिकः, (पु॰) पुखराज ।— हरित, (वि॰) पिलोंहा हरा ।

पीतं ( न० ) १ सोना । २ हरताल । पीतः (पु०) १ पीला रंग । २ पुखराज । ३ कुसुम । पीतकं ( न० ) १ हरताल । २ पीतल । ३ केसर । ४ शहद । ४ श्रमर काष्ठ । ६ चन्दन काष्ठ ।

पीतर्न ( न० ) ३ हरताल । २ केसर । पीतनः ( पु० ) वट वृच विशेष ।

पीतल (वि०) पीला।

पीतलं ( न॰ ) पीतल धातु ।

पीतलः ( पु॰ ) पीला रंग।

पीतिः ( पु॰ ) घोड़ा । ( स्त्री॰ ) घूँट । पेय पदार्थ । २ कलवस्या । शराब की दूकान । २ हाथी की सुँड़ ।

पीतिका (स्ती॰) १ केसर । २ हल्दी । ३ पीली चमेली।

पीतुः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ त्राग्नि । ३ हाथियों के गिरोह का सरदार या यूथपति ।

पीथः (पु॰) १ सूर्य। २ समय। ४ ग्रग्नि। ४ पेय पदार्थ (पानी घी ग्रादि)। १ जल।

पीथिः ( ५० ) घोडा ।

पीन (वि॰) १ मैाटा । साँसल । स्थूल । धमधूसर ।
२ गुदगुदा । वड़ा । गाड़ा । ३ पूरा । गोला । ४
प्रत्यधिक ।—ऊधस्, (खी॰) (पीतोन्नी)
गौ जिसके थन दूध से भरे हों।—घन्नस्, (वि॰)
भरी हुई छातियों वाला ।

पीनसः (पु॰) १ नाक का एक रोग विशेष । २ जुकाम । पीयुः (पु॰) १ काक । २ सूर्य । ३ त्राग्नि । ४ उत्त्व । ४ समय । ६ सुवर्ण । पीयूर्पं (न०) १ श्रम्हत । सुधा । २ दूध । ३ पीयूपः (पु०) ई व्याने के सात दिन के भीतर का गाय का दूध । पैक्सी ।—महस्त्, (पु०) — रुचिः, (पु०) १ चन्द्रमा । २ कप्र ।—वर्षः, (पु०) १ श्रम्हतनृष्टि । २ चन्द्रमा । ३ कप्र । पीलकः (पु०) चेंटा । चींटा ।

पीलुः (पु०) १ तीर । २ श्रयुः । ३ कीट । ४ हाथी । साड़ बृत्त का तना । ६ पुष्प । ७ साड़ बृत्तों का समूह । म बृत्त विशेष ।

पोल्लकः ( ५० ) चींटी। चेंटी।

पीव् (धा॰ पर॰) [पीवति ] मुटाना। मौटा होना। पीवन् (वि॰) [स्ती॰—पीवरी] १ पूर्ण। मौटा। वड़ा। २ दह। मज़वृता। (पु॰) पवन।

पीवर (वि॰) [ स्वी॰—पीवरा या पीवरी ] १ मोटा। वड़ा। दढ़। माँसल। धमभूसर। २ गुद-गुदा। मोटा।

पोवरः ( पु॰ ) कछवा । पोवरो ( स्त्री॰ ) १ युवती स्त्री । २ गौ । पोवा (स्त्री॰) जल ।

पुंस् (धा॰ उभय॰) [ पुंसयित—पुंसयते ] १ कुचरना।पीसना। २ पीड़ा देना। कष्ट देना। दण्ड देना।

पुंस ( ५० ) [ कर्ता—पुमान्, पुमांसौ, पुमांसः सम्बोधन एकवचन पुसान् ] १ पुरुष । नर । मादा का उल्टा । २ मनुष्य । ईसान । मानव । ३ मनुष्य । मनुष्य जाति । मानव जाति । ४ नौकर । श्रर्दती । १ पुल्लिङ सन्द । ६ पुल्लिङ । ७ जीव । रूह।—ग्रमुज, (वि॰) (= पुंसामुज) बड़े भाई वाला।---श्रनुजा, ( = पुमनुजा ) लढ़के के पीठ की लड़की श्रर्थात् वह लड़की जिसका वड़ा भाई हो। - भ्रापत्यं ( = पुमपत्यं ) (न०) नर वचा।---ध्र्यर्थः ( = पुमर्थः ) १ मनुष्य का उद्देश्य । पुरुपार्थ । [ पुरुपार्थ चार हैं, धर्म, ऋर्थ, काम, मोच ]।—भ्राख्या, (=पुमाख्या) नर की संज्ञा ।---श्राचारः ( =पुमाचारः) ( पु॰ ) पुरुप के श्राचार । - कामा, (स्त्री॰) स्त्री जो पति की चाहना करती हो।-कोकिलः ( पु॰ ) नरकोयल । - खेटः ( ५० ) ( = पुंखेटः )

नर ग्रह या नत्त्र । - ग्रवः ( = पुंगवः ) (पु॰) १ साँड। यैल । २ (समासान्त शब्द के श्रन्त में श्राने पर इसका ग्रर्थ होता है । मुख्य । सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । प्रसिद्ध । प्रख्यात ।—केतूः (पु०) शिव जी का नामान्तर ।—चली (=पुंश्चली) ( छी० ) रंडी । वेरया ।---चलीयः ( ५० ) ( = पुंझलीयः ) रंडी का वेटा।—चिन्हं (= पुंश्चिन्हं ) ( न० ) पुरुष लक्षण । जनेन्द्रिय । —जन्मन्, (= पुंजन्मन् ( न॰ ) बालक की उत्पत्ति । —योगः, (पु०) यहों का याग जिसमें किसी वालक का जन्म होता है । —दासः, ( = पुंदासः ) ( पु॰ ) पुरुप नौकर ।—ध्वजः, ( = पुंध्वजः ) १ जीवधारियों में किसी भी जाति का नर। २ चूहा ।—नक्तत्रं, ( = पुंनक्तत्रं ) ( न० ) पुरुष-वाची नचत्र ।—नागः ( = पुनागः ) ( पु० ) १ मनुष्यों में हाथी श्रर्थात् प्रसिद्ध पुरुष । २ सफेद् हाथी । ३ सफेद कमल । ४ कायफर या जायफल । ४ नागकेसर वृत्त । —नाटः, —नाडः, (= पुनाटः, पुनाडः ) ( ५० ) एक वृत्त का नाम।--नामधेयः, (= पुनामधेयः ) नर। १ पुरुपवाची।—नामन् ( = पुनामन् ) (वि०) पुरुपवाची नामधारी। २ पुनाग वृत्त ।—पुत्रः ( पु॰ ) लड़का ।-- प्रजननं, ( न॰ ) लिङ्ग। जननेन्द्रिय ।—भूसन्, ( = पुंभूसन् ) ( ५० ) पुरुषवाची शब्द जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है।—'' दाराः पु'भून्नि चाचताः''— असरकोप ।—योगः, ( g॰ ) ( = पुंयोगः ) १ पुरुपमैथुन । लौंडेवाज़ी । २ किसी नर या पति सम्बन्धी। —रत्नं, ( = पुंरत्न ) ( न० ) उत्तम या श्रेष्ठ पुरुष। – राशिः, ( = पुंराशिः ) पुरुष वाची राशि ।—हत्पं (= पुंक्तपं ) ( न० ) पुरुप का श्राकार। – तिङ्ग, ( = पुरुतङ्गः ) (वि०) पुरुपवाची । नर।—लिङ्गम्, (न०) १ पुल्तिङ्ग। २ मनुप्यत्व । पुरुपत्व । ३ लिङ्ग। जननेन्द्रिय ।—वत्सः (=पुंचत्सः ) (पु०) छुछुं-दर।-वेष, (=पुंवेष ) (वि०) मर्दानी पोशाक में।—सवनं ( = पंसवनं ) ( न० ) द्विजातियों

के ६संस्कारों में से दूसरा संस्कार जो गर्भाधान से तीसरे मास किया जाता है। २ दूध । ३ गर्भ-पुंस्त्वं ( न॰ ) १ पुरुपत्व । पुंसता । मर्दानगी । २ वीर्य । ३ पुरुपलिङ्ग । पुंचत् ( श्रव्यया० ) १ पुरुषकी तरह । २ पुरिकङ्ग में । पुकरा ( वि॰ ) [छी॰—पुकराी ] } पुकस ( वि॰ ) [ छी॰—पुकसी] } नीच । श्रोछा । पुक्तशः. } ( पु॰ ) वर्णसङ्कर जाति विशेष । पुक्तसः } पुंखं (न॰)) पुंखं (न॰) ( तीर की वह ज पुंखं: (पु॰) ( लगे होते हैं। नक्तः (पु॰) तीर की वह जगह जहाँ उसमें पर पुंखित } (व॰ छ॰) पंखों से सम्पन्न । पुङ्कित पुंगं (न०) पुंगं (न०) पुंगः (पु०) पुंगः (पु०) ढेर । राशि । संग्रह । समूह । पुंगलः } ( पु॰) जीव । रुह । श्रात्मा । पुङ्गलः पुन्छं (न॰) ) १ पूंछ । २ वालदार पूंछ । पुच्छः (पु॰) ) ३ मयूर की पूंछ १ धीछे का भाग । ५ किसी वस्तु का छोर । – ग्राग्रं, – मूलं, (न०) पंछ की नोंक। --कग्रटकः (पु०) वीछ ।-जाहं, (न०) पूंछ की जड़। पुच्छटिः } ( स्ती॰ ) उंगली चटकाना । पुच्छटी } पच्छिन् ( पु॰ ) सुर्गा । ( पु॰ ) ढेर । समूह । संग्रह । पुँजिः } (ची॰) देर।समूह। पुँजिः } पुँजिकः } पुञ्जिकः } ( पु॰ ) त्रोला । जमी हुई वर्फ । पुंजित ) (वि०) १ जमा किया हुन्रा । संग्रह पुँक्षित रे किया हुर्या। ढेर लगाया हुआ। २ मिलाकर दबाया हुआ। पुट् ( ध॰ पर॰) ( पुटति ) ३ कौरियाना । चिपटाना र्श्रालिङ्गन करना । २ वीच में पड़ना ।

पुटं (न०) ) १ तह । परत । परला । २ पुटः (पु०) ) श्रञ्जुली । ३ पत्तों का बना दौना ४ कोई भी र्घोंड़ापात्र । १ छीमी । फली। ६ म्थान । गिलाफ्त । खेाल । श्रांच्छादन । ७ पलक । म घोड़े का सुम। (पु०) चौखटा। (व०) जायफल !—उटर्ज, (न०) सफेद छ्रत्र ।— उद्कः, ( पु॰ ) नारियल । — ग्रीवः, ( पु॰ ) ३ वरतन । घड़ा | कलसा | २ ताँवे का वरतन ।-पाकः, (पु॰) द्वाइयाँ वनाने का विशेष विधान :--भेदः, (१०) १ नगर । कस्वा । २ वाद्ययंत्र विशेष । याजा । (श्रातोद्य) । ३ भँवर । वाड़ । – भेदनं, (न०) नगर । शहर ।— न०) १ तह। परत। २ केाई भी छिछला वस्तन । ३ दौना । ४कमल । १जायफल । पुटकिनी (स्त्री॰) १ कमल । २ कमल समूह । पुटिका ( स्त्री॰) इलायची । पुटित (वि०) १ रगड़ा हुग्रा। पीसा हुग्रा। २ सकुड़ा हुत्रा। ३ सिला हुत्रा। टकियाया हुत्रा। ४ चिरा हुआ।

पुटी (देखो पुट)

पुँड् (धा॰ पर॰) १ त्यागना। छोड़ना। २ विदा करना। निकाल देना। ३ उमड़न। ४ स्रोज निकालना।

पुंड } ( धा॰ पर॰ ) ( पुराङति ) पीसना । पीस पुराङ् र्र कर चून कर डालना । क्टना ।

पुंडः } ( पु॰ ) चिन्ह । निशान । प्राुडः }

पुँडरीकं ) (न०) १ कमलपुष्प, विशेष कर सफेट पुराइरीकं ) रंग का । २ सफेट छाता ।

पुंडरीकः (पु०) १ सफेद रंग । २ श्राग्नेयी पुराइरीकः दिशा का दिग्गज । ३ चीता । ४ सर्प विशेष । ४ चाँवल विशेष । ६ कोढ रोग विशेष । ७ गजज्वर । ८ श्राम्र वृत्त विशेष । ६ जल का घड़ा । १० श्राग्नि । ११ माथे पर साम्प्रदायिक तिलक चिन्ह ।

पुंडरीकात्तः } (पु॰) विष्णु का नामान्तर । पुरुदरीकात्तः } पुंडन } (पु॰) १ एक प्रकार की ईख । २ कमल । पुराइन े । ३ सफेद कमल । ४ माथे पर का तिलक । ४ कीट विशेष । पुंडू: ) (पु॰) १ लाल जाति की ऊख । २ पुरडू: ) कमल । ३ सफेद कमल । ४ माथे का तिलक । ४ कीड़ा ।

पुंड्रकः ) ( पु० ) १ ईख की एक जाति । २ पुराङ्ककः ) साम्प्रदायिक तिलक ।

पुँड्राः ) ( पु॰ यहु॰ ) भारत के एक प्रान्त का पुँगड्राः ) प्राचीन नाम श्रीर उस प्रान्त के निवासी । —केंद्रिः, ( पु॰ ) हाथी ।

पुराय (वि॰) १ पवित्र । शुद्ध । २ श्रम्छा । गुर्गी ।

नैक । ईमानदार । न्याय । ३ शुभ । मङ्गलात्मक ।

श्रमुकूल । ४ प्रसन्नकारक । श्राल्हादपद । मनेाहर । सुन्दर । ४ मधुर सुगन्धि । ६ धूमधड़ाके
का । उत्सव सम्बन्धी ।

पुरायं ( न॰ ) १ नेकी । भलाई । धार्मिक श्रेष्ठता । पुरायवर्द्धककार्य । पुरायकार्य । ३ पवित्रता । विशुद्धता । ४ पशुत्रों के पानी पीने के लिये हौदी । हौद ।

पुग्या (स्त्री॰) तुलसी का पेड़।—ग्राहं, ( श्रहन के वदले ) त्रानन्द का या मङ्गल दिवस । सुदिन ।— उद्**यः, ( पु॰ ) सीभाग्योदय** । —उद्यान, (वि॰) सुन्दर उद्यान रखने वाला।—कर्त्तृ ( पु॰ ) पुरुयात्मा या धर्मात्मा श्रादमी।—कर्मन् ( वि॰ ) शुभकार्य करने वाला । पुरुयात्मा । ईमानदार । ( न० ) पुरुष का कार्य ।—कालः, ( पु॰ ) दान पुराय का समय। -- कीति, (वि॰) शुभनाम या नामवरी वाला । प्रख्यात । प्रसिद्ध । —कृत्, (वि०) पुरयात्मा । नेक । धर्मात्मा ।— कृत्या, (स्त्री०) धर्मकार्य । – द्तेत्रं, (न०) १ तीर्थ स्थान । २ श्रायीवर्त का नाम ।—गन्ध, (वि०) मधुर सुगन्धि युक्त :--गृहं, ( न० ) १ वह घर जहाँ लोगों को खेरात वाँटी जाती है । २ देवालय । —जनः ( पु॰ ) १ धर्मात्मा ग्रादमी । २ दानव । दैत्य । ३ यत्त ।—ईश्वरः, ( पु० ) कुवेर ।— जित, (वि॰) धर्मकर्म से जीता हुआ।--तीर्थ, ( न॰ ) यात्रा का स्थान । तीर्थस्थान ।---दर्शन, (वि॰) सुन्दर । मनोहर ।--दर्शनः, ( ५० ) नीलकण्ठ पत्ती ।--दर्शनं, ( न० ) देवालयों में दर्शन ।—पुरुपः, ( पु॰ ) पुण्यात्मा या धर्मात्मा जन।—प्रतापः ( ५० ) पुर्य या

प्रच्छे कर्म का प्रभाव। — फलं, ( न० ) सत्कर्मों का प्रस्कार !— फलं; ( पु० ) लता-कुक्ष !— भाज्, ( वि० ) धन्य। नेक। धर्मात्मा। — भूः, — भूमिः ( खी० ) पवित्र स्थान। तीर्थं स्थान। ग्रांकुनं, ( च० ) ग्रुभ शकुन।— शकुनः, ( पु० ) शकुन पची।— शिलं, ( वि० ) मनुष्य जिसका सम्मान सत्कर्मों की श्रोर हे। !— - रुठोकः, ( वि० ) अच्छे या सुन्दर चरित्र श्रथवा यश वाला। पवित्र चरित्र था श्राचरण वाला। पवित्र एवं शिचाप्रद जीवन वृत्तान्त वाला। — रुठोकः, ( पु० ) नल। युधिष्ठर श्रादि। यथाः—

पुष्पञ्चोको नलो राजा पुष्पञ्चोको युधिष्ठिरः पुष्पञ्चोका च वैदेही पुष्पञ्चोको जनार्दमः॥

—रुज़ेकाः, (स्त्री॰) सीता ग्रौर द्रौपदी । – स्थानं, (न॰) तीर्थस्थान ।

पुरायवत् (वि॰) १ सत्कर्मी । धर्मात्मा । २ भाग्य-वान । शुभ । ३ सुखी ।

पुत् (न॰) नरक विशेष जिसमें वे जीव डाले जाते हैं जो श्रपुत्रक हैं।

पुत्तलः ( पु॰ ) १ मूर्ति । प्रतिमा । पुतला । २ पुत्तली ( स्त्री॰ ) ∫ गुड़िया पुतली ।—दह्नं, (न॰) —िविधिः, ( पु॰ ) अप्राप्त मृतक के बदले उसका पुतला बना कर जलाना ।

पुत्तलकः ( पु॰ ) पुत्तलिका ( खी॰ ) } गुड्ढा । गुद्दिया ।

पुत्तिका (स्ती०) १ मधुमत्तिका । २ दीमक ।

पुत्रः ( पु॰ ) ९ वेटा। पूत्। वेटाका नाम पत इस लिये पड़ा---

> पुजान्नी मरकादारमात् जायते पितरं मुतः। तस्मारपुत्र द्वि मोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवः॥

— प्रान्नादः, (पु॰) १ पुत्र की कमाई पर निर्वाह करने वाला। २ छुटीचक संन्यासी।—प्रार्थिन, (वि॰) पुत्र की कामना रखने वाला।—इष्टिः,— इष्टिका,(की॰) पुत्र प्राप्ति के लिये यज्ञ विशेष।— काम, (वि॰) पुत्र की अभिलाषा वाला।— कार्य, (न०) कोई रीति या रस्म जो पुत्र सम्बन्धी हो।—कृतकः, (पु॰) गोद लिया हुआ

वेटा ।—जात, (वि०) वेटा वाला । पुत्र वाला ।

—दारं, (न०) वेटा श्रीर जोरू ।—पीत्रं, पौत्राः, (पु०) वेटा श्रीर नातियों वाला ।—
पौत्रीण, (वि०) परम्परागत । पुरतेनी ।—प्रतिनिधिः, (पु०) वेटा का एवजी । दत्तकपुत्र ।—

लाभः, (पु०) पुत्र की प्राप्ति ।—सखः, (पु०)

वह पुरुप जो लड़कों को बहुत चाहता हो ।—हीन,
(वि०) वह पुरुप जिसके कोई पुत्र न हो ।

पनर्

पुत्रकः, (पु॰) १ छोटा पुत्र या बचा। २ पुतली । गुड़िया। ३ गुंड़ा। छुलिया। ४ टीड़ी। पर्तिगा। १ शरभ जन्तु। ६ वाल। केश।

पुत्रका, पुत्रिका, पुत्री, (स्त्री०) १ वेटी । २ गुढ़िया । पुतली । (समासान्त शब्दों में जब यह अन्त में होता है तब इसका अर्थ "छोटी जाति की कोई भी वस्तु" होता है । यथा "असिपुत्रिका" ।—पुत्रः, —सुतः, (पु०) १ लड़की का पुत्र जो अपने नाना की गोद गया हो । २ वह लड़की जो अपने पिता के यहाँ पुत्र के स्थान पर गयी हो । ३ पौत्र ।—प्रसः, (स्त्री०) ऐसी माता जिसकी सन्तान कन्याएँ ही हों—पुत्र न हो ।—भर्नृ, (पु०) जामाता । जमाई । दामाद ।

पुत्रिन् (वि॰) [स्ती॰—पुत्रिसाी] पुत्र या पुत्रों वाला। (पु॰) एक पुत्र का पिता।

पुत्रिय, पुत्रीय, पुत्र्य ( वि॰ ) पुत्र सम्बन्धी । सन्तानोचित।

पुत्रीया (स्ती॰) पुत्र प्राप्ति की कामना या श्रमिलापा । पुत्रल (वि॰ ) सुन्दर । मनोहर ।

पुद्मत्तः ( पु॰ ) ३ परमाखु । २ शरीर । ३ श्रात्मा । जीव । ४ शिव का नामान्तर ।

पुनर् ( अव्यया० ) १ पुनः । फिर । नये सिरे से ।
२ पीछे । सामने की श्रोर से । वरिष्ठलाफ इसके ।
इसके विरुद्ध । किन्तु । विरुक्त । यद्यपि । तोभी ।
—ध्यर्थिता, ( ची० ) वार वार की हुई प्रार्थना ।
—ध्यागत, ( वि० ) लौटा हुश्रा । फिरा हुश्रा ।
—ध्याधामं, ध्राधेयं, ( न० ) यज्ञीय श्रमिन का
पुनर्संस्कार । —ध्यावर्तः, ( पु० ) १ प्रत्यागमन ।
२ पुनर्जन्म । —ध्रावर्तिन्, ( वि० ) पार्थिवास्थिति में लौट कर श्राने वाला । —ध्रावृत,

( खी॰ )—शावृत्तिः, ( खी॰ ) १ दुहराना । २ पुनर्जन्म । ३ संशोधन । (किसी पुस्तक का) । —उक्त, (वि०) १ पुनः कहा हुया। दुहराया हुश्रा । २ फालत् । श्रनावरयक ।—उक्तं, ( न० ) —पुनरुक्तता, ( खी॰ ) १ दुहराने की किया । २ फालन्पना । श्रनावश्यकता । निरर्थकता ।— उक्तिः, ( ची॰ ) देखे। पुनरुक्तता ।—उत्थानं, (न०) फिर से उठना ।--- उत्पत्तिः, ( छी० ) पुनर्जनम । — उपगमः, ( पु॰ ) लौटना । — उपोहा,—ऊहा, (खी॰) दुवारा व्याही हुई खी। —गमनं, ( न० ) पुनःयमन । — जन्मन्, (न०) पुनर्जन्म ।—जात, (वि०) पुनः उत्पन्न हुन्ना । —ग्ग्यः,—नवः, ( पु॰ ) नाख़न । जो बार बार उत्पन्न हो।—दारिक्रया, (स्त्री०) पुनर्विवाह (पुरुप का)।— प्रत्युपकारः, (पु०) १किसी के उप-कार का यदला चुकाना । यार वार जन्म ग्रहण । रं नाखून । नख ।-भावः, ( पु॰ ) पुनर्जन्म । —भूः, ( पु॰ ) पुनर्विवाहिता विधवा ।— यात्रा, ( स्त्री॰ ) १ पुनर्गमन । २ वार वार जलूस का निकलना ।— वसुः, ( पु॰) १ पुनर्वसु-नत्तत्र । २ विष्णु । ३ शिव ।—विवाहः. (पु०) दुवारा विवाह ।

पुप्फुलः ( पु॰ ) उदरस्थवायु । जठरवात । पुर्पुक्तः ( पु॰ ) १ फॅफड़ा । पद्मवीज कीप ।

पुर् (स्त्री॰) १ कसवा। शहर जिसकी रहा के लिये चारों शीर परकेटि की दीवाल हो । २ गढ़ी । किला। महल । ३ दीवाल । परकेटा। ४ शरीर । १ प्रतिभा। प्रज्ञा। धीर ।—द्वार, (स्त्री॰)— द्वारं, (न॰) नगर का फाटक।

पुरं ( न० ) १ नगर । शहर । २ महल । गढ़ । गढ़ी ।
३ घर । मकान । ४ शरीर । ४ ज़नानख़ाना ।
६ पाटलिपुत्र या पटने का नामान्तर । ७ दौना ।
पत्तों से बनाया गया प्यालेनुमा पात्र । ६ चकला ।
छिनाल श्वियों या रंडियों का बाज़ार । ६ चमड़ा ।
१० मीथा । ११ गुगगुल ।-—श्रद्धः, ( पु० )
परकोटे की दीवाल पर बनी हुई बुर्ज़ी या बुर्ज़ ।
—-श्रिथः,—श्रध्यत्तः, ( पु० ) किसी नगर
का शासक या हाकिम ।—श्ररातिः,—श्ररिः,

—ग्रसुहद्, ( पु॰ )—रिपुः, ( पु॰ ) शिव जी के नामान्तर ।—उत्सवः, ( पु॰ ) नगर में मनाया जाने वाला उत्सव ।—उद्यानं, ( न॰ ) पार्क़ या नगर के बीच में लगाया हुश्रा बाग़ । —श्रोकस्, ( पु॰ ) नागरिक । नगरनिवासी । —कोट्टं, ( न० ) गइ । नगरकोट ।--ग, ( वि॰ ) १नगर में जाने वाला । २ श्रनुकृल 🛭 — जित्,—द्विप —िभदु ( पु॰ ) शिव जी का नाम ।-- ज्यातिस् ( पु० ) १ श्राग्नि । २ श्राग्न-लोक ।-- तटी, ( स्त्री॰ ) द्योटाग्राम । द्येाटा ग्राम जिसमें वाज़ार या पेंठ लगती हो।-तोरगां, ( न॰ ) नगर का वहिर्द्धार ।—निवेशः, ( पु॰ ) नगर की नीव ढालना ।—पात्नः, ( पु० ) शहर का हाकिम । गढ़ का नायक । — मथनः, ( पु॰ ) ंशिव जी का नामान्तर ।—मागेः, (पु०) नगर की गली। रज्ञः,—रज्ञकः, —रज्ञिन्, (पु॰) कांस्टेविल । नगररचकदल का सिपाही या श्रफंसर ।—रोधः, ( पु० ) गड़ी का श्रवरोध या घेरा ।--वासिन्, ( पु॰ ) नागरिक । नगर निवासी ।-शासनः, (पु०) १ विष्यु । २ शिव।

पुरटं (न॰) सुत्रर्ण। पुरगाः (पु॰) समुद्र। सागर। पुरतस् (ग्रन्थया॰) १ पूर्व। पहले। सामने। २ पीछे से।

पुरदरः ( पु० ) १ इन्द्र का नाम। २ शिव। ३ पुरन्दरः ) श्रान्त । ४ चीर । घर में सेंध लगाने वाला । परंदरा ) ( खी० ) गंगा का नामान्तर । पुरन्दरा ) ( खी० ) गंगा का नामान्तर । पुरंश्चिः, पुरन्धिः ) ( खी० ) पित, पुत्र, कन्या श्रादि पुरंध्वी, पुरन्ध्वी ) से भरीपूरी खी। पुरस्ता ( खी० ) दुर्गा देवी का नामान्तर ।

पुरस् ( श्रव्यया० ) १ पूर्व । पहिले । २ पूर्व दिशा

में । पूर्व दिशा से । ३ पूर्व की श्रोर ।—करगां,
( न० )—कारः, ( पु०) १ सामने रखने वाला ।
श्रपेचाकृत श्रधिक रुचि । सम्मान प्रदर्शन । १
पूजन । श्रर्चन । १ सहवर्तित्व । ६ तैयारी करना ।
७ क्रम में लाना । ८ पूर्ण करना । ६ श्राक्रमण
करना । १० श्रारोण ।—कृत, ( वि० ) सामने
सं० श० को०—६१

रखा हुग्रा। ४ सजाया हुग्रा। पूजा किया हुग्रा। ४ सम्मिलित । श्रनुयायियों से युक्त । ६ तैयार किया हुन्रा । ७ संस्कारित । ८ दोषी ठहराया हुआ। ६ पूर्ण किया हुआ। १० होने के पूर्व ही होने की आशा से आशान्विस ।-किया, ( स्त्री॰ ) १ सम्मानप्रदर्शन । २ श्ररम्भिक संस्कार ।—ग,—गम, ( = पुरोगम—पुरोग ) १ नेता। त्रगुत्रा। पेशवा। गति, (स्त्री०) पूर्ववर्तिता । श्रय्रगमन ।—गतिः, (पु०) कुत्ता । —गन्तृ, (वि॰)—गामिन्, (वि॰) १ पहलेया श्रागे जाने वाला । २ प्रधान नेता। (पु०) कुत्ता।—चर्गां, (न०) १ श्रारम्भिक संस्कार । २ तैयारी । ३ किसी देवता के नाम का जप श्रौर उसके उद्देश्य से हवन ।—क्चदः, (पु०) स्तन के अपर की वौंड़ी। — जन्मन्, ( = पुरो-, जन्मन् ) ( वि०) पूर्व उत्पन्न :—डाश्,—डाशः, ( =पुरोडाश्, पुरोडाशः) (पु॰) चावल के श्राटे की बनी हुई टिकिया जे। कपाल में पकाई जाती थी। यज्ञ में इसके दुकड़े काट काट कर, श्रौर मंत्र पढ़ पढ़ कर देवताओं के उद्देश्य से इसकी श्राहुति दी जाती थी।—धस्, (=पुरोधस्) (पु॰)पुरोहित। धानं, ( = पुरोधानं ) ( न० ) सामने रखना । श्रागे रखना। पुरोहित द्वारा कराया हुश्रा कर्म। —धिका, (= पुरोधिका ) (स्त्री॰ ) मन पर चढ़ी हुई ग्रौरत ।---पाक, (वि०) प्राय: भरा हुआ।—प्रहर्त्न, ( पु० ) आगे या पीछे की श्रोर लड़ने वाला।

पुरस्तात् ( श्रन्यया॰ ) १ पूर्व । सामने । २ सब से श्रागे । ३ श्रारम्भ में । ४ पूर्व । पेरतर । ४ पूर्व दिशाकी श्रोर । ६ पीछे से । श्रन्त में ।

पुरा (श्रव्यया०) १ पूर्व काल में । २ पूर्व । श्रव तक ।

३ श्रारम्भ में । ४ कुळ काल में । शीघ्र । श्रविलम्य ।— कथा, (सी०) प्ररानी कहावत या
कहानी ।—कल्पः, (पु०) १ पूर्वकाल की सृष्टि ।

२ भूतकाल की कथा । ३ पुरातन युग ।—कृत,
(वि०) पहिले किया हुआ ।—यानि, (वि०)
प्राचीन कालीन उत्पत्ति ।—वसुः, (पु०) भीष्म
का नामान्तर ।—विद्, (वि०) भविष्यकाल

के जानने वाला ।—वृत्त, (वि॰) प्राचीन कालीन । प्राचीन काल से सम्वन्ध युक्त ।—वृत्तं, इतिहास । तवारीख ।

पुरा (स्त्री॰) १ गङ्गा नदी का नामान्तर । २ सुगन्ध पदार्थ । ३ पूर्व । ४ महत्त ।

पुराण (वि॰) [ स्ती॰—पुराणा, पुराणा ] १
पुराना । मुद्दत का । प्राचीन कालीन । २ श्रसली ।
श्रादि का । ३ घिसा हुश्रा । वर्ता हुश्रा ।—श्रप्राः
दशन् —श्रप्राद्शाणः, (पु॰) म० कौड़ी के वरावर
का एक सिक्का ।—श्रम्तः, (पु॰) यम का
नामान्तर ।—उक्त, (वि॰) पुराण कथित ।
पुराण में दिया हुश्रा ।—गः, (पु॰) १ ब्रह्मा
का नामान्तर । २ पुराणपाठक । —पुरुषः, (पु॰)
विष्णु का नामान्तर ।

पुराग्ं ( न॰ ) १ प्राचीन कालीन कोई घटना। २ प्रतीतकाल की कथा। ३ हिन्दुओं के प्रन्थ विशोप का नाम। इनकी संख्या १८ है श्रीर इनकी रचना वेदच्यास ने की है।

पुरातन (वि॰) [स्त्रो॰-पुरातनी ] १ प्राचीन । पुराना । २ वृदा । श्रादिकाल का । ३ जीर्ण । घिसा हुत्रा ।

पुरातनः ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तरः।

पुरिः (स्त्री०) १ कस्वा। शहर। २ नदी।

पुरिशय (वि०) शरीरस्थ।

पुरी (स्त्रो॰) १ नगर। शहर। २ गढ़। दुर्ग। ३ शरीर।—मोहः, (पु॰) धतुरे का पौधा।

पुरीतत् ( पु॰ न॰ ) हृदय के पास की एक ऋाँत।

पुरीषं (न॰) १ विष्टा । मल । गृ । २ कूंडा करकट । —उत्सर्गः, (पु॰) मलत्याग ।—निग्रह्माम्, (न॰) कोष्टवद्धता । कवजियत ।

पुरीषगाः ( पु० ) विष्ठा । मल ।

पुरोपग्रं ( न० ) मलत्याग ।

पुरोपमः ( ५० ) उरद । माप ।

पुरु (वि॰) [स्त्री॰ —पुरु—पुर्वी ] बहुत । विपुल। श्रत्यधिक।

पुरुः (पु॰) १ पुष्पपराग । २ देवलोक । श्रमरलोक । स्वर्ग । ३ चन्द्रवंशी एक राजा का नाम । यह राजा ययाति के पुत्र थे जित्, (पु॰) १ विष्णु । २ कुन्तिभोज राजा का या उसके भाई का नामान्तर ।—दं, (न॰) सुवर्ण ।
—दंशकः, (पु॰) हंस । —लंपट, (वि॰) वड़ा विषयी । वड़ा कामुक ।—हु. (श्रव्यया॰) वहुत से ।—हूतः, (वि॰) श्रनेकों से श्रामंत्रित ।
—हुत, (पु॰) इन्द्र का नामान्तर ।

पुरुपः ( पु॰ ) १ मनुष्य । त्रादमी । २ नर । किसी पुरत या पीढ़ी का केाई प्रतिनिधि । ३ ऋधिकारी कार्यकर्त्ता । मुख़तार । गुमारता । नौकर । टहलुश्रा । १ मनुष्य की उचाई या माप । ६ जीव। ७ परमारमा । 🖛 व्याकरण में पुरुष के तीन भेद श्रर्थात् उत्तम, मध्यम श्रीर श्रन्य माने गये हैं। ६ ग्रॉंख की पुतली । १० (सॉंख्यदर्शन में) प्रकृति से भिन्न एक अपरिणामी, श्रकर्ता श्रौर श्रसङ्गचेतन पदार्थं।—श्रङ्गम्, (न०) जन-नेन्द्रिय । तिङ्ग ।—श्र्यद्रः, ( पु॰ ) मनुष्य-भन्नी । रान्तस ।—ग्राधमः, (पु॰) सब से गया वीता । नीच ।— द्यधिकारः, ( पु॰ ) मर-दानगी का काम। मनुष्य की गणना या भ्रँदाजा। — ग्रन्तरम्, ( न॰ ) दूसरा त्रादमी । — ग्रर्थः, (पु०) १ चार पुरुपार्थों में से कोई एक। २ पुरुपकार ।—ग्रस्थि,—माह्मिन्, (पु०) शिव जी का नामान्तर ।—ग्राद्यः, ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर ।--ग्रायुषं,-श्रायुस्, ( न० ) मनुष्य की ज़िन्दगी या उम्र।--भ्राशिन्, ( पु॰ ) नरभन्ती । राचस ।—इन्द्रः, (पु॰) राजा। वादशाह ।— उत्तमः, ( पु॰ ) १ सर्वोत्तम मनुष्य । २ परमात्मा ।—कारः, ( पु॰ ) मनुष्य का उद्योग या प्रयत्न । मरदानगी । पुरुषत्व ।---कुरापः, (पु॰)-कुरापम्, (न॰) मनुष्य की लाश या मृतक शरीर ।--केसरिन्. ( पु॰ ) विष्णु भगवान् का नृतिहावतार । —ज्ञानं, (न०) मनुष्य जाति का ज्ञान ।—द्झ,—द्वयस, (वि॰) मनुष्य की लंबाई जितना ।—द्विष्, (पु०) विष्णु का शत्रु ।--नायः, ( पु॰ ) १ चमूपति । २ राजा। वादशाह।—पृष्ठाः, ( पु॰ ) नरपश्च। —पुङ्गवः,—पुग्रडरिकः, ( पु॰ ) उत्कृष्ट या प्रख्यात पुरुष ।—बहुमानः, (पु॰) मनुष्य

जाति का सम्मान ।—मेधः, (पु०) नरमेध
(यज्ञ)।—घरः, (पु०) विष्णु का नामान्तर।
—वाहः, (पु०) १ गरुड़ का नाम। १ छुवेर।
—ज्याद्रः, —शार्दूतः (पु०)—सिंहः, (पु०)
१ पुरुपों में श्रेष्ठ। २ वहादुर। वीर।—समवायः,
(पु०) पुरुपों की संख्या।—सूक्तं, (न०) ऋग्वेद
के एक सूक्त का नाम जे। सहस्रशीर्पा से श्रारम्भ
होता है।

पुरुषं ( न॰ ) मेरु पर्वत का नामान्तर । पुरुषकः ( पु॰ ) | पुरुष की तरह देा पैरों पर खडा

पुरुषकम् (न॰)∫ होना । घोड़े का जमना या श्रुलफ होना।

पुरुषता (स्त्री॰) ) १ मरदानगी। बीरता । २ पुरुषत्वं (न॰) ) पुंसत्व।

पुरुषायित (वि॰) मनुष्य की तरह श्राचरण करने

पुरुषायितम् ( न॰ ) १ मनुष्य का श्राचरण । चाल-चलन । २ स्त्री मैथुन करने का श्रासन विशेष ।

पुरुरवस् ( पु॰ ) एक चन्द्रवंशी राजा का नाम। पुरोद्धिः ( पु॰ ) १ नदी का प्रवाह या धार। २ पत्तों की खरभर।

पुरोडाश } ( देंखो पुरस् के अन्तर्गत।

पुर्व (धा॰ पर॰) [पुर्वति ] १ भरना । २ रहना । वसना । श्रावाद होना । ३ श्रामंत्रित करना । बुलावा भेजना ।

पुल ( वि॰ ) बड़ा । लंबा । चौड़ा । विशाल । पुलः ( ५० ) रोंगटों का खड़ा होना ।

पुलाकः (पु०) १ भय या हर्ष के स्रतिरेक में शरीर के रोगटों का खड़ा होना । २ एक प्रकार का पत्थर या रत्न । ३ खनिज पदार्थ । ४ रत्नदोष । १ गजान्न पिण्ड । ६ हरताल । ७ शराय पीने का काँच का गिलास । म राई का मसाला विशेष । — स्राङ्गः, (पु०) वरुण का फंदा । — स्रालयः, (पु०) कुवेर का नामान्तर। — उप्नमः, (पु०) रोमाञ्च।

पुलक्तित (वि॰) रोमान्चित। गर्गद्। ग्रानन्दितः : पुलक्तिन् (वि॰) [स्री॰-पुलक्तिनी] जो रोमः ञ्चित हो। (पु॰) कदंव वृत्त विशेष। पुलस्तः ) (पु॰) ब्रह्मा के मानसपुत्र ऋषियों में पुलस्त्यः ) से एक ऋषि का नाम ।

पुला ( ची॰ ) गले का कव्वा, काग।

पुलाकः (पु॰)) १ कदल । ग्रंकरा । २ उवला पुलाकः (न॰)∫हुत्रा चाँवल । भात । ३ संचेप । संग्रह । गुटका । ४ ग्रल्पता । संचिप्तता । ४ चाँवल का माँइ । ६ चिप्रता । जल्दी ।

पुलाकिन् ( पु० ) वृत्त ।

पुलायितं ( न॰ ) घोड़े की सरपट चाल ।

पुलिनं (न॰)) १ नदी का रेतीला तट। २ पानी पुलिनः (पु॰) के भीतर से हाल की निकली हुई ज़मीन। चर। ३ नदीसट।

पुलिनवति (सी०) नदी।

पुलिंदकः ) ( पु॰ ) १ भारतवर्ष की एक प्राचीन पुलिन्दकः ) श्रसम्य जाति । २ इस जाति का एक श्रादमी । जंगली । पहाड़ी ।

पुलिरिकः ( पु॰ ) सर्पं।

पुलोमन् ( पु॰ ) इन्द्र के ससुर एक दैस्य का नाम।
—थ्रारिः,— जित्,— भिद्,— द्विष्, ( पु॰ )
इन्द्र के नामान्तर ।—जा,—पुत्री, ( स्त्री॰ )
पुलोमन की पुत्री श्रीर इन्द्र की स्त्री शची।

पुष् (धा॰ पर॰ ) [ पोपति, पुष्यति, पुष्णाति, पुष्ट, या पुषित ] १ पोपण करना। पालना पोसना। २ सहायता करना। ३ वढ़ने देना। सरसञ्ज होने देना ४ उन्नति करना। वढ़ाना। १ प्राप्त करना। कन्जे में करना। रखना। उप-भोग करना। ६ दिखाना। प्रदर्शन करना। ७ वढ़ जाना या परवरिश पाना। म प्रशंसा करना।

पुष्करं (न०) १ नीलकमल । २ हाथी की जिह्ना की नोंक । ३ ढोल का चाम । ढोलक का पुरा । ४ तलवार की धार । ४ तलवार की म्यान । ६ तीर । ७ ग्राकाश । ग्रन्तिरेच । वायुमण्डल । ६ पिंजड़ा । ६ जल । १० नशा । मद । ११ नृत्यकला । १२ युद्ध । लड़ाई । १३ मेल । सम्मेलन । १४ ग्रजमेर के निकटस्थ एक तीर्थ स्थान का नाम ।

पुष्करः (पु॰) १ तालाव । सरोवर । २ सर्प विशेष । १ डोल । नगाड़ा । ४ सूर्य । १ एक जाति के

उन बादलों का नाम जो श्रनावृष्टि का कारण होते हैं। ६ शिव जी का नामान्तर।

पुष्करं (न०)) व्रह्मायड के सप्त विशाल भागों में पुष्करः (पु०) के एक।—श्रद्धाः, (पु०) विष्णु का नाम।—श्राख्यः,—श्राह्वः, (पु०) सारस।—तीर्थः, (पु०) श्रक्रमेर के पास का एक तीर्थस्थान विशेष ।—पत्रं, (न०) कमलः का पत्ता।—प्रियः, (पु०) मोम।—वीर्जः, (न०) कमलगद्धा। व्याद्यः (पु०) मगर। नक। घिष्याल।—शिखाः, (स्वी०) कमल की जड़। भसींड़ा।—स्थपतिः, (पु०) शिव जी का नामान्तर।—स्रज्ञं, (स्वी०) कमल की माला। पुष्करिणी (स्वी०) १ हथिनी। २ कमल का तालाव। १ भील। तालाव। ४ कमल का तालाव।

पुष्करिन् (वि॰) [ स्त्री॰—पुष्करिगो ] ( वह सरोवर जिसमें ) कमलों का वाहुल्य हो । (पु॰) हाथी ।

पुष्कल (वि॰) १ बहुत । विपुत । श्रिधिक । २ पूर्ण । पूरा । ३ सम्पन्न । चटकीला । भड़कीला । ४ सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । मुख्य । ४ समीप । ६ गूंजने वाला । प्रतिध्वनि करने वाला । चिल्लाने वाला ।

पुष्कलः (पु॰) १ एक प्रकार का होता । २ मेर-पुष्कलम् (न॰) श्रनाज नापने का एक मान जो ६४ मुट्टियों के वरावर होता था । २ चार ग्रास की भिन्ना।

पुष्कलकः (पु॰) १ हिरन जिसकी नाभि से कस्तूरी निकलती हैं। २ पचर। खूंटी । मेख। कील।

पुष्ट ( व॰ कृ॰ ) ३ पोपण किया हुन्ना । पाला हुन्ना । २ तैयार । मौटा ताज़ा । विलष्ट । ३ वलवर्डक । मौटा ताज़ा वनाने वाला । ४ सम्पन्न । श्रन्छी तरह सम्पन्न । ४ पूरी तम्ह शब्द करने वाला । चिल्लाने वाला । ६ मुख्य । प्रधान । ७ पूर्ण । पूरा ।

पुष्टिः ( स्त्री॰ ) १ पोपमा । २ मोटाई। ताज़ापन। ३ विष्ठिता । ४ सम्पत्ति । मालमता । सुख की सामग्री या साधन । १ सम्पन्नता । चटकीलापन या भड़कीलापन । ६ वृद्धि । पूर्णता । — कर, (वि०) पुष्ट करने वाला । चल-वीर्य वर्द्धक : — कर्मन्. (न०) एक धार्मिक अनुष्ठान जो सींसारिक समृद्धि की प्राप्ति के लिये किया जाता है। — द, (वि०) पुष्टि देने वाला । ताजगी देने वाला । समृद्धिकारो । धर्धन. (वि०) समृद्धिकारक । स्वास्थ्यवर्द्धक । वर्धनः, (पु०) मुर्गा । श्रक्षणशिला । कुछूट ।

पुष्पु ( घा० पर० ) [पुण्यति ] १ स्त्रीलना। २ घोंकना । फ़्रुंक मारना । ३ पसारना । खिलना । पुष्पं ( न० ) १ फूल । २ स्त्री का रजोधर्म या मासिक धर्म । २ पुखराज । ४ नेत्ररोग विशेष । १ कुबेर का पुष्पक विमान । ६ वीरता । ( प्रेमियों की भाषा में ) सुशीलता। ७ विकाश । फूलना।--ग्रञ्जनम्, (न०) एक प्रकार का श्रंजन जो पीतल के हरे कसाव के साथ कुछ छन्य दवाइयों के संमिश्रण से पीस कर तैयार किया जाता है। — ग्रञ्जलिः ( ५० ) फूर्लों से भरी भूँजली जे। किसी देवता या पूज्य पुरुष के। चढ़ायी जाय।---ष्रास्तुज्ञम्, ( न० ) मक्तन्द ।—श्रवन्त्रयः, ( पु॰ ) फूलों की एकत्र करना या चुनना ।-प्रस्त्रः, ( पु॰ ) कामदेव का नामान्तर। थ्राकर, (वि॰) फ़्लों से सम्पन्न।—श्रागमः, ( पु॰ ) वसन्त ऋतु ।---ग्राजीवः, ( पु॰ ) मालाकार ।--श्रापोडः, ( पु॰ ) गुलदस्तां ।----इपुः, ( पु॰ ) कामदेव । ---ग्रासवं, ( न॰ ) शहद । मधु ।--- उद्मानं, (न॰) वाटिका । वाग । —उपजीविन्, ( ५० ) माली । मालाकार। —कालः, ( पु॰ ) वसन्त ऋतु ।—कीटः, ( पु॰ ) भौंरा ।-केतनः,-केतुः, ( पु॰ ) कामदेव। (न०) मकरन्द। पराग।—ग्रहं, (न०) शीशे का घर या कमरा जिसमें पौदे सर्दी से वचा के रखे जाते हैं।---घातकः, ( पु॰ ) वाँस । —चापः, (पु॰) कामदेव।—चामरः, (पु॰) १ दौनामरुश्रा । २ केवड़ा । — जं, ( न० ) पुष्प-रस ।—दः, (पु०) वृत्त ।—द्नतः, \_(पु०) शिव के एक गण का नाम । २ महिम्नस्त्रोत्र के रचयिता का नाम । ३ वायन्य केाए के दिगाज का नाम ।

—दामन्, ( न॰ ) पुष्पहार ।—द्रवः. ( पु॰ ) फूल का रस ।—द्रमः, (पु॰) फूलने वाला वृत्त ।—धः (पु॰) जासि वहिण्कृत बाह्मण् की सन्तान।—धनुस् —धन्वन्, ( पु॰ ) काम देव।—धारणः, ( पु० ) विष्णु का नामान्तर। —ध्वजः, (पु॰) कामदेव का नामान्तर।— निक्तः, ( पु॰ ) मधुमक्तिका । — नियासः, निर्यासकः, ( पु॰ ) पुष्परस। — नेत्रं, ( न॰ ) फूल की ढंढी ।—पन्निन्, ( पु॰ ) कामदेव। —पथः, ( पु॰ ) भग । खी का गुप्ताङ्ग । – पुरं, ( न० ) पटना का नामान्तर ।—प्रन्तयः, ( पु० ) प्रचायः, ( पु॰ ) पुष्प तोइना ।—प्रचायिका, ( ची॰ ) पुष्पसञ्चय ।—धस्तारः, ( पु॰ ) फ़्ल शय्या ।—वागाः,—वागाः, ( पु॰ ) काम-देव।--भवः, ( पु॰ ) फूल का रस ।--मंज-ारका, (वि॰) नील नमल ।--माला, (खी॰) भूनों की माला ।—मासः, (पु॰) १ वैत्रमास । २ वसन्तन्मतु ।—रजस्, ( न० ) मकरंद । पराग ।--रथः, ( पु॰ ) गाड़ी जो युद्धोपयागी न हा, जिसमें साधारणतया बैठ घूमा फिरा जाय ।--रागः,--राजः, ( पु॰ ) पुखराज।-रेगाः, ( पु॰ ) मकरंद।--लोचनं, ( न॰ ) नागकेसर भृत्त । — तावः, ( पु॰ ) पुष्प इकट्ठा करने वाला।—लावी, (स्त्री०) मालिन ।—लिद्गः,—लिह्, ( पु॰ ) मधु-मिचका ।--चिटुकः, ( पु० ) वीर । वहादुर ।---चपः, ( पु॰ ) - वर्पगां (न॰) फूलों की वर्षा। पुष्पबृष्टि । –धाटिका,—वाटी ( स्त्री॰ ) फूल-वगिया ।—वेग्गी, (स्त्री०) पूलों की माला ।— शक्तटो, (र्खा०) त्राकाशवाणी ।—श्या, (स्त्री०) फूल की शय्या ।—शरः,— शरासनः, — सायकः, ( ५० ) कामदेव ।—समयः, ( ५० ) वसन्त ऋतु । –सारः, – स्वेदः, ( पु॰ ) श्रमृत या फूलों से वना शहद ।—हासा, (स्त्री॰) रजस्वला खी।—हीना, ( खी० ) खी जिसकी उम्र अधिक हो जाने से सन्तान न होती हो।

पुष्पकं (न॰) १ फूल । २ पीतल की शस्म या मोर्चा । ३ लोहे का प्याला । ४ विमान विशेष जिसे रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर से छीन लिया था। १ वलय। कङ्कण। ६ अञ्जन विशेष। ७ नेत्र रोग विशेष।

पुष्पंधयः } ( पु॰ ) मधुमक्तिका । शहद की मक्खी ।

पुष्पवत् (वि॰) १ फूल जैसा । फूला हुन्ना।२ फूलों से सजाया हुन्ना। (पु॰ द्वि॰) चन्द्र त्रीर सूर्य।

पुष्पवती ( छी० ) रजस्वला छी।

पुष्पा (स्त्री०) चम्पा नगरी।

पुष्पिका (स्त्री॰) १ दाँत का मैल। २ लिङ्ग का मैल। ३ श्रध्याय के श्रन्त का वह भाग जिसमें वर्णन किये हुए प्रसङ्ग की समाप्ति सूचित की जाती है। यथा "इति श्रीमन् महाभारते श्रादि। पुष्पिग्रा (स्त्री॰) रजस्वला स्त्री।

पुष्पित (व॰ इ॰ ) १ पुष्पसंयुक्त । फूला हुग्रा । २ पूर्ण विकसित ।

पुष्पिता (स्त्री॰) रजस्वला स्त्री।

पुष्पिन् (वि॰) फूलदार । फूलों वाला ।

पुष्यः (पु॰) १ कलियुग । २ पौपमास । ३ पुष्य नक्तत्र ।

पुष्यलकः ( पु॰ ) १ कस्तूरी मृग । २ चपणक । चँवर लिये हुए जैन साधु । ३ खूंटा । कील ।

पुस्तं (न०) १ गीली मिही का पलास्तर । चित्र-कारी । लीपना पेतना । २ मिही लगाने या खोदने श्रादि का काम । ३ लकड़ी या धातु की बनी के हिं वस्तु । ४ पुस्तक । हाथ की लिखी पोथी । किताब । —कर्मन्, (न०) गारा की श्रस्तरकारी । चित्रकारी ।

पुस्तकं ( न॰ ) ) पुस्तकः ( पु॰ ) } किताव । हाथ की लिखी पोथी । पुस्ती ( स्त्री॰ ) )

पू (धा० श्रात्म०) [ पचते, पूयते, पुनाति, पुनीते, पूत, (निजन्त) पावयित ] १ पवित्र करना। माँजना। २ साफ करना। ३ सूसी श्रलग करना। फटकना। ४ लच्च से पहचानना। ६ ईजाद करना। सोच विचार कर कोई बात नई पैदा करना।

पूगः ( पु॰ ) १ ढेर । समूह । संग्रह । २ संख्या । सभा । संघ ।३ सुपारी का पेड़ । ४ स्वभाव । मिजाज़ ।

पूर्ग ( न० ) सुपारी फल ।—पात्रं, ( न० ) १ पीक-दान । पानदान ।—पीटं—पीटं ( न० ) पीक-दान ।—फलं, ( न० ) सुपाड़ी ।—वैरं, (न०) अनेक लोगों से शत्रुता ।

पूज् ( धा॰ उभय॰ ) [पूजयित,—पूजयते, पूजित]
१ पूजना । पूजन करना । सम्मान करना । सम्मान
पूर्वक स्वागत करना

पूजक (वि॰) [स्त्री॰--पूजिका ] पुजारी। सम्मान करने वाला।

पूजनं (न॰) पूजा । श्रवां । सम्मान । प्रतिष्ठा ।
मान ।—श्रर्ह, (वि॰) पूज्य । पूजा के येगय ।

पूजित ( व॰ छ॰ ) १ सम्मानित । २ पूज्य । स्वीकृत । ४ सम्पन्न । ४ शिफारिश किया हुन्रा । प्रशंसित ।

पूजिल (वि॰) पूज्य। माननीय।

पूजिलः ( पु॰ ) देवता।

पूज्य (वि०) मान करने येगय। पूजा करने योग्य।
पूज्यः (पु०) ससुर। पत्नी का पिता या पति का
पिता। [करना। जमा करना।
पूण् (धा० उभय०) [ पूण्यति—पूण्यते ] एकत्र
पूत (व० क००) १ पवित्र। छद्ध। २ सूप से फटका
हुआ। ३ प्रायश्चित्त करके पवित्र किया हुआ।
४ ईजाद किया हुआ। आविष्कार किया हुआ।
४ सड़ा हुआ। इसा हुआ। वदवृद्दार।—
ध्रात्मन्, (वि०) साफ दिल का। (पु०)
विष्णु का नामान्तर।—क्रतायी, (स्त्री०)
इन्द्राणी। श्रची।—क्रतुः, (पु०) इन्द्र का
नामान्तर।—तृणां, (न०) सफेद कुश।—द्रुः,
(ु०) पलाश वृत्त।—धान्यं, (न०) तिल।
—पाष्मन्, (वि०) पाप से मुक्त।—फलः,
(पु०) कटहल का वृत्त।

पूर्त ( न० ) सचाई।

पूतः ( ५० ) १ शङ्घ । २ सफेद कुश ।

पूतना (स्त्री॰) १ एक राचसी जो कंस की प्रेरखा से गोकुल में श्रीकृष्य की मारने गयी थी, किन्तु

श्रीकृष्ण द्वारा स्वयं मारी गयी। २ राचसी।-थ्रारिः,—सूदनः,—हन्, ( ५० ) श्रीकृष्ण। पूर्ति ( वि॰ ) सदः हुआ । वसा हुआ । वदवृदार ।— भ्रग्राडः, ( पु॰ ) कस्त्री मृग ।—काष्ट्रं, ( न॰ ) देवदारुवृत्त ।—काष्टकः, (पु॰) कटहल का वृत्त । —गन्ध, (वि॰) सदा । द्वसा । दुर्गन्धयुक्त ।— गन्धः, (पु॰) १ सदाइन । बुसाइन । २ गन्धक । —गिन्ध, (वि॰) वदवृदार । सङ्। हुन्ना।— नासिक, (वि॰) सड़ी हुई नाक वाला।— घक्त्र, (वि॰) वह जिसके मुख से दुर्गन्ध श्राती है। - व्रागं, ( न० ) पका हुश्रा फोड़ा। पुतिः (स्त्री०) १ स्वच्छता । पवित्रता । (न०) १ मैला जल । २ पीप । मवाद । पूर्तिक (वि॰) सदा हुन्ना। बुसा हुन्ना। गंदा। पूर्तिकं (न०) विष्ठा। मल। पूर्तिका (स्त्री०) एक प्रकार की रूखरी ।—मुखः, ( पु॰ ) दुपर्त्ता शङ्घ । पून (वि॰) नष्ट किया हुआ। पूपः ( पु॰ ) पुत्रा । मालपुत्रा । पुपला पूंपली पूँपालिका } ( स्त्री॰ ) मालपुत्रा । पुत्रा । प्रपाली पूर्विका पूर्य (न०) विष । मवाद ।--रक्तः, (पु०) पूँयः ( पु० ) ∫ १ नासिका का रोग विशेप । रक्तं, (न०) १ कचलोहु। २ नाक से पीप मिला हुश्रा रक्त का निकलना। पूर (धा॰ ग्रात्म॰ ) [पूर्यते, पूर्ण ] १ भरना । पूर्ण करना। २ प्रसन्न करना। सन्तुष्ट करना। पूरं ( न॰ ) धूप विशेष । — उत्पीड़ः, ( पु॰ ) जल

पूरः ( पु॰ ) १ भरना। पूर्ण कर देना। २ सन्तुष्ट

करना । प्रसन्न करना । श्रघाना । ३ उड़ेलना । ४ नदी या समुद्र के जल की वाढ़ । ४ धार या

वाद | ६ सरावर । तालाव | ७ घाव का भरना

या साफ करना। 🗕 एक प्रकार की रोटी या पूड़ी।

पूरक (वि॰) १ पूरा करने वाला। सन्तुष्ट करने

वाला । श्रघाने वाला ।

की बाद ।

पूरकः ( पु॰ ) नीवृ या जभीरी का वृत्त । २ पितृ-श्राद्ध में सब से पीछे दिया जाने वाला पिण्ड । ३ गुग्गक श्रङ्क । पूरग्ग ( वि॰ ) [स्त्री॰—पूरग्गी ] १ भरा हुश्रा।

पूर्या (वि॰) [स्त्री॰—पूर्या ] १ भरा हुन्ना।
पूर्ण करने वाला । २ क्रमसूचक संख्या जैसे
प्रथम, द्वितीय श्रादि । ३ श्रघाने वाला।—
प्रत्ययः, (पु॰) एक प्रत्यय जो किसी श्रॅंक में
पीछे लगा देने से क्रम यतलावे जैसे दूसरा,
तीसरा श्रादि।

पूर्गां (न०) १ पूर्ति । २ परिपूर्ति । समाप्ति । २ फुलाव । सूजन । ३ पाजन । (यथा वचनपालन) किसी काम की पूरा करने की किया । १ रोटी या पूड़ी विशेष । ६ मृतक कर्म में ज्यवहत होने वाली रोटी या पूड़ी । ७ वृष्टि । मेह । म ताना । नाव खींचने का रस्सा । ६ धाँक गुग्गन ।

पूरगाः ( पु॰ ) १ पुल । वाँघ । २ समुद्र । पूरिका ( स्त्री॰ ) पूड़ी ।

पूरित (व॰ कृ॰) १ भरा हुआ। पूर्ण। २ छाया हुआ। ढका हुआ। ३ गुणा किया हुआ।

पूर्ण (व० कृ०) १ प्रित । भरा हुआ । २ तमाम । समूचा । कुल । ३ भरा पुरा । ४ पूर्ण किया हुश्रा । समाप्त किया हुश्रा । १ वीता हुश्रा । गुज़रा हुआ। ६ सन्तुष्ट। श्रघाया हुआ। ७ शब्द-कारी । भनभनाने या खनखनाने वाला। प्रवलिष्ट । दद । ६ स्वार्थी ।—ध्यङ्कः, ( पु॰ ) पूरी संख्या । श्रभिन श्रङ्कः।—श्रभिलाप, (वि०) सन्तुष्ट। श्रघाया हुश्रा । श्राप्तकाम ।—श्रानकं, ( न० ) १ ढोल । नगाड़ा । २ नगाड़े का शब्द । ३ पात्र । ४ चन्द्रिकरण।--इन्दुः, ( पु० ) पूर्णचन्द्र । —उपमा, (स्त्री॰) सर्वाङ्गपूर्ण उपमा जिसमें उपमान, उपमेय, साधारण धर्म श्रोर उपमा प्रति-पादक बातें हों।—कङ्गुद्, (वि०) पूरे कुब्ब वाला।--काम, (वि॰) ग्राप्तकाम। कुस्भः, (पु०) १ भरा हुऋा घड़ा। २ युद्ध का विशेष प्रकार । ३ दीवाल में घड़े के बराबर का सूराख । ─पात्रं, (न०) ३ श्रनाज का माप जे। २४६ मृठियों के बराबर होता है । २ बक्स जिसमें भर कर उस्सवों पर नातेदार के पास सौगात भेजी

जाय। —वीजः, —वीजः, ( पु॰ ) नीवृ । विजारा । —मासी, ( स्त्री॰ ) पूर्णिमा । पूर्णमासी।

पूर्णकः (पु०) १ वृत्त विशेष । २ रसेाइया । ३ कुछुट । ताम्रचूढ़ ।

पूर्णिमा ) (स्त्री॰) उजियाले पाख की ग्रन्तिम पूर्णिमासो ) तिथि जिस दिन चन्द्रमा का मण्डल पूर्णे दिखलाई पड़ता है।

पूर्त (वि॰) १ पूर्ण । पूरा। २ छिपा हुआ । ढका हुआ । ३ पोषित । रचित ।

पूर्त (न॰) १ पृर्ति । २ पालन पोपर्य । ३ पुरस्कार। इनाम । ४ धर्मादे अथवा परोपकार के कार्य विशेष । पूर्त की परिभाषा इस प्रकार हैं:—

"वापीकूपतटागादि देवतायतनानि च । श्रद्मप्रदाननारामः पूर्तनित्यभिषीयते ॥"

पूर्तिः (स्त्री॰) १ पूर्णं करने की किया। २ समाप्ति। (वचन) पालन। ३ तृप्ति।

पूर्व (वि॰) १ प्रथम । सव के आगे। २ पूर्वीय। पूर्व दिशा का । ३ पहिलो का। ४ प्राचीन । पुरातन । १ अगला । पूर्व वाला । ६ पूर्वकथित । ऊपर कहा हुआ । — भ्रम्चलः, ( पु॰ )--—श्रद्भिः, ( पु॰ ) उदयाचल !--श्रपर, (वि॰) १ पूर्वी पश्चिमी । २ पहला । श्रन्त का । ३ पूर्वकालीन श्रौर परचाद्वर्सी । पहला श्रीर श्रगला । ४ दूसरे से सम्बन्ध युक्त । क्रपरं,—(न०) १ जो त्रागे त्रीर पीछे हो। २ सम्बन्ध । प्रमाण श्रीर केाई विषय जिसे सिद्ध करना है।--ग्रिभिमुख, (वि॰) पूर्व की मुख किये हुए।—श्रंवुधिः, (पु॰) पूर्वी समुद्र।—श्रंजित, (वि०) पूर्व कर्मों से उपार्जित ,—ग्राजितं, (न०) पुरतैनी जायदाद या सम्पत्ति ।— ग्राधे ( न० )--श्रर्धः (पु०) पहला श्राधाभाग (शरीर का) ऊपरी भाग ।---ध्रावेदकः, (न०) मुद्दई (वादी) । श्रापादा,-- (स्त्री०) २० वें नस्त्र का नाम। इतर, - (वि०) उत्तरी-पूर्वी ।--कर्मन्. (न०) १ पूर्व समय में किया हुआ कर्म। २ प्रथम किये जाने वाला कर्म। ३ कर्म जो पूर्वजन्म में किये हैं।—इहपः, (न०) पहले के समय।—कायः, ( पु० ) १ जानवरों के शरीर का भाग।

२ मनुष्य के शरीर का उपरी भाग ।—कातः, ( पु॰ ) प्राचीन काल । - कालिका, -कालीन,—(वि॰) प्राचीन । काष्टा,— (स्त्री०) पूर्व दिशा ।—कोटिः, (स्त्री०) पूर्वपच।—गङ्गा. (स्त्री०) नरमदा नद्गी का नाम । – चेादित, (वि०) पूर्वकथित । पूर्व-वर्णित—ज्ञ, (वि०) १ प्रथम उत्पन्न । २ प्राचीन । पुरासन । ३ पूर्वी ।—ज, ( पु॰ ) १ ज्येष्ठ श्राता । २ बड़ी स्त्री का पुत्र। ३ पूर्वपुरुष।—जन्मन्,— ( न० ) पूर्वजन्म । ( पु० ) ज्येष्ठ भाता।—जा, ( स्त्री॰ ) वड़ी बहिन ।—ज्ञातिः, ( स्त्री॰ ) पूर्व जन्म।---ज्ञानं, (न०) पूर्वजन्म का ज्ञान।---दक्तिगा, (वि॰) दक्तिण पूर्व का कोने वाला।-दक्तिगा, (स्त्री) दक्तिण पूर्व।-दिकपतिः, —(पु०) इन्द्र । दिनं (न०) दोपहर के पहिले।—दिश्, (स्त्री०) पूर्व दिशा—दियं, — (न०) भाग्य का लिखा हुआ। देवः,— ( पु० ) १ प्राचीन देवता। २ देत्य या दानव । ३ पितृ । देशः,—( पु० ) पूर्वीय देश अथवा भारतवर्ष का पूर्वीय भाग। पत्तः, — ( पु॰ )। १पूर्व केाटि । २मास का पहला पखवारा । ३किसी तर्क के सम्बन्ध में प्रथम ग्रापत्ति । प्रथम ग्रापत्ति । ४ मुकद्मा । श्रभियोग। पदं,—(न०) किसी समासान्त शब्द का प्रथम शब्द या किसी वाक्य का पूर्ण श्रंश । पर्वतः,—( पु० ) उदयाचल । —पाञ्चालक, (वि०) पूर्वी पाञ्चाल से सम्बन्ध रखने वाला । —पाणिनीयाः, ( पु० वहु० ) पूर्व देश में रहने वाले पागिनि के अनुयायी। —पितामहः, ( ५० ) पूर्वपुरुष । पुरखा।— पुरुषः, ( पु० ) ३ ब्रह्मा । ३ सीन पीढ़ियों में से कोई एक। (पितृ, पितामह-प्रपितामह) ३ पूर्व-पुरुष। — फल्गुनी, (स्त्री०) । १६ वाँ नत्तत्र । भाद्रपदा, (छी०) २१वाँ नचत्र। — भुक्ति, (स्त्री०) पहले का कब्ज़ा। --भून, (वि०) पहला। बीता हुआ । — मीमाँसा, (स्त्री०) हिन्दुदर्शन शास्त्र विशेष, जिसमें कर्मकाराड सम्बन्धी विषयों का निर्णय किया गया है ।— रङ्गः, (पु०)वह गान या स्तुति जो किसी

श्रभिनय के श्रारम्भ में विघ्न प्रशमनार्थ नटों द्वारा गायी जाती है। --रात्रः, (पु॰) रात्रि का प्रथम भाग।—रूपं, (न०) १ शीघ्र होने वाले परिवर्तन की सूचना। २रोगोयिति का लच्या। २ श्रागम स्चक वच्या । ३ श्रासरा । — वयस्, (वि०) युवा । जवान ।- चर्तिन् (वि०) पहले का ।-वादः, (पु॰) न्यवहार शास्त्रानुसार वह अभियोग जो न्यायालय में उपस्थित किया जाय। पहला दावा। नालिश।--वादिन्, (पु०) वादी। मुद्दई। वृत्तं,-- (न०) १ पहले का हाल २ पूर्व श्राच-रण।—सक्यं, (न०) किसी वस्तु का ऊपरी भाग।-सन्ध्या, (स्त्री०) प्रातःकाल। भोर। तद्का ।-सर, (वि॰) श्रागे जाने वाला।-सागरः, (पु॰) पूर्वीय समुद्र ।—साह्सः, ( पु॰ ) प्रथम या तीन बड़े भारी अर्थद्रखों में से एक।—स्थितिः, (स्त्री॰)। पूर्वावस्था। पूर्व (न०) १ अगला भाग। (अन्यया०) पहले २ पेश्तर । श्रारम्भ में । पूर्वः ( पु० ) पुरखा । पूर्वपुरुष । पूर्वेद्ध (वि॰) १ सहित। साथ। पूर्वेवर्ती। पूर्वेकः ( ५० ) पूर्वपुरुष । पुरुषा । श्रिोर । पूर्वेगम् ( वि॰ ) पहले जाने वाला । पूर्वतस् ( ग्रन्यया० ) पूर्व दिशा में । पूर्व दिशा की पूर्वत्र ( ग्रन्यया० ) पहले के भाग में । पूर्व में । पूर्ववत् ( अन्यया॰ ) पहिले की तरह। पूर्विन् (वि॰) [ स्त्री॰-पूर्विग्गी ] पहिले का। पूर्वीगा (वि॰) १ प्राचीन । पुरातन । २ पुरतैनी । पुरखों की । ग्रगले दिन । २ वीते पर्वेद्यस ( अन्यय० ) -हुए कल । ३ भोर में । सबेरे । दिन के पूर्वार्द्ध में । ४ वड़ी सबेरी । पूल् (भा॰ पर॰) [ पूलति, पूलयति-पूलयते ] हेर करना । एकन्न करना । संग्रह करना ।

पूलः } ( पु॰ ) मुट्ठा । वंडल । गट्ठा ।

पूषः } (पु॰) शहतूत का पेड़।

पूजिका (स्त्री॰) पूड़ी।

पूषन् ( पु॰ ) [ कत्ती-पूषा,-पागी -पागः ] सूर्य ! — ध्रसुहृदु, (पु॰) शिव का नामान्तर।— द्यात्मजः, (पु॰) १ वादल ।२ इन्द्र l--भासा, ( स्त्री॰ ) इन्द्रपुरी । श्रमरावती । पृ (धा० त्रात्म०) [ प्रियते, पृत ] क्रियाशील होना । कामकाज में लगा रहना । मशगूलं होना । पृक्त (व० कृ०) १ मिला हुआ । मिश्रित । २ छुत्रा हुत्रा । संसर्गान्वित । संयुक्त । पृक्तं ( न० ) धनदौत्तत । सम्पत्ति । पृक्तिः ( स्त्री० ) स्पर्शे । संसर्गे । युक्तता । पृक्थं ( न० ) सम्पत्ति । धनदौलत । पृच् (धा॰ श्रात्म) [पृक्ते, पृक्ण ] १ संसर्ग में श्राना । जेाड़ना । मिलाना । २ संमिश्रण होना । ३ संयोगान्वित होना । सन्तुष्ट करना । भरना । श्रघाना । ५ वदाना । वृद्धि करना । पृच्छकः (पु०) पूँ छने वाला। जिज्ञासु। पृच्छनम् ( न० ) जिज्ञासा । प्रश्न । पुच्छा (स्त्री०) १ प्रक्षा जिज्ञासा । २ भविष्य सम्बन्धी प्रश्न । पृज ( घा॰ श्रात्म॰) [ पृंक्ते ] संसर्ग में श्राना । स्पर्श करना । पृत् (स्त्री०) सेना। पृतना (स्त्री०) १ सेना। २ सैन्यदल, जिसमें २४३ हाथी, २४६ रथ, ७२६ घेाड़े और १२१४ पैदल सिपाही होते हैं। ३ मुठभेड़। युद्ध। लड़ाई।-साहः ( पु॰ ) इन्द्र का नामान्तर । पृथ् ( धा॰ उभय॰ ) [ पर्थयति, पर्थयते ] १ बदना। २ फैलना। ३ भेजना। पृथक् ( अन्यया० ) १ अलग अलग । एकाकी। श्रकेला। २ भिन्न। जुदा।—ध्यातमता, (स्ती०)

पृथक् ( अन्यया० ) १ अत्तग अत्तग । एकाकी ।

श्रकेता । २ भिन्न । जुदा ।—ध्रात्मता, ( स्ती० )

१ विरक्ति । वैराग्य । २ भेद । अन्तर । निर्णय या

फैसला ।—ध्रात्मन, ( वि० ) भिन्न । अत्तहदा ।

जुदा ।—ध्रात्मका, (स्ती०) व्यक्तित्व । व्यक्तिगत्त

श्रस्तित्व ।—कर्गां, (न०) —िक्रिया, ( स्ती० )

श्रत्तग करने का काम ।—क्तुल, (वि०) जुदे खनदान का ।—द्वीत्रः, (पु०) ( बहु०) वे लड़के जो

एक पिता; किन्तु भिन्न माताओं अथवा भिन्न भिन्न

सं० श० कौ०—ईई

वर्णं की माताश्रों की केखि से उत्पन्न हुए हाँ।— चर, (वि॰) एकाकी जाने वाला।—जनः, (पु॰) १ मूर्खं । वेवकूफ । २ नीच व्यक्ति । कमीना श्रादमी। पापी जन।—भावः, (पु॰) श्रलह-दगी। जुदापन। रूप,—(वि॰) भिन्न प्रकार या जाति के ।—विध, (वि॰) भिन्न भिन्न । जुदा जुदा।—शय्या, (स्री॰) श्रलग सोने वाला। —स्थितः, (स्री॰) भिन्न श्रस्तित्व।

पृथवी (स्त्री०) देखो पृथिवी।

पृथा (श्वी०) पायद्ध राजा की दो रानियाँ थीं। उन दो में से कुन्ती का दूसरा नाम पृथां था।— जः,—तनयः,—सुतः,—सुनुः, (पु०) प्रथम तीन पायद्वों का नाम, किन्तु विशेषकर श्रर्जुन का। —पतिः, (पु०) राजा पायद्व।

पृथिका (स्री॰) वृश्चिकादि जाति का शरापदविशिष्ट केाई जीव।

पृथिवी ( ची॰ ) धरा। भूमि ।—इन्द्रः,—ईशः,
(पु॰ )—द्वित्, (पु॰ )—पालः,—पालकः,
—भुजः,—भुजः,—शकः, (पु॰) राजा। – तलं,
(न॰ ) धरातल। जमीन की सतह।—पतिः,
(पु॰) १ राजा। २ यमराज।—मगुडलः, (पु॰)
—मगुडलम् (न॰) भूमगुडल।—रुहः, (पु॰)
वृत्त। पेद ।—लोकः (पु॰) भूलोक। मर्ल्यः
लोक।

पृथु (वि॰) [स्त्री॰—पृथु या पृथ्वी ] १ चौड़ा। विस्तृत । २ श्रधिक । विपुत्त । ३ वड़ा । महान् । ४ विस्तारित । ५ श्रसंख्य । श्रगणित । ६ चतुर । तेज् । चालाक । ७ श्रावश्यक ।

पृथुः (पु॰) १ अग्नि । २ एक राजा का नाम। राजावेख का पृथु पुत्र था।

पृथुः (स्ती॰) श्रफीम । श्रहिफेन ।—उद्र,
(वि॰) बड़े पेटवाला । धमधूसर ।—उद्रः,
—(पु॰) मेदा । मेप ।—जघन, ।—ित्तस्व,
बड़े चूतड़ों वाला । पत्रः, (पु॰)—पत्रं, (न॰)
१ लाल लहसन । प्रथ—यशस् (वि॰) दूर दूर
तक प्रसिद्ध । —रोमन्, (पु॰) मछली ।—श्रो,
(वि॰) बहुत बड़ा । समृद्धिशाली ।—
श्रोखि, (वि॰) मौटी कमर वाली ।—सम्पद्न,

(वि॰) धनी । धनवान् ।—स्कन्धः, (पु॰) सूकर । सुत्रर ।

पृथुकं (स्त्री॰) ) चिदवा। च्योरा। चिउरा। पृथुकः (पु॰) ऽ (पु॰) वचा।

पृथुका (स्वी०) लड़की।

पृथुल (वि॰) चौड़ा । लंबा। विस्तृत ।

पृथ्वी (स्ती॰) १ धरा। भूमि । २ पृथिवी तत्व । ३ वही इलायची । ४ एक छुन्द का नाम। —ईशाः,—पतिः,—पातः,—भुज्,—(पु॰) राजा।—स्वातं, (न॰) गुफा। स्तेह । माँद। —गर्भः, (पु॰) गर्णेश का नाम।—गृहं, (न॰) गुफा। स्तोह।—जः, (पु॰) १ वृत्त । पेट् । २ मङ्गल ग्रह ।

पृथ्वीका (छी॰) १ वड़ी इलायची । २ छेाटी इलायची ।

पृदाकुः, (पु०) १ विच्छू ।२ चीता।३ सर्प। छोटी जाति का जहरीला साँप।४ वृत्तः।१ हाथी।६ तेंदुश्रा।

पृष्टिन (वि॰) १ छे।टा । थे।डा । खर्वाकार २ पृष्टिमा (वि॰) सुके।मल । निर्धेल । नाजुक । चित्तीदार । धव्यादार ।

पृष्टिनः (पु०) १ किरण । २ जमीन । भूमि । ३ तारा-गण्युक्त श्राकाश । ४ कृष्णमाता देवकी का दूसरा नाम ।—गर्भः,—धरः,—भद्रः, (पु०) कृष्ण के नामान्तर ।—श्टङ्गः, (पु०) १ कृष्ण का नामान्तर । २ गणेश का नामान्तर ।

पृश्निका ( स्त्री॰ ) जलकुम्भी । एक पौधा जो पृश्नी ( जल में उत्पन्न होता है । पृष्णी

पृषत् (न०) जल या श्रन्य किसी तरल पदार्थं की वृंद ।—श्रंशः — श्रम्बः, (पु०) १ पवन । हवा। २ शिव का नामान्तर। —श्राज्यं, (न०) दही में मिला हुश्रा घी।—पतिः, [=पृषतां-पतिः] पवन। हवा।—बलः, (पु०) पवन-देव के घेाड़े का नाम।

पृषतः ( पु॰ ) १ चित्तीदार हिरन । २ जलविन्दु । ३ भव्या । चिन्ह ।—श्राश्चः, ( पु॰ ) हवा । पवन । पृषत्कः ( पु॰ ) तीर । बाए । पृपंतिः } (पु॰) जलविन्दु। पृपन्तिः } पृपाकरा ( स्वी० ) छोटा पत्थर । पृपातकम् ( न० ) घी घौर दही का संमिश्रण। पृषेाद्रः ( पु० ) पवन । हवा । ि हभा । पृष्ट (व॰ कृ॰) १ जिज्ञासित । पृद्धा हुया । २ छिटका पृष्टाहायनः ( ५० ) १ श्रतं विशेष । २ हाथी । पृष्टिः (स्ती॰) जिज्ञासा। प्रश्न। सवाल। पृष्टं (न०) १ पीठ। पिद्यला भाग । पीछे का हिस्सा। २ जानवर की पोठ । ३ सतह । तल। ऊपरी भाग । ४ पीठ या दूसरी श्रोर ( किसी पन्न-या दम्तावेज का) 🗗 समतन छत्त । ६ पुस्तक का पत्ता ।—ग्रास्थि, ( न० ) मेरुद्रग्ड ।—गोपः, —रज्ञः, ( पु॰ ) वह सिपाद्यी जो किसी येग्द्रा की पीठ की रचा पर नियुक्त हो।—ग्रन्थि, ( वि॰ ) कुनड़ा ।—चत्तुस्, ( पु॰ ) दिग्द्शिनी पत्रिका । ताश । — तल्पनं, ( न॰ ) हाथी की पीठ की रग विशेष ।—द्वृष्टिः, (स्त्री॰) १ कैंकड़ा। ३ भालू। रीछ। --फलं, ( न० ) किसी पिंड के জपरी भाग का चेत्रफल।—भागः, ( पु॰ ) पीठ ।—मांसं, ( न॰ ) १ पीठ का माँस । २ पीठ की गुमड़ी।—मांसाद,—मांसादन, (वि०) चुगलक्षीर।—मांसादम्,—मांसादनम्, ( न०) चुगली ।—यानं, ( न॰ ) सवारी ( घेाड़े के पीठ की )—वास्तु ( न० ) मकान का ऊपर का तल्ला।—वाह्, (पु॰)—वाह्यः, (पु॰) वेल जिसकी पीठ पर वेशका जादा जाता हो .-- शय, ( वि॰ ) पीठ पर सोने वाला।—श्टङ्ग, ( पु॰ ) जंगली वकरा ।--श्रिङ्गिन्, (पु॰) १ मेप। मेदा। २ भेंसा। ३ हिजहा। ४ भीम का नामान्तर।

पृष्ठकं ( न॰ ) पीठ।

पृष्ठतस् ( श्रव्य० ) १ पीछे । पीठ पीछे । पीछे से । २ पीठ की छोर । पीछे की छोर ।३ पीठ पर । ४ पीठ के पीछे । चुपचाप । गुपचुप ।

पृष्ठच (वि०) पीठ सम्बन्धी।

पृष्ठचः ( पु॰ ) वह घोड़ा जिसकी पीठ पर वेामा लादा जाता हो ।

पृष्णिः ( सी० ) ऐदी । पृ (धा॰ पर॰) [पिपर्ति, पृणाति, पूर्ण ] १ भरना । भर देना। पुरा कर देना। २ परिपूर्ण करना। ( वचन ) पालन करना। ( श्राशा ) पूरी करना। फूँक से फूल जानाया फूकना। ४ तृप्त करना । श्रघाना । ५ पालन पोपण करना । पेचकः ( ५० ) १ उल्लू। हाथी की पुँछ की जड़। ३ सेज। शय्या । ४ वादल । ४ जुँ। चील्हर । पेचिक्तर (पु॰) ) पेचिलः (पु॰) } हाथी । पेंज्यः - पेंज्ज्यः ( ५० ) कान का मेल या ठेठ । पेटं (न०) १ पेटी। संदूका टोक्सा थेला। पेटः ( पु० ) ∫ २ ससूह । ( पु० ) फैली हुई डॅंग-लियेां सहित खुला हाथ । पेटकं (न०) ) १ टेक्सी । पिटारा । थैला। पेटकः ( प्॰ ) ∫ वोरा । २ समूह । समुदाय । पेटाकः ( पु० ) वैग । थैला । पेटी । टोकरा । पेटिका } ( सी॰ ) द्वाेटा थेला । टोकरी । पेटी पेडा ( स्त्री॰ ) वदा थैला । पेय (वि॰) १ पीने येग्य । २ सोंधा । स्वादिष्ट । रूचिकर । पेयं ( न० ) शर्वत । पेया ( ग्री॰ ) मॉंड़ । लाजाफॉट । पेयुः ( पु० ) १समुद्र । २ श्रग्नि । ३ सूर्य । पेश्रुपस् ( न० ) र १श्रमृत । सुधा । २उस गे। का दूध पेर्युपः ( पु॰ ) र्जिसका न्याये ७ दिन से श्रधिक न हुए हैं। ३ ताज़ा घी। पेरा ( स्त्री० ) वाद्ययंत्र विशेष । वाजा । पेल ( घा॰ पर॰ ) [ पेलति, पेलयति—पेलयते ] १ जाना । २ कॉपना । पल ( न॰ ) पेलकः ( पु॰ ) } श्रयडकेाप । पेलव (वि०) १ सुकुमार । सुकुमाल । मिहीन ।

२ पतला । ३ दुवला ।

पेत्तिः-पेत्तिन् ( प़॰ ) घोड़ा ।

**४ मुत्फन्नी। छली। कपटी।** 

पेशल ) १ केमल । मुलायम । सुकुमार ।

पेसल ) हर। सुन्दर। ४ विशेष। चतुर। निपुण।

(वि०) २ दुवला। पतला।३ मनेा-

पेशिः ) (स्त्री॰) १ गोरत का दुकगा। माँसखगढ पेशी ∫ २ मॉस का गेला यापिएड।३ श्रंदा। ४ रग । पट्टा । ४ गर्भाधान होने के कुछ ही दिनों बाद का कचा गर्भपिगढ। ६ खिलने वाली कली ( पु० ) इन्द्र का वज्र । ७ एक प्रकार का बाजा ।-कोशः - कोषः, (पु॰) पधी का अँदा । पेषः ( पु० ) पसीना । कृटना । कुचरना ।

पेपर्गा ( न० ) १ पसीना । चूर चूर करना । २ खलि-हान में वह जगह जहाँ दाँय चलाई जाती है। ३ खल श्रौर लोड़ा । केाई भी फूटने पीसने का यंग्र ।

पेपिशाः (स्त्री॰) पेषशाः (स्त्री॰) पेषाकः (पु॰)

पेस्वर (वि०) १ गमनकारी । २ नाशकारी । पै ( घा॰ पर॰ ) ( पायति ) सुखाना । कुन्हलाना ।

पुँगिः 👌 ( पु० ) यास्क का नाम विशेष । पैङ्गिः 🕽

पैञ्जूपः ∫

पैठर (वि॰) [ स्ती॰—पैटरी ] किसी पात्र में उवाला हुआ।

पैठीनसिः ( पु॰ ) एक प्राचीन ऋपि का नाम । पेंडिक्यं, पैंगिडक्चम् ) पेंडिक्यं, पैंगिडक्यम्, ) ( न० ) भिखारीपना ।

पैतामह ( वि॰ ) [ स्त्री॰—पैतामही ] वावा सम्बन्धी । पितासह या बाबा से प्राप्त ।

पैतामद्वाः ( पु॰ बहु॰ ) पुरखा। पूर्वपुरुप ।

पैतामहिक (वि॰) [ खी॰—पैतामहिको ] पिता-मह सम्बन्धी।

पैतृक ( वि॰ ) [ स्पे॰—पैतृकी ] १ पिता सम्बन्धी। २ पुरतैनी । परंपरागत प्राप्त । ३ पितरों का । पैतदां ( न० ) पुरुखों का श्राद्ध कर्म।

पैतृमत्यः ( पु॰ ) १ कानीन । श्रविवाहिता स्त्री का पुत्र । २ किसी प्रसिद्धपुरुष का पुत्र ।

पैतृष्वसेयः ) पैतृष्वस्त्रीयः ) ( पु॰ ) चाची या काकी का पुत्र। सम्बन्धी ।

पैत्र (वि०) [स्त्री—पेत्री ] १ पैतृक । पुरतैनी । २ पितरों का।

पैत्रम् ( न॰ ) तर्जनी श्रीर श्रॅगृठे के वीच का स्थान । पैलव ( वि॰ ) ि छी०—पैलवी | पिलुष्टा की लकरी काबनाहश्रा।

पैशहयं ( न० ) नम्रता । नरमी । कोमलता ।

पैशाच (वि॰) [ स्त्री॰—पैशाची ] पैशाचिक । नारकीय ।

पैशाचः (पु॰) १ श्राठ प्रकार के विवाहों में से श्राठवाँ या निकृष्ट श्रेगी का विवाह । २ एक प्रकार का पिशाच वा राष्ट्रस ।

पैशाचिक (वि॰) १ नारकीय । २ शैतानी । राज्ञसी । पैशाची ( स्ती॰ ) १ किसी धार्मिक विधान के समय वनाया हुन्ना नैवेद्य । २ रात । ३ एक प्रकार की निकृष्ठ प्राकृत बोली।

) ( न॰ ) १ चुगली । पीठ पीछे निन्दा । पैशुन्यम् ∫ २ गुंडई । बदमाशी । ३ दुष्टता । पैष्ट (वि॰) [सी॰—पैष्टी] श्राटा या पिठी का

यना हुआ।

पैप्रिक (वि॰) [स्त्री॰—पैप्रिकी ] श्राटा या पिठीं का वना हुआ ।

पैष्टिकम् ( न० ) १ कचौंड़ियाँ । २ श्रनाज से खींची हुई मदिरा।

पैष्टी ( स्त्री॰ ) ग्रनाज को सड़ाकर बनाया हुन्ना मद्य । ) (वि॰) १ पाँच से सोलह वर्ष तक की पोगगुड 🕽 अवस्था का। २ वह जिसका कोई अंग कम या विकृत हो । ३ भौंड़ा । भद्दा । वदशक्त ।

पोगंडः, ) ( पु॰ ) पाचवीं से सेालहवीं वर्ष तक पोगगडः के भीतर का बालक।

पोटः ( पु० ) घर की नीव ।--गालः, ( पु० ) १ एक प्रकार का नरकुल । २ कॉंस । ३ मछली विशेष ।

पोटकः ( पु॰ ) नौकर।

पोटा ( छी० ) १ मरदानी औरत। मर्दों के चिन्ह ढाड़ी मूछ श्रादि रखने वाली सी। ३ हिजड़ा । श्राख्ता । ख्रस्ती । विधया । ३ नोकरानी । चाँक-रानी ।

पोटी (स्थी०) बदा घड़ियाल।

पोहिलिका ) (स्त्री॰) पुरस्यि । पोर्ट्स । पेकर । पहिली ) पारसल । गट्टा । गट्टर ।

पातः (पु०) १ किसी भी जानवर का यदा। २ दस वर्ष की उन्न का हायी। ३ नाव। वेड़ा ! जहाज ! ४ वस्त्र । कपदा। १ वृष्ठ का श्रॅस्तुत्रा। ६ वह स्थल जहाँ घर हो ।—श्राच्छादनं (न०) तंवृ। कनात ।—श्राधानं, (न०) छोटी महली का बचा।—धारिन, (पु०) जहाज का मालिक!—भङ्गः, (पु०) जहाज का द्वना। — रक्तः, (पु०) नाव का डाँड़ !—विगाज, (पु०) व्यापारी जो समुद्र मार्ग से गमनागमन कर व्यापार करे।—वाहः, (पु०) माम्ती। मल्लाह। केवट।

पोतकः ( पु॰ ) १ जानवर का बचा । २ छोटा वृद्ध । ३ वह भूखरड जिस पर घर बना हो ।

पोतासः ( पु॰ ) कप्र।

पोतृ ( पु॰ ) यज्ञ कराने वाले सोलह प्राह्मागों में से पुक जिसको याज्ञिक भाषा में "प्रह्मन" कहते हैं। पोत्या ( स्त्री॰ ) नावों का समूह ।

पोत्रं (न॰) १ सुत्रर का धृयन या खाँग। २ वज्र। ३ नाव। जहाज़। ४ हल की फाल। ४ वस्त्र। ६ यज्ञपात्र विशेष जो पोत नामक याजक के पास रहता है। पोता नामक याजक का पद!— ग्रायुधः, (पु॰) ग्रुकर। सुन्नरा

पोत्रिन् ( पु॰ ) ग्रूकर । सुग्रर ।

पोलः ( पु॰ ) १ ढेर । २ श्रायतन । श्राकार ।

पोलिका } (स्त्री॰) गेहूँ के श्राटे की पूड़ी।

पोलिंदः } ( पु॰ ) जहाज का मस्तूल।

पोपः ( पु॰ ) पालन पोपण । परवरिश ।

पोपयित्तुः ( पु॰ ) कोमल ।

पोशितः (वि०) पालन पोपण करने वाला। (पु०) खिलाने वाला। परवरिश करने वाला। रचक। पोपिन् ) (वि॰) पालन पोपण कर्ता । खिलाने पोप्टू ) पिताने वाला । (पु॰) पालने पोसने वाला । रचक ।

पोष्य (वि॰) १ पालनीय । पालने योग्य । २ भली प्रकार पाला पोसा हुन्या ।—पुत्रः, —सुतः, (पु॰) दत्तक या गोद लिया हुन्या ।— ह्याः, (पु॰) माता, पिता गुरु, पुत्र, पत्नी, सन्तान, श्रभ्यागत भीर शरगागत ''पोष्यवर्ग में हें ।

पोंख़लीय (वि॰) [स्त्री॰ —पोंख़लीया ] वेरया सम्बन्धी ।

पौद्धारः ( न॰ ) वेश्यापन । कुलदापन ।

पौंसवनं ( न॰ ) देखी —"पुंसवन"।

पोंस्त (वि॰) [ खी॰—पॉस्ती ] १ मानव याग्य। २ मानवता। मर्दानगी।

पोंस्नं (न॰) मनुष्यता । मर्दानगी ।

पोगंड } [ स्त्री॰ —पोगगंडी ] लंदकपन । पोगगंड

पौगंडम् ) (न०) लढ़कपन। (पाँच से सोलह पौगराडम् ) वर्ष तक की श्रवस्था।)

पोंडू: ) (पु॰) १ एक देश का नाम। २ उस देश पोर्यटू: ) के राजा या वाशिदे का नाम। ३ गता या ईख विशेष। ४ माथे पर का तिलक। ४ भीम के शहु का नाम।

पोंड्रकः ) (५०) १पींडा । गता । २ वर्णसङ्कर जाति पांड्रकः ) विशेष ।

पौतवं (न०) एक मॉॅंप।

पौत्तिकं ( न० ) एक प्रकार का शहद।

पौज (वि॰) [स्त्री॰—पौत्री] पुत्र सम्बन्धी या पुत्र से निकला हुत्रा।

पौत्रः ( पु॰ ) पुत्र का पुत्र । नाती । पोता ,

पे। श्री (स्त्री ०) नातिन । पोती ।

पौत्रिकेयः ( पु॰ ) लड़की का लढ़का जो श्रपने नाना की सम्पत्ति का उतराधिकारी हो ।

पौनःपुनिक्त (वि॰) [ स्त्री॰—पौनःपुननिक्ती ] वार वार होने वाला । श्रक्सर दुहराया हुश्रा ।

पौनःपुन्यं ( न॰ ) प्रायः या सदैव पुनरावृत्त ।

पौनहक्तं ) (न०) १ वारवार दुहराने की क्रिया। पौनहक्तयं र व्यर्थथा। फालतुपना। पौनर्भव (वि॰) १ उस विधवा सम्यन्धी, जिसने दूसरे पति के साथ विवाह किया हो । २ दुहराया हुआ।

पौनर्भवः ( पु॰ ) १ पुनर्दिवाहिता विधवा का पुत्र। स्मृतियों में वर्णित १२ प्रकार के पुत्रों में से एक। २ किसी स्त्री का दूसरा पति।

पौर (वि॰) [स्त्री॰—पौरी ] नगर या कस्वा सम्बन्धी।

पौरः ( पु॰ ) नागरिक। नगरिनवासी। — ग्रंगना, — योषित्, ( स्त्री॰ ) — स्त्री, ( स्त्री॰ ) नगर-वासिनी स्त्री। — जानपद, ( वि॰ ) नगर या देहात से सम्बन्धयुक्त। — जानपदाः, ( पु॰ बहु॰ ) देहाती श्रोर नगर का। बृद्धः, ( पु॰ ) नगर या प्रतिष्ठित व्यक्ति दिशेष।

पौरकं (न०) १ घर के समीप का उद्यान। २ नगर समीपस्थ वाग्र।

पौरंदर ) (वि॰) [ स्त्री॰—पौरन्दरी ] इन्द्र पौरन्दर ) सम्बन्धी । इन्द्र से निकला हुआ ।

पौरंदरं ) पौरन्दरं ) ( न० ) ज्येष्टा नक्त्र ।

पौरव ( वि॰) [ स्त्री॰---पौरवो ] पुरु से श्राया हुश्रा । पुरु सम्बन्धी ।

पौरवः ( पु॰ ) १ पुरु की सन्तान । २ उत्तरी भारत के एक प्रान्त विशेष का तथा उस प्रान्त के शासक ग्रथवा ग्रधिवासियों का नाम ।

पौरवीय ( वि॰ ) [ स्त्री॰-पौरवीयी ] पौरव में त्रपुरक्त ।

पौरस्त्य (वि०) १ पूर्वी । २ सव से आगे का । ३ प्रथम । पूर्व का ।

पौराण (वि॰) [स्त्री॰—पौराणी] १ भूतकाल का। पुरातन काल का। प्राचीन । त्र्रादि का। २ पुराण सम्बन्धी। पुराण से निकला हुत्रा।

पौराशिक (वि॰) [स्त्री॰—पौराशिकी] १ प्राचीन । पुरातन । २ पुराश सम्बन्धी । ३ इतिहास में निष्णात ।

पौराणिकः ( पु॰ ) पुराण्-पाठक । पौरुष ( वि॰ ) [ स्त्री॰—पौरुषी ] १ मानव सम्बन्धी । मानवी । २ मरदानगी से । पौरुषः (पु॰) उतना वोक्त जितना कि एक आदमी ले जा सके।

पौरुषी (स्त्री॰) स्त्री। श्रीरत।

पौरुषं (न०) १ मानवी कर्म। मनुष्य का कर्म। उद्योग। प्रयत्न। २ वीरता। वहादुरी। विक्रम। पराक्रम। साहस। ३ पुंसत्व। ४ वीर्थ। ४ लिङ्ग। ६ मनुष्य की पूरी ऊँचाई। पुरसा।

पौरुषेय (वि॰) [स्त्री॰—पौरुषेयी ] पुरुष सम्बन्धी । पुरुष का । २ पुरुषकृत । आदमी का किया हुआ । ३ आध्यात्मिक ।

पौरुपेयः (पु॰) १ पुरुववध । २ मनुष्य समूह । २ रोजंदारी पर काम करने वाला मज़दूर । ४ पुरुप का कर्म । मानव कर्म ।

पौरुप्यम् ( न॰ ) मनुष्यता । साहस । वीरता । पौरुपवः ( पु॰ ) पाकशालाध्यत्त । राजा की पाक-शाला का ग्रध्यत्त ।

पौरोभाग्यं (न०) १ दोपदर्शन २ ईर्ष्या । पौरोद्दित्यं (न०) पुरोहिताई । पुरोहित का कर्म । पौर्णमास (वि०) [स्त्री०—पौर्णमासी ] पूर्णिमा सम्बन्धी ।

पौर्णमासः ( पु॰ ) एक याग या इष्टिका जो पूर्णिमा के दिन होती है।

पौर्णमासी } (स्त्री॰) पूर्णिमा। पूरनमासी। पौर्णमी

पौर्णमास्यं ( न० ) पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला यज्ञ विशेष।

पौर्णिमा ( स्त्री॰ ) पूर्णमासी।

पौर्तिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—गौर्तिकी ] पूर्तसाधक कर्म । परोपकार के कर्म ।

पौर्च (वि॰) [स्त्री० — पौर्वी ] १ भूतकाल सम्बन्धी । २ पूर्व दिशा सम्बन्धी । पूर्वी ।

पौर्वदेहिक ) ( वि॰ ) [ स्त्री॰—पौर्वदेहिकी ] पौर्वदेहिक ) पूर्वजन्म सम्बन्धी । पूर्वजन्म कृत ।

पौर्चपदिक (वि०) [स्त्री०—पौर्चपदिक] समास का प्रथम पद।

पौर्वापर्यम् (न॰) पहले श्रौर पीछे का सम्बन्ध । क्रम । सिलसिला ।

पौर्वाहिक (वि॰)[स्त्री॰—पौर्वान्हिकी] पूर्वाह सम्बन्धी। पोर्दिक (वि॰) [स्री॰ — पोर्वको ] १ पहिले का।
ग्रगला । पूर्व का। २ पेनृक । ३ पुरातन।
प्राचीन।

पोलस्त्यः (पु॰) १ रावण का नामान्तर । २ कुवैर का नामान्तर । ३ विभीपण का नामान्तर । ४ चन्द्रमा ।

पौतिः ( ५० स्ती॰ ) } पौली ( स्ती॰ ) } प्री ।

पौलोमी ( छी॰ ) शची । इन्द्रागी । —सस्भवः, ( पु॰ ) जयन्त का नामान्तर ।

पौपः ( पु॰ ) पृत मात ।

पौवी (स्त्री॰) पूसमास की पूर्णिमा।

पोष्कर ) (वि॰) [ स्त्री॰ पौष्करी या पोष्कर ) पौष्करकी ] नीलकमल सम्बन्धी। पौष्करिया (स्त्रो॰) सरीवर जिसमें कमल हों। पौष्कलः (पु॰) श्रनाज विशेष।

पौष्कटगं (न०) १ आधिक्य । अधिकता । २ पूर्ण वृद्धि ।

पौष्टिक (वि॰) [स्त्री॰ —पौष्टिकी ] पुष्टिकारक। पुष्ट करने वाला। वलवीर्यदायक।

पौणां ( न० ) रेवती नचत्र ।

पौष्प (वि॰)[स्त्री॰—पौष्पी] पुष्प सम्बन्धी। फूलों का। फूलों से निकला हुन्ना। फूलदार।

पोंप्यी (स्त्री०) पटना नगर का नामान्तर।

प्याट् ( थ्रव्य॰ ) हो, थ्रहो कहकर पुकारने के लिये व्यवहृत होने वाला श्रव्यय विशेष।

प्याय् (धा॰ श्रात्म॰ ) [प्यायते, प्यान, या पीन ] यदना । बाद श्राना ।

प्यायनम् ( न॰ ) उन्नति । वाद ।

प्यायित (वि॰) १ वृद्धि को प्राप्त । उन्नत । २ मौटा पढ़ा हुआ । ३ विलप्ट । तरोताज्ञा ।

प्ये (धा॰ घ॰) [प्यायते, पीन] १ बढ़ना। वृद्धि की प्राप्त होना। ३ पूर्ण हो जाना।

प्र ( श्रन्यया॰ ) १ जब यह उपसर्ग किसी किया में लगाया जाता है, तब इसका शर्थ होता है श्रागे, सामने, पेश्तर, पहले, श्रागे की श्रोर, यथा प्रगम, प्रस्था श्रादि । २ विशेषणवाची शब्दों में लगाने से इसका शर्थ होता है — वहुत, श्रत्यधिकता से, श्रात्यधिक । यथा प्रकृष्ट । प्रमत्त श्रादि । (इ) संज्ञानाची शब्दों के पूर्व लगाने पर इसका श्रर्थ होता है:—

- (क) श्रारम्भ । प्रारम्भ । यथा-प्रस्थान ।
- (ख) लंबाई । यथा-प्रवालसृपिक ।
- (ग) वल । यथा--प्रभु ।
- (घ) घनिष्टता । श्रत्याधिक्य । यथा—प्रकर्ष । प्रवाद ।
- (ङ) उद्भव स्थान । निकास । यथा—प्रभव । प्रपौत्र ।
- (च) सम्पूर्णता । पूर्णता । यथा--प्रभुक्तमन्नं ।
- (छ) राहित्य । वियोग । विना । यथा-प्रोपिता ।
- (ज) जुदा। यथा—प्रजु।
- (भ) उत्तमता । यथा-प्राचार्यः ।
- (ज) पवित्रता । यथा प्रसत्तजलं ।
- (त) श्रभिलापा। यथा-प्रार्थना।
- (थ) श्रवसान । यथा---प्रशम ।
- (द) सम्मान । प्रतिष्टा । यथा-प्राञ्जलि ।
- (ध) विशिष्टता । यथा प्रवाल । प्रणस ।

प्रकट (वि॰) १ जाहिर । प्रत्यच । २ खुला । वे-परदा । सर्वसाधारण का । ३ जे। दिखलाई पड़े । प्रकटं (श्रव्यया॰) साफ तौर से । प्रत्यच रीत्या ।

प्रकटं ( प्रव्यया॰ ) साफ तौर से । प्रत्यच रीत्या । —प्रीतिवर्द्धनः, ( पु॰ ) शिव जी ।

प्रकटनम् (न०) प्रकट या प्रत्यत्त होने की किया। प्रकटित (न० क्र०) १ प्रकट किया हुन्ना। प्रत्यत्त

किया हुग्रा। खोला हुग्रा। २ सर्वसाधारण के सामने रखा हुग्रा। ३ साफ।

प्रकंपः } ( पु॰ ) कॅपकॅपी । थरथराहट । प्रकस्पः }

प्रकंपन } (बि॰) पाने वाला। हिलाने वाला।

प्रकंपनं } (न॰) श्रत्यधिक कॅपकॅपी या थरयराहट । प्रकस्पनम्

प्रकंपनः ) ( पु॰ ) १ पवन । श्राँषी । २ नरक प्रक्रस्पनः ) विशेष ।

प्रकरं ( न० ) ग्रगर की लकड़ी।

प्रकरः (पु॰) १ ढेर । समूह । भीड़ । संग्रह । २ गुल-इस्ता । ३ साहाय्य । सहायता । मैत्री । ४ चलन । प्रथा । १ सम्मान । ६ बरजोरी हरण । वह-कावा फुसलाहट।

प्रकरणम्

प्रकर्णम् (न०) १ किसी विषय के। समक्तने या ससमाने के लिये उस पर वादविवाद करना। जिक करना। २ विपय । प्रसङ्ग । ३ किसी ग्रन्थ के अन्तर्गत छोटे छोटे भागों में से केहि भाग। श्रध्याय । ४ श्रवसर । मौका । ४ श्रारम्भिक वक्तन्य । मुखबन्ध । ७ इरय कान्य के अन्तर्गत रूपक के दस भेदों में से एक।

प्रकरिएका } ( स्त्री॰ ) नाटिका ।

प्रक्ररिका (खी॰) दश्यकाच्य का स्थल विशेष जे। उसमें लगा दिया जाता है श्रीर जे। यह बतलाता है कि, श्रागे क्या होने वाला है।

प्रकरी ( ची॰ ) १ नाटक के किसी दो श्रंकों के वीच का वह श्रॅश जिसमें श्रागे होने वाली घटना की सूचना दी जाती है। २ नटों की पोशाक। एकटरों की ड्रेस । ३ मैदान । ४ चौराहा । ४ गान विशेष ।

प्रकर्षः ( पु॰ ) १ उत्तमता । प्रसिद्धि । उस्कृप्टता । २ श्रधिकता । बहुतायत । ३ वल । ताकत । ४ केवलत्व । ४ लंबाई । दीर्घीकरण !

प्रकर्षग्राम् (न॰) १ खींच लेने की किया। २ हल जोतने की क्रिया। ३ श्रवधि। प्रसार। ४ उत्क-र्पता । उत्कृष्टता । १ विकलता । चित्त विचेप । आन्ति ।

प्रकला (स्त्री॰) एक कला। (समय) का साठवाँ भाग ।

प्रकल्पना (स्त्री॰) निश्चित करना । स्थिर करना । प्रकल्पित (व॰ कु॰ ) १ वनाया हुआ। किया हुआ। निर्माण किया हुआ। २ निश्चित किया हुआ। निर्दिष्ट किया हुआ।

प्रकृष्टिपता (स्त्री०) एक प्रकार की पहेली या बुक्ती ग्रल। प्रकांडं, प्रकाराडम् (न०) ११ दृश का सना । प्रकांडः, प्रकाग्रडः ( पु॰ ) ∫ संकन्ध । २ डाली । शाखा। (समास के अन्त में ) अपनी जाति में सर्वोत्कृष्ट । ३ बाँह का ऊपरी भाग ।

प्रकार्यंडकः } ( पु॰ ) देखे प्रकार्यंड ।

प्रकांडरः } ( पु॰ ) वृच । पेड़ । प्रकार्यंडरः }

प्रकाम ( पु॰ ) १ प्रेमासक्त । श्रत्याधिक । बहुत । श्रधाया हुन्ना।—भुज्ञ, (वि०) श्रघाकर खाने

प्रकामः ( पु॰ ) श्रभिलापा । श्रानन्द । सन्तोप ।

प्रकामं ( श्रन्यया० ) १ श्रत्यधिक । श्रत्यधिकता से । २ पर्याप्तरूप से । कामनानुसार । ३ स्वेच्छानुसार । रजामंदी से।

प्रकारः ( पु॰ ) १ ढंग। सौर तरीका । प्रणाली। तरह । भाँति । २ भेद किस्म । ३ साम्य । सादृश्य । तुलना । ४ विशेषता । विशिष्टता ।

प्रकाश (वि०) १ चमकीला । भड़कीला । चमकदार । २ सुरपष्ट । प्रत्यच । ३ सतेज । उज्ज्वल । विशद । स्पष्ट | प्रसिद्ध । प्रख्यात | प्रकट । खुला हुन्ना । ६ स्थान जिस पर के वृत्त काट कर साफ कर दिये गये हें। मैदान। ७ फूला हुन्ना। वदा हुन्ना। मानों। जैसा। सदश।—ग्रात्मक, (वि०) चमकीला । उज्ज्वल । – श्रात्मन्, (वि०) चम-कीला। उज्ज्वल । (पु०) १ शिवजी का नामान्तर । २ सूर्य। - इतर, (वि०) श्रदृश्य । जा देख न पड़े।—ऋयः, ( पु॰ ) खुलंखुह्मा खरीद ।— नारी. ( स्त्री० ) रंडी । वेश्या । छिनाल ।

प्रकाशं ( श्रन्यया० ) १ खुलंखुल्ला । साफ़ तौर पर । २ चिल्लाकर।

प्रकाशः ( पु॰ ) १ रोशनी । उजियाला । चमक । उज्ज्वलता । श्राव । श्रामा । २(श्रालं०) न्यास्या । ( यथा काव्यप्रकाश ) ३ धूप । घाम । ४ प्राकट्य । दर्शन । १ कीर्ति । नामवरी । ख्याति । गैारव । ६ मैदान । ७ सुनहत्ता दर्पण । 🛱 किसी ग्रन्थ का ऋध्याय । परिच्छेद ।

प्रकाशक (वि॰) स्त्री॰—प्रकाशिका ] १ प्रकट करने वाला । दिखलाने वाला । २ व्यक्त करने वाला। निर्देश । ३ व्याख्या करने वाला । ४ चम-कीला । उज्ज्वल । ६ प्रसिद्ध । विख्यात ।

प्रकाशकः (पु॰) १ सूर्य । २ द्याविष्कारकर्ता । स्वाजी । ३ प्रसिद्ध करने वाला जैसे अन्य-प्रकाशक । —ज्ञातृ, (पु॰) सुर्गा । [वाला । प्रकाशन (वि॰) प्रकट करने वाला । प्रसिद्ध करने प्रकाशनं (न॰) प्रकाशित करने का काम । प्रकाश में लाने का काम ।

प्रकाशनः ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर ।
प्रकाशित ( व॰ कृ॰ ) १ प्रकट किया हुआ । प्रसिद्ध
किया हुआ । २ चमकता हुआ । जिसमें से प्रकाश
निकल रहा हो । ३ प्रत्यच । जो देख पड़े । स्पष्ट ।
प्रकाशिन् ( वि॰ ) साफ । उज्ज्वल । चमकीला ।
प्रकिर्मां ( न॰ ) वखेरना । छिटकाना ।
प्रकीर्मां ( व॰ कृ॰ ) १ विखरा हुआ । छिटका हुआ ।
२ फेला हुआ । प्रकाशित । प्रचारित । ३ लहराता
हुआ । हिलता हुआ । ४ प्रस्तन्यस्त । ढीला ढाला ।
खुले हुए ( जैसे केश ) । ४ प्रसंत्यनता ।
प्रसम्बद्धता । ३ उद्विग्न । घगड़ाथा हुआ । ७
फुटकर । मिलाजुला ।

प्रकीर्गो (न॰) १ फुटकल वस्तुत्रों का संग्रह । २ त्रध्याय जिसमें फुटकल नियमों का संग्रह हो ।

प्रकीर्गक (वि॰) विखरा हुआ।

प्रकीर्गाकं (.न०) ११ चॅंबर। (पु०) घोड़ा। प्रकीर्गाकः (पु०)) (न०)१ फुटकर घ्रव्याय। प्रकीर्तनम् (न०)१ घोषणा। २ प्रशंसा करना। तारीक्र करना।

प्रकीर्तिः ( छी॰ ) १ नामवरी । प्रशंसा । २ ख्याति । प्रसिद्धि । वोपणा ।

प्रकुंचः } ( पु॰ ) श्राठ तोले या एक पल का माप। प्रकुञ्जः } ( पु॰ ) श्राठ तोले या एक पल का माप। प्रकुलं ( व॰ छ॰ ) १ श्रात्यन्त कुछ । २ उत्तेजित । प्रकुलं ( व॰ छ॰ ) १ सुरा का नामान्तर । प्रकुल्माराङी ( स्त्री॰ ) दुर्गा का नामान्तर । प्रकृत ( व॰ छ॰ ) १ सुसम्पन्न । २ श्रारम्भित । श्रुरू किया हुआ । ३ नियुक्त किया हुआ । व्यस्त किया हुआ । ४ श्रसली । यथार्थ । ४ किसी विपय को वाद्विवाद का विपय वनामा हुआ । विचाराधीन विपय । प्रस्तुत विपय । ६ श्रावरयक । भनोरक्षक ।

प्रकृतं ( न॰ ) वास्तविक विषय । प्रस्तुत विषयं ।— भ्र्यर्थ, ( वि॰ ) यथार्थ भाव वतलाने वाला ।— भ्र्यर्थः, ( पु॰ ) वास्तविक भाव ।

प्रकृतिः ( ची॰ ) १ स्वभाव । तासीर । २ मिजाज़ ।
३ वनावट । श्राकार । ४ निकास । परंपरा । १
उद्गम स्थल । ६ साँख्यदर्शन में पुरुप श्रीर प्रकृति
को छोड़ तीसरी वस्तु नहीं मानी गयी । ७ श्रादर्श ।
नमूना । म स्त्री । ६ परवहा का मूर्तिमान सङ्कल्प,
जिसके कारण सृष्टि की उत्पत्ति होती है । १०
पुरुप या स्त्री को जननेन्द्रिय । लिङ्ग । भग । ११
माता । ( बहुवचन ) १ राजा के श्रामात्य ।
मंत्रिमण्डल । २ राजा की प्रजा । ३ राजतंत्र के
श्रङ्ग जो सात माने गये हैं ।

''स्वाम्यमात्यसहत्योश्यराष्ट्रदुर्यवसानि च।'' ४ सांख्यदर्शन के श्रनुसार श्राठ प्रधान तत्व जिनसे हरेक वस्तु उत्पन्न होती है। १ सृष्टि को यनाने वाले ४ तत्व । — ईशः, ( पु॰ ) राजा या ज़िले का हाकिम । - कृपण, ( वि॰ ) स्वभाव से सुस्त या जा पहचान न सके। -- तरल, (वि॰) स्वभाव से चञ्चल ।--पुरुपः, ( पु॰ ) श्रमात्य । राजपुरो-हित ।---भग्डलं, ( न॰ ) समूचा राज्य या राष्ट्र या वादशाहत ।—लयः, ( पु॰ ) प्रकृति में लीन होना ।—सिद्ध, (वि०) नैसर्गिक । स्वाभाविक । सुभग, (वि०) स्वभाव से मनोहर।--स्थ, (वि०) १ जे। अपनी स्वाभा-विक ग्रवस्था में हो । मामूली हालत में । २ स्वस्थ्य । तंदुरुस्थ । ३ त्रारोग्यता प्राप्त किया हुश्रा। ४ नंगा।

प्रकृष्ट ( व॰ कृ॰ ) १ श्राकृष्ट । खिंचा हुश्रा । २ लंबा । दीर्घ । ३ उस्कृष्टतर । उस्कृष्टतम । प्रधान । सुख्य । खास । १ विचिस । श्रशान्त ।

प्रक्रृप्त ( व॰ कृ॰ ) तैयार किया हुग्रा । वनाया हुग्रा । सुन्यवस्थित ।

प्रकोथः ( ५० ) सड़ाइन । बुसाइन ।

प्रकेाप्टः ( पु॰ ) १ केहिनी के नीचे का भाग। २ दरवाजे के समीप का केाठा। ३ घर का श्राँगन। प्रकोप्टकः ( पु॰ ) बढ़े दरवाज़े के पास की केाठरी। सं० शु॰ कौ॰—६७ प्रक्खरः (पु॰) १ घोड़ा या हाथी का कवच। २ कुत्ता। ३ खचर।

प्रक्रमः (पु०) १ पग। क़द्म। २ पेग जो दूरी नाँपने
के लिये ज्यवहत होता है। ३ श्रारम्भ। ग्रुरूश्रात।
४ कार्रवाई। पद्धति। १ श्रवकाश। श्रवसर। ६
नियमितता। ढंग। तौर। ७ श्रंश। श्रवपात।
माप।—भङ्गः, (पु०) किसी कार्य में किसी
श्रारम्भ किये हुए क्रम का उल्लंघन। २ साहित्य
का एक दोप जो उस समय माना जाता है, जिस
समय किसी विषय के वर्णन में श्रारम्भ किये हुए
क्रम श्रादि का यथावत् पालन नहीं किया जाता।

प्रकान्त (व॰ कृ॰) १ श्रारम्भ किया हुआ । श्ररू किया हुआ । २ गया हुआ ।प्रस्थानित ।३ प्रस्तुत । विवादग्रस्त । ४ वीर ।

प्रिक्तिया (स्त्री॰) १ ढंग । तौर । तरीक्रा । २ संस्कार ।
कर्म । ३ राजचिन्ह (चँवर छुत्रादि) का धारण
करना । ४ उच्चपद । ४ अन्य का ध्रध्याय,
परिच्छेद । ६ न्याकरण में वाक्र्चना प्रणाली ।
७ ग्रिष्किर । हक्त ।

प्रक्रीडः (पु॰) खेल । क्रीड़ा । श्रामाद प्रमाद । प्रक्लिज (व॰ कृ॰) १ सर । नम । भींगा हुश्रा । २ तृप्त । श्रघाया हुश्रा । ३ करुणापूर्ण । दयामय ।

प्रकाराः } ( पु॰ ) बीगा की मनकार।

प्रज्ञयः (पु॰) नाश । वरवादी । वहना । प्रज्ञरणम् (न॰) टपकना । चूना । उफनना ।

प्रज्ञालनं (न॰) १ घोना । २ माँजना । साफ करना । पवित्र करना । ३ स्नान करना । ४ केाई भी वस्तु जो सफा करने के काम में श्रावे । ४ घोने के लिये जल ।

प्रज्ञालित (व॰ कृ॰) १ घोया हुआ। साफ किया हुआ। २ पवित्र किया हुआ।३ प्रायश्चित्त करा के शुद्ध किया हुआ।

प्रतिप्त (व॰ कृ॰) १ फेंका हुआ। २ धुसेड़ा हुआ। ३ वड़ाया हुआ।। १ ऊपर से मिलाया हुआ।

प्रक्तीए (वि॰) १ जीर्स । २ नष्ट किया हुश्रा । ३ प्रायरिचत करके पवित्र किया हुश्रा । ४ लुप्त । ग्रन्सर्घान । प्रसुग्ग् (व॰ कृ॰) १ कुचला हुआ।२ भेदा हुआ। छेदा हुआ।३ उत्तेजित किया हुआ।

प्रक्तेंपः (पु॰) १ फेंकना । डालना । छितराना । वर्षेरना । ३ मिलाना । वदाना । ४ ऊपर से मिलाना । प्रक्तिस करना । ४ गाड़ी का वक्स या भण्डारी । ६ किसी कंपनी के हिस्सेदारों का जमा किया हुआ श्रपने श्रपने हिस्सों का रुपया ।

प्रक्तेपण्य ( न० ) फैकना । पटकना । प्रक्तोभण्यम् ( न० ) घबराहट । वेचैनी ।

प्रच्वेडनः ( पु॰ ) १ लोहे का बाग । २ शोरगुल । केतलाहल ।

प्रस्वेडित (वि॰) शोरगुल वाला। कोलाहल वाला। प्रस्वर (वि॰) १ अत्यन्त उप्ण। २ वड़ा तेज़ या तीव।३ वड़ा कठोर य रूखा।

प्रखरः (पु॰) १ खचर। २ कुत्ता। घो की पाखर याहाथीकाकवच।

प्ररूय (वि॰) १ साफ । प्रत्यत्त । स्पष्ट । २ सदरा । समान ।

प्रख्या (स्त्री॰) १ प्रत्यत्त गोचरत्व । २ प्रसिद्धि । प्रख्याति । ३ प्रकाशित वस्तु या विषय । ४ सादश्य । समानता ।

प्रख्यात (व॰ कृ॰) १ प्रसिद्ध । मशहूर । २ आगे ही से मोल लिया हुआ । १ प्रसन्न । श्राह्मदित । — वप्तृक्क, (वि॰) प्रसिद्ध पिता वाला ।

प्रख्याति (स्त्री॰) १ शहरत । प्रसिद्धि । २ प्रशंसा । तारीफ ।

प्रगंडी } (स्त्री॰) नगर के परकाटे की दीवाल।

प्रगत (व॰ कृ॰) १ आगे गया हुआ। २ जुदा। श्रवहदा ।—जानु,—जानुक, (वि॰) टेदी टाँगों वाला।

प्रगमः ( पु॰ ) प्रेम का प्रथम प्रदर्शन ।

प्रगमनम् (न॰) १ वृद्धि । उन्नत । २ प्रेमस्थापन में प्रथम प्रेमप्रदर्शन ।

प्रगर्जनं ( न॰ ) दहाद । गर्जन ।

प्रगल्भ (वि॰ ) १ साहसी । उत्साही । हिम्मती ।

२ निर्भय । निवर । यहादुर । ३ वाग्मी । ४ हाज़िर जवाव । प्रत्युत्पन्नमित । १ दृढप्रतिज्ञ । ६ प्रौढ़ । ७ पूर्ण वृद्धि को प्राप्त । पका हुआ । दढ़ । निपुर्ण । ६ श्रिभमानी । श्रहङ्गारी । धर्मवी । १० निर्ज्ज । वेशमं । वेह्या । ११ श्रादर्श । प्रसिद्ध । [एक । प्रगल्भा (स्त्री०) साहसी स्त्री । नायिकाश्रों में से प्रगाद (व० छ०) १ तर । भींगा हुआ । ह्या हुआ । २ श्रिषक । यहुत । ३ दृढ़ । मज़बृत । ४ कड़ा । सङ्द । कठिन ।

प्रगाढं ( न॰ ) १ तंगी । हीनता । श्रभाव । २ तपस्या । शारीरिक तप ।

प्रगाढं ( श्रन्यया॰ ) १ श्रत्यधिकता से । २ दृढ़ता से । प्रगातृ ( पु॰ ) उत्तम गर्नेया ।

प्रगुण (वि॰) १ सीधा। ईमानदार। धर्मातमा। २ श्रद्धे गुणों वाला। ३ थेग्य। उपयुक्त । गुण-वान्। निषुण। पट्ट। चतुर। [हुश्रा। प्रगुणित (वि॰) १ सीधा किया हुश्रा। २ चिकनाया प्रगृहीत (व॰ कृ॰) १ जे। भली भाँति श्रहण किया गया हो। २ प्राप्त। स्वीकृत। ३ जिसका उचारण सन्धि के नियमों का ध्यान रखे विना किया गया हो।

प्रगृहां (न॰) वह स्वर जिस पर सन्धि के नियमों का प्रभाव न पड़े श्रीर जी स्वतंत्र रीति से लिखा जाय श्रीर बोला जाय।

प्रगे ( श्रव्यया॰ ) वहं तहके । भार ही ।—तन, (वि॰ ) प्रातःकाल किया जाने वाला ।—निश, —शय, (वि॰ ) जो सवेरा होने पर भी साता रहें।

प्रगोपनम् ( न॰ ) रचण । यचाव । प्रयथनम् ( न॰ ) वुनना । गूथना ।

प्रग्रहः (पु०) १ धारण। ग्रहण। २ चन्द्र या सूर्य के ग्रहण का श्रारम्भ। ३ लगाम। रास । ४ रोक थाम। ५ वन्धन। क़ैद। ६ वंधुत्रा। क़ैदी। ७ (घोढ़े श्रादि पशुत्रों का) साधना। म किरण। ६ तराजू की डोरी। १० स्वर जिसमें सन्धि के नियम लागू न हों। प्रग्रहेराम् (न०) १ पकड़ना । धरना । थामना । २ सूर्य या चन्द्र ग्रहरण का श्रारम्भ । ३ लगाम । रास । ४ संयम । दमन ।

प्रप्राहः (पु॰) १ पकड़। थाम । २ ढोना । ले जाना । ३ तराज् की ढोरी । ४ लगाम । रास । प्रप्रीवं (न॰) ) १ रंगा हया कलस या बर्जी ।

प्रश्रीवं (न०) । १ रंगा हुत्रा कलस या बुर्ज़ी । प्रश्रीवः (पु०) / २ किसी मकान के चारों श्रीर लकड़ी का बनाया हुत्रा घेरा । ३ तबेला । १ वृत्त की फुनगी ।

प्रघटकः ( पु॰ ) नियम । सिद्धान्त । श्रादेश ।
प्रघटा ( स्ती॰) किसी विज्ञान के श्रारम्भिक सिद्धान्त ।
—विद्, ( पु॰ ) फालतृ विषय पढ़ने वाला ।
वकवादी ।

प्रघ्याः (पु॰)) १ वंगले के दरवाज़े के सामने प्रधनः (पु॰) छाया हुत्र्या स्थान । वरसाती । प्रघागाः (पु॰) वरामदा । २ ताँवे का वरतन । प्रधानः (पु॰) ३ लोहे की गदा या घन । गदाला ।

प्रथस (वि॰) पेटू। मरभुनखा।

प्रयसः ( ए॰ ) १ राचस । २ भुवखदृपन । पेटूपन ।

प्रघातः ( ५० ) १ वध । २ युद्ध । लड़ाई ।

प्रघुगाः ( पु॰ ) महमान । श्रतिथि ।

प्रघूर्णः ( पु॰ ) महमान । श्रतिथि ।

प्रघोपः ( ५० ) १ श्रावाज्ञ । शोर । २ गर्जन ।

प्रचक्तं ( न॰ ) सेना जा रवानगी में हो।

प्रचत्तस् ( पु॰ ) १ वृहस्पति ग्रह । २ व्रह्यस्पति का नामान्तर ।

प्रचंड ) (वि॰) १ घ्रायन्त तीन । तेज । उम । प्रचाउ ) प्रखर । २ मज़बृत । वलवान । भयानक । ३ घ्रतिउप्ण । क्रोधमूर्ष्डित । गुस्सैल । १ साहसी । ६ भयङ्कर । ७ घ्रसछ । दुस्सह ।— घ्रातपः, (पु॰) भयङ्कर गर्मी ।—घोण, (वि॰) लंबी नाक वाला ।—सूर्य, (वि॰) ऐसी कड़ी भूप जो सही न जाय ।

प्रचयः ) ( पु॰ ) १ संग्रह । एकत्रकरण । २ ढेर । प्रचायः ) राशि । ३ वृद्धि । वदती । ४ साधारण मेल मिलाप ।

प्रचयनं ( न॰ ) संग्रह । एकत्रीकरण । प्रचरः ( पु॰ ) १ रास्ता । मार्ग । सड्क । २ रीति ।

रिवाज ।

प्रचल (वि॰) १ थरथराता हुत्रा । काँपता हुत्रा । २ प्रचलित । रिवाज़ के मुताबिक ।

प्रचलाकः ( ५०) १ तीरंदाज़ी । २ मयूर की पृंछ । २ सर्प । साँप ।

प्रचलाकिन् ( ५० ) मयूर। मार।

प्रचलायित ( वि॰ ) लुङ्कने वाला । उछुलने वाला । प्रचलायितम् ( न॰ ) सिर हिलाना ।

प्रचायिका (स्त्री॰) १ बारी वारी से फूल चुनने वाला। २ मालिन।

प्रचारः (पु॰) १ चलने वाला । २ श्रमणकारी । ३ प्रत्यच्च होना । दृष्टिगोचर होना । ४ चलन रिवाज् । किसी वस्तु का निरन्तर व्यवहार या उपयोग । १ चालचलन । श्राचरण । ६ रीतिरस्म । नेग । ७ क्रीड्रास्थली । श्रखादा । ८ चरागाह । ६ पथ । मार्ग । रास्ता ।

प्रचालः ( पु॰ ) वीणा का एक भाग विशेष । प्रचालनम् ( न॰ ) भली भाँति गडूबडू करना ।

न्वालनम् (न०) मला माति गड्डवड्ड करना हिलाना द्वलाना।

प्रचित (व० छ०) १ एकत्रित किया हुत्रा । संप्रह किया हुत्रा । तोड़ा हुत्रा । २ जमा किया हुन्रा । ३ टका हुत्रा । भरा हुत्रा ।

प्रचुर (वि॰) १ वहुत । श्रिधिक । विषुत्त । २ वड़ा । दीर्घ । विस्तृत । ३ वाहुल्यता से सम्पन्न ।— पुरुष, (वि॰) श्रावाद । बसा हुश्रा ।—पुरुषः, (पु॰) चेार ।

प्रचुरः ( पु॰ ) चोर ।

प्रचेतस् ( पु॰ ) १ वरुण का नामान्तर । एक प्राचीन ऋषि जो स्मृतिकार भी थे ।

प्रचेतृ ( पु॰ ) सारथी । रथ हाँकने वाला । कीचवान । प्रचेत्तं ( न॰ ) पीला चन्दन काष्ठ ।

प्रचेलकः ( ५० ) घेाड़ा । श्रश्व ।

प्रचोदनम् ( न॰ ) १ श्रनुरोध । प्रेरणा । उत्तेजन । २ प्रवृत्ति । साजिश । श्राज्ञा । श्रादेश । ४ नियम । कायदा कामृन ।

प्रचोदित ( व॰ इः॰ ) १ प्रेरित । उत्तेजित । प्रवर्तित । ३ त्राज्ञप्त । निर्देश दिया हुद्या । निर्दिष्ट । ४ प्रेषित । भेजा हुद्या । निश्चय किया हुत्या । प्रच्छ (धा॰ पर॰ ) [ पृच्छति, पृष्ठ,; (निजन्त) प्रच्छयति ] १ पुंछना । प्रश्न करना । सवाल करना । दर्योप्रत करना । २ तलाश करना । खोजना । द्वंडना ।

प्रच्छदः (पु॰) श्राच्छादन । परदा । चादर । पलंगपोश । पलंग की चादर ।—पटः, (पु॰) पलंग की चादर । चाँदनी ।

प्रच्छनं ( न० ) ) श्रनुसन्धान । जिज्ञासा । प्रश्न । प्रच्छना (खी०) ∫ सवाल ।

प्रच्छन्न ( व॰ छ॰ ) १ छिपा हुग्रा । परवेष्टित । वस्रा छादित । कपड़े से लपेटा हुग्रा । गोप्य । निजी । दुराव करने योग्य । छिपा हुग्रा ।

प्रच्छन्नं (श्रव्यया०) चुपके चुपके । चोरी से ।— तस्कर, (पु०) ऐसा चोर जो चोरी करते कभी देखा न गया हो, किन्तु चोरी श्रवश्य करता हो ।

प्रच्छर्दनम् (न॰) १ वमन । रेचन । प्रच्छर्दिका (खी॰) वमन । के ।

प्रच्छादनम् (न०) १ डकना । छिपाना । २ कपड़ों के ऊपर पहनने का वस्त्र विशेष । — पटः, (पु०) चादर । उद्दोना ।

प्रच्छादित (व० क०) १ ढका हुआ । श्रोढ़े हुए। वस्त्राच्छादित । २ छिपा हुआ।

प्रच्छायं ( न॰ ) सघन छाया । छायादार स्थान ।

प्रच्छिल (वि॰) निर्जल। सुखा।

प्रच्यवः (पु॰) १ श्रधःपातः । नाशः । वरवादी । २ वापिसी ।

प्रच्यवनम् (न०) १ प्रस्थान । पतायन । पीछे की श्रोर हटाव । २ हानि । श्रभाव । ३ चरण । टप-कना । चूना ।

प्रच्युत (व॰ कृ॰) १ भड़ा हुआ। ट्रटकर गिरा हुआ। २ त्रपने स्थान से हटा हुआ। ३ स्थानच्युत। श्रधःपतित। ४ भगाया हुआ। हटाया हुआ।

प्रच्युतिः (स्त्री॰) १ श्रपने स्थान से गिरने या हटने का भावा। २ हानि। श्रभाव। श्रधःपात । ३ वरवादी। नाश।

प्रजः ( पु॰ ) पति । शौहर ।

प्रजनः (पु॰) १ गर्भाधान । गर्भस्थापन । उत्पत्ति । पैदायश । २ पशुत्रों का गर्भस्थापन । ४ पैदा करना । जनना ।

प्रजननम् (न॰) १ गर्भाशय में गर्भस्थापन । उत्पत्ति । २ पैदायश । जन्म । वालक का उत्पन्न होना । ३ वीर्य । ४ भग । लिङ्ग । ४ सन्तान ।

प्रजनिका ( खी॰ ) माता । जननी । माँ।

प्रजनुकः ( ५० ) शरीर । देह ।

प्रजल्पः ( पु॰ ) गप्पराप्प । वकवाद । ऊटपटाँग । वातचीत ।

प्रजल्पनम् ( न॰ ) १ वार्तालाप । वोलचाल । २ वकवक। गप्पशप्प ।

प्रजविन् (वि॰) [ स्वी॰—प्रजविनो] तेज् । फुर्तीला । वेगवान । ( पु॰ ) हल्कारा ।

प्रजा ( खी॰ ) १ सन्तान । श्रौलाद । २ उत्पत्ति । जन्म । पैदायश । ३ मानवजाति । लोग । रेयत । ४ वीर्य । धातु ।--- भ्रान्तकः, ( पु॰ ) यम ।--ईप्सु, (वि०) सन्तानेच्छुक ।—ईशः, —ईश्वरः, ( पु॰ ) राजा । वादशाह ।—उत्पत्तिः,— उत्पादनम्, (न०) सन्तान उत्पन्न करने की किया ।—काम, (वि॰) सन्तानेच्छुक ।— तन्तु, ( पु॰ ) कुल । वंश । वंशपरम्परा ।— दानं, ( न॰ ) चाँदी । —नाथः, ( पु॰ ) राजा। वादशाह। नरपति ।—पः, ( पु॰ ) राजा । पृथिवीपाल ।—निपेकः, (पु॰) गर्भस्थापन । गर्भाधान। -पतिः, ( पु० ) १ सृष्टिउत्पन्न करने वाला। २ वह्या जी का नामान्तर । ३ वह्या के दस पुत्र जो प्रजापति कहलाये। ४ विश्वकर्मा का नामान्तर । १ सूर्य । ६ राजा । ७ दामाद । जमाई। म विष्णु भगवान्। ६ पिता । जनक। १० लिङ्ग । पुरुप की जननेन्द्रिय । पालः, — पालकः, ( पु॰ ) राजा । नरपति ।— पाली, (पु॰) शिव जी का नामान्तर ।---चृद्धिः, (स्त्री॰) सन्तान की वदती । सृज, ( पु॰ ) ब्रह्मा जी।—हित, ( वि॰ ) सन्तान या रैयत के लिये लाभकारी।—हितं ( नं० ) जल । पानी ।

प्रजागरः (पु॰) १ रात को जागने वाला । श्रनि-द्वित्व । २ विवेक । सावधानी । ३ रचक । श्रिभ-भावक । ४ कृष्ण भगवानु का नामान्तर ।

प्रजात (व॰ कृ॰) पैदा हुआ। उत्पन्न हुआ।

प्रजाता (स्त्री॰) जचा। वह स्त्री जिसके बचा पैदा हुन्ना हो।

प्रजातिः (स्त्री॰) १ जन्म । उत्पत्ति । सन्तानवृद्धि । २ जनन । ३ उत्पादक शक्ति । ४ प्रसववेदना । प्रसव की पीड़ा ।

प्रजावत् (वि॰) १ प्रजावान । सन्तान वाला । २ गर्भवती ।

प्रजावती ( ची॰ ) १ श्रातृजाया । भावज । भाजाई भावी । ३ माता । दाई ।

प्रजिनः ( पु॰ ) पवन । हवा । वायु ।

प्रजीवनम् ( न॰ ) श्राजीविका।

प्रज़ुट (वि॰) भक्त । श्रनुरक्त । श्रासक्त ।

प्रज्ञ (वि॰) बुद्धिमान् । प्रतिभावान् । विद्वान् ।

प्रज्ञितः ( स्त्री॰) १ प्रया । शर्त । २ शिक्ता । विज्ञिप्ति । सूचना । ३ सिद्धान्त ।

प्रज्ञा (स्त्री०) १ बुद्धि । ज्ञान । समक्त । प्रतिभा । २ विवेक । जाँच । निर्णय । ३ विचार । मंशा । ४ बुद्धिमती स्त्री । — च क्तुस्त, (पु०) ग्रंधा नेत्रहीन । (पु०) ध्रतराष्ट्र का नामान्तर । (न०) हिये की श्राँखे । मन । — पारिमता (स्त्री०) वैद्धि प्रन्थों के श्रनुसार दस मामिताश्रों (गुणों की परा काण्या) में से एक, जिसे गैतिम बुद्ध ने श्रपने मर्कट जन्म में प्राप्त किया था । — चुद्ध, (वि०) बुद्धिन मत्ता में बड़ा । — हीन, (वि०) बुद्धिहीन । मूर्खं । मूर्खं ।

प्रज्ञात (व॰ इ॰ ) १ं जाना हुया। समका हुया। २ पहचाना हुया। ३ स्पष्ट । साफ । ४ प्रसिद्ध । प्रख्यात । मशहूर ।

प्रज्ञानं (न॰) १ प्रतिभा । ज्ञान । बुद्धि । २ चिन्ह । निशानी ।

प्रज्ञावत् (वि॰) बुद्धिमान । प्रतिभावान् ।

प्रज्ञ (वि॰) टेढ़ी टाँगों वाला। प्रज्वलनम् ( न० ) जलना । जलने की किया । प्रज्वित (व० कृ०) १ धधकता हुआ । जलता हुआ। २ चमकीला। चमचमाता हुआ। प्रडीनम् ( न॰ ) १चारों श्रोर (पत्तियों का ) उड़ना। २ श्रागे की श्रोर उड़ना। ३ उड़ान भरना। प्रग् (वि॰) प्राचीन। पुराना। प्रगुखः ( पु॰ ) नख का श्रयभाग। प्राग्त (व॰ कृ॰) १ वहुत भुका हुग्रा। २ प्रागम करता हुआ। ३ दीन । ४ चतुर। निपुण।

प्रणतिः (स्त्री॰) १ प्रणाम । नमस्कार । प्रणिपात । द्गडवत । २ नम्रता । सुशीलता । दीनता ।

प्रग्रद्नं ( न॰ ) श्रावाज् । नाद ।

प्रगायः ( पु॰ ) १ विवाह। (पाणि) प्रहण। २ प्रेम। प्रीति । श्रासक्ति । २ मैत्री । दोस्ती । ४ मेलजोल । रसज्ञः । विश्वास । भरोसा । १ श्रनुग्रह । दया । कृपा । ६ विनय । याचना । प्रार्थना । ७ प्रणाम । प्रिंगित । में में ।—ग्रापराधः, ( पु॰ ) प्रेम या मैत्री के विरुद्ध कोई श्रपचार । - उन्मुख, (वि०) १ अन्तर्गत प्रेम को प्रकट करने को उद्यत । २ प्रेमावेश से धैर्यरहित । —कलहः. ( पु॰ ) प्रेमी का भगड़ा। बनावटी या भूठमूठ का भगड़ा ।—कुपित, (वि०) फूठमूठ का या दिखावटी क्रोध।—कोपः, (पु०) नायिका का अपने नायिक के प्रति भूठमूठ का क्रोध ।--प्रकर्षः, ( पु॰ ) अत्यधिक प्रेम ।—भङ्गः, (पु०) १ मित्रता का टूट जाना । २ निमकहरामी पना ।—वचनं ( न० ) प्रेमप्रदर्शक वाक्य । – विमुख, (वि॰) १ प्रेम से पराङ्गमुख । २ मैत्री करने को ग्रनिच्छुक ।—विहतिः, – विद्यातः, ( पु॰ ) अस्वीकृति । अवज्ञा ।

प्रगायनम् ( न० ) १ लाना । जाकर लाना । २ परि-चालन करना। लेजाना। ३ रचना । बनाना । तैयार करना । ४ लेखलिखना । निबन्ध लिखना । ४ दर्ग्डाज्ञा देना । डिग्री देना ग्रर्थान् वादी को जिताना । यथा "दर्गडस्य प्रग्यनम् ।"

श्रकपटी । साफ दिल का । ३ उत्सुकतापूर्वक श्रभिलापी। कामना करने वाला।

प्राण्यिन् (वि॰) १ प्यारा । प्रिय । कृपालु । श्रनुरक्त । २ प्रेमपात्र । ३ त्र्यभिलापी । इच्छुक । ४ परि-चित । घनिष्ठ (पु॰) १ मित्र । सखा । प्रेमी । २ पति । प्रेमी । श्राशिक । ३ विनम्रप्रार्थी । प्रण्यी । ४ प्रजारी । भक्त ।

प्रण्यिनी (स्त्री॰) १ स्वामिनी । प्रेमपात्री । माश्रुका । भार्या । पत्नी । सखी । सहेली ।

प्रगावः ( पु०) १ श्रोङ्कार । २ तवला । सृदङ्ग । ढोल । ३ विष्णु या परब्रह्म का नामान्तर ।

प्रग्रस (वि॰) लंबी नाक वाला। नक्कृ। प्राणाडी (स्त्री॰) माध्यम । वीच विचाव । वीच में

प्रणादः ( पु॰ ) १ कोलाहल । होहल्ला । शोरगुल । २ गर्जन । ३ हिनहिनाहट । रेंक । ४ वरवराहट । जयजयकार। वाहवाही । १ सहायता के लिये चीत्कार । ६ कान का रोग विशेष ।

प्रणामः ( पु॰ ) नमस्कार । प्रणिपात । दण्डवते । प्रगायकः ( पु॰ ) १ चमूपति । सेनापति । २ नेता । प्रधान । पथप्रदर्शक ।

प्रगाय्य (वि॰) १ प्यारा । प्रेमपात्र । माश्रूक । २ धर्मात्मा । ईमानदार । ३ नापसंद । श्रक्विकर । श्रस्वीकृतः । ४ विरक्तः ।

प्रगालः (पु॰) १ नाली । नहर। बंबा। २ प्रणाली (स्त्री॰) प्रणालिका(खी॰) र्परंपरा।

प्रगाशः ( पु॰ ) १ नाश । वरवादी । २ श्रवसान । समाप्ति ।

प्रगाशन (वि॰) नाश करने वाला । स्थानान्त-रित करने वाला।

प्रगाशनम् ( न॰ ) नाश । बरवादी ।

प्रणिसित ( वि॰ ) चुम्बित ।

प्रशिधानं ( न॰ ) १ प्रयोग । व्यवहार । उपयोग । २ महान् प्रयत्न । ३ समाधि । ४ ग्रत्यन्त भक्ति । ४ कर्मफलत्याग ।

प्रमायवत् (वि॰) १ प्रिय । प्यारा । २ निः छल । प्रिमिधिः (पु॰) १ भेदिया । गुप्तचर । गोर्ह्दा । २

नौकर । चाकर । श्रर्दली । २ विनयी । प्रार्थना । याचना ।

प्रणिनादः ( ५० ) उचस्वर ।

प्रिश्चितनं (न०) प्रियाम । द्रग्डवत । नमस्कार । प्रिश्चितः (पु०) चरणों में सिर नवाना ।— रसः, (पु०) श्रायुधों पर पड़ा जाने वाला मंत्र विशेष ।

प्रिंगिहित (व॰ कृ॰) १ स्थापित । लगाया हुआ । २ सीपा हुआ । ३ फेलाया हुआ । बढ़ाया हुआ । पसारा हुआ । ४ जमा किया हुआ । ४ लवलीन । ६ दृढ़प्रतिज्ञ । निर्णीत । ७ सावधान । म प्राप्त । उपलब्ध । ६ जासूसी किया हुआ ।

प्रणीत (व० क्र०) उपस्थित किया हुया । पेश किया हुया। सामने रखा हुया। २ सौंपा हुया। दिया हुया। भेंट किया हुया। ३ लाया हुया। ४ तैयार किया हुया। वनाया हुया। १ सिख-लाया हुया। ६ फैका हुया। निकाला हुया।

प्रगाितः ( पु॰ ) मंत्रों से संस्कृत किया हुत्रा यज्ञाग्नि। प्रगाितं ( न॰ ) श्रन्छी तरह पकाया या चनाया हुत्रा कोई पदार्थ।

प्रगात्त (व॰ क़॰) १ निकाला हुग्रा। भगाया हुग्रा। २ भड़काया हुग्रा। चैकाया हुग्रा। डराया हुग्रा।

प्रग्णन्त (व० कृ०) १ भगाया हुया । २ चलाया हुया । ३ भड़का हुया । ४ काँपता हुया ।

प्रगोतृ (पु०) १ नेता । सृष्टिकर्ता । वनाने वाला । ३ किसी सिद्धान्त का प्रचारक । श्राचार्य । ४ प्रण-यनकर्ता । ग्रन्थरचयिता ।

प्रगोय (वि॰) ३ श्राज्ञाकारी । श्रधीन । वशवर्ती । २ किये जाने को । पूरा किये जाने को । ३ निश्चय करने को । तैकरने को ।

प्रगोदः (पु०) १ हकाना । २ सुक्ताना ।
प्रतत (व० छ०) १ छाया हुआ । ढका हुआ । २
तना हुआ । [ वेल ।
प्रतिः (स्त्री०) १ विस्तार । फैलाव । २ लता ।
प्रतन (वि०) [स्त्री०—प्रतनी ] प्राचीन । प्रराना ।
प्रतनु (वि०) [स्त्री०—प्रतनु या प्रतन्वी] १ चीण ।
हुवला । २ बारीक । सूक्त्म । ३ बहुत छोटा । ४
सुन्छ ।

प्रतपनं ( न० ) तपाना । तस करना ।

प्रतप्त ( व॰ कृ॰ ) १ गर्माया हुत्रा । २ उत्सुक । ३ सन्तप्त । सताया हुत्रा । पीड़ित ।

प्रतरः (पु॰) पार होना । उतरना । पार जाना । प्रतर्कः (पु॰) ) १ श्रजुमान । क्रयास । २ वाद-प्रतर्कर्षा (न॰) ) विवाद ।

प्रतत्तं ( न॰ ) सप्त प्रधोत्तों में से एक।

प्रतलः ( पु॰ ) हाथ की हथेली।

प्रतानः (पु॰) १ श्रङ्कर । श्रँकुश्रा । कोंपल । २ लता । वेल । ३ वहुशांखत्व । पल्लवित होना । ४ रोग विशेप जिसमें मूर्च्छा श्राती है ।

प्रतानिन् (वि॰) १ फैलने वाला । २ ग्रॅंकुग्राँ या कोंपल वाला।

प्रतानिनी (स्त्री॰) खूब फैलने वाली लता या वेल। प्रतापः (पु॰) १ उप्णता। गर्मी।२ ताप।३ चमक । प्राभा।४ गौरव।४ साहस। वीरता। ६ जीवट।पराकम।७ उत्सुकता।

प्रतापन (वि॰) १ गर्माना । पीड़न करना ।

प्रतापनं (न॰) १ जलन। उप्णता। गर्मी। ताप। २ पीड़ा। सन्ताप। दण्डविधान।

प्रतापनः ( पु॰ ) १ एक नरक का नाम । कुम्भीपाक नरक । २ विष्णु भगवान का नाम ।

प्रतापचत् ( वि० ) १ महिमान्वित । गौरवान्वित । २ पराक्रमी । विक्रमी । वलवान् । बली । ( पु० ) शिव का नामान्तर ।

प्रतारः (पु॰) १ पार ले जाना। २ वद्यना। ठगी। धोखेयाज़ी। ठगी।

प्रतारकः (पु॰) १ वद्यक । ठग । धृर्त ।

प्रतारग्रम् ( न॰ ) १ पार करना । २ छलना। घोला देना । ठगना ।

प्रतारणा ( स्त्री॰ ) छल । घोखा । ठगी । वदमाशी । चालवाज़ी । दम्भ ।

प्रतारित ( वि॰ ) छला हुआ । ठगा हुआ ।

प्रति ( अन्यया० ) एक उपसर्ग जो सब्दों के पूर्व लगाया जाता है श्रौर निम्न अर्थ देता है १ विरुद्ध । विपरीत । २ सामने । ३ वदले में । ४ हर एक । एक एक । १ समान । सदद्य । ६ जोड़ का । मुकावले का । ७ सामने । मुकावले में । म श्रोर । तरफ़ !--श्रद्धारं, (न०) प्रत्येक श्रचर में। - ध्रिग्नि, ( श्रन्यया० ) श्रग्नि की तरफ। — ग्रङ्गं, ( न० ) १ शरीर का छोटा ग्रवयव जैसे नाक। २ भाग। ग्रध्याय। प्रत्येक ग्रवयव। ४ त्रायुध । हथियार ।—श्रङ्गम्. ( ग्रन्यया० ) शरीर के प्रत्येक अवयव में या पर । २ प्रत्येक उपविभाग के लिये। - ग्रानन्तर, (वि०) समीप-वर्ती । २ समीपी ( कुटुम्बी ) ३ ग्रत्यन्त वनिष्ठता । — ग्रानिलं, ( ग्रन्यया० ) पवन की ग्रोर या विरुद्ध । — ग्रानीक, (वि०) १ शत्रु । विरोधी । २ सामना करने वाला। बचाव करने वाला ---थ्रानीकः, ( पु॰ ) शत्रु ।—श्रानीकं, ( न॰ ) १ शत्रुता। वैर । विरोध । २ त्राक्रमणकारी सेना । ३ श्रलंकार विशेष।—श्रमुमानं, ( न० ) उल्टा परिणाम ।--ग्रन्त, ( वि॰ ) समीपी। सीमा वर्ती।--- भ्रान्तः, ( पु०) १ सीमा। हद। २ सीमान्त देश। विशेष कर वह देश जिसमें हूस श्रीर म्लेच्छ वसते हों। - अपकारः, (पु॰) बद्ता। बद्ते में ग्रनिष्ट करना ।—ग्रब्दं, ( श्रव्यया॰ ) प्रतिवर्ष ।—श्रर्कः, ( पु॰ ) सूठ मूठ का सूर्य । वनावटी सूर्य ।—ध्यवयवं, ( ग्रन्यया० ) १ प्रत्येक ग्रवयव में । २ विस्तार से ।—ग्रावर, (वि०) १ निम्नतर । कम प्रतिष्ठित । २ त्रति नीच । त्रति तुच्छ । — प्रारमन्, ( पु॰ ) ईंगुर । सिंदूर ।--ग्रहं, ( ग्रन्यया॰ ) प्रतिदिवस । हर रोज । दैनिक ।—भ्राकारः, ( पु॰ ) स्थान । परतला ।—भ्राधातः, ( पु॰ ) १ वदले का प्रहार। २ प्रतिकिया।-- प्राचारः, (पु॰) उपयुक्त श्राचरण।—श्राक्षां, ( श्रव्यया॰ ) एकाकी । अकेला । अलग अलग ।—आदित्यः, ( पु॰ ) मूहमूह का सूर्य।—ग्रारम्भः, (पु॰ ) १ पुनः प्रारम्भ । दुवारा शुरूश्रात । २ निपेध ।---ध्याशा, (स्त्री॰) १ उम्मेद । प्रतीचा । २ भरोसा । विश्वास।—उत्तरं, ( न० ) जवाव। जवाव का जवाव।—उल्रुकः, (पु०) १ काक । २ केाई पत्ती जो उल्लू के समान हो।—ऋचं, ( अन्यया॰ ) प्रत्येक ऋचा में । - एक, (वि॰ ) हरेक ।-एकं, ( अन्यया० ) एक एक कर के। एक वार में एक। श्रलग श्रलग। एकाकी। -कञ्चुकः, (पु॰) शत्रु । वैरी ।--कग्ठम्, ( श्रव्यया० ) १ श्रलग श्रलग । एक के वाद एक । २ गले के समीप।—कश, (वि॰) जो कोड़े का भी ख्याल न करें । - कायः, ( पु॰ ) १ पुतला । मूर्ति । तसवीर । सादृश्य । २ शत्रु । वैरी । ३ निशान । लच्य। — कितवः, (पु॰) जुत्रारी का जोड़ीदार ।—कुञ्जरः, ( पु॰ ) ग्राक्रमण-कारी हाथी |---क्रपः, ( पु०) परिखा । खाई ।---कुल, (वि०) १ खिलाफ। विपरीत । विरुद्ध। २ सख्ता ग्रप्रिय । ३ श्रग्रुभ । ४ विरोधी । ४ उल्टा। ६ हठीला। ज़िद्दी। दुराप्रही ।--कुलं, ( श्रन्यया॰ ) १ विरुद्धताई से । उल्टे ढंग से ।---द्रागं, ( श्रव्यया० ) हर लहमें में ।--गजः, ( पु॰ ) श्राक्रमणकारी हाथी । —गात्रं, ( ग्रन्यया॰ ) प्रति ग्रवयव में ।—गिरिः, ( पु॰ ) १ सामने का पहाड़ । २ छोटा पहाड़ या पहाड़ी । गृहं,--गेहं, ( अव्यया० ) हर एक घर में।--श्रामं ( अन्यया०) हरेक श्राम में।-चन्द्रः, ( पु॰ ) भूठमूठ का चन्द्रमा । — चर्रा, ( ग्रन्यया॰ ) प्रत्येक ( वैदिक ) सिद्धान्त या शाला में । २ प्रत्येक पग पर । — द्वाया, (स्त्री॰) १ प्रतिविम्व । परछाँई । २ मूर्ति । प्रतिमा । छवो । तसवीर ।—जंघा, (स्ती०) टाँग का श्रगला भाग ।--जिह्वा,--जिह्विका, (स्त्री०) गले के भीतर की घंटी। कब्बा। छोटी जीभ।—तंत्रं ( अन्यया०) प्रत्येक तंत्र या मत के अनुसार। तंत्रसिद्धान्तः, ( पु॰ ) सिद्धान्त जो किसी शास्त्र में तो हो श्रीर किसी में न हो। - इयहं, (न०) एक बार में ( लगातार ) तीन दिन !-दिनं, ( अन्यया॰ ) सब श्रोर । सर्वत्र । —द्वन्द्वः, ( पु॰ ) देा समान विरोधी व्यक्ति। मुकावले का लड़ने वाला । बैरी । शत्रु ।—द्वन्द्वं, ( न० ) दे। समान व्यक्तियों का विरोध ।--द्वन्द्वन्, (वि०) १ सन्तु।वैरी।२ प्रतिकृता३ डाह करने वाले । प्रतिस्पर्द्धी । ( पु॰ ) विरोधी । वैरी । —द्वारं, ( श्रव्यया० ) प्रत्येक द्वार पर ।—नप्त, ( पु॰ ) पन्ती । पौत्र का पुत्र:। प्रपौत्र ।-नव,

मुखं, (न०) नाटक की पज्रसन्धियों में से एक । इस सन्धि में विलास, परिसर्प, नर्म, (परिहास), प्रगमन, विरोध, पर्युपासन, पुष्प, वज्र, उपन्यास श्रीर वर्णसंहार श्रादि का वर्णन किया जाता है।-मुद्रा, ( स्त्री॰ ) दूसरी मोहर।-मूर्तिः (स्त्री०) प्रतिमा।--प्रथपः, ( पु॰ ) श्राक्रमणकारी हाथियों के दल का श्रगुश्रा या नायक ।–रथः, ( पु० ) वरावरी का लड़ने - राजः, ( पु॰ ) श्राक्रमणकारी या शत्रु राजा।—रूप, (वि॰) १ समान । सद्वश । २ उपयुक्त । उचित ।—स्त्पं, ( न० ) १ तसवीर । मृति । प्रतिमा ।—रूपकं (न०) तसवीर । चित्र । प्रतिमा ।--लत्तराां, (न०) चिन्ह। निशान। चिन्हानी।--लिपिः, (स्त्री॰) लेख की नक्तल। हाथ का लिखा हुआ लेख। - लोम, (वि०) १ उल्टा । २ जातिविरुद्ध। ( श्रर्थात् वह जिसके पिता श्रीर माता भिन्न भिन्न वर्ण के हों )। ध कमीना । नीच । १ वाम । वायाँ। — लोमकं, (न॰ ) उल्टा कम।—चस्तु, (न॰ ) १ वह वस्तु जो किसी श्रन्य वस्तु के वदले में दी जाय। ३ समानान्तर ।--वातः, ( पु॰ ) प्रतिकृल पवन ।-- चातं, ( न० ) पवन के विरुद्ध।--विषं, (न॰) विष का उतारा।—विष्णुकः, (पु॰) मुचुकुन्द वृत्त । — वीरः, (पु॰) विरोधी । विपत्ती ।--व्रपः, ( पु०) ग्राक्रमणकारी साँड ।--वेशः, (पु॰) पड़ेास । पड़ेास का मकान । घर के सामने या निकट का घर।--वेशिन्. ( पु॰ ) पड़ेासी । पड़ेास में रहने वाला । — वेद्रयन्, (न०) पड़ेासी का घर ।—वेद्रयः, ( पु॰ ) पड़ेासी !--वैरं, ( न॰ ) वदला । दाँव । शब्दः, (पु०) १ प्रतिध्वनि। गूँज। काँई। २ गर्जन ।---शशिन्, (पु०) भूठमूठ का चन्द्रमा । चन्द्रमा का घेरा । - सम, (वि०) वरावरी वाला । जीड़ीदार ।—सन्य, (वि०) टल्टा क्रम वाला । - सूर्यः, - सूर्यकः, ( ५० ) १ सूर्य का घेरा । २ एक उत्पात जिसमें सूर्य के सामने एक श्रोर सूर्य निकला हुत्रा दिखलाई देता है। गिर-सं० श० कौ०--६न

(वि॰) १ नवीन । युवा । ताज़ा । २ हाल का खिला हुत्रा या जिसमें हाल ही में कलियाँ श्रायी हों ।—नाड़ो, ( स्त्री॰ ) उपनाड़ी । छोटी नाड़ी । नायकः, (पु॰) नाटकों श्रथवा काव्यों में सुख्य नायक का प्रतिद्वनद्वी नायक । जैसे रामायण काव्य में श्रीराम जी मुख्य नायक हैं श्रीर रावण प्रति-नायक है। - निधिः, (पु॰) १ प्रतिमा। प्रति-मूर्ति। २ वह व्यक्ति जो किसी श्रन्य की श्रोर से उसका कोई काम करने की नियुक्त किया गया हो।—निर्यातनः, (पु०) वह अपकार जो किसी ग्रपकार का चदला चुकाने की किया जाय।--पः, (पु॰) राजा शान्तनु के पिता का नाम । 4-पत्तः, (पु०) १ प्रतिवादी । विरोधी पत्त । विरुद्ध दल । २ शत्रु । वैरी । दुश्मन ।— पत्तिन, (पु॰) विरोधी। यैरी।-पुरुपः,-एरुपः, (पु॰) १ समान पुरुष। २ एवज़। वदली । २ सहचर | साथी | ४ मनुष्य का पुतला जिसे चार सेंघ के भीतर खड़ा करते हैं। इस लिये कि, उन्हें यह पता लग जाय कि, घर में कोई जाग तो नहीं रहा। १ (किसीका) वुतला। - प्राक्तारः, ( पु॰) परकाटे की दीवाल।-प्रियं, (न०) वह उपकार जी किसी उपकार का वदला चुकाने के लिये किया जाय।—चंधुः, ( पु॰ ) समान पद या स्थिति वाला।—चल, (वि०) समान वल वाला। जोड़ीदार।—वलं, ( न० ) बाहु:, ( पु॰ ) वाँह का श्रगला भाग ।--विस्वः —विस्वः ( पु॰ ) विस्वम् — विस्वम् ( न॰ ) १ परदाँही । छाया । २ प्रतिमा । प्रतिमूर्ति । छ्वी । तस्वीर । -- भट, ( वि० ) मुकावला करने वाला ।--भटः, (पु॰) वरावर का योद्धा। समान वल वाला योद्धा ।—भय, (वि०) भयक्षर । खौक्रनाक ।—भयं, ( न० ) ख्तरा । जाखों ।--मग्डलं, ( न० ) सूर्य श्रादि चमकते हुए ग्रहों का मण्डल या घेरा। परिवेश।---सल्लः, (पु॰) प्रतिभा। वरावर का पहलवान! --- भाया, (स्त्री॰) जादू के जवाव का जादू।---मित्रं, (न०) शत्रु। वैरी।—मुख, (नि०) 🤋 सामने खड़ा हुग्रा। २ समीप। निकट।— गिट !—सेना, (स्त्री॰) शत्रु की सेना !— हस्तः, हस्तकः, (पु॰) प्रतिनिधि । एवज़ी । प्रतिक (वि॰) १ कार्पापण में मेल लिया हुग्रा । प्रतिकरः (पु॰) मुग्रावज़ा । चितपूर्ति । प्रतिशोध । प्रतिकर्तृ (वि॰) [स्त्री॰—प्रतिकर्त्री ] प्रतिशोध करने वाला । चितपूर्ति करने वाला । (पु॰) विरोधी । प्रतिपची ।

प्रतिकर्मन् (न॰) १ प्रतिकार। वदला। २ वह कार्य, जो किसी दूसरे कर्म के द्वारा प्रेरित हो किसी कार्य के होने पर होने वाला कार्य। किसी काम के जवाब में होने वाला काम । ३ वेश। भेस। ४ श्रङ्गकर्म। शरीर की सजावट। १ विरोध। वेर।

प्रतिकर्षः ( ५० ) समिष्ट । संग्रह ।

प्रतिकपः (पु॰) १ नायक । नेता । २ सहायक । ३ वार्ताहर । क़ासिद ।

प्रतिकारः ) ( पु॰ ) १ प्रतिशोध । पुरस्कार । प्रतीकारः ) बदला । २ वह कार्य जा किसी दुरे कार्य का बदला देने को किया जाय । ३ चिकित्सा । इलाज । ४ विपचता । सामना ।—विधानं, (न॰) इलाज । चिकित्सा ।

प्रतिकाशः ) (पु॰ ) १ प्रतिविम्ब । २ चितवन । प्रतीकाशः ) दृष्टि ।

प्रतिकृंचित ) (वि॰) मुदा हुआ। मुका हुआ। प्रतिकृञ्चित ) देवा।

प्रतिकृत (व॰ कृ॰) फेरा हुआ ! लौटा हुआ । श्रदा किया हुआ । प्रतिशोधित । बदला लिया हुआ । २ इलाज किया हुआ ।

प्रतिकृतिः (स्त्री॰) १ वदला । प्रतिकार । २ प्रति-शोध । ३ प्रतिविग्व । चित्र । छायाचित्र । ४ साद्दरय । ससवीर । मूर्ति । प्रतिमा । ५ प्रति-निधि ।

प्रतिकृष्ट (व॰ इ॰) १ दुवारा जेता हुआ। २ अति निन्दित । निकृष्ट । त्यक्त । ३ छिपा हुआ। ४ नीच । कमीना ।

प्रतिकोधः ) प्रतिकोधः ) प्रतिकाधः ) प्रतिकासः (पु॰) उल्टा पुल्टा कम या सिलसिला। प्रतिकिया (स्त्री॰) १ प्रतीकार । बदला। २ एक सरफ कोई किया होने परा परिस्ताम स्वरूप दूसरी तरफ हे।ने वाली क्रिया । ३ विरोध । सामना । ४ व्यक्तिगत सजावट या श्रङ्गार । ४ रच्चग । ६ साहाय्य ।

प्रतिकुष्ट (वि॰) निर्धन । वापुरा । प्रतिक्तयः (पु॰) रखवाला । श्रर्द्ग्ली ।

प्रतिक्तिप्त (व० कृ०) १ लौटाया हुआ। अस्वीकृत । निकाला हुआ। २ रोका हुआ। सामना किया हुआ। ३ गाली दिया हुआ। निन्दा किया हुआ। ४ भेजा हुआ। रवाना किया हुआ।

प्रतिज्ञुतं ( न० ) झींक । द्विका ।

प्रतिद्तोषः (पु॰) १ श्रस्वीकृति । श्रहण न करना । २ विरोध करना । खण्डन करना । खण्डन । ३ भगड़ा ।

प्रतिख्यातिः (स्त्री॰) प्रसिद्धि । स्याति । प्रतिगत (व॰ र्छ०) पत्तियों का एक प्रकार का उड़ान । प्रतिगमनम् (न॰) लौट जाना । वापिस जाना । वापसी ।

प्रतिगर्हित ( व० कृ० ) कलङ्कित । निन्दित ।

प्रतिगर्जना (स्त्री॰) गर्जन के जवाब में गर्जन।

प्रतिगृष्टीत (व॰ कृ॰) १ लिया हुआ । जे। यहर्य कर लिया गया हो। २ स्वीकृत । माना हुआ। ३ विवाहित ।

प्रतिग्रहः ( पु॰ ) १ स्वीकार । ग्रहण । २ उस दान का लेना जे। विधिपूर्वक दिया जाय । ३ पकड़ना । श्रिधकृत करना । ४ पाणिग्रहण । विवाह । ४ ग्रहण । उपराग । ६ स्वागत । ग्रभ्यर्थना । ७ दान लेने वाला । म श्रनुग्रह । कृपा । ६ सेना का पिछला भाग । १० उगालदान । पीकदान ।

प्रतिग्रहण्म् (न॰) १ प्रतिग्रह लेना । २ स्वागत । ३ विवाह ।

प्रतिगृहिन् ) प्रतिगृहीतृ ) ( पु॰ ) लेने वाला । प्रहण करने वाला ।

प्रतिग्राहः (पु॰) १ प्रतिग्रह । २ उगालदान । पीकदान ।

प्रतिघः ( पु॰ ) १ विरोध । सामना । मुकावला । २ लड़ाई । युद्ध । श्रापस की मारपीट । ३ क्रोध । रोप । ४ मूर्छा । ४ शत्रु । वैरी । प्रतिद्यातः ) ( पु॰) १ रोकना । रोपना । २ सामना । प्रतीयातः रे सुकावला । ३ चोट के बदले चोट । ४ टहर । १ रकावट । वाधा । प्रतिग्रातनं ( न॰ ) ३ हटाना । टालना । भगा देना । २ प्राग्यात । यथ । इत्या । प्रतिझं ( न॰ ) शरीर । देह । काया । प्रतिचिक्तीपो ( स्त्री॰ ) बदला लेने की श्रभिलापा। प्रतिचितनं ( न० ) ध्यान । पुनर्विचार । प्रतिचिन्तनम् 🕽 प्रतिच्ह्रद्रनम् ( न० ) चादर । चहर । प्रतिच्छंदः. प्रतिच्छन्दः ) ( ५० ) १ साहरय । प्रतिच्छंदकः, प्रतिच्छन्दकः ) छवी । तसवीर । मूर्ति । प्रतिमा । २ परियाय । प्रतिच्छ्य (व० क०) १ ढका हुन्ना। लपटा हुन्ना। २ द्विपा हुत्रा । ३ सम्पन्न । ४ घिरा हुन्ना । छिका हुआ। प्रतिच्छेदः ( ९० ) वाधा । रुकावट । प्रतिज्ञहपः ( पु॰ ) उत्तर । जवाय । प्रतिज्ञहपकः ( पु॰ ) प्रतिष्टा पूर्वक सहमति या ऐक-ध्यान देना । प्रतिजागरः ( पु॰ ) खूव सावधानी रखना । सम्यक् प्रतिजोचनम् ( न० ) नया जन्म। फिर से जन्म। प्रतिज्ञा ( स्त्री॰ ) १ वादा । स्वीकृति । स्वीकारोक्ति । २ किसी काम के। करने या न करने के विषय में वचनदान । ३ वयान । कथन । घोषणा । ४ न्याय में श्रनुमान के पाँच खरहों या श्रवयवों में प्रथम थ्रवयव । १ श्रभियोग । दावा ।—पत्रं, ( न० ) वह पत्र जिस पर केाई प्रतिज्ञा लिखी हो । इक-रारनामा।--भट्गः, ( पु॰ ) वादे की तीए देना। —विरोधः, ( go ) प्रतिज्ञा के प्रतिकृत श्राच-रण। वादाखिलाफी । — विचाहित, (वि०) सगाई। वाकदान। —संन्यासः, (पु०) १ वादा-खिलाफी। प्रतिज्ञा भंग करने की किया। २ न्याय में एक प्रकार का "निग्रहस्थान।" प्रतिज्ञाहानि । प्रतिज्ञात (व॰ कृ॰) १ वादा किया हुआ। २ कहा हुया। ३ स्वीकृत । माना हुया। प्रतिज्ञानं ( न॰ ) १ ईमानधर्म से कहना । २ इकरार। वादा । ३ स्वीकारोक्ति ।

प्रतितरः ( पु॰ ) जहाज़ी । माँमी । ढाँढ खेने वाला ।

प्रतिताली ( छी॰ ) क्ंजी। चाभी। साली। ( किसी द्रवाज़े की। प्रतिदर्शनम् ( न॰ ) भेंट । मुलाकात । प्रतिदानं (न०) १ ली या रखी हुई वस्तु की लौटाना । २ विनिमय । एक वस्तु लेकर वदले में दूसरी वस्तु प्रतिदारगां ( न० ) १ लड़ाई । युद्ध । २ चीरना । प्रतिदिवन् ( पु॰ ) १ दिवस । २ सूर्य । प्रतिदृष्ट ( व॰ कु॰ ) देखा हुआ । दृष्टिगाचर । निगाह के सामने पदा हुआ। प्रतिधावनम् ( न॰ ) श्राक्रमण । हमला । चढ़ाई । प्रतिध्वनिः ) ( पु० ) प्रतिनाद । प्रतिशब्द । गुँज । प्रतिध्वानः 🕽 फाँई । प्रतिध्वम्न ( व॰ कृ॰ ) गिराया हुन्ना । पटका हुन्ना । प्रतिनंदनं ) (न०) श्वधाई। स्वागत। २ धन्य-प्रतिनन्दनम् ∫ बाद देने की किया। प्रतिनादः ( पु॰ ) प्रतिध्वनि । गूँज । माँई । प्रतिनाहः } ( पु॰ ) कंडा । पताका । प्रतीनाहः प्रतिनिधिः ( पु॰ ) १ वह न्यक्ति जी दूसरे के बदले कोई काम करने का नियुक्त किया जाय। एवज़। वदली । २ जामिन । ३ प्रतिमा । प्रतिनियमः ( पु॰ ) साधारण नियम । प्रतिनिर्जित ( व॰ कृ॰ ) १ श्रन्तर्धान । संयत । १ खरडन किया हुआ। प्रतिनिर्देश्य (वि॰) वह जा, यद्यपि प्रथम व्यक्त किया जा चुका है, तथापि पुनः कहा जाय, इस श्रमि-प्राय से कि कुछ प्रधिक कथन किया जाय। प्रतिनियोतनम् (न॰) श्रवकार जे। किसी श्रपकार का वदला चुकाने की किया जाय। प्रतिनिविष्ट (वि॰) हठी । श्राग्रही । ज़िही।— मृर्खः, ( ९० ) दुराप्रही मूर्खे । प्रतिनिवर्तनं (न०) १ लौटना । वापिस श्राना । २ मुढ़ना । पराङ्गमुख होना । प्रतिनोदः ( ९० ) पीछे हटाने वाला । पीछे हटाने की किया। प्रतिवत्तिः ( स्त्री॰ ) १ प्राप्ति । उपलब्धि । २ ज्ञान । विवेक । ३ स्वीकृति । ४ स्वीकारोक्ति । ४ कथन । वयान । ६ श्रारम्भ । प्रारम्भ । ७ कार्रवाई। पद्धति । म करना । पूरा करना । ह मन्तव्य । इड सङ्कल्प । १० संवाद । ख़वर । ११ सम्मान । मान । प्रतिष्ठा । १२ ढंग । उपाय । १३ प्रतिभा । वुद्धि । १४ उप्रतिभा । व्यवहार । १४ उप्रति । वद्धती । पदवृद्धि । १६ ख्याति । नामवरी । प्रसिद्धि । १७ साहस । विश्वास । १म प्रमाण । इतमीनान । भरोसा ।—द्स्त, (वि०) कोई काम कैसे करना चाहिये यह जानने वाला ।—पटहः, (पु०) ढोल । ढोलक । मृद्गा ।—भेदः, (पु०) मतभेद ।—विशारद, (वि०) निपुण । पद । चतुर ।

प्रतिपद ( छी॰ ) १ द्वार । दरवाज्ञा । रास्ता । २ श्रारम्भ । प्रारम्भ । ३ पाल की प्रथम तिथि । ४ ढोल ।—चन्द्रः, (पु॰) प्रतिपदा का चन्द्रमा । —तूर्ये, ( न॰ ) नगाड़ा ।

प्रतिपादक (वि॰) [छी॰—प्रतिपादिका] १ भली भाँति सममाने वाला । प्रतिपादन करने वाला । २ सावित करने वाला । प्रतिपन्न करने वाला । समर्थन करने वाला । ३ निष्पादन करने वाला । निरूपण करने वाला । ४ उन्नति करने वाला । वदाने वाला । १ निर्वाह करने वाला । ६ उत्पन्न करने वाला ।

प्रतिपादनं (न०) १ दान । पुरस्कार । २ प्रतिपत्ति । स्थापन । सिद्धि । ३ व्याख्या । निष्पादन । ६ श्रभ्यास । टेव । वान । ७ श्रारम्भ ।

प्रतिपादित (व० छ०) १ दिया हुआ। दान किया हुआ। भेंट किया हुआ। २ स्थापित किया हुआ। सिद्ध किया हुआ। १३ च्याख्या किया हुआ। अच्छी तरह समभाया हुआ। १४ घोपित किया हुआ। ४ उत्पन्न किया हुआ। प्रतिपालकः ( पु॰ ) रचक । रखवालाः।

प्रतिपालनं ( न॰ ) रत्त्रण । रत्ता । रखवाली । प्रभ्यास । त्रालोचन । वचाव ।

प्रतिपीडनम् ( न॰ ) श्रत्याचार । छेड्छाड् ।

प्रतिपूजनं (न०)) १ श्रिभवादन । सम्मान प्रद-प्रतिपूजा (खी०) र्रान । २ पारस्परिक श्रिभवादन । पारस्परिक शिष्ठाचार प्रदर्शन ।

प्रतिपूरणं (न०) १ भरना । परिपूर्ण करना । २ ( सुईदार पिचकारी से ) किसी तरल पदार्थ के। भीतर ढालना ।

प्रतिप्रसामः ( न॰ ) प्रसाम के बदले का प्रसाम । प्रतिप्रदानं ( न॰ ) १ लौटाना । किसी ली हुई या धरोहर रखी हुई बस्तु की जौटाना । २ विवाह में दान करना ।

प्रतिप्रयास्ं ( न॰ ) लौटना । फिरना ।

प्रतिप्रसः ( पु॰ ) १ प्रश्न के वदले प्रश्न । २ उत्तर । प्रतिप्रस्तवः ( पु॰ ) ग्रपवाद का ग्रपवाद । जिस वात का एक स्थान पर निपेध किया गया हो उसीका किसी विशेष ग्रवस्था में विधान ।

प्रतिप्रहारः ( पु॰ ) प्रहार के वदले प्रहार । चोट के वदले चेट ।

प्रतिसवनम् ( न॰ ) कृद कर लौट श्राना ।

प्रतिफलः (पु॰)) १ परिणाम । नतीजा । २ प्रतिफलनं (न॰) र्रिप्तिविग्व छाया । परछाँई। ३ प्रतिशोध । ४ वदला ।

प्रतिफुल्लक (वि॰) फूलने वाला। पुरा खिला हुन्ना।
प्रतिवद्ध (व॰ कृ॰) १ वंघा हुन्ना। २ सम्बन्ध
युक्त । ३ जिसमें रुकावट या प्रतिवन्ध हो। ४
जड़ा हुन्ना। १ फँसा हुन्ना। पड़ा हुन्ना। ६
हटाया हुन्ना। ७ जे। हताश हो चुका हो। म ग्रविच्छिन्न सम्बन्ध युक्त जैसे श्राग श्रीर धुँन्ना।

प्रतिवंधः ) (पु॰) १ वंधन । २ रोक । श्रटकाव । प्रतिवन्धः ) ३ विघ्न । वाधा । ४ सामना । मुकावला । १ विराव । ६ सम्बन्ध । ७ ग्रनिवार्यं तथा श्रवि-च्छिन्न सम्बन्ध ।

प्रतिवंधक ) (वि॰) [स्त्री॰—प्रतिवन्धिका ] १ प्रतिवन्धक ) बाँधने वाला । गसने वाला । २ रोकने वालां । श्रटकाने वाला । ३ मुकाबला करने वाला । सामना करने वाला ।

प्रतिबंधकः ) ( पु॰ ) शासा । अपुर । प्रतिबन्धकः ) प्रतिवंधनं १ (न०) १ वंधनः २ फ़ैद् । ३ विघ्न । न्नितवन्धनम् ∫ वाधा । प्रतिवंधिः प्रतिवन्धिः ( पु॰ ) ) १ प्रापत्ति । एत-प्रतिबंधी, प्रतिबन्धी (रेपी॰ ) र सज़। ऐसी तर्व जी विषद्य पर भी समान रूप से ग्रसर टाले । ( इसे ' प्रतिबन्दी'' भी कहते हैं।) प्रतियाधक (वि॰) १ हटाने वाला । दूर भगा देने याला । २ रोकने वाला । वाधा ढालने वाला । प्रतिवाधनम् (न०) शस्याना । दूर भगाना । श्नामंजूर करना । खारिज करना । श्रस्वीकृत करना । प्रतिविवनं । ( न० ) १ परवाँई। प्रतिच्वाया । २ प्रतिविम्बनम् ) तुलना । प्रतिविविवित ) (वि ) जिसका प्रतिविम्य पहता हो। प्रतिविस्वत ∫ जिसकी परदाँही पहती हो । २ जो कलकता हो । जिसका श्राभास मिलता हो । प्रतियुद्ध ( य॰ कृ॰) १ जाना हुत्रा । पहचाना हुत्रा । । देखा हुत्रा । २ प्रसिद्ध । विख्यात । प्रतिवुद्धिः ( स्ती॰ ) १ जागृति । २ विरोधी श्रभिप्राय या इरादा। प्रतियोधः ( पु॰ ) १ जागना । २ ज्ञान । श्रवगति । ३ शिज्य । ४ युक्ति । तर्क ।

परिचारकः, ( पु० ) पुजारी । श्रर्चक । प्रतिमेन्दुः मतिमेन्दुः ( पु॰ ) ) मतिमाशशाङ्कः ( पु॰ ) } चन्द्रमा का प्रतिविम्य। प्रतिमानं ( न॰ ) १ दृष्टान्त । उदाहरण । श्राद्र्य । वीच का भाग। ६ प्रतिविस्व।

प्रतिवोधित ( व॰ कृ॰ ) १ जागा हुआ । २ शिक्ति। सिखलाया हुआ।

प्रतिवाधनम् ( न॰ ) १ जागरख । जागृति । २

शिच्या । शिचा । ज्ञानीत्पादन ।

प्रतिभा (खी॰) १ स्रत । रूप। चितवन। २ उञ्ज्वलता। चमक । ३ बुद्धि । समकदारी । ४ श्रसावारण मानसिक शक्ति । श्रसाधारण बुद्धि-वल । १ प्रतिभा । प्रतिविम्य । ६ साहस। वीरता । धष्टता । ढिठाई । श्रवखदपन । गुस्ताखी । —ग्र्यन्वित, (वि॰) १ वुद्धिमान। २ ग्रक्खड़। साहसी ।—मुख, (वि॰) साहसी । पूर्ण विश्वासी । —हानिः, (स्त्री॰) १ ग्रन्धकार । २ बुद्धि का श्रभाव।

प्रतिभात (व० कृ०) १ चमकीला । प्रकाशवान् । २ जाना हुश्रा । समका हुश्रा ।

प्रतिभानं ( न० ) १ प्रभा । चमक । २ बुद्धि । ३ हाजिरजवावी । प्रत्युत्पन्नमतिस्व । प्रतिभाषा (स्त्री०) उत्तर। जवाव। प्रतिभासः (पु॰) १ (सहसा उत्पन्न हुत्रा) । १ चेत या योध । २ श्राकृति । ३ अम । घोला । प्रतिभासनम् ( न॰ ) श्राकृति। शक्त । सूरत । मतिभिन्न ( व॰ फ़॰ ) १ विधा हुन्ना। छिदा हुन्ना। २ घनिष्ट सम्बन्ध युक्त । विभक्त । प्रतिभृ: ( पु॰ ) ज़मानत । हाँमी । प्रतिभेदनम् (न॰) १ वेधना । घुसना । काटना । चीरना । सन्धि करना । ३ खोलना । ४ विभाग करना ।

प्रतिगंगः ( पु॰ ) उपभाग । प्रतिमा ( स्त्री॰ ) १ मूर्ति । श्रनुकृति । प्रतिविग्व । द्याया । ३ माप । प्रसार । १ हाथी का शिरोभाग विशेष।-गत, (वि०) मूर्ति में विद्यमान। —चन्द्रः, ( पु॰ ) चन्द्रमा का प्रतिविम्य । —

२ मूर्ति । प्रतिमा । ३ श्रनुकृति । साद्दय । ४ मान । तील विशेष । ५ हाथी के दोनों दाँतों के

प्रतिमुक्त ( व॰ रु॰ ) १ पहिना हुत्रा । काम में लाया हुन्ना। २ वींघा हुन्ना। वँधा हुन्ना। ३ न्नास्त शस्त्र से सज्जित । हथियार वंद । ४ छोड़ा हुन्ना । मुक्त किया हुआ । १ लौटाया हुआ। फेर कर दिया हुआ। ६ जार से फेंक कर सारा हुआ।

प्रतिमाचनम् ( न० ) १ स्रोलना । डीला करना । २ परिशोध । यदला । ३ छुटकारा । मुक्ति ।

प्रतियतः ( ए० ) १ उद्योग । २ तैयारी । ३ पूर्ण करना । ४ नया गुर्ण या खूबी उत्पन्न कर देना । १ श्रभिलापा । इच्छा । ६ मुकावला । सामना । ७ वदला । म क्रेंदी वनाना । गिरफ़्तार करना । ६ श्रनुग्रह । कृपा ।

```
प्रतियातनं ( न॰ ) प्रतिशोध । बदला ।
प्रतियातना ( स्त्री॰ ) तसबीर । मूर्ति । प्रतिमा ।
प्रतियानं ( न॰ ) लौटना । वापस श्राना ।
प्रतियोगः ( पु॰ ) १ किसी वस्तु का दूसरा प्रतिरूप
     या उसारा । २ सामना । मुकावला । ३ खरडन ।
     ४ सहयोग । १ मारक।
प्रतियोगिन् (पु॰) १ शत्रु । विरोधी । वैरी।
     २ बाधा ढालने वाला । ३ सहायक । मददगार ।
     साथी । ४ वरावर वाला । जेाड़ का । जेाड़ीदार ।
प्रतियाद्ध ( ५० ) )
प्रतियोधः ( ५० ) ) शत्रु । वैरी ।
प्रतिरत्त्तर्गं ( न॰ ) } रत्ता । हिफाज़त । प्रतिरत्ता ( ची॰ )
प्रतिरंभः )
             ( पु॰ ) क्रोध । रोप।
 प्रतिरम्भः ∫
 प्रतिरवः ( पु॰ ) १ कगड़ा। दंदा । २ प्रतिध्वनि ।
 प्रतिरुद्ध (व० कृ०) १ श्रवरुद्ध । रुका हुआ । २
      श्रदका हुत्रा । ३ निर्वल । ४ वेकाम किया हुत्रा ।
 प्रतिरोधः (पु०) १ अटकाव । रोकटोक । २ घेरा ।
      अवरोध । ३ विरोधी । ४ छिपाव । दुराव । ४
      चोरी । डाँकेज़नी । ६ भत्सैना । धिकार ।
 प्रतिरोधकः (पु॰) १ वैरी । शत्रु । २ डाँक् ।
प्रतिरोधिन् (पु॰) जेवोर । ३ श्रटकाव । रोकटोक ।
 प्रतिरोधनं ( न० ) श्रवरोध । रोक । श्रटकाव ।
 प्रतिलंभः ( पु॰ ) १ प्राप्ति । उपलब्धि । २
 प्रतिलम्भः र्भर्सना । कुवाच्य । गाली गलौज।
 प्रतिलाभः (पु॰) वापिस लेना । फेर लेना । प्राप्त
      करना।
  प्रतिवचनं ( न॰ ) `
 प्रतिवचस् (न॰) (
प्रतिवाच् (खी॰) (उत्तर । जवाव ।
  प्रतिवाक्यें ( न० )
  प्रतिवर्तनम् (न०) लौटाव। फिराव। लौटने की
  प्रतिवसधः ( ५० ) माम । गाँव ।
  प्रतिवहनं ( न० ) उलटी श्रोर ले जाना । विरुद्ध दिशा
```

में ले जाना।

२ अस्वीकृति । इंकार ।

प्रतिवादः ( पु॰ ) १ उत्तर । उत्तर का उत्तर । जवाब।

```
प्रतिवादिन् ( पु॰) १ प्रतिवादी । विपची । सुदालह ।
प्रातवारः ( पु॰ ) } रोकना । मना करना ।
प्रतिवारग्राम् ( न॰ ) }
प्रतिवार्ता (स्त्री॰) वृत्तान्त । सूचना । संवाद ।
     ख़बर ।
प्रतिवासिन् (वि॰) [ स्त्री॰—प्रतिवासिनी] समीप
     का वासी। ( पु० ) पड़ोसी।
प्रतिविधातः ( पु॰ ) वचाव । चोट के वदले चोट ।
प्रतिविधानं (न०) १ प्रतीकार । २ व्यूहरचना । ३
     रोक । ४ उपसंस्कार ।
प्रतिविधिः ( पु॰ ) १ वद्ला । दाँव । २ प्रतीकार ।
     इलाज । उपाय ।
प्रतिविशिष्ट (वि॰) श्रत्युत्तम ।
प्रतिवेशः ( पु॰ ) १ पड़ोसी । २ पड़ोसी का वास-
     स्थान । पड़ोस ।-वासिन् (वि॰) पड़ोस में
     यसने वाला ।
प्रतिवेशिन् (वि॰) [ स्त्री॰—प्रतिवेशिनो] पड़ोसी।
प्रतिवेश्यः ( पु॰ ) पड़ोसी ।
 प्रतिवेष्टित ( व॰ कृ॰ ) प्रत्यावृत्त । लौटा हुन्या ।
     विपर्यस्त ।
 प्रतिब्यूहः ( पु॰ ) १ रात्र् पर त्राक्रमण करने के लिये
      सेना का व्यूह बनाना | २ समुदाय | दल ।
 प्रतिशमः ( पु॰ ) श्रवसान । समाप्ति ।
 प्रतिशयनम् ( न॰ ) किसी कामना की सिद्धि के लिये
      देवस्थान पर खाना पीना त्याग कर पड़ा रहना।
      धरना देना।
 प्रतिशयित (वि॰) धरना देने वाला।
 प्रतिशापः (पु॰) शाप के बदले शाप । श्रकीसा के
      वदले श्रकासा ।
 प्रतिशासनं ( न॰ ) १ त्राज्ञा प्रदान करना । २ किसी
      कार्य पर वाहिर भेजना । श्राज्ञा । श्रादेश ।
 प्रतिशिष्ट (व० कृ०) १ भेजा हुआ । आज्ञस । २
      विसर्जन किया हुआ । छुड़ाया हुआ । खारिज
      किया हुआ। ३ प्रख्यात । प्रसिद्ध ।
 प्रतिश्या ( स्त्री॰ ) )
प्रतिश्यानं ( न॰ ) } जुकाम । श्लेष्मा । ठंड ।
प्रतिश्यायः ( पु॰ ) )
```

प्रतिश्रयः (पु॰) १ त्राश्रम् । २ घर । ३ सभा । ४

यज्ञमरुडप । १ साहाय्य । सहायता । ६ वादा । प्रतिज्ञा ।

प्रतिश्रवः ( पु॰ ) १ रज़ामंदी । इकरार । वादा । २ गूंज । भाँई । प्रतिध्वनि ।

प्रतिश्रवसाम् ( न॰) १ सुनना । २ प्रतिज्ञाबद्ध होना । ३ प्रतिज्ञा । वादा । इकरार ।

प्रतिश्रुत् ) ( स्त्री॰ ) १ वादा । प्रतिज्ञा । २ प्रति-प्रतिश्रुतिः ) ध्वनि । गृँज । भाँई ।

प्रतिश्रुत ( व॰ कृ॰ ) प्रतिज्ञात । स्वीकार किया हुआ । मैजूर किया हुआ ।

प्रतिपिद्ध (व॰ कृ॰) १ निपिद्ध । वर्जित । श्रस्वीकृत । २ खरिदत । खरुडन किया हुश्रा ।

प्रतिषेधः ( पु० ) १ निषेध । मनाई । २ श्रस्वीकृति । इंकार । ३ श्रपलाप । खरडन । ४ श्रस्वीकार सूचक श्रन्ययात्मक शब्द ।—श्रद्धारं, ( न० )— उक्तिः, ( खी० ) इंकार । श्रस्वीकारोक्ति ।— उपमा, (खी०) दरखी कवि वर्णित कई प्रकार की उपमाश्रों में से एक ।

प्रतिपेधक ) (वि॰) १ प्रतिपेध करने वाला । मना प्रतिपद्ध ) करने वाला । २ रोकने वाला । (पु॰) वाधा टालने वाला । मनाई करने वाला ।

प्रतिषेधनम् (न०) १ रोक थाम । २ निपेध। मनाई। ३ इंकार। अस्वीकृति।

प्रतिष्कः } ( पु॰ ) जासूस । भेदिया । दूत ।

प्रतिष्कशः (पु॰) १ भेदिया । दूस । २ चावुक । ३ चमडे का तस्मा।

प्रतिष्कपः ( पु॰ ) चाबुक । कोड़ा । चमड़े का तस्मा ।

प्रतिष्टभः । प्रतिष्टम्भः । ( ५० ) श्रवरोध । शोक । वाधा ।

प्रतिष्ठा ( स्त्री॰ ) १ स्थापना । पथरौनी । स्रवस्थान । स्थिति । २ घर । मकान । स्रावादी । ३ स्थिरता । स्थायित्व । दृढ्मिति । ४ नीव । श्रुनिकया । स्रोटा । खंसा । ६ उच्चपद । उच्च स्राधिकार । ७ कीर्ति । यश । ख्याति । प्राग्य-प्रतिष्ठा ( किसी देवसूर्ति की ) ६ स्रामीष्ट सिद्धि । १० शान्ति । विश्राम । ११ स्राधार । पात्र । १२ प्रथिवी । १३ स्राभिषेक । १४ सीमा । हृद । प्रतिष्ठानं (न०) १ नीव । श्राधार । २ जगह। स्थान। श्रवस्थिति । ३ टाँग। पैर । ४ एक प्राचीन राजधानी का नाम जो प्रयाग के समीप गंगा पार सूसी के नाम से श्रव प्रसिद्ध है। १ गोदावरी नदी के तटवर्ती एक नगर का नाम।

प्रतिष्ठित (व० कृ०) १ खड़ा किया हुआ । लगाया हुआ । २ गाड़ा हुआ । स्थापित किया हुआ । ३ श्रवस्थित । ४ अभिषेक किया हुआ । ४ पूर्ण किया हुआ । ६ जिसका मूल्य लग चुका हो । ७ प्रसिद्ध । प्रख्यात ।

प्रतिसंविद् (स्त्री॰) किसी वस्तु का सम्यक् परि-ज्ञान या जानकारी।

प्रतिसंहारः (पु॰) १ वापिस कर लेने की क्रिया। २ हास। न्युनता। सिमटाव। सङ्गोचन। ३ धीशक्ति। बोध। श्रन्तर्निवेश। ४ त्याग।

प्रतिसंहत (व० क०) १ वापिस लिया हुआ। फेरा हुआ। २ समका हुआ। शामिल किया हुआ। सिकुड़ा हुआ। दवा हुआ।

प्रतिसंक्रमः (पु॰) १ प्रतिच्छाया । परछाँई । २ परिशोपन । तिरोधान ।

प्रतिसंख्या (स्त्री॰) श्रन्यवहित ज्ञान । चैतन्य ।

प्रतिसञ्चरः ( पु० ) पुराणानुसार प्रलय का एक भेद ।

प्रतिसंदेश ) ( पु॰ ) सन्देसे का जवाव । सन्देशे प्रतिसन्देशः ) के उत्तर में संदेसा ।

प्रतिसंधानं ) ( न० ) १ मिलान । जेाड़ । दो पुत्रों प्रतिसन्धानं ) के बीच का सन्धिकाल । ३ इलाज । ४ स्रात्म संयम । जितेन्द्रियत्व । १ प्रशंसा ।

प्रतिसंधिः ) (पु॰) १ पुनर्मिलन । २ गर्भाशय में प्रतिसन्धिः ) प्रवेश करण । ३ दो पुत्रों के परिवर्तन का मध्यकाल । ४ उपरम । विश्राम ।

प्रतिसमाधानं ( न० ) इलाज । चिकित्सा । प्रतिसमानम् ( न० ) १ जेाड़ीदार । वरावरी का । २ सामना करना । मुकावला करना ।

प्रतिसरं (न०)) कलाई या गरदन में बाँधने का प्रतिसरः (पु०)) गाँदा या ताबीज । (पु०) १ नौकर। श्रनुचर। कङ्कण । व्याह में पहिना जाने वाला कङ्करण विशेष । ३ पुष्पहार या फूलमाला। ४ प्रभात । ४ सेना का पश्चात् भाग। ६

ताँत्रिक मंत्र विशेष। ७ घाव का पुरना या अच्छा होना।

प्रतिसर्गः ( पु॰ ) पुराया के मतानुसार वे सब सृष्टियाँ जिनकी रचना, ब्रह्मा के मानसपुत्रों द्वारा की गर्यो। २ प्रलय।

प्रतिसांधानिकः ) प्रतिसान्धानिकः ) (पु॰) भाट। मागध। वंदी।

प्रतिसारगं (न॰) १ घाव के किनारों की सफाई और मल्लहम पट्टी करना। २ घाव में मलहम लगाने का एक श्रीज़ार। ३ भगंदर ववासीर रोगों के। गरम घी या तेल से दागने की सुश्रुत के मतानुसार किया विशेष।

प्रतिसीरा ( छी॰ ) पर्दा। कनात । चिक । दवनिका। प्रतिसृष्ट ( व॰ कृ॰ ) १ भेजा हुआ । रवाना किया हुआ । २ प्रसिद्धि प्राप्तः । ३ खदेड़ा हुआ। भगाया हुआ। खारिज किया हुआ। ४ प्रमत्त । नशे में चूर ।

प्रतिस्नात ( व॰ कु॰ ) स्नान किया हुआ।

प्रतिस्नेहः ( पु॰ ) प्यार के वदले प्यार ।

प्रतिस्पंदनम् ) ( न० ) हृद्य की धकधक । प्रतिस्पन्दनम् )

प्रतिस्वनः } ( पु॰ ) प्रतिध्वनि । माँई । प्रतिस्वरः }

प्रतिहत (व॰ कृ॰) १ हटाया हुआ । २ भगाया हुआ । ३ श्रवरुद्ध । २का हुआ । ६ भेजा हुआ १ नापसन्द । घृणास्पद । ६ हतारा।—मिति, (वि॰) घृणा । श्ररुचि ।

प्रतिहतिः (स्त्री॰) १ रोकने या हटाने की चेष्टा। २ प्रतिघात । ३ नैरारय । विफलता । ४ क्रोध । १ टक्कर ।

प्रतिहननं (न०) वह श्राघात जो किसी के श्राघात करने पर किया जाय।

प्रतिहर्तु ( पु॰ ) निवारण करने वाला। पीछे हटाने वाला।

प्रतिहारः ो ( पु॰ ) १ द्वार । दरवाजा । २ द्वारपाल । प्रतीहारः ∫ दरवान । ३ ऐन्द्रजालिक । जादूगर । ४ इन्द्रजाल ।—भूमिः, ( खी॰ ) घर का चवृतरा । —रत्ती, ( खी॰ ) खीद्वारपाल ।

प्रतिहारकः ( पु॰ ) ऐन्द्रजालिक।

प्रतिहासः ( पु॰ ) हँसी के वदले हँसी।
प्रतिहिंसा ( खी॰ ) वदला लेना। वैर चुकाना।

प्रतीक (वि॰) १ प्रतिकृत । विरुद्ध । २ उत्तटा । श्रोँघा । विलोम ।

प्रतीकः (पु॰) १ श्रवयव । श्रङ्ग । २ श्रँश । भाग । प्रतीकः (न॰) १ मूर्ति । २ मुख । चेहरा । ४ किसी पद या वाक्य का प्रथम शब्द ।

प्रतीत्ताग् (न॰) ) १ श्रासरा । इन्तज़ार । २ प्रतीत्ता (स्त्री॰) ) प्रत्याशा । ३ ख़याल । विचार । ध्यान ।

प्रतीत्तित (व॰ छ॰) १ वह जिसकी प्रतीचा की गयी हो या जिसकी बाट जोही गयी हो।२ विचार किया हुआ। सोचा विचारा हुआ।

प्रतीच्य (वि॰) १ प्रतीचा करने योग्य । सीचने योग्य । विचारने येग्य । ३ माननीय । प्रतिष्टित । ४ परिपूर्ण करने योग्य ।

प्रतीची ( खी॰ ) परिचम दिशा।

प्रतीचीन (वि॰) १ पश्चिमी । पारचात्य । २ भविष्य का । पीछे का । श्रगला ।

प्रतीच्छकः ( पु॰ ) पाने वाला ।

प्रतीच्य (वि॰ ) पाश्चास्य देश वासी । पश्चिम दिशा का ।

प्रतीत (व॰ छ॰) १ गुज़रा हुआ । गया हुआ।
न्यतीत : श्रतीत । ३ विश्वस्त । विश्वास किया
हुआ । ४ सिद्ध । साबित किया हुआ । स्थापित ।
६ माना हुआ । जाना हुआ । ६ भती भाँति
ज्ञात । प्रसिद्ध । विख्यात । ७ दृढ़ निश्चय । म प्रसन्त । श्रानन्दित । ६ प्रतिष्ठित । सम्मानित । १० चतुर । विद्वान् । बुद्धिमान ।

प्रतीतिः ( स्त्री॰ ) १ विश्वास । निश्चित विश्वास या धारणा । २ यकीन । प्रत्यय । ३ ज्ञान । जानकारी । ४ कीर्ति । ख्याति । ४ सम्मान । प्रतिष्ठा । ६ हर्ष । श्रानन्द ।

प्रतीत्त (वि०) फेर कर दिया हुआ । वापिस किया हुआ।

प्रतीधकः ( पु॰ ) विदेह देश का नामान्तर । प्रतीप ( वि॰ ) १ विरुद्ध । प्रतिकृत । २ उत्तटा । विलोम । ३ पश्चांद्वामी । ४ श्रप्रिय । श्रप्रसन्नकर र हठी । श्रवज्ञाकारी । दुराग्रही । ६ वाधाकारक ।
प्रतीपं ( न० ) श्रथां लह्कार विशेष । इसमें उपमेष
को उपमान के समान कह कर, उलटा उपमान
को उपमेय के समान कहते हैं । श्रथवा उपमेय
द्वारा उपमान के तिरस्कार का वर्णन करते हैं ।
प्रतीपः ( पु० ) महाराज शान्तनु के पिता का नाम ।
प्रतीपम् ( शब्यवा० ) १ विरुद्ध इसके । दूसरी श्रोर ।
२ उलटे क्रम से । विलोम कम से । ३ प्रतिकृत ।
वरिखताक ।—ना (वि०) १ प्रतिकृत गमनकारी ।
२ वेरी । प्रतिकृत ।—गमनं, ( न० ) —गतीः,

र उलटे क्रम से। विलोम क्रम से। ३ प्रतिकृत ।

वरिष्ठताक ।—ग. (वि॰) ३ प्रतिकृत गमनकारी।

२ वेरी। प्रतिकृत ।—गमनं, (न॰)—गतीः,
(क्षी॰) पीछे की श्रोर की गति या गमन।—

तरगं, (न॰) धार के विरुद्ध जाना या नाव

चलाना।—दिर्शिनी, (स्ती॰) स्त्री। श्रोरत।

गववध्।—चन्ननं, (न॰) खरडन। किसी के

वचन के विरुद्ध कथन।—विपाकिन्. (वि॰)

उलटा फल देने वाला।

प्रतीरं ( न० ) समुद्रतट । नदीतट । तट ।
प्रतीवापः ( पु० ) १ वह दवा जो पीने के लिये काढ़े
ग्रादि में मिलायी जाय । २ किसी धातु का रूप
वदलने के लिये उसमें ग्रन्य धातु या वस्तु मिलाना।
३ संकामक रोग । उड़नी बीमारी । छुत्राछूत के

मतीवेश मतीहार } देखो मतिवेश मतीहास )

रोग। प्लेग।

प्रतीवेशिन् (वि॰) देखेा प्रतिवेशिन्।

प्रतीहारी (स्त्री॰) १ स्त्री दुरवान यास्त्री द्वारपाल। २ द्वारपाल। दरवान।

प्रतुदः (पु॰) ३ पिचयों की जाति विशेष । ( इस जाति में तोता, वाज, कौया यादि हैं) । २ छेदने या चुभोने का यंत्र विशेष ।

प्रतुष्टिः ( ची॰ ) सन्तोप । हर्प ।

प्रतोदः ( पु॰ ) १ श्रङ्काश । २ चानुक । ३ श्ररई । चुभोने का श्रौज़ार ।

प्रतूर्गा (वि०) वेगवान् । तेज़ ।

प्रतोली (स्त्री॰) गली। श्रामसङ्क । किसी नगर का मुख्य मार्ग।

भत्त ( व॰ गृ॰ ) दिया हुत्रा । दे डाला हुत्रा । चढ़ाया

हुत्रा । भेंट किया हुत्रा। २ विवाह में दिया हुत्रा । विवाहित ।

प्रत (वि॰) १ प्राचीन । पुरातन । २ श्रगता । ३ परंपरागत ।

प्रत्यक् ( श्रन्यया० ) १ विरुद्ध दिशा में । पीछे की श्रीर । २ प्रतिकृत । ३ पश्चिम की श्रीर । ४ भीतर की श्रीर । श्रंदर से । ४ पहिले । प्राचीन काल में ।

प्रत्यक्त (वि०) १ नयनगोचर । २ उपस्थित । विध-मान । श्राँखों के सामने । इन्द्रियगोचर । ४ स्पष्ट । साफ । १ सीधा । समीप । ६ शरीर सम्बन्धो ।—दर्शनः,—दिशिन्, (पु०) चरम-दीद गवाह । वह साची जिसने कोई घटना श्रपनी श्राँखों से देखी हो ।—द्रुष्ट, (वि०) ख़ुद का देखा हुश्रा ।—प्रभा, (खी०) यथार्थ ज्ञान ।— प्रमागं, (न०) श्राँखों से देखा हुश्रा सबृत ।— वादिन, (पु०) वह व्यक्ति जो केवल प्रस्पष्ठ प्रमाण या इन्द्रिय जन्य प्रमाण माने ।—विहित, (वि०) स्पष्ट रूप से श्रादेश किया हुश्रा ।

प्रत्यत्तं (न०) १ स्पष्टता । २ चार प्रकार के प्रमाणों में से एक।

प्रत्यित्तन् ( पु॰ ) श्राँखों देखा गवाह ।

प्रत्यम्र (वि॰) १ ताज्ञा । जवान । नया । टटका । २ दुहराया हुआ । ३ विशुद्ध !—वयस्, (वि॰) जवान ।

प्रत्यंच् ) (वि॰) [ खी॰—प्रतीची ] वोपदेव प्रत्यंच् ) के मतानुसार प्रत्यंच्ची ] १ मुड़ा हुआ। घूमा हुआ। २ पीछे पड़ा हुआ। ३ अगला। निम्न । ४ लौटा हुआ। फिरा हुआ। बदला हुआ ४ पश्चिमी। पाश्चात्य।—प्रात्मन्, (सु॰) (=प्रत्यगात्मन्) व्यक्तिगत जीव।— घाशापतिः, (=प्रत्यगाशापतिः) (पु॰) पश्चिम दिशा के दिक्पाल वरुण देव।—उदच्, (खी॰) (=प्रत्यगुद्च्) उत्तर-पश्चिम केरण। वायव्यकेरण।—द्त्तिग्रतः, (=प्रत्यग्द्त्तिग्रतः) (अव्यया॰) नैस्टल केरण की और।

—हुश्, (स्री॰) (=प्रत्यग्द्वश्) श्रन्तर्देष्टि —मुख, (वि॰) [=प्रत्यङमुख) पश्चिम की सं० श० कौ॰—हैश

श्रोर । उल्टा सुँह किये हुए ।—स्रोतस्, (=प्रत्यकस्रोतस ) ( वि॰ ) पश्चिम की ग्रोर वहने वाली। (स्त्री०) नरमदा नदी का नामान्तर। प्रत्यं चित ( वि॰ ) सम्मानित । पूजित । श्रर्चित । प्रत्यदनं (न०) १ भोजन करना । २ भोजन । प्रत्यभिज्ञा (स्त्री॰) वह ज्ञान जा किसी देखी हुई वस्तु के। श्रथवा उसके समान श्रन्य किसी वस्तु के। फिर से देखने पर हो। स्मृति की सहायता से उरपन्न होने वाला ज्ञान । प्रत्यभिज्ञानम् ( न० ) समान वस्तु का देख कर किसी पूर्व देखी हुई वस्तु का स्मरण है। श्राना । प्रत्यभिज्ञातं ( व॰ कृ॰ ) पहचाना हुआ। प्रत्यभिभूत ( व॰ कृ॰ ) जीता हुआ। प्रत्यभियुक्त (व॰ कृ॰ ) श्रभियोग के वदले श्रभियोग लगाया हुआ । प्रत्यभियोगः (पु॰) वह श्रभियोग जो श्रभियुक्त श्रपने श्रभियाग लगाने वाले पर लगावे। प्रत्यभिवादः ( पु॰ ) ) नमस्कार के वदले का नम-प्रत्यभिवादनं ( न॰ ) ) स्कार। प्रत्यभिस्कंद्नं १ (न०) श्रभियोग के बदले का प्रत्यभिस्कन्दनम् । श्रमियाग । प्रत्ययः ( पु॰ ) १ प्रतीति । विश्वास । २ भरोसा । ३ ज्ञान । बुद्धि । समभ । धारणा । राय । ४ निरच-यत्व । १ अनुभव । बोध । ६ कारण । हेतु । ७ प्रसिद्ध। ख्याति । 🖛 वह श्रज्ञर या शब्द जो किसी धातु या मूल शब्द के अन्त में जोड़ा जाय। ७ शपथ । १० परमुखापेची । ११ चाल । प्रचलन । रवाज़। रीति। रस्म। १२ छिद्र। १३ बुद्धि।--कारक, (वि॰) - कारिन्, (वि॰) विश्वास दिलाने वाला।—कारिग्गी, १ (की०) मेाहर। प्रत्ययित (वि॰) ३ विश्वास किये हुए। निर्भर। २ विश्वस्त । विश्वासपात्र । प्रत्ययिन् (वि०) १ विश्वास करने वाला । २ विश्वास करने याग्य । विश्वस्त । प्रत्यर्थ (वि॰) उपयोगी। काम का। प्रत्यर्थम् ( न० ) १ उत्तर । जवाब । २ विरोध । प्रत्यर्थकः ( पु॰ ) विपत्ती । विरोधी ।

```
प्रत्यर्थिन (वि॰) [स्त्री॰ - प्रत्यर्थिनी ] विरोधी।
     ( पु॰ ) १वैरी । शञ्जु । २ प्रतिद्वन्द्वी । जे।ड़ीदार ।
     ३ प्रतिवादी । मुद्दालह ।—भृत. (वि०) वाधक
प्रत्यर्पर्गं (न०) वापिस देना। लिये हुए की लौटा
प्रत्यर्पित ( व॰ क़॰ ) लाटाया हुन्ना । फेरा हुन्ना ।
प्रत्यवमर्शः ) ( पु॰ ) १ समाधि। भली भाँत विचार
प्रत्यवमर्षः ∫ । २ परामर्शः । सलाहः । ३ परिणामः ।
प्रत्यवरोधनं ( न० ) रोक टोक । वाधा श्रटकाव ।
प्रत्यवसानं ( न॰ ) खाना या पीना ।
प्रत्यवसित (वि॰) खाया हुआ। पिया हुआ।
प्रत्यवस्कंदः (पु॰) च्यवहार शाखानुसार प्रति-
प्रत्यवस्कन्दः (पु॰) वादी का वह उत्तर जो
प्रत्यवस्कंदनं (न॰) वादी के कथन का खरण्डन
प्रत्यवस्कन्दनम् (न॰) करने को दिया जाय ।
     जवाव दावा।
प्रत्यवस्थानं ( न० ) १ स्थानान्तरकरण । २ विरोध ।
     मुकावला ।
प्रत्यवहारः ( पु॰ ) १ वापिसी । २ प्रलम । संहार ।
प्रत्यवायः (पु॰) । हास । न्यूनता २ अटकाव ।
     वाधा । ३ विरुद्ध मार्ग । विरुद्धता । ४ पाप । श्रप
     राध । पापमयता ।
प्रत्यवेत्तर्गा (न॰) ) किसी वात का भलीभाँति
प्रत्यवेत्ता (स्री॰) ऽ देखना । देखना भाजना ।
     मुश्रायना करना।
प्रत्यस्तमयः ( पु॰ ) १ सूर्यास्त । २ श्रवसान ।
      समाप्ति ।
प्रत्याचेपक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—प्रत्याचेपिका ]
      चिढ़ाने वाला । जीट उड़ाने वाला । तिरस्कार करने
      वाला ।
 प्रत्याख्यात (व० कृ०) १ श्रस्त्रीकृत । जो श्रङ्गीकार
      न किया हो। २ वर्जित । निपिद्ध । ३ वरतरफ
      किया हुन्ना। हटाया हुन्ना। खारिज किया हुन्ना।
 प्रत्याख्यानम् ( न० ) १ अस्वीकृति । २ तिरस्कार ।
      ३ भर्त्सना । ४ खरडन । प्रतिवाद ।
प्रत्यागतिः ( स्त्री॰ ) वापसी ।
प्रत्यागमः ( पु॰ ) ) वापिसी । लौट प्राना ।
प्रत्यागमनम् ( न॰ ) ) वापिस प्राना ।
```

प्रत्यादानं ( न॰ ) वापिस ले लेना ।

प्रत्यादिष्ट (व० ह०) १ निर्दिष्ट ।२ सृचित किया हुट्या ।३ श्रस्वीकृत किया हुट्या ।४ वरतरफ किया हुट्या । हटाया हुट्या ।४ छाया में फेंका हुट्या । ६ चैगावनी दिया हुट्या । सावधान किया हुट्या ।

प्रन्यादेशः (पु०) १ श्राज्ञा । श्रादेश । २ सूचना । घोपणा । ३ श्रस्त्रीकृति । प्रतिवाद । ४ प्रसित करने की क्रिया । लज्जित करने वाला । १ चेता-वनी । ६ श्राकाशवाणी ।

प्रत्यानयनं ( न०) वापिसी । दूसरे के हाथ में गयी हुई. वस्तु को फिर पाना ।

प्रन्यापत्तिः ( स्त्री॰ ) १ वापिसी । २ वैसम्य ।

प्रत्यायः ( पु॰ ) कर । टैक्स ।

प्रत्यायक (वि॰) १ सिद्ध करने वाला । समकाने वाला । २ विश्वास कराने वाला ।

प्रत्यायनम् ( न॰ ) १ ( वर ) की घर लाना । २(सूर्य का ) ग्रह्म होना ।

प्रत्यालीङ (न॰) धनुपधारियों के बैठने का श्रासन विशेष। [श्राना। प्रत्यावर्तनम् (न॰) लौटना। लौटकर श्राना। वापस

प्रन्यार्यस्न ( व॰ कृ॰ ) ढाँढस वेंधाया हुन्ना । धीरज वेंधाया हुन्ना । सरोताज्ञा किया हुन्ना ।

प्रत्याश्वासः ( पु॰ ) स्वाँस चलने की किया। फिर से स्वाँस का चलने लगना।

प्रत्यार्वास्तमम् (न॰) धीरज वँधाना । मातमगुरसी । प्रत्यासन्तः (खी॰ (समय या स्थान की) समीपता । २ धानिष्टता । ३ उपमिति । भिन्न भिन्न वस्तुय्रों का सादश्य ।

प्रत्यासन्नः (व॰ कृ॰) पास श्राया हुश्रा। निकट पहुँचा हुश्रा।

प्रत्यास्तरः } ( पु॰ ) १ सेना का पीछे का भाग। प्रत्यासारः ∫ २ सेना का व्यृह । व्यूह के पीछे व्यूह ।

प्रत्याहरणं ( न॰ ) १ वापस लेना या लाना । २ रोक रसना । ३ इन्द्रियसंयम ।

प्रत्याहारः ( पु॰ ) १ पीछे खींच लेना । २ पीछे हटा लेना । पीछे हट श्राना । २ रोक रखना । ३ इन्द्रिय दमन । ४ प्रलय । ४ योग के ब्राठ ब्रंगों में से एक ।

प्रत्युक्त (य॰ कृ॰) उत्तर दिया हुआ। जिसका उत्तर दिया जा चुका हो।

हत्युक्तिः ( स्त्री० ) उत्तर । जवाय ।

प्रत्युचारः ( ६०) } प्रत्युचारणं ( न०) } पुनरुक्ति ।

प्रत्युउजीवनं (न०) मरे हुए व्यक्ति का फिर जी उठना । पुनर्जीवन । -प्रत्युत, (ग्रव्यया०) विपरी-तता । विकि । यरन् । इसके विकद्व ।

प्रत्युक्तमः (पु॰) । १उद्योग जो के हि कार्य श्रारम्भ प्रत्युक्तमणं (न॰) । करने के लिये किया जाय। प्रत्युक्तान्तिः (स्त्री॰) । २ लड़ाई की तैयारी। ३ वह श्राक्रमण जो युद्ध के समय सब से पहले हो। प्रत्युत्थानं (न॰) १ श्रभ्युत्थान। किसी वड़े के श्राने पर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिये उठ खड़े होना। २ किसी के विरुद्ध उठ खड़े होना। युद्ध के लिये तैयारी करना।

प्रत्युत्थित (व॰ क़॰) किसी मित्र या शत्रु से मिजने के लिये उठा हुया।

प्रत्युरंपन्न (व० कृ०) १ जो फिर से उरपन्न हुन्ना है। । २ जो ठीक समय पर उत्पन्न हुन्ना है। । उद्यत । तत्पर । चिप्रकारी ।—मित, (वि०) १ हाज़िर-जवाय । वह जो मौके पर ठीक उत्तर दे या समय पर जिसकी बुद्धि काम कर जाय । तत्पर बुद्धि वाला । २ साहसी । हिम्मतवाला । ३ तीच्या । तीन ।

प्रत्युत्पन्नं ( न॰ ) गुणा ।

प्रत्युदाहरम्मं (न०) उदाहरण के यदले उदाहरमा। विरुद्ध उदाहरमा।

प्रत्युद्गत (व॰ कृ॰) १ श्रतिथि के श्राने पर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शनार्थ श्रपना श्रासन छे।इ उठ खड़ा होना । श्रभ्युखान ।

प्रत्युद्धितः (खी॰) श्रागे वद कर या श्रपने प्रत्युद्धमः (पु॰) श्रासन को छेाद कर श्राये प्रत्युद्धमनम् (न॰) हुए श्रतिथि की श्रावभगत के लिये उठ खड़ा होना ।

प्रत्युद्धसनीयम् ( न॰ ) एक प्रकार के वस्त्र का जीदा । ( उत्तरीय श्रीर श्रधीवस्त्र ), जी प्राचीन काल में यज्ञों में था भोजन के समय पहना जाता था। धोती उपरना।

प्रत्युद्धर्गा (न०) १ परहस्तगत वस्तु की वापिस लेना। २ प्रनः उठ खड़ा होना।

प्रत्युद्यमः ( पु॰ ) १ समान भाव या वल । २ प्रति-रोध । प्रतिक्रिया।

प्रत्युद्यात ( वि॰ ) देखेा "प्रत्युद्ग ।"

प्रत्युन्नप्रनम् ( न॰ ) पुनः उठ खड़े होना । उछल कर तौट प्राना । पलटा खाना ।

प्रत्युपकारः (पु॰) वह उपकार जो किसी उपकार के बदतों में किया जाय।

प्रत्युपिकिया ( ची॰ ) वह सेवा जो किसी सेवा के बदले में की जाय।

प्रत्युपदेशः ( पु॰ ) वह उपदेश जा उपदेश के वदले दिया जाया।

प्रत्युपमानं (न॰) १ नमूना । वानगी । २यथार्थं नक्रल । । ३ यथार्थं तुलना ।

प्रत्युपलञ्घ ( व॰ इ॰ ) वापिस मिला हुन्ना फिर से पाया हुन्ना ।

प्रत्युपवेशः (५०)) कोई कार्य कराने के लिये प्रत्युपवेशनं (न०) र्रि श्रभ्यास कराना ।

प्रत्युपस्थान (वि॰) सामीप्य । नैकव्य । पड़ेास ।

प्रत्युप्त ( व॰ ऋ॰ ) १ जड़ा हुन्रा। विद्याया हुन्रा। २ वाया हुन्ना। ३ गाड़ा हुन्ना। त्तराया हुन्ना। मजवृत करके गाड़ा हुन्ना।

प्रत्युषः ( पु॰ ) } प्रभात । भोर । तङ्का । प्रत्युषस् ( न॰ ) }

प्रत्यूषं (न॰) ) प्रभात । भोर । सबेरा । तद्दका । प्रत्यूषः (पु॰) ) (पु॰) १ सूर्य । २ घाठ वसुत्रों में से एक वसू का नाम ।

प्रत्यूपस् ( न॰ ) प्रभातः । सवेरा । भोरः । तड्का । प्रत्यूहः ( पु॰ ) श्रदचन । रोकः । श्रटकावः ।

प्रथ् (धा० आस्म०) [प्रथते, प्रथित ] १ (धन की)
वृद्धि करना । २ (कीर्ति का) फैलाना।३
प्रसिध्द होना। विग्रयात होना।४ प्रकट होना।
देख पड़ना। प्रकाश में श्राना।

प्रथा (स्त्री॰) कीर्ति । स्याति ।

प्रथित (व० रू०) १ वड़ा हुआ ! फैला हुआ। २ प्रसिद्ध किया हुआ। घोषितकिया हुआ। प्रचार किया हुश्रा।३ दिखलाया हुश्रा।प्रकट किया हुश्रा।४ प्रसिद्ध।विख्यात।

प्रथिमन् (न॰) चौड़ाई। महानता । विस्तार । श्रायतन । प्रथिविः ( स्त्री॰ ) पृथ्वी । धरा । भूमि ।

प्रथिष्ट (वि॰) सब से लंबा। सब से चौड़ा। ग्रर्ज में सब से बड़ा।

प्रयोयस् ( वि॰ ) [ स्रो॰—प्रशीयसी ] श्रपेका कृत तंवा, चौड़ा। विस्तृत ।

प्रथु (वि॰) विस्तृत । चारों श्रोर व्याप्त या फैला हुश्रा

प्रथुकः ( ५० ) च्योरा । चूढ़ा । चौरा ।

प्रदक्तिण ( वि॰ ) देवपूजन के समय देवमूर्ति प्रादि को दिहनी प्रोर का सभक्ति उसके चारों प्रोर घूमने वाला । २ पूज्य । माननीय । ३ ग्रुम । मङ्गलकारी ।

प्रदित्तगां ( न॰ ) ) भक्ति पूर्वक किली पूज्य को प्रदित्तगाः ( पु॰ ) } दहिनी ग्रोर कर उसके चारों प्रदित्तगां ( खी॰ ) ) श्रोर घूमना।

प्रद्त्तिस् ( अन्यया० ) १ वायों से दहिनी श्रोर । २ दिला की श्रोर । दिलस् दिशा की श्रोर । दिलस् दिशा की श्रोर ।—प्रार्चिस, (वि०) श्रिप्त जिसकी लों दिहनी श्रोर सुकी हो ।— क्रिया, (स्त्री०.) परिक्रमा करने की किया।—पट्टिका, (स्त्री०) श्राँगन । सुला मैदान ।

प्रदग्ध (व० छ०) जला हुया। जो भस्म हो चुका हो।

प्रद्त्त (व० कृ०) दिया हुआ।

प्रदरः ( पु॰ ) १ फोड़ने या तोड़ने का भाव। २ श्रस्थि-भङ्ग। हड्डी का हूटना। दरार। तड़कन। गर्त। गह्नर। ३ सेना का पलायन। ४ छियों का रोग विशेष जिसमें स्त्रियों के गर्भाशय से सफेद या लाल रंग का जसीदार पानी सा वहा करता है।

प्रदर्पः ( पु॰ ) श्रभिमान । श्रकड़ । श्रहङ्कार ।

प्रदर्शः ( पु॰ ) १ शक्तः। स्रतः। चितवनः। २ श्रादेशः। श्राज्ञाः।

प्रदर्शक (वि॰) दिखलाने वाला। वतलाने वाला। प्रदर्शनम् (न॰) १ सूरत । शक्त । चितवन। २ दिखावट। दिखलाने का काम। ३ प्रदर्शनी। नुमा-

हरण । इद्यानन । भद्भित (य॰ ह॰) १ दिवलाता हुपा । प्रकट किया हुया। घोषित किया हया। प्रदलः ( पु० ) तीर । प्रद्यः ( ५० ) जलन । दहन । प्रदातृ ( पु॰ ) १ दाना । देने वाला । २ उदार पुरुष । ३ फन्यादान ( विवाह में ) करने वाला । ४ इन्द्र का नामान्तर। प्रदान ( न० ) ६ दान । चड़ावा । भेंट । २ विवाह में देना। ३ शिदासा। ४ भेंट। दान । पुरस्कार । १ घंकुरा ।—शूरः १ ( पु० ) दानी । दानवीर । प्रदानकं ( न॰ ) भेंट। चढ़ावा। दान। पुरस्कार। प्रदायं (न०) पुरस्कार । भेंट । ( पु॰ ) पुरस्कार । भेंट । प्रदिग्ध ( व॰ ङ॰ ) तेल या घी से चिकनाया हुया । प्रदिग्यं न॰ ) विशेष प्रकार से पका हुन्ना मांस । प्रदिश (सी०) १ वतलाना । २ श्राज्ञा । श्रादेश । निर्देश । ३ उपदिशा । विदिशा । प्रदिष्ट ( य॰ छ॰ ) १ दिखलाया हुन्या । बतलाया हुन्ना। २ म्राज्ञा दिया हुन्ना। म्रादिष्ट । नियुक्त किया हुया। निश्चित किया हुया। प्रद्रिपः (पु॰) १ दीपक। लेप । प्रकाश । २ वह जिससे प्रकाश हो। प्रदीपन (वि॰) [स्वी--प्रदीपनी ] प्रकाश करने वाला। २ उत्तेजक। प्रदीपनं ( न० ) प्रकाश करने का काम। प्रदीपनः ( ५० ) एक प्रकार का खनिज विष । प्रदोप्त (व० क०) १ जला हुआ । प्रकाशित । २ प्रकटता हुन्ना । प्रकाशमान । जगमगाता हुन्ना । ३ उठा हुया । फेला हुया । ४ उत्तेजित। उत्साहित । प्रदृष्ट ( व॰ छ॰ ) १ विगाझा हुया। खराव किया हुन्रा । २ दुष्ट। निरुष्ट। पापी ।३ लम्पट।

प्रदृपित (व॰ कृ॰) खराव । अष्ट । नष्ट । श्रप-

प्रदेय (वि०) देने योग्य। दान करने योग्य।

कामुक।

वित्र । सङ्ग हुश्रा ।

इस । ४ शिष्रम् । उपदेश । व्याप्या । १ उदा- | प्रदेशः ( पु॰ ) १ वनलाने वाला । दिखलाने वाला । २ स्थान । प्रदेश । जगह । देश । राज्य । छे।टा भूपगढ । ३ वालिशत । वित्ता । ४ निर्णय । निश्चय । १ दीवाला । ६ (व्याकरण का) उदाहरुग्। प्रदेशनम् ( न॰ ) १ घादेश । २ परामर्श । ३ भेंट । नज़र । चढ़ावा । प्रदेशनी ) (सी॰) तर्जनी । श्रंगुरे के पास की , प्रदेशिनी 🜖 उँगली। प्रदेतः ( पु॰ ) लेप । पलग्नर । प्रदोप (वि॰) युरा । ख़राव ।--कालः, (पु॰) सार्य-काल । रात्रि का श्रारम्भ । — तिमिरं, (न०) सायहाल की श्रंधियारी। प्रदोपः (पु॰) १ घपराध । त्रुटि । ऐव । पाप । जुर्म । २ गदर श्रादि जैसी गड़बड़ श्रवस्था । ३ सायद्वाल । राग्निका प्रथम प्रहर। प्रदोहः ( पु॰ ) युह्ना । दृध निकालना । प्रयुक्तः ( पु॰ ) कामदेव का एक नाम । प्रयुक्त जी श्री रूप्य जी के पुत्र थे श्रीर रुक्मियी जी के पेट से उत्पन्न हुए थे। प्रद्यातः ( पु॰ ) ६ जगमगाहट । प्रकाश । रोशनी । २ चमक। श्राभा। ३ किरए। ४ उज्जयन के एक राजा का नाम। प्रद्योतनं ( न० ) १ दहकन । प्रकाशन । २ प्रकाश । प्रद्याननः ( पु॰ ) सूर्य । प्रद्रवः ( ५० ) पलायन । प्रद्रावः ( पु॰ ) १ पलायन । निकल भागना । तेज़ चलना या जाना। प्रद्वारः (पु॰) ) दरवाजे के सामने का स्थान या प्रहारस ( न० ) ∫ जगह। प्रहेपः } (पु॰) श्ररुचि । एषा । नफरत । प्रहेपगम् } प्रधनं (न०) ६ युद्ध में लृट का माल । ३ नारा। विनाश । चीरफाइ । प्रधमनं ( न॰ ) १ वैद्यक में वह किया जिसके द्वारा कोई दवा नाक के रास्ते ज़ोर से सुंघा कर ऊपर चढ़ायी जाय । २ एक प्रकार की संघनी । प्रधर्पः ( पु॰ ) वलात्कार । श्राक्तमण् । हमला ।

```
प्रधर्ष (न०) । श्राक्रमण । हमला। २
प्रधर्पणा ( स्त्री॰ ) ∫ बलात्कार । ३ दुर्च्यवहार । श्रप-
     मान । तिरस्कार ।
प्रधापित (व० कृ०) १ श्राक्रमण किया हुत्रा । २
     चोट पहुँचाया हुआ। अनिष्ट किया हुआ। ३
    श्रभिमानी । श्रहङ्कारी ।
प्रधान (वि॰) १ खास । मुख्य । प्रसिद्ध । उत्तम ।
     श्रत्युत्तम । २ मुख्यतया प्रचलित !
प्रधानं ( न॰ ) ९ मुख्य वस्तु । श्रति श्रावश्यक वस्तु ।
    प्रधान । मुखिया । २ प्रथम उत्पादक । इस
    भौतिक संसार का उपादान कारण । ३ परब्रह्म ।
     ४ ब्रद्धि ।
प्रधानं (न०) । श्महामात्र । प्रधान साचिव । २ सर-
प्रधानः(पु॰) ∫ दार। दरवारी । ३महावत । फीलवान।
    — ग्रङ्गं, ( न॰ ) १ किसी वस्तु की प्रधान शाखा
    याभाग।२ शरीरका प्रधान श्रङ्ग।३ किसी
    राज्य का प्रधान श्रधिकारी ।-श्रमात्यः, ( पु॰ )
    प्रधान सचिव । महामात्र । - ग्रात्मन् १ ( पु० )
    विष्णु का नामान्तर । —धातुः १ ( पु॰ ) शरीर
    का प्रधान तत्व। वीर्य।—पुरुषः, (पु०) १ राज्य
    का प्रधान पुरुष । २ शिव जी का नामान्तर ।
    —मंत्रिन् (५०) प्रधान सचिव।—वासस्,
    ( न० ) मुख्य वस्र ।—ञ्रूष्टिः, ( स्त्री० )
    श्रतिवृष्टि ।
प्रधावनः ( पु॰ ) हवा। पवन।
प्रधावनं ( न० ) रगद । प्रचालन ।
प्रधिः ( पु० ) पहिये का धुरा ।
प्रधी (वि॰) कुराायबुद्धि वाला । (स्त्री॰) महती
प्रधूपित (व॰ कृ॰) १ सुवासित । २ गर्माया हुन्ना ।
    तपाया हुआ । ३ चमकता हुआ । दीस । ४
प्रधूपिता (स्त्री०) १ सन्तप्ता (स्त्री०)। २ वह दिशा
    जिधर सूर्य वड़ रहा हो।
प्रभृष्ट (व० छ० ) १ वह जिसके साथ ढिठाई के
    साथ वर्ताव किया गया हो। २ ग्रमिमानी।
    अहङ्कारी ।
प्रध्यानं ( न॰ ) १ गम्भीर ध्यान या सोच विचार।
    २ विचार।
```

```
प्रध्वंसः ( पु॰ ) नितान्त श्रभाव । पूर्णरीत्या विनाश ।
     —श्रभावः, (पु॰) न्याय के श्रनुसार पाँच
     प्रकार के अभावों में से एक प्रकार का अभाव।
     वह श्रभाव जो किसी वस्तु से उत्पन्न होकर, नष्ट
     हा जाने पर हा।
प्रध्वस्त (व० ह०) जो नष्ट हो गया हो। जिसका
     नाश है। चुका हो।
प्रनप्तृ ( पु॰ ) पौत्र का पुत्र । प्रपौत्र ।
प्रनष्ट (व० कृ०) १ श्रन्तर्धान । जो देखन पड़े।
     श्रगोचर । २ नष्ट । मरा हुन्रा । ३ खेाया हुन्रा । ४
प्रनायक (वि॰) वह जिसका नायक चला गया हो।
     २ नायक के श्रभाव से युक्त।
प्रनालः ) (पु॰) देखे प्रणाली।
प्रनाली ) (स्त्री॰)
प्रनिघातनं ( न० ) वध । हत्या । करता ।
प्रनृत्त (वि०) नाचने वाला।
प्रनृत्तं (न०) नाच। नृत्य।
भपत्तः ( पु॰ ) बाज़ू क़ी केार।
प्रपंचः १ (५०) १ विकाश । प्रदर्शन । २ वृत्ति ।
प्रपञ्चः ∫ विस्तारं। ३ बाहुल्य । वाग्विस्तार । न्या-
     ख्या । टीका । ४ श्रति विस्तार । श्रतिप्रसङ्ग ।
     विस्तार । १ बहुलता । श्रनेकरव । ६ दुनिया का
     जंजाल । ७ भ्रम । धोखा । ८ ठगी ।—बुद्धि
     (वि०) १ चालाक । छुलिया । धोखेबाज़ ।
प्रपंचित । (व० कृ०) । प्रकटित । २ विस्तारित ।
प्रपश्चित 🕽 ३ भली भाँति व्याख्या किया हुन्ना।
     ४ भटका हुन्रा । भूला हुन्रा । 🗴 घोखा स्वाया
    हुआ। छला हुआ।
प्रपतनम् (न०) १ पतायन । २ पात । ३ नीचे
    उतरना । ४ मृत्यु । नाश । ५ उतार ।
प्रपदं (न०) पैर का श्रयभाग।
प्रपदीन (वि०) पैर का श्रयमाग सम्बन्धी।
प्रपन्न (व० क०) १ श्राया हुश्राः पहुँचा हुश्राः। २
    शरण में आया हुआ। शरणागत। आश्रित। ३
    प्रतिज्ञात । ४ उपलब्ध । प्राप्त । १ निर्धन ।
    दुखियारा ।
प्रपन्नाडः ( पु॰ ) चक्रमर्देक । चक्रवेंह ।
```

प्रपर्गा (वि॰) पत्तों से रहित।

प्रपर्ग ( न॰ ) गिरा हुन्ना पना । प्रपत्तायनम् ( न॰ ) उदान । पलायन । प्रपा (खी॰) १ पींसाला । प्यार्ज । २ कृप । कुएड । ३ वह जल का स्थान जहीं पशु जलपान करें। ४ जल का देना।—पालिका, ( ग्री ) वह ग्री जो वटो-हियों का जल पिजावे। प्रपाठकः (५०) १ सबक्र । पाठ। २ प्रन्थ का ध्यथ्याय । परिच्छेद । प्रपास्तिः ( पु० ) १ हाथ का श्रय्रभाग । २ हाय की हथेली । प्रपानः ( ५० ) १ प्रस्थान । २ पतन । ३ प्रचानक धाक्रमण । ४ जलप्रपात । पानी का भरना । ४ तर।समुद्रतर । ६ डलुग्रा चट्टान।पहार का उतार या डाल । ७ भड़ना (जैसे केशों का ) = निकल पड़ना ( जैसे वीर्य का )। ६ वहाव के ऊपर से घ्रपने के। नीचे गिरा देना । १० उड़ान विशेष । प्रपातनं ( न० ) श्रपने की नीचे गिरा देना। प्रपादिकः ( ५० ) मयूर । मोर । प्रपानं ( न० ) पीना । प्रपानकं ( न० ) एक प्रकार का पेय पदार्थ । प्रिपितामदः (पु॰) १ पिता का पिता । याया । २ कृष्ण का नामान्तर। प्रिपितामही ( स्ती॰ ) पिता की माता । दादी । प्रिपतृच्यः ( पु॰ ) चचेरे वावा । प्रपीडनम् ( न० ) १ दयाना । दयाकर निचोइना । २ कोष्ट करने वाली ( दवा ) ( वि॰ ) निगता हुग्रा । प्रपुनाटः - प्रपुन्नाटः । (५०) चक्रमर्द नाम का वृष । प्रपुनाडः—पपुनाडः ∫ चक्वँढ । प्रपृरित (व० कृ०) भरा हुआ। परिपूर्ण। प्रपृष्ट (वि॰) विशिष्ट पीठवाला। प्रपौत्रः ( पु॰ ) पौत्र का पुत्र। पंती। प्रपौत्री (स्त्री॰) पौत्री की पुत्री । पंतिन । प्रफुल्ल ( व॰ इ॰ ) १ पूर्ण बिला या फूला हुग्रा। २ श्रानन्दित । ३ मुसक्याता हुश्रा ।---नयन, -नेत्र-लोचंन (वि०) हर्प से खुले हुए

नेत्र। घदन. (वि०) जिसके चेहरे पर हर्प छाया है। हर्षित । प्रवद्ध (व० कृ०) १ वंधा हुन्ना। २ रोका हुन्ना। श्रवरह । श्रद्चन में डाला हुशा । पु०) ग्रन्थकार प्रवन्धः ( पु॰ ) १ वंधन । गाँस । २ श्रप्रतिवन्धता । श्रविच्छिन्नता । ३ ऐसा नियन्ध जिसका सिल सिला जारी रहे। ४ कोई भी रचना; विशेष कर पचमयी। ५ योजना ।—कृत्पना, (स्ती०) कल्पित कहानी। प्रवन्धनम् ( न० ) वन्धन । गाँसी । प्रवभः ( पु॰ ) इन्द्र का नामान्तर । प्रचहे ( वि॰ ) श्रारयुत्तम । सर्वोत्तम । सर्वश्रेष्ठ । २वल (वि॰) १ श्रत्यन्त मज़बृत या ताक़तवर । २ प्रचएड । सुदृद्ध । ३ । श्रावश्यक । ४ विपुल । ४ ख़रारनाक । भयानक नाशकारी । भवहिका ( छी० ) पहेली । बुभौश्रल । प्रवहिका भवाधनम् ( न० ) १ श्रस्याचार । प्रपीढन । २ श्रस्वी-कृति । इंकार । ३ दूर रखना । हटाना । भवालः—प्रवालः ( पु॰ ) ) १ श्रङ्कर । श्रँखुश्रा । भवालं—प्रवालम् ( न॰ ) ) केांपलः । २ मृंगा । ३ वीणा का भाग विशेष । (पु॰) १ शिष्य। शागिर्द । २ पशु ।--- प्रार्मन्तकः, ( पु॰ ), बृत्त विशेष । मृंगे का गृत्त ।—पद्मं, (न०) लाल कमल।—फलं, ( न० ) लाल चन्दन काष्ठ।— भस्मन्, (न०) मृंगा की भस्म। प्रवाहुः ( पु० ) वाँह । प्रवाहुकम् ( श्रव्यया ) १ ऊंचाई पर । २ साथ ही साथ । ाबुद्ध (व॰ छ॰) १ जागृत । जागा हुन्ना । २ बुद्धिमान । विद्वान । चतुर । ३ जानकार । ४ पूर्ण खिला हुग्रा। फैला हुग्रा। प्रवाधः ( पु॰ ) १ जागता। नींद का हटाना। (श्रालं॰) यथार्थज्ञान । पूर्ण वाध । २ (फ़्लों का) खिलना या फैलाना । ३ जागृति । श्रनिद्रता । ४ सतर्कता ।

४ समभदारी । ज्ञान । अम का दूर होना । सत्य

ज्ञान । ६ ढाढस । धीरज । ७ किसी सुगन्य द्रव्य में पुनः सुगन्ध उत्पन्न करने की किया । प्रवेष्यन (वि०) [स्त्री०—प्रवेष्यनी] जागने वाला ।

प्रबंधिन (वि॰) [स्त्री॰—प्रवीधनी] जागने वाला । प्रवेधिनम् (न॰) १ जागृति । जागरण । २ सचेत होना । ३ ज्ञान । बुद्धिमत्ता । ४ शित्तर्ण । परा-मर्श । १ सुगन्ध द्रव्य की नष्ट हुई सुगन्ध की पुनः सुगन्ध से युक्त करना ।

प्रवेश्विनी ) (स्त्री॰) कार्तिक शुक्का ११ जिस प्रवेशिनी ) दिन भगवान चारमास शयन कर जागते हैं।

प्रवेष्यित (व० छ०) १ जागृत । जागा हुग्रा । २ सूचित किया हुग्रा । शित्ता दिया हुग्रा ।

प्रभंजनम् ) ( न॰ ) दुकड़े दुकड़े कर डालना । प्रभञ्जनम्

प्रभञ्जनः (पु) पवन । वायु। विशेष कर श्राँधी। प्रभद्गः (पु॰) नीव वृत्त ।

प्रभवः (पु०) १ उद्गमस्थल । निकास । २ जन्म । उत्पत्ति । ३ नदी का उद्गमस्थान । ४ उपादान कारण । ४ रचयिता । सृष्टिकर्त्ता । ६ उत्पत्ति स्थान । ७ शक्ति । वल । पराक्रम । प्रभाव । म विष्णु का नामान्तर ।

प्रभवित् (पु॰) शासक।
प्रभविष्णु (वि॰) वलवान। शक्तिमान।
प्रभविष्णु (पु॰) १ स्वामी। मालिक। १ विष्णु।
प्रभा (खी॰) १ चमक। जगमगाहट ग्रामा। १
किरण । ३ स्रज्ञघड़ी पर सूर्य की छाया। ४ दुर्गा का नामान्तर। ४ कुवेर की नगरी का नाम। ६
एक ग्रष्तरा का नाम।—करः (पु॰)। सूर्य।
२ चन्द्रमा। ३ ग्रग्नि। ४ समुद्र। ४ शिव। ६
मीमाँसा दर्शनकार का नाम।—कीटः, (पु॰)
जुगन्। खद्योत।—तरल, (वि॰) किप्पत
भाव से दीसमान्।—मस्डलं, (न॰) प्रकाश

श्राच्छादित । ॅप्रभागः ( पु॰ ) विभाग । २ भिन्न का भिन्न, जैसे ुका ं श्रादि ।

का घेरा । - लेपिन्. ( वि॰ ) प्रकाश से

प्रभात ( व॰ छ॰ ) रोशनी होना श्रारम्भ हुश्रा। प्रभातं ( न॰ ) प्रातःकाल । सबेरा । प्रभानं ( न॰ ) ज्योति । दीप्ति । प्रकाश । प्रभावः (पु॰) १ श्राभा । चमक । जगमगाहट । २ महत्व । गारव । ३ शक्ति । वल् । ४ राजोचित शक्ति या श्रधिकार । ५ श्रलौकिक शक्ति । ६ महिमा । साहारम्य ।—ज, (वि॰) प्रभाव से उत्पन्न । श्रभावजात ।

प्रभापम् ( न॰ ) व्याख्या । कैक्रियत । छर्थ । प्रभासः ( पु॰ ) चमक । सीन्दर्थ । श्राभा ।

प्रभासं (ग॰)) एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान जो काठिया-प्रभासः (पु॰) हे वाड में है।

प्रभास्तनस् ( न॰ ) चमक । दीप्ति । प्रकाश । प्रभास्वर ( वि॰ ) चमकीली । दीप्तिमान् ।

प्रभिन्न ( व॰ क़॰ ) १ य्रलग किया हुया। य्रलगाया हुया । फटा हुया । चिरा हुया। विभक्त । २ तोड़ कर दुकड़े दुकड़े किया हुया। ३ कटा हुया। काट कर य्रलग किया हुया। ४ फूला हुया। खिला हुया। १ परिवर्तित। य्रदल वदल किया हुया। ६ वदशक्ल किया हुया। यंग भङ्ग किया हुया। दीला किया हुया। मनरों में चूर।

प्रभिन्नः ( पु॰ ) मतवाला हाथी ।—ग्रञ्जनम्, (न॰) काजल ।

मतवाला ।

प्रभु (वि॰) [ खी॰—प्रभु, प्रभ्वी ] १ ताक्रतवर । यलवान । २ योग्य । ग्रधिकार प्राप्त । ३ जोड़ का । वरावरी का । — भक्त, (वि॰) ग्रपने मालिक का हितेपी या खैरख़्वाह ।—भक्तः, (पु॰) ग्रच्छा घोड़ा ।—भक्तिः, (खी॰) ग्रपने मालिक की हित-तरपरता या खैरख़्वाही।

प्रभुः (पु॰) १ स्वामी । मालिक ।२ शासक। सूवेदार । सन्वेचि अधिकारी । ६ (किसी वस्तु का) मालिक। ४ पारा । १ विष्णु । ६ शिव । ७ इन्द्र।

प्रभुता ( स्त्री॰ ) ) १ मलकियत । साहिवी । मालिक-प्रभुत्वं ( न॰ ) ) पन । २ बड़ाई । महत्व ।

प्रभूत (व॰ क़॰) । उङ्ग्ता। निकला हुआ । उत्पन्न । २ बहुत । विपुल । ३ बहुत से । बहुत । ४ पूर्य । परिपक । ४ उच । विशाल । ६ लंबा । ७ अधिष्ठाला ।—यवस्तेंधन, (वि॰) हरी घास और इंधन की बहुतायत या इफरात ।—वयस्, (वि॰) बुद्द्या । उमररसीदा ।

प्रभूतिः (स्त्री॰) १ उत्पत्ति । निकास । २ वल । शक्ति। ३ पर्याप्तता। प्रभृतिः ( श्रव्यया॰ ) से । तत्र से । श्रारम्भ कर । श्राज से। श्रव से। श्रवप्रभृति। प्रभेदः ( पु॰ ) १ भेद । विभिन्नता । २ स्फोटन । फोड़ कर निकालने की किया। ३ हाथी की कन-पुटी से मद का चूना । १ जाति । तरह । प्रभ्रंशः ( पु॰ ) पात । गिरना । प्रभ्रंगथुः ( ५० ) पीनस रोग । प्रभृंशित (व॰ कृ॰) १ नीचे गिराया या फँका हुग्रा। २ वजित किया हुन्ना। प्रमंतिन् ( व॰ ) गिरा हुआ। प्रभुष्ट ( व॰ कृ॰ ) पतित । नीचे गिरा हुन्ना । प्रभ्रष्टं ( न॰ ) शिखावलियनी फूलमाला। प्रभ्रष्टकम् ( न॰ ) देखो प्रभ्रष्टम् । प्रमग्न (व० कृ०) द्वा हुया। प्रमत ( व॰ ऋ॰) विचारा हुया। मनन किया हुया। प्रमत्त ( व॰ कृ॰ ) १ नशे में चूर । नशा पिये हुए । मस्त । २ पागल । उन्मत्त । ३ श्रसावधान । लापरवाह । जा ध्यान न दे । ४ जो काम न करे । ४ भूल करने वाला । ६ कामुक । व्यसनी ।---गीत, (वि॰) ग्रसावधानी से गाया हुग्रा। चित्त, (वि॰) श्रसावधान । लापरवाह । प्रमथः ( पु॰ ) १ घोड़ा। २ शिव के गण जिनकी संख्या किसी किसी पुराणानुसार ३६ करोड़ वत-लाई गयी है।—श्रधिपः, नाथः,—पतिः, (पु॰) शिव जी। प्रमथनम् ( न॰ ) १ मथना । २ पीड़ित करना । सताना । ३ कुचलना । ४ हत्या । वध । प्रमथित (व॰ कृ॰) १ सताया हुत्रा । पीड़ित। २ कुचला हुश्रा । ३ मार ढाला हुश्रा । ४ भली भाँति मथा हुन्रा। प्रमिथतम् ( न॰ ) माठा जिसमें जल न हो। प्रमद (वि॰) १ नशे में मस्त । २ क्रोधविष्ट । कुद्ध । ३ श्रसावधान । ४ श्रसंयत । निरङ्क्ष्य । श्रशिष्ट । —काननम्, ( न॰ )—वनम्, ँ ( न॰ ) ऐश-

वाग । श्रानन्दवाग

प्रमदः ( पु॰ ) १ हर्ष । श्राह्माद । २ धतूरे का पौधा ।

प्रमार्गा प्रमद्क (वि०) कामुक । लंपट । ऐयारा । प्रमद्नम् ( न॰ ) प्रीतिद्योतक श्रभिलापा। प्रमदा ( ची॰ ) १ युवती सुन्दरी स्त्री । २ पत्नी । छी । ३ कन्याराशि । - काननम्, - वनं, (न०) राजमहल में रनवास का उद्यान. जहाँ रानियाँ चलें फिरें। - जनः, (पु॰) युवती। स्ती। २ खी जाति । प्रमद्धर (वि॰) श्रसावधान। लापखाह। प्रमनस् (वि॰) प्रसन्त । हर्षित । प्रमन्यु (वि॰) १ क्रोधाविष्ट । कुछ । नाराज । २ पीड़ित । दुःखी । प्रमयः ( ५० ) १ मृत्यु । मौत । वरवादी । नाश । श्रधःपात । ३ वध । हत्या । प्रमर्दनं ( न॰ ) १ श्रच्छी तरह मर्दन । श्रच्छी तरह कुचलना या नष्ट करना । पैरों से रंधना । प्रमद्नः ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर । प्रमा ( छी॰ ) १ शुद्धवोध । यथार्थ ज्ञान । २ जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा श्रनुभव। प्रमार्ग (न०) १ माप। नाप। २ श्राकार । श्राय-तन । ३ पैमाना । नपुत्रा । श्रेणी । ४ सीमा । मात्रा । १ साची । गवाही । सवृत । ६ ग्राधि-कारी या वह पुरुष जिसका कथन श्रन्तिम निर्णय है।। न्यायाधीश। ७ यथार्थ ज्ञान शुद्ध बोध । मयथार्थ ज्ञान प्राप्ति का साधन । [ नैया यिकों ने चार प्रमाण माने हैं:--यथा प्रत्यत्त । श्रनुमान । उपमान । शब्द । वेदान्ती श्रीर मीमाँ-सक इन चार के श्रतिरिक्त श्रनुपलव्धि श्रीर श्रर्थापत्तिः दो प्रमाण श्रीर मानते हैं । साँख्य वाले केवल प्रत्यच, श्रनुमान श्रीर श्रागम—ये तीन ही प्रमाण मानते हैं । ] मुख्य । प्रधान । १० ऐक्य । ११ धर्मशास्त्र। श्रागम। १२ कारण। युक्ति। — भ्राधिक, (वि०) श्रत्यधिक। बहुत ज्यादा।

— घ्रन्तरं, ( न॰ ) कोई बात प्रमाणित करने के

लिये श्रन्य ढंग।—श्रभावः ( पु॰ ) प्रमाण का

श्रभाव ।— ज्ञः, ( ५० ) शिव जी।— द्रूप्र,

(वि॰) प्रमाण सिद्ध। - पत्रं, (न॰) वह

लिखा हुग्रा कागज़ जिसका लेख किसी बात का

प्रमाण हे। । सर्टीफिकेट ।— पुरुषः, ( पु॰ ) पंच ।

सं० श० को०--७०

न्यायाधीश ।—शास्त्रं, (न०) १ धर्मशास्त्र । १ न्याय शास्त्र ।—सूत्रं, (न०) नाँपने का फीता । प्रमाणिक (वि॰) १ मनाने योग्य। साननीय। २ ठीक । सत्य । ४ शास्त्रसिद्ध । ४हेतुक । ६शास्त्रज्ञ । ७ जे। प्रत्यचादि प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो । प्रमातामहः ( पु॰ ) वड़ा नाना। नाना का पिता। प्रमातामही ( स्त्री॰) वड़ी नानी । बड़े नाना की पत्नी । प्रमाथः ( पु॰ ) १ अत्यचार । पीडन । २ उत्तेजना । मथन | ३ हत्या | वध | नाश | ४ वलात्कार । किसी खी से उसकी इच्छा के विरुद्ध भाग। वरनोरी किसी स्त्री के। पकड़ कर लेजाना। स्त्री भगाना । ६ प्रतिद्वन्द्वी के। भूमि पर पटक कर उसके घिस्से लगाना। प्रमाधिन् (वि०) १ ग्रत्याचार । पीड़न । २ हत्या । वध। ३ चलाना। ४ मार कर नीचे गिराना। ४ काट कर गिराना । प्रमादः ( ५० ) १ श्रासावधानी । लापरवाही । २ नशा । मस्ती । ३ पागलपन । ४ गलती । ४ घटना । दुर्घटना । विपत्ति । ख़तरा । प्रमापणम् ( न॰ ) हत्या ' वध । प्रमार्जनम् ( न० ) माँजना । धोना । रगड़ना । प्रमित ( व॰ कृ॰ ) १ परिमित । २ श्रल्प । थे।ड़ा । ३ जिसका यथार्थ ज्ञान हो चुका हो । ज्ञात । विदित । अवगत । ४ अवधारित । प्रसाणित । प्रमितिः (स्त्री॰) १ माप । नाप । २ यथार्थ या सत्य ज्ञान । यथार्थं वोध । ३ वह ज्ञान जा किसी प्रमाण की सहायता से ग्राप्त हुन्ना है। । प्रमोढ (वि०) १ गाढ़ा घना । मोटा । सकुड़ा हुआ। २ मूत्र बन कर निकला हुआ। प्रमीतिः (स्त्री॰) मृत्यु । मौत । नाश । रोग । प्रमीला (स्त्री॰) १ निद्रा । नींद्र । तंद्रा । थकावट शैथिल्य। ग्लानि । २ अर्जुन की एक स्त्रीका नाम जा प्रथम उनसे लड़ी श्रीर पीछे उनकी स्त्री बन गयी | प्रमीलित (वर्ष हरू) श्राँख मृदे हुए। प्रमुक्त (व० इ०) १ ढीला किया हुआ। २ छोड़ा

हुआ। मुक्त किया हुआ। ३ त्यागा हुआ। छोड़ा

हुआ। ४ फेंका हुआ।—कढं, ( अन्यया० ) कस के । ज़ोर से । प्रमुख (वि॰) १ सम्मुख । सामने । श्रागे । २ मुख्य । प्रधान । सब के ग्रागे । प्रथम । प्रमुखः (पु॰) १ प्रतिष्ठित पुरुप । २ ढेर । समुदाय । प्रमुखं (न०) १ मुख । २ किसी त्रन्य का या किसी अन्थ के अध्याय का त्रारम्भ । प्रमुग्ध (वि॰) १ सूर्छित। अचेत । वेहोश। (२) श्रत्यन्त मनोहर । प्रमुद (स्त्री०) ग्रस्यन्त ग्रानन्द । प्रमुदित ( व॰ छ॰ ) त्राल्हादित । प्रसन्न । सुखी ।---हृद्य, (वि॰) प्रसन्न हृद्य। प्रमुपित ( व० कृ० ) चुराया हुआ। प्रमुपिता (स्त्री०) एक प्रकार की पहेली। प्रमूढ (व॰ छ॰) १ परेशान । घवड़ाया हुआ। व्याकुल । २ सूर्व । मूह । प्रसृत ( व॰ क़॰ ) सृत । मरा हुआ । प्रमृतं (न॰) सूखी हुई या पाला मारी हुई खेती। प्रमृष्ट (व॰ कु॰) १ मला हुआ। माँजा हुआ। पौंछा हुआ। साफ किया हुआ।२ चिकनाया हुश्रा। चमकीला। साफ। प्रमेय (वि॰) १ जिसका मरन वताया जा सके। परिमित । २ जे। सिद्ध करने की है।। श्रवधार्य। प्रमेयं ( न० ) सूत्र । उपपाद्य । प्रमेहः ( पु॰ ) धातु सम्वन्धी रोग विशेष । प्रमात्तः (पु०) १ त्याग । छोड़ना फैंकना । २ सुक्त करना। छुटकारा देना। प्रमाचनम् ( न० ) छे।इना । छुटकारा देना । प्रमोदः ( ५० ) खुशी। हर्ष। प्रमादनं ( न॰ ) १ प्रसन्नकारक । हर्पप्रद । २ हर्प । प्रमाद्नः (पु॰) विष्णु भगवान का नाम। प्रमोदित ( व॰ कृ॰ ) प्रसन्न । हर्पित । प्रमोदितः ( पु॰ ) कुवेर का नामान्तर । प्रमाहः ( पु॰ ) १ मेाह । २ मुच्छा । ३ पल्ले दर्जे की मूर्खता । भूलभटक । घवड़ाहट । प्रयत (व॰ कृ॰) १ संयत । इन्द्रियों की दमन किये हुए। धर्मात्मा। भक्त। जे। तपस्या द्वारा पवित्र

ो चुका हो । जिनेन्द्रिय ।२ स्पद्धीवान । ३ नम्न । दीन ।

प्रयक्तः ( २० ) १ विशेष यक । प्रयास । चेष्टा । कोशिस । २ घ्रध्ययमाय । ३ वदी सावधानी । ४ व्याकरण के सतानुसार वर्णों के उजारण में होने वाली किया ।

भयस्य ( य॰ छ॰ ) मसाना मिला हुया ।

प्रयानः ( पु॰ ) १ यज्ञ । २ इन्द्र । ३ घोड़ा । ४ नीर्ध स्थान निशेष जो गंगा यमुना के संगम पर श्रव-स्थिय हैं ।—मयः ( पु॰ ) इन्द्र का नामान्तर ।

प्रयात्तर्न (न०) मींगना। याचना करना । दीनता करना।

प्रयाजः ( पु॰ ) यज्ञीय प्रधान कर्म विशेष ।

प्रयागम् (न०) १ प्रस्थान । २ यात्रा । ३ उत्तरि । धारो बदना । ४ प्राक्तमण् । इमला । ४ प्रारम्भ । प्रारम्भ । ६ मृत्यु महायात्रा । महाप्रस्थान । ७ घोटे की पीठ । पशु का पीछे का भाग ।— भङ्गम्, (न०) पदाव । यात्रा के बीच रक जाना ।

प्रयागाकं ( न॰ ) यात्रा । प्रस्थान ।

प्रयात ( व॰ कृ॰ ) १ श्रामे वदा हुशा। प्रस्थानित। २ मरा हुशा। मृत।

प्रयातः ( ५०) १ श्राक्रमण । २ पहाट का टाल । दलुवों चट्टान ।

प्रयापित ( व॰ कृ॰ ) १ श्रागे बदाया हुश्रा । श्रागे जाने के लिये प्रेरित किया हुश्रा । २ भगाया हुश्रा ।

प्रयामः ( ए० ) १ श्रभाव । सहँगी । क्रहतसाली। २ संयम । इसन । ३ लंबाई ।

प्रयासः ( पु॰ ) १ प्रयन । चेष्टा । उद्योग । ३ कठि-नाई । श्रम ।

प्रयुक्त ( व॰ कृ॰ ) १ जुए में जुता हुद्या काँठी या चारजामा कसा हुद्या । २ व्यवहार में लाया हुद्या । इस्तेमाल किया हुद्या । ३ संलग्न । ४ नियुक्त किया हुद्या । नामज़द किया हुद्या । ४ किया हुद्या । ६ ध्यानावस्थित । ७ (ब्याज पाकर) लगाया हुद्या । ६ प्रेरित किया हुद्या । उसकाया हुद्या । प्रयुक्तिः (र्छा॰) १ उपयोग । इस्तेमाल । प्रयोग । २ उत्तेजना । उसकाने की क्रिया । ३ प्रयोजन । उद्देश्य । श्रावसर । ४ परिग्णाम । नतीजा ।

प्रयुतं ( न० ) दस लाख की संख्या।

प्रयुक्तदुः (पु॰) १ योद्धा । २ मेदा । ३ पवन । ४ संन्यासी । ४ इन्द्र ।

- प्रयुद्धं ( न॰ ) सुद्ध । लड़ाई ।

प्रयोक्तृ (वि॰) १ प्रयोगकर्ता । व्यवहार करने वाला ।

णनुष्ठान करने वाला । २ उत्तेजित करने वाला ।

भदकाने वाला । ३ रचियता । गुमारता । ४

(नाटक में ) श्रिभिनयकर्ता । ४ व्याज पर रुपया
उधार देने वाला । ६ वाण चलाने वाला ।

तीरंदाज ।

प्रयोगः (पु॰) १ व्यवहार । श्रनुष्टान । २ रीतिरस्म ।
पतृति । ३ चलाना । फॅकना (तीर या श्रन्य
किसी वस्तु को) । ४ श्रभिनय करना । नाटक
रोलना । ४ श्रभ्यास । ६ प्रणाली । प्रया । ७
किया । न पाठ पद कर सुनाना । पाठ करना । ६
श्रारम्भ । श्रुरूश्रात । १० योजना । ११ साधन ।
श्रीजार । १२ परिणाम । प्रतिकता । १३ तोंत्रिक
टपचार । १४ धनवृद्धि के लिये धन लगाना ।
१४ घोटा ।—श्रितिश्यः ( = प्रयोगातिश्यः )
(पु॰) नाटक में प्रस्तावना का एक भेद ।—
निपुगा, (वि॰) श्रभ्यास में निपुणा ।

प्रयोजकः ( पु॰ ) १ प्रयोगकर्ता । श्रनुष्टान करने वाता । २ काम में लगाने वाला । प्रेरक । १ नियन्ता । व्यवस्थापक । महाजन । कर्ज देने वाला । १ धर्मशाख या श्राईन की व्यवस्था देने वाला । ६ स्थापनकर्ता । प्रतिष्टापक ।

प्रयोजनं (न०) १ कार्य। काम। प्रर्थ। २ प्रयेता। प्रावश्यकता । ३ उद्देश्य। ४ उद्देश्य सिद्धि का साधन । १ प्रभिन्नाय । मतलव । गरज़ । ३ लाभ । सुनाफा । सुद । व्याज ।

प्रयोज्य (वि॰) १ प्रयोग के येग्य । वस्तने योग्य । काम में लाने येग्य । २ श्रभ्यास करने येग्य । ३ नियुक्त करने येग्य । ४ चलाने या फेंकने (श्रख) येग्य ।

प्रयोज्यं ( न॰ ) पूँजी । सरमाया ।

प्रयोज्यः ( पु॰ ) नौकर । प्ररुद्ति ( व॰ छ॰ ) फूट फूट कर रोने वाला । प्ररुद्ध (व॰ छ॰) १ फूर्ण चृद्धि के। प्राप्त । २ उत्पन्न । निकला हुआ । पैदा किया हुआ । ३ वड़ा हुआ । ४ गहरा धसा हुआ । ४ लंबा ।

प्रह्मिंडः (स्त्री॰) वाढ़। वढ़ती।

प्ररोचनं ( न० ) १ उत्तेजना । भड़की । २ उदाहरण । नज़ीर । न्याख्या । ३ प्रदर्शन ( ऐसा जिससे लोगों को देखने की रुचि पैदा हो श्रौर ने पसंद करें ) । ४ किसी नाटक में श्रागे होने वाले दृश्य का रोचक वर्णन ।

प्ररोहः (पु०) १ श्रॅंकुर । श्रॅंकुया । कहा । कोंपल । २ टहनी जो कलम लगाने के लिये उतारी जाय । पैवंद । वंश । ३ उल्का । ४ नया पत्ता या डाली ।

प्ररोह्णं (न०) १ त्रारोह । चढ़ाव । २ भूमि से निकलना । उगना । जमना ।

प्रलपनम् ( न० ) १ वार्तालाप । सम्भापण । २ गप्पशप्प । ऊटपटांग वातचीत । ३ विलाप । प्रलपित (व० छ०) कहा हुत्रा । ऊटपटाँग कहा हुत्रा । प्रलपितं ( न० ) वार्तालाप ।

प्रलब्ध (व॰ छ॰ ) छला हुआ। घोला दिया हुआ।
प्रलंव ) (वि॰ ) १ नीचे की ग्रोर दूर तक लटकता
प्रलम्ब ) हुआ। २ वड़ा (यथा प्रलंबनासिका) ३
सुस्त । काहिल। दीर्घसूत्री।—श्रग्रडः, (पु॰)
मनुष्य जिसके ग्रग्रडकोष लटकते हों या वड़े हों।
—न्नः,—मथनः,—हन्. (पु॰) वलराम।

प्रलंबः ) ( प्र॰ ) १ लटकान । कुलान । २ शाखा । प्रलम्बः ) डाली । २ गले में पड़ी फूलमाला । ४ कण्ठहार या गुंज । २ स्त्री के कुच । ६ जस्ता या सीसा । ७ एक दैल्य का नाम जिसे चलराम ने मारा था ।

प्रतंवनं } ( न॰ ) श्रवलम्बन । सहारा । प्रतम्बनम्

प्रलंबित } (वि॰) खूब नीचे तक लटकाया हुया। प्रलम्बित

प्रलंभः ) ( पु॰ ) १ उपलब्धि । प्राप्ति । २ छल । प्रलम्भः ∫ कपट । घोखा । प्रलयः (पु०) नारा। लय की प्राप्त होना। विलीन होना। रह न जाना। २ फल्पान्त में संसार का नारा। ३ मृत्यु। मौत। विनारा। ४ मृच्छी। वेहोशी। श्रचेतनता। ४ प्रणव श्रों।—कालः, (पु०) संसार के नारा का समय।—जलधरः, (पु०) प्रलयकालीन मेघ।—दहनः, (पु०) प्रलयकालीन भाग। - परोधिः, (पु०) प्रलय-कालीन समुद्र।

प्रललाट (वि॰) वड़ा या विशाल माथे वाला। प्रलवः (पु॰) दुकड़ा। धजी। छिपटिहया।

प्रलिवित्रं (न०) काटने का ग्रीज़ार।
प्रलिपः (पु०) १ वार्तालाप। संवाद। २ व्यर्थ की
बकत्राद। ग्रनापशनाप वातचीत। ३ विलाप।—
—हम्, (पु०) कुलत्याक्षन। एक प्रकार का
ग्रंजन।

प्रलापिन् (वि॰) वातूनी । न्यर्थ की वातचीत करने वाला ।

प्रलीन ( व॰ कृ॰ ) १ पिघला हुआ। घुला हुआ। २ विनष्ट । ३ अचेत । बेहोश।

प्रलून (व० कृ०) कटा हुआ।

प्रलेपः ( पु॰ ) लेप । उपटन । सलहम ।

प्रलेपकः ( पु॰ ) १ लेप करने वाला । उबटन लगाने वाला । २ एक प्रकार का मन्द ज्वर ।

प्रलेहः ( पु॰ ) केारमा । माँस का बनाया हुन्ना खाद्य पदार्थं विशेष ।

प्रलोडनम् ( न॰ ) १ ज़मीन पर लोटना पोटना । उसाँस लेना।

प्रलोभः ( ५० ) १ लालच । अत्यन्त लोभ ।

प्रलोभनम् (न०) १ किसी को किसी त्रोर प्रवृत्त करने के लिये उसे लाभ की त्राशा देने का काम। लालच। लोभ। ३ लालसा।

प्रलोभनी ( स्त्री॰ ) रेत । वालू ।

प्रतेाल ( वि॰ ) श्रत्यन्त उद्दिग्न या व्याकुल । प्रवक्तृ (पु॰) १ कहने वाला । वोलने वाला । घोपणा करने वाला । २ शिचक । व्याख्याना । ३ लेक-चरार । वाग्मी ।

प्रवगः प्रवंगः प्रवङ्गः ( पु॰ ) वानर । बंदर । **प्रवंगमः** प्रवङ्गमः भवचनम् ( न॰ ) ६ श्रद्मी नरा समभ कर काना । धर्य मोलकर वतनाना । २ व्यान्या । ३ वाग्मिता । ४ वेदाङ । प्रवटः ( पु॰ ) गेही। प्रयम ( वि॰ ) १वमशः नीचा होता हुया । नीचे की श्रोग्यहने बाला । २ छालू । ३ फुका हुया । सुदा हुया । ४ रत । प्रवृत्त । ५ यनुरक्त । प्रादी । ६ श्रमुकुल । मुवाफ्रिक । ७ उत्मुक । तरपर । ⋍ सम्पन्न । ६ नम्र । विनीत । १० घीगा । जर्जरित । प्रवर्ग ( न॰ ) पहाद का ढाल या उतार। प्रचगाः ( पु॰ ) चीराहा । चतुष्पथ । प्रवत्स्यत् (वि॰) [ग्री॰—प्रवत्स्यती या प्रवत्स्यन्ती] विदेश की यात्रा करने की जाने वाला ।-पतिका, (स्त्री॰) वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो। प्रवयरां ( न० ) १ बुने हुए कपढ़े का अपर का भाग। २ ग्रह्मश । प्रवयस् ( वि॰ ) बुढ्टा । वृद्धा । पुरनिया । प्रचर (वि॰) १ मुख्य । प्रधान । सर्वेत्तम । श्रेष्ट महिमान्वित । २ उम्र में सब से बढ़ा । प्रवरः ( पु॰ ) १ बुलाहट । बुलावा । २ श्रग्निसंस्कार का मंत्र विशेष । ३ वंश । कुल । ४ पृवेषुरुष । ४ गोत्रप्रवर्तक ऋषि । ६ सन्तति । वंशज । ७ चाद्र । श्राच्छादन । प्रवरं (न॰ ) श्रगर काष्ठ।-वाहनो, (पु॰) द्विवचन । श्रश्विनीकुमारों का नामान्तर । प्रवर्गः ( पु॰ ) १ यज्ञीय श्रग्नि । २ विष्णु । प्रवर्ग्यः ( पु॰ ) सोम याग की श्रारम्भिक विधि विशेष। प्रवर्तः ( पु॰ ) श्रारम्भ । शुरूश्रात । कार्यारम्भ । प्रवर्तक (वि॰) [स्री॰ प्रवर्तिका ] १ सञ्चालक। किसी काम के। चलाने वाला। २ श्रारम्भ करने वाला । जारी करने वाला । ३ काम में लगाने

वाला। प्रवृत्त करने वाला। प्रेरणा करने वाला। गति देने वाला। प्रयतेकः ( पु॰ ) १ निकालने वाला । ईजाद करने याला । २ पंच । हार जीत का निर्णय करने प्रवर्तनम् ( न॰ ) कार्यारम्भ । २ कार्यसञ्जालन । ३ उत्तेजना । प्रेरणा । उसकाना । उभारना ४ प्रवृत्ति । १ चालचलन । श्राचरम् । पद्धति । भवर्तना ( खी॰ ) ३ प्रवृत्तिदान । उत्तेजना । प्रेरणा । प्रवर्तियतृ (वि॰) किसी काम के। चलाने वाला। किसी काम की नींव डालने वाला। प्रवर्तिन ( वि॰ ) १ गतिशील । २ प्रतिष्ठित । स्थापित । ३ उत्तेनित । उभारा हुग्रा । ४ सुल गाया हुन्ना। जलाया हुन्ना। १ वनाया हुन्ना। ६ पवित्र किया हुत्रा। प्रचर्तिन (वि॰) १ प्रेरणा करने वाला । चलाने वाला । ष्यागे बढ़ाने वाला। २ कियाशील। ३ प्रयोग फरने वाला । प्रवर्धनम् ( न० ) विवर्द्धन । यदती । वृद्धि । प्रचर्पः ( पु॰ ) मूसलधार चृष्टि । प्रचर्पमां ( न॰ ) प्रथम वृष्टि । वृष्टि । प्रवसनं ( न॰ ) विदेशगमन । प्रवहः पुढं) १ प्रवाह । धार । २ हवा पवन । ३ पवन के सप्तमार्गों में से एक का नाम । इसीमें ज्योतिषक पिगढ श्राकाश में स्थित हैं। प्रवहर्मा (न०) १ ( खियों के लिये ) पर्देदार गाड़ी या पालकी या ढोर्ला । २ सवारी । ३ जहाज़ । पोत । प्रविद्धः } ( स्त्री॰ ) पहेली । युक्तीयल । प्रवाच (वि०) १ वाग्मि । वक्ता । २ वातृनी । गप्पी । प्रवाचनं ( न॰ ) घोपणा । प्रवार्ग (न॰) वने हुए कपड़े में गोट लगाना या उसके द्वारों का सम्हारना। प्रवाशाः } ( म्ही॰ ) करघा । प्रवाशीः } प्रवात ( व॰ कृ॰ ) र्थांधी में पड़ा हुया। प्रवातं (न०) १ हवा का कोंका। ताज़ी हवा। २

श्रॅंधड़ । श्रॉंधी । ३ हवादार स्थान ।

प्रवादः (पु॰) १ शब्दोचारण । २ व्यक्तकरण । वर्णन करना। प्रकट करना। ३ वार्तालाप। संवाद। ४ वातचीत । किंवदन्ती । श्रफवाह । जनश्रुति । जनस्व । १ कल्पनाप्रसूत रचना । काल्पनिक रचना । ६ श्राईनी भाषा । ७ चिनौती। ( ५० ) चादर । श्राच्छादन । प्रवारगां (न०) १ इच्छापूर्ण करना । २ निपेध। विरोध । ४ काम्यदान । प्रवाल देखें। प्रवाल । प्रवासः (पु॰) विदेश में रहना। परदेश का निवास। विदेश । प्रवासनं ( न० ) १ विदेश में वास । २ घर से निकासा। निर्वासन । देशनिकाला । ३ वध। हत्या । प्रवासिन् (पु॰) यात्री । पथिक । वटोही । सुसाफिर । प्रवाहः ( पु॰ ) १ धार । २ चश्मा । श्रोत । ३ जल का बहाव। ४ घटनाचक। १ कियाशीलता। ६ जलाशय। भील। ७ उत्तम घोड़ा। प्रवाहकः ( पु॰ ) प्रेत । पिशाच । प्रवाहनम् ( न॰) १ निकलना । २ दस्त करा कर साफ प्रवाहिका (स्त्री॰) दस्तों की वीमारी। प्रवाही (स्त्री०) रेत । बालू । प्रविक्तीर्ग ( व॰ कृ॰ ) १ विखरा हुन्ना। ग्रोत प्रात। छिटकाया हुन्ना । प्रविख्यात (व॰ कृ॰ ) १ नामधारी। २ प्रसिद्ध। मशहूर | प्रविख्यातिः ( स्त्री॰ ) नामवरी । प्रसिद्धि । शोहरत । प्रविचयः ( पु॰ ) परीचा । श्रनुसन्धान । प्रविचारः ( ५० ) विवेक । ज्ञान । चतुराई । प्रविचेतनम् ( न० ) समभदारी । प्रवितत ( व॰ कृ॰ ) १ फैला हुया। पसरा हुया। २ ग्रस्तन्यस्त । उत्तमे हुए (केश) । प्रविदारः ( पु॰ ) तड़कन । फटन । प्रविद्रारम् ( न० ) १ चीरन । फाड़न । २कलियों का लगना। ३ लड़ाई। युद्धः। ४ भीड़भाड़। गड़

वड़ी।

प्रविद्ध ( व॰ इ॰ ) फेंकां हुग्रा। निकाला हुग्रा। प्रविद्भृत ( व॰ कृ॰ ) भगाया हुया । छितराया हुया । पविभक्त (व॰ कृ॰) १ श्रलहदा किया हुत्रा। पृथक किया हुआ। २ विभाजित। जिसका चटवारा हो चुका हो। प्र<sup>र्</sup>वभागः (पु॰) १ विभाग । वाँट । क्रमवार रखना । २ घंश। भाग। प्रविरत्त (वि०) १ वहुत दूर दूर धलगाया हुत्रा। पृथक । २ स्वरुप । बहुत थोड़ा । प्रवित्तयः (पु॰) १ पिघलाना । गलाना । २ भली भाँति धुलना या लीन हीना। प्रविलुप्त ( व॰ कु॰) हटाया हुया। काटा हुया। गिरा हुश्रा । विसा हुग्रा । प्रविरः ( ५० ) पीला चन्द्रन । प्रविवादः ( पु॰ ) क्तगढ़ा । टंटा । प्रचिविक्त (व॰ कु॰) १ एकाको । २ अलगाया हुआ । श्रलहदा किया हुश्रा। प्रविश्लेपः ( पु॰ ) त्रलगाव । विलगाव । प्रविपरागा ( व॰ कृ॰ ) उदास । उत्साह शून्य । प्रविष्ट (व॰ कृ॰) १ घुसा हुग्रा।२ संलग्न।३ श्रारम्भ किया हुन्ना । प्रविष्टकं ( न॰ ) रंगभूमि का द्वार । भविस्तरः ) ( पु॰ ) विस्तार । फैलाव । वृत्त । प्रविस्तारः ∫ प्रचीर्ण (वि॰) चतुर । निपुर्ण । जानकार । प्रवीर (वि॰) १ प्रधान । श्रेष्ट । सर्वोत्कृष्ट । २ मज़बृत । दृढ़ । वीर । प्रवीरः ( पु॰ ) १ वीर पुरुष । वहादुर श्रादमी । योद्धा । २ प्रधान पुरुष । प्रवृत ( व॰ कृ॰ ) चुना हुग्रा। छाँटा हुग्रा। प्रवृत्त (व० कृ० ) १ ग्रारम्भ किया हुन्ना। २ संचा-लित । ३ संलग्न । ४ प्रस्थानित । १ निश्चित । निर्णीत । ६ श्रविरुद्ध । श्रविवाद्यस्त । ७ गोल । प्रवृत्तः ( पु॰ ) गोल श्राभूपण विशेष । प्रवृत्तकं ( न० ) रंग भूमि का प्रवेशद्वार। प्रचृत्तिः (स्त्री॰) १ श्रविच्छित्र उन्नति । वड्ती । २ उत्पत्ति । उद्गमस्थान । उदय । प्राकट्य । प्रकाशन । ३ ग्रारम्भ । १ लगन । रुमान ।

स्ताव | ६ चालचलन । निर्म | ७ व्यापार |
पानवंधा | = व्यवतान | गरान । प्रचलन ।
६ प्रविच्छित उद्योग । ६० भाव । प्रधी |
मगलव | ६१ मातत्व । प्रविच्छिता | स्थायित्व ।
६२ माँमान्सि विश्रों में एम्नुरिक । ६३
नार्ना । तृमान्त । साल । यात । ६५ किया |
नियम ना किया विषय में नाम होना । ६५
प्रास्थ । भाग्य । सक्ती विषय में नाम होना । ६५
प्रास्थ । भाग्य । सक्ती प्री का नाम । तः (पु०) ।
भेतिया । जास्स ।

प्रकृत ( न० गृ० ) ६ प्राच्या हुन्या । २ तृत्वियुक्त । | फँवा हुन्ना । विस्तारित । ३ पूर्ण । गहरा । ४ | प्राच्या । प्राप्तिमानी । ४ उन्न । प्रचपद । ६ | नंबा । दीर्घ ।

प्रमुद्धिः (ग्री॰) १ उन्नति । यदनी । ॰ उत्थान । समृद्धि । उन्नयन ।

प्रवेक ( वि॰ ) श्रेष्ट । सुरुष । सर्वोत्रुष्ट ।

प्रवेगः ( पु॰ ) बदा वेग ।

प्रवेदः ( पु॰ ) जी।

प्रवेगाः ) (स्त्री॰) १ वालों का जृदा । २ हाथी की प्रवेगाों ) कृत्र । ४ रंगीन उत्ती कपड़े का थान । १ जनप्रवार या नदी की धार ।

प्रचेतृ ( पु॰ ) रथवान । सारथी ।

प्रवेदनं ( न० ) प्रकट करना । प्रकटन । धोषणा ।

प्रवेपः । प्रवेपकः । ( पु॰) । प्रवेपशुः । ( पु॰) । धर्राना । कॅपकपी । प्रवेरनम् ( न॰ ) )

प्रवेरित (वि॰) इथर उधर पटका हुन्ना या फैंका हुन्ना।

प्रवेतनः ( ५० ) स्रोना मूँग।

प्रवेशः (यु०) १ द्वार । श्रन्तिनिवेश । २पैठारी । घुसना । २ रंगमंच का प्रवेशद्वार । ४ घर का प्रवेशद्वार । १ श्रामदनी । मालगुज़ारी । ६ किसी कार्य में संलग्नता ।

प्रवेशकः (पु॰) १ प्रवेश करने वाला । २ नाटक के श्रमिनय में वह स्थल जहाँ केाई श्रमिनय करने वाला देा श्रंकों के वीच की घटना का (जा दिख लगी न गर्गा हो ) परिचय; पारस्परिक वार्तालाप हारा देता है।

प्रवेशनं ( न॰ ) प्रवेशहार । पैठारी । २ भीतर गमन । ३ सिंग्रहार । ४ मैश्वन । ग्रीसङ्गम ।

प्रवेशित (व॰ हः॰) परिचय फराया हुया। भीतर नाया हुया।

प्रवेष्टः ( पु॰ ) १ वोंह । २ पहुँचा । ३ हाथी की पीठ का वह मोंसल भाग जहाँ लोग वैठने हैं । ४ हाथी के ममृद्दे । ४ हाथी की कुल ।

भन्यक्त ( य॰ क़॰ ) स्पष्ट | साफ । व्यक्त । प्रकट ।

अन्यक्तिः ( खी॰ ) प्रकटन । प्राकट्य ।

भव्याद्वारः ( पु॰ ) वार्तालाप की वृद्धि ।

प्रयज्ञनं ( न॰ ) १ विदेशगमन । २ निर्वासन । घर वार द्वीद संन्यास लेना ।

प्रविज्ञा ( य॰ रु॰ ) घर छोड़ने याला । विदेश गया हुत्रा।

, प्रव्रज्ञिनं ( न॰ ) संन्यासी का जीवन ।

प्रज्ञक्षितः (पु॰) १ संन्यासी। गृहत्यागी । २ चौद्ध भिद्युक का शिष्य।

प्रमारा (स्ती॰) १ विदेशगमन । २ स्नमण । ३ संन्यास । श्रम ।

प्रवज्यावसितः ( पु॰ ) वह पुरुष जिसने संन्यासाध्रम प्रहरण कर उसे त्याग दिया हो ।

प्रविद्यानः (पु॰) लकदी काटने का चाकृ विशेष।

प्रवाज् ( पु॰ ) } प्रवाज्यः ( पु॰ ) } संन्यासी ।

प्रशासनं (न०) निर्वासन । घर छुदा घन में भेजना । प्रशंसनं (न०) प्रशंसा । स्प्रधा ! सराहना । तारीफ । प्रशंसा (खी०) गुणवर्णन स्तुति । यदाई । स्त्राधा । —मुखर, (वि०) ज़ोर ज़ोर से प्रशंसा करने वाला ।

प्रजंभित ( व॰ रु॰ ) सराहा हुआ। तारीफ किया हुआ।

प्रशंसीपमा ( सी॰ ) उपमा श्रतंकार का एक भेट । इसमें उपमेय की विशेष प्रशंसा करके उपमान की प्रशंसा व्यक्त की जाती है।

प्रशंस्य ( वि॰ ) प्रशंसनीय । प्रशंसा करने येग्य । प्रशस्त्रन् ( प्र॰ ) समुद्र । प्रशस्वरी ( ची॰ ) नदी।

प्रशमः (पु॰) १ शान्ति । २ शमन । उपशम । ३ नाश । ध्वंस । ४ श्रवसान । श्रन्त । विनाश । ४ निवृत्ति ।

प्रशमन (वि॰) [स्त्री॰—प्रशमनी ] १ शान्त करने वाला।

प्रशमनं ( न॰ ) १ शमन । शान्ति । २ नाशन । ध्वंसन । ३ मारण । वध । ४ प्रतिपादन । ४ वश-करण । स्थिरकरण ।

प्रशमित (व॰ कृ॰) १ शान्त । उपशमित । २ बुभा हुआ। श्रवाया हुआ। तृप्त । २ प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध किया हुआ।

प्रशस्त (व॰ कृ॰) १ प्रशंसा किया हुआ । प्रशंस नीय। ३ श्रेष्ठ । सर्वोत्तम। ४ कृतकृत्य । सुखी। ग्रुम। ग्रुद्धिः, (पु॰) एक पर्वत का नाम।— पादः, (पु॰) एक प्राचीन श्राचार्य । इन्होंने वैशेपिक दर्शन पर पदार्थ धर्मसंग्रह नामक एक ग्रन्थ लिखा था, जो श्रय तक मिलता है।

प्रशस्तिः ( खी॰ ) १ प्रशंसा । विरुदावली २ वर्णन । ३ प्रशंसा में रची हुई कविता । ४ श्रेष्टता । उत्कृष्टता । ४ श्राशीर्वचन । ६ श्रादेश ।

प्रशस्य (वि॰) प्रशंसा के योग्य । प्रशंसनीय । उत्तम । श्रेष्ठ ।

प्रशाख ( वि॰ ) १ श्रनेक सघन या विस्तारित शाखाश्रों वाला । २ गर्भपियढ की पाँचवी श्रवस्था जव उसमें हाथ पैर वन चुकते हैं ।

प्रशाखा ( स्त्री॰ ) छोटी ढाली या टहनी। प्रशाखिका ( स्त्री॰ ) छोटी ढाली या टहनी।

प्रस्तरमां (न॰) ) १ सेज। शथ्या। २ श्रासन। प्रस्तरमां (खी॰) } वैठकी।

प्रशांत ) (व॰ कृ॰) १ स्थिर । श्रवंचल । २ शान्त । प्रशान्त ) निश्चल वृत्ति वाला । ३ वश में किया हुआ । दमन किया हुआ । ४ समाप्त । खत्म । ४ मृत । मरा हुआ ।—ग्रात्मन, (वि॰) शान्त चित्त । —ऊर्ज, (वि॰) निर्वल किया हुआ । पैरों पड़ा हुआ ।—चेष्ट, (वि॰) काम धंधा छोड़े हुए ।—वाध, (वि॰) वह जिसकी समस्त वाधाएँ दूर हो चुकी हों।

प्रशान्तिः ( स्त्री॰ ) शान्ति । स्थिरता ।

प्रशामः ( पु॰ ) १ शान्ति । स्थिरता । २ तृष्ति । ३ श्रवसान ।

प्रशासनं ( न॰ ) १ हुकूमत करना । शासन करना । २ हुकूमत । शासन । ३ हुकुमदेना ।

प्रशास्तृ (पु॰) राजा। शासक। सुवेदार।

भशथिल ( वि॰ ) बहुत ढीला।

प्रशिष्यः ( पु॰ ) शिष्य का शिष्य।

प्रशुद्धिः ( खी॰ ) स्वच्छता । पवित्रता ।

प्रशोपः ( ९० ) स्वना । सूख जाना ।

प्रश्चोतनम् ( न० ) छिड्काव ।

प्रश्नः (पु०) १ सवाल । २ अनुसन्धान । तहकी-कात । ३ विवाद अस्त विषय । ४ अंकगणित का हल करने के लिये कोई सवाल । १ भविष्य सम्यन्धी जिज्ञासा । ६ किसी अन्य का कोई छोटा अध्याय !—उपनिषट् ( न० ) एक उपनिषद् विशेष जिसमें ६ प्रक्ष श्रीर उनके छः उत्तर हैं ।—दूतिः, (छी०) पहेली ।—दूती (छी०) बुक्तीयल ।

प्रश्रथः ( ५०) ढीलापन ।

प्रश्रयः ( ५० ) ) १ विनय । नम्रता । शिष्टता । प्रश्रयग्राम् ( न० ) ) २ प्रेम । स्नेह । सम्मान ।

प्रश्रित (व॰ कृ॰) विनम्न । विनीत । शिष्ट ।

प्रश्लय (वि॰) १ वहुत ढीला । २ उत्साहहीन ।

प्रश्लिप् ( व॰ कृ॰ ) १ उमेठा हुत्रा । २ युक्तियुक्त । प्रश्रतोपः ( पु॰ ) १ घनिष्ट संसर्ग । २ सन्धि होने मॅ स्वरों का परस्पर मिल जाना ।

प्रश्वासः ( पु॰ ) नथने से वाहिर श्रायी हुई साँस। वायु के नथने से निकलने की क्रिया।

प्रष्ट (वि॰) १ सामने खड़ा होने वाला । २ प्रधान । मुख्य । त्रमुत्रा । नेता ।—वाह, (पु॰) जवान वैल, जिसे हल जोतने का श्रभ्यास कराया जाता हो ।

प्रस् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ प्रस्त, प्रस्य, प्रस्यते] १ वचा पैदा करना । २ फैलाना । पसारना । न्याप्त करना । बढ़ाना ।

प्रसक्त (व॰ कृ॰) १ सम्बन्ध युक्त । श्रटका हुआ । २ श्रस्यन्त श्रासक्त । ३ समीप । ४ सतत । १ प्राप्त । उपलब्ध । प्रसन्तं ( श्रव्यया० ) लगातार । दरावर । श्रविच्छिन्न । प्रसन्तिः ( खी० ) १ स्तेष्ठ । भक्ति । श्रनुराग । २ सम्बन्ध । मेल । संसर्ग । ३ प्रयोग । ४ व्याप्ति । १ श्रध्यवसाय । ६ परिणाम । नतीजा । प्रतिफल । ७ विवादमस्त विषय । = सम्भावन ।

प्रसंगः । (पु०) ६ श्रनुराग । श्रासक्तः । भक्ति । प्रस्तङ्गः । २ संसर्ग । सम्यन्य । सम्पर्क । मेल । ३ श्रनुचित सम्यन्ध । ४ विषय जो विवादमस्त हो या जिस पर वातचीत होती हो । ४ श्रवसर । ६ उपयुक्त श्रवसर । उपयुक्त काल । ७ व्याप्त रूप सम्यन्य ।

प्रसंख्या ( स्ती० ) १ जोड़ । मीज़ान । २ ध्यान । प्रसंख्यानम् ( न० ) १ गणना । २ ध्यान । विचार । श्रामानुमन्धान । १ स्याति । कीर्ति । प्रसिद्धि ।

प्रसंख्यानः ( पु॰ ) भुगतान । दिवाला ।
प्रसंजनम् ) ( न॰ ) १ जीड़ने की क्रिया । मिलाना ।
प्रसञ्जनम् ) २ उपयोग में लाना । काम में लाना ।
प्रस्तिः ( सी॰ ) १ श्रनुप्रह । २ स्वच्छता । पवित्रता
निर्मलता ।

प्रसंधानम् } (न०) मिलान । योग । जुटाव । एका । प्रसन्धानम् } (न०) भिलान । योग । जुटाव । एका । प्रसन्धानम् } (न०) १ पवित्र । स्वच्छ । चमकीला । निर्मल । २ प्रसन्ध । श्राह्मदित । श्रास्वस्त । ३ कृपालु । श्रुम । ४ साफ । खुलंखुरुला । स्पष्ट । सहज में वोधगम्य । १ सत्य । सही । ठीक ।— श्रात्मन्, (वि०) जो सदा प्रसन्ध रहे । श्रान्दी ।—ईरा, (= प्रसन्धरा) एक प्रकार की मिद्रित ।—कट्य, (वि०) १ प्रायःशान्त । २ प्रायःसत्य ।—मुख,—चद्दन, (वि०) जिसका मुख प्रसन्ध हो । जिसकी श्राकृति से प्रसन्धता टपकती हो । हँसता हुश्रा चेहरा ।— सितिला (वि०) स्वच्छ जलवाला ।

प्रसन्ता (खी॰) १ प्रसन्नकर । ग्रानन्दप्रद । २ वह मद्य जो पहले खींची गयी हो ।

प्रसमं ( अन्यया० ) १ वलपूर्वक । वरनारी । ज़वर-दस्ती । २ अत्यधिक । वहुतायत से । ३ अड़ पकड़कर । हठ करके ।—दमनं, ( न० ) ज़वर-दस्ती वशीभूत करना । —हरगां, ( न० ) ज़बर-दस्ती पकड़ कर ले जाना । प्रसभः (पु॰) वल । उत्रता । प्रचरदता । वेग । प्रसमीत्तग्गम् (न॰) ) विचार । निर्णय । गम्भीरा प्रसमीत्ता (सी॰) ) लोचन । प्रसयनम् (न॰) १ वंधन । २ जाल ।

प्रस्तरः ( पु० ) १ श्रागे बढ़ना । बढ़ना । विस्तार । २ वेरोक्टोक गति । श्रवाधित गति । श्रवाधित मार्ग । ३ प्रसार । विस्तार । फैलाव । ४ श्रायतन । वढ़ी मात्रा । ४ प्रभाव । चलन । ६ धार । यहाव । वाढ़ । ७ समूह । भीड़भाड़ । म सुद्ध । लढ़ाई । लोहे का तीर । १० वेग । वेगवान्गति । ११ विनम्र याचना या प्रार्थना । स्नेह्युक्त याचना ।

प्रसर्गां (न०) १ ष्रागे वहना। वहाव। २ निकल भागना । भाग जाना । ३ फेलना। फैलने की किया या भाव। ४ शत्रु की घेर लेना। १ सुशी-लना। स्नेहशीलता।

प्रसरिगाः } (स्त्री०) शत्रु को है चेना।
प्रसरिगाम् (न०) १ त्रागे बढ़ना। श्रागे । कना।
२ द्यसना । पैठना । (सेनाका) चारों श्रोर
फैल जाना।

प्रस्तलः } ( पु॰ ) हेमन्त ऋतु ।

प्रस्तवः (पु०) १ वचा जनने की क्रिया । जनना ।
प्रस्ति २ जन्म । उत्पात्त । ३ प्रपत्य । वचा ।
सन्तान । ४ उत्पत्ति स्थान । उद्गमस्थल । ४ फूल ।
पुष्प । कुसुम । ६ फल । उपज ।—उन्मुख,
(वि०) उत्पन्न होने वाला ।—गृहं, (न०)
प्रस्तिकागृह । वह कमरा जिसमें वचा जना
जाय । सोयर ।—धर्मिन्. (वि०) उर्वर,
जिसमें कोई वस्तु पैदा हो सके ।—वन्धनम्,
(न०) वह पराजा सींका जिसके सिरे पर पत्ता
या फूल लगता है । नाल ।—वेदना, —व्यथा,
(स्त्री०) वह दर्द जो वचा जनने के पूर्व गर्भवरी
स्त्री के पेट में हुशा करता है ।—स्थली, (स्त्री०)
माता । स्थानं, (न०) १ वह स्थान जहाँ
वचा उत्पन्न हो । २ जाल ।

प्रसवकः ( पु॰ ) पियालवृत्त । चिरोंजी का पेव । प्रसवनम् ( न॰ ) १ वद्या जनना । २ उर्वरापन । उपजाकपन ।

सं० श० कौ०--७१

प्रसर्वतिः प्रसर्वन्तः } ( स्त्री॰ ) जन्चा श्रीरत ।

प्रसवितृ ( ५० ) पिता । जनक।

प्रसवित्री (खी॰) माता।

प्रसन्य (वि॰) उत्या। श्रौंधा।

प्रसह (वि॰) सहनशील। सहिष्णु।

प्रसहः ( पु॰ ) १ शिकारी पशु या पत्ती । २ सहन-शीलता । सामना । मुकावला ।

प्रसद्दनं (न॰) १ सहनशीलता । सहिष्युता । २ सामना । सुकावला । ३ पराजय । शिकस्त । ४ श्रालिङ्गन ।

प्रसहनः ( पु॰ ) शिकारी पशु या पन्ती ।

प्रसह्य ( श्रव्यया० ) १ वरजोरी । प्रचरडता से । जुवरदस्ती से । २ वहुतायत से । श्रत्यन्त श्रिधिकाई से । बहुत ।

प्रसातिका ( खी॰ ) छोटे दाने का चाँवल ।

प्रसादः (पु०) १ श्रानुग्रह । कृपा । श्रच्छा स्वभाव । ३ शान्ति । उद्देगराहित्य । ४ स्पष्टता । स्वच्छता । ४ प्राञ्जलता । सुस्पष्टता । परिस्फुटता । ६ वह मोज्य पदार्थ जो देवता के। निवेदित किया गया हे। । ७ देवता, गुरुजन श्रादि के। देने पर वची हुई वस्तु जो काम में लायी जाय । मिस्स्वार्थदान । पुरस्कार । ६ के।ई भी पदार्थ जो तुष्टिसाधन के लिये भेंट किया जाय ।—उन्मुख, (वि०) कृपालु । श्रनुश्रह करने के। तत्पर । पराङ्मुख, (वि०) १ श्राप्तस्त्र । नाराज़ । २ वह जो किसी की कृपा की परवाह न करे।—पात्रं, (न०) कृपापात्र ।—स्थ, (वि०) १ कृपालु । २ श्रुम। शान्त । प्रसन्त्र । सुखी ।

प्रसादक (वि॰) [स्त्री॰—प्रसादिका] १ स्वच्छ् करने वाला। साफ करने वाला। २ ढाँढ्र वँधाने वाला। धीरज देने वाला। ३ प्रसन्न करने वाला। ४ श्रनुग्रह करने वाला।

प्रसादन (वि॰) [ छी॰ प्रसादनी ] १ साफ करने वाला। पवित्र या स्वच्छ करने वाला। २ धीरज वंधाने वाला। प्रसन्न करने वाला। प्रसादनं (न॰) १ श्रस्वच्छता के। हटाने वाला या साफ करने वाला । २ धीरज बंघाने वाला । ३ प्रसन्न करने वाला । ४ श्रमुग्रह करने वाला ।

प्रसादनः ( पु॰ ) शाही खीमा । वादशाह का तंबू । प्रसादना ( खी॰ ) ९ चाकरी । सेवा । परिचर्या । २ पवित्रता ।

प्रसादित (व० कृ०) १ स्वच्छ किया हुत्रा। पवित्र किया हुत्रा। २ सन्तुष्ट किया हुत्रा। श्रधाया हुत्रा। ३ परिचर्या किया हुत्रा। ४ शान्त किया हुत्रा। घीरज वँधाया हुत्रा।

प्रसाधक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—प्रसाधिका ] १ सम्पादक। निर्वाह करने वाला। २ स्वच्छ करने वाला। सफाई करने वाला। ३ सजावट करने वाला। श्रद्धार करने वाला।

प्रसाधकः ( पु॰ ) राजाश्रों की वस्त्र, श्राभूपणादि पहनाने वाला नौकर।

प्रसाधनं (न०) १ सम्पादन । कार्य की पूरा करना । २ सुक्यवस्था करना । ३ सजावट । श्रङ्कार । वेष । कँबी । ४ सजावट ।—विधिः (स्त्री०) श्रङ्कार का तरीका :—विशेषः (पु०) सब से चढ़ बढ़ कर श्रङ्कार ।

प्रसाधनः ( पु॰ ) प्रसाधनम् ( न॰ ) } कंबी । प्रसाधनी ( स्त्री॰ )

प्रसाधिका (खो॰) वह दासी जो श्रपनी स्वामिनी के श्रुकार के साधनों की देखरेख रखा करे।

प्रसाधित (वं॰ कृ॰) १ सँवारा हुत्रा । सजाया हुत्रा । २ सुसम्पादित ।

प्रसारः ( पु॰ ) विस्तार । फैलाव । पसार ।

प्रसारगं ( न० ) फैलाना । पसारना । विस्तृत करना ।

प्रसारिगी ( ची॰ ) शत्रु के घेरना।

प्रसारित (व॰ कृ॰) १ फैला हुआ। बड़ा हुआ। ज़ाया हुआ। २ (हाथ) आगे फैलाया हुआ। ३ (विक्री के लिये) सामने रखा हुआ।

प्रसाहः ( पु॰ ) शिकस्त । हार । पराजय ।

मस्तित ( व॰ ह॰ ) १ वैंदा हुआ। वसा हुआ। २ घनुरक्त । संलग्न । लगा हुआ । २ घभिलपित । प्रस्तितं ( न॰ ) पीव । मवाद । श्रसितिः (ची०) १ जाल । २ पटी । ३ वॅघन चेडी । भितिन् ( व॰ २० ) १ विख्यात । मशहूर । २ सजा हुआ। सैवाग हुआ। मसिद्धिः (स्त्री०) १ ख्याति । कीर्ति । २ सफलता । परिपूर्णना । ३ घाभूपण । सजावट । प्रसीदिका ( खी॰ ) वाटिका । फुलविगया । प्रसुप्त (व० २००) १ निदित । स्रोया हुया । २ शगाउनिहित्त । िर्वामग्री। प्रसुनिः (स्वी०) ३ निद्रा । नींद् । २ लक्के की प्रसू ( वि॰ ) जनने वाली । उत्पन्न करने वाली (छी०) १ माता । जननी । २ घोड़ी । ३ फेलने वाली लताया येल । ४ केला । प्रसुका ( खी॰ ) घोड़ी।

प्रसुका ( खी॰ ) बोड़ी ! -

प्रस्त ( व॰ क़॰ ) उत्पन्न । सञ्जात । पैदा । प्रस्तं ( न॰ ) १ फ़ुल । २ उत्पादक ।

प्रस्ता (सी०) जन्म स्त्री।

प्रसृतिः (स्ती॰) १ प्रस्य । जनन । २ उद्भव । ३ यस्त्रा जनना । ४ ग्रंडे देना । १ उत्पत्ति । पेदायश । ६ निकलना । यदना । ७ पेदावार । ८ ग्रपत्य । सन्तिति । ६ उत्पन्नकरने वाला । पेदा करने वाला । १० माता ।

प्रसृतिजं (न॰) वह दर्द जो बचा जनते समय होता है। प्रसृतिचायुः ( ए॰ ) वह वायु जो बचा जनते समय गर्भाशय में उत्पन्न होता है।

प्रस्तिका ( खी॰ ) जच्चा स्त्री । वह स्त्री जिसके हाल मॅं यच्चा हुत्रा हो ।

प्रस्न (व॰ कृ॰ ) उत्पन्न हुग्रा। पैदा हुग्रा। प्रस्नम् (न॰) १ फूल। पुष्प। २ कली। ३ फल। प्रस्नकं (न॰) १ फूल। २ कली।

प्रस्नद्रपुः ) प्रस्नवाग्गः } ( पु॰ ) कामदेव के नामान्तर । प्रस्नवाग्गः } प्रस्तवर्पः ( पु॰ ) फूलों की वर्षा।

प्रस्तत (व० छ०) १ श्रागे वदा हुश्रा। २ पसारा हुश्रा। वदाया हुश्रा। ३ छाया हुश्रा। विछा हुश्रा। १ लंवा। दीर्घ। १ लगा हुश्रा। ६ तेज्ञ। फुर्तीला। ७ सुरील। विनय।—जं (न०) छिनाले का लदका।

प्रस्तृतं ( न॰ ) हथेली पर का मान ( यह पु॰ भी है। )

प्रसृतः ( पु॰ ) हाथ की हथेली या प्रंगुलि ।

प्रसुता (स्त्री०) टॉग।

प्रसृतिः (स्त्री॰) १ वृद्धि । वद्गी । २ वहाव । ३ हथेली । पस्सा । श्रन्जुलि । ४ हथेली भर का मान ।

प्रसम् ( व॰ छ॰ ) १ पृथक किया हुन्ना। पसारे हुए। प्रसम्प्रा ( स्त्री ) एक श्रंगुली पसारे हुए।

प्रसुत्वर ( वि॰ ) चारों श्रोर फैलने वाला ।

प्रस्मर (वि॰) चूने वाला। टपकने वाला।

प्रसेकः (पु॰) १ सेचन । सिद्धन । २ छिड़काव । ३ पसेव । ४ वमन । के।

प्रसेदिका (स्त्री॰) छोटी विगया।

प्रसंवः । (९०) १ वेारा । थैला । २ कुप्पी । कुप्पा । प्रसंवकः । ३ वीन की त्वी ।

प्रस्कंदनं ) ( न॰ ) १ भपट । फर्लॉग । २ विरेचन । प्रस्कन्दनं र्जुलाव । श्रितसार । दस्तों का रोग ।

प्रस्कंदनः } ( पु॰ ) शिव । प्रस्कन्दनः }

प्ररुक्तन्न ( व॰ ह॰ ) १ फलॉंग लगाये हुए । उछला हुआ । २ गिरा हुआ । टपका हुआ । ३ परास्त । पराजित ।

प्रस्कन्नः ( पु॰ ) १ जातिच्युत । २ पापी । नियम भङ्ग करने वाला ।

प्रस्कुंदः } ( पु॰ ) गोलाकार वेदी ।

प्रस्खलनम् ( न॰ ) १ पतन । २ लड्खदाना।

प्रस्तरः ( प्रुं॰ ) १ फूलों ग्रीर पत्तों की सेज । २ सेज । शय्या । ३ चौरस जगह । मैदान । ४ पत्थर । चहान । ४ रतन । प्रस्तरर्गा (पु॰)। १ शयया। सेज। २ वैठकी। प्रस्तरगा (स्त्री॰)

प्रस्तारः ( पु॰ ) १ फैलाव । विस्तार । २ फूलों श्रीर पत्तों से सवारी सेज या शय्या । ३सेज । शय्या ।४ चौरस ज़मीन । मैदान । १ जंगल । वन । ६ छन्दः शास्त्र के अनुसार नव प्रत्ययों में से प्रथम । इसमें छंदों के भेद की संख्या श्रीर उनके रूपों का वर्णन होता है। इसके दो भेद हैं। प्रथम वर्णप्रस्तार। द्वितीय मात्राप्रस्तार ।

प्रस्तावः ( पु॰ ) १ त्रारम्भ । शुरूत्रात । २ भूमिका । उपक्रम । ३ वर्णन । चर्चा । जिक्र । ४ अवसर । मौक़ा । १ प्रकरण । विषय । ६ श्रभिनय में श्रभि-नय से पूर्व विषय का परिचय।

प्रस्तावना (स्त्री॰) १ प्रशंसा । सराहना । २ श्रारम्भ । शुरुत्रात । ३ भूमिका । उपोद्धात । ४ नाटक में सूत्रधार श्रौर किसी नट से श्रारम्भिक बातचीत जिसमें नाटकरचयिता श्रौर उसकी योग्यता का वर्णन दिया जाता है।

प्रस्तावित (वि॰) १ श्रारम्भ किया हुश्रा। २वर्णित । प्रस्तिर: ( पु॰ ) फूलों श्रौर पत्तियों की सेज।

प्रस्तीत ) (व॰ कृ॰) १ शब्द करता हुआ। शब्दाय-प्रस्तीम ∫ मान। २ मोडमाड लगाये हुए।

प्रस्तुत (व॰ ऋ॰) १ जिसकी स्तुति या प्रशंसा की गंयी हो । २ त्रारम्भ किया हुआ । ३ पुर्ण किया हुआ। खत्म किया हुआ। ४ जो घटित हुआ हो। को समीप या सामने हो । ६ विवादशस्त । प्रस्ता-वित । वर्णित । हाथ में लिया हुआ ।---- प्राङ्करः, ( पु॰ ) एक श्रलङ्कार विशेष। इसमें एक प्रस्तुत पदार्थ के सम्बन्ध में कुछ कह कर उसका श्रभिप्राय दूसरे प्रस्तुत पदार्थ पर घटाया जाता है। प्रस्तुतालङ्कार ।

प्रस्तुतं ( न॰ ) १ उपस्थित विषय । २ विचाराधीन या विवादग्रस्त विषय ।

प्रस्थ (वि॰) १ जाने वाला । भेंट करने वाला । श्रनु-सार चलने वाला । २ यात्रा के लिये जाने वाला । ३ फैलाना । बढ़ाना । विस्तार करना । ४ स्थिर । स्थायी ।

प्रस्थं ( न॰ ) । १ चै।रस मैदान । २ पहाड़ के प्रस्थः ( पु॰ ) ∫ ऊपर की चौरस भूमि । श्रधित्यका । देवुललैंड । ३ पर्वतशिखर । ४ प्राचीन कालीन एक तौल। १ केई वस्तु जो एक प्रस्थ यानी एक वालिश्त के लगभग हो ।—पुष्पः, (पु०) १ दोनामरुया का पुल । २ छोटे पत्ते की तुलसी ।

प्रस्थानं ( न० ) १ गमन । यात्रा । खानगी । २ ग्राग-मन । ३ कूच । सेना या चढ़ाई करने वाली सेनाकाकृंच। ४ पद्धंति। ४ मृत्यु। मरए । ६ श्रपकृष्ट श्रेणी का नाटक।

प्रस्थापनं ( न० ) रवानगी। विदाई। २ दौत्य - कार्य पर नियुक्ति । ३ स्थापंन । सिद्ध करना । ४ उप-योग । १ पशुत्रों की रवानगी । उनको दूर भेजन । प्रस्थापित (व० इ०) १ भेजा हुआ । रवाना किया हुआ। २ सिद्ध किया हुआ। स्थापित किया

प्रस्थित (व० क्.०) गत । गया हुग्रा ।

प्रस्थितिः ( स्त्री॰ ) १ रवानगी । प्रस्थान । २ यात्रा ।

प्रस्तः ( पु॰ ) स्नान पात्र ।

प्रस्तवः ( पु॰ ) १ नहाव । उमङ् कर बहना । २ (दूध की) धार।

प्रस्तुत (व॰ कृ॰) टपकता हुआ । चूता हुआ । गिरता हुआ।--स्तनी, (स्त्री०) वह स्त्री जिसकी छाती से दूध टपकता हो। (मातृस्नेह के श्राधिक्य

प्रस्तुषा ( स्त्री० ) पेात्र की पत्नी । नतवहू ।

प्रस्पन्द्न ( न० ) धड़कन।

प्रस्फुट (वि॰) १ फूला हुया । खिला हुया । २ प्रकाशित । जाहिर । साफ । स्पष्ट ।

प्रस्फुरित (व॰ इ॰) कॉंपता हुआ। थरथराता हुआ। प्रस्फोटनं (न०) फोड़ निकलना । विकसित होना या करना । खिलना । खिलाना । ३ प्रकट करना । प्रकाशित करना। खोद देना। ४ फटना (श्रन्नका) **४ सूप । ६ पीटना । ठोंकना ।** 

प्रसंसिन् (वि॰) [स्री॰-प्रसंसिनी] अकाल ही में गिरने वाला या कन्चा गिरने वाला (गर्भ)।

प्रस्तवः (पु॰) १ उमड़ कर वह निकलना ।२ वहाव । धार । ३ स्तन में से दूध का करना । ४ पेशाव । मृत्र ।

प्रम्प्रवर्गा (न०) ६ वहाव । २ छाती या ऐन से दूध का वहना या निकलना । ३ जलप्रपात । ४ चरमा । स्रोता । १ फट्यारा । ६ दह या कुगड । ७ पसीना । मुत्रोत्सर्ग ।

प्रस्तवराः ( पु॰ ) एक पर्वत का नाम ।

प्रस्त्राचः (पु॰) १ यहाव । उमड्न । २ पेशाव । मूत्र ।

प्रन्त्राचाः (पु॰) (बहुबचन) श्रांस्त्र्त्रों का उमड़ना या गिरना।

प्रस्तुत (व॰ ऋ॰) उमझ हुत्र्या । टपका हुत्र्या । निकला हुत्र्या ।

प्रस्वनः } (पु॰) ज़ोर का कोलाहल या शोरगुल । प्रस्वानः }

प्रस्वापः (पु॰) १ निद्धा । २ स्वम । २ त्रस्त्र विशेष जिसके कारण शत्रु सैन्य से। जाती हो ।

प्रस्वापनं (न॰) १ निदा लाने वाला । २ श्रस्त विशेष

जो शत्रु सैन्य़ को निद्दित करता है। प्रस्विद्ध ( व॰ कृ० ) पसीने से तर।

प्रस्वेदः ( पु॰ ) वहुत श्रधिक पसीना।

प्रस्वेद्ति ( व॰ कृ॰ ) १ पसीने से तरावोर । २ गर्म ।

प्रह्मानम् ( न॰ ) हनन । वध । हत्या ।

प्रहत (व॰ कृ॰ १ घायल । हत । वघ किया हुन्या । २ पीटा हुन्या । ३ भगाया हुन्या । हराया हुन्या । ४ फैला हुन्या । वड़ा हुन्या । १ प्यविच्छिन्न । ६ (कोई मार्ग जो पैरों से ) कचरा हुन्या हो । ७ सीखा हुन्या ।

प्रहरः ( पु॰ ) दिन का श्राठवाँ भाग । समय का मान विशेष ।

प्रहरकः (वि॰) घड़ियाली श्रथवा वह श्रादमी भी जो पहरे पर हो श्रीर घंटा वजाता हो।

प्रहर्र्मा ( न॰ ) १ प्रहार । वार । २ फेंकना । हटाना । ३ स्राक्रमण । हमला । ४ चोट । ४ स्थानान्तरित करना । निकाल देना । ६ स्रायुध । हथियार । ७ युद्ध । ८ पर्दादार डोली या गाड़ी ।

प्रहराणीयम् ( न॰ ) श्रस्त्र । हथियार ।

प्रहरिन् (पु॰) १ पहरेवाला । चौकीदार । ९ घंटा वजाने वाला ।

प्रहर्तु (वि॰) १ मारने वाला । प्रहार करने वाला । प्राक्रमणकारी । २ लड़ने वाला । योदा । ३ तीरंदाज़ । गोली चलाने वाला ।

प्रहर्पः (पु०) १ श्रत्यधिक हर्ष । २ लिङ्ग का उत्थान । प्रहर्पग्रम् ( न० ) श्रत्यन्त श्रानन्दित करना ।

प्रह्पेगाः ( पु॰ ) बुध नामक ग्रह ।

प्रहर्पणी ) (स्त्री॰) १ हल्दी। २ एक वर्णवृत्त का प्रहर्पिणी ) नाम जिसमें १३ श्रक्त होते हैं।

प्रहर्पुलः ( पु॰ ) बुध ग्रह ।

प्रहस्तनम् ( न॰ ) भग्रव्हास । प्रसन्नता । २ मज्ञाक । उपहास । दिल्लगी । हँसी । ३ रूपक विशेष । ४ हंसाने वाला नाटक । फार्स । निम्नश्रेणी का सुखान्त नाटक ।

प्रहस्तन्ती (स्त्री॰) १ चमेली विशेष । यूथिका। वासन्ती।२ वड़ी कड़ाई | कडाह।

प्रहासित (व॰ कृ॰ ) हँसता हु**या**।

प्रहस्तितम् ( न॰ ) हास्य । हँसी । प्रसन्नता ।

प्रहस्तः ( पु॰ ) १ चपेटा । थप्पड़ । २ रावग्र के श्रमात्य एवं सेनापित विशेष का नाम

प्रहार्ग् ( न॰ ) त्यागना । छेंकना । छोड़ देना ।

प्रदािगः ( स्त्री॰ ) १ त्याग । २ कमी । स्रभाव । प्रहारः ( पु॰ ) १ स्राघात । वार । चोट । २ वध । ३ तलवार का घाव । ३ लात की चोट । ठोकर । ४ गोली मारना ।—स्रार्त (वि॰) प्रहार से घायल ।

—श्रार्तम् ( न० ) प्रहार की दारुण पीड़ा।

प्रहाराग्रम् (न०) काम्य दान । मनचाहा दान । प्रहासः (पु०) ६ श्रष्टहास । २ चिड़ाना । बनाना । जीट उड़ाना । ३ व्यङ्गयोक्ति । १४ पवाक्य । ४ नचैया । नट । १ शिव । ६ प्राकट्य । प्रदर्शन । ७ प्रभास नामक तीर्थस्थल विशेष ।

प्रहासिन् ( पु॰ ) विदूपक । मसख़रा । हँसोड़ा । प्रहिः ( पु॰ ) कृप । इनारा ।

प्रहित (व० कृ०) १ स्थापित । २ वड़ाया हुया । ३ भेजा हुया । रवाना किया हुया । ४ छे।ड़ा हुया (जैसे तीर) ४ नियत किया हुया । ६ उपयुक्त । उचित ।

प्रहितं ( न० ) चटनी । मसाला । प्रहीस (व॰ कृ॰) त्यक्त । त्यागा हुग्रा। प्रहीगां (न०) नाश । स्थानान्तरकरण। हानि। प्रहुतं ( न॰ ) ) प्रहुतः ( पु॰ ) } भूत यज्ञ । वित्तवैश्व देव । प्रहृत ( व॰ হূ॰ ) १ प्रताहित । मारा हुन्रा । घायल किया हुआ। प्रहतं ( न० ) प्रहार । चोट । श्राघात । प्रहृष्ट ( व॰ कृ॰ ) १ ग्रत्यन्त प्रसन्न । ग्राह्मादित । २ रोमाञ्चित ।—ग्रात्मन्, —चित्त, —मनस्, (वि०) प्रसन्न मन। प्रहएकः ( पु॰ ) काक। कौग्रा। प्रहेलकः ( पु॰ ) १ लपसो । २ पहेली । ब्रुक्तीवल । प्रहेला (स्त्री०) श्रावारा। बुरे चालचलन की। ३ रंगरस । विहार । प्रहेलिः (स्त्री॰) प्रहेलिका (स्त्री॰) रहेली। बुभौबल। प्रह्मन्न ( व॰ कृ॰ ) हर्षित । प्रसन्न । प्रहादः 🕽 ( पु॰ ) १ ग्रत्यन्त ग्रानन्द । प्रसन्नता । प्रह्लादः 🗲 हर्ष । २ शोर । केालाहल । स्व । ३ हिरएयकशिपु के पुत्र का नाम। इन्हीं प्रह्लाद की पुराणों में भक्तशिरोमणि की उपाधि दी है। ) (वि०) प्रसन्नकारक । त्रानन्ददायी । प्रहादन प्रह्लादन र्∫हर्षकर । प्रहादनं ) ( न० ) प्रसन्न करना। श्राह्वादित प्रह्वादनम् ) करना। प्रह्ल (वि०) १ डाल् । उतार का। २ भुका हुआ।। नम्रतासे भुका हुआ। ३ विनम्र। विनीत। ४ श्रासक्त । श्रनुरक्त ।—श्रञ्जलि ( वि॰ ) ग्रञ्जलि-वद्ध हो सिर नवाये हए। प्रह्वयति (कि॰) विनम्र करना। प्रह्मिका (स्त्री०) पहेली । बुक्तीवल । प्रह्वायः ( पु॰ ) बुलावा । श्रामंत्रण । प्राँश (वि०) ऊँचा। लंबा। वड़ा। लंबे तड़ंगे कद का या डीलडौल का। २ लंबा। विस्तृत। प्राँशुः ( पु॰ ) लंबे डील डील का आदमी। प्राक् ( श्रन्यया॰ ) ९ पहिले । २ श्रारम्भ में । हाल ही में । ३ पूर्व। (किसी यन्थ के पिछले भाग में)। ४ पूर्व दिशा में। (ग्रमुक स्थान से ) पूर्व।

१ सामने । ६ जहाँ तक हो वहाँ तक । यहाँ तक (यथा-प्राक् कडारात्) प्राकट्यं ( न० ) प्रादुर्भाव । प्रसिद्धि । प्रचार । प्राकरिएक (वि॰) [ छी०-प्राकरिएकी विवाद यस्त विषय सम्बन्धी । प्राकिपंक (वि॰) [ छी॰—प्राकिपंकी ] श्रेष्टतर समभे जाने का अधिकारी। प्राकिपिकः ( पु॰ ) १ लौंडा । मैथुन कराने वाला लौंडा। २ वह पुरुप जिसकी जीविका दूसरों की खियों से चलती हो। श्रीरतों का दलाल। प्राकाम्यं (न०) १ कार्य करने का स्वातंत्र्य। २ स्वेच्छाचरिता । ३ श्रप्रतिरोधनीय सङ्कल्प । प्राकृत (वि॰) [स्त्री॰-प्राकृता या प्राकृती। १ श्रसली । स्वाभाविक । श्रपरिवर्तित । श्रसंशोध्य । २ मामूली । साधारण । ३ ऋशिचित । 'गँवार । अपद । ४ तुच्छ । अनावश्यक । ४ प्रकृति से उत्पन्न । ५ प्रान्तीय । ६ वेालचाल की भाषा, जिसका प्रचार किसी समय किसी प्रान्त में हो श्रथवा पूर्वकाल में रहा हो । ६ एक प्राचीन भाषा जिसका प्रचार प्राचीन भारत में था श्रौर जिसका प्रयोग संस्कृत नाटकों में ख्रियों, सेवकों श्रीर साधारण न्यक्तियों के मुख से करवाया गया है।—ग्रारिः ( ५०) नैसर्गिक शत्रु त्रर्थात् पड़ेासी राज्य का राजा।—उद्।सीनः ( पु॰ ) स्वभावतः तटस्य । त्रर्थात् राजा जिसका राज्य बहुत दूर पर हो।—उवरः ( पु० ) मामूलीबुखार ।—प्रलयः ( पु॰ ) पुराणानुसार एक प्रकार का प्रलय। जिसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। ग्रर्थात् इस प्रलय में प्रकृति भी बहा में लीन हो जाती है। - मित्रं (न०) स्वाभाविक मित्र। प्राकृतं ( न॰ ) प्रान्तीय वोलचाल की भाषा जा संस्कृत से निकली हो या जा संस्कृत शब्दों के श्रपअंश रूपों से बनी हो। हेमचन्द्र ने प्राकृत भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। - "प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं तत त्रागतं च प्राकृतं।" प्राकृतः ( पु॰ ) नीच जन । गँवार श्रादमी । साधारण

मनुष्य ।

प्राइतिक (वि॰) [ची॰—प्राकृतिकी] १ स्वाभाविक। प्रकृति से उत्पन्न । २ भ्रमात्मक । मायामय । भूडा । प्राक्तन ( वि॰ ) [स्त्री॰ - प्राक्तनी ] १ पहिले का। पृत्रं का । २ पुराना । प्राचीन । पुरातन । ३ पिछ्ले किसी जन्म का पूर्वजन्म कृत कर्म। प्राख्यें (न०) १ उग्रता । २ तीतापन । कहुग्रापन । ३ प्रागल्भ्यम् ( न॰ ) १ प्रगल्भता । वीरता । २ घमंड । श्रभिमान । ३ चतुरता योग्यता । ४ प्रधानता । प्रवलता । वङ्प्पन । १ प्राहुर्भाव । प्राकट्य । ६ वाग्मिता । ७ धृमधाम । श्राडम्बर । 🗕 श्रीद्रस्य । प्रागारः ( ५० ) घर । इमारत । भवन । प्राप्नं (न०) सर्वोच्च स्थान।-सर, (वि०) प्रथम। सव से श्रागे।—हर, (वि॰) मुख्य। प्रधान। प्रायादः ( पु॰ ) पतला जमा हुत्रा दृध । प्राय्य (वि॰) प्रधान । सर्वप्रथम । श्रेष्ठ । सर्वोत्तम । प्राचातः ( पु॰ ) युद्ध । लहाई । प्राचारः ( पु॰ ) टपकना । चूना । रिसना । प्राघुगाः प्राधुणकः प्राधुणकः प्राधुणकः प्राधूर्णकः प्राधूर्णिकः ( ५० ) महमान । पाहुना । त्रातिथि । (न०) ढोलक। प्रांगगाम्,प्राङ्गगाम् ) (न०) १ श्राँगन । सहन । प्रांगनम्,प्राङ्गनम् ) २ (कमरे का ) फर्श । ३ एक

प्राच् । (वि॰) [ छी॰ प्राची—प्रांची ] पूर्व की प्रांच् ) श्रोर सुल किये हुए। सामने। सब से श्रागे। २ पूर्वी। पूर्व की श्रोर का। ३ पहिला। श्रगला। (पु॰ वहु॰) १ पूर्वेदेशवासी। २ पूर्व देश के व्याकारणी।—श्रश्र (वि॰) [ = प्रागश्र ] पूर्वे दिशा की श्रोर घूमा हुश्रा कांटे वाला।—श्रभावः ( = प्रागभावः ] (पु॰) १ वह श्रभावः ( = प्रागभावः ] (पु॰) १ वह श्रभाव जिसके पीछे उसका प्रतियोगी भाव उत्पन्न हो। २ श्रनादि सान्त पदार्थ। —श्रभिह्ति, ( = प्रागभिह्ति ) (वि॰)

प्रकार का ढोल।

पूर्वकथित ।—ग्रवस्था, (=प्रागवस्था ( स्ती॰ ) पहिले की हालत या श्रवस्था ।—ध्रायत, (= प्रागायत ) ( वि० ) पूर्व की श्रोर वड़ा हुया ।— उक्तिः ( = प्रागुक्तिः ) ( छी॰ ) पहिले का कथन ।—उत्तर, (= प्रागुत्तर) (वि॰) ईसान कोण का। —उदीची, (=प्रागु-दीची ) ( छी० ) ईशान कोण । - कर्मन् (=प्राक्तर्मन) (न॰ं) पूर्व जन्म में किये हुए कर्म।—कालः, ( = प्राक्कालः ) ( पु॰ ) श्रगली श्रवस्था । श्रगला युग ।—कालीन, (= प्राकालीन ) प्राचीन काल सम्बन्धी।— क्ल, ( = प्राकृल ) ( वि॰ ) ( कुशों के सिरे ) पूर्व दिसा की ग्रोर निकले हुए ।—कृतं, (= प्राकृतं ) ( पु॰ ) पूर्व जन्म में किया हुत्रा। —चरगा, ( = प्राक्चरगा ) ( ग्री॰ ) भग। योनि ।—चिरं, ( = प्राक्चिरं ) ( श्रव्यया० ) उपयुक्त समय में । श्रपेद्मित काल में । श्रति विलम्ब होने के पूर्व ।--जन्मन्. ( =प्राग्जन्मन् ) (न॰) जातिः, (= प्राग्जातिः) (स्त्री॰) पूर्व जन्म ।—उयोतिपः, ( = धाग्उयोतिपः ) ( पु॰ ) कामरूप देश । ( वहु॰ ) इस देश के श्रिधवासी ।—उयोतिपं, ( = प्राग्डयोतिपं ) ( न० ) एक नगर का नाम । दक्तिएा, ( = प्राग्द्त्तिगा ) ( वि॰ ) श्राग्नेयी दिशा का । —देशः, ( = प्राग्देशः ) ( पु॰ ) पूर्वी देश । —हार, (= प्राग्हार )—हारिक, (= प्राग्हा-रिक ) (वि॰) वह घर जिसका द्वार या दर-वाज़ा पूर्व की श्रोर हो। - न्यायः, (= प्राङ्-न्यायः ) ( पु॰ ) किसी विवाद का पहिले भी किसी न्यायालय में उपस्थित किये जाने पर निर्णीत हो चुकना।—प्रहारः, (= प्राक्पहारः) ( पु॰ ) पहिली चोट ः—फलः, (= प्राक्फलः ) ( पु॰ ) कटहल का पेड़।—फल्गुनी, ( = प्राक्-फल्गुनी )—फाल्गुनी, ( = प्राक्षालगुनी ) ( स्ती॰ ) ग्यारहवाँ नत्तत्र । — फाल्गुनः ( =प्राक्षालगुनः )—फालगुनेयः, ( प्राक् फाल्गुनेयः ) ( पु॰ ) बृहस्पति ग्रह ।—भक्तं, (= प्राग्भक्तं) ( न॰ ) वह दवा जी भीजन

करने के पूर्व ली जाय।--भागः. (=प्राग्भाग) ( पु॰ ) १ सामना । २ सामने का हिस्सा । —भारः, (= प्राग्भारः) (पु०) १ पर्वत-शिखर । २ श्रगला या सामने का हिस्सा । ३ श्रतिमात्रा । ढेर । समूह । वाद ।--भावः, (= प्राग्नावः) (पु०) । पूर्व का श्रस्तिस्व। २ उत्कृष्टता । उत्तमता ।—मुख, ( = प्राङ्मुख) (वि०) १ पूर्व की ग्रीर मुख किये हुए। २ <sup>-</sup>ग्रभितापी ।—वंशः, (= प्राग्वंशः ) ( पु॰ ) यज्ञमगडप विशेष जिसके खंभे पूर्व की छोर मुड़े हुए हों। श्रथवा वह कमरा जिसमें यज्ञकर्ता के मित्र और कुद्रम्बी एकत्र हों। २ पूर्व कालीन कोई राजवंश या पीढ़ी। बृत्तान्तः, (=प्राग्वृत्तान्तः) ( ९० ) पुरातन घटना ।-शिरस,-शिरस, —शिरस्क, ( = प्राक्शिरस आदि ) ( वि० ) पूर्व श्रोर सिर घुमाये हुए ।—सन्ध्या, ( = प्राक्-सन्ध्या ) तड्का । सवेरा । सुक्रुका । - सवनं, (= प्राकसवनं ) (न०) प्रातःकालींन ऋग्नि-होत्र ।:-स्रोतस्, ( = प्राक्स्रोतस् ) ( वि॰ ) पूर्व की श्रोर बहने वाला।

प्राचंड्यं ) ( न॰ ) १ प्रवत्तता । तीवता । क्रोध । प्राचगुड्यं ) २ भयङ्करता ।

प्राचिका (स्त्री॰) १ मच्छुर । २ डांस की जाति की जंगली एक मक्खी ।

प्राची (स्त्री॰) पूर्व दिशा।—पति: (पु॰) इन्द्र का नामान्तर। मूलं, (न॰) पूर्व की स्रोर का स्राकाश।

गचीन (वि॰) १ पूर्वी । पूर्व दिशा का । पूर्व दिशा की त्रोर मुद्दा हुआ । २ अगला । पहला । पूर्व कथित । ३ पुरातन । पुराना ।—श्रावीतं, (न॰) यज्ञोपवीत धारण करने का एक ढंग । इसमें वायां हाथ यज्ञोपवीत से वाहिर श्रीर यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर रहता है ।(यह उपवीत का उल्टा । इस प्रकार का यज्ञोपवीत पितृकार्य में धारण किया जाता है) ।—कट्टपः, (पु॰) पहला कल्प । पूर्वकल्प ।—तिलकः, (पु॰) चन्द्रमा ।— पनसः, (पु॰) विल्ववृत्त ।—चर्हिस्, (पु॰) इन्द्र का नामान्तर।—मतं (न॰) प्राचीन मत।
प्राचीनं सम्मति।
प्राचीनं (न॰)) वाड़ा। हाता। हाते की
प्राचीनः (पु॰) ईवाल।
प्राचीरः (पु॰) कित्री वाता। हाते की
प्राचीरः (न॰) नगर या किले ब्रादि के चारों ब्रोर
उसकी रचा करने के लिये बनायी हुई दीवाल।
चहारदीवारी। शहरपनाह। परकेटा।
प्राचुर्ये (न॰) १ विपुलता। बहुतायत। २ समृह।
प्राचेतसः (पु॰) १ मनु का नाम। २ दच्च का
नाम। ३ वालमीकि का नाम।

प्राच्य (वि॰) १ पूर्वी देश या पूर्व दिशा में उत्पन्न या रहने वाला। पूर्वी। ३ प्राचीन। पुरासन। ४ पूर्व का। पहिला।

प्राच्याः ( पु॰ वहु॰ ) पूर्व दिशा के देश । सरस्वती नदी के दिचल या पूर्व के देश ।—भाषा, (छी॰) वह बोलचाल की भाषा जो भारत में पूर्व देश में बोली जाती है। पूर्वी बोली।

प्राच्यक (वि०) पूर्वी।

प्राक्त (वि॰) पूंछने वाला ।—विवाकः, ( = प्राङ्-विवाकः ) १ न्यायाधीश । २ वकील ।

प्राजकः ( पु॰ ) सारथी । रथ हाँकने वाला ।

प्राजनम् ( न॰ ) ) प्राजनः ( पु॰ ) ) कोड़ा। चाबुक। श्रद्भुशः।

प्राजापत्य ( वि॰ ) ३ प्रजापति सम्बन्धी ।

प्राजापत्यं (न॰) १ यज्ञ विशेष । २ उत्पादक शक्ति । प्राजापत्यः (पु॰) १ हिन्दू धर्मशास्त्रानुसार श्राठ प्रकार के विवाहों में से एक । २ प्रयाग का नामान्तर ।

प्राजापत्या ( छी॰ ) १ एक इप्टि का नाम। यह संन्यास ग्रहण के समय की जाती है। इसमें सर्वस्व. दिज्ञणा में दे दिया जाता है। २ वैदिक छन्दों के त्राठ भेदों में से एक।

प्राजिकः ( पु॰ ) वाज नामक पत्ती ।

प्राजितृ } ( पु॰ ) सास्थी । गाड़ीवान । प्राजिन्

प्राजेशं ( न० ) रोहिसी नचत्र ।

प्राज्ञ (वि॰) [स्वी॰--प्राज्ञा या प्राज्ञी ] १ बुद्धि सम्बन्धी । मानसिक । २ बुद्धिमान । विद्वान् । चतुर । प्राज्ञः ( पु॰ ) १ बुद्धिमान श्रोर विद्वान् नर । २ एक जाति विशेष का तोता या सुग्गा।

प्राज्ञा (की॰) १ इदि । समक । २ चतुर या इदिमती स्त्री ।

प्राज्ञी (स्त्री॰) १ चतुर या दुद्धिमती स्त्री। २ विद्वान की स्त्री। ३ सूर्यपरनी।

प्राज्य (वि॰) १ प्रजुर । श्रिधिक । बहुत । २ वड़ा । लंबा । श्रावश्यक ।

र्माजल } ( वि॰ ) सीधा । सरल । ईमानदार । -प्राञ्जल ∫ सचा ।

प्रांजनि } (वि॰) श्रक्षलियद्ध । प्राञ्जलि }

प्रांजितक, प्राञ्जलिक } देखा प्रांजित । शंजलिन्, प्राञ्जलिन्

प्राणः ( पु॰) १ स्वांस । स्वांस प्रश्वास । २ प्राणवाय । शरीर की वह हवा जिससे वह जीवित कहलाता है । ३ शरीरस्थित पञ्चप्राणवायु । ४ पवन । वायु । १ वल । शक्ति । पौरप । ६ जीव या श्रात्मा । ७ परवहा । 🛱 इन्द्रिय । ६ प्राण समान प्रिय कोई पदार्थ या न्यक्ति। प्रेमपात्र । माश्रुक। १० कवित्व शक्ति या प्रतिभा । प्रत्यादेश । ११ उचा-भिलाप। १२ पाचनशक्ति। १३ समय का मान विशेष । १४ गोंद् । लोवान । — ग्रातिपातः, ( पु॰ ) जीव की हत्या या वध ।--- ध्रात्ययः, ( पु॰ ) जीवन की हानि ।—ग्राधिक, (वि॰ ) १ प्राण से भी श्रधिक प्रिय। २ शक्ति या वल में उरकृष्टतर ।—भ्राधिनाथः, ( पु॰ ) पति ।— थ्रधिपः, ( पु॰ ) जीव । श्रारमा I—श्रन्तः, ( पु॰ ) मृत्यु । मौत । श्रन्तिकः, ( पु॰ ) १ मरगशील । २ यावज्जीवन । जीवन के साथ श्रन्त होने वाला । ३ सब से वद कर (फाँसी या सज़ा, ।—ग्रान्तिकं, ( न० ) इत्या ¡— श्रपहारिन्, (वि॰) साङ्घातिक। प्राणनाशक। —ग्राघातः, ( पु॰) प्राण का नाश या विनाश। --- श्राचार्यः (पु॰) राजवैद्य। शाही हकीम। —ध्याद, (वि॰) प्रार्णनाशव ।—श्राबाधः, ( पु॰ ) जीवन के लिये श्रनिष्टकर ।-- श्रायामः, ( पु॰ ) येग शास्त्रानुसारं येगूंग के श्राठ श्रॅंगों में से चौथा श्राँग ।-- ईर्वरः, (पु० प्यार करने

वाला । प्रेमी । श्राशिक । पति ।—ईशा,— ईश्वरी, ( स्त्री॰ ) पत्नी । प्रेयसी ।—उत्क्रमगां, (न॰)—उत्सर्गः, (पु॰) मृत्यु । मरण । मौत !-- ३पहारः, ( पु॰ ) भाजन । -- कुन्छम्, ( न॰ ) जीवन का सङ्कट ग्रा खतरा। -- घातक, (वि॰) जीवन नाशक।—भ्न, (वि॰) जीवन नाशकारी। — द्वेदः, (पु॰) हत्या । क़रल । — त्या ः, ( पु॰ ) १ श्रात्महत्या । खुद्कुशी। २ मृत्यु । मौत । क्रजा ।— दं, ( न० ) १ खून । लोहू। २ जल । पानी :--दित्तगा, (स्त्री॰) जीवन दान। द्राः, (पु०) फाँसी की सजा। - द्यितः, ( पु॰ ) पति । स्वामी ।—दानं. (न) जीवनदान । किसी को मरने से बचाना। **— द्रोहः, ( पु॰ ) किसी को मार ढालने की** चेष्टा ।-धारः, ( पु॰ ) जीवधारी । -धारणम्, ( न० ) । जीवन धारण करने का भाव। जीवन निर्वाह । २ जीवनी शक्ति ।--नाथः, (पु॰) १ प्रिय व्यक्ति । प्रेमी । पति । २ यम का नामान्तर ।--निग्रहः, ( पु॰ ) प्राणायाम । स्वाँस को रोकना या यंद कर लेना।-पतिः (पु०) १ प्रेमी । पति । २ जीव । श्रारमा ।— परिकयः, ( पु॰ ) जीवन को दाँव पर लगाना। श्रयवा जीवन की वाजी लगाना या जान को ख़तरे में डालना ।--परिग्रहः, (पु॰) प्रांच धारण । जीवन । श्रस्तित्व ।—प्रद्. (वि॰) जीवनदाता ।—प्रयागां, ( न० ) मृत्यु :— प्रियः, ( पु॰ ) जो प्राण के समान प्रिय हो । प्रियतम । पति ।--भत्त. (वि०) पवन पीकर जीवित रहने वाला।—भास्वत् ( पु॰ ) समुद्र।—भत्, (पु॰) जीवधारी ।—मोत्तर्गां, ( न॰ ) १ मृत्यु । मरग । २ श्रात्मघान ।—यात्रा, (स्त्री०) वे व्यापार जिनसे मनुष्य जीवित रहे। श्राजी-विका । - यानिः, (खी०) जीवन का श्रादि कारण।- रन्ध्रं, (न०) १ मुख। मुँह। २ नाक के नथना।--रोधः, (पु०) १ प्राखायाम। २ जीवन के लिये सङ्कट ।—विनाशः,—विसवः, ( पु॰ ) मृत्यु । मौत ।- वियोगः, ( पु॰ ) जीव का शरीर से विच्छेद । मृत्यु । मौत ।---सं० र्ग० कौ०-७२

व्ययः, (पु॰) प्राणोत्सर्ग । प्राण्नाश । मृत्यु ।
—संयमः, (पु॰) प्राणायाम ।—संशयः,
(पु॰)—सङ्कटम्, (न॰)—सन्देहः, (पु॰)
जान जीख्म । वह श्रवस्था जिसमें प्राण् जाने
का भय हो।—सद्भन्, (न॰) शरीर । देह।
—सार. (वि॰) बल शक्ति श्रथवा ताकत
वाला ।—हर, (वि॰) मारक । नाशक।
घातक। प्राण्लेवा ।—हारक, (वि॰) प्राण्
नाश करने वाला ।—हारकं, (न॰) वस्सनाभ
विष ।

प्राग्गकः (पु॰) १ जीवधारी। प्राग्गधारी । २ लोबान। गन्धरस ।

प्राग्णथः ( पु॰ ) १ पवन । वायु । २ तीर्थस्थान । ३ प्राग्णधारियों का स्वामी । प्रजापति ।

प्राग्णनं ( न॰ ) १ श्वास प्रश्वास । २ जीवन । जान । प्राग्णनः ( पु॰ ) गला ।

प्राग्गंतः } ( पु॰ ) पवन । वायु । हवा । प्राग्गन्तः }

प्राणंती ) (स्त्री॰) । भूख । २ सिसकन । ३ प्राण्ती ) हिचकी।

प्राग्णाय्य (वि॰) [स्त्री॰—प्राग्णाय्यी] उपयुक्त । उचित । ठीक । योग्य ।

प्राणित (वि॰) जीवित । ज़िन्दा ।

प्राणिन् (वि॰) ज़िदा जीवित। (पु॰) १ प्राण् धारी। २ मनुष्य।—ग्रङ्गं, (न॰) प्राण्धारी के शरीर का श्रवयव।—जातं, (न॰) पशु की एक समस्त श्रेणी।—द्यूतं, (न॰) धर्मशास्त्रा-नुसार वह वाजी जो मेढ़े, तीतर, घोड़े श्रादि जीवों की लड़ाई पर लगायी जाय।—पीडा (स्त्री॰) पशुश्रों के साय निर्द्यीपन का न्यवहार।—हिंसा (स्त्री॰) पशुश्रों का श्रनिष्ट।—हिता, (स्त्री॰) जूता।

प्राणीत्यं ( न० ) कज़ा। ऋण्।

प्रातर् (श्रव्यया॰) १ तहके। भोर ही। सबेरे। २ श्राने वाला कल का दिन।—श्रान्हः, (पु॰) दोपहर के पूर्व।— श्राशः, (पु॰) कलेवा।—श्राशिन, (पु॰) वह पुरुष जो कलेवा ला चुका हो।— कर्मन्, (न॰)—कार्य,—कृत्यं, (न॰) प्रातःकालीन कर्म। — कालः, (पु०) सबेरा। सबेरे का समय। —गेयः, (पु०) वे वंदीजन या भाट जो प्रातःकाल राजश्री का स्तृति पाठ कर राजा के। जगाते थे। — जिवर्गा, (= प्रातस्त्रिवर्गा (स्त्री०) गङ्गा। —दिनं, (न०) दोपहर के पूर्व का समय। — प्रहरः (पु०) दिन का प्रथम प्रहर। — भोकृ, (पु०) काक। कौग्रा। — भोजनं, (न०) कलेवा। — सन्ध्या, (= प्रातःसन्ध्या) प्रातःकालीन भगवदुपासना का कृत्य विशेष।

प्रातस्तन (वि॰) [स्वीः—प्रातस्तनी] प्रातःकाल सम्बन्धी।

प्रातस्तरां ( श्रन्यया॰ ) बड़े तदके।

प्रातस्य (वि॰) प्रातःकाल सम्बन्धी ।

प्रातिः (खी॰) श्रॅंगुठे श्रौर तर्जनी के बीच का स्थान । पितृतीर्थ ।

प्रातिका (स्त्री०) जवाका पेड़।

प्रातिकृतिक (वि॰) [ छी॰—प्रातिकृतकी ] विरुद्ध । विरोधी । प्रतिकृत ।

प्रातिकृत्यं ( न॰ ) प्रतिकृतता । विरोध ।

प्रातिजनीन (वि॰) [स्त्री॰—प्रातिजनीनी ] विरोधी के उपयुक्त । शत्र के लायक ।

प्रातिज्ञ' ( न॰ ) विवादयस्त विषय ।

प्रातिदैवसिक (वि॰) [स्री॰—प्रातिदैवसिकी]

प्रातिपत्त (वि॰) [स्त्री॰—प्रातिपत्ती ] विरुद्ध।

प्रातिपद्दयं ( न० ) शत्रुता । वैरीपन ।

प्रातिपद् (वि॰) [स्त्री॰-प्रातिपदी] १ श्रारम्भ करने वाला । २ प्रतिपदा तिथि सम्बन्धी या प्रतिपदा के उत्पन्न।

प्रातिपदिकः । ५०) अग्नि।

प्रातिपदिकं ( न॰ ) संस्कृत न्याकरणानुसार वह प्रर्थवान् शब्द जो धातु न हो त्रीर जिसकी सिद्धि विभक्ति लगने से न हुई हो।

प्रातियौष्ट्षिकः ( वि॰ ) [ स्त्री॰ —प्रातियौष्ट्षिको ] पुरुपार्थं या मरदानगी सम्बन्धी।

प्रातिभ (वि॰) [ स्त्री॰—प्रातिभी ] प्रतिभा

प्रातिमं भाविमं ( न॰ ) विस्तृत फल्पना । प्रातिभाव्यं ( न॰ ) ज़मानत । जानिनी । प्रातिमानिक (वि॰) [ र्गा॰—प्रातिमासिकी ] १ जो प्रसन्ती न हो । २ नज्ज । प्रातिन्त्रोमिङ (वि॰)[ र्सा॰—प्रातिन्त्रोमिक्सी ] विषयः । विरुद्धः । अस्पतः । प्रातिन्तामयं (न०) १ प्रतिलोम का भाव। २ विक-यता । प्रतिकृत्तरा । भानिवेशिकः प्रातिवेश्सकः ( पु॰ ) पड़ोसी । भाविवस्य हः ) प्रातिवेश्यः (पु॰) १ पदोसी । २ वह पदोसी जिसके घर का हार शिक श्रपने घर के हार के सामने हो। प्रातिज्ञास्वयं ( न० ) यन्य विरोप । इसमें वेदों की किसी शाखा के स्वर, पद, संहिता, संयुक्त वर्णादि के उद्यारणादि का निर्णय किया जाता है। चेदों की प्रस्थेक शास्त्रा की संहिताओं पर एक एक प्रातिशास्य प्रन्थ थे। ऐसा लेखों के सहतों सं

प्रातिस्विक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—प्रातिस्विकी ] विल-चग । विशिष्ट ।

जान पदता है।

प्रातिष्टंत्रं ( न॰ ) प्रतिष्टिंसा । यदला । पलटा । प्रातिहारः ) ( पु॰ ) मायायी । जाहूगर । ऐन्द्र-प्रातिहारकः ( जालिक । लाग का खेल फरने प्रातिहारिकः ) वाला

प्रातीतिक (वि॰) [स्ती॰ -प्रातीतिकी] मानसिक। काल्पनिक। जिसकी प्रतीति केवल चिन्ता या कल्पना के द्वारा मन में होती हैं।

प्रातीयः ( पु॰ ) प्रतीप के पुत्र राजा शान्तनु । प्रातीपिक ( वि॰ ) [ छी॰—प्रातीपिकी ] (छी॰) १ विरुद्धाचरण करने वाला । २ विपरीत । उलटा ।

प्रात्यतिक (वि॰) [ छी॰ —प्रात्यतिकी ] विश्वासी। इतमीनामी। २ प्रतिभू। जामिनी। जमानत। प्रात्यहिक (वि॰) [ छी॰ —प्रात्यहिकी ] दैनिक। प्रति दिन को।

प्राथमिक (वि॰) [स्री॰—प्राथमिकी ] १ प्रार-म्भिक। प्रादिका। ग्रादिम । २ प्रथम वार होने प्रायम्यं ( न॰ ) प्रथमता । पहिलापन ।
प्रावृक्तिस्यम् ( न॰ ) प्रवृक्तिस्य । परिक्रमा ।
प्रावृक्त् ( प्रय्यया॰) दृश्यतः, । स्पष्टतः । प्रकाशतः ।
—करसां (=प्रावृक्तरमां ) ( न॰ ) प्रावृक्ति।
प्रथम् करना ।—भावः ( पु॰ ) (=प्रावर्भावः)

प्राहुप्यं ( न० ) प्रकटन । प्राहुर्भाव ।

प्रादेश: (पु॰) १ एक सान जो श्रेंग्हे की नोंक से लेकर तर्जनी की नोंक तक का होता था श्रीर नापने के काम में श्राता था। २ प्रदेश। स्थान। प्रादेशनं (न॰) प्रसाद। पुरस्कार। दान।

प्रादृशिक (वि॰) [ खी॰—प्रादृशिकी ] १ प्रदेश सम्बन्धी। २ प्रान्तिक । ३ प्रसङ्गत । प्रयञ्जातुसार।

प्रादृणिकः ( पु॰ ) सामन्त । जमीदार । प्रादृणिकी (सी॰) तर्जनी । ध्रेंगृहे के पास की केंगली । प्रादृणि (वि॰ ) [सी॰—प्रादोणी ) सायहाल प्रादृणिक (वि॰) [सी॰—प्रादोणिकी] ) सम्बन्धी । प्राथिक (वि॰) हथियार । श्रायुध ।

प्राधानिक (वि॰) [खी॰—प्राधानिकी] १ प्रधान सम्बन्धी । २ प्रधान । सर्वोत्कृष्ट ।

प्राधान्यं ( न॰ ) १ प्रधानता । श्रेष्टता । २ सुरयता । उद्मर्य । ३ प्रधान कारण ।

प्राधीत (वि॰) भली भाँति पड़ा हुत्र्या। बहुत पड़ा हुत्र्या।

प्राध्व (वि॰) १ लंबा। दूर। फासला । २ भुका हुया। ३ वद । ४ श्रमुक्त ।

प्राध्वः ( पु० ) गाड़ी । वग्बी ।

प्राध्वम् ( श्रव्यया० ) १ श्रनुक्लता से । उपयुक्त रूप से । २ टेड्रेपन के ।

प्रांतः ) (पु०) १ किनारा । हाशिया । छोर । २ प्रान्तः ) कोना । ३ सीमा । ४ श्रन्त । ४ नोंक । — ग, (वि०) समीपस्थ । पास रहने वाला । — दुर्ग, (न०) १ किसी नगर के परकोटे के वाहिर की श्रावादी । २ नगर या श्रावादी जो किसी दुर्ग के समीप हो । — विरस्त. (वि०) श्रन्त में फीका । वेज़ायका । प्रांतरं ) (न॰) लंबा श्रौर सुनसान रास्ता । २ रास्ता प्रान्तरं ) निस्र पर छाया न हो । ३ नन । जंगल । ४ पेड़ का खोड़र ।

प्रापक (वि॰) [स्वी॰—प्रापिका] १ पाने वाला। २ प्राप्त होने वाला। ३ स्थापनकर्ता। ददकर्ता। समर्थनकर्ता। सिद्ध करने वाला।

प्रापर्णं ( न॰ ) १ प्राप्ति । मिलना । २ ले श्राना । प्रापणिकः ( पु॰ ) न्यापारी । सौदागर ।

प्राप्त (व॰ कु॰) १ लब्ध । पाया हुग्रा । जीता हुग्रा । लिया हुत्रा। २ समुपस्थित । ३ मिला हुत्रा। ४ सहा हुआ। ४ आया हुआ। ६ पूर्ण किया हुग्रा। ७ उपयुक्त । ठीक । — ध्रानुज्ञ, (वि०) जाने की श्रनुमति पाये हुए । ध्रर्थ, (वि०) संफल।—ग्रर्थः, (पु०) उद्देश्य की पूर्ति। — ग्रवसर, (वि॰) मिला हुग्रा मौका। —उद्य, (वि॰) उन्नति प्राप्त ।—कारिन्, ( वि॰ ) उचित करने वाला ।— काल, ( वि॰ ) १ उपयुक्तंकाल । उचित समय । २ विवाह करने योग्य । ३ समय प्राप्त । जिसके मरने का समय श्रागया हो। — कालः ( ५० ) उपयुक्त समय। —पञ्चत्व, (वि॰) मृत । मरा हुन्ना । प्रसव, (वि०) जचा ।—बुद्धि, (वि०) स्रादेश दिया हुआ । शिचित ।—भारः, (पु०) बोक्स ढोने वाला पशु ।—मनोरथ, (वि॰) वह जिसका उद्देश्य पूरा हो चुका हो ।--यौवन, (वि०) जवान । युवा । — रूप, (वि०) १ ख्वसूरत । सुन्दर । २ बुद्धिमान । विद्वान् । ३ योग्य । उपयुक्त ।—व्यवहार, ( वि० ) वयस्क । वालिरा। -श्री, (वि०) वह जिसकी बढ़ती ( दूसरे के द्वारा ) हुई हो।

प्राप्तिः ( स्त्री॰ ) १ उपलब्धि । प्रापण । मिलना । २ पहुँच । ३ त्रागमन । ४ त्र्र्थांगम । ग्रर्जन । ४ श्रनुमान । श्रटकल । कल्पना । ६ हिस्सा । श्रंश । ७ प्रारब्ध । भाग्य । म उदय । ६ श्रम्मादि श्रष्ट प्रकार के ऐश्वर्यों में से एक, जिससे वान्छित पदार्थ मिलता है । १० संहति । ११ सुखागम । —ग्राशा, ( स्त्री॰ ) कोई वस्तु मिलने की उम्मेद । प्रावल्यं (न॰) १ प्रवलता । उत्कृष्टता । प्रधानता । २ ताकत । शक्ति । वल ।

प्रावातिकः ) (पु॰) मूंगा का व्यापार करने प्रावातिकः ) वाला।

प्रावोधकः ) ( पु॰ ) १ भीर । तड़का । सवेरा । प्रावोधिकः ∫ २ वंदीजन जिनका काम स्तुति सुना कर

राजा को जगाने का हो। भंजनं ) ८०००

प्राभंजनं } ( न॰ ) स्वाति नचत्र। प्राभञ्जनम्

प्राभंजनिः ) प्राभञ्जनिः ) १ हनुमान २ भीष्म ।

प्राभवं ( न॰ ) उरकृष्ट-ा । प्राधान्य । विशिष्टता । प्राभ्वत्यम् ( न॰ ) प्रधानता । श्रधिकार । शक्ति । प्राभाकरः ( पु॰ ) मीमांसक ।

प्राभातिक (वि॰) [ स्त्री॰ प्राभातिकी ] प्रातः-काल सम्बन्धी।

प्राभृतं ) ( न० ) १ पुरस्कार । दान । २ नज़राना प्राभृतकम् ) भेंट । चढ़ावा । ३ घृंस । रिशवत । प्रामाणिक ( वि० ) [स्त्री०—प्रामाणिकी ] १ जो प्रत्यच प्रमाणादि से सिद्ध हो । २ शास्त्र-सिद्ध । ३ विश्वस्त । ४ प्रमाण सम्बन्धी ।

प्रामाणिकः ( पु॰ ) वह जो प्रमाण के। स्वीकार करे। २ नैयायिक। ३ न्यापारियों का मुखिया।

प्रामार्ग्यं (न॰) १ प्रमाण का भाव । प्रमाणत्व । २ विश्वस्तता । श्राप्तता । ३ सवृत । साची । प्रमाण ।

प्रामादिक (वि॰) १ प्रमाद्जनित । २ दूषित । प्रामाद्यम् (न॰) १ भूल । दोप । गलती । २ पागलपन । ३ नशा ।

प्रायः (पु०) १ प्रस्थान । जीवन से प्रस्थान । २ किसी इप्टसिद्धि के लिये खाना पीना छोड़ कर धरना देना या भूखों प्यासों मर जाने की तैयार होना । ३सव से वड़ा श्रंश । बहुमत । बहुतायत । ४ श्राधिक्य । विपुलता । प्राचुर्य । ४ जीवन की श्रवस्था ।—उपगमनं, (न०) —उपवेशांनिका, (पु०) —उपवेशांनम्, (न०) उपवेशांनिका, (स्ति०) वह श्रनशन व्रत, जो प्राण स्थागने के लिये किया जाय । श्रन्न जल स्थाग कर मरने को बैठना ।—उपेत, (वि०) श्रन्न जल स्थाग कर

मरने के लिये बैठने वाला। - उपविष्ट, ( वि॰ ) वह जिसने प्रायापवेशन वत किया हा -दर्शनं, ( न॰ ) मामूली श्रद्धत व्यापार या घटना । प्रायगां ( न॰ ) १ प्रवेश । श्रारम्भ । १ इच्छामृत्यु । ३ शरण होना । प्रायगोय (वि॰) श्रारम्भिक । प्रारम्भिक । प्रायगां।यं ( न॰ ) साम याग में पहिली मुखा के दिवस का कमें। प्रायगस ( अन्यया॰ ) साधरणतः । अन्सर । सम्भवतः। प्राचिश्चत्तं ( न॰ ) ) ।शास्त्रीय कृत्य विशेष जिसके प्रायश्चित्तः ( स्त्री॰ ) र्र करने से करने वाले का पाप द्भृट जाता है । २ नृप्ति । चतिपूरण । प्रायश्चित्तिन् (वि॰) प्रायश्चित करने वाला। प्रायस् ( श्रव्यया० ) श्रक्सर । प्रायः । सम्भवतः , बहुत करके । कदाचित् । प्रायाणिक । (वि०) [ छी०—प्रायाणिकी या प्रायात्रिक | प्रायात्रिकी ] यात्रा के लिये उपयुक्त या धनावश्यक। प्रायिक (वि॰) [स्री॰-प्रायिकी] मामूली। साधारप। प्रायुद्धेपिन् ( पु॰ ) घोड़ा। प्रायेगा ( श्रव्यया० ) प्रायः । श्रवसर । प्रायोगिक (वि॰) [ स्ती॰-प्रायोगिको ] जो नित्य काम में श्राता हो । प्रारब्ध (व० कृ०) धारम्भ किया हुन्ना। प्रारब्धं ( न० ) १ कर्म । २ प्रारव्ध । भाग्य । प्रारिश्वः ( स्त्री॰ ) श्रारम्भ । शुरूश्रात । २ हाथी के वाँघने का खुँटा या रस्सा। प्रारंभः } (पु॰) १ श्रारम्भ । शुरूत्रात । २ कर्म । प्रारंभगां प्रारम्भगाम् } ( न॰ ) श्रारम्भ । शुरूत्रात । प्रारोहः ( ५० ) श्रंकुर । श्रॅंखुश्रा । कोपल । प्रार्ग (न०) मुख्य ऋग । प्रार्थक (वि॰) [ स्त्री॰—प्रार्थिका ] याचक । प्रार्थकः ( पु॰ ) प्रार्थी। वर।

प्रार्थनं (न०) १ प्रार्थना । विनय । २ इच्छा । प्रार्थना (स्त्री॰) ∫ ख्वाहिश । ३ सुकद्मा ।—भङ्ग, ( पु॰ ) प्रार्थना श्रस्वीकार करना ।--सिद्धिः, (स्त्री॰) प्रार्थना स्वीकृति । श्रमिलपित वस्तु की प्राप्ति। प्रार्थनीय (वि॰) प्रार्थना करने येग्य । याचनीय । प्रार्थनीयं ( न॰ ) हापर युग का नाम । प्राधित (वि॰) । याचित । जो मोँगा गया हो । २ श्रभिलपित । ३ श्राक्रमण किया हो । रात्रु हारा सामना किया हुआ। ४ वध किया हुआ। घायल किया हुआ। प्रालंब } ( वि॰ ) लटकता हुत्रा । फ्लता हुत्रा । प्रालम्ब } प्रालंबः १ (पु॰) १ मोती का श्राभूपण विशेष। प्रातम्यः ∫ २ खी के सान । अलिम (न॰) वह हार जी कुचों तक लंबा है। प्रालंबिका प्रालम्बिका } ( खी॰ ) सीने का हार । माला । प्रालेयं (न०) वर्ष। केहरा। पाला। श्रोस।--श्रद्धिः,—शैलः, ( पु॰ ) हिमालय पर्वत ।— ष्ट्रांष्ट्राः,– करः,–रिह्मः, ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ कप्र । कपृर । — लेशः ( पु० ) श्रोला । प्रावटः ( पु॰ ) यव । जवा । प्रावाएं ( न॰ ) कुदाल । फावड़ा । वेलचा । प्रावरः ( पु॰ ) १ परकाटा । हाता । घेरा । २ उत्तरीय वस्त्र । ३ देश विशेप । प्रावरम् ( न॰ ) चुगा । लवादा । प्रावरागीयं (न०) १ उत्तरीय वस्त्र । २ एक प्रान्त का नाम। कीटः, (पु०) दोमक। प्राचारकः ( पु॰ ) उत्तरीय यस्त्र I प्राचारिकः ( पु॰ ) उत्तरीय वक्ष वनाने वाला । प्रावास (वि॰) [ स्त्री॰-प्रावासी ] यात्रा सम्यन्धी । यात्रा में देने येाग्य । यात्रा में करने येाग्य । प्रावासिक (वि॰) [ छी॰प्रावासिकी ] यात्रा के योग्य । प्रावीग्यं (न॰) चातुरी । चतुराई । निपुणता ।

प्रावृत (व॰ कृ॰) वित्त हुआ। श्राच्छादित। ढका हुआ। पर्दा पड़ा हुआ।

प्रावृतं (न॰) ) चूंघट । बुरका । चादर । पिछोरा । प्रावृतः (पु॰) ) ( यह स्त्रीलिङ्ग भी है । )

प्रावृतिः (स्त्री॰) १ घेरा ! हाता । याङा । रोक । श्राड । २ श्रास्मा सम्बन्धी श्रज्ञान । श्राध्यात्मिक श्रन्थकार ।

प्रावृत्तिक (वि॰) [ छी॰ प्रावृत्तिकः ] श्रप्रधान। गौण।

प्रावृत्तिकः ( पु॰ ) दूत । एलची ।

प्राचुष् ( की॰ ) वर्ष ऋतु ।—श्रत्ययः (पु॰ ) [ =प्राचुडत्ययः ] वर्षाऋतु का श्रन्त । -कालः, (=प्राचुट्कालः ) (पु॰ ) वर्षा ऋतु । वस-काला । वर्षात ।

प्राचृपः ( पु॰ ) प्राचृपा ( स्त्री॰ ) वर्षा ऋतु । वर्षाकाल ।

प्राचृिपक (वि॰) [स्त्री॰ प्राचृिपकी ] वर्षाऋतु में उत्पन्न।

प्राचुपेर्य (वि॰) १ वर्षाऋतु में उत्पन्न या वर्षाऋतु सम्बन्धी । २ वह (किश्त ) जो वर्षाऋतु में श्रदा की जाय ।

प्रावृषेत्रयं ( न० ) ग्रसंख्यता । प्राचुर्य । ग्राधिक्य । प्रावृषेत्रयः (पु०) १ कदम्य वृत्त । २ कुटज । कुरैया । प्रावृष्यः (पु०) कदम्य वृत्त विशेष । २ कुटज । कुरैया ।

प्रावेग्यं ( न॰ ) विदया ऊनी चादर ।

प्रावेशन (वि॰) [स्त्री॰—प्रावेशना ] (वस्तु) जो प्रवेश करने पर दी जाय या वह (कार्य) जो प्रवेश करने पर किया जाय।

प्रावेशनं ( न० ) श्रची । पूजन ।

प्रावेशिक (वि॰) [ स्ती॰ प्रावेशिकी ] प्रवेश सम्बन्धी या प्रवेश से युक्त । प्रवेश का साधन भूत । जिसके द्वारा ( रंगशाला या भवन में ) प्रवेश मिले ।

प्रावर्ष ) (न॰) प्रवर्षा सम्बन्धी। संन्यासी का प्रावरिक ) जीवन।

प्राशः (पु॰) १ भोजन करना । खाना । चएना । २ भोजन । भोज्य पदार्थ ।

प्राशनं (न॰) १ खाना । भोजन करना । २ खिलाना । ३ भोजन । भोज्य पदार्थ । प्राशनीयं (न॰) भोजन सामग्री । खाद्य पदार्थ । प्राशस्त्रयं (न॰) उत्तमता । प्रशंसा का भाव । प्रधानता । श्रेष्ठता ।

प्राशित ( व॰ रू॰ ) खाया हुत्रा । भक्ति । प्राशितं ( न॰ ) पितृतर्षेग । पितृयज्ञ ।

प्रारिनकः (पु०) १ परीचकः । २ पंच । हारजीत का निर्णायक । न्यायाधीश ।

प्रासः (पु॰) प्राचीन कालीन एक प्रकार का भाला। इसमें ७ हाथ लंबी वाँस की छड़ लगायी जाती थी श्रीर उसकी एक नोंक पर लोहे का नुकीला फल रहताथा। यह फल वड़ा तेज़ होताथा श्रीर उस पर स्तवक चढ़ा रहताथा। वरछी। भालां।

प्रासकः (५०) श्र प्रास । २ पाँसा ।

प्रास्तंगः } ( पु॰ ) पशु का जुत्राँ । प्रासङ्गः }

प्रासंगिक ( वि॰ ) [ची॰—प्रासङ्गिकी] १ प्रसङ्ग प्रासङ्गिक ) सभ्यन्धी । २ प्रसङ्गगत । ३ इत्तिफाकिया । ४ प्रस्तावानुरूप । ४ समयोचित । ६ उपाख्यान घटित या तदन्तर्भुक्त ।

प्रासंग्य } प्रासङ्ग्य } (पु॰)हल में चला हुग्रा येल।

प्रासादः ( पु० ) महल । राजभवन । विशाल भवन ।
२ राजप्रासाद । शाहीमहल । ३ देवालय । मन्दिर ।
— ख्रङ्गनं, ( न० ) राजभवन का ध्राँगन ।—
ध्रारोहर्गं, ( न० ) राजभवन पर चढ़ना या उसमें
प्रवेश करना ।— कुक्कुटः ( पु०) पालत् कन्नतर ।
— तत्तं, ( न० ) राजभवन की छत्त या फ़र्श ।
— पृष्ठः, (पु०) राजभवन के उपर का छुज्जा या
वरामदा ।— प्रतिष्ठा, (खी०) मन्दिरकी प्रतिष्ठा ।
— शायिन्, ( वि० ) राजभवन में सोने वाला ।
— शङ्कुम्, ( न० ) राजभवन या मन्दिर का
कलस या गुमटी ।

प्रासिकः ( पु॰ ) प्रासंघारी । भागाधारी ।

प्रासृतिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰ —प्रासृतिकी ] प्रासृति सम्बन्धी। जञ्जा सम्बन्धी।

प्रास्त ( व॰ क॰ ) १ फेंका हुआ। छोड़ा हुआ। २ निकाला हुआ। यहिष्कृत किया हुआ।

प्राप्ताधिक (वि॰) [र्ची॰ —प्रास्ताविकी ] प्रार-ब्सिक। प्रारम्भिक। सृमिका सम्बन्धी । ३ उचित नमय का। सामयिक। १ प्राप्तिक। प्रास्तृत्यं ( न॰ ) विवादग्रमः । दिचारार्धानः । प्रास्थिक (वि॰) [स्ती॰ - प्रास्थिकी ] वह वस्तु जो यात्रा के समय शुभ समर्भा जाती हो। यथा-याः:-ध्वनि । दही । मछली श्रादि । प्रान्नवमा (वि॰) [स्वी॰—प्रान्नवस्मी ] ३ तील में एक प्रस्य भर । २ एक प्रस्थ के मृल्य में खरीदा हुया। प्रस्य के हिसाव से मोल लिया हुया । ३ प्रस्य भर का। प्रान्यवरा (वि) म्बी०--प्राम्बवर्गा विसेते से निकना हुआ। प्राप्तः ( पु० ) नृत्य कला का शिचक । प्राह्यः ( ५० ) मध्यान्हपूर्व । प्राहेतन (वि॰) [स्वी॰-प्राहेतनी] मध्यान्ह के पूर्व होने वाला । मध्यान्ह पूर्व सस्यन्धी । प्राहेतराम् ) प्राहेतमाम् ∫ (ग्रन्यया०) सबेरे । बढ़े तड़के। गजरदम । प्रिय (वि०) १ प्यारा। २ मनोहर। प्रियः ( ए० ) १ प्रेमी । स्वामी । २ एक जाति विशेष का हिरन। प्रिया (ची०) १ प्रेयसी। २ माया। ३ स्त्री। ४ छोटी इलायची । ४ खबर । संवाद । ६ शाख । वियं (न०) १ प्यार । २ महरवानी । चाकरी । श्रनुग्रह । ३ प्रसन्नकारक स्चना या खबर । ४ त्रानन्द । नियं ( प्रत्यया० ) प्रसन्नकारक ढंग से । हर्पप्रद रीति से।—छतिथि, (वि०) ष्टातिथेय।—छपायः, ( पु॰ ) किसी प्रिय वस्तु का श्रभाव या श्रनुप-स्थिति।--- प्रविय. ( वि॰ ) प्यारा कुप्यारा। रुचिकर श्ररुचिकर :--श्रम्यु:, ( पु॰ ) श्राम का पेद ।—श्चर्ह, (वि०) ३ प्रेम या कृपा करने योग्य। २ सर्विप्रिय । मनभावन ।—प्रार्हः, ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर ।—ग्रासु, ( वि॰ ) जीवन का प्रेमी ।—ग्राख्य, (वि॰) ग्रुभसंवाद सुनाने वाला ।—ग्राख्यानं, (न॰) श्रुभसंवाद ।— थ्रात्मन्, (वि॰) मनभावन । मनोहर ।—उक्तिः, ( खी॰ )—उद्तिम्, ( न॰ ) चापलूसी की

वातें । मैत्री सूचक वक्तृता :-- उपपत्तिः, (स्त्री॰) श्रानन्द दायिनी घटना !--उपभोगः, (पु॰) किसी प्रेमी या प्रेयसी के साथ रंगरिलयां।-एपिन्, (वि॰) प्रसन्न करने या सेवा करने का श्रभिलापी। २ प्यारा । स्नेही ।—कर, (वि०) प्रानन्द दायी। हर्पप्रद ।-- कर्मन, (वि०) मित्रभाव से वर्ताव करने वाला !—कलत्रः, ( पु॰ ) वह पति जो श्रपनी भार्या की बहुत चाहता हो ।-काम, ( वि॰ ) सेवा करने के लिये इच्छुक। —कार, — कारिन्. (वि॰) भलाई करने वाला । नेकी करने वाला ।—ऋत्. ( पु॰ ) हितैपी । मित्र । जनः, (पु॰) प्यारा जन। प्रेमपात्र जन। -ज्ञानिः ( पु॰ ) श्रपनी पत्नी की प्यार करने वाला पुरुष ।—तोषगाः, ( पु॰ ) स्त्री मैधुन का त्रासन विशेष ।--दर्श, (वि॰) मनोहर । खूबस्रत । —दर्शन, (वि॰) मनोहर सूरत का। ख़्वसूरत। मनोहर । प्यारा !--वर्शनः, (पु॰) १ तोता । २ खिरनी का पेड़। ३ एक गन्धर्च का नाम। द्र्शिन, (वि॰) श्रशोक राजा की उपाधि।-देवन, (वि॰) जुद्या खेलने ना शौकीन।---भ्रन्यः, ( पु॰ ) शिवजी ।— पुत्रः, ( पु॰ ) पत्ती-विशेप ।--- त्रसादनम्, ( न० ) पित का सन्तोप प्रदान ।—प्राय, (वि॰) श्रत्यन्त कृपालु था शिष्ट । प्रायस, ( न॰ ) प्रिय सम्भापण जा एक प्रेमी श्रपनी प्रेयसी से करता हो।—प्रप्तु, (वि॰) श्रपनी इष्ट सिन्धि का श्रभिलापी ।-भावः, ( ५० ) प्रेम की भावना ।—भाषगां, ( न० ) मीठा वोत्त । - भाषिन्, (वि॰) मीठा वोत्तने वाला ।--मग्डन, (वि॰) श्राभूष्णों का शौकीन —मभु, (वि०) शराव का मुस्ताक।— मखुः, (पु॰) वलराम जी का नामान्तर।--ररा, (वि॰) वहादुर । वचन, (वि॰) ग्रन्छे वचन कहने वाला।-- त्रयस्यः, (पु॰) प्यारा-मित्र।—चर्गा, (स्त्री०) कँगनी नाम का श्रदा। —वस्तु, ( न॰ ) प्यारी वस्तु ।—वाच, (वि॰) प्यारी वार्ते कहंने वाला। (स्त्री॰) कृपामय या प्यारे वचन बोलने वाला।—वादिका, (स्त्री॰) वाजा विशेष ।--वादिन्, (वि॰) मधुरभाषी ।

चापल्स।—श्रवस, (पु॰) कृष्ण का नाम।
—सवासः, (पु॰) प्रियपात्र का सत्सङ्ग।—सखः,
(पु॰) प्यारा मित्र। सखी, (स्त्री॰) प्यारी
सहेली।—सत्य. (वि॰) १ सच्च की पसन्द
करने वाला । २ सत्य होने पर भी प्रिय।—
संदेशः, (पु॰) १ खुशाव्रवरी। श्रच्छा सन्देसा
२ चम्पा का पेढ़ां समागमः, (पु॰) प्रेमपात्र
के साथ मिलन।—सहचरी, (स्त्री२) प्यारी
पवी।—सुहृद्, (पु॰) प्राग्धित्रय मित्र।—
स्वप्न, (वि॰) सोने का शौकीन। जी निद्रा
लेना बहुत पसन्द करता हो।

भियंवद (वि॰) मधुरभाषी।

प्रियंवदः (पु॰) १ पत्तीविशेष ।२ एक गन्धर्व का नाम ।

प्रियकं ( न॰ ) श्रसन के पेड़ का फूल ।

भियकः ( पु॰ १ मृग विशेष। चित्तमृग । २ नीपवृत्त । ३ भियङ्ग लता । ४ शहद की मक्खी। १ पत्ती विशेष । ६ केसर ।

प्रियंकर प्रियंकरण (वि॰) १ कृपा करने वाला । दयालु । प्रियंकरण रकृपालु । २ श्रनुकृत । प्यारा । ३ मन-प्रियंङ्कार भावन । प्रियंङ्कार भावन ।

प्रियंगुः ) (पु०) १ एक लता विशेष का नाम. जिसके प्रियंकुः ) सम्बन्ध में कहा जाता है कि. जहाँ उसे किसी स्त्री ने स्पर्श किया कि, वह फूलने लगती है। २ वही पीपल। (न०) केसर।

प्रियतम (वि॰) सव से प्रधिक प्यारा।

त्रियतमः ( ५० ) त्राशिक । प्रेमी । पति ।

शियतमा (स्त्री०) पत्नी । प्रेयसी । माग्रुका ।

प्रियतर (वि॰) श्र**पे**चाकृत प्यारा।

भियता (स्त्री॰)) १ प्रिय होने का भाव। २ प्यार प्रियत्वं (न०) / स्नेह।

प्रियंभविष्णु } ( वि॰ ) प्रेमपात्र । प्रियंभादुक }

भियालः ( पु॰ ) पियाल पेड़ ।

प्रियाला (स्त्री०) दाख।

प्री (धा॰ उमय) [प्रीगाति, प्रीगीते, प्रीत ] प्रसन्न करना। श्रानन्दित करना। वृप्त करना। भीग (वि०) १ प्रसन्न । सन्तुष्ट । श्रानन्दित । २ प्राचीन । पुरातन । ३ पहिले का श्रमला । भीगानम् (न०) प्रसन्नकारक । श्रानन्ददायी । सन्तोप-कारक । नृप्तिकर ।

प्रीत (वि॰ कु॰) १ श्रानिद्ता हिर्पता २ प्रसन्ना सुखी। श्रव्हादमया३ सन्तुष्टा४ प्यारा। १ कृपालु। स्नेहमय।—श्रात्मन,—चित् —मनस, (चि॰) मन से प्रसन्न। चित्त से श्रानिद्ता।

प्रीतिः (स्त्रि॰) १ हर्ष । श्रांनन्द । सुस्ती । २ श्रनु-कम्पा। श्रनुग्रह । ३ प्रेम । स्नेह । ४ श्रनुराग । ४ मैत्री । मेल । ६ कामदेवं की स्त्री श्रीर रति की सौत का नाम।—कर. (वि॰) कृपालु। श्रनु-क्ल !-कर्मन्. ( न० ) मित्रोचित कर्म ।--दः, ( ५० ) हँसोड़ । मसखरा । विदूपक । — द्त्त, (वि॰) प्रेम से दिया हुआं। स्नेह के कारण दिया हुआ। द्त्तं, (न०) वह सम्पत्ति जा किसी खी को उसके सगे सम्बन्धियों से मिली हो विशेप कर वह जो उसे उसके ससुर या सास से विवाह के श्रवसर पर प्राप्त हुई हो ।-दानं, (न०) -दायः, ( पु॰ ) प्रेमोपहार ।-धर्नं, ( न॰ ) प्रेम या मित्रता के नाते दिया हुश्रा धर्न या रुपया। —पात्रं, ( न॰ ) प्रेमपात्र । कोई भी पुरुप या पदार्थ जिसके प्रति प्रेम हो ।-- पूर्व,-- पूर्वक, (श्रव्यया०) दयामय । स्नेहमय ।-भनस्, (वि०) मन में प्रसन्न । प्रसन्न !--युज, (प्यारा। स्नेही।—व्वस्, (न०)—वचनम्, (न०) मित्रोपयुक्त वचन या भाषण। - वर्धन, (वि॰) प्रेम या हर्प वड़ानेवाला ।-वर्धनः, (पु॰) विष्णु भगवान् । — वादः, (पु॰) मित्रोपयुक्त वाद विवाद ।-विवाहः, ( पु॰ ) वह विवाह जो केवल प्रीतिवश हुया हो।—श्राद्धम्, (.न॰) श्रद्धापूर्वक किया गया श्राद्ध विशेष ।

मु (धा॰ श्रात्म॰) [प्रवते] १ जाना। २ कृदना। ३ उछ्जना।

प्रुष् (धा० परस्मै०) [प्रोषति, पुष्ट ] १ जलाना। भस्म कर डालना। २ जला कर राख कर डालना। [प्रप्णाति] १ तर होना। भींग जाना। २ उड़ेलना। छिड़कना। ३ भरना। परिपूर्ण करना। मुष्ट ( व॰ छ॰ ) जला हुन्य । जला कर राख किया हुन्या ।

भुष्तः ( पु॰ ) १ वर्षां ऋतु । २ सूर्यं । ३ जलविन्दु । भेचकः ( पु॰ ) दर्शकः । तमाशदीनः ।

प्रेत्तरां (न०) १ देखने की किया। २ एरय। चित-वन। शक्त। स्रस्त। २ ऑस्त। नेत्र। ४ केई भी सार्वजनिक एरय या तमाशा।—क्ट्रं (न०) प्रांत्य का ढेला।

वैत्तग्यं ( न॰ ) दरय । तमाशा । स्वांग । लीला । कौतुक ।

प्रेचिंगिका (खी॰) वह स्त्री जिसे तमाशा देखने का यहा शौक हो।

प्रेत्तग्रीय (वि॰) १ देखने के योग्य। दर्शनीय। २ ध्यान देने के योग्य।

प्रेचग्रीयकं ( न॰ ) तमाशा । दश्य ।

प्रेक्षा (खी०) १ देखना । २ दृष्टि । निगाह । ३ स्वाँग तमाशा देखना । ४ सार्वजनिक कोई भी स्वाँग या तमाशा । १ विशेष कर नाटकीय श्रभिन्य । नाटक । ६ बुद्धि । समभदारी । ७ विचार । श्रालोचन । मनन । म बृत्त की शाखा या डाली । — अगारं, (पु०) — ध्रागरं, (पु०) — श्रगारं, — यागारं, (न०) — गृहं, (न०) — स्थानं (न०) रंगशाला । वह घर या भवन जहाँ नाटक खेला जाय । — समाजः, (पु०) दर्शक गृन्द ।

प्रेज्ञावन् ( वि॰ ) समभदार । बुद्धिमान । विद्वान । प्रेज्ञित ( व॰ इ॰ ) देखा हुआ । ताका हुआ । धूरा हुआ ।

मेन्नितं ( न॰ ) चितवन । नज़र ।

प्रेंखः प्रेङ्खः ( पु॰ ) ) १ ऋ्लना । २ पेंग लेना । ३ प्रेंखं, प्रेङ्खम् ( न॰ ) ∫ एक प्रकार का सामगान । प्रेंखण् ) ( वि॰ ) १ श्रमणकारी । इतस्ततः फिरने प्रेड्खण् । वाला ।

भूद्व , भूद्वा । प्रेंख्यां ) (न०) १ श्रव्छी तरह भूजना । २ भुजना । प्रेङ्खणम् ) हिंडोंजा । ३ श्रठारह प्रकार के रूपकों में से एक । इसमें सूत्रधार, विष्कुम्भक, प्रवेशक श्रादि की श्रावश्यकता नहीं होती । इसका नायक कोई नीच जाति का हुश्रा करता है । इसमें नान्दी श्रीर प्ररोचना नैपथ्य में होते हैं श्रीर इसमें एक ही श्रङ्क होता है। इसमें प्रधानता वीररस की रखी जाती है।

प्रेंखा। (स्त्रो॰) १ मूलना। हिंडोला। २ नृत्य। प्रेड्डा | ३ श्रमण। यात्रा। ४ विशेष प्रकार का घर या भवन। १ घोड़े की चाल विशेष।

प्रेंखित } हिलता हुग्रा। मूलता हुग्रा। प्रेङ्कित

प्रेंखोल् ) (धा॰ उभय॰ ) [प्रेंखोलयति प्रेंखोन प्रेह्मोल् ) लयते ] हिलना । हुलना । हिलाना हुलाना ।

र्ष्रेखोलनम् ) ( न० ) क्तूलना । हिलना । काँपना । प्रङ्घोलनम् ) २ हिंढोला । क्रूला ।

प्रेत ( व॰ इ॰ ) सृत् । मरा हुग्रा।

प्रेतः ( पु॰ ) १ वह मृतग्रात्मा की ग्रवस्था जेा श्रीर्ध्वदेहिक कृत्य किये जाने के पूर्व रहती है। २ भूत ।—-ग्राधिपः, ( पु० ) यमराज ।—-श्रन्नं, (न०) वह श्रन्न जाे पितरांं काे श्रर्पित किया गया हो।--ग्रस्थ, (न०) मुदें की हिंहुयाँ। —ईशः,-—ईश्वरः, ( पु॰ ) यमराज । धर्मराज । —उद्देशः, ( ५० ) पितरों के लिये नैवेद्य।— कर्मन, ( न॰ )—कृत्यं, ( न॰ )—कृत्या, ( स्त्री॰ ) दाह से लेकर सपिगडी तक का वह कर्म जो मृतक जीव के उद्देश्य से किया जाता है। —गृहं, ( न॰ ) कबरस्तान ।—चारिन्, (पु॰) शिव जी।-दाहः, (पु०) मृतक के जलाने ब्रादि का कर्म ।—धूमः, (पु॰) चिता से निकला हुत्रा धुत्राँ। — पत्तः, (पु॰) कार का भ्राँधियारा या कृष्ण पाख पितृपत्त कहलाता है। -- पटहः, ( पु॰ ) वह ढोल जे। किसी के जनाज़े या ठठरी को ले जाते समय वजाया जाता है।--पतिः, (पु॰) यम का नामान्तर । -पुरं, ( न॰ ) यमराज पुरी ।—भावः, ( पु॰ )मृत्यु । मौत।-भूमिः, (स्त्री॰) कवरस्तान।-भेथः, ( पु॰ ) मृतक कर्म विशेष । — राज्ञस्ती, (छी॰) तुलसी।--राजः, (पु॰) यमराज।--लोकः, ( पु॰ ) वह लोक जहाँ प्रेत निवास करते हैं।---शरीरं, ( न॰ ) सत शरीर। — शुद्धि, ( स्ती० ) —शौचं, (न०) किसी मरे हुए नातेदार के सं० श० कौ०--७३

( ২৩= )

स्तक की शुद्धि।—श्राद्धं, (न०) मरने की तिथि से एक वर्ष के अन्तर होने वाले १६ श्राद्ध। इनमें सिपरडी, मासिक और पारमासिक श्राद्ध भी शामिल हैं।—हारः, (प्र०) १ मृत शरीर को उठाकर रमशान तक ले जाने वाला। सुरदा उठाने वाला। २ मृतक का सगा या नातेदार।

प्रेतिकः ( पु॰ ) भूत । प्रेत ।

प्रेत्य ( ष्रव्यया॰ ) लोकान्तरित । परलोकगत ।— जातिः, (स्त्री॰ ) परलोक में मरने के वाद किसी की परिस्थिति । —भावः, (पु॰ ) किसी जीव की शरीर छोड़ने के वाद की दशा ।

प्रेत्वन् (पु॰) १ पवन । हवा । २ इन्द्र का नामान्तर । प्रेप्सा (स्त्री॰) १ प्राप्त करने की श्रमिलापा । २ इच्छा ।

प्रेप्सु (वि०) श्रभिलापी। इच्छुक।

प्रेमन् (पु॰ न॰) १ प्रेम । स्नेह । २ श्रमुकम्पा।
श्रमुप्रह । ३ श्रामोद प्रमोद । ४ हर्ष । प्रसन्नता ।

-श्रश्रु, (खी॰) प्रेम था स्नेह के श्राँस ।—
श्रिष्ठः, (खी॰) स्नेह का श्राधिक्य । प्रगाह
प्रेम ।—पर, (वि॰) प्यारा । प्रिय ।—पातनं,
(न॰) (हर्ष के) श्राँस् । २ नेत्र (जिनसे
प्रेमाश्रु गिरे।—पात्रं, (न॰) प्रेमपात्र ।—
वंधः, (पु॰)—वन्धनम्, (न॰) प्रेम की
फाँस या गाँस ।

प्रेमिन् (वि॰) [स्वी॰—प्रेमिग्गी] प्यारा । स्नेही। प्रेयस् (वि॰) [स्वी॰—प्रेयसी] श्रधिकतर प्यारा। (पु॰) प्रेमी। पति। (पु॰ न॰ चापलूसी।

प्रेयसी ( स्त्री॰ ) पत्नी । स्वामिनी ।

प्रेयोपत्यः ( पु॰ ) वगुला । बूटीमार ।

प्रेरक (वि॰) [स्त्री॰—प्रेरिका] १ प्रेरणा करने वाला। उत्तेजन देने वाला। २ फेकने वाला।

प्रेरगां (न०) ) १ डत्तेजित करना । इश्तियाल प्रेरगां (स्त्री०) ) दिलाना । २ श्रावेग । उत्तेजना । प्रवृत्ति । ३ फॅॅकना । डालना । ४ भेजना । रवाना करना ।

प्रेरित (व॰ कृ॰) १ उत्तेजित किया हुआ। आग्रह किया हुआ। २ उद्दिग्न ३ भेजा हुआ। रवाना किया हुआ। ४ स्पर्श किया हुआ। प्रेरितः (पु॰) एलची । दूत । प्रेप (धा॰ उभय॰) [प्रेपित—प्रेपते ] जाना । प्रेपः (पु॰) १ खाग्रह । २ सन्ताप । कष्ट । शोक । प्रेपमां (न॰) ) १ प्रेरमा । भेजना । २ किसी प्रेपमां (स्री॰) ) विशेष स्प्रीष्ट सिद्धि के लिये

प्रेषित (व० कृ०) १ (संदेसा देकर) भेजा हुया। २ त्र्याज्ञा दिया हुया। निर्देश किया हुया।३ घूमा हुया।गड़ा हुया। किसी ग्रोर फिरा हुया। (ग्राँखे) नीचे किये हुए। ४ वहिष्कृत।

प्रेष्ठ (व॰ क़॰) त्रतिशय प्रिय । प्रियतम । बहुत प्यारा ।

प्रेष्ठः ( पु॰ ) प्रेमी । पति ।

प्रेष्ठा ( स्त्री॰ ) पत्नी । स्वामिनी ।

प्रेप्य (वि०) जो भेजने योग्य हो। जनः, (पु०)
नौकर चाकर।—भावः, (पु०) गुलामी।
चाकरी। बंधन।—चधूः, (पु०) नौकर की
पत्नी। २ नौकरानी। दासी।—चर्गः, (पु०)
श्रजुचरों का समृह।

प्रेर्ण्य ( न० ) १ किसी कार्य पर भेजना । २ चाकरी । प्रेरु्यः ( पु० ) नौकर । दास । गुलाम ।

प्रेप्या (स्त्री॰) दासी। चाकरानी।

प्रेहिकटा ( स्त्री॰ ) ग्राचार विशेष जिसमें चटाइयों का निषेध है।

प्रेहिङ्रर्द्मा ( स्त्री० ) अनुष्ठान विशेष जिसमें अपवि-त्रता वर्जित है।

प्रेहिद्धितीया ( छी॰ ) श्रनुष्टान विशेष जिसमें स्वयं को छे।इ श्रन्य पुरुष की उपस्थित वर्जित है।

प्रेहिवािंगजा ( खी॰ ) श्रनुष्टान विशेष जिसमें किसी भी व्यवसायों की उपस्थिति वाल्छनीय नहीं है।

प्रैयं (न०) कृपा। प्रेमा

प्रेपः (पु॰) १ प्रेपस्य ! २ श्राज्ञा । श्राप्तं-त्रस्य ! ३ सङ्कट । विपत्ति । ४ विचिप्तता । पागल-पन । सनक । ४ दवाना । क्रुचलना । मर्दन ।

प्रैष्यम् ( न० ) चाकरी । गुलामी ।

भेष्यः ( पु॰ ) नौकर । दास । गुलाम । कमीन भावः, ( पु॰ ) नौकरी । दासत्ववृत्ति । भेंग्या (न्द्री०) दासी। चावरानी।

प्रोक्त ( व॰ ऋ॰ ) १ कहा हुया । नियत किया हुआ । হুহ্যাযা हुआ।

प्रोत्तर्गा ( न॰ ) १ मार्जन । २ जल छिन्क कर पवित्र करना । ३ यज्ञ में वध के पूर्व यज्ञीय पशु पर जल छिन्कना ।

प्रोक्तगो (की॰) १ वह पवित्र जल जो मार्जन के लिये या छिड़कने के लिये हो। २ वह पात्र जिसमें प्रोक्तण के लिये जल रखा जाता हैं। प्रोक्तणीपात्र।

शोक्तगीयं (न॰) प्रोक्तर के लिये जल:

प्रोत्तित (व० कृ०) जल के मार्जन से पवित्र किया हुआ। २ विलिदान के पूर्व जल से छिड़का हुआ।

प्रोचंड ) (वि॰) श्रतिशय भयानक। प्रोचगुड़ (

प्रोचेंस् ( प्रव्यया॰ ) १ प्रतिशय उचस्वर से । २ प्रतिशय प्रधिकता में ।

प्रौच्छित् ( व॰ कृ॰ ) ऊंचा । लंबा । उन्नत । प्रोडजासनम् ( न॰ ) वध । हत्या ।

प्रोडभनम् ( न॰ ) त्याग । विराग । वैराग्य ।

प्रोज्भित (व॰ कृ॰ ) त्यागा हुत्रा। छोड़ा हुत्रा।

प्रोंद्यनम् ) ( न॰ ) पोंछ डालना । मिटा डालना । प्रोञ्झनम् ) २ श्रवशिष्ट को वीन लेना ।

प्रोट्टिन (वि॰) उड़ा हुआ। उड़ गया हुआ।

प्रोढ़ } देखा भौड, भौडि।"

प्रोत ( व॰ कृ० ) १ सिला हुया। टाँका लगा हुया। २ स्रोत् का उलटा। लंबा या सीधा फैला हुया। ३ वंधा हुया। गसा हुया। ४ विधा हुया। श्रार पार छिपा हुया। ४ गुज़रा हुया। निकला हुया। ६ जड़ा हुया। वैठाया हुया।

प्रोतं ( न॰ ) बुना हुन्ना वस्त्र।

प्रोत + उत्सादनं (न॰) ( = प्रोतोत्सादनं) १ छाता । २ खींमा । तंत्र । पटगृह ।

प्रोत्कग्उ ( वि० ) गर्दन उठाये हुए । गर्दन श्रागे किये हुए । प्रोत्कुण्टं ( न० ) केलाहल ! शोरगुल । गुलगपाड़ा ! प्रोत्सात ( न० कु० ) खुदा हुआ ।

प्रोत्तुङ्ग (वि॰) बहुत ऊँचा । श्रतिशय जँवा । प्रोत्फुट्ज (वि॰) फेला हुत्रा । खिला हुत्रा ।

प्रोत्सारगां ( न० ) पिंड छुड़ाना । पीछा छुड़ाना । हटा देना । निकाल देना ।

प्रांत्सारित (व॰ छ॰) १ स्थानान्तरित किया हुआ। निकाला हुआ। हटाया हुआ। २ श्रागे वदाया हुआ। ३ त्यागा हुआ।

प्रोत्साहः (पु॰) १ उमङ्ग। प्रतिशय उत्साह। २ उकसाने वाला। शह देने वाला।

प्रोत्साह्कः (पु॰) उकसाने वाला। उत्तेजन देने वाला।

प्रोथ् (धा॰ उभय॰) [प्रोथिति—प्रोथिते ] १ समान होना। वरावरी करना । २ योग्य होना । ३ परिपूर्ण होना।

प्रोय (वि॰) १ विग्न्यात । प्रसिद्ध । २ स्थापित । ३ शात्रा करने वाला ।

प्रोथं (न०) ) १ घोड़ा का नथुना । शूकर का प्रोथः (पु०) ) थृथन । (पु०) १ कमर । चूतह । २ गड़ा । गर्ते । ३ वस्त्र । पुराने वस्त्र । ४ गर्भाशय ।

प्रोथिन् ( पु॰ ) घोड़ा।

प्राद्घुष्ट ( व॰ कु॰ ) १ प्रतिध्वनित । प्रतिशब्दाय मान । २ कोलाहल करना ।

प्रोद्घोपर्गं (न॰) ) १ घोपणा । २ उचस्वर से प्रोद्घोपगा (स्त्री॰) ई वोलना ।

प्रोदीप्त (व॰ कृ॰) श्राग लगाया हुत्रा । जलता हुत्रा । धधकता हुत्रा ।

प्रोद्धिन्न (व॰ कृ॰) ३ उगा हुत्रा।२ फोड़ कर निकला हुद्या।

प्रोद्भुत ( व॰ कृ॰ निकला हुग्रा । उगा हुग्रा ।

प्रोद्यत (व॰ कृ॰) १ उठा हुग्रा। २ कियावान्। परिश्रमी।

प्रोद्घाहः ( पु॰ ) विवाह ।

प्रोन्नत (व० कृ०) १ श्रतिशय ऊँचा या लंबा। २ निकला हुआ। प्रोल्लाधित (वि॰) १ वीमारी से उठा हुआ। रोग छूटने पर छुछ छुछ प्राप्तवल। २ रोवीला। प्रोल्लेखनम् (न॰) छीलना। चिन्ह करना। प्रोणित (व॰ छु॰) यात्रा के लिये विदेश गया हुआ। विदेशवासी। अनुपस्थित।—भर्तृका (छी॰) पति के विदेश गमन से हुखी छी। विरहिनी नायिका।

प्रोष्टः ) (पु०) १ वैल । साँड् । २ तिपाई । काठ प्रोष्टः ) का स्डा । स्टूल । ३ एक प्रकार की मछली । —पदः (पु०) भाद्रपद । भादों का महीना । —पदा (स्त्री१) पूर्वाभाद्रपदा श्रीर उत्तराभाद-पदा नचत्र ।

प्रोह प्रौह } ( वि॰ ) वहस करने वाला ।

प्रोहः ) (पु॰) १ तर्क। न्याय। २ हाथी का पैर प्रौहः ) २ गाँउ। जोड़।

प्रोढ ) (वि॰) १ पूर्ण वृद्धि के। प्राप्त । पका हुआ। प्रौढ ) पूर्ण । २ जिसकी युवावस्था समाप्ति पर हो । ३ गाड़ा । घना । सतेज । सारवान । ४ विशाल । सवल । बलवान । ४उग्र । प्रचण्ड । ६साहसी । ७ श्रमिमानी ।

प्रौढा (स्री॰) प्रधिक उम्रवाली स्त्री। ३० से ४० या ४४ वर्ष तक की वयस वाली स्त्री प्रौढा मानी गयी है।—ध्यङ्गना, (स्त्री॰) साहसिन स्त्री।— उक्ति, (स्त्री॰) साहसपूर्ण कथन।—प्रताप, (वि॰) वड़ा शक्तिवान्।—यौधन, (वि॰) ढलसी जवानी का।

प्रौढिः ) (स्त्री०) १ वालगी । पूर्णवयस्कता । २ प्रोढिः ) वाढ़ । बढ़ती । ३ वड़ाई । वडप्पन । उच्चता । ग्रान । ४ साहसा १ ग्रामिमान । ग्रात्मिनभॅरता । ६ उद्योग । उत्साह ।— वादः (पु०) चटकीला भड़कीला भापण । २ साहस से भरा वयान या कथन ।

प्रौय ( वि॰ ) चतुर । विद्वान । निपुर्य ।

. सत्तः ( पु॰ ) १ वट वृत्त । २ पाकर वृत्तं । ३ पुराणा-नुसार सात द्वीपों में से एक । ३ खिड़की ।— जाता,—समुद्रवाचकाः ( खी॰ ) सरस्वती नदी का नामान्तर ।—तीर्थः ( न॰ )—राज, ( पु॰ ) वह स्थान जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है।

सव (वि॰) १ तैरता हुआ। उतराता हुआ। २ कृदता हुआ। उछलता हुआ।

सवः (पु०) १ तैरना । उत्तराना । २ जल की वाढ़ । ३ विड़ा । घरनई । नाव । छोटी नाव । १ मेढ़का ६ वंदर । ७ उतार । ढाल । म शत्रु । ६ मेढ़ । १० चारडाल । ११ मछली पकड़ने का जाल । १२ वट वृत्त । १३ काररखव पत्ती ।—गः, (पु०) १ वंदर । २ मेढका । ३ जल का पत्ती विशेष । ४ शिरीष वृत्त । १ सूर्य के सारथी का नाम । ६ कन्याराशि ।—गतिः, (पु०) मेढ़क ।

सवकः ( पु॰ ) १ मेड़क । २ कृदने वाला । रस्से पर नाचने वाला नट । ३ पाकर वृत्त । ४ पतित । चाग्डाल । ४ वंदर ।

सर्वगः १ (पु०) १ लंगूर । वानर । २ सृग । ३ सर्वङ्गः ∫ पाकर वृत्त ।

सर्वगमः } ( पु॰ ) १ वानर । २ मेंडक ।

सवनं (न०) १ तैरना । २ स्नान । श्रवगाह स्नान । ३ उछाल । छुलाँग । फलाँग । १ जलप्नावन । जल-प्रतय । ६ नीची ज़मीन ।

सवाका (स्त्री॰) वेड़ा। घरनई।

प्रविक (वि॰) महाह। मामी।

सार्त्तं (न०) प्रच वृत्त के फल।

सावः (पु०) १ वाड़ (जल की)। २ तरल पदार्थं का छानना (जिससे उसमें मैल न रह जाय।) सावनं (न०) १स्नान। मार्जन। २जल की वाड़। ३ जलप्रलय।

सावित (व॰ इ॰ ) १ तैराया हुआ। उ.म. इन्स्य वहा हुआ। जल की बाढ़ में डूबा हुआ। ३ नम। गीला। जल से छिड़का हुआ। ४ टका हुआ।

सिंह् (धा॰ श्रात्म॰) (प्लेहते) जाना।

प्ती (धा॰ परस्मैं॰) (प्तीनाति । जान ।

सीहन् ( पु॰ ) तिल्ली । वरवट । लरक । — उदरं, ( न॰ ) तिल्ली की बृद्धि । — उद्दिन्, ( वि॰ ) वह पुरुष जो तिल्ली की वृद्धि से पीढ़ित हो । सीहा ( ची॰ ) तिल्ली । वरदट ।

प्ल (धा॰ प्रात्म॰) — [सबते, प्लुन ] १ तैरना।
पेरना । नाव द्वारा पार होना। ३ डोलना। इधर ।
डधर मूलना। ४ कूदना। फर्लोगना। १ उड़ना।
६ कुदकना ७ (स्वर का) दीर्घ होना। (निजं)
[प्सावयित सावयेने ] १ तेराना। पेराना। २ इटाना। यहा ले जाना। ३ स्नान करना। ४ याद
में हुवना। १ तारतस्य करना।

प्तुत (व॰ इ॰ ) १ पैरता हुआ। उतराता हुआ। २ इवा हुआ। ३ कृदा हुआ। ४ वहा हुआ। ४ टका हुआ।

प्लुतं ( न॰ ) १ छलाँग । फलाँग । २ घोढ़े की चाल विशेष । पौई ।—गतिः, ( पु॰ ) १ खरगोश । खरहा । २ डछलते हुए चलना । फरपट चाल ।

प्लुतिः (।की०) ऽ जल की वाड़। २ छलाँग। फलाँग ३ घोड़े की चाल विशेष, जिसे पोई कहते हैं। ४ स्वर का एक भेद जो दीर्घ से भी वड़ा छौर तीन मात्रा का होता है। प्लुप् ( धा॰ परस्मे॰ ) [ स्रोपित, प्लुप्यति, प्लुप्गाति, प्लुप्ट ] जलाना ।—[सप्गाति,] १ छिड़कना। तर करना। २ मालिश करना। तेल लगाना। ३ भरना।

प्लुए ( व॰ क़॰ ) जला हुत्रा। दग्ध।

प्लेव् (धा॰ श्रात्मने॰) [प्लेवते] ख़िद्मत करना। चाकरी करना। सेवा करना।

सोपः ( पु॰ ) जलन । दाह ।

सोपगा (वि॰ ) [स्त्री॰—सोपगा,] जला हुआ। जल कर जो भस्म हो गया हो।

सोपर्णं ( न० ) जलन । दाह ।

प्सा (धा॰ परस्मै॰) [प्साति, प्सात, ] खाना। भन्नग करना।

प्सात ( व॰ कृ॰ ) भच्नग । भोजन । भूख । बुसुचा । प्सानम् ( न॰ ) १ खाया हुग्रा । २ भोजन ।

फ

फ ( पु॰ ) संस्कृत वर्ण माला का बाइसवाँ व्यक्षन श्रीर पवर्ग का दृसरा वर्ण । इसका उचारण-स्थान श्रीष्ठ हे श्रीर इसके उचारण में श्राभ्यन्तर प्रयस्त होता है । इसका उचारण करते समय जिहा का श्रव्रभाग होठों से छुता है, श्रतः इसे स्पर्शवर्ण कहते हैं । इसके वाह्यप्रयस्त. विचार, श्रास श्रीर श्रवीप हैं । इसकी गणना महाप्राण में है । प, व, भ, तथा म, इसके सवर्ण हैं ।

फ (न॰) १ रूखा बोल । २ फ्रकार । फूंक । ३ क्त का वात । ४ जमुहाई । १ साफल्य । ६ रहस्यमय श्रनुष्ठान । ७ व्यर्थ की बक्बक् । म गर्मी । उप्ण-ता । ७ उन्नति ।

फक्क् (धा॰ परस्मै॰) [फक्किति, फिक्कित ] १ धीरे धीरे चलना। खसकना। रेंगना। २ गृलती करना। दूपित व्यवहार करना। ३ वदना। फूल उठना। फिक्किता ( ची॰ ) वह जो शाग्द्रार्थ में दुरूहस्थल के। स्पष्टीकरण करने के लिये पूर्वपत्त के रूप में कहा जाय। निर्णय के लिये पूर्वपत्त । २ पर्णपात । वह राय जो पूर्वपत्त ग्रीर उत्तरपत्त के। सुनने के पूर्व ही कायम कर ली जाय।

फट ( श्रव्यया ) एक तांत्रिक शब्द जिसकी श्रस्त्र मंत्र भी कहते हैं।

फटः (पु॰) १ साँप का फैला हुया फन।२ दाँत। ३ बदमारा।कितव।

फडिंगा } ( स्त्री॰ ) टीढ़ी। पतिंगा। फडिङ्गा }

फर्मा (धा॰ परस्मै॰) [फर्मित, फर्मित ] इधर अधर हिलना। २ विना प्रयास उत्पन्न करना। फर्माः (पु॰) ) साँप का फेला हुन्ना फन।— फर्मा (खी॰) करः, (पु॰) साँप।—धरः, (पु॰) ३ साँप। २ शिव जी।—भृत्, (पु॰) सर्प।—मिणाः. (पु॰) वह मिण जो सर्प के फन में होती है —मगुडलं, (न॰) सर्प की कुड़री।

फिणिन् (पु॰) १ फनधारी सर्प । २ राहु । महा-भाष्यकार पतञ्जिल ।—इन्द्रः, —ईइवरः, (पु॰) १ शेपनाग का नामान्तर । २ श्रनन्त नाग । ३ पतञ्जिल ।—खेलः, (पु॰) लवा । बटेर ।— तल्पगः, (पु॰) विष्णु का नामान्तर —पितः, (पु॰) शेपनाग । वासुकी नाग ।—श्रियः, (पु॰) पवन । हवा । —फेनः, (पु॰) श्रफीम ।— भाष्यं, (न॰) पाणिनी के सूत्रों पर पतञ्जिल का महामाष्य ।—भुज् (पु॰) १ मोर । २ गरुड़

फत्कारिन् ( पु॰ ) पत्ती । चिड़िया।

फरं (न०) ढाल। फलक।

फरुवकं ( न० ) पान रखने का डब्बा।

फर्फरीकः ( पु॰ ) हाथ की खुली हुई हथेली।

फर्फरीकं (न॰) १ कल्ला। यृत्त की नयी ढाली। २ कोमलता।

फर्फरीका (खी०) जूता। जूती।

फल (धा॰ परस्मै॰) [फलित, फलित ] १ फलना। २ सफल होना। ३ परिणाम निकालना। ४ पकना।

फलं (न०) १ फलं । २ फसलं । पैदावार ३ परिणाम । नतीजा । ४ पुरस्कार । १ कमं । ६ उद्देश्य । ७ उपयोग । लाभ । फायदा । म मूल धन
का व्याज । ६ सन्तित । श्रीलाद । १० फलं के
भीतर का वीज या गूदा । ११ फलं विशेष । १२
तलवार की धार । १३ तीर की नोंक । १४ ढालं ।
११ श्रण्डकोष । १६ दान । १७ श्रङ्काणित की
किसी किया का श्रन्तिम परिणाम । १८ योगफलं । गुणनफलं । १६ रजस्वलाधर्म । २०
जायफलं । २१ हलं की नोंक ।—ध्रमुद्धन्धः,
(पु०) परिणाम । नतीजा ।—ध्रमुमेय, (वि०)
फलं देलं करं निकालां हुत्रा सारं ।—ग्रम्तः.
(पु०) वाँस । बल्ली । —ध्रम्वेषिन् (वि०)
(कर्म का) फलं या पुरस्कार चाहने वाला ।—

अम्लम्, (न०) इमली।—श्रस्थि, (न०) नारियल ।—ग्राकांना, (स्त्री॰) ( ग्रन्छे ) परिगाम की अभिजापा। — ध्रागमः, ( पु॰ ) १ फलोत्पत्ति। ३ फलं फलने का समय या मै।सम। शरद्ऋतु। - ग्राख्या, (छी०) १ कठकेला। २ एक प्रकार के घाँगूर जिनमें बीजा नहीं होते :--उत्पत्तिः, (स्त्री े ) १ फल की पैदावार । २ लाभ । सुनाफा । (पु०) श्राम का पेड़।— उद्यः, ( पु॰ ) १ फल का दृष्टिगोचर होना । २ परिणाम निकलना । ३ सफलता प्राप्ति या अभी-प्टसिद्धि !--कालः, ( पु॰ ) फलों का मौसम । —केशरः, ( पु॰ ) नाश्यिल का वृत्त ।—সहः, (पु॰) लाभ निकालने वाला।—श्रहि,—श्राहिन्, (वि॰) फलवान्। ऋतु में फल देने वाला।— द, (वि॰) १ फलदायी । उपनाऊ । फलदार । २ लाभदायी ।—दः, ( पु॰ ) वृत्त ।—निवृत्तिः, (स्त्री॰) परिणाम का अवसान ।--निष्पत्तिः, (स्री०) फलोत्पत्ति — पाद्पः, (पु०) फल-दार वृत्त ।--पूरः,--पूरकः, ( पु॰ ) नीवृ या जमीरी का पेड़ ।--प्रदानं, ( न० ) १ सगाई। २ फल का दान ।—भूमिः, (स्त्री०) वह स्थान जहाँ कर्नो के फल का भीग करना हो ।--भृत्, (वि०) फलदार। भोगः, (पु०) ३ फल का भुगतना । २ फलभोग । उपसत्व भोगने का ग्रधि-कार। - योगः, (पु॰) १ फलप्रित या अभीष्ट-प्राप्ति। २ मज़्दूरी । महनताना । - रामन्, ( ५० ) तरवुज्ञ । कलीदा । —वर्तुलम्, ( न० ) तरबृज् । कलींदा । - बृद्धः, ( पु० ) फलवान् वृत्त । — वृत्तकः, ( ३० ) कटहल का पेड़ । — शाडवः, (५०) ग्रनार का वृत्त ।—श्रेष्ठः, ( पु॰ ) श्राम का पेड़।—सम्पदु, (स्त्री० ) १ फलों का वाहुल्य । २ सफलता ।—साधनं, ( न० ) किसी भी श्रभीष्ट सिद्धि का केाई उपाय। —स्नेहः, ( पु॰ ) अखरोट का पेड़ ।—हारी, ( स्त्री० ) काली या दुर्गा का नामान्तर ।

फलकं (न०) १ पटल । तख़्ता । पट्टी । २ चौरस सतह । ३ ढाल । ४ कागज़ का तख़्ता । सफा । १ चूतइ । करिहाँ । ६ हथेली । —पाणि, (वि०)

टान्धारी। - यंत्रं, ( न० ) ज्योतिप सम्बन्धी यंत्र विशेष जिसको भास्कराचार्य ने ईजाट किया फलतस्य ( ग्रन्थया॰ ) फलतः। परिगामतः। ग्रन्ततो गत्वा । लिहाज़ा । श्रतः । फालनं ( न॰ ) १ फलोत्पत्ति । फलों का लगना । २ २ नतीजा निकालना । फुलुबत (वि०) ६ फल वाला। फरने वाला । २ परिगामप्रद् । सफ्ज । लाभप्रद् । फलवनी ( खी॰ ) प्रियङ्गु नाम का पाँधा। फलिना ( खी॰ ) रजस्वँना ची फलिन् (वि॰) फलवान् । फरने वाला । ( पु॰) वृत्त । फलिन (वि०) फलने वाला। फलिनः ( पु० ) कटहल का पेड़ । फिलिनी } (ची॰) प्रियङ्गु नामक लता फल्गु (वि०) १ रसहीन । फीका । श्रसार निकस्मा । श्रनुपयोगी । श्रनावस्यकः । ३ घोदा । सुदम । ४ व्यर्थ । श्रर्थसून्य । १ निर्वेल । कम-ज़ोर। वोदा।—उत्सवः, ( पु॰ ) होली का स्योहार । फल्गः (स्त्री॰) १ वसन्त ऋतु । २ गृत्तर । वृत्त विशेष । ३ गया की एक नदी का नाम। फल्गुनः ( ५० ) १ फागुन मास । २ इन्द्र का नाम । फल्मुनी (स्त्री०) एक नचत्र का नाम । फल्यं ( न० ) फूल । फाणिः ( पु॰ ) } फाणितं ( न॰ ) } गुड़। राव। कची खाँड। फाँट } (वि॰) श्रासानी से या सहज में वना हुश्रा। फार्यट } फांटः, फाग्रटः } ( पु॰ ) काड़ा । काथ । फांटं, फाग्रटम् फालं (न०) १ हल की नोंक। रसीमान्त भाग। फालः (पु॰) े माँग। (सिर पर की)। (पु॰) १ वलराम का नामान्तर। २ शिव का। ३ नीवू का वृत्त। (न०) सूती कपड़ा। २ जुता हुआ खेत फाल्गुनः ( पु॰ ) १ फागुनमास। २ त्रर्जुन का नामा-न्तर । ३ एक वृत्त विशेष ।--श्रमुजः, ( पु० )

१ चैत्रमास । २ वसन्तकाल । ३ नकुल श्रीर सह-देव का नाम। फाल्गुनो (स्त्री॰) फागुन मास की पूर्णमासी ।— भवः, ( पु॰ ) बृहस्पति का नाम । फिरङ्गः ( पु॰ ) फिरंगियों का देश । फिरंगिस्तान । योख्य । फिरङ्गिन् ( पु॰ ) फिरंगी । योरोपियन । फुक्तः ( पु० ) पत्ती । फुत् } ( श्रव्यया॰ ) शब्द विशेष ।—कारः, ।पु॰) फृत् } —कृतं, ( न॰ )—कृतिः, ( स्ती॰ ) १ फुंकना। २ सर्प की फुँसकार। ३ सिसकन । ४ चीख मारना । फुप्फुसं (न०) } फेफड़ा। फुप्फुसः (५०) } फुल्ल ( धा॰ परस्मै॰ ) [ फुल्लति. फुल्लित ] फूलना । फैलना । खिलना । फुरुल् (व॰ रू॰) १ फैला हुआ। खिला हुआ। खुला हुग्रा।—लोचन, (वि०) (ग्रानन्द से) नेत्रों का विकसित होना। फेटकारः ( पु॰ ) चीख। फीगः) (पु) १ फेना। फैन। काग। २ मुँह का फोनः ∫ काग।३थृक। —िंग्राडः, (पु॰) १ ववृता । बुद्बुद् । २ खोखले विचार ।-वाहिन, (पु॰) छन्ना । साफ्री । फेंग्यकं } फेनकं } (न०) काग। फेन। फेनिल (वि०) मागदार फेनदार। फेरः फेरंडः फेरगडः फेरवः (पु०) १श्वगाल । स्यार । गीदइ । २ वदमाश । गुंडा। कपटी ३ राज्ञसा प्रेतापिशाचा फेरुः ( पु॰ ) स्यार । गीदड़ । फेलं ( न॰ ) फेला ( स्री॰ ) फेलिका ( स्री॰ ) फेली ( स्री॰ )

ਗ

व—संस्कृत वर्णमाला का तेईसवां व्यक्षन श्रीर पवर्ग का तीसरा वर्ण । यह दोनों श्रोठों का मिलाने पर उच्चारित होता है। इस लिये इसका श्रोण्ट्य वर्ण कहते हैं। यह श्रलपप्राण है श्रीर इसके उच्चा-रण में संवार, नाद श्रीर घोष नाम के वाह्य प्रयत्न होते हैं।

च (पु॰) १ बुनावट । २ बुक्राई । ३ वरुण । ४ घड़ा । ४ योनि । ६ ससुद्र ७ जल । म्यामन । ६ तन्तुसन्तान । १० सूचना ।

बंह् (धा॰ श्रात्म॰) [बंहते, बंहित] १ बढ़ना। उगना। २ दढ़ करना।

चंहिमन् (पु॰) १ वाहुल्य । २ विपुलता । चंहिष्ठ (घि॰) बहुत ग्राधिक । बहुत बड़ा । वंहीयस् (वि॰) श्रतिशय । श्रनेक ।

वकः (पु॰) १ वगला । २ ढोंगी । छुलिया।

कपटी । ३ एक श्रमुर का नाम जिसे भीम ने

मारा था । ४ एक श्रौर श्रमुर का नाम जिसे
श्रीकृष्ण ने मारा था। ४ कुवेर का नाम ।—

चरः,—वृत्तिः,—व्रतचरः,—व्रतिकः, -व्रतिन्,
(पु॰) वह पुरुप जो नीचे ताकता हो श्रौर स्वार्थ

साधन में तत्पर तथा कपटयुक्त है। ढोंगी।

छुली। कपटी।—जित्, (पु॰)—निषूद्नः,
(पु॰) १ भीम। २ श्रीकृष्ण।—व्रतं, (न॰)

ढोंम। दम्म।

बकुलः ( पु॰ ) १ मौलसिरी का पेड़। बकुलं ( न॰ ) मौलसिरी के फूल। बकेरका ( स्त्री॰ ) छोटी जाति का सारस। बकोटः ( पु॰ ) सारस। वगला।

बटुः ( पु॰ ) लड़का । छोकरा । [ इस राब्द का प्रयोग तिरस्कार करने के लिये भी होता है यथा चाँणक्यबटुः ]

विडिशं ) (न॰) मछली पकड़ने की बंसी। विजिशं ) (न॰) मछली पकड़ने की बंसी। वत (श्रव्यया॰) एके श्रव्यय; जो शोक, खेद, द्या, श्रमुकम्पा, सम्बोधन, हर्ष, सन्तेष, श्राश्चर्य श्रीर भर्त्तना के श्रर्थ में व्यवहृत किया जाता है। वदरं ( न० ) बेर के फल । वदरः ( पु० ) बेर का पेड़ । वदरपाचनम् ( न० ) तीर्थस्थान विशेष ।

वदरिका (स्त्री॰) १ वेर का पेड़ या फल। २ हिन्दु श्रों के चार धामों में से एक, जिसे बदरिका-श्रम या बदरीनारायण कहते हैं।

वदिकाश्रम (न॰) हिन्दुत्रों का हिमालयपर्वत-स्थित तीर्थस्थान विशेष।

बदारी (स्त्री०) बेर का पेड़।

वद्ध (व॰ ह॰ ) १ वंधा हुग्रा । २ हथकड़ी बेड़ी से जकड़ा हुत्र्या । ३ गिरफ़्तार किया हुत्र्या । पकड़ा हुआ। ४ कैदलाने में बंद । ४ पहिना हुआ। कसर में कसा हुया। ६ रुका हुया। रोका हुया। दमन किया हुन्रा। ७ वनाया हुन्रा। ८ जुड़ा हुश्रा। मिला हुश्रा। ६ इड़ता से जमाया हुश्रा। —ग्रंगुलित्र, — ग्रंगुलित्राण, (वि॰) दस्ताना पहिने हुए।—ग्रांजिल (वि०) हाथ जाेड़े हुए। —ग्रनुराग (वि॰) प्रेम में बँधा हुआ।— थ्रनुशय, (वि०) परचाताप करने वाला।— भ्राशङ्क, (वि॰) शक्की। सन्दिग्ध। - उत्सव, ( वि॰ ) छुट्टी मनाने वाला ।—उद्यम, (वि॰) मिल कर यत करने वाला। – कत्त, —कद्द्यं, (वि॰) तैयार । तत्पर ·—कोप, —मन्यु,—रोष, (वि॰) १ कोधी । रोषान्वित । (वि०) १ के।पान्वित । २ क्रोध के। दबा लेने वाला।--चित्त,--मनस्, (वि॰) किसी श्रोर मन को दृदता से लगाने वाला। - जिह्न, (वि॰) जीभ कीला हुआ -दूब्टि, -नेत्र, -लोचन, ( वि॰ ) घूमने वाला । ताकने वाला ।— न पथ्य, (वि०) नाटकीय पोशाक पहिने हुए। —परिकर, (वि०) कमर कसे हुए । तैयार। — प्रतिज्ञ, ( वि॰ ) १ वचन दिये हुए। प्रतिज्ञा किये हुए। २ इड़ता पूर्वक (किसी बारा का) निश्चय किये हुए।—मुष्टिः ( वि॰ ) १ कंजूस। नोभी । मूठी बाँधे हुए।—मूल, (वि०)

जिसने जड़ पकड़ ली हो। जो हड़ या श्रयल हो गया हो।—मोन, (वि०) खामोशा। चुपचाप।
—राग, (वि०) श्रनुरागी।—चस्ति, (वि०) श्रपने वासस्थान को निर्दिष्ट करने वाला।— वान्, (वि०) जिसका बोलना बंद कर दिया गया हो। जवानबंद।—वेपश्च, (वि०) धर-धर कॉपता हुश्रा।—वैर, (वि०) गृणा करने वाला वेर रखने वाला।—शिख, (वि०) श्र जिसकी चोटी गाउँ थारी हुई हो। र वालक।—स्नेहर (वि०) स्नेही। श्रनुरागी। प्रेमी।

वध् (धा॰ श्रात्म॰ ) घृषा करना। नफरत करना। वधिर (वि॰ ) वहरा। वधिरित (वि॰ ) वहरा वनाया हुश्रा। वधिरमन् (पु॰ ) वहरापन। वधिरता। वंदिन् (देखो वंदिन् ) वंदिः, वन्दिः ) (खी॰) १ वंधन । क्रैदखाना। २

वंदी, वन्दी केंदी वंदुश्रा।
वंध् । (धा॰ परस्मै॰) [वध्नाति, वद्घ ] १
वन्ध् । वाँधना। गसना २पकड़ना। फंदे में फंसना।
केंद्र करना। ३ वेड़ी ढालना। ४ रोकना। वंद्र
करना। १ पहिनना। धारण करना। ६ श्राकर्पण
करना। पकड़ना। गिरफ़्तार करना। ७ लगाना।
फेरना। मिला कर वाँधना या गसना। ६
(इसारत या भवन) बनाना। ९० (पद्य)
रचना। ११ पैदा करना। लगाना। (जैसे फलों

का) १२ रखना।

र्घंधः ) (पु०) १ वंधन । २ वाल वाँधने का फीता या वन्धः ) डोरी । ३ वेडी । जंज़ीर । ४ पकड़ । गिरफ़्तारी । १ वनावट । ६ सम्बन्ध । मेल । ७ जेडिना (हाथों का) । म पटी । १० मेलमिलाप । ११ प्रदर्शन । प्रकटन । १२ फँसाव । १३ परिणाम । १४ परिस्थिति । १४ मैथुन का ग्रासन विशेष । १६ किनारी । चौखटा । १७ विशेष प्रकार की पधरचना । (खड़बंध) १म । १६ शरीर । २० धरोहर । —कारणं, (न०) वेडी डालना । केंद्र करना । —तंत्रं, (न०) पूरी फौज या चतुरंगिनी सेना । —स्तम्भः, (पु०) खूँटा ।

वधक } वन्थक } वन्थक } वंधकः | (पु०) १ वाँधने वाला । २ पकड़ने वाला । वन्धकः | ३ पट्टी । रस्सी । ४ वाँध । ४ धरोहर । ६ त्रासन । ७ विनमय । वदलौक्रल । म भक्त करने वाला । तोड़ने वाला । ६ प्रतिज्ञा । ९० राहर ।

वंधको ) ( छी० ) १ छिनाल छी । २ रंडी। वन्यको 🗸 वेरया । ३ हथिनी । वंधनं ) (न०) १ वॉंधने की क्रिया । २ वह जे। वन्धनं रे किसी की स्वतंत्रता में वाधक हो । ३ फँसा रखने वाली वस्तु । ४ रस्सी । जंज़ीर । बेड़ी ४ जेलखाना । क्रेंदखाना । ६ वध । हिंसा । ७ डंडुल । नाल । = रग । नस । ह पट्टी।---यगारः, ( पु॰ )--ग्रागारः, (पु॰)--ग्रगारं, ( न॰ )—थ्रागरं, ( न॰ ) भ्रालयः, (पु॰) जेलग्याना । क्रेंदखाना ।—ग्रन्थिः, (पु०) १ वंधन या पट्टी की गाँठ। फँदा। ३ पशु वाँधने की रस्सी।--पालकः,--रिज्ञन्, (पु०) जेल-खाने का दरोगा।—वेश्मन्, ( न० ) जेलखाना। —स्यः, (पु॰) क़ैदी । वंधुत्रा ।—स्तम्भः, ( ५० ) पशु वाँधने का खंटा।—स्थानं, (न०) श्रस्तवल । गेाशाला श्रादि ।

वंधित ) (वि॰) १ वंधा हुत्रा। २ क्रैंद में पड़ा वन्धित ) हुत्रा।

वंधित्रः ) (पु०) १ कामदेव । २ चमडे़ का पंखा । विश्वित्रः ∫ ३ तिल । दाग़ ।

वंपुः ) ( पु० ) १ नातेदार । भाई विरादरी। वन्युः ) सम्बन्धी । २ पारिवारिक नातेदार [धर्मशास्त्र में तीन प्रकार के वन्यु बतलाये गये हैं। प्रधांत् " प्रात्मवन्यु", पितृवन्यु श्रौर "मातृवन्यु" ] । ३ कोई भी किसी प्रकार का सम्बन्धी जैसे प्रवासवन्यु, धर्मवन्यु श्रादि । ४ मित्र । ४ पति ।

[ यथा " वैदेडियन्धोह दयं विदद्रे"-रपुर्वण । ]

६ पिता । ७ माता । म भाई । ६ वन्युजीय नामक वृत्त । १० जो किसी जाति या पेशे से नाम मात्र का सम्बन्ध रखता हो । इसका प्रयोग प्रायः तिरस्कार सूचक होता है—यथा, ''बह्मबन्धु।''— कृत्यं, (न०) भाई बिरादरी का कर्त्तव्य/।— सं० श० कौ०—७४ जनः. ( पु०) रिश्तेदार । जाति वाला ।—जीवः,
—जीवकः, ( पु०) एक वृत्त का नाम ।—द्त्तं,
( न०) छीधन विशेष ।—प्रीतिः, ( छी०)
१ भाई विरादरी का प्रेम । २ मित्र के प्रति प्रेम ।
—भावः, ( पु०) १ मैत्री । भाईचारा । नातेदारी ।—वर्गः, ( पु०) भाईवन्द ।—हीन,
( वि०) भाई विरादरी या मित्र से रहित ।

बंधुकः ) ( पु॰ ) १ द्रुपहरिया का वृत्त जिसमें लाल बन्धुकः रिंग के फूल लगते हैं श्रीर जो वरसात में फूलता है। २ वर्णसङ्कर ।

वंघुका, वन्धुका ) ( खी॰ ) श्रसती खी । छिनाल वंधुकी, वन्धुकी ) श्रीरत ।

बंधुता ) (स्त्री॰) १ वन्धु होने का भाव। २ भाई-वन्धुता ) चारा। ३ मैत्री। दोस्ती।

वंधुदा } ( स्त्री॰ ) छिनाल ग्रौरत । वन्धुदा }

बंधुर ) (वि॰) १ तरङ्गित । लहराता हुआ । वन्धुर / असमान । २ भुका हुआ । नवा हुआ । ३ टेडा । टेडा मेडा । ४ मनोहर । सुन्दर । खूव-सुरत । ४ वहरा । ६ अनिष्टकर । उपद्वी ।

वंधुरं वन्धुरम् } ( न० ) मुकुट । ताज ।

बंघुरः ) ( पु०) १ हंस । २ सारस । ३ श्रर्कविशेष । बन्धुरः ) ४ खली । ४ योनि । भग ।

वंधुरा } ( स्त्री॰ ) हिनाल श्रीरत। वन्धुरा

बंधुराः ) ( पु॰ बहुवचन ) भुना हुन्ना श्रनाज या बन्धुराः ) कोई खाद्य पदार्थ ।

वंभुल । (वि॰) १ मुझ हुग्रा । भुका हुग्रा । २ वन्भुल । ससककारक । हर्पप्रद । ग्राकर्पक । सुन्दर ।

बधुनः ) (पु॰) १ वर्णसङ्कर । दोगला । २ रंडी बन्धुलः र्की दासी । बन्धुक वृत्त ।

वंधूकं है (न०) वन्धृक वृच का फूल

वंधूकः } ( पु॰ ) वृत्त विशेष । वन्धूकः }

वंधूर ) (वि॰) १ तरङ्गित । असम । २ भुका बन्धूर ) हुआ। मुद्दा हुआ। नवा हुआ। ३ प्रसन्न कारक। हर्षप्रद। प्यारा। वेधूरं वन्धूरम् }(न०) छेद। छिद्र।

बंधूलिः ) (पु॰) बन्धुजीव नामक वृत्त । गुलदुपहरिया बन्धूलिः ) का पौधा ।

वंध्य ) (वि॰) १ वाँधने योग्य । बेडिया डालने बन्ध्य ) लायक । क्वेंद्र करने लायक । २ मिलाने योग्य । एक करने येग्य । ३ वाँधने या बनाने योग्य । ४ रोका हुआ । पकड़ा हुआ । गिरफ़्तार किया हुआ । १ वाँका । जिसमें कुछ भी पैदावार न हो । वंजर । वेकाम । ६ जी रजस्वला न हो । ७ विज्ञत । रहित ।

वंध्या ( खी॰) १ वाँम श्रीरत । २ वाँम गी। वन्ध्या ) २ वालछड़ ।—तनयः, (पु॰) पुत्रः, (पु॰)—सुतः, (पु॰)—सुतः, (पु॰)—सुता, (स्त्री॰) वाँम स्त्री का पुत्र या पुत्री। [ इसका प्रयोग केवल किसी श्रसम्भावित वस्तु के लिये किया जाता है।]

र्षप्रं } ( न० ) बन्धन । गाँस । बन्ध्रम्

बभ्रवी (स्त्री॰) दुर्गा देवी का नामान्तर।

वस्रु (वि॰) १ साँवला। भूरा। घवला । घौला। २ गंजा।—घातुः, (पु॰) १ सुवर्ण। सोना। २ गेरू।—वाहनः, (पु॰) चित्राङ्गदा के गर्भ से उत्पन्न थ्रर्जुन के पुत्र का नाम।

बभ्रुः (पु०) १ द्यग्नि । २ न्योला । ३ भूरा रंग। ४ भूरे रंग के केशों वाला मनुष्य । १ एक यादव का नाम । ६ शिव । ७ विष्णु ।

वब् (धा॰ पर॰ ) [बंबति ] जाना।

वंभरः } ( पु॰ ) शहद की मक्ली।

वभराली ( स्त्री॰ ) मक्ली।

बरटः ( पु॰ ) अनाज विशेष।

वर्ष ( धा० पर० ) [ वर्षति ] चलना । जाना ।

वर्बटः ( पु॰ ) राजमाष नाम का श्रनाज।

वर्बटी (स्त्री॰) १ राजमाष नाम का धान्य । २ रंडी । वेश्या ।

वर्षमा (स्त्री॰) नीले रंग की मक्की। वर्षर: (पु॰) १ श्रमार्थ। जंगली। २ मुर्ख। हर्बुरः ( ए० ) वत्रुल का पेत्।

दर्ह ( भा॰ श्रास्म॰ ) [ब्रह्ते । श्रोलना। २ | देना । ३ डकना । ४ चोटिल करना। नास | कत्ना । १ विद्याना ।

बर्ह (न०) ) ३ मयूर की पूंछ । २ पकी की पूंछ । वहः (पु०) ) ३ मीर की पूंछ के पर । ४ पत्ता । ४ धनुचर वर्ग ।—भारः (पु०) ३ मीर की पूंछ । ३ मीर छी

बर्हग्म् (न०) पत्ताः

वर्क्तः ( पु॰ ) घ्रग्नि । ( न॰ ) कुश । दर्भ ।

वर्हिनः (पु॰) मोर । मयूर ।—वाजः, (पु॰)
मयूर के पँखों से युक्त वागा । वह तीर जिसमें
मोर के पंख लगे हों।—वाहनः, (पु॰)
कार्तिकेय ।

वर्हिस् ( पु० न० ) १ कुश । दर्भ । २ कुश की शरुगा। (पु०) १ ग्रमिन । २ प्रकाश । चमक । (न०) १ जल । २ यज्ञ ।—केशः, —ज्योतिस् (पु०) १ ग्रमिन । २ देवता।—ग्रुष्मन् (पु०) ग्रमिन । -सद्, (= वर्हिपद्) (वि०) कुशामन पर वैठा हुग्रा। (पु०) (वहुवचन) पितृगण्।

वल् (धा० परस्मै०) [बलिति ] स्वाँत लेना। जीतिन रहना। २ श्रनाज एकत्र करना। (उभय०) [बन्ति,—बलते ] १ देना। चोटिल करना। मार डालना। ३ योलना। ४ देखना। चिन्हिल करना। (निज०) [बालयित,—बालयते ] पालन पोपण् करना।) परवरिश करना।

वलं (न०) १ वल | ताकत | जोर | शक्ति | २ उत्रता | प्रचण्डता | ३ सेना | सैन्यदल । ४ ( शरीर की ) मुटाई । मौटापन । ४ शरीर । श्राकार । ६ वीर्य । धातु । ७ खून । मोंद । राल । लोवान । ६ श्रॅंखुश्रा । श्रङ्कर ।—श्रङ्गकः, (पु०) वसन्त भ्रद्ध ।—श्रचिन्ता, (स्त्री०) वलराम की वाँसुरी ।—श्रटः. (पु०) मृंग ।— श्रध्यत्तः, (पु०) १ चम्एति । सेना का वहा श्रक्तर । २ समरसचिव ।—श्रमुजः, (पु०) श्रीकृष्ण ।—श्रभुः, (पु०) बादल के श्राकार

में सेना ।—ग्ररातिः, ( पु॰ ) इन्द्र ।— थ्रवलेपः, ( पु॰ ) बलवान होने का श्रभिमान। —उशः,—ग्रसः, ( पु॰ ) १ चय रोग । कफ । २ गले की सूजन ।—ध्राहिमका, (स्त्री०) हस्तिशुरदी या सूरजमूखी।—म्राहः, (पु॰) जल। पानी ।—उपपन्न, —उपेत, ( वि० ) वलवान । ताक्षतवर ।—ध्योघः, ( पु॰ ) सेनाश्रों का समूह । श्रनेक सेनाएं ।--न्नोभः, ( पु॰ ) गदर । विष्नव ।—चक्रं, ( न० ) १ साम्राज्य । राष्ट्र। २ सेना।—जं, (न०) १ नगरद्वार । फाटक। २ खेत । ३ श्रनाज। श्रनाज का ढेर । ४ युद्ध । लड़ाई । ४ गरी। मिगी।—जा, ( स्त्री॰ ) १ पृथिवी । २ सुन्दरी स्त्री । ३ चमेली विशेष।—दः, (पु०) वैल ।—देवः, (पु०) १पवन । हवा । २ श्रीऋष्ण के बड़े भाई का नाम । —हिप्, (पु॰)—निपृदनः, (पु॰) इन्द्र I— पीतः, ( पु॰ ) सेनापति ।—प्रसूः, (पु॰) वलराम की माता रोहिशी जी।-भद्रः, ( पु॰ ) १ मज़बूत प्रादमी । २ वैल विशेष । ३ वलराम । ४ लोध वृत्त । —भिदु , ( पु॰ ) इन्द्र । —भृत्, (वि०) मज़तुर । बलवान ।

वलः (पु०) १ काक । कौद्रा । २ कृष्ण के वड़े भाई वलराम । ३ एक देख जिसे इन्द्र ने मारा था । —ग्नग्रः, (पु०) सेनानायक । चमूपति ।—रामः, (पु०) वलदेव जी का नामान्तर ।—विन्यास, (पु०) सैन्यव्यूह ।—व्यसनं, (न०) सेना की हार ।—सूद्नः, (पु०) इन्द्र ।—स्थः, (पु०) योद्धा । सिपाही ।— स्थितः, (स्वी०) पदाव । स्वावनी । शाही पदाव ।— हुन्, (पु०) इन्द्र । —हीन, (वि०) वलश्र्न्य । निर्वल । कमज़ोर ।

वलत्त (वि॰) सफेद ।— गुः, (पु॰) चन्द्रमा । वललः (पु॰) इन्द्र का नामान्तर ।

बलघत् (वि०) १ ताकतवर । बलवान । २ मज्जृत । रोबीला । ३ सघन । गाड़ा । ४ मुख्य । प्रधान । व्याप्त । १ प्रधिक ग्रावरयक । ग्रधिक भारी । ( ग्रव्यया० ) १ ज़बरदस्ती । बलपूर्वक । २ ग्रत्यधिक । ग्रतिशय ।

श्रीकृष्ण ।—श्रभ्नः, ( पु॰ ) बादल के श्राकार | बला ( स्त्री॰ ) एक मंत्र या विद्या का नाम, जिसके

प्रभाव से योद्धा के युद्ध के समय भूख या प्यास नहीं सताती। [यह मंत्र या विद्या विश्वामित्र ने श्रीरामचन्द्र जी ग्रौर श्रीजष्मण जी के। सिख-लायी थी।

वलाकः (पु॰) ) १ वगली । २ ( स्त्री॰ ) वलाका (स्त्री॰) ई स्वामिनी ।

बलाकिका (खी॰) छोटी जाति का बगला या सारस। बलाकिन् (वि॰) जहाँ बगलों या सारसों की बहुतायत हो।

बलात्कारः (पु॰) १ ज़वरदस्ती करना । २ किसी स्त्री का सतीत्व नष्ट करना । ३ अन्याय । ४ अप्टणी को पकड़ कर बैठाना ।

बलात्कृत (वि॰) जिसके साथ ज़ोरजुल्म या बलात्कार किया गया हो।

षलाहकः ( पु॰ ) १ बादल । २ वगला या सारस । ३ पहाड़ । ४ प्रलयकालीन सात वादलों में से एक का नाम ।

चितिः ( पु॰ ) १ किसी देवता के उत्सर्ग किया कोई खाद्य पदार्थ । २ भूतयज्ञ । ३ पूजन । श्रर्चा। ४ उच्छिष्ट । ४ नैवेद्य । ६ कर । टेक्स । खिराज। ७ चौरी की ढंढी । ८ एक प्रसिद्ध दैत्य का नाम, जेा विरोचन का पुत्र था। इसी के लिये भगवान विष्णु ने वामनावतार धारण किया था। (स्त्री॰) भुर्री। बल। सिकुड़न।---कर्मन्, (न०) १ भूतयज्ञ । समस्त प्राणियों के। भोजन देना। २ राजकर का भुगतान।— दानं, (न०) देवता के। नैवेद्य का श्रर्पण। प्राणियों का भोज्यपदार्थ प्रदान ।--ध्वंसिन्, ( पु॰ ) विष्णु ।—नन्द्नः,—पुत्रः;—सुतः, ( पु॰ ) वितराज के पुत्र वाणासुर का नामान्तर। —पुष्टः,( पु॰ )—भोजनः, ( पु॰ ) काक। कौत्रा।—प्रियः, ( पु॰ ) लोधवृत्त ।—बन्धनः (पु०) विष्णु।—भुज्ञ, (पु०) १ काव । २ गौरैया । सारस । बगला ।--मन्दिरं,--वेश्मन्,—सद्मन्, (न॰) पाताल लोक । राजा विल के रहने का स्थान ।--हन्, (पु॰) विष्णु । - हरगां, (न०) प्राणिमांत्र की आहार प्रदान ।

विलिन् (वि॰) वलवान् । ताकतवर । पु॰) १भैसा । २ ग्रुकर । ३ ऊँट । ४ वैल । १ योद्धा । ६ चमेली विशेष । ७ कफ । ८ वलराम जी का नामान्तर ।

बिलद्मः } (पु॰) विष्णु । विलन्दमः }

विलमत् (वि॰) १ प्जन का या विलदान का संरजाम ठीक करने वाला। २ कर वसूल करने वाला।

वितमन् (पु॰) शक्ति। ताकत।

बिल्वर्द (न॰) देखो बलोवर्द । बिल्वष्ट (बि॰) श्रितशय बलवान ।

विलिष्टः ( पु॰ ) ऊँट । उष्ट्र ।

विलिप्ग्यु (वि॰) अपमानित । तिरस्कृत ।

बलोकः ( पु॰ ) छप्पर की मुड़ेर।

बर्जीयस् (वि॰) [स्त्री॰—वर्जीयसी ] १ मज्वसः। ताकृतवरः। २ श्रधिक प्रभाव वालाः। ३ श्रधिकतर श्रावरयकः।

वलीवर्दः } ( पु॰ ) साँद । वैल ।

वल्य (वि॰) १ मज्वृत । ताकतवर । २ वलप्रद । वल्यं (न॰) वीर्य । धातु ।

वल्यः (पु॰) बीद्ध भिन्नुक।

बहुदः ( पु॰ ) १ ग्वाला । त्रहीर । गोपाल । २ पाचक । रसोइया । ३ भीम का फर्ज़ी नाम जो उन्होंने ग्रज्ञातवास के समय रखा था ।—युवतिः, —युवती, ( स्त्री॰ ) गोपी ।

बल्लवी (स्त्री॰) गोपी। म्वालिन। ग्रहीरिन।

बल्वजः ( पु॰ ) } एक जाति की मैाटे तृख की घास। बल्वजा (स्त्री॰ )

वित्हिकाः ) ( बहुवच० ) एक देश विशेष श्रीर वित्हीकाः ) उसके श्रधिवासी ।

बष्कय ( वि० ) पूर्णवयस्क । जैसे गाय का वच्छा ।

विष्कयणी १ (स्त्री०) गै। जिसका बच्छा बड़ा हो। बष्कयनी १ गै। जिसके कई एक बच्छे हों। बष्कयनी

बस्तः ( पु॰ ) वकरा । — कर्गाः, ( पु॰ ) साल वृत्तः। बहल ( वि॰ ) १ श्रत्यधिक । विपुता प्रचुर । बढ़ा । मज़बृत । २ गाड़ । घना । ३ लंबे लंबे वालों वाली (जैसे पूँछ) ४ सख़्त । इट ।

चह्लः ( ९० ) उस विशेष ।

बदला (की॰) बड़ी इलायची।

विद्स् ( अन्यया॰ ) ३ वाहिर की घोर । याहिरी । २ हार के बाहिर । ३ वाहिर की घोर से ।

बहु (बि॰) [ची॰--बहु या बही ] बिपुल। प्रचुर । २ वहुत से । ध्रनेक । ३ सम्पन्न । बहुतायत सं।---ग्रप,-ग्रप, (वि॰) तरत । पनीला ।---ष्ट्रायत्य,(वि०) श्रनेक सन्तानों वाला ।—श्रपत्यः, ( ५० ) १ ग्र्कर । २ चृहा । वृंस ।— ग्रपत्या ( ग्री०) कई बार की व्यायी हुई गौ।—आशिन् (वि०) पेट्ट। भोजनभट ।—उद्काः, (पु०) एक प्रकार का संन्यासी।--ऋच्, (स्त्री॰) ऋग्वेद। —एनस्, (वि॰) वड़ा पापी।—कर, (वि॰) मशगूल। कामधंधे में लगा हुश्रा - करः, (पु॰) भहतर । सफाई करने वाला । २ ऊँट ।—करी, (र्ञा०) माहू। वड़नी।—कालीन, (वि०) पुरातन । पुराना ।--कूर्चः, (पु०) नारियल का वृक्त विशेष ।—गन्धदा, (स्त्री०) मुश्क। कस्तृरी।--गन्धा, (स्त्री०) १ यृथिका लता। २ चम्पा की कली ।— जहप, (वि०) वातृनी। वक्वादी ।-- द्किण, (वि॰) १ जिसमें वहुत सा दान दिया जाय । २ उदार ।—दायिन्. (वि०) टदार ।--- दुग्ध, ( वि॰ ) वहुत दूध देने वाली । —दुग्धः, ( पु० ) गेहूँ ।—दुग्धा, ( स्त्री० ) बहुत दृध देने वाली गी।—दूरवन्, (वि॰) वड़ा श्रनुभवी ।—धारं, (न०) इन्द्रका यत्र।— धेनुकं ( न० ) बहुत सी गौएं ।—नादः, (पु०) शंख ।—पत्रः, ( पु॰ ) लशुन । लहसन ।—पत्रं, (न०) भुड़वर । ग्रभ्रक। ग्रवरक ।--पत्री, (स्त्री॰) तुलसी वृत्त ।—पदु, पादु, पादः, (पु०) वट वृत्त ।—पुष्पः, (पु०) १ मॅ्गा का वृत्त। २ नींव का पेड़। -- प्रज, (वि०) श्रनेक सन्तानों वाला ।--प्रजः, ( पु० ) १ ग्रुकर । २ संज घास ।—प्रद, (वि॰) ग्रतिशय उदार । प्रसूः, (स्री॰) श्रनेक वचों की माता — प्रेयसी, (वि॰) श्रनेक प्रेमियों वाली। - फलः, (पु॰) कदस्य वृत्त । — वृत्तः, ( पु॰ ) शेर । —भाग्यं. (वि०) वहा भाग्यवान्।—भाषिन्, (वि०) यकवादी । गप्पी ।--मञ्जरी, ( खी० ) तुलसी । —मत, (वि॰) श्रतिशय माननीय l—म**लं**. ( न॰ ) सीसा । जस्ता। ---मानः, (पु॰) श्रतिशय मान ।---मानं, ( न० ) वह पुरस्कार जो वड़े से छोटे के। मिले।---मान्य, (वि०) सम्माननीय । पुज्य ।—माय, ( वि॰ ) मायावी । छली । कपटी । विरवासघाती ।—मार्ग**गा**, गंगा नदी।—मार्गी, (स्त्री०) वह जगह जहाँ श्रनेक मार्ग मिलते हैं।—मूत्र (वि०) प्रमेह रोग से पीड़ित।—मुधेन्, (पु०) विष्णु का नामान्तर ।--मृहय, (वि॰) क़ीमती । बहुत दामों का ।—मृग, ( वि॰ ) जहाँ बहुत से हिरन हों। हिरनों की बहुतायत। -- रूप, (वि०) १ श्रनेक रूप धारण करने वाला । २ चितकवरा ।— रूपः, (पु॰) १ सरट। गिरगट। छपकली २ केश । ३ सूर्य । ४ शिव । ४ विष्णु । ६ ब्रह्म । ७ कामदेव ।--रेतस, ( पु० ) वहा।-रोमन्, ( पु॰ ) भेड़ा । भेड़ । — त्वचगां, ( न॰ ) लुनिया ज़मीन ।—वचानं, ( न० ) व्याकरण की एक परिभाषा जिससे एक से श्रधिक वस्तुत्रों के होने का ज्ञान होता है। जमा।—वर्गा, (वि०) अनेक वि०) ग्रनेक विघ्न या रंगों का⊹—विझ, वाधाएँ डालने वाला ।—विध, (वि०) श्रनेक प्रकार का ।—चीज़ं, ( वीज ) ( न० ) शरीफा । सीताफल ।—ब्रीहि, (वि०) १ वहुत चाँवलों वाला।—त्रीहिः, (पु॰) छः प्रकार के समासों में से एक। इसमें दो या श्रधिक पदों के मिलने से जो पद बनता है वह किसी ध्रन्य पद का विशेषण होता है। शत्रुः, (पु॰ गोरैया चिड़िया।---शल्यः, ( पु॰ ) खदिर विशेष ।--- १२ द्व ( पु॰ ) विष्णुं का नामान्तर।—श्रुत, (वि॰) १ जिसने बहुत कुछ सुना हो । श्रनेक विषयों का जानकार । बड़ा विद्वान । २ वेदों का ज्ञाना ।—सन्ततिः, (पु॰) एक जाति का वाँस। — सारः, (पु॰) खदिर वृत्ता--सूः (पु०) १ श्रनेक सन्तति वाली जननी। २ शकरी। - सृतिः ( छी० ) १

श्रनेक बचों की माता। २ गौ, जो बहुत व्याती हो। —स्वनः, (पु॰) १ उल्ल् ।—बहुकः, (पु॰) १ सूर्य। २ श्रकं। मदार। ३ कैकड़ा। ४ कुक्टुट जातीय पची विशेष।

बहुतर (वि०) ग्रतिशय । ग्रधिकतर ।

बहुतम ( वि॰ ) श्रतिशय प्रचुर।

बहुतः ( अन्यया० ) अनेक पहलुओं से ।

बहुता } विपुल । प्रजुर । श्रनेकता

बहुतिथ (वि॰) ग्रधिक। लंवा। बहुत।

वहुधा ( अन्यया ॰ ) १ अनेक ढंगों से । यहुत प्रकार से । २ बहुत करके । प्रायः । अकसर । ३ अधिकतर अवसरों पर । ४ अनेक स्थानों या दिशाओं में ।

बहुल (वि०) १ प्रसुर । ग्रधिक । ज्यादा । २ गाढ़ा । सघन । कसा हुग्रा । २ काला ।—ग्रालाप, (वि०) वात्नी । वकवादी ।—गन्धा, (स्त्री०) इलायची ।

बहुर्त्तं ( न० ) १ श्राकाश । २ सफेद गोलिमर्च । बहुर्ताः ( पु० ) १ कृष्ण पच । २ श्रम्ति ।

बहुला(स्त्री०) १ गौ।२ इलायची।३ नील का पौधा।४ कृत्तिकानसृत्र।

वहुलिका ( की॰ वहु॰ ) कृत्तिका नचत्र पुञ्ज । वहुगस् ( श्रव्य॰ ) १ श्रधिक । श्रधिकता से । श्रचुरता से । २ श्रक्सर । बहुधा । ३ साधारणतः । मामूली तौर से ।

वाकुलं ( न॰ ) वकुल वृत्त के फल । वाङ् ( धा॰ श्रारम॰ ) [ बाङते ] १ स्नान करना । २ डूबना ।

बाडवः देखेा वाडवः ।

वाड्वेय देखेा वाडवेय ।

बाडव्यं देखो बाडव्यम् ।

बाढ (वि०) १ दह। मज़बृत। २ उच।

वाढं ( श्रन्यया॰ ) १ निश्चय रूप से । श्रवश्य । निश्चय । २श्राह । हाँ । ३ बहुत श्रन्छा । तथास्तु । ४ श्रतिशय । श्रत्यधिक ।

वार्णः (पु॰) १ तीर । नरकुल । सरपत । २तीरका । ३ तीर की वह नोंका जिसमें पर लगे हों । ४ गाय का ऐन या थन । श्पीधा विशेप ६ देल्यराज बिल के पुत्र का नाम । ७ हर्पवर्धन राजा के एक दरवारी किए का नाम । ५ पाँच संख्या ।— ध्रसनं, (न०) कमान । धतुप ।— ध्राविताः,— ध्राविताः,— ध्राविताः, (द्धी०) १ तीरों की कतार ।— ध्राध्रयः, (पु०) तीर की मार — जालं, (न०) ध्रनेक तीर ।— जित्, (पु०) विष्णु ।— तूणः— धिः, (पु०) तरकस तूणीर ।— पाणि, (वि०) धनुर्धर ।— पातः, (पु०) १ भूमि का माप । जितनी वूर तीर जा कर पढ़े। २ तीर की मार ।— मुक्तः, (पु०) लरकस ।— चृद्धिः (द्धी०) वाणों की वर्षा !— वारः, (पु०) कवव ।— सुताः, (द्धी०) उपा जो वाणासुर की वेटी थी।— हन्, (पु०) विष्णु ।

वाणिनो देखेा वाणिनी । वादर (वि०) [स्त्री०—वादरी ] वेखुत्त सम्बन्धी । २ कपास का पेडु ।

वाद्रं (न॰) १ वेर का पेड़। २ रेशम। ३ जल। सूती कपड़ा।४ दहिनावर्ती शङ्ख।

वादरः ( पु॰ ) रुई का भाइ।

वादरा (स्त्री०) कपास का पौधा।

वादरायणः, ( पु॰ ) वेदन्यास का नामान्तर ।—सूत्रं, ( न॰ ) वेदान्त दर्शन ।—सम्बन्धः, ( पु॰ ) किएत रिश्ता ।

वादरायिणः ( पु॰ ) शुकदेव जी का नाम, जे। ब्यास के पुत्र हैं।

चादरिक (वि॰) [स्त्री॰—वादरिकी ] बेरों की वीन कर एकत्र करने वाला।

वाध् (धा० श्रात्म०) [स्त्री०—वाधते, वाधित] १ सताना। श्रत्याचार करना। जुल्म करना। दवाना। छेड्छाँड करना। कष्ट देना। २ सामना करना। मुकावला करना। ३ श्राक्रमण करना। ४ भक्त करना। ४ श्रनिष्ट करना। घायल करना। ६ भगा देना। हटा देना। ७ खारिज करना। वरतरफ करना। नष्ट करना।

वाधः (पु॰) ) १ पीड़ा । कष्ट । सन्ताप । बाधा (खी॰) ई श्रस्याचार । २ छेड़खानी ।

गट्यदी । ३ हानि । छनिष्ट। चोट । ४ भय । ख़तरा | जेखों । १ मुख्ययला | सामना | ६ एत | राज़ । श्रापत्ति । ७ स्वरटन । प्रतिदाद । दाधक (वि॰) [ सी॰-वाधिका ] १ दुःखदायी। पीटाकारी । २ छेट्छाट् करने वाला । ३ मिटाने वाला । मेंदने वाला । ४ वाधा टालने वाला । वाधनं ( न० ) ६ घरयाचार । छेट्खानी । चिद् । गट्-बदी । कष्ट । पीदा । २ चगडन । ३ स्थानान्तर-करम । ४ प्रतिवाद । वाधना ( छी० ) कष्ट। पीड़ा। गट्यड़ी। चिन्ता दाधित ( दा० रु० ) श्रत्याचार किया हुया । चिद्राया हुया । पीड़ित । ३ सुकावला किया हुया । सामना 🕆 किया हुया। ४ रोका हुया। बंद किया हुया। ४ , बरवरफ किया हुआ । मंसूक किया हुआ । खारिज । किया हुया। ६ खरडन किया हुया। वाधिर्य ( न॰ ) बहिरापन । वांधिकिनेयः ) चान्धिकिनेयः ) ( पु॰ ) दोगला । वर्णसङ्कर । वांधवः ) १ रिरतेदार । सगा । नातेदार । २ मातृ वान्यवः ) पची नातेदार । ३ मित्र । ४ भाई !— जनः, ( पु॰ ) नातेदार । नातेगोते का । वाधव्यम् ( न० ) सम्बन्ध । नातेदारी । रिश्तेदारी । वाभ्रवी (स्त्री०) हुर्गा देवी का नामान्तर । वार्वटीरः ( ए० ) १ त्राम का गृहा । २ टीन । जस्ता । ३ धॅनुत्रा । अङ्कुर । ४ वेश्यापुत्र । वार्ह (वि॰) [स्त्री॰-वार्टी ] मोर की पूंछ के परों ! का बना हुआ। ( पु॰ ) जरासन्ध का नाम। वाह्रेस्पत (वि॰) [स्त्री॰—वाह्स्पती] बृहस्पति सम्बन्धी। बृहस्पति से उत्पन्न । बृहस्पति का । वाईस्पत्य ( वि॰ ) बृहस्पति सम्बन्धी । वार्हस्पत्यं ( न० ) पुष्य नचत्र । वाहेस्पत्यः ( पु० ) १ बृहस्पति का शिष्य । २ उन बृहस्पति का श्रनुयायी जिन्होंने जड़वाद का उप्रवाद लोगों के। सिखलाया था। जडवादी। वार्हिग ( वि॰ ) [ स्त्री॰—वार्हिगी ] मयूर सम्बन्धी या मयूर से उत्पन्न । धाल (वि॰) १ वालक । लक्ष्का । जो जवान न हुआ

हो । २ हाल का उगा हुग्रा । यथा सूर्य । ३ वालकों का सा। ४ श्रज्ञानी। मूर्ख। - ध्रक्रणः, ( पु॰ ) तड़का। भार। ध्यर्कः, ( पु॰ ) हाल का निकला सूर्य ।—श्रवस्था, ( स्त्री॰ ) लड़कपन '— ध्यातपः, (पु॰) प्रातःकालीन धूप । --इन्दुः, (पु०) चन्द्रमा । (प्रतिपदा द्वितीया का) —इप्रः, ( पु॰ ) वेर का पेड़ । – उपचारः, (पु०) लड़कों की चिकित्सा। - कदली, ( खी० ) छे।टी जाति के केले का दृत्त । —ऋमिः, (पु॰) जूं। चिलुया ।—क्रीडनकं. ( न॰ ) वालक का खिलीना।-क्रीडनकः, (पु॰) १ गेंद्र। २ शिव। — क्रोड़ा. (स्त्री॰) यालक का खेल । लड़क खेल ।—खिल्यः, ( पु॰ ) पुराणों के श्रनुसार ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न ऋषि समूह जिनके शरीर का श्राकार धँगुठे के बरावर है। इस समूह में साठ हजार ऋषियों की गणना है। ये सब के सब बड़े तपस्त्री हैं। - गिभेगो.(छी०) वह गै। जो प्रथम बार ब्यानी हो .—चरितं (न०) १ लड़कों के खेल ।— चर्यः (पु॰) कार्तिकेय ।—चर्या (स्त्री०) यालक की चर्या। — तनयः ( पु॰ ) खदिर का वृत्त ।--र्तत्रं, ( न० ) वालकों के लालन पालन श्रादि की विधि । कौमार भृत्य ।--दलकः ( पु॰ ) खदिर का पेड़।--पाश्या, ( स्ती॰ ) १ सिर के केशों में धारण करने का पुराने ढंग का एक गहना। २चोटी में गूँथने की मोती की लड़ी। —पुष्टिकः,—पुष्टी, ( खी॰) चमेली ।—वेाधः ( पु॰ ) कोई पुस्तक जो वालकों या श्रनुभव शून्य लोगों के पढ़ने के लिये हो ! -- भद्रकः ( पु॰ ) विप विशेष ।---भारः ( पु॰ ) लंबी श्रीर वालोंदार पूँछ । - भावः, ( पु०) लड़कपन । —भैपज्यं ( न॰ ) सुर्मा विशेष । — भाज्यः ( पु॰ ) मटर । चना ।---मृगः ( पु॰ ) हिरन का वच्चा।—यज्ञोपवीतकं ( न॰ ) जनेक जो वत्तःस्थल के ऊपर होकर पहिना जाय।

बालः (पु०) १ वच्चा । २ ग्रवयस्क । नावालिग । ३ वछेड़ा । ४ मूर्ख । ४ पूँछ । ६ केश । ७ पाँच वर्ष का हाथी । म्सुगन्धद्रस्य विशेष ।

```
—राजं, ( न॰ ) वैहुर्यमणि —वत्सः, ( पु॰ )
    ९ छोटा बाछा। २ कवृतर।—वायज्ञं, ( न० )
    —वाह्यः, ( पु॰ ) जंगली वकरा । —विधवा,
    (स्त्री॰) वह स्त्री जो वाल्यावस्था ही में विधवा
    हो गयी हो ।–ज्यजनं (न०) चौरी । चौर । चँवर ।
    ---सूर्यः,--सूर्यकः, (पु०) वैद्वर्यमणि ।--हत्या
    (स्त्री॰) वालक का बध।—हस्तः (पु)
    वालदार पूँछ ।
बालक (वि०) [स्त्री० —बालिका] १लड्के की तरह।
    जा जवान न हुआ हो। २ अज्ञानी।
वालकं ( न० ) श्रॅगूठी ।
वाल कः ( पु० ) १ वचा । लड़का । २ श्रप्राप्तवयस्क ।
    नावालिग़ । ३ ऋँगूठी । मूर्ख । मूढ़ । ४ वलय ।
    कङ्कण । १ घे। इत्र या हाथी की पूँछ ।
बाला (स्त्री०) १ लड़की। २ वह युवती जो १६
    वर्षसे कम उम्र की हो ३ युवती स्त्री। ४ चमेली
    विशेष । १ नारियल का बृत्त । ६ घीग्वार । घृत-
    कुत्रारी । ७ छोटी इलायची । ८ हल्दी ।
बालिः ( पु॰ ) बानरराज सुग्रीव के वड़े भाई श्रीर
    अङ्गद के पिता का नाम।—हनू,—हंतृ (पु०)
    श्रीरामचन्द्र ।
वालिका (स्त्री०) १ लड़की। २ वाली की गाँठ।
    ३ छ्रोटी इलायची । ४ रेती । ४ पत्तों की खरभर ।
चालिन् ( पु० ) बानरराज वालि ।
बालिनो (न०) अधिनी नत्तत्र।
बालिमन् ( पु॰ ) लड्कपन।
वालिश (वि०) १ लड्कपन । मूर्खता । २ जवान ।
    ३ मूर्ख । अज्ञानी । ४ असावधान ।
बालिशं (न०) तकिया।
वालिशः (पु०) १ मूर्खं। मूढ़। २ बालक। बचा।
    लड़का ।
वालीश्य (न॰) १ लड्कपन । जवानी । २ मूर्खता ।
    वेवकृफी ।
बाली (स्त्री०) कान का श्रभूषण विशेष।
घालीशः ( पु॰ ) मूत्र को रोक रखना।
बालुः ( पु॰ )
बालुकं ( न॰ ) { सुगन्ध द्रव्य विशेष ।
```

```
वालुका ( खी॰ ) देखो वालुका।
वालुकी
वालंकी
वालुङ्की
            ( स्त्री॰ ) एक प्रकार की ककडी।
वालगी
वालुङ्गी
वालुकः ( पु॰ ) एक प्रकार का विष ।
बालेय (वि॰) [म्री॰-वालेयो] १ बलि देने योग्य।
     २ केामल । मुलायम । नरम । बालि के दंश का ।
बालेयः ( पु० ) गधा । रासभ ।
वारुयं (न०) १ लड्कपन २ मूर्खता। मूदता।
वाल्हकं
वाल्हिकं
              (न०) १ केसर । २ हींग।
बाल्हीकं
वाल्दकः (पु०) १ बाल्हकों का राजा । २ बलखबुखारे
    काघोड़ा।
वाल्हकाः
              (पु॰बहु०) १ एक देश विशेष के
वाहिइकाः
              श्रिधवासियों की संज्ञा।
बाल्हीकाः )
बाव्हिः ( पु॰ ) बलख-बुखारा देश ।
वाष्पः (पु॰) ) १ श्राँस् । २ भाफः । केहिरा । ३
वाष्पं (न॰) ) लोहा —श्रम्बु, (न॰) श्राँस् ।
     —कग्ठ, ( वि० ) गद्गद् कग्ठ ।—मे।त्तः,
    ( ५० ) — मेाचनं, ( न० ) ग्राँसु नहाना ।
वास्तं (वि॰) चिं। चास्ती विकरे का या वकरे
    से निकला हुआ।
बाहः (पु०) १ बाँह । २ घोड़ा ।
बाहा (स्त्री०) वाँह।
बाहीकः ( पु॰ बहु॰ ) पंजाब का एक निवासी।
बाहीकाः (पु०) १ पंजाबी लोग । २ वैल ।
बाहु: (पु०) १ बाँह । २ कलाई । ३ पशु के श्रगले
    पैर । ४ चौखट का बाजू।
बाहू (हि॰) आर्दा नक्त्र । - दुग्ठ,-कुःज, (वि॰)
    वह जिसका हाथ दूटा है। सुंजा -कुन्थः,
    (पु०) पत्ती का बाजू डैना।—चापः, (पु०)
    फाँसला जी हाथों से नापा हुआ हो।—जः,
    (पु॰) १ चत्रिया २ तोता। न्नः, (पु॰)
    — त्रं, (न०) — त्राग्तं 'न०) बाहु को बचाने
    के लिये कवच विशेष ।—पाशः, (पु॰) मल्लयुद्ध
    का एक ऐन ।—प्रहर्णम्, (न०) घूंसों की
```

चड़ाई । घुनंबुस्मा ।--- दलं ( न० ) बाँह की शक्ति । कुव्यत याज् ।—भूपर्मा, —भूपा (सी०) याज्यंद ।-भेदिन्, (पु॰) विष्णु का नामान्तर। —मृत्तं ( न० ) यग़ल ।—युद्धं ( न० ) मल्ल युद्ध।-योधः, योधिन् ( ५० ) धृसों से लड़ने वाला ।—तना, (की॰) बाहु जैसी लता। वीये, (न०) बींह का ज़ोर ।—व्यायामः, ( पु॰ ) कसरत विशेष ।—शालिन्, ( पु॰ ) १ शिव। २ भीम। - शिखरं, ( न० ) कंधा। --न्त्रमधः, (पु॰) च्चिय जाति का श्रादमी।— सहस्त्रभन्, ( पु॰ ) कार्तवीर्य राजा । बाहुकः ( पु॰ ) १ वंदर। २ राजा नल का वदला हुषा नाम । बाहुगुगुयं ( न० ) श्रनेक गुणों की सम्पन्नता । बाहुदुन्तफं (न०) स्मृति जिसके रचयिता इन्द्र कहे जाते हैं। चाहुद्ग्तेयः ( ५० ) इन्द्र। बाहुदा ( खी॰ ) एक नदी का नाम । बाहुभाष्य (न॰) वकवादीपन । वातूनीपन । बाहुरूप्यं ( न० ) श्रनेकता । विभिन्नता । वाहुतः ( पु॰ ) १ श्रम्नि । २ कार्तिक मास । बाहुलं (न०) १ श्रनेकता । २ हाथ के लिये परित्राण । —र्ज्ञावः, ( पु॰ ) मोर । मयूर । चातुलकं (न०) अनेकता। वाहुलेयः ( पु॰ ) ) कार्तिकेय । बाह्द्यं ( न॰ ) विपुलता । प्राचुर्य । चाह्वाहवि ( श्रव्यया॰ ) हाथापाँही । वाह्य (वि०) १ वाहिर का । वाहिरी । २ श्रजनवी । श्रपरिचित । विदेशी । ३ समाज वहिष्कृत । वाह्यः ( ५० ) १ श्रजनवी । विदेशी । २ पतित । जाति से निकाला हुआ। बाव्हरूयं ( न० ) ऋग्वेद की परम्परागत शिक्षां। विट् (धा॰ परस्मै॰ ) ( वेटित ) १ शपथ खाना । २ शपथदेना । ३ चिल्लाना । विटकं (न॰) विटकः (पु॰) विटका (स्री॰)

विडं(न०) लवण विशेष। विडालः ( पु॰ ) १ विह्नी । २ श्राँख के डेला ।— पदः, ( पु॰ ) — पदकं, ( न॰ ) तौल विशेष जो १६ मारों की होती थी। विडालकं ( न० ) पीलीमरहम। .बडालकः ( पु०) १ विल्ली । पत्तकों पर लेप चढ़ाने की किया। विटीजस् ( पु॰ ) इन्द्र । विंदु ) ( धा० परस्मै० ) [ विन्दति ] १ चीरना । विन्दु ) २ विभाजित करना । विंदुः ) ( पु॰ ) १ वृँदः । कृतरा । सूदम परिमाणु । विन्दुः ) २ विंदी । विन्दु । ३ हाथी पर रंगीन वृदें जो उसे सजाने को बनायी जाती हैं। ४ शून्य । सिफर ।—चित्रकः, ( पु०) चित्तल । वारहर्सिगा । —जालं, —जालकं, (न०) १ श्रनेक विन्दु। २ हाथी के माथे श्रीर सेंड़ का चित्रण।—तंत्र:, ( ५० ) १ पाँसा । २ शतरंज की विद्यांत । —देवः, ( पु॰ ) महादेव ।—पत्रः, ( पु॰ ) भोजपत्र का वृत्त विशेष ।-फलं, ( न॰ ) मोती ।—रेखकः, ( ५० ) १ श्रनुस्गर । २ पद्मी विशेष ।-- वासरः, (पु०) गर्भस्थापन का दिवस । विञ्चोकः ( ५० ) श्रभिमान या श्रहङ्कारवश श्रपनी प्रेयसी की श्रोर से श्रनास्था। हावभाव। विभित्सा ( स्त्री॰ ) भीतर प्रवेश करने की इच्छा। विभीपगाः ( पु॰ ) लङ्कापित रावण के सव से छोटे भाई का नाम। विभ्रज्ञः } ( पु॰ ) श्रग्नि । श्राग । विभ्रजिपुः } विंवः, विम्वः ( ५० ) ) १ घन्द्रमा का या सूर्य का विंवं, विम्वम् ( न० ) ∮ मण्डल । २ मण्डल । गोलाकार कोई वस्तु । ३ मूर्ति । छाया । परछाईँ। ४ दर्पण । ४ घड़ा। (न०) क्ंद्ररू।— फ्रोप्ट, (वि॰) ( = विम्बोट विम्वेट ) जिसके कु दरू के फल जैसे लाल ग्रोठ हों। वित्रकं ) (न०) १ चन्द्र या सूर्य मण्डल। २

विम्धकम् ∫ कुंदरू फल।

बिम्बित ∫ चित्र खींचा हुन्ना ।

बिंबित (वि॰) १ प्रतिच्छाया पड़ा हुन्ना। २

सं० रा० को०--७४

विल् (धा॰ उभय॰) [विलिति, बेलयिति—बेलयते] चीदना। फाड़ना। तोड़ना। दो दुकड़े करना।

चिलं (न०) १ सूराख । छेद । भीटा । माँद । २ गढ़ा । गर्त । ३ किरी । दरार । निकास । मुहाना । ४ गुफा ।

बिलः (पु०) इन्द्र के घोड़े उच्चेश्रवस् का नाम।
—ग्रोकस्, (पु०) वे जन्तु जो विल या माँद में
रहते हैं।—कारिन् (पु०) चृहा।—योनि,
(वि०) उस जाति के जानवर जो विल में रहते
हैं।--वासः, (पु०) खेखर (यह एक पग्र है
जो ऊदबिलाव की तरह होता है।—वासिन
(या विलेवासिन्) (पु०) सर्प। साँप।

विलंगमः } ( पु॰ ) साँप । सपै। बिलङ्गमः }

विलोशयः (पु॰) १ साँप। चृहा। ३ माँद या विल में रहने वाला कोई भी जन्तु।

विल्लः (पु॰) १ गर्त । गदा २ त्र्यालवाल । - सूः, (स्री॰) दस वचों की जननी।

विल्यः ( पु॰ ) वेल का पेड़ ।—दग्डः, ( पु॰ ) शिव जी ।— पेशिकः,—पेशी, ( स्त्री॰ ) वेल के फल की नरेरी या कड़ा छिलका ।

विल्वं (न०) १ बेल का फल। २ तौल विशेष । जो एक पल की होती हैं।

विट्वकीया ( छी॰ ) वह स्थान जहाँ श्रनेक वेल के पेद लगाये गये हों।

विस् (धा॰ पर॰) [विस्यति ] १ जाना । २ उत्तेजित करना। श्रनुरोध करना। भदकाना। ३ फेँकना। ४ चीरना।

विसं ( न॰ ) कमन - नाल - तन्तु ।—किंग्रिठका, (खी॰ )—किंग्रिटन् (पु॰ ) छोटा सारस — कुंसुमं,—पुष्पं,—प्रसूनं, ( न॰ ) कमन का फूल ।—खादिका, ( न॰ ) कमन नातिन्तु को लाने वाला ।—जं, ( न॰ ) कमन का फूल ।— नाभिः (खी॰ ) पिंचनी ।—नासिका (खी॰ ) सारस विशेष ।

बिसलं ( न॰ ) श्रॅंखुश्रा । श्रङ्कर । पल्लव । कली । बिसिनी (स्त्री॰ ) ३ कमल का पौधा । २ कमलनाल सन्ता । ३ कमल समूह । विसित्त (वि॰) विस सम्बन्धी या विस से निकला हुत्रा।

विस्तः ( go ) द० रत्ती के बरावर की एक तौल जो सोना तौलने के काम में श्राती है।

विल्ह्गाः ( पु॰ ) विक्रमाङ्कदेव चरित्र के रचयिता एक कवि का नाम ।

बोर्ज (न०) १वीजा । २ श्रङ्कर । गाभ । जड़ । उद्गम । तत्व । ३. उद्गम स्थान । उत्पत्ति स्थान । उपादान कारण । ४ वीर्य । ५ किसी नाटक की मूल कथा या कहानी । ६ गूदा । गरी । मिगी । ७ वीजग-णित । ⊏ वीजमंत्र !—-ग्रज्ञारं, (न०) मंत्र का श्रादि श्रचर । —श्राद्यः, —पूरः, —पूरकः, ( पु॰ ) नीवू । जंभीरी । - पूरं,--पूरकं; (न॰ ) नीबृका फल । — उत्कृष्टं, (न०) उत्तम बीजा। —उदकं, (न॰) श्रोला ।—कर्तृ (पु॰) शिव।—-कोषः,—कोशः, (पु०) बीज। फली। छीमी रखने का पात्र । --गिएतं, ( न० ) बीजगणित का विज्ञान ।—गुप्तिः, ( स्त्री॰ ) फली । छीमी ।—दशंकः, ( पु० ) स्टेज मैनेजर । रंगशाला का व्यवस्थापक ।—धान्यं, ( न० ) धनिया। कोथमीर । — न्यासः, (पु०) किसी नाटक की कथा के उद्गम स्थान का, या आधार का बतलाना।--पुरुषः (पु०) गोन्नप्रवर्तक ।--फलकः, (पु॰) नीवृका वृत्त ।—मंत्रः, (पु॰) मंत्र के त्रादि का त्रचर। - मातृ रा, (स्त्री॰) कमलगद्दा।--रुहः, (पु०) श्रनाज। नाज।--वापः, (न०) १ वीज बोने वाला । २ वीज बोने की किया।—वाहनः, ( पु० ) शिव जी।—सूः, (पु॰) पृथिवी।—सेक्तु. (पु॰) (वि॰) उत्पन्न करने वाला । पैदा करने वाला ।

बीजः ( पु॰ ) नीवृ या जंभीरी का वृत्त ।—ग्राध्यत्तः, ( पु॰ ) शिव ।—ग्राश्चः, ( पु॰ ) साँड घोड़ा । ( वह घोड़ा जो केवल घोड़ियों कें। ग्याभन करने के लिये होता है । )

वोजकं ( न॰ ) बीजा। बीज।

बीजकः ( पु॰ ) १ नीवु । २ जंभीरी । ३ जनम के समय बच्चे की वह श्रवस्था जब उसका सिर दोनों भुजाओं के बीच में होतर वानि के हार पर था जाय।

दीजल (वि॰) वीजों याचा । जिसमें प्रथिक <mark>वीज हों ।</mark> दीजिक ( वि॰ ) श्रविक वीजों वाला ।

यीजिन् वि०) [ सी०—प्रीतिनी ] यीजों वाला। (पु०) १ शसली जनक। (प्रीज योगे वाला। २ पिता। जनक। ३ सूर्य।

द्योज्य (वि॰) भ्योज से उत्पन्न । २ कुलीन ।

बीभत्स (वि॰) १ घणित । २ ठाही । ईप्पांतु । उपद्रवी । ३ वर्बर | निष्ठुर । भयानक । ४ मन किन हुणा ।

चीभन्मः ( पु॰ ) १ घृणा । २ काव्य के नैारसों के प्रन्तर्गत नातर्वो रस । ३ घ्रर्जुत का नामान्तर ।

बोभन्मुः ( ५० ) श्रर्जुन ।

दुक् ( अव्यया॰ ) नकली सब्द ।—कारः, (पु॰ ) सिंह की गर्जन ।

बुक्त ( धा॰ परस्मे॰ ) [ बुक्कति. बुक्कयित बुक्कयते ] १ भूषना । २ बोलना । बातचीत करना ।

युक्तं (न०)) १ हृदय । २ वज्ञःस्थल । छाती । युक्तः (पु०) १ २ रक्तः । (पु०) यकता । २ समय।

बुक्तन् ( पु॰ ) हदय ।

बुक्कनं (न०) भूकना।

टुकस ( ५०) चागडाल।

चुका ) (ची॰) हृदय। दिल। वुका )

बुट् (धा॰ डभय) [गोद्ति, बोद्ते] १ देखना। पहचानना । २ सनमना । जानना ।

बुद्ध (व० कृ०) १ जाना हुन्ना । समभा हुन्ना। पहचाना हुन्ना। २ जागा हुन्ना। ३ देखा हुन्ना। ४ बुद्धिमान। पण्डित।

बुद्धः ( पु॰ ) १ एक बुद्धिमान या पिएडत पुरुष । २ वीद धर्म के प्रवर्त्तक शाक्यसिंह का नाम ।— ध्रागमः, ( पु॰ ) बुद्धधर्म के सिद्धान्त श्रौर यमनियम । उपास्तकः ( पु॰ ) वीद्ध धर्मा-नुयायी — गया, ( स्त्री॰ ) तीर्थ स्थान विशेष । —मार्ग, (पु॰) बुद्धधर्म । बुद्धधर्म के सिद्धान्त । युद्धिः (खी) १ धीशकि । योध । २ चित्त । प्रतिभा । समक । ३ ज्ञान । ४ विवेक । १ मन । ६ हाजिरजवावी । ७ धारणा । राय । विश्वास । ख्रयाल । म्
इरादा । श्रभिप्राय । ६ सचेतता । चैतन्य ।—
ध्रतीत, (वि०) समक के वाहिर ।—इन्द्रियं
(न०) ज्ञानेन्द्रिय ।—गम्य,—श्राह्म, (वि०)
समक के भीतर । जो वृद्धि से समका जा सके ।
—जीविन्, (वि०) वह जो वृद्धि द्वारा श्रपना
निवांह करता हो ।—भ्रमः, (पु०) चित्त का
डांवाडोल होना । मन की श्रस्थिरता ।—
शालिन्,—सम्पन्न, (वि०) वृद्धिमान । समकदार श्रकुमन्द ।—सखः — सहायः, (पु०)
मंत्री । सचिव वजीर ।—हीन, (वि०) मूर्खं।
वेयकृष ।

द्युद्धिमन् (वि॰) १ वृद्धिमान । प्रतिभाशाली । २ विद्वान । ३ चतुर । चालाक ।

बुदुबुद्ः ( पु॰ ) बबूता । बुल्ला ।

बुध् (धा॰ श्रात्म॰) [ वाधित — वोधित, बुध्यते, बुद्ध ] १ जानना । समभना । २ पहचानना । ३ खयाल करना । विचारना । ४ ध्यान देना । १ सोचना । विचारना । ६ जागना । ७ होश में श्राना । चैतन्य होना ।

बुध ( वि॰ ) बुद्धिमान । चतुर । विद्वान ।

बुधः (पु०) १ बुद्धिमान या विद्वान् श्रादमी । २ देवता । ३ बुध्यह ।—जनः, (पु०) बुद्धिमान या विद्वान् श्रादमी ।—तातः (पु०) चन्द्रमा । —दिनं, (न०)—चारः, (पु०)—चासरः, (पु०) बुध्वार ।—रत्नं, (न०) पन्ना ।—सुतः, (पु०) राजा पुरुखा की उपाधि ।

बुधानः ( पु॰ ) १ बुद्धिमान् । गुरु ।

बुधित (वि०) जाना हुआ। समका हुआ।

बुधिल (वि॰) बुद्धिमान। विद्वान्।

द्युझः (पु०) १ वर्तन की तली। २ पेड़ की जड़। ३ सब से नीचे का भाग। ४ शिव।

वंद्, बुन्द् ) (धा॰ उभय॰ ) [ बुंदति—बुन्दते, बुंध्, बुन्ध् ) बुंधति—बुन्धते ] १ पहचानना। देखना । २ समसना । विचारना । पुभुत्ता (ची॰) १ भूख । २ किसी वस्तु के उपभोग की इच्छा ।

बुभुक्तित (वि०) भूखा।

वुर्मुच्च (वि॰) भूखा । साँसारिक सुखेापभाग का इच्छुक ।

बुितः (स्त्री०) भय। दर।

बुस् ( धा॰ परस्मै॰ ) [बुस्यति ] निकालना । छोड़ना ।

दुसं } (न०) १ भूसी । २ रद्दी । कृड़ा कर्कट । दुपं ∫ ३ उपरी । कंड़ा । ४ धन दौलत ।

बुस्त् (धा॰ उभय॰ ) [बुस्तयति बुस्तयते ] १ सम्मान करना । श्रपमान करना ।

**बुस्तं ( न॰ )** भुना हुन्ना माँस विशेष।

घृशी ) घृषी } ( स्त्री० ) किसी महात्मा की गद्दी । चृस्ती }

वृंह् ( धा॰ पर॰ ) [वृंहति, वृहित] वदना । उगना । २ दहादना । गर्जना ।

वृंहर्ग ( न॰ ) हाथी की चिंघार।

वृंहित (व॰ कृ॰) १ उगा हुत्रा । वड़ा हुत्रा । २ गर्जता हुत्रा ।

चृहितं ( न० ) हाथी की चिंघार।

बृह् ( धा० पर० ) [ बर्हति, बृहति ] श्वदना । उन्नत होना । फैलना । २ गर्जना ।

चृहत् (वि०) [स्री०—चृहती ] १ वहुत वदा।
विशाल। भारी। २ चौदा। श्रोंदा। बहुत विस्तार
युक्त। ३ विपुल । ४ वलवान् । ४ लंवा। ६
पूर्ण वृद्धि को प्राप्त । ७ उसा हुग्रा। सघन।
(स्री०) व्याख्यान। (न०) १ वेद। २ साम
वेद का नाम। ३ व्रह्म का नाम।—ग्रङ्गः,—काय,
(वि०) वड़े भारी डीलडौल का।—ग्रङ्गः,
(पु०) हाथी।—ग्राःग्यं,—ग्रारग्यकं, (न०)
एक प्रसिद्ध उपांनपद जो शतपथ में ब्राह्मण के
श्रन्तिम ६ श्रध्याय में वर्णित है।—एला,
(स्री०) वर्दी इलायची।—कुद्धाः, (वि०)
चढ़े पेट वाला।—केतुः, (पु०) श्रग्नि का नाम।

—गृहः, (पु॰) देश विशेष।—चित्तः, (पु॰) नीव या जंभीरी का वृच ।—ढका, (स्री॰) यहा ढोल।—नटः,—नलः, (पु॰) नला, (स्री॰) विराट् के दरवार में जिन दिनों श्रर्जुन हिप कर रहते थे, उन दिनों वे इसी नाम से वहाँ परिचित थे।—नेत्र, (वि॰) दूरदर्शी। विवेकी।—पाटलः, (पु॰) धत्रे का फल।—पालः, (पु॰) वट या गृलर का वृच।—भट्टारिका, (स्री॰) दुर्गा का नाम।—भानुः, (पु॰) श्रन्दि । र जरासन्ध के पिता का नाम।—राविन्, (पु॰) छोटी जाति का उन्लू।—स्फिन्, (वि॰) वड़े नितंयों वाला।

बृहतिका ( छी० ) उत्तरीयवछ । चादर ।

गृहस्पतिः (पु॰) १ देवतात्रों के गुरु। २ वृहस्पति

श्रह। ३ एक स्मृतिकार का नाम ।—पुरोहितः,
(पु॰) इन्द्र का नाम ।—वारः,—वासरः,
(पु॰) गुरुवार।

वेडा ( सी॰ ) नाव । वोट ।

वेह् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ वेहते ] प्रयत्न करना । उद्योग करना । कोशिश करना ।

वैजिक (वि॰) [छी॰—वैजिकी] १ वोर्य सम्वन्धी। २ श्रसत्ती । ३ गर्माधान सम्बन्धी । ३ सम्भोग सम्बन्धी।

वैज्ञिकं ( न॰ ) उपादान कारण । उद्गम स्थल । निकास ।

वैजिकः ( पु॰ ) भ्रँखुश्रा । श्रङ्कुर ।

वैडाल (वि॰) [स्रो॰—वैडाली ] विह्नी सम्बन्धी।
—व्रतं, (न॰) विह्नी की तरह उपर से तो
बहुत सीधा साधा बना रहना पर समय पर घात
करना।— व्रतिः (पु॰) कपटी। छली। वह
पुरुप जो पवित्र जीवन व्यतीत इस लिये करे कि
विना ऐसा किये उसके फँसाये कोई स्त्री फँसे ही
नहीं।—व्रिनक्तः, – व्रितन्, (पु॰) पाखपढी
साधुं दम्भी सन्तः। नास्तिक।

वैंचिकः } ( g॰ )रसिक । रसीया । वैम्बिकः }

वैद्व (वि॰)[स्त्री॰—वैद्वी] १ बेज वृत्र सम्यन्धी

या येल वृष्ट की लकड़ी का मना हुआ। २ येल के पेड़ों से प्राच्छादित ।

बैहर्व (न०) वेल वृत्त का फल।

दोधः ( पु॰ ) १ जानकारी । ज्ञान । जानने का भाव ।

विचार । ३ वृद्धि । समक्त । ७ जागृति ।

चैतन्यता । १ खिलना । फैलना । गुलना । ६

निर्देश । अनुमित । ७ उपाधि । संज्ञा ।— प्रतीतः ( दि॰ ) ज्ञान के परे । -करः, ( दि॰ ) जनाने वाला । दनलाने वाला । - करः, (पु॰ १ वंदी-जन जो राजायों को जगाया करते थे । २ शिचक ।

प्रध्यापक ।— गम्य, ( वि॰ ) जो समक्त में श्रा जाय ।— पूर्व ( वि॰ ) इरादतन । जानवृक्तकर ।

— द्यासरः, ( पु॰ ) देवोत्थानी एकादशी, जो कार्तिक शुरू पच में होती है

योधक (वि॰) [सी॰—वोधिका] १ वतलाने वाला। श्रागाह करने वाला। २ सिखलाने वाला। शिचक। ३ सूचक। ४ जगाने वाला।

दोधकः ( पु॰ ) जासूस । भेदिया ।

द्योधनं (न०) ज्ञापन । जताना । सूचित करना । २ जगाना । ३ उद्दीपन । ४ धृप देना ।

बोधनः ( ५० ) १ बुधग्रह ।

योधनी (स्त्री॰) १ कार्तिक ग्रुक्ता ११ सी २ वदी पीपल ।

चोधानः ( पु॰ ) १ बुद्धिमान पुरुष । २ बृहस्पति का नामान्तर ।

द्योधिः (पु०) १ पूर्ण ज्ञान । २ वट वृत्त । ३ सुर्गा । ४ हुद्ध देव का नामान्तर ।—तरुः, —द्भुमः, — वृत्तः, (पु०) वृत्त जिसके नीचे बुद्ध भगवान् ने बुद्धस्य प्राप्त किया था ।—दः (पु०) जैनियों का प्रार्हत ।—सन्तः, (१०) वह जो बुद्धस्य प्राप्त करने का ग्राधिकारी हो परन्तु बुद्ध न हो सका हो ।

वोधित (व॰) १ जनाया हुआ। प्रकट किया हुआ। २ स्मरण दिलाया हुआ। ३ श्रादेश (दया हुआ। स्चित किया हुआ।

बौद्ध (वि॰) [ छी॰—वौद्धी ] १ बुद्धि या समक से सम्बन्ध रखने वाला। २ बुद्ध से सम्बन्ध रखने वाला। बोद्धः (पु॰) बोद्ध धर्म का मानने वाला। बोधः (पु॰) पुरुरवा का नामान्तर। बोधायनः (पु॰) एक प्राचीन लेखक का नाम। ब्रध्नः (पु॰) १ सूर्य। २ वृत्तमूल। पेड़ की जद। ३ दिवस। ४ मदार का पोधा। १ सीसा। जस्ता। ६ घोदा। ७ शिव या ब्रह्मा।

ब्रह्मं ( न॰ ) परमारमा ।

ब्रह्मग्य (वि॰) १ ब्रह्म सम्यन्धी। २ पवित्र। ३ ब्राह्मण के योग्य। ४ ब्राह्मणों से प्रीति करने वाला। —देवः, (पु॰) विष्णु भगवान्।

ब्रह्मग्रयः ( ९० ) १ वह जो वेदों में निष्णात हो । २ २ शहतृत का वृत्त । ३ ताद का पेद । ४ में जा । ४ शनिब्रह । ६ विष्णु का नामान्तर । ७ कार्तिकेय ।

ब्रह्मस्या ( स्त्री॰ ) दुर्गा देवी की उपाधि।

ब्रह्मस्वत् ( न॰ ) श्रग्नि का नामान्तर ।

व्रह्मता (स्त्री॰) ) १ शुद्ध व्रह्म भाव ।२ व्राह्मण्यत । व्रह्मत्वं (न॰) ) ३ व्रह्म में जीनता ।

ब्रह्मन् ( न० ) १ परमारमा । परब्रह्म । २ स्तुति की एक फ़रचा।३ धर्म ग्रन्थ।४ वेद।४ प्रणव। श्रोद्धार । ६ ब्राह्मण वर्ण । ७ ब्रह्मी शक्ति । म तप । हकीर्ति । शुचिता। १० मोच । ११ वेदों का ब्राह्मण भाग। १२ सम्पत्ति। धन। दौलता १३ ब्रह्मविद्या। (पु०) १ विष्णु।२ ब्राह्मण्।३ भक्तजन । ४ सामयज्ञ के चार ऋत्विज्यों में से एक। ४ व्रह्मविद्या जानने वाला । ६ सूर्य । ७ प्रतिभा । म सप्त प्रजापतियों का नामान्तर । सिप्त प्रजापति --- मरीचि, श्रत्रि, ध्राँगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कतु श्रीर वसिष्ट । ६ वृहस्पित का नामान्तर । ५० शिव ।—ग्रद्धारं, ( न० ) प्रणव । श्रोङ्कार । थ्रानुभूः,— (पु०) १ घोड़ा । २ वह पुरुप जिसने मत्रे चारण पूर्वक घाड़े के भिन्न भिन्न शरीरा-वयवों का स्पर्श किया हो।—ग्रञ्जलिः, ( ५० ) मंत्र पढ़ते हुए हाथ जेाड़ना । वेदपाठारम्भ श्रीर वेदपाठ समाप्ति के समय गुरु के। प्रणाम ।-प्रगाड, (न.) वह घाँडा विशेष जिसके भीतर से यह सारा जगत् उत्पन्न हुग्रा ।-पुराग्गं (=ब्रह्मपुराग्गम्) (न॰) भ्रठारह पुरायों में से एक। — भ्रदि, या

-श्रद्धि जाता, (खी०) गोदावरी नदी ।-श्रधि-गमः, (पु॰)-श्रधिगमनं, (न॰) वेदाध्ययन।--थ्रम्भस, ( न० ) गेमूत्र ।—ग्रभ्यासः, ( पु० ) वेदाध्ययन ।---श्रयगाः,-श्रयनः, ( पु॰ ) नारायग का नामान्तर। —श्चरग्य (न०) १ ब्रह्मविद्या श्रध्ययन करने का स्थान । २ एक वन विशेष,।--द्यर्पेगां, (न०) १ ब्रह्मज्ञान का प्रर्पण । २ बहा में श्रनुरागवान होना। ३ एक ताँ त्रिक प्रयोग का नाम । ४ श्रान्द विशेष जिसमें पिएडदान (स्तीर के पिएड) नहीं होता।—ग्रास्त्रं, (न०)एक प्रकार का श्रस्त्र जो मंत्र से श्रिभमंत्रित कर चलाया जाता था। यह ग्रमाघ ग्रस्त्र समस्त ग्रस्त्रों में श्रेष्ठ माना जाताथा। भ्रात्मभूः, (पु॰) घेाड़ा। — आनन्दः, ( पु॰ ) बहा के स्वरूप के अनुभव का श्रानन्द । ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न श्रारमसन्तोप। —ग्रारम्भः, (पु॰) वेदाभ्यास का धारम्भ ।— श्रावर्तः, ( पु॰ ) सरस्वती श्रीर दशद्वती नदियों के वीच की भूमि का नाम विशेष। यथा

सरस्वती द्वषद्वती देवनद्योर्षदन्तरम् । तं देवनिर्नितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचलते ॥

<del>- ग</del>नु

— ख्रासनं, (न०) वह थ्रासन विरोप जिसके श्रमुसार वैठ कर ब्रह्म का ध्यान किया जाता है। — ख्राहुतिः, (स्वी०) १ ब्रह्मयज्ञ। २ वेदा ध्ययन।— उउम्मता (स्वी०) वेदाध्ययन सम्बन्धी प्रमाद या उनके अध्ययन से विमुखता।— उद्यं, (न०) वेदों की व्याख्या अथवा ब्रह्मविद्या सम्बन्धी विपयों पर विचार।— उपदेशः, (पु०) ब्रह्मविद्या या वेदों की पढ़ाना। — ऋषिः, (= ब्रह्मिषः या ब्रह्मऋषिः) ब्राह्मण ऋषि। — ऋषिदेशः, (= ब्रह्मिषः) (पु०) प्रान्त विशेष। [ यथा

कुरुषेत्रं च मत्स्याप्तन पंत्रालाः ग्रूरसेनकः । एप ब्रह्मर्षिदेशेः वै ब्रह्मावतीदनन्तरः ॥

—मनु ।

— छोद्नः, (पु॰)—छोद्नम्, (न॰) यज्ञ में यज्ञ कराने वालों को दिया जाने वाला भेाजन।—कत्यका, (छी॰) सरस्वती।—करः, (पु॰) यज्ञ कराने वालों को दी जाने वाली द्त्रिणा।--कर्मन्, (न०) १ ब्राह्मण का श्रनुष्ठेय कर्म। २ यज्ञ में प्रधान चार यज्ञ कराने वालों - में से एक ।--कला, ( छी॰ ) दात्तायणी का नामान्तर। -- कल्पः, (पु०) ब्रह्मकल्प। उतना समय जितने में एक बहा। रहता है। - कागर्ड. (न०) वेद का वह भाग जिसमें ज्ञानकाएड है। — क्राप्टः, ( वि॰ ) शहतृत का पेड़ । —क्रर्चम्. ( न०) रजस्वला के स्पर्श या इसी प्रकार की श्रन्य श्रश्रद्धि दूर करने के लिये एक वत विशेष । इसमें एक दिन निराहार रह कर दूसरे दिन पञ्चगब्य दिया जाता है।---कृत, (वि॰) स्तुति करने वाला। (पु॰) विष्णु का नामान्तर। - केाशः, ( पु॰ ) समस्त वेदराशि ।--ग्रप्तः, ( पु॰ ) एक ज्योतियी का नाम जो ईसा की १६८ ई० में उत्पन्न हुत्रा था ।--गोलः, (पु॰) ब्रह्माग्ड। —-ग्रन्थिः, ( पु॰ ) शरीर की श्रन्थ विशेष । --व्रहः,—पिशाचः,—पुरुषः,—रत्तसु, ( न० ) —राज्ञसः, ( पु॰ ) ब्रह्मराचस । ब्रह्मराचस होने का कारण याज्ञवल्क्य स्मृति में यह लिखा है।

" परस्य यो पितं हत्वा ब्रह्मरवमपहत्व च। षरपये निर्जले देशे भवति ब्रह्मरावधः॥

—घातकः, —घातिन्. ( पु॰ ) बाह्य की हत्या करने वाला ।-- घातिनी, ( स्त्री॰ ) रजस्वला होने के दूसरे दिन की उस स्त्री की संज्ञा।---द्योपः, (पु०) १ वेदाध्ययन । २ वेदपाठ ।---झः, ( पु॰ ) ब्राह्मण की हत्या करने वाला ।--चर्ने, (न॰) धर्म शास्त्रानुसार ब्रह्मचारी का बत । प्रथम त्राश्रम ।—वारिकं ( न० ) व्रह्मचारी का जीवन । —चारिन्, (वि०) १ वेदाध्ययन करने वाला । २ ब्रह्मचारी ( पु॰ ) वह जो त्राजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने का सङ्कल्प किये हुए हो। ३ शिव जी। ४ स्कन्द।—चारिगो, (स्त्री॰) १ दुर्गाकी उपाधि । २ सतीस्त्री।----- जः, (पु॰) कार्तिकेय। -- जन्मन्, (न॰) उपनयन संस्कार। - जारः ( पु॰ ) १ ब्राह्मणी का उपपति । २ इन्द्र ।—जीविन्, (वि०) १ श्रोतस्मार्तं कर्म करा कर जीविका चलाने वाला।

२ वेतनमानी या स्वार्थसेवी ब्राह्मण।— जः, (पु०) १ कार्तिकेय । २ विष्णु ।-ज्ञानं. ( न॰ ) ब्रह्मविद्या ।—ज्योतिस्, ( न॰ ) शिव । —तत्वं, ( न॰ ) ब्रह्म सम्बन्धी सत्यज्ञान ।—दः. (पु॰) दीचा गुरु।—द्गडः, (पु॰) १ ब्राह्मण का शाप । २ब्राह्मण की प्रशंसा । ६शिव —दानं, ( न० ) वेद पढ़ाना ।—दायः, ( पु० ) वेदों की शिचा । २ ब्राह्मण की सम्पत्ति ।— दायादः, ( पु॰ ) १ ब्राह्मण जिसकी वेद पैतृक सम्पत्ति है। २ बाह्मणपुत्र।——दारुः, ( ५० ) शहत्त का पेड़। - दिनं, (न०) ब्रह्मा का एक दिन जो १०० चतुर्युगियों का साना जाता है। —दे्यं, ( वि॰ ) ब्राह्मविवाह के नियमानुसार विवाहित । - ब्रह्मदैत्यः. ( पु॰ ) ब्राह्मण जो दैत्य होगया हो ।—द्विष् — द्वेषिन, (वि०) वाह्यणों से घृणा करने वोला। नास्तिक। - द्वेषः. (पु॰) ब्राह्मणों से घृणा।—नदी, (स्त्री॰) सरस्वती नदी । – नाभः ( पु॰ ) विष्णु ।— निष्ठ, (वि॰) ब्रह्म कें ध्यान में सग्न रहने वाला। —निष्टः, ( पु॰ ) शहत्त्त का पेड़ ।—पर्दं, (न॰) १ वहात्व । २ ब्राह्मण्ट्य । — पवित्रः, (पु॰) दर्भ । कुश ।—परिषद्, ( स्ती॰ ) ब्राह्मणों की सभा :--पाद्पः.--पत्रः, ( ५० ) पलाश का पेड़-पाशः, (पु॰) ब्रह्मा का पाश नामक ग्रस्र ।—पिनृ, ( पु॰ ) विष्यु ।—पुत्रः, (पु०) १ ब्राह्मण का वेटा। एक नद का नाम। यह मानसरोवर से निकल कर हिमालय के पूर्वी प्रान्त ग्रासाम में हों कर भारत में प्रवेश करता है श्रोर वंगाल की खाड़ी में गिरता है । - पुत्री, ( स्त्री॰ ) सरस्वती नदी ।—पुरं, ( न॰ ) हृदय । —पुरं, (न०)—पुरी, (स्री०) १ ब्रह्मलोक । २ बनारस । - पुराग्रां, (न०) पुराग्रा विशेष । -प्राप्तिः, ( स्त्री॰ ) ब्रह्म में लीनता ।-बन्धुः, ( पु॰ ) पतित ब्राह्मण् । बीर्जं. ( न॰ ) प्रग्रव। श्रोङ्कार ।—ब्रुवः,—ब्रुवागाः, ( पु॰ ) बनावटी माह्मण।—भागः, (पु॰) १ शहतृत का पेड़। २ यज्ञ कराने वालों में प्रधान का भाग ।---मङ्गल-देवता, (स्री 6) लक्सी देवी का नामान्तर।—महः, (पु॰) बाह्यणों के उपलच्य में किया हुआ उत्सव। -- मीमांसा, (स्री०) वेदान्त दर्शन ।-- मूर्धभृत्। ( पु॰ ) शिव। — मेखलः, ( पु॰ ) मूज तृर्ण। —यज्ञः ( पु॰ ) १ पञ्चमहायज्ञों में से एक **।** २ विधि पूर्वक वेदाभ्यास ।—येागः, ( पु॰ ) स्राध्या-स्मिक ज्ञान की उपलब्धि ।—थानि. (वि॰) व्रहा से उत्पन्न।—रन्ध्रं, ( न० ) व्रह्माग्ड द्वार । मूर्द्धा या छेद। मस्तक के मध्य में माना हुआ गुप्त छ्रेद जिससे प्राया निकलने पर ब्रह्मलोक में उस जीव का जाना माना जाता है। -रातः, (पु॰) शुकदेव जी ।—राशिः, ( पु॰ ) परशुराम का एक नाम । बृहस्पति से ग्राकान्त श्रवण नचत्र । — रीतिः, ( स्त्री॰ ) पीतल विशेष।—रेखा,— लेखा, (स्त्री॰) — लिखितं, ( न॰ ) — लेखः, ( पु॰ ) भाग्य व श्रभाग्य का लेख जिसके वारे में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा किसी जीव के गर्भ में श्राते ही उसंके मस्तक पर लिख देते हैं ।--लोकः; ( पु॰ ) ब्रह्मा का लोक ।--वक्तु, ( पु॰) वेदों का न्याख्याता।—वधः, ( पु॰ ) -वध्या, -वर्चस (न०) -वर्चसं (न०) वह तेज या शक्ति जो बाह्यण तप एवं स्वाध्याय द्वारा प्राप्त करता है। ब्रह्मतेज ।—वधनं ( न० ) ताँवा। - वादिन्, (पु०) १ वेदों को पढ़ाने या सिखाने वाला । २ वेदान्ती ।-विद्,-विद, (वि॰) ब्रह्म के। जानने वाला। (पु॰) ऋषि। ब्रह्मवेत्ता दार्शनिक ।—विद्या, (स्त्री०) वह विद्या जिसके द्वारा कोई ब्रह्म की जान सके। —हत्या, (स्त्री०) त्राह्मण की हत्या।

बिंदुः ) (पु०) वेद पाठ करते समय मुँह से विन्दुः ) गिरा हुत्रा थूक का छींटा ।—विवर्धनः (पु०) इन्द्र का नामान्तर।—वृत्तः, (पु०) १ पलाश या ढाँक का पेद । २ गूलर वृत्त ।— वृत्तः, (स्त्री०) बाह्यण की श्राजीविका ।— वृत्तः, (न०) बाह्यणों का समुदाय ।—वेदः, (पु०) १ वेद का ज्ञान । २ बह्यज्ञान । ३ श्रथवा वेद का नाम ।—वेदिन्, (वि०) वेदों का जानने वाला ।—वेवर्तं, (न०) श्रष्टादश पुराणों में से एक । - शिरस्,—शीर्षन्, (न०)

ग्रस्न विशेष । इस ग्रस्त्र का चलाना ग्रगस्य जी से सीख कर द्रोणाचार्य ने त्रर्जुन त्रौर त्रश्वत्थामा के। सिखाया था। - संमदु, (स्त्री॰) ब्राह्मणों की सभा।-सतो, (स्त्री॰) सरस्वती नदी।-सत्रं, (न०) ब्रह्मयज्ञ।—सदस, (न०) व्राह्मरण का निवास स्थान।—सभा, (स्त्री०) ब्राह्मणों की कचहरी। या न्यायालय जहाँ ब्राह्मण न्याय करता हो ।—सम्भव, (वि०) ब्राह्मण से उत्पन्न ।-सम्भवः, (पु०) नारद -जी का नाम ।—सर्प, ( पु॰ ) सर्प विशेष । —सायुज्यं, (न०) ब्रह्मसूत्र ।—सार्ष्टिका, (पु॰) ब्रह्म में एकत्व ।—सावर्गिः, (पु॰) दसवे मनु का नाम। - सुनः ( ५० ) १ नारद मरीचि त्रादि सप्तर्पिगण । २ केतु विशेष । -- सूः, (पु०) १ ग्रनिरुद्ध । २ कामदेव ।---सूत्रं, (न०) यज्ञोपवीत । बादरायण रचित ब्रह्मसूत्र । इसमें ब्रह्म का प्रतिपादन है श्रीर ये वेदान्त दर्शन के ग्राधार हैं।—सृज, (पु०) शिव जी ।--स्तम्बः, (पु॰) संसार । दुनिया।--स्तेयं, (न॰) सत्यज्ञान की प्राप्ति, अनुचित उपायों से । —हन्, (वि॰) ब्राह्मण की हत्या करने वाला l —हृदयः ( पु॰ ) —हृद्यं, ( न॰ ) प्रथम वर्ग के १६ नचत्रों में से एक जिसे ग्राँगरेजी में कैपेल्ला प्रकारते हैं।

ब्रह्ममयं (वि॰) १ वेद सम्बन्धी । २ ब्राह्मण के योग्य । ब्रह्ममयं (क॰) ब्रह्मास्त्र । ब्रह्मवत् (वि॰) श्राध्यास्मिक ज्ञान सम्पन्न । ब्रह्माणों (खी॰) १ ब्रह्मा जी की खी । २ दुर्गा की उपाधि । ३ रेणु का नामक गन्धद्रव्य । पीतल । ब्रह्मिम् (वि॰) ब्रह्म सम्बन्धी । (पु॰) विष्णु । ब्रह्मिम् (वि॰) बद्मा विद्वान । वेदविद्या में विशारद । ब्रह्मिष्ठा (खी॰) दुर्गा की उपाधि । ब्रह्मिण् (खी॰) रुखरी विशेष । ब्रह्मिंशयः (पु॰) १कार्तिकेय । २ विष्णु । ब्राह्मिंशयः (पु॰) १कार्तिकेय । २ विष्णु ।

२ ब्राह्मणों का । ३ वेदाध्यन सम्बन्धी । ४

वैदिक। १ पवित्र। ६ जिसका श्रधिष्ठाता ब्रह्मा हो।

ब्राह्मं ( न० ) ६ हाथ के अँगूठे के नीचे का स्थान ।
 २ धर्मग्रन्थों का अध्ययन ।—अहोरात्रः, (पु० )
 व्रह्मा का एक दिन और एक रात ।—देगा, (खी०)
 कन्या जिसका विवाह ब्रह्मविवाह की विधि से
 होने वाला हो।—मुहूर्तः, (पु० ) रात के पिछुले
 पहर के अन्तिम दो दगढ । सूर्योदय से पूर्व, दो
 घड़ी तक का समय ।

ब्राह्मः (पु॰) १ श्राठ प्रकार के विवाहों में से एक। २ नारद।

ब्राह्मण् (वि॰) [स्त्री॰—व्राह्मणी] १ व्राह्मण् का । २ व्राह्मणोपयोगी । ३ व्राह्मण् का किया हुत्रा ।

ब्राह्मणः (पु॰) १ चारों वर्णों में प्रथम श्रौर श्रेष्ठ वर्ण। ऋग्वेद के पुरुप सूक्त में ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट् पुरुप के मुख से वर्णित है। २ यज्ञ कराने वाला। ब्रह्मवादी ३ अग्नि

ब्राह्मण्म् ( न०) १ वाह्मणों की सभा। २ वेद का वह भाग जे। मंत्र नहीं कंहलाता श्रीर जिसमें वेद के मंत्रों का यज्ञ कार्यों में प्रयोग वतलाया गया है। वेद के मंत्रभाग से यह भिन्न है। प्रस्येक वेद का वाह्मण पृथक है। यथा

वेद व्राह्मण ऋग्वेद, — ऐतरेय, या श्राश्वालायन श्रीर कौशीतकी या साँख्यायन ।

यजुर्वेद, -- शतपथ । सामवेद, -- पञ्चविंश श्रौरं पडविंश श्रौर ६ श्रन्य भी हैं ।

प्रथवंवेदः — गोपथ ।

—म्रातिक्रमः, (पु०) ब्राह्मण के प्रति भ्रपमान । ब्राह्मण को श्रवज्ञा या तिरस्कार ।—जातं,
(न०) जातिः, (स्री०) ब्राह्मण जाति ।

—जीविका (स्री०) ब्राह्मण वृत्ति ।—द्रव्यं,
—स्वं, (न०) ब्राह्मण का धन ।—िनिन्दकः,
(पु०) नास्तिक । ब्राह्मण की निन्दा करने वाला ।
—म्रुवः (पु०) कहलाने भर का ब्राह्मण । कर्म
श्रौर संस्कार हीन ब्राह्मण ।—सन्वर्पणं, (न०)
ब्राह्मणों को तृप्त या सन्तुष्ट करने वाला ।

प्राह्मणुकः (पु॰) १ नाम मात्र का बाह्मण । निकृष्ट श्रथवा श्रयोग्य बाह्मण । २ उस देश विशेष का नाम जहाँ रणुप्रिय बाह्मण वास करते थे ।

ब्राह्मण्या ( श्रव्यया॰ ) १ ब्राह्मणों में । २ ब्राह्मण की रे दशा में ।

ब्राह्मग्राच्छंसिन् ( ৫० ) सोमयाग में ब्रह्म का सहकारी एक ऋत्विक्।

ब्राह्मग्री (स्त्री॰) १ ब्राह्मण जाति की स्त्री। २ ब्राह्मण की पत्नी। ३ ब्रुद्धि। ४ गिरगट की जाति का एक जन्तु विशेष। गामिन् (पु॰) ब्राह्मणी का उपपति।

ब्राह्मग्य ( वि॰ ) वाह्मग्रस्य ।

ब्राह्मग्रं ( न० ) १ ब्राह्मण्व । २ ब्राह्मणों का समुदाय ।

ब्राह्मस्यः ( पु॰ ) शनिश्रह का नामान्तर ।

ब्राह्मी (स्त्री०) १ ब्रह्म की मूर्तिमती शक्ति।२ सरस्वती।३ वाणी।४ कहानी।कथा।४ धर्मा नुष्टान । धार्मिक कृत्यों की रस्म । ६ रोहिणी नचत्र । ७ दुर्गा । म्म बाह्य विवाह से परिणीत स्त्री । ६ बाह्यण की पत्नी । १० रूखरी विशेष । १० पीतल । १२ एक नदी का नाम । — कंन्द्रः, (पु०) वाराही कंद । — गायत्री, (स्त्री०) एक वैदिक छुन्द । इसमें ४२ वर्ण होते हैं । — जगती (स्त्री०) वैदिक छुन्द विशेष, जिसमें ७२ वर्ण होते हैं । — पृंक्ति, (ग्त्री०) वैदिक छुन्द विशेष, जिसमें ६० वर्ण होते हैं । — मृहती, (स्त्री०) वैदिक छुन्द जिसमें ४४ वर्ण होते हैं । बाह्यच (वि०) [स्त्री०— ब्राह्मचो ] १ ब्रह्म सम्बन्धी । २ परब्रह्म सम्बन्धी । ३ ब्राह्मणों से सम्बन्ध रखने वाला। — उतं (न०) ब्रह्मयज्ञ ।

ब्राह्मचं ( न॰ ) श्रारचर्य । विस्मय । ब्रुव ( वि॰ ) वनादटी ।

ब्रू (धा॰ उभय॰) [ब्रबोति, ब्रते; घ्राह,] १ कहना। २ वेलिना। ३ पुकारना। ४ उत्तर देना। ब्लेस्कं (न॰) फंदा। जाल। पाश।

भ

भं-संस्कृत वर्णमाला का चौवीसवाँ व्यक्षन श्रौर पवर्ग का चौथा वर्ण। इसका उच्चारण स्थान श्रोष्ठ है श्रौर इसका प्रयत्न संवार, नाद श्रौर-घोप है। यह महाप्राण है श्रौर इसका श्रल्पपाण 'व" है।

भः (पु॰) १ शुक्त ब्रह् । २ अम । माया।—ईनः, —ईशः, (पु॰) सूर्य।—गणाः,—घर्गः, (पु॰) १ सितारों का समुदाय। २ राशिचक । ३ राशिचक में ब्रह्मों का अमण।—गोलः, (पु॰) नचत्रचक। चक्रं, मग्डलं, (न॰) राशिचक ।— पतिः, (पु॰) चन्द्रमा।—सूचकः, (पु॰) ज्योतिपी।

भक्तिका (स्त्री॰) गेंदवल्ला का खेल। भक्त वं कु॰) १ बाँग हुआ। निर्दिष्ट किया हुआ।२ विभाजित। ३ पूजन किया हुया। ४ सलगा। १ यजुरक्त। ६ सम्हारा हुया। पकाया हुया।— ग्रिमिलापः, (पु०) भूख। भोजन करने की इच्छा।— उपसाधकः, (पु०) रसोइया। पाचक।—कंसः, (पु०) भोजन के पदार्थों से भरी हुई थाली।—करः, (पु०) एक प्रकार का सुगन्धित दृब्य जो ग्रानेक श्रन्य दृब्यों के मिला कर बनाया जाता है।—कारः, (पु०) रसोइया। पाचक।—छुन्दं, (न०) भूख।—दासः, (पु०) भोजन मात्र पाने पर खिदमत करने वाला।—हेषः (पु०) भोजन के प्रति श्रक्ति।—मग्रङं, (न०) माँह।—रोचन, (वि०) भूख घड़ाने वाला।— चत्सल (वि०) भक्तों पर कृपा करने वाला।
—शाला, (स्त्री०) प्राधियों से मुलाकात करने का कमरा। भोजन गृह।

सं० श० को०--७६

भक्तं ( न० ) १ हिस्सा । ग्रंश । वाँट । २ भोजन । ३ भात । उवाला हुग्रा कोई भी भोज्य पदार्थ । भक्तः ( पु० ) पूजक । पूजन करने वाला । उपासक । भक्तिः (स्त्री०) १ भिन्नता । पृथकता । वटवारा । वाँट । २ विभाग । ग्रँग । हिस्सा । ३ ग्रनुराग । ग्रद्धा । ४ सम्मान । सेवा । पूजन । मानप्रदर्शन । ४ विनावट । ६ सजावट । ७ विशेपण ।—नम्न,-पूर्व, —पूर्वकं, ( ग्रव्यया० ) ग्रनुरागयुक्त । सम्मान सहित ।—भाज, ( वि० ) विश्वस्त । ग्रनुरागवान —मार्गः (पु०) भक्तियोग । भक्ति का वह साधन जिसके द्वारा भगवद् प्राप्ति हो ।—-भोगः, ( पु० ) भक्ति का साधन ।

भक्तिमत (वि॰) श्रनुरागी। सन्चा विश्वास रखने वाला।

भक्तिल (वि॰) १ भक्तिदायक । २ विश्वस्त । सञ्चा । भक्त (धा॰ उभय॰) [भक्तयति-भक्तयते, भक्ति] खाना । भक्तण करना । २ निघटाना । ३ खराब करना । नाश करना । ४ उसना । काटना ।

भक्तः ( पु॰ ) १ भोजन करना । २ भोज्य पदार्थ । सक्तक ( वि॰ ) [स्त्री॰ - भक्तिका] १ खाने वाला । २ पेट्स । भोजनभट्ट ।

भक्तग् (वि॰) [ स्त्री॰—भक्तग्री ] खाने वाला। भक्तग्रं ( न॰ ) खाना।

भच्य (वि०) खाने येग्य।—कारः, (पु०) भच्यं-कारः भी होता है। नानबाई। पाचक। रसेाह्या। भच्यं (न०) भोज्य पदार्थ।

भगं ( न० ) उत्तरा फाल्गुनी नचन्न ।

भगः (पु०) १ सूर्यं के द्वादश रूपों में से एक । २ चन्द्रमा। ३ शिव का रूप विशेष। ४ सौभाग्य। ४ समृद्धि। ६ गौरव। ७ कीर्ति। मानोहरता। सौन्दर्य। ६ सर्वोत्तमता। १० प्रेम। स्नेह्। ११ श्रामोदप्रमोद। १२ सदुगा। नय। धर्म। १३ उद्योग। प्रयरन। १४ निरपेचता (साँसारिक पदार्थों के प्रति) १४ मोच। मुक्ति। १६ बल। शक्ति। १७ सर्वन्यापकता।— घ्राङ्कुरः, (पु०) बवासीर। श्रर्शरोग।— प्रः, (पु०) शिव जी। —देवः, (पु॰) पल्ले दर्जे का कामुक या लंपट।
—देवता, (खी॰) विवाह का श्रिधिष्ठाता देवता।
—देवतं, (न॰) उत्तरा फाल्गुनी नचन्न ।—
नन्दनः, (पु॰) विष्णु ।—भन्नकः, (पु॰)
कुटना। भद्धश्रा।

भगंदरः ) ( ५० ) गुदावर्त के किनारे होने वाला भगन्दरः ) एक रोग।

भगवत् (वि०) १ऐश्वर्ययुक्तः । २ पूज्य । सम्माननीय । देवी । (पु०) १ देवता । २ विष्णु । ३ शिव । ४ जिन । २ बुद्ध देव ।

भगवदीयः ( पु॰ ) भगवान विष्णु का उपासक ।

भगालं ( न॰ ) ख़ोपड़ी ।

भगालिन् ( पु॰ ) शिव।

भगिन् ( वि॰ ) [ स्त्री॰—भगिनी ] १ समृद्धशाली । प्रसन्न । भाग्यवान् । २ प्रतापी । शानदार ।

भगिनिका (स्त्री०) बहिन।

भगिनी ( छी॰ ) १ वहिन। २ सौभाग्यवती छी। ३ स्त्री।—पतिः, ( पु॰ ) —भर्तृ, (पु॰) बहनोई। बहिन का पति।

भगिनीयः ( पु॰ ) भाँजा । वहिन का पुत्र ।

भगीरथः (पु॰) सूर्यवंशी एक प्राचीन राजा का नाम जिसने तप कर गङ्गा के। मृत्युलोक में खुलाया।—पथः,—प्रयत्नः, (पु॰) वदा भारी परिश्रम।—सुता, (स्त्री॰) श्रीगङ्गा जी।

भग्न (व० कृ०) १ ट्रा फूटा। फटा हुआ। २ पराजित। हताश। ३ पकड़ा हुआ। थामा हुआ।
रोका हुआ। ४ निर्वल किया हुआ। ४ भलीभाँति
पराजित किया हुआ। ६ नष्ट किया हुआ।—
ध्रात्मन, (पु०) चन्द्रमा।—ध्रापट् (वि०) वह
जिसने विपत्तियों अथवा अपने दुर्भाग्य पर विजय
प्राप्त की हो।—ध्राश, (वि०) निराश हताश।
उत्साह, (वि०) हतोत्साह।—पृष्ठ, (वि०)
१ ट्री हुई पीठ वाला। २ सामने आने वाला।
—प्रतिज्ञ, (वि०) वह जिसने अपनी प्रतिज्ञा
तोड़ दी हो। - मनस (वि०) हताश।— झत,

हो ।—सङ्करुप (बि॰) यह जिसका विचार विफल हुन्ना हो ।

भग्नं ( न० ) पैर की हड्डी का ट्रटना।

भग्नी ( स्त्री॰ ) बहिन।

भंकारी | भङ्कारी | (सी०)मन्छ्र। बाँस । भंगारी | भङ्गारी |

भंकिः } ( स्त्री॰ ) हृटन । ( ह्युंगे का ) हृटना ।

भंगः ) (.पु०) १ टूटने का भाव। टूट। द्रार। ३
भट्गः ) प्रमहद्गी । पृथकता। ४ घँरा। हिस्ता।
हुकहा। टूक | १ पात । प्रधःपात । नारा।
विनारा। ६ भगद्द | ७ पराजय। = प्रसफ्तता।
६ प्रस्वीकृति। हंकार। १० दर्ज । ११ वाधा।
रक्तावट। गड़वड़ी । १२ प्रतिवन्ध । मुत्रत्तती।
किसी कार्य की स्थगित करने की किया। १३
भाग जाने की किया। १४ फेर । मोड़। तह।
लहरिया। ११ सिकोड़न। मुकाव। द्यन्त। १६
गमन। १७ लक्त्वा का रोग। १८ छ्ल। घोखा।
१६ नहर। जलमार्ग। २० घूम घुमाकर कोई
वान कहने का ढंग। २१ पटसन। पटुग्रा।—
नयः, (पु०) वाधान्नों के। दूर करने की किया।
—वासा, (ग्री०) हलदी। हरिद्रा।—सार्थ,
(वि०) वेईमान। द्यावाज़।

भंगा, ) भङ्गा ( स्त्री॰ ) १ पटसन पटुत्रा ।२ भांग ।

भंगिः (स्त्री०) १ ट्रटन । फटन । विभाजन । भिङ्गः । २ लहर ३ सुकाव । टेड़ाई । सकुद्रन । ४ भंगो । लहर । ४ जल की वाद । धार । ६ टेड़ा भङ्गो । मेदा मार्ग । ७ घूम धुमाकर वात कहने का ढंग । म बहाना । श्रमुश्रा । ६ फरेव । चाल । दगा । १० व्यङ्गयोक्ति । ११ रसिकता पूर्ण उत्तर । १२ पग । कदम । १३ धन्तर । समय । ६४ हया-दारी । लज्जाशीलता । ---भिक्तः, (स्त्री०) लहरियादार जीना ।

भंगिन् } (वि॰) निर्वेत । कमजोर । नरतर ।

भंगिमत् } ( वि॰ ) त्तहरियादार । भङ्गिमत् }

भंगिमन् ) (पु॰) (हड्डी का ) दृटना । दुरार । भङ्गिमन् ) फटन । २ सुड़ाव । टेड़ापन । ३ धुघराला-पन । ४ घोखा । छल । ४ व्यङ्ग । ६ हठ । निठुराई । मगगई । छचाल ।

भंगितं । भङ्गितम् ( न॰ ) ज्ञानेन्द्रियों का विकार।

भंगुर ) (वि०) १ भंग होने वाला । नाशवान । २ भंडुर ) परिवर्तनशील । ३ टेंडा । ४ घूमछुमौद्या । युंघराला । ४ दग़ावाज़ । वेईमान । मुत्फन्नी ।

भंगुरः } ( पु॰ ) नदी का मोह या घुमाव।

भज् (धा० उभय०) [भजति, भजते] १ वँटवारा
करना। २ श्रपने लिये प्राप्त करना। ३ श्रद्भीकार
करना। प्राप्त करना। ४ श्राश्रय लेना। सहारा
पकड़ना। १ श्रभ्यास करना। श्रजुगमन करना।
श्रालोचना करना। ६ उपयोग करना। श्रधिकार
में करना। ७ परिचर्या करना। म सम्मान करना।
६ पूजा करना। १० चुनना। छाँटना। पसंदं
करना। ११ सम्भोग करना। १२ श्रजुरक्त होना।
१३ कठ्जा करना। श्रधिकार जमाना। १४ किसी
के हिस्से में पड़ना।

भजकः (पु॰) १ विभाग करने वाला। २ भजन करने वाला। उपासना करने वाला।

भजनं (न०) १ भाग। खरह। २ सेवा। प्जा। उपासना।

भज्ञमान (वि॰) १ विभाजक। २ उपयोग करने वाला। ३ योग्य। ठीक। उपयुक्त।

भंज ) (धा॰ पर॰) — [ भनक्ति, भग्नः, ] १ भक्षे ) तोड़ना । चीर डालना । हकड़े हकड़े कर डालना । २ नाश करना । गिरा कर नष्ट कर डालना । ३ (किले में) सन्धि कर देना । ४ विफल करना । हताश करना । ४ रोकना । वाधा डालना । ६ हराना ।

भंजक ) (वि॰) [ स्त्री॰—भञ्जिका ] तोदने भञ्जक ) वाला। भङ्गकारी।

```
भंडन ) (वि॰ ) [खी॰-भंजनी ] १ तोड्ने
भञ्जन र्वाला। २ रोकने वाला। ३ विफल करने
    वाला । ४ उम पीड़ा देने वाला ।
भंजनं । (न०) १ नाश । विनाश । ध्वंस ।
भञ्जनम् 🕤 भंग। २ भगाना। हटाना। ३ खदेइना।
    विनय करना । ४ वाधा डालना । ४ पीड़ा देना ।
भंजनः } (पु॰) दांतों का नष्ट होजाना।
भंजनकः ) (पु॰) एक रोग जिसमें दाँत गिर जाते
भञ्जनकः रे श्रीर श्रीठ देहा हो जाता है।
भंजरः ) ( पु॰ ) मन्दिर के समीप लगा हुन्ना
भक्षरः ∫ वृत्त ।
भट् ( घा० परस्मै० ) [ भटति, भटित ] १ पालना।
    पालन पोपण करना। २ भाड़े पर लेना। ३
    सज़दूरी पाना।
भटः ( पु॰ ) १ योदा । सिपाही । लड्ने वाला । २
    भाडेन सिपाही । ३ पतित । जंगली । ४ राचस ।
भटिन्न (वि॰) सींखचा पर भूना हुन्ना।
भट्टः (पु॰) १ प्रभु । स्वामी । २ उपाधि विशेष ।
   यह उपाधि विद्वान बाह्यणों के नाम के पीछे
   लगायी जाती है। ] ३ विद्वान। दार्शनिक।
   पिरहत । ४ वर्णसङ्कर विशेष । ४ भाट । बंदीजन ।
    — घ्राचार्यः ( प्र० ) विद्वान को उपाधि ।
भट्टार (वि०) मान्य । पूज्य ।
भट्टारक (वि॰) खि। भट्टारिका, सान्य।
    पूज्य ।—बासरः, ( पु॰ ) रविवार ।
भट्टिनी ( धी॰ ) १ सम्राज्ञी । महारानी । २ ऊँचे पद
    की छी। ३ बाह्यण की स्त्री।
भडः ( पु॰ ) वर्णसङ्कर जाति विशेष।
भहिलः (पु॰) १ योदा । शूरवीर । २ चाकर ।
भग (धा० परस्मै० ) [ भगति, भगित ] । कहना ।
   बोलना। २ वर्णन करना। ३ नाम लेना।
भणनं (न०)
भणितं (न०)
                े कथन्। वार्तालाप।संवाद।
                   वातचीत ।
```

भगितिः (खी॰)

```
ਮਂਵ
           ( धा॰ श्रारम॰ ) — भिंडते ] १
भगड़ ∫ भिड़कना। ढाँटना। पटना। २ चिड़ाना।
    ३ वोलना । ४ उपहास करना । भिराइयति,
    भगडयते । भाग्यवान वनाना । २ ठगना ।
    घोखा देना ।
भंडः ) (पु०) १ भाँड । हँसोड़ा । विद्रपक । २
भगडः रे वर्णसङ्गर जाति विशेष ।-तपरिवन,
    ( पु॰ ) कल्पित तपस्वी । —हासिनी. ( स्त्री॰ )
    वेश्या। रंडी।
भंडकः
         हे खञ्जन पत्ती।
भगडकः
भंडनं
          ) (न०) १ कवच । जिरहवस्तर । २
भ्राडनम् ∫ युद्ध । लढ़ाई । ३ उपद्रव । दुष्टता ।
मंडिः
भगिडः (
          ( स्त्री॰ ) लहर।
भंडी
भगडी
भंडिल ) ( वि॰ ) मङ्गलकारी। शुभ। समृद्ध-
भग्डिल ) शाली। भाग्यशाली।
भंडिलः 🔰 (पु०) १ सौभाग्य । श्रानन्द । कुशलता ।
भगिडलः ∫ २ दृत । ३ कलावन्त । कारीगर।
भंदतः ) ( पु॰ ) १ प्रतिष्ठा सूचक वैद्ध धर्मा-
भन्दतः ) नुयायी की उपाधि । २ घौद्ध भिद्यकः।
भदाकः ( ५० ) समृद्धि । सैाभाग्य ।
भद्र ( वि॰ ) शुभ । प्रसन्न । समृद्धशाली । २ मङ्गल-
    कारक। भाग्यवान । ३ सर्वाप्रणी । सर्वोत्तम।
    प्रधान । ४ अनुकूल । शुभ । ४ कृपालु । दयालु ।
    श्रेष्ठ । श्रप्रतिकृतः । ५ श्रानन्ददायी । उपभोग्यः ६
    मनोहर । सुन्दर । ७ श्लाघ्य । वाञ्छित । प्रशंस्य ।
    म प्यारा । प्रिय । ६ दिखावटी । बनावटी
    पाखरडी ।—श्रङ्गः, ( पु॰ ) वत्तराम ।
    श्राकार,-श्राकृति, (वि०) श्रुभ डील डील
    का।—भ्रात्मज्ञः, ( पु॰ ) खङ्ग। तलवार ।---
    श्रासनं, (न०) १ कुर्या। तस्त । सिंहासन।
    २ ध्यान करने का श्रासन विशेष ।—ईश:, (पु०)
    शिव जी। - एत्ना, (स्त्री॰) वड़ी इलायची।
    —कपितः ( पु॰ ) शिव । —कारक, ( वि॰ )
    मङ्गलकारी । शुभ । — काली, ( स्त्री॰ ) दुर्गा
    देवी ।---कुरू..:, ( पु॰ ) सोने का घड़ा जिसमें
    गंगा जल भरा हो।—गिगातं, ( न० ) यंत्र
    रचना या यंत्र लिखना ।—घटः, —घटकः,
```

( पु॰ ) वह घड़ा जिसमें नामों की गोली दालकर लाटरी या चिट्ठी निकाली जाती है ।—दारु, ( पु॰ न॰ ) सतीवर का पेड़। --नामन्, (पु॰ ) खंजन पत्ती ।—पीठं ( न० ) १ राजर्सिहासन । उचासन । २ एक प्रकार का पंख वाला कीएा। वलनः, ( पु॰ ) वलराम जी। वलदाऊ जी।--मुख, (वि॰) शुभ मुख वाला। वास्तव में यह सम्बोधन के रूप में "श्रीर सज्जन महोदय" के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। ]-मृगः, ( ५० ) हाथी विशेष ।--रेगाुः, ( पु॰ ) इन्द्र के हाथी का नाम। - वर्मन्. (पु॰) चमेली विशेष।-সান্তে:, ( पु॰ ) कार्तिकेय । – श्रयं, श्रियं, ( न॰ ) चन्दन ।—श्रीः, (स्त्री॰ ) चन्दन का पेद ।—सामा, ( स्री॰ ) गंगा।

भद्रं (न॰) १ प्रसन्नता । सौभाग्य । कुरालता । वरकत । समृद्धि। २ सुवर्ष । ३ लोहा । ईसपात ।

भद्रः (पु॰) १ खंजन पत्ती । २ विशेष जाति के हाथी की उपाधि। ३ दंभी। पाखरही। ४ वैल । ४ शिव । ६ मेरु पर्वत । ७ कदम्ब बृज् ।

भद्रक (वि॰) [स्री॰ भद्रिका] १ ग्रुम। नेक। २ मनहोर । सुन्दर ।

भद्रकः ( पु॰ ) देवदारु गृज्ञ ।

भद्गं हर } (वि॰) शुभकारी । समृद्धिदाता । भद्गङ्कर

भद्रवत् (वि०) ग्रुम। (न०) देवदारु वृत्त।

भद्रा ( ची॰ ) १ गे। । २ द्वितीया, सप्तमी, श्रीर द्वादशी तिथियों की संज्ञा। ३ श्राकाशगंगा । ४ श्रनेक पै।घों के नाम ।—श्रयं (न०) चन्दन ।

भद्रिका ( सी॰ ) तावीज । यंत्र।

भद्रिलं ( न॰ ) समृद्धि । सौभाग्य ।

(पु०) १ मक्खी। २ घूम । धुर्यां।

**भंभरा**लिका (स्त्री॰) गोमक्खी डाँस । पिस्सू। भग्भरालिका | भंभराली मच्छर।

( पु॰ ) गाय का राँभना ।

भग्भराली

भयं ( न॰ ) १ दर। भीति । खीफ। २ जोखों।

भयः (पु॰) वीमारी । रोग ।—श्रन्वित,—श्राकान्त (वि०) दरा हुणा । भयभीत ।-- प्रातुर,-ष्प्रार्त, (वि॰) भयभीत । दरा हुत्रा ।--ग्रावह, (वि॰) १ दरावना । भये।स्पादक । २ जोखों का । —उत्तर, (वि॰) भयान्वित !—कर, (वि॰) १ भयावन । दरावना । भीम । भयद्वर । २ खतरनाक।-डिग्डिमः, ( पु॰ ) लढ़ाई में बजाया जाने वाला ढोल । मारुवाजा । - प्रद, (वि॰) भय देने वाला । भयकारी ।-विप्तुत, ( वि॰ ) दरा हुन्ना । भयमीत । - न्यृहः, (पु॰ ) सेना का च्यूह विशेष जो उस समय रचा जाता है जिस समय किसी प्रकार के भय की उपस्थिति की श्राशङ्का होती है।

भयानक (वि॰) दरावन।

भयानकं ( न० ) भय । दर ।

भयानकः (पु॰) १ चीता । २ राहु । ३ साहित्य में नीरसों के श्रन्तर्गत छठवाँ रस।

भर (वि॰) प्रद । देने वाला । सहारा देने वाला ! समर्थक ।

भरः (पु॰) १ भार। बोक्त। २ समूह । संग्रह। विशेष परिमाण में । विशेष मात्रा में । ३ श्रतिशयता। ४ तौल विशेष।

भरटः ( पु॰ ) १ कुम्हार । २ नीका ।

भर्गा (वि॰) [ छी॰ - भरगी ] भरग पोपण करने वाला । परवरिश करने वाला ।

भरगाः ( पु० ) भरगी नचत्र।

भरगी ( घी॰ ) दूसरे नचत्र का नाम।—भूः, (पु॰)

भरंडः ) (पु॰) १ स्वामी। प्रभु । २ राजा। भरगुड: रेईस। ३ वैल। साँद। ४ कीट। कीदा।

भरस्यं (न०) १ भरण पोपण । २ मज़दूरी। भाड़ा। किराया। ३ भरणी नचत्र।

भराया ( सी॰ ) मज़दूरी । उजरत । - भुज, ( पु॰ ) भाड़े का नौकर।

भरगयुः (पु॰) १ स्वामी । मालिक । २ रचक । ३ मित्र । ४ त्रम्ति । ४ चन्द्रमा । ६ सूर्य ।

भरतः (पु०) १ दुष्यन्त श्रीर शकुन्तला से उत्पन्न ।
यह चक्रवर्ती राजा होगये हैं श्रीर इन्होंके नाम
पर इनके राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा है । २
महाराज दशरथ के पुत्र जो रानी कैकेयी की कोख
से उत्पन्न हुए थे। ३ एक ऋषि जिन्होंने नाटक
रचना की कला में एक प्रसिद्ध ग्रन्थ रचा है । ४
नट । श्रभिनयकर्त्ता । १ भाड़े का योद्धा । ६
पहाड़ी श्रादमी । जंगली श्रादमी । ० श्रमिन !—
श्रम्रजाः, (पु०) श्रीरामचन्द्र ।—ख्राइम्,
(न०) भारतवर्ष का प्रान्त विशेष ।—इ, (वि०)
भरत मुनि रचित नाटक शास्त्र का ज्ञाता ।—
पुत्रकः, (पु०) नट । श्रभिनयकर्त्ता—वर्षः,
(पु०) भरत का देश । – वाक्यं, (न०)
नाटक का श्रन्तिम गान जो श्राशीर्वादात्मक होता
है।

भरथः ( पु॰ ) १ राजा। २ श्रम्नि । ३ लोकपाल । भरद्वाजः ( पु॰ ) १ सप्तर्षि में से एक । २ भरत पत्ती।

भरित (वि॰) १ पोषित । २ परिपूर्ण ।

भरुः (पु॰) १ पति । २ स्वामी । ३ शिव । ४ विष्णु । ४ सुवर्ण । ६ ससुद ।

भरुजः ( पु॰ ) [ स्त्री॰—भरुजा या भरुजी ] श्वगाल। गीदइ। सियार।

भरुटकं ( न॰ ) भुना हुआ माँस।

भर्गः (पु॰) १ शिव। २ ब्रह्मां।

भर्ग्यः ( पु॰ ) शिव का नामान्तर ।

भर्जन (वि॰) १ भुना हुया। सिका हुया। कड़ाई में श्रकोरा हुया। २ नाश करने वाला।

भर्जनं (न॰) १ सुनने या त्रकोरने की किया। २ कड़ाई।

भर्तृ (पु॰) १ पति । २ प्रभु । स्वामी । ३ नेता । नायक । प्रधान । ४ समर्थक । रक्तक ।—भ्री, (स्त्री॰) पतिघातिनी स्त्री ।—दारकः, (पु॰) युवराज । (यह नाटक की भाषा में युवराज को सम्बोधन करते समय श्युक्त होता है।—दारिका ( स्त्री॰ ) युवराज्ञी। - ब्रतं, ( न॰ ) पतिवता। - व्यतं, ( स्त्री॰ ) पतिवता स्त्री।—शोकः, ( पु॰ ) पति के मरने का शोक।—हिरः, (पु॰) एक प्रसिद्ध ग्रन्थ रचिता जिनके वनाये, नीति श्रद्धार ग्रीर वैराग्य शतक प्रसिद्ध हैं।

भर्तुमती ( छी० ) सौभाग्यवती खी।

भर्तृसात् ( अन्यया० ) पति के श्रधिकार में।

भर्त्स (धा॰ श्रात्मै॰ ) [भर्त्सयंते ] १ डाँटना डपटना । २ फटकारना । लानतमलामत करना । सफ़्तसुस्त कहना । गरियाना । ३ चिढ़ाना ।

भर्त्सकः (पु॰) १ डराने धमकाने वाला । २ गरि-याने वाला ।

भर्त्सनं (न॰)) १ डॉटडपट । गाली गालौज । भर्त्सना (छी॰) १ ४ धमकी । ३ लानत मला-भर्त्सितम् (न॰) ) मत । ४ शाप । श्रकोसा ।

भर्मम् (न०) १ मज़दूरी। भाइत । २ सुवर्ण । ३ नाफ। नाभि।

भल् ( धा॰ ग्राय्म॰ ) [ भाग्तयते, भालित, ] देखना । निहारना ।

भटल् (धा॰ प्रात्म॰) १ निरूपण करना। वर्णन करना। कहना। २ घायल करना। वध करना। ३ देना।

भह्तः ( पु॰ ) ) वाण विशेष ! एक । प्रकार का भह्ती ( स्त्री॰ ) } तीर या श्रस्त । (पु॰) १ रीछ । भट्तं ( न॰ ) ) २ शिव । ३ भिलावे का वृत्त ।

भल्लकः ( पु॰ ) गीव । भालू ।

भव्लातः भवजातकः } (पु॰) भिलावे का वृत्त ।

भव्लुकः ( पु॰ ) } भाल् । रीछ । भव्लुकः ( पु॰ )

भव (वि॰) उत्पन्न। पैदा हुआ।

भवः ( पु॰ ) १ सत्ता । २ उत्पत्ति । पैदायश निकास । ४ सांसारिक श्रस्तित्व । ४ संसार । ६ स्वास्थ्य । तंदुरुत्ती । ७ श्रेष्ठता । उत्कृष्टता । १० प्राप्ति ।—श्रातिग, ( वि॰ ) सांसारिक श्रस्तिस्व से निस्तार पाना ।—श्रान्तकृत, ( पु॰ ) ब्रह्मा जी का नामान्तर ।—ग्रन्तरं, (न०) श्रागे का या पिछला श्रस्तित्व ।—ग्रिन्धः,—ग्राण्वः,—समुद्रः,—सागरः,—सिन्धुः, (पु०) सांसारिक जीवन रूपी सागर ।—ग्रान्मजः, (पु०) गणेश जी या कार्तिकेय के नामान्तर ।—उन्द्रेदः, (पु०) सांसारिक जीवन का नाश ।—हितः, (खी०) जन्मस्थान ।—ग्रस्मरः, (पु०) दावानल ।—हिद्, (वि०) सांसारिक जीवन के यंथनों का काटने वाला । पुनर्जन्म रोकने वाला । श्रेदः, (पु०) पुनर्जन्म की रोक ।—दारु, (न०) देवदारु युच्च ।—भूतिः, (पु०) एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि।—रुद् (पु०) वह ढोल जो किसी के मरने पर पीटा जाता है । मातमी ढोल ।—वीतिः, (खी०) सांसारिक प्रपञ्च से छुटकारा ।

भवत् (वि॰) [स्वी-भवन्ती] १ होने वाला। २ वर्तमान।

भवती (खी॰) श्राप।

भवदीय (वि॰) श्रापका । तुम्हारा ।

भवनं (न०) १ श्रस्तित्व । २ उत्पत्ति । पैदायश । ३ घर । मकान । डेरा । महल । ४ स्थान । श्राधार । १ इमारत । ६ प्रकृत :—उद्रं, (न०) घर के भीतर का स्थान !—पितः,—स्वामिन्, (पु०) पेशवा खान्दान । घर का वड़ा बुढ़ा ।

भवंतः ) भवन्तः } वर्तमान समय । इस वीच में । भवतिः )

भवंती } (स्त्री॰) पतिवता या सती पत्नी

भवानी (र्म्या॰) पार्वती का नाम ज़ा शिव जी की पत्नी हैं। —गुरुः, (पु॰) हिमालय पर्वत। - पतिः. (पु॰) शिव जी का नाम।

भवाद्वस (वि॰) [ छी॰—भवाद्वसी] । श्रापकी भवाद्वश् (वि॰) [ छी॰—भवाद्वशी] । तरह। भवाद्वश (वि॰) [ छी॰—भवाद्वशी] । सुम्हारी तरह।

भविक (वि॰) [ छी॰—भविकी ] १ गुण-कारी। लाभकारी। उपयुक्त। उपयोगी। २ प्रसन्न। समृद्धशाली। भविकं ( न॰ ) कुशलता । समृद्धि ।

भवितव्य ( वि॰ ) होने वाला । भावी । होनहार ।

भवितव्यं ( न॰ ) जे। श्रवश्यम्भावी है।

भवितन्यता (स्त्री०) १ होनी । भावी । होनहार । २ प्रारव्य । भाग्य । किस्मत ।

भवितृ (वि॰) [स्वी॰--भवित्री] भविष्यत् । होनहार।

भविनः ( पु॰ ) कवि । [ इस प्रर्थ में, किन्तु पुल्लिङ्ग में "भिविनिन्" शब्द का भी प्रयोग होता है ।]

भवितः (पु॰) १ उपयितः । जारः । श्राशिकः । २ संपटः । कामीः

भविष्णु (वि०) १ होने वाला । २ धनेच्छुक । धन-दौलत की कामना रखने वाला । काल । २ प्रस्था-सन्न । निकट ।

भविष्य (वि॰) १ वर्तमान काल के उपरान्त श्राने वाला समय। श्राने वाला काल। २ प्रत्यासन्न। निकट।

भविष्यं ( न॰ ) श्राने वाला काल।—झानं, ( न॰ ) श्राने वाले समय या घटना की जानकारी ।— पुराश्ं. ( न॰ ) श्रष्टादश पुराशों में से एक।

भविष्यत् (वि॰) [स्त्री॰— भविष्यती या भविष्यती] होने का !—वक्तुः, —वादिन्, (वि॰) ग्रागे होने वाली घटनाग्रों का वतलाने वाला। पेशीन गोई करने वाला।

भन्य (वि०) १ मीजूद । विद्यमान । वर्तमान । २ श्रागे हेाने वाला । ३ वहुत करके होने वाला । ४ उपयुक्त । ठीक । उचित । योग्य । ४ श्रम्छा । उम्दा । उरक्वष्ट । ६ श्रुभ । भाग्यवान । प्रसन्न । ७ मनोहर । सुन्दर । ८ शान्त । ६ सत्य ।

भव्या ( स्त्री॰ ) पार्वती का नाम।

भव्यं ( न० ) १ श्रस्तिस्व । २ श्राने वाला काल । ३ परिणाम । फल । ४ श्रभपरिणाम । समृद्धि । ४ हड्डी ।

भष् (धा० प०) [भषति ] १ भूकना । गुर्राना । २ गालियां देना । डाँटना । डपटना ।

भषः } (पु॰) कुत्ता। श्वान।

भपगाः ( पु॰ ) कुता।

भपग्रं (न॰) कुत्ते का भूकना। कुत्ते का गुरीना। भस्तद् (पु॰) १ सूर्य। २ गेश्त ३ वतक विशेष। १ समय। १ वेडा। घरनै। ६ पिछला भाग।

भसनः ( पु॰ ) शहद की मक्खी।

भसन्तः ( पु॰ ) समय।

भस्तित (वि॰) जल कर राख हुन्ना। भस्म हुन्ना।

भसितं (न०)राख।

भस्त्रका ) (स्त्री॰) १ धोंकती । २ मसक या भस्त्रा } चाम का कोई पात्र जिसमें जल भरा भस्त्रि ) जाय । ३ चमड़े का थैला ।

भस्मकं (न॰) १ राख । खाक । २ एक रोग विशेष जिसमें भोजन तुरन्त पच जाता है ३ नेत्र रोग विशेष ।

सस्मन् (वि॰) १ राख । ख़ाक । २ भस्म जो शरीर में
लगायी जाती है — झिनः, ।पु॰) भस्मक रोग ।
— झवशेष, (वि॰) राख के रूप में रहने वाला
श्रथवा जिसकी केवल राख वच रहे । — झाहूयः,
(पु॰) कप्र । उद्धूलनं, (न॰) गुगुठनम्,
(न॰) शरीर में भस्म मलना । — कारः, (पु॰)
धोवी । — कूटः (पु॰) राख का ढेर । — गन्धा,
— गन्धिका. — गन्धिनी, (खी॰) सुगन्धदृत्य
विशेष । — तूलं, (न॰) १ कुहरा । वर्ष । २ धूल
की वर्षा । ३ कई आमों का समुदाय । — प्रियः,
(पु॰) शिव । — रोगः, (पु॰) रोगविशेष । —
लेपनं (न॰) भस्म से शरीर पीतना । — विधिः,
(पु॰) कोई विधान जो भस्म से किया जाय ।
— वेधकः, (पु॰) कप्र । — स्नानं, (न॰)
भरमस्नान ।

भस्मता ( स्त्री॰ ) भस्म होने का कार्य । भस्मसात् ( श्रव्यया॰ ) भस्म होना ।

भा (धा॰ परस्मै॰) [भाति, भात ] १ चमकना। २ दिखलाई पड़ना। ३ होना। ४ श्रपने को दिखलाना।

भा ( स्त्री॰ ) १ प्रकाश । श्रभा । चमक । सौन्दर्थ । २ प्रतिद्वाया । परङ्गाई ।—कोशाः,— कोषः, (पु॰) सूर्य ।—गगाः, (पु॰) नचत्रों का समुदाय।—निकरः. (पु॰) किरगों का संग्रह। प्रकाशपुक्ष।— नेमिः, (पु॰) सूर्य।

भाक्त (वि०) १ परमुखापेची । परतंत्र । २ भोज्यपदार्थं होने के योग्य । ३ गीगा । श्रपकृष्ट । ४ गीगा भाव में प्रयुक्त ।

भाक्तिकः ( पु॰ ) श्रनुगामी । चाकर । नौकर ।

भात्त (वि॰) [स्त्री॰-भात्ती] भुक्खड् भाजनसङ् । भागः ( पु॰ ) । ध्रँश । हिस्सा । पाती । भाग । २ वंटवारा । ३ भाग्य । प्रारव्ध । ४ किसी समूची वस्तुका एक ग्रंश या टुकड़ा। चतुर्थांश । ६ वृत्त के व्यास का ३६० वाँ धाँश। ७ किसी शशि का ३० वॉं थ्रंश । ८ भागफल । ६ स्थान । जगह । — ध्रह (वि०) पैतृक सम्पत्ति में भाग पाने का ग्रधिकारी ।— इ ल्पना, (स्त्री०) हिस्सों का विभाजन ।--जातिः, ( ची॰ ) विभाग के चार प्रकारों में से एक। इसमें एक हर श्रीर एक श्रॅश होता है। यह चाहे समभिन्न हो चाहे विपमभिन्न। जैसे 💃 🐒 I—श्रेयं, (न०) १ पाँती । हिस्सा। २ भाग्य । प्रारव्ध । ३ से।भाग्य । बुशकिस्मती । ४ सम्पत्ति । १ श्राल्हाद ।—धेयः, ( पु॰) 1 कर । टेक्स । २ उत्तराधिकारी । भाज्, (वि०) हिस्सेदार । पाँतीदार । वह जिसका कुछ लगाव हो । –भुज. ( पु० ) राजा। वादशाह।–हरः, (पु०) १ समान उत्तराधिकारी । २ भाग। ( श्रङ्कर्गणित का ) – हारः, ( पु॰ ) ( श्रङ्कग-णित का) भाग।

भागवत (वि॰) [स्त्री॰—भागवती] १ विष्णु-सम्बन्धी । विष्णुभक्त । २ भगवान सम्बन्धी । ३ पावन । दैवी (पवित्र)।

भागवतं ( न॰ ) श्रष्टादश पुराणों में से एक सात्विक पुराण ।

भागवतः ( पु॰ ) विष्णुभक्त ।

भागशस् (वि॰) (श्रव्यया॰) १ दुकड़ें में हिस्सा करके। २ हिस्से के श्रनुसार।

भागिक (वि॰) ९ हिस्सा सम्बन्धी । २ हिस्से वाला । ३ भिन्नासम्ब । ४ न्यान । भागिन् (वि॰) १ भागों या हिस्सों वाला। २ हिस्से वाला। ३ वाँट या हिस्सा लेने वाला। ४ सम्य-न्ध युक्त। ४ श्रिधकारी। मालिक। ६ ले। एक भाग पाने का श्रिधकारी हो। ७ भाग्यवान। इ श्रपकृष्ट। ने। ए।

भागिनेयः ( पु॰ ) भाँजा । भगिनीपुत्र । भागिनेयी ( खी॰ ) भाँजी । भगिनी की पुत्री । भागीरथी ( सी ) श्री गङ्गा ।

भाग्यं (न०) १ प्रारव्ध । क्रिस्मत । २ से।भाग्य । ३ समृद्ध । ४ हर्ष । क्रशलता । प्रायत्त, (वि०) प्रारव्ध पर निर्भर ।—उद्यः, (पु०) भाग्योद्य । भाग्य का खुलना ।—विस्नवः, (पु०) बद्किस्मती ।—वृणात्, (श्रव्यया०) भाग्य से । भाग्यवश ।

भाग्यवत् (वि॰) १ भाग्यवान् । खुशकिस्मतः । २ इरा भरा । समृद्धवान् ।

भाँग ) (वि॰) [स्त्री—भाङ्गी ] पटसन का बना भाङ्ग ) हुत्रा । सनिया ।

भाँगकः } (पु॰) चिथड़ा। चीयड़ा।

भांगीनं } (न०) पटसन का खेत।

भाज् (धा॰ उभय॰) १ वाँटना । वितरित करना । भाज (वि॰) १ रखने वाला । भोगने वाला । २ कर्त्तन्य । जो करगीय हो ।

भाजकः ( पु॰ ) भाग करने वाला । वाँटने वाला । भाजनं ( न॰ ) १ वरतन । पात्र । २ त्र्याधा । ३ योग्य व्यक्ति या वस्तु । ४ प्रतिनिधित्व । ६४ पल की तौल विशेष ।

भाजितं ( न॰ ) पाँती । हिस्सा । श्रंश । भाजी ( स्त्री॰ ) चाँवल । माँड । पीच ।

- भाज्य (न०) १ ध्रॅश । भाग । पाँती । २ वह ग्रङ्क जिसे भाजक ग्रङ्क से भाग दिया जाता है।

३ उत्तराधिकार । पैतृक सम्पत्ति ।

भाटं } (न॰) मज़दूरी । उजरत । किराया ।

भाटिः ( स्त्री॰ ) १ मज़दूरी । उजरत । २ रिएडय़ों की श्रामदनी ।

भाष्टः ( पु॰ ) कुमारिल भट्ट के मीमांसा सम्बन्धी सिद्धान्तानुयायी।

भागाः (पु॰) नाट्य शाखानुसार एक प्रकार का रूपक, जो नाटकादि दस रूपकों में से एक माना गया है। इसमें केवल एक ही श्रंक होता है श्रौर इसमें हास्य रस की प्रधानता होती है। इसमें वह श्राकाश की श्रोर देखता हुआ श्राप ही श्राप सारी कहानी उक्ति प्रत्युक्ति के रूप में कह ढालता है, मानों वह किसी से वासचीत कर रहा हो।

भागाकः (पु॰) घोपणा करने वाला । निरूपण करने वाला ।

भाग्रडं (न०) १ वस्तन । २ पेटी । ट्रंक । वनस । ३ कोई भी श्रौज़ार या यंत्र । ४ बाजा । १ माल । सामान । सौदागरी माल । ६ माल की गाँठ । ७ क़ीमली माल । वहुमूल्य सामान । मनदीगर्भ । ६ घोड़े का ज़ीन या साज । १० भाइपन । मस-ख़रापन ।

भांडाः ) ( पु॰ ) ( बहुवचनान्त ) माल । सामान । भाग्डाः ) — ध्रगारः, — घ्रागारः, ( पु॰ )— ध्रगारं, — घ्रागारं, ( न॰ ) मालगोदाम । भण्ड- रिया । २ ख्रजाना । धनागार । ३संग्रह । सामान । गेालावारूद । — पतिः, ( पु॰ ) व्यापारी । — पुटः, ( पु॰ ) नाई । — प्रतिभाग्डकम्, ( न॰ ) विनिमय । — शाला, ( खी॰ ) मालगोदाम ।

भांडकः (पु॰)) भाग्डकः (पु॰) कटोरा। (न॰) सौदागरी का भांडकं (न॰) माल। भाग्डकम्(न॰))

भांडारं } ( न० ) मालगोदाम ।

भांडारिन् } ( पु॰ ) मालगोदाम का श्रिषकारी। भागडारिन् }

भांडिः ) (स्त्री॰) १ उस्तरा रखने का घर या खोल । भागिडः ) —चाहः, ( पु॰ ) नाई ।—शाला, (स्त्री॰) हज्जाम की दूकान ।

सं० श० को०--७७

भांडिकः (पु॰)) भाषिडकः (पु॰) ( भाडिकः (पु॰) (नाई। हज्जाम। भांगिडलः ( पु॰ ) भांडिका १ (स्त्री॰) श्रौज़ार । लेखर । वरतन भाग्रिडका ∫ेभांड़ा i भांडिनी ) ( स्त्री॰ ) पेटी । टोकरी । भागिडनी ) भांडीरः } ( पु॰ ) वट वृत्त । वरगद का पेद । भागडीरः } भात ( व॰ कु॰ ) चमकीला । चमकदार । भातः ( पु॰ ) प्रभात । भार । भातिः ( स्त्री॰ ) १ चमक । प्रकाश । श्राभा । दमक । २ ज्ञान। प्रतीति। भातः ( पु॰ ) सूर्य । भाद्रः ( पु॰ ) एक मास का नाम। भादों का भाद्रपदः 🗲 महीना । भाद्रपदाः ( स्त्री० वहु० ) २४ वें श्रीर २६ वें नत्त्रत्रों का नाम । पूर्वाभाद्रपदा श्रीर उत्तराभाद्रपदा । भाद्रपदी } ( स्त्री॰ ) भादों महीने की पूर्णमासी । भाइमातुरः ( पु॰ ) नेक माता का पुत्र। भानं ( न० ) १ प्रकटन । प्रादुर्भाव । दृष्टिगीचर होना । २ प्रकाश । श्राभा । ३ ज्ञान । प्रतीति । भानुः (पु॰) १ प्रकाश । श्राभा । चमक । २ किरण । ३ सूर्य । ४ सौन्दर्य । ४ दिवस । ६ राजा। बादशाह। ७ शिव। (स्त्री०) सुन्दरी

स्त्री । - केशरः, - केसरः, (पु॰) सूर्य। --

जः.—(पु॰) शनिग्रह ।—दिनं, ( न॰ )

भानुमत् (वि॰) १ चमकीला । प्रकाशमान । २

भामः ( पु॰ ) १ चमक । श्राभा । २ सूर्य । ३ क्रोध । कोप । रोष । ४ बहनोई । भगिनीपति ।

भामा (स्त्री॰) १ क्रोध करने वाली स्त्री। २ सत्य

भामा जो श्री कृष्ण की पत्नियों में से एक थी।

वारः, ( पु॰ ) रविवार । इतवार ।

सुन्दर । मनोहर । ( पु० ) सूर्य ।

भानुमती'( खी॰ ) दुर्योधन की खी का नाम।

भामिनी (स्त्री॰) १ कामिनी । सुन्दरी युवतीस्त्री । २ क्रोधनास्त्री ।

> 'व्यवीयत एव कापि शोभाः परितो भामिति ते सुखस्य नित्यं।''

> > भामिनीविलास ।

भारः (पु॰) १ वोक । २ कोक । प्रचएडता । (यथा युद्ध की ) ३ श्रविशयता । ४ श्रम । परिश्रम । श्रायास । १ वही मात्रा । ६ तील विशेष । ७ जुयां (उस गाड़ी का जो बोक्त ढोने के लिये हो।) — प्राक्रान्त, (वि०) वोक्त से द्वा हुआ। - उद्घहः, (वि॰) कुली । मज़दूर । योका उठाने वाला ।—उपजीवनं, (न०) बोक्स ढोकर श्रीर उसकी श्रामद्नी से श्राजीविका चलाने वाला ।-यप्रिःः ( ५० ) वह वल्ली जिसमें लटका कर भारी सामान ढोया जाता है ।—वाह, (वि॰) [स्त्री॰-भरौही ] बोक्त ढोने वाला। —वाहः, ( पु॰ ) वाम ले जाने वाला । कुली । —वाहनः, ( पु॰ ) जानवर जे। योम्ता ढोवे।— वाहिकः, ( पु॰ ) कुली । हम्माल ।--सह, (वि॰) जो भारी बोक्ता उठा सके. ग्रतएव बड़ा मज़वृत या ताक़तवर ।--हर,--हार: ( पु॰ ) कुली। हम्माल। —हारिन, (पु०) कृष्ण का नामान्तर ।

भारंडः ) (पु॰) पत्ती विशेष, जिसे श्राज तक भारगडः ) किसी ने नहीं देखा । इसकी भारंड, या भारगडः, भी कहते हैं ।

भारत (वि॰) [ स्त्री॰—भारती ] भरत का वंशज या भारत का।

भारतं ( न॰ ) १ भारतवर्ष । हिन्दुस्थान । २ महा-भारत ग्रन्थ जिसमें मुख्यतः कौरव श्रौर पाण्डवों के प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन है ।

भारतः (पु॰) १ भरतवंशज। २ भारतवर्पवासी। ३ नट। श्रभिनय करने वाला।

भारती ( स्त्री॰ ) १ वाणी । स्वर । शब्द । वाग्मिता । २ वाणी की श्रिषिष्ठात्री देवी । सरस्वती । ३ रचना शैली विशेष । यथा—

" भारती संस्कृतमायी वाग्व्यापार नटाश्रयः "

—साहित्यदर्पण ।

४ लवा। वर्टर।

भारद्वाजः ( पु॰ ) १ द्रोणाचार्यं का नाम । २ श्रगस्य का नामान्तर । ३ मङ्गलग्रह । ४ लाख । श्रगिन । चंहल ।

भारद्वाजं ( न॰ ) हड्डी । श्रस्थि ।

भारवः ( पु॰ ) कमान की डोरी । धनुष का रोदा ।

भारिवः (पु॰) किरातार्जुनीय के रचयिता एक प्रसिद्ध एवं सफल संस्कृत भाषा के कवि।

भारिः ( ५० ) शेर । सिंह ।

भारिक } (वि॰) भारी। (पु॰) कुली। हम्माल।

भार्गः ( पु॰ ) भगों का राजा।

भार्गवः ( पु॰ ) १ शुकाचार्य । श्रमुराचार्य । २ परशु-राम । ३ शिव । ४ धनुर्घर । १ हाथी ।— प्रियः, ( पु॰ ) हीरा ।

भार्गवी (स्त्री॰) १ दृव । घास । २ लप्मी । भार्यः (पु॰) नौका ।

भार्या ( स्त्री॰ ) १ पत्नी । २ मादा जानवर ।—ग्राट, (वि॰ ) पत्नी के वेश्यापन से श्राजीविका निर्वाह करने वाला ।—ऊड, (वि॰) विवाहित ।— जितः, (पु॰) स्त्री का वशवर्ती पति ।

भार्याकः ( पु॰ ) १ मृग विशेष । २ उस पुत्र का पिता जो ग्रन्य की स्त्री से उत्पन्न हुन्ना हो ।

भालं (न०) १ माथा। २ प्रकारा । ३ श्रंधकार ।
— प्रद्भः, (पु०) १ भाग्यवान पुरुप। २ शिव।
३ श्रारा। ४ कच्छप। कछुश्रा।—चन्द्रः, (पु०)
१ शिव। २ गणेश ।—दर्शनं, (न०) ईंगुर।
संदूर।—द्शिन्, (वि०) माथा देखने वाला
श्रर्थात वह नौकर जो सदा मालिक की श्रोर
ध्यान रखता हो। - दूश, (पु०)—लोचनः,
(पु०) शिव।—पट्टः, (पु०) —पट्टं. (न०)
माथा।

भातुः ( ५० ) सूर्य ।

भालुकः भालुकः भाल्लुकः भाल्लुकः

भावः ( पु॰ ) १ श्रस्तित्व । विद्यमानता । २ घटना । होना। १ श्रवस्था। दशा । हालत । ४ ढंग। रीति । १ पद । श्रोहदा। ६ वास्तविकता। ७ स्वभाव । मिजाज । म भुकाव । विचार । चित्त-वृत्ति । ६ प्रेम । प्यार । श्रनुराग । १० श्रभिप्राय । ११ प्रर्थ । १२ सङ्गल्प । दृढ़ विचार । १३ हद्य । श्रात्मा । मन । १४ पदार्थ । वस्तु । जीव । ११ जीवधारी । १६ भावना । १७ हावभाव । श्राचरण । १८ प्रेमोचोतक हावभाव । १६ उत्पत्ति। २० संसार । दुनिया । २१ गर्भाशय । २२ सङ्कल्प । २३ प्रालांकिक शक्ति । २४ परामर्श । प्यादेश । २४ नाटक में किसी पूज्य के लिये सम्बो-धन । २६ व्याकरण में "भावेक्तः" । २७ मान-मन्दिर । ज्योतिष । २८ चान्द्र नचत्र !-- ग्रानुग, (वि॰) स्याभाविक ।—ग्रानुगा, (स्त्री॰) प्रतिच्छाया।—ग्रान्तरं, ( न० ) भिन्न दशा।— थ्राकृतं, ( न॰ ) मानसिक विचार । —ग्रात्मक, (वि॰) स्वानाविक । श्रसली ।—स्रालीना, (स्त्री०) प्रतिच्छाया । - गम्भीरं, (न०) १ हृदय से । २ गम्भीरता पूर्वक ।--गम्यं, (न०) मन द्वारा जानने योग्य ।--प्राहिन् (वि०) तार्पर्य सममने वाला ।--जः, ( पु॰ ) कामदेव । —इ, — चिटु, (वि॰) हृदय की यात जानने वाला ।—वंधन, (वि०) हृद्य को वॉधने वाला । हदयों को मिलाने वाला ।--मिश्रः, ( पु॰ ) मान्य पुरुष । भद्रपुरुष ।—हूप, (वि॰) श्रसली । वास्तविक ।--वाचकं, ( न॰ ) व्याकरण में वह संज्ञा जिसके द्वारा किसी पदार्थ का भाव. धर्म, या गुरा मालूम पड़े।—शवलत्वं, ( न० ) श्रनेक प्रकार के भावों का संमिश्रण ।--श्रन्य, (वि॰) प्रेमरहित ।—समाहित, (वि॰) धर्मनिष्ट । साधु । भक्तिपूर्ण । —सर्गः ( पु॰ ) ( सांख्य ) तन्मात्रात्रों की उत्पत्ति । — स्थ, (वि॰) श्रनु-रक्त ।—हिनग्ध, (वि०) श्रकपट भाव से श्रनुरक्त ।

भावक (वि०) १ भाव से पूर्ण । २ सौख्य वृद्धि कारक । ३ कल्पना करने वाला । श्रद्भुत रसोदी-पक पदार्थ श्रौर सुन्दरता के प्रति रुचि रखने वाला ।

भावकः ( पु॰) १ भावना । हृदयगत भाव । संस्कार । २ प्रेम के भावों के वहिर्चेष्टा से द्योतन करना ।

भावन (वि॰) [स्त्री॰ – भावनी] प्रभाव डालने वाला। ग्रसर करने वाला।

भावनं (न०) १ उत्पत्ति। प्रादुर्भाव। २ किसी भावना (स्त्री०) के स्वार्थ को ग्रागे वहाना। ३ कल्पना। विचार। ख्याल। ४ भक्ति। श्रद्धा। ४ ध्यान। धारणा। ६ ग्रप्रमाणीकृत श्रनुमान। कल्पित विषय। ७ श्रालोचन । खोज। म निर्णय। ६ स्मरण। याददारत। १० ज्ञान। प्रतीति। ११ प्रमाण। तर्क। प्रयोगः। १२ सूखे चूर्णं को किसी तरल पदार्थ से तर करना। १३ वसाना। पुष्प तथा सुगन्ध द्वल्यों से सजाना।

भावनः ( न॰ ) १ निमित्त कारणः । २ सृष्टिकर्ताः। ३ शिव जी की उपाधि।

भावटः ( पु॰ ) १ उच्छ्वास । हृदय का श्रावेग । २ रागद्वेप । २ प्रेमभाव का प्रकटन । ३ साधु पुरुष । ४ लंपट जन । ४ नट । श्रभिनयकर्ता । ६ सजावट ।

भाविक (वि॰) [ स्त्री॰--भाविकी ] १ स्वाभाविक। नैसर्गिक। प्राकृतिक। २ भावनात्मक। ३ श्राने वाला। काल।

भाविकं ( न॰ ) भाषा जो प्रेम श्रौर कामेच्छा से परिपूर्ण हो। २ श्रलङ्कार विशेष। इसमें भूल श्रौर भावी वातों को प्रत्यस वर्तमान की तरह निरूपण करना पड़ता है।

भावित (व० छ०) १ रचा हुत्रा । पैदा किया हुत्रा । २ प्रकट किया हुत्रा । ३ पोसा हुत्रा । ४ विचारा हुत्रा । सोचा हुत्रा । कल्पना किया हुत्रा । ४ ध्यान किया हुत्रा । परिवर्तित । ६ शुद्ध किया हुत्रा । ७ सिद्ध किया हुत्रा । स्थापित किया हुत्रा । ८ व्यास । परिपूर्ण । ६ उरसाहित । १० सर । भींगा हुत्रा । ११ सुगन्धित किया हुआ। १२ मिला हुआ । मिश्रित ।—आहमन्, (वि॰) —बुद्धि, (वि॰) १ वह जिसने अपने आत्मा को परमात्म का ध्यान करके पवित्र कर लिया हो। २ भक्तिपूर्ण। साधु। ३ विचारवान। ४ संलग्न।

भावितकं ( न॰ ) सत्य विवरण ।

भावित्रं ( न० ) स्वर्ग, मर्त्य श्रौर पाताल का समूह। त्रैलोक्य।

भाविन् (वि॰) १ हुआ । २ होने वाला । ३ श्रागे श्राने वाला काल । ४ होने योग्य । ४ श्रवरय-म्भावी । ६ कुलीन । सुन्दर । श्रादर्श ।

भाविनी ( खी॰) सुथरी स्त्री । २ सती स्त्री । कुलवती स्त्री । ३ स्वेच्छाचारिग्री या निरङ्करा स्त्री ।

भावुक (वि॰) १ होने वाला। भन्य । ३ सस्टद-शाली। प्रसन्न । ४ ग्रुभ गुण्प्राही। कविप्रिय।

भाञ्जकं ( न॰ ) १ प्रसन्नता । कुरालता । समृद्धि । २ भाषा जिससे प्रेम श्रौर श्रासक्ति प्रकट हो ।

भाखुकः ( पु॰ ) वहनोई । भगिनीपति । भाव्य ( वि॰ ) १ होने वाला । २ श्राने वाला काल । ३ होने वाला । पूर्ण होने वाला । ४ वह जिसका विचार होने वाला हो ।

भाव्यं ( न० ) श्रवश्यम्भावी । भावी !

भाष् (धा॰ श्रात्म॰) [ भाषते, भाषित ] १ बोलना। कहना। २ सम्बोधन करना। ३ वार्ता-लाप करना। ४ निरूपण करना। १ वर्णन करना। भाषां (न॰) १ कथन। वार्तालाप। वातचीत। २ दयामय शब्द।

भाषा (स्त्री॰) १ बोली । जवान । वाणी । २ परि-भाषा । विवरण । ३ सरस्वती का नामान्तर । ४ ग्रज़ींदावा । श्रिभियोगपत्र ।—ग्रन्तरं, ( न॰ ) दूसरी बोली या भाषा । -पादः ( पु॰ ) ग्रज़ीं दावा ।—समः, ( पु॰ ) शब्दालङ्कार विशेष । इसमें शब्दों को इस प्रकार किसी वाक्य में क्रम-वद्ध किया जाता है कि, चाहे उसे संस्कृत भाषा का वाक्य समभे चाहे प्राकृत का यथा

मञ्जुलमणि मर्ज्ज रे कलगम्भीरे विद्व रसरको तीरे। विरशासि केलिकीरे किमाणि भीरे च गन्धसारसभीरे॥ —साहित्यदर्पणः। भाषिका (स्त्री॰) बोली। भाषा।
भाषित (व॰ कृ॰) कहा हुन्ना।
भाषितं (न॰) वाणी। बोली। कथन। भाषा।
भाष्यं (न॰) १ कथन। वार्तालाप । २ मामूली
योली या भाषा का कोई भी ग्रन्थ या रचना। ३
व्याख्या। टीका। १ सूत्रों पर की हुई व्याख्या
या टीका। पाणिनि के सूत्रों पर भाष्य।—करः,
—कारः, —कृत् (पु॰) १ टीकाकार। २
पतंजलि का नामान्तर।

भास् (धा॰ श्रात्म॰) [भासते, भासित ] १ चमकना । दमकना । २ स्पष्ट होना । सन में श्राना । ३ सामने श्राना । चमकना । ४ दिख-लाना । प्रकट करना ।

भास् (स्त्री॰) १ प्रकाश । श्राभा । चमक । २ किरण । ३ प्रतिविम्य । मूर्ति । ४ गौरव । महत्व । ४ इच्छा ।—करः, (पु॰) १ सूर्य । २ वीर । ३ श्राम्त । ४ शिव । ४ एक प्रसिद्ध ज्योतिपी ।—करं, (न॰) सुवर्ण ।—करिः, (पु॰) शनियह ।

भासः (पु॰) १ चमक । प्रकाश । श्राभा । दीप्ति । २ कल्पना । ३ मुर्गा । ४ गीध । १ गोष्ट । ६ एक संस्कृत कवि का नाम ।

भासा रागः प्रविकुलगुरु कालिदाचा विणासः।

भासक (वि॰) [स्ती॰—भासिका ] १ दीप्तिमान्। प्रकाशवान्। २ प्रकाशक । दिखलाने वाला। ३ सममाने वाला।

भासकः ( पु॰ ) एक संस्कृत कवि का नाम । भासनं ( न॰ ) १ चमक । दमक । २ प्रकाश । भासंत ) ( वि॰ ) [छी॰—भसन्ती] १ चमकीला । भासन्त ) सुन्दर । मनोहर ।

भासंतः ) ( पु॰ ) १ सूर्य । २ चन्द्रमा । २ तारा । भासन्तः ) नचत्र ।

भासनी (स्त्री॰) नचत्र।

भारतः ( ५० ) सूर्य ।

भासुरं (वि॰) १ चमकीला। २ भयानक।

भासुरः ( पु॰ ) १ शूरवीर । २ विल्लौर ।

भास्मन (वि॰) [ छी॰ - भास्मनी ] भस्मयुक्त। भस्म का।

भास्वत् (वि॰) चमकोना । प्रकाशवान । (पु॰) १ सुर्थ । २ प्रकाश । ग्राभा । ३ ग्रूरवीर । भास्वती (खी॰) सूर्य की पुरी । भास्वर (वि॰) चमकीना । दीसिमान । भास्वरः (पु॰) १ सूर्य । २ दिवस । दिन ।

भित्त् (धा॰ श्रायमा॰) [भित्तते, भित्तित ] १ मॉंगना। याचना करना। २ भीए मॉंगना। ३ मॉंगना; किन्तु पाना नहीं। ४ पीड़ित होना।

भित्तग्ं (न॰ ) } भित्ता (ची॰) } भीख।

भित्ता (खी॰) ३ याचना । माँगना । २ माँगने पर जो मिले । ३ मज़दूरी । भाड़ा । किराया । ४ चाकरी । सेवावृति ।—ख्रद्रनं, (न॰) भीख माँगते मारे मारे फिरना । —ख्रद्भं, (न॰) भीख ।—द्यार्थन्, (पु॰) भिन्नक ।—द्यार्ह्, (वि॰) भिन्नपात्र । वह जिसे भीख देना उचित है ।—ख्राशिन्, (वि॰) ३ भीख पर निर्वाह करने वाला । २ वे ईमान ।—ख्राहारः, (पु॰) भिन्नाच ।—उपजीविन्, (वि॰) भिखारी । भिन्नक ।—करगां, (न॰) याचना । पात्रं, (न॰) भिन्नपात्र । खप्पर । भिन्ना लेने के लिये पात्र ।—मागावः, (पु॰) युवक भिखारी ।—वृत्तिः, (स्वी॰) भीख माँगने का पेशा ।

भित्ताकः ( पु॰ ) [ स्त्री॰—भित्ताको ] भिखारी । भित्तित ( व॰ कृ॰ ) याचित । माँगा हुग्रा ।

भिक्तुः (पु॰) १ भिद्धक । भिखारी । २ संन्यासी । ३ संन्यास । ४ बौद्ध भिद्धक ।—चर्या, (खी॰) भिद्धक जीवन ।—संघाती (खी॰) चिथड़ा । फटे कपड़े ।

भिज्ञुकः ( पु॰ ) भिखारी।

भित्तं (न०) १ श्रॅंश । भाग । २ डुकड़ा । टॅंकू । ३ दीवार ।

भित्तिः (स्त्री॰) तोड़ना । चीरना । विभाजित करना ।
२ दीवार । ३ स्थान । ४ दुकड़ा । ४ दूटी हुई कोई
यस्तु । ६ दरार । सन्धि । भिरी । ७ चटाई । म छिद्र । दोष । ६ श्रवसर ।—स्वातनः, (पु॰)
चूहा । -चौरः, (पु॰) चोर । घर में सेंध तगाने वाला ।—पातनः, (पु॰) १ चूहा विशेष । २ घूँस । चूहा ।

भित्तिका (स्त्री॰) १दीवाल । रिष्ठिपकली । विस्तुइया ।
भिद् ( धा॰परस्मै॰) [भिन्द्ति ] १ वाँटना । दुकड़े
करना । २ फोड़ना । सिध करना । किरी करना ।
३ खोदना । ४ गुज़रना । ४ पृथक् करना । ६ भङ्ग
करना । ७ गड़बड़ करना । म प्रदल बदल करना ।
घटाना बढ़ाना । ६ खिलाना । १० वखेरना
छितराना । ११ खोलना । पृथक् करना । १२
ढीला करना । १३ छिपी हुई वात की प्रकट करना ।
१४ परेशान करना । १४ पहचानना ।

भिद्कं (न॰) १ हीरा। २ इन्द्र का वज्र।

भिद्कः (पु०) तलवार।

भिदा ( छी० ) १ तोड्न । फटन । चीरन । फाड्न । २ श्रलहदगी । ३ श्रन्तर । ४ जाति । किस्म ।

भिदिः ( ५० ) ) भिदिरं ( न० ) } इन्द्र का वज्र । भिदुः ( ५० ) )

भिदुर (वि॰) १ तोड़ने वाला। फटने वाला। चीरने वाला। २ भङ्गप्रवण । टूटने फूटने वाला। ३ मिश्रित। मिला हुग्रा। गडंगड्ड।

भिदुरं (न०) इन्द्र का वज्र।

भिदुरः ( पु॰ ) प्रचयृत्त ।

भिद्यः ( पु॰ ) १ तोड़ से वहने वाली नदी। २ नदी विशेष।

भिद्धं ( न० ) वज्र।

भिद्याल (पु॰) १ छोटा एक ढंडा जो भिन्दपालः पाचीन काल में फेंक कर मारा जाता भिदिपालः धा।२ गुफना। जिसमें कंकड़ या भिन्दिपालः पथ्यर रख कर और उसे घुमा कर फेंका जाता है।

भिन्न (धा० कृ०) १ हूटा हुआ। फटा हुआ। चिरा हुग्रा। २ विभाजित । पृथक किया हुग्रा। श्रल-गाया हुन्ना। ३ ( खोलकर ) ग्रलग किया हुन्ना। ४ विला हुया। फूला हुया। ४ पृथक । यलग। जुदा।६ इतर | दूसरा। श्रन्य | ७ ढीला। म मिश्रित । ६ फिरा हुन्रा। १० परिवर्तित । बदला हुआ। ११ भयानक । मस्त । १२ विना ।---श्रञ्जन, (न०) कई द्रन्यों के मिला कर बनाया हुआ सुर्मा।—उद्रः, (पु०) सौतेला भाई। —करटः, (पु॰ ) मदमस्त हाथी ।—कृट (वि॰) नायक विहीन। — क्रम, (वि॰) क्रम-रहित । गड़बड़ ।--गित (वि०) तेज़चाल से जाने वाला।--गर्भ (वि०) तितर वितर।--दर्शिन (वि०) पत्तपाती। प्रकार (वि०) दूसरी किस्म का या जाति का ।--भाजनं (न०) खपर । कमरहलु ।—मर्मन्, (वि०) वह जिसके मर्मस्थल विधे हो। - मर्याद्, (वि०) १ वह जिसने मर्यादा या सीमा भङ्ग कर दी हो। ग्रसम्मानकारी । २ ग्रसंयत । जो कावू में न हो । —रुचि, (वि॰) जुदी जुदी रुचि वाला।— वर्चस्, वर्चस्क, (वि॰) मलोत्सर्ग करने वाला। —वृत्त. (वि॰) श्रसद जीवन व्यतीत करने वाला। त्यागा हुआ।—वृत्ति, (वि०) १ बुरी राह चलने वाला । २ इतर रुचि या भावना रखने वाला ।—संहति, (वि॰) ग्रसंयुक्त । विमुक्त । — स्वर, (वि०) १ **श्रावाज़ बदले हुए।** २ वेसुरा । -हृद्य (वि०) वह जिसका हृदय विधा हो।

भिन्नः (पु॰) रत्नदोप । किसी रत्न में ऐव । भिन्नं (न॰) १ डुकड़ा । भाग । श्रॅंश । २ फूल । मुकुल । ३ घाव । छुरी का घाव । ४ भग्नाँश ।

सिरिंटिका } ( खी॰ ) श्वेतगुक्षा । सफेद घुंघची । भिरिंगिटका }

भिरुतः ( पु॰ ) भील जाति ।—तरुः ( पु॰ ) लोध्र दृच ।—भूषग्रं, ( न॰ ) गु जा का पौधा ।

भिल्लोटः (पु॰) } लोध वृत्त । भिल्लोटकः (पु॰)

भिषज्ञ (पु॰ं) १ वैद्य । हकीम । डाक्टर । २ विंग्छ ।

—जितं, ( न॰ ) दवाई । दवा ।—पाशः (पु॰) नीमहकीम ।—वरः, ( पु॰ ) सर्वश्रष्ठ वैद्य ।

भिष्मका | भिष्मका | भिष्मटा | (स्त्री॰) भुना हुन्ना त्रन्न । भिस्मटा |

भी (धा॰ परस्मै॰) —[विभेति, भीत ] डरना। भयभीत होना। चिन्तित होना।

भी ( छी० ) भय । दर । श्राशङ्का ।

भोत (व॰ क़॰ ) १ भयभीत । उस हुआ । २ खतरे में पड़ा हुआ ।—भीत, (वि॰) अतिशय उस हुआ ।

भीतंकार ) (वि०) दराने वाला। भयभीत करने भीतङ्कार ) वाला।

भीतंकारं } (अन्यया०) दरपोंक कहना या वतलाना भीतङ्कारं }

भीतिः (स्त्री॰) १ डर । भय । २ कॅपकपी । थर्राहट ।
—नाटितकं, (न॰) भयभीत होने के। हावभाव
दिखलाना ।

भीम (वि॰) भयावना । उराने वाला । — उद्रो, (छी॰) उमा का नामान्तर । — कर्मन, (वि॰) भयङ्कर शक्ति वाला । — दर्शन, (वि॰) देखने में भयङ्कर । — नाद, (वि॰) भयानक रूप से शब्द करने वाला । — नादः, (पु॰) ९ सिंह । २ प्रलय कालीन सप्त मेघों में से एक का नाम । — पराक्रम, (वि॰) भयङ्कर शक्ति वाला । — रथी (छी॰) किसी मनुष्य की उम्र की ७०वीं वर्ष के ७वें मास की ७वीं रात का नाम । [ यह रात वड़ी खतरनाक वललायी जाती हैं।

सन्तसन्तिमि वर्षे सन्तमे म'सि सन्तर्भ । रात्रिर्भीमरघी नाम मराणमतिदुस्तरा॥"]

— रूप, (वि॰) भयानक शक्ल का ।— विकान्तः, (पु॰) शेर । सिंह ।— विग्रष्ट, (वि॰) भयङ्कर डील डील का ।— शासनः, (पु॰) यमराज ।— सेनः, (पु॰) १ दूसरे पाएडव का नाम । २ भीमसेनी कपूर। भीमः (पु॰) १ शिव। २ पाँच पाग्डवों में से दूसरे पाग्डव का नाम। पवन के औरस से कुन्ती के गर्भ में इनकी उत्पत्ति हुई थी।

भोमरं (न०) युद्ध। लड़ाई।

भीमा (स्त्री०) १ दुर्गा। २ रोचना । ३ चाबुक। कोड़ा।

भीरु (वि॰) [स्त्री॰—भीरु, भीरू, ] १ डरपोंक।
२ भयभीत।—चेतस, (पु॰) हिरन। मृग।
— रन्ध्रः, (पु॰) चूल्हा। भट्टी।—सत्त्व,
(वि॰) भीरु,—हृदयः, (पु॰) हिरन।

भीरुं (न०) चांदी। (स्त्री०) १ भीरु स्त्री । २ प्रतिखाया। परखांई।

भीरः (पु॰) १ श्रमात । २ चीता ।

भीरुक ) (वि॰) १ भीरु। दरपोंक । मुँह चुराने भीलुक ) वाला । शर्मीला ।

भीरुकं } (न०) जंगल। वन।

भीरुकः ) (पु॰) १ रीछ । २ उल्लू । ३ ऊख । भीलुकः ) ईख ।

भीरू } ( स्त्री॰ ) उरपोंक स्त्री । भीलू }

भीरूकः } ( पु॰ ) रीछ । भाल । भीलूकः }

भीषगा (वि॰) भयानक। डरपावना भयप्रद।

भोषगां ( न० ) कोई वस्तुजो भय उत्पन्न करे।

भीषणः (पु॰) १ भयानक रस । २ शिव जी का नामान्तर । ३ कबृतर । ४फाक़ता ।

भीषा ( स्त्री॰ ) १ डराने की किया। २ भय। डर। भीषित (वि॰ ) डरा हुग्रा। भयभीत।

भीष्म (वि॰) भयक्कर ।—जननी, (स्त्री॰) श्री
गङ्गा।—पञ्चकं, (न॰) कार्तिक शुक्ला ११ से
१४ तक ४ दिवस को भीष्मपञ्चक कहते हैं। इन
पाँच दिनों में स्त्रियाँ प्रायः वत किया करती हैं।
—सूः, (स्त्री॰) गंगा का नाम।

भीष्मः (पु॰) १ भयानक रस । २ राज्ञस । ३ शिव जी का नामान्सर । ४ सान्तनु पुत्र भीष्म पिता- मह, जिनका जन्म श्रीगङ्गादेवी के गर्भ से हुत्र्याथा।

भीष्मकः ( पु॰ ) १ राजा सान्तनु के पुत्र का नाम ।
२ विदर्भों के एक राजा का नाम जिसकी
लड़की रुक्मिणी के साथ श्रीकृष्ण ने श्रपना
विवाह किया था।

भुक्त (व० कृ०) १ मितत । २ उपभुक्त । उपयोग में लाया हुग्रा । ३ श्रनुभूत । ४ भोग के लिये रखा हुग्रा । यथा भोग-बंधक ।

भुक्तं (न०) १ भचण करने या उपभोग करने की क्रिया।

२ भच्य पदार्थ । २ वह स्थान जहाँ किसी ने'
भोजन किया हो ।—उच्छित्रन्दं, ( न०)—
शेषः, ( पु०)—समुक्तिभत्तं, ( न०) खाने से
वचा हुन्या । जुठन ।—सुप्त, ( वि०) भोजनोपरान्त सोने वाला ।

भुक्तिः (स्त्री॰) १ भोजन । ग्राहार । २ विपयोप-भोग । ३ कब्ज़ा । दखल । ४ भोजन । ४ ग्रहों का किसी राशि में एक एक ग्रॅंश करके गमन ।— प्रदः, (पु॰) मूंग नामक ग्रज्ञ ।—वर्जित, (वि॰) वह जिसका उपभोग निपिद्ध हो ।

भुग्न (वि॰) १ टेड़ा। वक । २ टूटा हुग्रा।

भुज् (धा० पर०) [भुजति, भुग्न ] १ भुकाना । २ टेढ़ा करना । मोड़ना । (उभय०) [ भुनिक्त, भंके ] १ खाना । भच्चण करना । निघटाना । २ उपभाग करना । वरतना । ३ सम्भोग करना । ४ शासन करना । हुकूमत करना । रचा करना । १ सहना । श्रनुभव करना । ६ गुज़रना ।

भुज् (वि॰) खाने वाला उपभोग करने वाला । सहने वाला । शासन करने वाला

भुज् (स्त्री॰) १ उपभाग । लाम । मुनाफा । फायदा ।
भुजः ( पु॰ ) १ भुजा । वाहु । २ हाथ । ३ हाथी
की संूड़ । ४ मोड़ । घुमाव । १ त्रिकोण की एक
भुजा ।—ग्रन्तरं,—ग्रन्तरालं, ( न॰ ) वचःस्थल । छाती ।—ग्रापीडः, ( पु॰ ) केरियाना ।
वाहों में दवाना ।—कोटरः, ( पु॰ ) वगल ।
—दग्डः, ( पु॰ ) वाहुदण्ड ।—दलः, ( पु॰ )

द्लं, (न॰) हाथ।—बन्धनं, (न॰) ग्रालि-ङ्गन।—बलं, (न॰)—बीर्यं, (न॰) वाहों की ताकत।—मध्यं, (न॰) छाती। सीना। —मूलं, (न॰) कंधा।—शिखरं,—शिरस्, (न॰) कंधा।

भुजगः (पु॰) सर्ष। साँप।—ग्रान्तकः,—ग्राशनः, —ग्राभोजिन्, (पु॰) —दारणः,—भोजिन्, (पु॰) १ गरुड़। २ मोर।३ न्योला।— ईरवरः,—राजः, (पु॰) शेप जी।

भुजंगः ) (पु०) १ सर्प। साँप। उपपति । जार।
भुजङ्गः ) श्राशिक । ३ पति । स्वामी। ४ गाहू।

१ राजा का एक पार्श्वर्वर्ती नौकर । ६
श्ररतेपा नत्त्र । — इन्द्रः, (पु०) शेप जी।
सर्पराज। — ईशः, (पु०) १ वासुकी। २ शेप।
३ पतञ्जति । ४ पिंगलमुनि। — कन्या, (स्त्री०)
सर्प की युवती कन्या। — भं, (न०) श्रारतेपा
नत्त्र !— भुज्, (पु०) १ गरुड़ । मयूर।
मोर। — जता, (स्त्री०) ताम्युली लता। — हन्.
(पु०) गरुड़।

भुजंगमः ) (पु॰) १ सपँ । राहु । ३ श्राठ की भुजङ्गमः ) संख्या ।

भुजा (स्त्री॰) १ वाँह । २ हाथ । ३ साँप की गिहुरी।—कस्टः, (पु॰) नाख्न । नख ।—दलः, (पु॰) १ केहिनी। २ झाती।—मूलं, (न॰) कंघा।

भुजिष्यः ( पु॰ ) १ दास । गुलाम । साथी । सखा । ३ कलाई का सूत्र । ४ रोग विशेष ।

भुजिष्या (स्री०) १ दासी । २ वेश्या । रंढी । भुंड् (धा० श्रात्म०) [भुंडते ] १ पालना । २ चुनना । झाँटना ।

भुभुं रिका } ( स्त्री॰ ) एक प्रकार की मिठाई।

मुवनं ( न॰ ) १ जगत । २ पृथिवी । ३ स्वर्ग । ४ प्रायाधारी । १ मानव । मानवजाति । ६ जज । ७ चैादह की संख्या ।—ईशः, ( पु॰ ) राजा । वादशाह । वादशाह ।—ईश्वरः, ( पु॰ ) राजा । वादशाह । १ शिव जी का नाम ।—ग्रोकस्, ( पु॰ ) देवता ।—त्रयं, ( न॰ ) तीन जोक—स्वर्ग,

मर्त्य, पाताल ।—पाचनी, ( छी० ) गङ्गा ।— शासिन्, ( पु० ) वादशाह । शासक ।

भुवन्युः (पु॰) १ स्वामी । प्रभु । २ सूर्य । ३ श्रक्ति । ४ चन्द्रमा ।

भुवर् ) ( घन्यया॰ ) घन्तरिज्ञ । घाकाश । सप्तव्याः भुवस् ) हतियों में से एक ।

भुविस् ( ५० ) समुद्र ।

भुगुंडिः ∤ भुगुगुडीः ∤ (स्त्री॰) श्रस्त विरोप एक प्रकार का भुगुडी ∤ गुफना ! भुशुगुडी ∤

भू (धा॰ श्रात्म॰) [भवति, भूत ] १ होना। २ उत्पन्न होने को। ३ निकलना। ४ (घटना का) घटना। २ जिंदा रहना। ६ किसी दशा में बना रहना। पालन करना। ७ परिचर्या करना। १० सहायता करना। ११ सम्बन्ध रखना। १२ किसी कार्य में संलग्न होना।

भू (पु॰) विष्णु । (वि॰) बना हुन्ना यथा। कमलभू। वित्तभू।—उत्तमं, ( न० ) सुवर्ण । ---कम्पः, (पु॰) कदम्य विशेष !--कम्पः, ( पु॰ ) भूढोल। भूचाल।—कर्माः, (पु॰ ) प्रथिवी का व्यास । —कश्यपः, ( पु॰ ) वसुदेव । श्री कृष्ण के पिता कानाम ।— काकः, ( पु॰ ) १ एक प्रकार का वाज या कंक पद्मी । २ नीला कतृतर । ३ क्रोंच पद्मी ।—केशः, ( पु॰ ) वट वृत्त ।—केशा, (स्त्री॰ ) राज्ञसी । — ज्ञित्, ( पु॰ ) स्थर । शूकर ।—गरं, (न॰) विप विशेष ।--गर्भः, ( पु॰ ) भवभूति का नामान्तर ।--गृहं,--गेहं, (न०) तहखाना। जमीन के नीचे बना हुआ।—गोलः, ( पु॰ ) भूमगडल । — धनः ( पु० ) शरीर । वपु । — चक्रं, ( न॰ ) पृथिवी की परिधि । विपुवरेखा ।— चर, (वि॰) पृथिवी पर रहने या चलने वाले। —चरः, ( पु॰ ) शिव जी ।--क्वाया, (स्त्री॰) —ক্সাযं, (ন০) १प्टथिवी की छाया जिसे श्रनजान लोग राहु कहते हैं। रश्रंधकार !-जन्तु:, (पु०) १ मिद्दी का एक कीड़ा ।२ हाथी।—जम्बुः,—जंबूः, ( स्त्री॰) गेहूँ।—तलं, (न॰) पृथिवी की सतह।

-- तृगाः, ( = भूस्तृगाः ) सुगन्ध युक्त घास विशेष ।—दारः, (पु०) ग्रूकर । सुग्रर ।—देवः, —सुरः, ( पु॰ ) वाहास । —धनः, ( पु॰ ) राजा । वादशाह ।—ध्ररः ( पु० ) १ पहाड़ । २ शिव।३ कृष्ण। ४ सात की संख्या ।—नागः ( पु॰ ) मिट्टी का कीड़ा विशेष ।—नेतृ, (पु॰) राजा। वादशाह।-पः, ( पु॰ ) राजा।--पतिः, ( पु॰ ) १ राजा । २ शिव । ३ इन्द्र ।---पदः, ( पु० ) वृत्त । पेड़ !—पदी, ( स्त्री० ) चमेली विशेष।--परिधिः, ( पु॰ ) पृथिवी का च्यास या घेरा !—पालः, (पु॰) राजा।— पालनं, ( न॰ ) राज्य । रियासय ।--पुत्रः, स्तः, ( पु॰ ) मङ्गलग्रह ।—पुत्री,—सुता, ( स्त्री॰ ) सीता की उपाधि।—प्रकम्पः (पु॰ ) भूचाल । भूडोल ।—विम्बः, ( पु॰ )—विम्बम्, (न०) भूगोल।-भर्तृ, ( पु० ) राजा। वादशाह। -- भागः, (पु॰) पृथिवी का दुकदा। —भृत, (पु॰) पर्वत । पहाद । राजा । बादशाह। ३ विष्णु ।--मग्डलं, ( न० ) पृथिवी ।-- रुह्, ( ९० ) रुहः, (५० ) वृत्त । पेड़ ।--लोकः (= भूलेंकिः) (पु॰) मर्त्य लोक । - वलयं, ( न॰ ) भूगोल ।—चलम्भः, ( पु॰ ) राजा । वादशाह।--- बृत्तं, (न०) विषुवरेखा। भूपरिधि। —श्कः, ( पु॰ ) राजा। वादशाह । —शयः, (पु॰) विष्णु। — श्रवस. (पु॰) दीमक की मिट्टी का टीला।—सुरः, ( पु॰) ब्राह्मण । विप्र । —स्पृश्, ( पु॰ ) १ मानव । २ मानव जाति । ३ वैश्य ।--स्वर्गः, ( पु॰ ) मेरु पर्वतः ।---स्वामिन्, ( ए॰ ) ज़मीदार ।

भूः (स्ती) १ पृथिवी । २ जगत । भूगोल । ३
फर्श । ज़मीन । ४ भूसम्पत्ति । ४ स्थान । जगह ।
६ विवेच्य या श्रालोच्य विषय । ७ एक की संख्या ।

= व्याहृतियों में से प्रथम व्याहृति ।

भूकं (न॰) ) १ रन्ध्र। छिद्र। २ चरमा। सोता। भूकः (पु॰) ) ३ समय।

भूकलः ( पु॰ ) चंचल घोड़ा।

भूत (व॰ कृ॰) १ हो गया।२ बना हुन्ना।३ सत्य ! ४ ठीक। उचित। उपयुक्त। ४ गुज़्रा हुन्ना। सं० श० कौ०—७८

वीता हुआ ६ प्राप्त । ७ मिश्रित । युक्त । म समान । सदश ।—श्रनुकस्या, ( स्त्री॰ ) प्राणिमात्र पर दया ।---ध्रम्तकः, (पु०) यम-राज । धर्मराज । —ग्र्यर्थः, ( पु० ) वास्तविक वात । वास्तविक परिस्थिति । सत्य । यथार्थता । —-श्रात्मक, ( वि॰ ) पंचतत्वों का बना हुन्ना। —श्रात्मन्, ( पु॰) १ जीवात्मा । २ परमात्मा । ३ ब्रह्मकी उपाधि । ४ शिव की उपाधि । ४ मूलतस्व सम्बन्धी पदार्थ। मौलिक पदार्थ। इ १ परवहा । २ श्रहङ्कार ।—श्रार्त, (वि ) प्रेता-विष्ट।—ग्रावासः, ( पु०) १ शरीर । २ शिव। ३ विष्णु ।—ग्राविष्ट, ( वि॰ ) प्रेताविष्ट ।— ञ्चावेशः, ( पु॰) प्रेत का किसी पर सवार होना। —इज्यं, ( न॰ ) इज्या, (स्त्री॰) भूतों के लिये विलदान ।—इग्रा, (स्त्री०) कृष्ण पत्त की १४-शी।—ईशः, (पु०) १ ब्रह्म। २ विष्णु । ३ शिव।—ईरवरः, (पु॰) शिव। - उन्मादः, (पु॰) ऊपरी फिसाद । प्रेत का फेरा ।—उपसृष्ट्र, —उपहत, (वि॰) प्रेत के कब्जे में।— श्रोदनः, ( पु॰ ) भात का थाल ।---क्षर्तृ.--कृत, ( पु॰ ) ब्रह्म की उपाधि ।—कालः, (पु॰) वीता हुन्ना समय। -केशी, (स्त्री॰) तुलसी। —क्रान्तिः, ( स्त्री॰ ) प्रेताविष्ट ।—गगाः, ( पु॰ ) १ प्राणियों का समुदाय । २ मरे हुए पुरुपों के श्रारमात्रों या राचसों का समुदाय। —ग्रस्त, (वि॰) प्रेताविष्ट ।—ग्रामः, (पु॰) १ जीवधारी मात्र की समष्टि। २ भूत प्रेतों का समृह । ३ शरीर ।— झः, ( पु॰ ) १ फँट । २ प्याज ।—झी, ( स्त्री० ) तुलसी ।—चतुर्दशी, नरक चौदस । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी ।---—चारिन्. ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि ।— जयः, ( पु॰ ) तत्वों पर विजय ।—दया, (स्त्री॰) प्राणि मात्र पर कृपा ।—धरा,— धात्रो,-धारिग्री. (स्त्री०) पृथिवी।-नाथः. ( पु॰ ) शिव ।—नायिका, (स्त्री॰) दुर्गा देवी।--नाशनः, ( पु० ) १ भिलावा। २ राई। सरसों । ३ कालीमिर्च

शरीर।-पतिः, (पु॰) १ शिव। २ श्रानि। ३ तुलसी । - पत्री, (स्त्री॰) तुलसी ।--पूर्णिमा, (स्त्री०) श्रारिवन की पूर्णिमा ।— पूर्वे, ( श्रन्यया० ) पहिले । पेरतर । वर्तमान से पहिले का । —प्रकृतिः, ( स्त्री॰ ) सव प्राणियों का उत्पत्तिस्थान या निकास ।--- ब्रह्मन, ( पु॰ ) श्रकुलीन बाह्यण । देवल ।--भर्तृ, ( पु॰ ) शिव की उपाधि। -भावनः, ( पु॰ ) १ परवहा । २ विष्णु । - भाषा, (स्त्री॰)--भाषितं, ( न॰ ) पैशाची भाषा ।--महेरवरः, ( पु॰ ) शिव जी ।—यज्ञः, (पु॰) पञ्च-महायज्ञों में से एक। -- यानिः, (पु॰) समन्त प्राणियों का उत्पत्ति स्थान या निकास।-राजः, ( पु॰ ) शिव जी ।—वर्गः, ( पु॰ ) पिशाच जाति ।—वासः, ( पु॰ ) विभीतक वृज । —वाहनः, ( पु॰ ) शिव जी की उपाधि।— विकिया, (स्त्री०) १ मिरगी का रोग। २ भूत या पिशाच का फेरा । — विज्ञानं, — विद्या, (स्त्री॰) भूत-प्रेत-विद्या ।—बृत्तः, ( पु॰ ) विभीतक वृत्त । — संसारः, (पु॰) मर्त्यलोक । —सञ्चारः, ( पु॰ ) भूत या पिशाच का फेरा। —सर्गः, ( पु॰ ) संसार की उत्पत्ति।—सृद्मं, ( न० ) सांख्य के मतानुसार पञ्चभूतों का श्रादि. श्रमिश्र एवं सूदमरूप ।—स्थानं, (न०) १ जीवधारियों का वासस्थान । २ प्रेतों के रहने का स्थान ।--हत्या, (स्त्री०) जीवधारियों का नाश ।

भूतं (न०) १ कोई वस्तु चाहे वह मानवी हो चाहे दैवी श्रौर चाहे निर्जीव । २ प्राणधारी । ३ श्रारमा। जीव । भूत । प्रेत । राज्ञस । ४ तस्व । १ वास्त-विक घटना । वास्तविक वात । ६ भूतकाल । गुज़रा हुश्रा समय । ७ संसार । जगत । ८ कुश-लता । ६ पाँच की संख्या ।

भूतः (पु॰) १ पुत्र ' लचा। २ शिव। ३ कृष्ण पत्तीय चतुर्दशी।

भूतमय (वि॰) जिसमें समस्त प्राणी सम्मिलित हों। २ पञ्चतत्वों का बना हुश्रा या उत्पन्न किये हुए जीवों से बना हुश्रा।

भृतिः (स्त्री॰) १ श्रस्तित्व । होने का भाव । २ जन्म । उत्पत्ति । ३ कुरालस्य । स्वस्थ्यता । प्रसन्नता । समृद्धि । ४ सफलता । साभाग्य । सुशकिस्मती । १ धन । सम्पत्ति । ६ वैभव । राज्यश्री । ७ भस्म । राख । = हाधी का मलक रंग कर उसका श्दलार करना । ६ तप या तांत्रिक श्रनुष्टानादि से प्राप्त प्रलोकिक शक्ति । १० भुना हुप्रा मीस । ११ हाथी का मद। (पु॰) १ शिव । २ विष्णु। ३ पितृगण। — कर्मन्, ( न० ) कोई छुभ कृत्य या उत्सव का विधान । - काम, ( वि० ) सम्पत्ति प्राप्ति का ग्रभिलापी।--कामः, ( पु॰ ) १ किमी राज्य का सचिव । २ वृहस्पति का नामान्तर। —का तः, (पु०) श्रानन्दप्रद शुभ घर्री । –कीलः, (पु॰) १ छिद्र । गर्त । २ नगर या दुर्ग चारों श्रोर जल से भरी माई। ३ तहः वाना। भूमि के नीचे की गुफानुमा छोटी कोठरी ।—कृत्, ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर । ---गर्भः, ( पु॰ ) भवभूति कवि का नामान्तर । ---दः, (पु॰) शिव जी का नामान्तर I---निधानं, (न॰) धनिष्टा नचत्र ।-भूपगाः, ( पु॰ ) शिव जी।—चाहनः, ( पु॰ ) शिवजी। भृतिकं (न०) १ फपुर । २ चन्दन । ३ फायफल । भूमत् ( वि॰ ) पृथिवी या भूमि रखने वाला । (पु॰) पृथिवीपाल । राजा ।

भूमन् (पु॰) १ श्रधिक परिमाण । विपुलता । प्राचुर्य । एक बढ़ी संख्या । २ धन सम्पत्ति ।

भूमन् (न०) १ प्रथिवी । २ प्रान्त । ज़िला। भृखगढ । ३ प्रागी । देहधारी । ४ वहुतायत । प्रनेकस्य ।

भूमय (वि॰) [ खी॰—भूमयी) मिट्टी का। मिट्टी का वना या मिट्टी से उत्पन्न।

भूमिः (स्त्री०) १ पृथिवी । २ कर्दममय स्थान ।
पिक्कल । जलाभूमि पृथिवी का पृष्ठदेश । ३
नगर के चारों श्रोर का विस्तृत मैदान । २ ज़िला ।
देश । ज़मीन । ४ स्थान । भूखण्ड । ४ स्थल ।
जगह । ६ भूसम्पत्ति । ७ गंज़िल । खण्ड । म
गोचरभूमि । चरागाह । ६ नाटक में किसी पात्र

का चरित्र या श्रभिनय । ५० श्राधार । ११ च्याप्ति । सीमा । १२ जिद्दा । — ध्रान्तरः, ( पु० ) पदोसी राज्य का धिषित ।-इन्द्रः,-ईरवरः, ( पु॰ ) राजा । नृपति ।—कम्पः, (पु॰ ) भूडोल। भूचाल।—गुहा, (खी०) गुफा।— गृहं, ( न० ) तहस्राना ।—चनः, ( ५० )— चलनं, ( न॰ ) भूढोल । भूचाल ।—जः, (पु॰) १ महल ग्रह् । नरकासुर । ३ मानव । ४ भूनिव नामक पौधा ।—जा, ( ग्नी॰ ) सीता — जीविन्, (पु॰ ) वैश्य । वनिया ।—तलं, (न०) पृथिवी की सतह ।--दानं, (न०) पृथिवी का दान ।-देवः. ( पु॰ ) बाह्मण ।-श्वरः, (पु॰) १ पर्वत । २ यादशाह । ३ सात को संख्या ।—नाथः, ( पु॰ )—पतिः,—पालः, ( पु॰ )—भुज, ( पु॰ ) राजा । - पत्तः, ( ५० ) तेज्ञ घादा ।—िपिशाचं, ( न० ) ताय का पेड़ ।—पुत्रः, (पु०) मंगल मह ।—पुरन्द्रः, ( पु॰ ) १ राजा। २ महाराज दिलीप का नाम। —भृत्, ( पु० ) १ पर्वत । २ राजा ।—मग्**डा,** ( स्वी॰ ) चमेली विशेष ।—रत्तकः, ( पु॰ ) तेज़ घोढ़ा।--लाभः, ( पु॰ ) मृत्यु । मीत। —लेपनं, ( न॰ ) गोवर ।—वर्धनः, ( पु॰ ) —वर्घनं, (न॰) लाश ।—शय, (वि॰) पृथिवी पर सेाने वाला ।—शयः, ( पु॰ ) जंगली क्यृतर ।—शयनं, ( न॰ ) शय्या, ( स्त्री॰ ) ज्मीन पर साने वाला । —सम्भवः, —सुतः, ( पु॰ ) १ मङ्गलग्रह । २ नरकासुर । —सम्भवा, —सुना, ( स्त्री॰ ) सीता की उपाधि ।—स्पृश्, ( पु॰ ) १ मनुष्य । २ मानवजाति । ३ वैरय । ४ चेार ।

भूमिका ( सी॰) १ ज़मीन । भूमि । २ पिक्वल भूमि । ३ मंज़िल । खरुढ । ४ द्वग । पद । ४ पदी । काला तक़्ता । ६ नाटक में किसी का चरित्र या श्रभिनय । ७ नाटक के नट की पोशाक । म श्रक्तार । ६ किसी यन्य के प्रारम्भ की सूचना जिससे उस् यन्य के विषय में श्रावश्यक विषयों का ज्ञान हो ।

भूमी ( स्त्री॰ ) पृथिवी।—कद्मवः, (पु॰ ) कदम्ब

वृत्त विशेष ।—पितः, ( पु॰ )—भुज् ( पु॰ ) राजा ।—रुह्, ( पु॰ )—रुहः (पु॰ ) वृत्त । भूयं ( न॰ ) ( किसी वस्तु के ) किसी रूप में होने की दशा या अवस्था यथा ब्रह्मभूय ।

भूयशस् ( अन्यया॰ ) १ प्रायः । श्रक्सर । २ अति-शय । ३ पुनः । अन्तर ।

भूयस् (वि॰) [स्त्री॰ — भूयसी ] १ श्राधिक्य । श्रत्यधिक । विपुल । २ श्रिधिक वड़ा । श्रिधिक लंबा । ३ श्रत्यावश्यक । ४ वहुत श्रिधिक । बहुत लंबा । श्रतिशय । १ बहुतायत । सम्पन्नता ।

भूयस्त्वं ( न०) १ विपुलता । बहुतायत । २ बहुमत । प्रवत्तता ।

भूयिष्ठ (वि॰) ३ बहुत ही । २ प्रायः । बहुत करके ।

भूर ( श्रव्यया॰ ) तीन व्याहृतियों में से एक । भूरि (वि॰ ) १ प्रचुर । श्रिषक । बहुत । २ बढ़ा । भारी ।

भृरि (पु॰) १ विष्णु। २ ब्रह्मा। ३ शिव।

भूरि (न०) सुवर्ण ।—गमः, (पु०) गथा।—
—तंजस्, (वि०) वड़ा चमकीला। (पु०)
अग्नि।—दिक्तिण, (वि०) १ मूल्यवान या
बिद्या वस्तुओं की दिलिणा से युक्त। २ उदार।
—दानं, (न०) उदारता।—धन, (वि०)
धनवान।—धामन, (वि०) चमकीला।—
प्रयोग, (वि०) प्रायः उपभाग में आने वाला।
—प्रेमन, (पु०) लाल रंग का हंस।—भाग,
(वि०) धनी। धनवान।—मायः, (पु०)
श्रुगाल। गीदड़।—रसः, (पु०) गला।—
लाभः (पु०) बड़ा सुनाफा।—विकाम,
(वि०) वड़ा बहादुर।—श्रवस्, (पु०)
एक रथी का नाम जा महाभारत के युद्ध में कौरवों
की और से पारुदवों से लड़ा था और सात्यिक के
हाथ से सारा गया था।

भूरिज् ( स्त्री॰ ) पृथिवी ।

भूर्जः (पु॰) भोजपत्र का वृत्त कराटकः, (पु॰) वर्णसङ्कर विशेष ।—पत्रः, (पु॰) भोजपत्र का पेड्।

भूणिः ( छी० ) ज़मीन । पृथिवी ।
भूष् (धा परस्मै० ) [ भूषित, भूष्यिते, भूष्यते,
भूषित ] १ पूजना । श्रङ्गार करना । २ छा देना ।
भूष्णं (न० ) १ श्रङ्गार । सजावट । २ गहना ।
श्राभूष्ण ।

भूषा ( स्त्री० ) ९ श्रङ्गार । सजावट । २ गहना । त्राभूषण । ३ रत्न ।

भूपित (व॰ रू॰) सजा हुया। श्राभूपर्यों से युक्त। भूष्गु (वि॰) १ होना । वनजाना । २ धन की कामना।

भृ ( धा॰ उभय॰ ) [ भरति, भरिते, विभर्ति, विभर्ति, विभर्ति, भृत ] १ भरना । २ परिपूर्ण करना । च्याप्त होना । ३ सहना । सहारा देना । ४ प्रोपण करना । रचा करना । पालना । १ प्रधिकार करना । कजा करना । ६ पहिनना । धारण करना । ७ अनुभव करना । ६ देना । ६ रखना । पकड़ना । (स्मृति में) धारण करना । १० भाड़ा करना । ११ लाना । ले जाना ।

भृक्ंशः ) ( पु॰ ) स्त्री का वेप धारण करने वाला भृकंसः ) नट ।

भृकुटिः } ( स्त्री॰ ) भैांह। भृकुटो

भृग् ( श्रन्यया॰ ) यह श्राग की चटचटाहट की श्रावाज़ की प्रकट करता है।

भृगुः ( पु॰ ) १ एक प्रसिद्ध मुनि जमदिग्न । श्रकावार्य । ४ श्रुक्रप्रह । ४ पहाड़ी । ६ पहाड़ के
शिखर की समतल भूमि । ७ कृष्ण भगवान् ।
— उद्वहः, ( पु॰ ) परश्चराम । — जः, — तनयः,
( पु॰ ) श्रुकाचार्य । — नन्दनः, ( पु॰ ) १
परश्चराम । २ श्रुक । — पतिः, ( पु॰ ) परश्चराम । — वंशः, ( पु॰ ) परश्चराम के वंशज । —
वारः, — वासरः, ( पु॰ ) श्रुक्रवार । जुमा । —
शार्दूलः, — श्रेष्ठः, — सत्तमः, ( पु॰ ) परश्चराम ।
— सुतः, — सुनुः, ( पु॰ ) १ परश्चराम । २
शक्क प्रह ।

भृंगः ) ( पु० ) १ भैारा । भ्रमर । २ विलनी । ३ भृङ्गः ) पत्ती विशेष । ४ लंपटनर । ४ सुवर्ण घट या सुवर्ण पात्र । भूंगं ) (न०) ध्रवक। भोडल। चिलचिल।— भृङ्गम् ) द्यभीष्टः, (पु०) ध्राम का पेड़।— ध्रानन्दा, (खी०) यृथिका लता।—ग्रावली, (स्त्री०) मधुमिष्वयों का दल।—जं, (न०) १ ध्रगर। २ ध्रवक्।—पर्शिका, (खी०) छोटी इलायची।—राज्, (पु०) १ भारा। २ एक भारी का नाम।—रिटिः,—रीटिः, (पु०) शिव जी के नग्रा विरोप जी वहे वदशक्ल हैं।—रोलः, (पु०) एक जाति की वरेंया।

भंगारः (पु॰) । सुवर्ण वट या सुवर्ण पात्र ।
भृद्वारः (पु॰) । २ श्राकार विशेष का लोटा । ३
भृगारं (न॰) । राज्याभिषेक के समय काम में
भृद्वारं (न॰) । श्राने वाला घट ।

भू गारगं ) (न०) ३ स्वर्ण । सेाना । २ लवङ्ग । भृङ्गारगम् / लॉग ।

भू गारिका भृङ्गारिका भू गारो

(स्री॰) भिल्ली नामक कीड़ा।

भृंगिन ) (पु॰) १ वटबृद्ध । २ शिव जी के एक भृङ्गिन् ) गण का नाम ।

में गिरिटः भृङ्गिरिटिः भृःगिरीटिः भृङ्गिरीटिः भृङ्गिराटिः

भृ गेरिटिः } ( पु॰ ) शिव जी का गण। भृङ्गेरिटिः

भृज् ( घा॰ थात्म॰ ) [ भर्जते ] भूनना । श्रकोरना।

भृंटिका } (स्त्री॰) पौधा विशेष। भृगिटका

भृंडिः भृरिडः } ( स्त्री॰ ) लहर ।

भृत (व॰ इ॰॰) १ भरा हुग्रा। पूरित । १ पाला हुग्रा। पोपित । ३ सम्पन्न । ४ भाड़े पर लिया हुग्रा। ग्रदा किंगा हुग्रा।

भृतः ( ५० ) भाड़े का नौकर।

भृतक (वि॰) भाढ़े किया हुया। घदा किया हुया।

चुकाया हुया।—ग्राध्यापकः, ( पु॰ ) १ वेतन
भोगी शिच्क । २ वेतन भोगी शिच्क द्वारा

पदाया हुत्र्या ।—ध्रध्यापितः, ( पु॰ ) फीस देकर पढ़ने वाला छात्र ।

भृतिः ( छी॰ ) १ पालन पेापण । २ भेाजन । ३ मज़दूरी । भाड़ा । ४ ( वेतन पाने की शर्त पर ) नौकरी । १ पूंजी । मूलधन । — ग्राध्यापनं, (न॰) पड़ाना, विशेषतया वेदों का पड़ाने के लिये वेतन लेकर । — भुज्, ( पु॰ ) वेतन भोगी नौकर ।

भृत्य (वि॰) वह जिसका पालन पोपण किया जाय।
—जनः, (पु॰) नौकर। सेवक। - भर्तृः (पु॰)
वर का या परिवार का मालिक या वड़ा बूड़ा।—
वर्गः, (न॰) धनुचर समुदाय :—वान्सल्यं,
(न॰) नौकरों के प्रति दया।

भृत्यः (पु॰) १ नौकर । चाकर । २ श्रमात्य । वज़ीर ।

भृत्या (स्त्री॰) १ दासी । २ भेजन । ३ मज़दूरी । ४ सेवा ।

भृत्रिम (वि॰) पालन पोपण किया हुत्रा ।

भूमिः (स्त्री०) भँवर । चक्कर ।

भृश् (धा॰ परस्मै॰) [भृश्यति ] नीचे गिरंना। ग्रधःपतन होना।

भृश् (वि॰) १मज्ञवृत । ताकतवर।यज्ञवान् । २ साघन । ज्यत्यधिक । —दुःखित, —पीडित, (वि॰) ज्यत्यन्त सन्तप्त —सहृष्ट्र, (वि॰) ज्यत्यानन्दित ।

भृशं ( श्रव्यया॰) १ श्रत्यधिकता से । प्रचरवता से । बहुतायत से । २ श्रक्सर । प्रायः । ३ श्रच्छे ढंग से । भले प्रकार ।

भृष्ट (व॰ क़॰ ) भुना हुत्रा । अकोरा हुत्रा ।— अर्घ, (न॰ ) उवाल कर भुना हुत्रा दाना । लावा-खील ।

भृष्टिः ( स्त्री॰ ) १ भूनना । श्रकोरना । २ उजड़ा हुश्रा वाग या उपवन ।

भ्ट्र (धा॰ परस्मै॰) [भृगाति] २ पालनपोपण करना।२ भूनना।३ कलद्धित करना। भरर्सना करना।

भेकः ( पु॰ ) १ में इक । २ भीरु मनुष्य । ३ वादता ।

भेकी (खी॰) मेंडकी। छोटा मेंडक।—भुज्, (पु॰) सर्प। साँप।—रवः, (पु॰) मेंडक की टर्रटर्र।

भेडः (पु०) १ मेप । भेड़ । २ वेड़ा । घनौती ।

भेडुः ( पु॰ ) मेढ़ा ।

भेदः (पु०) १ भेदने की क्रिया। छेदना। वेधना। विदीर्ण करना। २ दरार । फटन । ३ गड़वड़ी । होहल्ला। वाधा। ४ अलहदगी। अलगाव। ६ दरार । भिरी । सन्धि । ६ चोट । घाव । ७ श्रन्तर । पहिचान । म परिवर्तन । संशोधन । ६ भागड़ा। ग्रानैक्य। १ विश्वासघात । ११ घोला १२ किस्म । जाति । १३ द्वैतता । १४ चार प्रकार की राजनीतियों में से एक, जिसके द्वारा शत्र श्रीर उसके सित्रों में परस्पर भागड़ा उत्पन्न कर दिया जाता है। १४ रेचन विधि। मल को साफ कर देने की क्रिया । — उन्मुख (वि०) खिलने वाला। फूटने वाला।—कर, —कृत, (वि॰) भगड़ा उत्पन्न करने वाला ।—दर्शिन,—दृष्टि, —बुद्धि, (वि॰) संसार को परव्रह्म से भिन्न मानने वाला । = प्रत्ययः, ( पु॰ ) श्रद्वैतवाद में विश्वास रखने वाला ।—वादिन, ( पु॰ ) हैतवादी।--सह, (वि॰ ) १ विभाजित या पृथक होने योग्य। २ वह जो विगाड़ा जा सके जा प्रलोभन में फँसाया जा सके।

भेदक (वि॰) [ स्त्री॰ — भेदिका ] १ तोड़ने वाला । चीरने वाला । विभाजित करने वाला । श्रलग करने वाला । २ नाश करने वाला । ३ पहचानने वाला । विवेचन करने वाला । ४ लच्च वर्णन करने वाला ।

भेद्कः ( ५० ) विशेषण ।

भेद्नं (न॰) १ चीर । फाड़ । २ पृथकत्व । श्रलहदगी श्रलगाव । ३ पहचान । ४ ग्रनैक्य फैलाना । भगड़ा टंटा उत्पन्न करने वाला । ढिलाई । ४ प्रकटन । विश्वासघात ।

भेदनः ( पु॰ ) शूकर ।

भेदिन् (वि॰) चीरने वाला । फाइने वाला । श्रलगाने वाला। भेदिरं } (न०) इन्द्र का वज्र ।
भेद्धरं } (न०) हन्द्र का वज्र ।
भेद्धं (न०) संज्ञाः ।—िलङ्गः, (वि०) लिङ्गः द्वारा
पहचाना हुज्या ।
भेरः (पु०) भेरी । वहा ढोल या नगाडां ।
भेरिः } (स्त्री०) वहा ढोल या नगाडां ।
भेरेंड } (वि०) भयानक । भयप्रद । दरावन ।
भेरुंड } खोफनाक ।

भेरुंडं . भेरुंडं } ( न॰ ) गर्भधारण "र्भाधान।

भेरुंडः } ( पु॰ ) पत्ती की जाति विशेष । भेरुगुडः

भेरुंडकः } ( पु॰ ) श्व्याल । स्थार ।

भेल (वि०) १ डरपोकना । भीह । २ मूर्खं। स्रज्ञानी । ३ चञ्चल । ४ लंबा । ४ फुर्ताला

भेलः ( पु॰ ) नाव । बोट । बेड़ा ।

भेलकः ( पु॰ ) } नाव । बोट । बेड़ा । भेलकं ( न॰ ) }

भेप् ( धा॰ उभय॰ ) [ भेषति, भेषते] डरना । भय॰ भीत होना ।

भेपजं (न०) १ दबाई । २ इलाज । चिकित्सा । ३ सोद्या । सोफ ।—झगारः,—झागारः, (पु०) —झगारं,—झागारं. (न०) दबाईखाना या दबाई की दूकान ।—झंगं, (न०) कोई चीज़ जो दबाई खाने के बाद खी जाय ।

भैत्त (वि०) [ छी०—भैत्ती ] भित्ता पर निर्वाह करने वाला।—श्रन्न, (न०) भित्ता का श्रन्न । — श्राशिन्, (वि०) भित्ता में मिले हुए श्रन्न को खाने वाला। (पु०) भिखारी।—श्राहारः, (पु०) भिखारी। भिन्नक।—चर्गा,—चर्य, (न०)—चर्या, (छी०) भीख माँगना।— जीविका,—वृत्तिः, (छी०) भिखारीपन।— भुज्ञ, (पु०) भिखारी। भिन्नक।

भैदां (न०) भिचा। भीख।

भेत्तवं }( न० ) कई एक भिखारी पैत्तुकं

भैस्यं (न॰) भीख। खैरात। भैम (वि॰) [स्ती॰—भैमी] भीम सम्बन्धी। भैमी (स्त्री॰) १ भीम की पुत्री दमयन्ती। २ माघ-श्रक्ता ११शी।

भैमसेनिः । ( पु॰ ) भीमसेन का पुत्र।

भेरव (वि॰) [ स्वी॰—भेरवी ] १ भयानक। इरावना। १ भेरव सम्बन्धी।—ईशः, ( पु॰) १ विष्णु। शिव।—तर्जकः (पु॰)—यातना, (स्वी॰) वह यातना जो उन प्राणियों को, जो काशी में शरीर त्यागते हैं, मरते समय उनकी शुद्धि के जिये भैरव जी द्वारा दी जाती है।

भैरवं ( न० ) भय। दर।

भैरवः ( पु॰ ) शिव के गण विशेष जो उन्हींके श्रव-तार माने जाते हैं।

भैरवी (स्त्री॰) १ दुर्गा देवी। २ एक रागिनी विशेष। ३ वर्ष या कम की लड़की जो दुर्गाप्जा में दुर्गा देवी की जगह समक्षी जाती है।

भैपजं ( न० ) दबाई।

भैपजः ( पु॰ ) लावक । लवा । बटेर ।

भैपउयं (न०) १ रोग की चिकित्सा। २ दवा दार । ३ त्रारोग्य करने की शक्ति। त्रारोग्यता।

भैष्मकी (खी॰) रुक्मिणी।

भोक्तृ (वि॰) १ खाने वाला । २ भोग करने वाला । २ कवज़ा करने वाला । ४ उपयोग में लाने वाला वरतने वाला । १ श्रनुभव करने वाला ।

भोक्तृ (पु॰) १ काबिज़ । उपभाग कर्ता । उपयोग कर्ता । २ पति । ३ राजा । नरेन्द्र । ४ प्रेमी । प्राशिक ।

भोगः (पु०) १भच्या । श्राहार करना । २ खीसम्भोग ।

३ मुक्ति । कन्जा । श्रिधकार । ४ उपयोग । लाम ।

४ शासन । हुक्मत । ६ प्रयोग । लगाना (जैसे

रूपये का न्याज पर या न्यापार में) । ७ श्रनुभव ।

म प्रतीति । भाव । ६ उपभोग । १० उपभोग के
लिये पदार्थ । ११ भोज । दावत । ज्योंनार । १२

किसी देवविग्रह के लिये नैवेद्य | १३ लाभ | मुनाफा । १४ थ्राय । मालगुज़ारी । १४ सम्पत्ति । १६ वह मज़दूरी या रुपया पैसा जो किसी वेश्या को उसके साथ उपभोग करने के बदले में दिया जाय । १७ मेाड़ । गेटुरी । घुमाव । १८ सर्प का फैला हुत्रा फन। १६ सर्प।—ग्रर्ह, (वि०) उपभोग योग्य।—श्रार्हे, (न०.) सम्पत्ति । धन दौलत । — ग्रहीं, ( न० ) श्रनाज । श्रन्न । नाज। —ग्राधि, (पु॰) गिरवी रखी हुई धरोहर जिसका उपभोग तव तक किया जासके जब तक उसका मालिक उसे छुटावे नहीं ।--- ग्रावसः, (पु॰) ज़नानखाना घर का वह भाग जिसमें स्त्रियाँ उठे वैठे।--गुच्छं, (न० रिएडयें। की उज-रत । - गृहं, ( न० ) ज़नाना कमरा ।-- तृब्ला, ( ची॰ ) साँसारिक पदार्थों के उपभोग की कामना या श्रमिलाषा ।--देहः, ( पु॰ ) जीव का सूच्म शरीर या कारण शरीर जिसके द्वारा वह मर्त्यलोक में किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल पर-लोक में भोगता है।—धरः, (पु॰) सर्प। साँप ।-पतिः, ( पु॰ ) सूवेदार । ज़िलेदार ।-पालः, ( पु॰) साईस !—पिशाचिका, (स्ती॰) भूख।—भृत∓ः, (पु०) नौकर । चाकर। (केवल ख़ुराक लेकर काम करने वाला)।-वस्तु, (न०) उपभोग्य वस्तु।—स्थानं, (न०) १ शरीर । २ ज़नाना कमरा ।

भोगवत् (वि॰) १ श्रानन्दप्रद । २ सुखी । समृद्ध-वान् । ३ उमेठवाँ । छल्लादार । गिठुरीदार ।

भोगवत् ( पु॰ ) १ सर्प । २ पर्वत । ३ एक ही साथ नाचना, गाना और अभिनय करना ।

भोगवती (स्त्री॰) १ पातालगंगा। २ नागिन। ३ नागों की पुरी जो पाताल में हैं। ४ द्वितीया तिथि की रात। ४ महाभारत के अनुसार एक नदी का नाम। ६ कार्तिक्य की एक मातृका का नाम।

भोगिकः (पु॰) साईस । घोड़े की दास्य करने वाला ।

भोगिन् (वि॰) १ खाने वाला । २ उपयोग करने वाला । ३ अनुभव करने वाला । ४ इस्तेमाल करने वाला । १ टेड़ा मेंड़ा या मोड़ों वाला । ६ फर्नो वाला । ७ कामी । कामुक । विषयतंपट । ८ धनी । सम्पत्तिशाली ।—ईशः,—इन्द्रः, ( पु० ) शेप जी था वामुकी नाग ।—कान्तः, ( पु० ) पवन । हवा ।—भुज्, ( पु० ) १ न्यौला । २ मयूर । मोर ।—वरुलभं, ( न० ) चन्दन ।

भोनिन् (पु॰) १ सर्प । २ राजा । ३ इन्द्रियपरायण व्यक्ति । लोभासक्त मनुष्य । श्रामोद प्रमोद में एकान्त रत नर । ४ नाई । नापित । ४ गाँव का मुखिया । ६ श्रारलेपा नचत्र ।

भोगिनी ( छी०) राजा की रखैल छी या वेश्या। भोग्य (वि०) १ भोगने येग्य। काम में लाने लायक। २ जो सह लिया जाय।३ लाभकारी।

भोग्यं ( न० ) १ जिसका भोग किया जाय।२ सम्पत्ति । अधिकारयुक्त पदार्थ । ३ अनाज। नाज। अञ्च।

भोग्या (स्त्री०) रंडी । वेश्या ।

भोजः ( पु॰ ) १ मालवा प्रान्त के घ्रन्तर्गत धार नगरी के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध प्रजाप्रिय राजा का नाम । २ एक देश का नाम । ३ विदर्भ के एक राजा का नाम । यथा---

भोजिन इतो रचवे विसुप्तः।

---रघुवंश

—ग्रिथिपः, (पु०) १ कंस । २ कर्ण ।—इन्द्रः, (पु०) भोजराज ।—कटं, (न०) राजकुमार रुक्मिन् द्वारा प्रतिष्ठित नगर का नाम ।—देवः, राजः, (पु०) १ राजाभोज !—पतिः, (पु०) १ राजा भोज । २ कंस ।

भोजनं (न०) १ श्राहार की मुँह में रख कर खाना।
भचण करना। खाना। २ खाने की सामग्री।
खाने का पदार्थ। ३ खाने के लिये भोजन देना।
उपयोग। ४ उपभोग्य कोई पदार्थ। ३
सम्पत्ति। धन।—श्राध्वकारः, (पु०)
भंडारी। मोदी।—श्राच्छादनं (न०) खाना
कपड़ा।—कालः (पु०)—चेलः, (खी०)
—समयः, (पु०) भोजनकाल। खाने का
समय।—त्यागः, (पु०) श्राहार त्याग।—

भूमिः, ( खी॰ ) भोजन का कमरा। —विशिषः, विदेश खाने की सामग्री।—वृत्तिः, ( खी॰ ) भोजन । प्राहार।—व्यप्र, (वि॰ ) भोजन करने में लगा हुन्ना।—व्ययः, (पु॰ ) भोजन का खर्च।

भौतं

भोजनः ( ५० ) शिव जी की उपाधि।

भोजनीय (वि०) खाने येग्य।

भाजनीयं ( न॰ ) खाने का सामान ।

भोजयित् (वि॰) खिलाने वाला।

भोजाः (पु॰ बहुव॰) एक जाति के लोगों का नाम।
भोज्य (वि॰) १ खाद्य पदार्थ। २ सम्भोग करने
योग्य।—कालः, पु॰) भोजन का समय।—
सम्भवः, (पु॰) श्रामरस। उदरस्थ भोज्य पदार्थ
का श्रर्घ जीर्यो रस।

भोज्यं ( न॰ ) १ घ्राहार । भोजन । २ भोजन सामग्री । स्वादिष्ट भोजन । पटरस व्यक्षन । ४ उपयोग ।—

भोज्या ( ग्री॰ ) राजा भोज की एक रानी।

भोटः (पु॰) देश विशेष।—ग्रङ्गः, (पु॰) भूतान नामक देश विशेष।

भोटीय (वि॰) तिब्बतीय (जन)।

मोभीरा (स्त्री॰ ) मूंगा।

भोस् ( अन्यया॰ ) श्रो । हो । श्ररे । श्राह । सम्बो-धनात्मक श्रन्यय ।

भोजंग ) (वि॰)[स्त्री॰—भोजङ्गो] सर्पवत्। भोजङ्ग, ) सर्पं समाग।

भेाजंगं } (न०) श्ररतेपा नवन्न । भेाजङ्गम्

भाइः ( पु॰ ) तिञ्चत का रहने वाला ।

भौत ( वि॰ ) [ स्त्री॰—भोती ] १ जीवित न्यक्तियों से सम्बन्ध युक्त । २ जड़ पदार्थ । ३ शैतानी । राचसी । ४ पागल ।

भीतः ( पु॰ ) भूत प्रेतों की पूजने वाला । २ देवल-देवता की पूजा कर उस पर चढ़े हुए द्रव्य से निर्वोहः करने वाला ।

भौतं ( न० ) भूत प्रेतों का समुदाय ।

भै।तिक (वि॰) [स्त्री॰—भै।तिकी] १ जीवधारी सम्यन्धी। २ जड़पदार्थ सम्यन्धी। ३ भूत प्रेत सम्यन्धी।—मठः, (पु॰) साधु संन्यासी प्रथवा छात्रों के रहने का स्थान।—विद्या, (स्त्री॰) जादूगरी।

भौतिकं (न०) भोती।

भातिकः ( पु॰ ) शिव।

भोम (वि॰) [ ची॰ —भोमो,] १ पृथिवी सम्बन्धी। २ मिही का बना हुआ। ३ मङ्गल यह सम्बन्धी।

भें। मः (पु॰) १ मङ्गलग्रह । २ नरकासुर । ३ जल । ४ प्रकाश ।—दिनं, (न॰) —वारः, (पु॰) —वास्तरः, (पु॰) मंगलवार ।—रत्नं, (न॰) मृंगा ।

भौमनः ( न० ) विरवकर्मा ।

भौमिक (वि॰) [स्त्री॰—भौमिको] । मर्त्य लोक भौम्य (वि॰) । वासी ।

भीरिकः ( पु॰ ) कीपाध्यच ।

भावनः ( पु॰ ) देखो-भामन।

भोवादिक (वि॰) [ स्वी॰—भीवादिकी ] भूश्रेणी की घातु सम्बन्धी ।

म्रंश् (धा॰ घात्मने परस्मै॰) [भ्रंशते, भ्रश्यति, भ्रष्टः] १ गिरना। ठोकर खाना। २ भटकना। २ खोना। ४ यच जाना। भाग जाना। १ चीण होना। घटना। ६ लोप होना।

भ्रंजः ) (पु०) १ पतन। फिसलन। ठोकर। २ भ्रंसः ) ज्ञीयता। हास। ३ पतन। नाश। ४ पीला-पन। १ लोप। ६ भटक जाना।

भ्रंशन ) (वि॰) —[ भ्रंशनी, या भ्रंसनी ] भ्रंसन ) गिराने वाला।

भ्रंशनं ) (न०) १ गिराने की क्रिया। २ विच्चत होना । भ्रंसनं ) खोना।

भ्रंशिन् (वि॰) १ गिरने वाला । २ जीर्ग होने वाला । ३ भटकने वाला । ४ नाश करने वाला ।

म्रंकुशः ( पु॰ ) जनाना रूप धरे हुए नट ।

भ्रद्ग ( धा॰ त्रात्म॰ ) [ भ्रद्गति, भ्रद्गते ] खाना । भच्च करना । भ्राउननं (न०) भूजने सेकने या श्रकोरने की किया। भूगा (धा० परस्मै०) [भूगांति] शब्द करना। वजना।

भूभंगः } ( पु॰ ) देखेा भूभङ्गः ।

भ्रम् (धा॰ परस्मै॰) [भ्रमित, भ्रम्यति, भ्राम्यति, भ्रान्ति] १ श्रमण करना। २ घूमना। कावा काटना। ३ भटक जाना। ४ लड़खड़ाना। सन्देह युक्त होना। डाँवाडोल होना। १ भूलना। ६ धुकधुक करना। किलमिलाना। तिलमिलाना। पर मारना। ७ घेरना।

भ्रमः (पु०) १ श्रमणः । २ कावा काटना । ३ भूलना ।
भटकना । ४ भूल । गलती । घोखा । ४ गड़वड़ी ।
परेशानी । ६ भँवर । ७ कुम्हार का चाक । ६
चक्की का पाट । ६ खराद । १० सुस्ती । ११ जलश्रोत । जलपथ ।—श्राकुल, (वि०) घवड़ाया
हुश्रा।—श्रासकः, (पु०) सिगलीगर ।

भ्रमग्रं (न०) १ घूमना । फिरना । २ चक्कर । ३ सुटचाल । भटकना । ४ कंप । कॅपकपी । चछलता । १ भूल । ग़लती । ६ घुमरी । चक्कर ।

भ्रमगी (स्वी॰) १ खेल विशेष । २ जोंक । जलौका । भ्रंमत् (वि॰) घूमने वाला ।—कुटा, (स्वी॰) द्यातां विशेष ।

भ्रमरः ( पु॰ ) १ भौरा । कामुक जन । विषयी जन । ३ कुम्हार का चाक ।

भ्रमरं, (न०) घुमरी। चक्कर।—प्रातिथिः, (पु०) चम्पा का वृत्त ।—प्रामिलीन, (वि०) जिसमं मधुमक्ली या भ्रमर लपटे हों।—प्रालकः, (पु०) माथे पर की श्रलक या लट।—प्रष्टः, (पु०) श्योनाक वृत्त ।— उत्सवा, (क्षी०) माधवी लता।—करगडकः, (पु०) कँडी जिसमें भौरे भरे रहते हैं (चोर लोग जव चोरी करने जाते हैं तब इसे ले जाते हैं श्रोर जिस घर में चेरी करने जाते हैं उसमें यदि दीपक जलता हुशा हो तो भौरों के छोड़ देते हैं । वे जाकर दीपक बुक्ता देते हैं ।)—कीटः, (पु०) वरें विशेष।—प्रियः, (पु०) कदम्ब वृत्त विशेष।—वाधा, (क्षी०) भ्रमर या सं० शा० कौ०—७६

मधुमिक्का द्वारा विघ्न ।—मगुडलं, ( न० ) श्रमर या मधुमित्तकाश्रों का दल। भ्रमरकः (पु०) १ मधुमित्तका । २ भँवर । भ्रमरकं (न०) । श माथे पर लटकने वाली लट भ्रमरकः (पु०) । या श्रलक। २ कीहा के लिये गेंदा। ३ लहु। बिंगी। भ्रमिरका (स्त्री॰) चारों श्रोर भ्रमण करने वाली। भ्रमिः ( खी॰ ) १ चक्कर खाना । घूमना । २ कुम्हार का चाक। ३ खरादी की खराद। ४ भँवर। ४ हवा का चक्कर । ववरहर ।६ गोलाकार सैन्य न्यूह । ७ भूल । ग़लती । भ्रश (देखो ) भ्रंश । भ्रंशिमन् ( पु॰ ) प्रचरदता । श्राधिक्य । उप्रता । भ्रष्ट (व० कृ०) १ गिरा हुया। २ पतित । ३ भूला भटका । ४ वियोजिस । निकाला हुआ । १ चीय । घरवाद ।६ खेाया हुग्रा । ७ दुराचारी । बदचलन । —-- ध्र्यधिकार (वि॰) वरखास्त किया हुन्ना। किसी पद या श्रधिकार से निकाला हुआ।--किया, (वि॰) कर्म के छोड़े हुए। — ये।गः, ( पु॰ ) धर्मच्युत । धर्म से ढिगा हुआ । भ्रस्त (धा॰ उभय॰) [ भुज्जति, भुष्ट ] १ भूनना । अकारना । भ्राज् (धा॰ ग्रात्म॰ ) [ भ्राजते ] १ चसकना। दमकना । भ्राजं (न॰) एक प्रकार का साम जी गवामयनसन्न में विपुव नामक प्रधान दिन में गाया जाता था। म्राजः ( पु॰ ) सप्तसूर्यों में से एक का नाम। भ्राजक (वि॰) [स्त्री॰-भ्राजिका] प्रकारामान ।

दीप्तिमान ।

भ्राजकं (न०) पित्त।

भ्राजिन् ( वि॰ ) चमकीला ।

भ्राज्ञथुः ( पु॰ ) श्रामा । चमक । सौन्दर्य ।

भ्राजिब्सु (वि॰) चमकीला । चमकदार ।

भ्रातृ (पु॰) १ भाई। २ सगा या सहोदर भाई।

भ्राजिष्णुः ( ५० ) १ विष्णु । २ शिव ।

३ समीपी सम्बन्धो । ३ सगा । नातेदार । ४ साधारणतः सम्बोधनात्मक शब्द । यथा । "श्रातः कष्टमहो" भाई ! वदा कष्ट है।" (द्विवचन) भाई वहिन ।—गन्धि,—गन्धिक, (वि०) नाम मात्र का भाई ।—जः, (पु०) भतीजा ।—जा, (खो०) भतीजी ।—जाया, (खी०) [=भ्रातुर्जाया भी रूप होता है ।] भौजाई । भाई की छी ।—दत्तं, (न०) वह सम्पत्ति जे। भाई श्रपनी वहिन के। विवाह के समय दे ।—द्वितीया, (खी०) दिवाली के वाद की द्वितीया । भैयाहुँज ।—पुत्रः, (पु०) (भ्रातुष्पुत्रः भी रूप होता है ।) भाई का वैटा । भतीजा ।—वधूः, (स्त्री०) भाई की पती । भौजाई । भाभी । भ्र स्वसुरः, (पु०) पति का वदा भाई । जेट । भसुर ।—हत्या, (स्त्री०) भाई का वथ ।

भ्रातृक ( वि॰ ) भाई सम्वन्धी । भ्रातृज्यः ( पु॰ ) १ भतीजा । भाई का लड़का । २ शत्रु । दुरमन ।

भ्रात्रीयः } ( पु॰ ) भाई का पुत्र । भतीना । भ्रात्रियः }

भ्राध्यं ( न॰ ) भाईचारा । श्रातृभाव ।

भ्रांत ) (व० कृ०) १ असया किये हुए । घूमा भ्रान्त ) फिरा हुआ । २ चक्कर खाया हुआ । ३ भूला हुआ । भटका हुआ । ४ परेशान । घवड़ाया हुआ । १ इधर उधर घूमा हुआ ।

भ्रांतं } (न॰) १ अमण। २ भूता शालती।

भ्रांतिः ) ( छी॰ ) १ असण् । २ चक्कर काटना ।
भ्रान्तिः ) ३ घूम कर श्राना । ४ ग़लती । भूल ।
अस । ४ परेशानी । घवड़ाहट । ६ सन्देह ।
संशय ।—कर, ( वि॰ ) अम में गलने वाला ।
—नाशनः, ( पु॰ ) शिव जी ।—हर, ( वि॰ )
अस दूर करने वाला ।

भ्रांतिमत् ) (वि॰) १ घूमने वाला । २ भूल. करने भ्रान्तिमत् ) वाला । ३ कान्यालङ्कार विशेष, जिसमें किसी वस्तु को, दूसरी वस्तु के साथ उसकी समानता देख, अम से वह दूसरी वस्तु ही समम्म लेना निरूपित होता है । म्रामः (पु॰) १ इधर उधर का भ्रमण । २ भ्रम। गलती । भूल।

भ्रामक (वि॰) [ छी॰ — भ्रामिका ] १ घुमाने वाला । २ परेशान करने वाला । छिलया। कपटी। धूर्न । चालयाज्ञ ।

भ्रामकः ( पु॰ ) १ स्रजमुन्ती फूल । २ सुम्बक पथर । ३ छुली । धृते । ४ गीदर । धगाल ।

भ्रामर (वि॰) [ स्त्री॰—भ्रामरी ] मधुमक्खी सम्बन्धी।

म्नामरं (न०)) १ चुम्यक परथर । (न०) चहत भ्रामरः (पु०)) काटना। २ घुमरी। चहत । ३ मिरगी। ४ शहद। ४ स्त्रीसम्भोग का श्रासन विशेष।

भ्रामरी (स्त्री॰) १हुर्गा देवी । २प्रदिश्या । परिक्रमा । भ्राशा ों ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ भ्राप्रति, भ्राप्रयते, भ्लार्ग् ) भ्लाराते, भ्लाप्रयते ] चमकना । जलना । धर्यकना ।

भ्राष्ट्रं (न॰)) कड़ाई। (पु॰) १ प्रकाश। २ भ्राष्ट्रः (पु॰)) धाकाश। व्योम।

म्राप्टिमंघ ) (वि॰) भड़भूजा । भुँजवा। म्राप्टिमंघ )

भूकुंशः ( ( पु॰ ) श्रभिनयकर्त्ता पुरुष जा स्त्री के भूकुंसः ( भेष में हो । भुकुटिः } ( सी॰ ) भैंह। भुकुटी

भ्रड् (धा॰ परस्मै॰) [भ्रुडित ] १ एकत्र करना । २ ढकना।

भू (खी॰) भैं। —कुटिः, —कुटी, (खी॰) भैं। टेड़ी करना। — सेपः, (पु॰) भी टेड़ी करना। — भद्ग, —भेदः, (पु॰) तंवरी चढ़ाना। — भेदिन, (वि॰) तेवरी चढ़ाने वाला। — मध्यं, (न॰) दोनों भीवों के बीच का स्थान। — विकारः, — विसेपः, (पु॰) — विकिया, (खी॰) स्थोरी बदलना।

भ्रृगाः, ( पु॰ ) १ स्त्री का गर्भ । २ वालक की उस समय की श्रवस्था जब कि वह गर्भ में रहता है। न्न,—हुन, ( वि॰ ) गर्भपात करने वाला ।

भ्रेज ( धा॰ प्रात्म॰ ) [ भ्रेजिते ] घमकना ।

भ्रेप्, भ्लेप् ( धा॰ उभय॰ ) [ भ्रेपित भ्रेपते, भ्लेपित, भ्लेपते ] १ जाना । २ गिरना । लद-खदाना । फिसलना । ३ दरना । ४ नाराज होना ।

भ्रेपः ( पु॰ ) १ चलना । गमन । फिसलना । लद्-खदाना । २ नाश । ३ हानि । ४ पाप । भंग करना । तोदना । ४ श्रलग करना । जुदा करना ।

भ्रोगाहन्यं ( न॰ ) गर्भ गिरा कर या श्रन्य किसी प्रकार गर्भस्थ वालक को मार ढालना।

भ्लाश् देखो भ्राश।

स

म संस्कृत वर्णमाला का पचीसवाँ व्यक्षन श्रीर पवर्ग का श्रन्तिम वर्ण । इसका उचारण होंठ श्रीर नासिका द्वारा होता है । जिह्ना के श्रम्रभाग का दोनों होठों से स्पर्श होने पर इसका उचारण होता है । यह स्पर्श श्रीर श्रनुनासिक वर्ण है । इसके उचारण में संवार, नाद्योप श्रीर श्रल्पमाण प्रयत्न लगाये जाते है । प, फ, व श्रीर भ इसके सवर्ण कहे जाते हैं ।

मं (न०) १ जल। २ सुख। कुशलता।

मः (पु॰) १ समय । काल ।२ विष। जहर। ३ ऐन्द्रिजालिक चुटकुला। ४ चन्द्रमा। ४ घरा। ६ विष्णु। ७ शिव। म्यम।

मकरः (पु॰) १मगर । नक्र । घितृयाल । २मकर राशि । ३ मकराकृत च्यूह । ४ मकराकृत कुगडल । मकरा-कार मुद्रा । ६ कुवेर की नवनिधियों में से एक निधि का नाम ।— म्राङ्कः, ( पु० ) १ कामदेव । २ समुद्र ।— म्राह्यः, ( पु० ) वरुण ।— म्राह्यः, — केतुः, — केतुः, — केतुः, — केतुः, — केतुः, — केतुः, — पु० ) १ कामदेव की उपाधियाँ ।— ध्वजः, ( पु० ) १ कामदेव । २ सैन्य च्यूह विशेष ।— राशिः, ( स्त्री० ) मक्त राशि ।— संक्रमणं, ( न० ) सूर्यं का मकरराशि पर जाना ।—सप्तमी, ( स्त्री० ) नाघ ग्रुक्ला ७मी ।

मकरन्दः ( पु॰ ) १ फूलों का रस । २ कुन्द पुष्प । ३ केायल । ४ मधुमितका । १ ग्राम का वृत्त विशेष जिसमें सुगंधि होती है ।

मकरन्दं ( न० ) किंजलक । फूल का केसर ।
मकरन्द्वत् ( वि० ) मकरन्द से पूर्ण ।
मकरन्द्वत् ( वि० ) कता विशेष या उसके फूल ।
मकरिन् ( पु० ) समुद्र की उपाधि ।
मकरो ( खी० ) मादा घड़ियाल ।—पत्रं,—लेखा,
( न० ) लघ्मी जी के मुख का चिन्ह विशेष ।—
प्रस्थः ( पु० ) एक नगर विशेष ।

मकुटं ( न॰ ) ताज । सुकुट ।

मकुतिः, (पु॰) राजा की छोर से शूडों के लिये छादेश। शूड्यासन।

सकुरः (पु०) १ दर्पण । श्राईना । २ वकुल वृत्त । ३ कली । ४ श्ररवी चमेली । ४ कुम्हार के चाक को घुमाने का खंडा ।

मकुलः (पु॰) १ वकुल वृत्त । २ कली।

मकुग्रः मकुग्रकः मकुग्रः

सक्त्लकः (पु॰) १ कली। २ दन्ती वृत्त । सक्त्र (पु॰ पु॰) [सक्त्रे ] सुन्तर ।

सक् (धा॰ था॰ ) [सकते ] जाना।

मक्कलः (पु॰) १ धृप । लोबान । २ गेरू ।

मकोलः ( पु॰ ) खड़िया मिट्टी। मन्त् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ मन्तति ] १ इकट्टा करना। जमा करना। संग्रह करना। २ कुपित होना। मत्तः (पु॰) १ कोष । क्रोध । २ दम्भः । पालग्ड । ३ समृह ।—घोर्यः, (पु॰) पियाल वृत्त ।

मित्तिका ) (स्त्री॰ ) मक्खी। शहद की मक्खी।— मत्तीका ) —मत्तं, (न॰ ) मोंम।

मख या मंख् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ मखति, मंखति ] चलना । जाना । रॅगना ।

मखः (पु०) यज्ञ । याग ।—ध्यग्तिः, (पु०)—
ध्यनतः, (पु०) यज्ञीयाग्ति । यज्ञ की ध्यगा ।
ध्यसुहृद्, (पु०) शिव जी का नामान्तर ।—
किया, (स्त्री०) यज्ञीय कर्म विशेष ।—आतः,
(पु०) श्रीराम जी की उपाधि । —हिष्, (पु०)
राज्ञस ।—हेपिन्. (पु०) शिव जी की उपाधि ।
—हन्. (न०) १ इन्द्र । २ शिव ।

मगधः (पु॰) १ विहार के दिल्लेणी प्रान्त का प्राचीन नाम। २ वंदीजन या भाट। — उद्भवा, (स्त्री॰) वदी पीपल। — पुरी, (स्त्री॰) मग-धनान्नीपुरी। — लिपिः, (स्त्री॰) मागधी लिपि या लिखावट।

मगधाः ( पु॰ वहु॰ ) । मगधदेश के श्रधिवासी । २ वड़ी पीपता ।

मग्न (वि॰) १ निमज्जित । द्वा हुआ । वृहा हुआ । २ लवलीन । लिप्त । लीन ।

मघं (न०) एक प्रकार का पुष्प।

मद्यः ( पु॰ ) १ पुराखों के अनुसार एक द्वीप का नाम, जिसमें ग्लेच्छ रहते हैं । २ देश विशेष । ३ एक द्वा का नाम । ४ हपें । श्रानन्द । १ दसवां मधा नचत्र ।

सघवः } ( पु॰ ) इन्द्र का नाम। मघवत्

मधवन् (पु॰) १ इन्द्र का नाम । उल्लू । पेचकः। ३ च्यास जी का नाम।

मघा (स्त्री॰) दसर्वे नचन्न का नाम।—त्रयोदशी, (क्षी॰) भाद कृष्ण त्रयोदशी।—भवः,—भूः, (पु॰) शुक्रग्रह।

मंक् ) (धा॰ श्रात्म॰ ) [मंक्षते ] १ जाना । २ मङ्क्षे ) सजाना । श्रंगार करना । मंकिलः } ( पु॰ ) दावानल । मङ्किलः }

र्मेक्डरः } (पु०)दर्पण । श्राईना । मङ्करः }

मंत्रगां (न॰) टॉंगों की रचा के लिये चर्म निर्मित कवच।

मंज्ञ ( अब्यया॰ ) १ तुरन्त । फौरन । शीव्रता से । २ श्रतिशय । अत्यधिक । प्रजुर ।

मंखः ) (पु॰) १ राजा का बंदीजन । २ मरहम । मङ्घः ) केप । दवा ।

मंग् ) (धा॰ डभय॰ ) [मंगति—मङ्गति, मंगते मङ्ग्री –मङ्गते ] जाना। चलना।

मंगः १ (पु॰) १ नाव का श्रमला भाग । गलही। मङ्गः । २ जहाज़ का एक वाज्।

मंगल ) (वि०) १ शुभा २ समृद्धवान् । ३ वहा-मङ्गल ∫ दुरा वीर।

मंगलम् ) ( न॰ ) १ ग्रुभस्व । श्रानन्द । सौभाग्य मङ्गलम् ) कुराल । २ ग्रुभशकुन । ३ श्राशीर्वाद ।

दुआ। ४ शुभ पदार्थ । मंगलकारी वस्तु । ४ विवाहादि मङ्गलोत्सव । ६ शुभावसर । शुभवटना । उत्सव। ७ प्राचीन रीति रस्म। 🛱 हल्दी।---श्रज्ञताः, (पु॰ वहुवचन ) वे श्रज्ञत या चीवल जो श्राशीर्वाद देते समय बाह्मण यजमान के ऊपर होदते हैं। - प्रमुरुः. ( न॰ ) चन्दन विशेष ।--श्चयन, ( न॰ ) श्रानन्द या समृद्धि का मार्ग ।— श्रप्रकं (न०) श्राशीर्वादारमक रलोक जेा विवाह कराने वाला पुरोहित या पाधा वर वधू की मझल कामना के लिये विवाह के समय पढ़ता है।--थ्रान्हिक,(वि॰) वह धार्मिक कृत्य ने। मङ्गल कामना के लिये नित्य किया जाय । -- घ्राच्चरगां, ( न० ) वह श्लोक या पद जे। किसी शुभ कार्य के श्रारम्भ में कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिये पढ़ा या लिखा जाय।—ग्राचारः, (पु॰) १ गीतवाद्यादि शुभ कृत्य । २ श्राशीर्वादोचारग ।—श्रातोरद्यं, (न०) वह ढोल जेा किसी उत्सवावसर पर वजाया जाय । —भ्रादेशवृत्तिः, (पु०) ज्योतिषी। भाग्य में लिखा शुभाशुभ फल बताने वाला।— श्रारम्भः, (पु॰) गर्णेश जी ।—श्रालयः,

—भ्रावासः, ( पु॰ ) देवालय मंदिर ।— कारक,-कारिन्, (वि०) शुभ ।-- त्तौमं, ( न० ) वह रेशमी वस्त्र जो किसी उरसव के श्रव-सर पर पहिना जाया ।—ग्रहः, (पु॰ ) शुभ ग्रह। —ह्मायः ( ५० ) प्लच वृद्य । —तूर्ये, - वाद्यं, (न०) तुरही या ढोल जो किसी उत्सव या मंगल कृत्य होते समय बनाया जाय।—देवता, (स्त्री॰) शुभ या मङ्गल देवता ।—पाठकः. ( पु॰ ) भाट। वंदीजन। मागध।—प्रतिसरः, —सूत्रं, ( न० ) १ वह दोरा जे। किसी देवता के प्रसाद रूप में किसी शुभ श्रवसर पर कलाई में र्वोधा जाता है। २ वह डोरा जी सीभाग्यवती स्त्री श्रपने गले में तब तक बांधती है जब तक उसका पति जीवित रहता है । ३ तावीज़ या याज्यंद की डोरी। - प्रदा, (सी॰) इल्दी।-प्रस्थः, ( पु॰ ) एक पर्वत ।—वचस, ( पु॰ ) —वादः, ( पु॰ ) श्राशीर्वचन । श्राशीर्वाद ।---वारः,--वासरः, ( पु॰ ) मङ्गलवार ।--स्नानं, ( न॰ ) वह स्थान जा मज्जल की कामना से श्रथवा किसी गुभ श्रवसर पर किया जाता है।

मंगलः } ( पु॰ ) मंत्रलग्रह । मङ्गलः }

मंगला ) मङ्गला ) (स्त्री॰ ) पतिव्रता पत्नी ।

मंगलीय } (वि॰) ग्रुभ। सामाग्यशाली। मङ्गलीय }

मंगल्य ) (वि॰) १ ग्रुम । २प्रसन्नकारक । श्रनुकृत । मङ्गल्य ) सुन्दर । ३ पवित्र ।

मंगल्यं ) (न०) १ श्रनेक तीर्थ स्थानों से जाया मङ्गल्यं ) हुशा जल जो राज्याभिषेक के काम में श्राता है। २ सुवर्ण। ३ चन्दन काष्ट। ४ सिंद्र। १ खटादही।

मंगल्यः ) (पु॰) १ वट वृत्त । २ नारियल का मङ्गल्यः ) वृत्त । ३ मसूर की दाल ।

मंगल्या ) ( खी॰ ) एक प्रकार का श्रगर । जिसमें मङ्गल्या ) चमेली के फूल जैसी महक निकलती है। २ दुर्गा का नाम । ३ चन्दन विशेष । ४ गन्ध द्रन्य विशेष । ४ एक प्रकार का पीला रोगन ।

```
मंगल्यकः } ( पु॰ ) मसूर ।
मङ्गल्यकः }
```

मंघ ) (धा॰ परस्मै॰) [मंघिति ] १ सजाना। मङ्ग रिङ्गार करना। (श्रात्म॰-मंघते) १ छलना। धोखा देना। २श्रारम्भ करना। ३ कलङ्क लगाना। दोपी ठहराना। फटकारना। ४ चलना। जाना। शीधता पूर्वक चलना। १ रवाना होना

मच् (धा॰ श्रात्म॰) [मचते] १ दुष्टता करना । दुष्ट होना । २ धोला देना । छलना ३ शेली मारना । श्रीभमान करना । ४ श्रीभमानी वनना ।

सर्चिका (स्त्री॰) संज्ञा के अन्त में लगाया जाने वाला शब्द विशेष, जिसके त्रर्थ होते हैं:— सर्वश्रेष्ठ! सर्वोत्तम । अपनी जाति में सब से अच्छा।जैसे गोमचर्चिका अर्थात् सर्वश्रेष्ठ गाै!

मच्छः ( पु॰ ) मत्स्य ।

मज्जनं (न०) १ स्नान । गोता । बुड़की । २ माँस या हड्डी के भीतर का कोमल चिकना गूदा ।

मज्जनः (पु०) १ नली की हड्डी के भीतर का गृदा जा वहुत कोमल एवं चिकना हुआ करता है। पैधि के वीच की नस ।—कृत, ( न० ) हड्डी ।— समुद्भवः (पु०) वीर्य।

मज्जा (न॰) १ हड्डी के भीतर का गृदा । माँस का गृदा । २ पैंधि के बीच की नस । — जं, (न॰) वीर्य । — रजस्ः (न॰) नरक विशेष । — रसः, (पु॰) वीर्य । धातु । — सारः, (पु॰) कायफल ।

मंच् ) (धा० श्रात्म०) (मंचते) १ पकड़ना। २ मञ्च् ) बड़ा या लंबा होना। ४ चलना। जाना। ४ चमकना। ४ सजाना।

गंवः ) (पु॰) १ सेज।शय्या। पर्लंग। ३ उच मञ्चः ) स्थान। प्रतिष्ठा का स्थान। मचान। रंग-मंच। सिंहासन। न्यास गद्दी।

मंचकं ) (न॰) १ सेज । खाट । २ सिंहासन । ऊँचा मंञ्चकं ) वना हुत्रा चवृतरा । त्रग्नि रखने का स्थान । -श्राश्रया, (पु॰) खाट के खटकीरा या खटमल ।

मंचिका } (खी॰) १ कुर्सी। २ कठौता। मञ्जिका मंजरं ) (न०) फूलों का भप्पा।२ मोती। ३ मुझरं ∫ तिलक पैधा।

मञ्जिरः ) (पु॰) १ छोटे पैाघे या लता श्रादि का
मञ्जरी ) नया निकला हुश्रा कल्ला । कोंपल । २
बृच विशिष्ट में फूलों या फलों के स्थान में एक
सींके में लगे हुए श्रनेक दानों का संमूह । ३
समानान्तर रेखा या पंक्ति । ४ मोती । १ लता ।
३ तुलसी । ७ तिलक पैाधा ।—नम्रः, (पु॰)
वेतस पैाधा ।

मंजरित ो (वि०) १ फूलों से सम्पन्न । २ कलियों मञ्जरित ∫ से युक्त । मंजरी से युक्त ।

मंजा ) (स्त्री॰) १ वकरी। २ फूलों का सुत्पा। ३ मञ्जा / वेल।

मंजिः ) (खी॰) १ फूलों का मुप्पा । २ जता। मञ्जी ) वेलें।—फला, (स्त्री॰) केले का वृचः।

मंजिका } (स्त्री॰) १ वेश्या। रंडी। मंजिका

मंजिमन् } (पु॰) सौन्दर्थ। मनोहरता। मञ्जिमन्

मंजिष्ठा (स्त्री॰) मजीठ ।—मेहः, ( पु॰) मिलिष्ठा प्रमेह रोग विशेष !—रागः, ( पु॰) मजीठ का रंग। ( श्रल॰) ऐसा पक्का प्रेम या श्रनुराग जैसा कि मजीठ का पक्का रंग होता है। स्थायी या टिकाऊ प्रेम या श्रनुराग।

मंजीरः ( पु॰ ) न्पूर् । विद्यिया । ( न॰ ) वह मंजीरः ( पु॰ ) वंभा जिसमें मथानी या रई की मंजीरं ( न॰ ) रस्सी जपेटी जाती है । मञ्जीरं ( न॰ )

मंजीलः } (पु॰) वह गाँव जिसमें धोवी रहते हों। मञ्जीलः

मंजु ) (वि॰) १ प्रिय । मनमोहक । मधुर । मञ्जु ) मगोहर । श्राकर्षक ।—केशिन्, (पु॰) कृष्ण ।—गमन, (वि॰) मनोहर चाल ।—गमना, (स्त्री॰) १ हंस । २ सारस जाति का जलपची । लाल मेढ़क । —गर्तः, (पु॰) नेपाल देश का प्राचीन नाम ।—गिर, (वि॰) वह जिसकी मधुर वाणी हो ।—गुञ्जः, (पु॰) मधुर गुञ्जार ।—होष, (वि॰) मधुर स्तर ।—नाशी, (स्त्री॰) १ सुन्दरी स्त्री । २ हुर्गा । ३ शची । इन्द्राणी ।—पाठकः, (पु॰) तोता ।

सुग्गा ।—प्राग्णः, (पु॰) व्रह्मा ।—भाशिन्, —वाच्, (वि॰) मधुरभाषी।—वक्त्र, (वि॰) सुन्दर शक्तवाला । ख्वस्रत ।—स्वन,—स्वर, (वि॰) मधुर स्वर करने वाला ।

मंजुल ) (वि॰) मनोहर । सुन्दर । सुरीला । मञ्जुल ) (कण्ड) ।

मंज्ञुलम् ) (न०) १ कृत । २ जल का सोता । मञ्ज्ञुलम् ) कृप । २नदी या जलाशय का पाट ।

मंजुलः } ( पु॰) जलकुक्टुर। जल का मुर्गा। मञ्जुलः }

मंजूपा ) (स्त्री॰) १ पेटी । वक्स । चाँखटा। मञ्जूपा ) श्राधार । २ मंजीठ । ३ पत्थर । ४ चड़ा पिटारा या टोकरा।

मटची ) मटती ) (खी॰) घोला।

मटः स्फटिः ( पु॰ ) ध्रभिमान का धारम्भ । चोखला ध्रभिमान ।

महकं ( न॰ ) छत की मुड़ेर।

मठ (धा॰ परस्मै॰) [मठित ] १ रहना। वसना। २ जाना। ३ पीसना।

मठं ( न० ) १ वह मकान जिसमें किसी महन्त मठः ( पु० ) ई के श्रधीन श्रन्य चहुत से साधु रह सके। २ छात्रनिलय। बोर्डिंग हाउस। छात्रालय छात्रावास। ३ विद्यालय। विद्यामन्दिर । ४ मन्दिर। ४ वैलगाही।—श्रायतनं, (न०) मठ। श्रस्तादा। श्रस्थल। विद्यामन्दिर। विद्यालय।

मठर (वि॰) नशे में। शराव पिये हुए।

मठिका ( खी॰ ) मठी। मड़ी।

मठी (स्त्री॰) १ छोटा मठ। २ श्रस्तादा । श्रस्थता।

मड्डुः मड्डुकः } (पु॰) ढोल।

मण् ( धा॰ परस्मै॰ ) शब्द करना । बरवराना ।

मिगिः ( पु० स्त्री० ) १ वहुमूल्य रत्न । जवाहिर । २ श्राभूपण । ३ कोई भी वस्तु जो श्रपनी जाति में श्रेष्ठ हो । ४ चुम्वक पत्थर । ४ कलाई । ६ घड़ा । ७ भगाङ्कुर । योनिलिङ्ग । योनि का श्रगला भाग ।

म लिङ्ग का धागला भाग ।--इन्द्रः,--राजः, ( पु॰ ) हीरा । – कंठः – कग्ठः, ( पु॰ ) नील-कएड पत्ती। — कराहकः ( पु॰ ) सुर्गा। — कर्णिका,-कर्णी, ( छी० ) बनारस या काशी मॅ तीर्थकुराट विशेष ।—काचः, ( पु॰ ) वारा का वह भाग जहाँ पर लगे होते हैं ।-काननं, (न०) गरदन। कारः, (पु०) जीहरी।--तारकः (पु॰) सारस पत्ती । —द्रपेशाः, ( पु॰ ) दर्पण जिसमें रत्न जड़े हों ।—द्वीपः, (पु०) १ थ्यनन्त नाग का फन । २ श्रमृत सागर का एक द्वीप विशेष ।—धनुः, ( पु॰ )— धनुस् ( न॰ ) इन्द्रधनुप । - पाली, (स्त्री॰ ) जाहरिन। स्त्री जो रत्न रखती हो ।--पुष्पकः, ( पु॰ ) सहदेव के शङ्घ का नाम ।—पूरः, ( पु॰ ) १ नाभि । २ चोली, जिसमें बहुत से रत्न टके हों। - पूरं, (न०) कलिझ देश का एक नगर ।—चन्धः, ( पु॰ ) १ कलाई । पहुँचा।—बन्धनं, (न०) १ ध्रँगृठी का वह स्थान जहाँ नगीना जदा जाता है। २ मोती की लढ़ी। ३ कलाई।—चीजः,— घीजः, ( पु॰ ) श्रनार का पेड़ ।—भित्तिः, ( स्त्री॰ ) शेप के भवन का नाम ।~भूः, (स्त्री०) रत्नजटित फर्श । --भूमिः, (स्त्री०) मिणयों की खान । २ रत्न जटित फर्श ।---मंथं, ( न० ) सेंधा निमक ।---माला, (स्त्री०) १ रतनहार । २ चमक । श्राभा । दीप्ति। ३ प्रेमकीड़ा में गाल पर या धन्यत्र दाँतों से काँटने का गोल चकत्ता या दाग । ४ लक्सी जी का नाम । १ एक वृत्त का नाम । — रत्नं (न०) जवाहिर। - रागः, (पु०) रत्नों का रंग।—रागं, (न॰) हिङ्गुल । शिंगरफ।— सरः, (पु॰) हार। गुंज।—सूत्रं, (न॰) मोतियों की लड़ी।

मिणिकः ( पु॰ ) ) जल का घड़ा। (पु॰ ) जवाहर मिणिकं ( न॰ ) ) विशेष। माणिक। चुन्नी।

मिणतं (न॰) एक श्रव्यक्त सिसकारी जो स्वीसम्भाग के समय मुख से निकला करती है।

मिणिमत् (वि०) रत्नजिटत । (पु०) १ सूर्य। २ एक पर्वत का नाम । ३ एक तीर्थ का नाम।

```
मग्रीचकं ( न० ) चन्द्रकान्तमिंग ।
मग्गीन्नकः ( पु॰ ) मङ्गंगा। रामचिद्यि। कैंडि-
     याला ।
मग्गीविकं (न०) पुष्प विशेष।
मंठ् } (धा० च्रात्म०) १ कामना करना । २
मराङ् ∫ खेद पूर्वक स्मरण करना ।
मंड् ) ( घा॰ परस्मै॰ ) मग्डिति, [ मग्डियति—
मग्ड् ) मग्डियते, मग्डित ] १ सजाना । श्रङ्गार
     करना । २ त्रानन्द मनाना । [ त्रात्म०-मग्डते ]
     १ वस्त्र धारण करना २ घेर लेना ३ वॉटना ।
मंडः (पु०) ) वह गाढ़ा चिकना पदार्थ विशेष
मगुडः (पु॰) जो किसी तरल पदार्थ के ऊपर
मडं (न॰) इन जाता है । २ माँड । पिच्छ ।
मगुडम् (न॰) सार । ३ दूध की मलाई ।
     ४ फैन। भाग। १ खमीरा। ६ पीच। महेरो।
     ७ गृदा। सार। म सिर। (पु०) १ त्राभूपण
     विशेष । श्रङ्गार विशेष । २ मैढक । ३ एरग्ड
     का बृत्त ।—प, (वि०) माँढ पोने वाला ।
     मलाई खाने वाला ।—हारकः, ( पु॰ ) कलवार
     जो शराब खींचता है।
मंडा } (स्ती॰) शराव। मदिरा।
मग्डा
मंडकः ) (पु॰) एक प्रकार का पिष्टक। मैदे की
मगुडकः ) रोटी विशेष। माँड।
मंडनम् 🚶 ( न० ) १ श्रङ्गार करना । सँवारना । २
 मगुडनम् ∫ गहना । सजावट । श्रङार ।
मंडनः ) (पु॰) एक परिडत का नाम। मरहन
 मगुडनः ∫ मिश्र जो शङ्कराचार्य द्वारा शास्त्रार्थ में
      हराये गये थे।
 मंडपः ) १ मेँ हवा। २ तंबु। २ कुंज। ४ भवन
 मगुडपः ∫ जो देवता के। चढ़ा दिया गया हो। —
     प्रतिष्ठा, (स्त्री॰) किसी देवालय की प्रतिष्ठा।
मंडयंतः ) (पु॰) १ श्राभूषण । सजावट । २
मगुडयन्तः ) नट । ३ भोज्य पदार्थ । ४ स्त्रियों का
मंडयंती } (स्त्री॰) स्त्री। नारी।
मग्रहयन्ती
```

मंडरा } (स्त्री॰) मिल्ली। मींगुर विशेष। मगुडरी मंडल ( वि॰ ) गोल । — ध्रग्रः, ( पु॰ ) मग्डल । खाँडा । मुदी हुई तलवार । — ध्रिधिपः, ध्रधीशः, ईशः, — ईश्वरः, — ( पु॰ ) १ स्वेदार । जिलेदार । २ राजा । — ध्रावृत्तिः, ( खी॰ ) चक्करदार चाल । — कार्मुक, ( वि॰ ) गोल धनुपधारी । — नृत्यं, ( न॰ ) गोलाकार नाच । — न्यासः, ( पु॰ ) वृत्त का वर्णन । — पुच्छकः, ( पु॰ ) एक कीड़ा जो पाणनाशक होता है । इसके काटने से सर्प जैसा विष चढ़ता है । — वटः, ( पु॰ ) गोल वट वृत्त । — वर्तन्, ( पु॰ ) एक छोटे प्रान्त का हाकिम । — वर्षः, ( पु॰ ) सार्विंग्रिक वर्षा ।

मंडलं ) ( न० ) १ वृक्ताकार विस्तार । गोला । मग्डलं ) पिह्या । छल्ला । ज्यास । गुलाई २ ऐन्द्र जालिक की खींची हुई गोलाकार रेखा । ३ चन्द्र सूर्य का पार्श्व । ४ ग्रह के घूमने की कचा ! ६ समुदाय । समाज । समृह । दल । ७ समा । संस्था । म वहा चृक्त । ६ चारो दिशाओं का वेरा जो गोलाकार दिखलाई पढ़ता है ! चितिज । १० समीप का ज़िला या प्रान्त । १२ ज़िला या प्रान्त । १२ वारह राज्यों का गुट या समृह । १३ शिकार खेलने का पेंतरा विशेष । १४ ताँ त्रिक मंत्र विशेष । १४ ऋग्वेद का एक खंड । १६ कुष्ट रोग विशेष । १७ गन्ध मृच्य विशेष ।

मंडलः ) ( पु॰ ) १ गोलाकार सैन्य च्यूह । २ मग्डलः ) कुत्ता । ३ सर्पं विशेष ।

मंडलकम् ) (न०) १ वेरा २ चक्र । १ ज़िला। मग्डलकम् ) प्रान्त । ४ समुदाय । समूह । ४ चक्रा-कार । सैन्य च्यूह । ६ सफेद कुष्ट जिसमें गील चक्कते सारे शरीर में पड़ जाते हैं। ७ दर्पण ।

मंडलयित } (वि॰) गोन । चक्करदार । म्राडलयित

मंडलयितम् } (न॰) गोला। गेंद्र। मगुडलयितं }

मंडिलित ) ( वि॰ ) वह जी गेःल वनाया मगुडिलित ) गया हो।

मंडिलिन् ) (वि॰) १ वर्तुलाकार वनाने वाला । २ मगडिलिन् ) देश का शासन करने वाला । ३ (पु॰) १ सर्प विशेष । २ विल्ली । ३ ऊद्विलाव । ४ क्ता । १ सूर्य । ६ वटवृत्त । ७ सूर्येदार । एक सूर्ये का हाकिम ।

मंडित ) (व॰ कृ॰) सजाया हुग्रा। सँवारा मग्रिडत र्रे हुग्रा।

मंह्कं ) ( न॰ ) स्त्रीसम्भोग का एक घासन मग्ह्कम् ) विशेष ।

मंह्रकः ) (पु॰) मेढ्क ।—श्रमुवृक्तिः,—स्रतिः,
मग्रह्रः ) (स्री॰) मेटक की व्रलाँग । -पुलं,
(न॰) मेढकां का समुदाय —यागः, (पु॰)
मग्र्कासन से चैठ, ध्यान करने की क्रिया ।—
सरस्, १ (न॰) तालाव जिसमें मेढक भरे हों ।
मंह्रकी ) (स्री॰) १ मेडुकी । २ स्वतंत्रा स्त्री ।
मग्रह्की ) स्वेच्छाचारिणी स्त्री । द्विनाल श्रीरत ।
३ श्रमेक पौधों के नाम ।

मंद्र्रं } (न०) लोह कीट। मग्ह्रं

मत (व॰ कृ॰) १ सोचा हुग्रा। विश्वास किया हुग्रा। श्रनुमान किया हुग्रा। २ विचार किया हुग्रा। श्रयाल किया हुग्रा। ३ सम्मान किया हुग्रा। ४ प्रशंसित। मूल्यवान समका हुग्रा। १ कल्पना किया हुग्रा। कृता हुग्रा। ६ ध्यान किया हुग्रा। पहचाना हुग्रा। ७ सोच कर निकाला हुग्रा। ⊏ लघ्य किया हुग्रा। ६ पसंद किया हुग्रा।

मतं (न०) १विचार।धारणा। खयाल राय। विश्वास। सम्मति । २ सिद्धान्त । धर्म । धार्मिक समुदाय। १ परामर्थ । सलाह । ४ उद्देश्य । सङ्कल्प । श्रभि-प्राय । ४ स्वीकृति । पसंदगी ।—ध्रन्त, (वि०) पाँसे के खेल में निपुर्ण । ध्रम्तरं, (न०) १ भिन्न सम्मति । २ भिन्नसम्प्रदाय ।—ध्रयवलंवनम्, (न०) खास राय के। मानने वाला ।

मतंगः ) (पु॰) १ हाथी। २ वादल। ३ एक मतङ्गः ) ऋषिका नाम।

मतङ्गजः ( ५० ) १ हाथी।

मतिब्लिका (स्त्री॰) यह शब्द संज्ञा के श्रन्त में जगाया जाता है। इसका श्रर्थ होता है सर्वोरकृष्ट, श्रपनी जाति में श्रेष्ठ । यथा — "गोमति व्लिका" श्रयीत् सर्वोत्तम गौ या श्रेष्ठ जाति की गौ ।

मतल्ली ( छी॰ ) देखो मतल्लिका ।

मतिः (स्त्री॰) १ बुद्धि । समभदारी । ज्ञान । निर्णय । २ मन । हृदय । ३ विचार । धारणा । विश्वास । राय । कल्पना । ३ विचार । मंसूवा । ४ सञ्चल्प । पक्का विचार । १ सम्मान । प्रतिष्ठा । ६ कामना । इच्छा । श्रभिलाप । ७ परामर्श । मशवरा। म स्मरण। स्मृति। याददाशत।--र्इरवरः ( पु॰ ) विश्वकर्मा । – गर्भे, ( वि॰ ) प्रतिभाशाली । बुद्धिमान । चतुर —द्वैधं, (न०) मतभेद । – निश्चयः, ( पु॰ ) दृद्द विश्वास ।— पूर्व, ( वि० ) इरादतन । जान वृक्त कर ! —पुर्घ —पूर्वकम्, (श्रव्यया०) जान वृक्त कर, इरादतन । रज्ञामंदी से ।—प्रकर्पः, (पृ०) चातुर्य । नैपुराय । -भेदः, ( ५० ) मतपरिवर्तन ।-भ्रमः,-विपर्यासः, (पु०) १. घोखा । विश्रम । मानसिक श्रम। मन की गड़बड़ी। २ भूल। गलती।---विभ्रमः-विभ्रंशः, (पु०) पागलपना । विचिप्तता । —शालिन्, (वि॰) बुद्धिमान । चतुर ।—द्दीन, (वि॰) सूर्ष । सूद । वेवकृफ ।

मत्क (वि॰) मेरा। इमारा।

मत्कः ( पु॰ ) खटमल । खटकीरा ।

मत्कुर्गः (पु॰) १ खटमल । २ विना दाँतों का हाथी । ३ छोटा हाथी । ४ वेदाढ़ी का नर । ४ भैसा । ६ नारियल का कपड़ा ।

मत्कुर्गा (न०) टॉंगों की रचा के लिये चर्म का वना कवच विशेष! -ध्रिरः, (पु०) पटसन।

मत्त (व॰ कृ॰) १ मस्त । मतवाला । २ उन्मत्त । पागल । ३ मद में मत्त (जैस हाथी) । भयानक । ४ श्रमिमानी । श्रहंकारी । ४ प्रसन्न । खुश । ६ खिलाड़ी । रसिक ।

मत्तः (पु॰) १ शरावी। २ पागल श्रादमी । ३ मदमस्त हाथी। ४ कोयल ।४ भैसा।६ धतूरा। —श्रालम्बः (पु॰) किसी वड़े भवन का घेरा।— इभः, (पुँ॰) मदमस्त हाथी।—काशिनी,— सं० श० कौ०—==० वासिनो, (खः) अत्यन्त रूपाना । - द्नितन्, (पु०) — नागः, — कारणः, (पु०) मदमत्त हाथी। — वारणः, (पु०) — वारणं, (न०) १ विशाल भाग का हाता या घेरा। २ दुर्जी या श्रद्धारी जो विसी विशाल भाग के उपर हो। ३ वरंडा। कलसदार भाग । — वारणं, (न०) कटी हुई सुपारं।

मत्यं (न०) १ हेंगा । पाटा । २ ज्ञान प्राप्ति का साधन । ३ ज्ञान का उपयोग ।

मत्सः (पु०) १ मच्छ । २ मग्स्य देश का राजा। मत्सर (वि०) १ डाह । इसद । जलन । २ लोभी । इपण । कंजुस । ३ तंगदिल । सङ्गीर्णमना । ४ दुष्ट ।

मत्सरः (पु०) १ डाह । हसद । जलन । २ शत्रुता । धेर । ३ श्रभिमान । ४ लोभ । ४ कोघ । गुस्सा । ६ डांस । मच्छर ।

मत्सरिन् (वि॰) १ डाही। जलने वाला। २ शत्रु। थैरा। ३ स्वार्थी। लालची।

मत्स्यः ( पु॰ ) भनन्छ । २ विशेष जाति की मछली । मत्स्य देश का राजा।--- अन्तका,--- अन्ती, (स्री०) सामलता विशेष ।—ग्रद्,—ग्रद्न,—ग्राद्, (वि॰) मद्यली खाने वाला।—श्रवतारः, (पु॰) विष्णु भगवान के दस श्रव शरों में से प्रथम मत्स्या-वतार । — प्राशनः, ( पु॰ ) मद्रली खाने वाला । --- श्रह्मरः, (पु०) एक दैल का नाम ।-श्राधानी, —धार्ना, ( र्ह्ना॰ ) मदली रखने की टोकरी ।-उद्रिम्, (पुं) विराटका नामान्तर। उद्री, ( स्त्री॰ ) सत्यवती ।—उद्दरीयः, ( पु॰ ) वेद-व्यास ।—उपजोविन्, (पु॰) — ग्राजीवः, (पु॰) मञ्जूया। मञ्जवाहा।—करशिडका. (स्त्री॰) मछिलयाँ रखने की कंडी।-गन्ध, (वि०) मञ्जाइन ।- गन्धा, (स्री०) सत्यवती।-घातिन्, -ज वित्, -जीवन्, पु॰ ) महुआ। — जालं, ( न० ) मदर्ला पम्डने का जाल। — देशः, ( पु॰ ) मस्य देश । जहाँ का राजा ।वराट था।—नारो, (स्री०) सत्यवर्ता।—नाशकः, —नाशन, ( पु० ) कुरर पत्ती ।—दुरार्गा, (न०) श्रष्टादश पुराणों में से एक जो महापुराणों में पिराणित है।—वन्धः,—वन्धिन्, (पु॰) मछली मःरने वाला। मछली पकड़ने वाला।—वन्धनं, (न॰) मछजी पकड़ने की वंसी।—वन्धनी,—वन्धिनी, (छी॰) मछजी रखने की टोकरी।—रङ्कः,—रङ्गः,—रङ्गकः, (पु॰) मछलियों का गट या गोल।

मत्स्यगिङका ) (स्त्री॰) मोटी घ्रौर विना साफ़्र मत्स्यगुड़ों ) की हुई चीनी।

मध् देखा मन्थ्।

मथन (वि॰) [स्त्री०—मथनी ] १ मथने की किया। २ चोटिल करने वाला। २ नाशक। विश्वंसक। घातक।—ग्रज्ञज्ञलः,—पर्वतः, (पु०) मन्दरा-चल पर्वतः।

मथनः ( पु॰ ) वृत्त विशेष । मनियारी नामक पेड़ । मथिः ( पु॰ ) रई मथने की लकड़ी विशेष ।

मिथित ( व॰ ऋ॰ ) १ मथा हुआ । २ आलोडित । घोल कर भली भाँति मिलाया हुआ । ३ पीडित । सन्तप्त । ४ वथ किया हुआ । १ जोड़ से उखड़ा हुआ ।

मथितं ( न॰ ) विशुद्ध माठा या छाछ ।

मिथिन् (पु॰) १ रई। मठा विलोने की लकड़ी विशेष । २ पवन । ३ पुरुष की जननेन्द्रिय। ४ विजली। वज्र।

मथुरा ) ( स्त्री॰) श्रीकृष्ण की जन्मभूमि श्रौर मोचदा मथूरा ) सप्तपुरियों में से एक।—ईशः,—नाथः, (पु॰) श्रीकृष्ण।

मद् (धा॰ परःमै॰) [ माद्यति, मत्त ] १ नशा पीना । नशे में चूर होना । २ पागल होना ३ धूम मचाना । विलास करना । ३ श्रानन्द मनाना ।

मदः ( पु॰ ) १ नशा । २ विचित्तता । पागलपन । ३ लंपःता । कामुकता । ४ हाथी का मद स्रथवा यह गन्धयुक्त द्राव जो मतवाले हाथियों की कन-पुटियों से यहता है । ४ श्रनुराग । प्रोम । ६ श्रिभि-मान । श्रहङ्कार । ७ हर्पातिरेक । मि मिदरा । शराब ।

६ शहद । १० सुरक । कस्तूरी ११ वीर्य । - ग्रत्ययः,--श्रातङ्कः, (पु॰) नशा पीने के कारण उत्पन्न हुत्रा सिर का दर्द ग्रादि । - ग्रान्धः, ( पु॰ ) १ नरों से खंबा। २ खंभिमान से खंधा। —श्रपनयनं, ( न॰ ) नशा उतारना ।—श्रम्परः, ( पु॰ ) १ मदमस्त हाथी। २ इन्द्र के ऐरावत हाथी का नामान्तर। - ग्रालस्, (वि०) नशे से या कामाप्तक्ति से शिथिल। - ध्रवस्था, (सी॰) १ नरोकी दशायाहालन । २ कामुकना । ३ मद। हार्थाका सद।---- छाकुल, (वि०) सदमस्त — घ्राट्य, (वि॰) नशे में चूर । — घ्राट्यः, ( पु॰ ) खज्र का पेड़।—ग्राम्नातः ( पु॰ ) हाथी की पीठ पर रख कर बजाया जाने वाला नगाड़ा या टोल ।—श्रालापिन् (पु०) कोयज्ञ। — थ्राह्वः, ( पु० ) कस्तूरी । मुरक ।— उत्कट, (वि०) १ नशे में चूर। २ कामुक। ३ ग्रहङ्कारी। श्रभिमानी । ४ मदमाता ।-- उत्कटः, (पु॰) १ मदमस्त हाथी। २ फ्राकता चिडिया।—उत्कटा, ( स्ती॰ ) शराव । मदिरा । — उद्ग्र. – उन्मत्त, (वि०) १ नशे में चूर। २ उग्र। ३ श्रमिमानी। — उद्धत, (वि॰) १ मद्गेन्मत्त । २ घमंडी । — उह्यापिन्, ( पु० ) कोयल । - कर ( वि० ) नशीला । किरिन्, (पु॰) मदमस्त हाथी। —कल, (वि॰) श्रस्पष्टतया बोलने वाला। २ धीरे धीरे प्रमालाप करने वाला । ३ मदोन्मत्त । ४ मन्दमधुर । ४ मदमाता ।—कलः, (पु०) मदमस्त हाथी। - कोहलः, ( पु॰ ) छोड़ा हुत्रा साँड़ ।—खेल, (वि०) मदमस्त ।—गन्धा, (स्त्री॰) १ नशीली पेय वस्तु। २ भाँग।-गमनः, ( पु॰ ) भैंसा।—ह्युन, ( वि॰ ) गर्व-नाशक। ( ५० ) इन्द्र। —जलं, ( न० )—वारि, (न०) मत्त हाथी के मस्तक का स्नाव। हाथी का मद।—उत्तरः, ( पु० ) ग्रहङ्कार का उत्तर या श्रभिमान की गर्मी।—द्विपः, (पु॰) खूनी हाथी या विगड़ा हुन्ना हाथी ।—प्रयोगः,— प्रसे हः,—प्रस्नवर्णं,—स्नावः,—स्नुतिः ( स्नी० ) मत्त हाथी के मस्तक का स्नाव। हाथी का मद।-रागः, (पु०) १ कामदेव । २ मुर्गा । ३ शराबी ।

— विक्तिप्त, । वि॰ ) मद्मस्त । उप्र।— विह्वल, (वि॰ ) १ प्रिममान में चूर । नशे में बुत्त या चूर ।— त्रुन्दः, (पु॰ ) हाथी ।— गौगडकम्, (न॰ ) कायफल ।— सारः, (पु॰ ) कपास का पेड़ ।— स्थलं,— स्थानं. (न॰ ) शराब की दूकान । कलरिया । कजवार की दूकान ।

मदन (वि॰) [स्री॰-मदनी] १ नशीला । विचिसताकारक । २ श्राल्हदकारक । — ग्राग्रकः, ( पु॰ ) कोदों नाज। के द्वं श्रवः।—श्रद्धशः, ( पु० ) १ लिङ्गः २ नख या सम्भोग के समय लगा हुआ नखावात। - भ्रान्तकः - भ्रारिः, -दमनः,--दहनः,--नाशनः,--रिपुः. ( ५० ) शिव जी की उपाधियाँ :- ग्रवस्य, (वि०) प्रेमासक ।—ग्रातुर श्रार्त्त, - क्किंग्, - पीडित, (वि०) प्रेम का वीमार। — ग्रालयः, (पु०) थ्रालयं, (न०) १ कमल। राजा।—इच्छा-फलकं, ( न॰ ) श्राम विशेष।—उत्सवः. (पु॰) वसन्तोत्सव ।—उत्सवा, (की॰) श्रप्सरा । स्वर्ग को वेरया।—उद्यानं, (न०) ग्रानन्दवारा। — व ग्रटकः ( पु० ) ६ सारिवकरे.माञ्च । २ वृत्त विशेष ।--कःलहः, ( पु॰ ) प्रेम का भगड़ा। सम्भोग । मैथुन ।--काकुरवः, (पु॰) कबृतर या फाक्ता ।- गोपालः, (पु०) श्रीवृत्या । चतुर्द्गो, (स्वी०) चैत्रशुक्का १४शी का नाम। -त्रयाद्शी, (खी॰) चैत्रशुक्का १३शी। यह मदन-महोत्सव के श्रन्तर्गत है।-नालिका, (स्त्री) श्रमती भार्या । -- एत्तिन्, ( गु० ) खंजनपत्ती ।---प्राचीन काल का एक उत्सव जो चैत्र शुक्का १२शी से चतुर्दशी पर्यन्त मनाया जाता था। इस स्सव में बत, कामदेव की पून, गीत दाद्य ख्रीर रात्रि— जागरण किथा जाता था। उत्सव में खियाँ श्रीर पुरुप द नों सिम्मिलित होते थे श्रीर वाग वगीचों में जा श्रामंद प्रमंद करते थे।--मोहनः, (पुः) श्रीहृत्य । – शलाका, ( सी० ) मैना । कोफिला। कोय ज्र

सद्नं (न०) १ नशीली । २ श्राल्हादकर । मोदकर । सद्नः (पु०) १ कामदेव । २ प्रेम । श्रनुराग । सम्भोग जन्य प्रेम । ३ वसन्तऋतु । ४ मधु-मचिका । ४ मोम । ६ श्रालिङ्गन विशेष । ७ धतुरे का पौधा । म वकुलवृत्त ।

मद्नकः ( पु॰ ) दमनक नाम का पौधा।

मदना े (स्त्री॰) १ शराव । २ मुश्क । ३ स्रित-मदनी र्रमुकावेल ।

मदयन्तिका (खी॰) मिल्लका। मदयन्ती (स्त्री॰)

मद्यिलु (वि॰) १ नशीला । बदहवास कर देने वाला । २ श्राल्हादकर ।

मद्यिलुः (पु॰) १ कामदेव। २ वादल । ३ कलवार । शराब खींचने वाला। ४ शरावी श्रादमी । ४ शराब।

मदारः (पु॰) १ मदमस्त हाथी । २ श्र्कर । ३ धत्रा । ४ प्रोमी । कामुक । लंपट । १ गन्धद्रच्य विशेष । ६ छलिया । कपटी । धोखा देने वाला ।

मदिः (स्त्री॰) हेंगा। पाटा।

मदिर (वि॰) १ नशीला । विचिप्तकारी। २ श्रानन्द-कारी । नयनाभिराम ।

मदिरः (पु॰) लाल फूलों वाला खदिर वृत्त ।— यद्गी—ईत्तरणा,—नयना,—लोचना, 'खी॰) वह खी जिसके नेत्र मनोहर हों या जिसकी ग्राँखों में जादू सा हो।—ग्रायतनयन, (वि॰) बड़ी श्रौर श्राकर्षण करने वाली श्राँखों वाला।— श्रासवः, (पु॰) नशीला श्रक्षे। शराव।

मिद्रा (स्त्री॰) १ शराब। २ खंजन पत्ती। ३ दुर्गा का नाम। — उत्कट, — उन्मत्त, (वि॰) शराब के नशे में चूर। — गृहं, (न॰) — शाला, (स्त्री॰) शराब की दूकान। कलबरिया। — सखः, (पु॰) श्राम का वृत्त।

मदिष्ठा ( स्त्री॰ ) शराब । मदीय ( वि॰ ) मेरा ।

मद्गुः (पु०) १ एक प्रकार का जलपत्ती, जिसकी लंबाई पूंछ से चोंच तक ३४ इञ्च तक की होती है। २ सर्पविशेष। ३ वनजन्तु विशेष। ४ एक प्रकार का युद्धपोत । १ वर्णसङ्कर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति बाह्मण जाति के पिता श्रौर बंदीजन जाति की मासा से होती है। ६ जाति बहिष्कृत। पतित।

मदुरः ( पु॰ ) १ गोताख़ोर । मोती निकालने वाला । २ मँगुरीवाँ भंगुर मछली । ३प्राचीन काल की एक वर्णसङ्कर जाति, जिसका पेशा वन्यपशुद्यों का मारना था ।

मद्य (वि॰) १ नशीला । २ श्राल्हादकर ।—ध्रामोदः, (पु॰) वकुलवृत्त ।—कीटः (पु॰) कीदा विशेष।—द्रुमः, (पु॰) वृत्त विशेष।—पः, (पु॰) पिय्यकड़ । शरायी ।—पानं, (न॰) मदिरापान । कोई भी नशीली वस्तु का सेवन ।—पीत. (वि॰) शराय के नशे में चूर ।—पुष्पा, (स्त्री॰) धातकी । धो ।—वीजं,—वीजं (न॰) शराय खींचने के लिये उठाया हुश्रा ख़मीर ।—भाजनं, (न॰) शराय रखने का करावा या कोई भी काँच का पात्र।—मगुडः, (पु॰) फेन जो मथ का खमीर उठने पर ऊपर श्राता है । मद्यफेन । —वासिनी, (स्त्री॰) धातकी का पौधा । धो । —सन्धानं, (न॰) मदिरा खींचने का व्यापार ।

मद्यं (न०) शराव। मदिरा। दारू।

मद्गं ( न॰ ) हर्ष । श्रानन्द ।—कार, ( = मंद्रकार ) ( वि॰ ) श्रानन्ददायक । हर्षप्रद ।

मद्रः ( पु॰ ) १ एक प्राचीन देश का वैदिक नाम। यह देश कश्यपसागर के दिलिणी तट पर पश्चिम की श्रोर था। ऐतरेय ब्राह्मण में इसे उत्तरकुरु के नाम से बतलाया है। २ पुराणों के मतानुसार वह देश जो रावी श्रोर भेलम नदी के बीच में है। ३ मझ देश का शासक।

मद्राः ( पु॰ ) बहुवचन । मद्रदेश वासी ।

मद्गुकः ( पु॰ ) मद्ग देश का शासक या निवासी।

मद्गुकाः ( पु॰ बहुवचन ) दिचेंग की एक नीच जाति का नाम।

मधन्यः ( पु॰ ) वैशाख मास ।

मधु (वि॰) [स्त्री॰—मधु या मध्वी] मधुर। स्वादिष्ट। प्रिय। प्रसन्नकर। मधुं (न०) १ शहद। २ फ़ूल का रस। ३ मदिरा जिसका स्वाद मीठा होता है। ४ जंलं। १ चीनी। ६ मीठापन या मधुरता।

मधुः ( पु॰ ) १ वसन्त ऋतु । २ चैत्र मास । ३ मधु-दैत्य जिसे भगवान् विष्णु ने मारा था। लवणासुर के पिता का नाम, जिसे शत्रुघ्न जी ने सारा था। १ त्रशोकवृत्त । ६ कार्त्तवीर्य राजा । — त्रप्रशिला (स्त्री॰) शहद का लोंदा। जमा हुत्रा शहद। — श्राधारः, ( पु॰ ) माम । — श्रापात, ( वि॰ ) खाने वाला या.चखने वाला !--ग्राम्नः, (पु॰) ग्राम का वृत्त विशेष । - ग्रासवः, ( पु॰ ) मीठी शराब। — ग्रास् गद, ( वि॰ ) जिसमें शहद का स्वाद हो। - ग्राहुतिः, (स्त्री॰) मधुर शाकल्य का हवन ।—उच्चित्र्टं—३त्थं,— उत्यितं, ( न० ) शहद की मनिखयों का बनाया मोम।---३त्सवः ( पुः ) वसन्तोत्सव ।---उद्कं, (न०) शहद का शरवत । शहद श्रीर जल के संयोग से बनाई हुई शराव । —उपमं, ( न० ) मधु का ग्रावसस्थान । मथुरा का नामा-न्तर।--कराठः, ( पु॰ ) केक्किल ।--करः, (पु॰) ३ भौंरा। २ प्रेमी । श्राशिक। लंपट पुरुष ।-- र र्कटी, (स्त्री॰ ) मीठा नीवू । मिट्ठा । शरवती नीवू । २ सन्तरा ।-काननं,-वनं, ( न॰ ) वह वन या जंगल जिसमें मधु रहता था। —कारः, —कारिन्, (पु॰) मधुमन्निका । ~ कुक्टिका, --कुक्कुटो, (स्त्री०) नीवृ का पेड़ विशेष । — कुल्या, (स्त्री॰) पुराणानुसार कुश-द्वीप की एक नदी का नाम जिसमें पानी के बदले शहद वहा करता है । - कृत, ( पु॰ ) मधु-मित्तका।-केशटः, ( पु॰ ) शहद की मक्खी। ---क्रे।पः,--क्रोशः, ( पु॰ ) शहद की मिललयों का छत्ता । -- ऋमः, (पु॰ वहुवचन) मद्यपान का उत्सव।-- चीरः,--चीरकः, ( पु॰ ) खजूर का पेड़।—गायनः, ( पु॰ ) कोयल पत्ती ।— ग्रहः, ( पु॰ ) वाजपेय यज्ञ में एक हवन विशेष जिसमें मधु की त्राहुति दी जाती हैं। - घोषः, कायल।--ज, (न०) मोम जो शहद के छत्ते से निकलता है। - जा, (स्त्री०) १ मिश्री। २ पृथिवी-जम्बीरः, (पु॰) जंभीरी। - जितं. (न॰) — द्विष, — निषृद्नः — निहृत्, ( पु॰ ) — मथः, —मथन·,—रिपुः,—गत्रुः,—सूदनः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान के नामान्तर ।--तृगाः, ( पु॰ )--तृग्रां, (न०) गन्ना । ईख ।—त्रयं, ( न० ) तीन मीठी चीज़े अर्थात् शकर, शहद, घी । - दीपः, (पु॰) कामदेव।--दूतः, (पु॰) स्राम का पेड़।—दोहः, ( पु० ) शहद या मिठास निका-लने की किया।--द्र:, (पु०) १ शहद की मक्ली । २ लंपट पुरुप ।---द्रवः, ( पु॰ ) लाल सहँजन का पेड़।--द्रुमः, ( पु॰ ) श्राम का पेड़। — धातुः, ( पु॰ ) गन्धक तथा ग्रन्यधातु मिश्रित पीले रंग का पदार्थं विशेष । - धारा, (स्त्री०) शहद की धार। — धूनिः (पु०) खाँड। शकर। र्चानी । राव । शीरा ।—नारिकेलकः ( ५० ) नारियल विशोप।—नेतृ, ( पु॰ ) शहद की मक्ली।--पा, (पु॰) शहद की मक्ली या शराबी।-पटलं, (न०) शहद की मक्खी का छुत्ता। - पतिः, ( पु॰ ) श्रीकृष्ण का नामान्तर। - पर्कः, ( पु॰ ) १ दही, घी, जल, शहद श्रीर चीनी के येाग से बना हुआ पदार्थ विशेष । यह देवताओं के। ऋषंग किया जाता है। इससे देवता वड़े सन्तुष्ट होते हैं। इसके ग्रर्पण करने से सुख एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। पूजन के पोडश उप चारों में से एक उपचार मधुपर्क-श्रर्पण भी है। २ तंत्रानुसार घी, दही श्रीर मधुको मिलाने से मधुपर्क तैयार होता है।-पर्क्य, (वि०) मधुपर्क अर्पणकरने योग्य।--पर्गिका,--पर्गी, (स्त्री०) नील का पौधा। -पायिन्, (पु०) शहद की मक्ली।-पुरं, (न०)-पुरी (स्त्री०) मधुरा नगरी। —पुष्पः, (पु॰) १ श्रशोक वृत्त । २ वकुल वृत्त । ३ दन्ती नामक पेड़ । ४ सिरस वृत्त । - प्रण्यः, ( पु॰ ) शराव पीने की लत ।-प्रमेहः, ( पु॰ ) एक प्रकार का प्रमेह रोग जिसमें पेशाव के साथ शक्कर निकलने लगती है। - प्राशनं, ( न० ) पोडश संस्कारों में से एक जिसमें नवजात शिशु को शहद चटाया जाता है।—प्रियः, (पु॰) बलराम :-फलः, (पु॰) १ नारि-

यज फ तः २ दाख । २ काँ शय या विकङ्कत नामक वृत्त।--क्रितिका, (खी०) मीठी खजूर ।--चरुग, (स्त्री०) माधर्वा लना ।—चं।तः,— वातः, ( पु० ) श्रनार का पेड़ । – बोत्रपुर-,-– वोजपुरं ( पु॰ ) जंग्भीरी विशेष । - मत्तः,---त्ताः, (स्त्री०) — मित्तका. (स्त्री०) शहद की मक्ली।—मउज्ञतः, । पु० ) श्राखेट नामक वृत्ता - मदः, ( पु॰ ) शराव का नशा ।- महितः, ( र्खा॰ )—मटली, ( खो॰) मालनी लगा।— माधवो, ( छो० ) १ मदिरा विशेष । २ वास-न्ती लता। ३ एक रागिनो जो भैरा राग की सहचरी है। ४ वसन्तु ऋतु में फूलने वाला केाई भी फूल ।—मार्ध्वांकं. ( न० ) शराव । मदिरा । —मारकः, ( पु॰ ) शहद की मक्ली। –यटि:. (स्रो॰) गन्ना ईख। — रसः, ( पु॰ ) १ ईख। ऊख। गन्ना। २ मधुरता। मिशस।— रसा, (स्त्री०) १ श्रॅंगुरों का गुच्छा । २ दाख । द्राचा। मुनका। — लग्नः, ( ९० ) लाल शोभाक्षन । - लिह्, - लेह्, - लेह्न्, (पु॰) शहद को मनली ।-वनं (न०) वह वन जिसमें मयुरैत्य रहताथा श्रीर जहाँ पंछे से शत्रृप्त जी ने मधुरा बसाई। - वनः, ( पु॰) का-क्लि । केायल । — वारः, (पु॰) मद्य पीने की रीति।—बनः, ( पु॰ ) भौरा । भ्रमर ।— शकेरा, ( स्त्री॰ ) शहद। चीनी ।—गास्तः ( पु॰ ) महुए का पेइ ।— शिग्रं —शेवं (न॰) भैाम ।-सखः,--सहायः, - सार्राथः,-सहहदः, ( पु॰ ) कामदेव।-- निष्धकः, (पु॰ ) एक प्रकार का स्थावर विष ।--सूद्रनः, ( पु॰ ) १ शहद की मक्ली। भौरा ! २ श्रोरूप्ण ।---स्थानं ( न० ) शहद का छत्ता । — स्यर∙, (पु०) केकिल। - हन्, (पु०) शहद के। नष्ट करने वाला या एकत्र करने वाला । २ शिकारी पत्ती । ३ श्रागम बतलाने वाला । ४ विष्णु का नामःन्तर ।

मधुकं (न०) १ टीन। जस्ता। २ मुलेश।
मधुकः (पु०) १ महुए का पेड़। २ श्रशोक वृत्त। ३
पत्ती विशेष।
मधुरं (श्रव्यया०) मधुरता से। प्रियता से।

मञुर वि॰) १ मीठा । शहद मिला हुया । २ सुन्दर । मनोरक्षकं । ३ जो सुनने में भला जान पड़े ।

मञुरं (न०) १ मिशस । २ शरयत । ३ विप । ४ हीन । जस्ता ।

मधुरः ( पु॰ ) १ लाल गङा । २ चाँवल । ३ राव ।

शक्रर । गुइ । ४ प्राम विशेष ।—व गुटकः,
( पु॰ ) एक प्रकार की मझली ।—जम्बोरं (न॰)
जभं री ।—पालः, ( पु॰ ) वेर फल । राजवदर ।
मधुरता ( खो॰ ) ) १ मिशस । सीन्दर्य । मनो-मधुर वम् ( न॰ ) ) हरा। ३ सुकुमारता ।
कं मलता।

मभुरिमन् (पु॰) मिठास । मभुलिका (स्त्री॰) राई ।

मधूकं (न०) महुः का फूत ।

मधूकः (पु॰) १ शहद की सक्त्वी। सहूक। सहुए कापेड़।

मधूलः ( पु॰ ) जज महुर का पेइ । मधूजिका (स्त्री॰ ) १ मूर्वा । २ मुलेठी । मधूजी (स्त्री॰ ) श्राम का पेइ ।

मध्य (वि०) १ बीच का । मध्यवर्ती । २ समीला । दासियानी । ३ मातदित । ४ तब्ध्य । निरपेच । १ ठीक । उचित । (ज्योति०) मध्यदूरत्व । सध्यम स्रान्तर ।

मध्यं (न०) १ वीच । मध्य । मध्य का भाग । २ मध्यः (पु०) ई शरार का मध्यभाग । कसर । ३ पेट । ऊदर । ४ किसी दस्तु का भातर का भाग । १ मध्यावस्था । ६ घ.ड़े की के।ल या वक्ती । ७ संगीत में एक सप्तक जिसके स्वरों का उचारण वक्त्यज से. कण्ड के भंजर के स्थानों से किया जाता है। साधरणतः इसे वीच का सप्तक मानते हैं। (न०) दस श्राय की संख्या।

मध्या ( खी॰) पाँच ऊँग ियों में से बीच की ऊँगती।
श्राक्षुतिः — श्राक्षुती, ( खी॰ ) हाथ की बीच
की ऊँगती — श्रान्हः, ( पु॰) देगहर। — कर्त्ताः,
( पु॰) धे रेखाएं जो बिसी वृत्त के केन्द्र से
परिधि तक खींची जाती हैं। — गत, ( वि॰)

वीच का । मध्यवर्षी ।---गन्धः, ( पुः ) श्राम का पेइ। - ब्रह्मां. (न०) चन्द्र श्रथवा सूर्य के ब्रह्ण का मन्त्रकात ।--दिनं (= मध्यदिनं) दोपहर।-दे (पु॰) १ कमर । २ पेट। उदर। ३ हिमाल न श्रीर विन्ध्य गिर के बीच का देश। इसकी सामा पुराणों में इस प्रकार है । उत्तर में हिमालय, द शिए में विनध्याचल, पश्चिम में कुरुत्तेत्र श्रीर पूर्व में प्रयाग । प्राचीन कल में यही देश आर्यों का प्रधान निवासस्थान था और वहत पवित्र माना जाता था। ४ मध्यान्ह रेखा। -- देहः, ( पु॰ ) उदर । पेट ।--पद नापिन् (पु॰) देखो मध्यमद । लोपिन् । — पातः, (पु०) जान पहचान । परिचय '---भागः, (पु॰) १ वीच का हिस्सा। २ कमर। — यवः, ( पु० ) प्राचीन काल का एक परिमाण जो ६ पीली सरसों के बराबर होता था ।—रात्रः.— राज्ञिः, ( खी॰ ) श्रद्धंरात्रि ।—रेखा, ( खी॰ ) ज्योतिप श्रौर भूगोल शास्त्र में वह रेखा जिसकी कल्पना देशान्तर निकालने के लिये की जाती है। यह रेखा उत्तर द जिए मानी जाती है श्रीर उत्तरी तथा दक्षिणी धूबों वे। कारती हुई एक वृत्त बनाती है।—लोकः, ( पु॰ ) पृथेर्या।—वयस् (वि॰) ग्रधेइ अम्र का। - वर्तिन् (वि॰) बीचका। जो मध्य में हो। (पु०) पंच। बीच में पड़ने वाला।—बृत्तं, ( न॰ ) ना भ।—सूर्वं, (न॰) देखो मध्य रेखा।—स्य, (वि॰) १ मध्यवर्ती। २ सफोला। ३ उदासीन । तटस्थ। ४ निरपेत्त ।—स्थ (पु०) १ दो में कगड़ा होते पर उस भगड़े की निपशने वाला। यीच में पड़ कर मिटाने वाला। २ शिव जी की उपाधि।-स्थलं. ( न० ) १ मध्य । बांच । मध्य का देस । ३ कमर । - स्थानं, (न०) व च की जगह । २ श्रन्तरिच ।

मध्यतस् ( श्रव्यया० ) १वीच से । २ वीच में । वहुत से। में से ।

मध्यम् (वि०) १ मध्यप्रती । बीचका । २ मकोला । ३ निरपेत्र । पत्तपात शुन्य ।

मध्यमः ( ५० ) संगंत कला के सप्तस्वरों में से चौथा

रवर। २ एक राग का नाम। ३ मध्य देश। ४ च्याकरण में मध्यम १२०१। १ तटस्थ राजा । ६ वह उपनि जो नायिका के कुपित होने पर श्रपना श्रनुराग न प्रकर करे श्रीर उसकी चेप्टाश्रों से उस हे मन का भाव ताड़ ले। ७ साहित्य में तीन प्रकार के नायकों में से एक । म सूबेदार । प्रान्तीय शासक । सूर्वे का हाकिम । - अगुलिः, (पु॰) हाथ की वीच की ऊँगली ।-कत्ता, ( स्टे:० ) बीच का र्थांगन या सहन । — जात, ( वि॰ ) सफला। दो के वीच का उत्पन्न ।---पदलां िन् ( पु॰ ) व्याकरण में वह समास जिसमें प्रथम पद से द्वितीय पद का सम्बन्ध वत-लने वाला शब्द लुप्त या समास से श्रध्याहत रहता है। लुप्त-पद-समास।—पाग्रडवः. ( पु० ) श्रर्जुन । - पुरुपः ( पु० ) च्याकरणानुसार तीन पुरुपों में से वह पुरुप जिससे वात की जाय। वह पुरुप जिससे कुछ कहा जाय। - भृतकः, ( पु॰ ) विसान । खेतहर । -- रात्रः, ( पु॰ ) श्राधीरात। —लोकः, पु०) बीच का लोक ध्रर्थात् पृथिवी। — संद्रहु , ( पु॰ ) पुष्पादि साधारण वस्तुत्रों की भेंट भेज वर, दूसरे की छी का श्रपने उपर श्रनुरक्त वना लेना । ध्यासस्मृति के श्रनुसार ---

" प्रेट्यां गन्धमास्त्रामां ध्रुष भूदणवाससां।
प्रकोभनं घाज्ञवानेर्मध्यस्य संग्रदः रहतः॥"]

—साहसः, (पु॰) मनुग्मृति के श्रनुसार पाँच सो पण तक का श्रर्थद्गड या जुरमाना ।—स्य, (वि॰) वीच का।

मध्यमं ( न० ) वसर । कटि ।

मध्यमा (स्वी॰) १ हाथ की वीच की ऊँगली। २ वह रयानी लड़की जो विवाह योग्य हो गयी हो। ३ नमलगटा। ४ वह नायिका जो श्रपने प्रियतम के प्रेम वा दोप के श्रनुसार उसका श्रादर मान या श्रपमान करें। स्त्री जो श्रपनी जवानी की उम्र के बीच पहुँची हो।

मध्यमक (वि॰) [ स्त्री—मध्यमिका ] वीच का। यीचों वीच का। मध्यमिका (स्त्री॰) लड़की जो विवाह योग्य हो गयी हो।

मध्वः ( पु० ) दिचिण भारत के एक प्रसिद्ध वैद्णव-सम्प्रदायाचार्य श्रीर माध्वसम्प्रदाय के प्रवर्तक। इनका लोग वायु का श्रवतार मानते हैं । इनके बनाये बहुत से ग्रन्थ श्रीर भाष्य हैं । इनके सिद्धान्तानुसार सर्वप्रथम एक मात्र नारायण थे। उन्हींसे समस्त जगत तथा देवतादि की उत्पत्ति हुई । ये जीव श्रीर ईश्वर की पृथक् पृथक् सत्ता मानते हैं। इनके दर्शन का पृर्णप्रज्ञदर्शन कहते हैं श्रीर इनके सिद्धान्त का मानने वाले इनके सम्प्रदाय के लोग माध्व कहलाते हैं।

मध्वकः (पु०) शहद की मक्खी।

मध्वजा ( स्त्री॰) कोई भी नशीली चीज़ जो पीजाय। शराव ! मदिरा ।

मन् (धा॰ परस्मै॰) [मनति ] १ श्रभिमान करना। २ पुजन करना।

मननम् ( न॰ ) १ चिन्तन । २ बुद्धि । समकदारी । तर्कद्वारा निकाला हुआ परिणाम । ३ कल्पना ।

मनस (न०) भमन । हृदय । बुद्धि । प्रतीति । प्रतिभा । २ न्याय में मन की एक द्रव्य और आत्मा या जीव से भिन्न माना है। ३ वैशेपिक दर्शन में मन के। एक अप्रत्यत्त द्रव्य माना है । संख्याः परिगामः पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, ग्रपरत्व ग्रीर संस्कार मन के गुण बतलाये गये हैं। मन श्रणु रूप है। ३ प्राणियों में वह शक्ति जिसके द्वारा उनको वेदना, सङ्कल्प, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न बोध श्रीर विचार श्रादि का श्रनुभव होता है। श्रन्त:-करण । चित्त । ४ विचार । धारणा । कल्पना । ख़याल । १ मंशा । मनसुवा । ६ इच्छा । कामना । श्रभिलापा । सम्मान । सुकाव । ७ निधिध्यासन । भावना। प्र प्राकृतिक स्वभाव। बान। १ स्फूर्ति। उत्साह। १० मानसरोवर भील।—ग्रिधिनाथः, (पु॰) प्रेमी। पति ।—ग्रनवस्थानं, (न॰) ग्रनवधानता ।—ग्रमुग, ( वि॰ ) इच्छानुसार । -- ग्रपहारिन्, (वि॰) मन को वश में करने वाला।—ग्राप, (वि॰) त्राकर्षक ।--कान्त.

(वि॰)[मनस्कान्त या मनःकान्त ] मन के। प्रिय।——होए, (पु०) मन की विकलता। —गत, (वि०) १ मन में वर्तमान। मन का। भीतरी । गुप्त । २ मन पर प्रभाव डालने वाला । —गतं, (न०) १ ग्रभिलापा । २ विचार। धारणा । मत ।-गतिः, (स्त्री॰) हृदयाभिलाप । - गवी, (स्त्री०) इच्छा । कामना ।-गुप्ता, ( स्त्री॰ ) लाल मैनसिल ।--ज,--जन्मन्, (वि०) मन से उत्पन्न। (पु०) कामदेव।— जव, (वि॰) १ मन के समान वेगवान् । २ विचार करने या केाई वात समभने में फ़ुर्तीला । ३ वाप का । पैतृक ।---जात, (वि०) मन से उत्पन्न । जिल्ला, (वि०) मन की वात के ताइना ।— ज्ञ (वि॰) मनोहर । प्रिय ।— ज्ञ:, (पु॰) गन्धर्व का नाम। - ज्ञा, (स्त्री०) १ मनसिल्। २ नशा। ३ राजकुमारी।--तापः,--पीडा (स्त्री०) मानसिक कष्ट । २ पश्चात्ताप ।--तृष्टिः, (स्त्री०) मन का सन्तोप।--तोका. (स्त्री०) दुर्गा।--दग्डः, ( पु॰ ) मन पर पूर्ण श्रधिकार । --दाहः, (पु॰) दुःखम् (न॰) मानसिक पीड़ा ।---नीत, (वि॰) मन के अनुकृत । पसंद । चुना हुआ।--पतिः, ( पु० ) विष्णु।--पूत, (वि०) १ ओ मन से पवित्र माना गया हो । जिसके। चित्त ने मान लिया हो । २ शुद्ध मन का ।---प्रीतिः, (स्त्री॰) मानसिक सन्तोप। हर्ष । श्रानन्द। —भवः, ( पु॰ ) – भूः, ( पु॰ ) १ कामदेव । २ प्रेमं। कामुकता।--मथनः, ( पु० ) कामदेव। —यायिन्, (वि॰) १ अपनी इच्छानुसार चलने वाला। २ फुर्तीला। — यांगः, (पु०) मन की एकायता। मन की एकाय कर के किसी श्रीर उसकी लगाना ।-योनिः, ( पु॰ ) कामदेव ।--रञ्जनम्. (न०) मन के। प्रसन्न करने वाला। दिलबहलाव। मनोविनोद। -- रथः, ( पु॰ ) ग्रभिलापा। इच्छा। कामना। - रम, (वि०) मनोज्ञ । मनोहर । सुन्दर ।--रमा, ( स्त्री॰ ) १ सुन्दरी स्त्री । २ एक प्रकार का रोगन ।--राज्यं. (न०) मानसिक कल्पना।—लयः, (पु०) विवेक का नष्ट होना ।--लौट्यं. ( न० ) जहर।

( ईधर )

उचंग ।—वृत्तिः, (स्री०) चित्त की वृत्ति ।

मनोविकार ।—वेगः, (पु०) विचार करने में

फुर्चीलापन ।—व्यथा (स्री०) मानसिक कष्ट ।

—ग्रीतः, (पु०)—ग्रीला, (स्री०) मेनसिल ।—हन. (वि०) हताश ।—हर, (वि०)

मनहरने वाला । चित्त की ग्राक्षित करने वाला ।

—हरः, (पु०) कुन्दपुष्ण ।—हरं, (न०)

सोना ।—हर्नु,—हारिन्. (वि०) मन की

चुराने वाला । मनोहर । मनोज्ञ । हारी, (स्री०)

ग्रसती या द्विनाल स्त्री ।—ह्वादः, (पु०) मन

की प्रसत्रता ।—ह्वा, (स्री०) मनःशिला ।

मैनसिल ।

मनसा (स्त्री॰) करवप की एक लड़की का नाम जो सर्पराज धनन्त की वहिन ध्रीर जरत्कार की भार्या थी। इसके मनसादेनी भी कहते हैं।

मनस्तिज्ञः ( पु॰ ) १ कामदेव । २ प्रेम । मनस्तिज्ञयः ( पु॰ ) कामदेव ।

मनस्तः ( श्रव्यया० ) मन से । हृद्य से ।

मनस्यिन् (वि॰) बुद्धिमान । प्रतिभाशाली । चतुर। अचे मन का । २ दृदमन का ।

मनस्विनी (स्वी०) १ उदार मन की या श्रिभमा-निनीस्वी। २ दुद्धिमतीयासतीस्त्री। १ दुर्गा कानाम।

मनाक ( ग्रव्यया० ) थोड़ा । कम । हल्का । ग्रल्प मात्रा में । २ मन्द मन्द । धीमे धीमे ।—कर, (वि० ) कम करने वाला ।—करं, (न०) ग्रगर काष्ठ ।

मनाका ( ची॰ ) हथिनी।

मनित (व० कृ०) जाना हुग्रा । समका हुग्रा । पहचाना हुग्रा ।

मनोकं (न०) सुर्मा। श्रंजन।

मनीपा (स्त्री॰) १ श्रभिलापा।कामना। २ प्रतिभा। बुद्धि । समक्ष । ३ विचार । ख़ंयाल ।

मनीषिका (स्त्री॰) समभा । बुद्धि । मनीषित (वि॰) १ ग्रभिलपित । वांछित । २ श्रनुक्ल । प्रिय । — मनीपितं, ( न॰ ) श्रभि-लापा । श्रभिलपित पदार्थ ।

मनोिपन् (वि॰) बुद्धिमान । पण्डित । प्रतिभाशाली चतुर । विवेकी विचारवान । (पु॰) बुद्धिमान या विद्वान् जन । पण्डित । ऋपि ।

मनुः ( ५० ) १ बह्या के पुत्र जो मानव जाति के मूलपुरुप माने जाते हैं। २ चौदह मनु । पुराखों के श्रनुसार तथा सूर्यसिद्धान्त नामक यन्थ के श्रनुसार एक कल्प में १४ मनुत्रों का श्रधिकार होता है श्रीर उनके श्रधिकार काल की मन्वन्तर कहते हैं :-- चौदह मनुत्रों के नाम ये है :-- १ स्वायंभुव । २ स्वारोचिप, ३ श्रोत्तमि, ४ तामस, ४ रैवत, ६ चान्तुप, ७ वैवस्वत, ८ सावर्शि, ६ द्त्तसावर्णि, १० व्रह्मसावर्णि, ११ धर्मसावर्णि, १२ रुद्रसावर्णि, १३ रौच्य-देव-सावर्णि, १४ इन्द्र-सावर्षि । ३ नौदह की संख्या ।—श्रन्तरं ( न०) मनु की श्रायु का काल। एक मनु के रहने की श्रविध । यह इकहत्तर चतुर्युगी का होता है। इसमें मानवी गणना से ४,३२०,०००वर्ष श्रीर ब्रह्मा के एक दिन का चौदहवाँ भाग होता है।—जः, ( पु॰ ) मनुष्य । मानव जाति ।— ज्येष्ठः, ( पु॰ ) तलवार ।--राज् ( पु॰ ) कुवेर का नामान्तर।—श्रेष्टः, ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर ।--संहिता, ( स्त्री॰ ) धर्मशास्त्र का एक प्रसिद्ध प्रन्थ जो मनु का वनाया हुत्रा है।

मनुः ( खी॰ ) मनु की पत्नी ।

मनुष्यः (पु॰) १ मानव । मानुस । २ नर । इन्द्रः,
—ईश्वरः, (पु॰) राजा । —जातिः, (पु॰)
मानव जाति । —देवः, (पु॰) १ नरेन्द्र । राजा ।
२ वाह्यण । —धर्मन्, (पु॰) कुवेर । —मारगं,
(न॰) नरहत्या । —यज्ञः, (पु॰) श्रातिथ्य ।
नृयज्ञ । —लोकः, (पु॰) मर्त्यं लोक । —विश्,
—विशा, (स्त्री॰) —विशं, (न॰) मानव
जाति । —शोणितं, (न॰) मनुष्य का रक्त । —
सभा, (स्त्री॰) १ मनुष्यों की सभा । २ मनुष्य
समुदाय ।

मनीषित (वि॰) १ श्रभिलिपत । नांछित । २ मनोमय (वि॰) मानसिक। श्राध्यात्मिक। मनोरूप। सं० श० कौ०—८१ काशः,—काषः, ( पु॰ ) वेदान्त । दर्शन के अनुसार पाँच काशों में से तीसरा काश । मन, श्रद्दक्कार और कर्मेन्द्रियां, इस काश के श्रन्तर्गत हैं।

मंतः ) ( पु० ) १ श्रपराध । दोप । २ मनुष्य । मन्तुः ) मनुष्य जाति । ( छी० ) बुद्धि । समक्ष । ( पु० ) पण्डित । बुद्धिमान पुरुष । सलाहकार । परामर्श्वता ।

मंत्र् (धा॰ श्रात्म॰ ) [मंत्रयते, मंत्रयतिः मंत्रित ] १ सत्ताह लेना।२ सत्ताह देना। ३ श्रभिमंत्रित करना।४ कहना । बोलना। बातचीत करना।

मंत्रः (पु॰) १ वैदिक वाक्य । निरुक्त के श्रनुसार वैदिक संत्र तीन प्रकार के माने जाते हैं । यथा परोज्ञत. प्रत्यज्ञत श्रीर श्राध्यात्मिक । २ वेदों का मंत्रभाग जो बाह्यए भाग से भिन्न है। ३ जाद् । इन्द्रजाल । ४ स्तुति । प्रार्थना । ४ मंत्रणा । — ध्राराधनं, (न०) मंत्र द्वारा किसी श्रभीष्ट की प्राप्ति ।—उदकं,—जलं,—तोयं,—वारि, ( न॰ ) मंत्र से श्रभिमंत्रित जल ।--उपप्रम्भः, ( पु॰ ) परामर्श द्वारा समर्थन करना । — करणं, ( न०) १ वेदसंहिता । २ वेदपारायण ।—कारः, (पु०) मंत्रदृष्टा ऋषि ।--कालः, ( पु० ) परामर्श का समय।—कुशल, (वि॰) परामर्श देने में निपुर्ण। -- कृत्, (पु०) १वेद का रचयिता। २ वेदपाठी । ३ परामर्शदाता । ४ दूत । एलची । —गगुडकः, ( पु॰ ) विज्ञान । ज्ञान । —गुप्तिः, ( स्त्री॰ ) गुप्तपरामर्श ।—गूद्धः, ( पु॰ ) गुप्तचर । जासूस ।—जिह्नः, (पु॰) श्रग्नि ।—ज्ञः, (पु॰) १ परामर्शदाता। २ पण्डित। ब्राह्मण । २ गुप्तचर । जासूस ।—दः,—दातृ, ( ५० ) दीचा या मंत्रदाता गुरु।-दर्शिन् (पु०) १ मंत्र-इच्टा ऋषि । २ चेदवित् । वेदज्ञ । दीधितिः, ( पु॰ ) ग्रग्नि ।—द्रश, ( पु॰ ) १ मंत्रदृष्टा । २ परामर्शदाता ।—देवता, ( स्त्री० ) वह देवता जिसका उस मंत्र में श्राह्वान किया गया हो। -धरः (न॰) प्रामर्शदाता।--- निर्णयः, (प०) विचार करने के पीछे अन्तिम फैसला ।-पूत, (वि॰) संत्र द्वारा पवित्र किया हुआ ।—बीजं, — वीजं, (न०) किसी मंत्र का प्रथमात्तर । म्लमंत्र ।—भेदः, (पु०) सलाह का प्रकट कर देना। मूर्तिः (पु०) शिव जी।—मूर्लं, (न०) इन्द्रजाल। जात् ।—योगः, (पु०) भंत्र का प्रयोग। २ तंत्र ।—विद्याः (खी०) तंत्र विद्याः —संस्कारः, (पु०) मंत्र पढ़ कर किया हुत्रा संस्कार।—संहिता, (खी०) वेदों का। वह श्रॅंग जिसमें मंत्रों का संग्रह हो।—साधकः, (पु०) ताँत्रिक।—सिद्धः, (खी०) मंत्र का सिद्ध होना। मंत्र की सफलता। संत्र द्वारा प्राप्त शक्ति।

संत्रणं ( न॰ ) } (परामर्शः । सलाह । मशबरा । संत्रणा ( स्त्री॰) }

मंत्रित (व॰ कृ॰) १ मंत्र द्वारा संस्कृत । श्रभिमंत्रित । २ परामर्श किया हुआ । ३ कहा हुआ । निश्चित । तैशुदा ।

मंत्रिन् (पु॰) १ सचिव। राजा का आमात्य।—
धुर, (वि॰) सचिव के पद का दायित्व उठा
जेने योग्य।—पितः,—प्रधानः,—प्रमुखः,—
वरः,—श्रेष्टः, (पु॰) प्रधान सचिव या
आमात्य।—प्रकाग्रङः, (पु॰) श्रेष्ठ सचिव।
—श्रोत्रियः, (पु॰) सचिव जो वेदवित् हो।

मंथ, मन्थ् ) (धा॰ परस्मै॰ ) [ मंथित मथित, मथित ] भ्रम्थना । विलोना ।

मथ कर निकालना । २ हिलाना । ३ पीस
ढालना । पीड़ित करना । सन्तप्त करना । ४

घायल करना । ४ नाश करना । वध करना ।

मसल डालना । ६ चीरना । फाड़ना ।

मंथः \ ( पु० ) १ मंथन । विलोना । हिलाना । मन्थः \ गहुबहु करना । २ वध करना । नाश करना । ३ शरवत जिसमें कई वस्तुएं मिली हों । ४ मथानी । रई । ४ सूर्य । ६ सूर्य की किरण । ७ श्राँख का कीचड़ । श्राँख का जाला या मोतिया-विन्द । द यंत्र जिससे श्राग उत्पन्न की जाती है । — अचलः, — श्रद्धः, — पर्वतः, — शेलः ( पु० ) मन्दराचल पर्वत !— उद्कः, — उद्धः, ( पु० ) कृष्य का समुद्र ।—गुगाः, (पु०) मंथन दण्ड की रस्सी ।—जं, ( न० ) मक्खन । — द्गुडः, — द्गुडकः, ( पु० ) मथानी । रई।

करना।

मंयतः ) मथानी । रई ।—घटी (स्त्री॰) मथन मन्धनः ) करने का बरतन ।

मंथनं } ( न० ) १ मथना । गहुबहु करना । २ मन्थनं ∫ दो लकदियों को रगद कर श्राग उत्पन्न

मंथानी ) ( स्ती॰ ) वह वरतन जिसमें मथानी ठाल मन्यानी ) कर मथा जाय।

मंथर ) (वि०) १ सुरत । श्रक्तियाशील । २ मूर्छ । मन्थर ) मृद । २ नीचा । गहरा । पोला । मन्दस्वर वाला । ४ लंबा । बड़ा । चौड़ा । ४ सुका हुश्रा । सुदा हुश्रा । टेड़ा ।

मंथरः १ ( पु० ) १ भागडार । धनागार । २ सिर के मन्थरः । बाल । ३ कोध । कोप । ४ ताजा मक्खन । १ मथानी । ६ वाधा । रोक । ग्रइचन । ७ दुर्ग । ५ फल । ६ गुप्तचर । खबर देने वाला १० वैशाख मास । ११ मन्द्राचल । १२ वारहसिंगा ।

मंथरम् } ( न॰ ) क़सुम का फूल। मन्थरम्

मंथरा ) ( खी॰ ) कैंकेशी की कुबड़ी चेरी, जिसने मन्यरा ) उसे भड़का कर, श्रीरामचन्द्र जी के। १२ वर्ष का वनवास दिलवाया था।

मंथारः ) ( पु॰ ) पवन जो चँवर हुलाने से निकले । सन्यारः

मंथानः } ( पु॰ ) १ मथानी । रई । २ शिवजी । मन्थानः

मंथानकः } ( पु॰ ) एक प्रकार की घास।

मंथिन् । (वि॰ ) १ मथने वाला २ सन्तापकारक। मन्थिन् । (पु॰ ) वीर्य ।

मंथिनो ) ( छी॰ ) यह वरतन जिसमें कोई तरक मन्थिनी ) पदार्थ सथा जाय।

मंद् ) (धा॰ श्रात्म॰ ) [मन्दते ] १ (बैदिक) नशे मन्द् ) में होना । २ प्रसन्न होना । ३ सुस्त पड़ना । १ चमकना । १ मन्द चाल से चलना । सटरगरत लगाना ।

मंद् ) (वि॰) १ घीमा । सुस्त । काहिल । दीर्घ-मन्द् ) सूत्री । २ उदासीन । तटस्थ । ३ मूर्ख । मंद्बुद्धि का । श्रज्ञानी । निर्मल मस्तिष्क वाला ।

४ नीचा । गहरा । खोखला । पोला । ५ केामल । मुलायम । ६ छोटा । हलका । कम । ७ निर्वेल । दोपयुक्त । श्रशक्त । म श्रभागा । दुःखी । ६ कुम्हलाया हुत्रा । मुरमाया हुत्रा । १० दुष्ट । यदमाश । पापी । ११ नशा पीने को लालायित । मंदं ) ( पु॰ ) १ धीमे से । धीरे धीरे । कमशः। मन्द्म् ∫ २ त्राहिस्ता से । उत्रता या प्रचरहता से नहीं। ३ हल्केपन से। ४ मन्द स्वर से।---ग्रान्त, (वि०) कमज़ार दृष्टि वाला। — ध्रान्तं, (न०) लज्जा का भाव । लज्जाशीलता । — श्रिशि, (वि॰) वह जिसकी पाचन शक्ति कम हो गयी हो।—ग्रक्षाः, (पु॰) एक रोग जिसमें रोगी की पाचन शक्ति कम हो जाती है। - श्रिनिलः, ( पु॰ ) धीमा वहने वाला वायु।—भ्राकान्ता, ( स्त्री॰ ) सत्रह श्रन्तर के वर्ण वृत्त का नाम ।— थ्रात्मन्, (वि॰) मन्दबुद्धि । मूर्ख । श्रज्ञानी । --- प्रादर, (वि॰) १ कमसम्मान प्रदर्शित करने वाला । २ श्रसावधान । -- उत्सद्द, (वि०) वह जिसका उत्साह कम हो।--उदरी, (=मन्दो-द्रो ) (स्त्री० ) रावण की पटरानी का नाम। इसकी गणना पाँच सती खियों में है।—उष्ण, ( वि॰ ) शीतोष्य । गुनगुना ।—कर्गा, ( वि॰ ) थोड़ा थोड़ा बहरा।--कान्तिः, (पु०) चन्द्रमा। —गः, ( पु॰ ) शनिश्रह।—जननी, ( स्त्री॰ ) शनि की माता ।—स्मितं, ( न॰ )- न्हासः, ( पु॰ ) – हास्यं, ( न॰ ) मुसक्यान ।

मंदः ) (पु॰) १ शनियह । ३ यम । ३ प्रलय । मन्दः ) ४ हाथी विशेष ।

मंदटः } ( पु॰ ) मूंगा का वृत्त । मन्दटः }

मंदनम् } ( पु॰ ) प्रशंसा । तारीफ्र । मन्दनम्

मंद्यंती } (स्त्री॰ ) दुर्गा देवी। मन्द्यन्ती

मंद्र । (वि॰) १ सुस्त । धीमा । काहिल । २ मन्द्र ∫ गाड़ा । घना । सुष्ट । ६ जेंवा । भारी डील का ।

मंदरः ) (पु॰) १ मन्दराचल का नाम । मोती का मन्दरः ) हार । ३ स्वर्ग । ४ दर्पण । ४ मंदार पृष्ठ । इन्द्र के नन्दनकानन के पाँच वृत्तों में से एक — आवासा,—वासिनी, (स्त्री॰) हुर्गा का नामान्तर।

मंद्सानः ) ( ५० ) १ श्रग्नि । २ जीवन । श्रायु । मन्द्सानः ) ३ निद्रा ।

र्मदाकः } ( पु॰ ) धारा । नदी । मन्दाकः }

मंदािकनो ) (स्त्री॰) पुराणानुसार गङ्गा की वह मन्दािकनी ) धार जो स्वर्ग में है जो ब्रह्मवैवर्त के श्रमुसार एक श्रमुत योजन लंबी है।

मंदारः ) (पु॰) म्ंगे का वृत्त । यह भी इन्द्र के मन्दारः ∫ नन्दनकानन के पाँच वृत्तों में से एक है। २ श्रर्का मदार । ३ धत्रा । ४ स्वर्ग । ४ हाथी ।

मंदारं ) ( पु॰ ) सूंगे के वृत्त का फूल ।—माला, मन्दारं ) ( स्त्री॰ ) मदार के फूलों का हार ।—षष्टी, (स्त्री॰ ) मायग्रका ६ छठ ।

मंदारकः मन्दारकः मंदारवः मन्दारवः मंदारुः

👌 ( पु॰ ) सँ्गे का वृत्त ।

मन्दारः ।
मंदिमन ) (प०) १ धीमापन । दीर्धस्त्रता । र
मन्दिमन ) मूढ़ता । मूर्खता ।

मंदिरं ) (न०) १ रहने का घर । घर । डेरा। मन्दिरं ) भवन । राजभवन । २ कस्वा । ३ शिखिर । छावनी । ४ देवालय ।—पश्चः, (पु०) विल्ला । विलार ।—मणिः, (पु०) शिव जी का नाम ।

मंदिरा } (स्त्री॰) ग्रस्तवल । तवेला । पशुशाला ।

मंदुरा ) ( स्त्री॰ ) १ अरवशाला । घुड़साल । घोड़ों मन्दुरा ) का तयेला । २ चटाई । गद्दा ।

मंद्र } (वि॰) नीचा। गहरा। पोला। गम्भीर।

मंद्रः } ( न०) १ मन्दस्वर । २ एक प्रकार का ढोल । मन्द्रः } मृदङ्ग । ३ हाथी विशेष ।

मन्मथः (पु॰) १ कामदेव । २ प्रेम । कामुकता । ६ कथा ।—श्रानन्दः, (पु॰) श्राम विशेष का वृत्तः।—श्रालयः, (पु॰) १ श्राम का पेट्र।— युद्धं, (न॰) स्त्रीसम्भोग।—लेखः, (पु॰) प्रेमपत्र।

मनमनः (पु॰) १ गुप्त कानाफ स्ती । २ कामदेव ।

मन्युः (पु०) १ क्रोध । कोष । रोष । र दुःख । शोक । सन्ताप । ह्रोश । ३ दुर्दशा । कमीनापन । नीचता। ४ यज्ञ । ४ श्रमिन । ६ शिव ।

मभ्र ( धा॰ पर॰ ) [ मभ्रति] चलना। जाना।

मम ( पु॰ ) मेरा ।—कारः, ( पु॰ ) समता । मैं मैंपन । स्वार्थ ।

समता (स्त्री॰) १ मेरेपन का भाव। स्वार्थ। समस्व। अपनापन। २ अभिमान। ग्रहक्कार। ३ व्यक्तित्व।

ममत्व (न०) १ ममता। श्रपनापन। २ स्नेह। ३ गर्व। श्रभिमान।

ममापतालः ( पु॰ ) ज्ञानेन्द्रिय।

मंब् ( धा॰ परसी॰ ) चलना । डोलना ।

मस्मटः (पु॰) काञ्यप्रकाश के रचियता एक विद्वान का नाम।

मय् (वि॰) [ स्त्री॰—मयी ] तद्दित का एक प्रत्यय जी तद्र्प, विकार श्रीर प्रासुर्य के श्रर्थ में शब्दों में जोड़ा जाता है।

मयः (पु॰) १ दैत्य जाति के एक शिल्पी का नाम । पायडवों के लिये सभाभवन इसीने बनाया था । २ दिति का पुत्र, जिसकी पुत्री मन्दोदरी रावण को ज्याही थी । ३ घोड़ा । फँट । ४ खचर । प्रथतर ।

मयटः ( पु॰ ) घास फूँस की भौपड़ी।

मयप्रकः } ( पु॰ ) वनम्ंग । मयुप्रकः

मयुः ( पु॰ ) १ किन्नर । २ मृग । हिरन ।—राजः, ( पु॰ ) कुत्रेर का नाम ।

मयूखः ( पु॰ ) १ किरण । २ सौन्दर्य । ३ श्रॅगारा । धूपघड़ी की कील ।

मयूरः ( पु॰ ) १ मोर । २ पुण्प विशेष । ३ सूर्य-शतक के बनाने वाले कवि का नाम ।—ध्रारिः, ( पु॰ ) छिपकली ।—केतुः, ( पु॰ ) कार्तिकेय । —ग्रीवकं, ( न॰) तृतिया ।—चटकः, ( पु॰ ) गोरैया पत्ती।—चूना, (क्यां०) मयूर शिखा।
—तुन्यं. (न०) तृतिया।—रथः, (पु०)
कार्तिकेय।—शिचा, (खी०) मार की चोटी।
मयूरी (खी०) मयूर की मादा।
मयूरकं (न०) तृतिया।
मयूरकः (पु०) १ मोर। २ नृतिया।
मरकः (पु०) १ मोर। २ नृतिया।
मरकः (पु०) महामारी। प्लेग।
च्या —शिना, (खी०) पत्ता की सिद्धी।
मरकं (न०) १ मृत्यु। मौत। २ विष विशेष।—
च्यान्त,—धान्तकः, (वि०) मृत्यु के साथ ममास् होने वाला।—ग्रमिमुख,—उन्मुख, (वि०)
मरणापत्र। –धर्मन्, (वि०) मरण्यील।
मार्थ।

मरनः (पु॰) नृत्यु।
मर्दः

मर्दः

(पु॰) फूल का रस।—श्रोकस्,
मर्द्कः
(न॰) फूल।
मरन्द्कः

मरारः (पु॰) खती। श्रनाज रखने की भगडारी।
मराल (वि॰) १ कीमल। चिकना।
मरालः (पु॰) [स्री॰—मराली] १ इंस । २

परातः ( पु॰ ) [ स्त्री॰—मरातः ] १ हंस । २ वत्तत्व की तरह का जलचर पद्मी विशेष । कारयदेव । ३ घोड़ा । ४ बादल । १ नयनाक्षन । सुर्मा । ६ श्रनार के वृत्तों की कुंज । ७ वदमाश । कपटी ।

मरोचं ( न॰ ) काली मिर्च।

मरिचः } ( पु॰ ) काली मिर्च का काढ़।

मरीनिः ( ५० छी० ) १ किरण । २ प्रकाश का श्रेष्ठ । ३ मृगमरीचिका । मृगतृष्णा ।

मरोचिः ( पु॰ ) १ एक श्रापि जो ब्रह्मा के पुत्र कहें जाते हैं धौर दस प्रजापितयों में इनकी गयाना की मिलाती है। २ एक स्मृतिकार । ३ श्रीकृष्ण का नाम । ४ कंजुस ।—तोयं. ( न॰ ) मृगतृष्णा । —मासिन, ( तिं॰ ) जो किरनों से विरा हो। ( पु॰ ) सुर्थ ।

मरोचिका ( स्त्री॰ ) मृगतृष्णा ।

मरोत्रिन् (पु०) सूर्य ।—मरुः. (पु०) १ रेगन्नान । ऐसा देश जहाँ जल का श्रकाल सा हो ।
२ पर्वत ! चट्टान । (पु०) (वहुवचन) एक
देश का नाम श्रीर ठसके श्रधिवासियों का नाम ।
मारवाइ । माग्वाइी ।—उद्भवा. (पु०) १
फपाम का रूख । २ ककड़ी ।—कच्छः, (पु०)
एक प्रान्त विशेष ।—द्विपः,—्रांप्रयः, (पु०)
ऊंट ।—धन्वः,—धन्वन्, (पु०) रेगस्थान ।
मरुभूमि।—भूः, (बहुवचन) मारवाइ देश ।
—भूमिः, (खी०) रेगस्थान । चरालां, —
स्थलीं, (खी०) रेगस्थान । वीरान । जंगल ।

मरुकः ( पु॰ ) मार।

मरुत् ( पु॰ ) १ पवन । २ पवन का श्रधिष्ठाता देवता । ३ देवता विशेष । ४ मऊवक नामक पीधा । ( न॰ ) ब्रन्थपर्धि नामक बृज्ञ ।— श्रादोलः ( पु॰ ) हिरन या भैसे के चाम का वना ७ंखा विशेष ।—कर्मन्, ( ५० )—क्रिया, श्रफरा । पेट का फूलना ।—गगाः, ( पु॰ ) देवनाश्रों का समुदाय ! –तनयः,—पुत्रः,— सुनः,—सुनूः, ( ५० ) १ हतुमान । २ भीम । —पटः, ( पु॰ ) नाव का पात्त।—पतिः, —पालः, ( पु॰ ) इन्द्र ।—पथः, ( पु॰ ) श्राकारा । श्रन्तरिच ।—प्रवः, (पु०) सिंह । शेर ।—फलं, ( न० ) श्रोला ।—बद्धः, ( पु० ) १ विष्णु । २ यज्ञीयपात्र विशेष।—लोकः, ( पु॰ ) वह लोक जिसमें देवता रहते हैं-वर्त्मन्, ( न० ) श्राकारा । श्रन्तरिच्र ।—वाहुः, ( पु॰ ) १ धूम । २ श्राग्नि ।—सखः, ( पु॰ ) १ पवन | २ इन्द्र |

मरुतः ( पु॰ ) १ पवन । २ देवता ।

मरुत्तः ( पु॰ ) चन्द्रवंशी एक राजा का नाम जिसके यज्ञ में देवता श्राकर काम करते थे ।

मरुत्तकः ( ५० ) मरुत्रा नामक पौधा ।

मरुत्वत् (.पु॰) १ वादल । २ इन्द्र । ३ हनुमान ।

मरुतः ( पु॰ ) बतस्व विशेष ।

मरुवः ( ५०) १ वीनामस्त्रा । २ राहु का' नामान्तर ।

मरुवकः ) (पु॰) १ दौनामरुत्रा । २ नीवृ विशेष । मरुवकः ∫ ३ चीता । ४ राहु । १ सारस ।

मरूकः ( पु० ) १ मार । वारहसिंघा विशेष ।

मर्कटः (पु०) १ वानर । लँगूर । २ मकड़ी । ३ सारस । ४ खीसम्मीग का ज्यासन विशेष । १ विष विशेष । -ग्रास्य, (वि०) वानरमुख । —ग्रास्यं (न०) ताँवा ।—इन्दुः, (पु०) ज्यावनूस विशेष । खपील ।—तिन्दुकः, (पु०) ज्यावनूस विशेष । कुपील ।—पोतः, (पु०) वँदर का वज्ञा ।—वासः, (पु०) मकड़ी का जाला ।—शीर्षः, (पु०) हिंगुल ।

मर्कटकः ( पु॰ ) १ लॅंगूर । २ मकड़ी । ३ एक जाति विशेष की मछली । ४ श्रनाज विशेष ।

मर्करा (स्त्री०) १ वस्तन । २ पात्र ।२ गुफ्ता । सुरंग ।३ वाँभ स्त्री ।

मर्च् (धा॰ उभय॰) [मर्चयति, मर्चयते] १ लेना । २ साफ करना । ३ शब्द करना ।

मर्जूः ( पु॰ ) १ धोवी । २ मैथुन कराने वाला लड़का। (स्त्री॰ ) सफाई। धुलाई। पवित्रता।

मर्तः (पु॰) १ मानव । इंसाम । श्रादमी । २ पृथिवी । मर्त्यंलोक ।

मर्त्य (वि॰) मरणशील

मर्त्ये ( न॰ ) शरीर ।——धर्मः, ( पु॰ ) विनश्वरता ।—धर्मन्, ( वि॰ ) मरणशील ।—
निवासिन्, ( पु॰ ) मानव । मनुष्य ।—
भावः, ( पु॰ ) मनुष्य-स्वभाव ।—भुवनं, (न॰)
पृथिवी ।—मिह्तः, ( पु॰ ) ईश्वर ।—मुखः,
( पु॰ ) किन्नर ।—लोकः, ( पु॰ ) मर्त्यलोक ।
भूलोक ।

मर्त्यः (पु॰) १ इंसान । मनुष्य । २ मर्त्यक्तोक । भूलोक ।

प्रर्द (वि॰) कुचलने वाला । छूटने वाला । पीसने वाला। नाशकरने वाला।

मर्दः ( ५० ) १ पीसना । स्ट्रना । २ प्रचण्ड प्राचात । मर्दन ( वि० ) [स्त्री०—मर्दनी ] कुचलने वाला । पीसने वाला । नाश करने वाला । मर्दनं (न॰) १ कुचलना । पीसना । २ मालिश । (शरीर) दवाना । ३ लेप करना । ४ दवाव डालना । ४ पीड़ा करना । सन्तापित करना । ६ नाश करना । उजाड़ना ।

मर्द्लः ( ५० ) सदङ्ग विशेष ।

मर्ब ( धा॰ पर॰ ) [ मर्विति ] जाना ।

मर्मन् (न०) १ शरीर का मर्मस्थल । २ शरीर का सिन्धस्थान । २ रहस्य । तस्व । भेद ।—त्ररं, (न०) हृद्य ।—क्रिट्, —भिट्नं, (वि०) १ श्रायम्त पीड़ाकारके । ३ साँघातिक । श्राघात करने वाला ।—इ, (वि०) वह जो किसी वात का मर्म था गृह रहस्य जानता हो । तस्वज्ञ । २ भेद की वात जानने वाला । रहस्य का जानकार ।—ज्ञः, (पु०) प्रकायड विद्वान् ।—ग्रं, (न०) कत्रव ।—पारग, (वि०) भली भाँति श्रभिज्ञ ।—भेदः, (पु०) मर्मस्थलों के छेदने वाला । २ किसी की ग्रप्त वातों को या कमज़ोरियों को प्रकट करने वाला ।—भेदनः, (पु०)—भेदिनं, (पु०) वाण । तीर ।—स्थलं,—स्थानं, (न०) १ शरीर के सन्धिस्थान । २ कमज़ोरियाँ। निर्वलताएँ।

मर्मर (वि॰) मरमर। पत्तों या कलफदार कपड़े की खरभर।

मर्मरः ( पु॰ ) १ पत्तों की खड़कन । २ वरबराहट । मर्मरी ( खी॰ ) १ हल्दी । २ वृच विशेष ।

मर्मरीकः (पु॰) १ गरीव त्रादमी । मोहताज । २ दुष्ट मनुष्य ।

मर्या ('स्त्री॰ ) सीमा। हद।

मर्यादा ( छी॰ ) १ सीमा। हद। २ अन्त । छोर। तट। किनारा। ३ चिन्ह। चेत्रसीमा चिन्ह। १ नैतिक विधि। ४ शिष्टता की मर्यादा। ६ ठहराव। इकरार।—अचल, ( पु० ) —िगिरिः, ( पु० ) —पर्वतः, ( पु० ) सीमा पर स्थित पहाड़।— भेदकः, ( पु० ) चेत्र-सीमा-चिन्ह को मिटाने वाला।

मर्यादिन (पु॰) १ पड़ोसी । २ सीमा पर रहने बाजा । मर्च (था॰ परस्मै॰) [मर्चर्ति] १ चलना । छोलना । २ भरना । परिपूर्ण करना ।

मर्जाः ( पु॰ ) १ विचार । २ परामर्शः । सलाहः । ३ द्वींक लाने वाली वस्तु ।

मर्शनं (न॰) १ मालिश । मलाई दलाई । २ परीचा । श्रनुमन्धान । ३ विचार । मनन । ४ परामर्श । ४ स्थानान्तर करण ।

मर्पः ( पु॰ ) । सहनशीलता । धीरज । मर्पण्म् ( न॰ ) ।

मर्पित (व॰ कृ॰) सहा हुत्रा। गँवारा किया हुत्रा। २ एमा किया हुत्रा। माफ्र किया हुत्रा।

मर्पितं ( न॰ ) सहनशीलता । धैर्य । मर्पिन् ( वि॰ ) सहन करने वाला । सहिष्सु ।

मल् ( धा॰ श्रात्म॰-परस्मै॰ ) [ मलते, मलयति ] ग्रहण करना । श्रधिकार में करना ।

मलं (न०) १ मैल । कीट । धृल । गर्दा । २ मलः (पु०) ) तलछट । फोक । खुद् । लीकी । ३ धातुत्रों का मैल । ४ पाप । ४ शरीर से निकलने वाला मैल या विकार। [ मनुस्मृति के श्रनुसार शरीर के वारह मल हैं - १ वसा। २ शुक। ३ रक्त । ४ मज्जा । १ मूत्र । ६ विष्ठा । ७ कान का मैल । 🛱 नख । ६-श्रुप्माया कफ । १० र्थ्रांसू । ११ शरीर के ऊपर जमा हुन्ना मैल । १२ पसीना । ] ६ कपूर । ७ समुद्रफेन । कमाया हुआ चमड़ा। चमड़े के बने बसा। (न०) मिलावरी धातु विशेष । — ग्रपकर्पमां, (न०) मैल या पाप दूर करना ।—ग्रारिः, ( पु॰ ) चार विशेष । —श्रवरोधः, ( पु॰ ) कोष्ठबद्धता । कविज्यत । — भ्राकपिन्. ( पु॰ ) महतर । कृदा साफ करने वाला।—ग्राशयः, (पु॰) मेदा । पेट। —उत्सर्गः, ( पु॰ ) टही जाना । पेट से मल निकालना ।—जं, (न०) पीप । मनाद ।— द्रिपत, ( वि॰ ) मैला। गंदा। --द्रवः, ( पु॰ ) दस्तों की वीमारी।—धात्री, (स्त्री॰) दाई जो बच्चे की ग्रावश्यकताओं को दूर करे । — पृष्ठं, ( न॰ ) किसी पुस्तक का पहला पन्ना । श्रावरण-पृष्ठ ।—भूज्, (पु॰) काक। कौग्रा।— महलकः, (पु॰) कौपीन । लंगोटी ।—मासः, (पु॰) श्रियक मास । लांद का महीना ।— धारमस्, (श्री॰) श्री जो कपड़ों से हो । रज-स्वला स्त्री ।—विमर्गः,—विसर्जनं,—श्रुद्धिः, (श्री॰) कोठा साफ करना ।—हारक, (वि॰) मैल या पाप दूर करने वाला ।

मलनः ( ५० ) तंत्रु । डेरा ।

मलनं ( न॰ ) कुचरना । पीस डालना ।

मत्तयः, (पु॰) १ दिस्ण भारत की एक पर्वतमाला जिसके जगर चन्द्रन के वृत्त प्रधिकता से पाये जाते हैं। २ मलय पर्वत के पूर्व का देश विशेष । माला- वार प्रान्त । ३ वाग । ४ इन्द्र का नन्द्रनकानन । — प्रम्नुतः, — गिरिः, — प्रद्रिः — पर्वतः, (पु॰) मलयाचल । — प्र्यनितः, — समीरः, (पु॰) मलय पर्वत से प्रायी हुई हवा । — उद्ध्यं, (न॰) चन्द्रन काष्ठ । — ज्ञः, (पु॰) चन्द्रन वृत्त । — जः, (पु॰) — जं, (न॰) चन्द्रन काष्ठ । — जं, (न॰) चन्द्रन काष्ठ । — जं, (न॰) चन्द्रन काष्ठ । — वासिनी, (ग्री॰) हुर्गां देवी।

मलाका (स्त्री॰) १कामातुरा स्त्री । २ सीव्हलकारा । दृती । ३ विथेनी ।

मिलिन (वि॰) १ मैला। गँदा । श्रपवित्र । २ काला। ३ पापमय । दुष्ट । ४ नीच । कमीना। पापी । ४ मेघाच्छन्न । श्रन्थकारमय ।—श्रम्बु, (न॰) मली। स्थाही । रोशनाई ।—श्रास्य, (वि॰) १ मलिन मुख वाला। २ नीच। कमीना। गँवार। ३ वर्षर । निष्ठुर ।—मुखः, (पु॰) १ श्रिन । २ भृत । प्रेन । ३ गोलाजूल जाति का वानर ।

मिलिनं ( न॰ ) १ पाप । श्रपराध । दोप । १ माठा । ३ सोहागा ।

मिलना ) (स्त्री॰) १ रजस्वला स्त्री । २ लाल मिलनो ) खाँद या शक्तर । ३ छोटी भटकटेया ।

मिलिनयति (कि॰) १ मैला करना । गंदा करना । ३ विगाइना । द्वरा काम करने के जिये उत्साहित करना । मिलिनिमन् ( पु॰ ) १ गंदगी । श्रशुद्धता । मैलापन । २ कृष्णता । कालापन । कल्टापन । यथा —

" चलिनियालिनि मः धवयोषिता।"

३ पाप । नैतिक अपवित्रता।

मिलिम्लुचः (पु०) १ डॉक्ट्र । चीर ।२ दैल । २ डॉस । मच्छर ।४ श्रिधिकमास । लोंद का महीना । १ पवन । हवा । ६ श्रिग्न । ७ वह ब्राह्मण जो पँचमहायज्ञों को नित्य नहीं करता ।

मलीमस (वि॰) १ मैला। गंदा। २ काला कल्टा। काले रंग का। ३ पापी दुष्ट।

मलीमसः ( पु॰) १ लोहा । २ पीले रंग का कसीस । हरे रंग का कसीस । तृतिया ।

मरुज् (धा॰ ग्रात्म॰ ) [सरुलते ] ग्रहण करना। ग्रधिकार करना। क-ज़ा करना।

मरुल (वि॰) १ मज़बूत । चलवान । कसरती। रोबीला । २ अच्छा । उत्तम।

मरुलः (पु॰) १ पहलवान ! कसरती आदमी। २

मज़वृत या ताकतवर आदमी । ३ प्याला!
कटोरा। ४ कपाल । कनपुटी। गण्डस्थल । ४
देवता को चढ़ायी हुई वस्तु । प्रसाद ।— आरिः,
(पु॰) १ श्रीकृष्ण । २ शिव ।—कीडा,
(खी॰) पहलवानों का दंगल।—जं, (न॰)
कालीमिर्च।—तूर्य, (न०) ढोल विशेष।—
आरू:,—मूमिः, (खी॰) १श्रलाडा। २देश विशेष।
—युद्धं, (न॰) बाहुगुक्त । कुरती।—विद्या,
(खी॰) कुरती लड़ने की विद्या।—शाला,

मल्लकः (पु०) १ डीबट । पतीलसोतः । २ तैल-पात्र । ३ दीपक । ४ नरेरी का बना प्याला । १ दाँत । ६ कुन्दपुष्प ।

मिल्लः ) ( छी॰ ) मोतिया ।—नाथः, ( पु॰ ) मिल्ली ) १४वीं या १४वीं शताबदी में यह एक प्रसिद्ध टीकाकार हो गये हैं । इनकी बनायी रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदूत, किरातार्जुनीय, नैपधचरित और शिद्यपालवध की टीकाओं का विद्वानों में बड़ा आदर है। मिललकः ( पु॰ ) ३ हंस विशेष जिसकी टाँगे श्रीर चोंच धुमैले रंग की होती है। २ माघ मास । ३ खलाहे की ढरकी।—श्रद्धाः ( पु॰ )—श्राख्या, हंस विशेष।—श्रर्जुनः, ( पु॰ ) श्रीशैल पर स्थित शिवजी के एक लिङ्ग का नाम।—श्राख्या, ( स्त्री॰ ) मोतिया।

मृत्विलक्ता (स्त्री॰) १ मोतिया। २ मोतिया का फूल। १ डीवट। पतीलसेात। विशेष श्राकार का मिट्टी का बना बरतन।

मल्लीकरः ( पु॰ ) चेार ।

मल्लुः ( पु॰ ) रीछ । भालू ।

मव् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ सवति ] वाँधना । कसना ।

मन्यु (धा॰ परस्मै॰ ) [ सन्यति ] बाँधना ।

मश् ( धा॰ परस्मै॰ ) [मशित] १ भिन भिन करना। गुनगुनाना। २ नाराज़ होना।

मशः (पु॰) १ मच्छड़ । २ गुञ्जार । ३ क्रोध ।—हरी, ( खी॰ ) मसैहरी । मच्छरदानी ।

मशकः (पु०) १ मच्छर । डाँस । २ मसा नामक चर्मरोग । १ मशक जा भिश्तियों के पास रहती है।

मशक्तिन् (पु॰ ) गूलर का पेड़ ।

मश्चनः ( पु॰ ) कुत्ता ।

मण् (धा० परस्मै०) [मण्ति ] चोटिल करना। धायल करना। वध करना। नाश करना।

मिषः } (स्त्री॰) मसी। रोशनाई। स्याही।

मस् (धा॰ परस्मै॰) [ मस्यति ] १ तौलना। नाँपना। २ रूप वदलना।

मसः ( पु॰ ) माशा । एक सौल विशेष ।

मसनं ( न॰ ) १ नापना । तौल । २ रूखरी । बृटी । मसरा ( खी॰ ) मसर ।

मश्रारः मसारकः } (पु॰) पन्ना रत्न ।

मसिः (पु॰ स्त्री॰) १ रोशनाई । स्याही । २ कालिख । १ कालल ।—स्राधारः, ( पु॰ ) —स्तुपी,

(स्री॰) —धानं, (न॰) —धानी, (स्री॰) —मिशाः, (पु॰) दावात । स्याही की चोतल । क़लमदान ।—जलं, (न॰) स्याही ।— परायः, (पु॰) लेखनी ।— पथः, (पु॰) १ क़लम । लेखनी ।—प्रसुः, (स्री॰) १ कलम । २ दावात ।—वर्द्धनं, (न॰) गन्धरस । लोवान ।

मसिकः ( ५०) सॉप का विल ।

मसी ( छी॰ ) देखो मसिः।—जलं, (न॰) स्याही। रोशनाई।—पटलं ( न॰ ) कालिख। काजल।

मसुरः } (पु॰) १ मसूर की दाल । २ तिकया ।

मसुरा ) ( खी॰ ) १ मसूर की दाल । २वेरया। मसुरा ) रंडी।

मस्रिका ( खी० ) १ छर्रा । छोटी चेचक । २मसेहरी । ३ कुटनी ।

मसूरी ( स्त्री॰ ) छोटी चेचक।

मस्रुगा (वि॰) १ स्निग्ध । चिकना । २ केमिल । नरम । मुलायम । ३ मीठा । मातदिल । ४ मनोज्ञ । मनोज्ञ । मनोज्ञ । स्वमकीला । कलमला ।

मस्गा ( छी० ) श्रलसी।

मस्क (धा॰ परस्मै॰) [मस्कृति ] चलना।

मस्करः (पु॰) १ वाँस । २ पोला वाँस । ३ गमन । गति । ४ ज्ञान ।

मस्करिन ( पु॰ ) १ साधु । संन्यासी । २ चन्द्रमा ।

मस्ज (धा॰ परस्मै॰) [ मण्जति, मग्न ] १ नहाना । जल में शरीर हुवो कर स्नान करना । श्रवगाहन । स्नान करना । ३ ह्वया। ३ ह्वय मरना । ४ सङ्घट में ह्वया। १ हताश होना । दिल का हटना ।

मस्तं (न॰) मस्तक। सिर।—दारु, (न॰) देवदारु का पेड़।—मृत्तकं, (न॰) गर्दन।

मस्नकं (न०)) १ सिर। खोंपड़ी । शिखर या मस्तकः (पु०) चोटी ।—ध्राख्यः, (पु०) पेड़। फुनगी।—ख्वरः, (पु०)—श्रुखं, (न०) उत्र शिर की पीड़ा।—मूलकं, (न०) गर्दंग। —स्नेष्ठः, (पु०) मस्तिष्क दिसाग़। भेगा। मस्तिकं (न०)) सिर । मस्तिष्क । दिमाग्न । मस्तिष्कं (न०)) भेजा । मस्तक के धाँदर का गृदा। भेजा । मगज़ ।

मस्तु (न०) १ दही का पानी । तोद । २ छाँछ । मठा।

—लुंगः लुङ्गः, ( पु॰ ) —लुंगं, लुङ्गम्, ( न॰ ) —लुंगं । लुङ्गकः, ( पु॰ ) —लुंगकम्, लुङ्गकम्, (न॰ )

मह (धा॰ परस्मै॰) [महति, महयित, महयति, महयते, मिहति ] सम्मान करना। पूजन करना।

महः (पु॰) १ उरसव। २ नैवेदा। भेंट। यज्ञ। यतिदान। ३ भैसा। ४ दीक्षि। चमक।

महकः (पु॰) १ प्रसिद्धपुरुष । २ कछवा । ३ विष्णु का नामान्तर ।

महत् ( वि० ) १ वड़ा। लंबा। विशाल। वड़ा लंबा चौड़ा। २ विपुल। यहुत। श्रनेक। ३ विस्तृत। दीर्घ। ४ मज़बृत। यलवान। ताक़तवर। ४ उग्र। प्रचरड। श्रतिशय। ६ गाड़ा। घना। ७ श्रावस्यक। बढ़े महत्व का। ८ ऊँचा। प्रसिद्ध। प्रस्थात। कुलीन। १ उचस्वर से। १० सबेर या श्रवेर। ११ उन्हा।

। महुत् (पु॰) १ ऊँट । २ शिव । ६ वड़ा सिद्धान्त । | महुत् ( न॰ ) १ वड़प्पन । २ श्रनन्तता । श्रसंख्यता ।

्त् ( नण् ) । यज्ञाना । २ श्रान्यता । श्रास्थन ३ राज्य । सलतनत । ४ पवित्रज्ञान ।

मह्त् ( ग्रव्यया॰ ) ग्रतिशयता से । ग्रत्याधिक ।— ग्रावासः, ( पु॰ ) विस्तृत भवन । - ग्रागा, ( वि॰) वड़ी उम्मेद ।—विलं, (न॰) ग्रन्तरिच । —स्था, ( न॰ ) उच्चस्थान । उच्चपद ।

महती (स्त्री०) १ वीणा। २ नारद की वीणा का नाम। ६ वड्प्पन। महत्व। ४ वेंगन। भाँटा या बुन्ताक का पीधा।

महत्तर (वि॰) श्रपेचा कृत वड़ा। दो पदार्थों में से वड़ा या श्रेष्ठ।

महत्तरः (पु॰) मुख्य प्रधान या सव से श्रधिक बृढ़ा श्रादमी। सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति। २ राजा या किसी रईस के घर का प्रवन्धकर्ता। ३ दस्वारी। ४ गाँव का मुखिया या बड़ा बुढ़ा।

सं श को ०--- दर

महत्तरकः ( पु॰ ) दरवारी । मुसाहिव । राजा या रईस के घर का प्रवन्धकर्ती ।

महत्वं (न०) १ वड्प्पन। ३ विशालता। ३ गुरुता। श्रेष्ठता।

महनोयं (वि॰) प्रतिष्ठापात्र । माननीय । पुज्य । मान्य ।

महंतः ) (पु॰) मठ का मुख्य पुरुष । साधुमण्डली महन्तः ) या मठ का मुख्याधिष्टाता । साधुत्रों का मुख्याधिष्टाता ।

महर ) ( श्रव्यया०) सात ऊर्ध्व जोकों में से चौथा महस्रे ) लोक। महलोंक।

महरुतः ) ( पु॰ ) रनवास का खोजा या महरिलकः ) हिजड़ा।

महत्ज्ञक (वि०) निर्वल । कमज़ोर । वृद्ध ।

महल्लकः ( पु॰ ) १ रनवास का खोजा । ३ विशाल भवन । महल । राजपासाद ।

महस् (न०) १ उत्सव। २ भेंट। नैवेद्य। बलि। ६ दीप्ति। श्राभा। ४ महलोंक।

महस्वत् ) ( वि॰ ) चमकीला । प्रकाशमान । महस्विन् ) प्रदीप्त ।

महा ( छी० ) गै।।

महा (वि०) अत्यन्त । बहुत अधिक िनोट बाह्यण पात्र, प्रस्थान, तैल श्रीर माँस इन शब्दों में महा लगाने पर इन शब्दों के ऋर्थ कुत्सित है। जाते हैं।] —- भ्रात्तः, ( पु॰ ) शिव जी । — श्रंगः, ( पु॰ ) १ ऊँट।२ चूहा। घूंस। ६ शिव ।— ग्रक्षनः, ( पु॰ ) एक पर्वत का नाम ।--- श्रत्ययः, ( पु॰ ) बड़ा भारी सङ्कः ।—ग्रध्वनिक, (वि०) मृत । मरा हुआ।--ग्रध्वरः, ( पु॰ ) वडा अज्ञ।-श्रनसं, (न०) भारी गाड़ी।—श्रनसः, (पु०) —ग्रानसं, (न०) रसेाई घर ।—ग्रानुभाव, (वि॰) कुलीन। गारव युक्त । श्रादर्श । २ महात्मा । धर्मात्मा ।—ग्रानुभावः, ( पु॰ ) मान्य पुरुष।—भ्रान्तकः, (पु०) १ मृत्यु । २ शिव।--ग्रान्धाः, ( पु॰ बहुवचंन॰ ) श्रान्ध देश वासी।--- ग्रन्वयः, -- ग्रभित्रन, (वि०) कुलीन घराने में उत्पन्न ।—ग्रभिषवः, ( पु॰ ) सोम | का बहुतसा खींचा हुन्ना रस ।—श्रमात्यः, ( पु॰ ) प्रधान सचिव ।--- ग्रम्युकः,-( पु॰ ) शिव।—ग्राम्बुज, ( न० ) दस खरव संख्या। थ्राग्ल, (न०) इमली का फल । — थ्रध्ये, (वि॰) मूल्यवान । वेशक़ीमती ।—ध्यर्श्यवः, (पु०) । महासागर। २ शिव।—ग्रह, (वि०) १ वहुमूल्य । २ श्रमूल्य।—श्रार्ह्म्, (न०) सफेद चन्दन काष्ठ ।—श्रवरोहः, ( पु॰ ) वट वृत्त ।—ग्राशन, ( वि॰ ) पेटू । भोजनभट । — भ्रारमन्, (पु॰) लाल। माणिक।-श्राप्टमी, (न०) त्राधिन ग्रुङ्घाष्टमी। - ग्रासुरी, (स्त्री०) दुर्गा का नाम --श्रम्हः, ( पु॰ ) मध्यान्होत्तर। दोपहर के बाद का समय।—ध्याचार्यः, (पु०) शिव जी का नामान्तर ।—श्राद्य, (वि०) धनवान । धर्म । — ग्राख्यः ( पु० ) कदम्य का पेड़ । — भ्रात्मन्, (वि०) महात्मा । महापुरुप ( पु॰ ) परब्रह्म । परमानन्द ।--श्रानकः, ( पु॰ ) वड़ा नगाड़ा ।—ग्रानन्दः,—नंदः, ( पु॰ ) मोत्त ।—श्रायुधः, ( पु॰ ) शिव ।— श्रालयः, ( पु॰ ) ३ देवालय । मंदिर । श्राश्रम । २ तीर्थस्थान । ३ ब्रह्मलोक । ४ परमात्मा ।---श्रालया, (स्त्री॰) देवता विरोप ।—श्राशयः, ( पु॰ ) १ महानुभाव । २ समुद्र ।—श्रास्पद्, (वि॰) उच्चपदवर्ती । २ वलवान । — श्राह्वः, ( पु॰ ) प्रचराडयुद्ध ।—इच्छ (वि॰) १ उदारा-शय। कुलीन। २ वह जिसके उद्देश्य बहुत ऊँचे हों।--इन्द्रः, (पु०) १वड़ा इन्द्र । इन्द्र का नाम । २ नेता । सुखिया । ३ पर्वतमाला विशेप । — इव्वासः, ( पु॰ ) वड़ा धनुर्धर । महाभट । बड़ा योद्धा । — ईशः, — ईशानः, ( पु॰ ) शिव ।— ईशानी, ( स्त्री॰ ) पार्वती ।—ईश्वरः, ( पु॰ ) ९ विष्णु । २ शिव ।—ईश्वरी, (स्त्री०) दुर्गा ।— उत्तः, ( पु॰ ) बड़े भारी ढीलडौल का वैल ।— उत्पर्तं, (न॰) बड़ा नील कमल।—उत्सनः ( पु॰ ) १ कोई बड़ा उत्सव। २ कामदेव। — उत्साह, (विव वड़ा उत्साही । बड़ा स्फूर्तिमान । —उद्धिः, (पु॰) १ महासागर। २ इन्द्र। —उद्यः, (पु॰) १ अस्युन्नति । २ मोच । ३

स्वामी। प्रभु। ४ कन्नीज कस्वे का नाम । ४ कन्नोज राज्य की राजधानी का नाम ।--उद्रं, (न०) १ जलोदर या जालंधर रोग! २ बढ़ा पेट।—उषाध्यायः, (पु०)यडा शिचक।— इरस्कः, ( पु० ) शिव ।—श्रोष्ठः, ( पु० ) शिव जी।—स्रोहस, (वि०) वड़ा वलवान। ( पु०) बढ़ा योदा ।—ग्रोजसं, ( न० ) विष्यु-भगवान का सुदर्शन चक्र ।—ऋोपधिः, ( खी० ) ६ बड़ी गुणकारी दबाई । २ दूव घास ।— ष्ट्रीपर्ध (न०) सर्वरीगहरण द्वा । २ सींठ। ३ लहसुन । ४ वत्सनाभ ।—कच्कः, ( पु० ) १ सनुद्र। २ वरुण । ३ पर्वत ।—कन्दः, ( पु० ) लहसुन ।—इ. बित्यः, ( पु॰ ) १ विल्बवृत्त । २ लाल लहसुन ।—कंवु,—कम्बु, (वि॰) मादरजात नंगा।-- १ म्वुः, ( पु॰ ) शिव जी। -- ऋर, (वि०) १ लंबे हाथों वाला । २ जिसकी वड़ी मालगुज़ारी हो। - कर्णाः, (पु०) शिव जी। —कर्मन् (वि॰) वड़ा काम करने वाला। ( पु॰ ) शिव जी। - कविः, ( पु॰) वड़ा कवि। २ शुक्र का नामान्तर। - कान्तः ( पु॰ ) शिव। —कान्ता, (सी०) पृथिवी ।—ऋायः, (पु०) १ हाथी। २ शिव। ३ विष्णु। ४ नंदि। शिव जी का एक गण।--कार्तिकी, (स्त्री॰) कार्तिक-मास की पूर्णिमा । - कालः, ( पु॰ ) १ शिव जी। २ उज्जैन में महाकाल नाम की शिवजी की प्रतिमा। ३ विष्णु । ४ कद्दू । कुम्हड़ा । — कालपुर, ( न० ) उज्जैन ।—काली ( स्त्री० ) महाकाल स्वरूप शिव की पत्नी, जिसके पाँचमुख श्रीर श्राठ भुजाएं मानी जाती हैं।—काव्यं, (न०) महाकान्य सर्गवद्ध होता है श्रीर उसका नायक कोई देवता, राजा, श्रथवा धीरोदात्त गुरा सम्पन्न चत्रिय होता है। इसमें श्रङ्गार वीर व शान्त ्लों में से कोई रस प्रधान होता है। बीच बीच में **श्रन्य रसों का भी समावेश होना श्रावश्यक है।** महाकाव्य में कम से कम ग्राठ सर्ग श्रवश्य हों। इत्यं सन्ध्या, सूर्य, चन्द्र, रात्रि, प्रभात, सृगया, पर्वत वन, घातु, मागर, संभाग, विप्रलंग, मुनि, पुर, यज्ञ, रणप्रयाग, विवाहादि का यथास्थान

वर्णन होना चाहिये। [ संस्कृत साहित्य में साधा-रणतः पाच महाकाव्य माने जाते हैं। रघुवंश, कुमारसम्भव, किरातार्जुनीय, शिशुपालवध श्रौर नैपधचरित । यह लोगों की साधारणतः धारणा है. किन्तु संस्कृत साहित्य में इन पाँच के श्रतिरिक्त भट्टिकान्य विक्रमाङ्कदेवचरित,हरविजय,यादवाभ्युदय यादि और भी कई एक महाकाव्य हैं।] कुमारः. (५०) राजाका सब से वड़ा पुत्र। युवराज। — कुल, (वि०) वह जो वहुत उत्तम कुल **में** उत्पन्न हुत्रा हो । कुलीन।—कुच्कू ( न० ) एक वड़ा प्रायश्चित्त ।--कोशः, (पु॰) शिव जी।—क्रतः, (पु०) बड़ा यज्ञ जैसे श्रथमेघ। क्रमः, ( पु॰ ) विष्णु ।—क्रोधः, ( पु॰ ) शिव । — त्तीरः, ( पु॰ ) ईख । ऊख । –खर्चः, (पु॰) —खर्च, ( न० ) एक बहुत वड़ी संख्या जा सी खर्व की होती है। -गजः, (पु॰)-दिगगज, —गर्णपतिः, ( पु॰ ) गर्णपति ।- गन्धः, ( ५० ) १ जलवेंत । २ कुटज ।—गन्धं (न०) चन्दन। ग्रहः, ( पु॰ ) राहु ।--ग्रीवः, (पु॰) १ जँट। २ शिव।—ग्रीविन्, (पु०) कँट।— घूर्गा, (स्वी०) शराव ।—घोषं, ( न० ) वाज़ार । हाट । मेला।—धोषः, (पु॰) हो हल्ला । शोरगुल । केलाहल । चक्रवर्तिन, ( पु॰ ) सम्राट । बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा।— चमूः, (स्त्री॰) वड़ी फौज ।--ह्यायः, (पु॰) वट वृत्त ।--जटः. ( पु॰ ) शिव जी ।--जत्र, (वि०) वह जिसकी हंसली की हड्डी बहुत बड़ी हो।--जत्रः, ( पु॰ ) शिवजी।--जनः, (पु॰) १ वड़ा या श्रेष्ठ पुरुष । २ साधु । ३ जनता । जनसमुदाय । ४ न्यापारी मण्डल का मुखिया । १ न्यापारी । सौदागर ।--उद्योतिस्, (पु॰) शिव। — तपस, ( पु॰ ) १ वड़ा तपस्वी । २ विष्णु। -- तलं. (न०) नीचे के लोकों में से पाँचवा लोक।—तिक्तः, ( पु० ) नीव का बृज्ञ । —तेनसू, (पु०) १ सूरवीर । वहादुर । २ ग्रग्नि। ३ कार्तिकेय। (न०) पारा। पारद।---दन्तः, (पु॰) । बड़े दाँतों वाला हाथी। २ शिवजी।—दराडः, ( पु॰ ) १ वड़ी वाँह । २

कठोर दराह या सज़ा ।--दारू, ( न० ) देवदारु वृत्त ।—देवः, ( पु॰ ) शिवजी ।—देवी, ( स्त्रो॰ ) पार्वती जी ।—द्रुमः, ( पु॰ ) प्रश्वस्थ । वट । —धन, ( वि॰ ) र वड़ा धनवान । २ बड़ा खर्चीला । बहुमूल्य । --धनं, (न०) १ सोना। २ गन्ध द्रव्य विशेष । ३ मूल्यवान पोशाक ।--धनुस, ( पु॰ ) शिवजी ।--धातुः, (पु॰) १ सुवर्ण। २ शिवजी । ३ मेरुपर्वत । --- नटः, ( पु॰ ) शिवजी ।--- नदी, ( खी॰ ) १ गंगा. यमुना, कृष्णा त्रादि बड़ी नदियाँ। २ एक नदी का नाम जो वंगाल की खाड़ी में गिरती है।--नन्दा, (स्त्री०) १ शराव । मदिरा। २ एक नदी का नाम। -- नरकः, (पु०) २१ बढ़े नरकों में से एक ।—नलः, (पु॰) एक प्रकार का नरकुल या सरपत।—नवमी, (स्रो०) श्रारिवन शुक्का ६ मी — नाटक, (न०) नाटक के लत्त्रणों से युक्त दस ग्रॅंकों वाला नाटक । यथा हनुमन्नाटक।—नादः, ( पु० ) १ कोलाहल। २ वदा ढोल या नगाड़ा। ३ बादल की गरज़। ४ शङ्का । ५ हाथी । ६ सिंह । ७ कान । ८ ऊँट । 🛱 शिव जी ।--नाद्ं, ( न० ) वाद्ययंत्र या वाजा विशेष। -नासः, (पु०) शिवजी । -निद्रा, ( स्ती॰ ) मृत्यु । मौत ।—नियमः, ( पु॰ ) विष्णु जी ।—निर्वाग्गं. ( न० ) परिनिर्वाग जिसके अधिकारी केवल अर्हत या बुद्धगण हैं। —निशा, (स्त्री॰) रात का मध्यभाग। श्राधी-रात । २ कल्पान्त या प्रलय की रात । ३ रात का दूसरा श्रीर तीसरा प्रहर ।

"नदानिया तु विजेवा मध्यमं प्रदरद्वयम्।"

—नीचः, (पु॰) घोवी ।—नीतः, (पु॰) एक प्रकार का नीतम नामक रत जो सिंहताद्वीप में होता है। —नृत्यः, (पु॰) शिव जी। — नेमिः, (पु॰) काक कौद्या —पत्तः, (पु॰) श्र गत्द जी। २ एक प्रकार की वत्तख ।—पत्ती, (स्ती॰) उत्तत्तु। पेचक ।—पञ्चमूतं, (न॰) वेत, श्ररनी, सोनापाद, काश्मरी श्रीर पाटला इन पाँचों वृत्तों का समृह।—पञ्चिषं (न॰) श्रुक्षी, कात्रकृट, मुस्तक, बद्धनाग श्रीर शङ्ककर्षी।

—पथः, (पु॰) ३ वहुत लंबा श्रीर चौड़ा रास्ता । राजपथ । २ परलोक का मार्ग । मृत्यु । मौत । ३ कई एक ऊँचे पर्वत शिखरों के नाम जिन पर लोग चढ़ कर कृदते थे, जिससे वे सीधे स्वर्ग में चले जाँय। ४ शिवजी ।—पद्मः, (पु॰) १ सौ पद्म की संख्या। २ नारद जी का नामान्तर । ३ कवेर की नौ निधियों में से एक निधि ।—पद्मं, (न०) १ सफेद कमल । २ एक नगर का नाम । -पद्मपतिः, (पु॰) नारद जी ।--पातकं, ( न० ) बड़ा पाप । ब्रह्महरया, मद्यपान, चोरी, गुरु की पत्नी के साथ सम्भाग तथा इनमें से कोई महापातक करने वाले का सँसर्ग-ये महापातक कहलाते हैं। कहा जाता है कि, जो ये महापातक करते हैं वे नरकयातना भोगने के श्रनन्तर भी सात अन्म तक धार कप्ट भागते हैं।--पात्रः, ( पु॰ ) महामंत्री ।--पादः, ( पु॰ ) शिव जी का नाम। - पुरुषः (पु०) १ वड़ा आदमी। प्रसिद्ध पुरुष । २ परमारमा । ३ विष्णु भगवान का नामान्तर।-पूष्पः ( पु॰ ) कीट विशेष। —पृष्ठः, ( पु॰ ) कॅंट्र ।—प्रपञ्चः, ( पु॰ ) विश्व। दुनिया ।--प्रभः, (पु०) दीपक का प्रकाश ।-प्रभुः, (पु०) १ वड़ा स्वामी । २ राजा। मुखिया। प्रधान। ४ इन्द्र। ४) शिवजी। ६ विष्णु भगवान ।--प्रलयः, ( पु॰ ) कल्पान्त । समूची सृष्टि का सर्वनाश पुराणानुसार करप या ब्रह्मा के दिन के अन्त में सम्पूर्ण सृष्टि का नाश। उस समय ग्रनन्त जलराशि को छोड़ ग्रीर कुछ भी शेष नहीं रहता ।—प्रसादः, (पु०) १ वड़ा श्रनुग्रह । २ भगवन्मूर्ति को निवेदित वस्तु विशेष । -प्रस्थानं, ( न॰ ) ९ प्राण त्यागने की इच्छा से हिमालय की श्रोर जाना। २ मरण। देहान्त ।-प्रागाः, ( पु० ) व्याकरण के श्रनुसार वह वर्ण जिसफे उचारण करने में प्राणवायु का विशेष प्रयोग करना पड़ता है। वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का दूसरा श्रीर चौथा वर्ण महाप्राण है । यथा---

> कवर्गकाख ग्रौरघ। चवर्गकाछ ग्रौरका।

टवर्गका ठ श्रीर छ। पवर्गका फ श्रीर भ।

श. प, स ह भी इस श्रेणी में हैं। २ पहाड़ी कौवा ।—स्रवः, (पु०) जलप्रलय ।— फला, (वि॰) १ कड्वी तुमड़ी । २भाला विशेष । फलं, (न०) वड़ा फल या पुरस्कार ।—वलः, ( पु॰ ) १ पवन ।—वलं, ( न॰ ) सीसा। राँगा ।—वग्हः, ( पु० ) विष्णु ।—विलं,— विलं, ( न० ) १ प्रान्तरित्त । २ हृदयस्थान । ३ जलघट । घड़ा । ४ सूराख । विल । गुफा । मॉॅंद । - बीजः, -- बीजः, ( पु॰ ) शिव जी ।--वोधिः, ( पु॰) बुद्धदेव ।—ब्रह्मं,—ब्रह्मन्, ( न० ) परमारमा ।—ब्राह्मगाः, ( पु० ) कटिहा ब्राह्मण । वह ब्राह्मण जो मृतक का दान जेता है । निकृष्ट ब्राह्मण।--भाग, (वि०) भाग्यवान। किस्मतपर । २ धर्मात्मा । वड़ा धर्मात्मा ।-भागिन्, (वि०) वड़ा भाग्यवान् ।--भारतं (न०) एक परम प्रसिद्ध संस्कृत. भाषा का प्राचीन ऐति-हासिक महा≢ाव्य । इसमें कौरव श्रौर पारख्वों का वृत्तान्त मुख्यतया है। इसमें १८ पर्व हैं स्रीर वेद-न्यास जी का रचा हुआ है। भाष्यं, (न०) १ वड़ा टीका। पाणिनि के न्याकरण पर पतञ्जलि का लिखा हुशा प्रसिद्ध भाष्य।—भीमः (पु०) राजा सान्तनु ।-भीरुः, ( पु० ) ग्वालिन नाम का वरसाती कीड़ा।-भूज, (वि॰) वलवान या लंबी भुजात्रों वाला ।—भूतं, ( न० ) पाँच मुख्य तस्व ।—भोगा, ( स्त्री॰ ) दुर्गा देवी ।— मतिः, ( पु॰ ) वृहस्पति ।--मदः, ( पु॰ ) मदमल हाथी ।--मनस्-मनस्क, (वि०) ९ ऊँचे मन का । २ उदार । ३ श्रभिमानी । (पु०) शरभ। - मंत्रिन्, (पु०) प्रधान सचिव।-महोणध्याय, ( पु॰ ) गुरुश्रों का गुरु । बहुत बड़ा गुरु। बड़े भारी परिडतों की उपाधिविशेष। —मांसं, ( न० ) १ गौका माँस। २ नर-माँस ।--मात्रः, (पु०) १ प्रधान सचिव। २ महावत । ३ गजशाला का अध्यत्त ।-मात्री, (स्री०) १ प्रधान सचिव की पत्नी । २ दीचा गुरु की पत्नी ।—मायः, ( पु॰ ) विष्णु ।—

माया, ( खी॰ ) प्रकृति ।—मारी, ( खी॰ ) हैज़ा प्लेग श्रादि संकामक रोग ।—मुखः, (पु०) मगर । घड़ियाल । कुम्भीर । — मुनिः, (पु०) १ बड़े मुनि । २ वेदन्यास ।—मूर्धम्, ( ५० ) शिव जी।—मूलः, (पु॰) प्याज । - मूह्यः, ( पु॰ ) मालिक । लाल । चुन्नी ।--मृगः, १ कोई भी बड़ा जन्तु। २ हाथी।—मेदः, (पु०) मूँगे का पेड़।--मोहः, ( पु॰ ) साँसारिक सुखों के भाग की इच्छा जो श्रविद्या का रूपान्तर -है। —मोहा, ( स्त्री॰ ) दुर्गा देवी।—यज्ञः, ( पु॰ ) पञ्च महायज्ञ।—यात्रा, (स्ती०) मौत।—याम्यः, ( पु॰ ) विष्णु ।---युगं ( न॰ ) मनुष्यों के चार युगों के। मिला कर, देवतात्रों का एक युग होता है। वही देवताओं का थुग। इसमें मनुष्यों के ४, ३२०, ००० वर्ष होते हैं।—योगिन्, (पु॰) १ शिव जी । २ भगवान् विष्णु । ३ मुर्गा ।---रजतं, (न०) १ सोना । २ धतूरा । - रजतं, (न०) १ कुसुमपुष्प । २ सुवर्ण । रथः, (पु०) १ बड़ारथ। २ बड़ाभट या योदा । रसः, ( पु॰ ) १ ऊख । ईख । २ पारा । ३ मूल्यवान खनिजद्रव्य।--रसं, (न०) काँजी ।--राजः, ( पु० ) राजायों में श्रेष्ठ । बहुत वड़ा राजा । --राजचूतः, ( पु॰ ) श्राम विशेष । - राजिकाः, ( पु० बहुवचन० ) देवता विशेप जिनकी संख्या २२० या २३६ बतलायी जाती है। - राज्ञी, (स्त्री॰) पटरानी। प्रधान महिषी।--रात्रिः, —रात्रो, (स्त्री॰) महाप्रलय वाली रात ।— राष्ट्रः, ( पु० ) १ वड़ा राज्य । २ दत्तिस भारत का प्रान्त विशेष । ३ महाराष्ट्र देश श्रीर वहाँ के श्रधिवासी।—राष्ट्री. (स्त्री०) एक प्रकार की प्राकृत भाषा जो महाराष्ट्र देश में बोली जाती है।---क्तपः, ( पु० ) १ शिव जी । २ राल । धृना ।— रेतस्, ( पु॰ ) शिव जी । - रौद्र. ( वि॰ ) बढ़ा भयानक।--रौद्री, (स्त्री०) दुर्गा देवी। -रौरवः, (go) २१ प्रधान नरकों में से एक। —सद्मी, (स्त्री०) श्रीमन्नारायण की महा-त्तक्सी या शक्ति।—लिङ्गः (पु॰) महादेव। —लोलः, ( पु॰ ) काक । कौथा ।—लोहं,

( न० ) चुम्बक पत्थर।—वनं, (न०) वड़ा वन। मथुरा ज़िले का एक स्थान विशेष । - वराहः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान । - वसः, ( पु॰ ) शिशुमार ! सुइस !--वातः, (पु॰) तूफान । श्राँधी । श्रँधड़ ।—वार्तिकं, (न०) पाणिनि के सूत्रों पर कात्यायन का वार्तिक प्रसिद्ध है :---विदेहार (स्त्री०) यागशात्रानुसार मन की एक बहिवृ ति ।--विभाषा, ( स्त्री० ) नियम विशेष। विपुर्व (न०) वह समय जब सूर्य मीन से मेष राशि में जाते हैं श्रीर दिन रात दोनों बराबर होते हैं। मेपसंकान्ति। चैत्र की संकान्ति।-वीरः, (पु०) १ वड़ा वहादुर । २ सिंह । शेर । ३ इन्द्र का वज्र । ४ विष्णु भगवान । १ गरुड़ जी। ६ हनुमान जी। ७ कोयल। ८ सफेद रंग का घोड़ा। ६ यज्ञीय अग्नि। १० यज्ञीयपात्र विशेप। ११ बाज पत्ती । घीर्या, (छी०) सूर्यपत्नी संज्ञा ।—वेगः, ( पु० ) १ वड़ी तेज़ रफ़्तार । २ वानर । ३ गरुड़पत्ती ।—न्याधिः, (स्त्री०) कुष्ट या कोढ़ रोग।-व्याहृति. ( छी॰ ) भूर्, भुवस् श्रीर स्वर् ।--- न्नतं, ( न० ) वह न्नत जो वारह वर्प तक जारी रहै। - नित्र (पु॰) १ भक्त। संन्यासी। २ शिव जी।--शिक्तः, ( पु॰ ) शिव जी। २ कार्तिकेय ।—शङ्कः, ( पु॰ ) ललाट २ कनपटी की हड़ी। ३ मनुष्य की ठठरी। ४ ०क बहुत बड़ी संख्या ।---श्रठः ( पु॰ ) पीला धत्रा। —शब्कः ( पु॰ ) भिंगा मछ्ली । – शलः. (पु॰) एक वड़ा गृहस्थ ।-शिरसं, (पु॰) सर्पं विशेष। श्रुक्तिः, (स्त्री०) सीप जिसमें मोती होता है।--श्रुङ्गः, (स्त्री॰ भ सरस्वती देवी ।--श्रभ्रं, ( न० ) चाँदी । - श्रद्रः, (पु० ) श्रहीर । ग्वाला ।—रमशानं, ( न० ) काशी का नामान्तर। —श्रमगाः, ( पु॰ ) बुद्ध देव का नामान्तर।-श्वासः, ( पु० ) दमें का रोग विशेष ।-- इवेता, (स्त्री॰) १ सरस्वती का नामान्तर । २ दुर्गा देवी । ३ सफेद खाँड़।---सती (खी०) बड़ी पनिवता स्रो । — सत्यः, ( पु॰ ) यमराज ।--सत्तः, ( पु॰ ) कुवेर ।--साम्धवित्रहः, ( ए०) सुद्धसचिव जिं? सुद्ध ।

महौ

श्रीर सन्धि करने का श्रिधकार हो । --सन्नः, ( पु॰ ) कुबेर ।—सर्जः, ( पु॰ ) कटहल के वृत्त या कटहल फल ।—सान्तपनः, ( न० ) एक वत जिसमें पाँच दिन तक कम से पंचगव्य, छठवें दिन क़ुशजल पीकर सातवें दिन उपवास किया जाता है ।--सान्धिवित्रहिकः, ( पु॰ ) युद सचिव जे। शत्र के साथ सुलह ग्रथवा युद्ध करने का अधिकार रखता हो । –सारः, ( पु॰ ) खदिर वृत्त विशेष । —सारिधः, ( पु॰ ) श्ररुण देव।—साहसिकः, ( पु० ) डॉकृ। चोर । – सिंहः, ( पु॰ ) शरभ पत्ती ।—सुखं, ( न॰ ) १ वड़ा श्रानन्द । २ स्त्रीसम्भोग । - स्रूट्सा (स्त्री॰) वालु । रेत ।—स्तुतः, (पु॰) मारू-वाजा। डोल जो युद्ध में वजाया जाता है।-सेनः, (पु०) १ कार्तिकेय। २ एक वड़ी सेना का नायक ।--सेना, ( छी० ) वड़ी फौज । -- स्कन्धः, ( पु॰ ) ऊँट । --स्थली, ( स्त्री॰ ) पृथिवी।—स्वनः, ( पु॰ ) ढोल विशेप ।— हंसः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान । —हविस, (न॰) घी।-हिमवत्, ( न० ) एक पर्वत का नाम।

महिका (स्त्री॰) कोइरा। पाला। महित (व॰ छ॰) सम्मानित। प्रतिष्ठाप्राप्त। महितं (न॰) शिव जी का त्रिश्र्ल।

महिमन् (पु॰) १ महत्व । महिमा । माहात्म्य । वड़ाई । गौरव २ प्रभाव । प्रताप । २ श्रिणिमा श्रादि श्राठसिद्धियों में से पाँचवी सिद्धि ।

महिरः, ( ए० ) सुर्य ।

मिहिता (स्त्री॰) १ रमणी। २ नशें में मक्त स्त्री। मक्तानी हुई श्रौरत। २ प्रियङ्गु लता। ३ रेखका नाम.का पै। । — आह्वया (स्त्री॰) प्रियंगु- लता।

महिलारोप्यम् (न॰) दिच्चिण भारत के एक नगर का

महिषः ( पु॰ ) १ भैसा । २ महिणसुर जिसे दुर्गा ने मारा था । —श्चर्दनः, ( पु॰ ) कार्तिकेय ।— भ्री, ( स्त्री॰ ) दुर्गा देवी ।—ध्वजः ( पु॰ ) समराज ।—षहनः,—चाहनः, ( पु॰ ) यमराज । महिषी ( ची॰) १ भैस । २ पररानी । ३ पत्ती की माँदा । सेरन्थ्री । ४ छिनाल औरत । १ पत्नी के छिनाले की कमाई ।—स्तम्भः, ( पु॰) खँभा जिसके उपर भैस का सिर सजाया गया हो।

माहिष्मत् (वि॰) वहुत से भैंसों वाला । जहाँ वहुता-यत से भैसे हों ।

मही (स्त्री॰) १ पृथिवी। २ ज़मीन। ३ भूसम्पत्ति। रियासत । ज़मोदारी । ४ राज्य । देश । ४ माही नदी जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं । - ईनः —ईप्टवरः, ( पु॰ ) राजा ।—कम्पः, ( पु॰ ) भूचाल । भृकंप । — जित् ( पु॰ ) राजा । — ज्ञः, (पु॰) १ मंगल ग्रह। २ वृत्त ।—जं, ( न॰ ) ग्रदरक । ग्रादी ।--तलं ( न॰) ज़मीन की सतह । - दुर्ग, (न०) भूदुर्ग । - धरः, (पु॰) १ पहाड़ी। २ विष्णु।—भ्रः, (पु॰) १ पर्वत । २ विष्णु भगवान । - नाथः, - पतिः, —पः,—भुज्, ( पु॰ )—मघवन्, ( पु॰ )— महेन्द्रः, ( पु॰ ) राजा ।—पुत्रः,— सुतः,— सृनुः, (पु॰) १ मंगलग्रह । २ नरकासुर ।--पुत्री — सुता, (स्त्री॰) सीता जी । — प्रकरपः, ( पु॰ ) भूचाल ।--प्ररोहः,--रुह्, ( पु॰ )--रुहः, ( पु॰ ) बृच । पेड़ । -प्राचीरं ( न॰ ) —प्रावरः ( पु॰ ) समुद्र । भर्तृ, ( पु॰ ) राजा।-भृत्, ( पु॰ ) १ पहाइ। २ राजा।-लता (स्त्री॰) केचुवा।—सुरः. (पु॰) ब्राह्मण महोयस (वि॰) ग्रपेचा कृत वड़ा। दो में बड़ा या वलवान् । ( पु॰ ) वड़ा या उदारमना मनुष्य ।

महीला } (स्त्री॰) महिला। रमणी। नारी। स्त्री। महिला

मा ( घ्रन्यया० ) वर्जनात्मक प्रव्यय ।

मा (स्त्री॰) १ धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी। २ माता। ३ माप या मान विशेष ।—पः,— पतिः, (पु॰) विष्णु भगवान।

मा (धा॰ परस्मै॰) [माति, मिमीते, मीयते,मित]
१ नापना । २ नाप कर सीमा का चिन्ह करना ।३
श्राकार की तुलना करना । शरीक होना । स्थान
पाना । किसी वस्तु में शरीक होना ।

मांस् ( न॰ ) गोरत ।

मांसं (न०) १ गोश्त । २ मछली । ३ फल का गृहा।

मांसः ( पु॰ ) १ कीड़ा । २ वर्णसंकर जाति जिसका पेशा मांस वेचना है।—ग्रद्,—ग्रद —ग्रदिन् —भन्नक, (वि॰ ) मांसभची । मांसखोर।— ध्यर्गलः,--ध्यर्गलं, ( न॰ ) मांस पिगड जो मुख से नीचे लटकता है।---श्रशनं, ( नर्० ) मांस भन्त्य । – ग्राहारः ( पु॰ ) मांसाहार। – उपजीवित्, ( पु॰ ) मांस वेचने वाला । मांस का सौदागर।—भ्रोदः, ( पु० ) ६ भोजन जिसमें मांस हो। २ चाँवल श्रीर मांस एक साथ पकाया हुन्ना भक्त्य पदार्थ विशेष ।—कारि, (न०) रक्त । खून ।---ग्रन्थिः, ( पु॰ ) गाँठ । गिल्टी । —जं, (न॰) —तेजस् (न॰) वर्वी । बसा। —द्राविन्, (पु०) खद्टा-साग विशेष ।— निर्यासः, (पु॰) शरीर के रोंगटे। - पिटकः, — पिटकं, (न०) । मांस भरी डलिया। २ बहुत सा मांस ।—िपत्तं, (न०) हड्डी ।— पेशी, १ मांस का हुकड़ा । २ रग पुठा I ३ भावप्रकाश के अनुसार गर्भ की वह अवस्था जो गर्भधारण के सात दिनों के वाद श्रीर १४ होती है श्रीर प्रायः एक दिनों के भीतर सप्ताह तक रहती है।--यानिः, (पु०) रक्त माँस से उत्पन्न जीव।-सारः,-स्नेहः, (न०) चर्बी । वसा ।—हासा, (स्त्री॰) चमड़ा । चर्म ।

मांसल ( नि॰ ) १ माँस से भरा हुआ। माँस पूर्ण। २ मौटा ताज़ा। पुष्ट। ३ वलवान। मज़बृत । इद्धा ४ गम्भीर, जैसे स्वर।

मांसिकः ( पु॰ ) जशँमासी ।

माकंदः } (पु॰) श्राम का पेड़।

मार्कदी ( स्त्री॰ ) १ त्राँवला । २पीला चन्दन । ३ माकन्दी र् महाभारत के समय का गंगातट पर बसे हुए एक नगर का नाम ।

माकर (वि॰) [स्त्री॰—माकरो] मकर नामक समुद्री जन्तु विशेष सम्बन्धी। माकरंद् ) (वि॰) [ छी॰—माकरंदी ] पुष्प के रस माकरंद् ) से सम्बन्ध युक्त । शहद से पूर्ण या जिसमें शहद मिला हो ।

माकिलः ( पु॰ ) १ मातिल का नाम । मातिल इन्द्र का सारथी है । २ चन्द्रमा ।

माज्ञिक ) (वि॰) [स्त्री॰—माज्ञिकी या माज्ञीकी] माज्ञीक ) मधुमज्ञिका से उत्पन्न या निकला हुया।

मात्तिकं ) (न॰) १ शहद। मधु । २ शहद जैसा मात्तीकं ) खनिज पदार्थ विशेष ।—ग्राश्रयं,—जं, (न॰) मधुमत्तिका का में।म।

मागधः ( पु॰ ) १ मगध देश का राजा । २ वर्ण सङ्कर जाति विशेष, जिसकी उत्पत्ति वैश्य पिता श्रीर चत्रिय माता से हुई है। इस जाति का काम वंशकम से किसी राजा या श्रपने श्रपने यजमानों की विरुदावली पंडना है। ३ वंदीजन । भाट।

मागधा } (स्त्री॰) बड़ी पीपल। मागधिका

मागधाः ( पु॰ बहुवचन ) मगधदेशवासी लोग ।

मागधिकः ( ५० ) मगध देश का राजा।

मागधी ( ची॰ ) १ मगध देश की राजकुमारी । २ मगधदेश की प्राचीन प्राकृत भाषा । ३ यदी पीपल । ४ सफेद खाँड़ । ६ जुही । जूथिका । ७ छोटी इलायची । म जीरा ।

माघः (पु॰) १ माह का महीना । २ संस्कृतभाषा के शिशुपालवध काच्य के रचयिता एक कवि का नाम ।

माघमा (स्त्री॰) मकरा की मादा।

माववत् (वि॰) [खी॰—माघवती] इन्द्रका। —चाप, (न॰) इन्द्रधतुष।

माघवती (स्त्री॰) पूर्व दिशा।

माघवन (वि॰) [स्त्री॰—माघवनी] इन्द्र का या इन्द्र द्वारा शासित।

माध्यं ( न० ) कुन्द पुष्प ।

मांत् (धा॰ परस्मै॰) [मांत्ति] श्रभिलापा करना। इच्छा करना।

मांगिलिक ) (वि॰ ) [ छी॰—माङ्गिलिका ] १ माङ्गिलिक ) ग्रुम । २ भाग्यवान । मांगल्य } (वि॰) श्चमः। सौभाग्य सूचकः। माङ्गल्य }

मांगल्यं ) ( पु॰ ) १ श्रुभमदता । समृद्धि । माङ्गल्यम् ) निरुनता । २ श्राशीर्वाद । ३ उत्सव । —मृदङ्गः ( पु॰ ) वह मृदङ्ग नो, किसी श्रुभा-वसर पर यनाया नाय ।

माचः ( ५० ) मार्ग । सडक ।

माचलः ( पु॰ ) १ चेरि । डाँकू । १ मगर । नक ।

माचिका ( खी॰ ) मक्खी।

मांजिप्ट (वि॰) [ स्वी॰—मांजिप्टी ] मजीठ की तरह लाल।

मांतिष्ठं (न॰) लाल रंग।

मांजिटिक (बि॰) [स्त्री॰ —मांजिटिकी) मजीठ के रंग में रंगा हुया।

माठरः ( पु॰ ) १ व्यास जी का नाम । २ व्राह्मण । ३ कलवार । शौरिडक । ४ सूर्य का एक गण ।

माठी (खी॰) कवच । जिरहवक्तर ।

माडः ( पु॰ ) । ताड़ की जाति का बृत्त विशेष । २ तील । नाप ।

माढिः ( स्त्री॰ ) १ श्रंकुर । श्रंखुश्रा । २ सम्मान । प्रतिष्ठा । ३ उदासी । १ धनहीनता । १ क्रोध । रोप । ६ संजाफ । गोट । किनारी । ७ एक के उपर एक जमे हुए दुहरे दाँत ।

माणवः ( पु॰ ) १ छे।करा । लड़का जो १६ वर्ष की अवस्था तक का हो । २ वोना । गुरजी (तिरस्कार सूचक शब्द ) । ६ से।लह या वोंस लरों का मोतीहार ।

माण्वकः (प॰) १ लड़का । छोकरा । लौंडा। यह भी प्रायः तिरस्कारचोतक है । २ खर्नाकार मनुष्य । चोना । ३ मूर्ख श्रादमी । ४ छात्र । धर्मशास्त्र पढ़ने वाला विद्यार्थी । ४ सेलह (या बीस) लर का मोतियों का हार ।

मार्गावीन (-वि॰) लड्कपन। बचपन।

माण्यव्यं ( न॰ । वालकों या छोकरों की टोली।

माणिका ( स्त्री॰ ) श्राठपल के वरावर की एक तौल।

```
मािख्नयं ( न॰ ) लाल प्रधाराग ! चुन्नी।
 माणिक्या ( ची॰ ) द्विपकली।
 माणिपंधं
 माणिवन्धम्
              ( न॰ ) सेंधा निमक। लाहौरी नोंन !
 माग्रिमंथं
 माशिमन्थम् ।
 मांडलिक ) ( वि॰ ) [ स्वी॰—मांडलिकी
 मार्गडलिक र्रमार्गडलिकी रेक्सी प्रान्त या मरडल
     की रहा या शासन करने वाला।
 मागुडलिकः हािकम या शासक।
 मातंगः ( पु॰ ) १ हाथी । २ चारखाल । ३
मातङ्गः 🗸 किरात । ४ समासान्त शब्द के श्रन्त में
     कोई भो श्रपनी जाति की सर्वश्रेष्ठ वस्तु ।—दिवा-
     करः, (पु॰) एक संस्कृत कवि का नाम ।—नकः,
     ( पु॰ ) मगर जो डील डील में हाथी के
     समान हो।
मातरिपुरुपः ( पु॰ ) वह जो केवल घर ही में श्रपनी
    माता श्रादि के सामने श्रपनी वीरता प्रकट करता
    हो, किन्तु घर के वाहिर कुछ भी न कर सकता
    हो।
मातरिश्वन् ( पु॰ ) पवन, जो श्रन्तरित्त में चलता
    है।
मातिलिः ( पु॰ ) इन्द्र के रथवान् का नाम।--
    सारथिः, ( पु॰ ) इन्द्र का नाम।
माता (स्त्री॰) जननी। जनम देने वाली स्त्री। माँ।
मातामहः ( पु॰ ) नाना । माता का पिता ।
मातामही ( खी॰ ) नानी।
मातामहौ ( द्विवचन ) नाना नानी।
सितः (स्त्री॰) १ नाप । २ विचार । खयाल ।
मातुलः ( ५० ) १ मामा । माता का भाई । २ धतुरे
    का पौधा। ३ सर्पं विशेष । — पुत्रकः, (पु०)
    १ मामा का पुत्र । २ धतुरे का फल ।
मातुलंगः } देखो—मातुलिङ्गः ।
मातुलङ्गः }
मातुला ( छी॰ )
भातुलानी (छी॰)
भातुली ( स्त्री॰)
२ पटसन । सन ।
```

```
मातुलिगः
 मातुलिङ्गः
            ( पु० ) विजोरा नीवू।
 मातुल्गः
 मातुलुङ्गः
मातुलिगं
मातुलिङ्ग
            ·विजौरा नीवृ का फल ।
मातुल्ग
मातुलुङ्गम्
मातुलेयः ( पु॰ ) [ स्त्री॰—मातुलेयी ] मामा
     का लढ़का।
मातृ (स्त्री॰) १ माता । २ पूज्य या श्रादरणीय
    शब्द । बड़ी बुड़ी स्त्री । ३ गै। । ४ लक्सी देवी ।
     ५ हुर्गा देवी । ६ पृथिवी । ७ व्योम । प्राकाश ।
    = देवमातृका जो संख्या में सोलह हैं।--
    केशटः, ( पु॰ ) मामा - गगाः, (पु॰) पोढश
    मानृ का ।—गोत्रं, (न०) माता के गोत्र का ।—
    घातः,--घातकः,--घातिन्,--घ्नः, ( पु॰)
    मातृहन्ता ।-- घातुकः,। ( पु०) १ मातृहन्ता । २
    इन्द्र। चन्नं, (न०) मातृकात्रों का समृह।
    -देव, (वि॰) वह जो अपने माता ही केा
    श्रपना इष्टदेव मानता हो।--नन्दनः, (पु०)
    कार्तिकेय।---पत्त, (वि॰) माता के कुल का।
    —पूजनं, ( न० ) मातृकात्रों का पूजन ।—
    वन्धुः,—न्नान्धवः, ( पु॰ ) माता के सम्बन्ध
    कार्थों का समुदाय। २ दोनों नेत्रों के बीच का
    स्थान ।—मातृ, (स्त्री०) पार्वती देवी।—
    मुखः, ( पु॰ ) मूखं या सूढ़ जन ।—यज्ञः,
    ( पु॰ ) एक यज्ञ विशेष जो मातृकाओं के उद्देश्य
    से किया जाता है। - वत्सन्तः, ( पु॰ ) कार्ति-
    केय।—स्वस् (स्त्री॰) [=मातृष्वस् या
    मातुःस्वस ] मासी का लड़का।
मातृक (वि॰) १ माता सम्बन्धी । माता से प्राप्त ।
    २ माता का। मातापचीय।
मातृकः ( पु॰ ) मामा।
मातृका (स्त्री॰) १ माता। २ दादी। ३ धात्री।
    दाई । ४ उद्भवस्थान । ४ देवी । देवमाता । ६
    तांत्रिक यंत्र विशेष । ७ यंत्र में लिखे जाने वाले
```

सं० श० कौ०—५३

श्रचर या वर्ग।

मात्र (वि०) [ स्टी०—मात्रा, मात्री ] नापः केवल, भर, श्रौर सिर्फ श्रर्थवाची श्रव्यय विशेष । मात्रा (स्त्री०) १ परिमाण । मिक्कदार । २ नाप का परिमाण । नियम । ३ टीक ठीक नाप । ४ एक फुट । ४ पल । लहमा । ६ श्रेणु । ७ श्रॅंश । छोटा माप । ६ काम का । उपयोग का । विथाः—
" राजेति किवती नाजा ।"

अर्थात् राजा किस प्रयोजन या काम का है]। १० धन। सम्पत्ति। ११ छन्दःशास्त्र में इसे मत, मत्ता, कल या कला कहते हैं। १२ तस्त्र । १३ जड़ात्मक संसार। १४ बारहखड़ी लिखते समय स्वरसूचक वे सङ्केत जो अत्तर के ऊपर, नीचे, श्रागे या पीछे लगाये जाते हैं। १४ कान की वाली। १६ श्रामूप्ण। रल।—भस्त्रा, (स्त्री०) रुपये रखने की थैली या बहुवा।

मात्सर (वि॰) [ छी॰ —मात्सरी ]) (वि॰) मात्सरिक (न॰) [छी॰—मात्सरिकी] । डाही । ईप्यांतु ।

मात्सर्थे ( न॰ ) ईर्ष्या । डाह । जलन । मास्त्यिकः ( पु॰ ) महुश्रा । घीनर । साहीगीर ।

माथः ( पु॰ ) १ मंथन । विलोना । गड्डवड्ड करना । २ हत्या । नाश । ३ मार्ग । रास्ता ।

माथुर (वि॰) [ खी॰—माथुरी ] १ मथुरा का । २ मथुरा में उरपन्न । ३ मथुरा में रहने वाला ।

मादः (पु०) १ नशा । मद् । २ हर्प । श्रानन्द । ३ श्रभिमान । श्रकड़ ।

माद्क (वि॰) [स्त्री॰—मादिका ] १ बेहोश करने वाला । नशा पैदा करनेवाला । २ श्रानन्ददायिक ।

मादन (वि॰) नशीला।

मादनं (वि॰) १ नशा । सद । २ प्रसन्नकर ३ लोंग।

साद्नः ( वि॰ ) १ कामदेव । २ धतूरा ।

माद्नीयं (वि॰) नशा लाने वाला पेय पदार्थ।

माद्रस् भाद्रस् मेरी तरह। मेरे सदश। माद्रकः ( पु॰ ) मद्र देश का राजकुमार । माद्रवती (खी॰) माद्री, राजा पाण्ड की दूसरी रानी

माद्रवती (खी॰) मादी, राजा पाण्डु की दूसरी रानी का नाम।

माद्री (स्वी॰) राजा पाग्खु की दूसरी रानी जिसके गर्भ से नकुल श्रीर सहदेव की उत्पत्ति हुई थी। —नन्दनः, (पु॰)। नकुल श्रीर सहदेव। —पतिः, (पु॰) पाग्डु का नामान्तर।

माद्रेयः( ५० ) नकुल श्रौर सहदेव।

साधव (वि॰) [स्री॰—साधवी] १ शहद की तरह मीठा। २ शहद से तैयार किया गया। ३ वसन्तकालीन। मधु दैस्य के वंश का।

माधवः (पु०) १ श्रीकृष्ण । २ वसन्त ऋतु । कामदेव का सखा । ३वैशाख मास । ४ इन्द्र । ४ परग्रुराम । ६ ( बहुवचन में ) यादव गण । ७ एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान् का नाम । यह मायण के पुत्र श्रीर सायण के भाई थे । इनका काल ११वीं शताब्दो माना गया है । इनके बनाये कितने ही प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थ हैं । कहा जाता है कि, सायण श्रीर माधव ने सिल कर, ऋग्वेद भाष्य बनाया था ।—श्री, (छी०) वसन्त ऋतु की शोभा ।

माधवकः ( ५० ) महुए की शराव।

माधविका (स्त्री०) माधवी लता।

साधवी (स्त्री॰) १ मिली। २ शहद से बनायी हुई मिदिरा विशेष। ३ माधवी नाम की लता। ४ तुलसी वृत्त। १ कुटनी।—लता, (स्त्री॰) माधवी की वेल।—वनं, (न०) माधवी लता की कुझ।

माधवीय (वि॰) माधव सम्बन्धी।

माधुकर (वि०) मधुमचिका सम्बन्धी या मधु-मचिका सदश ।

माधुकरी (स्त्री॰) १ भिक्ता जो घर घर माँग कर इक्ट्री की गयी हो। २ पाँच घरों से मिली हुई भिक्ता।

माधुरं (न०) मल्लिका लता का पुष्प।

माधुरी (स्त्री०) १ मिठास । मधुर स्वाद । २ मदिरा । शरान । माखुर्य (न०)६ सिठास। मधुर होने का भाव।
मधुरताः २ लावस्य।सीन्द्रयः। ३ पींचाली रीति
के अन्तर्गत काव्य की एक दिसेपता जिससे चित्त
बहुत प्रसन्न होता है। ४ सात्विक नायक का
एक गुरू।

माध्य (वि॰) योच का । मध्य का । माध्यद्निः (पु॰) वाजसनेइयों की एक शाखा का नाम ।

माध्यदिनं (न०) ग्रुक्त यर्जुर्वेद को एक शाखा। माध्यम (वि०) [स्त्री०—माध्यमी] वीच का। विचले भाग का। मध्य का।

माध्यमक (वि०)[छी०—माध्यमिका ] ) माध्यमिक (वि०)[छी०—प्राध्यमिकी ] ) मध्य। बीच का। केन्द्रवर्ती।

माध्यस्थं ) (न०) १ निरपेचता । २ तटस्थता । माध्यस्थ्यं ) ३ वीच विचाव ।

मान्यान्हिक (वि॰) दोपहर सम्बन्धी।

माध्व (वि॰) मधुर।

माध्वः ( पु॰ ) मध्वाचार्यं सम्प्रादाय का अनुयादी। माध्वी ( स्त्री॰ ) मदिरा। शराव।

माध्वीकं (न॰) १ महिरा। शराव । २ द्राचा से निकाली हुई शराव। ३ श्रॅंगूर । द्राचा ।—फलं, (न॰) नारियल विशेष।

मानः (पु०) १ सम्मान । प्रतिष्ठा । २ श्रिभमान । व्यांड । श्रात्मसम्मान । श्रात्मिर्निर्मरता । ३ गर्व । मद । ४ श्रहंकार से उत्पन्न क्रोध — द्रगडः, (न०) गज । नापने का एक डंडा ।—श्रानिका, (स्री०) ककड़ी ।—रंश्रा, (स्री०) जलघड़ी का कटोरा ।—सूत्रं, (न०) नापने का फीता । नापने की जंजीर, जिसे जरीय कहते हैं।

भानं ( न॰ ) १नाप । तौल । परिमागा । मिकदार । २ प्रमागा । ३ समानता । सादश्य ।

मानःशिल (वि॰) मनःशिला या मनसल सम्बन्धी। साननं (न॰) १ प्रतिष्ठा। सम्मान। २ वध। भानना (स्त्री॰) हत्या। माननीय ( वि॰ ) पुज्य । सम्मान योग्य ।

सानव (वि०) १ [ छी०—मानवी ] १ मनु के वंश-धर या मनु के वंश वाले ! २ इंसानी। मनुष्य का।

मानवः (पु॰) १ मनुष्य। नर। २ मानव जाति।— इन्द्रः, देवः,—पतिः, (पु॰) राजा। नरेन्द्र। —धर्मशास्त्रं, (न॰) मनुसंहिता।— राज्ञसः, (पु॰) मनुष्य रूप धारी राज्ञस।

मानवत् ( वि॰ ) श्रभिमानी । श्रहङ्कारी ।

मानवती (स्त्री॰) श्रभिमानिनी स्त्री।

मानव्यं ( न० ) लड़कों या युवकों की टोली।

मानस (वि॰) १ मन सम्वन्धी। मानासिक। २ मन से उत्पन्न। ३ मन में विचारा हुन्ना। ४ मान सरोवर पर रहने वाला।

मानसं ( न॰ ) १ मन । हृदय । २ मानसरोवर । ३ लवण विशेष ।—ग्रालयः, ( पु॰ ) राजहंस ।— उल्क, ( वि॰ ) मानमरोवर जाने के। उरसुक ।— ग्राकस्, —चारिन्, ( पु॰ ) १ हँस । २ काम-देव ।

मानसः ( पु॰ ) विष्णु भगवान का एक रूप । मानसि रु ( वि॰ ) मन सम्बन्धी ।

मानसिकः ( पु॰ ) विष्णु भगवान का नामान्तर। मानिका (स्त्री॰) १ शराव। मदिरा। २ तौल विशेष। मानित ( व॰ कृ॰ ) सम्मानित । प्रतिष्ठित।

मानुप (वि॰) [ स्त्री —मानुपी ] १ मानवी । २ सहदय । दयालु । प्रानुग्रहशील !

मानुषं ( न॰ ) १ इंसानियत। मनुष्यत्व। २ पुरुवार्थ। मानुषः ( पु॰ ) १ मनुष्य। नर । २ मिथुन, कन्या श्रीर तुला राशियों का नामान्तर।

मानुपक (वि॰) मनुष्य सम्बन्धी । मनुष्य का ।

मानुष्यम् ) (न०) १ मानवी प्रकृति। सनु-गानुष्यकप् ) प्यत्व। मानव जाति। २ मानव समुदाय।

मानोज्ञकं ( न॰ ) सौन्दर्थ। मनोज्ञता। मांत्रिकः ( पु॰ ) तांत्रिक। ऐन्द्रजालिक। जादूगर। याजीगर। मांथर्ये । (न०) १ सुस्ती । श्रान्ति । थकावट । मान्थर्यम् । २ निर्वेतता । कमज़ोरी ।

मांदारः मान्दारः मांदारवः सान्दारवः

मांखं ) (न०) १ सुस्ती : काहिली । दीर्घसूत्रता । मान्धं ) २ मृद्ता । ३ निर्वेतता । कमज़ोरी । ४ वैराग्य । उदासीनता । ४ रोग । वीमारी ।

मांधातृ ) ( पु॰ ) युवनाश्व राजा के पुत्र का नाम। मान्धातृ ) यह एक इतिहास प्रसिद्ध राजा होगया है श्रीर राजा मान्धाता के नाम से प्रसिद्ध है।

मान्मथ (वि॰) [स्त्री॰—मान्मथी] प्रेम सम्बन्धी। प्रेमोत्पन्नकारी।

मान्य (वि॰) १ मानने येाग्य । माननीय । पूज्य ।

सापनं (न०) १ नाँप । २ बनावट ।

मापनः ( पु॰ ) तराजू।

भापत्यः ( ५० ) कामदेव ।

माम (वि॰) [स्त्री॰ - मामी ] १ मेरा । २ साचा (सम्बोधन में)।

मामक (वि॰) [स्त्री॰—मामिका ] १ मेरा।२ स्वार्थी। लालची।

मामकः ( पु॰ ) १ कंजूस । २ मामा ।

मामकीन (वि०) मेरा।

मायः (पु॰) १ वाजीगर । जादूगर । तांत्रिक । २ राचस । दानव । प्रेत ।

माया ( की॰ ) १ कपट । छुल । प्रवञ्चना । ठगी । घोखा । २ ऐन्द्रजाल । जादू का खेल । २ अविद्या । अज्ञान । अम । ४ राजनैतिक घोखाघड़ी । १ प्रधान या प्रकृति । ६ दुएता । ७ अनुकर्मा । म खुद्धदेव की माता का नाम ।—कारः—छृत्—जीविन् (पु॰) जादूमर । वाजीगर ।—यंत्रं, (न॰) किसी को मोहने की विद्या । सम्मोहन ।—वादः, (पु॰ ) ईश्वर के अतिरिक्त सृष्टि की समस्त वस्तुओं के। अनित्य मानने का सिद्धान्त । इस सिद्धान्त के अनुसार यह सारी सृष्टि केवल मिथ्या समम्भी जाती है । — सुतः, (पु॰ ) बुद्ध देव ।

मायावत् (वि॰ ) १ छुजी । कपटी । धोखेवाज़ । २ मायावी । वाजीगर । जाटूगर । ३ अमारमक श्रसत्य । (पु॰ ) कंस का एक नाम ।

मायावती ( छी॰ ) प्रद्यम्न की पत्नी का नाम।

मायाचिन् ( वि॰ ) १ घोखेवाज्ञ । छुलिया । कपटी । २ वाजीगरी में निष्ठुण । ३ ग्रसत्य । ऋमात्मक । ( पु॰ ) ऐन्द्रजालिक । वाजीगर । जादूगर । २ विल्ली । ( न॰ ) माजूफल ।

मायिक ( नि॰ ) १ घोखेनाज । कपटी । छलिया । २ अमारमक । श्रसत्य ।

मायिकं ( न० ) माजूफल ।

मायिकः ( पु॰ ) वाजीगर । जादूगर ।

मायिन् (पु॰) १ वाजीगर । २ गुंढा । -कपटी ३ ब्रह्मा या कामदेव का नामान्तर ।

मायुः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ पित्र ।

मायूर (वि॰) [स्त्री॰—मायूरी] १ मोर का। २ मोर के पंखों का बना हुआ। ३ मोर की खींची हुई जैसे गाड़ी। ४ मोरप्रिय।

मायूरं ( न० ) मोरों की टोली।

मायूरकः ) ( पु॰ ) ओर पकड़ने वाला । चिड़ी-मायूरिकः ) मार ।

मारः (पु॰) १ हनन। मारण। २ वाधा। श्रद्धन। विरोध। ३ कामदेव। ४ प्रेम। श्रासक्ति। १ धत्रा। ६ संहारक। श्रारिः,—रिपुः, (पु॰) शिव जी।—श्रात्मक, (वि॰) हत्याजनक।— जित्, (पु॰) १-शिव जी का नाम। २ बुद्धदेव का नाम।

मारकः (पु०) १ प्लेग श्रादि केाई भी संकामक या फैलने वाली बीमारी । २ कामदेव । ३ हत्यारा । घातक ४ वाजपत्ती ।

मारकत (वि॰) [ स्त्री॰ —मारकती ] पन्ना सम्बन्धी।

मारग्रं ( न॰ ) श्मारना । नष्ट करना । हत्या करना । २ तांत्रिक । पट्कर्मों में से एक । शत्रुनाश । ३ भस्मीकरण् । ४ विप विशेष ।

मारिः (स्त्री॰) १ मरी। प्लेग । २ हनन । नारा । ू मारिच (वि॰) [स्त्री॰ –मारिची] मिर्च का वना हुया ।

मारिपः ( पु॰ ) १ प्रतिष्ठित । माननीय ।

मारी (स्त्री॰) १ प्लेग । संकामक रोग । २ मरी रोग की श्रिधिष्ठात्री देवी जैसे दुर्गा ।

मारीचः ( पु॰ ) १ रामायण के घ्रनुसार वह राचस जिसने साने का हिरन वन कर, सीता जी का घोखा दिया था। २ वादशाही हाथी। वड़े डीलडौल का हाथी। ३ पाँधा निरोप।

मारुत (वि॰) [ स्त्री॰ —मारुती ] १ मरुत सम्बन्धी। २ पवन सम्बन्धी।

मारुतं (न॰) स्वाति नत्तव्र ।—ग्रशनः ( पु॰) सर्पे । साँप ।—ग्रात्मज्ञः,—सुनुः, (पु॰) १ हनुमान जी । २ भीम ।

मारुतः ( पु॰ ) १ पवन । हवा । २ पवनदेव । ३ स्वांसा । ४ वायु, कफ, पित्त में से वायु । ४ हाथी की सुँह ।

मार्क्टिः । (पु॰) एक प्राचीन ऋषि का नाम। मार्क्स्यः । इनकी गणना चिरजीवियों में है।— मार्क्डियः । पुराग्तं, (न॰) श्रष्टादश पुराणों में से मार्क्स्येडेयः । एक।

मार्ग (धा॰ परस्मै॰) [मार्गति, मार्गयति, मार्गयते]
१ द्वेंदना। खेजना । तलाश करना। शिकार खेलना। ३ याचना करना। माँगना । ४ विवाह के लिये माँगना।

मार्गः ( पु० ) १ रास्ता । सड़क । पथ । २ पगडंडी ।
राह । ३ पहुँच । ४ गृत । निशानी । चिन्ह । ४
यह का मार्ग । ६ खोज । य्रजुसन्धान । तहकीकात ।
७ नहर । वंवा । नाली । म उपाय । साधन । ६
उचित मार्ग । ठीक राह । १०ढंग । तौर । तरीका ।
११ शैली । १२ गुदा । मलद्वार ।१३ कस्तूरी । १४
मृगशिरस नचन्न । १४ मार्गशीर्प मास ।—तोरग्रम्,
( न० ) 'सड़क पर किसी विशेष अवसर के लिये

वनाया हुश्रा महरावदार द्वार।—दर्शकः, (पु॰)
पथप्रदर्शक। - धेनुः (पु॰)—धेनुकं, (न॰) एक
भोजन का परिमाण।—वन्धनं। (न॰) कची
मोर्चावंदी। श्राइ। नाकेवंदी।—रक्तकः, (पु॰)
सड़क पर पहरा देने वाला।—शोधकः, (पु॰)
वह मनुष्य जो श्रीरों के लिये श्रागे श्रागे राह
वनाता चलता है।—स्थ, (वि॰) थात्री।
पथिक।—हर्म्यं (न॰) सड़क के किनारे वना
हुश्रा महल।

मार्गकः ( पु॰ ) मार्गशीर्प मास ।

मार्गर्गा (न॰) १ श्राचना । माँग । खोज ! मार्गगा (स्त्री॰) र तलाश । ३ श्रनुसन्धान । तहकी-कात ।

मार्गग्रः (पु॰) १ भिज्ञक। २ सीर। वाग्रः । ३ पाँच की संख्या।

मार्गशिरः ) मार्गशिरस् } ( पु॰ ) श्रगहन का महीना। मार्गशीर्पः

मार्गिंगरी } (पु॰) पूस की पूर्णमासी।

मार्गिकः ( पु॰ ) १ यात्री । पथिक । २ शिकारी ।

मार्गित (व० कृ०) १ तलाशा हुआ। खोजा हुआ। दर्याफ़्त किया हुआ। २ अभिलपित। याचित।

मार्ज (धा॰ उभय॰ ) [ मार्जयति, मार्जयते] १ पवित्र करना । साफ करना । भाइना पोंछुना । २ शब्द करना । बजाना !

मार्जः ( पु० ) १ मॉंजना । सफा करना ! २ धोबी । ३ विष्णु का नामान्तर ।

मार्जक (वि॰) [ छी॰--मार्जिका ] साफ करने वाला । माँजने वाला ।

मार्जनं ( न०) १ साफ करने का भाव । स्वच्छ करना । २ भाइना पोंछुना । ३मिटा देना । रगड़ डालना । ४ उबटन लगा कर किसी श्रादमी को नहलाना । १ कुश से पानी छिड़कना ।

मार्जनः ( ५० ) लोधवृत्त ।

मालः ( पु॰ ) १ दिचणी पश्चिमी वंगालं के एक

जिले का नाम । २ एक पहाड़ी जाति । ३ विष्णु का नाम ।

मार्जना ( स्त्री० ) ढोल का शब्द ।

मार्जनी (स्त्री) भाइ। बहारी।

मार्ज्ञरः (पु॰)) १ विल्ली । विलार । २ ऊद-मार्ज्जलः (पु॰) ऽ विलाव । — कराठः, (पु॰) मोर ।—करगां, (न॰) खोमैधुन का श्रासन विशेष।

मार्जरकः ( पु॰ ) १ बिल्ली । २ मयूर।

मार्जारी (स्त्री॰) १ विह्नी। २ गन्धमार्जार। ३ सुरक। कस्तृगी।

मार्जारीयः ( ५० ) १ विह्यी । २ शूद्र ।

मार्जित (व॰ कृ॰) १ साफ किया हुआ । शुद्ध किया हुआ । २ बुहारा हुआ । ३ सजाया हुआ ।

मार्जिता ( खी॰ ) चीनी मिला हुआ दही।

मार्तिडः ) ( पु॰ ) १ सूर्य । २ ग्रर्क । मदार । ३ मार्तिगुडः ) शूकर । ४ वारह की संख्या ।

मार्तिक (वि॰) [स्त्री॰ —मार्तिकी] १ मिट्टी का बना हुआ। मिट्टी का।

मार्तिकः (पु॰) १ घड़ा विशेष । २ घड़ा का ढकना ।

मार्तिकं ( न॰ ) मिद्दी का ढेला।

भार्त्ये ( न॰ ) मरण-धर्म-शीलता ।

मार्द्भं मार्द्डुम् } ( न॰ ) नगर । कस्वा ।

मार्देगः } ( पु॰ ) मृदंगची ।

मार्देगिकः } ( पु॰ ) मृदंगची । मार्देङ्गिकः }

मार्द्वं (न०) १ कोमलता । २ मृदुता । सरलता ।

मार्झीक (वि॰) [स्त्री॰—मार्झीकी] श्रॅंगूर का बना हुआ।

मार्झीकं ( न० ) श्रॅंगूरी शराब ।

मार्मिक (वि॰) मर्मज्ञ । भली भाँति किसी वस्तु या या विषय से परिचित ।

मार्ष देखो मारिष।

मार्छिः (स्त्री॰) सफाई। स्वच्छता। विश्वद्धता। मार्ल (न॰) १ खेत। २ ऊँची ज़मीन । ३ छल। दृगा।—चक्रकं, (न॰) पुट्टे पर का वह जोड़ जो कमर के नीचे जाँच की हड्डी श्रीर कृत्हें में होता है। कृत्हा।

मालकं (न०) हार। माला।

मालकः ( पु॰ ) १ नीम का पेड़। २ गाँव के समीप का वन। ३ नरेरी का वना पात्र।

मालितः ) ( स्त्री॰ ) १ लता विशेष जिसके फूल वड़े मालिती ) खुराब्द्रार होते हैं। २ मालिती का फूल । ३ कली । ४ कारी युवती स्त्री। १ रात। ६ चाँदनी ।—त्तारकः, ( पु॰ ) सुहागा।— पित्रका, (स्त्री॰) जायफल का छिलका।— फलं, (न॰) जायफल।—माला, (स्त्री॰) मालिती पुष्पों की माला।

मालय (वि॰) [स्त्री॰—मालयी] मलय पर्वत का। मालयः ( पु॰ ) चन्दन काष्ठ।

आलवः (पु॰) १ मध्य भारत का स्वनामख्यात मालवा प्रान्त । २ राग विशेष ।

भालवकः ( पु॰ ) १ मालवियों का देश । २ मालवा निवासी । मालवी ।

मालवाः ( पु॰ बहुवचन ) मालवा देशवासी ।

मालसी (स्त्री॰) एक पौधे का नाम।

माला (स्त्री॰) १ हार । पुष्पहार । २ पंकि । श्रवली । ३ समूह । देर । गुच्छा । ४ लड़ । करठहार । ४ माला । जंजीर । ६ रेखा जैसे तिडिन्माला । विद्युन्माला । ७ श्रनेकों की उपाधियाँ ।—उपमा, (स्त्री॰) एक प्रकार का उपमा श्रलंकार जिसमें एक उपमेश्र के श्रनेक उपमान होते हैं श्रीर प्रत्येक उपमान के भिन्न भिन्न धर्म होते हैं ।—कारः, या—करः, (पु॰) १ माली । २ माली की जाति । ३ पुराणानुसार एक जाति जो विश्वकर्मा श्रीर श्रद्धा के संयोग से उत्पन्न हुई है । किन्तु पराशर पद्धति से यह तेलिन श्रीर कर्मकार से उत्पन्न है । वर्णसङ्कर जाति विशेष ।—तृणः, (न०) एक सुगन्य युक्त तृण विशेष ।—नृणः,

कम्, (न०) एक श्रलंकार का नाम । मम्मट ने इसकी परिभाषा यह लिखी हैं।

" मालादीपक्षमाद्य चैद्यशीत्ररगुणायहम् ।"

काच्यप्रकाश

मालिकः ( पु॰ ) १ माली । २ रंगरेज़ । चितेरा । मालिका ( स्त्री॰ ) १ गजरा । २ श्रवली । पंक्ति । ३ तर । गुंज । ४ चमेली की जाति का पैाधा विशेप । १ श्रवसी । ६ प्रत्री । ७ विशेप । ६ नशीली पेत्र वस्तु ।

मालिन (वि॰) माला पहिने हुए। (पु॰) माली।
मालिनी (स्त्री॰) १ मालिन। माली की स्त्री। २
चम्पा नामक नगरी। ३ सात वर्ष की कन्या जे।
दुर्गा पूजा मंं दुर्गा की प्रतिनिधि मान कर पूजी
जाती है। ४ दुर्गादेवी का नामान्तर। ४ श्राकाशगङ्गा। ६ एक वर्षिक वृत्त का नाम।

मालिन्यं (न०) १ मैलापन। गंदगी । घ्रश्चहता। २ अष्टता। ३ पापमयता। ४ कृष्णता । काला-पन। ५ कष्ट। सन्ताप।

मालुः, (स्त्री॰) १ लता विशेष । २ स्त्री।— धानः, (पु॰) सर्पं विशेष ।

मालूरः ( पु॰ ) १ वेल का पेड़ । २ कैथे का पेड़ । मालेया ( स्त्री॰ ) वड़ी इलायची ।

माल्य (वि॰) १ माला सम्बन्धी। माला के लिये उपयुक्त । २ फूल । ३ पुष्पों का बना गुच्छा जो सिर के केशों में बाँधा जाता है ।—- छापगाः, (पु॰) वह बाज़ार जहाँ फूल विकते हों। फूल-बाजार।—- जीवकः, (पु॰) माली।—पुष्पः, (पु॰) सनई। सन का पौधा।

माल्यवत् (पु॰) माला पहिने हुए। (पु॰) १ एक पर्वत माला या पर्वत का नाम। २ एक देंत्य का नाम। जो सुकेतु का पुत्र था।

माल्लः (पु॰) एक वर्णसंकर जाति जो ब्रह्मवैवर्त पुराणानुसार लेट जाति के पिता श्रीर धीवरी माता से उत्पन्न कही गयी है।

माछवी ( स्त्री॰ ) १ मञ्जयुद्ध । पहलवानों का दंगल । २ मञ्जों की विद्या या कला । मापः (पु॰) १ उर्द या उर्दी । २ माशा । तौल विशेष । ३ मूर्ख । मूढ़ ।—ग्रदः,—ग्रादः, (पु॰) कड़वा ।—ग्राशः, (पु॰) घोड़ा ।—ऊन, (वि॰) एक माशा क्म ।—वर्धकः (पु॰) सुनार ।

मापिक (वि॰) [स्त्री॰—मापिकी] एक माशा मूल्य का ।

मापीगां } (न०) उर्दी का खेत।

मासं ( न॰ )। १ महीना। २ वारह की संख्या। मासः ( पु॰ ) ∫ — प्रानुमासिक, ( वि॰ ) माह व मास। प्रतिमास । माहवार। — उपवासिनी, ( स्त्री॰ ) वह श्रीरत जो महीने भर उपासी रहै। २ कुटिनी। — प्रमितः, ( पु॰ ) श्रमावास्या प्रतिपदादि। — मानः, ( पु॰ ) वर्ष। साल।

मासकः ( पु॰ ) महीना ।

मासरः ( पु॰ ) चाँवल का माँड।

मासलः ( पु॰ ) वर्ष । साल ।

मासिक (वि०) [स्त्री०—मासिकी] १ मास सम्बन्धी। २ प्रतिमास होने वाला। ३ एक मास तक रहने वाला । ४ प्रतिमास में छदा किया जाने वाला। ४ एक मास के लिये (कोई घर या पदार्थ) किसी काम के लिये लिया हुआ।

मासिकं (न०) मासिक श्राद्ध जो किसी मृतक के उद्देश्य से उसके मरने के प्रथम वर्ष में किया जाता है।

मासीन (वि॰) १ एक मास की उम्र का। २ मासिक।

मासुरी (स्त्री॰ ) ढाढ़ी।

माह ( धा०-उभय० ) [ माहति, माहते ] नापना ।

माहाकुल (वि॰) [स्त्री॰—माहाकुली ] } माहाकुलीन (वि॰) [स्त्री॰—माहाकुलीनी] } उचकुलोज्ञव । खान्दानी ।

माहाजनिक (वि॰)[स्त्री॰—माहाजनिकी]} माहाजनीन (वि॰)[स्त्री॰—माहाजनीनी]} व्यापारी के उपयुक्त । सीदागरों के लायक-।
 वढ़े लोगों के योग्य ।

माहात्मिक (वि॰) [स्त्री॰—माहात्मिकी] उदारा-शय । महानुभाव । गौरवास्पद ।

माहात्म्यं ( न॰ ) महिमा । गौरव । महस्व ।

माहाराजिक (वि॰) [स्त्री॰- माहाराजिकी ] शाही। राजसी।

माहाराज्यं ( न० ) वड़ा राज्य ।

माहिरः ( पु॰ ) इन्द्रं का नामान्तर ।

माहिषकः ( पु॰ ) भैसा रखने वाला।

माहिषिकः ( पु॰ ) ३ भैसा रखने वाला । म्रहीर । २ जार । छिनाल ग्रौरत का चाहने वाला ।

माहिपीरबुष्यते नारी या च स्याद् व्यभित्र रिणी। तां दृष्टां कामयति यः च वै गाहिपिकः स्मृतः॥

कालिकापुराख ।

४ श्रपनी स्त्री की छिनाले की श्रामदनी पर निर्वाह करने वाला ।

माहिष्मती ( स्त्री॰ ) हैहय राजवंशी राजाय्रों की राजधानी।

माहिष्यः ( पु॰ ) चित्रय वाप श्रीर वैश्या माता से उत्पन्न वर्णसङ्कर जाति विशेष ।

माहेन्द्र (वि॰) इन्द्र सम्बन्धी।

माहेन्द्री (स्त्री॰) १ पूर्व दिशा। २ गै। । ३ इन्द्राखी।

माहेय (वि॰) मिट्टी का वना हुआ।

माहेयः ( पु॰ ) १ मङ्गलग्रह । २ मूंगा ।

माहेयी (स्त्री॰ ) गैा।

माहेरवरः ( पु॰ ) शैव। शिव का पूजक।

मि (धा०-उभय०) [मिनोति, मिनुते] १ फैकना। पटकना । छितराना । २ बनाना । बना कर खड़ा करना । ३ नापना । ४ स्थापित करना । १ देखना । पहचानना ।

मिच्छ् (धा॰ परस्मै॰ ) [ मिच्छ्नित ] १ श्रहचन दालना । वाधा दालना । २ चिदाना । मित ( व॰ कृ॰ ) १ नापा हुआ । ३ जेा सीमा के श्रॅंदर हो । प्रमित । ३ जाँचा हुआ । पहताला हुआ ।-श्रक्तर, (वि॰) १ संचित्त । २ पद्यात्मक । -श्रर्थ, (वि॰) परिमित श्रर्थ का ।

मितंगम (वि॰) धीमे चलने वाले।

मितंगमः ( पु॰ ) हाथी।

मितंपच (वि०) थोड़ा पकाने वाला।

मितिः ( स्त्री॰ ) (१), १ मान । परिणाम । २ प्रमाण । सान्ती । ३ यथार्थ ज्ञान ।

मिन्नं (न॰) १ मित्र । २ मित्र राज्य।

मित्रः (पु०) १ सूर्यं । २ स्त्रादिस्य :—स्त्राचारः, (पु०) मित्र के प्रति च्यवहार !—उद्यः, (पु०) सूर्योद्य । २ मित्र की समृद्धि !—कर्मन, (न०)—कार्यं,—क्रत्यं, (न०) मित्रता का कार्य । मित्र का कार्य । मित्र का कार्य । मित्र को साथ विश्वासचात करने वाला । बनावटी या मूठा मित्र ।—भावः, (पु०) मैत्री ।—भेदः, (पु०) मैत्री ।—भेदः, (पु०) मैत्री नक्ष पर द्या करने वाला ।—हत्या, (खी०) दोस्त का वध ।

मित्रयु (वि॰) १ मिलनसार । मित्र बनाने वाला । मिथ् (धा॰ उभय ) [ मेथिति—मेथिते ] १ संग करना । मिलाना जोड़ा वाँधना । संगम करना । ३ चोटिल करना । घायल करना । श्राघात पहुँचाना । प्रहार करना । वध करना । ४ सम-साना । पहचानना । जानना । ४ सगड़ा करना ।

मिथस् ( अन्यया॰ ) १ पारस्परिक । आपस का । एक दूसरे का । २ चुपके चुपके । गुप्तरीत्या । निजु तौर से ।

मिथिलः ( पु॰ ) एक राजा का नाम।

मिथिला (स्त्री॰) एक नगरी का नाम, जो विदेह देश की राजधानी थी।

मिथित्ताः ( पु०-बहुवचन० ) मैथित जाति के लोग। मिथुनं ( न० ) १ जोड़ा। जुट । २ एक साथ पैदा हुए दो बच्चे। २ सङ्गम । समागम। ४ छीसम्भोग। १ मिथुन राशि।—मुखः, (पु०) १ मिथुन का भाव या धर्म। जुट होने की दशा। २ सम्भोग। — न्नतिन्, (वि०) जो मैथुन करता हो।

मिथुनेचरः ( पु॰ ) चकवाक पची।

मिथ्या ( ग्रन्थया० ) मिथ्यापन से । धोखे से । ग़लती से । श्रशुन्द्रता से । २ विपरीत प्रकार से । ३ न्यर्थ । निरर्थक ।—ग्रध्यवसितिः, (स्त्री०) एक काव्यालङ्कार जिसमें किसी एक श्रसम्भव वात के। मानकर, दूसरी बात कही जाती है।--थ्रपवादः, ( पु॰ ) भूठा इलज्ञाम या कलङ्क ।— श्रमियोगः, ( ५० ) मूठा श्रारोप । किसी पर भूठमूठ श्रभियोग लगाने की क्रिया ।—श्रभिशं —सनम्, (न०) भूठा इलज्ञाम । भूठा दोप । भूठा कलङ्क ।—श्रभिशापः, ( पु॰ ) १ भूठा दावा। २ मिथ्या भविष्यद्वाणी।—प्राचारः, ( पु॰ ) कपट पूर्ण श्राचरण ।—श्राहारः, (पु॰) श्रनुचित या प्रकृति के विरुद्ध भोजन ।—उत्तरं, ( न० ) व्यवहार में चार प्रकार के उत्तरों में से एक प्रकार का उत्तर । श्रमियुक्त का श्रपना श्रप-राध छिपाने के लिये मिथ्या वयान ।—उपचारः, ( पु॰ ) वनावटी या दिखाने के लिये परिचर्या या सेवा या दिखावटी कृपा । कर्मन् ( न० ) मिथ्या काम ।—के।पः,—क्रोधः, ( पु॰ ) वना-वटी क्रोध । — ऋयः, ( पु॰ ) भूठी कीमत । — श्रह: - श्रहगां, (न०) सममने की भूल या सममने में भृत ।—चर्चा, (स्ती०) मूठा या कपट न्यवहार —ज्ञानं, ( न० ) भूल । अम ।—दर्शनं, (न० ) नास्तिकता ।—द्वृष्टिः, (स्त्री॰) नास्तिकता । नास्तिक ।-- पुरुषः, ( पु॰ ) छाया पुरुष ।---प्रतिज्ञ. (वि॰) भूठा वादा करने वाला। दशा-वाज । विश्वासघाती ।—मतिः ( ५० ) भ्रम । भूल । ग़लती — वचनं, — वाक्यं, (न०) भूठ। मिथ्या।—वार्ता, (स्त्री॰) भूठी इत्तिला। भूठी रिपोर्ट ।—साद्तिन् ( पु० ) भूठा गवाह । मिट ( धा॰-त्रात्म ) [ मेदते, मेदति, मेदते, मेद-यति - सेदयते । १ चिकना होना । स्निग्ध होना। २ पिघलना। ३ मौटा होना। ४ प्यार करना। स्नेहवान होना।

मिस्टं (न०) ३ सुस्त । काहिल । २ तन्द्रा । निद्रा । मन की उदासी ।

मिन्द् (धा॰ पर॰ ) [ मिन्द्ति, मिन्द्यति ] देखे। मिट्।

मिन्व् (धा०-उभय०) [मिन्वति ]पानी १ छिद-कना । तर करना । नम करना । २ सम्मान करना । पूजन करना ।

मिल् (धा॰ उभय) [ मिलिति—मिलिते ] किन्तु साधारणराः इसके रूप मिलिति, मिलित होते हैं ] अ जोड़ना! मिलजाना। २ एकत्र होना। जमा होना। ३ मिश्रित हो जाना। ४ सुठभेड़ होना। ५ (किसी घटना का) घटना। ६ पाना।

मिलनं (न॰) १ मिलन । मिलाप । भेंट। समा-गम । योग । २ मिश्रण । मिलावट।

मिलित (व॰ ऋ॰) १ मिला हुआ। मेंटा हुआ। समागत। २ श्रामने सामने श्राया हुआ। ३ मिश्रित एक साथ रखा हुआ।

मिलिंदः } ( पु॰ ) मधुमचिका । मिलिन्दः }

मिलिंद्कः । ( पु॰ ) एक जाति विशेष का मिलिन्दकः । साँप।

मिश् (धा॰--परस्मै॰) [मेशित ] १ कोलाहल करना। २ क्रोध करना।

मिश्र् (धा॰ — उभय॰) [मिश्रयति, मिश्रयते ] संमिश्रय करना । मिलाना । जोड्ना। एकत्र करना।

मिश्र (वि॰) १ मिला हुआ। जुड़ा हुआ। मिश्रित।
२ सम्बन्ध युक्त। ३ वहुगुणित । नाना विध।
नाना प्रकार । ४ गुथा हुआ। — जः, (पु॰)
खद्यर। श्रश्वतर ।—शब्दः, (पु॰) खघर।
श्रश्वतर।

मिश्रं (न॰) १ मिश्रित पदार्थ । २ सलजम । मूली । मिश्रः (पु॰) १ भद्र जन । प्रतिष्ठित व्यक्ति । यह एक उपाधि है जो बड़े नामी विद्वानों के नामां के सं० श० कौ०—६४ साथ जगायी जाती है, जैसे '' श्रार्थीमश्राः प्रमार्गः ।'' २ हाथी विशेष '

सिश्चक ( वि॰ ) १ मिला हुआ। मिलावटी । २ फुटक्ल।

मिश्रकं (न०) खारी नमक।

मिश्रकः (पु॰) १ कंपाउडर । मिलाकर द्वाइयाँ बनाने वाला । २ सौदागरी माल में मिलावट करने वाला ।

मिश्रगां ( न॰ ) मिलावट । संमिश्रण।

मिश्रित ( व॰ कृ॰ ) १ मिला हुग्रा । २ जेाड़ा हुन्रा । ३ सम्मानित या सम्मान किया हुग्रा ।

मिष् (धा॰ पर॰ ) [ सिपति ] १ श्राँखें खेालना। श्राँख भपकाना। २ वैशग्य का दृष्टि से देखना। ३ स्पर्दो करना। इसद करना। ईर्प्या करना।

मिषः ( पु॰ ) स्पर्दा । प्रतियोगिता ।

मिषम् (न॰) बहाना । मिस । अगुत्रा । धोखा । चाल । जाल । बनावटी दिखावट ।

मिए ( वि॰ ) १ मधुर । २ स्वाद्धिए । २ नम । तर । मिएं ( न॰ ) भिठाई ।

मिह् (धा॰ परस्मै॰) [ मेहति, मीढ ] १ सूत्र करना । २ तर करना। नम करना। (जल) छिडकना। ३ वीर्थ निकालना।

मिहिका ( खी॰ ) केहरा। वर्फ ।

मिहिरः (पु०) १ सूर्य । २ बादल । ३ चन्द्रमा । ४ पवन । ४ बृद्धजन ।

मिहिराणः ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर।

मी ( धा० — उभ० ) [ मीनाति, फीनीते ] १ वध करना । इत्या करना । नाश करना । चीटिल करना । ग्रनिष्ट करना । २ कम करना । घटाना । ३ बदलना । तबदील करना । ४ तोड्ना । भङ्ग करना ।

मीड ( व॰ ऋ॰ ) १ पेशाव किया हुआ । वह जी पेशाव कर चुका हो।

मीढष्टमः मीदुम् ( ५० ) शिव जी का नामान्तर ।

मीनः (पु०) १ मछ्ली । २ मीन राशि । ३ भगवात् विष्णु का मस्स्यावतार ।—ग्राम्नातिन् ग्रातिन्, (पु०) १ मछ्ली पकड़ने वाला । मछुम्रा । २ सारस । वगला । — ग्रालयः, (पु०) समुद्र । — केतनः, (पु०) कामदेव ।—गन्धा, (खी०) व्यासकी माता सत्यवती ।—गन्धिका, (खी०) तालाव ।—रङ्कः,—रङ्गः, (पु०) १ जलकीवा । मुरगावी । २ मछ्रंग नामक पन्नी ना मछ्ली

मीनारः ( पु॰ ) मकर । मगर । घड़ियाल ।

मीम् ( धा॰-परस्मै॰ ) ( मीमिति ) १ गमन करना । गतिशील होना । २ श्रावाज करना । वजाना ।

मीमांसकः (पु॰) १ श्रम्बेपक। खोजी। २ वह जे। मीमांसा शास्त्र का ज्ञाता हो।

मीमाँसनम् ( न॰ ) श्रनुसन्धान । परीचा । खोज ।

मीमाँसा ( स्ती॰ ) १ गम्भीर विचार । खोज।
परीचा। श्रनुसन्धान। २ पड् द्यास्तिक, दर्शनों में
से एक, जो पूर्वमीमाँसा श्रीर उत्तरमीमाँसा के
नाम से प्रसिद्ध है। साधारणतः मीमाँसा शब्द से
पूर्वमीमाँसा ही का वोध होता है। क्योंकि उत्तरमीमाँसा तो वेदान्त- के नाम से प्रसिद्ध है। ३
जैमिन कृत दर्शन जिसे पूर्वमीमाँसा कहते हैं।
इसमें वेद के यज्ञपरक वचनों की व्याख्या तथा
उनका समन्वय बड़े विचार पूर्वक किया गया है।

मीरः (पु॰) १ समुद्र। २ सीमा। हद्द।

मोल (धा॰ परस्मै॰) [ मीलित, मीलित ] १ वंद करना। मृँद लेना। २ मुंद जाना। वंद हो जाना (जैसे आँख या फूल का) १ कुम्हलाना। नष्ट होना। अन्तर्धान होना। ४ मिलना। जमा होना।

मीलिनं (न०) १ ग्राँखें। का बंद करना । २ ग्राखें। बंद करने की क्रिया। ३ फूल के बंद है।ने की क्रिया।

मीलित (वा॰ इ॰) १ वंद । मुदा हुआ । २ पलक

भवनावे हुद्र । इत्त्रवसुन्दा । जननित्ता । ४ सुस्र । जो नट है। सुचा हो। ।

सीनितं ( न० ) एक प्रत्यातः । इत्याँ दो पदार्थी की नमानना के कारण, उन दोनों में भेद नहीं जान प्रत्या ।

सीव ( भार-भार ) [ सीचिति ] ६ गमन करना । २ सेव्य ताहा होना ।

र्मीवरः ( पु॰ ) नेनानापक चर्नान ।

मीदा (नी॰) १ पेट में ज कीटा । २ वासु । स्वाः

मुः (२०) १ विव जी का नाम । बन्धन । कारागार। ३ जोक्ष । १ चित्रा ।

मुक्दिकः । (ए०) १ व्याज २ माटीधान । मुक्कुन्दकः ।

शुकुः ( पु॰ ) मोच I

मुकुटं (न०) १ नात्र । शिरोभूषण् । २ कर्लेगी । दोटी । ३ शियर । स्ट्रा ।

मुगुर्द्धा (की०) उँगली चटकाना ।

मुर्कदः ( ए० ) ६ विष्णु भगवान का नाम । श्रीकृष्ण की न्या नाम । २ पारा । पारद । ३ रल विशेष । १ नयनिधियों में से एक निधि । १ दोल निशेष ।

गुङ्गरः (पुर्व) १ दर्पम् । २ कन्ती । ३ कुम्हार के चारुका उंटा। ४ बकुलबृष्ठा

सुकुल (पु॰)) १ कली। २ कोई वस्तु को फली मुकुल (न॰)) के श्राकार की हो । ३ वर्गर। देहा १ श्राल्मा। जीवास्मा।

मुक्कुलित (वि॰) १ वह घृष्ठ जिसमें कलियों प्रा गर्या हों। २ प्रथमुंदा।

मुकुष्टः े ( पु॰ ) मोंद । मुकुष्ठकः )

मुक्त (व॰ फ़॰) १ ढीला। बंधन से छूटा हुआ। २ छे।ड़ा हुआ। स्वतंत्र किया हुआ। १ त्यामा हुआ। ४ फेंका हुआ। चिप्त । छे।ड़ा हुआ। १ गिरा हुआ। ६ दिया हुआ। ७ मेना हुआ। म मोच प्राप्त किये हुए।—ध्रास्वरः, (पु॰) दिगंबर जैन माधु ।—ग्रात्मन्, (वि॰) घह प्रारमा जिसकी मोध हो। (पु॰) वह जीव जो सांसान्कि एपणायों या पापों से छूट चुका हो।
—ग्राम्मन, (वि॰) वह जो ग्रपने ग्रासन से एक एका हो।—कच्छः, (पु॰) बौद्ध।—कञ्चकः, (पु॰) बौद्ध।—कञ्चकः, (पु॰) कैंचुली छोटे हुए साँप।
—कग्ठ, (वि॰) चिलाने वाला।—कर,
—हस्न, (वि॰) उदार।—चचुस्, (पु॰) मिह।—यमन. (वि॰) जैनी दिगम्बर साधु।

मुक्तः ( पु॰ ) वार जीव जो सींसारिक वंधनों से छूट कर, मोच पाये !

मुक्तकं (न०) १ ग्रस्त्र । २ एक प्रकार का काव्य जो एक ही पद्य में पूरा हो । १ फुटकर कविता । प्रयम्भ का उत्तरा जिसे उत्तर भी काते हैं।

मुक्ता ( की॰ । १ मोती । २ वेश्या । रंडी ।—ध्रमारः
—थ्रागारः ( पु॰ ) सीपी जिसमें से मोती
निकत्तता हैं ।—ध्राविनः,—ध्राविनों, ( स्त्री॰ )
—फलापः ( पु॰ ) मोतियों का हार ।—गुणा,
( पु॰ ) मोतियों की माला या लड़ी ।—जालं,
( न॰ ) मोतियों की लड़ी ।—दामन् ( न॰ )
मोतियों की लर ।—पुष्पः, ( पु॰ ) कुन्द का
फूल ।—प्रसूः, ( स्त्री॰ ) सीप । ध्रुक्ति ।—
प्रात्तम्यः, ( पु॰ ) मोतियों की लर ।—फलं,
( न॰ ) १ मोती । २ हरफा रेवरी । लवनीफल ।
१ एक प्रकार का छोटी जाति का लिसोदा ।
कप्रूर ।— मिगाः, ( पु॰ ) मोती ।— मातृ,
( स्त्री॰ )—हारः ( पु॰ ) मोती का हार ।—
ध्रुक्तिः,—स्काटः ( पु॰ ) सीप ।

मुक्तिः (स्त्री॰) १ छुटकारा । रिहाई । २ स्वतंत्रता । ३ मोछ । ४ त्याग । ४ फेंग्जे की क्रिया । छोड़ने की क्रिया । ६ खोलने की क्रिया । वंधन से मुक्त करने की क्रिया । ७ प्रदायगी । (कर्ज़ का) प्रदा करना ।—होशं, (न॰) काशी का नाम । —मार्गः, (पु॰) मोछ का रास्ता ।—मुक्तः, (पु॰) शिलारस । सिएहक ।

मुक्तवा ( श्रन्यया॰ ) १ छोड़ा हुश्रा । त्यागा हुञ्रा । २ सिवाय । बिना । छोड़कर ।

मुखं (न०) १ मुखा २ चेहरा । शक्त । सूरता १ पशु का थूथन । ४ ग्रगला भाग । सामना । १ नोंक। ६ वाढ़। धार। ७ चूची के ऊपर की घुंडी। मपत्तीकी चोंच। ६ दिशा। १० हार। दरवाज़ा । मुहाना । ११ घर का दरवाज़ा । १२ थ्रारम्भ । १३ भूमिका । १४ प्रधान । मुख्य । १५ सप्तह या ऊपरी भाग । १६ साधन । १७ कारण । उच्चारण । १८ वेद । धर्मशास्त्र । १६ नाटक में एक प्रकार की सन्धि।—ग्राग्निः, (पु०) ९ दावानल । २ श्रिगया बेताल । ३ यज्ञीय श्रग्नि। ४ वह श्राग जो सुद्री जलाते समय मुर्दे के मुख के उपर रखी जाती है।--ग्रानिलः, —उञ्जासः, ( पु॰ ) साँस ।—श्रख्नः, ( पु॰ ) केंकड़ा ।—ग्रासवः, ( ५०) ग्रधरामृत ।— धास्त्रावः, —स्त्रावः, ( पु॰ ) थूक l खखार । —इन्दुः, ( ५० ) चन्द्रमुख । चन्द्रमा जैसा मुख । गोल सुन्दर चेहरा ।—उन्हा, (स्त्री॰) दावानल ।—कमलं, ( न० ) कमल जैसा मुख । — ख़ुरः, ( पु॰ ) दाँत ।—गन्धकः, ( पु॰ ) प्याज। चपल, (वि०) वह जो बहुत श्रधिक या वढ़ कर बोलता हो :—चपेटिका, ( स्त्री० ) थप्पढ़ । चनकटा ।—चोरिः, (स्त्री॰) जिह्ना । जः, ( पु॰ ) ब्राह्मण ।—दूषगाः, (पु॰ ) प्याज ।—दूषिका, (स्त्री०) मुँहासा ।— निरोत्तकः, (पु॰) सुस्त या काहिल श्रादमी। —निवासिनी, (स्त्री॰) सरस्वती ।—पटः, (पु॰) घूंघट । नकान ।-पिग्रहः, (पु॰) १ कॅंबर | कौर | २ वह पिराड जे। सृत न्यक्ति के उद्देश्य से उसकी भ्रान्त्येष्टि क्रिया करने के पूर्व दिया जाता है।-पूरराम्. (न॰) कुञ्चा।-प्रियः, (पु॰) शंतरा । नारंगी । — बन्धः, ( पु॰ ) प्रस्तावना भूमिका।--- पत्धनं, (न०) १ भूमिका। २ उक्तन। —भूषर्णं, ( न० ) ताम्बुल । पान ।—मार्जनं, (न॰) दतवन । सुखप्रचालन ।—यंत्रगां, (न॰) लगाम।—लाङ्गलः, ( पु॰ ) श्रूकर ।—लेपः, (पु०) १ वह लेप जो मुख पर शोभा के लिये लगाया जाय । २ मुखरोग विशेष ।—चहल्तभः, (पु०) ग्रनार का पेड़ ।—चाद्यं, (न०) १ मुख से फूंक कर वजाया जाने वाला वाजा । २ मुख से निकला वम् वम् शब्द ।—विद्धिगिठका, (खी०) वकरी । छेरी ।—व्यादनं, (न०) जमुहाई ।—शफ, (वि०) मुखर । कहुमाधी ।—शेपः. (पु०) राहु ।—शोधन, (वि०) १ मुख साफ करने वाला । २ तीता । चटपटा ।—शोधनः, (पु०) चटपटी वस्तु ।—शीः, (स्त्री०) मुख का सौन्दर्य । सुन्दर चेहरा ।

मुखंपचः ( पु॰ ) भिन्नुक । भिलारी ।

मुखर (वि॰) १ वातृती । २ रुमभुम शब्द करने वाला । पायजेव । नूपुर । ३ द्योतक । प्रकाशक । ४ मुखशफ । कटुभाषी । गाली गलै।ज करनेवाला । ४ मज़ाक उड़ाने वाला । उपहास करने वाला ।

मुखरः (पु॰) १ काक। कौद्या। २ नेता । प्रधान पुरुष । ३ शङ्ख ।

मुखरिका ( खी॰ ) } लगाम । मुखरी ( खी॰ ) }

मुखरिन (वि॰) शब्दायमान।

मुख्य (वि॰) १ मुख सम्बन्धी । २ प्रधान — प्र्यर्थः, (पु॰) प्रधान प्रर्थे । (गौण का उत्या ) ।— — चान्द्रः, (पु॰) मुख्य चन्द्रमास ।— नृपतिः, (पु॰) प्रधानराजा ।— मंत्रिन्, (पु॰) प्रधान सचिव ।

मुख्यः ( पु॰ ) नेता । पथप्रदर्शक ।

मुख्यं (न॰) १ यज्ञ का प्रथम कल्प । २ वेद का अध्ययन या अध्यापन ।

मुगूह (पु॰) १ पपीहा। २ एक प्रकार का हिरना।
मुग्ध (वि॰) १ मेह या अम में पदा हुआ। २ मूर्ख।
मूद। अज्ञानी। ४ सादा। सीधा। अनजान। ४
भूला हुआ। भूल में पदा हुआ। ६ भोलेपन के
कारण आकर्षक।—अज्ञी, (सी॰) सुन्दर
आँखों वाली युवती।—आनना, (सी॰) सुन्दर
शक्क वाली स्त्री।—धी,—सुद्धि,—मिति, (वि॰)
मूर्ख। मूद। सीधा। सादा।—भादः, (पु॰)
सीधापन। सूर्खता।

मुच् ( घा॰ "गत्म॰ ) [ झोचने ] द्याना । घोगा देना । [ द्यमय॰ — मुंचनि — मुचने, मुक्त ] दीना करना । छोट देना । मुक्त करना । रिहा करना ।

मुचकः ( ६० ) लाख।

मुचानंदः, ) ( पु॰ ) १ वृण विशेषः। २ भागवतः मुचानुदः ( एसण के पशुमार एक राजा का नामः। मुचानुदः ( का राजा मान्याता का पुत्रधा। इसीके । मुचानुदः ) नेत्रानि से कान्यवन के। श्री कृष्ण जी ने भस्म करवाया था। — प्रसाद्कः, ( पु॰ ) श्री कृष्ण का नामः।

मुन्तिरः (पु॰) ६ देवता । २ भलाई | गुण् । ३ पवन ।

मुचिन्तिन्दः ( ए० ) तिलपुष्पी ।

मुचटी ( ग्ली॰ ) १ केंगली चटकाने या मटकाने की किया । सुट्टी ।

मुज् ) ( घा० परसँग० ) [ मोजति, मुञ्जति। मुज् र्रे गोजयिति, मोजयते, मुञ्जयित—मुञ्जयते] १ साफ फरना । पवित्र करना । २ वजाना । शब्द करना ।

मुद्धः ( पु॰ ) १ मृंज घास । २ घारापित गना भोज के चचा का नाम ।— केशः, ( पु॰ ) शिव जी का नाम :—वन्धनं, ( न॰ ) गद्योपवीत संस्कार । —व्यन्तम्, ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर ।

मुंबरं } (न॰) कमल की रेशेदार जद । भसीड़ा ।

मुट् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ मोटति, मोटयति— मोटयते ] १ छुचलना। तोएना।पीसना। चूर्ण फरना। २ दोपी ठहराना। भर्सना फरना।गाली देना।

मुग्ग् ( घा॰ परस्मै॰ ) [ सुग्ग्ति ] प्रतिज्ञा करना।

मुंद } ( धा॰ परस्मै॰ ) क्वचलना । पीसना ।

मुंड ) (वि॰) १ मुड़ा हुआ। २ किसी वस्तु का मुग्ड ) अप्र भाग । कटा हुआ। २ मीथरा । गुंठज । ४ क्मीना । नीय ।—प्रयसं, (न०) लोहा ।
—फनः. (पु०) नारियल का वृत्त ।—मग्डली
(क्वी०) ऐसे लोगों का दल जिसके सब मनुष्यों
का सिर मुदा हुन्ना हो ।—नोहं, (न०) लोहा ।
—मालिः, (पु०) एक प्रकार के चींवल ।

मंडः ) (पु०) १ मनुष्य जिसका सिर मुदा हुत्रा हो मुंराटः ∫ या जो गँजा हो । २ मुदा हुत्रा या गँजा । सिर । ३ माथा । ४ नाई । नापित । ४ पेढ का तना जिसकी ढालियाँ काट दी गयी हों।

मंडा सुंगड़ा } (खी॰) भिद्यकी विशेष । भिस्नारिन विशेष ।

मंदं } (न०) १ सिर। २ लोहा।

मृंडकः ) (न॰) मृद् । सिर ।—उपनिपद् मृंगडकः ) (ग्ती॰) श्रथवंवेद के एक उपनिपद् का नाम ।

मुंडकार भुगटकार (न॰) मुगडन संस्कार।

मंदित १ (य॰ ह॰) १ मुझ हुआ। २ फुनगी मंगिडत १ कटा हुआ। श्रमभाग कटा हुआ।

मृंडितं ) (न॰) लोहा। मृशिडनं )

मृंडिन् ) (पु॰) १ नाई। २ शिय जी का नामा मुगिडन् ) नतर।

मुर्त्यं (न०) मोती।

मुट् ( धा॰ उभय॰ ) [ मोद्यति—मोद्यते ] ।

मिलाना । मिश्रण करना । २ साफ करना । पवित्र

करना ।

मुद, } ( खी॰ ) हर्ष । प्रसन्नता । श्राल्हाद । मुदा

मुद्गित ( व॰ कु॰ ) प्रानन्दित । हर्षित ।

मुदितं (न॰) १ श्रानन्द । हर्प । २ एक प्रकार का मैथुनोपयोगी श्रालिङ्गन ।

मुद्तिता (स्ती०) हर्प । श्रानन्द ।

मुदिरः (पु॰) श्यादल । २ प्रेमी । संपट पुरुष । ३ मेंदन ।

मदी (सी०) चाँदनी। जुनहाई।

मुद्गः ( पु॰ ) १ मर्गः । २ दकना । दक्षनः । गिलाफः । श्राच्छादनः । ३ समुद्री पत्ती ।—भुजः,—भोजिनः, ( पु॰ ) घोडाः ।

मुद्गरः (पु०) १ हथीड़ा । २ गदा । इंडा । ३ मोंगी ।

मुँगरिया जिससे मिट्टी के डेले फोड़े जाते हैं । ४

काठ का बना-हुआ एक प्रकार का गावदुम दरख
जो मूठ की श्रोर पतला श्रीर श्रागे की श्रोर वहुत
भारी होता है । इसका धुमाने से कलाइयों श्रीर
हाथों में बल श्राता है । १ केली । ६ मोगरा ।

चमेली का भेद ।

मुद्गत्तः ( पु॰ ) घास या तृग विशेष।

मुद्गप्टः ( पु॰ ) वनमूंग । सुगवन ।

मुद्रगां (न०) १ किसी चीज़ पर श्रचर श्रादि श्रक्कित करना। छुपाई। २ बंद करने या मॅंटूने की क्रिया।

मुद्रा ( छी० ) १ किसी के नाम की छाप। मोहर। २ छँगुठी। छाप। छछा। ३ मोहर। रुपया। पैसा आदि सिक्छे। ४ पदक। तगमा। ४ चपरास म्रादि के ऊपर छापी जाने वाली मूर्ति म्रादि का ठप्पा। ६ बंद करने था मोहर लगा कर वंद करने की किया। ७ रहस्य। ग्रुप्त भेद। महाय, पाँव, म्राँख, मुंह, गर्दन छादि की केहि स्थिति विशेष।— म्राचरं, ( न० ) मोहर पर खुदे हुए म्राचरं, ( पु० ) मोहर बनाने वाला।—मार्ग, ( पु० ) मस्तक के भीतर का वह रन्ध्र जहाँ से ये।गियों का प्राण्वायु बाहिर निकलता है। म्हारस्थ्र।

मुद्रिका ( ची॰ ) मोहरछाप वाली श्रॅंगूठी ।

मुद्गित ( व॰ छ॰ ) १ मोहर किया हुआ । चिन्हित । श्रङ्कित । २ वंद । मोहर लगा कर वंद किया हुआ । ३ श्रनखिला हुआ ।

मुधा ( प्रव्यया० ) १ व्यर्थ । निरर्थक । वेकाम । २ भूल से ।

मुनिः (पु॰) १ वह जो मनन करे। ईरवर, धर्म ग्रौर सत्यासत्य प्रमृति स्का विषयों का विचार करने वाला व्यक्ति। मननशील महात्मा। धर्मात्मा। अक्त। साधा। २ श्रगस्य मुनि। ३ वेद्व्यास। ४ बुद्धदेव। ४ श्राम का पेड़ा ६ सात की संख्या। (बहुवचन०) सप्तर्षि।—त्रयं, (न०) पाणिनि, कात्यायन श्रोर पतक्षति।—िपत्ततं, (न०) ताँवा।—पुङ्गवः, (पु०) मुनिश्रेष्ठ ।—पुत्रकः, (पु०) संजन पत्ती।—भेषजं (न०) १ श्रगस्य का फूल। २ हद। हर्रा। ३ लहन। उपवास। — वतं (न०) मुनिशों के योग्य वत।

मुंथ् ( धा० परस्मै० ) ( मूंथति ) जाना ।

मुमुद्धा ( ची॰ ) मोच प्राप्ति की ग्रमिलापा।

मुमुज्जु (वि॰) १ मोच प्राप्ति का श्रभिलापी । २ वंधन से छूटने का इच्छुक । ३ दागने या छोड़ने ही को गोली या तीर । ४ साँसारिक श्रावागमन से छूटने की इच्छा रखने वाला । मोच के लिये प्रयत्नवान ।

मुमुक्तुः (पु॰) वह साधु जो मोच प्राप्ति के लिये यत्नवान हो।

मुमुचानः ( पु॰ ) बादल । मेघ ।

मुमूर्षा ( खी॰ ) मरने की इच्छा ।

मुमूर्षु (वि॰) मरखापन्न । जो मरने ही वाला हो । मुर् (धा॰ परस्मै॰) [मुरित ] वेरा डालना । घेरना। फँसाना ।

मुरः ( पु॰ ) एक दैत्य जिसका वध श्रीकृष्ण ने किया था।—झिरः, ( पु॰ ) १ श्रीकृष्ण का नाम। २ श्रमचंराघव रचियता किव का नाम।—जित्,— हिष्—भिद्,— मर्दनः,— रिषुः,—वैरिनः— हन्, ( पु॰ ) श्रीकृष्ण।

मुरं ( न॰ ) घेरने या घेरा डालने की किया।

मुरजः (पु॰)मृदङ्गः।—बंधः, (पु॰) कान्यरचना शैली विशेष।—फलः, (पु॰) कटहल का फल।

मुरज्ञा (स्त्री॰) १ बड़ा स्टदङ । २ कुवेरपत्नी का नाम।

मुरन्द्ता (स्त्री०) एक नदी का नाम। ( बहुत कर नर्मदा।)

मुरत्ता ( स्त्री॰) केरल देश से निकलने वाली एक नदी का नाम।

मुरत्ती ( स्नी॰ ) घाँसुरी ।—धरः, ( पु॰ ) श्रीकृष्ण ।

मुर्छ ( धा॰ परम्से॰) [ सूर्छ्या, मुर्हित या सूर्त ] १ समना । तरल पदार्थ का जन एक नादा होना । २ सूर्विहर होना । ३ सृद्धि का प्राप्त होना । १ स्वक्ति सदस्य घरना । १ पूर्ण घरना । घर्मा होना । हसना । हाजाना । ६ जोए का होना । ७ चिता पर हुल्याना । हुक्स्याना ।

मुर्मुरः ( पु॰ ) १ तुपानि । दोल्र या भूसी की लाग ।

 कामदेव । १ सूर्व के एक बोट्टे का नाम ।

मुर्व ( धा॰ परसी॰ ) [ मुर्वित ] बॉधना । मुगर्टा ( सी॰ ) धनाज विशेष ।

सुष् ' घा॰ पासी॰ ) [ सुष्णाति, सुषित ] १ चुरामा । लृटना । छीन लेगा । २ प्रसना । टकना । घेर लेना । छिपाना । ३ पकट लेगा । ४ छागे निकल जाना ।

मुपकः ( पु॰ ) चृता।

मुपा ) ( र्रा० ) घरिया । कुठाली । कुलिह्या । मुपी )

मुपिन ( व॰ क़॰ ) १ लुटा हुया। चुराया हुया। २ ट्वीना हुया। ३ रहित। बजित। ४ टगा हुया। धान्ना नाया हुया।

मुपितनां ( न० ) चोरी का माल।

मुच्कः ( पु॰ ) ६ प्रस्टकोप का श्रेंडा । २ धरडकोप । २ तट पुष्ट पुरुष । ४ टेर । समुदाय । १ चीर । - देशः. ( पु॰ ) धरडकोप का स्थान । शृत्यः, ( पु॰ ) हिजदा ।—शोकः, ( पु॰ ) धरुडकोप की सृजन ।

सुष्ट ( व॰ कृ॰ ) चुराया हुया । मृष्ट्रं ( न॰ ) चोरी का माल ।

मुष्टिः (पु० छी०) १ सुट्टी । २ सुट्ठी भर । ३ सुठिया ।
सं्ट । ४ माप विशेष । ४ लिङ्ग ।—देशः, (पु०)
धनुष का मध्य भाग जो हाथ से पकड़ा जाता है ।
—द्यूतं, (न०) एक प्रकार का जुत्रा ।—पातः,
(पु०) घृंसेवाज़ी ।—वन्धः, (पु०) १ वंधी
हुई सुट्टी । २ सुट्टी भर ।—युद्धं, (न०)
घूँसेवाज़ी ।

मुन्दिकः (पु॰) १ सुनार । २ मुंका । घूँसा । ३ राजा कंस के परलवानों में से एक का नाम जिसे वलदाऊ जी ने पदादा था।—प्रान्तकः, (पु॰) वलराम जी का नाम ।

मुध्दिका ( खी॰ ) मुद्धा । घूँमा । मुध्दिययः ( पु॰ ) वस्ता ।

मुर्छोर्ड्षट ( श्रव्यया ) घुसंबुस्सा ।

मुप्टकः ( पु॰ ) राई ।

मुग्न् (धा॰ परस्मै॰) [ मुस्यति ] चीरना । विभा-जित करना । इकड़े इकड़े कर डाबना ।

मुस्तलः ( १० ) ) १ मृसल । २ एक प्रकार का उंटा । मुन्पलं ( न० ) ) गदा का भेद ।—प्रायुधः, (५०) चनराम जी ।—उल्खलं, ( न० ) इमामदस्ता । गद्धलोहा ।

मुम्तताम्सिति ( शव्यया॰ ) ढंडेवाज़ी । मुस्तितन् ( पु॰ ) १ वत्तराम । २ शिव जी । मुस्तत्य ( वि॰ ) ढंडे से मार डालने योग्य ।

मुस्त ( धा॰ उभय॰ ) [ मुस्तयति, मुस्तयते ] जमा 
फरना । ढेर लगाना ।

मुस्तः ( पु॰ ) ) एक प्रकार की घास ।—ग्रदाः— मुस्तं ( न॰ ) । प्रयादः, ( पु॰ ) सूकर । मुस्ता ( ची॰ )

मुन्त्रं (न॰) १ मूसत्त । तोदा । २ श्रोंस् । मुङ् (धा॰ परस्मं॰) [मुद्यति, मुग्ध या मूढ] १ मूर्च्छित होना । २ व्याकुल होना । परेसान होना । ३ मूर्ख बनना । ४ भूलना ।

मुहिर (वि०) मूर्ख। मुइ।

मुहिरः ( पु० ) १ कामदेव । २ सूर्य । सूइ ।

मुह्स् ( ग्रन्यया॰ ) १ प्रक्सर । सदैव । वारंबार । २ कुछ देर के लिये ।—भाषा, ( खी॰ ) — वचस्, ( न॰ ) प्रनरावृत्ति ।—भुज्, ( पु॰ ) घोड़ा ।

मुहर्त (न॰) ) काल का एक मान जो अम मिनिट मुहर्तः (पु॰) ) का होता है । दिन रात का तीसवाँ भाग। मुहूर्त्तः ( ५० ) ज्योतिषी ।

मुहूर्तकः ( पु॰ ) १ पल । लहमा । २ ४८ मिनिट का समय का मान ।

मु ( धा॰ परस्मै॰ ) [ मवते ] वाँधना ।

मूक ( वि॰ ) गूंगा । मौन । वागी रहित । २ वापुरा । श्रभागा ।

मुकः ( पु॰ ) १ गूंगा घादमी । २ घ्रभागा या धन-हीन घ्रादमी । ३ मछली । —घ्रांदा, ( स्त्री॰ ) दुर्गो का रूपान्तर ।—भादः, ( पु॰ ) मौन भाव । गूंगापन ।

मुकिमन् ( ५० ) गृंगापन । मौनस्व ।

मूढ (व॰ छ॰) १ मूच्छित । सूद । २ न्याकुत । परेशान ।३ वेवकूफ । भूता हुया । भटका हुया । १ समय से पूर्व जन्मा हुया । ६ चिकत ।

सृढः ( ५० ) मृर्खंजन । अज्ञजन ।—आतमन्, (वि०)

1 विकल मन । २ मृर्खं । बेवक्ष्प ।—गर्भः,
( ५० ) गर्भस्राव आदि ।—आहः, ( ५० )
समभने में अम । नासमभी ।—चेतन,—चेतस,
( वि० ) मृर्खं । अज्ञान ।—धी,—नुद्धि,—
मति, ( वि० ) मृर्खं । मृद् । अज्ञानी ।—सत्त्व,
( वि० ) पागल । विज्ञिस ।

मृत (वि॰) १ वंधा हुया। वंधन युक्त। २ क्रेंद में पड़ा हुया।

मूत्रं ( न० ) पेशाव ।—ग्राघातः, ( पु० ) एक पेशाव की वीमारी । —ग्राशयः, ( पु० ) तरेट । मूत्र-स्थली !—क्टब्ट्रं, ( न० ) पेशाव की एक वीमारी जिसमें पेशाव करते समय जलन या दर्द होता है । - कोशः, ( पु० ) अरखकोप !— जठरः, ( पु० ) पेशाव की वीमारी विशेष !— जठरः, ( पु० ) पेशाव की वीमारी विशेष !— जठरः, ( पु० ) —जठरं, ( न० ) पेट की सूजन जो पेशाव सूख जाने से हो गयी हो ।— दोषः, ( पु० ) पेशाव की वीमारी !—निरोधः, ( पु० ) पेशाव का वीमारी !—निरोधः, ( पु० ) पेशाव का का ना या वंद हो जाना । —पतनः, ( पु० ) पेशाव निकलने का रासा ।— परीत्ता, ( स्त्री० ) चिकिस्सा में रोगी के पेशाव

की परीचा करने की किया।—पुटं, (न०) पेट का निचला भाग। तरेट।—मार्गः, (पु०) मूत्रद्वार।

सूत्रल ( वि॰ ) सूत्र की वड़ाने वाला।

म्त्रित (वि॰) मूत्र की तरह निकाला हुआ।

मूर्ख (वि॰) मूद । वेवकूफ ।

मूर्खः ( पु० ) १ वेवकृषः । मूढ़ । २ उर्दे । वनमूंग ।— भूयम्, ( न० ) वेवकृष्ते । मूर्खता ।

मूर्च्छन (वि॰) [स्वी॰—मूर्च्छनी] संज्ञा लोप करने वाला । २ वृद्धिकारक । पुष्टकारक ।

मूर्च्छ्नं (न॰) १ मूर्च्छा । २ संगीत में एक आम से दूसरे आम तक जाने में सातों स्वरों का आरोह अवरोह ।

मूर्च्छा (स्त्री॰) १ वेहोशी । संज्ञाहीनता । २ श्रचे-सनावस्था ।

मुरुक्कील (वि॰) मूर्ज्छित । वेहोश ।

मूर्चिक्कत (व० छ०) १ मृत्र्कों को प्राप्त । संज्ञाहीन । २ मूर्ख । मृढ़ । ३ परेशान । विकल । ४ परिपूर्ण । ४ फूंकी हुई धातु ।

मूर्त (वि॰) १ मूर्जित । वेहोश । मूर्तिमान । शरीर-भारी । श्रवतार । ३ पार्थिव । ४ ठोस । कड़ा ।

मूर्तिः ( स्त्री॰ ) १ त्राकृति । स्वरूप । सूरत । शरीर ।
देह । २ शरीरधारण । त्रवतरण । ३ प्रतिमा ।
४ सौन्दर्य । ४ ठोसपन । कड़ापन ।—धर,—
सञ्चर, ( वि॰ ) शरीर धारण किये हुए ।—
पः, ( पु॰ ) मूर्तिपूजक पुजारी ।

मूर्तिमत (वि॰) १ पार्थिव । शारीरिक । २ शरीर-धारी । अवतरित । मूर्तिमान । ३ कड़ा । ठोस । मूर्ध्वन (पु॰) १ माथा । भौं । २ सिर । ३ चोटी । शिखर । श्रङ्का । ४ नेता । नायक । प्रधान । अप्रणी । मुख्य । १ सामना । अगला भाग ।— ध्रम्तः, (पु॰) चोटी । — ध्रमिषिक्त, (वि॰)

श्रमणी। मुख्य। १ सामना। श्रमला भाग।— श्रम्तः, (पु०) चोटी।—श्रमिषिक्त, (वि०) जिसके सिर पर श्रमिषेक किया गया हो।— श्रमिषिक्तः, (पु०) १ राजतिलक प्राप्त राजा। २ चत्रिय जाति का पुरुष। ३ सचिव।—श्रमि-षेकः, (पु०) राजगद्दी।—श्रवसिकः, १ वर्ष महर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति बाह्मण पिता निर्मार प्रियम माना से हुई हो। २ राजतिलक प्राप्त राजा।—कार्मी,—कर्परी, (क्वी॰) द्वतरी। हाता।—कः, (पु॰) १ केश। याल । २ सिंठ निर्मा वोट्ने की गर्टन के बाल। प्रयाल।—स्योतिष, (न॰) बहारन्ध्र।—पुष्पः, (पु॰) सिरम का वृष्णः।—रसः, (पु॰) चाँवल की माँदी।— वेण्टनं, (न॰) पगटी। नाफा। मुकुट।

सूर्धन्य (वि०) १ सिर सम्बन्धी । सिर या मस्तक में निगत । २ वे वर्ण जिनका उच्चारण सूद्धां से ऐति हैं। यथा—घर, बर, ट, ठ, ठ ठ ण, र, प । ३ सुरूप । प्रधान । सर्वेरिट्ट ।

मूर्वा (खी॰) मरोदकती नाम की बेल जिसके मूर्वा रेशे निकाल कर धनुष के रोदे की छोरी मूर्विका श्रीर चत्रिय का किंटमूत्र बनाया जाता है। मूल् (धा॰ डभय॰) [मूलित—मूलते] दह होना। जद जमाना।

मृतं ( न० ) १ जद । २ किसी वस्तु के सब से नीचे का भाग। ३ किसी वस्तु का छोर, जिससे वह किसी श्रन्य वस्तु से जुड़ी हो । ४ शारम्भ । प्रारम्भ । शुरूयात । १ श्राधीर । नीव । उजव-न्यन । उत्पत्तिस्थान । उपादान कारण । ६ पाद-देश । तली । ७ मुलकृति ( टीका से भिन्न प्रथवा जिसका दीका हो ।) = पदोस । सामीप्य । ह पृंजी । सरमाया । ६० परम्परानुगत सेवक । ११ वर्गमृल । १२ किसी राजा का श्रपना निज्राज्य । १३ वट विचवाल जो उस सीदा का जिसे वह येचता है, स्वयं धनी न हो । श्रस्त्रामि विक्रेता । १४ सत्ताइस नचत्रों में से उत्तीसवों नचत्र । ५५ निकुञ्ज । १६ पीपरामृत । १७ मुद्रा विशेष ।---—श्राधारं, (न०) १ नाभि । २ योगानुसार मानव शरीर के पट् चकों में से एक, जा गुदा छीर शिशन के वीच में है।--ग्रामं, (न०) मूली। श्रायतनं, ( न॰ ) श्रसती रहायस का स्थान। —भ्राशिन्, (वि॰) जद को खाकर रहने वाला ।--प्राह्नं, (न०) मूली ।--उच्छेदः, ( पु॰ ) सर्वनाश । विनाश ।—कर्मन्, ( न॰ ) इन्द्रजाल । जादू ।—कारगं, (न०) उपादान

कारण —कारिका, (म्ब्री॰) भट्टी। चुल्हा।-करुकूः, (पु॰)—करुकूं, (न॰) वत विशेष इस मूली ग्रादि जड़ों के काथ को पीकर एक मास त वत करना पदता है।—केशरः, ( पु॰ ) नीवृ —जः ( पु॰ ) एक पौधा जो जढ़ वोने से उत्प होता है। बीज से नहीं।—जं, ( न० ) श्रदरक श्रादी।--देवः, ( ५० ) कंस का नामान्तर।-—द्रव्यं,—ध्रनं ( न० ) पूँजी ।—धातुः ( पु॰ ) मञ्जा।—निकृतन. ( वि॰ ) जब ढालं नाशक ।—पुरुषः, ( पु० ) किसी वंश का श्राह पुरुष । सब से पहला पुरखा जिससे चंदा चल हो।--प्रकृतिः, ( खी॰ ) संसार की वह श्रादिः सत्ता, जिसका कि यह संसार परिणाम य विकास है। सोंख्य मनानुसार "प्रधान"।— फालंदः, ( पु॰ ) कटहल ।—भद्रः, ( पु॰ ) फंय का नामान्तर । - भृत्यः, (पु०) पुरतेर्न नीकर।---धन्ननं, ( न० ) मृत ग्रन्थ के पद्य। —वित्तं, (न०) पृंजी । जमा ।—विभुजः, ( पु॰ ) रथ ।---शाकटः, ( पु॰ )---शाकिनं, ( न॰ ) वह खेत जिसमें मूली गाजर श्रादि माटी जदवाले पीधे वाये जाते हैं।—स्थानं, (न०) नुनि । श्राधार । २ परमारमा । ३ पवन । हवा ।--म्होतस्, (न०) मुख्य धार श्रथवा किसी नदी का उद्गमस्थान ।

मृलकं (पु॰)) १ मूली। २ खाने योग्य जद! मृलकः (न॰) ई कंद्रमूल । (पु॰) चौतीस प्रकार के स्थायर विपों में से एक प्रकार का विप। —पोतिसा, (खी॰) मूली।

मृता ( खी॰ ) १ एक पैधि का नाम । २ मूल नचत्र। मृतिक ( वि॰ ) मृल सम्बन्धो ।

मृलिकः ( पु॰ ) कंदमूल खाकर रहने वाला साधु । मृलिन् ( पु॰ ) वृत्त ।

मूलिन ( वि॰ ) जड़ से उत्पन्न होने वाला । मूली ( खी॰ ) छिपकली ।

मूलेरः ( पु॰ ) १ राजा । २ जटामाँसी । वालछुट । मूल्य ( वि॰ ) १ जद से उखादने येग्य । २ खरीदने योग्य ।

सं० श० को०—५४

मूर्ट्यं ( न॰ ) १ क्रीमत । दाम । २ मज़दूरी । भाड़ा ! वेतन । ३ लाभ । ४ पूँजी ।

मृष् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ मूषित, मूषित ] चुराना । लूटना ।

मृषः ( पु० ) १ चृहा । २ क्तरोखा । रोशनदान । मृषकः ( पु० ) १ चृहा । २ चोर !—-ध्रारातिः, ( पु० ) विलार ।--वाहनः, ( पु० ) श्री

मूषर्गा ( न० ) चेारी । ढाँकाजनी ।

गर्णेश जी।

सूपा ) (पु०) ३ चृहा । २ चीर । सिरस का पेड़ । सूिपकः ) ४ एक देश का नाम ।—ग्रङ्कः,—ग्रञ्चनः,—रथः, (पु०) श्री गर्णेश की के नामान्तर ।—श्रदः, (पु०) विलार । विल्ला ।—श्ररातिः, (पु०) विलार । विल्ला ।—उत्करः, (पु०) —स्थलं, (न०) इस्तृ दर का तोदा या टिब्वा । वेरी ।

मृपा (स्त्री०)) १ चुहिया। २ सेाना त्रादि मृपिका (स्त्री०)) गलाने की वरिया।

मृषिकारः ( ५० ) चृहा ।

मृंषी (स्त्री॰) ) मुसरिया। चूहा। मृंसा। मृंषीकः (पु॰) ﴿ चुहिया। मृंषीका (स्त्री॰) ﴿ चुहिया।

मृ ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ म्रियते, मृत ] मरना । नष्ट · होना।

सृग् (धा॰ श्रात्म॰ ) [ मृग्यति, सृगयते, सृगित ] १ खोजना । ढूँढना । तलाश करना । २ शिकार करना । खदेडना । ३ लप्य वाँधना । ४ परीचा करना । जाँचना । ४ माँगना । जाच करना ।

मृगः ( पु० ) १ चौपाया मात्र । २ हिरन । वारह-सिंहा । ३ शिकार । ४ चन्द्रलान्छ्न । ४ कस्त्री । मुरक । ६ खोज । तलाश । ७ खदेड्ने की किया । म्न श्रनुसन्धान । तहकीकात । ६ याचना । माँग । १० एक जाति का हाथी । ११ मानव जाति विशेष । १२ मृगशिरस नचत्र । १३ मार्गशीर्ष मास । १४ मकर राशि ।—श्रद्धा, ( खी० ) हिरनी जैसी श्राँखों वाली छी ।—श्रङ्का, ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ कप्र । १ पवन ।—श्रङ्का,

( स्त्री॰ ) हिरनी ।—ग्राजिनं, ( न॰ ) सृग-चर्म।—ग्रग्डजा, ( छी० ) मुश्क । कस्तूरी। —-ग्रद,--ग्रदनः, = ग्रन्तकः, ( पु॰ ) चीता । तेंदुया ! सेई ।—ग्राधिपः,—ग्राधिराजः, (पु०) शेर :--- ग्ररातिः, (पु०) १ सिंह। २ कुत्ता। ४ वृत्त विशेष ।—ग्राशनः, ( पु॰ ) सिंह । श्राविघु ( पु० ) शिकारी ।—श्रास्यः, ( पु० ) मकर राशि ।—इन्द्रः, (पु०) ३ शेर । २ चीता। ३ सिंह राशि ।—ईश्वरः, ( पु॰ ) १ सिर । २ सिंह राशि ।—उत्तमं,—उत्तमाङ्गम्, (न०) सृगशिरस् नचत्र।—काननं, (न०) उद्यान ।—गामिनी, ( छी० ) श्रीपधि विशेष —जलं, ( न० ) मृगतृष्णा की लहरें।— जीवनः, ( पु॰ ) बहेलिया । शिकारी ।—तृष् —तृपा,—तृप्णा,—तृष्णिका, (स्त्री०) जलाव। जल की लहरों की वह मिथ्या प्रतीति जो कभी कभी ऊसर मैदानों में कड़ी धृप पड़ने के समय होती है।—दंशः,—दंशकः, ( पु॰ ) कुत्ता।— दूश, ( स्त्री॰ ) मृगनयनी स्त्री।—द्यः, (पु॰) शिकारी।—द्विप् ( पु॰ ) सिंह।—धरः, (पु॰) चन्द्रमा।—धूर्तः,—धूर्तकः, ( ५० ) शृगाल। गीदह ।--नयना, (स्त्री॰) मृगनयनी स्त्री --नाभिः, ( पु० ) कस्तुरी । २ हिरन जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। - पतिः, ( पु॰ ) १ सिंह। २ नर हिरन । ३ चीला ।--पालिका, (स्त्री०) मृगनाभि ।—पिप्त्तुः ( ५० ) चन्द्रमा ।—प्रभुः, (पु॰) सिंह।—वधाजीवः, - वधाजीवः, (पु॰) शिकारी ।-विन्धिनी, (सी०) हिरन पकड़ने का जाल । सदः, ( पु॰ ) मुरक ।—मन्द्रः, ( पु॰ ) हाथियोँ की जाति विशेष ।--मातृका, (स्त्री॰) हिरनी ।—मुखः, (पु॰) मकर राशि । — यथं (न०) हिरनें। की टोली ।—राजु. (पु०) १ सिंह । २ चीता । ३ सिंहराशि ।—राजः, (पु०) १ सिंह । २ सिंहराशि । ६ चीता । ४ चन्द्रमा ।-रिपुः, (पु॰) सिंह ।--रोमं, (न॰) ऊन । —लाञ्क्रनः, (पु॰) चन्द्रमा ।—लेखा, (स्त्री॰) हिरन जैसे चिन्ह जे। चन्द्रमा में दिखलाई पहते

हैं।—लंखनः, (उ॰) चन्द्रमा।—लंखिना, —लंखनी, (स्ति॰) स्गन्यनी स्त्री।—वाहनः, (पु॰) चन्द्रमा।—स्याधः, (पु॰) १ यहै-लिया। शिकारी। २ तागगण दिशेष। ३ शिव जी का नामान्तर।—गावः, (पु॰) हिरन का स्चा।—जिरः, (पु॰) जिरस् (न॰)— जिरा, (की॰) पाँचवें नस्त्र का नाम।— गीर्षः, (पु॰) स्गशिरस् नस्त्र। —गीर्षः, (पु॰) सगहन मास।—गीर्षन्, (पु॰) स्गशिरस् नस्त्र।—ध्रेष्टः, (पु॰) चीता।— हन्, (पु॰) शिकारी।

मृगमा (स्त्री॰) खोज। तलाश । श्रनुसन्धान। मृगया (स्त्री॰) शिकार।

म्हगयुः ( ए० ) १ शिकारी । बहेलिया । २ गीद्छ । ३ व्रह्मा ।

म्हगट्यं ( न॰ ) १ शिकार । मृगया । २ लप्य । निशाना । चाँद ।

मृगी (स्त्री॰) १ हिरनी । २ मिरगी रोग । ३ स्त्री जाति विशेष । — पतिः, (पु॰) श्रीकृष्ण । मृग्य (वि॰) शिकार के लिये खेाजने येाग्य ।

मृज् (धा॰ परस्मै॰) [ मार्जिति ] वजाना । शब्द करना।

मृजः ( ३० ) ढोल विशेष ।

मृजा (स्त्री॰) १ शुद्धि । सफ़ाई । मार्जन । प्रचालन । २ गरीर का रंग ।

मृजित (वि॰) पीछा हुया। साफ किया हुया। माड़ा हुया।

मृडः ( पु॰ ) शिव।

मृडा ) मृडानी } (स्त्री॰) पार्वती । दुर्गा । भवानी । मृडी

मृण् (धा० परस्मै) १ वध करना। हत्या करना।

मृणालं (न०) कमल की जड़। मुहार। भसींड़ा।

मृगालं ( न० ) ) कमल का इंडल जिसमें फूल मृगालः ( पु॰ ) ऽ लगा रहता है। कमलनाल। मृणालिका (स्त्री॰) कमल की ढंठी।कम-मृणाली (स्त्री॰) जिनाल।

मृगालिन् ( पु॰ ) कमल ।

मृग्गातिनी (स्त्री॰) १ कमल का पीधा। २ कमल का डेर। ३ स्थान जहाँ कमल बहुत होते हों।

मृत ( व० ५० ) १ मरा हुगा। २ व्यर्ध। निर्म्ण। २ भस्म किया हुन्ना । फ्रंका हुन्ना ।—द्यंगन्, (न॰) मुर्दा ।—ग्रग्रहः, (पु॰) सूर्य ।— प्राशीचं, (न०) किसी गोत्री या वंश वाले के मरने से लगा हुत्रा स्तक ।---उद्भवः, (पु॰) समुद्र।—कदप, ( चि॰ ) मृतप्राय । वेहे। रा । श्रचेत । — गृहं. ( न० ) समाधि । कत्र । — दारः, ( ५० ) रहुश्रा ।—निर्मातकः, (५०) मुर्दा ढोने वाला। - मत्तः,-मत्तकः, ( पु॰ ) गीदद । - संस्कारः, (पु॰) मृतक के किया कर्म। -सञ्जीवन, (वि०) मुर्दे की जिलाने वाला ।—सञ्जोवनं, ( न॰ )—सञ्जोवनी, (स्त्री॰) मुदें को जिलाने की किया । - सूतक, (वि॰) मृत यालक जनने वाली। - स्नानं, ( न० ) किसी भाई वंधु के मरने पर किया जाने वाला स्नान ।

मृतं ( न० ) १ मृत्यु । २ भित्तान्त ।

मृतकं (न॰) १ मुदां । मुदां की लाश। मृतकः (पु॰) (न॰) २ मृतक स्तक।— ग्रन्तकः, (पु॰) सियार। गीदइ।

मृतराडः ( ५० ) सूर्य ।

मृतालकं ( न॰ ) एक प्रकार की मिही।

मृतिः (स्त्री॰) मृत्यु । मौत ।

मृत्तिका (स्त्री॰) १ मिट्टी । २ ताज़ी खोदी हुई मिट्टी । ३ मिट्टी जिसमें सुगन्धि त्राती है।

मृत्युः ( पु॰ ) १ मेति । २ यमराज । १ यहा । ४ विष्णु । १ माया । ६ काली । ७ कामदेव । तूर्ये, ( न॰ ) ढोल जे। किसी के मृतक क्रिया कर्म के समय वजाया जाय ।—नाशकः, ( पु॰ ) पारा । –पाः, ( पु॰ ) शिवजी का नाम । पाशः ( पु॰ ) यमराज का फंदा ।—पुष्पः, (पु०) गन्ना। ऊख। ईख।—प्रतिवद्ध, (वि०) मरण्शील। मत्ये।—फला,—फलो, (स्त्री०) केला।—जीजः —षीजः, (पु०) वाँस।—राज, (पु०) यमराज।—लोकः, (पु०) १ मत्येलोक। र यमलोक।—वञ्चनः, (पु०) १ शिवजी। र जंगली कौन्ना। वनकाक।—सूतिः, (स्त्री०) केकड़े की मादा। यह ग्रँडे देती है ग्रीर ग्रँडे देते ही मर जाती है।

मृत्युंजयः ) (पु॰) १ वह जिसने मौत के जीत लिया मृत्युञ्जयः / हो । २ शिवजी का एक नाम ।

मृत्सा ) (स्त्री॰) १ मही । २ श्रच्छी मही । ३ मृत्स्ना ) सुगन्धि युक्त मही ।

मृद् ( घा॰ परस्मै॰ ) [ मृद्गाति, मृदित ] १ निची-इना । दवाना । मलना । २ कुचलना पैरों से रूधना । कुचल कुचल कर टुकड़े २ कर डालना । नाश कर डालना । मार डालना । ३ रगड़ना । घिटना । स्पर्श करना । ४ साड़ ढालना । रगड़ कर साफ कर डालना ।

सृदु (स्त्री०) १ मिही। सृत्तिका। २ मिही का खेला। १ मिही का ढीला। ४ एक प्रकार की गन्धदार मिही।—करः, ( पु०) कुम्हार।—कांस्यं, ( न०) मिही का बरतन।—गः, (पु०) मछली विशेष।—चयः, ( = मृच्चयः, ) (पु०) मिही का ढेर।—पचः, ( पु०) कुम्हार।—पात्रं,—भागः, ( न०) मिही के बने बरतन।—िपग्हः, ( पु०) मिही का ढेला।—लोष्टः, ( पु०) मिही का ढेला।—लोष्टः, ( पु०) मिही का ढेला।—प्रकटिका, ( च्रच्छक़ टिका) मिही की बनी छोटी गाड़ी। मिही का बना गाड़ी का खिलीना।

मृदंगः ) ( पु॰ ) १ मृदङ्ग । ढोलक विशेष । २वाँस । मृदङ्गः ) —फलः, ( पु॰ ) कटहल का पेड़ ।

मृद्र (वि०) १चंचल । चपल । खेलाड़ी । २ कचा । उड़ाऊ । उड़न छू ।

मृदा देखेा मद्। मृंदित ( व॰ ऋ॰ ) १ खाया हुत्रा। निचोड़ा हुत्रा। पीसा हुत्रा। ऋग हुत्रा। मला हुत्रा। मृदिनी (स्त्री०) केामल या श्रव्ही मिट्टी।
मृदु (वि०) [स्त्री०—मृदु या मृद्धी, ] १ केामल।
नरम। मुलायम। २ निर्वल। कमज़ोर। ४ परमिताचारी।—श्रद्धम्, (न०) टीन। जस्ता।
—श्रद्धी (स्त्री०) केामलाङ्गी स्त्री।—उत्पलं,
(न०) केामल नीला कमल।—कार्प्यायसं
(न०) सीसा। जस्ता।—गमना, (स्त्री०)
हंसी।—पर्वकः, (पु०)—पर्वन्, (न०)
सरपत। नरकुल।—पुष्प,: (पु०) सिरस का
पेड़।—भाषिन्. (वि०) मश्रर भाषी। मीठा
वेालने वाला।—रोमन्, (पु०)—रोमकः,
(पु०) खरगेाश। खरा।

सृदुः ( ५० ) शनिग्रह ।

मृदुन्नकं ( न॰ ) सुवर्ण । साना ।

मृदुल (वि॰) नम। कीमल । सुलायम।

मृदुर्लं ( न॰ ) १ पानी । २ ऋगर काष्ट विशेष ।

मृद्वी ) ( स्त्री॰ ) श्रंगृरों या दाखों का मृद्रीका ) गुच्छा।

मृध् ( धा॰ उभय॰) [ मर्धति—मर्धते ] नम होना या नम श्रथवा तर करना।

मृघं ( न॰ ) युद्ध । लड़ाई।

मृन्मय (वि॰) मिही का।

मृश् (धा० परस्मै०) [मृशति, मृष्ट ] १ स्पर्धं करना। छूना। २ रगड़ना। मलना। ३ विचारना खयाल करना।

मृष् (धा॰ परस्मै॰) [ मर्षति ] छिड़कता । (उभथ॰-मर्षति, मर्षते) सहता । सहत करना ।

मृषा ( स्त्री॰ ) १ सूठ । ग़लत । श्रसत्यता । सूठ-मूठ । २ न्यर्थ । निरर्थक । श्रनुपयोगी ।—श्रध्या-यिन्, ( पु॰ ) सारस विशेष ।—श्रर्थकं, (वि॰) १ श्रसत्य । २ वाहियात ।—श्रर्थकं, ( न॰ ) वाहियातपना । श्रसम्भवत्व ।—उद्यं, ( न॰ ) सूठ । श्रसत्य । सूठा वयान ।—ज्ञानं, ( न॰ ) श्रज्ञानता । श्रम । भूल ।—भाषिन्—वादिन्, ( पु॰ ) सूठा । श्रसत्य न्नोलने वाला ।—वाच, (स्त्री॰) ग्रसस्य वचन । स्यद्भय ।—**घाद** ( पु॰) १ ग्रसस्य भाषम् । श्रमस्य । स्**र** । २ श्रम्थार्थ भाषम् । चाषलुमी । ३ स्यद्भय ।

मृपालकः ( पु॰ ) घाम का पेट् ।

सृष्ट ( व॰ छ॰ ) १ साफ किया हुगा। पवित्र किया हुया। २ सालिस किया हुगा। मला हुगा। ३ पकाया हुगा। १ स्पर्श किया हुगा। १ विचार किया हुगा। ६ स्वाहिए।

सृष्टिः (स्त्री०) शसफाई । पवित्रता । २ पायः-क्रिया । ३ स्पर्श ।

में (धा॰ घारम) [ मयते, मित ] विनिमय करना। यदलीय्ल करना।

मेकः ( पु॰ ) वकरा।

मेकलः ( पु॰ ) एक पर्वत का नाम । इसको मेखल भी कहते हैं ।—ध्राद्रिज्ञा, (स्त्री॰) कन्यका, (स्त्री॰)—कन्या, (स्त्री॰) नर्भदा नदी के नामान्तर।

मेखला, (स्त्री॰) १ करधनी। तागढ़ी। किङ्किणी।
२ कमरवंद। इज़ारवंद। कमरपेटी। ३ कोई भी
वस्तु जो दूसरी वस्तु के मध्यभाग में उसे
चारों थोर से घेरे हुए पड़ी हो। ४ किट्सूत्र
जो नीन लर का होता है थौर जिसे द्विजाति
पहिनते हैं। ४ पहाड़ का उतार। १ चूलहा।
कमर। ६ तलवार का परतला। ७ तलवार की
मूठ में वंधी डोरी की गाँठ। म घोड़ा का
जेरवंद। ६ नर्मदा नदी का नाम। पदं, (न॰)
कुलहा।—बन्धः, (पु॰) किट्सूत्र धारण करने
की किया।

मेखलालः ( पु॰ ) शिव जी। मेखलिन् ( पु॰ ) १ शिवजी का नाम। २ ब्रह्मचारी। मेघं ( न॰ ) श्रवरक।

मेघः (पु॰) १ वादल । २ समुदाय । ३ एक प्रकार की घास जिसमें सुगन्धि श्राती हैं ।—श्रध्वन्, (पु॰), —पथः, (पु॰)—मार्गः, (पु॰) श्रन्तरित्र ।—श्रन्तः, (पु॰) शरतकाल ।— श्रारिः, (पु॰) पवन ।—श्रस्थि, (न॰)

श्रोता ।—ध्रारुयं, ( न० ) श्रवरक ।—ध्रागमः, ( पु॰ ) वर्षाऋतु ।—म्याटोपः, ( पु॰ ) मेघें की घटा।--ग्राडम्बरः, (पु॰) मेघें। की गर्जन। –ध्रानन्दा, ( स्ती॰ ) सारस विशेष । ग्रानिन्द्न्, ( पु॰ ) मेार ।-- श्रालोकः, (पु॰) मेवां का दृष्टिगाचर होना ।—श्रास्पदं, (न०) श्राकाश । श्रन्तरिच ।—उद्कं, ( न० ) वर्षा । वृष्टि।—कपः, ( पु॰ ) श्रोला ।—कालः, ( पु॰ ) वर्षात्रतु ।—गर्जनं ( न॰ ) —गर्जना, ( ची॰ ) यादलों की गर्जन ।--चिन्तकः, (पु॰) चातक पत्ती ।—जः (पु०) बदा मोती।— जालं, (न०) १ मेघ। घग। २ श्रवरक।---जीवकः, —जीवनः, ( पु॰ ) चातक पत्ती।— ज्यातिसा ( पु॰ ) विजली ।—डम्बरः, ( पु॰ ) मेघ गर्जन ।--दीपः, ( पु॰ ) विजली ।--द्वारं, (न॰) श्राकाश । च्योम ।-नादः, (पु॰) १ वादलों की गर्जन। २ वरुण का नामान्तर। ३ रावण के पुत्र इन्द्रजीत का नाम।--निर्घोपः, ( पु॰ ) वादलों की गर्जन ।--पंक्तिः.( पु॰ ) माला, ( स्ती॰ ) मेघवटा ।—पुष्पं, ( न॰ ) १ जल । २ श्रोला ३ नदी का जल ।---प्रसवः, ( पु॰ ) जल । - भूति, ( स्त्री॰ ) विजली ।-मग्डलं, ( न॰ ) श्रन्तरित्त । श्राकाश। - माल, -मानिन्, (वि॰) मेघा-रिलप्ट। —योनिः, (पु०) केहरा। धृम। —रवः, ( पु॰ ) वादल को गर्जन । —वर्गा, (स्त्री॰) नील का पीधा। - वर्ध्मन्, (न०) श्राकाश। - विन्हः, ( पु॰ ) विजली ।--वाहनः ( पु॰ ) १ इन्द्र। २ शिव। — विस्फूर्जितं (न०) १ मेघों की गइगड़ाहट। २ एक वर्णवृत्त का नाम। वेशमन्, (न॰) श्राकाश ।—सारः, (पु॰) चीनिया कप्र। -सुहृदु, (५०) मयूर। मार।-स्तनितं,

( न० ) विजली । कड़क ।

मेचक ( वि॰ ) काला । रयामल । मेचकं ( न॰ ) श्रन्धकार ।

मेचकः (पु॰) १ कालापन ।२ श्यामलरंग ।२ मोर की चन्द्रिका ।३ यादल ।४ धुर्यों ।४ थन की ढेंपनी । स्तन के ऊपर की काली छुंडी ।६ रल विशेष ।—श्रापग, (स्त्री॰ ) यसुना का नाम।

मेट्, ) (धा॰ परस्मै॰) [ मेटति, मेडिति ] मेड्र् ) पागल होना । विचिप्त होना ।

मेडुला ( खी० ) श्राँवले का वृत्त ।

मेठः ( ५० ) १ मेढ़ा । २ महावत ।

मेटिः ) ( पु॰ ) १ खंभा । २ खूँटा । थुन-मेथिः ) किया ।

मेदू' (न०) १ लिङ्ग । पुरुष की जननेन्द्रिय।— चर्मन्, (न०) सुपाड़ी के ऊपर का चमड़ा। खलड़ी जो लिङ्ग के ग्रग्रमाग को डके रहती है। छेवर। छुछुरी।—जः, (पु०) शिव।—रोगः, (पु०) लिङ्ग सम्बन्धी रोग।

मेढूः ( ५०) मेडा।

मेढ्कः ( ५० ) १ वाँह । भुजा। २ लिङ ।

मेंठः भेगठः मेंडः भेगडः

मेढः मेंढ़कः मेंग्डकः

मेथ् (धा॰ उभय॰) [ मेथिति, मेथिते ] १ मिलना । २ श्रालिङ्गन करना । ३ (श्रात्मने॰) गालियाँ देना । ४ जानना । समक्षना । १ घायल करना । मार डालना ।

मेथिका } (स्त्री॰) एक प्रकार की घास। मेथिनी

मेदः (पु॰) १ चर्बी। २ वर्णसङ्कर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति मनुस्मृति के अनुसार वैदेहिक पुरुप और निषाद जाति की स्त्री से हो। ३ एक नाग का नाम।—जं. (न॰) एक प्रकार का गृगल।—भिह्नः, (पु॰) एक अन्त्यज जाति

मेदकः ( पु॰ ) श्रर्क जो शराब खींचने के काम में श्राता है। मेद्स् (न०) १ चर्बी । वसा । शरीर स्थित सस धातुओं में इसकी गणना है और यह उदर में इकट्टी होती है । २ स्थूलता । मोटाई या चरवी बढ़ने का रोग । — अर्वुदं, (न०) मेद युक्त गाँठ या गिल्टी जिसमें पीड़ा हो ।—— कृत्. (पु० न०) माँस ।— अत्थः, (पु०) मेदयुक्त गाँठ ।— जं, — तेजस् (न०) हड्डी ।— पिराडः, (पु०) चर्वी का गोला ।— वृद्धिः, (स्वी०) १ मेद की बाढ़ । चर्वी की वृद्धि । मोटाई । २ श्रग्डवृद्धि ।

मेदस्विन् (वि॰) १ मौटा। स्थूल । २ बलवान । रोवीला।

मेदिनी (स्त्री॰) १ पृथिवी। २ ज़मीन । भूमि । धरती। ३ स्थान। स्थल। ४ एक संस्कृत कोश का नाम (मेदिनीकीश)।—ईशः, —पितः, (पु॰) राजा। - द्रवः, (पु॰) धूल। गर्दा।

मेदुर (वि॰) १ चर्बी । २ स्निग्ध । चिकना। कोमल । ३ गाढ़ा । सघन ।

मेदुरित (वि॰) गाड़ा किया हुन्ना। घना बनाया हुन्ना।

मेद्य (वि॰) १ मौटा। २ गाड़ा। सघन। मेध देखेा मेथा।

मेधः (पु॰) १ यज्ञ । २ यज्ञीय पश्च । यज्ञ में बिल दिया जानेवाला पश्च ।—जः, (पु॰) विष्णु का नामान्तर ।

मेधा ( छी॰ ) १ बात के स्मरण रखने की मानसिक शक्ति । धारणा शक्ति । २ बुद्धि । धी । ३ सर-स्वती का रूप विशेष । ४ यज्ञ । - धितिथिः, ( पु॰ ) कई लोगें। के नाम । यथा— १ काण्य-वंश उद्भव एक ऋषि जो ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १२-३३ स्कों के दृष्टा थे । २ कण्व मुनि के पिता । ३ महावीर स्वामी के पुत्र जिनकी बनायी मनुसंहिता की टीका प्रसिद्ध है । ४ प्रियन्नत के पुत्र और शाकद्वीप के अधिपति । १ कर्दम प्रजा-पति के पुत्र ।— रुद्रः, ( पु॰ ) कालिदास की एक उपाधि ।— मेधावत् ( वि॰ ) बुद्धिमान । धीमान । मेधादिन् (वि॰) १ तीव्र स्मरन्।शक्ति वाला । २ इहिनान् । धीमान् । (६०) १ विद्वान् परिद्वत । २ तीता । ३ नशीला पेय पदार्थ विशेष ।

मेधि देवा मेथि।

मेथिका ) मेथी (खी०) महदी।

मेच्य (वि॰) १ यज्ञ के योग्य । २ यज्ञ सम्बन्धी । यज्ञीय । ३ पविष्र ।

सेष्यः ( पु॰ ) १ बक्ता । २ खदिर का बृत्त । ३ यव । ैं। जवा।

मेय्या ( ज़ी॰ ) कई एक पौधों का नाम।

मेनका ( की॰ ) १ शकुन्तला की माता एक श्रप्सरा का नाम। २ हिमालय की पत्नी का नाम।— श्रान्मजा, ( खी॰ ) पार्वती का नाम।

मेना ( ग्री॰ ) १ हिमालय की पत्नी का नाम । २ एक नदी का नाम ।

मेनादः ( पु॰ ) १ मयूर | मेार । २ विल्ली । ३ वकरा ।

मेप् (धा॰ थात्म॰) [मेपते] जाना।

मेय (वि॰) १ नापने योग्य । नापने का । २ वह जिसका तख़मीना या श्रनुमान किया जा सके । ३ ज़ेय । जानने योग्य ।

मेरः ( ए० ) १ एक पुरागोक्त पर्वत जो सोने का कहा नया है श्रीर जिसके वारे में कहा जाता है कि उसके गिर्द समल ग्रह घूमा करते हैं । २ माला के यीच का गुरिया जिससे जप श्रारम्भ किया जाता है । मणिहार के वीच का रल ।—धामन्, (पु०) शिवजी।—यंत्रं ( न० ) वीजगणित का चक्र विशेष।

मेरुकः ( ५० ) यज्ञधूप । धूना ।

मेलः ( पु॰ ) संयोग । समागम । मिलाप ।

मेलनं (न॰) १ संयोग। मिलाप।२ जमावड़ा। ३ संमिश्रया।

मेला (स्त्री॰) १ समागम । २ सभा । समाज ।

३ सुर्मा । ४ नील का पौधा । १ स्याही । ६ (संगीत में ) स्वरप्राम ।—ग्रन्धुकः (पु॰) — सम्दुः—(पु॰)—नन्दा, (पु॰)—मंदा (खी॰) कलमदान । मसी-पात्र । दावात ।

मेव् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ मेवते ] पूजन करना । सेवा करना । परिचर्या करना ।

मेपः (पु॰) १ मेड़ा। भेड़ा। २ मेपराशि।—ग्रग्रहः (पु॰) इन्द्र की उपाधि।—कम्बलः, (पु॰) उनी कंवल।—पालः,—पालकः, (पु॰) गर्हारेया।—माँसम् (न॰) भेड़ का माँस। —यूर्यं, (न॰) भेड़ें का गल्ला।

मेपा (खी॰) होटी इलायची।

मेपिका } (सी०) भेड़।

मेहः (पु॰) १ पेशाव करने की किया। २ पेशाव।
मृत्र। २ पेशाव की वीमारी। ४ भेड़ा। १
वकरा।—झी (स्त्री॰) हल्दी।

मेहनं (न०) १ मूत्र विसर्जन करने की किया। २ मृत्र। ३ लिङ्ग।

मेत्र (वि॰) [ खी॰—मैत्री ] १ मित्र का। मित्र सम्बन्धी।२ मित्र का दिया हुद्या। ३सन्नावात्मक। ४ मित्र नामक देवता सरबन्धी।

मैत्रं (न०) १ दोस्ती । २ मलोस्तर्ग । ३ श्रनुराधा नचत्र । [मैत्रभं भी इसी शर्थ में प्रयुक्त होता है।]

मेंत्रः (पु॰) १ कुलीन बाह्मण । २ प्राचीन कालीन एक वर्णसङ्कर जाति । ३ गुदा । मलद्वार ।

मैत्रकं (न०) मित्रता।

मैत्रावरुगः (पु॰) १ वाल्मीकि जी का नाम । २ प्रगस्त्य जी का नाम । ३ सोलइ म्हत्विजों में से पाँचवाँ म्हत्विज ।

मैत्रावरुग्गिः (पु॰) ९ श्रगस्य । २ वशिष्ठ । ३ वारुमीकि ।

मैत्री ( स्त्री॰ ) १ दोस्ती । सङ्गाव । २ घनिष्ट सम्बन्ध । ३ श्रमुराधा नमृत्र ।

मैजेय (वि॰) [स्ती॰—मैजेयी ] मित्र सम्बन्धी । सद्भाव युक्त । मैत्रेयः (पु॰) एक वर्णसङ्कर जाति विशेष।
मैत्रेयकः (पु॰) वर्णसङ्कर जाति विशेष।
मैत्रेयकः (स्रि॰) मित्रों की लड़ाई। मित्रयुद्ध।
मैत्र्यं (न॰) दोस्ती। मेल मिलाप।
मैथिलः (पु॰) मिथिला देश का राजा।
मैथिली (स्त्री॰) सीता जी।
मैथुन (वि॰) [स्त्री॰—मैथुनी] १ जोड़ मिला
हुआ। २ विवाह में जोड़ा मिला हुआ। ३ सम्भोग
सम्यन्धी।

मैथुनं (न०) १ स्त्रीप्रसङ्ग । २ विवाह ३ संसर्ग । समागम ।— इवरः, ( पु० ) मैथुनेच्छा की उद्विग्नता ।—धर्मिन्, (वि०) सम्भोग क्रिया । —वैराग्यं, (न०) स्त्री प्रसङ्ग से त्रहिच ।

मैथुनिका (स्त्री॰) विवाह द्वारा संयोग । वैवाहिक सम्बन्ध या मेल ।

मैधावकं (न॰) बुद्धि । प्रतिभा । मैनाकः (पु॰) मेना के ग़र्भ से श्रीर हिमालय के वीर्य से उत्पन्न पर्वत विशेष । केवल इसीके पर रह

गये हैं।—स्वसु, (स्त्री॰) पार्वती।

मैनालः ( पु॰ ) मङ्गा । धीमर ।

मैदः ( पु॰ ) एक दैल जिसे श्रीहब्स ने मारा था।--हन्, ( पु॰ ) श्रीहब्स का नाम।

मेरेयं (न०)) गुड़ ग्रीर धें। के फूलों की बनी मैरेयः (पु०)( हुई एक प्रकार की शराब जे मैरेयकं (पु०)( प्राचीन काल में व्यवहृत की मैरेयकः(न०)) जाती थी।

मैलिन्दः ( पु॰ ) अमर । भौरा। मधुमचिका ।

मोकं ( न॰ ) किसी जानवर का निकाला हुआ चाम ।

मोक्तं (घा॰ परस्मै॰ उभय॰ ) [ मोक्तिति मोक्तयित,

मोक्तयते ] १ मुक्त करना । छोड़ देना । रिहा

कर देना । २ खोल देना । बंधन से रहित कर
देना । ३ छीन लेना । खींच लेना । ४ फेंकना ।

धुमा कर मारना । ४ वहाना । गिराना ।

मात्तः ( पु॰ ) १ छुटकारा । स्वतंत्रता । २ वचाव । ३ मुक्ति । श्रावागमन या जन्ममरण से छुटकारा । ४ मृत्यु । १ श्रघःपात । श्रघोगमन । गिर जाना । ६ वित । वंघन से मुक्ति । ७ पात । वहाव । म छोड़ने की क्रिया । दाग़ने की क्रिया । ६ वखेरने की क्रिया । १० उऋण होने की क्रिया । १९ प्रहण के छूटने की क्रिया ।—उपायः, (५०) मोत्त प्राप्ति के साधन ।—देवः, (५०) चीनी यात्री हुएन सांग की उपाधि । – हारं, (न०) सूर्य ।— पुरी, (स्री०) काञ्ची की उपाधि ।

मोत्तर्गं (न०) १ रिहाई। छुटकारा। २ मोचन। १ वन्धन राहित्य। ४ त्याग। १ वहाव। गिराव ( जैसे श्राँसुद्यों का) ६ वरवाद कर देने की किया। मेघ (वि०) १ निष्फल। व्यर्थ। जिसका छुछ फल न हो। जिसमें छुछ लाभ न हो। श्रसफल। २ निष्प्रयोजन। निरुद्देश्य। ३ त्यक्त। त्यागा हुश्रा। ४ सुस्त। काहिल।—कर्मन् (वि०) ऐसे कर्म

में लगा हुत्रा जिसका फल कुछ भी न हो। — पुष्पा, (स्री०) बाँक स्री।

माघं ( अन्यया० ) न्यर्थ । निष्प्रयाजन ।

माघः ( पु॰ ) घेरा । हाता । मेंड़ ।

मोघोलिः ( पु॰ ) मेंड्। हाता। बाड़ा।

माचं ( न० ) केले का फल।

मोचः ( पु॰ ) १ केले का वृत्त । २ शोभाञ्जन वृत्त ।

मोचकः (पु॰) १ भक्त । साधु । २ मोच । मुक्ति । ३ केले का पेड ।

मेाचन (वि॰) [ स्त्री॰ मेाचनी ] छुड़ाने वाला। रिहा करने वाला।

मोचनम् (न०) १ रिहाई | छुटकारा । मोच । २ छुत्राँ में से खोलने की किया। ३ छोड़ने की किया। ४ उन्धरण होने की किया।—पट्टकः, ( पु० ) छुत्री। साफी। जल साफ करने का यंत्र।

मेाचियतृ (वि॰) छुड़ाने वाला। छुटकारा देने वाला। मेाचा (खी॰) १ केले का पेड़। २ कपास का पैधा। मेाचाटः (पु॰) १ केले के फल का गूदा। केले का फल। २ चन्दन काछ।

माटकः ( पु॰ ) } माटकः ( न॰ ) } गोत्ती। (न॰ ) भग्नकुशपत्र द्वय। माटनं (न॰)) मलना । रगटना । पीसना। माटनकं(न॰) हिटना कचरना।

माष्ट्रायिते ( पु॰ ) साहित्य में एक द्वाव जिसमें नायिका श्रतुपस्थित प्रेमी के प्रति श्रपने श्रान्तरिक प्रेम को इच्छा न रहते भी प्रकट कर देती हैं।

मादः (पु॰) १ श्रानन्द । हर्ष । २ सुगन्य । खुशवृ । माहन (वि॰) [स्त्री॰—माहनी ] १ माह उत्पन्न — त्राख्यः, (पु॰) श्राम का वृष्ण । अस्त्री वाला । आरोगान करते वाला ।

मादक (वि॰) [ खी॰—मोदका, मादकी, ] प्रसत्त कारक। हर्षप्रदु।

मादक ( न॰ ) ) मादक ( पु॰ ) ) लड्ड् । लदुया । मिठाई विशेष ।

माद्दकः ( पु॰) वर्णसङ्कर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति इत्रिय पिता श्रोर शुद्ध माता से होती है।

मादनं (न॰) १ हर्प। श्रानन्द। २ प्रसन्न रखने की किया। ३ मोम।

मादयन्तिका ) ( स्त्री॰ ) वनमल्लिका। जंगली मादयन्ती ) चमेली।

मादिन् (वि॰) १ प्रसन्न । हर्षित । २ प्रसन्नकारक । मादिनी (खी॰) १ प्रजमोदा । २ महिका । ३ युथिका । २ मुक्क । कस्तूरी । ३ मदिरा । शराव ।

मारटः (पु॰) १ एक पैथि की जड़ जो मीठी होती है। २ प्रसव से सातवीं रात के बाद का दूध।

मारटं ( न० ) गन्ने की जड़।

मापः (पु०) १ चोर । ढाँकू । २ चोरी । लूट । ३ लूटने या जुराने की क्रिया । ४ लूट या चोरी का माल ।— गृत, (पु०) चोर ।

मापकः ( ५० ) चोर । ढाँकृ ।

मापर्गा ( न०) १ चुराने या लूटने की किया। २ काटने की किया। ३ नाश करने की किया।

मापा (स्वी०) चोरी। लूट।

मेाहः (पु॰) १ अम । आन्ति । २ परेशानी । उद्विग्नता । घवड़ाहट । २ श्रज्ञान । मूर्खता । ४ भूल । ग़लती । ४ श्राश्चर्य । विस्मय । इसन्ताप । पीड़ा । ७ ताँत्रिक क्रिया विशेष जिससे शत्रु घवड़ा जाता है ।—कलिजं, (न॰) माया का फंदा या जाल ।—निद्रा, ( छी॰) उत्कट श्रारमविश्वास । श्राश्यकता से श्रिधिक श्रारमविश्वास । —रात्रिः, (छी॰) वह कालरात्रि जय सारा संसार नष्ट हो जायगा ।—शास्त्रॅं, (न॰) कृठा सिद्धान्त जे। अस में डाले ।

मोहन (वि॰) [स्ती॰—मोहनी] १ मोह उत्पन्न करने वाला। २ परेशान करने वाला। व्याकुल करने वाला। ६ माया में ढालने वाला। ४ मनोमोहक। मन को मोहने वाला।

मंहिनं (न०) १ मोह लेने की किया। २ परेशानी। ३ व्यामोह। ४ माया। अम । १ लालच। ६ कीप्रसङ्ग। ७ ताँत्रिक प्रयोग जिसके द्वारा शत्रु को घवड़ा देते हैं।—प्रस्त्रं, (न०) प्राचीन कालीन श्रक्ष विशेष, जिसके द्वारा शत्रु मुर्च्छित हो जाता था।

मोहनः (पु॰) श्रियं जी का नामान्तर । २ कामदेव के पाँच याणों में से एक का नाम । ३ धतुरा ।

मोहनकः ( पु॰ ) चैत्र मास ।

मोहित (व॰ छ॰) १ व्यामोह । २ परेशान । विकल । ३ श्रम में पड़ा हुथा । मोह में पड़ा हुथा ।

मोहिनी (स्त्री॰) १ एक श्रप्सरा का नाम। २ मोहने वाली स्त्री। ३ विष्णु का एक रूप जा श्रमृत वाँटने के समय श्रसुरों को मोहित करने के लिये उनका रखना पड़ा था। १ चमेली विशेष।

मोकितः ) (पु॰)काक। कीया। मोकुत्तिः ) (पु॰)काक। कीया।

माक्तिकं (न०) मोती ।—ग्रवली, (खी०) मोतियों की लड़ी।—गुंफिका, (की०) छी जो मोती का हार वनाकर तैयार करे। व्हामन्. (न०) मोतियों की लर।—ग्रुक्तिः, (खी०) मोती की सीप।—सरः, (पु०) मोती का हार।

मैाक्यं ( न॰ ) गर्ंगापन । मूकरव । मौरूयं ( न॰ ) सुख्यस्व प्रधानता ।

मौखरिः ( पु॰) भारत के एक प्राचीन राजवंश का नाम।

सं० श० कौ०--- ६

में।स्तर्थं ( न॰ ) १ वातूनीपना । बक्कीपन । २ गाली । श्रपमान । तिरस्कार ।

सौं<sup>38</sup>यं (न॰) १ सूर्खता । सुइता । २ सादगी । निर्दोपता । ३ मनेाहरता । सौन्दर्थ ।

मौचं (न०) केले का फल।

मोंज ) (वि॰) [स्त्री॰—मोंजी,—मौजी ] मृंज मोज / तृण का बना हुत्रा।

मौंजी ) (स्त्री॰) मूंज का बना ब्राह्मण का कटि-मौंजी र्र सूत्र ।—वंधनं, (न॰) यज्ञोपवीत संस्कार।

में खिं (न०) १ श्रज्ञानता। मूर्जता। २ लड्कपन। मौत्रं (न०) मूत्र।

मौद्किकः ( पु॰ ) हलवाई।

सौद्गलिः (पु॰) काक। कौथा।

मौद्गीन (वि०) मूंग बोने योग्य खेत।

मौनं (न०) लामोशी । चुप्पी।—मुद्रा, (छी०) मौन भाव।—बतं, (न०) मौन धारण करने का वत।

सौनिन् (वि॰) [ची॰—सौनिनी ] मौन प्रत धारण करने वाला। (पु॰) सुनि । संन्यासी। साधु।

सौरजिकः ( ५० ) ढोत बजाने वाता । सौर्ख्यम् ( न० ) मूर्खता । वेवकृकी ।

शोर्यः ( पु॰ ) एक राजवंश का नाम जिसका प्रथम राजा चन्द्रगुप्त था।

सौर्वी ( स्ती॰ ) १ कमान की डोरी । धनुप का रोदा। २ मूर्वा घास का बना चित्रय के पहिनने बेग्य कटिसूत्र।

सौल (वि०) [स्री०—मोला—मोली ] १
मौलिक । म्लोद्भूत । २ प्राचीन । पुराकालीन ।
३ ङ्खीन-वंशऽसम्भूत । ४ राजा का पुरतैनी
नौकर । पुरतैनी ।

मौलः ( पु॰ ) पुश्तैनी दीवान । मौलि ( वि॰ ) सर्वोच्च । सुख्य । सर्वोत्तम । मौलिः ( पु॰ ) १ सिर । सीस । २ मुकुट । ३ किसी वस्तु का सन्देशिच भाग । ४ श्रशोकवृत्त ।

सौतिः (पु॰ यास्ती॰) १ सुकुट। ताज। कलंगी। २ चुटिया। शिखा।३ केश विन्यास।

मोतिः । (स्री॰) पृथित्री ।—मिगाः, (पु॰)— पौली । रत्नं, (न॰) मुकुट का रत्न या जवाहर। —मगुडनं (न॰) सीसफूल। शिरोभूषण।— सुर्इटं (न॰) किरीट। ताज।

मौलिक (वि॰) [स्नी॰—मौलिकी] दृैश मूलोट्-मूत । र मुख्य । प्रधान । ६ घ्रपकृष्ट ।

सौर्व्यं ( न॰ ) क्रीमत । दाम । मोल ।

मौप्रा ( स्त्री॰ ) घुस्संघुस्सा ।

मौप्रिकः ( पु॰ ) गुंदा। वदमाश। कपटी। छितिया। मौसल ( वि॰ ) [ छी॰—मौसली ] १ स्सल के श्राकार का। २ स्सल से युद्ध में लड़ा हुशा। ३ स्सल की लड़ाई से सम्बन्ध युक्त।

मौहूर्तः } ( ए॰ ) ज्योतिपी । सौहूर्तिकः }

झा (घा॰ परस्मै॰) [ समिति, झात ] १ सन ही मन श्रावृत्ति करना । समक्षदारी से सीखना । ३ याद करना ।

स्नात् (व॰ इ॰०) १ दृहराया हुत्रा । २ सीखा हुत्रा । श्रध्ययन किया हुत्रा ।

म्रत्त् (धा० परस्मै०) १ रगदना। २ ढेर करना। जमाकरना।

म्रत्तः ( ५० ) दम्म । पाखंड ।

ख़क्तर्सं ( न॰ ) ९ शरीर में उबटन या ख़ुशबृदार कोई लेप लगाने की क्रिया। २ जमा या ढेर लगाने की क्रिया। ३ तेल। लेप।

म्रद् ( धा॰ त्रात्म॰ ) ( स्रदते ) कृत्ना । पीसना । कुचरना ।

म्रदिसन् ( पु॰ ) १ कोमलता । २ निर्वलता । म्रुच् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ स्रोचती ] जाना । चलना । म्रुंच् म्रञ्चे } ( धा॰ परस्मै॰ ) [ म्रुंचति ] जाना । म्तन् (धा॰ उभय॰) [स्तन्तयति — स्लज्ञते ] काटना । विभाजित करना ।

म्नात ( २० ५० ) १ कुम्ब्लाया हुन्या । मुरक्ताया हुया । २ थक्ता हुया। परिश्रान्त । ३ निर्वेता। कमज़ोर । मूर्चिन्नत । ४ उदास । रामगीन । ४ गंदा । मैला - ग्रंग, (वि॰) निर्वल शरीर का । र्ह्मगी, (सी॰) रजस्वला ही।--मनस्, ( दि॰ ) उदास मन।

स्तानिः ( खी॰ ) ३ मुरकाना । कुम्हलान । २ थका-वट । ३ उदासी । गंदगी ।

म्लायन् ) (वि॰) कुम्ब्रलाया हुत्रा । लटा हुन्ना । म्हायित् / दुवला ।

स्जास्तु (वि॰) १ कुम्हलाया हुया । सुरभाया हुया । २ जो दुवला होता जाय । ३ थका हुन्ना ।

म्लिष्ट ( वि॰ ) १ ध्रस्पष्ट कहा हुशा। श्रस्पष्ट । २ वर्वर । जंगली । ३ छुम्इलाया हुन्ना । सुरभाया हुआ ।

मिलारं ( न॰ ) जंगली बोली । ऐसी बोली जो समभ । स्तेद् } ( म्जिटति, स्तेडिति ) पागल होना । स्तेड्

म्लेच्ह् ) ( धा॰ परस्मै॰ ) [म्लेच्छ्ति, म्लिए, म्लेड्् ) म्लेव्छ्त ] श्रस्पष्ट रूप से बोलना । जंगलियों की तरह बोलना। श्रंदवंट बोलना।

म्लेच्छुं ( न० ) ताँबा ।

म्लेच्छः ( पु॰ ) जंगली जाति का मनुष्य । श्रनार्य जाति के लोग जा संस्कृत भाषा न बोलते हों श्रीर हिन्दू धर्मशास्त्रों को न मानते हों। विदेशी। २ जातिवहिष्कृत । जातिच्युत । वोधायन ने म्लेच्छ की परिभाषा यह वतलायी है :—

गोगांगगादको यस्तु विग्दं यहु भाषते। मर्वाचार विदीनप्रय म्लेच्ड एत्विभिधीयते॥

३ पापी । दुष्ट मनुष्य ।—ध्याख्यं, ( न० ) तींवा ।—श्राणः, (पु॰) गेहूँ ।—श्रास्यं,— मुखं, ( न॰ ) ताँवा ।—कन्दः, ( पु॰ ) प्याज ।—जातिः. (स्त्री०) जंगली जाति । पहाड़ी जाति ।—देगः,—मग्डलः, ( पु॰ ) वह देश जिसमें म्लेच्छ रहते हों ।—भाषा, (स्त्री॰ ) विदेशियों की भाषा ।—भोजनः, ( पु॰ ) गेहुँ ।—भोजनं, ( न॰ ) जा । जव। —वाच, (वि०) विदेशी भाषा वोलने वाला।

म्लेच्जिन ( व० छ० ) ग्रस्पष्ट रूप से कहा हुग्रा। म्जेन्ज्ञिनं (न०) १ विदेशी भाषा I २ व्याकरण-विरुद्ध शब्द या बोली।

म्लेव् (धा॰ श्रात्म॰) [म्लेवते ] सेवा करना। पूजा करना ।

। स्तै ( धा० परस्मै० ) [ स्तायति, स्तान ] १ क्रम्ह-लाना । मुरभाना । २ थक जाना । ३ उदास होना। ४ लट जाना । दुवला हो जाना। ४ श्रन्तर्धान होना । श्रदृष्ट होना ।

य

य-संस्कृत या नागरी वर्णमाला का २६ वीं प्रकर । इसका उचारणस्थान तालू है। यह स्पर्शवर्ण श्रीर जप्मवर्ण के वीच का वर्ण कहा जाता है । इसी से यह श्रन्तःस्थ वर्ण कहा जाता है। इसके उच्चा-रग में कुछ श्राभ्यन्तर प्रयत्न के श्रतिरिक्त वाह्य प्रयत, यथा संवार श्रीर घोष श्रपेदित होते हैं। य वर्ण श्रलपप्राण है।

यः (पु०) १ जाने वाला । २ गाड़ी । ३ हवा ।

पवन । ४ सम्मिलन । ४ कीर्ति । ६ यव । जौ । ७ रोक । म विजली । ६ त्याग । १० गण विशेष। ११ यम का नाम।

थकन् ( न॰ ) यकृत् । जिगर । यकृत द्वारा शिराश्रों का रक्त परिष्कृत हुआ करता है । यह दाहिनी कोख में रहता है। इसे कालखरड भी कहते हैं। ---- ग्रात्मिका, ( स्त्री॰ ) कीट विशेष (--उद्रम्, ( न० ) जिगर की वृद्धि ।

यत्तः ( पु॰ ) देवयोनि विशेष जिनके राजा कुवेर हैं। ये लोग ही कुत्रेर के धनागारों की रखवाली किया करते हैं। २ ग्रात्मा विशेष । ३ इन्द्र के राजभवन का नाम । ४ कुवेर का नाम ।—श्रिधिपः, (पु॰) —ग्रधिपतिः, ( पु॰ )—इन्द्रः, ( पु॰ ) यज्ञीं के राजा कुबेर ।—ग्रावासः, (पु०) वट का वृत्त । — कर्द्मः, ( पु॰ ) एक प्रकार का श्रङ्गलेप जिसमें कपूर, ग्रगरु, कस्तुरी ग्रीर कंकोल समान भाग में पड़ते हैं। यह श्रङ्गलेप यत्तों को परमिशय है।-ग्रहः, ( पु०¦) १ वह जिस पर यत्त प्रथवा प्रन्य किसी प्रेतादि का ऊपरी फेरा हो। २ पुराणानुसार एक प्रकार का कल्पित ग्रह । कहते हैं कि, जब इस प्रह की दशा का आक्रमण होता है, तब वह मनुष्य विचिप्त हो जाता है ।—तरुः, ( पु॰ ) वट वृत्त ।--ध्रूपः, ( पु॰ ) गृगल । लोवान ।--रसः, ( पु॰ ) एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ। —राजु, (पु॰) कुवेर का नाम ।—रात्रिः, (स्त्री०) किसी के मतानुसार कार्तिकी श्रमा-वास्या श्रौर किसी के मतानुसार कार्तिकी पूर्णिमा यसरात्रि है।--वित्तः, (पु॰) वह जिसके पास विपुत्त धन राशि तो हो, पर वह उसमें से च्यय एक कोड़ी भी न करें।

यित्तागी (स्त्री॰) १ यच की स्त्री। २ कुवेर की पत्नी का नाम। ३ दुर्गा की एक अनुचरी का नाम। ४ अप्सरा विशेष जा मर्त्यकोक वासियों से सम्बन्ध रखती है।

यत्ती (स्त्री॰) यत्त की स्त्री।

यद्मः (पु॰)) चयी नामक रोग । तपेदिक।— यद्मन् (पु॰) श्रद्धः, (पु॰) चयीरोग का श्राक-मर्गा।—ग्रस्त, (वि॰) चय का रोगी।—न्नी, (स्त्री॰) श्रॅंगुर।

यिदमन् ( वि॰ ) चयी रोग से पीड़ित ।

यज् ( घा॰ उभय॰ ) [ यज्ञति, यज्ञते, इप् ] १ यज्ञ करना । २ विलदान करना । चढ़ाना । नैवेध रखना । ३ पूजन करना । [ निजन्त,—याजयित, —याजयते ] १ यज्ञ करवाना । २ यज्ञ में सहा-यता देना ।

यजन्नः ( पु॰ ) श्रग्निहोत्री ।

यज्ञत्रं (न०) श्रक्षिहोत्र के श्रप्ति को सुरचित रखने की किया।

यजनं (न०) १ यज्ञ करने की क्रिया। २ यज्ञ । ३ यज्ञ करने का स्थान।

यज्ञमानः (पु॰) १ वह व्यक्ति जो यज्ञ करता हो। दिष्णा श्रादि देकर बाह्यणों द्वारा यज्ञादि किया कराने वाला बसी। यण्डा। २ धनी। संरचक। श्राश्रयदाता। १ श्रपने घर का बड़ा बढ़ा।

यजिः (पु०) १ यज्ञ करने वाला। २ यज्ञ करने की किया। ३ यज्ञ।

यजुस् ( न॰ ) १ यज्ञीय मंत्र । २ यजुर्वेद संहिता । वे मंत्र जो यज्ञ के समय पढ़े जायँ । ३ यजुर्वेद का नाम ।—वेदः, ( पु॰ ) वेदत्रयी में से दूसरा वेद । यजुर्वेद की मुख्य दो शाखाए हैं—तेत्तरी या कृष्णयजुर्वेद और वाजसनेयि ग्रथवा शुक्त यजुर्वेद ।

यज्ञः (पु॰) १ यज्ञ । २ पूजन की क्रिया। ३ प्रग्नि का नाम। ४ विष्णु का नामान्तर ।—ग्रङ्गः, ( पु॰ ) १ मृत्तर का पेड़ । २ विष्णु का नामान्तर — श्रदिः, ( पु॰ ) शिवजी का नाम ।— श्रशनः, ( पु॰ ) देवता ।—ज्ञात्मन्, ( पु॰ )—ईश्वरः, विष्णुभगवान् ।—उपवीतं, ( न॰ ) जनेऊ।— कर्मन्, (वि॰) यज्ञीय कोई कर्म। - कीलकः, (पु॰) वह खंभा जिसमें यज्ञीय पशु बाँघा जाता है।--कुगुडं, ( न० ) हवनकुएड। श्रग्नि-कुरुड ।—कृत्, ( पु० ) १ विष्सु । २ यज्ञ कराने वाला ऋत्विज। — क्रतुः, ( पु० ) १ यज्ञीय कर्म विशेष । २ यज्ञीय मुख्य कर्म । ३ विष्णु का नाम ।--भ्रः, ( पु॰ ) राचस ने। यज्ञ कार्यों में वाधा दे ।--पतिः, (पु॰) विष्णुभगवान् ।-पशुः, (पु॰) १ वह पशु जिसका यज्ञ में चलिदान किया जाय । २ फोड़ा ।--पुरुषः,--फलदः, (पु॰) श्री विष्णुभगवान् ।—भागः, (पु॰) ९ यज्ञ का श्रंश जा देवताओं को दिया जाता है। २ देवता।--भूज, (पु॰) देवता।-भूमिः, (स्त्री॰) वह स्थान जहाँ यज्ञ किया जाय। -- भृत्, ( ५० )

विष्णु का नाम ।--भोकृ, (पु०) विष्णु का नाम।--रमः, (पु॰)-रेतस् (न॰) सोम। —वराहः, ( पु॰ ) भगवान् विष्णु का वराहा-वतार ।—विंतः,—वह्नी (स्नी॰) सोमवल्ली या लता।—वाटः, ( पु॰ ) यज्ञमरखप का हाता। – वाहनः, ( पु॰ ) श्री विष्णु। - बृद्धः, ( पु॰ ) वटवृत्त ।-- गर्गां, (न० ) यज्ञमरखप ।-- गाला, ( न्ह्री॰ ) यज्ञमरहप ।—श्रेपः, (पु॰ ) —शेपं, ( न०) यज्ञ करने के वाद बचा हुन्ना उपस्कर ।---श्रेष्ठा, (स्त्री॰) साम सता।—सद्स्, (न॰) यज्ञकृत्य में भाग लेने वाले जन। — सम्भारः, ( पु॰) यज्ञ की सामग्री। - सारः, ( पु॰) श्री विष्णु भगवान ।—सिद्धिः, (स्ती०) यज्ञ की समाप्ति।—सूत्रं, ( न० ) यज्ञोपवीत ।—सेनः, ( पु॰ ) राजा द्रुपद की उपाधि ।—स्थागाः, ( पु॰ ) यज्ञस्तम्भ ।--हन्, ( पु॰ ) --हनः, (पु०)शिव।

यज्ञिकः ( पु॰ ) पलास का पेद ।

यज्ञिय (वि॰) १ यज्ञ का । यज्ञ सम्बन्धी । यज्ञकर्म के योग्य । २ पवित्र । ३ पूजनीय । श्रर्चनीय । ४ धर्मारमा । भक्त ।

यिज्ञयः ( पु० ) १ देवता । २ द्वापर युग ।—दे्शः, ( पु० ) वह देश जहाँ यज्ञ करना चाहिये । मनु-स्मृति में इस देश की न्याख्या इस प्रकार की गयी हैं:—

> कृष्णचारस्तु चरित सृगो यत्र स्वभावतः। च त्रेयेः यत्त्रिया देशाः स्नोष्टदेशः ततः परः॥

—शालाः ( स्त्री॰ ) यज्ञमरहप ।

यज्ञीय ( पु॰ ) यज्ञ सम्बन्धी ।

यज्ञीयः ( ५० ) गूलर का पेड़ ।

यज्ञीयब्रह्मपाद्पः (पु॰) विकङ्कत नामक पेड़ ।

यज्वन् (वि॰) [स्त्री॰—यज्वरी] यज्ञ करने वाला ।
पूजन करने वाला। (पु॰) १ वह जा वैदिक विधान
से यज्ञ करता हो । श्री विष्णु भगवान् ।

यत् (धा॰ श्रात्म॰) [यतते, यतित ] १ प्रयत्न करना। उद्योग करना। कोशिश करना। २ उस्क- चिठत होना । लालायति होना । ३ परिश्रम करना । ४ सतर्क होना ।

यत (व० कृ०) १ रोका हुआ। कावृ में किया हुआ।
संयत । २ परिमित ।—ध्रात्मन्, (वि०)
जितेन्द्रिय ।—ध्राहार, (वि०) मिताहारी।—
इन्द्रिय, (वि०) इन्द्रियों को अपने वश में रखने
वाला। जितेन्द्रिय । पवित्र । धर्मात्मा।—चित्त,—
मनस्,—मानस्, (वि०) मन को वश में
रखने वाला।—वाच्, (वि०) वाणी को वश
में रखने वाला। मौनी।—व्रत (वि०) वत
रखने वाला। सङ्कल्प को पूरा करने वाला।

यतं (न॰) हाथी को पैर की एइ से चलाने की किया।

यतनं (न०) प्रयतन । उद्योग ।

यतम (वि॰) । बहुतों में से कौन या कौन सा। यतमत् (न॰) /

यतर (वि॰)  $\}$  दो में से कौन सा या कौन। यतरत् (न॰)

यतस् ( प्रव्यया० ) १ कहाँ से । किससे । किस स्थान से । किस दिशा से । २ इस कारण—इसिलये । १ क्योंकि । चूंकि । ४ किस समय से । जब से । १ कि जिससे ।

यतिः ( सर्वनाम. विशेषण ) जितने । जितनी बार। कितने ।

यतिः ( स्त्री॰ ) १ रोक । थाम । नियंत्रण । २ बंदी । ३ पथप्रदर्शन । ४ सङ्गीत में स्थायी । ४ पाठच्छेद । छन्द में विरामस्थान । ६ विधवा ।

यतिः ( पु॰ ) संन्यासी, जिसने श्रपनी इदियों को श्रपने वश में कर रखा हो श्रीर जी सांसारिक जंजाल से विरक्त हो।

यतित (वि॰) यतित । यत्न किया हुया । जिसके लिये उद्योग किया गया हो ।

यतिन् ( ५० ) यती । संन्यासी ।

यतिनी (स्त्री॰) विधवा।

यत्नः ( पु॰ ) १ यत्न । उद्योग । २ धुन । परिश्रम । दृदता । ३ सावधानी । सतर्कता । मनेायाग । उत्साह । जागरितावस्था । ४ कष्ट । कठिनाई । यत्र (अन्यया॰) जहाँ। कहाँ,। जिस स्थान में। किधर। २ कन जैसे "यत्र काल"। ३ चृंकि। क्योंकि।

यत्रत्य (वि॰) किस स्थान का। किस स्थान का रहने वाला।

यथा ( श्रव्यया० ) १ जिस प्रकार | जैसे । ज्यों । २ उदाहरणार्थ ।-कामिन्, (वि०) स्वतंत्र। स्वेच्छाचारी ।—कात्तः, (पु॰) ठीक समय। उचित समय पर ।---क्षालं, ( ग्रन्यया० ) ठीक समय पर । - क्रम, -- क्रमेगा, ( श्रव्यया० ) तरतीववार । क्रमशः । क्रमानुसार ।-- द्वर्मं, ( श्रव्यया०) यथाशनस्य । श्रपनी सामर्थ्य भर — जात, ( वि० ) मूर्जमापूर्ण । वेहुदा । वाहियाद । सूढ़ ।—ज्ञानं, ( श्रव्यया॰ ) श्रपनी समक्त या जानकारी से सर्वोत्तम ।--तथ, (वि०) १ सत्य । सही । २ ठीक । बिल्कुल ठीक ।—तथं, ( न० ) किसी वस्तु का विस्तृत वर्णन । न्योरेवार या विगत बार वर्णन ।--तथं, (ग्रन्यया०) १ ठीक तौर से। सही तौर से । २ उचित रीति से । ज्यों का त्यों । —दिक,-दिशं, (अन्यया०) हर घोर । हरतरफ । —निर्दिए (वि॰) जैसा कि पहले कहा जा चुका है।--न्यायं, ( श्रव्यया० ) ठीक ठीक। सही सही !-पूरं, ( श्रन्यया०) जैसा कि पहिले । जैसा कि पूर्व अवसरों पर ।--पूर्व, (वि॰) --पूर्वक, (वि॰) १ जैसा पहिले था वैसा ही। पहले की नाई। पूर्ववत्। ज्यों का त्यों। -- भागं. (न०) - भागशः, (भ्रव्यया०) भाग के श्रनुसार । हिस्से के मुताविक । यथोचित ।—ये।ग्य, (वि॰) उपयुक्त । जैसा चाहिये वैसा । यथोचित । सुनासिव ।—विधि, ( श्रव्यया॰ ) विधि के श्रनुसार । –शक्ति, —शक्त्या ( श्रन्यया० ) सामर्थ्यानुसार ।—शास्त्रं, ( न० ) शास्त्रानुसार । शाख के मुताबिक :-श्रृतं, (ग्रन्यया०) १ जैसा सुना या जैसा कहा गया। २ वेद के श्रनुसार। —संख्यं, ( न० ) श्रलङ्कार विशेष ।—

''यथासंख्यं क्रमेशिव क्रिमिकाणां राग=वयः॥''

--काच्यप्रकाश ।

...संख्यं,-संख्येन, ( श्रन्यया० ) संख्या के , श्रनुसार ।-समयं, ( श्रन्यया० ) १ ठीक समय | पर । २ हकरार के मुताबिक । उहराव के श्रनुसार । चलन के श्रनुसार ।— सम्भवः ( वि० ) जहाँ तक हो सके । जितना मुमकिन हो ।—स्थानं, (न०) उपयुक्त स्थान ।—स्थानं, ( ग्रव्यया०) ठीक जगह पर ।

यथावत् ( प्रज्यया० ) ज्यों का त्यों । जैसा था वैसा हो । २ नियमानुसार ।

यद् ( सर्वनाम विशेषण ) कर्त्ता एकवचन पुत्तिङ्ग यः। छी० या। न० यत् प्रथवा यद् ) कौन। कौनसा। वर्षो।

यदा ( श्रन्थया० ) १ जिस समय । जिस वक्त । जय । २ यदि । श्रगर । ३ जब कि । क्योंकि ।

यदि ( श्रव्यया० ) १ श्रगर । जो । २ श्राया । ३ वरार्ते कि । जब कि । ४ कदाचित् ।

यदुः ( पु॰ ) देवयानी से महाराज ययाति का ज्येष्ठ पुत्र श्रीर यादवों का पूर्वपुरुष । शाचीन कालीन एक प्रसिद्ध राजा ।—कुलोद्भवः,—नन्दनः,— श्रेष्ठः, ( पु॰ ) श्रीकृष्ण के नामान्तर ।

यद्रच्छा (स्ती०) १ मनमानापन । स्वेच्छाचरख । २ इत्तिफाकिया । श्रचानचक । — ग्रमिझः, (पु०) श्रपने मन से (किसी के कहे विना ही) गवाही देने वाला साची । — संवादः, (पु०) १ श्राक-स्थिक वार्तालाप । २ स्वतः प्रवृत्त श्रालाप । श्राक-स्थिक सम्मिलन ।

यद्गच्छातस् ( ग्रन्यया० ) १ श्राकस्मिक । इत्तिफा-किया।

यतृ (पु॰) १ परिचालक । शासनकर्ता । नियन्ता । २ हाँकने वाला (हाथी का, गाड़ी का ) ६ महा-वत या हाथी का सवार ।

यंज् ( धा॰ उभय॰ ) [ यंज्ञति—यंज्ञते, यंज्ञयति— यंज्ञयते ] रोकना । निग्रह करना । विवश करना । वंधन में डालना ।

यंत्रम् (न०) १ नियह करने वाला। टेक। थूनी। स्थम्म । २ वेड़ी। वंधन। रस्सी। चमड़े का तस्मा। ३ जर्राही श्रौज़ार। विशेष कर वह जी गुष्टिल या मौथरा हो। ४ किसी कार्य विशेष के लिये वनाई हुई कोई कल या श्रीजार । १ चट
ग्रिनी । ताला । ६ संयम । दमन । वल । जार ।

ण ताबीज । कवच ।—उपत्नः, (पु०) चक्की ।

—करिएडका, (स्ती०) वाजीगरों का पिटारा;

जिसके हारा वे तरह तरह के करतव करके दिख़ |
लाते हैं ।—कर्मग्रुत, (पु०) कारीगर । शिल्पी ।

—ग्रुहं, (न०) १ केल्हु॥ २ पुतलीघर ।—
चेप्टिनं. (न०) श केल्हु॥ २ पुतलीघर ।—
चेप्टिनं. (न०) जादूगरी का कोई करतव ।—

नात्नं, (न०) वह नल जिसके हारा कृपादि से
जल निकाला जाय ।—पुत्रक्षः, (पु०)—पुत्रिका,

(स्ती०) कल से नाचने वाला गुड़ा या गुढ़िया ।

—मार्गः, (पु०) नहर । वंवा ।

यंत्रकं ( न॰ ) १ पद्ये । २ खराद । चक्रयंत्र ।

यंत्रकः, (पु०) १ वह जो कजपुत्रों की पूरी पूरी जान-कारी रखता हो । २ वह शिल्पी जे। यंत्रादि के द्वारा वस्तुएं बनाता हो ।

यंत्रसम् (न०) ) १ नियंत्रस्य ।२ दमन ।३ यंत्रस्मा (क्वी०) ) वंधन । ४ वरजारी । बलात् । विवशता । कष्ट । पीढ़ा । १ रचस्य । चौकसी । ६ पट्टी ।

यंत्रणी ) (ची॰) पत्नी की छोटी बहिन। छोटी यंत्रिणी ) साली।

यंत्रिन् (वि॰) १ जीन या चारजामा कसा हुत्रा (जैसे बेाड़ा)। २ पीड़ाकारक। ३ कवच या ताबीज़ धारी।

यम् ( घा० परस्यं० ) [यच्छ्रति, यहा] दमन करना । निम्रह करना । सेकचा । नियंत्रण करना । वशवर्ती करना । दयाना । वंद करना । २ देना । भेंट करना । प्रदान करना ।

यमः (पु०) १ दमन। निग्रह । २ नियंग्रण । ३ ग्रात्मसंयम। ४ चित्त की धर्म में स्थिर रखने वाले कर्मी का साधन। स्मृतिकारों ने यमें का निरू-पण इस प्रकार किया है:—

> वस्रवर्थे दवा चान्तिद्वीनं सत्यमक्षरकता। ऋदिसाउरतेय पाधुर्ये दगम्बेति यमाः स्पृताः॥

> > याज्ञवल्क्यः।

## श्रथवा

षानृगंस्य दया गत्यमिष्ट्रसा वान्तिरार्जवम् ।

मीतिः प्रमादो गाधुर्य नार्द्यं ए यमा दग ।

कहीं कहीं पर पांच ही यसों का उल्लेख है।

यथा:---

प्रहिमा गरययानं ब्रह्मवर्यमकस्वता । प्रक्तियमिति पद्धौते यत्तासयानि प्रमानि म ।

र योग के श्राट श्रंगों में से प्रथम। योग के श्राट श्रॅंग ये हैं:—

१ यम । २ नियम । ३ श्रासन । ४ प्रागायाम । १ प्रत्याहार।६ धारणा ।७ ध्यान श्रीर 🛱 समाधि।] ६ यमराज । धर्मराज । ७ एक साथ उत्पन्न यचों का जे। इ.। 🗕 जे। हे में का या दो में मे एक । — अनुगः, — अनुचरः, ( पु॰ ) यम-किञ्कर । यमदूत ।--- ध्रान्तकः, ( पु॰ ) १ शिव । २ यमराज ।-किङ्करः, ( पु॰ ) यमराज के दृत । - कीलः, ( पु॰ ) श्री विष्णु भगवान् ।---ज्ञ, (वि॰) जुलही जुलहा। जा जुट में उत्पन्न हुए हेां। – दूतः, ( पु॰ ) १ यमराज का दूत। मीत । २ काक । - द्वितीया, (खी॰) कार्तिक शुक्ता २या जब बहिने श्रपने भाइयों को भाजन कराती हैं । भैयाद्वैज । श्रातृद्वितीया ।—धानी, ( ची॰ ) यमपुरी ।-भगिनी, ( ची॰ ) यमुना नदी का नाम । - यातना, (स्त्री॰) वह दरख जो यमराज द्वारा पापी जीवों को मृत्यु के श्रनन्तर दिया जाता है । यह शब्द प्रायः धार श्रस्याचार प्रदर्शन करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है।]-राज, ( पु॰ ) यम । - सभा, ( सी॰ ) यम-राज की कचहरी।-सूर्य, (न०) ऐसा मकान जिसमें दो बढ़े कमरे हों। इनमें से एक का सह पूर्व श्रोर दूसरे का पश्चिम की श्रोर होता है।

यमं ( न॰ ) जीदा । जुद्द ।

यमकं ( न॰ ) १ द्वहरी पट्टी। २ एक प्रकार का शब्दालङ्कार या श्रनुप्रास जिसमें एक ही शब्द कई वार श्राता है, पर हर वार उसके श्रर्थ भिन्न भिन्न होते हैं।

यमकः (पु॰) १ संयम । दमन । २ यमज । जोड़े। १ यम । यमन (वि॰) [स्त्री॰-यमनी] दमन करने वाला। संयमी। नियह करने वाला।

यमनं ( न॰ ) १ निग्रह प्रथवा दमन करने की किया। २ समाप्ति। विश्राम। ३ प्रतिबंध। बंधन।

यमनः ( न॰ ) यमराज । धर्मराज । यमनिका ( स्त्री॰ ) पर्दा । नाटक का पर्दा । कनात ।

यमल (वि॰) जोड़ा। यमज। जुट में का एक।

यमर्लं (न॰) } नेवा । जुद्द। यमली (स्त्री॰)

यमलः ( पु॰ ) दो की संख्या।

यमलौ ( द्विवचन ) जाेें हा ।

यमवत् (वि॰) श्रात्मसंयमी । जितेन्द्रिय ।

यमसात् ( अन्यया० ) यमराज के हाथ में ।

यमुना ( स्त्री॰ ) एक प्रसिद्ध नदी का नाम ।—भ्रातृ, ( पु॰ ) यमराज ।

ययातिः ( पु॰ ) चन्द्रवंशी एक प्रसिद्ध प्राचीन राजा का नाम जो महाराज नहुष का पुत्र था।

ययावरः ( ५० ) देखेा यायावरः ।

ययिः ) (पु॰) १ श्रश्यमेघ के योग्य घोड़ा।२ ययी ) घोड़ा।श्रश्व।

यर्हि (श्रव्यया०) १ कब । जब । जब कभी ।२ क्योंकि ।चूंकि ।

यवः (पु॰) १ जवा। जो। जव नामक श्रन्न। २ वारह
सरसों या एक जवा की सौल का एक मान। ३
नॉपने का एक नाप विशेष जो है या है श्रॅंगुल का
होता है। ४ सामुद्रिक शाखानुसार जो के श्राकार
की एक रेखा विशेष, जो श्रॅंगुठे में होती है। श्रपने
स्थानानुसार यह धन, सन्तान श्रथवा सौभाग्यदायिनी मानी जाती है।—द्वारः, (पु॰) जवाखार।—फलः, (पु॰) वाँस।—लासः, (पु॰)
सोरा। खार। जवाखार।—सुर्, (न॰) जो की
शराव।

यवनः (पु॰) १ यूनानी । २ केाई भी विदेशी । ३ गाजर । यवनानी (स्त्री॰) यवनेंा की लिपि। यवनिका ) (स्त्री॰) १ यूनानी स्त्री। मुसलमानी। यवनी ) यथाः—

''यवनी नवनीतकीमनाङ्गी''

[ प्राचीन नाटकों को देखने से जान पड़ता है कि, यवनों की छोकरियाँ राजाओं की परिचर्या किया करती थीं और धनुप तथा तरकसों की देख भाल और रखवाली का काम विशेष रूप से उनको करना पड़ता था। यथाः —

(१) 'बाणासनहस्तामिर्यवनीभिः परिवृत इत एवागच्छति भियवयस्यः।'' - शक्कन्तला।—२

(२) ''प्रविश्य शार्ङ्गहस्ता यवनी।''-शकुन्तला-६ (३) ''प्रविश्य चापहस्ता यवनी।''-विकमोर्वशी-१

२ नाटक की पर्दा। पर्दा। कनात।

यवसं ( न॰ ) घास । तृगा । चारा ।

यवागू (स्त्री०) जै। या चावल का वह माँड जे। सड़ा कर कुछ खटा कर दिया गया हो। माँड की काँजी।

यवानिका ) १ "दुष्टो यवा यवानी ।" द्वरी जाति यवानी 🔰 का एक यव । २ त्रजवायन ।

यविष्ट (वि॰) सन्न से छोटा। बहुत छोटा। (पु॰) १ छोटा भाई। २ शुद्ध।

यशस् (न०) कीर्ति । नामवरी । वहाई । प्रसिद्धि ।

—कर, (=यशस्कर) (वि०) यशप्रद ।—

काम (=यशस्काम) १ कीर्ति । कामी । नाम
वरी चाहने का श्रमिलाषी ।—द्, (=यशोद् )
(वि०) यश देने वाला ।—दः, (=यशोदः )
(पु०) पारा । पारद !—दा (=यशोदा)
(स्त्री०) नन्द गोप की स्त्री का नाम जिसने

श्रीकृष्ण का वाल्यावस्था में पालन पोपण किया
था !—पटहः, (पु०) ढोल विशेष ।—शेपः,
(पु०) मृत्यु । मौत ।

यशस्य ( वि॰ ) १ यश को देने वाला । यशस्कर । २ प्रख्यात । प्रसिद्ध ।

यशस्विन् (वि॰) प्रसिद्धः।

यप्रिः ) (स्त्री॰) १ लाठी । छड़ी । ढेंढा । २ गदा । यप्री ) ३ खंभा । बेाव । ४ चक्कस । यहा । स्रही । श्र उंद्रल । ६ टहनी । डाल । शाखा । ७ पताका या ध्वजा का वाँस । म लड़ी । हार । ६ वेल । लता । १० कोई भी वम्तु जो पतली हो । —ग्रहः, ( ए० ) ग्रसावरदार ।—निवासः, ( ए० ) कवृतरों की ग्रज्ञी ।—प्राग्ग, ( वि० ) १ निर्वल । कमजोर । शक्तिहीन ।

यप्रिकः (पु॰) शिख़री पत्ती जो टिटहरी की जाति का होता है।

यप्रिका (स्त्री॰) १ लाठी । छड़ी । ढंढा । २ गले में पहनने का हार ।

यष्टी (स्त्री॰) देखे। यधि।

यप्ट्र (पु॰) १ पूजक । श्रर्चक । पुजारी । २ श्रात्विज । यस् (धा॰ परस्मे॰) [यसित, यस्यिति, यस्ति] प्रयत्न करना । उद्योग करना ।

या (धा॰ परस्मै॰) जिल्लानि, यात ] १ जाना।
गमन करना। २ श्राक्रमण करना। चढ़ाई करना।
२ प्रस्थान करना। कूँच करना। २ गुज़र जाना।
१ श्रदृष्ट हो जाना। श्रन्तर्धान हो जाना। ६ गुज़र
जाना। वीत जाना। ७ प्रचितत रहना। द हो
जाना। श्रापड़ना। ६ किसी (नीची) श्रवस्था
को पहुँच जाना। १० किसी काम को करने का
वीड़ा टठाना। ११ किसी के साथ मैथुन सम्यन्धी
सम्यन्ध स्थापित करना। १२ प्रार्थना करना।
याचना करना। १६ पता लगाना। दूढ़

यागः ( पु॰ ) यज्ञ ।

याच् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ याचते ] माँगना । भिचा माँगना । प्रार्थना करना । विनती करना ।

याचकः ( पु॰ ) [ श्री॰—याचकी ] भिच्नक । भिखारी । मँगता । प्रार्थी ।

" तृवादिष लघुस्तूलस्तूलादिष च याचकः॥"

—सुभाषित ।

याचनं (न॰)) १ प्राप्त करने के लिये विनती याचना (खी॰)) करने की किया । माँगने की किया। २ प्रार्थना । विनती । प्रार्थनापत्र। याचनकः (पु॰) भिखारी । निवेदक । प्रार्थी । याचिप्णु (वि॰) याचनाशील । माँगने की प्रवृत्ति वाला ।

याचित ( व॰ छ॰ ) माँगा हुश्रा। प्रांथित।

याचितकं (न॰) वह वस्तु जी याचना करने से प्राप्त हुई हो। मँगनी की चीज़।

याञ्चा (स्त्री॰) १ याचना । सँगनी । २ प्रार्थना । विनती ।

याजकः ( पु॰ ) १ ऋत्विज । यज्ञ कराने वाला । २ राजा का हाथी । ३ मदमाता हाथी ।

याजनं (न०) यज्ञ की किया।

याझसेनी ( स्त्री॰ ) द्रीपदी का एक नाम।

याज्ञिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰ —याज्ञिकि ] यज्ञ सम्बम्धी।

याज्ञिकः ( पु॰ ) ऋत्विज् या यज्ञ करने वाला ।

याज्य (वि॰) १ यजन करने येग्य । २ यज्ञीय । ३ वह जिसके लिये वज्ञ किया जाय । ४ वह जिसे शास्त्रानुसार यज्ञ करने का श्रिधकार प्राप्त है ।

याज्यः ( पु॰ ) यज्ञ करने वाला ।

याज्यं (न॰) ऋत्विज की दक्तिणा।

यात (व॰ कृ॰ ) गया हुआ। प्रस्थानित ।

यातं ( न० ) १ गमन। गति। २ कूंच। प्रस्थान। १ वीता हुग्रा समय। भूतकाल।—याम,—यामन्, ( वि० ) १ वासी। रात का रखा हुग्रा। इस्ते-माल किया हुग्रा। बुसा हुग्रा। २ कचा। श्रन-पका। जीर्ष। युदा। घिसा हुग्रा।

यातनं ( न॰ ) बदला । [ जैसे चैरयातनं ]

यातना ( स्त्री॰ ) यम द्वारा दिया जाने वाला पापियों को दगड । ( यहुवचन )

यातुः ( पु॰ ) ३ पथिक । वटोही । ६ पवन । ३ समय । ( पु॰ न॰ ) प्रेत । भूत । राचस । — धानः, ( पु॰ ) प्रेत । भूत । राचस ।

यातृ ( र्छी॰ ) पति के भाई की पत्नी । जिठानी । दौरानी ।

यात्रा ( खी॰ ) सफर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की किया। २ कूंच। प्रस्थान। चढ़ाई के लिये सेना का प्रस्थान। चढ़ाई। ३ तीर्थाटन। ४ तीर्थ सं० श० कौ०—५७ यात्रियों का समुदाय। १ उत्सव । ६ जलूस। उत्सव का जलूस। ७ सड़क । म जीविका । ६ (समय) यापन। १० संसर्ग । [ यथा—यात्रा चैव हि लैं।किकी] ११ उपाय। साधन। १२ प्रथा। रस्म। १३ वाहन। सवारी।

यात्रिक (वि॰) [ स्त्री॰ —यात्रिकी ] १ प्रस्थान करने वाला । २ यात्रा सम्बन्धी । ३ वह जो जीवन करने के उपयुक्त हो । ४ मामूली ।

यात्रिकः ( पु॰ ) यात्री ।

यात्रिकं (न०) १ कूंच। चढ़ाई। २ यात्रा सम्बन्धी रसद्।

याथातथ्यं ( न० ) वास्तविकता। सत्यता।

याथार्थ्यम् (न०) १ यथार्थं होने का भाव । २ उपयुक्तता ३ किसी उद्देश्य की सिद्धि ।

याद्वः ( ५० ) यदुवंशी ।

याद्स् (न॰) कोई भी (विशाल वपुधारी) जल-जन्तु।—पतिः,—नाथः, ( = याद्सांपति, याद्सांनाथः, ] (पु॰) १ समुद्र। २ वरुण देव का नाम ।

याद्वत्त (वि॰) [स्त्री॰—यद्वत्ती ] ) ( वि॰ ) याद्वश् (वि॰) [स्त्री॰—याद्वशी ] } निस प्रकार याद्वश् (वि॰) [स्त्री॰—याद्वशी ] ) ना। नैसा।

याद्वचिक्रक (वि॰) [ स्त्री॰ —याद्वचिक्रको ] १ स्वेच्छा चारी । स्वतंत्र । २ श्राकस्मिक । इत्तिकाकिया ।

यानं (न०) १ गमन। पादचारण। (घोड़े या हाथी की) सवारी। २ समुद्र यात्रा। यात्रा। ६ आक-मण। चढ़ाई। हमला। ४ जलूस। ४ वाहन। रथ। गाड़ी।—पात्रं (न०) नाव। जहाज।—भंगः, (पु०) जहाज़ के नष्ट होने की किया।—मुखं, (न०) सवारी का आगे का भाग, जिसमें घोड़ा जीता जाता है।

यापनं (न॰)) १ चलाना । हँका देना । निकाल यापना (खी॰) र्रे देना । २ रोग को दूर करना । ३ समय का न्यतीत करना । ४ दीर्घसूत्रता । १ सहायता । सहारा । ६ श्रभ्यास ।

याप्य (वि॰) हटाने, निकाल देने या श्रस्वीकृत करने

योग्य। २ नीच । तिरस्करणीय । श्रनावश्यक । — यानं, (न॰) डोली । पालकी । न्याना ।

यामः (पु॰) १ दमन । संयम । सहनशीलता । २ प्रहर । तीन घंटे का समय ।—घोपः, (पु॰) मुर्गा । २ घड़ियाली ।—यामः, (पु॰) प्रत्येक घंटे के लिये निर्दिष्ट कार्य ।— चृत्तिः, (स्त्री॰) चैाकीदारी । पहरेदारी ।

यामलं ( न० ) जोड़ा । जुद्द ।

यामवती ( भ्री॰ ) रात्रि ।

यामिः ) (स्त्री॰) १ भगिनी । बहिन । २ रात । यामी ) रात्रि ।

यामिकः ( ५० ) चौकीदार । पहरेदार जा राप्त को पहरा दे ।

यामिका ) (स्त्री॰) रातः ।—पतिः, ( पु॰ ) १ यामिनी र्वेचन्द्रमा । २ कप्रः ।

यामुन (वि॰) [खी॰—यामुनो ] यमुना नदी सम्बन्धी या यमुना से निकला हुआ या यमुना से उत्पन्न ।

यामुनं ( न० ) सुर्मा विशेष ।

योमुनेप्रकं ( न॰ ) सीसा । राँगा ।

याम्य (वि॰) १ दिचिणी २ यमराज सम्बन्धी या यम जैसा ।—झयनं, (न॰) दिचिणायन ।— उत्तर, (वि॰) दिचिण से उत्तर की श्रोर जाने वाला।

याम्या (स्त्री॰) १ दिचिख। २ रात।

थायजूका ( पु॰) इन्याशील । वह पुरुप जा प्रायः यज्ञ किया करता हो ।

यायावरः ( पु॰ ) एक स्थान पर न रहने वाला साधु।

यावः (पु॰) । भोज्य पदार्थं जो यव का बना हो। यावकः (प॰) । २ सोज्य पदार्थं जो यव का बना हो। यावकः (पु॰)

यावत् ( वि॰ ) [ स्त्री॰—य।वतो ] जितना ।

यावन् ( वि॰ ) [ स्त्री॰—यावनो ] यवन सम्बन्धी।

यावनः ( पु॰ ) लोबान ।

याचसः ( पु० ) १ घास का ढेर । २ चारा। रसद ।

याप्रीक (वि॰) [ स्त्री॰—याप्रीकी ] लहुधर । लहैत ।

याप्टीकः ( पु॰ ) योद्धा जे। लाठी से लड़े।

यास्कः ( पु॰ ) निरुक्तकार का नाम।

यु ( धा॰ परस्मै॰ ) [ योति, युन ] १ मिलाना । जोड़ना । २ गहुयहु करना । संमिश्रय करना ।

युक्त ( व० ह० ) १ जुदा हुआ । मिला हुआ । २ वंधा हुआ । जुएँ में जुता हुआ । नधा हुआ । ३ सुन्यवस्थित किया हुआ । ४ सहित । संयुक्त । १ सम्पन्न । परिदृर्ण । ६ लीन । एकाय । ७ किया-शील । न निपुण । अनुभवी । चतुर । ६ उपयुक्त । योग्य । ठीक । १० अर्योनिक ।—प्रार्थ, ( वि० ) ज्ञानी । सममदार —कर्मन्, ( वि० ) वह जिसे कोई कर्त्तं य कर्म सोंपा गया हो —द्गुड, ( वि० ) उपयुक्त द्रुड देने वाला । मनस्, ( वि० ) जो किसी काम में मन लगाये हो । मुखातिव ।

युक्तं ( न॰ ) जोड़ी। जुटु।

युक्तः (पु०) वह संन्यासी जो ब्रह्मीभृत हो गया हो।

युक्तिः (छी०) १ मेल । मिलाप । सङ्गम । मिलावट ।

२ प्रयोग । ज्यवहार । इस्तेमाल । ३ नाधना । ४
चलन । रस्म । ४ उपाय । ढंग । तरकीय । ६
उपयुक्तता । ७ चातुरी । कला । म उपपित्त । हेतु ।

१ परिणाम । नतीजा । १० श्राधार । कारण । १९
रचना । सम्भावना । योग । १२ श्रलङ्कार विशेष
जिसमें श्रपने कर्म को छिपाने के लिये दूसरे को
किसी किया या युक्ति द्वारा विश्वत करने का वर्णन
किया जाता है । १३ मीज़ान । जोड़ । १४ धातु
की मिलावट । — कर, (वि०) श उपयुक्त । २
सिद्ध । — युक्त, (वि०) युक्तिसङ्गत । ठीक ।
वाजिव ।

युगं ( न० ) १ जुआ । जुआठ । २ जोड़ा । जुट । २ समय या काल विशेष । पुराणानुसार काल का एक दीर्घ परिमाण । ३ पुरुष । पुरत । पीढी । ४ चार की संख्या का सङ्केत ।—म्रान्तः, ( पु० ) युग का श्रन्त । प्रलय । मध्यान्ह ।—श्रवधिः, ( पु० ) प्रलय ।—कीलकः, ( पु०) वह खूंटी जो वम और जुए के मिले छिद्रों में डाली जाती है । सैल । सेला ।— बाहु, (वि०) लंबी भुजा वाला ।

युगंधरः (पु॰) । गाड़ी के श्रगले भाग की वह युगन्धरः (पु॰) । लंगी निक्ली हुई लकड़ी जिसमें युगन्धरम् (न॰) । जुशाँ श्रटकाया जाता है ।

युगपट् ( श्रव्यया॰ ) समसामयिकता से । एक साथ । एक ही समय में ।

युगर्तं ( न॰ ) जेाड़ा । जेाड़ी ।

युगलकं (न॰) १ जुट । जीड़ा । २ वह कुलक (गद्य) जिसमें दो श्लोकों वा पद्यों का एक साथ श्रन्वय हो ।

युग्म (वि॰) सम।

युग्मं (न॰) १ जोड़ा। २ सङ्गमः । सम्मिलनः । ६ (दो नदियों का) समागमः । ४ जुलही सन्तानः । यमज सन्तानः । ४ कुलकं या युगलकः । ६ मिथुन राशि।

युग्य (वि॰) १ जीते जाने योग्य । २ जुता हुया । चारजामा या साज कसा हुया । ३ खींचने योग्य ।

युग्यः ( पु॰ ) स्य में जीतने यीग्य घोड़ा या कोई जानवर ।

युज् ( धा॰ उभय॰ ) [ युनिक्त, युंक्ते, युक्त ] १ जोड़ना । मिलाना । लगाना । संयुक्त करना । २ जुएँ में जीतना । ३ सम्पन्न करना । ४ इस्तेमाल करना । प्रयोग करना । १ लगाना । नियुक्त करना । ६ घुमाना । फेरना । लगाना ( जैसे मन को किसी वस्तु पर । ७ एकाम्र निक्त करना । इ रखना । स्थापित करना । ६ यना कर तैयार करना । सुन्यवस्था से रखना । तैयार करना । योग्य वनाना । १० देना । प्रदान करना ।

युज् (वि०) १ जुता हुत्रा। २ सम। विषम नहीं। (पु०) १ संयोजक। जोड़ने वाला। २ योगी। ३ जोड़ा। (इस प्रर्थ में यह शब्द नपु सक भी है।)

युंजानः ) ( पु॰ ) १ हाँकने वाला । सारथी । २ युञ्जानः ) योगाभ्यासी ब्राह्मण जे। ब्रह्म में एकीभूत होने का श्रमिलापी हो ।

युत (व॰ कृ॰) १ संयुक्त । मिला हुन्ना । जुड़ा हुन्ना । २ सम्पन्न सहित । युतकं (न॰) १ जोड़ा। २ मेल। दोस्ती। मैत्री। १ विवाहोपलच्य का उपहार या भेंट। ४ स्त्रियों की पोशाक विशेष। १ स्त्रियों के पहिनने के कपड़े की गोट या संजाफ।

युतिः (स्त्री॰) १ सम्मिलन । सङ्गम । २ सहित । युक्त । श्रधिकार-प्राप्ति । ४ जोड़ । मीज़ान । १ श्रहें। का योग ।

युद्ध ( न० ) १ लड़ाई । संग्राम । रण । — ग्रवसानं, ( न० ) सुलह । सिन्ध । — ग्राचार्यः, ( पु० ) युद्धविद्या की शिक्षा देने वाला । — उन्मत्त, ( वि० ) लड़ाका । युद्ध में विक्षित । — कारिन् ( वि० ) लड़ने वाला । योद्धा । — भूः, ( पु० ) — भूमिः. (सी०) रणकेत्र । मार्गः (पु०) युद्ध के दाँव पेंच । — रङ्गः ( पु० ) रणकेत्र । चीरः, ( पु० ) १ सैनिक । सिपाही । वीररस । — सारः, ( पु० ) वोड़ा ।

युध् (धा॰ श्रात्म॰ ) [ युध्यते, युद्ध ] लड़ना। भगड़ना। युद्ध करना।

युध् (स्त्री॰) युद्ध । लड़ाई । रख । संग्राम ।

युधानः ( पु॰ ) सैनिक । सिपाही । चत्रिय जाति का मनुष्य ।

युप् (धा॰ परस्मै॰) [युप्यति ] १ मिटा देना। खरोच डालना। २ कष्ट देना। पीड़ित करना। सताना।

युयुः ( ५० ) घोड़ा ।

युयुत्साः ( स्त्री॰ ) लड़ने की श्रमिलापा । भिड़न्त करने की ह्च्छा ।

युयुत्सु (वि॰) लड़ने का श्रभिलाषी।

युवितः } ( स्त्री॰ ) जवान भौरत । युविती }

युवन् (वि॰) [स्त्री॰—युवितः युवितः यूनी] १ जवान । वयस्क । २ स्वस्थ्य तंदुरुतः।३ उत्तम । उत्कृष्ट ।

युवन् (पु॰) [कर्ना—युवा, युवानौ, युवानः] १ जवान श्रादमी । २ छ्रोटा वंशधर । (जिसका बड़ा जीवित हो । जीवित तुवश्ये भुवा।— खुलित, (वि॰) [ खी॰ -खुलितः, खुलती ] जवानी में गंजा।—जरत्, (वि॰) [ खी॰ — जरती ] वह जा जवानी की श्रवस्था में वृहा देख पड़े।—राज्, (पु॰) —राजः, (पु॰) राजा का वह राजकुमार जा राजिसहासन के लिये मनोनीत कर लिया गया हो। राजा का उत्तराधिकारी। युष्मद ( सर्वनाम ) तृ। तुम।

युष्मादृश् } ( वि॰ ) तुम जैसा । तुम्हारे जैसा ।

यूकः ( ५० ) ) यूका (स्री०) } जुर्यां । चील्हर । चिलुया ।

यूतिः (स्त्री॰) मिला। मेल। संमिलन। सम्बन्ध।

यूर्थं ( न॰ ) गल्ला । गिरोह । हेड़ । समूह । दल । टोली ।—नाथः,—पः,—पतिः, ( पु॰ ) किसी टोली या दल का नायक । श्रुगुत्रा ।

यूथिका ) ( छी० ) जुही नाम का फूल श्रीर उसका यूथी ) पौघा।

यूपः (पु॰) १ यज्ञमण्डप का वह खंभा जिसमें वित का पशु बाँधा जाता है। यह खंभा या तो बाँस का होता है अथवा खिदर की लकड़ी का। २ वह स्तम्भ जा किसी विजय अथवा कीर्ति के लिये बना कर खड़ा किया गया हो।

यूर्पं (न०) यूपः (पु०) } रसा।शोरवा। भोर। जूस। परेह। यूपन् (पु०)

येन ( श्रन्यया०) १ जिससे । २ चूं कि । क्यों कि ।

योक्त्रं (न०) १रस्सा । रस्ती । चमड़े का तस्मा । २ हल के जुए की रस्सी । ३ गाड़ी का जात ।

योगः (पु॰) १ दो श्रथवा श्रधिक पदार्थों का एक में मिलना। संयोग मिलना। मिलान। २ मेल। मिलाप। ६ संसर्ग। स्पर्श। सम्बन्ध। ४ प्रयोग। उपयोग। इस्तेमाल। १ ढंग। रीति। तरीका। ६ परिणाम। नतीजा। ७ जुद्या। म्सवारी। वाहन। गाड़ी। ६ कवच। १० योग्यता। उप-युक्तता। ११ पेशा। धंधा। कारोबार। १२ धोखा। चालवाज़ी। दगावाज़ी। १६ उपाय। तरकीब। १४ उत्साह। उद्योग। श्रायास। १४

इलाज । चिकित्सा । १६ जाटू । टोना । ताँग्रिक कर्म । ऐन्द्रजालिक विद्या । ३७ प्राप्ति । उप-लान्य । १८ धन । सम्पत्ति । १६ नियम । श्रादेश । २० निर्भरता । सम्बन्ध । एक शब्द की दूसरे शब्द पर निर्भरता । २६ शब्द्विन्यास । शब्दब्युत्पत्ति । २२ शब्दब्युत्पत्ति के श्रनुसार शब्द का श्रर्थ । २३ योगदर्शनानुसार चित्त की चज्रलता का निग्रह । चित्तवृत्ति निरोध । २४ पतञ्जलि का योगदर्शन। २१ (गणित मं) जीद । मीज़ान । २६ (ज्योतिप में ) शुभयोग । २७ तारागण का मिलन । २८ ज्योतिय सम्बन्धी । (काल े येग्ग विशेष । २६ किसी नचत्र का तारा विशेष। ३० भक्ति । ३१ जासूस । भेदिया । ३२ विस्वासघातक ।--म्यंगम्, ( न० ) येगा का साधन । - श्राचारः, ( पु०) १ योगाभ्यास २ बीद विशेष । इस सम्प्रदाय के बीदों का मत है कि ( वाह्य ` पदार्थ जे। देख पड़ते हैं, श्रून्य हैं। वे केवल श्रान्तरिक ज्ञान से जनाते हैं, बाहर उनमें कुछ नहीं है।—म्राचार्यः, ( ५० ) १ शिचक जे। इन्द्रजाल विद्या सिखाता हो । २ योगाभ्यास की शिचा देने वाला श्रध्यापक। थ्राधमानं, ( न॰ ) जाली वन्धक ।—ग्राह्मह, वह योगी जिसने श्रपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया हो।--ग्रासनं ( न॰ ) योग-साधन के श्रासन श्रर्थात् वैठने का ढंग विशेष। —इन्द्रः,—ईगः,—ईश्वरः ( पु॰ ) १ वहत वड़ा योगी । २ वह जिसने श्रलौकिक शक्ति सम्पादन कर ली हो । ३ ऐन्द्रजालिक। ४ देवता विशेष । १ शिव जी । ६ याज्ञवल्क्य ।---द्येमः, ( पु॰ ) १ नया पदार्थ प्राप्त करना श्रीर प्राप्त पदार्थ की रत्ता । २ वीमार । ३ कुशल चेम । राजी खुशी । सुरचा । समृद्धि । ४ सम्पत्ति लाभ । मुनाफा । --तारका, --तारा, ( खी॰ ) किसी नचत्र का प्रधान तारा।--दानं, (न०) योगदीचा । २ कपटदान । —धारगा, (स्त्री॰) भक्ति में दृदता ।—नाथः, (पु॰) शिव जी का नामान्तर ।— निद्राः, (स्त्री०) १ सोने श्रीर जागने के वीच की दशा । २ युगान्त

में होने वाली विष्णु की निद्रा।—पट्टं, (न०) प्राचीनकालीन एक पहनावा जो पीठ पर से जाकर कमर में याँधा जाता था श्रीर जिससे घटनों तक का श्रंग ढका रहता था।-पतिः, (पु॰) विष्णुका नाम।—वत्नं, (न०) वह शक्ति जो योग की साधना से प्राप्त होता है । तपोवल । २ ऐन्द्रजालिक शक्ति ।—माया, ( स्त्री॰ ) १ योग की श्रलौकिक शक्ति । २भगवान की सृजन शक्ति। ( भगवतः सर्जनार्था शक्तिः) ३ दुर्गा का नाम ।-रङ्गः (पु०) नारंगी।-रु,ढ, (वि०) दो शब्दों के योग से वनने वाला (वह शब्द जो श्रपना सामान्य श्रर्थ छोड़ कर कोई विरोप श्रर्थ वतलावे।--रोचना, ( छी० ) इन्द्र-जाल करने वालों का एक प्रकार का लेप।---वर्तिका, (स्त्री॰) जादू की वत्ती या दीपक। --वाहिन्, ( पु॰ न॰ ) भिन्न गुणों की दो या कई श्रोपधियों को एक में मिलाने येाग्य करने वाली श्रोपधि या द्रन्य ।--वाही, (स्त्री०) १ सजी । खार। जवाखार । २ शहद। मधु । ३ पारा । —विक्रयः, ( पु॰ ) जाली फरोख़्त या विक्री।—विदु. (वि०) योग को जानने वाला। (पु०) १ शिव जी।२ योगी। ३ दर्शन का श्रनुयायी । ४ वाजीगर । जादूगर । ४ द्वाइयों को वनाने वाला। कम्पींडर ।- शास्त्रं, (न०) पतञ्जलि ऋषि का बनाया हुत्रा योग-साधन पर एक यन्थ विशेष ।-सारः, ( पु॰ ) सर्वन्याधिहर श्रोपधि ।

योगिन् (वि॰) १ संयुक्त । सिहत । २ वह जिसमें ऐन्द्रजालिक शक्ति हो । (पु॰) १ योगी । २ वाजीगर । ३ योगदर्शन का श्रनुयायी ।

योगिनी (स्त्री॰) १ वाजीगरिन । २ भगितन । १ रणिशाचिनी । दुर्गा की सहचरी जिनकी संख्या श्राठ है।

योगेष्ठं ( न० ) सीसा । राँगा ।

योग्य (वि॰) १ उपयुक्त । योग्य । ठीक । वाजिव । २ उपयोगी । कामलायक ! मुफ़ीद । ४ योगाभ्यास के योग्य ।

योग्यः (पु॰) युक्ति भिड़ाने वाला। उपाय लगाने वाला। उपायी।

योग्यं ( न॰ ) १ सवारी । गाड़ी । चन्दन । ३ चपाती । ४ हुछ ।

योग्या (स्त्री॰) १ श्रभ्यास । कसरत । २ कवायद । फौजी शिचा ।

योग्यता ( छी०) १ चमता । लायकी । २ लियाकत । विद्वत्ता । बुद्धिमानी । ३ तात्पर्य बोध के लिये वान्य के तीन गुणों में से एक । शब्दों के अर्थ संबन्ध की सङ्गति या सम्भवनीयता ।

योजनं (न०) १ संयोग । मिलान । मेल । एक में मिलाने की किया । जुए में जीतने की किया । २ प्रयोग । नियक्ति । ३ तैयारी । व्यवस्था । ४ शव्दान्वय १ दूरी नापने का प्राचीन कालीन साप विशेष जी ४ कीस या श्राठ मील का होता है । ६ उत्तेजित करने या भड़काने की किया । ७ सन को एकाश्र करने की किया । —गन्धा, (स्त्री०) व्यास-माता सत्यवती का नामान्तर ।

योजना ( छी॰ ) संयोग । मेल । मिलाप । २ व्याक-रणसिद्ध श्रन्वय ।

योधः (पु०) १ योदा । सिपाही । २ लड़ाई । समर ।
संग्राम ।—ग्रागारः, (पु०) —ग्रागारं, (न०)
सिपाहियों के रहने का मकान । वारक ।—धर्मः
(पु०) योद्धाश्रों के नियम या श्राईन ।—
संरावः, (पु०) सिपाहियों या लड़ने वालों की
पारस्परिक ललकार ।

योधनं ( न० ) युद्ध । लड़ाई । रख । समर ।

योधिन् ( पु० ) योद्धा । सिपाही । भट । लड़ाका ।

योनिः ( पु० स्त्री० ) १ गर्भाशय । भग । २ कोई भी

उद्धव स्थान । उपादान कारख । श्रेति । चश्मा । ३

खान । ४ श्रावासस्थान । श्राश्रयस्थान । श्राधार ।

१ घर । तह । ६ वंश । कुल । खान्दान । जाति ।

उत्पत्ति । श्रस्तित्व का रूप । ७ जल ।— ज

( वि० ) गर्भाशय से उत्पन्न होने वाला । योनि से

उत्पन्न ।—देवता, (स्त्री०) पूर्वाफाल्गुनी नचत्र ।

—भ्रंगः, (प्र०) योनि रोग विशेष, जिसमें गर्भाशय अपने स्थान से कुछ हट जाता है।— रञ्जनं, (न०) रजस्वला धर्म।—लिङ्गम्, (न०) भगाङ्कर । भगलिङ्ग। — सङ्कर, (वि०) नियम विरुद्ध संयोग से जातियों का सङ्करत्व।

योनी (स्त्री॰) देखो यानि।

योपनं (न०) १ मिटा देने या छील ढालने की किया। २ कोई वस्तु जिससे मिटाया जाय। ३ परेशानी। घवड़ाहट। विकलता। ४ श्रेत्याचार । पीइन। नाशन।

योषा (स्री॰)) योषित् (स्री॰)} स्री। लड़की। युवती स्री। योषिता (स्री॰))

यैक्तिक (वि॰) [स्री॰ —यैक्तिकी ] १ उपयुक्त । योग्य । मुनासिव । २ युक्तियुक्त । ३ परिणाम निकालने योग्य । ३ साधारण । मामूली । रीसि-रस्म के श्रनुसार ।

यैक्तिकः (पु॰) राजा का विनोद या कीड़ा का साथी। नर्मसखा।

यै।गः ( पु॰ ) याग दर्शन को मानने वाला।

योगपद्यं ( न॰ ) समकालीनता ।

यै।गिक (वि॰) [स्त्री॰—यै।गिकी ] १ उपयोगी। उचित। कामलायक। २ मामूली। साधारण। ३ शब्द ब्युरपत्ति के श्रनुकृत । ४ योग सम्बन्धी प्रतिकारकर। दुःखहर।

योतक (वि॰) [स्त्री॰—योतकी ] वह सम्पत्ति जिस पर किसी एक ही न्यक्ति का एकमान्न ग्रिधकार हो।

'' विभागभावना त्रेया गृहस्त्रेत्रेश्च यौतक्षेः।''

याज्ञवल्क्य ।

चैतिकं (न॰) १ निजी सम्पत्ति । खास ऋपनी सम्पत्ति । २ दाइजा । दहेज । वह सम्पत्ति जे। स्त्री को विवाह के समय मिलती है ।

यौतवं (न॰ माप। नाप।

योध (वि॰) [स्त्री॰—योधी] लड़ाक् । लड़ने वाला। ₹

योन (वि॰) [ स्त्री॰—योनी ] १ योनि सम्बन्धी । २ विवाह सम्बन्धी ।

यै। नं ( न॰ ) विवाह । वैवाहिक सम्यन्ध ।

त्रोवतं (न॰) १ युवती खियों की टोली । २ युवती खी की खूबी (सौन्दर्य ग्रादि)। युवा खी होने का भाव।

योवनं ( न॰ ) जवानी ! - ध्रारमः, (पु॰ ) जवानी का उभाद ।—दर्पः, (पु॰ ) १ जवानी का

र (पु०) संस्कृत श्रथवा नागरी वर्णमाला का सत्ताइसवाँ व्यक्षन । जिसका उचारण जीभ के श्रमले भाग को मूर्द्धा के साथ थोड़ा सा स्पर्श कराने से हुत्रा करता हैं। यह जल्मं श्रीर स्पर्श वर्णों के वीच का वर्ण है। इसका उच्चारण स्वर श्रीर व्यक्षन का मध्यवर्ती हैं। श्रतप्व यह श्रम्तस्य कहलाता हैं। इसके उचारण में संवार, नाद श्रीर घोण नाम के प्रयत्न हुश्रा करते हैं।

रः (पु०) १ श्रम्नि । २ गर्मी । ताप । ३ प्रेम । कामना । ४ वेग । रफ़्तार ।

रंहु (धा॰ परस्मैं॰) [रंहित ] तेज़ी से या वेग से जाना या चलना।

रंहितिः (स्त्री॰ ) १ वेग । रफ़्तार । २ उत्सुकता । प्रचयदता ।

रक्त (व० कृ०) १ रंगा हुआ। रंगीन। २ लाल। ३

श्रमुरक्त । श्रमुरागवान्। ४ प्यारा। प्रिय। माश्रक।

४ मनोहर। सुन्दर। मनोज्ञ। ६ कीड़ा प्रिय।

खिलाड़ी।—श्रक्तः, (वि०) लाल नेत्रों वाला।

२ भयानक।—श्रक्तः, (पु०) १ भैसा। २

कन्नतर।—श्रङ्कः, (पु०) प्रवाल। मृंगा।—श्रङ्गः,

(न०) १ खटमल। खटकीरा। २ मङ्गलग्रह। ३

सूर्य या चन्द्रमण्डल। श्रिभ्रमन्थः, (पु०)

श्राँखों की सूजन। श्रम्बरं, (न०) लाल रंग

का वस्त्र।—ग्रम्बरः, (पु०) गेरुआ वस्त्रधारी

संन्यासी या परिवाजक।—श्रर्षुदः (पु०) रोग

विशेष जिसमें पक्ने श्रीर वहने वाली गाँठे शरीर
में निकल श्राती हैं।—श्रग्गोकः, (पु०) लाल

श्रभिमान । २ श्रविवेक ।—लक्तां, ( न० )। जवानी का चिन्ह । २ मनोहरता । सैान्दर्य । ३ ( खियों के ) कुच ।

योवनकं (न०) जवानी।

योवनाश्वः ( पु॰ ) युवनाश्वके पुत्र का नाम । श्रर्थात् राजा मान्धाता का नाम ।

योवराज्यं ( न० ) युवराज का पद । योष्माक ) (वि॰ ) [स्त्री॰ —योष्माकी] तुम्हारा योष्माकीण ∫ खदीय ।

फ़्लों वाला श्रशोक वृत्त । श्राधारः, ( go ) चमड़ा।—ग्राभ (वि॰) लाल श्राभा वाला। — ध्राशयः. ( पु॰ ) शरीर के सात श्राशयों में से चौथा जिसमें रक्त का रहना माना गया है।— उत्पत्तं, ( न॰ ) लाल कमल । —उपलं, (न॰) गेरु ।--कग्ठ,--कग्ठिन, ( वि॰ ) मधुर करठ वाला। (पु०) कोकिल पत्ती। --कन्दः, —कन्द्रतः, ( पु॰ ) मृंगा । प्रवात ।—कमलं, (न०) लाल कमल ।—चन्द्रनं, (न०) १ लाल चन्दन । २ केसर ।--चूर्गी, ( न० ) सेंदूर । ई गुर । — छुर्दिः, ( छी० ) रक्त की वमन । — जिह्न, (पु॰) शेर। सिंह। - तगुडः, (पु॰) तोता ।--द्रश, (पु॰) कवृतर ।--धातुः, (पु॰) १ गेरु। २ ताँवा।--पः, (पु०) राचस ।--पल्लवः, ( पु०) श्रशोक वृत्त । - पा, ( स्त्री० ) जौंक।-पाद, (वि०) लाल पैरों वाला।-पादः, ( १० ) १ पत्ती विशेष, जिसके पैर लाल हों। तोता। २ संग्राम-स्थ । ३ हाथी ।— पायिन् ( पु॰ ) खटमत । खटकीरा ।---पायिनी, (स्वी॰) जींक।--पिसइम्, (न॰) १ लाल मुँहासा । २ नाक व मुँह से श्रपने श्राप रक्त का गिरना ।—प्रमेहः, ( पु॰ ) पेशाव की राह खून का गिरना। - भर्व, ( न० ) मांस ।---मोद्यः (पु॰) - मोद्यगं, (न॰) रक्त का वहना।-वटी,-वरटी, (स्री०) चेचक ।--वर्गः, (पु०) १ लाख। २ श्रनार का वृत्त। ३ कुसुम का फूल ।--वर्ण, (वि०) लाल रंगा हुश्रा। २ वीरवहृटी।—वर्गी, ( न० ) स्रोना।

—शासनं, (न०) सेन्दूर। ईंगुर। शोर्षकः, ( पु० ) १ गंधाबिरोजा । २ सारस । सन्ध्यकं, (न॰) लाल कमल।—सारं, (न॰) लाल चन्दन ।

रक्तं (न०) १ खून। लोहा २ ताँवा। ३ कुसम का फूल। १ सिंदूर। इंगूर।

रक्तः ( पु० ) १ लाल रंग । २ कुसूम का फूल ।

रक्तक (वि॰) १ लाल । २ । श्रवुरक्त । श्राशिक । शौकीन । ३ प्रसन्नकर । ४ खूनी ।

रक्तकः (पु॰ ] १ लाल वश्व । २ प्रेम करने वाला श्रादमो । ३ विनोदी । मसखरा ।

रक्ता (स्त्री०) १ लाख। २ गुञ्जा या घुंघची का

रक्तिः (स्त्री०) १ मनोहरता । मनोज्ञता । श्रनुराग । प्रेम । राजभक्ति । भक्ति ।

रक्तिका (स्त्री०) घुंघची।

रिकमन् (पु॰) ललाई।

रत्त् (धा० परस्मै०) [रत्तति, रत्तित ] १ रत्ता करना। रखवाली करना। चैाकसी करना। शासन करना । २ गुप्त रखना । प्रकट करना । ३ वचाना । रत्तक (वि॰) [स्त्री॰—रित्तका] रत्तण करने वाला । चैाकसी करने वाला । वचाने वाला

रक्तकः ( न० ) रखवाला । रखैया । चैाकीदार । पहरे-

रक्तर्गं ( न० ) रखवाली । रक्ता । चौकसी । पहरेदारी । रद्माणी (स्त्री०) लगाम। रास।

रत्तस् ( न० ) राचस । दैस्य । दानव ।—ईशः,--नाथः, ( पु॰ ) रावण :-जननी, ( स्त्री॰ ) रात । - सभं, ( न० ) राज्ञसों की टोली या सभा ।

रत्ता (स्त्री०) १ वचाव । रत्तरण । चौकसी । २ सावधानी । सुरचा । ३ चौकीदार । पहरेदार । ४ यंत्र । कवच । ताबीज । ४ श्रिधिष्ठातृ देवता । श्रिधिदैवत । १ भस्म । ६ राखी जो कलाई में वाँधी जाती है।--श्रिधिकृतः, (पु॰) १ संरत्तक। शासक। २ मजिस्ट्रेट। ३ पुलिस का प्रधाना

ध्यत्त । – श्रपेत्तद्धः, (पु॰) १ द्वारपाल । दंस्वान । २ जनानखाने का दरवान । ३ लौंडा । ( जो पुरुप से मैथुन करवाता है) ४ नट । श्रभिनयकर्त्ता । ताबीज़। कवच। गृहं, ( न०) प्रस्ति का गृह। जचाखाना। सौरी।—पालः,—पुरुपः. ( पु॰ ) चौकीदार । रखवाला ।—प्रदीप:, (पु॰ ) तंत्र के श्रनुसार वह दीपक जो भूत प्रेतादि की वाधा मिटाने को जलाया जाता है। --भूपग्रां,--मग्रिः, —रत्नं, ( न० ) वह भूपण जिसमें किसी प्रकार का कवच ग्रादि हो।

🔵 (वि०) रखवाला । (पु०) 😗 वचाने रिचन् ∫ वाला । २ चौकीदार । सन्तरी । पुलिस

रघुः ( ५० ) सूर्यवंशी एक प्रसिद्ध राजा । यह राजा दिलीप का पुत्र श्रीर राजा श्रज का पिता था ।--नन्दनः, नाथः,- पितः,- श्रेष्टः,-सिहः, ( पु० ) श्री र:मचन्द्र जी का नामान्तर।

रंक ) (वि॰) १ कमीना। ग़रीव। भिच्नक। रङ्क ∫ श्रेभागा। २ सुस्त ।

( पु॰ ) फकीर । मँगता । भूखा ।

( पु॰ ) हिरन । मृग ।

रंडुः } ( पु॰ रङ्कः } ( पु॰ रंगः ( पु॰ ) रङ्गः ( पु॰ ) रंगं ( न॰ ) 🗲 टीन । जस्ता । रङ्गम् ( न०)

रंगः ) (पु०) १ रंग।२ श्रभिनय खेलने का रङ्गः ∫ स्थान । रंगमञ्ज । ३ सभा-स्थान । ४ सभा के सदस्य। दर्शक गण। १ रणभूमि। ६ नृत्य। गान । श्रभिनय ७ खेल । तमाशा । बहलाव । म सुहागा । — ग्राङ्गशाम्, ( न० ) रंगभूमि । श्रवाड़ा ।--श्रवतरणम्, (न०) १ रङ्गभूमि में जाने का द्वार । २ नट का पेशा !—— ग्राजीवः -- उपजीवीन् (पु०) १ नट । २ चित्रकार । —कारः,—जीवकः, ( पु॰ ) चित्रकार l —चरः, (पु॰) १ नट । खिलाड़ी । २ पटेवाज़ ।— जं; न०) सेंदुर। ईंगुर।—द्वारं, (न०) १रंगमञ्ज।

का प्रवेशद्वार । २ किसी नाटक का मङ्गलाचरण, नान्दीमुख पाठया प्रस्तावना ।—भूतिः, ( छी० ) प्राधिनमास की पूर्णिमा वाली रात ।—भूमिः, ( छी० ) १ रंगमंच । २ प्रखादा । ३ रणचेत्र । —मग्डपः, ( पु० ) प्रभिनयशाला । नाटक-घर ।—मानृ, ( छी० ) १ लाख । २ कुटनी । —वस्तु. ( न० ) चित्रण । रंगसाङ्गी ।—वाटः, ( पु० ) प्रखादा ।—प्रात्ता, ( छी० ) नाटक-घर । नाचघर ।

रंघ ) (धा॰ डभय) [रंघिति, रंघिते ] १ जाना । रङ्घ ) तेज़ी के साथ जाना ।

रच् (धा॰ उभय॰) [ रचयति—रचयते,
रचित ] १ क्रमबद्ध करना। प्रस्तुत करना। तैयार
करना। उद्घावित करना। २ यनाना। सरजना।
पैदा करना। ३ लिखना। नियन्ध रचना। ४
स्थापित करना। १ समाना। श्रङ्गार करना। ६
लगाना।

रचनं (न०) ) १ रचने या वनाने की क्रिया या रचना (स्री०) } भाव । निर्माण । वनावट । २ वनाने का ढंग । ३ यन्थ । ४ वाल सम्हालना या गृंधना । ४ न्यूह रचना । ६ मानसिक कल्पना ।

रजकः ( पु॰ ) धेावी ।

रजका } ( खी॰ ) धोविन।

रजत (वि॰) १ रुपेहला । चाँदी का बना । २ सफेद । रजतं (न॰) १ चाँदी । २ सुवर्ण । ३ मोती का हार या प्राभूपण । ४ रक्त । खून । १ हाथीदाँत । ६ नचत्र ।

रजनिः ) (स्ती॰) रात । — करः, (पु॰) चन्द्रमा । रजनी ) — चरः, (पु॰) रात की घूमने वाला । रास्त । — जलं (न॰) श्रोस । केहरा । — पतिः — रमणः, (पु॰) चन्द्रमा । — मखं, (न॰) सन्ध्या । रात्रि का श्रारम्भ ।

रजस् ( पु०) १ धूल । रज । मैल । २ पुष्परज । मक-रन्द । सूर्यकिरण में का एक रजकण । ३ जुता हुआ खेत । ४ अन्धकार । अन्धयारी । ६ सान-सिक अन्धकार । ७ तीन गुणों में से ( जा समस्त पदार्थों में पाये जाते हैं ) दूसरा रजीगुण। मिस्रयेँ का रजीयमें । - तोकः, (पु०) — तोकं, (न०) — पुत्रः, (पु०) — दर्शनं, (न०) जाजच। जीम। स्थियों का प्रथम बार रजस्वला होना। — वन्यः, (पु०) रजस्वला धर्म का रुक जाना। — रसः, (पु०) श्रन्धकार। — शुद्धिः, (स्थी०) रजस्वला धर्म का साफ साफ नियत समय पर होना। — हरः, (पु०) धोवी।

रजसानुः ( पु॰ ) १ वादल । २ जीव । हृदय ,

रजस्वल (वि॰) गर्दीला । धृलधृसरित ।

रजस्वलः, ( पु॰ ) भैसा।

रजस्वला ( छो० ) १ मासिक धर्मवती छी। २ लड़की जो विवाह योग्य हो गयी हो।

रष्जुः ( पु॰ ) १ रस्सी । रस्सा । डोरी । २ शरीरस्थ रंग विशेप । ३ खियें। के सिर की चोटी ।— दालकं, ( न॰ ) एक प्रकार का जलचर पची । —पेड़ाः ( खी॰ ) सुतली की टोकनी ।

रंज ) ( धा॰ उभय॰ ) [ रजति, —रजते, रञ्जे ) रज्यति, रज्यते, रक्त ] १ लाल हो जाना । रगना । ३ श्रनुरक्त होना । ४ ग्रेम में फंसना । ४ प्रसन्न होना । सन्तुष्ट होना ।

रंजकं } रञ्जकम् } (न०) १ लालचन्दन । २ सेंदुर । ईंगुर ।

रंजकः } रञ्जकः } (पु) १ रंगरेज । चितेरा । २ उत्तेजक ।

रंजनम् ) (न०) १ रंगना । रंग चढ़ाना । २ रंग । रञ्जनम् ) ३ प्रसन्नता । प्रसन्नकारक । ४ लाल-चन्दन की लकड़ी ।

रॅजनी } रञ्जनी } (स्त्री॰) नील का पौधा।

रट् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ रटति, रटित ] चिल्लाना । चीख मारना । गर्जना । भू कना । २ चिल्ला कर घोषणा करना । ३ त्रानन्द में भर चिचयाना ।

रटनं (न॰) १ चिल्लाने की क्रिथा। २ प्रसन्नता सूचक चिल्लाहट।

रस्<u>। ( धा० परस्मै० )</u> [ रसाति, रसित ] वजाना । भुनभुनाना । रुमभुम का शब्द करना ।

सं॰ श॰ कौ॰—हद

रगाः ( पु॰ ) ) १ संग्राम । युद्ध । समर । लड़ाई । रग्गम् ( न॰ ) ) २ रग्गचेत्र । (पु॰ ) १ शोरगुल । कोलाहल । २ वीणा वजाने का गज । ३ गति । गमन। — ग्राङ्गं, ( न० ) तलवार ग्रादि कोई भी शख।—द्यंगर्गं,—द्यंगनं ( न० ) रणचेत्र। समरभूमि ।---ध्रपेत, ( वि॰ ) ( रखचेत्र का ) भगोड़ा ।—ध्रातोद्य, ( न० )—तूर्ये, ( न० ) इन्द्रभिः, ( पु॰ ) मारू वाजा । — उत्साहः, (पु॰) समर में पराक्रम।—क्वितिः, (स्त्री॰) —त्तेत्रं, ( न० )—भूः, ( खी० )—भूमिः, ( स्त्री॰ ),—स्थानं, ( न॰ ) संग्राम चेत्र । लड़ाई का मैदान।—धुरा, (स्त्री०) १ युद्ध में सामना । २ युद्ध की प्रचरहता ।—प्रत्तः, ( पु॰ ) हाथी । गज !—मुखं, (न॰ )— मूर्घन्, ( ५० )—शिरस्, ( न० ) युद्ध में श्रागे का भाग। लड़ने वाली सेना का सब से अगला भाग।--रङ्कः, ( पु॰ ) हाथी के दोनों दाँतों के मध्य का भाग।—रङ्गः, ( पु० ) रणभूमि। —रगाः, (पु०) मच्छर । डाँस ।—रगाम्, (न०) १ उन्करठा । लालसा । किसी वस्तु के खेाजाने का खेद।-रगाकः, (पु०) रगाकः, (न०) १ चिन्ता । न्याकुलता । घवडाहट । विकलता। (पु॰) कामदेव ।—वाद्यं, (न॰) मारूवाजा। —शिता, (स्त्री॰ ) तदाई का विज्ञान।— सङ्खं, ( न० ) लढ़ाई की गड़वड़ी !- सज्जा, ( स्त्री० ) युद्ध के उपस्कर !—सहायः, (पु०) मित्र।--स्तम्भः, (पु०) युद्ध का स्मारक। युद्धस्मारक-स्तम्भ ।

रग्गत्कारः (पु०) १ खड्वड् । मंकार । २ शब्द् । १ गुक्षार ।

रिंगितं ( न० ) खड़बड़ । मंकार ।

रंडा ) (स्त्री॰) १ स्त्री के लिये एक गाली। रगुडा ) नौची। पतुरिया। २ विधवा स्त्री।

हत (व॰ क़॰ ) १ प्रसन्न । हर्षित । २ श्रनुरक्त । ३ त्तीन ।—श्रयनी, (स्ती॰ ) वेश्या । रंडी । पतु-रिया ।—श्रार्थिन, (वि॰ ) कासुक । ऐयाश ।— उद्घहः. (पु०) केकिक। — ऋद्धिकं, (न०) १ दिवस। २ ग्रानन्द के जिये स्थान। — कीलः (पु०) कुत्ता। — क्रुजित, (न०) मैथुन के समय की सिसकारी। — उवरः, (पु०) काक। कौग्रा। — तालिन्, (पु०) कामी। लंपट। ऐग्राश। — ताली, (स्री०) कुटनी। — नारीच, (पु०) १ कामदेव। २ ग्रावारा। लंपट। वद्चलन। ३ कुत्ता। ४ मैथुन के समय की सिसकारी। — वन्धः, (पु०) मैथुन का ग्रासन। — हिराडकः, (पु०) १ ग्रीरतों के फुसलाने या वहकाने श्रथवा विगाइने वाला। २ ग्रावारा। वद्चलन। लंपट।

रतं (न०) १ हर्ष । श्रानन्द । २ मेथुन । ३ गुप्ताङ । रितः (स्ती०) श्रानन्द । हर्ष । सन्तृष्टि । श्राह्माद । २ श्रुत्तराग । प्रेम । ३ प्रीति । यार । ४ कामकीड़ा । सम्भोग । १ कामदेव की स्त्री का नाम । - गृहं, (न०) - भवनं, (न०), — मन्दिरं, (न०) १ श्रानन्दभवन । २ चकत्ता । रंडीखाना । — तस्करः, (पु०) वह पुरुप जा स्त्रियाँ को श्रपने साथ व्यभिचार करने में प्रवृत्त करता हो । — पतिः, — प्रियः, — रमणः, (पु०) कामदेव । — रसः, (पु०) रितिक्रीड़ा । सम्भोग । — लम्पट, (वि०) कामी । ऐयाश ।

रत्तं (न०) जवाहर । बहुमूल्य चमकीले, छोटे और रंग विरंगे पत्थर । [ रत्तों की संख्या या तो १ या ६ या १४ वतलायी जाती है । ] २ कोई भी बहुमूल्य प्रिय पदार्थ । ३ कोई भी सर्वोत्तम वस्तु । —श्रमुविद्ध, (वि०) रत्तों से जड़ा हुआ या जिसमें रत्न जड़े हुए हों ।—श्राकरः, (पु०) १ रत्नों की खान । २ समुद्र ।—श्राक्तोकः, (पु०) रत्ने का हार ।—कन्द्लः, (पु०) मृंगा। प्रवाल ।— खचित, (वि०) जिसमें रत्न जड़े हों ।—गर्भः, (पु०) समुद्र ।—गर्भा, (खी०) पृथिवी।— दीपः,— प्रदीपः, (पु०) १ रत्न का दीपक । २ एक कल्पित रत्न का नाम । कहा जाता है, पाताल में इसीके प्रकाश से उजाला रहता है ।—मुख्यं, (न०) हीरा।—राजः, (पु०) माणिक्य। मानिक। चुन्नी।—एाग्निः, (पु॰) १ रत्नों का ढेर। २ समुद्र।—सानुः, (पु॰) मेरु पर्वत का नाम।— स्, (वि॰) रत्न उत्पन्न करने वाला।—सू,— सृतिः, (खी॰) पृथिवी। धरा।

रितः (पु॰ स्त्री॰) १ कोहनी । २ कोहनी से मुट्ठी तक । एक हाय (नाप विशेष) (पु॰) मुट्ठी । मूंका ।

रथः ( ५० ) १ प्राचीन कालीन एक सवारी। २ योद्धा। ३ चरण । पैर । ४ ऋँग । श्रवयव । ४ शरीर । देह । ६ नरकुल । सरपत ।—ग्र्यत्तः, (पु०) धुरा । धुरी । — प्राङ्गम्, (न०) १ गाड़ी का कोई भाग। २ विशेष कर पहिये। ३ विष्णु भगवान का सुदर्शन चक । कुम्हार का चक्का । ईशः, (पु०) रथ में वैठ कर युद्ध करने वाला ।—ईषा ( स्त्री॰ ) गाड़ी का वम्। — उद्घहः, — उपस्थः, (पु०) कोचवक्स। रथ का वह स्थान जहाँ सारथी बैठता है।—कट्या --कड्या, (छी०) रथों का समुदाय ।--कल्पकः ( पु॰ ) राजा की रथशाला का श्रधिकारी।— कारः, ( पु॰ ) रथ वनाने वाला ।—कुटुंविकः, कुटुम्बिन् ( पु॰ ) रथवान । सारथी ।—कूबरः ( ५० ) कूबरं ( न०) रथ का वह अगला लम्बा भाग जिसमें जुर्बा वंधा रहता है।—द्गोभः, (पु॰) रथ का भटका ।—गर्भकः, (पु०) ढोली । पालकी ।—गुप्ति; (स्त्री०) रथ के किनारे या चारों श्रोर लगा हुश्रा काठ या लाहे का ढाँचा जा रथ को दूसरे रथ से टकराने से वचाता था। —चरगाः, — पादः, (पु०) एक रथ के पहिये। २ चक्रवाक। चकवा ।—धुर (स्त्री॰) रथ का वम्ब ।- नाभिः, (स्त्री०) रथ के पहियों का मध्य-भाग जिसमें धुरी रहती है।—नीड़:, ( पु॰ ) रथ का खटोला। रथ का वह भाग जहाँ सवारी वैठती है ।—वन्धः, (पु० ) रथ का साज या सा-मान।—महोत्सवः, ( पु॰ )—यात्रा, (स्त्री॰ ) श्रापाइ श्रुक्ता द्वितीया को मनाया जाने वाला उत्सव विशेष । इसमें लोग प्रायः जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभदा जी की प्रतिमाओं के। रथ पर सवार कर उस रथ का लाग स्वयं खींचते हैं। बौद्धों श्रौर जैनों में भी उनके देवता रथ में सवार

करा कर निकाले जाते हैं।—मुर्ख, (न०) रथ का अगला हिस्सा।—युद्धं, (न०) रथों में वैठ कर लड़ने वालों की लड़ाई।—वर्त्मन्, (न०) —वीथिः, (पु०) सड़क। आमसड़क। शाही रास्ता।—वाहः, (पु०) १ रथ का घोड़ा। २ सारथी।—शक्तिः, (खी०) रथ की कलसी पर का वह वाँस जिसमें लड़ाई के रथों की ध्वजाएँ लटकायी जाती थीं।—सप्तमी, (खी०) माघ ग्रक्ता ७मी।

रथिक (बि॰) (ची॰—रथिकी) १ गाड़ी पर सवार। २ गाड़ी का मालिक।

रिधन (स्त्री०) १ रथ पर सवार होना या रथ को हाँकना। २ रथ को रखने वाला। (पु०) १ रथ का मालिक। रथ में बैठ कर लड़ने वाला।

रथित } ( पु॰ ) देखाे—''रथिन्"।

रथ्यः ( पु॰ ) १ रथ में जीता जानेवाला घोड़ा । २ रथ का एक भाग।

रथ्या ( खी॰ ) १ रथों के श्राने जाने का रास्ता या सड़क। २ वह स्थान जहाँ कई एक सड़कों एक दूसरे की काउती हों। १ कई एक रथ या गाडियां। रद् ( धा॰ परस्मै॰ ) [ रद्ति ] १ चीरना। फाड़ना। २ खरीचना।

रदः ( पु॰ ) १ चीर । फाड़ । खरोच । २ दाँत । हाथी का दाँत ।—ह्यदः, ( पु॰ ) श्रोठ ।

रदनः ( ५० ) दाँत ।—कुदः, ( ५० ) श्रोठ ।

रध् (घा॰ परस्मै॰) [रध्यति, रद्ध] १ चोटिल करना । घायल करना । सार ढालना । नाश कर ढालना । २ सम्हारना । साफ करना । श्रमनिया करना । (भोजन)

रंतिदेवः } (पु॰) चद्रवंशी एक राजा का नाम।
रंतुः } (पु॰) १ सड्क । मार्ग । २ नदी ।
रंतुः } (पु॰) १ सड्क । मार्ग । २ नदी ।
रंधनं (न॰) १ प्रनिष्ट । चीट । २
रंधिः (खी॰) पाचन। पकाने की क्रिया।
रन्धः (खी॰)

रंभ्रं ) (न०) १ छेद। सूराख। गुफा २। गह्नर। सन्धि रन्भ्रं ) २ कमज़ोर स्थल। वह स्थल जिस पर श्राक्रमण किया जा सके। ऐव। त्रुटि। श्रपुर्णता। – चस्रः, ( पु॰ ) चूहा। मूंसा ।—वशः, ( पु॰ ) पोला, रभ ( धा॰ ग्रात्म॰ ) [रभते; रब्ध ] ग्रारम्भ करना। प्रारम्भ करना । रभस् ( न० ) १ धुन । उत्साह । २ ताकत । जाेर । रभस (वि०) १ उग्र।भयानक ।२ ताकतवर। प्रचरड । उरकरिठत । उरसुक । रभसः ( पु॰ ) ९ उप्रता । ज़बरदस्ती। बरजाेरी। उतावलापन । वेग । २ जल्दवाज़ी । ३ क्रोध । रोप। ४ खेद। शोक। ४ हर्प। श्रानन्द। रम् (धा॰ श्रात्म॰) [रमते] १ प्रसन्न होना। २ खेलना। क्रीडा करना। ३ मैथुन करना। ४ वना रहना । ठहरना । टिकना । रम (वि०) प्रसन्नकारक । आनन्ददायी । रमः (पु०) १ हर्ष। श्रानन्द। २ प्रेमी। श्राशिक। पति । ३ कामदेव । रमर्ठ ( न॰ ) हींग।—ध्वनिः, ( पु॰ ) हींग। रमगा ( वि॰ ) िस्री॰ --रमगी । श्रानन्ददायी। प्रसन्नकारक । मने।हर । रमगां (न०) १ क्रीड़ा। २ श्रामादप्रमाद । ३ प्रीति। मैथुन । ४ श्रानन्द । ५ कूल्हा । कमर । रम्गाः ( ५० ) १ प्रेमी । पति । प्रीतम । २ कामदेव ३ गधा । रासभ । ४ श्रयडकेाश । रमणा । १ एक सुन्दरी युवती स्त्री। २ प्रियतमा। रमगो रानी। रमग्रीय (वि॰) सुन्दर । मनाहर । रमा (स्त्री०) १ परनी। स्वामिनी। २ लक्सीजी का पतिः, (पु॰) विष्णु ।—वेष्टः (पु॰) तारपीन ।

चन्दन विशेष । इसीसे तारपीन का तेल निकलता

नलकूबर की पत्नी है। इससे बढ़कर सुन्दरी श्रप्सरा

रंभा } (स्त्री०) १ केले का पेड़ ।२ गैारी का रम्भा } नाम ।३ एक अप्सरा का नाम । यह

इन्द्रलोक में दूसरी नहीं है ।

है।

रम्य (वि॰) मनोहर । सुन्दर । रम्यः ( पु० ) चम्पा का पेड़। रम्यं ( न० ) वीर्य । रयु ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ रयते, रियत ] जाना । गमन रयः ( पु॰ ) १ नदी का प्रवाह । धारा । २ रफ़्तार । येग । तेज़ी । गति । ३ उत्साह । धुन । रल्लकः (पु॰) १ कंत्रल। ऊनीवस्र। २ पलक। युवतिरल्ल भल्लसमाइतो । भवति की न युवा गतचेतनः ॥" ३ हिरन। रवः (पु०) १ चीख । गर्ज। नाद। २ गान। ( चिदिया का ) चहकना । ३ खड़बड़ी । ४ शोर । रवर्ग (वि॰) १ चिल्लाने वाला। नाद करने वाला। गर्जने वाला । २ शब्दायमान । ३ तीच्या । उष्या । ४ चपल | चञ्चल । रवगः (पु०) १ ऊँट। २ कोयल। रवर्णं ( न० ) पीतल । काँसा । फूल । रविः ( पु॰ ) सूर्य । — कान्तः, ( पु॰ ) सूर्यकान्त । ग्रातिशी शीशा। — ज्ञः, —तनथः, —पुत्रः, (पु॰) —-सूनुः, (पु०) १ शनिब्रह । २ कर्ण ।३ वालि । ४ वैवस्वत मनु । १ यमराज । ६ सुग्रीव । —दिनं, ( न॰ )—वारः, ( पु॰ )—वासरः, ( पु॰ )—वासरं, ( न॰ ) रविवार । इतवार । —संक्रान्तिः, (स्त्री॰) सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में गमन । सूर्यसंक्रमण। रशना । ( स्त्री॰) १ रस्सी । डोरी । २ रास । लगाम । रसना ∫े ३ पटका । कमरबंद । कमरपेटी । ४ ज्वान । जीभ ।--उपमा, (स्त्री॰ ) उपमा विशेष जिसमें उपमाश्रों की श्रृङ्खला बँधी रहती है तथा पूर्वकथित उपमेय श्रागे चल कर उपमान होता जाता है। इसको गमनोपमा भी कहते हैं।

रश्मिः ( पु॰ ) १ डेारी । रस्सी । रस्सा । २ रास ।

लगाम । ४ श्रङ्कुश । चातुक । ४ किरण ।— कलापः, ( पु॰ ) ४४ लड़ियों का मोतीहार । रश्मिमत् (पु॰) सूर्य।

रस् (धा॰ परस्में॰) [रस्ति, रखित ] १ गर्जना । चीख़ना । चिल्लाना । दहाइना । २ शीरगुल करना । ३ प्रतिध्वनि करना ।

रसः (पु०) ( वृत्तों से निकक्तने वाला एक प्रकार का ) सार । तत्व । २ तरल पदार्थ । ३ जल । ४ ध्रर्थ । ४ मदिरा । ध्रासव । ६ स्वाद । ज़ायका । ७ चटनी । मसाला । ६ स्वादिष्ट पदार्थ । ६ रुचि । १० प्रीति । प्रेम । ११ घ्रानन्द । हर्प । प्रसन्नता । १२ मनोज्ञता । सोन्दर्य । सुडोलता । १३ भाव । भावना । १४ साहित्य में वह ध्रानन्दात्मक चिक्त वृत्ति या ध्रमुभव को विभाव, ध्रमुभाव, ध्रौर सज्ञारी से मुक्त किसी स्थायी भाव के व्यक्षित होने से पैदा होता है । साधारणतः साहित्य में ध्राठ रस माने गये हैं । यथा

मृहार हास्य फरण रीष्ट्रवीर भगनकः। योभरणहुतसंती चेत्यष्टी पाट्येरमाः रमृताः॥

किन्तु कभी कभी इनमें शान्त रस श्रोर जोड़ देने से इनकी संख्या नौ हो जाती है। इसीसे काव्य-प्रकाशकार ने लिखा है:—

निर्वेदस्यायिभायोस्ति ग्रान्तोपि नवनोरमः। इसी प्रकार कोई कोई ''वास्सल्यरसं'' के। ग्रौर वड़ा कर रसों की संख्या दस वतलाते हैं। [ रस कविता की जान है। इसीसे विश्वनाथ का मत है

## " वाक्यं रसात्मकं काव्यं।"

१४ गृदा । मिंगी । १६ शरीरस्थ पदार्थ विशेष ।
१७ वीर्थ । १८ पारा । १६ ज़हर । विष । २० कोई
भी खनिज पदार्थ ।—ग्रञ्जनं, (न०) रसवत ।
रसीत ।—ग्रम्लः, (पु०) १ श्राम्लवेतस् । श्रमलवेद । २ चूक नाम की खटाई।—ग्रयनं, (न०)
१ वेचक के श्रनुसार वह श्रोपिध जो जरा श्रीर
न्याधि का नाश करने वाली हो । २ पदार्थों के
तत्वों का ज्ञान ।—ग्राभासः, (पु०) साहित्य
में किसी रस की ऐसे स्थान में श्रवतारणा करना
जो उचित या उपयुक्त न हो । २ किसी रस का
श्रनुपयुक्त स्थान पर वर्णन।—श्रास्वादः, (पु०)
१ स्वाद लेने वाला । २ कविता के भावों को जानने

वाला !—इन्द्रः, (पु०) १ पारा । २पारस पत्थर । -- उद्धवं, -- उपलं, ( न० ) मोती ।-- कर्मन्, (न०) पारे का तैयार करना । - केसरं, ( न० ) कपूर ।—गन्धः, (पु०) —गन्धं, (न०) रसीत । रसाञ्जन ।—जः, ( पु०) राव । शीरा । —जं, (न०) खून ।—ज्ञ, (वि०) १ वह जो रस का ज्ञाता हो। रस का जानने वाला। २ काव्यमर्मज्ञ । इः, (पु॰) १ समा-ले। चक । गुणयाही । कवि । २ रसायनी । ३ पारद के योग से दवाइयाँ बनाने वाला वैद्य। --ज्ञा (स्त्री०) जीम ।—तेजस्, ( न० ) खून । —दः, ( पु॰ ) वैद्य । हकीम ।—धात, ( न॰) पारा । पारद ।—प्रवन्धः, ( पु॰ ) नाटक !— फतः, (पु॰) नारियल ।—भङ्गः, (पु॰) भाव का नष्ट होना। - भवं, ( न० ) खून । रक्त । लोहू ।--राजः. ( पु॰ ) पारा । पारद । —विक्रयः, ( पु॰ ) शराव की विक्री।— शास्त्रं, (न०) रसायन शास्त्र।—सिद्धिः, ( खी॰ ) रसायन विद्या में कुशलता या निप्रस्ता ।

रसनं ( न० ) रोना । चिल्लाना । चीखना । दहा-इना । कुनकुनाना । २ गर्ज । दहाइ । बादल की गड़गड़ाहट । २ स्वाद । ज़ायका । ४ जिह्ना । जीभ ।

रसना ( स्त्री॰ ) देखो "रशना"।—रदः. ( पु॰ ) पत्ती।—लिहः, ( पु॰ ) कृता।

रसवत् (वि०) १ जिसमें रस हो। २ स्वादिष्ट। ज्ञायकेदार (३ नम। तर। भली भाँति पानी से भिंगोया हुया। ४ मनोहर। मनोज्ञ । ४ भाव-पूर्ण। ६ प्रीतिपरिपूर्ण। प्रेममय। ७ ज़िन्दा-दिल। हाज़िरजवाव।

रसा ( स्त्री॰) १ नरक। २ पृथिवी। धार। ३ जिह्ना। जीभ।—तत्तं, ( न॰ ) १ सप्त श्रधोलोकों में से एक लोक रसातल भी है। २ श्रधोलोक। नरक।

रसालं ( न॰ ) लोबान । गुग्गुल ।

रसातः ( पु॰ ) १ श्राम का वृत्त । २ ऊल । ईल ।

रसाला (स्त्री॰) १ जिह्ना। जीभ। २ शक्कर तथा मसाले पड़ा हुआ दही। सिखरन। सिखिन्न। ३ दूर्वाघास। ४ श्रॅंगूर।

रसिक (वि॰) १ स्वादिष्ट । २ मनोज्ञ । मनोहर । सुन्दर । ३ गुणग्राही । ४ रसिया ।

रसिकः (पु॰) १ सहदय मनुष्य। भावुक नर। २ रसिया त्रादमी। लंपट मनुष्य। ३ हाथी। ४ घोड़ा।

रिसिका (स्त्री॰) १ गन्ने का रस । शीरा । २ जिह्ना। जीभ । ३ कमरवंद ।

रसित (व॰ कृ॰) १ चाला हुआ।२ भावपूर्ण।३ सुलम्मा चढ़ा हुआ।

रसितं ( न॰ ) १ शराव । मिटरा । २ चीख । दहाद । गर्जन ।

रसोनः ( ५० ) लशुन । लहसन ।

रस्य (वि॰) रसवाला।

रह (धा॰ परस्मै॰) [रहति, रहयति ते, रहित] स्यागना । छ्रोडना । परित्याग करना । छ्रोड देना ।

रह्यां ( न० ) वियोग । त्याग।

रहस् (न०) १ एकान्त । निर्जनता । विजनता । विविक्तता । २ निर्जनता । ३ रहस्य । भेद । ४ स्त्री-मैथुन ।

रहस् ( श्रन्यया० ) गुपचुप । चुपके से ।

रहस्य (वि॰) गुप्तभेद । गोप्य विषय । २ वह जिसका तत्व सहज में सब की समक्क में न श्रासके।

रहस्यं (न॰) १ गुप्त भेद। २ एक ताँत्रिक प्रयोग। किसी श्रस्त का रहस्य। सरहस्यानि जृंभकास्त्राणि। ३ किसी के चालचलन का गुप्त भेद। ४ गोप्य सिद्धान्त।

रहस्यं (श्रन्यया॰) गुपन्तुप । नुपन्ताप ।—श्राख्या-यिनः (वि॰) गुप्त बात कहने वाला ।—भेदः, —विभेदः, (पु॰) किसी गुप्तः भेदं का प्राकट्य। —वतं, (न॰) गुप्त वत या प्रायश्चित्तः। रिह्त (व॰ कृ॰) १ त्यक्त । त्यागा हुन्रा । छे। हा हुन्रा । २ पृथक किया हुन्ना । विना । ३ त्रकेला । निर्जन ।

रा (धा॰ परस्मै॰) [राति, रात ] देना । प्रदान करना।

राका (स्त्री॰) १ पूर्णमासी। पूर्णिमा । रात । २ वह स्त्री जिसको पहले पहल रजोदर्शन हुआ हो। ३ खुजली। खाज। ४ पूर्णिमाकी अधिष्ठात्री देवी। ४ खर तथा सुपनखा की माता।

राज्ञस ( वि॰ ) [स्त्री॰—राज्ञसी] राज्ञस सम्बन्धी । राज्ञस स्वभाव का । राज्ञस जैसा । शैतानी ।

राज्ञसः (पु॰) १ निशाचर । २ ष्राठ प्रकार के विवाहीं में से एक प्रकार का राज्ञस विवाह भी है। इसमें कन्या के लिये उभयपत्त में युद्ध होता है। ३ ज्योतिष सम्बन्धी योग विशेष । ४ मुद्राराज्ञस नाटक के राजा नन्द के एक मंत्री का नाम । ४ साठ संवत्सरों में से उनचासवाँ संवत्सर।

राज्ञसी (स्त्री॰) राज्ञस की स्त्री।

रागः (पु॰) १ रंग। २ लाल रंग। ललाई । ३ लाखी रंग। ४ अनुरागः। प्रीति । मैथुन सम्बन्धी। भावना। ४ भाव। ६ हर्ष। आनन्द। ७ कोध। रोष। म मनोज्ञता। सीन्दर्य। ६ संगीत में राग। राग छः माने गये हैं यथा:—

> भैरयः कीशिक्षद्वीय हिन्दीको दीपकस्तया। श्रीरागो मेघरागद्य रागाः पडिति कीर्तितोः ॥

१० संगीत सम्बन्धी संगती। ११ खेद। शोक।
१२ लालच। डाह।—चूर्णः, (पु०) कथा का
पेद। २ इंगूर। सिन्दूर। १ लाख। ४ श्रवीर।
गुलाल। ४ कामदेव।—भुज्, (पु०) चुन्नी।
मानिक।—सूत्रं, (न०) १ रंगा हुन्ना सूत या
डोरा। २ रेशमी डोरा। ३ तराजु की डोरी।

रागिन् (वि०) १ रंगीन । २ लाल रंग का । ३ भावपूर्ण । ४ प्रेमपूरित । प्रीतिपूर्ण । ४ श्रनुरा-गवान् । (पु०) १ चित्रकार । २ प्रेमी । श्रनुरागी । ३ कामुक । लंपट । रागिर्ी ( सी॰ ) १ रागिनियां या राग की पिलयां। इनकी संख्या किसी के मतानुसार ३० श्रीर किसी के मतानुसार ३६ हैं। २ विद्यां सी । स्वेच्छा-चारिणी स्वी। द्विनाल स्वी।

राघवः ( पु॰ ) १ रबु का वंशधर । श्रीरामचन्द्र । २ यड़ी जाति की मच्चली ।

रांकव ) (वि॰) [ खी॰—रांकवी, राङ्गवी ] राङ्कव ) रङ्गु जाति के हिरन सम्यन्धी या उसके चर्म का बना हुत्रा। ऊनी।

राँकवम् ) (न०) १ हिरन के वालों का बना उनी ' राङ्कवम् ) वस । ऊनी वस । २ कंबल ।

राज् ( धा॰ इभय॰ ) [राजति-राजते, राजित ] १ । धमकना । २ सुन्दर देख पड़ना ।

राज् ( पु॰ ) राजा । नरेन्द्र । नरपति ।

राजकः ( पु॰ ) छोटा राजा।

राजकं ( न॰ ) कितने ही राजायों का समुदाय।

राजत (वि॰) [स्नी॰—राजती] स्पहला। चाँदी का वना हुग्रा।

राजतं ( न॰ ) चाँदी ।

राजन् ( ५० ) १ राजा । २ चत्रिय । ३ युधिष्टिर का एक नाम। ४ इन्द्र का नाम। १ चन्द्रमा।६ यज्ञ।—ग्रङ्गन, (न०) शाही श्रदालत । राजप्रसाद का श्राँगन ।—श्र्यधि-कारिन्. — ग्रिधिकृतः, ( पु॰ ) १ सरकारी श्रफसर। २ न्यायाधीश। जज।—ध्रिधराजः, — इन्द्रः, ( पु॰ ) महाराज । राजाश्रों का राजा ।— थ्रनकः, ( ५० ) १ छोटा राजा । २ प्राचीन कालीन एक उपाधि जो प्रसिद्ध कवियों श्रीर विद्वानों को दी जाती थी।--- ग्रपसदः, ( पु० ) श्रयोग्य या पतित राजा।—श्रभिषेकः, (पु॰) राजा का राजितलक। - श्रर्हे, ( न० ) श्रगर काष्ट। - ग्रर्हणम्, (न०) राज की दी हुई सम्मानसूचक उपहार की वस्तु-। — ग्राज्ञा, (स्त्री॰) राजघोषणा।—ऋषिः, ( = राजर्षिः या राजऋषिः ) ( पु॰ ) चत्रिय जाति का ऋषि । [ राजर्पियों में पुरूरवस्, जनक श्रौर विश्वामित्र की

गणना है।]-करः, (पु०) कर जो राजा को दिया जाय। - कार्य, (न०) राजकाज ।---कुमारः, ( पु॰ ) राजा का पुत्र । —कुलं, (न०) १ राजवंश। २ राजा का दुरवार। ३ न्यायालय । ४ राजप्रासाद । स्वामिन् ( प्रतिष्ठासूचक सम्बोधन की शैली) --गामिन, (वि॰) (वह) राजा के। प्राप्त होने वाली ( सम्पत्ति, जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो) लावारिसी (जायदाद) ---गृहं, ( न॰ ) १ राजप्रासाद । महल । २ मगध के एक प्रधान नगर का नाम ।—तालः, ( पु॰ ) —ताली, (स्री॰) सुपारी का पेट ।—द्गुडः, ( ५० ) १ राजा के हाथ का ढंढा विशेष । २ राजशासन । ३ वह द्रांड या सज़ा जा राजा द्वारा दी गयी हो ।-द्नतः, ( go ) सामने का दाँत। दूतः, ( पु॰ ) एलची ।—द्रोहः, ( पु॰ ) यगावत । ऐसा काम जिससे राजा या राज्य के थनिष्ट की सम्भावना हो। – द्वारिकः, (पु॰) राजा का ड्योदीवान्। -धर्मः, (पु॰) १ राजा का कर्त्तव्य । २ महाभारत के शान्तिपर्व के एक र्थंश का नाम ।—धानं, ( न० )—धानिका, (स्री॰)—धानी, (स्री॰) वह प्रधान नगर जहाँ किसी देश का राजा या शासक रहे। -- नयः (पु॰)-नीतिः, (स्त्री॰) वह नीति जिसका पालन करता हुआ राजा श्रपने राज्य की रचा श्रीर शासन को दृढ़ करता है।--नीलं, (न०) पन्ना। —पदः, ( पु॰ ) कमकीमत का हीरा।—पथः. (पु॰)—पद्धतिः, (सी॰) राजमार्गः।— पुत्रः, (पु०) १ राजकुमार । २ राजपूरा । चत्रिय । ३ बुधग्रह ।—पुत्री, (स्ती०) राजकुमारी ।— पुरुषः, ( पु॰ ) १ राजकर्मचारी । २ श्रमास्य। ---प्रेप्यः, (पु०) राजा का नौकर ।--प्रेप्यं, ( न० ) राजा की नौकरी ।-वीजिन,-वंश्य, (वि॰) राजा के वंश का :--भृतः, (पु॰) राजा का सिपाही ।—भृत्यः, ( पु॰ ) १ राजा का मंत्री। २ कोई भी सरकारी नौकर। - भौतः, ( पु॰ ) राजा का विदूपक ।—मात्रधरः,— मंत्रिन्, ( पु॰ ) राजदरवारी ।—मार्गः, ( पु॰)

१ श्राम सड़क। २ राजपद्धति।—मुद्रा, (स्त्री०) राजा की मोहर । यदंमन्, ( पु॰ ) चयी। यदमा । तपेदिक ।—यानं, (न०) पांलकी। शाही सवारी ।-योगः, (पु॰) १ फलित ज्योतिप के अनुसार यहाँ का एक योग विशेष जिसके जन्म-कुरविता में पढ़ने से राजा या राजा के तुल्य होता है । २ वह योग विशेप जिसका उपदेश पतंजिल ने योगशास्त्र में किया है।—रङ्गम्, ( न० ) चाँदी। —राजः, ( ५० ) १ सम्राट् । महाराज । २ कुबेर का नाम । ३ चन्द्रमा ।--रीतिः, ( स्त्री० ) काँसा । कसकुट ।—लज्ञाएं, ( न० ) १ सामुद्रिक के अनुसार वे चिन्ह या लच्चण जिनके होने से मनुष्य राजा होता है। २ राजचिन्ह । ( छुत्र-चेंबर ग्रादि ) —त्तद्मीः,—श्रीः, (ची०) राजवैभव ।—वंशः. ( पु॰ ) राजकुल । – विद्या, (स्त्री॰) राजनीति।—विहारः, (पु॰) राजमठ।---शासनं, ( न॰ ) राजा की श्राज्ञा। — ऋंद्रं, (न०) सेाने की डंडी का छत्र जी राजा के ऊपर ताना जाय। --समद्, (स्त्री) न्यायालय । सद्नं, ( न० ) राजप्रासाद । —सर्षपः, ( ५० ) राई।—सायुज्यं, ( न० ) राजत्व ।--सारसः ( पु॰ ) मथूर ।--सथः ( पु॰ )--सूर्यं, ( न॰ ) राजात्रों के करने योग्य यज्ञविशेव। — स्कन्धः, ( पु० ) घोड़ा । — स्वं, (न०) १ राजा की सम्पत्ति ! २ राजकर ।---हंसः, ( पु॰ ) एक प्रकार का हंस जिसे सोना-पची भी कहते हैं। हस्तिन् (पु॰) १ वह हाथी जिस पर राजा सवार हो। २ बड़ा और सुन्दर हाथी।

राजन्य (वि०) शाही। राजसी।

राजन्यः ( ५० ) ३ चित्रिय । २ सरदार ।

राजन्यकं ( न॰ ) योद्धायों या चित्रयों की टोली या समुदायं।

राजन्वत् ( वि॰ ) श्रंच्छे राजा द्वारा शासित ।

राजस् (वि॰) [ स्त्री॰—राजसी ] रजीगुण सम्बन्धी।

राजसात् ( अन्यया० ) राजा के अधिकार में ।

राजिः } ( छी॰ ) धारी । रेखा । वंकि ।

राजिका (स्त्री॰) ३ रेखा । पंक्ति । २ स्रेत । ३ राई । ४ सरसों ।

राजिलः ( पु॰ ) विपरहित श्रीर सीधे सपीं की एक जाति ।

राजीवः (पु॰) ३ हिरन विशेष । २ सारस । ३ हाथी ।

राजीवं (न॰) नील कमल ।~ श्रज्ञ्, (वि॰) कमललोचन ।

राज्ञो (स्त्री०) राजा की पत्नी । रानी ।

राज्यं ( न॰ ) १ राज्याधिकार । २ वह देश जिसमें एक राजा का शासन हो । ३ शासन । हुकूमत । —तंत्रं, ( न॰ ) राज्य की शासन श्रणाली ।— व्यवहारः. ( पु॰ ) शासन । हुकूमत । – सुखं, ( न॰ ) राज्य के सुख या श्रानन्द ।

राढा, (स्री॰) १ स्राभा। दीप्ति । २ वंगाल के एक ज़िले का नाम। उसकी राजधानी का नाम। यथा:—

गौद्धं राष्ट्रमनुत्तमं निक्रपना तत्रापि राहापुरीं।

— शबेाधचन्द्रोदय ।

रात्रिः ) ( छी० ) रात । रजनी । निशा ।—श्रदः, रात्री ) ( पु० ) १ राचस । भूत । प्रेत । २ चेार । —श्रन्धः ( वि० ) जिसे रात में न देख पड़े । —करः, ( पु० ) चन्द्रमा ।—चरः, [ रात्रिंचर, भी होता है ।] १ चेार । डाँकू । २ चौकीदार । ३ भूत । प्रेत । राचस ।—जं, ( न० ) नचत्र । तारा । —जलं, ( न० ) श्रोस ।—जागरः, (पु०) कुत्ता ।—पुष्पं, ( न० ) रात में खिलने वाला कमल ।—योगः, ( पु० ) रात हो जाना ।— एतः, —रचकः, ( पु० ) चौकीदार ।—रागः, ( पु० ) श्रन्धकार ।—वासस्, ( न० ) १ रात में पहनने की पोशाक । २ श्रंधकार ।—विगमः, ( पु० ) रात का श्रवसान । भोर । तड़का । सबेरा ।—वेदः, —वेदिन् (पु०) मुर्गा । कुक्कुट ।

रात्रिंदिषं रात्रिंदिवा } ( अन्यया॰ ) दिनरात । सदैव । रात्रिमन्य (वि॰) रात्न के समान देख पढ़ने वाला। (बदली का दिन) धाँधियारा दिन।

राद्ध (व० कृ०) १ पका हुया । राधा हुया । २ प्रसन्न । मनाया हुया । राज़ी किया हुया । ६ सिद्ध । पूरा किया हुया । ४ तैयार किया हुया । १ पाया हुया । प्राप्त । उपलब्ध । ६ सफल मनोरथ । भाग्यवान् । सुखी । ७ ऐन्द्रजालिक विद्या में निपुण ।

राध् (धा० परस्मै०) [राझांति, राज्द ] १ राज़ी कर लेना। प्रसन्न कर लेना । २ पूरा करना। सिद्ध करना। ३ तैयार करना। ४ मार डालना। धायल वरना। जड़ से नष्ट कर डालना।

राधः (वि॰) वैशाख मास।

राधा ( ची॰ ) १ समृद्धि । सफलता । २ एक प्रसिद्ध गोपी का नाम, जिस पर श्रीहृष्ण का यहा श्रनुराग था श्रीर जो वृपभानु गोप की कन्या थी । ३ श्रिधिरथ की स्त्री का नाम, जिसने कर्ण को पाला पासा था । ४ विशाखा नचत्र । ४ विजली ।

राधिका (खी॰) देखो राधा।

राधेयः ( पु॰ ) कर्ण की उपाधि।

राम (वि०) १ प्रसन्न करने वाला । २ सुन्दर । खूव-स्रत । मनोहर । मनोज्ञ । ३ कृष्ण वर्ण । काले रंग का । ४ सफेद ।—ग्रमुजः. (= रामानुजः) (पु०) १ दिचेण प्रदेश में प्राहुर्भृत एक प्रसिद्ध श्रीवैष्णवाचार्य । २ श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई, भरत, लदमण, शत्रुव । किन्तु विशेष कर लदमण । —ग्रयनं, ग्रयणं, (न०) १ श्रीरामचरित्र । २ श्री मद्वालमीकि रचित ऐतिहासिक एक काव्य ग्रन्थ विशेष, जिसमें २४,००० श्लोक श्रीर सात काच्ड हैं ।—गिरिः, (पु०) नागपुर के निकट एक पहाड़ी जिसका वर्णन कालिदास ने मेवदूत काव्य में किया है । इसका श्राधुनिक नाम राम-टेक हैं ।

हिनम्बद्छायातम्यु वसति रामगियश्चिमेषु ।।"

—मेघदूत।

—चन्द्रः, —मद्रः, (पु०) दशरथनन्दन श्री रामचन्द्र जी।—दूतः. (पु०) हनुमान जी। —नवमी, (खी०) चैत्र शुक्ता नवमी। - सेतुः, (पु०) श्रीरामचन्द्र जी का बनाया पुल जो जंका शौर भारतवर्ष के बीच में है, जिसे श्राज कल एडमस् बिज कहते हैं।

रामः (पु॰) १ तीन प्रसिद्ध महापुरुपों का नाम।
यथा (क) दशरथपुत्र श्रीरामचन्द्र। (ख)
जमदग्निपुत्र परश्चराम। (ग) वसुदेवपुत्र
यसराम। २ हिरन विशेष।

रामठं ( न॰ ) } रामठः ( पु॰ ) } होंग।

रामग्गीयक (वि॰) [ छी॰—रामग्गीयकी ] मनोहर । सुन्दर ।

रामग्रीयकं (न०) सीन्दर्य। मनोहरता।

रामा ( स्त्री॰ ) १ सुन्दरी स्त्री । २ प्रेयसो । भार्या । १ स्त्री । ४ श्रकुलीन स्त्री । १ ईंगुर । र्शिगरफ । ६ हींग ।

राभः (पु॰) वहाचारी या संन्यासी का (वाँस का)

रावः (पु॰) चीख़ । चीकार । नाद । गर्जन । रावगा (वि॰) रोने वाला । चिल्लाने वाला ।

रावगः (पु॰) राचसराज दशानन का नाम जिसे लक्षा में जा दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र ने युद्ध में मारा था। क्योंकि रावण श्रीरामचन्द्र जी की स्त्री सीता को वन में से श्रकेले में हर ले गया था।

राविशाः ( पु॰ ) १ रावण्युत्र इन्द्रजीत या मेघनाद । २ रावण् का ( कोई भी ) पुत्र ।

राणिः (पु०) १ ढेर । पुञ्ज । एक ही प्रकार की यहुत सी चीज़ों का समूह । २ क्रान्ति वृत्त में श्रवस्थित विशिष्ट तारा समूह जो संख्या में वारह है ।—चक्रं, (न०) मेप, वृष, मिथुन श्रादि राशियों का चक्र या मण्डल । भचक्र ।— त्रयं, (न०) त्रैराशिक गण्ति ।—भागः, (पु०) भग्नांश । किसी राशि का भाग या श्रॅश ।— भोगः, (पु०) किसी यह का किसी राशि में कुछ काल तक रहना ।

सं० श० कौ०--- ६

राष्ट्रं (पु॰) १ राज्य । साम्राज्य । २ देश । मुल्क । ३ प्रजा । जाति ।

राष्ट्र (न॰) ) किसी भी प्रकार का जातीय या राष्ट्रः (पु॰) रेश न्यापी सङ्घट ।

राष्ट्रिकः (पु॰) १ किसी देश या राज्य का रहने वाला। २ किसी राज्य का राजा या शासक।

राष्ट्रिय (वि॰) किसी राज्य सम्बन्धी।

राष्ट्रियः (पु॰) १ राजा किसी राज्य का शासक। २ राजा का साला। यथा"

''श्रुतं राष्ट्रियमुखाद्यायदंगुलीकदर्घनम्।''

रास् (धा॰ श्रात्म॰) [रासते ] चिचियाना । चीखना। भूँकना।

रासः (पु॰) १ कोलाहल । शोरगुल । हल्ला । गोपों की प्राचीन काल की कीड़ा जिसमें वे सब मण्डल बना कर एक साथ नाचते थे। – क्रीड़ा, (स्त्री॰) —मग्डलं, (न॰) मण्डलाकार श्रीकृष्ण श्रौर गोपियों का नृत्य।

रासकं ( न॰ ) नाटक का एक भेद जो केवल एक श्रङ्क का होता है। इसमें केवल १ नट या श्रभिनय करने वाले होते हैं। इसमें हास्यरस प्रधान होता है श्रीर सुत्रधार नहीं श्राता।

रासमः ( पु॰ ) गधा । गर्दम ।

राहित्यं ( न० ) श्रभाव।

राहुः ( पु० ) १ पुराणानुसार नौ यहों में से एक जो विप्रचित्त के वीर्य श्रौर सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुश्रा था । २ ग्रहण । —ग्रसनं, ( न० ) —ग्रासः, ( पु०)—दर्शनं, ( न० ) -संस्पर्शः, चन्द्र या सूर्य का ग्रहण ।—सूतकं, ( न० ) ग्रहण का सूतक ।

रि (धा॰ परस्मै॰ ) [ रियति, रीगा ] जाना। चलना।

रिक्त (व० कृ०) १ रीता किया हुग्रा । खाली किया हुग्रा । २ खाली । रीता । ३ रहित । विना । ४ खोखला (जैसे हाथ की श्रंजलि ) ४ मेाहताज । कंगाल । ४ विभक्त । वियुक्त ।—पाग्गो,—हस्त, (वि०) खाली हाथ । रीते हाथ । रिक्तं (.न०) १ रिक्त या खाली स्थान। २ वन। जंगल।

रिक्तक (वि०) देखे। रिक्त।

रिक्ता (स्त्री॰) चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथियाँ रिक्ता तिथियां कहलाती हैं।

रिक्थं (न०) १ उत्तराधिकार या विरासत में मिली हुई सम्पत्ति। २ धन। सम्पत्ति। ३ सुवर्ण।— ग्रादः, —ग्राहः, —भागिन्, (पु०) —हरः, —हारिन्, (पु०) उत्तराधिकारी।

रिंख्  $\left\{ \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{t}} & \hat{\mathbf{t}} \\ \hat{\mathbf{t}} \end{bmatrix} \right\}$  (ह्वं  $\left\{ \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{t}} \\ \hat{\mathbf{t}} \end{bmatrix} \right\}$  (ह्वं क्वं कार्ता । र धीरे धीरे जाना । रिङ्गं  $\left\{ \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{t}} \\ \hat{\mathbf{t}} \end{bmatrix} \right\}$ 

रिंखुगां, (न०) रिङ्कुगां (न०) रिंगगां, (न०) रिङ्गगाम् (न०)

रिच् (धा॰ उभ॰) [रिग्णिक्त, रिंक्ते, रिक्त ] १ खाली करना। साफ़ करना। निकाल डालना। २ वञ्चित करना। मुहताज करना।

रिटिः (पु॰) १ वाजा। २ शिवजी के एक गए का नाम।

रिपुः ( ५० ) शत्रु ।

रिफ् (धा० परस्मै०) [रिफिति, रिफित ] १ गाली देना । देापी ठहराना । कलङ्क लगाना । २ कट-कटाने का शब्द करना ।

रिष् (धा॰ परस्मै॰) [रेषिति, रिष्ट ] १ चे।टिल करना । नुकसान पहुँचाना । श्रनिष्ट करना । २ बध करना । नाश करना ।

रिष्ट (व॰ कु॰) १ घायल । चेाटिल । ३ ग्रभागा । बदकिस्मरा ।

रिष्टं (न॰) १ उपद्रव । श्रनिष्ट । हानि । २ श्रभा-गापन । वदकिस्मती । ३ नाश । हानि । ४ पाप । ४ सौभाग्य । समृद्धि ।

रिष्टिः ( पु॰ ) तलवार ।

री (धा॰ श्रात्म॰) [रोयते ] १ चूना । टपकना । उमदना । बहना । रीज्या (ची॰) १ भर्त्सना । फिटकार । कलङ्क । २ लज्जा । लज्जाशीलता ।

रोडकः ( पु॰ ) मेरुदग्ड । पीठ के बीच की हड्डी । रीड़ की हड्डी ।

रीढा (स्त्री॰) श्रपमान । तिरस्कार । श्रसम्मान । रीग्ग (व॰ कृ॰) उमड़ा हुश्रा । वहा हुश्रा । चूता हुश्रा ।

रोतिः (स्त्री॰) १ गति । यहाव । २ नदी । सोता । ३ रेखा । सीमा । ४ ढंग । प्रकार । १ चलन । रवाज । रस्म । ६ तर्ज़ ! शेली । ७ पीतल । काँसा । कसकुट । मलोहे का मीर्चा । जंग । ६ वरतनों पर की वलई ।

रु (धा॰ परस्मै॰) [रौति, रवीति, रुत] १ चिल्लाना। हो हो करना। चीख़ना। चिचियाना। दहाड़ना। गुआर करना।

रक्म (वि०) चमकीला । चमकदार ।

रयमन् (न॰) १ सुवर्ण । २ लोहा ।—कारकः, (पु॰) सुनार ।—पृष्ठक, (वि॰) सेनि का पानी चड़ा हुआ । सुलम्मा किया हुआ ।—घाहनः, (पु॰) द्रोणाचार्य का नामान्तर ।

रिनमन् (पु॰) राजा भीष्मक के ज्येष्ठ राजकुमार का नाम।

रुक्तिमणी (स्त्री॰) राजा भीष्मक की राजकुमारी ग्रीर श्रीकृष्ण की पटरानी।

रुग्ण (व॰ ह॰ ) १ ट्रटा हुग्रा । चकना चूर । २ भुका हुग्रा । मुड़ा हुग्रा । निमत । ३ चे।टिल । घायल । ४ वीमार । रोगी । रोगग्रस्त्र । १ विगड़ा हुग्रा ।

रुच् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ रोचते, रुचित ] १ चमकना। सुन्दर जान पड़ना। २ पसन्द करना। प्रसन्न होना।

रुच् ) ( खी॰ ) १ चमक । श्राभा । दीप्ति । २ रुच् ) मने।हरता । सुन्दरता ३ वर्ग । सूरत । ४ रुच । श्रभिलापा ।

रुचक (वि॰) १ पसंद् श्राने वाला । प्रसन्नकारक। २ पांकस्थली सम्बन्धी । ३ तीष्ट्या । चरपरा ।

रुचकं (न०) १ दाँत। २ गले में धारण किया जाने

वाला श्राभूपण । हार । पुष्पहार । गजरा । १ सज्जीखार । काला निमक ।

रुचकः ( पु॰ ) १ विजारा नीवृ।जँभीरी । २ कवृतर । रुचा ( देखा रुच् )

रुचिः (स्त्री०) १ श्राभा। प्रकाश। दीप्ति। चमक।
२ किरन। ३ वर्षे। रूपरंग। सौन्दर्य। ४ स्वाद।
ज्ञायका। ४ भूख । द्वभूज्ञा। ६ श्रभिलापा।
इच्छा। श्रानन्द्र। ७ पसंदगी। श्रभिरुचि। म लवलीनता। लो। लगन।—कर, (वि०) १ स्वादिष्ट। २ श्रभिरुचि को उत्पन्न करने वाला। ३ पाकस्थली सम्बन्धी।—भर्तृ (पु०) १ सूर्य। २ पति।

रुचिर (वि॰) १ चमकीला । चमकदार । २ स्वादिष्ट । ३ मधुर । मीठा । ४ पाकस्थली सम्बन्धी । भूल वदाने वाला । १ वलद । शक्तिप्रद । बलवर्द्धक ।

रुचिरं (न०) १ केसर । २ लोंग ।

रुचिरा (स्त्री॰) १ एक प्रकार का पीला रोगन। २ वृत्त विशेष।

रुच्य ( वि॰ ) चमकीला । मनेाहर ।

रुज् ( धा॰ परस्मै॰) [ रुज्जति, रुग्णा ] १ दुकड़े दुकड़े कर ढालना । २ पीड़ित करना । रोगाकान्त होना । गड़बड़ी करना ।

रुज् ) (स्त्री०) १ भङ्ग। २ वेदना । कष्ट । ३ रुजा ∫ रोग। वीमारी । ४थकावट । श्रान्ति । श्रम ।— प्रतिक्रिया, (स्त्री०) रोग की चिकित्सा।— भेपजं, (न०) दवा।—सद्मन्, (न०) मल। विष्ठा।

रुंडः (पु॰)) रुग्डः (पु॰)( सिर ग्रून्य गरीर । कबन्ध । धड़ रुंडं (न॰)( मात्र । रुग्डम् (न॰))

रुतं ( न॰ ) १ शब्द । घ्वनि ।—व्याजः, ( पु॰ ) १ उत्तेजक उद्धोप । २ नकल। हास्योद्दीपक अनुकरण।

रुद् (धा॰ परस्मै॰) [रोदिति, रुद्तित ] १ रोना। चिल्लाना। विलाप करना। शोक मनाना। श्रांसू बहाना। २ गुर्राना। मूंकना। दहादना। चीखना। रुद्तं } ( न० ) रोदन । चीरकार । विलाप ।

रुद्ध (व॰ कृ॰) १ रुका हुन्ना। छिकाहुन्ना। २ वैष्टित । घिराहुन्ना।

रुद्र (वि०) भंयानक । भयङ्कर । खौफ्रनाक ।

रुद्रः ( पु० ) १ एकादश संख्यक एक प्रकार के गण देवता । ये शिव जी के प्रपक्तण्ट रूप हैं । शिवजी इनके मुख्य हैं । गीता में कहा भी है:—

## च्द्राणां शङ्कर द्यास्मि।

२ शिव जी का नाम।—श्रद्धः, (पु०) एक प्रसिद्ध बड़ा पेड़। इसी वृत्त के फल के बीजों की रुद्धात्त की माला बनायी जाती है।—श्रावासः, (पु०) १ रुद्ध का निवास स्थान। कैलास पर्वत। २ काशी । ३ श्मशान।

खद्राणी (स्त्री०) रुद्र की पत्नी प्रथांत पार्वती जी। रुध् (घा० जभय०) [रुग्णिद्धि, रुद्धे, रुद्ध] १ रोकना। बंद करना। थामना। वाधा डालना। २ रोक रखना। ३ ताले में बंद कर रखना। ४ बंधन में रखना। क़ैद करना। ४ घेरा डालना। ६ छिपाना। बकना ७ पीड़ित करना। सताना।

रुरुः ( पु॰ ) सृग विशेष ।

रुश् ( धा० परस्मै० ) [ रुशति ] घायल करना । वध करना । नाश करना ।

रुशत् (वि॰) चेाट पहुँचाने वाला । श्रप्रिय । बुरा लगने वाला (जैसे शब्द) ।

रुप् ( धा॰ परस्मै॰ ) [रुष्यति, रुषित रुष्ट ] रूठना । श्रशसन्न होना । नाराज़ होना [रोषित ] १ घायल करना । वध करना । २ चिढ़ाना । चिंगाना । छेड़छाड़ करना ।

रुष } (स्त्री०) क्रोध। गुस्सा। रोष।

रुष्ट् (घा० परस्मै०) [रोष्ट्रति, रूढ़ ] ३ बढ़ना। उगना। श्रङ्कुरित होना। जड़पकड़ना। उत्पन्न होना। बढ़ना। ३ निकलना । ऊपर को उठना। ऊपर चढ़ना। ४ पूरना (घाव का) भरना। रुह् } (वि॰) उत्पन्न होने वाला। निकलने वाला।

रुद्दा (स्त्री॰) दूर्वा या दूव घास ।

रूत्त (वि०) १ खुरखुरा । कड़ा । श्रस्तिग्ध । २ रूखा । ३ श्रसम । ऊन्नड़खान्नड़ । कठिन । ४ मैला कुचैना । १ निष्ठुर । संगदिन । ६ सूखा । नीरस ।

रुत्तर्गा (न॰) सुखाने या पतले करने की क्रिया। २ सुटाई कम करने की किया।

रुढ (व॰ रु॰) १ उगा हुआ। निकला हुआ। अङ्कुरित। जमा हुआ। २ उरपन्न । ३ यृद्धि को प्राप्त । ४ उगा हुआ। २ उरपन्न । ३ युद्धि को प्राप्त । ४ उगा हुआ। विसे कोई यह ) उपर के चढ़ा हुआ। १ व्याप्त । फैला हुआ। ७ प्रचलित। प्रसिद्ध । प्रसर्वजन स्वीकृत । ६ निश्चित किया हुआ। खोजा हुआ। दर्याप्त किया हुआ।

रुढिः (स्त्री०) १ बाद् । श्रङ्करोत्पति । २ जन्म । उत्पति । ३ गृद्धि । यदती । फैलाव । ४ उभार । उठान । ४ ख्याति । प्रसिद्धि । ६ प्रथा । चाल । ७ प्रचलन । म प्रचलित श्रर्थ ।

रूप् (धा० उमय०) [रूपयति, रूपयते, रूपित ] १ वनाना। गड़ना। २ रंगमञ्ज पर रूप धरना। ६ चिन्हानी करना। ध्यान से देखना। ४ तलाश करना। द्वड़ना। ४ ख्याल करना। विचार करना। ६ निश्चय करना। ७ परीचा करना। श्रन्वेपस करना। = नियत करना।

रूपं (न०) १ शक्त । स्र्त । श्राकार । २ कोई भी पदार्थ जो देख पड़े । ३ सुन्दर पदार्थ । खूद-स्रत शक्त । ४ स्वभाव । शक्ति । ४ रीति । ढंग । ६ पहचान । लचण । ७ जाति । प्रकार । किस्म । म् मूर्ति । प्रतिमा । ६ सादश्य । समानता । प्रतिकृति । १० श्रादर्श । नमूना । बानगी । ११ किसी संज्ञा या क्रिया को विभक्तियों श्रीर उसके लकारों के रूप । १२ एक की संख्या । १३ पूर्ण संख्या । श्रख्य संख्या । श्रख्य राशि । पूर्णाङ्क । १४ नाटक । रूपक । १४ किसी श्रम्थ के। कर्युष्ट करके श्रथवा बार वार पढ़ कर, उसके श्रवगत करने की किया। १६ मवेशी। पश्र । १७ शब्द । ध्वनि ।—श्रमित्राहित, (वि०) वह जो श्रपराध करते हुए गिरफ़्तार किया गया हो।—श्राजीवा, (धि०) वेश्या। रंडी।—श्राश्रयः, (पु०) श्रत्यन्त सुन्दर पुरुप।—इन्द्रियं, (न०) वह इन्द्रिय जो रूप वर्ण का ज्ञान सम्पादन करती है श्र्यांत् श्राँखे।—उज्ञयः, (पु०) सुन्दर रूपों का संग्रह।—कारः,—हत्, (पु०) शिल्पी।—तत्त्वं (न०)पेतृक सम्पत्ति। परमसत्ता।—धर, (वि०) (किसी की) शक्त का बना हुश्रा। स्वाँग बनाये हुए।—नाशनः, (पु०) उल्लू।—लावग्यं, (न०) सीन्दर्य। सुन्दरता।—विपर्ययः, (पु०) भहापन। कुरुपता। वद्युरती।—शालिन्, (वि०) सुन्दर।—सम्पद्धः—सम्पत्ति, (धी०) सौन्दर्य। उत्तम रूप।

हपकं (न॰) १ श्राकृति । सूरत । शक्त । २ मूर्ति । प्रतिकृति । ३ चिन्हानी । लच्या । ४ किस्म । जाति । ४ वह कान्य जी पात्रों द्वारा खेला जाता हैं । दृश्यकान्य । ६ एक श्र्यांलङ्कार जिसमें उपमेय में उपमान के साधार्य का श्रारोप कर, उसका वर्णन, उपमान के रूप से किया जाता है । ७ मान या तौल विशेष ।—नालः; (पु॰) सङ्गीत मे 'दीताला' एक ताल ।

कंपकः ( ५० ) १ सुदा विशेष रुपैया ।

रूपग् ( न॰ ) १ श्रालङ्कारिक वर्णन । २ श्रन्वेपग । श्रनुसन्धान । परीचा ।

रूपवत् (वि॰) १ रंग या रूप वाला । २ शारीरिक । ३ शरीरधारी । ४ सुन्दर । मनोहर ।

रूपवतो ( छी० ) सुन्दरी छी।

रूपिन् (वि॰) १ मानों। सदश। २ शरीरधारी। श्रवतारो। ३ सुन्दर।

रूप्य (वि॰) सुन्दर । मने।हर । प्रिय ।

रूप्यं, (न०) १ चाँदी। २ रुपैया। ३ गढ़ा हुत्रा सोना।

रूप् (धा॰ परस्मै॰) [रूपति, रूपित ] सजाना। श्रद्धार करना। २ मालिश करना। मलना। उव टन करना। ढक जाना। श्राच्छादित होना। ( उभय • रूपयति, रूपयते ) १ कॉंपना । २ फट जाना । तदक जाना ।

रुपित (व० कृ०) १ सजा हुआ ।२ लेप किया हुआ। उवटन किया हुआ। इका हुआ।३ दाग दगीला। दागी। दरदरा। १ कुटा हुआ।

रे ( श्रव्यया ) सम्बोधनात्मक श्रव्यय ।

रेखा (खी०) १ लकीर। धारी। २ पंक्ति । कतार।

३ रूपरेखा। ढाँचा। खक्रा। ४ श्रधाने की

किया। १ दृगा। छुल। कपट।— छुर्ग्यः (पु०)

दृाधिमांश या मोत्तर छुत्त का एक एक छुँश।—

गिंगिनं, (न०) गिंगित का वह विभाग जिसमें
रेखायों से कतिपय सिद्धान्त निर्द्धारित किये

गये हैं।

रेचक (वि॰) [ छी॰—रेचिका ] १ दस्तावर। दस्त लाने वाला। २ फेफ्रझों की साफ करने वाला। स्वाँस निकालने वाला।

रेच देखा रेचक ।

रेन्नदः ( पु॰ ) १ पूरक का उल्टा। नधुने से पेट में रुकी हुई स्वाँस को निकालने की किया। २ पिच-कारी। ३ सोरा। जवाखार।

रेचकं ( न० ) जमालगोटा।

रेचनं (न०) ) १ खाली करने की किया। २ रेचना (ची०) ) कम करने की किया। घटाने की किया। ३ साँस चाहिर निकालने की किया। ४ मलस्थली साफ करने की किया। ४ मल।

रेचित ( व० ग्र० ) साफ । रीता किया हुन्ना ।

रेचितं ( न० ) घेाड़े की दुलकी की चाल ।

रेगाुः ( पु॰ ) ( स्त्री॰ ) १ रज । धूल । रेत । बालू । २ पुष्पपराग ।

रेगुका ( स्त्री॰ ) परशुराम जी की माता का नाम । रेतस ( न॰ ) वीर्य । धातु ।

रेप (वि॰) १ तिरस्करणीय। नीच। २ निप्तुर।

रेफ (वि॰) नीच। कमीना। दुष्ट।

रेफः ( पु॰ ) १ रकार का वह रूप जो श्रन्य श्रक्त के र पूर्व श्राने पर उसके ऊपर रहता है । २ ध्वनि विशेष । ३ श्रनुराग । स्नेह ।

टन करना। ढक जाना। श्राच्छादित होना। रेवटः (पु०) १ शूकर। २ बाँस की छड़ी। ३ भँवर।

रेवतः ( पु० ) विजौरा नीवृ। जँभीरी ।

रेवती (स्त्री॰) १ सत्ताध्सर्वे नत्तत्र का नाम । २ बलराम जी की स्त्री का नाम ।

रेवा (न०) नर्मदा नदो का नाम।

रेष् ( धा॰ श्रात्म॰ ) [रेपते, रेपित ] १ दहाड़ना। गुर्राना। चीख़ना। २ हिनहिनाना।

रेषणं ( न० ) } रेषा ( स्त्री० ) } दहाड़ ! हिनहिनाहट ।

रै ( पु॰ ) धन दौलत । सम्पत्ति । [कर्त्ता—राः, रायौ, रायः ]

रैवतः ( पु॰ ) ) द्वारका के समीपवर्त्ता एक पर्वत रैवतकः ( पु॰ ) ऽ का नाम ।

रोकं (न०) १ छिद्र । २ नाव । जहाज़ । ३ कम्प । प्रकम्प ।

रोगः (पु॰) वीमारी ।—ग्रायतनं, (न॰) शरीर। देह।—ग्रार्त, (वि॰) वीमार । रोगी ।— हर, (वि॰) रोग दूर करने वाला ।—हरं, (न॰) दवा ।—हारिन्, (वि॰) ग्रारोग्य-कर। (पु॰) वैद्य। हकीम। डाक्टर।

रोचक (वि॰) १ रुचिकारक। रुचने वाला । २ २ भूँख वड़ाने वाला।

रोचकं (न॰) १ भूख। २ वह दवा जिससे भूख बढ़ें। ३ काँच की चृढ़ियाँ या श्रन्य श्राभूपण बनाने वाला।

रोचन (वि॰) [रोचनी या रोचना] १ दीप्तिमान। शोभाषद । मनेहर । प्रिय । २ पाकस्थली सम्बन्धी।

रोचनं (न०) १ त्राकाश निर्मलाकाश । २ सुन्दरी स्त्री । ३ गेरोचन ।

रोचनः ( पु॰ ) पाकस्थली सम्बन्धी ।

रोचमान (वि॰) १ चमकीला । दीप्तमान । २ प्रिय । सुन्दर । मनोहर ।

रोचनं (न०) घोड़े की गर्दन के वालों का जूड़ा। रोचिष्णु (वि०) १ चमकीला। २ हर्पित । प्रफु-ल्लित। त्रच्छे प्रच्छे कपड़े पहिने हुए । ३ भूख को बढ़ाने वाला। रोचिस् (न०) चमक। दमक। तेज।

रोद्नं (न०) १ रोना । रुद्न । २ थ्राँसु ।

रोदस् [ छी॰--रोदसी ] स्वर्ग ग्रौर पृथिवी का।

रोधः (पु०) १ रोक । रुकावट । २ ग्रड्चन । ग्रट-काव । ३ वंदी । वेरा । वाँघ ।

रोधनं ( न० ) रोक । प्रतिबन्ध ।

रोधनः ( ५० ) १ वुध ब्रह ।

रोधस् (न॰) १ नदी का तटया बाँघ। २ नदी का कगारा । सम्रुद्ध तट ।—वक्रा,—चती, (ची॰) १ नदी । २ वेग से वहने वाली नदी ।

रोध्रः ( पु॰ ) लोध्र वृत्त । लोध का पेड़ ।

रोघः (पु॰) ) १ पाप । २ जुर्म। श्रपराध। रोघ्नं (न॰) ∫ श्रनिष्ट।

रोपः (पु॰) ३ उठाने या स्थापित या लगानेकी किया । २ वृत्त लगाने की किया । ३ तीर । ४ छेद । छिद्र ।

रोपगां (न०) ३ उठाने लगाने या खड़ा करने की किया। २ वृत्त लगाने की किया। ३ घाव पुरना। ४ घाव पुरने वाली दवा लगाने की किया।

रोमकः ( पु॰ ) १ रोम नगर । २ रोमनिवासी । --पत्तनं, ( न॰ ) रोम नगरी :--सिद्धान्तः (पु॰) सुख्य पाँच सिद्धान्तों में से एक ।

रामन् (न०) रांगटा।—ग्रञ्चः, (पु०) श्रानन्द या भय से शरीर के रांगटों का खड़ा हाना।—ग्रञ्चित, (न०) पुलकित। हृप्टरांम।—ग्रन्तः, (पु०) हथेली की पीठ पर के वाल ।—ग्राली,—ग्रावलिः—ग्रावली, (स्त्री०) रांमां की पंक्ति जा पेट के बीचों बीच नामि से ऊपर की ग्रोर गयी हा।—जुमः —जुद्देदः, (पु०) रांगटों का खड़ा होना।—कृतः, (पु०) —कृपं, (न०)—गर्तः, (पु०) सरीर के चांम के ऊपर वे छिद्र जिनमें से रांपं निकत्ते हुए होते हैं। लोमछिद्र।—केशरं,—केसरं, (पु०) चंवर। चामर। चैरी।—पुताकः, (पु०) रांगटों का खड़ा होना।—भूमिः, (पु०) चमड़ा। चर्म। रम्भः, (पु०) रांमकृष।—राजिः,—राजीः,

—लता, (क्षी॰) तरेट पर की रोमावली।— विकारः, (पु॰)—विकिया, (क्षी॰)— विभेदः, (पु॰) रोमाञ्च । रोंगटों का खड़ा होना।—हर्पः, (पु॰) रोंगटों का खड़ा होना। —हर्पगः, (पु॰) ज्यास देव के एक शिष्य का नाम, जिसने कई एक पुराणों की कथा शीनक को सुनायी थी।—हर्पगां, (न॰) रोग्रों का खड़ा होना।

रोमन्थं ( न॰ ) जुगाली । खाये हुए को चवाना । श्रतः वारंवार की श्रावृत्ति । पुनरावृत्ति ।

रोमश (वि॰) वालों वाला।

रोमशः ( पु॰ ) १ भेड़ । भेड़ा । २ श्रूकर ।

रोरुदा ( सी० ) श्रत्यधिक रोदन या विलाप।

रोलंबः } ( पु॰ ) भाँरा। रोलम्बः }

रोपः ( पु॰ ) क्रोध । गुस्सा ।

रोपण (वि०) [स्नी०-रोपणी] कुद्ध।

रोपगाः ( पु॰ ) १ कसौटी । २ पारा । ३ ऊसर ज़मीन । नुनही ज़मीन ।

रोहः ( पु॰ ) १ उठान । चड़ाव । २ ऊपर चड़ना ( जैसे किसी वस्तु के मृत्य का ) ३ उपज । वाढ़ । ४ कली । श्रङ्कार ।

रोह्यां (न०) जपर चढ़ने, सवार होने की किया।

रोह्णः ( पु॰ ) लङ्का के एक पर्वत का नाम ।—हुमः, ( पु॰ ) चन्दन का पेड़ ।

रोहंतः } ( पु॰ ) वृत्त ।

रोहंती } ( स्त्री॰ ) लता। वेल

रोहिः (पु०) १ मृग विशेष । २ धार्मिक पुरुष । ३ वृत्त । ४ वीज ।

रोहिर्गा (स्त्री॰) १ लाल गा। ३ चाैथे नचन्न का नाम। ४ वसुदेव की एक पत्नी का नाम जिनके गर्भ से वलराम जी की उत्पत्ति हुई थीं। ४ हाल की रजस्वला स्त्री। ६ विजली। — पतिः, — प्रियः, — विल्तभः, (पु॰) चन्द्रमा। — रमणः, (पु॰) १ साँद्र। २ चन्द्रमा। — शकटः, (पु॰) रोहिणी नस्त्र, जिसका त्राकार शकट जैसा है।

रोहित (वि॰) [स्ती॰ - रोहिता या रोहिगा] लाल। लाल रंग का।—ग्राश्वः, (पु॰) श्राग्नि। रोहितं (न॰) १ रक्त। २ केसर।

राहितः (प०) ३ लाल संग । २ लोमही । ३

राहितः ( पु० ) १ लाल रंग । २ लोमड़ी । ३ मृग विशेष । ४ मच्छली विशेष ।

रोहिपः ( पु॰ ) १ मछ्ली विशेष । मृग विशेष ।

रोद्यं (न०) १ कड़ाई सख़्ती । २ रूखापन । निष्ठरता

रोंद्र (वि॰) [स्रो॰—रोद्रा, रोद्रो ] १ रुद्र की तरह । उन्न । प्रचण्ड । कोधाविष्ट । २ भयंकर । बहरोी । जंगली ।

रोद्धं (न०) १ कोध । २ भयद्धरता । ३ गर्मी । उत्ताप । सौर्यताप । धृप की गर्मी ।

रोद्रः (पु॰) १ रुद्र का पूजक । २ गर्मी । तेज़ी । ३ रोद्र रस ।

रोप्य (वि॰) चाँदी का वना हुग्रा । चाँदी जैसा । रोप्यं (न॰) चाँदी ।

रोरव (वि॰) [छो०—रौरवी] १ रुरु के चर्म का वना हुत्रा । २ भयक्षर । ३ वेईमान । जुत्राचार ।

रौरवः ( पु॰ ) १ एक प्रकार का कवाव । २ ह्कीस नरकों में से एक नरक का नाम ।

रौहिएाः ( ९० ) १ चन्दन वृत्त । २ वट का वृत्त ।

रौहिगोयः (पु॰) १ वछड़ा । वलराम जी । २ ब्रुधग्रह ।

रौहिगोयं ( न० ) पन्ना । मरकत मिण ।

रौहिप् ( पु॰ ) हिरन विशेप।

रौहिषं (न०) एक प्रकार की घास।

रौहिषः ( पु॰ ) देखो रोहिष ।

ল

ल—संस्कृत या नागरी वर्णमाला का श्रहाइसवाँ च्यञ्जन वर्ण । इसके उचारण में सँवार, नाद श्रीर घोप प्रयत्न होने के कारण यह श्रल्पप्राण माना गया है ।

ताः ( पु॰ ) १ इन्द्र । २ छन्दः शास्त्र में आठगर्णों में से एक गण । ३ न्थाकरण में समय विभाग के लिये पाणिनि ने दस लकार माने हैं, उन्हींका यह प्रर्थवाची हैं । दिस लकार ये हैं ।

१, तद्, २ तिट्. ३ तुट्, ४ त्तट्, ६ तेट्, ६ तेट्, ७ तंग, = तिङ्ग, ६ तुङ्ग श्रीर तृङ्ग । ]

लक् (धा॰ उभय॰) [लाकयित—लाकयते ] इ चलना । २ पाना आप्त करना ।

लक्तः (पु॰) १ माथा। ललाट। २ वन्य चावलों की वाल।

लक्स है ( पु॰ ) कटहल विशेष का वृत्त ।

लक्तचं (न॰) } कटहल का फल।

लकुटः ( पु॰ ) लाठी । छुईं। ।

लक्तकः (पु॰) १ लाख । २ चियदा । ३ फटा कपदा।

लक्तिका ( ची॰ ) छिपकली। विस्तुद्या।

लच् ( धा॰ श्रासमे ) [ लच्चते, लच्चित ] १ देखना। २ पहचानना । ३ चिन्ह करना । परिभाषा निरूपण करना । ४ गौण श्रर्थं वतलाना ६ निशाना लगाना । ७ सोचना । विचारना ।

लत्तं (न॰) १ एक लाख। २ चिन्ह। निशाना। ३ चिन्हानी। निशानी। ४ दिखानट। बहाना। छल। वनावट (—ध्रधीशः, ( पु॰ ) लखपती स्रादमी।

लक्तक (वि॰) लच कराने वाला। जता देने वाला। लक्तकं (न॰) एक लाख।

लक्तग्रां (न०) १ किसी वस्तु की वह विशेषता जिससे वह पहचाना जाय। २ रोग की पहचान। ३ उपाधि । ४ परिभाषा । ४ शरीर पर का शुभ चिन्ह । ६ शरीर पर का कोई शुभ या श्रशुभ चिन्ह ।

> या तिद्विभरत्वं क्ष च पुरयलद्यणा । यरीयावदा भर्तुरलद्यणादं ।

७ नाम । पद । म विशिष्ठता । उत्तमता। श्रेष्ठता । ६ लघ्य । उद्देश्य । १० निर्धारित कर (या चुंगी का महसूल ) ११ त्राकार । प्रकार । किस्म । १२ कारण । १४ विषय । प्रसङ्ग । १४ वहाना । मिस । बनावट । — ग्रान्वित, (वि०) ग्रुभ लच्यों से युक्त । भ्रष्ट, (वि०) ग्रुभागा । वदिकस्मर्ग । — सिन्निप्ताः, (पु०) श्रद्धन । चिन्हन । दागने की किया ।

लक्त्याः ( पु॰ ) सारस।

लन्नगा ( खी॰ ) १ लच्य । उद्देश्य । २ लच्या शब्द की वह शक्ति जिससे उसका अर्थ लच्चित हो । शब्द की वह शक्ति जिससे उसका साधारण से भिन्न और वास्ताविक अर्थ प्रकट हो । वह शक्ति दो प्रकार की होती है । अर्थात् ''निरूद'' और ''प्रयोजनवती'' । ३ हंस ।

लक्तग्य (वि॰) १ चिन्ह का काम देने वाला। २ जिसके श्रद्धे चिन्ह हों। श्रद्धे चिन्हों वाला।

तत्त्रास् ( अन्यया० ) सैकड़ों । हजारों । असंख्य ।

लिति (व० कृ०) १ देखा हुन्रा । लक्ष्य किया हुन्रा । २ निरूपित । वर्षित । कहा हुन्रा । १ चिन्हित । पहिचाना हुन्रा । ४ परिभाषा किया हुन्रा । ४ निशाना वँधा हुन्रा । ६ ग्रन्य प्रकार से प्रकट किया हुन्रा । ७ द्वँ द्वा हुन्रा । तलाश किया हुन्रा ।

लद्मगा (वि॰) १ लत्तगा युक्त । २ भाग्यवान । खुश-किस्मत । ३ समृद्धशाली हर प्रकार से भरा पूरा । लद्मगाः (पु॰) महाराज दशरथ के एक पुत्र का नाम जो सुमित्रा रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। —प्रस्ः ( स्ती॰ ) ३ लच्मण-जननी । सुमित्रा गनी ।

त्तच्यामं (न॰) १ नाम । उपाधि । २ चिन्ह । निशान ।

त्नद्मगा ( सी॰ ) हंसी। मादा हंस। लद्मन् ( न॰ ) १ चिन्हानी । निशान । २ दाग। धव्या। ३ परिभाषा। ( पु॰ ) १ सारस पत्ती। २ लप्मण का नाम।

त्तद्मीः ( सी० ) १ सौभाग्य । समृद्धि । सम्पत्ति । २ चन्द्रा भाग्य । खुश किस्मती । ६ सफलता । ४ सौन्दर्य। १ धन की अधिष्ठात्री देवी। ६ राज-शक्ति। ७ वीर पत्नी। इसोती। ६ हल्दी।— र्ड़फ:,(पु०)विष्णु का नाम। २ श्राम का पेट । ३ भाग्यवान् श्रादमी ।—कान्तः, ( पु० ) १ विष्णु भगवान् । २ राजा ।—गृहं, ( न० ) बाल कमल का फूल।—तालः, (पु॰) एक प्रकार का ताड़ का पेड़ ।—नाथः, ( पु० ) विष्णु का नाम ।—पतिः, ( पु० ) १ विष्यु । २ राजा । ३ सुपाड़ी का पेड़। ४ लवंग का वृत्त । — पुत्रः, ( पु० ) १ घोड़ा। २ कामदेव।—पुष्पः, (पु०) मानिक । चुन्नी । पूजनं, (न०) लदमी जी का उस समय का पूजन जिस समय वर श्रौर वधू ग्रयम बार (वर के) घर में प्रवेश करते हैं ।-फलः, ( पु॰ ) वेल वृत्त ।—रमगाः, ( पु॰ ) श्री विष्णु भगवान ।—वस्ति, ( ची॰ ) लाल कमल पुष्प । —वारः, ( पु॰ ) गुरुवार ।—वेष्टः, ( पु॰ ) तारपीन ।—सन्तः, (पु॰) लन्मीप्रिय।— यहजः, - सहाद्रः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।

लच्मीवत् (वि॰) १ भाग्यवान् । खुशकिस्मत २ धनी । धनवान् । ६ सुन्दर । खुवसूरत ।

त्तच्य (स॰ व॰ कृ॰) १ दिखलाई पड़ने वाला। २ पहचाना जाने वाला। ३ जानने लायक । वह जिसका पता चल सके। ४ चिन्हिस किया जाने वाला। ४ निरूपणं किया जाने वाला। ६ निशाना लगाने के योग्य। ४ घूम धुमाकर बतलाने योग्य। = विचारणीय।

लच्यं (न०) १ निशाना। २ चिन्ह। निशानी। ६ वह वस्तु जो लच्च वती हो। ४ गौण श्रर्थ। लक्ष्य से उपलब्ध श्रर्थ। १ वहाना । कल्पित । वनावटी । ६ एक लाख ।—भेदः,—वेधः, (पु॰) निशानावाजी ।—हन्, (पु॰) तीर । गोली ।

लख् ) ( धा॰ परस्मै॰) [लखति, त्वंखति, लङ्खति] लंख् ) जाना ।

लग् (धा० परस्मै०) [लगति, लग्न ] १ लगना। चिपकना। चिपटना। श्रनुरक्त होना। २ छूना। १ मिल जाना। एक हो जाना। ४ पीछे लगना या पीछा करना। ४ रोक रखना। काम में लगा रखना।

त्तगड (वि॰) प्रिय । मनेाहर । सुन्दर । लिगित (वि॰) १ चिपटा हुग्रा । लगा हुग्रा २ जुड़ा हुग्रा । सम्बन्ध युक्त । ३ प्राप्त । पाया हुग्रा ।

लगुडः ) लगुरः } (पु॰) छड़ी। लकड़ी। लाठी। लगुजः

लग्न (व० क्र०) १ चिपटा हुन्ना । लगा हुन्ना । ददता पूर्वक पकड़ा हुन्ना । २ छुन्ना हुन्ना । स्पर्श किया हुन्ना । ३ सम्बन्ध युक्त ।—मासिः, (पु०) ग्रुभ मास जिसमें ग्रुभकार्य विवाहादि हो सके । लग्नः (पु०) १ मदमस्त हाथी । २ भाट । वंदीजन । लग्नं (न०) १ ज्योतिष में दिन का उतना न्ना जितने में किसी एक राशि का ऊदय रहता है । २ वह समय जब सूर्य किसी राशि में जाता है । ६ ग्रुभ कार्य करने का ग्रुभ मुहूर्त ।

लग्नकः (पु॰) प्रतिभू जामिन। वह जो जमानत करे।

लिश्चिमन् (पु ) १ हलकापन । त्रगुरुव्व । गुरुवाभाव । २ श्रोखापन । नीचता । ३ विचारहीनता । ४ त्रप्रदेशों में से चौथी सिद्धि, जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य बहुत छोटा या हलका वन जाता है ।

लिश्चिष्ठ (वि॰) सब से इलका । सब से नीचा ।
लिश्चीयस् (वि॰) श्रपेचाकृत लघुतर । निम्नतर ।
लिश्च (वि॰) [स्री॰—लिश्ची या लिघु ] १ हल्का ।
२ छोटा । ३ संचिप्त । ४ श्रकिञ्चिकर । ४ कमीना ।
सं० श० क्रौ०—६०

नीच।६ निर्वल। कमज़ोर । ७ श्रभागा। म चंचल । ६ तेज़ । १० सरल । ११ सहज में पचने वाला। १२ हस्व (जैसे स्वर) १३ मंद । कोमल । १४ प्रिय । वाञ्छनीय । १४ विशुद्ध । साफ । → थ्राशिन्,—ग्राहार. ( वि० ) कम खाने वाला । —- उक्तिः, (स्त्री०) संचिप्त रूप से कहने का ढंग।—उत्थान, —समुत्थान ( वि॰ ) तेज़ी से काम करने वाला । --काय, (वि०) हलके शरीर का।-कायः, ( पु० ) वकरा ।-क्रम, (वि०) तेज चलने वाला।—खट्टिका (स्त्री०) होटी चारपाई।--गोधूमः ( पु० ) होटी जाति का गेहूँ ।--चित्त,-चेतस,--भनस्-हद्य (वि०) १ हलके मन का २ चंचलचित्त।— जङ्गलः, ( पु॰) लावक पत्ती ।—द्रात्ता, (छी॰) किशमिश मेवा।—द्राविन् (वि०) सहज में पिवलने वाला ।-पाक, (वि॰) सहज में पचने वाला।--पुष्पः, (पु॰) कदंब बृच्च।---वद्रः, ( पु॰ )—बद्री, ( खी॰ ) वेरी का वृत्त या फल। - भवः, ( पु॰ ) नीच योनि का।-भोजनं, ( न॰ ) हलका भोजन ।—मांसः, ( पु॰) सीतर विशेष । —सृन्तकं, ( न॰ ) मूली । —लयं, ( न० ) बीरनमूल ।--- त्रृत्ति, ( वि० ) १बदचलन । २ हलका । ६ बुरी तरह किया हुआ । ---हरूत, (वि०) हलके हाथ का। चतुर । निपुर्ण। कुशल ।—हस्तः, ( पु॰ ) कुशल तीरंदाज़।

ल्घु ( अञ्यया० ) ३ कमीनेपन से । नीचता से । २ तेज़ी से । फुर्ती से ।

लघुः ( पु॰ ) १ काला ग्रगर । २ समय का एक परिमास, जिसमें १४ चस होते हैं।

लघुता (स्री॰)) १ हलकापन । २ छुटाई । कमी । लघुत्वं (न॰)) ६ तुच्छता । श्रक्तंचनता । ४ तिरस्कार । श्रमितद्या । ४ तेज़ी । फुर्ती । ६ संचिप्तता । ७ सरलता । सहजता । म विचार-हीनता । ६ लंपटता ।

लच्ची (स्त्री॰) १ नज़ाकत से भरी श्रीरत ! कोम-लाङ्गी स्त्री । २ छोटी गाड़ी ! लङ्का ) (ख॰) १ राक्सराज रावण की राजधानी का लका ) नाम। २ वेश्या। रंडी। ३ शाखा। ४ अज विशेष ।—ग्रीधिपः —ग्रिधिपतिः,—ईशः,— ईश्वरः,—नाथः—पतिः ( पु॰ ) रावण या विभीषण।—दाहिन्, (पु॰ ) श्रीहनुमान जी।

लंखनी } ( खी॰ ) लगाम।

लंगः ) (पु॰) १ लंगडापन । २ संयोग । ३ प्रेमी । लङ्गः ) श्रनुरागी । श्राशिक ।

लंगकः } ( पु॰ ) प्रेमी । त्राशिक । लङ्गकः }

लंगलं लङ्गलं } (न०) हल।

लंगूलं } (न०)पूंछ। लङ्गलं }

लंघ् ) (धा॰ उमय॰) [लंघित, लंघते—लंघित] १ लङ्घ / उछलना। कृदना। कुलांच मारना। २ सवारं होना। चढ़ना। ३ पार जाना। नांघना। ४ लंघन करना। उपवास करना। १ सुखा डालना। ६ स्राक्रमण करना। खाडालना। श्रनिष्ट करना। लंघनं ) (न०) १ फांदना। नांघना। २ कुलाँच लङ्घनम् / मारने श्राना। ३ चढ़ना। ४ श्राक्रमण करना। १ सीमा के बाहिर होना। ६ तिरस्कार करना। ७ समुहाना। श्रपराध। जुमें। महानि। श्रनिष्ट। ६ लंघन। कड़ाका। १० घोड़े की चाल

लंघित ) (व॰ कृ॰) १ नाँघा हुश्रा । फलांगा लङ्क्षित ) हुश्रा । ३ श्रारपार गया हुश्रा । ३ भंग किया हुश्रा । ४ तिरस्कृत । अपमानित ।

लक्क (धा॰ परस्मै॰) [लच्क्क्ति] चिन्ह करना। चिन्हानी करना।

लञ्ज } (धा॰ श्रात्म॰ ) [लजते ] लज्जित होना। लज् ।

लज्ज् ( घा॰ घात्म॰ ) [ लज्जतें, लज्जित ] शर्माना । लजाना ।

लज्जका ( स्त्री॰ ) जंगली कपास का वृत्त ।

लजा ( सी॰ ) १ शर्म लाज। २ दुईमुई का पेड़। —ग्रन्वित. (वि॰) लज्जालु । लजीला ।— — ग़ील, (वि॰) लजीला।—रहित,—शून्य, —होन, (वि॰) वेहया। वेरामें।

लक्रा

ल जालु (वि॰) ल जीला। सर्मीला। (पु॰ ची॰) लजाल या लज्जावन्ती का पाधा।

लिंडिजत (व॰ हु॰ ) ९ शर्मीला ।

लंज ) (धा॰ परस्मै॰) [लंजिति] १ दोषी ठहराना । लञ्जे ) भत्संना फरना । र भूनना । [उभय०-लंजयित —लंजयते ] १ ग्रनिष्ट करना । मारना । ताढ़न करना। मार डालना। २ देना। ३ योलना। ४ मज्ञवृत होना । १ वसना । ६ चमकना ।

लंजः } (पु॰) १ पाद। पैर। २ कांछ । ३ पूंछ । लक्षः लंजा ) ( खी॰ ) १ प्रवाह । धार । २ छिनाल स्त्री । ल ज्ञा ∫ ३ ल चमी जी का नाम । ४ निदा। ( स्त्री० ) रंडी । वेरया ।

लट् (धा॰ परस्मै॰) [लटित ] १ वालक वन जाना। २ लड़कों की तरह काम करना । ३ वालकों की तरह वातें करना । तुतलाना । रोना । चिल्लानाः।

लटः ( पु॰ ) १ मूर्ख । २ श्रपराध । चुक । ३ डॉकू । लटकः ( पु. ) द्गावाज्ञ । वद्माश । गुंडा । लटभ (वि॰) मनोज्ञं। मनोहर। खूवसूरत। लट्टः ( ए० ) हुप्ट । बदमारा ।

लट्ट (न०)) १ पद्मी विशेष २ जुल्फ । श्रातक। लट। ३ गौरें या चिढ़िया। ४ वाजा विशेष । ४ क्रीड़ा विशेष । ६ कुसुम का फूल । ७ असर्ता छी । लट्टः (पु॰) १ घोड़ा। २ नचैया लड़का । ३ एक जाति विशेष।

लङ् ( धा॰ परस्मै॰ ) [लङ्ति ] खेलना । क्रीड़ा करना । िलंडति, लंडयति ] १ उद्घालना । फेंकना । २ दोपी ठहराना । ३ जीभ लप लपाना । ४ तंग करना । चिड़ाना । २ (उभय०—लाडयति —लाडयते 🕽 १ थपकी लगाना । २ चिढ़ाना ।

लडह (वि०) खूबसूरत । सुन्दर ।

लड्डुः } (पु॰) लड्ह् । लडुग्रा । लड्डुकः

लंड् १ (धा॰ उभय॰ ) [लंडति, लंडयति— लगड़ 🕽 लंडयते ] १ उद्यालना । ऊपर फेंकना । २

लंडं जराडं } (न०) विष्टा। मल। लंडुः तराडुः } (पु॰) लंदन नगर ।

लता (स्री०) १ वेल । लतर । २ शाखा । डाली । ३ प्रियङ्गलता । ४ माधवी लता । ४ मुरक लता । ६ चाबुक । कोड़ा। ७ मोतियों की लड़ी । म सुन्दरी खी।—ग्रन्तं, ( न० ) फूल ।—ग्रंबुजं, ( न॰ ) ककड़ी —ग्रार्कः, (पु॰ ) हरा लहसन। —प्रतकः, ( पु॰ ) हाथी ।—गृहः, ( पु॰ ) —गृहं, ( पु॰ ) कुंज । लतामण्डप ।—जिह्नः, - रसनः, ( पु॰ ) —तरुः, ( पु॰ ) १ साल वृत्त । सारंगी का पेड़ ।--पनसः, (पु॰) तरवूज । हिंगवाना । कलींदा ।—प्रतानः, ( पु॰ ) वेल का सूत ।—भवनं, (न०) लतागृह। लतामगढप।--यावकं, ( न० ) श्रद्धर । कल्ला । —चलयः,—चलयं, ( न॰ ) त्रताँमग्डप ।— बृत्तः, ( पु॰ ) नारियल का वृत्त । -- वेष्टः, (पु॰) कामशास्त्र में वर्णित सेालह प्रकार के रतिवंधों में

लितिका ( स्त्री० ) १ छोटी लता । २ मार्ती की लड़ी। लित्तका (स्त्री॰) विस्तुइया। द्विपकली।

प्रकार का श्रालिङ्गन ।

से तीसरा।—चेप्रनं, —वेप्रितकं, ( न० ) एक

लप (धा॰ परस्मै॰) लिप्ति] १ बोलना । बातचीत करना। २ विना प्रयोजन वकवक करना। ३ काना-फूंसी करना ।

लपनं (न०) १ वार्तालाप । यातचीत । २ मुख । लिपित (व० कृ०) कहा हुआ। लिपतं (न०) कथन। वाणी

लब्ध (व० कृ०) १ प्राप्त । पाया हुआ । २ लिया हुश्रा। वसूल किया हुश्रा।३ जाना हुश्रा। समभा हुत्रा । ४ ( भाग देकर ) निकाला हुत्रा ।

लब्बं (न॰) वह जो प्राप्त हो वा उपलब्ध हो।-भ्रन्तरं, ( न० ) १ वह जिसे प्रवेश करने का श्रधिकार प्राप्त हो गया हो । २ वह जिसे श्रवसर माप्त हुआ हो। — उद्य, (वि०) १ उत्पन्न। २ वह जिसका भाग्योदय हुआ हो। कास, (वि॰) वह जिसकी कामना सिद्ध होगयी हो। सफलमनोरथ —कीर्ति, (वि॰) जिसने यश पाया है।। प्रसिद्ध । प्रस्यात । —चेतस, —संज्ञ, (वि॰) होरा में श्राया हुश्रा। — जन्मन्, (वि०) उत्पन्न। -- नामन्, --- शब्द, (वि॰) प्रसिद्ध। प्रख्यात। - नाशः, ( पु॰) जो पास हो उसका नाश होना या खोजाना। - प्रशमनं, (न०) १ मिले हुए धन का सत्पात्र को दान। २ उपार्जित धन की रचा। -- लत्त, -- लत्त्य, (वि॰) १ वह जिसका निशाना ठीक बैठा हो। २ निशाना लगाने में निरुण।—वर्गा, (वि०) १ विद्वान । परिष्ठत । ३ प्रसिद्ध । प्रएयात । — विद्या, (वि॰ ) विद्वान । शिचित । बुद्धिमान ।--सिद्धि, (वि॰) वह जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया हो। जो किसी कला में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर चुका हो।

लिधः ( ची॰ ) १ प्राप्ति। लाभ। मुनाफा। ३ ( गणित में ) लन्धाङ्क।

लिध्यम (वि॰) पाया हुया। प्राप्त किया हुया।
लम् (धा॰ त्रात्म॰) [लभते, लब्ध] १ प्राप्त
करना।पाना।२ त्रधिकार में करना। कब्ज़ा
करना।६ लेना।४ पकड़ना।थामना।१ मिलना।
६ (सोई हुई वस्तु के) द्वँड निकालना। पुनः प्राप्त
करना।७जानना।सीखना।पहचानना।समक्तना।

लभनं (न॰) १ प्राप्त करने की किया। २ पहचानने की किया।

लभसं (न॰) घोटा वाँधने की रस्सी। (पु॰ भी होता हैं)।

त्तभसः ( पु॰ ) १ धन दौलत । २ याचक ।
त्तभ्य ( वि॰ ) १ पाने योग्य । २ पता पाने योग्य । जेा
मिल सके । ३ न्याययुक्त । उचित । मुनासिय । ४
योधगम्य ।

लमकः ( ५० ) प्रेमी । अनुरागी । श्राशिक ।

लंपट ) (वि॰) १ मरभुका । लालची । २ लम्पट ) कामुक । ऐयारा ।

लपटः } (पु॰) न्यभिचारी। विषयी। कामी।

लंफः } (पु॰) उद्याल। फलांग। कपट।

लंफनं किकांग। कृद। ऋपट। लपक।

लंब ) (धा॰ श्रात्म॰ ) [लंबते, लंबित ] १ लम्ब् ) लटकना । २ किसी के साथ लगना या नत्थी होना । ३ नीचे उत्तरना । ह्वना । ४ पीछे रह जाना । ४ विलंब करना । ६ ध्वनि करना ।

लंब } (वि०) ९ लंबा। २ वड़ा। ३ प्रशस्ता। लम्ब

लंबः (पु॰) वह खड़ी रेखा जो किसी वेंड़ी रेखा पर इस तरह गिरे कि, उसके साथ वह समकेाण वनावे उसे लंबरेखा कहते हैं।—उद्र, (वि॰) वड़े पेट का ।—उद्रः, (पु॰) १ गणेशजी। २ मरभुका। भोजनभट ।—आ्रोप्टः, (लम्बोप्टः, (ज॰) १ गधा। २ वकरा। ३ हाथी। ४ वाज पत्ती। ४ राचस। देला।—जठर, (वि॰) खे जिसकी छातियां या कुच लंबे और नीचे लटकते हें।—हिफच्, (वि॰) भारी या बढ़े चूतरों वाला।

लंबकः ) (पु०) १ लंबरेखा । २ ज्योतिप में लम्बकः ) एक प्रकार का योग । इनकी संख्या ११ है ।

लंबनः } (पु॰) श्रशिव जी। २ कफ।

लंबनं ) (न॰) १ ऋलने वाला। लटकने वाला। लम्बनं ) २ गोट। भालर। ३ गले का हार जे। नाभि तक लटकता हो।

लंबा } (स्त्री ) १ दुर्गा। २ लक्ष्मी।

लंबिका } (स्त्री॰)गले के श्रंदर की घंटी या कीश्रा।

2 " MAYE.

लंबित १ (व॰ इ॰) १ लटकता। हुआ। २ लम्बित १ भूलता हुआ। ३ ह्या हुआ। नीचे पैठा हुआ। ४ श्राधित। टिका हुआ।

लंबुपा ) लम्बुपा ) (स्त्री॰) सात लड़ी का हार । सतलदी।

लंभः ) १ प्राप्ति। उपलव्धि। २ मिलन। १ पुनः लम्भः 🗦 प्राप्ति। ४ लाभ।

लंभनं । (न०) १ प्राप्ति। उपलब्धि। २ पुनः लम्भनम् ) प्राप्ति।

लंभित ) (व० छ०) १ प्राप्त किया हुआ। हासिल लिभित ) किया हुआ। २ प्रदत्त । दिया हुआ। ३ वर्द्धित । वदाया हुआ। ४ प्रयोग किया हुआ। लगाया हुआ। १ लालन पालन किया हुआ। ६ कथित। सम्बोधित।

लय ( धा॰ श्रात्म॰ ) [ लयते ] जाना ।

लयः (पु॰) । विलीन होना। लीनता। मग्नता।

र एकाञ्रला। १ नाग्र। विनाग्र। १ संगीत की
लय [जो तीन प्रकार की मानी गयी है, हुत, मध्य
प्रोर विलंबित]। १ संगीत का ताल। ६ विश्राम।
७ विश्रामस्थान। प्रालय। वासस्थान। म मन की
सुस्ती। मानसिक प्रकर्मण्यता। ६ श्रालिङ्गन।—
श्रारम्भः. —श्रालम्भः, (पु॰) नट। नचैया।
—कालः, (पु॰) प्रलय काल।—गत, (वि॰)
गला हुन्ना। पिघला हुन्ना।—पुत्रीः (स्नी॰)
(नाटक की। पात्री। नाचने वाली।

लयनं (न॰) १ चिपकना लिपटना २ श्राराम। विश्राम । ६ विश्राम गृह।

लर्व् (धा॰ परस्मै॰) [लर्चित ] जाना । चलना । लल् (धा॰ उभय॰) [ललिति-ललते] खेलना । क्रीड़ा करना । श्रामोदममोद करना ।

लल (वि॰) १ खिलाड़ी। कीड़ाप्रिय। २ श्रमिलापी। जलत् (वि॰) १ खिलाड़ी। २ मुंह से वाहिर निकाले हुए।—जिह्न, (वि॰) (=ललिजिह्न) १ जिह्ना मुंह के वाहिर निकाले हुए। २ वहशी। भयानक। —जिह्नः, (पु॰) १ कुत्ता। २ ऊँट।

ललनः (पु॰) १ कीड़ा। खेल। श्रामोद। २ जिह्ना के। मुंह से बाहिर निकालना। जलना ( खी॰ ) १ ची । रमगी । २ स्वेच्छाचारिगी स्री । ३ जिह्ना ।— प्रियः. ( पु॰ ) कदम्य वृक्ष ।

ललनिका ( सी॰ ) छे।टी प्रथवा त्रभागी स्त्री।

ललंतिका ) (पु॰) १ लंबी माला। २ छपकली ललन्तिका ) या गिरगट।

जलाकः ( पु॰ ) लिङ्ग । जननेद्रिय ।

ललाटं (न॰) माथा। भाल। मस्तक।—श्रद्धाः, (पु॰) शिवजी का नाम।—पट्टः, (पु॰) — पट्टिका, (सी॰) १ माथे का चपटा भाग। २ मुकुट। किरीट।—लेखा, (सी॰) कपाल का लेख। भाग्यलेख।

जलाटकं ( न॰ ) १ माथा । २ सुन्दर माथा ।

ललाटंतप ) ( वि॰ ) १ माथे के तपाने वाला । २ ललाटन्तप र् श्रत्यन्त पीड़ाकारी ।

ल्लाटंतपः ललाटन्तपः } (पु॰) सूर्ये ।

ललाटिका ( ची॰ ) १ श्राभूपण । २ माथे पर लगा हुत्रा तिलक ।

ललाट्रल (वि॰) वह जिसका माथा ऊँच या सुन्दर हो।

ललाम (वि॰) [स्त्री—ललामी] १ रमणीय। सुन्दर । चदिया।

ललामं (न०) १ माथे पर धारण किये जाने वाले श्राभूपण ( यथा-वैनावँदिया; कियाँ, फूमर ) [यह शन्द पुलिङ भी होता है, जब यह भूपण के श्रर्थ में प्रयुक्त किया जाता है ]। रकेाई भी सर्वोत्तम जाति की वस्तु। १ माथे का चिन्ह या निशान। ४ चिन्ह। निशानी। ४ मंडा। पताका। ६ पंक्ति। रेखा। श्रवली। ७ पूंछ। हुम। ८ गरदन के वाल। श्रयाल। १ प्राधान्य। गौरव। सौन्दर्य। १० सींग। श्रङ्क।

ललामः ( ५० ) घाडा ।

ललामकम् ( न॰ ) माथे पर धारण किया जाने वाला पुष्पगुच्छ अथवा पुष्पमाला ।

ललामन् (न॰) १ श्राभूषण । सजावट । २ कोई भी सर्वोत्तम वस्तु । ६ भंडा । पताका । ४ साम्प-दायिक तिलक । चिन्ह । चिन्हानी । ४ पूंछ । दुम । लित (वि॰) १ क्रीड़ासक्त । खिलाड़ी । २ कामुक । भोजनभट्ट । ३ मनोहर । सुन्दर । ४ मनोमुग्धकारी । प्रिय । उत्तम । १ स्रभिलिपत । ६ केमिल । सीधा । ७ कपकपा । हिलता डोलता हुत्रा ।

लितं ( न० ) १ खेल । क्रीड़ा । २ आमोद प्रमोद । श्रुक्तार रस में कायिक हाव या अक्रचेष्टा जिसमें सुकुमारता के साथ भों, आँख, हाथ, पेर आदि अंग हिलाये जाते हैं । ३ सीन्दर्य । मनोहरता । ४ कोई भी स्वाभाविक क्रिया । ४ भोलापन । अल्लड़पन ।—अर्था, ( वि० ) जिसका सुन्दर अर्थ हो ।—पद्, ( वि० ) जिसमें सुन्दर पद आ शब्द हो । —प्रहारः, ( पु० ) प्यार की थपथपी । खिलता ( खी० ) १ रमणी । २ स्वेच्छाचारिणी । खी । ३ सुरक । कस्त्ररो । ४ दुर्गादेवी का रूप । ४ अनेक प्रकार के वृत्त ।—एअ्प्रमी, ( खी० ) आश्विन श्रुक्ता पंचमी जिसमें लितता देवी का पूजन होता है ।—सप्तमी, ( खी० ) भादमास के श्रुक्त पच की सप्तमी ।

लवं (न॰) १ लोंग। लवंग। २ जायफल। जातीफल। लवं ( अञ्चया॰) अत्यन्त अल्प परिमाख।

त्तवः (पु०) १ कटाई। २ पके हुए श्रनाज की कटाई। १ दिभाग। टुकड़ा। खग्ड। ४ परिमाग्रु। क़तरा। वंद । बहुत थोड़ी मात्रा। ४ ऊन। केंग्र। ६ कीड़ा। ७ काल का एक मान। ⊏ भिन्न के ऊपर की राशि (यथा हैं। इसमें ४ की संख्या लव हैं) ६ लग्नांश। १० विनाश। ११ श्रीरामचन्द्र जी के एक पुत्र का नाम।

लवंगं } ( न० ) लवंग का पौधा।

लवंगः ) (पु॰) लोंग का वृत्त ।—किता, (छी॰) लवङ्गः ) लोंग ।

लवंगकं } ( न॰ ) लौंग। लवङ्गकम्

लवगा (वि॰) १ निमकीन । खारा । २ सलौना । सुन्दर । प्रिय । मनोज्ञ ।-श्चन्तकः, (पु॰) शत्रुन्न । —श्चिष्धः, (पु॰) खारी समुद्र !—श्चम्बुराशिः, (पु॰) समुद्र ।—श्चम्भस्, (पु॰) समुद्र । (न॰) खारी जल।—ग्राकरः (पु०) १ निमक की खान। २ खारीजल का कुण्ड ग्रर्थात् समुद्र। (ग्रालं॰) सौन्दर्य की या सलोनेपन की खान। —ग्रालयः, (पु०) समुद्र।—उत्तमं, (न०) १ सेंघा नमक २ सेरार।—उदः, (पु०) १ समुद्र। २ खारीजल का समुद्र।—उदकः,—उद्धिः, (पु०)—जलः, (पु०) समुद्र।—मेहः (पु०) प्रमेह का एक भेद।—समुद्रः, (पु०) खारी जल का समुद्र।

लचगां (न०) १ निमक। २ वनाया हुत्रा निमक विशेष।

लवगाः ( पु॰ ) १ निमकीन स्वाद । २ खारी जल का समुद्र । ३ मधुदैस्य का पुत्र लवगासुर । ४ नरक विशेष ।

लवणा ( स्त्री॰ ) दीप्ति । श्राभा । सौन्दर्य । लवणिमन् ( ९० ) १ निमकीनपना । २ सलौनापन । सौन्दर्य ।

लवनं (न०) १ जुनना। (ग्रनाज का) काटना। २ हंसिया।

लवली (स्त्री॰) लता विशेष। हरफोखरी नाम का वृत्त विशेष।

लिवित्रं ( न॰ ) हंसिया ।

लश् (धा॰ उभय॰) [लशयति, लशयते ] किसी कलाकौशल को सीखने का अभ्यास करना।

लशुनः ( पु॰ ) लशुनः ( पु॰ ) लशुनं ( न॰ ) लशुनं ( न॰ )

लप् (धा॰ परस्मै॰) १ श्रिभिलाप करना। चाहना।
लिपित (व॰ कृ॰) श्रिभिलापित। चाहा हुआ।
लिप्तः (पु॰) नट। श्रिभिनयकर्त्ता। नचैया।
लस् (धा॰ परस्मै॰) [लस्ति, लिस्ति] १ चमकना।
२ निकलना। उदय होना। प्रकट होना। ३ श्रालि-क्वन करना। ४ खेलना। नाचना। भटकना।

लसा (स्त्री०) १ केसर । २ हल्दी ।

लसिका (स्त्री०) थूक ! लार

लिसिन (व॰ छ॰) खेला हुया। प्रकट हुया। प्राहुर्भृत ।

लसीका (ची॰) बार।थृक।

लस्ज् (था॰ श्रात्म॰) [लडजते. लडिजन ] शर्माना । लजाना ।

त्तस्त (वि॰) ३ शालिङ्गित । २ निपुर्ण । दच । लस्तकः (पु॰) धनुष का मध्यभाग ।

लस्निक्तिन् ( पु॰ ) धनुप ! कमान ।

लहरिः ) लहरी ) नहर । तरङ्ग ।

ला ( धा॰ परस्मै॰ ) [लाति ] लेना। पाना। प्राप्त करना। ले लेना।

लाकुटिक (वि॰) [ खी॰ —लाकुटिकी ] लडैत। लाठी धारण किये हुए।

लाकुटिकः ( ५० ) सन्तरी । पहरेदार । लाजकी ( की॰ ) सीराजी का नाम ।

लाज्ञिणिक (वि॰) [स्त्री॰ —लाज्ञिणिकी] १ वह जो लच्चों का ज्ञाता हो।लच्च जानने वाला।२ जिससे लच्चण प्रकट हो।६ गौणार्थ-वाची।४ गौण।श्रपकृष्ट।४ पारिभाषिक।

लाचिंगिकः ( पु० ) पारिभापिकं शब्द ।

लात्तर्य (वि०) १ लच्च सम्बन्धी।२ लच्च जानने या वतलाने वाला।

लाक्ता ( खी॰ ) १ लाख । २ वह कीड़ा जो लाख उत्पन्न करता है ।—तरुः, —वृक्तः, ( पु॰ ) पलास । दाक '—रक्त, ( वि॰ ) लाख के रंग में रंगा हुआ ।—प्रसाधनः ( पु॰ ) लाख । लोध वृक्त ।

लाक्तिक (वि॰) [स्त्री॰—लाक्तिकी] १ लाख सम्बन्धी। लाख का बना हुआ। लाखी रंग का। २ लाख सम्बन्धी।

लाख् (धा॰ परस्मै ) [लाखिति ] १ सूख !जाना । २ सजाना । ३ काफी होना ४ देना । ४ रोकना । लागुडिक देखे लाकुटिक । तांघ् (धा॰ श्रात्म॰) [लाघते] समान होना। पर्याप्त होना।

लाघवं ( न॰ ) १ लघुता। अल्पता। २ हलकापन।
३ विचारहीनता। ४ श्रकिञ्चित्करता। ४ श्रसम्मान।
श्रप्रतिष्ठा। तिरस्कार। श्रधःपात। ६ फुर्ती। वेग।
तेज़ी। शीव्रता। ७ कियाशीलता। तत्परता। म सव विपयों की पारदर्शिता। ६ संहिसता।

लांगलं } (न०) १ हल। २ हल के प्राकार का लाङ्गलम् रहतीर या लट्टा। ३ ताढ़ का वृत्त। ४ शिश्ता। लिङ्ग। ४ पुष्प विशेष। — त्रहः. (पु०) हल का लट्टा। हरिस। — ध्वजः, (पु०) वलरामजी का नाम। - पद्धतिः, (ग्री०) कुँड। हलाई। लीक। — फालः, (पु०) हल की फाल।

लांगिलिन् ) ( पु॰ ) १ वलरामजी का नाम । २ लाङ्गिलिन् ) नारियल का पेट । ३ सर्प ।

लांगन्ती } ( स्त्री॰ ) नारियल का वृत्त ।

लांगलीपा } ( ग्री॰ ) हल का लट्टा हरिस ।

लांगुलं } (न॰) १ पूंछ । २ लिङ्ग । जननेद्रिय।

लांगूलिन् } ( ५० ) वंदर । लंगुर । लाङ्गिलिन् }

लाज् ) (धा॰ परस्मै॰)[लाजति, लांजति] लांज् ) १ कलङ्क लगाना।धिक्वारना। २ भूनना। तलना।

लातः ( पु॰ ) भींगा श्रनाज।

लांछनं ) (न०) १ चिन्ह । निशान । पहचान लाङ्झनं ) का चिन्ह । २ नाम । संशा । ३ दारा । धव्या । लाञ्छन । ४ चन्द्र लाञ्छन । ४ मूसीमा । लांडित ) (पु०) १ चिन्हित । २ नामक । ३ लाङ्कित ) सजा हुआ । ४ सम्पन्न । लाङ (पु० चहुवचन०) एक देश विशेष का नाम

श्रौर उसके निवासी ।

लाटः ( पु॰ ) १ लाट देशाधिपति । २ पुराना कपड़ा । जीर्गवस्त । ३ वस्त्र । ४ लड्कों जैसी बाली ।— श्रमुप्रासः, ( ९० ) एक शब्दात्तङ्कार । इसर्मे शब्दों की पुनरुक्ति तो होती है किन्तु श्रन्वय में हेरफेर करने से श्रर्थ वदल जाता है। लाटक (वि॰) [ खी-जाटिका ] लाटों सम्बन्धी। लाटिका ) ( स्त्री॰ ) साहित्य की चार प्रकार की ∫ शैक्तियों में से एक। इसमें वैदर्भी श्रौर पांचाली रीतियों का कुछ कुछ श्रनुसरण किया जाता है। इसमें छोटे छोटे पद सथा समास हुआ करते हैं। लाड् (धा॰ उभय॰) [लाडयति—लाडयते] १ थपथपाना । थपकी देना । २ दोपी ठहराना । धिक्कारना । ३ फेंकना । उछालना । लांडनी (सी०) कुलटा स्त्री। लात (व॰ कृ॰) पाया हुआ। वस्त पाया हुआ। लापः ( पु॰ ) १ वार्तालाप । वातचीत । २ तुसलाना । लावः } ( पु॰ ) लवा नामक पत्ती। लाबुः } (पु॰) लौकी। लौग्रा। लावुकी (सी०) वीणा विशेष। लाभः (पु०) १ प्राप्ति । लब्धि । २ मुनाफा । फायदा। ३ उपभोग। ४ विजय । जीत । ४ ज्ञान । प्रतीति ।--कर,--कृत, (वि) लाभ-दायक। फायदेमंद।--लिप्पा, (स्री०) मुनाफे की ख्वाहिश। लाभ की अभिलापा। लोभ। लालच । लाभकः ( ५० ) सुनाफा । फायदा । लांभज्जकं ( न० ) वीरनमूल । लाम्भज्जक ि लांपस्यं रे ( न० ) लंपटसा कामुकसा । ऐयाशी । लाम्पस्यं 🕽 लालनं ( न॰ ) थपथपाना । प्यार । लाङ् । लालस (वि॰) १ उत्सुकता पूर्वक श्रभिलापी । उत्कट इच्छुक । २ श्रनुरागी । श्रनुरागवान् । लालसा (स्री॰) १ अभिलाषा । उत्सुकता । २ माँग । याचना । विनय । ३ खेद । शोक । ४ गर्भिणी स्त्री की रुचि।

लालसीकं ( न० ) चटनी । जाला (स्त्री॰) नार । थृक । – स्रवः, ( पु॰ ) मकड़ी।—स्त्रावः, ( पु॰ ) १ लार का टपकना । २ मकड़ी। लालाटिक (वि॰) [ची॰—लालाटिकी] १ माल सम्बन्धी। २ भाग्य पर निर्भर रहने वाला । ३ निरर्थेक । नीच । कमीना । लालाटिकः ( पु॰) १ सावधान ऋनुचर । २ निठल्ला ३ श्रालिङ्गन विशेष। लालाटीं (।न॰ ) माथा। लालिकः ( पु॰ ) भैंसा । लाद्मित ( व॰ कृ॰ ) १ दुलारा हुन्रा। लदाया हुन्ना। २ वहकाया हुआ । ६ प्रिय । ऋभिलिपित । लालितं ( न० ) प्रेम । प्रसन्नता । लालितकः ( पु॰ ) लड़ैसा वालक। लालित्यं ( न० ) ३ मनोहरता । सौन्दर्यं । सरस । २ प्रीतिद्योतक हावभाव । लालिन् (पु॰) बहकाने वाला। खियों को कुपथ में प्रवृत्त करने वाला। लालिनी ( स्वी॰ ) म्वेन्झाचारिणी स्वी । लालुका ( ची० ) करवहार विशेष। लाव (वि॰) [छी॰-लावी ] १ काटनेवाला । कतरने वाला । २तोड़ने वाला । नाशक । विनाशक । लावः ( पु० ) १ कतरन । २ बटेर । पत्ती विशेष । लावकः ( पु॰ ) १ काटने वाला । विभाजक । बाँटने वाला । २ ( श्रनाज ) काटने वाला । जमा करने वाला। ३ बटेर। पत्ती तिशेष। लावर्ण (वि॰) [स्त्री०—लावर्णी] १ निमक। निमक पड़ा हुआ। लाविशिक्त (वि॰) [छी॰—लाविशिकी] १निमकीन। २ निमक का न्यापारी ३ प्रिय। मनोहर। लाविणिकं ( न० ) लवण-पात्र । लाविशिकः ( पु॰ ) निमक का न्यापारी । लावग्यं (न०) १ निमकीनपन । २ सलौनापन । मनोहरता । सान्दर्य ।—ध्रर्जितं, ( न० )

विवाहित स्ती की व्यक्तिगर सम्पत्ति जो उसे विवाह के समय उसके पिना प्रथवा उसकी सास हान मिली हो ।

त्ताचग्यमय ) (वि॰) सलाना । नुन्दर , मनोहर ।

त्नावागाकः ( ३० ) मगध देश के समीप एक ज़िले का नाम ।

लाविकः ( g॰ ) भैंसा।

लापृड (वि॰) [ बी॰—लापुका, लापुकी ] लोभी। लालची।

लान्तः ( ए० ) १ नृत्य विरोप । २ क्रीड़ा । विहार । ३ िमप्टों का नृत्य । ४ क्रील । शोरुवा ।

लामक ( वि॰ ) [ ची—लासिका ] १ खिलाड़ी। क्रीड़ामिय। २ इधर उधर हिलने वाला।

लासकः ( पु॰ ) १ नचैया । २ मोर । मयूर । ६ यालिएन । शिव जी ।

लाग्डकं ( न॰ ) ग्रदारी। ग्रदा।

लासकी (छी॰) १ नृत्यकी। नाचने वाली । २ रंटी। वेश्या।

लास्य ( पु॰ ) नचैया । नट ।

त्तास्थं ( न॰ ३ नृत्य । नाच । २ गान वादन सहित नृत्य । ६ वह नृत्य जिसमें हाव भाव दिखला कर प्रेमनाव प्रदर्शित किया जाता है ।

लास्या (र्छा०) नृत्यकी । नाचने वाली ।

लिकुनः देखां लकुन्न ।

लित्ता (स्ती॰) १ जुएं या चील्हर का ग्रंडा। २ चार या ग्राट नुसुरेगु के वरावर की तौल विशेष।

लिनिका (ग्री॰) लीक जूंका ग्रंडा।

लिख् (धा॰ परस्में) [लिखित,—लिखित ] १ लिखना। २ खाका खींचना। १ रेखाङ्कित करना। ३ खरोचना। छीलना। फाड़ना। ४ भाला से छेदना। १ स्पर्श करना। चराना। ६ चौंच मारना। ७ चिकनाना। द खी के साथ संगम

लिखनं (न०) १ लेख। २ लिखंत। टीप। पद्य।

लिखितं (न॰) १ लेख । टीप । २ कोई मन्य या नियन्य ।

लिखित ( व॰ कृ॰ ) लिखा हुआ। चित्रित।

लिखितः ( पु॰ ) एक स्मृतिकार का नाम।

लिंख् ) ( धा॰ परस्मे ) [ लिंखति ] जाना । लिङ्गु ) चलना ।

तिंगुः । ( पु॰ ) १ सृग। हिरन्। २ मूर्ख। मूड़। तिङ्गः । ( न॰ ) हृदय ।

लिंग ) ( धा॰ परस्मै॰ ) [ लिंगति, लिंगित ] लिङ्ग ) चलना । जाना ।

त्तिंगं ) १ चिन्ह । निशान । चिन्हानी । प्रतीक । लिङ्गम् 🕽 २ बनावटी निशानी । बनावट । धोखे देने वाली चिन्हानी । ३ रोग के लच्चा । ४ प्रमाण । साजी। १ (न्याय में ) वह जिससे किसी का श्रनुमान हो। साधक हेतु। ६ नर या मादा पहचानने की चिन्हानी। ७ शिव जी की सूर्ति विशेप । ⊏ देवताकी सूर्ति या प्रतिमा। ६ एक प्रकार का सम्बन्ध या सूचक । ( जैसे संयोग। वियोग, साहचर्य ) इससे शब्दार्थ का बोध होता है । १० वह सूच्म शरीर जो स्थूल शरीर के नष्ट होने पर कर्मफल भागने के लिये प्राप्त होता है। — ग्रम्नं, (न०) लिङ्गका ग्रम्भाग। ध्रमुणासनं, (न०) व्याकरण के वे नियम जिनके द्वारा शब्द के लिङ्गों का ज्ञान प्राप्त होता है।--ग्रर्चनं, (न०) महादेव की पिंडी की पूजा। - देहु:, ( पु॰ ) - शरीरं, (न॰) सूच्म शरीर। —धारिन्, (वि॰) चपरासधारी ।—नाशः, ( पु० ) १ पहिचान के चिन्ह का नाश । २ जनने-न्द्रिय का । ३ दृष्टि का नाश । नेत्र रोग विशेष । —पुरागां, ( न० ) १८ पुराणों में से एक पुराण का नाम। — प्रतिष्ठा, (स्त्री०) शिव जी की पिगडी की स्थापना ।—विपर्ययः, ( पु॰ ) निङ्ग परिवर्तन । — बृत्ति, (वि०) ग्राडम्बरी । हकोसलेबाज् ।-वेदी, (स्त्री॰) वह पीठ जिस पर शिव की पिएडी स्थापित की जाती है

लिंगकः ) ( पु॰ ) कपित्य वृत्त । लिङ्गकः )

सं॰ ग॰ कौ॰—६१

( पु॰ ) श्रालिङ्गन । गले लगाना । र्लिगिन् । ( पु० ) १ चिन्हित । २ लचणयुक्त । ३ लिङ्गिन् ∫ चपरासधारी । दम्भी । बनावटी । ४ लिङ्गसम्पन्न । १ सूरमशरीरधारी । (पु॰) १ ब्रह्मचारी। २ शेव । लिङ्गायत । ३ पाखंडी । दंभी। ढोंगी। ४ हाथी। लिंप् ) ( घा ९ उभय॰ ) [ लिंपति – लिंपते, लिम्प् ) निप्ती १ मालिश करना । उपटन करना । २ ढकना । विद्याना । ३ कलङ्कित करना । अष्ट करना। धव्या लगाना । ४ जलाना । सुलगाना । लिपिः ) (स्त्री॰) १ मालिश । उवटन । २ लेख । तिपी ∫ हस्तलेख । ३ ग्रन्तर । लिखावट । ४ टीप । दस्तावेज़।६ चित्रण।—करः, ( पु॰ )१ पोतने वाला । राज । मैमार । २ लेखक । ३ खुदैया। श्रत्तर खेादने वाला।—ज्ञ, (वि०) वह जो लिख सके। -- न्यासः, ( पु॰ ) लेखन कला।—फलकं, (वि०) पट्टी या दस्ती जिस पर कागज़ रख कर लिखा जाय।—शाला, (स्रो॰) वह स्थान जहाँ लिखना सिखलाया जाय। —सुउजा, ( स्त्री॰ ) लिखने की सामग्री। लिपिका (पु॰) देखो लिपी। लिप्त (व० कृ०) १ लिपाहुआ । ढका हुआ। । २ दगीला। धब्बेदार । भ्रष्ट । ३ विप में बुभा हुन्ना । ४ भितत । १ संयुक्त । जुड़ा हुआ । लिप्तकः ( पु॰ ) विप का बुक्ता सीर। लिप्सा (स्त्री॰) १ किसी वस्तु की प्राप्ति की श्रिभ-लापा। २ कामना। इच्छा। लिप्सु (वि०) प्राप्ति की इच्छा वाला।

लिविः } (स्त्री॰) देखो लिगि । लिवी

लिंपः } ( पु॰ ) लेप । मालिश । लिम्पः }

लिंपट } (वि॰) व्यभिचारी । लंपट ।

त्तिचिक्तरः ) (पु॰) लेखक । प्रतिलिपि करने वाला । त्तिचिङ्करः र्र नकलनवीस । लिंपटः } (पु॰) व्यभिचारी पुरुष । लंपट श्रादमी । लिम्पटः } लिंपाकः ) ( पु॰ ) १ बिजीरा नीवृका पेढ़ । २ लिम्पाकः ) गधा । लिंपाकम् } ( न॰ ) विजौरा नीवृ । लिम्पाकम् } लिश् (धा॰ परस्मै॰ ) [लिशति ] १ जाना । २ चोटिल करना। लिए ( व॰ कृ॰ ) छोटा। घटा हुँग्रा। लिध्वः ( पु॰ ) नट । नृत्यक । नचैया । लिह (धा॰ उभय॰ ) [लेढि, लीढे, लीढ] १ चाटना । २ चुसक चुसक कर पीना । ली ( धा॰ प॰ ) [ लयति ] गलाना । घोलना । लीका (स्त्री०) जूं का अपडा। लीढ (व॰ कृ॰) चाटा हुआ। चाला हुआ। खाया लीन (व॰ कृ॰) १ चिपटा हुआ। सटा हुआ। १ छिपा हुआ। ३ सहारा लिये हुंए। रखा हुआ। पिघला हुन्ना । घुला हुन्ना । ५ विल्कुल मिला हुन्ना। एकी भूत । ६ त्र मुरागी । भक्त । ७ श्रन्तर्धान । लुप्त । लीला (स्त्री॰) १ खेल । क्रीड़ा । २ श्रामादप्रमोद । **३ लड़कखेल । सरल । सहज । ४ सादश्य ।** समानता । तद्रुपता । १ सौन्दर्य । मनोहरता । ६ बहाना । बनावट । — भ्रमारं — भ्रामारं – गृहं —गेहं,—वेश्मन् ( न० ) श्रानन्दभवन । — ग्रंग (वि॰) सुडौल श्रंगोंवाला । — श्रव्जं, —श्रम्बुजं,—श्ररविन्दं, कमलं, — तामरसं, -- पद्मं, ( न॰ ) खिलवाड़ करने के लिये खिलौने की तरह हाथ में लिया हुआ कमल पुष्प। ग्रवतारः, (पु०) लीला करने के लिये धारण किया हुन्ना विष्णु भगवान् का श्रवतार।—उद्यानं, (न०) १ श्रानन्दवाग़। २. इन्द्र का स्वर्गलोक। देवतात्र्यों का उद्यान। —कलहः, ( पु॰ ) बनावटी भगदा। लीलायितं ( न॰ ) खेल । क्रीड़ा । मनोरंजन।

श्रासन्द ।

त्तीलावन् ( पु॰ ) खिलाड़ी । कीड़ामय ।

लीलायनी ( स्री० ) १ मुन्द्री स्त्री। २ स्वेक्छा-चारिणी श्रथवा व्यभिचारिणी स्त्री। ३ दुर्गा का नाम १४ प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् भास्कराचार्च की कन्या का नाम, जिसने श्रपने नाम पर लीला-वर्गी नाम की गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक बनायी थी।

लंच ) (धा॰ प॰ ) [लुंचित, लुंचित ] १ तोड़ना । लुंझ ) उखादना । उचेलना २ चीरना । फाड़ना । र्माचना ।

लुंचः ( पु॰ ) ) लुझः ( पु॰ ) ( १ छीलने वा वकला उतारने की लुंचनं ( न॰ ) ( किया। २ तोड़ने की किया। लुंचनं ( न॰ )

लुंचित ) ( वि॰ छ॰ ) १ छिकला उतारा हुया। सुञ्चित ) तोदा हुया।

लुट् (धा॰ ग्रा॰) [लोटते] १ सामना करना । समुहाना । २ चमकाना । ६ पीड़ित होना ।

ल्लुठनं ( न० ) लेाटपाट ।

लुटित ( व॰ कृ॰ ) लुढ़का हुआ । ज़मीन पर लोटसा हुआ ।

लुड् ( घा॰ प॰ ) [ ले।डित ] हिलाना हुलाना । गहुबहु करना।

लुंट् (धा॰ प॰) [लुग्टिति] १ जाना । २ चुराना । ल्टना । ३ लंगड़ाना । लंगड़ा होना । ४ सुस्त होना ।

लुंटाक ) (वि॰) [ छी॰—लुग्टाकी ] चेार। लुग्टाक ) चुरानेवाला।

लुंट् ) (धा॰ प॰) [ लुगठित ] १ जाना । लुगठ् / २ गडुबड्ड करना । हिलाना डुलाना । चालू करना । ३ सुस्त पड़ना । ४ लंगड़ा होना । १ लुउनां । ६ सासना करना ।

लुंडकः । ( पु॰ ) डाँक् । चोर । लुंग्डकः ।

लुंठनं } (न॰) लूट। चोरी । डाकेज़नी। लुग्छनम्

लुंडा } (स्ती॰) १ लूट । डाँका । २ खुइक पुदक । लुंडाकः } (पु॰) १ ढाँक् । २ कौआ । लुंडाकः } (पु॰) १ ढाँक् । २ कौआ । लंडिः लुंगिः } (स्ती॰) लूट । लूट का माल । लुंगे

लुँगठो 🄰 र्लुंड } ( धा० ग्र०) [ लूंडयति-लुंडयते ] लूटना । लग्रह्

लंडिका ) ( छी० ) १ गोलाकार वस्तु । गेँदा । लुंगिडका ) २ उचितवृत्ति ।

लुंडी } (स्री॰) शिष्टाचरण । लुगुडी }

त्तुंथ् ) ( धा॰ प॰ ) [ लुंथिति ] १ स्राघात करना। लुन्थ् ) चोटिल करना। वर्ष करना। २ कष्ट उठाना। पीड़ित होना।

लुप् (धा० प०) [लुप्यति ] १ घवडाना । परेशान होना । २ परेशान करना । घवडा देना ।

लुप्त ( व॰ क़॰ ) १ ट्रटा हुया । भङ्ग । नष्ट । २ स्रोया हुया । तिज्ञत । ३ लूटा हुया। गिरा हुया। लुप्त । ४ छोड़ा हुया । ६ श्रव्यवहृत । श्रपन्यवहृत । जी काम में न लाया जाता हो ।

लुब्य (व॰ इ॰॰) १ लालची। लोभी। २ श्रिभि-लापी।

लुब्धः (पु०) १ शिकारी । वहेलिया । २ व्यभिचारी । लम्पट ।

लुब्धकः (पु॰) ३ शिकारी । यहेलिया । २ लोभी या लालची श्रादमी । ६ उत्तरी गोलाई का एक बहुत तेजवान तारा ।

लुभ् (धा॰ प॰) [लुभ्यति, लुब्ध ] १ लोभ करना। उत्सुकता पूर्वक ग्रभिलामा करना । २ वहकाना। १ घवड़ाना। परेशान होना।

लुंव् ) (धा॰ परस्मै॰) [ लुउचित, ,लुम्चयित] लुउच् ) लुअचयते ] १ श्रत्याचार करना । तंग करना । सन्तप्त करना ।

लुंबिका ) लम्बिका ) (स्त्री०) एक प्रकार का बाजा। लुल् (धा॰ प॰) [ लोलिति, लुलित ] १ लुदकना । २ हिलाना । ३ दवाना । कुचलना ।

लुलापः ( पु॰ ) } भैंसा । लुलायः ( पु॰ ) }

लुिलत (व० कृ०) १ हिला हुया। २ गड्डवडु किया हुया। ३ खुला हुया। विखरा हुया।

लुष् ( धा० प० ) [ लोपित ] देखो लूष् ।

लुषभः ( ५० ) मदमस्त हाथी।

लुह् ( धा॰ प॰ ) [ लोहिति ] इच्छा करना । ग्रभि-लापा करना ।

लू (धा० उभय०) [ ल्लुनाति, ल्लुनीते, लून ] १ काटना । पृथक करना । विभाजित करना । तोड़ना । काटना । एकत्र करना | २ काट डालना । नाश कर डालना ।

लूता (स्त्री॰) १ मकड़ी। २ चींटी।—तन्तुः, (पु॰)
मकड़ी का जाला । - मर्कट्रकः, (पु॰) १
लंगुर। २ चमेली।

लुतिका (स्त्री०) मकड़ी।

लून (व० कृ०) १ कटा हुया। घ्रलग किया हुया। २ तोड़ा हुया। एकत्र किया हुया। ३ नष्ट किया हुया। ४ काटा हुया। कुतरा हुया। ४ घायल किया हुया।

लूनं (न०) पूंछ। दुम।

लूमं ( न० ) पूंछ।

लुष् ( धा० प० ) [ लूषित ] १ चोट करना । त्रनिष्ट करना । २ लूटना । चुराना ।

लेखः ( पु॰) १ लिपि । लिखंत । टीप । दस्तावेज । २ देवता ।—ग्रिधकारिन्, ( न॰ ) मंत्री । ( राजा का )—ग्रार्हः, ( पु॰ ) ताड़ वृत्त विशेप । — ऋषभः, ( पु॰ ) इन्द्र का नाम ।—पत्रं, (न॰) —पत्रिका, ( खी॰ ) १ चिट्ठी । पुर्जा । २ टीप । दस्तावेज ।—संदेशः, ( पु॰ ) लिखा हुन्ना संदेसा । - -हारः,—हारिन्, ( पु॰ ) पत्र-वाहक । चिट्ठीरसा । डाँकिया ।

लेखकः (पु॰) १ लेखकः। क्लार्कः। नक्लतनवीसः। २ चितराः। चित्रकारः। —दोपः, —प्रमादः, (पु॰) लिखने की भूल। नक़ल करने में ग़लती।

लेखन (वि॰) [लेखनी] लेख । लिखनत । चित्रण। लेखनं (न॰) १ लेख । लिखंत । नक़ल । २ छीलन। खरोचन । ३ संशोधन । ४ ताड्पत्र।

लेखनः ( पु॰ ) नरकुल जिसकी क़लम बनाई जाती है।

लेखनिकः ( पु॰ ) चिट्ठी-लेजानेवाला ।

लेखनी (स्री॰) १ क़लम । नरकुल की क़लम । र र चंमच ।

लेखिनी (स्त्री॰) १ कलम। २ चंमच।

लेखा (स्त्री॰) १ रेखा। लकीर । धारी। २ वाद। किनारी। ३ चेाटी।

लेख्य (वि०) १ लिखने योग्य । २ जे। लिखा जाने को हो ।

लेख्यं (न०) १ लेखनकला । २ लेख । पत्र । टीप । दस्तावेज । हस्तिलिप । ४ श्रवर । खोद कर लिखा हुश्रा । १ चित्रण । ६ चित्रित । श्राकृति ।— श्रारूढ़,—कृत, (वि०) लिखा हुश्रा । -गत, (वि०) चित्रित ।—चूर्गिका. (स्त्री०) कृंची । पेंसिल ।—पत्रं,—पत्रकं, (न०) १ लिखन्त । पत्र । टीप । २ ताइपत्र । -प्रसङ्गः, (पु०) दस्तावेज । टीप ।—स्थानं (न०) लिखने का स्थान ।

लेंडं लेग्डम् } ( न॰ ) लेंड़। विष्ठा।

लेतं (पु॰ ) आँसू। लेतः (न॰ )

ोप् ( घा० थ्रा० ) [ तोपते ] १ जाना । २ पूजन करनो ।

लेपः (पु॰) १ पेतिने, छोपने या चुपहने की चीज़ ।
२ घव्या । दाता । ३ पाप । ४ भेाजन ।—करः,
(पु॰) लेप करने वाला । लेप बनाने वाला ।
प्लास्टर करने वाला । मैंमार । —भागिन, —भुज़्,
(पु॰) ४थी, १वीं और छठवीं पीढ़ी के पूर्व
पुरुष ।

लेपकः ( पु॰ ) थवई । राज । मेंनार । लेपनः ( पु॰ ) सुगन्ध द्रव्य । लेपनं ( नु॰ ) ३ लेपना । पोतना । २ लेप । पास्य

त्तेपनं ( न॰ ) १ लेपना । पोतना । २ लेप । प्लास्टर । मलहस । गारा । कलई । ४ गेरिन ।

लेप्य (वि॰) प्रास्टर करने योग्य ।—कृत्, (वि॰) १ नम्ना बनाने वाला । २ राज । थवई । मेंमार । —स्त्री. (स्त्री॰) वह स्त्री जो उवटन या चन्द-नादि का लेप लगाये हो ।

लेप्यमयी ( म्ही॰ ) गुड़िया । पुरानी । लेलायमाना ( म्ही॰ ) श्रमिन की सात जिहाशों में ने एक ।

लेलिहः ( पु॰ ) साँप, सर्प । लेलिहानः ( पु॰ ) १ सर्प । साँप । २ शिवजी ।

लेग्रः (पु॰) १ श्रम् । २ सूच्मता । ३ समय का माप विशेष जो २ कला के समान होता है। ४ एक श्रलंकार विशेष । इसमें किसी वस्तु के वर्णन के केवल एक ही भाग या श्राँश में रोचकता श्राती है।

लेश्या ( स्वी॰ ) प्रकाश । उजियाला । लेप्टुः ( पु॰ ) डेला । मट्टी का डेला । लेस्तिकः ( पु॰ ) हाथी पर चढने वाला ।

लोहः ( पु॰ ) १ चाटना । २ स्वाद लेना । चखना । १ चाट कर खाने का पदार्थ । ४ भोजन । भोज्य पदार्थ ।

लेहनं (न०) चाटना।

लेहिनः ( ५० ) सुहागा।

लेह्य (वि०) चारने येग्य।

लेहां ( न० ) वह वस्तु जो चाट कर खायी जाय।

लेंगं } (न०) श्रष्टादश पुराखों में से लिङ्गपुराख। लेङ्गम्

लेंगिक ) (वि॰ ) [स्त्री॰—लैड्गिकी ] १ चिन्ह लैड्गिक र्रिसम्बन्धी । २ ग्रनुमित ।

र्लैगिकः } ( पु॰ ) मूर्ति बनाने वाला । सैङ्गिकः } लोक् (धा॰ ग्रा॰) [लोकते, लोकित ] देखना। ताकना। पहचानना।

लोकः (पु॰) १ संसार । अवन का एक भाग । साधारणतः स्वर्ग, पृथिवी श्रीर पाताल तीन लोक माने जाते हैं । किन्तु विशेष रूप से वर्णन करने वालों ने लोकों की संख्या १४ मानी है । सात ऊर्ध्वलोक श्रीर सात श्रधःलोक ।

१ अर्घ्वलोकः—

भूलोंक, भुवलोंक, स्वर्लोक, महलोंक, जनलोंक, नपलोंक। ग्रौर सत्यलोक।

२ अधःलोकः

श्रतल, वितल सतल, रसातल, तलातल, महातल श्रीर पाताल । ३ भूलीक । ४ मानवगण । ४ समृह । समुदाय । ६ प्रदेश । श्रॅंचल । प्रान्त । ७ साधारण जीवन । द साधारण चलन या प्रथा । साधारण या लै। किक व्यवहार । ६ दृष्टि । चित-वन । श्रवलोकन । १० या १४ की संख्या |---द्यतिगा, (वि॰) ग्रसाधारण । ग्रलौकिक। -श्रातिशय, (वि॰) लोकोत्तर। श्रसाधारण।--श्रधिक, (वि॰) श्रसाधारण । श्रसामान्य — म्रिधिपः, ( पु॰ ) १ सज़ा। २ देवता। — श्रिश्चिपतिः, ( पु॰ ) संसार पति । ब्रह्माग्ड-नायक ।-- प्रानुरागः, ( पु॰ ) सानव जाति का प्रेम । सार्वजनिक प्रेम । लोकहितैपिता । उदा-रता।--- प्रान्तरं, (न०) परलोक । त्रागे होने वाला जन्म ।--- प्रयुपवादः, ( पु॰ ) लोकनिन्दा। —श्रयनः, ( न॰ ) नारायण का नामान्तर।— थ्रालोकः, ( पु॰ ) एक पौराणिक पहाड़ जी भूमगडल के चारों श्रोर श्रोर मधुर जल पूरित सागर के परे हैं।—ग्रालोकों, ( पु० ) दृष्ट ग्रीर थ्रहष्ट लोक —-ध्राचारः, ( पु० ) लोक-व्यवहार । संसार में वरता जाने वाला व्यवहार । —श्रायतः, ( पु॰ ) १ वह मनुष्य जी इस लोक के श्रतिरिक्त दूसरे लोक के। न मानता हो। २ चोर्वाक दर्शन का मानने वाला। - आयतं, ( न॰ ) नास्तिकवाद । चार्वाक दर्शन ।--ग्राय-तिकः, (पु॰) नास्तिक । चार्वाक ।--ईशः,

( पु० ) १ राजा । २ ब्राह्मण । ३ पारा । पारद । —उक्तिः, (स्त्री०) १ कहावत । मसल । सार्व-जनिक मत ।—उत्तर, (वि०) ग्रलौकिक। श्रसाधारण । श्रसामान्य ।--उत्तरः, (पु॰) राजा। -एपगा, (स्त्री०) स्वर्गसुख प्राप्ति की कामना । — कराटकः, (पु॰) वह जी समाज का करटक विरोधी या हानिकर हो। दुष्टप्रागी। --कथा, (स्री०) प्रसिद्ध प्राचीन कहानी।-कत्रे, - कृत् ( पु० ) संसार का रचने या वनाने वाला।--गाथा, (स्त्री०) प्रचलित गीत ।---चत्नुस, (न०) सूर्य ।—चारित्रं, (न०) संसार का हंग। - जननी, (स्त्रीण) लक्सी जी का नाम। —जित्, ( पु॰ ) १ बुद्धदेव I २ कोई भी संसार विजयी।—ज्ञ, (वि॰) संसार का ज्ञाता।— उंग्रेष्टः, ( पु॰ ) बुद्धदेव की उपाधि ।—तत्त्वं. ( न० ) मानव जाति का ज्ञान।—तुषारः, (पु०) कपूर ।—त्रय, ( न० ) —त्रयी, ( स्त्री० ) स्वर्ग, मर्त्य और पाताल-तीनों लोकों की समष्टि ।-धातृ, ( पु॰ ) शिव जी का नाम । -- नाथः, (पु०) १ ब्राह्मण । २ विष्णु । ३ शिव । ४ राजा। महाराज । १ बौद्ध । — नेतृ, (पु०) शिव जी की उपाधि ।—पः,—पालः, (पु॰) दिग्पाल । इनकी संख्या भ्राठ है ।-पितः, (पु०) १ ब्रह्मा। २ विष्णु ३ राजा । महा-राज। -पथः,--पद्धति , (स्त्री॰) सार्वजनिक च्यवहार या कार्य करने का ढंग ।-- पितामहः, ( पु॰ ) ब्रह्मा जी ।—प्रकाशनः, ( पु॰ ) सुर्ये । —प्रचादः, ( पु॰ ) किंवदन्सी । श्रफवाह ।— प्रसिद्ध, (वि०) विश्वविख्यास ।—जन्धुः,— वान्धवः, ( पु॰ ) सूर्य ।—वाहा.—वाहा, (वि॰) १ लोकवहिष्कृतः। समाज से खारिज या निकाला हुआ। २ संसार से निराला। अकेला। वाह्यः, ( पु॰ ) जातिच्युत ।-- सर्यादा, (छी॰) लौकिक व्यवहार लैं। किक चलन या रस्स।--सास, ( खी॰ ) तस्मी जी ।--मार्गः, ( पु॰ ) लैं। किक चलन । — यात्रा, (स्त्री०) १ व्यवहार । २ व्यापार । ३ त्र्याजीविका ।—रत्तः, (पु०) राजा । महाराज । — एंजनं, ( न॰ ) सर्वेप्रियता । —लोचनं. (न०) सूर्य ।—वचनं, (न०)
— वादः, (पु०)—चार्ता, (स्ती०) ग्रफ्नवाह ।
किंवदन्ती ।—विद्विप्र (वि०) वह जो सव को
नापसंद हो या जिसे सव नापसंद करें ।—लोकविधिः, (पु०) १ प्रचित्त पद्धति । २ संसार
का रचियता । विश्रुत, (वि०) जगद्विख्यात ।
संसार भर में प्रसिद्ध ।—वृत्तं, (न०) लोकरीति । गप्पाध्यक ।—श्रुतिः, (खी०) १ जनश्रुति । श्रफ्नवाह । २ जगप्रसिद्धि या कीर्ति ।—
सङ्करः, (पु०) संसार की गइवड़ी । गोलमाल ।
—संग्रहः, (पु०) संसार का कल्याण या सव
की भलाई ।—सान्तिन्, (पु०) १ ब्रह्मा । २
श्रुगि ।—सिद्ध, (वि०) मामूली । प्रचितत ।
रसूमी ।

ले।कनं ( न॰ ) श्रवलोकन चितवन । ले।कंपृग्ग ( वि॰ ) ससार च्यापी । ले।च् ( धा॰ श्रा॰ ) [ ले।चते ] देखना । ले।चं ( न॰ ) श्राँस् ।

लोचकः ( पु० ) १ मूर्खपुरुष । २ ग्राँख की पुत्तली । ३ दीपक की कालिख या काजल । सुर्मा । श्रँजन । ४ कर्णभूषण विशेष । ४ काला या श्रासमानी वस्त्र । ६ धनुष का रोदा । शीशफूल । ८ साँप की कैंचुली । १० फुरियाँ पड़ा हुआ चर्म । ११ फुर्री पड़ी हुई भौँएँ । १२ केला का पेड़ ।

लोचनं (न०) १ देखन । चितवन । अवलोकन । २ ग्राँख ।——गोचरः,—पथः,—मार्गः (पु०) दिष्ट की दौड़ । – हिता, (स्त्री०) नीलाथोथा । तृतिया ।

लोट् ( धा॰ पर॰ ) [ लोटित ] पागल होना । सूर्ख होना ।

लेाठः ( पु॰ ) भूमि पर लेटना । लेाड् ( धा॰ पर॰ ) [ लेाडति ] पागल होना ।

लोडनं ( न॰) हिलाना । डुलाना । लोगारः ( पु॰ ) निमक विशेष । लोतः ( पु॰ ) १ ग्राँसु । २ चिन्ह । निशान ।

मूर्छ होना ।

लोर्ज (न०) चेरी का साल।

लोधः ) ( पु॰ ) इस नाम का पेड़ । इसमें लाल ग्रीर लोधः ) सफेद फूल लगते हैं ।

लोपः ( पु॰ ) १ श्रदर्शन । श्रभाव । २ नारा । चय । ६ किसी रस्म या प्रथा की वंदी । ४ मंग । श्रति-क्रम । लंबन । ४ श्रभाव । श्रसफलता । श्रनु-पस्थिति । ६ छूट । ७ वर्णलोप ।

लेापनं (न०) १ त्रतिक्रम । लंघन २ छूट । लेापा ) विदर्भोधिपति की कन्या और महर्षि लेापासुद्गा ∫ त्रगस्य की पत्नी का नाम ।

लोपाकः } ( पु॰ ) श्रमाल । गीदड़ । सियार ।

लोपाणः } (पु॰) गीदङ । नरलोमही।

तोपिन् (वि॰) हानिकारक । श्रनिष्टकारक । २ वर्ण-लोप करने योग्य ।

लोसः ( पु॰ ) १ लालच । तृष्णा । लिप्सा । २ श्रिभ-लापा ।—श्रम्बित, ( वि॰ ) लालची । लोभी । —विरहः, ( पु॰ ) लोम का श्रभाव ।

लोभनं (न॰) १ जाजच । फुसलाहट । वहक । २ सुवर्ण । सोना ।

कोभनीय (वि॰) जो लुभाया जा सके। जो ग्राक-र्षित किया जा सके।

लोमः ( ५० ) पृंछ । लोमिकिन् ( ५० ) पची ।

लोमन् ( न० ) मनुष्य या पश्च के शरीर के ऊपर के रोएं।—कर्याः, ( पु० ) खरा । खरगोश । शराक । —क्रीटः, (पु०) जूं। चील्हर ।—क्रुपः, —गर्तः (पु)—रन्ध्रं,—विवरं. (न०) रोमकृप । —वाहिन्, ( वि० ) परवाला ।—संहर्षण ( वि० ) रोमान्चित ।— सारः, ( पु० ) पन्ना । —हत्, ( पु० ) इरताल ।

लोम (वि॰) १ वालदार । ऊनी । २ वालोंदार । लोमग्रः (पु॰) १ भेड़ । मेड़ा । लोमग्रा (स्त्री॰) १ लोमड़ी । २ सियारिन । श्च्याली । ६ लंगूर । ४ कसीस ।--मार्जारः, ( ५० ) गंधविलाव ।

लोमाशः ( पु॰ ) गीदङ् । शूगाल ।

लोल (पु॰) १ कॅंपकॅंपा। हिलने वाला। कम्पाय-मान। २ चंचल। ३ वेचैन। विकल। घवड़ाया हुआ। ४ चणअड़ुर। विनश्वर। ४ उत्सुक।— ग्रक्ति, (न॰) श्रॉंखें सटकाना।—लोल, (वि॰) सदैव वेचैन रहने वाला।

लोला (स्री॰) १ लक्मी जी। २ विजली। ३ जिह्ना। लोलुप (वि॰) श्रत्यन्त उत्सुकः।

लोल्लुपा (स्त्री॰) उत्करका। उत्सुकता।

लोलुभ (वि॰) अत्यन्त लोलुप।

लोट् (धा॰ त्रा॰) [लोट्रते ] जमा करना। हेर करना।

लोएः (पु॰) } श्रमिट्टी का ढेला।२ (न॰) लोएं (न॰) ∫ लोहे का मोर्चा। लोण्टुः (पु॰) मिट्टी का ढेला।

लोह (वि॰) १ लाल। सुर्खीमाइल। ललोहाँ। २ ताँबे का बना हुआ।—श्रमिसारः, (पु॰)— श्रभिहारः, ( पु॰ ) सामरिक रीति भाँति।---कान्तः, (पु॰) चुम्बक ।—कारः, (पु॰) लुहार । —िकर्ट, (न०) लोहे का मोर्चा ।—घातकः, ( पु॰ ) लुहार ।—चूर्गा, ( न॰ ) लोहे का चूरा। लोहे का मोर्चा।—जं. (न०) १ काँमा। फूल । २ लोहचूर्ण । लोहे की चूर जो रेतने से निकले।—जालं, (न०) कवच। बस्तर।।— जित्, (पु॰) हीरा ।—द्राविन्, (पु॰) साहागा।—नालः, ( पु० ) लोहे का तीर।— पृष्ठः, (पु॰) वगला । वृटीसार ।-प्रतिमा, (स्त्री०) १ निहाई। २ लोहे की मूर्ति। - बद्ध, (वि॰) लोहें से जड़ा हुआ या जिसकी नोंक पर लोहा जड़ा हो ।—मुक्तिका, (स्त्री०) लाल मोती।—रजस्, ( न० ) लोहे का मुर्चा। —राजकं, ( न॰ ) चाँदी ।—वरं, ( न॰ ) सुवर्ष । सोना ।—शङ्कः, (पु०) लोहे की कील। - श्लेपणः, ( पु॰ ) सुहागा। - संकरं, (न०) नीले रंग का ईसपात लोहा।

लोहं (न०) १ ताँवा। २ लोहा। ३ ईसपात। लोहः (पु०) १ ४ कोई भी धातु। ४ से। ना १६ रक्त। लोहू। ७ हथियार। म मछली फँसाने की बंसी।

लोहः ( पु॰ ) लाल वकरा।

लोहं (न॰) ग्रगर की लकड़ी ।—ग्रजः, (पु॰) लाल वकरा।

लोहल (वि॰) १ लोहे का बना हुआ। २ फुस-फुसाहट। श्रस्पष्ट भाषण।

लोहिका (स्त्री०) लोहे का पात्र।

लोहित (वि॰) [स्त्री॰ लोहिता, लोहिनी ] १ लाल । लालरंग का । २ ताँवा । ताँचे का बना हुआ ।

लोहितः ( पु॰ ) १ जालरंग । २ मङ्गल ब्रह । ३ सर्प । ४ मृग विशेष । ४ चाँवल विशेष ।

लोहिता ( छी॰ ) श्रग्नि की सप्तजिह्वाश्रों में से एक का नाम।

लोहितं ( न० ) १ ताँवा । २ खून । लोहु । ३ केसर । ४ युद्ध । १ लालचन्दन । ६ चन्दन विशेष । ७ श्रधूरा इन्द्रधनुष।—ग्रात्तः, (पु०) १ लाल-रंगका पाँसा या दाना। लाल रंग का सर्प विशेप । ३ कोमल । ४ विष्णु का नाम ।--- ग्रङ्गः, ( पु॰ ) मंगलराहु ।-- श्रघसः, (न०) ताँवर ।—ध्रशोकः (पु०) ग्रशोक वृत्त ।—ग्राथ्वः, ( पु॰ ) ग्रप्ति —ग्राननः, ( पु॰ ) न्योला।—ईज्ञाण, ( वि॰ ) लाल नेत्रों वाला।—उदु, (वि०) वह जिसमें लाल या लोहे जैसा लाल जल हो।--कल्मापः, (वि॰) लाल धव्येदार :-- त्तयः, ( पु॰ ) रक्त का नाश । —ग्रीवः, ( पु० ) अग्निदेव ।—चंदनं, ( न० ) केसर ।--मृत्तिका, ( छी० ) गेरू । लाल खिंदया मिट्टी।—शतपत्रं, (न०) लाल कमल काफूल।

लोहितक (वि॰) [स्त्री—लोहितिका] लाल। लोहितकः (पु॰) १ माणिक। चुन्नी। २ मंगलग्रह। ३ चाँवल विशेष। ले।हितकं ( न॰ ) काँसा। फूल।

ले।हितिमन् ( पु॰ ) लाली।

लोहिनी (छी॰) स्त्री जिसके शरीर का रंग लाल हो। लोकायतिकः (पु॰) चार्वाक मतानुयायी नास्तिक। लोकिक (वि॰) [ले।किकी] १ साँसारिक। २ साधारण। मामूली। गँवारु। ३ रोज़मरें का। सर्वजन स्वीकृत। सर्वप्रिय। ४ ऐहिक। पार्थिव। साँसारिक। ४ श्रष्ट। श्रपावन।

लोकिकं ( न० ) लोकाचार।

लै।किकाः ( यहुवचन० पु० ) सर्वसाधारण जन । संसार के लोग ।

लैक्चि ( वि॰ ) १ साँसारिक । पार्थिव । मानवी । २ साधारण । मामूली ।

लोड् ( धा॰ परस्मै॰ ) ( लोडिति ) पागल होना । मूर्लं वनाना ।

लील्यं (न०) १ चंचलता । श्रस्थिरता । श्रन्यवस्थित-चित्तता । २ उत्सुकता । प्रलोभन । कामुकता । उत्कट कामना ।

लौह (वि॰) [स्त्री॰—लौहो ] लोहेका बनाः २ ताँवेकाः ३ धातुकाः ४ ताँवेके रंगकाः। लालः।

लौहं ( न॰ ) लोहा।

लौहा (खी॰) पतीली । डेगची । वटलोई ।— ध्रात्मन, (पु॰)—भूः, (खी॰) पतीली । डेगची ।—कारः, (पु॰) लुहार । - जं, (न॰) लोहे का सुर्चा ।—वंधः, (पु॰)—वंधं, (न॰) लोहे की वेड़ी । जंज़ीर, ।—शङ्कुः, (पु॰) लोहे की कील ।

लौहित (पु॰) शिव जी का त्रिशूल ।
लौहित्यः (पु॰) ब्रह्मपुत्र नद का नाम ।
लौहित्यं (न॰) जालिमा । जलाई ।
लपी । (धा॰ परस्मै॰) [िल्पनाति, ल्यिनाति ]
लयी । जोड़ना । मिलाना । मिल जाना ।
लवी (धा॰ प॰) [िल्वनाति,] जाना । समीप जाना ।

व

व—संस्कृत श्रथवा देवनागरी वर्णमाला का उन्तीसवाँ च्यञ्जन वर्ण । यह उकार का विकार श्रीर श्रन्तस्थ श्रद्धेच्यञ्जन माना गया है । यह दाँत श्रीर श्रीठ की सहायता से उचारण किया जाता है, श्रतः इसे दन्त्यीष्ठ कहते हैं । प्रयत्न ईपत्स्पृष्ट होता हे श्रयांत् इसका उचारण जय किया जाता है, तय दाँतों का श्रीठ के साथ थोड़ा सा स्पर्श होता है ।

वं ( न॰ ) [ स्त्री॰ - मेदिनीकोश ] वरुण का नाम ( श्रव्यथा॰ ) जैसा। समान।

वः (पु॰) १ पवन । हवा । २ बाहु । ३ वरुणदेव । १ ४ तुष्टिसाधन । ४ सम्बोधन । ६ कल्याण । । मङ्गल । ७ वास । निवास । मसमुद्र । ६ चीता । । १० वस्त्र । ११ राहु का नाम ।

वंशः (पु०) १ वाँस । २ कुल । खान्दान । गोत्र । ३ बेड़ा। ४ नफीरी । वाँस की बंसी। ४ समूह। समुदाय। ६ शहतीर। बही। लट्टा। ७ गाँउ (जो वाँस में होती है)। म गन्ना। ऊख। ६ मेरुद्रा । रीढ़ की हुड़ी । १० साल का पेढ़ । ११ वारह हाथ का एक मान।--श्रङ्गं, (न०)--ग्राङ्करः, (पु॰) १ वाँस की छड़ी की नोंक। २ वाँसँ का शङ्कर।---श्रनुकीर्तनं (न०)--श्रनुक्रमः (पु॰) वंशाँवली।---श्रनुचरितं, (न॰) किसी वंश या खान्दान का इतिहास या तवारीख़ । -श्रवली (सी०) किसी वंश में उत्पन्न पुरुपों की पूर्वीत्तर क्रम से सूची।—श्राहुः, (पु॰) वंशलोचन ।—कठिनः, (पु॰) वाँस का जंगल । —कर, (वि॰) १ वंशस्थापक l—करः, (पु॰) मूलपुरुप।---कर्पररोचना, (स्री॰)--रोचना, ( स्त्री॰ )-लोचना, ( स्त्री॰ ) वंसलोचन । —हत, ( पु॰ ) देखेा वंशकर ।—क्रमः, (पु॰) किसी वंश की परंपरा। - त्तीरो, (स्त्री०) वंस-लोचन ।--चिन्तकः ( पु॰ ) वंशावली जानने वाला। - होत्तु, (वि॰) किसी वंश का श्रन्तिम पुरुष ।—जः, (पु०) १ सन्तान । श्रीलाद । २ वाँस का विया ।—जम् —( न॰ ]—जा,

(स्त्री॰) वंसलोचन।—नर्तिन्, (पु॰) मस-खरा । विद्पक ।—नाडका,— नालिका, (स्ती०) वाँस की नली।-नाथः, (पु०) किसी वंश का प्रधान पुरुष । पेशवा खान्दान । — नेत्रं, (न०) गन्नें की जड़। – पत्रं, (न०) वाँस का पत्ता।-पत्रः, ( पु० ) नरकुल । सर-पत ।---पत्रकः, ( पु॰ ) १ नरकुल । सरपत । २ सफेद पोंड़ा । — पत्रकं, ( न० ) हरताल । — परंपरा, (स्त्री०) किसी वंश में उत्पन्न पुरुपों की पूर्वोत्तर क्रमानुसार सूची ।--पूरकं, (न०) **ऊख की जड़ ।—भोज्य, ( वि॰ )—पैतृक**, वाप दादों की ।—भोड्यं, ( न० ) पैतृक सम्पत्ति ।—विततिः, ( स्त्री॰ ) १ खान्दान । कुल। २ वाँस का वन ।--शर्करा, (स्त्री०) यंसलोचन । -- शलाका, (स्त्री॰ ) वीया के नीचे के भाग में लगायी जाने वाली वाँस की छोटी परेग ।—स्थितिः, ( स्ती० ) किसी वंश का चिरस्थायीकरण ।

वंशकः.(पु॰) १ गन्ना।२ वाँस की गाँठ । ३ मछली।

व शकं ( न० ) ग्रगर की लकड़ी।

वंशिका ( खी० ) १ वंसी । सुरती । २ श्रगर की तकड़ी ।

वंशी (स्त्री॰) १ सुरली । २ नस । रक्तप्रवाहिनी शिरा । ३ वंसलोचन । ४ चार कर्प या स्त्राठ तोले का एक मान ।—धरः,—धारिन्, (पु॰) १ श्रीकृष्ण । २ वंसी वजाने वाला ।

वंश्य (वि॰) १ मुख्य बल्ली सम्बन्धी। २ मेरुद्रख से सम्बन्ध युक्त। ३ किसी वंश से सम्बन्ध युक्त। ४ कुलीन। उत्तम कुल का। वंशावली सम्बन्धी।

वंद्रयः ( पु॰ ) ९ वंशधर । २ पूर्वेपुरुष । पूर्वज । ३ किसी वंश का कोई भी पुरुष । ४ वल्ली या लहा । १ वाँह या टाँग की हड्ली । ६ शिष्य ।

वक देखो बक

संव शव कोव-६२

वकुल देखो वकुल

वकः (धा० थ्रा०) विकते ] जाना।

घक्तत्र्य (स० का० कृ०) १ कहने लायक । कहने योग्य । २ वह जिसके विषय में कहा जाय । ६ तिरस्करणीय । धिक्कारने योग्य । फटकारने योग्य । ४ कमीना । नीच । छुद्र । ४ जिम्मेदार । उत्तर-दायी । ६ पराधीन । परतंत्र ।

वक्तव्यं (न॰) १ कथन । वक्तृता । २ श्रनुशासन । नियम । श्राज्ञा । ३ कलङ्क । भर्त्सना । धिक्कार ।

चक्त् ( वि॰ पु॰ ) कथन । वार्तालाप । वोलने वाला २ वाग्मी । व्याख्यानदाता । ३ शिक्तक । व्याख्याता । ४ विद्वान् । पण्डित ।

वक्त्रं (न०) १ मुख। २ चेहरा। ३ थ्रुथन। चोंच।
टोंटी। ४ श्रारम्म। १ (तीर की) नोंक। ६
वर्तन की टोंटी। ६ वस्त्रविशेष। ७ श्रनुष्टुप छुंद
के समान एक छुंद। — ध्रास्तवः, (पु०) थ्रुक।
खखार।—खुरः, (पु०) दाँत।—जः, (पु०)
बाह्यण।—तात्नं, (न०) वह ताल जो मुख से
निकाला जाय।—द्लं, (न०) तालू।—रन्ध्रं,
(न०) मुख का छेद।—परिस्वन्दः, (पु०)
भाषण। वाणी। भेदिन्, (वि०) तीष्ण।
तीता। चरपरा।—वासः, (पु०) नारंगी।—
शोधनं. (न०) मुखप्रचालन। नीवृ। विजारा।
(पु०) विजारे का पेद।

वक (वि०) १ टेढ़ा। बाँका। २ गोलमोल। टालाह्ली का। ३ खुँघराला। छल्लेदार। ४
परचाद्गामी। १ वेईमान। घोलेवाज़। ६ निष्ठुर।
वेरहम। ७ छन्दःशाख के अनुसार दीर्घ।—
प्राङ्गं, (न०) टेढ़ा शरीरावयव।—प्राङ्गः, (पु०)
१ हँस। २ चकवाक। चकई चकवा। ३ सर्प।
—उक्तिः, (स्त्री०) १एक प्रकार का काल्यालङ्कार।
इसमें काकु या रलेप से किसी वाक्य का ग्रीर का
श्रीर ही ग्रर्थ किया जाता है। २ काकृक्ति। ३
विदया या चमत्कार पूर्ण कथन।—कराटः (पु०)
वेर का पेद।—कराटकः, (पु०) खदिर वृत्त।
—खङ्गः, खङ्गकः, (पु०) असा। राजदण्ड।
—गति,—गामिन्, (बि०) १ वृमधुमौवा।

देश मेड़ा । २ धेखेवाज़ । वेईमान । —ग्रीवः, (पु०) कँट । — चञ्चुः, (पु०) तोता । — तुग्रुडः, (पु०) १ गणेशजी । २ तोता । — दंष्ट्रः. (पु०) श्रुकर । — दृष्ट्रि, (वि०) १ ऐंचाताना । मेंडा । २ वह जिसकी निगाह में दुष्टता भरी हो । ३ डाही । ईप्यांलु । (खी०) भेंडापन । — नकः, (पु०) १ तोता । २ नीच प्रादमी । — नासिकः, (पु०) उत्त् । —पुच्छः, (पु०) —पुच्छिकः (पु०) कुत्ता । —पुप्पः, (पु०) पतास का वृच्च । – वालधिः, — जाङ्गलः, (पु०) कुत्ता । — भावः, (पु०) १ वाँकापन । टेइापन । २ दगावाजी । — वक्तः, (पु०) श्रुकर ।

वकः ( पु॰ ) १ मङ्गलप्रह । २ शनिप्रह । ३ शिव । ४ त्रिपुरासुर ।

वक्तं ( न० ) नदी का मोड़। यह की वकी गति । ब्रक्तयः ( पु० ) मृल्य । कीमत ।

विकिन् (वि॰) १ टेड़ामेड़ा। २ विपरीत । उल्टा। (पु॰) जैनी या बौद्ध।

विकिमन् ( पु॰ ) १ वाँकापन । डिटाई । २ द्वयर्थक-श्लेप अथवा अनिश्चितार्थक वाक्य । श्लेपवाक्य । ३ चालाकी ।

वकोष्टिः ( पु॰ ) ) वकोष्टिका ( खी॰ ) ) मन्द मुसक्यान ।

वत्त् (धा॰ प॰) [वत्तति ] १ वडना । उगना । २ बिष्ट होना । ३ कुद्ध होना । ४ जमा करना ।

वत्तस् ( न॰ ) द्याती । कुच । चूची ।—जः,—रुह्, —रुहः, ( = वत्तोजः, वत्तीरुह्, - वत्तीरुहः ) ( पु॰ ) स्त्री के कुच । चूँची ।—स्थलं, ( न॰ ) ( = वत्त या वत्तःस्थलं ) द्याती ।

वख } (धा॰ प॰)[वखति, वंखति] जाना।

वगाहः ( ५० ) देखो श्रवगाहः ।

वंकः } वङ्कः } ( पु॰ ) नदी का मेाड़।

वका ) ( स्त्री॰ ) घोड़े के चारजामें की अगली बङ्का ) मेंदी । वंकिलः } (पु॰) भाँटा। वङ्किलः }

वंक्रिः (पु॰) १ पसली। २ छत्त का यहतीर। ३ एक प्रकार का वाजा।

वंत्रः ( पु॰ ) गंगा की शाखा।

घंग् ) ( धा॰ प॰) [घंगति ] १ जाना । २ घङ्गे तंगड़ाना ।

वंगाः } वङ्गाः } ( बहु॰ ) वंगात ।

वंगः } (पु) १ रुई। २ वेगन।

वंगं (न०) १ सीसा। २ रांगा। टीन।—ग्रारिः, (पु०) हरताल।—जः, (पु०) पीतल। २ ईंगुर। सेंदुर।—जीवनं, (न०) चाँदी।— ग्रुख्यजं, (न०) काँसा।

षंघ् ) (धा० त्रा०) [ वंघते ] १ जाना । तेज़ी के पङ्घ र्र साय जाना । २ त्रारम्भ करना । ३ भरसँना करना । दोप लगाना ।

चच् (धा॰ प॰) १ कहना। वेालना। २ वर्णन करना। निरूपण करना। ३ वतलाना।

वंचः } (पु॰) १ तोता। ६ सूर्य। घञ्चः }

षंचा । (स्री०) एक पत्ती विशेष जी वातचीत करे। षञ्चा ∫ एक सुशबृदार जड़।

वंचं } (न॰) वार्तालाप। वातचीत।

पचन (न०) १वोलने की किया। २ वाणी। कथन।
३ पुनरावृत्ति । पाठ। ४ नियम। थ्रादेश। १
निर्देश। ६ परामर्श। सलाह। ७ शपथ पूर्वक
वर्णन। वयान। म शब्दार्थ। ६ (व्याकरण में)
वचन यथा एकवचन। द्विवचन। बहुवचन। १०
सोंठ।—उपक्रमः, (पु०) भूमिका। ध्रारम्भिक
वक्तव्य।—करः, (वि०) श्राज्ञाकारी। प्राज्ञा
पालंक।—कारिन्, (वि०) श्राज्ञाकारी।—
क्रमः, (पु०) संवाद। कथोपकथन।—ग्राहिन्
(वि०) विनन्न। श्राज्ञाकारी।—पटु, (वि०)
योलने में चतुर।—विरोधः, (पु०) श्राज्ञाकारी।
परस्पर विरोध।—स्थितः, (पु०) श्राज्ञाकारी।

वचनीय (वि०) १ कहने येग्य। वर्णन करने योग्य। २ धिक्कारने येग्य।

चचनीय (न०) कलङ्क । श्रपवाद ।

घचरः (पु०) १ मुर्गा । २ दुष्ट । नीच । शठ ।

वनस् (न०) १ वाक्य । शब्द । २ श्रादेश । श्राज्ञा । ३ परामर्श । मशवरा । ४ (व्याकरण में ) वचन । —कर, (वि०) १ श्राज्ञाकरी । २ दूसरे की श्राज्ञा के श्राज्ञसार काम करने वाला ।—प्रद्वः, (पु०) कान ।—प्रवृत्तिः, (स्त्री०) वोलने का प्रयस ।

षचसांपतिः ( पु॰ ) बृहस्पति ।

घज् (धा॰ प॰ ) [ घजति ] १ चलना । सम्हालना । तैयार करना । २ तीर में पर लगाना ३ चलना ।

वज़ (न॰)) १ इन्द्र का वज्र। २ केाई भी वज्रः (पु॰)) विनाशक हथियार। ३ हीरा काटने का ग्रौज़ार। ४ हीरा। ४ काँजी।

वज़ः (पु॰) १ च्यूहरचना विशेष। २ कुश। ६ भिन्न भिन्न पौधों के नाम।

चजू ( न० ) १ ईसपात । श्रवरक । ३ वज्र या कठोर भाषा । ४ वच्चा । ४ वज्रपुष्प ।—ग्रङ्गः, (पु०) सर्प।—ग्रशनिः, (पु०) इन्द्र का वज्र।— थ्राकारः, ( पु॰ ) हीरा की खान ।--श्रायुधः, ( पु॰ ) इन्द्र ।—सङ्घटः, ( पु॰ ) हनुमान ।---कोलः ( पु॰ ) वज्र । — त्तारं, ( न॰ ) वैद्यक का एक रसायन याग ।--गापः,--इन्द्रगोपः, —चञ्चुः, ( पु॰ ) गीध।—चर्मन्, ( पु॰ ) गैंड़ा।—जित्, ( पु॰ ) गरुड़ का नाम।— उवलनं, = उवाला, (ग्री॰ ) विजली ।—तुगुडः ( पु०) १ गीघ । २ मच्छर । डाँस । ३ गरुड़ । ४ गर्गेश । — दंष्ट्रः, ( पु०) कीट विशेष । — दन्तः, ( पु॰ ) १ शूकर। २ चूहा।—दशनः, ( पु॰ ) चूहा ।—देह,—देहिन् (वि०) दढ़ शरीर वाला । ---धरः; ( पु॰ ) इन्द्र ।--नाभः, ( पु॰ ) श्री कृष्ण का चक्र।—निर्घोषः, (पु०) इन्द्र। —निष्पेषः, ( पु० ) बादल की गड़गड़ाहट।—

पाणिः, (पु॰) इन्द्र ।--पातः, (पु॰) वज्रपात । विजली का गिरना ।—पुष्पंः, ( न० ) तिही का फूल ।—भृत्, ( पु॰) इन्द्र ।—मिगाः, ( ५० ) हीरा ।---मुष्टिः, ( ५० ) इन्द्र ।--रदः ( पु॰ ) ग्रुकर ।—लेपः, ( पु॰ ) एक प्रकार का सीमंट । — ले। हकः, ( पु॰ ) चुंबक । -- ट्यूहः, ( पु॰ ) सैनिक कवायद ।—शल्यः, ( पु॰ ) सूँस।--भार, (वि॰) हीरा की तरह कड़ा। — हृद्यं, (न०) हीरा की तरह कड़ा दिल। घिज्न (पु०) १ इन्द्रका नाम। २ उल्लू। र्वच् ) (धा॰ पर॰) [धंचिति] १ जाना। वञ्चे ∫ पहुँचना । श्राना 🏿 र चुपचाप जाना । वंचक ) (वि॰) १ धोखेवाज् । छलिया । व.पटी । वश्चक र्मतकन्ती। र्षंचकः । (पु॰) १ शठ। धोलेबाज्। ठग। २ वञ्चकः 🕽 श्रमाल । ३ छछुंदर । ४ पालतू न्योला । वंचितः } वञ्चतिः } (पु॰) श्रक्षि। वंचथः १ (पु०) १ ठगी। धोलेवाजी। चाल । २ वञ्चथः ∫ ठिगया। धोखेवाज । कपटी । ३ कोमल । वंचनं (न०)) षञ्चनम् ( न॰ ा धोखा । चालवाजी । ३ अम । वंचना (स्ती॰) नाया। ४ हानि। रंकावट। षञ्चना (म्री॰) वंचित 🚶 (व० कृ०) १ बृला हुया।धोखा दिया विञ्चित ∫ हुआ। २ श्रलग किया हुआ। वंचिता 🚶 (स्त्री॰) एक प्रकार की पहेली या वश्चिता ∫ बुम्मीवल । षंचुक } ( वि॰ ) [ षंचुकी ] धोखेवाज़। वञ्चुक } छलिया। वेईमान। मुत्फन्नी। चालाक। घंचुकः वञ्चुकः } ( पु॰ ) श्रगाल । षंज्जुलः ) ( पु॰ ) १ नरकुल या वेत । २ पुष्प वञ्जुलः ) विरोप । ३ श्रशोक वृच । ४ पची विरोप । —द्रुमः, ( पु॰ ) ग्रशोक वृत्त ।—प्रियः, (पु॰)

छड़ी। वेत।

घट् ( धा॰ प॰ ) [ वटति ] घेरना । [ उभय॰ घाट-यति—वाटयते ] १ कहना । २ वाँटना । वँटवारा करना। ३ घेरना। घटः ( पु॰ ) १ वरगद का पेढ़ । २ कोड़ी । ३ गोली। टिकिया। ४ शून्य । सिफर । १ चपाती । इः डोरी । रस्या । ७ रूप की समानता या रूपसा-दरय।—पत्रं, (न०) रामतुलसी विशेष ।— पत्रा, (स्त्री॰) चमेली।—वासिन्, ( पु॰) घटनः (पु॰) १ चपाती । १ गोला । गोली । टिकिया । घटरः (पु॰) १ मुर्गा। २ चटाई। ३ पगदी। ४ चोर । डॉक् । ४ रई । ६ सुगन्धयुक्त घास । वटाकरः } (पु॰) डोरी। रस्ती। घटिकः ( पु॰ ) शतरंज का दाँव। वटिका (स्ती॰) १ वटी। गोली । २ शतरंज का माहरा । चटिन् (वि०) गील । छोरीदार । वटी (खी॰) १ रस्सी । डेारी । २ गोली या टिकिया । घटुः ( ५० ) १ छे।करा । वालक । २ व्रह्मचारी । माण्वक । घटुकः ( पु॰ ) १ वालक । २ वहाचारी माणवक । ३ मूढ़। मूर्ख। घठ ( धा॰ प॰ ) [ वठित ] १ मज़बृत होना । २ हृष्टपुष्ट होना । घठर (वि॰) १ सुस्त। काहिल। २ दुष्ट। शठ। वठरः ( पु॰ ) मूड़जन । मूर्खं श्रादमी । २ शठजन । द्रष्टजन । ३ चिकित्सक । ४ जल का घड़ा। वडिमः ) वडिमा ( ५० ) देखा वल्लिमः, वलमी। वडवा (स्त्री॰) १ घोड़ी । २ श्रिधिनी नाम की

श्रप्सरा जिसने घोड़ी का रूप धर, सूर्य से देा पुत्र

उत्पन्न करवाये थे। वे दोनों ग्रक्षिनीकुमार के

🕟 पे प्रसिद्ध हैं। ६ दासी। ४ रंडी । वेश्या।

१ द्विजयोपित्। ब्राह्मणी ।—ग्राग्निः,—ग्रानतः, (पु०) वाडवानल । समुद्र के भीतर रहने वाला ग्राग्नि।—मुखः, (पु०), श्वाड्वानल । २ शिव का नाम ।

्वडा (स्ती॰) उर्द की पीठी का वना बड़ी पृदीनुमा पदार्थ विशेष।

वडिशं (न॰) देखा वडिश्।

वडु (वि॰) वड़ा। दीर्घाकार। महान्।

षगा ( धा॰ परस्मै॰ ) [ चगाति ] शब्द करना । यजाना ।

षिणिज (पु॰) १ सौदागर । च्यापारी । २ तुलाराशि ।
( खी॰ ) सौदागरी । च्यापार ।—जनः, ( पु॰ )
१ च्योपारी । तिजारती । सौदागर । २ वनिया या
च्यापारी लोग !—पथः, ( पु॰ ) १ सौदागरी ।
च्यापार । ४ च्यापारी । सौदागर । ६ च्यापारी की
दूकान । तुलाराशि ।—हृत्तिः, ( खी॰ )
च्यापार । सौदागरी ।—सार्थः, (पु॰) काफिला ।
च्यापारियों की टोली ।

घिंगुजः ( पु॰ ) १ व्यापारी । २ तुलाराशि ।

विणिजकः ( ५० ) व्यापारी ।

षिएउयं (न॰) } व्यापार । सोदागरी । तिजा-षिएउया (छी॰) } रत ।

षंट्र } (धा० प०) [स्ती० — [बंटिति, बंटयिति, ष्र्ट् ∮ बंटयते ] यटवारा करना । यॉटना ।

वंदः ) (पु॰) १ हिस्सा। वाँट । श्रंश । २ वर्गटः ∫ हसिया का वेट ।३ विधुर। वह पुरुप जिसका विवाह न हो ।

षंटकः } ( पु॰ ) १ वटवारा । २ वाँटने वाला । वराटकः ∫ ३ श्रॅंश । भाग । हिस्सा ।

र्न्संटर्न } (न०) वटवारा । हिस्सा । वाँट । सराटर्न }

घंटालः ( पु॰ ) १ श्रूरवीरों का भगड़ा। २ घंडालः ( वेलचा। कलछा। ३ नौका। योट। घर्यडालः

षंट् } (धा॰ श्रात्मा॰) [संटते ] श्रकेले जाना। वस्ट् } दुकेला जाना। रांठ } (वि०) १ श्रविवाहित । २ घोना । खर्चा-वस्रठ } कार । ३ पंगा ।

घंठरः ) (पु०) १ वाँस के कल्ले का वह मोटा वराठरः ) पत्ता जो उसे छिपाये रहता है । [ यह पत्ता गाँठ गाँठ पर होता है] २ ताढ़ वृच का नया श्रद्धर । ३ वकरा वाँधने की रस्सी । ४ कुत्ता । ४ कुत्ते की पृंछ । ६ वादल । ७ छाती । चृंची ।

वंड् ) (धा॰ ग्रा॰) विग्रुडते ] १ वटवारा वगुड़ ) करना। वाँटना। हिस्सा करना। घेरना। वंड ) (वि॰। १ ग्रहमङ्गा पंगु। २ ग्रविवाहित। वगुड़ ) ६ विध्या किया हुग्रा। ग्राख़्ता किया

हुआ।

चंडः ) ( पु॰ ) १ वह पुरुप जिसकी लिङ्गेन्द्रिय के चगुड़ ) श्रम्रभाग पर वह चमदा न हो, जो सुपारी को डॉके रहता हैं। २.विना पृंछ का वैल ।

घंडा ) (स्री॰) न्यभिचारिगी स्त्री। ुश्रली स्त्री। चराडा ) हिनाल ग्रीरत।

घंडरः ) (पु॰) १ कंज्स श्रादमी । २ नपुंसक घराडरः ) पुरुष । हिजदा श्रादमी ।

वत् (वि॰) यह एक प्रत्यय है जो तंज्ञावाची शब्हों में किसी वस्तु की सम्पन्नता प्रकट करने को लगाया जागा है। जैसे "धनवत्" ग्रर्थात धनी या धन से सम्पन्न। यह सादश्यता ग्रथवा समानता भी प्रकट करता है-यथा "ग्रात्मवत्"।

घत (श्रव्यया०) १ कष्ट । २ दया । ३ सुखी । ४ विस्मय । १ श्रामंत्रण ।

वतंसः ( पु॰ ) श्रवतंस का श्रपभंश। ( श्रकार का लोप होने से । १ श्राभूपण । २ चोटी । ६ हर प्रकार का गहना । ४ कर्णफूल ।

चतोका (स्त्री॰) सन्तानरहित स्त्री या गा। वह स्त्री या गा जिसका गर्भ किसी घटना विशेष से गिर पड़ा हो।

वत्सः ('पु॰) १ वछुड़ा । किसी भी जानवर का बचा । २ वेटा । ३ सन्तान । श्रीकाद । वर्ष । ४ एक देश का नाम जहाँ उदयन नामक राजा राज्य करता था ग्रौर जिसकी राजधानी का नाम कौशांवी था।— श्रम्मी, (स्त्री॰) एक प्रकार की ककड़ी की जाति का फल। कलींदा। तरवृज्ञ।—ग्रद्गः, (पु॰) भेड़िया।—काम, (वि॰) वच्चों का श्रनुरागी। —नाभः, (पु॰) १ वृच्च विशेष। २ वञ्जनाभ नामक विष जो मीठा होता है।—एालः, (पु॰) श्रीकृष्ण या वलराम।—शाला, (स्त्री॰) गौशाला।

वत्सकः (पु॰) १ छोटा वछवा । वछडा । २ वचा । ३ छटज का पौधा ।

वत्सकं (न०) १ पुष्पकसीस । २ कुटज । ६ इन्द्रजी । ४ निर्गुरुढी ।

वत्सतरः ( पु॰) जवान वछवा जो जोता न गया हो । वत्सतरी ( ख़ी॰ ) वह बिछ्या जिसकी उम्र ३ वर्ष की हो । कलोर ।

वत्सरः (पु॰) १ वर्ष । २ विष्णु का नाम ।— श्रम्तकः, (पु॰) फागुन मास ।—ऋगुं, (न॰) वह कर्ज़ जिसका चुकाना वर्ष के श्रम्त में श्रावश्यक हो ।

वत्सल (वि॰) पुत्र या सन्तान के प्रति पूर्ण स्नेह युक्त। बच्चे के प्रेम से भरा हुत्रा है।

वत्सतः ( ५० ) फ्रूँस की घास।

वत्सला (स्त्री॰) वह गाय जिसका श्रपने वन्चे पर पूर्ण श्रनुराग हो ।

वत्सलं ( न० ) स्नेह । श्रनुराग ।

वत्सा } ( स्त्री॰ ) त्रोसर या कलोर गै।।

वत्सिमन् ( पु॰ ) लड्कपन । जवानी ।

वत्सीयः ( ५० ) श्रहीर । गोपाल । ग्वाला ।

वद् (धा० प०) [ वद्ति ] १ वोतना । २ सूचना देना । ६ कहना । वर्णन करना । ४ निर्दिष्ट करना । ४ प्रकारना । ६ वतलाना । ७ चिल्लाना । ६ चमकना । १० परिश्रम करना । उद्योग करना ।

वद (वि॰) बोलने वाला। वातचीत करने वाला। भली भाँति बोलने वाला। वदनं (न॰) १ चेहरा। २ मुख। ३ शक्कः । सूरत। रूप। ४ सामना। शगला भाग। ४ प्रथम संस्था (किसी माला का)—श्रासवः, (पु॰) कः।

वद्स्ती (स्त्रो॰) वाणी। वक्तृता।संवाद।

वदन्य (वि॰) देखो 'वदान्य",।

वद्रः ( पु॰ ) देखो "बद्र",।

वद्।तः (पु॰) १ भँवर । २ पाठीन मत्स्य । पाठीन मछ्जी ।

वदावद् (वि०) १ वक्ता। २ गप्पी !

वदान्य (वि॰) १ तेज़ बोलने वाला । सुभाषी । २ श्रपनी बातचीत से दूसरे को सन्तुष्ट करने वाला । ३ उदार । श्रतिशय दाता ।

वदि ( ग्रन्थया॰ ) कृष्णपत्त ।

वद्य (वि॰) १ बोलने योग्य । तिरस्कार करने के अयोग्य । २ कृष्णपत्त ।

वद्यं (न०) भाषण। बातचीत।

वध् ( धा॰ प॰ ) [ वधित ] १ वध करना।

वधः (पु०) १ हत्या । वघ । २ श्राधात । प्रहार । १ लक्क्वा । ३ श्रन्तर्धान किया । ४ (श्रङ्कराणित में ) गुणा की किया । — ग्रंगक्कं, (न०) विष । — श्रर्ह, (वि०) प्राण्ड्य पाने येग्य । — उपायः, (पु०) वध के साधन । — कर्माधिकारिन्, (पु०) जल्लाद । विधक । — जीविन्, (पु०) १ व्याधा। वहेलिया । २ कसाई । वृचर । — द्युडः, (पु०) १ शारीरिक दण्ड । २ प्राण्ट्य । — भूमिः, (स्री०) स्थली, (स्री०) स्थानं, (न०) १ वह स्थान जहाँ प्राण्ड्य दिया जाय । २ कसाईखाना । — स्तम्मः, (पु०) फाँसी।

षध्यक्तः (पु॰) १ जल्लाद् । २ वातक । हत्यारा । वध्यत्रं (न॰) वध करने का हथियार ।

विधिन्नं (न०) १ कामदेव । २ मैथुन करने की इच्छा । शहवत ।

वधुः ) (स्त्री॰) १ वहू । पुत्र की पत्नी । २ वधुका ) युवतीस्त्री । षधृः (सी०) १ यहु । २ पश्ती । ३ प्रत्रवस् । ४ स्ती । शौरत । ४ श्रपने से छोटं सम्बन्धी की छी । नाते में छोटी सी । ६ पशु की मादा ।—जनः । (पु॰) पत्नी । स्त्रीलोग !—घस्त्रं, (न०) ये कपड़े जो विवाह के समन धारण किये जाते हैं।

वधूटी ( खी॰ ) १ युवती खी । २ प्रत्रवधू । वध्य ( वि॰ ) १ वध करने योग्य । २ प्राणद्रव्य की श्राज्ञा पाये हुए । ३ शार्रारिकद्रगढ पाने योग्य ।

वध्यः (पु०) १ शिकार । श्रापद्मस्त ध्यक्ति । २ शश्रु । — पट्रद्दः, (पु०) यह ढोल जी किमी की प्राणद्गढ देते समय यजाया जाय । — भृः, । — भृमिः, (स्त्री॰) — स्थलं, — स्थानं, (न०) वध करने की जगह । — माला, (स्त्री॰) वह माला जो प्राणद्गढ प्राप्त पुरुष के गले में उम समय पहनायी जाय, जिम समय उमका यथ किया जाय ।

षध्या ( ग्री॰ ) एत्या । पत्ल् । षर्घ्र ( न॰ ) १ चमड़े का तस्मा । २ शीशा ।—ध्री, (ग्री॰ ) चमड़े का तस्मा ।

वध्यः ( ५० ) ज्ता ।

वन् ( धा॰ परस्मे॰ ) [ चनित ] १ प्रतिष्ठा करना ।
सम्मान करना । पूजन करना । २ सहायता फरना ।
३ ध्वनि करना । ४ संलग्न होना । किसी फाम में
लगना । [ उभय॰ — चनोति, चनुति ] १
याचना करना । मांगना । प्रार्थना करना । २ ह्रॅ इना ।
तलाश करना । ६ जीतना । श्रधिकार में फरना ।
फब्ज़ा करना । (उभय॰ चर्नात, चानयित चानयते)
१ कृपा करना । श्रनुग्रह करना । २ चोटिल करना ।
श्रनिष्ट करना । ६ ध्वनित करना । ४ विश्वास

वनं (न०) १ जंगल । २ फसल के फूलों का दस्ता ।
३ श्रावासस्थान । ४ जल का चरमा या सेता ।
४ जल । ६ काष्ट । लट्टा ।—ग्राग्नः, (पु०)
दावानल । दावाग्नि ।—ग्राजः, (पु०) जंगली
यकरा ।—ग्रान्तः, (पु०) १ वन की सीमा ।
वन प्रान्त ।—ग्रान्तरं, (न०) १ दूसरा वन ।
२ वन का भीतरी हिस्सा ।—ग्रारिष्टा, (स्री०)

जंगली एल्ट्रा ।—ग्रामकं, ( न॰ बार्जमही ।— र्त्रालका, ( खी॰ ) सूरनमुखी ।—श्राखुः, ( पु॰ ) गरगोश । खरा ।—ध्राखुकः, ( पु॰ ) यनमूँग।---ध्रापना, (स्ती०) वनकी नदी।---श्रार्द्धता. ( खी॰ ) जंगली श्रदरक ।—श्राश्रमः, (पु॰) १ यानप्रस्थाश्रम । २ वन का चास ।---ग्राधिमिन्, (पु॰) तपस्वी। महात्मा। -- प्राधियः, (पु॰) १ यनयामी।२ कालाकीश्रा। होस-कीन्ना।—उत्साहः, ( ९० ) गेदा ।—उद्सवा, (র্ত্রা৽) जंगली फपास का पौधा।—ग्रांकस्, (पु॰) १ वनवासी । जंगल का रहने वाला । २ वानप्रस्थाश्रमी । तपस्यी । मुनि । ३ चन्यपशु । ( गथा चंदर, शूकर थादि ) —कसा, ( स्त्री॰ ) यनपिप्पत्ती। -- अद्ती. ( सी॰ ) जंगती फेला। —करिन्, ( पु॰ ) —कंजरः, — गतः (पु॰) जंगली हाथी। - कुछ्हटः ( पु॰ ) जंगली सुर्गो। —स्वर्ग्डं, (न॰) जंगल ।—गह्नं, (न॰) यन का यह भाग अहाँ, वह ऋति सघन हो ।--गुप्तः, (पु॰) जात्त्स । भेदिया ।—गुरुपः, (पु॰) जंगली कादी।-गान्तर, (वि॰) वन में रहने वाला ।--गोन्नरः, ( ५० ) १ वहेलिया । २ वनवासी ।—गांचरं, ( न॰ ) वन । जंगल ।— चन्द्रनम्, (न०) १ देवदारु वृष्ठ । २ श्रगर काष्ठ । ( पु॰ ) १ वनवासी । २ वन्यपशु । ३ शरभ ।---चर्यां, (स्त्री॰) वनवासी। वन में घूमने वाला। —ह्यागः, (पु॰) १ जंगली यकरा। २ ग्रुकर। —जः, (पु॰) १ हाथी। २ सुगन्धयुक्त तृष विशेष । ३ जंगली विजीरा जाति का नीवृ।—जं, (न॰) १ नीलकमल का पुष्प। २ जंगली कपास का पौधा।—जीविन्, (वि॰) लक्दहारा।— दः, (पु॰) वादल। मेघ।—ददः (पु॰) दावानल ।--देवता, (स्रो॰) वन का अधिप्ठाता देवता ।-- पांसुलः, (पु॰) शिकारी । बहेलिया । —पूरकः, (पु॰) वर्नेला। विजीरा नीवृ का वृत्त । —प्रवेशः, ( पु॰ ) वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश । —प्रियः, (पु॰) कीयत्त ।—प्रियं, (न॰) दालचीनी का पेर ।--मालिन्, (पु०) श्रीकृप्ण।

—मालिनी, ( खी॰ ) द्वारकापुरी का नामान्तर । —मृतः, (पु॰) वादल । मेव ।---मोचा, (खी॰) जंगली केला ।—राजः. ( पु॰ ) सिंह । शेर । —रुहं, ( न॰ ) कमल का फूल I—लद्दमीः, (स्त्री०) वनश्री। वन की शोभा। २ केला। – वासनः, (पु॰) जद्दविलाव ।—वासिन (पु॰) १ वन में यसने वाला । २ मुनि । वानप्रस्थ । — वनस्थायिन्, ---ब्रीहिः, ( पु॰ ) जंगली चाँवल । —शोभनं, (न०) कमल।—श्वन्, (पु०) श्याल। १ चीता २ उद्विलाव ।--सङ्घटः ( पु॰ ) मसूर ।—सरोजिनी, ( स्त्री॰ ) कपास का पौधा ।--स्थः, ( पु० ) १ हिरन । २ मुनि । —स्था, ( स्त्री॰ ) बटगृत्त ।—स्थली, ( स्त्री॰ ) वनभूमि । श्रारखयदेश । जंगली ज़मीन । वनस्पतिः ( पु॰ ) १ वड़ा जगली वृत्त, विशेष कर वह पेड़ जिसमें पुष्प लगे विना ही फल लगें। वृत्त। वनायुः ( पु॰ ) एक प्राचीन देश का नाम जहाँ का घोड़ा घ्रच्छा होता था।—ज, (न०) बनायु देश में उत्पन्न ( घोड़ा )। विनः (स्त्री०) कामना । श्रिभिलापा । वनिका ( स्ती॰ ) द्योटा वन । वनिता (स्त्री॰) १ स्त्री। २ पत्नी । स्वामिनी। ३ कोई भी प्रेमपात्री (माश्रूका) स्त्री। ४ पश्च की मादा । — द्विप् ( पु॰ ) स्त्रियों से घृणा करने वाला।--विलासः, (पु॰) स्त्री का श्रामाद प्रमोद् । वनिन ( पु॰ ) १ वृत्त । २ सोमलता । ३ वानप्रस्थ । वनिष्मु (वि०) याचक । मँगता । चनी (स्त्री॰) जंगल। वन। कुंज। वनीयकः } (पु॰) भिन्नुक। भिवारी। वनेकिंशुकः (पु॰) जंगल का किंशुक। अर्थात् वह वस्तु जो वैसे ही विना माँगे मिले। जैसे वन में किंशुक विना माँगे या प्रयास किये मिलता है। वनेचर ( न॰ ) वन में रहने वाला !

वनेचरः ( पु॰ ) १ वनरखा । जंगल में रखने वाला। २ मुनि । ३ वन्यपशु । ४ वनमानुष । ४ राज्ञस । वनेज्यः ( पु० ) श्राम विशेष । वंदु (धा॰ आ॰) विन्दते, वन्दित । श्रयाम करना । २ अर्चन करना । पूजन करना । ३ प्रशंसा करना । ( पु॰ ) प्रशंसक । भाट । वंदीजन । ( पु॰ ) प्रशंसक। भाट। वंदीजन। वंदनं (न०) १ प्रणाम । नमस्कार । २ सम्मान । श्रर्चन । पूजन । ३ सम्मान या प्रणाम जो ब्राह्मण को किया जाय। ४ प्रशंसा। तारीफ। (स्त्री०) १ श्रर्चन । पूजन । २ प्रशंसा । घंदनी ) (स्त्री०) १ पूजन । ग्रर्चन । २ प्रशंसा । वन्दनी र्याचना । ३ एक ग्रर्क जो मृतक को जीवित करे। - माला, - मलिका, (स्त्री०) वंदनवार वंदनीय ) (वि॰) प्रणाम करने योग्य । सम्मान वन्दनीय र् नीय। वंदनीया } (स्त्री॰) हरताल। वंदा } ( स्त्री॰ ) भिखारिनी । वन्दा } वंदारु (वि॰) १ प्रशंसा करने वाला । २ श्रद्धेय । चन्दार ∫ माननीय। ( न॰ ) प्रशंसा। वंदिन् (पु॰) ) १ वंदीजन। भाट । २ कैदी। वन्दिन् (पु॰) ∫ वंदी। वंदी 🔪 (स्त्री॰) देखो वंदी।- पालः, (पु॰) वन्दी ∫ जेलर। वंदीगृह का रचक। वंद्य ( वि० ) १ पूज्य । २ प्रसम्य । ३ प्रशंस्य । वन्य 🕽 प्रशंसा है। वंद्रः ) (पु॰) १ पूजक। पूजा करने वाला। वन्द्रः ) भक्त। वंद्रं वन्द्रं } (न०) समृद्धि । वन्य (वि॰) १ वन का। वन सम्बन्धी। जंगली। २ वहशी!

वन्यं (न०) वन की पैदावार ।—इतर, (वि०)
पालतः ।—गजः,—द्विपः, (पु०) जंगली हाथी।
वन्या (स्त्री०) १ बदा वन। अनेक वन। २ जल।
जल की बाद। जल का बूदा।

वप् (धा॰ उभय॰) [वपति, वपते ] १ वीना। वीज बोना। २ (पॉंसा) फेंकना।३ पेंदा करना।४ बुनना। कपदा। १ कपटना। मूँ उना। वपः (६०) १ वीज बोने की क्रिया।२ वीज बोने वाला।३ मुख्डन।४ बुनना।

वपनं (न०) १ ब्रुग्रनी । २ मुख्डन । ३ वीर्य । वपनी (खी०) १ नाई की दूकान । २ ब्रुनने का ग्रीज़ार । कन्तुशाला ।

षपा (स्वी०) १ चर्ची । यसा । २ रन्ध्र । गुफा । ३ मिट्टी का टीला जो चीटियों द्वारा यनाया गदा हो ।

विषतः ( पु॰ ) पिता । जनक ।

वपुपः ( पु॰ ) देवता ।

वपुष्पत् (वि॰) १ शरीरधारी । श्रवशार । शारीरिक २ जुन्दर । मनोहर । (पु॰) विश्वेदेवों में से । एक ।

वपुस् (न०) १ व्यक्ति । पुरुष । रूप । घ्राकार । २ सार । ३ सोन्दर्य । — गुग्गः, — प्रक्तर्पः, (पु०) शारीरिक सोन्दर्य । — ध्रर, (वि०) १ शरीर-धारी । २ सुन्दर ।

षप्तृ ( पु॰ ) १ योने वाला । किसान । खेतिहर । २ पिता । जनक । ३ कवि ।

वप्रः ( प्र० ) । मही की दीवाल । शहरपनाह । २ वप्रं ( न० ) । टीला । ३ पहाइ का उक्षार । ४ चोटी । शिखर । १ नदीलट । ६ किसी भवन की नींच । ७ शहरपनाह का द्वार या फाटक । म परिखा । ६ वृत्त का व्यास । १० खेत । ११ मही का धुस ।—प्रः, ( प्र० ) पिता ।—प्रं, ( न० ) सीसा ।

विप्रः ( पु॰ ) १ खेत । २ ससुद्र । विप्रो ( खी॰ ) टीला । पहाड़ी । विद्य ( घा॰ प॰ ) [ विद्यति ] जाना । धाम् (धा०प०) [धामित, वाँत ] १ के करना। थूकना । २ उढ़ेलना । ३ फेंकना । ४ खारिज करना। श्रस्वीकृत करना।

वमः (पु॰) वमन । छाँट । उगाता ।

वसथुः (पु॰) १ के। छाँट। २ जल जिसे हाथी ने प्रपनी सुंद में भर फैकता है।

वमनं (न०) १ वमन । कै । थृक । २ खींचने की या वाहिर निकालने की किया । ३ वमन कराने वाली द्वा ।

। वसी ( स्त्री॰ ) वमन । उन्नाँट ।

वंभारवः } (पु॰) पशु कारंभाना। वस्भारयः

वम्रः (पु॰) ) वम्रो (ची॰) े चींरी।—क्र्टं, (न॰) टीला।

वय् ( धा॰ था॰ ) [ घयते ] जाना ।

वयनं ( न॰ ) बुनना।

वयस् (न०) १ उम्र । २ जवानी । ३ पत्ती । ४ कीया । — प्रातिग, — प्रातीत, (वि०) बूझा । प्रवस्था । — कर, (वि०) उम्र वदाने वाला । परिणितः, — परिणामः, (प्र०) बुझा । — मृद्ध, (वि०) (≔वयोचृद्ध] वृद्धा । — स्था, (वि०) १ वालिग । जवान । २ वलवान । दद । — स्था, (स्वी०) १ सखी । सहेली ।

वयस्य (वि॰) १ समान उम्र वाला । २ सहयोगी । वयस्यः (पु॰) १ सिन्न । साथी ।

वयस्या (स्त्री॰) सखी । सहेली ।

वयुनं (न॰) १ ज्ञान । बुद्धि । समभाने की शक्ति । २ मन्दिर ।

वयोधस् ( पु॰ ) जनान या श्रधेइ उम्र का श्रादमी। वयारंगम् ) नयारङ्गम् )

वर् ( धा॰ उ॰ ) [वरयति, —वरयते ] १ माँगना । याचना करना । पसंद करना ।

द्यर (वि॰) १ उत्तम । सवैत्तिम । २ बेहतर । सं० श० क्ती०—६३ वरः (पु०) चुनने या पसंद करने की किया। २ चुनाव। पसंदगी। ३ वरदान। श्राशीर्वाद। श्रमु-मह। ४ भेंट। पुरस्कार। ४ श्रभिलापा। इच्छा। ६ याचना। विनय। ७ दूल्हा। पति। ६ वधू। प्रार्थी। ६ दहेज़। १० दामाद। ११ लंपट श्रादमी। १२ गोरैया पत्ती।

वरं (न०) केसर ।—छङ्गः, (पु०) हाथी ।— घङ्गी, (स्त्री०) हल्दी।—ग्रङ्गम्, (न०) १ सिर। २ उत्तम ग्रवयव। ३ सुढील शरीर। ४ दालचीनी।--श्रङ्गना, (स्त्री०) सुन्दरी स्त्री। --ग्रर्म्ह, ( पु॰ ) वरदान पाने योग्य ।—ग्र्याजी-विन, ( पु॰ ) ज्यातिषी ।—ग्रारोह, ( पु॰ ) सुन्दर क्लहे या कमर वाला।—ग्रारोहः, (पु॰) उत्तम सवार । - ग्रारोहा, (स्त्री॰ ) सुन्दरी स्त्री।—ंश्रालिः, (पु०) चन्द्रमा ।—क्रतुः, (पु०) इन्द्र ।—चन्द्रनं (न०) १ काला चंदन । २ देवदारु ।--तनुः, (स्त्री०) सुन्दरी स्त्री।—तन्तुः, (पु०) एक प्राचीन ऋषि का नाम ।---त्वचः, ( पु॰ ) नीम का पेड़ । - द्, (वि॰) १ वरदानदाता । २ ग्रुभ ।---दः, (पु॰) दा, (स्त्री॰) १ एक नदी का नाम। २ कारी कन्या !--द्क्तिएा, (स्त्री०) वह धन जो वर के। विवाह के समय कन्या के पिता से मिलता है। दहेज । दायजा ।--दानं, (न०) देवता या बड़ों का प्रसन्न होने पर कोई ग्रभीष्ट वस्तु या सिद्धि का प्रदान करना ।—द्भमः, ( पु॰ ) ग्रगर का वृत्त ।--पत्तः, ( पु॰ ) वरात ।--यात्रा, (स्त्री॰) विवाह के लिये वर का अपने इप्टिमत्रों श्रीर सम्बन्धियों के साथ कन्या के घर गमन।---फलः, ( पु॰ ) नारियल ।—वाल्हिकं ( न॰ ) केसर ।—युवतिः,—युवती, (स्त्री॰) सुन्दरी जवान श्रीरत।---रुचिः, ( पु॰ ) एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध प्राचीन परिंडत जो व्याकरण श्रीर काव्य, के मर्मज्ञ थे।--लब्धः ( पु० ) चंपा का पेड़ । —वत्सला, (स्त्री॰) सास।—वर्गी, (न॰) सुवर्णः सेाना।—वर्णिनी, (स्त्री०) १ सुवर्णः। सुन्दरी स्त्री। २ स्त्री। ४ लाख। ४ लक्सी। ६ दुर्गा। ७ सरस्वती। ८ प्रियंगुलता ।--स्त्रज,

(स्त्री॰) वर की माला या गजरा । वह माला जो दुलहिन दूलहा को पहनाती है।

वरकः ( ५० ) १ इच्छा । चाहना । वर । २ चुगा । १ जंगल में उत्पन्न होने वाला मृग ।

वरकं ( न॰ ) हो लिया । इस्तर । माइन ।

घरटः ( पु॰ ) १ हंस । २ विर्रा श्रनाज । ३ वर्र । वरेंया ।

वरटं ( न० ) कुन्द का फूल।

वरर्गा (न॰) १ चुनाव । पसंद्गी । २ याचना। प्रार्थना । ३ फेरा । घिराव । ४ पर्दा । चादर । १ वर का चुनाव ।

वरगाः ( पु॰ ) १ शहरपनाह की दीवाल । २ पुल । ३ व्ररुण नामक पेड़ । ४ उट ।— माला, ( स्त्री॰ )— स्त्रज्, ( न॰ ) वह माला जो दुल-हिन श्रपने दूलहा की गरदन में पहनाती है ।

वरणसो (स्त्री॰) वाराणसी । काशीपुरी ।

वरंडः ) (पु॰) १ समूह। समुदाय। २ चेहरे घरगुडः ) पर के मुहाँसे या मुरसे। ३ वरामदा। १ घास का ढ़ेर। १ जेव। खीसा।

वरंडकः } ( पु॰ ) १ मिटी का टीला २ हौदा । वरग्डकः ई ३ दीवाल । ४ मुरसा या मुहांसा ।

वरंडा १ (स्त्री०) १ खंजर । छुरी । २ सारिका वरगुडा ४ पची । ३ लेंप की वत्ती ।

वरत्रा (स्त्री०) १ तस्मा । २ घोड़ा या हाथी का जेरबंद ।

वरं ( थ्रन्यया॰ ) अपेत्राकृत भला । बहतर ।

वरलः ( पु॰ ) १ बरेँया ।

वरला (स्त्री०) १ हंसी। २ वरेँया।

वरा (स्त्री०) १ त्रिफला। २ रें खुका नामक गन्ध-द्रच्य। ३ हल्दी। ४ पार्वती। ;

वराक (वि॰) [स्त्री॰—वराकी ] १ गरीय। मिसकीन। बपुरा। श्रभागा।

वराकः ( पु॰ ) १ शिव । २ युद्ध । लड़ाई ।

वराटः ( पु॰ ) १ कौड़ी । २ रस्ता । डोरी ।

वराटकः ( पु॰ ) ३ कोड़ी । २कमलगटा । ३ रस्ती । डोरी । – रजस् . ( पु॰ ) नागकेसर का पेड़ ।

वराटिका (स्त्री॰) कौड़ी।

चरागाः (पु०) इन्द्र।

ì.

वरागसी (सी॰) वाराणसी।

वरारकं (न०) हीरा।

वरातः } (पु॰) लोंग। लवंग।

षरागिः ) बरासिः } (पु॰) मौटा कपड़ा ।

चराहः (पु॰) १ सुन्नर । श्रुकर । २ मेड़ा । ६ साँट । ४ चादता । १ घिड़ियाल । नक । मगर । ६ श्रुकर के रूप का च्यूह । ७ विष्णु का श्रवतार । न्न भाव विशेष । ६ चराहमिहिर । १० श्रष्टादश पुराणों में से एक का नाम ।—श्रवतारः, (पु॰) भगवान् विष्णु का तीसरा श्रवतार ।—कन्दः, (पु॰) वह काल जब भगवान ने चराहावतार धारण किया था ।—िमिहिरः, (पु॰) ज्योतिष के एक प्रधान श्राचार्य जिनकी चनायी चृहत्संदिता चहुत प्रसिद्ध है । —श्र्टङ्गः, (पु॰) शिव का नाम ।

वरिमम् ( पु॰ ) श्रेष्टत्व । उत्तमता । उत्कृष्टता ।

वरिवस्तित } (वि॰) भ्रर्चित । सम्मानित । पूजित ।

वरिवस्या (स्त्री॰) पूजन।

परिष्ठ (वि॰) १ उत्तम । २ सव से वड़ा । सव से श्रिधिक लेंवा । ३ सब से श्रिधिक चीड़ा । ४ सव से श्रिधिक मारी ।

चरिष्ठः (पु॰) १ तित्तिर पत्ती । तीतर । २ नारंगी का पेड़ ।

वरिष्टं (न॰) १ ताम्र। ताँवा। २ मिर्च।

वरी ( स्त्री॰ ) १ सूर्यपरनी छात्रा का नाम । २ शता-वरी का पौधा ।

वरीयस् (वि॰) १ श्रपेचा कृत श्रन्छा । वहतर । २ श्रपेचाकृत लंबा या चौदा । षरीवर्दः } ( पु॰ ) येल । साँद । बत्तीवर्दः }

वरीपु ( पु॰ ) कामदेव का नाम।

वम्टः ( पु॰ ) म्लेच्छ विशेष।

वमडः ( पु॰ ) एक नीच जाति का नाम।

चरुगः (पु॰) मित्र देवता के साथ रहने वाले एक श्रादित्य का नाम। र समुद्र के श्रिष्ठागृ देवता श्रीर पश्चिम दिशा के दिक्षाल। ३ समुद्र। ४ श्राकाश। श्राङ्गरुहः, (पु॰) श्रगस्य जी की उपाधि।—श्रातमजा, (स्त्री॰) मदिरा। सुरा।—श्रालयः,—श्रावासः, (पु॰) समुद्र।—पागः, (पु॰) समुद्र।—पागः, (पु॰) समु में रहने वाला एक भयद्वर जलजन्तु विशेष। इसे श्राँगरेज़ी में शार्क कहते हैं।—लोकः, (पु॰) वरुण जी का लोक। र जल।

चरुगानी (स्त्री॰) वरुण की स्त्री।

धरुत्रं ( न॰ ) लवादा । चुगा ।

चरूयं (न०) १ लोहे की चहर या सीकड़ों का बना हुआ श्रावरण जा शत्रु के श्राघात से रथ को रचित रखने के लिए उसके ऊपर ढाला जाता था। २ कवच । बख़तर । १ ढाल । ४ समूह। समुदाय।

षरुर्थी (स्त्री०) सेना।

चरेग्य (वि॰) १ वाञ्छनीय । २ सर्वोत्तम । मुख्य ।

घरेग्यं ( न० ) कुङ्कुस । केसर ।

वरोटं ( न॰ ) मरुवा के फूल।

घरोटः ( पु॰ ) मस्त्रादोना । मस्त्रा ।

वरोलः ( पु॰ ) एक प्रकार की वर्र ।

वर्करः ( पु॰ ) १ मेंमना । बकरी का बचा । २ बकरा । ३ कोई भी पालतु जानवर का बचा । ४ श्रामोट प्रमाद । कीड़ा । विहार ।

वर्कराटः ( पु॰ ) १ कटाच । २ स्त्री के कुच के ऊपर लगे हुए नखों का घाव या खरोंच । वर्क्टः ( पु॰ ) पिन । बोल्टू । कील । चाबी । वर्गः (पु॰) १ श्रेणी। विभाग। जसात । कचा । समाज । जाति । समुदाय । २ दल । टोली । पन्न । ३ न्यायशास्त्र के नव या सप्त पदार्थ विभाग । ४ शब्दशास्त्र में एक स्थान से उच्चा-रित होने वाले स्पर्श व्यञ्जन दर्णों का समृह। (यथा कवर्गं, चवर्गं श्रादि । १ श्राकार प्रकार में कुछ भिन्न, किन्तु कोई भी एक सामान्य धर्म रखने वालों का समूह। ( यथा-- मनुष्यवर्ग, वनस्पति वर्ग ) ६ ग्रन्थ विभाग । प्रकरण । परिच्छेद । श्रध्याय । ७ विशेष कर ऋग्वेद के श्रध्याय के श्रन्तर्गत उपश्रध्याय । ८ दो समान श्रङ्कों या राशियों का घात या गुग्गनफल। (यथा ४ का १६।) १ शक्ति । ताकत ।—ग्रंत्यं,—उत्तमं, (न०) पाँचों वर्गों के अन्त के अत्तर । अनु-नासिक वर्ण ।—श्रनः, (पु०) वर्ग का घन-फल।---पद्ं,--मूलं, (न०) वह श्रङ्क जिसके घात से कोई वर्णाङ्क बनावे । वर्गमूल ।

धर्मगा (स्त्री०) गुग्पन । धात ।

वर्गशस् ( श्रव्यया० ) श्रेणी या समूहों के श्रनुसार । वर्गीय ( वि० ) किसी वर्ग का या श्रेणी का । वर्ग सम्बन्धी ।

वर्गीयः ( पु॰ ) सहपाठी ।

धर्म् (वि०) एक ही श्रेगी का।

वर्ग्य ( पु॰ ) सहपाठी । साथी ।

वर्च् (धा॰ ग्रा॰) [वर्चते] १ चमकना। चम-कीला होना।

वर्चस्कः (पु॰) १ दीप्ति । तेज । २ पराकम । ३ विद्या ।

वर्चस्विन् (वि॰ ) १ पराक्रमी । शक्तिशाली । क्रिया शील । तेजस्वी । समुज्वल ।

वर्जः ( पु॰ ) त्याग । परित्याग ।

वर्जनम् (न०) १ त्याग । २ वैराग्य । ३ मनाई । मुमानियत । ४ हिंसा । मारख । वर्जित (व० ह०) १ स्यागा हुआ । छोवा हुआ। त्यक्त । २ निषिद्ध । ३ वाहिर किया हुआ । ४ रहित ।

वर्ज्य (वि॰) १ छोड़ने योग्य । त्याज्य । वर्जनीय । २ जिसका निपेच किया गया है। । निपिद्ध ।

वर्गा ( घा॰ उभय॰ ) [ वर्गायति, वर्गित ] १ रंग चढ़ाना । रंगना । २ वर्गन करना । वयान करना । व्याख्या करना । लिखना । ६ प्रशंसा करना । सराहना । फैलाना । वढ़ाना । ४ प्रकाश करना ।

वर्गाः (पु०) १ रंग । २ रोगन । ३ रूपरंग । सौन्दर्य । ४ मनुष्य समुदाय के चार विभाग ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्ध । १ श्रेणी । जाति। किस्म। ६ श्रन्तर। स्वर। ७ कीर्ति। महिमा । प्रख्याति । प्रसिद्धि । = प्रशंसा । ६ परिच्छेद । सजावट । १० वाह्य श्राकार प्रकार । रूपरेखा । शक्क सूरत । ११ लवादा । चुरा। जासा। १२ ढकना। ढक्कन । १६ गीतकम । १४ हाथीकी फूल । १४ गुरा । १६ धर्मानुष्ठान । १७ ग्रज्ञात राशि ।—ग्रङ्गा, (स्त्री॰) लेखनी । क़लम ।—ग्रापसदः, ( पु॰ ) जातिच्युत । ग्रापेत, (वि॰) जो किसी भी जाति में न हो। जातिवहिष्कृत परित ।—ध्यर्हः, ( पु॰ ) संग । —ग्रात्मन्, (पु॰) शब्द ।—उद्कं, (न॰) रंगीन जल ।--कृषिका, (स्त्री॰) दावात । ---क्रमः, ( पु॰ ) १ वर्णव्यवस्था । २ अत्तर-क्रम।—चारकः. ( पु॰ ) चितेरा। रंगैया।— उवेद्यः. ( पु॰ ) ब्राह्मण । -तूलिः, -तूलिका, —तूली, (स्त्री०) पैंसिल। चितेरे की क्रंची। —द्, (वि॰) रंगसाज़ ।—दं, (न०) सुगन्धि युक्त पीला काष्ठ विशेष । —दाजी (स्त्री०) हरुदी ।---दूतः, (पु॰) ग्रज्ञर ।—धर्मः, (पु॰) प्रत्येक जाति के कर्म विशेष !--पातः, ( पु॰ ) किसी अचर का लोप होना ।---प्रकर्षः, (पु०) रँग की उत्तमता । —प्रसादन, (न०) श्रगर की लकड़ी -मातृ. ( स्त्री॰ ) क़लम । पेंसिल ।—मातृका, (स्त्री॰) सरस्वती ।--भाला,--राशिः, (स्त्री॰ ) श्रचरों के रूपों की श्रेणी या लिखित सूची 1-वर्तिः, -वर्तिकां, (स्त्री०) चितेरे की कूँची।--

विपर्ययः, ( पु॰ ) निरुक्त के श्रनुसार शब्दों में वर्णों का उलट फेर।—विलासिनी, (स्त्री०) हल्दी ।—विलोडकः, ( पु॰ ) १ संघ लगाने वाला । ऐंदा लगाने वाला । २ लिग्वनतस्कर । लेखचेर । अन्थतस्कर । भावचार । डिकचार ।--वृत्तं, वह पद्य जिसके चरणों में वर्णों की संख्या और लघुगुरु के कम में समानता हो। (मात्रायृत्त का उल्टा ।)--च्यचस्थितिः, ( स्त्री० ) वर्णच्य-वस्था।—श्रेष्टः, ( पु॰ ) ब्राह्मण् ।—संयोगः, (पु॰) एक ही जानि के लोगों में वैवाहिक सम्बन्ध।—सङ्घरः, ( पु॰ ) १ वह व्यक्ति या जाति जो हो भिन्न भिन्न जातियों के स्त्री पुरुप के संयोग से उत्पन्न हो। २ रंगों का मिश्रण। --संघातः,---प्रमाम्नायः, ( ५० ) वर्णमाला । शोलं ।

षर्गा (न०) १ कुहुस्म । केसर । २ घॅगराग विशेष । वर्ग्यक्षः (पु०) १ एक्टर की पोशाक । स्त्रभिनेता का परिधान या परिच्छद । २ रंग । रोगन । ३ श्रवु-लेपन । उयटन । ४ चारण । भाट । वॅंदोजन । १ चन्द्रन ।

वर्गाकं (न०) १ रॅग। रोगन। हरताल। २ चँदन। ३ त्रस्थ का घ्रध्याय। सर्ग।

वर्गाका (स्त्री॰) १ सुरक । कस्त्री । २ रॅग। रोगन । ३ लवादा । चुगा ।

धर्मानं (न०) ) १ चित्रण । रंगने की किया । २ वर्माना (स्त्री०) ∫ वर्मन । निरूपण । निवेदन । ३ जेखन । ४ वयान । ४ स्त्राघा । सराहना ।

वर्णिनः ( पु॰ ) पानी । जल ।

वर्गाटः ( पु॰ ) १ चितेरा । रंगसाज़ । २ गर्वेया । ३ स्त्री की श्रामदनी से निर्वाह करने वाला । स्त्री-कृताजीय ।

वर्गिका (स्त्री०) १ श्रिमनयकर्त्ता का परिच्छेद । २ रंग । रोगन । ३ स्याही । ४ क़लम । पेंसिल । वर्गित (व० कृ०) १ रंगा हुश्रा । रोगन किया हुश्रा । २ निरूपित । वर्गन किया हुश्रा । ३ प्रशंसित । सराहा हुश्रा । वर्िंन् (दि॰) १ रंग या रूप सम्पन्न । २ किसी वर्ण या जाति का । (पु॰) १ चितेरा । रंग-साज । २ लेखक । ६ ब्रह्मचारी । ४ सुख्य चार वर्णों में से किसी वर्ण का पुरुप ।—र्लिंगिन्, (वि॰) वनावटी रूप धारण किये हुए ब्रह्मचारी ।

> म वर्णानिक्षी विदितः गमायवी, युधिहिरं द्वीतवने यनेचरः॥

> > ---किरातार्जुनीय ।

वर्णिनी (स्त्री०) १ स्त्री। २ चार वर्णों में से किसी भी वर्ण की स्त्री। ३ एल्डी।

वर्गाः ( ५० ) सूर्य । वराय ( वि० ) वर्णन करने योग्य । वरार्य ( न० ) सुङ्गम । केयर ।

वर्तः ( पु॰ ) शाजीविका । माश ।—जन्मन्, (पु॰) वादल ।—लोहं, ( न॰ ) पृल । काँसा ।

वर्तक (वि॰) जीवित । जिंदा । वर्तमान । वर्तकः (पु॰) १ वटेर । २ घोढ़े का खुर । वर्तकं (न॰) फूल । काँसा ।

वर्तका ( खी॰ ) तीतर । वटेर ।

चर्तन (वि॰) १ रहने वाला । जीवित । २ श्रचल । धर्तनं (न॰) १ सजीव । जीवधारी । २ वासी । निवासी । ३ जीवित रहने का हंग । ४ निर्वाह । १ श्राजीविका । ६ पेशा । धंधा । ७ चरित्र । स्यवहार । कार्रवाई । म मज़दूरी । वेतन । भाड़ा ।

ह व्यवसाय । न्यापार । १० तकुत्रा । ११ गोला । गेंद ।

वर्तनः ( पु॰ ) वौना।

वर्तनिः ( पु॰ ) १ भारत का पूर्वी छंचल । पूर्वी देश । २ स्तव । खोत्र ।

वर्तनिः ( स्त्री॰ ) रास्ता । सड़क । राह । वर्तनी ( स्त्री॰) १ रास्ता । मार्ग । २ जीवन । जिंदगी । ६ सूटना । पीसना । ४ तक्क्ष्या ।

वर्तमान (वि॰) १ विद्यसान । मौजूद । २ जीवधारी । जिंदा । सहयोगी । ३ घूमने वाला । फिरने वाला ।

वर्तमानः (पु॰) व्याकरण में क्रिया के तीन कालों में से एक जिसके द्वारा सूचित किया जाता है कि, क्रिया अभी चली चलती हैं श्रीर समाप्त नहीं हुई।

वर्तरूकः (पु॰) १ पोलर । गर्दैया । २ भवर । ३ कौवे का घोंसला । ४ द्वारपाल । ४ एक नदी का नाम ।

वर्तिः ) (स्त्री॰) १ गद्दो । यह वत्ती जो वैद्य घाव वर्ती ) में देता है । लपेटा । २ ध्रंजन । मलहम । ३ लेंप या दीपक की बत्ती । ४ किसीं कपड़े के छोरों के सूत जो बुने न गये हों । ४ जादू का दीपक । ६ वर्तन के चारों स्त्रीर को बाहिर निकला हुआ किनारा । ७ जर्राही स्त्रीजार । मधारी । रेखा ।

वर्तिकः (पु०) तीतर । वटेर ।

चर्तिका ( खी॰ ) १ चितेरे की कूंची। २ दीपक की वत्ती। ३ रंग। रोगन। ४ तीतर। वटेर।

वर्तिन् (वि॰) [ छी० — वर्तिनी ] १ स्थित रहने वाला। २ वर्त्तनशील। ६ घूमने वाला।

वर्तिरः } ( पु॰ ) एक प्रकार का तीतर।

वर्तिप्ता (वि॰) १ घूमने वाला । २ गोल । चक्करदार ।

वर्तुल (वि॰) गोलाकार। गोल।

वर्तुंलः ( पु॰ ) १ मटर । २ गोला । गेंद ।

वर्तुलं ( न॰ ) चक्कर । वृत्त । परिधि ।

वर्त्मन् (न०) १ राह। रास्ता। सड़क। पगडंडी। २ (ग्रालं०) चलन। रस्म। पद्धति। ३ स्थान। कार्य करने की समाई। ४ पलक। ४ किनारा। कोर।—पातः, (पु०) रास्ता भटक जाना।— चन्धः,—चन्धकः, (पु०) पलकों का रोग विशेष।

वर्ग्मनिः } (स्त्री॰ राम्ता। सङ्क।

वर्ध (धा॰ डभय॰ ) [ वर्धयति, वर्धयते ] १ काटना । विभाजित करना । कतरना । २ भरना । परिपूर्ण करना ।

वर्षे (न०) १ सीसा । २ ईंगुर । सेंदूर ।

वर्ध (पु॰) १ काट। तरास । विभाजन । २ वृद्धि । सम्पत्ति वृद्धि ।

वर्धकः । वर्धकः ( ५० ) वर्द्धः तत्तकः। वर्धकिन्

वर्धन (वि०) १ वड़ाने वाला । उन्नति करने वाला । वर्धनं (न०) १ वृद्धि । वड़ती । २ उत्तयन । ३ सजीवता । ४ शिच्छा । पोपण । १ काट । वर्धनः (पु०) १ समृद्धिदाता । २ वह दाँत जी दाँत के ऊपर उगता है । ३ शिव जी । विभाजन । वर्ध्यनी (स्त्री०) १ वहारी । भाड़् । २ विशिष्ट रूप सम्पन्न जलवट ।

वर्धमान (वि॰) वढ़ने वाला। वढ़ता हुत्रा। वर्धमानः (पु॰) ) १ विशेष रूप की बनी तरतरी वर्धमानं (न॰) ऽ या पात्र। ढकन। १ ताँत्रिक चित्र। १ घर जिसका दरवाज़ा दिक्तण दिशा की स्रोर न हो।

वर्धमानः (पु॰) १ रेड़ी का पैाघा । २ ५६ ली। तुभौवल । ३ विष्णु का नाम । ४ वंगाल के एक ज़िले का नाम। (वर्दवान जिला)।

वर्धमाना (खी॰) बंगाल के एक ज़िले का नाम। वर्धमानकः (पु॰) तरतरी । मिट्टी का प्याला। सकोरा।

वर्ध्यापनं ( न०) १ काटना । तराशना । विभाजन । २ नाड़ा काटने की क्रिया या इसका संस्कार विशेष । नालच्छेदन संस्कार । ६ वर्षगाँठ का उत्सव । ४ कोई भी उत्सव ।

वर्धित (व॰ क़॰) १ बड़ा हुआ। वृद्धिको प्राप्त । २ बड़ा हुआ।

वधं (न॰) १ चमड़े का तस्मा या बद्धि । २ चमड़ा । ३ सीसा।

वर्धिका } (स्त्री॰) तस्मा। चमड़े का बंधन।

वर्मन् (न०) १ कवच । व्यवतर । २ छाल । गृदा । (पु०) चत्रिय सूचक उपाधि ।—हर, (वि०) १ कवचवारी । २ इतना वृद्धा कि जो कवच धारण करने या युद्ध में भाग लेने को श्रसमर्थ हो । वर्प्रगः ( पु॰ ) नारंगी का पेड़ ।

```
वर्मिः ( पु॰ ) मत्स्य विशेष ।
वर्मित (वि॰) वर्म या कवचधारी।
वयं (वि॰) १ चुनने योग्य । २ सर्वोत्तम । मुख्य ।
    प्रधान ।
वर्यः ( ५० ) कामदेव ।
इया (स्त्री॰) १ वह लड़की जो स्वयं श्रपना पति
    वरण करे। २ लड़की।
वर्बट (न०) देखो वर्बट।
वर्षेण ( छ० ) दार्चा वर्षेणा ।
षर्वर (वि॰) ३ हकलान वाला । २ घु<sup>*</sup>घराला ।
वर्तरः ( पु॰ ) १ जंगली । २ मूर्खं । गर्छमूर्खं । ३
    पतित । ४ घुंघराले वाल । १ हथियारों की खटा-
    पटी या भंकार । ६ नृत्य विशेष ।
वर्बरं (न०) १ गोपीचन्दन । पीलाचन्दन । २
    हिंगुल । इंगुर । ३ लोबान । गृगुल ।
         ( स्त्री॰ ) १ मक्ली विशेष । २ तुलसी ।
वर्वरकं ( न० ] चन्दन विशेष ।
वर्वरीकः ( पु॰ ) १ व्यवसाले वाल । २ तुलसी । ३
    भाड़ी विशेष।
वर्षुरः } ( पु॰ ) बवृर नामक वृत्त ।
वर्षः (पु॰) ) १ वर्षा। पानी की फड़ी । २
वर्ष (न॰) ﴾ छिड़काव।३ वीर्य का बहाव या
     ढरकाव । ४ साल ! ४ पुराणानुसार सातद्वीपों
    का एक विभाग। ६ हिन्दुस्तान। भारतवर्ष। ७
    वादल (केवल पु॰ भें ) ।—ग्रंगः,—ग्रंशकः,
    थ्राङ्गः, ( ९० ) मास । महीना । श्रम्यु, (न०)
    वृष्टि का जल ।—श्रयुतं, ( न० ) दसहजार ।—
    ग्राचिस् ( ५० ) मङ्गलग्रह ।— ग्रवसानं, (न०)
    शरद्ऋतु।—आघोषः, ( पु० ) मेंढक ।—
    थ्रामदः, ( पु॰ ) मयूर । मेार ।—उपलः,
     ( पु॰ ) ग्रोला ।---करः, ( पु॰ ) बादल ।---
    करी, (स्री०) मिल्ली। मींगुर। - कीशः,
     — केषः, ( पु॰ ) १ सासं। २ ज्योतिषी ।—
```

```
—गिरिः,—पर्चतः, ( पु॰ ) पर्वत विशेष ।-
    जः, ( = वर्षेज ) ( वि॰ ) वरसात में उत्पन्न ।
    —धरः, ( पु० ) १ बादल । २ हिजड़ा ।—
    प्रतिवंधः, ( पु॰ ) सूखा । श्रनावृष्टि ।—प्रियः,
    ( पु॰ ) चातक पत्ती । - वरः, ( पु॰ ) खोजा ।
    -- चृद्धिः, (स्त्री०) वर्षगांठ।—शतं, (न०)
    शताब्दी। सद्दी। सौ वर्ष।--- सद्दस्नं, ( न० )
    एक हज़ार वर्ष।
वर्षक ( वि० ) वरसने वाला ।
वर्षतां (न०) १ वर्षा । वृष्टि । २ छिड़काव ।
दर्षिणः (स्त्री०) १ वृष्टि । २ यज्ञ । यज्ञीय कर्म ।
    ३ किया । ४ वर्तन । च्यवहार ।
दर्पा (स्त्री०) १ वर्पाऋतु । वर्सात का मौसम । २
    पीड़ा ।--कालः, ( पु॰ ) वर्साती मौसम ।--भू,
    ( पु० ) मेंढक । २ वीरबहूटी । इन्द्रगोप ।---भूः,
    —श्वी, (स्त्री०) मेंढकी ।—रात्रः, ( पु० )
    १ वर्षाग्रत् ।
चार्पिक (वि॰) बरसाती । बरसने वाला ।
चार्पिकं ( न० ) अगर की लकड़ी।
वर्षितं (न०) वृष्टि । वर्षा ।
वर्षिष्ठ (वि०) १ बहुत व्हा। २ वहुत मज़वृत। ३
    सव से वड़ा।
वर्षीयस् (वि॰) [वर्षीयसी]
                            बहुत बूढ़ा या पुराना।
    २ दृढ्तर।
वर्षुक (वि०) [स्री०-वर्षुको ] बरसने वाला।
    पनीला । पानी उड़ेलने वाला ।—ग्रन्दः,—
    थ्राम्बुदः, ( पु॰ ) बादल । जल वरसाने वाला ।
चद्में (न०) वपु। शरीर।
वर्ष्मन् (न०) १ शरीर । देह । २ माप । ऊँचाई । ३
    सुन्दर रूप।
वर्ह्
वर्ह
          ( पु॰ ) देखो वर्ह, वर्ह, वर्हण, वर्हिण,
वहंगा
          बहिन्, वहिस्।
वहिंग
वहिन्
वहिंस
इल (४० ग्रा॰) [इलते ] १ जाना । समीप
```

जाना। २ घूमना। ३ वड़ाना। ४ (किसी श्रीर)

```
श्राकर्पित होना। ४ ढकना। लपेटना। ६ घिर
    जाना । लपेटा जाना ।
वलं ( न० ) देखो चल ।
वलच (न०) देखो वलच।
वलग्नः ( पु॰) } कमर।
वलनं ( न॰ ) १ घुमाव । फिराव । २ फेरा । कावा ।
    ३ विपथगमन । पारर्दे विचरण । विचलन ।
वलिभिः ) ( छी० ) १ दलुवा छत्त । २ छप्पर का
चलभी ∫ ठाठ ! ३ घर का सब से कँचा भाग । ४
    काठियावाड् प्रान्त की एक प्राचीन नगरी का नाम।
          ( न० ) देखो ग्रवलम्ब ।
वलम्ब
वलयः ( पु॰ ) ) १ कंकण । वाजूवंद । २ छल्ला । वलयं ( न॰ ) ﴾ गइरी । ३ कमरपेटी । इजारवंद ।
    ४ घेरा। इ.ज. !
चलयः (पु०) १ किनारी । छोर । २ गलगण्ड रोग
    विशेष ।
वलयति ( वि॰ ) घेरा हुन्ना । लपेटा हुन्ना । वेष्टित ।
वलाक देखो बलाक।
वलाकिन देखो वजाकिन ।
वलासकः ( पु॰ )। १ कोयल । २ मेंदक ।
वलाइक देखो चलाहक ।
वितः ) ( स्त्री० ) १ सिकुड्न । अर्री । २ चर्म पर
विता ) की मुद्रन । पेट के दोनों छोर पेटी के सुकड़ने
    से पड़ी हुई लकीर । ३ छप्पर की वड़री ।--भृत,
    (वि०) घुवराले।—मुखः, —वद्नः, (पु०)
     वानर । वंदर ।
वितकं (पु॰)। वितकः (न॰)।
                    छप्पर की विड्यारी ।
वितित (व॰ इ॰ ) १ गतिशील । २ धूमा हुआ ।
     मुड़ा हुआ। ३ घिरा हुआ। त्तपटा हुआ। ४
    कुर्री पड़ा हुआ।
विलिम } (वि॰) सुर्री पड़ा हुआ। विखरा हुआ।
विलिसत् (वि॰) ऋरीं पहा हुआ।
```

```
विलर (वि॰) ऐंचाताना । भैंड़ी श्राँख वाला । भैंड़ा ।
वितारां ( पु॰ ) ) वंसी । मछली पकड़ने का
वितारां ( स्त्री॰ ) } काँटा ।
वलीकं ( न॰ ) छन की बहेरी।
चलुकः ( ५० ) पत्ती विशेप।
वलूकं ( न० ) कमल की जड़। भसीड़ा।
वलुल ( वि॰ ) मज़बूत । रोबीला । हृष्टपुष्ट ।
वर्क् ( घा॰ उभ॰ ) [ वर्ष्कयति, —वर्ष्कयते ]
    बोलना ।
चर्का (पु॰) १ पेद की द्वाल । बल्कल । २
वल्कः (न०) रे मछली के शरीर का आवरण या
    पपड़ी । ३ खरड । दुकड़ा ।—तरुः, (पु०)
    चृत्त विशेष ।---लोधः, ( पु॰ ) पठानी लोध ।
वल्कलं (न०)। १ वृत्त की छाल। २ छाल के
चरुक्तलः ( पु॰ ) ∫ वने वस्त्र ।—संवीत, ( वि॰ )
    वल्कलवस्त्रधारी ।
वल्कवत् ( वि॰ ) सङ्जी जिसके शरीर पर पपड़ी हो।
विक्तिलः ( पु॰ ) काँदा।
च्ह्<u>ञ्चर्टं</u> ( न० ) छाल । गृदा ।
वला ( धा॰ ड॰ ) [ वल्गति,—वल्गते, वल्गित ]
    १ जाना । हिलाना । २ उछ्जना । उछ्ज उछ्ज
    कर चलना। ३ नाँचना। ४ प्रसन्न होना। ४
    खाना भोजन करना । ६ डींगे मारना । शैखी
    बघारना ।
वहगनं ( न॰ ) उद्यात । फलांग । हुलकी चाल ।
वल्मा (स्त्री०) लगाम । रास ।
विलात (व० क०) १ कूदा हुया। उद्युक्ता हुया।
    नचाया हुग्रा ।
विलातं ( न० ) १ घोड़े की दुरुकी या सरपट चाल ।
    २ डींग। शेखी।
बल्ग (वि०) १ प्यारा । मनेहर । मनेज् । चित्ता-
    कर्षक । २ मधुर । ३ वेशकीमती । बहुमूल्यवान ।
वल्ताः ( ९० ) वकरा ।--पत्रः, ( ९० ) वनम्ँग ।
वलगुक (वि०) सुन्दर । मने।हर । खूबसुरत ।
वलाकं (न०) १ चन्दन । २ क्रीमत । ३ जंगल ।
वल्गुलः ( पु॰ ) श्रमान । गीदह ।
```

वट्गुलिका (स्त्री॰) १ क्र्यई रंग का पतंग जाति का कीटः जिसका दूसरा नाम तेजपायी है । २ मंजृपा । पेटी । पिटारा ।

चल्भ् (धा॰ धा॰) (चल्भते) १ खाना । भज्ञण करना।

वित्मक । (पु॰ न॰) वल्मीक। विस्मिक )

चत्मी (स्त्री॰) चेंटी।—क्त्टं, (न॰) दीमकों का लगाया हुआ मिटी का देर।

वरुमीकं (पु॰) ) दीमकों का बनाया हुआ मिटी । बरुमीकः (न॰) ) का देर । विमोट ।

वर्ट्मोकः (पु॰) १ शरीर के कतिपय श्रंगों की सूजन। फीलपा का रोग। २ श्रादि कवि वाल्मीकि।— शीर्षे (न॰) सुमां विशेष। लालसुमां। स्रोताञ्जन।

वस्युल् ) ( धा॰ प॰ ) [ वस्युलयित ] १ काट वस्युल् ) डालना । २ पवित्र करना ।

वस्त् (धा॰ ग्रा॰ [चस्त्तते] १ डकना। २ डका। जाना। ३ गमन करना।

यहजः ( पु॰) १ चादर । उधार । गिलाफ । २ तीन घुंवची के बरावर की गौल । ३ दूसरी तील जिसमें एक या डेढ़ घुंघची पड़ती है । ४ वर्जन । निपेध ।

वल्लकी (स्त्री) वीणा। बीन।

चल्लभ (वि॰) १ प्यारा । वाल्छनीय । २ सर्वोपरि । वल्लभः (पु॰) १ प्रेमी । पति । २ चहीता । प्रेमपात्र । ३ ग्रध्यच । पर्यवेचक । ४ मुख्य या प्रधान ग्वाला या गोप । ४ ग्रुभलचण युक्त श्रश्व या घोड़ा ।— ग्रान्त्रार्यः, (पु॰) चार वेष्णव सम्प्रदायों में से एक सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्राचार्य का नाम । -पातः, (पु॰) घोड़े का सईस ।

वरुजभायितं (न०) रतिकिया का श्रासन विशेष । वरुलिरः ) (कोर्ट ) क्या । वरुलिरः

वल्लारः } (स्त्री०) १ लता । वेल । २ मंजरी ।

वहत्तवः (पु॰) [ स्त्री॰ — चहत्तवी ] देखो घटतवः । चित्तः (स्त्री॰) १ वेत । २ मिट्टी ।—टूर्चा, (स्त्री॰) एक प्रकार की घास ।

चल्ली (स्त्री॰) १ वेल। लता !—जं, (न०) मिर्च।—वृद्धः (पु०) साल का पेड़। घटलुरं (न०) १ लता कुञ्ज । लतामण्डप । २ पवन (३ मंजरी । ४ श्रमजुता खेत । ४ रेगस्तान । वीरान । जंगल । ६ सूखी मछली ।

वरुलूरं (न०) १ उपवन । २ रेगस्तान । वन । ३ श्रनजुता खेत ।

वटज़्रः ( पु॰ ) १ स्खा माँस । २ जंगली श्रूकर का मोंस ।

घटड् (धा॰ श्रा॰ ) [ घटहते ) १ प्रसिद्ध होना । २ डकना । ३ मारना । चोटिल करना । ४ बोलना । ४ देना ।

विट्हिक ) वर्ट्हीक / ( खी॰ ) विट्हिक । वर्ट्हीक ।

वश् (धा॰ प॰) [वष्टि, अशित ] १ चाहना। २ श्रतुकंपा करना। ३ चमकना।

वश (वि०) १ कावृ में श्राया हुशा। श्रधीन। २ श्राज्ञानुवर्ती। फर्मावरदार। ३ नीज़ा दिखलाया हुश्रा। नम्न किया हुश्रा। १ जादू टोना से वश में किया हुश्रा। —श्रानुग,—वर्तिन्, (पु०) चाकर। नीकर।—श्रान्त्र्यकः, (पु०) सूंस। शिश्रमार।—गा, (खी०) श्राज्ञाकारियी सी। वशं (पु०)) १ इच्छा। कामना। श्रभेलापा। वशः (न०)) सङ्गल्प। २ शक्ति। प्रभाव। नियंत्रया। प्रभुत्व। स्वामित्व। श्रिथकार। वशवर्तित्व। श्रधीनताई। ३ उत्पत्ति।

चराः ( पु॰ ) रंडियों का चकता । रंडीखाना । चरांवद (वि -) १ वशीभूत । वशवर्ती । २ श्राज्ञाकारी । दास ।

वशका (स्त्री०) त्राज्ञाकारिणी स्त्री।

वशा (स्त्री०) १ श्रीरत । २ परनी । ३ लड़की । ४ ननद । पति की वहिन । १ गो । ६ बांक स्त्री । ७ बांक्स गो । महियनी ।

विशः ( पु॰ ) १ श्रधीनताई । २ मनमोहकता । (न०) विशस्य ।

वशिक (वि॰) शून्य। रहित। रीता। ख़ाली।

चशिका (स्त्र०) श्रगरु की लकड़ी।

वशिन् (वि॰) [स्त्री--वशिनी] १ ताकतवर। २ त्राधीन। ६ इन्द्रजीत।

विशिनी ( स्त्री॰ ) शमी या छेंकुर का पेड़ ।

सं० श० कौ०--६४

वशिरं ( न० ) समुद्री निमक ।
वशिरः ( पु० ) मिर्चा ।
वशिष्टः ( पु० ) देखो वसिष्टः, ।
वश्य (वि०) १ वश करने येग्य । वश में किया हुआ ।
जीता हुआ । ३ निमंत्रित । आज्ञाकारी । अवलम्बित
वश्यं ( न० ) लवंग ।
वश्यः ( पु० ) दास । अनुचर ।
वश्या ( म्ली० ) आज्ञाकारियो म्ली ।

वश्या ( स्त्री॰ ) त्राज्ञाकारियी स्त्री । वश्यका ( स्त्री॰ ) देखो वश्या ।

वष् (धा॰ प॰) [ वषित ] ३ श्रनिष्ट करना । चोटिल करना । वध करना ।

वषटं ( श्रव्यया० ) एक शब्द जिसका उचारण श्रमि में श्राहुति देते समय यज्ञों में किया जाता है।— [ यथा—इन्द्रायवपट् । पूर्ण थपट् ] कर्त्य, ( पु० ) ऋखिज जो वपट् उचारण पूर्वक श्राहृति दे।

वष्क (धा॰ आ॰) [वष्कते ] जाना । चलना । वष्कयः (पु॰) एक वर्ष का वछड़ा । वष्कयणी ) (खी॰) चिरप्रसूता गौ । बहुत दिनों वष्कयिणी ) की व्यायी हुई गौ या वह गाय जिसका बछड़ा बहुत बढ़ा हो गया हो ।

वस् (धा॰ प॰) [वसित, कभी कभी वंसते रूप भी होता है। ] १ बसना। २ होना। ३ तेज़ी से गुज़रना।

वसितः ) (स्त्री॰) १ रहाइस । वास । २ घर । वसिती ) बासा । डेरा । बस्ती । ३ श्राधार । ४ शिविर । ४ रात (जब सब लोग श्रपना श्रपना सफर बंद कर टिक जाते हैं ।)

वसनं (न०) १ वास । रहन । २ घर । वासा । ३ वस्त्रधारण करने की क्रिया । ४ वस्त्र । परिघान । १ करधनी । स्त्रियों की कमर का एक श्राभूपण ।

वसंतः ( पु॰ ) १ वर्ष की छः ऋतुओं में से वसन्तः ) प्रथम ऋतु, जिसके अन्तर्गत चैत्र और वैशाख मास हैं। मौसम वहार। २ मूर्तिमान ऋतु जो कामदेव का सखा माना गया है। ३ अतीसार रोग। ४ शीतला या चेचक की वीमारी। ४ मस्-रिका रोग।—उत्सवः, ( पु॰ ) उत्सव विशेष जो प्राचीन काल में वसन्त पञ्चमी के अगले दिन

मनाया जाता था। इसी उत्सव का दूसरा नाम
"मदनोत्सव" है। ग्राधिनक पिषडत होली के
उत्सव को ही वसन्तोत्सव कहते हैं।—घोषिन,
(पु०) कोयल ।- जा, (खी०) वासन्ती या
माधवीलता। २ वसन्तोत्सव।—तिलकः. (पु०)
—तिलकः (न०) वसन्त का ग्राभूपण।
"पुष्टलं यष्टम्त तिककंतिककं यमारुपाः।"

जुन्दोमक्षरी ।
— तिलकः (पु०) पक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक
— तिलकः (छी०) चरणमें तगणः भगणः, जगणः,
— तिलकः (न॰) भगणः और दो गुरु—इस
तरह सब मिलाकर चौदह वर्ण होते हैं। — दूतः
(पु०) १ कोयल । २ चैत्र मास । ३ श्राम का
वृत्त ४ पंचमरागः।— दूतीः, (छी०) १ पारुलपुष्ण । द्वुः,—द्वुमः (पु०) श्राम का पेड़।
— पञ्चमीः, (स्त्री०) माघणुक्ता १मीः।— वन्धुः,

वसा (स्त्री॰) १ मेद । चरवी । २ मस्तिष्क । ग्राख्यः,—ग्राख्यकः, (पु॰) गङ्गा में रहनेवाली सूंस या शिशुमार ।—पायिन् (पु॰) कुत्ता । वसिः (पु॰) १ वस्त्र । २ वासा । डेरा । रहने का स्थान ।

- स्यवः, ( पु॰ ) कामदेव का नाम।

वसित (व॰ छ॰) १ पहिना हुआ। धारण किया हुआ। २ वसा हुआ ३ जमा किया हुआ (अनाज)।

वसिरं (न०) समुद्री निमक।

विसिष्टः ( पु० ) [ इसका विशिष्ठ भी रूप होता है ] १ एक प्रसिद्ध प्राचीन ऋषि जो सूर्यवंशी राजाओं के पुरोहित थे। २ एक स्मृतिकार ऋषि का नाम।

वसु (न०) १ धनदौलत । २ रत । जवाहर ।
३ सुवर्ण । ४ जल । ४ पदार्थ । वस्तु ६ लवणविशेष । ७ एक जड़ी विशेष । (पु॰ बहुवचन)
१ एक श्रेणी के देवताश्रों की संज्ञा । वसु श्राठ
माने गये हैं (उनके नाम—श्राप । ध्रुव । सोम ।
धर या धव । श्रनिल । श्रनल । प्रत्यूष । श्रोर
प्रभास । कहीं कही 'श्राप" के बजाय ''श्रह"
भी लिला पाया जाता है ।) २ श्राठ की संख्या ।
३ कुवेर का नाम । ४ शिवजी का नाम । ४ श्री

का नाम । ६ एक बूच । ७ एक भील या सरोवर । = लगाम। रास। ६ इल के जुए की जीत की रम्नी या गाँठ। ३० बागडोर । ११ किरन। ५२ सूर्य । (स्त्री०) किरन ।—श्रोकमारा ( स्त्री० ) ३ इन्ट्र की श्रमरावर्ता पुरी का नाम । २ कुवेर की श्रलकापुरी का नाम। ३ श्रमरावती ब्रॉर ब्रलकापुरी में बहने वाली एक नदी का नाम ।—कुमिः, - कोटः ( पु॰ ) भिद्यक । भिवारी । - दा, (स्त्री०) पृथिवी । ज़मीन । — देवः (पु०) श्रीकृष्ण के पित(का नाम। —देवसृतः ( पु॰ ) श्रीकृष्ण ।—देवता,— देव्या (स्त्री०) ६ धनिष्ठानचत्र । – धर्मिका ( स्त्री॰ ) विल्लौर ।—श्वा, (स्त्री॰) १ पृथिवी । ज़मीन ।—धारा,—भारात (स्त्री॰ ) छवेर की राजधानी।—प्रभा, (स्त्री०) श्रग्नि की सात जिह्यायों में से एक का नाम ।—प्रागः, ( पु॰ ) ग्रित्रदेव।—रतस्. (५०) ग्रित्र।—श्रेष्टं, (न०) बनाया हुत्रा सीना। चांदी - पेगाः, ( पु॰ ) कर्ए का नाम। -- स्थजी. (स्त्री०) कुवेर की नगरी का नाम।

वसुकः ) (पु॰) श्रकं का पौधा । मदार । वसूकः ) श्रकीया। वसुकं (न॰) १ समुद्री निमक । २ पाँशु लवण । रेह । चार नवण ।

वसुंधरा } (स्त्री०) धरा। पृथिवी। वसुमन् (वि०) धनी। धनवान। वसुमनी (स्त्री०) पृथिवी। वसुमती (स्त्री०) देवता। वसुरा (स्त्री०) वेश्या। रंडी। वस्त्र (धा० थ्रा०) [वस्कते] जाना। चलना। वस्त्रय देखो वष्कय। वस्त्रधणी देखो वष्कयणी। वस्त्रपटिका (स्त्री०) वीछी। वस्त् (धा० ड०) [वस्त्यति—वस्तयते] १ घायल करना। सार डालना। र माँगना। याचना करना। ३ चलना। जाना।

घस्तं ( न० ) वासा। देरा।

वस्तः ( पु॰ ) वकरा । घस्तकं ( न॰ ) वनावटी निमक ।

वस्तिः (पु॰ स्त्री॰) १ वास । रहन । ठहराव । २ तरेट ।
पेट का नाभि के नीचे का भाग । ६ कोख ।
वाद्यी । पेह् । ४ मूत्राशय । १ पिचकारी ।—मार्ल
(न॰) मूत्र । पेशाव । --शिरस् (न॰) पिचकारी
की नली ।—शोधनं (न॰) मूत्राशय साफ करने
वाली द्वा ।

चस्तु (न०) १ वह जिसका श्रम्तित्व हो। यह जिसकी सत्ता हो। वह जो सचमुच हो। २ धन दौलत। सारवानवस्तु। वास्तविक सम्पत्ति। ३ वे साधन या सामग्री जिससे कोई चीज़ बनी हो। ४ किसी नाटक का कथानक। किसी कान्य की कथा। १ किसी वस्तु का सार। ६ खाज़ा। ढाँचा। प्लान।—श्रभावः, (पु०) १ वास्तविकता का राहित्य। २ धन सम्पत्ति का नारा।—रचना, (स्त्री०) शैली। कम।

चस्तुनस् ( श्रन्यय ) १ दरहकीकत । वास्तव में । दरश्यसल में । २ वस्तुगत्या । श्रवश्य ।

चत्स्यं (न०) घर। वासा। देरा।

चस्रं (न०) १ कपड़ा। २ पोशाक। परिच्छद।

— द्यगारः. — द्यगारं, — गृहं, (न०) खेमा।

तंवृ। कनात। — द्यंचलः, — द्यन्तः, (पु०)

कपड़े की गोट। मग़जी। संजाफ। — कुट्टिमं

(न०) १ तंवृ २ छाता। — प्रन्थिः, (पु०)

धोती की गाँठ जो नामि के पास लगती है।

नीवी। नाड़ा। इज़ारवन्द। — निर्णेजकः, (पु०)

धोवी — परिधानं, (न०) पोशाक पहिनना।

— पुत्रिका, (स्त्री०) गुड़िया पुत्रली। — पूत्र,

(वि०) कपड़े में छना हुत्रा। — भेद्रकः, — भेदिन,

(पु०) दर्ज़ी। — योनिः, (पु०) रुई या जिससे

कपड़ा बना हो। — रञ्जनं, (न०) कुसुम का

फूल।

चरनं (न०) १ भाड़ा। मज़दूरी। (मज़दूरी के प्रर्थ में यह शब्द पुलिङ्ग में भी ब्यवहत होता है।) २ वास। ३ धन। ४ वसन। वस्त्र। १ चमड़ा। ६ मूल्य। ७ मृत्यु।

वस्ननं (न०) पहुका। कमरवंद। करधनी।

षस्नसा ( स्त्री॰ ) स्नायु । श्रतङ्गी । नारा ।

वंह ( घा॰ उ॰ ) [ वंद्यति—वंद्यते ] प्रकाशित कर-वाना । चमकवाना ।

वह् (धा॰ ड॰) [ वहति—वहते, ऊढ़ ] १ ले जाना। ढोना। ढोकर पहुँचाना। २ श्रागे वढ़-वाना। ३ जाकर लाना। ४ समर्थेन करना। ४ निकाल ले जाना । ६ विवाह करना । ७ अधिकार में कर लेना। कब्ज़ाकर लेना। द प्रदर्शित करना । दिखलाना । ६ रखवाली करना । ख़बरदारी करना। ख़बर लेना। १० श्रनुभव करना । सहना ।

वहः ( पु॰ ) १ समर्थन । ले जाने की क्रिया । २ वैन का कंधा । ३ वाहन । सवारी । ४ विशेष कर घोड़ा। ४ हवा । पवन । ६ मार्ग । सड़का ७ नद । म चार द्रोग भर का एक नाप ।

वहतः ( ५० ) १ यात्री । २ वैल ।

षहितः ( पु० ) १ बैल । २ हवा । पवन । ३ मित्र । परामर्शदाता । सलाहकार ।

वहती } (स्त्री॰) १ नदी। चरमा। सेाता।

वहतुः ( ५० ) बैल ।

घहनं ( न॰ ) १ ते जाना । पहुँचाना । २ समर्थन । ३ वहाव । ४ सवारी । ४ नाव । येड़ा ।

वहंतः } (पु०) १ हवा। २ वच्चा।

वहल देखो बहुल ।

वहित्रं (न॰) वहित्रकं(न॰) वहिनी (स्त्री॰) बेड़ा। नाव। जहाज।पोतः।

प्रहिप्क (वि०) वाहिरी। वाहिर का।

वहेंडुकः ( पु॰ ) बहेड़ा या विभीतक का पेड ।

वन्हिः (पु॰) १ अग्नि। श्राग। २ श्रन्नपचाने या जो खाया जाय उसे पचाने वाली शक्ति । इ हाज़मा। भूख। ४ सवारी।—कर, (वि०) जलाने वाला । भूख बढ़ाने वाला ।-- ऋष्टिं, ( ন॰ ) प्रगरु की लकड़ी।—गर्भः, ( पु॰ ) १ | वागा ( स्त्री॰ ) नागड़ोर। लगाम। रास।

वाँस। २ शमी का पेड़।—दीपकः, (पु०) कुसुंम का पेड़ ।—भोग्यं, (न०) घी।—मित्रः, (पु॰) पवन। हवा।—रेतम्ः (पु॰) शिव जी। – लेाहं, –लोहकं, ( न० ) ताँवा ।— वह्नभः, (पु॰)राल । — वीजं, ( न॰ ) १ सुवर्ण। २ नीवृ।—शिखं, (न०) १ केंसर। २ कुसुंभ। —सखः, ( पु॰ ) पवन ।—संज्ञकः, ( पु॰ ) चित्रक का पेड़।

वहां ( न॰ ) १ गाड़ी। २ सवारी कोई भी।

वह्या (स्त्री०) ऋपिपत्नी।

देखेा विहस्स, वहहीस ।

वा ( श्रव्यया० ) १ या । श्रथवा । २ श्रीर । तथा । भी। ३ जैसा। सदश। ४ विकल्प या सन्देह-वाचक ।

षा ( घा॰ प॰ ) [ षाति, वात, या षान ] १ फूंकना।धोंकना।२ जाना।३ प्रावात करना श्रनिष्ट करना ।

वांश ( वि०) [ स्त्री०—वांशी ] घाँस का वना हुश्रा । वांशी (स्त्री॰) वसलोचन ।

वांशिकः ( पु॰ ) १ वाँस काटने वाला । २ वंसी वजाने वाला । नफीरी वजाने वाला ।

घाकं ( न॰ ) सारसों की लड़ाई।

वाकुल देखो बाकुल।

वाक्यं (न०) १ भाषण् । शब्द । वाक्य । कथन । जो वेाला जाय । २ श्रादेश । श्राज्ञा । सिद्धान्त । -- पदीयं, (न०) एक अन्थ का नाम जो भत्-हरि का बनाया हुआ बतलाया जाता है।--पद्धतिः, (स्त्री॰) वाक्यरचना की विधि।— भेदः, ( पु॰ ) मीमाँसा के एक ही वाक्य का एक ही काल में परस्पर विरोधी श्रर्थ करना।

वागरः ( पु॰ ) १ सुनि । ऋषि । २ विद्वान बाह्यण । परिडत । ३ वीरपुरुष । शूरवीर । ४ सान रखने का पत्थर । १ रोक । श्रहचन । ६ निरचय । निर्णय । ७ वाड्वानल । म भेड़िया ।

वागुरा ( ची॰ ) फंदा । जाल । लासा । — वृत्तिः, ( खी॰ ) जंगली जीवों को पकड़ कर श्राजीविका करने वाला ।— वृत्तिः, ( पु॰ ) वहेलिया। विधक ।

षागुरिकः ( पु॰ ) बहेलिया । चिदीमार । हिरन पक-इने वाला ।

वाग्मिन् (वि॰) १ वाकपटुता । वाग्मिता । २ वातूनी । ३ वहुवाक्य । (पु॰) १ वक्ता । वाग्मी । वाक-पटु मनुष्य । २ ग्रहस्पति का नाम ।

चाग्य (वि॰) १ कम चोलने चाला। चोलते समय सावधानी करने वाला। २ यथार्थ श्रा सत्य कहने वाला।

वाग्यः ( पु॰ ) लज्जाशीलता । विनम्रता ।

र्वांदः } ( पु॰ ) समुद्र । वाङ्कः }

षांत् (धा० प०) [वांत्तति ] श्रभिलापा करना। इच्छा करना।

वाङ्मय (वि॰) [स्ती॰—वाङ्मयी] १ शब्दमयी। २ वाक्यात्मक वचन सम्बन्धी । ३ वाणीसम्पन्न । ४ वाकपटु।

वाङ्मयं ( न॰ ) १ भाषा । वाणी । २ वाकपटुता । ३ श्रलद्वार शास्त्र ।

वाङमयी ( खी॰ ) सरस्वती देवी।

वाच ( छी० ) १ शब्द । ध्विन । वाणी । भाषा । २ कहावत । कहत्त । ३ वयान । ४ वादा । इकरार । ४ सरस्वती का नाम ।— छार्थः, ( पु० ) (=वागर्थः) शब्द छौर उसका छार्थ । - छार्डं-वरः, (=वागाडम्बरः) बहुवाक्यता । बहु-शब्द्द ।— छारमन्, (=वागात्मन्) (वि०) शब्दों से सम्पन्न ।— ई्शः, (=वागीशः) (पु०) १ वाग्मी । वक्ता । २ इहस्पति का नामान्तर । १ ब्रह्मा ।—ईश्वरः, (=वागीश्वरः,) १ वाक्पु । वक्ता ।—ईश्वरी ( छी० ) सरस्वती ।— ऋषभः (=वागुषभः) ( पु० ) वाक्पु या विद्वान पुरुष ।— कलहः, (=वाक्तलहः) कगड़ा । टंटा । वाक्युद्ध ।—कीरः, (=वाक्तिरः,)

( ५० ) पत्नी का भाई । साला । – गुदः (=वाग्गुदः, ) ( ५० ) पत्ती विशेष ।—गुलिः, —गुलिकः, । =वाग्गुलिः, = वाग्गुलिकः ) ( पु॰ ) राजा का वह श्रनुचर जा उनको पान का वीड़ा खिलाया करे। - चपल, (वि॰) (= वाक्-चपल ) वकी। वात्नी।-- झलं, (= वाक् छलं) यात्नी चालाकी ।—जालं. (=वाग्जालं ) (न॰) कोरी वातचीत ।—धुंडः, (=वाग्दग्रडः) ( ५० ) १ धिकार । फटकार । २ वाक्संयम । — द्त्त, (=वाग्द्त्त ) प्रतिज्ञात ।-द्त्ता. ( खी॰ ) (= वाग्द्ता ) सगाई की हुई कारी लदको ।—द्लं, (=वाग्द्लं ) ( न० ) श्रोठ । —दानं, (न०) ( =वाग्दानं ) सगाई। मँगनी ।—दुष्ट (=चाग्दुष्ट ) (वि०) गाली गलीज से भरा हुश्रा । वह जे। न्याकरण के नियमों के विरुद्ध श्रश्रद्ध भाषा का प्रयोग करे ।--दुप्रः, (=वाग्दुष्टः) ( पु० ) १ निन्दक । २ वह आहारा जिसका यज्ञोपवीत समय पर न हुआ हो। —दंवता,—देवी. ( = वाग्देवता, वाग्देवी ) (स्त्री॰) सरस्वती देवी ।—दोपः, (= वाग्दोपः) ( पु॰ ) १ गाली ़। निन्दा । व्याकरण विरुद्ध भाषण । निवन्धन, (वि०) शब्दों पर निर्भर रहने वाला !--निरुचयः, (= वाङ्निरुचयः) सगाई !--निष्ठा, (= वाङनिष्ठा) वचनपालन ! —पटु, (वि॰) (= चाक्पटु) वाकनेपुरय। —पतिः, ( पु॰ ) (= वाक्पतिः ) गृहस्पति । —पारुष्यं, (न०) (= चाक्पारुष्यं) कठोर शब्द । गाली गलीज । निन्दा ।--प्रचीद्नं, (न०) (=वाक्प्रचोदनं ) मौखिक श्राज्ञा । प्रमोदः, ( पु॰ ) न्यङ्गय । कटात्त । श्रात्तेष ।—प्रलापः, (=वाक्प्रलापः) वाक्पद्वता —मनसे (द्विव-चन ) (= वाङ्मनसी ) । वैदिक ) वाणी श्रीर मन। - मात्रं, (= वाङ्मात्रं) (न०) शब्द मात्र । — मुखं, (= वाङ्मुखं ) (न०) भूमिका । - यत, ( घाग्यत ) मौन या वह जिसने ग्रपनी वाणी की वश में कर रखा हो ।--यमः, (= वाग्यमः) वाणी की संयम में करने वाला । ऋषि । मुनि ।—यामः, (=वाग्यामः ) ( पु॰)

गृंगा श्रादमी ।—युद्धं (=वायुद्धं) जवानी लड़ाई। गरम बहस वा वाद्विवाद। - चजूः, (=वाग्वजूः) (पु०) १ शाप। श्रकोसा। २ कठोर शब्द। —विद्ग्ध, (=वाग्वद्ध्ध) वाक्ष्य । चील चाल में निपुण। - विद्ग्धा, (=वाग्वद्ध्धा) (स्त्री॰) मपुरमापिणी या मनोमोहिनी स्त्री। - विस्तवः, (=वाग्वस्पवः) (पु०) वर्णन करने की शक्ति। - विलासः, (=वाग्वतासः) गौरवमयी वाणी। - व्यवहारः, (=वाग्वयवहारः) (पु०) मौखिक वाद्विवाद। जवानी बहस। - व्यापारः, (पु०) (=वाग्व्यापारः) १ बोलने की शैली या दंग। - संयमः, (पु०) (=वाक्संयमः) वाणी का नियंत्रण।

वाचः ( पु॰ ) १ मध्रुली । २ मदन नामक पौथा । वाचंयम ( वि॰ ) जवान बन्द रखने वाला । मौनी । वाचंयमः ( पु॰ ) मौन रहने वाला सुनि ।

पाचक (वि॰) वताने वाला । कहने वाला । स्वक । व्याख्याता ।

धास्त्र : ( पु० ) १ वक्ता । २ व्यक्षक शब्द । पाठक । पाठ करने वाला । ४ संदेसा लेजाने वाला । क्रासिद । दूत ।

वास्त्रनं ( न॰ ) १ पाठ। २ घोषया। कथन। वास्त्रनकं ( न॰ ) पहेली।

वाचनिक (वि॰) [स्त्री॰—वाचनिकी] मौखिक। वाचिका शब्दों द्वारा प्रकटित।

वाचस्पतिः ( पु॰ ) "वाग्यी का प्रश्रु"; देवगुरु बृहस्पति की उपाधि ।

घाचरपत्वं ( न॰ ) वाक्पटुता । भाषण । उच्चस्वर से सुनाई हुई वक्तृता ।

वाचा ( खी॰ ) १ वाखी । २ वाक् । वचन । शब्द । ६ सिद्धान्त । स्युति या श्रुतिवाक्य १४ शपथ ।

वाचाट (वि॰) वातूनी। वक्षी।

षाचाल ( वि॰ ) यक्वादी । ध्यर्थ बकने वाला । षाचिक ( वि॰ ) [ स्त्री०---चाचिकी, वाचिका ] १ वाणी सन्वन्धी । वाणी से किया हुआ । शाब्दिक । ३ मौक्षिक ।

वाचिकं ( न० ) १ ज़बानी संदेसा । मौखिक सूचना । २ समाचार । संवाद । खूबर ।

वास्रोयुक्ति (वि॰) वाक्पद्ध।

षाचायुक्तिः ( छी॰ ) घोपणा । वयान ।

वाच्य (वि॰) १ कहने वेग्य । जो कथन में श्रावे । २ शाब्दिक सक्षेत द्वारा जिसका योध हो। ३ श्रमिधेय । ४ तिरस्करणीय । दोषी ठहराने जायक ।—चज्रं. ( न॰ ) कठोर शब्द ।

वाच्यं (न०) १ कलक्ष्म । अर्त्सना । निन्दा । २ इप्रमिधा द्वारा वोधगन्य । २ विधेय । १ क्रिया का बाच्य (क्रिया दो प्रकार की मानी गयी हैं । कर्म-वाच्य, कर्तृधाच्य )

वाजः (पु॰) १ बाजः। २ परः। हैनाः। ३ तीरः में लगे हुए परः। ४ शुद्धः। संप्रामः। ४ ध्वनिः। चादः।

वाजां (न०) १ घी। २ श्राद्धपिएछ। ३ मोज्य पदार्थ। ४ जन। ४ वह स्तव या मंत्र जिसको पढ़ कर कोई यज्ञ समाप्त किया जाय।—पेयः, (पु०) —पेयं, (प०) एक प्रसिद्ध यज्ञ, जो सात श्रीत यज्ञों में पाँचवाँ हैं।—सनः, (पु०) १ श्रीविष्णु भगवान का नाम। २ शिव।—सनिः, (पु०) सूर्य।

वाजसनेयः ( ए॰ ) याज्ञनत्त्य का नाम । यह ध्यपि ने हैं, जिनके नाम से शुक्तयज्ञदेंद की वाजसनेयी संहिता प्रसिद्ध है । ]

षाजसनेयिन् ( पु॰ ) ३ याज्ञवल्क्य भाषि का नाम । २ शुक्त्वयञ्जेदी ।

वाजिन् ( पु॰ ) १ घोषा । २ तीर । ३ पची । यजुर्वेद की वाजसनेथी शाला वाला । १ श्रुक्त यजुर्वेदी । —मेघः, ( पु॰ ) श्रश्वमेष यज्ञ ।—शाला, (सी॰) श्रस्तवज्ञ ।

षाजीकर (वि॰) मनुष्य में वीर्थ श्रीर पुंसल की वृद्धि करने वाता।

षाजीकरगाः ( पु॰ ) श्रायुर्वेदिक वह प्रयोग जिससे मनुष्य में वीर्य श्रीर पु'सख की दृद्धि होती है। वांह्र ) (धा॰ प॰ ) [ वांह्रिति, वांह्रित ] वाङ्क् ) चाहना । इच्छा करना । कामना करना । वांद्रनं । (न॰ ) वाङ्या । श्रिमलापा । कामना । वांद्रनं । (च॰ ) इच्छा । श्रिमलापा । कामना । वांद्रित । वांद्रित । (च॰ रु॰ ) चाहा हुश्रा । श्रिमलिपत । वांद्रितं । (न॰ ) कामना । इच्छा । श्रिमलापा । वांद्रितं । (न॰ ) कामना । इच्छा । श्रिमलापा । वांद्रितं । (वि॰ ) १ चाहने वाला । कामना करने पांद्रित् ) वाला । इच्छा करने वाला । २ लंग्ट । कामुक ।

वाटं (न॰) १ वेरा हाता। २ वागः। उद्यान। वाटः (पु॰) १ लतामग्रहप। ३ मार्गः राह। रास्ता। ४ कमर। कटि। कृत्हा । १ प्रज्ञविशेष।— धानः (पु॰) ब्राह्मणी माता ग्रीर कर्महीन या नाममात्र के ब्राह्मण से उत्पन्न एक पतित या सक्षर जाति।

चाटिका (स्त्री॰) १ फुलचिगया। २ वह भूखण्ड । जिस पर कोई हमारत या भवन खड़ा हो।

घाटी (म्बी॰) १ वह भूखरड जिस पर कोई भवन नव्हा हो। २ घर। देरा। ३ श्राँगन । यहन । घेरा। ४ वाग़। उपवन। कुञ्जा ४ मार्ग। सड़क। ६ कमर। कटि। श्रनाज विशेष।

वास्या ( खी॰ ) ) वास्यालः ( पु॰ ) हे श्रतिवला नाम का पेंाघा। वास्यालो (खी॰)

वाड् (धा॰ थ्रा॰) [वाडते] स्नान करना। गोता लगाना।

वाडवः ( पु॰ ) १ वाडवानल । २ वाह्यण । वाडवं (न॰ ) घोडियों का समुदाय ।—श्राग्नः, —श्रनलः, ( पु॰ ) वाडवानल ।

वाडवेयः ( पु॰ ) साँह । वाडवेयौ ( द्वि॰ वच॰ ) ग्रश्विनीकुमार । वाडव्यं ( न॰ ) वाह्यण समुदाय । वाग्गिः ( खी॰ ) ९ वुनन । वुनावट । २ करघा । वागिजः ( पु॰ ) व्यापारी । सीदागर । वागिज्यं ( न॰ ) वनिज । व्यापार ।

वाणिनी (स्वी०) १ चालाक श्रीरत । २ नृत्यकी । श्रभिनय पात्री । ३ शराय के नशे में चूर स्त्री । स्वेच्छाचारिणी या व्यभिचारिणी स्त्री ।

वार्गा (स्त्री०) १ वचन । शब्द । भाषा । २ वाचा-शक्ति । ३ नाद । ध्वनि । स्वर । १ ग्रन्थ । साहि-त्यिक निवन्ध । १ प्रशंसा । ६ सरस्वती देवी ।

वात् (धा॰ उभय॰ ) [वातयित, वातयते] १ फ़ॅंफना।धोंकना।२ हवा करना।पंखा करना। ३ परिचर्या करना।४ प्रसन्न करना।४ जाना।

वात ( व॰ ऋ॰ ) १ उड़ाया हुआ। फूँका हुआ । २ श्रभिलपित । याचित ।—श्रदः, ( पु॰ ) १ वातमृग । वारहिसगा । २सूर्य के घोड़ों में से एक। — ग्रराडः, (पु०) श्रगहकोप का रोग विरोप। —ग्रयं, ( न० ) पत्ता।—ग्रयनः, ( पु० ) घोटा।—ग्रयनं, (न०) १ खिदकी। भरोखा। रोशनदान । २ वरसाती । घर के दरवाज़े के श्रागे की पटी हुई जगह। ३ फर्श । गच।--- श्रयुः, ( पु॰ ) वारहसिंगा ।—ग्राश्वः, ( पु॰ ) तेज घोटा । --ध्रामादा, (स्त्री०) सुरक । कस्त्री । — ग्रालिः (स्त्री॰) भैंबर ।— ग्राहत, (वि॰) १ वायु से तादित । २गिठया से प्रस्त ।— भ्राहितः, (स्त्री०) पवन का प्रचरह भोका।— ऋद्धिः, (स्त्री०) १ वायुवृद्धि । ३ गदा | काठ का ढंडा । लोहे की मूंठ वाली छड़ी। - कर्मन्, (न०) श्रपान वायु निकलने की किया । --कुगुडलिका, (छी०) मूत्र रोग विशेष जिसमें रोगी के। पेशाय करने में पीड़ा होती है श्रौर बंद बंद करके पेशाव निकलता है।—कुम्भः, ( पु० ) हाथी के मस्तक का भाग विशेष । — केतुः, ( पु॰) धूल । सेलिः, (पु॰) ९ प्रेमरसपूर्ण श्रालाप । २ उपपति के दाँतों या नलों का घाव।—गुरुमः, ( ९० ) १ श्रॅंघड़। २ गठिया। — ज्वरः, ( पु॰ ) वातज्वर । — ध्वजः, ( पु॰ ) वादल ।--पुत्रः, ( पु॰ ) १ हनुमान । २ भीम ।--पोथः,--पोथकः, ( पु० ) पलाश वृत्त । — प्रमां, ( पु॰ स्त्री॰ ) तेज़ दौड़ने वाला हिरन ।—मगुडलो, (स्त्री॰) १ ववंडर । हवा का चक्कर ।—रक्तं,—शे।िग्तं, (न०) रोग विशेष ।—रंगः, (पु०) वटवृत्त ।—रूषः, (पु०) १ त्राँधी । तूकान । २ इन्द्रधनुप । ६ वृंस । रिशवत ।—रोगः,—व्याधिः, (पु०) गठिया ।—वस्तिः, (पु०) मृत्र का न उत्तरना । —वृद्धिः, (स्त्री०) श्रग्डकोप की स्त्रन ।— शीर्षं, (न०) पेवृ । तरेट ।—सार्थिः, (पु०) श्रगिन ।

वातः ( पु॰ ) १ पवन । हवा । २ पवनदेव । वायु का ऋघिष्टातृ देवता । ३ शरीरस्थ कफ वात श्रीर पित्त में से दूसरा । ४ गठिया ।

वातकः (पु॰) १ जार । त्र्राशिक । उपपित । २ त्रशनपर्यो ।

वातिकन् (वि॰) [स्त्री॰ — वातिकनी ] गिंडया वाला।

वातमजः ( पु॰ ) तेज़ चलने वाला मृग।

वातर (वि॰) १ तुफानी । २ तेज़ ।— झ्रयगाः, (पु॰) १ तीर । २ तीर का उड़ान । धनुप की टंकार । ३ श्र्ङ्घ । शिखर । ४ च्रारा । ४ नशे में चूर या पागल मनुष्य । ६ ठलुत्रा । श्रकमेरय श्रादमी । ७ सरल नामक वृत्त ।

वातल (वि॰) [ची॰—चातली ] १ त्फानी । हवाई । २ वायुवर्दक ।

वातत्तः ( पु॰ ) १ पवन । २ चना ।

वातािपः ( पु॰ ) ग्रगस्य द्वारा पचाया हुग्रा राचस विशेष ।—द्विष, ( पु॰ )—सूदनः, ( पु॰ )— हन्, ( पु॰ ) ग्रगस्य जी की उपाधियाँ ।

वातिः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ हवा । २ चन्द्रमा ।—गः, —गमः, ( पु॰ ) भटा । बैंगन । (वार्तिगण् का भी ग्रर्थ भाटा है )

वातिक (पि॰) [स्त्री॰—वातिकी] १ तूफानी। इवाई। २ गठिया वाला। ३ पागल।

वातिकः ( पु॰ ) वायु के प्रकोप से उत्पन्न ज्वर । वातीय ( वि॰ ) हवाई ।

वातीयं (न०) काँजी।

चातुल (वि॰) १ वायु से पीड़ित । गठिया का रोगी । २ पागल । फिरे हुए मग्ज़ का ।

चातुलः ( पु० ) वगुला । बबुला ।

वातुत्तिः ( पु॰ ) वड़ा चिमगादड़ !

वातूल (वि॰) देखो वातुल।

वातृ ( ५० ) पवन । वायु ।

वात्या ( स्त्री॰ ) त्राँघी । श्रंधड़ । तूफान । वगृला । वात्सकं ( न॰ ) बछुड़ों की हेड़ ।

वात्सल्यं (न॰) स्नेह जो ग्रपने से छे।ट्रों में होता है।

वात्सिः ) (स्त्री॰ ) ब्राह्मण के वीर्य श्रीर श्रुद्धा के वात्सी ) गर्भ से उत्पन्न लड़की।

चात्स्यायनः ( पु० ) १ कामसूत्र के वनाने वाले का नाम। २ न्यायसूत्रों पर भाष्य रचयिता का नाम।

वादः (पु०) १ वातचीत । कथन । २ वाणी ।
राव्द । वचन । ३ कथन । वयान । ४ वर्णन ।
निरूपण । १ वादविवाद । शास्त्रार्थ स्वरहनमण्डन । वहस । ६ उत्तर । ७ टीका । व्याख्या ।
भाष्य । म किसी पच्च के तत्वज्ञों द्वारा निश्चित सिद्धान्त । उसूल । ६ ध्वनिनाद । १० श्रफवाह ।
११ श्रज़ींदावा।—श्रमुवादौ (द्वि०) १ श्रज़ींदावा श्रौर उसका जवाव । २ विवाद । बहस ।
— ग्रस्त (वि०) क्षास्त्रार्थ ।

वाद्कः ( पु० ) गवैया ।

चाद्नं ( न० ) वजाने की क्रिया। बाजा बजाना।

वादर (वि॰) [स्त्री॰—वादरी] रुई का बना हुआ।

वाद्रं ( न॰ ) सूती कपड़ा।

वादरा (स्त्री०) कपास का पौधा।

वादरायण देखो बादरायण।

वादालः ( पु॰ ) सहस्रदंष्ट्र नामक मछली ।

वादि ( वि० ) विद्वान । निपुग्।

वादित ( व० कृ० ) नादित । बजाया हुआ ।

वादितं (न०) १ वाजा । २ वादन । वादिन् (वि०) १ वोजने वाला । भगड़ा करने वाला । (पु०) १ वक्ता । २ वादी । ३ सुद्रई । दावीदार । ४ भाष्यकार । शिक्तक ।

वादिशः (पु०) विद्वान् । पिरुद्वत । ऋषि । वाद्यं (न०) १ वाजा । २ वाजे की ध्वनि । वाद्य ध्वनि ।—करः, (पु०) वाजा वजाने वाला । वजंत्री !—भाग्रहं, (न०) १ मृदङ्गादि वाजे । २ वाजा ।

वाध् वाध वाधक वाधक

रंखो बाध्, बाध बाधक श्रादि।

वाधन वाधना वाधा

वाधुक्यं } वाधक्यं { ( न० ) विवाह । परिणय ।

वाघ्रीगसः ( ५० ) गेंडा।

वान (वि०) ९ फ़्रॅंका हुआ । ३ जंगली या जंगल का।

वानं (न०) १ सूखा या सुखाया हुआ फल। (यह पु० भी होता है) २ फूलना। ३ रहना। ४ घूमना। डोलना। फिरना। १ सुगन्ध द्रव्य। ६ वन या उपवन समूह। ७ बुनावट। विनन। ३ तृण की चटाई। १ घर की दीवाल का रन्ध्र।

वानप्रस्थः ( पु॰ ) १ ब्राह्मण का तीसरा त्राश्रम । वानप्रस्थाश्रमी । ३ महुए का पेड़ । ४ पलास वृत्त ।

वानरः (पु॰) वानर। लंगूर — छन्नः, (पु॰) जंगली वक्ता।— छाघातः, (पु॰) लोधवृत्त। — इन्द्रः, (पु॰) सुग्रीव या हनुमान।— प्रियः, (पु॰) चीरिन् वृत्त।

वानलः ( पु॰ ) तुलसी का वृत्त । श्यामा तुलसी । वानस्पत्यः ( पु॰ ) वह वृत्त जिसमें वैार लगने पर फल लगे, यथा श्राम ।

वाना ( स्त्री॰ ) वटेर । लवा ।

वनायुः ( पु० ) भारतवर्षं का उत्तर पश्चिमीय प्रान्त ।

वानीरः ( पु॰ ) १ वेंत । २ पाकर का पेड़ । वानीरकः ( पु॰ ) मॅंूज । तृगा ।

वानेयं ( न० ) कैवर्त मुस्तक । मुस्ता ।

वातं (व॰ क़॰) १ उगला हुग्रा। थूका हुग्रा। २ निकाला हुग्रा।—श्रदः, (पु॰) कुता।

वांतिः ) (स्ती॰) १ वमन । २ उगाल ।— कृत्, वान्ति ) — दः, (वि॰) वमन कराने वाला । वान्या (स्ती॰) कुञ्ज समृह ।

वापः ( पु॰ ) १ वीजवपन । २ विनावट । ३ सुग्रहन । कपटन । — द्याडः, ( पु॰ ) करघा ।

वापनं ( न० ) १ बुवाई । २ सुराउन ।

वापित (व० कृ०) १ बोया हुआ। २ मुझ हुआ।

वापिः ) (स्त्री॰ ) वावली । छोटा चौकोर जल वापी ) कुण्ड । —दः, (पु॰ ) चातकपन्ती ।

वाम (वि॰) १ बायाँ। २ वामभाग स्थित । ३ उल्टा । ४ विपरीत स्वभाव । १ क्वटिल स्वभाव का। ६ दुष्ट। शठ। नीच। १ मनोज्ञ। मनो-हर । सुन्दर ।—-श्रा**चारः, (** पु० ) तांत्रिकमत का एक भेद । इसमें पञ्चमकार त्रर्थात् मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा श्रौर मैथुन द्वारा उपास्य देव का श्राराधना किया जाता है। इस मतवाले, श्रपने मतवाले को चीर साधक श्रादि कहते हैं श्रीर विरोधियों को कटङ्क बतलाते हैं।] -मार्गः, (पु॰) वेदविदित दिच्या मार्ग के प्रतिकृल तांत्रिकमत विशेष ।—श्रावर्तः, ( पु॰ ) वह शङ्ख जिसमें वाई श्रोर का घुमाव या भँवरी हो। - उरु, -ऊरू (वि०) सुन्दर उरुवाली खी। सुन्दरी स्त्री। —देवः, (पु०) १ गौतम गोत्रीय एक वैदिक ऋषि जो ऋग्वेद के चौथे मराडल के ग्राधिकांश सूक्तों के द्रष्टा थे। २ दशरथ महाराज के एक मंत्री का नाम।३ शिवजी का नाम। — लेंचिना, (वि०) वह स्त्री जिसके नेत्र सुन्दर हो।--शीलः, ( पु॰ ) कामदेव की उपाधि।

वामं ( न॰ ) धन सम्पत्ति।

वामः (पु०) १ जन्तु । २ शिंव । ३ कामदेव । ४ सर्प । १ ऐन । थन ।

सं० ग० को०--१४

वामक (वि॰) १ वॉया। २ उल्टा।

वामन (वि॰) १ बौना| छे।टे ढील का। ह्रस्व। खर्व। २ नम्र। ३ नीच। कमीना: शठ।

वामनः ( पु० ) १ वौना श्रादमी। २ विष्णु भगवान के पाँचवें श्रवतार का नाम। ३ द्विण दिग्गज का नाम। १ काशिका वृत्ति के रचित्रता का नाम। १ श्रंकीट वृत्त का नाम।—श्राकृति, ( वि० ) खर्वाकार।—पुरागां ( न० ) १८ पुराणों में से एक।

वामनिका (स्त्री॰) वैानी स्त्री।

वामनी (स्त्री॰) १ स्त्री जी बौने डील की हो । २ घोड़ी । ३ स्त्रीविशेष ।

वासलूरः ( पु॰ ) दीमकों द्वारा बनाया हुन्ना मद्दी का टीला ।

वासा ( छी॰ ) १ रमणी । २ सुन्दरी छी । ३ गौरी। ४ जन्मी । ४ सरस्वती ।

घामिल (वि॰) १ सुन्दर । मनोहर । २ श्रभिमानी । श्रहङ्कारी । ३ चालाक । दग़ावाज़ ।

वामी (स्त्री॰) १ घोड़ी।२ गधी।३ हथिनी।४ गीदड़ी।

वायः (पु॰) व्यनन । ब्रुनावट । सिलाई ।—द्गुडः, (पु॰) जुलाहे का करवा ।

वायकः (पु॰) १ जुलाहा । २ देर । संग्रह । समुदाय । वायनं ) (न॰) देवता के लिये मिष्टान का नैवेदा । वायनकं ) . नाह्मण के लिये उद्यापन में मिष्टान का भेरान ।

वायव (वि॰) [स्त्री - वायवी] १ वायु सम्बन्धी। वायु के कारण उरमन्ना २ हवाई।

वायवीय ) (वि॰) पनन सम्बन्धी। हवाई।— वायव्य ) पुराग्रां, (न॰) एक पुराग्र का नाम।

वायसः ( पु॰ ) १ काक । कीश्रा । २ श्रगरु काष्ट । ३ तारपीन ।—ध्ररातिः, —ध्ररिः, ( पु॰ ) उल्लू । —इज्जुः, ( पु॰ ) नृग या घास विशेप जो लंबी होती है ।

वायु: (पु॰) १ हवा। पवन।२ पवन देव।३ श्रिंगस्थ पांच प्रकार का वायु।[प्राया, प्रपान.

समान, च्यान । श्रीर उदान ] - ध्रास्पदं, ( न० ) स्राकाश । स्रन्तरिच ।--केतुः, ( पु० ) भूल । रज ।--कोगाः, (पु०) उत्तर पश्चिम कोग । गगडः, ( पु॰ ) पेट का फूलना जो अनपच के कारण हुया हो ।—गुरुमः, ( पु॰ ) श्राँधी। तूफान । २ वबंडर । बबृला ।—-ग्रस्त, (बि॰) गठिया का रोगी।--जातः, --तनयः --नन्द्नः, —पुत्रः, —सुतः, —सूनुः, ( पु॰ ) हनुमान या भीम ।--दारुः (पु॰) बादल ।--निझ, (वि॰) पागल । सिड़ी । सनकी ।— पुराग्रां, (न०) अष्टादश पुरायों में से एक।—फलं, (न०) १ ग्रोला। २ इन्द्रधनुष ।—भन्नः, भक्तागः, —भुज्ञ, ( ५० ) १ केवल वायु पीकर रहने वाला । तपस्वी । २ सर्प ।—रोषा, (स्त्री०) रुग्गा, वायुका रोगी ।—वर्त्मन्. (पु०न०) श्राकाश । न्योम । श्रन्तरिज्ञ ।—वाहः, ( पुर्व ) धुश्रां। –वाहिनी (स्त्री०) शिरा। धमनी।— सखः, —सखिः (पु॰) ग्रग्नि।

वार्(न०) जल। पानी।—ग्रासनं, (न०) जल का कुग्ड।—किटिः, (=वाःकिटिः) (पु०), सूँस।शिशुमार।—चः, (पु०) हंस।—दः, (पु०) वादल।—दंरं, (न०) १ पानी। २ रेशम। ३ वागी। ४ ग्राम की गुठली। १ घोड़े की गरदन की भौरी। ६ शङ्घ।—धिः, (पु०) समुद्र।—धिभवं, (न०) निमक। लवण।—पुष्पं, (न०) (=वाःपुष्पं) लौंग।—भटः, (पु०) मगर। घिद्याल। नाका।—मुच्, (पु०) वादल।—राशिः, (पु०) समुद्र।—वटः, (पु०) नाव। जहाज़।—सद्नं, (=वाःसद्नं) जलकुग्ड। जल का होद। —स्थ, (वि०) (=वाःस्थ) जल में। जल का।

वारः (पु॰) १ ढकना । २ चड़ी संख्या । समुदाय । ३ ढेर । ४ गल्ला । मुंड । ४ दिन यथा बुधवार । ६ वारी । दाँव । ७ ध्रवसर । दक्षा सरतवः । महारा । फाटक । ६ नदी का सामने का तट । पञ्जीपार । १० शिवजी ।

वारं (न॰) १ मद्यपात्र । २ जलसंघ ।—द्यंगला,— नारो —युवति, —योषित, — वनिता, — विकास्पिनी. — सुन्द्ररी, — स्त्री, (स्त्री०) रंडी । वेश्या । — कीरः, (पु०) १ पनी का भाई। साला। २ वाद्यानल। ३ कंडी। ४ कुँ। चील्हर। ४ तुरंग। युद्ध का घोड़ा। — युपा, — मूपा, (स्त्री०) केले का पेट्ट। — मुख्या, (स्त्री०) रेटियों के गिरोह का सर्वार। वागाः, — वागाः, (पु०) वागां, — वागां (न०) कवच। व्यवतर। — वागाः, (पु०) नकीरी वजाने वाला। वाजा वजाने वाला। ३ वर्ष। ४ न्यायकर्त्ता। जज। — वागाः, (स्ति०) रंडी। वेश्या। — वागां, (र्गा०) रंडी। — सेवा (र्णा०) वेश्यापना। दिनाला। रंडियों का समुदाय।

वारक (वि॰) ग्रहचन ढालने वाला । रोकने वाला । ग्रवरोधक ।

वारकं ( न॰ ) १ वह स्थान जहाँ पीटा होनी हो । २ बालद्धट । हीवेर ।

धरकः ( पु॰ ) १ श्रयः विशेष । २ घोडा । ३ घोडे की चाल ।

वारिकन (पु॰) १ विरोधी। शत्रु। २ समुद्र। ६ स्नुनलचर्णों से युक्त प्रश्व। ४ पत्ते स्नाकर रहने वाला तपस्वी।

वारंकः । (पु॰) पश्ची।

वारंगः ) (पु॰) नलवार की मूठ। छुरी का दस्ता। '

बारटं (न०) १ खेत। २ श्रनेक खेत।

बारटा ( र्छा॰ ) हंस । राजहंस ।

वारग (वि॰) [ स्त्री॰—वारग्गी ] रोकने वाला । मना करने वाला । सामनाःकरने वाला । समुहाने वाला ।

वार्गा (न०) १ रोक। संयम। रुकावट। २ प्रद-चन। १ सामना। समुहाने की क्रिया। ४ यचाव। रचा।

चारगः ( पु॰ ) १ हाथी । २ कवच ।—बुपा,— चुसा,—बहुभा, (स्त्री॰) केले का पेड़ ।— साह्रयं, (न॰) हस्तिनापुर का नाम । वारग्रसी (स्त्री॰) काशी । वनारस । वारवं ( न॰ ) चमड़े का तस्मा। वारंवारं ( श्रव्यया॰ ) श्रवसर। कई बार। फिर फिर। वारता ( की॰ ) १ वरेंया। २ हंस। वारागसी ( की॰ ) बनारस। काशीपुरी। वारांनिधिः ( पु॰ ) समुद्र।

वाराह (वि॰) [ खी॰—वाराही ] ग्रूकर सम्बन्धी। - करुपः, (पु॰) वर्तमान कल्प का नाम।— पुरागां, (न॰) श्रष्टादश पुरागां में से एक।

वाराहः ( ५० ) १ शूकर । २ वृत्त विरोप ।

वाराही (स्त्री॰) १ सुत्ररी। २ एथिवी। ३ विष्णु की शुकर के रूप में शक्ति। ४ माप विशेष।— कन्दः (पु॰) एक प्रकार का महाकन्द जिसे गेंटी कहते हैं।

वारि (न०) १ जल। २ तरल पदार्थ। ३ वालछुड़ या हीवर।

चारिः ) (स्त्री०) १ हाथी के वाँघने की रस्सी चारी ) जंजीर श्रादि। २ हाथी पकड़ने के लिये यनाया हुन्ना गढ़ा । ६ क़ैदी । यंदी । ४ जलपात्र । १ सरस्वती का नाम ।—ईगः, (पु०) समुद्र । —उद्भवं, (२०) कमल ।—श्रोकः, (५०) जांक। जलोका।—कर्परः, (पु०) मत्स्य विशोप। इलीश ।—क्रिप्पिः, ( पु० ) जॉक ।—चत्वरः, ( पु॰ ) जलासय।--चर, ( वि॰ ) पानी में रहने वाला जन्तु।—च्चरः, ( पु॰ ) १ मरस्य। २ जलचर कोई भी जन्तु।—ज, (वि०) जल में उरपन्न ।--जः, ( पु० ) १ शङ्घ । घोंघा ।--जं, (न०) १ फमल । २ निमक विशेष । ६ गीर सुवर्ण नामक पौधा । ४ लवंग ।--तस्करः, (पु॰) वादत्त । मेध ।—न्ना, (स्त्री०) छुतरी । छाता । दः, ( पु॰ ) वादल ।--द्रः, ( पु॰ ) चातक पत्ती।--धरः, ( पु॰ ) वादल।-धिः, (पु॰ ) समुद्र ।--नाथः, ( पु० ) १ समुद्र । २ वरुण देव । ३ वादल ।— निधिः, ( पु॰ ) समुद्र ।— पथः, ( पु॰ )--पंथं, ( न॰ ) समुद्रयात्रा ।---प्रचाहुं:, ( पु॰ ) पानी का भरना । जलप्रपात । —मसिः, ( पु॰ ) – मुच, ( पु॰ ) – रः, (पु॰) वादल । मेघ ।—यंत्रं, (न॰) जल निकालने की कल ।—रथः, ( पु॰ ) नाव ।
जहाज । वेदा ।—राशिः, ( पु॰ ) १ ससुद्र । २
भील ।—रहं, ( न॰ ) कमल ।—वासः, (पु॰)
कलवार । शराय वेचने वाला ।—वाहः,—वाहनः,
( पु॰ ) वादल । मेघ ।—शः, (-पु॰) विष्णु
भगवान ।—सम्भवः, ( पु॰ ) १ लवंग । लोंग ।
२ सुर्मा विशेष । ३ उशीर । खस ।
रेत ( व॰ कु॰ ) १ रोका हुआ । अवरुद्ध । २ रस्ना

वारित (व० कृ०) १ रोका हुआ। अवरुद्ध। २ रचा किया हुआ। बचाया हुआ।

वारीहटः ( पु॰ ) हाथी ।

वारुः ( पु॰ ) विजय कुक्षर । वह हाथी जिस पर सेना में विजय पताका रहती है ।

वारुटः ( पु॰ ) श्रन्तशय्या । सरग्रखाट । वह टिकठी जिस पर मुद्दें की रखकर ले जाते हैं । श्ररथी ।

चारुए (वि॰) [स्त्री॰ — वारुए। ] १ वरुए सम्यन्धी। २ वरुए के। समर्पित किया हुआ। ३ वरुए के। दिया हुआ।

वारुएं (न०) जल।

वारुगाः ( पु॰ ) भारतवर्ष के नवखगडों में से एक।

वारुगाः ( पु० ) १ त्रगस्य ऋषि । २ भृगु जी ।

चारुग्गी (स्त्री॰) १ पश्चिम दिशा। २ किसी भी
प्रकार की मदिरा या शराव। ३ शतिभेज नस्त्र।
४ दूर्वा या दूब।— चहत्तभः (पु॰) ,वरुग

वारुंडः } ( पु॰ ) नाग जाति का प्रधान । वारुंडः

वारुंड: (पु॰) १ श्राँख का मैल या कीचड़। २ वारुंग्ड: (पु॰) कान का मैल या टेंट । ६ नाव वारुंडं (न॰) का पानी उलीचने का कठौता वारुंग्डं (न॰) या पात्र विशेष।

घारेंद्रो ) ( खी॰ ) बंगाल के एक श्रंचल का नाम घारेन्द्रों ) जिसका आधुनिक नाम राजशाही है।

वार्त्त (वि॰) [ छी॰—वार्त्ती ] वृत्तों से सम्पन्न । वार्त्तम् (न॰) वन । जंगल ।

वार्णिकः ( पु॰ ) नेखक।

वार्ताकः ( छी॰ ) वार्ताकः ( छी॰ ) वार्ताकिन्( पु॰ ) वार्ताको ( छी॰ ) वार्ताकुः ( पु॰ छी॰ )

वार्तिका (स्त्री॰) तीसर । बटेर ।

चार्त्त (वि॰) तंदुरुस्त । स्वस्थ्य । २ हल्का : कमज़ोर । ग्रसार । ३ घंधा करने वाला । पेशे वाला ।

वार्त्ते ( न॰ ) १ तंदुरुती । २ निषुणता । पदुता !

वार्ता ( खी॰ ) १ पालन । २ संवाद । खबर । १ पेशा । त्राजीविका । ४ खेती । वैश्यवृत्ति । वैश्य का धंघा ( अर्थात् कृषि, वाणिज्य, गोरचा और कुसीद ) १ बेंगन का पै। । —वहः, —हरः, (पु॰) १ दूत । कृसिद । २ बत्ती बनाने वाला । —वृत्तिः, (पु॰) जो किसानी पेशे से निर्वाह करता हो ।

वार्तायनः ( पु॰ ) संवाददाता । जासूस । दूत । वार्तिक (वि॰) [स्त्री॰— वार्तिकी] संदाद संबन्धी । २ खबर लाने वाला । ३ व्याख्याकारी ।

चार्तिकः ( पु॰ ) १ गोइंदा । जासूस । २ किसान । चार्तिकं ( न॰ ) किसी प्रन्थ के उक्त, श्रनुक्त श्रीर दुरुक्त श्रथों को स्पष्ट करने वाला वाक्य या श्रंथ । [चार्तिक श्रीर भाष्य में यह भेद है कि, भाष्य में केवल मूल प्रन्थ का श्राशय स्पष्ट किया जाता है, किन्तु चार्तिक में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है । चार्तिक-कार नयी वार्ते भी कह सकता है । ]

वार्त्राझः ( पु॰ ) त्रर्जुन का नाम ।

वार्द्धकं (न॰) १ बुड़ापा। बृद्धावस्था। २ बुड़ापे के कारण उत्पन्न श्रङ्गशैथिल्य। १ बृद्धजनों का समु-दाय।

वार्द्धक्यं (न०) १ बुड़ापा । २ बुड़ापे की निर्वत्तरा ।

वार्द्धिः ) वार्द्धिषकः } (पु॰) सूद्धोर । व्यानस्रोर । वार्द्धिष् वार्द्धियं (न॰) व्यान । सूद ।

वार्घे } (स्त्री॰) चमड़े का तस्मा।

```
वार्झीग्सः ( पु॰ ) गैंडा ।
वार्मगां ( न॰ ) कवचधारी लोगों का जमाव।
वार्य (न०) ग्राशीर्वचन । वर । ( यहवचन )
    श्रधिकृत सम्पत्ति ।
वार्वगा ( स्त्री० ) नीते रंग की मक्त्री।
वार्प (वि॰) [स्त्री॰—वार्पी ] १ वर्षा सम्बन्धी।
     २ सालाना । बसोंद ।
वार्पिक (वि॰) [स्त्री॰-वार्पिकी] १ वर्षाऋतु
    या वर्षा सम्बन्धी । २ सालाना । ३ एक वर्ष भर
    का या एक वर्ष तक रहने वाला।
वार्पिकं (न०) एक रूखरी विशेष।
वार्पिला (स्त्री०) त्रोला।
वार्गोंयः (पु०) १ वृष्णिवंशी । २ विशेष कर श्री
    कृष्ण । ३ राजानल के सारथी का नाम ।
वाहे
वाह्`द्रथ
वाहं द्रथि
             देखो वार्ह, वार्हद्रथ वार्हस्पत्य
वाहंस्पत
वाईस्पत्य
             श्रादि ।
वार्हिग
वाल
वालक
वालिखित्य ( न॰ ) देखेा बालिखिल्य ।
वात्तिः ( पु॰ ) वानरराज सुत्रीव के वड़े भाई श्रौर
    श्रॅंगद के पिता का नाम।
वालुका (स्त्री०) १ वालु । रेत । २ चूर्ण । बुकनी ।
    ३ कपूर।—न्य्रात्मिका, (स्त्री०) शक्कर। चीनी।
           (स्त्री०) ककड़ी।
वालेय (न॰) देखेा वालेय।
वाल्क (वि॰) [स्त्री॰-वाल्की ] वृत्तों की छाल
    का बना हुआ।
वाल्कल (वि॰) [स्त्री॰—वाल्कली ] वृत्त की
    छाल का बना हुआ।
वाल्कलं ( न० ) वृत्त की छाल के वने कपड़े।
घाल्कली (स्त्री०) शराव । मदिरा ।
```

```
वाल्मीकः ) (पु०) श्रादिकान्य श्रीमद्रामायण
वाल्मीकिः ) के रचयिता का नाम।
वाल्लभ्यम् ( न॰ ) प्रेमपात्र । माश्रूक ।
वाबद्क (वि०) १ बात्नी । बतारा । बकवादी २
    ग्रन्द्वा वोलने राला वक्ता।
वाक्यः ( पु॰ ) तुलसी ।
वाञ्चटः ( पु० ) नाव । बेहा ।
वावृत (धा॰ ग्रा॰ ) [ वाबृत्यते ] १ चुनना।
    एसंद करना । प्यार करना । २ सेवा करना ।
वावृत्त (वि०) चुना हुग्रा। छाँटा हुग्रा । पंसद ।
    किया हुआ।
वाग् (धा॰ था॰ ) [ वाश्यते, वाशित ] १
    गरजना ।। दहाइना । चिल्लाना । भूकना।
    गंजना । २ बुलाना । पुकारना ।
चाशक (वि॰) दहाड़ने वाला। ध्वनि करने वाला।
वाशनं ( न० ) १ दहाड़ । गर्जन । भूंकना । गुर्राहट ।
    चीरकार । चीख । २ पिचयों की चहक । भौरें की
    गुंजार ।
वाशिः ( पु॰ ) श्रग्निदेव ।
वाशितं ( न॰ ) पिचयों का कलरव।
वाशिता (स्त्री॰) १ हथिनी। २ स्त्री।
वाश्रः ( पु॰ ) दिवस ।
वाश्चं (न०) १ रहने का घर । २ चौराहा । ३ गोबर ।
    विष्ठा ।
वाष्पः (पु॰) } देखेा बाष्प ।
वास् (धा॰ उभय॰) [वासयति, वासयते ] १
    सुवासित करना । खुशूबु उत्पन्न करना । २ सिक्त
    करना | भिंगोना । डुवाना । ६ मसाले डालना ।
    पकाना । सुस्वाद बनाना ।
वासः (पु०) १ बू। सुगन्ध । २ श्रवस्थान । रहाइस ।
    निवास । ३ घर । मकान । डेरा । ४ स्थान । जगह ।
    ४ परिच्छंद । परिधान । पोशाक ।—कर्गा,
    (स्त्री०) एक बड़ा कमरा या मगडप जिसमें
```

पहलवानों का दंगल या नृत्य हो।

त्रादि हुआ करे ।—यष्टिः, ( ग्री॰ ) पातत्र वासंतिक } (वि॰ ) १ वसन्त सम्बन्धी। वासन्तिक }

वामक (वि॰) [ छी॰—वासका वासिका ] १ ख्राबृदार । खुशवू उत्पन्न करने वाला । २ वसाने वाला । श्रावाद करने वाला । — सउज्ञा, ( स्त्री॰) वह नायिका जो अपने नायक से सिलने के स्वयं । वनठन कर और अपने घर के। सजा कर उसके श्राने की प्रतीचा में बैठी हो।

वासकं (न०) कपडे। वस्त्र। वासतः (पु॰) गधा।

वासतेय (वि॰) [ छी॰—वासतेयी ] श्राबाद करने योग्य । वसाने योग्य । रहने योग्य । बसने योग्य ।

वासतेयी ( खी॰ ) रात । निशा ।

वासनं ( न॰ ) १ वसाना । खुशवू पैदा करना । २ तर करना । २ वास । रहायस । ४ घर । मकान । ४ कोई पात्र, यथा टोकरा, पेटी, वर्तन चादि। ६ ज्ञान । ७ वस्त्र । परिधान । ८ ग्राच्छादन । चादर । गिलाफ ।

वासना (ची०) १ भावना । जनमान्तर के जमे प्रभाव से उत्पन्न मानसिक सुख दु:ख की भावना संस्कार । स्मृतिहेतु । ३ कल्पना । विचार ! ख्याल । ४ मिथ्या विचार । भूठा ख्याल । श्रज्ञता। श्रज्ञान । १ श्रभिलाषा । कामना । ६ सम्मान ।

वासंत ् (वि॰) [ स्त्री॰—वासंती, वासन्ती ] वासन्त ∫ १ वसन्त सम्बन्धी । वसन्तऋतु के योग्य या वसन्तऋतु में उत्पन्न । २ जवान । ३ बुद्धि-मान ।

वसंतः ) (पु०) १ ऊँट। २ जवान हाथी । ३ चसन्तः ∫ किसी जानवर का बचा। ४ कोयल। ४ मलयाचल हो कर आयी हुई हवा। मलयसमीर। ६ मॅ्ग । ७ लंपट या दुराचारी पुरुष।

वासंती ) (स्त्री०) १ माधवी लता । २ बड़ी वासन्ती रिपेपल । जही । ३ गनियारी नामक फूल । ४ वसन्तोत्सव ।

वासंतिकः ) (प्र०) १ विदूषक । भाँड । २ चट । वासन्तिकः ∫ श्रभिनयपात्र ।

वासरः ( पु॰ ) ) दिवस । दिन ।—संगः, सङ्गः, वासरं ( न॰ ) ∫ (पु॰) प्रातःकात सबेरा ।

वासव (वि॰) [स्री॰-वासवी] इन्द्र का। इन्द्र सम्बन्धी ।

, वासवः ( ५० ) इन्द्र का नाम ।—दत्ता, ( स्त्री० ) ९ सुबन्धु नामक कवि का बनाया नाटक । २ कई एक कथानकों की एक नायिका का नाम।

वासवी ( स्त्री॰ ) न्यास की माता का नाम। वासस ( न॰ ) १ कपड़ा । वस्त्र ।

वासिः ( पु॰ स्त्री॰ ) कुठार । वसूला । छैनी । वासित (व० कृ०) १ सुवासित । २ तर । भिगोया हुआ। ३ सुस्वादु वनाया हुआ। ४ वस्त्रों से सुसज्जित किया हुआ। १ वसा हुआ। आवाद। ६ प्रसिद्ध । मशहूर ।

वासितं ( न० ) १ पित्रयों का कलरव। २ ज्ञान। वासिष्ठ ) (वि॰) [स्त्री॰—वासिष्ठी, वाशिष्ठी] वाशिष्ठ ) वसिष्ठ सम्बन्धी । (ऋग्वेद का एक मण्डल जो ) वसिष्ठ जी का देखा हुआ हो।

वासिष्टः } विशिष्ट का वंशधर या वंश वाला।

वासुः ( पु॰ ) १ जीव । श्रात्मा । २ विश्वात्मा । परमारमा । ३ विष्णु भगवान का नामान्तर ।

वासुक्तिः ) ( पु॰ ) करयपपुत्र श्रौर सर्पराज वासुकेयः ∫ वासुका।

वासुदेवः ( पु॰ ) १ वसुदेव का वशज। २ विशेष कर श्रीकृष्ण का नाम ।

वासुरा (स्त्री०) १ पृथिवी । २ रात । ३ स्त्री । ४ हथिनी।

वासुः ( स्त्री॰ ) १ जवान लड्की । क्रारी लड्की । । वास्त देखो बास्त ।

वास्तव (वि॰) स्त्री॰ -वास्तवी । धसली। सद्या । प्रकृत । सारवान । २ निरचय किया हुआ । निर्दिष्ट किया हुआ।

बास्तवं (न॰) कोई वस्तु जो निश्चित या निर्दिष्ट कर ली गयी हो।

वास्तवा (स्त्री०) प्रातःकाल । भार । तद्का । वास्तविक (वि॰) [स्त्री॰-वास्तविकी] यथार्थ । सत्य । प्राकृत । ठीक । सञा ।

धास्तिकं ( न० ) वकरों का गल्ला।

बास्तब्य (वि०) १ रहने वाला । निवासी । बाशिदा । २ रहने याग्य । रहने लायक ।

वास्तर्यं ( न० ) ग्हने लायक स्थान । वस्ती । श्रावादी ।

वास्त ( पु॰ न॰ ) १ वह स्थान जिस पर कोई इमारत खड़ी हो। ज़नीन । २ घर। मकान। डेरा।--यानः. ( पु॰ ) उस समय का धर्मानुष्टान विशेष, जिस समय किसी मकान की नींव रखी जाय।

वास्तेय (वि०) [स्त्री०-चास्तेयो ] १ रहने ये।ग्य। रहने लायक। २ पेट्र सम्बन्धी। कुचि सम्बन्धी। उदर सम्बन्धी ।

वास्ताप्पतिः ( पु॰ ) १ वास्तुपति । २ इन्द्र चान्त्र (वि०) वस्त्र का वना हुन्ना।

वास्त्रः ( पु॰ ) गाड़ी या सवारी जिस पर कपड़े का उघार या पर्दा पद्दी हो।

वास्पेयः ( पु० ) नागकेसर का पेह ।

बाह् ( धा॰ ग्रा॰ ) [ वाह्ते ] उद्योग करना । प्रयत्न करना । केशिश करना ।

वाह (वि०) लेजाने वाला।

l

वाहः ( पु॰ ) १ लेजाने वाला । २ कुली । मज़दूर । ३ वोम्स लादने वाला जानवर। ४ घोड़ा ४ वेल। ६ भैसा। ६ गाड़ी। सवार। 🗕 वाहु। ६ हवा। पवन । १० प्राचीन काल की एक तौल जो ४ गोन की होती थी।--हिषत्, (पु॰) भैंसा।--श्रे प्रः, ( पु॰ ) घोड़ा ।

बाहर्न (न०) १ डोना । २ हाँकना । ३ बाहन । सवारी । ४ जीनसवारी का घोड़ा । ४ हाथी ।

वाहसः (पु०) १ जलप्रवाहमार्ग। जलप्रणाली। २ श्रजगर सर्प ।

चाहिकः (पु॰) १ वदा ढोल । २ वैलगादी । ३ योभ डोने वाला कुली।

बाहितं ( न० ) भारी योभा ।

शहित्यं ( न० ) हाथी का माथा।

बाहिनी (स्त्री॰) १ सेना । २ एक सैन्यदल विशेष । जिसमें 🖙 हाथी, 🖙 रथ, २४३ घुढ़सवार श्रीर ४०५ पैदल होते हैं। ३ नदी ।--- निवेशः, (पु०) फौज की छावनी।--पिनः, (पु॰) १ चमृपति। येनापति । २ समुद्र ।

वाहीक देखो बाहीक।

वाहुक देखो बाहुक ।

वाह्य देखो बाह्य।

वाल्हिः (पु॰) श्राधुनिक वलख (बुखारा ) का नाम । -- जः. ( पु० ) यलख देश का घोड़ा।

वाल्हिकः ) (पु॰) १ श्राधुनिक वलख का नाम। वाल्हीकः ∫ २ वलख देश का घोड़ा।

वाल्हिकं ) (न०) १ केसर । २ हींग । वाल्हीकं )

वि ( श्रव्यया० ) किया शब्द के पूर्व जोड़े जाने पर इसके ये शर्थ होते हैं: - १ पार्थक्य । विलगाव । २ किसी किया का विपरीत कर्म। ३ विभाग। ४ विशिष्टता। ४ घर्षेक । जाँच । भेद । ६ कम । ६ विरोध । = तंगी । ६ विचार । १० भ्राधिक्य ।

विः ( पु॰ स्ती॰ ) १ पत्ती। २ घोड़ा।

विंशु (वि॰ ) [स्ती॰ विंशी ] बीसवाँ ।

विंशः ( पु॰ ) वीसवाँ भाग ।

विंगकः ( पु॰ ) [स्त्री॰ - विंगकी ] बीस की संख्या ।

विंशतिः ( स्त्री० ) कोड़ी । वीस ।—ईशः,—ईशिन्, ( पु॰ ) बीस गाँव का ठाकुर या मालिक।

वाहरः (पु॰) १ कुली । २ गाड़ीबान । २ बुड़सवार । । विंशतितम ( वि॰ ) ि स्त्री -विंशतितमी ] वीसवाँ ।

```
का शासक या ज़मींदार।
 विकं (न०) हाल की न्यायी गौ का दूध।
          ( yo )
विकङ्कटः (पु॰) | वृत्त विशेष जिसकी, ल
िककतः । पु॰) | की कलिक्वमाँ वनती है।
                     वृत्त विशेष जिसकी, लकड़ी
विकङ्कतः (पु॰)
विकच (वि॰) १ खिला हुग्रा। फैला हुग्रा।
     २ बिखरा हुआ। ३ केशविहीन।
विकचः ( पु० ) १ वौद्ध भिन्नुक । २ केतु का नाम ।
विकट (वि॰) १ वदशक्त । कुरूप । २ भयङ्गर ।
    डरावना । जंगली । उद्य । ३ वड़ा । चौड़ा । प्रशस्त ।
     ४ ग्रहंकारो । ग्रमिमानी । १ सुन्दर । ६ त्योरी
    चढ़ाए हुए। ७ धुंधला। म शक्क बदले हुए।
विकटं (न०) बालतोड़ । गूमड़ा ।
विकत्थन (वि॰) १ डींगे मारने वाला। शेखी मारने । विकल्मप (वि॰) पापरहित । कलङ्कशून्य । निर-
    वाला । २ न्याज स्तुति करने वाला ।
विकत्था (स्त्री॰) १ डींग । शेखी । २ प्रशंसा।
    ३ भूठी प्रशंसा ।
विकंप )
विकम्प )
         ( वि॰ ) ग्रद्द । हिलता डोलता ।
विकरः ( पु॰ ) वीमारी । रोग ।
निकराल (वि०) बड़ा भयानक। बड़ा भयहर ।
विकर्गाः ( पु॰ ) एक कौरव राजकुमार का नाम ।
विकर्तनः (पु॰) १ सुर्थ । २ ग्रर्क । मदार ।
    श्रकाैवा। ३ वह पुत्र जिसने ग्रपने पिताका
    राज्य छीन लिया हो।
विकर्मन् (वि०) निषिद्धकर्म करने वाला। (न०)
    निषिद्ध कर्म।
विकर्मस्य (वि॰) धर्मशास्त्र के मत से वह पुरुप
```

जो वेदविरुद्ध काम करता हो।

विकर्षगां ( न० ) त्राकर्षण । खिंचाव ।

विकर्षः ( पु० ) १ तीर । वास ।

```
विंशिन् ( पु॰ ) १ बीस । एक कोड़ी । २ वीस गाँव विकर्पणः ( पु॰ ) कामदेव के पाँच वाणों में से एक
                                                   का नाम।
                                               विकल (वि॰) १ खरिडत । अपूर्ण । अङ्गहीन।
                                                   २ भयभीत । उरा हुआ । ३ रहित । हीन ।
                                                   ४ विह्नल । घवड़ाया हुग्रा । उदास । ५ कुम्हलाया
                                                   हुग्रा। मुर्माया हुंग्रा। सड़ा हुग्रा।—ग्रङः
                                                   (वि॰) जिसका कोई श्रंग भङ्ग हो। न्यूनाङ्ग।
                                                   थ्रङ्गहीन ।--पाणिकः, ( पु॰ ) लुझा ।
                                               विकला (स्त्री॰) एक कलाका ६० बाँ श्रंश।
                                               विकल्पः ( पु० ) १ सन्देह । ग्रानिश्रय । सङ्कोच ।
                                                   हिचकिचाहट । २,अम । अविश्वास । ३ कौशला ।
                                                   कला। ४ ध्च्छा। श्रभिरुचि १ क़िस्म। जाति।
                                                   ६ भूता। चूक। श्रज्ञानता।—जालं, (न०)
                                                   दुविधा । हुँध ।
                                               विकल्पनं ( न० ) १सन्देह में पढ़ना । २ ग्रनिरचय ।
                                                   पराध ।
                                                         (स्त्री०) मजीठ।
                                              विकसः ( ५० ) चन्द्रमा ।
                                              विकसित (व॰ कृ॰) खिला हुआ। प्रा फैला
                                              विकस्वर 〉 (वि॰ ) १ खुला हुग्रा । फैला हुग्रा ।
                                              निकर्वर 🗸 २ स्पष्ट समभ में घ्राने वाला।
                                              विकारः (पु॰) १ विकृति । २ तबदीली । परिवर्तन ।
                                                   ३ वीमारी। रोग । ४ मनपरिवर्तन । १ भावना।
                                                  उचक्र । मनोवेग । ६ उद्देग । विकलता । घबड़ाहट ।
                                                  ७ वेदान्त ग्रीर साँख्य दर्शन के ग्रनुसार किसी
                                                  के रूप म्रादि का बदल जाना । परिणाम ।—हेतुः,
                                                  (पु०) प्रलोभन । लालच । चिकलता का
                                                  कारण।
                                              विकारित (वि॰) बदला हुआ। विगड़ा हुआ।
                                              विकारिन् (वि०) परिवर्तनशील।
                                                         े (पु॰) शाम । सन्ध्या काल।
                                              विकालिकः ∫ दिनान्त काल ।
```

विकालिका (स्त्री॰) जलघड़ी की कटोरी।

विकाशः ( पु॰ ) प्रदर्शन । प्राकट्य । प्रकटन । २ खिलना । फेलना । ३ खुला हुत्रा या सीधा सार्ग । ४ विषम गति । ४ हर्ष । ग्रानन्द ६ ग्राकाश ७ उरसुकता । उरकरठा । म निर्जन । एकान्त ।

विकाणक (वि॰) [ स्त्री॰—विकाणिका ] १ प्रकट करने वाला । २ खिलने वाला ।

विकासनं ( न॰ ) १ प्रादुर्भाव । प्रदर्शन । प्राकट्य । प्रस्फुटन । खिलना । फैलाव ।

शिकाशिन् ) (वि॰) [ ची॰—विकाशिनी, विकासिन् ) विकासिनी] १ दृष्टिगोचर होने वाला। नज़र थ्राने वाला। प्रकट होने वाला। २ खिलने वाला। खुलने वाला। फूलने वाला।

विकासः ( पु॰ ) } प्रस्फुटन । खिलन । फैलाव । विकासनं ( न॰ ) }

विकिरः (पु॰) १ वे चाँवल श्रादि जो पूजन के समय विन्न दूर करने के लिये चारों श्रोर फेंके जाते हैं। २ पत्ती । ३ कृप । ४ वृत्त ।

विकिरग्रं (न०) १ वसेरना । स्टिक्ना । फेंकना । २ विद्याना । फेलाना । ३ फाइना । ४ हिंसन । ज्ञान ।

विकीर्गा (व॰ कृ॰) फैला हुया । २ व्याप्त । ३ प्रसिद्ध ।—केश,—मूर्धज, (वि॰) वह जिसने अपने वाल नोंच ढाले हों या जिसके वाल विखरे हों।

विकुंटः । ( पु॰ ) वैकुरिं जहाँ भगवान विष्णु चिकुराटः । का निवास है।

विकुर्वाम् (वि॰) १ परिवर्तित या परिवर्तन करने वाला । २ प्रसन्न । श्राल्हादिस ।

विकुसः ( ५० ) चन्द्रमा ।

विक्तनं ( न०) १ क्जन । कलरव । चहक । गुआर । २ गुड्गुड़ाहट ।

विक्रुग्गनं (न०) कटाच । कनखियों (की दृष्टि)। विक्रुग्गिका (खी०) नाक।

विकृत (व० कृ०) १ परिवर्तित । वदला हुग्रा । संशोधित २ वीमार । ३ विकलाङ्ग । श्रङ्गहीन । कुरूप । श्रद्धभद्ग । ४ श्रपूर्ण । खिएडत । श्रधूरा । १ श्रावेशित । ६ जवा हुग्रा । ७ वीभत्त । जवन्य । जुगुप्तित । घृणाजनक । श्रक्तिकारक । म श्रद्धत । श्रसामान्य ।

विकृतं (न॰ १ परिवर्तन । संशोधन । २ विगाह । खराबी । वीमारी । ३ श्ररुचि । घृणा ।

विकृतिः (छी०) १ परिवर्तन । २ घटना । ६ वीमारी । ४ घवड़ाहट । उद्देग ।

विक्रप्ट (व० क्र०) १ इधर उधर कड़ीरा हुग्रा। २ स्रींचा हुग्रा। कड़ीरा हुग्रा। श्राकर्पित । ३ वड़ा हुग्रा। निकला हुग्रा। ४ कोलाहल करने वाला।

विकेश (वि॰) [की॰—विकेशी] ९ खुले केशों वाला। २ विना केशों वाला। गंजा।

विकेशी (स्वी॰) १ स्त्री जिसके खुले केश हों। २ स्त्री जो गंजी हो। १ केशों की छोटी छोटी लटों को मिला कर बनी हुई एक चोटी या वेखी।

विकोश ) (वि॰) १ विना भूसी का। २ म्यान से विकोप ) निकला हुन्ना।

विकः ( पु॰ ) हाथी का वच्चा।

विक्रमः (पु॰) १ कदम। पग । २ चलना । ३ वहादुरी। पराक्रम। ४ उज्जयन के एक प्रसिद्ध महाराज का नाम। ४ विष्णु भगवान् का नाम।

विक्रमण्ं ( न॰ ) चलना । कदम रखना ।

विक्रिमिन् (वि॰) वीर। वहादुर। (पु॰) १ सिंह। २ ग्रुरवीर। ३ विष्णु का नाम।

विक्रयः (पु॰) विक्री । विचवाली ।—श्रमुशयः, (पु॰) किसी वस्तु की खरीदारी की शर्त या श्राज्ञा को रद्द करना ।

विक्रयिकः । (पु॰) वैचवाल । वेचने वाला। विक्रयिन् ∫ फेरी वाला।

विकस्तः ( पु॰ ) चन्द्रमा ।

विकान्त (व॰ कृ॰) १ वलवान । वीर । शूर । २ विजयी ।

विक्रान्तं ( न० ) १ पग । क़दम । २ सोर्थ । वीरता । विक्रान्तः ( पु० ) वीर । योद्धा । २ सिंह । सं० श० कौ०—६६ विकान्तिः ( छी० ) १ गति । २ घोड़े की सरपट चाल । १ विकम । यल । वीरता । यहादुरी ।

विकिया ( स्त्री॰ ) १ विकार । संशोधन । २ उद्वेग । विकलता । घवड़ाहट । ३ क्रोध । रोप । श्रप्रसन्नता । १ द्वराई । बिगाड़ । १ श्रृकुञ्चन । ६ रोग जो श्रचानक उत्पन्न हो जाय । ७ खरडन । भक्षन । त्याग ( जैसे कर्म का ) ।—उपमा, ( स्त्री॰ ) काच्यालङ्कार विशेष ।

विकुष्ट ( व० ऋ० ) १ पुकारा हुआ। चिल्लाया हुआ। २ निष्दर। बेरहम्।

विक्रप्टं (न॰) १ सहायता के लिये बुलाहट। २ गाली।

विक्रीय (वि०) विकाऊ।

विक्रोशनं ( न० ) १ गाली । २ चीस्कार । चिल्लाहट।

विक्रव (वि॰) १ दरा हुग्रा। भयभीत। २ भीरु। दरपोंक। ६ उद्दिग्न। घवड़ाया हुग्रा। ४ सन्तप्त। पीड़ित। दुःखित। ४ विह्वता। वेचैन।

विक्किन्न (व॰ कु॰) १ विल्कुल तरावोर या भींगा हुत्र्या । २ सड़ा हुत्र्या । गला हुत्र्या । मुरक्ताया हुत्र्या । कुम्हलाया हुत्र्या । ३ जीर्ण ।

विक्किप्ट ( पु॰ ) १ श्रत्यन्त सन्तस । २ घायल । नष्ट किया हुन्ना ।

बिक्किप्टं (न०) उच्चारण का दोष।

विद्मत ( व॰ ऋ॰ ) घायल । साड़ित ।

विज्ञावः ( पु॰ ) १ खखारन । छींक । २ ध्वनि । नाद ।

वित्तिप्त ( व॰ कृ॰ ) १ बिखरा हुग्रा । फैका हुग्रा । २ खारिज किया हुग्रा । स्थागा हुग्रा । ३ भेजा हुग्रा । ४ घवड़ाया हुग्रा । वेचैन । ४ खरडन किया हुग्रा ।

वित्तीणुकः (पु॰) ३ शिवगर्णो का मुखिया । २ देवसभा।

विद्तीरः ( पु॰ ) मदार या श्रकं या श्रकीश्रा का पेड़ ।

वित्तेपः (पु॰) १ ऊपर की श्रोर श्रथवा इधर उधर फैकना या ढालना । २ फ़टका देना । इधर उधर हिलाना हुलाना । ३ प्रेपण । ४ गवड़ाहट । विकलता । परेशानी । वेचैनी ४ । भय । छर । ६ खरडन ।

विद्तोपर्गं (न०) १ ऊपर स्रथवा इधर उधर फेंकने की किया। २ हिलाने या घटका देने की किया। ३ प्रेपगा। ४ घवड़ाहट। वेचैनी।

विद्गोभ (पु॰) १ मन की उद्विग्नता या चञ्चलता। चोभ । २ भगड़ा। टंटा।

विख विखु विख्य विख्य विख विख विग्र

विखंडित ) (व॰ छ॰) १ टूटा हुआ। विभा-विखगिडत ) जिता २ बीच से चिराया फटा हुआ। विखानसः (पु॰) वैखानस।

विखुरः (पु०) १ राचस । दैत्य । दानव । २ चोर । विख्यात (व० छ०) १ प्रसिद्ध । भली भाँति परिचित । २ नामक । ६ माना हुन्ना । मान्य । स्वीकृत ।

विख्यातिः (स्त्र॰) प्रसिद्धि । कीर्ति । स्त्राति । नामवरी ।

विगगानं (न०) १ गिनती । गणना । २ विचार । मनन । ३ ऋण की श्रादायगी या फारकती ।

विगत (व॰ कृ॰) १ प्रस्थानित । २ वियोजित ।
जुदा । ३ मृत । ४ रहित । हीन । ४ खोया हुआ।
७ धुँधला । फ्राँधियारा ।—आर्त वा, (खी॰)
वह स्त्री जिसके बचा होना बंद हो चुका हो
अथवा जिसका रजोधर्म बंद हो गया हो ।—
करुमष, (वि॰) पापरहित । निष्पाप । शुद्ध ।
—भी, (वि॰) ज्ञस्मागा । श्रश्चम । अमङ्गलकारी ।
लक्त्मण, (वि॰) ध्रभागा । श्रश्चम । अमङ्गलकारी ।

विगंधकः (पु॰)} इंगुदी या हिंगोटका पेड़ । विगन्धकः (पु॰)

विगमः ( पु॰ ) १ प्रस्थान । स्वानगी । २

समाप्ति। श्रन्तः । खातमा । ३ त्यागः । ४ हानि । नारः । ४ मृत्यु ।

विगरः (पु॰) १ परमहंस । वह तपस्वी साधु जो नंगा रहें । ३ पर्वत । ४ वह मनुष्य जिसने भोजन करना त्याग दिया हो ।

विगर्हगां ( न॰ ) ) भर्त्सना । फटकार । धिकार । विगर्हगा ( छी॰) ) डॉट डपट । गाली गलीज ।

विगहित ( व॰ कृ॰ ) १ भर्त्सित । फटकारा हुया । २ नफरत किया हुया । घृणित । ३ वर्जित । ४ नीच । कमीना । १ वुरा । शठ । दुष्ट ।

विगलित (वि॰) १ चूकर या टपक कर निकला हुआ।
२ किया हुआ। जो श्रम्तर्धान होगया हो । ३
गिरा हुआ। टपका हुआ। ४ पिघला हुआ।
घुला हुआ। ४ विसर्जित। ६ ठीला किया हुआ।
खुला हुआ। ७ श्रस्तव्यस्त। विखरा हुए ( जैसे
केश)

विगानं ( न॰ ) १ भर्त्सना । गालीगलौज । श्रपमान । यदनामी । २ खरहनात्मक कथन । खरहन ।

विगाहः ( पु० ) स्नान । गोता ।

विगीत ( व॰ कृ॰ ) १ भर्त्सित । गाली दिया हुया । २ श्रसंगत । विरोधी ।

विगीतिः ( स्त्री॰ ) १ भर्त्सना । गाली । २ खएडन ।

विगुर्ण ( वि॰ ) १ निकम्मा । २ गुणविहीन । ६ विना डोरी का ।

विगृह ( व॰ कृ॰ ) १ गुप्त । छिपा हुन्ना । २ भर्त्सित । फटकारा हुन्ना ।

विगृहीत (व॰ कृ॰) १ विभाजित । घुला हुत्रा । श्रलगाया हुश्रा । २ पकड़ा हुश्रा । ३ जिसके साथ मुठभेड़ हुई है ।

वित्रहः (पु०) १ फैलाव। प्रसार। २ श्राकृति। शक्त । रूप । ३ शरीर। ४ यौगिक शब्दों श्रथवा समस्त पदों के किसी एक श्रथवा प्रत्येक शब्द के। श्रलग करना। ४ भगदा। ६ वित्रह। समरो नीति के छःगुणों में से एक। ७ श्रनुग्रह का श्रभाव। म श्रंश। भाग।

विघटनं ( न॰ ) वरवादी । नाश ।

विघटिका (खी॰) घड़ी का ६०वाँ ग्रंश। २४ सैकएड। विघटित (व॰ इ॰) १ वियोजित। ग्रलग किया हुग्रा। २ विभाजित।

विद्यष्टनं ) १ रगइ। पटकन । २ खोलना । वियोजित विद्यष्टना ) करना । ३ चोट ।

विघनः ( ५० ) हथोदा । मुगरी ।

विश्वसः ( पु॰ ) १ श्रधचवाया हुश्रा कौर । उच्हिष्ठ । २ भोज्य पदार्थ ।

विघसं ( न॰ ) मोंम ।

विद्यातः ( पु॰ ) नाश । स्थानान्तरकरण । रोक । यचाव । २ हिंसन । वध । ३ श्रद्धचन । श्रटकाव । ४ प्रहार । १ त्याग ।

विघूर्णित ( व॰ कृ॰ ) चारों थोर घुमाया हुग्रा ।

विघृष्ट ( व॰ कृ॰ ) १ श्रत्यन्त मला हुत्र्या । २ पीड़ा । दुर्दे ।

विझः (पु॰) श्रद्धन । रुकावट । वाधा । व्याघात । श्रन्तराय । खलल ।— ईश,: —ईशानः, (पु॰) गर्णेशजी ।—नायकः, —नाशकः, —नाशनः, श्रीगणेशजी ।—राजः, —विनायकः, —हारिन्, (पु॰) गर्णेशजी ।

विभित (वि॰) विभ ढाला हुआ।

विंखः } ( पु॰ ) घोडे़ का सुम ।

विच् (धा॰ उ॰) [ वेवेक्ति, विवक्ते, विनक्ति ] १ श्रलगाना । विभाजित करना । श्रलग करना । २ पहचानना । ३ विज्ञत करना । वर्जित करना ।

विचिकितः (पु॰) एक प्रकार की मल्लिका या चमेली । मदनक ।

विचत्तर्सा (वि॰) १ पारदर्शी । दीर्घदर्शी । सतर्फ । सावधान । चौकस । २ बुद्धिमान । चतुर । विद्वान । ३ निपुर्सा । पट्ठ । योग्य । काविल ।

विचत्तर्गाः ( ५० ) बुद्धिमान श्रादमी। चतुर नर।

विचक्तुस् (वि॰) १ श्रंधा। दृष्टिहीन। २ उदास। परेशान।

विचयः ( पु॰ ) १ तलास । खोज । २ श्रनुसन्धान । सहकोकात । विचयनं ( न॰ ) खोज। सलाश।

विचर्चिका (खी॰) खुजली । रोगविशेप जिसमें दाने निकलते श्रीर उनमें खुजली होती है। न्योंची।

विचर्चित (वि॰) मालिश किया हुआ। जेप किया हुआ। मला हुआ।

विचल (वि॰) १ जो वरावर हिलता रहता हो। अस्विर । २ श्रभिमानी । श्रहॅंकारी ।

विचलनं ( न० ) १ कप्पन । २ उत्पथगमन । ग्रन्यथा चरण । ३ ग्रस्थिरता । चञ्चलता । ४ ग्रहङ्कार ।

शिचारः (पु०) १ वह जो कुछ मन से सीचा यथवा सीच कर निश्चित किया जाय। मन में उठने वाली वात । आवना । खयाल। २ परीचा। जांच । अनुसम्धान। ३ राजा या न्यायकर्ता का वह कार्य जिसमें वादी और प्रतिवादी के अभियोग और उत्तर प्रादि सुनकर न्याय किया जाय। ४ निर्णय। फैसला। १ निश्चय। सङ्कल्प। ६ चुनावं। ७ सन्देह। शङ्का। पशोपेश। हिचकिचाहट। मसतर्कता। सावधानता।—इः (वि०) निर्णायक। न्यायकर्ता। —भूः, (खी०) १ न्यायालय। शिल, (वि०) विचारवान्। —स्थलं, (न०) १ न्यायालय। ग्रील, (वि०) विचारवान्। र वह स्थान जहाँ किसी विषय पर विचार होता हो।

विचारकः ( पु॰ ) विचारकर्ता । न्यायकर्ता ।

विचार्गा ( न० ) ३ विचार करने की क्रिया या भाव। त्रजुसन्धान । २ सन्देह । पशोपेश हिचकिचाहट ।

विचारणी (स्त्री॰) १ समालोचना । बादविवाद । श्रजुसन्धान । २ सन्देह । ३ मीमांसा दर्शन ।

विचारित (व॰ कृ॰ ) १ जिस पर विचार किया जा चुका हो । परीचित । २ निर्णय किया हुआ । निरिचत किया हुआ ।

विचिः ( ५० की० ) हे लहर । तरङ्ग ।

विचिकित्सा (की०) १ सन्देह। शक। २ भूल। चूक। विचित ( व॰ क़॰ ) ततारा किया हुआ । खोजा हुआ ।

विचितः ( श्वी॰ ) खोज । तलाश ।

विचित्र (वि०) १ रंग विरंगा । चित्तीदार । चित्त-कवरा । भित्र भिन्न प्रकार का । ३ चित्रित । ४ सुन्दर । मनेहर । ४ श्रद्धत । विलच्या ।—श्रंग, (वि०) १ चित्तीदार रंग वाला ।—श्रद्धाः, (पु०) १ मयूर । मेर । २ चीता ।—देहः, (वि०) सुन्दर शरीर वाला ।—देहः (पु०) वादल । मेव ।—वीर्यः, (पु०) चन्द्रवंशी एक राजा का नाम ।

विचित्रं ( न० ) १ चितकवरा रंग । २ श्रारचर्य ।

विचित्रकः ( पु॰ ) भोजपत्र का पेड़ ।

विचिन्वत्कः (पु॰) १ तलाशी । खोज । २ तहकी-कात । श्रनुसन्धान । ३ वीर पुरुप ।

विचिर्ण (वि॰) १ अमणकारी । २ प्रवेशित ।

विचेतन (वि॰) १ जीवरहित । मरा हुआ । बेहोरा । २ श्रचेतन । निर्जीव ।

विचेतस् (वि॰) १ विवेकहीन । सूढ़। श्रज्ञ । २ विकल । परेशान । उदास ।

विचेष्टा (स्त्री॰) उद्योग। प्रयत्न।

विचेष्टित (व० छ०) १ उद्योग किया हुआ। प्रयत्न किया हुआ। २ परीचित । जाँचा हुआ। अनु-सन्धान किया हुआ। ३ छुरी तरह या मूर्खता-पूर्वक किया हुआ।

विचेष्टितं (न०) १ किया कर्म । २ उद्योग ३ चेष्टा। मुँह बनाना या हाथ पैर पटकना। ४ चैसन्य। इन्द्रियवृत्ति। क्रीड़ा। ४ कौशल।

विच्छ् (धा॰ प॰) [निच्छ्रति, विच्छ्यति, विच्छ्यते] जाना । ( उभय॰ ) १ चमकाना । १ वालना ।

विच्छंदः ) विच्छन्दः ( ( पु॰ ) विशाल भवन, जिसमें कई विच्छदकः ( खयड हों । विच्छन्दकः )

विच्छर्द्कः ( पु॰ ) राजभवन ।

विच्छर्दनं ( न० ) वमन । उगात ।

विच्छ्दित (व॰ छ॰) १ वमन किया हुया। उगला हुया। २ भूला हुया। तिरस्छत । ३ निर्वल किया हुया। दोटा या कम किया हुया।

विच्छाय (वि॰) पोला। धुंधला।

विच्छायः ( पु० ) रव । जवाहर ।

विच्छित्तः ( खी॰ ) १ काटकर श्रलग या हुकड़े करना । २ विच्छेद । श्रलगाव । ३ कमी । बुटि । ३ श्रवसान । ४ शरीर पर रंग विरंगे निखना वनाना । ६ सीमा । ७ हद । कविना में या तो वेप भूपा श्रादि में होने वाली लापरवाही या वैदंगापन ।

विञ्चिद्धः ( व० क० ) १ काटकर श्रलग या हुकड़े करना । २ हटा हुत्रा । पृथक् किया हुत्रा । विभा-जित । पृथक् किया हुत्रा । जुदा । श्रलग । ३ वाधा द्याला हुत्रा । रोका हुत्रा । ४ समाप्त किया हुत्रा । १ रंगविरंगा बना हुत्रा । ६ द्विपा हुत्रा । ७ उब दन लगाया हुशा ।

विच्छेदः (पु॰) १ काटकर घ्रलग या हुकड़े करने की किया। २ तोड़ने की किया। ३ कम का यीच से भक्ष होना। सिलसिला हृटना। ४ स्थानान्तर करण। निषेधः ४ मतानैक्यः। वात्युद्धः। ६ प्रन्थ का परिच्छेद या प्रध्याय। ७ वीच में पड़ने वाला खाली स्थान। घ्रवकाशः।

विच्छेदनं (न०) काट कर या छेद कर श्रलगाने की किया।

विच्युत (व॰ छ॰) १ गिरा हुआ। फिसला हुआ। २ स्थानच्युत। नीचे गिराया हुआ। १ श्रलगाया हुआ।

चिच्युतिः (स्त्री॰) १ नीचे गिरना । वियोग । श्रल-गाव । २ श्रधःपात । नाश ३ गर्भपात ।

विज ( धा॰ उ॰ ) [ वेवेक्ति, वेविक्ते, विक्त ] १ ग्रलगाना । विभाजित करना ! २ पहचानना ।

विजन ( वि॰ ) श्रकेला । जनशून्य । विजनं ( व॰ ) एकान्य स्थान । निराला स्थान । विजननं ( व॰ ) उत्पत्ति । जन्म । जनन । विजन्मन (वि॰ श्रथवा पु॰ ) वर्णसङ्कर । दोगुला । विजयलं (न॰ ) कीचड़ ।

विजयः (पु०) १ जीत । जय । २ देवरथ । स्वर्गीय
रथ । ३ श्रर्जुन का नाम । ४ यमराज । ४ वृहस्पति
की दशा का प्रथम वर्ष । ६ विष्णु के एक द्वारपाल का नाम ।—श्रभ्युपायः, (पु०) जीत का
उपाय ।—क्रुञ्जरः, (पु०) लड़ाई का हाथी ।
—क्रुन्दः, (पु०) पांच सो लड़ियों का हार ।—
—डिसिडमः (पु०) लड़ाई का चड़ा ढोल ।
नगरं, (न०) एक नगर का नाम ।—प्रद्रातः,
(पु०) एक वड़ा ढोलं —िसिड्सः, (स्री०)
सफलता । जीत ।

विजयन्तः ( पु॰ ) इन्द्र का नाम।

विजया ( खी॰ ) १ दुर्गा । २ दुर्गा की एक सहचरी
परिचारिका या योगिनी का नाम । ३ एक विद्या
विशेष जिसे विश्वामित्र ने श्रीरामचन्द्र की की
सिखाया था । ४ भाँग । १ विजयोत्सव । ६ हर्र ।
हरीतकी । — उन्सवः ( पु॰ ) एक उत्सव, जो
श्राश्विन शुक्ता १० मी को मनाया जाता हैं।
इसीका दुर्गोत्सव भी कहते हैं।--द्रमाः, (पु॰)
श्राश्विन शुक्ता १० मी ।

विजयिन् ( पु॰ ) जीतने वाला । फतह्याव । विजयी । विजरं ( न॰ ) वृत्त का तना ।

विज्ञत्यः (पु॰) १ सच, भूठ श्रीर तरह तरह का जट पर्टोंग वार्तालाप । वकवाद । २ वार्तालाप । द्वेषपूर्ण या निन्दारमक वार्तालाप ।

विजिल्पित (व० कृ०) १ कहा हुया। जिसके विषय में वार्तालाप हो चुका हो या किया गया हो। २ वक्रयक किया हुया।

विज्ञात (व॰ कृ॰) १ वर्णसङ्गर । दोगृला । २ हरामजादा । २ उत्पन्न । पैदा किया हुया । ३ यदला हुया । परिवर्तित ।

विजाता (ख़ी॰) १ वह लड़की जिसके हाल में सन्तान हुई हो | साता । जननी | २ जारज लड़की | लोगदी । विज्ञातिः ( स्त्री॰ ) १ भिन्न या दूसरी जाति का । २ दूसरी किस्म या प्रकार का ।

विज्ञातीय (वि॰) १ दूसरी जाति का । श्रसमान । श्रसदश । २ वर्णसङ्कर । दोगला ।

विजिगीपा ( खी॰ ) १ विजय प्राप्त करने की इच्छा। २ सब से त्यागे बढ़ जाने की त्रभिलापा।

विजिगीषु (वि॰) १ विजयाभिलापी । २ ईर्प्यां । इन्छावान ।

विजिगीपुः ( पु॰ ) १ योदा । भट । २ प्रतिस्पर्धी । वैरी । प्रतिद्वन्द्वी ।

विजिज्ञासा (ची॰) स्पष्ट या साफ जानने का ग्रिभेलापी।

विजित (व॰ कृ॰ ) जीता हुआ । जिसने परास्त किया हो।—आत्मन्, (वि॰ ) जितेन्द्रिय।— इन्द्रिय, (वि॰ ) अपनी इन्द्रियों के। अपने वश में कर लेने वाला।

विजितिः ( ची॰ ) जीत । विजय ।

विजिनः ( पु॰ ) विजिलः ( पु॰ ) विजिनं ( न॰ ) विजिलं ( न॰ )

विजिह्म (वि॰) १ टेड़ा मेड़ा । मुड़ा हुआ । यूमा हुआ । भुका हुआ । २ वेईमान ।

विजुलः ( पु॰ ) शाल्मिल वृत्त ।

विज्ञुं भर्गा ) (न०) १ जंभाई । २ प्रस्फुटन। विज्ञुं स्भागम् ) खिलना। कली लगना। ३ खेलना। दिखलाना। प्रकट करना। ४ फैलाव। ४ श्रामीद प्रमोद्। कीड़ा। विहार।

विज्ञुभत् १ (व॰ छ॰) १ मुँह चीरे हुए। जमु-विज्ञुभत् ) हाई जेता हुया। २ खुला हुया। खिलाहुया। फैला हुया। ३ प्राटुर्भूत पद-र्शित। ४ प्रत्यच हुया। ४ खेलसाहुया।

विज्ञंभतं ) (न०) १ कीड़ा । आमीद प्रमीद । विज्ञंम्भतम् ) २ इच्छा । अभिलापा । ३ प्रदर्शन । ३ किया । कर्म । आचरण ।

विज्ञानं १ (न०) १ एक प्रकार की चटनी। २ विज्ञालं ∫ बाणा तीर। विज्ञुलं ( न० ) दालचीनी ।

विज्ञ (वि॰) १ जानकार । जानने वाला । २ चतुर । पद्घ । निपुर्य ।

विज्ञः ( पु॰ ) विद्वान श्रादमी।

विज्ञप्त (व॰ হৃ॰) प्रार्थित । सम्मान पूर्वक निवेदन किया हुआ ।

तिज्ञप्तिः ( खी॰ ) ३ विनय । प्रार्थना । विनती । २ घोपणा ।

विज्ञात ( व॰ कृ॰ ) १ जाना हुत्रा । समका हुन्ना । पहिचाना हुत्रा । २ प्रसिद्ध । प्रख्यात । मशहूर ।

विज्ञानं (न०) १ ज्ञान । जानकारी । बुद्धि । प्रतिभा २ विवेक । ३ निप्रुणता । पद्धता । ४ जौकिक ज्ञान । ४ काम धन्धा । व्यवसाय । ६ संगीत । — ईश्वरः, (पु०) याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताचरा टीका के बनाने वाले विज्ञानेश्वर ।— पादः, (पु०) व्यास जी का नाम ।—मातृकः, (पु०) बुधदेव का नाम ।—वादः, (पु०) वह वाद या सिद्धान्त जिसमें ब्रह्म ग्रीर श्रारमा का ऐक्य प्रतिपादित हो । बुद्धदेव द्वारा प्रचारित सिद्धान्त विशेष ।

विज्ञानिक (वि०) बुद्धिमान । पण्डित ।

विज्ञापकः ( पु॰ ) १ इत्तिला देने वाला । सुख़बर । २ शित्तक । उपदेशक ।

विज्ञापनं (न॰ )) १ विनय। प्रार्थना। नम्न निवे-विज्ञापना (छी०) देन। २ विज्ञप्ति। श्रावेदन। ३ निर्देश।

विज्ञापित (व॰ कृ॰) १ सम्मानं पूर्वक कहा हुआ या सूचित किया हुआ। २ प्राधित। ३ सूचित। ४ आदिष्ट।

विज्ञाप्ति देखो विज्ञप्ति।

विज्ञाप्यं ( न० ) प्रार्थना **।** 

विज्वर (पु॰) ज्वर से मुक्त। चिन्ता या कष्ट से मुक्त।

विजामरं } ( न॰ ) नेत्र का सफेद भाग।

विज्ञोलि ( विञ्जोलि ( ( पु॰ ) पंक्ति । कतार । विञ्जोली ( ) बिंट् ) (धा॰ प॰ ) [बेटित ] १ नाद करना। विराट् ∫ध्वनि करना। शब्द करना। २ प्रकीसना। गाली गलीज करना।

विद्यः (पु०) १ जार । २ कामुक । लंपट । ३ साहित्य में एक प्रकार का नाटक । ४ छली । कपटी । धर्म । १ वह लोंडा जो मेथुन करवावे । ६ चृहा । ७ खदिर वृत्त । म नारंगी का पेट । ६ पल्लय युक्त शाखा या डाली ।—माज्ञिकं. (न०) सानामकधी नामकं खनिज पदार्थ । त्नवागं, (न०) सांचर नमक ।

विटंकः ) (पु॰) १ कत्रुतर का दरया। कान्नुक । क्यूतर विटङ्गः ) की श्रद्धी । २ सब से ऊंचा सिरा या स्थान ।

विटंकक } ( बि॰ ) देखो विटंक।

विटंकित } (वि॰) चिन्हित । छापा हुया ।

विद्याः (पु०) १ शाखा। ढाल । गुच्छा। वृत्त या लता की नयी शाखा। २ छतनार पेट । ३ काड़ी। ४ कोंपल । श्रङ्कर । १ सबन वृत्तों का कुरसुद । १ प्रसारण । व्याप्ति । ७ श्रगढकोप का मध्यस्थ परदा।

विटिषिन् ( पु॰ ) १ वृत्त । पेह । २ वटवृत्त । —सृगः, ( पु॰ ) वंदर । लंगृर ।

विट्टलः ) १ पंडरपुर में भगवान् विष्णु की मूर्ति-का विट्टलः ) नाम ।

विंठक (वि॰) } विगुठक (वि॰) } दुष्ट । खराव । नीच । कमीना ।

विठरः ( पु॰ ) बृहस्पति ।

विड् (धा॰ पर॰)[वेडित ] १ श्रकोसना। शाप देना। गरियाना। २ ज़ोर से चिल्लाना।

विडं ( न॰ ) यनावटी निमक।

विडंगं (व॰ ) विडङ्गम् (व॰ ) विडंगः (पु॰ ) विडंगः (पु॰ )

विडंबः ) ( पु॰ ) १ नक्तल । २ कष्ट । पीड़ा । विडम्बः ) सन्ताप । विडंबनं (न०) १ किसी के रंगढंग या चाल शिडम्बनम्(न०) ( डाल श्रादि की ज्यों की त्यों विडंबना (जी०) ( नकल उतारना। २ श्रनुकरण विडम्बना (जी०) ) करके चिढ़ाने या श्रपमान करने वाला। ६ वेश बदलने की किया। ४ छल। घोग्वा। १ चिढ़ाना। ६ पीढ़न। सन्तापन। ७ हताश करण। म सज़ाक। उपहास।

विद्वंचित । (च० छ०) १ नकल उतारा हुआ। चिद्यम्चित्र । नकल किया हुआ। २ हँसी उदाया हुआ। । जीट उदाया हुआ। १ चिदाया हुआ। १ चिदाया हुआ। १ हताश किया हुआ। ६ नीच। धनहीन। गरीव।

विडारकः ( पु॰ ) विल्ली ।

विडाल } (पु॰) देखो विडाल, विडालक ।

विडीनं ( न॰ ) पित्रयों का उदान का एक प्रकार।

विद्युतः ( go ) सारस विशेष ।

विडोजस् } ( पु॰ ) इन्द्र का नाम।

वितसः ( पु॰ ) १ पिंजड़ा । २ रस्सी । जंज़ीर । वेड़ी जिनके द्वारा वनपशु या पत्ती क्षेट्र किये जॉय ।

वितंडः } (पु॰) १ हाथी । २ ताला या चटखनी । वितराडः }

चितंडा ) (स्त्री॰) १ दूसरे के पत्त की द्याते हुए वितराडा ) श्रपने मत का स्थापन। २ व्यर्थ का कगड़ा या कहासुनी। १ कलछी। द्वी। ४ शिलारस।

वितत (व० कृ०) १ फैला हुआ। पसारा हुआ।
श्रामे वदाया हुआ। २ विस्तृत। लंबा। चौदा।
३ सम्पन्न किया हुआ। पूर्ण किया हुआ। ४ ढका
हुआ। ४ व्यास।—धन्वन्, (वि०) कमान के।
ताने हुए।

विततं ( न॰) वीगा प्रथवा उसी प्रकार का तार वाला केहि वाजा।

विततिः ( स्री॰ ) १ विस्तार । फैलाव । २ समुदाय । सम्पा । गुच्छा । ६ पंक्ति । कतार ।

वितथ (वि॰) १ भूछ। मिथ्या।

वितथ्य (वि०) भूठ।

वितंतुः ) ( पु॰ ) १ ग्रन्छा घोदा। ( स्त्री॰ ) वितन्तुः ) विधवास्त्री।

वितरगां ( न॰ ) १ पार होना । २ दान । ३ श्रर्पंग । समर्पंग ।

वितर्कः (पु०) १ एक तर्क के बाद होने वाला दूसरा तर्क। २ अनुमान। कल्पना। विश्वास। ६ विचार। ४ सन्देह। शक। १ विचार। विवाद।

वित्तर्कर्ण ( न० ) १ वादविवाद । बहस । २ श्रनुमान । कल्पना । ३ सन्देह । ४ वादविवाद ।

वितर्दिः (खी०) ० वेदी। मंच। २ छुज्जा। वितर्दी गौख्या बरंडा।

वितलं ( न॰) पुराणानुसार सात पातालों में से एक। वितस्ता ( स्त्री॰ ) पंजाव की एक नदी का नाम। इसका श्राप्टानिक नाम भेलम नदी है।

वितस्तिः ( पु॰ ) १२ श्रंगुल का परिमास । एक वालिरत । एक वित्ता ।

शितान (वि॰) १ रीता। खाली। २ निस्सार। सार हीन। ३ उदास। ग्रामगीन। ४ कुंद। मूद्र। ४ शठ स्यक्त। प्रतित।

वितानं ( न॰ ) अवकाश । विश्राम का समय ।

वितानं (पु०)) १ फैलाव । विस्तार । २ चँदोवा । वितानः (न०)) शामियाना । चन्द्रातप । चाँदनी । ६ गद्दा । ४ समूह । संग्रह । ४ यज्ञ । ६ यज्ञीय छुराड या वेदी । ७ श्रवसर । मौक्रा ।

वितानकं (पु॰)) १ विस्तार । २ ढेर समूह । ६ वितानकः( न॰) ऽ चाँदनी । चन्द्रातप । शामि-याना । ४ धनिया । १ मादनामक वृत्त ।

वितीर्गा (व॰ इ॰ ) १ गुज़रा हुआ। २ दिया हुआ। प्रदत्त। ३ नीचे गया हुआ। उत्तरा हुआ। ४ लेजाया हुन्ना । सवारी द्वारा पहुँचाया हुन्ना । १ वशवर्ती किया हुन्ना ।

वितुन्नं ( न॰ ) १ शिरियारी या सुसना नामक साग । २ शैवाल । सिवार ।

वितुनकं ( न० ) १ धनिया। २ तृतिया।

वितुन्नकः (पु॰) तामलकी नाम का चृत्त ।

नितुष्ट ( व॰ कृ॰ ) श्रसन्तुष्ट । नाराज ।

चितृष्ण (वि॰) सन्तुष्ट । कामनाशून्य ।

वित्त् ( धा॰ ड॰ ) [ शिक्तयति—शिक्तयते - विक्ता-पयति—वित्तापयते] दे डालना । दान कर देना।

वित्त (व॰ कृ॰) १ पाया हुआ। मिला हुआ। खोजा हुआ। २ प्राप्त। उपलब्ध। ३ परीचित। अनुस-न्धान किया हुआ। ४ प्रसिद्ध। प्रख्यात।— ईशः, (पु॰) धनदाता। दानी। उपकारी।—मात्रा, (खी॰) सम्पत्ति। वित्तं, (न॰) धन। सम्पति। शक्ति। ताक्तत।

वित्तवत् (वि॰) धनी । धनवान ।

वित्तिः ( ची॰ ) १ ज्ञान । २ विवेक । विचार । ३ उपलब्धि । सम्भावना ।

वित्रासः ( पु॰ ) भय। हर।

वित्सनः ( ५० ) वैत । साँड् ।

विथ् ( धा॰ ग्रा॰ ) [ वेथते ] माँगना । याचना करना ।

विश्वरः ( पु॰ ) १ दैत्य । दानव । २ चोर ।

विद् (धा॰ प॰) [ वेत्ति, वेद, विदित ] १ जानना । समक्षना। सीखना। पता लगाना। खोज निकालना। २ श्रनुभव करना। ३ विचार करना।

विद् (वि॰) जानने वाला । परिचित । (पु॰) बुधग्रह । २ बुद्धिमान्जन । पिछ्डतजन । (स्त्री॰) १ ज्ञान । जानकारी । २ समम्मदारी । प्रतिभा ।

विदः ( पु॰ ) १ परिडत जन । २ वुधग्रह । — दा, ( स्त्री॰ ) १ ज्ञान । विद्या । २ समभदारी ।

विदंशः ( पु॰ ) ऐसा भोजन जो प्यास लगावे । विदंग्ध (व॰ ऋ॰) १ जला हुया । श्रांग से भस्म किया तुद्या । २ पकाया हुद्या । ३ पचाया हुद्या । हज़म किया हुद्या । २ नष्ट किया हुद्या । सदा हुद्या । २ । चतुर । चालाक । ६ सुतफाती । चालाक । ७ स्नन- | पचा हुद्या ।

बिद्ग्यः ( पु॰ ) ४ पण्डित । बिहान् । २ रसिक जन । लंपट जन ।

विद्ग्या ( फी॰ ) चालाक शौरन । नायिका विशेष ।

विद्धः ( ডু॰ ) १ विहान् जन । पनिष्ठतः जन । २ सापु । संन्यासी ।

बिटरः ( ५० ) फादना । विदीर्ग करना ।

विद्रं ( न० ) कंकारी । विश्वसारक ।

विदर्भः (पु॰) १ विदर्भ देश का राजा । २ रेगिस्तान ।
—जा, —तनया — राजतनया, (स्त्री॰ ) —

सुभ्रृः, ( स्त्री॰ ) दमयन्ती के नामान्तर ।

विद्भां (पु॰ यहुवचन॰) १ वरादा प्रान्त का प्राचीन नाम । २ वरार प्रान्त निवासी ।

विदल (वि॰) १ चिरा हुग्रा। २ खिला हुग्रा। विकसित।

विद्लं (न॰) १ याँस की खपाचियों की बनी टोकरी। २ घनार की छाल । ३ ढाली। टहनी। ४ किसी वस्तु के टुकड़े।

विद्रतः ( ए० ) १ चपाती । २ चीरन । फाड़न । ३ हलना। दरना । जैसे चना या.मॅ्ग, उर्द श्रादि का। ४ पटादी श्रावन्स ।

विद्रानं ( न० ) दो दुकड़े करना।

विदारः ( पु॰ ) चीरना । विदीर्श करना ।

विदारकः ( पु॰ ) चीरने वाला । फाड़ने वाला । २ नदी के बीच की पहाड़ी या बृच । ३पानी निकालने की नदी गर्भ में खोदा हुन्ना कृप जैसा गढ़ा ।

विदारगः ( पु॰ ) १ नदी के वीच में उगा हुन्ना चृत्त त्रथवा चद्दान । २ युद्ध । संग्राम । १ कर्णिकार नामक पेड़ ।

विदारगां (न०) १ वीच में से श्रलग करके दो या श्रधिक टुकड़े करना। फाइना। २ सताना। ३ मार दालना। इत्या करना। विदारगा ( छी॰ ) युद्ध। लड़ाई ।

विदारः ( पु॰ ) छपकली । विस्तुइया ।

विदित ( व॰ कृ॰ ) १ जाना हुया । श्रवगत । ज्ञात । २ स्चित किया हुया । २ प्रसिद्ध । प्रख्यात । ४ प्रतिज्ञात । इकरार किया हुया ।

विदितः ( पु॰ ) विद्वान पुरुप । परिष्ठत ।

विदितं ( न० ) ज्ञान । जानकारी ।

विद्ग (सी॰) दो दिशायों के वीच का काना।

विद्गा (स्त्री॰) १ वर्तमान भेलसा नामक नगर का प्राचीन नाम । २ मालवा की एक नदी का नाम ।

विद्रीर्ग (व॰ कृ॰) १ वीच से फाइा या विदारण किया हुआ। २ खिला हुआ। फेला हुआ।

विदुः ( पु॰ ) हाथी के मस्तक के वीच का भाग। विदुर ( वि॰ ) चतुर । प्रतिभावान्।

चिदुरः (पु॰) १ विद्वज्जन । २ चालाक या मुस्फन्नी श्रादमी । ६ पाग्छ के छोटे भाई का नाम ।

विदुतः ( पु॰ ) १ वेत । जलवेत । २ वोल या गन्ध-रस नामक गन्धदस्य ।

विट्ट्न (व॰ कृ॰) सन्तप्त । सताया हुत्रा । पीड़ित किया हुत्रा ।

विदृर (वि॰) जा यहुत दूर हो।

विदृरः ( पु॰ ) एक पर्वत का नाम जिससे वेंड्यं मिण निकलती हैं।

विदूरजं ( न० ) वेंड्यं मणि ।

विदृपक (स्त्री॰) [ विदृपकी ] १ भ्रष्ट करने वाला । विगाड़ने वाला । खराब करने वाला । २ गाली देने वाला । ३ हाज़िर जवाब । मसखरा । भाँड़ ।

विदूपकः (पु॰) १ हँसोड़ा । मसखरा । २ विशेष कर राजाग्रों श्रथवा बढ़े श्रादमियों के पास उनके मनोविनोद के लिये रहने वाला मसखरा । १ वह जो बहुत श्रधिक विषयी हो । कामुक ।

विदृपर्गा ( न॰ ) अष्टता । विगाड़ । २ गाली । कुवास्य । ऐव लगाना ।

विद्वतिः ( पु॰ ) चर्यो । विदेशः ( पु॰ ) ग्रन्यदेश ।

सं० श० को०--१७

विदेशजः ( पु॰ ) विदेश या श्रन्यदेश का नना हुआ या उत्पन्न हुआ।

विदेशीय (वि॰) अन्यदेश का।

विदेहः (पु॰ ) } मिथिला प्रान्त ।

विदेहाः ( पु॰ वहु॰ ) १ मिथिला देश का प्राचीन नाम । २ इस देश के श्रधिवासी।

विद्ध (व० छ०) १ बीच में से छेद किया हुआ। २ घायल किया हुआ। छुरी या कटार से घायल किया हुआ। २ पीटा हुआ। वेतों से पीटा हुआ। कें।ड़ेंग से मारा हुआ। ३ फेंका हुआ। ४ वह जिसमें वाधा पड़ी हो या ढाली गयी हो। १ समान। तुल्य। बरावर।—कर्गा, (वि०) वह जिसके कान छिदे हों।

विद्धं (न०) घाव।

विद्या (स्त्री॰) १ ज्ञान । विद्वज्ञा । विद्यान । हरूम । [परा श्रीर श्रपरा विद्या के श्रतिरिक्त किसी किसी शास्त्रकार के श्रनुसार विद्या के चार प्रकार माने गये हैं । यथा

''ग्रान्धी हकी जुनी वार्ता दण्डनीतियन ग्राद्यती। "

मनु ने इनमें पाँचवीं श्रात्मविद्या श्रीर जोड़ी है। ] २ यथार्थं या सत्यज्ञान । घात्मविद्या । ३ जादू । टोना । ४ दुर्गा देवी । ४ ऐन्द्रजातिक विद्या या निषुणता।—श्रमुपालिन्—श्रमुसेविन्, ( वि॰) ज्ञानोपार्जन करने वाला । – ध्यभ्यासः, (पु०) —अर्जनं, ( न॰ )—आगमः, ( पु॰ ) विद्यो-पार्जन । ज्ञानसञ्जय । ग्रध्ययन ।—ग्रर्थः, ( पु॰ )—अर्थिन्, ( पु॰ ) विद्यार्थी । छात्र। —ग्रालयः (पु) स्कूल। विद्यामन्दिर।— करः, (पु॰) परिडतः । विद्वान् ।-चर्मा,--चञ्चु, (वि॰) वह जो अपनी विद्वता के लिये प्रसिद्ध हो।—धनं, ( न० ) विद्या रूपी धन।— धरः, (पु॰)—धरी, ( छी॰ ) देवयोनि विशेष।— व्रतस्नातकः, ( पु॰ ) मनु के श्रनु सार वह स्नातक जो गुरु के निकट रह कर वेद श्रीर विद्यावत दोनों समाप्त कर श्रपने घर लौटे।

विद्युत् (स्त्री॰) १ विजली । २ वज्र । — उन्मेपः,
(पु॰) विजली की कैं। या कैं। या । — जिह्नः,
(पु॰) १ श्रीसद्रामायण के अनुसार रावण के
पच के एक राचस का नाम, जो शूर्पण्खा का
पति था। २ एक यच का नाम। ३ एक जाति
विशेप के राचस। — उवाला, (स्त्री॰) — स्रोतः,
(पु॰) विजली का कैं। या दीिस। — पातः,
(पु॰) विजली का गिरना। वज्रपात। — लता,
(= विद्युत्लता) (स्त्री॰) — लेखा, (= विद्युत्लेखा) (स्त्री॰) विजली की धारी या
रेखा।

विद्युत्वत् (वि॰) वह जिसमें विजली हो। (पु॰) बादल।

विद्योतन (वि॰) [ ग्री॰—विद्योतनी ] १ प्रकाश करने वाला । २ न्याख्याकार ।

विद्रः ( पु॰ ) १ विदारण । २ छिद्र । छेद ।

विद्रधिः ( पु० ) फोड़ा ।

विद्रवः ( पु॰ ) १ पत्नायन । भग्गड़ । २ भय । उर । ३ वहाव । ४ पिघलन ।

विद्राम् (वि॰) १ नींद से जामा हुन्ना । जामृत । विद्रावम् (न॰) १ खदेडना । भगाना । हराना । २ मजाना । सरज करना ।

विद्रुमः (पु०) १ मर्ंगे का वृत्त । सुक्ताफल नामक वृत्त । २ मर्ंगा। प्रवाल । ६ कोंपल । वृत्त का नया पत्ता या ख्रङ्कर।— लता, (ख्री०) या — लितका (स्ती०) १ निलका या नली नामक गन्धद्रव्य । २ म्ंगा।

विद्रस् (वि॰) [ कर्ता, एकवचन, (पु॰) विद्वान् " (खी॰) विदुषी " (न॰) विद्वत्

१ ज्ञाता । जानकार । २ पण्डित । विद्वान् । (पु॰) विद्वज्ञन ।—कट्प, (= विद्वत्कट्प, )—देशीय, (= विद्वदेशीय )—देश्य. (= विद्वदेश्य ) (वि॰) थोड़ा या कम विद्वान् ।—जनः, (पु॰) (= विद्वज्जनः) विद्वान् । पण्डित ।

विद्विषः ( पु॰ ) } विद्विषं ( न॰ ) } शत्र । दुरमन ।

विद्विष्ट ( व॰ कु॰ ) मृश्यित । नापसंद ।

विद्धेपः ( पु॰ ) १ शत्रृता । त्रुगा । निन्दा । २ तरस्कार ।

विद्वेषणः ( पु॰ ) गृणा करने वाला । शत्रु ।

विद्रेपगो ( खी॰ ) विद्रेप करने वाली खी।

थिद्धेपर्मा ( न॰ ) ६ घृणोत्पादक । बिहेपकारक । २ शत्रुता । धृणा ।

विद्वेपिन् ) (वि॰) विद्वेषी । घृणा करने वाला । विद्वेष्ट्र ) (पु॰) शत्रु ।

विध् ( घा० प०) [िधिति ] १ चुभीना । घुसेडना । वेधना । काटना । २ सम्मान करना । पूजन करना । ३ शासन करना । हुकूमत करना ।

विधः ( पु॰ ) ६ प्रकार । किस्स । जाति । २ टंग । रूप । ३ गुना यथा श्रष्टविध श्रठगुना । ४ हायी का स्वाद्यपदार्थ । १ समृद्धि । ६ वेध ।

विधवनं (न॰) १ कंपन । हिलन । २ थरथरी। कंपकर्या।

विधव्यं ( न० ) कंपकपी।

विधा ( खी०) वह सी जिसका पति मर गया हो। पनिदीन सी। रॉइ। वैवा।

विधस ( पु॰ ) सर्वनृष्टिउत्पादक ब्रह्म ।

विधा (र्म्मा॰) १ इंग । तौर । तरीका । रूप । २ किस्म । जाति । ३ धनदौलत । ४ हाथी या घोड़े का चारा । १ प्रवेशन । वेधन । ६ भाड़ा । मज़दूरी ।

विश्वातृ (पु॰) १ वनानेवाला । स्रष्टिकर्त्ता । २ वहा । ३ देने वाला । दाता । ४ गारव्ध । भाग्य । किस्मत । १ विश्वकर्ता । ६ कामदेव । ७ मदिरा । शराव ।—श्रायुस्, (पु॰) १ धूप । सूर्य का प्रकाश । २ सूरजमुखी का फूल ।—भूः, (पु॰) नारद जी की उपाधि ।

विधानं (न०) १ किसी कार्य का श्रायोजन । २ सम्पा-दन फम । विन्यास । श्रनुष्ठान । ३ स्रष्टि । ४ निर्देशकरण । १ श्राज्ञा । श्रादेश । धर्मशास्त्र की श्राज्ञा । ६ ढंग । तीर । तरीका । ७ तरकीव । उपाय । = हाथियों को नशे में लाने के लिये दिया गया खाद्यपदार्थ विशेष । ६ धन । सम्पत्ति । १० कष्ट । पीदा । सन्ताप । ११ विद्वेषण ।—जः, झः, (पु०) विद्वज्जन । परिद्यत जी ।

विधानकं ( न॰ ) कष्ट । पीड़ा । सन्ताप ।

विधायक (वि॰) [ खी॰ -विधायिका ] १ वह कार्य जो सम्पादन कम में हो। २ श्रनुष्ठित। सम्पादित। ३ रचा हुत्रा। ४ श्राज्ञस। निर्दिष्ट। १ न्यरत। सोंपा हुत्रा।

विधिः (पु॰) १ कार्यं करने की रीति । २ कार्यंकम । प्रणाली । ढंग । नियम । कायदा । ३ प्राज्ञा । ४ धर्मशाख की प्राज्ञा या प्रादेश । १ धार्मिक विधान या संस्कार । ६ प्राचरण । व्यवहार । ७ सृष्टि । रचना । म सृष्टिकर्त्ता । ६ भाग्य (प्रारच्ध) १० हाथी का चारा । ११ समय । १२ वेद्य । हकीम । चिकित्सक । १३ विष्णु का नामान्तर ।—ज्ञः, (पु॰) विधि विधान जानने वाला वाह्मण । —द्रुष्ट, —विहित, (वि॰) नियमों का विभिन्नत्व । —पूर्वक्तं, (प्रव्यय॰), नियमों का विभिन्नत्व । —पूर्वकं, (प्रव्यय॰), नियम या विधि के प्रजुत्तार ।—प्रयोगः, (पु॰) नियम का विनियोग । —योगः, (पु॰) भाग या किस्मत की ख्यी।—ष्ट्यूः, (र्छा॰) सरस्वती देवी।—हीनः (वि॰) विधिरहित । शाखविरुद्ध । प्रॅंटसंट ।

विधिग्सा ( छी॰ ) १ कार्य करने की श्रभिलापा। २ युक्ति । विधि । विधान ।

विधित्सित (वि॰) वह कार्य जो करना है।

विधित्सितं ( न० ) इरादा । विचार ।

विश्वः ( पु॰) ३ चन्द्रमा । २ कपुर । ३ राचस । दैंख । ४ प्रायधित्तारमक कर्म । पापमोचन । पापचालन । ४ विष्णु का नामान्तर ६ व्रह्मा ।—पञ्जरः, ( पिञ्जरः भी होता है) खद्ग । खाँदा ।—प्रियाः, (स्त्री॰) चन्द्रमा की खी रोहिखी ।

विधुतिः ( स्त्री॰ ) कँपन । थरथराहट । विधुननं ( न॰ ) कंपन । थरथरहाट ।

विधंतुदः } विधुन्तदः } ( पु॰ ) राहु का नाम । विश्वर (वि॰) १ पीढ़ित । दुःखी । सन्तप्त । दुःख से विह्वल । २ पति या परनी के वियोगजन्य दुःख से विकल । विरहच्यथा से विकल । ३ रहित । हीन । मोहताज । ४ विरोधी । शत्रु ।

विभुरः (पु॰) रंडु, त्रा । वह जिसकी पत्नी मर

विधुरं (न०) १ भय । दर । चिन्ता । विरहा वियोग । जुदाई ।

विधुरा ( स्त्री॰ ) चीनी ग्रौर मसालों से मिश्रित दही। विधुवनं ( न॰ ) कंपन। थरथराहट।

विधूत (व॰ कृ॰) १ कंपित। कॉंपता हुआ। लह-राता हुआ। २ हिलता हुआ। डोलता हुआ। ३ हटाया हुआ। अलग किया हुआ। स्थानान्तरित किया हुआ। ४ चञ्चल। अदद। ५ त्यक्त। त्यांगा हुआ।

विधूतं (न०) वृणा। अरुचि। नफ़रस।

विधूतिः ( स्त्री॰ ) ) विधूतनं ( न॰ ) }

विधृत (व॰ छ॰) १ पकड़ा हुआ। यहण किया हुआ। २ विभाजित । पृथक किया हुआ। १ अधिकृत। ४ दमन किया हुआ। रोका हुआ। ४ समर्थित। रचित।

विधृतं ( न॰ ) आज्ञा की अवहेलना । २ असन्तोप । असन्तुष्टि ।

विधेय (स० क० कृ०) १ जिसका विधान या अनुष्ठान उचित हो। जिसका करना उचित हो। विधान के येग्य। कर्तंच्य। २ जो नियम या विधि द्वारा जाना जाय। १ अधीन। वचन या आज्ञा के वशीभूत। आज्ञापालक। विनम्र। १ (च्याकरण में) वह शब्द या वाक्य जिसके द्वारा किसी के सम्वन्ध में कुछ कहा जाय।—आविमर्शः, (विधेयाविमर्शः) (पु०) साहित्य में एक वाक्यदोप; जो विधेय अंश की अप्रधान अंश प्राप्त होने पर होता है। कहीं जाने वाली मुख्य वात का वाक्यरचना के बीच में दब जाना।—आत्मन् (पु०) विष्णु भगवान् का नामान्तर।—इं,

(वि॰) अपने कर्त्तव्य को जानने वाला।— पदं, (न॰) वह कर्म जो पूरा किया जाने वाला हो। विधेय।

विधेयं (न०) कर्त्तव्य।

विधेयः ( पु॰ ) श्रनुचर । नौकर ।

विध्वंसः ( पु॰ ) १ नाश । वरवादी । २ वैर । ष्ट्रणा । नफरत । ३ तिरस्कार । श्रनादर ।

विध्वंसिन् (वि॰) जो नष्ट होता हो। जो टुकड़े टुकड़े हो कर गिर रहा हो।

विध्यस्त (व॰ कृ॰) १ नष्ट । वरवाद । २ विखरा हुआ । ३ धुंधला । अन्धकारमय । ४ अस्त । असा हुआ ।

विनत (व॰ कृ॰) १ भुका हुग्रा। नवा हुग्रा। नीचे की ग्रोर प्रवृत्त। २ टेढ़ा पड़ा हुग्रा। वका ३ नीचे घसा हुग्रा। दवा हुग्रा। विनीत । नम्र।

विनता (स्त्री॰) १ करयप की एक पत्नी श्रौर गरुड़ तथा श्ररुण की जननी का नाम । २ एक प्रकार की टोकरी वा डिलया ।—नन्दः,—सुतः,—सूनुः, ( पु॰ ) गरुड़ या श्ररुण के नामान्तर ।

विनतिः (स्त्री॰) १ भुकन । नवन ।२ नम्रता। विनय।३ प्रार्थना।

विनदः ( पु॰ ) १ ध्वनि । नाद । कोलाहल । २ वृक्त विशेष ।

विनमनं ( न० ) भुकन। नवन।

विनम्न (वि॰) १ भुकाहुत्रा। नवा हुत्रा। २ दबा हुन्रा। ङ्वाहुग्रा। ३ विनयी। नन्न।

विनम्नकं (न०) सगर वृत्त का फूल।

विनय (वि॰) १ पटका हुआ। फैंका हुआ २ गुप्त। गोपनीय। ३ श्रसदाचरणी।

विनयः ( पु॰ ) १ नम्रता । प्रणति । म्राजिज़ी । २ शिका । ६ शील । भन्यता । शिष्टता । ६ न्यवहार में भ्रधीनता का भाव । शिष्टोचित न्यवहार । ४ विनम्रता । ४ भद्रता । नम्रता । ६ म्राचरण । ७ स्थानान्तरकरण । म् जितेन्द्रिय पुरुष । ६ न्योपारी । सौदागर । चिनयनं (न॰) १ हटाना । ले जाना । २ शिचण्। नियमन ।

विनगनं (न०) नाश । वन्यादी ।

विनश्नः ( पु॰) रेगिस्तान के उस स्थान का नाम जहाँ सरस्वती नदी गुप्त हो जाती हैं।

विनष्ट ( व॰ कृ॰ ) १ नष्ट । बस्वाद । २ खोबा हुझा । श्रद्धस्य हुझा । ३ श्रष्ट । विगड़ा हुझा ।

विनस (वि॰) [ छी॰- विनसा, विनसी ] नामिकाहीन ।

विना ( प्रव्यया० १ वरोर । श्रभाव में । न रहने की श्रवस्था में । २ सिवा । श्रतिरिक्त । छोड़कर ।

विनाडिः ो (स्त्री०) पल । एक घड़ी का ६०वाँ विनाडिका∫ भाग ।

विनायकः (पु॰) ६ विव्यविनाशकः । । २ गर्णशः जी । ३ बौद्धः ग्राचार्यः विशेषः । ४ गरुः । १ विव्याः। वाषाः रोकटोकः।

विनाशः ( पु॰ ) १ नारा । वरवादी । २ स्थानान्तर-करणः ।—धर्मन्,—धर्मिन, ( वि॰ ) नारावान् ।

विनागनं ( न॰ ) नाश । वरवादी ।

चिनाश्रनः ( पु॰ ) नाशक । नाश करने वाला । घर-बाद करने बाला ।

विनाहः ( पु॰ ) कुए के मुख का ढकना।

चिनिक्तेपः ( पु० ) फेँकना । पटकना ।

विनिग्रहः (पु॰) १ संयम । दमन ।२ परस्पर विरोध ।

विनिद्ग (वि॰) ३ निदारहित । जागा हुन्ना। २ यिला हुन्ना। फूला हुन्ना।

विनिपातः (पु॰) १ श्रघःपात । पात । २ महासङ्घट । नाश । यरवादी । मृत्यु । ४ नरक । १ धरना । ६ कष्ट । पीड़ा । ७ श्रपमान । निरादर ।

विनिमयः (पु॰) १ श्रदलयदल । २ एक वस्तु ले कर वदले में दूसरी वस्तु देने का व्यवहार । २ वन्धक । गिरवी ।

विनिमेपः (पु॰) ( श्राँख के) श्राँख के भएकने की किया।

विनियत (व० कृ०) निमंत्रित । संमत ।

विनिमयः ( पु॰ ) नियंत्रण । संयमन । दमन ।

विनियुक्त (व० कृ०) १ वियोजित । विछुरा हुया । श्रक्तग किया हुया । २ विनियोग किया हुया । व्यवहरा । ३ संयुक्त । लगा हुया । नियुक्त । ४ श्राज्ञा दिया हुया ।

विनियोगः ( पु॰ ) १ विद्योह । विलगाव । वियोग । २ त्याग । ३ उपयोग । ४ किसी कार्य को करने के लिये नियुक्ति भारार्पण । ४ ग्राइचन । रुकावट ।

विनिर्जयः (पु॰) सब प्रकार से या पूर्ण रूप से विजय।

विनिर्मायः ( पु॰ ) पूर्णरूप से निवटारा या फैसला। २ निश्चय । ३ निर्धारित नियम ।

विनिर्वेधः ) (पु॰) श्रदत्तता । दइता । श्राग्रह । विनिर्वन्धः ) ज़िद् ।

विनिर्मित ( व॰ कृ॰ ) १ वना हुन्ना। वनाया हुन्ना। २ रचा हुन्ना। उत्पन्न किया हुन्ना।

विनिवृत्त ( व॰ कृ॰ ) १ लौटा हुग्रा । लौटाया हुग्रा । २ वंद किया हुग्रा । ठहराया हुग्रा । रोका हुग्रा । ३ कार्य त्याग किया हुग्रा ।

घिनित्रृत्तिः ( स्त्री॰ ) १ श्रवसान । बंदी । रोक । २ श्रन्त । समाप्ति ।

विनिष्ट्चयः (पु॰) ३ निर्णय । निर्धारण । २ मन्तन्य । फेसला ।

विनिश्वासः ( पु॰ ) श्राह । उसांस । ज़ोर की साँस ।

विनिष्पेपः ( पु॰ ) कुचलना । पीस ढालना ।

विनिष्ट्त (व॰ कृ॰) १ ताड़ित। घायल किया हुआ। २ सार डाला हुआ। ३ सम्पूर्णतः वशवर्ती किया हुआ।

धिनिहतः (पु॰) कोई वड़ा श्रनिवार्य सङ्घ्य या श्रापत्ति जो भाग्यदोप से श्रथवा दैवग्रेरित श्राया हो। २ श्रशकुन । कुलत्त्रण । घूम्रकेतु । पुच्छ-लतारा ।

विनीत (व॰ कृ॰) १ हटाया हुआ । श्रलग किया हुआ। २ भली भाँति शिचित। सुशिचित।

सुनियंत्रित । ३ सदाचारणी । ४ विनम्र । भद्र । ४ शिष्टोचित। भद्रोचित। ६ भेजा हुआ । प्रेषित। विसर्जिस । ७ पालतू । = साफ । सादा । ६ श्रात्म-संयमी । जितेन्द्रिय । ९० दचिडत । सज्ञायाप्नता । ११ शासनीय । शासन करने योग्य । १२ प्रिय । मनोहर ।

विनीतः ( पु॰) १ सिखाया हुआ घोड़ा । २ व्यापारी। सौदागर ।

विनीतकं (न०) १ सवारी । गाड़ी । डोली । पालकी । २ लेजाने वाला । ढोने वाला ।

विनेतृ (पु०) १ नेता। रहनुसा। २ शिचक । ३ राजा। शासक। ४ दण्डविधानकर्ता।

विनोदः ( ५० ) ३ हटाना । दूर करना । २ बहलाव । मनोरंजन। कोई कार्य जिससे मनोरंजन हो । ३ खेल । क्रीड़ा । ग्रामीद्यमीद । ४ उत्सुकता। उरकण्ठा । १ ग्राल्हाद । प्रसन्नता । ६ रतिकिया का श्रासन विशेष।

विनोद्नं (न०) १ हटाने की किया। बहलाने की किया ।

विदु । (वि०) १ प्रतिभाशाली । बुद्धिमान । २ विन्दुः । उदार ।

विदुः } ( पु०) वुँद । कृतरा । विन्दुः }

विंध्यः 🚶 ( पु॰ ) विन्ध्याचल नाम का पहाड़ । यह विनध्यः रे मध्यदेशं की दक्षिणी सीमा हो ।— थ्रटवी, (स्री०) विन्ध्याचल का विशाल वन ।— क्तटः, (पु॰) —क्तटनं, (न०) ग्रगस्य जी की उपाधि।—वासिन्, (पु॰) संस्कृत न्या-करणी व्याहि की उपाधि।—वासिनी, (स्ती०) दुर्गा देवी की उपाधि।

विञ ( य॰ छ॰ ) १ जाना हुआ। प्रसिद्ध। २ प्राप्त। उपलब्ध। ३ वहस किया हुया । ग्रनुसन्धान किया हुआ। ४ स्थापित। प्रतिष्ठित। ४ विवाहित।

विश्वकः ( पु॰ ) धगस्य जी का नास।

विन्यस्त (व॰ ऋ॰ ) १ स्थापित । रखा हुआ । २

क्रम से रखा हुआ। १ सौंपा हुआ। ६ अर्पित। ७ न्यस्त । जमा किया हुआ ।

विन्यासः ( ५० ) १ स्थापन । श्रमानत रखना । २ श्रमानत । धरोहर । ३ सजावटी ठीक जगह पर करीने से रखना। ४ समूह। संग्रह । ४ स्थान। श्राधार ।

विपक्तित्रम (वि०) १ श्रच्छी तरह पका हुग्रा । २ पूर्ण वृद्धि को प्राप्त । परिपक्तता को प्राप्त ।

विपक्त (वि०) १ पूर्ण रूप से पका हुआ या परिपक। २ पूर्ण वृद्धि की प्राप्त। परिपूर्ण। ६ रँघा हुआ। पकाया हुआ।

विपत्त (वि॰) १ विरुद्ध । ख़िलाफ्र । प्रतिकृल । २ उलटा । विपरीस ।

विपद्मः ( पु॰ ) १ शत्रु । दुश्मन । प्रतिपत्ती । २ सौत । ३ चादी । मुद्दें । ४ न्याय या तर्क शास्त्र में वह पत्त जिसमें साध्य का ग्रभाव हो।

विपंचिका विपश्चिका 🕻 (स्वी०) १ वीगा। २ क्रीड़ा। खेल। विपंची त्र्यामाद प्रमोद । विपञ्ची

विपग्गः ( पु॰ ) ) १ विकी । २ हल्की तिजारत । विपग्गनं ( न॰ ) ) क्रोटा व्यपार ।

विपिषाः ) (स्त्री॰) १ वाजार । हाट । दूकान । २ विपिषा ) व्यापारी माल । विक्री के लिये रखा हुत्रा माल । ३ व्यापार । वाणिज्य ।

विपिण्न ( पु॰ ) न्यापारी । सौदागर । दूकानदार ।

विपत्तिः ( स्त्री॰ ) १ श्रापत्ति । सङ्कट । सृखु । नाश । ३ यातना ।

विपत्तिः ( ५० ) उत्तम या प्रसिद्ध पैदल सिपाही । विपधः ( पु॰ ) कुपथ । बुरा मार्ग ।

विपद् (स्त्री॰) १ श्रापत्ति । विपत्ति । सङ्कट । २ मृत्यु । मौत ।—उद्धरग्रां, ( न॰ ) —उद्धारः, (पु॰ ) विपत्ति से निस्तार ।—युक्त, (वि॰) श्रभागा। दुःखी ।

विपंदा देखो विपट्ट।

जड़ा हुआ । बैठाया हुआ ।३ गाढ़ा हुआ । ४ ॑ विपन्न ( व० कृ० ) १ मृत । मारा हुआ । २ खोया

हुद्या। नष्ट किया हुद्या। ३ द्यभागा । यद-किस्मत । पोड़ित । विपट्सस्त । ४ द्यशक्त । वेकाम ।

विपन्नः ( पु॰ ) साँप । सर्प ।

विपरिग्रामनं ( न॰ ) ) १ परिवर्तन । २ रूप परि-विपरिग्रामः ( पु॰ ) ) वर्तन । रूपान्तर ।

विपरिवर्तनं ( न॰ ) लोटन । लोटने की किया।

विपरोत (वि॰) १ उत्तटा । विरुद्ध । खिलाफ । २ यशुद्ध । नियम विरुद्ध । २ फ्रुटा । यसस्य । प्रतिकृत । १ यप्रिय । यशुभ । ६ चिड्डिच्डा ।

विपराः (पु॰) रतिक्रिया का श्रासन विशेष । विपराता (६. ) १ श्रसती छी । २ दुश्चिरत्रा

विपर्ण्कः ( पु॰ ) पलास वृष्

विषर्ययः (पु॰) १ विरुद्धता । विषरः पि । उत्तरा पन । २ परिवर्तन (भेप या पोशाक ) ३ श्रभाव । श्रनस्तित्व । ४ हानि । ४ सम्पृष्यः नाश । ६ श्रद्धत वदत्त । विनिमय । ७ भूत । चृक । गृत्तती । भ्रम । ५ श्रापत्ति । विपत्ति । दुर्भाग्य । ६ हेप । वैमनस्य । शत्रुता ।

विषर्थस्त ( २० ५० ) १ परिवरित । बदला हुआ । उल्टर । २ अमात्मक ।

विपर्यायः ( पु॰ ) उत्तदा । विपरीत ।

विषयांसः ( पु॰ ) १ परिवर्तन । उत्तटापन । २ प्रतिकृतता । विरुद्धता । ३ प्रदत्त वदल । वदली-वत । उत्तट पत्तट । ४ भूत । चुक ।

विपत्नं (न॰) समय का एक श्रत्यन्त छोटा विभाग जो एक पल का साठवाँ भाग होता है।

विपत्तायनं ( न॰ ) भिन्न भिन्न दिशायों में अथवा चारों घोर भाग जाना ।

विपश्चित् ( वि॰ ) परिडत । बुद्धिमान । सूचमदर्शी । विपश्चित् ( पु॰ ) परिडतजन । बुद्धिमान जन ।

विपाकः (पु॰) १ परिपक होना । पचन । पकना । २ पुर्ण दशा को पहुँचना । तैयारी पर घाना । चरम उत्कर्प । ३ फला । परिणाम । ४ कर्म का फला । १ कठिनाई । साँसत । ६ स्वाद । ज्ञायका । विपादनं ( न॰ ) १ उखाइना । खोदना । चीरना । फाइना । २ मूलोच्छेद । समूलोत्पाटन । ३ ग्रपहरगा। लुग्छन ।

विपाठः ( पु॰) लंबा तीर विशेष ।

विषांडु } (वि०) पीला । पीत । विषागुडु }

विणंडुर } (वि०) पीला । पीत ।

विषांडुरा } ( स्त्री॰ ) महामेदा । विषागडुरा

निपादिका (स्त्री०) ३ कुष्ट रोग का एक भेद। प्रतरस । प्रहेलिका । पहेली ।

विषाण ) (स्त्री०) पंजाव की व्यास नदी का विषाणो ∫ प्राचीन नाम ।

चिपिनं ( न॰ ) वन । जंगल । श्ररण्य ।

विपुत्त (वि०) १ वड़ा । विस्तारित । विस्तृत ।
चोंड़ा । श्रोंड़ा । २ श्रधिक । बहुत । ६ श्रगाध ।
चरा । ४ रोमाञ्चित ।—क्वाय, (वि०) सघन ।
छायाः, ं । जन्नना, (वि०) बड़े चृत्रहों
वाली स्त्री ।— रित, (वि०) बहुत बुद्धि वाला ।
बड़ा बुद्धिमान् । र ं (पु०) गन्ना । ऊख ।
ईख़ ।

विपुताः ( पु॰ ) १ मेरपर्वत । २ हिमारः पर्वत । ३ प्रतिधितजन ।

विपुला ( स्ती॰ ) पृथिवी । वसुन्धरा ।

विप्यः ( पु॰ ) मृंज । मुझनृण ।

विप्रः (पु॰) १ ब्राह्मण । २ पण्डित । बुद्धिमान जन । ६ श्रश्वतथबृष्ठ ।—िधियः, (पु॰) पलाश वृत्त । —स्वं, (न॰) ब्राह्मण की सम्पत्ति ।

विप्रकर्पः ( ९० ) फासला । दूरी ।

विप्रकारः ( पु॰) १ तिरस्कारः । श्रनादरः । २ श्रपकारः । श्रनिष्टः । ३ दुष्टता । श्रठताः । ४ प्रतिकृतताः । ४ प्रतिकृतताः । ४ प्रतिकृतताः । १ प्रतिकृति । यद्ताः ।

विप्रकीर्गा ( व॰ क़॰ ) १ तितर वितर छितरा हुआ। विखरा हुआ। २ ढीला। बिखरे हुए ( बाल॰) ३ फैला हुआ। ४ चौड़ा। आंड़ा।

विप्रकृत (व॰ कु॰ ) १ चोट खाया हुआ । अनिष्ट किया हुग्रा। त्रपकार किया हुन्रा। ३ ग्रपमा-नित । तिरस्कृत । कुवाच्य कहा हुआ । ४ सामना किया हुया। ४ वदला लिया हुया।

विष्रकृतिः (स्त्री०) १ ग्रनिष्ट । ग्रपकार । २ श्रप-मान । तिरस्कार । कुवाच्य । ३ वदला । प्रति-

विप्रकृष्ट (व० कृ०) १ खीच कर दूर किया हुआ या हटाया हुआ। २ दूरस्थ। दूर। फासले पर। ३ हुआ ।

विप्रकृष्टक (वि॰) दूरस्थ । दूर का ।

विप्रतिकारः ( पु० ) १ प्रतिरोध । प्रतिकिया । २ प्रतिहिंसा। बद्ता।

विप्रतिपक्तिः (स्त्री॰) १ विरोध (मतका रायका) २ श्रापत्ति । एतराज़ । ३ परेशानी । विकलता । ४ ४ पारस्परिक सम्बन्ध । १ श्रभिज्ञता ।

विप्रतिपन्न ( व॰ कृ॰ ) १ परस्पर विरुद्ध । सृतविरोधी । २ विकल । व्याकुल । परेशान । ३ विवादयस्त । भगड़े में पड़ा हुआ। ४ परस्पर सम्बन्ध युक्त।

विभित्तिषेधः (पु॰) १ नियंत्रण । २ दो बातों का परस्पर विरोध । समानवल वालों का त्रापुस का विरोध । ' "तुरुयबल विरोधा विप्रतिचेषः।"

## ३ वर्जन।

विप्रतिसारः ) ( पु॰ ) १ अनुसाप । परिताप । पछ्-विप्रतीसारः 🕽 तावा । २ रोष । क्रोध । ३ हुष्टता ।

विष्रदुष्ट (व० कृ०) १ पापरतः। २ कामी । ३ मन्दः। नष्ट ।

विप्रनष्ट (व॰ कु॰) १ खोया हुआ । २ व्यर्थ । निरर्थंक ।

विप्रमुक्त ( व॰ कृ॰ ) १ छुटा हुन्ना। छुटकारा पाया हुआ। (तीर, गोली, गोला)। फैंका हुआ। चलाया हुआ। ३ रहित।

विश्युक्त ( व॰ कु॰ ) १ वियोजित । ग्रलगाथा हुन्रा । विश्किष्ट। विभिन्न। जो मिलान हो। २ बिछुड़ा हुआ। ३ मुक्त किया हुआ। छोड़ा हुआ। ४ रहित किया हुन्ना। विना।

विषयोगः ( पु॰ ) १ श्रनैक्य । पार्थिक्य । विलगाव । त्रसङ्गति । २ ( ग्रेमियों का ) बिछोह । वियोग । ३ भगड़ा । मनसुटाव ।

विप्रलब्ध (व॰ कु॰) १ छला हुत्रा। प्रतारित। घोखा दिया हुआ। २ हतारा। निराश। ३ अपकार किया हुआ। अनिष्ट किया हुआ।

विप्रलब्धा ( ची॰ ) वह नायिक जो सङ्केत-स्थान में वियतम के। न पा कर निराश या दुःखी हुई हो।

विश्वतंभः १ ( पु॰ ) १ धाला। प्रतार्ण । छल। निकला हुआ। आगे बढ़ा हुआ। । लंबा किया। विप्रतास्भः र्रे कपट । २ विशेष कर प्रतिभङ्ग करके श्रथवा मिथ्या बोल कर दिया हुश्रा। धेाला। ३ भगड़ा । विवाद । ४ विद्धेह । वियोग । ४ प्रेमियों का वियोग । ६ साहित्य में विप्रलम्भ शङ्कार । विंप्रलम्भ श्रङ्गार में नायक नायिका के विरहजन्य सन्ताप आदि का वर्णन किया जाता है।

विप्रलापः (पु०) १ वकवाद। न्यर्थ की वकवक। सारहीन वाक्य । २ विवाद । भगड़ा । ३ विरुद्ध कथन । ४ प्रतिज्ञाभङ्ग ।

विश्रलयः (प्र॰) समूलनाश । विनाश ।

विम्रत्तुप्त ( व॰ कृ॰ ) १ त्रपहत जे। उड़ा लिया गया हो। रजिसके कार्य में विघ्न या वाधा ड़ाली गयी हो।

विप्रलोभिन् ( पु० ) किङ्किरात और अशोक नामक वृत्त इय का नाम।

विप्रवासः ( पु॰ ) परदेश-निवास । विदेशवास ।

विप्रश्निका (स्त्री॰) स्त्री दैवज्ञ । स्त्री ज्योतिपी ।

विप्रहीग्ग (वि०) रहित । विहीन ।

विभिय ( वि॰ ) श्रप्रिय । श्ररुचिकर । दुस्स्वादु ।

विभियं ( न० ) अपकार । अप्रियकार । बुरा कार्य ।

विमुष् (स्त्री०) १ वूंद । कतरा। २ चिन्ह । धब्बा। दाग । बिन्दु ।

विप्रोपित (व॰ कृ॰) १ विदेश में रहने वाला। प्रवास में गया हुआ। २ निर्वासित :-- भर्तृका, (स्त्री॰) वह स्त्री जिसका पति या प्रेमी प्रवास में

विसवः ( पु॰ ) १ उतराना । तैरना । २ विरोध । ३ परेशानी । विकलता । ४ उपद्रव । हंगामा । ४ वरवादी। वह युद्ध जिसमें लूट पाट की जाय। शत्रुभय। परत्रचक-भय। इहानि। नाश। ७ उत्पीदन। त्रात्याचार। मचेपरीत्य। विरोध। ६ भृत या गर्द जे। त्राईने पर या दर्पण पर जम जाती हैं। यथा—

व्यवजीतिष्रमये शुनी

x x x

मितरादर्भ इवाभिद्रश्यते।

—किरातार्जुनीय।

१० लङ्ग । ध्रतिक्रमण् । भङ्गकरण् । ११ ध्राफत । विपत्ति । १२ दुष्टता । पापकर्म । पापमयता ।

विसावः ( पु॰ ) १ बाद । वृदा । २ उपद्रवकारक । ३ घोड़े की बहुत तेज़ चाल ।

विष्तुन (व० क०) १ छितराया हुआ । विखरा हुआ । २ ह्वा हुआ । वृड़ा हुआ । ६ आकृत । घवड़ाया हुआ । ४ मार काट या लृट पाट करके नष्ट किया हुआ । ४ सोया हुआ । हिराना हुआ । ६ अपमा-नित । तिरस्कृत । ७ वरवाद किया हुआ । उजाड़ा हुआ । प्यदिशक्त किया हुआ । ६ जारकर्म का अपराधी । व्यभिचारी । १० विरुद्ध । उलटा । ११ मृठा । असत्य ।

विष्ठप देखे। विद्रुप"।

विफल (वि॰) १ व्यर्थं । निरर्थक । वेकाम । वेकायदा । दिवंधः । ( पु॰ ) १ केष्टबहुता । मलावरीध । विचन्धः ) कव्ज़ियत । २ श्रवरीध । रुकावट ।

विवाधा ( ची॰ ) पीड़ा । कष्ट । सन्ताप ।

विद्युद्धः ( व॰ छ॰ ) १ जागृत । जागता हुआ । २ खिला हुआ । फूला हुआ । फैला हुआ । ३ चतुर । निपुर्ण । पट्ट ।

विद्युधः ( पु॰ ) १ बुद्धिसानजन । विद्वान पुरुष । २ देवता । ३ चन्द्रमा ।—ग्रधिपतिः, ।—इन्द्रः, —ईश्वरः, ( पु॰ ) इन्द्र की उपाधियां ।—द्विष् । —ग्रञ्जः, ( पु॰ ) दैल । राचस ।

चित्रुधानः ( ५० ) १ पण्डित पुरुप । २ शिक्तः।

विवोधः ( पु॰ ) १ जागृति । जागरण । २ बुद्धि । प्रतिभा । ३ व्यभिचार भाव (त्रजङ्कार साहित्य में) ४ सम्यक् वोध । १ होश में त्राना ।

विभक्त (व० ह०) १ वँटा हुआ। विभाजित। पृथक् किया हुआ। ६ जी श्रपने पिता की सम्पत्ति से श्रपना भाग पा चुका ही श्रीर श्रलग रहता हो। ४ विमुक्त। १ भिता। बहुसंख्यक। ६ कार्य से श्रवकारा प्राप्त। एकान्तवासी। ७ नियमित। व्यव-स्थित। यथा विहित्त। म शोभित। भूपिता।

विभक्तः ( पु॰ ) कार्तिकेय का नाम।

विभक्तिः (स्त्री॰) १ विभाग। वाँट। २ श्रलग होने की किया या भाव। पार्थक्य। श्रलगाव। ३ पैतृक सम्पत्तिका भाग या हिस्सा। ४ शब्द के श्रागे लगा हुश्रा वह प्रत्यय या चिन्ह जो यह वतलाता है कि, उस शब्द का कियापद से क्या सम्यन्ध है। संस्कृत व्याकरण में विभक्ति वास्तव में शब्द का रूपान्तरित श्रङ्ग है।

विसंगः ) ( पु० ) १ हटन । (हड्डी का ) हटना । २ विसङ्गः ) वंदी । श्रवरोध । ३ सोड़ । सकुड़न । ४ कुर्ती । पर्त । शिकन । १ सीड़ी । ज़ीना । १ विकसन । श्रकट्य ।

विभवः ( पु०) १ धन दौलत । सम्पत्ति । २ महिमा वहप्पन । श्रिधिकार । ३ विकम । पराक्रम । वल । ४ उच्चपद । महिमान्वितपद । ४ श्रौदार्थ । ६ मोज्ञ । मुक्ति । स्वर्गीय सुख ।

विभा (स्त्री॰) १ दीप्ति । श्राभा । २ किरन । ३ सौन्दर्य । — करः, (पु॰) १ सूर्य । २ श्रकी । मदार । श्रकीश्रा । ३ चन्द्रमा । — वसुः, (पु॰) १ सूर्य । २ श्रग्नि । ३ चन्द्रमा ! ४ हार । गले का श्राभूषण विशेष ।

विभागः (पु॰) १ हिस्सा वाँट । वटवारा । २ पैतृक सम्पत्ति में का एक भाग । १ श्रंश । भाग । १ श्रतगाव । विभाजन । १ परिच्छेद खरह ।— करुपना, (स्त्री॰) बटवारा या हिस्सों का बाँटना ।—धर्मः, (पु॰) दायभाग ।

विभाजनं ( न० ) बँटवारा । बाँटने की क्रिया । सं2 श० कौ०—६८ विभाज्य (वि॰) १ बाँटे जाने के येाग्य । ३ खण्ड-नीय । विभेद्य ।

विभातं ( न॰ ) प्रभात । तड्का ।

विभावः (पु०) १ (साहित्य में ) रसविधान में भाव का उद्घोधक । शरीर या मन के किसी विशेष परिस्थिति में पहुँचाने वाली अवस्था विशेष । २ मित्र । परिचित ।

विभावनं (न०) १ विवेक। विचार । २ वाद् विभावना (छी०) ४ विवाद। श्रनुसन्धान । परी-चर्ण। ३ चिन्तन। (छी०) साहित्य में एक श्रर्थालङ्कार। इसमें कारण के विना कार्य की उत्पत्ति या किसी श्रपूर्ण कारण से कार्य की उत्पत्ति या प्रतिवन्ध होने पर भी, कार्य की सिद्धि दिखलायी जाती है।

विभावरो (स्त्री॰) १ रात । २ हल्दी । ३ सुट्नी । दूती । ४ वेरया । रंडी । ४ व्यभिचारिणी स्त्री । ६ मुखरा स्त्री ।

विभावित (व० छ०) १ प्रादुर्भूत। जो स्पष्ट दिख लायी दे। २ जाना हुआ। सममा हुआ। चिन्तित किया हुआ। ३ देखा हुआ। १ पहचाना हुआ। ४ विचारा हुआ। विवेचित। विवेचना किया हुआ। ४ लचित। सूचित। वतलाया हुआ। ६ सिद्ध किया हुआ। स्थापित किया हुआ। सावित किया हुआ।

विभाषा (खी॰) १ संस्कृत न्याकरण में वे स्थल जहाँ ऐसे वचन पाये जाँग कि" ऐसा न होता। " तथा ऐसा हो भी सकता है। २ विकल्प। ६ नियम की विकल्पना।

विभासा ( खी॰ ) दीति । प्रभा । आभा ।

विभिन्न (व० छ०) १ तोदा हुआ । श्रत्या किया हुआ। चीरा हुआ। फाड़ा हुआ। छिदा हुआ। १ धायल। विधा हुआ। विद्ध १ भगाया हुआ। इटाया हुआ। ४ परेशान। विकत्ता उद्विग्न । १ इधर उधर फिरता हुआ। ६ हताश । ७ श्रनेक प्रकार का। कई तरह का। मिश्रित किया हुआ। रंगविरंगा।

विभिन्नः ( पु० ) शिष जी।

```
विभोतः ( पु॰ )
विभीतं ( न॰ )
विभीतकः ( पु॰ )
विभीतकं ( न॰ )
विभीतको ( ची॰ )
विभीता ( ची॰ )
```

विभीपक (वि॰) भयपद । उराने वाला ।

विभीषिका ( स्त्री॰ ) १ भय । दर । २ दराने का साधन । पत्तियों को दराने का पुतला ।

विभु (वि॰) [स्त्री॰—विभु, विभ्वी] १ ताक्षतवर । बिलप्ट । बलवान । २ प्रसिद्ध । ६ योग्य । ४ दृढ़ । श्रात्मसंयमी । जितेन्द्रिय । १ श्रनादि । सर्वगत । सर्वन्यापक ।

विभुः ( पु॰ ) १ एक प्रकार का उद्घायी तरल पदार्थ। २ त्र्याकाश। श्रून्य स्थान। ३ काल। समय। ४ त्र्यातमा। जीवारमा। ४ प्रभु। स्वामी। ६ ईश्वर। ७ भृत्य। नौकर। म ब्रह्मा। ६ शिव। १० विष्णु।

विभुग्न (व॰ क़॰ ) टेड़ामॅड़ा। सुदा हुन्ना । भुका हुन्ना।

विभूतिः (स्त्री॰) १ बड्प्पन । श्रिषकार । शक्ति । २ समृद्धि । स्वास्य्यता । ६ महत्व । महिमान्वितपद । ४ विभव । ऐश्वर्य । १ धन । सम्पत्ति । ६ श्रत्नौ-किक शक्ति । ७ कंडे की राख ।

विभूषर्गं ( न० ) गहना । भूषण ।

विभूषा (स्त्री॰) १ दीप्ति । प्रभा । २ सौन्दर्य । मनोहरता ।

विभूषित ( व॰ कु॰ ) श्रलङ्कृत । सजा हुश्रा ।

विभृत (व॰ छ॰) सर्मार्थत । समर्थन किया हुन्रा। रचित । धारण किया हुन्रा।

विभ्रंशः ( पु॰) १ पतन । श्रवनित । २ विनाशः । ध्वंस । ३ ऊँचा कगारा । ४ पहाड़ की चोटी के ऊपर का चौरस मैदान ।

विभ्रंशित (व॰ ऋ॰) १ बहकाया हुआ । फुसलाया हुआ । २ रहित किया हुआ ।

विभ्रमः ( पु॰ ) १ अमण । चक्कर । फेरा । २ भूल । चूक । ग़लती । १ उतावली । उद्घिग्नता । ४ क़ियों का एक हाव जिसमें वे भ्रम से उत्तर्दे सीधे

थाभूषण घौर वस पहन लेगी हैं तथा ठहर विमर्दः ( पु॰ ) १ मृत्र मर्दन करना। प्रस्छी तरह ठइर फर मतवालियों की तरह कभी क्रोध, कभी एपं प्रकट करती हैं । १ किसी प्रकार की भी कामप्रणोदिन किया । प्रीतिषोतक हायभाव । ६ सीन्दर्य । शोभा । ७ शहा । सन्देह । 🛱 धान्ति । धोया । भूल ।

विभ्रमा ( की॰ ) गुड़ापा।

विभ्रष्ट ( व॰ रू॰ ) १ गिरा हुआ। धलगाया हुआ २ उजादा हुया । नष्ट किया हुया। ३ प्रान्त-निहित । दृष्टि के यहिर्भत ।

विम्राज ((वि०) धमकीला । प्रकाशमान । विम्रान्त (य० छ०) १ घृमता हुन्ना। चक्त स्वाता हुआ। २ उद्दिग्न । विकल । य्याकुल । ३ अस में पदा हुया। विश्रमयुक्त । - शील, ( वि० ) वह जिसका मन व्याकुल हो । २ नशे में चूर ।---शीलः, (पु॰) १ यानर । २ सूर्य का या चन्द्रमा का मगदल।

विभ्रान्तः ( खी॰ ) १ चक्तः । फेत् । २ श्रान्ति । अम । ६ सन्देह । हदबढ़ी । घवदाहट ।

विमत ( २० ७०) १ श्रसंगत । विपम । २ वे जिनका मत या राय एक न हो । ३ तिरस्कृत । नुच्छ समका हुआ।

विमतः ( पु॰ ) शत्रु।

विमति (वि॰) मृर्व । मृह । बुद्धिहीन ।

विमितः ( पु॰ ) १ मतानैस्य । एक मत का श्रभाव । २ श्ररुचि । नापसंदगी । ३ मूर्खता । मुदता ।

विमत्सरं ( न॰ ) ईर्ष्या रहित । जो इर्ष्यालु न हो ।

विमद् (वि॰) १ नशे से मुक्त । २ हर्प रहित। ईर्प्याल ।

पिमनस् ) (वि०) १ उदास । खिन्न । रंजीदा । विमनस्के ∫ २ जिसका मन उचाट हो । श्रनमना । ३ परेशान । विकल । ४ श्रप्रसन्न । १ वह जिसका मन या भाव वदला हुश्रा हो।

**चिमन्यु** ( वि॰ ) १ क्रोध श्रून्य । २ शोकरहित । षिमयः ( ५० ) श्रदल वदल । विनिमय ।

मलना दलना । २स्पर्श । ३शरीर में उबटन करना । ४ युद्ध । संप्राम । सुठमेद । १ नाश । वरवादी । ६ सूर्यंचन्द्र का समागम । ७ ब्रह्ण ।

विमर्दकः ( पु॰ ) १ मर्दन फरने वाला। मसल ढालने याला । चूर चूर फर **डा**लने वाला । पीस डालने वाला । २ स्गन्ध द्रव्यों की पियाई या कुटाई । १ ( चन्द्र सूर्य ) ग्रहण । ४ सूर्य एवं चन्द्र का समागम ।

विमर्गः ( पु॰ ) १ किसी तथ्य का श्रनुसन्धान । किसी विषय का विवेचन या विचार ! २ श्रालोचना । समीचा । ३ वहम । ४ विरुद्ध निर्णय या फैसला । १ राष्ट्रा । सन्देह । हिचकिचाहट । ६ वासना ।

विमर्पः ( पु॰ ) १ विवेचन । विचार । २ श्रर्धेर्यं । धमहिष्णुता । ३ श्रसन्तीप । श्रप्रसत्तता । ४ नाटक का एक श्रङ्क । इसके श्रन्तर्गत श्रपवाद, संकेत, य्यवसाय, इच, धति, शक्ति, प्रसंग, खेद, प्रतिपेध, विरोध, प्ररोचना, श्रादान श्रीर द्वादन का निरूपण किया जाता है।

विमत्त (वि०) १ मलरहित निर्मल । येदाग । २ स्वच्छ । साफ । ३ सफेद । चमकीला ।

विमलं ( न॰ ) १ घोंदी की कलई। २ श्रवरक।-दानं (न॰) देवता का घडावा ।--मिग्ः, (पु॰) स्फटिक ।

विमांसं ( न॰ ) ) श्रयुद्ध, श्रपवित्र या वर्जित माँस। विमांसः ( पु॰ ) } जैसे कुत्ते का मांस।

विमातृ ( छी॰ ) सीतेली माता ।—जः, ( पु॰ ) सीतेली माता का पुत्र।

विमानं ( न॰ ) ) १ श्रपमान । तिरस्कार । २ माप-विमानः ( पु॰ ) ) विशेष । ३ गुट्यारा । च्योमयान । ४ सवारी । १ वदा कमरा । सभाभवन । ६ राज प्रासाद या महल जे। सतखना हो। यथा —

> ''नेप्रा मीत्राः सततगतिमा यद्विमानाग्रभुमीः।"

-- मेघदृत। ७ घोड़ा।-चारिन्,-यान, (वि०) व्योमयान में वैठ कर घूमने वाला।—राजः, (पु॰) सर्वोत्तम न्योमयान । २ न्योमयान का सञ्चालक या चलाने वाला।

विमानना ( स्त्री॰ ) ग्रसम्मान । तिरस्कार ।

विमानित ( व॰ कृ॰ ) अपमानित । तिरस्कृत ।

विमार्गः ( पु॰) १ कुपथ । बुरा रास्ता । २ कदाचार । बुरी चाल । ३ माडु । बुहारी ।

विमार्गमं ( न॰ ) खोज। तलाश। श्रनुसन्धान।

विभिश्च । (वि॰) मिला हुत्रा। मिश्रित। मिला विभिश्चित । जुला।

विमुक्त (व॰ कृ॰) १ छूटा हुआ। छुटकारा पाये हुए। २ त्यागा हुआ। त्यकः।३ फेंका हुआ। छोड़ा हुआ (जैसे अस्र )।—कगुटः. (पु॰) बड़े ज़ोर से चिरुलाना। फूट फूट कर रुदन करना।

विमुक्तिः (स्त्री॰) १ छुटकारा ।२ त्रखगाव।३ मोच।

विमुख ( वि॰ ) [ स्त्री—विमुखी ] ३ जिसने अपना मुख किसी कारण वशात् फेर लिया हो । २ जो किसी कार्य या विषय में दत्तचित्तन हो । अमनस्क । ३ विरुद्ध । ४ रहित । विना ।

विमुग्ध ( वि० ) घवड़ाया हुद्या । विकल । परेशान । विमुद्र ( वि० ) १ विना मेाहर किया हुद्या । २ खुला

हुग्रा। विना हुग्रा। फूना हुग्रा।

विमूढ (व॰ कृ॰) १ मेाहप्राप्त । श्रम में पड़ा हुआ । २ वहकाया हुआ । जालच दिखलाया हुआ । ३ मृढ़ ।

विमृष्ट (व॰ कृ॰) १ मला हुत्रा। पौंका हुत्रा। साफ्र किया हुत्रा। २ सोचा विचारा हुत्रा।

विमे। त्तः (पु०) १ झुटकारा । रिहाई । २प्रचेपर्ण । छे। इना (जैसे तीर का) ३ मीच । सुक्ति । जन्म मरण से झुटकारा ।

विमोत्तर्गं (न०) १ रिहाई । छुटकारा । सुक्ति । विमोत्तर्गा (खी०) ४ फैकना । छोड़ना । ३ त्या-गना । ४ (ग्रंडे) देना ।

विमोचनं ( न॰ ) १ वंधन या गाँठ खोलना । २ बंधन से मुक्ति । छुटकारा । रिहाई । ३ मोच । मुक्ति । विमोहन (वि॰) [ची॰—विमोहना, विमोहनी] १ जलचाने वाला। मुग्धकारी। दूसरे के मन को वश में करने वाला।

विमाहनं ( न॰ ) } नरक विशेष । विमाहनः ( पु॰ ) }

विसे।हनं ( न॰ ) फुसलाना । बहकाना । मेाहना ।

विबः ( ५० ) ) विम्वः ( न० ) ( विवं ( न० ) ) विम्वं ( न० ) )

विंबकः } ( पु॰ ) देखो विस्वकः।

विंवटः } ( पु॰ ) सई का पौधा । विस्वटः }

विंग्वा विम्वा विंबी (स्त्री॰) एक लता या बेल का नाम। विम्वी

विविका ) विम्बिका } (स्त्री॰) देखो विविका।

विंवित } ( न॰ ) देखेा विम्वित ।

विद्युः } ( पु॰ ) सुपादी का पेंद । विम्बुः }

वियत् ( न० ) श्रासमान । श्रन्तरिच । च्योम । वायु-मण्डल ।—गङ्गा, ( खी० ) १ श्राकाश गंगा । २ झायापथ ।—चारिन्, (= वियच्चारिन् ) ( पु० ) पतंग । कनकौश्रा ।—भूतिः, ( खी० ) श्रन्थकार ।—मणिः, (= वियन्मणिः ) ( पु० ) सूर्य ।

वियतिः ( पु॰ ) पर्ची।

वियमः ( पु॰ ) १ रोक । नियंत्रण । २ कष्ट । पीड़ा । सन्ताप । ३ श्रवसान । बंदी ।

वियात (वि॰) १ साहसी ध्रष्ट । २ निर्ल्ज । बेहया । वेशर्म ।

वियाम देखो वियमः।

वियुक्त ( व॰ ऋ॰ ) १ जो युक्त न हो । अलग । अल-हदा । २ जुदा । छोड़ा हुश्रा जिसकी जुदाई हो चुकी हो । वियोग प्राप्त । ३ रहित । हीन । वियुत (व॰ कृ॰) वियोग प्राप्त । रहित । हीन । वियोगः (पु॰) १ वियोग । विद्योह । २ श्रभाव । हानि । २ व्यवकतन । काट ।

वियोगिन् (वि॰) श्रनगाया हुगा। वियोजित। वियोगिमास। (पु॰) चक्रवाज। चक्रवा।

वियोगिनी ( स्नी॰ ) वह स्त्री की श्रपने पनि या शियतम मे विदुदी हो । २ वृत्तविशेष ।

वियोजित ( प॰ कु॰ ) १ खलगाया हुणा । विद्रोह प्राप्त । २ रहित किया हुणा ।

वियोनिः ) ( ए० ) १ श्रनेक जन्म । २ पशुकों का वियोनी ) गर्भाशय । १ हीन उत्पत्ति ।

विरक्त ( व॰ फ़॰ ) १ श्रायन्त नान । २ वद्रंग । ६ श्रसन्तुष्ट । मन फिरा हुश्रा । श्रप्रसन्त । ४ सांसारिक यन्धनों से मुक्त । विमुख । १डक्तेजित । क्रोधाविष्ट ।

विरक्तिः (र्छा॰) १ प्रसन्तोष । श्रसन्तुष्टता । श्रनुराग का श्रभाव । विमुखता । विराग । २ उदासीनता । ३ र्खिजता । श्रप्रसन्नता ।

विरचनं (न॰ ) । विरचना (र्खा॰ ) । प्रणयन । निर्माण । वनाना ।

विरचित (व॰ छ॰) १ निर्मित । बनाया हुया । तैयार क्या हुया । २ रचा हुया । लिखित । ३ सम्हाला हुया । भूषित । थलंकृत । ४ धारण किया हुया । पहिना हुया । १ जड़ा हुया । बैटाया हुया ।

विरज्ञ (वि॰) भिज्ञस पर धृल या गर्द न हो । २जिसमॅ श्रनुराग न हो ।

विरज्ञः ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर।

विरज्ञस् ) (वि॰) १ ध्ल गर्द से रहित । २ श्रनुराग विरज्ञस्क ∫ श्रन्य । सुखवासना से मुक्त । ३ जिसका रजोधमें यंद हो गया हो ।

विरजस्का (स्त्री॰) वह स्त्री जिसका रजी धर्म बंद ही गया हो।

विरंचः ) विरञ्जः ( पु॰ ) ब्रह्मा का नाम । विरञ्जः )

विरटः ( पु॰ ) काला श्रगुरः । श्रगर का वृत्त ।

विरमं ( न॰ ) यारिन या बीरन नाम की घास । विरम ( व॰ क़॰ ) १ वंद । २ थमा हुआ । वंद किया हुआ । ३ समाप्त किया हुआ ।

विरितः ( की॰ ) १ श्रवसान । वंदी । समाप्ति । २ होर । श्रदीर । ३ सांसारिक वस्तुश्रों से उदासीनता ।

विरमः ( पु॰ ) १ विराम । ठहरना । २ सूर्यास्त । विरत्न ( वि॰ ) १ जिसके वीच वीच में श्रवकाश या गाली जगह हो । सधन नहीं । पतला । २ नाजुक । ३ टीला । चौदा । ४ दुर्लभ । १ थोड़ा । कम । दूरस्य ।—जानुक, ( वि॰ ) धुटना टेके हुए ।

विरतं ( न० ) दही । जमा हुन्ना दृध ।

विरत्तं ( अव्यया॰ ) थोड़ा । बहुतायत से नहीं ।

विरस (वि०) १ स्वादहीन । फीका । रसहीन । २ प्यत्विकर । श्रिविय । पीदाकारक । १ निष्ठर । हद्यहीन ।

विरमः ( ५० ) पीदा। कष्ट।

विरहः ( पु॰ ) १ वियोग । विद्योह । २ विशेष कर दो प्रेमियों का वियोग । ३ श्रनुपस्थित । ४ श्रभाव । १ स्थाग । —श्रनलः, ( पु॰ ) विरहानि ।—श्रवस्था, ( खो॰ ) वियोग की दशा ।—श्रार्व,—उत्कराट,—उत्सुक (वि॰ ) वियोग पीदित ।—उत्कटिता, ( = विरहोत्क-रिटता ) (खी॰) नायिका भेद के श्रनुसार प्रिय के न श्राने से दुखित नायिका ।—उचरः, ( पु॰ ) ज्वर जो वियोग की पीदा के कारण चढ़ श्राया हो।

विरहिगा (खी॰) १ वह खी जिसका श्रपने प्रिय-तम या श्रपने पति से वियोग हो गया हो। २ भादा। उजरत। मज़दूरी।

विरहित (व॰ छ॰) १ त्यक्त । त्यागा हुन्ना ।२ श्रवग किया हुन्ना।३ श्रकेला । एकान्त । ४ रहित विदीन।

विरहिन (वि॰) [ छी॰—विरहिनी ] वियोजित। वियोगी ( ग्रपने प्रियतम था प्रियतमा से )।

विरागः ( पु॰ ) १ रंग का परिवर्तन । २ मिजाज का वदलना । ६ श्रनुरागं का श्रभाव । श्रसन्तोप । १

विरोध । श्रक्ति । १ सांसारिक वन्धनों की श्रोर से श्रनुराग का श्रभाव । क्रोध राहित्य ।

विराज् ( पु॰ ) १ सौन्दर्य । श्राभा । २ चन्निय जाति का श्रादमी । ६ वहा का प्रथम सन्तान । ७ शरीर। देह । ( स्त्री॰ ) एक वैदिक छन्द का नाम ।

विराज देखो विराज् ।

विराजित (व० कृ०) प्रकाशित । २ प्रदर्शित । प्रकटित ।

विराटः ( पु॰ ) १ एक प्रान्त का नाम । २ मत्सदेशी एक राजा का नाम ।—जः, ( पु॰) कम मूल्य का हीरा । घटिया हीरा ।—पर्चन्, (न॰ ) महाभारत का चौथा पर्व ।

विराटकः ( पु॰ ) घटिया हीरा।

विराग्रिन् ( पु॰ ) हाथी । गज ।

विराद्ध ( व॰ कृ॰ ) १ विरुद्ध । २ श्रपमानित । श्रप-कारित । तिरस्कृत ।

विराधः ( पु॰ ) १ विरोध । २ श्रपमान । छेड्छाइ । ३ एक बड़ा यलवान राजस जिसे श्रीरामचन्द्र जी ने द्रश्डकवन में मारा था ।

विराधनं ( न० ) १ विरोध करना । २ श्रनिष्ट करना । श्रपकार करना । ३ पीढ़ा । कष्ट ।

विरामः (पु॰) १रोकना । थामना । २थ्रन्त । समाप्ति । ३ टहरना । टहराव । वाक्य के श्रन्तर्गत वह स्थान जहाँ बोलते समय कुछ काल टहरना पढ़ता है । ४ छंद के चरण में वह स्थान जहाँ पढ़ते समय कुछ काल के लिये टहरना पढ़े । यति । ६ विष्णु का नामान्तर ।

विराल देखो विडाल।

विरावं ( न० ) कोलाहल । हेाहल्ला । शोरगुल ।

विराधिन (वि॰) १ रुदनकारी । चिल्लाने वाला । पुकारने वाला । २ विलाप करने वाला ।

विराधिगों ( छी॰ ) १ रुदन करने वाली। चिल्लाने वाली। २ माड्। छुहारी। बढ़नी।

विरिञ्चः, (पु॰) विरिञ्चः (पु॰) विरिञ्चनं (न॰) विरिञ्चनं (न॰) विरिचिः । (पु॰) १ ब्रह्मा का नाम। २ विष्णु का विरिच्चिः । नाम। ३ शिव जी का नाम।

विरुग्ण (व० कृ०) १ हुकड़े हुकड़े करके दूदा हुन्ना। २ नष्ट किया हुन्ना। ३ मुदा हुन्ना। ४ मौँथरा। गुरुता।

विरुत ( व॰ कृ॰ ) रवयुक्त । श्रन्यक्त शब्द-युक्त । कृजित । गुञ्जायमान ।

विरुतं (न॰) १ चीकार । रव । गर्जन । दहाड़न । २ रुदन । ध्वनि । नाद । कोलाहल । ६ गान । कूजन । कलरव ।

विरुद् (न० ) ो १घोपणा । ढिढोरा । २ चिल्लाहट । विरुद्ः ( पु०) ∫ ३ प्रशस्ति । यशकीर्तन ।

विरुद्तिं ( न॰ ) चीत्कार । विलाप ।

विरुद्ध (व० कृ०) १ श्रवरुद्ध । श्रयकाया हुआ ।
रोका हुआ । २ घेरा हुआ । (क़ैद में ) वंद किया
हुआ । १ चारों श्रोर से श्राक्रमण कर घेरा
हुआ । १ श्रसङ्गत । वेमेल । १ उलटा । ६
विरोधी । जो खण्डन करे । ७ विद्वेपी । वैरी । म प्रतिकृत । श्रशुभ । ६ वर्जित । निपिद्ध । १०
श्रमुचित ।

विरुद्धं (न॰) १ विरोध । विद्धेष । बैर । २ विवाद । श्रनैक्य ।

विरूत्तर्गा (न०) १ रूखा करने की क्रिया। २ समेंटने वाला। कृडज पैदा करने वाला। ३ कलङ्का। श्रारोप। भरर्सना। ४ शाप। श्रकोसा।

विरुद्ध (व० कृ०) १ उगा हुआ। जड़ पकड़े हुए! बीज से फूटा हुआ। २ निकला हुआ। उरपन्न। १ वृद्धि को प्राप्त । बढ़ा हुआ। ४ कली लगा हुआ। फूला हुआ। कुसमित। ४ चढ़ा हुआ। सवार।

विरूप (वि॰) [ विरूपा, विरूपी ] १ वदशक्त । कुरूप । वदसूरत । २ अप्राकृतिक । श्रनोखा । भयक्षर । १ वहुरूप वाला । मिन्न भिन्न ।—करगा, (न॰) १ वदसूरत बनाना । २ श्रनिष्ट करण ।— चक्तुस् (पु॰) शिव जी ।—रूप, (वि॰) भद्या | वेढील । विरूपं ( न० ) १ बदम्रती । कुरूपया । भौदापन । २ विभिन्नरूपता । स्वभाव या प्रकृति ।—श्रद्धाः, ( वि० ) वह जिसकी श्रांते भदी हों ।—श्रद्धाः, ( पु० ) शिव जी का नाम ।

विरुपिन् (वि॰) [ ज़ी॰ —विरुपिणी ] भदा। वेडील । बदशकु । बदसुरन ।

विरेकः ( पु॰ ) ३ दस्तावर । कोठा साफ करने वाला । २ जुलाव ।

विरेचनं ( न॰ ) देगो विरेकः।

बिरेचिन ( व॰ कृ॰ ) दस्त कराये हुए।

विरेफः ( पु॰ ) १ नदी । बलश्रोत । २ " र"

विरोक्तं (न०) ) १ श्रज्ञर का लोग । २ छेद । विरोक्तः (पु०) ∫ स्राख । (पु०) किरन ।

विरोचनः (पु॰) १ सूर्य । २ चन्द्रमा । ३ श्रान्त । ४ प्रह्माद के पुत्र श्रोर राजा चिल के पिता का नाम ।—सुतः, (पु॰) राजा चिल ।

विरोधः (पु०) १ विपरीत भाव । यनैक्य । २ श्रवरोध । रुजावट । श्रव्यन । २ श्वेरा । सुद्दासरा ३ नियंत्रण् । दमन । ४ वेपरीत्य । विभिन्नता । १ श्रव्यक्ता । विद्वेष । वेर । स्मान्ता । विद्वेष । वेर । स्मान्ता । विवाद । स्मान्ता । सिक्ष्य । वेर । स्मान्ता । विवाद । स्मान्ता । सिक्ष्य । स्मान्ता । स्मान्त

विरोधनं (न०) १ रुकावट । विरोध । श्रवरोध । २ घेरा डालना । २ सामना फरना । समुहाना । ४ खरटन । श्रसङ्गति ।

विरोधिन् (वि॰) [स्वी॰ — विरोधिनी ] सामना करने वाला। समुहाने वाला। रोकने वाला। २ वेरा डालने वाला। १ खण्डनात्मक । विरुद्ध। ग्रसङ्गत । ४ द्वेषी। विरोधी। १ ऋगड़ालू। (पु॰) शत्र । वैरी।

विरोष्ण } (न॰) घाव का पूरना या भरना।

विल् (धा॰ प॰) [विलिति ] १ डकना । छिपाना । १ तोड़ना । श्रलगाना । [ डभय॰ वेलयिति— वेलयते ] फॅकना श्रागे भेजना ।

विलं देखो विलं।

विलक्त (पि॰) १ लक्त्य हीन । २ विकत । व्याकुत । परेशान । ३ विस्मित । श्राश्चर्यान्यित । ४ लज्जित । १ विलक्ष्म । श्रनीखा ।

विन्तत्त्तग् (वि॰) लघण हीन । २ भिन्न । वूसरा । ६ यद्भर । थनौला । ४ श्रश्चभ लघणों वाला ।

वित्नत्तरागं ( न॰ ) निकम्मी द्यालत या दशा।

विलित्तित (व॰ कृ॰) १ पहिचाना हुश्रा । देखा हुश्रा । खोज कर निकाला हुश्रा । ३ जान तोने थोग्य । ३ वयदाया हुश्रा । परेशान । ४ छेदा हुश्रा । चिदाया हुश्रा ।

विलग्न (वि॰) चिपटा हुन्ना। लगा हुन्ना। श्रव-लम्बित। यँधा हुन्ना। २ फेँका हुन्ना। गदा हुन्ना। लगा हुन्ना। घुमाया हुन्ना। १ बीता हुन्ना। ४ पतला। नाजुक।

विलग्नं (न॰) १ कमर । २ क्ल्हा । ३ नज्ञोदय । विलंघनं ) (न॰) १ श्रतिक्रमण । २ जुर्म । विलङ्कनं ) नियमोल्लज्जन ।

विलंबित ) (व० छ०) १ विलंब किया हुआ। विलम्बित ) देरी किये हुए। २ श्रतिकान्त । ३ श्रागे निकला हुआ। चदाबढा । ४ पराजित। हराया हुआ।

विलज्ज (वि॰) लज्जाहीन। येशर्म। येहया।

विलपनं (वि॰) वार्तालाप । च्यर्थ की यकवाद । २ विलाप । ४ तलछुट । कीट ।

विलिपतं ( न० ) १ विजाप । २ एदन ।

षिलंत्रः } (पु॰) ३ लटकाव । २ दीर्घस्त्रता । विलम्बः }

विलंबनं ) (न॰) १ लटकना । टँगना । सहारा चिलम्बनं ) लेना । २ देरी । दीर्घसूत्रता ।

विलंबिका } (स्री॰) कोप्टबद्धता। किन्नयत।

विलंबित ) (व॰ कृ॰ ) १ लटकता हुग्रा। विलम्बित ) फ्लता हुग्रा।२ लग्गित। लग्गमान। बहिर्गत। दोद्व्यमान ।३ प्राश्रित । परस्पर स्राश्रय प्रहण किये हुए। ४ दीर्घसूत्री। १ धीमा। मन्द।

विलंबितं ) (न॰) विलंब। देरी।

विलंबिन् ) ( वि॰ ) [ स्त्री०—विलम्बिनी ] विलम्बिन् ) १ लटकनेवाला । फ्लने वाला । लम्बित । २ दीर्घसूत्री । काहिल ।

विलंभः } ( पु॰ ) १ उदारता । २ भेंट : दान ।

विलसः ( पु॰ ) १ द्रवीकरण । घोलने की क्रिया । २ नाशन । मृत्यु । समाप्ति । ३ नाश । लय । प्रलय । विलयनं (न॰) १ लयता । विलीनता । द्रवीकरण । २ चयकरण । ३ स्थानान्तरकरण । ४ चीणकरण । १ विदावक ।

विलसत् (वि॰) [ छी॰ — विलस्कती ] १ चम-कीला। चमकदार । २ कोंघन। तड़पन। ३ हिलन। इलन। ४ कीडासक्त।

विलयनं (न०) १ चमक। कौंधन । २ विनोदन। मनोरञ्जन।

विलसित ( व॰ कृ॰ ) १ वमकदार । चमकीला । २ प्रकट । प्रादुर्भृत । ३ खिलाड़ी । मनमौजी । ।

विलिसितं (न०) १ चमकीला । २ कोंधा । चमक । ६ प्रादूर्माव (प्रकटन । प्राकट्य । ४ क्रीड़ा । त्रामोद प्रमोद । प्रेमोद्योतक हावभाव ।

विलापः (पु॰) विलख विलख कर या विकल होकर रोने की किया । रोकर दुःख प्रकट करने की किया । कन्दन । रुदन ।

विलालः ( पु॰ ) १ विह्नी । २ ग्रीजार । कल । मैशीन ।

विलासः (पु०) १ कीड़ा । खेल । श्रामोद्यमोद । २ प्रेमपूर्ण श्रामोद्यमोद । श्राह्वाद । ३ सुख भोग । श्रानन्दमयी कीड़ा । मनोरञ्जन । मनो-विनोद । ४ हावभाव । नाज़ नखरा । १ सौन्दर्य । सुन्दरता । मनोहरता । ६ कींघा । चमक । ज्योति । विलासनं (न०) १ कीड़ा । खेल । मनोविनोद । २ श्रठखेलियाँ ।

विलासवती (स्त्री॰) रसिक स्त्री। स्वेच्छाचारिणी स्त्री।

विलासिका (ची॰) एक प्रकार का रूपक जो एक ही श्रद्ध का होता है। इसमें प्रेमलीला ही दिख-लायी जाती है।

विलासिन् (वि॰) [ म्री—विलासिनी ] १ कीड़ा-सक्त । रसिक ।

विलासिन् (पु॰) १ कामी । रसिकजन । २ श्रग्नि । ६ चन्द्रमा । ४ सर्प १ श्रीकृष्ण या विष्णु । ६ शिव । ७ कामदेव ।

विलासिनी (स्त्री॰) १ स्त्री। श्रौरत । २ कामिनी । ३ वेश्या। गणिका। रंडी।

विलिखानं ( न॰ ) खरोचना । खोदना । लिखना । विलिप्त ( व॰ कृ॰ ) पुता हुआ । लिपा हुआ ।

िन्तीन (व॰ क़॰) १ लगा हुन्ना। सटा हुन्ना। चिपटा हुन्ना। २ वसा हुन्ना। बैठा हुन्ना। उतरा हुन्ना। ३ पिवला हुन्ना। मिला हुन्ना। तरलित। ४ छिपा हुन्ना। ४ नष्ट। मृत।

विलुंचनं ) ( न॰ ) उखाड़ना । नोंचना । चीर विलुञ्चनं ) डालना ।

विलुंडनं } (न॰) लूटपाट। डाकेज़नी।

विलुप्त (व० कृ०) १ भक्त । दूटा हुआ । नुचा हुआ । २ पकड़ा हुआ । छीना हुआ । अपहत ।३ लूटा हुआ । ४ नाश किया हुआ । वरबाद किया हुआ । ४ कमज़ोर किया हुआ । निर्वल किया हुआ । अक्षभक्त किया हुआ ।

विलुंपकः } ( पु॰ ) चोर । डाकृ । लुटेरा । विलुम्पकः }

विलुितित (व॰ छ॰) १ इधर उधर हिलने वाला। अद्दः। काँपने वाला। २ अन्यवस्थित किया हुआ। क्रमभङ्ग किया हुआ।

विलून (व॰ कृ॰) काट कर श्रलग किया हुश्रा। कटा हुश्रा । विलेखनं ( न० ) खरोचना । इंनिना । धारी करना । चिह्य बगाना ।

विलेपनं ( न॰ ) १ लेप वरने या लगाने की किया। २ लेप । मरहम । ३ चन्द्रन, केसर प्राद्धि कोई भी मुगन्ध द्रव्य जो शरीर में लगाई जाय।

विलेपः ( १९० ) १ शरीर आदि पर चुपर कर लगाने की चीज़। लेप। २ पलस्तर। १ गारा।

विलेपनी ( ख़ी॰ ) १ खी जिसके शरीर पर सुगन्ध द्रव्य लगाये गये हों। २ सुवेशा स्त्री। ३ सावल की कॉजी।

विलेपिका ( ग्री॰ ) विलेपी ( ग्री॰ ) विलेयः ( पु॰ ) भात की मोंड़ी।

विलोकनं ( न॰ ) १ चितवन । श्रवलोकन । २ दृष्टि ।

विलोकित ( व॰ कृ॰ ) १ देखा हुआ। २जॉंचा हुआ। | विलोमी ( स्त्री॰ ) श्रॉंवला। श्रॉंवलकी। पढ़ताला हुन्रा । विचारा हुन्रा ।

विलोकितं ( न० ) चितवन । भजक ।

विलोचनं (न०) श्रींख। नेत्र।—श्रम्यु, (न०) श्राँस् ।

विलोडनं ( न॰ ) हिलाना दुलाना । श्रान्दोलित करना । विलोना । मथना ।

विलोडिन (व॰ क़॰ ) हिलाया हुया । विलोया हुआ। मथा हुआ।

विलोडितं ( न० ) माठा । तक ।

विलोपः ( पु॰ ) ३ किसी वस्तु को लेकर भाग जाने की किया । लूटपाट। श्रपहरण । २ श्रमाव।

विलोपनं (न०) १ काटना । २ लेभागना । १ नारान । विनारान ।

विलोभः ( पु॰ ) श्राकर्पण । जालच । प्रलोभन । वहकाना। फुसलाना।

विलोभनं (न०) १ लोभ दिलाने या लुभाने की किया। २ वहकाने या फुसलाने की किया। ३ प्रशंसा। चापल्रसी।

विलोम ( वि॰ ) [ स्त्री॰—विलोमी ] १ विपरीत । उलटा। प्रतिकृता। २ पिछड़ा हुआ। पीछे पड़ा

हुया। ३ विपरीत क्रम से उत्पन्न किया हुथा। उत्पन्न,--ज.--जात,--वर्ग्ण, (वि॰) विप-रीत क्रम से उत्पन्न । श्रथीत् ऐसी माता से उत्पन्न जिसकी जाति, उसके पति से ऊँची हो। ऊँची जाति की माता श्रीर माता की श्रपेचा हीन जाति के पिता से उत्पन्न सन्तान।—क्रिया (छी०) —विधिः, (पु॰) विपरीत क्रिया। वह क्रिया जो धन्त से धादि की धोर का जाय। उत्तटी श्रोर से होने वाली किया।-जिद्धः, (पु०) हाथी ।

विलोमं (न०) रहट । कृप से जल निकालने का यंत्र विशेष ।

विलोमः (पु॰) १ विपरीत क्रम । २ कुत्ता । ३ र्योप । ४ वरुण का नाम ।

वित्नोत (वि॰) १ हिनने दुलने वाला । कॉंपने वाला । चंचल । २ ढीला । श्रस्तन्यस्त । विखरे हुए ( वाल )।

विलोहितः ( पु॰ ) रुद्र का नाम।

विल्ल देखे। विल्ल ।

विल्वः ( पु॰ ) येल का पेद ।

विवत्ता (सी॰) १ योलने की श्रभिलापा। २ इच्छा। श्रभिलापा । ३ श्रर्थ । भाव । ४ इरादा । श्रभि-प्राय । उद्देश्य ।

विवित्तित (वि॰) १ जिसके कहने की हुच्छा हो। २ इच्छित । श्रपेचित । ६ प्रिय ।

विविद्यतितं ( न॰ ) १ इरादा । उद्देश्य । श्रभिप्राय । २ भाव। श्रर्थ।

विवज्ञ (वि॰) योलने या कोई वात कहने की हुच्छा करने वाला ।

विवतसा ( छी॰ ) वह गाय जिसका वछड़ा न हो।

विवधः ( ५० ) १ वह लकड़ी जो वैलों के कंधों पर, वोभ खींचने के लिये रक्ली जाती है जुग्राठा। २ राजमार्ग । श्राम रास्ता । ३ वोका । ४ श्रनाज की राशि । १ घड़ा । जलकुस्भ ।

सं० श० कौ०-- ६६

विवधिकः (पु॰) १ बोक्त ढोने वाला । कुली । २ फेरी लगाकर सौदागरी माल वेचने वाला । फेरी वाला ।

विवरं (न०) १ छिद्र। विला २ गड़ा। द्रार।
गर्ते । ३ गुफा। कन्द्ररा। ४ निर्जन स्थान। ४
दोष। त्रुटि। ऐव। निर्वलता। कमी। १ घाव।
६ नौ की संख्या। ७ विच्छेद। सन्धिस्थल।—
नालिका, (स्री०) वंसी। नफीरी।

विवर्ण (न०) १ प्रकटन । प्रकाशन । प्रदर्शन । २ उद्घाटन । खोल कर सब के सामने रखने की किया । ३ भाष्य । टीका । सविस्तर वर्णन ।

विवर्जनं (न०) परित्याग। त्याग करने की क्रिया। विवर्जित (न० कृ०) १ त्यागा हुआ। छोड़ा हुआ। २ अनादत। उपेचित। ३ विज्ञत। रहित। वाँटा हुआ। दिया हुआ। ४ मना किया हुआ। वर्जित। निपिद्ध।

विचर्गा (वि॰) १ रंगहीन । पीला । जिसका रंग बिगड़ गया हो । २ पानी उत्तरा हुआ । ६ नीच । कभीना । ४ अज्ञानी । मूर्ख । कुपड़ । श्रपड़

विवर्णः ( पु॰ ) जातिच्युत । नीच जाति का श्रादमी । विवर्तः ( पु॰ ) १ चक्कर । फेरा । २ प्रत्यावर्तन । लौटाव । ३ नृत्य । नाँच । ४ परिवर्तन । संशोधन । १ अम । श्रान्ति । ६ समुदाय । समृह । ढेर ।— वादः, ( पु॰ ) वेदान्तियों का सिद्धान्त विशेष जिसके श्रनुसार ब्रह्म को छोड़ श्रीर सब मिथ्या है।

विधर्तनं (न०) १ परिश्रमण । चक्कर । फेरा । २ प्रत्यावर्तन । ६ उतार । नीचे श्राने की क्रिया । ४ प्रणाम । श्रादर सूचक नमस्कार । भिन्न भिन्न दशाओं या योनियों में होकर गुजरना । १ परि-वर्तित दशा । बदली हुई हालत ।

विवर्धनं ( न० ) १ दृद्धि । बढ़ती । उन्नति । २ बढ़ाने या दृद्धि करने की किया । ३ महोन्नति । समृद्धि ।

विवर्धित (व॰ क़॰) १ वृद्धि को प्राप्त । वदा हुआ । २ आगे वदा हुआ । ऊपर को गया हुआ । ३ सन्तुष्ट । प्रसन्न ।

विवश (वि॰) । लाचार । वेवस । मज़बूर । २ जा

अपने को अपने काबू में न रख सके। ३ वेहेाश। ४ मृत। ४ मृत्युकामी। मृत्यु से शङ्कित।

विवसन (वि॰) नंगा। विना वख का।

विवसनः ( पु॰ ) जैन भिन्नुक।

विवस्वत् (पु॰) १ सुर्य। २ श्ररुण । ६ वर्तमान काल के मनु । ४ देवता । ४ श्रर्क । मदार ।

विवहः ( पु॰ ) श्रग्नि की सप्त जिह्नाश्रों में से एक का नाम।

विवाकः ( पु॰ ) न्यायाधीश । जज।

विवादः (पु०) किसी विषय को लेकर या बात को लेकर वाक्कलह | वाग्युद्ध | क्षगड़ा | कलह | २ खण्डन | प्रतिवाद | ३ मुक़दमावाज़ी | मुक़दमा | अभियोग | ४ चीत्कार | उच्च रव | १ श्राज्ञा | श्रादेश |—श्रार्थिन्, (पु०) मुक़दमेबाज़ | २ वादी | अभिशाप लगाने वाला ।—पदं (न०) जिसपर विवाद या क्षगड़ा हो | विवाद युक्त विषय |—वस्तु, (न०) विवाद ग्रस्त वस्तु ।

विवादिन् (वि॰) १ भगड़ालू । भगड़ने वाला । कलह करने वाला । २ श्रदालरावाज़ । मुक़दमेबाज़ किसी मुक़दमे का श्रासामी ।

विवारः ( पु॰ ) १ प्रस्फुटन । फैलाव । २ श्रभ्यन्तर प्रयत्नों में से एक संवार का विपरीत ।

विवासः ( पु॰ ) } निर्वासन । देश निकाला ।

विवासित ( व॰ कृ॰ ) निकाला हुआ। देश से निकाल वाहर किया हुआ।

चिवाहः (पु॰) परिणय । एक शास्त्रीय प्रथा जिसके अनुसार स्त्री और पुरुप श्रापस में दाग्पत्य-सूत्र में श्रावद्ध होते हैं।

विवाहित ( व॰ कृ॰ ) वह जिसका विवाह हो चुका हो । ब्याहा हुआ ।

विवाह्यः ( पु॰ ) १ दामाद । जामाता । २ दूल्हा । वर ।

विविक्त (व॰ कृ॰ ) १ पृथक् किया हुआ । २ विजन । निर्जन । एकान्त । ३ श्रकेला । ४ पह-चाना हुआ । १ विवेकी । ६ पापरहित । विशुद्ध । विविक्तं ( न॰ ) निर्जन या एकान्त स्पल । विविक्ता ( खी॰ ) स्रभागी स्त्री । दुर्भगा । वह स्त्री

का श्रपने पति की श्रगुचि का कारण हो।

विविग्न (वि॰) ग्रत्यन्त डहिग्न या भयभीत ।

विविध ( वि॰ ) यहुत प्रकार का । भाँति भाँति का অनेक तरह का ।

विचीतः ( पु॰ ) वह स्त्रांग जो चारों श्रोर से विरा हो । बाहा । चरागाह ।

विद्युक्त ( द॰ क़॰) त्यक्त । त्यागा हुथा । छोदा हुया । विद्युक्ता ( सी॰ ) विविक्ता सी । स्त्री जिसे उसके पति ने छोद दिया हो ।

विश्वन ( व० छ० ) १ प्रकटित । प्रदर्शित । २ प्रत्यच । स्पष्ट । खुला हुया । ३ खोलकर सामने रचना हुया । यनडका । ४ घोषित । ४ टीका किया हुया । च्याच्या किया हुया । द पसरा हुया । फैला हुया । ७ वड़ा । विस्तृत ।—ग्राह्म, ( वि० ) वड़ी ग्रांखों वाला ।—ग्राह्म: ( पु० ) मुर्गा ।—हार, ( वि० ) खुला हुया फाटक का ।

विद्युतं (न०) अप्मस्यरों के उचारण फरने का एक ! प्रयस्त ।

विदृतिः ( ग्री॰ ) १ प्राकट्य । प्रादुर्भाव । २ फैलाव । पसार । ३ प्राविष्किया । ४ टीका । भाष्य । ज्यान्या ।

विवृत्त ( य॰ कृ॰ ) १ घूमा हुया । २ घूमने वाला । अमणकारी ।

विवृत्तिः (र्सा॰) १ चक्कर । श्रमण । फेरा । २ सन्धिविश्लेष । सन्धिभङ्ग ।

विवृद्ध ( व॰ कृ॰ ) १ वड़ा हुग्रा। वृद्धि की प्राप्त । २ वहुत । विपुत्त । श्रधिक । वड़ा ।

विवृद्धिः ( स्त्री॰ ) १ वाइ । वृद्धि । २ समृद्धि ।

विवेकः (पु॰) १ भली बुरी वस्तु का ज्ञान। सत् श्रसत् का ज्ञान। २ मन की वह शक्ति जिसके द्वारा भले बुरे का ज्ञान हुश्रा करता है। भला बुरा पहचानने की शक्ति। ३ समक्त । विचार। बुद्धि। ४ सध्यज्ञान। ४ प्रकृति श्रौर पुरुष की विभिन्नता का ज्ञान । ६ जलपात्र । पानी रखने का वस्तन । जलकुगढ ।

विवेक्क (वि॰) भले द्वरे का ज्ञान रखने वाला। विचारवान्। द्विद्मान।

विवेक्तिन् (वि॰) विचारवान । बुद्धिमान । (पु॰) १ निर्णायक । विचारकर्ता । २ दर्शनशास्त्री ।

तिचेक्तु (पु॰) १ न्यायाधीश २ परिदत । दर्शन शास्त्री ।

विवेचनं (न॰)) १ विवेक। भली युरी वस्तु का विवेचना (खी॰) ई ज्ञान। २ वाद विवाद। ३ निर्णय। फैसला।

विवां हु ( पु॰ ) वर । दूल्हा । पति ।

विज्ञ (धा० प०) [विज्ञाति, विष्ट] १ प्रवेश करना।
२ जाना या त्राना। हिस्से में त्राना। बाँट में
पड़ना। ग्रधिकार में त्राना। ३ वैठ जाना। वस
जाना। ४ घुसना। न्याप्त होना। १ किसी कार्य
की त्रपने हाथ में लेना।

विश् (पु॰) १ वेश्य। वनिया। २ मानव। मनुष्य। ३ लोभ। (खी॰) १ प्रजा। रेयत। २ कन्या। वेटी।—पग्यं, (न॰) सौदागरी माल।—पितः. (या विशांपितिः,) (पु॰) राजा। नृपति।

विशं (न०) १ भसीड़े के रेशे ।—ध्याकरः, (पु०) भद्रचृड़ नामक पौधा ।—कस्ठा, (स्त्री०) सारस ।

विशंकट ) (वि॰) [स्ती॰—विशंकटा, विशंकटी] विशङ्कट ) १ यदा। यहुत यदा। २ दृढ। प्रचरह। यत्तवान

विशंका } ( म्त्री॰ ) भय । दर । श्राशक्वा । विशङ्का }

विश्रद् (वि॰) १ साफ । युद्ध । स्वच्छ । वेदाता । २ उज्ज्वल । सफेद । सफेद रंग का । ६ चम-कीला । सुन्दर । ४ स्पष्ट । व्यक्त । ४ शान्त । निश्चिन्त । चैन से ।

विशयः (पु॰) १ सन्देह । शक । श्रनिश्चय । २ श्राश्रय । सहारा । विशरः (पु॰) १ दो टुकड़े करना। फट जाना। २ हत्या। करल। वधा नाशन।

विशल्य ( वि॰ ) कष्ट श्रौर चिन्ता से रहित। निश्चिन्त।

विशसनं (न०) १ हस्या। वध। २ वरवादी।

विशसनः (पु॰) १ कटार । खाँड़ा । २ तलवार । विशस्त (व॰ कु॰) १ काटा हुन्रा । गँवार । शिष्टा-चारविहीन । बदतहज़ीव । ३ प्रशंसित । प्रसिद्ध किया हुन्या ।

विशस्तु ( पु॰ ) १ बित देने वाला । २ चागडाल । विशस्त्र ( वि॰ ) हथियार हीन । जिसके पास बचाव श्रथवा त्रात्मरचा के लिये केाई हथियार न हो ।

विशाखः ( पु॰ ) १ कार्तिकेय का नाम। २ धनुष चलाने के समय एक पैर त्रागे श्रौर दूसरा उससे कुछ पीछे रखना। ३ याचक। भिज्ञक। ४ तकुश्रा। ४ शिव जी का नाम।—जः, ( पु॰ ) नारंगी का पेड़।

विशाखल देखो विशाख का दूसरा ऋर्थ ।

विशाखा ( प्रायः द्विवचन ) १६ वें नचन्न का नाम जिसमें दो तारे होते हैं।

विशायः ( पु॰ ) पहरेदारों का पारी पारी से सेाना। विशारग्रां ( न॰ ) १ चीरना। दो डुकड़े करना। २ हनन। मारग्राः।

विशारद् (वि॰) १ चतुर । निषुर्ण । २ पण्डित । बुद्धिमान । ३ प्रसिद्ध । प्रख्यात । ४ हिम्मती । साहसी ।

विशारदः ( पु॰ ) वक्कल वृत्त ।

विशाल (वि॰) १ वड़ा । महान् । लंवा चौड़ा । प्रशस्त । चौड़ा । २ सम्पन्न । वहुतायत से । ३ प्रसिद्ध । श्रादर्श । महान् । कुलीन । - श्रज्ञः, (पु॰) शिव जी का नामान्तर । - श्रज्ञी, (स्री॰) दुर्गा । पार्वती जी ।

विशालः (पु॰) १ मृग विशेष । २ पत्ती विशेष । विशाला (स्त्री॰) १ उज्जयनी नगरी । २ एक नदी का नाम । विशिख (वि॰) चोटी रहित । शिखाहीन । जिसके सिर पर कलँगी न हो ।

विशिखः ( पु॰ ) १ तीर । २ नरकुत । ६ गदाना । विशिखा ( स्री॰ ) १ फावड़ा । २ तकुत्रा । ३ सुई या त्रातिपन । ४ छोटा वाग्र । १ राजमार्ग । त्राम रास्ता । ६ नाऊ की खी । नाइन ।

निशित (वि०) पैना। तीप्रण।

विशिपं ( न० ) १ मन्दिर । घर । मकान ।

विशिष्ट (वि॰) १ प्रसिद्ध । मशहूर । यशस्वी । कीर्तिशाली । ६ जो वहुत श्रिष्ठिक शिष्ट हो । ४ विलच्या । श्रद्धत । १ विलच्या । श्रद्धत । १ विशेषता युक्त । जिसमें किसी प्रकार की विशेषता हो ।—श्रद्धितवादः. (विशिष्टाद्धितवादः) (पु॰) श्रीरामानुजाचार्य का एक प्रसिद्ध दार्शिनिक सिद्धान्त । [इसमें ब्रह्म जीवात्मा श्रीर जयत् तीनों मूलतः एक ही माने जाते हैं, तथापि तीनों कार्य रूप में एक दूसरे से भिन्न तथा कतिपय विशिष्ट गुर्यों से युक्त माने गये हैं।]

विशिर्मि (व० कृ०) १ टूटाफूटा। २ सड़ा हुआ। मुरक्ताया हुआ। ३ मिरा हुआ। १ कुरियाया हुआ। मुर्तियाँ पड़ा हुआ। —पर्माः, (पु०) नीम का पेड़ । —मूर्तिः (पु०) कामदेव का नाम।

विशुद्ध (वि०) १ साफ किया हुआ। छद्ध किया हुआ। २ पापरहित। ६ कलङ्करग्र्न्य। ४ ठीक। सही। ४ गुणवान। धर्मात्मा। ईमानदार। ६ विनम्र।

विशुद्धिः ( खी॰ ) १ शुद्धता । पवित्रता । २ सही-पत् । ३ भूल संशोधन । ४ समानता । सादृश्य । विशूल ( वि॰ ) भाला रिष्ट्त । जिसके पास भाला न हो ।

विश्टंखल ) (वि०) १ जिसमें श्रङ्खला न हो या विश्टङ्खला ) न रह गयी हो । श्रङ्खला विहीन । २ जो किसी प्रकार कावृ में न लाया जा सके या दबाया श्रथवा रोका न जा सके । ३ लंपट । दुराचारी । लुंगाड़ा ।

विशेष (वि॰) ३ विलक्त्या । २ विपुल ।

विशेषः (पु०) १ विशिष्टना । पित्चान । २ श्रन्तर । भेद । फरक । ६ विलक्त गरा । ४ तारतस्य । १ श्रवयव । श्रंग । ६ श्रकार । तरह । हंग । किस्म । ० वस्तु । पदार्थ । चीज़ । म उक्तमता । उरकृष्टना । ६ श्रेणी । कचा । १० माथे पर का तिलक । दीका । ११ विशेषण । १२ साहित्य में एक प्रकार का पद्य जिसमें तीन रलोकों या पदों में एक ही किया रहती हैं । श्रतः उन तीनों का एक साथ ही श्रन्वय होला है । १६ वेशेषिक दर्शन के सप्त पदार्थों में से एक ।—उक्तिः, (स्त्री०) काव्य में एक प्रकार का श्रवज्ञार इसमें पूर्ण कारण के रहते भी कार्य के न होने का वर्णन किया जाना है ।

विशेषक (वि॰) १ विशिष्ट । विलक्त्ण ।

विशेषकं (न॰)) १ विशेषणः । २ टीका । तिलकः । विशेषकः (पु॰) ) ३ चन्दनः श्रादि से श्रनेक प्रकार की रेखाएँ बनाकर श्रद्धार करने की क्रिया ।

विशेषकं ( न॰) ऐसे तीन रत्नोकों का समुदाय जिनका एक साथ ही श्रन्थय हो ।

विशेषण (वि॰) जिसके द्वारा विशेष्य निरूपण किया जाय । गुण रूप धादि का वताने वाला ।

विशेषमां (न०) किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न करने वाला या वतलाने वाला शब्द । २ श्रन्तर । फरक । भेद । ३ व्याकरण में वह विकारी शब्द, जिन्मसे किसी संज्ञावाची शब्द की कोई विशेषता श्रवगत हो या उसकी व्याप्ति सीमावद्द हो । ४ लच्य । १ किस्म । जाति ।

विशेषतस् ( श्रव्यया॰ ) खास कर के । खास तौर पर ।

विशेषित (व० कृ०) १ विशेष । खास । २ परि-भाषित जिसकी परिभाषा की गयी हो या जिसकी पहचान वत्त्वायी गयी हो । ३ विशेषण द्वारा पहिचाना हुन्ना । ४ उत्कृष्टतर उत्तम ।

विशेष्य ( वि॰ ) सुख्य । प्रधान । उत्कृष्ट ।

वेशेष्यं (न॰) (व्याकरण में) वह संज्ञा जिसके साथ केाई विशेषण जगा है। वह संज्ञावाची शब्द जिसकी विशेषता विशेषण जगाकर प्रकटकी जाय। विज्ञाक (वि०) शोकरहित । सुखी ।

विशोकः ( ५० ) श्रशोक वृत्त ।

विशोका (स्वी०) शोक विवर्जित ।

विशोधनं (न०) १ श्रन्छी सरह साफ करने की किया । विशुद्धता । २ सफ़ाई । पापमाचन । ३ प्रायरिचत ।

विशोध्य (वि॰) साफ़ करने येग्य । स्वच्छ । सही करने येग्य ।

विशोध्यं (न०) ऋण्। कर्जा।

विशोपगा (न॰) सुखाने की किया।

विश्रगानं } ( न० ) दान । भेंट । पुरस्कार । विश्रागानं }

विध्रन्य (व॰ छ॰ ) १ जो उद्धत न हो । शान्त । २ जिसका विश्वास किया जाय । विश्वस्त । विश्वसनीय । ३ निर्भय । निष्ठर । ४ दृढ । श्रच्छल । ४ दीन । ६ श्रत्यधिक । बहुतश्रधिक ।

चिश्रद्धं (श्रव्यया॰ ) विश्वस्तता से । निर्भयता से । निस्सक्षीच भाव से ।

विश्रमः ( पु॰ ) १ विश्राम । २ वंदी । समाप्ति ।

विश्रंभः } ( पु॰ ) विश्वास । घनिष्टता । परिचय । विश्रम्भः } २ गुप्त वात । रहस्य । ३ विश्राम । ४ ग्रेम पूर्वक ( कुशल ) प्रश्न । १ ग्रेम कलह । प्रेमियों का कगढ़ा । ६ हत्या । वध ।—श्रालापः, (पु॰) भापगां, ( न॰ ) गुप्त वार्तालाप ।—पात्रं, ( न॰ )—भूमिः, ( न॰ )—स्थानं, ( न॰ ) विश्वस्त मनुष्य । विश्वसनीय पदार्थ । विश्वास-पात्र जन ।

विश्रवः ( पु॰ ) घाश्रय । घाश्रम ।

विश्रवस् (पु॰) पुत्तस्य ऋषि के पुत्र श्रोर रावण के पिता का नाम।

विश्राणित ( व॰ कृ॰ ) दिया हुआ। वक्शा हुआ।

विश्चान्त (व० कृ०) १ यंद । यंद किया हुन्ना। २ विश्वाम किये हुए । त्राराम किये हुए । १ शान्त ।

विश्रान्तिः (छी॰) १ विश्राम । श्राराम । २ श्रवसान ।

विश्रामः ( पु॰ ) श्रवसान । बंदी । विश्राम । श्राराम । ६ शान्ति ।

विश्रानः (पु॰) १ चुत्रान । टपकन । वहान । २ प्रसिद्धि । शोहरत ।

विश्रुत ( ব০ হৃ০ ) १ प्रसिद्ध । प्रख्यात । २ प्रसन्न । স্মাদ্ধাदित । हर्षित ।

विश्रतिः (स्त्री॰) कीर्ति। यश। ख्याति।

विश्लथ (वि॰) १ ढीला। खुला हुन्ना। २ मंद। सुस्त। थका हुन्ना।

विश्लिप्ट (व॰ कृ॰) खुला हुआ। श्रलहदा किया हुआ।

विश्लोषः (पु॰) १ श्रनेक्य । २ पार्थक्य । ३ प्रेमियों का विद्धोह या पर्ति श्रीर पत्नी का विद्धोह । ४ श्रभाव । हानि । शोक । १ दरार । दर्ज ।

विश्लेषित (व॰ कृ॰) वियोजित । श्रलहदा किया हुआ। अनमिला हुआ।

विश्व (सर्वनाम॰) १ सम्पूर्ण । तमाम । छुल । समूचा । सार्वजनिक । २ प्रत्येक । हरेक ।

विश्वं (न॰) १ चौदह भवनों का समूह । समस्त ब्रह्मायड । २ संसार । जगत । दुनिया । ३ सेांठ । ४ बोलनामक गन्ध द्रव्य ।

विश्वः ( पु॰ ) १ देवताओं का एक गण जिसमें वसु, सत्य, क़तु, दत्त, काल, काम, भृति, कुरु, पुरूरवा ग्रौर मादवा परिगणित हैं।—श्रातमन्, ( पु॰ ) १ परमात्मा । २ ब्रह्मा । ३ विष्णु । ४ शिव ।— ईषः,---ईश्वरः, ( पु०) १ परमात्मा । २ विष्णु । ३ शिव। -- कदु, (वि०) नीच। कमीना।---कद्रः, (पु०) १ ताज़ी या शिकारी कुत्ता । २ ध्वनि । शब्द । — कर्मन्, (पु०) १ विश्वकर्मा अर्थात् देवताओं का शिल्पी। २ सूर्य । - कृत्, ( पु॰ ) १ सृष्टिकर्ता । २ विश्वकर्मा का नामान्तर । —केतुः, (५०) श्रनिरुद्ध । — गन्धः, ( पु॰ ) लहसन ।—गन्धं, ( न॰ ) १ लोबान । गुग्गुल । ३ वेल नामक गन्ध द्रव्य ।—गन्धा, (स्त्री॰) पृथिवी।—जनं, (न॰) मानवजाति। —जनीन,—जन्य, ( वि॰ ) मनुष्य जाति मात्र के लिये भता या हिसकर।

तित्, (पु०) अ यज्ञ विशेष । २ वरुण का पाश । —धारिगा, (स्त्री॰) पृथिवी ।—धारिन्, (पु॰) देवता विशेष ।—नाथः (पु०) विश्व का स्वामी । शिव । महादेव । काशी के एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिङ्ग का नाम ।-पा, (पु०) १ ईश्वर । २ सूर्य । ३ चन्द्रमा । ४ अग्नि ।—पाविनी —पूजिता, (स्त्री॰) तुलसी ।--प्सन् (पु॰) १ देवता। २ सूर्य। ३ चन्द्र। ४ श्रग्नि ।—भुज्, (वि०) सब का उपभाग करने वाला । सर्पभत्ती । ( पु० ) १ ईरवर । २ इन्द्र ।— भेपजं, ( न० ) सोंठ ।— मूर्ति, (वि॰) सर्वरूपमय। सर्वन्यापी। सर्वत्र विद्यमान ।--यानिः, ( पु॰ ) १ ब्रह्मा । २ विन्यु । —राजः,—राजः, ( पु० ) सार्वदेशिक अधिपति । —र्र्हप, (वि॰ ) सर्वेज्यापी । सर्वत्र विद्यमान ।— रूपः, (पु॰)विष्णु ।—रूपं (न॰) काला ग्रगर।-रेतस् (५०) वहा।-वाह,(=विश्वौही स्त्री॰ ) सब सहने वाला ।—सहा, (स्त्री॰ ) पृथिवी। – सृज्, ( पु॰ ) सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी।

विश्वंकरः ) ( पु॰ ) आँख। नेत्र। (किसी किसी के विश्वक्करः ) मतानुसार यह नपुंसक लिङ्गभी है। ) विश्वतस् ( अन्यया॰ ) हर और। हर तरफ। हर जगह। सर्वत्र। चारों और।—मुख, ( वि॰ ) हर और एक एक मुख वाला।

विभ्वधा ( श्रव्यया० ) सर्वत्र । सब जगह ।

विष्ट्वंभर ) (वि॰) सारे विश्व का पालन या भरण विष्ट्वम्भर ) करने वाला।

विश्वंभरः ) (पु॰) १ परमात्मा । सर्वेन्यापी परमेश्वर । विश्वस्भरः ) २ विष्यु । ३ इन्द्र ।

विश्वंभरा ) (स्त्री॰) पृथिवी । धरा । मही । विश्वस्भरा )

विश्वसनीय (स॰ का॰ कु॰) १ विश्वास करने येग्य। विश्वसः। मातवर। २ विश्वास उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला।

विश्वस्त (व॰ कृ॰) १ मातवर । विश्वसनीय । जिसका विश्वास किया जाय । २ निर्भय । निःशङ्क ।

विश्वस्ता ( छी॰ ) विधवा । विश्वाधायस ( पु॰ ) देवता । विश्वानरः ( पु॰ ) सावित्री की उपाधि । विश्वामित्रः ( पु॰ ) एक प्रसिद्ध क्राव्यपि जो गाधिक गाधेय श्रीर कौशिक भी करलाते हैं।

विश्वावसुः ( पु॰ ) एक गन्धर्व का नाम ।

विष्ट्वासः ( पु॰ ) १ मातवरी । २ गुप्त स्वना । — घातः, — भङ्गः, ( पु॰ ) किसी के विष्ट्वास के विरुद्ध की हुई किया।—घानिन्, (पु॰) विश्वास-घातक । द्याचाज ।

विष् (धा॰ ड॰) [ येवेष्टि, येविष्टे, विष्टु] १ घेरना।
२ हा जाना। च्यास हो जाना। ३ सुठभेद होना।
विष् (की॰) १ विष्टा। मल। २ व्यासि। फेलाव।
पसार। १ लड़की (यथा विट्पति)—कारिका,
(की॰) (= विट्कारिका) पत्ती विशेष।—
प्रहः, (विड्यहः) कोष्टबद्दता। किन्नयत।—
चरः, (= विट्चरः) —वराहः, (पु॰) (=
विड्वराहः) विष्ठा भत्ती गाँव शुकर।—लवर्णं,
(विड्लग्णां) (न॰) लवण विशेष।—सङ्गः,
(विट्सङ्गः) (पु॰) किन्नयत। कोष्टबद्दता।

सारिका, (सी०) पत्ती विशेष।

विषं (न०) १ जहर । सर्पविष । २ जल । ३ कमल की जइ प्रथवा भसीड़े के रेशे। ४ गुगगुल। गोल नामक गन्धद्रव्य ।--- प्रक्ता,--- दिग्ध, (वि०) ज़हर मिला हुया । विषयुक्त । विषपूर्ण । ज़हरीला ।— ख्रद्धुरः, (पु॰) १ भाला। २ विष में बुमातीर । — थ्रन्तकः, ( पु॰ ) शिव ।—श्रपह, व्न, (वि॰) विपनाराक।—श्राननः, —श्रायुधः, —श्रास्यः, (पु॰) सर्प।—कुस्मः, (पु॰) विप से भरा घड़ा।— कृमिः, ( पु॰ ) वह कीड़ा जा विप में पत्ते।--ज्वरः, ( पु० ) भैंसा।--दः, ( पु० ) वादल ।-दं, (न०) तूतिया ।-दन्तकः (पु०) सर्व । साँप ।--दर्शनमृत्युक्तः, --मृत्युः, (५०) चकोर पत्ती।—धरः, ( पु॰ ) साँप। सर्प।— पुष्पं, ( न० ) नील कमल ।—प्रयोगः, ( ५० ) विप देना। विप का व्यवहार या इस्तेमाल।-भिपज्, ( पु॰ )—वैद्यः, ( पु॰ ) विप उतारने की चिकित्सा करने वाला। साँप के काटे हुए का इलाज करने वाला ।—मंत्रः, (पु॰) १ विप उतारने का मंत्र । २ सपेरा । कालबेलिया। मदारी ।— बृद्धः, (पु॰) ज़हरीला पेड़।— णाल्का, (खी॰) कमल की जड़।— श्रूकः, —श्रृङ्गिन, — स्टक्सन्, (पु॰) वर्र। वरेंया।— हृद्य, (वि॰) दुष्ट हृद्य वाला। मिलन मन वाला।

विपक्त (व॰ कृ॰) १ मज़वृती से गढ़ा हुन्ना। २ दहतासे चिपटायासटाहुन्ना।

विपंडं } (न०) कमल की जड़ के रेशे।

विपग्ग्ग् ( व॰ क़॰ ) उदास । रंजीदा । विपादयुक्त । मुख, —वदन, ( वि॰ ) जेा उदास देख पड़े । उदास । रंजीदा । ग्रमग़ीन ।

विपम (वि०) १ने। सम या समान न हो। श्रसमान। २ वह संख्या जिसमें दो से भाग देने पर एक बचे। सम या ज्स का उल्टा। ताक। १ श्रनियमित। श्रव्यवस्थित । ४ वहुत कठिन । जो सहज में समक्त में न श्रावे। रहस्यमय। १ श्रप्रवेश्य। दुष्प्रवेश्य। ६ मोटा । खरदरा । ७तिरछा । वाँका । ८कप्टदावी । पीड़ाकारक । ६ प्रचएड । विकट । भीवण । १० भयानक। भयप्रद । ११ वुरा । प्रतिकृल। विपरीत। १२ श्रजीव । श्रनौखा । श्रसमान । १३ चालाक । वेईमान ।—श्रदाः, —ईद्याः, —नयनः, — नेत्रः, —लोचनः, (पु०) शिव जी के नामान्तर । श्रन्नं, ( न० ) घसाधारण भोजन ।— ग्रायुधः, इपुः, —शरः (पु०) कामदेव ।—कात्तः, (पु०) प्रतिकृत मीसम या ऋतु । — चत्रस्त्रः,— चतुर्भुजः, ( पु॰ ) वह चौकोर चेत्र जिसके चारी कोन समान न हों । विषम कोणवाला चतुष्कोण । —कुदः, (पु॰) छतिवन का पेड़ ।—उवरः, (पु॰) उवर विशेप । इसके चढ़ने का कोई समय नियत नहीं रहता श्रीर न तापमान ही सदा समान रहता है। —लद्मीः, ( पु॰) दुर्भाग्य । वद्किस्मती ।

विपमं (न०) १ श्रसमानता। २ श्रनौखापन। १ दुष्प्रवेश्य स्थान। गदा। गर्त। ४ सङ्घट। श्रापत्ति। १ एक श्रर्थालङ्कार जिसमें दो विरोधी वस्तुत्रों का संबन्ध वर्णन किया जाय या यथायोग्य का श्रमाव निरूपण किया जाय।

विपमः ( पु॰ ) विष्णु का नाम।

विषिति (वि॰) १ जन्न खान् । श्रसम । २ सङ्क्षचित । सिकुड़ा हुआ । ३ कठिन या दुर्गम वनीया हुग्रा ।

विषयः (पु०) १ पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ । २ सांसारिक पदार्थ । दैनलैन । ३ लौकिक ग्रानन्द या मैथुन सम्बन्धी ग्रानन्द मोग । ४ वस्तु । पदार्थ । चीज़ । ४ उद्देश्य । ६ दौड़ । सीमा । श्रवकाश । दूरता । परिसर । ७ विभाग । प्रान्त चेत्र । कोटि । स्थान । म प्रसङ्घ । विवेच्य या श्रालोच्य विषय । ६ स्थान । जगह । १० देश । राज्य । सत्तनत । वादशाहत । १९ ग्राश्रमस्थल । श्राश्रम । १२ ग्रामों का समूह । १३ प्रियतम । पति । १४ चीर्य । १४ धार्मिक कृत्य ।—ग्राभरतिः, ( ९० ) इन्द्रिय-सम्बन्धो भोगों के प्रति ग्रानुरक्ति ।—ग्रासक्तः —निरतः ( वि० ) कामी । रतिक्रिया ।—सुखं, ( न० ) इन्द्रिय सुख ।

विषयायिन् ( पु॰ ) १ कामी । कामुक । २ सांसारिक या संसार में फँसा हुआ आदमी । विषयों में फँसा हुआ । ३ कामदेव । ४ राजा । ४ इन्द्रिय । ६ जड़वादी ।

विषयिम् (वि०) दैहिक (पु०) १ संसारी पुरुष । २ राजा । ३ कामदेव । ४ विषय वासना में फँसा हुआ । (न०) १ इन्द्रिय । २ ज्ञान ।

विषतः ( पु॰ ) विष । सर्पविष ।

विषह्य (वि०) १ सहने योग्य । बरदारत करने योग्य ! २ निर्णय करने या फैसला करने योग्य । ३ सम्भव ।

विषा (स्त्री॰) ) विषागाः (पु॰) ( ९ विद्याः मल ।२ बुद्धिः । विषागां (न॰ ) ( प्रतिभा । ६ सींग । श्र्यङ्गः । विषागां (स्त्री॰) )

विषािणन् (वि०) सींग या नोंकदार दाँतों वाला (पु०) १ सींग या नोकदार दाँतों वाला कोई भी जानवर। २ हाथी। १ साँड़।

विषादः ( पु॰ ) १ उदासी। रंजीदगी। दुःख । शोक । २ नाउम्मेदी । हताशा । नैराश्य । ६ शिथिलता । दौर्वस्य । ४ मृहता । श्रज्ञानता । विषादिन् ( वि॰ ) विषादयुक्त । उदास । ग़मग़ीन । विषारः ( पु॰ ) साँप । सर्प ।

विषालु (वि॰) ज्ञहरीला।

विषु ( ग्रन्थय० ) १ दो समान भागों में । वरावर का । २ भिन्न रूप में । ३ समान । सदश ।

विपुपं ( न॰ ) ज्योतिप के श्रनुसार वह समय जब कि सूर्य विपुव रेखा पर पहुँचता है श्रौर दिन रात दोनों बरावर हे।ते हैं।

विपुवं ( न॰ ) देखेा विपुपं।

विषुवरेखा ( छी॰ ) ज्योतिप के कार्य के लिये किएत एक रेखा जी पृथिवी तल पर उसके ठीक मध्य भाग में पूर्व पश्चिम पृथिवी के चारों छोर मानी जाती है। यह रेखा देानों मेरुग्रों के ठीक मध्य में शीर दोनों से समान श्रन्तर पर है।

विष्विका (स्री०) हैज़ा।

विष्क (धा॰ ड॰) [ विष्केयति, विष्कयते ] १ या करना । चेटिल करना । २ देखना । पहचा॰ नना ।

विष्कंदः ) (पु॰) १डितराने या तितर वितर करने की विष्कन्दः / किया । २ गमन ।

विष्कं भः ) (पु०) १रोक । रुकावट : प्रवृत्तन । र प्रगंत । विष्क भ्भः ) किवाद का बेंदा या विल्ली । ३ छत्त का वह मुख्य शहतीर जिस पर छत्त रक्खी हो । ४ खंभा । स्तम्भ । ४ वृत्त । ६ नाटक का एक प्रक्ल विशेष जी प्रायः गर्भोद्ध के निकट होता है जो दृश्य पहले दिखालाया जा जुका है प्रथवा जो प्रभी होने वाला है, उसकी इसमें मध्यम पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है । ७ वृत्त का न्यास । द योगियों का एक प्रकार का बन्ध । ६ प्रसार । लंबाई ।

विष्कंभक } (न॰) देखेा विष्कंभ।

विष्कंभित ो (वि॰) श्रवरुद्ध । रोका हुश्रा । श्रदचन विष्कम्भित र्रडाला हुश्रा ।

विष्कंभिन् } (पु॰) त्रर्गल । किवाड़ों का बेंड़ा । विष्कंभिन् } (पु॰) त्रर्गल । किवाड़ों का बेंड़ा । विष्किरः (पु॰) १ छितराने या नख से क़रेदने की कियां । २ सुर्गा | ३ तीतर बटेर की जाति के पन्नी । विष्टपं (न॰)) १ विश्व। भुयन। लोक।—हारिन्, विष्टपः (पु॰)) (पु॰) विश्व की प्रसन्न करने वाला।

विष्टब्ध (व० ह०) १ दृद्दता से गदा हुया। भनी भाँति श्रवनिवत। २ समर्थित। ३ दका हुया। रकावट उाला हुया। ४ गतिहीन किया हुया। ककवा का मारा हुया।

विग्रमः (पु॰) १ दृढ्गा पूर्वक गाइने की किया। २ एकावट। ग्रहचन। १ सूत्र ग्रथवा मल का श्रवरेषः । १ लकवा। १ ठहरन। टिकाव।

विष्टरः ( पु॰ ) १ वैठक । ( यथा कुर्सी श्रादि ) २ कुशा का बना हुआ श्रासन ३ कुशा का मूंठा । ४ यज्ञ में ब्रह्मा का श्रासन । १ वृत्त ।—श्रवस्, ( पु॰ ) विश्णु या कृष्ण का नामान्तर ।

विष्टिः ( ची॰ ) १ व्याप्ति । २ धंधा । पेशा । कर्म । ३ भाटा । डजरत । मज़दूरी । १ मज़दूरी जो चुकायी न गयी हो । वेगार । १ प्रेपण । ६ नरक-गामी जीव का नरक वास ।

विष्ठतं ( न॰ ) दूरस्य स्थान ।

विष्ठा (स्त्री०) १ मल। मैला। गू। पाखाना। २ पेट। उदर।

विष्णुः ( पु॰ ) १ परब्रह्म का नामान्तर । सर्वेष्रधान दंव, जो सृष्टि के सर्वेसर्वा हैं । २ अग्नि । ३ तपस्वी जन । ४ एक स्मृतिकार जिन्होंने विष्णु-स्मृति वनायी है। - काञ्ची, (स्त्री॰) दत्तिण की एक नगरी का नाम । - क्रमः, ( ५० ) विष्णु भगवान का पाद या पग ।--गुप्तः, ( पु॰) प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणन्य का श्रसली नाम।--तेलं. (न०) वैद्यक में बतलाया हुश्रा, वात रोगों को नाश करने वाला तैल विशेष ।— दैवत्या, ( खी॰ ) चान्द्रमास के प्रत्येक पच की एकादशी ग्रीर द्वादशी तिथियाँ।-पदं, (न०) १ श्राकाश । च्याम । २ चीरसागर । ३ टिड्डी ।---पदी, ( छी० ) श्रीभागीरथी गङ्गा ।-पुरासं, (न०) त्रष्टादश पुराणों में से एक साव्विक पुराण का नाम ।--प्रोतिः, (स्त्री०) वह ज़मीन जो विप्णु भगवान की सेवा पूजा करने के लिये किसी बाह्यण को विना लगान दान दे दी गयी हो। — रथ:, (पु०) गरुइ का नाम। रिङ्गी, (स्ती०) बहेर। — लोक:, (पु०) वैकुण्ठधाम। — वल्लभा, (स्ती०) १ लक्मी जी। २ तुलसी। — वाहनः — वाहाः, (पु०) गरुइ जी।

विष्पंदः } (पु॰) सिसकन । विसूरन । धड़कन । विष्पन्दः } (पु॰) १ धनुप की टंकार । २ कम्पन ।

विष्पंदः } (पु॰) वहाव । चुवन । टपकन । करन ।

विष्व (वि०) ग्रनिष्टकर । उत्पाती । श्रपकारी ।

विष्वच् ) (वि०) [कर्ता. एकवचन, पु०—
विष्वंच् ) विष्वङ् खी॰—विपूची । न०—विष्वक्]

९ सर्वगत । सर्वन्यापी । २ भागों में पृथक् किया
हुश्रा या करने वाला । ३ विभिन्न ।—सेनः, (=
विश्वक्सेनः विश्वद्धेगाः)(पु०) १ विष्णु भगवान
का नाम । २ एक मनु का नाम जो मत्स्यपुराण के
श्रनुसार तेरहवें शौर विष्णु-पुराण के श्रनुसार
चीदहवें हें । ३ शिव का नाम । ४ एक प्राचीन
ग्रहिष का नाम ।—प्रिया, (की०) लच्मी जी का
नामान्तर ।

विष्वागः } (पु॰) भोजन करने की क्रिया। विष्वागः } विष्वद्रचच् ) (वि॰) [स्त्री॰—विष्वद्रीची] विष्वद्रचच् ) सर्वगरा सर्वन्यापी। विस् (धा॰ प॰) [विस्यित ] फॅकना । पटकना।

भेजना। विस देखो विस ।

विसंयुक्त ( व॰ कृ॰ ) ग्रसंयुक्त । पृथक् ।

विसंयागः ( पु॰ ) श्रलगाव । श्रसंयाग ।

विसंवादः ( पु॰ ) १ छल । धोखा । प्रतिज्ञाभङ्ग । नेराश्य । २ श्रसङ्गति । ३ विरोध । खरहन ।

विसंवादिन् (वि॰) १ निराश करने वाला । घोखा देने वाला । २ श्रसङ्गत । विरोधात्मक । ३ भिन्न । श्रसम्मत । ४ छली । घोखेयाज़ । सुत्फन्नी ।

विसंब्हुल (वि॰) १ चंचल। श्रान्दोलित । २ श्रसम। विपम।

सं० श० कौ०-१००

```
विसंकट । (वि॰) भयानक। उरावना। भयप्रद।
विसङ्कट 🗸 भयद्वर ।
विसंकटः } (पु॰) १ सिंह। २ इंगुदी का पेव।
विसङ्कटः }
विसंगत
विसङ्गत
            (वि॰) धयोग्य । श्रसङ्गत । येमेज ।
```

( पु॰ ) कुसन्धि । सन्धि का श्रभाव ।

विस्तरः ( पु॰ ) १ गमन । प्रस्थान । रवानगी ! २ वृद्धि । निकास । ३ भीड़ भड़का । गहा । सुंड । हेव । ४ श्रत्यधिक परिमाण । ढेर ।

विसर्गः (पु॰) १ प्रेरग । स्थाग । २ वहाव । उदे़लन । टपकाव। ३ प्रचेपण । छोदना । ४ प्रदान । भेंट । दान । १ विसर्जन । वरखास्त्रगी । ६ छोड़ देना । रयाग कर देना। ७ उत्सर्जन। (जैसे मल मृत्र का) म प्रस्थान। विद्योह। ६ मोच । मुक्ति । १० दीसि। प्रभा। ११ व्याकरणानुसार एक वर्ण जिसका चिन्ह खड़े दो विन्दु (:) होते हैं। १२ सूर्य का द्चिया श्रयन । १३ लिङ्ग । जननेन्द्रिय ।

विसर्जनं (न०) १ परिस्थाग । स्थाग । ६ दान । प्रदान । भेंट । ३ मल का स्याग करना । ४ छोद देना । १ वरखास्त्रगी । ६ किसी देवता की विदा । कर छोड़ना।

विसर्जनीय (वि॰) त्यागने येग्य। विसर्जनीयः देखो विसर्गः।

विसर्जित ( व॰ कृ॰) प्रेरित । स्यक्त । २ दरु । प्रदत्त । ३ छोदाहुन्ना। त्याग कियाहुन्ना। ४ प्रेपित। भेजा हुन्या । १ यरखास्त किया हुन्ना ।

विसर्पः (पु॰) १ रॅगना । फिसलना । सरकना । २ इधर उधर घूमना । ३ फैलना । अमण करना । ४ किसी कर्म का श्रनाश्रित श्रीर श्रनपेचित परिणाम। ४ रोग विशेष जिसमें ज्वर के साथ साथ सारे शरीर में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। सूखी खुजली ।

विसर्पध्नं (न०) मोस।

विसर्पग्रम् (न०) १ रेंगना । फिसलना । धीमी चाल से चलना । २ व्याप्ति । प्रसार । बदोत्तरी ।

विसर्पिः ( ५॰ ) ) विसर्पिका (क्षी॰ ) ) देखो विसर्प का पाँचवा श्रर्थ। विसल देखो विसल।

। फैलाव। २ रेंगन। विसारः ( ५० ) १ न्याप्ति फिसलन । ३ मछली ।

विसारं ( न०) १ काठ। लकड़ी। २ शहतीर। लट्टा। विसारिन् (वि॰) [स्ती॰-विसारिगाी] १ न्याप्ति। फैलाव। २ रेंगन। फिसलन। सरकन। (पु०) मछली ।

विसिनी देखो विसिनी।

( ७६४ )

विस्विका (खी०) हैजा।

विसूरग्रां (न०)} कष्ट । शोक । विसूरग्रा (स्ती०)}

विसुद्ति ( न० ) परचात्ताप । पछतावा । परिताप ।

विसृरिता (स्वी०) ज्वर।

विस्त (व० कृ०) १ फैला हुआ। छाया हुआ। न्याप्त । २ श्रागे वदा हुश्रा । पसारा हुश्रा । ३ उपारित ।

षिसृत्वर (वि॰) [स्री॰—विसृत्वरी] १ फैला हुआ। विस्तारित। व्याप्त। २ रॅगने वाला। फिसलने वाला।

श्रावाहन का उत्तटा। ७ वृषोरसर्ग । साँद दाग । विस्टुमर (वि॰) रॅगने वाला। फिसलने वाला। चलने वाला।

> घिरमुष्ट ( व॰ कृ॰) १ प्रेरित । स्यक्त । २ रचा हुआ । स्पष्ट । ३ वहाया हुन्ना । फेंका हुन्ना । भेजा हुन्ना । प्रेपित । ४ निकाला हुआ । वरखास्त किया हुआ। **४ फेंका हु**त्रा। या चलाया हुन्ना या छोड़ा हुन्ना। ( श्रस्त ) । ६ दिया हुश्रा। ७ वनशा हुत्रा। ८ त्यागा हुन्ना । श्रलगाया हुन्ना । हराया हुन्ना ।

विस्त देखो विस्त।

विस्तारः ( पु॰ ) १ विस्तार । प्रसार । फैलाव । २ विस्तृत विवरण । सविस्तर वर्णन । ३ व्याप्ति ४ विपुज्ञता । बहुत्व । समूह । संख्या । ४ श्राधार । ६ बैठकी । पीढ़ा।

विस्तरः (पु॰) १ लंबे या चौड़े होने का भाव। फैलाव । २ चौदाई । ३ बढ़ाव । बृद्धि । ४ ब्योरा। १ वृत्त का न्यास । ६ भारी । ७ पेट्र की डाली या । विस्मर्यगम (वि०) श्राश्चर्यकारक । श्रद्धत । शाखा जिसमें नये पने लगे हों । विस्मरणं (न०) विस्मृति । याद या स्मरण

विस्तीर्गा (व॰ कृ॰) १ विस्तृतः । दूर तमः फेला हुग्रा । २ चीड़ा । ३ लंबा । बड़ा । फेला हुश्रा !—पर्गा, (न॰) मानकन्द ।

विस्तृत (व॰ छ॰) १ व्याप्त । फैला हुप्रा । यदा हुप्रा । २ चौदा । विस्तारित । ६ विषुल । परिच्याप्त । चारों ग्रोर फैला हुग्रा ।

विस्तृतिः ( स्त्री०) १ फेलाव । विस्तार । २ व्याप्ति । इ लंबाई । चोंदाई । ऊँचाई । गहराई । ४ वृत्त का व्यास ।

विस्पष्ट (वि॰) १ साफ । स्पष्ट । बोधगस्य । २ प्रत्यच । प्रकाशिस । खुला हुन्ना । ज़ाहिर ।

· विस्फारः ( पु॰ ) १ कंपन । सिसकन २ धनुप की टंकार ।

विस्फारित ( व० कृ० ) १ कॅपाया हुन्ना । २ किपत । घरथराता हुन्ना । ३ टंकेरा हुन्ना । ४ कॅच हुन्ना । ताना हुन्ना । १ प्रदर्शित । दिख-काया हुन्ना ।

विस्फुरित (व॰ कृ॰) १ कॉॅंपता हुग्रा। कम्पित। २ सूजा हुश्रा। फूला हुग्रा।

चिस्फुलियः ) (पु॰) १ गोना । श्रंगारा । श्राग चिस्फुलिङ्गः ) का जनसा हुश्रा कोयना । २ विप चिशेप ।

चिरुफूर्ज्ञथुः (पु॰) १ गर्जन । दहान । नाद । २ यादल की गड़गदाहट । ३ तहरों का उत्थान ।

विरुफ़्जितं ( न० ) १ गरजन । चीत्कार । २ जहर-दार । लुढ़कन । ३ फल । परिगाम ।

विस्फोटः ( पु॰ ) ) १फोड़ा । २गुमड़ा । ३चेचक । विस्फोटा ( खी॰ ) ) माता की वीमारी ।

विस्मयः ( पु० ) १ श्रारचर्य । ताज्ज्य । २ श्रम्धत रस का एक स्थायी भाव । (यह श्रमेक प्रकार के श्रलौ-किक श्रथवा विलच्च पदार्थीं के वर्णन करने या सुनने से मन में उत्पन्न होता है । ] ३ श्रभिमान । श्रहद्वार । श्रक्ष । शेखी । ४ सन्देह । शक ।— श्राकुल,—श्राविष्ट, ( वि० ) विस्मित । श्रारचर्य चिकत । विस्मर्गम (वि॰) श्राश्चयेकारक । श्रद्धत ।

विस्मरगं (न॰) विस्मृति । याद या स्मरण का न

रहना । भूलजाना । [प्रद ।

विस्मापन (वि॰) [ची॰ —विस्मापनी] श्राश्चर्यविस्मापनं (न॰) १ विस्मयोत्पादन करने वाला ।
२ कोई भी वस्तु जो ताज्जुव में डाले । ३ गन्धर्वी

की नगरी। (यह पु॰ भी है) विस्मापनः (पु॰) १ कामदेव। चाल। फरेव। छुल। भ्रम।

विस्मित ( व॰ कृ॰) चिकत । श्रारचर्य में पढ़ा हुआ । विस्मृत (व॰ कृ॰) भूला हुश्रा । जो स्मरण न हो । विस्मृतिः ( खी॰) विस्मरण । भूल जाना । विस्मेर ( वि॰) चिकत । श्रारचर्यान्वित ।

ि विम्त्रं ( न० )-कच्चेमॉस जैसी दुर्गन्धि ।—गन्धिः, ( पु० ) हरसाल ।

विस्तंसः ( पु॰ ) ) १ पतन । २ गलन । जीर्गता । विम्तंसा (स्त्री॰ ) ) निर्वलता । कमज़ोरी ।

विस्त्रंसन (वि॰) १ गिराने वाला। चुत्राने वाला। २ खुला हुत्रा ढीला।

विस्त्रंसनं (न॰) १ पतन । २ वहाव । टपकन । ३ खुलाव । ढीलापन । ४ दस्तावर । रेचक ।

षिस्रन्थ विसंसः } देखे। विश्रन्थ । विश्रम्भ । विज्ञम्भः }

विस्त्रसा ( स्ती॰ ) जीर्यता । निर्वतता । बुदापा ।

चिस्नस्त (व॰ कृ॰) १ ढीला किया हुद्या । २ कमजोर । निर्वल ।

विस्रवः } (पु॰) यहाव । टपकन । चूश्रन ।

विस्नावर्णं ( न० ) खून का बहाव।

विश्रुतिः ( सी॰ ) यहाव । चुत्राव । टपकन ।

विस्वर (वि॰) बेसुरा।

विह्नाः (पु०) १ पत्ती । २ बादल । ६ तीर । ४ सूर्य । १ चन्द्रसा । ६ ग्रह ।

```
विहंगः ) ( पु॰ ) १ पत्ती । २ यादल । ३ तीर । ¦ विहारः ( पु॰ ) १ हटाने या लेजाने की क्रिया । २
 चिहङ्गः ∫ ४ सूर्य । १ चन्द्रमा ।—इन्द्रः —ईश्वरः,
     राजः, ( पु॰ ) गरुइ जी।
 विहंगमः
             (पु०)पत्ती।
 विहद्धमः
 विहंगमा
              (स्त्री॰) वहँगी में की वह लकड़ी
 विहङ्गमा
             जिसके दोनों सिरों पर बोम बाँध कर
 विहंगिका
              लटकाया जाता है।
 विहङ्गिका
विह्नत ( व० कृ० ) १ सम्पूर्णतया श्राहत । वध किया
     हुआ। २ चोटिल किया हुआ। ३ विरोध किया
     हुआ। रोका हुआ। श्रटकाया हुआ।
विहतिः ( पु॰ ) मित्र । सखा । सहचर ।
विद्यतिः (स्त्री०) १ वध करना। प्रहार करना। २
     श्रसफलता । नाकामयाची । ३ पराजय । हार ।
विहननं ( न० ) १ ताइन । सारण । २ चोट ।
     श्रनिष्ट । ३ श्रद्धन । रुकावट । ४ धुना की धुनही ।
विहरः ( पु० ) १ हटाना । ले जाना । २ विछोह ।
    वियोग ।
विहर्गा (न०) १ हटाने या लेजाने की किया। २
     चहलकदमी । हवाख़ोरी । सैर सपाटा । ३
     थामोद प्रमोद । मनोरञ्जन ।
चिहर्त्तु ( पु॰ ) १ असया करने वाला । २ लुटेरा ।
निहर्षः ( पु॰ ) बड़ा श्रानन्द । श्राह्माद ।
विहसन (न०))
                    मुसक्यान । मुसकुराहट ।
विश्वसितं ( न॰ )
विहासः (पु॰) र् मन्द हास।
विहस्त (वि०) १ हाथरहित । करहीन । २ घव-
    राया हुआ ज्याकुल । ३ निकम्मा किया हुआ ।
    ४ विद्वान् । परिखत ।
विहा ( श्रन्थया॰ ) स्वर्ग । विहिरत ।
विहापित ( व॰ छ॰ ) १ छुड़ाया हुन्ना। वियोग
    कराया हुआ। २ देने के लिये विवश किया हुआ।
विद्यापितं ( न० ) दान । उपहार ।
```

िहायस् ) ( पु॰ न॰ ) श्राकाश । ब्योम ।

विहायसेंः ∫ (पु०) पत्ती ।

सैल सपाटा । चहलकदमी । हवाख़ोरी । अमण । विचरण।३ कीड़ा । श्रामोदप्रमोद्। ४ कुच-लना। पैर से रूँधना। पैर रखना ४ उपवन। श्रामोद्यन । ६ कंघा।। ७ जैन या बौद्ध मठ। संघाराम । म मन्दिर ।--गृहं, ( न० ) श्रामाद-भवन । --दासी, (स्त्री०) मठवासिनी। संन्या-सिनी।

विहारिका (स्त्री०) मठ।

चिहारिन् (वि॰) विहार करने वाला। श्रामोदप्रमोद

विहित ( व॰ कृ॰ ) १ किया हुआ। बनाया हुआ। श्रनुष्टित । २ सुन्यवस्थित । निश्चित किया हुग्रा । नियुक्त किया हुन्ना । तै किया हुन्ना । ३ विधान किया हुया । ४ निर्माण किया हुया । रचा हुआ । १ स्थापित । जमा किया हुआ । ६ सम्पन्न किया हुन्ना। ७ करने योग्य । 🖛 विभाजित । वाँटा हुआ।

विहितं ( न॰ ) विधान । विधि । श्रादेश । श्राज्ञा ।

बिहितिः (स्त्री०) १ कृति । कार्य । २ विधान ।

विहीन ( व॰ कृ॰ ) १ त्यक्त । परित्यक्त । त्यागा हुन्या। २ रहित । वरोर । विना । ६ कमीना । नीच । —जाति,—यानि, (वि॰) नीच जाति में उरपन्न । श्रकुलीन ।

चिह्नत (च॰ कृ॰) १ खेला हुन्ना । कीड़ा किया हुआ। २ बढ़ा हुआ। विस्तृत।

विहृतं ( न॰ ) ( साहित्य में ) रमणियों के दस प्रकार के श्रलङ्कारों में से एक।

विहतिः ( ची॰ ) १ हटाने या छीन लोने की किया। २ क्रीड़ा । श्रामोद प्रमोद । ३ विस्तार ।

विहेठकः ( पु॰ ) श्रपकारक । हिंसक ।

बिहेठनं ( न० ) १ अवकार । श्रनिष्ट । २ रगड़ पीसना। ३ सन्ताप। ४ पीड़ा। क्वेशा शोक।

चिह्नल (वि०) १ भय श्रथवा वैसे ही किसी श्रन्य कारण से जिसका जी ठिकाने न हो। घव-राया हुन्रा। च्याकुल । विकल । २ भयभीत ।

टरा हुआ। ६ मतिश्रष्ट । । ५ पीटित । सन्तस । १ उदास । ६ गला हुआ । पिघला हुआ ।

वी (धा० पर०) १ जाना । समन करना । २ समीप समन करना । नज़दीक जाना । ३ व्याप्त होना । ४ लाना । १ फेंकना । प्रचेप करना । ६ ग्याना । निवदाना । ७ प्राप्त करना । म पैदा करना । ६ उत्पन्न होना । पैदा होना । १० चमकना । सुन्दर होना ।

चीकः ( पु॰ ) १ पवन । २ पची । ३ मन । चीकाश देखें। विकाश ।

चीतं (न०) १ कोई भी दृश्य पदार्थ । २ आश्चर्य । सचरक ।

र्वात्तः ( पु॰ ) ) श्रवलोकन । चितवन । घूरन । चीता ( सी॰ ) )

वीक्तग्रां (न॰) } चिनवन । त्रवलोकन । दप्टि । वीक्तग्रां (छी॰)

नीचिनं (न०) अवलोकन । भलक ।

चीच्य (बि॰) १ देखने योग्य । २ जो दिखलाई पड़े।

वीच्यः ( पु॰ ) १ नर्चेथा। नाचने वाला । नट। अभिनय का पात्र । २ घोटा।

वीच्यं (न०) १ कोई देखने योग्य या दिखलाई पड़ने याला पदार्थ या वस्तु । २ श्रारचर्य । श्रचंभा ।

वीस्ता (र्ह्मा०) १ गमन । गति । उन्नति । २ बोहें व र्क्ता चालों में से एक चाल । ३ मृत्य । नाच । ४ | सङ्गम । निलन ।

वीजिः ) (पु॰ खी॰ ) १ तहर । सर्गा । २ श्रवि-वीची ) वेकना । चाज्ञल्य । ६ घानन्द । श्राह्माद । ४ विश्राम । श्रद्धाश । ४ किरन । ६ श्रल्प । स्वल्प ।—मातिन् (पु॰ ) समुद्र ।

वीची देखा वीचि।

वीज् (धा० आ०) [वीजते] १जाना । गमन करना । (डम० -वोजयित-वीजयते) २ पंखा करना । ठंडा करना । पंखा हाँक कर ठंडा करना ।

षीज वीजक बीजल बीजिक बीजिन् बीज्य

देखें। वीज । वीजक । वीजल श्रादि ।

वीजनः ( पु॰ ) १ चक्रवाक । २ चकोर । वीजनं ( न॰ ) १ पंखा । २ पंखा भलने की क्रिया । वीटा (स्ती॰ ) प्राचीन कालीन एक प्रकार का खेल किली उंडा के ढंग पर ।

वीटिः ) (स्ती॰) १ पान की बेल ।२ पान का वीटिका } बीड़ा तैयार करने की क्रिया ! ३ बंधन । घीटी ) गाँठ । ४ चोली की गाँठ ।

चीगा (स्त्री०) १ वीन। २ विजली।—ग्रास्यः, (पु०) नारद जी का नाम—द्गुडः, (पु०) वीग्ण का लंबा ढंढा जो मध्य में होता है। —वादः,—वाद्कः, (पु०) वीग्णा बजाने बाला।

वीत (व० कृ०) १ श्रन्तर्धान हुश्रा। २ प्रस्थानित ।

गया हुश्रा। ३ छोड़ा हुश्रा। ढीला किया हुश्रा।

मुक्त किया हुश्रा। ४ प्रवर्जित । ४ पसंद किया।

हुश्रा। स्वीकृत किया हुश्रा। ६युद्ध के श्रयोग्य।७

पालत । सीधा। म जो रहित हो। –द्रम्भ, (वि०)
विनन्न। —भया, (वि०) निर्भय, निराङ्का । —भयः,
(पु०) विष्णु का नामान्तर। —मल, (वि०)
विशुद्ध । —राग, (वि०) १ कामनाशून्य।

निरपृह । शान्त । २ विना रंग का। —रागः,

पु०) जितेन्द्रिय साधु । — शोकः, (पु०)

श्रयोक वृत्त ।

चीतः (पु॰) घोड़ा या हाथी जो जदाई के काम के प्रयोग्य हो।

हीतं ( न० ) हाथी को घंछुरा से गोद कर ग्राँर पैरों की मार से मारने की किया।

चीतंसः ( पु॰ ) १ पिंजड़ा । पिंजड़ा या जाल जिसमें पत्नी या जानवर फँसाये जाते हैं । २ चिड़ियाघर । ३ वह स्थान जहाँ शिकार पाले जायँ ।

चीतनौ (पु॰ हि॰ ) गले के त्रागल वगल के दोनों स्थान ।

चीतिः ( पु॰ ) घोड़ा । श्रश्व ।

घीतिः ( छी॰ ) १ गति । गमन । २ पैदायश । पैदा-वार । ३ उपभोग । ४ भोजन । ४ चमक । श्राथा । —होत्रः, ( पु॰ ) १ श्रद्धि । २ सूर्य । विधिः ) (खी०) १ मार्ग । रास्ता । २ पंक्ति । विधी ) कतार । ३ हाट । दूकान । ४ दश्य काव्य या रूपक के २७ भेदों में से एक भेद । यह एक ही श्रद्ध का होता है श्रीर इसमें नायक भी एक ही होता है । इसमें श्राकाश-भाषित श्रीर श्रद्धार-रस का श्राधिक्य रहता है ।

षीथिका (स्वी०) १ मार्ग । २ चित्रशाला । ६ कागज का तस्ता (जिस पर चित्र चित्रित किया जाता है।)भीस या दीवाल (जिस पर चित्र सींचा जाय।

षोध्र (वि॰) स्वच्छ । साफ । वीर्घ्न (न॰) 1 श्राकाश ।२ पवन ।३ श्रम्नि ।

घीनाहः (पु०) कृप का ढकना ।

घोपा (स्ती॰) विद्युत्। विजली।

घीप्सा ( स्ती॰ ) १ परिच्यासि । २ शब्ददुरुक्ति । ३ दुरुक्ति ।

षीभ् ( धा॰ था॰ ) दीगें सारना । शेखी सारना । षीर ( वि० ) १ वहादुर । श्रूर । २ यत्तवान । ताकत-वर !-- श्राशनं, ( न॰ ) १ रखवाली । चौकसी । २ युद्ध में जोखों का पद। ३ वे सिपाही जो जीवन से हाथ धो युद्ध में श्रागे जाते हैं। — प्रासनं, (न०) १ वैठने का एक प्रकार का श्रासन या सदा जिसका व्यवहार तांत्रिकों के साधानों में हुआ करता है। २ एक घुटना मोड़कर बैठना। ३ रणभूमि । ४ वह स्थान जहाँ पहरेदार पहरा देता है । पहरा देने का स्थान ।—ईशः,—ईश्वरः, ( पु० ) १ शिवजी । २ वड़ा बहादुर ।--- उउभ्कः, ( पु॰ ) वह बाह्मण जो श्रग्निहोन्न नहीं करता। —क्षीटः, ( पु॰ ) तुन्छ योद्धा ।—जयन्तिका ( स्ती॰ ) रण-नृत्य । २ युद्ध । समर ।-- तरुः, ( पु॰ ) श्रर्जुनवृष्च ।—धन्वन्. ( पु॰ ) कामदेव । -पानं,-पाएं, ( न॰ ) वह पेय पदार्थ जो वीर लोग युद्ध का श्रम मिटाने के लिये पान करते हैं। —भद्र:, ( पु॰ ) । शिवजी के एक प्रसिद्धगण का नाम, जिसकी उत्पत्ति शिव जी की जटा से हुई थी। २ प्रसिद्ध भट। ३ श्रश्वमेध यज्ञ के योग्य षोड़ा । ४ एक सुगन्धित घास ।-मुद्रिका, (स्त्री०)

पेरकी विचली उँगली में पहनी जाने वाली छल्ली।

- रजस्, (न०) सेंदूर। ईंगुर।—रसं. (न०)

1 वीर रस। र सामरिक भाव।—रेगुः, (प०)
भीमसेन का नाम।—वृद्धः, (प०) १ श्रर्जुनवृष्ठ। र भिलावे का पेद।—सः, (सी०) वीर
अननी। इसी श्रर्थ में वीरप्रस्रवा, वीरप्रस्रः,
श्रीर वीरप्रस्रविनी शब्दों का भी प्रयोग होता है।

—सैन्यं, (न०) ज्याज।—स्कन्धः, (प०)
भेंसा। - हुन्, (प०) वह बाह्मण जिसने यज्ञ
करना लाग दिया हो। र विष्णु का नाम।

षीरं (न०) १ नरकुता। काली मिर्च। १ काँजी। सम की जद।

वीरः (पु॰) १ श्र्रवीर । भट । यो द्धा । २ वीरभाव । ३ वीररस । ३ नट । ४ श्रश्नि । ४ यज्ञीय श्रश्नि । ६ प्रज्ञीय श्रिन । ६ प्रज्ञीन वृष्ठ । ६ विष्णु का नामान्तर ।

वीरगं (न०) उशीर। खस।

घीरस्त्री (स्त्री॰) १ कटाच तिरस्त्री चितवन । २ गहरा स्थान ।

वीरतरः (पु॰) १ यदा शूर । २ सीर ।

वीरतरं ( न॰ ) तृषा विशेष । उशीर । खस ।

नीरंधरः ) ( ३० ) १ मयूर । मोर । २ पशुत्रों के वीरन्धरः ) साथ लढ़ाई । १ चमड़े की नीमास्तीन या जाकेट ।

घीरवत् ( वि॰ ) शूरों से परिपूर्ण ।

चीरवती ( खी॰ ) वह स्त्री जिसका पति स्त्रीर पुत्र जीवित हों।

वीरा (स्त्री॰) १ वीरपत्नी । २ पत्नी । ३ माता । ४ सुरा । सुरामाँसी । १ शराव । ६ एलुवा । ७ केला ।

वीराध्व ) (स्ती॰) १ फैलने वाली लता या बेल। वीराधा ) २ श्रङ्कर । डाली। ३ एक पौधा जो जितना काटो उतना ही बढ़ता है या काटने परही बढ़ता है । ४ बेल । भादी ।

वीर्य (न०) १ वीरता । पराक्रम । विक्रम । २ शक्ति । सामर्थ्य । ३ पुंसरव । जनन शक्ति । ४ स्फ़र्ति । साहस । दृदता । १ ( किसी द्या का लाभकारी ) गुण । ६ धातु । यीज । ७ चमक । प्राभा । महिमा । मर्योदा ।—जः, (पु॰ ) पुत्र । प्रपातः, (पु॰ ) वीर्य का पात । वीर्यवत् (वि॰ ) १ मज़वृत । यलिष्ट । २ गुणकारी । वीचधः (पु॰ ) १ यहंगी का याँस । २ योभ । १ प्रनाज का देर । ४ मार्ग । रास्ता । सट्क ।

षीवधिकः ( पु॰ ) वहँगी वाला ।

चंह चृहित } देखो चृंह चृंहित ।

मृक ( धा॰ थ्रा॰ ) [ वर्कते, ] प्रहर्ण करना । जेना । पकड़ना ।

वृक्तः (पु०) १ मेडियाः २ सेही। ६ गीदह। श्रगाता।
४ काक। कौवा। ४ उल्लू। ६ डाक् । ७ चित्रय।

म तारपीन। ६ सुगन्ध पदार्थों का संमिश्रण। १०
एक राचस का नाम। ११ वकबृत्तः। १२ उदरस्थ
श्रग्नि विशेष।—श्ररातिः, —श्र्यरिः (पु०)
कृत्ता। उद्रः, (पु०) १ बहा का नाम। २
भीम का नाम।—दंशः, (पु०) कृत्ता।—ध्रूपः,
(पु०) १ तारपीन। कई खुशबृद्धार द्रव्यों से
वना हुश्रा सुगन्ध पदार्थ विशेष।—धूर्तः, (पु०)
श्रगाता।

वृक्कः ( पु॰ ) ) वृक्का ( स्ती॰ ) } १ हृद्य । २ गुरदा ।

वृक्गा(व॰ क़॰) १ विभाजित । कटा हुश्रा । २ फटाहुश्रा।३ ट्टाहुग्रा।

वृक्त (व॰ क़॰) साफ किया हुन्रा । शुद्ध किया हुन्रा । वृक्त् ( धा॰ त्रा॰ ) [ वृक्तते ] १ श्रंगीकार करना । पसंद करना । चुनर्लेना । २ ढांकना ।

वृक्तः (पु०) पेट । रूख । पादप । विटप ।—
प्राद्ताः, (पु०) १ यहई की छेती । २
कुल्हाड़ी । वस्ला । ३ श्रश्वरथ का पेड़ । ४ पियाल
दृष ।—श्रम्तः, (पु०) श्रामहा । —श्रात्तयः,
(पु०) पची । —श्रावासः, (पु०) १ पची ।
२ साधु । —श्राश्रयित्, (पु०) छोटी जाति का
उल्लू । कुक्कुटः, (पु०) जंगली मुर्गा ।—
ख्याडम्, (त०) कुक्षवन । उपवन । —चरः, (पु०)
वातर । —धूपः, (पु०) तारपीन । —ितर्यासः,
(पु०) गोंद । गुगुल । —पाकः, (पु०)
श्ररवत्थवृत्त । —सिट्. (पु०) कुल्हाड़ी । —
मर्काटका, (छी०) गिलहरी । —वाटिका,
—वाटी, (छी०) याग । विगया।—शः, (पु०)
छपकली । —गायिका, (छी०) गिलहरी ।

बृक्तकः (पु॰) १ छोटा वृत्त । २ वृत्त । वृत्त् (धा॰ प॰) [वृत्त्रिकि ] चुनना । पसंद करना । वृज् (धा॰ श्रा॰ [वृक्ते ] १ वचाना । त्यागना । [प॰-वृत्त्र्याक्ति ] १ वचा जाना । छोड़ देना । त्याग देना । २ पसंद करना । चुनना । ३ प्राय-श्चित्त करना । ४ टाल देना ।

खुजनः (पु॰) १ केश । २ घुंघराजे वाल । घृजनं (न॰) १ पाप। २ विपत्ति । ३ श्राकाश । ४ हाथा। वाड़ा । घिरा हुआ भूखरढ जो काश्त-कारी या चरागाह के काम के लिये हो ।

वृज्ञिन (पु॰) १ मुदा हुआ। टेदा। दुष्ट । पापी।
पृज्ञिनं (न॰) १ पाप। २ पीदा । कष्ट। (इसप्रर्थ में पु॰ भी)
पृज्ञिनः (पु॰) १ केश । धुंबराजे केश । २ दुष्ट जन।

बृग् (धा॰ ड॰) [बृग्गिति, बृग्रुते ] खाना । ' निघटाना ।

त्रृत् ( धा० श्रा० ) ( नृत्यते ) १ पसंद करना । चुन चमकाना ।

वृत्त (व० कृ०) १ चुना हुआ। छाँटा हुआ। २ पर्दापड़ा हुआ। ढका हुआ। ३ छिपा हुआ।। ४ घिरा हु**त्रा । ५ रज़ामंद । ६ भा**ड़े पर उठाया ं हुग्रा। ७ भ्रष्ट किया हुग्रा। = सेवित।

वृतिः ( स्त्री॰ ) १ चुनाव । छाँट । २ छिपाव । दुराव । ३ याचना । ४ विनय । प्रार्थना । ४ घेरा । तापेटन । , ६ हाता । घेरा । घेरने वाला ।

(वि॰) घेरने वाला। लपेटने वाला। वृतिङ्करः } ( पु॰ ) विकङ्कत नामक वृत्त । वृतिङ्करः }

बृत्त (व० कृ०) १ जीवित । वर्तमान । २ हुश्रा । घटित हुआ।३ पूर्णता को प्राप्त।४ कृत। किया हुआ। १ बीता हुआ। गुज़रा हुआ। ६ वर्त्ल। गोल। ७ मृत। मरा हुआ। ८ ६६। मज़बृत । ६ अधीत । पड़ा हुआ । १० ( कि.सी से ) निकला हुआ। ११ प्रसिद्ध । — ग्रन्तः, (पु०) १ श्रवसर। मौज्ञा। २ संवाद। समाचार। ख़बर। ३ किसी बीती हुई घटना का विवरण। इतिहास । इतिवृत्त । कथा । कहानी । ४ विषय । प्रसङ्ग । १ जाति । क़िस्म । तरह । ६ तौर । तरीका ढंग । ७ दशा | हालव । ८ सम्पूर्णता । समस्तता । ६ विश्राम । प्रवकाश । फुरसत । ३० भाव ।--इवारः, ( पु॰ )—कर्कटी, ( खी॰) हिंगवाना । कर्लीदा । तरवृज़ ।—गन्धि, ( न० ) वह गद्य जिसमें अनुप्रासों श्रीर समासों की श्रधिकता हो। वह गद्य जिसे पढ़ने से ५द्य पढ़ने जैसा श्रानन्द प्राप्त हो।--चूड, --चौल (वि०) वह जिसका मुख्डन संस्कार हो चुका हो।-पुष्पः, (पु॰) १ जलवेत । २ सिरिस का पेड़ । ३ कदंब का पेड़ । ४ भुइकदंव । ४ सदागुलाव । सेवती । ६ मोतिया । ७ मल्लिका।-फलः, (पु०) १ कैथा का पेड़।

२ श्रनार का पेड़। —शस्त्र, (वि) शस्त्रचालन कला में पारदर्शी या पट्ट।

वृत्तः ( पु॰ ) कछवा ।

लेना । २ वॉंटना । [ उभ०-वर्तयित-वर्तयते ] ं चुत्तं ( न० ) १ घटना । २ इतिहास । वृत्तान्त । ३ संवाद । खबर : ४ पेशा । धंधा । ५ चरित्र । चालचलन । ६ सचरित्र । श्रव्छा चालचलन । ७ शास्त्रानुमोदित विधान। चलन। पद्धति । कर्त्तन्य। द वृत्त। वृत्त का न्यास। ६ छन्द।

ं चूत्तिः ( स्त्री॰ ) १ श्रस्तित्व । २ परिस्थिति । ३ दशा । हालत । ४ किया | कर्म । विधान । ४ तौर । तरीक़ा । ढंग । ६ चालचलन । श्राचरण । ७ धंधा। पेशा। = जीविका। रोज़ी। ह मज़दूरी। उजरत । भादा १० सम्मानपूर्ण व्यवहार । ११ च्याख्या। टीका। शब्दार्थ। १२ चक्कर। घुमाव। १३ वृत्त या पहिये का व्यास या घेरा। १४ च्याकरण में सूत्र जा च्याख्या की श्रपेता रखते हैं। १४ शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा वह किसी श्रर्थ को वतलाता या प्रकट करता है। (यह श्चर्थ तीन प्रकार के माने गये हैं—यथा श्रमि-धारमक, लच्चारमक, ग्रीर व्यक्तनारमक)। १६ वाक्यरचना की शैली | शैली चार प्रकार की मानी गर्यो है। यथा—कैशिकी, भारती, सात्वती श्रीर त्रारभटी। इनमें से श्रङ्गार रस वर्णन के लिये कैशिकीवृत्ति, वीररस के लिये सात्वतीवृत्ति, रौद्र श्रौर वीभत्स रसों का वर्णन करने के लिये श्रारभटी वृत्ति तथा अवरोप रसों का वर्णन करने के लिये भारतीवृत्ति से काम लिया जाता है।]-श्रनुप्रासः, (≔वृत्यनुप्रासः) (पु॰) पांच प्रकार के अनुपासों में से एक प्रकार का अनुपास जा कान्य में एक शब्दालङ्कार माना गया है। इसमें एक ग्रथवा अनेक न्यक्षन वर्ण एक ही या भिन्न भिन्न रूपों में वराबर व्यवहत किये जाते हैं। —उपायः (पु०) जीविका का ज़रिया या साधन। —क्षषित, (वि॰) जीविका के श्रभाव से दुःखी । —चक्रं, ( न० ) राजचक ।-- छेदः, ( पु० ) किसी की जीविका का अपहरण ।—भङ्गः, (पु०) —चैकरुयं, (न०) जीविका का ग्रभाव I—स्थः, (वि०) १ वह जी ऋपनी वृत्ति पर स्थित हो।

२ सदाचारी । श्रच्छे चालचलन का । - स्थः, (पु॰) गिरगिट । छपकली । विस्तुइया ।

वृत्रः ( पु० ) १ पुराणानुसार स्त्रष्टा के पुत्र एक दानव का नाम, जो इन्द्र के हाथ से मारा गया था। २ वादता। ६श्रन्थकार। ४ शयु। १ शब्द। ध्वनि। ६ पर्वत विशेष।—ग्रारिः,-द्विष, (पु०)—ग्रातुः, —हन्, ( पु० ) इन्द्र की उपिथाँ।

त्रुथा ( ग्रव्यया॰ ) १ व्यर्थ । वेक्रायदा । निरर्थक । २ श्रनावश्यकता से । १ मूर्खता से । ४ ग़लती से । श्रनुचित रीति से ।—मिति, (वि॰) वह जिसकी बुद्धि में मूर्खता भरी हो । मूर्ख ।—घादिन, (वि॰) मिध्याभाषी । मूठ बोलने वाला ।

बृद्ध (वि०) '१ वृद्धि को प्राप्त । यदा हुया । २ पूर्ण रूप से वृद्धि को प्राप्त । ३ वृद्धा । यद्दी उस्र का । ४वदा । लंबा । १ एकत्रित । ढेर किया हुया । ६ बुद्धिमान । पिरदत ।—प्राङ्गुलिः, (छी०) पैर की वदी उँगली ।—प्रावस्था, (छी०) वुदापा ।—प्राचारः (पु०) पुरानी रीतिरसम । उत्तः, (पु०) वृद्धा वैल ।—काकः, (पु०) दोणकाक । पहादी कोया ।—नाभि, (वि०) तोंदल ।—भावः, (पु०) वुदापा ।—मतं, (न०) प्राचीन परियों की प्राचा ।—चाह्ननः, (पु०) श्राम की लकदी । —श्रवस्, (पु०) वृद्धजनों की सभा ।—सूत्रकं, (न०) कपास ।

वृद्धं (न०) शैंनजनामक गन्धद्रव्य।
वृद्धं (न०) शैंनजनामक गन्धद्रव्य।
वृद्धः (पु०) १ वृद्धा श्रादमी। २ सम्माननीय पुरुष।
६ तपस्वी। ऋषि। ४ वंशधर। पुत्र। सन्तान।
वृद्धः (खी०) १ वृद्धिया छी। २ कन्यासन्तान।
वृद्धः (पु०) १ वदती। उन्नति। २ चन्द्रकलाश्रों
की वृद्धि। ३ धन की वृद्धि। ४ सफलता। सौभाग्य।
४ धनदौलत। समृद्धि। ६ ढेर। समुदाय। ७
सूद्र। सूद् दर सूद्। ६ देर। समुदाय। ७
सूद्र। सूद् दर सूद्। ६ सूद्धोरी। ६ लाभ।
मुनाफ्ता। १० श्रग्डकोष की वृद्धि। ११ शक्ति की
वृद्धि। राजस्व की वृद्धि। १२ वह श्रशोच या
सूतक जो घर में सन्तान उत्पन्न होने पर होता है।
जननाशौच।—श्राजीवः, —श्राजीवन्, (पु०)

महाजन जो स्द्रुवोरी का रोज़गार करता है।— जीवनं, —जीविका, (खी॰) स्द्रुवोरी का धंधा या पेशा। —द, (वि॰) समृद्धि-कारक।—पत्रं, (न॰) छुरा।—श्राङं, (न॰) नान्दीमुखश्राह। श्राभ्युद्यिक श्राह्म।

वृध् (धा॰ श्रा॰) [ वर्ध्रते, बृद्ध ] १ यदना। यदा हो जाना मज़बृत हो जाना। फलना-फूलना। २ जारी रहना। चाल् रहना। ३ निकलना। चदना (जैसे सूर्य इतना चद श्राया)। ४ वधाई देने का हेतु होना। [निजन्त—वर्ध्यति—वर्ध्यते] यदवाता है। गौरव यदवाना। वधाई देना। (उ०— वर्ध्यति —वर्ध्यते] १ वोलना। २ चमकना।

वृधसानः ( ५० ) मनुष्य । मानव ।

बृधासानुः (पु॰) १ मानव। मनुष्य। २ पत्ता। पत्र। ३ किया। कर्म।

द्यंतं ) (न॰) फल या पत्र का दंठुल । २ प्रहेड़ी । वृन्तं ∫ घड़ा स्वने की तिपाई । ३ कुच की वोंड़ी या श्रमभाग ।

वृंताकः ( पु॰ ) ) वृन्ताकः ( पु॰ ) ( वृंताको ( खी॰ ) ( भटा का पीधा। वेंगन का पीधा। वृन्ताको ( खी॰ ) )

चृंतिका } ( खी॰ ) द्यारा दंदुल। चृन्तिका

चृंदं ) (न०) १ समुदाय। समूह। २ देर। चृन्दं ) समुचय।

वृंदा ( स्त्री॰) १ तुलसी। २ गोकुल के समीप वृन्दा ) एक वन का नाम।—ध्रारग्यं, —वनं. (न॰) मधुरा में एक तीर्थंस्थल विशेष।—वनी, (स्त्री॰) तुलसी।

वृंदार (वि॰) १ श्रिषिक । यहा लंबा । २ मुख्य । वृन्दार ) उत्तम । उरकृष्ट । ३ मने। इर । प्रिय । सुन्दर । वृंदारक ) (वि॰) [ छी—वृन्दारका, वृन्दारिका ] वृन्दारक ) १ श्रत्यधिक । बहुत ज्यादा । २ मुख्य । उत्तम । उरकृष्ट । ३ मने। हर । प्रिय सुन्दर । ४ मान्य । प्रतिष्ठित । माननीय ।

बृंदारकः ) (पु॰) १ देवता । २ किसी वस्तु का बृन्दारकः ) मुख्य ग्रंश ।

सं० श० को०--१०१

चृंदिष्ठ । (वि॰) १ बहुत वड़ा या लंवा। २ वड़ा वृद्धि । सुन्दर।

बृंदीयस् १ (वि॰) ध्रपेचाकृत वडा । श्रपेचाकृत वृन्दीयस् ∫ जंगा । र सुन्दरतर । मनेाहरतर ।

बृश् ( धा॰ प॰ ) [ बृश्यित ] खुनना । पसंद करना ।

वृशं ( न॰ ) अदरक । आदि ।

वृशः ( ५० ) चूहा ।

बृशा ( खी० ) एक प्रकार की श्रोपधि ।

बृश्चिकः (पु०) १ विच्छ् । २ वृश्चिक राशि । ३ मकरा । ४ कनखजुरा । गोजर । ४ केंकड़ा । ६ पुक्त कीड़ा जिसके शरीर पर वाल होते हैं ।

वृष् (धा॰ प॰) [ चर्षति, वृष्ट ] १ वरसना। २ वृष्टि होना। ३ वकशना। देना। ४ नम करना। ४ उत्पन्न करना। ६ सर्वेपिरि शक्ति रखना। ७ श्राधात करना।

चृषः (५०) १ साँद। वैला । २ वृष राशि । ३ सर्वश्रेष्ठ (किसी समुदाय में ) ४ कामदेव । १ वितिष्ट ग्रादमी । ६ कामुक । ७ शत्रु । विरोधी । म् मूसा। ६ शिव का नादिया। ५० न्याय। ५९ सस्कर्स। पुरुष कर्म। १२ कथा का नाम। १३ विष्णु का नाम । १४ एक श्रोपंधि विशेष ।— —- ग्राङ्कः, (पु०) १ शिव जी। २ पुरुयातमा जन । ३ भिलावे का पेड़ । ४ हिजड़ा ١--- ग्रांचन:. ( पु॰ ) शिव । —ध्रान्तकः, ( पु॰ ) विष्णु ।— श्राहारः ( पु॰ ) विह्यी ।—उत्सर्गः, ( पु॰ ) किसी की मृत्यु होने पर बछड़े को दाग कर और उसे साँड बना कर छोड़ने की क्रिया।—दंश:,— दंशकः, ( पु॰ ) बिल्ली ।—ध्वजः, ( पु॰ ) १ शिव । २ गर्गेश । ३ पुरुवास्माजन ।--एतिः, (पु०) १ शिव जी । २ एक दैत्य का नाम जिसकी वेटी शर्मिष्ठा के। राजा ययाति ने ध्याहा था। ३ वर्र ।— भासः, (स्त्री०) इन्द्र ग्रीर देवताश्रों का श्रावासस्थान श्रर्थात् श्रमरावती पुरी । —लेाचनः, (पु०) विल्ली ।—वाहनः, (पु॰) शिवजी का नाम।

वृषं (न०) मोर का पंख।

वृषगाः ( ५० ) घ्रग्डकेष ।

चृषग्रश्वः ( पु॰ ) इन्द्र के एक घोड़े का नाम ।

वृषम् (पु॰) । साँड़ । २ वृषभ राशि । ३ किसी श्रेणी या जाति का मुखिया । ४ साँड़ । घोड़ा । १ कष्ट । शोक । ६ पीड़ा का ज्ञान न होना । ७ इन्द्र । ८ कर्ण । १ श्रम्मि ।

वृषभः (पु॰) १ साँद् । २ वृषभ राशि । ३ किसी श्रेणी या जाति का मुिखया । ४ के हूं भी नर जानवर । ४ एक प्रकार की श्रोषधि । ६ हाथी का कान । ७ कान का छेद ।—गितः,—ध्वजः, (पु॰) शिव जी।

वृषभी (स्ती०) १ विधवा। २ गौ।

वृपताः (पु॰) १ स्ट्रह । २ घोड़ा । ३ गाजर । शलगम । ४ वह जिसे धर्म स्त्रादि का कुछ भी ध्यान न हो । पापी । दुष्टात्मा । ४ पतितः । ६ चन्द्र गुप्त का नाम जो चार्यक्य ने रख छोड़ा था ।

चृषलकः ( ५० ) तिरस्करणीय श्रुद्ध ।

बृपली (स्त्री॰) १ वह कन्या जी रजस्वला ही गयी हो, पर जिसका विवाह न हुआ हो।

> पितुर्गेद्वे च या नारी रम्नः परयत्यसंस्कृता । भूणदत्या पितुरुतस्याः सासन्या विषकी स्मृता॥

२ रजस्वला खी या वह जी जे। मासिक धर्म से हो। ३ बॉम खी। ४ मरी हुई सन्तान उत्पन्न करने वाली खी। ४ ग्रूट जाति की खी। पतिः, ( ५० ) ग्रुट्टा खी का पति।—सेवन, ( न० ) ग्रुट्टा खी से संसर्ग।

वृषसृक्षी (स्त्री॰) वर्र ।

चृषस्यंती ) (स्त्री॰) १ वह स्त्री जिसे पुरुप समागम चृषस्यन्ती ∫ की जाजसा हो । २ छिनाज श्रीरत । ३ उठी हुई गौ या गर्मानी हुई गाय ।

र्चुपाक्तपायो (स्त्री॰) १ तक्मी । २ गौरी । ३ शची । ४ ग्रुग्नि पत्नी स्वाहा । ४ सूर्यपरनी ।

चृषाकिपः ( पु॰ ) १ सूर्य । २ विष्णु । १ शिव । ४ इन्द्र । १ अग्नि ।

चृषायगाः ( पु॰ ) १ शिव । २ गौरैया । -चृषिन् ( पु॰ ) मयूर । मोर । चृपो ( ग्नी॰ ) कुशासन।

बुष्ट ( व॰ इ॰ ) १ वरसा हुया । २ वरसता हुया । बृष्टिः ( खी॰ ) १ वरसात । २ वौद्धार । फुयार ।— कालः, ( पु॰ ) वर्षा घरतु ।—भूः, ( पु॰ ) मॅढक ।

नृष्टिमत् ( वि॰ ) वरसाती । वरसने वाला । ( पु॰ ) बादल ।

त्रुप्पा (वि०) १ विधर्मा । पाखरही । २ क्रोधी ।
त्रुप्पाः (पु०) १ वादल । २ मेढा । ३ किरन । ४
श्रीकृष्ण के एक पूर्वज का नाम । १ श्रीकृष्ण का
नामान्तर । ६ इन्द्र का नामान्तर । ७ श्रिन का
नामान्तर ।—गर्भः, (पु०) श्रीकृष्ण की उपाधि ।
त्रुष्य (वि०) १ वरसने वाला । २ वह वस्तु जो वीर्य
श्रीर वल को बढ़ाने वाली हो । कामोहीपक ।

बृप्यः ( पु० ) उदद की दाल।

ष्टह् ) चृहत् } देखो चृह चृहत्, चृहतिका। चृहतिका

बृहती (स्त्री॰) १ नारद की घीया। २ ह्यतीस की संख्या। ३ चुगा। लवादा। रेपर । ४ वायी। वाक्य। ४ कुगड (जैसे जल का)।६ छन्द विशेष। —पतिः, (पु॰) बृहस्पति की उपाधि।

बृहस्पति देखो बृहस्पति ।

षৄ ( धा॰ उ॰ ) [ त्रुग्गाति, त्रुग्गीते, त्रूर्ग्ग् ] चुनना । छॉटना ।

वे (धा॰ उ॰) [वयिति—वयते, उत] १ बुनना । २ लगाना । जमाना । ३ सीना । ४ वनाना । १ जड़ना । ६ श्रोतप्रोत करना ।

वेकटः ( पु॰ ) १ मस्लृरा । विदूपक । २ जोहरी । ३ युवा पुरुष ।

वेगः ( पु० ) १ उत्तेजना । प्रवृत्ति । २ गति । तेज़ी ।
रफ़्तार । ३ उद्योग । उद्यम । ४ प्रवाह । वहाव । १
किसी काम को करने की दृढ़ प्रतिज्ञा । ६ वल ।
शक्ति । ७ फैलाव ( जैसे विष का रक्त के साथ
मिल कर सारे शरीर में फैल जाना । ८ उतावली ।
जल्दवाज़ी । ६ धनुपवासा की लड़ाई । १० प्रेम ।

श्रनुराग । १३ किसी श्रान्तरिक भाव का बाहिर प्रकट होना । १२ श्रानन्द । श्राह्माद । १३ शरीर में से मल मूत्रादि के निकलने की प्रवृत्ति । १४ वीर्यपात ।—नाशनः ( पु० ) श्लेप्मा । कफ ।—वाहिन्, ( वि० ) तेज्ञ । फुर्तीला ।—सरः, ( पु० ) खचर । श्रश्वतर ।

वेगिन् (वि॰) [सी॰—वेगिनी ] तेज । फुर्तीला । वेगिन् (पु॰) १ हल्कारा । २ बाज पत्ती । वेगिनी (सी॰) नदी ।

र्षेकटः } ( पु॰ ) वेंकटाचल पर्वत विशेष । वेङ्कटः }

वेचा ( खी॰ ) भादा । किराया । उजरत ।

वेडं ( न० ) घन्दन विशेष।

वेडा ( छी० ) नाव । योट।

वेगा ) (धा॰ उ॰) [ वेगाति—वेगाते, वेनति-वेन् ) वेनते ] १ जाना २ जानना । पहचानना । १ सोचना । विचारना । ४ जेना । प्रह्या करना । याजा वजाना ।

वेगाः (पु॰) मनु के श्रनुसार एक प्राचीन वर्णसङ्कर जाति, जिसकी उत्पत्ति वैदेहक माता श्रीर श्रंबष्ट पिता से मानी गयी है। गवेया जाति । २ सूर्य वंशी राजा पृथु के पिता का नाम।

वेगाा (छी॰) कृष्णा नदी में गिरने वाली एक नदी का नाम।

वेिणः ) (स्त्री०) १ केशों की चोटी । गुथी हुई वेग्गी ) चोटी । २ जल का प्रवाह । पानी का वहाव । १ दो या श्रिधक निद्यों का संगम । ४ गङ्गा यमुना श्रोर सरस्वती नदी का संगम । ४ एक नदी का नाम ।—वन्धः, (पु०) गुथी हुई चोटी । —वेिधनी, (स्त्री०) जोंक । जलोका — वेिधनी, (स्त्री०) कंदी ।—संहारः, (पु०) १ चोटी यना कर केशों को बाँधने की क्रिया । २ नारायण भट्ट का यनाया संस्कृत का एक नाटक ।

वेग्गुः ( पु॰) १ वाँस । २ नरकुल । सरपत । ३ वंसी । नफीरी ।—जः, ( पु॰ ) वाँस का वीज ।—ध्मः, नफीरी या वंसी का वजाने वाला ।—निस्त्रतिः ( पु॰ ) गन्ना । ऊख ।—यवः, ( पु॰ ) वाँस का बीज। -- यप्टिः, (ची॰) वाँस की छड़ी। --वादः, -- चादकः, (पु॰) नफीरी वाला। --वीजं, (न॰) वाँस का वीज।

वेग्णुकं (न०) वह श्रंकुश जिसमें वाँस की मूठ हो। वेग्णुनं (न०) काली मिर्च।

वेतंडः वेतगुडः ( पु॰ ) हाथी । वेदंडः ( वेदगुडः

वेतनं (न०) १ भाइ। तनस्वाह । मासिक । २
प्राजीविका ।—प्रदानं,—प्रम्मपासम्म्, (न०)
— प्रम्मपिक्रया. (स्वी०) १ वेतन न चुकाना ।
२ वेतन न चुकाने पर वेतन वसूल करने के लिये
किया गया उद्योग विशेष।—जीविन्, (पु०)
वृत्तिहा। वृत्तिवाला ।

वेतसः ( पु॰ ) १ वेत । नरकुत्त । २ जंभीरी । विजीरा ।

वेतसी (स्त्री॰) वेत । जलवेत ।

वेतस्वत् (वि॰) [स्त्री॰—वेतस्वती] वह स्थान जहाँ वेतों का वाहुल्य हो।

वेतालः ( पु॰ ) १ भूत योनि विशेष । २ द्वारपाल । पौरुग्रा । दरवान ।

वेत्तृ (पु॰) १ ज्ञाता । जानने वाला । २ विद्वान । पति ।

वेत्रः (पु०) १ वेंत । जलवेंत । २ द्वारपाल के हाथ की छुढ़ी ।—ध्रासनं, (न०) वेत का बना हुत्रा ग्रासन ।—धरः,—धारकः, (पु०) १ द्वार-पाल । २ ध्रसाधारी । चोबदार ।

वेत्रकीय (वि॰) वेंत का।

वेञवती (स्त्री॰) १ स्त्री द्वारपाल । २ वेतवा नदी का नाम ।

वेजिन् (पु॰) १ हारपाल । दरवान । २ चोवदार ।
वेथ् (घा॰ थ्रा॰) [वेथन्ते] याचना करना । माँगना ।
वेदः (पु॰) १ ज्ञान । २ विशेषतः श्राध्यात्मिक
विषय का सज्ञा श्रीर वास्तविक ज्ञानी । ३ भ्रद्भ ,
यज्ञ, साम श्रीर श्रर्थववेद । ४ कुशों का मुठा । ४

विष्णु का नामान्तर । — घ्राङ्गं:, ( न० ) वेदाङ्ग छः है:---यथा १ शिचा | २ छंदस् | ३ व्याकरण । ४ निरुक्त । १ ज्योतिप । ६ करूप ।—श्राधिगमः, (पु॰) वेदाध्ययन ।—ध्यध्ययनं, (न॰)वेदाध्ययन । --- श्रध्यापकः ( पु० ) वेदों का पढ़ाने वाला ।---ध्रान्तः, ( पु॰ ) १ उपनिपद श्रीर श्रारएयक श्रादि वेद के श्रन्तिम भाग जिनमें, **थारमा, परमारमा थ्रौर** जगत् थ्रादि का विपय वर्णित है। २ छः दर्शनों में से प्रधान वेदान्त दर्शन।--- प्रान्तिन्, ( पु॰ ) वेदान्त दर्शन का त्रनुयायी या मानने वाला ।—न्त्रादि, ( न० ) —म्रादिवर्गाः,—म्रादिवीजं, ( न॰ ) मणव। श्रों।—उक्त, (वि॰) वेदविहित।—कौलेयकः, ( पु॰ ) शिव जी।—गर्भः ( पु॰ ) १ ब्रह्मा। २ वेद का श्रध्ययन किया हो। - त्रयं, (न०)-त्रयी, ( छी० ) तीन वेदों का समुन्वय ।---निन्दकः, ( पु॰ ) नास्तिक ।—निन्दा, ( खी॰ ) वेद की बुराई। - पारगः, ( पु॰ ) वेदविद्या में निष्णात बाह्यण।—मातृ, (स्त्री॰) गायबीमंत्र। —वचनं,—वाक्यं, (न०) वैदिक मंत्र या फ़चा ।—वद्नं, ( न॰ ) न्याकरण ।—वासः, ( पु॰ ) ब्राह्मण ।—वाह्म, ( वि॰ ) जिसका उल्लेख वेद मॅ न हो । वेद्विरुद्ध ।—विहित, (वि॰) वेदानुकुल।--च्यासः, (पु॰) वेद-व्यास जी जिन्होंने वेदों के विभाग किये।---संन्यासः, ( पु॰ ) वैदिक कर्मकाराउ का स्याग ।

वेद्नं, (न०) ) १ ज्ञान । श्रवगति । २ श्रतुभव । वेद्ना (स्त्री०) ) पीड़ा । ३ धन दौलत । सम्पत्ति । ४ विवाह ।

वेदारः ( पु॰ ) गिरगट।

वेदिः ( ५० ) परिडत । विद्वान् ।

वेदिः ) (स्त्री०) १ यज्ञकार्य के लिये साफ करके वेदों ) तैयार की हुई भूमि। ३ श्रॅंगुठी जिसमें नाम की मोहर है। । ३ सरस्वती का नाम। ४ भूखण्ड। देश।—जा, (स्त्री०) द्रौपदी का नामान्तर।

वेदिका (वि॰) १ वह स्थान या ऊँचा चनूतरा जो यज्ञ के लिये ठीक किया गया हो। २ बैठकी। ३ चवृतरा जो श्राँगन के बीचों बीच बना हो।३ लतामङ्ग्प। लताकुक्ष।

वेदिन् (वि॰) १ जानने वाला । २ विवाह करने वाला।

वेदिन् (पु॰) १ ज्ञाता । २ शिचक । १ विद्वान् मास्यण । ४ मास्यण की उपाधि ।

वेदी देखो वेदि।

वेध (वि॰) १ ज्ञानव्य । जानने के लिये ।२ यतलाने या सिखलाने के लिये । ३ विवाह करने को ।

वेधः (पु॰) १ प्रवेश । छेदन । २ घाव । ६ छेद । खुदाई की गहराई । १ समय का मान विशेष ।

वेधकं (न॰) धान । धनिया ।

वेधकः ( पु॰ ) १ नरक विशेष । २ कपूर ।

वेधनं ( न० ) १ छेदने की क्रिया। २ खुदाई। ६ घाव करना। ४ गहराई। ( खुदी हुई जगह की )

वेधनिका (स्त्री॰) वह श्रौज़ार जिससे मणि श्रादि मं स्रेद किये जाते हैं।

वेधनी ( स्त्री॰ ) १ हाथी का कान छेदने का श्रोजार। २ मणि श्रादि में छेदने का श्रोजार।

वेधस् ( पु॰ ) १ सृष्टिकर्ता । २ व्रह्मा । ३ द्त्र श्रादि प्रजापति । ४ शिव । १ विष्णु । ६सूर्य । ७ श्रर्क । मदार । = पण्डित जन ।

वेधसं ( न॰ ) हथेली का वह भाग जे। श्रॅंगूठे की जड़ के पास होता है।

वेधित ( व॰ कृ॰ ) छेदा हुन्ना । वेधा हुन्ना । वेन् ( धा॰ उ॰ ) [ वेनित, वेनते ] देखो वेगाू ।

वेन देखा वेगा।

वेन्ना देखे। वेगा।

वेप् (धा॰ म्रा॰) [ वेपते, वेपित ] काँपना । थरथराना।

वेपथुः ( पु॰ ) कॅंपन । थरथरी ।

वेपनं ( न० ) कॅंपना । थरधराहट ।

वेमः, वेमन् ( पु॰ न॰ ) करघा।

वेरं (न॰) } १ शरीर। २ केसर ६ भाँटा।

वेरटं ( न० ) घेर नामक फल।

वेरटः ( पु॰ ) नीच जाति का श्रादमी ।

वेल् (धा॰ प॰ ) [वेलित ] १ जाना । २ हिजना । कॉपना ।

वेलं ( न॰ ) वाग । विगया ।

वेत्ना ( खी॰ ) १ समय । २ मौसम । ध्रवसर । ३ श्रवकाश । ४ तहर । प्रवाह । धार । १ समुद्रतट । ६ सीमा । हह । ७ वाणी । वचन । ८ रोग । ६ सहज मृत्यु । १० मसुड़े । — झूलं, ( न० ) ताम्रतिस देश का नाम । — मूलं, ( न० ) समुद्र-तट । — वनं, ( न० ) समुद्रतट वर्गी वन ।

वेट्स (धा॰प॰) [वेल्सिति] जाना।कॉंपना। हिलना।

वेल्तः (पु॰) ) १ हिलन । कंपन २ लुइकन। वेल्लनं (न॰) र्जोट।

वेल्तहलः ( ५० ) लंपट । दुराचारी ।

चें हिन्तः ( खी॰ ) वेल । लता ।

वेटिस्तत ( व० कृ० ) १ कॉपता हुग्रा । २ टेडामेडा ।

वेहिलतं (न०) १ गमन । २ हिलन ।

वेवी (धा॰ ग्रा॰) [वेशीते] १ जाना। २ प्राप्त करना। ३ गर्भवती होना। ४ व्याह होना। ४ फॅकना। ६ खाना। ७ इच्छा करना।

वेशः ( १० ) १ प्रवेशद्वार । २ भीतर जाने का रास्ता ।
३ घर । ४ वेश्यालय । ४ पोशाक । परिच्छ्द ।—
दानं, ( न० ) स्रजमुखी का फूल ।—धारिन्,
( वि० ) कपटरूप धारी । - नारी,—चिनता,
( स्त्री० ) रंडी । वेश्या । जासः, ( १० ) वेश्या
का घर ।

वेशकः ( पु॰ ) घर । मकान ।

वेशनं ( न० ) १ प्रवेशद्वार । २ घर ।

वेशतः ( पु॰ ) १ छोटा तालाव । २ प्रस्नि ।

वेशर: ( पुं॰ ) खचर । श्रश्वतर ।

वेरमन् (न॰) घर। भवनः राजभवन। — क्रलिङ्गः, (पु॰) चटक पत्ती। गौरैया। — नकुलः, (पु॰) छष्ट्रंदर ।—भूः, ( स्त्री॰ ) वह स्थान जा मकान बनाने के लिये उपयुक्त हो ।

वेश्यं ( न० ) रंडी ख़ाना ।

वेश्या ( छी० ) रंडी । पतुरिया ।— ग्राचार्यः, ( पु० ) वह पुरुप ना वेश्यायों के रखता हो ग्रीर परपुरुपों से उन्हें मिलाता हो । महुत्रा।— श्राश्रयः, ( पु० ) रंडियों के रहने की जगह। रंडियों की ग्रावादी ।—गमनं, ( न० ) रंडीवाज़ी ।—गृहं, ( न० ) चकला।—जनः, (पु०) रंडी।—पणः, ( पु० ) फीस जो रंडी को दी जाती है।

वेश्वरः ( पु० ) खचर । ग्रश्यतर ।

वेपर्गा ( न० ) क़ब्जा । दखल । श्रधिकार ।

वेष्ट्, (धा॰ ग्रा॰) [वेष्टते] १ घेरना। लपेटना। २ उमेंटना। मरोड़ना। ६ पोशाक धारण करना।

वेष्टः ( पु० ) १ घिराव । लपेटन । २ घेरा । हाता । ३ पगड़ी । ४ गोंद । राल । ४ तारपीन ।—संशः, ( पु० ) एक प्रकार का बाँस ।—सारः, ( पु० ) तारपीन ।

वेप्टर्क (न॰) १ पगड़ी। २ चादर। पिछौरी। ३ गोंद ४ सारपीन।

वेष्टकः (पु०) १ हाता े.रा । २ सफेद कुम्हड़ा । वेष्टनं (च०) १ घेरन । लपेटन । २ डमेंठन । मरोड़न । ३ लिफाफा । वंधन । ४ पगड़ी । साफा । ४ वेरा । हाता । ६ कमरवंद । पटका । ७ पट्टी । ८ गुग्गुल । ६ कान का छेद । १० नृत्य का भाव विशेष ।

वेप्रनकः (पु॰) रतिबंध की क्रिया विरोप। वेष्टित (व॰ कु॰) १ चारों और से विरा हुआ। २ लपेटा हुआ। ३ रोका हुआ। अवरुद्ध। ४ वेरा हुआ।

वेष्पः } ( पु॰ ) पानी।

वेप्या (स्त्री०) देखें। वेश्या।

वेसरः ( पु॰ ) खचर । श्रश्वतर् ।

वेसवारः । ( पु॰ ) जीरा, मिर्च, लौंग या राई, काली वेशवारः ) मिर्च सोंठ श्रादि मसालों का चुर्ण । वेह् ( धा॰ धा॰ ) [ वेहते ] देखे "वेह्"।

वहत् (स्त्री०) बाँम गौ।

वेहारः ( पु॰ ) बिहार प्रदेश का नाम।

वेह्न् ( धा० प०) [ वेह्नते ] जाना।

वै (धा॰ प॰) [वायित] १ सुखाना। सूख जाना। २थक जाना।

वे ( अव्यया० ) अव्यय विशेष जिसका प्रयोग निश्चय या स्वीकारोक्ति के अर्थ में किया जाता है। किन्तु अधिकांश प्रयोग इसका पद पूर्ण करने के लिये ही होता है। यथा

'खापो वै नरसूनवः।"

## ---मनुः।

कभी कभी यह सम्बोधन और अनुनय चोतक भी होता है।

वैश्रतिक ( वि॰) [च्ची॰—वैशतिको] वीस में खरीदा हुआ।

वैकरं (न॰) १ माला जो जनेऊ की तरह पहनी गयी हो। २ उत्तरीय वस्त्र। लवादा। चोगा।

वैकत्तकं } (न०) "देखे। वैकत्तं "

वैकटिकः ( पु० ) जौहरी । रत्नपारखी ।

वैकर्तनः (पु०) कर्ण का नाम।

वैकरुपं ( न० ) १ विकल्प का भाव।२ श्रसमञ्जसता। ३ श्रनिश्रयता।

वैकिटिपक (वि॰) [स्त्री॰—वैकिटिपकी] १ ऐन्छुक। एकाङ्गी। २ सन्दिग्ध। सन्देहारमक। श्रनिश्चित।

वैंकरुपं (न०) १ न्यूनता । कमी । जुटि । अपूर्णता । २ अङ्गहीनता । लंगड़ा होने का भाव । ३ अयो-ग्यता । ४ घवड़।हट । विकलता । ४ अभाव । अनस्तित्व ।

वैकारिक (वि॰) [स्त्री—वैकारिकी ] १ संशोधन सम्बन्धी । २ संशोधनात्मक । ३ संशोधित ।

वैकालः ( पु० ) मध्याह्वोत्तर । सायंकाल ।

वैकालिक (वि॰) [ छी॰-वैकालिकी] ) सायंकाल वैकालीन (वि॰) [ छी--वैकालिनी] ) सम्बन्धी या शाम के होने वाला। वैकुंठः ) ( पु॰ ) १ विष्णु का एक नाम । २ इन्द्र वैकुंगुटः ) का एक नाम । ३ तुलसी ।

'बेकुरं ) चतुर्द्शी, (खी०) कार्तिक शुक्का वेकुग्ठम् ) १४ शी। — लोकः. (पु०) विष्णु-लोक। (न०) १ विष्णुलोक। २ श्रवंक।

वैकृत (वि॰)[स्त्री—वैकृती] १ परिवर्षित । २ संशोधित ।

वैकृतं ( न० ) परिवर्तन । ग्रद्दावदल । संशोधन । २ घृषा । ३ परिस्थिति ग्रथना सूरत शक्त में ग्रदल वदल । ४ ग्रग्रभ सूचक ग्रशकुन ।—विवर्तः, ( पु० ) दुर्देशा ।

वैक्कतिक (वि॰ ) [स्त्री—वैक्कतिकी ] १ परिवर्षित । संशोधित । २ विक्कति सम्बन्धी ।

वैक्तर्य (न०) १ परिवर्तन । रहोबदल । २ दुर्दशा । ३ घृणा । अरुचि ।

वैक्षांतं } ( पु॰ ) एक प्रकार का रत्न । चुन्नी ।

वैक्कतं ) ( पु० ) १ गड़बड़ी । विकलता । घवड़ाहट । वैक्कड्यं ∫ २ हड़बड़ी । मानसिक श्रस्थिरता । ३ सन्ताप । दुःख । पीड़ा ।

चैखरी ( स्त्री ) १ वाक्शक्ति । २ वाग्देवी । ३ कर्प्ठ से उत्पन्न होने वाला स्वर का एक विशिष्ट प्रकार । ऐसा स्वर उच्च और गम्भीर होता है और स्पष्ट सुनाई पड़ता है ।

वैखानस (वि॰) [ स्त्री॰—वैखानसी ] संन्यासी सम्बन्धी।

चैखानसः ( पु॰ ) वानप्रस्थ । वानप्रस्थाश्रमी ब्राह्मण । चैगुग्यं ( न॰ ) १ गुण का स्रभाव । विगुणता । २ ऐव । स्रवगुण । त्रुटि । ३ चैषम्य । विपर्यय । विरुद्धता । ४ नीचता । च्रद्मता । ४ श्रनिपुणता ।

वैसन्नस्यं ( न॰ ) चातुरी । निपुणता । योग्यता ।

चैचित्यं ( न॰ ) दुःख । मानसिक विकलता । शोक ।

वैचित्र्यं (न०) १ विचित्रता । विलच्चिता । २ बहुप्रकारत्व । ३ विभिन्नता । ४ मर्मवेधी । १ श्राक्षर्य ।

वैजननं (न०) गर्भका श्रन्तिम मास।

वैजयंतः ) (पु०) १ इन्द्रं का राजभवन । २ इन्द्रं वैजयन्तः ) का भंडा । ३ पनाका । भंडा । ४ घर ।

वैजयंतिकः } ( पु॰ ) मंडा उठाने वाला। वैजयन्तिकः }

वैज्ञयंतिका ) (स्त्री॰) १ मंडा। पराका। २ मेाती वैजयन्तिका ) का हार।

वैज्ञयंती ) (पु॰) १ मंडा। पताका । २ चिह्न। वैज्ञयन्ती ) बिल्ला। ३ हार। ४ मगवान विष्णु की माला विशेष। ४ एक शब्दकेश का नाम।

वैज्ञात्यं ( न० ) १ विज्ञातीयता । विज्ञातीय होने का भाव । २ वर्णभेद । ३ विलक्त्रणता । ४ जाति-वहिण्कार ४ वदचलनी । लंपटता ।

वैजिक देखा वैजिक।

वैज्ञानिक (वि॰) [स्त्री॰—चैज्ञानिकी] चतुर । निष्ठण । योग्य ।

वैडाल देखा वैडाल ।

चैंगाः (पु॰) वँसफोड़ा । बाँस की चीज़ें बनाने वाला ।

वैगाव (वि॰) [स्त्री॰—वेगावी] वाँस से उत्पन्न या वाँस का वना हुया।

चैगावं (न०) वाँस का फल या बीज।

चैंगाव: (पु॰) १ बॉंस का डंडा । २ टेाकरी सी बिनावट ।

चैर्णिविकः ( पु॰ ) बंसी बजाने वाला । नफीरी वजाने वाला ।

चैगाविन् (पु॰) शिव जी का नाम।

वैगावी (स्त्री॰) वंशलोचन।

वैश्विकः ( पु॰ ) वंसी बजाने वाला।

त्रेगुकं ( न० ) हाथी का अंकुस !

त्रिगाकः ( पु॰ ) बंसी बजाने वाला ।

वैतंसिकः ( पु॰ ) माँस वेचने वाला ।

वैतंडिकः ) ( पु॰ ) वितंडावादी । न्यर्थ का भगड़ा वैतग्रिडकः ∫ या वहस करने वाला ।

वैतनिक (वि॰) [ खी॰—वैतनिकी ] वेतनभागी। वेतन लेकर काम करने वाला। वेतनिकः ( ५० ) १ मज़दूर । मज़दूरी के कपर काम करने वाला । २ वृत्तिहा । वृत्ति वाला ।

वेतरिणः ) (स्त्री॰ ) १ नरकस्थित एक नदी का वेतरिणा े नाम। २ कलिङ्ग देशस्थ एक नदी का नाम।

वेतस ( वि॰ ) [ स्त्री॰—वेतसी ] 1 वॅत सम्बन्धी । २ नरकुल जैसा । वलवान शत्रु के सामने नवने वाला । वलिए शत्रु से हार मानने वाला । [ यथा " वैतसीवृत्तिः"]

वेतान (वि॰) [स्ती॰—वेतानी ] यज्ञीय। पविन्न। वैतानं (न॰) १ यज्ञीय विधान। २ यज्ञीय विल-दान।

चेतानिक (वि॰) [ ग्री॰—चेतानिकी ] देखी वैतान।

चैनालिकः (पु॰) १ वंदीजन । भाट । २ मदारी । ऐन्द्रजालिक । ६ वेताल को सिद्ध करने वाला ।

वैनक (वि॰)[ छी॰—वैत्रकी] वेंतदार । नर-कुत्तदार।

चैदः ( पु॰ ) विद्वज्जन । पिएउत जन।

वैदग्धं (न॰)) १ निष्ठयता । पट्टता । हाथ की वैदग्धी (स्त्री॰) । सफ़ाई । चातुर्य । २ सीन्द्रयं वैदग्ध्यं (न॰)) १ चालाकी । ४ हाज़िरजवायी ।

वैदर्भः ( ५० ) विदर्भ देश का राजा

वैदर्भी ( ची॰ ) १ दमयन्ती का नाम । २ रुक्मिणी का नाम । ३ काव्य की एक शैंली जिसमें मधुर वर्णों के द्वारा मधुर रचना की जाती है । साहित्य दर्पणकार ने इसकी परिभाषा यह दी है :—

> नापुर्य व्यञ्जक्षेयंकै रचमा लिस्तारिमका । अवृत्तिररुपवृत्तियाँ वैदर्भी रीतिरिस्वते ॥"

चैदल (वि॰) [स्त्री॰—चैदली ] वॅत का बना हुआ।

वैदलः (पु॰) १ पराँवठा । उल्टा । २ दाल का । जैसे उर्द, मृंग, श्ररहर श्रादि । कोई भी । शाक जिसमें छीमी हों, जैसे रोंसा, वनिष्ठिमियाँ, सेंम, मटर श्रादि ।

वेदलं ( न॰) मिटी का वह पात्र जिसमें भिलारी भीख माँगते हैं। २ वाँस की बुनावट का श्रासन या मोदा या टोकरी।

चेंदिक (वि॰) [ सी॰—चेंदिकी] १ वेद से निकला हुश्रा या वेदोक । २ शास्त्रीय । धर्मशास्त्रीय ।— पागः, (पु॰) वह जिसे वेद का पूर्ण ज्ञान न हो।

वैदिकः ( पु॰ ) वेदज्ञ माल्या।

चेदुर्पा ( की॰ ) } पाग्टिस्य । विह्ना । चेदुर्प्य ( न॰ )

बेंदूर्य ( वि॰ ) [ स्त्री॰—बेंदूरी, बेंदूर्यी ] बिदुर से लाया हुन्ना या उरपन्न किया हुन्ना ।

वैदृर्य ( न० ) लहसुनिया रव ।

वेदेशिक ( वि॰ ) [ स्ती॰—वेदेशिकी ] श्रन्यदेश का विदेश का ।

वेदेशिकः ( पु०) श्रजनवी । विदेशी । श्रन्य देश का । वेदेश्यं ( न० ) विदेशीपना ।

बेदेहः (पु॰) १ विदेहराज । २ विदेहवासी । ३ वेरय । पैदायशी च्यापारी । ४ वेरय पुत्र जा बाह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुन्ना हो ।

वेदेहकः ( ५० ) व्यापारी । सीदागर ।

वेदेहाः ( पु॰ वहु॰ ) विदेह देशवासी ।

वैदेही ( खी॰ ) सीता का नाम।

वेदेहिकः ( पु॰ ) न्यापारी । सीदागर ।

वेद्य (वि॰) [स्ती॰—वेद्यो ] १ वेद सम्वन्धी। श्रातमा सम्बन्धी। २ श्रोपधि सम्बन्धी। चिकित्सा सम्बन्धी।—क्रिया, (स्ती॰) चिकित्सा फर्म।— नाथः, (पु॰) १ धन्वन्तरि। २ शिव।

वैद्यः (पु०) १ विद्वान् । शास्त्राचार्य । २ चिकित्सक । ३ वैद्य जाति का श्रादमी । यह वर्णसङ्कर जाति का होता है । इसकी उत्पत्ति वैश्य माता श्रीर बाह्यस्य पिता से बतलायी जाती है ।

वैद्यकं (न०) वैद्य विद्या।

वैद्यकः ( पु॰ ) ढाक्टर । हकीम । वैद्य ।

! वैद्युत ( वि॰ ) [ स्त्री॰—वैद्युती ] विजली

सम्बन्धी । विजली से उत्पन्न ।—ग्राग्तः,— ग्रानजः,—विहः, (पु॰) विजली की ग्राग । वैध (वि॰) [स्त्री॰—वैधी ] ।

वैधिक (वि॰) [खी॰ वैधिकी] १ नियमानुसार। २ त्र्याईनी । त्र्याईन के मुताबिक।

वैधर्म्य (न॰) १ ग्रसमानता। भिन्नता। २ विभिन्नता। ३ नास्तिकता। ४ ग्रन्याय।

चैधवेयः ( पु०⊣ विधवा का पुत्र ।

बैधन्यं ( न० ) विधवापन ।

वैधुर्य ( न॰ ) १ कातरता । २ कंपित होने का भाव ।

वैश्वेय (विंंं) [स्नी०—वैश्वेयी] १ नियमानुकृत । निर्देष्ट । २ मूर्ख । मूढ़ ।

वैधेयः ( पु॰ ) मूर्खं । विमृह ।

चैनतेंग्रः (पु॰) १ गरुड़ का नाम । २ श्ररुण का नाम।

चैनियक (वि०) [सी०—चैनियकी] १ विनय सम्यन्थी । २ शिष्टाचार का व्यवहार करवाने वाला ।

वैनायक (वि॰) [ स्त्री॰—वैनायकी ] गणेश का। वैनायिकः (पु॰) १ बौद्ध दर्शन विशेष के सिद्धान्त। २ उक्त दर्शन का मानने वाला।

वैनाशिकः (पु॰) १ गुलाम । दास । २ मकड़ी । ३ ज्योतिषी । ४ बौद्ध सिद्धान्त । १ बौद्ध सिद्धान्तानुयायी ।

त्रैपरीत्यं ( न० ) १ त्रिपरीतता । विरोध । २ प्रसंगति ।

वैपुरुयं ( न० ) १ विस्तार । विशासता । २ विदुस्तता । वाहुल्य ।

चैफल्यं ( न॰ ) निरर्थकता । न्यर्थता । विफलता ।

वैबोधिकः ( पु॰ ) १ चौकीदार । रखवाला । २ विशेष कर वह जी सीने वालों के बीता हुआ समय बसला कर जगावे ।

वैभवं ( न॰ ) ३ ऐश्वर्यं । विभव । २ सहिमा। महत्त्व। बङ्प्पन । ३ सामर्थ्यं । शक्ति । ताकत। वैभापिक (वि॰) [स्त्री॰ -- वैभाषिको ] ऐच्छिक। वैकल्पिक।

वैभ्रं ( न० ) वैकुरठ । विष्णु लोक ।

वैस्राउर्य ( न० ) स्वर्गीय उपवन या वारा ।

वैसत्यं (न०) १ सतभेद । अनैक्य । २ घृणा। अरुचि।

वैमनस्यं (न॰) १ विकलता । व्याकुलता । २ शोक । उदासी । ३ वीमारी ।

वैयात्रा | वैमात्री | (स्ती॰) सौतेली माता की जड़की। वैयात्रेयी |

वैमानिक (वि॰) देवयान में सवार हो श्रन्तरिज्ञ में विहार करने वाला ।

वैमािकः ( पु॰ ) श्राकाशचारी गुन्नाड़े में या न्योम-या में वैठ कर उड़ने वाला मनुष्य।

वैमुरू (न०) १ विसुखता । पीठ फेरना ।२ ६ ।। श्ररुचि ।

वैमेयः ( पु॰ ) श्रदल वदल । एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। विनिसय।

वैययं ) ( न॰ ) १ विकलता । घवड़ाहट । २ किसी वैययं ) विषय में लीनता या एकाग्रता ।

वैयर्ध्य ( न० ) व्यर्थता । विफलता ।

वैयधिकरएयं (न॰) भिन्नभिन्न सम्बन्धों या प्रवस्थि-तियों में होने की दशा।

वैयाकरण (वि॰) [ स्त्री॰—वैयाकरणी ] न्याकरण सम्बन्धी । न्याकरण का ।

वैयाकरणः ( पु॰ ) न्याकरण का पण्डित ।—पाशः, ( पु॰ ) श्रपदु न्याकरण जानने वाला । वह जिसे न्याकरण श्रन्छी तरह न श्राता हो ।

वैयाद्र (वि॰) [ स्त्री॰—वैयाद्री ] १ चीते की तरह। २ चीते के चर्म से ग्राच्छादित।

वैयाघ्रः ( पु॰ ) चीते के चर्म से श्राच्छादित गाड़ी । वैयारयं ( न॰ ) ३ साहस । वहादुरी । तत्का का या विनय का श्रभाव । २ उद्द्यदता । श्रीद्धस्य ।

सं० श० को०--१०२

वैयासिकः (पु॰) न्यासपुत्र। वैरं ( न० ) १ शत्रुता । विरोध । २ प्रतिर्हिसा । बदला ।—ग्रातंकः, ( पु० ) प्रर्जुन का पेद । वैरक्तं ) ( न० ) १ वासना शून्यता । २ श्ररुचि । वैरक्त्य रे घृषा । वैरंगिकः } ( पु॰ ) जितेन्द्रियजन । संन्यासी । वैरङ्गिकः } वैरल्यं (न०) १ विरत्तता । २ दीलापन । ३ सूच्मता । वैरागं देखो वैराग्यं । वैराग्यं ( न॰ ) १ सांसारिक पदार्थी में श्रनासक्ति श्रथवा उनसे विरक्ति । २श्रसन्तोप । श्रप्रसन्नता । ३ घृणा। श्रहचि । ४ रंज । शोक। वैराज ( वि॰ ) [ छी॰—वैराजी] ब्राह्मण सम्बन्धी । वैराट ( वि॰ ) [ स्त्री॰— वैराटी] विराट सम्बन्धी । वैराटः ( पु॰ ) इन्द्रगोप नामक कीट । वीर बहुटी । वैरिन् ( वि॰ ) विरोधात्मक । वेरिन् ( पु० ) शत्रु । वैरी । वैरूप्यं (न०) ३ कुरूपता। वदशक्कपना। २ रूपों की विभिन्नता। वैराचनः ) ( पु॰ ) विरोचन के पुत्र दैत्यराज विल वैरोचिनः ) की उपाधियाँ । वैरोचिः ) वैलक्तग्यं ( न॰ ) १ विचित्रता । २ विरोध । ३ विभिन्नता । चैलद्यं (न०) १ गड़वड़ी । २ श्रप्राकृतित्व । ३ लज्जा। शर्म। ४ वैपरीत्य। चैत्तो∓यं ( न० ) वैपरीत्य । उत्टापन । वैवधिकः ( पु॰ ) १ फेरीवाला । घूम घूम कर माल वेचने वाला । २ वहुँगी उठाने वाला । बैवग्रें (न०) ३ रंग बदलीश्रल। पीलापन। २ भिन्नता । ६ जातिश्रंशत्व । विवस्वतं ( न० ) वैवस्वत मनु का वर्तमान मन्वन्तर । घैवस्वतः ( पु० ) १ सातवें मनु का नाम । श्राज कल का मन्वन्तर इन्हीं मनु का माना जाता है। २ यमराज । ३ शनिग्रह ।

ै वैवस्वती (स्रो॰) १ द्त्रिया। दिशा। २ यमुना नदी वैवाहिक ( वि॰ ) [ की-घेंवाहिकी ] विवाह सम्बन्धी । वैवाहिकः( पु॰ ) वैवाहिकं ( न॰ ) } विवाह । परिखय । शादो । वैवाहिकः ( पु॰ ) वधू का पिता या दामाद का पिता। ससुर । घैशद्यं ( न० ) १ स्त्रच्छता । निर्मलता । २ सफाई । ३ उज्ज्वलता । ४ स्वस्थता । शान्ति (मन की) । वैशसं (न०) १ नाश । यध । कसाईपन । २ उत्पीइन । श्रस्याचार । कष्ट । पीड़ा । तकलीफ । वैशस्त्रं (न०) १ घरचकता । २ हुकूमत । शासनतंत्र । वैशाखं ( न० ) शिकार करने के समय का एक पैतरा। वैशाखः ( पु॰ ) १ दूसरे मास का नाम । २ मन्थन द्रव्ह । मथानी । घैशाखी ( स्री॰ ) वैशाख मास की पूर्णमासी । वैशिक ( वि॰ ) वेश्याश्रों द्वारा श्रनुष्ठित । र्घेशिकं ( न० ) रंढीपना । वेश्यापन । वेश्याश्रों का हुनर । वेशिकः ( पु॰ ) साहित्य में तीन प्रकार के नायकों में से एक, जो वेश्याओं के साथ भोग विलास करता हो । वेश्यागामी । वैशिष्ट्यं ( न० ) १ भेद । पहचान । २ विलच्चाता । विशेषता । ३ उत्तमता । विशिष्ट लच्च्या सम्पन्नता । वैशेषिक (वि॰) [ स्त्री—वैशेषिकी ] १ विशिष्टता । वैशेपिक दर्शन सम्बन्धी। वैशेषिकं ( न० ) छः दर्शनों में से एक । इसके श्राचार्य कणाद हैं। वैशेष्यं ( न० ) उत्तमता । सुख्यता । वेश्यः (पु॰) तृतीय वर्ण का मनुष्य ।—कर्मन्, (न॰) —वृत्तिः, (स्ती॰) वैश्य वर्ण के कर्म। विश्रवणः (पु०) १ कुवेर का नाम । २ रावण का नाम। ज्यालयः, ज्यावासः, (पु० ) १ कुवेर

के रहने का स्थान । २ वटहुझ ।—उद्यः, (पु०) वरगढ़ का बृज्ञ ।

वैष्ट्रबद्व (वि॰) [ स्त्री—नैष्ट्वद्वी ] विश्वेदेव सम्बन्धी ।

चैंश्वदेवं (न॰) १ विश्वेदेव की विलया नैवेद्य । भोजन करने के पूर्व सब देवतार्थों के उद्देश्य से श्रम्नि में दी हुई श्राहुति ।

चैश्वानरः (पु०) १ श्राग्नि की उपाधि । २ वह श्राग्नि जो श्रन्न पचाती है । ३ वेदान्त में चेतन शक्ति । ४ परमात्मा ।

वैश्वासिक (वि॰) [ खी—वैश्वासिकी] विश्वस्त । इतमीनानी ।

चैपस्यं (न०) १ ग्रसमानता । २ ग्रोद्ध्य । उद्दर्ण्डता । ६ ग्रसदशता । ४ ग्रन्याय । १ कठिनाई । मुसीबत । त्राफत । ६ पुकानतता ।

वैषयिक (वि॰) [ ची॰—वैषयिकी ] १ किसी पदार्थ सम्बन्धी । २ विषयी । जंपट ।

वैषयिकः ( पु॰ ) विषयीपुरुष । लंपट श्रादमी ।

वैष्टुतं ( न० ) हवन की भस्म।

वैष्ट्रः ( पु॰ ) १ श्राकाश । २ पवन । हवा । ३ लोक । वैष्णाव (वि॰) [ श्री—वैष्णावी ] १ विष्णु सम्बन्धी । २ विष्णु की उपासना करने वाला ।—पुरागां, ( न॰ ) श्रष्टादश पुरागों में से एक ।

वैष्णवं ( न० ) हवन की भस्म।

वैष्णावः ( पु॰ ) वैदिक धर्म के श्रन्तर्गत मुख्य तीन विभागों में से एक विभाग । श्रन्य दें। हैं, शैव श्रौर शाक्त ।

वैसारिगः ( पु॰ ) मङ्जी ।

वैहायस (वि॰) [स्री—वैहायसकी] न्योम सम्बन्धी। श्राकाश सम्बन्धी। श्रासमानी। श्राकाशी।

वैद्वार्य (वि॰) वह जिसके साथ मज़ाक किया जाय (जैसे साला या ससुराल का श्रन्य ऐसा ही केाई रिश्तेदार)

वैहासिकः ( पु॰ ) मसख़रा । विदूषक । वेपन ( पु॰) १ क्वी । वाटक । ३ वेका । ३ पदि

वेड्रि ( पु॰) १ कुली । वाहक । २ नेता । ३ पित । ४ साँड् । ४ रथ । ६ गोह । गोनस सर्प । षोड्रः ( पु॰ ) १ सर्प विशेष । २ मछ्ती विशेष । वाडी ( स्त्री॰ ) चौथाई पण । सिक्का विशेष ।

वोंटः } ( पु॰ ) डंडुल ।

षोद (वि॰) नम। तर। सीलवाला।

वोदालः ( पु॰ ) बेाग्रारी नामक मछली।

वोरकः ) वोलकः ) (पु॰) लेखक।

वोरटः ( पु॰ ) कुन्द ।

वोलः ( ५० ) गुगगुल ।

चोल्लाहः ( पु॰ ) पीले श्रयालों श्रौर पीले रंग की पूंछ वाला घेाड़ा ।

वौद्ध ( पु॰ ) देखो बौद्ध ।

वौपट् ( श्रव्यथा० ) पितरों या देवताश्रों की कोई वस्तु श्रर्पण करते समय बोला जाने वाला श्रव्यय विशेष ।

व्यंशकः ( पु॰ ) पहाद ।

न्यंशुक (वि०) नंगा। वस्र विवर्णित।

व्यंसकः ( पु॰ ) बदमाश । छली कपटी ।

ट्यं व्नं (न०) धोखेबाज़ी। छल। कपट।

व्यक्त (व॰ छ॰) १ प्रादुर्भूत । प्रकटित । २ निर्मित । वृद्धिंगत । ३ स्पष्ट । साफ । ४ वर्णित । ज्ञान । पहचाना हुथा । ४ व्यक्त । ६ बुद्धिमान । परिद्यत ।

व्यक्तं ( अव्ययः ) स्पष्टतः । साफ तौर पर । निश्चयह्नप से ।—गिश्चितं ( नः ) श्रद्धगणित ।—द्वष्टार्थः, ( पुः ) चरमदीदगवाह । वह साम्नी जिसने कोई घटना श्रपनी श्राँखों से देखी हो ।—राशिः, (पुः) श्रद्धगणित में वह राशि या श्रद्ध जो बतला दिया गया हो या ज्ञात श्रद्ध ।—हृदः, ( पुः ) विष्णु ।

च्यक्तिः (स्त्री॰) १ व्यक्त होने की क्रिया या भाव।

प्रकटन । प्राहुर्भाव। २ मनुष्य। श्रादमी । ३

मनुष्य या किसी श्रन्य शरीरधारी का सारा शरीर,

जिसकी पृथक् सत्ता मानी जाय श्रीर जा किसी

समूह या समाज का श्रंग माना जाय। व्यष्टि। ३

लिङ्ग प्रकरण।

व्यय्र (वि॰) १ विकत्त । व्याकुत । परेशान । २ भयभीत । उरा हुया । ३ किसी कार्य में लीन ।

ह्यंग ) (वि॰) १ शरीरहीन । २ श्रवयवहीन । व्यङ्ग ) विकलाङ्ग । लुंजा ।

व्यंगः ) (पु०) १ लुंजा। २ मेड्क । ३ गालों पर व्यङ्गः ) के काले दाग्रा

व्यंगुलं ) व्यङ्गुलं ) (न०) श्रंगृल का है, वाँ श्रंश।

व्यंग्यं । ( न॰ ) शब्द का वह श्रर्थ जे। उसका व्यङ्गचं ) व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा प्रकट हो। गृह श्रीर छिपा हुश्रा श्रर्थ। २ वह लगती हुई वात जिसका छुछ गृह श्रर्थ हो। ताना। वोली। चुटकी।

व्यच् (घा०प०)[ विचिति ] घोखादेना। छलना। व्यज्ञः (पु०) पंखा।

व्यजनं ( न॰ ) पंखा ।

व्यंजक ) (वि॰)[स्त्री—व्यंजिका, व्यक्षिका] व्यञ्जक ) प्रकट करने वाला। ज़ाहिर करने वाला।

व्यंजकः ) (पु॰) १ नाटकीय हाव भाव। हाव व्यञ्जकः ) भाव द्वारा श्रान्तरिक भावों का प्रकटन। २ सङ्केत ।

व्यंजनं ) (न०) १ स्पष्ट करने वाला। २ चिह्न।
व्यंजनं ) नियान। चिन्हानी। ३ स्मारक। स्मरण
कराने वाला। ४ परिच्छद। बनावटीपन। १ वर्णमाला का वह वर्ण जो बिना स्वरं की सहायता के
न बेला जा सके। संस्कृत वर्णमाला में के "क से
ह " तक स्वव वर्ण व्यक्षन कहे जाते हैं। ६
लिक्षवाची चिह्न। ध्रयांत् स्त्री या पुरुप पहचानने
का चिह्न। ७ बिल्ला। चपरास। म वयस्कता
प्राप्ति का लच्छा। १ दाढ़ी। १० श्रवयव। प्रत्यङ्ग।
११ मसाला। चटनी। श्रचार। १२ व्यक्षना।
यक्ति की तीन प्रकार की शक्तियों में से एक प्रकार
की शक्ति, जिससे किसी शब्द या वाक्य के वाच्यार्थ
श्रथवा लच्यार्थ से भिन्न किसी श्रन्य ही ध्रर्थ का
बोध होता है।

व्यंजित ) (व० कृ०) १ स्पष्ट किया हुआ । प्रकटित व्यक्षित ) २ चिन्हित । ३ सङ्केस किया हुआ । प्रकारान्तर से कहा हुआ । व्यडंनकः } ( पु॰ ) श्रंडीश्रा का रूख।

हयतिकरः (पु०) १ संमिश्रण । मिलावट । २ सम्बन्ध । संसर्ग । लगाव । तत्रवलुक । १ श्राधात । प्रत्याधात । ४ रुकावट । श्रद्यन । १ घटना । हादसा १ ६ श्रवसर । मौका । ७ श्राफत । विपत्ति । म पारस्परिक सम्बन्ध । ६ श्रद्रल बद्रल । श्रापस का जैनदेन ।

व्यतिकीर्ग (व॰ कृ॰) १ मिश्रित।२ संयुक्त। जुड़ा हुग्रा।

व्यतिकामः ( पु॰ ) १ उत्तद फेर जो सिलसिलेवार हो। कमानुसार होने वाला विपर्यय । २ पाप । श्रस्तकर्म । जुर्म । श्रपराध । ३ विपत्ति । सङ्कट । ४ श्रतिक्रमण । ४ श्रवहेला । लापरवाही । ६ वैपरीग्य ।

र्व्यातकान्त (व० कृ०) १ ग्रातिकम किया हुग्रा। जिसमें विपर्यय हुग्रा है। भङ्ग किया हुग्रा। (नियम)। श्रवहेला किया हुग्रा। २ उलट फेर किया हुग्रा। ३ वीता हुग्रा। गुज़रा हुग्रा। ﴿जैसे समय।)

व्यतिरिक्त (व० कृ०) १ स्रलगाया हुस्रा। स्रलहदा किया हुस्रा। २ वदा हुस्रा। ३ रोका हुस्रा। ४ वर्जित।

त्यतिरेकः (पु०) १ भेद । श्रन्तर । भिक्ता । २ श्रतगाव । ३ वर्जन । विहिष्करण । ४ श्रसमानता । श्रसादश्य । ६ विच्छेद । कमभङ्ग । ७ श्रयांतङ्कार विशेष जिसमें उपमान की श्रपेत्ता उपमेय में कुछ श्रीर भी विशेषता या श्रधिकता का वर्णन किया जाता है

र्व्यातिरेक्षिन् (वि॰) १ मिन्न । २ त्रागे बढ़ा हुन्ना । ६ वर्जित । वहिष्कृत । ४ त्रभाव या त्रमस्तिस्व प्रदर्शन करने वाला ।

व्यतिषक्क ( व॰ छ॰ ) १ पारस्परिक सम्बन्ध युक्त या जुड़ा हुआ। २ श्रोतग्रोत । ३ परस्पर परिणय या विवाह सम्बन्ध में श्रावद्व ।

व्यतिषंगः ) ( पु॰ ) १ पारस्परिक सम्वन्ध ।२ व्यतिषङ्गः ) मिलावट । ३ संयोग । सङ्गम । व्यतिहारः } (पु॰) विनिमय । वद्ला । व्यतीहारः }

ह्यतीत (व॰ कृ॰) १ गया हुया। गुज़रा हुया। वीता हुया। २ मरा हुया। १ स्यागा हुया। छोड़ा हुया। प्रस्थानित। ४ निरस्कृत। प्रवहे-चना किया हुया।

हयतीपातः (पु॰) १ सम्पूर्णरीत्या प्रस्थान । सम्पूर्णतः विच्छेद । २ वडा भारी उत्पात या उपद्रव । िजैसं भूकम्प उल्कापात प्रादि ] ३ प्रासमान । तिरस्कार । प्रपमान । ४ ज्योतिप शाख में सत्ताइस योगों में से सज्ञहवाँ योग । इस गोग में कोई शुभ कार्य या यात्रा निपिद्ध हैं । ४ योग विशेष जो प्रमावास्या के दिन रविवार या श्रवण धनिष्टा, प्राद्धीं, प्रश्लेषा, प्रथवा मुगशिरा नच्न होने पर होता हैं । इस योग में गङ्गास्नान का वड़ा पुग्य फल वनलाया गया हैं ।

व्यत्ययः (पु॰) १ व्यतिक्रम । उलटफेर । २ उल्ल-इन । ३ रोक । श्रद्धन ।

ब्यत्यस्त (व॰ क़॰) १ डलटा । श्रोंघा किया हुश्रा। २ विरुद्ध । विपरीत । ३ श्रसंलग्न । ४ श्राणा । तिरञ्जा ।

व्यत्यासः ( पु॰ ) व्यतिक्रमण । २ वैपरीत्य । विरुद्धता ।

व्यथ् (धा॰ ग्रा॰) [व्यथते, व्यथित ] १ दुःखी होना। रंजीदा होना। सन्तप्त होना। ग्रशान्त होना। २ ग्रान्दोतित होना। विकल होना। ३ काँपना। ४ भयभीत होना। १ सुख जाना।

ह्मथ्रक (वि॰) [खी॰—न्यशिका] दुःख पूर्ण । पीड़ाकारक।

व्यथनं ( न॰ ) पीड़ादायी । सन्तापकारी ।

ब्यथा (ची॰) १ कष्ट । दुःख । २ भय । दर । चिन्ता । ३ विकलता । ब्याकुलता । ४ रोग । वीमारी

व्यथित ( व॰ कृ॰ ) १ पीडित । सन्तप्त । २ भयभीत । ३ व्याकुल । विकल ।

व्यध्य (घा॰ प॰ ) [ विध्यति, विद्ध ] १ वेधना ।

छेदना । ताइन करना । भोंक देना । मार खालना २ छेद करना । ३ कोंचना ।

व्यधः ( पु॰ ) ६ छेदन । भेदन । २ ताइन । घायल करण । ३ पास पास छेद करने की किया ।

ः ह्यस्यः . पु॰ ) निशाना जो वेधा जाय । निशाने वाज़ी : का चाँद् ।

ह्यध्वः ( पु॰ ) युरा मार्ग । कृपश ।

व्यत्नादः ( पु॰ ) ३ घ प्रतिध्वि ।

व्यंतरः ) (पु॰) श्रशोकिक जीव या श्रात्मा।

व्यप् ( धा॰ड॰ ) [ व्यप्यंत कापयते ] १ फेंकना । २ कम करना । खराय करना । यरबाद करना । घटाना ।

ह्यपहरूट ( व॰ कृ॰ ; हटाया हुन्ना। खींचा हुन्ना। स्थानान्तरित किया हुन्ना।

व्यवगत (व॰ कृ॰) श्रगया हुया। प्रस्थानित । २ हटाया हुया। ६ गिरा हुया।

व्यपगमः ( पु॰ ) प्रस्थान ।

दयएत्रप ( वि॰ ) निर्लंब्ज । देहया ।

व्यपद्मिष्ट ( व॰ कृ॰ ) १ नामाङ्कित । २ निर्दिष्ट । चतलाया हुशा ।

व्यपदेणः ( पु॰ ) १ सूचना । इत्तिला । २ नाम-करण । ३ नाम । उपाधि । ४ वंश । कुल । जाति । ४ कीर्ति । प्रसिद्धि । प्रख्याति । ६ चालाकी । चाल । बहाना । तरकीव । ७ जाल । कपट । छुल ।

व्यपद्दुद् ( पु॰ ) कपटी । छलिया । घोलेयाज ।

व्यपरे।पर्मा (न०) १ जड़ से उखाड़ कर फेंक्र देने की क्रिया। वहिष्करण । हराना । निकाल बाहिर करना। ३ कर्तन । तोड़ना।

व्यपायः ( पु॰ ) समाप्ति । बंदी ।

ह्यपाश्रयः ( पु॰) १ श्राश्रय । श्रवलम्ब । २ निर्भरता । ६ एक के बाद एक होना । परंपराक्रम ।

व्यपेत्ता (ची०) १ श्राकाँचा । श्रभिलापा । २ श्राग्रह । श्रनुरोध । ३ पारस्परिक सम्बन्ध । ४ संलग्नता । ४ श्रपेचा । व्यपेत (व॰ कृ॰) १ वियोजित । २ प्रस्थानित । व्यपेाढ (व॰ कृ) १ निकाला हुआ । हटाया हुआ । २ विरुद्ध । विपरीत । ३ प्रादुर्भुत । प्रकटित । प्रवर्शित ।

ब्यु'ोहः (पु॰) वहिष्करण । रोक रखने या भगा देने की क्रिया ।

व्यभिचारः ) (पु०) १ कदाचार । बद्चलनी । व्यमीद्धारः ) कुपथगमन । अनुचित मार्गानुसरण । २ अतिक्रमण । भङ्गीकरण । ३ भूलचूक । अपराध । ४ अलहदगी । १ असतीस्त्र । ६ अनियमितता । अपत्राद् (किसी नियम का)। ७ न्याय में हेतु दोप ।

व्यभिचारिग्। (स्त्री॰) त्रसती स्त्री। छिनाल त्रीरत। व्यभिचारिन् (वि॰) १ मार्ग अष्ट। २ बदचलन । परस्रीगामी। ३ त्रसत्य। सूठ।

व्यभिचारिभावः ( पु॰ ) साहित्य में वे भाव जो रस के उपयोगी होकर जलतरङ्गवत् उनमें सञ्चरण करते हैं श्रोर समय समय पर मुख्य भाव का रूप भी धारण कर लेते हैं। श्रर्थात् चंचलता पूर्वक सब रसों में सञ्चारित होते रहते हैं। सञ्चारी भाव ।

ब्यय ( वि॰ ) परिवर्तनशील । नाशवान् ।

ह्ययः ( पु॰ ) १ नारा । वरवादी । ३ रोक । स्कावट ग्रहचन । ३ ग्रधःपात । हास । घटती । ३ खर्च । लागत । ४ फज़ूलख़र्ची ।—शील, ( वि॰ ) ग्रपन्ययो । फज़ूलख़र्च । शाहखर्च ।

ह्ययनं ( न॰ ) ख़र्च करना । वरवाद करना । नष्टकर डालना ।

व्ययित (व०कृ०) १ व्यय किया हुआ । १ वरबाद किया हुआ। घटती को प्राप्त ।

व्यर्थ (वि॰) १ निरर्थंक । २ त्र्रथंरिहत । जिसका कुछ मतलब ही न हो ।

व्यत्तीक (वि०) १ मूठा। मिथ्या। २ श्रिपिय। श्रिप्रीतिकर। ३ श्रसत्य नहीं।

व्यलीकं (न०) १ ग्राप्रियता। ग्राप्रीतिकर। २ कोई कारण जिससे दुःख उत्पन्न हो। कष्ट।शोक। दुःख। १ श्रपराध। जुर्म। ४ कपट। छुल। धोखा । ५ फुटाई । श्रसत्यता । ६ वैपरीता । विरुद्धता ।

व्यत्तीक्षः ( पु॰ ) १ लंपट पुरुप । २ वह लौंदा जो पुरुष मधुन कराता हो ।

व्यवकलनं (न॰) १ विच्छेद। २ श्रङ्कगणित में गाकी घटाने की किया। बाकी निकालने की किया।

व्यवक्रोशनं ( न॰ ) त्रापस में गाली गलौज़ ।

व्यविच्छित्न (व० कृ०) १ कटा हुम्रा । चिरा हुम्रा । फटा हुम्रा । २ वियोजित । विभक्त । ३ निर्द्धारण किया हुम्रा । निश्चित । ४ चिह्नित । १ वाधा डाला हुम्रा ।

व्यवच्छेदः (पु०) १ प्रथक्ता । पार्थक्य । य्रालगाव । २ विभाग । खरुढ । हिस्सा । ३ विराम । ४ निर्दारण । ४ छोड़ना । दागना । चलाना जैसे बाग । ४ किसी अन्थ का प्रथ्याय या पर्व ।

व्यवधा(स्त्री०) १ वह जो वीच में हे। २ पर्दा। ३ छिपाव। दुराव।

टयवधानं (न०) वह वस्तु जो बीच में पद पृथक् करती हो। २ रुकावट। दृष्टि को रोकने वाली वस्तु। ३ दुराव। छिपाव। ४ परदा। दीवाल। १ गिलाफ। चादर। ६ श्रवकाश। स्थान।

व्यवधायक (वि०) [स्त्री०—व्यवधायिका] १ श्राइ करने वाला। श्रन्तर डालने वाला। परदा करने वाला। २ रुकावट डालने वाला। छिपाने वाला। १ बीच का। मम्मीला।

व्यवधिः ( पु॰ ) व्यवधान । परदा । श्राङ् । रोक । व्यवसायः ( पु॰ ) ९ उद्योग । उद्यम । २ निश्रय-धारणा । सङ्कल्प । पक्का इरादा । ६ कार्य । क्रिया । ४ घंघा । व्यवसाय । व्यापार । १श्राचरण । चाल-चलन । व्यवहार । ६ तरकीव । चालाकी । छल ।

कपट । ७ डींग। श्रकड़वाजी । म विष्णु का नामान्तर।

व्यवसायिन् (वि॰) १ उद्यमी। परिश्रमी। २ इद विचारवान। इद श्रध्यवसायी। व्यवस्तित ( व॰ कृ॰ ) १ जिसका श्रनुपान किया गया हो । व्यवसाय किया हुः श्रा । २ उद्यत । तरपर । ३ निरिचत । ४ छुला हुः श्रा । प्रविज्ञत ।

व्यवस्तितं ( न॰ ) मञ्जलप । दद विचार ।

व्यवस्था (खी॰) १ प्रयन्ध । इन्तजाम । २ तज्ञयीज । युक्ति । ३ निर्धारित नियम या विधान । ४ शर्त-नामा । ठहराव । इकरार नामा । ४ परिस्थिति । हालत । दशा । ६ दृढ श्राधार ।

व्यवस्थापक (वि॰) [स्री॰-व्यवस्थापिका ] १ प्रवन्धक । व्यवस्था करने वाला । सुन्तज़िमकार । २ वह जो कानूनी सलाहे देता हो । १ यथा-स्थान क्रम में सजाने वाला ।

व्यवस्थापनं ( न॰ ) ५ व्यवस्था करने की क्रिया। २ निर्धारण । निरुचयकरण ।

व्यवस्थापित (व॰ कृ॰) व्यवस्था किया हुन्ना। निर्दारण किया हुन्ना।

क्यवस्थित (व॰ ह॰) १ क्रम से रखा हुश्रा। सजाया हुश्रा। २ ते किया हुश्रा। निर्द्धारित। ३ निर्णात। ४ वियोजित। ४ निकाला हुश्रा। ६ निर्भरित। श्रवलम्बित।

व्यवहर्त्तृ (पु॰) १ किसी व्यापार का प्रवन्धक । २ सुकदमाबाज़ी करने वाला । वादी । ३ न्याया-धीश । ४ साथी । संगी ।

व्यवहारः (पु०) १ श्राचरण । चालचलन । २ धंधा ।

व्यवसाय । ६ पेशा । ४ व्योहार । लैनदैन ।

१ तिजारत । व्योपार । व्याज वहे का धंधा ।

६ रीति । रस्म । रिवाज़ । ७ सम्बन्ध । रिश्तेदारी । म मुकदमे की जाँच पदताल । मुकदमे को
फैसल करना । १० मुकदमा । श्रमियोग । नालिश ।
फरियाद ।—पादः, (पु०) व्यवहार के पूर्वपच,
उत्तरपच, क्रियापाद श्रौर निर्णय इन चारों का
समूह ।—मातृका, (खी०) व्यवहारशाखानुसार
होने वाली क्रियाएँ । विसे मुकदमा का दायर
होना, पेश होना, गवाहों की तलबी । उनकी

साची । जिरह । यहस । फैसला । श्रादि । ]— विधिः, (पु०) वह शास्त्र जिसमें व्यवहार सम्बन्धी बातों का उल्लेख किया गया हो । धर्म-शास्त्र । — विपयः, (वि०) पदं (न०) — मार्गः, (पु०) — स्थानं, (न०) व्यवहार का विषय या स्थान ।

व्यवह।रकः ( पु॰) व्यवसायी। व्योपारी सौदागर। व्यवहारिक (वि॰) [स्त्री॰ व्यवहारिका, व्यवहारिकी] १ व्यापार सम्बन्धी। २ व्यापार में संलग्न। ३ फौजदारी। श्राईनी या कानृनी। ४ मुक्रदमावाजः। मामृजी रस्म के मुताबिक।

व्यवहारिका ( छी॰ ) चलन । पहिता । स्वाज़ । रस्म । २ काइ । ३ इंगुदी का वृत्त ।

व्यवहारिन् (वि॰) १ व्योहारी । जिसके साथ लेन देन का व्यवहार होता हो । २ मुक़दमावाज़ । ३ मामृली । रस्म के मुताविक ।

व्यवहित (व० क०) १ श्रलग रखा हुश्रा। २ वीच में पदी किसी वस्तु से शलगाया हुश्रा। ३ वाधा दिया हुश्रा। बंद किया हुश्रा। रोका हुश्रा। ४ परदा ढाला हुश्रा। श्राद में किया हुश्रा। ४ सम्यन्ध न किया हुश्रा। ६ किया हुश्रा। सम्पा-दित । ७ छोड़ा हुश्रा। ५ श्रागे बड़ा हुश्रा। ६ विरोधी । विरुद्ध।

व्यवर्ह्यातः (स्त्री॰) १ उद्यम । धंधा । २ किया । कृति ।

व्यवायं ( न॰ ) चमक। दीप्ति। श्राभा।

व्यवायः ( पु॰ ) १ विच्छेद । २ लीनता । ३ परदा । दुराव । छिपाव । ४ मध्यवर्तिस्व । श्रन्तराल । विराम । १ श्रद्धचन । रोक । ६ स्त्रीसम्भोग । स्त्रीमेथुन । ७ शुद्धता ।

व्यवायिन् (पु॰) १ कामी पुरुष । ऐयाश श्रादमी । २ कामोद्दीपक श्रीषध ।

व्यवेत (व॰ कृ॰) १ वियोजित । २ भिज।

व्यप्टि (क्ती॰) व्यक्तिरव । समष्टि का एक पृथक् एवं विशिष्ट श्रंश । समष्टि का उलटा ।

दयसमं (न०) १ प्रचेप। २ वियोग ! विच्होद ।

३ श्रतिक्रमण । भङ्गकरण । ४ नाश । पराजय !
श्रधःपात । निर्वेत्तता । ४ श्रापत्ति । विपत्ति ।
सङ्कट । श्रभाव । ६ श्रस्त होने की क्रिया । ७
पापाचार । दुष्टाचार । दुरी श्रादत । दुरीतत ।
म लीनता किसी कार्य में । ६ जुर्म । श्रपराध ।
१० सजा । १३ श्रयोग्यता । १२ निरर्थक उद्योग ।
१३ पवन । हवा ।—ग्रातिभारः, (प्र०) वड़ी
भारी विपत्ति ।—ग्रान्वित,—ग्रार्त,—पीडित,
(वि०) श्रापदाग्रस्त । सङ्घटापन । मुसीग्रतज्ञदा ।

व्यसनिन् (वि॰) १ किसी बुरीलत में फँसा हुआ। दुष्ट । २ अभागा । वदिकस्मत । ३ अत्यन्त अनुरक्त ।

व्यसु (वि०) निर्जीव । मृत ।

व्यस्त (व० कृ०) १ प्रचिप्त । निचिप्त । २ विकीर्ग । विखरा हुआ । ३ निकाला हुआ । ४ वियोजित । अलहदा किया हुआ । ४ एक एक कर विचार किया हुआ । अलग । द अमिश्रित । सादा । ७ विभिन्न । म स्थानान्तरित किया हुआ । ६ विक्ता हुआ । विकल । १० गड़बड़ । अस्तन्वस्त । । ११ जलटा पुलटा । उपर नीचे । १२ विपरीत ।

व्यस्तारः (पु॰) हाथो की कनपुटियों से मद का चूना।

व्याकरणां (न०) १ वाक् प्रथकरणा प्रक्रिया। २ व्याकरणा शास्त्र जो वेद के छः श्रंगों में से एक हैं।

व्याकारः ( पु॰ ) १ परिवतन । रूप का पलटना । २ कुरूपता ।

व्याकीर्ग ( व॰ कृ॰ ) १ बिखरा हुन्ना। छिटका हुन्ना। २ त्रस्तव्यस्त किया हुन्ना।

व्याकुल (वि॰) १ विकल । परेशान । भयभीत । डरा हुआ । ३ परिपूर्ण ४ मशगूल कार्य में संलग्न या फँसा हुआ ।

ब्याकुितत (व० कृ०) विकल । परेशान । घवड़ाया हुऋा ।

न्याकूर्तिः ( स्त्री० ) इतः । कपट । घोखा । फरेव ।

व्याकृत (व० इ०) १ पृथक् किया हुआ। २ ंच्याख्या किया हुआ। ३ यदशक्र । बनाया हुआ। व्याक्टितिः (स्त्री॰) १ पृथकृरस्य । २ व्याख्या । टीका । ३ सक्क की बदलौवल । ४ व्याकरस्य ।

व्याकेारा | (वि०) १ बढ़ाया हुग्रा। फुलाया व्याकेाप / हुग्रा। खिला हुन्ना। २ वृद्धि को प्राप्त।

व्याक्तेपः ( पु॰ ) १ उछल कृद । २ श्रद्धचन । रुका-वट । ३ विलम्ब । ४ विकलता ।

व्याख्या (स्त्री०) १ वर्णन । निरूपण । २ टीका । टिप्पणी ।

न्याख्यात (व० कृ०) निरूपित । वर्षित । टीका किया हुन्रा ।

व्याख्यातृ ( पु॰ ) दीकाकार । दिप्पणीकार ।

व्याख्यानं ( न॰ ) निरूपण । २ भाषण । तकरीर् । ३ व्याख्या । टीका ।

व्याघद्दनं ( न० ) १ मन्धन । रगड़ । संघर्ष ।

व्याघातः (पु॰) १ ताड्न । २ ग्राघात । प्रहार । ३ श्रड्चन । रुकावट । ४ खराडन । प्रतिवाद । ४ श्रवङ्कार विशेप जिसमें एक ही उपाय के द्वारा दो विरुद्ध कार्यों के होने का वर्णन किया जाता है।

व्याद्याः (पु०) १ चीता। याघ । २ (समासान्त राव्दों के अन्त में आने पर इसका अर्थ होता है— सर्वोत्तम। मुख्य। प्रधान। यथा नरव्यात्र "। १ लालरेंड़। करंज। —आस्यः, (पु०) विलार। —नखः, (पु०) — नखं, (स्री०) १ चीते के नाखून। २ वगनहः नामक प्रसिद्ध गन्धद्रव्य। १ खरोंच। नखचत। ४ श्रृहर। १ एक प्रकार का कंद। — नायकः, (पु०) गीदइ। श्रगाल।

व्याब्री (स्वी॰) चीते की मादा

व्याजः ( पु॰ ) १ कपट । छल । फरेव । २ कोशल । चालाकी । ३ वहाना । मिस । १ तरकीव युक्ति । — उक्तिः, (स्त्री॰ ) १ कपटभरी वात । २ अलङ्कार विशेष । इसमें किसी स्पष्ट वात के। दुहाने के लिये केाई वहाना किया जाता है। — निन्दा, (स्त्री॰ ) वह निन्दा जो छल या कपट से की जाय ।— सुप्त, ( वि॰ ) सोने का वहाना किये हुए ।— स्तुतिः, (स्त्री॰ ) वह स्तुति या प्रशंसा जा किसी वहाने से की जाय श्रीर ऊपर से देखने में तो स्तुति जान पड़े, किन्तु हो निन्दा।

स्याडः (पु॰) १ माँस भन्नी जीव जैसे शेर चीता ग्रादि। २ गुंडा। शठ। ३ सर्प। ४ इन्द्र का नामान्तर।

व्याडिः (पु॰) संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध प्रन्यकार जिसके बनावे न्याकरण श्रीर शब्दकीश प्रसिद्ध हैं।

व्यात्युत्ती (स्त्री०) जलकीड्रा ।

न्यात्त (व॰ क़॰) खिला हुया। फैला हुया। पसरा हुया।

व्यादानं ( न० ) १ फ़ैलाव । विस्तार । २ उद्घाटन ।

व्यादिशः (पु ० ) विष्णु की उपाधि।

व्याधः (पु॰) ३ शिकारी । वहेलिया । चिडीमार २ दुष्ट । नीच श्रादमी ।

व्याधामः } (पु॰) इन्द्रं का वन्न । व्याधावः }

ब्याधित (वि॰) रोगी। वीमार।

ब्याभूत (व॰ ऋ॰ ) हित्ताया हुत्ताया हुग्रा। काँपता हुग्रा। थरथराना हुग्रा।

व्यानः ( पु॰ ) शरीरस्थ पाँच वायुद्यों में से एक। यह सारे शरीर में व्यास रहता है।

व्यानतं ( न० ) रतिवन्ध ।

व्यापक (वि॰) [स्त्री॰—त्र्यापिका] १ चारों श्रोर फैला हुद्या। २ जी ऊपर या चारों श्रोर से घेरे हुए हो। घेरने या ढकने वाला।

व्यापत्तिः (स्त्री०) १ वरवादी । सर्वनाश । विपत्ति । श्रापत्ति । २ एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का रखना । ३ मृत्यु ।

व्यापद् (स्त्री॰) १ विपत्ति । सङ्कट । २ रोग। वीमारी । ३ त्रस्वस्थता । ४ सृत्यु । रोग। व्यापनं (न॰) व्याप्ति । फैलाव। व्यापन्न ( व० कृ० ) ६ सङ्कटापन्न । विपन्न । २ गिरा हुया (जैसे गर्भ) । ६ चोटिल । घायल । ४ मृत । मरा हुया ५ श्रस्तव्यस्त । गङ्बड़ । ६ परिवर्तित । बदला हुया ।

व्यापादः ( पु॰ ) ) १ हनन । मारण । २ नाश । व्यापादनं ( न॰ ) ) वरवादी । ६ दुष्टता । मिलनता । मन में दूसरे के श्रपकार की भावना करना । किसी की द्वराई सोचना ।

व्यापारः ( पु॰ ) १ कर्म । कार्य । काम । २ धंधा । पेशा । ३ उद्योग । उद्यम ४ न्याय के श्रनुसार विषय के साथ होने वाला इन्द्रियों का संयोग ।

व्यापाग्ति (व॰ कु॰ ) १ काम में लगा हुत्रा। २ स्थापित । गढ़ा हुत्रा जड़ा हुत्रा।

व्यापारिन् (वि॰ । १ व्यापारी । रोज़गारी । सौदा-गर । २ कोई भी कार्य करने वाला ।

च्यापिन् (वि॰) १ व्यापक । २ सर्वव्यापी । ३ श्राच्छादक । (पु॰) विष्णु का नाम ।

ब्यापृत (य॰ कृ॰) १ किसी काम में लगा हुआ । २ स्थापित । नियत । (पु॰) सचिव । नौका ।

ब्यापृतिः (स्त्री०) १ र्धधा । काम काज । २ कार्य । कर्म । ३ उद्योग । ४ पेशा ।

व्याप्त (व॰ इ॰ ) १ फैला हुया। घुसा हुया। २ चारों घ्रोर फैला हुया। ३ भरा हुया। परिपूर्ण। ४ घिरा हुया। १ स्थापित। नियत। ६ घ्रघि-इत। प्राप्त। ७ सम्मिलित। म (न्यायदर्शन के घ्रमुसार किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में) पूर्ण रूप से मिला हुया था फैला हुया (होना)। १ प्रसिद्ध। प्रस्थात। १० फैला हुया। पसरा हुया।

ह्याप्तिः (स्त्री०) १ व्याप्त होने की क्रिया। २ न्याय दर्शनानुसार किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का पूर्णरूपेण मिला या फैला हुत्रा होना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सदा पाया जाना। ३ सर्वमान्य नियम। सार्वजनिक नियम। परि-पूर्णता। ४ प्राप्ति। झानं, (न०) न्यायदर्शना-नुसार वह झःन जो साध्य को देख कर साध्यवान् सं2 प्रा० कौ०—१०३ के अस्तित्व के सम्बन्ध में अथवा साध्यवान् को देखकर साध्य के अस्तित्व के सम्बन्ध में उपलब्ध होता है।

व्याप्य (वि॰) व्यापनीय (व्यास करने के योग्य । व्याप्यं (न॰) वह जिसके द्वारा कोई कार्य हो । हेतु । साधन ।

व्याप्यत्वं ( न॰) नित्यता । श्रविकारता । श्रपरिवर्तनी-यता ।

व्याभ्युक्ती देखो व्यात्युक्ती ।

व्यामः (पु॰) त्रंबाई का नाप। दोनों भुजाओं व्यामनं (न॰) को दोनों श्रोर फैलाने पर एक हाथ की उँगलियों के सिरे से दूसरे हाथ की उँगलियों के सिरे तक जितनी दूरी होती है उसे ''व्याम'' कहते हैं।

व्यामिश्र (वि॰) मिश्रित। मिला हुआ।

व्यामोहः ( पु॰ ) १ मोह । श्रज्ञान । २ व्याकुलता । परेशानी ।

व्यायत (व० कृ०) १ लंबा। श्रागे बदा हुआ। २ फैला हुआ। पसरा हुआ ३ नियंत्रित। ४ कार्य में व्यय। मशगूल। ४ सख्त। इद। ६ मज़बृत। अत्यधिक। सघन। ७ ताक्रतवर। वलवान। इ गहरा। गम्भीर।

व्यायतत्वं ( न० ) रगपट्टों की बृद्धि।

व्यायामः ( पु॰ ) १ फैलाव । बढ़ाव । २ कसरत । ३ थकावट । श्रान्ति । ४ उद्योग । उद्यम । १ भगड़ा । विवाद । ६ माप विशेष ।

व्यायामिक (वि॰) [ छी॰ —व्यायामिकी ]कसरती। कसरत सम्बधी।

व्यायोगः (पु॰) साहित्य में दस प्रकार के रूपकों में से एक प्रकार का रूपक या दश्य काव्य ।

व्यात (वि॰) १ हुष्ट। शठ। २ हुरा। उपद्रवी। ३ नृशंस। भयानक। बहशी।

व्यातः ( पु॰ ) १ खूनी हाथी । २ शिकार करने वाला जन्तु । हिंस्र जन्तु । ३ सर्प । ४ चीता । बाघ । ४ वघर्रा । लकड़ वग्घा । ६ राजा । ७ छली । कपटी घोखा देनेवाला । □ विष्णु को नाम ।—खडू:, ।

—नखः, (पु॰) नख या वगनहा नामक गन्ध
प्रव्य —ग्राहः, ।—ग्राहिन, (पु॰) सपेरा ।
सर्प पकड्ने वाला ।—म्रुगः, (पु॰) वनजन्तु ।
२ शिकारी चीता ।—ह्रपः, (पु॰) शिव जी का
नामान्तर।

व्यालकः ( ५० ) दुष्ट या उपद्रवी हाथी।

व्यालंबः } (पु॰) रेंड का रूख।

व्यात्तोत्त (वि॰) १ कॉॅंपने वाला । थरथराने वाला । २ श्रस्तव्यस्त । गड़वड़ । विखरा हुआ ( जैसे सिर के केश ) ।

व्यावकलनं ( न० ) वाकी निकालने की किया।

व्यावकोशी ) (स्त्री०) श्रापस में गाली गलौज। व्यावभाषी ) श्रकोसी श्रकोसा।

व्यावर्तः ( पु॰ ) १ घिराव । घेरना । २ अमग् । चक्कर करना । ६ श्रागे को निकली हुई नाभि । नाभिकष्टक ।

व्यावर्तक (वि॰) [ छी॰—व्यावर्तिका ] १ व्या-वर्तन करने वाला । घेरने वाला । २ पृथक् करने वाला । ३ पीछे की श्रोर जीटाने वाला । ४ विद्युख होने वाला ।

व्यावर्तनं (न०) १ घेरने की या चारों श्रोर से छेक लेने की किया। २ घूमने की या चक्कर खाने की किया। ३ लपेट। पट्टी।

ट्याविल्गित ( व॰ कृ॰ ) हिला हुत्रा । श्रान्दोत्तित ।

क्यावहारिक (वि॰) [स्त्री॰—व्यावहारिकी]काम धंधे सम्बन्धी। वर्ताव सम्बन्धी। २ प्राईनी। कान्नी। ३ रस्मी। रीति रिवाल के सुताविक मामूली। ४ प्रातिभासिक।

व्यावहारिकः ( पु॰ ) राजा का वह श्रमात्य या मंत्री जिसके श्रधिकार में भीतरी श्रीर वाहिरी समस्त प्रकार के कार्य हों

ब्यावहारी (वि॰) परस्पर पकड़ने वाले ।

व्यावहासी (वि॰) एक दूसरे के। चिड़ाने वाले या पारस्परिक उपहास करने वाले। व्याकृत (व॰ कृ॰) १ छूटा हुआ। निवृत्त । २ मना किया हुआ। वर्जित । ३ खण्डित । टूटा हुआ। ४ अलहदा किया हुआ। विभाजित १ मनोनीत। ६ चारों और से घेरा हुआ। ७ आच्छादित। ढका हुआ। = प्रशंसित। सराहा हुआ। १ धुमाया हुआ।

व्यादृत्तिः (स्त्री॰) ग्राच्छादन । परदा करने की किया । २ वहिष्करण ।

व्यासः ( पु० ) १ वाँट । वितरण । भाग भाग करके ग्रलगाने की क्रिया । २ विश्लेषण । ३ वाहु त्य । विस्तार । ४ ग्रंतर । भेद । जाँच । चौड़ाई । ग्रीड़ाई । इग्रेड़ाई । ६ वृत्त का व्यास या वह रेखा जो किसी विल्कुल गोल रेखा या वृत्त के किसी एक स्थान से विल्कुल सीधो चल कर दूसरे सिरे तक पहुँची हो । ७ उच्चारण का दोप । ५ संग्रहकर्ता । विभागकर्ता । ६ एक प्रसिद्ध भ्रष्टि जो पराशर के श्रीरस ग्रीर सत्यवतो के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । १० कथावाचक । पुराणों की कथा सुनाने वाला ।

व्यासक्त (व॰ कृ॰) १ जो बहुत श्रधिक श्रासक हुश्रा हो। जिसका मन वेतरह श्रा गया हो। २ विवे जिंदा वियुक्त। ३ व्याकुल। विकल। घवड़ाया हुश्रा। परेशान!

व्यासंगः ) (पु०) १ बहुत श्रिधिक श्रासिक । व्यासङ्गः ) २ बहुत श्रिधिक भक्ति या श्रनुराग । ३ ध्यान । वियुक्ति । विच्छेद । ४ परिश्रम पूर्वक श्रध्ययन ।

च्यासिद्ध (व० छ०) १ वर्जित । निपिद्ध । २ रोका हुत्रा (माल) ।

व्याहृत (व॰ कृ॰) १ मना किया हुआ। निवारित। निपिद्ध। २ व्यर्थ । ६ रोका हुआ। अड्चन डाला हुआ। ४ हताश किया हुआ। ४ घवड़ाया हुआ। भयभीत।—ध्यर्थता, (स्त्री॰) निवन्ध रचना-शैली के दोषों में से एक।

ब्याहरर्गा (न०) ९ उच्चारण । कथन । २ वक्तृता । वर्गान ।

ब्याहारः (पु॰) १ वक्तृता । भाषणः । शब्द राशि २ ध्वनि । नाद । व्याहृत ( व॰ कृ॰ ) कहा हुआ। वोला हुआ। उच्चारण किया हुआ।

व्याहितः (स्त्री॰) १ भाषण । वक्तृता । २ वयान । ३ गायत्री के साथ जपे जाने वाले मंत्र विशेष । यथा —भूः, भुवः, स्वः । [ च्याहित की संख्या कोई तीन श्रीर कोई सात मानते हैं ।

च्युव्छित्ति (स्त्री॰ ) व्युच्छेदः ( पु॰ ) } विनाश । बरबादी ।

ट्युत्क्रमः ( पु॰ ) १ च्यतिक्रम । गड्वड़ी । क्रम में उत्तर फेर । २ मार्गभंशता । ६ वैपरीस्य ।

ह्युत्थानं (न०) १ महान् उद्योग । २ किसी के ह्युत्थिति (ची०) ४ विरुद्ध उठ खड़ा होना । विरोध । अवरोध । ३ स्वतंत्र होकर काम करना । स्वेच्छानुसार काम करना । ४ समाधि । ४ नृत्य विशोप । ६ हाथी को उठाने की किया ।

व्युत्पत्तिः (स्त्री०) १ किसी पदार्थं स्त्रादि की विशेष उत्पत्ति या उसका निकास । २ शब्दसाधन विद्या । ३ पूर्णे स्रवगति । पूरी पूरी जानकारी । ४ पाण्डित्य । विद्वत्ता ।

ब्युत्पन्न (व० छ०) १ निकला हुआ। २ शब्द साधन विद्या द्वारा वना हुआ। ३ संस्कृत। ४ जो किसी शास्त्र आदि का अच्छा ज्ञाता हो।

ह्युत्त ( व॰ ऋ॰ ) भींगा हुआ। पानी से तर।

ट्युद्स्त (व॰ कृ॰) खारिज किया हुआ। फेंका हुआ।

ब्युदासः ( पु॰ ) १ दूर करने या फेंकने की क्रिया। २ बहिष्करण। ३ निरादर। तिरस्कार। ४ मारण। इनन। नाशकरण।

व्युपदेशः ( पु॰ ) वहाना । मिस ।

ह्युपरमः ( पु॰ ) अवसान । समाप्ति ।

ह्युपशसः ( पु॰ ) १ श्रनवसान । २ श्रशान्ति । ६ नितान्त श्रवसान । [ यहाँ वि उपसर्ग का ग्रर्थ नितान्तता है । ]

ट्युपृ ( व॰ कृ॰ ) १ जला हुन्ना । फुलसा हुन्ना । २

सवेरे के प्रकाश से प्रकाशित । ३ चमकीला । स्पष्ट । ४ वसा हुआ ।

ब्युष्टं (न०) १ तङ्का। भीर । प्रभातकाल । २ दिवस। दिन । ३ फल।

व्युष्टिः (स्त्री॰) तड़का। भार। २ समृद्धि। ३ प्रशंसा। ४ फता। परियाम।

व्यृढ (व॰ इ॰ ) १ फैला हुआ। दृद्धि को प्राप्त। चौड़ा। श्रोंड़ा। २ दृढ़। संसक्त। ३ क्रम में रखा हुआ। सिलसिलेवार रखा हुआ। ४ अस्तव्यस्त। गड़वड़। ४ विवाहित।—कङ्कट, (वि॰) कवचधारी। जिरहबक्ष्तर पहिने हुए।

ब्यूत ( वि॰ ) श्रोतप्रोत । सिला हुश्रा । बुना हुश्रा । ब्यूतिः ( स्त्री॰ ) १ सिलाई । बुनावट । २ बुनाई की उजरत ।

व्यूहः (पु॰) २ युद्ध करने के लिये जाने वाली अथवा युद्ध के समय की सेना की स्थापना । वलविन्यास । सेना का विन्यास । २ सेना । ३ समूह । जमघट । ४ अंशा । भाग । अन्तर्गत भाग । ४ शरीर । ६ ठाठ । वनावट । ७ तर्क । — पार्षिणः, (स्त्री॰) सेना का पिछला भाग । — भंगः, — भेदः, (पु॰) सेना के व्यूह को तोड़ देना ।

व्यूहनं (न०) युद्ध के समय सेना की भिन्न भिन्न स्थानों में नियुक्त करने की क्रिया। २ शरीर के श्रद्ध प्रत्यङ्गों की बनावट।

च्यृद्धिः ( ची॰ ) श्रसमृद्धि । श्रभाग्य । दुर्भाग्य । वदक्षिस्मती ।

व्ये (धा॰ उभ॰) [ व्ययति—व्ययते, ऊत ] १ त्राच्छादन करना। उपर से ढाँकना। र सीना।

व्योकारः ( ५० ) लुहार ।

व्योमन् (न०) १ श्राकाश । श्रासमान । २ जल । ३ सूर्य का मन्दिर । ४ भोडर । श्रवरक । — उदकं, (न०) वृष्टिजल । श्रोस । — क्रीशन, (पु०) श्रिव जी। — मङ्गा, (स्त्री०) श्राकाश गंगा । — सारिन्, (पु०) १ देवता । २ पत्ती । ३ सन्त । महातमा । ४ वाह्मण । ४ नत्तन्त्र । — सूभः, (पु०) वादल । — नाशिका, (स्त्री०)

तीतर। बटेर।—मञ्जरं,-मग्रङलं (नं०) पताका।
मंडा।—मुद्धरः (पु०) पवन का मोका। हुका।
—यानं (न०) श्राकाशयान। देवयान।—सद्
(पु०) १ देवता। २ गन्धर्व । ३ श्रातमा।
—स्थली, (श्री०) पृथिवी।—स्पृश, (वि०)
बहुत ऊँचा।

व्रज् (धा० प०) [व्रज्ञति ] १ जाना । गमन करना । टहलना । श्रागे बढ़ना । २ पास जाना । मुलाकात करने को जाना । ३ प्रस्थान करना । रवाना होना । ४ गुज़र जाना ।

व्रज्ञनं ( न॰ ) १ अमण । यात्रा । २ निर्वासन ।

व्राज्या (स्त्री॰) १ घूमना फिरना । पर्यटन । २ श्राक्रमया । चड़ाई । ३ गल्ला ( भेड़ों का । ) मुंड ! गिरोह । समूह । समुदाय । हेड़ । ४ थियेटर । रंगभूमि । नाट्यशाला ।

ज्ञग् (धा॰ प॰ ) [ अगाति ] शब्द करना । वजाना । [ उ॰ अग्ययति—अग्ययते ] घायल करना । चेटिल करना ।

म्रग्तं (न०) १ वाव। चत। चीट। खरोंच। म्राग्तः (पु०) १ वलती ह । फीड़ा।—म्रादिः (पु०) वोल नामक गन्धद्रव्य। गूगल।—म्रुत्तः (वि०) घायल किया हुत्रा या घायल। (पु०) भिलावे का पेड़।—विरोपण, (वि०) घाव पूरने वाला।—ग्रोधनं, (न०; घाव की मलहम पट्टी।—हः, (पु०) म्रांड वृत्तः। रेंडी का रूख।

व्रिगित (वि॰) धायल । चेाटिल ।

झतं ( न० ) ) १ किसी बात का एका सङ्करप । २ झतः ( पु० ) ऽ प्रतिज्ञा । ३ झाराधना । भक्ति । ४ पुण्य के साधन उपवासादि नियम विशेष । १ व्यवस्था । विथि । निर्देष्ट अनुष्ठान-पद्धति । ६ यज्ञ । ७ अनुष्ठान । कर्म । कार्य ।—चर्या (स्त्री०) किसी प्रकार का बत रखने या करने का काम ।—पार्गा ( न० ) —पार्गा, (स्त्री० ) किसी वत की समासि । २ प्रतिज्ञा-भङ्ग ।—लोपनं, ( न० ) किसी वत को भंग करना ।—चेकल्यं, ( न० ) किसी धार्मिक वत की अपूर्णता ।—स्नातकः, ( पु० ) तीन प्रकार के ब्रह्मचारियों में

से एक । वह महाचारी जिसने गुरु के निकट रह, बत तो समाप्त कर लिया हो , किन्तु वेदाध्ययन पूरा किये ही विना वर चला श्राया हो ।

मतिः ) (ची॰) १ वेल। तता । २ फैलाव। मती ) वृद्धि ।

वतिन् (वि॰) व्रतधारी । तपस्वी । भक्त । धर्मात्मा । (पु॰) १ व्रह्मचारी । २ साधु । महात्मा । ३ व्यक्तमान । यज्ञ करने वाला ।

ब्रह्म ( धा॰ प॰ ) [ बृष्ट्यित, बृक्गा ] १ काटना । काट कर ग्रज्ञग करना । फाड़ना। २ घायल करना ।

ब्रञ्चनं ( न॰ ) काट । चीरना । घाव करना ।

ब्रश्चनः ( पु॰ ) १ त्रारी । २ सुनार की रेती ।

ब्राजिः (स्त्री॰) तूफान । श्रांधी ।

मातं (न०) १ शारीरिक श्रम । मजदूरी । २ वह परिश्रम या मज़दूरी जो जोविका के लिये की जाय। ३ नैमित्तिक धंधा ।

ञातः ( पु॰ ) समृह । समुदाय ।

बालीन (वि॰) कुली। उजरत लेकर काम करने वाला मज़दूर।

ब्रात्यः (पु०) १ वह द्विज जो समय पर संस्कार विशेष कर बज्ञोपवीत संस्कार के न होने से, पतित हो गया हो, जिसे वैदिक कृत्यादि करने का श्रिष्ठकार न रह गया हो। २ नीच श्रादमी। कमीना पुरुष। ३ वर्णसङ्कर विशेष जिसकी उत्पत्ति श्रुद्ध पिता श्रीर चित्रयाणी माता से हुई हो।—बुचः (पु०) श्राचीन कालीन एक बज्ञ, जिसे ब्रात्य लोग श्रपना ब्रात्यपना दूर करने के लिये किया करते थे।

र्वो (धा॰ प॰) [ द्रिगाति, त्रीगाति ] छाँटना । चुनना । पसंद करना । [ श्रा॰ त्रीयते, त्रीगा ] १ जाना । चुना जाना । छाँटा जाना ।

मीड् (धा०प०) [बीडयति ] १ लजित होना। शर्माना।२ फॅकना। पटकना।

बीडः (पु॰) ो १ शर्म। लजा। २ विनम्रता। बीडा (खी॰) ∫ विनय शील।

बीडित ( व॰ छ॰ ) लजित करना । शर्माना ।

बीस् (धा॰ प॰) [ बीसति, बीसयति, बीसवते ] श्रिनष्ट करना । इनन करना । मार डालना ।

ब्रीहि: (पु॰) १ चावल । २ चांयल का कस ।— ग्रमारं, (न॰) ग्रनाज की खत्ती या भंडारी ।— कांचनं, (न॰) मसूर की दाल :—राजिकं, (न॰) चेना धान।

बुड् (धा॰ प॰) [ब्रुडिति ] १ श्राच्छादन करना। २ जमा किया जाना। हेर लगाया जाना। ३ हेर करना। जमा करना। ४ बृहना। हुयना।

वस (धा॰ प॰) देखो वीस

मैहेय ( वि॰ ) [ स्त्री—मैहेयो ] १ चांवल के योग्य। २ चाँवलों के साथ योगा हुया।

मेहेर्य (न॰) धान का खेत वह खेत जिसमें धान उग सके।

ब्ली (धा॰ प॰) [ बिन्ननाति, ब्लीनाति, । निजन्त ब्लिएयति ] १ गमन करना । जाना । २ समर्थन करना । सहारा देना । ३ चुनना । छोँडना ।

ब्लेच् ( धा॰ उस॰) [ब्लेच्यति—ब्लेच्चयते ] देखना । अवलोकन करना ।

श

श-संस्कृत अथवा नागरी वर्णमाला में तीसवाँ व्यक्षन वर्ण । इसका उचारण-स्थान अधानतया तालु है । अतः इसे तालव्य '' श '' कहते हैं । यह महाशाण है ख्रीर इसके उचारण में एक अकार का धर्पण होने के कारण इसे ऊष्म भी कहते हैं । यह आश्यन्तर प्रयत्न के विचार से ईपत स्पृष्ट है ग्रीर इसमें वाह्य प्रयत्न श्वास ग्रीर घोष होता है। ग्रां (न०) श्वानन्द । हर्ष । प्रसन्नता । ग्राः (पु०) १ काटने वाला । नाग करने वाला । २

हथियार । ३ शिवजी का नाम ।

शंयु ( वि॰ ) प्रसन्त । समृद्धिवान् ।

शंवः (पु॰) १ हलचालन । २ इन्द्र का बज्र । ३ खक्ल के दस्ते का लोहे वाला श्रग्र भाग ।

शंस् (धा॰ प॰) [शंसिति, शस्त ] १ प्रशंसा करना।२ कहना।वर्णन करना।प्रकट करना। ३ प्रदर्शित करना।४ दुहराना।पाठ करना।४ श्रनिष्ट करना।घायल करना।६ गाली देना। श्रकोसना।

शंसनं (न०) १ प्रशंसाकरण । २ कथन करना। वर्णन करना। ३ पाठ करना।

शंसा (स्त्री॰) १ प्रशंसा । २ श्रभिलाप । इस्का । ३ पुनरावृत्ति । वर्णन ।

शंसित (व॰ कृ॰) १ प्रशंसित । २ कथित । घेापित । ३ स्त्रभिलपित । ४ निश्चित । निर्द्धारित । विचारित । ४ मिथ्या दोप लगाया हुया । ऋठा इलज्ञाम लगाया हुया ।

शंसिन् (वि०) १ अशंसन । २ कथन । ३ प्रकटन । ४ भविष्यत्कथन ।

शक् (धा॰ प॰) [शक्तोति, शक्त ] १ योग्य होना। सकता । करने की शक्ति रखना। २ सहना। सहन करना। ३ शक्तिमान होना।

शकः ( पु॰ ) १ एक प्राचीन राजा का नाम । विशेष कर शालिवाहन का । २ शालिवाहन का चलाया शक (=वत्सर गणना । ) [ ईसा के सन् के ७८ वर्ष पीछे शक संवत्सर का श्रारम्भ होता है । ]

शकाः ( पु॰ वहु॰ ) १ एक देश का नाम । २ एक जाति विशेष का नाम ।—ग्रान्तकः,—ग्रारिः, ( पु॰ ) विक्रमादित्य की उपाधि, जिसने इस जाति का उन्मूलन किया था ।—ग्रान्दः, ( पु॰ ) शालिवाहन का चलाया संवत्सर ।—कर्त्य, —कर्त्र, ( पु॰ ) संवरसर विशेष का चलाने वाला ।

शक्तटं (न०) १ गाड़ी। व्यवी। छकड़ा। २ सैन्य-शक्तटः (पु०) र्यूह विशेष। ३ तील विशेष जो छकड़ा भर या २००० पत्नों भर की होती थी। ४ एक दैस्य का नाम जिसका बध श्री कृष्ण ने किया था। १ तिनिश वृक्त।—-श्रारिः, हुन् (पु०) श्रीकृष्ण की उपाधि।—ग्रह्वा, (स्ती०) रोहिणी नचत्र।
—िविलः, (पु०) जलकुकुट जातीय पत्ती विशेष।
शक्तिटका (स्ती०) छोटो गाड़ी। गाड़ी का खिलौना।
शक्तन् (न०) विष्ठा। मल। विशेष कर पशुश्रों का।
शक्तलः (पु०) १ भाग। श्रंश। हिस्सा। दुकड़ा।
२ छाल। ३ मछली का काँटा।

शक्तित (वि॰) दुकड़े दुकड़े किया हुया, खरद खरद किया हुया।

शकलिन् ( ५० ) मछली।

शकारः ( पु॰ ) १ घ्रनृढा भ्रातृ । राजा की रखेल या विन व्याही छी का भाई । साहित्य दर्पणकार ने ''घ्रनृढा भ्राता'' की परिभाषा इस प्रकार दी है :—

मदध्यंत भिगानी हुर्फुजतैयवर्यसंयुक्तः। नीयमहृहाभाता राजः खादः ग्रकार दृश्युक्तः॥ नाटक की भाषा में शकार मूर्खं, चंचल, ग्रभिमानी, नीच तथा कठोर हृदय का दिखलाया जाता है।

शकुनं (न०) १ सगुन । श्रभस्चक चिह्न या लघण ।

किसी कार्य के समय दिखलाई देने वाले लचण
जो उस काम के सम्बन्ध में श्रभ या श्रश्रभ की
स्चना देते हैं।—इ, (वि०) शकुनों को जानने
वाला ।—शास्त्रं, (न०) एक प्रन्थ विशेष जिसमें
शकुनों पर विचार किया गया है।

शकुनः (पु०) १ पत्ती। चील। गिद्ध।
शक्किनः (पु०) १ पत्ती। २ गीध। चील। उकाव।
३ सुर्गा। ४ गान्धारराज सुबल के एक पुत्र का
नाम जो धतराष्ट्र की पत्नी गान्धारी का भाई शौर
दुर्योधन का मामा था।—ईश्वरः, (पु०) गरुड़
का नाम। प्रपा, (ची०) कूँड़ा जिसमें पत्तियों
के पीने के लिये जल भरा जाय।—वादः, (पु०)
५ चिड़ियों की बोली। २ सुर्गों की बाँग।

शकुनी (न०) १ रयामा पत्ती । २ गौरैया पत्ती । ६ पुराणानुसार एक पूतना का नाम जो वदी क्रूर श्रौर भयक्षर कही गयी है । ४ ग्रुश्रुत के श्रनुसार एक प्रकार का वालग्रह ।

शकुंतः ्रे(पु०) १ पत्ती । चिड्या । २ नीलकरठ । शकुन्तः ∫ पद्गी । ३ पत्तीविरोप । शकुंतकः } ( पु॰ ) पत्ती । शकुन्तकः

शकुंतला ) (स्त्री०) राजा दुष्यन्त की स्त्री जिसके श्कुन्तला ) गर्भ से राजा भरत का जन्म हुत्रा था। इन्ही राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। शकुन्तला, मेनका ग्रप्सरा की बेटी थी।

शकुंतिः शकुन्तिः } ( ची॰ ) पत्ती ।

श्कृतिका ) १ पत्ती । २ पत्ती विशेष । ६ टिड्डी । श्कृत्तिका ) टिडडा ।

शक्कलः (पु॰) ) एक प्रकार की मछ्ली।— घ्रद्रनी, शक्कली (स्ती॰) ) (स्ती॰) क्रुटकी या कटुकी।— ध्रभकः, (पु॰) गड़ई मछ्ली

शक्त ( न॰ ) १ विष्ठा । गृह । २ गोवर । —करिः। (उ॰) (छी॰)—करी, (छी॰) वद्यवा, विद्या । —द्वारं ( न॰ ) मलद्वार । गुदा ।

शकरः } ( पु॰ ) वैल । साँद् । वृप । शकरिः }

शकरो (स्त्री॰) १ नदी। २ मेखला। ३ एक श्रष्ट्रत जाति की श्रोरत।

शक्त ( व॰ कृ॰ ) १ शक्ति सम्पन्न । समर्थ । ताकतवर । २ योग्य । लायक । १ धनी । धनवान । ४ योतक । व्यक्षक । १ चतुर । ६ मिण्टभाषी । प्रियवादी ।

शक्तिः ( स्ती॰ ) १ वल । पराक्रम । ताकत । जोर । २ किवित्वशक्ति । ३ किसी देवता का पराक्रम या वल जो किसी विशिष्ट कार्य का साधन माना जाता है । ४ फेंक कर चलाने वाला हथियार विशेष । ४ भाला । ग्रूल । तीर । ६ न्यायदर्शनानुसार वह सम्वन्ध जो किसी पदार्थ ग्रौर उसका बोध कराने वाले शब्द में होता है । ७ शब्द की ग्रर्थधोतक शक्ति जो तीन मानी गयी है ( ग्रर्थात् १ ग्राभिधा, २ लच्चणा ग्रौर ३ व्यक्षना ।) प्र शब्द की लच्चणा ग्रौर व्यक्षना शक्ति की उल्टी शक्ति । ६ (तांत्रिक) स्त्री की मुत्रेन्द्रिय । भग । १० ईश्वर की वह कल्पित माया, जो उसकी श्राज्ञा से सब काम करने वाली ग्रौर सृष्टि की रचना करने वाली

मानी जाती है। प्रकृति। माया।—ग्रार्थः, (पु०)
श्रम करने पर शरीर से निकला हुग्रा पसीना श्रीर
दम फूलना या हाँफी।—ग्रह, (वि०) १ शक्ति
को ग्रहण करने वाला। २ मालाधारी।—ग्रहः
(पु०) १ वल्लमधारी। २ शिव। महादेव। ३
कार्तिकेय।—ग्राहकः, (पु०) कार्तिकेय।—
धर, (वि०) ताकतवर। वलवान।—धरः, (पु०)
१ मालाधारी। २ कार्तिकेय।—पागिः, — भृत्,
(पु०) १ मालाधारी। २ कार्तिकेय।—पूजा,
(स्त्री०) शक्ति का शक्त हारा होने वाला पूजन।
—ग्रैकल्यं, (न०) शक्ति का नाश। कमज़ोरी।
नर्वलता।—हीन, (वि०) निर्वल। कमज़ोर।
नर्यस्त।—हीतकः (पु०) भालाधारी।

शक्तितस् (श्रव्यया०) शक्ति भर । ताकत भर। यथाशक्ति ।

शक्त ) (वि॰) मिष्टभाषी । मधुरभाषी । प्रिय-शक्त ) वादी ।

शक्त (स० का० कृ०) १ सम्भव। होने थे। य। २ करने थे। य। ३ सहज में करने लायक। ४ शब्द का वाच्य। ४ सम्भावनात्मक। भविष्य सम्भाव्य। प्रच्छन्न शक्ति।

शकः (पु॰) १ इन्द्र का नाम। २ ग्रर्जुन वृत्त । ३ कुटज वृत्ता ४ उल्लू ४ । ज्येष्ठा नचत्र । ६ चौदह की संख्या ।—श्रशनः, ( पु॰ ) कुटज वृत्त ।—न्त्राख्यः, ( पु॰ ) उल्लू ।—धात्मजः, (पु॰) १ इन्द्रपुत्र जयन्त । २ ग्रर्जुन ।--उत्थानं, (न०) —उत्सवः, (पु०) भादशुक्ता १२ कें। किया जाने वाला इन्द्रोत्सव विशेष ।--गोपः, ( पु॰ ) वीरवहृटी नामक कीड़ा।—जः,—जातः, (पु॰) काक। कौवा।—जित्-भिद्, (पु॰) रावणपुत्र मेघनाद की उपाधि । - द्रुमः ( पु॰ ) देवदारु वृत्त ।--धनुस्, ( न॰ ) --शरासनं ( न० ) इन्द्रधनुप ।—ध्वज्ञः, ( ५० ) वह पताका जो इन्द्र के उपलच में खड़ी की जाय।— पर्यायः, ( पु॰ ) कुटज वृत्त ।—पाद्यः, ( पु॰ ) १ कुटन वृत्त । २ देवदारु वृत्त ।—भन्ननं,—भुवनं, (न०) —वासः, (पु०) स्वर्ग ।—मूधेन्, ( न॰ ), —शिरस्, ( पु॰ ) वल्मीक, बाँबी।

)

— लोकः, (पु॰) इन्द्रलोक। स्वर्ग। — वाहनं (न॰) वादल। शाखिन्, (पु॰) कुटज वृच। — सारथिः, (पु॰) इन्द्रका रथवान। मातली का नामान्तर। — सुतः, (पु॰) १ जयन्त। २ अर्जुन। ३ बाली।

शक्ताः (प्रिः) । इन्द्रपत्नी शची देवी । शक्तिः (प्रः) १ वादल । २ इन्द्र का वज्र । ३ पहाइ । ४ हाथी । गज ।

शक्तरः ( पु॰ ) वृष । वैल । साँड् ।

शंक ) (धा० श्रा०) [शङ्कते, शङ्कित ] १ सन्देह शङ्क ) करना । हिचकिचाना । २ डरना । भय मानना । ३ श्रविरवास करना । ४ समम्मना । सोचना । कल्पना करना । ४ श्रापत्ति या श्राशङ्का करना ।

शंकः } ( पु॰ ) वह बैल जो जोता जाय या छकड़ा शङ्कः } खींचे !

शंकर ) (वि॰)[छी॰—शंकरी या शंकरा] शङ्कर ) ग्रुभस्चक। ग्रुभदायी। मङ्गलकारी।

शंकरः ) ( पु॰ ) १ महादेव जी । २ हिन्दूधर्म के शङ्करः ) एक श्राचार्य । शङ्कराचार्य ।

शंकरी । ( स्त्री॰ ) १ पार्वती का नाम । २ मजीठ । शङ्करी । मिलिष्ठा । ३ शमी का पेड़ ।

शंका ) ( खी॰ ) १ सन्देह।शक। ग्रनिश्चयता। शङ्का ) २ हिचकिचाहट।पशोपेश। १ ग्रविश्वास। ४ भय। ग्राशङ्का। उर। ४ ग्राशा।

शंकित ) (व० क्र०) ९ सन्देहयुक्त । संशयग्रस्त । शङ्कित ) भयभीत । २ ग्रविश्वासपूर्ण । ६ ग्रनिश्चित । ४ भयाकुल ।—चित्, —मनस्, (वि०) १ डरपोंक । भीरु २ संशयग्रस्त । ग्रविश्वासपूर्ण । ६ सन्दिग्ध ।

शंकिन् } ( वि॰ ) सन्देह करने वाला । संशयात्मा । शङ्किन्

शंकुः ) (पु०) १ तीर। बाग्ण। भाला। बरछा। शङ्कः ∫ कोई नुकीली वस्तु । २ मेख। कील। ३ खूंटी। ४ खंभा। खूँटा। ४ बाग्ण की पैनी नोंक। ६ कटे हुए वृक्त का सना। ७ घड़ी की सुई। म बारह श्रंगुल का साप। ६ नापने का गज। ६० दस लच केटि की संख्या। शङ्कः । ११ पत्तों की नसें। १२ बाँवी । १३ जिङ्कः । जननेन्द्रिय । १४ एक प्रकार की मछ्ली । १४ देंत्य विशेष । १६ विषा । जहर । १७ पाप । १६ जलजन्तु विशेष । विशेष कर हंस । १६ शिव जी का नाम । २० साल बृच ।—कर्गा, (वि०) वह जिसके कान शङ्कु के समान लंबे और नुकीले हों।—कर्गाः, (पु०) साल के पेड़।

शंकुला ) (स्री॰) १ सुपारी काटने का सरौता। शङ्कुता ) एक प्रकार का नरतर या सुरी।—स्त्रग्रहः (पु॰) सरौता से काटा हुआ टुकड़ा।

शंखं (न०) ) १ एक प्रकार का वड़ा घोंघा, जिसमें शङ्खं (न०) (रहने वाले जन्तु को मार्कर, लोग शंखः ( पु॰ ) वजाने के काम में लाते हैं। २ माथे शङ्कः ( पु॰ ) की हड्डी। ३ कनपुटी की हड्डी। ४ हाथी का गगडस्थल। ४ दस खर्व की संख्या। एक लाख करोड़। ६ मारूबाजा या ढोल। ७ नखी नामक सुगन्ध द्रव्य । 🗕 कुबेर की नवनिधियों में से एक। ६ एक दैत्य का नाम जिसे भगवान् विष्णु ने मारा था। १० लिखित के भाई शङ्क जिनकी लिखी स्मृति प्रसिद्ध है। ११ चरण-चिन्ह। १२ राजा विराट का पुत्र ।—उद्कं, ( न० ) शङ्ख में डाला हुआ जल।---कारः, --कारकः, (पु॰) पुराखानुसार एक वर्णसङ्कर जाति, जिसकी उत्पत्ति शूद्रामाता श्रीर विश्वकर्मा पिता से मानी जाती है। इस जाति के लोगों का काम शङ्क की चीज़ें बनाना है।—चरी,—चर्ची, (छी०) चंदन की खौर ।—द्रावः, —द्रावकः, ( पु॰ ) एक प्रकार का अर्क जिसमें शङ्ख भी गल जाता है।--ध्मः,-ध्मा, ( पु० ) शङ्ख वजाने वाला। ध्वनिः, ( पु॰ ) शङ्ख की यावाज़ ।—प्रस्थः, ( पु॰ ) चन्द्रकलङ्क ।—भृत्, ( पु० ) विष्णु ।—मृखः, ( ५० ) मगर। कुम्भीर। बिड्याल । — स्वनः, ( पु० ) शङ्ख की श्रावाज़।

शंखकं (न॰) शङ्ककं (न॰) शंखकः (प॰) शंखकः (प॰) शङ्ककः (प॰) हाथका कंगन। शंखनकः शङ्घनकः शंखनखः शङ्घनखः

शंखिन् } (पु॰) १ समुद्र। २ विष्णु। ६ शङ्ख शङ्खिन् ∫ यजाने वाला।

शंखिनी ) ( खी॰ ) १ पिंग्रनी श्रादि सियों के चार शिंदुनी ) भेदों में से एक भेद। [ चार भेद— शिंदुनी, पिंग्रनी, चित्रिग्गी, हस्तिनी ] २ एक प्रकार की अप्सरा। ३ गुदा हार की नस। ४ मुँह की नाड़ी। १ एक देवी का नाम। ६ सीप। ७ बौदों की प्रजने की एक शक्ति। = एक तीर्थ स्थान। ६ शङ्गाहुली।

शच् (धा॰ था॰) [ शचते ] योत्तना । कहना । शचिः ) (सी॰) इन्द्रं की सी का नाम ।—पितः, शची ) (पु॰) —भर्नु (पु॰) इन्द्रं ।

शंच् (धा॰ श्रा॰) जाना।

शट्(धा॰ प॰) [शटित ] १ वीमार होना। २ पृथक् करना। विभाजित करना।

श्ट (वि॰) खद्दा। सीता।

शटा ( खी॰ ) साधू की जटा।

श्रद्धिः ( श्री॰ ) १ कच्र् । २ गन्धपलाशी । कप्र-कचरी । ३ श्रमिया हल्दी । श्राम्रहरिद्रा । ४ नेग-वाला । सुगन्धवाला ।

श्रष्ठ (धा॰ प॰) [श्रष्ठिति] १ छुलना। ठगना। धोखा देना। २ घायल करना। मार ठालना। ३ पीढ़ित होना। [शाठयिति] १ समाप्त करना। २ श्रसम्पूर्ण या श्रधुरा छोड़ देना। ६ जाना। ४ सुल पड़ा रहना। १ छुलना। धोखा देना।

शांठ (वि॰) १ फितरती । छुलिया । कपटी । दगावाज़ । बेईमान । २ दुष्ट ।

शहं ( न॰ ) १ लोहा । २ कुङ्कम । केसर ।

शहः ( पु॰ ) १ दुष्ट । गुंडा । बदमाश । उठाईगीरा । भूर्त । २ साहित्य में पांच प्रकार के नायकों में से एक । यह नायक किसी दूसरी स्त्री के साथ प्रेम करते हुए भी श्रपनी खी से प्रेम प्रदर्शित करने का कपट रचता है । ३ येवकृफ । जइबुद्धि । ४ वह जो भगड़ने वाले दो श्रादिमयों के बीच में पड़ कर, उनका भगड़ा निपटाता है। पंच। मध्यस्थ। १ धत्रा का पोंधा। ६ श्रालसी।

शागं (न०) सन। पटसन। — सूत्रं, (न०) : सन की डोरी। सुतली। २ सन का बटा हुन्ना जाल। ३ पाल की रस्सी। मस्तूल का बंधन।

शंडं } (न०) संग्रह। समुह।

शंडः ) (पु॰) १ नपुंसक पुरुष । हिजड़ा । २ शराडः ) दृष । वैल । ३ साँड जो छोड़ दिया जाता है ।

शंढः । (पु॰) ६ नपुंसक । हिजड़ा। २ खोजा शराढः / जो रनवास में काम करते हैं। ६ साँड़। ४ बुद्दा सोंद्र। १ पागल श्रादमी।

शतं (न०) १ सी । २ कोई भी वड़ी संख्या ।—श्रजी. (खी॰) १ रात । २ हुर्गा देवी ।--ध्रंगः, (पु॰) गाड़ी। युद्ध का स्थ।—श्रनीवः, (पु०) वृदा मनुप्य !—श्ररं,—श्रारं, (न०) इन्द्र का बन्न ।-श्राननं, (न०) रमशान । कथरगाह ।—श्रानन्दः, ( पु॰ ) ४ ब्राह्मण का नाम । २ विप्णु या कृष्ण । ३ विष्णु के रथ का नाम। ४ गीतम के पुत्र का नाम जो जनक राजा के पुरोहित थे।---श्रायुस्, (वि॰) सी वर्ष तक रहने वाला या जीने वाला। - प्रावर्तः, -- प्रावर्तिन् (पु॰) विष्णु ।---ईशः, ( पु० ) सौ पर शासन करने वाले । २ सी गाँव का ठाकुर ।—कुम्भः, ( पु॰ ) पर्वतविशेष जहाँ सुवर्ण पाया जाता है।—फ़ुस्सं, ( न० ) सुवर्ण । सोना । -- कृत्वस्, (ग्रव्यय०) सौगुना ।—कोटि, (वि०) सौ धार का। —कोटिः, (पु॰) इन्द्र का बज्र। (खी॰) सौ करोड़। ─कतुः, ( पु० ) इन्द्र ।—खर्रङं, ( न० ) सुवर्ण ।-गु, (वि०) सी गीरखने वाला ।-गुगा, —गुग्रित (वि०) सौगुना । सौगुना श्रधिक । —ग्रन्थिः, (स्री०) दूर्वा । दूव ।—म्नी, (स्री०) १ प्राचीन काल का एक प्रकार का शख जा किसी वड़े पत्थर या लकड़ी के कुंदे में वहुत से कील काँटों ठोंकं कर बनाया जाता था श्रीर जो युद्ध में शत्रुष्ठों पर वार करने के काम में श्राता था। २ सं० श॰ कौ०--१०४ विच्छ की मादा। ३ कराउरोग।--जिह्नः, (पु०) शिव जी ।—तारका, —भिषज्, —भिपा, (खी॰) २४वें नत्तन्न का नाम।--दला, (खी॰) सफेद गुलाब ।--द्रः, (स्त्री०) सतलज नदी का नाम।-धामन्, (पु॰) विष्णु।-धार, (वि॰) सौ धारों वाला।—धारं, ( न॰ ) वज्र।—धृतिः, (स्त्री०) १ इन्द्र । २ ब्राह्मण । ३ स्वर्ग ।—पत्रः, ( पु॰ ) ६ मेरि । २ सारस । ३ कठफोड़वा नामक पत्ती । ४ तोता । मैना।--पत्रा, (स्त्री०) स्त्री । श्रीरत ।--पत्रं, ( न० ) कमल । - पत्रयानिः, (पु॰) ब्रह्मा ।—पत्रकः, (पु॰) कठफोड्वा पत्ती।-पाद, (वि०) सौ पैरों वाला।-पादी, (स्त्री०) कनखजूरा। गोजर ।—पद्मं, (न०) सफेद कमल।-पर्वन् (पु॰) बाँस। (स्त्री॰) त्र्यारिवन मास की पुर्शिमा। २ दूव। दूर्वा। ३ कटुकी का पौधा।--भीरुः, (खी०) मल्लिका। चमेली।—मखः, —मन्यः, ( पु॰ ) १ इन्द्र। २ उल्लू ।—मुख, ( वि॰ ) सौ द्वार या निकास वाला।—मुखी, (स्त्री०) बुश। भाडू।—मूला, (स्ती॰ ) दूर्वा । दूव ।—यज्वन्, ( पु॰ ) इन्द्र का नाम ।—यप्रिकः, ( पु॰ ) सौ लिंदयों का हार । — रूपा, (स्त्री॰) ब्रह्मा की पुत्री का नाम l— वर्ष, ( न० ) शताब्दी । सदी । —वेधिन्, (पु०) चृका या चुक्रिका नामक साग ।—सहस्रं, (न०) ५ सौ हज़ार । २ हज़ारों ।—साहस्र, ( वि॰ ) १ जिसमें कितने ही हज़ार हों। २एक लचमूल्य देकर ख़रीदा हुआ। --हदा, (स्त्री०) १ विजली। २ इन्द्रकावज्र।

शतक (वि॰) ६ सौ। २ सौ वाला।

शतकं (न०) १ शताब्दी । २ सौ श्लोकों का संग्रह । शततम (वि०) [सी०—शततमी ] सौवाँ । शतधा (ग्रव्यया०) ५ सौ प्रकार से । २ सौ हिस्सों

में या सौ दुकड़ों में।

शतशस् ( ग्रन्यया० ) १ सैकड़ों । सौ गुना । २ ग्रनेक प्रकार से । बहुप्रकार से । सौ विस्वाँ ।

शत्य (वि॰) १ सौ वाला या सौ से वना हुग्रा। २ सौ सम्बन्धी। ६ सौ के हिसाव से टेक्स या व्याज देने वाला। १ सौ वतलाने वाला। सौ का व्यक्षक।

शतिन् (वि॰) १ सौगुना । श्रनेक । चहुप्रकार । (पु॰) शतपति । सौ का मालिक ।

श्रितः (पु०) हाथी।

श्रृञ्जः (पु०) १ विजयी। नाश करने वाला। जितेया।
२ वैरी। दुश्मन। विरोधी। ३ राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी। पड़ेासी प्रतिद्वन्द्वी राजा।—उपजापः,
(पु०) शत्रु की गुपचुप कानाफ़्सी। शत्रु का
विश्वासघात।—कर्षण,—दमन,—निवर्दण,
(वि०) शत्रु का दवाना या नाश करना।—झः,
(पु०) १ शत्रु का नाश करने वाला। २ दशरथ
महाराज के चतुर्थ पुत्र का नाम।—पद्मः, (पु०)
शत्रु का पच। विरोधी दल।—विनाशनः, (पु०)
शिव जी का नाम।—हन्, (वि०) शत्रुहन्ता।

शाञ्जियः } (पु॰) १ हाथी । २ एक पर्वत का नाम । शाञ्जुलयः वि॰ ) शाञ्जु का नाश करने वाला या शाञ्जु के। जीतने वाला ।

शत्वरी (स्त्री॰) रात।

शद् (घा॰ प॰) [ शीयते] पतन होना । नाश होना । सदना । कुन्हलाना ।

शदः ( पु॰ ) शाक मूल श्रादि खाद्य वस्तु ।

शिद्धिः (पु॰) १ हाथी। २ बादल । ३ श्रर्जुन का नाम। (स्त्री॰) विजली ।

शद्धु ( वि॰) १ गमन । २ पतन । विनाश । जीर्णेतः । शनकैस् ( श्रव्यया॰ ) धीरे धीरे ।

श्निः (पु॰) १ शनि नामक ग्रह । २ शनिवार । ६ शिव जी का नाम ।—जं, (न॰) काली मिर्च । —प्रदोपः, (पु॰) जव शुक्का १६ श्निवार को पड़े, तब प्रदोप कहलाता है और उस दिन शिव जी के पूजन का विशेष माहात्म्य है ।—प्रियं, (न॰) नीलम मणि ।—वारः,—वासरः, (पु॰) शनिवार ।

शनैस् ( श्रव्यया०) १ धीमे । श्रहिस्ते । चुपचाप । २ क्रमशः । शनैः शनैः । थोड़ा थोड़ा । ३ सिलसिले-वार । ४ कोमलता से । १ धीमे धीमे ।—चरः, ( पु० ) शनिवार यह । शंतनुः } चन्द्रवंशीय एक राजा का नाम ।

शप् (धा॰ ड॰) [शपिति—शपित, शप्यति — शप्यते, शप्त ] १ शाप देना। श्रकांसना। २ शपथ खाना। कसम खाना। ३ दोपी ठहराना। डॉटना। डपटना। धिक्कारना।

शपः ( पु॰ ) १ शाप । श्रकोसा । २ शपथ । कसम । शपथः ( पु॰ ) १ श्रकोसा । वददुश्रा । २ श्रभिशस वस्तु । श्रभिशाप का पात्र । ६ कसम । किरिया । ४ किरिया में वाँधने की किया ।

शप्त (व॰ कृ॰) १ शापित। शाप दिया हुन्ना। २ शपथ खाये हुए। ३ गरियाया हुन्ना।

`शफं (न०)} शफः (पु०)} १ खुर।२ पेड़ की जड़।

शफर: (पु॰) [ स्त्री॰—शफरी ] छोटी मछली जिसके शरीर में चमक होती है।—श्रिधिपः, (पु॰) इलिशा या हिलसा जाति की मछली।

शवरः ) (पु॰) १ पहाड़ी। जंगली। २ शिव जी। शवरः ) ३ हाय। ४ जल। १ शास्त्र विशेष प्रथवा मीमांसा शास्त्र के एक प्रसिद्ध भाष्यकार। —लोझः, (पु॰) जंगली लोध गृच।

शवरों ) (खी॰) शवर जातीय स्त्री। २ किरात शवरों ) जातीय स्त्री, जिसका श्रीरामचन्द्र जी ने उद्धार किया था।

शवल ) (वि॰) १ चितकवरा। रंगविरंगा। २ शवल ) विभिन्न। कई भागों में विभक्त।

शवलं } ( न० ) जल । पानी । शवलं }

शवलः } ( पु॰ ) चितकवरा रंग । शवलः

शबला (स्त्री॰) १ चितकवरीया रंगविरंगी गौ। शबलो र कामधेनु । शबली

शब्द् (धा॰ उ॰) [शब्दयिद्—शब्दयते, शब्दित] १ शब्द करना । शोर करना । २ बोलना । बुलाना । पुकारना । ३ नाम लेना । नाम ले कर पुकारना । शब्दः (पु॰) १ त्रावाज़ । ध्वनि । २ पत्तियों का कलरव । ३ याजे की श्रावाज़ । ४ श्रर्थयुक्त शब्द । १ संज्ञा । ६ उपाधि । पदवी । ७ नाम । म मौखिक प्रमाण। -- ग्राधिष्ठानं, ( न० ) कान। कर्ण ।—श्रनुशासनं, ( न० ) व्याकरण । हु-थ्रातङ्कारः, ( पु॰ ) वह श्रलङ्कार जिसमें केवल शब्दों या वर्णों के विन्यास से भाषा में लालित्य उरपन्न होता है।—श्राख्येय, (वि०) ज़ोर से या चिल्ला कर कहा जाने वाला ।--- प्राख्येयं ( न०) ज़वानी संदेशा या पैग़ाम ।—म्राडम्बरः, (पु॰) वड़े वड़े शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें भाव की न्यूनता हो। - कोशः, ( पु॰ ) डिक्शनरी। लुग़द। यन्थ विशेष जिसमें प्रचर कम से या समृह व्रम से शब्दों के श्रर्थ या पर्यायवाची शन्दों का संप्रेंह किया गया हो ।-- ग्रहः, ( पु॰ ) कान ।--चातुर्यं, ( न॰ ) शब्दप्रयोग सम्बन्धी चतुरता । वाग्मिता ।—चित्रं, ( न॰ ) श्रनुप्रास नामक श्रलङ्कार ।--पतिः, ( पु॰ ) नाममात्र का स्वामी या मालिक ।-पातिन्, (वि॰) शब्द-वेधी ( निशाना) लगाने वाला।—प्रमार्गा, (न०) वह प्रमाण या साची जो किसी के कथन पर निर्भर हो। -- ब्रह्मन्, (न०) १ वेद। २ ब्रह्म जीव का ज्ञान । श्राध्यात्मिक ज्ञान । - भेदिन्, (वि०) शब्द को सुन कर निशाना वेधने वाला। (पु॰) श्रर्जुन । २गुदा । ६वाण विशेष।—योनिः,(स्त्री०) शव्द की उत्पत्ति।—विद्या, (स्त्री॰)—शासनं, —शास्त्र', ( न॰ ) व्याकरण शास्त्र।—विरोधः, ( पु॰ ) वाचिक विरोध।—वेधिन् ( वि॰ ) देखो भेदिन, ( ए०) १ अर्जुन । २ बाग विशेष । —शक्तिः, (स्त्री॰) शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा उस शब्द से कोई विशेष भाव प्रदर्शित होता है।—शुद्धिः, (स्त्री०) शब्द का शुद्ध प्रयोग। —श्ठेपः, (पु॰) वह शब्द जो दो या श्रधिक ष्रर्थों में व्यवहत किया जाय।—संग्रहः, (पु॰) शब्दकोश ।—सौष्ठवं, (न०) किसी लेख या शैली श्रादि में प्रयुक्त किये हुए शब्दों की सुन्दरता या कोमलता ।--सौकर्य, ( न॰ ) शब्दव्यवहार की सरलता ।

शब्दन (वि०) शब्द करने वाला । वजने वाला । शब्दनं (न०) १ शोर करने वाला । २ ध्वनि । कोलाहल । ६ पुकारना । बुलाहट । ४ नाम लेकर पुकारने की क्रिया ।

शब्दायते (कि॰) १ कोलाहल करना । २ चिल्लाना । दहाइना । गरजना । चीख़ मारना ।

श्रब्दित (व॰ क़॰) १ शब्द करता हुआ। वजा हुआ। २ कथित। उच्चारित। १ पुकारा हुआ। ४ नामा-द्वित किया हुआ।

शम् ( श्रन्यया॰ ) कुरालता, प्रसन्नता । समृद्धि, स्वस्थ्यता, श्रादि सूचक श्रन्यय ।

शम् (धा॰ प॰) [शाम्यति, शान्त ] १ चुपका होना । शान्त होना । श्रधाना । शमन होना । २ वंद करना । समाप्त करना ६ चुक्ताना । ४ नाश करना । मार ढालना ।

श्रमथः ( पु॰) १ शान्ति । निस्तव्धता । २ मुसाहिव। सत्ताहकार । मंत्रदाता । मंत्री ।

शमन (वि॰) [ छी०—शमनी ] शान्तकारी। शमनकारी।

श्रामनं (न०) ग्रधाना । शान्त करना । जीतना । २ शान्ति । निस्तन्धता । ३ श्रवसान । समाप्ति । नाश । ४ श्रनिष्ट । चोट । ४ वित्त के लिये पशु-इनन । ६ निगलना । चवाना ।

शमनः (पु॰) ५ वारह सिंहा । २ यमराज का नाम । —रवस्ट, (स्त्री॰) यम की वहिन । यमुना नदी का नामान्तर ।

शमनी ( स्त्री॰ ) रात ।—सदः,—पदः, ( पु॰ ) दैल । दानव । राचस ।

शमलं (न॰) १ विष्ठा। गृह् । मल । २ छानन । तलछुट । ३ पाप । नैतिक श्रपवित्रता ।

शिमित ( व॰ कृ॰ ) १ शान्त किया हुआ। शिमत किया हुआ। खामोश किया हुआ। २ आराम किया हुआ। आरोग्य किया हुआ। १ ढीला किया हुआ। ४ नरम किया हुआ।

शमिन् (वि०) १ शान्त । निस्तव्ध । शमित । २ संयमी । जितेन्द्रिय । शमी (कभी कभी शिम भी) १ ब्हें कुर का पेड़ । सफेद कीकर । २ शिवी धान्य । मूंग । मसूर । मोठ । उड़द । चना । अरहर, मटर, कुलवी । लोविया ग्रादि ।—गर्भः, (पु०) १ ग्राग्नि। २ ग्राग्निहोत्री ब्राह्मण ।—धान्यं, (न०) वह श्रनाज जो छीमियों से निकले ।

श्रंपा (स्त्री॰) विजली।

शंब् ( धा॰ प॰ ) [ शंबति ] जाना । [ शंवयति ] जमा करना । संग्रह करना ।

शंच ) (वि०) ९ प्रसन्न । भाग्यवान । २ निर्धन । श∓त्र रिश्रभाग ।

शंवः ) (पु०) १ इन्द्र का वज्र । २ खटल का शम्बः ) लोहे की नोंक का दस्ता । ३ लोहे की शंवः ) जंजीर जो कमर के चारों श्रोर पहनी जाय । ४ नियमित रूप से हल चलाने की क्रिया । १ जुते हुए खेत का पुन: जोतने की क्रिया ।

शंचरं ) (न॰) १ जल । २ मेघ । १ घन दौलत । शम्बरं (४ घर्मानुष्ठान । घर्मकृत्य । शंवरं

शंबरः ) (पु॰) १ एक दैल का नाम जिसे प्रद्युन्न प्रभ्वरः } ने मारा था । २ पर्वत । १ मृग विशेष । ४ शंबरः ) मत्स्य विशेष । ४ संग्राम । युद्ध ।—ञ्चिरः, —सृद्नः, (पु॰) प्रद्युन्न की उपाधियाँ । —श्रास्तरः, (पु॰) शंबरासर ।

शंवरी ) (स्त्री॰) १ इन्द्रजाल । जाद्गरी । २ स्त्री शम्बरी ) ऐन्द्रजालिक ।

शंवलः ( पु॰ ) । शम्बलः ( पु॰ ) ( १ समुद्रंतट । २ पाथेय । रास्ते में शंवलं ( न॰ ) ( खाने का भोजन । ६ डाह । ईर्ष्या । शम्बलं ( न॰ ) )

शंबली } (स्त्री॰),सुटनी।

शंबुः शम्बुः शंबुकः शम्बुकः शंबुकः शम्बुकः

(पु॰) घोंघा। दुपटा। शङ्ख ।

शंबूकः ) ( पु॰ ) १ घोंघा । २ शङ्ख । ३ हाथी की शम्बूकः ) सूंड का अगला भाग । ४ एक शूद्र तपस्वी का नाम जिसके अनधिकार कर्म करने पर श्रीराम-चन्द्र जी ने उसे जान से मार डाला था ।

शंभः } (पु॰) १ प्रसन्न पुंरुष । २ इन्द्रका वज्र ।

शंभली } (स्त्री॰) कुटनी। दूती।

शंभु } (वि॰) श्राह्वादकारी । श्रानन्ददायी ।

शंभुः ) (पु॰) १ शिव । २ ब्रह्मा । ६ श्वरिष । शम्भुः ) मान्यपुरुष । ४ सिद्धपुरुष । — तनयः, — नन्द्नः, — सुतः, (पु॰) कार्तिकेय या गरोश । — प्रिया. (स्त्री॰) १ दुर्गा । २ श्रामलकी । — चल्लामं, (न॰) सफेद कमल ।

श्रम्या (स्त्री॰) १ काठ की छुड़ी या खंभा। २ डंडा। ३ जुत्रा की खूंटी। ४ करताल । मंजीरा। ४ यज्ञीयपात्र निशेष।

शय (वि॰) [स्त्री॰—शया, शयी ] लेटने वाला । सेाने वाला ।

शयः (पु॰) १ निद्रा। नींद्र। २ सेज। खाट। शय्या।३ हाथ।४ सॉंप विशेष। श्रजगर। ४ गाली। श्रकोसा। शाप।

श्यंड } (वि॰) निद्रालु। सीने वाला। शयगुड

शयथ (वि॰) निदालु। सीया हुआ।

शयथः ( पु॰) १ मृत्यु । २ सर्प विशेष । श्रजगर सर्प । ६ शूकर । ४ मञ्जूती विशेष ।

शयनं (न०) १ निद्धा । नींद । २ सेज । शय्या । चारपाई । ३ स्त्रीप्रसंग । स्त्रीमैथुन । - घ्रगारः, — घ्रागारः, ( पु० )— घ्रगारं, — घ्रागारं, ( न० )— गृहं, ( न० ) शयनगृह । सेाने का कमरा । — एकाद्शी, ( स्त्री० ) आषाढ़ शुक्का एकादशी, जब भगवान् विष्णु शयन करना आरम्भ करते हैं । — सखी, ( स्त्री० ) एक सेज पर साथ सेाने वाली सहेली । — स्थानं, ( न० ) शयन-गृह । शयनीयं ( न॰ ) सेज। शय्या।

शयानकः ( पु० ) १ गिरगट । २ श्रजगर सर्प ।

शयालु (वि०) निदालु । श्रालसी ।

शयात्तुः ( पु॰ ) १ श्रजगर सर्प। २ कुत्ता। ३ शृगाल।

शयित (व० कृ०) १ सेाया हुआ । सुप्त । २ लेटा हुआ ।

श्युः ( पु॰ ) वड़ा सर्प । ग्रजगर ।

श्राय्या ( स्त्री॰ ) १ सेज । पत्तंग । २ बंधन ।
—श्रध्यक्तः,—पात्तः, (पु॰) राजा के शयनागार
का प्रवन्धक ।---उत्सङ्गः, (पु॰) सेज की वगत ।
- गत, ( वि॰ ) १ सेज पर लेटा हुआ । २
वीमार ।--गृहं, ( न॰ ) शयनागार ।

शरं ( न॰ ) जल। पानी।

श्रारः ( पु० ) १ वार्ण । तीर । २ एक प्रकार का नर-कुल या सरपत । ३ मलाई । अनिष्ट । चाेट । घाव। १ पाँच की संख्या। — ग्राग्रयः, (पु०) उत्तम बाण ।—श्रभ्यासः, ( पु॰ ) तीरंदाज़ी। —श्रसनं,—श्रास्यं, ( न० ) तीरंदाज्ञ । कमान । — ग्रान्तेपः, (पु०) तीर की वर्षा। तीर वर-साना ।—भ्रारोपः,—भ्रावापः, ( पु॰ ) धनुष । कमान ।—ग्राश्रयः, ( पु० ) तृशीर । तरकस । —ईषिका, (स्त्री॰ ) तीर। वार्ण।—इप्टः, ( पु॰ ) स्त्राम का पेड़ ।—स्त्रोघः, ( पु॰ ) बाग्ए-वर्षा ।--कासुडः, ( पु० ) १ नरकुल । २ वार्ण की लकड़ी ।—घातः, ( पु॰ ) तीरंदाज़ी ।- जं, ( न० ) ताज़ा या टटका मक्खन ।--जन्मन्, ( पु॰ ) कार्तिकेय ।—धिः, ( पु॰ ) तूर्णीर । तरकस ।—पूंखः, (पु॰)—पुंखा, (स्त्री॰) तीर का वह भाग जहाँ पर लगे होते हैं।--फलं, (न०) तीर की पैनी नोंक जहाँ नुकीला लोहा लगा होता है।—भद्भः, ( पु॰ ) एक ऋषि, जो द्र द्र वन में श्री रामचन्द्र जी से मिले थे। —भूः, (पु॰) कार्तिकेय।—महाः, ( पु॰ ) धनु-र्धर।--वनं, (वर्गां) (न०) सरपत का वन। —वाग्गिः, (पु०) १ तीरका सिरा। २ धनु-र्धर । तीरंदाज़ । ३ तीर वनाने वाला । ४ पैदल

सिपाही।—बृष्टिः, (स्त्री०) तीरों की वर्षा।
—ब्रातः, (पु०) वाग्यसमूह।—सन्धानं, (न०)
तीर का निशाना वाँधना।—संवाध, (वि०)
तीरों से ढका हुआ।—स्तम्बः, (पु०) सरपत
का गहर।

शरटः ( पु॰ ) १ गिरगट । २ कुसुम ।

शर्र्मा (न०) १ रसा। ग्राइ। ग्राश्रय। पनाह। २ ग्राश्रयस्थल । वचाव की जगह । ३ घर। मकान। ४ केटिरी । कमरा । १ विश्रामस्थल। ग्राराम करने की जगह । ६ ग्रानिष्टकरण। हिंसन। वध करना ।—ध्रार्थिन्, (वि०)—एपिन्, (वि०) रसा चाहने वाला। श्रासरा तकने वाला।-ध्रागत,—ध्रापन्न, (वि०) रसा करवाने को श्राया हुग्रा। शरण में श्राया हुग्रा। —उन्मुख, (वि०) रसा करवाने को इन्छुक।

शरंडः ) (पु॰) १ पत्ती । २ गिरगट । १ ठग । शरगुडः ) कपटी । दृगावाज । ४ लंपट । ऐयाश । ४ भूषण विशेष ।

शरग्य ( वि॰ ) १ शरग में श्राये हुए की रचा करने वाला । २ वपुरा । श्रभागा ।

शररायं (न०) ग्राश्रयस्थल । २ रक्त । ३ रक्त । वचाव । ४ म्रनिष्ट । म्रापकार ।

शरग्यः ( पु॰ ) शिवजी की उपाधि ।

शररायुः (पु॰) १ रत्तक। २ वादल । ३ पवन । हवा।

शरदु (छी०) १ एक ऋतु जो श्राश्विन श्रीर कार्तिक मास में मानी जाती है। २ वर्ष । साल । —श्रन्तः, (पु०) जाड़े का मौसम।—श्रम्बुधरः, (पु०) शरत्कालीन बादल ।—उदाशयः, (पु०) शरत्कालीन कील ।—कामिन्, (पु०) कुत्ता ।—कालः, (पु०) शरत् ऋतु ।—धनः, —मेधः, (पु०) शरत्कालीन मेघ।—चन्द्रः, (=शरच्चन्द्रः) (पु०) शरत् ऋतु का चन्द्रमा ।—पद्मः, (पु०) —पद्मं (न०) सफेद कमल ।—पर्चन्, (न०) केाजागर उत्सव। —मुखं, (न०) शरत् ऋतु का श्रारम्भ। शरदा (स्त्री०) १ शरत् ऋतु । २ वर्ष। शरदिज (वि०) शरत् कालीन।

शरभः ( पु० ) १ हाथी का बच्चा। २ ग्राठ पैरों वाला एक जन्तु विशेष जिसका वर्णन पुराणों में पाया जाता है, किन्तु वह देखने में नहीं श्राया। शरभ की शेर से कहीं वढ़कर बलवान श्रीर मज़बृत बतलाया गया है। ३ ऊँट। ४ टिड्डी। ४ कीट विशेष।

शर्यु  $\}$  ( स्त्री॰ ) सरज् नदी ।

शरल (वि॰) सरता।

शरलकं (न०) जल। पानी।

शरव्यं ( न॰ ) वह निशाना जिस पर तीर का सन्धान किया जाय । जन्य । निशाना ।

शरादिः } ( पु॰ ) पत्ती विशेष । टिटिहरी । शरातिः

शरारु (वि॰) अनिष्टकर । विपैला । आरोग्यता-नाशक ।

शरावं (न०) } ९ सैनकिया । परई । २ ढकना । शरावः ( पु० ) ∫ ३ माप विशेष ।

शरावती ( छी॰ ) एक नगरी जे। श्रीरामचन्द्र के पुत्र लव की राजधानी थी।

शरिमन् ( पु॰ ) निकालने की किया। उत्पादन। शरीरं (न०) १ कलेवर । गात्र । काय । देह । तनु । २ शारीरिक बल । ३ शव । मुर्दा शरीर । — भ्रान्तरं, (न०) शरीर के भीतर का भाग। —श्रावरर्गा, ( न॰ ) चमड़ा। चाम। खाल। चर्म।—कर्त्न, ( पु० ) पिता।—कर्षग्रां, (न०) शरीर का दुवलापन ।--जः, ( पु॰ ) १ बीमारी । २ कामुकता । विषयवासना । ३ कामदेव । ४ पुत्र । सन्तति ।—तुल्य, ( वि० ) शरीर के समान प्रिय।--द्गडः, ( पु॰ ) १ देह सम्बन्धी दर्ग्ड। २ शारीरिक तप ।—धृक, (वि०) शरीरधारी । शरीर वाला ।--पतनं, (न०) —पातः, (पु॰) मृत्यु । मौत ।—पाकः, ( पु० ) शरीर का दुबलापन ।—बद्ध, ( वि० ) शरीरान्वित । शरीर सम्पन्न ।--बन्धकः, (पु०) प्रतिभू । जामिन ।—भाज, (वि०) शरीर धारी । श्रवतार । मूर्तिमान । (पु०) जीवधारी । शरीरधारी जीव ।—भेदः, (पु०) मृत्यु । —यप्टिः, (खी०) लटा दुवला शरीर ।—यात्रा, (खी०) श्राजीविका । रोज़ी ।—विमोत्तंग्रां, (न०) मुक्ति । श्रावागमन से छुटकारा ।—वृत्तिः, (खी०) शरीर का पालन पोपण । जीविका । —वैकल्यं, (न०) रोग । वीमारी ।—संस्कारः, (पु०) १ शरीर की शोभा तथा मार्जन । २ गर्भाधान से लेकर श्रन्त्येष्टि तक के वेद विहित सोलह संस्कार ।—सम्पत्तिः, (खी०) शरीर का दुवलापन ।—स्यितः, (खी०) शरीर का दुवलापन ।—स्यितः, (खी०) शरीर का पालन पोपण । भोजन । खाना ।

शरीरकं ( न॰ ) १ देह । शरीर । २ छोटा शरीर । शरीरकः ( पु॰ ) जीवात्मा ।

शरीरिन् ( वि॰ ) [ स्ती॰—शरीरिग्गो ] १ शरीर-धारी । मूर्तिमान । २ जीवित । ( पु॰ ) १ शरीर-धारी कोई भी वस्तु चाहे वह स्थावर हो चाहे जंगम । २ सचेतन शरीर । संवित्-सम्पन्न शरीर । १ पागल श्रादमी । ४ श्राहमा । जीव ।

शर्करजा ( खी॰ ) मिश्री। कंद।

शर्करा ( छी॰ ) १ मिश्री । कंद । चीनी । शक्कर । २ वालू का करा । कंकरी । रोदा । ३ रेतीली या कंकदृही ज़मीन । वालू । रेत । ४ खरड । डुकड़ा । दूक । १ कमण्डलु । ६ श्रोला । विनौरा । ७ पथरी का रोग ।—उद्कं. ( न॰ ) शरवत ।— सप्तमी । वैशाख शुक्का सप्तमी ।

शर्करिक (वि॰) [ छी॰—शर्करिकी ] शर्करिल (वि॰) पथरीला । कॅंकरीला । शर्करी (छी॰) १ नदी । २ मेखला । शर्थः (पु॰) १ अपानवायुका स्थाग । २ दल । समूह । ६ वल । साकत ।

शर्धज्ञह (वि॰) ग्रफरा उत्पन्न करने वाला। पेट केा फुलाने वाला।

शर्धज्ञहः ( पु॰ ) उर्द । एक प्रकार की दाल । शर्धनं ( न॰ ) ग्रपान वायु लागने की किया । शर्व् (धा॰ प॰) [ शर्विति ] १ जाना । २ श्रनिष्ट करना । वध करना ।

शर्मन् (पु॰) उपाधि विशेष जो बाह्य के नाम के पीछे लगायी जाती है। (न॰) १ हर्ष। श्रानन्द। २ श्राशीर्वाद। ३ घर। श्राधार।—द, (वि॰) हर्पदायी।—दः, (पु॰) विष्यु।

शर्मरः ( पु॰ ) वस्त्रविशेष ।

शर्या (स्त्री०) १ रात । २ उँगली ।

शर्व (धा॰प॰) [ शर्चति ] १ जाना । २ श्रनिष्ट करना। वध करना।

प्रार्चः ( पु॰ ) ১ शिव जी का नाम । २ विष्णु भगवान का नाम ।

श्रवंरं ( न० ) ग्रन्धकार । ग्रॅंधियारी ।

शर्वरः ( पु॰ ) कामदेव ।

शर्वरो (स्त्री०) १ रात । २ हल्दी । ६ स्त्री ।—ईशः, (पु०) चन्द्रमा ।

शर्वाग्री (स्त्री॰) पार्वती या दुर्गाका नाम।

शर्गरोक (वि॰) उत्पाती। नृशंस।

शर्शरीकः ( ५० ) ६ वदमाश । दुष्ट । शट । उत्पाती ।

शल् ( धा॰ आ॰ ) [ शलते ] १ हिलाना । श्रान्दो-लन करना । २ कॉंपना । [ शलित ] १ जाना । २ तेज़ दौड़ना ।

शलं (न०) ५ साही का काँटा । किसी किसी के मतानुसार यह पुं० भी है।

शक्तः (पु॰) १ वर्ष्झी। भाला। २ शिव के भृङ्गी नामक गण् क़ा नाम। ३ ब्रह्मा।

शलकः ( ५० ) मकड़ी।

शलंगः } ( पु॰ ) राजा । महाराज ।

शलभः (पु॰) टिह्नी। टीड़ी। शरभ। २ पतंगा। फर्तिगा।

शललं ( न॰ ) साही का काँटा।

शालली ( स्त्री॰ ) १ साही का काँटा । २ छोटी साही । शालाका (स्त्री॰) जे बेहे या जक ही की सर्जाई।
सीख चा। सर्जोंग। र सुर्मा लगाने की सीसे की
सर्जाई। ३ तीर। वाण। ४ वर्छो। वर्छा।
१ वह सर्जाई जिससे घाव की गहराई नापी जाती
है। इ छाता की तीली। ७ नली की हड्डी। म ग्रेंखुग्रा। करला। कोपल। ६ चितेरे की कूंची
१० दाँत साफ करने की कूंची। दँतवन। खरका।
१५ साही। १२ जुग्रा खेलने का पाँसा।—धूर्तः,
( = शालाका धूर्तः) ( पु॰) ठग।—पिर,
( ग्रव्यया॰) पाँसे की फैकन जिसमें फेंकने वाला
दाँव हार जाय। श्रचपिर।

शत्ताटु ( वि॰ ) श्रनपका ।

शलाटुः ( पु॰ ) कंद विशेष ।

श्राताभोतिः ( ५० ) ऊँट ।

शल्कं । (न०) १ मछलीकाकाँटा। २ छाल। शल्कलं ∫ गृदा। ३ भाग। हिस्सा। टुकड़ा।

शहकलिन् } (पु॰) मछली। शिकन्

शहम् (धा॰ श्रा॰) [शहभते ] प्रशंसा करना। शहमितः ) (छी॰) शाल्मली वृत्त । सेमल का शहमती ) पेड ।

शह्यं (न०) १ भाला । बर्झो । सांग । २ तीर । बार्य । ३ काँटा । ४ कील । खूंटी । ४ । शरीर में चुभा हुन्ना काँटा जा बड़ा पीड़ाकारक होता है । ४ ( श्रालं० ) कोई भी कारया जा हृदय दहलाने बाला दुःखप्रद हो । ७ हड्डी । म्सङ्कट । विपत्ति । ६ पाप । जुर्म । श्रपराध । १० ज़हर । विप ।

शह्यः (पु॰) १ साही । जीवविशेष । २ कटीली

भाइी । ३ श्रम्धचिकित्सा जिसके द्वारा शरीर में
गद्दा काँटा या श्रम्य कोई वस्तु निकाली जाय । ४

हाता । सीमा । ४ शिलिंद मछली । ६ मद्ददेश के
राजा का नाम जा माद्दी का भाई था श्रीर नकुल
तथा सहदेव का मामा था ।—ग्रारिः, (पु॰)

युधिष्ठिर ।—ग्राहर्र्णं, —उद्धर्गं, (न॰)

—उद्धारः, (पु॰)—क्रिया, (स्त्री॰)—शास्त्रं,
(न॰) श्रम्बचिकित्सा द्वारा काँटा या श्रम्य कोई
वुकीली चीज़ जो शरीर में घुसगयी हो, निकालने

की किया ।—कराटः, (पु॰) साही । जन्तु विशेष ।—लोमन्, (न॰) साहा का काँटा । — हुर्तृ (पु॰) काँटे बीनने वाला या वीन वीन कर निकालने वाला ।

शहं ( न० ) वृत्त की छाल या गृदा।

शल्लः ( पु॰ ) मेंढक ।

श्ह्यकं (न०) वृत्त की छाल या गृदा।

शहुकः ( पु॰ ) शोण वृत्त । सन्तई ।

शिल्लकी (खी॰) १ साही। २ सलई नामक वृत्त जा हाथियों को वड़ा प्रिय है। ~द्रवः, (पु॰) शिलारस । सल्हक।

शल्वः ( पु॰ ) शाल्व नामक देश।

शव् ( धा॰ प॰ ) [ शवति ] १ जाना । २ परिवर्तन करना । श्रदल बदल करना । रूप बदल डालना ।

शवं (न०) ) सुर्दा। लाश।—ग्राच्छादनं, (न०) शवः (पु०) ) कफन।—ग्राश, (वि०) सुर्दाखाने वाला।—काम्यः, (पु०) कुत्ता।—यानं, (न०) —रथः (पु०) ठठरी। ग्ररथी। सुर्दा ढोने की काठ की बनी वस्तु विशेष। टिकठी।

शवं (न०) जल।

शवर } शवल } देखेा शबर, शबल ।

शवसानः ( पु॰ ) १ यात्री । पथिक । मुसाफिर । २ मार्ग । रास्ता ।

शवसानं ( न॰ ) रमशान । कबरगाह ।

शशः ( ६० ) १ खरगोश । २ चन्द्रकलङ्क । ३ काम-शास्त्र के अनुसार मनुष्य के चार भेदों में से एक भेद । ऐसे मनुष्य के लक्त्या ये हैं :—

> मृदुवयमसुग्रीसः कोमलाङ्गः सुक्षेयः । सक्तमुणनिधानं स्त्यवादी ग्रामीऽयम् ।

४ लोध वृत्त । १ गन्धरस ।—ग्रङ्गः, (पु॰) १ चन्द्रमा । २ कपूर ।—ग्रदः, (पु॰) १ बाज पत्ती । श्येन पत्ती । २ इच्वाकु के एक पुत्र का नाम !—ग्रद्नः, (पु॰) बाज पत्ती । श्येन पत्ती । —धरः, (पु॰) १ चन्द्रमा । २ कपूर । —प्रतकं, (न॰) नख का घाव ।—भृत्, (पु॰) चन्द्रमा । — लद्दमणः, (पु॰) चन्द्रमा । — लांकुनः, (पु॰) १ चन्द्रमा । २ कपुर । — विन्दुः, — विन्दुः, (पु॰) १ चन्द्रमा २ विष्णु-भगवान् । — विषाणं, — श्रृङ्गं, (न॰) खरहे के सींग । कोई श्रलीक या श्रसंभव यात । — स्थली, (स्त्री॰) गङ्गा श्रीर यमुना के मध्य का प्रदेश । दोश्राव ।

श्रागकः ( पु॰ ) खरगोश । खरहा ।

गिन् (पु॰) १ चन्द्रमा। २ कप्त ।—ईग्रः, (पु॰)
शिवजी। – कला, (खी॰) चन्द्रमा की कला।
—कान्तः (पु॰) चन्द्रकान्त मिण।—कान्तं,
(न॰) कुमुद्द। कोई। बघोला।—कोटिः,
(पु॰) चन्द्रश्यः।—ग्रहः, (पु॰) चन्द्रग्रहण।
—जः, (पु॰) बुधग्रह।—प्रभ, (वि॰) चन्द्रमा
जैसी प्रभावाला।—प्रभं, (न॰) १ कुमुद्द।
२ मुक्ता। मोर्ता।—प्रभा (खी॰) चाँदनी।
ज्योस्ना।—भूपणः,—भृत्, (पु॰)—मौलिः,
—ग्रेखरः (पु॰) शिवजी।—लेखा, (खी॰)
चन्द्रकला।

शश्चत् ( श्रव्यया० ) १ सदैव । श्रनन्त काल से । २ लगातार । वारवार । श्रक्सर । फिर फिर ।

शप्कुली । (स्त्री॰) १ कान का छेद । २ पूरी । शस्कुली । पकान त्रादि । ३ कॉंजी । ४ कान का रोग विशेष ।

शप्पं } ( न॰ ) घास । तृण् । तिनका । शस्पं }

ग्राम्पः ( पु॰ ) प्रतिभात्तय । शस्पः

शस् ( धा॰ प॰) [ शसित ] १ काट डालना । सार डालना । नाश कर डालना ।

शसनं (न०) १ घाव करना । वध करण । २ पशु का वित के लिये हनन ।

शस्त (व० कृ०) १ प्रशंसित । सराहा हुन्ना। २ मुदकारी । संगलकारी । ६ सही । समीचीन । ४ घायल । चेटिल । १ हनन किया हुन्ना।

शस्तं (न॰) १ प्रसन्नता । कुशलमङ्गलख । २

शुभता । उत्तमता । ३ शरीर । देह । ४ श्रङ्गुलि-त्राण । दस्ताना ।

शस्तः (स्त्री०) प्रशंसा । स्तव ।

शस्त्रं (न०) १ हथियार । २ स्त्रीज्ञार । ३ लोहा । ४ ईसपात लेाहा । १ स्तोत्र ।—ग्राभ्यासः, ( पु॰ ) हथियार चलाने की मश्क । सैनिक कसरत। —ग्रयसं, ( न० ) १ ईसपात लोहा । २ लेाहा । —ग्रस्त्रं, (न०) हथियार जी फैंक कर चलाये जाँय श्रीर यंत्रविशेष द्वारा छोड़े जाँय ।—घ्राजीवः, —उपजीविन् ,(५०) पेरोवर सिपाही ।—उद्यमः (पु॰) प्रहार करने के। हथियार उठाना --उपक-रगां, ( न० ) लड़ाई का हथियार श्रादि सामान। —कारः. ( पु॰ ) कवच । वस्तर।—कोपः, ( पु॰ ) म्यान । परतला ।--ग्राहिन् ( वि॰ ) हथियार धारण करने वाला ।--जीविन,--वृत्ति. ( ५० ) पेशेवर सिपाही।—देवता, ( स्ती० ) युद्ध का श्रिधिष्ठाता देवता ।—धरः, (पु०) शस्त्रधारी ।--पागि, (वि॰) शस्त्र से सुसज्जित । —पूत, (वि॰) शस्त्र से पवित्र किया हुत्रा। शर्थात् युद्धचेत्र में युद्ध में शख से मारे जाने के कारण पापों से छूटा हुआ। - प्रहारः, (पु०) हथियार का घाव।--भृत्. ( पु॰ ) शस्त्रधारी। —मार्जः, ( पु॰ ) हथियार साफ करने वाला । सिगलीगर !—िवद्या, (स्त्री॰ )—शास्त्रं, (न॰) वह विद्या या शास्त्र जे। हथियार चलाने श्रादि की वातें वतलावें या सिखलावें । संद्वतिः, (स्त्री॰) १ हथियारों का संग्रह । २ हथियारों का भाग्डार-गृह। -- हत, (वि०) हथियार से मारा हुआ। —हस्तः, (पु॰ ) सिपाही । योद्धा ।

शस्त्रकं न०) १ ईसपात लोहा। २ लोहा।

शिक्षका (खी॰) चाकृ।

शस्त्रिन् ( वि॰ ) हथियारवंद ।

शस्त्री ( छी० ) छुरी।

शस्यं (न०) १ श्रनाज। नाज। २ किसी वृत्त का फल या उसकी पैदावार । ३ सदुण ।—दोश्रं, (न०) श्रनाज का खेत।—भत्तक, (वि०) श्रनाज खाने वाला।—मंजरी, (स्त्री०) सं० श० कौ०—१०४

श्रनाज की बाल।--मालिन्. (वि॰) फसल से सम्पन्न । शालिन्, —सम्पन्न, (वि०) जिसमें बहुत श्रनाज हो।--संपदु, (स्त्री०) श्रनाज का वाहुल्य । —संवरः,—संवरः, ( पु॰ ) साल वृत्त । शाकं (न०) राक । तरकारी । भाजी। पत्ती शाकः (पु॰)) फूल, फल श्रादि ने। पका कर खाये जाँय। (पु०) १ ताकत, वल । पराक्रम। २ सागान का पेड़। ३ सिरिस का पेड़। ४ मानव जाति विशेष । १ शालिवाहन का शाका । — ध्रांगं, (न०) कालीमिर्च । — ग्राम्लं, (न०) १ महादा । वृत्ताम्ल । २ इमली ।--ग्राख्यः, (पु॰) सागौन का पेड़ ।--ग्राख्यं, (न०) शाक। भाजी। चुक्रिका, (स्त्री॰) इमली ।—तरुः, (पु॰) सागौन का पेड़ ।—पगाः, (पु०) १ मान विशेष जो एक हाथभर का होता है। हाथभर २ भाजी ।-पार्थिवः, (पु०) वह राजा जे। श्रपना शाका या सन् चलाने का शौकीन हो ।- योग्यः, ( पु॰ ) धनिया । धन्याक ।-- बृद्धः ( पु॰ ) सगीन का पेड़।-शाकटं,-शाकिनं, (न०) शाकभाजी का खेत।

शाकट (वि॰) [स्त्री॰—शाकटी] १ छकड़ा सम्बन्धी।२ छकड़े में जाने वाला।

शाक्तटः ( पु॰ ) वैल जो गाड़ी या हल में चला हुन्ना हो। गाड़ी का वैल।

शाकटं (न०) खेत। चेत्र।

शाकटायनः ( पु॰ ) एक वहुत प्राचीन वैयाकरण, जिसका उल्लेख पाणिनि ग्रौर यास्क ने किया है।

शाकटिक (वि॰) [स्त्री॰—शाकटिकी ] छकड़ा सम्बन्धी । छकड़े में वैठ कर जाने वाला ।

शाकटीनः ( पु॰ ) ६ गाड़ी का बेाफ । २ प्राचीन कालीन एक तौल जेा वीस तुला या २ हजार पल की होती थी।

शाकल (वि॰) [ स्त्री॰—शाकली ] शकल नामक दृष्य सम्बन्धी। एक खरख या दुकड़ा सम्बन्धी। —प्रातिशाख्यं, (न॰) ऋग्वेद प्रातिशाख्य का नाम।—शाखा, (स्त्री॰) ऋग्वेद का वह पाठ या संशोधित संस्करण जा शाकलों में परम्पराग्त चला श्राता है।

शाकलः (पु॰) ऋग्वेद की एक शाखा या संहिता या उत शाखा वाले या उस संहिता के मानने वाले।

शाक्तत्यः ( पु॰ ) एक प्राचीन कालीन वैयाकरण जिसका उल्लेख पाणिनि ने किया है।

शाकारी (स्त्री॰) शकों त्रथवा शकारों की भाषा, जी शाकृत का एक भेद हैं।

शाकिनं (न०) खेत। चेत्र।

शाक्तिनी (स्त्री०) १ शाक या भाजी का खेत । २ दुर्गा देवी की सहचरी।

शाकुन (वि॰) [स्त्री॰—शाकुनी] १ पत्ती सम्बन्धी। २ शकुनसम्बन्धी। ३ ग्रुभ।

शाकुनिकं (न०) शकुनों का फल

शाकुनिकः ( पु॰ ) चिड़ीमार । बहेलिया ।

शाकुनेयः ( पु॰ ) द्वाटा उल्लू।

शाकुंतलं ) (न०) कालिदास रचित ग्रभिज्ञान शाकुन्तलां ) शकुन्तला नाटक।

शाकुंतलः } ( पु॰ ) शकुन्तला का पुत्र राजा भरत ।

शाकुलिकः ( पु॰ ) धीमर । मछुत्रा । मछुली मारने वाला ।

शाकरः ( पु॰ ) वैल ।

शाक्तः ( पु॰ ) शक्ति पुजक । शक्तिउपासक । तंत्र पद्धित से शक्ति की पूजा करने वाला । [तंत्रपद्धित दो प्रकार की है । एक दिच्याचार, दूसरी, वामाचार । वामाचार या वाममागियों की पद्धित में मद्य, मांस, स्त्री श्रादि का व्यवहार किया जाता है, किन्तु दिच्याचार में इन सब श्रपवित्र वस्तुश्रों का व्यवहार नहीं किया जाता ।

शाक्ति (वि॰) [स्त्री॰—शाक्ती] बल या शक्ति सम्बन्धी। शक्तिरूपिणी मूर्तिमती देवी सम्बन्धी। शाक्तिकः (पु॰) १ शक्ति का उपासकं। २ भालाधारी। शाक्तीकः ( पु॰ ) भालादारी।

शाक्तेयः ( पु॰ ) शक्ति-पूजक।

शाक्यः ( पु॰ ) एक प्राचीन चित्रय जाति, जा नैपाल की तराई में रहती थी श्रौर जिसमें गौतम बुद का जन्म हुश्रा था।—भिज्ञुकः, ( पु॰ ) बौद भिज्ञक।—मुनिः,—सिंहः, ( पु॰ ) बुद्ध देव के नामान्तर।

शाकी (स्त्री०) ध्याची। २ दुर्गा।

शाकरः ( पु॰ ) वैल । वृपभ ।

शाखा (स्त्री॰) १ डाली । शाख । २ वाँह । वाज् । ३ विभाग । ४ किसी शास्त्र या विद्या के अन्तर्गत उसका के हिं भेद । ४ सम्प्रदाय । पंथ । सिद्धान्त । ६ वेद की संहिताओं के पाठ तथा क्रमभेद जो कई ऋपियों ने अपने गोत्र या शिष्यपरंपरा में चलाए ।—पित्तः, (पु०) एक रोग जिसमें हाथ और पैर में जलन और स्जन हो जाती है । —मृगः, (पु०) १ वानर । वंदर । २ गिलहरी । —रगुडः, (पु०) वेद विहित कर्मों को अपनी शाखा के अनुसार न करने वाला । अपनी शाखा को छोड़ अन्य शाखा के अनुसार कार्य करने वाला ।—रथ्या, (खी०) पगडंडी ।

शास्त्रातः ( पु॰ ) वानीर । वेंत विशेष ।

शाखिन् (वि॰) १ डालियों वाला। शाखाग्रों से युक्त। २ किसी शाखा वाला। वृक्त। ३ वेद। ४ वैदिक किसी शाखा को मानने वाला।

शाखाटः शाखाटकः } सिहोर का पेड़ । पीतवृत्त ।

शांकरः } ( पु॰ ) बैल । वृषभ । शाङ्करः

शांकरिः ) (पु॰) १ कार्तिकेय का नाम। गणेश शाङ्करिः ) जी का नाम। ३ श्राभीर।

शांखिकः ) ( पु॰ ) १ शङ्ख को काट कर शङ्ख की शाङ्किः ) चीजें बनाने वाला । २ एक वर्णसङ्कर जाति । ३ शङ्ख बजाने वाला ।

शाटः } १ वस्र । २ कुर्ती । जाकट ।

शाटकं (न॰) }वस्र । कपड़ा । कुर्ती । जाकट । शाटकः (पु॰)

शास्त्र (न०) वेईमानी । धोखाधड़ी । चालाकी । कपट । जाल । दुण्टता ।

शागा (वि॰) [खी॰—शागाी] सन का। पट-सन का।

शागां (न०) सन का वछ । सनिया । मोटा कपहा । शागाः (पु०) १ कसोटी का पत्थर । २ सान रखने वाला पत्थर । ३ श्रारा । ४ चार माशे की तौल । —श्राजीवः, (पु०) कवचधारी ।

शागिः (पु॰) सन जिसके रेशों से वस्त बनाया जाता है।

शागित (व०) शान रखा हुआ। बाद रखा हुआ। पैनाया हुआ।

शास्ति ( खी॰ ) १ कसौटी । २ शान का पत्थर । ३ श्रारा । ४ पटसन का बना बखा । ४ फटा कपड़ा । ६ छोटी कनात या तंबु । हाथ या श्राँख मटकौवल ।

शाग्गीरं (न॰) सेान नदी का तट। सोन नदी के बीच में स्थित भूभाग।

शागिइत्यः (पु॰) १ भिक्त शास्त्र को वनाने वाले एक मुनि। गोत्र प्रवर्तक एक म्हिप। २ विल्ववृत्त । ३ श्रग्नि का रूप विशेष ।—गोत्रं, (न) शागिडल्य गोत्र वाले।

शात (व॰ कृ॰) १ शान पर चढ़ा हुआ । पैना। २ पत्तला। दुवला। ६ निर्वल । कमज़ोर। ४ सुन्दर। मनोहर। ४ प्रसन्न।

शातं ( न० ) धतुरा वृत्त ।

शातः ( पु॰ ) श्रानन्द । हर्प । श्राह्नाद ।—उद्री, ( स्त्री॰ ) पतली कमर वाली ।—िशिख, ( वि॰ ) पैनी नौंक वाला ।

शातकुंभं } ( न॰ ) १ सोना । २ धत्रा । शातकुंभ्भं

शातकोभं ( न॰ ) सुवर्ण । साना ।

शातनं (न०) १ छोटा करना । तेज करना। २ विनाशन। शातपत्रकः ( पु॰ ) } चाँदनी । जुन्हाई । शातपत्रकी ( स्त्री॰ ) }

शातभीरः ( पु॰ ) मल्लिका विशेष ।

शातमान (वि॰) [स्री॰—शातमानी ] एक सौ के मूल्य का।

शात्रच (वि॰)[छी॰—ग्रात्रवी] १ सत्रु सम्बन्धी। २ वैरी। विरोधी।

शात्रवं ( न॰ ) १ शत्रुत्रों का समुदाय। २ शत्रुता। विरोध।

शात्रनः ( ५० ) रात्रु ।

शात्रवीय (वि॰) १ शत्रु सम्बन्धी। २ वैरी। विरोधी। शादः (पु॰) १ छोटी घास। २ कीचड़।—हरितः, (पु॰)—हरितं, (न॰) दृव का मैदान।

शार्दूल (वि॰) १ वह स्थान जहाँ घास हो । २ वह स्थान जहाँ छोटी ग्रौर हरी घास बहुतायत से हो । १ सन्ज । हरा भरा ।

शार्दूल शार्दूलः } चरागाह । गोचरभूमि ।

शान् ( धा॰ उ॰ ) [शीशांसिति—शीशांसिते] तीच्य करना । पैनाना । तेज़ करना । शान पर रखना ।

श्नानः (पु॰) १ कसौटी । २ शान रखने का पत्थर ।
—पादः, (पु॰) १ वह पत्थर जिस पर चन्दन
रगड़ा जाय । २ पारियात्र पर्वत ।

शांत ) (व० कृ०) श्यमयुक्त। यान्ति वाला। सन्तुष्ट। शान्त ) अघाया हुआ। २ वन्द। मिटा हुआ। ३ घटा हुआ। दवा हुआ। दवा हुआ। ३ मता हुआ। ४ मत। मरा हुआ। ४ सौन्य। गम्भीर। ६ पालत्। ७ मौन। चुप। खामोशा। मिशिथल। ठीला। ६ श्रान्त। थका हुआ। ३० रागादि सून्य। जितेन्द्रिय। ३३ विद्य वाधा रहित। स्थिर। ३२ स्वस्थिचित्त। ३३ अप्रभावित। ३४ अभ। मङ्गलकारी 1—[शान्तं पापं,] संस्कृत का यह एक मुहाविरा है जिसका अर्थ है, ईश्वर न करे, ऐसा हो, या ईश्वर को ऐसा न हो। अथवा "नहीं नहीं"। "ऐसा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है।"]। — आरमन्, —चेतस्,

— रसः, (पु॰) काव्य के नी रसों में से एक। इसका स्थायी भाव '' निर्वेद " ( ग्रर्थात काम कोर्घादि वेगों का शमन ) है।

शांतनवः } (पु॰) शान्तनुपुत्र भीष्म का नाम । शान्तनवः }

शांता ) ( खी० ) महाराज दशरथ की पुत्री का नाम शान्ता ∫ जो ऋष्यश्क को न्याही गयी थी। शांतिः ) (खी०) १ वेग, चोभ या क्रिया का श्रभाव। शान्तिः ∫ स्थिरता। २ सत्ताटा। स्वस्थता। नीरवता। १ स्वस्थता। चैन । इतमीनान । श्राराम। ४ युद्ध की बंदी । १ श्रवसान । समाप्ति। ६ रागादि का श्रभाव। विरक्ति। वैराग्य। ७ पारस्परिक मतभेदों का दूर हो मेल मिलाप होना। म भूख की भोजन करके शान्त करना। १ प्राय-श्चित्त श्रथवा वह कर्म जिससे किसी यह का बुरा फल दूर हो जाय। श्रश्चभ या श्रनिष्ट का निवारण। श्रमङ्गल दूर करने का उपचार। १० सौभाग्य।

शांतिकं ) (न०) पालन । रच्या । [स्त्री०— शान्तिकं ) शान्तिकी ] उपद्रवों को शान्त करने वाली होम श्रादि किया ।

वचाव ।

शुभत्व। मङ्गल । ११ कलङ्क का दूर होना। १२

शापः (पु०) १ श्रहितकामना सूचक राब्द । बददुश्रा । श्रकोसा । २ शपथ । ३ गाली । भर्त्सना । — श्रव्सः (पु०) वह व्यक्ति जिसके पास श्रखों की जगह शाप देने की शक्ति हो । मुनि । ऋपि । महात्मा । — उत्सर्गः, (पु०) शापोचारण । शाप देना । उद्धारः, — (पु०) — मुक्तिः, — (स्वी०) मोत्तः, (पु०) शाप या उसके प्रभाव से झुटकारा । शापमुक्ति । — मुक्त, (वि०) शापित । — मुक्त, (वि०) शाप से झूटा हुश्रा । — यंत्रित, (व० कृ०) शाप द्वारा नियंत्रण किया हुश्रा ।

शापित (व॰ कृ॰) ६ शापग्रस्त । २ किरिया खाये हुए। शपथ खाये हुए।

शाफरिकः ( प्र॰् ) धीवर । महवाहा । माहीगीर । शाबर ) (वि॰ ) [ खी॰—शावरी—शावरी ] १ शावर ) जङ्गली । वर्षर । २ नीच । २ कमीना । ग्रोहा ।—भेदाख्यं, (न॰ ) ताँवा । शाबरः } ( go ) लोध वृत्त । शाबरः

शाबरी ) (स्त्री॰) शबरों भी भाषा। एक प्रकार की शाबरी ) प्राकृत भाषा।

शाब्द (वि॰) [ छी॰ — शाब्दी ] ५ शब्द सम्यन्धी। शब्द से उरपन्न। २ ध्वनि पर निर्भर। ध्वनि सम्यन्धी। ३ मौखिक। ज्ञचानी। ४ ध्वनिकारक। वजने वाला। — द्योधः. (पु॰) शब्दों के प्रयोग द्वारा श्रर्थ का ज्ञान। वाक्य के ताल्पर्य की जान-कारी — इपञ्जना, (छी॰) वह व्यञ्जना जो शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर होती है. श्रर्थात् यदि उसका पर्यायवाची शब्द व्यवहत किया जाय तो वह न रह जाय।

शाब्दिक (वि॰) [स्त्री॰—शाब्दिकी ] १ मौखिक। ज़बानी। २ ध्वनिकारक। वजने वाला।

गाब्दिकः ( ५० ) वैयाकरण ।

शासनः ( पु॰ ) १ यसराज का नाम।

शामनं (न॰) १ वध । हत्या । २ शान्ति । नीरवता ।

शामनी (स्त्री॰) दित्रण दिशा।

शामित्रं (न०) १ यज्ञ । २ यज्ञ के लिये पशुवध । ६ विलदान के लिये पशु को वांधने की क्रिया । ४ यज्ञीय पात्र विशेष ।

शामिलं ( न० ) भस्म । राख ।

शामिली ( स्री॰ ) सुवा।

शांबरी ) ( छी० ) १ माया । इन्द्रजाल । जादूगरी । शाम्बरी ) २ जादूगरनी ।

शांबविकः ( पु॰ ) शंख बेंचने वाला।

शांभव ) (वि॰) [स्त्री॰—ग्रांभवी] १ शिव शास्भव ) सम्बन्धी ।

शांभवं } ( न॰ ) देवदारु का पेड़।

शांभवः ) (पु॰) (४) शिव का भक्त या पुजक। २ शास्भवः ) शिवपुत्र। ३ कपुर। ४ विष विशेष।

शांभवी } (स्वी०) १ पार्वती। २ नील दूर्वा।

शायकः } ( पु॰ ) १ तीर । २ खड्ग । तलवार ।

शार् ( घा॰ ड॰ ) [ शारयित, — शारयते ] निर्वेल करना । २ निर्वेल होना ।

शार (वि॰) रंगविरंगा। चितकवरा। चित्तियोंदार। शारः (पु॰) ६ रंगविरंगा रंग । २ हरा रंग । ३ पवन । हवा । ४ शतरंज का मोहरा । ४ श्रुनिष्ट । चोट ।

शारंगः ) ( पु॰ ) १ चातक पत्ती । २ मोर । मयूर । शारङ्गः ) ३ मधुमत्तिका । ४ हिरन । मृग । १ हाथी । शारंगो ) ( स्ती॰ ) सारंगी । एक वाजा जो गज से शारङ्गी ) वजाया जाता है ।

शारद (पृ०) १ शारदी । शरत् ऋतु का । २ वार्षिक । ३ नया । हाल का । ४ ताज़ा । टटका । १ शर्मीला । शर्मदार । लज्जालु । लजीला । ६ जो साहसी न हो ।

शारदं (न०) १ श्रनाज । नाज । २ सफेद कमल । शारदा (स्त्री०) १ वीणा विशेष । २ दुर्गा का नाम । ३ सरस्वती का नाम ।

शारदः ( पु॰ ) १ वर्ष । २ शारदी रोग । शरत ऋतु में उत्पन्न होने वाला रोग । ३ हरी मूंग । शरत् ऋतु की भृष । १ वकुल वृत्त ।

शारिदकं ( न॰ ) वार्षिक श्राद्ध या शरत् ऋतु में किया जाने वाला श्राद्ध कर्म।

शारिद् कः (पु॰) १ शरत् ऋतु में उत्पन्न होने वाले रोग । २ शरत् ऋतु का सूर्यातप या घाम या धूप । शारदी (स्त्री॰) कार्तिक मास की पूर्णमासी ।

शारदीय (वि०) शरस्कालीन ।

शारिः ( पु० ) १ शतरंज का मोहराया गोटी। २ छोटी गेंद । ३ एक प्रकार का पाँसा।

शारिः (स्त्री॰) १ सारिका या मैना पत्ती। २ कपट। छल। घोखा। दगा। १ हाथी दा पत्तान या ऋल।—फर्लं -फलर्कं, (न॰)—फलकः, (पु॰) शतरंज या चौसर की विक्रॉंत।

शारिका ( खो० ) १ मैना पत्ती । २ सारंगी । बेहला

स्रादि वाजों के बजाने का गज। ३ शतरंज खेलने की किया। ४ शतरंज का मोहरा या उसकी गांट या गोटी।

शारी (स्त्री०) पत्ती विशेष।

शारीर ( वि॰ ) [ स्त्री०-शारीरी ] शरीर सम्बन्धी । दैहिक । कायिक । २ शरीर धारी । मूर्तिमान ।

शारीरः (पु॰) १ जीवात्मा।२ साँद्। त्रुप। ३ एक प्रकार का अर्थ।

शारीरक (वि०) [स्त्री०—शारीरकी] शरीरसम्बन्धी। शारीरकं ( न० ) ६ शरीरधारी जीवारमा। २ जीव के स्वरूप ज्ञान की खोज या जिज्ञासा।—सूत्रं, (न०) वेदान्त के दार्शनिक विचार। वेदन्यासजी के बनाये हुए वेदान्त सूत्र।

शारीरिक (वि॰) [स्त्री॰—शारीरिकी ] शरीर सम्बन्धी । दैहिक । कायिक । पार्थिव ।

शारुक (वि॰) [स्वी॰ –शारुकी] ग्रनिष्टकर । हानिकारी। कष्टदायी।

शार्ककः (पु॰) शर्करापिग्ड। मिश्री। कंद।

शार्कर (वि॰) [स्त्री॰—शार्करी ] ় चीनी की बनी हुई । २ पथरीली । कँकरीली ।

शार्करः (पु०) केंकरीली जगह। २ दूध् का फेना। ३ मलाई।

शांर्ग ) (वि०) ६ सींग का वना हुन्ना। सींगदार। शार्ङ्ग रे ६ धनुष्धारी। धनुर्धर।

शांर्गः (पु॰) १ धनुष । २ विष्णु भगवान के धनुष शार्ङ्गः (पु॰) का नाम । —धन्वन्, (पु॰)—धरः, शांर्ग (न॰) —पाणिः,—भृत्, (पु॰) विष्णु शार्ङ्गे (न॰) भगवान् के नामान्तर ।

र्शार्भिन् } ( पु॰ ) १ धनुर्धारी । २ विष्णु । शार्द्भिन् }

शार्द्रुतः (पु०) १ व्याघ । चीता । २ वधरां । लकड़-वग्धा। ६ राज्ञस । दैत्य । दानव । ४ पत्ती विशेष । १ समासान्त शब्दों में पीछे श्राने पर इसका श्रर्थ होता है :— सर्वश्रेष्ठ । उत्तम । प्रसिद्ध पुरुष ।— चर्मन्, (न०) चीते की छाल ।—विकीडितं (न०) ५ चीते की कीड़ा । २ उन्नीस श्रज्ञरों के पादवाला एक छन्द विशेष । शार्वर (वि॰) [ स्त्री॰—शार्वरी ] १ नैशिक । रात्रि-कालीन । २ उत्पाती । उपद्ववी ।

शार्वरं ( न॰ ) श्रंधियारी । श्रन्धकार ।

शार्वरी (स्त्री॰) रात्रि । रात । निशा ।

शाल् (धा॰ ग्रा॰) [शालते ] १ प्रशंसा करना। चापलूसी करना। २ चमकना। ३ सम्पन्न होना। ४ कहना।

शालः ( पु॰ ) १ शालनामक पेड़ । २ वृत्त । ३ हाता ।

घेरा । ४ मछली विशेष । ४ शालिवाहन राजा का
नाम ।—ग्रामः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान की एक
प्रकार की मूर्त्ति जो गंडकी नदी में पाई जाती है।
—निर्यासः, ( पु॰ ) शालवृत्त्व का गोंद ।—
भिक्षका, ( खी॰ ) गुड़िया । पुतली । पुतला ।
२ रंडी । वेश्या ।—भञ्जी, ( खी॰ ) गुड़िया ।
पुतली ।—वेष्ट्रः, ( पु॰ ) सालवृत्त्व का गोंद ।—
सारः, ( पु॰ ) १ उरकृष्टतर वृत्त्व । २ हींग ।

शालवः ( पु॰ ) लोध वृत्त ।

शाला (स्त्री॰) १ कमरा। कोठा। बड़ा कमरा। २ घर। मकान। ३ वृत्त की ऊपर की डाली। ४ वृत्त का तना या घड़।—सृगः, (पु॰) सियार। श्रृगाल।—वृद्धः, (पु॰) १ भेड़िया। २ कुत्ता। ३ हिरन। ४ विल्ली। १ श्रुगाल। गीदड़। ६ वंदर।

शालाकः ( पु॰ ) पाणिनि का नाम।

शालाकिन् (पु॰) १ भालाधारी । २ जर्राह । हजाम । नापित । नाई ।

शालातुरीयः (पु॰) पाणिनि का नाम । [ ''शालातुर'' पाणिनि के जन्मस्थान का नाम है ]

शालारं (न०) जीना । सीढ़ियां । २ पत्ती का पिंजड़ा ।

शािल्ः (पु॰) १ चाँवल । २ ऊद्बिलाव । —ध्योद्नः, (पु॰) —ध्योद्नं, (न॰) भात ।—गोपी, (स्त्री॰) वह स्त्री जो धान के खेत की रखवाली के लिये नियुक्त की गयी हो।— पिष्टं, (न॰) बिल्लौर पत्थर । स्फटिक ।— वाहनः, (पु॰) शक जाित का एक प्रसिद्ध राजा। इसका संवत्सर भी चलता है श्रीर ईसा के जन्म के ७८ वर्ष पीछे से इसके वर्ष की गणना श्रारम्भ हेाती है।—होत्रः, (पु॰) १ एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार का नाम जिसने श्रश्वचिकित्सा पर एक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। २ घोड़ा ।—होत्रिन्, (पु॰) घोड़ा।

शालिकः (पु॰) केारी। जुलाहा। २ कर। महसूल शालिन् (वि॰) [स्रो॰ —शालिनी] सम्पन्न। २ समकदार। ३ घरेलु।

शालिनो (स्त्री॰) १ गृहिग्गी। गृहस्वामिनी।२ ग्यारह श्रवरों का एक वृत्त।३ भसींदा।पग्नकन्द। ४ मैथी।

शास्तीत (वि॰) ६ विनीत । नम्र । २ सलजा । ३ सदश । समान । तुल्य ।

शालीनः ( पु॰ ) गृहस्य ।

शालु (न०) मसीड़ा। पद्मकन्द्र।

शालुः (पु०) १ मेदक । २ गन्ध द्रव्य विशेष ।

शास्त्रकं ) (न॰) पद्मकंद । भसीड़ा । २ जायफल । शास्त्रकं ) जातीफल ।

शालुकः } (पु) मेंढक। मंड्क।

शालुरः } (पु॰) मेंदक। मंहूक।

शालेयं ( न० ) धान का खेत।

शालोत्तरोयः ( पु॰ ) पाणिनि का नामान्तर ।

शाहमतः (पु॰) १ सेंमर का पेड़ | २ भूमयडल के सप्त विभागों में से एक । एक द्वीप का नाम ।

शालमितः (पु॰) १ सेंमर का पेड़। २ भूमण्डल के सप्त बृहद् भूखण्डों में से एक। ३ नरक विशेष।
—स्थः, (पु॰) गरुड़ जी।

शालमली (स्त्री॰) धर्सेमर का वृत्त । २ पाताल की एक नदी का नाम । ३ नरक विशेष ।—वेष्टः, वेष्टकः, (पु॰) सेंमर का गोंद ।

शाह्यः (पु॰) १ एक देश का नाम । २ शाल्व देश का राजा।

शाव (वि॰) [स्त्री॰ — शावी ] १ शव सम्बन्धी । सुद्री सम्बन्धी । २ भूरा रंग ।

शावः ( पु॰ ) वचा । विशेष कर पशुत्रों का ।

शावकः (पु॰) किसी भी पशु का वचा।

शाश्वत (वि॰) [स्त्री॰—शाश्वती] जो सदा स्थायी रहे । नित्य ।

शार्वती (वि०) पृथिवी। घरा।

शाष्कुल (वि॰) [स्त्री॰—शाष्कुली ] माँसभत्ती । माँसाहारी। गेाश्तस्त्रोर।

शाष्कुलिकं ( न० ) प्हियाँ।

शास् (धा० प०) (शास्ति, शिष्ट) १ शिचा देना।
२ शासन करना। ३ श्राज्ञा देना। निर्देश करना।
४ कहना। सूचना देना। १ सलाह देना। ६
डिकी करना। ७ दण्द देना। = वशवर्ती करना।
पालतू बनाना।

शासनं (न०) ६ श्राज्ञा । श्रादेश । हुक्म । २ वशवर्ती करना । श्रिधकारयुक्त करना । ३ लिखित प्रतिज्ञा । पट्टा । टीप । ४ शास्त्र । ४ राजा की दान की हुई भूमि । ६ वह परवाना या फ्ररमान जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई श्रिधकार दिया गया हो । म इन्द्रिय निग्रह ।—पत्रं, (न०) वह ताम्रपत्र या शिला, जिस पर कोई राजाज्ञा खोदी गयी हो ।—हरः, (पु०) राजदूत ।—हारिन, (पु०) एलची । राजदूत ।

शास्तित (व॰ कृ॰) १ शासन किया हुग्रा । २ दिख्ता

शासितृ ( पु॰ ) १ शासनकर्ता । २ द्रख्दाता ।

शास्तु (पु॰) १शिचक। २ शासनकर्ता । राजा। महाराज। ३ पिता। ४ वैद्विया जैन। वैद्विया जैनों का गुरु।

शास्त्रं ( न॰ ) १ श्राज्ञा। श्रादेश। नियम । २ धर्माज्ञा। धर्मशास्त्र की श्राज्ञा। ३ धर्मग्रन्थ । ४ किसी विशिष्ट विषय का वह समस्त ज्ञान जो ठीक क्रम से संग्रह करके रखा गया हो । ४ पुस्तक ।—श्रातिक्रमः, ( पु॰ ) शास्त्र की श्राज्ञा का उल्लङ्घन ।—श्रनुष्ठानं (न॰)

शास्त्रीय श्राज्ञा का पालन ।--श्रिभिज्ञ, (वि॰) शास्त्र जानने वाला ।—म्ब्रर्थः, ( पु॰ ) १ शास्त्र का प्रर्थ। २ धर्मशास्त्र की प्राज्ञा।—स्राचरर्गा ( न॰ ) शास्त्रीय श्राज्ञात्रों का पालन ।--उक्त, (वि॰) शास्त्रकथित । शास्त्रीय । शास्त्रानु-मोदित ।—कारः,—कृतः, ( पु॰ ) धर्मशास्त्र का बनाने वाला।—कांिद, (वि०) शास्त्र-निष्णात । शाखों को भली भाँति जानने वाला । ( न॰ ) पल्लवग्राही परिदत्त । परिदतंमन्य ।—चत्त्रुस्, ( न० ) शास्त्र का नेत्र श्रर्थात् न्याकरण ।---दर्शिन्, (वि॰) शास्त्र-कथित।—द्वृष्टिः, (स्त्री०) शास्त्र का मत। शास्त्र की निगाह से।--योनिः, (पु०) शास्त्रों उद्गमस्थल । — विधानं, — विधिः, शास्त्र की श्राज्ञा ।—विप्रतिपेधः,—विरेष्धः, (पु०) धर्मशास्त्र की श्राज्ञाश्रों में परस्पर विरोध। २ केाई कार्य जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो।-विसुख, (वि॰) धर्मशास्त्र के श्रध्ययन से पराइ मुख । –विरुद्ध, (वि०) धर्मशास्त्र की श्राज्ञाश्रों के विरुद्व या वरखिलाक्र ।—ब्युत्पत्तिः, (स्त्री० ) शास्त्रज्ञ । शास्त्रों में पूर्ण ज्ञान रखने वाला |— शिहिपन्, ( पु॰ ) काश्मीर देश ।--सिद्ध, (वि॰) धर्मशास्त्र के मतानुसार । धर्मशास्त्र-प्रतिपादित ।

शास्त्रिन् (वि॰) [स्त्री॰—शास्त्रिणी ] शास्त्री। शास्त्र का जानने वाला।

ग्रास्त्रीय (वि०) ५ शास्त्र सम्बन्धी । शास्त्र का । २ वैज्ञानिक । विज्ञान सम्बन्धी ।

ग्रास्य (वि॰) १ शासन करने के योग्य ! २ सिखलाने या सममाने योग्य । ३ द्रयहनीय । [सजा देने योग्य ]

ंग (धा॰ उ॰) [ शिनोति, शिनुते] १ पैना करना। धार रखना। २ पतला करना। ३ भड़काना। उत्तेजित करना। ४ ध्यान देना। १ तेज होना। गः (प्॰) १ शुभत्व। सोभाग्य शीलत्व। २ स्वस्यता। शान्ति। ३ शिव जी।

र्जाजाया (स्त्री॰) १ शीशम का पेड़ । २ श्रश्लोक वृत्त । जाजः ( वि॰ ) सुम्न । काहिल । श्रक्संग्य । शिक्यं (न०) मोंम।

शिक्यं (न०) ) १ सींका । सिकहर । २ वहंगी शिक्या (स्त्री०) ) के दोनों श्रोर वैंधा हुश्रा स्स्ती का जाल, जिस पर वोक्त रखते हैं । ३ तराज् की डोरी ।

शिक्यित (वि॰) ५ सींके में लटकाया हुन्ना । २ वहंगी में रखा हुन्ना ।

शिद् (धा॰ श्रा॰) [शिक्तते, शिक्तित ] पढ़ना। सीखना। ज्ञान की प्राप्ति।

शित्तकः ( पु॰ ) [ स्त्री॰ —शित्तका शित्तिका ] ऽ सिखलाने वाला । २ उस्ताद ।

शिक्तगां ( न॰ ) शिक्ता। तालीम। पढ़ाने का काम।

शिज्ञा (स्त्री०) ५ किसी विद्या को सीखने या सिखाने की किया। तालीम। २ गुरु के निकट विद्याभ्यास। विद्या का ग्रह्ण। ३ दक्ता। नि गुणता। ४ उपदेश। मंत्र। सलाह। ४ छः वेदाङ्गों में से एक-जिसमें वेदों के वर्ण, स्वर, मात्रा छादि का निरूपण रहता है। ६ विनय। विनम्रता।—करः, (पु०) १ अध्यापक। शिक्तक। २ वेद्व्यास।—नरः, (पु०) ६ इन्द्र।—शक्तिः, (स्त्री०) निषुणता।

गित्तित (व॰ कृ॰) १ पदा लिखा । श्रधीत । २ सिखाया हुत्रा । पदाया हुत्रा । १ नियंत्रित । १ पालत् । १ निपुण । चतुर । ६ विनम्र । लग्जालु । - श्रक्तरः, (पु॰) शिष्य । शार्गिर्द — श्रायुध, (वि॰) हथियार चलाने में निपुण ।

शित्तमागाः ( पु॰ ) शागिई। शिष्य।

शिखंडः ) ( पु॰) १ चोटी । शिखा । २ काकपच । शिखराडः ) काकुल । ३ मयूरपुच्छ ।

गिखंडकः ) (पु॰) १ चूड्नकरण संस्कार के शिखगुडकः ) समय सिर पर रखी गयी चोटी या चुटिया। २ काकपच । काकुल । ३ मयूरपुच्छ । ४ कलँगी।

शिखंडिकः } (पु॰) मुगां।

शिखंडिका े (स्त्री॰) शिखा । चोटी । २ शिखरिडका े काक्पच । काकुल । ३ मयूरपुच्छ । शिखंडिन (वि<sup>र</sup> ) } १ शिखावाला। कर्लंगीदार। शिखग्डिन् वि॰ ) }

शिखंडिन् ) ( पु॰ ) ध मयूर । मोर । २ मुर्गा । ३ शिखग्डिन् ) तीर । ४ मयूरपुच्छ । ४ पीली जुही । ६ विष्णु का नामान्तर । ७ द्वपदराज के एक पुत्र का नाम ।

शिखंडिनी ) ( स्त्री॰ ) १ मयूरी । २ पीली जुही । शिखग्रिडनी ) ३ राजा द्वुपद की एक कन्या का नाम ।

शिखरं (न०)) १ चोटी या सबसे ऊँचा भाग। शिखरः (पु०) (पर्वत का) श्रद्धः। २ दृप की फुनगी। ३ चुटिया। शिखा। ४ तलवार की धार या बाद। ४ बगल। ६ रोमाञ्च। ७ कुन्द की कली। मंचुन्नी की तरह का एक रव। सिरा। श्रयभाग।—चासिनी, (खी०) दुर्गा देवी का नाम।

शिखिरिणी (स्त्री॰) १ उत्तम स्त्री। २ शिखरन। सिखिता। ३ रोमावली। ४ सत्रह श्रक्रों का एक वर्ण वृत्त जिसके छुठे श्रीर ग्यारहवें वर्ण पर यति हो।

शिखरिन् (वि॰) १ चोटीवाला । शिखावाला । २ नुकीला । श्वज्जवाला । (पु॰) १ पहाड़ । २ पर्वतदुर्ग । ६ वृत्त । ४ शिखरी नामक पत्ती । ४ श्रपामार्ग । श्रज्जाकारा ।

शिखा (स्त्री॰) १ (सिर पर) चोटी। चुटिया।
२ कलँगी।३ वेणी। केशों या परों का गुच्छा।
४ धार। वाढ़। १ वस्त्र की किनार। दामन या
गोट या ग्रंचल।६ ग्रँगारा।७ शिखर। १८इ।
६ लौ। किरन।६ मोर की कलँगी १० कलियारी
विप। लांगली। ११ सूर्वा। मरोइफली। १२
जटामासी। बालझुइ। १३ वच। १४ शिफा।
११ तुलसी। १६ डाली। टहनी। शाख। १७
सुख्य। प्रधान। १६ कामज्वर।—तहः, (पु०)
दीपवृच्च। दीवट। दीयट। पतीलसोत।—
ध्वरः, (पु०) मयूर। मोर।—प्रणिः, (पु०)
वह मणि जो सिर पर पहना जाय।—पूलं,
(न) १ वह कंद जिसके अपर पत्तियों का गुच्छा
हो। गाजर। गोभी। २ शलजम।—घरः,

(पु॰) कटहल का पेद ।—वलः, (पु॰) मयूर। सृकः, (पु॰) दीयट। दीवट।— वृद्धिः, (स्री॰) १ सूद-दर-सूद। वह व्याज जो प्रति दिन बटे।

शिखालुः ( पु॰ ) मयुर की कलँगी। शिखाबत् ( वि॰ ) १ चोटीदार । २ लौं दार!(पु॰ ) १ दीपक । २ श्रिवः।

शिखिन् (वि०) १ नोंकदार । २ चोटीदार । शिखावाला । २ श्रभिमानी । (पु०) १ मयूर । मोर ।
१ श्रमि । ३ मुर्गा । ४ तीर । १ वृद्ध । ६
दीपक । ७ साँइ । ८ घोड़ा ६ पहाइ । पर्वत ।
१० श्राह्मण । ११ संन्यासी साधु । १२
केतु उपग्रह । १३ तीन की संस्या । १४ चित्रक का वृद्ध । —क्सर्ट, —ग्रीवं. (न०) तृतिया ।—
ध्वजः. (पु०) १ कार्तिकेय । २ धूम । धुश्राँ ।
—विच्छं, —पुञ्छं, (न०) मयूर की पूंछ ।
—ग्रूपः, (पु०) वारहसिंगा ।—नर्ध्व मः,
(पु०) कुम्हड़ा । तरवृज्ञ ।—वाहनः, (पु०)
कार्तिकेय ।—शिखा. (स्त्री०) १ श्रँगारा ।
शोला । २ मयूर की कलँगी या शिखा ।

शियुः (पु०) १ सर्हिजन कापेड़। शोभाक्षन। २ शाक। साग।

शिंख् (धा॰ प॰) [शिंख्ति] चलना। शिंघ् (धा॰ प॰) संघना। शिंघार्ग (न॰) १ नाक से निकलने वाला मैल। शिंघार्गः (पु॰) १ फेना। फेन। २ कफ। रहट। २ लोहे का मैल। ३ कॉंच का वस्तन।

शिंघागाकं (न०) । शिङ्घागाकं (न०) ( नाक का मेल ।रहट। ( पु० ) शिंघागाकः (पु०) ( कफ। रलेप्मा। शिङ्घागाकः (पु०)

शिंज् । (धा॰ ग्रा॰) [शिंजते,—शिंक्त.—शिंजयित शिञ्ज —शिंजयते,—शिंजत ] वजना। खद-खड़ाना। रुनभुनाना। (विशेषतः ग्राभूषणों का)

शिंजः ५०) भूपण का शब्द।

शिजंजिका ) शिञ्जञ्जिका ) ( स्त्री० ) कमर में याँधने की जंज़ीर ।

सं॰ श० को०---१०६

शिंजा ) ( स्त्री॰ ) १ रुनकुन । २ कमान की डोरी । गिञ्जा ) रोदा । कमान का चिल्ला ।

शिजित ) ( व॰ कृ॰ ) रुनकुन का शब्द करते हुए । शिञ्जित ∫ खनखनाते हुए ।

र्णिजिनी । ( छी० ) १ धनुष का रोदा। कमान का शिञ्जिनी । चिल्ला। २ पायजेव। पैर का श्राभूषण विशेष।

शिट् (धा॰ प॰) [शेटित ] तुच्छ सममना। तिरस्कार करना। श्रपमान करना।

शित (व० कृ०) १ पैनाया हुया। शान रखा हुया। २ पतला। लटा हुया। ३ जीर्ग। ४ निर्वल। कमज़ोर। — ध्रयः, (पु०) काँटा। — धार, (वि०) पैनी धार वाला। — श्रूकः, (पु०) १ जौ। २ गेहू।

शितदुः, ( खी० ) सतत्तज नदी ।

शिति (वि०) १ सफेद । २ काला ।

शितिः (पु॰) भोजपत्र का वृत्त । — कग्रुटः, (पु॰)
शिव जी का नामान्तर । २ मयूर । ३ वटेर
जाति का एक पत्ती विशेष । — कुदः, — पत्तः,
(पु॰) हंस । — रत्नं, (न॰) नीलमणि ।
नीलम । — वासस, (पु॰) श्रीरामचन्द्र ।

शिथिल (वि०) १ ढीला । २ जो वँधा न हो । अन-वँधा हुआ । ३ (वृत्त से ) गिरा हुआ । अलहदा हुआ । वृत्त के तने से पृथक् हुआ । ४ निर्वल । कमज़ोर । ४ नरम । कोमल । ६ घुला हुआ । ७ सड़ा हुआ । ६ व्यर्थ । अकिञ्चित्कर । विफल । १० असावधान । ११ भली प्रकार न किया हुआ । १२ त्यक्त । लागा हुआ ।

शिथिलं (न०) १ ढीलापन । २ सुस्ती ।

शिथिलयति (कि॰) १ ढीला करना । २ त्याग देना । त्यागना । ३ कम करना ।

शिथिजित (वि॰) १ ढीला। २ ढीला किया हुआ। १ छुला हुआ।

शिनिः (पु०) १ यादवों के पच का एक योधा। २ सात्यिक का नाम। शिपिः (पु०) किरन। (स्ती०) चर्म। चमड़ा।
(न०) जल। – विष्ट, (वि०) १ किरन से
व्याप्त। २ गंजा। ३ कोड़ी।—विष्टः, (पु०)
१ विष्णु। २ शिव। १ साहसी श्रादमी। ४ वह
मनुष्य जिसकी सुपाड़ी पर चमड़ा न हो। १
कोड़ी।

शिप्रः ( पु॰ ) हिमालय पर्वत की एक भील का नाम । शिप्रा ( छी॰ ) शिप्र भील से निकालने वाली एक नदी जिसके तट पर उज्जयनी नगरी है ।

शिफा ( स्त्री॰) १ भसीड़ा। पद्मकंद । २ जड़ । ३ एक वृत्त की रेशादार जड़ जिससे प्राचीन काल में कोड़े बनाये जाते थे । ४ कशावात । कोड़े की मार । १ माता । ६ नदी ।—धरः, (पु॰) डाली । शाखा ।—रुहः, (पु॰) वट वृत्त । वरगद का पेड़ ।

शिफाकः ( पु॰ ) भसीड़ा।

शिबिः । १ शिकारी जानवर । २ भोजपत्र का पेड़ । शिबिः ) ३ एक देश का नाम । ४ राजा उशीनर के पुत्र तथा ययाति के दौहित्र एक राजा का नाम ।

शिविका } शिविका } (स्त्री॰) ३ पालकी । डोली । २टिकटी ।

शिविरं ) १ डेरा । खेमा । निवेश । २ शाही खेमा । शिविरं ) राजकीय निवेश । ३ पड़ाव । छावनी । सेना की रचा के लिये खाँई । ४ धान्य विशेष ।

शिविरथः ) शिविरथः ) ( पु॰ ) पालकी । पीनस । म्याना ।

शिंवा } शिम्बा } (स्त्री०) द्वीमी ! सेंम फली ।

शिंबिका े (स्त्री∘) १ छीमी । सेंम । फली । २ शिम्बिका ∫ पौधा विशेष ।

शिरं ( न॰ ) सीस । २ पिप्परीमूल । पिपरामूल ।

शिरः (पु॰) १ शस्या। २ एक बड़ा सर्प ।—जं, (न॰) केश। बाल।

शिरस् (न॰) १ सिर। सीस। २ खोपड़ी। ३ चोटी। शिखा। ४ वृत्त की फुनगी। १ किसी भी वस्तु का श्रिप्रभाग । ६ सर्व्वोच्चस्थान । ८ मुख्य।

प्रधान ।—ग्रम्थि, (=शिरांस्थि) (न॰) खोपदी । —कपालिन्, ( पु॰) कापालिक । श्रघोर पंथी । —ग्रहः, ( पु॰ ) सिर का दर्द—नापिन्, ( पु॰ ) हायी !--त्रं, - त्रागां, ( न॰ ) १ युद्ध के समय सिर के बचाव के लिये पहनी जाने वाली लोहे की टोपी। कुँछ । खोद । २ पगड़ी । साफा । दोपी।-धरा ( खी॰ ) -धिः, (पु॰ ) गरदन ।-पीडा, ( खी॰ ) सिर का दर्द । -फलः, ( पु॰ ) नारियल का वृत्त ।-भूपागं, ( न० ) गहना जो सिर पर पहना जाय। —मिगिः, ( पु० ) १ रत जो सीस पर धारण किया जाय । २ प्रतिष्ठा सूचक उपाधि जो विद्वानों को दी आती है। - मर्मन्, (पु॰) श्रूकर। वराह। - मालिन्, (पु॰) शिव जी का नाम। --रत्नं, ( न॰ ) शिरोमणि ।-- रजा, ( खी॰ ) सिर की पीड़ा ।--रुह्. ( पु॰ )--रुहः, ( पु॰ ) —(शिरामिमह) सिर के केश ।—वर्तिन् (पु॰) प्रधान । श्रध्यच ।-- बृत्तं, ( न० ) काली मिर्च। —वेष्टः,(पु०)—वेष्टनं, ( न०) पगदी । साफा । —हारिन्, ( go ) शिव जी।

शिरसिजः ( ५० ) सिर के वाल ।

शिरस्कं (न०) १ कुँड़ । खोद । शिरस्त्राण २ पगड़ी । साफा । टोपी ।

शिरस्का (स्त्री॰) पालकी।

शिरस्तस् ( श्रव्यया॰ ) सिर से।

शिरस्य (वि०) सिर सम्बन्धी।

शिरस्यः ( पु॰ ) साफ वाल ।

शिरा (स्त्री॰) रक्त की छोटी नाड़ी । खून की छोटी नती । नसें । रगें ।—पत्रः, (पु॰) कैय ।—वृत्तं, (न॰) सीसा । जस्ता ।

शिराल (वि॰) नसों या नाडियों वाला।

शिरिः (पु॰) १ तलवार । २ मार ढालने वाला । हत्यारा । ६ तीर । ४ टीड़ी ।

शिरोषं ( न॰ ) सिरस का फूल ।

शिरीषः ( ५० ) सिरस का पेड़ ।

शिल् (भा॰) [शिल्ति] लुनने के पीछे जो दाने खेत में पड़े रहते हैं, उन्हें बीनना। शिलं (न॰) ) श्रनाज की वालों को वीनने की शिलः (पु॰) ) किया।—उद्धः, (पु॰) १ फसल कट जाने पर खेत में गिरे दाने चुनने की किया। २ श्रनिर्यामत वृत्ति। श्राकाशवृत्ति।

शिला (म्ही०) १ पत्थर । चट्टान । २ चक्की । ३ घोषट के नीचे की लकड़ी। ४ खेमे का श्रप्र-भाग । १ शिरा । नाड़ी । ६ मैनसिल । ७ कपूर । —ग्रप्टकः, ( पु० ) सूराख । रन्ध्र । २ हाता । घेरा । ६ श्रंटिया । श्रटा ।—श्रात्मजं, ( न० ) लोहा।—ग्राक्षिका, ( सी० ) योना या चाँदी गलाने की घरिया।—श्रारम्भा, (खी॰) केले का वृत्त । प्रासनं, ( न० ) १ वैठने के लिये पर्यर की मिल्ली। २ शैलेय नामक गन्धद्रत्र्य। ३ शिलाजीत ।—ग्राहं, (न॰) शिलाजीत। — उच्चयः, ( पु॰ ) पहाद । पर्वत । बढ़ी चट्टान । — उत्थं, ( न० ) १ छरीला या शैलेय नामक गन्ध द्रव्य । २ शिलाजीत । — उद्भवं, ( न० ) १ शंतेय । छरीला । २ पीला चन्द्रन ।—ऋोकस, (पु॰ ) गरुड़ जी।—फ़ुट्टकः, (पु॰) संगतराश की इंनी ।—कुसुमं,—पुष्पं, ( न∘ ) शिलाजीत । —ज, (वि॰) खनिज।—जं, (न॰) १ छरीला। पत्थर का फूल। २ लोहा। ३ शिला-जीत :--जतु, ( न० ) १ शिलाजीत । २ गेरू । —जित्,—दृद्धः, ( पु॰ ) शिलाजीत ।—धातुः, (५०) १ खरिया मिट्टी।२ गेरू।३ खनिज पदार्थ। -- पट्टः, (पु॰) परयर की शिला की वैठकी ।—पुत्रः,—पुत्रकः, ( न॰ ) मसाले पीसने की सिल - प्रतिकृतिः, (स्त्री॰) परयर की मूर्ति।--फलकं, ( न० ) परथर का दुकड़ा। —भवं, (न०) १ शिलाजीत । २ छरीला । —वल्कलं,(न०)-वल्का, (स्त्री०) एक प्रकार की श्रोपधि जिसे शिलजा श्रीर श्वेता भी कहते हैं। —बृष्टिः, (स्त्री॰) श्रोलों की वर्षा। परवरों की वर्ष। - वेश्मन् (न०) कंदरा। गुफा। —न्याधिः ( ५० ) शिलाजीत ।

शिलिः (पु॰) भोजपत्र का पेड़। (स्त्री॰) चौखट के नीचे की लकड़ी।

शिलिंदः } ( पु॰ ) मछली विशेष ।

शिक्ती (स्त्री॰) १ दरवाज़े के नीचे की लकड़ी।
२ केंचुत्रा । गंड्पट्टी । ३ भाला । ४ वाण ।
४ मेढ़की ।— मुखः, (पु॰) १ मधुमिक्ति।
२ तीर । ३ मूर्खं। बेवकृकः।

शिलींघं ) (न०) १ कुकुरमुत्ता । सुइल्रुत्ता । शिलीन्घं ) २ केले का फूल । ६ त्रोला ।

शिर्लीघः ) (पु०) १ मस्यविशेष । शिलिंद नामक शिलीन्धः ) मञ्जी । २ कठकेला ।

शिलींभ्रकं } ( न॰ ) १ कुकुरमुत्ता । भुइछत्ता । शिलीन्भ्रकं }

शिर्लीझी । (स्त्री॰) १ मिद्दी । २ केंचुश्रा । शिर्लीन्झी / गिजियायी ।

शिह्पं (न०) १ दस्तकारी । कारीगरी । हुनर ।
२ श्रुवा ।--कर्मन्. (न०)—िक्रिया (स्त्री०)
दस्तकारी । हाथ की कारीगरी ।—कारः,
—कारकः,—कारिन्. (पु०) दस्तकार । कारीगरा ।—शालं, (न०)—शालः, (पु०) कारखाना ।—शास्त्रं, (न०) १ वह शास्त्र जो दस्तकारी की शिद्धा दें । २ यंत्र विद्या ।

प्रिल्पिन् ( वि॰ ) १ यंत्र निर्माण-कला-विज्ञान सम्बन्धी। २ यंत्रसम्बन्धी (पु॰) १ शिल्पी। कारीगर। यंत्र कलाविद्। २ किसी भी दस्तकारी के काम में निपुण।

शिव (वि०) १ श्वम । कल्याणकारी । २ श्रच्छे स्वास्थ्य वाला ।—श्रात्मकं, (न०) सेंधा निमक ।—श्रादेशकः, (पु०) १ श्वम संवाद देने वाला । २ ज्योतिषी ।—श्वालयः, (पु०) शिव जी का मन्दिर । २ लाल तुलसी ।—श्रालयं, (न०) शिव जी का मन्दिर । २ रमशान । —इतर, (वि०) श्रश्चम । श्रमक्रलकारी । कर, (=शिवंकर,) (वि०) श्रमकारी । श्वानन्ददायी।—कीर्तनः, (पु०) भङ्गी का नाम ।—गति, (वि०) समृद्ध । हर्षित ।—धर्मजः, (पु०) मङ्गलकारी । कोमल ।—तातिः, (पु०) श्रमकारी । कल्याणकारी । कोमल ।—तातिः, (पु०) श्रमकारी । क्रमल । —दार्चं,

देवदारु का पेड़ ।—द्रुमः, ( पु॰) विलव वृच्च ।—
द्रिष्टा, (ची॰) केतक वृच्च ।—धातुः, (पु॰)पारा ।
—पुरं, (न॰)—पुरं। (ची॰) बनारस । काशी ।
—पुराग्ं, ( न॰) अष्टादश पुराग्णें में से एक ।
—प्रयः, ( पु॰) १ स्फटिक । २ अगस्त । वकवृच्च । ३ धत्रा । ४ सद्राच ।—वल्जकः, ( पु॰) अर्जुन वृच्च ।— राजधानी, (ची॰) बनारस ।
काशी ।—राजिः, (ची॰) माव कृष्ण १४शी।
—लिङ्गं, ( न॰) महादेव की पिंडी ।—लोकः, (पु॰) शिव जी का लोक या कैलास ।—वल्लभः, (पु॰) अगम का पेड़ ।—वल्लभा, (ची॰) पार्वती ।—वाहनः, ( पु॰) वेल ।—चीजं, (न॰) पारा ।—शिखरः, (पु॰) १ चन्द्रमा ।
२ धत्रा ।—सुन्दर्रा, (ची॰) दुर्गा ।

शिषं (न॰) १ समृद्धि । कुशल । कल्यास । श्रानन्द । २ मोत्त । ३ जल । ४ समुद्री निमक । १ सेंधा निमक । ६ शुद्ध सोहागा ।

शिवः (पु॰) १ महादेव।२ लिङ्ग। जननेन्द्रिय । ३ शुभ भोग विशेष।४ वेद।४ मोत्तः।६ खूँटा। ७ देवता। प्रारा।६ शिलाजीतः। १० काला धतुरा।

शिवकः ( पु॰ ) १ गौ ग्रादि बाँधने का खूंटा । २ पशुत्रों के खुजाने के लिये बनाया हुत्रा खंभा ।

शिवा ( खी॰ ) १ पार्वती । २ गीदड़ी । १४गाली । सियारिन । ३ मोच । ४ शमी वृच । ४ हत्दी । ६ दूर्वा । ७ गैारोचन ।—श्ररातिः, ( पु॰ ) कुत्ता।—प्रियः, (पु॰) वकरा ।—फला, (खी॰) शमी वृच।—हतं, ( न॰ ) गीदड़ का हुहा ।

शिवानी (स्त्री०) पार्वती । शिवपत्नी ।

शिवाल्लः ( पु॰ ) गीदइ । सियार । शिवौ ( वि॰ ) शिव श्रीर पार्वती ।

शिशिर (वि॰) ठंडा । शीतल । ग्रंग्रुः,—िकरणः, —दोधितिः,—रिष्टमः, ( पु॰ ) चन्द्रमा । —ग्र्यत्ययः, (पु॰)—ग्रपगमः, (पु॰ ) जाड़े का ग्रन्त ।—कालः,—समयः, (पु॰ ) जाड़े का मौसम ।—झः (पु॰ ) श्रग्नि । शिशिरं (न॰)) १ श्रोल कोहरा। कोहासा। २ शिशिरः (पु॰)) जाड़े का मौसम। ( माघ श्रीर फागुन) ६ टंडक। शीतलता।

शिशुः ( पु०) १ वचा । यालक । २ किसी जानवर का वचा । ३ यालक जो = श्रोर १६ वर्ष की श्रवस्था के बीच हो ।—क्रन्दः (पु०)—क्रन्दनं, ( न०) यच्चे का रुद्रन ।—गन्धा, ( स्त्री०) मल्लिका । मोतिया ।—पालः, (पु०) चेदि देश का एक राजा, जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था ।—मारः, (पु०) सूँस नामक जलजन्तु ।—बाहकः,—बाहाकः, ( पु०) जंगली वकरा ।

शिशुकः (पु॰) १ यचा । २ किसी जानवर का यचा। ३ वृष । ४ सृंस ।

शिश्नं } (न०) लिंग। जननेन्द्रिय।

शिश्विदान (वि॰ ) १ सदाचारी । पुरायात्मा । धर्मातमा । २ हुष्टातमा । पापी । पापात्मा ।

शिष् ( धा॰ प॰ ) [ शेषित ] घायल करना । मार डालना ।

तिम् (व० कृ०) १ वचा हुआ। वचा खुचा। २ आज्ञा दिया हुआ। आदेश किया हुआ। ३ सिखाया हुआ। शिचित। नियमाधीन किया हुआ। ४ शालीन। श्राज्ञाकारी। ४ बुद्धिमान। विद्वान। ६ पुरायातमा। प्रतिष्ठित। ७ शान्त। धीर। म मुख्य। प्रधान। उत्कृष्टतर। उत्तम। प्रसिद्ध। प्रख्यात। ६ वेद के वचनों पर विश्वास रखने वाला। श्राचरण वाला। श्राचार व्यवहार में निपुण पुरावि । ११ सम्य। सज्जन। भला श्रादमी। —श्राचारः, (पु०) बुद्धिमानों का श्राचरण। २ श्रव्छा स्वभाव। श्रव्छा श्राचरण। स्मा, (स्वी०) राजसभा। राज्यपरिषद्।

शिष्टः (पु॰) १ प्रसिद्ध या प्रस्यात पुरुष । २ बुद्धिमान जन । १ मंत्री । बज़ीर । मशवरा देने वाला ।

शिप्टिः (स्त्री॰) १ श्रजुशासन । शासनं । २ श्रादेश । श्राज्ञा । ६ दर्ग्ड । सज्ञा ।

शिष्यः ( पु॰ ) १ त्रन्तेवासी । विद्यार्थी । शागिर्द । २

क्रोध । रोप ।—परम्परा, ( स्त्री॰) शिष्यानुक्रम । —शिटिः, ( स्त्री॰ ) शिष्य का सुधार ।

शिह्नः } ( पु॰ ) शिलारस नामक गन्धदृन्य ।

श्री (धा॰ थ्रा॰) [श्रेते शयित ] १ लेटना। पड़ना। श्राराम करना। विश्राम करना। २ सेाना।

গ্নী ( দ্মী॰ ) १ निद्रा । श्राराम । शान्ति ।

श्रीक् (धा॰ श्रा॰) [श्रीक्तते ] १ जल से तर करना। (पानी) छिड़कना। २ धीरे धीरे गमन करना। (उ॰—शीक्तति, श्रीकयिति—शीक्रयते ] १ कोध करना। २ नम करना। तर करना।

श्रीकरः ( पु॰ ) १ जलकण । पानी की दूँद । २ वायु हारा उत्तिप्त जल विन्दु । वर्षा की फुश्रार । तुपार । श्रीस । शयनम ।

श्रीकरं ( न॰ ) १ सरत वृत्त । २ गंधाविरोजा ।

ग्रीझ (वि॰) १ श्रविलम्ब । चटपट । तुरन्त । जल्द । २ वह श्रन्तर जो प्रथिवी के दो भिन्न भिन्न स्थानों से प्रहों के देखने में होता है । —कारिन्, (वि॰) फुर्त्ताला । जल्दी करने वाला । —क्रीपिन्, (वि॰) जल्दी गुस्सा होने वाला । चिद्वचिद्रा । —चेतनः, (पु॰) कृता । —बुद्धिः (वि॰) तीषणबुद्धि वाला । —लंग्नन (वि॰) तेज़ जाने वाला । तेज़ चलने वाला । —विधिन्, (पु॰) श्रव्ह्या निशाने वाला । श्रव्ह्या वाणवेधी ।

श्रीद्यं ( ग्रन्थया॰ ) जल्दी से । फुर्त्ता से ।

जीब्रिन् ( वि॰ ) फुर्त्तीला । तेज़ ।

शीब्रिय (वि०) तेज ।

शोघ्रियः ( पु॰ ) १ विष्णु । २ शिव । ६ विझियों की सदाई ।

शीब्रियं ( न० ) तेज़ी । फुर्ती ।

शीत् ( ग्रन्यया० ) १ सहसा ग्रानन्दोहेक या भयो-हेक न्यक्षक ग्रन्थय विशेष । मैधुन के समय की सिसकारी ।—कारं: —कृत्, ( पु०) सिसकारी । शीत ( वि० ) १ ठंडा । सर्द । शीतल । २ सुस्त ।

शीत (वि०) १ ठढा । सद । शातल । २ सुस्त । काहिल । सदा श्रोंघने वाला । ६ मूर्ख । कुन्दजहन । भन्दबुद्धि।—ग्र्यंशुः, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ कपुर ।--- थ्रदः, ( पु॰ ) दाँतों के मस्हों का एक रोग ।—श्र्राद्रिः, ( पु॰ ) हिमालय पहाड़ । —ग्रश्मन्, ( ५० ) चन्द्रकानत मणि।—ग्रार्त, (वि०) शीत से पीड़ित। थरथराता हुग्रा। —उत्तमं, ( न०) जल।—कालः, ( पु० ) शीत भरतु । जाड़े का मौसम ।—क्रच्छुः, ( पु॰ ) -कुच्छुं, ( न० ) मिताचरा के श्रनुसार एक प्रकार का बस जिसमें तीन दिन तक ठंडा जल, तीन दिन तक ठंढा दूध ग्रौर ६ दिन तक ठंडा घीपीकर श्रौर ६ दिन सक विना कुछ खाए रहना पड़ता है ।— गन्धं, (न०) सफेद चन्दन । – गुः, ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर ।---चम्पकः,(पु०) १दीपक । २ श्राईना । दर्पण ।—दीधितिः, (पु॰ ) चन्द्रमा । —पुष्पः ( पु० ) सिरिस वृत्त । – पुष्पकं, (न० ) शैलेय। छरीला ।—प्रभः, (पु०) कपूर ।— भातुः, ( ५० ) चन्द्रमा ।—भीरुः, महिका । मोतिया।—मयुखः,—मरीचिः,—रश्मिः, (पु॰) चन्द्रमा । २ कपूर । — रस्यः, ( पु० ) दीपक । —रुच्, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा ।—वरुकः, ( पु॰ ) उदुम्बर या गृत्तर का पेड़ ।—वीर्यकः ( पु॰ ) वट वृत्त । वरगद का पेड़।—शिवः, ( पु० ) शमी वृच्च।—शिवं, (न०) १ सेंघा निमक।२ सोहागा।—-श्रुकः, ( पु० ) जवा । जौ। यव । —स्पर्श, (वि॰) ठंडा। शीतल।

शीतं (न॰) १ ठंडक सदीं। शीतलता। २ जल। ३ दालचीनी।

शीतः ( पु॰ ) १ सरपत । नरकुत्त । २ नीम का पेड़ । सर्दी का मौसम । ४ कपूर ।

शीतक (वि०) शीतल। ठंडा।

शीतकः ( पु॰ ) १ कोई भी शीतल वस्तु । २ जाड़ा । जाड़े का मौसम । ६ सुस्त या काहिल जन । ४ प्रसन्न । वह मनुष्य जिसे किसी प्रकार की चिन्ता न हो । १ विच्छु । बीछी ।

शीतल (वि॰) ठंडा । सर्द ।—छुन्दः, (पु॰) चम्पा का पेड़ ।—जलं, (व॰) कमल ।—प्रदः, ( पु॰ ) —प्रदं, ( न॰ ) चन्दन —पष्टी, ( स्त्री॰ ) माघ शुक्का छुठ ।

शीतलं (न०) १ ठंडक। शीतलता। २ जाड़े का मौसम। ३ शैलेय। शिलारस। ४ सफेद चन्दन। ४ मोती। ६ तृतिया। ७ कमल। म वीरण।

शीतलः ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ कपूर । ३ क. ीन । ४ चम्पा का पेड़ । ४ जैनियों का व्रत विशेष ।

,शीतलकं ( न० ) सफेद कमल ।

शीतला ( स्त्री॰ ) १ विस्फोटक रोग । चैचक । २ इस नाम की देवी जिनका वाहन खर है ।

शीतली (स्ती॰) चेचक। माता। बसन्त रोग।

शीता देखें। सीता।

शीतालु (वि॰) जाड़े का मारा हुआ। जाड़े से काँपता हुआ।

शीत्य देखेा सीत्य।

शीधु (पु॰ न॰) १ सुरा। शराब। मदिरा। २ श्रंगृरी शराब। द्वाचासन।—गन्धः, (पु॰) वकुल वृच। – पः, (पु॰) शराबी। मदिरापान करने वाला।

शीन (वि०) गाड़ा। जमा हुआ।

फ्रीनः (पु॰) १ मूर्खं। जङ्बुद्धि वाला। २ श्रजगर सर्पं।

शीभ् ( धा॰ ग्रा॰ ) [ शीभते ] १ डींगे मारना । २ कहना ।

शीभ्यः ( पु० ) १ बैल । २ शिव ।

शीरः ( पु० ) बड़ा सर्प ।

शीर्म् ( व० क्र० ) १ कुम्हलाया हुया। सुर्माया हुया। सदा हुया। गला हुया। २ छुप्तः। सूखा। ३ हुकड़े हुकड़े । दूटा फूटा । ४ लटा । हुवला। —ध्रांद्रिः, —पादः, ( पु० ) १ यमराज। २ शनियह।—पर्ग्मः, ( न०) कुम्हलाया हुया पत्ता। —पर्ग्मः, ( पु० ) नीम का पेड़ ।—वृंतं, (न०) कर्लीदा। तरवुज्ञ। हिंगवाना।

शीर्ष ( न॰ ) एक गम्ध द्रव्य । शीर्वि ( वि॰ ) नाशक । अनिष्टकारी । हानिकारी । शीर्ष (न०) १ सिर। २ काला श्रगर। — श्रामयः, (पु०) सिर का कोई भी रोग। — छेदः, (पु०) सिर का काट ढालना। — छेद्रः, (िव०) सिर काट ढालने योग्य। — रत्तकं (न०) ग्वृंद। शिरखाण। शिर्कं (न०) १ सिर। २ ग्वेण्डी। ३ शिरखाण। श्र टोपी। साफा। पगड़ी। १ फैसला। न्याय का परिगाम। इगडाज्ञा।

शीर्षकः ( ए० ) ३ सह ।

ज्ञीर्पस्यः ( पु॰ ) साफ़ ऋाँर विना इलके पुलके केश । ज्ञीर्पस्यं ( न॰ ) ६ शिरखास । २ टोपी । टोप । ज्ञीर्पन् ( न॰ ) सिर ।

श्रील् (धा० प०) [श्रीलिति ] १ ध्यान करना । २ प्जन करना । श्रर्चन करना । ३ धभ्यास करना । [उ०—श्रीलयिति - श्रीलयते ] १ धर्चन करना । प्जा करना । २ श्रभ्यास करना । श्रध्ययन करना । श्रावृत्ति करना । मनन करना । ३ धारण करना । पहनना । ४ भेंट करना ।

श्रीलं (न०) १ स्वभाव। लच्छा। सम्मान। मुकाव। श्रादत । वान। २ श्राचरण । चानचलन। ३ श्रद्धा स्वभाव । ४ सदाचरण। सदाचार। ४ सान्दर्य। सुन्दररूप।—खगडनं, (न०) सदाचार का नाश करना ।—धारिन्, (पु०) शिव जी। —सञ्चना (खी०) सदाचार का नाश करना।

शीलनं ( न॰ ) १ श्रभ्यास । सम्मान करण । २ धारण करण ।

शीलित (व॰ क़॰) १ श्रभ्यास किया हुश्रा। २ धारण किया हुश्रा। पहिना हुश्रा। यसा हुश्रा। ४ निपुण। पटु। १ सम्पन्न। युक्त।

शीवन् ( ५० ) ग्रजगर सर्प ।

शीलः ( पु॰ ) वड़ा साँप ।

शुंशुमारः ( पु॰ ) शिशुमार । सुद्दस ।

शुक् ( घा॰ प॰ ) [ शोकित ] जाना।

शुकं (न॰) १ वछ । २ शिरखाण । ३ पगईो । साफा । ४ कपढ़े का दामन । श्रंचल ।—श्रदनः, ( पु॰ ) श्रनार का पेड़ ।—तरुः,—ह्रुमः, ( पु॰ ) सिरिस का पेड़ ।—नास्तिका, (वि॰) तीते की चोंच जैसी नाक। - पुच्छः, (पु॰) गन्थक। - पुष्पः, - प्रियः, (पु॰) सिरिस का पेड़। - पुष्पा, (स्त्री॰) १ धुनेर । २ श्रगस्त का पेड़ । - चहन्तभः (पु॰) श्रनार । चाहः, (पु॰) कामदेव।

शुक्तः ( पु॰ ) १ तोता । सुग्गा । २ सिरिस का पेद । ३ व्यास के एक पुत्र का नाम ।

शुक्त (य॰ कु॰) १ चमकीला । पियत्र । स्वच्छ । २ सद्दा । स्रम्ल । ३ कहा । कठोर । ४ संयुक्त । रिलप्ट । मिला हुन्या । ४ निर्जन । सुनसान । उजार ।

शुक्तं (न०) ६ मोस । २ फाँजी । ३ एक प्रकार का यहा पेय पदार्थ ।

्रशुक्तिः (खी॰) सीप । २ शंख । ३ घों वा । ४ खेापड़ी का भाग विशेष । ४ घोड़े की गरदन या छाती की भोरी । ६ गन्ध द्रव्य विशेष । ७ दो कर्ष या चार तोले की एक तोल । — उद्भ्वं,— जं, (न॰) मोती । सुक्ता ।—पुटं, (न॰)—पेशी, (खी॰) यह सीप जिसमें मोती निकलता है।— चभूः (खी॰) सीप ।—चीजं, (न॰) मोती ।

शुक्तिका (ष्टी॰) सीप, जिसमें मोती निकले।

शुक्तः (पु॰) १ शुक्र ब्रहः। २ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्यः। ३ ज्येष्ट मास का नाम । ४ श्रग्नि देवका नाम।

शुक्तं (न०) १ पुरुष का वीर्य या धातु । २ किसी भी वस्तु का सार या निष्कर्ष । -- झड्नः, (पु०) मोर । -- करः, (वि०) धातु सम्बन्धी ।-- करः, (पु०) मज्जा ।-- वारः, -- वास्तरः, (पु०) भृगुवार । शुक्रवार ।-- शिष्यः, (पु०) देत्य । दानव ।

शुक्तत ) (वि॰) १ वीर्य सम्बन्धी। २ शुक्र या पीप शुक्तिय ∫ की बढ़ाने वाला।

शुक्क (वि॰) १ सफेद ।२ स्वच्छ । चमकीला ।
—श्रङ्गः,—श्रपाङ्गः, (पु॰) मोर ।—उपला,
(स्री॰) मिश्री ।—कग्रटकः (पु॰) पर्ची
विशेष ! सुर्गावी । जलकाक ।—कर्मन्, (वि॰)

पुण्यात्मा । धर्मात्मा । —कुष्टं, ( न० ) सफेद कोइ ।—धातुः, (पु०) चाक । खड़िया मिट्टी । —पत्तः, (पु०) उजियाला पाख ।—वायस, (पु०) सारस ।

शुक्कं (न॰) १ चाँदी । २ नेत्ररोग विशेष जो आँखों के सफेद तल या डेले पर होता है । ३ ताज़ा मक्खन । ४ खट्टी काँजी या माँदी ।

शुक्तः (पु०) १ सफेद ग्ङ्ग । २ शुक्त पत्तः । ३ शिव का नाम ।

शक्कक (वि०) सफेद।

शुक्ककः (पु॰) १ सफेद रङ्ग । २ शुक्कपत्त । उजियाला पाल ।

शुक्कुल (वि॰) सफेद । उज्ज्वल ।

शुक्का (खी॰) ५ सरस्वती । २ मिश्री । कन्द । ३ गोरे वर्ण की छी । ४ काकेाली पौधा ।

शुक्तिमन्, (पु॰) सफेदी।

शुक्तिः (पु॰) । १ पवन । हवा। २ चमक । दीप्ति । ३ श्राग ।

श्रांगः ) (पु॰) १ वटवृत्त । वरगद का पेद । २ त्राँवला श्रुद्धः ) ६ जी या त्रनाज की वाल । भुद्दा । पाकड़ का पेद ।

शुंगा ) (स्त्री०) १ कली काकोप २ जवाया अनाज शुङ्का∫ की बाल ।

र्शुंगिन् } ( पु॰ ) १ वटवृक्ष । वरगद का पेड़ । शुङ्गिन्

शुच् (धा० प०) [ प्रोचिति ] १ शोक करना । दुःखी होना । विज्ञाप करना । २ पछताना । खेद करना ।

युच् } (स्त्री॰) खेद। दुःख। सन्ताप। पीड़ा।

श्चि (वि॰) १ साफ । विश्च इ । स्वच्छ । २ सफेद । ३ चमकीला । ४ पुरुयात्मा । धर्मात्मा । जो अष्ट न हो । १ पवित्र । ६ ईमानदार । निब्कपट । सच्चा ७ ठीक । सही । ठीक ठीक ।—द्भुमः (पु॰) वटवृच ।—मग्गिः, (पु॰) स्फटिक । विक्लीर पत्थर ।—मल्लिका, (छी॰) नैवारी । नवमित्तका ।—रोखिस्. (पु॰) चन्द्रमा । —व्रत (वि॰) पृत । पवित्र । पुण्यारमा । —स्मित, (वि॰) मधुर मुसक्यान वाला ।

श्रुचिः (पु॰) १ सफेद रङ्ग । २ विश्रुद्धता । सफाई । ३ निर्देषिता । भलाई । पुण्य । ईमानदारी । श्रुद्धता । सहीपन । १ ब्रह्मचर्य । १ पवित्रजन । ७ ब्राह्मण । म श्रीप्मऋतु । ६ ज्येष्ठ ग्रीर श्रापाइ का महीना । १० ईमानदार ग्रीर सच्चा मित्र । ११ सूर्य । १२ चन्द्रमा । १३ ग्राग्नि । १४ श्रङ्कार रस । १४ श्रुक्त यह । १६ चित्रक वृत्त्व ।

शुचिस् (न॰) चसक । प्रकाश । दीप्ति । श्राभा । शुच्यू (घा॰ प॰) [शुच्यति ] १ स्नान करना । मार्जन करना । २ निचोड़ना । ३ (श्रकं का ) खींचना । मथना ।

शुटीरः (५०) वीर । नायक ।

शुरु (घा० प०) [ शोठिति] १ रोका जाना। रुकावट डाला जाना। २ लँगड़ाना । ३ वचाव करना। समुहाना । ( उ०—शोठयित-शाठयते ) सुस्त होना।

र्गुट् ) (धा॰ प॰ उ॰) [ शुग्ठति, शुग्ठयति— शुग्ठ् ) शुग्ठयते ] १ साफ करना । २ सूखना ।

शुंठि (छी॰) | शुंगिठ (छी॰) | शंठी (छी॰) |

शुग्ठी (खी॰ े सोंठ। शुग्ठी (खी॰ े

शंख्यं (न०) शुंगुट्यं (न०)

श्रृंडः ) (पु॰) १ मदमाते हाथी का सद जो उसकी श्रुगुडः ∫ कनपुटी से चूता है। २ हाथी की सुड़।

शुंडकः } (पु॰) कलवार । शराव खींचनेवाला ।

शुंडिन् ) १ कलवार। शराव बनाने वाला । २ शुग्डिन् ∫ हाथी।—सूषिका (स्त्री०) बहुँदरो

शुतुद्धः } (स्त्री॰) सतलज नदी ।

शुद्ध (व॰ छ॰) १ पवित्र । स्वच्छ । विशुद्ध । २ निर्देष । ३ सफेद । चमकीला । ४ वेदाग ४ मोलाभाला । श्राडम्बररहित । ६ ईमानदार । धर्मात्मा । ७ सही । ठीक । दोषरहित । शुद्ध । म निदोष समभ कर वरी किया हुश्रा । १ केवल । सिर्फ । १० श्रमिश्रित । यिना मिलावट का । ११ श्रसमान । १२ श्रिघिकार प्राप्त । १३ पैनाया हुआ ।

गुद्धं (न०) १ कोई भी वस्तु तो विशुद्ध हो । २
विशुद्धारमा । ३ सेंधा निमक ४ । काली मिर्च ।
—ग्रन्तः, (पु०) ज़नानख़ाना । राजा का
रनवास । श्रन्तःपुर ।—ग्रोदनः (=श्रुद्धोदनः) (पु०) गुद्धदेव के पिता का नाम ।
—च्येतन्यं, (न०) विशुद्ध ग्रुद्धि ।—जंग्रः,
(पु०) गधा ।—ध्यो,—भाव,—मिति, (वि०) विशुद्ध
मन का । श्राडम्बररहित । ईमानदार ।

शृद्धः (पु॰) शिव जी।

शुद्धः (स्री०) १ विशुद्धता।सफाई। २ चमक। श्रामा। १ पवित्रता। प्रायश्चित्त। १ प्रायश्चितातम्ककर्म। १ प्रायश्चितातम्ककर्म। १ प्रद्धायी। सुगतान। ७ वदला। ८ रिहाई। सुरकारा। ६ सत्य। १० संशोधन। संस्कार। ११ वाकी निकालने की क्रिया। १२ दुर्गादेवी का नाम।—पत्रं, (न०) १ भूल संशोधन सूची। २ २ प्रायश्चित्त द्वारा पापनिर्मुक्त होने का प्रमाण

शुध् (धा॰ प॰) [शृध्यति-शृद्ध] १ शुद्ध हो जाना पवित्र होना । २ श्रनुकूल होना । ३ संशयों की नियुत्त करना ।

शुन् (धा॰ प॰) [शुनति] जाना।

शुनःशेपः ) (पु॰) श्रजीगर्तपुत्र एक ब्राह्मण का नाम । शुनःशेफः ) इसका नाम ऐतरेय ब्राह्मण में श्राया है ।

शुनकः ( पु॰ ) १ ऋगुवंशीय एक ऋषि का नाम । २ कुत्ता ।

श्चनाशीरः } (पु॰) १ इन्द्र । २ उल्लू । श्चनासीरः }

शुनिः (पु०) कुत्ता ।

शुनी (छी०) कुतिया।

शुनीरः (पु०) ध्रनेक कुतिया।

शुंध ) (धा॰ ड॰) [शुन्धति—शुन्धते, शुन्धयति-शुन्धे ) शुन्धयते ] १ पिनत्र होना । स्वच्छ होना । २ साफ करना । पिनत्र करना । शुध्युः (५०) पवन । हवा ।

शुभ् (धा॰ थ्रा॰) [शोभते] १ चमकना । सुन्दर लगना । २ लाभदायक प्रतीत होना । १ उपयुक्त होना । ४ सजाना ।

शुभ (वि॰) १ चमकीला । चमकदार । २ सुन्दर । .ख्यसूरत । ३ शुभ । कल्यागप्रद । सुखी । भाग्यवान । ४ प्रसिद्ध । नेक । धर्मात्मा । —श्रज्ञः, (पु॰) महादेव ।—श्रङ्ग, ( वि॰) .ख्यस्रत । सुन्दर ।--- प्राङ्गी, (छी०), १ सुन्दरी स्त्री । २ कामदेव पत्नी रति ।—ग्रपाङ्गा, (स्त्री०) सुन्दरी स्त्री । —श्रशुभं, (न०) सुख दुःख । भलाद्यरा ।—श्राचार, (वि०) पुर्यात्मा । —ग्रानना, (स्री॰) सुन्दरी स्त्री।—इतर, वि॰) १ ब्रुरा । खराय । २ श्रशुभ । – उदर्क, (वि०) वह जिसका श्रन्त शुभ हो या श्रानन्दमय हो। —कर, (वि॰) ग्रुभ । मङ्गलकारी ।—कर्मनू. (न०) पुरुयकार्य । गन्धवाला । वेाल नामक गन्धद्रव्य ।—प्रहः, (पु०) श्रच्छाप्रह । श्रच्छा फल देनेवाला प्रह। – दः, (पु०) पीपल का वृत्त। -दन्ती, (स्री०) वह स्री जिसके सुन्दर दाँत हों। —लग्नः, (पु॰) —लग्नं, (न॰) श्रन्छा मुहूर्ते । ---वार्ता, (स्नी०) शुभ संवाद । ख़ुशख़वरी । — चासनः, (पु॰) मुँह के। खुशवृदार करने वाला गन्धद्रव्य विशेष ।—शंसिन्. (वि०) शुभ या मङ्गलद्योतक।—स्थली (स्वी०) १ वह मरखप जहाँ यज्ञ होता हो। यज्ञभूमि । २ मञ्जल भूमि । पवित्र स्थान ।

शुभं (न०) १ कल्याण । मङ्गल । सौभाग्य । प्रसन्नता । समृद्धि । २ श्राभूपण । ३ जल । पानी ४ गन्धकाष्ट विशेष ।

शुभंयु (वि॰) १ शुभ । २ श्रानन्दवर्द्धक ।

शुभंकर } १ (वि॰) कल्याणकारी। २ श्रानन्दवर्द्धक ।

शुभंभावुक } (वि॰) सुसजित । भूषित । शुभम्भावुक

शुभा (स्त्री॰) १ श्राभा । कान्ति । २ सौन्दर्य । ६ कामना । श्रभिलाप । ४ गोरोचन । ४ रामी सं० श॰ कौ०—१०७ वृत्त । ६ देवतात्रों की सभा । ७ दूर्वा । दूव । द प्रियंगुलता ।

शुभ्र (वि॰) १ कान्तिमान्। सुन्दर। २ सफेद। उज्ज्वल।—श्रंशुः,—करः, (पु०) १ चन्द्रमा। २ कपूर।—रश्मिः, (पु०) चन्द्रमा।

शुर्म्न (न॰) १ चाँदी। २ श्रवरक। ३ सेंघानिमक। ४ तूतिया।

शुभ्रः ( पु॰ ) १ सफेद रंग । २ चन्दन ।

शुभ्रा (स्त्री०) १ गंगा। २ स्फटिक। ३ वंशलोचन।

शुभ्रिः ( ५० ) ब्रह्मा ।

शुंभ् (धा॰ प॰) [श्रंभिति] १ चमकना । २ बोलना। ३ श्रनिष्ट करना। घायल करना।

शुंभः ) (पु०) एक दैल जिसका वध दुर्गा देवी ने शुम्भः ) किया था।—घातिनी,—मर्दिनी (स्त्री०) दुर्गा का नाम।

शुर् ) (धा० आ०) [ शूर्यते ] १ घायल करना। शूर् ) वध करना। २ इड़ करना। रोकना। थामना। शुल्क् (धा० उ०) [ शुल्कयित — शुल्कयते ] १ पाना। २ देना। अदा करना। ३ उत्पन्न करना। ४ कहना। वर्णन करना १ स्वागना। छोड़ देना।

युक्तं (न०) १ कर । महसूल । चुंगी । (विशेष) युक्तः (पु०) १ कर । (घाट की उतराई का , महसूल । २ लाभ । सुनाफ़ा । ६ साई । ४ वह मूल्य जो कन्या की ख़रीदने के लिये उसके पिता को दिया जाय । १ विवाह के समय की भेंट । ६ विवाह का दैनदायजा । ७ वह भेंट जो वर अपनी दुलहिन को दे ।—आहक —आहिन्. (वि०) कर उगाहने वाला । —दः, (पु०) विवाहोपलच्य में भेंट देने वाला ।

शुल्तं ( न० ) १ रस्सी । कमानी । २ ताँवा ।

ग्रुट्व ) ( धा॰ उ॰ ) [ ग्रुट्वयति ग्रुट्वयति, ग्रुट्व-ग्रुट्य् ) यते, ग्रुट्वयते ] १ देना । दान करना । २ भेजना । पठाना विसर्जन करना । विदा करना । नापना ।

शुट्वं ) (न॰) १ रस्सा। डोरी। २ ताँबा। यज्ञीय शुट्वं ) कर्म विशेष। ४ जल का सामीप्य या वह स्थान जो जल के समीप हो । १ नियम । विधि । थादेश ।

शुल्वा } (स्त्री॰) देखे। शुल्व।

शुश्रु (स्त्री॰) माता।

शुश्रूषक ( वि॰ ) श्राज्ञाकारी ।

शुश्रूषकः ( ५० ) नोकर । सेवक ।

ग्रुश्रूषणं (न०)) १ सुनने का अभिलाप २ ग्रुश्रूषणा (स्त्री०)) सेवा। परिचर्या। ३ कर्त्तंच्य-परायणता। ग्राज्ञापालन करने की क्रिया।

शुश्रूषा ( छी० ) १ श्रवण करने का श्रभिलाप । २ सेवा । चाकरी । ३ श्राज्ञावर्तिस्व । श्राज्ञापालन । कर्त्तव्यपरायणता । ४ सम्मान । प्रतिष्ठा । ४ कथन। उक्ति ।

ग्रुश्रूषु (वि॰) १ सुनने का श्रभिलापी । २ सेवा करने की कामना रखने वाला ३ श्राज्ञाकारी।

शुष् (धा॰ प॰ ) [शुष्यति, शुष्क ] १ सूल जाना । २ कुम्हला जाना । सुरक्षा जाना ।

शुपः ( पु॰ ) शुपो ( खी॰ ) है। सुखाने की किया। २ सूमि रन्ध्र।

शुषिः (स्त्री॰) १ सुखाने की क्रिया। २ छेद।३ सर्पं के विण्दन्त का खोखला भाग।

शुषिर (वि॰) सूराखों से पूर्ण। छिद्रदार।

शुषिरं (न०) १ सूराख । २ त्रम्तरित्त । ३ वह बाजा जो फूंक से या हवा देकर बजाया जाय ।

शुषिरः ( ५० ) १ ग्रग्नि । २ चृहा । मूस ।

शुषिरा (स्त्री॰) १ नदी । २ गन्धद्रत्र्य विशेष । ३ लौंग ।

शुषितः ( ५० ) पवन । हवा ।

शुक्क (वि॰) १ सूखा । २ भुना हुआ । ६ कृश । दुबला । बनावटी । भूठा । ४ रीता । व्यर्थ । निकम्मा । ६ अकारण । कारण रहित । श्राधार-श्रन्य । ७ कदु । बुरा लगने वाला । — श्रङ्गी, (स्त्री॰) द्विपकली । विसतुद्द्या । — कलहः, (पु॰) निरर्थक कगड़ा । — वैरं, (न॰) श्रका- रण शत्रुता।—त्रणं, ( न० ) फोड़े या छाप का निशान ।

शुष्कलं (न॰)} १ सूखा माँस । माँस । शुष्कलः (पु॰)}

्रमुष्मं (न०) १ पराक्रम । वल । २ दीप्ति । श्राभा । ्रगुप्तः (पु०) १ सूर्य । २ त्राग । ६ पवन । ४ पत्ती । चिड़िया।

शुप्तन् (पु॰) ग्रम्ति। (न॰) १ वल। पराक्रम। २ श्रामा । दीक्षि ।

श्रुकं (न॰)) १ जवा की वाल । सुद्या । २ सुग्रर श्रुकः (पु॰)) का वाल । कड़ा वाल । ३ नोंक। पैनो नोंक । ४ कोमलता । दयालुता । ४ एक प्रकार का विपैला कीड़ा।—कोट:,—कोटकः ( पु॰ ) एक जाति का रोएँदार कीड़ा। —धान्यं, (न०) वह श्रन्न जिसके दाने वालों या सींकों में लगते हैं, जैसे गेहूँ, जवा श्रादि।—पिंडिः,— पिराडी, (खी॰)—शिंवा,—शिंविका, - शिंवी, (स्त्री॰) कपिकच्छु । किंवाछ । कोंछ । दोंदिया ।

श्रुककः (५०) श्रनाज विशेष । केामलता । द्यालुता ।

शुकरः ( पु० ) शुकर । सूत्रर ।—इव्टः, (पु० ) मुस्ता । कसेरू ।

शूकल: ( पु॰ ) चमकने या भड़कने वाला घोड़ा। शृद्धः (पु॰) स्मृत्यनुसार घ्यंथवा हिन्दूधर्म शाखानु-नुसार चारवर्णों में से चौथा श्रीर श्रन्तिम वर्ण । - उदकं, (न०) वह जल जे। श्रद्ध के छूने से भ्रष्ट हो गया हो ।—प्रियः, ( पु॰ ) पलाग्हु। प्याज ।---प्रेप्यः, ( पु॰ ) वह ब्राह्मण चित्रय या वैश्य जे। किसी शूद्र की नौकरी या सेवा करता हो । —याजकः, ( पु॰ ) वह बाह्यण जे। सूद्र के। यज्ञ कराता हो या उसके लिये यज्ञ करता हो ।—वगः, ( पु॰ ) शूद्र जाति ।—सेवनं, ( न॰ ) शूद्र की

शृद्धकः ( पु॰ ) विदिशा नगरी का एक राजा श्रौर मृच्छकटिक का रचयिता महाकि ।

सेवा ।

श्रुद्रा ( स्त्री॰ ) श्रुद्रजानि की स्त्री ।—भार्थः, ( पु॰ ) । श्रुरणः ( पु॰ ) जमीकंद । सूरन ।

वह पुरुप जिसकी स्त्री श्रूद जाति की हो।---वेदनं, ( न० ) शूदा छी के साथ विवाह करने वाला।—सुतः, (पु०) शूद्ध स्त्री का वह पुत्र जिसका पिता किसी भी जाति का हो।

श्रुद्राग्गी } (स्त्री॰) श्रुद्ध की परनी। श्रुद्धी

**श्रुन ( व० कृ० ) १ सूजा हु**ग्रा । वड़ा हुग्रा । समृद्ध श्रुना ( छी० ) १ तालु के जपर की छोटी जीम। २ वूचङ्ख़ाना । कसाई्ख़ाना । ३ गृहस्थ के घर के वे स्थान जहाँ निरय श्रनजाने श्रनेक जीवों की हत्या होती हो ; जैसे चूल्हा, चक्की, पानी का पान श्रादि या गृहस्थी के वे उपस्कर जिनसे जीवहिंसा होती हो । वे पाँच ये वतलाये गये है·—यथा चूल्हा चक्की, भादू, उखली श्रीर जलपात्र।

श्रुत्य (वि०) १ रीता ⊦खाली । २ श्रभाव राहित्य । ३ निर्जन । एकान्त । ४ उदास ! रंजीदा । ४ रहित । श्रभावयुक्त ।६ श्रनासक्त । विरक्त । ७ श्रकपट । सरल । सीधासादा । 🛱 ऊटपटांग । श्रर्थ शून्य । ६ नंगा । परिच्छद रहित ।—मध्यः, ( पु॰ ) पोला नरकुल । - वादः, ( पु॰ ) बौद्धों का एक सिद्धान्त जिसमें ईश्वर या जीव किसी को कुछ भी नहीं मानते। - चादिन ( पु॰ ) १ नास्तिक । २ वौद्ध ।

शून्यं (न०) १ खाली स्थान । २ **घाकाश** । ३ शून्य । विंदी । ४ ध्रभाव । श्रनस्तित्व ।

शून्या ( स्त्री॰ ) पोली नरकुल । २ वांभ स्त्री ।

शूर् ( धा॰ उ॰ ) [ शूरयति, - शूरयते ] बहादुरी दिखाना । वीरता प्रदर्शित करना । २ जी खोलकर उद्योग करना ।

श्रूर (वि॰) वहादुर । वीर ।

शूरः (पु॰) १ वीर । भट । योद्धा । २ शेर । ३ श्रुकर । ४ सूर्य । १ साल वृत्त ६ श्रीकृष्ण के पितामह का नाम ।—कीटः, ( पु० ) तुच्छ योद्धा ।— मानं, (न०) ग्रहंकार। ग्रकड़। सेन, (पु०) ( बंहुवचन ) मधुरामग्डल या उसके श्रधिवासी।

शूरंमन्य (वि॰) वह पुरुष जो श्रपने को शूर लगाता हो।

शूर्प (न०) ) स्प।(पु०) दो द्रोस की एक शूर्पः (पु०) } तौल।—कर्माः, (पु०) हाथी। —स्पाला,—सास्त्री, (स्त्री०) वह जिसके ना-स्त्र सूप जैसे हों। रावस की वहिन का नाम। —वातः, (पु०) सूप से निकाली हुई हवा। —श्रृतिः, (पु०) हाथी।

श्रूपीं (स्त्री॰) १ छे।टा सूप । २ सूपनस्ता का नामा-न्तर ।

शूर्मः ) (पु०) [स्त्री०—शूर्मिका, शूर्मी ] १ शूर्मिः ) लोहे की बनी मूर्ति । २ निहाई । शूल् (धा०प०) [शूलिति ] १ वीमार होना । २ वहुत शोर करना । ३ गड़वड़ी करना ।

शूलं (न०) १ शाचीन कालीन एक श्रस्न, जो शूलः (पु०) र्रायः वरहे के श्राकार का होता था। सूली जिससे प्राचीन काल में लोगों को प्राण्डण्ड दिया जाता था। ३ लोहे की सींक जिस पर लपेट कर कवाव भूनी जाती है। ४ कोई भी उथ पीड़ा या दर्द। १ वाय गोले का दर्द। ६ गठिया। यतास। ७ मृत्यु। ममंड़ा। पताका। धन्तम्,—धर,—धारिम्.—धृक् —पाणिः,—भृत्, (पु०) शिव जी का नामान्तर।—शृतुः, (पु०) रेंड का रूख।—स्थ, (वि०) सूली दिया हुआ।—हंत्री, (स्री०) एक प्रकार का जौ।—हस्तः, (पु०) माला धारी।

शूलकः ( पु॰ ) भड़कने वाला घोड़ा।

शूलाऋतं ( न॰ ) भुना हुआ गेारत ।

श्रूलिक (वि॰) १ श्रूलधारी।२ वायु गोले से पीड़ित। (पु॰) भालाधारी।२ खरगोश।३ शिव जी का नामान्तर।

श्चितिनः ( पु० ) १ भाग्डीर वृत्त । २ गृलर का पेड़ । उदुम्बर ।

भ्रूल्य (वि॰) १ सींक पर भुना हुआ। २ सूली पाने का अधिकारी।

श्रुत्यं ( न॰ ) भुना हुआ गोश्त । श्रुष् ( धा॰ प॰ ) [ श्रुषति ] १ उत्पन्न करना । श्वकालः ( पु॰ ) गीदइ।

श्टगालः (पु०) १ गीदइ। सियार । २ द्यावाज । धोलेवाज । छिलया । कपटी । ३ भीरु । डरपोंक । ४ कटुभापी । वदमिजाज १ कृष्ण का नामान्तर —केलिः (पु०) एक प्रकार का वेर या उज्ञाव । —योनिः (पु०) अगले जन्म में श्रगाल के शरीर में उत्पत्ति । —क्रपः, (पु०) शिव जी का रूपान्तर ।

श्यगालिका ) (स्त्री॰ ) १ गीदड़ी । सियारिन । २ श्यगाली ∫ लोमड़ी । ३ मग्गड़ । पलायन ।

श्रृङ्खुलः (पु०)) १ लोहे की जंज़ीर। वेड़ी। २ श्रृङ्खुला (खी०) र जंज़ीर। ३ हाथी के पैर में वाँधने श्रृङ्खुला (न०)) की जंज़ीर। ४ कमरपेटी। १ जरीव नापने की जंज़ीर।—यमकं, (न०) एक प्रकार का खलंकार, जिसमें कथित पदार्थी का वर्णन श्रृङ्खुला के रूप में सिलसिलेवार किया जाता है।

श्चंखलकः, } ( पु॰ ) १ जंनीर । २ ऊँट । श्रद्धुत्तकः

 $\mathbf{z}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{z}}$  जिल्  $\mathbf{z}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{z}}$  जिल्  $\mathbf{z}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{z}}$  जिल्  $\mathbf{z}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{z}}$  जिल्  $\mathbf{z}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{z}}$ 

श्रृंगं, ) ( न० ) १ सींग । २ पहाड़ की चोटी ।
श्रृंड्यम् ) भवन का सब से ऊँचा भाग । ३ ऊँचाई ।
श्राधिपत्य । १ वालचन्द्र का श्रुङ्गाकार श्रग्रभाव ।
६ चोटी या श्रागें निकला हुश्रा भाग । ७ सींग
( भेंस श्रादि का ) जो वजाया जाता है । ६
पिचकारी । ६ श्रुनुराग का उद्देक । १० चिन्ह ।
निशानी । ११ कमल ।—उच्चयः ( पु० ) बढ़ी
ऊँची चोटी ।—जः ( पु० ) तीर ।—जं, (न० )
श्रगर ।—प्रहारिन, ( वि० ) सींग मारने वाला ।
—प्रियः, (पु०) शिव का नामान्तर ।—मोहिन,
( पु० ) चंपा का वृच्च ।—वेरं, ( न० ) १ गंगातट पर के एक प्राचीन नगर का नाम जो श्राधुनिक
मिर्जापुर के समीप था । २ श्रदरक ।

श्रृंगकः (पु॰) श्रृङ्गकः (पु॰) श्रृंगकः (न॰ श्रृङ्गकः (न॰)

```
श्टुंगवत्, ) ( वि० ) चोटीदार । शिखरदार । ( पु० )
श्युङ्गवत् े पहाङ् ।
शृंगोटः,
                ( पु॰ ) १ वह जगह जहाँ चार सड़कें
श्रुङ्गार:
               मिलती हैं । चौराहा । चतुष्पथ । २
श्रृंगारकः
               एक पौधे का नाम।
श्रङ्गाटकः
श्रेगाट
                 ( न० ) चतुष्पथ । चौराहा ।
श्रेगाटक,
श्रृंगारः, ) ( पु॰ ) साहित्य के अनुसार नौ रसों में
श्टुङ्गारः रे से एक रस जो सब से अधिक शसिद्ध है।
     २ प्रेम । रसिकता । दाम्पत्य प्रेम । ३ सजावट । ४
     मैथुन । ५ सेंद्रर से बनाये हुए हाथी के ऊपर
     लिखना। ६ चिह्न।
श्टंगारं ) ( न० ) १ लोंग । २ सेंदुर । ३ श्रदरक ।
श्टङ्गारं ) ४ सुगन्ध पूर्ण जी शरीर में मला जाय या
      ख्शवृ के लिए वस्त्र पर लगाया जाय। १ काला
     श्रगर। भूपर्णं, (न०) सेंदूर। सिंदूर।—
     येानिः, ( पु॰ ) कामदेव ।—रसः, ( पु॰ )
     प्रेमभाव ।--सहायः, ( पु॰ ) नर्म सचिव ।
र्श्टगारकं }
श्टङ्गारकं } ( न० ) सेंदूर । सिंदूर ।
र्श्टमारकः } ( पु॰ ) प्रेम । प्रीति ।
श्टङ्गारकः }
र्प्ट्यारित ( वि॰ ) सजा हुआ। सँवारा हुआ।
श्टङ्गारित ∫ रसिक । रसिया । प्रेमासक्त ।
श्टंगारिन् ) (वि०) १ उत्तेजित प्रेमी । २ चुन्नी । लाल ।
श्यङ्गारिन् ) ३ हाथी । ४ परिच्छद । पेाशाक । ४
     सुपाड़ी का बृच । साम्बूल । पान का बीड़ा ।
श्टंगिः ) ( पु॰ ) १ त्राभूपण के लिये सोना। २
श्टुङ्गिः ∫ सिंगी मछ्ली ।
श्टंगिकं { ( न॰ ) एक प्रकार का विष ।
श्टङ्गिकं {
श्टंगिका } ( स्त्री॰ ) भोजपत्र का वृत्त ।
श्टङ्गिका }
श्टंगिगाः } ( पु॰ ) मेड़ा। मेप।
श्टंड्रिगाः }
```

```
श्टंगिग्गी } १ गौ। २ मल्लिका। मोतिया।
श्टङ्गिग्गी
र्श्टगिन् ) (वि॰) [ स्त्री॰—श्टङ्गिग्री ] १ सींगवाला ।
श्यक्षिन ) २ चेाटीदार । शिखर वाला । (पु०) १ पर्वत ।
     २ हाथी । ३ वृत्त । ४ शिव का नामान्तर । ५ शिव
    जी के एक गए का नाम।
श्टंगी ) १ वह सुवर्ण जा श्राभूपणों के बनाने के काम
श्रद्धी ∫ में त्राता है। २ एक प्रकार का जड़। ३ एक
    प्रकार का विष । ४ श्रंगी मछ्ली ।--कनकं
    (न०) सुवर्ण जिसके श्राभूषण बनाये जायँ।
श्रिंगाः (स्त्री०) श्रंकुश ।
श्टत (व॰ छ॰ ) १ पकाया हुआ। रँघा हुआ । २
    उवाला हुआ।
श्टाञ् ( धा॰ ग्रा॰ ) [ शर्धते ] पादना । ग्रपान वायु
    द्येाड्ना । [उ० --शर्धति--शर्धते] १नम करना ।
    भिगोना। २ प्रयत करना। ६ ग्रहण करना।
    पकड्ना। ४ काटना । चिढ़ाना ।
श्यमुः ( पु॰ ) १ बुद्धि । २ गुदा । मलद्वार ।
श्य (धा० प०) [श्यगाति—शीर्ग ] १ दुकड़े
    दुकड़े करना। २ चे।टिल करना। ३ वध करना।
     २ नाश करना।
शेखरः (पु०) १ सिर का श्राभूपण । मुकुट । किरीट ।
    सिर पर धारण की जाने वाली पुष्पमाला। २
    चोटी । श्रङ्ग । ३ श्रेष्ठता वाचक शब्द । ४ संगीत
    में ध्रुव या स्थायी पद का एक भेद।
शिखरं (न०) लौंग।
शेपः (५०) ो
शेपस (न०)
                 १ लिङ्ग । जननेन्द्रिय । ग्रयसकोशा ।
शेफः ( ५० )
                 ३ पूंछ । दुम ।
शेफं (न०)
शेफस् ( न०)
शेफालिः
              (स्री०) एक प्रकार का पौधा।
शेव्षी (स्त्री०) सममदारी। बुद्धि।
शेल् (घां०प०) १ जाना । २ कुचलना ।
```

शेवं (न०) १ लिङ्ग। जननेन्द्रिय। २ हर्प । प्रसन्नता ।

शेवः (पु॰) १ सर्पं। साँप। २ लिंग। जननेन्द्रिय। ३ ऊँचाई। ऊँचान। ४ प्रसन्नता। ४ धन। सम्पत्ति। —िधः। (पु॰) १ मूल्यवान खजाना। २ कुवैर की नवनिधियों में से एक।

शेवलं (न॰) १ सिवार घास जो पानी में उगती है। एक पौधा विशेष।

शेवितिनी (छी०) नदी।

शेवालः ( पु॰ ) देखा शेवाल ।

शेष (वि॰) वह जो कुछ भाग निकल जाने पर कट गया हो। बची हुई वस्तु। बाकी।

प्रेपं (न०) १ वचा हुआ। उन्छिए। २ वह शेपः (पु॰) ) जो कुछ कहने से छे। इ दिया गया हो। १ मुक्ति। छुटकारा।—(पु०) १ परिमाण २ समाप्ति। अन्त। ३ मृत्यु। मौत। ४ शेपनाग। अनन्त नाग। (न०) उन्छिष्ठ।—अन्तं, (न०) उन्छिष्ठ अञ्च।—अवस्था, (छी०) बुड़ापा। —भागः, (पु०) बचत। बचा हुआ अंश। —रात्रिः, (पु०) रात का अन्तिम प्रहर।— शयनः,—शाथिन्, (पु०) विष्णु के नामान्तर।

शैत्तः (पु॰) १ वह विद्यार्थी जिसने वेद का एक ऋँग शिचा का ऋध्ययन किया हो या जिसने वेद पढ़ना श्रारम्भ ही किया हो । २ नौसिखिया।

शैक्तकः ( पु॰ ) शिचा में पट्ट । निपुर्ण ।

शैद्यं ( न० ) विद्वत्ता । योग्यता ।

शैव्यं (न०) फुर्त्ती । तेजी ।

शैत्यं ( न॰ ) ठंडक । शीतलता । इतनी ठंडक जिससे ( जल श्रादि तरल पदार्थ ) जम जाँय । ठिउरन ।

शैथिल्यं (न॰) १ शिथिल होने का भाव। शिथि-लता। ढिलाई। २ तत्परता का श्रभाव। सुस्ती। ३ दीर्धसूत्रता। ४ निर्वलता। भीरुता।

शैनेयः ( पु॰ ) सात्यिक का नाम ।

शैन्याः ( पु॰ बहु॰ ) शिनि के वंश वाले जे। चित्रय से ब्राह्मस हो गये थे।

शैव्य देखेा शैव्य।

शैलं ( न० ) १ शिलारस । शैलेय । २ सेाहागा । ३

रसौत । रसवत् । ४ शिलाजीत । —श्रम्नं, (न०) पर्वत श्व्यः ।

शैलः ( पु० ) १ पहाड़ । पहाड़ी । चट्टान । बड़ा भारी पत्थर।—म्राटः, ( पु० ) १ पहाड़ी। जंगली। २ पुजारी । ३ शेर । ४ स्फटिक पत्थर । घ्राधिपः —श्रधिराजः,—इन्द्रः,—पतिः, --राजः, (पु०) हिमालय पर्वत के नामान्तर ।—श्राख्यं, (न०) ९ शैलरस । शिलाजीत ।—गन्धं, (न०) चन्दन ।—जं, ( न० ) १ शिलाजीत । २ राल । । —जा,—तनया,—पुत्री,—सुता, नफता (स्त्री॰) पार्वती का नामान्तर ।-धन्द्रन्, (पु०) शिव जीका नाम। ध्ररः, (पु०) कृष्ण जी का नामान्तर।—निर्यासः, (पु०) शिलाजीत !---पत्रः, ('पु०) विल्व या वेल का वृत्त ।—भित्ति, (स्त्री०) पत्थर काटने का श्रौजार विशेष । पत्थर काटने की छैनी !--रन्झं, ( न० ) गुफा । पहाड़ी कंदरा ।—शिविरं, (न०) समुद्र ।

शैलकं ( न॰ ) १ शिलाजीत । २ राल । नफ्रता । शैलादिः ( पु॰ ) शिवजी का गण नन्दी ।

शैलालिन् ( पु॰ ) नट । नृत्यक ।

शैलिक्यः ( पु॰ ) दंभी । पाखंडी । दग़ाबाज़ कपटी ।

शैली (स्त्री॰) १ लिखने का ढंग । वाक्यरचना का प्रकार । २ चाल । ढव । ढंग । ३ परिपाटी । तर्ज़ । तरीका । ४ रीति । रस्म । प्रथा । रवाज़ । ४ श्राचरण । चाल चलन ।

शैलूषः ( पु॰ ) १ नट । नंतिक । नचैया । २ श्रभिनय करने वाला । नाटक खेलने वाला । ३ गंधर्वों का स्वामी । रोहित गए । ४ बेल का पेड़ । ४ धृर्त ।

शैलृषिकः ( पु० ) वह जो श्रभिनय करने का पेशा करता हो।

शैलेय (वि॰) [स्त्री॰—शैलेयी] १ पहाड़ी । २ चद्दान से उत्पन्न या निकला हुन्रा । ६ सग्नत । कड़ा । पथरीला । रोंलेयं (न०) १ शिलाजीत । २ गूगुल । ३ सेंघा निमक ।

शैलेयः ( पु॰ ) १ सिंह । २ मधुमित्तका ।

रौट्य ( वि॰ ) पथरीला ।

शैहयं ( न० ) पथरीलापन । कड़ापन ।

शैव (वि॰) [स्ती॰-शैवी] शिव सम्बन्धी।

शैवं ( न॰ ) श्रष्टादश पुराणों में से एक।

शैवः ( पु॰ ) १ शेव सम्प्रदाय । २ शेव सम्प्रदायी ।

शैवलं ( न॰ ) पद्माक । पद्मकाष्ठ । पदुमाख ।

शैवलः ( ए० ) सिवार ।

शैवलिनी (र्छा०) नदी।

शैवाल देखो शेवलः।

शैंड्यः (पु०) १ कृष्ण के चार घोड़ों में से एक का नाम । २ पारडव दल के एक योदा राजा का नाम । ३ घोड़ा ।

शेशवं (न॰) वचपन। (सोलह वर्ष के नीचे)। शेशिर (वि॰) [स्ती॰—शैशिरो] जाड़े की ऋतु सस्यन्धी।

शैशिरः ( पु॰ ) काले रङ्ग का चातक पन्नी । शैयोपाध्यायिका ( स्ती॰ ) बच्चों की शिन्ना ।

शो (धा॰ प॰) [ शयति, शात या णित ] १ पैनाना । पैना करना । २ पतला करना ।

शोकः (पु॰) शोक। रज। सन्ताप। पीहा।—
— श्राग्नः,—श्रनतः (पु॰) दुःख की श्राग।
— श्राप्नोदः, (पु॰) दुःख का दूर होना।—
श्राभिभूतः,—श्राकुल, — श्राविष्ट, — उपहत,
— विह्वल, (वि॰) शोक से पीहित।—नाशः,
(पु॰) श्रशोकशृच।

शोचनं ( न॰ ) दुःख । शोक । विलाप ।

शोचनीय (वि०) १ शोक करने योग्य। २ जिसकी दशा देख कर दुःख हो। दुष्ट।

शोचिस् ( न॰ ) १ प्रकाश । दीर्सि । श्राभा । चमक । २ शोला ।—केशः, ( शोचिष्केशः ) श्रग्नि का नामान्तर । शोदीर्थ (न०) विक्रम । पराक्रम ।

शोठ (वि॰) १ मूर्ख। २ नीच। श्रोछा। दुष्ट। ३ सुस्त। काहिल।

शोटः (पु॰) १ मूर्ख। मूड़। २ दीर्घसूत्री। ६ नीच या कमीना श्रादमी। ४ शठ। धूर्त।

शोस् (धा॰ प॰) [शोस्ति] १ जाना। २ लाल हो जाना।

शोग्ग (वि॰) [स्त्री॰—शोग्गाः शोग्गी ] १ लाल । हिरमिजी। लाल रंगा हुत्रा।

शोर्ग (न०) १ ख्न । २ सेंदूर । सिन्दूर ।

शोगाः ( पु० ) १ लाल रंग । २ श्राग । ३ लालगन्ना । ४ कुम्मेद घोड़ा । १ एक नद का नाम जो गोंडवाना से निंकल कर पटना के पास गंगा में गिरता है। इ मंगलग्रह । ध्रम्युः, ( पु० ) प्रलयकालीन मेधों में से एक । ध्रम्पन् ( पु० ) —उपलः, ( पु० ) १ लाल पत्थर । २ चुन्नी ।—पद्मः (पु०) लाल कमल ।—रह्नं, ( न० ) लाल । चुन्नी ।

शोगित (वि०) १ लाल । वैंगनी ।

शोणितं (न०) १ ख्न । २ केसर ।—ग्राह्वयं, (न०) केसर ।—उज्ञित, (वि०) रक्तरिजत । —उपलः, (पु०) जुन्नी ।—चन्द्नं, (न०) लालचन्दन ।—प, (वि०) खून पीने या चूसने वाला ।—पुरं, (न०) बायासुर की नगरी का नाम ।

शोणिमन् ( पु॰ ) लाली।

शोथः (पु॰) सूजन।—जिह्यः, (पु॰) पुनर्नवा। —रेगाः, (पु॰) जलंघर का रोग।—हृत्, (वि॰) सूजन दूर करने वाला। (पु॰) भिलावा।

शोध (पु॰) १ शुद्धि संस्कार । २ ठीक किया जाना । दुरुस्ती । ३ श्रदायगी । ऋगुरोधि । ४ वदला । पल्टा ।

शोधक (वि॰) [स्त्री॰—शोधका—शोधिका] १ ग्रुद्धिसंस्कारक। २रेचन। ३ ग्रुद्ध करने वाला।

शोधकं ( न॰ ) एक प्रकार की मही।

शोधकः ( पु॰ ) शुद्धि करने वाला ।

शोधन (वि॰) [ स्त्री॰—शोधनी ] साफ करने वाला । शोधन करने वाला ।

शोधनं (न०) १ शुद्ध करना । साफ्न करना । २ दुरुस्त करना । ठीक करना । सुधारना । ३ छान बीन । जाँच । ४ श्रनुसन्धान । १ ऋग्यशेष । ६ प्रायश्चित्त । ७ धातुओं को साफ्न करने की क्रिया । ७ चाल सुधारने के लिये दग्ड । म घटाना । निकालना । ६ तृतिया । १० मल । विद्या ।

शोधनी (स्रो०) भाइ।

शोधनकः ( पु॰ ) फौज़दारी अदालत का हाकिम।

शोधित (व० कृ०) १ साफ किया हुया । २ संशो-धित । ३ (जल) साफ किया हुया । ४ ठीक किया हुया । सही किया हुया । ४ घदा किया हुया । ६ वदला लिया हुया ।

शोध्य (वि॰) ग्रुद्ध किया हुया। साफ किया हुया। ग्रदा किया हुया।

शोध्यः ( पु॰ ) रह अपराधी जिसे अपने अपराध की सफाई देनी हो ।

शोफः (पु॰) सूजन । गुमड़ा ।—जित् —हत्, (पु॰) भिजावा ।

शोभन बि॰) [स्त्री॰—शोभनी ] १ चमकीला। २ सुन्दर । खूबसूरत । मनेहर । प्यारा। ६ शुभ । कल्याणकारी । ४ अच्की तरह सुसज्जित। ४ पुण्यात्मा । धर्मात्मा ।

शिभरं (न०) १ सौन्दर्य । श्रामा । चमक । २ कमल ।

शोभनः (पु०) १ शिव। २ ग्रह।

शीभना ( स्त्री॰ ) १ हल्दी । २ सुन्दरी या पतिन्नता स्त्री । ३ गोरोचन ।

शोभा (स्त्री॰) १ श्राभा । दीप्ति । चमक । २ सौन्दर्थ । मनोहरता । ३ छबि । छटा । ४ हल्दी । ४ गोरोचन ।

शोभाञ्जनः ( पु॰ ) एक वड़ा उपयोगी वृत्त ।

शोभित (व॰ कृ॰) १ सुन्दर । शोभायुक्त । २ सुन्दर । मनोहर ।

शोषः (पु॰) सूखने का भाव। खुश्क होना । रस या गीलापन दूर होने का भाव।—सम्भवं, (न॰) पिपला मृत्व।

शोपसा (विं॰) [स्त्री॰—शोपसाी] १ सोखना। २ कुम्हला देना।

शीषमां (न०) १ सेखिना। २ चूसना। ६ निघटाना। ४ कुम्हलाना। सुरक्ताना। ४ सेर्वेट।

शोषित (व॰ कृ॰) १ सूखा हुआ। २ लटा हुआ। सुर्माया हुआ। ३ थका हुआ।

शोषिन् ( वि॰ ) [स्त्री॰ -शोपिग्गी ] सुखाने वाला । सुर्फाने वाला ।

शौकं (न०) तोतों का भुंड।

शौक (वि॰) [स्त्री॰—शौकी] खद्दा। ग्रम्ब।

शैक्तिक (वि॰) [ छी॰—शैक्तिकी ] मोती सम्बन्धी । २ खट्टा । तेज़ । तीच्या ।

शोक्तिकेयं } ( न० ) मोती । मुक्ता ।

शै।क्लिकेयः ( पु॰ ) एक प्रकार का ज़हर ।

शीक्टयं ( न० ) सफेदी । स्वन्छता ।

शीचं ( न० ) १ श्रुद्धता । २ मृतक स्तक से श्रुद्धि । ३ सफाई । संस्कार । ४ मलत्याग । मलोत्सर्ग । ४ धर्मात्मापन । ईमानदारी ।—श्राचारः, (पु०) —कर्मन्, ( न० )—कटपः, (पु०) प्राय-रिक्रुत्तात्मक कर्म ।—क्रुपः, (पु०) पाख्नाना । टट्टी । संडास ।

शोचेयः ( पु० ) धोबी ।

शीट् ( धा॰ प॰ ) ( शीटित ) श्रिभिमान करना। श्रम्भान ।

शै।टीर (वि॰) श्रिभमानी। घमंडी।

शौटीरः (पु॰) १ शूरवीर । २ श्रिभमानी पुरुष । ६ साधु ।

शैदिर्धि ) शैंडिये } (न॰) श्रभिंमान। घमंड । शै।गुडर्थे शैड़ ( धा॰ प॰ ) ( शैडिति ) देखे शैट । शेंडिकः शेरिडकः ( पु॰ ) कलवार । शराव वेचने वाला । शै।रिडन् र्णाडिकेयः ) ( पु॰ ) देत्य । दानव ! शोशिडकेयः ) शेंडिं। } ( स्त्री॰ ) बड़ी पीपल । शे।गुड़ी } शैं[डीर (वि०) १ श्रिममानी । क्रोधी । २ उठा शौगुडीर ∫ हुऱ्या। उन्नत । शास्त्राद्निः (पु०) बुद्ध का नाम प्रधीत् सुद्वीदन का पुत्र। शेद्ध ( वि॰ ) [ स्त्री॰--शौद्धी ] शूद्ध सम्बन्धी । न्नीद्रः (पु०) शूदा का पुत्र के। शूद्र भिन्न किसी जाति के पुरुष से पैदा हुया हो। श्रीनं ( न॰ ) कसाईखाने में रखा हुश्रा माँस । शीनकः ( ५० ) एक प्राचीन वैदिक ग्राचार्य ग्रीर ऋपि जो शुनक ऋपि के पुत्र थे। इनके नाम से कई प्रनय प्रसिद्ध हैं। शै। निकः (पु०) १ कसाई। वृचड़। २ वहेलिया । चिड़ीमार । ३ शिकार । श्राखेट । श्रीभः (पु॰) १ ईरवर । देवी । २ सुपाड़ी का शै।भांजनः ( ए० ) एक वृत्त का नाम । हो।भिक्तः ( पु॰ ) मदारी । ऐन्द्रजालिक । जादूगर । शारसेनी ( सी॰ ) प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध प्राकृत भाषा जो शीरसेन प्रदेश में वाली जाती शै।रिः ( पु॰ ) १ श्रीकृष्ण या विष्णु । २ वत्तराम । ३ शनिग्रह। शै।र्थे (न०) १ शूरता। वीरता। पराक्रम। २ वल । ताकत । ३ श्रारभटी । शील्कः } ( पु॰ ) चुंगी विभाग का दरोगा । शील्किकः

थें।[विकः ) ( पु॰ ) ताँवे के वस्तन श्रादि बनाने शोहिबकः 🖯 वाला । कसेरा । शै।व ( वि॰ ) [ ख़ी॰—शे।वो ] कुत्ता सम्बन्धी । शोषं (न०) १ कुत्तों का दल । २ कुत्ते जैसी प्रकृति । शै। चन (वि०) [स्त्री० - शै। वनी ] कुत्ता सम्बन्धी। २ कुत्तों जैसे गुणों वाला। शावनं (न०) १ कुत्ते की प्रकृति । २ कुत्ते की श्रीलाद । शौविस्तिक (वि॰) [स्त्री॰-शौविस्तिकी] श्राने वाले कल का या कल तक रहने वाला। शोष्कलं ( न० ) खुरक गेारत का मूल्य । शौष्कलः ( पु० ) १ गोश्त वेचने वाला । २ गोश्त खेार । श्चुत् देखेा रच्युत् इच्युत् (धा० प०) [इच्योतिति] १ टपकना । बहना । २ गिरना। श्च्यातः (५०) रचेातः (५०) रचातनं (न०) ≻टपकना । चृना । वहाव । श्च्यातनं (न०) रमशानं (न०) मसान । कवरगाह ।--श्रक्षिः, ( पु॰ ) मसान की श्राग ।—श्रात्तयः, ( पु॰ ) श्मशान घाट।--गोच्चर, (वि०) श्मशान पर रहने वाला । -- निवासिन्, — वर्तिन्, ( पु॰ ) भृत । प्रेत ।—भाज् ( पु॰ )—वासिन, ( पु॰ ) शिव।—वेश्मन्, (पु॰ ) १ शिव। २ भूत । प्रेत । — वैराग्यं, ( न० ) चिराक, वैराग्य ( जो रमशान देखने से उत्पन्न होता है। —श्रुलं, ( न०)—श्रुलः, ( पु० ) श्मशान घाट पर लगी हुई सूली ।--साधनं ( न० ) भूत प्रेत को वश में करने के लिये रमशान जगाना। श्मश्रु ( न॰ ) मंछ । दाही ।—प्रवृद्धिः, ( पु॰ ) डाड़ी की बाड़ ।—मुखी, (स्त्री०) वह स्त्री जिसके ढाढ़ी हो ।—वर्घकः, ( पु॰ ) नाई । रमश्रल (वि॰) डाड़ी वाला। श्मील ( घा॰ प॰ ) [ श्मीलति ] श्राँख मटकाना । श्राँख मारना ।

सं० श० कौ०--१०=

श्मीलन (न॰) श्राँख भएकाना।

श्यान (व० क्र०) १ गया हुआ । प्रस्थानित । २ जमा हुआ । जमीया । ३ गाड़ा । लिवलिवा । ४ सिकुड़ा हुआ । भुर्रीदार । सूखा ।

श्यानं (न०) धृम।

श्याम (वि॰) १ कृष्ण । काला । २ भूरा। ३ काही ।

श्यामं (न०) १ समुद्री निमक २ काली मिर्च ।
श्यामः (पु०) १ काला रंग । २ वादल । ३ कोमल ।
श्र प्रयाग का श्रक्तयवट ।— श्रङ्कः, (वि०) काला ।
— श्रङ्कः, (पु०) व्रधग्रह । (इनका वर्ण दूर्वाश्याम माना गया है।)—कग्रठः, (पु०) १
महादेव जी । २ मयूर ।—पत्रः, (पु०) तमाल
वृत्त !—भास्, –रुचि, (वि०) चमकदार । काला ।
— सुन्द्रः, (पु०) श्रीकृष्ण का नामान्तर ।

श्यामल (वि॰) सॉवला । कलौंहाँ।

रयामलः (पु॰) १ काला रंग। २ काली मिर्च। १ मौरा। ४ पीपल। श्रश्यथ वृत्त। स्यामलिका (स्त्री॰) नील का पौधा।

श्यामिलमन् ( पु॰ ) कालापन । कृष्णस्य ।

श्यामा (स्त्री०) रात। (विशेषतः) कृष्ण पत्त की रात।
२ साया। छाईं। ३ काले रंग की छी। ४ से।लह
वर्ष की तरुणी छी। ४ वह छी जिसके सन्तान न
हुई हो। ६ गौ। ७ हल्दी। मादा के।यल। ६
प्रियंगु लता। १० नील का पौधा। ११ श्यामा
तुलसी। १२ पद्मवीज। १३ यमुना नदी। १४
श्रानेक पौधों का नाम।

श्यामाकः ( पु॰ ) साँमा नाम का श्रनाज । श्यामिका ( खी॰ ) १ कालापन । कृष्णस्व । २ श्रप-वित्रता । मिलावट टाँका ।

श्यामित (वि०) काला। कलूटा।

श्यातः ( पु॰ ) साला । जोरु का भाई ।

श्यालकः ( पु॰ ) १ साला । जोरु का भाई। २ ग्रभागा वहनोई। श्यालको । ( खी॰ ) पत्नी की बहिन। साली। श्यालिका । सरहज। श्याली ।

श्याव (वि॰) [ स्वी॰—श्यावाः या श्यावी, ] १ धुमैला । धृम्न । २ भूरा ।—तैलः, (पु॰) श्राम का पेड़ ।

श्यावः ( पु॰ ) भूरा रंग ।

रयेत (वि॰) [ स्त्री॰—श्येता—श्येना ] सफेद। उज्ज्वल।

श्येतः ( ५० ) सफेद रंग।

श्येनः (पु॰) १ सफेट्ट रंग।२ सफेट्टी।३ बाज पत्ती। ४ प्रचण्डता। उग्रता।—करणं, (न॰) —करिणका, (स्त्री॰) दूसरी चिता पर भस्स करने की क्रिया।२ किसी काम को उतनी ही तेज़ी या फुर्त्ती से करना जितनी तेज़ी या फुर्त्ती से बाज पत्ती श्रपने शिकार पर कपटता है।

रये (धा॰ थ्रा॰) [ श्यायते, श्यान, शीत या शीन ] १ जाना । २ जमाने के। । जमने के। । ३ सूखना । कुम्हजाना ।

रयेनंपाता ( खी॰ ) शिकार । ऋपट । खदेइन । श्योगाकः ) श्योनाकः } (पु॰) एक वृत्त का नाम ।

श्रंक् (धा॰ था॰) [श्रंकते ] जाना । रेंगना । श्रंग् (धा॰ प॰ [श्रंगति ] जाना ।

श्रण् ( घा॰ प॰ ) [ श्रणिति, श्राणयति--श्राणयते ] देना । दे डालना ।

श्रत् ( श्रव्यया॰ ) एक उपसर्ग जो "धा" धातु के साथ व्यवहत की जाती है।

अथ् ( अथित, अथ्नाति ) चेाटिल करना । हत्या करना । अनिष्ट करना ।

श्रथनं ( न॰ ) १ हिंसन । हत्या । २ खेालना । छुट-कारा देना । मुक्त करना । बंधन खेालना । ३ उद्योग । प्रयत्न । ४ बंधन करण । बाँधना ।

श्रद्धा (स्त्री॰) १ एक प्रकार की मनोवृत्ति, जिसमें किसी बड़े या पूज्य व्यक्ति के प्रति भक्तिपूर्वक विश्वास के साथ उच्च श्रीर पूज्य भाव उत्पन्न होता है। २ विश्वास । ३ वेदादि शाखों में श्रीर श्रास-वाक्यों में विश्वास । ४ शुद्धि । १ चित्त की प्रस-त्रता । ६ विनष्टता । विनष्ट परिचय । ७ सम्मान । प्रतिष्ठा । ८ उग्र कामना । ६ गर्भवती स्त्री की श्रीभक्तापाएँ ।

श्रद्धातु (वि॰) १ श्रद्धा रखने वाला । श्रद्धावान । २ श्रमिलापी । इच्छावान ।

श्रद्धालुः ( सी॰ ) दोहदवती । वह स्त्री जिसके मन में गर्भावस्था के कारण, तरह तरह की श्रमिलापाएँ उरपन्न हों ।

श्रंय् ) ( था॰ श्रा॰) [श्रंथते] १ कमज़ोर होना। श्रन्य् ) निर्वेत होना। २ ढीला होना। ३ ढीला करना। [ प॰—श्रथ्नाति] १ ढीला करना। छोड़ना। मुक्त करना। २ वार वार प्रसन्न होना।

श्चेंथः ) (पु॰) १ छुटकारा । मुक्ति । २ ढीलापन । श्चन्थः ∫्रे विष्णु का नाम ।

श्रंथनं ) (न॰) १ झुटकारा । मुक्ति । २ वध । श्रन्थनं ) नारा । विनारा । ३ वंधन ।

श्रंपग् ( स्त्री॰ ) हे उवलवाना । उवाल ।

श्रिपित ( व॰ कृ॰ ) उवाला हुन्ना या उवलाया हुन्ना।

श्रिपिता ( म्ही० ) चाँवल का माँड ।

श्रम् ( धा० प० ) [श्राम्यति, श्रान्त ] १ स्वयं प्रयत्न करना । कष्ट उठाना । परिश्रम करना । मिह-नत करना । २ तप करना । शरीर की तपद्वारा तपाना । ३ थकना । पीड़ित होना । दुःखी होना ।

श्रमः (पु०) १ मिहनत । श्रम । उद्योग । प्रयत्न । २ थकावट । श्रान्ति । ६ सन्ताप । कष्ट । ४ तपस्या । तप । १ कसरत । कवायद । श्रभ्यास । ६ कठिन श्रध्ययन ।—श्रम्बु, (न०) —ज्ञलं, (न०) पसीना ।—कर्षित, (वि०) थका हुश्रा । थका-माँदा ।—साध्य, (वि०) कप्टसाध्य । परिश्रम हारा पूर्ण होने वाला ।

श्रमण् ( वि॰ ) [ स्त्री॰—श्रमणा, श्रमणी ] १ परिश्रम करने वाला । मिहनती । २ नीच। कमीना।

श्रप्तस्याः (पु॰) १ यति । सुनि । २ वौद्ध भिच्चक । श्रम्मस्या ) १ संन्यासिनी । २ सुन्दरी स्त्री । ६ नीच श्रमस्या ) जाति की स्त्री । ४ वालछुड़ । जटामाँसी । १ सुंदी । घुंदी । ६ सुदर्शना नामक श्रोपिध ।

श्रम् ( धा॰ ग्रा॰ ) [ श्रंभते,, श्रन्थ ] १ श्रसावधान होना । लागरवाही दिखाना । २ भूलना । गलसी करना ।

श्रयः ( पु॰ ) } श्रयम् ( न॰ ) } श्राश्रय । पनाह । रचा ।

श्रवः (पु॰) १ सुनना । श्रवण । २ कान । कर्ण । समकेषण त्रिभुज के समकेषण के सामने वाला वाहु । कर्ण ।

श्रवग्रं (न०) १ कान। २ कर्ण। समकेाण श्रवग्रः (प्र०) विभुज का समकेाण के सामने वाला वाहु।—इन्द्रियं, (न०) सुनने का भाव। कान।—उद्दं, (न०) कान का वाहिरी भाग। —गे।चरः, (पु०) श्रवण येग्य दूरव। श्रुतिसीमा। कर्णपथ।—पधः,—विपयः, (पु०) श्रवणयेग्य दूरव। —पालिः,—पाली, (स्री०) कान की नोंक।—सुभग, (वि०) कर्णसुखद।

श्रवणः (पु॰)। श्रवणा (खी॰)

श्रवस्यं ( न० ) कीर्त्ति । महत्व । ख्याति ।

श्रवाप्यः } वह पश्च जो विलदान के योग्य हो । श्रवाय्यः }

श्रवस् (न॰) १ कान। २ कीर्ति । गौरव। ३ सम्पत्ति । धनदौलत । ४ गीत । वेदमंत्र ।

श्रविष्ठा (स्त्री॰) १ धनिष्ठा नत्तत्र । २ श्रवण नत्तत्र ।—जः, ( पु॰ ) त्रुधग्रह ।

श्रा ( धा॰ प॰) [ श्राति, श्राण, श्रुत, ] १ राँधना । पकाना । उबालना । २ तर करना । नम करना ।

श्राणा (स्त्री॰) माँदी। काँजी।

श्राद्ध (वि॰) निमकहलाल । विश्वस्त ।—कर्मन्, (न॰) —क्रिया, (स्त्री॰) ग्रन्त्येष्टि क्रिया । —क्रुत्, (पु॰) ग्रन्त्येष्टि क्रिया करने वाला ।— —दः (पु॰) श्राद्ध करने वाला ।—दिनः, ( पु॰ ) दिनं, ( न॰ ) वह दिन जिस दिन किसी मरे हुए के उद्देश्य से श्राद्ध कर्म किया जाय। —देव:, ( पु॰ ) —देवता, ( स्त्री॰ ) ५ श्राद्ध का छिष्ण्डाता देवता। २ यमराज। ६ वैश्वेदेव। —मुज्, भोक्तृ, ( पु॰ ) सृतक। पूर्वपुरुष।

श्चाद्धम् (न०) १ वह कार्य जेा श्रद्धापूर्वक किया जाय । २ वह छत्य जें। शास्त्र के विधान के श्रनुसार पितरों के उद्देश्य से किया जाता है ।

श्राद्धिक (वि॰) [स्त्री॰—श्राद्धिकी ] श्राद्ध सम्बन्धी।

श्राद्धिकं ( न० ) श्राद्ध में दी हुई भेंट।

श्राद्धिकः ( पु॰ ) वह जो श्राद्ध के ग्रवसर पर पितरों के उद्देश्य से भोजन कराता हो।

श्राद्धीय (वि॰) श्राद्ध सम्बन्धी।

श्रांत } (व॰ कृ॰) १ थका हुणा। २ शान्त।

श्रांतः } ( पु॰ ) साधु । संन्यासी । श्रान्तः }

श्रांतिः } (स्त्री॰) धकावट । श्रान्तिः }

श्रामः ( पु॰ ) १ मास । २ समय । १ उठाऊ हुप्पर ।

श्रायः ( ५० ) संरच्या । रहा । श्राश्रय ।

श्रावः ( पु॰ ) सुनना । श्रवण ।

श्रावकः (पु॰) १ सुनने वाला । २ शिष्य । चेला । ६ वौद्ध भिद्यक । ४ वौद्ध भक्त । १ नास्तिक । ६ कौस्रा ।

श्रावर्ण (वि॰ ) [स्त्री॰—श्रावर्णी ] कान सम्बन्धी । ' २ श्रवर्ण नचत्र में उत्पत्त ।

श्रावर्णः (पु॰) १ एक मास का नाम । २ नास्तिक । ३ प्रतारक । छुब्रवेशी । भग्छ । ४ एक वेश्य तपस्वी, जो महाराज दशरथ के राज्यत्व काल में था ।

श्राविण्क (वि॰) १ श्रावण मास सम्बन्धी।

श्राचिंगिकः ( ५० ) श्रावण मास ।

श्रावणी (स्त्री॰) १ श्रावण मास की पूर्णिमा । २ | २ श्रावण मास की पुर्णिम!, जिस दिन बाह्यणों | का प्रसिद्ध स्योहार रचार्यधन होता है। इस दिन लोग यज्ञोपवीत का पूजन करने श्रीर निवीन यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं।

श्रावस्तिः । (स्त्री॰ ) उत्तर केशल में गंगा के तट श्रावस्ती । पर वसी हुई एक वहुत प्राचीन नगरी।

श्राबित ( वि॰ ) कथित । वर्शित । कहा हुन्ना । श्राब्य ( वि॰ ) १ सुनने योग्य । २ जो सुन पड़े ।

श्चि (घा॰ ट॰) श्चियति – श्चयते, श्चित ] १ जाना । २ प्राप्त करना । १ भुकना । श्वाश्चय लेना । ४ वसना । ४ परिचर्या करना । ६ व्यवहार करना । ७ श्रनुरक्त होना ।

श्चित (व० कृ ) १ गया हुया । रचा के लिये समीप थाया हुया। २ चिपटा हुया। ३ संयुक्त । ४ रिक्त । ४.सम्मानित । परिचर्या किया हुया। ६ सहकारी। ७ छाया हुया। टका हुया। ६ सम्पन्न । ७ एकत्रित । जमा हुया। ६ श्रधिकृत ।

् श्रितिः ( घी॰ ) श्राध्रय ।

े श्रियंमन्य (वि॰) १ श्रपने की योग्य सममने वाला। २ श्रभिमानी।

श्रियापतिः ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर ।

श्चिप ( धा॰ प॰ ) [ श्चेपित ] जलाना ।

श्री ( घा॰ ड॰ ) [ श्रीसाति, श्रीर्माते ] रॉधना । उवालना । तैयार करना ।

श्री ( ची॰ ) १ धन । सम्पत्ति । समृद्धि । २ राजसी सम्पत्ति । १ गारव । उचपद । ४ सौन्दर्य । याभा । १ रंग । ७ धन की श्रिधष्ठात्री देवी । ७ कोई गुण या सस्कर्म । म सजावट । श्रंगार । ६ बुद्धि । प्रतिभा । १० श्रक्तौकिक शक्ति । ११ धर्म, शर्ध श्रीर काम । १२ सरल वृत्त । १३ वेल का पेढ़ । १४ लवक । लोंग । १४ कमल ।—याद्वं, (न॰) कमल । --ईशः, (पु॰) विष्णु का सामान्तर !—कर्उः, (पु॰) १ शिव । २ भवभूति कवि । —करः, (पु॰) विष्णु ।—करं, (न॰) जाल कमल । -- कर्गां, (न॰) कलम । -- कान्तः, (पु॰) विष्णु ।—कारं, (न॰) एक प्रकार का साग ।—गदितं, (न॰) उपरूपक के

अठारह भेदों में से एक भेद । इसका दूसरा नाम श्रीरासिका भी है। - गर्भः, (पु॰) १ विष्णु का नामान्तर । २ तलवार ।—त्रहः (पु०) कुराड या कठोता, जिसमें पिचयों के लिये जल भरा जाय।-धनं (न०) खटा दही।-धनः, ( पु॰ ) बैद्ध भिन्नक ।—चक्तं, (न॰ ) भूगोत्त। २ इन्द्र के रथ का एक पहिया। - जः, ( पु॰ ) कामदेव का नामान्तर ।--दः, ( पु॰ ) कुवेर का नामान्तर । -द्यितः -धरः, ( पु॰ ) विप्णु का नामान्तर।--नगरं, (न०) एक नगर का नाम। —नन्दनः, (पु०) श्रीरामचन्द्र जी का नामान्तर । —निकेतनः,—निवासः, ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर।-पितः, ( पु॰ ) १ विष्णु का नामा-न्तर । २ राजा । महाराज ।--पथः, (पु० ) राज-मार्ग ।—पर्यो, ( ग० ) कमल ।—पर्वतः, ( पु॰ ) एक पहाड़ का नाम। — पिछ: (पु॰ ) तारपीन ।--पुष्पं (न०) लवंग ।--फलः (पु०) वेल का पेड़।—फलं, (न०) वेल का फल। — फला, — फली, (खी॰) १ नील का पेथा । २ ग्राँवला ।—भ्रातृ, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा। २ घोड़ा।—मस्तकः, (पु॰) १ लहसन। २ लाल प्रालू।—मुद्रा, ( स्त्री० ) मस्तक पर लगाया जाने वाला वेष्णवों का तिलक-विशेष ।—सूर्तिः, (स्त्री०) १ श्रीतस्मी जी की मूर्ति । २ किसी की भी मूर्ति । -- युक्त, -- युत, (वि॰) १ भाग्यवान । श्राह्वादित । २ धनवान । समृद्दशाली।--रङ्गः, ( पु॰ ) विष्णु भगवान का नामान्तर।-रसः, ( पु॰ ) १ तारपीन । २ राल ।—वःसः, (पु०) १ श्रीविष्णु का नामान्तर । २ विष्णु के वस्रःस्थल का चिह्न विशेष । यह श्रंगुष्ठ प्रमाण रवेत वालों का दक्तिणावर्त भौरी कासा चिह्न। इसे भृगु के चरण-प्रहार का चिह्न वतलाते हैं।—धरसिकन्, (पु॰ ) वह घोड़ा जिसकी छाती पर भौरी हो ।—वर:— वहत्तभः, ( पु॰ ) विष्णु का नामान्तर । वल्लभः, ( पु॰ ) १ भाग्यवान पुरुप । सौभाग्य-शाली पुरुष ।-- वासं:, ( पु॰ ) १ विष्णु का नामान्तर । २ शिव : ३ कमल | ४ तारपीन !---

वासस्, (पु॰) तारपीन।—हृद्धः, (पु॰) १ वेल का वृत्तः । १ प्रावेहं के माथे श्रीर हाती की भौरी।—वेष्टः, (पु॰) १ तारपीन। २ राल।—संद्धः, (न॰) लवंग।—सहोदरः, (पु॰) चन्द्रमा।—स्कःं (न॰) एक वैदिक स्कः।—हिरः, (पु॰) विष्णु का नामान्तर।—हिस्तनी, (खी॰) सूर्यमुखी का फूल।

श्रीमत् (वि॰) १ घनवान । घनी । २ हर्पित । भाग्यवान । १ सुन्दर । मनोहर । ४ प्रसिद्ध । (पु॰) १ विष्णु का नामान्तर । २ कुवेर । ३ शिव । ४ तिलक वृत्त । १ श्रक्षस्य वृत्त ।

श्रील (वि॰) १ घनी । २ भाग्यवान । समृद्धिशाली । ३ सुन्दर । खूबसूरत । ४ प्रसिद्ध । विख्यात ।

श्रु ( घा॰ प॰ ) [ श्रवति ] जाना । चलना । [श्रुगोति, श्रुत] १ सुनना । २ सीखना । पहना । ३ ध्यान देना । श्राज्ञा का पालन करना ।

श्रृत (व० छ०) १ सुना हुग्रा । २ जाना हुग्रा। सीखा हुग्रा। ३ प्रसिद्ध । प्रख्यात । ४ नामक ।

श्रुतं (न०) १ सुनने की वस्तु । २ वेद । ३ विद्या । श्रुध्ययनं, ( न०) वेदों का श्रध्ययन — श्रुन्वित, (वि०) वेदों का जानकार । — श्र्यर्थः, ( पु०) कोई वात जिसकी सूचना मौलिक दी गयी हैं । — कोर्ति, ( वि०) प्रसिद्ध । (पु०) १ उदार पुरुष । २ वहार्षि । (श्री०) शत्रुष्ट की स्त्री का नाम । — देवी, (स्त्री०) सरस्वती का नाम । — धर, (वि०) जो पढ़ा हो उसे याद रखने वाला ।

श्रुतवत् (वि॰) वेदज्ञ।

श्रुतिः (स्त्री०) १ सुनने की किया। २ कान। ६ श्रक-वाह। ४ ध्वनि। श्रावाजः। ५ वेद । ६ वेद-संहिता। ७शवण नचत्र। म संगीत में किसी सप्तक के वाईस भागों में से एक भाग श्रथवा किसी स्वर का एक श्रंश। स्वर का श्रारम्भ श्रीर श्रन्त इसी से होता है।—उक्त—उदित, (वि०) वेदों द्वारा श्राञ्चसः!—कटः, (पु०) सर्प। २ तप। प्रायश्चित्त।—कटु, (वि०) सुनने में कठोर।— कटुः, (पु०) काव्यरचना का एक दोप। कठोर एवं कर्कश वर्णी का व्यवहार । दुःश्रवणस्य ।
—चोदनं, (न०) —चोदना, (छी०) वेद की
ग्राज्ञा । वेदवाक्य ।—जीविका, (छी०) स्मृति ।
धर्मशाख ।—हेंध्रं, (न०) वेदवाक्यों का परस्पर
विरोध या ग्रनैक्य !—निद्र्शनं, (न०) वेद का
प्रमाण ।—प्रसादन, (वि०) कर्णमधुर ।
—प्रामाग्यं, (न०) वेद का प्रमाण ।
—मगुढां, (न०) कान का वाहिरी भाग ।
—मृत्वं, (न०) १ कान के नीचे का भाग । २ वेदसंहिता ।—मृत्वक्त, (वि०) वेद से प्रमाणित ।—
विषयः, (पु०) १ शब्द । ध्वनि । ग्रावाज्ञ । २ वेद
सम्बन्धी विषय । ४ कोई भी वैदिक ग्राज्ञा ।—
स्मृति, (छी०) वेद ग्रीर धर्मशाख ।

श्रवः (पु०) १ यज्ञ। २ श्र्वा।

श्रुवा (स्त्री॰) श्रुवा। चम्मच नुमा लकड़ी का पात्र जिसमें भर कर शाकल्य की श्राहुति श्रक्ति में छोड़ी जाती है।—मृक्तः, (पु॰) विकंकट गृह्म।

श्रेढी (खी॰) एक प्रकार का पहाड़ा।

श्रेणिका (खी॰) खेमा।

श्रेयस् (वि॰) १ बेहतर । उत्कृष्टतर । २ उत्कृष्टतम । सर्वोत्तम । ३ घहुत प्रसन्न । सौभाग्यवान । ४ माङ्गलिक श्रवसर । ४ मोत्त ।—श्र्यर्थिन्. (वि॰) सुख प्राप्ति का श्रमिलापी । मङ्गलाभिलार्पन्धी । कर, (वि॰) कल्याणकारी । श्रभदायक —परिश्रमः, (पु॰) मोत्त के लिये प्रयत्न ।

श्लेष्ठ (वि॰) १ सर्वोत्तम । सर्वोत्कृष्ट । २ ग्रत्यन्त प्रसन्न । ग्रत्यन्त समृद्धशाली । ४ सब से ग्रधिक वृदा ।—ग्राश्रमः, ( पु॰ ) गृहस्थाश्रम । २ गृहस्थ ।—वाच, (वि॰) वाग्मी ।

श्रेष्ठं (न०) गौकादृध।

श्रेष्ठः (पु॰) १ ब्राह्मण ।२ राजा ।३ कुवेर ।४ विष्णु । श्रीष्ठिन् (पु॰) ज्यापारियों की पंचायत का मुखिया।
श्री (धा॰प॰) [श्रायित ] । पसीना निकालना।
पसीजना। २ रांधना। उवालना।

श्रोण् (धा॰ प॰) श्रिंग्णिति ] १ जमा करना। ढेर लगाना। २ एकत्रित किया जाना।

श्रोग (वि०) लंगड़ा। लूला।

श्रोगाः ( ५० ) रोग विशेष ।

श्रोणा (स्त्री०) १ कॉंजी । भात का मॉंड । २ श्रवणनत्त्र ।

श्रोणिः ) (खी॰) १ किंट । कमर । २ चूतइ । नितंब । श्रोणी ) ३ मार्ग । सडक । रास्ता ।—फलकं, (न॰) १ चौड़े चूतइ । २ चूतइ । नितंब ।— विम्बं, (न॰) १ गोल कमर । २ कमरबंद । पडुका ।—सूत्रं, (न॰) करधनी । मेखला ।

श्रोतस् ( न॰ ) १ कर्ण। कान। २ हाथी की सूंइ। ३ इन्द्रिय। सोता। चश्मा।

श्रोतृ ( पु॰ ) १ सुनने वाला । २ शिष्य ।

श्रोत्रं (न०) १ कान। २ वेदज्ञान। ३ वेद।

श्रोत्रिय ( वि॰ ) १ वेद वेदाङ्ग में पारङ्गत । २ शिचा देने योग्य । कावृ में लाने योग्य ।—स्वं, (न०) विद्वान् वाह्मस की सम्पत्ति ।

श्रोतियः ( पु॰ ) विद्वान् ब्राह्मण् । वेट् में या धर्मी-शास्त्रों में निष्णात पुरुष ।

श्रौत (वि॰) [स्त्री॰—श्रौती] कान सम्बन्धी। वेदसम्बन्धी। वेद पर श्रवलम्बित। वेदोक्त।

यं। दोरोक्त कर्म या क्रियाकलाए। २ वैदिक विधान। प्रतिभा। १ वीन का सदैद बनाये रखना। ४ तीनों ख्रीर क् की ( प्रर्थात् गाईपस्य, ब्राह्वनीय ब्रीर दिख्य) श्रग्नि। — सूत्रं, ( न० ) यज्ञादि के विधान वाले सूत्र। कलपप्रन्थ का वह श्रंश जिसमें पै। एंमास्येष्टि से लेकर अश्वमेध पर्यन्त यज्ञों के विधान का निरूपण किया गया है।

श्रौजं (न०) १ कान । २ वेद में योज्यता । श्रौषट् (अन्याय०) वषट् या बौषट् का पर्यायवाची शब्द । रुरुच्या (वि॰) १ कोमल । मुलायम । सुकुमार । २ चमकदार । चिकना । पालिश किया हुआ । ३ द्यादा । सूचम । पतला । ४ ख्वसुरत । मनोहर । १ इंमानदार । साफदिल का ।

क्रुच्याकं ( न॰ ) सुपारी । पु<sup>\*</sup>गीफल ।

হলক্ } ( धा॰ গ্লা॰ )[ স্মৃত্তুते ] चलना । जाना । হলত্ত্ব

श्लंग् } ( धा॰ शा॰ ) [श्लङ्गते] चलना । जाना । १८ङ्ग

क्रम्य ( घा॰ ड॰ ) १ दीला होना । शिथिल होना । २ फमज़ोर होना । निर्वल होना । ३ ढीला करना। शिधिल करना । ४ चोटिल करना । यथ करना ।

अद्भुध (वि॰) १ श्रयुक्त । यंधनरहित । २ डीला । खनका हुआ। ६ विखरे हुए ( जैसे वाल )।

श्रुराखु (धा॰ प॰) [श्रुराखिति ] द्युसना । न्यास होना ।

रहाच् (धा० घा०) [श्हाचते ] १ सराहना। प्रशंसा करना। तारीफ करना। २ ढींगे हाँकना। श्रकट्ना । श्रभिमान करना । ६ चापल्सी करना ।

रुराधनं ( न॰ ) १ रलाघा । प्रशंसा । सराहना । २ चापलुसी |

श्रुवा (खी०) १ प्रशंसा । सराहना । तारीफ । २ ग्रान्मरलावा । ग्रभिमान । ३ चापलृसी । ४ संवा । परिचर्या । १ कामना । श्रभिलाप । -- विपर्ययः, श्रमिमान का श्रभाव।

क्याधित (व॰ क़॰) प्रशंसित । तारीफ़ किया हुया । श्चाध्य (वि॰) १ प्रशंसनीय । योग्य । २ सम्मान-नीय । प्रतिष्ठित ।

श्चित्रकः ( पु॰ ) लंपट। कामुक । २ गुलाम । चाकर (न०) ज्योतिर्दिद्या के श्रन्तर्गत गणित ज्योतिप श्रीर फलित ज्योतिप ।

त्रित्रक्युः (पु०) १ लपट। कामुक। २ चाकर। श्किप ( धा॰ प॰ ) [श्के पति ] जलाना । [श्किप्यति श्चिप्टाना । गले लगाना । छाती से लगाना। चिपकाना। चिपटना। ३ मिलाना। जीइना । ४ पकड्ना । ग्रह्ण करना । समभना ।

। क्षिया (स्ती०) १ श्रालिङ्गन । २ चिपक ।

रिष्ठपु (व० ५०) १ श्रालिझन किया हुश्रा।२ चिपका हुथा। चिपटा हुथा।३ श्रवलम्बित। भुका हुन्ना। ४ साहित्य में श्लेपयुक्त प्रथीन् जिसके दूहरे प्रर्थ हैं।

হিস্তৃ : ( র্লা০ ) স্মালিদ্রন । २ लगाव । चिपक । रुद्वीपदं (न०) टोंग फुलने का रोग। पील पीँव। --प्रभवः, ( ५० ) ग्राम का वृत्त ।

हर्द्र।त्तः (वि०) ! महलकारो । शुभ । २ उत्तम । नर्फास । जो भद्दा न हो ।

इत्तेयः (पु॰) श्रालिंगन । परिरम्भण् । २ जोव । मिलान । ३ एक में सटने या लगने का भाव । ४ साहित्य में एक प्रलङ्कार जिसमें एक शब्द के दो या श्रधिक श्रर्थ लिए जाते हैं। दो श्रर्थ वाले शब्दों का प्रये(ग।

्रहें भकः, (पु॰) कफ । बलग्म ।

श्रुरें प्राा (वि॰) वलगमी। कफ वाला या कफ की प्रकृति वाला।

रुरे पान् (पु॰) फफ । यलगम । कफ की प्रकृति । —श्रतीसारः, ( पु॰ ) कफ के प्रकाप से उरपन हुत्रा त्रतीसार त्रथीत् दस्तों का रोग ।--न्नोजस् (न०) कफ की प्रकृति।—न्ना, –न्नी, (खी०) १ मल्लिका । मे।तिया का एक भेद । २ केतकी केवदा । ३ महाज्योतिप्मर्तालता । ४ त्रिकुट । ४ पुनर्नवा ।

रुष्ट्रे पारन ( वि॰ ) कफ का । यत्तगमी ।

रहे पातः, ( पु॰ ) लिसोदा । मेरा । यह्वार श्रहे प्मान्तः श्रु प्मांतकः वृद्य । श्रु प्मान्तकः ।

श्रोक ( धा॰ ग्रा॰ ) [श्रोकते ] १ रलोक वनाना। पद्य रचना। २ प्राप्त करना। ३ त्याग देना। छोद देना।

श्रुरोकः ( पु॰ ) १ स्तुति । प्रशंसा । २ नाम । कीर्ति । यश । ३ छुंद । गीत । ऐसा छुंद या गीत जो प्रशंसा करने के लिये वनाया गया हो। ४ प्रशंसा करने की यस्तु। १ लोकोक्ति। कहावत । ६ संस्कृत का केाई पद्य जो श्रनुष्टुप् छन्द में हो।

श्रुरोण् (भा० प०)—[श्रुरोण्(ति] ढेर करना। एकत्र करना। जमा करना।

श्होग्गः ( पु॰ ) लंगड़ा। लूला।

रवंक् १वङ्कर् } ( धा० ग्रा० ) [ श्वङ्कते ] चलना । जाना ।

श्वच् ) (धा॰ श्रा॰) [श्वचते,—श्वंचते ] १ श्वंच ) जाना । चलना । २ फटना । दरार होना ।

रवज् ( धा० त्रा० ) [ रवजते ] जाना । चलना ।

श्वठ् (धा॰ उ॰) [ श्वठयति—श्वठयते ] श्वा ठयति —श्वाठयते ] ५ जाना । चलना । २ सजाना । ३ समाप्त करना । पूरा करना ।

रवंट् रवर्ग्ट् } ( धा॰ ड॰ ) [ रवंटयति ] बुराई करना । एकव॰ द्विचच॰ बहुवच॰

प्रवन् ( पु॰ ) [ कर्त्ता-श्वा, श्वानी, श्वानः] कुत्ता। क्कर ।—क्रीडिन् (पु०) शिकारी कुत्तों के। पालनेवाला । गगाः, (पु०) शिकारी कुत्तों का फुंड। -गिंगिकः, (पु०) शिकारी। २ कुत्तों के खिलाने वाला । - धूर्तः, ( पु॰ ) श्यााल ।—नरः, ( पु० ) कठोर वातें कहने वाला।--निशं, (न०) निशा, (स्त्री) वह रात जब कुत्ते भोंके। -एच, पु०)-एचः (पु०) चायडाल । पतित जाति का ग्रादमी । २ कुत्ते का माँस खाने वाला ।—पाकः, (पु०) चाण्डाल। --फलं, (न॰) नीवू या जंभीरी ।--फल्कः, (पु॰) ग्रक्र के पिता का नाम ।—भीरुः, (पु॰) स्यार । श्रगाल ।—युथ्यं (न॰) कत्तों का भुग्ड । - वृत्तिः, (स्त्री०) सेवा वृत्ति । — व्याघ्रः, (पु॰) १ शिकारी जानवर । २ चीता । ३ वधरों ।--हन्, (पु॰) शिकारी ।

श्वभ् (धा० उ०) [श्वभ्रयति–श्वभ्रयते] १ चलना । जाना । २ घुसेडना । छेद करना । ३ दरिद्रता में रहना ।

श्वम्नं (न॰) स्राख । दरार । सन्धि । श्वयः (पु॰) स्जन । वृद्धि । श्वयधुः (पु॰) स्जन । श्वयीची (स्त्री०) वीमारी। रोग ।

रवल् (धा॰ प॰) [श्वलति] दौदना। चलना।

श्वरक् (धा॰ उ॰) [श्वरक्यित, श्वरक्यते] कहना । वर्णन करना ।

रवल्ल (धा॰ प॰) [श्वल्लिति] दौड़ना।

श्वशुरः (पु॰) ससुर । पत्नी या पति का पिता ।

श्वशुरकः (पु॰) ससुर।

श्वशुर्यः (पु०) साला । पत्नी या पति का भाई । २ देवर । पति का छे।टा भाई ।

श्वस् (धा॰ प॰) [श्विसिति, स्वस्त या श्विसित ] स्वाँस लेना । साँस खींचना । २ उसाँस लेना । श्राह भरना । ठंडी साँस लेना । सुसकारी भरना । खुरीटा लेना ।

श्वस् (श्रव्ययः ) १ कल ( जो श्राने वाला है ) । २ भविष्यद् ।-भूत, (वि॰) [ = श्वोभूत] कल होने पर ।--चसीय,-वसीयस्, ( =श्वोवसीय,= श्वोवसीयस्) श्रभ। भाग्यवात् । (न॰) प्रसन्नता । सौभाग्य।--श्रेयस, (=श्वःश्रेयस) श्रानिदत समृद्धवान।--श्रेयसं, (न॰) १ हपं । समृद्धि । २ बहा ।

श्वसनं (न०) १ स्वाँस । साँस । २ घाह । ठंढी साँस ।—घागनः, (पु०) साँप ।—ईश्वरः, (पु०) घर्जु न वृत्त ।—उत्सुकः (पु०) साँप ।—ऊर्मिः, (स्त्री०) हवा का मोंका ।

रवसनः (पु॰) १ हवा। पवन। २ एक देख का नाम जिसका वध इन्द्र ने किया था।

श्विस्ति (व॰ कृ॰) श्राह लिए हुए। ठंडी सांस भरे हुए।

इवसितं (न॰) १ साँस । उसाँस । २ त्राह ।

इवस्तन ) (वि॰) [छी॰—श्वस्तनी] श्राने वाले कल श्वस्य ∫ से सम्बन्ध युक्त भविष्य ।

श्वाकर्गाः (पु०) कुत्ते के कान।

श्वागियाकः (पु॰) वह जो कुरो पालकर जीविका निर्वाह करें।

श्वादंतः } कुत्ते का दाँत !

र्वानः (पु॰) कुत्ता ।—निद्रा. (न्वी॰) ऐसी नींद् वी जरा सा म्बटका होते ही उचट जाय। भपकी। ऱ्वापद् (वि॰) [स्त्री॰—ऱ्वापद्ी] हिंसक । भयद्वर । प्वापदः (पु॰) १ हिंसकपणु, व्याद्यादि २ चीता । रवापुच्हं (न॰) } रवापुच्हः (पु॰) } र्घाविध (पु॰) स्ट्य । शिश्रमार । ह्वासः (पु॰) ६ र्स्वांस । सींस । २ श्राह ६ हवा l पवन । ४ दमा की चीमारी ।--कासः, (पु॰) दमें का रोग।—रोधः (पु॰) सांस की एकावट। —हिका, ( स्त्री॰) हचकी ।- -हेतिः, (स्त्री॰ ) निद्या। नींदा प्रवासिन् (वि०) साँस लेने वाला। (पु०) १ एवा। पवन । सर्जीव । जीवधारी सुस्स्कः कर योलने वाला । एक प्रकार का हकला । हिव (भा॰ प॰) [ह्वयति, शृन] १ उगना । यदना । मृजना । २ फलना फूलना । ३ समीप जाना । हिवत् (धा॰ घा॰) [इवेतते] सफेद होना । प्रिवत (वि॰) सफेद । उज्ज्वल । रिवनिः (स्त्री) सफेदी । प्रिवन्य (वि०) सफेद । उजला । ष्ट्रिवर्त्र (न०) १ सफेट कोड़ । २ कोड़ का दाग। जिब्बिन् (वि॰) [स्त्री॰ - जि्बित्रिग्री] कोड़ी । कोड़-वाला। (पु०) केंाड़ का रोगी।

हिवंद }
(धा० था०) [हिवन्दते] सफेद हो जाना।
हेवत (वि०) [स्त्री॰ हवता या हवेती] सफेद । अजला।
— श्रम्त्ररः, (पु०) जैन साधुयों का एक भेद ।
जैनियों की दो प्रधान सम्प्रदायों में से एक ।
— इज्ञः, (पु०) एक प्रकार का गन्ना।— उद्ररः,
(पु०) कुवेर का नामान्तर।— कमलं,— पद्मं,
(त०) सफेद कमल ।— कुंजरः, (पु०) ऐरावत
हाथी।— कुल्डं, (न०) सफेद कोइ।— केतुः,
(पु०) १ महर्षि उहालक के पुत्र का नाम। २
वेधिसत्व की श्रवस्था में गौतम बुद्ध का नाम।—
कोतः, (पु०) मछली विशेष।— गजः,— द्विपः,

(पु॰) १ सफेद हाथी । इन्द्र का हाथी । गरुत् (पु॰)--गरुतः (पु॰) हंस ।--- ह्रदः, (पु॰) १ इंस । २ तुलसी ।— द्विपः (पु॰) महाद्वीप के प्रशदश विभागों में से एक। -धातुः (५०) सफेद खनिज पदार्थ । २ खिन्या मिटी । —भामन्. (पु॰) १ चन्द्रमा । २ कप्र । ६ समुद्रफेन ।—नीलः, (पु॰) वादल ।—पत्रः, (पु॰) हंस ।—पाटला, (म्त्री॰) पुष्प विशेष । —पिङ्गः, (पु॰) १ शेर । सिंह। २ शिव का नामान्तर ।-मरिचं, (न०) सफेद मिर्च । मातः, (पु॰) १ वादल । २ धृम । धुर्था । - रक्तः, (पु०) गुलाबीरङ्ग ।---रंजनं, (न०) सीसा । राँगा ।—रथः, (पु॰) शुक्रग्रह । ---रांचिस, (पु॰) चन्द्रमा ।--रोहितः. (पु॰) गम्द का नामान्तर ।—चहकताः (पु०) गोलाकार वट वृत्त ।—वाजिन्, (पु०) १ चन्द्रमा।२ थर्जुन । —बाह, (पु॰) इन्द्र का नाम । — चाहः, (पु०) १ श्रर्जुन का नाम । २ इन्द्र का नाम ।—वाह्नः, (पु०) १ श्रर्जुन । २ २ चन्द्रमा । ३ मकर । घड़ियाल ।-- चाहिन्, (पु॰) श्रर्जुन ।—गुड्गः--गृङ्गः (पु॰) जी। यव ।—हयः, (१०) इन्द्रं का घोड़ा । २ श्रर्जुन ।—हस्तिन्. (पु०) इन्द्र का हायी पुरावत ।

इवेतं (न०) १ चाँदी।

प्रवेतः (पु०) ६ सफेद रहा २ शंखा ६ कोड़ी। ४ शुक्रप्रहा १ शुक्रप्रह का श्रिष्टिशतृ देवता। ६ सफेद बादला। ७ सफेद जीरा। ⊏ एक पर्वत-मालाकानाम। ६ ब्रह्माग्ड का एक भाग।

श्वेतकः (पु॰) कौदी । श्वेतकं (न॰) चाँदी ।

इवेता (स्त्री॰) १ कौड़ी । २ पुनर्नवा ६ सफेट दृवां । ४ स्फटिक १ मिश्री कन्द्र । ६ वंशलोचन । ७ भिन्न भिन्न पौधों के श्रनेक नाम ।

र्घतौद्दी (छी०) इन्द्र पत्नी शची का नाम। इवेजं (न०) सफेद केाह। इवेंग्यं (न०) १सफेदी। २ सफेद केाह। इवेंजं, इवेंत्रयं (न०) सफेद केाह।

सं० श॰ कौ०-१०६

ঘ

प—संस्कृत या हिन्दी वर्णमाला के व्यक्षन वर्णों में ३१ वाँ वर्ण या श्रवर । मृद्धी इसका उचारण-स्थान है। इसी लिए यह मूर्द्धन्य प कहलाता है। इसका उचारण कुछ लोग "श" के समान श्रीर कुछ लोग "ख" के समान करते हैं।

[नोट—श्रनेक धातुएँ जे। 'सं' श्रज्ञर से श्रारम्भ होती हैं धातुपाठ में "प" से लिखी गयी हैं, क्योंकि स्थान विशेषों में स के स्थान पर प हो जाता है। ऐसी धातुएं "सं" श्रज्ञर-शब्दावली में यथास्थान पायी जायगीं ]

ष (वि॰) सर्वोत्तम । सर्वेत्कृष्ट ।

षः (पु०) १ नाश । २ श्रवसान । ३ श्रवशिष्ट । शेप । वाक्री । धुक्ति । मोत्त ।

षद्क (वि॰) छःगुना।

पट्कं (न०) छः का समुदाय।

षडधा देखो षोढा ।

पंडः } ( पु॰ ) १ वैल । तृपभ । २ नपुंसक । षराडः } हिंजड़ा । ३ समूह । समुदाय ।

पंडकः } (पु॰) हिंजड़ा। खेाजा। नपुंसक।

पंडाली ) (छी॰) १ ताल । तलैया । २ व्यभि-पर्गडाली र्रे चारिग्यी । दुरचरित्रा स्त्री ।

पंढः ) (पु॰) १ हिंजड़ा । नपुंसक । नामर्द । २ पर्युटः ∫ नपुंसकतिङ्ग ।

षप् (वि॰) इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। प्रथमा
में इसका रूप पट, होता है। —श्रद्धीणः,
(=पडत्तीणः) (पु॰) मछली।—श्रद्धम्
(=पडद्धम्) (न॰) श्र शरीर के ६ श्रवयवों
का समुदाय। वे छः श्रवयव ये हैं।

[ जंचे बाह शिरो भध्य पहक्तिविद्युच्यते । प्रार्थात् दो जाँचें, दो बाहें, सिर ध्रौर धड़ ।] २ वेद के छः श्रङ्ग । [ यथा—शिचा, कल्प, ज्या-करण, निरुक्त, छन्द ध्रौर ज्येतिष ] । ३ गौ से भ्राप्त छः श्रुभ पदार्थं । [ यथा—गोमृत्र, गोवर,

दूध, घी, दही ग्रौर गोरोचन । ] —ग्रांबिः, (=पडंब्रिः) (पु॰) अमर भौरा ।—ध्रधिक (वि॰) (=षडधिक) जिसमें छः ग्रधिक हों। —ग्रभिज्ञः, (पु॰) (= पडभिज्ञः) बौद्धीं के एक माहात्मा ।—श्रशोत, ( = षडशीत) (वि॰) छियासीवाँ ।—ध्रशीतिः, ( =षडशीतिः ) (स्त्री॰) छियासी ।—ग्रहः (=षडहः) (पु॰) छः दिन की अवधि याःसमय ।—आननः (=पडा-ननः)—वक्त्रः, (पु॰) (= षडवक्त्रः)—वदनः (= पड्वदनः) (पु॰) कार्तिकेय ।-- भ्रामायः (५०) = (पडाम्नायः) छः प्रकार के तन्त्र । -- कर्ण, (वि॰) (= पटकर्ण) छः कानों की सुनी हुई।-क्रग्एं, (न०) एक प्रकार की वीणा। —कर्मन्, (न॰) (=पटकर्मन्) १ बाह्य**ए** के छः कर्म, यथा पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना दान देना ] २ वे छः कार्य जा बाह्मण का जीविका के लिए विहित वतलाये गये हैं। ( यथा—उंछं प्रतिग्रहो भिचा वाणिज्यं पशुपालनं । कृषिकर्मं तथा वेति पट् कर्माण्ययजन्मनः । श्रर्थात्. उञ्छ, दान, भित्ता, न्यापार, पशुपालन त्रौर खेती।] ३ तन्त्र द्वारा किये जानेवाले छः कर्म [यथा शान्ति, वर्शोकरण, स्तरभन, विद्वेप, उच्चाटॅन ग्रौर मारण]। ४ छः कर्म जो योगियों के। करने पड़ते हैं। (यथा— घौतिर्वस्ती तथा नेती नौलिकी त्राटकस्तथा । कपालभातीः चैतानि पट्कर्माणि समाचरेत् । (पु॰) ब्राह्मण ।—कोण. (= पट्कीण) १ छः कोने की शक्ता। २ इन्द्र का बज्र ।—गर्व, (न॰)=षड्मवं ] ऐसा जुग्रा जिसमें छः बैल जाते जाँय या छः वैलों का समुदाय । —गुगा, ( = षड्गुगा, ) ( वि० ) १ इःगुना । २ छः गुर्णो वाला।—गुर्णं ( = षड्गुर्णं, ) १ छ: गुर्णों का समुदाय। २ राजनीति के छ: श्रङ्ग। [ यथा—सन्धि, विग्रह, यान, ( चढ़ाई ), त्र्रासन (विश्राम) द्वैधीभाव और संश्रय ]—ग्रन्थिः,

( = पड्यन्थिः ) ( पु॰ ) पिपलामूल ।— प्रनियका, ( = पड्प्रनियका, ) ( खी॰ ) पिपरामूल ।—चकं, ( = पट्चकं, ) ( न० ) इट योग में माने हुए कुराइलिनी के अपर पड़ने वाले दः चक ।—चन्वारिंगत् ( =पट्नन्वारिंगत् ) द्यियालीस ।—चरगाः, ( = पट्चरगाः, ) ( पु॰ ) ३ भैरित । अमर । २ टीडी । ३ जुर्यो ।— जः, ( = पड्जः, ) ( पु॰ ) सरगम का प्रथम या चौधा स्वर । - त्रिशृत् ( = पट्त्रिशत्, ) ह्यचीस ।—त्रिंग, ( = पट्विंग, ) ( वि॰ ) एनीसर्वो ।--दर्शनं, ( = पड्दर्शनं ) ( न० ) हिन्दृशास के छः दर्शन या छः दार्शनिक सिद्धान्त । [ यथा---सांख्य, योग, न्याय वंशे-पिक, मीमांसा श्रोर बेदानत ]—दुर्गे, ( = पड् दुर्ग, ) दः प्रकार के दुर्गों का समुदाय । [ यथा भन्यपुर्व, गरीदुर्व, निरिद्वर्व, तर्गद च ।

मन्द्रयदुर्गं, मृद्दुर्गं यनदुर्गमिति क्रमात् "॥] - नवतिः, (=पग्ग्वितः) (पु॰) ६६ छिया-नवे।--पंचाशत् (सी॰)--(=पट्पञ्चाशत्) छप्पन।—पदः, ( = पट्पदः, ) ( पु॰ ) भारा । अमर । १ जुयाँ ।—पदी (=पट्पदी,) ( खी॰ ) १ एक छुंद जिसमें छः पद या चरण होते हैं। २ मोरी। श्रमरी। ३ जुर्थो ।—प्रज्ञः, (पु॰) (= पट्पज्ञः,) १ धर्म, अर्थ, काम, मोख, लोकार्थ श्रीर तत्वार्थ का ज्ञाता । २ कामुक। —विन्दुः ( = पर्डावन्दुः, ) ( पु॰ ) विष्णु । —भुजा, ( = पड्भुजा, ) ( खी॰ ) १ दुर्गा देवी । २ वरवृज्ञ । हिंगवाना । कर्लीदा ।---मासिक, (वि॰) (= पर्गासिक, ) छः माही। — मुखः ( = परामुखः, ) ( पु॰ ) कार्तिकेय।—मुखा, (परामुखा) ( स्त्री॰ ) फलींदा । हिगवाना । तरवृज्ञ ।—रस्तम् ( न० ) -रसाः, ( बहु॰ पु॰ ) (=पडूसं ) छः प्रकार के रस या स्वाद ।—वर्गः, ( = पड्वर्गः. ) ( पु० ) १ छः वस्तुश्रों का समुदाय । २ काम, कोध, लोभ, मोह, मद श्रीर मत्सर का समूह। —विंगतिः, (स्री॰) (= पड्विंशतिः, ) छन्वीस ।—विंश, ( = पड्विंश, ) (वि॰ ) एच्यीसर्वो ।—विध, ( = पड्विध, ) (वि॰) छः प्रकार का। छः गुना ।—पष्टिः, ( = पट्पष्टिः, ) ( खी॰ ) छित्रासठ ।—सप्ततिः, ( = पट्सप्ततिः, ) छित्रत्तर । ७६ ।

पिष्टः, (र्चा०) साठ।—भागः, (पु०) शिव जी।
—मत्तः, (पु०) वह हाथी जी ६० वर्ष का होने
पर भी मदमत्त हो।—योजनी, (स्त्री०) साठ
योजन की दूरी या यात्रा।—हायनः, (पु०) १
६० वर्ष की उम्र का हाथी। २ चावल विशेष।

पष्ट, (वि॰) [स्त्री॰—पष्टी, ] द्वठ्याँ ।—स्र्र्यंगः (पु॰) १ द्वठ्याँ भाग । विशेष कर पैदावार का द्वठ्याँ भाग जो राजा स्रपनी प्रजा से जे ।

पष्टी ( छी॰ ) १ तिथि छुठ । सम्यन्धकारक । २ कात्यायनी देवी ।—तत्पुक्तपः, ( पु॰ ) समास-विशेष ।—पूजनम् ( न॰ )—पूजा, ( खी॰ ) वालक उत्पन्न होने से छुठौँ दिन तथा उस दिन का उत्सव ।

पहरतानुः ( ५० ) १ मयूर । मोर । २ यज्ञ । पाट् ( श्रब्यया० ) सम्बोधनात्मक श्रन्यय ।

पाट्कोशिक ( वि॰ ) [ स्ती॰—पाट्कोशिकी ] छः पत्तों में लपेटा हुश्रा या छः म्यानों वाला ।

पाडवः (पु॰) १ मनोविकार । मनोराग । २ संगीत । गान । ६ राग की एक जाति जिसमें केवल छः स्वर (स, रे, ग. म, प श्रोर ध) लगते हें श्रोर जो निपाद वर्जित हैं।

पाड्गुग्यं ( न० ) १ छः उत्तम गुणों का समूह । २ राजनीति के छः श्रद्ध । ३ किसी वस्तु को छः से गुणा करने से प्राप्त गुणनफल —प्रयोगः, (पु० ) राजनीति के छः श्रद्धों का प्रयोग ।

पाग्मातुरः (पु॰) वह जिसकी छः माताएँ हैं। कार्ति-केय।

पाग्मासिक (वि॰) [ पाग्मासिकी ] १ छःमाही । २ छः मास का या छः मास का पुराना ।

पाष्ठ ( वि॰ ) [ स्त्री॰--पाष्टी ] छठवाँ

पिङ्गः (पु॰) १ कामुक पुरुष । व्यभिचारी पुरुष । २ विट ।

पुः ( पु॰ ) जनन । पुत्रजनन । पोडश (वि॰) [ स्त्री॰—पोडशी ) सेालहवाँ। पोडशन्, (वि॰) सेालह।—भ्रंशुः, ( पु॰) शुक्रग्रह। —ग्रङ्गः, ( पु॰ ) एक प्रकार का सुगन्धद्रव्य । — श्रङ्गुलकः, (वि॰) सेालह श्रंगुल चौड़ा ।— अंग्रिः, ( पु॰ ) कैकड़ा ।—ग्रार्चिस्, ( पु॰ ) शुक्रमह । - ग्रावर्तः, ( ५० ) शङ्ख । -- उपचार, ( पु॰ यहुव॰ ) पूजन के पूर्ण श्रंग जो से।लह माने गये हैं । [ ग्रावाहन । ग्रासन । ग्रर्घ्यपाद्य । श्राचमन। मधुपर्कं। स्नान। वस्राभरण। यज्ञोपवीत। गन्ध (चन्दन)। पुष्प। धृप । दीप । नैवेद्य। साम्बुल । परिक्रमा । वंदना । धासनं स्वागतं पाट्यमर्घमाचमनीयकम्। मधुपर्काचगरनानं यसनाभरणानि च॥ गन्धपुष्पे धूपदीपी नैवेदां वंदनं तथा ॥ ] —कलाः, (पु॰) चन्द्रमा की से।लह कला। िचन्द्रमा की सीलह कला ये हैं:---श्रमृता मानदा घ्रपा तुग्धिः पुर्ग्वीरतिपृतिः । यिनी चन्द्रिका कान्तिन्यीत्स्मा श्रीःमीतिरेव च। श्रद्भदा च तमा पूर्णीमृता पोडग वै कलाः। —भुजा, (स्री०) दुर्गो की एक मूर्ति।—मातृका

( खी॰ ) एक प्रकार की देवियाँ को से। तह हैं। [ उनके नाम ये हैं, गौरी। पद्मा। शची। मेधा। सावित्री। विजया। जया। देवसेना। स्वधा। स्वाहा। शान्ति। पुष्टि। धति। तुष्टि। मातरः श्रौर श्रारमदेवता।

पोडशधा ( श्रव्यया० ) १६ प्रकार का ।

पोडशिक (वि॰) [ स्त्री॰—पोडशिकी, ] १६ भागों का । सेालह गुना ।

पोढा ( ग्रन्थया॰ ) छः प्रकार से —मुखः, ( पु॰ ) छः मुखें वाला । कार्तिकेय ।

ष्ठिव् ( धा॰ प॰ ) [ ष्ठीवति, ष्ठीव्यति, ष्ठयूत् ] थ्रुकना ।

ष्ट्रीवनं । (न०) १ थृकने की किया । २ थृक । खलार ।

प्ट्यूत (व० क्र०) थ्का हुआ। उगला हुआ। व्यक्त ) (धा० आ०) [प्वक्तते, प्यस्कते ] प्वस्क्ते ∫ जाना। चलना।

स

स संस्कृत श्रथवा नागरी वर्णमाला का वत्तीसवाँ न्यक्षन । इसका उच्चारणस्थान दन्त है। श्रतण्व यह दन्त्य स कहा जाता है। स (श्रव्यथा०) यह संज्ञात्मक शन्दों के पहले सम्, सम, तुल्य, सदश. सह के श्रर्थ में लगाया जाता है। [ जैसे सपुत्र, समार्था, सतृष्ण ] स (पु०) १ सर्प। साँप। २ हवा। पवन। ३ पत्ती। ४ पढ्ज। ४ शिव। ६ विष्णु। संयः (पु०) कंकाल। पंजर। संयत् (ज्ञी०) युद्ध। संश्रम। लहाई।—चरः, (पु०) राजा। महाराज। संयत् (व० कृ०) १ वद्ध। वँधा हुश्रा। जकहा हुश्रा।

२ पकड़ में रखा हुश्रा। दवाव में रखा हुश्रा। ३

रोका हुथा। दमन किया हुथा। काय में लाया हुआ। वरि।भूत। ४ वंद किया हुथा। केद किया हुथा। ४ कमगृद्ध। व्यवस्थित। नियमबद्ध। कायदे का पावंद। ६ उद्यत। तैयार। सक्रद्ध। ७ इन्द्रियजीत। नियही। म उचित सीमा के मीतर रोका हुआ।—श्रंजलि, (वि०) हाथ जीवे हुए।—श्राहमन् (वि०) आत्म-नियही।—श्राहार, (वि०) जो आहार करने में संयम रखे।—उपस्कर, (वि०) वह जिसका घर सुज्यवस्थित हो।—चेतस्,—मनस्, (वि०) वह जिसकी स्वमं रखने वाला।—प्राग्ग, (वि०) वह जिसकी स्वाँस रकी हो। —चाच्, (वि०) ख़ामोश। जिसने अपनी वाग्यी की वश में कर रखा हो।

संयत्त (वि॰) १ तैयार । सन्नद्ध । सावधान । संयमः, (पु॰) १ निब्रह । रोक । २ मन की एका-व्रता । २ धार्मिक व्रत । ३ तपनिष्ठा । ४ द्यालुता ।

संयमनं (न०) १ रोक । निम्नह । २ खिचाव । तनाव । १ वंधन । ४ वंदी करने की क्रिया । क्षेट्र । ४ श्रात्मसंयम । ६ धार्मिक व्रत । ७ चार धरों का चोकोर चोगान ।

संयमनः ( पु॰ ) शासक।

संयमनी ( स्त्री॰ ) यमराज की नगरी का नाम।

संयमित ( व॰ छ॰ ) १ निग्रह किया हुया। २ वोंघा हुया। वेनी ढाला हुया। ३ रोका हुया।

संयमिन् (वि॰) संयमी । निम्रह । (पु॰) तपस्ती । ऋषि । साधु ।

संयानं (न०) १ सहगमन । साथ जाना । २ यात्रा । सफर । ३ सुरदे को ले चलना ।

संयानः ( पु॰ ) साँचा ।

संयाम देखा संयम।

संयावः ( पु॰ ) गुक्तिया। पिराक । पकवान विशेष ।

संयुक्त (व॰ छ॰) १ जुड़ा हुग्रा । लगा हुग्रा । मिला हुग्रा । २ मिश्रित । घाल मेल । ३ साथ ग्राया हुग्रा । ४ सम्पन्न । २ समन्वित । २ लिये हुए ।

संयुगः ( ए० ) १ संयोग । समागम । २ युद्ध । भिड़न्त । लड़ाई ।—गोष्पदं, ( न० ) तुच्छ भगड़ा ।

संयुज् ( वि॰ ) संयुक्त । सम्यन्ध युक्त ।

संयुत ( व॰ कृ॰ ) १ मिला हुग्रा । जुड़ा हुग्रा। संयुक्त । २ सम्पन्न । समन्वित ।

संयोगः (पु०) १ समागम। मेल । मिलान। मिलाप।
२ वेशेपिक दर्शन के २४ गुणों में से एक । २
जोड़ लेना। मिला लेना। श्रन्तर्भुक्त कर लेना।
४ जोड़। जोड़ी। ४ दो राजाश्रों के बीच किसी
समान उद्देश्य की सिद्धि के लिये सिन्ध । ६
व्याकरण में दो या श्रधिक व्यक्तंनों का मेल। ७
दो श्रहों या नज्ञों का समागम। म शिव जी
का नामान्तर।—पृथ्यन्त्वं, (न०) (न्याय में)।

ऐसा श्रलगाव जो नित्य न हो । — विरुद्धं, (न०) वे खाद्य पदार्थ जो मिला कर खाये जाने पर श्रवगुण करें, श्रर्थात् रोगों की उत्पत्ति करें।

संयोगिन् ( वि॰ ) १ संयुक्त । युक्त । २ मिलवैया । संयोजनं (न॰) १ मेल । मिलाप । २ मैथुन । समागम । संरत्तः, ( पु॰ ) रच्या । हिफ्राज़त । देख रेख । निगरानी ।

न्नंरत्तर्गा, (न०) १ हिफ्राज़त । निगरानी । रक्ता । देखरेख । २ श्रिधिकार । क्रव्ज़ा ।

संरक्त, (व० कृ०) १ रंगीन । लाल । २ श्रनुरागवान् । श्रासक्त । प्रेम मग्न । ६ कोधान्वित । कुपित । ४ मुग्ध । प्रेम में फँसा हुश्रा । ४ सुन्दर । मनो मुग्धकारी ।

संरन्ध, (व० कृ०) १ उत्तेजित । जोश में भरा हुया। २ छन्ध । उद्विग्न । ६ कोध में भरा हुया। कृद्व । ४ फूला हुया। सूजा हुया। १ वड़ा हुया। वृद्धि को प्राप्त । ६ श्रभिभूत । मग्न । श्राकृतित ।

संरम्भः (पु०) १ श्रारम्भ । २ उत्पात । उपद्रव । हंगामा । ६ श्रान्दोलन । उत्तेजना । चोभ । ४ उत्सुकता । उत्कर्णा । उत्साह । १ कोघ । दोप । कोप । ६ श्रिभमान । घमंड । ७ गर्मी श्रीर सूजन से फूल उठना । — परुप, ५ (वि०) क्रोध के कारण रूच या रूखा । — रस, (वि०) श्रायन्त कृद्ध । —वेगः, (पु०) क्रोध की प्रचण्डता ।

संरम्भिन् (वि॰) [ छी॰—संरम्भिणी ] १ उत्ते-जित । उद्दिग्न । २ कोधयुक्त । कोधाविष्ट । ३ श्रभिमानी । श्रहंकारी ।

संरागः (पु॰) १ रंगत । २ श्रनुराग । स्नेह। १ क्रोध । कोप ।

संराधनं (न०) श्राराधना करके प्रसन्न करने की किया। २ सम्पादन । ३ गम्भीरध्यानमग्नता। गम्भीर विचार।

संरावः ( पु॰ ) ६ कोलाहल । शोर । होहल्ला । गड़-बड़ी ।

संरुगा (व० क०) दुकड़े दुकड़े किया हुआ। ह्रटा

- संरुद्ध, (व० क्र०) १ श्रवरुद्ध । रोका हुश्रा । सामना किया हुश्रा । २ भरा हुश्रा । परिपूर्ण । ३ घेरा हुश्रा । श्रव्ही तरह वंद । ४ डका हुश्रा । छिपाया हुश्रा । १ श्रद्मीकृत । वर्जित । मना किया हुश्रा ।
- संरुढ ( व॰ कृ॰ ) १ साथ साथ उगा हुया । २ पुत्त हुया । भरा हुया । २ श्रंकुरित । क्तियाना हुया । श्रुच्छी तरह जमा या जड़ पकड़े हुए । ४ घष्ट । प्रगल्भ । १ प्रोड़ । इड़ ।
- संरोधः (पु०) रुकावट । रोकटोक । श्रद्धन । निग्रह । २ घेरा । ३ वन्धन । वेड़ी । ४ प्रचेप । निचेप ।
- संरोधनं (न०) रोकना। वाधा ढालना।
- संलक्त्रणं (न॰) १ निशान लगाने की किया। चिह्नानी। २ लखना। पहचानना। साड़ना। तमीज़ करना।
- संलग्न (व॰ कृ॰) १ सटा हुग्रा। संयुक्त। मिला हुग्रा। २ भिड़ा हुग्रा। परस्पर मूँकावाज़ी करता हुग्रा।
- संतयः ( पु॰ ) १ लेटना । सेाना । निद्रा । २ घुलना । घुलाव । लीनता । ३ प्रलय ।
- संलयनं (न॰) ६ चिपकना । सटना । २ लीनता । विलीनता ।
- संलित (व॰ कृ॰) दुलारा हुग्रा। प्यार किया हुग्रा।
- संजापः ( पु॰ ) १ परस्पर वार्तालाप । त्रापस की वातचीन । २ विशेष कर गुप्त या गोपनीय वार्ता-लाप । रहस्य वार्ता । ३ नाटक में एक प्रकार का संवाद जिसमें चोभ या श्रावेग तो नहीं होता, विक धैर्य होता है ।
- संलापकः (पु॰) नाटक में एक प्रकार का संवाद संलाप। २ एक प्रकार का उपरूपक।
- संजीट (व॰ इ॰) चाटा हुग्रा। उपभोग किया हुत्रा।
- संंतीन ( व॰ कृ॰ ) १ श्रन्छी तरह लगा हुश्रा । सटा हुश्रा । ६ छिपा हुश्रा । ४ टाँका हुश्रा । ४ सिकुड़ा हुश्रा । सङ्कृचित ।—मानस, (वि॰) उदास मन।

- संजोडनं (न॰) गड़बड़ी। उथल पुथल। उलट पुलट।
- संवत् ( श्रव्यय० ) १ वर्ष । २ विशेष कर विक्रमी वर्ष ।
- संवत्सरः (पु॰) १ वर्ष। साल। २ विक्रमादित्य के काल से प्रचित्तत वर्ष गणना। १ शिव जी का नाम। कर, (पु॰) शिव।—रथः, (पु॰) एक वर्ष का मार्गया वह मार्ग जो एक वर्ष में पूरा हो।
- संवद्नं ( न॰ ) १ परस्पर वार्तालाप । २ ख़बर देना । ३ परीचा । ४ मंत्र द्वारा वशवर्ती करना । ४ यंत्र तावीज् ।
- संवरं (न०) १ दुराव । छिपाव । २ सहनशीलता । श्राप्मसंयम । ३ जल । ४ वौद्धों का एक प्रकार का मत ।
- संवरः (पु॰) १ ढक्षन । २ धीशक्ति । बोघ । ६ सिक्छड्न । सङ्कोच । ४ बाँघ । पुल । सेतु । ४ मृग विशेष । ६ एक दैत्य का नाम ।
- संवरणम् ( न॰ ) ४ श्राच्छादन । ढकना । २ छिपाव । दुराव । ३ यहाना । मिस ।
- संवर्जनं (न०) १ श्रात्मसात् करना । २ भचण कर जाना । खा जाना । उड़ा जाना ।
- संवर्तः ( ९० ) ६ फेरा । घुमाव । २ लीनता । नारा । ३ कल्पान्त । प्रलय । ४ वादल । ४ वहुत जल वाला वादल । प्रलयकालीन सप्तमेघों में से एक का नाम । ७ वर्ष विशेष । सशि । समृह ।
- संवर्तकः ( पु॰ ) १ वादल विशेष । २ प्रलयामि । ६ वडवानल । ४ वलराम जी का नाम ।
- संवर्तकिन् ( ए० ) बलराम का नाम।
- संवर्तिका (स्त्री॰) १ कमल का वँधा पत्ता । २ केाई वँधा हुआ पत्ता । ३ दीपक की वत्ती ।
- संवर्धक ( वि॰ ) [स्त्री॰—संवर्धिका] यदाने वाला । १ ( ग्रतिथि का ) स्वागत । वधाई ।
- संवर्धित (व॰ कु॰ ) १ पाला पोसा । २ वर्धित ।
- संवितित (व॰ कृ॰) १ मिला हुआ। मिश्रित।२ विदका हुआ। १ सम्बन्ध युक्त। ४ टूटा हुआ।

संविद्यात (वि॰) श्राक्षमण किया हुत्रा। उच्छिल किया हुत्रा। पददलित किया हुत्रा।

संवित्गतं ( न॰ ) स्वर । श्रावाज्ञ ।

संवस्तयः (पु॰) श्रावादी गाँव या वह स्थान । जहाँ लोग श्रास पास रहते हों।

संवहः (पु॰) वायु के सात पयों में से एक का नाम। संवादः (पु॰) ऽ वार्तालाप । यातचीत । संवाद । २ वहस । वाद्विवाद । संवाद की सूचना । १ स्वीकृति । मंजृती । ६ समानता । सहसति ।

संघादिन् (वि॰) भाषण करने वाला । वार्तालाप करने वाला ।

संवारः ( पु॰ ) १ श्राच्छादन । डॉकना । छिपाना । २ टचारण में कंठ का श्राकुञ्चन या दवाव । १ उचारण के वाद्य प्रयरनों में से एक, जिसमें कण्ठ का श्राकुञ्चन होता हैं । विवाह का उलटा । ४ रचण । हिफ़ाज़त । १ सुब्यवस्था । ६ हास । न्यूनता । कमी ।

संवासः ( पु॰ ) १ साथ साथ वसना । २ सहवास । साथ । १ घरेलू व्यवहार या रसज़व्त । ४ घर । धावासस्थान । ४ सभा के लिये या प्रामीद । प्रमीद के लिये खुला हुआ मैदान ।

संवाह: (पु॰) १ लेजाना । ढोना । २ मिला कर द्वाना । ३ पगचप्पी । पैर द्वाना । ४ वह नौकर, जो पैर द्वाने श्रीर बदन में मालिश करने के। रखा गया है। ।

संवाहकः (पु॰) पैर द्वाने वाला। संवाहनं (न॰)। १ वोक्त ले जाना या दोना। २ संवाहना (स्त्री॰) पेर द्वाना। मालिश करना।

संविक्तं ( न॰ ) जो श्रलगाया गया हो । संविग्न ( वि॰ ) १ चुन्ध । उद्दिग्न । घवराया हुश्रा । २ भीत । श्रातुर । उरा हुश्रा ।

संविज्ञात (व॰ कृ॰) सब का जाना हुश्रा। संवित्ति (स्त्री॰) १ प्रतिपत्ति । चेतना । संज्ञा। १ श्रविवाद । ऐकमत्य । ४ श्रनुभव । ४ बुद्धि ।

संविद् (स्त्री॰) १ चेतना । ज्ञान । योध । २ प्रतीति । ६ इकरार । ठहराव । ठेका । प्रतिज्ञा । ४ रज़ामंदी स्वीकृति । १ प्रचलन । पद्धति । रीति रस्म । ६
युद्ध । संग्राम । लड़ाई । ७ युद्ध की लजकार ।
वह राज्य या वाक्य जिससे रात को संतरी मित्र
या राग्नु को पहचान सके । पलवल । माम ।
संज्ञा । ६ सद्धेत । इरारा । १० तोपण । तुष्टि ।
प्रसन्नता । ११ सहानुभूति । २ ध्यान । १३
वार्तालाप । १४ भाँग । विजया | वृटी ।—व्यतिस्नमः, (९०) वादे के। तोइना । प्रतिज्ञा भक्ष
करना ।

संविदा ( र्हा॰ ) इक्तार । प्रतिज्ञा । इक्तारनामा । संविदित ( व॰ रू॰ ) १ जाना हुया । समका हुया । २ पहचाना हुया । माना हुया । ३ प्रसिद्ध । प्रक्यात । ४ खोजा हुया । हूँदा हुया । १ ते पाया हुया । सय की राय से निश्चित किया हुया । ६ उपदिष्ट । समकाया बुकाया हुया ।

संविद्धितं ( न॰ ) इकरारनामा । प्रतिज्ञापत्र । संविधा ( खी॰ ) १ व्यवस्था । श्रायोजन । प्रवन्ध । २ ढंग । तरीका । ४ विधान । १ श्रिभनय । ६ किसी नाटक की घटनाथों को क्रमयद्भ करना । संविधानकं ( न॰ ) १ यटवारा । विभाजन । भाग ।

संविभागिन् (पु॰) साम्भीदार । पत्तीदार । भागीदार । संविष्ट (व॰ कृ॰) १ सीया हुन्या । लेटा हुन्या ३ साथ साथ घुसा हुन्या । साथ साथ वैठा हुन्या । ४ पोशाक पहने हुए ।

संघीत्तर्गं ( न० ) चारों श्रोर ताकना । खेाजना ।

संचीत (व० कृ०) १ पोशाक पहिने हुए। कपड़े पहिने हुए। २ टका हुश्रा। छाया हुश्रा। श्राच्छा-दित। सजा हुश्रा। ४ घिरा हुश्रा। छिका हुश्रा। बंदा १ श्रमिभूत। मग्न।

संवृक्त (व० क्र०) १ भत्तरण किया हुश्रा। स्वाया हुश्रा। २ नष्ट किया हुश्रा।

संघृत (व० कृ०) १ ढका हुत्रा। २ दिपा हुत्रा ३ गुप्त। ४ तंद। सुरिक्ति। ४ श्रवकारा प्राप्त। जो श्रलगहो गया हो। ६ द्याया हुश्रा। सकोड़ा हुश्रा। सङ्कुचित। ७ ज़ब्त किया हुश्रा। श्रपहत। छीना हुआ। म परिपूर्ण । भरा हुआ। ६ सम न्वित । सहित ।—ग्राकार, (वि०) वह जो अपने मन का भेद किसी प्रकार प्रकट न होने दे। — मंत्र, (वि०) वह जो श्रपने विचार गुप्त रखे। संवृतं (न०) १ गुप्त स्थान। २ उचारण का ढंग विशेष।

संवृतिः (स्त्री॰) १ डकने या छिपाने की किया। २ छिपाव। दुराव। ३ गुप्त मंसूवे।

संवृत्त (व० कृ०) १ जो हुआ हो । घटित । २ परि-पूर्यो । निष्पन्न । ३ एकत्रित । ४ व्यतीत । ४ आच्छादित । ६ श्रन्वित ।

संवृत्तः (पु०) वरुण का नाम।

संवृत्तिः (स्त्री०) १ होना । त्रिटित होना । २ सिद्धि । निष्पत्ति । ३ त्राच्छादन ।

संबृद्ध (व॰ कृ॰) १ पूरा वहा हुन्रा। २ तंबा उगा हुन्रा। तंबा। ऊँचा। ३ फला फूला हुन्रा। उन्नत।

संवेगः (पु॰) १ उत्तेजना । स्रोभ । २ पूर्ण वेग । या तेज़ी । प्रचरदता । ३ उतावली । श्रावेग । ४ चटपराहट । कडुश्रापन ।

संवेदनं ( ५० ) १ श्रनुभव । प्रतीति । बोध ।

संवेदः ( पु॰ ) ) १ प्रतीति । बोध । २ श्रनुभव संवेदना ( स्री॰ ) ∫ करना । ६ उत्सर्ग । समर्पण ।

संवेशः ( पु॰ ) १ निदा । विश्राम । २ स्वप्न । ३ वैठकी । ४ मैथुन । सम्भोग । रतिवन्ध ।

संवेशनं ( न० ) रति । रमण । समागम ।

संन्यानं (न०) उत्तरीय वस्त्र । चादर । दुपहा । २ वस्त्र । श्राच्छादन । कपड़ा ।

संशप्तकः (पु॰) १ वह योद्धा जिसने विना सफल हुए लड़ाई से न हटने की शपथ खायी हो । २ वह योद्धा जिसने शत्रु को मारे विना, रण्जेत्र से न हटने की शपथ खायी हो । ३ चुना हुत्रा योद्धा ४ सहयोगी योद्धा । ४ पड्यंत्रकारी जिसने किसी की हत्या करने का वीड़ा उठाया हो ।

संशयः (पु॰) १ शक । सन्देह । दुविधा । २ श्रनिश्च-यासक ज्ञान । ३ खतरा । जोखों । ४ सम्भावना । — ख्रात्मन्. (वि॰) संशयात्मक। सन्दिग्ध।
— ख्रापन्न, — उपेत, — स्थ, (वि॰) सन्दिग्ध।
सशयी। ग्रनिश्चयात्मक। — गत, (वि॰) खृतरे
में पड़ा हुआ। — छेदः, (पु॰) संशय का
निरसन। निश्चयात्मक।

संशयात } ( वि॰ ) सन्दिग्ध । शक्की । डाँवाडोल । संशयालु

संशर्गां ( न॰ ) चढ़ाई का उपक्रम । आक्रमण ।

संशित ( व० छ० ) १ शान पर चढ़ाया हुया। तेज़ किया हुग्रा। टेया हुग्रा। २ पूर्णरीला पूरा किया हुग्रा। ३ निश्चय किया हुग्रा। निर्णय किया। हुग्रा। तै किया हुग्रा।—ब्रतः, ( पु० ) वह जिसने ग्रपना प्रत पूरा कर ढाला हो।

संशुद्ध (वि॰) १ विशुद्ध । यथेष्टशुद्ध । २ पालिश किया हुआ । साफ किया हुआ । ३ प्रायश्चित्त से निष्पाप किया हुआ ।

संश्चिद्धः (स्त्री०) १ पूर्णं रूप से ग्रुद्धि । २ सफ़ाई । ग्रुद्धि । ३ सही करने की किया । भूल को सुधा-रने की किया । ४ ऋणशोध । ४ निकासी ।

संशोधनं ( न॰ ) सफ़ाईं। निकासी!

संख्रत् ( न॰ ) हाथ की सफ़ाई । जादूगरी । इन्द्र-जाल । ( पु॰ ) जादूगर ।

संश्यान (व० कृ०) १ सङ्कृचित । सिकुड़ा हुआ। ठिठुरा हुआ। २ जमा हुआ। जमौआ। ३ लपटा हुआ। ४ सहसा विनष्ट हुआ।

संश्रयः ( पु॰ ) १ श्राश्रय । शरगः । पनाह । २ विश्रामस्थान । श्रावसस्थान । निवासस्थान । डेरा । टिकासरा । ३ श्राश्रयाभिलाषी । पनाह चाहने वाला । सन्धि करने वाला ।

संश्रवः (पु॰) १ सुनना । कान देना । २ प्रतिज्ञा । इकरार ।

संश्रवर्ग (न०) १ श्रवण । सुनना । २ कान । संश्रित (न० क्र०) १ श्राश्रय ग्रहण या रचा कराने के लिये गया हुश्रा । २ समर्थन किया हुश्रा । श्राश्रय दिया हुश्रा ।

संश्रुत (व॰ इ॰ ) १ प्रतिज्ञात । श्रापस में ते किया हुत्रा । २ भली भाँति सुना हुत्रा । संश्ठिप् (व० छ० ) १ खूब मिला हुग्रा। २ ग्रालि-क्रित। ३ सम्बन्ध युक्त। ४ पदोस का । समीप का। १ ग्रन्वित। सम्पन्न।

संश्लेपः ( पु॰ ) १ श्रालिङ्गन । परिरंभण । मिलन । भेंटन । २ मेल । संयोग । संस्पर्श ।

संश्लेपमा (न॰) ) भिला कर दयाना । २ दो संश्लेपमा (ची॰) बेंग्फि साथ मिलाने का साधन ।

संसक्त (व० क०) १ लगा हुया। सटा हुया। २ जुड़ा हुया। ३ समीप। निकट। ४ गड़वट़। घोल नेल। संमिश्रित। १ लवलीन। ६ सम्पन्न। ७ वॅथा हुया। रोका हुया। -—मनस्त, (वि०) मन लगाये हुट़!—युग, (वि०) जुया में लगा हुया। साज या ज़ीन लगा हुया।

संसक्तिः ( ग्री० ) १ घनिष्ट सम्यन्य । २ सामीप्य । ३ यस्यन्त परिचय । ४ यन्धन । १ भक्ति ।

संसद्। (न्ही॰) १ सभा। मजलिस । मण्डल । २ न्यायालय ।

संसरगं (न०) १ गमन । २ संसार । सांसारिक जीवन । ३ जन्म श्रीर पुनर्जन्म । ४ सेना का श्रवाधित प्रस्थान । ४ राजमार्ग । श्राम सदक । ६ युद्धारम्भ । ७ नगरद्वार के समीप की मुसा-फिरों की धर्मशाला ।

संसर्गः ( पु० ) १ संगम । मेल मिलाप । २ संस्था । समा । ३ संस्पर्श । ४ हेलमेल । रसज्ञस । ४ मेंथुन । सम्भोग । ६ घनिष्ट सम्बन्ध ।— ग्राभावः, ( पु० ) १ संसर्ग का ग्राभाव । सम्बन्ध का न होना । २ न्याय में ग्राभाव का एक भेद । किसी वस्तु के सम्बन्ध में दूसरी वस्तु का ग्राभाव ।— दोपः, ( पु० ) वह द्वराई जे। द्वरी संगत के कारण उत्पन्न हो । संगत का दोप ।

संसर्गिन् (वि॰) संसर्ग या लगाव रखने वाला। (पु॰) साथी। संगी।

संसर्जनं (न०) १ संयोग । मिलान । २ त्याग । वैराग्य । ३ वर्जन । राहित्य ।

संसर्पः ( पु॰ ) १ रंगना । सरकना । २ वह श्रधिक मास जो चय मास वाले वर्ष में होता है । संसर्पर्ग (न०) १ रंगना सरकना । २ सहसा श्राकमण । श्रचानक हमला ।

संसर्पिन् (वि०) रंगने वाला । सरकने वाला ।

संसादः (पु०) जमावडा । गोष्टी । सभा । समाज । संसारः (पु०) १ मार्ग । रास्ता । २ सांसारिक जीवन । ३ पुनर्जन्म । वार वार जन्म लेने की परंपरा । श्रावागमन । भवचक । ४ मायाजाल । —गमनं (न०) पुनर्जन्म ।—गुरुः (पु०) कामदेव ।—मार्गः, (पु०) सांसारिक जीवन का मार्ग । २ जी की जननेन्द्रिय । भग । मोत्तः, (पु०)—मोत्तागं (न०) मुक्ति । मोत्तः । श्रावागमन से छुटकारा ।

संसारिन् (वि॰) [ स्वी॰—संसारिग्वी ] लैकिक। मांवारिक। (पु॰) जीवधारी। मख़लूक। जीवारमा।

संसिद्ध (व॰ छ॰ ) १ पूर्णतया सम्पन्न । २ जिसका योग सिद्ध होगया हो । मुक्त ।

संसिद्धिः (स्त्री॰) शसम्यक् पूर्ति । किसी कार्यं का श्रव्ही तरह पूरा होना । मेाच । मुक्ति । ३ प्रकृति । स्वभाव । निसर्ग । ४ मदमस्त स्त्री । महोद्या ।

संस्र्चनं (न०) १ ज़ाहिर करना । जताना । प्रकट करना । स्चना देने वाला । २ सङ्केत करने वाला । इसारा देने वाला । भर्यना । फटकार ।

संस्रुतिः (स्त्री॰) १ धार । प्रवाह । २ नैसर्गिक जीवन । ३ श्रावागमन । भवचक ।

संस्पृ (व॰ कृ॰) १ मिश्रित । मिला हुग्रा। साभीदार की तरह शामिल। ३ रचित । संया-जित ४ पुनर्मिलित। १ रचा हुग्रा। ६ शुद्ध किया हुग्रा।

संख्यता ( छी॰ ) । संख्य होने का भाव । जायदाद संख्यत्वं ( न॰ ) । का वँटवारा हो जाने के पीछे फिर एक में होना या रहना

संस्रृष्टिः ( ची॰ ) १ एक में मेल या मिलावट । मिश्रण । २ परस्पर सम्बन्ध । लगाव । ३ हेल-मेल । घनिष्टता । मेल मुत्राक्षिकत । ४ एक ही सं० श० कौ०—११० परिवार में रहने की किया। शिरकत खान्दान। श् संग्रह। ६ जमावड़ा। समुदाय। ७ दो या श्रिष्क कान्यालंकारों का एक ऐसा मेल. जिसमें सव परस्पर निरपेक्त हों, श्रर्थात् एक दूसरे के श्राधित, श्रन्तर्भृत श्रादि न हों।

संसेकः (पु॰) श्रन्छी तरह पानी श्रादि का छिड़काव । संस्कर्त्य (पु॰) १ वह जा राँधता है, तैयार करता है । रसोहया । २ संस्कार कराने वाला । संस्कार-कारक ।

संस्कारः ( पु० ) १ ठीक करना । सुधारना । २ शुद्धि । ३ सजावट । ४ परिष्कार । १ वदन की सफाई । शौच । ६ मनेवृत्ति या स्वभान का शोधन । मानसिक शिचा । ७ शिचा । उपदेश = पूर्वजन्म की वासना । ६ पवित्र करना । १० वे कृत्य जा जन्म से लेकर मरणकाल तक द्विजा-तियों के संबंध में श्रावरयक हैं ।

संस्कृत (व० इ०) १ साफ किया हुआ। छद्ध किया हुआ। २ परिमार्जित । परिष्कृत । ६ धो मांज कर छुद्ध किया हुआ। निस्तारा हुआ। ४ पकाया हुआ। ४ सिजाया हुआ। सुधारा हुआ। ठीक किया हुआ। दुरुस्त किया हुआ। ६ अच्छे रूप में लाया हुआ। सजाया हुआ। ७ विवाहित।

संस्कृतं ( न॰ ) संस्कृत भाषा।

संस्कृतः (पु॰) १ वह शब्द जी संस्कृत भाषा के न्याकरणानुसार वना है। २ वह पुरुष जिसके उपनयनादि संस्कार हुए हों। ३ विद्वज्जन।

संस्क्रिया (स्वी०) १ प्रायश्चित्त कर्म । २ संस्कार । ६ प्रान्त्येष्टि क्रिया ।

संस्तंभः ) ( पु॰ ) १ सहारा । २ दृढ़ता । धीरता । संस्तम्भः ) ३ रोक । मान । ४ तकवा । स्तंभन ।

संस्तरः (पु॰) १ खाट । चारपाई । शब्या । विस्तर । २ तह । पहल । ३ यज्ञ ।

संस्तवः ( ५० ) १ प्रशंसा । स्तुति । तारीफ् । २ परिचय । जान पहचान ।

संस्तावः ( पु॰ ) १ प्रशंसा । प्रख्याति । २ एक स्वर से मिल कर गान । ३ यज्ञ में स्तुति करने वाले प्राह्मर्थों की श्रवस्थान भूमि । संस्तुत ( व॰ छ॰ ) ९ जिसकी खूव स्तुति या प्रशंसा की गयी हो । २ एक साथ । ऐकमत्य । ४ घनिष्ट । परिचित ।

संस्त्यायः ( पु० ) १ ढेर । संग्रह । समुदाय । २ पड़ास । नैकट्य । सामीप्य । ३ विस्तार । फैलाव । व्याप्ति । ४ घर । श्रावासस्थल । ४ परिचय । रसजप्त की वालचीरा ।

संस्थ (वि॰) १ ठहराऊ । २ पातत् । घरेलू । श्रचत । स्थिर । ३ समाप्त । मरा हुत्रा ।

संस्थः ( पु॰ ) रहने वाला । अधिवासी । २ पड़ोसी । देशवासी । ३ भेदिया । जासूस ।

संस्था (स्ती०) १ सभा। मजलिस । समूह । २ स्थिति । दशा । हालस । ३ रूप । आकार । आकृति । ४ पेशा । धंधा । आजीविका । ४ ठीक ठीक आचरण । ६ समाप्ति । पूर्णता । ७ रोक-थाम । सहारा । म हानि । नाश । ६ संसार का नाश । अलय । १० समानता । सादश्य । ११ राजाज्ञा । राजशासन । १२ सामयज्ञ का विधान विशेष ।

संस्थानं (न०) १ संग्रह | ढेर । २ रूप । श्राकृति । ३ वनावट । रचना । ४ सामीप्य । १ परिस्थिति । हाजत । ६ स्थान । ठहरने का स्थान । ७ चै।राहा । चिह्न । निशान । जच्च । १२ मृखु । मौत ।

संस्थापनं (न०) १ संग्रह । २ निश्चय । निर्शय । २ जमाना । वैठाना । स्थित करना । २ रोकना । थामना ।

संख्यापना ( स्त्री॰ ) शान्त करने का साधन।

संस्थित (व० कृ०) १ खड़ा । उठाया हुआ।
२ ठहरा हुआ। टिका हुआ। १ बैठा हुआ।
जमा हुआ। इदता से श्रड़ा हुआ। पड़ेास का।
पास का। मिलता छुलता हुआ। समान । ४
एकत्रित किया हुआ। देर लगाया हुआ। ६
स्थिर। श्रवला ७ मृता मरा हुआ।

संस्थितिः(ची॰) साथ साथ होना । साथ टहरना । २ सामीप्य । नैकट्य । ३ श्रावासस्थान । रहने का स्थान । विश्राम स्थान । १ संग्रह । टेर । १ सानस्य । ६ परिस्थिति । हालत । दशा । ७ रोक थाम । म मृत्यु ।

संस्पर्णः ( ५० ) १ द्वयाव । लगाव । संगम । संयोग । २ इन्द्रियों का विषय शहरू ।

संस्पर्भी (सी॰) एक प्रवार का सुगन्धयुक्त पीथा। संस्फालः (पु॰) व सेवा। मेप। २ बादल। मेघ। संस्फोटः ) संस्फोटः ) (पु॰) लटाई। युद्ध। संप्राम। जंग।

संस्मरमां ( न० ) पृर्ण स्मरण । खुव याद ।

संस्मृतिः ( सी॰ ) याददारतः । स्मरण शक्ति । संस्मृतः ) ( पु॰ ) १ वज्ञव । प्रवाहः । सुम्राव । २ संस्मावः ) धारा । चरमा । १ देवता या पितृ के उद्देश्य से दिये हुए जल म्रादि का म्रवशिष्ट भाग । ४ एक प्रकार का नैवेच या भेंट ।

संहत ( व० छ० ) १ भिदा हुया। प्रापस में टक राया हुया। घायल। २ वंद। सुँदा हुया। १ भली मोंति छुना हुया। इड़ता पूर्वक मिला हुया। १ पूर्ण रूप में मिलाया हुया। इड़ा टोस। १ युक्त। मंयुक्त। ६ ऐकमस्य। ७ एकद्रित। जमा हुया।—जानु, (वि०) घुटने मिलाये हुए। घुटने टेके हुए।—भू, (वि०) भीएं सकोड़े हुए।—स्ननी, (ची०) वह स्त्री जिसके दोनों छुच श्रापस में सटे हों।

संहतता (क्षी०)) १ संयोग। २ संहति । संचेप। संहतत्वं (न०) ) ६ श्रानुक्स्य। मेल । ४ ऐक्य। एका।

तं हितिः ( खी॰ ) १ मिलाव । मेल । २ जुटाव । बटोर । इकट्ठा होने का भाव । ३ निविद्धसंयोग । गठन । ठोसपन । घनत्व । ४ सन्धि । जोड़ । १ परमाणुत्रों का परस्पर मेल । राशि । वेर । श्रदाला । ७ समूह । खुंद । म ताक्रत । बल । शक्ति । ६ शरीर । तन । बदन ।

संहननं (न०) १ संहति । एडता । २ शरीर । ३ शक्ति । बजा।

संहरणं (न०) १ एक साथ करना । घटोरना । एकत्र करना। संग्रह करना । २ ग्रहण करना। पकरना । ३ सङ्कोचन । ४ निम्रह । ४ नास । विनास ।

संदर्त ( पु॰ ) नाशक।

संदर्पः ( पु॰ ) रोमाञ्च । पुलक । उमङ्ग से रोख्रों का खड़ा होना । २ हर्ष । ख्रानन्द । ३ स्पर्छा । प्रतिद्वनद्वता । ४ पवन । ४ स्पर्छ । ससलन ।

संदातः ( ए० ) २१ नरकों में से एक नरक।

संदारः (पु॰) १ समेटना । इकट्टा करना ।

यदोरना । २ सङ्घोच । श्राकुद्धन । सिकुद्दन ।

४ खुलासा । सार । संचेप कथन । १ छे। दे हुए

याग की वापिस लेना । ६ रोक लेना । ७ श्रलग ।

= श्रन्त । छे।र । समाप्ति । ६ जमावदा ।

समुदाय । १० उचारण का एक द्येप । ११

निवारण । परिहार । रोक । १२ निपुणता ।

श्रभ्यास । १३ नरक विशेप !—भेरवः, (पु॰)

थैरव के रूपों में से एक कालभैरव ।—मुद्रा,

(ची॰) तांत्रिक प्जन में श्रङ्गों की एक प्रकार
की स्थिति । इसे विसर्जन मुद्रा भी कहते हैं।

संहित ( प॰ कृ॰ ) १ एक साथ किया हुआ। एकत्र किया हुआ। यदोरा हुआ। समेटा हुआ। २ २ सिमालित । मिलाया हुआ। ३ जुदा हुआ। लगा हुआ। संबद्ध । ४ संयुक्त । सहित । प्रन्वित । पूर्ण । ४ मेल में आया हुआ। मेली । हेलमेल वाला।

संहिता ( ची॰ ) १ संयोग । मेल । २ संग्रह । ३ वह ग्रन्थ जिसमें पद 'पाठ प्रादि का क्रम निय-मानुसार चला प्राता हो । ४ धर्मशास्त्र । स्मृति । १ वेदं का मन्त्रभाग । ६ जगनियन्ता परमारमा ।

संद्वितः ( सी॰ ) होहटला । कोलाहल । शोर । संद्वत ( व॰ कु॰ ) १ समेटा हुश्रा । एकत्र किया हुश्रा । २ संचिप्त । खुलासा । ३ वापिस लिया हुश्रा । निवारित । जमा लिया हुश्रा । ४ पकड़ा हुश्रा । हथियाया हुश्रा । ४ नष्ट किया हुश्रा ।

संद्वतिः ( ची॰ ) १ सिकुड्न । २ हानि । नाश । १ ग्रह्म । पकड् । ४ रोक । निवारमा । ४ संग्रह् । संहृष्ट (व॰ कृ॰) १ उमङ्ग से खड़े हुए रोएँ। पुलकित। प्रफुछ। प्रसन्न। श्राह्मादित। २ अत्मन्त उत्साही।

संहादः ( पु॰ ) ऊँचा त्शोर । शोर । कोलाहल । चीख ।

संहीए (वि०) १ शर्मीला । सकुचीला । २ श्रत्यन्त लज्जित किया हुआ ।

सकट (वि॰) बुरा। कुरिसत । पापी।

सकंट ) (वि॰) १ कटीला । काँटेदार । कप्टदायक सकर्यट ) भयानक ।

सकटकः } (पु॰) शैवल । सिवार ।

सकंप, सकम्प (वि॰) कँपकपा। थरथराने वाला। संकपन सकम्पन

सकरण (वि॰) दयालु।

सकर्षं (वि॰) [स्नी॰—सकर्णा, सकर्णी] १ कानों वाला । २ सुनने वाला ।

सकर्मक (वि०) १ जो कर्म करता हो या जिसने कोई कर्म किया हो । २ ज्याकरण में वह क्रिया जिसका कार्य्य उसके कर्म पर समाप्त हो ।

. सकल (वि॰) ९ श्रवयवों या भागों सहित। २ सव। सर्व। समस्त। कुल । ३ धीमे श्रीर केामल स्वरों वाला।—वर्गा, (वि॰) वह जिसमें क श्रीर ल श्रवर हों।

सकल्पः ( पु॰ ) शिव जी का नाम । सकाकोलः ( पु॰ ) २१ नरकों में से एक

सकाकोलः ( पु० ) २१ नरकों में से एक का नाम।

स्तकाम (वि॰) १ वह च्यक्ति जिसे कोई कामना या इच्छा हो । २ वह व्यक्ति जिसकी कामना पूर्ण हुई हो । जब्धकाम । ३ कामवासनायुक्त व्यक्ति । मैथुन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति । कामी ।

सकामं ( अन्यया॰ ) १ सहर्ष । २ सन्तोष सहित । ३ दरहक्षीकत ।

सकाल (वि०) सामयिक।

सकालं ( थ्रव्यया० ) समय से । बड़े तड़के । बड़े भीर ।

सकाश (वि॰) जो दिखलाई पड़े। पास । निकट। समीप।

सकाशः ( पु॰ ) वर्तमान । पड़ोस । सामीप्य ।

सकुत्ति (वि॰) सहोदर । एक पेट से उत्पन्न ।

सक्कल (वि॰) १ उच्चकुल का । २ एक ही कुल का । ३ वह जो परिवार वाला हो । ४ परिवार सहित ।

सङ्खलः ( पु० ) १ जात बिरादरी का । २ सङ्ख्ली जाति की मछ्ली ।

सकुल्यः ( पु॰ ) १ परिचार के लोगों में से एक । २ चैथी, पाँचवी या छुठवीं श्रथवा सातवीं श्राठवीं या नवमी पीड़ी का भाई विरादर ३ दूर का सम्बन्धी।

सक्त (श्रव्यया०) १ एक बार । २ एक श्रवसर पर ।
पहले । प्रवेकाल में । ३ एकदम । फ़ौरन । तुरन्त
४ साथ साथ । (प्र०-स्त्री०) मल । विष्ठा ।
—गर्भा, (स्त्री०) खचर । —प्रजः, (प्र०)
काक । केंग्रा । प्रस्ता —प्रस्तिका,
(स्त्री०) वह स्त्री जिस के एक सन्तान हुई हो ।
वह गाय जो केंवल एक बार स्थाई हो ।—फला,
(स्त्री०) केंले का दृज्ञ ।

सकैतन (वि॰) धूर्त । द्गावाज़ ।

सकैतवः (पु॰) ठग श्रादमी । धूर्त श्रादमी । गुंडाजन ।

सकोप (व०) क़ुद्ध । क्रोध में भरा।

सक्तोपं ( श्रव्यया० ) क्रोध के साथ । कुपित होकर । सक्त ( व० कृ० ) १ मिला हुश्रा । सटा हुश्रा । संलग्न । २ जड़ा हुश्रा । गड़ा हुश्रा । ३ सम्बन्ध-युक्त । चैर, ( वि० ) जे। सदैव बैर रखता हो । सक्तिः ( स्त्री० ) १ स्पर्श । संसर्ग । संगम । ३

सिक्तिः (स्त्री॰) १ स्पर्श। संसर्ग । संगम। ६ श्रनुराग। श्रनुरक्तता। भक्ति।

सिक्थ (पु॰) १ जाँघ। जंघा। २ हड्डी। ३ गाडी या छकडे़ का श्रंग।

स्तिय (वि०) क्रियात्मक । जंगम । चल । सन्तगा (वि॰) वह जिसकी प्रवकारा हो। संखि ( ५० ) [ संखा, संखायी, संखायः ] १ मित्र। संगी। सखी ( छी० ) सहेली। सख्यं (न०) १ मित्रता । दोस्ती । हेलमेल । २ यमानता । सङ्यः ( पु॰ ) दोन्त । मित्र । स्मगण (वि॰) दल महित । समुदाय सहित । सगगः ( पु॰ ) शिव जी का नाम । सगर ( वि॰ ) जहरीला । विषेता सगरः ( पु॰ ) एक चन्द्रवंशी राजा का नाम । सगर्भः । (पु॰) एक गर्भ का। सगर्भः। सगुण् (वि॰) १ गुण्सहित । गुणां वाला । २ धार्मिक । साधु । पवित्र । ३ सांसारिक । ४ वह धनुप जिस पर ढोरी या रोदा या चिह्ना चढ़ा हो । समोत्र (वि॰) एक कुल का। सम्बन्ध युक्त। स्मगोत्रः ( पु॰ ) १ एक कुल के लोग । श्रापसदारी या रिश्नेटारी के लोग । सजातीय । उस वंश के जिसके साथ श्राद्ध श्रीर तर्पण का सम्बन्ध हो। दूर का नातेदार । ४ कुल । परिवार । ख्रानदान । सम्बि: ( म्बी० ) साथ साथ खाने वाजा । संकट) (वि॰) १ सिकुदा ्रहुष्रा । सङ्कीर्ग्। सङ्घट ∫पतला २ श्रगम्य ३ परिपूर्ण। सम्पन। विस हुआ। संकटं ) (न०) सङ्कीर्ण रास्ता। दर्ग। पर्वतों के सङ्घर्ट रे बीच का रास्ता । २ श्राफ़त । विपत्ति । जोखों। खतरा | संकथा } ( स्त्री॰ ) वार्तालाप । वातचीत । सङ्ख्या } संकरः ) (पु॰ ) १ मिलावट । २ संयोग । ३ वर्ण-

सङ्खरः ∫ श्रसमानता । वर्णों की गड़बड़ी । दोगलापन ।

४ धूल । वटोरन । माइन

संकरी } सङ्गरी ∫ देखो संकारी या सङ्कारी। संकपूर्ण ( (न०) १ खींचने की किया । २ श्राकर्पण । संइर्पमां ∫ एलसे जातने की किया। जुताई। संकर्पृगाः ) ( पु॰ ) श्रीकृष्ण के भाई वलराम का सङ्घर्गगः ∫ नाम । **१ सं**यह । २ जोड़ । योग । मंकलनं (न॰) १ वहुत सी वस्तुश्रों को एक सङ्गलनं (न॰) (स्थान पर एकत्र करने की संकलना (स्त्री॰) (क्रिया। २संभोग। ३ टक्कर सङ्गलना (स्त्री॰) ४ मरोद। ऐंडना। १ जोड़। संकतित ) ( व० क० ) १ देर लगाया हुया एकत्र सङ्ख्तित ) किया हुया । २ मिश्रित । ३ पकदा हुया । ४ योजित । जेादा हुआ । जेाड़ लगाया हुआ । संक्रत्यः ) ( पु० ) १ कार्य करने की इच्छा जे। मन सङ्ख्यः ) में उत्पन्न हो । विचार । इरादा । २ धिभिलाप । कामना । ३ मन । चित्त । हिया । अ दान । पुराण । कोई देवकार्य श्रारम्भ करने के पूर्व एक निश्चित मन्त्र का उच्चारण करते हुए श्रपना इइ निश्चय या विचार प्रकट करना । --जः, --जन्मन्, ( न॰ )--यानिः, ( पु॰ ) कामदेव की उपाधि। रूप, इच्छा प्रकाश करने वाला । इच्छानुसार । मंक्षमुक (वि०) १ शहर । चंचल । परिवर्तनशील । २ श्रनिरिचत । ३ सन्दिग्ध । संशयग्रस्त ४ बुरा । दुष्ट । १ कमज़ोर । निर्यंत । संकारः } (पु॰) १ घृत । गर्दा । काइन । वटोरन । सङ्कारः ∫ २ श्रंगारों की चटापट । संद्धारी ) (स्ती०) वह लटकी जिसका कैामार्य सङ्गरी ) हाल ही में हरण किया गया है।। संकाश ) (वि०) १ समान । सदश । २ समीप । सङ्खाश ∫ निकट। सकाशः ) (पु०) १ मैाजूदगी । विद्यमानता । २ सङ्खागः ∫ सामीप्य । नैकट्य । र्संकितः ) (पु॰) लुखाट । श्रधनली लकड़ी। सङ्ख्यः ∫ जलती हुई मशाल । संकीर्ण ) (वि०) १ मिश्रित । मिला हुआ । २ सङ्गीर्ग ) गड्बड़ । फुटकर । ३ विखरा हुग्रा । फैला

हुआ। ४ अस्पष्ट । ४ मदमस्त । नशे में चुर । ६ दोग्ला । श्रकुलीन । ७ अविशुद्ध । मिलावटी । म तंग । सँकरा । सङ्कुचित ।

संकीर्यः ) (पु०) १ वर्णसङ्कर जाति का श्रादमी। सङ्कीर्यः ) २ वह राग या रागिनी जो श्रन्य दे रागों या रागिनियों को मिला कर वने । ३ मदमस्त हाथी। नशे में चूर हाथी।

संकीर्ण ) ( न० ) कठिनाई । विपत्ति । सङ्कट ।— सङ्कीर्ण ) जाति,—यानि, ( वि० ) दोगली नस्ल का ।—युद्धं, ( न० ) गड़बड़ लड़ाई ।

संकीर्त्नं (न०)) १ प्रशंसा । स्तव । स्तुति । सङ्कीर्त्नं (न०) ( तारीक्र । २ किसी देवता की संकीर्त्ना (बी०) ( महिमाका वर्णन या स्तवन । ३ सङ्कीर्त्ना (बी०)) किसी देवता के नाम का बार बार नाम लेना ।

संकुचित ) (व० क्र०) १ सिक्क हुया। सिमटा सङ्कुचित ) हुया। संचेप किया हुया। २ सिक्क इन-दार। कुरियाँ पड़ा हुया। ३ वंद । मुँदा हुया। ४ ढका हुया।

संङ्कल ) (वि०) १ गड्वद् । २ मरा हुग्रा। परि-सङ्कल ) पूर्ण । ३ ग्रस्तव्यस्त । ४ ग्रसंगत ।

संङ्कलं ) (न॰) १ भीड़भाड़ । जनसमुदाय । भुंड । सङ्कलं १ दल । गल्ला ।

संकुलं ) (न०) १ गिरोह । सुंड । गङ्गा । २ सङ्कुलं ) तुसुल युद्ध । ३ श्रमंगत या परस्पर विरो-धिनी वक्तृता ।

संकेतः ) ( पु० ) १ स्वल्पाचर उक्षे खया निर्देश । संङ्केतः ) इशारा । २ चिह्न । चिन्हानी । निग्रान । ३ नियमावली । नियमपत्र । ४ कामशास्त्र संवन्धी गृङ्गित । श्रङ्गारचेष्टा । १ प्रेमी श्रौर प्रेमिका के मिलने का वादा । ६ प्रेमी श्रौर प्रेमिका के मिलने का स्थान । ७ ठहराव । शर्त । म् ( व्या करण का ) सूत्र । —गृहं, —निकेतनं, —स्थानं, ( न० ) प्रेमी श्रौर प्रेमिका के मिलने का स्थान ।

संकेतकः ) (पु॰) १ नियम । इकरार । २ नियुक्ति । सङ्केतकः ) उहराव । ३ ग्रेमी प्रेमिका के मित्तने का स्थान । ४ ग्रेमी या ग्रेयसी जो मित्तने के जिये समय का सङ्केत करें । ४ नियुक्ति । संकेतित ) (वि०) १ संकेत किया हुआ। नियमा-सङ्केतित ) नुसार निर्द्धारित। २ श्रामंत्रित। नुलाया हुआ।

संकोचः ) (पु॰) १ सिकुइन। २ संत्रेपकरण। सङ्कोचः ) हास। ३ भय। दर। ४ बंदी। रोक। ४ बंधन। ६ एक प्रकार की मछ्जी।

खंकंदनः सङ्क्रन्दनः } ( पु॰ ) श्रीकृष्ण मगवान का नाम ।

संक्रमः ) (पु०) १ सहसत्य । २ सहसगन । सङ्क्रमः ) ३ परिवर्तन । श्रवस्थान्तर प्रवृत्ति । विषया-न्तर प्रसङ्ग । ४ किसी श्रह का एक राशि से निकल कर दूसरी राशि में जाना । १ गमन । यात्रा ।

संक्रमं (न॰) इरधिगम्य मार्ग । सँकरा सङ्क्रमं (न॰) रास्ता । २ पुल । सेतु । २ किसी संक्रमः (पु॰) वस्तु की प्राप्ति का साधन ।

संक्रमणं ) ( न० ) १ ऐकमत्य । २ एक विन्दु से सङ्क्रमणं ) दूसरे विन्दु पर गमन । ३ सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि पर गमन । ४ वह विशेष दिन जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं।

संक्रांत । (व० छ०) १ प्रविष्ट ! घुसा हुआ । संक्रान्त । २ परिवर्तित । बदला हुआ । ३ पकड़ा हुआ । ४ विचारा हुआ । सोचाहुआ । १ वर्णित । रक्षित ।

संक्षांतिः ) (स्ती०) १ ऐक्य । मेल । २ श्रवस्था-सङ्क्षान्तिः ) नतर प्रवृत्ति । ३ सूर्य श्रथवा श्रन्य किसी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि पर गमन । ४ परिवर्तन । (दूसरे को देना ) १ प्रदान शक्ति । ६ प्रतिस्तृति । प्रतिसूर्ति । ७ वर्णन । रक्षन ।

संकाम } देखा संक्रम।

संक्रीडनं } ( न॰ ) साथ साथ खेलने वाले।

संह्येदः ) (पु॰) १ नमी । तरी । सील । २ एक सङ्क्ष्येदः ) प्रकार का पनीला पदार्थ जो प्रथम मास में गर्भ के रूप में रहता है ।

संद्मयः ( पु॰ ) १ नाश । विनाश । २ पूर्ण विनाश । ३ हानि । बरवादी । ४ ग्रन्त । ग्रवसान । ग्रलय । संजितिः (सी०) १ साथ साथ प्रशेषण । २ सङ्कुचन । संचेप दरण । ३ फॅकना । प्रेप्पः । ४ द्वींव । धात । धात की जगह ।

संज्ञेगः ( पु॰ ) १ निषेष । प्रशेष । २ गुरामा । सुरुवसर । ३ संकोचन । घटाना । ४ सार । संद्राः । १ फिशाव । प्रेपण । ६ वे जाना । ७ किमी प्रस्य के व्यर्थ में साहाज्य प्रदान ।

संचेपमां ( न॰ ) ६ टेर करना । २ संचेपकरम् । सार निराल लेना । ३ प्रेपमा।

र्सकामः (पु०) १ कॅपकपी । धरथराहट । २ घवड़ाहट। डनेजना । ३ घस्तव्यस्तता । उलट पलट । ४ घरि मान । फटहार ।

संख्यं ( न॰ ) युद्ध । लहाई । संप्राम ।

संख्या (क्षी॰) १ गणना । गिनती । २ हिंदसा ।

श्रद्ध । ३ ने । १ हेतु । युक्ति । समक । युद्धि ।

६ विचार । टंग । तीर । तरीका ।—श्रितग,—

श्रदीत, (वि॰) संख्या से परे । वह जिसकी

गिनती न हो सके ।—वाचकः, (पु॰) संख्या
सम्बन्धी ।

संख्यान ( व॰ कृ॰ ) गिना हुद्या । संख्यानं ( न॰ ) संख्या । श्रद्ध ।

संख्याता ( छी॰ ) पहेली विरोष ।

संख्यावत् (वि॰) १ गिना हुश्रा । २ युक्ति वाला । (पु॰) परिवक्ष जन ।

संगः ) (पु॰) १ संयोग । २ मेल । ऐक्य । संगम । सङ्गः ) ६ संसर्ग । संस्पर्श । ४ साथ । मेत्री । मेत्री-पयोगी व्यवहार । ४ श्रतुराग । श्रतुरक्तता । श्रीभ-लाप । ६ सांसारिक वस्तुश्रों में श्रासिक । ७ भिड्नत । खड़ाई ।

संगणिका ) स्त्री०) उत्तम संवाद । श्रनुपम संवाद । सङ्गणिका ) (व० क० ) १ जुड़ा हुश्रा । मिला हुश्रा । सङ्गत ) २ गया हुश्रा । एकत्रित । ३ विवाहित । मेथुन द्वारा मिला हुश्रा । ४ उपयुक्त । मुनासिव । ४ एक राशि पर एकत्रित । ६ संकुचित । सङ्ग्रा । हुश्रा ।

संगतं ) ( न० ) १ ऐत्य । सेन्न । सन्धि । २ सङ्गतं ∫ साथ । संगति । ३ परिचय । मेत्री । घनि-ष्टता । ४ संगत कथन । युक्तियुक्त भाषण ।

संगतिः ) (श्री०) १ ऐस्य । सेल । २ संग । स्नुतिः ) साथ । सुह्वत । संगत । ६ सीमैथुन । थ योग्यता । उपयुक्तता । उपयोगता । उपयुक्त सम्बन्ध । १ संयोग । इक्तिक्राकिया । इक्तिक्राकिया । इच्ता । ६ ज्ञान ॥ ७ ज्ञान श्राप्त करने के लिये बार वार प्रथा करने की किया ।

मंगमः ) (पु०) १ ऐक्य । मिलाप । २ साथ । नङ्गमः ) सुहवत । ६ संसर्ग । संस्पर्श । ४ स्त्री-भेशुन । स्त्रीमसंग । १ (निदेयों का ) संगम । ६ भिड़न्त । सुठभेड़ । नड़ाई । ७ योग्यता । उप-युक्तना । इन्न यहाँ का समागम ।

रतंगमनं ) सतुमनं ) (न०) मेल। ऐक्य।

संगरः } (पु॰) १ प्रतिज्ञा । वादा । इकरार । २ सङ्गरः ई स्वीकार । श्रक्षीकार । ३ सादा । ४ युद्ध । लड़ाई । समर । ४ ज्ञान । ६ भग्नग्य । म विपत्ति। सद्धट । म विष् । ज़हर ।

संगवः ( पु०) तड़का होने से ३ मुहूर्त्त वाद का सङ्गवः / काल। यह समय जब चरवाहा बढ़्ड़ों को दूध पिला कर थार गीवां को दुह कर चराने को ले जाता है।

संगादः } ( पु॰ ) संगद । वार्तालाप ।

संगिन् ) (वि॰) १ संयुक्त । मिला हुया । २ मक्त । सङ्गिन् ) श्रनुरक्त ।

संगीत ) ( व॰ गृ॰ ) मिल कर गाया हुत्रा।

संगीतं ) ( न॰ ) १ वह गाना जी कई लोगों द्वारा सङ्गीतं ) मिल कर गाया जाय । २ वह गान जी याद्ययंत्रों के साथ लय ताल के साथ गाया जाय । ३ गाने वजाने की कला ।—शास्त्रं, ( न॰ ) वह शास्त्र जिसमें सङ्गीतकला का निरूपण हो ।

संगीतकं ) (न॰) १ गाना वजाना। २ एक प्रकार सङ्गीतकं ) का सार्वजनिक संगीत का ग्रभिनय जिसमें गाना वजाना हो।

```
संगीर्गा ) (व॰ कु॰) ९ स्वीकृत । मंजूर किया हुआ ।
सङ्गीर्गा ) २ प्रतिज्ञात ।
```

संग्रहः ) (पु०) १ ग्रहण । पकड़ । पकड़ना । २पहुँचा सङ्ग्रह ) पकड़ना । इस्वागत । प्रवेश करण । ४संरक्षण । १ श्रजुग्रह करना । सहारा देना । समर्थन करना । ६ एकत्रकरण । ढेर लगाना । ७ शासन करना । नित्रह करण । द्व राशि । स्तूप । ६ समागम । १० एक प्रकार का संयोग । ११ सम्मिलित करना । १२ संग्रह करना । १३ सारसंग्रह । १४ योग । जाड़ । टोटल । ११ तालिका । सूची । १६ भागडार ग्रह । १७ उद्योग । १८ हवाला । वर्णन । १६ वड़प्पन । ऊँचापन । २० वेग । २१ शिवजी का नामान्तर ।

संग्रह्मां १ (न०) १ पकड़ । ग्रह्मा । २ समर्थन । सङ्ग्रह्मां १ उत्साह प्रदान करना । ३ संग्रहकरण । ४ मिलाव । सेल ! मिलीनी । १ जड़ना । चै।खटे में रखना । ६ मैथुन । खीसमागम । ७ व्यभिचार । इथाशा करना । ६ स्वीकार करना ! ग्राप्त करना ।

संग्रहणी } ( पु॰ ) दस्तों का रोग विशेष।

संग्रहीतः } ( पु॰ ) स्थवान । सारथी । संङ्गहोतः

संग्रामः ) ( पु॰ ) लड़ाई । युद्ध ।—पटहः, (पु॰) सङ्ग्रामः ) युद्ध में बजाया जाने वाला एक वड़ा भारी हेला ।

संग्राहः । ( पु॰ ) १ हाथ मारना। ग्रहण करना। २ सङ्ग्राहः । छीन लेना। बरजीरी ले लेना। ३ कलाई पकड़ना। ४ ढाल का बेंट।

संघः ) (पु॰) १ समूह। समुदाय। २ कितने ही सङ्घः ) लोग जो साथ रहते हों।—चारिन् (पु॰) मछली।—जीविन्, (पु॰) छली। मज़दूर।
—वृत्तिः, (खी॰) घनिष्ट मेल।

संघटना } ( स्त्री॰ ) सयोग । मिलाप ।

संघष्टः ) ( पु॰ ) १ रगड़ । रगड़न । २ टक्कर । सङ्घट्टः ) भिड़न्त । ३ लड़ाई | मुठभेड़ । मेल । ये।ग भिडन्त या स्पर्दा (दो पत्नियों की) ४ त्रालिङ्गन । संबद्धनं । रगड़ना। रगड़। २ भिड़न्त। टक्तर। संबद्धनं । ३ संसर्ग। लगान। ४ संयोग। मेल। ४ संघटना । पहलवानों की भिड़न्त। संबुटना । पहलवानों की भिड़न्त। संबुध्यस् । (प्रव्यया०) दल में। टोली में। संबुध्यस् । (प्रव्यया०) दल में। टोली में। संबुध्यः । (प्रव्यया०) १ रगड़न। रगड़। २ पसीना। संबुधः । ३ टक्कर। भिडंत। ४ स्पर्दा। प्रतिद्वन्द्वता। ४ डाट। इसद्। ६ फिसलन। खसकन। संघाटिका । (खी०) १ जोड़ा। जोड़ी। २ छुटनी। सङ्घाटिका । ३ गन्ध। संघाराकः (प्र०) । सङ्गाराकः (प्र०)

संघाग्रकः (पु॰) ) सङ्घाग्रकः (पु॰) ( संघाग्रकः (न॰) सङ्घाग्रकः (न॰)

संघातः ) ( पु॰) १ ऐक्य । संयोग । २ जनसमुदाय। संङ्घातः ) समूह । ३ हत्या । हिंसन । ४ कक्र । ४ समासान्त शब्दों की बनावट । ६ नरक विशेष ।

सचिकत (वि॰) भड़का हुश्रा। भीरु। डरपोंक।

सचिकतं ( ग्रन्थय० ) काँपते हुए।

सिचः ( पु॰ ) १ मित्र । २ मित्रता । मैत्री । देास्ती । (स्त्री॰ ) इन्द्रकी पत्नी । इन्द्राणी ।

सचिह्न ( वि॰ ) भेंड़ा । ऐंचाताना ।

सचिवः (पु०) १ मित्र । साथी । २ मंत्री । मग्रीरकार । सत्ताहकार । दरबारी ।

सची देखे। शची ।

सचेतन (वि॰) जीवधारी । जीवित । जानदार । सचेतंस् (वि॰) १ दुद्धिमान । २ वह जी समवेदनापूर्ण या दयालु हो । ऐकमत्य ।

सचेल ( वि॰ ) वस्रों सहित । वस्र धारण किए हुए । सचेष्टः ( पु॰ ) श्राम का वृत्त ।

सञ्जन (वि॰) मनुष्यों या जीवधारियों वाला।

सन्तरनः ( पु॰ ) सजाति । जाति विरादरी का श्रादमी ।

सजल (व०) पनीला। गीला। तर।

सजाति ) (वि०) १ एक ही जाति का । २ एक ही सजातीय ) किस्म का । ३ समान । सदश । (पु०) एक ही जाति के माता और पिता से उत्पन्न पुत्र ।

सजुप् । १ प्यास । यजुरकः । २ संगी । साथी । सजुस् । (पु॰)[कर्ता—सजुः,सजुपो, सजुपः] सित्र । देशस्त । सखा । ( प्रव्यया॰ ) सहित । साथ ।

सःज (वि॰) ६ तैयार । तैयार किया या कराया हुश्रा।
२ सम्हारा हुश्रा । ठीक किया हुश्रा । ३ सब प्रकार
से लैस। हथियारधारी । ६ किलावंदी किया हुश्रा ।

स्नः जनं ( न॰ ) ६ वॉधना । कसना । २ पेशाक धारण् करना । सजाना । ३ नैयार करना । ६थियार धारण् करना । हरवा हथियार से लैस करना । ४ चैं। कीदार । संतरी । १ घाट । उतारा ।

सः उज्ञनः ( पु॰ ) भला मनुष्य ।

साउजना (क्वी॰) १ सजावट। २ वछाभूषण से सुसरिजत करने की किया।

सःजा (म्त्री॰) १ परिच्छद् । सजावट । २ मज्जाकरण । साज । सामान ३ सैनिक साज सामान । कवच ।

सिज्जित (वि॰) सजाया हुया । २ श्वद्वार किया हुया । तैयार किया हुया । साजसामान से लैस । ४ शस्त्रधारण किये हुए ।

सज्य (वि॰) ६ डोरी या रोदा लगा हुआ। सज्योत्स्ता (की॰) चींदनी रात।

संद्रः । ( न॰ ) १ ऐसे पत्तों का देर जिन पर लिखा सञ्जः । जाना है।

संचत् } ( ५० ) धृर्त । गुंडा । जाद्गर । सञ्चत्

संचयः ) ( पु॰ ) १ देर करना । जमा करना । देर । सञ्ज्यः ) राशि । ३ एकत्र या राशि करने की क्रिया ।

संचयनं १ (न०) १ एकत्र करने की किया। एकत्र सञ्चयनं १ या संग्रह करने की किया। २ सब भस्म होने के पीछे ग्रस्थि बीनने की किया।

संचरः ) (९०) १ गमन । चलन । एक राशि से सञ्चरः ) दूसरी राशि में गमन । २ मार्ग । पथ । रास्ता । ३ सङ्गीर्ण पथ । कष्ट साध्य मार्ग । ४ द्वार । प्रवेशद्वार । ४ शरीर । इनन । हिंसन । ६ वृद्धि ।

संचर्गां } (न॰) गमन। चलन। यात्रा करना।

संचल } (वि॰) कांपना हुन्ना थरथराता हुन्ना। सञ्चल

मंचलनं } (न॰) हिलना डेलना काँपना। सञ्चलनं ) थरथराना।

संचाय्यः } (पु॰) यज्ञ विशेष । संज्ञाय्यः }

मंद्रारः ) (पु॰) १ गमन । चलन । चलना फिरना । मद्रारः ) २ गुजरना । ३ मार्ग पथ रास्ता । ४ ४ कठिन मार्ग । कठिन यात्रा । १ कठिनाई । कष्ट । ६ चलाने की क्रिया । ७ भड़काने की क्रिया । इ मार्गपदर्शन । रास्ता दिखलाने की क्रिया । १ १ पर्श द्वारा संकामक । प्रेरण । चालन । १० साँप के फन में मिली हुई मणि ।

संचारक १ (वि॰) १ संचार करने वाला । फैलाने सञ्जारक १ वाला चलाने वाले ।

संचारकः । (पु०) १ दलपति । नायक । नेता । सञ्चारकः । २ साजिश करने वाला । पढयंत्रकारी ।

संचारिका । (छी०) १ दूती । २ कुटनी । ३ सञ्चारिका । जोड़ी । जोड़ । ४ गंघ । वास ।

संचारगं ) (न०) १ प्रणोदित करने की किया। सञ्चारगं ) उत्तेजित करने की किया। २ पहुँचाने की किया। मार्गपदर्शन की किया।

संचारिन् ) (वि॰) [ छी० — संचारिग्री ] १
सञ्चारिन् ) गमनशील । २ त्रूमने फिरने वाला ।
३ परिवर्तन शील । चंचल । श्रद्ध ४ दुर्गम ।
दुरिधगम्य । १ भाव विशेष । ६ प्रभावित ।
प्रभावान्वित । ७ वंशपरम्परा गत । पुश्तैनी ।
पैतृक (जैमे कोई वीमारी) । म छुत्राहृत वाला ।
(पु०) १ पवन । हवा । २ धृष । ३ संचारी भाव ।

संचाली } ( खी॰ ) दुँघची का पाँधा। सञ्चाली }

संचित ) (व॰ छ॰) १ जमा किया हुआ। ०कत्र सिञ्चत ) किया हुआ। २ गणना किया हुआ। शिना हुआ। ३ परिपूर्ण। भरा हुआ। ४ वाधा टाला हुआ। १ घना। घनीभूत।

संचितिः } ( स्त्रीः ) संग्रह ।

. संचिन्तनं } ( न॰ ) सोचना । विचारना ।

सं० श० कौ०-१११

संज्ञापनं (न०) १ सूचन । २ शिच्छा । ३ हनन ।

```
संचूर्णनं } (न॰) इकड़े इकड़े कर डालने की किया।
संज्ञः ) ( व० कृ० ) १ लपेटा हुन्ना । छिपाया
सञ्ज्ञः हुन्ना । २ कपड़े से लपेटा हुन्ना ।
संकादनं }
सञ्ज्ञादनं } ( न० ) छिपान । दुरान ।
संज । (धा॰ प॰ ) [सजति, सक्त] १
सञ्ज ∫ चिपटाना । चिपकाना । २ बाँधना ।
संजः } (पु॰) १ ब्रह्मा का नाम । २ शिव का नाम ।
संजयः } ( पु॰ ) धतराष्ट्र के सारयी का नाम ।
सञ्जयः }
संजल्पः । ( पु॰ ) १ वार्तालाप । गड्बड् बातचीत ।
सञ्जल्पः ∫ गड्यडी । २ गर्जन । दहाड ।
संजवनं रे चतुष्क, गृहवेष्टित चत्वर या चवृतरा।
सञ्जवनं ) चार मकानों के वीच का चबूतरा।
संजा } ( छी॰ ) वकरी। छेरी।
संजीवनं ) १ साथ साथ रहने की किया । २
सञ्जीवनं े जीवित करने की क्रिया । पुनर्जीवित
    करण। ३ इक्कीस नरकों में से एक। ४ गृह-
    वेष्टित-चत्वर ।
संज्ञ (वि॰) घुटनों के वल हुकराया हुग्रा। २ सचेत।
     ३ नामक।
संइं (न०) पीतकाष्ट । साऊ ।
संज्ञपनं ( न० ) हिंसन । वधकरण । मार डालना ।
 संज्ञा (खी०) १ चेतना। होश। २ बुद्धि। श्रष्टः।
    ३ ज्ञान । ४ सङ्केत । इशारा । ४ वे। धक शब्द ।
    नाम । श्राख्य । ६ न्याकर्ण में वह विकारी शब्द
    जिससे किसी यथार्थ या किएपत वस्तु का बाध
    हे। ७ गायत्री मंत्र : म सूर्यपरनी जो विश्वकर्मा
    को कन्या थी। मार्कग्डेय नामक पुराण के श्रनु-
    सार यम श्रीर यमुना का जल्म इसीके गर्भ से
    हुत्र्या है ।—विषयः, ( पु॰ ) उपाधि ।
    विशेषण (—सुतः, ( पु॰ ) शनि का एक
    नाम ।
सज्ञानं ( न० ) ज्ञान । बुद्धि ।
```

वधकरगा। संज्ञावत् (वि॰) १ होश में। हवास में। सचेत। २ वह जिसका कोई नाम है। संज्ञित (वि॰) नामवाला । नामक । संज्ञिन् (वि॰) १ नामक । नामना । नामवाला। २ वह जिसका कुछ नाम रखा जाय। संज्ञ (वि०) घटनों के वल। संख्वरः १ (पु०) १ बहुत गर्म । ज्वर । २ ताप । सञ्ज्वरः 🕽 उष्णुता । ३ क्रोध त्रादि का बहुत स्रधिक श्रावेग । सट ( धा॰ प॰ ) [ सटित ] १ किसी पदार्थ का एक भाग होना २ दिखलाना । प्रादुर्भाव होना । सटं (न॰) ) १ साधे की जटा । २ सिंह की सटा (ची॰) ) गरदन के वाल । श्रयाल । ३ श्रुकर के वाल । ४ कलँगी । चोटी । शिखा । सङ (धा॰ ड॰) [सङ्यति-सङ्यते] १ हनन करना। घायल करना । २ मज़बूत होना ३ देना। ४ जेना। ५ बसना। रहना। सदृकं (न०) प्राकृत भाषा में रचा हुत्रा छीटा रूपक । सट्टा (स्त्री॰) १ पत्ती विशेष । २ वाजा विशेष । सरु ( धा॰ ड॰ ) [साठयति, – साठयते] १ समाप्त करना। पूर्ण करना । २ श्रधुरा छोड़ देना। ३ चलना। जाना। ४ सजाना। सग्रसूत्रं ( न० ) सन की डोरी या रस्सी। संड देखेा पंढ । ( पु॰ ) चिमटा । सँड्सी । संडीनं ) सग्डीनं ) पिचयों का उड़ान विशेष। सत् (वि॰) [स्त्री॰—सती] १ विद्यमान । २ श्रमली । सत्य । ३ नेक । पुरुयातमा । धर्मातमा । ४ कुलीन । भद्र। ४ ठीक । उचित । ६ उत्तम । श्रेष्ठ । ७ प्रतिष्ठित । सम्माननीय । 🗸 बुद्धिमान ।

परिदत । ६ मनोहर । युन्दर । ३० मज़बृत । दः । (पु॰) नेक या धर्मात्मा गादमी । (न॰) १ वह जो यथार्थ में विद्यमान हो । २ यथार्थ सत्य । ३ श्रेष्ट । ४ बहा । ख्राचारः, ( पु॰ ) (=सदाचारः) १ यन्द्रा याचरण । सद्वृत्ति २ शिष्टाचार।—धात्मन्, (वि॰) पुन्यात्मा। नेक। - उत्तरं (न०) दिचत ना शब्दा दत्तर। —कर्मन् ( न० ) १ पुग्यक्तमे । धर्मकार्य । २ धर्म । पुरुष । श्रातिष्य । श्रातिथि सत्कार । —काग्रडः ( पु० ) चील । याज पद्मी ।—कारः, ( पु॰) १ एक प्रकार का श्रातिव्यसरकार । २ सम्मान । प्रतिप्ठा । ३ खबरदारी । मनायोग । ४ भे।जन १ पर्व । उत्सव ।--कुलं, (न०) थच्दा वंश । श्रन्दा खानदान :-- कृत, ( वि॰ ) १ भलीभाँति किया हुया । २ सत्कार किया हुया ३ सम्मान किया हुया । यादर किया हुया। १ स्वागत किया हुन्ना ।-- कृतं, (न०) १ श्रादर । सत्कार । श्रातिथ्य । २ पुरुष ।—कृतः, ( पु॰ ) शिव जी का नाम ।—किया, ( ग्री॰ ) १ सक्कमे । पुरुष । धर्म का काम । २ सत्कार । आदर । खातिरदारी । ३ धायोजन । नैयारी । ४ नमस्कार । प्रणाम । ४ प्रायश्चित्त का कोई कर्म । ६ श्रन्थेष्टि कर्म । श्रीर्ध्वदेहिक कर्म । - गतिः, (स्री॰) (=सट्गतिः) श्रव्ही गति । मोच । मुक्ति । गुग्गः, (पु०) उत्तमता। विशिष्टना ।—चरित,—चरित्र, (=सचरित या सद्यरित्र ) श्रद्धे चाल चलन का। ईमानदार । धर्मात्मा । पुरुयात्मा । ( न०) श्रन्छा चाल चलन । २ श्रन्छे लोगों का इतिहास या जीवनी ।—चारा, (=सञ्चारा) हल्दी। चिदु, (=सचिदु)( न०) परवस् ।— जनः, ( =सज्जनः ) ( पु॰ ) नेक या धर्मात्मा थ्रादमी।--पत्रं, (न०) कुमोदनी का ताज़ा पत्ता।--पथः, ( पु॰ ) १ श्रच्छा मार्ग। २ कत्तं व्यपालन का ठीक सार्ग । ३ उत्तम सम्प्रदाय या सिद्धान्त ।--परिग्रहः, ( पु॰ ) उपयुक्त पात्र से (दान) ग्रहण ।—पश्यः, ( पु॰ ) देवतात्रों की वित योग्य श्रच्छा पशु ।---पात्रं, (न०) दान

श्रादि देने चाग्य उत्तम व्यक्ति।—पुत्रः, (पु॰) सुपात्र बेटा। सप्त ।—प्रतिपत्तः, (पु॰) (न्याय दर्शन में ) वह पर्च जिसका उचित म्वरहन हो सके श्रथवा जिसके विपत्त में चहुत कुछ कहा जा सके। अँच प्रकार के हैत्वाभासों में ने एक -फलः, (पु॰) श्रनार का पेड़। —भावः, ( = सद्भावः ) १ विद्यमानता । २ माधुभाव । श्रच्छा भाव (=सन्मात्रः) (पु॰ ) जीव। श्रात्मा।— मानः, (=सन्मानः) भले लोगों की प्रतिष्ठा। — वंग, (वि०) उच्च कुल का । — तन्त्रस, (न॰) प्रसन्नकारक भाषण । - वस्तु, (न॰) १ घ्रच्छा पदार्थ । २ घ्रच्छी कहानी ।—विद्य ( वि॰ ) भली भाँति शिपित ।- वृत्त, ( वि॰ ) १ भने श्राचारण का । श्रच्छे चानचलन का । २ विल्कुल गोल। वृत्तं, (न०) १ श्रच्छा चाल चनन । २ श्रन्छा स्वभाव ।— संसर्गः, संनिधानं,—संगः.—संगतिः-समागमः,(५०) ( ५० ) श्रन्धे लोगों की सुहबत या साथ। —सहाय, (वि॰) श्रन्छे मित्रों वाला।— सहायः, ( पु॰ ) श्रच्छा साथी या संगी । --सारः, (पु॰) १ वृत्त विशेष । २ कपि। ३ चित्रकार ।

सतत, (वि॰) निरन्तर । सदा । सर्वदाः । हमेशा । वरावर ।—गः—गतिः, (पु॰) पवन । हवा । —यायिन्, (वि॰) १ सदैव चलते रहने वाला । २ सदैव नाशोन्मुख ।

सततं ( श्रव्यया ० ) सदंव । हमेशा ।

सतर्क (वि॰) १ तर्क करने में पटु। न्यायशास्त्र-निष्णात । २ विचारवान ।

स्रतिः (ची॰) १ भेंट । पुरस्कार । २ नाश । श्रवसान ।

सती (की॰) १ पतिवता स्त्री । २ साधुनी तपस्विनी । १ दुर्गा का नाम ।

सतीत्वं (.न॰ ) पातिवत्य ।

सतीनः (पु॰) १ एक प्रकार की दाल या मटर। २ वाँस। सतीर्थः } (पु॰) सहपाठी । साथ पड़ने वाला । सतीर्थ्यः } सतीलः (पु॰) १ बाँस । २ पवन । हवा । ३ दाल । मटर ।

सतेर ( पु॰ ) भूसी । चेकर ।

सत्ता ( स्त्री॰ ) १ विद्यमानता । होने का भाव । ग्रस्तिन्व । हस्ती । होना । भाव । २ वास्तविक ग्रस्तिन्व । ६ भलापन । उत्तमता । श्रेष्ठता ।

सत्त्रं (न०) (स्त्रं ही प्रायः लिखा जाता है) १ से मथज्ञ का काल जे। १३ से १०० दिवसों के भीतर पूरा होता है। २ यज्ञ। ३ भेंट। नैवेद्य। ४ उदारता। ४ पुरुष। धर्म। ६ घर। मकान। ७ पर्दा। चादर। म सम्पत्ति। धन देशलत। ६ जंगल। वन। १० ताल। तलेया। ११ धोखा। द्या। धूर्वता। १२ प्राश्रयस्थान। शरण पाने की जगह।—अयनं—अय्यगं, (न०) दीर्घ यज्ञीय काल।

सत्त्रा ( ग्रव्यया० ) साथ। सहित।—हन् ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर।

स्राह्मिः ( पु॰ ) १ वादल । मेघ । २ हाथी । गज । स्राह्मिन् ( पु॰ ) १ वह जो सदैव यज्ञ किया करता हो । २ उदार गृहस्थ ।

सत्तवं ( न० ) [ नीचे दिये हुये प्रथम दस अर्थों में
( प्र० ) भी होता हैं । ] १ होने का भाव।
अस्तित्व । २ स्वाभाविक आचरण । ख़ासियत।
अस्तित्व । २ स्वाभाविक आचरण । ख़ासियत।
अस्तित्वत । स्वभाव । पैदायशी गुण । १ प्रकृति ।
४ ज़िन्दगी । जीवन । स्वाँसा। जीवनी शक्ति ।
चैतन्यता। मन । ज्ञान । १ कच्चा । अधूरा।
गर्भ । माँसिपिण्ड । ७ सार । पदार्थ । दौलत । म्
तत्व यथा जल, वायु, आकाशादि । १ जीवधारी ।
चेतन । जानदार १० भूत । प्रेत राचस । दैख ।
१९ अच्छाई । मलाई । उत्तमता । १२ सख ।
अथार्थता । निश्चय । १३ वल । साहस । स्फूर्ति ।
उत्साह । १४ बुद्धिमानी । सद्भाव । १४ अच्छापन । नेकी । सात्विक भाव । १६ विशिष्टता ।
लच्चण । १७ संज्ञा । संज्ञावाची (शब्द )—
अमुक्तप, (वि० ) १ पैदायशी ख़ासियत के

सुताविक । २ श्रपने वित्त के श्रनुसार । -उद्वे कः,
(पु०) भलाई का श्राधिक्य । २ वल या
साहस की प्रधानता ।—लत्तर्ग्ग, (न०) गर्भवती होने के चिह्न !—विस्रवः, (पु०)
विवेक की हानि ।—विहित, (वि०) १ प्रकृतिद्वारा किया हुश्रा । पुरयात्मा ।—सस्रवः, (पु०)
वीर्य या पराक्रम की हानि । ।—सारः, (पु०)
वल का सार या निचोद । २ बलिए श्रादमी ।—
स्थ, (वि०) १ श्रपनी प्रकृति में स्थित । २
दृद । श्रविचलित । धीर । ३ श्रशक्त । ४ प्राणयुक्त ।
सन्वमेजय (वि०) जानवरों था प्राणधारियों के।
भयभीत करने वाला ।

सत्य (वि०) १ यथार्थ । ठीक । वास्तविक। याथातथ्य । २ ग्रसल । ६ ईमानदार । सचा । निमक हलाल । ४ पुरुयात्मा ।—ग्रानृत, (वि०) १ सचा श्रौर भूठा। २ देखने में सत्य किंन्तु वास्तविक में ग्रसत्य।—ग्रानृतं,—ग्रानृतं, १ सत्यता ग्रौर भुडाई। २ भूठ सच्च का अभ्यास अर्थात् व्यापार। व्यवसाय।---ध्रभिसन्धः, (वि०) श्रमनी प्रतिज्ञा को सत्य करने वाला ।—उत्कर्षः, (पु०) १ सत्य बोलने में प्रधानता। २ वास्तविक उरकृष्टता। —उद्य, (वि॰) सत्य वे।लने वाला l—उपयाचन, (वि॰) प्रार्थना या याचना का पूरा करने वालां। ---कामः, ( पु॰ ) सत्यप्रेमी। -तपस्, ( पु॰ ) एक ऋषि का नाम।--दर्शिन्, (वि॰) सत्य का देखने वाला। पहले ही से सत्य देखने या जान लेने वाला।--धन, (वि०)सत्य का धनी। ग्रत्यन्त सत्य बोलने वाला।—धृति, (वि०) नितानत सत्य ।--पूरं, (न०) विष्णु लोक।---पूत, (वि॰) सत्य से पवित्र किया हुआ। यधाः---

## "मरवपूतां घडेहार्णी।"

—मनु ।

—प्रतिज्ञ, (वि॰) प्रतिज्ञा को सत्य करने वाला। बात का धनी। वचन का सच्चा।—भामा, (स्त्री॰) सत्राजित की पुत्री श्रीहण्ण की एक पटरानी का नाम।—युगं, (न॰) चार युगों में से प्रश्म युग। स्वर्ण युग।—चचस्, (वि॰) सच्चा। (पु०) १ भविष्यद्रक्ता। २ क्ष्टिप। मुनि। (न०) सचाई। सत्यता।—चद्य, (वि०) सच्चा।—चद्यं, (न०) सच्चा।—चद्यं, (न०) सच्चा।—चद्यं, (न०) सच्चा।—च्याक्ः। (पु०) १ व्याक्ः। (वि०) सच्चा।—चाक्यं, (न०) सत्यक्थन।—चाद्विन्, (वि०) १ सत्य बोलने वाला। २ सच्चा। निष्कपट। स्पष्ट वक्ता।—झत, —सङ्गर,—सन्धः (वि०) १ सत्यप्रतिज्ञ। वचन के। प्राकरने वाला। २ ईमानदार। सच्चा।—आव्यां, (न०) शपथ खाने वाला।—सङ्गण, (वि०) श्रापाततः श्रनुमे।दनीय या सन्योपजनक।

सत्यं ( न०) १ सच । २ सचाई । ३ नेकी । भलाई । पुरुष । ४ शपथ । प्रतिज्ञा । ४ प्रत्यच सिद्ध सत्य । ६ चार युगों में से प्रथम युग । स्वर्ण युग । ७ जल । पानी ।

सन्यं ( शब्यया० ) सचाई से । यथार्थतः । वस्तुतः । सन्यः (पु० ) १ जपर के सप्त लोकों में से सब से ऊँचा लोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं । २ श्रश्वतथ वृत्त । ३ श्री राम जी का नामान्तर । ४ विष्णु का नामान्तर । ४ नान्दीमुख श्राद्ध का श्रिथिण्डाता देवता ।

स्तर्यकार (ए०) १ किसी सोदा या ठेके का सका-रना। २ पेशगी। साही।

सन्यवन् (वि॰) सच्चा। (पु॰) सावित्री के पति सत्यवान का नामान्तर।

सन्यवतो ( खी॰ ) एक मछुवे की लड़की जो पीछे वेद्व्यास की माता हुई थी।—सुतः, ( पु॰ ) वेद्व्यास।

सत्या ( पु॰ ) १ सच्चाई । सत्यता । २ सीता का नामान्तर । ६ दुर्गा देवी । ४ सत्यभामा । १ द्रौपदी । ६ सत्यवती, जो वेदन्यास की जननी थी ।

सत्यापनं (न॰) सत्य का पालन । सत्य का भाषण । (ठेके या किसी लैन दैन को) सकारना ।

सत्र देखो सत्त्र । सत्रप ( वि॰ ) लिजत । शर्मीला । सत्राजित् (पु॰) सलभामा के पिता का नाम।
सत्वर (वि॰) शीव्र। तुरन्त।
सत्वरं (श्रव्यया॰) शीव्रता से। फुर्की से।
सत्थ्रत्कार (वि॰) शीव्रता से श्रस्पष्ट वेला हुन्ना।
सत्थ्रत्कारः (पु॰) वह भाषण जिसमें शीव्रता से

सनद् (धा० प०) [स्तीद्ति, सम्त ] १ बैठना। लेटना। उदक जाना। १ ह्य जाना। ३ रहना। वसना। ४ उदास होना । हिराँसा होना। १ सङ्गा। नष्ट होना। वरवाद होना। नष्ट होना। ६ कष्ट में पड्ना। पीड़ित होना। ७ रोका जाना। = थक जाना। शिथिल पड् जाना। ह

सद् (पु॰) वृज्ञ के फल। सद्गकः (पु॰) केकड़ा।

सदंशवदनः ( पु॰ ) वगुला । वृटीमार ।

कहे गये शस्पष्ट वचन हों।

सदनं ( न॰ ) १ घर । महल । भवन । हवेली २ शैथिल्य । थकावट । ३ जल । ४ दज्ञमराडप । १ विराम । स्थिरता । ६ यमराज का श्रावासस्थान ।

सद्य (वि॰) द्यालु । रहमदिल । कृपालु ।

सद्गं ( श्रव्ययाः ) कृपया । रहम दिली से ।

सद्स् ( न॰ ) १ श्रावास स्थान । रहने की जगह । २ सभा । मजलिस ।—गतः, ( वि॰ ) सभा या मजलिस में वैटा हुश्रा । गृह । सभाभवन ।

न्नद्स्यः (पु॰) १ सभासद् । २ श्रसेसर् । जूरर । पञ्च । ६ यज्ञ कराने वाला । याजक ।

सदा ( श्रव्यया० ) १ नित्य । सदेव । हमेशा । सर्वदा निरन्तर । सब समय ।—श्रानन्द, (वि०) सदेव प्रसन्न ।—श्रानन्दः, (पु०) शिव जी का नामान्तर ।—गिनिः, (पु०) १ पवन । २ सूर्य । ३ मेाच । मुक्ति ।—ने।या,—नीरा, (छी०) १ करते।या नदी का नामान्तर । २ वह नदी या सोता जिसमें सदेव जल वहा करे।—दान, (वि०) १ सदेव दान करने वाला । २ (वह हाथी) जिसके सदा मद वहता हो।—

दानः, (पु०) ३ इन्द्र का ऐरावत हाथी। २ गन्धिह्म नामक रूखरी। ३ गणेश जी।—नर्तः, (पु०) १ वित्व वृत्तः। २ कटहल का पेड़ा ३ सघन वट वृत्तः। ४ नारियल का पेड़ा — पोर्गिन, (पु०) इष्ण का नामान्तर।—शिवः, (पु०) शिव जी का नाम। सद्भन्त (वि०) [खी०—सद्भन्ती] १ समान। सद्भम् (वि०) [खी०—सद्भन्ती] श्रमुरूप। तुत्य। सद्भग् (वि०) च्यांवर। २ उप- युक्तः। योग्य।

सदेश (वि॰) १ देश रखने वाला । २ एक ही स्थान या देश का । ३ समीपी । पढ़ेासी ।

सदान् ( न० ) १ घर । मकान । २ स्थान । टिकने की जगह । ३ मन्दिर । ४ वेदी । ४ जल ।

सद्यस् ( ग्रव्यया॰ ) १ श्राज ही । २ तुरन्त ही ।
श्रभी । ३ हाल ही में । कुछ ही समय पीछे ।
—काल, ( पु० ) वर्तमान काल !—कालीन,
( वि० ) हाल ही का ।—जात, ( वि० )
[=सद्योजात] हाल का उत्पच ।—जातः (पु०)
१ बछड़ा । २ शिव जी का नामान्तर ।—पातिन्
(वि०) शीघ्र नष्ट होने वाला । नश्वर ।—ग्रुद्धः,
(स्त्री०)—शौघं, ( न० ) तुरन्त की हुई ग्रुचता ।
सद्यस्क ( वि० ) १ नया । टटका । हाल का । २

सद्गु (वि॰) १ टिका हुआ । अवलम्बित । प्रस्थानित । जाता हुआ । गमनकारी ।

सद्धंद्व (वि॰) भगड़ालू । कलहप्रिय । लड़ाकू । सद्धस्थः ( पु॰) ञाम । गाँव ।

तुरन्त का।

सभ्रम् (वि॰) एक ही गुर्णो वाला। समान गुर्णो वाला। २ समान कर्त्तव्यों वाला। १ एक ही जाति या सम्प्रदाय वाला। ४ सदश। अनुरूप। चारिग्णो, (खी॰) वह छी जिसके साथ शाख-रीत्या विवाह हुआ हो।

संघर्मिणी देखो "संघर्मचारिणी",। संघर्मिन् (वि॰)[छी॰—संघर्मिणी] देखो"संघर्मन्" संघिस ( पु॰ ) बैल । वृष्म । साँड । सम्रीची ( छी॰ ) सखी । सहेजी । सम्रीचीन ( वि॰ ) सहित । त्रन्वित । सम्र्यंच् ( पु॰ ) पति । साथी ।

सन् (धा॰ ड॰) [सनिति,—सनिति,—सनुते, —सात,] १ प्यार करना। पसंद करना। २ पूजन करना। अर्चा करना। सम्मान करना ३ प्राप्त करना। उपलब्ध करना। ४ सम्मान या गौरव के साथ प्राप्त करना। ४ भेंट। पुरस्कार आदि भेंट का सम्मान करना। देना। वाँटना।

सनः ( पु॰ ) हाथी के कानों की फड़फड़ाहट। सनत् ( पु॰ ) ब्रह्मा का नामान्तर। (ग्रव्यया॰) सदेव। निरन्ठर।—कुमारः, ( पु॰ ) ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से एक का नाम।

सनसूत्र देखो 'सग्रसूत्र''। सना ( श्रन्यया॰ ) सदैव । निरन्तर । सनात ( श्रन्यया॰ ) सदैव ।

सनातन (वि॰) [स्त्री॰—सनातनी ] श्रीनरन्तर । बरावर । स्र्यादी । स्थायी । २ दृढ़ । निश्चित । निर्धारित । ३ प्राचीन । स्रादि काल का ।

सनातनः (पु॰) विष्णु भगवान् का नामान्तर। २ शिव। ३ ब्रह्मा।

सनातनी (स्त्री०) १ लक्ष्मी । २ दुर्गाया पार्वती । ६ सरस्वती ।

सनाथ (वि॰) १ जिसकी रचा करने वाला कोई स्वामी हो। २ जिसका कोई रचक या पति हो। ३ रोका हुआ। अधिकार में किया हुआ। ४ अन्वित। पूरित । सम्पन्न।

सनाभि (वि०) १ एक ही गर्भ का। सहे।दर। २ सजातीय। सम्बन्धी। ३ श्रनुरूप। सददा। ४ स्नेहान्वित।

सनाभि. ( पु॰ ) १ सहोदर भाई। २ नज़दीक का रिश्तेदार। सात पीड़ी के भीतर का नातेदार।

सनाभ्यः ( पु॰ ) सात पीड़ियों के भीतर एक ही वंश का मनुष्य । सपिगड ।

सनिः (पु॰) १ अर्घा। पूजन । २ नैवेद्य । भेंट । ३ याचना । सनिष्टीवं ) ( न॰ ) ऐसी बोली जिसके योजने में सनिष्टेवं ) थूक उड़े ।

सनी (खी॰) १ दिशा। २ याच्या। ३ हाथी के कान की फड़फड़ाहट।

मनीड ) (वि॰) १ साथ रहने वाले। एक ही सनीत ) घोंसले में रहने वाला / २ समीप। निकट।

मंतः } (पु॰) दोगों हाथों की श्रृंगुली।

संतत्ता } (न॰) क्टाचपूर्ण वचन । व्यङ्गय वचन ।

संतत ) (व॰ क़॰) १ वड़ाया हुया। फैलाया सन्तत ) हुया। स्यविच्छित्र। सततः। लगातार। १ थनादि। ४ वहतः। श्रिधिक।

संततं } ( श्रव्यया॰ ) १ सदंव । हमेशा । निरन्तर ।

संतितः ) ( गि॰ ) १ फैलने वाला । पसरने वाला । सन्तितः ) २ फैलाव । प्रसार । ३ व्यवली । पंक्ति । ३ व्यविच्छित । सिलसिला । ४ वंश । कुल । स्वानदान । ४ ग्रौलाद । सन्तान । ६ देर । राशि ।

संतपनं १ (न॰) १ तपन । जलन । २ पीडन । सन्तपनं ) सन्तापन ।

संतप्त ) (व॰ क़॰ ) १ गर्माया हुथा । गर्मागर्म । सन्तम ) दहकता हुथा । २ पीड़ित । कष्ट में पड़ा हुआ ।—ध्ययस्, (न॰ ) गर्म लोहा ।—वज्ञस्, (न॰ ) सन्द स्वास वाला ।

संतमस् । ( न॰ ) सर्वज्यापी श्रन्थकार । घोर संतमसं । श्रन्थकार । संतमसं । श्रन्थकार ।

संतर्जनं } वॉटना । दपटना । भर्त्वना करना । सन्तर्जनं

संतर्पमां ) (न०) १ सन्तोपकरण । श्रद्याना । २ सन्तर्पमां ) प्रसन्त । ३ हर्षप्रद । ४ पकवान विशेष ।

संतानं (न॰) सन्तानं (न॰) संतानः (पु॰) संतानः (पु॰) सन्तानः (पु॰)

संतानकः १ ( पु॰ ) स्वर्ग के १ वृत्तों में से एक वृत्त सन्तानकः । श्रोर उसके फूल । संतानिका ) (क्षी०) १ फेन । कांग । २ मलाई । सन्तानिका र साड़ी । मर्कटजाल नामक घास । ३ दुरी या तलवार की धार ।

संतापः ) (पु॰) ४ टप्णता । गर्मी । जलन । ताप । सन्तापः ) २ दुःख । कष्ट । व्यथा । ३ मानसिक कष्ट । मनोव्यथा । पश्चात्ताप । ४ तप । तप की थकावट । ४ कोध । रोप ।

संतापन ) (वि॰) [स्रो॰—सन्तापिनी] जलने सन्तापन ) वाला। धधकने वाला।

संतापनं ) (न०) १ दाइ। जलन। २ पीड़ा। सन्ताएनं ) तकर्ताफ। दर्द। १ भड़काने वाला रोप।

नंतापनः ) (पु॰) १ कामदेव के पाँच शरों में से सन्तापनः ) एक ।

संतापित ) ( व॰ कः॰) तपाया हुन्ना। सन्तप्त । सन्तापित ) उत्पीड़ित ।

संतिः } (पु॰) १ श्रवसान । नाश । २ भेंट । सन्तिः }

संतुष्टिः } ( स्त्री॰ ) नितान्त सन्तोप । सन्तुष्टिः }

संतोपः ) (पु॰) १ सन की वह वृत्ति या श्रवस्था सन्तोपः ) जिसमें मनुष्य श्रपनी वर्तमान दशा में ही पूर्ण सुख श्रनुभव करता है। तृष्ति शान्ति । २ प्रसप्तता । सुखाहर्ष । श्रानन्द । ३ श्रंगुष्ठ या तर्जनी उँगली ।

संतोपर्गा ) सन्तोपर्गा ) ( न॰ ) सन्तोप । तृप्ति । शान्ति ।

संत्यजनं ) ( न॰ ) त्याग । विरक्ति । सन्त्यजनं )

संज्ञासः } ( पु॰ ) डर । भय । सन्ज्ञासः

संदंगः ) ( पु॰ ) १ चिमटा । सँइसी । २ जर्राही सन्दंगः ) का एक श्रोजार । कंकमुख । ६ एक नरक

संदंशकः } (पू॰) सँड्सी। सन्दंशकः

संदर्भः ) ( ९० ) १ रचना । अन्यन । गूंथन । सन्दर्भः ) बुनावट । २ संमिश्रण । एकीकरण । ३ नियमित सम्बन्ध । सातस्य । ४ वनावट । ४ अन्थ रचना ।

```
संदर्शनं ) (न०) १ श्रवलोकन । चितवन । २
 सन्दर्शनं र् घूरन । ३ भेंट । परस्पर दर्शन । ४ दश्य ।
     दर्शन । १: विचार । लिहाज । शील ।
 संदानः ) ( पु॰ ) १ रस्सा। रस्सी। २ वेड़ी।
 सन्दानः ∫ श्रङ्खला ।
संदानं ) ( न॰ ) हाथी की कनपटी जहाँ से मद
सन्दानं ) चुता है।
संदानित (वि०) १ वँघा हुआ। २ वेडी पड़ा
सन्दानित रे हुआ। जंजीर में जकड़ा हुआ।
संदानिनी ) ( स्त्री॰ ) गोष्ठ । गोशाला ।
सन्दानिनी )
त्तद्वाः } ( पु॰ ) पत्तायन । भगाइ ।
संदाहः } ( पु॰ ) जलन । दाह ।
सन्दाहः }
संदिग्ध । (व० कृ० ) १ लेप किया हुआ। ढका
सन्दिग्ध ∫ हुग्रा । २ मशक्रूक । ग्रनिश्चित । सन्देह-
     युक्त। ३ अमित । ४ गड्वड् । श्रस्पष्ट । ६ भया-
    नक । खतरनाक । श्ररचित । ७ विषाक्त ।
संदिप्ट ) (व० कृ०) १ बतलाया हुत्रा। वताया
सन्दिप्ट ) हुत्रा। २ निर्दिष्ट किया हुत्रा। ३ कहा
    हुआ। कथित । ४ स्वीकृत । मंज़र किया हुआ।
संदिष्टं ) ( न॰ ) इत्तिला । सूचना । खबर । समा-
सन्दिष्टं ) चार । संवाद ।
संदिप्टः } ( पु॰ ) वार्तावह । हल्कारा । क्रासिद ।
संदित । (वि०) बन्धन युक्त । जंजीर में जकड़ा
सन्दित र् हुआ। कसा हुआ।
संदी } ( छी० ) छोटी खाट या खटोला ।
संदीपन (वि॰) [ छी॰-सन्दीपनी ] १ जलाने
    वाला । भड़कने वाला । २ उत्तेजित करने वाला ।
संदीपनं ) (न०) १ उद्दीपन करने की क्रिया। २
सन्दीपनं 🕽 उत्तेजना देने वाला ।
संदीपनः ) (पु०) १ कामदेव के पाँच बाणों में
सन्दीपनः ∫ से एक ।
संदीप्त ) (व० कृ० ) १ दहकता हुआ। जलता
सन्दीप्त ∫ हुश्रा । २ उद्दीपित । उद्दीस । ३ भड़काया
    हुआ । बरगलाया हुआ ।
```

संदुष्ट ) (व० कृ०) १ अध्य किया हुआ। विगाड़ा सन्दुष्ट ∫ हुआ। २ दुष्ट । धूर्ते । संदूषगां ) ( न॰ ) अष्टता-करण । अष्ट करने की सन्दूषगां ) किया : अष्टता । संदेशः ) (पु॰) १ सूचना। संवाद । खबर। २ सन्देशः ∫ संदेसा। ३ त्रादेश।—ग्रर्थः, (५०) संदश का विषय। - वाच्. (पु॰) संदेश -हरः, (पु०) १ दूत। कासिद। वार्तावह। २ एलची । राजदूरा । संदेहः ) ( पु॰ ) १ सन्देह । संशय । श्रनिश्चयता । सन्देहः ) श्रँदेशा । २ खृतरा । भय । ३ एक प्रकार का अर्थालंकार।—दोलाःं, (स्त्री०) द्विविधा। संदे़ाहः । (पु॰) १ दुहना। दोहन। २ समूह। सन्देशहः ∫ हेर । राशि । संद्रावः } ( पु॰ ) पत्तायन । भगाड़ । संधा ) (स्त्री०) १ संयोग । २ घनिष्ट सम्बन्ध । सन्धा 🕽 ३ हालत । दशा । ४ ठहराव । प्रतिज्ञा । शतं। १ सीमा। हद्द्र। ६ दृद्ता। ७ सायंकाल का धुंधला प्रकाश । म भभके से खींचने की संधानं ) (न०) १ जोड़ । मिलान । २ संयोग । सन्धान ∫ ३ सॅमिश्रण् । ४ सन्धि । मैत्री । ४ जोड़ । गाँठ । ६ मनोयाग । एकायता । ७ दिशा । स्रोर । म समर्थन। ध्राराय खींचने की किया। १० मदिरा या शराव की तरह केाई मादक वस्तु। ११ केाई भी सुस्त्राद व्यक्षन जिसके खाने पर प्यास बढ़े। १२ मुरब्बे और ग्रचार के बनाने की प्रक्रिया। १३ श्रोपधोपचार से चमड़े की सिकोड़ने की किया। खट्टी कॉंजी। संधानित । १ संयुक्त । मिला हुआ । एक डोरे में सन्धानित ∫ नत्थी । २ बंधा हुश्रा । कसा हुश्रा । संधानी ( स्त्री०) १ वह स्थान जहाँ मदिरा खींची सन्धानो रे जाती हैं। २ वह स्थान जहाँ पीतल ग्रादि की दलाई की जाती है। संधिः ) ( पु॰ ) १ दे। वस्तुश्रों का ९क में मिलना। सन्धिः मेल । संयोग । २ कीलकरार । इकरार । ३ सुलह। मैत्री। मित्रता । ४ शरीर की जेाड़ या गांठ। हे (कपड़े की) तह या टूटन। ६

सुरंग । सेंघ । ७प्टथइरण । विभाजन । म न्याकरण

में वह विकार जो दो श्रचरों के पास पास शाने के कारण उनके मेल से हुया करता है। १० धव काश । दो वस्तुश्रों के बीच की खाली जगह ग्रवकारा । विश्राम । १२ सुग्रवसर । १३ एक युग की समाप्ति श्रीर दूसरे युग के श्रारम्भ के वीच का समय। युग-सन्धि। १४ नाटक में किसी प्रधान प्रयोजन के साधक कथांशों का किसी एक मध्यवर्ती प्रयोजन के साथ होने वाला सम्बन्ध । ि ऐसी सन्धियां १ गकार की होती हैं मुलसन्धि, प्रतिमुख-सन्धि, गर्भ-सन्धि, श्रवमर्श या विमर्श सन्धि श्रीर निर्वहण-सन्धि ] ११ स्त्री की जननेन्द्रिय । भग ।—ध्रज्ञरं, ( न० ) दे। स्वरों का योग । संयुक्त स्वरवर्णद्वय ( जिनका उचारण सम्मिलित किया जाता है )।—चारः, ( पु॰ ) सेंध लगाने वाला चोर। जं, (न०) शराव। —जीवकः, (पु॰) दलाल । कुटना ।—दूपर्गा, ( न० ) सन्धि को भन्न करने की किया । - वंधनं, ( न॰ ) शिरा । नादी । नस ।—भङ्गः, (पु॰)— मुक्तिः, ( छी॰ ) वैद्यक के मतानुसार हाथ या पैर श्रादि के किसी जोड़ का दूटना या स्थानच्युत होना ।-वित्रहः, ( पु॰ द्विवचन ) शान्ति श्रीर युद्ध ।-- विचत्त्तगः, ( पु॰ ) सन्धि करने के कार्य में निपुरा ।—चेला, (म्री०) सन्ध्याकाल । सादंकाल । शाम ।—हारकः, (पु॰) घर रों सेंघ या नक़ब लगाने वाला।

संधिकः ) (पु०) एक प्रकार का ज्वर । सन्धिका } (म्र्वा०) शराव खींचने की किया । सन्धिका } (वि०) १ संयुक्त । जुड़ा हुआ । २ सन्धित ) (वि०) १ संयुक्त । जुड़ा हुआ । २ सन्धित ) वँधा हुआ । कसा हुआ । ३ मेल मिलाप किये हुए । मैत्री स्थापित किये हुए । ४ जड़ा हुआ । वैठाया हुआ । १ मिश्रित किया हुआ । ६ श्रचार डाला हुआ ।

संधितं (न॰ )) १ श्राचार । सुरव्या । २शराब । सन्धितं (न॰ ) (मिद्रा । ३उठी हुई गाय ।गाभिन संधिनी (छी॰) (होने के लिये विकल गाय । सन्धिनी (छी॰ )) गर्मानी हुई गौ । ४ वेवक दुही हुई गौ । संधिता ) ( ची॰ ) १ दीवाल में किया हुआ सन्धिता ) छेद।२ नदी।३ शराव। संधु त्यां ) (व॰) १ जलावा। वालना। दहकाना। सन्धु त्त्यां )२ उदीपन करने की किया। संध्वतित ) (व॰ क॰) जलाया हुआ। दहकाया

संध्रेय ) (वि॰) १ मिलाने को। जेाड़ने को। २ सन्ध्रेय ) मिलाने या मना लेने के येग्य। ३ सन्धि करने के येग्य। जिसके साथ सन्धि की जासके। निशाना लगाने येग्य।

संध्या ) (स्री०) १ मेल । सन्धि। २ जेाड़ । सन्ध्या ) विभाग । ३ प्रातः या सन्ध्या का समय । ४ तड़का । भोर । १ सन्ध्या । शाम । ६ युग-सन्धि । ७प्रातः । मध्याह्व श्रीर सायं सन्ध्योपासन कृत्य । मक्षेत्रकरार । इकरार । ६ सीमा । हद्द । १० ध्यान । विचार । ११ पुष्प विशेष । १२ नदी का नाम । १३ बाह्यणी । बाह्यणपत्नी । - श्रम्नं, (न०) १ सन्ध्या कालीन मेघ जिनमें सुनहली श्राभा होती है । २ गेरू । लाल खड़िया ।—द्यालः, (पु०) शाम ।—लाटिन्, (पु०) रियर्जी । - पुष्पी, (स्री०) १ कुन्द की जाति का फूल । २ जायफल । चलः, (पु०) राचस । —रागः, (पु०) ईगुर । संदूर ।—रामः, (पु०) बह्याजी ।—यन्दनं, (न०) श्रायों की प्रातः सार्यं की विशिष्ट उपासना ।

सम्ब ( व० कृ० ) १ उपविष्ट । वैठा हुआ । वसा हुआ । लेटा हुआ । २ उदास । गमगीन । ३ ढीला । लटकता हुआ । ४ निर्वल । मन्द । कमज़ोर । ४ वरवाद किया हुआ । नाश किया हुआ । ६ विनष्ट । ७ गतिहीन । स्थिर । म घुसा हुआ । ६ समीप । नज़दीक ।

सन्नं ( न॰ ) थोड़ा । थोड़े परिमाण में ।

सनः ( पु॰ ) पियाल वृत्त ।

सन्नक्ष (वि०) हस्य । बौना । लर्वाकार ।—द्रः, (पु०) पियाल वृत्त ।

सन्नतर (वि॰) मन्द । दवा हुया (स्वर जैसे) सं० श॰ कौ०—११२

```
संनत 🕽 (व०कृ०) १ फुकाहुग्रा। नवाहुग्रा।
 सन्नत ∫ २ उदास । ३ सिकुड़ा हुग्रा ।
 संनतिः ) (स्त्री०) १ सग्मान-पूर्वक प्रणाम । २
 सन्नतिः 🕽 विनन्नता । ३ यज्ञ विशेष । शोरगुल ।
संनद्ध । ( व॰ कृ॰ ) १ एक साथ मिला कर वाँधा
सन्नद्ध । हुग्रा। २ कवच धारण किये हुए। ३
     युद्ध करने को लैस। ४ तैयार । प्रस्तुत । ४ व्याप्त ।
     ६ किसी भी वस्तु से पूर्ण रीत्या सम्पन्न । ७ हिंसक ।
     हिंसालु । घातकी । म नज़दीकी । समीप का ।
संनयः ( ५० ) १ समूह । ढेर । राशि । परिमाण ।
सन्नयः ) २ पिछाड़ी। (सेना की पिछाड़ी का रचक
     दल )
संनहनं । ( न० ) तैयारी । सजावट । हथियार से
सन्नहनं े लैस। र तैयारियां। ३ मज़बृत बंधन।
     ४ उद्योग । घंघा ।
संनाहः ) ( ५० ) १ कवच और अख्रशस्त्र से सिज्जत
सन्नाहः ) होने की किया। २ युद्ध करने जाने जैसी
     सजावट । ३ कवच ।
संनद्यः } ( पु॰ ) लड़ाई का हाथी।
संनिकर्षः ) (पु०) १ समीप खींचना या लाना ।
सन्निकर्पः ∫ २ सामीप्य । पड़ोस । उपस्थिति । ३
    सम्बन्ध ।। रिश्ता । ४ ( न्याय में इन्द्रिय और
    विषय का सन्बन्ध जो कई प्रकार का माना
    गया है।
संनिक्षयं । (न०) १ समीप लाना । २ समीप
सन्निकपर्गा जाना । ३ सामीप्य । पड़ोस ।
सीनकृष ) (व० कृ०) १ प्रायः ठीक । लगभग ।
सन्निकृष्ट 🕽 श्रनकरीय । २ पड़ोसी । निकट का ।
    पास का ।
सान्नक्षयः (
सन्निक्षयं )
             ( न॰ ) सामीप्य । पड़ोस ।
संनिचयः }
सन्निचयः } ( पु॰ ) संग्रह । समुचय ।
संनिधातः ) ( पु॰ ) १ समीप लाने वाला । २
सन्निधातः े जमा कराने वाला । ३ चोरी का माल
     लेने वाला । ४ श्रदालत का पेशकार ।
```

```
संनिधानं (न०) ) १ श्रामने सामने की स्थिति ।
संब्रिधानं ( न॰ ) 🕻 २ निक्टता । समीपता । ३
संनिधिः ( ५० ) ∫ प्रत्यत्तगोचरत्व । ४ श्राधार ।
सन्निधिः ( ५० ) ∫ पात्र । ४ रखना । घरना । ६
    जोड । श्रीसत् ।
संनिपातः ) (पु०) १ एक साथ गिरना या पड़ना ।
सन्निपातः 🕽 नीचे त्राना। उत्तरना। २ मिलना।
     एकत्र होना । ३ टक्कर । संघर्ष । ४ संगम ।
     संयोग । १ समूह । समुदाय । ६ श्रागमन । ७
     कफ वात और पित्त तीनों का एक साथ बिगड़ना।
    त्रिदोष । सरसाम । संगीत में समय का एक
    प्रकार का परिमाण !-- ज्वरः, ( पु॰ ) त्रिदोपज
तासीर ।
संनिभ } (वि॰) सदश । समान ।
सन्निम
संनियोगः } (पु॰) १ मेल । लगाव । २ नियुक्ति ।
संनिरोधः ) (पु॰) ग्रहचन । रुकावट । रोक ।
सन्निरोधः ∫ बाधा ।
संनिर्व्वात्तः ) (स्त्री०) १ फिरना (मन का)। २
सन्निर्वृत्तिः ) विरक्ति । ३ निग्रह । सहिष्णुता ।
संनिवेश ) ( पु॰ ) १ जवलीनता । संलग्नता ।
सिनिवेशः ∫ २ समूह । समाज । ३ जुटाव । मेल । ४
    स्थान । जगह । स्थिति । १ पड़ोस । सामीप्य । ६
    बनावट । शक्त । ७ मोपड़ी । रहने की जगह।
    म यथास्थान बिठाना । ६ वैठाना । जङ्ना । १०
    चौगान । खेलने की जगह या मैदान ।
संनिहित ) ( व॰ कृ॰ ) १ समीप रखा हुआ। एक
सिझिहित र्रे साथ या पास रखा हुआ। २ निकटस्थ ।
    समीपस्थ । ३ स्थापित । जमा किया हुः या । ४
    उद्यत । तत्पर । १ ठहराया हुन्रा । टिकाया
    हुआ।---भ्रपाप, (वि॰) नश्वर। विनश्वर।
    नाशवान् ।
संन्यसनं ( न॰ ) १वैराग्य । विराग । २ सांसारिक
    वस्तुत्रों से पूर्ण रूप से विरक्ति । ३ सौंपना।
```

सुपुर्द करना ।

संन्यस्त ( व॰ क॰ ) १ वैद्याया हुन्ना । जमाया हुन्ना । २ जमा कराया हुन्ना । ३ सींपा हुन्ना । ४ फैंका हुन्ना । छोड़ा हुन्ना । त्रक्तम किया हुन्ना ।

संन्यासः ( पु॰ ) १ वैराग्य । त्याग । २ मांसारिक प्रपञ्चों के त्याग की वृत्ति । ३ धरीहर । थाती । ४ जुया का दाव । होड़ । ४ शरीरत्याग । मृत्यु । ६ जुया की ।

संन्यासिन् (पु॰) १ धरोहर रखने वाला। जमा कराने वाला। २ वह पुरुप जिसने संन्यास धारण किया हो। चतुर्थ श्राश्रमी। ३ त्यक्ताहार।

सप् (धा॰प॰) [सपिति] १ सम्मान करना। प्जन करना। २ मिलाना। जोडना।

सपत्त (वि॰) १ पंखों वाला । २ दलवंदी वाला । ३ श्रपने पत्त या दल का । ४ सजाकीय । सदृश । समान ।

सपन्नः (पु॰) १ तरफदार । पत्तपाती । २ सजातीय । ३ न्याय में वह बात या दृशन्त जिसमें साध्य धवस्य हो ।

सपत्नः ( पु॰ ) रात्रु । वैरी । प्रतिद्वन्द्वी । सपत्नी ( म्त्री॰ ) सौत ।

सपत्नीक (वि०) पत्नी सहित।

स्तपत्रान्तरमां ( न० ) १ शरीर में वाण इतनी ज़ोर से मारना कि वाण का वह भाग जिसमें पर लगे है।ते हैं, शरीर के भीतर धुस जाय। २ श्रत्यन्त पीटा उत्पन्न करना।

सपन्नास्तिः (स्त्री॰) बड़ी पीड़ा या दर्द । सपदि ( अव्यया॰) तुरन्त । फ्रौरन ।

सपर्या (स्त्री॰) १ पूजन । धर्चन । २ सेवा। परिचर्या।

सपाद (वि०) १ पैरों वाला। २ सवाया।

सिपंडः ) (पु॰) एक ही कुल का पुरुप जो एक सिपंगुडः ) ही पितरों के पिग्छ दान करता हो। एक ही खानदान का।

सिपंडीकरणं ) (न०) किसी मृत नातेदार के उद्देश्य सिप्राडीकरणं ) से किया जाने वाला श्राद्ध कर्म विशेष । श्रिसल में यह कृत्य एक वर्ष वाद करना चाहिये; किन्तु श्राज कल लोग वारहवें दिन ही इसे कर डाला करते हैं ।]

सपीतिः ( स्त्री॰ ) साथ साथ पान करने वाला । हम-प्याला ।

सप्तक (वि॰) [ची॰—सप्तका, सप्तकी] १ जिसमें सात हों। २ सात | ३ सातवाँ।

सप्तकं ( न॰ ) सात का समुदाय । सप्तकी ( खी॰ ) खी की करधनी या कमरवंद । सप्तिः ( खी॰ ) सत्तर ।

सप्तधा ( यव्यया ) सातगुना ।

सप्तन् ( संख्यावाची विशेषण ) सात । — श्रिचिस (वि॰) १ सात जिह्वा या लौ वाला । २ ऋशुभ दृष्टि वाला। (पु०) १ ग्रामि। २ शनि।---थ्रशीतिः, ( खी॰ ) सतासी ।—श्रश्नं, ( न॰ ) सतकोना ।-ग्राश्वः, (पु०) सूर्य ।--ग्राश्ववाहनः, ( पु॰ ) सूर्य ।—ग्राहः, (पु॰ ) सप्तदिवस श्रर्थान् सप्ताह । हप्तता ।—श्रातमन्, ( पु॰ ) बहा की उपाधि ।—ऋषि, ( पु॰ वहुवचन ) १ मरीचि, श्रत्रि, श्रांगिरस्, पुलस्य, पुलह्, कतु श्रौर वसिष्ठ नामक सात ऋषियों का समुदाय। २ त्राकाश में उत्तर दिशा में स्थित सात तारों का समूह जो ध्रव के चारों श्रोर घूमता दिखलाई पदता है।--चत्वारिंशत्, ( स्त्री॰ ) ४७। सेंतालीस ।--जिह्वः, --ज्वालः, ( पु॰ ) ग्रग्नि । —तन्तः, ( पु॰ ) यज्ञ विशेष ।—दशन्, (वि॰) सत्रह । १७ । — दीधितिः, (ची०) ग्रग्नि । —ह्योपा, ( स्ती॰ ) पृथिवी की उपाधि। धात, ( पु॰ बहुव॰ ) शरीरस्थ सात धातुएं या शरीर के संयोजक द्रव्य ध्यर्थात रक्त पित्त, माँस, वसा, मजा, ग्रस्थि ग्रीर शुक्र ।--नवतिः, ( खी॰ ) ६७ सत्तानवे ।—नाडीचक्रं, ( न॰ ) फलित ज्योतिप में सात टेड़ी रेखाश्रों का एक चक जिसमें सब नचत्रों के नाम भरे रहते हैं छौर जिसके द्वारा वर्षा का श्रागम वतलाया जाता है। ---प्रा:, ( पु॰ ) छतिवन का पेद ।---पदी ( स्त्री॰ ) विवाह की एक रीति जिसमें वर श्रीर वध गाँठ जाड कर। श्रग्नि के चारों श्रोर सात परि- क्रमाएं करते हैं। भाँवर। भँवरी।—प्रकृतिः, (स्ती०) राज्य के सात श्रंग। [यथा राजा, मंत्री, सामन्त, देश केशा गढ़ श्रीर सेना]—
भद्रः, (प्र०) सिरिस का ऐड़।—भूमिकः.
—भौम, (वि०) सातस्वना ऊँचा।—विश्रातः, (स्त्री०) सत्ताहसः।—शतं, (न०) १ सातसौ। २ एक सौ सात।—शती, (स्त्री०) ७००० पद्यों का संग्रह।—सिनः, (प्र०) सूर्य की उपाध।

ससम (वि॰) [ छी॰—सप्तमो ] सातवाँ।
सप्तमी ( छी॰) १ ससम कारक। ग्रधिकरण कारक।
२ किसी पण्न की सातवीं तिथि।
सप्तला ( छी॰) चमेली की जाति का पौधा विशेष
सितः (पु॰) १ छुत्रा। जुगन्धर। २ घोड़ा।
सप्रण्य (वि॰) प्यारा। मित्रतायुक्त।
सप्रत्यय (वि॰) १ विश्वस्त। २ निश्चय। वेशक।
सफरः (पु॰) ) छेटी जाति की मछली जो सफरो ( छी॰) १ फलवाला। फल देने वाला। २ सार्थक। २ फ्रतकार्थ। कामयाव।

सर्वेधु ) (वि॰) घनिष्ट सम्बन्ध युक्त । मित्र सर्वन्धु ) वाला ।

सवंधुः } ( पु॰ ) नातेदार । सनातीय । सवन्धुः

सवितः ( ५० ) सार्यकाल का भुटपुटा उनियाला।

सवाध (वि॰) १ ग्रनिष्टकर । २ ज़ालिम । उरपीडक । सब्रह्मचर्यं (न॰) सहपाठी । एक ही गुरु से पढ़ने वाला ।

सब्बिचारिन् ( ए० ) १ वे सहपाठी जो एक ही साथ पढ़ते हों खौर एक ही वत रखते हों। २ सहानुभूति रखने वाला।

सभा ( खी॰ ) १ परिपद् । गोष्ठी । समिति । मजितस । २ सभाभवन । सभामण्डप । ३ न्यायालय । ४ ४ दरवार । ४ द्यूतगृह । जुत्राङ्खाना ।—श्चास्तारः, ( पु॰ ) सभासद । सदस्य ।—पतिः ( पु॰ ) १ सभा का प्रधान था नेता । २ जुत्राङ्खाने का मात्तिक ।—सद्, (पु०) १ सदस्य । २ जूरर । श्रसेसर । पंच ।

सभाज् ( धा॰ ड॰ ) [सभाजयित—सभाजयते] १ प्रणाम करना । २ सम्मान प्रदर्शित करना । एजन करना । ३ प्रसन्न करना । ४ श्वङ्गार करना । सजाना । १ दिखलाना । प्रदर्शित करना ।

सभाजनं (न॰) १ प्रणाम । नमस्कार । २ शिष्टता विनम्रता । ३ परिचर्या ।

सभावनः ( पु॰ ) शिवजी का नाम।

सभिकः } (पु॰) जुत्राङ्खाना चलाने वाला। सभीकः

स्यभ्य ( वि॰ ) १ समासद । २ समाज के उपयुक्त ६ सभ्यता का व्यवहार करने वाला । ४ कुलीन । विनम्र । ४ विश्वस्त । विश्वासपात्र ।

सभ्यः ( पु॰ ) १ सभासद । २ कुलीन वंशज । १ जुआइखाना चलाने वाला । ४ जुआइखाने के मालिक का नौकर ।

सभ्यता (खी॰) १ तस्य होने का भाव। २ सभ्यत्वं (न॰) ई सदस्यता। ३ सुशिचित श्रीर सज्जन होने की प्रवस्था। ४ भलमनसाहत। शराफत।

सम् ( धा॰ प॰ ) [ समिति ] १ घवड़ा जाना । जो घवड़ाया या परेशान न किया जा सके ।

सम् (ग्रन्यया०) १ समान । तुल्य । बरावर । २ सारा । ३ साधु । भला । ४ युग्म । नीड़ा ।

सम (वि०) १ एकसा । समान । २ वरावर । तुल्य । ३ सदश । एक रूप । समतल । समभूमि । चौरल । ४ ज़्स । (संख्या ) जिसमें दो से भाग देने पर कुछ न बचे । ४ पत्तपातहीन । ६ न्यायवान । ईमानदार । सचा । ७ नेक । धर्मातमा । द्रसाधारण । मामूली । ६ मध्य का । मध्यम । १० सीधा । ११ उपयुक्त । १२ उदासीन । विरक्त । १३ सब । हर कोई । १४ समूचा । तमाम । सम्पूर्ण । — ग्रंशः, (पु०) वरावर का हिस्सा । ग्रम्तर, (वि०) समान्तराल । समान । तुल्य । — उद्कं, (न०) दूध ग्रीर जल की ऐसी मिलावट जिसमें समान भाग जल ग्रीर समान भाग दूध का हो । — उपमा, (स्री०) एक ग्रलङ्कार विशेष । — कन्या, (स्री०)

विवाह योग्य लड़की --कालः, ( पु॰ ) तस्त्रण। उसी समय।--कालं ( ग्रन्यया॰ ) एक ही समय में !--कालीन (वि०) एक ही समय में होने वाले।--कोलः, (पु॰) साँप। सर्प।--गन्धकः, ( पु॰ ) नकली धृप।—चतुरस्त्र, ( वि॰ ) चार समान भुजान्नों वाला ।—चतुर्भुजः, (पु॰) —चतुर्भुजं, ( न॰ ) वह चतुर्भुज शक्क जिसके चारों भुज समान हो।—चित्त, (वि०) १ वह जिसके मन की श्रवस्था सर्वत्र समान रहती हो। समचेता । २ विरक्त ।-- होद्र.-- होद्न, ( वि॰ ) समान विभागक वाला।--जाति, (वि॰) समान जाति वाला। - झा, (स्त्री॰) कीर्ति।-- त्रिभुजः, ( पु॰ ) — त्रिभुजं, ( न॰ ) वह त्रिकोण जिसकी तीनों भुजा समान या वरावर की हों।--दर्शन, —दर्शिन्, ( वि॰ ) सब को एक निगाह से देखने दाला । श्रपत्तपाती । — दुःख, (वि॰) समवेदना रखने वाला । -- दुःखसुख, (वि०) दुःख सुख का साथी।—हूश्र,—हूष्टि, (वि०) जो पचपाती न हो । — बुद्धि, (वि०) १ श्रपचपाती। २ विषयविरागी ।-भावः, (पु॰) समानता। तुल्यता। रंजित, (वि॰) रंगा हुशा ।—रभः, (पु॰) रतिवन्य ।—रेख, (वि॰) सीधा ।—लंब, लम्बं, ( न॰ ) वह चतुर्भुज शक्त जिसकी देा भुजा मात्र समान्तराल हों।-वर्तिन्, (वि॰) समचेता । श्रवचपाती । (पु॰) यमराज ।-- वृत्तं, ( न॰ ) वह छंद. जिसके चारों चरग समान हों। चृत्ति, (वि॰) स्थिर। प्रशान्त ।--देधः, ( पु० ) मध्यम गहराई । —संधिः, ( पु॰ ) वह सुलह जो बरावर की शतों पर हुई हो।—सुप्तिः, (स्त्री॰) वह निदा जिसमें समस्त चराचर निदाभिभृत हों। ऐका कल्प के श्रन्त में होता है।-स्थ, (वि॰) १ समान। एकसा । २ समतल । ३ समान । — स्थलं, ( न० ) श्रसमान जगह । ऊबड़ खाबड़ जगह ।

समं (न०) चौरस मैदान । ( ग्रव्यया०ं ) १ साथ। साथ में । साथ साथ । २ वरावर वरावर । ३ उसी प्रकार । उसी तरह । ४ पूर्णतः । ४ एक ही समय में । सब एक वार ।

समद्ग (वि०) दृष्टिगोचर समद्गं ( थ्रव्यया० ) नेत्रों के सामने । समग्र (वि॰) तमाम । समूचा । सम्पूर्ण । समंगा } ( खी॰ ) मंनिष्ठा । समङ्गा } समजं ( न० ) जंगल । वन । समजः ( पु॰ ) १ पशुयों का गिरोह। २ मूर्खीं का जमाव। समन्या ( स्री० ) १ सभा। मजलिस । २ कीर्ति । प्रसिद्धि । समंजस (वि॰) १ उचित । युक्तियुक्त । ठीक । उपयुक्त । २ सही । सन्ता । बिल्कुल ठीक । ३ साफ । वोधगम्य । ४ धर्मात्मा । भला । न्यायवान । ४ श्रभ्यस्त । श्रनुभवी । ६ तंद्रुरुस्त । समजसं ( न० ) १ योग्यता । २ यथार्थता । ३ सची साची । समता ( छी॰ ) ) १ एकरूपता । २ सादृश्य । समत्वं ( न॰ ) ) समानता । ३ तुत्यता । ४ निष्पत्तपातता । १ मनस्थिरता । ६ सम्पूर्णता । ७ साधारणस्व । = ग्रसमगा। समतिकमः ( ५० ) लङ्घन । भङ्ग । समतीत (वि०) गुजरा हुआ। बीता हुआ। समद (वि॰) १ मतवाला । खूनी । २ मदमाता । ६ मद से पगलाया हुन्रा। समधिक (वि॰) १ श्रधिक। ज़्यादा। बहुत। समिधिकं ( अव्यया॰ ) श्रत्यधिक। समित्रगमनं ( न॰ ) जीतना । दमन करना । समध्व (वि॰) साथ साथ यात्रा करना । समनुज्ञानं ( न० ) १ स्वीकृति । रज्ञामंदी । २ सम्पूर्ण रीत्या पसंदगी। समंत } (वि॰) १ हर श्रोर। २ समूचा।

समंतः ) ( पु॰ ) सीमा। हद् ।— दुग्धा. (स्ती॰) समन्तः ) थूहर । स्तुही ।—पंचकं, ( न॰ )

कुरुचेत्र प्रथवा कुरुचेत्र के निकट का स्थान विशेष।

( ८१४ )

—भद्रः, ( पु॰ ) बुद्धदेव ।—भुज, ( पु॰ ) अगिन ।

समन्यु (वि॰) १ दुःखी। २ क्रोधी।

समन्वयः ( पु॰ ) १ संयोग । मिलन । मिलाप। २ विरोध का श्रभाव। ३ कार्य कारण का प्रवाह या निर्वाह ।

समन्वित (व० कृ०) १ संयुक्त । मिला हुआ । २ जिसमें कोई रुकावट न हो । ३ सम्पन्न । श्रन्वित । ४ प्रभावान्वित या प्रभाव पढ़ा

समभिप्तुत ( व॰ इ॰ ) १ जलप्तावित। जन्न के बुड़े में बुड़ाहुआ। २ अस्त ।

समभिव्याहारः ( पु॰ ) १ एकसाथ वर्णन या कथन । २ साहचर्य । अच्छी तरह कहना ।

समभिसरगं (न०) १ समीप ग्रागमन । २ जिज्ञासु । अभिलापवान् ।

समभिहारः ( ५० ) १ एक साथ ग्रहण २ दुह-राव । पुनरावृत्ति । ३ फालतु । श्रतिरिक्त ।

समभ्यर्चनं ( न० ) श्रर्चा । सम्मान । पूजन ।

समभ्याहारः ( पु० ) साहचर्य।

समयः ( पु॰ ) १ वक्त् । काल । २ मौका । श्रवसर । ३ उचित समय। ठीक वक्त। ४ कौल करार। ४ पद्धति । रीतिरस्म । रवाज्ञ । प्रथा । ६ मामूली रीति रस्म। ७ कवियों का निश्चय किया हुआ सिद्धान्त । म सङ्केत स्थान या कालनिरूपण । ६ ठहराव । शर्त । १० क़ानून । क़ायदा । नियम । ११ आदेश । निर्देश । श्राज्ञा । १२ गुरुतर विषय । नितान्त ग्रावश्यकता । १३ शपथ । १४ सङ्केत । इशारा । १४ सीमा । हद । १६ सिद्धान्त । सूत्र । १७ समाप्ति । श्रवसान । श्रन्त । १८ साफल्य । समृद्धि । १६ दुःख की समाप्ति ।-- ग्रध्यूषितं, ( न० ) वह समय जब न तो सूर्य श्रीर न तारा-गण दिखलाई पहें।-- अनुवर्तिन, (वि०) किसी प्रतिष्ठिस पद्धति पर चलने वाला।-श्राचारः, ( पु॰ ) पद्धति । रीतिरस्म ।—क्रिया, (स्त्री०) कौल करार करना।—परिरद्धां, (न०) सन्धि या किसी इकरार नामें की शर्तों पर

चलने की किया।—हयभिचारः, ( पु॰ ) किसी इकरार या कौलकरार के। तोवृना ।--ध्यभि-चारिन, (वि॰) कौल करार के। भंग करने वाला ।

समया (भ्रव्यया०) १ समय से । २ निर्दिष्ट समय से। ६ वीच में। भीतर '

समरं ( न॰ ) ) युद्ध । जहाई । संग्राम ।—उद्देश: समरः ( पु॰ ) ) —मूमिः, ( पु॰ ) युद्धचेत्र ।

—शिरस्, ( न॰ ) सेना का अग्रभाग ।

समर्चनं ( न० ) श्रर्चन । पुजन । सम्मानकरण ।

समर्गा (वि॰) १ पीड़ित । कप्टित । घायल । २ याचित । माँगा हन्ना ।

समर्थ (वि॰) १ मज़बूत । वलवान । २ निष्णात । योग्यता सम्पन्न । ३ योग्य । ठीक । उचित । ४ तैयार किया हुग्रा । १ समानार्थवाची । ६ गृढार्थं प्रकाशक । ७ वहुत जोरदार । 🗕 प्रर्थ से सम्बन्ध रखने वाला।

समर्थकं (न०) श्रगर की लकड़ी।

समर्थनं (न०) १ स्थापन । श्रनुमोदन । २ संभा-वना । ३ उत्साह । ४ सामर्थ्य । शक्ति । ४ मत-भेद दूर करना । भरगङ्ग मिटाना ।

समर्थक ( वि॰ ) १ ग्रभीष्ट पूरा करने वाला। वरदाता ।

समपेगां ( न॰ ) प्रतिष्ठा पूर्वक देना।

समर्याद (वि॰) १ सीमाबद्ध । २ समीप । निकट । ६ चाल चलन में दुरुस्त । शिष्ट ।

समल (वि॰) १ मैला। गंदा। श्रपवित्र। २ पापी। समलं ( न० ) विष्ठा । मल ।

समवकारः (पु॰) एक प्रकार का नाटक। इसकी कथावस्तु का भ्राधार, किसी देवता या श्रसुर के जीवन की कोई घटना होती है। इसमें वीररस प्रधान होता है । इसमें अक्सर देवासुर-संग्राम का वर्णन किया जाता है। इसमें तीन श्रङ्क होते हैं, श्रीर विमर्श सन्धि के श्रतिरिक्त शेप चारों सन्धियाँ रहती हैं। इस नाटक में विन्दु या प्रवेशक की श्रावश्यकता नहीं समभी जाती।

स्तमवनारः ( पु॰ ) १ उतरने की जगह । उतारा । २ जल में या तीर्थ में धुसने की किया ।

समवस्था ( ची॰ ) १ निर्द्धारित ग्रवस्था । २ समान-हालत । ३ दशा । हालत ।

समबस्थित ( व॰ कृ॰ ) १ श्रचल रहा हुआ । । २ इट् ।

समवाप्तिः (खी॰) प्राप्ति । उपल्रव्धि ।

समवायः (पु॰) १ समुदाय । समूह । २ देर । राशि । ३ वनिष्ट सम्बन्ध । ४ (वैशैषिक दर्शन में ) श्रट्ट सम्बन्ध । (न्याय में) नित्य सम्बन्ध । वह सम्बन्ध जो श्रवयनी के साथ श्रवयन का, गृणी के साथ गुण का श्रथमा जाति के साथ व्यक्ति का होता है ।

समवायिन् (वि॰) विसमें समवाय या नित्य सम्बन्ध हो। २ बहुसंख्यक । बहुाकार। बहु-गुणित।

समवेत (व॰ छ॰) १ एक में मिला हुआ। एकत्र। २ अट्ट सम्बन्ध युक्त। ३ वहु संख्यक।

समिप्रिः ( खी॰ ) सब का समूह । कुल एक साथ । व्यप्ति का उलटा ।

समसनं (न॰) १ मेल । संयोग । २ शब्दों का योग । समासान्त शब्दों की बनावट । ३ सङ्गोचन ।

समस्त (वि॰) १ सव। छुल। समय। २ एक में मिलाया हुआ! संयुक्त। ३ समास युक्त। ४ संचित।

समस्या (खी॰) १ किसी श्लोक या छुंद का वह श्रन्तिम पद या टुकड़ा जो प्रा श्लोक या छुंद वनाने के लिये वना कर दूसरों को दिया जाय श्रीर जिसके श्राधार पर प्रा श्लोक या छुंद तैयार किया जाय। २ श्रपुर्ण की पूर्ति।

समा ( खी॰ ) वर्ष । ( घ्रन्यया॰ ) साथ । सहित । समासमीना ( खी॰ ) वह गौ जो प्रतिवर्ष वन्दा दे । वर्षीढ गाय ।

समाकर्षिन् (वि॰) [ स्त्री॰—समाकर्षिणी ] १

प्राकर्पक। सली भाँति खींचने वाला। २ दूर तक गन्ध फेलाने वाला। (पु०) गन्ध जो दूर तक ज्यात हो।

समाकुल (वि॰) १ परिपूर्ण । भीड़भाड़ युक्त । २ ग्रत्यन्त घयड़ाया हुत्रा ।

समाख्या (स्त्री॰) १ कीर्ति । नामवरी । ख्याति । नाम । संज्ञा ।

समाख्यात ( व० छ०) १ गिना हुग्रा । जोड़ा हुग्रा । २ भलीभाँति वर्शित । घोपित । ३ प्रख्यात । प्रसिद्ध ।

समागत (व॰ छ॰ ) साथ श्राया हुश्रा । संयुक्त । मिला हुश्रा । २ श्राया हुश्रा । वह जिसका समागम हुश्रा हो ।

समागतिः ( छी॰ ) १ सहश्रागमन । २ श्रागमन । ३ एकसी दशा या एकसी उन्नति ।

समायमः ( पु॰ ) १ मेल । भेंट । मुठभेड़ । मिलन । २ रसज़स । हेलमेल । ३ समीप श्रागसन । ४ (ज्योतिप में ) (दो ग्रहों का ) मेल ।

समाघातः (पु॰) १ हिंसन । वध । २ युद्ध। जहाई।

समाचयनं (न॰) सञ्चय करण । जमा करने की किया।

समाचरणं ( न० ) भली भाँ ते श्राचरण करना।

समाचारः ( पु॰ ) १ गमन । जाना । २ श्राचरण । चालचलन । ३ उचित चाल चलन या व्यव-हार । ४ संवाद । ख़बर । रिपोर्ट । सूचना ।

समाजः (पु॰) १ सभा । मजितस । २ गेाछी । इव । संस्था । ३ समूह । समुदाय । ४ दल । टोली । १ हाथी ।

समाजिकः ( ५० ) सभा का सदस्य ।

समाज्ञा ( खी॰ ) कीर्ति । ख्याति ।

समादानं ( न॰ ) १ पुरा पूरा देना । २ उपयुक्त दान पाना । ३ जैनियों का श्राह्विक कृत्य विशेष ।

समाधा ( ची॰ ) देखे। समाधान।

समाधानं (न०) १ मिलान करना । २ मन की ब्रह्म

में लगाना । ३ ध्यान । समाधि । ४ एकायता । १ चित्त की शान्ति । ६ शङ्कानिरसन । पूर्वपत्त का उत्तर । ७ प्रतिज्ञा करण । ८ (नाटक में कथा-भाग की मुख्य घटना ।

समाधिः ( पु॰ ) १ ( मन की ) एकाग्रता । २ ध्यान विशेष । ३ तप । ४ मिलाना । जोड़ना । १ समाधान करना । ६ शान्ति । निस्तव्धता । ७ वचनदान । म स्याग । ६ पूर्णता । सम्पन्न करने की किया । १० कठिन समय में धेर्य धारण । १९ ग्रसम्भव कार्य करने का प्रयत्न । १२ ग्रज्ञ वॉटना । दुर्भिच के लिये ग्रज्ञ जमा करना । १३ कन्न । १४ गरदन का भाग या जोड़ विशेष । ११ ग्रलंकार विशेष जिसकी परिभाषा यह है—

चपाधिः चुकरं यार्यं कारणान्तरयोगतः।"

---सम्मट ।

समाध्यात (व॰ छ॰) १ फूँका हुआ। २ फुलाया हुआ।

समान (वि॰) १ वही । तुल्य । सदश । २ एक । एकसा । ६ नेक । पुरुषात्मा । न्यायवान । ४ साधारण । ४ सम्मानित ।

समानं ( श्रव्यया० ) वरावर वरावर । सदश ।

समानः ( पु॰ ) १ वरावर वाला । मित्र । २ शरीरस्थ पाँच पवतों में से एक । यह नाभि के पास रहता है और अन्न आदि पचाने के लिये आवश्यक माना गया है।—आर्थः, (वि॰) एक अर्थ वाला ।— उद्कः, (पु॰) ऐसा सम्बन्धी जिसे तर्पण में दिया हुआ जल मिले। चैादहवीं पीड़ी के वाद समानोदक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है।—उद्र्यः. (पु॰) सगा भाई।—उपमा, (खी॰) उपमा विशेष ।

सिमानयनं ( न॰ ) राशीकरण । एकत्रीकरण । सिमापः ( पु॰ ) देवतात्रों को वितदान या भेंट चढ़ाने की किया ।

समापत्तः ( छी० ) मिलन । भेंटन । संयोग । इत्ति-फाङ्ग । ३ इत्तिफाङ्गिया मुठभेड़ ।

समापक (वि॰) [ स्ती॰—समापिका ] पूरा करने वाला। समाप्त करने वाला। समापनं (न॰) १ समाप्ति करने की क्रिया। सम्पूर्णता। २ उपलब्धि । ३ हिंसन । नाशन । ४ श्रध्याय । १ ध्यान । समाधि ।

समापन्न (व० छ०) १ पाया हुया। उपलब्ध किया हुया। २ घटित। वाक्षे हुया भया। ३ श्राया हुया। पहुँचा हुया। ४ समाप्त किया़ हुया। १ गुर्णो। प्रवीण। ६ सम्पन्न। श्रन्वित। ७ पीड़ित। दु:खी। महत। मारा हुया।

समापादनं ( न० ) पूर्ण करने की किया।

समाप्त (व॰ कृ॰) १ पुरा किया हुआ। पूर्ण किया हुआ। २ चतुर। चालाक।

समाप्तालः ( पु॰ ) स्वामी । पति ।

समाप्तिः ( छी० ) १ श्रन्त । श्रवसान । २ पूर्णता । १ भगडों का निपटारा ।

समाप्तिक (वि॰) १ त्रन्तिम । २ ससीम । परिच्छिन्न। ३ सम्पूर्ण कर चुकने वाला ।

समाप्तिकः ( ए० ) १ समापक । पूर्ण करने वाला । २ वेदाध्ययन पूर्ण कर चुकने वाला ।

समाप्तुत (व॰ कृ॰ ) १ मल की वाढ़ में डूबा हुआ। २ परिपूर्ण।

समाभाषग्रं ( न॰ ) वार्तानाप । संभापग्र ।

समाम्नानं ( न॰ ) १पुनरावृत्ति । २ गणना । ३ परंप-रागत प्राप्त पाठ ।

समास्नायः ( ५० ) १ परंपरागत पाठ । २ परम्परागत ( शब्द ) संग्रह । ३ परम्परा । ४ पाठ । गणना । १ योग । जोड़ । जमा । समूह । ( यथा ग्रज्ञर-समान्नाय । )

समायः ( पु॰ ) ३ श्रागमन । २ भेंट । मुलाक्नात । समायत ( व॰ कृ॰ ) वाहिर खींचा हुश्रा । वदाया हुश्रा । लंबा किया हुश्रा

समायुक्त (व॰ कृ॰) १ जोड़ा हुआ। सम्बन्धयुक्त। २ अनुरक्त। ३ तैयार किया हुआ। ४ अन्वित। सम्पन्न। १ नियुक्त किया हुआ। सोंपा हुआ।

समायुत (व॰ कृ॰) १ जोड़ा हुआ। मिलाया हुआ। जमा किया हुआ। ६ सम्पन्न किया हुआ। स्त्रमाद्यागः (पु॰) १ संयोग । समागम । सम्बन्धी । २ तेयारी । ३ धनुप पर वार्ण रखना । ४ हेर । राशि । २ कारण । हेतु । उद्देरय ।

समारंभः ) (पु॰) १ त्रारम्म । शुरूत्रात । २ न्तमारम्भः ) उद्योग । कार्य । किया । ३ केप । मलहम ।

समाराधनं (न०) १ सन्तुष्ट करने का साधन । सन्तुष्ट करना प्रसन्न करना । २ परिचर्या । मेवा । समारोपमां (न०) १ सोंपना । जमा कराना । रखना । २ हवाने करना ।

स्तमारीपित (व० क्व०) १ अपर चडवाया हुआ। २ चडा हुआ (रोदा धनुप पर)। ३ धरोहर रखा हुआ। स्थापित किया हुआ। जमाया हुआ। ४ हवाले किया हुआ। सोंपा हुआ।

स्तारोहः / पु॰ ) १ उ.पर चढ़ना उ.पर जाना २ (बोड़े या किसी के उ.पर ) सवार होना। ३ राज़ी होना। सान लेना।

समालंबनं ( न॰ ) देक । सहारा ।

समालंबिन् } (वि॰) लटकने वाला। समालस्विन्

समालंभः (पु॰) समालम्भः (पु॰) समालंभनं (न॰) समालम्भनं (न॰) समालम्भनं (न॰)

समावर्तनं (न०) १ लोटना । प्रत्यावर्तन । २ विरोप कर वर लीट थाना । वेदाध्ययन समाप्त कर ब्रह्मचारी का गुरुकुल से ।

समावायः ( पु॰ ) १ संबन्ध । सगाव । २ श्रद्द सम्बन्ध । १ समूह । समुदाय । ४ राशि । ढेर ।

समावासः ( पु॰ ) बासा । रहने का स्थान ।

समाविष् (व० क०) १ भली भाँति घुसा हुआ। भली तरह व्यास। २ पकड़ा हुआ। वश में किया हुआ। वेरा हुआ। ३ भूताविष्ट । ४ अन्वित। सम्पन्न। ४ ते किया हुआ। निर्द्धारित किया हुआ। ६ भली भाँति शिचा दिया हुआ।

समावृत (व० कृ०) १ धिरा हुया। विका हुया।

२ पर्दा पड़ा हुग्रा । घूंघट में छिपा हुग्रा । ६ छिपा हुग्रा । दुरा हुग्रा । ४ रचित । ४ निकाला हुग्रा । छेका हुग्रा । ६ रोका हुग्रा । रुका हुग्रा ।

ससावृत्तः ) (पु०) यह ब्रह्मचारी, जे। गुरुकुल में समावृत्तकः ∫ वास कर श्रीर विद्याध्ययन पूर्ण कर, धर लौट कर श्राया हो।

स्तमावेशः ( पु॰ ) १ एकत्र वास करना । २ मिलाव। लगाव । ३ प्रवेश । ४ घुसाव । १ भृत का श्रावेश । ६ कोध । उमंग ।

न्ममाश्चयः ( पु० ) १ रचा की खोज करने वाला । २ रचा । पनाह । ३ रचा का स्थान । श्वाश्रयस्थल । ४ श्रावसस्थान । निवासस्थान ।

समाइलेपः ( पु॰ ) श्राविङ्गन ।

सप्तार्वानः (पु॰) दम में दम श्राना । किसी कटिनाई से पार पाकर दम लेना । छुटकारा । उत्साह । श्राक्षासन । ३ भरोसा । श्रासरा । विश्वास ।

समाज्ञायनं (न०) ३ उत्साहित करना । श्राश्वासन देना । २ श्राश्वासन ।

समासः (पु॰) १ संचेप | खुलासा | २ समर्थन । सिद्ध करना | २ समाहार । एकज्ञकरण । ४ व्या करण में दो प्रथवा प्रधिक पदों की एक वनाने वाला विधान विशेप ।— उक्तिः, (पु॰) प्रजङ्कार विशेप ।

समामिकः (खी॰) । १ संयोग । मेल । २ स्थापन । समासंगः (पु॰) । ३ सम्बन्ध । समासङ्गः (पु॰)

समासर्जनं (न०) १ पूर्णे रीत्या वैराग्य । २ त्याग । समासादनं (न०) १ समीपागमन । २ पाना । मिलना । ३ पूर्णे करना । सम्पन्न करना ।

समाहरणं (२०) मिलाना। जमा करना। हेर करना। समाहर्र्य (पु०) १ एकत्र करने या जमा करने का श्राही। २ वसूल करने वाला।

समाहारः (पु०) १ संग्रह । समूह । २ शब्दों की रचना । ३ शब्दों या वाक्यों के। एक करने की क्रिया । ४ इन्द्र श्रौर द्विगु समासों का भेद विशेष। ४ संचिप्त करगा । सङ्कोचन ।

सं० श० कौ०--११३

समाहित (व॰ क़॰) १ जमा किया हुग्रा । एकत्र किया हुग्रा । २ ते किया हुग्रा । ३ शान्त (चित्त) स्वस्थ । एकात्र । ४ लवलीन । संलग्न । ४ समाप्त किया हुग्रा । ६ कै।लकरार किया हुग्रा ।

समाहृत (व॰ छ॰) १ एक जगह किया हुया। जमा किया हुया। २ विपुत्त । बहुतः । ग्रत्यधिक। बहुतः ग्रधिक। ३ प्राप्त । स्वीकृत । लिया हुया। ४ संचिप्त किया हुया। खुलासा किया हुया।

समाहृति (सी०) १ संग्रह । संनेप।

समाह्नः ( पु॰ ) चिनाती। ललकार।

न्माह्नयः ( पु॰ ) १ ललकार । निमंत्रर्ण । २ युद्ध । संग्राम । १ लड़ाई जो केवल दो श्रादमियों में हो (समूह वाँध कर नहीं ) । ४ जानवरों की लड़ाई जो श्रामोद प्रसोद के लिये हो । १ नाम । संज्ञा ।

समाहा (स्री०) नाम। उपाधि।

समाह्वानं (न॰) १ वृतीत्रा । समाहृत सभामग्डली । २ ललकार । रण्निमंत्रण ।

समिकं (न०) भाना। वरछा। बल्लम।

समित् ( सी॰ ) संग्राम । लड़ाई।

समिता (स्त्री॰) गेहूँ का श्राटा !

स्रक्षितिः ( ६० ) १ सभा । समाज । २ मजलिस । ३ गञ्जा । भुंड । हेंड् । गैहर । ४ लडाई । जंग । समर १ १ सादश्य । समानता । ६ शान्ति । सन्तेष । सहनशीलता ।

स्रितिंजय ) (वि॰) विनयी। समितिञ्जय )

सिव्यः ( पु॰ ) १ युद्ध । लड़ाई । समर । २ अग्ति । श्राग ।

सिमिस् (व॰ कृ॰) १ जलाया हुन्ना । सुलगाया हुन्ना । २ त्राग लगाया हुन्ना । फूंका हुन्ना । ३ भड्काया हुन्ना ।

स्तिष्ध् ( खी॰ ) लकड़ी । ईंधन । सिमधा । हवन में जलायी जाने वाली लकड़ी ।

समिधः (५०) याग। प्रग्नि।

समिधनं } (न०) १ जलन । बलन । २ ईंधन ।

समिरः ( पु॰ ) हवा। पवन। समीकं ( न॰ ) युद्ध। लड़ाई।

समीकरणं ( न०) १ श्रसम के। सम करना । २ वीज-गणित में श्रनजानी हुई संख्याओं के। जानने के जिये प्रक्रिया विशेष । ३ सांख्य दर्शन ।

समीता (स्त्री॰) स्रोज। त्रनुसंघान। २ विचार। १ भली भाँति पर्यवेचिया या सुत्रायना। ४ समम्म । दुद्धि। १ सत्यप्रकृति या नैसर्गिक सत्य । ६ सुख्य सिद्धान्त। ७ मीमांसा दुर्शन।

समीचः ( ५० ) समुद्र।

समीचकः ( ५० ) संयोग । छीमैथुन ।

स्मिनि ( खी॰ ) १ सृगी । हिरनी। २ प्रशंसा। तारीफ़ ।

समीचीनं (ग॰) १ सत्य। २ उपयुक्तता।

समीत्रीनः ( पु॰ ) १ सही हीक । २ सत्य । यथार्थ । ३ उपयुक्त । संगत ।

समीदः ( ५० ) मैदा । गेहूँ का श्रति सहीन श्राटा । समीन ( वि० ) १ वार्षिक । सालाना । २ एक वर्ष के लिये भाड़े पर लिया हुशा । ३ एक वर्ष का ।

समीनिका ( ची॰ ) वसौंद गाय । प्रतिवर्ष ज्याने वासी गाय ।

म्प्रीए (वि०) समीप । निकटः।

सधीपं ( न० ) नैकट्य । समीपत्व ।

समीरः (पु॰) १ पवन । हवा । २ शमी वृत्त ।

समीरगाः ( पु॰ ) १ पवन । हवा । २ स्वांस । दम । यात्री । पथिक । ३ मरुवा का पौधा ।

समीहा (स्त्री०) ग्रमिलाप (कामना । वांछा।

ामीहित (व॰ ऋ॰) १ श्रभिलपित । वांछित। इच्छित । २ हाथ में लिया हुआ।

समीहितं ( न॰ ) कामना । इच्छा । ग्रभिलाप ।

समुक्तर्गं ( न॰ ) गिराना ।

स्तसुच्चयः ( ५० ) १ समूहन । समूह । समुच्चय । २ श्रापस में श्रनपेचित बहुत से शब्दों का एक क्रिया में श्रन्वय । ३ भलक्कार विशेष । न्सुद्धरः ( ए० ) १ श्रारोहण । २ पार करना । समुच्छेदः ( ए० ) पर्णरीत्मा नारा । जर से नारा । मृतोच्छेद ।

स्तमुच्छ्रयः ( ५० ) १ उत्तयन । र्जंचाई । २ विरोध । शत्रुता ।

समुच्छायः ( ५० ) कॅचर्ड । उटान ।

नमुङ्गितं ( न॰ ) ) समुङ्गासः ( पु॰ ) }

समुज्भित (वि॰) ६ त्यागा हुत्रा । छोटा हुत्रा । २ मुक्त किया हुत्रा । ३ मुक्त ।

समुक्तर्पः १ उन्नति । बढ़ती । २ श्रपनी जाति से ऊँची किसी श्रन्य जाति में जाना ।

समुद्धाः ( पु॰ ) १ जपर चढ़ना । उन्नति करना । २ सीमोल्लङ्घन । मर्योदा लांघना ।

समुक्तोणः ( पु॰ ) १ चिल्लाना । २ विकट केलाहल । ३ दुररी नामक पत्ती ।

समुत्य (वि॰) १ उठा हुआ। उन्नतः । २ निकला हुआ। उत्पत्तः। ३ (घटना का ) होनाः।

समुत्यानं ( न० ) १ उठान । उत्थान । २ ( मरकर ) जी उठना । ३ पूर्णरीत्या त्रारोग्य । ४ (घाव का) पुरना । ४ रोग का लच्चण । ६ उद्योग धंधे में लगना ।

समुत्पतनं (न॰) १ उठान । २ उड़ान ३ उद्योग । समुत्पन्तिः (सी॰) १ पैदायश । उत्पत्ति । २ घटना ।

समुर्तिज ) समुरिपञ्ज ( (वि॰ ) श्रत्यन्त गड्वडाया हुश्रा । समुरिपज्जत (श्रस्तन्यस्त । समुरिपञ्जन )

समुरिप नः समुरिप जः समुरिप जलः समुरिप जलः समुरिप जलः समुरिप जलः समुरिप जलः

समुत्सवः ( ५० ) वहा उत्सव।

समुत्सर्गः ( पु॰ ) १ त्याग । विराग । २ गिरन । गिराव । ३ मल का त्याग । दस्त होना ।

समुत्सारगं (न०) १ हँका देना। भगा देना।२ पीछा करना। शिकार करना। समुत्युक (वि॰) १ श्रत्यन्त विकल या चिन्तित । २ श्रमिलापी । ३ शोकान्वित ।

समुत्तेथः ( पु॰ ) १ ऊँचान । उठान । २ मौटापन । गाड़ापन ।

समुदक्त ( य॰ ऋ॰ ) ( ऋएं से जैसे ) खींचा हुआ। निकाला हुआ।

पशुद्दाः ( पु० ) १ चढ़ाव । उठान । २ निकास । ६ संग्रह । समूह राशि । ४ योग । मिलावट । ४ समूचा । तमाम । ६ राजस्व । ७ उद्योग । = लड़ाई समर । ६ दिवस । १० सेना का पिछला भाग ।

समुदागमः ( ५० ) पूर्णज्ञान ।

समुद्राचारः (पु॰) १ उचित श्रभ्यास या व्यवहार । २ संवीधन करने का उपयुक्त विधान । ३ श्रमि-प्राय । प्रयोजन । मतलव ।

समुदायः ( पु॰ ) संग्रह । समुदाय ।

समुदाहरगां (न॰) १ कथन । उचारण । २ उदाह-रण । मिसाल । नज़ीर ।

समुद्ति (व॰ कृ॰) १ ऊपर गया हुग्रा। उठा हुग्रा। ऊपर घड़ा हुग्रा। २ उँचा। उन्नत । ३ उरपन्न। निकला हुग्रा। ४ समवेत । एकत्रित । मिला हुग्रा। ४ सम्पन्न।

समुद्दीरग्गं (न०) १ कथन । वर्णन । उच्चारगः । २ दुहराना ।

समुद्ग (वि॰) १ उठान । चढ़ान ।२ पूर्णरीत्या। च्याप्ति ।३ ढक्कन वाला । ४ छीमी वाला ।

समुद्गः (पु॰) १ ढक्षनदार पिटारा या टोकरी । श्लोक विशेष ।

समुद्गदः ( ५० ) १ ढक्षनदार पेटी या टेक्सी । २ श्लोक विशेष ।

समुद्गमः १ उठना । उगना । २ निकलना । ३ उरपत्ति । पैदायश ।

समुद्गिरणं (न०) १ वमन । उगलन । २ वह जी उगला गया है। १ इटना । उपर करना ।

समुद्गीतं ( न० ) उच्चस्वर का गीत या राग।

समुद्देशः ( पु॰ ) १ पूर्णरीत्या। वतलाना । २ पूर्ण वर्णन ।

समुद्धत (व॰ कृ०) १ उठाया हुआ। ऊपर किया हुआ। २ उत्तेजित। उभाड़ा हुआ ४ श्रभिमान में चूर। श्रकड़ा हुआ। ४ बुरे तौर तरीके का। दुष्ट व्यवहार करने वाला। १ श्रहङ्कारी। श्रशिष्ट।

समुद्धरग्गं (न०) १ उठान । ऊपर करना । २ उठा लेना । ३ ऊपर खींच लेना । १ मुक्ति । छुटकारा । १ मूलोच्छेदन । ६ (समुद्र तट से) निकाल लेना । ७ भोजन जो वमन द्वारा निकल पड़ा हो ।

समुद्धर्तृ ( पु॰ ) छुटाने वाला । छुटकारा देने वाला । समुद्भवः ( पु॰ ) निकास । उद्भवस्थान । समुद्यमः ( पु॰ ) १ उठान । २ महान् उद्योग । ३ उद्योगारम्भ । ४ श्राक्रमण । चढ़ाई ।

समुद्योगः ( पु० ) क्रियात्मक उद्योग । उत्साह ।
समुद्र ( वि० ) मेाहर से बंद । मेाहर वाला । मेाहर लगा हुआ ।—ध्यन्तं, ( न० ) १ समुद्रतट । २ जायफल ।—ध्रता, (खी०) १ कपास का पौधा । २ पृथिवी ।—ध्यंत्ररा, (खी०) पृथिवी ।—ध्यरुः, —ध्यारुः, ( पु० ) १ मगर । नक्र । २ वृहदाकार मत्स्य विशेष । ६ श्रीराम जी का वाँधा हुआ समुद्र ।—कफः,—फेनः, ( पु० ) समुद्रफेन । —गः, ( पु० ) समुद्रो देशों में व्यापार करने वाला ।—गा, ( खी० ) नदी ।—गृहं, ( न० ) जल के भीतर वनाया हुआ ग्रीष्मभवन ।—चुलुकः, ( पु० ) अगस्य जी का नामान्तर ।—वन्तीतं, ( न० ) १ चन्द्रमा । अमृत ।—मेखला, —रसना, (खी० ) पृथिवी ।—यानं, ( न० ) १ समुद्रयात्रा । २ जहाज । पोत ।—यात्रा,

समुद्रः ( पु॰ ) १ सागर । २ शिव । ६ चार की संख्या।

(स्त्री०) गङ्गा नदी।

( ञी॰ ) समुद्री सफर।—योपित् , ( स्त्री॰ )

नदी । —वहिः, ( पु॰ ) यड्वानल । — सुभगा,

समुद्धहः (पु॰) १ ढोने वाला । २ उठाने वाला । समुद्धाहः (पु॰) १ वहन । दुलाई । विवाह । शादी । समुद्रेगः ( पु॰ ) महा भय । ढर । भीति । समुद्रनं ) ( न॰ ) १ नमी । तरी । २ गीलापन । समुन्दनं ) श्रोदापन ।

समुन्न (वि॰) गीला। नम। तर।

समुन्नत (व॰ कृ॰) १ ऊपर उठाया हुआ।२ ऊँचा। ३ गंभीर।श्रेष्ठ।४ श्रभिमानी।श्रहंकारी । ४ निकला हुआ।६ ईमानदार।न्यायी।

समुन्नतिः ( खी॰ ) १ उठान । २ ऊँचाई । ऊँचान । १ उच्चपद । मुख्यता । प्रधानता । ४ श्रभ्युदय । समृद्धि । १ श्रभिमान । श्रहंकार ।

समुन्नद्ध (व० कृ०) १ उठा हुत्रा । उन्नत । २ सूजा हुत्रा । ३ भरा हुत्रा । ४ त्रभिमानी । १ पण्डितंमन्य । ६ विना वेडियों का । मुक्त । खुला हुत्रा ।

समुन्नयः (पु॰) १ प्राप्ति । उपलब्धि । २ घटना । हादसा ।

समुग्मूलनं ( न॰ ) जड़ से उखाड़ना । नाश । समुपगमः ( पु॰ ) लगाव । संस्पर्शं ।

समुपजोपम् ( श्रन्थया० ) नितान्त इच्छानुसार ।

समुपभोगः ( पु॰ ) मैथुन ।

समुपवेशनं (न०) १ इमारत । भवन । बस्ती । २ वैठना ।

समुपस्था ( स्त्री॰ ) | १ समीपता । २ नैकट्य । समुपस्थानं ( न॰ ) ∫ होना । घटना ।

समुपार्जनं (न०) एक साथ एक समय में प्राप्ति। समुपेत (न० कृ०) १ सह श्रागमन । २ श्राया हुश्रा।३ श्रन्वित।सम्पन्न।

समुपोढ (व॰ कृ॰) १ ऊंचा उठा हुआ। २ उन्नत । वढ़ा हुआ। ६ समीप लाया हुआ । ४ संयत । रोका हुआ।

समुक्लासः ( ५० ) श्रत्यधिक चमकीला । २ महान् हर्षे ।

समृढ (व॰ ह॰ ) एकत्र किया हुआ। जमा किया हुआ।२ एकत्रित किया हुआ। जपेटा हुआ।४ सहित। १ फुर्ची से उत्पन्न किया हुया। ६ शान्त किया हुया। चुप किया हुया। ७ मोटा हुया। फुका हुया। = साफ किया हुया। पवित्र किया हुया। ६ ले जाया हुया। १० रहनुमा किया हुया। जाने चलाया हुया। ११ विवाहित।

समृरः समृरः समृरकः } ( पु॰ ) एक प्रकार का मृग । समृरकः }

·समृल वि॰ ) जर समेत ।

समृहः (पृ०) १ संग्रह । २ गिरोह । मुंड । समुदाय । समृहनं ( न० ) १ एक्जीकरण । २ समृह । संग्रह । समृहनी ( ची० ) भाड़ । बुहारी ।

समृहाः ५०) यज्ञ का श्रम्नि विशेष।

समृद्ध (व॰ छ॰) १ फलता फूलता हुन्ना। भरा पूरा। २ प्रसन्न । सुखी। भाग्यवान । ३ घनी। सम्पत्तिशाली । ४ सफल।

समृद्धिः (स्त्री॰) १ यदती । उन्नति । २ धनदीलत का है।ना । धनी हीने का भाव । ३ धन दौलत १ विपुलता । वाहुल्य ।

समेत (व० क्र०) १ जमा हुआ। एकत्रित। २ मिला हुआ। ३ पास आया हुआ। १ सहित। ग्रन्वित १ सम्पन्न। युक्त। ६ संवर्षित। टकराया हुआ। ७ कोल करार किये हुए।

संपत्तिः } ( र्छी० ) १ धन की वृद्धि । धन दौलत । सम्पत्तिः ∫ २ सफलता । कामयावी । ३ पूर्णता । सम्पन्नता । ४ वाहुल्य । विपुलता ।

संपद् ) (स्ति ) १ धन दौलत । २ समृद्धि । ३ सम्पद् ) सीभाग्य । ४ सफलता । ४ पूर्णता । उत्कृष्टता । ६ धन का भाग्दार । ७ लाभ । फायदा । श्राशीर्वाद । म सजावट । ६ ठीक दङ्ग या कायदा । १० मोती का हार ।—वरः, (पु०) राजा ।

संपन्न ) (व० छ०) १ समृद्धवान । भरा पूरा । २ सम्पन्न ) भाग्यवान । सुखी । ३ पूर्ण किया हुआ । सम्पन्न किया हुआ । ४ पूर्ण । निष्णात । ४ पूरा वड़ा हुआ । पका हुआ । ६ पाया हुआ । प्राप्त । ७ सही । टीक । म्न सम्पन्न युक्त । सहित । ६ हुन्र्या ।

संपन्नं ) (न०) १ धन दौलत । २ रुचिकर खाद्य सम्पन्नम् ) सुखाद्य पदार्थ ।

संपन्नः } ( पु॰ ) शिव ।

संपरायः ) ( पु॰ ) १ लड़ाई | मुठभेड़ । २ संकट । सम्परायः ) श्रापत्ति । ३ भावी दशा । ४ पुत्र ।

संगरायकं ) सम्परायकं (न॰) मुठभेड़। लड़ाई। संग्राम। जंग। सम्परायिकं )

संपर्कः ) ( पु॰ ) १ संमिश्रित पदार्थं । २ संयोग । सम्पर्कः ) स्पर्शः । लगाव । ३ समान । समा । ४ मैथुन । सम्भोग ।

संपा ) सम्पा ) ( खी॰ ) विद्युत् विज्ञली

संपाक ) (वि॰) १ ग्रन्छी वहस करने वाला। २ सम्पाक ) चालाक। चतुर। ३ कामुक। लंपट। ४ छोटा। थोडा।

संपाकः ) ( पु॰ ) १ पका हुन्ना पदार्थ । पकावट । सम्पाकः ) २ एक वृत्त विशेष ।

संपाटः ) ( पु॰ ) १ परस्पर छेदन । श्रन्योन्यछिन्नता सम्पाटः ) २ तक्कश्रा ।

संपातः ) ( पु॰ ) १ सहपतन । सहमत्य । २ एक सम्पातः ) साथ मिलन । १ सुठभेद । संघर्ष । ४ पतन । उतार । १ नीचे श्रागमन । ६ तीर का प्रचेप । ७ गमन । चलन । ८ स्थानान्तर करण । हटाना ६ पिचयों का उड़ान विशेप । १० नैवेद्य का उच्छिष्ट ।

संपातिः } ( पु॰ ) मृद्ध जटायु का वड़ा भाई। सम्पातिः

संपादः } ( पु॰ ) १ पूर्णता । २ उपलब्धि । प्राप्ति ।

संपादनं ) ( न॰ ) पूरा करना। २ प्राप्ति । उपलव्धि । सम्पादनं ) हासिल करना। ३ सफा करना। तैयार करना।

```
संपिडित (व॰ क्र॰) १ पिंड बनाया हुन्ना। २
  समिपगिडत रे सङ्कृचित । सिकुड़ा हुश्रा !
 संपीडनं (न०)) १निचोडना । दवाना । २ प्रेपण।
सम्पीडनं (न०)) ६ दयड । सज्ञा । ४ घँघोलना ।
 संपीडः } ( पु॰ ) १ निचोड़ना । २ पीड़ा । सम्पीडः
 संपीतिः } ( स्त्री॰ ) साथ साथ पीना ।
 संपुटः ) ( पु०) १ गह्नर । गुहा । गर्त । २ डिविया ।
सम्पुटः ) ३ कुरवक का फूल ।
 संपुटकः ( पु॰ ) )
सम्पुटकः ( पु॰ ) ( रत्नपेटी । गहना रखने का
संपुटिका ( स्री॰ ) ( डिब्बा ।
सम्पुटिका ( स्री॰ ) )
 संपूर्ण ) (वि॰) १ परिपूर्ण। सरा हुन्ना। २
सम्पूर्ण ) तमाम। सब। समूचा।
 सम्पूर्ण } ( न० ) १ त्राकाश । २ पदार्थं विशेष ।
सम्पूर्णम्
संपृक्त ) (व॰ ह॰) १ मिश्रित । २ सम्बन्धयुक्त ।
सम्पृक्त ) ३ छूने वाला।
संप्रज्ञालनं ) (न॰) १ जल द्वारा भली भाँति
सम्प्रतालनम् रेपेट की शुद्धि । २ स्थान । ३ जल
      का बुडा।
संप्रगोतः } ( पु॰ ) शासक । न्यायाधीश । जज ।
सम्प्रगोतः
संप्रति (( श्रन्यया॰ ) श्रभी । हाल में । इस
सम्प्रति ∫ समय।
संप्रतिपत्तिः ) ( खी॰ ) १ समीप श्रागमन । श्राग-सम्प्रतिपत्तिः ) मन । २ विद्यमानता । मौजूदगी । ३
     प्राप्ति । उपलब्धि । ४ इक़रारनामा । १ स्वीकृति ।
      इकरार । ६ ( श्राईन में ) विशेष प्रकार का उत्तर।
      ७ श्राक्रमण । चढाई । 🛭 घटना 🖡 सहयोग ।
      १० क्रम ।
संप्रतिरोधक ) ( पु॰ ) १ पूर्णरीत्या रोक या सम्प्रतिरोधकः ) वाधा । २ जेल या बन्दीगृह ।
संप्रतीत ( (व॰ कृ॰ ) १ लौटाया हुआ। २ भली
सम्प्रतीत ) भांति विश्वास कराया हुन्ना । ६ सिद्ध
     किया हुन्रा। स्थापित किया हुन्रा। ४ प्रसिद्ध।
      १ माननीय।
```

```
संम्प्रतीतिः ( स्वी॰ ) १ भनी प्रकार प्रतीति या
  सम्प्रतीतिः रे विश्वास । २ स्याति । कीर्ति ।
  संप्रत्ययः ) (पु॰) १ इढ़ विश्वास । २ इकरार । कैाल
  सम्प्रत्ययः ∫ करार ।
  संप्रतीचा } ( स्त्री॰ ) त्राशा । उम्मेद ।
सम्प्रतीचा }
  सम्प्रदानं ) (न०) १ भली प्रकार दे ढालना या सौंप
सम्प्रदानं ) देना अर्थात् दी हुई वस्तु में देने वाले का
       कुछ भी स्वस्व न रखना। २ विवाह। ३ कारक
  संप्रदानीयं } (स्ती॰) भेंट। दान। पुरस्कार।
संप्रदानीयं }
  संप्रदायः ) ( पु॰ ) १ परम्परा । परम्परागत प्राप्त
  सम्प्रदायः / सिद्धान्त या विषय विशेष का सम्बन्ध
       में ज्ञान। धर्म सम्बन्धी समुदाय विशेष। ह
       परंपरागत प्रचलित रीति रवाज या पद्धति ।
 संप्रधानं } ( न॰ ) निश्चयकरण ।
संप्रधारणं (न०)) १ विचार । २ किसी वस्तु
सम्प्रधारणं (न०) के श्रोत्तित्व श्रनौचित्व के
संप्रधारणा (स्ती०) विषय में निश्चय करने की
सम्प्रधारणा (स्ती०) किया ।
 संप्रपदः } ( ५० ) अमण ।
 संप्रभिन्न । (व० कृ०) १ चिरा हुन्ना। फटा हुन्ना।
 सस्प्रभिन्न रे मद में मत्त ।
 संप्रमोदः } ( पु॰ ) त्रतिहर्षं ।
सम्प्रमोदः }
र्संप्रमोषः
सम्प्रमोषः } ( पु॰ ) हानि । नाश । विनाश ।
संप्रयागां } ( न॰ ) प्रस्थान । रवानगी ।
संप्रयागः ) ( ५० ) १ संयोग । मेल । मिलाप । २
सम्प्रयागः ∫ मिलाने वाली श्रद्धला । १ सम्बन्ध ।
     श्रधीनता । ४ पारस्परिक सम्बन्ध । १ क्रमबद्ध
     संख्या या सिलसिला। ६ स्त्रीमैथुन। ७ संलग्नता।
     म इन्द्रजाल । जादू ।
संप्रयोगिन् । (वि०) संयोग । मिलन । (पु०)
सम्प्रयागिन् 🕽 १ मिलाने वाला । जोड्ने वाला । २
```

```
्ञातालिक । सदारी । १ क्वेश्ट पुरुष । ४ सेशुन
       ारे बाला टींडा ।
  न्तंप्रवृतं )
सम्प्रदुरं ) ( न० ) घच्छी वर्षा ।
 नं रहनः । ( पु॰ ) १ मली भौति रा ि प्तापर्वः
  स्रागरनः 🐧 यनुबन्धान । २ धनुसन्धार ।
 संब्रह्मादः ) (६०)३ सन्तोषम् । तमनापन् ।
 स्टेरम्यादः 🖯 प्रसादनं । २ प्रानुब्रहः । जुना । २ सर
      ंगा धेर्य । नुमिसना । १ विश्वाम : भरोसा । ५
      र्जीय । घासम् ।
 संप्रजानमाँ । ( न०) क्रममा स्, द्, रूपौर् लूका
 सन्भारता ) ६, इ, ऋ श्रीर खेमें परिवर्तन ।-
                 'द्वारय ॥ श्रायतका रख्या
 संग्रहारः ) ( ५०) १ पाररपरिक नावन । २ बुद्ध ।
 सम्प्रहारः ∫ राज्मेष् ।
संप्राप्तः ) (न्त्रं ) प्राप्ति । डपर,व्यि
सम्प्राप्तः )
 संप्रीतिः ) (सी०) सगाव। रपेड । २ मेर्त्रा । ३
 स्टर्माहिः 🕽 हर्षे । प्रसंदाता ।
नांत्रेचरां १ (न०) १ देखना । श्रवतोकन । चित-
सम्प्रेचरां १ दन । २ श्रद्धसन्धान । विचार ।
संप्रेषः } ( पु॰ ) १ भेजना । यिदा कर देना । २
सम्बंगः } श्रादेश । थाज्ञा । निर्देश ।
संप्रीतः : ) ( ग० ) मार्जन । प्रोक्षा । जञ्च को
सम्प्रोक्तमं 🔰 मंत्र पर कर छिट्यना ।
संसवः 🐧 ( पु॰ ) ६ जल में डूबना या जल की वाढ़
सम्प्रवः ) में जलमंग होना २ लहर । तरंग । ३
     जन की बाद । ४ बरवार्टा । ४ विषयांता ।
संफालः ।
सम्फाल } ( पु॰ ) मेड़ा । मेर ।
सफटः /
सम्पेटः / ( पु॰ ) दो कुछ जनों की लड़ाई।
संव् । ( घा० प० ) [सम्बति ] जाना । [ उ०---
सम्बे र् सम्बयित, सम्बयते र जमा करना । एकत्र
    करना ।
```

(न०) किसी खेत की दुवारा जुताई।

संबद्ध ) (व॰ छ॰) १ वंघा हुया। २ श्रटका हुया। सम्बद्ध ) १ सम्यन्थ युक्त। ४ युक्त। श्रन्वित।

```
संबंधः ) (पु॰) १ संयोगं। मेल। संगति। २
 सग्बन्धः ) रिश्ता । रिश्तेदारी । ३ कारक विशेष । ४
      वैवाहिक सम्बन्ध । ६ श्रीचित्य । उपयुक्तता । ७
      समृद्धि । साफल्य ।
 र्सदेश्रक ) (वि०) १ सम्बन्ध करने वाला। २
 सम्बन्धक ∫ येग्य । उपयुक्त ।
 संबंधातः ) ( ५० ) १ मित्र । दोस्त । २ विवाह से
सम्बन्धकः र्रवा जन्म से सम्बन्धी या नातेदार । ३
      एक प्रकार की सन्धि ।
 र्सवंश्रित् } (वि०) १ सम्बन्ध युक्त । २ जुड़ा
 सन्त्रधिद 🕽 हुआ। २ सद्गुणों वाला । वैवाहिक
      नातेदार । ४ नर्तत । नातेदार ।
 संबरं १ ( न०) १ रोक। निब्रह। २ जल।—श्रारिः.
 सम्बर । -रिपुः, ( पु॰ ) कामदेव ।
 संबदः ) ( पु॰) १ बॉथ । पुल । २ मृत विशेष । ३
स्तरहरः ∫ एक देल का नाम जिले प्रयुद्ध ने मारा था।
     ध एक पर्वत का नाम ।
संग्रजं (न०))
सम्प्रजं (न०)
                    पाथेय । पेड़ा । रास्ते के लिये
खंबलः ( ५० ) [
                    भोजन। (न०) जल। पानी।
सम्बद्धः ( प्र॰ ) 🛭
लंबाघ ) (वि॰) १ भीट भाड़ से यंद्र । श्रवस्द्र । २
सम्बाघ ) सङ्गीर्थ ।
संवाधः । ५०) १ यापस की रगस्। ठेलंठेला ।
सम्बाबः 🕽 २ रुकायट । कठिनाई । बोखों । प्रदचन ।
     ३ नरक का मार्ग । ४ भय । दर । खीफ । ४
    योगि भग।
संबुद्धिः । (र्खा॰) १ पूर्ण ज्ञान या प्रतीति । २
सम्बद्धाः ) पूर्णं विवेक । ३ सम्बोधन । ४ सम्बोधन
    कारक ।
संगोधः ) (पु॰) १ स्रोत वर वतन्त्राना । शिच्या ।
सरनोधः ) सूचन । २ सत्य या पूर्व प्रतीति । ३
    निचेप । प्रचेप । ४ हानि । नाश ।
संबोधनं । ( न० ) १ न्याख्या । २ सम्बोधन । ३
सम्बोधनं । घाटवीं विभक्ति । सम्बोधनकारक ।
संभक्तिः } (स्त्री॰) १ हिस्सा लगाना । २ वॉटना ।
संभग्न } (व॰ कृ॰) तितर वितर। भङ्ग किया हुन्ना।
```

```
( $0$ )
 संभग्नः } (पु॰) शिव जी की उपाधि।
संभली }
सम्भली }
           (स्त्री०) कुटनी । दूती ।
 संभवः ) ( पु॰ ) १ उत्पत्ति । पैदायश । निकाय ।
 सम्भवः ) २ उत्पन्न करने की किया । कारण।
     हेतु । ३ संमिश्रण । मेल । मिलावट । ४ सम्भा-
     वना । ५ सङ्गति । सुसङ्गति । ७ उपयुक्तता 🛱
     श्रनुसारता । ६ धारणा शक्ति । १० प्रमाण विशेष ।
     ११ परिचय । १२ वरवादी । हानि । नाश ।
संभारः ) (पु०) १ संयोग । २ ग्रावश्यकताएं । 8
सम्भारः ) उपादान । उपकरण । ४ समूह । हेर ।
     राशि । १ भरापन । पूर्णता । ६ धन दौलत ।
     सम्पत्ति । ७ परवरिश । पोषरा ।
संभावनं (न०) । १ विचार । मनन । २ कल्पना ।
सम्भावनं ( न॰) । ३ खयात । विचार । ४सम्मान ।
सभावना (स्वी॰) । प्रतिष्ठा । १ मुमकिन । ६ उप-
सम्भावना (स्त्री०) । युक्तता । ७ ये।ग्यता । ८ सन्देह ।
                                                 सम्मतं
     ६ प्रेम । स्नेह। १४ प्रसिद्धि ।
संभावित ) (व० कृ०) १ विचारा हुआ। करपना
सम्भावित ∫ किया हुचा । २ सम्मानित । ३ उप-
    युक्त । योग्य । ४ सम्भव ।
संभाषः } (पु॰) बातचीत।
संभाषा ) (खी॰) १ वार्तालाप। सम्भाषण। २
सम्भाषा ) वधाई । ३ श्राईन विरुद्ध सम्बन्ध ।
    ऐसा सन्बन्ध जो जुर्म समभा जाय । ४ इकरार-
    नामा । कौलकरार । १ पहरेदार का सङ्कोत शब्द
                                                संमादः
                                                संमान }
संभूतिः १ (चि ) १ उत्पत्ति । पैदायश । २
सम्भूतिः 🗸 मिलावट । मेल । ६ उपयुक्तता ।
    योग्यता। ४ ताकत।
                                                सम्मानः 🕽
संभृत 🚶 ( व० कृ० ) १ एकत्र किया हुश्रा । जमा
सम्भृत ) किया हुआ। २ तैयार किया हुआ। लैस
```

किया हुन्ना।३ सुसम्पन्न।४ धरा हुन्ना।जमा

कराया हुन्रा । ४ पूर्ण । पूरा । समूचा । ६ प्राप्त । पाया हुआः । ७ ढेाया हुआः । ले जाया हुआः । ८ पालन पोषण किया हुआ। १ उत्पन्न किया हुआ।

```
संभृतिः ) (ची०) १ संग्रह । २ उपस्कर । सामग्री।
सम्भृतिः ) ३ पूर्णता ४ परवरिश । पालन पोपण ।
  संभेदः ) ( ५० ) १ तोड्ना । चीरना । २ मेल ।
  सम्भेदः र् मिलावट। संयोग । ३ ( नज़र का )
       मिलना । ४ ( निदयों का ) संगम ।
 संभे।गः ) ( पु॰ ) १ श्रद्धी क्रीड़ा । २ उपभाग ।
सम्भागः ) ३ मैथुन । ध्वह लोंडा जो मैथुन कर्वावे ।
       ४ श्वङ्गारस्य का एक प्रकारान्तर ।
 संभ्रमः ) (पु०) १ घूमना । चक्कर खाना । २ हड-
 सम्भ्रमः 🗸 बड़ी। जल्दबोज़ी। ३ गड़बड़ी। गोलमाल।
      ४ भय । डर । १ ग़लती । भूल । श्रज्ञानता । ६
      उत्साह । ७ मान । सम्मान ।
 संभ्रांत ) (व० कृ०) १ घूमा हुःग्रा । २  घवडाया
 सम्भ्रान्त ∫ हुत्र्या । परेशान ।
 संमत । (वं कु) १ राज़ी। रज़ामंद। २ प्यारा।
 २ मित ∫ प्रेमपात्र । ३ सदश । समान । ४ सोचा
      हुआ। विचारा हुआ। १ श्रत्यन्त सम्मानित।
             ( न॰ ) इक़रार नामा । कौलकरार ।
 संमितिः } ( छी॰ ) १ इक्तरार । कौलकरार । २
सम्मितः रिवीकृति । रज्ञामंदी । ३ श्रभिलाप ।
      इच्छा। ४ श्रात्मज्ञान । १ मान । प्रतिष्ठा । ६
      प्यारा । स्नेह ।
            ( पु॰ ) वड़ी प्रसन्नता । श्राह्लाद । हर्प ।
संमर्दः ) (पु॰) १ रगइ। संघर्ष। २ भीड़भाइ।
सम्मर्दः ) ३ कुचलना। पैरों से रूँधना। ४ युद्ध।
     समर । लड़ाई ।
जनादः
सम्मादः } ( पु॰ ) नशा। मद।
              (न०) १ माप । तुलना ।
             ( पु॰ ) मान । प्रतिष्ठा ।
संमार्जकः ) ( ५० ) मेहतर । भंगी । मादने
सम्मार्जकः ) वाला ।
संमार्जनं } ( न॰ ) भाड़ना । बुहारना । सफाई ।
सम्मार्जनं }
                (स्त्री०) भाडू।
सम्मार्जनी 🐧
```

```
म्मंतिहर ) (द० हु० ) ३ नक्षा हुवा । २ क्षमान
सरिद्धतः 🗦 साय का । समाव । करावर ।
समिश्र
सिंग्ध
                (बि॰) मिला जुला।
स्तमिश्रिय
लंगिक्यः
               (प०) इन्द्र।
संगालन
सम्मीलनं
           🣑 लिपिटना।
संसुग्त
                ंपि०) [ स्त्री०—तस्पुरहा, तस्तुरही ]
               ासामने का। श्रामने सामने । २
               मिलने वाला।
पानुभवयः । ( ५० ) शीशा । वर्षसः । खाईना ।
सन्दुन्धन् ।
रतंसूर्ह्नं । ( न० ) १ वेहोशी । सूर्य्या । २ जमावट ।
सम्मृद्धनं । गाटा होना । २ वृद्धि । ४ जैचान ।
     कॅचाई । १ सदंब्याप्ति ।
र्तस्ट 🚶 (व०ऋ०) १ श्रद्धी तरह भादा वटोरा हुशा।
सम्मृष्ट ∫ २ घव्ही तरह छाना हुन्ना ।
र्सम् वनं । (न॰) १ मेल । मिलाघट । ऐक्य ।
सम्मेलनं । २ संस्मिश्रण । ३ एकत्र होना । जमा
     होना ।
संमाहः । ( ५० ) १ घवदाहर । परेशानी । २
सस्मादः 🜖 वेहोशी। मूर्छा। २ मूर्जना। घजानता।
     ३ सोहन । दशीकरण ।
संमाहन 🌖
               ( न० ) वशीवरण । सोहने की किया।
सम्प्राहनः } (पु॰) कामदेव के पांच शरों में से एक।
सम्यन् ) ( वि॰ ) [स्री॰ —समीची] १ सहगमन ।
सम्यंन् ) २ ठीक । उपयुक्त उचित । वाजवी ।
सम्यञ्ज् ) ३ सही । शुद्ध । ४ श्रुकुल । श्रानन्द्रपद ।
     ধ एकसा । ६ तमाम । सव । समस्त ।
सम्यकः ( ग्रन्यया० ) १ साथ । सहित । २ ठीक ठीक ।
     ३ सही सही । शुद्धता से । ४ प्रतिष्ठापूर्वक । ४
     सम्पूर्णे रीत्या । ६ स्पष्टतया ।
सम्राज ( पु॰ ) सम्राट् । महाराज । शाहंशाह ।
```

```
राजाभिराज िकः राजाधिराज कहलाता है जिसने
                                        राजसूत्रयज्ञ किया हो ]
                                    स्तर् (धा॰ घा॰) [सयते] जाना। हिलना। डोलना।
                                   म्यपृथ्यः ( ५० ) किसी गिरोह या जाति का।
                                   प्तयोसि ( वि० ) एक ही गर्भ का ।
                                   स्योतिः ( पु॰ ) १ सहोदर भाई । २ सरोता ।
                                        ्रापारी कारने का खीज़ार विशेष । ३ इस्द्र ।
, ( गु॰ । ( फून का ) मुंद्रमा । टलना । । ≂र ; वि० ) १ गमनशील । गनिसील । २ दस्त खामे
                                        वाला । पेशाव लाने वाला ।
                                    सरं ( न० ) १ जल । २ सरे।यर । क्तीन । जलकुरह ।
                                   न्तरः ( पु० ) १ गमन । गति । २ तीर । ६ मलाई ।
                                        दही का थका। ४ निसक। सबस्य। ५ लड़ी।
                                        त्तर । ६ जलप्रपात ।
                                    सरकं (न०)) १ वह सद्क्र विस्का सिलिसिज्ञा
                                    जरकः ( पु॰ ) ) नरावर चला त्राय । २ राराव ।
                                        मदिरा । ३ पानपात्र । शराय पोने का पात्र । ४
                                        शराय का वितरण । (न०) १ गमन । २ जल-
                                        गुगट। भील। ३ स्वर्ग।
                                    सरवा ( स्त्री॰ ) भोरा । मधुराचिका ।
                                             (पु॰ १ चे।पाया । २ पदी ।
                                    सरजस् [ सी॰—सरजसा ] ( वि॰ ) रजस्वता
                                    न्यरजरूका [छी०—सरजस्की] ∫ ग्नी ।
                                   सरद (५०) १ पयन । वायु । २ पादल । ३ छिपकछी ।
                                        ४ सपुर्माप्तका ।
                                   सर्टिः ( पु॰ ) १ पवन । २ एपकती । यिसतुङ्या ।
                                        ३ बाव्ता।
                                   म्बरद्वः ( पु० ) गिरगट । छपकली ।
                                   सरमा (वि०) गमनशील। गतिशील। बहनेवाला।
                                   सर्भां ( न० ) १ श्रागे गमन करना। यहाय । २ हो।हे
                                       की जंग।
                                   संग्रीः ) ( घी० ) ३ मार्ग । रास्ता । सब्क । २
                                   सरगो ∫ ढंग। तीर तरीका। ३ सरख या सीवी
                                       रेखा। ४ गले का रोग विशेष।
                                   सरंडः ) ( पु॰ ) १ पत्ती । २ तंपट जन । ३
                                   सरगडः ∫ छपकर्ता । ४वदमाश । पूर्त । १ प्राभूरय
                                        विशेष ।
                                                            सं० श० को०--११४
```

स्तरग्युः ( पु० ) १ पवन । हवा । २ बादल । मेघ । ६ जल । पानी । ४ वसन्त ऋतु । १ ऋनि । श्राग । ६ यसराज । धर्मराज ।

सरितः ( पु॰ ची॰ ) नाप विशेप।

सरथ (वि०) एक ही रथ पर सवार।

सरथः ( पु॰ ) रथ पर सवार योदा ।

सरभस (वि॰) १ तेज़। फुर्त्तीला। २ प्रचएड। उम्र। ३ कोधी। ४ हर्पित।

सरभसं ( अन्यया० ) प्रचरहवेग से हदवड़ी से।

सरमा (ची०) १ देवतात्रों की कुतिया। २ दच की एक कन्या का नाम। ३ विभीपण की पत्नी का नाम।

सरयुः ( पु॰ ) पवन ! हवा । वायु ।

सरयुः ) ( छी॰ ) एक नदी का नाम जिसके तट सरयुः ) पर श्रयोध्या वसी हुई है।

सरत (वि॰) १ सीधा । टेढ़ा नहीं । २ ईमानदार । सन्ना । स्पष्टवक्ता । ३ सीधासाधा ।

सरलः (पु॰) १ पीतदारु वृत्त । २ श्राग्न । श्राग्म । सरस (न॰) सरोवर । भील । जलकुरह ।—जं, —जन्मन्. —रुहं, (न॰) कमल ।—जिनी, —रुहिस्सी, (सी॰) १ कमल का पौधा । २ वह सरोवर जिसमें कमलों की बहुतायत हो ।—रुह, (न॰) कमल ।—वरः, (सरोवरः) (पु॰) भील ।

सरस (वि०) १ रसदार । रसीला । २ स्वादिष्ट । ३ पसीने से तरावार । ४ तर । भींगा हुत्रा । ४ रसिक । ६ मनाहर । मनोसुग्धकारी । सुन्दर । ७ ताज़ा । टटका । नया ।

सरसं (न०) १ भील । जल का तालाव । २ कीमि-यागरी । रसायन विद्या ।

सरसी ( खी॰ ) भील। जल का कुंड।—रुहं, (न॰)

सरस्वत् (वि०) १ पनीला । २ रसादार । रसदार । ३ सुन्दर । ४ रसात्मक । भावपूर्ण । (पु०) १ समुद्र । २ भील । ३ नद् । ४ भैंसा । १ वायु विशेष । सरम्वती ( छी०) १ विद्या की ग्रिधिष्ठात्री देवी। २ वाणी। गिरा। ३ एक नदी का नाम। ४ नदी। ४ गौ। गाय। ६ उत्तमा छो। ७ दुर्गा देवी का नाम। ८ वौद्धों की एक देवी का नाम। ६ से। म-लता। १० ज्योतिष्मती रूखरी।

सराग (वि॰) १ रंगीन । २ लाखी । लाल रंग से रंगा हुआ । ३ रसिक । आसक । आशिक ।

सराव (वि॰) रव करने वाला । शब्द करने वाला । सरावः (पु॰) १ सकोरा । परई । २ ढक्कन ।

सरिः ( खी॰ ) स्रोता । श्रोत । फव्वारा ।

सरित् ( छी॰ ) १ नदी । २ डोरी । डोरा ।—नाथः, पितः, —भर्तः, (पु॰ ) समुद्र । सागर ।— वरा, [सरितांवरा भी ] गंगा।—सुतः, (पु॰ ) भीष्मिपितामह ।

सरिमन् ) (पु॰) १ गति । चाल । रेंगन । २ सरीमन् ) पवन । वायु ।

सरिलं (न॰) जल। पानी।

स्तरीसृपः ( पु॰ ) सर्प या वे जानवर जो रेंग कर चलें। सरुः ( पु॰ ) तलवार की मुंठ।

सक्तप (वि॰) १ एक ही शक्त का। एक ही रूप रंग का। २ समान। मिलता जुलता।

सरूपता (छी०) ) १ समानता । सादृश्य । एक सरूपत्वं (न०) ) रूपता । २ चार प्रकार की सुक्तियों में से एक ।

सरोष (वि॰) १ कोधी । क्रोध में भरा। २ गुस्सैल। सर्कः (पु॰) १ पवन । हवा। २ मन ।

सर्गः ( पु॰ ) १ त्याग । विराग । २ सृष्टि । ३ संसार की सृष्टि । ४ प्रकृति । स्वभाव । ४ जड़ जगत । ६ सङ्करप । विचार । क्रस्त । ७ स्वीकृति । रज़ामंदी । मपश्चित्रेद । वाव । अध्याय । १हमला । आक्रमंग्य । १० मलत्याग । ११ शिवजी का नामान्तर ।— क्रमः, ( पु॰ ) सृष्टिकम ।—वन्धः, ( पु॰ ) महाकान्य ।

"सर्गदन्धी महाजाव्यम्।"

सर्ज् (धा॰ प॰) [सर्जिति] १ प्राप्त करना। हासिज करना। २ परिश्रम से प्राप्त करना। सर्ज. (पु॰) १ सान का पेट ! र राज ।—निर्यासकः -सिंगः, -रसः, (पु॰) गन ।

मर्जकः ( पु॰ ) साल वृच ।

स्तर्जनं (न०) १ त्याग । विराग ! २ छुटकारा । सुक्ति । ३ सिरजन । ४ निकालना । ४ सेना या पितृता भाग ।

र्नार्जः | सर्जिका | ( सी॰ ) सङ्जी । सार या पार विशेष । सर्जी |

न्तर्जः ( ए०) १ व्यापारी । (छी०) विजली । विद्युत् । २ गले की सकरी । ६ गमन । यनुवर्तन ।

न्तर्पः ( र्जी० ) १ वृम वृमाव की चाल । २ वहाव । ६

साँप । — प्रराितः, — ग्राप्तः, ( पु० ) १ न्योला ।

नकुल । २ मयूर । मोर । ६ गरुइ । — ग्राणनः,

( पु० ) मयूर । मोर । — ग्रावासं, — इप्रं, ( न० )

चन्दन का पेद । — क्र्जं, ( न० ) कुकुरमुत्ता ।

कटफुल । — तृगाः, ( पु० ) न्योला । नकुल ।

दंप्रः, ( पु० ) साँप का विपदन्त । — धारकः,

( पु० ) कालवेलिया । सर्प पकदने वाला । —

सुज्, ( पु० ) १ मयूर । २ सारस । ६ वदा साँप ।

— मिगाः, ( पु० ) सर्पं के फन का रस्न । —

राजः, ( पु० ) वासुकी का नामान्तर ।

स्तर्पर्गा ( न॰ ) १ रंगन । फिसलन । २ वक्रमति । ६ वाग् का ऐसा प्रचेप जो ज़मीन से मिलता जुलता जादर ग्रपने निशाने पर लगे ।

सिर्पिगो (न्त्री॰) १ साँपिन । २ रूखरी विशेष । सिर्पिन् (वि॰) रंगनेवाला । सरकने वाला । वक्रगति से चलने वाला ।

सर्पिस् ( न॰ ) घी। घृत।—समुद्रः, ( पु॰ ) सप्त समुद्रों में से एक। घी का समुद्र।

सिर्पेष्मत् (वि॰) घी मने हुए। सर्व (धा॰ प॰) [सर्वित ] जाना। सर्मः (पु॰) १ गमन। गति। २ श्राकाश। सर्व (धा॰ प॰) [सर्विति] वध करना। श्रनिष्ट करना। घायल करना।

सर्च ( सर्वनाम वि॰ ) [ कर्ता वहुवचन सर्वे पु॰ ] १

सव । हरेक । २ समृचा । नितानत । सम्पूर्ण ।— द्यंगं, ( न० ) सगस्त शरीर ।—द्यंगीगा, (वि०) सर्व शरीरगत । समस्त शरीर में व्यास । श्रिधि-कारिन्, —ध्यध्यत्तः, ( पु० ) जनरत्त सुपरिटेंडेंट। व्यवस्थापक। — श्राञ्चीन, (वि०) हर प्रकार का श्रनाज खाने वाला। सर्वाग्रभोजी। श्राकारं, ( न॰ ) समूचेपन से । विल्कुल । सम्पूर्णतः।— ध्यात्सन्, (पु॰) समृचा जीव या रुह। सर्वात्मना। —ईऱ्घरः, ( पु० ) सर्वेश्वर । सब का मालिक । ग,-गामिन्, (वि०) सर्वगत। सर्वन्यापी। —र्जित् (वि०) श्रजेय । सर्वजयी ।—झ,— विटु, (वि॰) सर्वज्ञ। सव जानने वाला। (पु॰) १ शिव। २ बुद्धदेव।—द्मन, (वि०) सव को दमन करनेवाला ।—नामन्, (न०) सर्वनाम ।— मङ्ग∙ा, ( खी॰ ) पार्वती का नाम ।—रसः, ( पु॰ ) राल ।—लिंगिन्, ( पु॰ ) नास्तिक । पापराडी। - व्यापिन्, (वि०) सर्वव्यापी।--वेद्स्, ( ५० ) यज्ञ में सर्वस्य दिज्ञणा देने वाला यज्ञकर्ता। सहा, (सर्वेसहा भी) (स्ती०) पृथिवी। – स्वं, (न०) १ सकल धन। सारा धन । २ किसी वस्तु का सार ।

सर्वः ( पु॰ ) १ विष्णु । २ शिव । सर्वेदःप ( वि॰ ) सर्वेनाशक । सर्वशक्तिमान । सर्वेदःपः ( पु॰ ) धृर्तः । वदमाश ।

सर्वतस् ( शव्यया०) १ सव श्रोर से । सव तरह से ।

२ सर्वत्र । चारों श्रोर । १ सम्पूर्णतः । —गामिन्,
( वि० ) सर्वत्र जा सकने वाला ।—भद्रः, (पु०)

१ विष्णु का रथ । २ वाँस । १ छुन्द विशेष । १
भवन या देवालय जिसमें चारों श्रोर चार द्वार
हाँ ।—भद्रा, (शी०) नृत्यकी । नाटक की पात्री ।

नटी ।—मुख, ( वि० ) पूर्ण । हर प्रकार का ।
श्रसीम ।—मुखः, ( पु० ) १ शिव जी । २ जला
जी । ३ परवहा । जीवात्मा । १ ब्राह्मण । ६
श्रिम्न । ७ स्वर्ग ।

सर्घत्र (श्रव्यया०) १ सव जगह। सव जगहों पर। २ सब समय। सव समयों में ।

सर्वथा (श्रन्यया०) १ हर प्रकार से। सब तरह से।

२ बिएकुश । ६ सम्पूर्णतः । नितान्त । ४ सर्वेत्र ।

सर्वदा ( अञ्मवा• ) सदैव । हमेशा ।

सर्वशस् ( ग्रन्थपा॰ ) १ पूर्ण द्धप से । समूचेपन से । २ सर्वन्न । १ सब भोर ।

सर्वाग्री देखो शर्वाग्री।

सर्वपः ( पु॰ ) १ राई । सरसों । २ तोल विशेप । ३ विष विशेप ।

सल् (भा॰ प॰) [सलिति] जाना। हिजना। होजना।

सर्वं (न॰) पानी। ञ्रलः।

सिंजितां ( न० ) पानी ।—ग्रिथिन्, (वि० ) प्यासा ।
—ग्राशवः, (पु० ) तालाव । जलाशय ।—
इन्धनः, (पु० ) बदवानल ।—उपप्लवः, (पु०)
कल का वृदा । जलप्रलय ।—क्रिया, (स्ती० )
१ सुदां को जल से स्नान कराने की क्रिया । २
उदक्षिया ।—जं, ( न० ) कमल । निधिः,
(पु० ) सम्रुद्ध ।

सलस्त (वि॰) सज्ज्ञालु । सजीता । हयादार । सजीता (वि॰) १ सिलाई। रसिक । संपट । सजोकता (ची॰) चार प्रकार की मोनों में से एक। अपने ज्ञाराध्य देव के लोक में वास ।

सब्ताकी (की॰) बुष विशेप।

सवं ( न॰ ) १ नल । फूल का शहद ।

स्रवः (पु॰) १ सेामरस निकालने की क्रिया । २ मेंट। नैवेदा । ३ यज्ञ । ४ स्प्रैं । ४ चन्द्रमा । ६ सन्तति । ग्रोबाद ।

स्वनं (न॰) १ सोमरस का निकालना या पीना । २ यज्ञ । ६ स्नान । प्रचालन । ४ उप्पत्ति । लड्के उत्पन्न करना ।

स्तवध्स (वि॰) १ एक बज्र का । हमवज्र । २ समव-यस्क । साथी । ३ सहयोगी । (की॰) सहेली । सखी ।

स्तवरः (पु॰) १ श्रिय जी। २ पानी। जल । सवर्षा (वि॰) १ समान रंग का। २ समान रूप रंग का । ३ एक ही जाति का । ४ एक ही प्रकार का । १ एक ही उन्नारण-स्थान से उच्चारण किये जाने वाबे वर्ण ।

सविकल्प ) (वि॰) १ ऐच्छिक । पसंद का । २ सविकल्पक ) सन्दिग्ध । ३ निर्विकल्पक का उलटा ।

सिविग्रह् (वि॰) १ शरीरघारी । २ श्रर्थंवाला । जिसका कुछ श्रर्थं या मानी हो । ३ मन्गड़ालू । कगड़ने वाला ।

सवितर्क } (वि॰) विचारवान । विवेकी ।

सवितर्क ) ( श्रव्यया० ) विचार पूर्वक । समसदारी सविमर्श ) से ।

सिवतृ (वि॰) [स्री॰—सिवती ] उत्पादक। पैदा करने वाला। देने वाला। (पु॰) १ सूर्य। २ शिवजी। ३ इन्द्रदेव। ४ शर्क वृत्तः। मदार का पौधा।

सवित्री (स्त्री॰) १ माता । २ गौ ।

स्तविध (वि॰) १ एक ही तरह का था प्रकार का। २ समीप। निकट।

सविधं ( न० ) पदोस । नैकट्य । सामीप्य ।

सविनय ( वि॰ ) बजालु । हयादार । विनम्र ।

सविनयं ( श्रब्यया० ) हयादारी से ।

स्विम्रम (वि॰) क्रीडासक्त । रंगीला । रसिक ।

सिविशेष (वि॰) १ विशिष्ट गुर्खो वाला । विशेष लक्ष्णाकान्त । २ विलक्ष्ण । विचित्र । श्रसा-धारण । ६ ख़ास । विशेष । ४ सुख्य । प्रधान । बस्क्रप्ट । सर्वोत्तम । ४ प्रमेदासम्ब । विमेदक ।

सविस्तर (वि०) व्यौरे बार। विस्तार पूर्वक।

सविस्मय (वि॰) श्राश्चर्यचिकतः। विस्मितः।

समृद्धिक (वि॰) ब्याजू। ब्याज देने वाला ।

स्रवेश (वि॰) १ सजा हुआ । भूषित । २ समीप । नजुदीक ।

स्रव्य ( वि॰ ) १ नायाँ । नायाँ हाय । २ दिख्यी । ३ उत्तटा । विपरीत । पिछादी । ४ सीधा ।— इतर, ( वि॰ ) दहिना ।— साचिन्, ( पु॰ ) धर्नन की उपाधि । कारख यह है :—

डमी में द्रियेणी चर्मा, समूहं जरव विकर्चने । देश देवमनुष्येषु षष्ठणार्वाकि सर्व विद्या सद्यं ( व्यवसार ) नार्वे कंधे पर स्मा हशा बद्धी-पर्वात । सन्यपेन (वि०) सम्बन्ध युक्त । श्रदलिवत । सद्यभिद्यारः ( ५० ) न्यायदर्शन के पांच ग्रहार के हेत्वाभारों में से एक । सब्याज (वि॰) १ चालाक । सुरफ्यी । भूनी । सन्यापार (वि॰) संलग्न । लगा हुन्ना । सर्वाट (वि॰) १ लज्जानु । नजीना । २ लजित । सन्येप्ट्ट } ( वि॰ ) सारथी । रथ हॉकने वाला । सन्येप्टः } सराज्य (वि०) १ नटीला । २ वरछा वा काँटों से विधा हुआ। सगर्य ( वि॰ ) श्रतोखादक । सग्रस्या ( ग्धी॰ ) स्रजमुखी का फूल विशेप । सरमध्र (वि॰) इंडियल । (ची॰) वह ची जिसके टाड़ी हो । स्राधीक (वि॰) १ समृद्धवान । भाग्यवान । २ सुन्दर । मनोहर । सस् ( घा॰ प॰ ) [ सहित ] सोना। ससन्त्व (वि०) १ शक्तियान । विक्रमी । साहसी । २ फलदार । भरा हुआ । सहस्वा ( खी॰ ) गर्भवती खी। ससंदेह } (वि॰) संशवप्रस्ता । सन्दिग्ध । ससन्देह ससंदेहः ) ( पु॰ ) श्रवद्वार विशेष । देखो ससन्देहः र सन्देह । ससनं ( न० ) विलिप्रदान । हनन । संखाध्यस (वि०) भयभीत । उरा हुः ॥। सस्यं ( न० ) १ धनाज । नाज । श्रज्ञ । २ किसी वृत्त का फल या उसकी पैदावार । ६ शखा । हथियार । ४ सद्गुण । खूबी ।—इप्टि:, (स्त्री॰) नवान्नेष्टि । नये अज से यज्ञ करने की किया।-- प्रद, (वि०) फलने वाला । उपजाक ।—मारिन्, (वि०)

श्रनाज का नाश करने वाला। (पु॰) चूहा । म्ंस ।—संवरः ( पु॰ ) साल वृत्त ! सरयक ( वि॰ ) सदुग्द सम्पद्म । सूबियों वाला । सस्यक्षः ( पु॰ ) १ नलवार । सञ्ज । २ हथियार । ३ रत्न विशेष । न्तरवेद (वि०) पसीने से तर। सस्वेदा ( स्ती॰ ) यह लड़की जिसका कौमार्य हाल ही में नष्ट किया गया हो । न्दह् (धा० प०) [ सद्यति ] १ सन्तुष्ट करना । २ शसच होना । ३ सहना । यरदाशत करना । रबह ( वि॰ ) ¹ सहिष्णु । सहनशील । वरदारत कर खेने वाला । २ मरीज़ । रोगी । ३ योग्य । क्राचिल । सार ( श्रव्यया ) १ साथ । सहित । २ एक ही समय में। एक साथ । सहं ( न॰ ) } ताक्रत । सिक्त । सहः ( पु॰ ) मार्गशीर्प मास ।— ग्रध्यायिन्, ( पु॰ ) सहपाठी ।—श्रर्थ, ( वि॰ )समानार्थ वाची ।—इक्तिः, (स्ती॰) ग्रतद्वार विशेष। —उटझः, ( पु॰ ) पर्णकुटी ।— उद्रः, ( ५० ) सगा भाई । सहोदर भाई ।--उपमा, (स्री॰) उपमा विशेष।—ऊढः,— ऊढजः, ( ५० ) विवाह के समय गर्भवती स्त्री का पुत्र ।--कारः, (पु०) १ सहयोग। २ श्राम का वृत्त ।—सञ्जिका, ( की॰ ) एक प्रकार का खेल। --कारिन्, -- द्वात, (वि०) सहयोगी। सहयोग देने वाला। ( पु० ) साथी । संगी। सखा। - कृत, (वि॰) महायता दिया हुआ। —गमनं, (न०) १ साथ गमन । २ सती स्त्री जो श्रपने पति के साथ भस्म हो जाय ।---चए, ( वि॰ ) साथ रहने वाला ।—चरः, (पु०) १ साथी । मित्र । सहचरी । २ पनि । ३ जामिन । जमानत करने वाला ।—चरी, ( स्त्री॰ ) १ सखी। सहेली। २ भार्या। पत्नी।

—चारः, ( पु॰ ) १ साहचर्य । २ धनुकृलता ।

ऐकमस्य ।---ज, (वि०) १ स्वाभाविक । २

परंपरागत। पुश्तैनी ।—जः, (पु०) सहोदर
भाई। सगा भाई।—जात, (वि०) स्वामाविक। प्राकृतिक।—दार, (वि०) १ पत्नी
सहित। २ विवाहित।—देवः, (पु०) पाँच
पायडवों में सब से छोटे पायडव का नाम।—
धर्मचारिन, (पु०) पति।—धर्मचारिणी,
(छी०) १ पत्नी। जोरू। २ साथ काम करने
वाली।—पांग्रुक्रीडिन,—पाँग्रुक्रिल, (पु०)
बचपन का देस्त। लँगोटिया यार।—भाविन,
(पु०) मित्र। साभीदार। यातुयायी।—भू,
(वि०) स्वामाविक।—भोजनं, (न०) सेखो
सहगमन।—वसितः,—वासः, (पु०) साथ
साथ बसने वाला या रहने वाला।

सहता ( स्त्री॰ ) ) एक होने का भाव । एकता । सहरवं ( न॰ ) ं मेल जील ।

सहनं (न०) १ सहने की किया। बरदारत करना। २ सत्र।

सहस् (पु॰) १ मार्गशीर्ष मास । २ जाडे का मौसम । (न॰) १ शक्ति । ताक्रत । २ प्रचण्डता । उप्रता । ६ विजय । जीत । ४ चमक । दीसि । श्राभा ।

सहसा ( श्रव्यथा॰ ) १ वरनेशि । ज़बरदस्ती । बल-पूर्वक । २ श्रविचारता पूर्वक । ३ सहसा । एक बारगी ।

सहस्रानः ( पु॰ ) १ मयूर । मेरि । २ यज्ञ । नैवेद्य । भेंट ।

सहरूयः ( पु० ) पूप मास ।

सहस्रं (न०) एक हज़ार ।—ग्रंग्रु,—ग्रर्चिस्,— कर, —किरण —दीधिति,—धामन,—पाद, —ग्ररीचि,—रिष्म, (पु०) सूर्य । दिवाकर । मार्जपड ।—ग्रद्ध, (वि०) हज़ार नेत्रों वाला । —ग्रद्धः, (पु०) १ इन्द्र । २ पुरुष । ३ विष्णु । —काग्रह्धा, (स्त्री०) सफेद दूर्वा धास । —ग्रत्वस्, (ग्रष्मया०) हज़ार बार ।—द, (वि०) उदार ।—दः, (पु०) शिवजी ।— दंष्ट्रः, (पु०) मत्स्य विशेष ।—द्वश्,—नयन, —नेत्र,—लोचन, (पु०) १ इन्द्र । २ विष्णु ।
—धारः, (पु०) विष्णु भगवान का चक्र ।—
पत्रं, (न०) कमल ।—वाहुः, (पु०) कार्तवीर्य । २ वाणासुर । ३ शिव । ४ किसी किसी के
सतासुसार विष्णु (भी) ।—भुजः,—मूर्धन् —
मौलिः (पु०) विष्णु —रोंमन्. (न०)
कंवल ।—वीर्यां, (स्री०) हींग !—शिखरः,
(पु०) विन्ध्याचल ।

सहस्रधा ( ग्रन्यया॰ ) सहस्र भागों में । सहस्र गुना ।

सहस्रशस् ( ग्रन्यया० ) हजारों से ।

सहिस्ति (वि०) १ हज़ारपती। २ हज़ार वाला। ३ हज़ार तक (जैसे ग्रथं दरह) (पु०) हज़ार श्रादिमयों की टोली। २ हज़ार सिपाहियों पर ग्रफसर। हज़ारी।

सहस्वत् (वि॰) मज्वूत । ताक़तवर ।

सहा (स्त्री॰) १ प्रथिवी । घरा । घरिणी । २ घी-कुत्रार । कारपाठा । २ वनमूंग । ३ दण्डोत्पल । ४ सफेद कटसरैया । १ ककरी या कंघी नाम का वृत्त । ६ सर्पिणी । ७ रासना । म सत्यानाशी । १ सेवती । १० मेंहदी । ११ मखवन । १२ श्रग-हम मास । १६ हेमन्त श्रृतु ।

सदायः (पु०) १ मित्र । देास्त । सखा । २ श्रजु-यायी । चाकर । ३ सिन्ध की शर्तों के श्रजुसार वनाया गया मित्र (राजा) । ४ सहकारी । संर-चक । ४ चक्रवाक । चकई चकवा । ६ गन्ध पदार्थ विशेष । ७ शिवजी ।

सहायता (स्त्री॰) १ कई एक साथी । २ मेल-सहायत्वं (न॰) ) मिलाप। मैत्री । ३ सहायता । मदद ।

सहायवत् (वि॰) १ वह जिसका मित्र हो । २ मित्र बनाया हुआ । सहायता दिया हुआ ।

सहारः ( पु॰ ) १ श्राम का वृत्त । २ प्रलय ।

सहिन (वि॰) साथ। समेत। संग। युक्त।

सिंहतं ( अन्यया॰ ) साथ में । साथ साथ । सिंहतु ( वि॰ ) धीरज । सब ।

न्नित्यमु (वि०) १ यह लेने नाला । वरदारत कर लेने याला । सहिष्णुना (सी०)) भूत्र करे की शक्ति । २ सहिष्णुं वं (न०) ) देवं। सह। महरिः ( ५० ) सूर्यं । (सी० ) प्रथिवी । स्टब्य (वि०) १ शब्दे हव्य बाला । नेक हावियत का। हपानु । दयालु । २ करना । सहद्यः ( ५० ) १ विहजन । २ गुणग्राही । ३ रसिक्। ४ सजन । सहस्तरम् ( वि॰ ) मन्दिरध । सन्देहयुक्त । खहरूलेखं ( न० ) सन्दिग्ध भोज्य पदार्थ I स्पेहेल ( वि० ) कीट्रासक्त । खिलाड़ी । सहोदः ( ए॰ ) वह चीर जी मय चीरी के माल के पकटा गया हो। महोर (वि०) शेष्ट। उत्तम। सहोरः ( ए० ) ऋषि । मुनि । सहा (वि०) १ सहन करने योग्य । सहारने लायक । २ सह लेने योग्य । ३ मज़बृत । ताक़तवर । अहां ( न० ) १ तंदुरुस्ती । २ सहायता । ३ योग्यता । यथेाचितता । सतः ( ५० ) सवादि नामक पर्वत जे। पश्चिमी घाट का एक भाग है श्रीर की समुद्रतट से कुछ हट कर है। सा (र्खा॰) १ लघ्मी । २ पार्वती । सांवात्रिकः ( पु॰ ) पातविश्वक । समुद्र मार्ग से च्यापार करने वाला व्यापारी। भांयुगीन ( वि॰ ) युद्धविद्या में निपुण । सांयुगीनः ( ५० ) एक वड़ा योदा । योदा जा युद विद्या में निपुण हो। मांराविएां ( न० ) केलाहल । शोरगुल । सांवतार (वि०) [ स्री०-नांवत्सरी सांवत्सरिक (वि॰) [स्री॰—सांवत्सरिकी ] ﴿ सालाना । वापिक। सांवत्सरिकः ( पु॰ ) ज्याेतिषी । गणितज्ञ । देवज्ञ ।

सांवादिक ( वि॰ ) [ खी॰—सांवादिकी ] १

वेालचाल की । २ विवादारमक ।

सांवादिकः ( ५० ) विवादकारी । सांगृत्तिक (वि०) [ खी०—सांगृत्तिकी ] श्रद्धत । अमारमक । सायामय । सिध्या । सांसिद्धिक (वि०) १ स्वाभाविक । प्रकृतिगत । २ स्वेच्छाप्रसूत । स्वतःप्रवृत्त । स्वयंसिद्ध । ३ र्थान-यंत्रित । स्वतंत्र । मांस्थानिकः ( पु॰ ) स्वदेशवासी । सांसाविगां (वि०) वहाव। सांहननि त (वि॰) [स्त्री॰-सांहननिकी] शारी-रिक। देह सम्बन्धी। माकम् ( श्रव्यया० ) १ साथ । सहित । २ एक ही समय में। माकट्यं ( न॰ ) नियान्यता । समृचापन । माकृत (वि॰) १ वह जिसका छुछ प्रर्थ हो। २ इराद्तन । जानवृक्ष कर । ३ रसिक । लंपट । ाकेतं ( न० ) श्रयोध्या का नामान्तर । सार्कताः ( पु॰ ) श्रयोध्यावासी गण । लाकेतकः ( पु॰ ) श्रयोध्यावाली । साक्तुकं ( न० ) सन् । म्याक्त्रकः ( पु० ) जवा । जै। । सात्तात् ( श्रव्यया० ) खुलंखुल्ला । साफ साफ श्राँखों के सामने प्रत्यचतः।—कारः, (पु॰) प्रतीति। ज्ञान । पदार्थों का इन्द्रियों द्वारा होने वाला ज्ञान । सान्निन् (वि॰) [स्वी॰—सान्निग्गी] देखने वाला। २ समर्थक । पुष्ट करने वाला (पु॰) साची। गवाह । साखी । चरमदीद गवाह । ऐसा गवाह जिसने घटना अपनी आँखों से देखी हो। साद्यं (न०) १ गवाही ! साखी। २ समर्थन। मात्तेप (वि०) श्राचेप युक्त । कुवाच्य युक्त । माखेय ( वि॰ ) [ स्री॰—साखेयी ] १ मित्र सम्बन्धी । २ वन्धुता जनित । सङ्गावात्मक । सारूयं ( न० ) मैत्री । देास्ती । सागरः ( पु॰ ) १ समुद्र । सागर । २ चार की

संख्या। सात की संख्या। ३ सृग विशेष ।— श्रमुकूल, (वि॰) समुद्रतट पर वसा हुया। —श्रन्त, (वि॰) समुद्र से विरा हुया।— श्रंबरा,—नेशिः,—मेखला (खी॰) घरती। पृथिवी।—श्रालयः, (पु॰) वरुष ।—उत्थं, (न॰) समुद्री लवस ।—गा, (स्नी॰) गंगा। —गासिनी, (स्नी॰) नदी।

साग्नि (वि॰) १ ग्रिक्ष सहित । २ यज्ञ की श्राग को रखने वाला।

सानिक (वि॰) १ श्रिशिहोत्र के लिये श्रिशि घर में जीवित रखने वाला । २ श्रीश सहित ।

साग्निकः (पु॰) गृहस्थ, जिसके पास यज्ञ या हवन की श्राग रहती हो। वह जो नियमित रूप से श्रप्तिहोत्रादि करता हो।

साथ्र (वि॰) १ समूचा । २ समस्त । कुत्त । सव । ३ जिसके पास श्रिधिक हो ।

संकर्ये } (न॰) मिलावट । मिश्रख । गड़बड़ी ।

सांकल ) (वि॰ ) [स्री॰—सांकली ] योग या साङ्कल ) बोह से उत्पन्न ।

सांकाश्यं (न॰)) साङ्गाश्वं (न॰)( जनक के भाई कुशध्वज की सांकाश्या (बी॰) ( राजधानी का नाम। साङ्गाश्या (स्त्री॰)

सांकेतिक ) (वि॰ ) [ स्त्री॰—सांकेतकी ] १ साङ्केतिक ) सङ्केत सम्बन्धी । इशारे का । २ प्रजा-जनित ।

सांदेपिक ( वि॰ ) [ स्वी॰ ~शंदोपिकी ] संचित्त । खुजासा । संचित्त किया हुत्रा ।

सांख्य (वि॰) १ संख्या सम्बन्धी । २ गयानात्मक । ६ प्रमेदात्मक । ४ बहस करने वाला ।

सांख्यं (न॰)) घास्तिक छः दर्शनों में से एक। सांख्यः (पु॰)) इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम वर्णित है। इसमें प्रकृति ही जगत् का मूज मानी गयी है। इसमें कहा है सच्च, रज और तम इन तीन गुर्णों के येगा से सृष्टि का तथा उसके अन्य समस्त प्रवार्थों का विकास होता है। इसमें ईरवर की सत्ता नहीं मानी गयी है और श्रातमा ही पुरप साना गया है। सांक्यमतानुसार श्रात्मा श्रक्तां, साची भीर प्रकृति से भिन्न है। (पु०) सांक्य-मतानुयानीं।—प्रसादः,—मुख्यः, (पु०) शिव जी।

सांग ) ( वि॰ ) १ श्रंगों या श्रवयवों वाला । २ सव साङ्ग ) प्रकार से परिपूर्ण । ३ श्रंगों सहित ।

सांगतिक ) ( वि॰ ) [श्री॰—सांगतिको ] समाज साङ्गतिक ) या समा सम्बन्धी । संग करने वाला ।

सांगतिकः } (पु॰) नवागत । श्रतिथि । महमान ।

सांगमः } ( पु॰ ) मेल । संगम।

मांत्रामिक ) ( वि॰ ) [खी॰—एांत्रामिकी ] समर साङ्गामिक ∫ सम्बन्धो ।

सांग्रामिकः ) ( पु॰ ) सेनाध्यत्त । जनरत्त । सिपह-साङ्ग्रामिकः ) सालार । क्यांबर ।

साचि ( अन्यया॰ ) टेढ़ेपन से । तिरखेपन से ।

साचिब्धं ( न॰ ) १ मंत्री का पद । सचिव का पद । २ दीवानी । श्रामास्त्रपना । ३ मैत्री । देशसी ।

साजात्यं ( न॰ ) एक ही जाति वाला । एक ही प्रकार या तरह का । २ समजातिकव । साजात्य ।

सांजनः } ( पु॰ ) द्विपकती । साञ्जनः

साट् ( धा॰ उ॰ ) [ साटयति, साटयते ] दिख-बाना । प्रकट होना ।

साटोप (वि०) १ श्रिभमान में चुर। २ राजसी। १ फूला हुआ।

साडोपं ( अन्वया॰ ) त्रीभमान से ।

सातत्यं ( न॰ ) स्थिरता । श्रविच्छिन्नता ।

स्रातिः (स्त्री॰) १ भेंट । दान । २ प्राप्ति । उप-

चिष्य। ३ सहायता। ४ नाशः । १ श्रन्तः । ६ तीव्र वेदना।

सातीनः } ( पु॰ ) मरर । मातीनकः

सारियक (वि॰) [स्री०--सारियकी] १ श्रसत्ती।

यथार्थ । २ सञा । सत्य : स्वाभाविक । ३ ईसान-दार । नेक । ४ गुण्यान । १ साहसी । हिस्मती । ६ सत्यगुण सम्पन्न । ७ सन्यगुण-सम्भूत । म प्रान्तरिक भाषोत्पन्न ।

मास्विकः (ए०) १ साहित्य शासः का भावविशेष जिससे एद्य की बात बाहिरी भाव से प्रकट होती है। २ यहा। १ माहासः।

मान्यकिः ( ५० ) यादववंशीय योद्धा जो श्रीकृष्ण का सारथी था।

सान्यवतः ( पु॰ ) } कृष्णहैपायन व्यास का नान्यवतेयः ( पु॰ ) } नामान्तर ।

नात्वत् ( पु॰ ) श्रनुयायी । श्री कृष्णका पूजक ।

सान्वतः ( पु॰ ) १ विष्णु । २ वलराम । ३ जाति-च्युत वैश्य का पुत्र ।

सात्वताः ( पु॰ वहुवचन ) एक जाति के लोगों की संज्ञा।

सान्वती (खी॰) १ चार प्रकार के नाटकों की रीति या ग्रेंनी । २ शिशुपाल की माता का नाम ।

सादः ( पु॰ ) १ वैठना । लगना । २ थकावट । श्रान्ति । ६ दुवलापन । पतलापन । लटापन । ४ नारान । समाप्ति । १ पीड़ा । पीड़न । ६ सफाई । स्वच्छना ।

सादनं ( न॰ ) १थकावट । श्रान्ति । २ नाशन । ३ ३ श्रावासस्थान । घर । मकान ।

सादिः ( पु॰ ) १ रथवान । सारथी । २ योद्धा ।

मादिन् (वि०) १ वैठा हुया। २ नाश करने वाला। (पु०) १ घुट्सवार। २ हाथी पर या स्थ पर सवार मनुष्य।

साट्टर्यं (न०) १ समानता । एकरूपता । २ प्रति इति । मूर्ति । पुतना ।

साद्यंत ) (वि॰ ) श्रादि से श्रन्स तक । समूचा। साद्यन्त ) सम्पूर्ण ।

साद्यस्क (वि॰) [स्त्री॰—साद्यस्की] फुर्तीला । तुरन्त । फीरन ।

सार्थ् (धा॰ प॰) [साझोति ] १ समाप्त करना। पूरा करना। खतम करना। २ जीत जेना। साधक (वि॰) [स्त्री॰—साधका,--साधिका] १ पूरा करने वाला । सम्पूर्ण करने वाला । २ फलोत्पादक । ३ निपुण । पट्ट । ४ ऐन्द्रजालिक । जाद् से होने वाला । १ सहायक ।

साधन (वि॰) [ची॰—साधनी] साधन करने वाला। पूरा करने वाला।

साधनं (न०) किसी कार्य की सिद्ध करने की किया।
सिद्धि। विधान। २ सामग्री। सामान। उपकरण। ३ उपाय। मुक्ति। हिकमता। ४ उपासना।
साधना। १ सहायता। मदद्द। ६ शोधन। ७
कारण। हेतु। म श्रनुसरण। ६ प्रमाण। १०
वशवर्ती करण। दमन करना। ११ तंत्र मंत्र से
कोई कार्य पूरा करना। १२ श्रारोग्य करना।
पूरना। भरना। (धाव का) १३ वध करना।
मारडालना। १४ राजी करना। ११ प्रस्थान।
स्वानगी। १६ तपस्या। १७ सोचप्राप्ति। १म
श्रर्थद्रण्ड करना। श्राईन के बल से दैना चुकवाना
या किसी वस्तु के दिलवा देना। १६ कर्मेन्द्रियाँ।
२० लिंग। जननेन्द्रिय। २१ गर्भाश्य । २१
सम्पत्ति। २३ मेत्री। २४ लाभ। फायदा। २४
मृहक का श्रिनिसंस्कार।

साधनता ( खी॰ ) ) किसी कार्य के। पूरा करने का साधनत्वं ( न॰ ) ∮सामान या युक्ति ।

साधना ( स्त्री॰ ) १ सिद्धि । २ श्राराधना । श्रर्चा । १ राज़ीनामा । रज़ामंदी ।

साधंतः } ( पु॰ ) भिचुक । भिखारी ।

साधर्म्य (न॰) १ समान धर्म होने का भाव। तुल्य धर्मता।

साधारण (वि॰) [क्षी॰—साधारणा,—साधारणी]
१ माम्की । सामान्य । २ सार्वजनिक । श्राम । ३
समान । सदश । तुल्य । ४ मिश्रित । १ न्याय में
एक प्रकार का हेत्वाभास । वह हेतु जो सपच श्रोर
विपच दोनों में एक सा रहे।—धनं ( न॰ )
मिलीजुली सम्पत्ति । वह सम्पत्ति जिस पर किसी
परिवार के सब पातीदारों का स्वत्व हो ।

साधारगां (न॰) मामूली नियम । सार्वजनिक नियम।

सं० श० कौ०--११५

साधारणता ( स्त्री॰ ) ) १ सार्वजनिकता । समाज । साधारणत्वं ( न॰ ) ) २ समान स्वार्थं या स्वरव ।

साधारग्यं ( न॰ ) साधारणता ।

साधिका ( छी॰ ) १निषुणा छी । २ गहरी निद्रा ।
साधित ( व॰ कृ॰ ) १ सिद्ध किया हुया । ६ सावित
किया हुया । प्रत्यच करके दिखलाया हुया ।
४ प्राप्त । हासिल किया हुया । ४ छुटाचा हुया ।
छोड़ा हुया । ६ दमन किया हुया । वशवर्ती
किया हुया । ७ किर से पाया हुया । प्रजर्मना
किया हुया । ६ दिलवाया हुया । १० ( दगड )
दिया हुया ।

साधिमन् ( पु॰ ) नेकी । उत्तमता ।

माधिए (वि॰) १ सर्वोत्तम । सर्वोत्कृष्ट । बहुत ठीक । २ बहुत मज़बृत । सख़्त । दृढ़ ।

साधीयस् (वि॰) २ अपेचा कृत अच्छा । उत्कृष्ट-वर । अपेचा कृत कड़ा या मज़बृत ।

साधु (वि०) [ ची०—साधु, साध्वी ] १ नेक।
उत्तम। २ येग्य। उचित। ठीक। १ पुण्यात्मा।
धर्मात्मा। प्रतिष्ठित। पिवत्रात्मा। १ दयान्न ।
नेक मिजाज। १ शुद्ध। विश्रुद्ध । ६ मनोहर ।
हर्पदायी। कुलीन।—धी, (वि०) श्रच्छे स्वभाव
का।—वादः, (पु०) शावाशी।—मृत्त, (वि०)
१ श्रच्छे श्राचरण वाला। पुण्यात्मा। ईमानदार।
सच्चा।—वृत्तः, (पु०) साधु श्राचरण करने
वाला पुरुष। —मृत्तं, (न०) सदाचरण।
सज्जनता। सौजन्य।

साधुः ( पु॰ ) १ पुग्यात्मा जन । २ ऋषि । महात्मा । ३ व्यापारी । ४ जैन भिच्चक । ४ महाजन । सूद-खोर । ( अन्यया॰ ) वहुत अच्छा । वहुत अच्छी तरह किया हुआ । शायाश । २ काफी । अलं ।

साधृतं (न॰) १ दूकान । २ छतरी । ३ मयूरों का मुंड ।

साध्य (वि०) १ साधनीय । २ सम्भव । होने येग्य । ३ सिन्द करने येग्य । ४ स्थापित करने येग्य । ४ प्रतिकार करने येग्य २ जानने के येग्य । ७ जीतने के येग्य । दमन करने के येग्य । श्राह्म

होने येाग्य । श्रारोग्य हेाने येाग्य । म नाश करने येाग्य । मार ढालने येाग्य ।

साध्यं ( न॰ ) १ पूर्णता । २ वह वस्तु जिसे सिद्ध करना हो । ३ न्याय में वह पदार्थ जिसका श्रनु-मान किया जाय ।— सिद्धिः, ( खो॰ ) निष्पत्ति । काम का पूरा होना ।

साध्यः (पु०) १ एक प्रकार के गण देवता। २ देवता। ३ एक मंत्र का नाम।

साध्यता (स्त्री॰) १ सम्भावना । २ त्रारोग्य होने की सम्भावना ।—श्चवच्छेदकं, (न॰) जिस रूप से जिसकी साध्यता निश्चित हो ।

साध्वसं ( न० ) १ भय । हर । त्रातङ्क । २ गति-शक्तिहीनता । स्पन्दहीनता । जेड़ता । ३ घवड़ाहट । परेशानी ।

साध्वी (खी॰) १ सती छी। पतिव्रता खी। २ शुद्ध चरित्रवाली खी। ३ मेदा नामक श्रष्टवर्गीय श्रोपधि।

सानंद् (वि॰) हर्पित । प्रसन्न ।

सानसिः ( ५० ) सुवर्ण । सोना ।

सानिका सानेयिका } ( स्त्री॰ ) नफीरी। शहनाई। सानेयों

सानु ( पु॰ न॰ ) १ चोटी । शिखा । २ पर्वत शिखर की समतल भूमि । ३ श्रङ्कर । श्रॅंखुश्रा । ४ वन । जंगल । ४ सड़क । रास्ता । ६ नोंक । छोर । ७ ढालुवा ज़मीन । ५ पवन का क्योंका । ६ परिडत-जन । १० सूर्य ।

सानुमत् ( पु॰ ) पर्वत ।

सानुमती (स्त्री॰) एक श्रप्सरा का नाम।

सानुकोश (वि॰) दयालु । दयाईचित्त वाला ।

सानुनय (वि॰) शिष्ट । सज्जन ।

सानुवंध ) (वि॰) श्रवाधित । श्रविच्छिन्न । सानुबन्ध ∫ लगातार ।

सानुराग ( वि॰ ) श्रासक्त । श्रनुरक्त । श्रनुरागवान ।

सांतपनं } ( न॰ ) दो दिन में पूरा होने वाला।

मांगर ) (वि॰) बीच के प्रवन्ता वाला। सान्तर मांतानिक ) (वि॰) १ फैला हुपा। सन्त ( वृत्त )

नितानिक ) (वि०) १ फला हु"य । समन ( वृत्त ) नान्तानिक ) २ सन्तान का नाधन निशेष । ३ सन्तान नम्बन्धी । ४ सन्तान बृह्य सम्बन्धी ।

स्रांनानिकः ) ( पु॰ ) वह ब्राह्मक्ष जे। यन्तानीत्पत्ति स्नान्नानिकः ) हे लिये विवाह करे ।

मांन्व ) ( धा॰ ड॰ ) [सान्त्वयति—मात्त्वयते ] सान्त्र ) शमन करना । शान्त करना । ( शोक ) दूर वरना ।

न्तांन्तः (पु॰) वाँरस । श्राश्वासन । चित्त की सान्त्वः (पु॰) | शान्ति । सुख शान्ति देने का मांन्वनं (न॰) | काम । किसी दुःखी श्रादमी की सान्त्वनं (न॰) | उसका दुःख हल्का करने के सान्त्वना (खी॰) | किये समका बुक्ता कर शान्त मान्त्वना (खी॰) | करने का काम ।

सांदीपनिः ) नान्दीपनिः ) (पु॰) श्रीऋष्ण के विद्यागुरु का नाम ।

सांदृष्टिक । (वि॰) [स्ती॰—सान्दृष्टिकी] एक सान्दृष्टिक | ही दृष्टिमं होने वाला। तात्कालिक। देखते देखते ही होने वाला।

सांद्र ) (वि॰) १ घना । गहरा । घोर । २ मज़वृत । सान्द्र ) रोवदार । ३ विपुल । श्रधिक । श्रस्थिक । ४ उत्र । प्रचयद्व । १ स्निग्ध । चिकना । ६ सृदु । लेमक । नरम । ७ मनोहर । सुन्दर । खूबसूरत ।

सांद्रः सान्द्रः } ( पु॰ ) गुच्छा । स्तवक । राशि । ढेर ।

सांधिकः ) ( पु॰ ) ६ शोंडिक । कलपार । वह जे। स्मन्धिकः ) शराय वंनाता है। । २ वह जे। सन्धि करता है। सन्धि करने वाला ।

सांधिविग्रहकः ) ( पु॰ ) परराष्ट्रप्तचिव । वह सान्धिविग्रहकः ) श्रमात्य जिसके श्रधिकार में, श्रन्य राज्यों से सन्धि, विग्रह, सुलह, जंग करना हो।

सांध्य ) (वि॰) [ स्त्री॰—सान्ध्यी ] सन्ध्या सान्ध्य ) सम्बन्धी ।

मांनद्दतिक ) ( वि॰ ) [ सांनद्दनिकी ] १ कवच-सान्नद्दनिक ) धारी । जरहवस्तर पहने हुए ।

सांनाय्य } धी मिला हुन्ना हवन के लिये शाकल्य।

सांतिध्यं ) (न०) । नैकट्य । सामीप्य । २ उपिः सान्निध्यं ∫ विद्यमानता ।

म्मंनिपातिक ) (वि॰) [स्री॰—सान्निपातिकी सान्निपातिक ) फुटकल । २ उलमन डालने वाल उलमा हुआ । ३ वह रोगी जिसके कफ, र्व ध्यीर वायु गइवहा गये हो ।

न्संन्यासिकः ( पु॰ ) १ वह ब्राह्मण जा र ग्राश्रम ग्रर्थात् संन्यासाश्रम में हो। २ कोई भिज्ञक।

सान्त्रय (वि॰) पुरतेनी । पैतृक ।

सायन्त (वि॰) [ म्ही॰—सापत्नी ] सीत की व से उत्पन्न या सीत सम्बन्धी।

म्नापत्नाः ( पु॰ वहु॰ ) एक ही पति से कई पत्नियों की केख से उत्पन्न लड़के।

सायन्त्यं ( न० ) १ सीत की दशा। सीतियाभाव प्रतिद्वन्द्वता। स्पर्धा। वैर भाव।

सापज्यः ( ५० ) १ सौत का वेटा । २ शत्रु । कै सापराध ( वि॰ ) श्रपराधी । सुजरिस ।

सार्विड्यं } ( न॰ ) सर्विड होने का भाव था धः साषिग्रङयं }

सापेचा (वि॰) श्रपेचित । श्रपेचा सहित ।

साप्तपद् ) (वि॰) [ स्री॰—साप्तपद् ] स् साप्तपद् नि ) पर चलने से श्रथवा सात वाक्य श्रा में कहने सुनने से उत्पन्न हुई मेन्नी या सम्बन्ध साप्तपदं (न॰) १ मॉंबर। फेरा। २ मेन्नी। दोस्तं साप्तपीरुप (वि॰) [ साप्तपीरुपी ] सात पं तक या सान पीदियों का।

साफल्यं (न॰) १ सफलता । कृतकार्यता । उपः गिता । २ लाभ । फ्रायदा ।

साब्दी (स्त्री०) एक प्रकार के श्रंगृर ।

साभ्यसूय (वि॰) ढाही । ईर्प्यालु ।

साम् ( घा॰ ड॰ ) [ सामयति—सामयते ] यः 
करना । शान्त करना ।

सामकं (न०) वह मूल धन जो ऋण स्वरूप जि या दिया गया हो। सामकः ( पु॰ ) सान धरने का पत्थर ।

सामग्री (स्री०) सामान । वे पदार्थ जिनका किसी कार्य विशेष में उपयोग होता है ।

सामग्र्यं (न॰) १ समूचापन । पूर्णता । नितान्तता । २ नौकर । चाकर । श्रजुचरवर्ग । ६ सामान का ढेर या ज़खीरा । ४ भंडार । जखीरा ।

सामंजस्य ) ( न॰ ) १ संगति । मेल । मिलान । २ सामञ्जस्यं ∫ गुद्धता । याथार्थ्य ।

सामन् (न०) १ शान्तिकरण । तृष्टिसाधन । २ राजाओं के जिये शत्रु को वश करने का उपाय विशेष । ३ कोमजता । मृदुता (वार्क्य सम्बन्धी) । ४ प्रशंसात्मक छुंद या गान । ४ सामवेद का मंत्र । ६ सामवेद ।—उद्भवः, (पु०) शमन करने के साधन !—गः, (पु०) सामवेदी ब्राह्मण या वह ब्राह्मण जो सामवेद का गान कर सके ।—जः,—जातः, (वि०) १ सामवेद से उत्पन्न । २ शान्त साधनों से पैदा हुन्ना !—जः,—जातः, (पु०) हाथी ।—योनिः; (पु०) १ ब्राह्मण । २ हाथी । —वादः, (पु०) मृदुशब्द । मधुर शब्द ।—वेदः, (पु०) चार वेदों में तीसरा वेद ।

सामंत ) (वि॰) १ सीमावर्ती । समीपी । पड़ोस सामन्त ) का । २ सार्वजनिक ।

सामंतं ) (न॰) १ पड़ेासी । २ पड़ेासी राजा। सामन्त ) २ करद राजा । ४ नामक ।

सामन्तः } (५०) पड़ेास।

सामयिक (वि॰) [ छी॰—सामयिकी ] १ रस्मी। रीति जो सदा से होती चली श्रायी हो। २ कौल-करार की हुई। ठहराई हुई। १ ठीक समय का। ४ समय से। १ समयानुसार। समय की दृष्टि से उपयुक्त। ६ समय सम्बन्धी। समय से सम्बन्ध रखने वाला। ७ श्रस्थायी। थोड़े समय के लिये।

सामर्थ्ये (न०) १ शक्ति । ताक्रत । योग्यता । २ उद्देश्य की समानता । १ अर्थ या अभिप्राय की समानता या एकता । ४ उपयुक्तता । ४ शब्द की अर्थ बतालने वाली शक्ति । ६ लाभ । स्वार्थ । ७ सम्पत्ति । धन दौलत । सामनायिक (वि॰) [ स्वी॰ - सामवायिकी ] समान या समूह या कंपनी से सम्बन्ध युक्त । २ श्रद्धट सम्बन्ध से सम्बन्ध रखने वाला ।

सामाजिक (वि॰)[स्त्री॰—सामाजिकी] समाज सम्बन्धी।

सामाजिकः ( पु॰) किसी समाज का सदस्य।

सामानाधिकररायं ( न० ) एक ही पद पर दोनों का होना। समान या बराबर श्रधिकार । समानता का सम्बन्ध ।

सामान्य (वि०) १ साधारण । जिसमें कोई विशेषता न हो । मामूजी । २ समान । वरावर का । १ समानांश का । ४ तुच्छ । नाचीज । १ समूचा । समस्त ।—पत्तः, (पु०) मध्यम ।—लत्त्रणा, (स्त्री०) वह गुण जिसके अनुसार किसी एक सामान्य का देख कर उसी के अनुसार उस जाति के अन्य सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है । किसी पदार्थ का देख, उस जाति के अन्य पदार्थों का बोध करा देने वाली शक्ति।—चनिता, (स्त्री०) —शास्त्रं, (न०) साधारण नियम या विधान।

सामान्यं (न०) १ सार्वजनिकता । २ सामान्य । लच्चण । ३ समूचापन । ४ किस्म । प्रकार । १ समता । एक स्वरूपत्व । ६ निर्विकार श्रवस्था । समता । धेर्य । ७ सार्वजनिक मामले । म सार्व-जनिक प्रसावित विषय । ६ साहित्य में श्रलंकार विशेष । यह तब माना जाता है जब एक ही श्राकार की दे। या श्रिधिक ऐसी वस्तुश्रों का वर्णन होता है; जिनमें देखने में कुछ भी श्रन्तर नहीं जान पड़ता ।

सामासिक (वि॰) [छी॰—सामासिकी] १समूचा। समिष्ट । २ संचित्र । ३ सामासिक शब्द सम्बन्धी।

सामासिकं ( न॰ ) सब प्रकार के समासों का संग्रह।

सामि ( श्रव्यया॰ ) १ श्राधा । श्रधूरा । २ कलङ्की । तिरस्करगीय ।

सामिधेनी (खी॰) १ एक प्रकार का ऋक्मंत्र जिसका पाठ, होम का श्रीग्न अञ्चलित करते समय श्रथवा हवन के श्रीग्न में समिधाएं छोड़ते समय किया जाता है। २ समिधा। ईंधन। सामीची (ची॰) प्रशंसा । स्तव । स्तृति ।

स्तामीर्ष्यं ( न॰ ) समीप होने का भाव । निकटता ।

न्सामीप्यः ( ५० ) पड़ासी । त्रन्तेवासी ।

सामुद्र (वि॰) [ ग्री॰—सामुद्री] समुद्र सम्भूता। समुद्र में उपन्न।

सामुद्रं ( न॰ ) १ समुद्री निमक । २ समुद्रफेन । ३ मरीर का दान या चिद्र ।

सामुद्रः (५०) समुद्र यात्री । समुद्री सफर करने वाला ।

मामुद्रकं ( न॰ ) समुद्री लवण।

सामुद्रिक (वि॰) [ खी॰—सामुद्रिकी ] सपुद्र में उपन । समुद्र सम्भूत । शरीर के शुभाशुभ चिह्नों सम्यन्त्री ।

सामुद्रिकं (न॰) हस्त रेखात्रों से शुभाशुभ कहने की विद्या।

सामुद्रिकः (पु॰) वह श्रादमी जो मनुष्य के शरीर के चिह्नों या लच्यों की देख उस मनुष्य की गुभाशुभ फलों का विवेचन करे।

सांपराय ) (वि॰) [ स्त्री॰—सांपरायी ] १ नाम्पराय ) युद्ध सम्बन्धी । सामरिक । २ परलीक सम्बन्धी । भविष्य ।

मांपरायं, (न०) १ मुठभेड़ । लड़ाई । २ साम्परायं (न०) ( भविष्य जीवन । भविष्य । सांपरायः (पु०) ( ३ परलोक प्राप्ति के साधन । साम्परायः (पु०) ) ४ भविष्य सम्बन्धिनी जिज्ञासा।

श्रीत्रासा । श्रनुसन्धान । ६ श्रिनश्चयता ।

सांपरायिक ) (वि०) [ स्ती०—साम्परायिकी] साम्परायिकी ) १ युद्ध में काम श्राने वाला। २ सामारिक। ३ विपत्तिकारक। ४ परलोक सम्बन्धी। — कल्पः, (पु०) सैन्य ब्युह विशेष।

सांपरायिकं । (न०) युद्ध । समर । लड़ाई । साम्परायिकं । जङ्ग ।

सांपरायिकः । ( पु॰ ) लड़ाई का रथ। साम्परायिकः

सांप्रतिक ) (वि॰) [स्त्री॰—साम्प्रतिकी] १वर्तमान साम्प्रतिक ) समय सम्बन्धी। २योग्य । उचित । ठीक । सांप्रदायिक ) (वि॰) [ची॰—सांप्रदायिकी ] साम्प्रदायिक ) परंपरागत सिद्धान्त सम्बन्धी। परंपरा-गरा प्राप्त । परंपरागत ।

सांवः ) (पु॰) शिव का नामान्तर।

सांवंधिक ) (वि॰) [ खी॰—साम्बन्धिकी ] साम्बन्धिक ) सम्बन्ध से उत्पन्न ।

सांबंधिकं ) ( न॰ ) १ नातेदारी । रिश्तेदारी । साम्बन्धिकं ) २ सन्धि द्वारा स्थापित मैत्री ।

स्नांबरी } (स्त्री॰) माया । जादूगरी । जादूगरनी ।

सांभवी ) (छी॰) १ लाल लोध वृत्त । २ साम्भवी ) सम्भावना ।

साम्यं ( न० ) १ समानता । एक सा पन । समस्व । २ सादश्य । ६ ऐकमत्य । ४ श्रपचपातिस्व । साहमत्य ।

साम्राज्यं ( न० ) १ वह राज्य जिसके श्रधीन बहुत से देश हों श्रौर जिसमें किसी एक सम्राट्का शासन हो। सार्वभौमराज्य। सलतनत । २ श्राधिपत्य। पूर्ण श्रधिकार।

सायः ( पु॰ ) १ समाप्ति । श्रन्त । २ दिन का श्रन्त । सन्ध्याकाल । तीर ।—श्रप्तन्, ( पु॰ ) (=सायाहः ) सार्यकाल ।

सायकः (पु॰) १ तीर । २ तत्तवार ।—पुंखः, तीर का वह भाग जिसमें पंख तागे होते हैं।

सायंतन । (वि॰) [स्त्री॰—सायंतनी ] सन्ध्या सायन्तन । सम्बन्धी । सन्ध्या ।

सायम् ( थव्यया॰) सन्ध्याकाल में ।—कालः, (प्र॰) सन्ध्याकाल ।—मग्रडनं, ( न॰ ) १ सूर्य्यास्त । २ सूर्य ।—सन्ध्या, ( खी॰ ) सन्ध्या काल की लाली । ६ सन्ध्या काल की भगवदुपासना ।

सायिन् ( ५० ) घुड़सवार ।

सायुज्यं (न०) १ एक में इस प्रकार मिल जाना कि भेद न रहें । २ पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक प्रकार का मोच । इसमें जीवात्मा का परमात्मा में लीन हो जाना माना गया है । ३ समानता । साइश्य । सार (वि॰) १ निष्कर्ष । निचेाड़ । २ सर्वोत्तम । श्रायुक्तम । ३ श्रसली । सत्य । यथार्थ । ४ मज़बृत । विकर्मा । ४ भलीभाँति सिद्ध किया हुश्रा । दइ ।

सारं (न०) १ किसी पदार्थ का मूल, मुख्य या सारः (पु०) काम का अथवा असली अंग । तत्व। सत्त। २ मिंगी। ३ गूदा। ४ वृत्त का रस। १ किसी अन्य का सार । निचेदा। ६ शक्ति। ताक्रत। ७ शूरता। महदता। मज़बूती। ६ धन। सम्पत्ति। १० अमृत । ११ ताज़ा मन्खन। १२ हवा। पवन। १३ मलाई। १४ रोग। वीमारी १४ पीप। मवाद। १६ उत्तमता। १७ शतरंज का मोहरा। १म एक प्रकार का अर्थालंकार जिसमें उत्तरोत्तर वस्तुओं का उत्कर्ष था अपकर्ष विखित होता है।

सारं (न०) १ जल । पानी । २ थेाग्यता । उपयुक्तता । ३ वन । जंगल । ४ ईसपात लेाहा । — ध्रसार, (नि०) मृत्यवान छोर निकम्मा । मज़वृत छोर कमज़ोर । — ध्रसारं, (न०) सारता छोर निस्सारता । २ पोइापन छोर खुखलापन । ३ ताकृत छोर कमज़ोरी । — गृन्धः, (पु०) चन्दन की लकड़ी । — छीवः, (पु०) शिव । — जं, (न०) ताज़ा नवनीत । — तहः, (पु०) केले का वृच । — युग, (खी०) १ सरस्वती देवी । २ दुर्गा देवी । — दुमः, (पु०) खदिर वृच । — सङ्गः शक्ति का नाश । — भागुः, (पु०) व्यापार की वहुमूल्य वस्तु । २ सौदागरी माल की गाँठ । सौदागरी माल । ३ छौज़ार । — त्तोहं, (न०) ईसपात लीहा ।

सारघं ( न० ) शहंद।

सारंग ) सारङ्ग ( (वि॰ ) [स्त्री॰—सारंगी] चितकवरा। सारंगी ( रंगविरंगा। सारङ्गी )

सारंगः ) (पु०) १ रंगविरंगा रंग।२ चित्तल सारङ्गः ) हिरन । वारहसिंहा।३ हिरन। मृग। १ शेर।१ हाथी।६ भेारा। असर।७ कोकिल। म वड़ा सारस।६ लाल। लसढेंक। १० मयूर। मोर। ११ छाता। १२ वादल। १६ वछ। १४ वाल। १४ राङ्घ। १६ शिवजी। १७ कामदेव। १म कमल। १६ कप्र। २० धनुप। कमान। २१ चन्दन। २२ वाद्ययंत्रविशेष। सारंगी। चिकारा। २६ ग्राभूपण विशेष। २४ सुवर्ण। २४ पृथिवी। २६ रात्र। २७ प्रकारा।

सारंगिकः } ( पु॰ ) चिद्गीमार । वहेलिया । सारङ्गिकः }

सारंगी } ( छी॰ ) १ सारंगी । चित्रल हिरन ।

सारण (वि॰) [स्त्री॰—सारणी] वहाने वाला । भेजने वाला ।

सारएं ( न॰ ) एक प्रकार की गंध या महक।

सारगः ( पु॰ ) १ दस्तों की वीमारी । श्रतीसार । २ श्रामदा । ३ श्राँवला ।

सारणा ( स्नी॰ ) पारद श्रादि रसों का एक प्रकार का संस्कार ।

सारिणः } (स्त्री॰) १ ह्रोटी नदी । २ नहर । नाली । सारिणी

सारंडः } ( पु॰ ) सर्प का श्रंडा।

सारतस् (भ्रव्यया०) १ धन के अनुसार । वित्तानुसार। २ विकम पूर्वक ।

सारिथः ( पु॰ ) १ रथवान । रथ हाँकने वाला । २ साथी । सहायक । ३ समुद्र ।

सारथ्यं (न०) रथवानी। केाचवानी।

सारमेयः ( पु॰ ) कुत्ता।

सारमेयी ( सी॰ ) कुतिया।

सारत्यं ( न॰ ) सरतता । सीधापन । ईमानदारी । सन्नाई ।

सारवत् (वि॰) १ सारवान । उपजाऊ ।

सारस (वि॰) [छी॰—सारसी] जलाशय सम्बन्धी। भील सम्बन्धी।

सारसं (न॰) १ कमल । २ स्त्री की कमर की करधनी या कमरवंद । सारमः (पु॰) १ सारम । हंट । २ पत्ती । ३ चन्द्रमा । सारमः १ (न॰) १ करवनी । पट्टा । कमरपेटी । सारणनं १ कमरवंद । २ सामन्त्रि कमरवंद विशेष । मारस्वन (वि॰) [ खी॰—सारस्वनी ] १ सरस्वती देवी सम्बन्धी । २ सरस्वती नदी सम्बन्धी । ३ वाक्षट ।

सारस्वतं ( न० ) वाकपटुता । भाषण । वाणी ।

सारस्वतः (पु॰) १ सरस्दर्ता नदी के तटवर्ती एक देश विशेष का नाम । २ इस नाम की बाह्यए जाति विशेष । ३ वेल को लकदी का दुग्छ ।

नारस्वताः ( पु॰ बहु॰ ) सारस्वत देश वासी ।

मारातः ( ५० ) तिल्ली । तिल ।

सारिः ) (सी॰) १ शतरंज का मोहरा। २ पत्ती सारी र्विशेष।—फलकः, (पु॰) शतरंज की विद्यात ।

सारिका ( र्लो॰ ) मैना जाति की चिट्टिया। सारिन् (बि॰) [ स्त्री॰—सारिग्री ] १ जाने वाला। चलने वाला। २ सारवान्।

स्वाहरूर्य (न०) १ समान रूप होने का भाव। एक-रूपता। सरूपता। २ पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक प्रकार की मुक्ति। इसमें उपासक प्रपने उपास्य देव के रूप में रहता है ग्रीर प्रन्त में उसी उपास्य देवता का रूप प्राप्त करता है। ३ नाटक में शक्त मिलती जुलती होने के कारण किसी के धारते में किसी की कोधावेश में भर्त्सना।

सारोप्ट्रिकः ( ए॰ ) विष विशेष ।

सार्गत (वि॰) रोका हुग्रा । श्रवरुद्ध । श्रद्धन टाला हुग्रा ।

सार्थ (वि॰) १ म्रर्थसहित । २ वह जिसका कोई उद्देश्य हो । ६ एक ही म्रर्थ वाला । समानार्थक । ४ उपयोगी । काम लायक । ४ घनी । घनवान ।

सार्थः ( पु॰ ) १ धनी आदमी । २ यात्री । सौदागरों की टोली । ( काफ़िला) । ३ टोली । दल । ४ ( प्क जाति के पशुत्रों का ) हेदं । रौहर । गहला । ४ समुदाय । समूह । ६ तीर्थं यात्रियों की टोलियों में से एक ।—ज, (वि॰) वह जी यात्री सौदागरों की टेर्ना या काफिले में पालापोसा हुन्ना हो।—— चाहः, (पु॰) यात्रीच्यापारी। दल का नेता या नायक। च्योपारी। सीदागर।

सार्थकः (वि॰) १ श्रर्थवाला । श्रर्थं सहित २ उपयोगी । काम का । मुक्तीद । लाभप्रद ।

सार्थवत् (वि॰) १ त्रर्थं वाला । त्रर्थं सहित । २ वट्टे समुदाय या समूह वाला ।

सार्थिकः ( ५० ) व्यापारी । सीदागर ।

सार्द् (वि॰) भींगा। तर।सील वाला। तरी वाला। नम।

सार्घ (वि०) ट्योहा।

सार्थम् ( श्रव्यया० ) सहित । साथ । समेत ।

सार्पः । (पु॰) श्रारतीया नत्तत्र। सार्ण्यः ।

मार्षिय (वि॰) [ स्त्री॰—सार्षियो ] ) घी में राँघा सार्षिष्क (वि॰) [स्त्री॰—सार्षिष्की] ) हुत्रा । घी में तत्ता हुत्रा । घी मिश्रित ।

सार्वकामिक (वि॰) [ खी॰—सार्वकामिकी ] हर प्रकार की समस्त कामनाथ्रों को पूरा करने वाला। सार्वजनिक (वि॰) [खी॰—मार्वजनिकी] ) सर्व-सार्वजनीन (वि॰) [खी॰—सार्वजनीनी] ) साधा-रण सम्बन्धी। थ्राम। पवलिक का।

सार्घशं ( न० ) सर्वज्ञता ।

सार्वत्रिक ( वि॰ ) [ छी॰—सार्वत्रिकी ] हर स्थान का । सर्वत्र से सम्बन्ध रखने वाला ।

सार्वधातुक ( वि॰ ) [ छी॰—सार्वधातुकी ] सव धातुत्रों में व्यवहत होने वाला ।

सार्वभौतिक (वि॰) [स्त्री॰—सार्वभौतिकी] १ हरेक तत्व या प्राणी से सम्यन्ध रखने वाला । २ जिसमें समस्त प्राणधारी सम्मिलित हों ।

सार्वभौम (वि॰) [ खी॰—सार्वभौमी ] समस्त भूमि सम्बन्धी। सम्पूर्ण भूमि की।

सार्वभौमः ( पु॰ ) १ सम्राट् । चक्रवर्ती राजा । शाहंशाह । २ उत्तर दिशा का दिक्कुअर ।

सार्वलौकिक (वि॰) [ छी॰—सार्वलौकिको ] सर्वसंसार में च्याप्त सार्ववर्णिक (वि॰) [स्त्री॰ - मार्ववर्णिकी] १ हर प्रकार का। हर तरह का। हर जाति का। हर वर्ण का।

सार्वविभक्तिक (वि॰) [छी॰—सार्वविभक्तिकी] सव विभक्तियों में लगने वाला। सव विभक्ति सम्बन्धी।

सार्ववेदसः ( पु॰ ) अपना समस्त द्रव्य यज्ञ की दिचेणा अथवा अन्य किसी वैसे ही धर्मानुष्ठान में दे डालने वाला।

सार्घचैद्यः ( पु॰ ) वह ब्राह्मण जी सब वेदों का जानने वाला हो।

सार्घप (वि॰) [स्त्री॰—सार्घपी] सरसों का बना इश्रा।

सार्पपं ( न० ) सरसों का तेल । कडुश्रा तेल ।

सार्धि (वि॰) समान पद या श्रधिकार वाला । समान पदवी वाला ।

सार्धिता (स्त्री॰) १ पद या श्रधिकार में समानता या तुल्यता । पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक प्रकार की मुक्ति ।

साष्ट्यं (न०) चै। थे दर्जे की मुक्ति।

साल: ( पु॰ ) १ साल नाम का वृत्त । उसकी राल । २ वृत्त । ६ किसी भवन कें चारों छोर की परकेाटे की दीवालें या छारदीवारी । ४ दीवाल । ४ मछली विशेष ।

सालनः ( पु॰ ) साल वृत्त की राल।

साला (स्त्री॰) १ दीवाल । छारदीवाली । २ मकान । कमरा । कोठा । कोठरी । -करी, १ वह कारीगर जो अपने घर ही में काम करे। २ पुरुपक्षेदी (विशेषकर युद्धचेत्र में पकड़ा हुआ)।

सालारं ( न॰ ) दीवाल में जड़ी हुई श्रौर वाहर निकली हुई खूँटी।

सालूरः ( पु॰ ) मेंड़क।

सालेयं (न०) सैंाफ या सेाए जैसा पदार्थ विशेष। साले। क्यं (न०) १ दूसरे के साथ एक ही लोक या स्थान में निवास। २ पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक । इसमें मुक्तजीव भगवान् के साथ प्रथवा अपने श्रन्य त्राराध्य देव के साथ एक ही लीक में वास करता है । सलोकता ।

साल्वः (पु॰) १ देश विशेष । २ एक दैत्य जिसे विष्णु भगवान् ने मारा था।—हन्, (पु॰) विष्णु भगवान् ।

साह्विकः ( पु॰ ) सारिका ( मैना ) नामक पत्ती। सावः ( पु॰ ) देवता या पितृ के उद्देश्य से दिया हुत्रा जल मद्यादि का दान।

सावक (वि॰) [स्त्री॰ साविका] उपजाक । उत्पादक।

सावकः (पु॰) शावक । किसी भी जानवर का बचा। सावकाश (वि॰) वह जिसको अवकाश हो। अवकाश के समय का। खाली। निट्ठल्ला। ठलुआ।

सावग्रह ( वि॰ ) ग्रवग्रह चित्न वाला ।

सावज्ञ (वि०) घृरय । निन्दा । तिरस्करणीय ।

सावद्यं ( न॰ ) ऐश्वर्य । तीन प्रकार की येाग-शक्तियों में से एक । यह योगियों को प्राप्त होती है । अन्य दो शक्तियों के नाम "निरवद्य" थ्रौर "सूत्तम" हैं ।

सावधान (वि०) १ सचेत । सतर्क । होशियार । सजग । चैाकस । २ चैाकन्ना । ख़बरदार । ३ बुद्धि-मान् ।

सावधि (वि॰) सीमा सहित । सीमाबद्ध । मर्यादित । सान्त ।

सावन (वि॰) [ छी॰ —सावनी ] तीन सवनों वाला। तीन सवनों से सम्बन्ध रखने वाला।

सावनः (पु०) १ यजमान । यज्ञकर्ता । यज्ञ कराने के लिये ऋत्विक, होता श्रादि नियत करने वाला । यज्ञ की समाप्ति । वह कर्म विशेष जिसके द्वारा यज्ञ समाप्त किया जाता है । ६ वरुण । ४ तीस दिवस का सार्यमास । ४ सूर्योदय से सूर्यास्त तक का मामूली दिन या दिनमान । ६० द्राड का समय । ६ वर्ष विशेष ।

सावयव (वि॰) श्रवयवों या श्रंगों या भागों से वना हुत्रा। राबरः ( ए० ) १ श्रापराण । उर्म । २ पाप । गुनाह । दुष्टना । ३ लोध का पेट् ।

साबरमा (वि०) १ मुद्या गोप्ता हिया हुद्या । २ उका हुत्रा । मुंदा हुत्रा । बंद ।

सानर्गा (वि॰) [ग्री॰—सावर्गा] एक ही रंग, नस्ल या जाति का। एक ही रंग, नस्ल या जाति से सम्बन्ध रएने वाला।

रु।वर्गाः ( पु॰ ) ग्राटवें मनु ने। सूर्य के पुत्र थे।

सावग्र्यं ( न॰ ) १ रंग की समानता । इकरंगापन । २ छेगी या जानि की एकरूपता । ३ सावर्णिमनु का मन्यनगर ।

सावलेष (वि॰) श्रिभमानी। श्रकद्वाज । घमंडी। सावलेषं (श्रव्यया॰) श्रिभमान से। क्रोधसे। श्रकद्व वाज्ञी से।

सावशंघ (वि॰) १ वह जिसमें कुछ शेप हो । श्रव-शिष्ट । २ श्रपूर्ण । श्रभूस ।

स्ताचर्ष्टभ (वि॰ ) दृढ़ता से । मज़वृती से । सोरसाह । हिम्मत के साथ ।

साबहेल (वि०) घृष्य । निन्छ । तिरस्करणीय । साबहेलं ( श्रद्यया० ) घृणा के साथ । तिरस्कार के साथ ।

साविका ( खी॰ ) दाई ।

माविज्ञ (वि॰) [ग्नी॰ – साविज्ञी] १ सूर्य सम्बन्धी। २ सूर्यवंशी। ३ गायत्री सहित।

सावित्रं ( न॰ ) यज्ञसूत्र । यज्ञोपवीत ।

सावित्रः (पु॰) १ सूर्य । २ गर्भ । गर्भ की किसी । ३ नासण । ४ शिव । ४ कर्ण ।

सावित्री ( र्ह्यां० ) १ किरण । २ ऋग्वेद का स्वनामस्यात मंत्र विशेप । गायत्री मंत्र । ६ यज्ञोपवीत
संस्कार । ४ व्राह्मणी । ४ पार्वती । ६ कश्यप की
एक पत्नी का नाम । ७ सात्त्व देशाधिपति सत्यवान
की पत्नी का नाम ।—पतितः, —परिस्रष्टः
( पु० ) व्राह्मण, चित्रय, ग्रौर वैश्य वर्ण का वह
पुरुष, जिसका उपनयन-संस्कार निर्दिष्ट समय पर
न हुआ हो । व्राय्य ।—व्रतं, ( न० ) व्रत विशेष ।

यह बत वे कियों रखती हैं, जो श्रपने पित की दीर्घायु की कामना रखने वाली होती हैं। यह बत ज्येष्ठ कृष्ण १४ को रखा जाता है। इस बत की रखने वाली खियाँ विधवा नहीं होतीं।

साबिष्कार (वि॰) १ श्रभिमानी । कोधी ! २ प्राहुर्भृत ।

साशंस (वि॰) श्राशावान । कामना से पूर्ण ।

सार्गक ) सागङ्ख } ( वि॰ ) भगभीत । उस हुग्रा ।

सागयंद्कः सागयन्द्कः } ( ५० ) छपकली । विसतुह्या ।

साग्रुकः ( ५० ) कंबल ।

सारचर्य (वि॰) १ श्रद्धत । विलचण । २ श्राश्चर्य-चितत ।

साश्र ) (वि॰) १ कीण वाला । जिसमें कीण हों । सान्त्र रे रोता हुआ। श्राँखों में श्राँसू भरे हुए।

साशुर्घा (स्त्री॰) सास । पत्नी ग्रथवा पति की माता।

साष्टांगम् ) (न०) ग्राप्टाङ्ग प्रणाम । [ श्रप्टाङ्ग ये साष्टाङ्गं ) हें: — मस्तक, हाथ, पैर, लाती, श्राँख, जाँच, वचन श्रीर मन । इन सहित भूमि पर लेट कर प्रणाम करना । ]

सास ( वि॰ ) धनुर्धारी।

सासुस् (वि॰) तीरों वाला।

सास्य (वि॰) डाही। ईर्प्यालु।

सास्ना ( सी॰ ) मी श्रादि का गलकंबल ।

साहचर्य ( न॰ ) सहचारता । सहवर्तित्व ।

साहनं ( न॰ ) सहनशीलता । सहिष्णुता ।

साहसं (न०) १ ज्वरदस्ती । वरजोरी । लुटना । २ केंग्ड्रे बुरा काम जैसे ल्टपाट, बलास्कार श्रादि । ३ वेरहमी । नृशंसता । १ हिम्मत । जुर्रत । १ वेसमभे वृभे काम कर वैठना । ६ सजा । दण्ड । जुर्माना । श्रर्थदण्ड । – श्रङ्कः, (पु०) विक्रमा-दित्य का नामान्तर ।—श्रध्यवसायिन, (वि०) वेसमभे वृभे सहसा हड्वड़ी में काम कर बैठने वाला । — ऐकरिसिक, (वि०) खूंखार । सं० श० कों०—११६

भयानक । पाशविक ।—कारिन्, (वि॰ ) १ साहसी । २ दुस्साहसी । श्रविवेकी ।

साहसिक (वि०) [ची०—साहसिकी] १ पाशविक। लुटेरा। २ हिम्मतवर। पराक्रमी। ६ दयढदेने वाला।

साहिंसिकः ( पु॰ ) १ पराक्रमी पुरुष । २ प्रचरह या उन्मत्त व्यक्ति । ६ चीर । डाँक् । लुटेरा ।

साहसिन् (वि॰) १ प्रचरह । भयानक । नृशंस । २ साहसी । पराक्रमी ।

साहस्र [स्री॰ – साहस्री] १ हजार सम्बन्धी। २ जिसमें एक हजार हो। ३ एक हजार में खरीदा हुआ। ४ प्रति सहस्र के हिसाब से दिया हुआ (सृद्) ४ सहस्र गुना।

साहस्रं ( न० ) एक हजार का जाेड़।

साहस्रः ( पु॰ ) सैनिक टोली जिसमें एक सहस्र सैनिक हों।

साद्दायकं ( न॰ ) १ सहायता | मदद । २सहचरत्व । मैत्री । ३ सहायक सैन्य ।

साहाय्यं (न॰) १ सहायता । मदद । २ मैत्री । देशस्ती ।

साहित्यं (न॰) १ एकत्र होना। मिलन। समुदाय। समूह। सभा। २ गद्य श्रीर पद्य सब प्रकार के उन ग्रन्थों का समूह, जिनमें सार्वजनीन हित सम्बन्धी स्थायी विचार रचित रहते हैं।

साह्यं (न॰) १ संयोग । संगम । मेल । मिलाप । समुदाय । २ सहायता । मदद ।—कृत्, (पु॰) साथी । सखा ।

साह्वयः ( पु॰ ) जानवरों की लड़ाई का जुग्रा या चूत ।

सि (धा॰ उ॰) [ सिनेाति, सिनुते, सिनाति, सिनीते] १ वाँधना। २ जाल में फँसाना। फँदे में फसाना।

सिंहः ( पु॰ ) १ शेर । २ सिंहराशि । ३ सर्वोत्तमता । सर्वोत्कृष्टता । (यथा पुरुपसिंहः) — श्रवलोकनं, ( न॰ ) १ शेर की चितवन । २ शेर की तरह पीछे देखते हुए श्रागे बढ़ना। ३ श्रागे वर्णन करने के पूर्व पिछली बातों का संचेप में वर्णन। — श्रवले। कनः, ( पु॰ ) रतिवन्ध । स्त्रीमैथुन का ढङ्ग विशेष ।---ध्रास्यः, ( पु॰ ) हाथों की मुद्रा विशेष ।—गः, ( पु०) शिव जी का नाम । — तलं, ( न० ) हाथों की मिली ग्रौर खुली हुई दोनों हथेली ।—तुगुडः, ( ५० ) १ एक प्रकार की मछली। २ सेहुँइ । स्तुही। थूहर ।--दंष्ट्रः, ( पु॰ ) शिव जी का नासान्तर । ---दर्प, (वि०) सिंह जैसा श्रभिमानी। —ध्वनिः—नादः, (पु०) १ सिंह की दहाड़ या गर्जन । २ युद्ध की ललकार। - द्वारं, ( न० ) मुख्य द्वार या दरवाजा । सदर फाटक ।-- चाहनः ( पु॰ ) शिवजी की उपाधि ।—संहनन, ( वि॰ ) १ सिंह जैसा मजबूत । सुन्दर । खूबसूरत । - संहननं, (न०) सिंह का वध।

सिहलं (न०) १ टीन । जस्ता । २ पीतल । ३ इन्न । ४ लंका द्वीप ।

सिंहलकं ( न० ) लंका का टापू।

सिंहलाः ( पु॰ व॰ ) सिंहल ।( लंका ) द्वीप निवासी लोग ।

सिंहागां ) १ लोहे का मोर्चा । २ नाक का मल या सिंहानं ∫ रहट ।

खिहिका ( स्त्री॰ ) राहु की माता।—तनयः, —पुत्रः, —सुतः, —सूनुः, (पु॰) राहु का नामान्तर।

सिंही (स्त्री॰) १ सिंघिन । २ राहु की माता का नाम ।

सिकता ( छी॰) १ रेतीली भूमि। २ रेत। वालू ३ प्रमेह का एक भेद।

सिकतिल (वि॰) रेतीली।

सिक्त (व॰ ऋ॰) १ जल से सींचा हुआ। तर। नम। ६ गीला।

सिक्थं ( न॰ ) १ मधुमिकका का मोम । २ नील । सिक्थः ( पु॰ ) १ मात । २ भात का पिंड ।

सिच्यः ( पु॰ ) स्फटिक । शीशा ।

र्मिनार्ग ) (न०) १ नाच का मैल। २ लोहे का सिन्नार्ग ) मोर्चा।

सिंधिगा। (खी॰) गाक।

सिंच् (घा० उ०) [सिंचिति-सिंचते, किसा] १ छिएकना । २ पानी देना । नम छरना । ६ उदेलना ।

सिंचयः } सिञ्चयः } ( ९० ) कपड़ा ।

सिञ्चिता } ( ज़ी॰ ) पिपरा मूल । सिञ्चिता }

िंजा } स्निङ्गा } (स्त्री०) श्राभूपर्यों की भनकार।

सिंजितं } (न॰) भनकार। सिंजितं }

सिट् (धा॰ प॰) [सेटित ] तिरस्कार करना । हिकारत करना।

सिन (दि॰) १ सफ़ेद। २ वँधा हुआ। ३ घिरा हुआ । ४ सम्पूर्ण किया हुआ । समाप्त किया हुआ । — श्रग्रः, ( पु॰ ) काँटा ।—श्रपाङ्गः, ( पु॰ ) मयुर ।—श्रभ्रः, ( ५० )—श्रम्नं, ( न० ) कपुर।—अम्बरः, ( पु० ) श्वेताम्बरी साधृ। —ग्रर्जकः, ( पु॰ ) सफेद तुलसी।—ग्रारवः, ( पु॰ ) श्रजु न । —ग्र्यसितः, ( पु॰ ) वलराम । —म्रादिः, ( पु॰ ) गुइ । शीरा । – म्रालिका, ( म्ब्री॰) ताल की सीपी । जलसीप ।-इतर, (वि॰) कृष्ण । काला ।—उद्भवं, (न०) सफेद चन्दन ।—उपतः ( पु॰ ) विल्लीर । फटिक ।---उपला, (स्त्री॰) मिश्री।---करः, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ कपुर ।—धातुः, ( पु॰) खड़ी मिद्दी I—रिश्मः, (पु॰) चन्द्रमा । —वाजिन, ( ६० ) प्रर्जुन । —शर्करा, ( खी॰ ) मिस्ती।—शिंबिकः, (पु॰ ) गेहूँ। —शिवं, (न॰) सेंधा निमक ।—श्रुकः, ( पु० ) जवा । जैा ।

सितं (न०) १ चाँदी । २ चन्दन । ६ मूली । सुराई ।

सितः (पु॰) १ सफेद रंग। २ शुक्र पत्त । ६ शुक यह । ४ तीर । सिता ( की॰ ) १ मिस्री । चीनी । २ जुन्हाई । ३ सुन्दरी की । ४ शराव । मदिरा । ४ सफेद दूव वास । ६ महिलका । मोतिया ।

सिति ( नि॰ ) १ सफेद । काला । सितिः ( पु॰ ) सफेद या काला रङ्ग ।

सिद्ध (व० कृ०) १ जिसका साधन हो चुका हो। जे। पुरा हो गया हो। जे। किया जा चुका हो। सम्पन्न । सम्पादित । २ प्राप्त । उपलब्ध । ३ सफल। ४ स्थापित । त्रसा हुत्रा। सिद्ध किया हुया।६ वैद्य । इड़। न्याय्य । ७ सत्य माना हुआ। 🗷 फैसल किया हुआ। ६ अदाकिया हुआ। चुकताहुस्रा। १० रांधा हुस्रा। ११ पक्का। पका हुआ। निश्चित किया हुआ। १२ तैयार। १३ दमन किया हुआ। १४ वशीभूत किया हुआ। १४ निपुरण। पटु। १६ प्रायश्चित द्वारा पविच किया हुआ। १७ अधीनता से मुक्त किया हुआ। १८ प्रलोकिक शक्ति सम्पन्न । १६ पवित्र । २० देवी । श्रनादि । श्रविनाशी । २१ प्रसिद्ध । प्रख्यात । २२ चमकीला । प्रकाशमान ।- ग्रन्तः, (पु॰) १ भलीभाँति सोच विचार कर स्थिर किया हुश्रा मत । उसूल । २ वह वात जेा विद्वानों द्वारा सत्य मानी जाती हो। मत। ३ निर्णीत श्रर्थ या विषय। नतीजा। सस्वकी वात।—ग्रन्तं, ( न० ) राँघा हुत्रा यन ।-प्रार्थ, (वि०) वह जिसका स्रभीष्ट सिद्ध हो चुका हो।—ग्र्यर्थः, (पु०) १ सफेद सरसेां । रशिव जी का नामान्तर । ३ बुद्ध देव ।---श्रासनं (न०) दह योग के ८४ श्रासनों में से एक प्रधान आसन ।—गङ्गा,—नदी (स्त्री॰)— सिन्धुः, ( पु॰ ) श्राकाशगङ्गा ।—ग्रहः, (पु॰) उन्माद विशेष ।—ऽऽत्तं, ( न० ) खद्दी कॉँजी । —धातुः, (पु॰) पारा ।—पद्मः, (पु॰) किसी प्रतिज्ञा या वात का वह भ्रंश जो प्रमाणित हो चुका हो। २ साबित वात । — प्रयाजनः, ( पु॰ ) सफेद सरसेां । - यागिन्, (पु॰ ) शिव। - रस, (वि॰) खनिज । खान का। —रसः, ( ५० ) १ पारा । २ सिन्द रसायनी । —सङ्कल्प, (वि॰) जिसकी सब कामनाएँ पूरी हो चुकी हों।—सेनः, (पु॰) कार्तिकेय

का नाम।—स्थाली, (स्त्री॰) सिद्ध ये।गियों की वटलोई।

सिद्धं (न०) समुद्री निमक ।

सिद्धः ( पु॰ ) १ देवयानि विशेष । २ दैवी शक्ति सम्पन्न । करामाती । ऋषि या महात्मा । ६ ऋषि । देवदूत । फरिश्ता । ४ ऐन्द्रजालिक । जादूगर । १ श्रभियोग । फौजदारी मामला । दीवानी सुक्षद्मा । ६ गुड़ ।

सिद्धता (ची॰) ) १ सिद्ध होने की श्रवस्था।२ सिद्धत्वं (न॰) ) प्रामाणिकता । सिद्ध । ३ पूर्णता।

सिद्धिः ( छी० ) १ काम का पूरा होना । २ सफलता । इतकार्यता । ३ संस्थापन । प्रतिष्ठा ।
श्रावास । ४ प्रमाण । विवाद रहित परिणाम । १
किसी नियम या विधान का वैधव । ६ निर्णय ।
फैसला । निपटारा । ७ निश्चय । सत्यता ।
श्रुद्धता । म परिशोध । वेवाकी । चुकता होना
१ पकना । सीफना । १० किसी प्रश्न का हल
होना । ११ तत्परता । १२ नितान्त विशुद्धता ।
१३ श्रलौकिक सिद्धियाँ जो गणना में श्राठ हैं।

श्रीणमा लिंघमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा। ईशितं च विशतं च तथा कामावसायिता॥] १४ ऐन्द्रज्ञातिक विद्या द्वारा श्रलोकिक शक्तियों की प्राप्ति। ११ विलक्ष्ण नेपुण्य। १६ श्रन्छा प्रभाव या फल। १० मोत्तः। मुक्ति। १८ समभ्रदारी। बुद्धि। १६ छिपाव। दुराव। श्रपने श्रापको श्रन्तर्थान करने की किया। २० जादू की खड़ाऊँ या जूती। २१ एक प्रकार का योग। २२ दुर्गा का नाम।—द्, (वि०) सिद्धि देने वाला।—दः, (पु०) श्रिव जी का नाम।—दात्री, (खी०) दुर्गा का नाम।—योगः, ज्योतिप विद्या के श्रनुसार श्रम काल विशेप।

सिध् (धा॰ प॰) [सिध्यति, सिद्ध ] १ सिद्ध करना।पूरा करना। २ सफल होना। ३ पहुँ-चना। ४ अभीट प्राप्त करना। १ सावित करना। ६ तैकरना। ७ राँधना।पकाना। म जीतना। विजय प्राप्त करना। सिध्मं ) (न०) १ चद्दा। ददोरा। चकत्ता। २ सिध्मन् ) केाद्र। ६ केाद्र का दाग।

सिध्मल (वि॰) १ सेंहुए वाला। छींटा रोग वाला। कोड़ी।

सिध्मा (स्त्री०) १ चट्टा । ददोरा । केाढ़ का दाग । २ केाढ़ ।

सिध्यः ( पु॰ ) पुष्य नत्तत्र ।

सिध्रः ( पु॰ ) १ साधु पुरुष । २ वृत्त । पेड़ ।

सिम्नकावर्गा (न०) स्वर्ग के वाग़ों में से एक बाग़ का नाम।

सिनः ( पु॰ ) गस्सा । कदर । निवाला ।

सिनी ( खी॰ ) गौरवर्ण की खी।

सिनीवाली (स्त्री०) १ शुक्कपच की प्रतिपदा।

सिंदुकः सिन्दुकः ( ५७ ) सँभाजू वृच । निर्गुरङी का सिंदुवोरः ( पेंद । सिन्दुवारः )

सिंदूरं सिन्दूरं } (न०) ईंगुर। सेंदुर।

सिंदूरः ) ( पु॰ ) चलुत की जाति का एक पहाड़ी सिन्दूरः ) वृत्त ।

सिंधुः ) (वि०) १ समुद्र । सागर । २ सिन्धुनद् । सिन्धुः ) ३ सिन्धुनदी के श्रासपास का देश । ४ मालवा की एक नदी का नाम । ४ हाथी की सुँ इ से निकला हुश्रा पानी । ६ हाथी का मद । ७ हाथी । (पु०) सिन्धु देशवासी । (छी०) बड़ी नदी ।—ज, (वि०) १ नदी से उत्पन्न । २ समुद्र से उत्पन्न । ३ सिन्धु देश में उत्पन्न ।— जः, (पु०) चन्द्रमा ।—जं, (न०) सेंधा निमक ।—नाथः, (पु०) समुद्र ।

सिंधुकः सिन्धुकः े (पु॰) सँभाल् वृत्त । निर्गुय्डी का सिंधुवारः रेषेड़ । सिन्धुवारः रे

सिम्धुरः } (पु॰) हाथी।

सिन्व् ( धा॰ प॰ ) [सिन्वति] भिंगाना । तर करना । सिप्रः ( पु॰ ) १ पसीना । २ चन्द्रमा । सिप्रा ( छी॰ ) १ छी को करधनी । कमरपेटी । २
भेंस । १ उज्जैन के नीचे वहने वाली नदी ।
सिम ( वि॰ ) हरेक । सव । तमाम । समूचा ।
सिरः ( पु॰ ) पिपरामूल की जड़ ।
सिरा ( छी॰ ) १ रक्त नाड़ी । २ डोलची । वाल्टी ।
सिव ( धा॰ प॰ ) [ सीव्यति, स्यूत ] १ सीना । २
जोड़ना ।
सिवरः ( पु॰ ) हाथी ।
सिपाधयिपा ( छी॰ ) १ किसी काम के। पूरा करने

सिपाधायपा ( स्त्रा॰) भ किसा कीम की पूरी करने या की इच्छा। २ किसी वात की सिद्ध करने या स्थापित करने की ग्राभिकापा।

सिख्दा (स्त्री॰) सृष्टि करने की श्रभिलापा।

सिहुंडः } ( पु॰ ) सेंहुइ। थृहर।

सिह्नः } ( पु॰ ) शिलारस

सिह्नकी } (स्त्री॰) शिलारस का पेड़। सिह्नी }

सिक् (धा० थ्रा०) [सीकते ] १ छिड़कना । २ जाना । चलना । [उ०-सीकति, सीकयित, सीकयते ] १ उतावला होना । २ धीरज धरना । ३ छुना ।

सीकरः (पु०) जलकण। पानी की फुश्रार। छींट। सीता (खी०) १ वह रेखा जो ज़मीन जोतते समय हल की फाल के धंसने से ज़मीन पर वन जाती है। कूँ इ। २ जोती हुई ज़मीन। ३ किसानी। खेती। ४ जनक की पुत्री श्रोर श्रीरामचन्द्र जी की भार्या। ४ एक देवी जो इन्द्र की पत्री है। ६ उमा का नाम। ७ जचमी का नाम। म श्राकाश-गंगा की उन चार धाराश्रों में से एक, जो मेर पर्वत पर गिरने के उपरान्त हो जाती है। ६ मदिरा। शराव।

सीतानकः ( पु॰ ) मटर । सीत्कारः ( पु॰ ) सीत्कृतिः ( शि॰ ) सीत्कृतिः ( शि॰ ) हल से माँपा हुआ ! सीत्यं ( न० ) चावल । श्रनाज ।
सोद्यं ( न० ) काहिली । सुस्ती । दीर्घसूत्रता ।
सीधु ( पु० ) गुड़ की शराव ।—गन्धः, ( पु० )
वकुल वृज्ञ ।—पुष्पः, ( पु० ) कदंव का पेड़ ।—
रसः, ( पु० ) श्राम का पेड़ ।—संज्ञः, ( पु० )
वकुल वृज्ञ ।

सीध्रं ( न॰ ) गुदा । मलद्वार ।

सीपः ( पु॰ ) नावनुमा यज्ञीय पात्र विशेष।

सीमन् (स्त्री०) १ सीमा । २ त्रगडकोष ।

सीमंतः ( पु॰ ) १ सीमा का चिह्न या रेखा। २ सीमन्तः ( सिर के केशों की माँग। १ एक चैदिक संस्कार जो प्रथम गर्भस्थिति के चौथे, छुठे या श्रप्टम मास में किया जाता है।

सीमंतकः ) ( पु॰ ) ६ जैनियों के सात नरकों में सीमन्तकः ) से एक नरक का श्रधिपति । २ नरक विशेष का रहने वाला ।

सीमंतयति ) (कि॰) १ वालों की तरह विभा-सीमन्तयति ) जित करना । २ रेखा से श्रलग करना या चिद्वित करना ।

सीमंतित ) (वि॰) १ मॉॅंग की तरह थलहदा सीमन्तित ) किया हुग्रा। २रेखा से प्रथक् या चिह्नित किया हुग्रा।

सीमंतनी } (स्त्री॰) नारी। ग्रौरत। स्त्री।

सीमा ( स्त्री॰ ) १ हद । सरहद । मर्यादा । २ सीमा चिह्न । सीमास्तृप । ६ चिह्न । सीमा का निशान । ४ तट । समुद्रतट । १ अन्तरिच । ६ ( जैसा कि खोपड़ी का ) जोड़ । ७ सदाचार था शिष्टाचार की मर्यादा । म सन्त्रीच्च या दूरातिदूर की हद्द । ६ खेत । चेत्र । १० गर्दन का पिछ्रला भाग । ११ अग्रडकोप ।—अधिपः, ( पु० ) सीमा से मिले हुए राज्य का राजा । पड़ोसी राजा ।—अन्तः, ( पु० ) सीमा की रेखा । सीमा चिह्न ।—उल्लङ्घनं, ( न० ) १ मर्यादा तोड़ना । २ सीमा नाँधना । सरहद्द के बाहिर जाना ।— लिङ्गं, ( न० ) सीमा का निशान ।—चादः, सरहद्द निश्चय सम्बन्धी कराड़ा ।—विनिर्ण्यः,

(पु॰) विवाद्यस्त सीमा का निर्णय।—ख्रृत्तः, (पु॰) सीमा पर का पेड़ जो सीमा का चिह्न मान लिया गया हो।—सन्धिः, (पु॰) दो सीमाओं का मिलान या मेल।

रुगिमिकः (पु॰) १ वृत्त विशेष । २ दीमक । ६ दीमकों का लगाया हुआ मिट्टी का ढेर ।

स्तीरः (पु॰) १ हल । २ सूर्य । ३ मदार का पौधा ।
—ध्वजः, (पु॰) राजा जनक की उपाधि ।
—पाणि:, —भृत्, (पु॰) वलराम ।—ये।गः,
(पु॰) पशु को हल में जोतना ।

सीरकः ( पु० ) देखे। सीर।

सी(रेन् ( पु॰ ) बलरामजी का नामान्तर ।

सीलंदः सीलन्दः शिलंधः सीलन्धः

सीव देखे। सिव,

सीवनं (न०) १ सियन ! सिलाई । २ जोड़ (जैसे स्रोपडी का )।

सीश्नी (स्त्री॰) १ सुई। सूची। २ वह रेखा जो र्लिंग के नीचे से गुदा तक जाती है।

सीसं सीसकं शेसपत्रकं

सीहुंडः } ( वु॰ ) सेंहुइ । थूहर । सीहुएडः }

सु (धा॰ ड॰) [सुवित, सुवते] (धा॰ प॰)
[सवित-सौति] अधिकार रखना। सर्वप्रधानत्व
रखना। [ड॰—सुनेति, सुनते, सुत] १
दवा कर रस निकालना। २ अर्क खींचना। ३
छिडकना। छिटकाना। ४ यज्ञ करना, विशेष कर
सोम यज्ञ। ४ स्नान करना।

सु ( श्रव्यया॰ ) यह एक श्रव्यय है जो संज्ञावाची शब्दों के साथ कर्मधारय श्रीर बहुनीहि समासें में तथा विशेषणवाची ' एवं क्रिया विशेषण-वाची शब्दों के साथ व्यवहत किया जाता है। सु के निम्न लिखित श्रर्थ होते हैं: —

१ ग्रन्छा । भला । सर्वोत्तम । यथा सुगन्धि । २ सुन्दर । सुस्वरूप । मनोहर । यथा सुकेशी । ३ भली भाँति । पूरी तौर पर । यथा सुजीर्ग । ४ सहज । तुरन्त । यथा सुकर या सुलभ । १ अधिक। श्रत्यधिक। यथा सुदारुण। - श्रन्, ( वि॰ ) श्रच्छी श्राँखें वाला ।—श्रङ्गः, (वि॰) .खृवसूरत । सुन्दर । —ग्राकर, —ग्राकृति, (वि॰) सुन्दर । मने।हर । खूबसुरत ।--श्राभास, (वि॰) वहा चमकीला ।—इप्र, (वि०) उपयुक्त रीत्या यज्ञ किया हुन्ना । — उक्त, (वि॰) भलीभाँति कथित !— सूक्तं, ( न० ) बुद्धिमानी की कहतूत या कहावत। —उक्ति, (स्त्री॰) । मैत्री के कारण कहा हुग्रा वचन । २ चातुर्यपूर्ण कथन । ३ शुद्ध वाक्य । —उत्तर, (वि०) १ ग्रत्यन्त उत्कृष्ट । २ उत्तर दिशा की श्रोर ।—उत्थान, (वि०) श्रच्छा उद्योग करने वाला । पराक्रमी । क्रियावान ।— उत्था**नं,** ( न॰ ) ज़ोरदार उद्योग या प्रयस्न ।— उन्मद्,--उन्माद, (वि०) नितान्त पागल या सनकी ।--उपसद्न, (वि॰) सहज में पास जाने योग्य ।--उपस्करः, (वि०) वह जिसके पास श्रच्छे श्रोज़ार हों ।—कराइः, ( पु० ) खुजली। खाज ।—कंदः, (पु॰) १ कसेरु। २ रतालु । जमीनकंद । ३ घास विशेष ।---कन्दकः, ( पु० ) १ प्याज । २ वाराहीकंद । ३ मिर्वेाली कन्द्र । गेंठी ।—कर, ( वि० ) स्त्री०—सुकरा, सुकरी ] १ जो सहज में हो सके। जो ग्रासाची से हो सके। २ जी सहज में सुन्यवस्थित किया जा सके या जिसका इन्तजाम ग्रासानी से हो सके।—सुकरा, (स्त्री०) श्रव्छी श्रौर सीधी गौ।—सुरू.रं, (न०) धर्मादा। पुरुयदान । - कर्मन्, (वि॰) १ पुरुयात्मा। धर्मात्मा । २ परिश्रमी । मिहनती । ( पु०) विश्व-कर्मा का नाम । -- ऋत, (वि०) ऐसा ५ रूप-जिसने उदारता पूर्वक श्रपना धन देने श्रौर उसका सदब्यय करने के लिये प्रसिद्धि प्राप्त की हो।--काशिडन, (वि०) १ सुन्दर डाली वाला । २ सुन्दर रीति से जुड़ा हुन्ना (पु०) भौरा। मधु-

मचिका।--कालुका, (स्त्री०) भटकटैया।--काष्टं, (न०) ईंधन ।—कुन्दकः, (पु०) प्याज। — कुमार, (वि०) ग्रायन्त नाजुक या कोमल । श्रत्यन्त चिकना ।--कुमारः, (पु॰) १ .ख्यसूरत जवान । २ ऊख । ईख ।---कुमारकः, ( पु॰ ) १ सुन्दर युवा पुरुष। २ चावल । —कुमारकं, (न०) तमालपत्र । तमाख् ।—कृत्, (वि॰) १ दानशील । परहितेपी। २ प्रण्यात्मा । धर्मात्मा । ३ बुद्धिमान । विद्वान् । ४ भाग्यवान् । खुशक्तिस्मत । १ यज्ञ करने वाला। (पु०) १ निपुण कारीगर। २ त्वष्टा । — कृत, (वि०) १ भली भाँति किया हुआ। २ भली भाँति वनाया हुआ। ३ मित्र वनाया हुआ । सद्व्यवहार किया हुआ । ४ धर्मात्मा । धर्मशील । पुरुयात्मा । ६ भाग्यवान । किरमतवर ।—सुकृतं, (न०) १ पुरुष । सत्कार्य । भला काम । २ दान । ३ पुरस्कार । ४ दया। मेहरवानी।—कृतिः, (स्त्री०) १ पुरुय कार्य । २ तपस्या । - कृतिन्, (वि०) १ भली-भाँति कार्य करने वाला । २ पुरुयात्मा । धर्मात्मा । ३ वृद्धिमान । ४ परिहतैपी । ४ भाग्यवान । ्खुशकिस्मत ।—केशरः,—केसरः, ( पु० ) नीवृ का वृत्तः । — क्रतः, (पु०) १ श्रम्नि । २ शिव । ३ इन्द्र । ४ मित्र श्रौर वरुण । सूर्य । -- ग, (वि०) १ भली चाल से चलने वाला । २ सुढोल । छ्वीला । ६ सुगम । ४ वोधगम्य । सहज में समभने लायक।--गं, (न०) १ मल। विष्ठा। २ प्रसन्नता। हर्प।—गत, (वि॰) १ भली प्रकार गुज़रा या वीता हुआ। २ भली भाँति दिया हुआ।--गतः, ( पु॰ ) बुद्ध देव का नाम। ---गन्धः, (पु॰) १ महक । गन्ध । वृ । २ गन्धक । ३ व्यापारी ।---गन्धं, ( न० ) १ चन्दन । २ ज़ीरा । ३ नील कमल । ४ गन्धतृए। गंधेज घास।—गन्धा, (स्रो०) तुलसी ।— गन्धकः, (पु०) १ गन्धक । २ लाल तुलसी । ३ नारंगी। ४ कदुग्रा।—गन्धि, (वि०) १ सुगन्धि । श्रन्छी खुरावृ । २ धर्मारमा । पुरुयारमा ।--गिन्धः, ( पु॰ ) १ ध्रन्छी

सुगन्धि । २ परवहा । ६ मधुर सुगन्धियुक्त श्राम । — सुगिन्ध, (न०) १ पिपरामृत । २ एक प्रकार की सुगन्ध युक्त घास । ३ धनिया ।--गन्धिकः, ( पु० ) १ धृप । २ गन्धक । ३ चावल विशेष ।— गन्धिकं, ( न० ) सफेद कमल ।--गम, ( वि० ) १ सहज में जाने योग्य। २ स्पष्ट। वोधगम्य।— गहना, (स्त्री॰) वह हाता जो यज्ञमरहप के चारों श्रोर अष्ट एवं पतित लोगों को रोकने के लिये वनाया जाता है। -ग्रासः, (पु॰) सुस्वादु कवर या निवाला !--ग्रीव, (वि०) गरदन वाला। —ग्रीचः, ( पु॰ ) १ वहादुर । २ हंस । ३ हथि-यार विशेष । ४ वानरराज वालि के छोटे भाई का नाम।--गत, (वि०) बहुत थका हुन्ना।--चल्रस, (वि॰) श्रन्छे नेत्रों वाला । श्रन्छा देखने वाला । ( पु॰ ) १ परिडत जन । २ सवन वट वृत्त ।--चिरत,-चिरत्र, (वि०) भलीभांति व्यवहार करने वाला । श्रव्छे चालचलन का।-चरितं-चरित्रं, (न०) श्रन्छा चाल चलन । पुराय कार्य ।--चरिता,-चरित्रा, (स्त्री०) श्रच्छे चाल चलन की खी या पत्नी ।—चित्रकः, ( पु॰ ) १ मुर्गावी । मत्स्यरंग पत्ती । २ चितला सॉप। चित्र सर्प।—चिरम्, ( श्रव्यया० ) दीर्घ काल।-चिरायुस (पु०) देवता। देवयोनि।-जनः, (पु०) १ परहितेपी जन । २ भद्र पुरुप ।---जनता, ( छी० ) १ नेकी । कृपा । परहितैपिता । २ सजन जन ।-जन्मन्, (वि०) कुलीन जन ।—जल्पः, ( पु॰ ) सुभापित ।—जात, (वि०) १ कुलीन । श्रच्छे कुल का । २ सुन्दर । मनोहर ।—तन्, ( वि॰ ) १ श्रच्छे शरीर वाला। २ ग्रत्यन्त सुकुमार या लटा दुवला। ६ लटा ह्या। - तन्:, - तन्:, ( खी० ) सुन्दर शरीर। —तपस, (वि॰) १ तपस्या करने वाला । २ वह जिसमें ग्रत्यधिक गर्मी हो। (पु०) १ साधु। भक्त । २ सूर्य । (न०) तपस्या । तप ।---तराम्, ( श्रव्यया० ) १ बेहतर । श्रधिकतर उत्तमता से। बहुत। श्रत्यधिक: —तर्दनः, (पु॰) कोक्तिलं। - तलं (न०) १ सप्त श्रधो लोकों में से एक । २ विशाल भवन की नींव ।---

तिक्तकः, ( पु॰ ) मूँगे का पेड़ ।—तीद्रण, (वि०) १ वड़ा तीव । २ वड़ा चरपरा । ३ श्रत्यन्त पीड़ाकारक । —तीच्गाः, (पु॰) १ सिय्रका पेड़। २ एक ऋषि का नाम जो श्री राम चन्द्र जी के समय में थे ।—तीर्थः, ( पु॰ ) १ अच्छा गुरु। २ शिव जी।—तुङ्ग, (वि०) वहुत ऊँचा । बहुत लंबा ।—तुङ्गः ( पु॰ ) नारियल का पेड़।--दित्तिस (वि०) १ वहुत सचा । वड़ा ईमानदार । २ यज्ञ की दत्तिणा देने में वड़ा उदार ।—दिक्तिणा, (स्त्री०) दिलीप की परनी। —दग्रङः, (पु॰) वेत ।—दन्त, (वि॰) श्रन्छे दाँतो वाला ।—दुन्तः, ( पु॰ ) १ श्रन्छा दाँत । २ नट । नचैया ।—दुन्ती, ( स्त्री॰ ) उत्तर पश्चिम दिशा के दिग्गज की हथिनी ।-दर्शन, (वि०) १ खूबसूरत । २ जो सहज में -देखा जा सके।—दर्शनः, ( पु॰ ) १ विष्णु भगवोन् काचक । २ शिव जीकानाम | ३ गीध | गिद्ध । —दर्शनं, ( न० ) जम्ब्रुद्दीप l—दर्शना. (स्त्री॰) १ सुन्दरी स्त्री। २ स्त्री। ३ आज्ञा। चादेश । ४ एक प्रकार की दवाई I—दामन्, (वि०) उदारता पूर्वक देने वाला। (पु०) १ वादल । २ पहाड़ । ३ समद । ४ इन्द्र का हाथी । ४ श्री कृष्ण के सखा एक धनहीन ब्राह्मण का नाम ।--दायः, ( पु॰ ) शुभ-भेंट । शुभ दान । वह दान विशेप जो किसी पर्व विशेप पर दिया जाय।—दिनं, ( न० ) ग्रुभ श्रवसर। सुदिन। --दोर्घ, ( वि॰ ) बहुत लंबा !--दीर्घा, (स्त्री०) ककड़ी विशेष ।—दुर्लभ, (वि०) विरत्ता।-दूर, (वि०) वहुत दूर या फासले पर।—टूश्, (वि०) अच्छे नेन्नों वाला ।— धन्वन्, (वि०) अच्छे धनुप वाला (पु०) १ **अच्छा तीरंदाज़ । २ विश्वकर्मा का नामान्तर ।—** धर्मन्, ( छी० ) देवताश्रों की सभा ।—धर्मा, —धर्मी, (स्त्री॰) देवसभा ।—धी, (स्त्री॰) श्रन्छी बुद्धि वाला । चतुर । बुद्धिमान ।—धीः, (पु॰) पण्डित जन। (स्त्री॰) सुबुद्धि।—नन्दा, ( स्त्री॰ ) नःरी । स्त्री ,—नयः, (पु॰) १ अच्छा चाल चलन । २ सुनीति । श्रच्छी नीति ।—

नयनः, ( पु॰ ) १ हिरन । मृग ।--नयना, (स्त्री०) १ ग्रन्छे नेत्रों वाली स्त्री। २ नारी। स्त्री।--नाभ, (वि०) ग्रन्छी नाभि वाला ।---नाभः, (पु॰) १ पर्वत । पहाइ । २ मैनाक पर्वत । — निभुत. (वि०) नितानत निर्जन । — निश्चलः, ( ९० ) शिव ।—नीत, ( वि० ) १ सुचालित । सद्व्यवहारयुक्त । २ सज्जन । शिष्ट । —नीतं, ( न॰ ) १ सद्व्यवहार । अच्छा चाल-चलन । २ सुनीति ।--नीतिः, ( पु० ) १ श्रव्हा चाल चलन । २ अच्छी नीति । ३ ध्रुव की माता का नाम ।-नीथ, (वि०) धर्मात्मा । पुरवात्मा । —नीथः, ( पु॰ ) १ वाह्यण् । २ शिशुपाल का नाम ।-नीलः, (पु॰) श्रनार का पेड़ ।--नीला, (स्त्री०) १ चिषका तृए । चनिका घास । २ नीला पराजिता। नीले रंग की अपराजिता। नीली कोयल । ३ तीसी । अलसी । - पक्क, (वि०) भलीभाँति राँघा हुआ । भलीभाँति पका हुआ। —पकः, (पु॰) एक प्रकार का खुशवृदार श्राम। ---पत्नी, (स्त्री०) वह स्त्री जिसका पति नेक हो।—पथः ( पु॰ ) १ ग्रन्छी सड़क। २ श्रन्छा मार्ग । ३ श्रन्छा चाल चलन ।--पिथन्, ( पु॰ ) [कर्ता एक • — सुपन्थाः] यन्त्री सड़क । — पर्गा, (वि०) १ श्रद्धे पंखों वाला । २ श्रद्धे पत्तों वाला।—पर्गाः, ( पु० ) १ सूर्य की किरण। २ देवयोनि विशेष । ६ कोई भी श्रलौकिक पत्ती । ४ गरुड़ जी का नाम । ४ सुर्गा ।--पर्गा,--पर्गी, ( स्त्री॰ ) ३ कमलसमूह । वह तालाव जिसमें कमलों की वहुतायत है। । ३ गरुड़ की माता का नाम।-पर्याप्त, (वि०) १ वहुत लंबा चौड़ा। २ भली भाँति सजा हुआ। - पर्वन्, (वि॰) १ भलो भाँति अन्थित । २ वहुत गाँठ गठीला। ( पु॰ ) १ वांस। २ तीर। ३ देवता। ४ पुर्णिमा । अमावास्या, श्रप्टमी श्रीर चतुर्दशी तिथियां । १ धूम । धुत्राँ।—पात्रं, ( न० ) श्रन्छा बरतन । सुपात्र । २ उपयुक्त मनुष्य । योग्य व्यक्ति।—पाद, (स्त्री॰) सुन्दर पैरों वाला। ---पार्र्चः, ( पु॰ ) प्लच नामक पेड़ । पाकर का पेड़ ।—पीतं, ( न॰ ) गाजर ।—पीतः, (पु॰)

पाँचवाँ मुहूर्त ।—पुष्पः, ( पु॰ ) मृंगे का पेड़ । -पूर्पं, (न०) लोंग। लवंग। २ खियों का रज ।--प्रवर्तकः, (पु॰) सुविचारित निर्णय या फैसला।—प्रतिभा, (की॰) शराव ।— प्रतिष्ट, (वि॰) १ भलीभाँति खड़ा हुया। २ यहुत प्रसिद्ध ।—प्रतिष्ठा, ( स्टी॰ ) श्रद्धा पद । २ सुकीर्ति । नेकनामी । सुयश । ३ स्थापना । प्रतिष्ठा । ४ प्रागप्रतिष्ठा ।—प्रतिष्ठित, (वि॰) १ भन्नीभाँति स्थापित । २ प्रापित । ३ प्रसिद्ध । — प्रतिष्ठितः, ( पु॰ ) उद्भार का पेर । गृलर का पेड़। -- प्रतिपाहात, ( वि॰ ) १ भन्नी प्रकार पवित्र किया हुथा। २ भलीभांति परिचित।---प्रतीक, (वि॰) सुन्दर । मनोहर ।-प्रतीकः, (पु०) १ कामदेव का नाम । २ शिव । ३ ईशान काेग का दिग्गन ।-प्रपाग् (न०) श्रव्हा तालाय । —प्रम. (वि॰) बहुत तङ्कीला भवकीला ।— प्रभा, (स्ती॰) श्राग्नि की सात जिहाश्रों में से एक।—प्रभातं, (न०) १ शुभ प्रभात । मज्ञलमय प्रातःकाल । २ यदा तद्का ।—प्रयागः, ( पु॰ ) १ सुच्यवस्था । श्रव्हा प्रवन्ध । २ निपुगाता । पटुता ।—प्रसाद, ( वि॰ ) श्रायन्त शुभ ।— प्रसादः, ( पु॰ ) शिवजी ।—प्रिय, ( वि॰ ) श्रत्यन्त रुचिकर । बहुत पसंद ।—प्रिया, (खी०) १ मनोद्दारिणी खी । २ प्रेयसी ।—फल, (वि॰) १ यहुत फलने याला । २ यहुत उपजाऊ । -- फलः ( पु० ) १ श्रनार का पेड़। २ वेरी का पेड़। ३ मंग।—फला, (स्ती०) १ पेठा। इन्हदा १२ केले का पेड़ । ६ कपिला द्वाचा । सुनक्ता । — चन्धः, ( पु॰ ) तिर्ह्या । तिल ।--- वतः, (पु॰) शिवजी । --वोधः, ( पु॰ ) श्रद्धी सलाह या परामर्श। — ब्रह्मग्यः, ( पु॰ ) १ कार्तिकेय । २ उद्गाता पुरोहित या उसके तीन साथियों में से एक। -भग, (वि॰) १ वड़ा भाग्यवान या समृद्ध-शाली। २ सुन्दर | मनोहर | ३ मधुर | प्रिय | ४ व्रेमपात्र । प्यारा । १ प्रसिद्ध ।—भगः, ( पु॰ ) १ सहागा । २ ग्रशोक वृत्त । ३ चम्पक वृत्त । ४ लाल कटसरेया ।—भगं, (न०) सौभाग्य। ख़शकिस्मती ।—भगा, (स्त्री॰) । वह स्त्री

जिसके। उसका पति प्यार करता हो। २ पूज्या माता । ३ वेला । मे।तिया । ४ हल्दी । ४ तुलसी । ─भङ्गः, (पु॰) नारियल का पेट्।─भद्र, (वि॰) ग्रायन्त प्रसन्न या भाग्यवान् ।-भद्रः,(पु॰) विष्णु का नाम ।-भद्रा, ( स्त्री॰ ) वलराम तथा श्रीकृष्ण की वहिन ।—भाषितं, (न०) उत्तम वाणो । श्रन्छी तरह की बाली ।—भ्रः, ( स्त्री॰ ) सुन्दर खी ।--मति, ( वि॰ ) वहुत बुद्धिमान।--मितः, ( स्त्री॰ ) श्रद्धा मन । ऋपानुता । परहि-तेपिता । सुढदता । मेत्री । २ देवता का श्रनुब्रह । ६ बाशीवाद । दया । ४ प्रार्थना । गीत । ५ प्रिम-लाप। ६ सगर की भार्या का नाम। -- मद्नः, (पु०) श्राम का पेट ।—मध्य,—मध्यम, (वि०) पतली कमर वाला।—मध्या,—प्रध्यमा, (खी०) सुन्दरी ग्री। - मन, ( वि॰ ) सुन्दर । खूबसू-रत।--मनः, ( पु॰ ) १ गेहें। २ धनुरा--मना. ( म्हीं ) चमेली । जाती पुष्प । २ सेवती । शत-पत्री ।—सुमनस्, ( वि०) १ श्रच्छे मन का । २ सन्तुष्ट । प्रसन्न । (पु०) देवना । देवस्व । २परिद्रत जन । ३ धेदपाठी ब्रह्मचारी । ४ गेहूँ । ४ नीम का पेद !-मित्रा, (खी०) लघ्मण जननी श्रोर महाराज दशरथ की एक रानी का नाम। - मुख, ( वि॰ ) मनोहर । सुन्दर । २ श्राह्मादकर । २ उरसुक ।---—मुखः, ( पु॰ ) १ परिद्यत जन । २ गरुए । ३ (पु०) १ परिद्यत जन । २ गरुद । ३ गर्गेश । ४ शिव।—मुखं, ( न॰ ) नख का खरोंटा या यरींच।—मुखा,—मुखी, ( खी॰ ) १ सुन्दरी स्ती। २ श्राईना।—मुलकं ( न० ) गाजर।— मधस, ( वि॰ ) उत्तम युद्धि वाला । युद्धिमान । ( पु॰ ) बुद्धिमान श्रादमी । --मेरः, ( पु॰ ) 1 मेरु नामक पर्वत । २ शिवजी का नाम ।—यवसं. ( न० ) सुन्दर घास । श्रन्छा चरागाह ।— योधनः, ( पु॰ ) दुर्योधन का नामान्तर ।— रक्तकः, ( पु० ) १ गेरु । २ श्रामवृत्त की तरह का एक पेट ।--रङ्गः, (पु०) श्रच्छा रंग।--रञ्जनः, (.पु॰) सुपारी का पेइ।—रत, (वि॰) १ वड़ा खिलाड़ी । २ खिलाड़ी । ३ श्रत्यधिक उपयुक्त । ४ दयालु । कामल ।--रतं, ( न० ) १ सं० श० को०--११७

श्रात्यन्त हुर्प या श्रानन्द । २ स्त्री-मैथुन । रतिवंध । पुष्पगुच्छ जो सिर पर धारण किया जाय।--रतिः, (स्त्री) वड़ा उपभाग या सन्तोष ।--रसं, (न०) ३ रसीला । रसादार । २ मधुर । ३ सुन्दर ।--रसः,(पु॰)--रसा, (स्त्री॰) सिन्धुवार नामक पौधा।--रसा, (स्त्री॰) दुर्गा का नाम।-रूप, (वि०)१सुन्दर । मनोहर रूपवान । संम्भव । २ बुद्धिमान । पण्डित ।—रूपः, ( पु॰ ) शिवजी का नामान्तर ।—रेभ, ( वि० ) सुस्वर । सुरीला । श्रन्छे करठ वाला।—रेभं, ( न० ) टीन। जस्ता। — लत्त्रण. (वि॰) १ शुभ लत्त्रणों से युक्त। श्रद्धे लच्चणों वाला । २ भाग्यवान । किस्मतवर । —लत्तर्मा, (न०) १ शुभ लच्मा। शुभ चिह्न। —लभ, (वि०) १ सहज में मिलने योग्य । २ योग्य । उपयुक्त ।—लोचन, ( वि० ) अच्छे नेत्रों वाला ।—त्तोचनः, ( पु० ) मृग । हिरन ।— लोचना, (स्री०) सुन्दरी स्त्री ।—लोहर्क, (न०) पीतल ।—लोहित, (वि०) बहुत जाल ।—लोहिता, (स्त्री॰) श्रग्नि की सात जिह्नात्रों में से एक ।--वक्त्रं, (न०) १ अच्छा चेहरा । २ शुद्ध उचारण ।—वचनं,—वचस, (न०) वाकपद्वता ।--वर्चिकः, (पु०)--वर्चिका, (स्त्री॰) सज्जी । स्वर्जिकाचार ।— चहु, (वि॰) १ सहज में वहन करने या उठाने योग्य । २धैर्यवान । धीर ।—वासिनी, (स्त्री०) विवाहिता ग्रथवा ग्रनविवाहिता वह स्त्री जेा भ्रपने पिता के घर में रहै । र विवाहित स्त्री जिसका पति जीवित हो।-विकान्त, (वि॰) बहा पराक्रमी । बहा बहादुर ।—विकान्तं, (न०) वीरता । वहादुरी ।—विदु, ( पु॰ ) विद्वज्जन । (स्त्री॰) चतुर या चालाक स्त्री।—विद्ः, (पु॰) जनानखाने का अनुचर ।--विद्त् ( पु॰ ) राजा। —विद्ृहः, ( पु॰ ) ज़नानख़ाने । का चाकर।-विदल्लं, (न०) जनानखाना। श्रन्तःपुर।—विदल्ला, (स्ती॰) विवाहिता स्ती। —िविध, (वि॰) थ्रन्छी जाति का ।—िविधं, ( भ्रव्यया॰ ) सहज में ।—विनीत, (वि॰ ) विनम्र । सुशिचित ।-विनीता, (स्त्री॰) सीधी गौ।--विहित, (वि॰) १ भलीभाँति जमा कराया हुन्ना। २ भलीभाँति सजाया हुन्ना। भली-भाँति व्यवस्थित ।--वीज,-वीज, (वि०) त्रच्छे बीज वाला ।—वीजः,—बीजः, ( पु॰ ) १ शिवजी । २ पोस्ताका दाना ।— घीजं,—बीजं (न०) श्रद्धा बीज ।--वीराम्लं, (न०) खद्दी कांजी ।—वीर्य ( वि॰ ) बड़े पराक्रम वाला। वीर । बहादुर !—घीर्थ, (न०) बहादुरी । वहादुरों का बाहुल्य । -वीर्या, (स्त्री०) वनकपास । ,वनकार्पासी ।—वृत्त, (वि॰) 1 धर्मात्मा। पुरुयात्मा। नेक। २ सुन्दर। खूबसू. रत i--वेल, (वि०) शान्त । निस्तब्ध । २ विनीत । चुपचाप ।—वेलः, ( पु॰ ) त्रिकृट पर्वत का नाम ।—व्रत, ( वि॰ ) साधु । व्रतों का पालन करने वाला।—व्रता, (स्री०) १ पति-व्रतास्त्री। २ सीधी गौ। वह गौ जो सहज में दुह ली जाय।—शंस, ( वि॰ ) प्रसिद्ध। मश-हुर । प्रशंसित ।—शक, (वि॰) सुलभ । सहज में होने योग्य। श्रासान ।—शल्यः, (५०) खदिर का पेड़ ।—शाकं, (न०) श्रदरक । ग्रादी।--शासित. (वि॰) भलीभाँति कावु में किया हुआ। — शिद्धित, (वि०) उत्तम तरह शिचा पाया हुआ। —शिखः, ( पु॰ )—शिखा, (स्त्री०) १ मोर की कलँगी। २ मुर्गे की कलँगी ।—शील, ( वि० ) १ उत्तम शील वाला । २ उत्तम स्वभाव वाला । शीलवान । ३ सचरित्र । साधु। ४ विनीत । नम्र । ४ सरत । सीधा । —श्रीला, (स्त्री॰) श यमराज की पत्नी का नामान्तर । २ श्रीकृष्ण की श्राठ मुख्य रानियों में से एक का नाम।—श्रुत, (वि०) १ श्रद्धी तरह सुना हुग्रा। २ वेदविद्या में निपुण।—श्रुतः, ( पु॰ ) त्रायुर्वेदीय चिकित्सा शास्त्र के एक प्रसिद्ध श्राद्याचार्य। २ इनका बनाया ग्रन्थ विशेष। ३ श्राद्ध के ग्रन्त में ब्राचिए से यह प्रश्न कि ग्राप तृप्त हो गये न ।—श्रिष्ट, (वि०) भली-भाँति मिला या जुड़ा हुआ।—ऋ पः, ( पु॰ ) भलीभाति त्रालिङ्गन करने की किया। - संदूश, (वि॰) देखने में श्रच्छा। — सन्नत (वि॰)

भन्नी प्रकार चन्नाया हुआ। जैसे वाण। --सह, (वि॰) १ सहज में सहने योग्य। २ सहज में वहन करने योग्य।—सहः, ( पु॰ ) शिवजी। ---सार, (वि॰) श्रन्छा रस वाला । सारवान । --सारः, (पु॰) १ श्रच्छा रस । २ लाल फल का खदिर वृत्त । ३ वैधत्तमता ।—स्थ, (वि॰) १ नीरोग । भला चंगा। तंदुरुस्त। २ समृद्धवान | समृद्धशाली | ३ प्रसन्न | हर्पित | सुखी ।—स्यं, (न०) सुखी दशा । श्रन्छी हाजत।--स्थता,--स्थितिः, (स्त्री॰) १ श्रच्छी दशा । सुख । हर्प । २ तंद्रुरुस्ती ।---स्मित, (वि॰) श्रानन्द से सुसक्याता हुश्रा। —स्मिता, (स्त्री॰) प्रसन्न वदना स्त्री।— स्वर, (वि॰) १ सुरीला। श्रच्छा कंठ वाला। ३ ऊँचस्वर का ।—हित, (वि०) १ श्रत्यन्त ये।ग्य या उपयुक्त । २ लाभकारी । गुणकारी । ६ स्नेही । प्यारा । ४ सन्तुष्ट ।—हिता, (स्त्री०) ग्राग्नि की सप्त जिह्नश्रों में से एक ।—हटु, (वि०) ९ श्रच्छे हृद्य वाला। (पु०) ९ मित्र। सखा। वन्ध्र । दोस्त । २ ज्योतिप के श्रनुसार लग्न से चौथा स्थान, जिससे यह जाना जाता है कि मित्र श्रादि कैसे होंगे ।—हदः ( पु॰ ) मित्र।— हृद्वयु, ( वि॰ ) १ श्रन्छे हृदय वाला । २ प्यारा । स्नेही। शिय।

सुख (वि०) १ मन की वह उत्तम तथा प्रिय प्रजुभूति जिसके द्वारा प्रजुभव कर्ता का विशेष समाधान ग्रीर सन्तोष होता है ग्रीर जिसके वरावर
वने रहने की उसे सदा श्रभिलाषा वनी रहती है।
२ प्रिय । मधुर । मनोहर । ३ धर्मात्मा ।
पुरुषात्मा । ४ ग्रानन्द । हर्ष । १ सरल । होने
या करने थे।ग्य । ६ थे।ग्य । उपयुक्त ।

सुखं (न०) १ श्रानन्द । हर्प । प्रसन्नता । सुख । चैन । २ समृद्धि । ६ नीरोगता । तंदुरुस्ती । श्रारोग्यता । सौख्य । ४ सरतता । श्रासानी । ४ स्वर्ग । ६ जल । पानी ।

सुखं ( श्रव्यया० ) १ सहर्ष । श्रानन्द से । २ भला । ३ श्राराम के साथ । ४ श्रासानी से । सहज में । १ राज़ी से । रज़ासंदी से । ६ चुपचाप ।

खामोशी से।--ग्राधांरः, (पु॰) स्वर्ग।--ध्राप्तवः, (वि॰) नहाने के लिये उपयुक्त ।— थ्रायतः,—ध्रायनः, ( पु॰ ) सुशिचित घेादा । ध्रारोह:, ( पु॰ ) सहज में सवारी लायक।---ध्रालोक, (वि॰) देखने में सुन्दर । खूबसूरत । —-ग्रावह, ( वि॰ ) सुख देने वाला । श्राराम देने वाला ।--ग्राशः, ( पु॰ ) वरुण का नाम । —धाशकः, ( ५० ) ककड़ी । - ध्रास्वाद, (वि०) १ श्रन्छे ज्ञायके का । २ श्रानन्ददायी। —्धास्वादः, ( पु॰ ) १ श्रन्छा ज़ायका । थ्यच्छास्वाद । २ ( थानन्द का ) उपभाग ।---उत्सवः, (पु॰) १ श्रानन्दावसर। २ पति। स्वामी ।--उदकं, ( न० ) गर्म पानी ।--उदयः, (पु॰) श्रानन्द की प्राप्ति या श्रनुभव।— उदर्क, ( वि॰ ) परिणाम में सुखदायी।--उद्य, (वि०) सुख से उचारण येाग्य ।—उपविष्ट, ( वि॰ ) सुख से वैठा हुग्रा।—एपिन्, ( वि॰ ) मुख की चाहना करने वाला I—कर,—कार, —दायक, (वि०) श्रानन्ददायी । हर्पप्रद ।— द्, (वि॰) श्रानन्ददायी।—दं, (न॰) विष्णु का श्रासन ।--दा, (स्ती०) इन्द्र के स्वर्ग की श्रप्सरा ।-वोधः, ( पु॰ ) १ श्रानन्द का श्रनु-भव । २ सरल ज्ञान ।-भागिन्,-भाज, ( पु॰ ) श्रानन्द ।—श्रव,—श्रृति, (वि॰ ) कर्णमधुर । सुरीला। - संगिन्, (वि॰) सुख का साथी।--रपर्श, (वि०) छने से सुख देने वाला।

सुत (.व० क०) १ उद्देता हुया। २ खींचा हुया।
निकाला हुया। ३ पैदा किया हुया।पाया हुया।
—श्रात्मज्ञ:, (५०) पीत्र। पुत्र का पुत्र। नाती।
—श्रात्मजा, (खी०) पीत्री। पुत्र की पुत्री।
नातिन।—उत्पत्तिः, (खी०) पुत्र की पैदायश।—निर्विशेषं, (न०) ठीक पुत्र जैसा।—
वस्करा, (स्त्री०) वह, स्त्री जिसके ७ पुत्र
हों।—स्नेहः, (५०) माता पिता का स्नेह।

सुतः ( पु॰ ) १ पुत्र । २ राजा । सुतवत् ( वि॰ ) वह जिसके सुत हो । पुत्रवान । ( पु॰ ) एक पुत्र का पिता । सुता (स्त्री०) लड़की। पुत्री।

सुतिः (स्त्री०) सोमरस का निकालना।

सुतिन् (वि॰) [ स्त्री॰—सुतिनी ] पुत्र या पुत्रों वाली । लड़कैारी । ( पु॰ ) पिता ।

सुतिनी (स्त्री॰) माता।

सुतुस् ( वि॰ ) भली श्रावाज़ वाला ।

सुत्या (स्त्री॰) १ से।मरस को निकालने या तैयार करने की क्रिया । २ यज्ञीय नैवेद्य । ३ सन्तान प्रसव । गर्भमीचन ।

सुत्रामन् ( पु० ) इन्द्र का नामान्तर।

सुत्वन् ( पु॰ ) १ सोमरस पीने या चढ़ाने वाला । वह ब्रह्मचारी जिसने यज्ञीय कर्म करने के पूर्व श्रपना मार्जन या श्रमिपेक किया हो ।

सुदि ( ग्रव्यया० ) शुक्क पत्त में।

सुधन्वाचार्यः ( ५० ) पतित वैश्य का ५त्र जै। वैश्या माता के गर्भ से उत्पन्न हुस्रा हो।

सुधा (स्त्री०) १ अमृत । २ पुष्पों का शहद । ३ रस । ४ जल । ४ गंगा जी का नाम । ६ सफेदी । श्रस्तरकारी। गारा। ७ ईट। 🖛 विजली । ६ सेंहुड़ । थूहर ।—श्रंशः, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ कपूर ।-- ऋंशुरतं, ( पु० ) सेति ।--ऋंगः, —थ्राकारः,—ग्राधारः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।— जीविन्, (पु॰) मैमार । राज । थवई।---द्भवः, (पु॰) अमृत जैसा तरल पदार्थ।---धवितित, (वि॰) अस्तरकारी किया हुआ। क़लई या सफेदी किया हुआ । चूना से पुता हुआ।—निघिः, ( ५० ) १ चन्द्रमा। २ कपूर। —भवनं, ( न० ) ग्रस्तरकारी किया हुश्रा मकान !--भित्तिः, (स्त्री०) १ श्रस्तरकारी की हुई दीवाल । २ ईंट की दीवाल । ३ दोपहर के बाद का पाँचवाँ मुहूर्त्त या घंटा ।--भुज्ञ, (पु०) देवता।-भृतिः, (पु॰) १ चन्द्रमा। २ यज्ञ !--मर्थ, (न०) १ चूना या पत्थर का भवन या घर। २ राजमहत्त ।—वर्षः, (पु०) अमृत-वृष्टि ।—वर्षिन्, ( पु॰ ) ब्रह्मा की उपाधि ।— वासः, (पु॰) १ चन्द्रमा । २ कपूर .--वासा,

(स्त्री॰) खीरा। जपुषी।—सित, (वि॰)
श गरा की तरह सफेद । २ श्रमृत की तरह
चमकीला । ६ श्रमृत से बंधा हुश्रा। ४ चूना
किया हुश्रा। सफेदी से पुता हुश्रा।—सूतिः,
(पु॰) १ चन्द्रमा। २ यज्ञ । ६ कमल ।
—स्यंदिन्, (वि॰) श्रमृत बहाने वाला।—
हरः, (पु॰) गरुड़ जी की उपाधि।

सुधितिः ( पु॰ स्त्री॰ ) कुल्हाड़ी।

सुनारः (पु॰) १ क्वतिया का दूध। २ साँप का श्रंडा। ६ चटक पत्ती। गौरैया।

सुनासीरः } सुनाशीरः } ( पु॰ ) इन्द्र का नामान्तर ।

सुंदः } ( पु॰ ) निकुंभ का पुत्र श्रीर उपसुंद का सुन्दः ∫ भाई एक दैत्य ।

सुंदर ) (वि॰ ) [स्त्री॰—सुन्दरी ] १ प्रिय । सुन्दर / खूबसुरत । मनोहर । २ ठीक । सही ।

सुंदरः } ( पु॰ ) कामदेव का नाम । सुन्दरः

स्ंदरी ) (स्त्री॰) .ख्वस्रत श्रीरत । सुस्वरूपा सुन्दरी ) नारी ।

सुप्त (व० कृ०) १ सेायां हुआ। २ लकवा मारा हुआ। ६ वेहोश। बदहवास।—जनः, (पु०) अर्ध रात्रि।—ज्ञानं, (न०) स्वप्तः। —त्वच्, (वि०) सुन्न।

सुप्तं ( न॰ ) प्रगाड़ निद्रा । निद्रा ।

सुप्तिः (स्त्री०) १ निदा । सुस्ती । श्रींघाई । निदा-सापन । २ लकवा । चैतन्य राहित्य । श्रचैतन्यता । ३ विद्वास । भरोसा ।

सुमं ( न० ) सुमन । फूल ।

सुमः ( ५० ) १ चन्द्रमा । २ कपुर । ३ श्राकाश ।

सुरः (पु०) १ देवता । २ तेतीस की संख्या । ६ सूर्य ।
४ महात्मा । ऋषि । विद्वजन ।—श्रांगना,
( स्त्री० ) स्वर्ग की श्रप्सरा !—श्रधिपः, ( पु० )
इन्द्र !—श्रारिः, ( पु० ) देवशत्रु । दैरय ।—
श्रार्हे, ( न०) १ सुवर्ण । २ केसरः। जाफ्रान ।—
श्राचार्यः, (पु०) वृहस्पति !—श्रापगा, (स्री०)
श्राकाश गंगा !—श्राखयः, ( पु० ) १ मेरुपर्वत ،

२ स्वर्ग ।--इज्यः, ( पु० ) बृहस्पति का नाम । —इज्या, (स्त्री॰) तुलसी ।—इन्द्रः,—ईग्रः, —ईश्वरः, ( पु॰ ) इन्द्र का नाम ।—उत्तमः, ( पु॰ ) १ सूर्य । २ इन्द्र । - उत्तरः, ( पु॰ ) चन्दन का वृत्त ।—ऋपिः, ( =सुर्रिः ) (पु०) देवर्षि ।—कारुः, ( पु०) विरवकर्मा की उपाधि । —कार्मुकं, ( न० ) इन्द्र धनुग ।—गुरुः, (पु०) वृहस्पति का नामान्तर ।—श्रामग्री, ( पु॰ ) इन्द्र का नामान्तर ।—उयेष्टः, ( पु॰ ) बह्या ।— तरुः, ( पु॰ ) स्वर्ग का एक वृत्ता—तोषकः, ( पु॰ ) कौस्तुभमणि ।—दारु, ( न॰ ) देवदारु वृत्त।-दीर्घिका, (स्ती॰) श्रीगंगा जी।--दुन्द्भी, ( स्त्री॰ ) तुलसी ।—द्विपः, ( पु॰ ) १ देवतात्रों का हाथी। २ ऐरावत हाथी का नामा-न्तर ।—हिंपू, ( ५० ) देख ।—धनुस्तृ, (न० ) इन्द्र धनुप ।--धूपः, ( पु० ) तारपीन । राल । —मिम्नगा, ( छी॰ ) श्रीगङ्गा जी ।—पतिः, ( पु॰ ) इन्द्र ।-- पथं, (न॰) श्राकाश । स्वर्ग । —पर्वतः, ( पु॰ ) मेरुपर्वत ।—पादपः, ( पु॰) रवर्ग का एक वृत्त । कल्पतरु ।—प्रियः (पु०) ३ इन्द्र का नाम ।--भूयं, ( न० ) पुरस्कार में देव-त्वव्रहण । गारव या मर्यादान्वितकरण।-भुरुहः, (पु॰) देवदारु वृत्त ।-- युवतिः, ( म्री॰ ) श्रप्सरा ।—लासिका, (स्त्री॰) वाँसुरी । नफीरी । ---लेाकः, ( ५० ) स्वर्ग ।--वर्त्मन्, ( न० ) त्राकाश ।—वही, ( खी॰ ) तुलसी ।—विद्विप्, —वैरिन्,—शृत्रं, (पु॰ ) दुष्ट श्रात्मा । दानव । देख।--सदान्, ( न० ) स्वर्ग।--सरित् —सिन्धु ( खी॰ ) श्रीगङ्गा।—सुंदरी, (खी॰) —स्त्रो, (स्त्री०) श्रप्तरा।

सुरिम (वि०) १ अच्छी सुगन्धि से युक्त । खूशवृ रा । २ प्रसन्न कारक । प्रिय । ३ चमकीला । मनोहर । ४ प्रेम पात्र । ६ प्रसिद्ध । ७ वुद्धिमान् । परिडत । ⊏ नेक । पुरुयारमा ।

सुरभिः (पु०) १ महक । सुगन्धि । २ जातीफल । जायफल । ३ चंपक वृत्त । ४ साल वृत्त की राल । १ समी वृत्त । ६ कदंव वृत्त । ७ एक प्रकार की सुगन्ध युक्त घास । ८ वसन्त ऋतु । ( छी॰ ) १ एलुवा । एलुवालक । २ जटाँमासी । ३ मोतिया । वेला । ४ मुरामाँसी । एकांगी । ४ शराव । मितृरा । ६ पृथिवी । ७ गो । सुरभी नामक गो विशेष । मातृयों में से एक । ( न॰) १ सुगन्धि । २ गन्धक । ३ सुवर्श !— घृतं, ( न॰ ) खुशबृदार घी !— त्रिफला, (छी॰ ) १ जायफल । २ लवंग । ३ सुपारी ।— वागाः, (पु॰ ) कामदेव ।— मासः, (पु॰) वसन्तऋतु । — मुकं, ( न॰ ) वसन्त ऋतु का श्रारमा ।

सुरभिका ( खी॰ ) एक प्रकार का केता। सुरभिमत् ( पु॰ ) श्रग्नि का नाम।

सुरा ( खी॰ ) १ शराव । श्रॅंगृरी शराव । २ जल । ३ पानपात्र । ४ सर्प ।—ग्राद्धारः, ( पु॰ ) शराय की भट्टी —श्राजीवः, —श्राजीविन्, ( पु॰ ) कलवार । शराव खींचने वाला ।---श्रालयः, ( पु॰ ) शराव की दूकान । गद्दी।--उदः, ( पु॰ ) शराव का समुद्र ।---प्रहः, (पु॰) शराय रखने का पात्र।—ध्वजः, ( पु० ) वह पताफा या यन्य कोई चिन्हानी जो शराव की दृकान पर पहचान के लिये लगाया जाता है।---प, ( वि॰ ) १ शरावी । शराव पीने वाला । २ श्रानन्दजनक। रम्य। ३ बुद्धिमान महारमा। ऋपि।—पार्गा,—पानं, ( न० ) शराव पीना । —पात्रं,—भाग्रङं, ( न०) मदिरापान-पात्र ।— भागः, ( पु०) शराव का फेन । ख़मीर । फेना । —मगुडः, (पु॰) शराव का माँड *—* संधानं, ( न० ) शराव चुश्राने की किया।

सुवर्ग (वि०) १ सुन्दर रंग का । चमकदार रंग का । सुनहला । पीला । २ थच्छी जाति का । ३ श्रच्छी कीर्ति वाला । गोरवान्वित । प्रसिद्ध ।— श्रभिषेकः, (पु०) वरवधृ का उस जल से मार्जन जिसमें सोने का २क दुक्कड़ा पड़ा हो ।— कद्ली, (खी०) केले की एक जाति विशेष ।— कर्त्युं,-कार, रुत्तु, (पु०) सुनार ।—गणितं, (न०) गणित में विशेष प्रकार की गणनिक्षया । वीजगणित का वह श्रंग जिसके श्रनुसार सोने की तौल श्रादि मानी जाती है श्रौर उसका हिसाब लगाया जाता है। — पुष्पित, (वि०) सोने का प्राधिक्य। — पृष्ठ, (वि०) सोने का पत्र चढ़ा हुआ। सुनहला मुलम्मा किया हुआ। — मात्तिकं, (न०) सोनामक्ली। स्तिज पदार्थिवरोप। — पृथी, (सी०) पीली सुही। पीतय्थिका। — रूप्यत, (वि०) सोने श्रीर चाँदी कि विपुलता वाला। (न०) सुवर्ण द्वीप या सुमात्रा का एक प्राचीन नाम। — रेतस्, (पु०) शिवजी। — वर्गा, (सी०) हल्दी। — सिद्धः, (पु०) यह जो इन्द्रजाल या जादू के वल सोना वना या प्राप्त कर सकता हो। — स्तेयं, (न०) सोने की चीरी।

सुवर्गी (न०) १ सेाना। २ सेाने का सिक्का। प्रशा-रफ़ी। मेाहर। ६ सेाने की तौल विशेष जे। १६ माशे या लगभग १७४ रत्ती की होती है। [यह पु० भी है।] ४ धनदौलत। ४ पीला चन्दन। ६ गेरू।

सुवर्गाः (पु०) १ श्रद्धारंग । २ श्रद्धी जाति । ३ यज्ञविशेप । ४ शिव का नामान्तर । ४ धतुरा ।

सुवर्णकं (न॰) १ पीतन । काँसा । २ सीसा नामक धातु ।

सुवर्णावत् (वि॰) १ सुनहत्ता ।२ सुन्दर । ख्यस्रत । सुषम (वि॰ ) श्रस्नत मनेहर या ख्यस्रत । सुषमा (स्त्री॰ ) परमशोभा । श्रस्यन्त सुन्दरता ।

सुपवी (स्त्री॰) १ करेला । कारवेझ । २ करेली । ६ जीरा ।

सुषाढः ( पु॰ ) शिवजी का एक नाम।

सुपिः ( स्त्री॰ ) सूराख ।

सुषिम ) (वि॰) १ ठंडा । शीतल । २ मनेारम । सुषीम ) मनेाज्ञ । सुन्दर ।

सुचिमः ) ( पु॰ ) १ शीतत्तता । २ सर्पविशेप । ३ सुचीमः ∫ चन्द्रकान्तमणि ।

सुधिर (वि॰) १ छेदों से परिपूर्ण । पोला । छेदोंदार । २ मन्दस्वर ।

सुधिरं (न०) १ छेद । सुराख । २ कोई भी वाजा जो हवा के संयोग से वजाया जाय । सुपुप्तिः ( छी॰ ) १ गहरी नींद् । प्रगाह निदा । २ श्रज्ञान । ६ पातंजल दर्शन में सुपुप्ति, चित्त की उस चृत्ति था श्रतुभूति का माना है, जिसमें जीव, निस्य ब्रह्म की प्राप्ति करता है । किन्तु जीव का इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि उसने ब्रह्म की प्राप्ति की है ।

सुपुम्माः (पु॰) १ सूर्यं की सुख्य किरणों में से एक का नाम।

सुपुम्गा ( स्त्री॰ ) शरीरस्थ तीन प्रधान नाड़ियों में से एक जा हुड़ा श्रीर पिंगला के बीच में हैं।

सुन्दु ( श्रन्यया॰ ) १ श्रन्छा । उत्तमता से । ख्नस्-रती से । २ वहुत श्रिषक । श्रत्यधिक । १ सचाई से । ठीक तीर से ।

सुदमं (न०) रस्सा। रस्सी। डार। डारी।

सुह्याः ( पु॰ बहु॰ ) एक जाति के ले।ग।

सू ( धा॰ थ्रा॰ ) [स्ते, स्यते, स्त ] पैदा करना। उत्पन्न करना। देना।

सू (वि॰) उत्पन्न करने वाला । पैदा करने वाला । (स्त्री॰) १ पैदायश । २ माता ।

सृकः (पु॰) १ तीर । २ हवा । पवन । ३ कमल ।

स्तूकरः ( पु॰ ) १ ग्रूकर । सुश्रर । २ मृग विशेष । ३ कुह्यार ।

सूकरी (खी॰) १ सुश्ररिया । २ एक प्रकार की सिवार या काई।

सूहम (वि॰) १ बहुत छोटा । बहुत वारीक या
महीन । २ छोटा । कम । श्रव्य । ३ पतला । सुकुमार । विलक्षण । ४ उत्तम । ४ तीषण । ६
मुत्फन्नी । चालाक । धूर्त । ७ ठीक । सही सही ।
शुद्ध । —एला, (ध्वी॰) छोटी इलायची ।
तंडुलः, (पु०) पोस्ता । —तगुडुला,
(स्वी॰) १ पीपल । पिप्पली । २ एक प्रकार
की घास । —दर्शिता, (ध्वी॰) सूक्मदर्शी
होने का भाव । सूक्म बात सोचने सममने का
गुण । दूरदर्शिता । बुद्धिमानी । —दर्शिन्, —द्विष्ठ,
(वि॰) वह दृष्टि जिससे बहुत ही सूक्म बात भी
दिखाई दें या समम में श्रा जाँय । —दारु, (न॰)

काठ की पतली पटरी या तख्ता।—देहः, (पु॰)
---शरीरं, (न॰) लिंगशरीर । पाँच प्राया,
पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पाँच सूचम मूत, मन श्रीर बुद्धि
इन सत्रह तत्वों का समूह।—पत्रः, (पु॰) १
१ धनिया। धन्याक। २ कालीजीरक। वनजीरक।
१ लाल ऊल। ४ कीकर। बवुल। ४ देवसर्पप।
--पर्यी, (खी॰) रामतुलसी। रामदृती।—
पिप्पली (खी॰) जंगली पीपल। वन पिप्पली।
--बुद्धि, (वि॰) तेज़ बुद्धि वाला।—मित्तकं,
(न॰)—मित्तका, (स्री॰) मच्छुइ। मशक।
डाँस।—मानं, (न॰) ठीक ठीक नाप।—
शक्रंरा, (खी॰) बालू। बालुका।—शालिः
(पु॰) सेरों जाति का चाँवल।—षट्चर्याः,
(पु॰) एक प्रकार का सूचम कीड़ा जो पलकों की
जड़ में रहता है।

सूद्रमं (न०) १ सर्वव्यापी घातमा। परमातमा। पर-वहा। २ सूच्मता। १ थेगा द्वारा प्राप्त योगियों की तीन शक्तियों में से एक। ४ शिलपकौशल । १ धूर्तता। कपट। फरेव। ६ महीन डोरा। ७ एक कान्यालंकार जिसमें चित्र वृत्ति के सूच्म चेष्टा से लचित कराने का वर्णन होता है।

सूद्तमः ( पु॰ ) ३ श्रणु । परमाणु । २ केतक वृत्त । ३ शिव का नाम ।

सूच् (भा० ड०) [सूचयति—सूचयते, सूचित)
१ छेदना।२ वतवाना। दिखलाना।६ (किसी
छिपी वात या वस्तु को) प्रकट कर डालना।४
हावभाव प्रदर्शित करना। ४ जासूसी करना।
खोज निकालना।

स्वः ( पु॰ ) कुशा की पैनी या नुकीली नोंक।

सूचक (वि॰) [ स्त्री॰—सूचिका ] १ वतलाने वाला । सिद्ध करने वाला । दिखलाने वाला । २ मुखविर ।

सूचकः (पु०) १ छेदने वाला । २ सुई । ३ सुख-विर । खबर देने वाला । जासूस । भेदिया । ४ वर्णन करने वाला । शिचक । ४ किसी नाटक मण्डली का ज्यवस्थापक या सुख्य या प्रधान नट । ६ बुधदेव । ७ सिद्ध । = दुष्ट । गुंडा । ६ दैरम । राचस । शैतान । १० कुत्ता । ११ काक । कौश्रा । १२ बिझी । १३ एक प्रकार का महीन चावत । —वाक्यं, (न०) मुखबिर की की हुई मुखबिरी ।

स्चनं (न०)) १ छेदने या स्राल करने की स्चना (स्ति॰) किया । २ स्चना देना। वत-लाना। १ भेद खोल देना। किसी गोप्य बात की प्रकट कर देना। ४ हावभाव। १ सङ्केत । इशारा-० वाजी । ६ इत्तिला। ७ शिच्या। वर्णन। मेदिया का काम करना। पता लगाना। १ दुष्टता।

सूचा (खी०) १ भेदन । २ हावभाव । ६ श्रवलोकन । सूचिः ) ( छी॰ ) १ छेदन । भेदन । २ सुई । सूची  $\int$  ३ नुकीली नोंक । ४ किसी वस्तु की नोंक । ४ कील की नोंक। ६ सैन्यब्यूह। सूचमात्र चतु-रस्र। सूच्यय धनचेत्र। ७ हावभाव द्वारा कोई बात भद्शित करना । इशारेबाज़ो । सैनामानी । ८ नृत्य विशेष । ६ नाटकीय हावभाव । १० तालिका । फेहरिस्त । ११ विषयानुक्रमणिका । किसी ग्रन्थ के विपयों की तालिका।—ग्राग्र, (वि॰) सुई की तरह पैनी नोंक का।--अयं, (न०) सुई की नोंक। —ग्रास्यः, ( पु॰ ) चूहा ।—पत्रकं, ( न॰ ) सूचीपत्र। तालिका। फहरिस्त । - पत्रकः, (पु०) एक प्रकार की रूखरी।—पुष्पः, (पु०) केतक वृत्त ।—मुख, (वि०) वह जिसका मुख सुई जैसा है। नुकीली चॉच वाला। २ नुकीला।— मुखः, (पु०) १ चिड़िया। २ सफेद कुश । ३ हस्तमुद्राविशेष । –मुखं, ( न० ) हीरा ।— रोमन्, ( पु॰ ) शुकर।--वदन, ( वि॰ ) सुई जैसा चेहरे वाला। नुकीली चोंच वाला। - वद्नः, (पु॰) १ मच्छड़ । ढाँस । २ न्योता।— शालिः, ( पु॰ ) महीन जाति का चावल विशेष ।

स्चिकः ( ५० ) दर्जी।

सूचिका (स्त्री॰) १ सुई । २ हाथी की सूँद ।— धरः, (पु॰) हाथी । गज ।—मुखं, (न॰) शंख ।

स्चितं (व॰ कृ॰) १ छिदा हुआ। छेदा हुआ। छेदा हुआ। छेद किया हुआ। २ दिखलाया हुआ। वतलाया

हुआ। ३ इशारे या सङ्केत से वतलाया हुआ।
४ कथित। इत्तिला दिया हुआ। प्रकट किया
हुआ। ४ जाना हुआ। दिखाफ़्त किया हुआ।
सूचिन् (वि०) [स्री०—सूचिनी] १ छेदने वाला।
छेद करने वाला। २ वतलाने वाला। ३ मुखबिरी
करने वाला। ४ भेद लेने वाला। जासूसी करने
वाला। (पु०) जासूस। भेदिया।

स्चिनी ( घी॰ ) १ सुई। २ रात। रजनी। स्ची देखा स्चि।

सूच्य (वि०) सूचना देने योग्य । वस्ताने लायक । सृत् ( श्रव्यथा०) खरांटे का शब्द जो से।ने के समय प्रायः लोग किया करते हैं ।

स्त (व० कृ०) १ पैदा हुआ। उत्पन्न हुआ। पैदा किया हुआ। २ निकाला हुआ।

सूतः (पु०) १ सारथी । रथ हाँकने वाला । २ चित्रय का पुत्र जो ब्राह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो । ३ वंदीजन । भाट । ४ वढ्द्दें । ४ सूर्य । ६ व्यास के एक शिष्य का नाम । (पु० न०) पारा । पारद ।—तनयः, (पु०) कर्ण का नाम ।— राज्, (पु०) चाँदी ।

सूनकं (न॰) १ उत्पत्ति। पैदायश। २ जन्मसूतक। जनन श्रशीच।

स्तकं ( न॰ ) } स्तकः ( पु॰ ) } पारा । पारद ।

स्तका ( स्त्री॰ ) जचा स्त्री । वह सी जिसने हाल ही में वचा जना हो ।

स्ता (स्री०) जचा श्रीरत । स्तका ।

स्तिः ( स्त्री॰ ) १ उत्पत्ति । पैदाह्श । प्रसव । २ सन्तान । श्रोलाद । ३ निर्गमस्थान । ४ वह स्थान जहाँ सोमरस निकाला जाय । —श्रशीचं, (न॰ ) वह कमरा जिसमें लड़का जना गया हो । प्रंस्तिगृह । —गासः, (पु॰) ( = स्त्तीग्रासः भी ) वह मास जिसमें बचा जना गया हो ।

स्तिका ( खो॰ ) स्त्री जिसने हाल ही में सन्तान जनी हो।—ग्रगारं.—गृहं, —गेहं, —भवनं (न॰) वह कोठा या कमरा जिसमें जंता हुआ हो।— रोगः; (पु०) वह वीमारी जो वच्चा जनने के वाद हुई हो।—पट्टी. (स्त्री०) देवी विशेष, जिसका पूजन वचा जन्मने के दिन से छठवें दिन किया जाता है।

स्र्परं ( न० ) शराव चुत्राने की किया । स्रुत्या ( खी० ) देखेा स्रुत्या ।

सूत्र (धा॰ उ॰) [स्त्रयति, स्त्रित ] १ बाँधना। २ सूत्र के रूप में लिखना या वर्नाना। ३ क्रमबद्ध करना। ४ खोलना। बंधन दीला करना।

सूत्रं (न॰) १ डेारा । डेारी । २ सूत । धागा ।३ तार । ४ सूत का ढेर । ५ द्विजों के पहिनने का जनेऊ। ६ कठपुतली का तार या डेारी या वह तार या डेारी जिसे थास कर कठपुतली नचाई जाती है। ७ संचिप्त रूप में बनाया हुआ नियम या सिद्धान्त । म थे। हे श्रवरों या शब्दो में कहा हुआ ऐसा पद या वचन जेा बहुत श्रर्थ प्रकट करता हो। संचिप्त सारगर्भित पद या वचन ।—ग्रात्मन्, ( पु॰ ) जीवारमा ।—ञ्चाली, ( छी॰ ) माला । हार ।—कस्टः, ( पु०) १ बाह्मण । २ कबृतर । फाक्ता। ३ खंजन। — कर्मन्, (न०) बढ़ई-गीरी।--कारः, --कृत्, ( पु० ) सूत्र वनाने वाला।—केाग्राः,—केाग्राद्यः, ( ५० ) डमरू। —गिएडका, (स्त्री०) जुलाहे का। एक श्रीज़ार जा लकड़ी का हाता है श्रीर कपड़ा बुनने में काम देता है।—धरः,—धारः, (पु॰) १ नाट्यशाला का न्यवस्थायक या प्रधान नट जो भारतीय नाट्यशास्त्र के श्रनुसार नांदी पाठ के धनन्तर खेले जाने वाले नाटक की प्रस्तावना सुनाता है। २ वर्द्ध। ६ सूत्रों का बनाने वाला। ४ इन्द्र ।—िपिटकः, ( ए० ) बौद्धों के मत के प्रसिद्ध तीन संप्रह-प्रन्थों में से एक ।—पुष्पः, (पु॰) कपास का वृत्त ।—भिदु, (पु॰) दर्ज़ी। ---भृत्, ( पु॰ ) सूत्रधार ।---यंत्रं, ( न॰ ) करघा । ढरकी ।—वीग्गा, (स्त्री॰) प्राचीन काल की एक बीया जिसमें तार की जगह सृत लगाये जाते थे।--वेष्ट्नं, ( न० ) करघा। डरकी।

सूत्रणं ( न० ) गूंथने की क्रिया।

सूत्रला (स्त्री॰) तकला। टेकुवा।

सूत्रिका ( छी० ) पकवान विशेष।

सूत्रित ( व॰ कृ॰ ) सूत्र में दिया हुया।

सूत्रिन् (व॰) [स्त्री॰—सूत्रिग्गी] १सूतों वाला। २ नियमों वाला। (पु॰) काक।

सूद् (धा॰ ग्रा॰) [सूद्ते, ] १ ताइन करना।
चोटिल करना। घायल करना। वध करना। २
उड़ेलना। ३ जमा करना। ४ निकाल डालना।
[ उभय॰—सूद्यति—सूद्यते ] १ उत्तेजना
देना। उत्तेजित करना। जान डालना। २ ताइन
करना। चोटिल करना। वध करना। ३ उडेलना
४ स्वीकार करना। प्रतिज्ञा करना। १ तैयार
करना। राँधना। ६ फैक देना।

सूदः (पु०) १ नाश । वध । २ उड़ेलना । घुत्राना । ३ कृप । सेता । चरमा । ४ रसे। ह्या । ४ चटनी । कदी । ६ पकवान । ७ दली हुई मटर । म कीचड़ । काँदा । ६ पाप । गुनाह । कसूर । दोप । १० लोध वृच ।—कर्मन्, (न०) रसे। ह्या का काम । —शाला, (स्त्री०) रसे। ईं घर ।

सूद्न (वि॰) [ छी०—सूद्नी ] १ नाशक। विना-शक। वधकारक। २ प्यारा। प्रेमपात्र। माशूक।

सूद्नं (न०) नाशन । विनाशन । वध । करल । २ प्रतिज्ञा । ३ निकालना । निष्कासन ।

सून (व० कृ०) १ उत्पन्न । जन्मा हुया । पैदा किया हुया । २ खिला हुया । फूला हुया । कली लगा हुया । ३ खाली । रीता ।

सूनं (न॰) १ प्रसव करना । २ कली । कुसुम । ३ फूल ।

सूनरी ( खी॰ ) सुखी खी।

सूना (स्त्री॰) १ कसाईखाना । २ माँस की विक्री । १ चोटिल करना । वध करना । ४ छोटी जिह्ना । कौग्रा । १ पटुका । कमरपेटी । ६ गर्दन की गाठों की सूज़न । ७ किरन । मनदी । १ प्रत्री ।

स्नाः (स्त्री॰ बहु॰) गृहस्थ के घर में ऐसा स्थान, चूरहा, चक्की, श्रोखली, घड़ा, साड़ में की केाई भी वस्तु, जिससे जीवहिंसा होने की सम्भावना रहती है।

सूनिन् (पु॰) १ कसाई । २ मॉस वेचने वाला । वहेलिया । शिकारी ।

स्तुः ( पु० ) १ जङ्का । २ वचा । बाजक । श्रौलाद । ६ दौहित्र । बेटी का बेटा । ४ छोटा भाई । १ सूर्य । मदार का पौधा ।

सूनू (सी०) लड़की।

स्नृत (वि॰) १ सचा श्रोर श्रानन्ददाई । कृपालु श्रोर सहदय | २ कृपालु । शिष्ट | भद्र । ६ शुभ । भाग्यवान् । ४ प्यारा | प्रेमपात्र |

सूनृतं ( न॰ ) १ सत्य श्रौर प्रिय वाणी । २ श्रच्छा श्रौर श्रनुकृल संवाद । शिष्ट भाषण । ६ श्रुभता । कल्याण ।

सूपः ( पु॰ ) १ शोरुषा । कड़ी । २ चटनी । मसाला । ३ रसेाह्या । ४ कड़ाई । तसला । १ तीर । वाण ।—कारः, ( पु॰ ) रसेाह्या । वावर्ची ।— धूपनं.—धूपकं, ( न॰ ) हींग ।

सूर् ( धा॰ श्रा॰ ) [सूर्यते ] १ चोटिल करना।
यध करना। २ इड़ करना। इड़ होना।

सूर्गा ( वि॰ ) घायत ।

सूरः ( वि॰ ) १ सूर्य । २ मदार का पौधा । ६ सेाम-वल्ली । ४ परिढतजन । १ श्रूरवीर । राजा ।— स्रुतः, ( पु॰ ) शनियह ।—स्रूतः, ( पु॰ ) सूर्य के सारथी श्ररुण देव ।

सूरगाः ( ५० ) ज़मीकंद । सूरन ।

सूरत (वि॰) १ सहदय । ऋपालु । दयालु । केामल । २ शान्त ।

सूरिः (पु॰) १ सूर्य । २ विद्वज्जन । पिरुटतजन । ३ पाधा । ४ पुजारी । श्रर्चक । ४ सम्मानसूचक जैनियों की एक उपाधि । ६ श्रीकृष्ण का नामान्तर ।

सूरिन् (वि॰) [स्त्री॰—सूरिग्गी] विद्वान् । परिडत । (पु॰) विद्वज्जन । विद्वान् । परिडत ।

सूरी (स्त्री॰) १ सूर्य की पत्नी का नाम । २ कुन्ती का नाम ।

सं० श० कौ०--११

सूर्त्त (धा० प०) [सूर्त्ताति, सूद्दर्गति ] १ सम्मान करना । इज्जत करना । २ श्रपमान करना । तिरस्कार करना ।

सूर्त्तगां } ( न॰ ) श्रसम्मान । बेइज्ज़ती । सूर्द्यगं } ( प॰ ) मृंग । सूर्द्यः ( पु॰ ) मृंग । सूर्प देखो शूर्प ।

सूर्मिः ) (स्त्री॰) १ लोहे या श्रन्य किसी धातु की सूर्मी ) वनी मूर्ति । धातु विग्रह । २ घर का खंभा । ३ चमक। श्राभा। दीप्ति । ४ शोला। श्रॅंगारा। सूर्यः (पु) १ सूर्य। २ अर्कका पौधा। ३ बारह को संख्या ।--अपायः, ( पु॰ ) सूर्यास्त ।--श्र<sup>६</sup>र्पे, ( न० ) सूर्य को श्रर्ध्यदान ।—श्र**रमन्**, ( पु॰ ) सूर्यकान्तमणि । — ग्रारवः, ( पु॰ ) सूर्य का घोड़ा ।--ग्रास्तं, (न०) सूर्यास्त ।--थ्रातपः, ( पु॰ ) धृप की चकाचौंघ । धृप । सूर्यातप ।—आलोकः, ( पु॰ ) धृप । घाम ।— थ्रावर्तः, ( ५० ) सूरज मुखी का फूल ।—भ्राह्न, (वि॰) सूर्य के नाम वाला।—ग्राह्मं, (न॰) तांबा।---प्राह्नः, (पु०) गुल्म विशेष।---दर्शः, —उत्थानं, (न०)—उद्यः, (पु०) सूर्योदय ।-ऊढः, (पु॰) १ वह अतिथि या महमान जे। शाम को श्राया है। २ सूर्यास्तकाल। --- कान्तः, (पु॰) सूर्यकान्तमणि ।--कालः. (पु॰) दिवस काल !—ग्रहः, ( पु० ) १ सूर्य । २ सूर्य का ग्रहण । ३ राहु श्रौर केतु के नामान्तर । ४जल-घट की तली । — प्रहर्गा, ( न० ) सूर्यप्रहरा। — चन्द्रौ, [ = सूर्याचन्द्रमसौ ] ( पु॰ ) ( द्विव-चन ) सूर्य और चन्द्रमा ।-- जः,-- तनयः,-पुत्रः, (पु॰) १ सुग्रीव का नामान्तर । २ कर्ण। ३ शनियह । ४ यम । -- जा,---तनया, (वि०) यमुना नदी । — तेजस्, ( न० ) सूर्य का श्रातप या चकाचोंध या चमक।—नद्मन्नं, (न०) २७ नचत्रों में से जिस पर सूर्य है। ।---पर्वन्, (न०) संक्रमण श्रौर सूर्यप्रहण श्रादि।—प्रभव, (वि॰) सूर्य से उत्पन्न या निकला हुआ। - भक्त, (वि॰) सूर्योपासक ।—भक्तः, ( पु॰ ) बन्धूक नामक वृत्त या उसके फूल ।—मिणिः, ( पु॰ ) सूर्यकान्त

मिण ।—मगुडलं, (न०) सूर्य की परिधि।— यंत्रं, ( न० ) १ सूर्य के मंत्र ग्रौर बीज से श्रङ्कित ताम्रपत्र जिसका सूर्य के उद्देश्य से पूजन किया जाता है। २ यंत्र विशेष या दूरवीन जिससे सुर्य की गति त्रादि का हाल जाना जाय।—रश्मिः, ( पु० ) सूर्य की किरगें। —लोकः, ( पु० ) सूर्य के रहने का लोक विशेष ।—वंशः, (पु०) सूर्यवंशी राजार्थ्रों का कुल या वंश।—वर्चस , (वि०) सूर्य की तरह चमकीला। --विलोकनं, ( न०) चार मास का होने पर शिशु की वाहिर निकाल कर उसको सूर्य का दर्शन कराने की विधि।---संक्रान्ति, (स्त्री॰) —संक्रमः (पु॰) सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना !--संज्ञं, (न०) केसर। —सारिधः, (पु०) ग्रहण का नामान्तर।--स्तुतिः, ( स्त्री॰ ) --स्तोत्रं, ( न० ) सूर्य की स्तुति या स्तव । —हृद्यं (न०) सूर्य का एक स्तव विशेष।

सूर्या ( खी॰ ) सूर्यपत्नी ।

सूप् (धा॰प॰) [सूपित ] उत्पन्न करना। पैदा करना।

सूषणा (स्त्री०) माता ।

सुष्यन्ती (स्त्री॰) वह स्त्री जी वालक जनने ही वाली हो।

सृ (घा॰ प॰) [सरित, सिसर्ति, सृत] १ गमन करना। २ समीप जाना। ३ श्राक्रमण करना। ४ दौड़ना। भागना। ४ बहना। चलना। (जैसे हवाका)। ६ बहना(पानीका)।

सुकः ( पु॰ ) १ हवा। पवन । २ तीर । ३ वज्र । ४ केरव । कमल ।

सृकंडु सृकग्डु } (स्त्री०) खाज । खुजली ।

सुकालः ( ५० ) श्रगात । गीदह ।

स्कं (न०) स्कणी (खी०) स्कन् (न०) स्किणी (खी०) स्किणी (खी०)

स्रगः ( पु॰ ) भिन्दिपाल । एक प्रकार की गदा।

सृगालः ( पु॰ ) सियार । गीदद ।

सुका ( भी॰ ) रत्न हार । रत्नों का हार ।

सृज् ( धा॰ प॰ ) [ सृज्जति, सृष्ट ] १ सृष्टि करना।
पैदा करना। यनाना। २ रखना। प्रयुक्त करना।
१ छोड़ देना। सुक्त करना। छुटकारा देना। ४ उड़ेलना। गिराना। यहाना। ४ उच्चारण करना। १ फॅकना। पटकना ० स्यागना। छोड़ना।

स्जिकात्तरः ( पु॰ ) रेह । सज्जी । खार ।

संजयाः ) (पु॰) (वहु॰) एक जाति के लोगों सृञ्जयाः ) का नाम।

सृिग्याः (स्त्री॰) श्रंकुरा। श्रेंकुस (पु॰) १ शत्रु। २ चन्द्रमा।

स्णिका } ( छी॰ ) धृक। ससार। स्णीका }

सृतिः ( खी॰ ) ९ जाना । फिसलना । खिसकना । २ मार्ग । सदक । रास्ता । ३ चेटिलकरण । श्रनिष्ट-करण ।

स्तृत्वर (वि॰) [ स्त्री॰—स्तृत्वरी ] गमन करने वाला। जाने वाला।

स्तृत्वरी (स्त्री॰) १ द्रिया। घरमा। नदी। सेाता। २ माता। जननी।

सृद्रः ( पु॰ ) सपै । साँप ।

सृदाकुः (पु॰) १ पवन । हवा । २ श्राग्नि ३ सृग। १ इन्द्र का यञ्ज । सूर्य का मग्डल । (स्तीर्॰) नदी । चरमा ।

सृप् ( धा॰ प॰ ) [सर्पति, सृप्त] १ रॅंगना । सरकना । फिसलना । धीरे धीरे रॅंगना । २ जाना । चलना ।

सृपाटः ( पु॰ ) माप विशेप।

सृपाटिका (सी॰) पत्ती की चेंच।

सृपाटी ( स्वी॰ ) माप विशेष ।

सृप्रः ( पु॰ ) चन्द्रमा ।

सम् । (धा॰ प॰) [सर्भति, संभति] घायल संभ् । करना। चोटिल करना। वध करना। सम्भू

सृमर (वि॰) [ स्त्री॰—सृमरी ] गमन करने वाला। जाने वाला। समरः ( पु॰ ) मृग विशेष।

स्पृप् ( व॰ छ॰ ) १ पैदा किया हुया। सिरजा हुया। २ उटे़ला हुया। ३ त्यागा हुया। छोड़ा हुया। ४ विदा किया हुया। विसर्जन किया हुया। वरखारत किया हुया। निकाला हुया। ६ दर्याप्रत किया हुया। निरिचत किया हुया। ७ जुड़ा हुया। मिलाया हुया। = ध्रधिक। विपुत्त। प्रसंद्य। ६ भृषित।

सृष्टिः ( खी॰ ) १ रचना । २ संसार की रचना । ३ प्रकृति । ४ छुटकारा । ४ दान । ६ गुण का श्रक्तिया । सगुणता । ७ निर्गुणता ।—कर्तृ, ( पु॰ ) सृष्टिकर्ता ।

स् (धा॰ प॰) [स्रगाति ] घायल करना । वध करना ।

सेक् (धा॰ ग्रा॰) [ सेकते ] जाना। चलना।
सेकः (पु॰) १ पानी छिड़कना। सिंचन। पेढ़ों को
सींचना। २ प्रेरण। स्याग। ३वीर्यपात। ४ नैवेदा।
चड़ौर्ता।—पार्च, (न०) वह बरतन जिससे
छिड़काव किया जाय। २ बाल्टी। डोल।

सेकिमं ( न॰ ) मूली । सलगम।

मेक्तृ ( वि॰ ) [ क्षी॰—सेक्त्री ] १ छिदकने वाला। ( पु॰ ) छिदकाय करने वाला। २ पति । स्वाविंद।

सेक्त्रं (न०) ढोलची। पानी छिड़कने का पात्र।

सेचकं (वि॰) [छी॰—सेचिका] सेंचन करने वाला। जल छिड़कने वाला।

सेचकः ( पु॰ ) वादल।

सेचनं (न०) १ सिंचन । पानी का छिड़काव। सींचना। २ डोलची। बाल्टी।—घटः, (पु०) जलघट। जल का घड़ा।

सेचनी (सी॰) वाल्टी। ढोलची।

सेटुः ( पु॰ ) १ तरवृज़ । २ ककड़ी।

सेतिका (स्त्री॰) श्रयोध्या का नाम।

सेतुः (पु॰) १ टीला। बांध।२ पुन।सेतु। १ भूसीमा।४ घाटी।सङ्कीर्णं मार्ग। १ सीमा। इद। ६ प्रतिबन्धक । किसी भी प्रकार की रोक या रुकावट । ७ निर्दिष्ट या निर्द्धारित नियम या विधि । द प्रयाव । श्रोङ्कार । [ यथा कालिका-पुरायोः—

भंत्राणां प्रणयः सेतुस्तत्सेतुः प्रणयः स्प्ततः। स्रवस्यनाङ्कृतं पूर्वं परंस्ताञ्च विदीर्यते ॥

— वंधः, (पु॰) १ पुल की बनावट । २ श्रीराम चन्द्र जी का बनवाया इतिहासप्रसिद्ध पुल । — मेदिन, (बि॰) रुकावट का तोड़ने वाला । रुकावट दूर करने वाला । (पु॰) दन्ती नामक वृत्त ।

सेतुकः ( पु० ) १ वाँघ । पुल । २ दर्रा । सेत्रं ( न० ) बन्धन । वेडी ।

सेदिवस् (वि॰) [ छी॰—सेदुषी ] उपवेशित । वैठा हुन्रा।

सेन (वि०) वह जिसका कोई प्रभु है।।

सेना (स्त्री०) १ फीज। वाहिनी । २ सेना की श्रिधिष्ठात्री देवी कार्तिकेय की पत्नी बतलाई जाती है। - अग्रं, (न०) सेना का वह दल जो श्रागे चलता है। - चरः, (पु०) १ सिपाही । २ श्रनुयायी । श्रनुचरवर्ग ।--निवेशः, (पु०) सेना की छावनी । सैन्यशिखर । — निवेशनी, (स्त्री॰) १ सेनानायक । २ कार्तिकेय का नाम ।-परिच्छद, (वि०) सेना से घिरा हुआ। —पृष्ठं, (न०) सेना का पिछला भाग। —भङ्गः, ( पु॰ ) सेना के तितर वितर कर भगा देना।—मुखं, (न०) १ सेना का एक दल । २ विशेप कर वह दल, जिसमें ३ हाथी, ३ रथ, ६ घेाड़े, श्रीर पन्द्रह पैदल सिपाही होते हैं। ३ नगर द्वार के सामने का मिट्टी का टीला या धुस्स ।-यागः, (पु॰) सेना की सजावट। —रद्गः, ( पु॰ ) पहरेदार । पहरुत्रा ।

सेफ: ( पु॰ ) लिङ । पुरुप की जनमेन्द्रिय । सेमंती } ( खी॰ ) सफेद गुलाव विशेष । सेमन्ती } ( पी॰ ) क्षेद्र गुलाव विशेष । सेर: ( पु॰ ) १६ छुटाँक का एक सेर । सेराहः ( पु॰ ) दूधिया सफेद रङ्ग का घेाड़ा । सेरु ( वि॰ ) बांधने वाला ।

सेल ( धा॰ प॰ ) [ सेलिति ] जाना । चलना ।

सेव् (धा० था०) [सेवते, सेवित ] १ परिचय करना। सेवा करना। २ पीछा करना। पिछ्याना। श्रनुगमन करना। १ इस्तेमाल करना । उपयोग करना। ४ मैथुन करना। १ सम्पादन करना। ६ वसना। रहना। ७ रखवाली करना। चमा करना।

सेव देखा सेवन।

सेवक (वि॰) १ सेवा करने वाला । ग्रर्घा करने वाला । २ श्रनुगमन करने वाला । ३ परतन्त्र । पराधीन ।

सेवकः (पु०) १ नौकर । चाकर । २ भक्त । श्रारा-धना करने वाला । ६ दर्जी । सीने वाला । ४ वारा ।

सेवनं (न०) १ सेवा करने की किया । सेवकाई।
२ इस्तेमाल करने की किया। काम में जाने की
किया। ३ स्त्रीमैथुन करने की किया। ४ सीना।
सीने का काम। ६ बीरा।

सेवा ( छी॰ ) १ सेवकाई । पराधीनता । २ पुजन । अर्चा । ३ अनुराग । अनुरक्ति । ४ उपयोग । ४ आसरा । ६ चापलुसी । ठकुरसुहाती । —धर्मः, ( पु॰ ) सेवकाई करने का कर्त्तन्य ।

सेवि (न०) १ बेर या बेरी का फल। २ सेवक।

सेवित (व० छ०) १ सेवन किया हुआ। सेवकाई किया हुआ। २ श्रनुमान किया हुआ। श्रभ्यास किया हुआ। ३ श्रासरा लिया हुआ। ४ उपभाग किया हुआ। काम में लाया हुआ।

सेवितं (न०) १ वदरी फला वैर । २ सेव ।

सेवितृ ( ए० ) श्रनुचर । पराधीन ।

सेनिन् (वि॰) १ सेवा करने वाला। पूजा करने वाला। २ श्रभ्यास करने वाला । काम में लाने वाला। ३ वसने वाला। रहने वाला । (पु॰) नौकर। श्रनुचर।

```
सेव्य (वि॰) १ सेवा के लायक। २ नौकर रखने
    जायक । ३ उपभाग करने लायक । ४ रखवाली
    करने लायक।
सेव्यं (न॰) एक प्रकार की जद । —सेवकी,
    (पु॰) मालिक श्रीर नौकर।
सेन्यः ( पु॰ ) १ स्वामी । श्ररवत्य वृत्त ।
सै ( धा॰ प॰ ) [सायति ] खराव कर डालना।
    नाश कर ढालना।
सैंह ( वि॰ ) | ची॰—सैंही ] सिंह सम्यन्धी।
सैंहल ( वि॰ ) सिंहल  हीप सम्यन्धी । लंका में
    उत्पन्न ।
सेंहिकः }। ( पु॰ ) राहु का नामान्तर ।
सेंहिकेयः }
सैकत (वि॰) [ स्री : —सैकती ] १ रेतीला । २
    रेतीली जमीन वाला।
सैकतं ( न० ) १रेतीला तट। २ वह द्वीप जिसके तट
    पर रेत या बालू हो । ३ तट । किनारा !-इएं,
    ( न० ) श्रदरक । श्रादी।
सेकितिक (वि॰) [ छी॰—सेकितिकी ] १
    वलुहा तट का । २ सन्देह जीविन ।
सेकितिक ( न० ) गंडा जो गत्ते या कलाई में वाँघा
    जाता है।
सैकितिकः ( पु॰ ) १ संन्यासी । साधु । २ तपस्वी ।
सेद्धांतिकः ) ( पु॰ ) १ सिद्धान्त सम्बन्धी । २
सेद्धान्तिकः ) यथार्थं सस्य जानने वाला ।
सैनापत्यं ( न॰ ) सेनानायकत्व । सेनापतिस्व ।
सैनिक (वि॰) [ची॰—सैनिकी ] १ सेना
    सम्बन्धी । २ फीजी । जंगी ।
सैनिकः ( ५०) १ सिपाही । योद्धा । सन्तरी । सेना
    जो युद्ध के लिए सजा कर खड़ी की गई हो।
सेंधव ) ( वि॰ ) [स्री॰—सैन्धवी ] १ सिन्ध देश
सैन्धव र् में उत्पन्न हुँगा। २ सिन्धु नदी सम्बन्धी।
    ३ नदी में उत्पन्न । ४ सामुद्रिक । समुद्र सम्बन्धी।
सेंधवः ) ( पु० ) १ घेाड़ा, विशेष कर सिन्ध देश
सैन्धवः ∫ का। २ एक ऋषि का नाम । ३ एक देश
    कानाम।
```

```
सेंधवः ( ५०) }
                     संधा निमक।
सेंधवं (न॰)
सेंधवाः ) ( पु॰ वहु॰ ) सिन्धु देशवासी लोग ।
सेन्धवाः ) —धनः ( पु॰ ) निमक का ढेला ।
      —शिला ( खी॰ ) सँधानिमक ।
सेंधवक ( वि॰ ) [ छी॰—लेंधवकी ] सैन्धव
     सम्बन्धी ।
सुंधवकः २ ( पु॰ ) सिन्धु देश का एक विपत्तिप्रस्त
सेन्धवकः श्रादमी ।
र्सेंघी } ( स्ती॰ ) मदिरा विशेष ।
सैन्घी }
सेन्यः ( पु॰ ) १ सैनिक । योदा । २ रचक । संतरी ।
      पहरेदार ।
सेन्यं ( न० ) सेना । फैाज ।
सेमंतिकं }
सेमन्तिकं } ( न॰ ) ईंगुर । सेंदुर ।
सेरंब्री (सी॰))
सेर्न्ब्री (ग्री॰)( १ नीच जाति की चाकरानी।
मेरिंघः ( ५० )
                        २ वर्णसङ्गर जाति।
सेरिन्धः ( ५० ) ]
सेरंब्री (स्त्री॰)) १ श्रम्तःपुर में काम करने वाली
सेरम्ब्री (स्त्री॰) (दासी जिसकी उत्पत्ति वर्णसङ्कर
सेरिब्री (स्त्री॰) (जाति विशेष में हुई हो। २
सेरिन्ब्री (स्त्री॰) दूसरे के घर में रहने वाली
     स्वाधीन शिल्पकारियी स्त्री। ६द्रौपदी का वह नाम
     जो उसने श्रज्ञातवास के समय रखा था।
सेरिक (वि॰) [ ह्यी॰—सेरिकी ] १ हल सम्बन्धी ।
     २ सीर वाला।
सैरिकः ( पु ) १ हल का वैल । २ हलवाहा ।
सेरिभः ( ५० ) १ मैसा । २ स्वर्ग ।
सेवाल देखा शेवाल।
सैसक (वि॰) [स्री॰—सैसकी ] सीसा नामक
     धातु का ।
सो (धा०प०) [स्यतिः—सित ] १ वध करना ।
     नष्ट करना। २ समाप्त करना। पूर्ण करना।
```

सेाढ (व॰ इ॰ ) वहन किया हुन्ना। सहन किया हुन्ना।

साह्व (वि॰) [स्त्री॰—साद्री ] १ धीरजवान । सहिष्णु । २ शक्तिमान । योग्य ।

सोत्क ) (वि०) १ उरसुक । श्रस्रन्त उत्सुक । सोत्कंठ ) २ सेदजनक । ३ शोकान्वित । सोत्कग्रठ

सात्प्रास (वि॰) १ श्रस्यधिक । २ बहुत वदाया हुश्रा । श्रतिशयोक्त । ३ व्यङ्गयपृर्ण । कटाचयुक्त । व्याजस्तुतियुक्त ।

सेात्रासः ( पु॰ ) ग्रदृहास ।

सेात्त्रासः ( पु॰ ) ) न्यङ्गयपूर्णे श्रतिशयोक्ति । सेात्प्रासं ( न॰ ) ∮ न्याजस्तुति ।

सात्सव (वि॰) हर्पवर्द्धक । ग्रानन्दवर्द्धक ।

सात्साह (वि॰) उत्साहपूर्वक।

सात्सुक (वि०) खेदपूर्ण। शोकान्वित।

सेात्सेध (वि॰) उन्नत । उठा हुन्रा । ऊँचा । लम्बा ।

साद्र (वि॰) एक उदर या पेट से उत्पन्न।

सादरः ( पु॰ ) सहोदर भाई।

सादरा (स्त्री०) सगी वहिन।

साद्र्यः ( ५० ) सहादर आता ।

सेाद्योग ( वि॰ ) मिहनती । परिश्रमी । श्रध्यवसायी।

सोद्वेग (वि॰) १ उरसुक । उरकिएठत । सशङ्कित । २ शोकान्त्रित ।

से। द्वेगं ( न० ) उत्सुकता पूर्वक ।

सानहः ( ५० ) लहसुन ।

सान्माद् (वि॰) पागल । सिड़ी । सनकी ।

से(मकरगा (वि॰) वह जिसके पास अपेचित समस्त श्रोजार या सामान हो।

सापद्रव (वि॰) उपद्रवों सहित । उपद्रव युक्त ।

सापध (वि॰) धूर्त । कपटी । धोखेवाज़ ।

से।पधि (वि॰) कपटी। धूर्त ।

से।पप्तद (वि॰) १ किसी वड़े सङ्घट में पड़ा हुआ। २ शत्रुओं से आकान्त ।३ अस्त । जैसे चन्द्र श्रीर सर्य अस्त होते हैं। सेापरोध (वि॰) १ अवरुद्ध । २ धनुगृहीत । सेापरोधं (अञ्चया०) प्रतिष्ठासहित ।

से।पसर्ग (वि॰) १ किसी वड़ी मुसीवत या सङ्घट में पड़ा हुग्रा। २ भावी श्रमङ्गल सूचक। १ किसी भूत प्रेत द्वारा श्रावेशित। ४ व्याकरण में उपसर्ग सहिरा।

सेापहास (वि॰) १ न्यङम्यपूर्ण । घृणान्यक्षक हास्य युक्त ।

सें।पाकः ( पु॰ ) पतित जाति का श्रादमी।

सेापाधि ) (वि॰) [ छी॰—सेापाधिकी ] सेापाधिक ) १ उपाधि सहित । २ विशेष उपाधि सहित ।

सेापानं (न०) सिड्ढो। सीड़ी । जीना।—पंक्तिः, (छी०)—पथः, (पु०)—पद्धतिः, (छी०) —परम्परा, (छी०)—मार्गः, (पु०) जीना। नसैनी। सीड़ी।

सामः ( पु॰ ) १ एक लता जिसका रस यज्ञ के काम में त्राता है। र से। मवल्ली का रस । ३ अमृत। ४ चन्द्रमा। १ किरण। ६ कपूर। ७ जल। म पवन । वायु । ६ कुबेर का नाम । १० शिव का नाम । ११ मन का नाम। १२ किसी समासान्त शब्द के अन्त में आने पर इसका अथे होता है— मुख्य, प्रधान, सर्वोत्तम । यथा नृसे(म ] —ग्रमिषवः, ( पु॰ ) सेामरस का निकालना । सें। (न०) १ काँजी । २ श्राकाश ।—श्रहः, पु॰) सोमवार ।--श्राख्यं, ( न॰ ) लाल कसल । — ईश्वरः, ( पु॰ ) शिवजी का एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि ।—उद्भवा, (स्त्री०) प्रसिद्ध नदी नर्भदा का नाम ।-कान्तः, ( ५० ) चन्द्रकान्तमिण । — त्तयः, (पु॰) चन्द्र की कला का हास ।—ग्रहः, (पु॰) वह पात्र जिसमें से।मरस एकन्नित किया जाय।--ज, (वि॰) चन्द्रमा से उत्पन्न । — जः, (पु॰) बुधग्रह ।---जं, ( न० ) दूध ।---धारा,( स्त्री० ) ग्राकाश । श्रासमान ।—नाथः, ( पु॰ )शिव-जी के द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में से एक। सोमनाथ नामक प्रभासचेत्र में स्थान विशेष ।---प,

- पा, (वि॰) १ से।मरस पीने वाला । २ से।म याग करने वाला । ३ पितृगण विशेष ।--पितः, ( ५० ) इन्द्र का नामान्तर ।--पाथिन्,--पीथिन्, ( पु॰ ) सोम रस पीने वाला ।--पुत्रः, —भूः,—सुतः, ( पु॰ ) वुघ का नाम। —प्रवाकः, (पु॰) श्रोत्रिय को सोमयाग के लिए नियुक्त करवे का श्रधिकार श्राप्त मनुष्य। —पुत्रः,--भूः -सुतः, (पु॰) वुध का नामान्तर —चंधुः, ( पु॰ ) सफेद कमल । कमोदिनी ।--यानिः, ( पु॰ ) पीत सुगन्ध वाला चन्दन ।-रोगः, ( ९० ) स्त्रियों का रोग विशेष।—लता,—वल्लरी, (खी०) १ सोम-बल्जी। २ गोदावरी नदी का नाम।--वंशः, ( पु॰ ) सामवंशी चत्रिय राजायों की वह शाखा जो बुध से चली।—वारः,—वासरः ( ५० ) सोमवार ।—विकथिन, ( पु॰ )। योमवल्ली का विक्रेता।—बृद्धः,—सारः, (पु॰) सफेद खदिर का पेट ।—शकला, (स्ती०) ककड़ी विशेष । — संज्ञं, ( न० ) कपूर । — सद, ( पु० ) पितृगण विशेष।—सिन्धुः, ( पु॰ ) विष्णु।— सुत्, ( पु॰ ) सामरस चुत्राने वाला — सुता ( छी॰ ) नर्मदा नदी।--सूत्रं, ( न॰ ) शिव-लिङ्ग के श्रभिपेक का जल निकालने की नाली।

सेामन् (पु॰) चन्द्रमा।
सेामिन् (वि॰) [ छी॰--सेामिनी ] सेाम याग।
—(पु॰) सेाम याग करने वाला।
सेाम्य (वि॰) १ सेाम के येाग्य। २ सेाम चढ़ाने
वाला। ३ सेाम की शक्त का। ४ मुलायम।
केामल।

सेाहलुंग्डः (पु॰)) सेाहलुंग्डः (पु॰) ( रत्तेपवाक्य । व्यङ्ग्योक्ति । सेाहलुंग्डनं (न॰) ( परिहास । उपहास । सेाहलुंग्डनं (न॰)

सोप्सन् (वि॰) १ उप्स । २ ध्वनिपूर्वक स्पष्ट उच्चा-रित । (पु॰) स्पष्ट उचारस ।

सौकर (वि॰) [स्नी॰—सौकरी] ग्रूकर का। सौकर्य (न॰) १ ग्रूकरपन। २ सहजता। सरजत्व। ६ सम्भावना । ४ निपुणता । पटुता । किसी भेाज्य पदार्थ या दवाई की सहज बनाने की तरकीय । सौकुमार्थ (न०) १ केामलता । सुकुमारता । २ जवानी ।

सोंच्म्यं (न॰) सूचमता । मिहीनपन ।

सौखशायनिकः (पु॰) वह पुरुव जे। किसी श्रन्य पुरुव से सुख पूर्वक सोने का प्रश्न करे।

सोंखलुप्तिकः ( पु॰ ) १ वह पुरुष जो किसी श्रन्य पुरुष से सुखपूर्वक सोने का प्रश्न करें । २ वंदी-जन जो राजा या श्रन्य किसी महान् पुरुष के। गान गाकर श्रीर वाजे वजाकर जगावें ।

सोखिक ) (वि॰ ) [ खी॰—सोखिकी ] सोखीय ) (वि॰ ) [ खी॰—सोखीयी ] सुख संबन्धी । सुखी ।

स्तोरवर्ष ( न॰ ) श्रानन्द । हर्ष । सन्ते।प । स्तोनतः ( पु॰ ) सुगत या द्यध देव का श्रनुयायी । स्तोगतिकः ( पु॰ ) १ बौद्ध । २ बौद्धभिन्नक । ३ नास्तिक । पाखरुढी ।

सौगतिकं (न०) श्रविश्वास । नास्तिकता । सोगंध्र ) (वि०) [क्षी०—सौगंध्री ] मधुर सोगन्ध्र ) सुगन्ध युक्त ।

सोगंधं । ( न० ) १ मधुर खुशवृपन । सुगन्धि । २ सोगन्धं ∫ सुगन्ध युक्त घास विशेष ।

सोगंधिक ) [ खी॰—सोगन्धिका, सोगन्धिकी] सोगन्धिक ) ( वि॰ ) मधुर सुगन्धि वाला। ख्रावृ-दार।

सोगंधिकं ) (न०) १ सफेद कमल । २ नील सोगन्धिकम् ) कमल । कच्य नामक ख्राब्दार नुसा विशेष । ३ चुन्नी । लाल ।

सौर्गाधिकः ) (पु॰) १ गन्धी । इत्रक्रीश । सौगन्धिकः ) २ गन्धक ।

सौगंध्यं ) ( न॰ ) महक या सुगन्धि की मधुरता । सौगन्ध्यं ) खूशव ।

सौचिः } (पु॰) दर्ज़ी। सौचिकः

सौजन्यं (न॰) १ नेकी । भलाई । भद्रता ।

```
२ उदारता । ३ कृपालुता । दयालुता । ४ मैत्री ।
    प्रेम ।
सौडी (स्त्री॰) पीपरामूल ।
सौतिः ( पु॰ ) कर्ण का नामान्तर ।
सौत्य ( न० ) सारथीपन ।
सौत्र (वि॰ ) [ छी०—सै।त्री ] १ सृतसम्बन्धी ।
    २ सूत्र में वर्णित धातु।
सीत्रः ( पु॰ ) १ वाह्मण । २ भ्वादि ख्रादि दशगण
    में होने वालों से भिन्न केवल सूत्र में वर्णित
सौत्रांत्रिकाः ) ( पु॰ बहु॰ ) सौगत नाम की बौध
सौत्रान्त्रिक्ताः ) धर्म की शाखा विशेष ।
सौत्रामग्री (स्त्री॰) पूर्वदिशा।
सौदर्य (न०) भाईपना।
सौदामनी (छी॰))
सौदामिनी (छी॰)} विजली। विद्युत।
सौदास्री (छी॰)
सौदायिक (वि॰) [ स्त्री॰-सौदायिकी ] वह
    सम्पत्ति जो किसी छी का विवाह के समय दी
    जाय श्रीर जेा उसीकी है। जाय ।
सौदायिकं (न०) खीधन जा उसे विवाह के समय
    मिला हो।
सौध (वि०) [स्री०—सौधी] १ श्रमृत सम्बन्धी।
    श्रमृत रखने वाला । २ प्लास्टर वाला । श्रस्तर-
    कारी किया हुआ। -- कारः, (पु०) मैमार।
    राज । थवई । ग्रस्तरकारी करने वाला ।--वासः,
     ( पु॰ ) राजसी भवन । महल जैसा मकान ।
सौधं (न०) १ सफेदी से पुता हुआ भवन ।
    विशाल भवन । राजप्रासाद । ३ चाँदी।
     ४ दूधिया पत्थर।
सौन (वि॰) [स्त्री॰-सौनी] कसाईपन या
     कसाई खाने से सम्बन्ध रखने वाला।—ध्यस्य,
     (न०) धेार शत्रुता।
सौनं ( न॰ ) कसाई के घर का माँस।
```

सौनिकः ( ५० ) कसाई ।

सौनदं ( न॰ ) वलराम का मूसल ।

```
सौनंदिन् )
सानन्दिन् )
            ( पु॰ ) वलराम का नामान्तर।
सौंदर्थ } ( न॰ ) सुन्दरता । मनेाहरता ।
सौन्दर्थ }
सौपर्गा (न०) १ सोंठ। २ पन्ना।
सौपर्णेयः (पु॰) गहड़ जी।
सौप्तिक (वि०) [स्त्री० – सौप्तिकी] १ निदा
     सम्बन्धी । निद्राजनक । प्रस्वापन । —पर्वन्
     ( न० ) महाभारत का दसवां पर्व ।-- चधः,
     ( पु॰ ) पायडवों के शिविर में सोते हुए लोगों
    का श्रश्वरथामा द्वारा हत्या कृत्य ।
सौतिकं ( न॰ ) १ रात्रि के समय का श्राक्रमण । २
    वह श्राक्रमण जो रात के समय सोते लोगों पर
    किया जाय।
सौबतः ( पु॰ ) शङ्गिन का नामान्तर ।
स्ौबली ) (स्त्री॰) गान्धारी या दुर्योधन की माता
सौबलेयी र्का नाम।
सोमं (न०) हरिश्रन्द्र की नगरी का नाम, जिसके
    विषय में कहा जाता है कि, वह अन्तरित्त में लटक
    रही है।
सौभगं (न०) १ सौभाग्य । २ समृद्धि । धन-
    दौलत ।
स्ग्रेमद्रः । ( ५० ) सुभद्रा के ५त्र श्रमिमन्यु का
सौभद्रेयः 🕽 नामान्तर ।
सौभागिनेयः ( पु॰ ) किसी भाग्यवन्ती का पुत्र ।
सौभाग्यं ( न० ) १ अच्छा भाग्य । अच्छी किस्मत ।
    सुगमता । २ शुभत्व । कल्याण्त्व । ३ सौन्दर्य ।
    मनोहरता । ४ गरिमा । महत्व । ४ सौभाग्यपन ।
     ६ बधाई। मुवारकवादी ७ ईंगुर। सेंदूर। 🖛
    सुहागा।—चिह्न', ( न० ) १ सौभाग्य का या
    हर्प का लच्या जैसे रोरी का माथेपर तिलक। २
    सौभाग्यवती होने के चिह्न । यथा हाथों की
    चूढ़ियाँ, मांग का सेंदुर, पैरों के विद्युशा।—तन्तुः,
    (पु०) वह डोरा जो वर के गले में विवाह के
    दिनों में डाला जाता है। मंगलसूत्र। - तृतीया
    (स्त्री॰) भाद्र शुक्त तृतीया।
```

सौभाग्यवत् (वि॰) सौभाग्यवान । ग्रुभ । सौभाग्यवती (स्त्री॰) विवाहित स्त्री जिसका पति जीवित है ।

सौभिकः ( ५० ) मदारी।

सौम्रात्रं (न०) भ्रातृभाव।

सौमनस (वि॰) [स्त्री॰—सौमनसा या सौमनसी ] १ मनोनुकूल । मनप्रसन्नकारक । २ फूल सम्बन्धी । फूलों का ।

सौमनसं ( न॰ ) १ कृपानुता । दयानुता । परिहतैषिता । २ श्रानन्द । सन्तोष ।

सौमनसा ( स्त्री॰ ) कायफल का बाहिरी छिलका । सौमनस्यं (तृ॰) १ मन का सन्तोष । श्रानन्द । हर्प । २ श्राद्ध के समय ब्राह्मण को दीगई पुष्पों की भेंट ।

सैामनस्यायनी ( स्त्री॰ ) मालती लता के पुष्प ।

सौभायनः ( न० ) बुद्धदेव का नामान्तर ।

सौमिक (वि॰) [स्ती॰—सौमिकी ] १ सोमरस से (यज्ञ) किया हुआ।सोमरस सम्बन्धी । २ चन्द्रमा सम्बन्धी।चान्द्रमस।

सौमित्रः } ( पु॰ ) लक्ष्मण का नामान्तर । सौमित्रिः }

सौमिछः ( पु॰ ) एक नाटककार जो कालिदास के पूर्व हुए थे।

सौमेश्रिकः ( ५० ) ऋषि । मुनि । त्रलौकिक बुद्धि-सम्पन्न ।

सोमेरुक (वि॰) [छी॰—सोमेरुकी] सुमेरु-सम्बन्धी। सुमेरु से निकला हुआ।

सौमेरकं ( न० ) सुवर्ण । सोना ।

सौम्य (वि॰) [ स्त्री॰ —सौम्या या सौम्यी ] १ चन्द्रमा सम्बन्धी । चन्द्रमा का । २ सोम सम्बन्धी । ६ सुन्दर । मनोहर । त्रिय । ४ मुलायम । कोमल । ४ श्रुभ ।

सौम्यः (पु॰) १ बुध ग्रह का नाम । २ ब्राह्मण को सम्बोधित करने के लिये उपयुक्त सम्बोधनात्मक शब्द । ३ ब्राह्मण । ४ गुलर का वृत्त । ४ खून की वह दशा जो लाल होने के पूर्व होती है। ६ ग्रन्न का वह रस जो उसके जीर्ण होने पर उदर में बनता है। ७ भूगोल के नवखंडों में से एक का नाम। (पु॰ वहु॰) १ पितृगण विशेष। २ तारागण विशेष।—उपचारः, (पु॰) शान्त उपचार। म ग्रहः, (पु॰) ज्योतिष में चन्द्र-बुध-गुरु-गुरुक्ष ग्रुभग्रह।—धातुः, (पु॰) श्रुधवार। कफ। -वारः,— डासरः, (पु॰) बुधवार।

सीर (वि॰) [ छी॰ —सौरी ] १ सूर्य सम्बन्धी । सौर्य । २ सूर्य को छर्पित । ६ देवी । स्वर्गीय । ४ शराब या मदिरा सम्बन्धी ।—नक्तं (न॰) व्रत विशेष।—लोकः, (पु॰) सूर्यकोक ।

सौरं ( न॰ ) सूर्य सूक्त प्रश्नीत् ऋग्वेद के उन मंत्रों का संग्रह जो सूर्य सम्बन्धी है।

सोरः (पु॰) १ सूर्योपासक । २ शनिग्रह । ६ सौर्य-मास । वह मास जिसकी गणना संक्रान्ति से हो । ४ सौर्य दिवस । १ तुम्बुरु नामक पौधा ।

सौरथः ( पु॰ ) योद्धा । वीर । भट ।

सौरम (वि॰) [ स्ती॰—सौरभी ] खूशबृदार । सुगन्धि युक्त।

सौरभं (न०) १ खूशवृ । सुगन्धि । केसर । कुङ्कुम । सौरभेय (नि०) [ छी०—सौरभेयी ] सुरभी सम्बन्धी ।

सौरभेयः ( पु॰ ) वैल । वृषभ ।

सौरभी } (क्षी॰) १ गौ। २ सुरभी गौ।

स्तोर्भ्यं (न०) १ महक । ख्रावृ । २ लावण्य । सौन्दर्य । ३ श्रच्छा चालचलन । सुकीर्ति । गौरव । नामवरी ।

सोरसेयः ( पु॰ ) स्कन्ध । कार्तिकेय ।

सीरसैंधःः ) (वि॰) [क्षी॰—सौरसैन्धःवी] सीरसैन्धव ) श्राकाश गंगा सम्बन्धी ।

सौरसैंधवः } ( पु॰ ) सूर्य का घोड़ा। सौरसैन्धवः }

सौराउयं ( न॰ ) श्रव्छा राज्य । सुशासन ।

सौराष्ट्र (वि॰) [ खी॰—सौराष्ट्री या सौराष्ट्र ] सं० श॰ कौ०—११६

सुराष्ट्र ( अर्थात् सूरत नगर ) सम्बन्धी या वहाँ से सौराष्ट्रः ( ५० ) सुराष्ट्र देश । सुरत प्रान्त । ( पु॰वहु॰ ) सौराष्ट्र देश के श्रधिवासी। सौराष्ट्र' (न०) पीतल। फूल। काँसा। सौराष्ट्रिकं ( न॰ ) विप विशेप। सौराष्ट्रिकः ( ५० ) फूल या काँसा जैसी धातु विशेप। सौरिः ( पु॰ ) १ शनिग्रह । २ श्रसन नामक वृत्त । —रत्नं, ( न० ) पुखराज । याकृत । सौरिक (वि॰) [स्त्री॰—सौरिकी] १ स्वर्गीय । २ मादक । नशीला । ३ मदिरा पर जगने वाला (कर या महसूल) सौरिकः ( ५० ) १ शनिग्रह । २ स्वर्ग । ६ शराव बेंचने वाला । कलवार । सौरी ( स्त्री॰ ) सूर्य की पत्नी । सौरीय (वि॰) [स्री॰—सौरीयी] १ सौर्य। २ सूर्य के लिये उपयुक्त या सूर्य के येग्य । सौर्य (वि॰) [जी०—सौर्यी] सूर्य सम्बन्धी । सूर्य का। सौलभ्यं (न०) सुलभता । सहज में प्राप्तव्य । २ सहजरव । सौं िवकः ( ५० ) तांत्रे का काम करने वाला । सौव (वि॰)[ छी॰—सौवी] १ अपनी निज की सम्पत्ति सम्बन्धी । २ स्वर्गीय या स्वर्गं का । सौवं ( न॰ ) श्रादेश । श्रनुशासनपत्र । सौवप्रामिक ( वि॰ ) [ स्री॰ - सौवप्रामिकी ] श्रपने निज के ग्राम का । सौवर (वि॰) [ छी॰—सौवरो ] ध्वनि या किसी राग सम्बन्धी । सोवर्चल (वि॰) [स्री॰—सोवर्चली] सुवर्चल नामक देश का या उस देश से निकला हुआ। सौचर्चतं ( न० ) १ सज्जीखार । २ लवण विशेष । सौवर्ण (वि॰) [ छी॰—सौवर्णी-] १ सुनहला

२ तौल विशेष।

सौवस्तिक (वि॰) [स्री॰-गौवस्तिकी] ग्राशी-र्वादात्मक । सौवस्तिकः ( पु॰ ) कुनपुरोहित । सौवाध्यायिक (वि॰)[ छी॰ -- सौवाध्यायिकी] स्वाध्याय का । स्वाध्याय से सम्बन्ध रखने वाला । सोवास्तव (वि॰)[स्ती॰-सोवास्तवी] प्रच्छी जगह चाला । ख़्वसूरती से स्थापित । सौविदः े ( ५० ) ज़नानखाने का श्रनुचर या सौविद्दल्लः चिकर । सौबीरं (न०) १ बद्रीफल । २ सुर्मा। ३ खट्टी कॉंजी। सौवीर: ( पु॰ ) एक प्रदेश का नाम श्रीर वहाँ के श्रधिवासी ।—श्रंजनं, ( न० ) सुर्मा या काजल । सौवीरकं ( न॰ ) जवा के श्राटे की खट्टी कॉंजी। सौवीरकः ( पु॰ ) १ वदरी का फल । २ सुवीर का वासी। ३ जयद्रथ का नाम। सोवीर्य (न॰) वड़ी शूरवीरता या पराक्रम । सौशीरुपं ( न॰ ) श्रन्छा स्वभाव । श्रन्छा चलन । सौश्रवसं ( न॰ ) प्रसिद्धि । प्रख्याति । सौष्ठवं ( न॰ ) १ उत्तमता । नेकी । भलमनसाहत । २ सौन्दर्य । उरकृष्टतर सौन्दर्य । ३ पटुता। चातुर्य। ४ श्राधिक्य । १ हल्कापन । सौस्नातिकः (पु॰) वह जो किसी अन्य से पूंछे कि उसका स्नान भली भाँति हुन्ना है या नहीं। सौहार्द् ( न॰ ) श्रन्छा हदय होने का भाव । मैत्री । सौहार्दः ( पु० ) मित्र का पुत्र । ( न० ) दोस्ती । प्यार । सौहित्यं ( न० ) १ सन्तोष । श्रघाना । २ परिपूर्णता । सम्पूर्णता । ३ मिहरवानी । दोस्तीपन । स्कंद् } ( धा० श्रा० ) [स्कन्दते, ] १ कूदना । २ स्कन्द् } उठाना । ६ उड़ेलना । वाहिर निकालना । स्कंद् ) (धा० प०) [स्कन्द्तिः, स्कन्न ] १ स्कन्द् ) कूदना। फर्लॉगना। २ उछ्जना। अपर को

उठना । इ गिरना । ऊपर से नीचे गिरना । ४ फ़्ट जाना । ४ नाश होना । समाप्त होता । ६ चुना । ७ वहना । निकल पड़ना ।

स्कंदः ) (पु॰) १ उद्याल । कुलांच । २ पारा । ३ स्कन्दः ) कार्तिकेय । ४ शिव । ४ शरीर । ६ राजा । ७ नदी तट । म चालाक श्राद्मी ।—पुराग्रां, (न॰) श्रष्टादश पुराग्रों में से एक ।—पष्टी, (स्त्री॰) चैत्र मास की शुक्ता ६ ।

स्कंदकः } (पु॰) १ कृदने वाला । २ सिपाही ।

स्कंद्नं ) ( न० ) १ निर्गमन । श्राय । यहाव । २ स्कन्द्गं ) डीलापन । रेचन । ३ गमन । चलन । ४ शोपन । सूख जाना । ४ शीतलोपचार से खून का यहना यंद करने की क्रिया ।

स्कंध् ) (धा॰ ड॰)[स्कन्ध्यति—स्कन्ध्यते] स्कन्ध्र् ) जमा करना । एकत्र करना ।

स्कंधः ) (पु०) १ कंधा। २ शरीर। ६ पेढ़ का स्कन्धः रेतना या धड़ । ४ पेड़ की ढाली या गुदा । १ मानवी ज्ञान का एक विभाग या शाखा । ( पुस्तक का ) श्रध्याय । परिच्छेद । पर्च । ७ फौज का एक दस्ता या टेाली। 🛱 टेाली। दलः समूह। ६ पाँच इन्द्रियाँ । १० सौगत सिद्धों में विज्ञानादि पाँच । वौद्धदर्शन में सांसारिक ज्ञान विशेष । ११ संग्राम । युद्ध । १२ राजा । १३ इकरार । कौल करार । १४ मार्ग | सदक | १४ बुद्धिमान या पढ़ा लिखा ग्रादमी। १६ कङ्क । बृहत् वक विशेष।---थ्रावारः, (पु॰ ) सेना या सेना का **ए**क विभाग । २ राजधानी । ३ शिविर । पढ़ाव ।---उपानेय, (वि०) वह जे। कंधों पर रख कर नेजाया जाय ।--उपानेयः, ( पु॰ ) एक प्रकार की सन्धि जिसमें शत्रु का वशिख स्वीकार करने का चिह्न स्वरूप शत्रु के सामने फल श्रन्न श्रादि की मेंट रखनी पड़ती है।—चापः, ( पु॰ ) बहँगी का वाँस। -- तरुः, (पु॰) नारियल का पेड़।--देशः, (पु०) कन्धा । – फलः, (पु०) १ नारियल का पेड़ । २ विल्व का वृत्त । इ गूलर का पेड़। --वन्धनः, ( पु० ) सुलफा नामक शाक ।—महत्तकः, ( पु॰ ) वगुला। वृँदीमार ।—रुहः, ( पु॰ ) श्रश्वतथ वृत्त ।-वाहः,—वाह्यः, (पु॰) वेगम ढोने वाला या लद्द् वेल ।—शाखा, (खी॰) मुख्य गुद्दा या ढाली ।—श्रृङ्गः, (पु॰) भेंसा ।— स्कन्धः, (पु॰) प्रत्येक कंधा।

स्कंधस् } (न०) १ कंधा। २ वृत्र का तना। स्कन्धस्

स्कंधिकः } ( पु॰ ) लहू येल। स्कन्धिकः

स्कंधिन् ) (वि॰) [ स्की॰—स्किन्धिनो ] १ स्कन्धिन् ) कंघों वाला । २ डालियों वाला । (पु॰) गृज । पेड़ । दरख़्त ।

स्कन्न (व॰ क़॰) १ नीचे गिरा हुया। नीचे उतरा हुया। २ वाहिर निकता हुया। चुया हुया। टपका हुया। ३ छिड़का हुया। ४ गया हुया। १ सुखा हुया।

स्कंभ् ) (धा॰ ग्रा॰।) [स्कंभते, स्क्भ्नाति ) १ स्कम्भ् ) रचना । सिरजना । २ रोकना । बाधा डालना ।

स्कंभः ) (पु॰) १ सहारा । रोक। थाम। २ स्कम्भः ) कील जिसके उत्पर कोई वस्तु घूमे। ३ परनहा।

स्कंभनं  $\left\{ \begin{array}{c} +\infty & +\infty \\ +\infty & +\infty \end{array} \right\}$  ( न॰ ) सहारा लगाने की किया।

स्कांद ) (वि॰)[स्री॰—स्कान्दी ] १ स्कन्द स्कान्द ) सम्बन्धी। २ शिव सम्बन्धी।

स्कंदं  $\{(\neg \circ) + (\neg \circ) \}$  स्कन्द पुराण ।

स्कु (धा॰ उ॰) [स्कुने।ति, स्कुनुते, स्कुनाति, स्कुनीते ] १ कृद कृद कर चलना। उछलना। २ उठाना। उपर करना। ३ डाँकना। छा जेना। ४ समीप जाना।

स्कुंद् } (धा० श्रा०) [स्कुन्द्ते ] १ कूदना । स्कुन्दुः } २ उठाना । ऊपर उठाना ।

स्कोटिका (स्त्री॰) पत्ती विशेष।

स्खद् (धा॰ धा॰) [स्खद्ते ] १ काटना । हकड़े हकड़े कर ढालना । २ नाश करना । ६ चोटिल करना । श्रनिष्ट करना । मार डालना । ४ भगा देना । पूर्ण रूप से परास्त करना । ५ थका ढालना । कष्ट देना । ६ इइ करना ।

स्खदनं (न०) १ काट झाँट । दुकड़े दुकड़े करने की किया। २ घायल करना। वध । कप्टप्रद। तंग करने की किया।

स्खल् (धा॰ प॰ ) [ स्खलिति, ] १ ठोकर खाना । ठोकर खाकर गिरना । फिसल पड़ना । २ लड़खड़ाना । हिलना दुलना । ६ श्राज्ञा का भंग किया जाना । ४ सत्पथ से श्रष्ट होना । १ उत्तेजित होना । ६ भूल करना । गृलती करना । ७ हकलाना । म चूकना । श्रसफल होना । ६ यृंद् यूंद कर गिरना । चूना । टपकना । १० जाना । ११ श्रष्टरय होना । १२ एकत्र करना । जमा करना ।

स्खलनं ( न॰ ) फिसलन । गिरन । पतन । २ लड़-खड़ाने की किया । ३ सत्पथ से अष्ट होना । भूल । चृक । ४ हताशा । श्रसफलता । श्रनुत्तीर्ग्यता । १ हकलापन । ६ चुवन । रिसन । टपकन । ७ पटकन । = रगड़न । परस्पर ताड़न ।

स्वितित ( व॰ कृ॰ ) १ ठेकर खाया हुया । फिसका हुया । २ गिरा हुया । ३ हिकता हुया । कॉॅंपता हुया । थरथराता हुया । १ नशे में चूर । १ हक्ताता हुया । ६ उत्तेजित । ६ घयदाया हुया । ७ भूक किये हुए । भूका हुया । म् चुया हुया । टपका हुया । ६ वाधा ढाका हुया । रोका हुया । १० परेशान । ११ प्रस्थानित । गया हुया ।

स्खिलितं ( न॰ ) १ पतन । गिरन । फिसलन । २ सत्पथ से श्रष्ट होना । ३ भूल । चुक । गृजती । ४ श्रपराध । दोप । पाप । गुनाह । ४ धेाला । विरवासघात । म चालाकी । चालवाजी ।

स्खुड्( घा० प० ) [ स्खुडति ] ढकना । छा लेना ।

स्तक् (धा॰ प॰) [स्तकिति ] १ वार बचाना। यपनी रचा करना। २ ढकेलना।

स्तन् ( घा॰ प॰ ) [स्तनिति, स्तनयित, स्तनयिते, स्तिनित ] १ शब्द करना। वजना। २ कराहना। ज़ोर ज़ोर से साँस लेना। १ गर्जना। दहाहना। स्तनः (पु॰) खी की छाती । २ छाती या किसी
जानवर का थन।—श्रंशुकं, (न॰) छाती या
सीना ढाकने का वख़।—श्रग्रः, (पु॰) चृंची की
धुंखी।—श्रम्तरं, (न॰) हृदय। दोनों स्तनों के
बीच का स्थान। २ स्तन पर का एक चिह्न जो
भावी वैधव्य का छोतक समका जाता है।—
श्राभोगं, (न॰) स्तनों की वृद्धि या बदाव।
२ छातियों या चृंचियों की गोलाहं। ३ वह पुरुप
जिसकी श्वियों जैसी बदी छातियाँ हों।—प,—
पा,—पायक,—पायिन्, (वि॰) दूध पीने
बाला। (बच्चा)—भरः, (पु॰) १ छातियों का
बोक। खियों जैसी छातियों वाला पुरुप।—
भवः, (पु॰) रितवन्ध विशेष।—मुखं,—
सुन्तं, (न॰) —िश्वाः, (स्ती॰) चृंची की
धुंडी।

स्तननं (न॰) १ प्रावाज । शोर गुल । २ दहादन । गर्जन । ३ फराहट । फराहने का शब्द । ४ ज़ीर ज़ीर से प्रीर जल्दी जल्दी सॉस बेना ।

स्तनंधय (वि०) झाती का दृध पीने वाला।

स्तनंधयः ( पु॰ ) पचा जो झाती का दूध पीता हो।

स्तनयित्तुः ( पु॰ ) १ गर्जन । दहाइन । वादलों की कडक । २ वादल । ३ विजनी । ४ वीमारी । मृत्यु । मौत । ६ तृण विशेष ।

स्तनित (व॰ छ॰) १ शब्दायमान । केालाहल करने याला । २ गरजने वाला । दहाइने वाला ।

स्तनितं (न॰) भ्वादलों की गरजन । २ दहाह । गर्ज । केलाहल । ६ ताली यजाने का शोरगुल ।

स्तन्यं ( न॰ ) माता का दूध।

स्तवकः ( पु॰ ) गुच्छा । गुलदस्ता ।

स्तन्ध (य॰ छ॰) १ रोका हुआ। २ सुन्न। लकवा का मारा हुआ। ३ गतिहीन । श्रचल । ४ दृढ़। कड़ा। कठोर। सद्भत । ४ हठी। ज़िही। ६ मोटा खरदरा।—कर्ग्य, (वि॰) कानों की छेदना।— रोमन्, (पु॰) शुक्तर।—लोचन, (वि॰) वे जिनके पलक न भपकें। स्तन्धतां (न०)) १ कड़ाई। कठोरता। कड़ापन। स्तन्धता (छी०) र्रे सख़्ती। २ दृढता। श्रचलता। ६ ३ सुन्न होना । श्रचैतन्यता । ४ हठीलापन। ज़िद्द। हठ।

स्तभ देखा स्तम्भ।

स्तभः ( पु॰ ) बक्ता । मेदा ।

स्तम् ( न॰ ) देखे। स्तस्भन ।

स्तम् ( धा॰ प॰ ) [स्तमिति ] घवडा जाना । परे-शान हो जाना ।

स्तंनः ) (पु०) १ घास का गट्टा । २ ग्रानाज की स्तम्वः ) वाल या भुटा । ३ गुच्छा । ४ भाड़ी । जंगल । १ भाड़ी या पैषा जिसका तना या धड़ न देख पड़े । ६ हाथी वाँघने का खूंटा । ७ खंभा । म्ह्रस्तव्धता । सुजपना । ३ पहाड़ । करिः, (पु०) ग्रानाज । चावल ।—करिता, (जी०) वाल या भुटा पैदा करने वाला । श्रच्छी उगत या उपज ।—वनः, (पु०) १ घास खोदने की खुर्पी । २ श्रानाज काटने का हंसिया । १ चावल रखने की देकरी । — द्राः, (पु०) श्रानाज काटने का हँसिया । खुर्पी ।

स्तंवेरमः } ( पु॰ ) हाथी। गज। स्तम्वेरमः }

स्तंभ् ) (धा॰ श्रा॰ ) [ स्तंभते, स्तभ्रोति, स्तम्भ् ) स्त्याति, स्तम्भित या स्तन्ध ] १ रोकना । पकड्ना । गिरफ़्तार करना । द्याना । २ इद करना । श्रचल करना । श्रटल बनाना । ३ सुन्न करना । स्तन्ध करना । ४ सहारा देना । ४ कड़ा होना । ६ श्रकड़ जाना । श्रभिमान दिखलाना ।

> स्तंभते पुरुषः प्रायो यीवनेन यनेन च। न स्तभनि सितियोऽपि न सम्नोति युवाध्यसौ॥

स्तंभः ) (पु०) १ दृढता। कठोरता। चिमड्।पन। स्तम्भः ) गतिहीनता। २ श्रकड्न। सुन्नपना। संज्ञा-हीनता। १ रोकथाम। बाधा। श्रड्चन। ४ रुका-वट। द्वाना। १ सहारा। श्रवलंब। ६ खंभा। ७ पेड् का तना। धड़। म्मूड्ता। मूर्खता। ६ उत्तेजना के भावों का श्रभाव। १० श्रलीकिक या मंत्र शक्ति से किसी वेग या भाव को द्वाने की किया।—उत्कीर्गा, (वि०) काठ के खंभे में खोदी हुई (मूर्ति)—कर, (वि०) १ स्तब्ध करने वाला। २ रोकथाम करने वाला। वाधा डालने वाला। —पूजा. (स्त्री०) महवा की पुजा। यज्ञ्स्तंभ का पुजन।

स्तंभिक्तिन् ) ( पु॰ ) चमडे से मड़ा हुश्रा वाजा स्तम्भिकन् ) विशेष ।

स्तंभनं । (न०) १ रोक थाम। पकड धकड़। २ स्तम्भनं । सुन्न करना। स्तब्ध करना। ३ सामोश करना। ४ सख्त या कड़ा करना। १ सहारा देना। ६ तांत्रिक क्रिया विशेष।

स्तंभनः } (पु॰) कामदेव के पाँच वाणों में से एक।

स्तर् ( वि० ) छा लेने वाला । ढकने वाला ।

स्तरः ( पु॰ ) १ परत । तह । २ शय्या । विस्तर । विद्याना ।

स्तरग्रां ( न० ) विद्याने, बुनने या वखेरने की क्रिया।
स्तिरिसन् }
स्तरीसन् }
(पु०) शय्या। खाट। चारपाई। केाच।
स्तरी ( खी०) १ ध्म। भाष। २ विद्यया। वछेड़ी।
३ वाँक गे।।

स्तनः (पु॰ ) १ प्रशंसन । स्तुति । कीर्तिकथन । ३ तारीफ । प्रशंसा ।

स्तवक (वि॰) [स्त्री॰—स्तिशिका] १ स्तव । स्तुति । प्रशंसा ।

स्तवकः ( पु॰ ) १ प्रशंसा करने वाला । वंदीजन । भाट । २ प्रशंसा । स्तुति । १ पुष्पगुच्छ । गुल-दस्ता । ४ प्रन्थ का परिच्छेद । ४ समूह । समु-दाय ।

स्तवनं ( न॰ ) १ प्रशंसा । स्तुति । २ स्तोत्र । स्तव । स्तावः ( पु॰ ) प्रशंसा । स्तुति ।

स्तावकः ( पु० ) प्रशंसा करने वाला । भाट । यंदी जन । चापलूस ।

स्तिष् (धा॰ ग्रा॰) [स्तिष्तुते ] १ चढ़ना। २ ग्राकमण करना ३ चूना। रिसना। बहना। स्तिप् ( धा॰ श्रा॰ ) [स्तेपते ] चूना । टपकना। रिसना।

स्तिभिः ( पु॰ ) १ रोक । श्रहचन । २ समुद्र । ३ गुच्छा । स्तवक ।

स्तिम् ) (धा॰ प॰ )[ स्तिम्यति, स्तीम्यति ] १ स्तीम् ) गीला होना। भींग जाना। २ घ्रटल ेुाना। सख्त होना।

स्तिमित (वि॰) १ गीला । नम । तर । २ स्तब्ध । निश्चल । शान्त । ३ श्रटल । गतिहीन । ४ वंद । लकवा मारा हुश्रा । सुन्न । ४ कोमल । मुलायम । ६ सन्तुष्ट । प्रसन्न ।—यायुः, (पु॰) मन्दवायु । —समाधिः, (न॰) इड ध्यान । ध्यानमग्नसा ।

स्तिमितत्वं ( न॰ ) दृदता । शान्ति ।

स्तोर्चिः (पु॰) १ वह ऋखिक जो किसी नियत ऋखिक की जगह काम करें । २ घास ! ३ श्राकाश । श्रन्तरिच । ४ जल । ४ रक्त । ६ इन्द्र का नाम ।

स्तु (धा॰ उ॰) [स्तौति, स्तवीति, स्तुते, स्तुते, स्तुते, स्तुते हेते । स्तुते करना। स्तुति करना। स्तुति करना। र किसी की प्रशंसा में गीत गाना। ३ स्तवन द्वारा पूजन या सम्मान करना।

स्तुकः ( पु॰ ) केशों की चोटी।

स्तुका (स्त्री॰) १ केशों की चोटो । २ भैंसा के सींगों के बीच के छुरलेदार वाल । ३ जांघ । जंघा । कुरहा ।

स्तुच् (धा॰ ग्रा॰) [स्तोचते ] १ चमकना । २ श्रनुकूल होना । प्रसन्न होना ।

स्तुत (व० कृ०) १ प्रशंसित । कीर्तित २ चाप-लूसी किया हुआ।

स्तुति: (खी॰) १ प्रशंसा । स्तव । स्तुति । २ विरुदा-वली । १ चापलूसी । ठकुरसुहाती । सूठी प्रशंसा । ४ दुर्गा देवी का नाम ।—गीतं, (न॰) विरुदावली के गीत । -पदं, (न॰) प्रशंसा की वस्तु ।—पाठकः, (पु॰) वंदीजन । भाट ।— वादः; (पु॰) प्रशंसावाद । गुणकीर्तन । स्तुति । —ग्रतः, (पु॰) भाट ।

स्तुत्य (वि॰) श्लाच्य । सराहनीय । प्रशंसनीय ।

स्तुन इः ( पु० ) वकरा ।

स्तुम् (धा॰ प॰) [स्तोभिति] १ प्रंशंसा करना। २ प्रसिद्ध करना। प्रतिष्ठा करना। पूजन करना। [ ग्रा॰—स्तोभिते] १ दवाना। बंद करना। रोकना। २ स्तब्ध करना। सुन्न करना। लकवा का मार जाना।

स्तुभः ( पु॰ ) वकरा।

स्तूप् ( धा॰ प॰ ) ( उ॰ ) [ स्तुम्नोति, स्तुम्नाति ] जमा करना । देर करना । २ उठाना । खड़ा करना ।

स्तृपः (पु॰) । ढेर । राशि । टीला । २ वौद्धों के स्तृप या स्तम्भ जेा विशेष श्राकार के होते थे श्रीर स्मरणचिद्ध स्वरूप समके जाते थे। ३ चिता।

स्तृ (धा॰ उ॰) [स्तृग्णांति. स्तृग्णुते, स्तृत ] छाना। ढकना । तोप लेना । २ फैलाना । बड़ाना। ३ बखेरना। छितराना। ४ लपेटना।

स्तृ (पु॰) सितारा। तारा।

स्तृज्ञ ( धा॰ प॰ ) [ स्तृज्ञति ] जाना ।

स्तृतिः ( स्त्री॰) १ विस्तार । फैलाव । वड़ाव । २ चादर । चदर ।

स्तृह् ) ( धा॰ प॰ ) [ स्तृहृति, स्तृहृति ] ताद्न स्तृह्) करना । चे।टिल करना । वध करना ।

स्तॄ ( धा० प० ) [ स्तृणाति, स्तृणीते, स्तोर्ण ] डक्ना । छुपाना ।

स्तेन् ( धा॰ उ॰ ) चुराना । लूटना ।

स्तेनं (न०) चेारी। चुराने का कार्य।—निय्रहः, (पु०) १ चेारों के दग्छ। २ चेारी की वारदातों के रोकना।

स्तेनः ( ५० ) चेार । लुटेरा । डाँकू ।

स्तेप् ( धा॰ ध्रा॰ ) ( स्तेपते ] रसना । टपकना । ( ड॰ ) [ स्तेपयति—स्तेपयते ] भेजना । फैकना ।

स्तेमः ( पु॰ ) सील । नमी । तरी ।

स्तेयं ( न॰ ) १ चेारी । डाँकेजनी । २ कोई वस्तु जो चुराई गई हो या जिसके चेारी जाने की सम्भावना हो । ६ कोई निज् या गोप्य वस्तु । स्तियित् (पु॰) १ चेर । डाँकृ । २ सुनार ।
स्ति (धा॰ प॰) [स्तायित ] सजाना । पिहनना ।
स्तैनं (न॰) चेरी । डकैती ।
स्तैन्यं (न॰) चेरी । डकैती ।
स्तैन्यः (पु॰) चेर
स्तिमित्यं (न॰) १ दृद्धा । श्रृट्यता । श्रृष्यता । २
सुन्नपना ।

स्तोक (वि॰) १ छे।टा। थे।डा। कम। २ हस्व। ३ कुछ। ४ नीचा।—काय, (वि॰) खर्वाकार। ये।ना। छे।टा।—नम्र, (वि॰) कुछ कुछ भुका हुआ। कुछ कुछ दवा हुआ।

स्तोकं ( श्रन्यया० ) थेाड़ा सा । स्वल्प ।

स्तोकः (पु॰) १ कम परिमास । थेाड़ी मिकदार । क़तरा । बूंद । २ चातक पत्ती ।

स्तोककः (पु॰ चातक पत्ती।

स्तोकशस् ( श्रव्यया० ) थोड़ा थोड़ा करके।

स्तोतृ ( पु॰ ) प्रशंसक । भाट ।

स्तोत्रं ( न० ) १ प्रशंसा । तारीफ । स्तुति । २ विरुदा-वत्ती । प्रशंसात्मक गीत या कविता ।

स्तोत्रियः (पु॰) } काव्य या कविता विशेष । स्तोत्रिया (स्त्री॰)

स्तोमं (न०) १ शिर । २ धन । दौलत । ३ श्रन्त । श्रनाज । ४ लोहे की शान लगी लकड़ी ।

स्तामः (पु॰) १ रुकावट । घड्चन । २ रोक । ठह-राव । ६ घप्रतिष्ठा । घ्रसम्मान । ४ गीत । प्रशं-सारमकं कवित्त । ४ सामवेद का भाग विशेप । १ केाई वस्तु जो ऊपर से किसी वस्तु में घुसेड़ दी गई हो ।

स्तोमः ( पु॰ ) १ प्रशंसा । विरुदावली । गीत । २ यज्ञभाग । ३ देवता वा पितरों के लिये सोम प्रदान । ४ संग्रह । समूह । १ वहु संख्यक ।

स्तोम्य (वि॰) श्लाध्य । प्रशंसनीय ।

स्त्योन (वि॰) १ ढेर किया हुआ। २ गाढ़ा। बड़ा। बड़े श्राकार का १ केामल। मुलायम। चिकना। ४ ध्वनिकारक। स्त्योनं (न०) १ मुटाई। वडा श्राकार। श्राकार क़ी वृद्धि। २ स्निग्धता। चिकनाई ३ श्रमृत । ४ काहिली। सुस्ती। १ प्रतिध्वनि। काई। स्त्योयनं (न०) ढेर करना। भीड़भाड़। समूहन। स्त्योतः (पु०) १ श्रमृत। २ चेर।

स्त्ये (धा॰ उ॰) [स्त्यायित, स्वायते ] १ राशि या ढेर के रूप में जमा किया जाना। २ फैलाना। ब्यास करना। ३ प्रतिध्वनि करना।

स्त्री (स्त्री॰) १ नारी। श्रीरत । २ जानवर की मादा [ यथा—इरिएास्त्री, गजस्त्री ] । ३ भार्या । पत्नी । ४ स्नीलिङ्ग ।--प्रागार, (पु०)--प्रागारं. ( न॰ ) जनानखाना । श्रन्तःपुर । हरम।---थ्राध्यत्तः, (पु॰) जनानखाने या रनवास का ग्रध्यत् । — श्रभिगमनं, (न०) स्त्री के साथ मेथुन ।—ग्राजीवः, (पु॰ ) १ वह जे। श्रपनीस्त्री के सहारे रहता हो। २ वह जी वेश्याकर्म के लिये ि चियां रखता हो :---कामः, ( पु॰ ) १ स्त्री-मेथुन का ग्रभिलापी । २ भार्या प्राप्ति की कामना । —कार्य, (न०) १ खी का काम। २ सियों का श्रनुचर । श्रन्तःपुर का चाकर ।--कुमारं, (न०) स्ती श्रीर बचा। -- कुसुमं, ( न० ) स्ती का रजेा-धर्म ।-- होरं, (न०) माता का दूध।--ग, (वि०) स्त्री के लाथ मैधुन करने वाला।---गवी, (स्त्री॰) दुधार गौ ।--गुरुः, (पु॰) पुरोहितानी |-धोपः, ( पु॰ ) प्रभात । सबेरा । —्ध्रः, (पु॰) र्छा की इत्या करने वाला। -चरितं,—चरित्रं, ( न॰ ) स्त्री के कर्म ।—चित्रं, (न०) १ स्त्री जाति का कोई भी चिह्न या लच्छा ! २ भग । योनि । - चौरः, ( पु॰ ) स्त्री की चुराने वाला। स्त्री की वहकाने वाला।--जननी, (स्त्री॰) वह स्त्री जो लड़की ही जने। - जाति:, (स्त्री॰) स्त्री जाति । स्त्रीलिङ्ग ।—जितः (पु॰) भार्या निर्जित स्वामी । स्त्रैणपुरुप ।—धनं, (न०) स्त्री की निज सम्पत्ति।—धर्मः, (पु॰) १ स्त्री या भार्या का कर्त्तव्य । २ स्त्री सम्बन्धी श्राईन । ३ रजस्वला धर्म ।-धर्मिणी, ( छी० ) रजस्वला स्त्री।-ध्वज्ञः, (पु०) किसी भी जानवर की

मादा।--नाथ, (वि०) वह जिलकी रचा कोई स्री करती हो I-निवंधनं, (न॰) गाईस्थ्य धर्म। पर:, (पु०) स्त्री-प्रेमी। लंपट। कामुक। —पिशाचो, (स्रो॰) राचसी जैसी पत्नी।— पुंसी, ( पु॰ द्विचचन॰ ) १ पत्नी श्रीर पति । २ मर्दाना श्रीर जनाना।—पंस लक्तागा, ( छी० ) स्त्री पुं०-- उभय चिह्न विशिष्ट जन्तुं या उद्भिद्। —प्रत्ययः, ( पु० ) ब्याकरण में स्त्रीवाचक प्रत्यय। —प्रसङ्गः, ( पु॰ ) स्त्रीमैथुन ।—प्रसूः, (स्त्री॰) वह खी जो केवल लड़िकयाँ ही जने ।- प्रियः, ( पु॰ ) श्राम का वृच्च ।—वाध्यः, ( पु॰ ) वह पुरुप जो श्रपने श्रापको स्त्री द्वारा उत्पीदित करावे । —वुद्धिः, (स्त्री०) १ श्रीरत की श्रक्त या समभा। २ स्त्री की सलाह या परामर्श ।--भोगः, (पु०) चीमैथुन ।—मंत्रः, (पु॰) स्त्री की चालाकी। खी की सलाह।--मुखपः; ( पु॰ ) अशोक वृत्त। ---यंत्रं, ( न० ) स्त्री के आकार की कल ।---एंजर्नं, ( न० ) ताम्बृल । पान ।--- एरनं ( न० ) श्रत्यु-त्तम स्त्री।--राज्यं, (न०) स्त्री का राज्य।--क्तिगं, (न०) १ स्त्रीवाची । २ योनि । भग। —चशः, ( पु॰ ) स्त्रैस ।—विधेय, ( वि॰ ) वह जिस पर उसकी स्त्री हुकूमत करें । - संग्रह्मां, (न०) १ स्त्री को ( श्रनुचित रूप से ) चिपटाने की किया। २ व्यभिचार —सभं, (न०) खियों का समाज ।—संबंधः, ( पु॰ ) स्त्री के साथ वैवाहिक सम्बन्ध । २ विवाह द्वारा सम्बन्ध स्थापन । — स्वभावः, (पु॰) १ स्त्री की प्रकृति । २ हिंजड़ा। मेहरा। ज़नाना।—हरणं, ( न॰ ) स्त्री पर वलात्कार।

स्त्रीतमा } (स्त्री॰) नितान्त स्त्री। स्त्रीतरा

स्त्रीता ) १ स्त्रीपना । २ भार्यापन । ३ ज़नोनपन । स्त्रीत्वं ) महरापन ।

स्त्रेग्ग (वि॰) [स्री॰—स्त्रेग्गी] १ जनाना । २ स्त्रियोपयुक्त । स्री का । ३ स्त्रियों में रहने वाला । स्त्रेगां (व॰) १ स्वियल । स्रीस्वभाव । २ स्त्रीजाति ।

स्त्रेंग्रां (न०) १ स्त्रियत्व । स्त्रीस्वभाव । २ स्त्रीजाति । इ स्त्रियों का संग्रह ।

स्त्रेगाता (स्त्री॰) १ ज़नानपना । महरापन । २ स्त्रेगात्वं (न॰) र्रिस्त्रयों के प्रति श्रत्यन्त श्रनुरक्ति । स्थ (वि॰) स्थापित । ठहरा हुआ । वर्तमान । स्थकरं (न॰) सुपाड़ी ।

स्थम् ( धा॰ प॰ ) [स्थमित, स्थमयित, ] १ ढकना । छिपाना । पर्दा ढालना । २ भरना । पूर्ण करना । ज्याप्त करना ।

स्थग (वि॰) ३ धूर्त । कपटी । वेईमान । २ त्यक्त । लापरवाह । ढीठ ।

स्थगः ( पु॰ ) १ गुंढा । वदमारा । ठग ।

स्थगनं ( न० ) छिपाव । दुराव ।

स्थगरं ( न॰ ) सुपादी।

स्थिंगिका (स्त्री॰) १ वेरया। रंडी। २ वह नौकर जे। पान के बीड़े साथ लिये हुए ग्रपने मालिक के संग रहे। ३ एक प्रकार की पट्टी या बंधन।

स्थगित (वि०) ढका हुआ। छिपा हुआ।

स्थगी ( छी० ) पनडिव्बा।

स्थगुः ( पु॰ ) कृवड़ । कुञ्च ।

स्थंडिलं १ ( न० ) १ वेदी । वेदिका । २ उसरखेत । स्थग्रिडलं १ र देलों का देर । ४ सीमा । हद्द । ४ सीमाचिह्न । --शायिन्, ( पु० ) व्रत के लिये चवुतरे पर सोने वाला ।---सितकं, ( न० ) वेदी । अभिवेदी ।

स्थपितः (पु०) १ राजा। महाराज। २ कारीगर। २ होशियार वर्ड्स ४ सारथी। १ वृहस्पति देव को वित चढ़ाने वाला। ६ ज़नानखाने का नौकर। ७ कुवेर का नाम।

स्थपुट (वि॰) सङ्कटापन । कवदस्तावद् । कँचानीचा । स्थल (धा॰ प॰) [स्थलति] दृदता से सद्

होना। दृढ़ होना।

स्थलं (न०) १ दृढ़ या सूखी भूमि। सूखी ज़मीन।
२ समुद्र या नदी का तट। वेलाभूमि। ३ ज़मीन।
धरती। ४ स्थान। जगह। ५ खेत। भूभाग। ६
टीला। ७ विषय। विवादयस्त विषय।
= भाग। [जैसे अन्थ का] ६ खीमा। तंब्र।—
ग्रांतरं, (न०) दूसरी जगह।—श्रारुढ, (वि०)
पृथिवी पर उतरा हुआ।—श्रारविंद,—कमलं,

कमिलनी, (स्वी॰) वह भूभाग जहाँ कमल उत्पन्न हो।—चर, (वि॰) ज़मीन पर रहने वाला। (जलचर का उल्टा)—च्युत (वि॰) स्थान अष्ट।—विग्रहः, (पु॰) वह संग्राम जो सम-भूमि पर हो।

स्थला ( स्त्री ) बनावटी सूखी ज़मीन जे। ऊँची करके बनायी गई हो।

स्थली ( खी॰ ) कड़ी ज़मीन ।

स्थलेशय ( वि॰ ) ज़मीन पर सेाने वाला ।

स्थलेगयः ( पु॰ ) स्थलचर जीव ।

स्थविः ( पु॰ ) १ जुलाहा । २ स्वर्ग ।

स्थविर (वि॰) १ ६६ । मज़वृत । श्रचल । २ पुराना । वृदा । प्राचीन ।

स्यविरः (पु॰) १ वृदा श्रादमी । २ भिज्ञक । ३ ब्रह्मा का नामान्तर ।

स्थविरा (स्री॰) बुढ़िया।

स्थिविष्ट (वि॰) सव से वड़ा। श्रत्यन्त दृढ़ या मज़बूत।

स्थवीयस् (वि०) सव से वड़ा।

स्था ( घा० प० ) १ खड़ा होना । २ वसना । रहना । २ वचजाना । ६ विलंब करना । ४ रोकना । बंद करना । चुपचाप खड़ा रहना ।

स्थागा (वि॰) इद । मज़वृत । टिकाऊ । श्रचल । गतिहीन ।

स्थाग्राः (पु०) १ शिव का नाम । २ खंभा । खूंटा । ३ खूंटी । कील । ४ धृपवदी का काँटा । ४ भाला । वर्छा । ६ दीमक का छत्ता । ६ जीवक नामक सुगन्ध दृष्य ।—(पु० न०) पेड़ का ठूँठ !——होदः, (पु०) वृत्तों को काटने वाला ।

स्यंडितः । १ यज्ञमण्डप में सोने वाला तपस्वी। स्यग्डितः । वह तपस्वी जो ज़मीन पर सोवे। २ भिज्ञक।

स्थानं (न०) १ खड़े होने की क्रिया। २ श्रचलता। श्रटलता। ३ दशा। हालता। ४ स्थान। जगह। ४ सम्बन्ध। रिश्ता। [यथा पितृस्थाने]। ६ श्रावसस्थान । रहने की जगह । ७ गाँव । क़स्वा । ज़िला। = पद। श्रोहदा। ६ पदार्थ। वस्तु। १० कारण । हेतु । ११ उपयुक्त स्थान । १२ उपयुक्त या उचित पदार्थ। १३ किसी श्रवर के उच्चारण का स्थान। १४ तीर्थस्थान। १४ वेदी। १६ किसी नगर का कोई स्थल विशेष । ११ वह लोक या पद जो किसी मरे हुए श्रादमी के जीव की उसके शुभाशुभ कर्मानुसार प्राप्त हो । १८ युद्ध के लिये ढट कर खड़ी हुई सेना। १६ टिकाव। पड़ाव । तटस्थता । उदासीनता । २० राज्य के मुख्य ष्रंग, यथा सेना, धन, केाप, राजधानी राज्य । २१ सादृश्य । समानता । २२ श्रद्याय । परिच्छेद । २३ किसी श्रभिनयकर्ता का र्श्राभनय या पार्ट । २४ श्रवकाश काल ।—श्रध्यद्गः, (पु॰) स्थानीय शासक :--श्रासेश्रः, (पु०) केंद्र । जेल । गिरफतारी ।—चितकः, ( पु॰ ) श्रधिकारी विरोप जा प्रायः कार्टरमास्टर के श्रधिकारों से युक्त होता है ।—पालः, ( पु॰ ) चौकीदार ।—भ्रप्ट, (वि०) स्थानच्युत ।---माहातम्यं, ( न०) किसी स्थान या जगह का गौरव या महिमा ।— स्थ, (वि॰) ग्रपने घर में स्थित । ग्रपनी जगह पर ठहरा हुआ।

स्थानकं (न०) १ पद् । श्रोहदा। २ श्रभिनय के समय का एक हावभाव विशेष । ६ नगर। शहर। ४ वरतन। १ मदिरा का भागया फेन। ६ पाठ करने का एक ढंग। ७ यजुर्वेद के तेतरेय का एक भागया शाखा।

स्थानतस् (श्रव्यया०) १ निज स्थान या पद के श्रतु-सार । २ श्रपने उपयुक्त स्थान से । जिह्ना या उचारण करने की इन्द्रिय के श्रतुरूप ।

स्थानिक (वि॰) [छी॰—स्थानिको] १ स्थानीय। किसी स्थान विशेष का । २ वह जे। किसी के वदले प्रयुक्त हो।

स्थानिकः (पु॰) १ सदस्य । श्रोहदेदार । २ किसी स्थान का शासक ।

स्थानिन् ('वि॰) १ स्थान वाला । २ स्थायी । ३ वह जिसका केाई बदलीदार या एवज़दार हो । सं० श० फौ०—१२० स्थानीय (वि॰) १ किसी स्थान का । २ किसी स्थान के लिये उपयुक्त ।

स्थानीयं ( न० ) नगर । शहर । क़स्वा ।

स्थाने (अब्यया॰) १ उचित रीत्या । २ वजा । जगह में । ६ क्योंकि । ववज्ञह । ४ वैसे ही । उसी प्रकार । वैसे । जैसे । उसी तरह ।

स्थापक (वि०) स्थापित करने वाला।

स्थापदः (पु॰) १ रंगमञ्ज का व्यवस्थापक या प्रवन्धकर्ता। २ किसी देवालय का बनाने वाला। किसी मूर्ति की स्थापना करने वाला।

स्थापत्यं ( न॰ ) भवन-निर्माण-कला । इमारती काम ।

स्थापत्यः (पु॰) ज़नानखाने का पहरेदार या रचक। स्थापनं (न॰) १ स्थापित करने की क्रिया। २ मन की एकाम्रता। ३ श्राबादी। वस्ती। ४ पुंसवन संस्कार।

स्थापना (स्त्री॰) १ प्रतिष्ठा । २ रंगमञ्ज का प्रवन्ध । स्थापित ( व॰ कृ॰ ) १ रखा हुग्रा । प्रतिष्ठित किया हुग्रा । जमा किया हुग्रा । २ जारी किया हुग्रा । खोला हुग्रा । ३ खड़ा किया हुग्रा । ४ निर्दिष्ट किया हुग्रा । ग्रादेश किया हुग्रा । ४ निश्चित किया हुग्रा । निर्णीत किया हुग्रा । ६ नियत किया हुग्रा । नियुक्त किया हुग्रा । ७ विवाहित । प्र दह । ग्रय्टल ।

स्थाप्य (वि॰) रखने योग्य । जमा करने योग्य ।

स्थाप्यं ( न॰ ) घरोहर । श्रमानत ।—श्रपहरगां. ( न॰) घरोहर का गवन । श्रमानत की ख्यानत ।

स्थासन् (न०) १ ताकत । शक्ति । २ स्तम्भन-शक्ति । बल । ३ अटलता । अचलता ।

स्थायिन् (वि०) १ खड़ा रहने वाला । २ टिकाऊ । ६ रहाइस । ४ स्थायी । दह । मज़वृत । (पु०) स्थायी भाव । (न०) स्थायी दशा या परिस्थिति । —भावः, (पु०) मन की स्थायी दशा ।

स्थायुक (वि॰) [ स्वी॰—स्थायुका,—स्थायुकी ] १ सहन करने वाला। ठहराऊ। २ दृद् । मज़वृत । श्रयक्त। स्थायुकः (पु॰) गाँव का मुखिया या अफ़सर। स्थातं (न॰) १ थाली। रक्तावी। तश्तरी। २ वट-लोई।—रूपं, (न॰) वरतन की शक्त का।

स्थाली (स्त्री॰) १ मिट्टी की हॅं डिया। वटलोई । २ सोम रस तैयार करने का पात्र विशेष। १ पुष्प विशेष। पाटल फूल।—पाकः, (पु॰) गृहस्थ का धार्मिक कृत्य विशेष।—पुरोषं, (न॰) वटने तोई का मैल।—पुलाकः, (पु॰) वटलोई में रखा हुया भात।

स्थाः र (वि॰) १ प्रटल । प्रचल । २ सुस्त । प्रक्रियाशील । ६ स्थापित ।

स्थावरं (न०) १ कोई निर्जीव वस्तु । २ रोदा।
कमान की ढोरी । १ स्थावर सम्पत्ति । ४ माल
असवाव जो वपौती में मिले।—अस्थावरं,—
जंगमं, (न०) १ चल अचल सम्पत्ति । २
जानदार वेजान चीड़ों।

स्थावरः ( पु॰ ) पहाड़ । पर्वत ।

स्थाविर (वि॰) [स्वी॰—स्थाविरा, स्थाविरी ] मौटा। इड ।

स्थाविरं [ न०) बुढ़ापा।

स्थासकः ( पु॰ ) १ ख़ुशबृदार उवटन लगा कर शरीर को सुवासित करने वाला। २ जल या किसी तरह के पदार्थ का वबूला।

स्थासु ( न० ) शारीरिक बल ।

स्थास्तु (वि॰) १ दृढ़। श्रचल । २ स्थायी । श्रनन्त । टिकाऊ ।

स्थित (व० कृ०) १ खड़ा हुआ। ठहरा हुआ। २ जारी। प्रचलित। १ खड़ा हुआ। निकला हुआ। १ वर्तमान। १ हुआ। वाक्षे हुआ। ६ घेरे हुए। रोके हुए। ७ दृढ़। मज़वृत। म दृढ़ सङ्कुल्प किये हुए। ६ सिद्ध किया हुआ। आज्ञस। १० दृढ़ चित्त। ११ धर्मात्मा। पुरुयात्मा। १२ अपने वचन का धनी। १६ इकरार किया हुआ। कौल करार किया हुआ। १४ तैयार। मौजूद।—धी, (वि०) शान्तचित्त। दृढ़चित्त।—प्रज्ञ, (वि०) स्थिर दुद्धि वाला।—प्रेमन्, (पु०) पक्का या सच्चा मित्र। स्थितिः ( स्ती॰ ) १ रहन । ठहरन । २ स्थिरता। उहराऊपन । ३ कर्त्तन्य में स्थिरता । ४ ग्रहणकाल । स्थिर (वि॰) १ दृढ़ । मज़बूत । श्रद्यत । २ श्रचल । गतिहीन । ३ ऐसा स्थिर कि हिलडुल भी न सके। ४ स्थायी । श्रनादि ! श्रनन्त । सदैव रहने वाला । ४ शान्त । स्वस्थ । ६ काम कोधादि से रहित या मुक्त । ७ एकरस । दृद्यतिज्ञ । 🛱 निश्चित । ६ सस्त । ठोस । १० मज़बृत । १२ निष्ठुरहृद्य । संगदिल । दयाहीन ।—ग्रामुराग, (वि०) वह जिसका प्रेम एक सा वना रहै।—ध्यात्मन्,— चित्त,-चेतस्,-धी,-बुद्धि, मति, (वि॰) ९ दृढ़ मन वाला । दृढ़प्रतिज्ञ । २ शान्त । स्वस्थ । – प्रायुस, –जीविन, (वि॰) दीर्घायु वाला । चिरजीवी 1- ग्रारम्भ, (वि०) किसी कार्य के। श्रारम्भ कर श्रन्त तक एक सा उद्योग करने वाला । दद ग्रध्यवसायी ।--गन्धः, (पु०) चन्पा का फूल ।—हुद्:, (पु०) भूर्जपत्र का गृच ।— ह्यायः, (पु॰) १ वह वृत्त जिसकी छाया में वटोही ठहरें। २ वृत्त । पेड़ ।— जिह्वः, ( पु॰ ) मञ्जी।—डोविता, (स्री०) सेंमर का पेड़। —इंप्रः, ( पु॰ ) साँप ।—पुष्पः, ( पु॰ ) १ चम्पा का पेड़ । २ वकुल वृत्त ।—प्रतिज्ञ, (वि०) १ हठी। ज़िद्दी। श्रायही। २ वात का पका। वचन का चौकस।--प्रतिवन्ध, (वि॰ सामना करने में दढ़ । ज़िही ।—फला, (स्त्री०) कुम्हड़ा । — ग्रेानि:, ( पु॰ ) यड़ा वृत्त जिसकी छाया में लोग ठहरें।--यौवन, (वि०) सदा युवा रहने वाला।-यौवनः, ( पु॰ ) अप्सरा जाति के जीव। परी।--श्री, (वि०) श्रनन्त काल रहने वाली समृद्धि।—संगर, (वि॰) सत्यप्रतिज्ञ । ग्रपने वचन को निवाहने वाला । - सौहद, (वि॰) मैत्री में दह ।—स्थायिन, दह या श्रदल रहने वाला।

स्थिरः (पु०) १ देवता। २ वृत्त । ६ पर्वत । ४ वैता। साँड़ । १ शिव। ६ कार्तिकेय। ७ मोच। म्र शनिग्रह।

स्थिरता ( खी॰ ) ) १ दइता । ग्रटलता । ग्रचलता । स्थिरतं ( न॰ ) ) २ विक्रम । पराक्रमयुक्त उद्योग । ३ सन की दृदता। सन का एक रस वना रहना। ४ एकायता।

स्थिरा ( स्वी॰ ) पृथिवी ।
स्थुड् ( धा॰ प॰ ) [ स्थुडित ] ढकना ।
स्थुलं ( न॰ ) एक प्रकार का जंबा ख़ीमा ।
स्थ्र्णा ( स्वी॰ ) १ खंभा । थुनिकया । २ लोहे की
प्रतिमा ना पुतला । ३ लुहार की निहाई ।

स्थ्राः ( पु॰ ) १ प्रकाशः । २ चन्द्रमा । स्थ्राः ( पु॰ ) १ सांड । २ नर । मनुष्य ।

स्थूल (वि॰) १ वड़ा । वड़े श्राकार का । २ माटा । ३ मज़बृत । इद्। ४ गादा। ४ मृर्ख। सूद्। ६ सुस्त । सन्दर्गुद्धि । ७ जे। ठीक न हो । – द्यंत्रं, ( न० ) वड़ी त्रॉंत जेा गुटा के पास रहती है।--श्रास्यः, ( ५० ) सर्प ।-- उच्चयः, ( ५० ) १ पर्वत से टूटी हुई शिला या चट्टान जा एक टीला सा वन जाय। २ श्रधुरापन। श्रपूर्णता। कमी। त्रृटि।३ हाथी की मध्यम चाल । ४ मुँह पर मुहाँसों का निकलना। १ हाथी की सुँड के नीचे का गढ़ा या पेाला सा स्थान ।--काय, (वि०) माटे शरीर का !—च्रेडः --च्र्वेडः, ( पु० ) तीर । —चापः, ( पु॰ ) धुनिया की धनुही जिससे रुई धुनी जाती है।—तालः, (पु॰) दलदल में उत्पत्त खजूर का वृत्त ।—धी,—मति, (वि०) सूर्ख । सूड़ । वेवकृष .—नालः, ( पु॰ ) लंबी जाति का सरकंडा ।-नासे,-नासिक, (वि॰) माटी नाक वाला !--नासः, —नासिकः, ( पु॰ ) शूकर । सुत्रर । - पटः, ( पु॰ ) — एटं, ( न॰ ) मौटा कपड़ा ।— पट्टः, (पु०) रुई। --पाद्. (वि०) वह जिसका पैर फूल उठा या सूज गया हो .—पादः, (पु०) ९ हाथी । २ पील पांव के राग से पीड़ित आदमी । —फलः, (पु॰) सेम्हर का पेड़ ।—मानं (न०) मैाटा श्रन्दान ।--मूलं, (न०) मूली। शल-गम ! - लत्त्त, - लत्त्य, (वि०) १ उदार। दिलदार । २ मनस्वी । विद्वान । ३ वह जिसे हांनि लाभ का स्मरण रहे।--शंखा, (स्त्री०) बड़ी भगवाली स्त्री ।-शरीरं, (न०) पांच भौतिक नाशवान शरीर (सूच्म या लिङ्ग शरीर का उत्तर) —शाटकः, —शाटिः, (पु॰) मैाटा कपड़ा।—शीर्पिका, (स्त्री॰) एक जाति की चींटी जिसका सिर शरीर की श्रपेचा वड़ा होता है। —पट् पदः, (पु॰) कृचा का पेड़।—हस्तं, (न॰) हाथी की सुँड़।

स्थूलं (न०) १ ढेर । सिरा। २ ख़ीमा। तम्बृ। ३ कृट । पर्वत की चीटी।

स्थुलः ( पु० ) कटहत्त का पेड़ ।

स्थुलक (वि॰) यदा। लंबा। विशाल। माटा।

स्थूलकः ( पु॰ ) एक प्रकार की घास या नरकुल।

स्थ्लता (स्री॰)) १ यहापन । मोटापन । वहाई । स्थूलत्वं (न॰)) २ मृदता । मूर्वता ।

स्थूलयति (कि॰) मैाटा होना । तगड़ा होना। श्राकार में वृद्धि हो जाना।

स्थूलिन् ( पु॰ ) उंट।

स्थेमन् ( पु॰ ) दृदता । स्थिरता । टिकाऊपन ।

स्थेय ( वि॰ ) स्थापित करने येग्य । ते करने येग्य । निश्चित करने येग्य ।

स्थेयः ( ५०) १ पंच । निर्णायक । २ पाधा । पुरोहित ।

स्थेयस् (वि॰) [ ची॰-स्थेयसी ] दहतर।

स्थेष्ठ (वि॰) वहुत दृढ़ । श्रत्यन्त मज़वृत ।

स्थेर्य ( न० ) १ स्थिरता । दृढ़ता । २ सातस्य । ३ मन की दृढ़ता । १ धेर्य । १ कठोरता । ठोसपन ।

स्थाेगाेयः } ( पु० ) एक प्रकार की सुगन्धित स्थाेगाेयकः } द्रव्य ।

स्थोरं (न०) १ दृढ़ता। शक्ति। वल। २ गधा या घोड़े के ढोने थेग्य वेग्म।

स्थोरिन् (वि०) १ लहू घोड़ा। २ मज़वृत या ताकतवर घोड़ा।

स्थोल्यं ( न॰ ) स्थूलता । मुटाई । माटापन ।

स्मपनं (न०) १ मार्जन । प्रचालन । २ स्नान ।

र्नवः ( पु॰ ) चुश्राव । रिसाव । टपकाव ।

स्तसः (धा॰ प॰) [स्तस्ति, स्तस्यिति ] १ श्रावाद होना । वसना । २ उगलना (मुंह से ) श्रस्वी-कार करना ।

स्ता (धा॰ प॰) [स्ताति, स्तात ] १ स्तान करना। नहाना। २ वेद पढ़ने के श्रनन्तर गृहस्थाश्रम में लीडते समय स्तान करने की विधि की पूरा करना।

स्नातकः ( पु॰ ) १ वह ब्राह्मण जिसने ब्रह्मचर्याश्रम के कर्म को पूरा करके स्नान विशेष किया है। । २ वेदाध्ययन के श्रनन्तर गृहस्थाश्रम में लाटने के लिये श्रद्धभूत स्नान करने वाला ब्राह्मण । १ वह ब्राह्मण जिसने किसी धार्मिक श्रमुष्टान करने के लिये भिचान्नत्ति ब्रह्मण की है। । ४ वह द्विज जिसने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है। ।

स्नानं (न०) १ स्नान । शोधन । प्रचालन । प्रवगा- -हन । २ देवप्रतिमा को विधिपूर्वक स्नान कराने की किया । ३ कोई वस्तु जी स्नान में काम प्राती हो ।—ग्रागारं, (न०) स्नानागार । गुशलखाना । —द्रोग्गी, (खी०) नहाने के लिये टव । - यात्रा, (खी०) ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन का स्नान पर्व । —विधिः, (पु०) स्नान करने का विधान या नियम ।

स्तानीय (वि॰) वह वस्त्र ते। नहाते समय धारण करने के थेाग्य हो । उपयुक्त ।

स्नानीयं (न॰) स्नान के काम में श्राने वाली कोई भी वस्तु यथा जल, उबटन, तैल श्रादि।

स्नापकः (पु॰) स्नान कराने वाला नेकर या यह नैाकर जो श्रपने मालिक के नहाने के लिये जल लावे।

स्नापनं (न॰) स्नान करवाने की क्रिया या किसी के स्नान करते समय उपस्थित रहने की क्रिया।

स्नायुः ( पु॰ ) १ शिरा । नस । २ धनुप का रोदा या ढेारी ।—ग्रर्मन्, ( न॰ ) नेत्र रोग विशेप ।

स्नायुकः ( ५० देखा स्नायु,

स्नावन् } (पु॰) स्ग। पुहा।

स्तिग्ध (वि॰) १ प्रिय। प्यारा। स्नेही। मित्र।

श्रमुरक्त । २ चिकना । तेल से तर । ६ चिपचिपा । ४ चमकीला । ४ कोमल । मुलायम । ६ तर । नम । भींगा । ७ शीतल । म दयालु कृपालु । ६ मनोहर । मनोज्ञ । १० गाड़ा । ठस । सघन । ११ एकाग्रता ।—तग्डुलः, (पु०) एक प्रकार का चावल जो जल्द उगता है ।

स्तिग्धं (न०) १ तेल । २ मेाम । ६ चमक । दीक्षि । ४ मोटाई । मेाटापन ।

स्निग्धः ( पु॰ ) १ मित्र । देस्ति । त्रियजन । २ लाल रेंड का रूख । ३ एक प्रकार का सने।वर का वृत्त ।

स्निग्धता (स्त्री॰) ) १ चिकनापन । चिकनाहट । स्निग्धत्वं (न॰) ) २ कोमलता वियता । प्रेम । स्निग्धा (स्त्री॰) गृहा । मिंगी ।

स्निह् (धा॰ प॰) [स्निह्यति, स्निग्ध ] १ प्यार करना।प्रेम करना।स्नेह करना। २ सहज में श्रमुरक्त होना। ३ प्रसन्न होना। ४ चिपचिपा होना। ४ चिकना होना।

स्तु (धा॰ प॰) [स्नौति, स्तुत ] १ टपकना । चुना । २ वहना । प्रवाहित होना ।

स्तु (पु॰ न॰ ) १ श्रिधित्यका । ऊंची समतल भूमि । २ चेाटी ।

स्तु ( स्त्री॰ ) स्नायु । नस । रग । पुट्टा । स्तुत ( वि॰ ) रिसा हुआ । टपका हुया । वहा हुया । स्तुपा ( स्त्री॰ ) वहु । पुत्रवध् ।

स्नुह् ( धा० प० ) [ स्तुद्यति, स्तुग्ध, स्तृह ] क्षे करना । उछांट करना । श्रोकना ।

स्तेहः (वि०) १ यह प्रेम जो वड़ों का छोटों के प्रति होता है। २ चिकनाहट। चिकनापन। ३ नमी। तरी। ४ चरवी। वसा। १ तेल। ६ शरीर से निकलने वाला कोई भी तरल धातु जैसे वीर्य। —श्रक्त, (वि०) तेल दिया हुश्रा। तेल से चिक-नाया हुश्रा।—श्रनुचृत्तिः, (छी०) मैत्री भाव। —श्राशः, (पु०) दीपक।—छेदः, —भङ्गः, (पु०) मित्रता का हूटना।—पूर्वं, (श्रव्यया०) प्रेमपूर्वक।—प्रचृत्तिः, (छी०) प्रेमप्रवाह।— प्रिय, (वि०) जिसको तेल प्रिय हो। — प्रियः, (पु॰) दीपक न्मृः, (पु॰) कफ । श्लेष्म । - रंगः, (पु॰) तिल्ली । तिल ।—वस्तः, (पु॰) गुदामार्ग से पिचकारी की नली से तेल डालना ।—विमर्दित, (वि॰) तेल की मालिश किये हुए।—व्यक्तिः, (स्ती॰) मित्रता प्रदर्शन । प्रेमजल लाना ।

स्नेहन् (पु॰) १ मित्र । २ चन्द्रमा । ३ रोगविशेप । स्नेहन् (वि॰) १ चिकनाया । हुग्रा । २ नाश करने वाला ।

स्नेहनं ( न॰ ) १ तेल की मालिश । उवटन ।

स्नेहित (व॰ कृ॰) १ प्यार किया हुग्रा । २ कृपालु । प्यारा । १ चिकनाया हुग्रा ।

स्नेहितः ( पु॰ ) मित्र । प्रेमपात्र । माशूक ।

स्नेहिन् (वि०) [स्त्री०—स्नेहिनी] १ प्यारा। प्रिय। २ चिकना। सेाटा। (पु०) १ मित्र। देास्त। २ तेल मलने वाला। उवटन लगाने वाला। ३ चितेरा।

स्तेहुः ( पु० ) १ चन्द्रमा । २ रोगःविशेष ।

स्नै ( धा० प० ) [स्नायित ] वस्र धारण करना । कपड़ा लपेटना ।

स्नेग्ध्यं ( न० ) १ स्निग्धता । चिकनई । २ कोमलता । ३ चिकनाहट ।

स्पंद् ) (धा० ग्रा०) [स्पन्दते, स्पन्दित ] १ स्पन्द् ) धड़कना । सिसकना । २ थरथराना । काँपना । १ जाना ।

स्पंदः } (पु०) । सिसकन । धड़कन । २ कॅंप-स्पन्दः } कॅंपी ।

रूपंदनं ) (न०) १ धड़कन । सिसकन । २ श्रान्दो-रूपन्दनं ) लन । कंपन । २ गर्भ में यच्चे की फड़कन ।

स्पंदित ) (व॰ कृ॰) १ कँपा हुआ। फड़का स्पन्दित ) हुआ। २ गया हुआ।

स्पंदितं ) स्पन्दितं ) ( न० ) धड़कन । फड़कन । सिसकन ।

स्पर्ध्य (धा० त्रा०) [स्पर्धते ] १ स्पर्धा करना। बराबरी करना। प्रतिद्वन्द्वता करना। २ चिनै।ती देना। ललकारना। स्पर्धा (खी॰) १ दूसरे को दवाने की इच्छा। प्रतिया-गिता। २ ईप्यां। डाह। ३ युद्धार्थ प्राह्मान। ४ समानता। बराबरी।

स्पर्धिन् (वि॰) [ स्वी॰—स्पर्धिनी ] १ स्पर्धा करने वाला । प्रतियोगिता करने वाला । प्रतिद्वन्द्वी । २ ईर्ष्यालु । डाही । ३ श्रिममानी । (पु॰) प्रतियोगी ।

स्पर्श् (धा॰ थ्रा॰) [स्पर्शयते] १त्तेना । श्रहण करना । स्पर्शं करना । २ जेव्हना । मिलाना । १ छाती से लगाना । श्रालिंगन करना । केरियाना ।

स्पर्जाः (पु०) १ लगाव । छुत्राव । २ (ज्योतिप में यहों का ) समागम । ३ मिइंत । मुठभेद । १ ग्रंजुमव । संज्ञा । १ खचा का विषय । ६ रोग । चीमारी । पांच वर्गें। में से ( 'क' से 'म' तक ) कोई भी व्यञ्जन । ७ भेंट । दान । कज़र । म पवन । हवा । ६ ग्राकाश । १० खी-मेथुन ।-ग्रज्ञ, (वि०) निःसंज्ञ । वेहोश । मूर्च्छित । —उपतः, —मिणः, (पु०) दिव्यमणि । —उपतः, —मिणः, (पु०) दिव्यमणि । —लज्जा, (खी०) छुईमुई ।—वेद्य, (वि०) जो छूने से जाना जाय ।—सञ्चारिन् (वि०) उदना । छुत्राछुत का । संकामक ।—स्नानं, (न०) उस समय का स्नान जिस समय चन्द्रमा या सूर्यं का श्रहण लगना ग्रारम्भ होता है । —स्पन्दः, —स्यन्दः, —स्यन्दः, (पु०) मेंडक ।

स्पर्शन् (वि॰) [स्त्री॰—स्पर्शनी] १ छूने वाला। २ प्रभाव ढालने वाला।

स्पर्शनः ( पु० ) पवन । हना ।

रूपर्शनं (न०) १ छुत्राव । लगाव । संसर्ग । २ दान । भेंट ।

स्पर्शनकं (न०) सांख्य दर्शन में चर्म के लिये पर्यायवाची शब्द ।

स्पर्शवत् (वि०) १ स्पर्शं द्वारा श्रनुभव करने येग्य । स्पर्शं येग्य ।२ केमल । सुलायम । छूने से श्रानन्द देने वाला ।

स्पर्ध (धा॰ ग्रा॰) [स्पर्पते ] नम होना। भींगना। स्पर्पृ ( पु॰ ) शारीर की ग़ड़वड़ी। रोग। वीमारी। स्पर्ग् ( धा॰ उ॰ ) [स्पशिति—स्पशिते] ९ रुकावट डालना। २ कोई काम करना। ३ सीना। ४ छूना। १ देखना।

स्पशः ( पु॰ ) १ जासूस । २ युद्ध । लड़ाई । ६ जंगली जानवरों से लड़ने वाला । ( पुरस्कार पाने की कामना से )

स्पप्ट (वि॰) १ साफ । प्रकट । २ श्रसकी । सचा। ३ प्राखिलाहुत्रा। ४ साफ साफ देखने वाला।

स्पप्टं (न०) १ स्पष्टता से। सामृ तौर से। २
स्तुतं खुत्ता। साहस पूर्वक।—गर्मा, (क्षी०)
स्ती जिसके शरीर में गर्म धारण के जच्च साम साफ दिखलाई पड़ते हों।—प्रतिपत्तिः, (पु०) स्पष्ट प्रती ते।—भाषिन्,—चक्तृ, (वि०) साफ साफ कहने वाला।

स्पृ (धा०प०) [स्पृग्गोति] १ देना । खींचकर निकालना । २ दान करना । बकराना । ३ बचाना । रसा करना । ४ रहना ।

स्पृक्का ( स्त्री॰ ) एक जंगली रूख।

स्पृश् (धा॰ प॰) [स्पृशिति, स्पृष्ट ] १ छूना। २ घीरे घीरे थपथपाना। ३ लगाव होना। सम्पर्क होना। ४ पानी से छिड़कना या धोना। ४ प्राप्त करना। ६ प्रभाव डालना। ७ हवाला देना।

स्पृश् (वि॰) छूने वाला । श्रसर डालने वाला। वेधने वाला। (यथा मर्मस्पृश् )

स्पृष्ट ( व० कृ० ) १ छुत्रा हुग्रा । हाथ से मालूम किया हुग्रा। २ जेा लागू न हो । जेा पहुँचे नहीं । ३ कलङ्कित। दागी। अष्ट किया हुग्रा। ४ जिह्ना के स्पर्श से बना हुग्रा था उचारित वर्ण विशेष।

स्पृष्टिः } (स्त्री॰) १ छुत्राव । लगाव ।

स्पृह् ( घा० उ० ) [ स्पृह्यति—स्पृह्यते ] इच्छा करना । श्रमिलाप करना । कामना करना । ईर्व्या करना ।

स्पृह्यां ( न० ) इच्छा करने की किया।

स्पृह्यािय (वि०) इच्छा करने योग्य । वाव्छनीय । स्पृह्यात्तु (वि०) स्पृहा करने वाला । इच्छा करने वाला ।

स्पृहा (क्षी॰) कामना। श्रमिलाप। उरसुकता।
स्पृहा (वि॰) वाञ्छनीय। ईर्ष्या करने येग्य।
स्पृहाः (प्र॰) जंगली विजैारे का पेड़।
स्पृ (धा॰ प॰) [स्पृगाति ] चे।टिल करना।
वध करना।

स्प्रप्टृ (पु॰) देखो स्पप्ट्<sup>९</sup>। स्फट् (धा॰ प॰) [स्फटित ] फट जाना। वड़

स्फटः (पु॰) सॉंप का फैला हुग्रा फन। स्फटा (स्ती॰) १ सॉंप का फैला हुग्रा फन। २ फिटकरी।

स्फटिकः (पु॰) बिल्लौर । फटिक ।—ग्राचलः, (पु॰) मेरु पर्वत ।—ग्राद्धिः, (पु॰) कैलास पर्वत ।—ग्राश्मन् —ग्रात्मन् —मणिः (पु॰) —शिला, (स्त्री॰) स्फटिक या विल्लौर पत्थर ।

स्फटिकारिः ) (म्ही०) एलूमिनियम धातुमिश्रित स्फटिकारिका ) रसायनिक पदार्थं विशेष ।

स्फटिकी (स्त्री०) फिटकरी।

स्फंट् (धा॰ प॰) [स्फंटिति ] तड़क जाना। फूट जाना । खिल जाना। फैल जाना। [उ॰ स्फंटयित—स्फंटयते ] हँसी करना। मज़ाक करना। हँसना। उपहास करना।

स्फरगां (न०) काँपना । थरथराना । धड़कना । स्फाटिक (वि०) [स्ती०—स्फाटिकी] फटिक पत्थर की ।

स्फाटिकं ( न० ) बिल्लौर पत्थर ।

स्फाटित ( व० क० ) चिरा हुग्रा । फटा हुग्रा । फैला हुग्रा । सन्धि वाला ।

रूफातिः (स्त्री॰) १ सूजन । फूलन । २ वृद्धि । वदती ।

स्काय् (धा॰ घा॰) [स्कायते—स्कीत ] १

मोटा हो जाना । वड़ा हो जाना । वढ़ जाना । २ सूज जाना । फैल जाना । वृद्धि को प्राप्त होना । स्फार (वि०) १ वड़ा । दीर्घ । वढ़ा हुत्रा । फैला हुत्रा । २ वहुत । विपुल । ३ उचस्वरित ।

स्फारं ( न० ) विपुत्तता । श्राधिक्य । बहुतायत । स्फारः ( पु० ) १ सूजन । वाद । वृद्धि । २ (सुवर्ण में का ) बुदबुद । बुलबुला । ३ गुमड़ा । गुमड़ी । थरथराहट । स्पन्दन । धड़कन । १ मरें।इ। ऐंडन ।

स्फारम् ( न॰ ) विकृतता । कंपन । थरथराहट । स्फालः ( पु॰ ) घड़कन । कंपन । थरथराहट । स्फालनं ( न॰ ) १ कंपन । घड़कन । २ हिलाना । ३ रगडन । घिट्टन । ४ थपथपी । सहलाना ।

रिफन्म (स्त्री०) चूतङ् । नितम्ब ।

स्फिट् (धा॰ ड॰) [स्फेटयति—स्फेटयते ] १ घायल करना । २ वध करना ।

स्फिर (वि०) १ श्रधिक । वहुत । विपुल । २ श्रनेक । श्रसंख्य । २ वड़ा । विस्तारित ।

स्फीत ( व० कृ० ) १ सूजा हुया । बढ़ा हुया। २ मोटा ताजा । वड़े प्राकार का । ३ बहुत । ग्रसंख्य । प्रधिक । ४ सफलकाम । समृद्धवान । ४ पैतृक या पुरतैनी रेाग से सताया हुया।

स्फोतिः ( पु॰ ) १ वृद्धि । बाद । २ विपुलता । ग्राधिक्य । ६ समृद्धि ।

स्फुट् (धा॰ प॰ उ॰) [स्फुटित, स्फोटित— स्फोटते, स्फुटित] १ फटजाना । श्रचानक दरक जाना । २ खिलना । फैलना । कुसुमित होना । ३ तितर वितर होना भाग जाना । ४ दिंटगोचर होना । प्रत्यच्च होना । प्रकट होना ।

स्फुट (वि०) १ फटा हुआ। हटा हुआ। २ पूरा खिला हुआ। फैला हुआ। १ सफेद। चमकीला। विशुद्ध। ४ प्रसिद्ध। प्रख्यात । १ छाया हुआ। ज्यास। ६ उच्चस्वरित । ७ स्पष्ट। सत्य। —श्चर्थ, (वि०) १ बोधगम्य । साफ। २ अभिप्रायसूचक । गूहार्थप्रकाशक । —तार, (वि०) नचत्रविजड़ित । चमकीला। स्फुटं ( ग्रन्थया० ) साफ तौर से । स्पष्टतः ।

स्फुटनं ( न० ) फूट जाना । खुल जाना । दरकजाना । चिर जाना ।

स्फुटिः } ( स्त्री॰ ) पैर की विवाई या स्वान । स्फुटी }

स्फुटिका (स्त्री०) दुकड़ा। चीप।

स्फुटित (व० इ०) १ तड़का हुआ। ह्रटा हुआ। विरा हुआ। फूटा हुआ। २ कितयाया हुआ। कितयाँ लगा हुआ। फूला हुआ। खिला हुआ। (फूल) १ साफ किया हुआ। प्रकट किया हुआ। खिलाया हुआ। ४ चीरा हुआ। नष्ट किया हुआ। १ उपहास किया हुआ। जीट उड़ाया हुआ। — चर्गा, (वि०) फैले हुए पैरों वाला। चैं। इंपेरों वाला।

स्फुट्ट् (धा॰ उ॰) [ स्फुट्टयति, स्फुट्टयंते ] तिरस्कार करना । श्रपमान करना ।

स्फुड् ( घा० प० ) [ स्फुडति ] उकना ।

स्फुरंट् ) (धा॰ प॰ ) [स्फुग्टिति ] हँसना । स्फुग्ट् ) मज़ाक करना ।

स्फुंड } ( धा॰ ड॰ ) [ स्फुग्डते, स्फुग्डयिति-स्फुग्डर् ) स्फुग्डयते ] देखेा स्फुग्ट्।

स्फुत ( ग्रन्थया॰ ) वनावटी श्रावाज विशेष । —करः, ( पु॰ ) स्फुत् शब्द ।

स्फुर् (धा॰ प॰ ) [ स्फुरित, स्फुरित] १ धड्कना।धकधक करना।२थरथराना।काँपना।

स्फुरः (पु॰) १ फड़कन । थरथरी । घड़कन । कॅंपकॅंपी । २ सूजन । फूलन । ३ ढाल ।

स्फुरगां (न०) १ कड़कन । कँपकँपी । थरथराहट । २ (श्रङ्ग विशेषों की) फड़कन । जी होने वाले श्रुभाश्रुभ के द्योतक होते हैं । १ दृष्टि पड़ना । नज़र श्राना । ४ चमक । दमक । कींघा। १ स्मरण हो श्राना ।

स्फुरत् (वि॰) थरथराता हुन्ना। चमकीला।

स्फुरित (व० कृ०) १ कॉंपता हुया। धड़कता हुया। २ हिला हुया। ३ चमका हुया। ४ ग्रहड़। चञ्चल। ४ सूजा हुया। रुफुरितं (न०) १ थरथरी । कँपकँपी । २ मन का उद्देक या उद्देग ।

स्फुरुर्क् (धा०प०)[स्फूरुर्क्ति] १ फेलना। बढ़ना। २ भूलना। विस्मरण होना।

रूफुर्ज़ (धा॰प॰) [स्फूर्ज़िति] १ वादल की तरह गरजना।२ चमकना ।३ फट पहना। फूट जाना।

स्फुल्(धा॰ ०) िस्फुल्ति ] १ काँपना । धड्कना । २ प्रकट होना । सामने श्राना । १ जमा करना । संग्रह करना । ४ नाश करना । वध करना ।

स्फुलं ( न० ) छोलदारी । तंवृ ।

ं स्फुलनं ( न० ) कॅंपकपी । धड़कन ।

स्फुलिगः ( पु॰ ) | स्फुलिङ्गः ( पु॰ ) | स्फुलिगं ( न॰ ) | स्फुलिङ्गभ्( न॰ ) | स्फुलिगा (ची॰ ) | स्फुलिङ्गा (ची॰) |

स्फूर्जः ( पु॰ ) १ विजली िगरने की कड़कड़ाहट । २ इन्द्र का वज्र । ६ सहसा होने वाली वाढ़ या फूटन । ४ दो प्रेमियों का प्रथम समागम जिसमें स्रारम्भ में हर्प स्रोर स्रन्त में भय की स्रारांका हो ।

स्फूर्ज्थुः ( पु॰ ) गड़गड़ाहट ।

स्फूर्तिः (पु०) १ धड़कन । थरथराहट । २ खिलन । फूलन । ३ प्रकटन । प्राकट्य । ४ स्मरण होना । १ काव्य सम्बन्धी स्फूर्ति ।

स्फूर्तिमत् (वि॰) १ कॅपकॅपा। थरथराने वाला । ग्रान्दे।लित । २ कोमल हृदय वाला ।

स्फीयस् (पु॰) श्रपेचाकृत श्रधिक । श्रपेचाकृत बहा ।

स्फेप्ट (वि॰) श्रत्यधिक श्रधिक । सब से श्रधिक बड़ा।

स्फोटः ( पु॰ ) १ फूटन । तदकन । २ प्रकाश । प्रकटी करण । खुलाव । ६ गुमड़ा । सूजन । गुमड़ी । बलतोड़ । ४ मन का वह भाव जो किसी शब्द के सुनने से मन में उदय होता है। (मीमांसकों का) थनादि शब्दे। — बीजकः ( पु॰ ) भिलावा।

स्फोटन (वि॰) [स्त्री॰—स्फोटनी ] प्रकटन । प्रकाशन । साफ्र करना ।

स्फोटनं ( न० ) १ सहसा तहकना । फटना । चिरना। श्रनाज फटकना । ३ उँगली फोड़ना या चट-काना ।

स्फोटनः ( पु॰ ) संयुक्त न्यक्षन वर्णो का पृथक पृथक उचारण ।

स्फोटनी ( स्त्री॰ ) छेद करने का श्रौजार । वर्मा । स्फोटा ( छी० ) साँप का फैला हुन्ना फन।

स्फोटिका ( निः) पत्ती विशेष।

स्फोरएं ( न० ) देखो स्फुरएं।

रूफचं (न०) यज्ञीय पात्र विशेष जो तलवार के श्राकार का होता है।—वर्तिनिः, ( पु॰ ) इस श्रीजार से वनाई हुई रेखा या कंड ।

स्म ( अन्यया० ) १ यह जब किसी वर्तमानकालिक किया वाची शब्द में लगाया जाता है तब वह शब्दभूत कालिक क्रिया का श्रर्थ देता है। २ निपेध श्रीर वर्जन में भी इसका प्रयोग होता है।

समय: ( पु॰ ) १ श्राश्चर्य। ताज्जुव । २ श्रहंकार । श्रकड़ ।

स्मरः (पु॰) १ यादगारी । स्मरणशक्ति । २ प्रेम । ३ कामदेव।—ग्राङ्क्ष्याः, ( पु० ) १ उँगत्ती के नख । २ प्रेमी । ग्राँशिक । रसिया :-ग्रागारं,(५०) —क्रुपकः (पु॰)—गृहं, (न॰)—मंद्र्रं, (न॰) योनि । भग । स्त्री की जननेन्द्रिय ।--- ध्रन्ध, (वि०) प्रेम से श्रंधा ।—श्रातुर,—श्रातं,— उत्सुक, (वि॰) प्रेमविह्वत । —श्राप्यः, ( पु॰ ) थूक । खखार ।—कर्मन्, ( न॰ ) कोई भी रसिक कर्म !--गुरुः ( ५० ) विष्णु । --दशा, (स्त्री०) प्रेम के कारण उत्पन्न हुई शरीर की दशा।—ध्वजः, (पु०) १ इन्द्रिय। २ मत्स्य विशेष । ३ वाद्ययंत्र विशेष ।—ध्वजं, (न०) स्त्री की जननेन्द्रिय। भग । योनि ।--ध्यज्ञा,

( छी० ) चाँदनी रात । - प्रिया, ( खी० ) कामदेव की स्त्री रित ।-भासित, (वि॰) प्रेम से विह्नल ।---मोहः, ( पु॰ ) प्रेम से मित का मारा जाना। - लेखनी, (स्त्री०) मैनापत्ती। सारिका पत्ती । - वहत्तभः, ( पु॰ ) १ वसन्त भरतु । २ भ्यनिरुद्ध का नाम।—वीथिका. (स्त्री०) रंडी । वेश्या ।-शासनः, ( पु॰ ) शिव जी ।-सखः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।--स्तम्भः, ( पु॰ ) लिङ्ग । पुरुप की जननेन्द्रिय !—स्मर्यः, ( पु॰ ) गधा। रासभ। - हरः, (पु०) शिव जी।

स्मर्गा ( न० ) १ याद । स्मरण । २ किसी के विषय में चिन्तन । ३ परंपरागत श्रनुशासन । ४ किसी देवता का मानसिक बारबार नाम कीर्तन करना । १ सखेद स्मरण । ६ साहित्य में श्रलंकार विशेष । यथा ।

' ययानुभवनर्थन्य द्वृष्टेतरसदृशे रुसृतिः स्नरणम् ।" — श्रानुग्रहः, ( पु॰ ) १ कृपा पूर्वेक स्मरण । २ स्मरण करने का श्रनुग्रह । - श्रपत्यतर्पकः, ( पु॰ ) कद्यवा ।—ध्ययौगपद्यं, ( न॰ ) स्मरणों

की श्रनसमसामयिकता ।—पद्वी, (स्त्री॰)

मृखु ।

स्मार (वि०) कामदेव सम्बन्धी ।

स्मारं ( न० ) स्मरण । याददाशत ।

स्मारक (वि॰) [ स्वी॰-स्मारिका ] स्मरण कराने वाला । याद दिलाने वाला ।

स्मारकं (न०) कोई वस्तु जो किसी को स्मरण कराने के लिये हो।

स्मारगां ( न० ) स्मरण कराना । याद दिलवाना ।

स्मार्त (वि॰) १ स्मरण शक्ति सम्बन्धी । स्मरण किया हुआ। स्मारक। २ स्मृति में लिखा हुआ। स्मृति पर निर्भर । ३ श्राईनी-पुस्तकों का श्रनुसरण करने वाला । १ गाईपस्य ( यथा श्रम्नि )

स्मार्तः ( पु॰ ) १ स्मृति शास्त्रों में दच बाहारा । २ परंपरागत श्राईन को मानने वाला । १ एक सम्प्रदाय विशेष ।

स्मि (धा॰ श्रा॰) [स्मयते, स्मित ] १ हँसना। मुसकुराना। २ खिलना। फूलना।

सं० श० कौ०--१२१

स्मिट् (धा॰ उ॰) [स्मेटयति — स्मेटयते ] १ तिरस्कार करना । २ प्रेम करना । १ जाना ।

स्मित (व॰ इ॰ ) १ मुसकाया हुआ । २ खिला हुआ । फूला हुआ ।

स्मितं ( न॰ ) मुसक्यान ।—दूश्, ( वि॰ ) दृष्टि जिसमें मुसक्यान हो । ( स्ती॰ ) सुन्दरी स्त्री ।— पूर्वम्, ( ग्रन्यया॰ ) मुसक्यान के साथ ।

स्मील् ( धा॰ प॰ ) [स्मीलिति] श्राँख मारना। श्राँख मपकाना।

स्मृ (धा॰ प॰) [स्मृगोति ] १ प्रसन्न करना। २ रहा करना। बचाना। ३ रहना।

स्मृतिः (स्ती॰) १ याददाश्त । स्मरण शक्ति । २ भूषि प्रगीत स्मृति शास्त्र। ३ श्राईन की पुस्तक। ४ श्रभिलापा। कामना। १ समकः । बुद्धि ।— ञ्रांतरं, ( न० ) दूसरी स्पृति ।—श्रपेत, ( वि० ) १ भूला हुन्ना । २ स्मृति शास्त्र विरुद्ध । ३ न्याय वर्जित । बेग्राईनी ।—उक्त, (वि०) स्मृतियों में वर्णित।-प्रत्यवमर्घः, ( पु॰ ) स्मरण शक्ति । धारण । शक्ति ।—प्रवन्धः, (पु॰) स्मृति सम्बन्धी प्रनथ । ग्राईनी किताब । - भ्रंशः, ( पु॰ ) स्मरण शक्ति का नाश। -रोधः, (पु॰) स्मरण शक्ति का नाश ।—विभ्रमः, ( पु॰ ) स्मरण शक्ति की गइबदी । — विरुद्ध, (वि॰) स्मृति शास्त्र के विरुद्ध । बे आईनी ।—विरोधः, ( पु॰ ) दो स्मृति वाक्यों में पारस्परक विरोध।—शास्त्रं, (न०) स्मृति यन्थ । ग्राईन की पुस्तक ।—शेष, (वि०) मृत । मरा हुम्रा ।—शैथिल्यं, ( न॰ ) स्मरण शक्ति की शिथिलता ।—साध्य, (वि०) जो स्मृति से सिद्ध किया जासके ।—हेतुः ( पु॰ ) स्मरण होने का कारण।

स्मेर ( वि० ) ६ मुसकाने वाला । मुसकाता हुन्रा । २ खिला हुन्रा । प्रफुल्लित । ६ श्रभिमानी । ४ प्रत्यच । स्पष्ट । साफ्र ।—विष्किरः, ( पु० ) मयूर । मोर ।

स्यदः (पु॰) वेग । रफ़्तार । तेज़ी । स्यंद् ) (धा॰ धा॰) [स्यन्दते,स्यन्न ] १ चूना । स्यन्द् ) रिसना । २ पकना । ३ वहना । निकालना । १ दौडना । पलायन करना ।

स्यंदः ) (पु०) १ वहाव । चुत्राव । २ तेज़ी से स्यन्दः ) गमन । ३ रथ । गाड़ी । स्यंदन ) (वि०) [स्री०—स्यन्दना, स्यन्दनी] तेज़ी स्यन्दन ) से गमन करना । २ तेज़ चाल चलने वाला । स्यदनं ) (न०) १ वहाव । टपकाव । रिसाव । स्यन्दनं ) चुत्राव २ वेगवान प्रवाह । ३ जल । पानी । स्यंदनः ) (पु०) १ लड़ाई का रथ । रथ । गाड़ी । स्यन्दनः ) २ पवन । हवा । ३ तिनिश का पेड़ ।— ग्रारोहः (पु०) वह योद्धा जो रथ में वैठ कर

स्यंद्निका } (स्त्री०) थृक का छींटा। स्यन्द्निका

स्यंदिन् ) (वि॰) [स्रो॰—स्यंदिनो ] १ थृक। २ स्यन्दिन् ) एक साथ दो वस्चे जनने वाली गौ।

स्यन्न (व० क०) १ टपका हुन्ना। रिसा हुन्ना। े चुन्ना हुन्ना। २ गमनशील।

स्यम् । ( धा॰ प॰ ) [ स्यमति, स्यमयति— स्यं ) स्यमयते ] १ शब्द.करना । २ चिल्लाना । २ जाना । ३ सोचना विचारना ।

स्यमंतकः ) (पु॰) एक प्रकार का बहुमूल्य रत्न । स्यमन्तकः ) यह श्रीदृष्ण के समय में सन्नाजित के पास थी।

स्यमिकः ) (पु॰) १ वादल । मेर्च । २ दीमक का स्यमीकः ) मिट्टी का टीला । ३ वृत्त विशेष । ४ समय । काल ।

स्यमिका (स्त्री॰) नील ।

स्यात् ( श्रव्यया० ) कदाचित् । शायद । संयोगवश । —चाहिन्, ( पु० ) नास्तिक । शङ्का करने वाला ।

स्यालः ( पु॰ ) देखो श्यालः ।

स्यूत ( व० क्र० ) ५सिला हुद्या ।२ छिदा हुग्रा । स्यूतः ( पु० ) वोरा ।

स्यूतिः ( पु॰ ) १ सिलाई । सीवन । २ सुईकारी । ३ बोरा । ४ वंशावली । १ सन्तति । श्रौलाद ।

स्यूतः ( पु॰ ) १ किरन । २ सूर्य । बोरा । बोरी ।

स्यूमः ( पु॰ ) किरन।

स्यान (वि॰) १ सुन्दर । मनोहर । २ शुभ । मङ्गल-कारक । स्योनं ( न० ) प्रसन्नता । श्रानन्द ।

स्योनः ( पु॰ ) १ किरन । २ सूर्य । ६ वोरी ।

स्त्रंस् (धा॰ ग्रा॰) [स्त्रंसते, स्त्रस्त] १ गिरना । टपक पड़ना । रपट जाना । २ ड्व जाना । ३ लटकना । ४ जाना ।

स्त्रंसः ( पु॰ ) गिरन । फिसजन ।

स्त्रंसनं ( न० ) १ गिरन । २ गिरवाने की किया । नीचे उसरवाने की किया ।

स्रंसिन् (वि॰) [स्रंसिनी] १ गिरने वाला। लट-कने वाला। २ भूलने वाला।

स्नंह ( धा॰ श्रा॰ ) [ स्नंहते ] विश्वास करना । भरोसा करना ।

स्रग्विन् (वि॰) [स्री॰ -स्रग्विगो ] मालाधारी।

स्रज् ( खी॰ ) पुष्पमाला । फूलका गजरा ।—दामन् [स्रम्दामन्] ( न॰ ) फूलके गंजरे की गाँठ ।—धर ( वि॰ ) मालाधारी ।—धरा, (स्त्री॰ ) वृक्ष विशेष ।

स्त्रज्वा (स्त्री॰) रस्सी । डोरी । डोरा ।

स्त्रद्ध (स्त्री॰) श्रपान वायु । गोज़ । पाद ।

स्रंभ ) (धा॰ श्रा॰) [स्रम्भते, स्रन्ध ] १ विश्वास स्रम्भ ) करना । भरोसा करना ।

स्त्रवः (विर्०) १ टपकाव । चुत्राव । २ घहाव । धार । ३ चरमा । सोता ।

स्रवर्ण (न०) १ चुत्राव । टपकाव । रिसाव । २ पसीना । ३ पेशाव ।

स्रवत् (वि॰) [स्त्री—स्त्रवंती ] वहने वाला ।— गर्भा, (स्त्री॰) १ पेट गिराने वाली श्रीरत । २ किसी दुर्घटना वश गिरे हुए गर्भ वाली गी ।

स्त्रष्टृ ( पु॰ ) १ बनाने वाला । २ सिरजन हार ।रचने वाला । ३ ब्रह्मा ।

स्नस्त (व० कृ०) १ गिरा हुम्रा । टपका हुम्रा । २ तटकता हुम्रा । ६ ढीला किया हुम्रा । ४ खोला हुम्रा । ४ तटकता हुम्रा । ६ म्रलग किया हुम्रा । —म्रंग, (वि०) १ ढीले म्रंगों वाला । २ मूर्विद्यत । स्रस्तरः ( पु॰ ) शय्या । सेज । कोच ।

स्नाक् ( श्रन्यया० ) फुर्ती से । तेज़ी से ।

स्त्रावः ( पु॰ ) वहाव । रिसाव । टपडाव ।

स्त्राचक (वि॰) [स्त्री॰—स्त्राविका] वहने वाला। टपकने वाला।

स्रावकं (न०) काली मिर्च।

स्त्रिम् ( धा॰ प॰ ) [स्त्रेमिति ] चोटिल करना । वध करना ।

स्त्रिम् (धा॰ प॰) [स्त्रिमित ] चोटिल करना। वध करना।

स्त्रिव् (धा॰ प॰) [स्त्रीत्र्यति, स्रुत ] १ जाना। २ सूख जाना।

स्त्रु (घा०प०) [स्त्रविति, स्त्रुत] १ वहना। २ उद्देलना। वहाना। १ जाना। ४ शून्य होना। वह जाना। टपक जाना। १ (किसी गुप्तवात का) फैल जाना।

स्त्रुद्धः ( पु॰ ) एक जनपद का नाम जे। किसी समय पाटलि पुत्र से एक मंजिल पर था।

म्बुझी ( खी॰ ) सन्जी ।

म्त्रच (छी०) काठका सुवा।—प्रणात्तिका (स्त्री०) स्रुवाकी नाली जिसमें हे।कर घो श्रग्नि में ढालते समय बहाया जाता है।

स्रुत (वि॰) बहने वाला। टपकने वाला।

स्त्रुतिः (स्त्री०) १ वहाव । रिसाव । टपकाव । २ राल । धृना । ३ चश्मा ।

स्रुवः ( पु॰ ) ) १ यज्ञीय पात्र विशेष । स्रुवा । २ स्रुवा (ची॰ ) ∮ सेाता । चश्मा ।

स्रोक् (धा॰ श्रा॰ ) [स्रोकते ] जाना।

स्त्रे (घा॰प॰) [स्त्रायित ] १ उवालना। २ पसी

जना । पसीना निकालना । स्त्रोतं ( न॰ ) चश्मा । स्रोता ।

स्त्रोतस् (न॰) १ धार । चश्मा । सेतता । जलप्रवाह । तेज प्रवाह वाली नदी । २ नदी । ३ लहर । ४ जल । १ इन्द्रिय । ६ हाथी की सूंद्।—ध्रंजनं, ( = स्त्रोतोञ्जनं ) सुर्मा ।——ईशः, ( पु॰ ) समुद्र।—रन्द्रः, (पु०) हाथी की सुँ का छेद। नकुना। नथुना।—चहा, (ची०) नदी। स्रोतस्यः (पु०) १ शिव। २ चोर। स्रोतस्यती } (ची०) नदी। स्रोतस्थिती }

स्व ( सर्वनाम० वि० ) १ निजू। प्रपना । २ स्वाभा विक प्रकृतिगत । ३ श्रपनी जाति का । श्रपनी जाति सम्बन्धी । श्रद्धापादः, ( ५० ) न्याय दर्शन का मानने वाला या ऋनुयायी।—श्रद्धार, ( न० ) अपने हाथ की लिखावट।—अधिकारः, ( पु॰ ) ग्रपना कर्त्तन्य या शासन ।--ग्राधिष्ठानं, (न०) शरीरस्थित पट्चकों में से एक।-द्र्यधीन, (वि॰) १ स्वतंत्र । खुदमुख़तार । २ त्रात्मनिर्भर।३ श्रपनी निजूपजा। १ निजूशक्ति या सामर्थ्य के भीतर । - ग्राध्यायः ( ५०) १ वेदाध्ययन । — ग्रानुभूतिः, (स्त्री०) निज् श्रनु-भव। २ श्रात्मज्ञान।—श्रांतं, ( न० ) १ मन। २ गुफा। खोह।—ग्रर्थः, (पु०) १ अपना मतलब। निजूप्रयोजन । २ निजू स्त्रर्थ।— श्रायत्त, (वि०) श्रात्मनिर्भर ।—इच्छा, (स्त्री०) निजू ग्रिभिलाप । — उद्यः, (वि॰) किसी मह का उदय जो किसी स्थल विशेष पर हो।-उपधिः, (पु॰) वह तारा जे। श्रपने स्थान पर श्रचल रहै। -कंपनः, ( पु॰ ) पवन । वायु ।--कर्मिन्, (वि॰) स्वार्थी । खुदगरज। -कुंद, (वि०) १ स्वेच्छाचारी। मनमौजी। २ वहशी। —कुंदः, ( पु॰) श्रपनी इच्छा या मर्ज़ी ।<del>—कुं</del>दं, ( न० ) अपनी इच्छानुसार । अपने मन से।--ज, (वि॰) स्वयं उत्पन्न।—जः, ( पु॰ ) १ पुत्र या बचा। २ पसीना।—जं, (न०) खुन। —जनः, (पु॰) विरादरी। जाति वाला।— तंत्र, ( वि॰ ) स्वाधीन । श्रनियंत्रित । मनमौजी। स्वेच्छाचारी । मनमुखी । —तंत्रः, ( पु० ) श्रंधा श्रादमी।-देशः, (पु०) श्रपना देश।-धर्मः, (पु०) १ श्रपनाधर्म । २ श्रपना कर्त्तेच्या । ३ विशेषता । निजू सम्पत्ति ।—पत्तः, ( पु॰ ) निजू दल ।—परमग्डलं, ( न० ) निजू श्रीर शत्रु का देश।—प्रकाश, ( वि॰ ) स्वयंसिद्ध । स्वयं प्रकाशमान ।-प्रयोगात्. ( श्रम्यया० ) श्रपने निजू प्रयत्नों द्वारा ।—भटः ( पु॰ ) स्त्रपना योद्धा। २ शरीररचक !--भावः, ( पु० ) १ निज् दशा।२ स्वभाव। प्रकृति । —भूः, (पु०)१ ब्रह्मा की उपाधि । २ शिव का नामान्तर । ३ विष्णु का नामान्तर ।—योनि, (वि०) मातृ सम्बन्धी । (पु॰ स्त्री॰) श्रपनी उत्पत्ति का स्थान । ( छी०)भगिनी या अन्य कोई समीपी नातेदार । रमः, ( पु०) स्वाभाविक स्वाद ।--राज्ञः, (पु०) परब्रह्म।—रूप, (वि०) १ समान । सदश २ मनोहर । सुन्दर । मनोज्ञ । ६ विद्वान । पण्डित बुद्धिमान् ।—-रूपं, ( न० ) १ प्रकृति । २ विल-च्या उद्देश्य ६ प्रकार। तरह। किस्म।—चश्, ( वि॰ ) १ श्रात्म-संयमी । २ स्वाधीन।— षासिनी, (स्त्री॰) विवाहिता श्रथवा श्रविवा-हिता वह स्त्री जो युवती होने पर भी अपने पिता के घर में रहै।--- बृत्ति, (वि०) अपने उद्याग पर निर्भर ।--संवृत्त, (वि०) स्वयं ऋषनी रत्ता श्राप करने वाला।—संस्था, (वि०) श्रात्मा-धिकार । धति । मन का प्रशान्त भाव । धीरता । —स्थ, (वि०) १ स्वाधीन । २ स्वस्थ । तंदुरु-स्त । ३ सन्तुष्ट । सुखी ।—स्थानं, ( न० ) श्रपना निजू घर ।—हस्तं, ( न० ) श्रपना हाथ या श्रपने हाथ का लेख। हस्तिका, (स्त्री०) कुल्हाड़ी।—हित, (वि०) श्रपने लिये हितकर। —हितं, ( न॰ ) श्रपनी भलाई । श्रपना हित । ·

स्वः ( पु॰ । १ नातेदार । रिश्तेदार । २ जीवात्मा ।

स्वं ( न॰ ) } स्वः( पु॰ ) } धन दौलत । सम्पत्ति ।

स्वकः (वि॰) १ श्रपना । निजृ। श्रपना । २ श्रपने खानदान । या कुटुम्ब का ।

स्वंग् } स्वङ्ग् } ( घा० प० ) [ स्वंगति ] जाना । चलना ।

स्वंगः } स्वङ्गः } ( पु॰ ) श्रातिङ्गन ।

स्वच्छ ( वि॰ ) १ साफ । बहुत स्वच्छ । चमकीला । विश्रद्ध । २ सफेद । ६ सुन्दर । ४ तंदुरुस्त । स्वस्थ ।—पत्रं, (न॰) श्रवरक ।—चालुकं, (न॰) विद्युद्ध खड़िया मिट्टी।—मिणिः, ( पु॰ ) फटिक पत्थर। विज्ञोरी पत्थर।

स्वच्छं (न०) मोती। मुक्ता।

स्वच्छः ( पु० ) बिल्है।री पत्थर ।

स्वंज् ) ( धा० थ्रा०) [ स्वंजते ] श्रालिङ्गन करना । स्वज्जु ) छाती लगाना । २ घेर लेना । घेरे में कर लेना । उमेठना । मरोड़ना ।

स्वठ् (धा॰ उ॰) [ स्वठयति, स्वाठयति—स्वठयते, स्वाठयते ] १ जाना । २ समाप्त करना । पूरा होना ।

स्वतस ( श्रव्यया० ) श्रपना । श्रपने का ।

स्वत्वं (न०) १ श्रात्म-श्रन्तित्व । २ मालिकाना । श्रिधकार । स्वामित्व ।

स्वद् (धा॰ श्रा॰) [स्तद्ते, स्वदित ] व्वादिष्ट त्राना। जायकेदारं मालूम होना। भाना। पसंद श्राना।

स्वद्नं (न०) चखना। खाना।

स्वदित (व॰ कृ॰ ) चाला हुआ। लाया हुआ।

स्वदितं ( न॰ ) वाक्य विशेष जिसका प्रयोगश्राद्ध कर्म में किया जाता है श्रौर जिसका श्रभिप्राय है कि यह पदार्थ श्रापको स्वादिष्ट लगे।

स्वधा ( छी० ) १ स्वतः प्रवृत्ति । स्वयंसिद्धता ।
स्वाभाविक चाञ्चल्य । २ निजृ सङ्कल्प या दृद्धः
विचार । मृत पुरुषों के उद्देश्य से हिव श्रादि
का देना । १ पितारों को भोजनादि निवेदन
करना । ४ भोज्य पदार्थ या नैवेद्य । १ माया या
सांसारिक प्रपञ्च । ( श्रव्यया० ) पितरों का
सम्बोधन विशेष जो नैवेद्य निवेदन करते समय
उच्चारित किया जाता है । यथा—'' पितृभ्यः
स्वधा ॥''—कारः, ( पु० ) स्वधा शब्द का
उच्चारण ।—प्रियः, ( पु० ) श्रग्नि । श्राग ।—
भुज ( पु० ) १ मरे हुए पूर्वपुरुष । २ देवता ।

स्वधिति ( ए॰ छी॰ ) } स्वधिती ( छी॰ )

स्वन् (धा०प०) [स्वनित ] १ शब्द करना। शोरगुल करना। २ गाना। स्वनः (पु॰) ध्वनि । श्रवाज्ञ । कोलाहल ।— उत्साद्दः, (पु॰) गेंडा ।

स्वनिः ( ५० ) शोर्गुल ।

स्वनिक ( वि॰ ) शब्द करने वाला ।

स्वनित (वि॰) शब्दायमान । शोर करने वाला । कोलाहलकारी ।

स्वनितं ( न॰ ) गड़गड़हाट का शोर।

स्वप् ( धा॰ प॰ ) [स्विपिति, सुप्त ] १ सीना । २ लेटना । श्राराम करना । ३ ध्यानमभ्न होना ।

स्वप्तः (पु०) १ निद्रा। नींद्। २ स्वप्तः । सपना। ख्वाय । ३ काहिली । सुस्ती । श्रींघाई।— श्रवस्था, (खी०) सपना देखनं की हालत।— उपप्त, (वि०) १ सपने के सहश । २ सपने की तरह मिथ्या।—कर,— सृत् (वि०) नींद लाने वाला। निद्राजनक।—गृहं,—निकेतनं, (न०) सेाने का कमरा। शयनगृह।—दे।पः, (पु०) सेाते में इच्छा न रहते भी वीर्यपात होना।— श्रीगम्य, (वि०) सेाने जैसी दशा मन की होने पर जानने ये।य।—प्रपञ्चः, (पु०) स्वप्त सहश मिथ्या संसार।— विचारः, (पु०) स्वप्त के श्रमाश्रभ फल पर विचार।—गील (वि०) निद्रालु। श्रोंघासा।

∓चप्रज् ( वि॰ ) निदासा · निदालु ।

स्वयम् ( श्रव्यया० ) श्रपने श्राप । श्रपनी इच्छा से ।

— ग्र्मार्तत. ( वि० ) श्रपनी पैदा की हुई ।—

उक्तिः, ( की० ) १ श्रपने श्राप दिया हुश्रा
वयान । २ सूचना । इत्तिला । वयान । श्रहः,
( पु० ) विना परवानगी लेना ।— श्राह, ( वि० )
श्रपने श्राप पसंद किया हुश्रा । स्वेच्छा प्रसूत ।
स्वेच्छाधीन ।— जात, (वि० ) श्रपने श्राप उत्पन्न ।

— दत्तः, ( वि० ) श्रपने श्राप दिया हुश्रा ।—

दत्तः, ( पु० ) वह वालक जो दत्तक होने के लिये
श्रपने श्राप दूसरे को दे दें ।— भुः, ( पु० ) ब्रह्मा
का नामान्तर ।— भुवः, ( पु० ) प्रथम मनु । २

ब्रह्मा का नामान्तर । ६ शिव का नाम ।— भू,
( वि० ) श्रपने श्राप उत्पन्न । - भूः, ( पु० ) १

ब्रह्मा । २ विष्णु । ६ शिव । ४ काल जो मूर्तिमान

हो। १ कामदेव।—वरः, (पु॰) स्वेन्छानुसार जुनाव। अपने आप (अपने लिये पति को। जुनना।—वरा, (क्षी॰) वह युवती जो अपने पति को अपने आप जुने।

: स्वर

स्वर् (धा उ०) [धरयति—घरयते ] शेष निका-त्रना। ऐव जोई करना। कलङ्क लगाना। भर्सना करना। फटकारना। धिकारना।

स्वर् ( प्रव्यया० ) १ स्वर्ग । २ इन्द्रजोक जहाँ पुरुयात्मा जन श्रपना पुरुयफल भोगने को श्रस्थायी रूप से रहते हैं। ६ ग्राकाश। ग्रन्तरिच। ४ सूर्य श्रीर ध्रव के बीच का स्थान । ५ तीन ब्याह-तियों में से तीसरी न्याहति।—ग्रापगा,—गङ्गा. (छी०) श्राकाशगंगा ।—मति, ( छी०) गमनं, (न०) १ स्वर्गगमन । २ मृत्यु । मौत । —तरुः, (≔स्यस्तरुः ) (पु०) स्वर्ग का बृत्ता--दूश, ( ए० ) १ इन्द्रा २ ग्रग्नि। ३ सोम ।—नदी, (=स्वर्णदी) (छी०) स्वर्गीय गङ्गा ।--सानवः, ( पु॰ ) बहुमूल्य रस्त विशेष ।--भानुः, ( पु॰ ) राहु का नामान्तर । —मध्यं, (न०) श्राकाश का मध्य विन्दु।— लोकः, ( पु॰ ) स्त्रगैलोक । स्त्रगं । बहिरत ।— वधूः, ( छी० ) श्रप्सरा । -वापी, ( श्ली० ) गंगा ।—वेश्या, (की॰) अप्सरा —वैद्य, ( पु॰ द्वि॰ ) ग्रक्षिनी कुमार।—षा, ( स्त्री॰ ) १ सोम का नामान्तर । २ इन्द्र के वज्र का नामान्तर ।

स्थरः (पु॰) १ ध्वनि । शोर । २ श्रावाज । ६ सरगम ।
४ सात की संख्या । १ स्वरवर्ण । ६ उदान्त, श्रनुदान्त श्रीर स्वरित । ७ स्वांसा । पवन जो नथुनों में
होकर निकले । म खरीटा । सोते समय नाक से
निकलने वाला खरीटे का शब्द । ग्रामः, (पु॰)
सरगम ।—मगुडलिका, (धी॰) वीसा।—
लासिका, (धी॰) वाँसुरी ।—शून्य, (वि॰)
सङ्गीत रहित ।—संयोगः, (पु॰) स्वरवर्णों का
मेल ।—संकमः, (पु॰) सरगम। –सामन्,
(पु॰) (बहुवचन) यज्ञकाल का दिन विशेष।

स्वर्यत् (वि॰) १ स्वर या श्रावाज वाला। २ जवानी। १ स्वरयुक्त।

स्वरित (वि०) १ स्वरंग्रुक्त । २ प्रोथित किया हुआ । वाँघा हुआ । ३ स्पष्ट उचारित । ४ वकीभूत । स्वरुः (पु०) १ धूप । २ यज्ञ-स्तम्भ का भाग विशेप । ३ यज्ञ । ४ वज्र । ४ तीर ।

स्वरुस् (पु॰) वज्र ।
स्वर्गः (पु॰) स्वर्ग । इन्द्रलोक ।—ग्रापगा, (खी॰)
स्वर्गगङ्गा ।—ग्रोकस (पु॰) देवता ।—गिरिः,
(पु॰) सुमेरपर्वत ।—द,—प्रद, (वि॰)
स्वर्ग प्राप्ति करने वाला ।—द्वारंः, (न॰) स्वर्ग
का फाटक ।—पिनः,—भर्तृ, (पु॰) इन्द्र ।—
लोकः, (पु॰) १ स्वर्गलोक । २ स्वर्ग ।—चधूः,
—स्वी, (खी॰) अप्सरा ।—साधनं, (न॰)
स्वर्ग प्राप्ति का उपाय ।

स्वर्गिन् (पु०) १ देवता । २ मुर्ता । मृतपुरुष ।
स्वर्गीय ) (वि०) स्वर्ग का । स्वर्ग सम्बन्धी ।
स्वर्ग्य ) स्वर्ग लेजाने वाला । स्वर्ग में प्रवेश कराने
वाला ।

स्वर्ण (न०) १ सुवर्ण । २ मोहर । श्रशकों । — श्रारिः,
(पु०) गंधक । — कर्णः, — कर्णिकः, (पु०)
रत्ती भर सेाना । – काय, (वि०) सुनहले शरीर
वाला — कायः, (पु०) गरुष । — कारः,
(पु०) सुनार । —गैरिकं, (न०) गेरु । —
न्यूड़ः, (पु०) १ नीलकंड । २ सुर्गा । — जं.
(न०) जस्ता । टीन । — दीधितिः, (पु०)
श्रानि । — पदः, (पु०) गरुष्ठ का नाम । —
पाठकः, (पु०) सेहागा । — पुष्पः, (पु०)
चंपक वृत्त । — वंधः, (पु०) सेाने की धरोहर ।
भृंगारः, (पु०) सेाने का यज्ञीय पात्र विशेष ।
— मान्तिकं, (न०) सेानामक्त्री । — रेखा,
— लेखा, (स्त्री०) सेाने की लकीर । विश्वः,
(पु०) १ सोने का व्यापारी । २ शराफ्र । —
वर्षां, (बी०) हल्दी ।

स्वद्<sup>°</sup> ( धा॰ श्रा॰ ) [ स्वर्दते] स्वाद जेना । ज़ायका लेना ।

स्वल् (धा॰ प॰) [स्वलिति] चलना। जाना। स्वल्प (वि॰) [तुलना में—स्वल्पीयस्, स्वल्पिष्ट] १ बहुत कम या थोड़ा। तुच्छ । ध्रायन्त, हस्व। २ बहुत थोड़ी संख्या में — ग्राहार. (वि०) बहुत कम खाने वाला। — कंकः, पु०) कङ्क नामक पत्ती विशेष। — चल, (वि०) बहुत कमज़ोर। — विषयः, (पु०) १ तुच्छ विषय। २ छोटा भाग। — न्ययः, (पु०) बहुत थोदा खर्च। — न्नीड, (वि०) निर्लजा। बेह्या। वेशमं। — ग्रीर, (वि०) वौना। ठिंगना।

स्वल्पक (वि॰) बहुत कम । बहुत थोड़ा । बहुत छोटा ।

स्वरुपीयस् ( वि॰ ) बहुत कम । श्रपेचाइत छोटा । स्वरुपष्ट ( वि॰ ) सब से छोटा । सब से कम । सब से हस्व ।

स्वशुरः ( पु॰ ) ससुर। स्वसृ ( स्त्री॰ ) बहिन।

> स्वतारमादाय विदर्भनाषः। पुरुषवेणाभिमुखी यसूव॥

> > रघुवंश ।

स्वस्त (वि०) स्वेच्छागामी।
स्वस्क् (धा० थ्रा०) [स्वस्कते ] देखे। ' प्वक "
स्वस्क् (धा० थ्रा०) चेम, कल्याण, श्राशीवांद थ्रीर
पुरुष ग्रादि स्वीकार सूचक श्रव्यय।—श्रयमं,
(न०) १ समृद्धि प्राप्ति का साधन। २ मंत्रहारा
श्रनिष्ट दूर करना। प्रायश्चित्त करना। ६ भेंट पाने
के वाद बाह्मण का दिया हुआ श्राशीवांद।

''प्रास्यानिकं स्वरत्ययनं प्रयुक्य ।''

--रघुवंश।

—दः, भावः, (पु०) शिवजी का नामान्तर।
—मुखः, (पु०) श श्रचर। वर्ण। २ श्राह्मण।
३ वन्दीजन। भाट। —वाचनं, —वाचनकं, —
वाचनिकं (न०) यज्ञ करने के पूर्व की जाने वाली
विधि या क्रिया विशेष। २ पुष्पोंद्वारा श्राशीवांद
देने का कर्मविशेष।—वाच्यं, (न०) वधाई।
श्राशीवांद।

स्वस्तिकः (पु॰) १ शारीरिकचिह्न विशेष जो श्रभ-फलदायी माना जाता है । २ कोई भी श्रभ पदार्थ । ३ चौराहा । चतुष्पथ । ४ सतिया जैसा ( + चिहु।) १ विशेष ढंग का राजप्रासाद। द चाँवल के श्राटे से बना हुआ त्रिकेष्ण के श्राकार का रूप विशेष। ७ एक प्रकार का प्रकवान। म लंपट। रसिया। ६ लहसन। - कः, (पु०) - कः, (न०) १ राजभवन या देवालय जो विशेष श्राकार का हो श्रोर जिसके सामने छुजा या गौख हो। २ योगियों का श्रासन विशेष।

स्इस्रीयः } (पु॰) भाँजा । वहिन का बेटा । स्वस्रेयः }

स्वस्रीया ) (वि॰) भांजी । वहिन की वेटी । स्वस्रेयी

स्वागतं ( न॰ ) श्रगवानी । सुखागमन । भला श्राग-मन ।

स्वांकिकः ( पु॰ ) ढोल वजाने वाला ।

स्वान्क्वंद्यं (न०) स्वेन्छाचारिता । श्रपनी इच्छानुसार काम करने की शक्ति

स्वातंत्र्यं } ( न॰ ) स्वाधीनता । श्राजादी । स्वातन्त्र्यं }

स्वातिः । (स्ती०) १ सूर्यं की एक एत्नी का नाम। स्वाती ऽ २ तलवार। ३ एक शुभनचन । ४ पन्द्र-हवां नचत्र।

स्वादः (पु॰) । १ ज़ायका । स्वादः । २ चखना । स्वाद्नं (न॰) ) खाना । पान करना । ३ पसं-दगी । रुचि । उपभोग । ४ मिठास उत्पन्न करना ।

स्वादिमन् (पु॰, मधुरिमा। मिठास।
स्वादिष्ठ (वि॰) बहुत मीठा। सब से श्रधिक मीठा।
स्वादीयस्। वि॰) श्रपेचाकृत मधुर। बहुत मीठा।
स्वादु (वि॰) [स्ती॰ —स्वादु या स्वाद्वी] १
मीठा। मधुर। जायकेदार। स्वादिष्ट। २ मनोज्ञ।
मनोहर। श्राकर्पक। प्रिय। (पु॰) मधुर रस।
२ राव। गुद्द। (न॰) मिठास।—श्रन्तं, (न॰)
मिठाई। पकवान।—श्रम्लः, (पु॰) श्रनार का
वृच।—खगुडः (पु॰) १ मिठाई का दुकदा।
२ गुद्द का मेला।—फलं, (न॰) बेर का फल।
—मूलं, (न॰) गाजर।—रसा, (स्ती॰)
१ श्रामदा। श्रम्रातंक। २ सतावरी। ६ काकोली।
४ मदिरा। ४ श्रंगूर।—शुद्धं, (न॰) सेंधा
निमक। समुद्दी नोंन।

स्वादु ( छी० ) श्रंगूर ।

स्वाद्वी (स्ती०) श्रंगुर। दाख।

स्यानः ( पु॰ ) श्रावाज्ञ । कोलाहल ।

स्वापः ' पु० ) १ निदा। नींद। २ स्वम। सपना। ३ श्रोंघाई। निदास। ४ लकवा। सुन्न। ४ किसी श्रंग के दव जाने से कुछ देर के लिये उसका सुन्न पढ़ जाना या सा जाना।

स्वापतेयं (न०) धन। सम्पत्ति।

स्वापदः ( पु॰ ) देखेा श्वापदः ।

स्वाभाविक (वि॰) [ स्त्री---स्वाभाविकी ]स्वभाव सम्बन्धी ।

स्वामाविकाः ( पु॰ ) (बहुवचन ) बौद्धों का सम्प्रा-दाय विशेष ।

स्वामिता (स्त्री॰) ) १ मालकाना । स्वत्वाधिकार। स्वामित्वं (न॰) ) २ प्रभुख । श्रधिराजत्व ।

स्वामिन् (वि॰) [स्री—स्वामिनी] स्वत्वाधिकारी।
मालकाने के हक रखने वाला। (पु॰) १ मालिक।
स्वामी। २ प्रमु। ३ राजा। महाराजा। ४ पति।
भर्ता। १ गुरु। ६ पिखंदत ब्राह्मण। सर्वोच्च श्रेणी
का तपस्वी या साधु। ७ कार्तिकेय। ६ विष्णु।
६ शिव। १० वात्सायन ऋषि। ११ गरुइ।—
उपसारकः, (पु॰) घोड़ा।—कार्यः, (न॰)
राजा या स्वामी का कार्यः।—पाल, (पु॰ द्वि॰)
(पश्च का) मालिक श्रीर पालने वाला।—
सङ्गावः, (पु॰) १ किसी मालिक या स्वामी
की विद्यमानता। २ स्वामी या प्रमु की नेकी।—
सेवा, (स्वी॰) १ स्वामी या मालिक की सेवा।
२ पति के प्रति सम्मान।

स्वाम्यं (न०) १ मालिकपन । प्रभुख । २ सम्पत्ति का स्वत्वाधिकार । ३ शासन । प्रभुख । स्वामित्व ।

स्वार्यभुव (वि॰) [स्त्री॰—स्वार्यभुवी] अ ब्रह्मा-सम्बन्धी। २ ब्रह्मा से उत्पन्न।

स्वायंभुवः ( पु॰ ) ब्रह्मा के पुत्र प्रथम मनु का नाम । स्वारसिक ( वि॰ ) [ स्त्री॰—स्वारसिकी] स्वाभा-विक मिठास वाला ।

स्वारस्यं (न०) १ स्वाभाविक उत्तमता या श्रेष्टता। २ सुखमा । सौन्दर्य मनोहरता। स्वाराज् ( ५० ) इन्द्र का नामान्तर ।

स्वाराउयं (न०) १ स्वर्गका राज्य ! इन्द्रपन । इन्द्रस्वं । र ब्रह्मस्व । ब्रह्मपन ।

स्वारोचिषः ( पु॰ ) } दूसरे मनु का नाम । स्वारोचिषं ( न॰ )

स्वालक्त्रायं (न॰) स्वाभाविक पहचान के चिह्न या लक्त्या। लक्त्या विशेष।

स्वारुप (वि॰) [स्री—स्वारुपी] १ थोड़ा। छोटा। २ कम।

स्वारुपं ( न० ) १ कमपन । थोड़ापन । छोटापन । २ संख्या का थोड़ापन ।

स्वास्थ्यं (न०) १ श्राप्तमानिर्भरता । स्वाधीनता । २ विक्रम । दृदता । ३ तंदुरुस्ती । ४ सुखचैन । ४ सन्तोप ।

स्वाहा ( श्रन्यया० ) १ देवता के उदेश्य से हिव छोड़ते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। ( स्त्री० ) १ श्रमिन पत्नी का नाम। २ समस्त देवताश्रों के उद्देश्य से दिया हुश्रा नैवेद्य।— कारः, ( पु० ) स्वाहा शब्द का उच्चारण।— पतिः,—प्रियः, ( पु० ) श्रमि।—भुज्, (पु०) देवता।

स्विद् ( ग्रन्थया ) प्रश्नवाची शब्द । यह सन्देह श्रीर श्राश्चर्य द्योतक भी है । यह कभी कभी या, एवं, श्रथवा के ग्रथं में भी व्यवहृत होता है ।

स्विद् (धा॰ प॰) [स्विद्यति, स्विदित या स्विन्न] पसीना निकालना।

स्वीकरणं ( न॰ ) ) १ ग्रहण करना । श्रंगीकार स्वीकारः ( पु॰ ) } करना । २ रजामंदी । प्रतिज्ञा । स्वीकृतिः ( स्वी॰ ) ) ३ विवाह । परिणय ।

स्वीय (वि॰) निज्। अपना।

स्त्रु (धा०प०) [स्वरति ] १ पढ़ना । ध्वनि करना। २ प्रशंसा करना। ३ पीड़ित करना।

स्बृ ( धा० प० ) चोटिल करना । वध करना ।

स्वेक् ( धा॰ ग्रा॰ ) [ स्वेक्तते ] जाना । स्वेदः (पु॰) पसेव ।—उदं,—उद्कं,—जलं ( न॰ ) पसीना ।—ज, ( वि॰ ) पसीने से उत्पन्न । स्वेर (वि०) १ स्वेन्छाचारी। मनमौजी। २ खुलं-खुझा। ६ मंद। धीमा। ४ सुस्त। काहिल। १ ऐन्छुक।

स्त्रेरं (न०) स्वेच्छाचारिता । मनमौजीपना । स्त्रेरं (श्रव्यया०) १ श्रपनी मर्ज़ी के मुताविक । २ श्रपनी मौज के श्रनुसार । ३ धीमे धीमे । श्राहिस्ता श्राहिस्ता । ४ श्रस्पष्ट रूप से । ऐसी धीमी श्रावाज़ से कि सुनने ही में न श्रावे । (स्पष्ट का उल्टा । स्वैरिग्गो ( खी॰ ) न्यभिचारिग्गी सी ।
स्वैरिन् ( वि॰ ) स्वेन्छाचारी । मनमुखी ।
स्वैरिन्द्री देखो सेरंघ्री ।
स्वेरिस्ट्री देखो सेरंघ्री ।
स्वेरिस्ट्री देखो सेरंघ्री ।
पत्थर से पिसा हुया हो ।

स्वोवशीयं ( न॰ ) श्रानन्द । सुख । समृद्धि । **( विशेष** कर भविष्य जीवन सम्वन्धी ) ।

ह

ह—संस्कृत वर्णमाला का श्रन्तिम वर्ण।

ह ( श्रव्यया० ) १ श्रवने से पूर्वगत शब्द पर ज़ोर देने वाला श्रव्यय विशेष । २ सचमुच, निश्चय, दर-हकीकत शब्दों के श्रर्थ को भी यह सूचित करता है । ३ वैदिक साहित्य में यह पूरक का भी काम देता है श्रोर उस दशा में इसका श्रर्थ कुछ भी नहीं होता । यथा:—

> "तरय इ गतं जाया यभूयुः।" तस्य इ पर्यंत मारदी गृह कपतुः।"

४ यह कभी कभी सम्बोधन के लिये श्रीर कदाचित् पृशा श्रीर उपहास के लिये भी प्रयुक्त किया जाता है।

ह (पु॰) । जल । २ व्याकाश । ३ रक्त । खून । ४ शिवजी का एक रूप ।

हंसः (पु०) [ इसकी न्युरपत्ति हस् से वतलाई जाती है। "भवे द्वर्णागमाद् हंस "—सिद्धान्तकोमदी]
' १ हंस नाम का एक पन्नी। [ इस पन्नी का जो वर्णन संस्कृत साहित्य में दिया हुग्रा है वह वास्तिविक कम किन्तु काव्यमय है। कवियों ने इसे ब्रह्मा जी का वाहन लिखा है। ग्रीर वर्षा ऋतु के श्रारम्भ में इसका मानसरोवर को चला जाना लिखा है। श्रिक्तांश कवियों के मतानुसार हस में यह शक्ति है कि, वह दूध में मिले हुए जल को दूध से श्रलग कर दे। यथा:—

सारं ततो ग्राह्ममपास्य फम्मु, इंगी यथा सीरमियांग्रुमप्यात्। श्रान्यच्यः

नीर घोर विवेके इंग्रालस्यं त्यमेव ततुपे चेत् । विययस्मिन्नधुमान्यः कुशन्नतं पाणविष्यतिकः ॥

२ परवहा | परमातमा | ३ जीवारमा | ४ शारीरगत पवन विशेष | ४ सूर्य | ६ शिव | ७ विष्णु | म कामदेव | ६ सन्तुष्ट राजा | १० साधु विशेष | ११ गुरु | १२ कल्मव रहित पुरुष | १६ पर्वत |— ग्रांधिः, (पु०) संदुर | ईंगुर |—ग्राधिरूढ़ा, (स्ती०) सरस्वती |—ग्रामिख्यं (न०) चांदी | —कान्ता, (स्ती०) हंसी | —कीलकः, (पु०) रतिवन्ध |—गित, (वि०) हंस जैसी चांता | —गद्भदा, (वि०) मधुरभाषिणी स्ती ।— गामिनी, (स्ती०) १ हंस जैसी चांत चलने वांती स्त्री । २ व्रकाणी |—त्त्वः, (पु०) तृत्वं, (न०) हंस के कोमल पर |—दाहनं, (न०) श्रगर । नाद्ः, (पु०) हंस की योती ।—नादिनी, (स्ती०) विशेष प्रकार की स्त्री जिसकी परिभाषा यह है :—

गनेन्द्र गममा तन्त्री कोव्विलालापसंयुता। नितंत्रे गुर्विणी या स्यात् सा स्मृता इंसनादिनी ॥

—माला, (म्री॰) हंसों का उड़ान विशेष । युवन, (पु॰) हंस का वच्चा।—रथः,—चाहुनः, (पु॰) ब्रह्मा के नामान्तर ।—राजः, (पु॰) सं० श० कौ०—१२२ हंसों का राजा।—लोमशं, ( न॰ ) तृतीया ।— लोहक, ( न॰ ) पीतल ।

हंसकः ( ५० ) हंस । २ नूपुर ।

हंसिका } (स्वी॰) मादाहंस। हंसी

हंहा ( श्रन्यया० ) १ सम्बोधनात्मक श्रन्यय जो हो इल्लो के समान है। २ तिरस्कार, श्रहंकार सूचक श्रन्यय । ३ प्रश्नवाची श्रन्यय । यथा

इंहो ब्राह्मण मा फुप्प।

हुक्कः ( पु॰ ) हाथियों का आह्वान।

हंजा ) ( श्रन्यया॰ ) चाकरानी या दासी को बुलाने हंजे ) के लिये काम में लाया जाने वाला श्रन्यय ।

हर् ( धा॰ प॰ ) [ हटति,हटित ] चमकना । चम-कीला होना ।

हट्टः ( पु॰ ) बाज़ार । पेंठ ।—चौरकः, ( पु॰ ) वह चौर जो पेंठ या बाज़ार से चौरी करे ।—विला-सिनी, ( सी॰ ) १ वेश्या । रंडी । २ एक प्रकार की गन्ध दृष्य ।

हरुः ( पु॰ ) १ ज़बरदस्ती । जबरन । २ ज़ुल्म । प्रत्याचार !—योगः, ( पु॰ ) योग का भेद विशेष । [ राजयोग श्रौर हरुयोग—योग के दो , भेद हैं । ]

हिंड: (पु॰)काठ जो देशी रियासतों में क्रैदी के पैर में बाल दिया जाता है।

हडिकः ) हड्डिकः } ( पु॰ ) सब से नीच नाति का श्रादमी । हड्डिः

हड्डं ( न० ) हड्डी।—जं, ( न० ) गूदा ।

हंडा १ (खी०) अपने से निम्न श्रेगी की की को तथा हग्डा बिन्न श्रेगी की खियों का परस्पर सम्बोधन करने का अन्यय।

इंडे इंजे इलाहाने नीवां चेटीं चलीं मित ।"

र्होडका } हगिडका } ( स्री॰ ) मट्टी का वड़ा वरतन ।

हंडी } (स्री॰) हाँदी।

हुंडे ( श्रन्यया० ) देखो हुडा

हत ( व॰ कु॰ ) १ वधिकया हुआ २ ताहित । चोटिल किया हुन्ना। ३ स्त्रोया हुन्ना। २० हुन्ना। ४ विज्ञित किया हुन्ना। ५ हताश ६ गुणित ।---श्राश (वि॰) १ श्राशा रहित । २ निर्वेत । शक्तिहीन । ३ निष्ठुर । ४ वाँक । ४ नष्ट । दुष्ट । धूर्त। —कग्टक, (वि०) शत्रु या काँटों से रहित या मुक्त ।--चित्त, (वि॰) धवदाया हुन्ना । परेशान ।—त्विष्, ( वि॰ ) धुंधला ।— दैव. ( वि॰ ) श्रभागा । वह जिसके ग्रह श्रनुकृज न हों।--प्रभाव,--चीर्य, (वि०) शक्ति या विक्रम हीन ।—बुद्धि, ( वि॰ ) बुद्धिहीन ।— भाग,—भाग्य, ( वि० ) वदक्तिस्मतः। श्रभागा। —मूर्खः, (पु०) मूढ़। मूर्ख। — लज्ञा, (वि०) श्रभागा ।—शेप, (वि०) श्रवशिष्ट । वचा हुत्रा । —श्री,—संपदु, ( वि० ) श्री भ्रष्ट । धनहीन ! निर्धन ।—साध्वस, (वि॰) भय से युक्त ।

हतक (वि०) नीच। कमीना।

हतकः ( पु॰ ) भीरु । ढरपोंक । कमीना श्रादमी । हितः ( स्ती॰ ) १ नारा । वध । २ तादन । चोटिज करना । ६ श्राघात । ४ हानि । श्रसफलता ।

हत्तुः ( सु॰ ) १ हथियार । २ रोग । वीमारी ।

हत्या (स्त्री०) वध । करता ।

हद् (धा॰ श्रा॰) [इह्ते, हन्न ] इगना। पालाना फिरना।

हदनं ( न॰ ) मलं त्यागना । दही जाना ।

हुन् (धा० प०) (हंति, हुत ] १ वध करना । मार खोंलना । २ ताड़न करना । मारना । पीटना । ३ धायल करना । चोटिल करना । तंग करना । सताना । कष्ट देना । ४ त्यागना । दबाना । १ स्थानान्तरित करना । हटाना । ले जाना । नाश करना । ६ जीतना । हराना । परास्त । करना । ७ वाधा देना । रोकना । म् अष्ट करना । खराव करना । ६ उठाना । ऊँचा करना । यथा :—

तुरमखुरइतश्तथा दि रेखुः।"

---शकुन्तला।

१० गुर्णा करना । ज़रव देना । ११ जाना ( इस श्रर्थ में बहुत ही विरत्त प्रयोग होता है ) ।

हुन् (वि॰) हनन करने वाला । वध करने वाला । नारा करने वाला ।

हनः ( पु॰ ) वध । नाश । हत्या ।

हननं (न०) १ नाशन । हत्या । २ चोटिल करना । ३ गुणा ।

हन् } (प॰ स्नी॰) ठोड़ी दुड़ी।

हुनु ( स्नी० ) १ जीवन के लिये श्रनिष्ट करने वाला।
- २ हथियार । ३ रोग । बीमारी ः ४ मृत्यु । ४
श्रोपि विशेष । ६ वेश्या । रंडी ।—ग्रहः,
( पु० ) बंद जावड़ा ।—मूलं. ( न० ) जावड़े
की जड़ ।

हनुमत् । ( पु॰ ) सुत्रीवसचिव एवं श्रीरामदूत हनूमत् । हनुमान जी।

हंत े ( प्रव्यया० ) १ हर्ष, प्रार्श्वयं, व्यस्तता । हन्त े सूचक श्रव्यय । २ दयानुता । रहम । ३ दुःख । शोक । ४ सौभाग्य । श्राशीर्वाद ः १ उद्दीपक या उत्तेजक श्रव्यय विशेष ।—कारः, (पु०) १ हन्त का चीत्कार । २ श्रतिथि के। भेंट में दिया जाने वाला नैवेद्य ।

हंतृ (वि॰)) [स्त्री॰—हंत्री] १ मारने वाला। हन्तृ (वि॰)) वध करने वाला। २ हटाने वाला। नाश करने वाला। बदला लेने वाला। (पु॰) १ वध करने वाला। हत्या करने वाला। २ चार डाँकु।

हुम् ( श्रन्यया० ) १ कोधार शिष्टता या सम्मान सूचक श्रन्यय।

हंबा (छी०) पौहे का रँभाना !--रवः, (पु०) हंभा वैद्येक राँभना। हमा

ह्य (धा०प०) [हयित, हयित] १ जाना । २ पूजा करना। १ ध्वनि करना। ४ थक जाना।

ह्यः (पु०) १ घे। इ। २ मानव जाति विशेष का मनुष्य। ३ सात की संख्या। ४ इन्द्र का नामान्तर।

—- ग्राध्यत्तः, ( पु० ) घुडसाल का दारोगा ।— श्रायुर्वेदः, (पु॰) सालिहोत्र विद्या ।—श्रारुढः, ( पु॰ ) घुड़सावार ।—ग्राराहः, ( पु॰ ) १ घुड्सवार । घेाडे़ पर सवार होने की किंया ।— इप्टः, ( पु॰ ) जवा । यव ।— उत्तमः, ( पु॰ ) उत्तम घेाड़ा ।—कोविद, ( वि० ) घेाड़ों केा पालने, उनको सिखलाने स्रादि की विद्या में निपुर्ण।—ज्ञः, ( पु० ) घेाड़ों का सौदागर। साईस ।--द्विषत्, ( पु॰ ) भैंसा ।--प्रियः, (पु०) यवा। जौ।—प्रिया, (सी०) खजूर का पेइ।--मारगाः, ( पु० ) वट वृत्त ।--मेधः, ( पु॰ ) श्रश्वमेध यज्ञ ।—वाहनः, ( पु॰ ) कुवेर का नामान्तर। —शाला, (स्त्री०) घेाड़े का श्रस्तवल ।--शास्त्रं, ( न॰ ) सालहोत्र विज्ञान । —संप्रहर्गा, ( न॰ ) घोड़े की शिचित करने की किया।

ह्यंक्तपः ( पु॰ ) सारथी । रथवान । ह्यी ( स्त्री॰ ) घोड़ी ।

हर (वि०) [स्री०—हरा, हरी ] १ हरने वाला । ले जाने वाला । दूर करने वाला । हराने वाला । यथा खेदहर ] २ लाने वाला । ढोने वाला । ले जाने वाला । १ ग्रहण करना । पकड़ना । ग्राकर्पक । मोहक । १ (पाने का ) ग्रिषकारी । ६ धेरने या रोकने वाला । (किसी मकान या स्थान कें।) ६ विभाजक ।—गीरो, (स्री०) ग्रर्थनारी नटेश्वर शिव । चूड़ामणिः, (पु०) शिव जी की कलगी का रतन । चन्द्रमा ।—तेजस्, (न०) पारा । पारद ।—नेत्रं (न०) १ शिव का नेत्र । २ सीन की संख्या ।—यीजं, (न०) शिव की वीज । पारा ।—शेखरा, (ग्री०) शिव की कॅलगी । गंगा ।—सुनुः, (पु०) स्कन्द ।

हुरः (पु॰) १ शिव। २ श्रम्ति का नाम। ३ गधा। ४ विभाजक। ४ भिन्न का भाजक।

हरकः (पु॰) १ चोर । चुराने वाला । २ दुष्ट । गुंदा । ६ भाग देने वाला ।

हरगां ( न० ) १ पकड़ना । २ लेजाना । ′ चुराना । हटाना । ३ वंचित करना । नाश करना । ४ विभाजन । ४ विद्यार्थी के लिये दान । ६ वाहु । ७ वीर्य । धातु । म सुवर्ण । सेाना ।

हरि (वि०) १ हरा। धानी। २ भूरा। कपिल। ३ पीला।

हिरि: (पु०) १ विष्णु। २ इन्दु। ३ वहा। १ थम। १ सूर्य। ६ चन्द्रमा। ७ मानव। म किरण्। शिव। १० श्रिन। ११ हवा। १२ शेर। सिंह। १३ घोड़ा। १४ इन्द्र का वोड़ा १४ वानर। लॅंगूर। १६ केायल। १७ मेंडक। १म तोता। १६ सर्प। साँप। २० भूरा या पीला रंग। २१ मयूर। मोर। २२ भर्त हिरि का नामान्तर।—श्रद्धाः, (पु०) १ सिंह। २ कुवेर। ३ शिव।—श्रद्धाः, (पु०) १ हन्द्र। २ शिव।—कान्त, (वि०) १ इन्द्र का प्यारा। २ सिंह की तरह मनोहर।—केलीयः, (पु०) वंग देश।—चंदनः, (पु०)—चंदनं, (न०) १ चन्दन विशेष। २ स्वर्ग के पाँच वृत्तों में से एक।—

" पंचैते देवतरयो नंदारः पारिजातकः। घन्तानः करण्यतस्य पुषि या हरिचंदनं॥

—चंदनं (न०) १ चाँदनी । २ केसर । जाफाँन । ६ कमल का रेशा। —तालः, (पु॰) पीले रंग का कबृतर।--तालं, ( न॰ ) हरताल ।--ताली, (स्त्री॰) दूर्वा घास । —तालिका, (न०) भाद्र शुक्ता चतुर्थी। २ दूर्वा घास।— तुरङ्गमः, ( पु॰ ) इन्द्र का नाम ।—दासः, (पु॰) विष्णुभक्त ।—दिनं, (न॰) विष्णु उपासना का दिवस विशेष ।—देवः, ( पु॰ ) श्रवण नत्तत्र।—द्रवः, ( पु॰ ) हरे रंग का दव पदार्ध। - द्वारं, (न०) हरिद्वार नामक तीर्थ विशेष !—नेत्रं, (न०) १ विष्णु की श्राँख । २ २ सफेद कमल ।--नेत्रः, (पु०) उल्लू ।--पदं, (न०) वसनत कालीन वह दिन जब दिन श्रीर रात बरावर होती है। २१ मार्च ।-- प्रियः, (पु०) १ कदंव का बृत्त । २ शंख । ३ मूर्ख । ४ उन्मत्त पुरुष । १ शिव ।—प्रियं, (न०) एक प्रकार का चंदन ।—प्रिया, (स्त्री॰) १ तदमी। २ तुलसी। ३ पृथिवी । ४ द्वादशीतिथि ।—भुज, ( पु॰) साँप । सर्प ।—मथः,—मन्थकः, (पु॰) ख्रोटी मटर । — ले। चनः, (पु०) १ मकर। । २ उत्ल् । — वटलभा, (स्री०) । लघ्मी । २ तुलसी । — वासरः, (पु०) एकादशी । — — वाहनः, (पु०) श गरुइ । २ इन्द्र । — शरः, - (पु०) शिव जी का नामान्तर । — सखः, (पु०) शन्धवं । — सङ्कीर्तनं, (न०) विष्णु का नाम-कीर्तन । — सुनः, — सुनः, (पु०) श्रर्जुन का नाम । — ह्यः, (पु०) १ इन्द्र । २ सूर्य । — हरः, (पु०) विष्णु श्रोर शिवातमक देव विशेष । - हेतिः, (स्री०) १ इन्द्रधनुष । २ विष्णु का चक्र ।

हरिकः ( पु॰ ) १ पीले या भूरे रंग का घोड़ा। २ चोर । ३ ज्वारी ।

हरिख (वि॰)[ स्त्री॰— हरिखी ] १ पीला। उज्जर। २ ललोंहाँ या पिलोंहाँ। सफेद।

हरिगाः ( पु॰ ) १ हिरन। वारहसिंहा। [ ये पाँच तरह के कहे गये हैं यथा:—

> इरिणञ्चापि विश्वेयः चंत्रभेदीत्र भैरव। त्रमुच्यः लही सदरचैत पृपतस्य मृगस्तवा।]

२ सफेद रंग । ६ हंस । ४ सूर्य । १ विष्णु ।
शिव ।—ग्रज्ञ, (वि०) हिरन जैसी ग्राँखों
बाला ।—ग्रज्ञी, (स्री०) सुन्दर नेत्रों वाली स्त्री ।
—ग्रङ्कः, (पु०) १ चन्द्रमा । २ कपूर !—
कलङ्कः, —धामन, (पु०) चन्द्रमा ।—नयन,
—नेत्र,—लीचन (वि०) स्गनयन । हिरन
जैसे नेत्रों वाला । - हृद्य, (वि०) डरपॉक ।
भीरु ।

हरिगाकः ( पु॰ ) हिरन।

हरिग्गी (म्बी॰) १ हिरनी । मृगी । २ चित्रिणी लचणाकान्त स्रो ३ पुष्प दृत विशेष । ४ सुन्दर सुवर्ण प्रतिमा । १ दृत विशेष । दश ।

हरित (वि॰) १ हरा। हरों हाँ। २ पीला। पिलों हाँ।
३ धानी। (पु॰) १ हराया पीला रङ्ग। २
२ सूर्य का एक घोड़ा। कुम्मैद घोड़ा। ३ तेज़
घोड़ा। ४ सिंह। ४ सूर्य। ६ विष्णु। (पु॰न॰)
१ घास। २ दिशा।—श्रंतः, (पु॰) दिगन्त।
—श्रन्तरं, (न॰) भिन्न भिन्न दिशाएँ।—
श्रद्यः, (पु॰) १ सूर्य। २ शर्कया मदार का

पैाधा।—गर्भः, (पु॰) हरे या पिलों हें रङ्ग के वे कुश जिनकी पत्ती चैाड़ी होती है।—मिणः, (पु॰) [=हिरन्मिण ] पन्ना। हरे रंग की मिणा।—वर्णा, (वि॰) हरों होंं। हरा रङ्गा हुआ।

हरित (वि॰) [स्ती॰—हरिता या हरिसा] १ हरा। हरेरङ्गका। सन्जा। २ भूरेरंगका।

. हरितः ( पु॰ ) १ हरा रङ्ग । २ सिंह । ६ नृण विशेष । —श्रदमन्, ( पु॰ ) १ पन्ना । २ जीलायोथा ।

हरितकं ( न॰ ) हरी घास।

हरिता (सी॰) १ दूर्वा घास । २ एवदी ।३ यंगुर । हरितास्त (देखे ) हरि के भन्तर्गत ।

हरिद्रा (क्षी॰) १ हल्दी २ पिसी हुई हल्दी की जड़।—श्राभ, (वि॰) पीले रङ्ग का।— गगापतिः,—गगोतः, (पु॰) गणेश की मृर्तिं विशेष।—राग,—रागक, (वि॰) १ हल्दी के रङ्ग का। २ प्रेम में श्रद्ध। चंचलमना । हलावुध के मतानुसार।

शलमात्रानुरागद्रग इरिद्वाराग उच्यते।

हरियः ( पु॰ ) हरे रंग का घोदा।

हरिख्यन्द्रः (पु॰) सूर्यवंशी स्वनामख्यात एक राजा ।

हरीतकी (सी०) हर्र का पेड़।

कदावित् फूपिता माता नादरम्य दरोतकी।

हुर्नु (वि॰) [स्त्री॰—हुर्न्नी] १ हरने पाला। ज़बरदस्ती छीनने वाला।(पु॰)१ चोर। ढाँकू।२ सूर्य।

हर्मन् (न॰) जमुहाई। ग्राँगड़ाई।

हर्मित (वर्कः) १ फॅंका हुन्ना ।२ जला हुन्ना। ६ जमुहाई लिए हुए।

हुम्ये (न०) राजभवन । राजप्रासाद । केई भी विशाल भवन । २ तंदूर । चूल्हा । श्रामिकुरुढ । श्रंगीठी । ३ श्राम का गढ़ा । भूतावास । श्रधोलोक। —श्रंगनं, —श्रंप्रङ्गणं (न०) राजप्रासाद का श्रामन या सहन ।

हुर्चः (पु॰) १ प्रसन्नता । श्रात्हाद । खुशी । २ उरफुल्लता । रोमाञ्च होना ।—श्रान्वित, (वि॰) हर्पप्रित हर्पाविष्ट ।—उत्कर्प, (पु०) हर्प का श्राधिक्य ।—इ.र, (वि०) प्रसन्नकारक ।—जड़, (वि०) हर्प से विह्नल ।—विवर्धन, (वि०) हर्प वड़ाने वाला ।—स्वनः, (पु०) हर्प का चीरकार ।

हर्पक (वि॰) [ स्ती॰—हर्पका, हर्पिका ] प्रसन्न-कारक

हुर्पण (वि॰) [हर्पणा या हर्पणी ] हर्प उत्पादक। हुर्पणं (न॰) प्रसन्नता। हर्प।

हर्पगाः (पु॰) १ कामदेव के पांच वागों में से एक । २ नेत्र रोग विशेष । श्राद्ध कर्म का श्रधिष्ठाता देवता ।

हर्पयित् (वि०) प्रसन्नकारक । (न०) सुवर्ण। (पु०) पुत्र।

हर्पूलः ( पु॰ ) १ हिरन । २ प्रेमी ।

हतं ( न॰ ) हल ।

हलहला (स्त्री०) है। श्ररे। हो।

हता ( छी॰ ) ३ सखी । २ पृथिवी । ३ जल । ४ शराव । ( श्रव्यया॰ ) खियों के। सम्बोधन करने का श्रव्यय ।

इना म्युन्तले खडीव तावम्युहर्ततिह ।

हलाहल देखो हालहल ।

हिलिः (पु०) १ वदा हल । २ कृषड । हलाई । ३ कृषि ।

हुिलन् ( पु॰ ) १ हलवाहा । किसान । २ यलराम का नाम ।—प्रियः, ( पु॰ ) कंदव वृश्च ।—प्रिया, ( स्त्री॰ ) शराव ।

हिलानी (स्ती०) अनेक हल।

हुलीनः ( पु॰ ) साल का वृच ।

हर्नीपा (स्त्री०) हल की मुठिया। हल्य (वि०) १ हल चलाने लायक। २ बदशक्क।

वदस्रस । इल्या (स्त्री० ) हलों का समुदाय ।

ह्छकं ( न० ) लाल कमल ।

ह्छनं ( न० ) करवटें बदलना ।

हह्लोग्रं ) (न०) १ घठारह उपरूपकों में से एक। हह्लोपं ) २ एक प्रकार का गोलाकार नृत्य।

ह्लीषकः (पु०) गोलाकार नृत्य ।

हुवः ( पु॰ ) चढ़ावा । विल । भेंट ।

ह्वमं (न०) १ होम । २ विल । चढ़ावा । श्राह्वान । श्रामन्त्रण । प्रार्थना । ४ श्रादेश । श्राज्ञा । ४ ललकार । ६ युद्ध के लिए ललकार । —श्रायुस्, (ए०) श्रप्ति ।

हवनायं (न॰) १ हवन करने योग्य। २ घी। हवित्री (स्त्री॰) हवन कुरह। हविष्मत (व॰) हवि वाला।

हिविष्यं (न०) १ हवन करने येग्य पदार्थ । २ घी।—ग्रज्ञं, (न०) वे भाज्य पदार्थ जा व्रत में खाये जा सकें।—ग्राशिन्,—भुज्, (पु०) श्रन्ति।

हिवस् (न०) १ चड़ावा या मेंट जे। अग्नि में भस्स हो चुका हो। २ घो। जल ।—प्रशनं, (न०) (=हिवरशनं) घी खाने वाला ।—प्रशनः, (पु०) अग्नि।—गन्धा, [छी०=हिवर्गन्धा] समी का पेड़ा।—गेहं, (न०) [=हिवर्गेहं] वह स्थान या घर जिसमें होम किया जाय। —भुज्, (पु०) [हिवर्भुज्] अग्नि।—यज्ञः, (पु०) [=हिवर्यज्ञः] यज्ञ विशेष।—याजिन, [हिवर्यानिन्] (पु०) ऋत्विक।

ह्रव्य (वि०) होम करने याग्य ।

हृदयं (न०) ३ घी । २ देवताओं के लिए चढ़ावा । ३ चढ़ावा । नैवेद्य ।—श्राशः, (पु०) श्राग । —कृत्यं, (न०) देवताओं श्रीर पितरों का चढ़ावा ।—वाहः, —वाहुनः, (पु०) श्रप्ति । हस् ( धा॰ प॰ ) [हस्ति ] १ हँसना । मुसकाना । २ मज़ाक उड़ाना । हँसी उदाना । १ समान होना । हँसी । मज़ाक : ४ खिलना । फूलना । ६ चमकना । स्पष्ट होना ।

हराः (पु॰) १ हँसी। हास्य । २ ठठोली । ३ प्रसन्नता । हर्ष ।

हसनं (न०) हँसी।

हसती (खी॰) १ सफरो श्रॅगीठी । २ मिललका विशेष्। हसिका (खी॰) हँसी । उठ्ठा ।

हमित (व॰ कृ॰) १ हँसता हुआ। हँसा हुआ। २ खिलाहुआ।

हिसितं (न॰) १ हँसी। २ ठठ्ठा। ठठोली ।३ कामदेव का धनुप।

ह्र्स्तं (न०) चाम की घोकनी ।—श्रद्धारं, (न०) हस्ताचर। दस्तवत। ऋंगुलि, ( ही॰ ) हाथ की उँगली । - ग्रभ्यास, (पु॰) हस्तस्पर्श। हाथ का लगाव।—ग्रवलंबः (५०),—ग्रालंबनं, (न०) हाथ का सहारा।---श्रामलक, (न०) हाथ का श्राँवला। एक यह महावरा है जिसका प्रयोग उस समय किया जाता है, जिस समय किसी ऐसी वस्तु का निर्देश करना आवश्यक होता है ज़ी प्रत्यत्र श्रथवा सामने हो । ]—श्रावापः, उँगत्ती रक्त । ज्याद्यातवारण ।—कमलं, (न०) १ कमल जे। हाथ में हों । २ कमल जैसा हाथ । —कौशलं, ( न॰ ) हाथ की सफाई । —क्रिया, ( स्त्री॰ ) दस्तकारी ।-गत,-गामिन्. (वि॰) हाथ में श्राया हुश्रा । प्राप्त - कन्जे में श्राया हुश्रा । --- ब्राहः, ( पु॰ ) हाथ से पकड़ना ।---चापत्यं, ( न० ) हस्तकौशल । —तत्तं, ( न० ) १ हथेली । २ हाथी की सूड़ की नोंक । -- तालः (पु०) ताली बजाना ।-दोषः, (पु०) हाथ की फिसलन। -धारगां, -वारगां (न०) हाथ से प्रहार रोकना ।--पादं ( न० ) डाथ श्रीर पैर । —पुरुद्धं (न०) फलाई के नीचेका हाथ। —पृष्ठं, (न०) हाथ की पीठ। —प्राप्त, (वि०) १ हाथ में पकड़ा हुआ। २ प्राप्त। पाया हुआ। —प्राप्य, (वि॰) सरतता से हाथ में छाने वाला।—विवं, (न०) शरीर में सुगन्ध द्रव्य लगाकर शरीर की सुवासित करना ।—मिगाः, (पु०) कलाई में पहनी जाने वाली मिणि । —लाधवं. (न०) हाथ की सफाई ।— संवाहनं, (न०) हाथ से मलना या सहराना । —मिद्धः, (स्त्री०) १ शारीरिक श्रम । हस्त-किया। २ भादा । मज़दूरी। उजरत ।—सूत्रं, (न०) कलाई पर बांधा जाने वाला दोरा। हस्तः (पु०) १ हाथ । २ स्पूँद । १ तेरहवाँ नस्त्र । ४ एक हाथ का नाम । १ हम्बलिपि । दम्तलत । हम्तासर । ६ सवृत । श्रमागा । ७ मदद । सहायता। समर्थन । म परिमागा ।

हस्तकः ( पु॰ ) १ हाथ। ह्स्तवत् (वि॰) निपुण । चतुर । ह्स्ताहस्ति ( श्रव्यया॰ ) हाथापाँई । हस्तकं ( न० ) हाधियों का समुदाय। हस्तिन् (वि॰) [स्रो॰—हस्तिनी] १ हायों पाजा। वह जिसके हाथ है।।२ स्ंद्वाला।(पु०) हाथी। भिद्र, मन्द्र, मृग श्रीर मिश्र नामक चार जातियों के हाथी होते हैं । ]-- श्रध्यक्तः, (पु॰ ) हाथियों का दारोगा ।—ग्रायुवंदः, ( पु॰ ) एक शास्त्र जिसमें हाथियों के रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है।—ग्रारेाहः, ( पु॰ ) हाथी का सवार या महावत :--कच्यः, ( पु॰ ) १ सिंह । २ चीता । — कर्गाः, (पु॰) रेडी का रुख ।—न्नः, (पु०) १ हाथी का हत्यारा। २ मनुष्य ।—चारिन्, (पु०) हाथी हाँकने वाला । महावत ।—द्नतः, ( पु॰ ) १ हाथी का दाँत । २ खूँटी ।—दन्तं, ( न० ) १ हाथी दाँत । २ मूली।--दन्तकं, (न०) मूली।--नखं, ( न०) नगरद्वार के पास की ग्रथवा दुर्ग की छे।टी बुर्ज़ी।-पः, -पकः, (पु॰) महावत।-मदः. (पु॰) हाथी का मद ।—मल्लः, (पु॰)। ऐरावत हाथी का नाम । २ गगोश जी । १ राख या भस्म का ढेर । ४ धूल की वर्षा । ५ कृहरा ।---—्यूथः,—यूथं, ( न० ) हाथियों का गिरोह या गल्ला !-- वर्चसं. ( न० ) हाथी का महत्व या चमकः - चाहः, (पु०) १ महावत । २ श्राँकुस । श्रङ्क्षरा।—पङ्गन्तं, (न०) ६ हाथियों का समु दायं।—स्नानं, (न०) हाथी का स्नान। [यह एक महावरा है। कोई कार्य करने पर जव उसकी निष्फलता निश्चित होतो है, तब इसका प्रयोग किया जाता है।]

ह स्तनपुरं ) ( न० ) दिल्ली से लगभग ४० मील हस्तिनापुरं ) उत्तर पूर्व के कोने में श्रवस्थित प्राचीन कालीन एक नगर, जिसे राजा हस्तिन् ने श्रावाद किया था। हस्तिनापुर के ही नाम गजाह्नय, नाग-साह्नय, नागाह्न श्रीर हास्तिन भी हैं।

हस्तिनी (सी॰) १ हथिनी। २ सुगन्ध दृष्य या रुखरी विशेष। १ चार प्रकार की खियों में से एक। इसका लग्नण इस प्रकार है:—

> रम्भाषाया रम्भानितंत्रिया रम्भार्मुकिः रम्भाषुचा सुर्योणा । कामेरसुका गाडरतिमिया च, रितन्त भीत्रती समु रस्तिनी स्यात् ।।]

हस्त्य (वि॰) १ हाथ सम्बन्धी। २ हाथ से किया हुन्ना। ३ हाथ से दिया हुन्ना। हहत्तं (न॰) मारक विप विशेष। हहा (पु॰) गन्धर्व विशेष।

हा ( श्रव्यया० ) १ दुःख, उदासी, पीड़ा चोतक श्रव्यय विशेष । २ श्राश्चर्य । ३ क्रोध । भर्सना । हा ( धा० श्रा० ) [ जिदीते, हान ] १ जाना । २ पाना । प्राप्त करना ।

हांगरः } (पु॰) मत्स्य विशेष ।
हाद्रुरः } (पु॰) मत्स्य विशेष ।
हाद्रक (वि॰) [स्ती॰—हाद्रकी ] सुनहली ।
हाद्रकं (न॰) सेाना ।—गिरिः, (पु॰) सुमेरुपर्वत ।
हात्रं (न॰) भादा । उजरत । मज़दूरी ।
हानं (न॰) १ त्याग । हानि । ग्रसफलता । २
यचाव । निकास । ३ शक्ति । ताकत ।

हानिः (स्री॰) १ त्याग । २ हःनि । श्रसफलता । श्रविधमानता । श्रनस्तित्व । ६ हानि । नुकसानी । ४ हास । कमी । १ छूट । भङ्गकरण ।

हाफिका (सी०) जमुहाई।

हायनः (पु॰) ) १ एक वर्ष। (पु॰) १ चाँवल हायनं (न॰) ) विशेष। २ शोला। धंगारा। हारः (पु०) १ हर ले जाना । हटाना । श्रलग करना । २ श्रलहदा करना । ४ कुती । होने वाला । ४ मोती का हार । ६ संग्राम । शुद्ध । ७ भिन्न का भाजक । म विभाजक ।—श्रावितः,— श्रावलो, (श्ली०) मोती की लर ।—ग्रुटिका, ग्रुलिका, (श्ली०) हार का ग्रुरिया ।—यप्टिः, (श्ली०) हार । मोती का हार ।—हारा, (श्ली०) श्रंगूर विशेष ।

हारकः (पु०) १ चोर । लुटेरा । २ धृर्त । कपटी । ३ मोती का हार । ४ विभाजक । ४ गद्यनिवन्ध विशोष ।

हारि ( वि॰ ) श्राकर्षक । मोहक । प्रसन्नकारक मनेहर ।— कराठः ( पु॰ ) कोयल ।

हारिः (स्त्री॰) १ हार । पराजय । २ जुए की हार । यात्री न्योपारियों की टोली ।

हारिणिकः ( पु॰ ) शिकारी। बहेलिया।

हारित (व० क्र०) १ पकड़ाया हुआ । २ भेंट किया हुआ । नज़र किया हुआ । ३ आकर्षण किया हुआ ।

हारितः (पु०) १ हरारंग । २ एक प्रकार का कब्रुसर । हार्रिन् (वि०) [ स्त्री०—हारिग्गी ] १ ले जाने वाला । दोने वाला । २ लूटने वाला । ३ पकड़ने वाला । गड़बड़ करने वाला । लेने वाला । प्राप्त करने वाला । ४ श्राकर्षक । मोहक । श्राल्हाद-कारक । ६ श्रागे निकल जाने वाला । ७ हार पहिने हुए ।

हारिद्रः (पु॰) १ पीला रंग । २ कदंब वृत्त । हारीतः (पु॰) १ कवृतर विशेष । २ धृर्ते । कपटी । एक स्मृतिकार का नाम ।

हार्द् (न०) १ प्रेम । स्नेह । २ कृपालुता । कोमलता । ३ दढ़ सङ्कल्प । ४ इरादा । श्रभिप्राय ।

हार्य (वि०) १ लेजाने या ढोने लायक। २ छीन लेने येाग्य। ६ हटा देने येाग्य। १ हिलजाने येाग्य। ६ वश कर लेने येाग्य। श्राकर्षण करने येाग्य। जीत लेने येाग्य। ७ लुट लेने येाग्य। ज़ब्त कर लेने येाग्य।

हार्यः ( पु॰ ) ३ साँप । २ वहेडे़ का पेड़ । ३ विभाज्य-राशि । श्रंश । लभ्यांश । हालः (पु०) १ हल । २ बलराम का नाम । ३ शालिवाहन का नाम—भृत्, (पु०) बलराम का नामान्तर ।

हालकः (पु॰) वादामी या भूरे रंग का घोदा। हालहलं ) (न॰) भयद्वर विष । यह विष समुद्र हालाहलं ) मंथन के समय निकला था। इसकी करप से जब समस्त लोक भस्म होने लगे; तव देवताश्रों द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भगवान रुद्र ने इसे श्रपने कएठ में रख लिया।

हालहली हाला हाला हाला हाला

हालिकः ( पु॰ ) १ हलवाहा । खेतिहर । २ हल खींचने वाला ( वैल ) । १ वह जो हल से लढ़े। हल से लढ़ने वाला ।

हालिनी (स्री०) छिपकली विशेष।

हाली (स्त्री॰) साली।

हालुः (स्त्री॰) दाँस।

हावः ( पु॰ ) १ बुलावा । पुकार । २ सुस्निग्ध प्रेमालाप ।

हासः ( पु॰ ) १ ठंठा । सुसक्यान । २ हर्षे । श्रानन्द । ३ हास्य रस । ठठोली । मज्ञाक । १ खिलन । प्रस्फुटन ।

हासिका (स्त्री॰) १ हास । हंसी । २ उल्लास । हर्प । हास्य ( वि॰ ) हँसने योग्य । हँसाने योग्य ।

हास्यं (न॰) हँसी। २ हर्षं। उल्लास। श्रामीद। प्रमोद्र। कीहा। ३ मज़ाक दिल्लगी। ४ जीट। हास। ठठ्ठा ठठोली।

हास्यः ( पु॰ ) हास्य रस । श्रास्पदं, ( न॰ ) हँसने का कारण । —पदवी, —मार्गः, ( पु॰ ) ठठोली । मज़ाक ।—रसः, ( पु॰ ) हास्य रस ।

हास्तिकः ( ५० ) महावत । हाथीसवार ।

हा स्तिकं ( न० ) हाथियों का गल्ला।

हास्तिनं ( न० ) हस्तिनापुर ।

हाहा ( पु॰ ) एक गन्धर्व का नाम। ( श्रन्यया॰ )
पीड़ा, दुःख श्रथवा श्राश्चर्यसूचक श्रन्यय ।—
कारः, ( पु॰ ) १ विलाप। दुःख। २ युद्ध का
चीत्कार।—रवः, ( पु॰ ) हाहाकार।

हि ( ग्रव्यया० ) [ यह वास्य के ग्रारम्भ में कभी प्रयुक्त नहीं किया जाता है । ये निम्न छथीं में ज्यवहत किया जाता है :— १ वर्योकि । २ दरहक्षीकत । सचमुच । ३ उदाहरखार्थ । जैया कि प्रसिद्ध है । ४ केवल । सिर्फ । एकाकी । ५ कभी कभी यह केवल प्रक की तरह प्रयुक्त किया जाता है ।

हि (धा॰ प॰) [हिनोति, हित ] १ रेलना । ठेलना । दक्षेत्रना । २ छोदना । फॅकना । चलाना । ३ उत्तेजितं करना । भड़काना । ४ श्रामे बदाना । चढ़ाना । ४ प्रसन्न करना । ६ श्रामे बद्दना ।

हिंस् ( धा॰ प॰ ) [ हिंसति, हिनस्ति, दिं नयति हिंसयते, हिंसित ] १ ताइन करना। श्राधात करना। २ चोटिल करना। घायल करना। हानि करना। ३ पीड़ित करना। सन्तप्त करना। १ वध करना।

हिंसक (वि॰) हानिकारी। श्रनिष्टकर। हिंसकः (पु॰) जंगली या वहसी जानवर। २ सत्रु। ३ श्रथर्ववेदन् बाह्मण।

हिंसनं (न॰) ) ताइन । चेटिल करना। यथ हिंसना (पु॰) ) करना।

हिंसा ( ची॰ ) १ श्रिनष्ट । उत्पात । युराई । हानि । चीट । २ वध । हत्या नारा । ३ लूटपाट ।— श्रात्मक, ( वि॰ ) श्रिनष्टकारी । विनाशक ।— कर्मन् ( न॰ ) १ कोई भी श्रिनष्टकारी कार्य २ श्रिभचार । तांत्रिक मारण प्रयोग ।—प्रागिन्, ( पु॰ ) श्रिनष्टकर पश्च ।—रत, (वि॰) उपद्रव-श्रिय ।—रुचि, ( वि॰ ) उपद्रव करने में प्रसन्न रहने वाला या उपद्रव करने की तुला हुथा ।— समुद्भव, ( वि॰ ) श्रिनष्ट से उत्पन्न ।

हिंसारः ( पु॰ ) १ चीता । २ कोई भी श्रनिष्टकारी जानवर ।

हिंसालु (वि॰) १ श्रनिष्टकारी। उपद्रवी। चोट करने वाला। २ हिंसा या वध करने वाला। (पु॰) उपद्रवी या बहुशी कुत्ता।

हिंसारः ( पु॰ ) १ चीता । २ पत्ती । ६ उपद्रवीजन । हिंस्य ( वि॰ ) घायल किये जाने या वध किये जाने की सम्भावना से युक्त । हिंस्यं (वि॰) १ हिंसालु । चनिष्टकर । उपद्रवी । २ भयानक । ३ निष्टुर । बहशी ।

हिंसः ( पु॰ ) १ हिंसालु पशु । हिंसक जानवर । २ नाशक । १ शिव । ४ भीम का नाम ।—पशु, ( पु॰ ) हिंसालु पशु ।—यंत्रं, ( न॰ ) जात । जानवर फॅसाने का फंदा । विद्वेपकारी कार्यों की सिद्धि के जिये बनाया हुशा तांत्रिक यंत्र विशेष ।

हिंद्य (धा॰ ड॰) [हिक्कति—हिक्कते, हिक्कित ] १ ऐसा शब्द करना जो बोधगभ्य न हो। २ हिचकी लेना। [था॰—हिक्कयते] चेविल करना। श्रनिष्ट करना। बध करना।

हिद्या (सी०) १ श्रव्यक्त शब्द । २ हिचकी ।

हिंकारः ) ( पु॰ ) १ ''हिंग" की तरह का मंद या हिंङ्कारः ) धीमा शब्द । २ चीता ।

हिंगु ) (पु॰) १ होंग का पौथा। २ श्रचार का हिंदु (न॰) मसाला जो होंग दाल कर तैयार किया गया है। —िनर्योस्तः, (पु॰) १ होंग के पौथे का गोंद। २ नीम का पेद।—पत्रः, (पु॰) इंगुदी का पेद।

```
हिंगुलः (पु॰) |

हिंगुलः (पु॰) |

हिंगुलं (न॰) |

हिंगुलः (न॰) |

हिंगुलः (पु॰) |

हिंगुलः (पु॰) |

हिंगुलः (पु॰ न॰) |

हिंगुलः (पु॰ न॰) |
```

भीमसेन के नामान्तर।

हिजारः } ( पु॰ ) हाथी के पैर की वेदी या रस्सी। हिजीरः }

हिडिंचः ) (पु॰) एक राचस जिसे भीम ने हिडिम्बः ) मारा था।

हिडिंचा ) (छी०) हिडिम्ब की भगिनी। इसने हिडिम्बा ) भीम के साथ श्रपना विवाह किया था। —जित्,—निपृदन,—भिद्,—रिपु, (पु०)

हिङ् ( धा॰ श्रा॰ ) [ हिंडते, हिंडित ] १ जाना । घूमना फिरना । श्रमण करना ।

हिंडनं ) (न०) १ अमण। घूमना फिरना। हिंग्डनं ) २ छीमैथुन। ६ लेखन।

सं० श० कौ०--१२३

. हिंडिकः } ( पु॰ ) ज्योतिषी । दैवज्ञ । हिंग्डिकः } हिडिरः हिंगिडरः ( (पु॰ ) १ समुद्रफेन । २ मानव । पुंस। २ बैंगन। भटा। हिंडीरः हिराडीरः हिडा } ( छी० ) दुर्गा का नाम । हिराडी } हित (वि०) १ रखा हुऋा। स्थापित। जड़ा हुऋा। २ लिया हुआ। ब्रह्म किया हुआ। ३ उपयुक्त। उचित । ठीक । श्रच्छा । ४ उपयोगी । लाभकारी । ४ गुणकारी । ६ ऋपालु । स्नेही ।---- अनुवन्धिन्. (वि०) कल्यायकारी ।-- अन्वेषिन्,--अर्थिन् (वि०) कल्याण चाहने वाला।—इच्छा (छी०) सद्इच्छा।---उक्तिः, (ची०) हितकर सलाह। उपदेशः, (पु॰) कल्याणप्रद परामर्शः ।---पिन्, (वि०) दूसरों का हित चाहने वाला। उपकारी। —कर, (वि०) श्रनुकूल । हित करने वाला। -काम, (वि॰) उपकार करने की इच्छा रखने वाला।--काम्या, (स्त्री॰) परहित साधन के लिये इच्छुक।—कारिन्,—कृत्, (पु०) उपकारी। हितैपी ।--प्रागी, ( पु॰ ) जासूस । भेदिया ।---बुद्धि, ( पु॰ ) मित्र । हितैषी । शुभेच्छु ।— **घाक्यं, ( न० ) हितपृर्ण सलाह** । वादिन्, ( पु॰ ) हित की सलाह देने वाला। हिंतं (न०) १ लाभ । फायदा । सुनाफा । २ कोई भी उचित या उपयुक्त वस्तु । ६ तंदुरुस्ती । चेम । कुशल । हित: (पु॰) मित्र । उपकारी । नेक सलाह देने वाला ।

(पु॰) हिमालय पर्वत ।—श्चद्रिजा, श्रद्धितनया, (स्त्री०) १ पार्वती । २ गंगा ।--- श्रम्बु, श्रम्भस्, ( न० ) ६ शीतलजल । २ श्रोस ।— ग्रानिलः, ( पु॰ ) शीतल पवन । — ग्राव्जं. (न॰) कमल।—ग्रारातिः, (पु०) १ ग्राग्नि। २ सूर्य। —श्रागमः, ( पु॰ ) शीतकाल । जड्काला I— भ्रार्त, ( वि॰ ) जड़ाया हुग्रा।—म्रालयः, (पु॰) हिमालय पर्वत ।--- प्रालयसुता, (स्त्री०) १ पार्वती का नामान्तर। २ श्रीगङ्गा जी का नामा-न्तर ।—ग्राह्वः,—ग्राह्वयः, ( पु० ) कपूर ।— उस्तः, ( पु॰ ) चन्द्रमा ।—करः, ( पु॰ ) १ चन्द्रमा । २ कप्र ।--क्नटः (पु०) १ शीतकाल । २ हिमालय पर्वत --गिरिः, ( पु॰ ) हिमालय । —गुः, ( ६० ) चन्द्रमा ।—जः, ( पु० ) मैनाक पर्वत ।—जा, (स्त्री०) १ पार्वती । २ र्घ्राँवा हल्दी का पौधा। — तैलं, ( न० ) कपूर या मल-हम विशेष ।—दीधितिः, चन्द्रमा ।—दुर्दिनं, ( न० ) ऐसा दिन जिस दिन ठंड हेा, वादत ग्रादि के कारण दुरी ऋतु हो ।—द्यतिः, (पु०) चन्द्रमा ।—द्रह् (पु॰) सूर्य ।—ध्वस्त, (वि॰) पाने का मारा हुत्रा । कुत्तरा हुत्रा ।—प्रस्थः, (५०) हिमालय पर्वत ।—भास (५०) हिमालय पहाड़ । भास्नु,—रश्मि,(पु०) चन्द्रमा । —वालुका, (स्त्री॰) कपुर I—शोतल (वि॰) वर्फ की तरह शीतल ।— शैलः, ( पु॰ ) हिमा-लय पर्वत ।--संहतिः, (स्त्री०) वर्फ का ढेर । —सरस्, (न०) वर्फीली भील शीतल जल। —हासकः, ( yo ) दलदल में लगा हुआ छुहारे कापेड़ा

हिमं (न०) १ के।हरा। पाला। २ वर्फ। ३ ठंड। ठंडक । ४ कमल । १ ताजा या टरका मक्खन । ६ मोसी । ७ रात । चन्दन काष्ट ।

हिमः ( पु० ) १ शीतकाल । जाड़ा । : चन्द्रमा । ३ हिमालय पर्वत । ४ चन्दन का वृत्त

हिमवत् (वि॰) वर्फीला। (पु॰) हिमालय पर्वत। —कुत्तिः, ( पु॰ ) हिमालय पर्वत की घाटी । —पूरं, ( न० ) हिमालय की राजधानी श्रोपधि-

हितकः ( पु० ) १ वचा । २ जानवर का बचा ।

ाहतालः } ( पु॰ ) एक प्रकार का ताड़ वृत्त । हिन्तालः

हिंदोलः } ( पु॰ ) हिडोला । ऋला । हिन्दोलः }

हिंदोलकः (पु॰)) हिन्दोलकः (पु॰)) हिंदोला (खी॰)) हिन्दोला (खी॰))

हिम (वि॰) ठंडा । शीतन । श्रोस का।—श्रंशः (५०) ६ चन्द्रमा २ कपुर ।--ग्रम्चलः,--ग्रद्धिः, । अस्य ।— सुतः, ( पु॰ ) मेनाक पर्वत ।— सुता, ( स्त्री॰ ) १ पार्वती । २ गंगा ।

हिमानी ( खी॰ ) वर्फ का टेर । वायुचालित वर्फ का स्तृप ।

हिरग्रां ( न॰ ) ६ सुवर्ण । २ वीर्य । ३ कौदी । हिरग्रमय ( वि॰ ) [ खी॰—हिरग्रमयी ] सुवर्ण का वना हुआ । सुनहला ।

हिरसमयः ( पु॰ ) ब्रह्मा जी का नामान्तर ।

हिरग्यं (न०) १ सोना २ सुवर्णपात्र । ३ चाँदी । ४ कोई भी मूल्यवान घातु । १ सम्पत्ति । जायदाद । ६ वीर्य । धातु ! ७ कौदी । माँप विशेप । ६ वस्तु । द्रव्य । १० धतुरा ।—कत्त. (वि०) सोने की करधनी पिहनने वाला ।—किंगपुः, (पु०) एक देख का नाम ।—काँगः, (पु०) —गर्भः, (पु०) १ त्रह्म जिनका जन्म नुवर्ण द्रव्य से हुश्रा था। २ विष्णु । मूक्स शरीर ।—द्र, (वि०) सुवर्ण देने वाला ।—द्रः, (पु०) समुद्र ।—द्रा, (स्त्री०) पृथिवी ।—नाभः, (पु०) मैनाक पर्वत ।—वाहुः, (पु०) शिव का नाम । २ सोन नदी ।—रेतस्, (पु०) १ श्रवित्र । २ मूर्य । ३ श्रिव का नाम । ४ चित्रक या श्रकं का पीधा ।—वर्गा, (स्त्री०) नदी ।—वाहः, (पु०) सोन नदी ।

हिरस्यय (वि॰) [ खी॰—हिरस्ययी ] सुनहजा। हिरुक् (श्रद्यया॰) १ विना। छोड़कर। २ वीच में। ३ समीप। ४ नीचा।

हिल् (धा॰ प॰ [हिलिति ] स्वेच्छानुसार कीड़ा करना।

हिल्लः (पु॰) एक प्रकार की चिढ़िया।

हिल्लोतः (पु॰) १ तरंग। लहर। २ हिंडोल राग। ३ यहम। ४ रतियन्ध विशेष।

हिल्वलाः ( र्झा० पु० ) मृगशिरस नचत्र ।

ही ( ग्रन्यया० ) १ त्राश्चर्य । थकावेट, शोक । ६ तर्क सूचक ग्रन्यय विशेष ।

हीन ( य० छ० ) १ त्यक्त । त्यागा हुया। छोड़ा हुया। २ वर्जित । रहित । विना । ३ नष्ट । ४ सुटिपूर्ण । १ घटाया हुया। ६ घ्रल्पतर । निम्नतर । ७ नीच । कमीना । हीनः ( पु॰ ) १ दोपयुक्त गवाह । २ दोपयुक्त प्रति-वादी । [ नारद ने ऐसे पांच प्रकार के प्रतिवादियों का उल्लेख किया है । यथाः—

> अन्यवादी क्रियाद्वेषी नीपस्थायी निमत्तरः। आहतमपलायी चहीनः पंचीयेषः स्मृतः॥]

—श्रंग, (वि॰) श्रंगहीन । जुल, ज, (वि॰) कमीना। श्रकुलीन। —क्रतु, (वि॰) यज्ञहीन। —जाति, (वि॰) १ नीच जाति का। २ जातियहिष्कृत। पतिरा। —योनिः, (पु॰) नीच जाति का। २ नीच पद का। —वादिन, (वि॰) दोपयुक्त वयान देने वाला। २ वयान वदलने वाला। १ गूंगा। — एख्यं, (न०) नीच लोगों के साथ रहने वाला। सेवा, (स्त्री॰) नीच की सेवा या चाकरी।

हींतातः ) ( पु॰ ) दलदल में उत्पन्न छुहारे या खजूर हीन्तातः ) का पेढ़ ।

हीर: (पु॰) १ सर्प। २ हार। ३ शेर । ४ नैपध चरितकार श्रीहर्प के पिता का नाम।

हीरः ( पु॰ ) ) ६ इन्द्र का बज्र । २ हीरा।—श्रंगः, हीरं ( न॰ ) ) ( पु॰ ) इन्द्र का बज्र ।

हीरकः ( पु॰ ) हीरा।

हीरा (स्त्री॰) १ लक्ष्मी जी की उपाधि। २ चीटीं। हीतनं (न॰) चीर्य। धातु।

हीही ( श्रव्यया० ) श्रारचर्य या हर्पसूचक श्रव्यय विशेष ।

हु ( धा॰ प॰ ) [ ज़होति, हुत ] १ निवेदन करना । भेंट करना | २ यज्ञ करना । ३ खाना ।

हुड् ( धा॰ प॰ ) [ होडित] जाना । [पु॰—हुडित] जमा करना ।

हुड: ( पु॰ ) ६ मेदा। मेप। २ लीहे का खंभा या मेख जी चोरों से यचने के काम में त्राता है। ३ एक प्रकार का हाता। ४ लीहे का डंडा या गदा। १ मूढ़। मूर्ख। ६ प्रामश्कर। ७ देव्य। राज्य। हुडु: ( पु॰ ) मेडा।

हुडुक्कः ( पु॰ ) १ ढोल जो विशेष । शाकार का होता है । २ दात्यूह पत्ती । ३ किवाडों में लगी चटखनी ।

हुडुत् ( न॰ ) बैल का राँभना । २ धमकी का शब्द ।

४ नरो में चूर आदमी !

हुत (व० छ० ) १ हवन किया हुआ। होम किया हुआ। २ वह जिसको नैवेद्य अर्पण किया जाय।—ग्राग्ति, (वि०) हवन करने वाला। होम करने वाला।—ग्राग्ति, (पु०) १ अग्ति। २ शिव।—ग्राग्ति, (पु०) श्राप्ति। २ शिव।—ग्राग्ति, (पु०) शिव जी की उपाधि।—ग्राग्ति, (प्री०) होली। फाल्गुनी पूर्णिमा।—ग्राग्तः, (पु०) अग्ति।—जातवेद्स्, (वि०) हवनकर्ता। होम कर्त्ता।—भुज्, (पु०) अग्ति।—भुज्, प्रिया, (स्ती०) स्वाहा, जो अग्निपत्नी है।—वहः, (पु०) अग्ति।—होमः, (पु०) हवन करने वाला वाह्यण।—होमं, (न०) जला हुआ शाकल्य।

हुतं (न०) नैवेद्य । चढ़ावा ।

हुतः ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर ।

हुं ) ( श्रव्यया० ) १ स्मृति । २ सन्देह । ६ हुम् ) स्वीकृति । ४ क्रोध । २ श्रक्ति, घृणा । ६ भर्सना । ७ प्रश्नद्योतक श्रव्यय विशेष । तांत्रिक साहित्य में "हुं" का प्रयोग प्रायः किया जाता है । [यथा श्रों कवचाय हुं] —कारः, —कृतिः (स्त्री०) १ हुं का उच्चारण करने वाला । २ तिरस्कार सूचक श्रावाज । ३ गर्जन । ४ सुश्रर की घुर घुर श्रावाज । १ टंकार ।

हुर्क् (धाप०) [हुर्क्कति] देवा होना। हुर्ज् (धा०प०) [होलति] १ जाना। २ ढकना। छिपाना।

हुत्तहुत्ती (स्त्री॰) यह एक श्रव्यक्त शब्द है जो श्रानन्दावसर पर स्त्रिया द्वारा बोला जाता था।

हुहु } ( पु॰ ) गन्धर्व विशेष ।

हूड् (धा॰ था॰ [हूडते] जाना।

हूगाः ) (पु॰) १ वर्वर । विदेशी । २ सेाने का हूनः ) सिक्का विशेष (सम्भवतः यह हुणों के देश में प्रचलित था )।

हूगाः (पु॰ वहु॰) एक देश या उस देश के श्रधिवासी । हूत ( व॰ ऋ॰) श्रामंत्रित । निमंत्रित । बुलाया हुश्रा । श्राहृत ।

हूतिः (स्त्री॰) १ घ्रामंत्रण । बुलावा । २ ललकार । १ नाम ।

हूम् देखे। हुम्

हूरवः ( पु॰ ) गीदड़ । श्रगाल ।

हृहू ( पु॰ ) गन्धर्व विशेष ।

ह ( घा० उ० ) [हरित, —हरते, हत ] १ ले जाना । होना । २ हर लेजाना । दूर लेजाना । ३ लूट लेना । ४ उतार लेना । विद्यत कर देना । छीन लेना । ४ नष्ट कर डालना । ६ ग्राकर्पण करना । मीह लेना । ७ प्राप्त करना । चरलना । घिकार में करना । ६ ग्रसना । १० विवाह करना । ११ विभाजन करना ।

हर्गीयते । (कि॰) १ कुद्ध होना । २ लजित हिग्गीयते । होना । शर्माना ।

ह्याीया ) भर्ग्सना। नालत मलामत । २ लजा। हृष्यिया ∫ शर्म। ६ दया। रहम।

हृत् (वि०) १ छीना हुन्रा। २ ग्राकर्पक।

हत (व० कृ०) १ छीना हुआ। २ पकड़ा हुआ। ६ मेहित। ४ स्वीकृत। १ विभाजित। — ग्रिधिकार, (वि०) १ वरखास्त। निकाला हुआ। २ न्यायानुमेदित अधिकारों से विज्ञत किया हुआ। — उत्तरोय (वि०) वह चिसका उत्तरीय वस्तु ( डुपहा) छीन लिया गया हो। — द्रव्य—धन (वि०) वह जिसका धन नष्ट होगया हो। — सर्वस्व. (वि०) सम्पूर्णतः वरवाद किया हुआ। हितः (खी०) १ पकड़। २ लूटपाट। नाशन। विनाशन।

हृद् (न०) १ मन। हृदय। दिल । २ छाती। वचःस्थल। छाती।—ग्रावर्तः, (पु०) घाड़े की छातो की भौरी।—कम्पः, (पु०) हृदय की घड़कन।—गत, (वि०) १ मनोगत। २ प्यार की आँखों से देखा हुआ।—गतं, (न०) उद्देश्य। श्रमिपाय।—देशः, (पु०) हृदय का स्थान।—पिग्रङः, (पु०) प्रवृद्ध का स्थान।—पेग्रः, (पु०) १ हृदय का रोग। हृदय की जलन। २ दुःख। शोक। ३ प्रेम। ४ कुम्भराशि।—लामः, (=हृह्यासः) (पु०) १ हिचकी। २ शोक। हु:ख।—लेखः, (पु०) (=हृ्लेखः) १ ज्ञान। तर्कना। २ हृदय की पीड़ा!—चंटकः, (पु०) पेट। मेदा।—शोकः, (पु०) हृदय जलन।

हृद्यं (न०) १ हृदय | दिल । जीव | रुह । मन । २ छाती | वफ् स्थल । प्रेम । प्यार । १ किसी वस्तु का सार या ममें । गृत विज्ञान । - प्रात्मन्, (पु०) वगुला । वृटीमार ।—प्राविध्, (वि०) हृदय के। वेधने वाला ।—ईगः,—ईप्र्वरः, (पु० (पु०) पति । स्वामी ।—ईगा,—ईप्र्वरं, (खी०) १ पती । २ स्वामिनी । मलकिन । —कम्पः, (पु०) हृदय की धढ़कन ।—प्राहिन्, (वि०) हृदय को वश में करने वाला ।—चौरः, (पु०) हृदय के। चुराने वाला ।—चौर्यन्, (वि०) हृदय को छेदने वाला ।—स्थानं, (न०) छाती । वचःस्थल ।

हद्यंगम ('बि॰) १ हद्य को दहलाने वाला । २ प्रिय । सुन्दर । मनोहर । ३ मधुर । ध्राकर्षक । मनोझ । ४ उचित । उपयुक्त । १ प्रेमपात्र । प्यारा । माग्रुक ।

क्षेत्र ते एदयंगमः मला ।

क्रमारसम्भव ।

हद्यालु । (बि॰) कामल हद्य । नेकदिल । हद्यिक । स्नेहयुक्त ।

हिद्कः ) हिद्योकः } (पुः) एक याद्य राजकुमार का नाम ।

हिद्स्पृर्ण् (वि॰) १ हद्य के। छूने वाला । २ शिय । प्रेमपात्र । ३ मनोनुकुल । मनोहर । सुन्दर ।

ह्य (वि०) १ हदय का। हदय से। सच्चा। प्यारा। २ मनोहर। मनोनुकूल । – गन्धः, (पु०) वेल का पेद। – गन्धा, (स्त्री०) वेला या मोनिया का पोधा।

हुप् (धा॰ प॰) [हुपंति, हुप्यति, हुप्या हृपित ] १ हपित होना। प्रसन्न होना। खुश होना। १ (वालों या रोंगटों का) खड़ा होना। १ (लिङ्ग का) तंनाना या खड़ा होना।

हृपित (व॰ कृ॰) १प्रसन्न । प्रानन्दित । २ रोमाञ्चित । ३ प्राश्चर्यान्वित । ४ भुका हुग्रा । नवा हुग्रा । ४ इतारा । ६ ताजा । टटका ।

हृपीकं (न०) ज्ञानेन्द्रिय ।—ईगः, (पु०) विष्णु या कृष्ण का नाम । हृष्ट ( व॰ कृ॰ ) हृषित । श्रानिद्त ।— चित,— मानस, (वि ) मन में प्रसव । रामन्, (वि॰) रोमाञ्चित ।—चद्न, (वि॰ ) प्रसन्नमुख ।— सङ्कटप, (वि॰ ) सन्तुष्ट । सुखी ।—हृद्य, (वि॰ ) प्रसन्न । श्रानिद्त ।

हृष्टिः ( छी० ) १ प्रसन्नता । हृषं । खुशी । श्रानन्द । २ श्रभिमान । घमग्छ । श्रहङ्कार ।

हैं ( श्रव्यया० ) १ सम्बोधनात्मक श्रव्यय । हो, श्ररे । २ दर्ष. ईट्यां, द्वेप या शत्रुताचीतक श्रव्यय । हेंद्वा ( न्वी० ) हिचकी ।

हेटः ( पु॰ ) १ विरक्ति । २ रुकाबट । छड्चन । विरोध । श्रनिष्ट । चाट ।

हेड् (धा० थ्रा०) [ हेडते ] तिरस्कार करना । गुच्छ समभना । [प०—हेडिति ] १ घेरना। पोशाक धारण करना।

होटः पु॰) ध्रमान्यकरण । उपेजा ।—जः, (पु॰) कोध । श्रप्रसन्नता । नाखुशी ।

हेडाबुक्तः ( पु॰ ) घेाड़ं का व्यापारी ।

हेतिः ( पु॰ ची॰ ) १ हथियार । श्रमः । ''ममरिवन्त्री ऐतिद्वितः''।

२ श्राद्यात । चेट । ३ किरण । ४ प्रकाश । चमक । १ शोला । श्रंगारा ।

हेंतुः (पु०) १ कारण । सवव । उद्देश्य । २ उद्भव-म्थल । निकास । उपक्ति । ३ जरिया । साधन । ४ तर्क । तर्क विज्ञान । न्यायदर्शन में वर्णित प्रमाणों में से केई भी प्रमाण । ६ श्रलद्वार । विशेष जिसकी परिभाषा यह हैं:— 'दिताईत्यता मार्थनभेशी हेतुगर्यते ।'

हेनुक ( वि॰ ) उत्पादक ।

हेंतुकः ( पु॰ ) १ कारण । हेतु । साधन । ज़रिया । ३ तार्किक ।

हेतुता ( खी॰ ) । हेतु की विद्यमानता । कारण का हेतुत्वं ( न॰ ) । होना ।

हेतुमत् (वि॰) सकारण । सहेतुक । (पु॰) कार्य । क्रिया । उद्देश्य ।

हेमं ( न० ) सोना । सुवर्ण ।

हेमः ( पु॰ ) १ काले या भूरे रंगका घोड़ा । २ सोने की तौल दिशेष । ३ बुध ग्रह । हेमन् (न०) १ सुवर्ण । सोना । २ । जल । पानी । ३ वर्फ । हिम । ४ धतूरा १ केसर का फूल । —ग्रङ्ग, ( वि॰ ) सुनहत्ता ।—ग्रङ्गः, ( पु॰ ) १ गरुड़। २ शेर । सिंह। १ सुमेर पर्वत । ४ त्रह्मा । ४ विष्णु । ६ चंगक वृत्त ।---श्रंगदं, (न०) साने का वाज्वन्द।— ग्राद्भिः, (पु०) सुमेरु पर्वंत ।—श्रंभोजं. (न०) सोने का कमल। यथा---

हेमांभोजपर्वाव सलिलं मानवस्याददानः।

## —मेघदूत । ]

--ग्रंभोरुहं, ( न० ) सुनहला कमल ।--ग्राह्वः, ( पु॰ ) जंगली चंपा का पेड़।—कंद्लः, (पु॰) मुँगा।-करः, -कर्तृ,-कारः,-कारकः, (पु॰) सुनार ।—किंजल्कं, (न॰) नाग-केसर का फूल ।--कुम्भः ( पु० ) सोने का घड़ा।--क्टः, (पु॰) एक पर्वत का नाम। - केतकी, (स्री०) स्वर्णकेतकी नामक पैाधा। —गंधिनी, ( स्त्री० ) रेणुका ।—गिरिः, (पु०) सुमेरु पर्वत ।- गौरः, ( पु॰ ) अशोक वृत्त । — ক্রন্ন, (वि॰ ) सुवर्ण से अच्छादित । सोने से मड़ा हुआ। — कुन्नं, ( न० ) सोने का ढकना। —ज्वालः, (पु॰) अग्नि।—तारं (न॰) त्तिया । — दुग्धः, — दुग्धकः, (पु०) सघन गृलर का पेड़ ।--पदेतः ( पु० ) सुमेरु पर्वत । —पुष्पः,—पुष्पकः, (पु॰) १ श्रशोक वृत्तः। २ लोधवृत्त । ३ चंपकवृत्त । (न०) १ स्रशोक का फूल । २ गुलाव विशेष का फूल ।—बलं, —वलं, (न॰) माती।—मालिन्, (पु॰) सूर्य :--य्रिथका, ( स्री० ) सुनहली मल्लिका । —समिग्गी, (स्त्री॰) हल्दी।—शङ्खः, (पु॰) विष्णु का नामान्तर।—श्टङ्गं, (न०) सुनहत्ता सींग। २ सुनहली चेाटी या शिखर! - सारं, ( न० ) नीलाथोथा ।--सूत्रं,--सूत्रकं, ( न० ) गोप नामक क्यठाभरण विशेष ।

हेमंतः (पु॰)) पटऋतुष्ठों में से एक । मार्गशीर्ष हेमन्तः (पु॰) श्रीरे पीप श्रर्थात् श्रगहन श्रीर हेमन्तं (न॰) पुस मास । हेमन्तं (न॰))

नवप्रवालोद्गमसस्ययरम्यः मपुरुलकोधः परिपक्तशालिः। विलोनपद्मः प्रपतत्त्वपारो हेमन्तकालः समुपागतः मिये ॥" ऋतुसंहार । हेमलः ( पु॰ ) १ सुनार । २ कसौटी । ३ गिरगट । हेय ( वि० ) त्यागने येाग्य। छोड़ देने येाग्य। हेरं ( न० ) १ मुकुट विशेष । शिरोभूषण विशेष । २ हल्दी। हेरंबः 🛾 (पु०) १ गर्णेश । २ भैसा । शेखीबाज वीर । हेरम्बः 🕽 —जननी, (स्त्री॰) गर्णेश जननी श्री पार्वतीजी । हेरिकः ( ५० ) जासूस । भेदिया । हेलनं (न०) । उपेचा । तिस्कार । ग्रपमान । हेलना (खी०)∫ हतक। हेला (स्त्री०) १ तिरस्कार । ग्रपमान, हतक । २ श्रामोद प्रमोदमय क्रीड़ा। ३ उत्कट मैथुनेच्छा । ४ श्राराम । सुसाध्यता । सौलभ्य । १ चाँदनी । जुन्हाई । हेलावुकः ( पु० ) घेाडे का व्यापारी । हेलिः ( पु० ) १ सूर्य । ( स्त्री० ) स्वेच्छाचारिता । हेवाकः (पु०) उत्सुकता । हेवाकस (वि॰) उच । श्रतिशय । श्रत्यन्त । प्रचरह । हेवाकिन् (वि०) अतिशय उत्सुक या इच्छुक। जायन्ते महतामहोनिरुपम-मरुषानहेवाकिनाँ। निःसामान्यमहत्वयोग पिश्रना वार्ता विषत्तावपि । ---कल्इन। हेप ( धा॰ आ॰ ) [ हेषते, हेषित ] घोड़े की तरह हिनहिनाना । रेंकना । गर्जना । हेषः, ( पु० ) हेषितं ( न० ) 🕽

हेषिन् ( पु० ) घेाड़ा । हेहे ( अब्यया० ) किसी को पुकारने के काम में आने वाला श्रव्यय विशेष । है ( श्रव्यया० ) सम्बोधनात्मक श्रव्यय । हैतुक (वि॰) [स्त्री॰—हैतुकी ] १ कारणासक। कारणसम्बन्धी या निर्देशक ! २ तर्कारमक ।

प्रज्ञावत्ता। यौक्तिकता।

हैनुकः (५०) १ वर्क घरने वाला । बहस करने वाला । २ मीनांदा दर्शन का श्रनुयायी । ३ सन्दिग्ध चित्त । १ नान्ति ।। हेम [ न्वी०-हेमी ] १ जीतल । ठंडा । २ कोहरे के कारण हुआ। ६ सुनवला। सोने का बना हुआ। —मुद्रा—मुद्रिका, ( खी॰ ) १ मोने का मिदा । हेमं (न०) श्रोस । केएरा । पाला । हेमः ( पु॰ ) शिव जी का नामान्तर । हमन् (वि॰) [ सां०—हमनी ] । शीतल टेटा। २ जन्काला सम्बन्धी। १ शीतकाल मॅ ना टंड में उत्पन्न होने वाला । ४ सुनहला। नाने का। हमनः ( ५० ) १ मार्गशीर्पमान । श्रगहन का महीना। २ हेमन्त ऋतु। जहकाला। हेमंनिक 🚶 (वि०) १ शीतल । टंडा । २ जड्काले हेमन्तिक 🕽 में उत्पन्न होने वाला । हें, रितिकं हमिन्तिकं } (न०) एक प्रकार का चावल । हेमल देखों हमन्त। हेमचन (हि॰) [स्त्री॰—हेमचती ] १ वर्फीला। वर्फीले यानी हिमालय पर्वत से वहने वाला। २ हिमालय पर्वत न उत्पन्न या पालापोसा हुग्रा । तिसालय पर्वत सम्बन्धं। त्यालय पर्वत का। हिमालय पर्वत में स्थित। हेमवनं (न॰) भारतवर्षं या रिदुस्तान । हेमवनी ( खी॰ ) १ श्री पार्वती ने । २ श्री गङ्गा । इ हरी बहेटा। श्रांबला की ज का फल विशेष। ४ एक छोपघि विशेष । १ साध सन या पट-सन । ६ दाख या श्रंग्र । (न०) १ ताजा धी। टंडे म्वखन। हेयंगवीनं ) हेयङ्गवीनं ऽ हेरिकः ( पु॰ ) चोर । हैह्य ( पु॰ ) ( वहु॰ ) एक जाति श्रौर वालों का देश विशेष। हैह्यः (पु॰) १ यदु के पंती का नाम। २ स का नाम । घेनुघत्सहरणाञ्च हैहयः रवंच कीर्तिमपहतु मुदातः ॥

हो ( प्रव्यया० ) हो । प्ररे । हे । रघुवंश । होड् (घा० श्रा०) [होडते] तिरस्कार करना । उपेच करना । श्रपमान करना । (प० होडति जाना होडः ( ५० ) वेडा । हे। तृ ( वि॰ ) [ ग्री—हे।त्री ] १ हवन करने वाला। होम करने वाला । २ महस्विक । ३ यज्ञकर्ता । हाँ नं ( न० ) १ हवन करने योग्य यथा घी । २ यज्ञ । ३ भस्म । शाकल्य । होत्रा ( खी० ) १ यच । २ स्तुति । होशीयं ( न० ) यज्ञमण्डप । यज्ञशाला । होत्रीयः ( पु॰ ) हवन करने वाला। होमः ( पु॰ ) १ हवन । २ यज्ञ ।—ग्राग्निः, ( पु॰ ) होम की श्राग ।---कुग्रुडं, ( न० ) हवनकुण्ड । -- तुरङ्गः ( पु॰ ) यज्ञ में वित दिया जाने वाला घोदा ।-धान्यं, ( न० ) तिल ।-धूमः, (पु०) यज्ञीय श्राग्नि या होम की श्राग से निकला हुश्रा ध्म। - भरमन्, (न०) होम की भरम चेला, ( खी॰) हयन करने का समय।--शाला, ( छी॰ ) वह घर निसमें हवन करने के लिए हवन कुरुढादि हवन की सामग्री हो। होमक देखो होतृ। होमिः ( ५० ) १ घी । २ जल । ३ श्रक्ति । होमिन् ( पु॰ ) होम करने वाला । यज्ञ करने वाला । होमीय } ( वि॰ ) हवन सम्बन्धी। होम्यं ( न० ) घी। होरा ( र्मा॰ ) १ राशि का उदय । २ राशि का श्राधा भाग। ३ एक घंटा। ४ चिह्न। रेखा। हीलाका ( छी० ) १ होनी का स्योहार । २ फाल्गुनी पूर्णिमा । होलिका } ( सी॰ ) होली का त्योहार। हों } ( श्रव्यया० ) श्ररे। ए। हो । होत्रं (न०) होता। है।स्यं ('न०) घी। हु ( धा॰ थ्रा॰ ) [हुते, हुत ] १ छीन जेना । लूट लेना। २ छिपाना । ३ किसी से कोई चीज़ छिपाना ।

ह्यस् ( थःयया॰ ) वीता हुया कल ।-भव, (वि॰) वह जो कल ( वीता हुआ ) हुआ हो । ह्यस्तन (वि॰) [स्त्री-ह्यस्तनी]कल सम्वन्धी । —दिनं, ( न० ) बीता हुया कल । हास्त्य (वि०) गुज़रे हुए कल सम्बन्धी । हृदः ( पु॰ ) १ गहरी सील । वड़ा श्रीर गहरा सरीवर। गुफा । किरण ।—ग्रहः, (पु॰) विजली । विद्युत् । हुद्नो (स्त्री०) १ नदी। सरिता। २ विद्युत । विजली। दोगः ( पु॰ ) कुम्भ राशि । हु '( घा॰ प॰ ) [ हसित,हसित ] १ शब्द करना । २ छोटा हो जाना। हसिमन् (पु॰) छोटापन । हस्वता । ह्रस्व (वि॰) १ छोटा। थोड़ा। कम। २ खर्वाकार। बौना। ३ छोटा।—श्रंग, (वि०) ठिंगनेकद का। —ग्रङ्गः, (पु॰) बौना। वामन।—गर्भः, ( पु॰ ) कुश ।—दर्भः, (पु॰) छोटा सफेद कुश । —बाहुक, (वि॰) छोटी वाँह वाला ।—मूर्ति, (वि०) ठिंगने कदका। ह्रस्वः ( पु० ) वौना । ह्राटु (धा० ग्रा०) (ह्नादते ] १ शब्द करना । २ गर्जना । ह्राद्: ( पु॰ ) शोर गुल । ह्रांदिन् (वि०) शब्दायमान । गर्जने वाला । ह्यादिनी (स्त्री॰) १ वज्र । २ विजली । १ नदी । ४ शल्लकी नामक वृत्त ! ह्रास्तः ( पु० ) १ शब्द । शोरगुल । २ कमी । छोटा-पन । नाशन । ३ छोटी संख्या । हिंगीया (ची०) १ भर्सना। २ लज्जा । यर्मी ३ रहम। तरस । ह्री (धा॰ प॰ ) [ जिहेति, हीएा, हीत ] शर्माना । लजाना ।

ही (स्त्री०) १ शर्मा लाज । २ हया । नम्रता ।-जित, -- मूढ़. (वि॰) शर्म से घत्रदाया हुग्रा। —यंत्रणा, (खी०) शर्म के कारण उत्पन्न पीड़ा। हीका ( स्त्री॰ ) १ लजीलापन । हयादारी। भीरुता । भय। दर। ह्रीक़ (वि०) १ लजीला । हयादार । शर्मीला । २ भीरु । डरपोंक । ह्रीकुः (पु०) १ टीन । जस्ता । २ लाख । ह्रीगा 🕽 (व० फ़०) १ शर्माया हुआ। लजाया हुआ। हीत ∫ २ हयादार। शर्मीला । हीवेरं । हीवेलं । ( न० ) एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य । हेप् (धा० थ्रा०) [हेपते] १ हिनहिनाना। २ चलना। रेंगना। हिषा ( छी० ) हिनहिनाहर । ह्नग (धा० प०) [ह्नगति] शब्द करना। ह्नत्तिः (स्त्री॰) हर्प । प्रसन्नता । ह्नदु ( धा॰ श्रा॰ ) [ ह्नाद्ते,व्हन्न,व्हादित ] प्रसन्न होना । प्रसन्न करना । २ शब्द करना । ( पु॰ ) हर्ष । श्रानन्द । ह्नाद्नं (न॰) प्रसन्न होने की क्रिया। श्रानम्ट । प्रसन्नता । ह्मादिन् (वि॰) प्रसन्नकारक । हर्पपद । ह्मादिनी ( ची॰ ) देखो हादिनी। ह्वल् ( घा॰ प॰ ) [ह्वलिति ] १ चलना । जाना । २ हिलना। कॉपना। ह्वानं ( न॰ ) १ श्रामंत्रण २ चीत्कार । श्रावाज़ । ह्यु (धा॰प॰) [ब्हरति] १ देहा होना। २ ग्राचः रगा में टेड़ापनं करना। कपट करना। छलना । धूर्तता करना । ३ सन्तप्त होना । चोटिल होना । ह्वे ( धा॰ ड॰ ) [ ह्वयति ह्वयते, —हूतः ] १ बुलाना। ग्राह्वान करना । २ नाम लेना ' नाम लेकर पुका रना। ६ चिनौती देना। ललकारना। ४ स्पर्दा करना । १ प्रार्थना करना । याचना करना ।